\* श्रीसीताराम \*

# मानस-पीयूष

#### खण्ड-२

प्रथम सोपान (बालकाण्ड भाग-२)

(श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद, दोहा ४३ से दोहा १८८ (६) तक) सर्वसिद्धान्तसमन्वित तिलक

श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी पं० श्रीरामकुमारजी,पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज ( व्यास ), श्रीरामायणी रामबालकदासजी एवं श्रीमानसी बंदन पाठकजी आदि साकेतवासी महानभावोंकी अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं कथाओंके भाव; बाबा श्रीरामचरणदासजी (श्रीकरुणासिन्धुजी), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी, देवतीर्थ श्रीकाष्ठजिह्न स्वामीजी, बाबा हरिहरप्रसादजी (सीतारामीय), बाबा श्रीहरिदासजी, श्रीपांडेजी श्रीरामबख्शजी, (मुं० रोशनलालकृत टीका), पं० श्रीशिवलालजी पाठक, श्रीबैजनाथजी, संत उन्मनी श्रीगुरुसहायलालजी आदि पूर्वमानसाचार्यों, टीकाकारोंके भाव, मानसराजहंस पं० विजयानन्दजी त्रिपाठीकी अप्रकाशित एवं प्रकाशित टिप्पणियाँ, श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीकी अप्रकाशित टिप्पणियाँ; आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारोंके विशद एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदासजी गौड़ एम० एस-सी०, प्रो० लाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी शक्ल, पं० यादवशंकरजी जामदार रिटायर्ड सबजज, श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीनागाबाबा परमहंसजी ( बाबा श्रीअवधिबहारीदासजी ) और बाबा जयरामदासजी 'दीन' आदि स्वर्गीय तथा वेदान्तभूषण, साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी आदि आधुनिक मानसविज्ञोंकी आलोचनात्मक व्याख्याओंका सुन्दर संग्रह।

सम्पादक

श्रीअंजनीनन्दनशरण

### प्रकाशकीय वक्तव्य

प्रभुकी कृपासे मानस-पीयूषका दूसरा खण्ड पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। प्रथम खण्डमें (बालकाण्ड प्रारम्भसे ४३वें दोहेतक) रामचिरतमानसकी भूमिकाका विराट् संभार प्रस्तुत किया गया है। जिसकी झलक तुलसीकी वंदना-पद्धितमें ही मिल जाती है। पाठक यह सोचनेके लिये विवश हो जाता है कि वंदनाका यह विशाल स्वरूप आखिर क्यों? 'वाणी-विनायक' से 'खलगन' तक कोई ऐसा नहीं है जिसे तुलसीने नमन न किया हो। यह संभवतः तुलसीकी लोकसंग्रही प्रवृत्तिका परिणाम था और रामकी सर्वात्मता प्रतिवादित करना इसका प्रयोजन था।

मानसके अध्येताओं के लिये इसमें कुछ विशिष्ट विन्दुओं की ओर संकेत है। 'हिर हर पद रित मित न कुतरकी। तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की॥' कथाप्रेमियों और व्यासों के लिये; 'जो प्रबंध बुध निहं आदरहीं। सो श्रम बादि बाल कि करहीं॥'' तथा ''आखर अरथ'' से 'किबत बिबेक' तक काव्य-कलाप्रिमियों के लिये; एवमेव ''कीरित भिनिति मिनित कहुँ हित होई॥''समाज-संग्रही मनीषियों के लिये गवेषणा विंदु हैं।

मानसकी विशद भूमिकाके बाद दूसरे खण्डमें रामावतारकी पृष्ठभूमि बनती है और कथा सती-मोहसे प्रारंभ होकर विभिन्न नाटकीय मोड़ लेती हुई शिवविवाहतक पहुँचती है। इसी बीच नारद-मोह, भानुप्रताप आदिकी कथाएँ 'बीज, विन्दु' आदिके रूपमें कथाको उसके लक्ष्यकी ओर अग्रसर करती हैं। रामावतारकी पूर्ण भूमिका तैयार हो चुकनेके बाद भूदेवी और ब्रह्माकी प्रार्थनापर महाविष्णुके आश्वासन और देवोंके अंशावतार वानर-भालुओंके प्राकट्यके साथ ही रामावतारकी भूमिका समाप्त हो जाती है और पीयूषकार इस प्रकरणको विराम देकर खण्डको समाप्त कर देते हैं।

मानसमें इस प्रकरणका वही महत्त्व है जो गीतामें 'अर्जुनविषादयोग' का। यदि यह प्रकरण स्वतंत्र खण्ड होता तो इसे 'मोहखण्ड' कहा जा सकता था। पीयूषकारने भी आध्यात्मिक, दार्शनिक रहस्योंकी परतोंका सम्यक् उद्घाटन बड़ी कुशलतासे किया है। आशा है, साधक पाठक इससे अवश्य लाभ उठायेंगे।

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

—प्रकाशक

O;\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## (द्वितीय संस्करण)

#### कुछ आवश्यक निवेदन

'मानस-पीयूष' के द्वितीय भागको दो-दो सौ पृष्ठोंकी पत्रिकाके रूपमें प्रेमी पाठकोंकी सेवामें पहुँचे हुए छ: मास हो गये। विशिष्ट शब्दों तथा स्मरणीय विषयोंकी अनुक्रमणिका तैयार करनेका अवकाश न मिला था, इससे यह भाग अबतक अपूर्ण बना रह गया।

प्रथम भागकी समाप्तिके पूर्व ही शरीर एकदम अत्यन्त अस्वस्थ हो गया था। जान पड़ता था कि श्रीसरकार इस शरीरसे अब सेवा लेना नहीं चाहते। कोई आशा न रह गयी थी कि 'मानस-पीयूष' का यह संस्करण जिस रूप और महत्ताके साथ चल रहा है अब प्रकाशित हो सकेगा।

एक ब्रह्मचारी महात्माने इस अवस्थामें मेरी बड़ी सहायता की जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। वे प्रूफ बहुत परिश्रमसे देख देते थे। परंतु प्रेसवालोंने इस अवकाशका अनुचित लाभ उठाया। वे अशुद्धियोंको बिना पूरी तरह ठीक किये हुए छाप देते थे और छपाई भी अच्छी नहीं की। कई प्रेमियोंने छपाईके सम्बन्धमें मुझे लिखा। मैं वे पत्र बराबर प्रेसवालोंके पास भेज देता था। फिर भी उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। बरबस मुझे छपाना जूनमें बन्द करना पड़ा। तब उन्होंने नये टाइप मँगाये और छपाई अब कुछ सन्तोषजनक होने लगी है।

इतनी दोषपूर्ण छपाई होते हुए भी मानस-प्रेमी-जनताने इसे जैसा अपनाया इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ। उनके इस प्रकार अपनानेसे ही मेरा साहस और उत्साह बढ़ रहा है। शरीर यद्यपि अब भी स्वस्थ नहीं है, फिर भी श्रीसीतारामकृपासे आठ-दस घंटे मानसकी सेवा इससे हो रही है।

'भानुप्रताप-प्रसंग' की पाण्डुलिपि ही खो गयी थी, अत: उसे फिरसे जैसा कुछ बन पड़ा लिखना पड़ा। अत: सम्भव है उसके साथ मैं उतना न्याय न कर सका होऊँ जितना अन्यथा कर सकता था।

'मानस-पीयूष' के इस संस्करणमें मुख्यतः साकेतवासी पूज्य पं० श्रीरामकुमारजी काशीजीके परम प्रसिद्ध रामायणीजीके कथाके लिये साफ किये हस्तलिखित खरोंके भाव पूरे-पूरे दिये गये हैं। ये सब खरें मुझे पं० पुरुषोत्तमदत्तजी-(साकेतवासी, श्रीरामनगरलीलाके व्यास, उपनाम 'रामजी'-) से 'मानस-पीयूष' के लिये मिले थे। बालकाण्डके असली खर्रे मेरे पास हैं और इसके प्रकाशित होनेके पश्चात् मैंने उसे 'श्रीसाकेत महाविद्यालय (डिग्रीकालेज) के पुस्तकालयमें दे देनेका विचार किया है।'

पं॰ रामकुमारजीका अध्ययन बहुत विद्वत्तापूर्ण (Scholarly) था। उन्होंने उसका अध्ययन मानसके एक विद्वान् विद्यार्थीके रूपमें (as a student of Shri Ram Charita Manas) किया था, इसीसे उनके भाव (विशेषत:) संगत और तर्कपूर्ण (to the Point) होते थे।

प्रथम संस्करण लगभग ५०० पृष्ठ छप चुकनेपर श्रीलाला भगवानदीनजी (काशी विश्वविद्यालय) इसके ग्राहक हुए। कुछ महीनोंके पश्चात् वे अपनी टिप्पणियाँ 'मानस-पीयूष' के लिये देने लगे। उसके पश्चात् प्रो० श्रीरामदास गौड़जी एम० एस-सी०, मुहल्ला पियरी, काशीजी, इसके ग्राहक हुए और श्रीरामावतारप्रसंगसे वे अपनी साहित्यक टिप्पणियाँ 'मानस-पीयूष' के लिये देने लगे। काशीमें जब मानस-पीयूष छपानेके लिये वहाँ कुछ दिन उहरना पड़ता था तब दोनों साहित्यज्ञोंका सत्संग भी होता था। उस समय मैं अपनी पाण्डुलिपि उन्हें सुना देता था, जिसमें उसके बाद जो टिप्पणी वे देना चाहें दें। यह क्रम फिर उत्तरकाण्डतक चला। अलंकारमंजूषा, किवप्रिया, रामचन्द्रिका, मानसहंस, वीरकिवकी टीका, दोहावलीकी टीका, सूरपंचरत्न, भिक्तभवानी, श्रीरामचरणिचहनमाला आदि पुस्तकें मुझे लाला भगवानदीनजीसे ही मिली थीं जिनके उद्धरण मैंने मानस-पीयूषमें दिये हैं। 'दीनजी' के नामसे जो टिप्पणियाँ हैं वह इन्हीं लाला श्रीभगवानदीनजीकी हैं। उन्हींके एक विद्यार्थीने बहुत खोज करके महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी (काशीके प्रसिद्ध ज्योतिषी) द्वारा सम्पादित 'मानस-पत्रिका' दी जो अप्राप्य थी। उससे मैंने द्विवेदीजीके भाव दिये हैं। प्रथम संस्करणमें जहाँ-जहाँ मुझे कठिनाइयाँ पड़ीं वहाँ-वहाँ मुझे श्रीमान् गौड़जीसे बहुत सहायता मिली।

श्रीजानकीशरण स्नेहलताजीका सत्संग होनेपर जो उनसे भाव सुने थे वे प्रथम संस्करणमें दिये गये। इस संस्करणमें भी वे दिये गये हैं और जो उनकी पुस्तकोंसे लिये हैं उनमें पुस्तकोंका नाम है। इन्होंने जो भाव लिखे हैं वह 'मानस-पीयृष' प्रथम संस्करणको पढ़कर लिखे हैं।

'मानस-पीयूष' (बालकाण्ड दोहा ४३ से ३६१ तक) का दूसरा संस्करण मैंने सन् १९३९—४१ में लिखा था, क्योंकि ये दोनों भाग न रह गये थे, परन्तु संसारमें युद्ध छिड़ जाने और कागजपर नियन्त्रण हो जानेसे तथा मेरे क्षेत्रसंन्यासके कारण वह छप न सका था।

अतः मैंने अपनी सब पाण्डुलिपि वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी रामायणी, मिणपर्वत, श्रीअयोध्याजीको दे दी कि वे उसे आद्योपान्त पढ़ जायँ और जहाँ कोई नयी बात सूझे लिख दें। यह काम उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। द्वितीय संस्करणकी पाण्डुलिपिको देखनेके बाद जो टिप्पणियाँ उन्होंने लिखीं वे उनके नामसे दी गयी हैं। पं० रामकुमारदासजीको मानसप्रेमी तो जानते ही हैं।

पाश्चात्त्य शिक्षाके प्रेमियोंके लिये मैंने श्रीराजबहादुर लमगोड़ा एम० ए०, एल०-एल० बी०, ऐडवोकेट फतेहपुरके साहित्यिक नोट्स माधुरी आदि पत्रिकाओंसे प्रथम संस्करणमें दिये थे। श्रीअयोध्याजीमें वे सन् १९३९ ई० में आकर भगवान् श्रीरामके समाश्रित हुए। उनके बाद मैंने उनको प्रथम संस्करण देकर उसपर उनको नोट्स देनेके लिये बाध्य किया। वे नोट्स इस संस्करणमें उनके नामसे निकले हैं।

कुछ प्रेमियोंके पत्र आये हैं कि लमगोड़ाजीके नोट्स पढ़कर वे कृतकृत्य हो गये। यह जानकर दासको भी प्रसन्नता हुई कि वह श्रम सफल हो गया। मानस-प्रेमियोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि काशीजीके प्रसिद्ध मानसके पण्डित मानसराजहंस पं० श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजी भी अपनी अनुपम टिप्पणी देकर 'मानस-पीयूष' की शोभा और हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं।

भाग १ में श्रीरामचन्द्रदास पाटीलने हमारे पाण्डुलिपिमेंके 'टिप्पणी' 'नोट' और () आदि संकेतोंको बहुत जगह अपने मनसे बदल लिये थे, जिससे हमारा आशय ही नष्ट हो गया।

भाग २ में पं॰ रामकुमारजीके भाव 'टिप्पणी' शब्दसे सूचित किये गये हैं। नोट और कोष्ठक जिनमें किसीका नाम नहीं है वे प्राय: सम्पादकीय हैं। संकेताक्षरोंका विवरण प्राय: भाग १ में दिया जा चुका है।

मानस-पीयूषकी भाषाके सम्बन्धमें इतना बता देना आवश्यक है कि दास हिन्दीसे बिलकुल अनिभन्न था। यह श्रीगुरुदेवजीकी कृपा और उनका आशीर्वाद है कि हिन्दीके साहित्यका ज्ञान न होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा तिलक सम्पन्न करा लिया।

प्राचीन टीकाएँ और टिप्पणी सब प्राय: देहाती (मातृ) भाषामें हैं। उनको समझना भी मेरे लिये बड़ी दुरूह समस्या रही है। फिर भी बारम्बार पढ़कर जैसा कुछ समझा था वैसा प्रथम संस्करणमें प्रकाशित हुआ। अबकी बार फिरसे पढ़नेपर पता चला कि कई स्थलोंमें मेरे समझनेमें भूलें हुई हैं। उन भूलोंका भी इस संस्करणमें सुधार हुआ है। दासने प्रयत्न यह किया है कि जहाँतक सम्भव हो टीकाओं, टिप्पणियों, लेखोंके शब्द ज्यों के न्त्यों मा० पी० में रहें; केवल इतना किया है कि वे पाठकोंकी समझमें आ जायँ, भावोंमें त्रुटि न आने पावे। इस कारण भी सम्भव है कि मा० पी० की भाषा साहित्य-प्रेमियोंको अरुचिकर हो।

भक्तमालके यशस्वी टीकाकार श्रीप्रियादासजीने अपनी 'भिक्तरस सुबोधनी' टीकाके सम्बन्धमें लिखा है कि 'जिनके न अश्रुपात पुलिकत गात कभू तिन्हहूँ को भावसिंधु बोरि सो छकाए हैं। जौं लौं रहें दूर रहें बिमुखता पूर हियो होय चूर चूर नेकु श्रवण लगाये हैं।' मेरा विश्वास है कि यदि विद्वद्वर्ग 'मानस-पीयूष' का अवलोकन करे तो भी प्रभावित हए बिना न रहेगा।

जिन लोगोंने मेरी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी रूपमें सहायता की है उनका मैं सदा आभारी रहूँगा।

"'बार बार बर माँगौं एहू। सीय राम पद सहज सनेहू॥''

तु० सं० ३३० शु० ११ सं० २००९ वि०

—श्रीअंजनीनन्दनशरण

## तीसरे संस्करणके सम्बन्धमें

### दो शब्द

श्रीरामचिरतमानस एक अनुपम ग्रन्थ है। रत्न तो एक ही है पर जो जैसा जौहरी है वह उसका मूल्य अपनी परखके अनुसार बताता है। कोई इसमें राजनीति देखता है, कोई इसे वैद्यकका ग्रन्थ बताता है, कोई इसमें आदर्श गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यासी देखता है। योगी, तपस्वी, ज्ञानी क्रमशः इसमें योग, तप, ज्ञान पाता है। दार्शनिक इसमें वेदान्तके अत्यन्त गृढ़ और सूक्ष्म सिद्धान्तोंकी व्याख्या थोड़े ही अक्षरोंमें सरलतासे समझाया हुआ पाता है। काशीके पं० शिवलाल पाठक और पं० शिवकुमार शास्त्री आदि संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वानोंने समस्त शास्त्र और वेदान्त आदि पढ़कर भी अन्तमें इसीसे विश्राम पाया। महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने प्रत्येक चरण एक ही चरणमें संस्कृत भाषामें चौपाईकी चौपाईमें अनुवाद कर डाला, जिसका कुछ अंश 'मानसपत्रिका' में निकला था। शेष उनका स्वर्गवास हो जानेसे नहीं ही प्रकाशित हुआ 'विनयपत्रिका' का अनुवाद भी उन्होंने इसी प्रकार किया था।

संस्कृत भाषाके विद्वान् जो हिंदीके इस ग्रन्थके शत्रु रहे हैं, वे भी अब अपनी जीविकाके लिये इसे अपनाने लगे हैं।

संस्कृतज्ञ पण्डित तो संस्कृत-व्याकरणका आधार लेकर इसमें बड़े गूढ़ और क्लिष्ट भाव निकालते हैं। कोई एक-एक शब्दको लेकर ग्रन्थभरमें उसे खोजकर उसके प्रयोगका कारण बताता है। कोई उसमें अलंकार पाता है। कोई भिन्न-भिन्न छन्दोंके प्रयोगका यथार्थ कारण ढूँढ़ता और बताता है। कोई आध्यात्मिक भावोंको दिखाता है। कोई उसका व्याकरण बताता है। इत्यादि-इत्यादि।

तुलसीके 'मानस' की अद्भुत महिमा है, कौन कह सकता है!!! अस्तु। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणोंसे विद्वान् महात्माओं, महानुभावोंने इसपर तिलक रचे हैं, 'मानस-पीयूष' में आप प्रायः सब प्राचीन टीकाकारोंके भाव तो उनके नामसे पायेंगे ही, साथ-ही-साथ उसमें रुपयेमें बारह आना अंश अप्रकाशित टिप्पणियाँ हैं, जो किसीमें नहीं हैं

हमारे पास किंचित् भी साधन प्रचारका न होनेपर तथा बालकाण्ड-(द्वितीय संस्करण-) की छपाई रद्दी होनेपर भी जनताने इसे कैसा अपनाया, यह इसीसे स्पष्ट है कि इतने बृहत् दूसरे संस्करणकी पूरी पुस्तक छपकर पूरी होते ही हमें तुरंत इसका तीसरा संस्करण छपनेको देना पड़ा।

भाग २ के इस संस्करणमें स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द सरस्वतीके नोट्स जो उन्होंने इसके द्वितीय संस्करणको पढ़कर लिख भेजे थे तथा मानसराजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीके भाव (प्राय: उनकी विजय-टीकासे) दिये गये हैं। शेष सब वही है जो द्वितीय संस्करणमें था। हाँ, यह अवश्य है कि यह पूर्वकी अपेक्षा बहुत सुन्दर छपा है। श्रीत्रिपाठीजी तथा स्वामीजीने जो भाव भाग १ के लिये भेजे थे वे शीघ्रताके कारण नहीं छपाये जा सके।

संवत् १६६१ की प्रतिमें जहाँ-तहाँ अनुस्वार नहीं है यद्यपि अन्यत्र उन शब्दोंमें अनुस्वार है। उसमें तीन या चार स्थानोंको छोड़ अन्यत्र अर्द्धचन्द्रविन्दु (\*) का प्रयोग नहीं है। प्रायः सर्वत्र अनुस्वार (·) ही रहता है। अतएव हमने जहाँ केवल अनुस्वार दिया है वह उस प्राचीन पोथीका है। कहाँ उसमें अनुस्वार नहीं है (यद्यपि मेरी समझमें अनुस्वार होना चाहिये), यह बतानेके लिये हमने वहाँ-वहाँ अर्धचन्द्रबिन्दु दिया है। प्राचीन पोथियोंमें इ, च्छ, ख की जगह क्रमशः ड, छ, ष रहता है, पर हमने इ, च्छ, ख दिया है। एक प्रसंगभरमें प्राचीनतम पोथीमें तालव्य 'श' का प्रयोग 'शिव' शब्दमें है, हमने ना॰ प्र॰ तथा अन्य महानुभावोंका अनुकरण न करके वहाँ 'श' कारका ही प्रयोग किया है। उस पोथीमें जैसा है वैसा ही हमने रखा है। जहाँ-जहाँ उकारकी मात्रा है, वहीं-वहीं हमने उकार दिया, अपनी ओरसे कहीं नहीं दिया है।

प्रथम संस्करणमें सम्भवतः हमने लिखा था कि पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीकी कथा हमने श्रीराम-विवाह-बारात-प्रसंगसे सुनी थी। पर 'मानस-पीयूष' में उनके भाव प्रारम्भसे मिलते हैं। कापीराइटके मुकदमेके समय मुझे यह स्मरण नहीं था कि वे भाव कहाँसे लिये थे, समझता था कि उनसे अनेक स्थानपर जाकर पूछकर लिखे होंगे; परंतु दूसरे तथा तीसरे संस्करणके समय पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ी तब पुस्तकसे पता चला कि हमने बारातके पूर्व और श्रीरामराज्याभिषेकसे ग्रन्थकी समाप्तितक जो भाव पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीके नामसे दिये हैं वे 'तुलसीपत्र' से या उनकी टीकासे, जो पं०रामिकशोर शुक्लजीने छपाई थी, उद्धृत किये थे। रामायण-प्रचारक श्रीरामप्रसादशरण (दीन) जीके भाव भी प्रायः 'तुलसीपत्र' से ही बालकाण्डमें दिये गये हैं।

'मानस-पीयूष' के उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इस तिलकमें केवलाद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि सभी मतावलम्बियोंके भाव यथाशक्ति उन्हींके शब्दोंमें दिये गये हैं।

मेरी करबद्ध प्रार्थना पाठकोंसे यह है कि वे साम्प्रदायिक पचड़ोंमें न पड़कर ग्रन्थकारके उद्देश्यको समझकर इस ग्रन्थका अध्ययन कर अपनी आत्माको कृतार्थ करें।

देखिये, भारतका प्राचीन वैदिक संस्कृतिमें पला हुआ समुन्नत समाज जब अधोगितके गर्तमें पड़ा था, राजनीतिक पराधीनताके कारण आध्यात्मिक गौरवको भी खो चला था, तब जिन महात्माओंके अमृत वचनोंसे इसे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है, उनमें पूज्यपाद गोस्वामी श्री १०८ तुलसीदासजी अग्रणी हैं। उनके समकालीन श्रीनाभा स्वामीजी लिखते हैं—

#### ''किल कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयउ।''

मनुष्य-जीवनकी सफलता इसीमें है कि वह अक्षय सुखकी प्राप्तिका साधन करके अवागमनसे मुक्त हो जाय। गोस्वामीजीके ''बहुमत मुनि, बहु पंथ पुरानि जहाँ तहाँ झगरो सो। गुरु कह्यो रामभजन नीको मोहि लागत राजडगरो सो।'' (विनय० १७३)

''एहि किलकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप ब्रत पूजा॥ रामिह सुमिरिय गाइय रामिह। संतत सुनिय राम गुन ग्रामिह॥ रघुबंस भूषन चरित यह नर कहिंह सुनिहं जे गावहीं। किलमल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं॥'' ''रामभगति जो चह अथवा पद निर्वान। भाव सिहत सो यह कथा करौ निरन्तर गान॥'' इन वाक्योंपर ध्यान दीजिये।

इस वृद्धा तथा रुग्णावस्थामें श्रीहनुमत्-गुरु-कृपासे जो कुछ सेवा बन पड़ी वह प्रेमी पाठकोंकी भेंट की जा रही है। यदि प्रेमियोंने इसे अपना लिया तो सेवा सफल समझूँगा। अन्तमें आप सबोंसे प्रार्थना है कि—

> सब मिलि कृपा करहु एहि भाँती। सब तिज प्रभुहि भजउँ दिन राती॥ मन की सकल बासना भागै। सीताराम चरण लौ लागै॥

> > श्रीसीतारामचरण-कमलानुरागका भिखारी— दीन—श्रीअंजनीनन्दनशरण

अगहन सुदी ५, संवत् २०१४

# बालकाण्ड खण्ड २ के प्रकरणोंकी सूची

|            | प्रकरण                                                                         | पृष्ठांक                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|            | श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद                                                  | રુપ્—હપ                    |
|            | तदन्तर्गत उमा-शम्भु-संवादका हेतु                                               | ७६—५११                     |
| <b>१</b> — | सती-मोह-प्रसंग                                                                 |                            |
|            | (क) श्रीशंकरजीकी (अगस्त्य-सत्संग करनेपर) श्रीरामदर्शनकी उत्कण्ठा तथा दर्शन     |                            |
|            | (ख) सतीजीका सन्देह                                                             | ११४—११९                    |
|            | (ग) शिवजीका सतीजीको समझाना                                                     |                            |
|            | (घ) सतीजीका श्रीरामजीकी परीक्षाको जाना                                         |                            |
|            | (ङ) सतीजीको रामप्रभावदर्शन                                                     |                            |
|            | (च) सती-चरितसे शिवजीको संताप और सतीत्यागका संकल्प तथा समाधि                    |                            |
|            | (छ) सतीका पश्चात्ताप                                                           |                            |
|            | (ज) शिवजीका समाधिसे जागना, दक्षयज्ञमें सतीजीका जाना तथा देहोत्सर्ग करना        |                            |
| <b>२</b> — | श्रीपार्वती-जन्म-तप-(उमा-चरित-) प्रकरण                                         | २२९ — २९७                  |
|            | (क) हिमाचलके यहाँ जन्म और उससे शैलराजकी शोभा                                   |                            |
|            | (ख) देवर्षि-आगमन, भविष्य-वर्तमान-कथन, नामकरण, तपके                             |                            |
|            | लिये प्रेरणा तथा आशीर्वाद                                                      | २३५ — २६९                  |
|            | (ग) मेना-हिमाचल-संवाद                                                          |                            |
|            | (घ) मेना-पार्वती, पार्वतीजीका स्वप्न सुनाना और तप करने जाना                    | २७६ — २८३                  |
|            | (ङ) पार्वती-तप                                                                 |                            |
| <b>3</b> — | श्रीशम्भुचरित                                                                  |                            |
| ·          | (क) शम्भु-दिनचर्या                                                             |                            |
|            | (ख) श्रीराम-शिव-संवाद                                                          |                            |
|            | (ग) सप्तर्षिद्वारा पार्वतीप्रेमपरीक्षा और उसका समाचार शिवजीको                  |                            |
|            | (घ) तारकासुरके अत्याचारसे देवताओंकी ब्रह्माजीसे पुकार और                       |                            |
|            | कामदेवका शिवजीके पास भेजा जाना                                                 | ३४२— ३५४                   |
|            | (ङ) कामदेवका प्रथम बारका प्रभाव-विस्तार                                        | ३५४— ३६६                   |
|            | (च) " द्वितीय " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                            | ३६८-३६ <b>९</b>            |
|            | (छ) <i>"</i> तृतीय आक्रमण, शिवसमाधिका छूटना, कामका भस्म होना और रतिको वरदान ·· | ३७१ — ३८१                  |
|            | (ज) उमा-शम्भु-विवाह-प्रसंग                                                     | ३८१ <del>-</del> ४६२       |
|            | (१) ब्रह्मादि देवताओंका शिवजीके पास जाकर विनती करना                            |                            |
|            | और उनका विवाह स्वीकार करना                                                     | ३८१ <del></del> ३८६        |
|            | (२) सप्तर्षियोंका गिरिजा और हिमाचलके पास जाना, लग्न धराना                      | ······ ३८६ <del></del> ३९६ |
|            | (३) बारातकी तैयारी और प्रस्थान                                                 |                            |
|            | (४) हिमाचलके यहाँकी तैयारी                                                     | ४१०—४१५                    |
|            | (५) बारातकी अगवानी                                                             | ४१५—४२१                    |
|            | (६) मेना आदिका वरको देखकर दु:खी होना, भवानीका समझाना                           |                            |
|            | तथा नारदादिका ऐश्वर्य कथन करना                                                 | ४२० <i>—४३७</i>            |
|            | (७) जेवनार, पाणिग्रहण, बिदाई                                                   | ४३७—४५ <i>७</i>            |
|            | (८) षड्वदनका जन्म और चरित                                                      | ४५८—४६२                    |
|            | श्रीभरद्वाजजीका शिवचरितमें प्रेम                                               |                            |
| <b>५</b> — | कैलास-प्रकरण तदन्तर्गत उमा-शम्भु-संवाद एवं शिवगीता                             | ४७९ <i>—६२३</i>            |
|            | (क) कथाका स्थान                                                                |                            |
|            | (ख) शिवस्वरूप-वर्णन                                                            | ৽৽৽৸৴ৼঽ৵                   |
|            | (ग) श्रीपार्वतीजीका शिवसमीप जाना और विनम्रतापूर्वक अपना                        |                            |
|            | संदेह प्रकटकर उसके मिटानेकी प्रार्थना करना                                     | ४८९—५१०                    |

|            |            | प्रकरण पृष्ठांक                                                                            |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | (ঘ)        | श्रीपार्वतीजीके प्रश्न५११—५२३                                                              |
|            | (ङ)        | श्रीपार्वतीजीके प्रश्न ५११—५२३<br>प्रश्नोत्तर–प्रकरण ५२३                                   |
|            | (च)        | दाशरिथ रामसे भिन्न राम कहनेवालोंको फटकार तथा श्रीरामजीके परात्पर स्वरूपका वर्णन५५६ — ६११   |
|            |            | श्रीपार्वतीजीके भारी मोहकी निवृत्ति और कृतज्ञता-प्रकाश करके उनका पुन:                      |
|            |            | प्रश्नोत्तरकी प्रार्थना करते हुए ब्रह्मके तन धारण करनेका हेतु पूछना इत्यादि६११—६२३         |
| ξ—         | अवत        | र-हेतु (तीन कल्पोंके अवतारका हेतु)६२३—७३६                                                  |
|            | (क)        | साधारण हेतु६२३—६३१                                                                         |
|            | (ख)        | 'जय-विजयको सनकादिक-शाप' के कारण रामावतार६३२—६३९                                            |
|            | (ग)        | वैकुण्ठवासी भगवान्को वृन्दाका शाप होनेसे रामावतार६३९—६४४                                   |
|            | (ঘ)        | हरगणों तथा क्षीरशायी भगवान्को नारदशाप होनेसे रामावतार६४४—७३६                               |
|            | (१)        | नारदजीकी समाधि और कामदेवकी असफलता६५०—६६६                                                   |
|            | (२)        | कामके पराजयसे नारदको मोह; शिवजी तथा क्षीरशायी भगवान्से<br>स्वयं कामपराजयकी कथा कहना६६६—६७८ |
|            |            | स्वयं कामपराजयकी कथा कहना६६६—६७८                                                           |
|            | <b>(ξ)</b> | भगवान्की प्रेरणासे मायानगर आदिकी रचना, नारदका विश्वमोहिनीसे विवाह                          |
|            |            | करनेके लिये भगवान्से उनका रूप माँगना और भगवान्का परम हित करनेका वचन देना६७९—६९७            |
|            | (8)        | नारदको बंदरका मुख देना, हरगणोंका नारदके साथ स्वयंवरमें विप्रवेषसे जाना और कूट              |
|            |            | करना, नररूपधारी क्षीरशायीको विश्वमोहिनीका जयमाल पहनाना और साथ चल देना६९७—७०६               |
|            |            | नारदकी व्याकुलता, हर गणोंको शाप७०५                                                         |
|            | (६)        | भगवान्का विश्वमोहिनी और श्रीसहित मार्गमें मिलना, नारदका शाप                                |
|            |            | देना, भगवान्का मायाको दूर करना७०९—७२०                                                      |
|            | (७)        | नारदका पश्चात्ताप, शंकरशतकका उपदेश, हरगणोंका शापानुग्रह७२०—७३६                             |
| <u>—</u> ಲ |            | ं अवतारका कारण श्रीमनु–शतरूपाप्रेम७३६—८०९                                                  |
|            | मनु-३      | ातरूपा–प्रकरण                                                                              |
|            | (क)        | मनु-शतरूपाका वंश७३६ — ७३८                                                                  |
|            |            | " " वैराग्य और नैमिषारण्यमें ब्रह्मदर्शनार्थ तप                                            |
|            | (ग)        | आकाशवाणी, दर्शनकी प्रार्थना, विश्ववास भगवान्का दर्शन देकर मनभावता वर                       |
|            |            | माँगनेको कहना और उनके प्रेमवश उनके पुत्र होना स्वीकार करना७५७—८०९                          |
|            |            | भानुप्रताप-प्रकरण                                                                          |
|            |            | केकयराज सत्यकेतुका पुत्रको राज्य देकर वनको जाना८०९—८१३                                     |
|            |            | भानुप्रतापका दिग्विजय करके धर्मपूर्वक राज्य करना८१२ - ८२५                                  |
|            | (ग)        | भानुप्रतापका शिकारके लिये विन्ध्याचलके महावनमें जाना इत्यादि८२४—८३०                        |
|            | (घ)        | " " मुनिवेषधारी शत्रुको महामुनि समझ तृष्णावश उसके जालमें फँसना८३०—८७८                      |
|            |            | कालकेतुके और कपटमुनिकी बातचीत८७८—८८३                                                       |
|            | (च)        | कालकेतुके उपायसे भानुप्रतापको घोर शाप और कुलसमेत नाश८८३—८९९                                |
|            |            | रावण आदिका अवतार८९९—९०६                                                                    |
|            | (ज)        | रावणका तप, वरदानप्राप्ति, विवाह, लंका और कुबेरपर विजय९०६—९२१                               |
|            |            | रावणका परिवार, निशाचर सुभटोंका बल, दिग्विजय९२४                                             |
|            |            | निशाचरोंका अत्याचार, पृथ्वीकी सुर-मुनि-ब्रह्मादिसे पुकार९३५ — ९४७                          |
|            |            | ब्रह्मस्तुति और आकाशवाणी९४७—९७०                                                            |
|            | (ठ)        | ब्रह्माका पृथ्वीको समझाना, देवताओंको वानरतन धारणकी शिक्षा इत्यादि९७०—९७५                   |

#### श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु

## खण्ड २ में आये हुए कुछ काममें आनेवाले शब्दों एवं विषयोंकी अनुक्रमणिका

| विषय                                 | दोहा-चौपाई आदि                          | विषय दोहा-चौपाई आदि                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| -<br>अंग (अक्षौहिणी एवं चतुरंगिणीके) | १५४.३                                   | अजर-अमर ८२.७                                   |
| " (राजा वा राज्यके)                  | १३९.५, १५४                              | अतर्क्य १२१.३                                  |
| " (छिवके नौ अंग)                     | १४७.१                                   | अति पुनीत१५२                                   |
| " (भाग्यके)                          | १५४                                     | अति ५४.१-२                                     |
| अध                                   | ११५.१                                   | अति सभीतकी दशा५५.४—६                           |
| अंश                                  | · १४४.६,   १५२.२,                       | अत्यन्त शोभामें विधिके                         |
|                                      | १८७.२, ८                                | बनानेकी उत्प्रेक्षा९४.८                        |
| " (महत्, विभूति)                     | १५२.२                                   | अद्वैतमतानुयायियोंमें दो भेद११८.१              |
| अंशोंसहित अवतारका कारण               | १५२.३                                   | अद्वैत सिद्धान्तका ब्रह्म, सगुण,               |
| 'य' अव्ययके अर्थ                     | ११९.८                                   | निर्गुण, माया ११६.१-२                          |
| अकाज                                 | १६१.१                                   | अधम अभिमानी १२१.६                              |
| अकिंचन                               |                                         | अधमता,                                         |
| अकोविद                               | ११५.१                                   | अधर्मकी उत्पत्ति कामनाओंके                     |
| अक्षौहिणी-महा-अक्षौहिणी              | १५४.३                                   | विकाससे १२१.६                                  |
| अखण्ड                                | ४.४४                                    | अधर्मसे पहले वृद्धि, अन्तमें मूलसहित नाश १८०.२ |
| अगवान                                | ९५.२                                    | अधिकारी रामचरितके ११०.३                        |
| अगस्त्यजी                            | ۶-۶.১۶                                  | " को ज्ञान देनेसे वह बढ़ता है७६.१              |
| " का आश्रम                           | ५०.१-२                                  | अध्यात्म, वाल्मी० रा० और                       |
| , के यहाँ सभी देवता आते थे,          |                                         | मानसके भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण ४९.७-८            |
| सबके बैठनेके लिये पृथक्-             |                                         | अध्यास बिना अधिष्ठान, कल्पित पदार्थ,           |
| पृथक् आसन बने थे                     | ४८.१-२                                  | अधिष्ठाता तीनोंके हो नहीं सकता११७              |
| " और शिवजीने ही सत्संगकी             |                                         | अनन्तका कथन यथाश्रुत यथामित होता है ११४.५      |
| याचना श्रीरामजीसे की और              |                                         | अनन्यगति १४५.५                                 |
| किसीने नहीं                          | ۶-۶.১۶                                  | अनरण्य महाराजका रावणको शाप१८२.१२               |
| अग्निका प्राकट्य चार प्रकारसे        | १८५.५—८                                 | अनाथहित १४६.३                                  |
| अगुण (अव्यक्त हैं गुण जिसके)         | ११६.१                                   | अनुग्रह (शाप) १३९.४                            |
| " ('मायिक गुणोंसे रहित' अर्थ         |                                         | अनुमान ११८.४, १२१.४                            |
| मानसके कतिपय प्रसंगोंमें             |                                         | अनुरागसे कार्यकी सिद्धि१४३                     |
| संगत नहीं)                           | ,,,                                     | अनुष्ठान अधिकार-प्राप्त्यर्थ७४.४—७             |
| ·· सगुण कब होता है ····· ध           | ११५.५, ११६.१-२                          | ,, की पूर्तिके समय अनेक विघ्न आते हैं८१.६      |
| ,, ,, की एकता                        | ११६.३                                   | अनुष्ठान और सांगता७४.४—७                       |
| " " विवेक·····                       | ११५.५, ११६.३                            | अनुहारि ४७, २४०                                |
| ,, ,, में भेद नहीं (मुनि, वेद,       |                                         | अपकीर्ति होनेपर प्रतिष्ठितका                   |
| पुराणके प्रमाण)                      | ११६.१-२                                 | कर्तव्य१३६.३, १५८.५                            |
| अज्ञ                                 |                                         | अपछरा ८६. छन्द                                 |
| अघके अर्थ                            |                                         | अपमान (जातिमें) असह्य होता है६२.६              |
| अघटित                                |                                         | अपतत्त्वमें चतुर्थांश तेज और                   |
| अघारी                                |                                         | चतुर्थांश पृथ्वीतत्त्व ११६.३                   |
| अचरका सजीवत्व                        |                                         | अपारा५१.४                                      |
| " सेवा करना                          |                                         | अभिलाषकी परिभाषा१४४.४                          |
| अज                                   | १०८.८,   ११६.२                          | अभिषेक (शिव-अभिषेक) ······৬४.४—७               |
|                                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                |

| विषय                              | दोहा-चौपाई आदि      | विषय दोहा-चौपाई आवि                     |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| अमर                               | ८२.७                | अहमिति,                                 |
| अमरावती                           | ७.১७१               | आकाशवाणियाँ और उनका रहस्य१८७.८          |
| अयोध्या, काशी आदिमें मरणसे        | ·                   | आकृतिको शब्दोंका वाच्य माना             |
| मुक्तिपर शंका                     | ४६.३—५              | गया है ११२.१-:                          |
| अरुणोदय, उष:, प्रात:              |                     | आज्ञा शिरोधार्य की जाती है८१.           |
| अरूप                              |                     | आचार्याभिमान परम गुण है८०.८             |
| अर्थ, धर्मादि और उनका समयसे       | सेवन१५४             | आततायी १८३.६                            |
| अर्थ                              | ४५.१-२              | आदर, बड़ आदर६६.६                        |
| अर्थपंचक                          | ४४.१-२              | आदर्श मनुष्यचरित ही अनुकरणीय है४८.५—५   |
| अलख                               | ११६.२               | आदिशक्ति१८७.८                           |
| अलखगति                            | १०८.८               | आदिशक्ति और उनकी कला,                   |
| अवडेरना                           | ১৬৪.८               | अंश, विभूति ३३ शक्तियाँ १४८.:           |
| अवतारका हेतु कृपा, करुणा          | <b>₹—१.</b> ১११     | आदि सृष्टि१६३                           |
| " के अनेक हेतु हो सकते हैं।       | १२४.५               | आत्मरूपमें ८ आवरण११७.३-४                |
| " " चार कार्य ······              | १२१                 | आनना (लाना) ११३.५                       |
| " " प्रमाण                        | १४४                 | आपुनु१५९                                |
| " निज भक्तोंके लिये               | ५१. छन्द, १४४.७     | आभूषण (शंकरजीके)९२.५                    |
| अवतार चार प्रकार (आवेश,           |                     | 'आयसु धरि सीसा' बड़ोंकी                 |
| प्रवेश, स्फूर्ति, आविर्भाव)       | १८५.५               | आज्ञाके सम्बन्धमें कहनेकी रीति१६०.      |
| अवतार विप्र सुर सन्त धेनु हित     | १८६. छंद २          | आर्त अधिकारी११०.:                       |
| अवतार अपने रसस्वरूपका             |                     | आर्त प्रपन्न५९.५—।                      |
| अनुभव करानेके लिये                | ১-৩.১४              | आसन और उनके धर्म१०६.५                   |
| अवतारोंके मुख्य और गौण दो क       | ारण १२१.१-२         | आसनके भेद५८.५—८                         |
| अवतार चौबीसवीं चतुर्युगीमें       | ७.३४४               | ,, स्पर्शसे हानि-लाभ १०६.५              |
| अवधेशकुमार                        | ४६.७, २७            | आस्तिक मूढ्७:                           |
| अवसर जानि                         | ८९.७, १०७.१         | इन्दु१०६.६                              |
| " पर कार्य करनेसे सिद्धि और !     | प्रशंसा १०७.१       | इतिहास ५८.६, ६५.२                       |
| अवसर चूकनेपर पछतावा               | ४९.१-२              | ,, भारतके और आजकलके                     |
| अविगत                             | १८६.२               | इतिहासमें महदन्तर६५.२                   |
| अविद्या (पंचपर्वा)१               | ११५.७-८, १३६.५—८    | इन्द्र, श्वान् और युवान् एक सूत्रमें१२५ |
| अशंका                             | ७२.४, ११३.१         | इन्द्रको काक और श्वान्की उपमा १२५.७-८   |
| अशिव वेष असुरोंको मोहित           |                     | ,, वीररसके अधिष्ठाता१२२.४-१             |
| करनेके लिये                       | १६.१, <i>९५.५-६</i> | इन्द्रपद वैषयिक सुखकी पराकाष्ठा१२५.७-८  |
| अश्रद्धासे किया हुआ कर्म व्यर्थः  | ४४.३—५, ८, ५.८      | इन्द्रिय और उनके देवता ११७.५-१          |
| अश्रु आदि आनन्द और शोकके          | ५५.६                | इहाँ५२.५, ९४.३                          |
| अष्टावक्र वेदान्त और मानसके दृष्ट | यन्त ११८.३          | ईश, ईश्वर४९.३, ६९, १८७.९                |
| असम्भावना, सम्भावना,              |                     | ईश्वरका चरित अनुकरणीय नहीं है४८         |
| दारुण-असम्भावना                   | ११९.८               | ईश्वरोंके वचन तथा उन कर्मोंका           |
| असत्य, झूठ, मृषा, मिथ्या          | १, ११२ ११७.७-८      | जो उपदेशानुकूल हो अनुकरण                |
| अहंकार, अभिमान                    | 995 10              | करना चाहिये६९                           |

| विषय                              | दोहा-चौपाई आदि             | विषय दोहा-चौपाई आदि                           |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| -<br>ईश्वरके जागनेसे जगत्की रक्षा | ६०.३                       | कछु काल१४२.१—४, १५१                           |
| ईश्वर ही सब करता है तब हम         |                            | कटकई १५४.५                                    |
| पुरुषार्थ क्यों करें              | १२४                        | कथन छ: प्रकारके लोगोंका                       |
| ईश्वर-जीवमें भेद                  | ५६.४, ७०.१-२               | सर्वथा उपेक्षणीय है ११३.२                     |
| ईश्वर अद्वैत सिद्धान्तका          |                            | कथा-कीर्तन-श्रवण विश्राम है१०६.३-४            |
| विद्योपाधि ब्रह्म है              | ११६.१                      | " का स्थान कैसा चाहिये१०७.१-२                 |
| ईश्वरके शुद्ध सात्त्विक गुण       |                            | " के अधिकारी-अनिधकारी … ४८.४, ११०, १—३        |
| मायाके ही गुण होनेपर भी           |                            | ·· प्रसंगके बीचमें दूसरी                      |
| ईश्वरके ही माने जाते हैं (अद्वैत) | ११६.१-२                    | बात न करे६०.५                                 |
| उछाह                              | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | " माहात्म्य ४७.६-७                            |
| उत्तम वक्ता अभिमानरहित बोलते हैं  | ११४.५                      | " से मार्ग जल्दी चुक जाता है५८.५              |
| उत्साहसे धन-धर्मकी वृद्धि         | ٧.۶۶                       | " पुनीत पुरानी १५३.१                          |
| '' भंगसे धन-धर्मको हानि           |                            | " सुरधेनु११३                                  |
| एवं निष्फलता                      | ४४.८,  १५५                 | कन्याके विवाहमें घर, वर,                      |
| उदार                              | ११०.५, १२०,                | कुल देखा जाता है७१.३                          |
|                                   | १८७.२                      | कन्याका वर कैसा हो?७१.३                       |
| उदासी वेषमें मृगादिका वध कैसे?    | ১-৩. <i>१४</i>             | कन्याका विवाह गुणहीनके साथ न करे७१.४          |
| उपकार परम धर्म है                 | ሪአ.१-२                     | कन्या किसको न दे७१.३                          |
| उपदेश—नारद–मोह, मनु–शतरूपा,       |                            | कपट और चरित६५.४                               |
| भानुप्रताप और भुशुण्डि-चरित       |                            | कपटी लोग बात छिपानेपर जोर दिया करते हैं १६८.४ |
| प्रसंगोंसे                        | १७६.१—५                    | कमलके धर्म१४६                                 |
| उपदेशकी रीति                      | १२७                        | कमलासन५८.७                                    |
| उपनिषद् और उनके छ: विभाग          | ·····γ-38                  | कर जोड़ना प्रसन्न करनेका ढंग२८५               |
| उपरोहित                           | १६९.४                      | करण ११७.५                                     |
| उपवन                              | ७.३১८६.७                   | कराला देवी४७.६                                |
| उपाधि चार प्रकारकी                | १४४.५                      | करिकर सरिस १४७.८                              |
| उपासकका स्वभाव                    | १२५.३-४                    | करुणा९७. छन्द, १४८.८                          |
| 'उमा' के अर्थ                     | ५३.१, ५७.३,                | कर्तव्य करना धर्म है, फल हरि-                 |
| ६७.५—७, ७                         | १.४, ७४.७, १२०.८           | इच्छानुसार होगा६२                             |
| '' के प्रभावसे गुण-कर्म-          |                            | कर्म (भाग्य)९७.७                              |
| कालादि बाधा नहीं करते             | ६६.१-२                     | " फलाशा न रखकर करनेसे                         |
| उमा-शिव-चरित रूपकमें              |                            | चित्तकी शुद्धि ४४, १०                         |
| कुण्डलिनी महायोगका वर्णन          | ξ                          | कर्म नित्य, नैमित्तिक, काव्य ४४, ९, १०        |
| उषः अरुणोदय, प्रातः               | ٧.۶۶                       | " सामान्य और विशेष ४४, १०                     |
| एहू (यही)                         | ५९.८                       | " के भेद-प्रभेद ४४, ९                         |
| ऐश्वर्य (षट्)                     | १७७                        | " के साथ क्रियाका सम्बन्ध१०६.७                |
| ऋषि, मुनि                         |                            | " ज्ञान उपासनाका क्रम४३                       |
| कंकण                              |                            | " की गति कठिन है १६३.५                        |
| कंत, कान्त                        | ४.४                        | कर्मके तीन भेद १६३.५                          |
| कंधर                              | ७.७४१                      | कर्म-धर्म (भगवदनर्पित) व्यर्थ                 |
|                                   |                            | ı                                             |

| विषय                            | दोहा-चौपाई आदि | विषय दोहा-चौपाई आदि                |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------|
| एवं भवबन्धनकारक                 | १५६.२          | कविके बार-बार श्रीरामके            |
| कर्म-धर्म और विद्या कहलाने      |                | वास्तविक रूपके स्मरण               |
| योग्य कर्मादि                   | १८१.१          | करानेके कारण ४९.७-८                |
| कलश (मंगल)                      | ९१.८           | '' यह नहीं मानते कि कोई            |
| कल हंस                          | ८६ छन्द        | चरित्र हर समय ही हास्य-            |
| कला                             | ८६, १०७,       | चरित्र रहता है ७८.७-८              |
|                                 | १२६.४          |                                    |
| कला (षोडश कला)                  | १८६            | '' की हास्यकला अधिक                |
| " (बारहमें ही पूर्णता)          | १८७.२          | शिक्षाप्रद है "                    |
| कल्प और मन्वन्तरोंके नाम        | ૭५.૪           | " " काव्यकलाका कमाल                |
| कल्पित                          | ११५.५          | है कि हास्यरसको भी                 |
| कल्पोंकी संख्या और नामोंमें भेद | १६४            | महाकाव्यकलामें निबाहा है७९         |
| कवि तुलसीदास                    |                | ·· काव्यकलामें कलाकारी             |
| कवि रंगमंच और द्रष्टाओंके       |                | और कारीगरी साथ–साथ                 |
| बीचमें उपस्थित रहकर             |                | चलती है८१.४-५                      |
| द्रष्टाओंको रहस्य बताता चलता है | ४६.६—८         | ·· के 'कुकड़ँकू' बोलनेवाले         |
| कवि तुलसीदास अत्युक्तिका        |                | चरित्र भी प्रायः रंगमंचसे          |
| समाधान प्राय: ऐश्वर्य दिखाकर    |                | हर्षित विदा होते हैं८१             |
| करते हैं                        | ९४             | '' के शृंगाररसमें मर्यादाका        |
| " हर रसको उसके पूरे जोरमें      |                | अवलंघन नहीं है८४                   |
| लिखकर अन्तमें महाकाव्य-         |                | '' की कलाकी विशेषता कि संकेत       |
| कलाके (शान्तरसके) उच्च          |                | ऐसे होते हैं कि रसभंग न हो९२.४     |
| शिखरपर पहुँचा देते हैं          | ९४, ९०७.१      | '' ने मानव-प्रकृतिका अभ्यास करनेके |
| केवल वार्ताएँ नहीं लिखते        |                | लिये पर्याप्त सामग्री दी है९६.५-६  |
| किंतु सारी प्रगतियों आदिका      |                | कवि तुलसी और वर्नार्डशा१५२         |
| भी वर्णन कर देते हैं            |                | '' शैक्सपियर१५२                    |
| " " प्रसंग और ध्वनिसे           |                | ·'                                 |
| घटनास्थलको सूचना देते हैं:      | ७८१            | फिल्म और सामाजिक                   |
| " केवल भावार्थ भेदवाले          |                | मनोवैज्ञानिक उपन्यास               |
| शब्दोंके प्रयोगसे गूढ़-भाव-     |                | कलाके गुण भरे हैं१५२               |
| परिस्थिति आदि                   |                | '' ही महाकाव्य और नाटकी            |
| जना देते हैं                    | १०५.८          | कलाओंके एकीकरणमें पूर्ण            |
| कविकी कलामें हास्यपात्रके       |                | सफल हुए१५२                         |
| प्रति प्रेम बना रहता है         | ४७.२           | कविने इस सफलताके लिये किन          |
| " की सावधानता                   |                | युक्तियोंका प्रयोग किया१५२         |
| " की कविताकी मूल प्रवृत्ति है   |                | " की प्रहसनकला                     |
| कि लोग क्षणिक रसाभासोंमें न     |                | स्वाभाविक है१३९                    |
| भूलें, नित्य सत्य-रस            |                | '' की प्रहसनकलाका                  |
| प्राप्त करें                    | ১-७.۶४         | मूल प्रेम है१३९                    |
| ·· को भावना ·····               |                | " के मालोपमाओंकी विशेषता१४६        |

| विषय                                       | दोहा-चौपाई आदि   | विषय दोहा-चौपाई आदि                                 |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| कश्यपजी मनु हुए ·····                      | १८७.३            | कुण्डल९२.२                                          |
| '' और मनु दोनों प्रजापति हुए               | <i>६.७</i> ८१    | कुन्द इन्दु दर और नीलसरोरुह                         |
| कहत सुनत                                   | ४८.५             | नीलमणि नील नीरधर१०६.६                               |
| कहना किनका न सुने                          | ११५.७ <b>-</b> ८ | कुम्भकर्णको स्त्री आदि१७८.४                         |
| कहहु और सुनहु तीन-तीन बार                  | 80               | कुबेर१७६.४                                          |
| 'कानसे सुनकर' का भाव                       |                  | १७९. २,५,८                                          |
| कामकला                                     |                  | " पर रावणको चढ़ाईका कारण १७९.८                      |
| कामक्रीड़ा                                 |                  | " की माताका नाम१७९.२                                |
| कामदेव वासुदेव भगवान्का अंश                |                  | कुसमय ५०.१-२                                        |
| " कृष्णपुत्र दूसरे जन्ममें                 |                  | कूजना १२६.२                                         |
| " का मुख्य शत्रु ब्रह्मचर्य                |                  | कृतज्ञ ७६.५-६                                       |
| " "स्थान मन है                             |                  | कृपा गुण ७६.५,                                      |
| " की सेना और सहायक                         |                  |                                                     |
| " के धनुष और पंचबाण                        |                  | कृष्णतनय प्रद्युम्न८८.२                             |
| के पंचबाण धारण करनेके                      | 34.3             | केकय१५३.२, १५३                                      |
| भाव                                        |                  | केकयकुमार अश्वपति१५३                                |
| " " सेनापति, सेना ·····                    |                  | केतु१५६.५                                           |
| " " तीनों आक्रमणोंका मिलान                 |                  | केतु पताका ९४ छन्द                                  |
| " " बाण ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र,         |                  | कैमुतिकन्याय ११६.४                                  |
| वैष्णवास्त्रसे अधिक भयंकर                  | /١٩ ٦            | कैलास शिवभवन है४८.६                                 |
| " को आम और बौर प्रिय                       |                  | ·/ के अधिकारी-अनिधकारी ······ १०६.१                 |
| " ब्रह्माका वरदान                          |                  | कोसल देश११८                                         |
| " " शाप                                    |                  | कौतुक शब्द नारद-सम्बन्धमें६६.५                      |
| " ने शिवजीके अतिरिक्त                      |                  | कौसल्याजीके पिताका नाम११८                           |
| विश्वम्भरको क्यों सताया?                   |                  | क्रोधके आठ साथी६३                                   |
| काम राजा                                   |                  | ,, तीन प्रकार८७ छन्द                                |
| कामरूप (वन, सागर आदिके                     |                  | क्लेश आनेपर दुष्कर्मींका                            |
| दो-दो रूप)                                 | EILE 9XX         | स्मरण होता है५७                                     |
| कामारि                                     |                  | खर-शूर्पणखा रावणके भाई-बहिन१७६.१—५                  |
| 'कामोद्दीपन त्रिविध समीरसे'                |                  | खरभरु ८४ छन्द                                       |
| " (मरे हुए मनमें)                          |                  | गंधर्वके दो भेद, प्रधानोंके नाम                     |
| करनेवाली वस्तुएँ                           | /5 /             | गणेशपूजन१००                                         |
| कारण                                       |                  |                                                     |
| ,, तीन प्रकार (उपादान,                     |                  | गत ४५.७<br>  गहगहे १५४.४                            |
| '' तान प्रकार (उपादान,<br>निमित्त, साधारण) | 9/5 ਕਵਾ ਤ        | गहगहः १५४.४<br>  गाना, गावा, गाई४५, ११८.४           |
| कालकी प्रवृत्ति चैत्र शुक्लसे हुई          |                  | गाना, गावा, गाइ                                     |
| कालका प्रवृत्ति चत्र शुक्लस हुइ            |                  | गाला विवाहकाः                                       |
|                                            | • • •            | ागरापात १०५.४<br>  गिरा सुहाई, गिरा गम्भीर५७.४, १८६ |
| कालिका                                     |                  |                                                     |
| काशीमें मुक्ति, श्रुतियोंमें विरोध         |                  | िगरा (बर गिरा)१७४.४                                 |
| किन्नर और गंधर्वके दो-दो भेद               | ६४.४, ४०५        | गिरिजा७६.८                                          |

| विषय                             | दोहा-चौपाई आदि  | विषय दोहा-चौपाई आदि                       |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| -<br>गिरिदुर्ग                   | १७८.१           | वहाँ ऐश्वर्य-वाचक अगुण,                   |
| गिरिनाथ                          |                 | अखण्ड आदि विशेषण देते हैं१४४.१—४          |
| गिरीश                            |                 | (२) पाठकको बराबर सावधान                   |
| गीताके 'परित्राणाय। ४। ८।'       |                 | करते जाते हैं जिसमें वह                   |
| और मानसके 'असुर मारि।            |                 | भगवान्को मनुष्य न समझ                     |
| १२१।' का मिलान                   | १२१             | ले। मनुष्य समझना भारी प्रमाद              |
| गुण चौदह हैं                     | ६७.१            | और भवसागरमें डालनेवाला है ४९.५-६          |
| गुण (राजाओंके छ: गुण)            | १५३.१—४         | (३) जो बात कहीं फिर लिखनी                 |
| गुणखानि                          |                 | आवश्यक है उसे दोनों जगह                   |
| गुणगानमें कथा और भक्ति दोनों     |                 | न लिखकर केवल दूसरी                        |
| आ जाते हैं                       | ४८.५            | जगह लिख देते हैं ६५.५-६                   |
| गुण दोष, दोष गुण                 | ६६, १३०         | (४) जब कोई बात दो या अधिक                 |
| (दिव्य) गुणोंकी दो अवस्थाएँ,     | ,               | जगह लिखनी है तो प्राय: उसका               |
| व्यक्त और अव्यक्त                | ११६.१-२         | कुछ अंश एक जगह और कुछ                     |
| (सात्त्विक) गुण जीवको मायासे     |                 | दूसरी जगह लिख देते हैं।                   |
| छुड़ानेवाले हैं                  | ११६.१-२         | पाठक अर्थ लगाते समय                       |
| गुण आत्मारामको भी खींच लेता है   |                 | सबको सर्वत्र समझ लें८४.३-४                |
| गुरु                             |                 | (५) प्रसिद्ध कथाओंको बहुत                 |
| गुरुके वचनपर दृढ़ विश्वास        |                 | संक्षेपमें कहते हैं६५.४                   |
| चाहिये                           | ٥. ١ م          | (६) जिस विषयको एकसे                       |
| " की अवज्ञाका फल दु:ख है         |                 | अधिक बार लिखना है उसे प्राय:              |
| " का दर्जा माता-पितासे ऊँचा …    |                 | एक प्रधान स्थानपर लिखते हैं               |
| गुरुजनोंका आदर न करने वा         |                 | और अन्यत्र वही वर्णन वहाँके               |
| अपमान करनेसे आयु,                |                 | दो-एक शब्दोंसे जना देते हैं ९४.२-३        |
| श्री आदिका नाश                   | १२८.५- <b>६</b> | (७) महाकाव्यकला और नाटकीय                 |
| गुरुजनोंका वचन शिरोधार्य         | • • • • •       | कलाका एकीकरण कर दिया                      |
| करना चाहिये                      | १३७             | है जो पाश्चात्त्य कवियोंको                |
| गुरु सुर संत पितृ विप्र (पंचदेव) |                 | असम्भव प्रतीत होता था४६.६—८               |
| गुहा                             |                 | (८) ब्रह्मके अनेक विशेषण हैं,             |
| गूढ़ गुण                         |                 | कुछ-कुछ अनेक जगह                          |
| ू.<br>गोतीत                      |                 | कहे हैं१४४.१—४                            |
| गोसाईं                           |                 | (९) दो भाइयोंकी बड़ाई-छोटाई               |
| गोस्वामी तुलसीदासजीका            |                 | प्रायः क्रमसे जना देते हैं१३२.४—६         |
| दृष्टिकोण और भावना               | ४९.७            | (१०) मर्यादाको रक्षा सर्वत्र को है१३५.१-३ |
| गोस्वामी तुलसीदासजीकी शैली—      | •               | (११) हास्यकलामें हास्यपात्र-              |
| (१) जहाँ विशेष माधुर्यका         |                 | का हित रहता है१३९                         |
| वर्णन आता है वहाँ सूत्रधारकी     |                 | (१२) ऐश्वर्य कहकर उसे                     |
| तरह साथ ही रहकर ऐश्वर्य भी       |                 | माधुर्यमें स्थापित करते हैं ११९.१-२       |
| दिखा देते हैं                    | ४९.५-६, १४४.४   | (१३) ऐश्वर्य दिखानेमें                    |
|                                  |                 |                                           |
| जहाँ सगुणमें भ्रम सम्भव है       |                 | श्रीरामजीको सच्चिदानन्द कहते हैं ११६.५-६  |

| विषय                            | दोहा-चौपाई आदि               | विषय दोहा-चौपाई आदि                 |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| (१४) एक उपमा या उत्प्रेक्षासे   |                              | चरित्रोंके रस और रंग४९              |
| जब वक्तव्यकी पूर्ति नहीं        |                              | चान्द्रायणव्रतके भेद७४.४—७          |
| होती तब और उपमाओं वा            |                              | चिच्छक्ति ९८.३, १५२.४               |
| उत्प्रेक्षाओंका प्रयोग करते हैं |                              | चित्र, विचित्र, अति विचित्र४९       |
| (१५)वैभवका उत्कर्ष दिखानेमें    |                              | चित्रकेतु ७९.१-२                    |
| इन्द्रके वैभवकी उपमा देते हैं   | ε.οερ                        | " को नारदादिका समझाना ····· ७९.१-२  |
| (१६)जिस विषयके वर्णनमें जहाँ    |                              | चित्रसम दैत्य४७.६                   |
| जितनी आवश्यकता समझते            |                              | चिन्ता जीते-जी जलाती है५८.१         |
| वहाँ उतनी उपमाएँ देते हैं       | १४६                          | " में समय काटे नहीं कटता१७२.७       |
| गोस्वामीजीकी सावधानता           | · १४८.८,१५१.१ <del>-</del> ३ | छिबके नौ अंग५०.१, १४७.१             |
| गौरी                            |                              | छिब समुद्र-मन्थनकी सामग्री१४८.५     |
| ज्ञान                           | 88                           | ,, में रूपकी तरंगें ,, ,,           |
| " लौकिक-अलौकिक                  | १५१.२                        | ,, ,, का वर्णन तरंगोंके समान ,,     |
| " (विमल ज्ञान)                  | 84                           | ,, के रत्न, ,, ,,                   |
| " गुणधाम ·····                  | ১-৩.৩११                      | छिबिसिन्धु ५०.१-२                   |
| " सब सत्य है ······             |                              | छल क्या है?१०४.४—६                  |
| ग्रन्थका प्रयोजन                | ४७.१                         | छीर (क्षीर) नीरकी प्रीति५७          |
| ग्रामवासिनियाँ और नारद          | १३७.१—५                      | जन्तु ११९.१                         |
| ग्रीवा                          |                              | जगतजनक६४.५                          |
| चकोर चन्द्रकी उपमा              | છ.૭૪                         | जगत्में जो सत्यत्व भासता है         |
| चक्रवर्तीके लक्षण               | १५९.४                        | वह जगत्का नहीं है                   |
| चतुरंगिणी सेना                  | १५४.३                        | श्रीरामका है ११७.७                  |
| चतुर, चतुराईका प्रयोग           |                              | जगत् है ही नहीं (अद्वैतमतमें)       |
| चन्द्र अवतंस                    |                              | भ्रान्तिमात्र है, असद्रूप स्वप्नवत् |
| चन्द्रमाकी उत्पत्ति अत्रिके     |                              | मिथ्या है११८.१                      |
| अश्रुजलसे                       | ১.۶৩৬২.८                     | ··      और मायाके सम्बन्धमें दो     |
| " " भगवान्के मनसे               | ১.,১৮                        | मत दिखाये११८.१—३                    |
| " में छिबके अंग                 |                              | ·· और ब्रह्मका शरीर-शरीरी           |
| चपरि                            | १५६                          | सम्बन्ध है११८                       |
| चरण पकड्ना (बारंबार) प्रेम,     |                              | ,, त्रिकालमें रामरूपके              |
| सुख और कृतज्ञतासूचक             | ११९                          | अतिरिक्त कुछ नहीं है११७             |
| चरण पकड़ना, आर्तवचन बोलना,      |                              | जगत्का भासना असत्य है               |
| क्षमा-प्रार्थनाकी मुद्रा        | १२६                          | न कि जगत्११७                        |
| प्रार्थनाकी मुद्रा आर्तदशामें   |                              | ,, भगत्स्वरूप ही सत्य है,           |
| भी होती है                      | १६७                          | उसका नानात्व भ्रम है११७             |
| चरणोंमें पड़ना करुणारसकी        |                              | ,, का नानात्व भ्रम मिथ्या है११७     |
| पूर्णता और प्रार्थनाकी सीमा     | ७.९७                         | (स्त्री-पुत्रादि यावत् देहव्यवहार)  |
| ,, को हृदयमें धरनेके भाव        |                              | को सत्य मानना भ्रम है११७            |
| चरित देखकर मोह और               | ,                            | जगदात्मा६४.५                        |
| सांगोपांगश्रवणसे मोहका नाश      | १४१.५                        | जगमूला १४८.२                        |
|                                 | 1 - 1. /                     | 1                                   |

| विषय                                  | दोहा-चौपाई आदि    | विषय दोहा-चौपाई आदि                       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| जड़                                   | ··· ६९,   ११७.१-२ | डमरू९२.५                                  |
| (श्री) जनक–सुनयनाजी                   |                   | तत्त्व (प्रकृतिके)४४                      |
| पूर्वजन्ममें कौन थे                   | १५२.४             | ,, (गूढ़ तत्त्व)१००.१—३                   |
| जनायी                                 | १६१.७             | तत्त्वज्ञानी ऊँचे भक्तोंके                |
| जप                                    | ১-৩.४১            | सिद्धान्त समझनेके लिये                    |
| जपयज्ञका शास्त्रीयविधान               | <i>७—४.४७</i>     | हृदय शुद्ध चाहिये,                        |
| जपके अर्थ                             | ५०.३              | यह कैसे हो?१२४                            |
| जय जय                                 | . १८६ छन्द, १-२   | तत्त्वोंकी संख्यामें मतभेद और             |
| जय विजय                               | १२२.४-५           | उनका समन्वय४४                             |
| " " को शाप क्या और                    |                   | ·· का विभाग जानना                         |
| क्यों हुआ?                            | १२२.४-५           | वेदान्तनिरूपणके लिये आवश्यक४४             |
| " " शाप हरि इच्छासे                   |                   | तप४४.१                                    |
| जलंधर                                 |                   | ,, का अर्थ त्रिदेवके सम्बन्धमें१६२.२      |
| ८- <i>७.६</i>                         |                   | ,, (शमदमादिरहित) तामस है४४.१, २-३         |
| जलमें मुँह देखनेका निषेध              | १३५.७             | ,, शारीरिक, वाचिक, मानसिक४४.३             |
| जलचरकेतू                              |                   | तम, धूम, धूरिके दृष्टान्त११७.३-४          |
| जलपना                                 | ११५.५             | तम, मोह, महामोहमें भेद ११५.७-८            |
| जहँ तहँ                               | بربر ۶            | तर्क१२१.३                                 |
| श्रीजानकी-वियोग कभी                   |                   | " मन, बुद्धि, वाणीद्वारा ही होता है १२१.३ |
| नहीं होता                             | ११७.१-२           | तात४७.५, ९०.७, १६०.३                      |
| जाया                                  | ९७.३              | तान, तान तरंग १२६.५                       |
| जीव (के अर्थ)                         | ६९                | 'तापस सम दम' से उपदेश ४४.२, २-३           |
| जीव और ईश्वर                          | ६९, ७०.१-२        | 'तापस बेष बिसेषि उदासी'                   |
| जीवका स्वरूप                          |                   | और मृगवध ४९.७-८                           |
| जीवके सात धर्म                        | ११६.७             | तामस देह १२२.५                            |
| ,, अपनी प्रवृत्तिसे ही                |                   | तारकासुर (मत्स्य, शिव,                    |
| पापकर्म करता है                       | ४.১६१             | पद्मपुराणों आदिमें)८२.५                   |
| ,, कर्मानुसार तन पाता है              | ५५.२              | ,, का जन्म पार्वतीजन्मके पश्चात्८२.५-६    |
| ,, की पाँच कोटियाँ                    |                   | ,, तेज प्रताप बल ८२.५-६                   |
| ,, ध्यानावस्थामें सर्वज्ञ,            |                   | तीर्थवासीकी दिनचर्या१४३                   |
| स्वतः सर्वज्ञ नहीं                    | ५३.१—४            | तीर्थस्नानका नियम१४३.५                    |
| ,, सहज स्वरूपमें लीन हो सकता          |                   | 'तु' अव्यय कई अर्थ देता है९४.६            |
| है पर ईश्वर नहीं हो सकता…             | ६९                | तुलसी-'कवि तुलसी', 'गोस्वामी              |
| जीव ब्रह्मका प्रतिबिम्ब               |                   | तुलसीदास' में देखिये—                     |
| जूझना                                 |                   | तेज, प्रताप ८२.७-८                        |
| जोगी (योगी)                           |                   | तेज, प्रताप, शीलकी उपमा१५३.३              |
| जोषिता (योषिता)                       |                   | 'तेज विशाल' श्रीरामजीका कैसा था?७६.५      |
| झूठ, मृषां, मिथ्यां आदिके अर्थ ······ |                   | तोरन ९४ छन्द                              |
| ,, (परिवर्तनशील, परिणामी)             |                   | 'तोर' एक वचनका प्रयोग ४५.७-८              |
| ठयना                                  |                   | तोही प्यारसूचक१२७.७-८                     |
|                                       | , , , , ,         |                                           |

| विषय                                  | दोहा-चौपाई आदि  | विषय दोहा-चौपाई आदि                  |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| त्रिकूटाचल                            | १७८.५           | दशरथराउ और अवधभुआल१५१                |
| त्रिदेव                               | ٠ ۷۵.۴۷         | दशोपचार पूजन ४५.५-६                  |
| " श्रीरामसेवासे प्रभुत्वको प्राप्त    | हैं१४६.१—५      | दादुर जीह (अग्निका शाप) ११३.६        |
| त्रिदेवोंकी उत्पत्ति श्रीभरतादिअंशोंर | से १४४.६, १८७.२ | दाशरथी रामसे भिन्न कोई राम           |
| त्रिनयन शिवजीके तीन नेत्र             |                 | नहीं यह शिवसिद्धान्त है११४.६—८       |
| त्रिपाद्विभूतिमें जाकर पुनरागमन       |                 | दिक्पाल९२                            |
| नहीं त्रिपुर आराती                    | ५७.८            | दिलीप महाराजकी नन्दिनी-सेवा४८.७      |
| ,, आख्यान (भागवत)                     |                 | दिशा (दश)८६.७                        |
|                                       | ٠٠٠٠٠ ٧٤        | दीन११५.४                             |
| ,, बाणासुरके                          |                 | दु:ख और सुख६८.१                      |
| त्रिपुरारि४६, ४८.६,                   |                 | दुराधर्ष८६.४                         |
| त्रिपुरासुर                           |                 | देवजातियाँ ६१.१—४, ९९.६              |
| ,, वधमें युद्ध-सामग्री·······         |                 | देवताओंके सभी नाम                    |
| ·› के पुत्र ·····                     |                 | सदा सिद्ध रहते हैं५३.१               |
| त्रिपुर और मन                         |                 | " वाहन आदि९३                         |
| त्रिवाचा, त्रिसत्यम्                  |                 | देवताओंका रावणके भयसे                |
| त्रिविध सृष्टि                        |                 | पक्षीरूप धर लेना१८२.९                |
| त्रेतायुग                             |                 | देववधूटियोंको पार्वतीजीका शाप१८२.१—५ |
| त्रैलोक्यविजयी कौन है?                |                 | देवसर्ग आठ प्रकारका६१.६              |
| थापना                                 |                 | देवहूतिकी कन्याएँ और जामाता६४        |
| दंड                                   |                 | देह-स्वभाव बिना हरि                  |
| दंडक वन                               |                 | भक्तिके नहीं जाता१७६.१—५             |
| दक्ष                                  |                 | देही (=देह)६४.६, १३४.८               |
|                                       |                 | दैव-आसुर-सम्पदा ११३.८                |
| ,, का शिवजीसे वैर और शा               |                 | दैव-पुरुषार्थ-वाद ६८, ६९.१           |
| " " नारदको शाप                        |                 | दैव-वाद१२४                           |
| की कन्याओं और दामादों वे              |                 | दैव-बल ही बलवान् है५६.६              |
|                                       | €2.8—3          | दैव भी पुरुषार्थकी सहायतासे          |
| दक्षकुमारी ४                          | KE 44 6, E7, 89 | बड़ा होता है६९.१                     |
| दक्षके अभिमानका प्रमाण                |                 | दोष गुण और गुण दोष६६                 |
| दक्षपुत्रोंकी कथा                     |                 | द्वादशाक्षर मन्त्र१४३                |
| दक्षपुत्रोंसे नारदके दस प्रश्न        |                 | धन्य-धन्य ११२.६                      |
| दक्षयज्ञके आचार्य भृगु थे             |                 | धरा१८४.४                             |
| · पद्मपु० और मानसमें भेद ·            |                 | धरि५१.८, छन्द                        |
| ग्रसंगमें 'सुर' शब्दका प्रयो          |                 | धर्म और अधर्म१५५                     |
| ,, गंगाद्वारमें                       |                 | ,, उत्साहरहित होनेसे निष्फल,         |
| दरस, दरस देखना या दिखाना              |                 | ,, धर्मको परिभाषाएँ शास्त्रोंमें४४   |
| दर्शनकी उत्कण्ठामें 'भीर लोचन         |                 | ,, को व्याख्या श्रीकृष्णद्वारा४४     |
| दशमुख और दशरथ ही क्यों                | ٠٠.٠٠           | ,, अ. व्याख्या त्राकृष्णद्वारा४४     |
| रामावतारके लिये होते हैं              | 2/9E            | ,, ,, हंस भगवानुद्वारा४४             |
| राचानपारक ।राज हात ह                  | ८७५.४           | ्र १ रत नगभग्धारा ४४                 |

| विषय दोहा-चौपाई आदि                             | विषय दोहा-चौपाई आदि                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| धर्म और अधर्म स्वायम्भू मनुके अनुसार४४          | दोषोंके प्रकट और गुप्त भाव६७                        |
| " के आठ अंग४४                                   | नारदका वैराग्य १३१.१                                |
| " " चार चरण८४.७, १५३.३                          | नारदजीको दक्षका शाप ७९.१-२,                         |
| धर्मके लक्षण, धर्मका मूल६४.१                    | १२५.४                                               |
| " नाम क्यों पड़ा४४                              | ,, कालकी कन्या दुर्भगाका शाप १२५.४                  |
| धर्मका पतन देखकर धर्मात्मा                      | ,, पार्वतीजीके गुरु८०.८                             |
| अधीर न हों—१८३                                  | יי भगवान्का मन हैं७१.८                              |
| धर्म-विधि४४                                     | नारदमोहको कथा शिवपुराणमें१२५.१-२                    |
| धर्म (राजाओंके) १५५.५                           | " अद्भुतरामायणमें१३४                                |
| " से सुख और भक्ति १५५.२                         | ,, प्रसंगसे उपदेश१२७.१—४,                           |
| धाम (सप्तपुरियों) में अधमकी                     | १७६.१—५                                             |
| मुक्ति होनेस <sup>े</sup> क्या 'कर्म प्रधान     | " " का अभिप्राय१३८                                  |
| विश्व करि राखा' आदि                             | नारद-वचन सभी कल्पोंमें सिद्ध                        |
| वाक्य व्यर्थ ही हैं?४६.४                        | किया जाता है१२४.५-६                                 |
| धीरज८४.७                                        | नारद शब्द गुरुत्वका द्योतक८०.८                      |
| धेनु और गौ १८४.७                                | नारिस्वभाव५१.६                                      |
| ध्यान धरना योगकी प्रक्रिया५६.४                  | निज (सच्चा, खास) १०८.१                              |
| ध्यान छोड़कर भक्त चरित सुनते हैं१११             | निज तन्त्र (तन्त्रके अर्थ)५१                        |
| नन्दीश्वरका दक्ष और यज्ञके ब्राह्मणोंको शाप६२.३ | निज भक्त१५०                                         |
| नर, नर तन १५२.१                                 | " " के लक्षण सुतीक्ष्णजीमें१५०                      |
| नर और मनुजका अर्थ४८                             | " " " " कौसल्याजीमें १५१.३                          |
| नर इव४९.७                                       | निजानन्द १४४.५                                      |
| नाई (=न्याय)९०.८                                | निदुर ११३.७                                         |
| नाग (के नाम, रूप) ६१.१, ६८                      | निन्दा विधेयकी स्तुतिके लिये                        |
| नाटक कलाकी व्याख्याके लिये                      | की जाती है, निन्दायोग्यकी                           |
| देशकालपात्रका विचार आवश्यक१३९                   | निन्दाके लिये नहीं ११३.१                            |
| नाथ११६                                          | निमन्त्रण बिना कहाँ जा सकते हैं६२.५                 |
| नाम और कथामें चन्द्र-चन्द्रिका-सम्बन्ध४७.७      | " " " जानेसे कल्याण नहीं६२.५                        |
| नाम किनका नहीं लिया जाता१३२.६, १६०.४            | निराकारका ध्यान ज्ञानरूपसे होता है११८.४—८           |
| नाम चार प्रकारके १६०.४                          | निरूपण१६३.५                                         |
| नाम बतानेकी विधि५३.७                            | निर्गुणका निरूपण, सगुणकी प्रशंसा १४६.५              |
| नाम-रूप-लीला-धाम चारों मंगलभवन ११२.४            | निर्गुण-सगुण११६.१-२                                 |
| " " जगपावन५०.३                                  | " " दो भिन्न अवस्थाएँ हैं                           |
| नामादि चारों श्रीरामविग्रह और                   | " में केवल ऐश्वर्य                                  |
| नित्य४६, २९, ३०                                 | माधुर्यके गोपनत्व एवं                               |
| नामोच्चारण जोर-जोर                              | दर्शनत्वमात्रका भेद है ११६.३                        |
| करनेसे शान्ति५२.७                               | निर्गुण-सगुणके स्वरूपोंमें                          |
| नारद६६.५                                        | अवस्थाभेदके कारण भेद मालूम                          |
| ·· (का अर्थ) ······९८                           | पड़ता है, वस्तुत: भेद नहीं है११६.३                  |
| नारदकथित उमाके गुणों,                           | निर्गुण ब्रह्म भगवान्की एक अभिव्यक्तिमात्र है १८७.८ |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | दोहा-चौपाई आदि                         | विषय दोहा-चौपाई आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नीचका कपटी स्वभाव नहीं छूटता नीच मारीच और रावणका विशेषण नीरधरकी उपमा नील सरोरुह आदि तीन विशेषण नेति नेति नेत्र (ज्ञान वैराज्ञ, श्रुतिस्मृति) नैमिषारण्य " सत्ययुगमें शीघ्र फलदायक " पंचकन्या (पञ्चकं ना) " " की उत्पत्ति " " योगशास्त्रके पंचक्लेश " " के पाँचो विकार नारदको व्यापे " पंचीकरण पंचीकरण पंचीपचार पूजन पतंगके अर्थ पताका, केतु " रथका एक अंग है पद टेकना पद (भगवान्के) प्रयागरूप पदमूल पदक पदासन दो प्रकारका परम अर्थ परम शक्ति, पराशक्ति, आदिशक्ति " परमार्थ क्या है? परमार्थ-निरूपण परमार्थ-पथ परमार्थ-पथ परमार्थसाधनसे पतित होनेका उपाय | *** ********************************** | पाणिग्रहणः १०१.३ पातिव्रत्यका प्रभावः १२३.७ पान (मिदरापान)ः १८०.१—५ पापका फल कब मिलता है? ६४.१—४ पापीका कर्म ही उसका छेदन करता है १०.६ पार्वती (शब्दका भाव)ः १०७.१–२ पार्वतीजीका जन्मस्थान गौरीकुण्डः ६५.६ त्र की जन्मितिथः ६५.६ त्र के गुरु नारदजीः ८०.८ त्र (हिमाचलके यहाँ) जन्मके कारणः ६५.५–६ पार्वतीजीके नामस्मरण आदिका फलः ६७.५–६ पार्वतीजीके नामस्मरण आदिका फलः ६७.५–६ त्र के लिये उमा शम्भु- विवाह प्रसंगमें बहुवचनका प्रयोगः १० तिवाहका लग्नः ११.४ ते विवाहका मण्डप त्रियुगीनारायणपरः ६५.६ ते को तप करानेका प्रयोजनः ७०.५ ने तप शृंगीतीर्थ (गौरीशिखर) पर कियाः ७३.७ पावन स्थानोंमें संत भजन करते हैं १२५.१–२ त्र आश्रमका लक्षणः त्र प्रति। ५३.७, १५८.८ पितासमेत नाम लेनेकी रीतिः ५३.७, १५८.८ पिशाचः ८५.६ पुत्र १८५.१ पुत्र १८५.१ पुत्र १८५.१ पुत्र १८५.१ |
| परवासुदेवका ध्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | ,, नरकसे रक्षा करता है१५०.१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| परावरपिरछन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | ,, पितासे उऋण नहीं१५०.१<br>,, शिष्य और सेवकके धर्म७७.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| परिधन, परिधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | ,, शिष्य आर सवकक धम७७.३<br>पुण्यके दो विभाग१५५.८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| परिवार (समाज)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | पुनि११५.८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| परेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | पुनीत (अति)११६.५-६<br>पुनीत (अति)१५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| परोपकार परम धर्म है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ग समस्त शास्त्रीका सिद्धान्त<br>पश्चात्तापसे पाप धुल जाते हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | ,,, प्राप्त५६<br>  पुनीत वाणी४५.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पाँति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| THAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | ि उ.म. उ.म. उराका मिन्छ। अन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| विषय                               | दोहा-चौपाई आदि | विषय दोहा-चौपाई आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| देखकर                              | ८१             | प्रमाण (अनेक प्रकारके)५१.५—८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पुनः पुनः पुलक प्रेमका सूचक        |                | " के चार भेद ११८.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पुराण पुरुष                        | ११६.७          | प्रलय चार प्रकारके १६३.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पुरारी                             | ६४.५           | प्रश्न चार प्रकारके १११.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पुरुष                              | ११६            | ·· के उत्तरमें भारतकी प्राचीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (नीच) पुरुष जिस पदार्थको           |                | शैली४७.८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ग्रहण करता है उसकी                 |                | प्रसंग ११६.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| निस्सारतापर ध्यान नहीं देता        | १२५            | प्रसिद्ध११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पुरोहितका पद मन्त्रीसे बड़ा है,    |                | प्रह्लादजी १२२.७-८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| धर्मविभाग उसके हाथमें              |                | ,, के गुण और सुयश ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रहता है, उसके कार्य और             |                | " भक्तशिरोमणि १२२.८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अधिकार शुक्रनीतिमें                | १६९.५          | प्रह्लादको नारदका उपदेश७९.२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पुरोहित                            |                | प्रहसन-प्रसंग (नारदमोह-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पुलस्त्यको स्त्री                  |                | प्रसंग) की जोड़का साहित्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पुष्पक यान                         |                | जगत्में मिलना कठिन है १२८.५-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "      भ कुबेरको रघुमहाराजसे       |                | प्राण बचानेके लिये किन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वा ब्रह्मासे मिला                  | ,              | अवस्थाओंमें भाग जाय१५८.५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| षोडशोपचार-भेद पूजाके               |                | प्रात:काल४४.८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| पंचोपचार, दशोपचार                  | ४५.५-६         | प्रात:स्नानका माहात्म्य माघमें४४.७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पूजाके पाँच प्रकार अभिगमन आदि      |                | प्रारब्ध और पुरुषार्थ ६८६९.१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पूर्णकाम                           |                | ,, भी बिना पुरुषार्थके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पृथ्वी कामधेनुका रूपक              |                | काम नहीं देता६९.१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रकाशक, प्रकाश्य                  |                | प्रियव्रत१४२.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रकाशनिधि                         |                | प्रीति दोषरहित१५३.७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रचंड (चंड, प्रचंड, अति प्रचंड)   |                | प्रीति पुनीत और अपुनीत १२०.८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रजापति और उनके नाम               |                | ,, की प्रशंसा१५१.६, १६२.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रणामसे कार्यसिद्धि, अन्यथा असिदि |                | ,, और क्रोध तीन प्रकारके८७ छन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " पिताका नाम लेकर                  |                | ·› निरतिशयमें माहात्म्यका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| करनेकी रीति                        | 43.७. १५८.८    | ज्ञान विस्मृत हो जाता है६५.५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,, पुन: पुन: भय और                 | ((, ) (()      | प्रेत८५.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पश्चात्तापसे भी होता है            | بربر ک         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    |                | बक बगला बग्ध्यानी १६२.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रतिष्ठितका मानभंग मरणसे          | - (, (         | वक्ताके सप्त लक्षण १०७.१-२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अधिक भयंकर दु:खद, उसे              |                | " चार लक्षण१२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मरण आदि ही उपाय हैं                | ६२.६. ६३.६.    | ,, कैसा वैराग्यवान् हो?१०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | १३६.१—४        | " के सप्त लक्षण शिवजीमें १०७.१-२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रद्युम्न, मायावती और शम्बरासुर   | • • • •        | (उत्तम) वक्ताकी वाणीसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रबान                             |                | श्रोताको सुख१०५.१-२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रभु                              |                | वक्ताको उत्तम श्रोतासे सुख१०५.१-२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | 48.6, 878.6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | (5) (().0      | - 130 - 130 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - |

| विषय दो                         | हा-चौपाई आदि | विषय दोहा-चौपाई आदि                   |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|                                 | १०६.५-६      | बिंग्य (व्यंग्य)९३.३                  |
| वक्ताको निरभिमान होना चाहिये    | ११४.५        | विदा माँगना शिष्टाचार है ४८.५-६       |
| वक्ताओंकी रीति                  |              | विदिश १८५.६                           |
|                                 | ११४.५-६      | विदेह नाम कबसे पड़ा ४५.३-४, ८         |
| ,, के कथाके स्थान               | १०५.८        | विधाता चतुर वा जड़ १६.७-८             |
| ·/ के कथारम्भकी तिथियाँ ·····   | १०६.३-४      | " कर्मानुसार भावी लिखते हैं६८         |
| ,, ने मित-अनुसार कहा है         | ४७, ११४.५    | ,, का लिखा अमिट है ६८, ९७.८           |
| ,, ने यथाश्रुत कहा है१००        | 4.3-8, 888.4 | ,, का लिखा तब शुभ मुहूर्तका           |
| ,, ने हर्षपूर्वक कहा है         | १११          | क्या महत्त्व६८                        |
| ने श्रीरामजीको प्रणाम करके कथा  | कही १०५.७    | " सृष्टिरचना कैसे करते हैं७३.३        |
| बखानने और विस्तारसे कहनेमें भेद | १२२.३-४      | ,, हींको सब दोष देते हैं९६.७-८, १७५.२ |
| वट (कैलासका), वटछाया सुखदाई     |              | बिधि ८२.८, ८२                         |
| <b>3</b>                        | १०६.२—४      | ,, फलदाता है अत: सब                   |
| बधावा                           | १७२.५        | उनको दोष देते हैं९६.७-८               |
| वनमाल                           | १४७.६        | ,, यथायोग्य करनेसे बिधि               |
| वरके कुल आदिका विचार            | ७१.१—३       | और चतुर कहते हैं९६                    |
| ,,     सम्बन्धमें कन्या, माता,  |              | विप्र (मुनिको कहनेका भाव)१२२.४—६      |
| पिता आदिकी अभिलाषा              | ६८.१         | विप्र और गौको ही असुर                 |
| वर (वरदान) प्रसन्न होनेपर       |              | क्यों सताते हैं१२१.७                  |
| दिया जाता है                    | ७५.१-२       | विप्रकोप त्रिदेवकोपसे अधिक है १६६.४   |
| ,, (कठिन वर) माँगनेकी रीति      | १४९.१        | बिबसहू नाम लेनेका भाव ११९.३           |
| 'वर माँगो' कहनेकी रीति          |              | विवेक राजाके सुभट १२९.१               |
| पार्वतीतपमें नहीं बरती गयी      | 98           | विवेकी १५६.१                          |
| बरनहिं और कहहिंके भेद           | 88           | विभाग १२५.३-४, १११.१                  |
| वराहावतार१२२                    | .६, १२३.१—३  | विभीषण १७६.४                          |
| बरेषी                           |              | " की स्त्री आदिके नाम १७८.४           |
| बला-अतिबला विद्याके             |              | विभीषण परम भागवत और पार्षद १७६.५      |
| जानकारको कोई सोतेमें मार        |              | विमल विवेक४५                          |
| नहीं सकता                       | १७०          | विमानोंके आकार९१                      |
| वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण      |              | वियोगी८५.६                            |
| वाणीकी पुनीतता                  |              | विरंचि८२.८                            |
| ·/ के प्रकार और स्थान ·····     |              | " बनावा (अति शोभा दिखानेमें)९४.८      |
| ,, सुहाई ·····                  | १६०.३        | विरह-विलापके चरितसे उपदेश४९           |
| वानर देवांश थे                  |              | विराग (वैराग्य)४४                     |
| वारिचरकेतू                      |              | विरोध तीन प्रकारका ८७ छन्द            |
| वाल्मीकि-आश्रमकी पावनता,        |              | विवाहकी गालियाँ मीठी९९.८              |
| रमणीयता अनुपम                   |              | ,, समय शिवगणोंने भी सुन्दर            |
| वासुदेव, परवासुदेव              |              | रूप धर लिया९९                         |
| " н <del>г</del> я              |              | विवेककी सेना ८४.७-८                   |
| वाहन देवताओंके                  |              | विवेकमय वचनोंसे शोकादि                |
|                                 | . , 1        |                                       |

| दुर होते हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | विषय                                                    | दोहा-चौपाई आदि       | विषय दोहा-चौपाई आदि                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| विशव यश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del></del>                                             | ९७.५                 | वैभव-विलासमें इन्द्रकी उपमा १३०.३       |
| विश्रवाकी माता, नाना और स्विका नाम १७९.२ (कुबेर) को 'राजराज' की उपाधि १७६.१—५ (कुबेर) को 'राजराज' की उपाधि १७६.१—५ का दिवस करने शिर है करने की ओपि १९५.२ व्राप्ध १९५.२ व्राप्ध १९६.१ १९६.१ व्राप्ध १९८.५—६ व्राप्ध १९८.५—६ व्राप्ध १९८.५—६ व्राप्ध १९८.५—६ व्याप्ध १९४.३—४ के बेरान्य होना (घरमें रहते) कि जित है १९५.३—४ के से वैराग्य होना (घरमें रहते) कि जित है १९५.३—४ के सात धर्म १९८.५ १२०.६ व्राप्ध १९६.१ १२०.६ व्याप्ध १९६.१ १२०.८ व्याप्ध १९६.१ १२६.१ १२६.१ १२६.१ १२६.१ १२६.१ १८६.१ व्याप्ध १९६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१ १८६.१                                                                    |                                                         |                      | वैरी क्षत्रियको वाणी कोमल,              |
| स्त्रीका नाम १७९.२   (कुबेर) को 'राजराज'   वित्रमा (कथा-वार्ता)   १०६.३-४   को उपाधि   १७६.१—५   वेदन्त हैं   ५१६.६—५   वेदन्त हैं   ५१६.६   देवप्य इन्द्रियों और देवताओंके नाम ११७.५-६   व्याधि—रथा   ५१६.८   व्याधि—रथा   ५१६.८   व्याधि—रथा   ५१६.८   व्याधि—रथा   ५१६.८   व्याधि—रथा   ५१६.८   व्याधि—रथा   ५१६.८   व्यापक   ५१६.८   व्याधि—रथा   ५१८.८   व्याधि—रथा   ५१                                                                    | " " रामावतारमें ही है                                   | १२१                  | हृदय कठोर होता है१६०.६                  |
| विश्राम (कथा-वार्ता)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विश्रवाकी माता, नाना और                                 |                      | वैश्रवणके पुत्र१७६.१—५                  |
| विश्राम (कथा-वार्ता) १०६.३-४ वि उपाधि १९६.१-५ विषयकर्मा १९७८.५-६ विषय १५८.४-६ विषय १५८.४-६ व्याधि-दशा ५५.५ १९६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.८ ११६.१ ११६.८ ११६.१ ११६.८ ११६.१ ११६.८ ११६.१ ११६.८ ११६.१ ११६.८ ११६.१ ११६.८ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१ ११६.१                                                                     |                                                         | १७९.२                | 9                                       |
| विषम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विश्राम (कथा-वार्ता)                                    | १०६.३-४              | _                                       |
| विषय, इन्द्रियाँ और देवताओंके नाम ११७.५-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विश्वकर्मा                                              | १७८.५-६              | बोलना बिना पूछे कब उचित है५१.६          |
| <ul> <li>लाईके दूर करनेकी ओषिध</li> <li>११५.३-४</li> <li>से वैराग्य होना (घरमें रहते)</li> <li>कठन है</li> <li>१४२</li> <li>विळ्पुपीठ और रुद्रपीठ</li> <li>१००</li> <li>विळ्पुपीव और रुद्रपीठ</li> <li>१००</li> <li>वीपा</li> <li>१००</li> <li>१००<!--</td--><td>विषम</td><td>১.\$১</td><td>व्याधि-दशा५५.५</td></li></ul> | विषम                                                    | ১.\$১                | व्याधि-दशा५५.५                          |
| <ul> <li>स वैराग्य होना (घरमें रहते)</li> <li>कठिन हैं</li> <li>१८७.२</li> <li>के सात धर्म</li> <li>१९६</li> <li>विष्णुपोठ और रहपीठ</li> <li>१००</li> <li>विष्णुपोव और रहपीठ</li> <li>१००</li> <li>विष्ठसमा (५३.६)</li> <li>विहसि में उपहास-परिहास दोनों भाव</li> <li>५२८.४</li> <li>वीणा</li> <li>१८४.५</li> <li>वीणा</li> <li>१८४.५</li> <li>वीणा</li> <li>१८४.५</li> <li>वीणा</li> <li>१८४.५</li> <li>वीणा</li> <li>१८४.५</li> <li>वीपा</li> <li>१८४.५</li> <li>वीणा</li> <li>१८४.५</li> <li>वीणा</li> <li>१८४.५</li> <li>वीपा</li> <li>१८४.५</li> <li>वीणा</li> <li>१८४.५</li> <li>वीपा</li> <li>१८४.५</li> <li>वीणा</li> <li>१८४.५</li> <li>अत्वस्यगति है</li> <li>१४४.५-८</li> <li>अतित्यशाणों के कुळ अनेक विशेषणोंको कुळ-कुळ अनेक स्थानोंमें कहकर</li> <li>वाता। है</li> <li>१८४.५</li> <li>अत्वस्यगित है</li> <li>१४४.५-८</li> <li>अवस्यशाणों के किक स्था सर्व प्रवर्गा कौर विरुद्ध धर्माश्रय है</li> <li>१८८.४-८</li> <li>अपनी महिमामें रिस्थत है</li> <li>१८८.४-८</li> <li>अपनी महिमामें रिस्थत है</li> <li>१८८.४-८</li> <li>अपनी महिमामें रिस्थत है</li> <li>१८६.९-२</li> <li>इस्यान्य अपनी महिमामें रिस्थत है</li> <li>१८६.९-२</li> <li>इस्यान्य एक्योंसे युक है</li> <li>सदा दया आदि दिव्य गुणों और</li> <li>सम्यक् ऐश्वयोंसे युक है</li> <li>ही नहीं</li> <li>१८६.१-२</li> <li>भव त्यांका अत्वतर्म सर्व प्रवर्गासे युक है</li> <li>१८६.१-२</li> <li>भव त्यांका अत्वत्म सर्व प्रवर्म सर्व प्रवर्गासे युक है</li> <li>१८६.१-२</li> <li>भव त्यांका अत्वत्म सर्व प्रवर्गासे युक है</li> <li>१८६.१-२</li> <li>विद्य मुणों और</li> <li>सम्यक् ऐश्वर्गीसे युक है</li> <li>१८६.१</li> <li>अपनी महिमाने अवत्म सर्व प्रवर्गासे युक है</li> <li>१८६.१-२</li> <li>अपनी महिमाने प्रवर्ग प्रवर्ग सर्व प्रवर सर्व प्रवर सर्व प्रवर स्था प्रवर सर्व प्रवर स्था सर्व प्रवर सर्व प्रवर स्था स्था</li></ul>                                                           | विषय, इन्द्रियाँ और देवताओंके नाम                       | ११७.५ <i>-</i> ६     | व्यापक ११६.८                            |
| कठिन है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " काईके दूर करनेकी ओषधि …                               | ११५.३-४              | ब्रह्म११६.८, १२०.६                      |
| विष्णुभगवान्का तप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " से वैराग्य होना (घरमें रहते)                          |                      | " के अंश जो अवतरित होते हैं १८७.२       |
| विषणुभगवान्का तप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कठिन है                                                 | १४२                  | " के सात धर्म११६                        |
| बंहसँगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विष्णुपीठ और रुद्रपीठ                                   | १००                  | " के तीन लक्षण १०८.८                    |
| 'बिहसि' में उपहास-पिरहास दोनों भाव ५१ विग्रण १२८.४ विरा १८८.४ विरा १८८.४ विरा १८८.४ विरा १८४.५ २०८.० विरा १८८.४ विरा १८४.५ २०८.० विरा १८५.५ ६ विरा १८५.५ ६ विरा १८५.५ ६ विरा १८५.५ ६ विरा १८५.४ ० व्युद्धमें भेजा जाता है १२५.५ ६ विराम्प्रकी उत्पत्ति और स्वरूप ६५.१ २ व्यूज्ञा, बूझ्ज १२५.५ ६ विराम्प्रकी उत्पत्ति और स्वरूप १२४.७ व्यूज्ञा, बूझ्ज १२४.७ विन्या आदि दिव्य गुणों और सम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है (समन्वयसिद्धान्तमें) ११६.१ २ व्यूज्ञ (नामकरण श्रीरामद्वारा) १२४.५ ६ विद्या कालने विस्तृत व्याख्या) १२४.५ ६ विद्या अन्य नहीं १८८.४ व्युज्ञ अनेक स्थानोंमें कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनिक स्थानोंमें कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थानोंमें कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थानोंमें कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनिक स्थानोंमें कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थानोंमें कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनिक स्थानोंमें कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनिक स्थानोंमें कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थानोंमें कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनिक स्थानों में कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थानों में कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनिक स्थानों में कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनिक स्थानों में कहकर वात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थानों है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थानों है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थानों है १८८.४ व्यूज्ञ अन्य कात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थानों है १८८.४ व्यूज्ञ अन्य कात्या है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थानों है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थाने के हिल्य स्थान के १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थानों है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थाने व्यूज्ञ अनेक स्थाने व्यूज्ञ अनेक स्थाने व्यूज्ञ अनेक स्थानों है १८८.४ व्यूज्ञ अनेक स्थाने व्यूज्ञ अनेक स्थाने व्यूज्य के १८८.                                                                    | विष्णुभगवान्का तप                                       | <i>ξ.</i> ξ <i>υ</i> | " (मानसनिर्माताके मतसे) १८७.८           |
| वीणा १२८.४ वताया है १४४.५ –८ विर १८४.५ नेर १८४.५ नेर १८४.५ नेर १८४.८ नेर १८४.८ नेर १८४.८ नेर १८४.८ नेर भाव निर्मा करके था १२३.७ ने कथा १२३.७ ने कथा १२३.७ ने कथा १२४.८ नेर छेकते दूसरा कारण १२४.८ नेर छेकते (नामकरण श्रीरामद्वारा) के भाव १८३.८ नेर (की विस्तृत व्याख्या) ४६.१-२ नेर (की विस्तृत व्याख्या) ११२२ नेर (की विस्तृत व्याख्या) ४१२२ नेर (की विस्तृत व्याख्या) ११२२ नेर (की विस्तृत व्याख्या) ११२२ नेर (की विस्तृत व्याख्या) ११२२२                                                                    | बिहँसना                                                 | ५३.६                 | ·· के अनेक विशेषणोंको कुछ-              |
| वीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 'बिहसि' में उपहास-परिहास दोनों भ                        | नाव५१                | कुछ अनेक स्थानोंमें कहकर                |
| " शतु-ललकार नहीं सह सकते       १८२.८         वीरका आदर-सम्मान करके       १२५.५-६         युद्धमें भेजा जाता है       १२५.५-६         वीरभद्रकी उत्पत्ति और स्वरूप       ६५.१-२         बूझना, बूझअ       ५१.४         नुद्ध कालनेमिकी कन्या       १२३.७         " की कथा       १२३.७         " की कथा से उपदेश       १२४.१-२         " की कथा से उपदेश       १२४.५-६         " की कथा से उपदेश       १२४.५-१         " के क्वा क्वा क्व क्व से से अपने से से से अपने से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वीणा                                                    | १२८.४                | बताया है १४४.५—८                        |
| बीरका आंदर-सम्मान करके  युद्धमें भेजा जाता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वीर                                                     | १५४.२                | " अलक्ष्यगति है१०८.८                    |
| युद्धमें भेजा जाता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " शत्रु-ललकार नहीं सह सकते                              | १८२.८                | '' अचिन्त्यशक्ति और विरुद्ध             |
| बीरभद्रकी उत्पत्ति और स्वरूप ६५.१-२ बूझना, बूझिअ ५२.४ वृद्धा कालनेमिकी कन्या १२३.७ ते कथा १२४.५-६ ते विस्तृत व्याख्या) १२४.५ ते वेदींका अन्ति म निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति १२८.२ ते वेदी १२०.२ वेदी १२०.२ ते वेदी १                                                                    | वीरका आदर-सम्मान करके                                   |                      | धर्माश्रय है११८.४—८                     |
| ब्हुझना, बूझिअ ५९.४ वृन्दा कालनेमिकी कन्या १२३.७ १२३.७ तो कथा १२३.७ १२४.५-२ १२४.५-२ तो कथासे उपदेश १२४.५-६ वृषकेतु (नामकरण श्रीरामद्वारा) सर्वविषयक मान आदि विद्यमान हैं ११८.४ जोषामान्याभावयुक्त है ही नहीं ११८.४ गुणसामान्याभावयुक्त है ही नहीं ११६.१-२ तदिशिरा मुनि १०९ वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति ४४ वेदान्त १०२२ वेदी १०२४ वेदी १०२२ वेदी १०२४ वेदी १०२२ वेदी १०२२ वेदी १०२२ वेदी १०२२ वेदी १०२२ वेदी १०२२ वेदी १०२४ वेदी १०२२ वेदी १०२२ वेदी १०२४ वेदी १०२२ वेदी १०२२ वेदी १०२२ वेदी १०२४ वेदी १०२४ वेदी १०२२ वेदी १०२४ वेदी १०४४ वेदी १०२४ वेदी १०४४ वेदी १                                                                    | युद्धमें भेजा जाता है                                   | १२५.५-६              | ब्रह्म सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य        |
| वृन्दा कालनेमिकी कन्या १२३.७  त की कथा १२४.५-२  त की कथा १२६.१-२  त की कथा १३६.१-२  त की कथा १६६.१-२  त की कथा १६६.१-२  त की कथा १६६.१-२  त की कथा १६६.१-२  त की कथ                                                                    | वीरभद्रकी उत्पत्ति और स्वरूप                            | ६५.१-२               | अपनी महिमामें स्थित है४-८               |
| " की कथा       १२३.७       (समन्वयसिद्धान्तमें)       ११६.१-२         " की कथासे उपदेश       १२४.१-२       " द्विभुजमूर्त्त श्रुतिमें       १४७.८         " से छलका दूसरा कारण       १२४.५-६       में इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा         वृषकेतु (नामकरण श्रीरामद्वारा)       सर्विषयक मान आदि       विद्यमान हैं       ११८.४         के साव       ८५.८, ५३, ५८.५,       " गुणसामान्याभावयुक्त है       ही नहीं       ११६.१-२         वेद (की विस्तृत व्याख्या)       ४६.१-२       " सदा दया, क्षमा, वात्सल्य       आदि दिव्य गुणों और       सम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है       ११६.१         वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति       ४४       ब्रह्म दिव्य और अदिव्य सर्वगुणोंसे       १६६.१         वेदोनत       ४०२.२       इह्म पायाके गुणोंका आदि आश्रय       ११६.१         बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे       ७४.४—८       इह्म मायाके गुणोंका आदि आश्रय       होमेसे सगुण कहा जाता है, पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बूझना, बूझिअ                                            | ५९.४                 | 🕠 सदा दया आदि दिव्य गुणों और            |
| " की कथासे उपदेश       १२४.१-२       " द्विभुजमूर्ति श्रुतिमें       १४७.८         " से छलका दूसरा कारण       १२४.५-६       " में इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा         वृषकेतु (नामकरण श्रीरामद्वारा)       सर्वविषयक मान आदि       विद्यमान हैं       ११८.४         के भाव       ५३.८, ५३, ५८.५       " गुणसामान्याभावयुक्त है       ही नहीं       ११६.१-२         वेदा (की विस्तृत व्याख्या)       ४६.१-२       " सदा दया, क्षमा, वात्सल्य       आदि दिव्य गुणों और       सम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है       ११६.१         वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति       ४४       मम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है       ११६.१         बेदान्त       ४४       संविषय और अदिव्य सर्वगुणोंसे       रित केवल सिच्चदानन्द       रूप है (अद्वैतिसि०)       ११६.१         बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे       अ४.४-८       होनेसे सगुण कहा जाता है, पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वृन्दा कालनेमिकी कन्या                                  | १२३.७                | सम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है             |
| " से छलका दूसरा कारण       १२४.५-६       " में इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा         वृषकेतु (नामकरण श्रीरामद्वारा)       सर्वविषयक मान आदि       विद्यमान हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,, की कथा                                               | १२३.७                | (समन्वयसिद्धान्तमें) ११६.१-२            |
| वृषकेतु (नामकरण श्रीरामद्वारा)  के भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table-cell-rows>ग की कथासे उपदेश</table-cell-rows>     | १२४.१-२              | " द्विभुजमूर्त्ति श्रुतिमें१४७.८        |
| के भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table-cell-rows>ग से छलका दूसरा कारण</table-cell-rows> | १२४.५ <i>-</i> ६     | में इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा       |
| ६४.७, ८८.७       गुणसामान्याभावयुक्त है         वेताल       ८५.६         वेद (की विस्तृत व्याख्या)       ४६.१-२         ग का अन्त नहीं       १०९         वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति       ४४         वेदशिरा मुनि       ७३         वेदान्त       ४४         वेदों       १०२.२         बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे       १०२.२         सत्त्वगुणकी वृद्ध       ७४.४—८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वृषकेतु (नामकरण श्रीरामद्वारा)                          |                      | सर्वविषयक मान आदि                       |
| वेताल       ८५.६       ही नहीं       ११६.१-२         वेद (की विस्तृत व्याख्या)       ४६.१-२       सदा दया, क्षमा, वात्सल्य         , का अन्त नहीं       १०९       आदि दिव्य गुणों और         वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति       ४४       सम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है       ११६.१         वेदशिरा मुनि       ७३       ब्रह्म दिव्य और अदिव्य सर्वगुणोंसे       १६६.१         वेदी       १०२.२       रूप है (अद्वैतिस०)       ११६.१         बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे       ब्रह्म मायाके गुणोंका आदि आश्रय       होनेसे सगुण कहा जाता है, पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | के भाव                                                  | ५३.८, ५३, ५८.५,      | विद्यमान हैं ११८.४                      |
| वेद (की विस्तृत व्याख्या)       ४६.१-२       "सदा दया, क्षमा, वात्सल्य         "का अन्त नहीं       १०९       आदि दिव्य गुणों और         वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति       ४४       सम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है       ११६.१         वेदान्त       ४४       इहा दिव्य और अदिव्य सर्वगुणोंसे       १६त केवल सिच्चदानन्द       १०२.२       १०२.२       १८६.१       इहा मायाके गुणोंका आदि आश्रय       ११६.१       इहा मायाके गुणोंका आदि आश्रय       ११६.१       ११६.१       इहा मायाके गुणोंका आदि आश्रय       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१       ११६.१ </td <td></td> <td> <i>६४.७,</i> ८८.७</td> <td>··    गुणसामान्याभावयुक्त है</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | <i>६४.७,</i> ८८.७    | ··    गुणसामान्याभावयुक्त है            |
| " का अन्त नहीं       १०९       आदि दिव्य गुणों और         वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति       ४४       सम्यक् ऐश्वयोंसे युक्त है       ११६.१         वेदशिरा मुनि       ७३       ब्रह्म दिव्य और अदिव्य सर्वगुणोंसे       रिहत केवल सिच्चदानन्द         वेदी       १०२.२       रूप है (अद्वैतिसि०)       ११६.१         बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे       ब्रह्म मायाके गुणोंका आदि आश्रय       ११६.१         सत्त्वगुणकी वृद्धि       ७४.४—८       होनेसे सगुण कहा जाता है, पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                      | ही नहीं ११६.१-२                         |
| वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति       ४४       सम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है       ११६.१         वेदिशिरा मुनि       ७३       ब्रह्म दिव्य और अदिव्य सर्वगुणोंसे       रिहत केवल सिच्चदानन्द       रूप है (अद्वैतिसि०)       ११६.१         बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे       ब्रह्म मायाके गुणोंका आदि आश्रय       ११६.१       होनेसे सगुण कहा जाता है, पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वेद (की विस्तृत व्याख्या)                               | ····· ४६.१-२         | ··       सदा   दया,   क्षमा,   वात्सल्य |
| वेदशिरा मुनि       ७३       ब्रह्म दिव्य और अदिव्य सर्वगुणोंसे         वेदान्त       ४४       रिहत केवल सिच्चिदानन्द         वेदी       १०२.२       रूप है (अद्वैतिस०)       ११६.१         बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे       ब्रह्म मायाके गुणोंका आदि आश्रय         सत्त्वगुणकी वृद्ध       ७४.४—८       होनेसे सगुण कहा जाता है, पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                      | आदि दिव्य गुणों और                      |
| वेदान्त       १०२.२       रहित केवल सिच्चिदानन्द         वेदी       १०२.२       रूप है (अद्वैतिस०)       ११६.१         बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे       ब्रह्म मायाके गुणोंका आदि आश्रय         सत्त्वगुणकी वृद्ध       ७४.४—८       होनेसे सगुण कहा जाता है, पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्म                   | प्राप्ति४४           | सम्यक् ऐश्वर्योंसे युक्त है ११६.१       |
| वेदी       १०२.२       रूप है (अद्वैतिसि०)       ११६.१         बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे       ब्रह्म मायाके गुणोंका आदि आश्रय         सत्त्वगुणकी वृद्धि       ७४.४—८       होनेसे सगुण कहा जाता है, पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वेदशिरा मुनि                                            | ευ                   | ब्रह्म दिव्य और अदिव्य सर्वगुणोंसे      |
| बेलपत्र और तुलसी-सेवनसे ब्रह्म मायाके गुणोंका आदि आश्रय<br>सत्त्वगुणकी वृद्धि७४.४—८ होनेसे सगुण कहा जाता है, पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वेदान्त                                                 | ۸۶                   | रहित केवल सिच्चदानन्द                   |
| सत्त्वगुणकी वृद्धि७४.४—८ होनेसे सगुण कहा जाता है, पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वेदी                                                    | १०२.२                | रूप है (अद्वैतसि०) ११६.१                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                      | ब्रह्म मायाके गुणोंका आदि आश्रय         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सत्त्वगुणकी वृद्धि                                      | ১—৮.४৩               | होनेसे सगुण कहा जाता है, पर             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वैदेही                                                  | ४९.५                 | है निर्गुण ही (अद्वैतसि०) ११६.१         |

| विषय दोहा-चौपाई आदि                      | विषय दोहा-चौपाई आदि                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| ब्रह्म विद्योपाधिको ईश्वर कहा            | ब्राह्मणका हृदय कोमल,                  |
| जाता है (अद्वैतसि॰) ११६.१                | वाणी कठोर१६०.६                         |
| <sup>,,</sup> के नाम वेदान्त, सांख्ययोग  | भक्तका लक्षण भागवतोंमें प्रेम १०४.५    |
| और पौराणिकोंके मतमें११६                  | ··                                     |
| ·· के रूप, इन्द्रियों और उनके            | भक्ति ही चाहते हैं६५.५                 |
| व्यापारोंका वर्णन वेदोंमें११८.४—८        | ·· के गर्व और दुष्टके गर्वके           |
| ,, स्वत: सर्वज्ञ-सर्वदर्शी५६.४           | नाशके भिन्न-भिन्न उपाय १२९.४           |
| ··      सृष्टिका निमित्त और              | ,, के गुण१२२.७-८                       |
| उपादान कारण स्वयं है१८६, छन्द ३          | <sup>,,</sup> और भगवान्के              |
| ब्रह्मस्वरूपके पाँच भेद १०९.१            | यशोगानका एक फल,,,                      |
| ब्रह्म, परमात्मा, भगवान्                 | भक्तवत्सल (भगतबछल)१४६.८                |
| (भगवान्का अर्थ सूत्ररूपमें) ११९.५-६      | भक्तापराध भक्त ही क्षमा                |
| ब्रह्म राम और उनका धाम १८७.८             | कर सकता है १३८.५                       |
| ··                                       | भक्ति४४, ४८.३-४                        |
| स्वभावके जानकार १४६.१-५                  | ··                                     |
| " " का सर्वांग चिन्मय है११८.४—८          | तुलसीमतसे क्या है४४                    |
| ब्रह्मनिरूपण ४४                          | " और उसके लक्षण६६.३                    |
| ब्रह्मचर्य दो प्रकारका८४.७               | ,, की दुर्लभता६६                       |
| " व्रत और उसके बाधक "                    | ·· की प्राप्तिपर भक्तकी दशा            |
| ब्रह्ममय८५ छन्द                          | और शोभा कैसी होती है ६६.३-४            |
| ब्रह्मवेत्ताओंके श्रुति और शास्त्र ११५.१ | יי के अधिकारी४८.४                      |
| ब्रह्मसूत्रपर १२ भाष्य४४                 | 🕠 ज्ञान-वैराग्ययुक्त होनी चाहिये४४     |
| ब्रह्मस्तुतिमें मतभेद१८६                 | भक्तिहीन पुरुष अशोभित है६६.३           |
| ब्रह्मस्तुति और अश्विनी                  | भक्ति जैसी होगी वैसी गति होगी४४        |
| नक्षत्रका साम्य१८६                       | <sup>,,</sup> वाचकी, मानसी, कायिकी,    |
| ·· छन्दमें होनेका कारण······१८६          | वैदिकी और आध्यात्मिकी "                |
| " सोलह तुकोंमें होनेका कारण१८६           | יי सात्त्विकी, राजसी, तामसी יי         |
| ·· कहाँ हुई१८७                           | ,, सुहाई४८.४                           |
| ··     में चार छन्दका कारण ······१८६     | " का संस्कार नहीं मिटता१७६.५, १७८      |
| ब्रह्माजीका तप७३.३                       | भक्तोंकी रहनी, रीति असमंजसमें ५२.७-८   |
| " की आयु वर्तमान कल्पतक१६४               | भग (ऐश्वर्य) साधारण और                 |
| " को दस प्रकारको सृष्टि६१.१              | असाधारण११४.४                           |
| " के दो लोक१८७                           | भगवच्छक्तिके चार अर्थ१५२.१-४           |
| " " नौ मानस पुत्र जो                     | भगवत्-भागवत-चरित अमित है१०५.३-४        |
| ब्रह्मातुल्य हैं६०.५                     | भगवान् (षडैश्वर्यसम्पन्न) ४४, ४६.३     |
| ब्रह्मा, विष्णु, महेश 'सत्यं             | भगवान् (षडैश्वर्यसम्पन्न)११४.४,१२३.१-२ |
| ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' रूप८८.६              | 🗤 अनाथपर कृपा करते हैं१४६.३            |
| ··                                       | 🗤 अपनी कृपासे प्राप्त होते हैं१४६.६    |
| (पत्रिका बाँचनेपर)९१.६                   | ·· जीवोंके कर्म और                     |
|                                          |                                        |

| विषय     | दोहा-चौपाई आदि                          | विषय दोहा-चौपाई आदि                      |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <br>उनको | विधि-व्यवस्था करते हैं१२४               | भगवान्में अनुराग संत-गुरुवचनपर           |
|          | न् तपादिसे नहीं मिलते१४६.६, १४९.६       | आरूढ् होनेसे६८.५                         |
| ,,       | प्रेमसे प्रकट होते हैं १४६.८            | भगवान् <b>से ब्रह्म, परमात्मा औ</b> र    |
| ,,       | भक्तके पराधीन हैं७६                     | भगवान् तीन भाव ११९.५                     |
| ,,       | विशेषण जीव विशेषके लिये ११४.४           | ,, राममें षडैश्वर्यके उदाहरण११८          |
| ,, ,,    | परमात्माके लिये११४                      | भजन कहाँ करना चाहिये १२५.३-४             |
| ,,       | जिस मर्मको छिपाना चाहें उसे             | ,, के बाधक मोह, मद, मान१२४               |
|          | कोई जान नहीं सकता१३०                    | ,, श्रीरामकृपासे ही बनता है,,,           |
| ,,       | ब्रह्मण्यदेव हैं, विप्रवचनको            | भरत वैकुण्ठाधीश, लक्ष्मण                 |
|          | प्रमाण करते हैं १२३.१                   | क्षीराब्धीश, शत्रुघ्न स्वयंभूमा हैं१५२.२ |
| ,,       | परोक्षप्रिय हैं १२१.१-२                 | भरद्वाज४४.१                              |
| ,,       | लोकसंग्रहार्थ धर्माचरण करते हैं १२४.१-२ | ,, नामका कारण १                          |
| ,,       | शापको व्यर्थ कर सकते हैं,               | ,, वाल्मीकिजीके शिष्य४४.६, ४५.८          |
|          | कोई उनको जबरदस्ती शाप                   | ,, का सूर्यसे ११ हजार                    |
|          | ग्रहण नहीं करा सकता१२२.५, १२४.१,        | वर्ष वेदाध्ययन४५.८                       |
|          |                                         | ,, का स्वर्गमें इन्द्रसे आयुर्वेद        |
| ,,       | सब करते हैं तब साधनकी                   | सीखना४४.६                                |
|          | आवश्यकता क्या?५२.७, १२४                 | " और वाल्मीकि आश्रमोंके                  |
| ,,       | स्वयं धर्माचरण लोकशिक्षार्थ             | विशेषण४४.६                               |
|          | करते हैं १२४.१-२                        | ,, के कृतज्ञता दर्शनका उल्लेख            |
| ,,       | शब्दका प्रयोग जहाँ                      | न होनेका कारण १०४.३                      |
|          | भक्तका हित हुआ११८                       | ,,     पार्वती और गरुड़के प्रश्नोंमें    |
| ,,       | का अवतार भक्तके लिये५१                  | नाम, रूप, लीला और धाम                    |
| ,, ,,    | प्राकट्य आवेश, स्फूर्ति,                | चारोंके प्रश्न४६                         |
|          | प्रवेश और आविर्भावरूपसे१८५.५—८          | " आदि तीनोंने अपनेमें मोह                |
| ,,       | का नरतन धरना, सहायता                    | भ्रम संशय कहा४७.१                        |
|          | लेना हीनता है १३७.७                     | ,, याज्ञवल्क्यसंवाद रा० प्र० के          |
| ,,       | की भक्ति स्त्रियोंको भी                 | मतसे १७५ तक१७५                           |
|          | कही गयी है १०२.३                        | भरि लोचन                                 |
| ,,       | की द्वादश मासमें                        | (दर्शनकी उत्कण्ठामें)८९.१                |
|          | द्वादश नामसे पूजा४४.३—५                 | भवसागरका रूपक १८६ छन्द                   |
| ,,       | की भगवत्ताका स्मरण                      | भवानी ४७.८, ५८.३, ६२.४,                  |
|          | सभी आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें              |                                          |
|          | दिलाया गया है ४९.७-८                    | भाई (मनका सम्बोधन)                       |
| ,,       | के जन्म, कर्म, नाम आदि                  | दूसरोंकी सहानुभृतिको                     |
|          | सब अनन्त हैं ११४.३-४                    | उत्तेजित करनेवाला है५२.४, १३२.१          |
|          | भगवान्के प्राकट्यमें अग्निकी            | भागवतभजनका प्रभाव तुरत                   |
|          | उपमाका कारण१८५.५—८                      | देख पड़ता है १३८.५-६                     |
| ,,       | को भूल जाना बड़ा भारी                   | भाग्यशालीके संसर्गसे ऐश्वर्यका           |
|          |                                         | <u> </u>                                 |
|          |                                         | 1                                        |

| विषय दोहा-चौपाई आदि                              | विषय दोहा-चौपाई आदि                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| भाग्यशालीके संसर्गसे कालादिकी बाधा नहीं होती६६.१ | यथार्थ ज्ञानका विषय समझना)११७        |
| भानुप्रताप-आख्यानमें रामनाम                      | भ्रमका मिटाना क्रियासाध्य नहीं,      |
| और भक्ति शब्द नहीं१७०.३, ६                       | कृपासाध्य है११८.१—३                  |
| भानुप्रताप अरिमर्दन पूर्वके कौन थे?१५३           | मंगल ९१.८, ९१                        |
| " नाम-नाश-कथन-समय १६६.३                          | मंगल कलश९१.८                         |
| ·› भगवद्भक्तिहीन था ······ १५९.६, १६४.५          | मंडल१५४.८                            |
| " की कथा कहाँकी है १२१.३ — ५,१५३.१               | मन्त्र ४९.५-६,                       |
| ,, की वेदादि धर्ममें अति श्रद्धा१५३              | १७०.७, <i>६७</i>                     |
| " की भूलें १७०.६, ८                              | मन्त्र और मन्त्री चार प्रकारके १५४.१ |
| ,, के आंख्यानसे उपदेश१७४                         | मन्दोदरी१७८.१—४                      |
| ·· के हृदयमें गुप्त वासना ······ १५५, १५९.६-७    | ·› का सौन्दर्य ····· १७८.२           |
| १६४.५, १६४                                       | मकर राशि४५.२                         |
| " को ज्ञानी, विवेकी कहनेका                       | ,, स्नान····· ४५.१-२                 |
| भाव१६४                                           | मणिके धर्म१४६                        |
| भाविक अलंकारके उदाहरण५०.३-४                      | मति-अनुसार, यथामति ४७, ११४.५         |
| भावी और उसके भेद-प्रभेद५६.६                      | मद (मदिराका नशा)८६.३                 |
| भावी अमिट है तब शुभ मुहुर्तं                     | मदन ८५.५, ८७.५, १२६.१                |
| आदिसे क्या लाभ?६८                                | मद-ममता भवबन्धनके कारण हैं १५२.३     |
| भावी जाननेपर भी कर्तव्य                          | मद-मोह आदिका जीतनेवाला               |
| करना धर्म है६२                                   | संसारमें नहीं६०.६                    |
| भुजदंड, भुजबल्ली १७६.२                           | मनु (मनु और मनुकी स्त्री)१४६.७       |
| भुजा उठाकर प्रतिज्ञा                             | मनुज, नर ४८, ४९.१                    |
| करनेकी रीति १६५.५                                | मनु-प्रकरणसे उपदेश१७६.१—५            |
| भुशुण्डिचरितसे उपदेश१७६.१—५                      | मनु-शतरूपा १४२.१                     |
| भूत और पिशाचके भेद११५.७-८                        | " " के तपकी कथा कालिका-              |
| भूत-ग्रहोत्थ तथा पिशाच-ग्रहोत्थके भेद "          | पुराणमें१४३                          |
| भृंगी९३.४                                        | " " और पार्वतीतप७४, १४४.१            |
| -<br>भृगु६४                                      | " " किसका दर्शन चाहते हैं१४४         |
| ,, का शिव-भक्तोंको शाप६२.३                       | " " और श्रीभरत (दण्ड और लकुट) १४८.७  |
| 🗤 की लातका आध्यात्मिक भाव६४                      | ··                                   |
| भोगवती १७८.७                                     | अद्भुत प्रसंग१४५.५—८                 |
| भोग अष्ट प्रकारके८४.७-८,९०.३                     | " " " का उपक्रम, अभ्यास              |
| भोग-विलासमें इन्द्रकी                            | और उपसंहार भक्तिसे१५२                |
| उपमा दी जाती है१५१                               | ,, और भानुप्रताप१७४                  |
| भोजनके चार प्रकार९९.४, १७३.१                     | मनोज-नसावन ५०.३-४                    |
| भोरी१७१                                          | मन्वन्तरोंके नाम७५.४                 |
| भ्रम५३.१                                         | ममता१६४.४                            |
| भ्रम और कुतर्क प्रीति-                           | मय१७८.२, ६                           |
| प्रतीतिके बाधक हैं११९.७                          | मरुतयज्ञमें देवताओंका पक्षीरूप       |
| भ्रम (अयथार्थ ज्ञानके विषयको                     | धारण करना १८२.९                      |

| विषय                              | दोहा-चौपाई आदि   | विषय दोहा-चौपाई आदि                  |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| महाकाव्य और नाटकीयकलाके           |                  | मायाके बलको सबने बखाना है५६.५        |
| एकोकरणको युक्तियाँ                | १५२              | माया जिसे मोहित न कर                 |
| महामोहके दस भेद                   | ११५.७ <b>-</b> ८ | सके ऐसा कोई नहीं१२८                  |
| महिदेव                            | १७५.१            | मायासे श्रीराम ही रक्षा कर           |
| महिषेशु                           | ४७.६             | कर सकते हैं १२८, १३६                 |
| महीश                              | १६७.६            | " " रक्षाके लिये हरि-                |
| महेश                              | ६४.५, ७०.४       | भजन उपाय है५२.८                      |
| माघ-नामका कारण                    | ४५.१-२           | ,, और जगत्का एक ही स्वरूप है११८.१    |
| माघ-स्नानको विधि                  | ٧.۶۶             | ,, ,, श्री पृथक्-पृथक् हैं१२९.८      |
| माता-भावमें केवल चरणदर्शनका अ     | धिकार १०४.७      | ,, सबकी (श्रीराम, त्रिदेव,           |
| माधुरी                            | १४८. <b>६</b>    | देवता, राक्षस, मनुष्यकी)             |
| माधुर्यको विशेषता वा गूढ़ता       | ११०.२            | अलग-अलग होती है१६९.४                 |
| मानस और अध्यात्मरामायण            |                  | मार८३, १२७.५-६                       |
| मानस और भा० ७।                    | १। ४०, १२२.७-८   | मारीचमें नीचता और प्रेम४९.३-४        |
| मानस, वाल्मीकीय, महाभारत,         |                  | माल्यवान्, माली, सुमाली१७८.५—८       |
| पद्मपु०, अध्या० रा० के रावण, वि   | भीषणादि १७६.१—५  | माष (मक्ष, अमर्ष)८७.१                |
| मानसं, अध्यात्म और                |                  | मास (चार प्रकारके ज्योतिषमें)४५.१-२  |
| वाल्मीकिके दृष्टिकोण              | ४९.७-८           | मिथ्या, मृषा११२.१, ११७.७, ११७, ११८.८ |
| मानसके सारे प्रश्नोंके उत्तरमें   |                  | मिलान—                               |
| आधिदैविक, आध्यात्मिक और           |                  | (क) गिरी और वटकी शोभा१०६.३-४         |
| आधिभौतिक रहस्योंका एकीकरण         | ४६.६ <b>—</b> ८  | (ख) दूलह और शिवदूलहका                |
| मानसमेंके कलापरिवर्तनको           |                  | साज९२.१—५                            |
| Mr. Growse न समझ सके ·····        | ४६.६ <b>—</b> ८  | (ग) पंपासर और मदन-प्रसंग ८६ छन्द     |
| मानसका सिद्धान्त                  | ······ १७६.१—५   | (घ) पार्वतीतप मानस और                |
| मानसमें जहाँ–जहाँ स्मरण करना      |                  | पार्वतीमंगलका७४.१—३                  |
| कहा है वहाँ उसे प्रत्यक्ष लिखा है | ১.৶৶             | (ङ) श्रीपार्वती-प्रण और              |
| मानसी प्रजा-सृष्टि                | १६३.६            | श्रीसीता-प्रण९०.३—५                  |
| माया (=दया)                       | ९७.३             | (च) श्रीपार्वती-प्रेम और             |
| 'माया' के अर्थ                    | ९७.३, १५२.४      | श्रीशिव-प्रेम ७६.३-४                 |
| माया १२६.                         | १, १२८.८, १२९.८, | (छ) पार्वती-मनुशतरूपा-तप७४, १४४.४    |
|                                   | १५२.४, १८१.१     | (ज) ब्रह्माजी और दशरथजी              |
| ,, पाँच प्रकारकी                  | १५२.४            | (पत्रिका पानेपर)९१.६—८               |
| " का व्यापना क्या है?             | १३८.८            | (झ) शिवजीके सतीप्रति                 |
| <sup>,,</sup> (प्रकृति, अव्यक्त)  |                  | वचन और उनकी सिद्धि६२.४—६             |
| ब्रह्मकी शक्ति है                 | ११ <b>६.१</b> -२ | (ञ) शैलराज और रामभक्त६६.३            |
| ··    की आवरण और                  |                  | (ट) सप्तर्षियोंके वचन और             |
| विक्षेप-शक्तियाँ                  |                  | पार्वतीजीके उत्तर ८०.७-८             |
| " के त्यागका चिहन                 | १३८.१            | (ठ) श्रीभरद्वाज-पार्वतीजीके          |
| " " परिवारमें सात्त्विक           |                  | प्रसंग४७.८                           |
| गुणोंको न गिनानेका कारण…          | 005 2            | (ड) नारद-शिव-मदन-प्रसंग१२७.१—४       |

| पुराणोंमें                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ८८.१<br>नताद्वारा भावप्रदर्शन१३१<br>४५.४—८<br>। जनकके समयसे<br>४५.३-४<br>उ-संवादमें शाकल्यका |
| नताद्वारा भावप्रदर्शन४५.२<br>१३१<br>४५.४—८<br>। जनकके समयसे<br>४५.३-४<br>उ-संवादमें शाकल्यका |
| १३१<br>४५.४—८<br>। जनकके समयसे<br>४५.३–४<br>उ-संवादमें शाकल्यका                              |
| ४५.४—८<br>। जनकके समयसे<br>४५.३-४<br>उ-संवादमें शाकल्यका                                     |
| । जनकके समयसे<br>४५.३-४<br>उ–संवादमें शाकल्यका                                               |
| ४५.३–४<br>उ-संवादमें शाकल्यका                                                                |
| उ-संवादमें शाकल्यका                                                                          |
|                                                                                              |
| टना ४५.८                                                                                     |
|                                                                                              |
| हा प्रारम्भ····· ४८.१-२                                                                      |
|                                                                                              |
| दग्ध होनेसे पुनर्जन्म                                                                        |
| ता ,, ,,                                                                                     |
| के प्रभावसे                                                                                  |
| ज्ञ होते हैं६६                                                                               |
| कालज्ञ होते हुए                                                                              |
| ज्ञ नहीं होते६६                                                                              |
| ोगी-) का सामर्थ्य११८.४—८                                                                     |
| ११०.१                                                                                        |
| )४८.७-८,   १८७.५                                                                             |
| क्रम और दान४८.७                                                                              |
| पतंग९८.७                                                                                     |
| शरथजी                                                                                        |
| नजी११६                                                                                       |
| ५५.३                                                                                         |
| न कारण)४८.७                                                                                  |
| नुकर बारि                                                                                    |
| भाव११७                                                                                       |
| भ्रम उसकी                                                                                    |
| प्रत्यायक है११७                                                                              |
| ख पड़ना अज्ञान                                                                               |
| उसको सर्प                                                                                    |
|                                                                                              |
| <b>। है११७.१—४</b>                                                                           |
|                                                                                              |
| ८७ छन्द                                                                                      |
|                                                                                              |
| ८७ छन्द<br>न आदि८७ ,,                                                                        |
| तती                                                                                          |
| 1                                                                                            |

| विषय दे                       | हा-चौपाई आदि     | विषय दोहा-चौपाई आदि                            |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| रसोई चार विधिकी               | १७३.१            | श्रीरामजी ही ब्रह्म, हरि, वासुदेव,             |
| राक्षस नवजात बालकोंको         |                  | सच्चिदानन्द हैं१४३                             |
| पार्वतीजीका आशीर्वाद          | १८१.३            | " सबसे हँसकर बोलते हैं १४७.२                   |
| राजधर्म                       | وبرير            | ·· को सगुण, निर्गुण,                           |
| राजा चार प्रकारके             | १५४.१—४          | अनूपरूप कहनेका भाव१४७                          |
| राजाकी चार भुजाएँ             | १५४.२            | ·· को श्रीसीताजी ही जानती                      |
| ,, के छ: गुण                  | १५३.४            | हैं, दूसरा नहीं१८६ छन्द                        |
| ,, (राज्य) के सात अंग         | १५४              | श्रीरामजीने रावणवधके पश्चात् छओ                |
| राजा, गुरु और देवताके यहाँ    |                  | ऐश्वर्य प्रकट कर दिखाये हैं११८                 |
| खाली हाथ न जाय                | ९४.६             | श्रीरामको रिझानेकी वस्तु १४९.४                 |
| राजाओंको मृगया, पाँसा खेलना   |                  | रामकृपाका चिह्न १३८.१                          |
| और मद्यपान निन्दित            | १५७.४            | रामचरित आदरपूर्वक सुने ११४.१-२                 |
| राजि                          |                  | ,, ऐश्वर्य और माधुर्य दो प्रकारका ११०.२        |
| श्रीरामजी अपनेको प्रकट करना   |                  | 'राम सदा सेवक रुचि राखी'                       |
| क्यों नहीं चाहते              | ٧٧               | में एक ही अपवाद १५१.६                          |
| ·· कृतज्ञ हैं ·····           |                  | रामस्वरूप-स्वभावके जानकार १४६.४                |
| ,, निर्मल दर्पण हैं           |                  | रावणके अर्थ उपनिषद्में १७६.५                   |
| " के विषयमें तुलसीकी भावना …  |                  | ,, नाम कैलासके नीचे दबनेपर १७६.५               |
| ·· के नाम रूप गुणगान आदि      |                  | रावण१७६.१-४                                    |
| पावन हैं                      | 0.3-8. 808.6     | " के दस सिर१७६.१—४                             |
| " " की चर्चा श्रोताओंने की है |                  | ,, ,, ,, का आध्यात्मिक अर्थ                    |
| " " को शिवजी हृदयमें          | ,                | ,, का नव सिरोंकी आहुति देना१७७.१—४             |
| बसाये हैं                     | ४६               | " को ब्रह्मा, शिव दोनोंने मिलकर वर दिया… १७७.५ |
| " " सिच्चदानन्द-विग्रह हैं    |                  | " की माँका घर १७८.१                            |
| श्रीरामजीको परोक्ष प्रिय है   |                  | ,, कुम्भकर्ण, हिरण्यकशिपु,                     |
| " में प्रेम करनेसे पातिव्रत्य |                  | हिरण्याक्षसे कम बलवान् था १२२.७-८              |
| भंग नहीं होता                 | ५६               | " और उसके भाइयोंका तप १७७.१                    |
| ,, के मायाबलकी प्रशंसा        |                  | ,, की जन्मकुण्डली१७६.५                         |
| सभीने की है                   | بھ.بر            | " के कठिन तपका कारण १७७.१                      |
| ,, और श्रीरामचरितमें चंद्र-   |                  | ,, तप गोकरण-क्षेत्रमें १७७.१                   |
| चंद्रिकासम्बन्ध               | ७.७४             | " के वशमें ब्रह्मसृष्टि कैसे १८२.१-२           |
| (श्री) राम जिसमें नहीं वह     |                  | " ने जानकर मुक्त होनेके लिये                   |
| शास्त्र नहीं, न काव्य, स्मृति |                  | द्रोह किया था ४९.५-६                           |
| और संहिता                     | ११६              | " और मारीच दोनों नीच४९.४                       |
| ग नाम और रूप दोनोंको          | ```              | राशि १२ हैं ४५.१-२                             |
| सूर्य कहा है                  | ११६.५ <b>-</b> ६ | रिषि (ऋषि) सात प्रकारके४४.७                    |
| <i>,,</i> ,, रूपादि सभी       | ,,,,,,,          | ते देव आदि एक ही समयमें                        |
| मंगलभवन हैं                   | 885.8            | कई रूप धर सकते हैं ६०.१-२                      |
| " " सभीकी प्रधानता ·····      |                  | रुद्र८६.४, ९६.४                                |
| ,, ही रामावतार लेते हैं       |                  | रुद्रकी उत्पत्ति ब्रह्मासे९१.६                 |
| Q. W. I. III. XIII Q          | ,,,,,,           | 77.4                                           |

| विषय                             | दोहा-चौपाई आदि | विषय दोहा-चौपाई आदि                 |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| रुद्री क्या है                   | <i>७</i> ४.४—७ | मुक्तिके लिये४६.५                   |
| रूप, शील, तेज                    | ७६.५-६         | शिवजीका ब्याह-समय गणोंसहित          |
| लंका और उसकी दुर्गमता            |                | सुन्दर रूप धारण करना९९              |
| श्रीलक्ष्मणजी                    |                | ,, ,, श्रीरामजीको प्रत्यक्ष प्रणाम  |
| लच्छन ३२ हैं                     | ६७.३           | एक ही बार५०.३                       |
| लोभ प्रतिलाभ बढ़ता है            | १८०.२          | ,, की उपासना बाल वा                 |
| शंकरजी ईश्वर, ब्रह्म, रामोपासक   | ५८.५—८         | किशोर रूपकी११२.३, १४६.४             |
| शंकरजी वैष्णवाग्रगण्य            | 8८             | शिवजीको दिनचर्या७५.८                |
| के शतनाम और उसके जपका र          | हस्य १३८.५     | शिवजीकी रहनी६०.५                    |
| शंभुचरितमें नवधाभक्ति, नवरस      | १०४.१—३        | ,, ,, रामभक्ति४८                    |
| ,, आचरणद्वारा जपादिका उपदेश      |                | " के अमंगल वेषके                    |
| 'श'—शंभुचरित विवाह-प्रसंगमें     |                | आध्यात्मिक भाव९२.१—५                |
| तालव्यी शकार 'शिव' शब्दमें       | ५७.२, ६३       | " " किस अंगमें कौन सर्प             |
| शक्ति (प्रलयकालमें लीन हुई)      | , ,            | आभूषित है९२.१—३                     |
| फिर ईश्वरका ही आश्रय लेती है     | ९८.६           | " ग मुण्डमालमें किसके               |
| शत्रु बुद्धि-बलसे जीता जाता है   |                | मुण्ड हैं७९.५-६, ९२.१—३             |
| शत्रुका सयानपन                   |                | " " तीन नेत्र८७.६                   |
| शत्रु (वीर शत्रु) ललकार नहीं     |                | ,, ,, सिरपर गंगाका भाव१०६           |
| सह सकते                          | १८२.८          | 'शिव' नामसे समस्त पापोंका नाश६३     |
| शत्रुघ्नजी स्वयंभूमा हैं         |                | ,, जीके सब विशेषण                   |
| शब्द साधारण और असाधारण           |                | श्रीरामजीमें हैं१०७                 |
| शम-दम                            | ४४.१           | शिवरूप लावण्यनिधिके रत्न१०६         |
| शरदातप                           | १२०.१          | ,, वर्णनमें सद्गुरुके सब लक्षण,,,   |
| शशिकिरण                          | છ.૭૪           | ,, ,, नवों रस,,,                    |
| शाक छ: प्रकारके                  | w.x <i>e</i>   | श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीका        |
| शान्तरस                          | १०७.१          | अपने-अपने स्वामीमें प्रेम ७६.१-२    |
| शाप क्रोधसे होता है              | १२३, १३९.४     | शिवविवाह-कार्य करानेवाले            |
| शाप मिटानेका सामर्थ्य ऋषिमें     |                | महर्षिके नाम९९                      |
| नहीं है                          | १३८.३          | शिवजी भगवानुके आवेशावतार९८.४, ११०.१ |
| " " भगवान्में है                 | १२४.१          | शिवसमाज और देवसमाज९३                |
| शाप भगवान् व्यर्थ कर सकते हैं    |                | ,, के गुणपरक भाव९३.८, ९३            |
| शाप-अनुग्रह                      |                | शिवजी समाधिस्थ और उसी               |
| शारदा (सरस्वती) मित फेरनेमें     |                | समय राम-रावण-युद्धके दर्शक भी६०.२   |
| प्रधान                           | ১. <i>৩৩</i> १ | शिव, ब्रह्म, कर्ता, कर्म, अर्हन्    |
| शारदा-(मण्डन मिश्रकी धर्मपत्नी-) | ·              | आदि सब श्रीरामजीके नाम हैं११६       |
| के प्रश्न श्रीशंकराचार्यजीसे     | १२६.३-४        | शिव, भुशुण्डि आदि                   |
| शिवजीका अमंगल वेष असुरोंको       |                | रामस्वभावके जानकार१४६.४             |
| मोहित करनेके लिये                | २६.१, ९५.५     | शील७६.५, १०५.१,                     |
| शिवजीका आचरणद्वारा उपदेश         |                | १२७.१—४                             |
| " ग राममन्त्रानुष्ठान जीवोंको    | •              | ,, (=परिपूर्ण) १५५.२                |
| <b>9</b>                         |                | 1                                   |

| विषय र                              | दोहा-चौपाई आदि    | विषय    | <br>दोहा-चौपाई आदि                           |
|-------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------|
| शुक्र (शुक्राचार्य)                 | <b>६</b> ४. १५४.१ | संवाद • | ৪৩                                           |
| ,, और बृहस्पति                      | . , , , , ,       |         | प्रसंगकी रीति१२४                             |
| " (=तेज)                            |                   |         | ७.०७१                                        |
| शुनासीर                             |                   |         | धीरज, धर्म ८४.७-८                            |
| शेषजी रामचरितके वक्ता               |                   |         | ४५.७                                         |
| शैल-नदी आदि अचरोंके दो रूप          | , ,,-             |         | n निरसनका तुरत प्रयत्न करे५१.६               |
| जड़ और चेतन                         | 98.8              |         | ११९<br>गर्वती, गरुड्, भरद्वाजके एक–से हैं११९ |
| श्रद्धा-उत्साहसे धन-धर्मकी वृद्धि   |                   |         | माका कल्याण नहीं५१.६                         |
| श्रवण, विचार और प्रत्यक्षदर्शनमें   |                   |         | गुण६७.१                                      |
| बहुत अन्तर                          |                   |         | ु<br>मही८६ छन्द                              |
| 'श्री' श्रीजानकीजीका नाम है ······· |                   |         | नन्द५०.३, १४४.२                              |
| श्री और माया भिन्न-भिन्न हैं        |                   |         | का प्रयोग ऐश्वर्यमें११६.५                    |
| श्रीनिवास                           |                   |         | ब्रह्मका स्वरूप है न कि गुण ११६.१            |
| श्रीवत्स                            |                   |         | के यहाँ चार बातोंका                          |
| श्रीभगवान्                          |                   |         | नहीं होता६६.८                                |
| श्रुतिमाथ                           |                   |         | विष्णुतेजका अवतार६४.६                        |
| श्रुतिसिद्धान्त हारीतमत             |                   |         | विष्णुमायाका अवतार४७.८                       |
| " अर्थपंचक                          |                   |         | प्रती-विवाह, सतीजन्मके                       |
| श्रुतिसेतु                          |                   |         | र्वुको कथा ·····৬९.८                         |
| श्रोताकी खातिरी वक्ताओंकी रीति है   |                   | ,       | का सीतारूप कब छूटा५५.४—६                     |
| श्रोताके लक्षण                      |                   |         | की बहिनों-बहनोइयोंके नाम६२.१—३               |
| ,, को वक्ताओंसे सुख                 |                   |         | तमपरीक्षा-विधिमें चूक ७८.३-४                 |
| (उत्तम) श्रोतासे वक्ताको सुख        | · ·               |         | से कितना संदेह निवृत्त हुआ १०९.५-६           |
| श्वान, इन्द्र और युव एक सूत्रमें    |                   |         | के दक्षयज्ञमें जानेका मुहूर्त६२              |
| षट्-वदन                             |                   |         | के हरिसे वर माँगनेपर विचार ६५.५-६            |
| षट्-रस                              |                   |         | चार अग्नि लगीं ६३.६, ६५.६                    |
| षडैश्वर्य मुक्तकोटिके जीवोंमें      | , , , ,           |         | प्रश्नोंमें रूप, लीला, नामका क्रम१०८.५—७     |
| भी हो जाते हैं                      | 3 ×               |         | ोह-प्रसंगपर आक्षेप                           |
| षोडशोपचार पूजन                      |                   |         | सका उत्तर५४.१-२                              |
| संकल्प                              |                   |         | ोहसे उपदेश१०४.७-८ १२४                        |
| संत-गुरु आदिकी निन्दा सुननेपर कर्तव |                   |         | का बल १२३.७                                  |
| संत-महात्माओंके चरणोंमें            |                   |         | हाँ स्वल्पमात्र नहीं होती                    |
| तीर्थोंका निवास                     |                   |         | म नहीं होता११७                               |
| संतपादोदकका माहात्म्य               |                   |         | कि संगमें जड़ भी                             |
| संतकी प्रशंसा किन लक्षणोंसे         |                   |         | हो जाते हैं६५.७                              |
| · लक्षण जिसकी कोई नकल               |                   |         | शुचि और अपावन)७५.२                           |
| नहीं कर सकता                        |                   |         | ु, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |
| संदेह विशेष दोनों पक्षोंके          | 171               | `       | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\        |
| बलवान् होनेपर होता है               | يوه له            | ,, र    | ्, २ उ<br>पुगमें प्राण अस्थिगत रहता है१४५.४  |
| संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात           |                   | -       | ्(स्वपमें किये हुए-)                         |
|                                     |                   |         | <u> </u>                                     |
| समाधि                               | ६१.१, १२७.१       | का माह  | हातम्य ११५.१-                                |

| सत्संगकी याचना दो ही                        |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4.4.1.1.1.4.4.6.1                           | साधना १५४.५, १७१.३                            |
| महात्माओंने की है ४८.१-२                    | साधु-सन्तोंको उपदेश१६१                        |
| सद्गुरु-लक्षण१०६                            | साधु साधु १८५.८                               |
| सप्तद्वीप१५४                                | सामवेदमें रामकथा ११५.४                        |
| " जीतनेमें समुद्र कैसे पार किये१५४          | सावधान सुनु १२२.३-४                           |
| सप्तर्षि७५.४, ७७.८                          | साष्टांग प्रणाम १३८.२                         |
| ›› वर्तमान मन्वन्तरके७७.८                   | सिद्ध६१.१                                     |
| सप्तर्षिके स्थान वा आश्रम ८२.३-४            | सिद्धान्त समूहका होता है ११०.१                |
| '' शिवविवाहके मध्यस्थ७७.८                   | 'सिरु नाई' (प्रणाम) से कार्यसिद्धि८४.३        |
| '' तपस्वियोंकी देखभाल करते हैं७८.४          | सिरपर तृण धारण करना                           |
| " के वचन और उनके उत्तर८०.८                  | दासत्वका स्वीकार करना है १६७.८                |
| " के वचनोंके निन्दा और                      | (श्री) सीताजी चिद्रूपा १५२.४                  |
| स्तुतिपक्षके भाव७९.५-६                      | " के सम्बन्धमें 'माया' शब्दका प्रयोग १५२.४    |
| सब दु:ख १५५.२                               | सीदना १२१.७                                   |
| सब सुख११३                                   | सीपमें रजत, रज्जुमें सर्प और                  |
| सभासदोंको सभामें यथार्थ                     | रविकिरणमें जलका भास क्यों११७                  |
| कहना चाहिये६४.१                             | सुख दो प्रकारका७९.८                           |
| ·· का अयथार्थ सुनकर चुप                     | सुंख-दु:ख दोनोंमें पुलकादि६८.१-३              |
| रहना पाप है१                                | सुजान किसीको दोष नहीं देते५६.६                |
| 'सभीत अति' का स्वरूप५५.५                    | सुधा-सम ११२.५                                 |
| सम (=कुछ कम) १८०.६                          | सुनासीर ११५.७                                 |
| सम तूल ११३.४                                | 'सुनु' के अन्तर्गत मनन, निदिध्यासन भी हैं११५  |
| समन्वय सिद्धान्त ११२.१-२,                   | सुन्दरतामें प्राणदा शक्ति है८६.८              |
| ११६.१-२                                     | सुभद९१                                        |
| " " में सगुण निर्गुण, माया ११६.१-२          | सुमित १६२.३                                   |
| समर्थको दोष नहीं६९.८                        | 'सुर' (शब्दका प्रयोग दक्षयज्ञप्रसंगमें)६१.१-४ |
| समाज (सभा, जुटाव)४४.७                       | सुरतरु सुरधेनु १४६.१                          |
| " के अनुकूल वेषसे वहाँ जाय१३५.१—३           | सुरधेनु (कामधेनु)११३                          |
| समाधि ५८.८, १२७.१-४                         | सुरलोक सब११३                                  |
| समालोचकको बताना चाहिये कि                   | सुविचार७२                                     |
| दोषकी सम्भावना क्यों और कैसे है६५.५         | सुशीलता१२७.१—४                                |
| समुद्रके चौदह रत्न१०६                       | सुहृद्१६०.५                                   |
| सयानपनके रहते प्रभु कृपा नहीं करते १८६ छन्द | सूपशास्त्र९९.४                                |
| सहज वैर ६६.१-२                              | सेज१७२.१                                      |
| " " जीवनभर रहता है सहज स्वरूप५८.८           | सेना चतुरंगिणी १५४.३                          |
| सही८६, ९४ छंद                               | सेनाके दस संघ " "                             |
| सांख्यशास्त्र (सेश्वर और किपल) ११६, १४२.७   | सेवक-धर्म कि स्वामीको                         |
| सादर४७.५, ११४.१-२                           | संकोचमें न डाले४८                             |
| ,, मज्जन४४.४                                | सेवत सुलभ १४०.८                               |
| 33.3                                        |                                               |
| साधक अति कष्टमें भी                         | सोचमें निद्रा नहीं आती१७०.२<br>सौभरि ऋषि      |

| विषय दोहा-चौपाई आदि                             | विषय दोहा-चौपाई आदि                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| सौभाग्य-वर्णन६६.८                               | हरि (के अर्थ)११७.७-८                            |  |  |  |
| स्त्रियोंकी परतन्त्रता५३                        | हरि इच्छा, भावी, माया तीनों                     |  |  |  |
| स्त्रियोंका वेदाधिकार११०.१                      | प्रबल५६.६                                       |  |  |  |
| ·· को सौन्दर्य प्रिय है१३१                      | 'हरि इच्छा भावी बलवाना' तब                      |  |  |  |
| स्त्रीका नाम नहीं लिया जाता १३२.६               | पुरुषार्थका क्या प्रयोजन५२.७                    |  |  |  |
| स्त्री-लालसा योग, ज्ञान,                        | हर्ष यात्रा-समय शकुन १५४.४                      |  |  |  |
| भक्तिका नाशक है १३३.१                           | हर्ष-शोकके अश्रु आदिकी पहचान ६८.१, २२८          |  |  |  |
| स्त्री-संग्रहका विचार विरक्तके                  | हाथ जोड़नेसे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं १५०.३ |  |  |  |
| मनमें आते ही अनेक दोष आ जाते हैं१३१.२—५         | हास५३.६                                         |  |  |  |
| स्त्री-सम्बन्धी विचार१३९                        | हास, प्रसन्नता, स्वभाव, माया १२८.५-६            |  |  |  |
| स्त्री-स्वभाव५३.५                               | हास्यरस नैतिक सुधारका सहायक१२७                  |  |  |  |
| स्नानसे थकावट दूर होती है१५९.१                  | ·· का महाकाव्यकलामें प्रयोग                     |  |  |  |
| स्नेह (=कोमलता)९६                               | तुलसीका कमाल है                                 |  |  |  |
| स्मरणयोग कौन है १२९.१-२                         | 🕠 का उचित प्रयोग यही है कि                      |  |  |  |
| स्वप्नके विकल्पमें केवल मन द्रष्टा,             | हास्यपात्रका हित हो १२९.५-६                     |  |  |  |
| दर्शन और दृश्यरूप होकर भासता है ११८.३           | ,, की एक सूक्ष्म बात९४ छंद                      |  |  |  |
| स्वप्नके सत्संगका माहात्म्य ११५.१-२             | हितोपदेश न मानना विधिकी                         |  |  |  |
| स्वभाव प्रबल है, सब उससे                        | प्रतिकूलता जनाता है५२.६                         |  |  |  |
| लाचार हैं ४९.४, ५३.५                            | हिमाचलके यहाँ सब                                |  |  |  |
| स्वभावका प्रभाव५३.५                             | वस्तुओंको शोभा अकथनीय९४                         |  |  |  |
| ,, केवल धर्मशीलता आदिसे                         | ,, से अधिष्ठातृदेवता अभिप्रेत है ६५.५-६, ९४.५   |  |  |  |
| नहीं जाता, हरिभक्तिसे जाता है१७६.५              | हिमाचलका जन्म शिवजीके                           |  |  |  |
| स्वयंवरा सखी१३४                                 | दक्षिण बगलसे६५.६                                |  |  |  |
| स्वर्ग २१ हैं११३                                | " भगवतीके लिये तप६५.६                           |  |  |  |
| स्वातिबुन्दसे पात्रानुसार पृथक्-पृथक् गुण ११३.८ | हेतु (=प्रेम)८३.८, १०७.५                        |  |  |  |
| हटकना ६३                                        | हृदयनिकेत८६                                     |  |  |  |
| हर्, रुद्र, महेश ९६.५-६                         | 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा'                     |  |  |  |
| हरि१८७.८                                        | तब पुरषार्थ क्यों करें५२.७                      |  |  |  |
| ॥ श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ॥                 |                                                 |  |  |  |

## कुछ ग्रन्थोंके नाम जो खण्ड २ में आये हैं

| •                          |                        | •                             |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------|
| अगस्त्यरामायण              | कामसूत्र (वाभ्रव्यऋषि) | वाराह, विष्णु, शिव, स्कन्द,   |
| अगस्त्यसंहिता              | कार्तिकमाहात्म्य       | हरिवंश                        |
| अद्भुतरामायण               | काशीखण्ड               | प्रबोधचन्द्रनाटक              |
| अध्यात्मरामायण             | <b>किशोररामायण</b>     | प्रसन्नराघवनाटक               |
| अनेकार्थकोश                | कुमारसम्भव             | विजयदोहावली                   |
| अन्वितार्थप्रकाशिका टीका   | कुलार्णवतन्त्र         | विनय-पत्रिका                  |
| (श्रीमद्भागवतकी)           | कृष्णगीतावली           | बरवै रामायण                   |
| अभिप्रायदीपक               | कोशलखण्ड               | <b>वैराग्यसंदीपनी</b>         |
| अभिज्ञान शाकुन्तल          | गीता                   | भक्तमाल (श्रीनाभाजी)          |
| अमरकोश                     | गीता-ज्ञानेश्वरी टीका  | भक्तिरसबोधिनी टीका            |
| अमरविवेक टीका (महेश्वरकृत) | गीतावली                | ( श्रीप्रियादासजी )           |
| अमरव्याख्यासुधा            | चर्पटपंजरी             | भक्तमालको टीका (श्रीरूपकलाजी) |
|                            |                        |                               |

अलंकार-मंजुषा अष्टाध्यायी (पाणिनि) अष्टावक्रवेदान्त आगमसार आचारमयूख आनन्दरामायण आत्मरामायण आह्निक-सुत्रावली उपनिषद्— कठ, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, मुक्तिकोपनिषद्, श्रीरामतापनी, श्रीरामरहस्य, बृहदारण्यक, शाण्डिल्य, श्वेताश्वतर, श्रीसीतोपनिषद्। उपनिषद्भाष्य (श्रीदर्शनानन्दकृत) उमानन्दनाथकृत तान्त्रिक ग्रन्थ (श्री) एकनाथमहाराजकी भागवत टीका एकाक्षरकोश ऋग्वेद कथासरितसागर कवितावली कामन्दकीय नीतिसार (प्रतिष्ठेन्दुशेखर) रघुवंश रसरत्नहार राजशिक्षा सोपान रामचन्द्रिका (श्री) रामरहस्यत्रय (श्री) रामस्तवराज ,, भावप्रकाशिका टीका श्रीरसरंगमणिकृत रामहृदय 'रायलहारस्कोप' (वि० सूर्यनारायणकृत) (श्री) रामाज्ञाप्रश्न लट्टायनसंहिता लोमशरामायण लोलम्बराज वसिष्ठसंहिता

वात्स्यायनसूत्र विश्रामसागर

विष्णुधर्मोत्तर

वीरभद्रचम्पूवेदान्तसार

अभंगरामायण (मराठी)

चाँद (पत्रिका) चाणक्यनीति (श्री) जानकीभाष्य (श्रीराम-प्रसादाचार्य) तार्किकरक्षा तुलसीपत्र (बालकराम विनायक) त्रिकाण्डशेष कोश (श्री) दुर्गाकल्पद्रुम शास्त्रार्थ-परिच्छेद देवीभागवत दोहावली नवरस तरंग (श्रीशर्बरीशजी) नक्षत्रचित्रपट श्रीरघुनाथशास्त्रीकृत नारदपंचरात्र नारदभक्तिसूत्र (श्री) निम्बार्काचार्यभाष्य पाण्डवगीता पातंजलयोग पार्वतीमंगल पुराण-कालिका, गरुड़, पद्म, ब्रह्माण्ड, भविष्योत्तर, श्रीमद्भागवत, मत्स्य, महाभारत, मार्कण्डेय, लिंग, वायुपुराण, वामन, वैदिक निघण्टु शतपथब्राह्मण शांकरभाष्य (ब्रह्मसूत्रपर) शिवसंहिता शिवस्मृति शुकदेवलालकी टीका श्रक्रनीति शुक्लयजुर्वेदीय माध्यन्दिन वाजसनेयी रुद्राष्टाध्यायी श्रीभाष्य संगीतदामोदर

सतसई (तुलसीकृत)

सदाशिवसंहिता

सनत्कुमारसंहिता

सांख्यकारिकाभाष्य

( गौडपादाचार्य )

सप्तशती

का गुटका

सत्यार्थप्रकाश (स्वामीदयानन्द)

सरयूदासजीका रामचरितमानस-

भक्तिरसायन भर्तृहरिशतक भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्व भावार्थरामायण भास्करबीजगणित भुवनेश्वरसंहिता मनुसंहिता मनुस्मृति कल्लूकभट्टकृत टीका मन्त्ररामायण (यजुर्वेद) महारामायण माधवनिदान माधुरी (पत्रिका) माध्यन्दिन शुक्लयजुर्वेदीय मानसतत्त्वविवरण मानसपत्रिका मानसमणि मानसर मानसांक (गीताप्रेस) मेदिनीकोश यजुर्वेद योगतारावली योगशास्त्र योगसूत्र सांख्यतत्त्व कौमुदी सांख्यशास्त्र सामवेदभाष्य (जयदेव वेदालंकार) साहित्यदर्पण सिद्धान्ततत्त्वदीपिका सिद्धान्तशिरोमणि (श्रीभास्कराचार्य) सुधा (पत्रिका) सुन्दरविलास सुन्दरी तन्त्र सूर्यसिद्धान्त सौन्दर्यलहरी स्वपाध्यायी हठयोगप्रदीपिका हनुमानबाहुक हस्तामलकस्तोत्र हितोपदेश हेमकोश नोट — श्रीरामचरितमानसकी टीकाओंके नाम

तथा संकेताक्षरोंके विवरण सब खण्ड १ में दिये जा चुके हैं, अत: यहाँ नहीं दिये जाते। ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः।
ॐ नमो भगवत्या अस्मदाचार्यायै श्रीरूपकलादेव्यै। श्रीसन्तगुरुभगवच्चरणकमलेभ्यो नमः।
ॐ नमो भगवते मङ्गलमूर्त्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वविघ्नविनाशकाय क्षमामन्दिराय शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदप्रेमपराभिक्तप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते। ॐ साम्बशिवाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः।

परमाचार्य्याय श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः।

# श्रीरामचरितमानस

प्रथम सोपान ( बालकाण्ड खण्ड २)

अथ श्रीभरद्धाज-याज्ञवल्क्य-संवाद-प्रकर्ण

दो०— अब रघुपति पद पंकरुह हिअँ धरि पाइ प्रसाद। कहौं जुगल मुनिबर्य कर मिलन सुभग संबाद॥४३॥

शब्दार्थ—**पंकरुह**=कमल। **प्रसाद**=प्रसन्नता, कृपा। **बर्य**=श्रेष्ठ।

अर्थ—अब श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंको हृदयमें रखकर और उनकी प्रसन्नता पाकर मैं दोनों मुनिश्रेष्ठों-(भरद्वाज और याज्ञवल्क्य-) का मिलना और उनका सुन्दर संवाद कहता हूँ॥४३॥

टिप्पणी—१ (पं० रामकुमारजी) 'अब' कहकर पूर्वके 'जागबिलक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनिबरिहं सुनाई॥ किहहीं सोइ संबाद बखानी।' (३०।१-२) इस प्रसंगको यहाँ मिलाते हैं। पुनः इस शब्दसे श्रीरामचिरतमानसके प्रसंगका आरम्भ यहाँसे जनाया।

टिप्पणी—२ ऊपर दोहेमें 'सुमिरि भवानी संकरिह' कहकर तब इस दोहेमें श्रीरामपदकमलको हृदयमें धारण करना लिखनेका भाव यह है कि श्रीशिवजीकी कृपासे श्रीरामपदपंकजकी प्राप्ति है, यथा—'जेहि पर कृपा न करिहं पुरारी। सो न पाव मुनि भगित हमारी॥'(१।१३८) इसी प्रकार पहले 'सिवा-सिव-पसाऊ' पाना कहा था, यथा—'सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ।' (१।१५) और पीछे यहाँ श्रीरघुपतिप्रसाद पाना कहा।

टिप्पणी—३ रामायणका मुख्य प्रसंग यहाँसे प्रारम्भ होता है। 'रघुपित पद पंकरुह' से प्रारम्भ कर निज इष्टदेवकी वन्दनाकी आवश्यकता आदिमें सूचित की। 'पाइ प्रसाद' से इस काव्यमें दैवी शिक्तिकी प्रधानता दिखायी। यह प्रसाद-काव्य है। 'जुगल मुनिबर्य' के संवादरूपी कर्मघाटसे प्रारम्भ करके यह सूचित किया कि प्रथम अन्तः करणकी शुद्धता होती है तब भगवत्स्वरूपका ज्ञान होता है और तत्पश्चात् उपासना। यह सनातन वेदमर्यादा है। इसीका पालन पूज्य ग्रन्थकारने भी किया है।

नोट—१ रामायणपरिचर्यामें (जिसका आधार संवत् १७०४ की पोथी है) इस दोहेके ऊपर निम्न दोहा अधिक है।

भरद्वाज जिमि प्रस्न किय जागबलिक मुनि पाय। प्रथम मुख्य संबाद सोइ किहहौं हेतु बुझाय॥ नोट—२ 'अब रघुपति पद पंकरुहः'' इस दोहेके साथ उसके पूर्ववाले दोहेके उत्तरार्ध 'सुमिरि भवानी संकरिह कह कि कथा सुहाइ' को लेकर यों भी अर्थ किया जाता है कि—'भवानी-शंकरका स्मरण करके श्रीरामचन्द्रजीके पदकमलोंको हृदयमें धारण करके और दोनोंका प्रसाद पाकर निकास अगेर कथा कहता हूँ।

#### भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हिं रामपद अति अनुरागा ॥ १ ॥ तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना ॥ २ ॥

अर्थ—श्रीभरद्वाज मुनि प्रयागमें रहते हैं। उनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है। १॥ वे तपस्वी हैं, शम, दम और दयाके (तो) खजाना या समुद्र ही हैं और परमार्थके मार्गमें बडे ही सुजान हैं॥ २॥

नोट—१ 'भरद्वाज मुनि' इति। शब्दसागरकार लिखते हैं कि—'अंगिरस गोत्रके उतथ्य ऋषिकी स्त्री ममताके गर्भमेंसे उतथ्यके भाई बृहस्पितके वीर्यसे उत्पन्न एक वैदिक ऋषि जो गोत्रप्रवर्तक और मन्त्रकार थे। कहते हैं कि एक बार उतथ्यकी अनुपस्थितिमें उनके भाई बृहस्पितने उनकी स्त्री ममताके साथ संसर्ग किया था जिससे भरद्वाजका जन्म हुआ। अपना व्यभिचार छिपानेके लिये ममताने भरद्वाजका त्याग करना चाहा, पर बृहस्पितने उनको ऐसा करनेसे मना किया। दोनोंमें कुछ विवाद हुआ, पर अन्तमें दोनों ही नवजात बालकको छोड़कर चले गये। उनके चले जानेपर मरुद्दगण उनको उठाकर ले गये और उनका पालन–पोषण किया। जब भरतने पुत्रकामनासे मरुत्स्तोम यज्ञ किया तब मरुद्गणने प्रसन्न होकर भरद्वाजको उनके सुपुर्द कर दिया—''भावप्रकाश' के अनुसार अनेक ऋषियोंके प्रार्थना करनेपर ये स्वर्ग जाकर इन्द्रसे आयुर्वेद सीख आये थे। ये राजा दिवोदासके पुरोहित और सप्तिर्थियोंमेंसे भी एक माने जाते हैं।

पं० रामवल्लभाशरणजी महाराज कहते हैं कि—'क्षेत्र दूसरेका और बीज दूसरेका, ऐसे दोसे जो उत्पन्न हो उसे 'द्वाज' कहते हैं। ममताने बृहस्पतिसे कहा कि आप इसका भरण-पोषण करें और बृहस्पतिने कहा कि तुम करो—'मूढे भर द्वाजिममं भर द्वाजं बृहस्पते।' इसीसे भरद्वाज नाम हुआ'। भारत और भागवतमें इनकी कथा विस्तारसे है। ये वाल्मीकिजीके शिष्य हैं। वनवासके समय श्रीसीता–राम–लक्ष्मणजी आपके आश्रमपर गये थे। श्रीभरतजीकी पहुनई आपने अपने तपोबलसे जिस प्रकारसे की, उसका वर्णन वाल्मीकीयमें विस्तृतरूपसे है। इस ग्रन्थमें भी संक्षिप्तरूपसे उस अद्भुत पहुनईका वर्णन है।

टिप्पणी—१ '**बसिंह**'शब्द देकर याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवादका स्थान प्रयाग बताते हैं। 'तिन्हिंह राम पद अति अनुरागा' कहकर जनाया कि रामोपासक हैं। यहाँ 'अति', 'परम' और 'निधान' शब्दोंको देकर औरोंसे इनकी उत्कृष्टता सूचित की है। 'निधान' शब्द सम, दम और दया तीनोंके साथ है

टिप्पणी—२ 'तापस सम दम दया निधाना' इति। तापस अर्थात् तपस्वी हैं, तपसे तनको कसते हैं। शम-दम-दयानिधान हैं अर्थात् भीतर-बाहरकी इन्द्रियोंको कसते हैं—यह भी तप है। 'तापस सम दम दया निधाना' का भाव यह है कि अपने तनको तपसे ताप देते हैं और दूसरोंके लिये दयाके निधान हैं। पुनः, इन विशेषणोंसे सूचित किया है कि ये कर्मकाण्डी हैं।

नोट—२ 'तापस सम दम दयां इति। इन शब्दोंसे हमलोगोंको यह उपदेश लेना चाहिये कि केवल तप अर्थात् शारीरिक कष्ट मनुष्यका कर्तव्य नहीं है, किंतु उसके साथ शम, दम अर्थात् मन और इन्द्रियोंका निग्रह भी परमावश्यक है। नहीं तो वह तप तामिसक हो जायगा और लाभके बदले उससे हानिकी सम्भावना है, जैसा कि गीतामें स्वयं भगवान्ने कहा है—'मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। तत्तामसमुदाहृतम्॥' (१७। १९) 'जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥' (१४। १८) अर्थात् जो तप मूढ आग्रहसे आत्माको पीड़ा देकर किया जाता है वह तामस है। निकृष्ट गुणोंकी वृत्तियोंमें स्थित तमोगुणी नीचेको जाते हैं।

टिप्पणी—३ 'परमारथ पद' में सुजान कहकर ज्ञानी भी होना दिखाया तथा इनमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनोंको उत्कृष्टता दिखायी। परंतु श्रीरामपदानुराग मुख्य गुण है, इसीसे उसे सबसे पहले कहा। 'राम पद अति अनुरागा' उपासना है, 'तापस सम दम दया निधाना' कर्मकाण्ड है और 'परमारथ'''' ज्ञान है।

नोट—३'तापस सम दम दया निधाना' इति। (क) इन्द्रियोंको वशमें करने और दुष्कर्मोंसे बचनेके विचारसे बस्ती छोड़कर शरीरको कठिन उपवास-व्रत-नियमसे कष्ट दिये जानेकी रीति प्राचीनकालसे चली आती है। इसीको 'तप' कहते हैं। ऐसे लोग प्राय: फूसकी झोपड़ी या गुफामें या वृक्षोंके नीचे वास करते हैं, कंद-मूल-फलपर रहते हैं, गर्मीमें पंचाग्नि तापते, वर्षामें मेघडम्बर धारण करते और जाड़ेमें जलशयन करते हैं। कभी-कभी अभीष्टिसिद्धिके लिये भी तप करते हैं। श्रीमनु-शतरूपाजी, श्रीपार्वतीजी और श्रीभरतजीके तप इसी ग्रन्थमें देखिये। गीताके अनुसार तप तीन प्रकारका होता है—शारीरिक, वाचिक और मानसिक। देवताओं, गुरुजनों और द्विजोंका पूजन, बड़ोंका आदर-सत्कार, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि शारीरिक तपके अन्तर्गत हैं। सत्य और प्रिय बोलना, वेद-शास्त्र पढ़ना आदि वाचिक तप हैं और मौनावलम्बन, आत्मिनग्रह आदिकी गणना मानसिक तपमें है। (गीता १७। १४—१६)। (ख) 'सम' (शम)=अन्तःकरण तथा ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें करना। 'दम' कर्मेन्द्रियोंको वशमें करना, बुरे कर्मोंकी ओर न जाने देना। 'दया' कारण या स्वार्थरहित कृपा।

(ग) 'वेदान्तभूषणजीका कथन है कि सम-दम-निधान कहनेहीसे 'तापसका' अर्थ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि शम-दमादि तपके प्रधान अंग हैं, तब तापस क्यों कहा गया ? इसका उत्तर यह है कि 'तप संतापे' और 'तप आलोचने' धातुसे तापस शब्दकी सिद्धि है। 'तप संतापे' से सिद्ध 'तापस' के अभ्यन्तर शम-दमादि आ जाते हैं। परंतु 'तप आलोचने' से सिद्ध तापसमें ये नहीं आते। शम-दमादि तप सात्त्विक, राजस और तामस-भेदसे तीन प्रकारका होता है (गीता १७। १७-१८)। यहाँ 'तप आलोचने' से निष्पन्न तापसका अर्थ 'विचारमान्' है; तात्पर्य कि भरद्वाज महर्षिवर शम-दमादि साधन विचारपूर्वक करते हैं। अर्थातृ सात्त्विकी हैं, राजसी या तामसी नहीं हैं।

नोट—४ 'परमारथ पथ परम सुजाना' इति। 'अर्थ' शब्दके अनेक अर्थ हैं। (क) परमार्थ=सबसे उत्कृष्ट पदार्थ, सार वस्तु, यथार्थ तत्त्व। यहाँ परमार्थ-पथमें परम सुजान कहकर जनाया कि अर्थपंचकके परम जानकार हैं। 'परब्रह्मका स्वरूप, जीवात्माका स्वरूप, परमात्माकी प्राप्तिका उपाय, प्राप्तिके फल और प्राप्तिके विरोधियोंका स्वरूप—ये ही पाँच अर्थ हैं' जो समस्त वेदों, पुराणों और इतिहासोंमें कहे गये हैं। इनका जानना जीवके कल्याणके लिये परमावश्यक बताया गया है, यथा—हारीतसंहिता— 'प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्तिविरोधिनः॥ वदन्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः। मुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः॥' श्रीरामरहस्यत्रयमें भी यथा—'एते च पंचार्थाः सर्ववेदादिकारणस्य श्रीराममन्त्रस्यार्थाः।' (श्रीमद्धरिदासाचार्यवर्थके द्वारा सम्पादित)

(ख) परमार्थपथ—परलोकका मार्ग; यथार्थ परमतत्त्वकी प्राप्ति या जाननेका मार्ग। परमार्थ क्या है? यह मानस, विनय, दोहावली आदि ग्रंथोंमें गोस्वामीजीने स्वयं जहाँ—तहाँ बताया है, यथा—'एहि जग जामिनि जागिहें जोगी। परमारथी प्रपंच बियोगी॥'(२।९३) अर्थात् संसारके प्रपंचसे विरक्त ही 'परमार्थी' हैं। 'परमारथ पिहचानि मित लसित बिषय लपटानि। निकसि चितातें अधजरित मानहुँ सती परानि॥' अर्थात् परमार्थवेत्ता विषयमें लिप्त नहीं होता। 'सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम बचन रामपद नेहू॥' अर्थात् मन, कर्म, वचनसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम होना ही 'परम परमार्थ' है। 'राम ब्रह्म परमारथक्तपा', 'रामनाम प्रेम परमारथको सार रे॥'(वि० ६७) अर्थात् श्रीराम और श्रीरामनाम ही परमार्थ हैं। 'परमार्थ' परम और अर्थ दो शब्दोंसे मिलाकर बना है। इस प्रकार परमार्थ=परम अर्थ। 'अर्थ'=वस्तु; पदार्थ। सबसे 'परम' (श्रेष्ठ) जो पदार्थ है वही 'परमार्थ' है। सर्वश्रेष्ठ अर्थ' क्या है? जो अजर, अमर, अविनाशी, अनादि, अनन्त, सत्य इत्यादि विशेषणोंसे युक्त हो वही 'सर्वश्रेष्ठ अर्थ' है। ऐसे तो एक ब्रह्म श्रीरामजीकी प्राप्तिके लिये जितने भी साधन कहे गये हैं, उनको 'परमार्थपथ' कहा जायगा। सजान=चत्र, जानकार, कुशल।

(ग) श्रीलाला भगवानदीनजी कहते हैं कि भरद्वाज मुनिके लिये 'परमारथ पथ परम सुजाना' यह विशेषण इसिलये दिया गया है कि ये कर्मकाण्डके आचार्य हैं। कर्मकाण्डमें जो परम सुजान हो वही परमार्थपथमें निभ सकता है, अन्यथा नहीं। इस बातके प्रमाणस्वरूप वह घटना है जो आगे अयोध्याकाण्डमें वन जाते समय भरद्वाजजीसे श्रीरामजीने पूछा है कि 'नाथ कहहु हम केहि मग जाहीं।' अर्थात् जब ये परमार्थपथमें अति चतुर हैं तब हमें ऐसा पथ जरूर बतायेंगे जिसपर चलकर हम अवतार धारण करनेकी समस्त लीला (कर्म) अवाध्यरूपसे कर सकें।

श्रीमद्भागवत-द्वादशस्कन्थमें परमार्थका निरूपण श्रीकृष्णजीने श्रीउद्भवजीसे और श्रीशुकदेवजीने श्रीपरीक्षितृजीसे किया है। उसका सारांश यह है कि जो कुछ वाणीद्वारा कहा जाता है और मनसे चिन्तन किया जाता है वह सब मिथ्या है। जैसे प्रतिबिम्ब, प्रतिध्विन और आभास अवस्तु वा असतु होकर भी वस्तुबोधवश सत्यवतु भासनेसे अनर्थका कारण होते हैं, उसी प्रकार देहादि उपाधियाँ भी असत् होनेपर भी मृत्यूपर्यन्त भय देती रहती हैं। यथा—'वाचोदितं तदनृतं मनसाध्यातमेव च॥' 'छायाप्रत्याह्वयाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः। एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामत्यतो भयम॥' (११।२८।४-५) 'देह जन्मता-मरता है। यह किसी समय नहीं था. समय पाकर उत्पन्न होता है और फिर समय पाकर नष्ट भी हो जाता है। जैसे बीजसे अंकुर और अंकुरसे बीज उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तम इस समय उत्पन्न होकर भी अब पत्र-पौत्रादि-रूपसे पनः उत्पन्न न होगे, क्योंकि देहसे देह उत्पन्न होता है न कि जीवात्मा। जैसे अग्नि काष्ठमें व्याप्त रहकर भी उससे पृथक है, वैसे ही जीव शरीरसे सर्वथा पथक है। आत्मा अजर और अमर है। जैसे स्वप्नावस्थामें वह अपने सिरका कटना और मृत्य आदि देखता है, वैसे जाग्रत्में देह आदिके पंचत्वको (मरण आदिको) देखता है। जैसे घडेके ट्रट जानेपर घटाकाश महाकाशमें मिल जाता है वैसे ही देहके नष्ट होनेपर जीव ब्रह्ममें लीन हो जाता है। आत्माका देहादि उपाधियोंसे जो सम्बन्ध है वह मायाकृत है। मन ही आत्माके लिये देह, गुण और कर्मोंकी सृष्टि किया करता है। तैल, तैलपात्र, बत्ती और अग्निके सम्बन्धसे दीपकका दीपकत्व है; वैसे ही देह आदिके संयोगसे जीवका तत्कृत जन्म होता है, यह संसार उसका देह-सम्बन्ध रहनेतक ही रहता है। संसारके नाशसे उसका नाश नहीं होता। वह ज्योति:स्वरूप, स्वयंप्रकाश, व्यक्ताव्यक्त, सूक्ष्म और स्थूल दोनोंसे परे, आकाशके समान सबका आधार है, निश्चल, अनन्त और उपमारहित है। यह आत्मा स्वयं प्रकाश, अजन्मा, अप्रमेय, महानुभवरूप, सर्वानुभवस्वरूप एक और अद्वितीय है। यथा—'न तत्रात्मा स्वयंज्योतियों व्यक्ताव्यक्तयोः परः। आकाश इव चाधारो ध्रवोऽनन्तोपमस्ततः ॥' (१२।५।८) 'एष स्वयंज्योतिरजोऽप्रमेयो महानुभृतिः सकलानुभृतिः। एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे "" ॥' (११।२८।३५)

अतएव विचारवान् पुरुषको चाहिये कि किसीके भले-बुरे स्वभाव अथवा कर्मकी न तो प्रशंसा ही करे और न निन्दा ही, नहीं तो परमार्थसाधनसे शीघ्र पितत हो जायगा।—'निज प्रभु मय देखिहें जगत केहि सन करिहें बिरोध॥' (७।११२)

माघ मकर गत रिब जब होई। तीरथपितिहि आव सब कोई॥३॥ देव दनुज किन्नर नर श्रेनी। सादर मज्जिहें सकल त्रिबेनी॥४॥ पूजिहें<sup>१</sup> माधव पद जलजाता। परिस अखयबटु हरषिहें<sup>२</sup> गाता॥५॥

शब्दार्थ—**माघ मकर**—टिप्पणी १ और ४५ (१-२) में लिखा जायगा। **गत**=प्राप्त। **तीरथपति**=तीर्थोंका स्वामी, प्रयागराज। **श्रेनी** (श्रेणी)=पंक्ति, समूह। **जलजाता**=कमल। **माधव**=लक्ष्मीपति वेणीमाधवजी। यह प्रयागराजका

१-२— सं० १६६१ वाली प्रतिमें 'पूजिहं' और 'हरषिहं' पाठ है। 'हरषिहं' के अनुस्वारपर हरताल है। ऊपर 'मज्जिहं' है, उसी तरह यहाँ 'पूजिहं' और 'हरषिहं' उत्तम जान पड़ते हैं।

एक प्रधान तीर्थविशेष है। अखय (अक्षय)=क्षय या नाशरिहत, अविनाशी, कल्पान्तस्थायी। 'माधव', 'अक्षयवट'— (२।११) देखिये। परिस=स्पर्श करके, छूकर। हरषना=पुलिकत होना, रोमांचसे प्रफुल्ल होना, यथा—'नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गात'। गात (सं० गात्र)=शरीरके अंग; शरीर।

अर्थ—माघ महीनेमें (और) जब सूर्य मकर राशिपर प्राप्त होते हैं (अर्थात् जब मकर-संक्रान्ति होती है) तब प्रयागराजमें देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य (आदि) सब कोई झुण्ड-के-झुण्ड आते हैं और सभी आदरपूर्वक त्रिवेणीजीमें स्नान करते हैं ॥ ३-४ ॥ वेणीमाधवजीके चरणकमलोंकी पूजा करते हैं और अक्षयवटका स्पर्शकर उनके शरीर (सब अंग) पुलकित होते हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ 'माघ मकर गत रिब' इति। 'माघ' और 'मकर गत रिब' कहकर दो मास सूचित किये। एक चान्द्रमास, दूसरा सौरमास। इसे आगेके चौपाइयोंमें स्पष्ट कर दिया गया है। यथा—'एहि प्रकार भिर माघ नहाहीं' यह चान्द्रमास है और 'एक बार भिर मकर नहाए' यह सौरमास है।

टिप्पणी—२ 'जब होई' का भाव कि मकर राशिपर सूर्य चाहे पौषमें हों, चाहे माघमें, दोनों माघ ही कहलाते हैं। मकर राशिसे सूर्य उत्तरायण माने जाते हैं। 'सब कोई' अर्थात् जिनको आगे गिनाते हैं। देव और किन्नरसे स्वर्गलोक, दनुजसे पाताललोक और नरसे मर्त्यलोकवासियोंको सूचित किया। नर शब्द अन्तमें देनेका भाव यह है कि ये सब नररूपसे आते हैं। (पुन: 'सब कोई' से यह भी जनाते हैं कि छोटे–बड़े, ऊँच–नीच, पापी और पुण्यात्मा, सभी वर्णों और सभी आश्रमोंवाले, स्त्री और पुरुष इत्यादि सभी प्रकारके लोग आते हैं। सामान्यरीतिसे इन सबोंको जनाकर तब देव, दनुज आदिको साथ ही आगे लिखकर बताया कि केवल मनुष्य ही नहीं आते, किंतु देवादि भी आते हैं।)

टिप्पणी—३ 'सादर मज्जिहं 'इति। आदरसिंहत मज्जिन करनेसे ही तीर्थस्थानका फल यथार्थ मिलता है। [गीतामें भगवान्ने स्वयं कहा है कि—'अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। असिंदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह॥'(१७।२८) अर्थात् अश्रद्धासे होम, दान, तप जो कुछ भी किया जाय वह 'असत्' कहलाता है अर्थात् उसका करना न करना बराबर है, वह न इस लोकमें काम आयेगा न परलोकमें] इसीसे ग्रन्थमें सर्वत्र 'सादर मज्जिन' लिखते हैं। यथा—'सबिंह सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥'(१।१) 'सादर मज्जिन पान किये तें। मिटिंह पाप परिताप हिये तें॥'(१।४२) इत्यादि। 'सादर मज्जिन' यह है कि भद्र होते हैं (अर्थात् क्षीर कराते हैं, सिर-मूँछ—दाढ़ी मुँडवाते हैं) यथा—'मुण्डनं चोपवासं च तीर्थस्थाने विधीयते,''मुण्डनं तु विरक्तानां कच्छकुक्षविवर्जितम्।' तीर्थका माहात्म्य सुनते हैं, स्नान करते हैं, त्रिवेणीजीकी पूजा करते हैं और दान देते हैं।

टिप्पणी—४ 'पूजिहं माधव पद जलजाता' इति। पदकमलकी पूजा करते हैं, क्योंिक भगवान्के पद प्रयाग हैं, यथा—'रामचरन अभिराम कामप्रद तीरथराज बिराजै। संकर हृदय भगित भूतलपर प्रेम अखयबट भ्राजै॥ श्याम बरन पदपीठ अरुनतल लसित बिसद नखश्रेनी। जनु रिबसुता सारदा सुरसिर मिलि चिलि लिलित त्रिबेनी॥ अंकुस कुलिस कमल ध्वज सुंदर भँमर तरंग बिलासा। मज्जिहं सुर सज्जन मुनिजन मन मुदित मनोहर बासा॥ बिनु बिराग जप जाग जोग ब्रत बिनु तप बिनु तनु त्यागे। सब सुख सुलभ सद्य तुलसी प्रभु पद प्रयाग अनुरागे॥' (गीतावली ७।१५) माधव और अक्षयवटका सम्बन्ध है। वे अक्षयवटके पत्रमें निवास करते हैं। इसीसे दोनोंको एक साथ कहा। अक्षयवटसे भेंटनेकी रीति है। 'परस' से भेंटनेसे तात्पर्य है।

नोट—१ माघ-मकर-मासमें माधवभगवान्की पूजाकी विशेषता इस कारण है कि वे माघके स्वामी हैं। विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि 'द्वादश महीनेके माहात्म्यमें परमेश्वर क्रमशः एक-एक नामसे पूज्य समझे गये हैं। अगहनमें केशव, पौषमें नारायण, माघमें माधव, फाल्गुनमें गोविन्द, चैत्रमें विष्णु, वैशाखमें मधुसूदन, ज्येष्ठमें त्रिविक्रम, आषाढ़में वामन, श्रावणमें श्रीधर, भाद्रमें ह्षीकेश, क्वारमें पद्मनाभ और कार्तिकमें दामोदरका विशेष माहात्म्य समझा गया है।

नोट—२ मानसदीपक एवं रा॰ प॰ का मत है कि 'अभिजित्, ब्रह्म नक्षत्रपर सूर्य आते हैं इससे मकर अति पावन है। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि माघमें माहात्म्य इससे अधिक होता है कि इस अवसरपर दो प्रयाग, एक भूमण्डल दूसरा भानुमण्डल एकत्र हो जाते हैं। काष्ठजिह्वास्वामीजी लिखते हैं—'माघमें काहे महातम लाग सब दिन मिलत प्रयाग। महिमंडलको यह प्रयाग नित यामें निहं कछु दाग॥ दिव्य प्रयाग भानुमंडलमें ताको सुनहु बिभाग। कछुक उदित रिब सोई गंगा अनुदिन जमुना ताग। सरस्वती प्राची अस गाई संगम लिलत सोहाग॥ मकरै में रिब अरुण नाम के भए सोराग। दोऊ प्रयाग मिलत हैं या में यह सुनतै मन पाग॥ कछुक उदित रिब में नहाइ अस व्यासदेव को बाग। वही भाव कोमल दरसावत भाग जनन को जाग॥'

नोट—३ यहाँ 'दरस, परस, मज्जन' तीनों दिखाये। 'पूजिहं माधवः 'से दर्शन, 'परिस अखयबदुः 'से स्पर्श और 'सादर मज्जिहं' से मज्जन।

नोट—४ 'हरषिं गात' इति। वीरकिवजीका मत है कि 'गात-शब्दमें मन या हृदयकी लक्षणा है, क्योंकि हर्षका स्थान हृदय या मन है, गात नहीं।'—परंतु 'हर्ष' का अर्थ 'पुलिकत होना' भी है। यह अर्थ ग्रहण करनेसे लक्षणाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिबर मन भावन॥६॥ तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहिं जे मज्जन\* तीरथ राजा॥७॥ मज्जिहें प्रात समेत उछाहा । कहिं परस्पर हिरगुन गाहा॥८॥

शब्दार्थ—आश्रम=ऋषियों, मुनियों, साधु-सन्तोंका निवासस्थान। रम्य=सुन्दर, रमणीय। मन भावन=मनको भाने या अच्छा लगनेवाला। प्रात=सबेरे प्रभातके समय। करातके अन्तमें सूर्योदयके पूर्वका काल। यह तीन मुहूर्तका माना गया है। जिस समय सूर्योदय होनेको होता है उससे डेढ़-दो घंटे पहले पूर्व दिशामें कुछ प्रकाश दिखायी पड़ने लगता है और उधरके नक्षत्रोंका रंग फीका पड़ना प्रारम्भ होता है तभीसे इस कालका प्रारम्भ माना जाता है। (श० सा०) 'पंच पंच उषः कालः षट्पंचारुणोदयः। सप्तपंच भवेत् प्रातः पश्चात्सूर्योदयः स्मृतः॥' इस प्रमाणानुसार पचपन दण्ड बीतनेपर (अर्थात् सूर्योदयसे पाँच दण्ड पहले) उषःकाल, छप्पन दण्डपर (अर्थात् सूर्योदयके चार दण्ड पूर्व) अरुणोदय, सत्तावनपर प्रातः और उसके पश्चात् सूर्योदय होता है।

अर्थ—श्रीभरद्वाजजीका आश्रम अत्यन्त पिवत्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियोंके मनको भानेवाला है॥६॥ वहाँ (उनके आश्रममें) उन मुनियों, ऋषियोंका समाज होता है जो तीर्थराज प्रयागमें स्नानको जाते हैं॥७॥ (वे सब-के-सब) प्रात:काल उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और आपसमें एक-दूसरेसे भगवान्के गुणोंको कथा कहते हैं॥८॥

टिप्पणी—१ (क) 'अति पावन' का भाव कि प्रयागराजकी सभी भूमि तथा समस्त प्रयागवासियों के आश्रम पावन हैं और भरद्वाजजीका आश्रम 'अति पावन' है। इसका कारण आगे कहते हैं कि 'तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा।' (ख) 'मुनिबर मन भावन' इति। जो स्थान पिवत्र और सुन्दर होता है वही मुनियों के मनको भाता है, यथा—'आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देविरिषि मन अति भावा॥', 'सुचि सुंदर आश्रम निरिख हरषे राजिवनैन', तथा यहाँ 'भरद्वाज आश्रम अति पावन'। इसीसे यहाँ 'अति पावन' और 'परम रम्य' कहकर तब 'मुनिबर मन भावन' कहा।

प॰ प॰ प़॰—भरद्वाजजी श्रीवाल्मीकिजीके शिष्य थे। यह अद्भुत रामायणसे सिद्ध है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रममें 'खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं। बिरहित बैर मृदित मन चरहीं॥'(२।१२४।८)

<sup>\*</sup> मज्जहिं—ना० प्र०; १७०४। मज्जन—१६६१, १७२१, १७६२, छ०।

ऐसी स्थिति थी जो बात श्रीभरद्वाजजीके आश्रममें नहीं थी, तथापि महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रमको 'अति पावन, परम रम्य' विशेषण न देकर केवल 'सुचि सुंदर आश्रम' कहा गया है, यह बात कुछ खटकती-सी है पर मर्म यह है कि भरद्वाजाश्रम 'मुनिबर मन भावन' है, मुनिवरोंकी दृष्टिमें यह अति पावन और परम रम्य है, पर वाल्मीकि-आश्रम इतना शुचि (पावन) और इतना सुन्दर (रम्य) है कि वह 'कोटि काम कमनीय', 'आनँदहू के आनन्ददाता', 'जेहि पद सुरसारिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी' ऐसे श्रीराम रघुनाथजीको भी आनन्दकर हुआ, उनको वह शुचि और सुन्दर देख पड़ा और वे देखकर आनन्दित हुए—'सुचि सुंदर आश्रम निरिख हरषे राजिवनैन'। 'अनुपम न उपमा आन राम समान राम' को शुचि सुन्दर लगा और उससे उनको हर्ष कहकर किन जना दिया कि उसकी शुचिता और रमणीयता अनुपम है, अनिर्वचनीय है, 'अति' और 'परम' आदि शब्दोंसे उसका कहना असम्भव है।

टिप्पणी—२ (क) 'तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा' इति। 'मुनि रिषय समाजा' कहनेका भाव कि प्रयागराजमें आते तो सभी कोई हैं—'देव दनुज किन्नर नर श्रेनी', पर समाज सबका नहीं होता। समाज केवल ऋषियों—मुनियोंका होता है। (ख) 'जाहिं जे मज्जन' इति। 'तहाँ होइ' से सूचित होता है कि इस आश्रमपर ऋषि–मुनि सदैव रहते हैं, उन्हींका समाज होता रहता है। अतएव कहा कि 'जाहिं जे के अर्थात् जो स्नान करने जाते हैं उन्हीं ऋषियों—मुनियोंकी सभा होती है। (यहाँ 'समाज' के दोनों अर्थ लगते हैं—जुटाव और सभा। ऋषि–मुनि वहाँ आकर जुटते हैं और उनकी सभा होती है।)

नोट—१ मुनि और ऋषि पर्यायवाची शब्द हैं। यथा—'विस्वामित्र महामुनि आए॥'(बा० २१४) और 'रिषय संग रघुवंसमिन।'(बा० २१७) यहाँ कहते हैं कि 'तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा' परन्तु आगे इनके जानेके समय इनमेंसे एक ही शब्द दिया है जिससे भी स्पष्ट है कि ये दोनों शब्द पर्यायी हैं। यथा—'मकर मिज्ज गवनिहें मुनिवृंदा।'(४।२)। 'सब मुनीस आश्रमिन्ह सिधाए।'(४५।३) क्टइस अर्धालीमें दोनों शब्द एक साथ आये हैं, इस कारण इन दोनोंमें महानुभावोंने कुछ सूक्ष्म भेद कहा है। वह यह कि—(क) मुनि मननशील हैं और ऋषि मन्त्रद्रष्टा। (रा० प्र०) (ख) मुनि ध्यान करनेवाले और ऋषि कर्मकाण्डी हैं। (पां०) (ग) ईश्वर, धर्म और सत्यासत्यादिका सूक्ष्म विचार करनेवाले मननशील महात्मा मुनि कहे जाते हैं। जैसे कि—अंगिरा, पुलस्त्य, भृगु, कर्दम, पंचशिख आदि। आध्यात्मिक और भौतिक तत्त्वोंका साक्षात्कार करनेवाले, वेदमन्त्रोंके प्रकाशक महात्माओंकी 'ऋषि' संज्ञा है। ऋषि सात प्रकारके माने गये हैं—(१) महर्षि जैसे व्यास। (२) परमर्षि जैसे भेल। (३) देवर्षि जैसे नारद। (४) ब्रह्मर्षि जैसे विसष्ट। (५) श्रुतर्षि जैसे सुश्रुत। (६) राजर्षि जैसे त्रखुपणं। (७) काण्डर्षि जैसे जैमिनि। एक पद ऐसे सात ऋषियोंका माना गया है जो कल्पान्त प्रलयोंमें वेदोंको रक्षित रखते हैं। (श० सा०) (घ) कोई-कोई कहते हैं हि जो महात्मा पत्नीसंयुक्त भजन करते हैं वे मुनि हैं और जो अकेले रहते हैं वे ऋषि हैं। परन्त इसका अपवाद है।

क महाभारत-आदिपर्व अध्याय ९१ में ययातिजीने अष्टकजीसे 'मुनि' की व्याख्या इस प्रकार की है कि—'अरण्ये वसतो यस्य ग्रामो भवित पृष्ठतः। ग्रामे वा वसतोऽरण्यं स मुनिः स्याज्जनाधिप॥'(९॥) अर्थात् जिसके वनमें रहनेपर नगरके सब भोग पीछे पड़ जाते हैं और नगरमें बसते हुए वन आँखोंके सामने खड़ा रहता है, वही सच्चा मुनि है। अर्थात् नगरके भोग-विलास त्यागकर जो वनमें रहे। घररहित अपने गोत्र और शाखाके अभिमानसे रहित कौपीनमात्र धारणकर जीवनरक्षामात्र अन्न भोजन करता हुआ नगरमें रहनेवाला भी 'मृनि' है, वन उसके सामने माना गया है। (श्लोक १२, १३)।

नोट—२ 'मज्जिहिं प्रातः" रहित। 'प्रात' पद देनेका भाव यह है कि स्नान तो त्रिकाल होता है— प्रातः, मध्याहन और सायं। यथा—'पावन पय तिहुँकाल नहाहीं।' (अ०) और अन्यत्र अनेक स्थानोंमें कथाका समाज प्रायः चौथे पहरमें ही जुटता है, दोपहरके भोजन और विश्रामके उपरान्त स्नानके पश्चात् कथाका नियम पाया

जाता है, यथा—'लगे कहन कछु कथा पुरानी। बिगत दिवस गुर आयसु पाई। संध्या करन चले दोउ भाई॥' परन्तु यहाँ यह नियम था कि प्रात:काल स्नानके पश्चात् ही समाज होता था। माघमें प्रात:स्नानका विशेष माहात्म्य है। वही स्नान मुख्य है। (पंजाबीजी) एक ही पंक्तिमें 'मज्जिहं प्रातः' और 'कहिं परस्पर' शब्द देनेसे भी इसी भावकी पुष्टि होती है।

टिप्पणी—३ (क) 'मज्जिह प्रांत समेत उछाहा' इति। उत्साहपूर्वक कर्म करनेसे धन-धर्मकी वृद्धि होती है और उत्साह भंग होनेसे, मनमें खेद या मिलनता आ जानेसे दोनोंकी हानि होती है। यथा—'उत्साहभंगे धनधर्महानिः'। 'सादर मज्जिह ''' (४४। ४) में प्रमाण देखिये। अनुत्साहका कारण प्रायः अश्रद्धा ही होता है और अश्रद्धासे किया हुआ कर्म-धर्म सब व्यर्थ होता है। [उत्साह यह है कि शीतका भय नहीं करते।] (वै०) (ख)—'कहिह परस्पर' का भाव कि कथाकी रीतिक अनुसार समाज नहीं होता कि कोई एक विशेष व्यक्ति कहे और सब सुनें वरंच सभी कहते हैं। तात्पर्य कि अनेक जगहके, देश-देशके, ऋषि-मुनि एकित्रत हुए हैं, सबकी इच्छा यही होती है कि सबकी वाणी सुननेको मिले। अतएव सब अपनी—अपनी मितिके अनुसार श्रीरामजीके गुणोंका कथन करते हैं। ('परस्पर' का भाव डींगरजी यह कहते हैं कि जो जिससे सत्संग करनेका इच्छुक होता था उसका उससे समागम होता था।)

टिप्पणी—४ इस दोहेमें प्रयाग-माघ-स्नानकी विधि, कथाका देश और काल कहे गये हैं। विधि यह बतायी है कि—प्रात:काल स्नान करे, फिर माधवजीकी पूजा करके अक्षयवटका स्पर्श करे, तत्पश्चात् भरद्वाज मुनिका दर्शन करे तथा कथा सुने और कहे (यह प्रथा गोस्वामीजीके समय थी और अबतक चली आती है)। 'भरद्वाज आश्रम अति पावन' से देश और 'प्रात समेत उछाहा' से कालका निर्देश किया गया।

# दो० — ब्रह्म निरूपन धर्म बिधि बरनिंह तत्व बिभाग। कहिं भगति भगवंत कै संजुत ज्ञान बिराग॥ ४४॥

अर्थ—ब्रह्मका निरूपण, धर्मके विधान और तत्त्वके विभागोंका वर्णन करते हैं और ज्ञान-वैराग्य-संयुक्त भगवानकी भक्ति कहते हैं ॥४४॥

नोट—१ ब्रह्मका वर्णन नहीं हो सकता, यथा—'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह', 'मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिह सकल अनुमानी॥' इसीसे ब्रह्मका निरूपण करना कहा।

टिप्पणी—१ इस दोहेमें प्रथम तीर्थराज प्रयागको कहा, यथा—'भरद्वाज मुनि बसिंह प्रयागा'तथा 'तीरथ पितिह आव सब कोई'। फिर भगवान्के पद-प्रयागको कहा, यथा—'पूर्जींह माधव पद जलजाता' और अब यहाँ तीसरे प्रयाग अर्थात् संतसमाज प्रयागको कहते हैं। तीर्थराज प्रयागमें सरस्वती, यमुना और गंगा हैं और इस संतसमाज प्रयागमें ब्रह्म-निरूपण सरस्वतीजी हैं, यथा—'सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा'। धर्मविधि यमुनाजी हैं, यथा—'बिधि निषेधमय किलमल हरनी। करम कथा रिवनिंदिनि बरनी॥' और भगवान्की भिक्त गंगाजी हैं, यथा—'राम भगित जहाँ सुरसिर धारा'।

टिप्पणी—२ भगवान्के छः ऐश्वर्य हैं—ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, तत्त्वविभाग, भिक्त, ज्ञान और वैराग्य। इसीसे 'भगवंत' कहा।

# 'ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, तत्त्वविभाग'

(क) ब्रह्मनिरूपणसे उत्तरमीमांसा, धर्मविधिसे पूर्वमीमांसा, तत्त्वविभागसे सांख्य-शास्त्र, 'भगित भगवंत कै' से शाण्डिल्यसूत्र, नारदपांचरात्र, श्रीमद्भागवत और भिवत-भाव-संग्रह इत्यादि भिवतके ग्रन्थ और ज्ञानसे वेदान्तशास्त्र अभिप्रेत हैं। इनकी कुछ विशेष व्याख्या आगे लिखी जाती है—

- (ख) '**ब्रह्मेति**' उत्तरमीमांसा ब्रह्मविद्या अथवा वेदान्त। जिस तरह पूर्वमीमांसाका विषय 'धर्म' है उसी तरह उत्तरमीमांसाका विषय ब्रह्म है—'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा'। 'ब्रह्म' कौन है ? उसका क्या स्वरूप है ? अथवा वह कैसा अर्थात किस गुण-स्वभावका है? कौन ब्रह्म नहीं है?—इत्यादि सब विचार उसमें किये गये हैं। उसे वेदान्त इसलिये कहते हैं कि वह वेदोंका अन्तिम रहस्य है। वेदान्तका अर्थ है वेदोंका अन्त अर्थात् शिरोभाग। इन शिरोभागोंको ही उपनिषद् कहा जाता है। उसमें सब वेदोंका अन्तिम रहस्य अर्थात् ब्रह्मनिरूपण ही विशेष करके प्रतिपादित है। इन उपनिषदोंकी एकवाक्यता और पूर्वापर विरोधका निराश करनेके लिये भगवान् व्यासने ब्रह्मसूत्रोंकी रचना की, जिसका प्रथम सूत्र 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' है। इन ब्रह्मसूत्रोंमें यह सिद्धान्त कर दिया गया कि समस्त वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति है, फिर भी ब्रह्मसूत्रोंके दुर्बोध होनेसे उनपर कतिपय आचार्योंने भाष्य किये। आजकल जो भाष्य प्रसिद्ध हैं उनमेंसे प्रथम श्रीशंकराचार्यजीका है जिसमें अद्वैत-सिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया गया है। उनके पश्चात् श्रीरामानुजाचार्यजीका भाष्य है जिसमें उन्हीं सूत्रोंसे विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार श्रीमध्वाचार्यजी, श्रीनिम्बार्काचार्यजी, श्रीवल्लभाचार्यजी, श्रीरामनन्दाचार्यजी आदिने भी अपने-अपने मतानसार भाष्य किये हैं। सुना जाता है कि श्रीशंकराचार्यजीके पूर्व भी ग्यारह-बारह भाष्य हो चुके थे। इन सब ग्रन्थोंमें अथवा इनके आधारपर और भी जो ग्रन्थ लिखे जाते हैं उनमें जो विषय निरूपित है वह सब वेदान्त शब्दसे कहा जाता है और यही सब ब्रह्मनिरूपणसे लक्षित है। वेदोंके कर्म स्वरूपसे परे उसकी गति है। अत: 'ब्रह्मनिरूपण' से ब्रह्मविचारात्मक वेदान्तदर्शन ही गृहीत है।
- (ग) प॰ प॰ प॰ का मत है कि 'यहाँ 'ब्रह्म' शब्दसे 'वेद' अभिप्रेत हैं, क्योंकि 'ज्ञान' शब्दमें 'ब्रह्म-परब्रह्मनिरूपण' का अन्तर्भाव होता है। ब्रह्म-निरूपण=वेदप्रवचनादि।'
- धर्मेति। (क)—मीमांसादर्शनके दो भाग हैं—एक पूर्वमीमांसा, दूसरा उत्तरमीमांसा। पूर्वमीमांसा विधिनिषेधात्मक कर्मका निरूपण करता है और यही धर्मशास्त्रका विषय है। उसका प्रथम सूत्र है—'अथातो धर्मिजज्ञासा'। धर्म क्या वस्तु है? उसके क्या लक्षण हैं? पात्र आदि-भेदसे उसका कैसा-कैसा स्वरूप होता है? यही सब उसके वर्ण्य विषय हैं। अतः धर्मविधिसे धर्मशास्त्र अथवा पूर्वमीमांसा ही अभिप्रेत है। पूर्वमीमांसाके कर्त्ता व्यासजीके शिष्य जैमिनिजी हैं।
- (ख) 'धर्म बिधि' इति। धर्म 'धरित विश्वं वा ध्रियते जनैः स धर्मः'=अर्थात् जो विश्वको धारण करता है अथवा जो लोगोंसे धारण किया जाता है वह धर्म है। पुनः धर्म=वेदविहित कर्म। यथा अमरकोशे— 'धर्मस्तु तिद्विधिः। तेन (वेदेन) विधीयते यज्ञादिः धर्म उच्यते।' अर्थात् वेदके द्वारा जिसका विधान किया गया है वह यज्ञादि कर्म 'धर्म' कहा जाता है। 'धर्मविधिः=धर्मस्य विधिः कथनं यस्मिन् (ग्रन्थे) स धर्मविधिः।' अर्थात् 'धर्मविधि' शब्दसे वेद, स्मृति, पुराण, पूर्वमीमांसा आदि तथा इन सबोंके आधारपर आधुनिक निर्णयसिंधु— धर्मसिंधु आदि ग्रन्थ और उनमें प्रतिपादित धार्मिक विषय कहे जा सकते हैं, जिसको संक्षेपमें कर्मकाण्ड और धर्मशास्त्र कह सकते हैं।

कर्मके दो भेद हैं—एक विधि, दूसरा निषेध। 'सत्यं वद' यह विधि है। 'दिवा निद्रां मा कुरु' यह निषेध है। इनके भी नित्य, नैमित्तिक और काम्य ऐसे तीन भेद हैं। जो कर्म नित्य आचरण करनेको कहा गया है, जिसका कोई निमित्त नहीं है वह 'नित्य कर्म' है। जैसे कि संध्योपासना, एकादशीव्रत आदि। ये सब 'नित्य विधि' हैं। झूठ न बोलो, चोरी न करो आदि 'नित्य निषेध' हैं। जो किसी निमित्तसे विधि-निषेध कहे जाते हैं वे नैमित्तिक हैं। जैसे कि ग्रहणमें स्नान 'नैमित्तिक विधि' है और ग्रहणमें भोजन न करो यह 'नैमित्तिक निषेध' है। जो किसी कामनासे किया जाय वह 'काम्य' है। जैसे कि पुत्रकी इच्छा करनेवाला पुत्रकामेष्टि यज्ञ करे, यह 'काम्य विधि' है। संतितका कल्याण चाहनेवाला सोमवारको मुण्डन

न करे (बाल न बनवाये) यह 'काम्य निषेध' है। इनमेंसे नित्य और नैमित्तिक आचरण न करनेसे दोष लगता है और काम्य कर्म तो अपनी इच्छापर है।

इन सब कर्मों के 'सामान्य और विशेष' ये दो भेद हैं। जो मनुष्यमात्रके लिये कहे गये हैं वे 'सामान्य' हैं। जो किसी वर्ण या आश्रम आदिके लिये कहे गये हैं वे 'विशेष' हैं।

इस प्रकार इस विषय (धर्मविधि) का यथार्थ ज्ञान तो उपर्युक्त ग्रन्थोंके पढ़नेसे ही हो सकता है, यहाँ दिग्दर्शनमात्र किया गया है।

्रितपादनके समय मोक्ष या भगवत्प्राप्तिकी विशेष चर्चा नहीं है, तथापि इसके सुननेसे मनुष्य नरकादिजन्य दुःखके डरसे पापोंसे निवृत्त हो सकता है, तथा सुखके लिये पुण्यमें प्रवृत्त हो सकता है। वे सब कर्मफलकी आशा न रखकर केवल भगवत्प्रीत्यर्थ वा अपना कर्त्तव्य समझकर करे तो इनके द्वारा चित्तकी शुद्धि होती है जो मोक्ष या भगवत्प्राप्तिके लिये अत्यन्त आवश्यक है। जबतक चित्तमें अनेक विषय-वासनाएँ हैं तबतक उसे अशुद्ध कहते हैं। विषयवासनाओंके नष्ट होनेपर वह शुद्ध कहा जाता है। यथा—'अशुद्धं कामसम्पर्काच्छुद्धं कामविवर्जितम्।' श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है—'एतान्यिप तु कर्माण संगं त्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥' (१८।६) 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।'(३।२०) अतः महात्मालोग प्रसंगानुसार इस विषयकी भी चर्चा करते हैं।

(ग) वि॰ टी॰—'धर्मविधि' इति। 'राजिशिक्षासोपान' नामकी पुस्तकसे—शास्त्रोंके अनुसार धर्मकी अनेक पिरिभाषाएँ हैं सो यों कि—(अ) 'वेदप्रणिहितं कर्म धर्मस्तन्मङ्गलं परम्। प्रतिषिद्धक्रियासाध्यः सगुणोऽधर्म उच्यते॥' अर्थात् जो परममंगलकारी कर्म वेदिवहित है वह 'धर्म' और वेदमें जिसका निषेध किया है वह 'अधर्म' कहलाता है। (आ) 'प्राप्नुवन्ति यतः स्वर्गमोक्षौ धर्मपरायणे। मानवा मुनिभिर्नृनं स धर्म इति कथ्यते॥' अर्थात् जिस कर्मके द्वारा मनुष्य स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त होते हैं पूज्यपाद महर्षियोंने उसे धर्म कहा है। (इ) 'सत्त्ववृद्धिकरो योऽत्र पुरुषार्थाऽस्ति केवलः। धर्मशीले तमेवाहुधर्म केचिन्महर्षयः॥' अर्थात् जो पुरुषार्थ सत्त्वगुणको बढ़ानेवाला हो कोई-कोई महर्षि उसको धर्म कहते हैं। (ई) 'यो बिभित्तं जगत्सर्वमीश्वरेच्छा ह्यलौिककी। सैव धर्मो हि शुभगे नेह कश्चन संशयः॥' अर्थात् जो अलौिककी ईश्वरेच्छा इस जगत्को धारण करती है वही धर्म है—इन सब वचनोंका तात्पर्य यह है कि जिन शारीरिक, वाचिक और मानिसक कर्मोंके द्वारा सत्त्वगुणकी वृद्धि हो उन्हें 'अधर्म' कहते हैं। यथा—'अहिंसासत्यमस्तेयं शौचिमिन्द्रयनिग्रहः। एतत्सामासिकं धर्मं चातुर्वण्येंऽब्रवीन्मनुः॥' अर्थात् प्राणिमात्रपर दया करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, शुद्धता और इन्द्रियोंको वशमें रखना—ये संक्षेपसे चारों वर्णोंक धर्म मनुजीने कहे हैं।

(घ) महाभारत कर्णपर्वमें भगवान्ने अर्जुनजीसे कहा है कि—प्राणियोंके अभ्युदय और कल्याणके लिये ही 'धर्म' की व्याख्या की गयी है। जिससे इस उद्देश्यकी सिद्धि हो वही 'धर्म' है। धर्मका नाम धर्म इसलिये पड़ा कि वह सबको धारण करता है, अधोगितमें जानेसे बचाता है और जीवनकी रक्षा करता है। जिस कर्मसे प्राणियोंके जीवनकी रक्षा हो वही 'धर्म' है। जो कर्म अहिंसासे युक्त हो वह 'धर्म' है। वनपर्वमें धर्म व्याधाने धर्मकी व्याख्या इस प्रकार की है—'धर्म-न्याययुक्त कर्मोंका आरम्भ। धर्म तीन प्रकारके हैं। वेदप्रतिपादित, धर्मशास्त्रवर्णित और सत्पुरुषोंके आचरण। वेद, स्मृति और सदाचार—ये तीन धर्मका ज्ञान करानेवाले हैं।' शान्तिपर्वमें भीष्मिपतामहजीका वचन है कि धर्मके अनेक विधान हैं, पर उन सबोंका आधार 'दम' है। महर्षि देवस्थानने युधिष्ठिरजीसे कहा है कि खूब विचार करके बुद्धिमानोंने यही निश्चय किया है कि किसीसे द्रोह न करना, सत्य-भाषण करना, दान देना, सबपर दया रखना, इन्द्रियोंका दमन करना, अपनी ही स्त्रीसे पुत्रोत्पन्न करना तथा मृदुता, लज्जा और अचंचलता धारण करना यही 'प्रधान

धर्म' है और स्वायम्भुवमनुने कहा है। हंसभगवान्ने साध्यगणोंसे कहा है कि अपने उपस्थ, उदर, हाथ और वाणीको पापसे बचाये रखना 'धर्म' है। अएक ही क्रिया देश और कालके भेदसे 'धर्म' या 'अधर्म' हो जाती है। लोक और वेदमें धर्मके दो भेद हैं—प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्तिका फल मोक्ष है और प्रवृत्तिका बारम्बार जन्म-मरण। विशेष विनय-पीयूष पद १० में देखिये। धर्मके आठ अंग कहे गये हैं, यथा—'इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं धृतिः क्षमा। अक्षोभ इति मार्गोऽयं धर्मश्चाष्टविधः स्मृतः॥'

टिप्पणी—३ 'तत्त्व बिभाग' इति। (क) तत्त्वविभागसे प्रकृतिके तत्त्वोंका विचार जिस दर्शनमें किया गया है (अर्थात् सांख्यदर्शन) उसका ग्रहण है। इस दर्शनमें पृथ्वी, जल, पवन, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, प्रकृति, प्रधान प्रकृति और उसके लक्षण, उनकी विकृति आदिका विचार किया गया है। गोस्वामीजीने अन्यत्र भी इस दर्शन, इसके विषय और कर्त्ताकी चर्चा की है। यथा—'सांख्य सास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना। तत्त्व बिचार निपुन भगवाना॥' (१।१४२)

(ख) प्रत्येक मनुष्यका परब्रह्म परमात्माको जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उनके जाने बिना न तो वह उनकी भिक्त कर सकता है, न उनकी प्राप्ति और न मोक्ष ही पा सकेगा। जिस प्रकार तिलमें तैल अथवा दुधमें घृत व्याप्त है, उसी प्रकार इस चराचर जगत्में परमात्मा भी व्याप्त है। अत: चराचर जगतुके मूल तत्त्वोंका जानना भी परमावश्यक है। इस विषयका विचार सांख्यशास्त्रमें किया गया है। इस शास्त्रके आद्य आचार्य भगवदवतार 'कपिलदेव' महामुनि हैं। उन्होंने 'सांख्य-सूत्र' बनाया है जिसपर पण्डितोंने भाष्य आदि भी लिखे हैं तथा इनके आधारपर और ग्रन्थ बनाये हैं जिनमेंसे 'सांख्यकारिका' और उसकी टीका 'सांख्य-तत्त्व-कौमुदी' आजकल प्रसिद्ध है और प्रामाणिक मानी जाती हैं। इस ग्रन्थमें एक कारिकामें तत्त्व गिनाये हैं। यथा—'मुलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकस्तु विकाराः।' अर्थात् मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध—ये पाँच तन्मात्राएँ, पंच महाभूत (आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी), दस इन्द्रियाँ और मन प्रकृतिके चौबीस तत्त्व हैं। पुरुष (जीवात्मा) को मिलाकर कुल पचीस तत्त्व हैं। इनमेंसे 'मूल-प्रकृति' तो सबकी प्रकृति ही है, यह किसीकी विकृति नहीं है। आगेवाले सात तो पूर्वकी अपेक्षा विकृति और आगेवालोंकी अपेक्षा प्रकृति हो सकते हैं। अत: उनको प्रकृति और विकृति दोनों कहा जा सकता है। इनके बादवाले सोलह (महाभूतादि) तो विकृति ही हैं। पुरुष न किसीकी प्रकृति है और न विकृति ही। तत्त्वोंके विभागके विषयमें बहुत मतभेद है। कोई तत्त्वोंकी संख्या २६ बताते हैं तो कोई २५ और कोई २४ ही कहते हैं। इसी तरह कोई ७, कोई ९ तो कोई ४, ११, १३, १६ वा १७ स्वीकार करते हैं। भा० ११। २२ में भगवान्ने उद्धवसे इसका कारण बताते हुए अपने वक्तव्यमें सबका समन्वय किया है और सभीके विचारोंको सुसंगत बताया है। पाठक विस्तारपूर्वक इसका ज्ञान उसे पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। गीता १३।५ में भी यह स्थूल शरीर २४ तत्त्वोंका समूह कहा गया है। यथा— 'महाभुतान्यहंकारो बद्धिख्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रियगोचरा:॥' अर्थातु पंचमहाभुत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश), अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, पंचज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेन्द्रिय और मन तथा पंचतन्मात्रा (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) चौबीस तत्त्व हैं।

यद्यपि सांख्यशास्त्रमें ईश्वरकी चर्चा नहीं किन्तु खण्डन ही है तथापि वेदान्तका निरूपण तत्त्वविभाग जाने बिना ठीक नहीं हो सकता। अत: हमारे आचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें समय–समयपर आवश्यक विषयका प्रतिपादन किया है। इसीसे महात्मा लोग भी उसकी चर्चा करते हैं, जैसे कि उपर्युक्त दोहेसे स्पष्ट है।

टिप्पणी—४ 'भगति' इति। भिक्तसे भगवत्-भिक्तका उद्बोधन है। जीवोंके एकमात्र ध्येय, ज्ञेय और उपास्य भगवान् हैं। वे अनन्त कल्याणगुणोंकी राशि हैं। उनके कारुण्य, औदार्य और सौलभ्यादि दिव्य गुण भक्तों-आर्तजनोंके लिये अत्यन्त हितकर और उनके उत्साहके बढ़ानेवाले हैं, उन्हें गंगाके मूलोद्गम भगवच्चरणारिवन्दोंकी ओर खींचनेवाले हैं। इस संसाररूप महासागरके लिये उससे जीवोंका उद्धार करनेके लिये वे वोहित (जहाज) के सदृश हैं, यथा—'यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हिरम्॥' (मं० श्लो०) भगवत्–सम्बन्धके अतिरिक्त जितने सम्बन्ध हैं, वे सब मिथ्या, तुच्छ और अनित्य हैं। जीव उसीके अंशभूत हैं, अत: उसीके हैं और उनकी सभी वस्तुएँ उसीकी हैं। उन्हें व्यर्थके अहंकार और ममकारसे छूटकर अपनेको सर्वतोभावसे उसीके चरणोंपर अर्पण कर देना चाहिये। यही जीवोंका परमधर्म और एकान्त पुरुषार्थ है।

पद्मपुराण-पातालखण्डमें श्रीअम्बरीषजीके पूछनेपर कि 'किस मनुष्यको कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भिवत करनी चाहिये' श्रीनारदजीने भिवतका वर्णन इस प्रकार किया है कि—भिवत मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौिककी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी अनेकों प्रकारकी है। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थके चिन्तनद्वारा जो भगवान्को प्रसन्न करनेवाली भिवत की जाती है, उसे 'मानसी' भिवत कहते हैं। दिन-रात अविश्रान्तभावसे वेदमन्त्रोंके उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदिके पाठद्वारा जो भगवान्की प्रसन्नताका सम्पादन किया जाता है, उसका नाम 'वाचिकी' भिवत है। व्रत, उपवास और नियमोंके पालन तथा पाँचों कर्मेन्द्रियोंके संयमद्वारा की जानेवाली आराधना 'कायिकी' भिवत है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदिके द्वारा जो भगवान्की सेवा की जाती है उसे 'लौिककी' भिवत कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके जप, संहिताओंके अध्ययन आदि तथा हविष्यकी आहुति, यज्ञ-यागादिके द्वारा की जानेवाली उपासनाका नाम 'वैदिकी' भिवत है। 'आध्यात्मिकी' भिवत योगजन्य है। इसका साधक सदा अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया करता है। वह ध्यानमें देखता है कि भगवान्का मुखारविन्द अनन्त तेजसे प्रदीप्त हो रहा है, यज्ञोपवीत शरीरपर शोभा पा रहा है। वे पीताम्बर धारण किये हैं। उनके नेत्र जीकी जलनको हर रहे हैं, इत्यादि।

पद्मपुराण-उत्तरखण्डमें श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे भिक्तका स्वरूप इस प्रकार बताया है कि—'भिक्त तीन प्रकारकी बतायी गयी है—सात्त्विकी, राजसी और तामसी। सात्त्विकी उत्तम है, राजसी मध्यम और तामसी किनष्ठ है। मोक्षफलके इच्छुकोंको श्रीहरिकी उत्तम भिक्त करनी चाहिये। अहंकारको लेकर या दूसरोंको दिखानेके लिये अथवा ईर्ष्यावश या दूसरोंका संहार करनेकी इच्छासे जो किसी देवताकी भिक्त की जाती है वह 'तामसी' है। विषयोंकी इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये भगवान्की जो पूजा की जाती है वह राजसी है। कर्मबन्धनका नाश करनेके लिये भगवान्के प्रति आत्मसमर्पणकी बृद्धि करनी सात्त्विकी भिक्त है। जैसी भिक्त की जाती है वैसी ही गित प्राप्त होती है।'

टिप्पणी—५ 'ज्ञान' इति। ज्ञानसे मतलब भगवत्स्वरूपके परिज्ञानसे है। आत्म और अनात्म पदार्थोंके विवेकको ज्ञान कहते हैं। भगवान् सत्य हैं और दिव्य सिच्चिदानन्दिवग्रह हैं। यह संसार अनित्य है और मन-बुद्धिसहित यह शरीर नश्वर है।—यही ज्ञान है।

टिप्पणी—६ 'बिराग' इति। यह संसार असत्य है। इसके समस्त पदार्थ अनित्य हैं। पुत्र-कलत्रादि समस्त सम्बन्ध मिथ्या हैं, ये सभी भगवान्से विमुख करनेवाले हैं। यह यौवन अस्थिर है और यह जीवन चंचल है, अन्तमें एक दिन मरना है। अतः इनमें नहीं फँसना चाहिये और भगवच्चरणोंका चिन्तन करना चाहिये। शब्द-स्पर्शादि पंचिवषयोंसे मनको हटाकर और इस संसारको मायाजाल एवं दु:खस्वरूप जानकर तथा इस शरीरको बन्धन परन्तु साथ ही साधनस्वरूप मानकर आत्मस्वरूपमें वृत्तिको स्थिर करना परम कर्तव्य है।

टिप्पणी—७ 'भगितः'''' संजुत ज्ञान बिराग' इति। भिक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी व्याख्या मानसमें स्थल-स्थलपर आयी है। विनय-पित्रका पद २०५ में भिक्ति, ज्ञान और वैराग्य क्या है यह थोड़ेमें इस प्रकार बतलाया गया है—

'सम संतोष बिचार बिमल अति सतसंगति ए चारि दृढ़ करि धरु। काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निस्सेष करि परिहरु॥२॥ श्रवन कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु। नयनिह निरखि कृपासमुद्र हरि अग जग रूप भूप सीताबरु॥३॥ इहै भगति वैराग्य ज्ञान यह हरितोषन यह सुभ ब्रत आचरु।' नारदपांचरात्रमें भी यही कहा है, यथा—'हृषीकैश्च हृषीकेशसेवनं भिक्तरुच्यते।'

ाक अन्तमें 'संजुत ग्यान बिराग भिक्त' को कहकर सूचित किया है कि सन्तसमाज-प्रयागके सत्संगका निष्कर्ष ज्ञान-वैराग-संयुक्त भिक्त है। ज्ञान और वैराग्य बिना भिक्तिक शोभित नहीं होते और भिक्त भी दृढ़ तभी होती है जब वह ज्ञान और वैराग्यसे युक्त हो—यह सिद्धान्त दृष्टिगोचर रखकर ही गोस्वामीजीने अन्यत्र भी कहा है कि—'सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू।', 'बादि बिरित बिनु ब्रह्म बिचारू।' (अ०), 'श्रुति संमत हरिभगित पथ संजुत बिरित बिबेक।' (उ०), तथा—'जुग बिच भगित देवधुनि धारा। सोहित सिहत सुबिरित बिचारा॥' (बा० ४०) ज्ञान और वैराग्य साथमें होनेसे भिक्तिकी शोभा विशेष हो जाती है इसीसे ज्ञानी भक्त 'प्रभृष्टिं बिसेष पियारा' कहा गया है।

अस्तु! प्रयागमें मुनियोंका मकरके अवसरपर जब समागम होता था तब उनमें ब्रह्ममीमांसा, धर्ममीमांसा, सृष्टितत्त्व, भगवद्भिक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी चर्चा होती थी—इस प्रकार सत्संग होता था। इनका वर्णन स्थल-स्थलपर प्रसंगानुसार रामचिरतमानसमें भी है और होना ही चाहिये, क्योंकि जब उसमें उस अवसरके मुनियोंका (भरद्वाज-याज्ञवल्क्यका) संवाद है तब वे विविध विषय भी आने ही चाहिये, उनका आना स्वाभाविक ही है।

नोट—३ करुणासिन्धुजीने ब्रह्मनिरूपण आदिपर विस्तारसे लिखा है। पाठक यदि चाहें तो वहाँ देख लें। धर्म और भिक्त आदिके विषयमें पूर्व भी लिखा जा चुका है।

नोट—४ चिदचित् (जीव और प्रकृति) और ब्रह्मका शरीर-शरीरी सम्बन्ध है, यथा श्रुति—'यस्यात्मा शरीरम्', 'यस्य पृथिवी शरीरम्', 'यस्य सर्वं शरीरम्' इत्यादि। शरीर-शरीरीसे अभेद माना जाता है। शास्त्रोंका यह निश्चित सिद्धान्त है कि ब्रह्म सदैव चिदचिद्विशिष्ट ही रहता है, निर्विशेष चिन्मात्र नहीं। इसीसे ब्रह्मके निरूपणमें ब्रह्मके शरीरभूत जीव और कारण प्रकृतिका निरूपण भी आ गया। अतएव इनका पृथक् निरूपण नहीं कहा गया। प्रकृतिके कार्यभूत तत्त्वोंका विभागशः वर्णन होता है, अतः उसका वर्णन कहा गया। (वे० भू०)

प० प० प्र०—ब्रह्म-निरूपण, धर्मविधि और तत्त्व-विभागके सम्बन्धमें 'बरनिहें' अर्थात् वर्णन करना कहा और भिक्तिको 'कहिंहें' ऐसा कहा। यह भेद मानसमें ध्यानमें रखनेयोग्य है। भिक्ति रस है, यथा—'राम भगित रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेस।', 'हिरिपद रित रसः।' इसका आस्वादन करनेसे तोष-प्राप्तिकी अनुभूति होती है यथा—'स्वाद तोष सम सुगिति सुधा के।' रस कहनेका विषय नहीं है, अतः यहाँ 'कहिंहें भगिति' से 'कहिंहें भगिति कथा' ही समझना चाहिये।

एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं॥ १॥ प्रति संबत अति\* होइ अनंदा। मकर मज्जि गवनहिं मुनि बृंदा॥ २॥

अर्थ—इस प्रकार (अर्थात् जैसा ऊपर कह आये हैं कि 'मज्जिहं प्रात समेत उछाहा। कहिं परस्पर हिरगुन गाहा॥') सब पूरे माघभर स्नान करते हैं फिर सब अपने–अपने आश्रमोंको लौट जाते हैं॥१॥ हर साल अत्यन्त आनन्द होता है। मकरस्नान करके मुनिवृन्द चले जाते हैं॥२॥

टिप्पणी-१ 'भिर माघ नहाहीं' इति। 'भिर माघ' नहानेका भाव कि एक दिन भी कम नहीं होने पाता,

<sup>\*</sup> अति—१६६१, रा० प्र०, गौड़जी, ना० प्र०। अस—दीनजी।

क्योंकि यदि एक दिन भी कम हो जाय तो कल्पवास खण्डित हो जाता है, इसीसे चान्द्रमास और सौरमास दोनोंके साथ 'भिर' पद दिया गया है। यथा—'भिर माघ नहाहीं' और 'एक बार भिर मकर नहाए।'

टिप्पणी—२ 'एिह प्रकार' से 'कथामें अन्तर न पड़ना' जनाया; यथा—'मज्जिह प्रात समेत उछाहा। कहिंह परस्पर हिर गुन गाहा॥ एिह प्रकार भिर माघ नहाहीं।' 'भिर माघ' से दिनका अन्तर न पड़ना और 'प्रित संबत' से वर्षका भी अन्तर न पड़ना जनाया। अर्थात् प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माघ और मकरमासमें प्रत्येक दिन स्नान और कथा इसी प्रकार होती है।

टिप्पणी—३ 'प्रित संबत अति होइ अनंदा' इति। 'प्रित संबत' का भाव कि वे मुनि कल्पवासमें संवत्का भी अन्तर नहीं पड़ने देते। पुनः भाव कि सत्संगसे अत्यन्त आनन्द मिलता है अतः वे प्रित संवत् आते हैं। इससे सदाकी यही रीति सुचित की। (किसी निश्चित समयतक अनवरत तीर्थसेवनका नाम कल्पवास है।)

टिप्पणी—४ यहाँ जाना दो बार कहा गया; यथा—'पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं' और 'मकर मिज गवनिह मुनि बृन्दा।' दो बार लिखनेका कारण यह है कि—(क) कुछ लोग चान्द्रमासभर ही स्नान करते हैं और कुछ माघ (चान्द्र) और सौर (मकर) मास दोनों। जो चान्द्रमासभर नहाते हैं वे उसकी पूर्तिपर चले जाते हैं, दूसरे मासके पूरा होनेकी राह नहीं देखते। इनका जाना 'एहि प्रकार\*\*\*\*आश्रम जाहीं' में कहा। मुनिवृन्द मकरस्नानके पूरे होनेके पहले नहीं जाते, ये चान्द्र और सौर दोनों मास पूरा करते हैं। इसीसे इनका जाना पीछे कहा। पुन:, (ख) (४४।३-४) में प्रथम कहा था कि 'तीरथ पितिह आव सब कोई॥\*\*\*\*\*\*सादर मज्जिह सकल त्रिबेनी।'फर इनसे पृथक् मुनियों—ऋषियोंको कहा गया था, यथा—'तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा। जाहिं जे मज्जन तीरथराजा॥' इनका स्नान भी देव—दनुजादिसे पृथक् कहा गया है, यथा—'मज्जिहं प्रात समेत उछाहा।'—उसी प्रकार यहाँ अब पहले 'आव सब कोई' वालोंका जाना 'पुनि सब निज\*\*\*\*\* रे कहा और फिर मुनिवृन्दोंका जाना कहा। (ग) मकरके सूर्यका निश्चय नहीं कि माघहीमें रहें। कभी तो सूर्य पौषहीमें मकर राशिपर आ जाते हैं और कभी माघमें तथा कभी माघभर मकरके सूर्य रहते हैं। जिनका माघ-स्नानका नियम है वे माघकी समाप्तिपर चले जाते हैं।

नोट—१ मुं० रोशनलालने 'माघ' की जगह 'मकर' पाठ दिया है। प्रकाशक (खड्गविलास प्रेस) लिखते हैं कि कोई हठ करते हैं कि 'मकर' ही शुद्ध पाठ है, क्योंकि सब ठौर मकरका ही स्नान लिखा हुआ है। यथा—'एहि प्रकार भिर मकर नहाहीं।', 'मकर मिन्जि गवनिह मुनिबृंदा।', 'एक बार भिर मकर नहाए' तथा 'माघ मकर गत रिव जब होई।'—इसका उत्तर (४४।३) और उपर्युक्त टिप्पणीमें भी है।

पंजाबीजी लिखते हैं कि 'माघ मकर गत रिब जब होई' में 'माघ' कहनेसे ही मकरगत रिवका बोध हो जाता था। परंतु मास दो प्रकारका होता है। अत: दो पद देकर दो मास सूचित किये हैं।

पं० रामवल्लभाशरणजी कहते हैं कि—'परंतु ज्योतिषमें प्रत्येक मास चार प्रकारका कहा गया है—चान्द्र, सौर, सावन और नाक्षत्र। शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर अमावस्यातकका काल मुख्य वा अमान्त चान्द्रमास कहलाता है। (चान्द्रमास गौण भी होता है जो कृष्णप्रतिपदासे पूर्णिमान्ततक माना जाता है।) (श० सा०) एक संक्रान्तिसे दूसरे संक्रान्तितकके मासको 'सौरमास' कहते हैं। जिसमें पूरे तीस दिन हों वह 'सावन' मास है। जितने कालमें चन्द्रमा अश्वनी नक्षत्रसे चलकर सत्ताईस नक्षत्रोंपर एक बार घूमकर फिर अश्वनीपर आता है उसे 'नाक्षत्र' मास कहते हैं। प्रमाण यथा—'दशाविधं चान्द्रमुशन्ति मासं सौरं तथा भास्करभानुभोगात्। त्रिंशहिनं सावनसंज्ञमाहुर्नाक्षत्रमिन्दोर्भग्नभ्रमाच्च॥' आपके मतानुसार उपर्युक्त टि० ४ में जहाँ–जहाँ 'चान्द्र' शब्द आया है वहाँ–वहाँ 'सावन' शब्द होना चाहिये। श० सा० में लिखा है कि 'सावन' मासका व्यवहार व्यापारादि व्यावहारिक कामोंमें होता है; यह किसी दिनसे प्रारम्भ होकर तीसवें दिन समाप्त होता है।

नोट—२ माघ चान्द्रमासका ग्यारहवाँ महीना है। मानसभावप्रकाशमें लिखा है कि 'माघ'=मा (निषेध)+

अघ=मत पापकर। मघा नक्षत्र पूर्णमासीको होता है अत: माघ नाम पड़ा। कोई कहते हैं कि 'माघ-पुष्प (कुन्द) इस मासमें फूलता है अत: इसका नाम माघ पड़ा।' राशि बारह हैं। उनके नाम ये हैं—मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और मीन। मकर दसवीं राशि है। उत्तराषाढ़ नक्षत्रके तीन पाद, पूरा श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठाके आरम्भके दो पाद हैं। इसे षष्ठोदय, दिशण दिशाका स्वामी, रूक्ष, भूमिचारी, शीतलस्वभाव और पिंगल वर्णका, वैश्य, वातप्रकृति और शिथिल अंगोंवाला मानते हैं। ज्योतिषके अनुसार इस राशिमें जन्म लेनेवाला पुरुष परस्त्रीका अभिलाषी, धन उड़ानेवाला, प्रतापशाली, बातचीतमें बहुत होशियार, बुद्धिमान् और वीर होता है। इसका स्वरूप मगर वा घडियालका–सा होता है।

प॰ प॰ प्र॰—यहाँ 'अनंदा' और 'बृंदा' से यमककी विषमताद्वारा प्रदर्शित किया है कि मुनिगणके गमनसे आनन्द घट जाता है। 'संत मिलन सम सख कछ नाहीं' और 'बिछ्रत एक प्रान हिर लेहीं' कहा ही है।

## एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए॥३॥ जागबलिक मुनि परम बिबेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी॥४॥

अर्थ—एक बार (की बात है कि) सब मुनीश्वर मकरभर स्नान करके अपने-अपने आश्रमोंको चले॥३॥ (तब) भरद्वाज मुनिने परमविवेकी याज्ञवल्क्य मुनिके चरणोंपर माथा रखकर उनको रोक रखा॥४॥

नोट—१ 'भिरि मकर'—(४५।१-२) देखिये। 'भिरि मकर नहाए'इति। मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वरोंका जाना कहनेसे सूचित हुआ कि श्रीरामचरितमानसकथा फाल्गुनमें हुई। मकरमास फाल्गुनमें समाप्त हुआ।

नोट—२ '*जागबलिक मुनि परम बिबेकी'* इति । श्रीमद्भागवत (१२।६।५५—७४) में इनकी कथा इस प्रकार है—याज्ञवल्क्यजीने ऋग्वेदसंहिता वाष्क्रलसे और वाष्क्रलने पैलसे सुनी। पैलने व्यासजीसे पढी थी। इसी प्रकार यजुर्वेदसंहिता व्यासजीने अपने शिष्य वैशम्पायनजीसे कही। यह संहिता याज्ञवल्क्यजीने वैशम्पायनसे पढ़ी थी। वैशम्पायनको ब्रह्महत्या लगी तब उनके शिष्य चरकाध्वर्यने हत्या दूर करनेवाले व्रतका आचरण किया। तब याज्ञवल्क्यजीने कहा—'हे भगवन्! इन अल्पवीर्य ब्राह्मणोंके किये हुए व्रतसे ऐसा क्या लाभ है? मैं अकेला ही दुश्चरव्रतका आचरण करूँगा'—'<mark>याज्ञवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहो भगवन्कियत्। चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम्।।</mark> (भा० १२।६।६२) यह सुन वैशम्पायनजी रुष्ट होकर बोले—'मुझे ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाले तुझ-ऐसे शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है, तू तुरंत ही मुझसे पढ़ी हुई विद्या त्याग दे और यहाँसे चला जा'—इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याह्मलं त्वया। विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्वित ॥'(६३) तब याज्ञवल्क्यजीने यजुः (श्रुतियों) को वमन कर दिया और वहाँसे चल दिये। उन वमनरूपसे पडे हुए यजुर्वेदके मन्त्रों (श्रुतियों) को (जो अत्यन्त सुरम्य थे) देखकर अन्यान्य मुनियोंने लोलुपतावश तीतररूप रखकर ग्रहण कर लिया। (तीतररूपसे निगला, क्योंकि ब्राह्मणरूपसे वमनको कैसे निगलते ?)। इससे वह अत्यन्त मनोहर यजुःशाखा तैत्तिरीय शाखा कहलायी। तत्पश्चात् याज्ञवल्क्यजीने, वैशम्पायन भी जिनको न जानते हों ऐसी यजु:श्रुतियोंकी प्राप्तिके लिये सूर्यभगवान्की आराधना की। स्तुति श्लोक ६७ से ७२ तक है। अन्तमें अपनी अभिलाषा कही—'अहमयातयामयजःकाम उपसरामीति।' (७२) अर्थात् में यजुर्वेदके ऐसे मन्त्रोंके पानेकी प्रार्थना करता हूँ जो अन्य ऋषियोंको अविदित अथवा यथावत् न ज्ञात हों। स्तुतिसे प्रसन्न हो भगवान् सूर्यने अश्वरूप धारणकर उनकी कामनाके अनुसार उन्हें वैसा ही (अयातयाम) यजुः श्रृतियाँ प्रदान कीं, जिनसे याज्ञवल्क्यजीने पन्द्रह शाखाओंकी रचना की। अश्वरूप सूर्यके वाजम (गर्दनके बाल वा वेग) से उत्पन्न होनेसे यजुर्वेदकी वह शाखा वाजसनेयी शाखाके नामसे प्रसिद्ध हुई।

नारायणिवट्ठलवैद्य पुरन्दरे पुणताम्बेकरजी वैशम्पायनके ब्रह्महत्या आदिके सम्बन्धमें लिखते हैं कि—एक बार समस्त ऋषियोंने किसी विषयके सम्बन्धमें विचार करनेके लिये सुमेरु पर्वतपर एक सभा करनेका निश्चय किया और यह नियम किया कि जो ऋषि उस सभामें सिम्मिलित न होगा उसको सात दिनके लिये ब्रह्महत्या लगेगी। उस

दिन वैशम्पायनजीके पिताका श्राद्ध था, इसिलये वे अपनी नित्य-क्रियाके लिये अँधेरेहीमें उठकर स्नानको जाने लगे तो एक बालकपर उनका पैर पड़ा और वह मर गया। इस बालहत्याके शोकसे वे सभामें न जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें बालहत्या लगी, दूसरे ब्रह्महत्या। इन्हीं दोनों हत्याओंके निवारणार्थ वैशम्पायनजीने अपने सब शिष्योंसे प्रायश्चित्त करनेको कहा और सबोंने करना स्वीकार किया। उसपर याज्ञवल्क्यजीने अन्य शिष्योंका तिरस्कार किया। (आगेकी कथा भागवतसे मिलती है)—(शुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिन वाजसनेयी आहिनक सूत्रावली।)

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३१८ में कथा है कि मोक्षवित् जनकके पिता देवरातजीने एक बार यज्ञ किया। अध्वर्यु-कर्ममें जो प्रायश्चित्त आदि रहता है उसे वैशम्पायनजी करा रहे थे। उसके करनेमें कुछ त्रुटि हो जानेसे यज्ञमें कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्यजीने वैशम्पायनजीका तिरस्कार किया। तब जनक तथा वैशम्पायन दोनोंने इनसे प्रार्थना की कि उसकी पूर्ति करा दें। याज्ञवल्क्यजीने अपने वेदोंसे उस त्रुटिकी पूर्ति करायी। यज्ञ समाप्त होनेपर देवरातजीने वैशम्पायनको जब दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्यजीने उसका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिलना चाहिये न कि वैशम्पायनको, क्योंकि यज्ञकी पूर्ति तो हमने अपने वेदोंसे करायी है। अन्तमें महर्षि देवलने वह दक्षिणा दोनोंमें आधी–आधी बँटवा दी। याज्ञवल्क्यने उनके कहनेसे उसे स्वीकार कर ली।—(यह कथा वैशम्पायनकी शिष्यता छोड़नेके बादकी जान पड़ती है। भगवान् सूर्यसे सरस्वतीकी कृपासे जो वेदोंकी शाखाएँ उन्होंने पढ़ी थीं उसीसे यज्ञकी पूर्ति उन्होंने करायी थी। इससे स्पष्ट है कि वे वैशम्पायनसे कहीं अधिक विद्वान् थे।)

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि ये ऋषि विसष्ठजीके कुलमें उत्पन्न याज्ञवल्क्य ऋषिके पुत्र थे और वैशम्पायनके भानजे भी थे। परंतु श्रीमद्भागवतमें इनको देवरातका पुत्र कहा है—'देवरातसुतः सोऽपिच्छर्दित्वा यजुषां गणम्।'(१२।६।६४)

श्रीजानकीशरणजी वैशम्पायनजीकी अप्रसन्नताका कारण यह लिखते हैं कि—'एक बार उन्होंने किसी राजाको पुत्रहेतु यज्ञीयाक्षत याज्ञवल्क्यजीके हाथ भेजा और आज्ञा दी कि यह अक्षत राजाके हाथमें देना। इन्होंने जाकर द्वारपालद्वारा राजाको कहला भेजा कि आशीर्वादी अक्षत राजा स्वयं आकर ले जायँ। राजाने ठहरनेको कहा। जब बहुत समय बीत गया और वह नहीं आया तब वे लौट आये। मुनिने इनको फिर भेजा। इस बार भी राजा सायंकालतक बाहर न आया। तब इन्होंने वह अक्षत राजद्वारपर पटक दिया और लौट आये। गुरुके पूछनेपर आपने कहा कि आप मेरे विद्यागुरु हैं, आपकी आज्ञासे मैं कई बार गया परन्तु अभिमानी राजा न आया तब मैं अक्षतको द्वारपर रखकर और प्रतिहारसे कहकर चला आया। मुनिने फिर जानेको कहा। इन्होंने जानेसे इनकार किया और गुरुके अप्रसन्न होनेपर उनसे पढ़ी हुई विद्या उगल दी।' उपनिषद्–ब्राह्मण–भागमें भी यह कथा कही जाती है। भागवतमें अप्रसन्नताका कारण भिन्न है जो ऊपर लिखा गया है। श० सा० में लिखा है कि याज्ञवल्क्यजीने जो श्रुतियाँ उगलीं वे कीड़ारूपसे रेंगने लगीं तब वैशम्पायनके अन्य शिष्योंने उन्हें तीतररूपसे चुग लिया और जानकीशरणजी लिखते हैं कि सरषप (सरसों) रूपमें वे श्रुतियाँ उगली गयी थीं। उनका मत है कि सूर्यभगवान्ने उनको सामवेद पढ़ाया। (पर इसका प्रमाण भागवत द्वादशमें नहीं है जिसके आधारपर वे कथा दे रहे हैं।)

भगवान् सूर्यके प्रसादसे ये शुक्लयजुर्वेद वाजसनेयीसंहिताके आचार्य हुए। वि॰ टीकाकार लिखते हैं कि 'इनका मत यह था कि धर्मानुसार एकान्तवासमें परब्रह्मका ध्यान करना अवश्य है। इसी हेतु ये योगविद्याके आदिकारण समझे जाते हैं। कात्यायनी और मैत्रेयी इनकी दो स्त्रियाँ थीं। इनमेंसे मैत्रेयीको इन्होंने ब्रह्मविद्या आपसकी बातचीतकी रीतिपर पढ़ायी थी।' 'ये शुक्लयजुर्वेद, शतपथब्राह्मण और बृहदारण्यक-उपनिषद्के द्रष्टा समझे जाते हैं।' वाजसनेयीसंहिताके आचार्य होनेसे इनका नाम वाजसनेय भी हुआ। [विशेष ४५ (७-८) 'कहत सो मोहि लागत भय लाजा' में देखो] श॰ सा॰ में तीन याज्ञवल्क्योंकी चर्चा है। एक तो वे जो राजा जनकके दरबारमें रहते थे। योगीश्वर याज्ञवल्क्यके नामसे प्रसिद्ध थे और गार्गी तथा मैत्रेयी जिनकी पत्नियाँ थीं। दूसरे, इन्हींके एक वंशधर स्मृतिकारका भी यही नाम था। मनुस्मृतिके उपरान्त इन्हींकी स्मृतिका महत्त्व है और उसका

दायभाग आज भी कानून माना जाता है।—ये श्रीजनकमहाराजके गुरु हैं, यथा—'जोगी जागबिलक प्रसाद सिद्धि लही है'(गी॰ १।८५)। इनको रामचिरतमानस भुशुण्डिजीसे प्राप्त हुआ, यथा—'तेहि सन जागबिलक पुनि पावा।' (१।३०) और इन्होंने भरद्वाजजीसे कहा।

नोट—३ 'परम बिबेकी' इति। ये कैसे विवेकी थे यह इस कथासे विदित हो जायगा जो आगे दी जाती है। एक बार जनकमहाराजने ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंका समाज एकत्र किया और एक सहस्र सवत्सा गौओंको अलंकृतकर यह प्रतिज्ञा की कि जो ऋषि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नोंका उत्तर दे और इन गौओंको ले जाय। सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं तब दूसरोंका अपमान करके हममेंसे कोई एक इन गायोंको कैसे ले जाय। (कोई-कोई कहते हैं कि सब ऋषि असमंजसमें पड़े कि भला इनके प्रश्नोंका उत्तर किससे बन पड़ेगा। पर इस कथनका प्रमाण कोई नहीं मिला।) इतनेमें याज्ञवल्क्यजी आये और उन्होंने यह कहते हुए कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ। अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि इन गौओंको आश्रमपर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नोंका उत्तर दूँगा। इसपर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड़ गये। तब इन्होंने सबको परास्त किया। देवरातजीके पुत्र मोक्षवित् जनकके यहाँ यह समाज हुआ। वे याज्ञवल्क्यजीके शिष्य हो गये और वनमें जाकर अभ्यासक ब्रह्मनिष्ठ हो गये। तभीसे उनका नाम 'विदेह' हुआ और जितने भी राजा उस कुलमें हुए वे भी 'विदेह' ही कहलाये। याज्ञवल्क्यजी कुलके गुरु हो गये। यथा—'जोगी जागबिलक प्रसाद सिद्धि लही है' (गी० १। ८७), 'यह सब जागबिलक कि कि राखा।' (२। २८५)।

नोट—४ 'भरद्वाज राखे पद टेकी' इति। (क) 'टेकना' पंजाबी मुहावरा है। उदासियोंसे अभी 'मत्था टेकूँ' कहा जाता है। इसका अर्थ है 'चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम करना'। 'सामने साष्टांग पड़ जाना, कहना कि मेरी तो बिदा करनेकी इच्छा नहीं है, आप मेरे ऊपर पैर धरकर अर्थात् बलात् भले ही चले जायँ'—यह भी पद टेकनेकी एक रीति है, परन्तु यहाँ यह भाव नहीं है। बुन्देलखण्डमें 'टेकना' और 'धरना' पर्यायी शब्द हैं। टेकी=धरकर। यथा— 'जानु टेकि किप भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस भरा॥' (लं० ८३) पद टेकी=चरण पकड़कर, पैरों पड़कर, प्रार्थना करके। (ख) 'पद टेकी' पद देकर दरसाया कि भरद्वाजजीने उनको बराबरीके भावसे नहीं रोका किन्तु गुरुभावसे रोका। दीनजी रोक रखनेका कारण यह कहते हैं कि तिरहुत बड़ा विज्ञानी देश है। याज्ञवल्क्यजीको वहाँका समझकर रोक रखा।

## सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे॥५॥ करि पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदु बानी॥६॥

शब्दार्थ—पखारे (प्रा॰ पक्खाड़न। सं॰ प्रक्षालन)=धोना; यथा—'*जौं प्रभु पार अविस गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहू॥*' (अयो॰)। चरन सरोज=कमल समान चरण।

अर्थ—आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और अत्यन्त पवित्र आसनपर बैठाया॥ ५॥ मुनिकी पूजा करके और उनका सुन्दर यश बखानकर (भरद्वाजजी) अत्यन्त पवित्र मीठी कोमल वाणी बोले॥ ६॥

नोट—१ 'किरि पूजा' इति। पूजाके प्रायः तीन भेद हैं। कोई-कोई १८, ३६ और ६४ उपचार मानते हैं। श्रीदुर्गाकल्पद्रुमके शास्त्रार्थपरिच्छेदान्तर्गत 'उपचारविषयक विचार' में पूजाके तीन भेद—पंचोपचार, दशोपचार और षोडशोपचार माने गये हैं। यथा-'गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यमिति पंचकम्। पंचोपचारमाख्यातं पूजने तत्त्वविद्बुधैः॥ पाद्यमर्घं चाचमनं स्नानं वस्त्रनिवेदनम्। गन्धादयो नैवेद्यान्ता उपचारा दशक्रमात्॥ आवाहनासनं पाद्यमर्घमाचमनीयकम्। स्नानं वस्त्रोपवीतं च गन्धमाल्यान्यनुक्रमात्॥ थूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च प्रदक्षिणा। पूष्पाञ्जलिरिति प्रोक्ता उपचारस्तु षोडश्र॥' अर्थात् गन्ध, पुष्प, दीप और नैवेद्यसे जो पूजा होती है उसे पंचोपचार, जिसमें इनके अतिरिक्त पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान (श० सा० के मतसे आचमनीय और मधुपर्क) और वस्त्रनिवेदन भी हों उसे दशोपचार और

जिसमें इन सबोंके अतिरिक्त आवाहन, आसन, उपवीत, ताम्बूल, प्रदक्षिणा और पुष्पांजिल (श॰ सा॰ के अनुसार आसन, स्वागत, स्नान, वस्त्र, आभरण और वन्दना) भी हो उसे षोडशोपचार कहते हैं। षोडशोपचारका एक श्लोक यह है—'आसनं स्वागतं पाद्यमर्घ्यमाचमनीयकम्। मधुपर्काचमनं स्नानं वस्त्रं चाभरणानि च॥ सुगन्धं सुमनो धूपं दीपं नैवेद्यवन्दनम्॥' और इनके अतिरिक्त जिसमें माल्य और स्तवपाठ हो वह अष्टादशोपचार है। यहाँ 'सादर चरन सरोज पखारे' अर्थात् चरणप्रक्षालनसे पाद्य, 'आसन बैठारे' से आसन और 'मुनि सुजस बखानी' से वन्दना—ये तीन उपचार प्रत्यक्ष कहे गये। 'कारि पूजा' पद देकर पूजाके शेष उपचार भी सूचित कर दिये गये।

नोट—२ कुछ लोगोंका मत है कि षोडशोपचारपूजन किया गया। षोडशोपचारमें अन्तमें वन्दन है वही यहाँ 'सुजस बखानी' से सूचित किया है। परन्तु श० सा० में लिखा है कि षोडशोपचारपूजनमें आसन और स्वागतके पश्चात् और दशोपचारमें सर्वप्रथम पाद्यहीकी विधि है। (श० सा० २०७४)

टिप्पणी—१ 'मृिन सुजस बखानी' इति। यह कि आपने अमुक-अमुक महात्माओंके भ्रम, संशय और अज्ञान दूर किये, अमुक-अमुकको आपके द्वारा भिक्त और ज्ञानकी प्राप्ति हुई, अनेक पापियोंको आपने भगवत्सम्मुख कर उनको पिवत्र यश प्रदान किया, आपकी मिहमा जगन्मात्रमें विख्यात है, महाराज जनक-ऐसे योगी भी आपको गुरु पाकर कृतार्थ हुए हैं, आपहीके प्रसादसे सिद्धिको प्राप्त हुए। योग-ज्ञान-विज्ञान और भिक्तिके आप समुद्र हैं, सर्वज्ञ हैं इत्यादि।

टिप्पणी—२ 'बोले अति पुनीत मृदु बानी' इति। निश्छल सरल वाणी 'पुनीत' कही जाती है, यथा—'प्रस्न उमाके सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई॥', 'एक बार प्रभु सुख आसीना। लिछमन बचन कहे छलहीना॥', 'सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता॥' (उ० ६४) इत्यादि। जो प्रश्न या बातें दूसरेकी परीक्षा लेने या अपनी चतुराई, बुद्धि इत्यादिके प्रदर्शनके विचारसे की जाती हैं वे पुनीत नहीं हैं। भरद्वाजजीके वचन 'अति पुनीत' हैं अर्थात् उनके पवित्र, सरल और निश्छल हृदयसे निकले हुए हैं। पुनीत वचन कभी–कभी सुननेमें कठोर होते हैं, अतः कहा कि इनके वचन कोमल हैं।

नोट—३ कुछ लोगोंका मत है कि साधारण धर्मसम्बन्धी बातें जैसे—जप, तप, तीर्थ, व्रत आदि पुनीत हैं और भगवत्सम्बन्धी वाणी 'अति पुनीत' है। 'पुनीत' और 'मृदु' दो विशेषण देकर भीतर और बाहर दोनोंसे पवित्र दिखाया—हृदयसे पुनीत और बाहर सुननेमें मृदु। (पं०)

## नाथ एक संसउ<sup>२</sup> बड़ मोरें। करगत बेदतत्व<sup>३</sup> सब तोरें॥७॥ कहत सो मोहि लागत<sup>४</sup> भय लाजा। जौ न कहौं बड़ होइ अकाजा॥८॥

शब्दार्थ—संसउ (संशय=दो या कई बातोंमेंसे किसी एकका भी मनमें न बैठना।=अनिश्चयात्मक ज्ञान, संदेह, शंका।=वस्तुका ज्ञान न होना—(पां०) करगत=हाथोंमें प्राप्त, मुट्ठीमें। 🕸 समस्त पदके आदिमें 'गत' शब्द 'गया

१- पूर्वाचार्योंने पूजाके पाँच प्रकार बतलाये हैं, जो उपर्युक्त उपचारोंके अन्तर्गत आ जाते हैं। जिनका विभाग इस प्रकार है—

<sup>&#</sup>x27;अभिगमनमुपादानं योग: स्वाध्यायमेव च। इञ्चेति पञ्चमश्चैवमर्चाभेदं निगद्यते ॥' पूज्यके स्थानपर जाकर प्रणाम करना, वहाँका निर्माल्य हटाना, झाड़ू लगाना आदि कर्म 'अभिगमन' है। दल, फूल, फल, चन्दन, पार्षदादि पूजोपकरणका संग्रह 'उपादान' है। 'आत्मवत्सेवनं कुर्यात्' के अनुसार भावना करना 'योग' कहलाता है। 'अर्थानुसंधानै:'' पूर्वमन्त्रानुसंधानं वरम्' के अनुसार मन्त्रार्थानुसंधानपूर्वक मन्त्रजाप, सूक्तस्तोत्रादिका पाठ, गुण-नामादिका कीर्तन और वेदान्तादि शास्त्रोंका अध्ययन 'स्वाध्याय' है। ५, १०, १६, १८ एवं ६४ उपचारोंसे शक्ति अनुसार पूजा करना 'इञ्या' है। उपर्युक्त सब प्रकारके पूजन मुक्तिदायक हैं। ६४ उपचारोंसे केवल भगवान्का पूजन होता है, अन्यका नहीं। (वेदान्तभूषणजी)

२-संसैउ—१६६१। संसउ—ना० प्रा०। ३-तत्त्ववेद—भा० दा०। ४-लाग—ना० प्र०, लागति—१७२१, १७६२, छ०। लागत— १६६१।१७०४, को० रा०।

हुआ', 'रिहत' वा 'शून्य' का अर्थ देता है। और अन्तमें 'प्राप्त'; 'आया हुआ', 'पहुँचा हुआ' का अर्थ देता है।—गत प्राण, अंजिल गत सुभ सुमन जिमि। तत्त्व=सिद्धान्त, वास्तविक सार वस्तु। अकाज=अनर्थ, हानि, कार्यका बिगड़ जाना। यथा—'पर अकाज भट सहसबाहु से', 'होड़ अकाजु आजु निसि बीते।' (अ०)

अर्थ—हे नाथ! मेरे मनमें एक बड़ा भारी संदेह है और सम्पूर्ण वेदतत्त्व आपकी मुट्टीमें है। (अर्थात् आप समस्त वेदोंके समस्त तत्त्वके पूर्ण ज्ञाता हैं, अतएव आप मेरा संदेह निवारण करनेको समर्थ हैं)॥७॥ उसे कहते मुझे भय और लज्जा लगती है और यदि न कहुँ तो बड़ी हानि है॥८॥

टिप्पणी—१ 'नाथ एक संसउ बड़ मोरें' इति। 'बड़' का भाव कि यह संशय सामान्य नहीं है क्योंकि यह अपने–आप समझने–समझानेसे नहीं जाता। यथा— 'नाना भाँति मनिह समुझावा। प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छावा॥' (उ० ५८) और न आपको छोड़ किसी दूसरेके समझानेसे जानेका है। सामान्य होता तो एक अपने ही समझने–समझानेसे चला जाता, नहीं तो अन्य ऋषियोंके समझानेसे तो अवश्य ही निवृत्त हो सकता था। ब्रिक्य उपर याज्ञवल्क्यजीको 'परम विवेकी' विशेषण दे आये हैं। उसका तात्पर्य यहाँ खोला है कि यह संशय सामान्य विवेकीसे निवृत्त नहीं हो सकता। अन्य ऋषि–मुनि वेदज्ञ हैं, अतः विवेकी हैं और आपको तो सम्पूर्ण वेदतत्त्वका हस्तामलकवत् साक्षात्कार हो रहा है, अतः आप 'परम विवेकी' हैं। परमविवेकीसे ही इस संशयकी निवृत्ति हो सकती है।

टिप्पणी—२ 'करगत बेदतत्व सब तोरें' इति। (क) भरद्वाजजी श्रीरामयश पूछना चाहते हैं, यथा—'चाहहु सुनै रामगुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रस्न मनहु अति मूढ़ा॥'(बा॰ ४७) और, रामयश वेदोंका सार है; यथा—'बरनहु रघुवर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि।'(बा॰ १०९)। इसीसे यहाँ कहा कि सब वेदतत्त्व आपके करगत हैं, मुट्टीमें हैं। तात्पर्य कि जो सम्पूर्ण वेदतत्त्वका ज्ञाता नहीं है, उसे वेदोंमें रामयश सूझता ही नहीं, इसीसे वह रामविषयक शंकाओंका समाधान नहीं कर सकता। कथनका अभिप्राय यह है कि रामयश कहकर मेरा संशय दूर कीजिये। अथवा यों किहये कि—(ख) भरद्वाजजीने कहा कि वेदतत्त्व आपके करतलगत है, अतः आप हमारे संशयको दूर करें। इसपर याज्ञवल्क्यजीने श्रीरामचिरत कहकर उनका संदेह दूर किया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि श्रीरामचिरत ही वेदका तत्त्व है। अथवा, (ग) भरद्वाजजीके 'करगत बेदतत्व सब तोरें' से पाया गया कि हमें उस 'तत्त्व' में संदेह है। श्रीरामरूपमें संदेह होना ही वेदतत्त्वमें संशय होना है, क्योंकि विसष्ठजीका वाक्य है कि 'बेदतत्व नृप तव सुत चारी' और याज्ञवल्क्यजी विसष्ठजीके तुल्य ही वेदज्ञ हैं। ['करगत' एवं 'करतलगत' मुहावरा है। अर्थात् जैसे हथेलीपर रखी हुई वस्तु मनुष्य निरावरण सर्वांग भलीभाँति देखता है वैसे ही आपको समस्त वेदतत्त्वका साक्षात्कार है, सब तत्त्व प्रत्यक्ष देख पड़ता है।]

नोट—१ 'कहत सो मोहि लागत भय लाजा' इति। यहाँ भय और लाज दो बातें कहीं। भयके कारण ये हैं कि—(क) कहीं आप यह न समझें कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं और ऐसा समझकर कहीं शाप न दे दें। (ख) 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ' यह मेरा प्रश्न सुनकर कहीं आप अप्रसन्न न हो जायँ, यह भी भय हो सकता है, क्योंकि यही बात कहनेपर श्रीशिवजी पार्वतीजीपर अप्रसन्न हो गये थे। यथा—'राम सो अवध नृपतिसुत सोई। की अज अगुन अलखगित कोई॥ जौं नृपतनय त ब्रह्म किमिः ॥' (बा० १०८)। (यह पार्वतीजीका प्रश्न था, इसपर शिवजीने कहा है कि) 'एक बात निहंं मोहि सोहानी। जदिप मोहबस कहेंहु भवानी॥ तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरिंह मुनि ध्याना॥ कहिंह सुनिहं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। पाखण्डी हिरपद बिमुख जानिहं झूठ न साँच॥' (११४)। और आगे भरद्वाजजीके प्रश्न करनेपर याज्ञवल्क्यजीने भी कह ही डाला है, यथा—'कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा।' (४७)। 'अति मूढ़ा' शब्दोंमें उपर्युक्त शिवजीकी डाँट-फटकारका समावेश हो जाता है। श्रीयाज्ञवल्क्यजीकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। (सूर्यभगवान्से सब विद्या प्राप्त होनेके बाद) और लोग आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे। आपने सूर्यभगवान्से शिकायत की तब उन्होंने वर दिया

कि जो कोई तुमसे वैसा प्रश्न करेगा अर्थात् जो कोई तुमसे वाद-विवाद करके तुम्हारे निश्चित किये हुए यथार्थ सिद्धान्तपर भी वितण्डावाद करेगा, उसका सिर फट जायगा। कोई-कोई कहते हैं कि जनकमहाराजके समाजमें पंचिशिख मुनिने वितण्डावाद किया जिससे उनका सिर फट गया। स्नेहलताजी लिखते हैं कि परमहंसिनी ब्रह्मवादिनी गार्गीका सिर फट गया। परंतु हमें इन दोनोंका प्रमाण कहीं मिला नहीं। महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३१० में देवरातके पुत्र मोक्षवित् राजा जनकके यहाँ याज्ञवल्क्य-ब्रह्मिन्छ-संवाद हुआ था; यथा—'याज्ञवल्क्यं ऋषिश्रेष्ठं दैवरातिर्महायशाः। पणृच्छ जनको राजा प्रश्नं प्रश्नविदां वरः॥'(४) बृहदारण्यक मधुकाण्ड तृतीयाध्यायमें ब्रह्मवादिनी गार्गी और अन्य ब्रह्मिन्छ ऋषियोंके साथ याज्ञवल्क्यजीका संवाद है जिसमें राजा मोक्षवित् भी थे। उस ब्रह्मिन्छ-संवादमें भरद्वाज, गार्गी, शाकल्य और जनकमहाराज ये ही प्रधान थे। याज्ञवल्क्यजीने सबको परास्त किया। उनका यह प्रभाव देख गार्गी उनकी शरण हो उनकी स्तुति कर घरको चली गयी। शाकल्यको परास्त होनेसे दुःख हुआ और उन्होंने याज्ञवल्क्यजीका उपहास किया। तब उनका मस्तक फट गया। तत्पश्चात् राजा जनकने याज्ञवल्क्यजीसे अनुग्रह ब्रह्मोपदेश ले विरक्त हो वनमें जाकर देहातीत ब्रह्मज्ञान प्राप्तकर विदेह नामको प्राप्त किया (आह्निक-सूत्रावली)। भरद्वाजजी उस ब्रह्मिनष्ठोंकी सभामें स्वयं भी उपस्थित ही थे और उन्होंने शाकल्य ऋषिकी जो दशा हुई थी वह स्वयं आँखोंसे देखी ही थी, अतएव वे (भरद्वाजजी) उसी प्रसंगकी ओर संकेत करते हुए जनाते हैं कि हमारा प्रश्न सुनकर आप उसे वितण्डावाद या छलवाद समझकर रुष्ट न हो जायँ जो हमारी भी वही दशा हो।

नोट—२ 'लाजा' इति। लाजके कारण यह हैं कि—(१) जो विशेषण शिवजीने श्रीपार्वतीजीको दिये हैं वही अधम, पाखण्डी, हिरपद-विमुख आदि सब अपनेमें लग जाते हैं (पं० रा० कु०)। (२) आप सोचेंगे कि वेदतत्त्ववेत्ता महर्षि वाल्मीकिजीके शिष्य, और स्वयं ग्यारह हजार वर्षोंतक सूर्यभगवान्से वेदोंका अध्ययन करनेवाले होकर तथा सहस्रों वर्षोंसे तीर्थराजमें निवास और अनेक तत्त्ववेत्ता ऋषियों-मुनियोंका सत्संग करते हुए इतनी दीर्घायु बितानेपर भी इन्हें वेदतत्त्वका बोध न हुआ, झूठे ही प्रयागराजमें पूज्य बने बैठे हैं। (३) इस बातसे अपनी ही नहीं किंतु अपने गुरुकी भी निंदा होती है कि उन्होंने इनको श्रीरामतत्त्व भी नहीं बताया (दीनजी)।

टिप्पणी—३ 'जौं न कहौं बड़ होड़ अकाजा' इति। (क) क्या हानि होगी यह आगे दोहेमें वे स्वयं कहते हैं। संशय दूर न होगा, संशय दूर हुए बिना विमल विवेक न होगा, जैसे–के–तैसे अज्ञानी बने रहेंगे, जिससे भवसागरमें ही पड़े रहना होगा—यही बड़ी भारी हानि है। (ख) संशयको बड़ा कहा था, यथा—'नाथ एक संसउ बड़ मोरें' इसीसे 'अकाज' को भी बड़ा कहा। भरद्वाजजीके 'बड़ अकाज' कहनेका तात्पर्य यह है कि श्रीरामस्वरूपकी प्राप्ति बड़ा काज है, उसमें हानि पहुँचती है।

टिप्पणी—४ जैसे भय और लाज लगती है वैसे ही गोस्वामीजी अपने अक्षरोंसे दिखाते हैं। मुनि लाजकी बात जल्दी नहीं कह सकते, वैसे ही गुसाईंजीने जल्दी प्रकट करना न लिखा। 'नाथ एक संसउ बड़ मोरें' कहकर तब विवेककी बात कही, फिर संशय हरनेकी प्रार्थना की; तब संशय प्रकट किया। लाजकी बात न कहनी चाहिये, इसीपर कहते हैं कि 'जौ न कहीं बड़ होड़ अकाजा।'

नोट—३ लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि 'श्रीभरद्वाजजीको संदेह न था। जबतक अपना अज्ञान, दीनता, भय, संशय प्रकट न करो तबतक कोई ऋषि पूरा तत्त्वका मर्म नहीं बतलाता, इस विचारसे केवल सत्संगके लिये भरद्वाजजीने ऐसा कहा। भिक्तका तत्त्व इतना सूक्ष्म है कि इन सिद्धान्तोंको बराबर पूछते–कहते–सुनते रहना चाहिये, नहीं तो विस्मरण हो जाता है, यथा—'सास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय'। श्रीभरद्वाजजी यहाँ कोई छल-कपट नहीं कर रहे हैं, इसीको आगे कहते हैं कि यदि एक ही बार वेदशास्त्र पढ़कर समझ लेनेसे काम चल जाता तो शिवजी आदि संत क्यों उनकी चर्चा करते और क्यों उनके सत्संगके लिये ऋषियोंके यहाँ जाया करते? फिर हमारी क्या?' भरद्वाजजी अपने आचरणद्वारा हमलोगोंको उपदेश दे रहे हैं कि श्रीरामतत्त्वका परम ज्ञाता

होनेपर भी उसका अभिमान न करके सदा सद्गुरुओंसे जिज्ञासा करता ही रहे।

नोट—४ 'तोरें' इति। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'आचार्यके लिये 'तोरें' कहना दूषित है। यहाँ छलरिहत अज्ञात होकर प्रश्न किया गया है, इससे दूषण भी भूषण हो गया'। 'तोरें' शब्द एक वचनान्त अवश्य है और पूज्यके लिये प्रयुक्त न करना चाहिये, पर ग्रामीण बोलीमें कहीं-कहीं यह प्यार और आदरमें भी बोला जाता है। श्रीरामजी आदिके लिये भी ऐसा प्रयोग हुआ है। दूसरे, (वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि स्तुतिमें गुरुजनोंके लिये भी एक वचनका प्रयोग दूषित नहीं है, यथा—'बाल्ये सुतानां सुरतेऽङ्गनानां स्तुतौ कवीनां समरे भटानाम्। त्वकारयुक्तादिगिरः प्रशस्ताः ।। भरद्वाजजी यहाँ याज्ञवल्क्यजीकी स्तुति करते हुए अपनी जिज्ञासा भी प्रकट कर रहे हैं, अतः स्तुतिपक्षमें होनेसे 'तोरें' दोषावह नहीं है। (क्ष्विकितामें छन्द, अनुप्रास आदि बहुत विषयोंका अनुसन्धान होनेसे एकवचन-बहुवचन, हस्व-दीर्घ, लिंग आदि विषयोंपर कभी-कभी कवि ध्यान नहीं देते, उनके लिये यह बात क्षम्य है; और संस्कृतमें तो एक व्यक्तिके वास्ते बहुवचन तो खोजनेपर भी शायद ही मिले।)

# दो० — संत कहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किएँ दुराव॥ ४५॥

अर्थ—हे प्रभो! सन्त ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण और मुनि लोग (भी यही) कहते हैं कि गुरुसे छिपाव (कपट) करनेसे हृदयमें निर्मल ज्ञान नहीं होता॥४५॥

टिप्पणी—१ 'संत कहिं गाव' इति। 'सन्त ऐसा नीतिमें कहते हैं और मुनि श्रुति—पुराणमें ऐसा गाते हैं' इस कथनका तात्पर्य यह है कि मैं कुछ नहीं जानता, सन्त और मुनि ऐसा कहते हैं। (हमने 'गाव' को श्रुति, पुराण और मुनि तीनोंकी क्रिया माना है। 'गाव'—प्राचीन धर्म और साहित्यिक ग्रन्थ अधिकतर छन्दोबद्ध होते थे। इसीसे गोस्वामीजीने सर्वत्र उनका 'गान' लिखा है। 'गान' का अर्थ तबला आदिके साथ गाना यहाँ नहीं है किंतु 'आदरपूर्वक वर्णन करना' है। जो छन्दोबद्ध किवताएँ हैं उनको पढ़नेका अलग–अलग ढंग होता है, उस ढंगसे यदि किवता पढ़ी जाय तो सुननेमें चित्ताकर्षक होती है। सम्भवत: इसी अभिप्रायसे मानसमें 'गाई' आदि शब्दोंका प्रयोग किया गया है। यथा— 'नेति नेति किह जासु गुन करिं निरंतर गान।' (बा० १२)। 'मुनिन्ह प्रथम हिस्कीरित गाई', 'सो सब हेतु कहब मैं गाई। कथा प्रबंध बिचित्र बनाई॥' (३३। २) इत्यादि। 'संत कहिं असि ……' में 'शब्दप्रमाण अलंकार' है।)

टिप्पणी—२ 'होइ न बिमल बिबेक उर'' इति। (क) 'गुर सन किएँ दुराव' कहनेका भाव कि औरोंसे छिपाव करनेसे हानि नहीं है, औरोंसे लाजकी बात भले ही न कहे, पर गुरुसे उसे भी न छिपाना चाहिये, अवश्य कह देना चाहिये, गुरुसे छिपाव करनेसे बड़ी हानि है। (ख) बिमल बिबेक=शुद्ध निर्मल ज्ञान। श्रीरामजीका स्वरूप भली प्रकार समझ पड़ना ही निर्मल ज्ञान है और यह सद्गुरुकी कृपा, अनुकम्पा करुणासे ही सम्भव है, अन्यथा, नहीं। यथा—'सदगुरु बैद बचन बिस्वासा।'\*\*\*\* बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह रामभगित उर छाई॥' (उ० १२२)। 'तुलिसदास हरिगुरु करुना बिनु बिमल बिबेक न होई।' (वि० ११५)। इससे स्पष्ट है कि भरद्वाजजीके मतसे 'सोऽहं' और 'अहं ब्रह्मास्मि' आदि 'बिमल ज्ञान' नहीं है। 'बिमल ज्ञान' का लक्षण भुशुण्डिजीने स्पष्ट कहा है कि 'तब रह रामभगित उर छाई।'—इस विमल ज्ञानकी प्राप्ति सद्गुरु-कृपा-करुणासे ही है तब गुरुसे कपट करनेसे वह कब सम्भव है? कपट करनेसे वे क्यों करुणा-कृपा करने लगे? ब्हुगुरुसे दुराव करनेवालेको यदि यत्किंचित् विवेक भी हो जाय तो वह कथनमात्रका ही होगा, उससे दुस्तर भवको पार करना असम्भव है; यथा—'बाक्य- ग्यान अत्यन्त निपुन भव पार न पावै कोई। निसि गृहमध्य दीपकी बातन्ह तम निवृत्त निहं होई॥ ज्ञान कि निज हिद प्रकास अरु बिषय आस मन माहीं।' (वि० १२३), 'ब्रह्म ग्यान बिनु नारि तर कहिं न दूसिर बात। कौड़ी लागि लोभ बस करिं बिप्र गुर धात॥' (उ० ९९)।—ऐसा मनमुखी ज्ञान मिलन

(समल) ज्ञान होगा। (वै॰ रा॰ प्र॰)। ज्ञान न होनेसे भवसे छुटकारा न होगा, यथा—'**बिनु बिबेक संसार घोर** निधि पार न पावै कोई।' (वि॰ ११५)।

(ग) श्रीरामचिरतमानसमें उपर्युक्त कथन चिरतार्थ भी है। देखिये सतीजीने जगद्गुरु शंकरजीसे दुराव किया; यथा—'सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥'(१।५६।१)। इसीसे उनके हृदयमें विवेक न हुआ। यथा—'लाग न उर उपदेसु जदिप कहेउ सिव बार बहु।'(५१)। तथा 'होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा।'(१।५१।४)।—(परंतु दुराव पीछे हुआ। छप्पनवें दोहेमें रघुनाथजीकी परीक्षा लेकर लौट आनेपर दुराव किया गया है और उपदेशका न लगना श्रीरामसमीप जानेके पूर्वकी बात है। अतः दुराव करनेसे विवेक न हुआ, यह अनुमान संगत नहीं जान पड़ता।) श्रीपार्वती—तनमें जब उन्होंने अपना मोह श्रीशिवजीसे प्रकट किया तब शंकरजीके वचनोंसे उनका भ्रम मिटा और विमल ज्ञान अर्थात् श्रीरामस्वरूपका बोध हुआ। यथा—'जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करहू।—', 'सुनि सिव के भ्रमभंजन बचना। मिटि गै सब कुतरक कै रचना॥ भइ रघुपतिपद प्रीति प्रतीती। तुम्ह कृपाल सब संसउ हरेऊ। रामसरूप जानि मोहिं परेऊ॥' (बा० ११९–१२०)।—इसीसे सज्जन और महात्मा लोग गुरुसे छिपाव नहीं करते। श्रीरामचन्द्रजी भी अपने आचरणसे यही उपदेश दे रहे हैं। यथा—'रामु कहा सबु कौसिक पाहीं। सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं॥' (बा० २३७)।

## अस बिचारि प्रगटौं निज मोहू। हरहु नाथ करि जन पर छोहू॥१॥ राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद गावा॥२॥

अर्थ—ऐसा सोच-समझकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ! दासपर कृपा करके (उस मेरे अज्ञानको) दूर कीजिये॥१॥ श्रीराम-नामका असीम प्रभाव है, सन्त, पुराण और उपनिषदोंने उसे गाया है॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'अस बिचारि' इति। 'अस' अर्थात् जैसा ऊपर कह आये कि गुरुसे दुराव करनेसे विमल विवेक नहीं होता और बिना इसके घोर भविनिध पार नहीं होता। 'अस बिचारि' कहकर जनाया कि मुझे विमल विवेककी प्राप्तिकी इच्छा है। (ख) 'हरहु' इति। ऊपर दोहेमें 'गुर सन किएँ दुराव' इन वचनोंसे भरद्वाजजीने प्रकट किया है कि उन्होंने याज्ञवल्क्यजीको गुरु मानकर मोह दूर करनेकी प्रार्थना की है। पहले गुरु कहकर अब यहाँ उसका अर्थ (कार्य) कहते हैं। गु=अन्धकार। रु=निवारण, निरोध। गुरु=अन्धकार (मोह) का हरनेवाला। अतएव गुरु कहकर 'मोह हरहु' कहा। 'हरहु' शब्दसे जनाया कि मोह अन्धकार है और गुरुवचन रिवकर है। यथा— 'महामोह तम पुंज जासु बचन रिवकर निकर।' (ग) 'किरि छोहू' इति। दया करके हरिये। भाव यह कि मुझसे प्रत्युपकार नहीं हो सकता; यथा— 'मोते होइ न प्रत्युपकारा' (उ०)। पुन:, 'किरि जन पर छोहू' कहकर जनाया कि मैं उसका अधिकारी न भी होऊँ तब भी अपना 'जन' (सेवक) जानकर कृपा करके कहिये। अपनी कृपासे मुझे अधिकारी बना लीजिये। यथा— 'जदिप जोषिता निहं अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥' (बा० १९०)।

ाॐ टिप्पणी—२ 'हरहु नाथ किर जन पर छोहू।' तक प्रश्नकी भूमिका हुई। आगे 'राम नाम कर अमित प्रभावा' से कथाका प्रसंग चला है। श्रीरामचिरितप्रसंगका उपक्रम यहाँ 'राम' शब्दसे हुआ है और इस प्रसंगका उपसंहार भी अन्तमें 'प्रिय लागहु मोहि राम॥' (उ० १३०) में 'राम'-शब्दपर ही किया गया है। 'मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी' उस 'राम'-शब्दसे सम्पुटित होनेसे इसका पाठ अभिमतदाता होगा।

टिप्पणी—३ 'राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान<sup></sup> 'इति। यहाँ श्रीरामनामके प्रभावके गानेवालों में संत, पुराण, उपनिषद् तीन प्रमाण गिनाये। सन्त शास्त्रके वक्ता हैं; वे वेद, पुराण और शास्त्र तीनोंको कहते हैं। रामनामका प्रभाव कथन करनेमें सन्त ही प्रथम हैं, इसलिये इनको प्रथम कहा। श्रीअत्रिजी, अगस्त्यजी, नारदजी, पुलहजी, पुलस्त्यजी, विसष्ठजी और सनत्कुमारजी इत्यादिने साक्षात्कार करके अपनी-अपनी संहिताओं में श्रीरामनामका प्रभाव लिखा भी है। पद्मपुराण, लिंगपुराण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, शिवपुराण, नन्दीपुराण इत्यादि

पुराणोंमें शिवजी, नन्दीजी, ब्रह्माजी और भगवान् विष्णु आदिने विस्तारपूर्वक उदाहरणोंसहित श्रीरामनामके प्रभावका वर्णन किया है। श्रीराममन्त्र और श्रीरामनामका प्रभाव प्रकट करनेमें श्रीरामतापनीयोपनिषद् प्रधान है। 'श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाश' में बहुत उत्तम संग्रह है, उसे पाठक पढ़ें। नामवन्दना-प्रकरणमें बहुत प्रमाण आ चुके हैं। अत: यहाँ नहीं लिखे गये।

नोट—१ '*उपनिषद गावा*' इति। वेदान्तभूषणजी लिखते हैं कि—'*वेदयति*' इस व्यृत्पत्तिसे वेद शब्दका अर्थ होता है, ब्रह्मज्ञानसाधनके संस्कारधर्म और उससे भिन्न जो अधर्म है उसका ज्ञापक। वेदके मन्त्रात्मक और ब्राह्मणात्मक दो भेद हैं, मन्त्रभागको संहिता कहते हैं। ऋगु, यजु:, साम और अथर्व—ये चार संहिताओंके नाम हैं। प्राय: इन्होंके व्याख्यास्वरूप ग्रन्थोंको ब्राह्मण कहते हैं। प्रत्येक संहिताके साथ एक-एक ब्राह्मणका सम्बन्ध है और उन्हीं ब्राह्मणभागोंके 'विधि, अर्थवाद तथा आरण्यक' नामसे तीन विभाग हैं। विधिमें कर्तव्य, कर्म और अर्थवादमें कर्मके फलका प्रतिपादन किया गया है। और 'अरण्ये प्रोच्यमानम' के अनसार जिसका कथनोपकथन 'अरण्य' (एकान्त) में हो उसे आरण्यक कहते हैं। वेदविभागात्मक आरण्यकके अन्तिम भागकी ब्रह्मविद्या संज्ञा है। उसी ब्रह्मविद्याको उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद (उप+नि+सद+क्विप, उपनिषादयित ब्रह्मण: समीपं प्रापयतीत्युपनिषत् ) का अर्थ है जीवको ईश्वरके समीप पहुँचानेवाला। सांसारिक व्यापारमें लगे हुए जीवोंके लिये उपनिषद भगवत्सिन्निधिमें प्राप्त होनेका साधन है। तत्त्वत्रय, योग, संन्यास, वैष्णव, शैव और शाक्त भेदसे उपनिषदोंके छ: विभाग हैं। तत्त्वत्रयविभागमें ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बहुदारण्यक ब्रह्मोपनिषत-नामसे प्रसिद्ध तथा सर्वोपनिषत्सार गारुडादि अन्य भी उपनिषद हैं। वैष्णव-विभागमें - श्रीरामतापिनी, गोपालतापिनी, नृसिंहतापिनी, महानारायणात्मबोध, रामरहस्योपनिषद् आदि। शैव-विभागमें, अथर्विशिरोऽथर्विशिरस्, नीररुद्र, कालाग्निरुद्र, श्वेताश्वतर और कैवल्य आदि हैं। उपनिषद् असंख्य हैं। इनमेंसे १०८ तक मानी जाती हैं। उपनिषद्के विभिन्न भागोंमें भिन्न-भिन्न बातें होते हुए भी सबमें एक स्वरसे भगवन्नामका अपरिमित महत्त्व कहा गया है।

नोट—२ 'संत पुरान उपनिषद गावा' में यह भाव भी है कि ये गाते हैं पर पार नहीं पाते, क्योंकि अमित है। दूसरा अर्थ यह भी है कि 'सन्त, पुराण और उपनिषद्ने ऐसा कहा है कि रामनामका प्रभाव अमित है।' प० प० प्र०—'संत पुरान उपनिषद गावा' इस चरणमें १६ मात्राएँ होनेपर भी छन्दोभंग होता है पर यह दूषण सहेतुक होनेसे भूषणरूप है। इस चरणके पढ़नेमें जिस प्रकार वाणी रुक जाती है, छन्दोभंग होता है, उसी प्रकार रामनामका प्रभाव गानेमें सन्त, पुराण और उपनिषदोंकी वाणी भी रुक जाती है, यह भाव इस छन्दोभंगद्वारा ध्वनित किया है।

संतत जपत संभु अबिनासी । सिव भगवान ज्ञान गुन रासी ॥ ३ ॥ आकर चारि जीव जग अहहीं । कासीं मरत परम पद लहहीं ॥ ४ ॥ सोपि राम महिमा मुनिराया । सिव उपदेसु करत करि दाया ॥ ५ ॥

अर्थ—कल्याणस्वरूप, नाशरिहत, षडैश्वर्यसम्पन्न, ज्ञान और गुणोंकी राशि श्रीशंकरजी उसे (श्रीरामनामको) निरन्तर जपते हैं॥३॥ संसारमें जीवोंकी चार खानें अर्थात् उत्पत्तिस्थान या जातियाँ हैं। काशीमें मरनेसे वे सभी परमपद पाते हैं॥४॥ हे मुनिराज! वह भी श्रीरामनामहीकी महिमा है। श्रीशिवजी (मरते हुए जीवोंपर) दया करके (उनको श्रीरामनामका) उपदेश करते हैं॥५॥

टिप्पणी—१ 'संतत जपत संभु अबिनासी।'इति। (क) अविनाशी, शिव (कल्याणस्वरूप); भगवान् ज्ञानराशि और गुणराशि शिवजीको ये पाँच विशेषण देकर 'संतत जपत' कहनेका भाव कि ऐसे विशेषणोंसे विशिष्ट परम समर्थ भगवान् भी श्रीरामनामका जप करते हैं और वह भी निरन्तर, तब अन्य जीवोंका कहना ही क्या?

(ख) ये सब विशेषण ईश्वरके हैं। भगवान् शंकर ईश्वर हैं, यथा—'मृषा बचन निह ईश्वर कहहीं।' जब ईश्वर इसे जपते हैं तब तो वह निर्विवाद सिद्ध है कि जिसको वे जपते हैं वह निस्सन्देह अतिशय प्रभाववाला होगा। (ग) 'संतत जपत' अर्थात् दिन–रात, भूत–भविष्य–वर्तमान, सभी कालोंमें जपते रहते हैं, जपमें कभी अन्तर नहीं पड़ता। यथा—'तृम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥'(बा० १०८)। यही नहीं किंतु इसीके जपसे शिवजी अविनाशी और कल्याणस्वरूप हो गये; यथा—'नामप्रसाद संभु अबिनासी। साज अमंगल मंगलरासी॥' १९ (३), २६ (१) भी देखिये। पुनः, 'संतत जपना' कैसे सम्भव है? इसीसे कहा वे अविनाशी हैं। मरनेसे जपमें अन्तर पड़ जाता, क्योंकि 'तन बिनु बेद भजन निहं बरना।' पर ये अविनाशी हैं इससे निरन्तर सदा जपते हैं। (घ) ब्रिंग्ड पंतत जपत' कहा और अन्तमें 'उपदेश करत किर दाया' कहा। इस तरह दो बातें बतायीं। यह कि शिवजी स्वयं रामनाम जपते हैं और दूसरोंको उसका उपदेश भी करते हैं।

ाक्ष्य दिप्पणी—२ भगवान' इति। भग=ऐश्वर्य। छ: प्रकारकी विभूतियाँ जिन्हें सम्यगैश्वर्य, सम्यग्वीर्य, सम्यग्यश, सम्यक्ष्री, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्वैराग्य कहते हैं। 'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा॥' जिसमें ये छ: विभूतियाँ अथवा जिसे उत्पत्ति, प्रलय, जीवोंकी गति और अगतिका सामर्थ्य और विद्या एवं अविद्याका ज्ञान हो उसे भगवान् कहते हैं; यथा—'उत्पत्तिं प्रलयं चैव जीवानामागितं गितम्। वेत्ति विद्यामिवद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥' शिवजी इन सब ऐश्वर्योंसे सम्पन्न हैं, अतः भगवान् कहा। ाष्टिस्मरण रहे कि ये छ: ऐश्वर्य ब्रह्मसे अतिरिक्त मुक्तकोटिके जीवोंमें भी हो जाते हैं।

टिप्पणी—३ 'आकर चारि जीव जग अहहीं।' इति। (क) आकर—८ (१) 'आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव' में देखिये। (ख) इससे जनाया कि कोई भी जीव-जन्तु किसी भी योनि और खानिका क्यों न हो सबको एक समान मुक्ति मिलती है। यथा—'जो गित अगम महामुनि दुरलभ कहत संत श्रुति सकल पुरान। सोइ गित मरनकाल अपने पुर देत सदाशिव सबिहं समान॥' (वि० ३)। 'जोग कोटि किर जो गित हिर सो मुनि माँगत सकुचाहीं। बेद बिदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग समाहीं॥' (वि० ४)। तथा—'कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल कर इँ बिसोकी॥' (ग) 'जग अहहीं' कहकर जनाया कि काशीवासीकी ही मुक्ति होती है—ऐसा न समिझिये। वरंच कोई भी जीव हो, जगत्में कहीं भी रहता हो, यदि वह यहाँ आकर मरे तो वह भी परमपदको प्राप्त होता है। काशीमें मृत्युकी प्राप्तिमात्र मुख्य है।

टिप्पणी—४ 'सोपि राममहिमा<sup>—</sup>'इति। सोपि=सः अपि=वह भी। इस कथनका भाव यह है कि मुक्ति देनेमें कुछ काशीकी महिमा नहीं है। रामनामकी महिमा है। रामनाम ही मुक्तिका हेतु वहाँ भी है; यथा—'कासी मुकृति हेतु उपदेसू।' १९ (३) और २६' (१) भी देखिये। पुनश्च हारीतस्मृतौ यथा—'अद्यापि रुद्रः काश्यां वै सर्वेषां त्यक्तजीविनाम्। दिशत्येतन्महामन्त्रं तारकं ब्रह्मनामकम्॥'

टिप्पणी—५ 'सिव उपदेसु करत किर दाया' इति। दयाभावसे उपदेश करनेका तात्पर्य यह है कि शिवजी यह विचार मनमें नहीं लाते कि यह इसका अधिकारी है या नहीं, अपना सेवक है वा नहीं, काशीवासी है या नहीं, और न उसके कर्म या दुष्कर्मकी ओर दृष्टि डालते हैं, सबको परमपद दे देते हैं।

नोट—१ 'दाया' इति। दया निस्स्वार्थ कृपाका नाम है। भगवान् शंकरकी बद्ध जीवोंपर कैसी असीम दया है, यह इस बातसे स्पष्ट है कि उन्होंने इन्होंके मोक्षके लिये सहस्रों मन्वन्तरतक राममन्त्रानुष्ठानरूपी कठिन तप किया, जिससे भगवान् श्रीरामने प्रसन्न होकर इनका मनोरथ पूर्ण किया। श्रीरामतापिनी उत्तरार्ध— चतुर्थकण्डिका, यथा—'श्रीरामस्य मनुं काश्यां जजाप वृषभध्वजः। मन्वन्तरसहस्त्रेस्तु जपहोमार्चनादिभिः॥ ५॥' '\*\*\*अथ स होवाच श्रीरामः—' '\*\*\*\*\*\* मुमूर्षोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्। उपदेक्ष्यिस मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव॥' (१२)।—यहाँ 'उपदेक्ष्यिस' शब्द है इसीसे भरद्वाजजी भी 'उपदेस करत' कहते हैं। आजतक यह नहीं सुना गया कि शंकरजीको छोड़ किसी औरने परोपकारके निमित्त ऐसा कष्ट उठाया हो। यह केवल

शिवजीकी करुणा है, दया है। (वे० भू०)

टिप्पणी—६ ण्डियहाँ रामनामके प्रभावके तीन प्रमाण दिये गये हैं। इनमेंसे प्रथम 'संतपुरान उपनिषद गावा' है। यह शास्त्र-प्रमाण है। दूसरा 'संतत जपत संभु अबिनासी' यह ईश्वर-प्रमाण है और तीसरा 'आकर चारि जीव जग अहहीं। कासीं मरतः"" यह लोक-प्रमाण है।

नोट—२ ष्कियहाँ यह शंका की जाती है कि यहाँ तो कहते हैं कि 'कासीं मरत परमपद लहहीं' काशीमें मरणमात्रसे मुक्ति होती है। श्रुति भी है—'काश्यां मरणान्मुक्तिः।' और उधर श्रुति यह भी कहती है कि 'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः।' बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती। इन दोनों परस्परिवरोधी वाक्योंका एकीकरण कैसे होगा?'' इसका समाधान यह है कि श्रीरामनामके प्रभावसे मरते समय प्राणीमें वह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है—श्रीरामनामका यह प्रभाव 'सोऽपि राममहिमा' कहकर जना दिया गया है। श्रुति भी कहती है—'ज्ञानमार्गं च नामतः।' (रा० ता० उ० ४)—विशेष ३५ (४) और विनय-पीयूष पद ३ (३), ७ 'तुअ पुर कीट पतंग समाहीं' और २२ (८) में देखिये।

नोट—३ 'जा मज्जन ते बिनिह प्रयासा। मम समीप नर पाविह बासा॥', 'अवध तजे तन निह संसारा' और 'कासीं मरत परमपद लहहीं' इत्यादिको पढ़कर भगविद्वमुख कहा करते हैं कि—' चौरासी लक्ष योनियोंमेंका कोई भी जीव हो और कैसा ही अधम क्यों न हो, उसको बिना परिश्रम मुक्ति प्राप्त हो जाती है' तब तो 'कर्म प्रधान बिस्व किर राखा। जो जस करै सो तस फल चाखा॥'—यह विरोधी चौपाई लिखने और कर्मफल-भोगकी प्रधानता दिखानेका परिश्रम व्यर्थ क्यों किया गया?

इस प्रश्नके उत्तरमें प्रथम तो हमें यह कहना है कि—श्रीकाशीवास, श्रीअवधवास, श्रीसरयूस्नान शास्त्रोंमें विश्वास करके क्षेत्रसंन्यास लेकर भगवद्धामों, सप्तपुरियों एवं तीर्थस्थलोंमें शरीर छोड़नेके लिये जाना—ये भी तो कर्म ही हैं या कुछ और? इन स्थानोंमें यह शक्ति, यह सामर्थ्य दे दिया गया है कि वे समस्त अघ-ओघका नाश कर दें। जो शास्त्रोंको मानते हैं, उनको यह अधिकार कहाँ है कि वे उनकी एक बात मानें, दूसरी न मानें? जब हमारे सत्-शास्त्र यह बताते हैं कि अमुक यज्ञ, जप, तप, दान आदि शुभ कर्मोंका अमुक फल है और उसके अनुसार हम कर्मक्षेत्रमें फल-प्राप्तिके लिये प्रविष्ट होते हैं तब इसमें सन्देह ही क्या कि श्रीअवध, काशी, मिथिला, चित्रकूट, व्रज आदि क्षेत्रोंमें मरणको प्राप्त होनेसे जीव मोक्षको प्राप्त होते आये, होते हैं और होंगे ? जो भगवद्धामोंका आश्रय लेते हैं वे निस्सन्देह मुक्त हो जाते हैं; क्योंकि भगवान्के नाम-रूप, लीला और धाम चारों सच्चिदानन्द-विग्रह हैं।

पुनः, दूसरा समाधान यह है कि 'कर्म प्रधान बिस्व किर राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा॥' यह उक्ति कर्मकाण्डियोंके लिये है। जिनको अपने कर्तव्यका, अपने पुरुषार्थका अभिमान है। ये अपने शुभाशुभ कर्मोंका फल अवश्य भोगेंगे पर 'जेहि गित मोरि न दूसिर आसा।', जो एकमात्र भगवच्छरणपर निर्भर है, जो श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला अथवा धामका अवलम्बन ले लेता है—वह तो कर्मबन्धनसे छूट ही गया, उसपर ब्रह्मा या यमराजका अधिकार ही नहीं रह जाता। वह तो एकमात्र जगन्नियन्ताके ही अधिकारमें है। धर्मराजने स्वयं अजामिल आदिके प्रसंगोंमें अपने अनुचरोंको यही उपदेश दिया है कि तुम भूलकर भी ऐसे लोगोंके पास न जाना, भगवच्छरण होते ही हमारा अधिकार वहाँसे उठ गया। 'भगितवंत अति नीचहु प्रानी। मोहिं परमप्रिय अस मम बानी॥', 'अतिप्रिय मोहिं इहाँ के बासी। मम धामदा पुरी सुखरासी॥' और 'जा मज्जन ते बिनिह प्रयासा। मम समीप नर पाविंह बासा॥'—ये सत्यव्रत, सत्यसन्ध, सत्यसंकल्प, सत्यप्रतिज्ञ, महापुरुष, मर्यादापुरुषोत्तम, लोकको आदर्श मानवजीवनके परमपथके प्रदर्शक, साक्षात् परब्रह्म श्रीदाशरिधराजकुमाररूपमें अवतरित रघुकुलमणि श्रीरामजीके श्रीमुखवचन हैं। ये कालत्रयमें कदापि असत्य नहीं हो सकते। फिर, सोचिये तो, कितने ऐसे हैं जो श्रद्धाविश्वासपूर्वक आकर श्रीधाममहाराजकी शरण लेते हैं? बत्तीस करोड़में दो—चार, दस—बीस प्रतिवर्ष न?

सभीके ऐसे भाग्य कहाँ ? उनको विश्वास ही न होगा।— 'अति हिर कृपा जाहि पर होई। पाँव देइ एहि मारग सोई॥' पूर्वके बड़े सुकृतोंसे ऐसी बृद्धि होती है। कितने ही तो जन्मभर धाम-निवास करते हैं; अन्तमें यहाँसे निकाल बाहर किये जाते हैं। तीसरे, यह स्मरण रखनेकी बात है कि महान् पापी, अधर्मी, कुकर्मी अधमोंके ही मोक्षप्राप्तिमें धाम आदिकी विशेष महत्ता है। निष्पाप और सुकृतियोंका मोक्ष तो सर्वत्र हो सकता है—'क**बिरा जी काशी** मरें तो रामिहं कौन निहोर।' पर बेचारे दीन, सर्वपुरुषार्थहीन, साधनशुन्य, पतित हम-सरीखे लोगोंके लिये तो एकमात्र दीनदयाल, अशरणशरण, अनाथनाथ, अधम-उद्धारण, पतितपावन आदि विश्वविख्यात विरदोंका बाना धारण करनेवाले श्रीरघुनाथजीके ही चतुष्टयविग्रहका एकमात्र अवलम्ब है। नहीं तो 'किल केवल मलमुल मलीना। *पाप पयोनिधि जनमन मीना ॥'* तब हम दीनजन अपने पुरुषार्थसे कब मनको निर्मल बना सकेंगे? उनका सहारा न हो तो करोडों कल्पोंतक हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता।—यह उपाय तो प्रभुने हमारे-सरीखे अपाहिजोंके लिये ही रच दिया है।—'कबहुँक किर करुना नर देही। देत ईस बिन हेत सनेही॥' उन्हीं करुणावरुणालयने करुणा करके यह सुगम उपाय भी बता दिया है। देखिये, असाध्य वा कष्टसाध्य रोगोंके लिये ओषधि बतायी जाती है कि भुवाली जाओ, मसूरी जाओ इत्यादि। यह क्यों? क्योंकि उस देशमें उस रोगके नाशक तत्त्व विशेष पाये जाते हैं। मुसलमान मक्का, मदीना और अजमेर आदिकी जियारत करते हैं, हाजी और हाफिज़की उनमें प्रतिष्ठा है! इसी तरह अन्य मजहबोंमें कुछ स्थान मुतबर्रक माने जाते हैं-कुछ हमारे ही यहाँ नहीं। हमारे महर्षियोंने, योगेश्वरोंने अनुभव किया है कि भगवद्धामोंके तत्त्व बहुत ही विशुद्ध हैं, उनमें शक्ति जीवको ऊपर ले जानेकी है। देखिये, सिद्धपीठोंमें अनुष्ठान शीघ्र क्यों सिद्ध होते हैं? उनका वातावरण बहुत सिद्ध है, इसीसे न? तब भगवद्धाममें भगवान्ने श्रद्धालुओंके लिये मानसरोगोंके नाशकी शक्ति और जीवको प्रारब्धभोगके अन्तमें प्रभुकी समीपता आदि प्राप्त करनेका सामर्थ्य प्रदान कर दिया है तो आश्चर्य क्या?

रामु कवन प्रभु पूछौं तोही। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही॥६॥ एक राम अवधेस कुमारा। तिन्हकर चरित बिदित संसारा॥७॥ नारि बिरह दुखु लहेउ अपारा। भएउ\* रोषु रन रावनु मारा॥८॥

अर्थ—हे प्रभो! मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं। हे दयासागर! मुझे समझाकर किहये (अर्थात् केवल इंगित करनेसे काम न चलेगा)॥६॥ एक राम तो अवधनरेश (श्रीदशरथमहाराज) के पुत्र हैं। उनका चिरत (तो) संसारभरमें प्रसिद्ध है (कि)॥७॥ उन्होंने स्त्रीके विरह-वियोगमें अपार दु:ख पाया। उन्हें क्रोध हुआ, (जिससे) उन्होंने युद्धमें रावणको मार डाला॥८॥

टिप्पणी—१ 'रामु कवन प्रभु पूछों तोही।'इति। (क) 'रामु कवन'— भरद्वाजजी पूछते हैं कि जिनके नामका ऐसा प्रभाव है, ऐसी महिमा है, वे राम कौन हैं? 'कवन' से दो रामका होना सूचित किया। इसीसे 'एकको ऊपर 'संतत जपत संभु अबिनासी' में कहकर दूसरेको आगे कहते हैं। अर्थात् एक राम तो शिवजीके इष्ट हैं जिनको वे सदा जपते हैं और दूसरे अवधेशकुमार हैं।—(श्रीकरुणासिन्धुजी 'रामु कवन' का भाव यह लिखते हैं कि मैं तो एक इन्हीं दशरथनन्दन 'राम' को जानता हूँ कि यही एक, अखण्ड, एकरस, परात्पर ब्रह्म हैं; परन्तु इनके चिरत्र ऐसे हैं कि उनसे इनके परात्पर ब्रह्म होनेमें सन्देह हो जाता है। परब्रह्ममें दु:ख और क्रोध कैसे सम्भव हो सकते हैं? इसीसे भ्रम हो रहा है कि शिवजीके उपास्य कोई अन्य राम होंगे।)

(ख) प्रभु=जो अनुग्रह या निग्रह करनेमें समर्थ हो, जिसके आश्रयमें जीवोंका निर्वाह होता है। यह शब्द प्राय: श्रेष्ठपुरुषोंके सम्बोधनमें प्रयुक्त होता है पर यहाँ यह सम्बोधनमात्र नहीं है, साभिप्राय भी है। यहाँ 'प्रभु' सम्बोधन देकर जनाते हैं कि आप मेरा सन्देह दूर करनेमें सर्वथा समर्थ हैं।

<sup>\*</sup> भए—१७२१, १७६२। भएउ—१६६१, १७०४, छ०, कोदोराम।

- (ग) 'पूछों तोही' इति। बिना पूछे रामतत्त्व न कहना चाहिये इसीसे 'पूछों' (अर्थात् मैं पूछता हूँ अतः कहिये) कहा। (पून: भाव कि मैं इसे दूसरेसे नहीं पूछ सकता था, इसिलये आपसे पूछता हूँ। वि० त्रि०)
- (घ) 'कृपानिधि' इति। ऐसा प्रश्न करनेपर क्रोधकी सम्भावना है, कहीं याज्ञवल्क्यजी रुष्ट न हो जायँ। जैसे शिवजी पार्वतीजीके इसी प्रश्नपर हुए हैं, अतः 'कृपानिधि' सम्बोधनद्वारा प्रार्थना सूचित की कि आप क्रोध न करें, मुझपर दया करके मुझे समझाकर कहें। पुनः भाव कि गुरुकी कृपाके बिना रामस्वरूपका बोध नहीं हो सकता। गुरु कृपासिन्धु होते हैं, यथा—'बंदउँ गुरुपदकंज कृपासिंधु नररूप हिरि।' अतः हे कृपानिधि! आप मुझपर कृपा करें जिससे रामस्वरूप समझ पड़े। पुनः, 'प्रभु' सम्बोधित करके फिर 'कृपानिधि' सम्बोधनका भाव कि समर्थ होनेपर भी यदि दया हृदयमें न हुई तो उस प्रभुत्वसे कोई लाभ नहीं होता, यथा—'प्रभु अकृपाल कृपाल अलायक जहँ जहँ चितिहें डोलावों। इहै समृझि सुनि रहीं मौनहीं किह भ्रमु कहा गवाँवों॥' (वि० २३२)। उससे भ्रम कहना भी व्यर्थ है। आप प्रभु भी हैं और कृपाल भी—यह सौलभ्य है। पुनः भाव कि अधिकारी मैं न भी सही तो भी आप कृपासे अधिकारी बना लें।
- (ङ) ब्≅ऊपर ४५ (६) में किवने जो कहा है कि 'बोले अति पुनीत मृदु बानी।' उसीका निर्वाह 'नाथ, प्रभू, कृपानिधि' शब्दोंमें है। ये सब शब्द 'अतिमृदु' हैं।

टिप्पणी—२ 'एक राम अवधेसकुमारा।" 'इति। (क) भरद्वाजजीने भगवान् शिवके इष्ट ब्रह्म 'राम' का रूप नहीं कहा, 'नाम' मात्र कहा, क्योंकि उनके (भरद्वाजजीके) मतसे ब्रह्म अवतार नहीं लेता। सतीजीको दो बातोंमें संदेह था, एक तो अवतार लेनेमें, दूसरे चिरतमें। यथा— 'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नर जाहि न जानत बेद॥' (५०) तथा 'जौं नृपतनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मित भोरि।' (१०८)। संदेहका वही स्वरूप भरद्वाजजीके प्रश्नमें दिखाया है अर्थात् इनको भी वे ही दोनों संदेह हैं—यही आगे याज्ञवल्क्यजी कहेंगे, यथा— 'ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी।' 'राम नाम कर अमित प्रभावा। सोपि राम मिहमा' में ब्रह्मरामकी महिमा नाममहिमाद्वारा कहनेसे ही 'ब्रह्म-रामके अवतार लेनेमें संदेह है' यह स्पष्ट जनाया है। दूसरा संदेह इस चौपाईसे स्पष्ट है। अवधेशकुमार हैं तब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ? 'नारि बिरह दुखु लहेउ अपारा' तब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ?

## — 'अवधेसकुमारा, दुख लहेउ, भएउ रोष रन रावनु मारा'—

- (क) श्रीभरद्वाजजीका कहना है कि शिवजी तो शायद किसी अन्य निर्गुण ब्रह्म रामकी उपासना करते हैं, उनका नाम जपते हैं और मैं जिनको जानता हूँ वे तो अवधेशके बालक हैं। ये तो ब्रह्म हो नहीं सकते; क्योंकि इनमें दो अवगुण प्रत्यक्ष हैं—एक तो यह कि ब्रह्म अजन्मा है और इनका तो जन्म चक्रवर्ती महाराज दशरथजीके यहाँ हुआ। दूसरे, ब्रह्मको योग-वियोग नहीं होता। वह सम है, शुद्ध-बोध-विज्ञान-स्वरूप है, उसमें काम-क्रोधादि विकार कहाँ? और, ये तो कामी और क्रोधी दोनों हैं जो अज्ञानियोंके लक्षण हैं। 'दुख लहेउ' से राग और 'भएउ रोषु' से द्वेष पाया गया। राग-द्वेष, काम-क्रोध, दु:ख-सुख, शत्रु-मित्र—ये सब अज्ञानसे होते हैं, जीवके धर्म हैं न कि ईश्वरके; यथा—'क्रोध कि द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत कि बिनु अज्ञान।', 'हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धरम अहमिति अधिमाना॥'—(पं० रा० कु०)
- (ख) पुन:, 'अवधेस कुमार' का भाव यह है कि यदि आप कहें कि ये वही परात्पर ब्रह्म राम हैं तो ये तो त्रेतामें हुए, वैवस्वतमनुकी चौबीसवीं चतुर्युगीमें हुए, हरिवंश तथा मत्स्यपुराणोंमें इसका प्रमाण है, यथा— 'चतुर्विंशयुगे चापि विश्वामित्रपुर:सर:। राज्ञो दशरथस्याथ पुत्र: पद्मायतेक्षण:॥' (हरिवंश १।४१।१२१)। इनका नाम तो शिवजी पहलेसे जपते चले आते हैं और ये तो हालमें हुए (लाला भगवानदीनजी)। 'नारि बिरह' से जनाया कि इन्द्रियविषयमें रत थे; इसीसे कामासक्त थे और कामासक्त होनेसे ही विरह न सह सके। काममें हानि पहुँचनेसे क्रोध उत्पन्न होता ही है, यथा—'संगात्संजायते काम: कामात् क्रोधोऽभिजायते।' (गीता)। अत: 'रोष' हुआ। (वै०)

(ग) 'रनु रावनु मारा' इति। अर्थात् सम्मुख बराबर युद्ध हुआ, आप भी मारे और बाँधे गये, मेघनाद एक तुच्छ निशाचरने इनको नागपाशसे बाँधा तब इनका ईश्वर होना कैसे सम्भव है? यथा—'मोहि भएउ अति मोह प्रभुबंधन रन महुँ निरिख। चिदानंदसंदोह राम बिकल कारन कवन॥' (उ० ६८)। 'भवबंधन ते छूटिह नर जिप जाकर नाम। खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम॥' (उ० ५८) तथा 'भृकुटि भंग जो कालिह खाई। ताहि कि सोहै ऐसि लराई॥' (लं० ६५)। पुनः भाव कि ब्रह्म तो लविनमेषमें जगत्का प्रलय कर सकता है। जिसकी इच्छामात्रसे, भृकुटिवलासमात्रसे संसारका प्रलय तथा कालकी भी मृत्यु हो जाती है; यथा—'उमा कालु मरु जाकी ईछा।' (लं० १०१)। 'उतपित पालन प्रलय समीहा।' (लं० १५)। भला वह ब्रह्म इतना श्रम क्यों उठावेगा? वह तो घर बैठे इच्छामात्रसे रावणको मार डालता।

टिप्पणी—३ 'तिन्ह कर चरित बिदित संसारा।' इति। भाव कि ब्रह्ममें अज्ञान होना न किसीने सुना, न देखा और इनका अज्ञान तो संसारभरमें विख्यात है। पुनः भाव कि किसी गरीबके पुत्र होते तो इनका चरित्र चाहे कोई न भी जानता पर ये तो चक्रवर्तीकुमार हुए इससे सभी इनके (काम-क्रोध-सम्बन्धी) चरित जानते हैं। सम्राट्-पुत्र होनेसे संसारभर जानता है।

टिप्पणी—४ म्ब्रिप्थम जो ऊपर कहा था कि 'राम नाम कर अमित प्रभावा।' उसका तात्पर्य यहाँ स्पष्ट किया कि वह (शिवजीके उपास्य) राम ये ही हैं तो इनमें तो कुछ भी प्रभाव नहीं दीखता। गरुड़जीने भी ऐसा ही कहा है, यथा—'सो अवतार सुनेउँ जग माहीं। देखउँ सो प्रभाउ कछु नाहीं॥' (उ० ५८)।

नोट—श्रीराजबहादर लमगोडाजी लिखते हैं कि साहित्यके संसारमें तलसीदासजीने एक अनोखा काम यही किया है कि महाकाव्यकला और नाटकीयकलाका एकीकरण कर दिया है जो मिल्टन और स्पेन्सर (Milton & Spencer) इत्यादिसे नहीं बन पड़ा बल्कि जो उनको असम्भव-सा प्रतीत होता था। तलसीदासजीकी युक्ति ही यह है कि श्रीरामचन्द्रजी आदिके मानवीजीवनको नाटकीय रंगमंचपर दर्शावें, पर स्वयं उपस्थित होकर टिप्पणी करते चलें। मानो किव रंगमंच और द्रष्टाओंके बीचमें इस प्रकार उपस्थित रहता है कि नाटकीय चरित्र उसे देख न पावें। परन्तु वह द्रष्टाओंको रहस्य बताता चले। बड़े वाहन आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंके प्रकटीकरणके लिये श्रीशिव-पार्वती, श्रीभुशुण्डि-गरुड़ और श्रीयाज्ञवल्क्य-भरद्वाजके जोड़ ठीक उसी तरह दूरसे दिखायी देते हैं, जैसे आजकल नाटकों या सिनेमा (Cinema) के पर्दोंपर धार्मिक नाटकोंमें प्रकाशके गोलेमें भगवान् कृष्ण द्रौपदी-चीर-हरण इत्यादिके समय दिखायी देते हैं, जिससे दृश्यका आधिदैविक रहस्य खुल जाता है। इसीसे कविने रामावतारकी कथा ले ली है जो (अवतार) मानवीमर्यादाको स्थापित करता है। यहाँके सारे प्रश्न ही ऐसे हैं कि जिनके उत्तरमें आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक रहस्योंका एकीकरण हो। बीच-बीचमें आधिदैविक सीन (Scene) बडी सुन्दरतासे लाये गये हैं और 'निसिचरहीन करौं मिह' वाली प्रतिज्ञाके उपरान्त, जो ऋषियोंकी हिड्डियोंके ढेरके समीप की गयी है, कलाको पूर्णरूपसे महाकाव्यकी ऊँचाईपर पहुँचा दिया है। इस कला-परिवर्तनको न विचारकर ग्राउस्जी (Mr. Growse) ने लिखा है कि काव्यकला अयोध्याकाण्डके उपरान्त शिथिल हो गयी है। वास्तवमें वहाँसे कला नाटकीय होनेके स्थानमें अधिकतर महाकाव्यकी है और तुलनामें (Shakespeare) शैक्सपियर इत्यादिके स्थानमें (Milton) मिल्टन और (Homer) होमर इत्यादिको लेना चाहिये।—विशेष व्याख्या 'चाँद' में प्रकाशित लेखमालामें है।

# दो०—प्रभु सोइ रामु कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्यधाम सर्बज्ञ तुम्ह कहह बिबेकु बिचारि॥४६॥

अर्थ— हे प्रभो! ये वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको त्रिपुरासुरके शत्रु श्रीमहादेवजी जपते हैं।

आप सत्यके धाम और सब कुछ जाननेवाले हैं (अत: आप) ज्ञानसे विचारकर कहिये॥४६॥

टिप्पणी —१ 'जाहि जपत त्रिपुरारि' इति। (क) समर्थ सेवकके द्वारा स्वामीका ईश्वरत्व प्रकट होता है; यथा—'हैं दससीस मनुज रघुनायक। जाके हनूमानसे पायक॥' (लं॰ ६२)। इसीसे यहाँ 'त्रिपुरारि' विशेषण दिया। अर्थात् त्रिपुरासुरको मारनेमें जो समर्थ थे ऐसे शिवजी जिनको जपते हैं, वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं?

भावार्थान्तर—त्रिपुरारिका भाव कि (ख) शिवजीने त्रिपुर-ऐसे बली शत्रुके मारनेमें जिन प्रभुकी सहायता ली क्या वे यही अवधेशकुमार राम हैं या कोई और हैं? इस भावमें इशारा उस कथाकी ओर है जिसमें कहा जाता है कि शिवजी त्रिपुरासुरको न मार सके तब उन्होंने श्रीरामजीका ध्यान किया। श्रीरामजीने वत्सरूपसे अमृत पी लिया तब शिवजीने उसका संहार किया।—विस्तृत कथा ४८ (६) 'मृनि सन बिदा माँगि त्रिपुरारी।' में दी गयी है। (पं॰) (ग) जो त्रिपुरके जीतनेवाले हैं और काम-क्रोध जिनके वशवर्त्ती हैं वह शंकरजी भला कामी-क्रोधीको क्यों भजने लगे? (भावप्रकाश)

टिप्पणी—२ 'कि अपर कोउ' इति। भाव कि शिवजीके इष्टके चिरत्र अज्ञानताके नहीं हो सकते। (अत: उनके इष्ट मेरी समझमें तो कोई और ही हैं।)। उनके इष्ट मेरी समझमें तो कोई और ही हैं।। अङ्ग उत्तरकाण्डमें जो कहा है कि 'निरगुन रूप सुलभ अति सगुन जान निहं कोइ। सुगम अगम नाना चिरत सुनि मुनि मन भ्रम होइ॥' (७३) वह यहाँ चिरतार्थ है। भरद्वाज-ऐसे मुनियोंको भी सगुणचरित्र देखकर ही मोह हुआ है।

टिप्पणी—३ 'सत्यधाम सर्बज्ञ तुम्ह' इति। अर्थात् आप जो कुछ कहते हैं सत्य ही कहते हैं, वह सत्य ही होता है, सभी उसको प्रमाण मानते हैं। वक्ताको सत्यवादी होना चाहिये, यह गुण आपमें इस विशेषणसे जना दिया। सत्य क्या है यह आप जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। [पंजाबीजी लिखते हैं कि—'सत्य (धाम) अर्थात् जिसमें सत्यका निर्णय है, उत्तरमीमांसा जिसका मूल 'अथातो ब्रह्मिज्जासा' यह सूत्र है, उसके आप पूर्ण ज्ञाता हैं।']

नोट—१ श्रीभरद्वाजजीने 'रामनाम कर अमित प्रभावा।' से लेकर 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि' तक अपना मोह प्रकट किया है। महानुभावोंका कहना है कि इसमें उन्होंने भगवान्के नाम, रूप, लीला और धाम चारोंका प्रश्न किया है, क्योंकि वे चारों सिच्चदानन्दिवग्रह माने गये हैं, यथा—'रामस्य नामरूपं च लीलाधामपरात्परम्। एतच्चतुष्टयं नित्यं सिच्चदानन्दिवग्रहम्॥' (विसष्ठसंहिता) इसी तरह इन चारोंकी चर्चा श्रीपार्वतीजी और श्रीगरुडजीके प्रश्नोंमें भी पायी जाती है।

|               | नाम                                                                                                         | रूप                                                            | लीला                                                     | धाम                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| श्रीभरद्वाजजी | रामनाम कर अमित<br>प्रभावा। सोइ राम०                                                                         | राम कवन प्रभु पूछौं<br>तोही एक राम<br>अवधेस कुमारा             | तिन्हकर चरित बिदित<br>संसारा ⊓रावनु मारा                 | आकर चारि जीव जग<br>अहहीं। कासी मरत<br>परमपद लहहीं॥        |
| श्रीपार्वतीजी | प्रभु जे मुनि परमारथ<br>बादी। कहिंह राम कहं<br>ब्रह्म अनादी॥ तुम्ह पुनि<br>राम राम दिन राती।<br>सादर जपहु०॥ | प्रथम सो कारन कहहु<br>बिचारी। निर्गुन ब्रह्म<br>सगुन बपु धारी॥ | बालचरित पुनि कहहु<br>उदारा। पाज बैठि<br>कीन्ही बहु लीला। | 'प्रजासहित रघुबंसमिन<br>किमि गवने निजधाम।'                |
| श्रीगरुड़जी   | भवबंधन ते छूटहिं नर<br>जपि जाकर नाम।                                                                        | ब्यापक ब्रह्म बिरज<br>बागीसा। सो अवतार<br>सुनेउँ जग माहीं।     |                                                          | 'भवबंधन तें छूटहिं'<br>अर्थात् धामको प्राप्त<br>होते हैं। |

नोट—२ गरुड़जीको भगवान्की रणक्रीड़ामें मोह हुआ था। इसिलये उनके प्रश्नमें लीलाहीकी प्रधानता है। ये संदेह प्रथम इनके मनमें थे। इन्हींको इन्होंने नारदजी, ब्रह्माजी, शंकरजी और भुशुण्डिजीसे प्रकट किये थे। यथा—'कहेसि जो संसय निज मनमाहीं।', 'निज संदेह सुनावत भएऊ।', 'पुनि आपन संदेह सुनावा।' और 'मोहिं भएउ अतिमोह प्रभु बंधन रन महँ निरिख। चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन॥'

नोट—३ नाम, रूप, लीला और धाम ये चारों श्रीरामिवग्रह हैं, नित्य हैं—यह बात इससे भी निर्विवाद सिद्ध है कि अविनाशी श्रीशिवजी इन चारोंको अपने हृदयमें बसाये हुए हैं; यथा—'संतत जपत संभु अबिनासी। सिव भगवान ज्ञान गुनरासी॥'(नाम), 'अनुज जानकी सिहत निरंतर। बसहु राम नृप मम उर अंतर॥'(रूप), 'रिच महेस निज मानस राखा।'(लीला) और 'द्रवड सो दसरथ अजिर बिहारी।'(यह धाम है। क्योंकि दशरथ–अजिर और रामनृप धाममें ही हैं।)

## जैसें मिटै मोह\* भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥१॥

अर्थ—हे नाथ! जैसे मेरा भारी मोह और भ्रम दूर हो, वह कथा विस्तारसे कहिये॥१॥

नोट—१ 'जैसें' शब्दका अर्थ प्राय: सभी टीकाकारोंने 'जिससे' किया है। पर दासकी समझमें तो इसका अर्थ 'जिस प्रकार' ही सर्वत्र देखनेमें आता है। अतएव मेरी समझमें इस अर्धालीका अर्थ होगा कि—'वह कथा उस प्रकारसे किहये जिस प्रकारसे मेरा भारी भ्रम और मोह मिटे।' कथा तो वही है पर कहने–कहनेका ढंग है; सम्भवत: यही आशय भरद्वाजजीका है।

टिप्पणी—१ 'जैसें मिटै मोह भ्रम भारी' इति। ब्लि 'अस बिचारि प्रगटौं निज मोहू।' (४६।१)। मोहकथनका उपक्रम है और 'जैसें मिटै मोह भ्रम भारी' उपसंहार है। इनके बीचमें भरद्वाजजीने अपना मोह प्रकट किया है।

टिप्पणी—२ ष्ॐिश्रीभरद्वाजजीने अपनेमें मोह, भ्रम और संशय तीनों कहे हैं; यथा—'नाथ एक संसउ बड़ मोरें'४५ (७) और 'जैसें मिटै मोह भ्रम भारी।'(यहाँ)।'इसी प्रकार श्रीपार्वतीजी, श्रीगरुड़जी और श्रीगोस्वामीजी इन तीनोंने अपने–अपनेमें इन तीनोंका होना बताया है—

श्रीपार्वतीजी— 'सिसभूषन अस हृदय बिचारी। हरह भारी॥ १०८॥' नाथ मम मति भ्रम 'अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहु। जेहि बिधि मोह मिटै सोड करह॥ १०९॥' 'अजहँ कछ संसउ मन मोरें। करह जोरें॥ १०९॥' कुपा बिनवौं कर

श्रीगरुड़जी— 'जौं निर्ह होत मोह अति मोही। मिलतेउँ तात कविन बिधि तोही॥उ०६९॥'

'सोइ भ्रम अब हित करि मैं माना।', 'मोहि भयउ अति मोह प्रभुबंधन रन महुँ निरखि॥उ० ६८॥' 'देखि चरित अति नर अनुसारी। भयउ हृदय मम संसय भारी॥उ०६९॥'

श्रीतुलसीदासजी— 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करौं कथा भवसरिता तरनी॥बा०३१॥'

(यहाँ श्रीगरुड़जी, श्रीपार्वतीजी और श्रीभरद्वाजजी ये तीनों श्रोता हैं और इन तीनोंने अपनी-अपनी शंकाएँ अपने-अपने वक्ताओंसे कही हैं। वक्ताओंने इनके संशयोंकी निवृत्ति कथा कहकर की है। परंतु यहाँ गोस्वामीजी वक्ता हैं, श्रोता नहीं और न उन्होंने ग्रन्थमें कहीं इसका उल्लेख ही किया है कि उन्हें भ्रम हुआ था और वह भ्रम अमुक वक्ताद्वारा कथा-श्रवणसे निवृत्त हुआ। तथापि यह कहा जा सकता है कि गोस्वामीजीको अपने गुरु महाराजसे इस कथाको बारंबार सुननेसे ही संशय-मोह-भ्रमरहित ज्ञान हुआ। इससे उनको यह भी विश्वास हो गया कि जो भी इस कथाको सुनेगा उसके संदेह, मोह और भ्रम दूर हो जायँगे। इसी आशयसे कथाका माहात्म्य

<sup>\*</sup> मोर—१६६१, १७०४, कोदवराम। मोह—१७२१, १७६२, छ० ना० प्र०, भा० दा०। रा० प्र० में लिखा है कि दोनों पाठ मिलते हैं। श्रीपार्वतीजीके—'तौं प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। किह रघुनाथ कथा बिधि नाना॥ १०८॥' की जोड़में 'मोर' भी ठीक है, पर हमने पं० रामकुमारजीके भावोंको देखकर 'मोह' पाठ उत्तम समझकर रखा है। पं० रामवल्लभाशरणजी और रामायणी श्रीरामबालकदासजी आदिका भी पाठ 'मोह' है।

कहते समय उन्होंने प्रारम्भमें 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' ऐसा उल्लेख किया है। यहाँका 'निज' शब्द बड़े महत्त्वका है। 'निज' का अर्थ है 'अपना', जो गोस्वामीजीमें भी लग सकता है एवं अन्य लोगोंमें भी, जो भी इसे सुनें। 'मेरे अपने' तथा 'उनके अपने।' इसी भावसे 'मम' शब्द न देकर 'निज' शब्दका प्रयोग किया है। सम्भवत: यही आशय पं० रामकुमारजीका है।

टिप्पणी—३ 'भारी' इति। प्रथम संशयको बड़ा कह चुके हैं, यथा—'नाथ एक संसउ बड़ मोरें।' इसीसे 'मोह और 'भ्रम' को भी भारी कहा। वहाँ 'बड़' और यहाँ 'भारी' कहनेसे तीनों एक समान बराबर पाये गये, नहीं तो समझा जाता कि मोह और भ्रम सामान्य हैं। पुन: भाव कि परब्रह्ममें संदेह हुआ है इसीसे उस संशय, मोह और भ्रमको भारी कहा; यथा—'महा मोह उपजा उर तोरें।'(उ० ५९)। यदि अन्यमें सन्देह होता तो 'भारी' विशेषण न देते। (श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि माघ-मकर-स्नानमें एक मास ब्रह्मनिरूपण आदि मेरे आश्रमपर महात्माओंद्वारा हुआ पर मेरा भ्रम नहीं गया, इससे सिद्ध हुआ कि मेरा भ्रम भारी है।)

टिप्पणी—४ ब्ङसंदेह, मोह और भ्रमके भेद 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' बा० ३१ (४) में लिखे जा चुके हैं। पाठक वहीं देख लें।

नोट—२ श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि—'संशय, मोह और भ्रमका अभिप्राय क्रमशः ईश्वर, जीव और माया (=तत्त्वत्रय) के अज्ञानमें है'। उनका मत है कि 'अपने (जीव) स्वरूपमें अज्ञान होना' मोह, 'जिससे अपनेको देह ही मानना और इन्द्रियाभिमानी होकर दसों इन्द्रियोंके भोक्ता होनेमें दशमुखरूप होना है……भ्रमका अर्थ अचित् (माया) तत्त्वमें अनिश्चय होना अर्थात् ब्रह्मके शरीररूप जगत्में नानात्व सत्ताका भ्रम होना है।' किसी वस्तुके ज्ञानमें द्विविधा होना संदेह है।'

हमारी समझमें 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' बा॰ ३१ में ये अर्थ लागू हो सकें तो हो सकें, क्योंकि वहाँ एक साधारण बात कही गयी है। परंतु प्रस्तुत प्रसंगमें तो 'ब्रह्म राम' वा 'अवधेशकुमार राम' के स्वरूपके सम्बन्धहीमें संशय, मोह और भ्रम कहे गये हैं न कि जीव और मायाके सम्बन्धमें।

नोट—३ 'मोह' के स्थानपर 'मोर' पाठ यदि सही मान लें तब तो संशय, मोह और भ्रमकी उलझन ही नहीं रह जाती। हमने 'मोह' पाठ क्यों पसंद किया यह पाठकोंको उपर्युक्त टिप्पणी—२ से समझमें आ गया होगा।

टिप्पणी—५ 'कहहु सो कथा' इति। भाव कि श्रीरामकथा कहकर ही संशय, मोह और भ्रम दूर कीजिये, अन्य उपायोंसे नहीं। 'सो कथा' चर्न्हों रामकी वह कथा। अथवा भरद्वाजजी कहते हैं कि 'सो' (वह) कथा किहये और याज्ञवल्क्यजीने श्रीरामचरित कहा, इससे निश्चय हुआ कि 'सो कथा' से श्रीरामकथा ही अभिप्रेत थी। शिश्वश्रीपार्वतीजीने भी ऐसा ही कहा है। यथा—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। किह रघुनाथ कथा बिधि नाना॥' (१०८)।'''बिधि नाना' का भाव श्रीभरद्वाजजीके 'जैसें' और 'बिस्तारी' शब्दोंमें आ जाता है।

नोट—४ पंजाबीजी लिखते हैं कि पूर्व भरद्वाजजीने उनको 'सत्यधाम' विशेषण देकर पूर्वोत्तरमीमांसाका ज्ञाता जनाया है; यथा—'सत्यधाम सर्बज्ञ तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि।' ऐसा समझकर वे यह न कहें कि यज्ञ करो, शम-दम आदि करो, इनके करनेसे तुम्हारा मन निर्मल हो जायगा, भ्रम मिट जायगा। अतः कहते हैं कि कथाहीसे संदेह मिटाइये।

टिप्पणी—६ 'बिस्तारी' इति? भाव कि संशय, मोह और भ्रम भारी हैं; अतएव विस्तारसे अच्छी तरह बढ़ाकर किहये जिसमें तीनोंकी निवृत्ति हो जाय। पुन: भाव कि संक्षेपसे कहनेसे समझमें न आवेगा। सूक्ष्म कथा तो बुद्धिमान्, ज्ञानवान् लोग ही समझ सकते हैं और मैं तो मूढ़ हूँ, मूढ़को संक्षेपसे समझमें नहीं आता। ॎ स्मरण रहे कि भरद्वाजजीने मूढ़ बनकर प्रश्न किया है, यह बात याज्ञवल्क्यजीने स्वयं कही है; यथा—'कीन्हिहु प्रश्न मनहुँ अति मूढ़ा।' ि शिवजीने सतीजीसे प्रथम दण्डकारण्यमें रास्ता चलतेमें श्रीरामकथा संक्षेपसे कही थी, इससे उनकी समझमें न आयी थी; इसीसे उन्होंने भ्रमसे सीता–वेष धारण किया था।

#### ग्रन्थका प्रयोजन

श्रीरामचिरतमानसका आविर्भाव क्यों हुआ? उसका क्या उद्देश्य है?—यह बात ग्रन्थकार यहाँ मानसकथाके उपक्रममें बता रहे हैं। भरद्वाजजीके प्रश्नोंसे ही मानसके तात्पर्य (प्रयोजन) का उपक्रम हुआ है। 'नाथ एक संसउ बड़ मोरे।'''राम कवन प्रभु पूछों तोहीं।'''प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। जैसें मिटै मोह भ्रम भारी।', 'कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥'—से स्पष्ट है कि मानसकी रचना और मानसकथाके प्राकट्यका अभिप्राय श्रीरामतत्त्वका यथार्थ बोध कराना और श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला, धाम आदि विषयक संशय, मोह और भ्रमकी निवृत्ति करना है। और इससे तीनों श्रोताओंके मोह, भ्रम और संशय दूर भी हुए।

इन प्रश्नोंके उत्तरमें याज्ञवल्क्यमुनिद्वारा उमा-महेश्वर-संवादकी प्रवृत्ति हुई। वे कहते हैं कि—'ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी॥'(४७।८) आगे चलकर पार्वतीजीका संशय कहते हैं। वे पूछती हैं—'प्रभु जे मुनि परमारथ बादी। कहिंह राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥''' तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥ राम सो अवध नृपतिसुत सोई॥ की अज अगुन अलखगित कोई॥'(१०८) इत्यादि। इन प्रश्नोंसे भी यही सिद्ध होता है कि श्रीशंकररचित रामचिरतमानसका जगत्में प्राकट्य श्रीरामविषयक संशय-मोह-भ्रमादिके निवारणार्थ हुआ। इसी प्रकार श्रीगरुड़-भुशुण्डि-संवादका उद्देश्य भी श्रीरामविषयक संदेहोंकी निवृत्ति ही है। अतएव जिन लोगोंको श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम आदिके विषयमें भ्रम हो, उनसे दासकी विनीत प्रार्थना है कि वे श्रीरामचिरतमानसका अध्ययन किसी गुरुद्वारा एवं मानसिवज्ञोंद्वारा कुछ काल उनके साथ रहकर करें। इससे उनका मोह अवश्य दूर हो जायगा। सच्ची जिज्ञासा चाहिये।

यह तो हुआ संवादोंका हेतु। अब श्रीमद्गोस्वामीजीद्वारा यह मानसकथा क्यों प्रकट की गयी? इसका हेतु सुनिये।

उनके समकालीन श्रीनाभास्वामीजी लिखते हैं कि—'किल कुटिल जीव निस्तारिहत बाल्मीिक तुलसी भएउ।' और गोस्वामीजीने स्वयं भी इस ग्रन्थके लिखनेका तात्पर्य बताया है, वह उन्हींके वचनोंमें सुनिये—'स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथाभाषानिबन्धमितमंजुलमातनोति।'

उनके—'जे एहि कथिंह समेह समेता। किहिहिं सुनिहिंह समुझ सचेता। होइहिं रामचरन अनुरागी। किलमल रिहत सुमंगल भागी॥ सपनेहुँ साँचेहु मोहि पर जौं हर गौरि पसाउ। तौ फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भिनित प्रभाउ॥' (१५)। इन वाक्योंमें ग्रन्थका प्रयोजन भी है और आशीर्वाद भी। और फिर दोहा ३० के आगे 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करौं कथा भवसरिता तरनी॥'से लेकर 'रामचरित राकेसकर सिरस सुखद सब काहु। (३२)। तक उन्होंने श्रीरामचरितमानस–कथाका माहात्म्यविशेष तथा ग्रन्थका प्रयोजन वा उद्देश्य विस्तारसे कहा है।

ध्अक्ष्मिसं मोहादिकी निवृत्ति होकर श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग होना आज-दिन भी प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। उपक्रममें तो मानसकथाके प्रकट होनेका तात्पर्य लिखा गया, अब उपसंहारमें देखिये। ग्रन्थकारका उपसंहार 'एहि किलकाल न साधन दूजा। जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा॥'(उ० १३०।५)। से प्रारम्भ होता है। अन्तके उसके शब्दोंका उल्लेख हम यहाँ करते हैं—'……स्वान्तस्तमःशान्तये। भाषाबद्धिमदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्॥ पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभिक्तप्रदम्। मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद्रामचिरत्रमानसिदं भक्त्यावगाहिन्त ये। ते संसारपतङ्गघोरिकरणैर्दद्धन्ति नो मानवाः॥' तथा—'रघुबंसभूषनचिरत यह नर कहिं सुनिहं जे गावहीं। किलमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं॥ सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै। दारुन अबिद्या पंचजनित बिकार श्रीरघुबर हरै॥'

अतएव मुख्य तात्पर्य तुलसीदासजीद्वारा प्रादुर्भूत श्रीरामचरितमानसका यही है कि हम-सरीखे कुटिल जीवोंका सहज ही उद्धार हो जाय।

### ध्वनित-प्रयोजन

कवि स्वभावतः अपने कालका Historian इतिहासपिरचयदाता भी होता है। उसने जो भरद्वाज-याज्ञवल्क्य, उमा-महेश्वर और गरुड़-भुशुण्डि—तीन प्रसंग वा कर्म, ज्ञान और उपासना तीन घाट रचे हैं उनका प्रारम्भ, उनका उपक्रम—'रामु कवन'''', 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि।''राम सो अवध नृपतिसुत सोई। की अज अगुन अलखगित कोई॥' इत्यादि—स्पष्ट बता रहा है कि उसके समयमें श्रीनानकजी और श्रीकबीरजीका तथा अद्वैतवादियोंका निर्गुण-सगुणवाद बहुत जोर पकड़ता जा रहा था, अर्थात् दशरथनन्दन राम और हैं, योगिजन जिनमें रमण करते हैं वे राम और हैं, सगुण राम और हैं और अज, अगुण, अलखगित राम और हैं इत्यादि। इस भ्रमको मिटानेके लिये, जो निर्गुण हैं वही सगुण हैं, श्रीराम ही निर्गुण और सगुण दोनों हैं, इत्यादिका निश्चय करानेके लिये ही इस ग्रन्थका निर्माण हुआ। इसका निर्णय महर्षि याज्ञवल्क्य, भगवान् शंकर और श्रीभुशुण्डिजीद्वारा कराया गया।

जागबिलक बोले मुसुकाई। तुम्हिह बिदित रघुपित प्रभुताई॥२॥ रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी॥३॥ चाहहु सुनै\* राम गुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा॥४॥

अर्थ—श्रीयाज्ञवल्क्यजी मुसकराकर बोले—'तुमको श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता विदित है॥२॥ तुम मन, कर्म और वचनसे श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुरता (होशियारी) समझ गया (कि इस बहाने तुम) श्रीरामजीके गूढ़ गुणों, गुप्त रहस्योंको सुनना चाहते हो। इसीसे ऐसे प्रश्न किये हैं मानो अत्यन्त मूर्ख हो।३,४।'

टिप्पणी—१ 'जागबिलक बोले मुसुकाई।" 'इति। (क) 'मुसुकाई'। मुसकुरानेका कारण 'चतुराई' है; यथा 'देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिये संग बिहँसे दोउ भाई॥' (अ० १२)। यही बात वे आगे कहते भी हैं; यथा— 'चतुराई तुम्हारि मैं जानी।' क्या 'चतुराई' जानी, सो आगे कहते हैं कि 'कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा।' अर्थात् अत्यन्त मूढ़ बनकर प्रश्न किया है जिसमें याज्ञवल्क्यजी कुछ कहें, यद्यपि स्वयं उसके ज्ञाता हैं। (ख) ब्हियहाँ प्रन्थकार जनाते हैं कि मूढ़ बनकर प्रश्न करना चतुरता है और चतुर बनकर प्रश्न करना मूढ़ता है। (ग) 'तुम्हिह बिदित रघुपित प्रभुताई।' इति। भरद्वाजजीने जो कहा था कि हमको भारी मोह है, उसपर याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हें मोह नहीं है (क्योंकि) तुम रघुपतिप्रभुता जानते हो। प्रभुता जाननेसे मोह नहीं रह जाता; यथा— 'नयन नीर मन अति हरषाना। श्रीरघुपित प्रताप उर आना॥ पाछिल मोह समुझि पिछताना। ब्रह्म अनादि मनुज किर माना॥' (उ० ९३)। 'रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी।' यह जो आगे कहा है उससे भी मोहका निराकरण किया है। क्योंकि मोहके रहते हुए, मोहके गये बिना, श्रीरामजीमें अनुराग नहीं होता, यथा— 'मोह गये बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग।' (उ० ६१)। और तुम तो मन-कर्म-वचनसे रघुनाथजीके भक्त हो तब तुममें मोह कहाँ सम्भव है?

(घ) 'रघुपति प्रभुताई' इति। 'रघुपति' अर्थात् अवधेशकुमार राम जिनके विषयमें तुम संदेह प्रकट कर रहे हो, उनकी प्रभुता तुमको मालूम है कि 'रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मिन। इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते।' (रा॰ ता॰ उ॰ ४)। [पुन: विदित होनेका प्रमाण यह है कि तुम वाल्मीकिजीके शिष्य हो। रामायणमें दाशरिथ रामका प्रभुत्व वर्णित है ही।]

वि॰ त्रि॰—जो रोगी रोगका निदान भी जानता हो तथा उसकी अचूक औषध भी जानता हो, उसे वैद्यकी क्या आवश्यकता है? और उसे रोगी भी कैसे कहें? भरद्वाजजीने अपने कथनको स्वयं मोह-मूलक और भ्रान्त

<sup>\*</sup> सुनें—१६६१। सुनै—औरोंमें।

बतलाया और उसके मिटनेका उपाय विस्तारयुक्त रामकथा भी बतला दी। इसपर याज्ञवल्क्यजी हँस पड़े।

टिप्पणी—२ 'रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी। इति।' (क) यहाँ 'रामभगत' और फिर आगे 'राम गुन गूढ़ा' कहकर जनाया कि तुम जानते हो कि रघुपति 'राम' और श्रुतिप्रतिपादित 'राम' एक ही हैं। (ख) कि भरद्वाज—याज्ञवल्क्य—संवादमें ऊपरसे बराबर दिखाते आ रहे हैं कि भरद्वाजजी, पार्वतीजी और गरुड़जी तीनोंके संदेह, मोह और भ्रम तथा प्रश्न एक—से ही हैं। तीनों संवादोंके मिलानसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तीनों वक्ताओंका व्यवहार—बर्ताव अपने—अपने श्रोताओंके साथ एक—सा है। तीनोंने अपने जिज्ञासु श्रोताकी पहले बड़ी 'खातिरी' (प्रशंसा, आदर—सत्कार) की है। इससे सूचित किया है कि विद्वानों— शिष्टपुरुषोंकी जिज्ञासुकी 'खातिरी' करनेकी रीति है, प्रथम 'खातिरी' करते हैं जिसमें जिज्ञासु घबड़ा न जाय, फिर पीछे और तरहसे उसके प्रश्नोंका अनुचित होना भी कह डाला है। यथा—

श्रीशिवजी—'तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रश्न जगतिहत लागी॥ राम कृपा तें पारबित सपनेहु तव मन माहिं। सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछ नाहिं॥' (११२)

श्रीभुशुण्डिजी—'सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपा पात्र रघुनायक केरे॥ तुम्हिंह न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया॥'(७।७०)

तथा यहाँ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी)—'तुम्हिह विदित रघुपित प्रभुताई। रामभगतः….' इत्यादि।

नोट—१ बैजनाथजी लिखते हैं कि—'श्रीरामरूपमें मन लगाये रखते हैं, हाथोंसे श्रीरामपरिचर्या (कैंकर्य) करते हैं और वाणीसे नाम-स्मरण, यश-कीर्तन इत्यादि करते हैं, अतः मन-कर्म-वाणीसे रामभक्त होना कहा।' इसी प्रसंगसे 'मन, कर्म, वचन' से रामभक्त होना भी सिद्ध हो सकता है। इस तरह कि—'चाहहु सुनै राम गुन गूड़ा' यह मनकी भिक्त है, 'रामनाम कर अमित प्रभावा' से 'सिव उपदेसु करत किर दाया' तक वाणीकी भिक्त है और मृढ़ बनकर 'चतुराई' से प्रश्न किया जिसमें वे कुछ कहें यह कर्म है।

टिप्पणी—३ 'चतुराई तुम्हारि मैं जानी' इति। (क) क्या चतुराई जानी? यह ऊपर टिप्पणी—१ में लिखा जा चुका है। चतुराई कैसे जानी? इस तरह जान ली कि कोई मूढ़ इस प्रकार प्रश्न नहीं कर सकता; जैसे इन्होंने उठाया है कि प्रथम 'रामनाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद गावा।। सिव उपदेसु करत किर दाया।' कहकर विषय कहा कि शिवजी महामहिमावाले रामनामके जापक, उपासक और उपदेशक हैं, फिर पूर्वपक्ष 'राम कवन' इस प्रश्नसे उठाया। जिन रामको जानते हैं उनकी चर्चा कर संदेह किया और उसपर सिद्धान्त जाननेकी जिजासा की।

नोट—२ इस ग्रन्थमें 'चतुर' और 'चतुराई' शब्दोंका प्रयोग जहाँ-तहाँ रामभजन, सत्संग और श्रीराम-भिक्तके सम्बन्धमें ही प्राय: किया गया है। यथा—'रीझेउँ देखि तोरि चतुराई। माँगेहु भगित मोिह अति भाई॥' (उ॰ ८५)। 'परिहरि सकल भरोस रामिह भजिह ते चतुर नर।' (अर॰ ६)। इसीसे यहाँ प्रथम 'रामभगत तुम्ह' कहकर तब 'चतुराई' और तब 'चाहहु सुनै 'कहा। भाव यह कि 'तुम रामभक्त हो इसिलये रामचर्चा–सत्संग करना चाहते हो। तुमने प्रश्न किया है जिसमें रामचर्चा–सत्संग हो। यही चतुरता है।'—(दीनजी)

नोट—३ श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजीने बहुत ठीक लिखा है कि यहाँ ('जागबिलक बोले मुसुकाई। चतुराई तुम्हारि मैं जानी।'के) 'मुसुकाई' में हास्यकलाका बड़ा सुन्दर प्रयोग है। हम जब अपने मित्रकी 'चतुराई' पकड़ लेते हैं, जिसके द्वारा वह हमें भ्रममें डालना चाहता है, तो हमें हँसी आ जाती है। तुलसीदासजीकी हास्यकलामें बहुधा हास्यपात्रके प्रति प्रेम बना रहता है। ऐसी कलाको कार्लाइल (Carlyle) बहुत ही आदरणीय बताते हैं।

नोट—४ 'चाहहु सुनै राम गुन गूढ़ा।' इति। (क) लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि गूढ़ गुण वे हैं जो श्रीरघुनाथजीने अपने श्रीमुखसे वर्णन किये हैं; क्योंकि गुप्त दूसरा जान ही नहीं सकता तब कहेगा कैसे जबतक उन्हींसे न सुना हो। गूढ़ गुण, यथा—'कोटि बिप्रबंध लागिह जाहू। आए सरन तजउँ निहं ताहू॥ सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासिंह तबहीं॥' (सुं० ४४), 'सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥ जौ नर होइ चराचर द्रोही। आवै सभय सरन तिक मोही॥' इत्यादि। (सुं० ४८), 'सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा। भजिंह जे मोहि तिज सकल भरोसा॥ करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥' (अ० ४३) तथा 'अब सुनु परम बिमल मम बानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी॥ निज सिद्धान्त सुनावउँ तोही। सुनु मन धरु सब तिज भजु मोही॥' (उ० ८६) (१) से 'प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊँ।' (८८)। तक इत्यादि। (ख) पाँडेजीके मतानुसार 'शंकररचित मानस' ही 'गूढ़ गुण' है। श्रीरामचरितमानसको गुप्त और सुहावा कहा भी है, यथा— 'रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात में पावा॥' (उ० ११३)। बैजनाथजीका मत है कि वेद-पुराणमें गुप्त होनेसे 'गूढ़' कहा। (ग) प्रथम कहा था कि 'तुम्हिंह बिदित रघुपित प्रभुताई' (अर्थात् तुम श्रीरामजीका प्रभुत्व, जो उनके अवतारवाले लीलाचरितमें गुप्तरूपसे भरा हुआ है और साधारण लोगोंको नहीं देख पड़ता, जानते हो, उसके बताने वा पूछनेकी आवश्यकता नहीं है) और यहाँ कहते हैं कि 'चाहहु सुनै राम गुन गूढ़ा।'—इस तरह जनाया कि 'रघुपित प्रभुता' और 'राम गुन गूढ़' दोनों बातें एक ही हैं। रघुपित प्रभुताई='राम गुन गूढ़'। (पं० रा० कु०)

(घ) 'गूढ़' का अर्थ है गुप्त, कठिन, जो शीघ्र समझमें न आ सके; यथा—'उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पाविहें बिरित। पाविहें मोह बिमूढ़ जे हिर बिमुख न धर्मरित॥'(अ॰ मं॰)। यहाँ चिरितकी गूढ़ता यह है कि उसीसे दो विरोधी फल प्राप्त होते हैं। एक ही माधुर्य-प्रसंगसे एकको तो संसारसे वैराग्य हो जाता है और दूसरेको मोह प्राप्त होता है। श्रीसतीजी और गरुड़जीको भी मोह हो गया तब अस्मदादिका कहना ही क्या?

टिप्पणी—४ 'कीन्हिंहु प्रस्न मनहु अति मूढ़ा।' इति। यहाँ 'मनहु' कहकर जना दिया कि हम जानते हैं कि 'तुम्हें मोह नहीं है। तुम पण्डित हो, मूढ़ नहीं हो। तुमने मूढ़ बनकर प्रश्न किया है। मोह मूढ़को होता है इसीसे मूढ़ बनकर तुम अपनेमें मोहका होना कह रहे हो।' तुम्हें मोह नहीं है और न तुम मूढ़ ही हो, इसके कारण टिप्पणी—१ (ग) में कह आये हैं।

वि० त्रि०—भगवान्ने गीतामें कहा है, कि 'अवजानित मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्'; मुझ मनुष्य-शरीर धारण करनेवालेकी मूढ़ लोग अवज्ञा करते हैं। और भरद्वाजजीने अत्यन्त अवज्ञा करके पूछा है, इसलिये याज्ञवल्क्यजीने 'मनहु अति मूढ़ा' कहा।

नोट—५ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि 'तुम्हें मोह नहीं है। तुम रामगुण सुनना चाहते हो। इसीसे मूढ़ बनकर तुमने प्रश्न किया है। ऐसा ही अन्य वक्ताओंने भी अपने–अपने श्रोताओंसे कहा है, जैसा टिप्पणी—२ (ख) में दिखा आये हैं।—इसका एक आशय तो ऊपर लिखा ही गया कि पहलेहीसे फटकार सुनकर वह घबड़ा न जाय, दूसरा भाव यह कहा जाता है कि तुम जो 'संदेह मोह भ्रम'अपनेमें बतलाते हो वह अविद्याकृत नहीं है, किन्तु विद्याकृत है; इसीसे उसकी गणना मोह आदिमें नहीं है। जो 'मोह' अविद्याकृत होता है वही 'मोह' कहलाता है। विद्याकृत मोह मोह नहीं है, क्योंकि यह तो प्रभुकी प्रेरणासे होता है, इससे भक्तिकी वृद्धि होती है। यथा—'हिर सेवकिह न ब्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापिह तेहि बिद्या। ताते नास न होइ दास कर। भेदभगित बाढ़इ बिहंगबर।।'(उ० ७९)।

ा अति यहाँ जो उपदेश की गयी है वह यह है कि यदि कदाचित् कभी कोई शंका हृदयमें उत्पन्न हो और उसके निवारण करनेवाले कोई विशेष विज्ञ मिलें तो मूढ़ बनकर ही प्रश्न करना चाहिये तभी वक्ता गूढ़ रहस्यका प्रकाश करेंगे। उसे भली प्रकार समझानेका प्रयत्न करेंगे; नहीं तो गोप्य वस्तु हर एकको तुरत नहीं पकड़ा दी जाती। यथा—'गूढ़ों तत्त्व न साथु दुराविं। आरत अधिकारी जहाँ पाविं। अति आरित पूछौं सुरराया।' (बा० ११०) प्रश्नके साथ अपना भी जानना यदि प्रकट किया गया तो उत्तर देनेवालेके मनमें यह अवश्य खयाल उत्पन्न होगा कि ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसी हालतमें या तो वह बात टाल देगा अथवा यदि कुछ कहेगा भी तो बहुत सूक्ष्म।

नोट—६ अलंकार—जहाँ किसी वस्तुके अनुरूप बलपूर्वक कोई उपमान किल्पत किया जाता है, वहाँ 'वस्तूत्प्रेक्षा' होती है। जब उत्प्रेक्षाका विषय पहले कहा जाय और तब उसके अनुरूप कल्पना की जाय तब 'उक्तविषया वस्तूत्प्रेक्षालंकार' कहा जाता है। (अ॰ मं॰) यहाँ उत्प्रेक्षाका विषय, 'राम नाम कर अमित प्रभावा।' से 'जैसें मिटै मोह भ्रम भारी।''' तक तो प्रथम कहा गया और उसपर उत्प्रेक्षा यहाँ हुई 'कीन्हिहु प्रस्न मनहुँ अति मूढ़ा।' अतः यहाँ उक्तविषयावस्तूत्प्रेक्षा है।

## तात सुनहु सादर मन लाई। कहहुँ \* राम कै कथा सुहाई॥५॥

अर्थ—हे तात! मैं श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता हूँ। तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो॥५॥

नोट—१ 'तात' सम्बोधन है। यह शब्द यहाँ दुलार, प्यार और अत्यन्त घनिष्ठ प्रेमका द्योतक है। इसका प्रयोग पुत्र, भाई, पिता, गुरुजन, सखा इत्यादि छोटे, बड़े और बराबरवाले सभीके सम्बन्धमें हुआ है; यथा—'तात तात बिनु बात हमारी। केवल गुरकुल कृपा सँभारी॥'(अ० ३०५) में पहला 'तात' भाई भरतके लिये और दूसरा पिता दशरथके लिये आया है; 'सुनहु तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं। राम चराचर नायक अहहीं॥'(अ० ७७) में पुत्र श्रीरामके लिये आया; 'माँगहु बर प्रसन्न में ताता।'(बा० १७७) में ब्रह्माजीने अपने उपासक रावण आदिके लिये प्रयुक्त किया और 'तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ,' 'तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा।'(अ० ९५) में श्रीरामजीने सुमन्त्रजीके लिये तथा 'तात कृपा किर कीजिअ सोई। जातें अवध अनाथ न होई॥'(अ० ९५) में सुमन्त्रने श्रीरामजीके लिये प्रयुक्त किया है। परन्तु 'तात'शब्द संस्कृत भाषाका है। उसका अर्थ है—'पिता', यथा—'तातस्तु जनकः पिता' (इत्यमरकोशे) और गुरुजनोंको पितृतुल्य समझकर उनके वास्ते भी इसका प्रयोग हुआ है। यथा—'छमब तात लिख बाम बिधाता।' (२। २९३) (यहाँ भरतजीने जनकमहाराजके लिये इसका प्रयोग किया है); 'तासों तात बयरु निहं कीजै।'(३। २५) एवं 'अकसर आयहु तात।'(३। २४) (मारीचने रावणको 'तात'का सम्बोधन किया); 'तात चरन गिह माँगउँ—।'(५। ४०) (विभीषणजीने रावणके लिये 'तात'का प्रयोग किया,) इत्यादि। इसका प्रयोग गुरुजनोंके सम्बन्धमें दुलार वा प्यारके सम्बन्धसे कहना उचित न होगा। छोटे या बराबरवालोंके सम्बन्धमें जब इसका प्रयोग होता है तब प्राय: दुलार—प्यारके सम्बन्धसे ही होता है। इसके उदाहरण ऊपर आ गये हैं।

टिप्पणी—१ 'तात सुनहु सादर मन लाई।<sup>—</sup>'इति। (क) ऊपर जो कहा था कि 'चाहहु सुनै राम गुन गूढ़ा' उसके सम्बन्धसे यहाँ 'तात सुनहु सादर मन लाई' यह कहा। क्योंकि गूढ़ विषयोंके समझनेकी यही रीति है और 'कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी' के सम्बन्धसे 'कहहुँ राम कै कथा सुहाई'—यह कहा।

(ख) 'सादर मन लाई' अर्थात् मन, बुद्धि और चित्तको एकाग्र करके सुनो; क्योंकि यह गूढ़ रहस्य है। चित्त जरा हटा कि प्रसंग समझमें न आयेगा, प्रेमसे मनको एकाग्र करके सुनो जिसमें एक भी शब्द व्यर्थ न जाय।

नोट—२ ष्ॐयहाँ गूढ़ विषय समझनेकी रीति बतायी है। इसके लिये दो बातें आवश्यक हैं—एक तो 'सादर सुनना', दूसरे 'मन लगाकर सुनना'। इनमेंसे एककी भी कमी होगी तो विषय समझमें न आवेगा।—(दीनजी) बैजनाथजीका मत है कि बाह्येन्द्रियोंका व्यापार-कथाके अनुकूल सुनना 'सादर' सुनना है।

टिप्पणी—२ 'कहहुँ राम के कथा सुहाई।' इति। भाव कि तुमने जो कहा कि वह कथा कहो जिससे मोह मिटै, सो वह कथा तो श्रीरामकथा ही है; इसीसे मोह मिटेगा। यह कहकर याज्ञवल्क्यजी कथाका माहात्म्य कहने लगे अथवा भरद्वाजजीके वचन हैं कि 'जैसें मिटै मोह भ्रम भारी।' अर्थात् जिस प्रकार मिटै; अतः यहाँ प्रथम प्रकार दिखाते हैं। वह यह कि प्रथम कथाका माहात्म्य कहा।

नोट-३ 'सुहाई' का भाव कि ऐसी सुन्दर है कि मन लगाकर सुननेयोग्य है।

<sup>\*</sup> कहहुँ—१६६१। प्रायः अन्यत्र कहीं पोथीमें अर्धचन्द्रविन्दु देखनेमें नहीं आता। पर यहाँ है। पाठान्तर—'कहउँ'।

## महामोह महिषेसु बिसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ ६ ॥ रामकथा ससि किरन समाना । संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ ७ ॥

अर्थ—महामोहरूपी बड़े भारी महिषासुरके लिये श्रीरामकथा बड़ी भयंकर कालिकादेवी है॥६॥ श्रीरामकथा चन्द्रकिरणोंके समान है जिसे संतरूपी चकोर पिया करते हैं॥७॥

टिप्पणी—१ 'महामोह महिषेसु बिसाला।<sup>™</sup>' इति। (क) ष्डिइसमें और आगेकी अर्धालीमें श्रीरामकथाका माहात्म्य कहते हैं। भरद्वाजजीके 'जैसें मिटै मोह भ्रम भारी। कहहु सो कथा<sup>™</sup>।' की जोड़में उसीके उत्तरमें यहाँ 'महामोह महिषेसु बिसाला। रामकथा कालिका कराला॥' कहा। सांसारिक पदार्थमें भ्रम होना अर्थात् असत्यमें सत्यका भ्रम, स्वस्वरूपकी विस्मृति इत्यादि मोह है और ईश्वरके स्वरूपमें भ्रम होना महामोह है। यथा—'महामोह उपजा उर तोरें।' (उ० ५९) (बैजनाथजीका मत है कि गुरुशास्त्रोपदेशमें जो आवरण डाले वह मोह है)।

(ख) महामोहको 'विशाल महिषासुर' कहनेका भाव कि महिषासुर सामान्य था। उसे कालिकादेवीने मार डाला; परंतु 'महामोह' रूपी महिषासुर साधारण नहीं है जो मार लिया जावे। इसने तो भगवती सती (जो दुर्गा और कालिकारूप धारण करती हैं) को ही जीत लिया। यथा 'भएउ मोह सिव कहा न कीन्हा'। (बा॰ ९८) [मोहने उन्हें ऐसा दबाया कि तन त्याग करना पड़ा—यही मोहका उनको ग्रास कर लेना है, लील लेना है। इतना ही नहीं किन्तु देखिये तो कि पुन: जन्म लेनेपर भी वह (महामोह) इनके दूसरे तनमें भी व्याप्त रहा। यथा—'अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। तब कर अस बिमोह अब नाहीं॥'(बा॰ १०९)—यह स्वयं एकबाल है। तथा—'एक बात निहं मोहि सुहानी। जदिप मोहबस कहेहु भवानी॥'(११४) उस महिषासुरने तो एक ही स्थूल शरीरमें दु:ख दिया और महामोह महिषासुरने दूसरे जन्मतककी खबर ली। जीवोंके संसारचक्रमें रमते रहनेका कारण महामोह ही तो है।] अतः महामोहको विशाल महिषासुरकी उपमा दी।

नोट—१ **मिहषेसु**=मिहषासुर। (क) मार्कण्डेयपुराणमें इसकी कथा विस्तारसे है। यह रंभ नामक दैत्यका पुत्र था। इसकी आकृति भैंसेकी-सी थी। इसने हेमिगिरिपर कठिन तप करके ब्रह्माजीसे यह वर पाया था कि स्त्री छोड़ किसी पुरुषसे उसका वध न हो सके। वर पाकर इसने इन्द्रादि सभी देवताओंको जीत लिया और सबको सताने लगा था। कालिकादेवीने इसका वध किया। इसको अपने बलका बड़ा गर्व था, यह बात सप्तशतीके दूसरे चिरतसे स्पष्ट है—'मिहष मुंड-मद भंग किर अंग तोरे' (वि० १५)।

(ख) स्कन्दपुराणनागरखण्डमें लिखा है कि चित्रसम नामका एक दैत्य था। यह बड़ा सुन्दर तथा तेज और वीर्यसे सम्पन्न था। इसे भैंसेकी सवारी रुचिकर थी। एक बार यह भैंसेपर चढ़कर गंगातटपर जलपिक्षयोंका शिकार करने लगा। महिषि दुर्वासा वहीं समाधि लगाये बैठे थे। चित्रसम अपने व्यसनमें भैंसा बढ़ाये चला गया जिससे मुनि कुचल गये। नेत्र खोलकर उन्होंने उस दानवको देख कुपित हो शाप दिया कि तू भैंसा हो जा और आजीवन भैंसा बना रह। यह हिरण्याक्षका पुत्र था। शुक्राचार्यजीके कहनेसे उसने शिवजीकी आराधना की जिससे शिवजीने वरदान दिया कि (दुर्वासाशाप व्यर्थ नहीं हो सकता पर तुम जिस इच्छासे पूर्वरूप चाहते हो उसका उपाय मैं किये देता हूँ) जितने भी देव, मानव तथा आसुर भोग हैं वे सब तुम्हें इसी शरीरमें प्राप्त होंगे। उसने यह भी वर माँग लिया कि स्त्री छोड़ वह सबसे अवध्य रहे। वर पानेपर वह इन्द्रको जीतकर इन्द्र बन बैठा। उसके अत्याचारसे कार्तिकेय आदि देवताओंको बड़ा क्रोध हुआ और उस आवेशमें सबके मुखसे तेज प्रकट हुआ जो मिलकर एक कुमारी कन्याके रूपमें परिणत हो गया। स्कन्द, विष्णु, इन्द्र, शंकर आदिने अपने—अपने भयंकर आयुध उसको दिये। सिंहपर सवार हो विन्ध्याचलपर जाकर ये तपमें संलग्न हुईं। इनका परम सौन्दर्य सुनकर उसने इनको भार्या बननेको कहा। देवीने फटकारा। महिषासुरकी सेना मारी गयी तब वह सींगोंके प्रहारसे देवीपर शिलाखण्ड फेंकने लगा। देवी बड़ी फुर्तीसे उसकी पीठपर चढ़ गर्यी और उसे लातोंसे मार—मारकर लहूलुहान कर दिया। वह आकाशमें उछलने लगा तब देवीकी ज्योतिसे एक सिंहने प्रकट होकर

उसके पिछले पैर पकड़ लिये। इन्द्र आदिने प्रकट होकर देवीको तलवार दी कि उसका सिर काट लें। गर्दनके दो टुकड़े होते ही वह ढाल-तलवार लिये हुए तेजस्वी पुरुषके रूपमें प्रकट हुआ। देवीने उसकी चोटी पकड़ ली और उसका नाश करनेके लिये तलवार उठायी। यह देख वह स्तुति करने लगा। देवी तब असमंजसमें पड़ गयीं। देवताओंने वधकी प्रार्थना की। तब देवीने कहा कि मैं न तो इसे मारूँगी और न छोड़ूँगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथमें ही लटकाये रखुँगी।

टिप्पणी—२ 'रामकथा कालिका कराला' इति। श्रीरामकथाको करालकालिका कहनेका भाव यह है कि महिषासुरको तो कालिकाने मारा, पर विशाल महिषासुर (महामोह) उनसे नहीं मर सका। उसके मारनेके लिये करालकालिकाका अवतार होना चाहिये। अतएव महामोहरूपी विशाल महिषासुरके नाशके लिये श्रीरामकथारूपी 'करालकालिका' का अवतार हुआ। श्रीरामकथाने महामोहको जीतकर कालिका (सती) की रक्षा की। अर्थात् कथा-श्रवण करनेसे सतीजीका प्रबल मोह निवृत्त हुआ, यथा—'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥' (बा० १२०)—(बाबा हरीदासजी। शीला)

नोट—२ पंजाबीजी एक भाव यह लिखते हैं कि महिषासुरको मारकर जिनका दु:ख कालिकाने दूर किया, उनकी जन्म–मरणसे निवृत्ति नहीं हुई। और रामकथा महामोहका तो नाश ही कर डालती है, साथ–ही–साथ मोहग्रस्त प्राणीको जन्म–मरणसे भी छुड़ा देती है।

नोट—३ यहाँ 'रामकथा' पर 'कालिका' होनेका आरोप किया गया, क्योंकि पहले 'महामोह' पर 'महिषेश' होनेका आरोप कर चुके हैं। अतः यहाँ परम्परितरूपक है।

टिप्पणी—३ 'भगवतीको मोह होना असम्भव है। तब उनमें मोह कैसे कहा?'—इस शंकाका समाधान यह है कि मायिक पदार्थमें उनको संदेह होना असम्भव है, परन्तु ईश्वरकी लीलामें संदेह हो जाना असम्भव नहीं है। ब्रह्माको मोह हुआ तब उन्होंने वत्स-हरण किया, शिवजीको मोह हुआ तो वे मोहिनीके पीछे दौड़े, इन्द्रको मोह हुआ तो उन्होंने महावृष्टि की, नारदको मोह हुआ तो उन्होंने ब्याह करनेकी इच्छा की और सनकादिको मोह हुआ तो उन्होंने जय-विजयको शाप दिया इत्यादि। कौन ऐसा है जिसको ईश्वरके अत्यन्त माधुर्य चिरतोंमें मोह न हुआ हो? यथा—'नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनि नायक आतमबादी॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही।'(उ० ७०)।

#### —कालिका—

(क) 'देवीभागवतमें देवीकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें कथा इस प्रकार है—महिषासुरसे परास्त होकर सब देवता ब्रह्माजीके पास गये। ब्रह्माजी शिवजी तथा देवताओं के साथ विष्णुके पास गये। विष्णुजीने कहा कि महिषासुरके मारनेका उपाय यह है कि सब देवता अपनी स्त्रियों में मिलकर अपना थोड़ा-थोड़ा तेज निकालें। सबके तेजसमूहसे एक स्त्री उत्पन्न होगी जो उस असुरका वध करेगी। महिषासुरको वर था कि वह किसी पुरुषके हाथसे न मरेगा। भगवान् विष्णुके आज्ञानुसार ब्रह्माने अपने मुँहसे रक्त वर्णका, शिवने रौप्य वर्णका, विष्णुने नील वर्णका, इन्द्रने विचित्र वर्णका, इसी प्रकार सब देवताओंने अपना-अपना तेज निकाला। उससे एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिसने महिषासुरका संहार किया।' (श० सा०)

(ख) दूसरी कथा यह है कि 'शुम्भ और निशुम्भके अत्याचारोंसे पीड़ित इन्द्रादि देवताओंकी प्रार्थनापर एक मातंगी प्रकट हुई, जिसके शरीरसे इस देवीका आविर्भाव हुआ। पहले इनका वर्ण काला था, इसीसे इनका नाम कालिका पड़ा। ये उग्र भयोंसे रक्षा करती हैं। इनका ध्यान इस प्रकार है—कृष्णवर्णा चतुर्भुजा, दाहिने दोनों हाथोंमेंसे ऊपरके हाथमें कटारी और नीचेके हाथमें खप्पर, बड़ी ऊँची एक जटा, गलेमें मुण्डमाला और सर्प, लाल नेत्र, काले वस्त्र, कटिमें बाघम्बर, बायाँ पैर शवकी छातीपर और दाहिना सिंहकी पीठपर, भयंकर अट्टहास करती हुई।'—(श० सा०)

- (ग) बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'कराला देवीका नाम है। कराला करारा देवीका दक्षिणमें स्थान है, जहाँके करारे ब्रह्माण्ड उन्हींके नाम और उपासनासे हैं।' इसके अनुसार अर्धालीका अर्थ होगा—'रामकथा इस कलिकालमें महामोहरूपी महिषासुरके नाश करनेको करालादेवी–रूप है।'
- (घ) विनयपत्रिकामें इनको षट्भुजा वा अष्टभुजा कहा गया है। यथा—'**बर्म चर्म कर कृपान सूल सेल** धनुषबान धरिन दलिन दानवदल रन करालिका।' (पद १६)
- (ङ) पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी काव्यसांख्यस्मृतितीर्थ लिखते हैं कि 'इन्द्रादि देवताओं के अधिकार छिन जानेपर वे सब हिमालयपर जाकर देवीकी स्तुति करने लगे। उस समय भगवती पार्वती आयीं और उनके शरीरसे शिवा प्रकट हुईं। सरस्वतीदेवी पार्वतीके कोख शरीरसे निकली थीं, इसलिये उनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ। कौशिकीके निकल जानेके बाद पार्वतीका शरीर काला पड़ गया, इसलिये कालिका कहते हैं।' विशेष 'विनयपीयृष' १५, १६, १७ में देखिये।

टिप्पणी—४ 'रामकथा सिस किरन समाना। ''' इति। श्रीरामजीकी कथा चन्द्रिकरण है। श्रीरामचन्द्रजी चन्द्रमा हैं। सन्त चकोर हैं। सन्तको चकोरकी उपमा देनेका भाव िक जैसे चकोर चन्द्रमाको छोड़ और किसीकी तरफ नहीं देखता, इसी तरह सन्त ही इस शान्तिदायक कथाके परम अधिकारी हैं, वे रामकथा छोड़ अन्य कथा नहीं देखते। मिलान कीजिये— 'रघुबरकीरित सज्जनिह सीतल खलिह सुताति। ज्यों चकोर चक चक्कविन तुलसी चाँदिनि राति॥' (दोहावली) पुन:, भाव िक जैसे चकोर किरणको पान करता है वैसे ही सन्त श्रीरामकथाको श्रवणपुटद्वारा पान करते हैं। यथा— 'नाथ तवानन सिस स्रवत कथा सुधा रघुबीर। श्रवन पुटन्हि मन पान किर निर्हें अघात मित धीर॥' (उ० ५२)

टिप्पणी—५ यहाँ रामकथाके लिये दो दृष्टान्त दिये गये—एक तो 'कालिका कराला' का, दूसरा शिंश-करणका। दो दृष्टान्त देनेका भाव यह है कि—(क) महामोह आदिके नाशके लिये रामकथा कराल है और सन्तोंको सुख देनेके लिये चन्द्रिकरण-समान शीतल है। पुनः, (ख)—जैसे देवीने प्रथम मिहषासुरको मारकर देवताओंको सुखी किया फिर उनको अपने दर्शनका सुख दिया। इसी प्रकार रामकथा महामोहका नाश करके सन्तोंको सुख देती है, फिर अपने स्वरूपका सुख देती है। पुनः, (ग)—जैसे मोहनाशनार्थ कथाको 'कालिका' कहा वैसे ही मोहनाशनार्थ ही उसे शिंश-किरण कहा, यथा—'सिंस कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥'(१। १२०) श्रीरामकथाको शिंश-किरण कहकर मोहको शरदातप जनाया। यथा—'सरदातप निसं सिंस अपहरई।'मिलान कीजिये—'रामचिरत राकेस कर सिरस सुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाहु॥'(बा० ३२) पुनः, (घ) इससे कथाको गूढ़ता दरसायी। वह दो रूप धारण किये हैं—एक तो कराल और दूसरा सुन्दर शान्तिदायक। [यह दुष्टोंके लिये कराल है और सज्जनोंके लिये सौम्य है(वि० त्रि०)] जिनको महामोह है, उनके उस मोहका नाशक है और जिनको मोह नहीं है उनको विशेष सुखद है। दो बातें दिखानेके लिये दो दृष्टान्त दिये—(जब प्रभु स्वयं ही कठोर और कोमल दोनों हैं, सम भी हैं और विषम भी, तब उनकी कथा वैसी क्यों न हो? हुआ ही चाहे—'कुलिसह चाहि कठोर अति कोमल कुसुमह चाहि।'(७।१९) 'जद्यप सम निहं राग न रोष्।' तदिप करिहं सम बिषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा॥'(२।२१९)]

नोट—४ 'सारांश यह है कि श्रीरामकथा रामभक्तोंके लिये सुखद है और रामभक्तके द्रोहियों (मोह, मद, काम, क्रोधादि) के लिये कालरूप है और रामकथामें अभेद होनेसे 'प्रभु सक त्रिभुवन मारि जिआई' के अनुसार श्रीरामजीकी तरह श्रीरामकथामें भी कालिकाके दृष्टान्तसे संहार-शक्ति और शशि-किरणके दृष्टान्तसे पालनशक्तिका होना वर्णन किया'—(वे० भू०)

नोट—५ 'रामकथा सिस किरन समाना' में धर्मलुप्तोपमालंकार है। 'संत चकोर करिह जेहि पाना' में 'सम अभेद रूपक' है। चकोर—दो॰ ३२ (ख) में देखिये। चकोर कहकर जनाया कि सन्त श्रीरामकथाके अनन्य प्रेमी हैं, उसे छोड़ दूसरी कथा नहीं सुनते।

प० प० प०—(क) श्रीरामकथाका माहात्म्य कहनेमें प्रथम महामोहका विनाश कहा, क्योंकि 'बिनु सतसंग न हिरकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग॥' इस तरह सन्तसंगमें सन्त-मुखसे श्रीरामकथा—श्रवण सूचित किया है। (ख) 'रामकथा सिस किरन—' इति। रामकथा सुखदायक है, यथा—'रामचिरत राकेस कर सिरस सुखद सब काहु।', 'रघुपति भगित बिना सुख नाहीं' यह मानसका अकाट्य श्रुतिसिद्धान्त है। शिश—िकरणमें अमृत रहता है पर उसका पान केवल चकोर ही कर सकता है। अत: सन्तोंको चकोर कहा। श्रीरामप्रेमभित्त ही सुधा है—'प्रेम अिमय मंदर बिरह।' अत: सूचित किया कि रामकथासे रामभित्तमें दृढ़ अनुरागका सहज ही लाभ होता है। (ग) 'रामचिरत राकेस कर' 'रामकथा सिस किरन' से रामकथाको चन्द्र—किरण कहा और रामनामको चन्द्रमा कहा है, यथा—'राका रजनी भगित तव रामनाम सोइ सोम।' (३।४२) इससे ध्वनित किया कि नाम और कथामें चन्द्र—चन्द्रिका—सम्बन्ध है, नाम कारण है, कथा कार्य। कार्यमें कारणकी पूर्ण व्याप्त रहती है; अत: कहा गया कि 'एहि महँ रघुपित नाम उदारा।—'

नोट—६ श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं किलमें महामोहने सब साधनोंको परास्त कर दिया; इससे शंकरजीने गोस्वामीजीको आज्ञा दी कि वे वेद-पुराणादि समस्त 'सद्ग्रन्थोंकी शिक्त निकालकर श्रीरामकथा स्त्री कािलकािको प्रकट करो। तब उन्होंने सब सद्ग्रन्थोंका सार निकालकर श्रीरामकथा निर्माण की।' (परंतु इसमें पूर्वापरसे विरोध होता है। 'भाषा बद्ध करिब मैं सोई।' (३१।२) 'कहीं कथा सोइ सुखद सुहाई।' (३५।१३) 'यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं तद्रघुनाथनामिरतं भाषाबद्धिमदं ।' (उ०) देखिये। इसे स्वयं शंकरजीने रचा जो समस्त श्रुतिसिद्धान्तका निचोड़ है।) यहाँ श्रीरामजी चन्द्र हैं, कथा किरण है; अन्य देवादिकी कथाएँ तारागणके प्रकाश हैं। तारागणके प्रकाशसे चकोरका हृदय शीतल नहीं हो सकता। (मा० मा०)

#### ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी॥८॥

अर्थ—पार्वतीजीने इसी प्रकार सन्देह किया था, तब महादेवजीने विस्तारपूर्वक कहा था॥८॥ टिप्पणी—१ '*ऐसेइ*' पद देकर भरद्वाज और पार्वतीजी दोनोंके संशयोंको एकही-सा बताया। *ऐसेइ*=ऐसे `ही=इसी प्रकारके। ['*ऐसेइ*'का दूसरा अर्थ है—'इसी प्रकार।' अर्थात् जिस प्रकार तुमने प्रश्न किया उसी प्रकार उन्होंने भी सन्देह प्रकट किया।] दोनोंके संदेह तथा प्रकारकी समानता नीचे दिये हुए मिलानसे स्पष्ट हो जायगी।

#### दोनोंके प्रसंगोंका मिलान—

श्रीभरद्वाजजी

श्रीपार्वतीजी

करि पूजा मुनि सुजस बखानी।

बोले अति पुनीत मृदु बानी।
नाथ एक संसउ बड़ मोरें
करगत बेदतत्व सब तोरें
हरहु नाथ किर जनपर छोहू
राम नाम कर अमित प्रभावा।
संत पुरान उपनिषद गावा॥
संतत जपत संभु अबिनासी।
सिव भगवान ज्ञान गुनरासी॥
राम कवन प्रभु पृछौं तोही।

- १ 'बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी' से 'जोग ज्ञान बैराग्यनिधि प्रनत कलपतरु नाम॥' (बा० १०७) तक
- २ बिहँसि उमा बोलीं प्रिय बानी
- ३ अजहूँ कछु संसउ मन मोरें
- ४ बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धान्त निचोरि
- ५ जानिय सत्य मोहि निज दासी
- ६ सेष सारदा बेद पुराना। करहिं सकल रघुपतिगुन गाना॥
- ७ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग-आराती॥
- ८ अति आरति पूछौं सुरराया।

कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही॥ एक राम् अवधेस कुमारा।'''''

प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि

जपत त्रिपुरारि।

नारि बिरह दुख लहेउ अपारा

सत्यधाम सर्वज्ञ तुम्ह

जैसें मिटै मोह भ्रम भारी कहह सो कथा नाथ बिस्तारी ९ कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ

१० तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु'''' ।

राम सो अवध नृपतिसुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई॥

११ नारि बिरह मित भोरि

१२ प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सिव सकल कलागुन धाम

१३ जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू

१४ कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना।

ा प्रसंग-मिलानके १०, ११ में दोनोंके संशयका एक-सा होना प्रकट है। शेषमें प्रश्न करनेका प्रकार एक-सा दिखाया गया है।

वि॰ त्रि॰—यह भारतवर्षकी प्राचीन प्रणाली है कि प्रश्नकर्ताके उत्तरमें किसी दूसरे बड़ेके संवादको दिखलाते हुए उत्तर देते हैं, वैसे ही याज्ञवल्क्यजी उमा-महेश्वर-संवाद कहेंगे। साथ ही भरद्वाजजीको उत्साहित करते हैं कि शंकाको सामने लाते हुए लज्जा और भयको चित्तमें स्थान न दो, स्वयं भवानीने ऐसी ही शंका की थी।

नोट—१ भवानी=भवपत्नी=शिवजीकी भार्या। कालिकापुराणमें लिखा है कि परब्रह्मके अंशस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव हुए। ब्रह्मा और विष्णुने तो सृष्टि और स्थितिके लिये अपनी शिक्तिको ग्रहण किया पर शिवने शिक्तिसे संयोग न किया। वे योगमें मग्न हो गये। ब्रह्मा आदि देवता इस बातके पीछे पड़े कि शिव भी किसी स्त्रीका पाणिग्रहण करें पर उनके योग्य कोई स्त्री मिलती न थी। बहुत सोच-विचारके पीछे ब्रह्माने दक्षसे कहा— 'विष्णुमायाके अतिरिक्त और कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो शिवको लुभा सके, अतः मैं उसकी स्तुति करता हूँ। तुम भी उसकी स्तुति करो कि वह तुम्हारी कन्याके रूपमें तुम्हारे यहाँ जन्म ले और शिवकी पत्नी हो।' वही विष्णुमाया दक्षकी कन्या 'सती' हुई जिनने अपने रूप और तपके द्वारा शिवको मोहित और प्रसन्न किया।

पंजाबीजी लिखते हैं कि—'यहाँ 'भवानी' पद इसलिये दिया कि 'भव' संसारको कहते हैं और संसारकी जो रक्षा करे सो 'भवानी' हुई। संसार संशयस्वरूप है, इस सम्बन्धसे भवानीमें भी संशय घटित होता है। 'महादेव' पद इसलिये दिया कि 'देव' प्रकाशको भी कहते हैं। जो प्रकाशरूप है, संशयरूपी तमके हरनेको समर्थ है, वही 'महादेव' है।

ाश्चिभवानी शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। भवत्यस्मात् (सत्तार्थक भू धातु) भवः शिवः। भवस्य पत्नी भवानी=सती, पार्वती, भगवान् शंकर भवरूपसे सृष्टिका उत्पादन करते हैं। अकेले नहीं, आदिशक्तिको साथ लेकर, उसकी सहायता प्राप्त कर। जब वह शक्ति सृष्टि-सृजनमें सहायता पहुँचाती है तब उसका नाम 'भवानी' व्यवहृत होता है। यहाँ 'एसेइ संसय कीन्ह भवानी' में भाव यह है कि 'भव भव बिभव पराभव कारिनि' शक्ति जो भवानी उनको श्रीरामचरितमें संदेह हो गया, तब तुमको सन्देह हो गया तो क्या आश्चर्य?

बैजनाथजी लिखते हैं कि—'ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी'में 'भवानी' सती और पार्वती दोनों रूपोंका बोधक है। 'यहाँ मोहनाश–हेतु कथाकी करालता दिखाते हैं। सतीरूपमें उन्होंने हृदयसे सच्चा संशय किया तब उनको महादु:ख हुआ—इति भयंकरता है। और पार्वतीरूपमें उन्होंने वचनमात्र संशय किया तब महादेवजीने बखानकर कहा जिससे संशयका नाश हुआ और वे सुखी हुई।'

#### श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद-प्रकरण समाप्त

## उमा-महेश्वर-संवाद-प्रकरण

## दो० — कहौं सो मित अनुहारि अब उमा संभु संबाद। भएउ समय जेहि हेतु जेहि<sup>१</sup> सुनु मुनि मिटहि<sup>२</sup> बिषाद॥ ४७॥

शब्दार्थ—अनुहारि (सं० अनुहार)=अनुसार, अनुकूल। यथा—'किह नृप बचन बिनीत तिन्ह बैठारे नर नारि। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि॥'(बा० २४०), 'सुकिब कुकिब निजमित अनुहारी। नृपिह सराहत सब नर नारी॥'(१।२८)। ब्रिइस विशेषणका लिंग भी 'नाईं' के समान है। अर्थात् यह शब्द संज्ञा पुँल्लिंग और संज्ञा स्त्रीलिंग दोनोंका विशेषण होता है। संबाद —श्रोता-वक्ताकी प्रश्नोत्तरके ढंगपर बातचीत, कथोपकथन। बा० ३६ देखिये। बिषाद=खेद, दु:ख।

अर्थ—अब अपनी बुद्धिके अनुसार वह उमा-शम्भु-संवाद कहता हूँ। जिस समय और जिस कारण वह संवाद हुआ (वह भी) कहता हूँ। हे मुनि! उसे सुनो, उससे तुम्हारा विषाद मिट जायगा॥४७॥

नोट—१ यहाँसे उमा-महेश्वर-संवादका प्रकरण चला। 'कहौं सो' ये वचन याज्ञवल्क्यजीके हैं। 'सो' का सम्बन्ध ऊपर कहे हुए याज्ञवल्क्यजीके 'ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी॥' इन वाक्योंसे है। इस तरह किवने भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवादको उमा-महेश्वर-संवादमें मिला दिया। अब जो कथा शिवजीने कही वही याज्ञवल्क्यका कहना हुआ।

टिप्पणी—१ 'कहौं सो मित अनुहारि अब"' इति। कि जैसे याज्ञवल्क्यजी यहाँ उमा-महेश्वर-संवाद (पार्वतीजीका संशय और महादेवजीका विस्तारसे रामचिरत-कथन और संवादका हेतु) कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसी ही प्रतिज्ञा ग्रन्थकारने भी आरम्भमें की है—'कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी। जेहि बिधि संकर कहा बखानी॥ सो सब हेतु कहब मैं गाई। कथा प्रबंध बिचित्र बनाई॥'(बा० ३३) किवकी भी उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिका प्रारम्भ यहींसे है। किव वह सब हेतु (श्रीयाज्ञवल्क्यजीके द्वारा) अब गान करता है। 'कहौं सो "" यहाँसे लेकर आगे 'हिय हरषे कामारि कृपानिधान।'(१२०) तक याज्ञवल्क्यजी और गोस्वामी तुलसीदासजी दोनोंके वचन हैं। (याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे जो कह रहे हैं, वही श्रीगोस्वामीजी अपने श्रोताओंसे कह रहे हैं। बीच-बीचमें कहीं-कहीं केवल गोस्वामीजीका ही कथन पाया जाता है। यथा—'चिरत सिंधु गिरिजारमन । बरनइ तुलसीदास किमि अति मितमंद गँवार॥'(१०३) इत्यादि। 'सो 'अर्थात् जिसकी प्रतिज्ञा पूर्व कर चुके हैं। [उमा-शम्भु-संवाद है, इसीसे यथाबुद्धि कहनेको कहा। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ 'मित अनुहारि' इति। कथा-प्रसंगमें बड़ोंकी यह परम्परा है कि वे निजी नहीं कहते, दूसरेसे सुनी कहते हैं, क्योंकि सम्भव है कि अपने विचार गलत हों। (दीनजी) यथा—'गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा। मैं सब कही मोरि मित जथा॥'(उ० ५२) 'नाथ जथामित भाषेउँ राखेउँ निहं कछु गोइ।'(उ० १२३) तथा 'संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हिं सुनाएउँ सोइ।'(उ० ९२)

टिप्पणी—३ 'उमा संभु संबाद'इति। याज्ञवल्क्यजीका उमा-शम्भु-संवाद कहनेमें भाव यह है कि भरद्वाजजीका विश्वास श्रीमहादेवजीके इष्टपर है जैसा उनके प्रभु 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि।'इन वाक्योंसे प्रकट है। इसीसे वे (याज्ञवल्क्यजी) शिवजीका ही कहा हुआ कहकर उनका बोध कराते हैं। जो बात भरद्वाजजीने कही है—'आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत परमपद लहहीं॥ सोपि राममहिमा मुनिराया। सिव उपदेसु करत किर दाया॥'(४६।४-५) वही बात शिवजीने अपने मुखसे कही है, यथा—'कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करीं बिसोकी॥ सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सब उर अंतरजामी॥' (बा० ११९), 'सोइ मम इष्टदेव

रघुबीरा।' (बा॰ ५१।८) उमा-शम्भु-संवाद तथा शिवजीके वाक्य सुनकर भरद्वाजजीको विश्वास एवं अधिक आनन्द प्राप्त होगा—और ऐसा हुआ भी, यथा—'भरद्वाज मुनि अति सुख पावा॥ बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनिह नीरु रोमाविल ठाढ़ी॥ प्रेम बिबस मुख आव न बानी।' (बा॰ १०४)

ा चिश्वास हो उसीकी बात कहकर जिज्ञासुका सन्देह दूर करना वक्ताकी चतुरताका द्योतक है।

टिप्पणी—४ 'भएउ समय जेहि हेतु जेहि' इति। र्व्हियहाँ संवादका समय, संवादका कारण और संवाद तीनोंके कहनेकी प्रतिज्ञा है। 'एक बार त्रेता जुग माहीं'—यह समय है और सारा प्रसंग-का-प्रसंग संवाद और संवादका हेतु है। [उमा-महेश्वर अर्थात् 'उमा-शम्भु-संवाद' का प्रधान हेतु तो श्रीपार्वतीजीके प्रश्न हैं, जिनकी चर्चा 'कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी॥'(१।१०७।६) से प्रारम्भ होकर 'तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। ''(१११।५) तक है। और इन प्रश्नोंका कारण श्रीरामस्वरूपमें मोह है जो श्रीपार्वतीजीको सती-तनमें हुआ था और जिसकी चर्चा उन्होंने प्रश्नोंके साथ की भी है। इस तरह सतीमोह-प्रसंग अर्थात् ४८ (१) से १११ (५) तक संवादका हेतु है! उसके पश्चात् संवाद कहेंगे।

नोट—२ इस प्रसंगमें भरद्वाजजीने तीन बार कहनेको कहा, यथा—'किहय बुझाइ दयानिधि मोही।' (४६।६), 'सत्यधाम सर्बज्ञ तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि।' (४६), 'कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी।' (४७।१) अतः याज्ञवल्क्यजीने भी तीन ही बार उनसे सुननेको कहा, यथा—'तात सुनहु सादर मन लाई।' (४७।५) 'सुनु मुनि मिटिहि बिषाद।', (४७), 'कहौं सुनहु अब रघुपति लीला।' (१०५।१) और तीनों बार 'कहौं' भी कहा है।

# ( उमा-शम्भु-संवाद-प्रकरणान्तर्गत )

## सती-मोह-प्रसंग

## एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं॥१॥ संग सती जगजननि भवानी। पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी॥२॥

अर्थ—एक बार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये॥१॥ साथमें जगदम्बा भवानी सतीजी (भी) थीं। समस्त जगत्का ईश्वर अर्थात् सर्वेश्वर जानकर ऋषिने उनका पूजन किया॥२॥

टिप्पणी—१ 'एक बार त्रेता जुग माहीं' इति। त्रेतायुगमें एक बार शिवजी अगस्त्यमुनिके पास गये—इस कथनसे उमा–शम्भु–संवादका समय बताया कि यह संवाद त्रेतायुगमें हुआ। 'एक बार गए' कहनेका भाव कि जाया–आया तो अनेक बार किये पर यह प्रसंग एक बार किसी उस त्रेतायुगका है जिसमें परब्रह्म रामका अवतार हुआ था।

नोट—१ 'त्रेता जुग' इति। किस कल्पके किस त्रेतायुगमें यह संवाद हुआ इसमें बहुत मतभेद है। सभी अपनी—अपनी गाते हैं और अपने मतको पुष्ट करते हैं। पं० शुकदेवलालजी 'किसी कल्पके किसी त्रेतायुगमें'— ऐसा अर्थ करके झगड़ेसे निकल जाते हैं। बैजनाथजी प्रथम कल्पका त्रेतायुग कहते हैं जिसमें मनुजी दशरथ हुए। कोई चौबीसवाँ कल्प कहते हैं तो कोई सत्ताईसवाँ और कोई अट्टाईसवाँ। अस्तु, जो भी हो, परन्तु यह निश्चय है कि यह किसी उस कल्पके त्रेतायुगकी बात है, जिसमें परात्पर परब्रह्मका प्रादुर्भाव हुआ कि जो मनुजीके सामने प्रकट हुए थे और जिनके स्वरूपका वर्णन उस प्रसंगमें स्वयं मानसकारने किया है। यथा— 'अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहीं बिचित्र कथा बिस्तारी॥ जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा॥ जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धरे मुनि बेषा॥ जासु चिरत अवलोकि भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी॥

अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी॥' (बा॰ १४१)

त्रेतायुग चार युगोंमेंसे दूसरा युग है। उसका आरम्भ कार्तिक शु० ९ वा वैशाख शुक्ल ३ को होता है। स्कन्दपुराण मा० कु० ३ के अनुसार सत्ययुगका प्रारम्भ कार्तिक शुक्ल ९ को, त्रेताका वैशाख शुक्ल ३ को, द्वापरका माघी अमावस्याको और कलियुगका भाद्र कृष्ण १३ को हुआ। यथा—'नवमी कार्तिक शुक्ला कृतादिः परिकीर्तिता। वैशाखस्य तृतीया या शुक्ला त्रेतादिरुच्यते॥ माघे पंचदशी कृष्णा द्वापरादिः स्मृता खुधैः। त्रयोदशी नभस्ये च कृष्णा सादिः कलेः स्मृता॥' (२९९-३००) शब्दसागरमें कार्तिक शुक्ल ९ को त्रेताका और वैशाख शुक्ल ३ को सत्ययुगका प्रारम्भ माना है। उपर्युक्त श्लोकका पाठान्तर भी मिलता है, यथा—'वैशाखस्य तृतीया या कृतस्यादिः प्रकीर्तिता। कार्तिकस्याप नवमी शुक्ला त्रेतादिरुच्यते॥' मुहूर्तचिन्तामणिमें सत्ययुगका प्रारम्भ कार्तिक शुक्ल ९ को माना गया है। त्रेतायुग बारह लाख छियानबे हजार वर्षका होता है। अतः यह भी निश्चय है कि जिस चतुर्युगीमें ब्रह्म श्रीरामका अवतार हुआ, उसीमें सतीजीको उनके चिरतमें मोह हुआ, उसी युगमें उनका सतीतन छूटा और उसीमें श्रीपार्वतीजीका अवतार, तप और विवाह हुआ। उसीमें यह संवाद हुआ। बन्दन पाठकजी 'एक बार' का अर्थ एक—बारह'=१३—इस प्रकार करके रावण—जन्मके बाद तेरहवें त्रेतामें अगस्त्यजीके पास जाना कहते हैं।

टिप्पणी—२ 'संभु गए कुंभज रिषि पाहीं।' इति। यहाँ कुम्भज नाम देकर ऋषिका बड़प्पन दिखाया कि जैसे सबकी उत्पत्ति है वैसी इनकी नहीं है। इनकी उत्पत्ति घटसे है। तात्पर्य कि ये मुनि बड़े विलक्षण हैं तभी तो महादेवजी उनके पास सत्संगको गये हैं और ये ही नहीं किंतु सनकादि ऐसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी उनके पास आते हैं। यथा—'तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहाँ घटसंभव मुनिबर ज्ञानी॥'(उ० ३२)। 'घटसम्भव' से भी उनका बड़प्पन दिखाया गया। पैदा तो हुए घटसे और काम किये कैसे धुरंधर!'—'रोक्यो बिंध्य सोख्यो सिंधु घटजह नामबल"" (विनय)

नोट—२ अगस्त्यजीके पास सत्संगके लिये जब-तब जानेका एक कारण यह भी हो सकता है कि अगस्त्यजी भी काशीवासी थे। देवताओं के कल्याणार्थ विन्ध्याचलको रोकनेके लिये ये दक्षिण चले गये थे। अतः अपने मित्रसे मिलने, उनको अपने सत्संगका लाभ देनेके लिये जाया करते थे—यह कथा काशीखण्डमें है। (मा० पित्रका) श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि सभी देवता इनके यहाँ आया–जाया करते थे, उनके बैठनेके लिये आश्रममें स्थान बने हुए थे। यथा—'स तत्र ब्रह्मणः स्थानमग्ने स्थानं तथैव च। विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्वतः। सोमस्थानं भवस्थानं स्थानं कौबेरमेव च॥ धातुर्विधातुः स्थानं च वायोः स्थानं तथैव च। स्थानं च पाश्रहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः॥——"

प० प० प्र०—अत्रि, वाल्मीिक आदि रामभिक्तिप्रिय ऋषियोंके पास न जाना सहेतुक है, यह 'संभु' पदसे सूचित किया है। शिवजी जानते हैं कि इस समय कुम्भज ऋषिके पास जानेसे ही 'शं' (कल्याण) होगा, श्रीरघुपितका दर्शन होगा और दर्शनसे कल्याण होता है। दूसरा हेतु कुम्भजके पास जानेका यह है कि अगस्त्यजीको 'सत्संगित अति प्यारी' है। श्रीरामचरितमानसमें श्रीरघुनाथजीसे सत्संगकी याचना इन्हीं दो महात्माओं (श्रीअगस्त्यजी और श्रीशिवजी) ने की है। यथा—'अबिरल भगित बिरित सतसंगा। चरन सरोरुह प्रीति अभंगा॥' (३।१३।११) 'बार बार बर मागउँ हरिष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगित सदा सतसंग॥' (७।१४) इसिलये सनकादिक भी अगस्त्यजीके पास जाया करते थे।

टिप्पणी—३ 'संग सती जगजनि भवानी' इति। (क) 'संग सती' से जनाया कि साथमें नन्दी आदि कोई गण न थे। 'सती' कहकर उनका नाम बताया। भवपत्नीका नाम सती है, यथा—'सती नाम तब रहा तुम्हारा।' (उ० ५६) 'जगजनि' और 'भवानी' सतीके विशेषण हैं। सती कैसी हैं? जगज्जननी हैं और भवानी हैं अर्थात् भवकी स्त्री हैं। पुनः, 'सती जगजनि भवानी' तीन नामों वा विशेषणोंके और भाव ये हैं कि—

- (ख) 'जगजनि' से उनका ऐश्वर्य कहा। 'सती' और 'भवानी' से माधुर्य कहा। अर्थात् 'सती' नामसे उनका अवतार दक्षके यहाँ कहा और 'भवानी' से उनका ब्याह शंकरजीके साथ होना कहा। 'जगजननी' कहकर तब 'भवानी' कहनेका भाव यह है कि बिना ईश्वरके सम्बन्धके माया जगत्की रचना नहीं कर सकती। सती माया हैं, शंकरजी भगवान् हैं, यथा—'तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु।' (बा॰ ८१)
- (ग) इन तीन विशेषणोंको देकर इनकी 'उद्भव, स्थित और संहारकारिणी' तीनों प्रकारकी शक्तियाँ कहीं। वह इस प्रकार कि सत्त्वगुणको धारण करके जगत्का पालन करती हैं यह 'सती' पदसे सूचित किया। 'जगजननी' होकर जगत्की उत्पत्ति करती हैं और 'भवानी' होकर संहार करती हैं, यथा—'जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि॥' (बा० ९८।४) [प० प० प्र० का मत है कि 'भवानी' से संहारकर्त्रीका भाव लेना गलत है। पालक-शक्तिको मृडानी कहते हैं—(मृड पालने रक्षणे) और संहार शिवशक्तिको शर्वाणि कहते हैं। 'अमरव्याख्या—सुधा' देखिये।
- नोट—३ पं॰ रामकुमारजीके भाव टिप्पणीमें दिये गये। अन्य मानसिवज्ञोंने जो भाव लिखे हैं उनमेंसे कुछ ये हैं—
- (घ) ये तीन विशेषण देकर किवने यहाँ श्रीरामयशकी मिहमा दिखायी है। इस तरह कि जब वे रामयशश्रवणके लिये शिवजीके साथ जा रही थीं तब ग्रन्थकारने उनके तीन उत्तम नाम दिये—सती, जगजनि और भवानी। लौटते समय इनको श्रीरामचरितमें सन्देह हुआ, इसलिये उस समय सन्देह होनेके आगमपर 'दच्छकुमारी' नाम दिया है। (मा० म०)
- (ङ) 'सती' पतिव्रताको कहते हैं। इसमें अतिव्याप्ति है। अर्थात् इस शब्दमात्रसे अन्य पतिव्रता स्त्रियोंका भ्रमसे ग्रहण हो सकता है। अत: 'जगजनि' कहा। परन्तु रमा, ब्रह्माणी आदि भी जगज्जननी हैं, इसलिये 'भवानी' कहा अर्थात् जो भवकी पत्नी हैं। अब अतिव्याप्ति मिट गयी। (रा॰ प्र॰)
- (च) 'सती' नाम देकर दक्षपुत्री होना कहा। दक्षको बड़ा मोह और अभिमान हो गया था। दक्ष-सम्बन्धी नाम देकर जनाया कि इनको भी मोह होगा। पुन:, माता संकट सहकर बच्चोंका पालन करती है, ये स्वयं संकट सहकर जगत्का हित करेंगी—इस विचारसे 'जगजनि' कहा। 'जगजनि' और 'भवानी' से यह भी जनाया कि ये तो जगद्गुरु शंकरजीकी वामा हैं, जगदम्बा हैं, इनको मोह कहाँ? ये तो केवल लीला करेंगी, जिससे संसारका हित हो।
- (छ) यहाँ शिवजीको शम्भु और अखिलेश्वर कहा, उसी सम्बन्धसे उनकी अनुकूला होनेसे सतीजीको 'जगजनि' और 'भवानी' कहा। शिवजी रामकथा सुनने चले तब यह भी कथा सुनने चलीं। इससे 'सती' अर्थात् शिवजीकी अनुकूला पतिव्रता नाम दिया। शिवजीको 'अखिलेश्वर' (जगत्के स्वामी) कहा, अत: सतीको जगज्जननी कहा। शम्भुकी जोड़में भवानी अर्थात् शिवपत्नी कहा। (जानकीशरणजी)

टिप्पणी—४ '**पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी**' इति। भाव कि अखिलेश्वर जानकर पूजा की; विश्वनाथ, सर्वेश्वर जानकर पूजा की; अतिथि जानकर नहीं। अर्थात् हमारे यहाँ अतिथि होकर आये हैं, इनकी पूजा करनी चाहिये, ऐसा समझकर पूजा नहीं की। [पुन: भाव कि अन्य देवताओंकी पूजा जैसी किया करते थे, उससे अधिक इनकी की। (वि॰ त्रि॰)]

टिप्पणी—५ जब शम्भुका अगस्त्यजीके यहाँ जाना कहा तब साथमें सतीजीका जाना न कहा था। 'संभु गए कुंभज रिषि पाहीं'—केवल इतना ही कहा था। जब मुनिने पूजा की, तब 'संग सती जगजनि भवानी' कहा। यहाँ 'संग सती ''दोप-देहली-न्यायसे दोनों ओर लगता है। इस तरह साथ जाना भी प्रकट हो गया और शिक्तसमेत शिवजीका पूजन किया गया यह भी सूचित कर दिया गया। [पुन:, 'संग सती जगजनि भवानी' कहकर 'पूजे' कहनेका भाव कि जैसे शिवजीको अखिलेश्वर जानकर पूजा की, वैसे ही इनको शिवजीको आद्याशिक्त जगज्जननी जानकर पूजा।]

## रामकथा मुनिबर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुख मानी॥ ३॥ रिषि पूछी हरिभगति सुहाई। कही संभु अधिकारी पाई॥ ४॥

अर्थ—मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही (और) महादेवजीने परम सुख मानकर सुनी॥३॥ ऋषि (श्रीअगस्त्यजी) ने (श्रीशिवजीसे) सुन्दर हरिभिक्त पूछी (और) शिवजीने अधिकारी (उपयुक्त पात्र जिससे गुप्त रहस्य कहे जा सकते हैं) पाकर (उनसे) हरिभिक्त कही॥४॥

टिप्पणी—१ 'रामकथा मुनिबर्ज बखानी' इति। शिवजीके बिना पूछे ही रामकथा क्यों कही? इसका भाव यह है कि पूजाके अन्तमें स्तुति की जाती है जिससे देवता प्रसन्न हों। ऋषिने सर्वेश्वरकी पूजा करके उनको प्रसन्न करनेके लिये स्तुतिकी जगह रामकथा सुनायी; क्योंकि वे जानते हैं कि शिवजीको रामकथा 'अतिप्रिय' है; यथा—'सिव प्रिय मेकल सैल सुता सी।','अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के।' (बा० ३१, ३२)। ब्लिइसी तरह अत्रिके आश्रमपर जानेपर अत्रिजीने शिक्तसिहत भगवान् रामका पूजन और स्तुति की। अनसूयाजीका श्रीजानकीजीमें वात्सल्यभाव था; उस भावके अनुसार उन्होंने श्रीजानकीजीको आशीर्वाद दिया और निकट बैठाया, दिव्य वस्त्र–भूषण पहनाये—यह सब वात्सल्यभावका पूजन करके उन्होंने बिना पूछे उनको पातिव्रत्यधर्म कह सुनाया; क्योंकि श्रीजानकीजीको पातिव्रत्यधर्म 'अतिप्रिय' है।

नोट—१ पं॰ शुकदेवलालजीका भी यही मत है। श्रीकरुणासिन्धुजी तथा बैजनाथजीका मत है कि शिवजीकी आज्ञासे अगस्त्यजीने रामकथा कही। बैजनाथजी लिखते हैं कि साकेतविहारी श्रीरामजीके अवतारकी कथा अगस्त्यरामायणमें वर्णित है; वही कही। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि श्रीरामजी मुनिके आश्रममें पधारे थे, सम्भवतः वही प्रिय समाचार तथा वही सब वृत्तान्त मुनिने सुनाया।

टिप्पणी—२ 'मुनिबर्ज' (मुनिवर्य) इति। अगस्त्यजीको मुनिवर्य कहा। इनका मुनिश्रेष्ठ होना इसीसे सिद्ध है कि अखिलेश्वर शिवजी इनके श्रोता हुए। सनकादि ऋषितक सत्संगके लिये इनके पास ब्रह्मलोकसे आया करते हैं जैसे शिवजी कैलाससे। यथा—'आसा बसन ब्यसन यह तिन्हहीं। रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं॥ तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहँ घटसंभव मुनिबर ज्ञानी॥' (उ० ३२)—उत्तरकाण्डके इस उद्धरणमें शिवजीने भी उन्हें 'मुनिबर' कहा है।

टिप्पणी—३ 'सुनी महेस परम सुख मानी' इति। भाव कि—(क) मुनिने ऐसी सुन्दर कथा कही और ऐसी मधुरता और मनोहरतासे युक्त कही कि महान् ईश जो महेश वे भी सुनकर परम सुखी हुए। पुनः, (ख) 'परम सुख' का भाव कि पूजासे सुख माना था और अब कथा सुनकर परम सुख माना। [श्रीमुखवचन है कि—'मम गुनग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोइ जाने परानंद संदोह॥'(उ० ४६) भगवान्के गुणग्राम और नाम परानन्दरूप ही हैं। पुनः, श्रीरामगुणग्रामको सुनकर पुलक आदि होना ही चाहिये; इष्टका चिरत्र है। त्रिपाठीजीका मत है कि 'सुनी महेस' से सूचित किया कि सतीजीने सादर नहीं सुना।]

नोट—२ मुं॰ रोशनलालजी लिखते हैं कि—'परम सुख मानी'का भाव यह है कि ध्यानसुखसे भी अधिक सुख रामकथामें मिला, इसीसे तो ध्यान छोड़-छोड़कर शिवजी और सनकादि कथा सुना करते हैं; यथा—'मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह। रघुपित चिरत महेस तब हरिषत बरनै लीन्ह॥'(बा॰ १११) 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर चिरत सुनिहं तिज ध्यान। जे हरिकथा न करिहं रित तिन्हके हिय पाषान॥'(उ॰ ४२)—(पां॰)

टिप्पणी—४ 'रिषि पूछी हिर भगित सुहाई।' इति। यह ऋषिकी चतुरता है कि जब शिवजी रामकथा सुनकर परम आनन्दित हुए तब हिरभिक्त पूछी। इससे पाया गया कि शिवजीके समान हिरभिक्तका ज्ञाता कोई नहीं है और यह कि हिरभिक्त परम दुर्लभ पदार्थ है कि अगस्त्यजी–ऐसे महात्मा भी उसे नहीं जानते थे—(इसपर हमारे विचार आगे नोट ३—५ में देखिये।)

नोट—३ इस विषयमें श्रीमुखवचन है कि 'जेहि पर कृपा न करिंह पुरारी। सो न पाव मुनि भगित हमारी॥' (बा० १३८) अर्थात शिवजी रामभिक्तिके कोठारी, भंडारी वा खजांची हैं।

नोट—४ अगस्त्यजीने सत्संगके लिये भगवद्भिक्त पूछी, क्योंकि बिना पूछे भगवच्चर्चा कैसे होती? और वास्तवमें तो भक्त जितनी ही उच्चकोटिको पहुँचता जाता है उसे भक्ति उतनी ही और भी अगम्य जान पड़ती है। वह अपनेको बहुत गिरा हुआ पाता है। श्रीभरतजी–ऐसे परम भक्तिशरोमणिके विचार देख लीजिये।

नोट—५ वे० भू० रा० कु० दासजी कहते हैं कि—'अस तव रूप बखानों जानों। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रित मानों॥ संतत दासन्ह देहु बड़ाई। (अर० १३) के अनुसार भगवत्तत्व एवं हरिभिक्ततत्त्वके पूर्ण जानकारों श्रीअगस्त्यजीका भी एक मुख्य स्थान है; इसका ज्वलन्त उदाहरण 'अगस्त्यसंहिता' नामक उनका रचा हुआ विस्तृत प्रबन्ध ही है। तथा अन्य श्रुति–स्मृति–इतिहास–पुराणादिसे भी इसकी पुष्टि होती है। परन्तु अगस्त्यजीका कुछ ऐसा नम्र स्वभाव ही रहा है कि वे जब किसी पहुँचे हुए भगवद्भक्तोंका सत्संग पाते थे तब वे उनसे जगत्के कल्याणार्थ भगवद्भित्तका गूढ़ रहस्य अवश्य पूछा करते थे। इसका प्रमाण श्रीरामचरितमानसके अतिरिक्त श्रीहनुमत्संहिता एवं आनन्दरामायण आदि दे रहे हैं।

नोट—६ 'हिरिभगिति' इति। 'भिक्तसारसंग्रह', शाण्डिल्यमुनिकृत 'भिक्तसूत्र', 'श्रीमद्भागवत' आदि भिक्तिविषयक ग्रन्थ हैं। ईश्वरमें अतिशय अनुराग होना भिक्त है। भागवतमें नौ प्रकारकी भिक्तियाँ वर्णन की गयी हैं। 'भगित निरूपन बिबिध बिधाना।' ३७ (१३) में देखिये। गुणोंके भेदसे भिक्त सात्त्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकारकी होती है। श्रीपंजाबीजी हिरिभिक्तसे 'पराभिक्त' का ग्रहण करते हैं। भुशुण्डिजीने हिरिभिक्तको व्याख्या इस तरह की है—'बिरित चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइअ सो हिर भगित देखु खगेसु बिचारि॥' (उ० १२०)

टिप्पणी—५ 'कही संभु अधिकारी पाई' इति। 'अधिकारी पाई' कहनेका भाव कि रामभिक्तके अधिकारी भी दुर्लभ हैं। अगस्त्य-ऐसे मुनि इसके अधिकारी हैं। अधिकारीसे गूढ़ तत्त्व भी छिपाये नहीं जाते। अत: शिवजीने हरिभिक्त कही।

[वि॰ त्रि॰ जी लिखते हैं कि 'सुहाई' से फलरूपा, सिद्ध हरिभिक्त जनायी। यथा—'सब कर फल हिरि भगित सुहाई'। साधनरूपा भिक्तिक तो सभी अधिकारी हैं। यथा—'पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। भिक्त भाव भज कपट तिज मोहि परमप्रिय सोइ॥' परन्तु सिद्धा भिक्तिक (जिसे अविरल निर्भर आदि अनेक नामोंसे पुकारते हैं) अधिकारी कोई विरले ही होते हैं।]

नोट—७ इससे यही जनाया कि अनिधकारीसे इसे न कहना चाहिये। अधिकारी और अनिधकारीके लक्षण उ० ११३ और उ० १२८ में कहे गये हैं। यथा—'तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते मैं सब कहें बखानी॥' (११३।१२-१३), 'रामभगति जिन्ह कें उर नाहीं। कबहुँ न तात किहुअ तिन्ह पाहीं॥', 'यह न किहुअ सठ ही हठ सीलिहिं। जो मन लाइ न सुन हरिलीलिहिं॥ किहुअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि। जो न भजै सचराचर स्वामिहि॥ द्विजद्रोहिहि न सुनाइअ कबहूँ। सुरपित सिरस होइ नृप जबहूँ॥', 'रामकथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह कें सतसंगित अति प्यारी॥ गुरपद प्रीति नीति रत जेई। द्विजसेवक अधिकारी तेई॥ ता कहँ यह बिसेष सुखदाई। जाहि प्रानिप्रय श्रीरघुराई॥'(१२८।३—८) लोमश-भुशुण्डि-प्रसंगसे अधिकारीका चिह्न यह सिद्ध होता है कि—जगत्-मात्रको निज-प्रभुमय देखता हो, महत् शीलवान् हो और श्रीरामचरणोंमें दृढ़ विश्वास हो।

अगस्त्यजीको कैसे अधिकारी जाना ? उपर्युक्त लक्षणोंसे। अथवा, श्रीरामकथा जिस प्रकारसे उन्होंने कही उसीसे जान लिया। अथवा, इनको सत्संग अति प्रिय है इत्यादिसे।

नोट—८ बैजनाथजीका मत है कि मुनिने रामकथा कही और शिवजीने हरिभिक्त। इस तरह परस्पर उपकारसे यहाँ अन्योन्यालंकार है।

## कहत सुनत रघुपति गुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥५॥ मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन सँग दच्छकुमारी॥६॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहते-सुनते कैलासपित शिवजी कुछ दिन वहाँ रहे॥ ५॥ (फिर) मुनिसे विदा माँगकर त्रिपुरासुरके शत्रु शिवजी दक्षकुमारी श्रीसतीजीके साथ घरको चले॥६॥

टिप्पणी—१ 'कहत सुनत' इति। यहाँ 'सुनत कहत' ऐसा पाठ चाहिये था, क्योंकि भगवान् शम्भुने प्रथम मुनिसे कथा सुनी तब हरिभिक्त कही, परन्तु यहाँ उलटा (कहत-सुनत) कहा गया। यह उलटा लिखना भी अभिप्राय-गर्भित है। ऐसा करके ग्रन्थकारने दोनोंकी प्रधानता रखी। ऊपर 'रामकथा मुनिबर्ज बखानी। सुनी महेस 'इस अर्धालीमें मुनिका कहना प्रथम है और शिवजीका सुनना पीछे और यहाँ शिवजीका कहना प्रथम और मुनिका सुनना पीछे कहा। पहलेमें मुनिकी प्रधानता रखी और दूसरेमें शिवजीकी। इस तरह दोनोंकी प्रधानता रही।

नोट—१ 'कहना-सुनना' मुहावरा है। 'सुनना-कहना' मुहावरा नहीं है। गोस्वामीजीने यहाँ मुहावरेके अनुकूल पद दिया है। इस मुहावरेमें आगे-पीछेका प्रश्न नहीं उठता। गोस्वामीजीने अन्यत्र भी इसका प्रयोग किया है। यथा— 'भायप भगित भरत आचरनू। कहत सुनत दुख दूषन हरनू॥'(२।२२३।१) 'कहत सुनत सितभाउ भरत को। सीयरामपद होइ न रत को॥'(२।३०४।२) 'कहत सुनत हिरहर सुजस गएउ दिवस भइ साँझ।'(२।३०१) इत्यादि। डींगरजीका मत है कि यहाँ 'कहत-सुनत' का अर्थ है 'अनुकथन करते'। यथा— 'सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिकसमाज सोह सर सोई॥'(बा० ४१)

टिप्पणी—२ 'रघुपित गुन गाथा' इति। पूर्व कहा था कि 'रामकथा मुनिबर्ज बखानी' और 'रिषि पूछी हिरिभगित सुहाई' और यहाँ लिखते हैं कि 'कहत सुनत रघुपित गुनगाथा' ऐसा करके जनाया कि 'कथा' और 'हिरिभिक्त' दोनों रघुपितके गुण हैं।

टिप्पणी—३ 'कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा' इति। (क) 'कछु दिन' कथनका भाव कि सत्संग कुछ दिन साथ रहनेसे ही बनता है। यथा—'मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा। रामचिरितमानस तब भाषा॥', 'तब कछु काल मराल तनु धिर तहँ कीन्ह निवास। सादर सुनि रघुपित गुन पुनि आएउँ कैलास॥'(उ०५७) तथा यहाँ 'कहत सुनत रघुपित गुनगाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥' आये और चले इसमें सत्संग नहीं होता। (ख) 'गिरिनाथा' का भाव कि कैलासपित हैं, सदा कैलासमें रहते हैं। कैलास बड़ा रमणीक स्थान है, यथा—'परम रम्य गिरिबर कैलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू॥' (बा० १०५) ऐसा रमणीय स्थान छोड़कर शिवजी सत्संगके लिये यहाँ कुछ दिन रह गये—यह सत्संगकी महिमा दिखायी।

नोट—२ 'गिरिनाथ' का दूसरा भाव यह है कि गिरि अचल होता है, वैसे ही आप अचल होकर यहाँ रहकर सावधानतापूर्वक कथा कहते-सुनते रहे यह सत्संग तथा कथाके इच्छुकोंके लिये उपदेश है।

टिप्पणी—४ 'मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी' इति। (क) [बिदा=जानेकी आज्ञा; रुखसत। 'बिदा' माँगना शिष्टाचार है। चलते समय आज्ञा माँगनेकी रीति हिन्दू, मुसलमान तथा ईसाई आदि सभी सभ्य कौमोंमें है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसीके यहाँ प्रेमवश जाना अपने अधीन है किंतु लौटना उसके अधीन रहता है जिसके यहाँ जाय! बिदा माँगना प्रीतिका प्रणय अंग है!] बिदा माँगनेसे रखनेवाले (जिसके यहाँ जाओ उस) का (मन और) मान (दोनों) रहते हैं। इसीसे बड़े लोग बिदा माँगकर चलते हैं। यथा—'सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई। सीता सहित चले द्वौ भाई॥'(आ०३) 'जुगुति बिभीषन सकल सुनाई। चलेउ पवनसुत बिदा कराई॥' (सुं०८) तथा यहाँ 'मुनि सन बिदा मागि "" कहा। (ख) 'त्रिपुरारी' इति। (जैसे ऋषिके यहाँ जानेमें 'संभु गए कुंभजरिषि पाहीं' कहा था, वैसे ही चलते समय बिदा माँगकर चलनेमें भी 'मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी'— केवल शिवजीका नाम दिया। क्योंकि ये पति हैं। इन्हींकी प्रधानता है सतीजीको संग कहा; वे गौण हैं।

त्रिपाठीजीका मत है कि बिदा माँगनेमें दक्षकुमारी ही कारण मालूम होती हैं, नहीं तो गिरिनाथ तो ऐसे रामकथाके रिसक हैं कि भुशुण्डिजीके यहाँ मराल तन धरकर पूरी कथा सुनी।)

टिप्पणी—५ 'चले भवन सँग दच्छकुमारी' इति। भवनको चले। भवन कहाँ है ? यह किव आगे स्वयं कहते हैं—'बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा।'(बा० ५८) अर्थात् कैलास उनका घर है; यथा—'भवन कैलास आसीन कासी' (विनय० १०) पूर्व कहा था कि 'संग सती जगजनि भवानी।' सती पतिव्रताको कहते हैं; इससे वहाँ यह न खुला कि सती कौन हैं। उसे यहाँ खोलते हैं कि सती दक्षकी कुमारी हैं।

## —६ 'त्रिपुरारी', 'दच्छकुमारी'—

पं० रा० कु०—त्रिपुरारी और दक्षकुमारी कहकर आगेवाली प्रसंगभरकी भविष्य कथा दिखाते हैं। इस तरह कि—(क) त्रिपुर अधर्मी था इसीसे शिवजीने उसे मारा। इसी तरह जो अधर्मी हैं, शिवजी उनको मारते हैं, एवं उनका त्याग करते हैं। सतीजीने यह अधर्म किया कि पतिवचन मृषा माना, ब्रह्मको प्राकृत नर (मनुष्य) माना और श्रीसीताजीका रूप धारण किया, अतएव त्रिपुरारीने सतीको त्याग दिया। दक्षने अधर्म किया कि शिवजीसे विरोध किया, उनको जामाता मानकर उनकी निन्दा की, उनका अपमान किया, यज्ञमें भाग न दिया और सती-ऐसी पतिव्रता भगवद्भक्ताका अपमान किया। अतएव उसको वीरभद्रद्वारा मारा और उसका यज्ञ विध्वंस किया। 'दच्छकुमारी' कहकर भविष्य यह जनाया कि 'सतीजी दक्षके यहाँ जायँगी। शिवजीसे विरोध माननेके कारण दक्ष सतीजीका मान न करेगा। शिवजीका भाग यज्ञमें न देखकर पतिका अपमान मानकर सतीजी दक्षका नाता मिटानेके लिये शारीर-त्याग करेंगी।' पुन:, (ख) शिवजी त्रिपुरारी हैं। उन्होंने त्रिपुरके मारनेमें बड़ी सावधानतासे काम लिया था। इसी तरह वे लक्ष्यपर सदा सावधान रहते हैं। अतएव आगे श्रीरामरूप देखकर इनको भ्रम न होगा और दक्षको ईश्वरमें भ्रम था। उसने शिवजीको न जाना। सतीजी दक्षकुमारी हैं अतः इनको भी परमेश्वर (रामरूप) में भ्रम होगा—यह दक्षकुमारी कहकर जनाया। ('कारन ते कारज कठिन' इसके अनुसार दक्षसे अधिक मोह सतीको हुआ। दक्षको ईश्वर शिवमें भ्रम हुआ और दक्षकुमारीको शिवजीके इष्ट परमेश्वर राममें महामोह हुआ।)

नोट—३ प्रसंगके आरम्भमें 'जगजनि' और 'भवानी' आदि नाम दिये थे। अब बिदा होनेपर घरको लौटते समय पित और ऐश्वर्यसम्बन्धी नाम छोड़ दिये गये। केवल पिता–सम्बन्धी नाम दिया गया। क्योंकि अब ये पितसे विमुख होनेवाली हैं और शिवजी रास्तेहीमें पित–पत्नी–भाव त्याग देंगे। यथा—'एहि तन सितिहि भेंट मोहि नाहीं। सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं॥'(बा० ५७) इस तरह पिता–सम्बन्ध देकर इनका भावी त्याग सूचित किया।

## त्रिपुरासुर

(भा० ७।१०) में लिखा है कि एक बार जब देवताओंने असुरोंको जीत लिया तब वे महामायावी शिक्तिमान् मयदानवकी शरणमें गये। मयने अपनी अचिन्त्य शिक्तिसे तीन पुररूपी विमान लोहे, चाँदी और सोनेके ऐसे बनाये कि जो तीन पुरोंके समान बड़े-बड़े और अपिरिमित सामग्रियोंसे भरे हुए थे। इन विमानोंका आना-जाना नहीं जाना जाता था। यथा—'स निर्माय पुरिस्तिस्त्रो हैमीरौप्यायसीविंभुः। दुर्लक्ष्यापायसंयोगा दुर्वितक्यंपिरच्छदाः॥' (५४) [महाभारतसे पता चलता है कि ये तीनों पुर (जो विमानके आकारके थे) तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों पुत्रोंने मयदानवसे अपने लिये बनवाये थे। इनमेंसे एक नगर (विमान) सोनेका स्वर्गमें, दूसरा चाँदीका अन्तरिक्षमें और तीसरा लोहेका मर्त्यलोकमें था। ऋग्वेदके कौषीतमें और ऐतरेय ब्राह्मणोंमें त्रिकका वर्णन है। यथा—'(असुराः) हरिणीं (पुरं) हादो दिविचिक्रिरे। रजतां अन्तरिक्षलोके अयस्मयीमिस्मन् अकुर्वत्॥' (कौ० ८।८, ऐ० १।१३) अर्थात् असुरोंने हिरण्मयी पुरीको स्वर्गमें बनाया, रजतमयीको अन्तरिक्षमें

और अयस्मयीको इस पृथ्वीलोकमें।] तीनों पुरोंमें एक-एक अमृतकुण्ड बनाया गया था। इन विमानोंको लेकर वे असुर तीनों लोकोंमें उडा करते थे।

अब देवताओंसे अपना पुराना वैर स्मरणकर मयदानवद्वारा शिक्तमान् होकर तीनों विमानोंद्वारा दैत्य उनमें छिपे रहकर तीनों लोकों और लोकपितयोंका नाश करने लगे। जब असुरोंका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब सब देवता शंकरजीकी शरण गये और कहा कि 'त्राहि नस्तावकान्देव विनष्टांस्त्रिपुरालयैः।' (५६) ये त्रिपुरानिवासी असुरगण हमें नष्ट किये डालते हैं। हे प्रभो! हम आपके हैं, आप हमारी रक्षा करें। शंकरजीने पाशुपतास्त्रसे अभिमन्त्रित एक ऐसा बाण तीनों पुरोंपर छोड़ा कि जिससे सहस्रशः बाण और अग्निकी लपटें निकलती जाती थीं। उस बाणसे समस्त विमानवासी निष्प्राण हो गिर गये। महामायावी मयने सबको उठाकर अपने बनाये हुए अमृतकुण्डमें डाल दिया जिससे उस सिद्ध अमृतका स्पर्श होते ही वे सब फिर वज्रसमान पुष्ट हो एक साथ खड़े हो गये। जब-जब शंकरजी त्रिपुरके असुरोंको बाणसे निष्प्राण करते थे, तब-तब मयदानव सबको इसी प्रकार जिला लेता था। शंकरजी उदास हो गये, तब उन्होंने भगवान्का स्मरण किया। उनको भग्न संकल्प और खिन्नचित्त देख भगवान्ने यह युक्ति की कि स्वयं गौ बन गये और ब्रह्माको बछड़ा बनाकर बछड़ेसिहत तीनों पुरोंमें जा सिद्धरसके तीनों कूपोंका सारा जल पी गये। दैत्यगण खड़े देखते रह गये। वे सब ऐसे मोहित हो गये थे कि रोक न सके। तत्पश्चात् भगवान्ने युद्धकी सामग्री तैयार की। धर्मसे रथ, ज्ञानसे सारथी, वैराग्यसे ध्वजा, ऐश्वर्यसे घोड़े, तपस्यासे धनुष, विद्यासे कवच, क्रियासे बाण और अपनी अन्यान्य शिक्तयोंसे अन्यान्य वस्तुओंका निर्माण किया। इन सामग्रियोंसे सुसज्जित हो शंकरजी रथपर चढ़े और अभिजित् मुहूर्तमें उन्होंने एक ही बाणसे उन तीनों दुर्भेद्य पुरोंको भस्म कर दिया। (भा० ७। १०। ५३ –६८)

दूसरा आख्यान—त्रिपुरोंकी उत्पत्ति और नाशका एक आख्यान महिष् मार्कण्डेयने किसी समय धृतराष्ट्रसे कहा था जो दुर्योधनने महारथी शल्यसे (कर्णपर्वमें) कहा है। उसमें बताया है कि तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामके तीन पुत्र थे, जिन्होंने घोर तप करके ब्रह्माजीसे यह वर माँग लिया था कि 'हम तीन नगरोंमें बैठकर इस सारी पृथ्वीपर आकाशमार्गसे विचरते रहें। इस प्रकार एक हजार वर्ष बीतनेपर हम एक जगह मिलें। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जायँ तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाणसे नष्ट कर सके, वही हमारी मृत्युका कारण हो।' यह वर पाकर उन्होंने मयदानवके पास जाकर उससे तीन नगर अपने तपके प्रभावसे ऐसे बनानेको कहे कि उनमेंसे एक सोनेका, एक चाँदीका और एक लोहेका हो। तीनों नगर इच्छानुसार आ–जा सकते थे। सोनेका स्वर्गमें, चाँदीका अन्तरिक्षमें और लोहेका पृथ्वीमें रहा। इनमेंसे प्रत्येककी लम्बाई–चौड़ाई सौ–सौ योजनकी थी। इनमें आपसमें सटे हुए बड़े–बड़े भवन और सड़कें थीं तथा अनेकों प्रासादों और राजद्वारोंसे इनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इन नगरोंके अलग–अलग राजा थे। स्वर्णमय नगर तारकाक्षका था, रजतमय कमलाक्षका और लोहमय विद्युन्मालीका। इन तीनों दैत्योंने अपने अस्त्र–शस्त्रके बलसे तीनों लोकोंको अपने वशमें कर लिया था। इन दैत्योंके पास जहाँ–तहाँसे करोड़ों दानव योद्धा आकर एकत्रित हो गये। इन तीनों पुरोंमें रहनेवाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता, उसकी उस कामनाको मयदानव अपनी मायासे उसी समय पूरी कर देता था। यह तारकासुरके पुत्रोंके तपका फल कहा गया।

तारकाक्षका एक पुत्र 'हरि' था। इसने तपसे ब्रह्माजीको प्रसन्न कर यह वर प्राप्त कर लिया कि 'हमारे नगरोंमें एक बावड़ी ऐसी बन जाय कि जिसमें डालनेसे शस्त्रसे घायल हुए योद्धा और भी अधिक बलवान् हो जायँ।' इस वरके प्रभावसे दैत्यलोग जिस रूप और जिस वेषमें मरते थे उस बावड़ीमें डालनेपर वे उसी रूप और उसी वेषमें जीवित होकर निकल आते थे। इस प्रकार उस बावड़ीको पाकर वे समस्त लोकोंको कष्ट देने लगे। देवताओंके प्रिय उद्यानों और ऋषियोंके पवित्र आश्रमोंको उन्होंने नष्ट-भ्रष्ट कर डाला। इन्द्रादि देवता जब उनका कुछ न कर सके तब वे ब्रह्माजीकी शरण गये। ब्रह्माजीकी आज्ञासे वे सब शंकरजीके पास

गये और उनको स्तुतिसे प्रसन्न किया। महादेवजीने सबको अभयदान दिया और कहा कि तुम मेरे लिये एक ऐसा रथ और धनुष-बाण तलाश करो जिनके द्वारा मैं इन नगरोंको पृथ्वीपर गिरा सकुँ।

देवताओंने विष्णु, चन्द्रमा और अग्निको बाण बनाया तथा बड़े-बड़े नगरोंसे भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपोंसे व्याप्त वसुन्धराको ही उनका रथ बना दिया। इन्द्र, वरुण, कुबेर और यमादि लोकपालोंको घोड़े बनाये एवं मनको आधारभूमि बना दिया। इस प्रकार जब (विश्वकर्माका रचा हुआ) वह श्रेष्ठ रथ तैयार हुआ तब महादेवजीने उसमें अपने आयुध रखे। ब्रह्मदण्ड, कालदण्ड, रुद्रदण्ड और ज्वर—ये सब ओर मुख किये हुए उस रथकी रक्षामें नियुक्त हुए। अथवां और अंगिरा उनमें चक्ररक्षक बने। सामवेद, ऋग्वेद और समस्त पुराण उस रथके आगे चलनेवाले योद्धा हुए। इतिहास और यजुर्वेद पृष्ठरक्षक बने। दिव्य-वाणी और विद्याएँ पार्श्वरक्षक बनीं। स्तोत्र, वषट्कार और ओंकार रथके अग्रभागमें सुशोभित हुए। उन्होंने छहों ऋतुओंसे सुशोभित संवत्सरको अपना धनुष बनाया और अपनी छायाको धनुषकी अखण्ड प्रत्यंचाके स्थानोंमें रखा। ब्रह्माजी उनके सारथी बने। भगवान् शंकर रथपर सवार हुए और तीनों पुरोंको एकत्र होनेका चिन्तन करने लगे। धनुष चढ़ाकर तैयार होते ही तीनों नगर मिलकर एक हो गये। शंकरजीने अपना दिव्य धनुष खींचकर बाण छोड़ा जिससे तीनों पुर नष्ट होकर गिर गये। इस तरह शंकरजीने त्रिपुरका दाह किया और दैत्योंको निर्मूलकर त्रिलोकका हित किया।

वाल्मीकीयसे पता चलता है कि दधीचि महर्षिकी हिड्डियोंसे पिनाक बनाया गया था और भूषण टीकाकारका मत है कि भगवान् विष्णु बाण बने थे। जिससे त्रिपुरासुरका नाश हुआ। यही धनुष पीछे राजा जनकके यहाँ रख दिया गया था। दधीचिकी हिड्डियोंसे दो धनुष बने, शार्ङ्ग और पिनाक। वाल्मीकीय रा० बा० सर्ग ७५ के आधारपर कहा जाता है कि विष्णुभगवान्ने शार्ङ्गसे असुरोंको मारा और शंकरजीने तीनों पुरोंको जलाया। ('विनय-पीयूष' से उद्धृत। विनय० पद ३)

स्कन्दपु० आवन्त्य रेवाखण्डमें लिखा है कि राजा बलिका महापराक्रमी पुत्र बाणासुर भी सहस्रभुज था। उसने एक सहस्र दिव्य वर्षोतक महादेवजीकी उपासना की। उसकी सेवासे संतुष्ट होकर शंकरजीने उससे वर माँगनेको कहा। उसने माँगा कि 'मेरा नगर दिव्य एवं सम्पूर्ण देवताओंके लिये अजेय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवताके लिये यहाँ प्रवेश पाना अत्यन्त किठन हो। मेरा यह नगर मेरे स्थिर होनेपर स्थिर रहे और मेरे चलनेपर वह साथ-साथ चले, सर्वथा मेरे मनके अनुकूल बना रहे।' महादेवजीने उसे यह वर दिया। तदनन्तर भगवान् विष्णुने भी बाणासुरको वैसा ही दूसरा पुर दिया। दोनोंने उसे ब्रह्माजीके पास भेजा। वहाँ जानेपर ब्रह्माजीने भी उसे वैसा ही तीसरा पुर दिया। इन तीनों पुरोंको प्राप्त करके बाणासुर 'त्रिपुर' नामसे विख्यात हुआ। इस तरह वर पाकर वह समस्त देव, दानव, यक्ष, राक्षसादिसे अवध्य और अजेय हो गया। उसके अत्याचारसे सब उद्विग्न हो गये। सबने शंकरजीसे पुकार की। शंकरजी अपने प्रमुख पार्षदों और देवी पार्वतीसिहत जाकर श्रीशैल नामक सिद्ध पर्वतपर ठहरे। वहीं विराट्रूप धारण कर पिनाक नामक धनुषको हाथमें ले उसपर अघोर नामक बाण लगाकर छोड़ा जिससे दग्ध होकर त्रिपुरके तीन खण्ड हो गये। उसे जर्जर करके शिवजीने नर्मदामें गिरा दिया। तीनों पुरोंके दग्ध हो जानेपर बाणासुरने शिवजीकी भारी स्तुति की जिससे वे प्रसन्न हो गये। उसने परिवारसिहत इसी शरीरसे शिवलोककी प्राप्त माँगी और पायी।

ाक 'दच्छ, दच्छकुमारी' इति। पद्मपुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजीने अपनेसे उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वायम्भुवको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु बनाया। इनकी दो कन्याएँ हुईं—प्रसूति और आकूति। मनुने प्रसूतिका विवाह दक्षके साथ कर दिया। प्रसूतिके गर्भसे पहले चौबीस कन्याएँ हुईं, जिनको धर्मने अपनी पित्नयोंके रूपमें ग्रहण किया। इनसे छोटी ग्यारह कन्याएँ और थीं जो १ ख्याति, २. सती, ३. सम्भूति, ४. स्मृति, ५. प्रीति, ६. क्षमा, ७. सन्तति, ८. अनुसूया, ९. ऊर्जा, १०. स्वाहा, ११. स्वधा नामसे प्रसिद्ध हुईं। इनको क्रमशः

१. भृगु, २. शिव, ३. मरीचि, ४. अंगिरा, ५. पुलस्त्य, ६. पुलह, ७. क्रतु, ८. अत्रि, ९. विसष्ठ, १०. अग्नि, ११. पितरोंने ग्रहण किया। यह भी लिखा है कि भृगु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और विसष्ठ ब्रह्माके, उन्हींके सदृश, मानसपुत्र हैं। ये नौ भी ब्रह्मा ही कहे जाते हैं। (संक्षिप्त प० पु०) (भा० ४।१।११) में भी यही बात मैत्रेयजीने विदुरजीसे कही है कि स्वायम्भुव मनुने अपनी तीसरी कन्या प्रसूतिका विवाह ब्रह्माजीके पुत्र दक्षप्रजापितसे किया था। उसी अध्यायमें यह भी कहा है कि प्रसूतिसे दक्षने अति सुन्दरी सोलह कन्याएँ उत्पन्न कीं जिनमेंसे तेरह धर्मको, एक अग्निको, एक समस्त पितृगणको और एक शंकरजीको दी। शंकरपत्नीका नाम 'सती' था जिन्होंने युवावस्थाहीमें क्रोधवश योगके द्वारा अपने शरीरको त्याग दिया था।

गरुड़पुराणमें कथा इस प्रकार है कि 'ब्रह्माने सृष्टिकी कामनासे धर्म, रुद्र, मनु, भृगु तथा सनकादिको मानसपुत्रके रूपमें उत्पन्न किया। फिर दाहिने अँगूठेसे दक्षको और बायेंसे दक्षपत्नीको उत्पन्न किया। फिर दाहिने अँगूठेसे दक्षको और बायेंसे दक्षपत्नीको उत्पन्न किया। जिससे दक्षको सोलह कन्याएँ उत्पन्न हुईं—श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नित, बुद्धि, मेधा, मूर्ति, तितिक्षा, ही, स्वाहा, स्वधा और सती—(ये नाम (भा० ४।१) में आये हैं। स्वाहाका अग्निसे, स्वधाका पितृगणसे सम्बन्ध हुआ, प्रथम तेरहका धर्मसे।) रुद्रको सती प्राप्त हुईं। शिवजीने दक्षयज्ञ विध्वंस किया और शाप दिया कि तुम मनुष्य होकर ध्रुवके वंशमें जन्म लोगे। ध्रुवके वंशज प्रचेतागणने जब घोर तपस्या की तब उन्हें प्रजासृष्टि करनेका वर मिला और उन्होंने कण्डुकन्या मारिषाके गर्भसे दक्षको उत्पन्न किया। दक्षने चतुर्विध मानससृष्टि की, पर जब मानससृष्टिसे प्रजावृद्धि न हुई तब उन्होंने वीरण प्रजापितको कन्या 'असिक्नी' को ग्रहण किया और उससे सहस्र पुत्र और बहुत–सी कन्याएँ उत्पन्न कीं। इन्हीं कन्याओंसे कश्यप आदिने सृष्टि चलायी।'— (श० सा०) और पुराणोंमें भी इसी तरह कथा कुछ हेर-फेरसे है। कल्पभेदसे सभी कथाएँ ठीक हैं।

#### तेहि अवसर भंजन महिभारा।हिर रघुबंस लीन्ह अवतारा॥७॥ पिता बचन तजि राजु उदासी।दंडक बन बिचरत अबिनासी॥८॥

अर्थ—उस समय (उन्हीं दिनों) पृथ्वीका भार हरनेके लिये (दु:खके हरनेवाले भगवान्) हरिने रघुकुलमें अवतार लिया॥७॥ पिताके वचनसे राज्यको छोड़कर उदासी वेषसे वे अविनाशी भगवान् दण्डकवनमें विचर रहे थे॥८॥

टिप्पणी—१ 'तेहि अवसर भंजन महिभारा।"" 'इति। (क) 'तेहि अवसर' अर्थात् उन्हीं दिनों त्रेतायुगमें जैसा पूर्व कह आये। यथा—'एक बार त्रेताजुग माहीं।' (ख) [अथवा, 'तेहि अवसर' का अन्वय 'दंडक बन बिचरत अबिनासी।' के साथ कर लें। चारों चरणोंका अन्वय एक साथ कर लेनेसे शंका नहीं रह जाती।] (ग) 'भंजन महिभारा' और 'हिर' से अवतारका हेतु बताया। पृथ्वीका भार उतारना अवतारका हेतु है, यथा—'जगकारन तारन भव भंजन धरनी भार। की तुम्ह अखिल भुवनपति लीन्ह मनुज अवतार॥' (कि० १) जो दु:खको हरे वही हिर है। राम ही हिर हैं; यथा—'वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हिरम्।' (मं० श्लो०) (घ) 'रघुबंस लीन्ह अवतारा' इति। रघुवंशमें अवतार लिया—इस कथनका भाव यह है कि रघुवंश धर्मात्मा कुल है; यथा—'रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथु पगु धरे न काऊ॥' (बा० २३१) और यह अवतार धर्मकी रक्षाके लिये है।

नोट—१ पुनश्च, इस अवतारमें अनेक नीच योनियोंके प्राणियोंको गित देनी है, संतोंकी रक्षा करनी है, शरणमें आये हुओंको अभय प्रदान करना है और रघुकुल इन बातोंमें विख्यात है, उदार है, तेजस्वी है, प्रतापी है। अतः इस कुलमें अवतरे, जिसमें यह संदेह न हो कि ब्रह्मने अवतार लिया है, सब यही जानें कि मनुष्य हैं।

नोट—२ 'रघुबंस' इति। इसे सूर्यवंश, इक्ष्वाकुवंश भी कहते हैं। ब्रह्माजीके प्रपौत्र विवस्वान् (सूर्य) हुए जिनके पुत्र वैवस्वत मनु हुए। सम्भवत: इस कुलके पुरुषा विवस्वान् हैं, इसीसे इसे 'सूर्यवंश' कहते हैं। गोस्वामीजीने भी इन्हें रघुकुलगुरु कहा है, यथा—'उदउ करहु जिन रिब रघुकुलगुर॥'(२।३७) मनुके पुत्र इक्ष्वाकु हुए। (वाल्मी० १।७०) में इक्ष्वाकु महाराजको ही प्रथम राजा अयोध्याका लिखा है। इसीसे इसे इक्ष्वाकुवंश कहा जाता है। वंशपरम्पराएँ जो वाल्मीकीय और भागवतमें दी हैं उनमें बहुत अन्तर है जिसका कारण कल्पभेद ही जान पड़ता है। वाल्मीकीयमें इक्ष्वाकुसे दसवें मान्धाता, उन्नीसवें दिलीप, बाईसवें रघु महाराज और पैंतीसवें दशरथ महाराज हैं; और भागवतमें इक्ष्वाकुसे अठारहवें मान्धाता, अड़तीसवें दिलीप, तिरपनवें रघुजी और पचपनवें दशरथजी हैं। वाल्मीकीयमें रघुजी दिलीपजीके प्रपीत्र हैं। दिलीपके भगीरथ, भगीरथके ककुत्स्थ जिनके पुत्र रघु हुए। भागवतमें बहुत अन्तर है पर बड़े-बड़े राजाओंके नाम दोनोंमें हैं।

पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें देवलमुनिने वैश्य शरभसे राजा दिलीपका वृत्तान्त यों बताया है कि—'जब सुदक्षिणा रानीसे कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ, तब राजा शोचयुक्त हो गुरु वसिष्ठके पास गये और अपने आनेका कारण बताया। श्रीवसिष्ठजीने ध्यानद्वारा जानकर कारण बताया कि 'तुम इन्द्रकी सेवामें गये थे। परन्तु रानीके ऋतुकालका अतिक्रम न हो यह सोचकर राजमहलको लौटते समय उतावलीके कारण मार्गमें कल्पवृक्षके नीचे खडी हुई कामधेनुको तुमने प्रदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया जिससे उसने शाप दे दिया कि जबतक तू मेरी प्रसृती संतानकी सेवा न करेगा तबतक तुझे पुत्र न होगा।' और कहा कि हमारी नन्दिनी गौ उसकी प्रसृतीकी पुत्री है। तुम दोनों इसकी सेवा करो। वनमें इसकी सेवा तुम करो और आश्रमपर आनेपर रानी करें। दृढतापूर्वक निन्दिनीकी आराधना करते हुए राजाको इक्कीस दिन बीत गये। तब निन्दिनीको एक सिंहने पकड लिया। राजाने ज्यों ही बाण चलाना चाहा त्यों ही सिंहकी दृष्टि पडते ही वह जडवत् हो गया। तब राजाने प्रार्थना की कि मैं इसके बदले अपना शरीर समर्पण करता हूँ। यह सुनकर सिंह मौन हो गया और राजा उसके सामने मुँह नीचे किये हुए लेट गये और सिंहके द्वारा दु:सह आघातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अकस्मात् उनपर आकाशसे फूलोंकी वृष्टि हुई। फिर 'बेटा! उठो!' यह सुनकर वह उठे तो वह नन्दिनी पास खडी थी, सिंह वहाँ न देख पडा। नन्दिनीने कहा कि मैंने ही मायासे सिंहका रूप धरकर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम वर माँगो। वंशधर पुत्रका वर माँगनेपर नन्दिनीने कहा कि 'पत्तेके दोनेमें दूध दुहकर इच्छानुसार पी लो, इससे तुम्हें अस्त्र-शस्त्रोंके तत्त्वका वेत्ता पुत्र प्राप्त होगा।' पर इन्होंने उत्तर दिया कि आश्रमपर पहुँचनेपर वत्सके पी लेनेपर फिर गुरुजीके पूजन आदि समस्त धार्मिक क्रियाओंके अनुष्ठानसे बचे हुए आपके प्रसादस्वरूप दूधका ही पान करूँगा। इस प्रकार पूर्णमनोरथ होकर राजा-रानी दूसरे दिन अयोध्यापुरीको लौटे। कुछ दिनोंके बाद दिलीप महाराजके 'रघु' नामक पुत्र हुआ जिसके नामसे इस पृथ्वीपर सुर्यवंशकी ख्याति हुई अर्थात रघू ऐसे प्रतापी राजा हुए कि उनके बाद सूर्यवंशका नाम ही रघवंश हो गया।

कालिदासजीने भी 'रघुवंश' में दिलीप महाराजके पुत्रका नाम 'रघु' बताया है और सुरिभ (कामधेनु) के शाप तथा निन्दिनीके प्रसादकी कथा भी दी है, जो सर्ग १ श्लोक ७५—७७ इत्यादिमें है। जब दिलीप महाराज निन्यानबे यज्ञ कर चुकनेके बाद फिर यज्ञ करने लगे तब इन्द्र डरा और उसने यज्ञका घोड़ा चुरा लिया। अश्वकी रक्षामें रघुजी नियुक्त थे। इन्होंने ऐसे अस्त्र-शस्त्र चलाये कि इन्द्रके प्राणोंपर आ बनी तब उसने वज्र चलाया। उससे एक क्षणभर रघुजी मूर्च्छित हो गये फिर तुरंत ही उठकर युद्ध करने लगे। इन्द्र विस्मित हो गया और इनके पराक्रमसे संतुष्ट हो उसने यज्ञपशुको छोड़ अन्य वर माँगनेको कहा। रघुजीने पिताके यज्ञकी पूर्तिका वर माँगा। यज्ञ पूरा हो गया। रघु महाराजने विश्वजित् यज्ञ करके सर्वस्व दान कर दिया। उसी समयकी बात है कि बरतन्तु ऋषिने अपने शिष्य कौत्सके हठ करनेपर उससे चौदह विद्याओंकी शिक्षाके बदलेमें चौदह करोड़ स्वर्णमुद्राएँ माँगीं। कौत्स घबड़ाकर महाराज 'रघु' के यहाँ आये तो देखा कि वे सर्वस्व दान करके स्वयं मिट्टीके पात्रसे निर्वाह करते हैं। वे लौटने लगे तो राजाने आगमनका कारण पूछा और बतानेपर कहा कि मैं कल ही प्रात: कुबेरपर चढ़ाई करके तुम्हें इतना धन दूँगा। कुबेरको रातहीमें खबर मिली। वे डर गये और रात्रिमें ही

उन्होंने स्वर्णमुद्राकी वर्षा की। राजाने कौत्सको वह सब दे दिया। इसी प्रकारकी उनके प्रतापकी अनेक कथाएँ हैं। इसीसे तबसे उस वंशका नाम 'रघृवंश' पड गया।

टिप्पणी—२ 'लीन्ह अवतार' इति। 'लीन्ह' शब्दसे सूचित करते हैं कि वे अविनाशी हैं, जन्म-कर्मरिहत हैं, उन्होंने अपनी इच्छासे अवतार लिया, कर्मवश नहीं। यथा—'निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर मिह गो द्विज लागि।' (कि॰ २६) 'निज इच्छा निरमित तनु माया गुन गोपार।', 'इच्छामय नर बेष सँवारें, होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारें॥' (बा॰ १५२)

'पिता बचन तिज राजु उदासी।<sup>…</sup>'इति। (क) पिताके वचनोंकी रक्षाके लिये राज्य छोड़कर सबसे उदासी होकर दण्डकवनमें विचरते हैं; यथा—'तापस बेष बिसेषि उदासी। चौदह बिरस रामु बनबासी॥'(अ० २९) (ख) 'बिचरत' शब्द देकर जनाया कि सुखसे वनवास कर रहे हैं।

नोट—३ राज्यका त्याग और वनवास दोनों किटन काम हैं; परंतु आपने ये दोनों काम पिताके बद्ध वचन होनेसे उनके वचनोंको मानकर सुखपूर्वक किये—यह बात 'तिज राजु उदासी' और 'दंडक बन बिचरत' कहकर दर्शायी है। क्योंकि 'विचरण' और 'उदासीनता'—ये दोनों सुखके द्योतक हैं। यही बात ग्रन्थकारने अयोध्याकाण्डमें कही है; यथा—'प्रसन्ततां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदु:खतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमंगलप्रदा॥' (मं० श्लो०) 'पितु आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर। बिसमउ हरषु न हृदय कछु पिहरे बलकल चीर॥' (अ० १६५) 'उदासी' से राजपाटसे उदासीनता और निर्लोभता एवं हर्ष-शोकरहित मन भी सुचित होते हैं और उदासी वेष भी।

नोट—४ 'दंडक बन बिचरत' अर्थात् दण्डकवनमें विचरना कहकर यह भी जनाया कि विशेषकर इसी वनमें फिर रहे हैं, जिसमें वहाँकी भूमि, वृक्ष, वन, लता और तृण आदि सभी आपका चरणरज पाकर पवित्र हो जायँ। अगस्त्यजीके 'दंडक बन पुनीत प्रभु करहू। उग्र श्राप मुनिबर कर हरहू॥' इन वचनोंको सत्य कर रहे हैं, चिरतार्थ कर रहे हैं (मा० प०)। 'दंडक बन' इति। यह इक्ष्वाकुमहाराजके पुत्र दण्डकी राजधानी थी। इसने शुक्रकी पुत्री अरजाके साथ बलात्कार किया जिससे शुक्रजीने इसको शाप दिया। शापसे इसके राज्यके सब जीव-जन्तु, तृण-लता-वृक्ष हो गये। सारा राज्य नष्ट होकर भयानक वन हो गया। विशेष 'दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन।' दोहा ४ चौपाई ७ देखिये।

टिप्पणी—३ 'अिबनासी' इति। अविनाशी विशेषण देकर खर-दूषण-वधकी कथा सूचित की कि सब (चौदह हजार अजर, अजय और देवताओं आदिसे भी अवध्य) राक्षस मारे गये और श्रीरघुनाथजीको कोई न मार सका; क्योंकि ये 'अिबनासी' हैं। अथवा, प्रथम 'हिर रघुबंस लीन्ह अवतारा' से अवतार होना कहा। परन्तु जिसका जन्म होता है उसका नाश (मरण) भी निश्चय ही होता है; यथा—'जातस्य हि धुवो मृत्युधुंवं जन्म मृतस्य च।' (गीता २।२७) अतः प्रथम अवतार कहकर फिर यह भी कहा कि ये 'अिबनासी' हैं, इनका नाश नहीं होता। क्योंकि इनका अवतार निज इच्छासे होता है (जैसा ऊपर 'लीन्ह अवतारा' की व्याख्यामें कह आये हैं), सब जीवोंकी तरह कर्मके वशसे नहीं होता। इनके जन्म-कर्म सभी दिव्य हैं।

नोट—५ मा॰ पत्रिकाकार लिखते हैं कि ''*अबिनासी*''से जनाया कि '*जैसा नाच वैसी काँछ वा जैसी काँछ* तैसा नाच'—इस लोकोक्तिको पुरा कर दिखा रहे हैं, नहीं तो वे तो परब्रह्म हैं।

टिप्पणी—४ इस प्रसंगमें यहाँ 'तेहि अवसर भंजन मिहभारा। हिर रघुबंस लीन्ह अवतारा॥' यह बालकाण्डकी कथा है 'पिता बचन तिज राज उदासी' यह अयोध्याकाण्डकी कथा है और 'दंडक बन बिचरत अबिनासी' यह अरण्यकाण्ड है। यहाँतक चार चरणोंमें इतनी कथा कही गयी—(इससे अनुमान होता है कि) श्रीअगस्त्यजीने श्रीशिवजीसे श्रीरामिवरहतककी कथा कहा और फिर यह बोले कि वही श्रीरामजी इस समय दण्डकवनमें श्रीसीताजीको खोज रहे हैं—यह सुनकर श्रीशिवजी दर्शनकी इच्छासे मुनिसे बिदा माँगकर चले, जैसा आगे

लिखते हैं। यथा—'हृदय बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ।' कियह सब बात अभिप्रायसे अनुमानित होती है। इस अभिप्राय तथा इस अनुमानका प्रमाण श्रीसनकादिजीके प्रसंगमें भी मिलता है। वहाँ कहा है कि—'जानि समय सनकादिक आए। तेज पुंज गुन सील सुहाए॥' लहाँ रहे सनकादि भवानी। जहँ घटसंभव मुनिबर ग्यानी॥' 'रामकथा मुनिबर बहु बरनी। ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी॥' (उ० ३२) यहाँ अगस्त्यजी सातों काण्डोंकी रामकथा कहकर श्रीसनकादिसे बोले कि इस समय श्रीरामचन्द्रजी राज्य कर रहे हैं, श्रीभरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और पवनकुमारसहित इस अवसरपर उपवनमें एकान्तमें हैं—यह सुनकर सनकादिजी अगस्त्यजीसे बिदा होकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनार्थ श्रीअवधपुरीमें आये।

नोट—६ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि—१ यहाँ (अवतार कहा किंतु) विवाहादि लीलाएँ नहीं कहीं। क्योंकि रामायणमें विवाहादि लीलाएँ केवल इसी अवतारकी हैं तथा पीछे उत्तरकाण्डमें जो राजितलककी कथा है वह भी इसी अवतारकी लीला है। और जन्महेतु तथा वनयात्रासे लेकर रावणवधतकका प्रसंग 'अनेक अवतारोंकी संकीर्णतामें इस अवतारकी कथा विचित्र रीतिसे सुक्ष्म कही है।' इसीसे यहाँ इसे प्रकट कहा।

**'दंडक बन बिचरत'** से भरतागमनसे लेकर शूर्पणखाका रावणके पास जानेतककी कथा सूचित कर दी।

#### —पिता-बचन—

लोग यहाँ शंका किया करते हैं कि 'महाराज दशरथजीने तो अपने मुखसे कहा नहीं तब यहाँ '*पिता बचन*' कैसे लिखा ?'

वाल्मीकीयमें तो स्पष्ट कहा है। रहा इस ग्रन्थमें सो अनुमानसे वचन स्पष्ट जान पड़ते हैं—'मौनं सम्मितिलक्षणम्।' सत्यसन्ध श्रीरामजीके वचनोंसे भी आज्ञा सिद्ध है। यथा—'तात बचन पुनि मातुहित भाइ भरत अस राउ। मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुन्य प्रभाउ॥'(अ० १२५) 'कहेहु सत्य सब सखा सुजाना। मोहि दीन्ह पितु आयसु आना॥ बरष चारिदस बासु बन मुनिब्रत बेषु अहारु॥'(अ० ८८) 'पिता दीन्ह मोहिं कानन राजू। जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू॥'(अ० ५३) 'मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू॥ सो तुम्ह करहु करावहु मोहू।'(अ० ३०६) 'हम पितु बचन मानि बन आए।'(कि० २) 'पिता बचन मैं नगर न आवउँ।' (लं० १०५) तथा 'राखेउ राउ सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ पेम पन लागी॥' 'तासु बचन मेटत मन सोचू।' (अ० २६४) इत्यादि।

अब महाराज श्रीदशरथजीके वचन सुनिये—'रामरूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ राज सुनाइ दीन्ह बनबासू। सुनि मन भएउ न हरषु हरासू॥'(अ० १४९) वनयात्रा कर देनेपर उन्होंने सुमन्तजीसे कहा है कि—'रथ चढ़ाइ देखराइ बनु फिरेहु गए दिन चारि॥'(८१) 'जौं निह फिरिह धीर दोउ भाई। सत्यसंध दृढ़ ब्रत रघुराई॥ तौ तुम्ह बिनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रभु मिथिलेस किसोरी॥'—इन वचनोंसे स्पष्ट है कि उन्होंने आज्ञा दी। अगाध भिक्त और प्रेमके कारण आज्ञा देना ग्रन्थकारने स्पष्ट नहीं लिखा। भला प्रेममें वियोगके वचन मुखसे कैसे निकल सकते हैं?

पिता वचनबद्ध हो चुके थे। वे श्रीरामजीकी शपथ करके कैकेयीजीको वचन हार चुके थे। यथा—'झूठेहुँ हमिंह दोषु जिन देहू। दुइ कै चािर मािंग मकु लेहू॥ रघुकुलरीित सदा चिल आई। प्रान जाहुँ बरु बचनु न जाई॥ तिहि पर राम सपथ किर आई। सुकृत सनेह अविध रघुराई॥'(अ० २८)—तब वे उसके विरुद्ध कैसे कह सकते थे? दशरथजीके सामने ही कैकेयीजीने श्रीरामजीसे कहा भी है कि—'सृत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु। सकहु त आयसु धरहु सिर मेटेहु किठन कलेसु॥'(अ० ४०) वरका माँगना और राजाका वर देना भी कहा था। कैकेयी अम्बाद्वारा उनकी आज्ञा भी प्रथम ही श्रीरामजीको मालूम हो गयी थी। वचनबद्ध हो जानेसे वनवासकी आज्ञा

स्पष्ट हो जाती है। फिर यहाँ तो मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी उज्ज्वल कीर्ति जगमगा रही है कि इतनेहीसे (कैकेयी और वह भी सौतेली माँके कहनेमात्रसे) उन्होंने पिताकी आज्ञा मान ली, ऐसे गजबके वे पितृ-भक्त थे। उन्होंने यह न कहा कि सबके सामने तो उन्होंने हमें युवराज बनानेकी बात कही और इस समय भी हमसे तो उन्होंने कहा नहीं कि राज न देंगे, वनवास देते हैं, तब हम क्यों जायें? आपने इस परतः आज्ञाको आज्ञा मान ली। क्योंकि यदि आप उनके वचनबद्ध हो जानेपर और भरतको राज्य देनेको स्पष्ट कह देनेपर भी वनको न जाते तो अगाध भिक्त और प्रेमके कारण पिताका इस वरके ऋणसे स्पष्ट ही उद्धार न हो सकता और उनके सत्यव्रतमें भी बट्टा लग जाता। क्योंकि कैकेयीजी तो स्पष्ट शब्दोंमें कह चुकी थीं कि—

#### 'होत प्रात मुनिबेष धरि जौं न राम बन जाहिं। मोर मरनु राउर अजस नृप समुङ्गिअ मन माहिं॥३३॥'

तथा फिर दूसरे वरके विषयमें कैकेयीसे बहुत कुछ प्रार्थना करनेपर भी जब उसने नहीं माना और अपनी हठ रखी तब उन्होंने यही कहा कि 'अब तोहि नीक लाग कर सोई।'—इस तरह उन्होंने कैकेयीको आज्ञा सुना देनेकी भी इजाजत दे दी। यद्यपि आज्ञा सुनानेकी इजाजत होने-न-होनेका प्रभाव नहीं हो सकता।

ा चित्र समाधान । हमारी समझमें तो यह शंका ही निर्मुल है। '*पिता* बचन "" का अर्थ यह क्यों न लें कि -- पिताने जो कैकेयीको वचन दिया था उसके कारण राज्यको त्याग कर। इसमें कोई शंका ही नहीं रह जाती और वास्तविक अर्थ भी यही है। पून: अध्यात्मरामायणमें इस प्रसंगपर जो वचन श्रीरामजीने कैकेयीजीसे कहे हैं और जो कैकेयीजीने उनसे कहे हैं; यथा—'किमिदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्। त्वमेव कारणं ह्यत्र राज्ञो दुःखोपशान्तये। किञ्चित् कार्यं त्वया राम कर्तव्यं नृपतेर्हितम्॥ करु सत्यप्रतिजस्त्वं राजानं सत्यवादिनमः । सत्यपाशेन सम्बद्धं पितरं त्रातमर्हसि ॥ पत्रशब्देन चैतद्धि नरकात त्रायते पिता॥' (२। ३। ५५-५८) (अर्थात्) श्रीरामजीने कैकेयीजीसे पूछा कि पिताके दु:खका क्या कारण है? उसने कहा कि दु:खके कारण तुम्हीं हो, उनके दु:खकी शान्तिके लिये तुम्हें कुछ उनका प्रिय कार्य करना होगा। तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, उनको सत्यवादी बनाओ। उन्होंने मुझे दो वर दिये हैं जिनकी सफलता तुम्हारे हाथ है। सत्यपाशमें बँधे हए अपने पिताकी रक्षा तम्हें कर्तव्य है। 'पत्र' शब्दका अर्थ ही है 'जो पिताकी नरकसे रक्षा करता है'। इसपर जो श्रीरामजीने कहा है, वह पुत्रोंके लिये सुवर्णाक्षरोंमें लिख लेनेकी बात है। वे कहते हैं-'पित्रथें जीवितं दास्ये । अनाज्ञप्तोऽपि कुरुते पितुः कार्यं स उत्तमः॥ उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहृतः। उक्तोऽपि कुरुते नैव स पुत्रो मल उच्यते॥' (२।३।६०-६१) (अर्थात्) पिताके लिये में प्राण दे सकता हँ।""जो पत्र पिताकी आज्ञाके बिना ही उनका अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है। जो पिताके कहनेपर करता है वह मध्यम है और जो कहनेपर भी न करे वह विष्ठाके समान है। राम दो बात कभी नहीं कहता—'रामो द्विनीभिभाषते।' मैं आज्ञा अवश्य पूर्ण करूँगा—इन वचनोंसे शंका करनेवालोंको उपदेश लेना चाहिये कि 'उत्तम' पुत्रका यही लक्षण है जो श्रीरामजीने अपने आचरणसे दिखाया है। उन्होंने केवल वचनबद्ध होनेसे ही पिताकी आज्ञाका आशय समझकर उनकी आज्ञाका पालन किया। मर्यादापुरुषोत्तम हमलोगोंको आचरणद्वारा उपदेश दे रहे हैं।

## दो०— हृदय बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ। गुप्त<sup>१</sup> रूप अवतरेउ प्रभु गएँ<sup>२</sup> जान सबु कोइ।

१-गुपुत—१७२२, १७६२, छ०, कोदवराम। गुप्त—१६६१, १७०४। २-गए—छ०, कोदवराम। गये—१७२१, १७६२। गएँ— १६६१, १७०४। 🕯 अनुस्वारकी उपयोगिता यहाँ अर्थ लगानेमें देखिये। अनुस्वार न होता तो 'जान गये' ऐसा ही अर्थ प्राय: लगाया जाता।

## सो० — संकर उर अति छोभु सती न जानिहं मरमु सोइ। तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची॥ ४८॥

शब्दार्थ—गएँ=जानेसे। छोभु (क्षोभ)=खलबली, उद्वेग, चित्तकी विभिन्न गित होना। स्थिर न होना। अर्थ—श्रीशिवजी हृदयमें विचारते हुए चले जाते हैं कि किस प्रकार (प्रभुके) दर्शन हों। प्रभु (परात्पर ब्रह्म श्रीरामजी) ने गुप्तरूपसे अवतार लिया है। (वहाँ उनके समीप मेरे) जानेसे सब लोग उन्हें जान जायँग। तुलसीदासजी कहते हैं कि शंकरजीके हृदयमें बड़ी ही खलबली (पड़ी) है, दर्शनकी लालसासे नेत्र ललचा रहे हैं, (परंतु) मनमें डर (भी) है। सतीजी इस मर्म अर्थात् शिवजीके हृदयके रहस्यको—उनकी खलबलीको नहीं जानतीं॥४८॥

टिप्पणी—१ '**हृदय बिचारत जात हर'** हृदयमें विचारते चले जाते हैं, इस कथनका तात्पर्य यह है कि यह बात प्रकट करनेयोग्य नहीं है, इसीसे सतीजीसे भी नहीं कहते, मन-ही-मन विचार कर रहे हैं। २-'केहि बिधि दरसन् होड' से जनाया कि दर्शनकी कोई विधि नहीं बैठती। यही बात आगे कहते हैं,—'गृप्त रूपं ""।

ाळ नोट—१ भगवान् शंकर परम भागवत हैं। वैष्णविशरोमणि हैं; यथा—'वैष्णवानां यथा शम्भुः'। आप श्रीरामजीके दर्शनोंके लिये अवसरपर कभी नहीं चूकते। किसी-न-किसी विधिसे अवश्य दर्शनोंको आया-जाया करते हैं, प्रभुके जन्मपर शिशु-रामके दर्शनोंके लिये आगमी बनकर आये। यथा—'अवध आजु आगमी एकु आयो। करतल निरिख कहत सब गुनगन बहुतन परचो पायो॥ १॥ बूढ़ो बड़ो प्रमानिक ब्राह्मन संकर नाम सुहायो।', (गीतावली बा० १४) 'औरो एक कहीं निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मित तोरी॥ काकभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानै निहं कोऊ॥ परमानंद प्रेमसुख फूले। बीथिन्ह फिरिहं मगन मन भूले॥' (बा० १९६) कभी योगी बने, कभी अपने निजरूपसे दर्शन करने आये। विवाह, रावण−वध और राज्याभिषेक आदि सुअवसरोंपर आपका श्रीरामदर्शनार्थ जाना गीतावली और रामचिरितमानसमें बराबर पाया जाता है।

इस समय दण्डकारण्यसे ही आपका कैलासकी ओर जाना हो रहा है। और प्रभु भी इस समय दण्डकवनहीमें विचर रहे हैं। इतने निकट होनेपर भी अपने इष्टदेवका दर्शन न करें—यह मन मानता नहीं। यदि दर्शन करनेको समीप जायँ और उनको प्रणाम न करें तो प्रभुका अनादर होगा—अपमान होगा। यदि जाकर उनको प्रणाम करते हैं तो सब जान जायँगे कि ये परब्रह्म परमेश्वर हैं, शिवजीके इष्ट हैं, तभी तो शिवजीने इनको प्रणाम किया। इससे स्वामीको संकोच होगा।

इस प्रकार शंकरजी असमंजसमें पड़े हैं। स्वामीको संकोच न होने देना—यह उत्तम सेवकका धर्म है। देखिये, भरतजीके विषयमें कहा है कि 'भरत सिरस को राम सनेही' सो उन्हीं भरतजीके वाक्य हैं कि 'जो सेवकु साहिबहि सँकोची। निज हित चहड़ तासु मित पोची॥''अब कृपाल मोहि सो मत भावा। सकुच स्वामि मन जाड़ न पावा॥'(अ० २६८-२६९) 'श्रीशंकरजीका भी यही सिद्धान्त यहाँ सिद्ध होता है, वे भी स्वामीको संकोचमें डालना सेवक-स्वामि धर्मके विरुद्ध मानते हैं—इसीलिये अनेक युक्तियाँ मनमें सोचते हैं पर कोई युक्ति ठीक नहीं जँचती।

टिप्पणी—२ 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ।' इति। (क) अर्थात् परब्रह्मने अपना ऐश्वर्य छिपाकर मनुष्यरूपसे अवतार लिया है। वे अपना ऐश्वर्य प्रकट करना नहीं चाहते। (रघुवंशमें इक्ष्वाकु, मान्धाता, रघु और दिलीप आदि एक—से–एक बड़े–बड़े प्रतापी, तेजस्वी और शरणागतरक्षक तथा धर्मात्मा राजा हुए हैं। ब्रह्मने उसी कुलमें अवतार लिया जिसमें आपके बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, तेज और प्रताप आदिको देखकर किसीको आपके ब्रह्म होनेका गुमान भी न हो; सब आपको अवधेशकुमार ही समझें। बाल–लीला, स्त्री–वियोग–विरहमें विलापादि नरनाट्य इसीलिये हैं कि कोई भाँप न सके कि ये ब्रह्म हैं।) गुप्तरूपसे क्यों अवतरे? अपनेको

प्रकट क्यों नहीं करते? यह छिपाव क्यों?—इसका कारण अगली अर्धालीमें देते हैं—'रावन मरन मनुज कर जाचा।' (ख) 'गएँ जान सबु कोइ' का भाव कि अभी सब कोई नहीं जानता। हमारे जानेसे उनका ऐश्वर्य सब कोई जान लेगा। इस तरह 'गुप्तरूप कोइ' का भाव यह हुआ कि हमारा प्रभुके पास जाना उनकी रुचिके प्रतिकूल है और विधिके भी प्रतिकूल है। क्योंकि उनका वचन असत्य हो जायगा।

टिप्पणी—३ 'संकर उर अति छोभु '''''''''' इति। विचार करनेमें 'हर' नाम दिया। जीवोंके क्लेशके हरनेवाले हैं। अपने भक्त रावणका भी उद्धार हो और समस्त प्राणियोंका संकट मिटे, पृथ्वीका भार उतरे—इसीसे विचार करते हैं। 'हर' संहारके देवता हैं। राक्षसोंका संहार भी आपको इष्ट है। अवतार गुप्त रखनेसे लोकमात्रका हित है, रावणादिका और देवताओं, मुनि, विप्र, धरणी आदि सभीका हित चाहते हैं, अतः शंकर नाम भी दिया। स्वयं असमंजसमें पडकर भी परोपकार ही करते हैं।

टिप्पणी—४ 'सती न जानिह मरमु सोइ' इति। यहाँ दिखाया कि शंकरजीके हृदयकी बात सतीजी भी नहीं जानतीं और आगे बतायेंगे कि सतीजीके हृदयकी बात शंकरजी जान गये। यथा—'जद्यिप प्रगट न कहेउ भवानी। हर अंतरजामी सब जानी॥'(५१) [सतीजीने मन लगाकर कथा सुनी होती तो कुछ मर्म समझतीं। वि० त्रि०]

टिप्पणी—५ 'तुलसी दरसन लोभु मन डरुं दित। (क) म्ब्रिसुन्दर अवसर पाकर किव चूकता नहीं, अपना सम्बन्ध लगा ही देता है। वैसे ही यहाँ भी दर्शनके लोभमें आप भी शामिल हो गये। अर्थात् हमको भी दर्शनकी लालसा है, हमारे भी नेत्र लालायित हो रहे हैं। ग्रन्थकारकी अपना सम्बन्ध लगानेकी रीति है। उदाहरण यथा—'मन संतोषे सबन्हि के जहँ तहँ देहिं असीस। सकल तनय चिरजीवहु तुलिसदासके ईस॥'(१९६) 'तुलिसदास जिय जानि सुअवसर भिक्त दान बर माँगि लये।'(गीतावली उत्तर ३८) इत्यादि।

- (ख) 'मन डरु' इति। ऐश्वर्य प्रकट करना प्रभुकी इच्छाके प्रतिकूल होगा। ऐश्वर्य खुलनेका डर है। इससे प्रभुको संकोच होगा; क्योंकि यदि ऐश्वर्य प्रकट हो जानेपर रावणका वध करें तो अपने भक्त ब्रह्माका वचन असत्य हो जायगा, उनकी प्रतिष्ठा जाती रहेगी।
- (ग) 'लोचन लालची' इति। दर्शनका लालच तो मन और लोचन दोनोंको ही होता है; यथा—'पितु दरसन लालचु मन माहीं॥'(बा॰ ३०७) 'देखि कप लोचन ललचाने।हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥'(बा॰ २३२) 'दरस लागि लोचन अकुलानें।'(२२९) इत्यादि। पर यहाँ मन ऐश्वर्य खुलनेको डर रहा है, इसीसे यहाँ मनका ललचाना न कहा, केवल नेत्रोंका ललचाना कहा।

नोट—२ श्रीरामजी क्यों अपनेको प्रकट नहीं करना चाहते यह तो उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अवतार किन कारणोंसे होता है, यह भी प्राय: कोई नहीं जान सकता। यथा—'हिर अवतार हेतु जेहि होई। इदिमत्थं किह जाइ न सोई॥'(१।१२१) यदि कहें कि रावण—वधके ही लिये अवतार हुआ तो उसका वध तो साठ वर्षकी भी अवस्था उनकी न थी तभी कर डाला था। फिर कम—से—कम ग्यारह हजार वर्षतक वे क्यों श्रीअयोध्याका राज्य करते रहे? रावण—वध करके चले जाना था, जैसे कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदिके लिये अवतार लेकर चले गये थे। रावण—वधके पश्चात् भी तो उन्होंने अपने अवतारको अन्ततक गुप्त ही रखा है। खास—खास भक्तोंको ही जनाया है। तब रावण—वधके लिये ही ऐश्वर्यका गुप्त रखना कैसे कहा जाय? दोहा ४८ में यहाँ और आगे भी टिप्पणियों और लेखोंमें जो यह कहा है कि ईश्वरता प्रकट होनेसे विधिका वचन असत्य हो जायगा—यदि इसका यह तात्पर्य है कि तब रावणका वध न हो सकेगा तो हमें इस भावकी यथार्थतामें सन्देह होता है। अतः हमें 'बिधि बचन' शब्दपर विचार करना होगा। रावणने वर माँगा है कि—'हम काहू के मरिहं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे॥'(१।१७७) और ब्रह्माजीने 'एवमस्तु' कहा। फिर यह भी कहते हैं कि 'रावन मरन मनुज कर जाँचा' और लंकाकाण्डमें रावणने अंगदसे कहा है कि—'नर कें कर आपन बध बाँची। हँसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची॥'(६।२९)

इन तीनों स्थलोंमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि भगवान्, देवता, ब्रह्म आदि कोई मनुष्य या वानररूप न धारण करें; यदि वे मनुष्य या वानर बनकर आवें तो मैं न मरूँ। जहाँतक महात्माओं, विद्वानोंके सत्संगसे मालूम हुआ कहीं किसी ग्रन्थमें रावणने यह शर्त नहीं लगायी और न ब्रह्माजीने ऐसा वर दिया। तब यदि वह जान भी जाय कि ये ब्रह्म ही हैं तो भी उसके वधमें बाधा कैसे पड़ सकती है? फिर जिन रामायणोंमें ऐसा उल्लेख है कि रावणको निश्चय हो गया था कि ये ब्रह्म ही हैं (जैसे कि अध्यात्मके कल्पके रावणको हुआ) तो उन कल्पोंमें रावणका वध फिर क्योंकर हुआ? रावण तो यह चाहता ही था कि उनके हाथोंसे वध हो, जिसमें फिर संसारमें न पड़ना हो। फिर यह भी देखिये कि अवतार गुप्त कहाँ रहा। विभीषणजी, मन्दोदरीजी, माल्यवान्, मारीच, कुम्भकर्ण—ये सभी तो जानते थे और सबने रावणसे कहा भी। 'नर या मनुज' का अर्थ यही है कि जो शिशु, कुमार, किशोर, पौगण्ड आदि अवस्थाओंको प्राप्त हो, दु:ख-सुखमें उनके अनुकूल व्यवहार करे, जिसके श्वासोच्छ्वास-निमेष आदि मनुष्यमें देख पड़नेवाले लक्षण देखनेमें आते हों और प्रभु वैसा ही सब नर-नाट्य कर ही रहे हैं तब रावणका वध कैसे न होगा ? शिवजी कह रहे हैं कि—'प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह साँचा' ब्रह्माके वचन सत्य करनेके लिये ही वे मनुष्यका स्वाँग (विलाप आदि) कर रहे हैं—इतना ही मात्र यहाँ अभिप्रेत है। नर-नाट्यमात्रसे विधिके वचन सत्य हो जाते हैं; क्योंकि ब्रह्ममें तो ये अवस्थाएँ और विकार होते ही नहीं।

ा हिमारी समझमें 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु"' का सम्बन्ध इन चौपाइयोंसे नहीं है, इसीसे ग्रन्थकारने भी एक सोरठा बीचमें देकर दोनोंको पृथक् कर दिया है। गुप्त रखनेका कारण एक तो यही है कि तब नर−नाट्यकी शोभा न रह जायगी और लीलाका रस भंग हो जायगा। ईश्वरका चिरत होनेसे वह मनुष्योंके लिये अनुकरणीय न होगा और आदर्श मनुष्य, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई इत्यादि होनेसे वह मनुष्योंके लिये अनुकरणीय होगा।

### रावन मरनु मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा॥१॥ जौ नहिं जाउँ रहै पछितावा। करत बिचारु न बनत बनावा॥२॥

अर्थ—रावणने अपना मरण (मृत्यु) मनुष्यके हाथसे माँगा है। प्रभु ब्रह्माके वचनको सत्य करना चाहते हैं॥१॥ यदि मैं (दर्शनको) नहीं जाता तो पछतावा (पश्चात्ताप) बना रह जायगा। (शंकरजी इस प्रकार अनेक) विचार कर रहे हैं पर कुछ 'बनाव' (युक्ति वा, बनाया) नहीं बनता॥२॥

टिप्पणी—१ 'रावन मरनु मनुज कर जाचा। 'रुवर्य रूप अवतरेउ प्रभु' का (अर्थात् अपना ऐश्वर्य छिपाये हुए, प्राकृत मनुष्य बने हुए चिरत्र क्यों कर रहे हैं, इसका) कारण यहाँ खोलकर कहते हैं। [शिवजी मन–ही–मन सोच रहे हैं कि—'रावणकी तपस्यापर रीझकर ब्रह्माजीने उससे वर माँगनेको कहा तब उसने वर माँगा कि—'हम काहू के मरिहं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे॥' (बा० १७७) और ब्रह्माजीने उसको यह वर दिया, यथा—'एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा। मैं ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा॥' (१७७) ष्डिरावणने तो वर माँगा कि 'बानर' और 'मनुज' इन दो जातियोंको छोड़कर किसी औरसे मेरी मृत्यु न हो; क्योंकि वह जानता था कि नर और वानर तो हमारे नित्यके आहार हैं, ये तुच्छ जन्तु हमारा क्या कर सकते हैं। पर यहाँ कहते हैं कि रावणने अपना मरण 'मनुज' के हाथ माँगा है। इसका सामंजस्य इस प्रकार होता है कि रावणने दोको छोड़ा; विधाताने 'मनुज' से निश्चय कर दिया। कह दिया कि इन दोको छोड़ अन्यसे मृत्यु न होगी, इनमेंसे भी 'मनुज' से होगी—यह कह उसके ललाटमें 'मनुज' के हाथ मृत्यु होना लिख दिया। इसका प्रमाण लं० २९ (२) 'नर कें कर आपन बध बाँची। हँसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची॥' में मिलता है तथा यहाँ केवल 'मनुज' शब्द देनेसे

'हँसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची' से स्पष्ट है कि वह ब्रह्माके वचनको असत्य करना चाहता था। वर पाकर उसने समस्त देवताओं आदिको जीत लिया; यथा—'भुजबल बिस्व बस्य किर राखेसि कोउ न सुतंत्र। मंडलीक मिन रावन राज करै निज मंत्र॥'(बा० १८०) इन्द्रादि देवता तो उसके बन्दीखानेमें सड़ने लगे, ब्रह्मा और शिव भी उससे डरते थे। भगवान् विष्णु भी उसका कुछ न बिगाड़ सके; यथा—'की मैनाक कि खगपित होई। मम बल जान सिहत पित सोई॥'(अ० २९) तब भला बेचारे मनुष्य किस गिनतीमें हैं?—यह विचार कर प्रभुने स्वयं 'मनुजरूप' धारणकर रावण–वध करनेका निश्चय किया।] 'मनुजरूप' धारण किया और प्राकृत मनुष्योंके— से चिरत्र कर रहे हैं, क्योंकि रावणको मारना है—(कोई और मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता)—जिसमें ब्रह्माके वचन सत्य हो जायँ कि रावण मनुजके हाथ मारा गया।

नोट—१ मुं० गुरुसहाय लाल तथा पं० शिवलाल पाठकजी 'मनुज' का अर्थ 'मनुसे उत्पन्न' करते हैं। मयंककार लिखते हैं कि—'रामचन्द्रजी साधारण मनुष्य नहीं हैं। अतएव उनको 'मनुज' कहना पाप है। वे मनुशतरूपाजीके प्रेमसे उत्पन्न हुए, अतएव उनको 'मनुज' कहना योग्य है, परन्तु साधारण भावसे नहीं। रावणके वर माँगनेमें भी चतुरता है। वह 'मनुज' से मृत्यु माँगता है, क्योंकि प्रभुने मनुको वर दिया है कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लेंगे।'—'होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत्र।' (५१)

टिप्पणी—२ 'प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साचा।' इति। 'प्रभु' कहनेका भाव कि समर्थ होकर भी उन्होंने ऐसी हीनता धारण की कि नर बने और प्राकृत नरचिरत—विलाप आदि किये। 'कीन्ह चह साचा' का भाव कि प्रभु अपने भक्त ब्रह्माके वचनको सत्य करना चाहते हैं तो हमको वह काम करना उचित नहीं, जिसमें उनका वचन असत्य हो जाय। ा≊ यद्यपि वर देनेमें शिवजी भी शामिल थे; यथा—'मैं ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा।' तथापि वे अपना नाम यहाँ नहीं लेते। 'बिधि बचन' सत्य करना चाहते हैं—इससे स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्माने मनुष्यके हाथ मृत्युका निश्चय किया था।

नोट—२ यहाँ 'प्रभु' पद बड़ा महत्त्वपूर्ण है। जिससे जनाते हैं कि आप रावण–वधके लिये वैसे ही समर्थ थे, अवतार लेनेकी भी आवश्यकता न थी। यथा—'जाकें डरु अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई॥' (सुं० २२) 'उमा काल मरु जाकी ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा॥' (लं० १०१) 'प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई। केवल सक्रिह दीन्हि बड़ाई॥' (लं० ११३) तथा 'भृकुटि बिलास सृष्टि लय होई॥' (अ० २८) जब आपके भृकुटिके इशारेमात्रसे 'सृष्टि' लय होती है, तब भला रावणका वध कितनी बात थी? प्रभुने केवल ब्रह्माको बड़ाई (यश) देनी चाही, उनकी बात रखनी चाही; इसलिये 'मनुज' रूप और उसका स्वाँग धारण किया। यहाँतक कि उन्होंने ब्रह्मादिसे भी अपना ऐश्वर्य छिपाना चाहा।

देखिये, आजकल भी चार-छ: रुपये वेतन पानेवाला एक चौकीदार भी यदि कुछ अनुचित भी कर्म करता है तो भी ऊपरके कर्मचारी, राज्याधिकारी उसकी बात रखते हैं। कलेक्टर, मैजिस्ट्रेट, गवर्नर, वाइसराय आदि यदि कभी कोई अन्याय कर डालते हैं तो उसपर जनताकी हाय-हाय सुनकर भी राजा उसको अन्यथा नहीं करता। ओडायर और कर्जनके कर्म सभी जानते हैं, जिलयाँवाला बागका हाल छिपानेसे भी न छिपा इत्यादि। पर हाय-हायसे हुआ क्या? यह क्यों? केवल राज्यकी मान-मर्यादाकी स्थितिके लिये।

जब प्राकृत राजाओंका यह हाल है तब भला अखिलब्रह्माण्डनायकमें यह (अपने परम अधिकारी, कर्मचारियों और भक्तोंके वरदानके वाक्योंकी रक्षा वा पूर्ति करनेका) गुण होनेमें आश्चर्य ही क्या? वे तो श्रुतिसेतुपालक हैं ही, सबकी मर्यादा क्यों न रखेंगे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि उन्हींके बनाये हुए अधिकारी ही तो हैं; यथा—'हरिहि हरिता बिधिहि बिधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई। सोइ जानकीपित मधुर मूरित मोदमय मंगलमई॥'(वि० १३५) यदि ब्रह्माका वचन सत्य न हो तो कोई तप आदि करेगा क्यों? तथा उनको मानेगा क्यों?

टिप्पणी—३ 'जौ निहं जाउँ रहै पिछतावा।' इति। कियाराँ सिवाजीके विचारकी सीमा दिखायी, उनके हृदयकी खलबली कही। प्रथम कहा था कि 'हृदय बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होड़' यह विचारका उपक्रम है और 'करत बिचार न बनत बनावा' यहाँ उपसंहार है। 'केहि बिधि दरसनु होड़' से 'रहै पिछतावा' तक सब हृदयके विचार हैं। प्रथम कह आये कि 'गएँ जान सब कोड़' जानेसे सब कोई उनको जान जायगा। और न जानेसे क्या हानि होगी सो यहाँ कहते हैं कि 'रहै पिछतावा'। पछतावा रह जायगा कि 'स्वामीके इतने समीप पहुँचकर भी दर्शन न किये, चले आये। वनमें एकान्तका दर्शन था और वह भी बिना परिश्रमका, अनायास, ऐसा भी सुन्दर अवसर हाथसे निकल जाने दिया।' (वै०) पुनः, 'रहै पिछतावा' का भाव कि वह पश्चाताप किस कामका? व्यर्थ ही तो होगा? यथा—'समय चुकें पुनि का पिछतानें।' (बा० २६१) अभागे ही पीछे पछताते हैं; यथा—'फिरि पिछतिहिस अंत अभागी।' (अ० ३६) 'अहह मंद मनु अवसर चूका। अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका। मीजि हाथ सिर धुनि पिछताई।' (अ० १४४)—यह पछतानेका एक स्वरूप है—(यहाँतक मनमें शंका—समाधानका उठना 'वितर्क संचारी भाव' है। ब्रह्माके वचन सत्य करनेके लिये 'ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत' चरणोंसे वनके काँटोंमें घूम रहे हैं, ऐसी भक्तानुग्रहकारिणी अवस्थामें यदि भक्तवत्सल प्रभुकी इस अवस्थाकी झाँकीका दर्शन किया तो पछतावा रह जायगा। वि० त्रि०)

टिप्पणी—४ 'न बनत बनावा' इति। अर्थात् न तो दर्शन करते बने और न दर्शन छोड़ते ही बने। बनावा=बनाव, युक्ति तदबीर।=बनाया, बनाते। बनाये न बनना मुहावरा है अर्थात् कोई एक बात निश्चित नहीं हो पाती कि जायँ या न जायँ। पुनः भाव कि पूर्व कहा था 'केहि बिधि दरसनु होइ' अर्थात् दर्शनकी 'बिधि' पर विचार करते चले। और यहाँ कहते हैं—'करत बिचार न बनत बनावा॥' अर्थात् विधिका विचार करते तो हैं पर दर्शनकी 'बिधि' का बनाव नहीं बनता। कोई युक्ति मनमें नहीं बैठती। ब्रिमिलान कीजिये—'एकउ जुगृति न मन ठहरानी। सोचत भरतिह रैनि बिहानी॥' (अ० २५३)

#### एहि बिधि भए सोचबस ईसा। तेहीं समय जाइ दससीसा॥ ३॥ लीन्ह नीच मारीचहि संगा। भएउ तुरत सो कपट कुरंगा॥ ४॥

अर्थ—इस प्रकार शिवजी सोचके वश हुए। अर्थात् चिन्ताग्रस्त हो गये। उसी समय नीच रावणने जाकर नीच मारीचको साथ लिया। वह (मारीच) तुरत ही मायाका हिरन बन गया।३-४।

टिप्पणी—१ 'एहि बिधि भए सोच बस ईसा' इति। (क)—'एहि बिधि' अर्थात् जैसा 'हृदयँ बिचारत जात' से यहाँतक कह आये उस प्रकार। [दूसरा अर्थ एक यों भी हो सकता है कि—'इस 'बिधि' के सोचके वश हो गये।'] (ख)—'भए सोच बस'—ब्रह्म राम (अपने इष्टदेव) के दर्शनकी विधि न बैठी, कोई युक्ति मनमें न जँची यह बड़े सोचकी बात है ही। अतः सोचवश होना कहा। (ग)—['ईसा' इति। ईश एवं ईश्वर शब्द गोस्वामीजीने प्रायः महादेवजीके लिये प्रयुक्त किया है; यथा—'भएउ ईस मन छोभु बिसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी॥'(१।८७) 'मुधा बचन निहं ईस्वर कहई।'(७।४९) इत्यादि। ईशका अर्थ है 'ईश्वर' 'समर्थ'। यहाँ यह शब्द सामर्थ्य सूचित करता है। 'ईश', 'ईश्वर' और 'ईशान' ये तीनों शिवजीके नाम अमरकोषमें मिलते हैं; यथा—'शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः। ईश्वरः शर्व ईशान ।'(१।१।३२) ईश ऐश्वर्य धातु है। 'ईष्टे तच्छील ईशानः।' अर्थात् जो समर्थ या ऐश्वर्यवान् होता है वही ईश, ईश्वर और ईशान है। 'सोचबस' के साथ 'ईश'—शब्द बड़ा ही मजेदार है, रोचक है, सुन्दर है। भाव यह है कि शिवजी–ऐसे समर्थ भी इस समय 'सोच' के फंदेमें पड़ गये हैं, उससे छुटकारा नहीं पाते, सोचमें निमग्न हैं, जैसे कोई समर्थ किसी शत्रुके वशमें अनायास पड़ जाय और उससे छूटनेका उपाय न सूझ पड़े। 'बस भए' से जनाते हैं कि बहुत देरतक सोचमें मग्न रहे।] सोच=असमंजसपूर्वक विचार। (वै०)

टिप्पणी—२ 'तेहीं समय जाइ दससीसा। ' इति। (क) 'तेहीं समय' कहकर पूर्वप्रसंगसे सम्बन्ध मिलाते हैं। इस तरह कि—'तेहि अवसर' । पिता बचन तिज राज उदासी। दंडक बन बिचरत अबिनासी॥' (४८।७–८) 'तेहीं समय' ।' अर्थात् जब भगवान् रामचन्द्रजी दण्डकारण्यमें उदासी वेषसे सुखपूर्वक विचरण कर रहे थे, उसी समय रावणने सीताजीका हरण किया। 'दंडक बन बिचरत ' तक कहकर वक्ता बीचमें शिवजीके हदयका विचार और सोच वर्णन करने लगे थे, क्योंकि ग्रन्थकार तो एक ही हैं। अब पुनः वहींसे प्रसंग उठाते हैं। ['दससीसा' से उसकी निर्भयता दर्शित की। यथा—'हैं काके द्वै सीस ईसके जो हिठ जन की सीम चरै।' (वि० १३७। वि० त्रि०)]

टिप्पणी—३ 'लीन्ह नीच मारीचिह संगा।' इति। (क) उसी समय दशशीशने जाकर मारीचको संगमें लिया, इस कथनसे पाया गया कि रावण लंकासे मारीचके स्थानपर अकेला आया। यथा— 'चला अकेल जान चिढ़ तहवाँ। बस मारीच सिंधुतट जहवाँ॥' (अ० २३) 'कवन हेतु मन ब्यग्र अति अकसर आएहु तात।' (अ० २४)। ब्हिं ख) 'नीच' विशेषण रावण और मारीच दोनोंमें लगता है। वक्ताओंने यह शब्द रावणके लिये अरण्य और लंकाकाण्डमें भी प्रयुक्त किया है। यथा— 'दसमुख गएउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ स्वारथरत नीचा॥' (अ० २४) तथा 'बानप्रताप जान मारीचा। तासु कहा निहं मानेहि नीचा'। (लं० ३५) (मंदोदरीवाक्य रावणप्रति)। चोरीसे परस्त्रीको हरण करने चला, इसीसे रावणको नीच कहा। परस्त्रीहरण करना नीचता है।

नोट—'नीच' शब्द यहाँ मारीच शब्दसे सटा हुआ रखा है। इसलिये 'नीच' विशेषण मारीचसे ही अधिक सम्बन्ध रखता हुआ जान पडता है। दोहावलीमें भी मारीचको गोस्वामीजीने '*नीच*' विशेषण दिया है: यथा— 'सुकृत न सुकृती परिहरै कपट न कपटी नीच। मरत सिखावन देइ चले गीधराज मारीच॥'(३४१) इससे 'नीच' को यहाँ भी मारीचका विशेषण माननेमें कोई आपित नहीं हो सकती। परन्त अरण्यकाण्डमें गोस्वामीजीने उसके हृदयके श्रीरामविषयक अटल प्रेम इत्यादिकी भूरि-भूरि प्रशंसा एक छन्द, एक दोहा और कुछ चौपाइयोंमें की है; यथा—'*अस जिय जानि दसानन संगा'* से '*धन्य न मो सम आन॥*'(२६) तक इतना ही नहीं किंतु अपने इन वचनोंकी पुष्टिमें श्रीरामजीका, उसके अन्तःकरणका प्रेम पहचानकर, उसको मुनि-दुर्लभ-गति देना कहा है; यथा—'अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना॥'(२७) अन्तमें उसने प्रेमपूर्वक रामजीका स्मरण करते हुए प्राण छोड़ा है, इससे जान पड़ता है कि वह पूर्णरीत्या साधु हो गया था और इसी कारणसे वह समुद्रके इसी पार सुन्दर आश्रम बनाकर एकान्तमें भजन करता था। यथा—'शरेण मुक्तो रामस्य कथञ्चित् प्राप्य जीवितम्। इह प्रवाजितो यक्तस्तापसोऽहं समाहितः॥' (वाल्मी० ३।३९।१३) (अर्थात् श्रीरामजीके बाणसे किसी तरह बचकर विरक्त होकर मैं तपमें स्थित रहता हूँ। यह उसने रावणसे कहा है।) रावणका मामा होते हुए भी उसके साथ नहीं रहा। और इसीसे उसने रावणको सद्पदेश भी किया—तब उसको 'नीच' क्यों कहा? इसपर कहा जा सकता है कि—'एक तो इसने नीच कार्यमें नीच रावणका साथ दिया और बना है साध्! दूसरे, इसने श्रीरामजीका किंचित उपकार न माना कि एक बार तो सिद्धाश्रममें उन्होंने जब यह भाई और सेनासहित उनसे लड़ने आया था, इसके भाईको तो बाणसे भस्म कर दिया था पर इसको बिना फलके बाणसे उडाकर इसके प्राण बचा दिये थे। यथा—'**बिन् फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा॥**'(१।२१०) फिर भी यह दूसरी बार पंचवटीमें इनको साधारण तपस्वी समझकर और पूर्व-वैर स्मरण करके अपने दो साथियोंसहित भयंकर महामृग बनकर उनको मार डालनेके विचारसे उनके आश्रमके पास गया। श्रीरामजीने इसके साथियोंको तो मार डाला; पर यह किसी स्रतसे अपने प्राण बचाकर भाग आया। यह बात उसने स्वयं रावणसे (वाल्मी० ३।३९।१-१४ में) कही है। अध्यात्म० ३, सर्ग ६ में भी कहा है कि जब मैं तीखे सींगोंवाला मृग बनकर पंचवटीमें गया था तब उन्होंने एक ऐसा बाण छोडा कि मेरा हृदय बिंध गया और मैं आकाशमें चक्कर काटता हुआ समुद्रमें आ गिरा। तबसे राज, रत्न, रमणी, रथ आदि (के प्रथम अक्षर 'र') के कानोंमें पडते

ही भयभीत हो जाता हूँ; इसिलये तबसे मैं 'राम' का ही सोते–जागते निरन्तर ध्यान करता रहता हूँ। यथा— 'मां विलोक्य शरमेकमिक्षिपत्॥ २०॥ तेन विद्धहृदयोऽहमुद्भूमन् राक्षसेन्द्र पिततोऽस्मि सागरे। राममेव सततं विभावये भीतभीत इव भोगराशितः॥ राजरत्नरमणीरथादिकं श्रोत्रयोर्यदि गतं भयं भवेत्॥' (२२)—तब कृतघ्नतासे अधिक नीचता क्या होगी?

'यदि कहो कि वह तो परवश था, परवशतासे उसने ऐसा किया, ऐसा न करता तो रावण उसे मार ही डालता? यथा—'उभय भाँति देखा निज मरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे॥ कस न मरौं रघुपति सर लागे।' तो उसका उत्तर भी ग्रन्थकारने एक ही शब्दमें दे दिया है। वह यह कि 'भएउ तुरत सो कपट कुरंगा।' अर्थात् उसमें नीचता यह थी कि कपटमृग बननेमें किंचित् विलम्ब न किया, तुरन्त ही कपटमृग बन गया और फिर छल भी किया कि एक तो भगवान्को छलसे दूर ले गया, दूसरे बाण लगनेपर श्रीरामजीके स्वरमें लक्ष्मणजीका नाम पुकारा, जिसमें वे वहाँसे चल दें, श्रीजानकीजी अकेली रह जायँ तो रावणका काम बन जाय। यथा—'प्रगटत दुरत करत छल भूरी। एहि बिधि प्रभृहि गएउ लै दूरी॥ लिछिमन कर प्रथमिह लै नामा। पाछे सुमिरेसि मन महुँ रामा॥' (अ० २६)। ऐसा न करता तो सीता–वियोग न होता। इसने पहले तो कपटरूप धरा, फिर मरते समय कपटके वचन भी कहे। अतएव 'नीच' कहा।

यदि कहो कि 'उसे बदला भी तो लेना था?' तो उत्तर यह है कि बदला लेना चाहिये था श्रीरामजीसे, सो तो बना नहीं; उलटे उसने जानकीजीके साथ नीचता की।

उपर्यक्त विचारोंको लेकर यह कहना पडता है कि पूर्व तो यह अवश्य नीच था, पर विरक्त होनेके पश्चात उसने तीन काम नीचताके किये—रावणका साथ दिया, छलकर श्रीराम-लक्ष्मणको आश्रमसे दूर ले जानेके लिये मृग बना और लक्ष्मणजीका नाम श्रीरामजीके स्वरमें पुकारा। यह क्यों किया? इसका कारण स्पष्ट है कि वह रावणके राज्यमें रहता है, रावणका मामा है, रावणका जन्मभर नमक खाया है। यदि उसका साथ छोड़कर वह रामजीकी शरण आ गया होता, उसके राज्यमें न रहता तो रावण उसका कुछ कर न सकता था। पर उसने पूर्व ऐसा न किया। उसका यह परिणाम हुआ कि उसे रावणका साथ देना पड़ा। इसी तरह भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य आदिको दुर्योधनका साथ देना पड़ा था और विदुरजी अन्यायका प्रारम्भ देख दुर्योधनको छोड़ चल ही दिये, इससे वे बच गये। भीष्मादिने जानते हुए कि दुर्योधन अधर्म कर रहा है, उसका नमक खानेसे उसीका साथ दिया। दूसरे, रावण-वध करनेपर तैयार है, यदि वह आज्ञापालन नहीं करता। तब उसने स्वामीका कार्य करते हुए भगवानुके हाथसे मरनेका दुढ निश्चय किया। रावणसे यह कहकर कि राजनु! मैं आपकी आज्ञापालन करूँगा—'राजन् करोम्याज्ञां तव प्रभो।' (अध्याय ३।६।७) फिर वैसा न करता तो भी स्वामिद्रोही, कृतघ्न, असत्यवादी होनेका कलंक लगता। रावणने जो-जो कहा वही उसने किया। श्रीराम-लक्ष्मणको आश्रमसे दूर ले जानेको भी रावणने कहा था—'विचित्रमृगरूपथुक्। रामं सलक्ष्मणं शीघ्रमाश्रमादितद्रतः॥ आक्रम्यः ॥' (६।३३-३४) लक्ष्मणजीको आश्रमसे दूर ले जानेका यही उपाय था जो उसने किया। रावणसे झुठ बोलकर प्राणोंके लोभसे श्रीरामजीकी शरण जाना उसने स्वीकार न किया, वरंच उनके हाथसे मरकर तुरत भव-पार होना उत्तम समझा, न जाने जीवित रहनेपर फिर घोर तामसी वृत्ति आ जाये, तब तो भवमें ही पडा रह जाना होगा। 'त्रत' मुग बननेका कारण उसका अभंग प्रेम भी है। आगे टिप्पणी—४ में देखिये। स्वभाव बडा बलवान है। साधु होनेपर भी संगवश वह अपना प्रभाव प्रकट कर देता है—प्रकृतिवश उसने यह काम किया, इसमें उसका दोष क्षम्य है। या यह कह सकते हैं कि लीलाकार्यके अनुकूल उसकी बुद्धि हो गयी, इससे उसने ऐसा किया।

टिप्पणी—४ 'भएउ तुरत सो कपट कुरंगा' इति। (क) 'तुरत'। यदि 'नीच' विशेषण मारीचका मानें तो इसका भाव ऊपर नोटमें आ गया। अर्थात् 'तुरंत' मायामृग बन गया किंचित् विलम्ब न किया; यह नीचताका परिचय है। दूसरा भाव 'तुरंत' का यह है कि उसके हृदयमें श्रीरामदर्शनकी तथा उनके हाथसे मरनेकी उत्कण्ठा

और उत्साह है, जैसा कि अरण्यकाण्डमें कहा है; यथा—'तब ताकिसि रघुनायक सरना॥ कस न मरों रघुपति सर लागे॥ अस जिय जानि दसानन संगा। चला राम पद प्रेम अभंगा॥ मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहउँ परम सनेही॥ ''' फिरि फिरि प्रभृहि बिलोकिहउँ धन्य न मो सम आन॥' (२६)। ब्बिलाकाण्डमें उसे 'नीच' विशेषण दिया और अरण्यकाण्डमें लिखते हैं कि उसके हृदयमें श्रीरामजीके चरणोंमें 'अभंग' अनुराग है। फिर यह भी कहा है कि श्रीरामजीने उसके अन्त:-करणका प्रेम पहचानकर उसे मुनिदुर्लभ गित दी। यथा—'अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनिदुर्लभ गित दीन्हि सुजाना॥' (अ०२७) यह विरोधाभास-सा है ? इसका समाधान यह है कि मरते समय भी जो उसने नीचता की कि श्रीरामजीका-सा स्वर बनाकर लक्ष्मणजीको पुकारा सो यह तो उसने स्वभाववश ही किया। नीच और कपटी अपना स्वभाव नहीं छोड़ देते, संग या पूर्व किसी सुकृतके वश भलाई भले ही करने लगे। यथा—'खलउ करिं भल पाइ सुसंगू। मिटै न मिलन सुभाउ अभंगू॥' (बो०७) तथा 'सुकृत न सुकृती परिहरै कपट न कपटी नीच। मरत सिखावनु देइ चले गीधराज मारीच॥' (दो०३४१) दोहावलीका यह दोहा स्पष्ट कह रहा है कि मारीचके आचरणसे हमें यह शिक्षा मिल रही है। स्वभावसे मनुष्य लाचार है—'काल करम गुन सुभाउ सब के सीस तपत।' पर प्रभु तो इसकी ओर ध्यान न देकर हृदयका प्रेम देखते हैं। भगवान्की प्रेरणासे उसने लीलामें सहायता की।

(ख) 'कपट कुरंगा।' [कपट=बनावटी। अभिप्राय साधनेके लिये असली रूप छिपानेको 'कपट' कहते हैं। कपटमृग=मायामृग। कपटमृगका वर्णन मानसके अरण्यकाण्डमें तथा वाल्मीकीयमें विस्तारसे लिखा है। यथा— 'तब मारीच कपट मृग भयऊ॥ अति बिचित्र कछु बरिन न जाई। कनकदेह मिनरिचित बनाई॥ सीता परम रुचिर मृग देखा॥' (अ० २७।२—४) देखिये।] 'कुरंग=मृग, हिरन, हिरण। 'कुरंग' नाम देनेका भाव कि यद्यपि वह बहुत सुरंग (परम रुचिर) बना है तथापि 'कुरंग' है, क्योंकि कपटका है।

#### किर छल मूढ़ हरी बैदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही॥५॥ मृग बिध बंधु सहित हरि\*आए। आश्रमु देखि नयन जलु छाए॥६॥

अर्थ—उस मूर्ख (रावण) ने छल करके 'बेदेही' (भार्या-जानकी) को हर लिया। प्रभुका जैसा प्रभाव है वैसा उसे मालूम नहीं था॥ ५॥ भगवान् हिरनको मारकर भाईसमेत आश्रमपर आये। आश्रमको (खाली) देख नेत्रोंमें जल भर आया॥ ६॥

टिप्पणी—१ 'किरि छलं दिता। छल करके हरानेका अर्थात् युद्ध करनेका साहस न कर सका, युद्ध करके हरण करनेकी ताब न लाया; इसलिये छल किया। 'हरी बैदेही' अर्थात् जब दोनों भाई कपट—मृगके पीछे चले गये तब अकेलेमें उनको हरा। 'किरि छल' क्या छल किया? छल यह कि मारीचको कंचनमृग बनाया और जब छलकारी मृगके पीछे दोनों भाई आश्रमसे चले गये तब स्वयं यति (संन्यासी) बनकर सीताजीके पास आया। यथा— 'होहु कपटमृग तुम्ह छलकारी। जेहि बिधि हरि आनौं नृपनारी॥' (अ० २५), 'सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती कर बेषा॥' (अ० २८)— [सीताजीको लक्ष्मणजीकी खींची हुई रेखासे बाहर निकाला— यह भी छल है। रेखाके लंघन करनेका भी साहस न हुआ। यथा—'रामानुज लघु रेख खँचाई। सोउ निहं नाघेहु असि मनुसाई॥' (लं० ३५) किसी ग्रन्थान्तरमें कथा है कि उसने कहा—'हम बँधी भीख नहीं लेंगे।' अतएव संन्यासी जानकर वे भिक्षा देनेको रेखाके बाहर निकल आयीं, तब उसने हरा।]

टिप्पणी—२ 'मूढ़ हरी बैदेही' इति। 'मूढ़' कहकर उसका कारण बताते हैं—'हरी बैदेही' और 'प्रभु प्रभाउ

<sup>\*</sup> प्रभु—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, को० रा०, गौड़जी। हरि—१६६१, १७०४। 'हरि' का भाव टिप्पणी ५ में दे दिया गया है। 'प्रभु' पाठका भाव यह होगा कि मारीचको मारकर उसकी खाल ले आये, क्योंकि समर्थ हैं। पुन: भाव कि समर्थ होकर भी असमर्थकी तरह विलाप करने लगे।—इसके पूर्व चरणमें तो 'प्रभु' शब्द आ चुका है इससे भी हमने 'हरि' ही पाठको उत्तम समझा। प्राचीनतम और भावयुक्त तो है ही।

तस बिदित न तेही।' अर्थात् वह प्रभुके वास्तिविक प्रभावको यथार्थतः न जानता था, अतः उसे मूढ़ कहा। [दूसरे उसे, मिला क्या? 'बैदेही' ही तो! अर्थात् जिसके देह नहीं है उसीको तो हरा। माया-जानकी। जानकीजीका प्रतिबिम्ब ही तो हाथ लगा। यथा—'निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता। तैसेइ रूप सील सुपुनीता॥' (अ०२४) भाव यह कि रावणने छल किया तो श्रीरामजीने भी उसके साथ वही माया (छल) रची।—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।' गीताके इस वाक्यको यहाँ प्रभुने चिरतार्थ किया। उसने भगवान्को 'मायामृग' दिया तो भगवान्ने उसको 'मायासीता' दी। जो दे सो पावे। उसने भगवान्के साथ छल करना चाहा सो वे तो उगे गये नहीं, वह स्वयं ही उगा गया। तिसपर भी वह मूर्ख समझता है कि मैं 'सीता' को हर लाया। यदि वह सीताजीको हर ले गया होता तो सतीजीको श्रीसीतासहित रामचन्द्रजीका दर्शन कैसे सम्भव हो सकता? सतीजीको सीतासहित दर्शन हुआ; यथा—'सती दीख कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता॥ फिर चितवा पाछें प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेषा॥'(बा० ५४) '''''' तोता। देखि सती अति भई सभीता॥'(बा० ५५) अतएव मूढ़ कहा।]

टिप्पणी—३ 'प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही' इति। 'जस' और 'तस' का सम्बन्ध है। 'तस बिदित न' से जनाया कि जैसा प्रभाव है वैसा नहीं जानता। भाव कि मोहवश होनेसे, मूढ़ताके कारण उसे संदेह ही बना रहा। यथा—'सुररंजन भंजन मिह भारा। जौं भगवंत लीन्ह अवतारा॥ तौ मैं जाड़ बैरु हिठ करऊँ। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँ॥ जौं नररूप भूपसुत कोऊ। हिरिहौं नािर जीित रन दोऊ॥' (अ०२३) पुनः 'तस बिदित न' का भाव कि वैसा नहीं जानता पर कुछ अवश्य जानता है। अभी—अभी मारीचने उसे प्रभुप्रताप कह सुनाया और समझाया है। यथा—'जेहि ताड़का सुबाहु हित खंडेउ हरको दंड। खरदूषन त्रिसिरा बधेउ मनुज कि अस बिरिबंड॥' (अ०२५) यह प्रभाव जाना है, इसीसे युद्ध न किया। मारीचने कहा था—'जौं नर तात तदिप अति सूरा। तिन्हिंह बिरोधि न आइहि पूरा॥' (अ०२५) और रावणको प्रभुके मनुष्य होनेका भ्रम है। इसीसे उसने सीताहरण किया।

नोट—१ इसका भाव यह भी हो सकता है कि यदि वह प्रभुका प्रभाव जानता तो निश्छल होकर शरणागत हो जाता, वैर न करता। यथा—'जौं पै प्रभु प्रभाउ कछु जाना। तौ कि बराबिर करत अयाना॥'(१।२७७) 'बिस्मय हरषरिहत रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ॥'(२।१२।३) 'उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तिज भाव न आना॥'(सुं० ३४।३)

नोट-२ निश्छल होनेपर ही प्रभुकी प्राप्ति होती है यह न जाना, अत: 'मृढ़' कहा। (वै०)

नोट—३ 'तस' विशेषण पूर्व 'जस' विशेषणका बोधक है। अन्वय होगा—'जस प्रभाउ तस'। यथा—'तिस मित फिरी अहड़ जिस भाबी।'(अ०१७) 'जो जिस करैं सो तस फल चाखा।'

नोट—४ बाबा जयरामदासजी रामायणी लिखते हैं कि 'रावणके सम्बन्धमें जो यह बात फैली हुई है कि उसने श्रीरामजीको ईश्वरावतार जानकर ही वैर बढ़ाया और अपने परिवारसिंहत मुक्त होनेकी चेष्टामें प्रवृत्त था, यह बात तुलसीकृत रामायणसे सम्मत नहीं है। इस ग्रन्थमें यही प्रमाण मिलता है कि रावणने केवल उस रात्रिमें ऐसा अनुमान किया था कि यदि भगवान्ने अवतार लिया होगा तो उनके बाणोंसे प्राण त्यागकर मुक्त हो जाऊँगा। परन्तु जब परीक्षाद्वारा भगवान् राजपुत्र निश्चित हो गये तो उसने अपने उस अनुमानको बदलकर दूसरे अनुमानको, जो भूपसुत होनेका था, पुष्ट और दृढ़ बना लिया, फिर 'नृपनारी' जानकर ही श्रीसीताजीका हरण किया तथा सदैव उनके सम्बन्धमें कुमनोरथ सिद्ध करनेकी धुनमें रहकर प्राण गँवाया। उसने उनका नर होना ही निश्चित किया था। इसीसे तो याज्ञवल्क्यजी कह रहे हैं कि 'प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही।' यदि वह भगविद्वमुख न होता तो वक्ता यह कैसे कहते कि 'ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहु मन बिश्राम। भूत द्रोहरत मोहबस रामबिमुख रत काम॥' ग्रन्थकार दूसरोंके द्वारा उसके 'नर' माननेका खण्डन कराते हैं; बार–बार समझानेपर भी उसका अटल विश्वास 'नर' ही रहना लिखते हैं। फिर रावणके अपनी विजयके लिये अमर–यज्ञ करने, यज्ञका विध्वंस

होनेपर जीनेकी आशा त्यागकर लड़ाईके लिये चलनेका वर्णनकर तथा उसके लिये 'रघुपतिबिमुख', 'शठ', 'हठवश' और 'अज्ञ' आदि शब्दोंका प्रयोगकर उसे स्पष्ट भ्रम और मोहमें पड़ा हुआ निर्णय कर दिखाते हैं।

'सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन बंदि सुख माना॥'(अ० २८), 'एक बार बिलोकु मम ओरा॥' (सुं०) और 'कहाँ राम रन हतौं प्रचारी।' (लं०)—इन तीन स्थलोंके सिवा और कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं है जहाँ अनुमान लगानेवाले लोग अर्थमें खींच-तान करनेकी कल्पना भी कर सकेंगे। यदि रावणके मनके भीतर स्वप्नमें भी कोई दूसरा भाव होता तो ग्रन्थकारको उसे प्रकट करनेमें कदापि संकोच न होता, जिस प्रकार वालीके लिये लिख दिया गया है कि 'हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बोला चितइ राम की ओरा॥' उसी प्रकार रावणकी भी बात कह दी गयी होती। यदि रावणको यह निश्चित हो जाता कि श्रीरामजी नर नहीं हैं तो सारा ग्रन्थ ही विरोधमें परिणत हो जाता। क्योंकि सबके पहले ब्रह्मा और शिवका वरदान ही नष्ट हो जाता। भगवान्के रूपमें उसका वध ही सम्भव नहीं था। नर या वानर होकर ही उसे मारा जा सकता था। दूसरे, ब्रह्माके लेखकी मर्यादा ही जाती रहती। क्योंकि उन्होंने 'नर'के हाथ उसकी मृत्यु लिख दी थी— 'जरत बिलोक्यों जबिह कपाला। बिधिके लिखे अंक निज भाला॥ नर कें कर आपन बध बाँची।' तीसरे, भगवत्संकल्प नीचा हो जाता और जीवका ही संकल्प बढ़ जाता; क्योंकि भगवान् रामजी तो यह चाहते थे कि रावण मुझे ईश्वरके रूपमें न जान पावे। और रावण परीक्षा लेकर जान लेना चाहता था। इस तरह तो यह महिमा ही खिण्डत हो जाती कि 'सोइ जानइ जोह देह जनाई' तथा 'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। करै अन्यथा अस निहं कोई॥ ……' छठे यदि रावणको वास्तवमें आसुरी प्रकृतिवाला मानें तो फिर उसे भगवान्क स्वरूपका बोध होना शास्त्रविरुद्ध हो जाता है—'तुम्हरी कृपा तुम्हिं रघुनंदन। जानिहें भगत भगत उर चंदन॥ ……'

दूसरे पक्षवाले यह कहते हैं कि १-यह कहना कि भगवान् तो यह चाहते थे कि रावण 'मुझे ईश्वररूपमें न जान पावे' इसका उल्लेख ग्रन्थमें कहीं नहीं है। दूसरे यह बात सभी कल्पोंमें लागू होनी चाहिये, क्योंकि सबमें वरदान एकही-सा है। अन्य रामायणोंकी अवहेलना करनी उचित नहीं है। तीसरे प्रारम्भमें रावणको भ्रम होना अवश्य है जैसा—'जौं भगवंत लीन्ह अवतारा' से स्पष्ट है। परंतु यह भ्रम आगे जाता रहा तभी तो उसने 'मन महुँ चरन बंदि सुख माना।' यहाँ उसने हृदयमें दृढ़ कर लिया कि ये जगदम्बा हैं। यह निश्चय उसने त्याग दिया इसका उल्लेख आगे कहीं नहीं है। रहा दुष्टवचन, जो उसने कहे और किसीका कहना न माना कि जानकीजीको दे दे। इसका कारण उसका दृढ़ संकल्प ही था जो उसने गुप्त रखा। यथा—'मन क्रम बचन मंत्र दृढ एहा'(३।२३) यदि ऐसा न करता तो श्रीरामजी उसे मारते ही क्यों? अध्यात्मरामायणमें तो स्पष्ट ही है। जैसे श्रीरामजी अपनेको नर-नाट्यसे छिपाये हैं वैसे ही रावण भी अपने दृढ़ संकल्पको छिपाये हुए है। यहाँ 'मंत्र' शब्द साभिप्राय है। मन्त्र वह है जो मनन करनेसे भवसागरसे रक्षा करता है—'मननात्त्राणनान्मन्त्रः'। मन्त्र गुप्त रखा जाता है, किसीसे प्रकट नहीं किया जाता—'*जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहिं जब करिय* दुराऊ॥'(१।१६८।४) 'आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्रमैथुनभेषजम्। तपो दानाऽपमानौ च नव गोप्यानि यलतः॥' रावणने 'मन', 'कर्म' और 'वचन' तीनोंसे इसको गुप्त और दृढ़ रखा। जो संशय उसको खरदूषणवध सुनकर हुआ उसको दृढ करनेवाले खरदृषणवधसे भी अधिक बडे-बडे कार्य आगे हए; जैसे कि वालीवध (कि जो वाली रावणको काँखतले दबाये रहा), समुद्रोल्लंघन, लंकादहन, एक ही वानरद्वारा अगणित प्रधान सुभट निशाचरोंका वध, सेतुबंधन, अंगद-पदारोपण इत्यादि। यही नहीं हनुमान्जी, मारीच, विभीषणजी, पुलस्त्यजी, माल्यवान्, अंगद, शुक-सारण और कुम्भकर्णतकसे इसके मनका संशय (कि ये भगवान् ही हैं) दृढ़ ही होता गया। इन विशेष दृढ करनेवाले कारणोंके होते हुए यह क्योंकर समझा जाय कि वह संशय जाता रहा। मनसे यह संकल्प बाहर जाने न दिया, वचनसे कभी किसीसे न कहा और कर्मसे दृढ़ रखा कि जो कोई उससे कहता कि जानकीजीको दे दो तो उसे दुर्वचन कहता, लात मारता इत्यादि। क्योंकि दे देनेसे फिर 'जगदीश', 'प्रभू' के

सरसे कैसे मरता? वह प्रभुके हाथों मरकर मुक्त हो जाना निश्चय कर चुका है। इस संशयकी निवृत्तिका उल्लेख आगे नहीं है और न इस संकल्पके त्यागका। बल्कि उसके पूर्ण दृढ़ होनेका उल्लेख स्पष्टरूपसे 'मन महुँ चरन बंदि सुख माना।' (३।२८) देख पड़ रहा है।

अध्यात्ममें तो रावणने मन्दोदरीसे स्पष्ट कह दिया है कि मैं जानता हूँ कि श्रीराम विष्णु हैं और जानकीजी लक्ष्मी हैं, उनके हाथसे मरकर परमपद प्राप्त करूँगा, यही विचार करके मैंने सीताहरण किया है इत्यादि, यथा— 'जानामि राघवं विष्णुं लक्ष्मीं जानामि जानकीम्। ज्ञात्वैव जानकी सीता मयानीता वनाद्वलात्।। रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति परं पदम्। विमुच्य त्वां तु संसाराद्गमिष्यामि सह प्रिये॥' (अध्यात्म० युद्धकाण्ड सर्ग १० श्लोक ५७–५८) और हनु० ना० में विभीषणजीसे उसने कहा है कि मैं जानकीजी और मधुसूदन रामको भी जानता हूँ, अपने वधको भी जानता हूँ तथापि मैं दशानन हूँ, मैं जानकीको किस प्रकार दे सकता हूँ। यथा—'जानामि सीतां जनकप्रसूतां जानामि रामं मधुसूदनं च। वधं च जानामि निजं दशास्यस्तथापि सीतां न समर्पयामि॥' (हनु० ७।११)

इस प्रकार ईश्वरके जान लेनेसे वधमें बाधा तो दूर रही, उलटे यही सिद्ध होता है कि रावणको पूर्ण विश्वास था कि मनुष्य तो कोई उसे मार नहीं सकता जबतक कि भगवान् स्वयं ही मनुष्यरूपसे न अवतार लें। अध्यात्मके रावणका संकल्प मन-कर्म-वचनसे दृढ़ न था। इसीसे उसने अन्तमें मन्दोदरीसे कह ही दिया और मानसके रावणका संकल्प मन्त्रतुल्य था। इससे मन-कर्म-वचन तीनोंसे उसे रावणने गुप्त रखा और जब उसने गुप्त रखा तो किव उसे कैसे प्रकट करता ? विधिका वचन असत्य होनेकी शंकापर दोहा ४९ में देखिये।

टिप्पणी—४ 'मृग बिध बंधु सिहत हिर आए।' इति। (क) मृगका वध करके तब भाईसिहत आना लिखनेमें अभिप्राय है कि मृगवधके समय बन्धु लक्ष्मणजी साथ न थे। बीचमें मिले। अत: आश्रममें साथ-साथ आये। (ख) ऊपर कहा था—'भएउ तुरत सो कपट कुरंगा।' यहाँ 'मृग बिध' कहकर कुरंगका अर्थ 'हिरन' है 'मृग' है—यह स्पष्ट कर दिया।

नोट—५ ष्डिइस ग्रन्थमें आदिसे अन्ततक इस बातका पूर्ण निर्वाह देख पड़ता है कि जहाँ विशेष माधुर्यका वर्णन आता है, वहाँ साथ-ही-साथ किव सूत्रधारकी तरह ऐश्वर्य भी दिखा दिया करता है जिसमें पाठक सावधान हो जाय, उसको भूलकर भी कभी भगवान् श्रीरामजीमें नर-बुद्धि न आ जाय, उसको उनके चिरतमें भ्रम न उत्पन्न हो जाय। ष्टियहाँ दूसरे चरणमें 'आश्रम देखि नयन जल छाए' कह रहे हैं, इसीसे प्रथम ही वक्ता यहाँ 'हिरि' और आगे चलकर 'नर इव' आदि शब्दोंका प्रयोग करके पाठकको सावधान कर रहे हैं। इन शब्दोंसे ऐश्वर्यका दर्शन कराया है कि ये तो संसारभारके हरनेवाले हैं, जीवोंके मोह आदिके क्लेशोंके हरनेवाले हैं, प्राणियोंके जन्म-मरण आदि कष्टोंके निवारणकर्ता हैं, इत्यादि-इत्यादि। इनको दु:ख कहाँ ? ये तो केवल नरनाट्य कर रहे हैं। यही बात वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कही है; यथा—'नरतनु धरेउ संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा। जिस्स काछिय तस चाहिय नाचा॥' (अ० १२७)

टिप्पणी—५ (क) 'मृग बिध' के सम्बन्धसे भी 'हिरि' पद दिया। मारीचने मायामृगका तन धारण किया था, उस मायातनको भी मारा और असली मारीचतनको भी। दोनों शरीर हरण किये; अतः 'हिरि' कहा। श्रीजानकीजीने मायामृगको देखकर भगवान् रामसे कहा था कि 'एहि मृग कर अति सुंदर छाला।। सत्यसंध प्रभु बध किर एही। आनहु चरम कहित बैदेही॥'(अ० २७)। यद्यपि मारीचने प्राण निकलते समय अपना पूर्वराक्षस—देह प्रकट कर दिया फिर भी ये तो 'हिरि' हैं, सत्यसन्ध हैं, उन्होंने वैदेहीजीके वचनको पूरा करनेके लिये उसके मायावी शरीरको उससे अलग कर दिया और उसे भी मारकर साथ लाये। अतः 'हिरि' कहा। (विशेष आ० २७।१६) 'प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा' में देखिये।

(ख) 'आश्रम देखि नयन जल छाए।'अर्थात् आश्रममें श्रीजानकीजीको नहीं पाया, अत: प्राकृत नरवत् विरह और विलापका नाट्य करने लगे। यथा—'आश्रम देखि जानकी हीना। भए बिकल जस प्राकृत दीना॥'(अ० ३०) नोट—६ 'नयन जल छाए' अर्थात् स्नेह और विरह-शोकसे नेत्रोंमें आँसू भर आये, जैसा कि प्राकृत मनुष्योंका स्वभाव है। 'हिर' होते हुए ऐसा करते हैं, मानो सत्य ही जानकीहरण हो गया, न जाने कौन ले गया, वे कहाँ और कैसी होंगी, अब हमको मिलेंगी या नहीं, राक्षस खा न गये हों इत्यादि। पंजाबीजी लिखते हैं कि 'अत्यन्त शोक है।' सोचते हैं कि पत्नी बिना वानप्रस्थधर्म नहीं निभ सकता और सीताहरणसे दोनों कुलोंमें हमको कलंक लगेगा, अत: नेत्रोंमें जल भर आया।

वि॰ त्रि॰—'**व्रजन्ति ते मूढिधयः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः।**' अर्थात् मायाविके साथ जो माया नहीं करता, वह मूढ़ पराभवको प्राप्त होता है। अतः प्राकृत दीनकी भाँति विकल होना, यह रामजीकी माया है, जिसमें मायाकी जानकीको ही वह असली जानकी समझे रहे।

#### बिरह बिकल नर इव<sup>१</sup> रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥७॥ कबहूँ जोग बियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरह<sup>२</sup> दुखु ताकें॥८॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी (प्राकृत) मनुष्योंकी तरह विरहसे व्याकुल हैं। दोनों भाई (मायाजानकीको) ढूँढ़ते हुए वनमें फिर रहे हैं॥७॥ जिसको (वास्तवमें) कभी भी संयोग-वियोग नहीं उसमें प्रत्यक्ष विरह (जिनत) दुःख देखा गया॥८॥

टिप्पणी—१ 'बिरह बिकल नर इव रघुराई।' इति। यहाँ 'रघुराई' एक वचन पद देकर जनाया कि केवल श्रीरघुनाथ (श्रीरामचन्द्र) जी विरहसे व्याकुल हैं। लक्ष्मणजी व्याकुल नहीं हैं। ये तो उनको समझाते हैं, यथा—'लिछिमन समुझाए बहु भाँती।' (अ० ३०) लक्ष्मणजी विकल होते तो समझाते कैसे? [इसीसे एक चरण (पूर्वार्ध) में 'बिरह बिकल' के साथ 'रघुराई' शब्द दिया और दूसरे चरणमें (उत्तरार्धमें) उससे पृथक् 'खोजने' में 'दोउ भाई' पद दिया।]

टिप्पणी—२ (क) ['नर इव' में वही भाव है जो (अ० ३०।६) 'भए बिकल जस प्राकृत दीना' का है तथा—'एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहुँ महा बिरही अतिकामी॥ पूरनकाम राम सुखरासी। मनुज चिरत कर अज अबिनासी॥' (अ० ३०।१६–१७) में जो भाव हैं वे सब 'नर इव' इस पदमें भरे हुए हैं।

ाश्चियहाँ विरहमें व्याकुल होना कहकर पुन: अगली अर्धालीमें ऐश्वर्य दर्शाते हैं। पुन: (ख) ब्रह्मादिके प्रार्थना करनेपर ब्रह्मवाणीने कहा था कि 'नारद बचन सत्य सब किरहाँ।' उसको भी यहाँ चिरतार्थ करते हैं। नारद-वचन है कि 'नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी।' अतएव विरहमें विकल होकर उनके वचन सत्य कर रहे हैं। और 'नर इव' कहकर जनाया कि रावणको नररूपसे मारकर विधिका वचन सत्य करेंगे। पुन: भाव कि— (ग) विकलता ईश्वरमें नहीं होती इसीसे विरह-विकल होनेमें 'रघुराई' नाम दिया। तात्पर्य यह है कि भगवान् माधुर्यमें व्याकुलता ग्रहण किये हुए हैं, इसीसे माधुर्यका नाम दिया और 'नर इव' कहा। अथवा (घ) नारदजीने दो शाप दिये हैं, एक तो 'नृप तन' धरनेका, दूसरा नारि-विरहमें व्याकुल होनेका। यथा—'बंचेह मोहि जविन धिर देहा। सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा॥—मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥'

१. इव नर-१७२१, १७६२, भा० दा०। नर इव-१६६१, १७०४, छ०, को० रा०।

२. दुसह—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। बिरह—१६६१, ७०४। पूर्वचरणमेंके 'जोग बियोग' शब्दोंके सम्बन्धसे यहाँ 'बिरह दुखु' उत्तम है।

३. भावार्थान्तर—१ 'जिन श्रीसीतारामजीको किसी कालमें संयोगका वियोग नहीं है। अर्थात् इनमें सदा एकरस संयोग रहता है, वियोग तो है ही नहीं।'(रा० प्र०)

२ 'जिनको न संयोग होनेका सुख और न वियोग होनेका दु:ख होता है अर्थात् दोनों आनन्दमूर्ति हैं। दोनोंमें सदा एकरस संयोग है।' (वै०) ३—पं० रा० व० श० जीका मत है कि 'न संयोग है, न वियोग। क्योंकि संयोग होनेपर वियोग है और वियोग होनेपर ही संयोग कहा जाता है।'

(बा० १३७) भगवान् नृपरूप धरकर स्वयंवरमें गये थे, यथा— 'धिर नृपतनु तहँ गएउ कृपाला। कुऔर हरिष मेलेड जयमाला॥'(बा० १३५) इसीसे 'रघुराई' शब्द देकर 'सोइ तनु धरहु' इस शापको सत्य किया। 'बिरह बिकल नर इव रघुराई' में पूर्णोपमा अलंकार है।

टिप्पणी—३ 'खोजत बिपिन फिरत दोड भाई' इति। 'खोजत बिपिन' अर्थात् लता, तरु, पत्ती आदिसे पूछते हैं—'पूँछत चले लता तरु पाती।' इससे व्याकुलता दिखाते हैं। [ब्लिशीरामजी व्याकुल हैं, वे लता, तरु आदि इन सबोंसे पूछते हैं और लक्ष्मणजी इन्हें समझाते जाते हैं तथा चारों ओर दृष्टि जमाये खोजते भी जाते हैं।] खोजनेमें दोनों भाइयोंको कहते हैं। 'फिरत' कहकर जनाया कि विश्राम नहीं लेते, बैठते नहीं, चलते ही रहते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि 'वनको खोजते फिरते हैं अर्थात् सारे वनमें कोना–कोना ढूँढ़ रहे हैं, वनका कोई भाग खोजनेसे छूटा नहीं।

टिप्पणी—४ 'कबहूँ जोग बियोग न जाकें।' इति। श्रीरामजी विरहसे व्याकुल हैं, इसीपर कहते हैं कि 'जिसे कभी भी अर्थात् भूत, भिवष्य, वर्तमान—तीनों कालोंमेंसे किसीमें भी संयोग-वियोग नहीं, उसमें विरहदु:ख प्रत्यक्ष देखा गया कि रो-रोकर विलाप करते हैं, भोजन-विश्रामादि त्यागकर खोजते फिरते हैं'—यह कैसे सम्भव है? तात्पर्य यह है कि सुख-दु:ख योग-वियोगसे उत्पन्न होता है; जहाँ योग-वियोग ही नहीं है, वहाँ योग-वियोगजनित सुख-दु:ख कैसे होगा? जहाँ कारण ही नहीं, वहाँ कार्य कैसे सम्भव है? भाव कि ये सब रघुपतिके चिरत हैं, जैसा वक्ता आगे स्वयं कहते हैं। इसीसे अरण्यकाण्डमें कहा कि 'बाहिज चिंता कीन्हि।' [अद्वितीयको योग-वियोग कहाँ? योग-वियोग तो जीवको होता है, इसीको भ्रमका फन्दा कहा गया है। यथा—'जोग बियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥' (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—५ 'देखा प्रगट बिरह दुख ताकें' इति। यहाँ 'देखा प्रगट'का भाव है कि इनके विरह दुसह दु:खको संसार जानता है; यथा—'एक राम अवधेसकुमारा। तिन्ह कर चरित बिदित संसारा॥ नारि बिरह दुखु लहेउ अपारा॥' (बा॰ ४६)

नोट—१ (क) श्रीशुकदेवलालजी, बैजनाथजी और पंजाबीजी 'देखा प्रगट' का भाव यह कहते हैं कि यह विरह-दु:ख केवल दिखावामात्र है, देखनेभरका है, आरोपितमात्र है। वास्तवमें दु:ख नहीं है। साधारणलोगोंको दु:ख-सा देख पड़ता है। (ख) जोग (योग)=मेल, मिलाप, संयोग। बियोग=मेल वा साथका छूट जाना; जुदाई। प्रगट=प्रत्यक्षमें, जाहिरमें। (ग) यहाँ विरोधाभास अलंकार है। क्योंकि यहाँ विरोधी पदार्थोंका वर्णन किया गया है। ऐसा वर्णन वर्णनीयकी विशेषता या उत्कृष्टता जनानेके लिये होता है। (अ० मं०)

#### \* गोस्वामीजीकी सावधानता \*

ां श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी—भगवान् स्वयं रसस्वरूप हैं, आनन्दस्वरूप हैं। भगवान्के अतिरिक्त अन्य विषयको लेकर अथवा भगवान्को भूलकर जहाँ रसकी अनुभूति होती है, वहाँ रस है ही नहीं, रसाभासमात्र है। संसारके जितने विषय हैं, जितने नायक-नायिका हैं, उनको लेकर जिस रसका प्रातीतिक अनुभव होता है, उसे सत्य, नित्य और स्थायी रस नहीं कहा जा सकता। यह 'ब्रह्मास्वादसहोदर' होनेपर भी 'ब्रह्मानन्द' नहीं है। परन्तु भगवान् नित्य सत्य हैं, उनकी लीला नित्य सत्य है, इसिलये उन्हें आलम्बन बनाकर जिस रसकी अनुभूति होती है, वह रस वास्तवमें रस है, ब्रह्मानन्द है और एक अर्थमें तो ब्रह्मानन्दसे भी बढ़कर है।

भगवान् राम अपने रसस्वरूपका अनुभव करानेके लिये ही अवतीर्ण होते हैं और अनेकों प्रकारकी रसमयी लीला करते हैं। उनके अवतार और लीलाका उद्देश्य ही यह है कि लोग प्राकृत रसाभासमें न भूलकर वास्तविक रसका आस्वादन करें। भगवद्विषयक रस अप्राकृत रस है। महात्मालोग उसी रसका वर्णन करते हैं। वे उस रसका वर्णन करनेके लिये थोड़ी देर कवित्वको अपना लेते हैं। वे जीवनभर और जीवनके परे भी महात्मा हैं। परन्तु कुछ समयके लिये किव भी हैं। उनका जीवन काव्यनिर्माणसे शुन्य हो सकता है परन्तु महात्मापनसे शुन्य नहीं हो सकता। भगवानुकी स्मृति उनका स्वभाव है और कवित्व आगन्तुक। इसीसे जब वे कविता लिखते हैं तब भी उनका स्वभाव काम करता रहता है और वे यही चाहते हैं कि कभी एक क्षणके लिये भी मैं भगवानुको न भुलूँ और इस लीलाको पढनेवाला भी न भुले। वे बडी सावधानीसे इसपर दुष्टि रखते हैं कि कहीं कोई भगवानुको केवल मनुष्य न समझ ले। वह भगवानुको स्मृतिसे च्युत हो जायगा, उसके हृदयमें भगवानुके प्राकृत होनेका संदेह आ जायगा और वह सच्चे रससे वंचित रहकर अन्य अस्थायी सांसारिक रसोंमें फँस जायगा। इसके लिये महात्मालोग भगवानुकी भगवत्ताका स्थान-स्थानपर स्मरण दिलाया करते हैं। वे कविताके प्रवाहमें बहकर किसी भी दशामें केवल कवि नहीं हो जाते. सर्वदा वे भक्त अथवा महात्मा ही रहते हैं। श्रीगोस्वामीजीके जीवनसर्वस्व श्रीरामचरितमानसमें इस भावपर सर्वत्र दुष्टि रखी गयी है। वे भगवानुकी मनुजरूपके अनुरूप होनेवाली लीलाओंका वर्णन करते हैं और बार-बार स्मरण दिलाते रहते हैं कि ये भगवान् हैं, यह बात मत भुलो। केवल गोस्वामीजी ही नहीं, भगवानुकी लीलावर्णन करनेवाले सभी महात्माओंने इस ओर दुष्टि रखी है। श्रीमद्भागवतमें भगवान श्रीकष्णके लीलावर्णनके प्रसंगमें ठीक ऐसी ही बात आयी है। केवल भागवतमें ही नहीं, सभी आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें स्थान-स्थानपर भगवान्की भगवत्ताका स्मरण दिलाया गया है। श्रीगोस्वामी तलसीदासने भी इस बातपर बडा ध्यान रखा है और चेष्टा की है कि कहीं भगवानकी विस्मृति न हो जाय। भगवानुको केवल मनुष्य मानना अथवा उन्हें भूल जाना बडा भारी प्रमाद है, प्रमाद ही मृत्यू है, मृत्यूसे रक्षा करनेके लिये ही महात्माओंकी वाणी है।

श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीमद्भागवतकी भाँति भगवान्के विद्याध्ययनके प्रसंगमें कहा है—'जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। सो हिर पढ़ यह कौतुक भारी॥' रामको सीताके विरहमें विलाप करते हुए देखकर स्मरण कर लेते हैं—'पूरनकाम राम सुखरासी। मनुज चिरत कर अज अविनासी॥'' और मेघनादके द्वारा नागपाशमें बँध जानेपर उनके मुँहसे स्वभावत: ही निकल पड़ता है—'नर इव कपट चिरत कर नाना। सदा स्वतंत्र एक भगवाना॥'

कहाँतक उद्धृत किया जाय? श्रीगोस्वामीजीने सर्वत्र इस दृष्टिका निर्वाह किया है। वास्तवमें यही विशुद्ध रस है। भगवान्को भूलकर लोग इन क्षणिक रसाभासोंमें न भूल जायँ, नित्य सत्य रस प्राप्त करें। इनकी कविताकी यही मूल प्रवृत्ति है और यही सर्वथा उचित भी है। भगवान् हम सबपर कृपा करें कि हम उनके स्वरूपभूत नित्य सत्य रसका अनुभव प्राप्त करनेके अधिकारी बन सकें। (कल्याण १३।२)

श्रीविन्दुब्रह्मचारीजी (श्रीअयोध्याजी)—श्रीमद्गोस्वामीजीने नैमित्तिक रामचिरतको नित्य रामचिरतसे मिला-सा दिया है और माधुर्यको ऐश्वर्यसे वे इस प्रकार एक करते गये हैं कि इसकी पूर्णताकी तनिक भी हानि नहीं हुई है। यह गोस्वामीजीका अपूर्व कौशल है।

नोट—२ पूर्व अन्यत्र भी इस सम्बन्धमें लिखा जा चुका है। प्रो॰ श्रीरामदास गौड़जीका मत है कि बारम्बार ऐश्वर्यका स्मरण दिलाकर उन्होंने महात्मा श्रीकबीरजी और श्रीगुरुनानकजीके निर्गुणवाद वा दाशरिथ—साकेतिवहारी रामसे कोई भिन्न रामके प्रतिपादनका खण्डन श्रीशंकरजी एवं श्रीयाज्ञवल्क्यजीके तथा श्रीभुशुण्डिजीके वाक्योंद्वारा किया है। वे पंथ उनके समयमें काफी जोर पकड़ रहे थे, जिससे नास्तिकता फैल रही थी और जनता भ्रममें पड़ रही थी। भ्रमको मिटानेके लिये जहाँ–तहाँ ऐसे नर-नाट्य आते हैं, वहीं तुरन्त वे पाठकको सावधान करते हैं।

पं० बलदेवजी उपाध्याय एम० ए०—श्रीरामचन्द्रके विषयमें तुलसीदासकी कौन भावना थी, इसे उन्होंने अपने ग्रन्थमें अनेक स्थानोंमें स्पष्टरूपसे प्रदर्शित किया है। श्रीरामजी स्वयं भगवान्के रूप हैं और श्रीजानकीजी साक्षात् शक्तिरूपा हैं। रामसे ही क्यों, रामके रोम-रोमसे करोड़ों विष्णु, ब्रह्मा और शिवजीकी उत्पत्ति होती रहती है; उसी प्रकार श्रीसीताजीके शरीरसे करोड़ों उमा, रमा और ब्रह्माणीका आविर्भाव हुआ करता है। दो

शरीर होनेपर भी उसमें नैसर्गिक एकता बनी हुई है। सीतारामजीकी परिदृश्यमान अनेकतामें भी अन्तरंग एकता– वर्णन तुलसीदासजीने बड़ी मार्मिकताके साथ किया है—'गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। बंदउँ सीतारामपद जिन्हिंह परम प्रिय खिन्न॥' इस प्रकार दो प्रकारके उदाहरणोंको रखते समय गोसाईंजीने इन्हें सर्वसाधारणके लिये बोधगम्य ही नहीं बनाया है, प्रत्युत शिक्तरूपिणी सीता और शिक्तमान्–स्वरूपी रामके द्विविध उपासकोंको पृथक्रूपसे पर्याप्त मात्रामें सन्तुष्ट कर दिया है। इस प्रकार युगल सरकारकी मनोरम जोड़ीकी वास्तविक एकताको गोसाईंजीने स्पष्टरूपसे प्रदर्शित किया है।

यही कारण है कि रामचिरित्रका वर्णन करते समय तुलसीदासजीने उनके वास्तविक रूपको कहीं नहीं भुलाया है, बिल्क पाठकोंको बार-बार याद दिलाया है कि केवल नरलीला करनेके विचारसे ही सरकार ऐसा चिरत कर रहे हैं, अन्यथा ये तो साक्षात् परमात्मा ठहरे, उनको किसी प्रकारका क्षोभ नहीं, किसीपर क्रोध नहीं, सुवर्णमृगपर भी किसी प्रकारका लोभ नहीं, इत्यादि। मायामृगके पीछे मनुष्यलीला करनेके लिये जो दौड़े चले जा रहे हैं, वे वही व्यक्ति हैं जिनके विषयमें श्रुति नेति-नेति कहकर पुकार रही है और शिवजी भी जिनको ध्यानमें भी नहीं पाते— 'निगम नेति सिव ध्यान न पावा। माया मृग पाछे सो धावा॥' [इसी प्रकार यहाँ मायामृगका वधकर आश्रमपर आकर उसे खाली पाकर उनके नेत्रोंमें जल भर आया, वे विरहसे व्याकुल हैं, पर भक्त किव हमें भूलने नहीं देते। 'बिरह बिकल नर इव रघुराई। '' कहकर बताते हैं कि ये वही हैं कि 'कबहूँ जोग बियोग न जाके।' इत्यादि।

ऐसे प्रसंगोंकी बाहुल्यताको देखकर कुछ आलोचक गोस्वामीजीपर तरह-तरहका आक्षेप किया करते हैं। उनसे मेरा कहना है कि उन लोगोंने तुलसीदासके दृष्टिकोणको भलीभाँति परखा ही नहीं। यदि वे श्रीरामविषयक उनकी भावनाका ऊहापोह किये रहते तो इस प्रकारकी अनर्गल आलोचना करनेका दु:साहस नहीं करते। व्यापक दृष्टिसे देखनेपर मानसमें कोई भी प्रसंग आक्षेप करनेलायक नहीं है।

गोसाईंजीने उत्तरकाण्डमें ज्ञान और भिक्तिक विषयोंमें अपने विचारोंको स्पष्टरूपसे बड़ी खूबीके साथ दिखलाया है। उस प्रसंगके अवलोकन करनेसे भिक्तिको प्रधानता स्पष्ट ही प्रतीत होती है। (उनके मतानुसार) भिक्ति और ज्ञानमें आकाश और जमीनका अन्तर है—महान् भेद है। इस कारण गोसाईंजीने अपना सिद्धान्त स्पष्ट शब्दोंमें प्रदर्शित किया है—'सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तिरय उरगारि यह सिद्धांत अपेल। "

वाल्मीकिरामायणमें कर्मको आधार मानकर लीलाएँ वर्णित की गयी हैं, अध्यात्मरामायणमें ज्ञानको आश्रय देकर और रामचिरतमानसमें भिक्तपक्षको लेकर। इस प्रकार तीनों रामायणोंद्वारा एक-एककी पूर्ति होती है, पुनरुक्ति नहीं। यही कारण है कि देववाणीमें लिखे गये आदिकवि वाल्मीकिके द्वारा निर्मित रामायणके रहते हुए भी विवेकी पण्डितजन भाषामें भी लिखे गये मानसका अध्ययन प्रेमसे करते हैं और उसमें सानन्द अवगाहन कर अपनेको कृतकृत्य मानते हैं। (कल्याण १३—२)

नोट—३ ऊपर कहा था कि 'पिता बचन तिज राज उदासी' और यहाँ कहते हैं कि 'मृग बिध बंधु सिहत हिर आए।' 'कहाँ तो उदासी और कहाँ मृग–वध—ये दोनों परस्पर विरोधी बातें है। जब उदासी वेषका वचन था तब धनुष–बाण कैसे धारण किये रहे और मृगादिका वध कैसे करते रहे?' यह शंका जब–तब रामायणसे अनिभन्न लोग किया करते हैं। इस विषयमें दो–तीन बातें ध्यानमें रखनेसे शंका–समाधान आप–से–आप हो जाता है। एक तो यह कि 'कैकेयीजीने क्या वर माँगा।' दूसरे, जो वेष उन्होंने धारण किया, वह कैकेयीके सामने या उनकी दृष्टिसे बाहर? तीसरे, धनुष–बाण धारण करना कैकेयीके मतमें था या नहीं। चौथे, श्रीरामजी सत्यसंकल्प हैं न? सत्यव्रत हैं न?

कैकेयीजीने माँगा था—'तापस बेस बिसेषि उदासी। चौदह बिरस रामु बनबासी॥' एवं 'होत प्रात मुनिबेष धिर जो न राम बन जाहिं।' कैकेयीने स्वयं मुनिवेष अपने सामने धारण कराया। यथा—'मुनि पट भूषन भाजन आनी। आगे धिर बोली मृदुबानी॥ राम तुरत मुनिबेष बनाई। चले जनक जननिहि सिरु नाई॥ सिज बन साजसमाजु सब बिनता बंधु समेत। बंदि बिप्र गुर चरन प्रभु चले किर सबिह अचेत॥ श्रीरामचिरतमानसके अनुसार इसके बाद फिर घर जाना नहीं हुआ। अतएव निश्चय है कि मुनिवेषके साथ क्षत्रियधर्मके अनुकूल धनुष-बाण भी उन्होंने कैकेयीजीके सामने ही धारण किया और कैकेयीजीने उसपर कोई एतराज नहीं किया। एतराज करती ही क्यों? 'बेष' शब्दमें केवल वस्त्राभूषण शृंगारका ही भाव रहता है। देखिये न परशुरामजीके धनुष, बाण, तरकश, परशु धारण करनेपर भी उनके वेषको 'सांत बेष' ही किवने कहा है। जिससे स्पष्ट है कि कैकेयीजीका 'तापस बेष बिसेषि उदासी' एवं 'मुनिबेष' से यह तात्पर्य न था कि वे अपने आयुध साथ न लें। और वाल्मीकीयमें तो धनुष, बाण, खड्ग आदि सभीका, उसी समय उनके सामने ही लेकर जाना लिखा है। यदि कैकेयीका मत (शंका करनेवालेके अनुसार) वैसा होता तो श्रीरघुनाथजी श्रीसीताजीसे (वाल्मीकीय वनकाण्डमें) ऐसा न कहते कि हम मुनियोंको रक्षाका वचन दे चुके हैं, हम अवश्य राक्षसोंका वध करेंगे। और यह भी स्मरण रहे कि श्रीरामजी सत्यव्रत हैं। जब उन्होंने कैकेयीजीसे यह कह दिया कि हम पिताके वचन और आपकी आज्ञाका पालन करेंगे, तब वे आज्ञाके प्रतिकूल कोई भी बात कब करते? कैकेयीजीका जो मतलब (आशय) था वह या तो कैकेयी ही समझती थीं या पूर्णरीत्या श्रीरामजी ही। हो सकता है कि इस प्रकारकी शंकाके विचारसे ही गोस्वामीजीने आगेका दोहा लिखा हो।

## दोहा—अति बिचित्र रघुपति चरित जानिह परम सुजान। जे मितमंद बिमोह बस हृदय धरिहं कछु आन॥४९॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीका चरित्र अत्यन्त विचित्र है, परम सुजान (ही इसे) जानता है। जो मन्दबुद्धि और विशेषमोहके वश हैं\*, वे हृदयमें कुछ और ही धारणा कर लेते हैं। अर्थात् कुछ-का-कुछ समझ बैठते हैं॥ ४९॥

#### \* 'अति बिचित्र रघुपति चरित जानिह परम सुजान' \*

१ पं॰ रामकुमारजी—'अति बिचित्र'और 'परम सुजान' पदोंसे जनाते हैं कि रघुपतिके चिरत्र तीन प्रकारके होते हैं—'चित्र', 'बिचित्र' और 'अति बिचित्र'। और उनके ज्ञाता (जानकार) भी क्रमश: तीन प्रकारके होते हैं—'जान', 'सजान' और 'परम सजान'।

#### चरित्र

सत्त्वगुणी चरित्र 'चित्र' हैं। रजोगुणी चरित्र 'बिचित्र' हैं। तमोगुणी चरित्र (विलाप आदि) 'अति बिचित्र' हैं।

#### चरित्रोंके ज्ञाता

- १ कर्मकाण्डी मुनि इनके ज्ञाता 'जान' हैं।
- २ ज्ञानी सनकादि इनके ज्ञाता 'सुजान' हैं।
- ३ उपासक भुशुण्डि, शिव इनके ज्ञाता '*परम* सजान' हैं। इन्हें भ्रम नहीं होता।

प्रमाण, यथा—'वदन्ति मुनयः केचिज्जानन्ति सनकादयः। मद्भक्ता निर्मलात्मानः सम्यग् जानन्ति नित्यदा॥' (इति अध्यात्मरा०) पुनः यथा—'जानहिं यह चरित्र मुनि ज्ञानी। जिन्ह रघुबीर चरन रित मानी॥'

२ कोई महानुभाव ऐसा कहते हैं कि अन्तर्यामीका चिरत्र 'चित्र'है, विराट्का 'बिचित्र'है और श्रीरघुपितचिरत 'अति बिचित्र'है। इस प्रकार इनके चिरित्रोंको जाननेवाले क्रमसे 'जान', 'सुजान' और 'परम सुजान' हैं।

३ वे० भू० जीका मत है कि भगवान्के अन्य अवतारोंके चिरत्र 'बिचित्र' हैं, उन्हें वेद-शास्त्रादि तथा अन्य साधनोंद्वारा भी लोग जान सकते हैं। अत: उनके जाननेवाले 'सुजान' हैं। और साक्षात् ब्रह्म रघुपितके चिरत 'अति बिचित्र' हैं। वे उन्हीं चिरतनायककी कृपासे, उन्हींके जनानेसे जाने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यथा— 'सो जानइ जेहि देह जनाई।' अतएव इनके जाननेवाले 'परम सुजान' कहे जाते हैं।

<sup>\*</sup>अर्थान्तर—जो मितमन्द होते हैं वे विशेष मोहके वश होते हैं —(प० प० प्र०)।

४ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'जहाँ अनेक रंगोंकी संकीर्णता (अर्थात् बहुत-से रंगोंका सिम्मश्रण वा मेल) होती है, उसे विचित्र कहते हैं।' मुं० रोशनलालजी भी 'बिचित्र' का भाव 'अनेक रंगोंके सिहत' ऐसा लिखते हैं। दोनोंके मतोंमें रंगके विषयमें कहीं-कहीं भेद है। बाकी जान पड़ता है कि पाँड़ेजीकी टीकासे ही बैजनाथजीने यह भाव लिया है।

| चरित            | रस          | रंग        | चरित                       | रस              | रंग                    |
|-----------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
|                 |             | पाँ। बै०   |                            |                 | पाँ। बै०               |
| १ तपस्वीवेष     | शान्त       | श्वेत      | ५ प्रियावियोग              | करुण            | पीत। कपोत              |
| २ धनुर्धारीवेष  | वीर         | लाल। पीत   | <b>ष्</b> इसे वियोग शृंगार | कहना उपयुक्त    | होगा।                  |
| ३ प्रियासंयुक्त | संयोगशृंगार | श्याम      | ६ विरह-विकलता              |                 | खाकी । नील             |
| ४ मारीचवध       | रौद्र       | काला । लाल | 🖙 इसी तरह अनेक             | रंगमय चरित्र हो | ना विचित्रता है। (बै०) |

टिप्पणी—१ 'अति बिचित्र—' इति। वास्तवमें 'बिचित्र' का अर्थ है—असाधारण, विलक्षण। अर्थात् सर्वसाधारणको अगम्य-अज्ञेय। जीवोंका चिरत्र सर्वसाधारणको अगम्य है, पर ब्रह्मादि देवताओं तथा योगियोंको वह गम्य है। इसीलिये उसे 'बिचित्र' कहा जा सकता है। और ईश्वरका चिरत्र सामान्य जीवोंको कौन कहे, ब्रह्मादि देवता तथा योगियोंको भी अगम्य है। उदाहरणमें गोवत्सहरणप्रसंगमें ब्रह्माजी, नागपाशमें गरुड़जी और मोहिनीस्वरूपमें शिवजीके मोहका दृष्टान्त दिया जा सकता है। अतः यह 'अति बिचित्र' है। यथा—'अति बिचित्र भगवंत गित को जग जानै जोग।' 'परम सुजान' तो एक परमेश्वर ही है, वही अपने चिरत्रको जानता है, दूसरा नहीं। वह ही जिसको जना दे वह भी जान जाता है और उतने विषयके लिये उसको 'परम सुजान' कह सकते हैं, सर्वथा 'परम सुजान' तो परमेश्वर ही है। नोट ३ भी देखिये।

नोट—१ संवत् १६६१ में 'जानहि'पाठ है। एक वचनात्मक क्रियाका भाव यह है, इसको यथार्थ जाननेवाले बिरले कोई एक-दो अर्थात् बहुत थोड़े होते हैं और वे वही होते हैं जिनपर श्रीरघुपतिकृपा हो जाती है।— 'सो जानड जेहि देह जनाई।'

टिप्पणी—२ 'जे मितिमंद बिमोह बस' इति। यहाँ न जाननेवालोंकी भी तीन कोटियाँ वा संज्ञाएँ जनायीं— एक मितमन्द, दूसरे, मोहवश और 'तीसरे, विमोहवश। सत्त्वगुणके चिरत समझनेमें मितमन्द हैं, रजोगुणकी लीला समझनेमें मोहवश हैं और तमोगुणी लीलाके समझनेमें 'विमोहवश' हैं।

टिप्पणी—३ 'हृदय धरिहं कछु आन' इति। अर्थात् श्रीरामजीको नर मानते हैं। 'जे मितमंद आन' ये वचन याज्ञवल्क्यजीके हैं। मितमन्द हृदयमें क्या धारणा रखते हैं, यह याज्ञवल्क्यजी अपने मुँहसे भी नहीं कहना चाहते अथवा न कह सके। इसीसे उन्होंने 'धरिहं कछु आन' इतनामात्र कहा। आगे चलकर शिवजीके वचनोंमें इसको कहा है; यथा—'तृम्ह जो कहा राम कोड आना। जेहि श्रुति गाव धरिहं मुनि ध्याना॥ कहि सुनिहं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। पाषंडी हिरपद बिमुख जानिहं झूठ न साच॥'(बा० ११४)—इस तरह 'धरिहं कछु आन'का भावार्थ यह हुआ कि उनकी यह धारणा रहती है कि श्रुतिप्रतिपाद्य, 'रमन्ते योगिनोऽस्मिन्' 'ये राम दाशरिथ रामसे भिन्न कोई और हैं।'

नोट—२ करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि 'आसुरी बुद्धिवाले यह समझते हैं कि ये परमात्मा होते तो इस तरह वियोगमें व्याकुल होकर क्यों जानकीजीको खोजते-फिरते।' यथा—'खोजै सो कि अग्य इव नारी। ग्यानधाम श्रीपति असुरारी॥' (बा० ५१) बैजनाथजी लिखते हैं कि मितमन्दकी धारणा यह होती है कि 'दशरथनन्दन रघुनाथजी कामासक्त थे, इसीसे विलख-विलख रो रहे हैं। वे प्रभुमें दु:ख मानते हैं; यथा—'निज भ्रम निहं समुझांहं अग्यानी। प्रभुपर मोह धरहिं जड़ प्रानी॥' इत्यादि। विशेष 'कामिन्ह कै दीनता देखाई।' (अ० ३९।२) में देखिये। नोट—३ 'अति बिचित्र' और 'परम सुजान' शब्दों में ध्विन यह है कि इन चिरत्रों को देखकर जब जगज्जननी

भवानी सतीको ही संशय, मोह और भ्रम हो गया तब इनके 'अति बिचिन्न' होनेमें सन्देह ही क्या? और तब भला भगवान् शंकर-सरीखे परम सुजान परम भागवतोंको छोड़कर इन चिरत्रोंको यथार्थत: और कौन जान और समझ सकता है, 'परम सुजान' ही इनके अधिकारी हैं। यथा—'जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हिर संभु नचाविनहारे॥ तेउ न जानिहं मरमु तुम्हारा। और तुम्हिह को जानिनहारा॥ सोइ जानइ जेिह देहु जनाई। जानत तुम्हिह तुम्हिह होइ जाई॥ तुम्हिरिह कृपा तुम्हिह रघुनंदन। जानिह भगत भगत उर चंदन॥ चिदानंदमय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी॥ नर तन धरेहु संत सुरकाजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥ राम देखि सुनि चिरत तुम्हारे। जड़ मोहिह बुध होिह सुखारे॥'(अ० १२७—१—७) 'उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पाविह बिरित। पाविह मोह बिमूढ़ जे हरिबिमुख न धर्म रित॥'(अ० मं०) 'गिरिजा सुनहु राम कै लीला। सुरिहत दनुज बिमोहन सीला॥' 'असि रघुपित लीला उरगारी। दनुज बिमोहिन जनसुखकारी॥' (७।७३) श्रीवाल्मीकिजी, शिवजी और भुशुण्डिजीके उपर्युक्त वाक्योंसे स्पष्ट है कि 'परम सुजान' से दैवी सम्पत्ति वा दैवी बुद्धिवाले पण्डित, मुनि आदि जो श्रीरामजीके भक्तजन हैं, वे ही अभिप्रेत हैं। और 'जे मितमंद बिमोह बस—' के 'मितमंद' शब्दसे आसुरी सम्पदा वा आसुरी बुद्धिवाले, विमूढ़ जड मनुष्य जो हिरपदिवमुख हैं, जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है—उन्हींसे तात्पर्य है।

'परम सुजान क्या समझते हैं?'—यह भी इन उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट कहा हुआ है। वे यह जानते हैं कि आपकी देह चिदानन्दमय है, अर्थात् उसमें देह-देही-विभाग नहीं है, आपकी देह पंचतत्त्वात्मक नहीं है, वह तो समस्त विकाररहित है। आपने नृपशरीर धारण किया है, अतएव प्राकृत नृपके-से चिरत भी करते हैं।

एक ही चिरत एकमें मोह उत्पन्न कर देता है और दूसरेको सुख देता है, इसमें आश्चर्य ही क्या? देखिये 'एक ही पवनके वेगके स्पर्शसे जलमें शीतलता और अग्निमें उष्णता होती है, वैसे ही श्रीरामचिरत भगवद्धक्तोंमें भिक्त, विश्वास, वैराग्य आदि और भगविद्धमुखोंको मोह और अनिश्चयके कारण होते हैं।' (शुकदेवलालजी)

(श्रीकरुणासिन्धुजी अपनी आनन्दलहरीटीकामें लिखते हैं कि 'परम सुजान' यह समझते हैं कि) 'इन अपने चिरतोंसे प्रभु हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे हम श्रीजानकीजीसे मिलनेके लिये उत्सुक और व्याकुल हैं, इसी तरह हमारे भक्त हमारे मिलनेके लिये उत्कण्ठित और व्याकुल हों।'

श्रीरूपकलाजीका मत है कि यहाँ प्रभुने अपने भक्तोंको उपदेशके ही लिये कामियोंका स्वरूप दिखा दिया है। शिवजीका भी यही मत है, यथा—'गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी॥ कामिन्ह कै दीनता देखाई। धीरन्हके मन बिरित दृढ़ाई॥'(अ० ३९) अर्थात् धीर भक्तोंको उपदेश देते हैं कि देखो विषयासिक्तमें, कामासिक्तमें इसी तरह अमित संकट उठाने पड़ते हैं, रो–रो प्राण देना पड़ जाता है, अतएव कामसे बचो। यही बात भगवान्ने देविष नारदसे कही है, यथा—'अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि। ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि॥'(अ० ४४)

प० प० प०—चित्र, विचित्र और अति विचित्र यह क्रम है। चित्र शब्दके तीन अर्थ ये हैं—अद्भुत, आश्चर्यकारक, अनेक परस्परिवरुद्ध लक्षणोंसे युक्त। तीनों अर्थ यहाँ ग्राह्य हैं। रघुपितचिरित 'सुर हित दनुज विमोहन सीला' है, अतः अति विचित्र है। 'बिस्व सुखद खल कमल तुसारू' होनेसे भी अति विचित्र है। ऐसा विचित्र है कि श्रीसतीजी, गरुड़जी तथा भुशुण्डिजीके समान रामभक्तोंको भी मोह–विमोह होता है। श्रीरघुपितगुरु श्रीविसष्टिजी भी कहते हैं कि 'देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हृदय अपारा॥' श्रीरघुपित 'बिधि हरि संभु नचाविनहारे' हैं तब दूसरा कौन है जो रघुपितचिरितका रहस्य सम्पूर्ण रीतिसे जान सकेगा। अतएव 'जो परम सुजान है वह जानता है' ऐसा अर्थ लेनेसे विसष्टिजी भी मितमन्द आदि सिद्ध हो जायँगे। 'राम रहस्य लित बिधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना॥ बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ।' ऐसा आशीर्वाद होनेपर भी भुशुण्डिजीको रामचरित्र देखकर मोह हुआ है तब दूसरोंकी बात ही क्या? अतः 'ग्यानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस

रघुपति करिंह जब सो तस तेहि छन होइ॥'(१।२२४) यह ध्यानमें रखकर और 'अति बिचित्र भगवंत गति को जग जानै जोग्।' ऐसा समझकर जो सन्देहातीत रहेगा वही परम सुजान कहनेयोग्य है।

नोट—४ उत्तरार्द्धमें 'जे' बहुवचन पद देकर जनाया कि ऐसोंकी संख्या अधिक है। 'धर्राहें' से जनाया कि उसे यत्नपूर्वक रखते हैं, हदयसे उसे निकाल डालना नहीं चाहते, ऐसा गाड़कर रखते हैं कि उसका निकालना भी कठिन हो जाता है।

नोट—५ यहाँ 'प्रथम निदर्शना' अलंकार है। जहाँ दो वाक्योंके अर्थमें विभिन्नता होते हुए समताभावसूचक ऐसा आरोपण किया जाय कि दोनों एक–से जान पड़ें, वहाँ 'निदर्शनालंकार' होता है। यथा—'जो सो जे ते पदन किर असम वाक्य सम कीन्ह। ता कहँ प्रथम निदर्शना बरनैं किब परबीन॥' (अ० मं०)

नोट—६ मिलान कीजिये—'अबिगत गित जानी न परै।। मन बच अगम अगाध अगोचर केहि बिधि बुधि सचरै। अति प्रचंड पौरुष सो मातो केहिर भूख मरै।। तिज उद्यम आकाश कर बैठ्यो अजगर उदर भरै। कबहुँक तृण बूड़ै पानीमें कबहुँक शिला तरै।। बागर से सागर कर राखे चहुँ दिशि नीर भरै। पाहन बीच कमल बिकसाहीं जलमें अग्नि जरै।। राजा रंक रंक ते राजा ले सिर छत्र धरै। 'सूर' पितत तर जाय छनकमें जो प्रभु टेक करै॥' (वि॰ टी॰)

#### संभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हिय अति \* हरषु बिसेषा॥१॥ भरि लोचन छबिसिंधु निहारी। कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी॥२॥

अर्थ—शिवजीने उसी समय श्रीरामजीको देखा। उनके हृदयमें बहुत ही भारी आनन्द उत्पन्न हुआ॥१॥ छिब–समुद्र श्रीरामचन्द्रजीको नेत्रभर देख कुअवसर (ठीक या उचित अवसर नहीं है यह) जानकर उन्होंने परिचय (जान–पहचान) न किया॥२॥

टिप्पणी—१ 'संभु समय तेहि रामिह देखा।' इति। (क) अब यहाँ देखनेका समय बताते हैं। (ख) 'समय तेहि' अर्थात् जेहि समय 'बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥' जिस समय विरहमें व्याकुल प्राकृत नरकी तरह सीताजीको वनमें खोजते फिरते थे—'तेहि समय' उसी समय देखा। (ग) 'संभु रामिह देखा' से जनाया कि शंकरजीने श्रीरामजीको देखा, श्रीरामजीने उनको नहीं देखा। कारण कि शिवजीको दर्शनकी इच्छा थी; यथा—'तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची।' (४८) सो प्रभुने उनको दर्शन दे दिया। शिवजी असमंजसमें पड़े थे कि 'केहि बिधि दरसनु होइ' और कोई विधि बैठती न थी; यथा—'करत बिचार न बनत बनावा।' दर्शनका कोई उपाय मनमें जमता न था सो श्रीरामकृपासे बिना परिश्रम दर्शन हो गया। श्रीरामजीने शंकरजीको नहीं देखा। माधुर्यमें इसका कारण 'व्याकुलता' है और ऐश्वर्यमें तो शिवजी स्वयं उनसे मिलना नहीं चाहते थे, जिसका कारण पूर्व कह आये कि 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ' और आगे भी लिखते हैं कि 'कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी' अतएव सर्वज्ञ, अन्तर्यामी भगवान्ने उनकी ओर न देखा। यदि देखते तो शिवजी अपने इष्टदेव स्वामीको प्रणाम कैसे न करते? इत्यादि।

टिप्पणी—२ यहाँ शंका होती है कि 'श्रीरामजी अगस्त्यजीके आश्रमसे दक्षिण पंचवटीको गये। सीताहरण पंचवटीमें हुआ। शिवजी अगस्त्यजीके आश्रमसे उत्तर कैलासको चले। तब शिवजीकी श्रीरामजीसे भेंट कैसे हुई?' इसका समाधान यह है कि श्रीरामजी विरहमें व्याकुल हैं; सारे वनमें खोजते-फिरते हैं; यथा—'बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥'व्याकुलतामें खोजते-खोजते उत्तरकी ओर चले गये। अतः भेंट हो गयी।—यह समाधान माधुर्यके अनुकूल हुआ। ऐश्वर्यके अनुकूल समाधान यह है कि जब शिवजी स्वामिदर्शनार्थ शोचवश हुए अर्थात् अति आर्त हुए तब भगवान् सर्व-उरवासी, सर्वव्यापक श्रीरामजीने उनके लिये वहीं प्रकट होकर उनको दर्शन दिये, जैसे सतीजीके सन्देहनिवारणार्थ उन्होंने अनेक रूप प्रकट किये, जिसका वर्णन आगे है।

<sup>\*</sup> तेहि—१७२१, १७६२। अति—१६६१, १७०४।

(स्वामी प्रज्ञानानन्दजी लिखते हैं कि अगस्त्याश्रम नगर जिलेके अकोला ताल्लुकाके अकोलाग्रामसे दो मीलपर है। यह स्थान पंचवटीकी दक्षिण दिशामें ही है। श्रीरघुनाथजी दक्षिण दिशाकी ओर खोजते जा रहे थे और श्रीशिवजी अगस्त्याश्रमसे उत्तर दिशाकी ओर जाते थे। वाल्मीकीय रामायणमें अगस्त्याश्रम और पंचवटीका जो सम्बन्ध वर्णित है, वह इस अगस्त्याश्रम और नासिक पंचवटीका आज भी विद्यमान है। अत: उपर्युक्त शंका ही निर्मूल हो जाती है।)

टिप्पणी—३ 'उपजा हिय अति हरषु बिसेषा' इति। 'अति हरषु बिसेषा' का भाव कि श्रीरामदर्शन बिना शिवजीका मन छटपटा रहा था, उनके मनमें अत्यन्त खलबली पड़ी थी; यथा—'संकर उर अति छोभु सती न जानहिं मरमु सोइ। तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची॥' अतएव दर्शन होनेपर 'अति विशेष' हर्ष हुआ। पूर्व 'अति क्षोभ' था, अतः अब 'अति विशेष हर्ष' हुआ।

नोट—१ हर्षका एक कारण तो इष्टदर्शन है। स्मरण रहे कि किसी पदार्थकी प्राप्तिके लिये जितनी ही अधिक उत्कट इच्छा और जितनी ही अधिक व्याकुलता होती है, उतनी ही अधिक प्रसन्नता उसके पानेपर होती है, यथा—'जो अति आतप व्याकुल होई। तरुछाया सुख जाने सोई॥'

ा शिवजीको श्रीरामचरितके श्रवण, कथन और स्मरणसे सदा ही विशेष आनन्द प्राप्त होता है। ग्रन्थमें विवाह – राज्याभिषेक आदि प्रसंग और कैलास−प्रकरण इसके प्रमाण हैं। और, इस समय तो अकस्मात् साक्षात् दर्शन, वह भी अनायास और एकान्तमें, और 'भिर लोचन'—मीठा और कठौतीभर। उसपर भी छिबिसिंधु तथा वस्त्राभूषणसे अनावृत शोभाका अघाकर दर्शन और मनुजवेषका पूरा अनुकरण—ये सब 'अति विशेष हर्ष' के कारण हुए।

नोट—२ श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'एक कल्पके बाद (अब पुनः) 'खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई' ऐसा नररूप देखनेमें आया, इससे अत्यन्त हर्ष हुआ।' और पंजाबीजी लिखते हैं कि—'शिवजी प्रभुका वास्तविक स्वरूप जानते हैं। उनके नर-नाट्यमें शोकादि रचनाओंकी पूर्णता देखकर कि खूब स्वाँग रचा है, जैसा इस वेषमें करना चाहिये था वैसा ही कर रहे हैं (अर्थात् शोकादि स्वाँगोंमें नर-नाट्यकी पूर्णता देख) प्रसन्न हुए। अथवा, अब दुष्ट रावणका वध अवश्य होगा, यह समझकर प्रसन्न हुए और सौन्दर्यके आनन्दमें मग्न हुए।'

प० प० प्र० स्वामीका मत है कि भगवान्की अपने ऊपर परम कृपा और भक्तवत्सलता देखकर विशेष हर्ष हुआ। भगवान्ने मेरे हृदयकी बात जानकर मेरी लालसा पूरी कर दी, इस कृतज्ञताकी भावनासे भी विशेष हर्ष है। नोट—३ श्रीशंकरजी श्रीरामजीको विकल देखकर दु:खी न हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रभु नर-नाट्य कर रहे हैं, कामियोंकी दशा दिखा रहे हैं। (पं० रा० कु०)

टिप्पणी—४ 'देखा प्रगट बिरह दुख ताके' में एक बार 'देखा' क्रिया कह आये हैं; अब यहाँ पुन: देखना कहते हैं— 'संभु समय तेहि रामिह देखा।' पहलेमें 'विरह-दु:ख' का देखना कहा था और यहाँ श्रीरामजीका दर्शन करना कहते हैं। अत: पुनरुक्ति नहीं है। [प्रथम 'देखा' का कर्ता वक्ता या किव है और दूसरेका कर्ता 'संभु' हैं अत: पुनरुक्तिकी बात यहाँ नहीं है।]

टिप्पणी—५ 'भिर लोचन छिबिसिंधु निहारी'। इति। (क) 'भिर लोचन' का भाव कि ये लोचन रूपके लिये लालायित थे, यथा—'तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची।' इसीसे नेत्र भरकर रूपका दर्शन किया। (ख) 'छिबिसिंधु' का भाव कि श्रीरामजी समुद्रकी तरह सदा एकरस छिबसे भरे हुए हैं, नित्य शोभाकी नयी–नयी लहरें उठ रहीं हैं, उनके रूपका पार न मिला, वह (रूप) समुद्रवत् अपार है, नेत्र थक (थिकत हो) गये, पलक मारना बन्द हो गया। यथा—'छिबिसमुद्र हरिरूप बिलोकी। एकटक रहे नयनपट रोकी॥'(बा० १४८) पुनः, भाव कि पात्र बहुत छोटा है और वस्तु बहुत है।

नोट—४ '*छिबिसिंधु निहारी'* के और भाव ये हैं—(क) नेत्र मानों घट हैं। उनको छिबसिंधुजलसे भर

लिया, तब वह व्याकुलता जो पूर्व थी कम हो गयी और लालची नेत्र किंचित् तृप्त हो गये। (द्वा॰ प्र॰) (ख) नेत्रभर देखा अर्थात् उसी छिबमें डूब गये। (वै॰) (ग) एकान्त है, अतः नेत्र भरकर देखा। इस समय कौपीनमात्र धारण किये होनेसे सारे तनकी छिब देख पड़ी। 'जहाँ जाइ मन तहिंह लोभाई।'

नोट—५ छिब=शोभा, सौन्दर्य। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'छिबि' अर्थात् शोभाके नौ अंग हैं। यथा—'द्युति लावण्य स्वरूप सोइ सुंदरता रमणीय। कांति मधुर मृदुता बहुरि सुकुमारता गनीय।'शरद्-चन्द्रकी-सी झलक 'द्युति' है। मोतीका-सा पानी 'लावण्य' है। बिना भूषणके ही भूषित होना 'स्वरूपता' है। सर्वांग सुठौर होना 'सुन्दरता' है। देखी होनेपर भी अनदेखी-सी देख पड़ना 'रमणीयता' है। सोनेकी-सी ज्योति 'कान्ति' है। और जिसको देखकर तृप्ति न हो वह 'माधुरी' है। यहाँ सिंधुमें जो जलकी झलक, जलकी अमलता, तरंगे, अपारता, जलका स्वाद, शीतलता, अगाधता और दोनों किनारे हैं, वे ही क्रमशः द्युति, लावण्य, स्वरूप, सौन्दर्य, रमणीयता, कान्ति, माधुरी, मृदुता और सुकुमारता—ये छिबके नौ अंग हैं।'

टिप्पणी—६ 'कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी'इति। 'कुसमय जानि'का भाव पूर्व लिखा जा चुका है। यथा— 'रावन मरनु मनुज कर जाचा। प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा॥', 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गए जान सब कोइ', 'बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥' अर्थात् जिस समय दर्शन हुआ वह समय व्याकुलताका है, इसिलये मिलनेके योग्य नहीं है इसिलये ('असमय'न कहा) 'कुसमय'कहा।—[जानेसे सब कोई जान जायँगे। सतीजी भी साथ हैं अत: जाना ठीक नहीं। (रा० प्र०। वै०) दु:ख वा वियोगका समय 'कुसमय'है।] जब रावणवध हो गया तब ऐश्वर्य प्रकट होनेका डर न रह गया तथा जब फिर प्रभु श्रीसीतासहित विराजमान हुए, वियोग दूर हुआ तब 'सुअवसर' हुआ। इसीलिये तब किवने लिखा कि 'जानि सुअवसर प्रभु पिहें आएउ संभु सुजान।' (६।११४)

नोट—६ इसपर यह शंका हो सकती है कि शंकरजी तो 'सेवक स्वामि सखा सिय पीके' हैं, सखाके नातेसे तो उन्हें अवश्य ऐसे दु:खके समयमें (माधुर्यमें) जाना चाहिये था, ऐसे ही समयमें तो मित्रकी परीक्षा होती है; यथा—'धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिखिअहिं चारी॥' (३।५।७) तब उनका भेंट न करना तो मित्रधर्मके प्रतिकूल होगा। मित्र–दृष्टिसे यदि यह शंका है तो इसके अनुसार 'कुसमय जानि' का भाव यह कहा जा सकता है कि रावण शिवभक्त है। अतः वे सोचते हैं कि हमारे ही भक्तने इनका अपराध किया है, हम इनको जाकर मुँह कैसे दिखावें।

'कुसमय' शब्द ग्रन्थमें और भी आया है। जैसे 'कुसमय समुझि सोक परिहरहू।' (२।१६५) 'मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महँ कुसमउ बाम बिधाता॥' (२।२५३) और 'भै अति प्रेम बिकल महतारी। धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी॥' (१।१०२) इत्यादि। उपर्युक्त प्रथम और दूसरे उद्धरणमें 'कुसमय' का अर्थ है—संकट—काल। और तीसरेमें उसका अर्थ है—योग्य समय नहीं, अनुचित समय। यही अन्तिम अर्थ 'कुसमय जानि के 'कुसमय' का है।

मुं॰ रोशनलालजी 'कुसमय' का भाव यह लिखते हैं—'श्रीरघुनाथजी शिकारी हैं और खरदूषण-त्रिशिरा-रावणादि मृग शिकार बाणके सन्मुख आ पड़े हैं। शिवजी विचारते हैं कि हमारे चिन्हारी करनेसे शिकार भाग न जाय।'—(पर खरदूषणादिका वध तो हो चुका और रावण भाग भी गया।)

टिप्पणी—७ 'न कीन्हि चिन्हारी' इति। (क) पूर्व जो कहा था कि 'मन डरु लोचन लालची' मन ऐश्वर्य खुलनेको डरता है और नेत्र दर्शनके लालची हैं—इन दोनोंको यहाँ चिरतार्थ किया है। लोचन लालची हैं, इसीसे 'भिर लोचन' छिबको देखा। और मन डरता है इसीसे 'चिन्हारी' न की। (ख) चिन्हारी-जान-पहचान, मुलाकात।—निकट नमस्कार, कुशल-प्रश्न-वार्ता। (वै०)

जय सिच्चदानंद जग पावन । अस किह चलेउ मनोज नसावन ॥ ३ ॥ चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ ४ ॥ अर्थ—'जय सिच्चिदानंद जग पावन' (अर्थात् हे सिच्चिदानन्द! हे जगत् को पावन करनेवाले! आपकी जय।)—ऐसा कहकर कामदेवके नाश करनेवाले शिवजी चल पड़े॥३॥ कृपाके धाम शिवजी सतीसमेत चले जा रहे हैं और बारम्बार पुलकायमान हो रहे हैं॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'जय सिच्चिदानंद जग पावन' इति। 'हे सिच्चिदानन्द! हे जगपावन! आपकी जय हो' ऐसा कहकर शिवजीने प्रणाम किया। अथवा, 'जय सिच्चिदानंद जग पावन' यह प्रणाम ही है। यहाँ शिवजीका प्रणाम करना नहीं कहते। पर आगे सतीजीके विचारमें प्रणाम करना स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया है। यथा—'तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा। किह सिच्चिदानंद।' (ख) 'सिच्चिदानंद' इति। आप सिच्चिदानन्द हैं अर्थात् पूर्णब्रह्म वा परब्रह्म हैं। 'सिच्चिदानंद' का अर्थ 'ब्रह्म' है, यह सतीजीके विचारोंमें आगे कहा है। सतीजी विचार कर रही हैं कि जिसे शिवजीने 'सिच्चिदानंद परधाम' कहकर प्रणाम किया है वह ब्रह्म कैसे हो सकता है?' यथा—'ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नर जाहि न जानत बेद॥'(५०) इस प्रकार 'सिच्चिदानंद परधाम' का अर्थ इस दोहेका पूर्वार्द्ध हुआ। (ग) 'जगपावन' का भाव कि आप पूर्ण ब्रह्म सिच्चिदानन्द हैं, आप अवतार लेकर जगत्को पवित्र कर रहे हैं। आपकी लीला जगत्के हितके लिये है। यथा—'सकल लोक जगपाविन गंगा।' (बा० ११२) स्मरण रहे कि श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम—चारों पावन हैं और चारों ही जगत्को पावन करनेवाले हैं। यथा—

नाम—सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू॥

रूप—मैं नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई।

चरित— जगपाविन कीरित बिस्तरिहिं। गाइ गाइ भविनिधि नर तरिहिं।।

धाम—बंदौं अवधपुरी अति पावनि। सरज् सरि कलि कलुष नसावनि॥

पुनः, 'जगपावन' का भाव कि 'आप तो वास्तवमें जगत्को पवित्र करनेके लिये ही विचर रहे हैं', नहीं तो आप तो 'परधाम' के वासी हैं।'

नोट—१ 'सिच्चिदानंद जगपावन' इति। पूर्व 'बिरह बिकल नर इव रघुराई' अर्थात् श्रीरघुनाथजीका नरसमान व्याकुल होना कहा गया था, पर यह न बताया गया था कि वे 'रघुराई' नर नहीं हैं तो कौन हैं ? उसका निराकरण यहाँ 'जय सिच्चिदानंद॰' से करते हैं। अर्थात् यह बताते हैं कि वे 'रघुराई' सत्-चित्–आनन्दघन ब्रह्म हैं, नर नहीं हैं। इस तरह 'सिच्चदानंद' शब्दसे परब्रह्मका अवतार और 'जगपावन' से उनके अवतारका हेतु कहा गया।

पंजाबीजी लिखते हैं कि 'नमः सिच्चिदानंद' न कहकर 'जय सिच्चिदानंद' कहनेका आशय यह है कि प्रभुने यह ठाट रावणवधिनिमित्त रचा है। इसिलये शिवजी आशीर्वाद देते हैं कि इस कार्यमें आपकी जय हो। यह आसिष सेवक, स्वामी और सखा सब भावोंमें बनती है। अनन्त श्रीरूपकलाजी महाराज फरमाते हैं कि 'जय' का अर्थ भगवानके सम्बन्धमें 'आपकी सदा जय है' ऐसा है। श्रीसूर्यप्रसादिमश्रजी लिखते हैं कि 'जय' शब्दके अनेक अर्थ हैं—(क) शत्रुको पराङ्मुख करना अर्थात् जीतना। इससे अर्थ हुआ कि 'आप शत्रुको जीतें'। (ख)—नमस्कार। (ग) 'जयित अनेन जयः ग्रन्थः'। अर्थात् श्रुति—स्मृति—पुराणिद आपको 'सिच्चिदानंद जगपावन' कहते हैं, मैं क्या चीज हूँ। भविष्यपुराणमें 'जय' का अर्थ यही लिखा है। यथा— 'अष्टादशपुराणानि रामस्य चिरतं तथा। विष्णुधर्मादिशास्त्राणि शिवधर्माश्च भारत॥ काष्टर्यं च पंचमो वेदो यन्महाभारतं स्मृतम्। सौराश्च धर्मराजेन्द्र मानवोक्ता महीपते॥ जयेति नाम एतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः।' (मा० प०) (घ) 'जय' कहकर भी प्रणाम करनेकी एक रीति है। यथा— 'किह जय जीव सीस तिन्ह नाए।' (अ० ५२) 'विख सिचव जय जीव किह कीन्हेहु दंड प्रनामु।' (२।१४८) तथा च 'नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥' (भा० १।२।४) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'सत्-शुद्ध धर्मात्मा। चित्-सबके चैतन्यकर्ताः— 'जयः शत्रपराङ्मखीकरणेन लब्धस्योत्कर्षस्य

इत्यमरिववेके अर्थात् शत्रुपराजयसे जो बड़ाई होती है उसे जय कहते हैं।

प॰ प॰ प॰ प्र॰ स्वामीजी लिखते हैं कि 'शिवजी 'सेवक स्वामि सखा सिय पीके' हैं। अतः अधिकारभेदानुसार यहाँ 'जय' शब्दके तीन अर्थ हो सकते हैं। स्वामि और सखाभावसे यह अर्थ उचित है कि 'जिस हेतुसे यह लीला हो रही है, उसकी सफलता शीघ्रतम हो जाय।' सेवकभावसे यह अर्थ है कि 'आप अपनी जगपावनी शिक्त शीघ्रतम प्रकट कीजिये (वेदस्तुतिके 'जय जय ब्रह्मजाम्' श्लोककी श्रीधरी टीका देखिये)—और निशाचरवध करके जगतको शीघ्रातिशीघ्र पावन कीजिये।

मानसमें श्रीशिवजीने श्रीरघुनाथजीको केवल एक बार ही प्रत्यक्ष प्रणाम किया है। पार्वती-विवाह-प्रकरणमें 'प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला। "'(७६।५) रावणवधके पश्चात् शिवजीने समीप जाकर हाथ जोड़कर स्तुति की है—'मामिभरक्षय रघुकुलनायक। धृतबर चाप रुचिर कर सायक॥ ''ं(६।११४) किन्तु इन दोनों प्रसंगोंमें प्रणाम करनेका उल्लेख नहीं है। उत्तरकाण्डमें राज्याभिषेकके समय 'जय राम रमारमनं शमनं' कहकर स्तुति की और उस समय 'तव नाम जपामि नमामि हरी।' इन शब्दोंसे प्रणाम किया है। यह स्तुति ऐश्वर्यभाव प्रधान है। माधुर्यभावमें 'रघुकुलनायक' को प्रणाम नहीं किया।

नोट—२ 'जगपावन' का भाव कि जगत् राक्षसोंके उपद्रवसे अपावन (भ्रष्ट) हो गया था, अतः उसको पवित्र करनेके लिये आपका अवतार हुआ। यथा—'अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ निहं काना।' (बा॰ १८३) इत्यादि। (मा॰ प॰)

टिप्पणी—२ 'जय सिच्चिदानंद जगपावन। अस किह चलेउ मनोज नसावन॥' इस अर्थालीका अनुष्ठान करनेसे कामका नाश होता है। अर्थात् मनमें कामकी वासना नहीं होती।

टिप्पणी—३ 'अस किह चलेउ मनोज नसावन' इति। (क) पूर्व कह आये हैं कि शिवजी मुनिसे विदा माँगकर चले, यथा—'मुनि सन बिदा माँगि त्रिपुरारी। चले भवन सँग दच्छकुमारी॥' और यहाँ पुनः चलना कहते हैं। यहाँ पुनः चलना लिखनेसे पाया गया कि श्रीरामदर्शनार्थ शिवजी खड़े हो गये थे। जब दर्शन कर चुके तब पुनः 'चले' का भाव कि 'श्रीरामजीका' दर्शन दूरसे हुआ है। ऐसा न हो कि प्रभु इधर ही चले आवें तो सामना हो जानेसे काम बिगड़ जाय। अतः अधिक ठहरे नहीं। 'जय सिच्चदानंद जगपावन' इतनामात्र कह चलते हुए।

(ख) 'मनोज नसावन' इति। ष्क यहाँ काव्यालंकारों से अनिभन्न लोग यह शंका कर बैठते हैं कि 'कामदेवका भस्म करना तो सतीतनत्यागके पश्चात् पाया जाता है। यहाँ प्रथम ही यह विशेषणसे कैसे दिया गया?' इसका समाधान एक तो यह है कि काव्यकी यह एक रीति है, उसका यह एक अलंकार है कि किव भूत और भिवष्यको प्रत्यक्ष—सा वर्णन करता है। इसे 'भाविक' अलंकार कहते हैं। यथा— 'भाविक भूत भविष्य जह परतछ होिह बनाय' इति। (भाषाभूषणे) 'भावितं भूतं भविष्यं साक्षात्कारस्य वर्णनम्।' शिवजी कामका नाश भविष्यमें करेंगे, किवने उस भविष्यको पूर्व ही कह दिया। इस प्रकारके उदाहरण ग्रन्थमें ठौर-ठौरपर मिलते हैं। यथा— 'भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी।' (बा० १९२) (यहाँ कौसल्याजी प्रभुके प्रकट होते ही उनको 'खरारी' सम्बोधन करती हैं) 'मैं नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिषु जनसुखदाई।' (बा० २११) (श्रीसीताहरणके पश्चात् रावणरिषु होंगे पर अहल्याने उनको पूर्व ही रावणरिषु कह दिया) तथा— 'भृगुपित केरि गरखु गरुआई।' (२६०। ५) (परशुरामजी अभी आये भी नहीं, धनुभँग भी नहीं हुआ और उनका गर्वदलन पहले ही कह दिया गया) इत्यादि। [दूसरे, प्रत्येक कल्पमें अवतार होते हैं; यथा— 'कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना बिधि करहीं॥' (बा० १४०) जिनमें मुख्य चरित्र प्रायः एकहीसे होते हैं। उन्हींके अनुसंधानसे किव प्रायः सभी विशेषण दिया करते हैं। तीसरे, शिवजी तो सदासे ही कामको जीते हुए हैं जैसा कि पार्वतीजीके वचनोंसे स्पष्ट है; यथा— 'तृम्हरे जान कामु अब जारा। अबलागि संभु रहे सिबकारा॥ हमरे जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥' (बा० ९०) आगे जो

कामदेवका नाश वर्णन किया गया है, वह तो एक लीलामात्र है। चौथे, यह शंका गोस्वामीजीके इस कथनसे भी निर्मूल जान पड़ती है कि देवता अनादि हैं, उनके चिरत्रोंमें संदेह न करना चाहिये। यथा—'मृनि अनुसासन गनपतिहि पूजेंड संभु भवानि। कोड सुनि संसय करैं जिन सुर अनादि जिय जानि॥' (बा० १००) जब सुर अनादि हैं तो उनके गुण और नाम भी अनादि हुए ही!]

(ग) 'मनोज नसावन' विशेषण देकर जनाया कि शिवजीकी श्रीरामजीमें निर्दोष भिक्त है। कामादि भिक्तिक दोष हैं। यथा—'भिक्तं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरिहतं कुरु मानसं च।' (सुं॰ मं॰), 'तब लिंग कुसल न जीव कहुँ सपनेहु मन बिश्राम। जब लिंग भजत न राम कहुँ सोक धाम तिज काम॥' (सुं॰ ४६) ब्हिदर्शन करना, नामोच्चार करना, प्रेमसे पुलिकत होना—यह शिवजीकी श्रीरामजीमें भिक्त दिखायी।

नोट—३ 'मनोज' शब्द यद्यपि कामवाचक ही प्रसिद्ध है तथापि उसका अर्थ मनमें 'जायमान' यह होनेसे काम-क्रोधादि सभी राजस-तामस वृत्तियोंका उससे ग्रहण हो सकता है। इस तरह 'मनोज नसावन' कहकर उनको निष्काम भक्त और काम-क्रोधादि विकारोंसे रहित जनाया। सेवकके लिये विकाररहित होना आवश्यक है तभी तो श्रीसुमित्रा अम्बाजी उपदेश देती हैं कि 'राग रोष इरिषा मद मोहू। जिन सपनेहु इनके बस होहू॥ सकल प्रकार बिकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई॥'(२।७५)

नोट—४ 'मनोज नसावन' विशेषण देकर वक्ता यहाँ यह दिखाते हैं कि शिवजी कामके नाशक हैं और श्रीरामजी उनके भी इष्ट हैं, तब भला वे कामासक्त कैसे हो सकते हैं? कामीका ढंग केवल बनावटी स्वाँग है। (श्रीरूपकलाजी) 'मनोज नसावन' भला कामीका भक्त कैसे हो सकता है? पुन: भाव कि शिवजी ऐसे समर्थ हैं (कि लोकविजयी कामको भी नाश कर डाला) तभी तो ऐसे माधुर्यमें भी श्रीरामजीको ऐश्वर्यमय देख रहे हैं, भला कामी कभी प्रभुके वास्तविक स्वरूपको लख सकता है? कदापि नहीं।

टिप्पणी—४ 'चले जात सिव सती समेता' इति। 'चले जात' का भाव कि प्रथम दर्शनकी आशासे रुके थे, अब दर्शन हो गया, अत: अब बराबर चले जा रहे हैं। शिवजीका सतीजीमें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे वक्ता उनको बराबर सतीसमेत ही दिखाते आ रहे हैं। यथा—'संग सती जगजनि भवानी।', 'चले भवन संग दच्छकुमारी' तथा यहाँ 'सती समेता।'

[प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि पहले कहा कि 'अस किह चलेउ मनोज नसावन' और अब कहते हैं 'चले जात सिव सती समेता', यह पुनरुक्तिवदाभास अलंकार है। यह नाट्यका एक सुन्दर नमूना और शिवजीकी प्रेममग्न दशाका प्रदर्शक है। रूपदर्शनानन्द तथा रामप्रेममें वे इतने मग्न हैं कि उनको परिस्थितिका भान ही नहीं रह गया, सतीजी साथमें हैं यह भी वे भूल गये और अकेले ही चल पड़े। सतीजी त्वरासे पीछे चलने लगीं तब नूपुरादिकी ध्वनिसे होश आ गया और किंचित् काल खड़े रहे, इतनेमें सतीजी समीप आ गयीं, तब 'चले जात सिव सती समेता' कहा, यह मनोहर नाट्य है।]

टिप्पणी—५ 'पुनि पुलकत कृपानिकेता' इति। (क) पुनि-पुनि पुलकना कहकर जनाया कि श्रीराम-दर्शनसे शिवजीको विशेष हर्ष और सुख उत्पन्न हुआ। सामान्य हर्ष होता तो सामान्य पुलकावली होती। [पुनः भाव कि जैसे-जैसे प्रभुकी छिब और उनके चिरत्रोंका स्मरण होता जाता है, वैसे-ही-वैसे आनन्दसे पुलिकत होते जाते हैं। (मा० प०)] (ख) 'कृपानिकेता' का भाव कि शिवजी योगीश्वर हैं; चाहें तो योगबलसे एक पलमें कैलास पहुँच जायँ, पर ऐसा न करके सब जीवोंपर कृपा करके सबको दर्शन देते हुए सतीसमेत चले जा रहे हैं। (बैजनाथजीका मत है कि अपनेमें प्रेम दर्शाकर स्त्रीको भी श्रीरामरूपकी प्रेमिन बनाना चाहते हैं, अतः 'कृपानिकेता' कहा। त्रिपाठीजीका मत है कि दक्षकुमारीका मन नहीं लगा, इसिलये भवन चले थे, यहाँ भी थोड़ा ही ठहरे, अतः 'कृपानिकेता' कहा।)

सतीं सो दसा संभु कै देखी। उर उपजा संदेहु बिसेषी॥५॥ संकरु जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत\* सीसा॥६॥ तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा। किह सिच्चिदानन्द परधामा॥७॥ भए मगन छिब तासु बिलोकी। अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी॥८॥

अर्थ—सतीजीने शंकरजीकी वह (प्रेम) दशा देखी। उनके हृदयमें भारी सन्देह उत्पन्न हुआ॥५॥ श्रीशंकरजी जगत्पूज्य और जगदीश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सभी उनको माथा नवाते हैं॥६॥ (सो) उन्होंने (एक) राजकुमारको 'सिच्चदानन्द परधाम' कहकर प्रणाम किया॥७॥ (और) उसकी छिब देखकर (उसमें ऐसे प्रेम) मग्न हो गये हैं (िक) अब भी प्रेम उनके हृदयमें रोकनेसे भी नहीं रुकता। (अर्थात् हृदयमें नहीं अमाता, बाहर उमड़ता चला ही आता है)॥८॥

टिप्पणी—१ (क) 'सतीं सो दसा संभु के देखी' इति। शम्भुकी दशा देखी कहकर जनाया कि सतीजीने शिवजीके हृदयकी बात न जान पायी थी, दशा देखनेपर जानी। (ख) 'उर उपजा संदेहु बिसेषी' अर्थात् दशा देखनेपर विशेष संदेह हुआ। 'विशेष' संदेहका भाव कि—(१) संदेह तो प्रणाम करनेपर ही हुआ था। परंतु प्रेमकी दशा 'पृनि पृनि पृलकत कृपानिकेता' देखकर 'विशेष' संदेह हुआ। तात्पर्य कि बाह्येन्द्रियोंका व्यवहार देख संदेह हुआ। 'जय सिच्चिदानंद जगपावन' कहनेसे संदेह हुआ और अब भीतरका व्यवहार देख विशेष संदेह हुआ। 'जय सिच्चिदानंद जगपावन' कहनेसे संदेह हुआ और पुलकावलीसे अधिक संदेह हुआ। (रा० प०)

- (२) (पंजाबीजीका मत है कि श्रीरामजीको शोकातुर देखकर सामान्य संशय हुआ और शिवजीकी दशा देखकर विशेष संदेह हुआ। पं० रामकुमारजीका मत यह नहीं है। वे कहते हैं कि) 'शिवजीकी दशा देखकर संदेह हुआ' इस कथनका आशय यह है कि श्रीरामजीका चिरत देखकर उनको संदेह न हुआ, क्योंकि सतीका यह निश्चय है कि रघुनाथजी मनुष्य हैं; यथा—'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नर जाहि न जानत बेद॥'(५०) यदि वे श्रीरामजीको ईश्वर जानतीं तो संदेह न होता। यथा—'भवबंधन ते छूटिह नर जिप जाकर नाम। खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम॥'(७।५८) (इति गरुड़:,) 'प्राकृत सिसु इव लीला देखि भएउ मोहि मोह। कवन चिरत्र करत प्रभु चिदानंद संदोह॥'(इति भुशुण्ड:,)
- (३)['संदेहका वर्णन 'संकर जगतबंद्य जगदीसा' से प्रारम्भ हुआ। भाव कि चराचर हमारे पितकी वन्दना करता है। इनको आजके पूर्व कभी किसीको प्रणाम करते नहीं देखा। अत: संदेह होना उचित ही है। फिर चराचरपित होकर भी इन्होंने एक साधारण राजकुमारको 'सिच्चिदानन्द परधामा' कहकर प्रणाम किया, अत: विशेष संदेह होना उचित ही है। उसपर भी प्रेम हृदयमें समाता नहीं, यह भी कारणिवशेष है।' (सुधाकर द्विवेदीजी)]

नोट—१ 'बिसेषी' (विशेष) का अर्थ वस्तुत: 'बहुत' वा भारी है। यहाँ 'उपजा' क्रियासे इसी समय 'विशेष' संदेहका उत्पन्न होना पाया जाता है। पूर्व उत्पन्न हुआ था, अब बढ़ा ऐसा नहीं। जब परस्परविरोधी दो बातें देखी जाती हैं तब संदेह उत्पन्न होता है। यदि उन दोनों में एक बात विशेष पुष्ट होती है और दूसरी कम, तब संदेह सामान्यरूपसे होता है और दोनों पक्ष समान बलवान् होते हैं तब संदेह भी विशेषरूपसे हो जाता है। 'विशेष संदेह' कहनेका तात्पर्य है कि जो अपने विचारसे अथवा बिना भगवत्कृपाके न छूट सके।

टिप्पणी—२ 'संकर जगतबंद्य जगदीसा। ''इति। (क) शंकर जगद्वन्द्य हैं। अर्थात् जगत् इनकी वन्दना करता है और ये जगन्मात्रका कल्याण करते हैं, इसीसे इनको 'शंकर' कहते हैं। 'सुर नर मुनि सब' अर्थात् छोटे— बड़े, सामान्य-विशेष सभी—[सुरसे स्वर्गलोकवासी, नरसे मर्त्यलोकवासी, मुनिसे विरक्त लोकव्यवहाररिहत दोनों लोकोंके निवासी और 'सब' में राक्षस, दैत्य, दानव, वानर आदि शेष सब कहे गये। इस तरह त्रैलोक्यवासियोंसे

<sup>\*</sup> नावहि—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। नावत—१६६१, १७०४।

वन्दित जनाया। (मा॰ सं॰) पुनः भाव कि जगत्के वन्द्यने किसकी वन्दना की? जगदीशने किसको ईश माना? जिसको सुर-नर-मुनि शीश नवाते हैं, उसने किसे सिर नवाया? ऐसेको तो शंकरसे भी बड़ा होना चाहिये (वि॰ त्रि॰)।] (ख) 'तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा' उन्होंने राजकुमारोंको प्रणाम किया, इस वाक्यसे पाया जाता है कि सतीजीने नृपसुत जानकर उन्हें प्रणाम नहीं किया था और शिवजीका प्रणाम करना देखकर भी सतीजीने श्रीरामजीको प्रणाम नहीं किया। (ग) 'किह सिच्चदानंद परधामा' इति। यहाँ दिखाते हैं कि शिवजी अपना मन, वचन और कर्म तीनों श्रीरामजीमें लगाये हुए हैं। मनसे प्रेमकर पुलिकत हुए। वचनसे स्तुति की, 'जय सिच्चदानंद '। कहा और शरीरसे प्रणाम किया। (घ) 'कीन्ह परनामा' 'किह सिच्चदानंद' सिच्चदानन्द कहकर प्रणाम किया, इस कथनका तात्पर्य यह है कि राजा समस्त दिग्पालोंका तथा भगवान्का स्वरूप माना जाता है; यथा—नराणां च नराधिपः।'—इस भावसे शिवजीने प्रणाम किया हो सो बात नहीं है, उन्होंने साक्षात् सिच्चदानन्द परब्रह्म कहकर प्रणाम किया। 'सिच्चदानन्द' ब्रह्म है, यथा—'उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। ब्रह्म सिच्चदानंदयन रघुनायक जह भूप॥' (उ० ४७) वह ब्रह्म रघुनाथजी हैं, उनका परधाम साकेत है। केवल ब्रह्म कहकर परधाम नहीं कहते बनता; क्योंकि ब्रह्मका धाम नहीं होता। ब्रह्म रामरूपसे साकेतमें बसता है। 'परमधाम'=जिसका धाम सबसे परे है।

टिप्पणी—३ 'भए मगन छिब तासु बिलोकी।—' इति। (क) 'मगन भए' अर्थात् छिब-समुद्रमें डूब गये। पूर्व छिबको समुद्र कह आये हैं, यथा—'भिर लोचन छिबिसिंधु निहारी।' भगवान् राम ही छिबिके समुद्र हैं। यथा—'छिब समुद्र हिर रूप बिलोकी।' समुद्रके योगसे यहाँ मग्न होना कहते हैं। यथा—'राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत।' मग्न हुए=डूब गये। यथा—'सिविबयोगसागर नागर मन बूड़न लागेउ सिहत चित चैन।', 'बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गिह लियो।' (उ०) (ख) 'अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी' इति। 'रहित न रोकी' से जनाया कि शिवजी उस प्रीतिको छिपाना चाहते हैं, परन्तु वह इतनी बढ़ी हुई है कि दबानेसे भी नहीं दबती, बारम्बार पुलकांगद्वारा बाहर उमड़ी पड़ती है, प्रकट हो रही है। 'रहित न रोकी' पर शंका होती है कि 'प्रीतिको रोकनेका प्रयोजन ही क्या था?' इसका समाधान यह है कि जब दसवीं दशा होने लगती है तब प्रेमकी उस दशाको रोका जाता है। यथा—'रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज॥' (अ० २२०)—[अथवा, इससे रोकते हों कि सतीजी इस मर्मको न जान पावें। 'गुप्त रूप अवतरें उप प्रभु—' उनको भी न मालूम हो जाय। (मा० सं०) पुनः भाव कि अपरोक्षमें वन्दना की और उनके परोक्षमें ध्यान कर रहे हैं। प्रेमप्रवाहके रोकनेसे बार-बार सात्त्विक भाव हो रहा है। (वि० त्रि०)]

नोट—२ सतीजी प्रभुको राजकुमार समझती हैं इसीसे वे उनके लिये एकवचन 'नृपसुतहिं' और बहुत ओछा, हलका, निरादरसूचक एकवचन 'तासु' शब्दोंका प्रयोग कर रही हैं।

## दो० — ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद॥५०॥

अर्थ—जो ब्रह्म सर्वव्यापक, निर्मल, अजन्मा, निरवयव, चेष्टा-इच्छा और भेदरहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, भला (क्या) वह देह धरकर मनुष्य होगा?॥५०॥

टिप्पणी—१(क्ष्यहाँ सतीजी सोचती हैं कि यदि कहा जाय कि 'शिवजीने इनको सिच्चदानन्द कहा है तो ये अवश्य ही ब्रह्म होंगे', तो ऐसा मान लेनेमें यह आपित आती है कि) ब्रह्म तो 'क्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद' है, ऐसे विशेषणोंसे युक्त ब्रह्मका अवतार होना असम्भव है। क्योंकि जो ब्रह्म अर्थात् बृहत् है, सारा ब्रह्माण्ड ही जिसका स्वरूप है, वह लघु कैसे होगा? जो व्यापक है, वह एक ही जगह कैसे हो सकता है (अर्थात् वह एकदेशीय नहीं हो सकता)। जो विरज है, वह गुणयुक्त कैसे हो सकता है? (गुण प्रकृतिका

विकार है।) जो अज है वह जन्म कैसे लेगा? जो चेष्टारहित है, वह चेष्टा कैसे करेगा? जो अभेद है वह भेदयुक्त कैसे होगा? और जिसे वेद भी नहीं जानते, उसे सब कोई कैसे जान सकते हैं?—'सो कि होइ नर' क्या वह देह धरकर मनुष्य होगा? अर्थात् नहीं होगा, यह निश्चय है। [यह 'काकु वक्रोक्ति' अलंकार है। कोई इसे अर्थालंकार मानते हैं और कोई शब्दालंकार।]

नोट—१ तात्पर्य यह कि बृहत्का लघु होना, व्यापकका एकदेशीय होना इत्यादि बातें जो ऊपर कहीं, वे सभी असम्भव हैं और इनमें तो ये सभी बातें हैं।—ये छोटे हैं, इनका छोटा–सा शरीर है, ये अयोध्यामें रहते हैं, इनमें विरह–विलापादि विकार हैं, (मन मलीन है, ये कामी हैं), इनका जन्म दशरथजीके यहाँ हुआ, इनमें शिशु, बाल, कुमार, पौगण्ड, युवा आदि अवस्थाएँ और चेष्टाएँ देखी गयीं, इनके शत्रु और मित्र हैं—ये शत्रुओंका नाश करते हैं, ये नर हैं और इनको सब जानते हैं कि ये दशरथनन्दन राजकुमार हैं—ये सब लक्षण ब्रह्मके लक्षणोंसे विरुद्ध हैं। अत: ये ब्रह्म नहीं हैं, यह निश्चय है। ा विश्व संदेह श्रीपार्वतीजी अपने प्रश्नोंद्वारा आगे प्रकट करेंगी। यथा—'जीं नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मित भोरि।' (बा० १०८)

नोट—२ बाबा हरिदासजी लिखते हैं—श्रीरामजीमें ब्रह्मके लक्षणोंका निश्चय करनेके लिये सतीजी विचारती हैं कि—'ब्रह्म चराचर जीव साहूकार और चोरमें स्वयं व्यापक हैं। ये ब्रह्म होते तो सीताजीको कौन चोर ले जाता। अत: ये व्यापक नहीं हैं। ब्रह्म निर्मल है और ये मिलन हो रोते हैं, अत: ये विरज नहीं हैं। ब्रह्म अज अर्थात् देहधारी नहीं है और ये देहधारी हैं। ब्रह्म अकल है अर्थात् सुन्दर नहीं है, उसमें मन नहीं लगता और ये तो सुन्दर हैं कि 'जिन्हिं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखिंह मन त्यागा॥' ब्रह्म अनीह है और ये ईहा (व्यापार) युक्त हैं, क्षत्रियोंका व्यापार धनुष-बाण धारण किये निशाचरोंको मारते हैं। ब्रह्म अभेद है अर्थात् छिद्ररहित है, सब दिशाओंमें परिपूरित है और ये तो सब दिशाओंमें सीताजीको खोजते हैं। अतएव ये अकल, अनीह आदि नहीं हैं। (शीला॰)

नोट—३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'सन्देह हो जानेसे मन चंचल हो जाता है, मनकी चंचलतासे बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जानेसे चाहे अज्ञान-दशामें जो अनुचित कर्म न हो, सो सब आगेके दोहेमें तर्क-वितर्कसे और संशय बढ़नेपर स्पष्ट है।' (मा० प०)

बिष्नु जो सुरिहत नर तनु धारी। सोउ सर्बज्ञ जथा त्रिपुरारी॥१॥ खोजै सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपित असुरारी॥२॥ संभु गिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्बज्ञ जानु सबु कोई॥३॥ अस संसय मन भएउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा॥४॥

अर्थ—भगवान् विष्णु जो देवताओंके हितके लिये नर-तनधारी होते हैं, वे भी महादेवजीके समान सर्वज्ञ हैं॥१॥ ज्ञानके धाम, लक्ष्मीजीके पित और असुरोंके शत्रु वे (भगवान् विष्णु) भला (क्या) अज्ञानियोंकी तरह स्त्रीको खोजेंगे? (कदापि नहीं)॥२॥ फिर शिवजीकी वाणी भी झूठी नहीं हो सकती। शिवजी सर्वज्ञ हैं (यह) सब कोई जानते हैं॥३॥ इस प्रकारका अपार संशय मनमें हुआ। (उनके) हृदयमें प्रबोधका संचार (किसी तरह भी) नहीं हो रहा है॥४॥

टिप्पणी—१ ब्रह्म अवतार नहीं लेता यह (ऊपर दोहेमें) निश्चय करके अब कहती हैं कि विष्णु सुरिहत अवतार लेते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं; यथा—'धिरहिह बिष्णु मनुजतनु तिहआ।'(नारदवाक्य) उनके प्रति प्रणामादि बन सकते हैं। यदि कहें कि ये विष्णु हैं, इन्होंने देवताओं के हितार्थ नर-तन धारण किया है तो यह माना नहीं जा सकता। ये विष्णु भी नहीं हो सकते, क्योंकि विष्णु तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानधाम हैं, श्रीपित हैं और असुरारि हैं। उनमें अज्ञान कहाँ? विष्णु होनेमें इतनी शंकाएँ उत्पन्न हुईं। क्रमसे इनके भाव ये हैं कि—

(क) विष्णु सर्वज्ञ हैं अर्थात् भृत-भिवष्य-वर्तमान तीनों कालका उन्हें ज्ञान है, त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं। अतएव नर-शरीरधारी हुए तो भी सर्वज हैं। तब उनको सीताजीकी खबर कैसे न होगी? पर इनको सीताजीकी खबर नहीं है कि कहाँ हैं तभी तो 'लता तरु पाती' सभीसे पूछते फिरते हैं।—यह भाव 'सोउ सर्बज्ञ' का हुआ। अर्थात् विष्णु सर्वज्ञ हैं और ये सर्वज्ञ नहीं हैं, अत: ये विष्णु नहीं हैं। (ख) यहाँ 'सर्वज्ञ' के साथ ही 'जथा त्रिपरारी' कहा है। अर्थातु विष्णुभगवानु भी सर्वज्ञ हैं और त्रिपुरारि भी सर्वज्ञ हैं। 'त्रिपुरारी' की समानता कहकर जनाया कि वे शिव-समान समर्थ भी हैं। 🖙 यहाँ विष्णु और त्रिपुरारि दोनोंका एक समान सर्वज्ञ होना कहकर आगे इन दोनोंकी स्थिति (अर्थात् इनकी सर्वज्ञताको विचारकर तर्क) यथासंख्यालंकारसे कहती हैं। वह यह कि विष्णु सर्वज्ञ हैं, अत: वे अज्ञकी तरह स्त्रीको न खोजेंगे और त्रिपुरारि सर्वज्ञ हैं, अत: ये बिना जाने 'सच्चिदानन्द परधाम' न कहते। (ग) 'ज्ञानधाम' हैं, अत: वे अज्ञानीकी तरह स्त्रीको न खोजते; अत: ये विष्णु नहीं हैं। भाव कि विष्णु ज्ञानधाम हैं और ये अज्ञानी हैं। (घ) वे श्रीपित हैं। लक्ष्मीजीके पित होकर प्राकृत नारीके विरहमें व्याकृल नहीं होनेके। लक्ष्मीजीसे बढकर सुन्दर कौन है जिसके लिये व्याकुल होंगे? (पुन: भाव कि श्रीजीका इनसे वियोग कभी सम्भव ही नहीं और न श्रीजी इनको छोडकर कभी दूसरेके पास जा सकती हैं। परस्त्रीको ये ढ़ँढेंगे ही क्यों? (ङ) वे असुरारि हैं। असुर उनसे सदा भयभीत रहते हैं तब भला असुर उनकी लक्ष्मीको हरण ही कब कर सकते हैं। अत: ये न तो निर्गुण ब्रह्म हैं और न विष्णु (सगुण) हैं। पुन:, (च) 'ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी' इन तीन विशेषणोंको देकर यह भी जनाती हैं कि ये (विष्णु) तीनों गुणोंको धारण करते हैं। ज्ञानधामसे सत्त्वगुण, श्रीपतिसे रजोगुण और असुरारिसे तमोगुणका धारण करना कहा। अर्थात् तीनों गुण इनके वशमें हैं, तीनों गुणोंकी उत्तम सिद्धि इनमें है।

टिप्पणी—२ 'संभु गिरा पुनि मृषा न होई।—'इति। (क) सतीजीने विचारकर निश्चय किया कि ये न तो ब्रह्म हैं और न विष्णु। (ख) 'पुनि' शब्दका भाव कि हमने जो बात विचार की है वह मृषा नहीं है। ब्रह्म अवतार नहीं लेता और विष्णु अज्ञ नहीं हैं। (तब कहेंगे कि शिवजीहीकी भूल होगी। उसपर विचार प्रकट करती हैं कि) शिवजीकी भी वाणी मृषा नहीं हो सकती, क्योंकि शिवजी सर्वज्ञ हैं—यह बात 'जान सब कोई' अर्थात् प्रसिद्ध है, कुछ मैं ही ऐसा नहीं कहती, सभी कहते हैं। अतएव जब उन्होंने राजकुमारको सिच्चदानन्द परधाम कहा है तो ये अवश्य सिच्चदानन्द परधाम होंगे। सर्वज्ञ होकर वे किसी मनुष्यको सिच्चदानन्द कदापि न कहेंगे। (ग) 'जान सब कोई' कहकर 'सर्वज्ञता' को पुष्ट किया है। अतः पुनरुक्ति नहीं है।

नोट—१ बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि 'स्त्रीका वियोग तीन प्रकारसे होता है। एक तो जब पित अज्ञानी वा जड़ हो, पितमें स्त्रीकी वा स्त्रीमें पितकी रुचि न हो। दूसरे, पित निर्धन हो। तीसरे, कोई असुर हर ले। सो विष्णुजी तो ज्ञानधाम हैं, श्रीपित हैं और असुरारि हैं। इसलिये यहाँ स्त्रीवियोगका योग ही नहीं है। (शिलावृत्ति)

टिप्पणी—३ 'अस संसय मन भएउ अपारा। 'इति। (क) यहाँतक संशयका स्वरूप दिखाया। 'सती सो दसा संभु कै देखी। उर उपजा संदेह बिसेषी॥'(५०।५) उपक्रम है और 'अस संसय मन भएउ अपारा 'उपसंहार है। संशय पहले 'विशेष' था अब अपार हो गया, अर्थात् वृद्धि–क्रमपर है। (ख) 'अपारा' का भाव कि अनेक प्रकारसे समझनेका प्रयत्न किया, समझा, पर संशयका पार नहीं मिला। 'अपारा' कहकर संशयको समुद्र बताया। आगे श्रीशिवजी जहाजरूप होकर इनको पार करेंगे, जैसे गरुड़जीको भुशुण्डिजीने पार लगाया। यथा— 'मोहजलिध बोहित तुम्ह भए। मो कहँ नाथ बिबिध सुख दए॥'(उ० १२५) यहाँ 'संशय' के दो 'पार' (किनारे) हैं। सतीजी दोनों ओर पार नहीं पातीं। वे दो तट ये हैं—विष्णु अज्ञ नहीं हैं कि अज्ञकी तरह स्त्रीको खोजें और शिव सर्वज्ञ हैं, उनकी 'गिरा' मृषा नहीं है; वे मनुष्यको सिच्चदानन्द न कहेंगे। इन दोनोंमेंसे यदि एक ही बात होती तो संशय मिट जाता (पर एक रहने नहीं पाती। वे दोनों ही पक्ष दृढ़तापूर्वक ग्रहण किये हुए हैं। दोनोंको सत्य निश्चय किये बैठी हैं)। (ग) 'होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा' इति। भाव कि प्रबोधका प्रचार करती हैं; बृद्धिको दौडाती हैं; मनको समझाती हैं; एक बात

निश्चय करनेका प्रयत्न करती हैं, फिर भी हृदयमें ज्ञान नहीं होता। यथा— 'नाना भाँति मनिह समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा॥' (उ० ५९) [ प्रबोध=प्रकर्ष बोध, ज्ञान। प्रचार=प्रादुर्भाव संचार, पसारा। अपारा=जिसका वारापार नहीं, असीम, बेहद। अर्थात् सन्देह-पर-सन्देह बढ़ता ही गया। बैजनाथजी 'प्रचार' का अर्थ 'विस्तार', 'प्रकाश' लिखते हैं कि 'श्रीरामरूपमें निश्चय न हुआ कि ये कौन हैं, इत्यादि संशयोंके कारण उनके हृदयमें ऐसा महामोह छा गया कि बुद्धिमें आवरण हो गया, जिससे शिववचनरूप दीपकसे ज्ञानका प्रकाश न हुआ।' अर्थात् यहाँ संशय अन्धकार है, शिवोपदेश दीपक है, ज्ञान प्रकाश है। परंतु शिवोपदेश तो आगे है। सम्भवत: 'शिववचन' और 'शिव-उपदेश' से उनका तात्पर्य 'जय सिच्चदानंद परधामाः ।'हो]

जद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी। हर अंतरजामी सब जानी॥ ५॥ सुनिह सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिय उर\* काऊ॥ ६॥ जासु कथा कुंभज रिषि गाई। भगित जासु मैं मुनिहि सुनाई॥ ७॥ सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा॥ ८॥

अर्थ—यद्यपि सतीजीने प्रत्यक्ष (कुछ) नहीं कहा (तथापि) अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये॥५॥ (और बोले) हे सती! सुनो, तुम्हारा स्त्रीस्वभाव है, मनमें ऐसा सन्देह कभी भी न रखना चाहिये॥६॥ जिनकी कथा अगस्त्य ऋषिने गायी (कही) और जिनकी भिक्त मैंने मुनिको सुनायी॥७॥ वही मेरे इष्टदेव ये रघुवीरजी हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करते हैं॥८॥

टिप्पणी—१ 'जद्यिप प्रगट न कहेउ भवानी' इति। भवानीने प्रकट क्यों न कहा? उन्होंने भयवस प्रकट न किया, यह समझकर कि शिवजीसे यह बात कहनेयोग्य नहीं है। जिनको शिवजीने सिच्चदानन्द कहकर प्रणाम किया, उनको हम ब्रह्मसे तथा विष्णुसे पृथक् (भिन्न) नृपसुत समझती हैं। यह बात कहनेसे शिवजीको अच्छी न लगेगी। यथा—'एक बात निह मोहि सोहानी। जदिप मोहबस कहेहु भवानी।। तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरिंह मुनि ध्याना।। कहिंह सुनिहं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच।'(११४) इत्यादि। [कहनेसे पितवचनका उल्लंघन पाया जाता है। जो पातिव्रत्य धर्मके प्रतिकूल है। अत: मुखसे कहना अनुचित जानकर न कहा। वै०]

टिप्पणी—२ '*हर अंतरजामी सब जानी'* इति। ब्रिशवजी सतीजीके हृदयकी जान गये, पर सतीजी उनके हृदयकी न जान पायों जैसा पूर्व कह आये हैं, यथा—'*संकर उर अति छोभु सती न जानइ मरमु सोइ।* 'इससे जनाया कि भगवान्में मायासे अधिक ज्ञान है (वा, यों किहये कि शक्तिसे शक्तिमान्में अधिक ज्ञान है)। शिवजी भगवान् हैं, सतीजी माया हैं, यथा—'*तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितृ मातृ।*'

मानसतत्त्वविवरण—''हर' शब्द भोक्ता कहा जाता है, प्रधानके भोकृत्वसे हरता है तो अब इस सुरता– परिपक्वतासे जो हमने चरित्र किया है, श्रीशंकरभगवान् नहीं जानें तो भला है, ताते सोई अन्तर्यामित्व–हरत्वधर्म किर (के द्वारा) ठीक–ठीक जान जानेका कारण हुआ, जैसा अब भी योगीन्द्रोंमें पाया जाता है। पुनः, 'हर' शब्दका भाव कि कृपा करके बोले क्योंकि जीवोंके दुःखोंके हरनेवाले हैं। ऐसा संशय करनेसे भवमें पड़ना होता है। जो क्लेशोंको हरे वह हर है, यथा—'क्लेशां हरतीति हरः'।'

प० प० प्र०—१ सतीजी पितव्रता हैं, भवकी पत्नी हैं। 'सिव सर्बज्ञ जान सबु कोई' यह वे निस्सन्देह जानती हैं, अपने हृदयका संशय उनसे छिपा न रहेगा, इत्यादि जाननेपर भी उन्होंने कहा नहीं। यह व्यवहार 'भवानी'- पदके अनुचित-सा हुआ। ऐसा होना सतीजीके सहज स्वभावमें असम्भव था। इस बातको किव 'हर अंतरजामी सब जानी' कहकर ध्वनित करते हैं। २ 'हर अंतरजामी' शब्दों में श्लेष है। हर-अन्तर्यामी श्रीरघुनाथजी तथा सतीके अन्तर्यामी हर। पत्नीको पितके अनुकूल रहना चाहिये, सतीने ऐसा नहीं किया। शिवजीने प्रणाम किया, सतीने

<sup>\*</sup> तन—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०, रा० प्र० (परंतु रा० प्र० में अर्थमें 'मन' है)। मन-को० रा०। उर— १६६१, १७०४।

तब प्रणाम नहीं किया। यह शिव-अपमान हर-अन्तर्यामी श्रीरघुपित सह न सके। अत: उन्होंने अपनी मायाको प्रेरित करके सतीके हृदयको महाप्रबल सन्देहोंका क्रीड़ास्थान बना दिया। इसीसे संशयहारक हर भी इन संशयोंका हरण करनेमें असमर्थ ही उहरेंगे। शिवजी अभी यह नहीं जानते कि इनको हिरमाया लगी है, वे यही समझते हैं कि स्त्री-स्वभावसे ऐसा हुआ है।

वि० त्रि०—सब जान गये और समझा कि पूछनेपर कहनेसे सामान्य बात हो जायगी, बिना पूछे कहेंगे तो विश्वास होगा कि जो मनकी बात जान लेता है उसका कहना अन्यथा नहीं हो सकता और संशय जाता रहेगा। 'नापृष्ट: कस्यिचद् बूयात्' यह नियम ऐसे अवसरके लिये नहीं है, ऐसे संशयका इनके हृदयमें क्षणभरके लिये होना भी इन्हें अपने पदसे गिरा सकता है। उस महाप्रभुके पर-रूपके देखनेमें देवता भी असमर्थ हैं, जब वे कृपासिन्धु लोकमंगलके लिये शरीर धारण करते हैं, तभी उनके पूजनका मार्ग निर्गल होता है। तब उनके अवतीर्ण होनेपर संशय करना तो उस कृपाधारासे अपनेको वंचित करना है, जो लोकमंगलके लिये पृथ्वीपर बह रही है। अतः बिना पृछे भी कहते हैं।

टिप्पणी—३ 'सुनिह सती तव नारि सुभाऊ' अर्थात् यह अविवेक जो तुम्हारे हृदयमें उत्पन्न हुआ है, यह तुम्हारा स्त्री-स्वभाव है, नहीं तो श्रीरामजीमें सन्देह करनेका प्रयोजन ही क्या था? उनकी कथा और भिक्त तुम अभी-अभी सुन चुकी हो तब तो सन्देहका प्रयोजन ही नहीं रह गया। स्त्रीस्वभाव, यथा—'अहो मोह मिहमा बलवाना। नारि सुभाउ सत्य किब कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥ साहस अनृत चपलता माया। भय अविवेक असीच अदाया॥' (लं० १६) [नोट—पं० रामकुमारजीके मतानुसार यहाँ 'अविवेक' स्वभाव अभिप्रेत है। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि—'नारि सुभाउ' का भाव यह है कि—'जहाँ सन्देह न होना चाहिये वहाँ सन्देह करना स्त्री-स्वभाव है, बुद्धि विचारमानोंका नहीं (रा० प्र०)।' विचारमान संशय उत्पन्न होते ही उसके निरसनका प्रयत्न करते हैं, उसे हृदयमें छिपाये नहीं रखते (वि० त्रि०)। और किसी-किसीका मत है कि यहाँ अविवेक, साहस और चपलता स्वभावसे तात्पर्य है, पर अविवेक मुख्य है। सर्वज्ञ शिवजीसे दुराव करना साहस है।

टिप्पणी—४ 'संसय अस न धरिय उर काऊ।' इति। भाव कि ऐसा संशय हृदयमें लानेसे ज्ञान-वैराग्यादि गुण नष्ट हो जाते हैं; यथा—'अस संसय आनत उर माहीं। ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं॥'(बा॰ ११९) ॐ सतीजी ऐसा संशय हृदयमें लायीं, इसीसे उनके हृदयमें उनके ज्ञानका प्रचार न हुआ। यथा—'अस संसय मन भएउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा॥' पुनः भाव कि—[संशयात्माका कल्याण नहीं होता, यथा—'संशयात्मा विनश्यित'। 'न धरिय' अर्थात् इसको हृदयसे निकाल डालो, यह धरनेकी वस्तु नहीं है निकालकर फेंक देनेकी है। 'काऊ' अर्थात् भूलकर भी कभी।]

टिप्पणी—५ 'जासु कथा कुंभज रिषि गाई गि'इति। सतीजीके मनमें संशय हुआ, अन्तर्यामी शंकरने सब जान लिया; अतः संशयका निषेध करने लगे। निषेध करनेमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दप्रमाण देते हैं। 'जासु कथा कुंभज रिषि गाई' इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अर्थात् तुमने कुम्भज ऋषिके मुखसे उनकी कथा सुनी और उनकी भिक्त हमारे मुखसे सुनी। अतएव उनके विषयमें सन्देह न करना चाहिये। तुम संशय करती हो सो नारि-स्वभावसे। प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि कानसे सुना है। 'सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा।' यह अनुमान प्रमाण है। अर्थात् हमारे इष्टदेव हैं, धीर मुनि उनकी सेवा करते हैं; इससे तुम्हें अनुमान कर लेना चाहिये कि श्रीरामजी नर नहीं हैं। 'किह नेति निगम पुरान आगम जासु कीरित गावहीं' यह शब्दप्रमाण है। प्रमाण चार प्रकारके हैं; उनमेंसे यहाँ तीन प्रमाण दिये गये। चौथा उपमान प्रमाण न दिया, कारण कि विशिष्टाद्वैती तीन ही मानते हैं, उपमानको नहीं मानते।

नोट—प्रमाण कितने प्रकारके हैं इसमें आचार्योंमें मतभेद है। चार्वाक् 'प्रत्यक्ष' एक ही प्रमाण मानते हैं। कणाद और बौद्ध 'प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' दो मानते हैं। सांख्य (किपलभगवान्) योग पतंजिल और कोई एक नैयायिक (भूषणीय) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान' और 'शब्द' ये तीन मानते हैं। नैयायिक (गौतम) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान',

'शब्द' और 'उपमान' ये चार मानते हैं। प्रभाकर (गुरु) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान', 'शब्द', 'उपमान' और 'अर्थापित्त' ये पाँच मानते हैं। भाट्ट (कुमारिल भट्ट मीमांसक) और अद्वैत-वेदान्ती उपर्युक्त पाँच और 'अभाव' (अनुपलिब्ध) ये छः मानते हैं। परन्तु विशिष्टाद्वैत-वेदान्ती प्रथम तीन ही मानते हैं। पौराणिक उपर्युक्त छः और 'सम्भव' तथा 'ऐतिह्य' ये आठ मानते हैं। प्रमाण 'तार्किकरक्षायाम्' यथा—'प्रत्यक्षमेकं चार्वाकाः कणाद् सुगतौ पुनः। अनुमानं च तच्चाथ सांख्याः शब्दं च ते अपि॥ न्यायैकदेशिनोप्येवमुपमानं च केचन॥८॥ अर्थापत्या सहैतानि चत्वार्याह प्रभाकरः। अभावषष्ठान्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा॥९॥ सम्भवैतिह्ययुक्तानि तानि पौराणिका जगुः।' तान्त्रिक एक 'चैष्टिक' प्रमाण भी मानते हैं। परन्तु प्रथम तीन 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान' और 'शब्द' प्रधान हैं, इन्हींके अन्तर्गत अन्य सब प्रमाण आ जाते हैं। लक्षणोंसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रस्तुत प्रसंगमें अनुमान और शब्द दो प्रमाणोंसे काम लिया गया है। जो प्रत्यक्षका उदाहरण दिया गया है (कानसे सुननेका) यह शब्दमें आ जाता है।

टिप्पणी—६ (क) 'जासु कथा कुंभज रिषि गाई' यथा—'राम कथा मुनिबर्ज बखानी'। 'भगित जासु—' यथा—'रिषि पूछी हरिभगित सुहाई। कही संभु अधिकारी पाई॥'(ख) 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा' इति। 'रघुबीरा' से दाशरथी रामको अपना इष्टदेव और 'सेविह जाहि सदा मुनिधीरा' से मुनियोंके इष्टदेव जनाया। इष्टहीकी सेवा सदा की जाती है। मुनिसे मननशील और धीरसे इन्द्रियजित जनाया; यथा—'ते धीर अछत बिकार हेतु जे रहत मनिसज बस किए' अर्थात् विकारके हेतुओंके रहते हुए भी जिनके मनमें विकार उत्पन्न न हो, वे धीर हैं। पुनः, 'मम इष्टदेव' से सूचित किया कि तुम पतिव्रता हो, चाहिये था कि यही भाव तुम्हारा भी इनमें होता। (यह 'संकर जगत बंदा जगदीसा। सुर नर मुनि सब नाविह सीसा॥' का उत्तर है। वि० त्रि०)

छंद— मुनि धीर योगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं। कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥ सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी। अवतरेउ अपनें भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥

## सो० — लाग न उर उपदेसु जदिप कहेउ सिव बार बहु। बोले बिहसि महेसु हरिमायाबलु जानि जिय॥५१॥

अर्थ—'मुनि, धीर, योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल मनसे जिनका ध्यान करते हैं। वेद, पुराण और तन्त्र 'नेति–नेति' कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक, अखिल भुवनों (समस्त ब्रह्माण्डों) के स्वामी, मायापित, सर्वथा स्वतन्त्र, नित्य, ब्रह्म श्रीराम अपने भक्तोंके लिये रघुकुलमणिरूपसे अवतरे हैं (प्रकट हुए हैं)।' यद्यपि शिवजीने बहुत बार समझाया तथापि उनका उपदेश सतीजीके हृदयमें न लगा। (प्रविष्ट न हुआ, न बैठा।) (तब) महादेवजी मनमें भगवानकी मायाका बल जानकर हँसकर बोले।

टिप्पणी—१ 'मुनि धीर योगी सिद्ध संतत ं 'इति। (क) 'बिमल मन जेहि ध्यावहीं' कहकर जनाया था कि ये विषयोंको त्यागकर सेवा करते हैं। विषयसे मन मिलन हो जाता है; यथा—'काई बिषय मुकुर मन लागी', 'हृदय मिलन बिषय संग लागे' (विनय), इत्यादि। कि(ख) मुनि, धीर, योगी और सिद्ध इन्हीं चारके मन निर्मल होते हैं क्योंकि मुनि सदा मनन करते हैं, धीर मनको वशमें किये रखते हैं, योगी चित्तकी वृत्तिको रोके रहते हैं और सिद्धोंको ज्ञान सिद्ध है—यही सब मनके निर्मल होनेके हेतु हैं। (ग) [मानसपत्रिकाकार लिखते हैं कि इस कथनसे शिवका आशय यह है कि 'तुम भी मनसे मनन करो, धैयंसे विचार करो तो हमारी बात तुम्हारी समझमें आ जायगी। जिनका मुनि, धीर आदि निर्मल मनसे ध्यान करते हैं, उनमें विकार कैसे सम्भव हो सकते हैं?' वि० त्रि० का मत है कि मुनिसे ज्ञानमार्गी, धीरसे उपासनामार्गी, योगीसे योगमार्गी और सिद्धसे कर्ममार्गी,

इस तरह चारों मार्गवालोंका ध्यान करना कहा।]

टिप्पणी—२ 'किह नेति निगम पुरान आगम—'इति। (क)—'न इति न इति' कहकर गानेसे निरन्तर गाना सूचित किया। यथा—'जेहि श्रुति निरंतर ब्रह्म ब्यापक बिरज अज किह गावहीं।', 'वेदे रामायणे चैव हिरः सर्वत्र गीयते।' (ख) ्य यहाँतक तन, मन और वचनसे सेवा करनेवालोंका उदाहरण दिया। कोई मुनि और धीर शरीरसे सेवा करते हैं, यथा—'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।' और कोई मनसे सेवते हैं, यथा—'मृनि धीर योगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं।' और कोई वचनसे, यथा—'किह नेति निगम—'। तात्पर्य कि जिसकी जैसी और जहाँतक पहुँच है, वह उसी प्रकार सेवा करता है, पर 'निरंतर' सेवामें है; यथा—'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा', 'संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं' और 'किह नेति निगम—गाविहें', 'नेति नेति किह जासु गुन करिहं निरंतर गान।' (बा० १२) पुनः [(ग) 'किह नेति—' का भाव कि मेरी नहीं मानती हो तो न सही, वेदशास्त्रादिका प्रमाण मानो (मा० प०)। विशेष दोहा १२ में लिखा जा चुका है। (घ) 'मुनिधीर गावहीं' यह सतीजीके 'भए मगन छिब तासु बिलोकी। अजहु प्रीति उर रहित न रोकी॥' का उत्तर है। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—३ 'सोइ राम ब्यापक ब्रह्म' इति। (क) सतीजीका सिद्धान्त है कि व्यापक ब्रह्म अवतार नहीं लेता। उसीपर कहते हैं कि '*सोइ राम ब्यापक ब्रह्म' 'भूवन निकाय पित माया धनी'* हैं। श्रीरामजी साक्षात् व्यापक ब्रह्म हैं, साक्षात् ब्रह्मके अवतार हैं। ब्रिइस कथनसे 'हर अंतरजामी सब जाना' यह वाक्य चरितार्थ हुआ। (ख) 'भूवन निकाय पति माया धनी' अर्थात् समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा जो समस्त ब्रह्माण्डोंकी रचियत्री माया है उसके भी स्वामी हैं। अर्थात कारण और कार्य दोनोंके स्वामी हैं। '*माया धनी*' कहकर जनाया कि ब्रह्मका अवतार मायाकी प्रेरणासे नहीं होता। ब्रह्म राम तो मायाके प्रेरक हैं, 'निज तंत्र' हैं अर्थात् काल, कर्म, गुण और स्वभावके वश नहीं हैं। काल, कर्म, गूण और स्वभाव आदिके वश तो जीवोंका अवतार (जन्म) होता है; यथा—'फिरत सदा मायाकर प्रेरा। काल करम सुभाउ गुन घेरा॥'(उ०) इनका अवतार कर्मवश नहीं होता, यथा—'करम सुभासुभ तुम्हिह न बाधा।' ये स्वतन्त्र हैं, अपनी इच्छासे अवतार लेते हैं, यथा—'निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर मिह गो द्विज लागि।' (कि॰ २६) (बैजनाथजी 'ब्यापक ब्रह्म भूवन निकाय पति माया धनी' का अर्थ यह करते हैं कि 'मायारचित जितने भुवन हैं उन सबोंमें जो व्यापक ब्रह्म है, जिससे सारा चराचर चैतन्य है और जितने विष्णु, महाविष्णु और नारायणादि सगुणरूप हैं, इन अगुण-सगुण दोनों रूपोंके तथा समस्त भुवनोंके और मायाके भी पति 'राम' हैं। प्रभु राम सूर्यवत् हैं और व्यापक ब्रह्म उनका तेज है। विष्णु आदि यावत् रूप हैं वे प्रभुके अंशकला हैं। सतीजीके विचारमें अगुण और सगुणका माहात्म्य है। इसीपर शिवजी कहते हैं कि जिन रूपोंको त्म महत्त्व माने बैठी हो, उनके भी पति साकेतिबहारी श्रीरामरूप हैं।') (ग) 'भूवन निकाय पति माया धनी' कहकर 'अवतरेउ अपने भगतिहत' कहनेका भाव कि मायाके बनाये हुए समस्त ब्रह्माण्डोंमें अपने भक्तोंका हित करनेके लिये अवतार लेते हैं। यथा—'**प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। देखों बालिबनोद अपारा॥**' (उ० ८१) 'तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। धरौं देह नहिं आन निहोरे॥'(सु०) 'सो केवल भगतन्ह हित लागी।'(बा० १३।५) 'भगति हेत भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप।' (उ० ७२) इत्यादि। अपने भगत=निजभक्त, सच्चे भक्त। यथा—'जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिं जो गति लहहीं॥'(बा॰ १५०) 'तिमि रघुपति निज दास कर हरिंह मान *हित लागि।* (७। ७४) इत्यादि। ाॐ यहाँ 'अपने' विशेषण देकर जनाया कि प्रभू संतसे इतना अपनपौ रखते हैं कि उनके निमित्त अवतार लेते हैं। (घ) 'निज तंत्र नित रघुकुलमनी' इति। ['तंत्र' के दो अर्थ हैं— १—अधीन, वश। २-आनन्द या प्रसन्नता, (कृपा या इच्छा) *निज तंत्र*=स्वतंत्र एवं अपनी प्रसन्नता, कृपा या इच्छासे।—शेष भाव ऊपर (ख) में लिखे जा चुके हैं।] *नित*=नित्य। 'नित्य' का भाव कि इनका आविर्भाव और तिरोभाव, प्रकट होना और अन्तर्धान हो जाना—दोनों अपनी इच्छाके अनुकूल होता है। 'रघुकुलमनी' अर्थात् ये रघुकुलमणि हैं, रघुकुलमें अवतार लिया है। 'निज तंत्र' 'अवतरेड' और 'रघुकुलमनी' दोनोंके साथ हैं।

नोट—१ सतीजीने दो सिद्धान्त किये थे। एक यह कि ये ब्रह्म नहीं हैं, इसका उत्तर 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा' से लेकर 'सोइ राम ब्यापक ब्रह्म' में दिया कि ये राम ब्रह्म हैं। दूसरे यह कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता। इसका उत्तर 'सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म अवतारेड अपने भगत 'से दिया कि वह अवतार लेता है। अवतारका कारण और देश भी बताया।

नोट—२ 'अपने भगत हित' कहकर यह अवतार 'निजभक्त' श्रीमनुशतरूपाजीके हितार्थ लेना जनाया। मनुशतरूपाजी निज (अनन्य) भक्त हैं, यथा—'प्रभु सर्बज्ञ दास निज जानी। गित अनन्य तापस नृप रानी॥' (बा० १४५) उनके सामने जो श्रीसीतारामजी प्रकट हुए वे ही ब्रह्म हैं और वे ही वरदानानुसार उनके लिये प्रकट हुए हैं। यही बात आगे शिवजीने पार्वतीजीसे यों कही है—'जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा॥' (बा० १४१) ये वही मनुजीको दिये वरके अनुसार अवतरे हैं, यह बात शिवजीके 'जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा। विश्वण १४१) इन वचनोंसे स्पष्ट है।

नोट—३ स्वामी श्रीरामदेवजी लिखते हैं कि इस छन्दमें व्यापक, ब्रह्म इत्यादि पदोंसे निर्गुण, निर्विकार, एक, अद्वितीय, सिच्चदानन्दघन परमात्माका ही संकेत है, जो मायाके द्वारा समस्त संसारमें बसा हुआ है। वही अपने भक्तोंके कल्याणके लिये सगुणरूपसे प्रकट होता है। इस कथनसे निर्गुण और सगुण ब्रह्मका अभेदान्वय किया गया है न कि भेदान्वय। (कल्याण १३।११)

वि० त्रि० – यह छन्द २८ दलका कमल है। हरिगीतिका छन्द है।

टिप्पणी—४ 'लाग न उर उपदेसु जदिप कहेउ सिव बार बहु।' इति। (क) 'लाग न उर उपदेसु' यह बात भी अन्तर्यामी भगवान् शंकर जान गये। उपदेश न लगनेका स्वरूप यह है कि जो शिवजीने उपदेश किया कि 'मुिन, धीर, योगी और सिद्ध निर्मल मनसे जिसका ध्यान करते हैं, वेद, पुराण, शास्त्र जिसका यश गान करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जिनका नाम हम जपते हैं, वही राम व्यापक ब्रह्म अपने भक्तोंके हितार्थ अवतरित हुए हैं।' यह बात सतीजीको न जँची, उनके मनमें न बैठी, इसीसे तो पार्वतीतनमें उन्होंने इसी बातका सन्देह कहकर प्रश्न किया है; यथा—'प्रभु जे मुनि परमारथ बादी। कहिं राम कहु ब्रह्म अनादी॥ सेष सारदा बेद पुराना। सकल करिं रघुपित गुन गाना॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहुँ अनँग आराती॥ राम सो अवध नृपित सुत सोई। की अज अगुन अलखगित कोई॥—जौ अनीह ब्यापक बिभु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥' (बा० १०८-१०९) (ख) शिवजीका उपदेश 'सुनिह सती तव नारि सुभाऊ।'से लेकर 'अवतरेड अपने भगतिहत—'तक है। (ग) 'जदिप कहेड सिव बार बहु' इति। बड़े लोगोंकी रीति है कि (जीवके कल्याणार्थ वे उसे) समझानेके लिये बार–बार कहते हैं; यथा—'तदिप कही गुर बारिह बारा। समुझि परी कछु मित अनुसारा॥'(घ) ['जदिप'(यद्यपि) का भाव यह है कि एक तो शिवजी ऐसे जगद्गुकका उपदेश और वह भी बार–बार! तब भी न समझ पड़ा, यह आश्चर्यकी बात है। यहाँ 'विशेषोकित अलंकार' है—'विद्यमान कारण बन्यो तऊ न फल जहँ होइ'। (अ० मं०)]

टिप्पणी—५ 'बोले बिहिस महेसु हिरिमाया बलु जानि जियँ' इति। (क) 'बोले बिहिस 'हँसकर बोलनेका भाव यह है कि साधारणतया उपदेश न माननेसे लोगोंको क्रोध हो आता है, पर शिवजीको इसपर क्रोध न हुआ। वे प्रसन्न हैं। प्रसन्नताका कारण 'हिरिमाया बलु जानि जियँ' है। अर्थात् भगवान्की मायाका बल जानकर वे सतीजीका इसमें कुछ दोष नहीं मानते, तब उनपर रुष्ट क्यों हों? प्रभुकी मायाका ही बल है कि उसने हमारे बारम्बार समझानेपर भी हमारे उपदेशको उनके हृदयमें प्रविष्ट न होने दिया। उपदेश न लगनेमें उसीकी प्रेरणा है।

नोट—४ 'बिहसि' इति। अथवा, मायाकी प्रबलता देखकर हँसे कि प्रभुकी माया ऐसी प्रबल है कि पतिव्रताशिरोमणि सतीने हमारा भी उपदेश न माना। यथा—'निज मायाबल देखि बिसाला। हिय हँसि बोले दीन दयाला॥'(१।१३२) (नारदजीपर प्रभाव देखकर हँसे थे।) प्रभुकी माया अति प्रबल है। यथा—'सुनु खग प्रबल

राम कै माया। जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। बिराआई बिमोह मन करई॥'(उ० ५९) 'प्रेरि सितिहि जेहि झूठ कहावा॥'(बा० ५६) 🖙 उ० ५८ से ६२ तक मायाका प्राबल्य वर्णित है। बैजनाथजी हँसनेका भाव यह लिखते हैं कि 'हमारे समझाये नहीं समझती हो तो इसका फल भोगो।'

नोट—५ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि 'बिहसि' शब्दमें उपहासभाव और परिहासभाव दोनों ही हैं। उपहासभाव यह है कि हरिमायाके सामने अपनी हार मानते हैं कि हमारा समझाना भी न सफल हुआ। और, परिहास (विनोद) भाव सतीके साथ है, जैसे जब हमारा मित्र नहीं मानता तो हम कहते हैं—अच्छा, जाकर परीक्षा लो, खूब छकोगे। हाँ! शिवजीकी उदारताका भी यह द्योतक है कि क्रोध नहीं किया।

जौ तुम्हरें मन अति संदेहू। तौ किन जाइ परीछा<sup>१</sup> लेहू॥१॥ तब लिंग बैठ अहों<sup>२</sup> बटछाहीं। जब लिंग तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥२॥ जैसें जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिबेकु बिचारी॥३॥

अर्थ—जो तुम्हारे मनमें अत्यन्त सन्देह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती॥१॥ जबतक तुम मेरे पास (लौटकर) आओगी तबतक मैं वटवृक्षकी छायामें बैठा हूँ॥२॥ जिस प्रकार तुम्हारा भारी मोह और भ्रम दूर हो, विवेकसे सोच-समझकर तुम वही उपाय करना॥३॥

टिप्पणी—१ 'जौ तुम्हरें मन अति संदेहू।'इति। (क) पूर्व कह आये हैं कि 'उर उपजा संदेहु बिसेषी।' इसीसे यहाँ कहते हैं—'जौ तुम्हरें मन अति संदेहू' अर्थात्। 'अति संदेह' है, तभी तो हमारे समझानेसे भी नहीं जाता। 'अति संदेह' बिना परीक्षाके नहीं जाता, अतः कहते हैं 'तौ—'। (ख) 'तौ किन जाइ परीछा लेहू।' अर्थात् हमारे कहनेसे नहीं जाता तो परीक्षा लेकर उसे दूर कर लेना चाहिये। 'किन लेहू' का भाव कि वे तो अभी विद्यमान हैं, समीप ही हैं, तुरत परीक्षा लेकर सन्देह मिटा लेना चाहिये, ऐसा करनेमें विलम्ब करना उचित नहीं, शीघ्र जाकर परीक्षा ले तो कि ये ब्रह्म ही हैं या नहीं। किन=क्यों नहीं। यथा—'बेगि करहु किन आँखिन ओटा।' [महेशजीकी ईशन शक्ति भी सतीजीके संशयोंका निरास करनेमें असमर्थ ठहरी; अतः 'अति संदेह' कहा। शिवजी समझ गये कि इन सन्देहोंका निरास केवल श्रीरामकृपासे ही होगा। इस 'अति संदेह' को ही आगे 'असंका' (अतिशंका) कहेंगे। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—२ 'तब लिंग बैठ अहाँ बट छाहीं।—' इति। (क) [वटवृक्षकी छायामें बैठनेको कहा, क्योंकि एक तो वटवृक्ष आपको प्रिय है, यथा— 'तेहि गिरिपर बट बिटप बिसाला। सिव बिश्राम बिटप श्रुति गावा।' (बा० १०६) दूसरे, वट आपका स्वरूप कहा गया है, यथा— 'प्राकृत बटबूट बसत पुरारी हैं।' तीसरे (बैजनाथजी लिखते हैं कि फाल्गुन कृ० ९ से किंचित् घाम होने लगता है। उनके मतसे) सीताहरण फाल्गुन कृ० ९ के पश्चात् हुआ। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि चैत-वैशाखके दिन हैं। घाम कुछ तेज होने लगता है। और वटछाया गर्मीमें शीतल और शीतकालमें गर्म होती है। यथा—'कूपोदकं वटच्छाया श्यामा स्त्री चेष्टिकागृहम्। शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलम्॥' अतः उसके नीचे ठहरनेको कहा। चौथे, पासमें वटका ही वृक्ष होगा, इससे साधारणतः यह बात कही।] (ख) 'बैठ अहीं जब लिंग तुम्ह ऐहहु' इस कथनसे उनको पूरा अवकाश दिया। अर्थात् शीघ्रता न करना, सावधानीसे काम बनाकर, अच्छी तरह परीक्षा लेकर अपना सन्देह निवृत्त करके आना, चाहे जितना समय लगे इसकी चिन्ता न करना, मैं यहाँ तबतक बैठा रहुँगा जबतक तुम न आ जाओगी।

टिप्पणी—३ 'जैसे जाइ मोह भ्रम भारी।''' इति। (क) हरिमायाका बल 'प्रबल' है। इसीसे मायाकृत विकारोंको भी भारी कहते आ रहे हैं; यथा—'सती सो दसा संभु के देखी। उर उपजा संदेहु बिसेषी॥''अस संसय मन भएउ अपारा।' तथा—'जैसे जाइ मोह भ्रम भारी।'—सन्देह, संशय, मोह और भ्रम ये सब मायाकृत विकार

१-परिछा—गौडजी, ना० प्र०। परिच्छा—रा० प०। २-रहौं—रा० प०, पं०।

हैं। (ख) पूर्व 'जौ तुम्हरें मन अति संदेहू' और यहाँ 'मोह भ्रम भारी' कहकर सूचित किया कि सामान्य मोह होता तो हमारे इतने ही उपदेशसे मिट जाता, भारी है इससे दूसरे शरीरमें भी साथ लगा रहेगा। पुन: भाव कि भारी है इसीसे यह बातोंसे न जायगा, परीक्षासे ही जायगा। (ग) 'करेहु सो जतनु बिबेकु बिचारी' इति। किशिवजीने विवेकसे विचारकर यत्न करनेको कहा। यदि इस प्रकार प्रथम ही सावधान न कर दिया होता तो सतीजीको कुछ भी दोष न लग पाता। तब वे यह कह सकती थीं कि आपहीने तो मुझे परीक्षा लेनेके लिये भेजा था, अब हमारा त्याग क्यों करते हैं? मेरा इसमें अपराध क्या? अपराध केवल इतनेहीसे हुआ कि शिवजीने विवेकपूर्वक विचार करके परीक्षा लेनेको कहा था और इन्होंने मोहाविष्ट होनेसे अविवेकसे परीक्षा ली।

नोट—१ 'करेहु सो जतनु' में ध्विनसे यह अर्थ भी निकलता है कि सन्देह-निवारणार्थ कोई प्रयत्न उठा न रखना, सन्देह दूर करके आना। 'बिबेकु बिचारी' में भाव यह भी है कि सहसा अविवेकसे कोई अनुचित काम न कर बैठना कि पछताना पड़े। 'बिबेकु बिचारी' अर्थात् विवेकपूर्वक सोच लेना कि जो उपाय तुम करना चाहती हो वह उचित है या नहीं।

नोट—२ यहाँ लोग यह शंका कर बैठते हैं कि 'शिवजीने जान–बूझकर सतीजीको आपित्तमें डाला, यह उचित नहीं जान पड़ता।' बैजनाथजी लिखते हैं कि 'प्रवृत्तिमार्गमें व्यावहारिक देशमें तो ये वचन अनादरणीय हैं ठीक नहीं हैं। परन्तु निवृत्तिमार्ग अर्थात् पारमार्थिक देशमें यह भी एक उपदेश है। उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि जीव जैसे भी भगवत्सम्मुख हो सके वैसा ही करना बड़ोंका कर्तव्य है। इसी विचारसे उन्होंने परीक्षा लेनेको भेजा।' (वै० मा० प०) म्बिनाभाकृत भक्तमाल और उसकी टीका 'भिक्तरसबोधिनी' में मदालसा महारानी और उनके पुत्र राजा अलर्ककी कथा है। माता जब वनको चली गयी तब अपने सुयोग्य विरक्त सब पुत्रोंसे कह दिया कि देखो तुम्हारा छोटा भाई भवसागरमें न पड़ जाय, जैसे हो सके उसको भी संसारसे विरक्त करा देना। भाइयोंके सदुपदेशको जब अलर्कने न माना तब उन्होंने अपने मामा काशीनरेशसे उसपर चढ़ाई करा उसका राज्य छिनवा दिया तब उसको उपदेश लगा और वह भी परम भक्त हो गया।

मनुष्य जब प्रत्यक्ष देख लेता है तब बोध शीघ्र हो जाता है। भुशुण्डीजीने भी प्रत्यक्ष सब देखा तब मोह मिटा और पक्का विश्वास हो गया। कहा भी है कि 'जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ निहं प्रीती॥' श्रीरघुनाथजीमें विश्वास और प्रेम हो, इसीलिये शिवजीने उन्हें परीक्षा लेने भेजा।

यह भी कहा जा सकता है कि यदि हम यह मानते हैं कि शिवजी भावीको जानते थे तो उसका एक सीधा उत्तर यह है कि इस नाट्यमें एक पात्र (अभिनेता) होनेके कारण उनका उस लीलामें सिम्मिलित और सहायक होना उचित ही है! यदि मानें कि वे भावी न जानते थे तब अवश्य यह कहना पड़ता है कि अभी संशयकी प्रारम्भिक अवस्था थी, कुछ काल समझानेपर जब न समझमें आता तब भले ही दण्डका उपाय सोचा जाता। इस समय सतीजीको प्रभुके निकट भेजनेसे कितने उपद्रव हुए। इष्टका अपमान हुआ, दक्ष और उसके यज्ञकी दुर्दशा हुई, सतीजी भस्म हुईं, इत्यादि। इससे यह ज्ञात होता है कि शंकरजीने जो कुछ किया वह भगवत्-इच्छानुकूल किया। परन्तु हमलोगोंको ऐसी अवस्थामें बहुत सावधानीसे काम करना चाहिये।

प० प० प्र०—यहाँ शिवजीपर आक्षेप करना मोहका ही लक्षण है। अनुमान, शास्त्र और आप्तवाक्य प्रमाणोंसे जिनका समाधान नहीं होता उनको प्रत्यक्ष प्रमाणसे समाधान होना सहज सम्भव होता है। सतीजीके संशय प्रत्यक्षप्रमाणजिनत थे, अतः हरिकृपासे प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे उनका संहार शक्य है, यह जानकर और सतीजीको सन्देहजनित दुःखोंसे शीघ्र छुड़ानेके सद्धेतुसे ही शिवजीने विनोदमें ही कहा कि 'तौ किन जाइ परीछा लेहू।' सतीजीने विनोदको ही प्रमाण मान लिया और अपने तर्कोंकी सत्यता सिद्ध करनेके लिये ही चल पड़ीं। उनका दृढ़ विश्वास है कि ये 'राम' केवल नृपसुत हैं, इसीसे विवेकपूर्वक विचार न कर मायासीता बन गयी। इसमें शिवजीका लेशमात्र दोष नहीं।

#### चलीं सती सिव आयसु पाई। करिहं \* बिचारु करौं का भाई॥४॥

अर्थ—शिवजीकी अनुमित पाकर सतीजी चलीं। मनमें विचारती हैं कि भाई! मैं क्या करूँ॥४॥

टिप्पणी—१ शिवजीकी आज्ञा पाते ही सतीजी परीक्षा लेने चल पड़ीं। इससे पाया गया कि उनके हृदयमें परीक्षा लेनेकी इच्छा तो थी ही, आज्ञा पाते ही परीक्षा लेनेका उत्साह हुआ; क्योंकि उनके हृदयमें अति सन्देह है। [इससे यह भी जनाया कि शिवजीकी आज्ञा न होती तो कदापि न जातीं, क्योंकि वे सती अर्थात् पतिव्रता हैं। (मा॰ प॰)]

टिप्पणी—२ 'करिहं बिचारु करों का भाई।' इति। (क) तात्पर्य कि कोई भी विचार मनमें नहीं आता। कि जब शिवजीने आज्ञा दी थी कि विवेकसे विचारकर यत्न करना, तब सतीजीको पूछ लेना चाहिये था कि आप ही परीक्षाका जो उपाय बतावें वही मैं जाकर करूँ। यह पूछनेका ज्ञान न रहा, उन्होंने न पूछा। हिरमायाके वश हैं। अतः आज्ञा पाते ही तुरंत चल दीं। (ख) 'शंकरजीकी आज्ञा है कि विचार करना, इसीसे 'करिहं बिचारु' अर्थात् विचार करती हैं। कि यह यहाँ 'बिचारु' पर सतीका प्रसंग छूटा। (ग) 'करीं का भाई' इति। कि 'भाई' मनका सम्बोधन है। विचार करनेमें, वार्ता करनेमें मनको भाई सम्बोधन करना मुहावरा है। यथा—'जग बहु नर सर सिर सम भाई।' (बा० ८), 'होइहि जात गहरु मोहि भाई।' (बा० १३२), 'तरुपल्लव महुँ रहा लुकाई। करिहं बिचारु करीं का भाई॥'(सुं० ९), 'आन दंड कछु किरय गोसाई॥ सबही कहा मंत्र भल भाई॥'(सुं० २४) इत्यादि।

नोट—मानसपत्रिकाकार 'करों का भाई' का भाव यह लिखते हैं कि—'का भाई' अर्थात् श्रीरामजीकी मनभाई कौन–सी बात करूँ। सीताजीका रूप धरूँ, यह उनके मनको भावेगा। यह बात शिवजी जान गये, अतः अनुमान करने लगे।'—(परंतु शिवजीको 'का भाई' यदि ऐसा भाव लें तो अधिक संगत होगा, क्योंकि शिवजीने कहा ही था कि 'विवेकसे विचारकर' करना।)

#### इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ निहं कल्याना॥५॥ मोरेह कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं॥६॥

अर्थ—इधर (वटतले बैठे हुए) शिवजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि दक्षसुताका कल्याण नहीं है॥५॥ मेरे भी समझानेसे संदेह दूर नहीं हो रहे हैं। विधाता उलटे हैं, (अत:) कुशल नहीं है॥६॥

टिप्पणी—१ 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना।' इति। (क) कि 'इहाँ'—पद देकर जनाया कि कुबुद्धिकी बात करनेवालेके साथ किवकी बुद्धि नहीं है, क्योंकि सतीका कल्याण नहीं है। किवकी बुद्धि शिवजीके साथ है, इसीसे 'इहाँ'—पद दिया। अथवा, सतीका शिवजीके समीपसे चलना कहकर अब शिवजीका हाल कहते हैं। किविकी बुद्धि इस समय शिवसमीप ही है, अतः इस जगह 'उहाँ' कैसे कहें? यदि सतीजीका श्रीराम—समीप पहुँचना कहकर शिवजीका हाल लिखते तो 'इहाँ' न कहकर 'उहाँ' कहते। (ख) 'दच्छसुता कहुँ निहं कल्याना' इति। दक्षसुता कहनेका आशय यह है कि—शिवसम्बन्धीका अकल्याण असम्भव है और सतीका कल्याण नहीं है। अतः दक्षसम्बन्ध यहाँ दिया। अथवा, शंकरजी सोचते हैं कि दक्ष अज्ञानी है, मुझमें श्रद्धा नहीं रखता, हमको नहीं मानता। उस दक्षका अंश सतीमें आ गया है, इसीसे यह हमारा कहा नहीं मानतीं; अतः इनका कल्याण नहीं है। कल्याण=भलाई।

नोट—१ अनुमान करनेमें शम्भु नाम दिया। आप कल्याणकर्ता तो जीवमात्रके हैं; यथा—'**बिनु संभु कृपा** निहं भो **बिबेक।**' विनय।' और स्त्रीके लिये तो पित ही सर्वकल्याणका मूल है, इसीसे सतीके कल्याणपर अब

<sup>\*</sup> करइ—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। करहि—१६६१, १७०४।

भी उनकी दृष्टि है। उसपर भी शम्भु ऐसे पतिके वचनका निरादर किया और कल्याणकर्ता शिवको छोड़ परीक्षा लेने गयीं, मानो कल्याणको खो बैठीं। '*दच्छसता'*—(दोहा ५२।५) देखिये।

टिप्पणी—२ 'मोरेहु कहें न संसय जाहों। 'दिता (क) 'मोरेहु' का भाव कि सती हमको ईश्वर, जगद्वन्य जगदीश जानती हैं; यथा—'संकर जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा॥' दूसरे हम इनके पित हैं। पितव्रता होकर भी हमारे वचनमें प्रीति नहीं है, इसीसे विधाता विपरीत हैं और विधाताके विपरीत होनेपर फिर भला भलाई कहाँ हो सकती है? (ख) कोई किसीके भलेका उपदेश करे और वह न माने तो जानना चाहिये कि उसपर विधि विपरीत हैं। यथा—'मंदोदरी हृदय कर चिंता। भएउ कंतपर बिधि बिपरीता॥'(५।३७) विधाताके विपरीत होनेपर ईश्वरका भी उपदेश नहीं लगता, जैसे दुर्योधनको व्यास और श्रीकृष्णजीका उपदेश न लगा। इस प्रकार 'मोरेहु कहें' का भाव यह हुआ कि ईश्वर संशय नाश करनेकी अविधि है। मैं ईश्वर हूँ। (मेरे वचन मोहान्धकारको दूर करनेके लिये रिविकरण–समान हैं, यथा—'सुनु गिरिराज कुमारि भ्रमतम रिवकर बचन मम।'(१५५) सूर्यिकरणसे अन्धकार मिटता है यह विधि है, वैसे ही मेरे वचनसे मोह मिटता है, यह विधि है) मेरे भी उपदेशसे संशयका नाश न हुआ तब और किसके उपदेशसे नाश होगा? अत: निश्चय है कि विधाता विपरीत हैं। (एवं यह बात विधि–विपरीत है।) (ग) संशय अपार है, इसीसे 'जाहीं' बहुवचन क्रिया दी।

श्रीबैजनाथजी—'निह कल्याना', 'भलाई नाहीं' इति। निश्छल जीव जब प्रभुके सम्मुख होता है तो उसका उसी देहसे कल्याण होता है। सतीजी छलसहित जाती हैं; इसिलये प्रभु उस छलमय देहको नाशकर तब दूसरी देहमें इनका कल्याण करेंगे। 'बिधि बिपरीत' है अर्थात् कुभाग्य उदय हुआ है। अथवा, छलरूप 'विपरीत विधि' से प्रभुके सम्मुख गयी हैं, इससे देहमें भलाई नहीं है।

नोट—२ पं० रामकुमारजीने अपने एक पुराने खरेंमें 'बिधि बिपरीत' का भाव यह लिखा है कि—'विधि' अर्थात् शास्त्रोक्त विधान वा व्यवस्था तो यही थी कि सतीजी पितकी आज्ञाका पालन करतीं, पितके वचनपर विश्वास करतीं, सो न करके वे उसके प्रतिकूल कर रही हैं। अतः भला न होगा। वेदान्तभूषणजीका मत है कि 'उत्तम शिक्षाको मान लेना 'उत्तम (कल्याणकारी) विधि' है और उसपर ध्यान न देना, उसे न मानना 'विपरीत विधि' है। जिसकी आयु क्षीण हो जाती है, उसे हितकारी उपदेश नहीं लगते। यथा—'दीपनिर्वाणगन्धं च सुद्धाक्यमरुध्तीम्। न जिग्नन्ति न भृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः॥' (सु० र० भा०) सतीजीकी आयु अब क्षीणवत् हो गयी है; इसीसे 'मोरेहु कहें न संसय जाहीं' यह 'विपरीत विधि' हुई। पित—पिरत्यक्ता और अपमानिता होकर मरना 'भलाई नाहीं' है, यद्यपि सतीजी अभी सत्तासी हजार वर्ष जीवेंगी, किन्तु वह भी तो उनके लिये गतायुवत् ही है।' और प० प० प्र० का मत है कि 'माया—मोह—विनाशार्थ श्रीरामकी शरण लेना अनुकूल विधि है। प्रभुकी परीक्षा लेनेके लिये उनके सम्मुख जाना 'विपरीत विधि' है।' इसी प्रकार एक भाव यह भी हो सकता है कि 'विपरीत विधि' से अर्थात् यदि यह वहाँ जाकर कोई विपरीत बात करें तो भलाई नहीं। यह भाव शिवजीके 'लीन्ह परीच्छा कवन विधि कहह सत्य सब बात॥' (५५) से भी सूचित होती है—परंतु मेरी समझमें इन सबोंमें खींच—तान ही है।

## होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को किर तर्क बढ़ावै साखा॥७॥ अस किह लगे जपन हरिनामा। गईं सती जहँ प्रभु सुखधामा॥८॥

अर्थ—होगा तो वही जो श्रीरामजीने रच रखा है। तर्क करके शाखा-प्रशाखा कौन बढ़ावे?॥७॥ ऐसा कहकर वे हिरका नाम जपने लगे। (उधर) सतीजी वहाँ गयीं जहाँ सुखके धाम प्रभु (श्रीरामजी) थे॥८॥ टिप्पणी—१ 'होइहि सोइ जो राम रिच राखा। 'इति। इस कथनसे स्पष्ट है कि शिवजी भी यह नहीं जानते कि श्रीरामजीने क्या विचारा है, इसीसे वे संदिग्ध वचन कह रहे हैं। शिवजी सर्वज्ञ हैं, सतीजीके हृदयकी सब बात जान गये, पर यह न जान पाये कि प्रभुने सतीजीके लिये क्या रचना रच रखी है। यदि वे जानते

कि सती सीताजीका रूप धरेंगी तो वे प्रथम ही मना कर देते कि ऐसा न करना, नहीं तो हम तुमको त्याग देंगे। श्रीसीताजीका रूप धारण करनेसे शिवजीको बड़ा दु:ख हुआ। यथा—'सती कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भयउ बिषाद बिसेषा॥' यदि वे जानते तो भारी विषादकी बात ही क्यों होने देते?

टिप्पणी—२ 'को किर तर्क बढ़ावै साखा।' इति। भाव कि तर्क करके शाखा बढ़ानेमें काल व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। यही बात आगे कहते हैं—'अस किह लगे जपन हिरनामा।' पूर्व कह आये हैं कि 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना' और यहाँ कहते हैं कि 'को किर तर्क बढ़ावै साखा।' इससे पाया गया कि 'मनमें अनुमान करना' ही 'तर्क करना' है। तर्क-पर-तर्क होना यही शाखा बढ़ाना है ('साखा'=बुद्धिके विचारोंका विस्तार)।

नोट—१ 'को किर तर्क बढ़ावें साखा।' इति। अर्थात् एक बार सोचेंगे कि ऐसा होगा, फिर उसपर तर्क करेंगे कि ऐसा है तो इसका फल यह होगा और ऐसा होगा तो उसपर यह होगा, इत्यादि। ज्यों-ज्यों उसपर विचार करेंगे, तर्क-पर-तर्क बढ़ता ही जायगा, मनकी वृत्ति सोचमें ही डूब जायगी, कुछ लाभ न होगा। ब्रियहाँ भगवद्भक्तोंकी रहिनरीति दिखाते हैं कि जब उनको कोई असमंजस आ पड़ता है तब वे तर्क-वितर्कमें न पड़कर प्रभुहीपर उसका भार छोड़ देते हैं और प्रभुकी इच्छाको ही मुख्य मानते हैं। यथा 'संभु दीन्ह उपदेस हित निहं नारदिह सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हिर इच्छा बलवान॥'(बा० १२७), 'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। करै अन्यथा अस निहं कोई॥', 'बोले बिहिस महेस तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपित करिंह जब सो तस तेहि छन होइ॥' (१।१२४) तथा 'राम रजाइ सीस सबही के।' (अ० २५४) तर्क-वितर्कमें पड़नेसे अपार संशयोंके उत्पन्न होनेसे भगवत्-स्मरणमें बाधा उपस्थित हो जाती है। अतः ऐसा विचारकर वे भजनमें तत्पर हो जाते हैं। यही बात शिवजीने की। तर्क-वितर्क छोड़ नाम जपने लगे। ऐसे अवसरमें उच्च स्वरसे राम-नाम रटनेसे शान्ति प्राप्त होती है।

नोट—२ शिवजीके 'होइहि सोइ जो राम रिच राखा।', 'उमा दारु जोषित की नाईं। सबिह नचावत राम गोसाईं॥', 'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई', 'हिर इच्छा भावी बलवाना' इन वाक्यों तथा भुशुण्डिजीके 'नट मर्कट इव सबिह नचावत। रामु खगेस बेद अस गावत॥' इस वाक्यका आधार लेकर कोई-कोई कहते हैं कि तब तो हमें कुछ कर्तव्य न करके चुपचाप बैठ जाना चाहिये। पुरुषार्थ करके पाप-पुण्यके चक्करमें पड़नेका प्रयोजन ही क्या?

इस शंकाका समाधान हमने प्रसंग पाकर अन्यत्र किया है। हम यहाँ बाबा जयरामदासजीकृत समाधान उद्धृत करते हैं जो उन्होंने किसी जिज्ञासुकी लगभग ऐसी ही शंकापर किया है।

शंका—उपर्युक्त वचनोंके आधारपर बैठ रहना भी कैसे ठीक है, जब कि लक्ष्मणजी 'नाथ दैव कर कवन भरोसा' तथा 'दैव दैव आलसी पुकारा' कहकर उपर्युक्त वचनोंका खण्डन कर देते हैं।

समाधान—'शंकरजीका 'होइहि सोइ जो राम रिच राखा। यह वचन जीवमात्रके लिये नहीं है, बिल्क केवल सतीके सम्बन्धमें है। इसके अतिरिक्त यह वचन उस स्थितिमें उनके मुखसे निकला है जब उन्हें यह अनुभव हो चुका है कि भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने सतीके साथ जो लीला रच रखी है, उसका कोई खास उद्देश्य है और वह होकर ही रहेगी। इसिलये शंकरजीके इस वाक्यको जीवमात्रपर घटाना ठीक नहीं। वैसे तो और भी भगवद्भक्त जो निश्चितरूपसे प्रारब्धपर निर्भर रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं और उनका कहना अनुचित न होगा। क्योंकि प्रारब्धका भोग अटल और अवश्यम्भावी होता है। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि प्रारब्धपर निर्भर रहकर और कुछ किया ही न जाय। जो भगवद्भक्त प्रारब्धपर निर्भर रहते हैं वे भी कर्तव्य कर्म (भजन-ध्यानादि परमार्थ—साधन) तो करते ही रहते हैं, अत: प्रारब्धपर निर्भर रहनेवालोंको भी अपना कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिये और प्रारब्धभोगोंको अवश्यम्भावी समझकर अनासक्तभावसे भोगना चाहिये। इस प्रकार विचार करनेसे श्रीशंकरजी तथा श्रीलक्ष्मणजीके वचनोंमें कोई पारस्परिक विरोध नहीं प्रतीत होता। एकका वचन प्रारब्ध कर्मके सम्बन्धमें है और दूसरेका क्रियमाण कर्मके सम्बन्धमें। श्रीलक्ष्मणजीने समुद्रपार होनारूप कर्तव्य कर्मके

उपस्थित होते ही अपने उपर्युक्त दोनों वचनोंका प्रयोग किया है।

'नट मर्कट इव' और 'उमा दारु जोषित की नाईं' ये दोनों चौपाइयाँ अपने-अपने प्रसंगमें ईश्वरके उस स्वरूपके प्रमाणमें आयी हैं जो अरण्यकाण्डमें श्रीलक्ष्मणजीके प्रश्न करनेपर भगवान् श्रीरामद्वारा कथित हुआ है। वहाँ भगवान्ने अपने श्रीमुखसे ब्रह्मका निरूपण इस प्रकार किया है—'माया ईस न आपु कहँ जान किंहुअ सो जीव। बंधमोच्छप्रद सर्बपर माया प्रेरक सीव॥' अर्थात् ईश्वर, जीव और माया—इन तीनों तत्त्वोंमें ईश्वर इसीलिये सर्वपर हैं कि वे जीवको बन्धमोक्षके दाता तथा मायाके भी प्रेरक हैं। अस्तु; यहींपर उल्लिखित 'बंधमोच्छप्रद' की पुष्टि 'नट मर्कट इव सबिह नचावत' से तथा 'मायाप्रेरक' की पुष्टि 'उमा दारु जोषित की नाईं। सबिह नचावत रामु गोसाईं॥' द्वारा की गयी है।'—[विशेष—सुन्दरकाण्ड 'दैव दैव आलसी पुकारा' (दोहा ५१।४) देखिये।]

टिप्पणी—३ 'अस किह लगे जपन हरिनामा' इति। (क) पूर्व कहा था कि 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना' और यहाँ लिखते हैं कि 'अस किहि'। मनके अनुमानमें 'कहना' कैसे घटित होगा? इस शंकाका समाधान एक तो यह है कि प्रथम अनुमान किया, फिर उसको मुखसे कहा भी। दूसरे यह कि 'दच्छसुता कहँ निहं कल्याना। मोरेंहु कहें न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहीं॥' इतना मनका अनुमान है। और, 'होइहि सोइ जो राम रिच राखा। को किर तर्क बढ़ाविह साखा॥' यह वचनसे कहा है। (ख) 'जपन लगे हरिनामा' अर्थात् तर्क-वितर्क छोड़कर भगवन्नाम जपने लगे; क्योंकि हरिभजन ही मायासे बचनेका एकमात्र उपाय है। यथा 'हरिमायाकृत दोषगुन विनु हरिभजन न जाहिं। भजिय रामु सब काम तिज अस विचारि मन माहिं॥' (उ० १०४)। क्लेशहरणके सम्बन्धसे 'हरि' शब्द दिया। 'क्लेशं हरतीति हरिः।' 'हरि-हरि' जपने लगे, ऐसा भी अर्थ हो सकता है; पर तुलसीदासजीके मतानुसार शिवजी सदा 'राम-राम' जपते हैं, यथा—'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग आराती॥' (१। १०८)। अतः, 'रामाख्यमीशं हरिम्' के अनुसार 'राम' नाम जपने लगे; यही अर्थ ठीक है। (ग) 'जपन लगे' से सूचित होता है कि माला हाथमें है, नहीं तो कहते कि स्मरण करने लगे; यथा 'राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सती जगतपित जागे॥' (बा० ६०)

नोट—३ इष्टके ध्यानपूर्वक जिह्वासे उच्चारणको जप कहते हैं और केवल मनसे रूप और नामकी स्मृतिको स्मरण कहते हैं। जब मनमें तर्क-वितर्क उठते हैं तब जोर-जोरसे नामोच्चारण करनेसे शान्ति प्राप्त होती है—यह साधारण अनुभवकी बात है।

टिप्पणी—४ 'गईं सती जहँ प्रभु सुखधामा' इति। (क) सतीजी श्रीरामजीको असमर्थ और दुःखी समझती हैं; इसीसे वक्ता यहाँ 'प्रभु सुखधामा' कहकर बताते हैं कि जिनको वे शोकधाम समझकर परीक्षा लेने गयी हैं, उनमें दुःख कहाँ? वे तो हर्षशोकशून्य शुद्ध आनन्दघन हैं, पूर्णकाम हैं, मनुष्यचरित कर रहे हैं। यथा—'पूरनकाम राम सुखरासी। मनुजचरित कर अज अबिनासी॥'(३।३०) (ख) ['प्रभु' और 'सुखधाम' शब्द परीक्षा–प्रसंगके बीज हैं। इस प्रसंगसे श्रीरामजीकी प्रभुता इनके हृदयमें जम जायगी और प्रभुत्वसे ही सुखधाम होनेका भी ज्ञान हो जायगा।]

# दो० — पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप। आगे होइ चिल पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप॥५२॥

अर्थ—बारम्बार हृदयमें विचारकर श्रीसीताजीका रूप धरकर वे उस मार्गमें आगे होकर चलीं जिसमें 'नरभूप' राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे॥५२॥

टिप्पणी—१ '**पुनि पुनि हृदय बिचारु करि'** इति। सतीजीका प्रसंग '**करिहं बिचारु'** अर्थात् विचारपर छोड़ा था, अब पुनः प्रसंग वहींसे उठाते हैं कि सतीजी विचारती रहीं पर कोई विचार हृदयमें आता नहीं; अतः पुनः– पुन: विचार करना पड़ा। 'बारम्बार हृदयमें विचारकर सीताका रूप धरा' इस कथनसे पाया गया कि उन्होंने खूब अच्छी तरह विचारकर यह निश्चय किया कि इस उपायसे परीक्षा हो जायगी। वे श्रीरामजीको 'अज्ञ' समझती हैं। वे पूर्व ही निश्चय कर चुकी हैं कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता और विष्णु जो अवतार लेते हैं वे सर्वज्ञ हैं, वे अज्ञकी तरह स्त्रीको न खोजेंगे—इसीसे उन्होंने सीतारूप धारण किया कि यदि ये विष्णु हैं तो जान जायँगे कि ये सती हैं, इन्होंने सीतारूप धारण किया है और यदि नर हैं तो न जान पायेंगे।

नोट—१ 'पुनि पुनि बिचारु करि' के और भाव—(क) अर्थात् परीक्षाके अनेक उपाय एक-एक करके सोचती-विचारती गयीं तब यही निश्चय किया कि इस समय ये राजकुमार श्रीसीतावियोगविरहसे व्याकुल हैं, इसिलये सीतारूप धारणकर इनको मिल जानेसे तुरत ही सहजमें परीक्षा हो जायगी। क्योंकि यदि ये राजकुमार हैं तो हमें देखकर हर्षसे फूले न समायेंगे, वे यह न जान पायेंगे कि हम सती हैं। (और तब मैं अन्तर्धान हो जाऊँगी। वि० त्रि०) (ख)—शंकरजीकी आज्ञा है कि 'करेहु सो जतनु बिबेकु बिचारी', अत: 'पुनि पुनि बिचारु करना दिखाया। (ग) 'पं० रामकुमारजीके एक पुराने खरेंमें यह भाव लिखा है कि पुन:-पुन: विचार करनेका आशय यह है कि सतीजीको श्रीसीतारूप धारण करनेमें असमंजस हो रहा है, पर परीक्षाका कोई और उपाय न देखा, तब सीतारूप धारण किया।' पर यह भाव पूर्वापरसे संगत नहीं है। इसीसे उन्होंने पुनर्विचारपर फिर इसे नहीं रखा।

नोट—२ यदि सतीजी जानतीं कि श्रीरामजी ब्रह्म हैं तो वे कभी सीतारूप न धारण करतीं; पर वे तो उनको प्राकृत राजकुमार ही निश्चय किये हुए हैं, अत: उनकी स्त्रीका रूप धरा।

टिप्पणी—२ 'आगे होइ चिल पंथ तेहिं' इससे स्पष्ट है कि शिवजी दूसरे मार्गमें थे। आगे होकर चलनेका भाव कि यदि मैं पीछे रहूँगी तो राजकुमारोंको संदेह होगा कि ये सीता नहीं हैं, हम तो पीछे सब तिल-तिल जगह खोज आये, अब ये कहाँसे आ गयीं। आगे होकर चलनेमें सन्देह न होगा, क्योंकि आगे अभी खोजना बाकी है और श्रीराम-लक्ष्मणजी अभी आश्रमसे बहुत दूर नहीं हैं, इसीसे दाहिने-बायेंसे भी न चलीं; क्योंकि वह सब दिशाएँ भी ढूँढ़ चुके थे, तुरन्त जान जाते कि कोई मायावी है। (पं० रा० कु०, शीलावृत्ति) अतः जिस ओर राहमें श्रीरामजी आ रहे हैं, उसी मार्गमें आगे होकर इनकी ओर इनके सम्मुख चलने लगीं।

टिप्पणी—३ 'आवत नरभूप' इति। अर्थात् प्राकृत नरकी तरह स्त्रीवियोगविरहसे व्याकुल वनमें खोजते हुए अपने ऐश्वर्यको छिपाये हुए चले आ रहे हैं; यथा—'बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥' (१।४९)

नोट—३ (क) 'नर इव रघुराई। खोजतः 'पर प्रसंग छोड़ा था। अब 'नरभूप' कहकर वहींसे प्रसंगका सम्बन्ध मिलाया। बीचमें शिवजी और सतीजीका हाल कहने लगे थे। (ख) श्रीरामजीको ठगनेके लिये अपना रूप छिपाना 'युक्ति अलंकार' है। जहाँ कोई कर्म क्रियाद्वारा छिपाया जाता है, वहाँ यह अलंकार होता है। यथा— 'मर्म छिपावन हेतु वा मर्म जनावन हेतु। करै क्रिया कछु युक्ति तेहि भाषत सुकवि सचेत॥' (अ० मं०) (ग) ™ यह हुआ कि विचार भी कुविचार हो गया।

नोट—४ पाठान्तरपर विचार—िकसी-िकसी पुस्तकमें 'नरभूप' के बदले 'सुरभूप' पाठ मिलता है। बाबा हरीदासजी 'सुरभूप' का भाव यह लिखते हैं कि 'सतीजी श्रीरामजीको भुलावेमें डालनेके लिये बिना हेरी हुई मार्गसे चलीं, पर वे यह नहीं जानतीं कि ये 'सुरभूप' हैं, अन्तर्यामियोंके भी राजा हैं। सुर अन्तर्यामी होते हैं।' 'नरभूप' पाठ प्राचीनतम है और संगत भी है। सतीजी इन्हें प्राकृत समझे हुए हैं, यथा—'तिन्ह नृपसृतिह कीन्ह परनामा', तभी तो परीक्षा लेने गर्यी। नर जानकर ही परीक्षा लेने और ठगनेका विचार ठाना है, नहीं तो सीतावेष क्यों बनातीं?

# लिछिमन दीख उमाकृत बेषा । चिकत भए भ्रम हृदय बिसेषा ॥ १ ॥ किह न सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मित धीरा ॥ २ ॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजीने उमा (सती) का बनावटी वेष देखा। वे चिकत हो गये, हृदयमें विशेष भ्रम हुआ॥१॥ वे कुछ कह नहीं सकते। (क्योंकि वे) अत्यन्त गम्भीर हैं, प्रभुका प्रभाव जानते हैं और मितधीर हैं॥२॥ टिप्पणी—१ 'लिछिमन दीख उमाकृत बेषा' इति। (क) 'उमाकृत बेषा'—सतीजीने अपनेको छिपाया, वैसे ही ग्रन्थकार भी यहाँ उनको अपने अक्षरोंसे छिपा रहे हैं। इसीसे 'सतीकृत बेषा' न कहकर 'उमाकृत बेषा' लिखते हैं। लक्ष्मणजीको भ्रम हुआ, अतः यहाँ '*उमा*' कहा। श्रीरामजीको भ्रम नहीं है, अतएव कविने वहाँ नाम नहीं छिपाया, 'सती' ही नाम दिया; यथा—'सती कपट जानेउ सरस्वामी। सबदरसी सब अंतरजामी॥' जहाँ भ्रम है वहाँ शब्द भी भ्रमात्मक है और जहाँ भ्रम नहीं है, वहाँ शब्द भी स्पष्ट है। (ख) प्रथम लक्ष्मणजीका देखना कहा—यह सुचीकटाहन्यायसे अथवा, लक्ष्मणजी श्रीरामजीकी सेवामें सावधान हैं, वे सर्वत्र दृष्टि रखते हैं; इसीसे उन्होंने प्रथम देखा, पीछे श्रीरामजीने। (ग) 'उमाकृत बेषा' कहकर जनाया कि उमा सीताजीका रूप धरे हुए हैं; इससे उमाका स्वरूप नहीं है और न साक्षात सीता हैं। इसीसे यहाँ न 'उमा' कहा न 'सीता'; किन्तु *'उमाकृत बेष'* कहा। (घ) र्ष्ड' उमा' नाम यहाँ देकर वक्ता स्पष्ट कर रहे हैं कि देवताओं के सभी अवतारों में सभी नाम सिद्ध रहते हैं। दक्ष प्रजापतिकी कन्या होनेपर भी उनके 'सती', 'भवानी', और 'उमा' नाम कहे गये। यथा—'संग सती जगजननि भवानी। पुजे रिषि अखिलेश्वर जानी॥'तथा यहाँ 'लिछिमन दीख उमाकृत बेषा' और हिमाचलराजके यहाँ जन्म लेनेपर भी ये सब नाम थे। यथा—'नाम उमा अंबिका भवानी।' तथा 'धन्य सती *पाविन मित तोरी।* 'ष्डि' (पुन:, उमा, अम्बिका और भवानी आदि नाम शिवजीके सम्बन्धसे हैं, दक्ष या हिमाचलके यहाँ जन्म लेनेसे नहीं। सती=पतिव्रता।) (ङ) 'उमा' कहनेका भाव यह है कि उत्कृष्ट मायाका किया हुआ वेष लक्ष्मणजीने देखा. इसीसे उन्हें विशेष भ्रम हुआ। अन्य रूपमें अन्यरूपका भास होना 'भ्रम' है। सीताका रूप धरनेका विचार करना 'तर्क' है, भ्रम नहीं है। [उमाकृत=उ (वह)+मा (सतीजीका वा सीताजीका-सा) कृत (किया हुआ)।]

ाॐिटप्पणी—२ सतीजीके कपटमें लक्ष्मणजीको भ्रम हुआ, श्रीरामजीको भ्रम न हुआ। इसी तरह रावणकी मायामें लक्ष्मणजीको भ्रम हुआ, श्रीरामजीको नहीं हुआ। यथा—'तब रावन माया बिस्तारी॥ सो माया रघुबीरिहं बाँची। लिछिमन किपन्ह सो मानी साँची॥ देखी किपन्ह निसाचर अनी। अनुज सिहत बहु कोसलधनी॥'(लं० ८८); तब भगवतीको मायामें भ्रम होना क्योंकर असम्भव है? इसी तरह भरतजीके विषयमें श्रीरामजीको भ्रम न हुआ, पर लक्ष्मणजीको हुआ। यथा—'कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी। वर्षे अकंटक राजू।'(२। २२८) (लक्ष्मणवाक्य) तथा 'भरतिह होइ न राजमदु बिधिहरिहर पद पाइ।'(२।२३१)। (श्रीरामवाक्य)

अथवा, सती महामाया हैं। उनकी मर्यादा रखनेक लिये श्रीरामजीकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीको केवल ऊपरसे (दिखावमात्र) भ्रम हुआ, नहीं तो लक्ष्मणजी तो श्रीरामजीके स्वरूप ही हैं। फिर आगे किव लिखते भी हैं कि 'सुमिरत जाहि मिटे अज्ञान।' अर्थात् श्रीरामजीके स्मरणसे अज्ञान मिट जाता है; तब लक्ष्मणजी तो श्रीरामजीका स्मरण दिन-रात (निरन्तर) करते हैं, उनका अज्ञान कैसे उचित होगा?—[निरन्तर भजन करनेवाले श्रीशिव-नारदादि भी मायाके वश होते देखे जाते हैं। भगवान् स्वयं कहते हैं कि 'मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी॥ जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही॥'(३।४३) इसलिये यही करना पड़ता है जो शिवजीने कहा है कि 'ज्ञानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपित करिह जब सो तस तेहि छन होइ॥' (१।१२४)। देखिये न! कि लक्ष्मणजीने कहाँ तो निषादराजको परमार्थ-ज्ञानका उपदेश दिया और दूसरे ही दिन पिताको कटुवचन कहे और फिर कुछ ही दिन पीछे भरतजीको मार डालनेको तैयार हो गये। अत: ऐसे

महाभागवतोंके सम्बन्धमें यही मानना पड़ता है कि प्रभु जिससे जो स्वाँग जब कराना चाहते हैं उसीके अनुकूल वह करता है। ऐसी दशामें यदि उन्होंने सतीजीको न पहचाना हो तो कोई विशेष बात नहीं।]

नोट--१ 'लिछिमन दीख'इति। श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनों ही साथ-साथ चले जा रहे हैं। दोनोंकी दुष्टि एक साथ सतीजीके कृत्रिम वेषपर पड़ी-यह न कहकर यहाँ लक्ष्मणजीकी ही दुष्टिका उनके वेषपर पडना लिखा। यह क्यों ? इसका कुछ कारण पं० रा० कु०जीकी उपर्युक्त टिप्पणीमें लिखा गया। लक्ष्मणजी सेवामें बड़े सावधान हैं। इसी तरह जब श्रीभरतजी चित्रकृटमें पहुँचकर प्रभुको प्रणाम करने लगे तब भी इन्हींकी दृष्टि प्रथम भरतजीपर पडी। दूसरे, लक्ष्मणजीका प्रथम देखना कहकर यह भी दिखाते हैं कि श्रीरामजी बहुत विद्वल हैं। तीसरे, 'विष्णुपुराणमें लिखा है कि चलते समय न ऊपर माथा उठाकर, न दूरकी वस्तु देखता हुआ और न तिरछे देखता हुआ चले। केवल चार हाथ पृथिवीको देखता हुआ चले इत्यादि अनेक दोष लिखे हैं। यथा—'नोर्ध्वं न तिर्यग् दुरं वा निरीक्षन् पर्यटेद् बुधः। युगमात्रं महीपृष्ठं नरो गच्छेद् विलोकयन्॥' (३।१२।३९) इसलिये श्रीरामजीने नहीं देखा और लक्ष्मणजी तो सेवक थे। उनका कर्तव्य ही यह था कि देखते चलें और उसकी सचना दें।' अतः उनका प्रथम देखना युक्तियुक्त है। ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों खोजते चले जा रहे हैं, यह स्वयं कवि कह रहे हैं—'खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई।' इससे यह भी कहा नहीं जा सकता कि श्रीरामजी सब दिशाओंमें नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने भी देखा हो पर देखकर भी अनदेखे बन गये हों। इसीसे लक्ष्मणजीके विषयमें 'किह न सकत कछ अति गंभीरा। प्रभू प्रभाउ जानत मितधीरा॥' ऐसा कविने कहा है। अर्थात उन्होंने सोचा कि प्रभ तो देखकर भी कुछ बोलते नहीं, इससे जान पडता है कि ये श्रीजानकीजी नहीं हैं, इसमें भी कुछ विशेष मर्म है। प्रभु देखते हुए भी देखना जनाते नहीं, इसीसे कवि देखना नहीं लिखते।

नोट—२ 'दीख उमाकृत बेषा' इति। पं० रा० कु० जीका मत टिप्पणीमें आ गया कि लक्ष्मणजीने उमाका मायाका किया हुआ वेष देखा, इसीसे उनको विशेष भ्रम हुआ, पं० शुकदेवलालजीका भी वही मत है। वे लिखते हैं कि 'लक्ष्मणजीने सतीजीकी बनावट कुछ नहीं जानी, क्योंकि जीव तो ध्यानावस्थामें ही सर्वज्ञ होता है। स्वत: सर्वज्ञ तो ईश्वर ही है। श्रीनंगे परमहंसजी (बाबा श्रीअवधिवहारीदासजी) का भी यही मत है। वे लिखते हैं कि 'उमाकृत' का अर्थ है 'पार्वतीका किया हुआ।' पार्वतीका किया हुआ वेष क्या है? पार्वती सीताजी बन गयीं। इन सीताजीको देख लक्ष्मणजी चिकत हुए, क्योंकि उनके (लक्ष्मणजीके) हृदयमें विशेषरूपसे भ्रम हो गया कि ये निश्चय ही सीताजी हैं। 'भ्रम'—शब्दका अर्थ है असत्में सत्का निश्चय हो जाना। जैसे रस्सीमें साँपका निश्चय हो जाना। फिर सतीका कपटवेष श्रीरामजीके लिये जानना लिखा है; यथा—'सती कपटु जानेउ सुरस्वामी।' इससे ध्वनित होता है कि लक्ष्मणजीने नहीं जाना। रामजीने क्यों जाना ? इसका कारण बताया कि वे सर्वदर्शी और सर्वान्तर्यामी हैं।'

दूसरे पक्षमें मानसमयंकार, करुणासिन्धुजी, पंजाबीजी, वीरकविजी, बैजनाथजी, बाबा हरीदासजी और वे॰ भू॰ रामकुमारदासजी हैं। इन महानुभावोंका मत है कि 'लक्ष्मणजीकी दृष्टि दसों दिशाओंमें है। वे सजग रहते हैं। उन्होंने उनको सतीरूपमें शिवजीके साथ देखा, फिर अकेले आते देखा और सीतारूप धारण करते भी देखा। इसिलये इनको भारी संदेह हुआ कि यह क्या चिरत्र इन्होंने किया।' बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'श्रीरामजीने श्रीलक्ष्मणजीको (सतीजीका सीतारूप धरना) प्रथम ही दिखा दिया। जिसमें सतीका कुछ भी करतब हमारे साथीपर भी न चल पाये।' पं॰ श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'उमा [=महादेवजीकी लक्ष्मी।—जिनको महादेवजीने मना किया था (कि अविवेकसे काम न करना)]। शब्दसे ही सिद्ध है कि लक्ष्मणजीने यह समझ लिया कि ये सीताजी नहीं हैं, किंतु सती हैं। लक्ष्मणजी जान गये क्योंकि वे तो 'सेष सहस्रसीस जग कारन। सो अवतरेउ भूमि भय टारन॥' हैं। और, वे॰ भू॰ जीका मत है कि 'लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अंशावतार

क्षीराब्धिशायी श्रीनारायण हैं। ये भी सर्वज्ञ हैं। उनपर दैवीमायाका प्रभाव नहीं पड़ सकता। वे उमाकृत वेषको देखकर न भुले, जान गये कि ये '*उमा'* हैं'—इत्यादि।

दूसरे पक्षवाले कहते हैं कि 'यहाँ प्रभुका 'जनत्राता' गुण दिखाते हुए प्रभुका प्रभाव भी दर्शाया है कि सतीजीने जो माया रची, वह माया लक्ष्मणजीको ही न मोह सकी, तब भला प्रभुको क्या धोखा देगी।'

#### \* चिकत भए भ्रम हृदय बिसेषी \*

भ्रमका आरोपण कोई तो लक्ष्मणजीमें करते हैं और कोई सतीजीमें। दोनों पक्षोंमें धुरन्थर-धुरन्थर विद्वान् हैं। सतीजीमें भ्रम आरोपण करनेवाले नारद-वचन 'एक बार आवत सिवसंगा। देखेउ रघुकुल कमल पतंगा।। भएउ मोहु सिव कहा न कीन्हा। भ्रमबस बेषु सीय कर लीन्हा।।'(बा॰ ९८) को प्रमाणमें पेश करते हैं और जो लक्ष्मणजीको भ्रम होना मानते हैं, वे 'लिछमन दीख उमाकृत बेषा' से लेकर 'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ' तक इसी प्रसंगके शब्दोंको प्रमाणमें देते हैं और रावणकी माया तथा भरतके सम्बन्धके विचारोंको उदाहरणमें पेश करते हैं।

लक्ष्मणजीको क्या भ्रम हुआ? वे क्यों चिकत हुए? इसमें भी दो पक्ष होनेसे दो प्रकारके उत्तर भी हैं।

जो यह मानते हैं कि लक्ष्मणजीने पहचान लिया कि ये सती हैं, उनके मतानुसार लक्ष्मणजी इस भ्रममें पड़े हैं कि—

- जो यह मानते हैं कि लक्ष्मणजीने यही जाना कि ये सीताजी ही हैं, उनके मतानुसार लक्ष्मणजी सोचते हैं कि—
- १ शिवजीकी अर्धांगिनी होकर भी इन्होंने यह वेष न जाने किस अभिप्रायसे धारण किया, कुछ समझमें नहीं आता। (पं० वै०)
- २ उमाको कृत्रिमवेषमें देख अकेले वनमें घूमनेसे आश्चर्य है। भ्रम यह है कि किसी कारणसे शिवजीने इन्हें त्याग तो नहीं दिया या इनपर कोई भारी विपत्ति तो नहीं आ पडी। (वीरकवि)
- ३ चिकत इससे हैं कि शिवजीकी अर्धांगिनी होकर भी इनका भ्रम और दुर्वासना न गयी। इन्होंने शिवजीका कहा न माना। जो मना किया वही इन्होंने किया। लक्ष्मणजी सोचते हैं कि सतीके हृदयमें यह क्या भ्रम छाया है। (मा० प०)
- ४ विशेष भ्रम हो रहा है कि मेरे समझनेमें तो कुछ चूक नहीं हो रही है या कोई ऐसी माया हो रही है जो मैं समझ नहीं रहा हूँ। (वि० त्रि०)

- १ यह कोई राक्षसी माया तो नहीं है—(रा० प०)।
- २ श्रीजानकीजी यहाँ कहाँसे प्रकट हो गयीं। (रा० प०)
- इंस विशेष भ्रमसे चिकत हो गये कि सीता-प्राप्ति तो कल्प-कल्पमें रावण-वधके पीछे होती है। इस कल्पमें अभी सीता-प्राप्तिका, स्वामी जानें, क्या कारण है? (शुकदेवलाल)
- ४ 'श्रीसीतरूपधारिणी कोई स्त्री विशेष विछोह-दु:खसे व्याकुल न होती हुई साधारण रीतिसे अकेली वनमें विचर रही है, यह क्या बात है? ऊसे तो स्वामीके दर्शनोंके लिये व्याकुल होना था''''''। (वि॰ टी॰)
- ५ लक्ष्मणजी भ्रमके कारण चिकत हुए। यथा—'भ्रम तें चिकत राम मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा।'(उ० ७९) (पं० रा० कु०। यह भुशुण्डिजीने अपने विषयमें कहा है)

टिप्पणी—३ 'किह न सकत अति कछु गंभीरा' इति 'किह न सकत' लिखनेका भाव यह है कि यहाँ श्रीरामजीसे कहनेका प्रयोजन था कि सीताजी मिल गयीं; पर गम्भीरताके कारण न कह सके। सोचे कि 'यह भी कोई राक्षसी माया है। जैसे मारीचने छल किया वैसे ही यहाँ भी छल है, नहीं तो जानकीजीको राक्षस भला अकेले क्यों छोड़कर चले जाने लगे? जो उमाकृत वेष उन्होंने देखा उसे वे यह कह नहीं सकते कि वह सीता हैं या नहीं। गम्भीर हैं, अत: उन्होंने उतावली न की, तुरंत कह न दिया। गम्भीर=गहरे, हृदयकी बात तुरंत न कह डालनेवाले। चिकत=आश्चर्ययुक्त।

टिप्पणी—४ 'प्रभु प्रभाउ जानत मित धीरा' इति। कह न सकनेका एक हेतु पहले बताया कि 'अति गंभीर' हैं। यहाँ 'अति गंभीर' होनेका हेतु बताते हैं कि प्रभुके प्रभावको जानते हैं और मितधीर हैं। 'प्रभुका प्रभाव जाननेके कारण मितधीर हैं। अर्थात् उनकी बुद्धि स्थिर है, कभी डगने वा चलायमान होनेवाली नहीं। वे खूब समझते हैं कि जो कुछ भी असिलयत (वास्तिवकता) है वह अभी–अभी स्वामीके सामने खुली जाती है, मैं कुछ क्या कहूँ? ध्वाइसी तरह रावणने जब माया रची तब वही लोग धैर्य रख सके जो श्रीरामजीका प्रभाव जानते थे। अन्य सब लोग माया देखकर भाग गये। यथा—'रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी। जिन्ह जिन्ह प्रभु मिहमा कछु जानी॥ जाना प्रताप ते रहे निर्भय किपन्ह रिपु माने फुरे।' (लं० ९५)—[लक्ष्मणजी प्रभाव जानते हैं; यथा—'लिछमन बिहाँसि कहा सुनु माता। भृकृटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परै कि सोई॥' (अरण्य० २८) वे जानते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं, कुछ चिरत करना चाहते हैं, भला उन्हें कौन छल सकता है? प्रभुकी माया परम बलवती है, कोई दैवीमाया उनके सामने कब ठहर सकती है? इत्यादि सब प्रभाव है। (करु०, पं०) पुनः—'सपनें होइ भिखारि नृप रंक नाकपित होइ।' (अयो० ९२) से 'किह नित नेति निरूपिंह बेदा। भगत भूमि भूसुर सुरिभ सुरहित लागि कृपाल।' (९३) तक श्रीरामजीका प्रभाव है जो लक्ष्मणजीने निषादराजसे वर्णन किया है।] लक्ष्मणजीको पूर्ण ज्ञान है कि किसीका कपट यहाँ न चलेगा, अतः 'मितधीर' कहा। सीताजीके मर्म वचनपर भी इनका मन चलायमान न हुआ। प्रभुकी प्रेरणासे ही चलायमान हुआ था; यथा—'हिर प्रेरित लिछमन मन डोला।' (३।२८)

यहाँतक लक्ष्मणजीके मन, तन और वचन तीनोंका हाल कहा। मनमें भ्रम है, तनसे चिकत हैं और वचनसे कुछ कह न सके।

नोट—२ भावार्थान्तर ये हैं—१ पंजाबीजी लिखते हैं कि 'जो अपराधके प्रति विचारकर वचन बोले वह 'गम्भीर' है और जो अपराध देखकर भी कुछ न कहे वह 'अति गंभीर' है। लक्ष्मणजी सतीजीका अपराध देखकर भी कुछ न बोले, इसीसे 'अति गंभीर' विशेषण दिया'। २—न कह सकनेका कारण जो टिप्पणी—२ में लिखा गया वही मत बैजनाथजीका भी है। बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि न कह सके क्योंकि 'अति गम्भीर हैं, प्रभुका प्रभाव जानते हैं और प्रभु-प्रभाव जाननेमें मितधीर हैं। इसीसे यद्यपि विस्मयका समय है तो भी न कहा।' ३—वे० भू० जीका मत है कि 'अंशांशी विग्रहोंमें तात्त्विक भेद न होनेसे यहाँ कह न सकनेमें लक्ष्मणजीके भी चार विशेषण हैं 'अति गम्भीर, प्रभु, (चराचरके) प्रभावके ज्ञाता और मितधीर—जैसे अगली दो अर्धालियोंमें श्रीरामजीके चार विशेषण—स्रस्वामी, सबदरसी, सब उर-अन्तर्यामी और सर्वज्ञ'—दिये हैं।'

#### सती कपटु जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सब अंतरजामी॥ ३॥ सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना। सोइ सरबज्ञ रामु भगवाना॥ ४॥

अर्थ—सर्वदर्शी, सर्वान्तर्यामी, देवताओंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सतीजीके कपटको जान गये॥ ३॥ जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञान मिट जाता है, श्रीरामचन्द्रजी वही सर्वज्ञ भगवान हैं॥४॥

नोट—१ 'सुरस्वामी, सबदरसी सब अंतरजामी' इति। यहाँ उपर्युक्त विशेषण श्रीरघुनाथजीको दिये हैं। जब विरहमें विकल प्राकृत नरकी—सी लीला करते देखकर प्रभुको भ्रमसे राजकुमार समझकर सतीजी उनकी परीक्षा लेने चलीं तब 'नरभूप' कहा था; यथा—'आगे होइ चिल पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप।' और जब सतीका कपट जानना कहा तब सुरस्वामी इत्यादि कहा। तात्पर्य कि माधुर्यकी जगह माधुर्य कहा और ऐश्वर्यकी जगह ऐश्वर्य कहा। प्रभुके समीप पहुँचते ही उन्होंने सतीका कपट जान लिया। इस स्वत:–सर्वज्ञ गुणके विचारसे यहाँ 'सुरस्वामी' विशेषण दिया, जिसका भाव यह है कि देवतालोग मनकी जान लेते हैं, उनसे कपट नहीं छिपता, तब ये तो देवताओंके भी स्वामी हैं, इन्होंने जान लिया तो आश्चर्य क्या? 'सबदरसी' (सर्वदर्शी) हैं अर्थात्

बाहरकी, दूर और निकट रहनेवाली सभी वस्तुओंको जो त्रैलोक्यमात्रमें हैं, सहज ही एकरस देखते रहते हैं। 'अन्तर्यामी' हैं अर्थात् सबके हृदयके भीतरकी भी जानते हैं; यथा—'सबके उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ।' (अ० २५७) भाव यह है कि कपटको जाना, वेष जो बनाया उसे जाना और सतीके हृदयके भावको भी जान लिया। (पं० रा० कु०)

टिप्पणी-१ 'सती कपट जानेउ' इति। सतीका कपट जाननेमें इतने विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता थी? ये विशेषण इसिलये दिये गये कि एक तो सतीजी देवी हैं, शिक्त हैं, उनका कपट जान लेना साधारण बात नहीं है, पर ये देवमात्रके स्वामी हैं, स्वामीसे सेवकका कपट कब छिप सकता है ? यथा—'चलै न चोरी चार की' इति। (विनय॰) अतः सुरस्वामी होनेसे जान गये। पुनः—'सती कपट' कहनेका भाव कि सतीजी कोई साधारण देवी नहीं हैं। वे शिवजीकी आद्याशिक्त हैं, भव भव विभव पराभव कारिनि'हैं। उनका कपट, मनुष्यकी क्या कही जाय, देवताओंको भी जानना दुर्लभ है। भगवान् शंकर भी इस कपटको स्वतः न जान पाये, ध्यान करनेपर ही जान पाये (यह बात कविने आगे कही है, यथा—'तब संकर देखेउ धिर ध्यान। सती जो कीन्ह चिरत सब जाना॥' (बा॰ ५६) सो उनके भी कपटको श्रीरामजी स्वतः सब जानते हैं।) ध्यान इपट ब्रह्मों और भगवत्कृपाप्राप्त सिद्धजीवोंमें भेद है। कपट=चिरत। यथा—'सती जो कीन्ह चिरत सब जाना।' (बा॰ ५५)=कपटका आचरण।

टिप्पणी—२ 'सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना। 'इति। (क) सतीजी श्रीरामजीको अज्ञानी समझे हुए हैं, यथा—'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी', 'मैं संकर कर कहा न माना। निज अग्यान रामपर आना।।' (बा॰ ५४) उसीपर कहते हैं कि जिनके स्मरणमात्रसे दूसरेका अज्ञान मिट जाता है, उनमें अज्ञान कैसे सम्भव है? वे सतीके कपटको कैसे न जान लेते ? अज्ञ समझकर सतीजीने सीतारूप धारण किया, यदि वे 'अज्ञ' होते तो कपट न जान पाते, पर वे तो 'सर्वज्ञ' हैं। अर्थात् सब वस्तुको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों कालकी बातोंको जानते हैं। 'राम' हैं अर्थात् सबमें रमते हैं और 'भगवान्' हैं अर्थात् उनमें ज्ञान, वैराग्य आदि षडैश्वर्य हैं, वे विद्या और अविद्या दोनों मायाओंको जानते हैं। यथा—'वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति।' अर्थात् दोनों मायाओंके स्वामी हैं, महामायापित हैं। तब किसीकी माया इन्हें कैसे मोह सकती है ? तात्पर्य यह है कि ईश्वरमें अज्ञान नहीं है; इसीसे श्रीरामजी अपने स्वरूपसे सतीका कपट जान गये।

नोट—२ (क) 'सती कपट जानेड।' इस पूर्वार्धमें 'जानेड' क्रिया दी गयी है और इस क्रियाका अभिप्राय तीनों विशेष्यपदोंमें, जो उत्तरार्धमें दिये गये हैं—'सबदरसी, सब अंतरजामी और सर्वज्ञ', पाया जाता है। इसलिये यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार' हुआ। कपट जाननेके लिये एक ही विशेषण पर्याप्त था तो भी इतने विशेषणोंको, इतने गुणोंको इसमें कारण दिखाया। अतः यहाँ 'द्वितीय समुच्चय अलंकार है।' (ख) पुनः, 'सबदरसी' से जनाया कि ये सब देख रहे हैं कि शिवजी वटतले बैठे हैं और वहींसे ये आयी हैं। अन्तर्यामी हैं, अतः जानते हैं कि शंकरजीका उपदेश इनके गले नहीं उतरा, इसलिये परीक्षा लेनेके लिये सीता बनकर आयी हैं। (वि० त्रि०)

नोट—३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि शिवजीने पूर्व जो '*सोइ मम इष्टदेव*ं'''*सोइ राम ब्यापक* ब्रह्म'ं''*मायाधनी।*' कहा था, उसीकी सचाई यहाँ इन विशेषणोंद्वारा दिखायी है।

नोट—४ 'सुरस्वामी, सर्वदर्शी, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ' में जो भाव कहे गये, भगवती श्रुति भी ब्रह्मके लिये वैसा ही कहती है; यथा—'स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रग्रं पुरुषं महान्तम्।' इति (श्वेताश्वतर-उ॰ ३।१९) अर्थात् वह सम्पूर्ण वेद्यवर्गको जानता है, किंतु उसे जाननेवाला कोई नहीं है। उसे सबका आदि, पूर्ण एवं महान् कहा गया है।

सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥५॥ निज माया बलु हृदय बखानी। बोले बिहँसि रामु मृदु बानी॥६॥ अर्थ—(श्रीयाज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कहते हैं कि) स्त्रीस्वभावका प्रभाव तो देखिये कि सतीजी वहाँ भी दुराव (छिपाव, कपट) करना चाहती हैं॥५॥ हृदयमें अपनी मायाके बलकी प्रशंसा करके श्रीरामचन्द्रजी मुसकराकर (मीठी) कोमल वाणी बोले॥६॥

टिप्पणी—१ 'सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ।—'इति। (क) दुराव करना स्त्री-स्वभाव है। यथा 'सत्य कहिंह कि नारि सुभाऊ। सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ॥'(अ० ४७) 'बिधिहु न नारि हृदय गित जानी। सकल कपट अय अवगुन खानी॥ सरल सुसील धरमरत राऊ। सो किमि जानै तीय सुभाऊ॥'(अ० १६२)। सतीजी श्रीरामजीको अज्ञानी, अल्पज्ञ और ऐश्वर्यहीन समझे हैं; इसीसे दुराव कर रही हैं—इसीपर कहते हैं कि 'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ।'(ख) 'देखहु' कहनेका भाव कि यह बात देखने ही योग्य है, क्योंकि जो बात तीनों कालोंमें सम्भव नहीं है, वही बात सतीजी स्त्रीस्वभाववश कर रही हैं। ब्हिस्सरण रहे कि शिवजीने 'नारि-स्वभाव' को ही सती—मोह-प्रसंगमें प्रधान रखा है। यथा—'सुनिह सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिय उर काऊ॥'(५१) [ब्हिवही बात अन्य वक्ता भी कह रहे हैं। वे भी शिवजीसे सहमत हैं। इसीसे वे कहते हैं—'देखहु नारि सुभाव—।' ये याज्ञवल्क्यजीके वचन हैं।] (ग) 'तहहुँ' वहाँ भी' कहनेका भाव कि दुराव वहाँ किया जाना चाहिये, जहाँ लोग न जानते हों। अर्थात् जहाँ अज्ञान हो पर सतीजी इसके विपरीत उससे दुराव करती हैं जिसके स्मरणमात्रसे दूसरेका अज्ञान दूर हो जाता है, जो सर्वज्ञ है, जो भगवान् है।

टिप्पणी—२ 'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ।' इति। (क) नारि-स्वभावकी महिमा देखो। नारि-स्वभाव क्या है ? आठ अवगुणोंका होना नारि-स्वभाव है, यथा—'नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं॥' (लं० १६) विशेष (५१।६) में देखिये। आठ अवगुणोंमेंसे यहाँ 'अविवेक' अवगुणका ग्रहण है। अर्थात् इन्होंने विवेकसे काम न लिया। 'सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ' अर्थात् जहाँ दुराव न करना चाहिये, वहाँ भी दुराव किया— यही 'नारि-स्वभाव' है। (ख) 'सुभाव प्रभाऊ' इति। अर्थात् स्त्रीस्वभाव ऐसा प्रबल है कि जो न करना चाहिये वह भी करा डालता है। ब्हिस्वभावकी प्रबलता देवी–देवताओंपर भी रहती है; यथा—'काल कर्म गुन सुभाव सबके सीस तपता' इति। (विनय०) 'काल सुभाउ करम बरिआई। भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई॥' (बा० ७) (ग) 'यहाँ 'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ' किस विचारसे कहा, क्योंकि सतीजी तो श्रीरामजीको सर्वज्ञ नहीं समझतीं? यदि सर्वज्ञ समझकर दुराव करतीं तो स्वभावका प्रभाव कहना ठीक होता?'—इसका उत्तर यह है कि शिवजीने उनको श्रीरामजीका स्वरूप समझा दिया था और यह भी कह दिया कि विवेकसे विचारकर यत्न करना— इन दोनों उपदेशोंमेंसे सतीजीने एकको भी न माना। सीतारूप धारण किया, यह अविवेककी बात की। और अविवेक 'स्त्रीस्वभाव' है।

नोट—१ 'नारि सुभाव प्रभाऊ' कथनका भाव यह है कि स्त्री कितनी ही उच्च पदवीको क्यों न प्राप्त हो जावे, पर उसका स्वभाव नहीं छूटता। देखिये, सतीजी एक तो श्रीशिवजीकी पत्नी, दूसरे पतिव्रताशिरोमणि और भगवती, जगज्जननी, तो भी उनमें यह अज्ञान उपस्थित हो गया, उनका स्त्रीस्वभाव न छूटा, तब भला साधारण प्राकृत स्त्रियोंके विषयमें क्या कहा जाय? सच है, स्वभाव सब गुणोंको दबाकर सबके ऊपर रहता है। 'अतीत्य हि गुणान् सर्वान्त्वभावो मूर्धिन वर्त्तते।'

वि॰ टी॰—'ब्रह्मवैवर्तपुराण–गणेशखण्ड अध्याय ६ में लिखा है—'दुर्निवार्यश्च सर्वेषां स्त्रीस्वभावश्च चापलः। दुस्त्याज्यं योगिभिः सिद्धैरस्माभिश्च तपस्विभिः॥' अर्थात् स्त्रियोंका स्वभाव चंचल होता है, उससे किसीका बचाव नहीं होता। उसे योगी, सिद्ध तथा हम-सरीखे तपस्वी भी कठिनाईसे त्याग सकते हैं।'

नोट—२ स्वभावकी विचित्रता ही यह है कि सर्वगुणसम्पन्नकी बुद्धिको भी भय और भ्रममें डाल दे। सत्पुरुषोंमें तथा सती स्त्रियोंमें उनका स्वभाव विशेष साधनोंसे दबा रहता है, परंतु कभी–कभी विशेष कारणोंसे प्रकट हो जाता है। और अन्य पुरुषों और स्त्रियोंमें तो उनका स्वभाव सदा अभिव्यक्त रहता है। अन्य स्त्रियोंसे सती स्त्रियोंमें यही विशेषता है। पुराणोंमें भी इन दोषोंका वर्णन मिलता है; यथा—'अनृतं साहसं माया

मूर्खित्वमितिलोभता। अशौचत्वं निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः॥' इति। (देवीभागवत) संसारमें कोई भी निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कारण ही सदोष है। समस्त दोषोंसे निर्मुक्त एक परब्रह्म ही है। (स्वामी रामदेवजी मानसमिण) 'प्रभाऊ'=प्रभाव=अन्तःकरणको किसी ओर प्रवृत्त कर देनेका गुण, सामर्थ्य, महिमा।

टिप्पणी—३ 'निज मायाबलु हृदय बखानी' इति। (क) श्रीरामजीकी मायाका बल श्रीशिवजी समझे, यथा— 'बोले बिहिस महेसु हिरमाया बल जानि जिय।' (५१) 'बहुिर राममायिह सिरु नावा। प्रेरि सितिह जेहि झूठ कहावा॥' (५६) (ख) सतीजी श्रीरामजीको (अपनी मायासे) मोहने आयीं, सो वे तो उन्हें मोह न सकीं, उलटे श्रीरामजीको मायाने उनको ही मोहित कर लिया। ठगने गयीं, पर ठगी गयीं स्वयं। 'अपनी मायाका बल बखाना' अर्थात् हमारी माया बड़ी बलवती है कि इसने साक्षात् भगवतीको अपने वशीभूत कर लिया, इस तरहकी प्रशंसा मनमें की। (ग) 'हृदय बखानी' का भाव कि अपना ऐश्वर्य अपने मुखसे कैसे बखान करते? अपने मुखसे अपनी प्रशंसा शोभा नहीं देती। अतः हृदयमें बखाना। अथवा मायाका बल प्रकट बखान करना उचित नहीं है, क्योंकि इसने भक्तको व्याकुल किया है, अतः हृदयमें सराहा। भारी पराक्रमसे पराक्रमीकी प्रशंसा होती ही है, यथा— 'मूछी गड़ बहोरि सो जागा। किपबल बियुल सराहन लागा॥' (६।८३) वैसे ही अपनी मायाका पराक्रम देखकर कि इतनी प्रभावशालिनी भगवतीको भी उसने बलात् विमोहके वश कर डाला, प्रभुने उसकी सराहना की। [कथाके अनादरके समयसे ही मायाकी प्रेरणा हुई है। इसीसे शिवजीका उपदेश न लगा। बात यहाँतक बढ़ी कि अब ये सीता बनकर आयी हैं। अतः अघटितघटनापटीयसीकी हृदयसे प्रशंसा की। सीता बननेपर हँसे। (वि० त्रि०)] कि श्रीरामजीने निजमायाबलकी प्रशंसा की, इस कथनका भाव यह है कि उन्होंने सतीजीको निर्दोष उहराया। उनके अन्त:—करणमें यह भाव है कि दुराव करनेमें सतीजीका किंचित् दोष नहीं है। इस चरणसे अन्त:करणका भाव प्रकटकर आगे बाहरका हाल लिखते हैं कि हँसकर मृदु वाणी बोले।

टिप्पणी—४ 'बोले बिहिस राम मृदु बानी' इति। हँसकर क्यों बोले? उत्तर—(क) ये हमारी परीक्षा लेनेके लिये सीतारूप धरकर आयीं, यह जानकर हँसे। अथवा, (ख) नारिस्वभावका प्रभाव देखकर हँसे, यथा—'सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥' अथवा, (ग) यह तो श्रीरामजीका स्वत:-सिद्ध सहज स्वभाव ही है कि सदा हँसकर बोलते हैं, यथा—'स्मितपूर्वाभिभाषी च' इति। (वाल्मीकीय रामायण) अथवा, (घ) अपनी मायाका बल देखकर हँसे, यथा—'निज मायाबल देखि बिसाला। हिय हँसि बोले दीनदयाला॥' (बा॰ १३२) अथवा, (ङ) (पं॰ रामकुमारजीके एक पुराने खरेंमें यह भाव है कि) प्रभुका हास माया है, यथा—'माया हास बाहु दिगपाला।' (लं॰) प्रभुके सामने मायावी वेष बनाकर आयी हैं, अत: ये भी उनसे अपना वास्तविक रूप न कहकर बनावटी ही रूपका परिचय देंगे।

नोट—३ ष्डियह बात स्मरण रखनेकी है कि जब कोई श्रीरामजीसे चतुराई करता है तब वे उसे जानते हुए भी अनजानकी तरह माधुर्यलीलामें रत होने (बिहँसने) की मुद्रा प्रदर्शित करते हैं; जैसे उन्होंने सुतीक्ष्णजीके प्रति किया था। यथा— 'देखि कृपानिधि मृनि चतुराई। लिए संग बिहसे दोउ भाई॥' (अ० १२) और जैसे अपने अन्तर्यामित्वगुणकी शिक्तसे रावणकी परीक्षा करनेकी युक्ति जानकर वे बिहँसे और अपनी प्राणिप्रयासे उन्होंने अपनी युक्ति बतायी थी। जिसमें भाव यह था कि 'देखें किसके युक्तिकी विजय होती है? भला मेरी युक्तिके आगे रावणकी युक्ति क्या चलेगी?' (कल्याण १२।१२) पुनः प्रभुको जब कोई विशेष चिरत करना होता है तब उसे हँसकर करते हैं, यथा—'भ्रम तें चिकत राम मोहि देखा। बिहसे सो सुनु चिरत बिसेषा॥' (७।७९)

टिप्पणी—५ 'बोले मृदु बानी' इति। यह भी प्रभुका स्वभाव है। पुन: भाव कि मृदुवाणी बोले; जिसमें सतीजीको भय न उत्पन्न हो कि हम इनकी परीक्षा लेने आयी हैं (ये अप्रसन्न न हों), इसीसे श्रीरामजी प्रसन्नतापूर्वक बोले। बिहँसनेसे मुखकी प्रसन्नता रही और मृदुवाणीसे कोमलता रही। [मृदुवाणी बोले क्योंकि शीलिसिन्धु हैं। (वै०)]

#### जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज\* नामू॥७॥ कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू। बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू॥८॥

अर्थ—(प्रथम तो) प्रभुने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पितासमेत अपना नाम लिया॥ ७॥ फिर कहा कि 'कुषकेतू' (शिवजी) कहाँ हैं? (आप) वनमें अकेली किस कारणसे फिर रही हैं?॥ ८॥

नोट—१ सतीजीने सीतारूप धरकर श्रीरामजीको धोखा देना चाहा, उनकी परीक्षा लेनी चाही। प्रभुने प्रणाम आदिद्वारा ही जना दिया कि हम तुम्हारे कपटको जानते हैं, तुम सीता नहीं हो, तुम शिव-पत्नी हो। यहाँ 'पिहित' अलंकार है। जहाँ अपनी स्थिति छिपानेवाले व्यक्तिके प्रति कोई ऐसी क्रिया की जाय जिससे जान पड़े कि उसका वह हाल क्रिया करनेवालेको ज्ञात हो गया, वहाँ यह अलंकार होता है।

टिप्पणी—१ 'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू' इति। (क) हाथ जोड़कर प्रणाम करनेमें भाव यह है कि— (१) सती सीतारूप धारण किये हुए हैं; तब भी श्रीरामजीने (परस्त्री होनेसे) माताभाव माना। इसी तरह जब सीतारूप त्यागकर पुनः सतीरूप धारण करनेपर भी शिवजीने (अपनी अर्धांगिनी होते हुए भी) उनमें माताभाव माना। इस तरह, स्वामी—सेवक दोनोंका समान धर्म है, यह दिखलाया। [अथवा, स्वामीसे सेवकका धर्म अधिक कहा।] अथवा, (२) श्रीरामजी नरतन धारण किये हुए हैं और सती देवता हैं। अतः देवभावसे प्रणाम किया। यह माधुर्यकी मर्यादा रखी, यथा—'राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित देव लिह लोचन लाहू॥' पुनः, (३) [शिवजीके इस विचारको कि 'गुप्तरूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ', पुष्ट करनेके लिये यहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अर्थात् माधुर्यमें अपनेको राजकुमार जनाया और आगेके प्रश्नसे अपनी सर्वज्ञता भी प्रकट कर दी। (मा० प०)]

टिप्पणी—२ 'पितासमेत लीन्ह निज नामू' इति। क्वि(क) पितासमेत अपना नाम लेकर प्रणाम करनेकी विधि है; यथा—'पितृ समेत किह किह निज नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा॥' 'बिस्वािमत्र मिले पुनि आई। पदसरोज मेले दोउ भाई॥ रामलखन दसरथ के ढोटा।'(१।२६९)—विशेष १।१५८ (८) में देखिये। यह प्राकृत व्यवहार करके अपने ऐश्वर्यको छिपाये हैं। (ख) यहाँ ऐश्वर्य है, माधुर्यका काम नहीं है; इसीसे सतीजीको पहचाना। और, किष्किन्धाकाण्डमें जब हनुमान्जी विप्ररूप धरकर आये हैं, तब वहाँ माधुर्यका वर्णन है; इसीसे वहाँ अनजानकी तरह पूछना लिखा है, वहाँ हनुमान्जीको मानो पहचानते नहीं, इसीसे उनको 'विप्र' कहकर सम्बोधन किया है; यथा—'कहहु बिप्र निज कथा बुझाई।'(४।२) (ग) पितासमेत अपना नाम लिया अर्थात् कहा कि मैं रघुकुलमणि श्रीदशरथजी महाराजका पुत्र राम हूँ। इस तरह अपना पूरा परिचय दिया।

टिप्पणी—३ 'कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू र दिता (क) 'बहोरि' अर्थात् अपने पिताका और अपना नाम लेकर प्रणाम करके उनका समाचार पूछते हैं। (ख) 'बृषकेतू' का भाव कि शिवजीके केतु (ध्वजा) पर वृषभका चिह्न है जो दूरसे दिखायी पड़ता है, सो वे कहीं देख नहीं पड़ते? कहाँ हैं? अथवा, बृष=धर्म। 'कहाँ बृषकेतू'=धर्म ही जिनकी ध्वजा है वे शिवजी कहाँ हैं? (ग) 'बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू।' अर्थात् धर्मको छोड़कर वनमें फिर रही हो, यह किस लिये? 'फिरहु' शब्दसे सूचित हुआ कि सतीजी कहीं बैठी या खड़ी नहीं हुईं फिरती ही रहीं।

नोट—२ स्मरण रखनेकी बात है कि वक्ताओंने श्रीरामजीके 'बृषकेतू' शब्दको शिवजीके लिये आगे इसी प्रकरणमें बहुत प्रयुक्त किया है; मानो श्रीरामजीने आजसे यह नाम शिवजीका रख दिया है। सती-त्यागकी सूचना

<sup>\*</sup> हरि—रा॰ प्र॰। पं॰ रा॰ कु॰। १७२१, १७६२, छ॰। 'हरि' पाठ देकर रा॰ प॰ ने 'पिता समेत लीन्ह हरि नामू' का अर्थ यह किया है कि—'हरि (श्रीरामचन्द्रजी) ने पितासमेत सतीजीका नाम लिया। अर्थात् दाक्षायणीजी! आपको नमस्कार है—यह कहा'। नमस्ते दक्षतनये।वीरभद्रचम्पूमें ऐसे ही वचन हैं। यथा— 'किं वाच्या दनुजा नागा वानराः किन्नरा नराः। वत्स लक्ष्मण पश्यैतां मायां मायाविमोहिताम्॥ नमस्ते दक्षतनये नमस्ते शम्भुभामिनि। किमर्थं धूर्जटीं देवं त्यक्त्वा भ्रमसि कानने॥''निज' पाठ १६६१, १७०४, को॰ रामका है।

इस प्रसंगमें इस शब्दसे प्रसंगके प्रारम्भमें ही दे दी है।

# दो०— रामबचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेस पहि चलीं हृदय बड़ सोचु॥५३॥

अर्थ—श्रीरामजीके मीठे कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सतीजीको अत्यन्त संकोच हुआ। वे डरी हुई महादेवजीके पास चलीं। उनके हृदयमें भारी सोच है॥५३॥

नोट—श्रीरामचन्द्रजीने तीन बातें कहीं—१ मैं दाशरथी राम हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। २ वृषकेतु कहाँ हैं? ३ आप वनमें अकेली कैसे फिर रही हैं? कोमल तो सभी शब्द हैं, उसपर भी ये वचन हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले गये थे, इससे वे और भी कोमल हो गये। सभी वचन सुननेमें मृदु हैं, पर समझनेमें गूढ़ हैं। अर्थात् इनमें बहुत अभिप्राय गुप्त हैं, बहुत व्यंग्य भरा हुआ है। इन वचनोंके गूढ़ आशय देखने हैं।

- (१) 'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू' (अर्थात् हाथ जोड़ने और प्रणाम करने) के भाव ऊपर (५३।७) टिप्पणी—१ में आ चुके। 'पिता समेत लीन्ह निज नामू' का गृढ़ भाव श्रीबैजनाथजी यह लिखते हैं कि 'इससे अपने स्वरूपका परिचय दिया। इस तरह कि अगस्त्यजीने जो मनुशतरूपाका वृत्तान्त तुमको सुनाया और मनुशतरूपाका दशरथ-कौसल्यारूपसे अवतरित होना कहा, हम उन्हीं दशरथजीके यहाँ पुत्ररूपसे अवतरे हैं, वही 'राम' हैं।' माधुर्यमें भाव यह है कि आप सीतारूपसे मेरे पास आयी हैं; यदि मैं आपको पकड़कर हृदयसे लगा लेता तो सतीत्व कहाँ रह जाता? यदि समझती हो कि पकड़नेके पहले ही अन्तर्धान हो जायँगी तो ऐसी समझ भूल है, क्योंकि कथामें सुन चुकी हो कि कपटमृग मुझे छलने न पाया, उसका मृगचर्म मैं ले ही आया, वैसे ही मेरे आगेसे तुम अन्तर्धान नहीं हो सकती थी। (श्रीजानकीशरणजी)
- (२) 'बृषकेतू'—जिनकी ध्वजापर 'वृष' है। वृष=बैल=धर्म। बृषकेतू=धर्मकी ध्वजा। यह शिवजीका एक नाम है। 'कहाँ बृषकेतू' यह कहकर प्रथम तो यह जनाया कि हम तुमको जानते हैं। दूसरे यह कि शिवजी धर्मध्वज हैं, सदा धर्मपर तत्पर रहते हैं, आपके पातिव्रत्यधर्मकी भी ध्वजा वे ही हैं, उनके वचनोंको न मानकर और उनसे अलग होकर आपने तो मानो अपने पातिव्रत्यधर्मको ही तिलांजिल दे दी। आपका वह सतीत्वधर्म अब कहाँ गया? (खर्रा) तीसरे यह कि 'तुमको उनके वचनपर विश्वास करना चाहिये था, क्योंकि वे 'सत्य' रूप धर्मकी ध्वजा हैं, सदा सत्य बोलते हैं। उनकी बात न माननेका कोई कारण न था।' (मा० प०) चौथे यह कि 'वे वृषकेतु हैं। बैलपर सवार रहनेसे क्या बौरहा (बावला) जानकर उनका अपमान किया है, उनको त्याग दिया है?' (खर्रा) पाँचवें यह कि आप पातिव्रत्यकी पताका लिये फिरती थीं, वह पताका अब कहाँ गयी कि जो अब परस्त्रीका रूप धारण किया है! परायी स्त्री बनी हैं।
- (३) 'बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू' इति। (क) अधाँगिनी होकर वनमें पितसे अलग अकेली फिरना स्वतन्त्रता है। यह कहकर स्वच्छन्दचारिणी, स्वेच्छाचारिणी जनाया, जो स्त्रियोंके लिये अयोग्य है; यथा 'जिपि सुतंत्र भएँ बिगरिह नारी।' (कि॰ १५)। 'पिता रक्षित कौमारे भर्त्ता रक्षित यौवने। पुत्राश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमहित॥', 'अरक्षणाद्यथा पाक: श्वकाकवशगो वसेत्। तथैव युवती नारी स्वच्छन्दाद्दुष्टतां व्रजेत्॥' (प॰ पु॰ ४९।२३, २५) अर्थात् बचपनमें पिता, जवानीमें पित और बुढ़ापेमें पुत्र नारीकी रक्षा करता है; उसे कभी स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिये नहीं तो वह व्यभिचारमें प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उसपर कौए और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छन्द होनेपर व्यभिचारिणी हो जाती है। (पार्वतीवचन) पुनः, भाव कि—(ख) हमारे स्त्रीवियोगका कारण तो हमारी इच्छानुसार है, (यथा— 'सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुसीला। मैं कछु करिब लिलत नर लीला॥'(३।२४) और तुमने तो पितवचन न मानकर वनमें फिरना स्वीकार किया है, जो कर्म पितव्रताओंको उचित नहीं। नीतिशास्त्र है कि 'भ्रमन्सम्पूज्यते राजा

भ्रमन्सम्पूज्यते द्विजः। भ्रमन्सम्पूज्यते योगी स्त्री भ्रमन्ती विनश्यित॥' (वि० टी०) (ग) वनमें अकेली फिरती हो। हम राजकुमार हैं, परपुरुष हैं। स्त्रीवियोगसे पीड़ित हैं। हमारे सामने दाक्षायणीरूप त्यागकर सीतारूपसे आयी हो। किस उपपत्तिहेतु क्रियाचातुरीकर स्वयं दूती बनकर क्रिया-विदग्धारूप धारण किया है? हम परकीयाके ग्राहक नहीं हैं। अतः लौट जाओ।' (वै०) पुनः, 'अकेली फिरना' कहकर यह भी जनाया कि 'पितको तुमने स्वयं त्यागा और हमने भी न ग्रहण किया। अब लौटनेपर शिवजी भी तुम्हें न ग्रहण करेंगे; अब तो आप-से-आप तुम्हारे भाग्यमें अकेला ही रहना लिख गया। तुम न इधरकी हुई, न उधरकी।' (वै०) (ङ) 'केहि हेतू' का भाव यह है कि परीक्षा लेने आयी हो? अर्थात् वृषकेतु पितकी तुमने अवज्ञा की, उनका कहा नहीं माना, तभी तो परीक्षा लेने आयी हो—यह व्यंग श्रीरामजीके वचनोंके अध्यन्तर भरा है।' अवज्ञा न करना स्त्रीका धर्म है; यथा—'उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पितागृहे। आज्ञाभङ्गो न कर्तव्यो वरं यातु वराङ्गना॥' (पं० रा० कु०) पुनः, (च) भाव कि मेरे इस वनमें फिरनेका हेतु तो यह है कि श्रीजानकीजीको कोई राक्षस हर ले गया है, हम उन्हें ढूँढ़ रहे हैं; यथा—'इहाँ हरी निसचर बैदेही। बिग्र फिरहिं हम खोजत तेही॥'(कि० २) पर आप अकेली क्यों फिर रही हैं? अर्थात् आपके अकेले फिरनेका कोई कारण नहीं दीखता। क्या आपको राक्षसोंका भय नहीं है? अथवा, क्या शंकरजीको किसीने चुरा तो नहीं लिया? (वीरकवि)

टिप्पणी—१ 'सुनि उपजा अति संकोचु' इति। (क) इससे जनाया कि सतीजी गूढ़ व्यंगको जो श्रीरामजीके वचनोंमें भरा है समझ गयीं। इसीसे 'अति संकोचु' हुआ। (ख) 'अति संकोचु' का भाव कि संकोच तो तभी हुआ था कि जब प्रभुने पहचान लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। (अर्थात् हमने अपना रूप छिपाया सो ये जान गये, यह जानकर सतीजीको संकोच हुआ था।) पर जब उन्होंने 'कहाँ बृषकेतृ। बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू॥' ये वचन कहकर जनाया कि हम तुम्हारे हृदयके कुत्सित भावको भी जानते हैं और वही बात पूछते हैं, तब 'अति संकोच' हुआ (कि हमने अच्छी परीक्षा ली, शिवजीके चिताये हुए विवेकसे दूर रहीं)।

टिप्पणी—२ 'सती सभीत महेस पिंह चलीं' इति। (क) अति संकोचवश होनेपर उत्तर नहीं देते बनता; यथा—'सीय सकुच बस उतरु न देई। सो सुनि तमिक उठी कैकेई॥' (अ० ७९) अतः सतीका कुछ उत्तर नहीं लिखा। और, उत्तर देतीं भी तो क्या? इसका कुछ उत्तर है ही नहीं। अतः उत्तर न लिखा गया। [(ख) 'सती' शब्द देकर वक्ताने जना दिया कि अब सतीजी सीतारूप त्यागकर अपना रूप हो गयीं। रूप बदला, इसीसे नाम भी बदल गया। परन्तु पं० रामकुमारजीका मत है कि अद्भुत दर्शनके बाद कपट वेष छूटा। (५५) (६) देखिये।] (ग) 'सभीत' इति। इसका कारण किव स्वयं आगे लिखते हैं। वह यह कि 'मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञानु रामपर आना॥ जाइ उतरु अब देहीं काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥' अर्थात् पित—अवज्ञा और उनके कोपसे भयभीत होनेसे शोचयुक्त हुईं। महादेवजीका डर है। (घ) 'महेस पिह चलीं' अर्थात् शिवजीकी आज्ञापर श्रीरामजीकी परीक्षा लेने चली थीं, अब यहाँसे फिर शिवजीके पास चलीं। दोनों 'चलीं' के बीचमें कहीं बैठना नहीं कहकर जनाया कि बराबर फिरती ही रहीं; यथा—'बिपन अकेलि फिरहु'' (ङ) 'हृदय बड़ सोचु।' सोच अपनी करनीका है जैसा कि आगे वक्ता स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं; यथा—'हृदय सोच समुझत निज करनी।' (५८।१) पुनः, सोच इस बातका है कि यह बात कैसे शिवजीसे छिपे? उनको क्या उत्तर दूँ?

मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञानु राम पर आना॥१॥ जाइ उतरु अब देहौं काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥२॥

शब्दार्थ—कहा=कहना, वचन। *आना*=लाना, आरोप करना, धरना। काहा=क्या।

अर्थ—मैंने शंकरजीका कहना न माना। अपना अज्ञान श्रीरामचन्द्रजीपर आरोपित किया॥१॥ अब जाकर क्या उत्तर दूँगी? (यह सोचकर) हृदयमें अत्यन्त भयंकर जलन पैदा हो गयी॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'मैं संकर कर कहा न माना' अर्थात् अपने कल्याणकर्ताका कहा न माना। अतः मेरे कल्याणकी अब हानि हुई। [जो शिवजीका अनुमान था वही इनका अनुमान हुआ। यथा—'इहाँ संभु अस मन अनुमान। दच्छसुता कहुँ निहंं कल्याना। मोरेहु कहे न संसय जाहीं।' किनोट—यह सतीजीका पश्चात्ताप है। वे अपनी भूल अब स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि शंकरजीका वचन मानना चाहिये था, सो मैंने न माना। मान लिया होता तो यह क्लेश क्यों भोगना पड़ता? 'संकर कर कहा' अर्थात् 'सुनिहं सती तव नारि सुभाऊ।' (५१।६) से 'अवतरेड अपने भगत हित ' तक जो शिवजीने कहा था।] (ख) 'निज अज्ञानु राम पर आना' इति। अर्थात् अज्ञानी तो मै हूँ, पर अपनेको मैंने सज्ञान समझा और श्रीरामजीका स्वरूप तो जाना नहीं, उलटे उन्हींको समझ लिया कि अज्ञ हैं, स्त्रीको खोजते हैं, यथा 'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी।' (५१।२) [श्रीरामजी अज्ञानी नहीं हैं वे तो निर्मल दर्पण हैं। जो जैसा है उसको उनमें वैसा ही झलकता है। (मा० प०) मिलान कीजिये—'निज अम निहं समुझिहं अज्ञानी। प्रभु पर मोह धरिहं जड़ प्रानी॥' (बा० ११७) तथा—'जे मित मिलन विषय बस कामी। प्रभुपर मोह धरिहं इमि स्वामी॥ बालक भ्रमिहं न भ्रमिहं गृहादी। कहिहं परस्पर मिथ्या बादी। निज अज्ञान रामपर धरहीं॥' (उ० ७३) भाव यह है कि शिवजीने समझाया तो बहुत था, पर मेरी ही समझमें न आया।]

टिप्पणी—२ (क) सतीजीने अपने दो अपराध स्वीकार किये। एक यह कि सती कहलाकर भी मैंने पतिका वचन असत्य माना और दूसरा यह कि ब्रह्मको नर माना। यथा—'मैं जो कीन्ह रघुपित अपमाना। पुनि पितबचन मृषा किर माना॥' (५९।२) शंकरजीका उपदेश न मानकर, ब्रह्मको मनुष्य जानकर उसकी परीक्षा ली, यह अपराध हुआ। इसी अपराधको छिपानेके लिये आगे झूठ बोलों कि 'कछु न परीच्छा लीन्हि गोसाईं।' (५६।२)[ब्ब्ल्प्रायः देखा जाता है कि एक अपराधको छिपानेके लिये दूसरा अपराध किया जाता है और दूसरेके लिये तीसरा; इत्यादि। इससे हमको उपदेश मिलता है कि हम प्रथम ही अपराधपर सावधान हो जायँ, उसको स्वीकार कर लें जिसमें और पाप न बढ़े जो हमारे नाशका कारण बने।] (ख) पूर्व दोहेमें 'सभीत' और 'हृदय बड़ सोचु' जो कहा है, उन्हींका हेतु यहाँ यथा संख्यालंकारसे कहा गया। अर्थात् 'मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञानु राम पर आना॥' इस हेतुसे सभीत हुईं। और 'जाइ उतरु अब देहीं काहा' यह सोचका कारण हुआ। सोच और भय होनेसे 'अति दारुन दाह' उत्पन्न हुआ। [नोट—पण्डितजीके एक पुराने खरेंमें यह लिखा है कि 'संकोच ऊपर कह आये कि 'मृदु गूढ़ बचन सुनकर' संकोच हुआ। अब 'मैं संकर कर कहा न माना।" से सोचकी बात कहते हैं। कहना न माननेका सोच, अपना अज्ञान श्रीरामपर धरनेका सोच और 'अब क्या उत्तर दुँगी' इसका सोच है। अत: 'बड सोच' कहा गया।]

टिप्पणी—३ (क) 'जाइ उत्तरु अब देहीं काहा।' इति। शिवजीकी बात सत्य निकली। अतः सोचती हैं कि जाकर क्या उत्तर दूँगी? इतनेसे ही जना दिया कि शिवजी अवश्य प्रश्न करेंगे और हुआ भी ऐसा ही। शिवजीने प्रश्न किया कि 'लीन्हि परीछा कविन बिधि कहहु सत्य सब बात।' (५५) 'क्या उत्तर देंगी' यह सोचकर हृदयमें बड़ा संताप हुआ और कोई उत्तर विचारमें नहीं आया तब उनसे झूठ बोलीं। (ख) 'उर उपजा अति दारुन दाहा' इति। 'अति दारुन दाह' से तीन प्रकारके दाहकी सूचना मिलती है—दाह, दारुण दाह और अति दारुण दाह। ये तीनों सतीजीमें दिखाते हैं। इस तरह कि 'मैं संकर कर कहा न माना' यह सोचकर 'दाह' हुआ। 'निज अज्ञानु राम पर आना' यह सोचकर 'दारुण दाह' हुआ। और, कुछ भी उत्तर नहीं सूझ पड़ता यह समझकर 'अति दारुण दाह' हुआ।

टिप्पणी—४ रघुपितमाया अत्यन्त प्रचण्ड है, इसीसे इस प्रसंगमें रघुपितमायाकृत विकार भी भारी-ही-भारी वर्णन किये गये। यथा—'अस संसय मन भएउ अपारा ।''उपजा अति संकोचु', 'चली हृदय बड़ सोचु', 'उर उपजा अति दारुन दाहा', 'देखि सती अति भईं सभीता', 'चिंता अमित जाइ निहं बरनी', 'अकथनीय दारुन दुख भारी' इत्यादि।

| श्रीसतीजीके 'अति संकोच, बड़ सोच और अतिदारुण दाह'के कारणोंका खुलासा— |   |                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| संकोच                                                               | १ | 'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू॥' से संकोच |  |  |
|                                                                     |   | हुआ कि हमने छिपाया पर ये जान गये कि मैं सती हूँ, सीता नहीं हूँ।     |  |  |
| अति संकोच                                                           | २ | 'वृषकेतु कहाँ हैं? अकेली वनमें फिरनेका क्या कारण है?'—इनके गूढ़     |  |  |
|                                                                     |   | आशयको समझकर कि ये हमारे हृदयके कुत्सित भावको समझ गये कि             |  |  |
|                                                                     |   | पतिकी अवज्ञा करके परीक्षा लेने आयी हैं 'अति संकोच' हुआ।             |  |  |
| परिणाम                                                              | 3 | उत्तर न बन पड़ा, यह परिणाम हुआ।                                     |  |  |
| सभीत                                                                | १ | पतिकी अवज्ञा और उनके कोपका भय है।                                   |  |  |
| सोच                                                                 | 2 | सोच अपनी करनीका है। शिवजीसे बात कैसे छिपे यह भी सोच है।             |  |  |
| बड़ सोच                                                             | 3 | कहा न माननेका, अपना अज्ञान प्रभुपर आरोपित करनेका, और क्या उत्तर     |  |  |
|                                                                     |   | दूँगी, तीन बातोंका सोच होनेसे 'बड़ सोच' कहा।                        |  |  |
| परिणाम                                                              | ४ | हृदयमें क्रमशः दाह, दारुण दाह और अति दारुण दाह, यह परिणाम हुआ।      |  |  |
| दाह                                                                 | १ | पतिकी अवज्ञासे (जो भय है उससे) दाह।                                 |  |  |
| दारुण दाह                                                           | २ | 'निज अज्ञान राम पर आना'—इससे जो सोच है उससे दारुण दाह।              |  |  |
| अति दारुण दाह                                                       | ҙ | 'शिवजीके प्रश्न करनेपर क्या उत्तर देंगी, यह न सूझनेसे जो बड़ा सोच   |  |  |
|                                                                     |   | है उससे 'अति दारुण दाह' हुआ।'                                       |  |  |
| सबका परिणाम                                                         | ४ | पतिसे झूठ बोलीं।                                                    |  |  |

दुसरी तरह संक्षेपसे इस प्रकार कह सकते हैं-

| कारण                       | कार्य                             | परिणाम                         |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| १ श्रीरामजीका प्रणाम करना  | संकोच                             | उत्तर न दे सकना                |
| २ श्रीरामजीके दोनों प्रश्न | अति संकोच (पूर्व संकोचमें वृद्धि) | वापस चलना                      |
| ३ शिवजीकी बात न मानना      | भय (सभीत)                         | दाह                            |
| ४ अपना अज्ञान रामपर लाना   | सोच                               | दारुण दाह (पूर्वदाहमें वृद्धि) |
| ५ जाकर क्या उत्तर दूँगी    | बड़ सोच (पूर्वके सोचमें वृद्धि)   | अति दारुण दाह                  |

ाक्क यहाँ यह बात नहीं है कि प्रथम कारण (प्रणाम) होनेपर उसका कार्य और परिणाम हुआ, तब कुछ समयके बाद दूसरा कारण (प्रश्न) और कार्य आदि हुए, किंतु क्षणभरमें ही ये सब कारण, कार्य और परिणाम होते गये। इसीसे किवने पूर्वके कार्य तथा उनके परिणाम न कहकर केवल अन्तिम अवस्था (अर्थात् अति संकोच, लौट चलना, बड़ सोच और अति दारुण दाह) का उल्लेख किया। हाँ, केवल 'भीति' स्वतन्त्र वस्तु होनेसे लिखा फिर भी उसके परिणाम (दाह) का उल्लेख किवने नहीं किया। तथापि शतपत्र–भेदन्यायसे यहाँ कारण, कार्य और परिणाम दिखाये गये हैं। [साधारणतया अनुभवसे देखा जाता है कि यह आवश्यक नहीं है कि 'अति संकोचु', 'बड़ा सोच' या 'अति दारुण दाह' शब्दोंका प्रयोग तभी हो सकेगा कि जब उसके पूर्व 'संकोच', 'सोच' या 'दाह' और 'दारुण दाह' की प्राप्ति हुई हो। अपने प्रियके वियोगका समाचार सुनते ही मनुष्य अत्यन्त शोकको एकदम प्राप्त हो जाते हैं। 'अति', 'बड़ा,' 'भारी', 'दारुण', 'दु:सह' इत्यादि प्राय: केवल यह सूचित करनेके लिये प्रयुक्त होते हैं कि वह शोक, भय, दाह आदि सामान्य नहीं हैं। विशेष 'देखि सती अति भई सभीता।'(१।५५) में देखिये]

# \* सती-मोह-प्रकरण \*

इस प्रसंगके सम्बन्धमें कितपय शैव महानुभावोंने यह लिखा है कि यह प्रसंग किसी रामायण या पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थोंमें नहीं है, गोस्वामी तुलसीदासजीने साम्प्रदायिक विद्वेषसे यह प्रसंग किल्पत किया है। हम उन महानुभावोंको क्या कहें? केवल प्रेमी पाठकोंकी जानकारीके लिये यहाँ कुछ लिख देना आवश्यक समझते हैं।

भा० ४।३।११ में जो सतीजीने कहा है कि 'तथाप्यहं योषिदतत्त्विच्च ते दीना दिदृक्षे भव मे भविक्षितिम्॥' अर्थात् मैं स्त्रीस्वभाव होनेके कारण आपके तत्त्वसे अनिभन्न हूँ और बहुत दीन हूँ, इसिलये अपनी जन्मभूमि देखनेके लिये बहुत उत्सुक हूँ, उससे स्पष्ट अनुमान होता है कि दुःखका कुछ कारण अवश्य है, जिससे वे पितकी आज्ञाका उल्लंघन करके उनसे रुष्ट होकर पिताके घर चली ही तो दीं—जो व्यवहार एक सतीके लिये महान् अयोग्य था पर उस कारणका उल्लेख उसमें नहीं है। अतः उसे अन्यत्र खोजना है।

अध्यात्मरामायण और आनन्दरामायणमें भी उमा-महेश्वर-संवाद है। अध्यात्ममें पार्वतीजीका यही प्रश्न रामायणका मूल है जो रामचिरतमानसका है। यथा—'तथापि हृतसंशयबन्धनं मे बिभेत्तुमहंस्यमलोक्तिभिस्त्वम्॥ वदिन्त रामं परमेकमाद्यं निरस्तमायागुणसम्प्रवाहम् ॥ यदि स्म जानाति कृतो विलापः सीताकृतेऽनेन कृतः परेण। ॥ अत्रोत्तरं किं ॥ ' (अ० रा० बाल० सर्ग १।११-१२,१४-१५) अर्थात् तथापि अपने विशुद्ध वचनोंसे मेरे हृदयकी संशयग्रन्थिका उच्छेदन कीजिये। प्रमादरहित सिद्धगण श्रीरामजीको परम, अद्वितीय, सबके आदिकारण और प्रकृतिके गुणप्रवाहसे परे बतलाते हैं। चिद वे आत्मतत्त्वको जानते थे तो सीताके लिये विलाप क्यों किया?—ये उद्धृत वाक्य सूचना देते हैं कि उनको मोह हुआ था, उसकी निवृत्तिके लिये प्रश्न है। पर यह नहीं बताते कि मोह कब और कहाँ हुआ? मानसमें इसकी जोड़का दोहा यह है—'जौ नृपतनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मित भोरि। ॥ " (१।१०८)

आनन्दरामायण सारकाण्डके सप्तम सर्गमें शिव-पार्वती-संवादमें 'सती-मोह' प्रसंगकी चर्चा आयी है। सीताहरणकी कथा कहकर जब शंकरजी श्रीरामिवरहका वर्णन करने लगे, तब पार्वतीजीको सतीतनमें श्रीरामिवलाप देखकर प्रश्न करनेकी याद दिलाते हुए उन्होंने कथा कही है। यथा—'ययौ पंचवटीं व्यग्रस्तत्र सीतां ददर्श न। ततो मानुषभावं तु दर्शयन् सकलाञ्जनान्॥' (१३६) से श्लोक १५० तक।

एकनाथजी महाराजकी मराठीमें रची हुई भावार्थ-रामायणमें भी सती-मोहका प्रसंग कुछ परिवर्तितरूपमें है। आकाशमें प्रभुके विरह-विलापकी लीला देवता लोग देख रहे हैं। शिव-पार्वतीजी भी देख रहे हैं। सतीजीको भ्रम हो गया। वे शंकरजीसे पूछती हैं—'आप जिनको पूर्णब्रह्म मानते हैं, क्या ये वही हैं?' और शंकरजीके 'हाँ' करनेपर फिर बोलीं कि 'ये तो सीता-सीताकी पुकार मचाते हुए व्याकुलतासे वृक्षों और पाषाणोंको भी छातीसे लगा रहे हैं'। शंकरजीका उत्तर पाकर कि 'तथापि ये पूर्णब्रह्म हैं' इत्यादि, अन्तमें सतीजीने कहा 'यदि मैं रामको छका दूँ तो? इसपर शिवजीने कहा 'तो हम समझ लेंगे कि ये ब्रह्म नहीं हैं। शंकरजीने आखिर यह कहा कि 'वे पूर्ण सावधान हैं, तेरी इच्छा हो तो परीक्षा कर देख।' बस सती सीतारूप धरकर श्रीरामके सामने खड़ी हो गयीं, पर उन्होंने उनकी ओरसे मुँह फेर लिया। सती सामने बार-बार जाती हैं कि इधर देखिये मैं आ गयी, पर वे मुँह फेर लेते हैं। लक्ष्मणजी भी कहते हैं कि माता सीता तो आ गयीं, आप क्यों चिल्लाते हैं? तब श्रीरामजी डाँटते हैं कि भाई होकर मुझसे वैर क्यों करता है? यहाँ सीता कहाँ हैं? लक्ष्मणजी चुप हो रहे कि माता स्वयं समझा लेंगी। ब्रह्मा आदि भी भ्रममें पड़ गये कि सीता कैसे आ गयीं। सीतारूप सतीने श्रीरामका हाथ पकड़ लिया और समझाया। तब भगवान्ने हँसते हुए कहा—'माता! मैं आपके चरण छूता हूँ, आप मुझे न सताइये। अपने सेर साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? भगवान् शंकरको अकेले छोड़कर मुझे तंग करनेके लिये सीताका रूप धारणकर आप यहाँ क्यों आयी हैं? यह सुनकर वे चरणोंपर गिरीं। ग्लानि होनेपर

वृक्षों आदिसे भेंटनेका रहस्य तथा परमार्थका रहस्य श्रीरामजीने उन्हें बताया। उनको पूर्ण ज्ञान हो गया और वे कैलासको लौट गयीं। सीतारूप धारण करनेसे शिवजीने उनमें माताभाव कर लिया। तब दक्षयज्ञके बहाने वहाँ जाकर उन्होंने शरीर त्याग दिया।

एकनाथजीका समय सं० १५८५ से १६५५ तक कहा जाता है। सं० १६२८ से १६३० तक उनका काशीमें रहना पाया जाता है। भावार्थरामायणका समय सं० १६४५ से १६५५ तकके भीतरका कहा जाता है। आनन्दरामायण श्रीसमर्थ रामदासजीकृत कहा जाता है और समर्थजीका समय मानसके पश्चात् आता है। इससे इन ग्रन्थोंसे गोस्वामीजीने लिया, यह सिद्ध नहीं होता।

वीरभद्रचम्पू पुराना ग्रन्थ है। इसमें भी सतीजीका मोहवश सीतारूप धारण करके श्रीरामजीके समीप जाना इत्यादि पाया जाता है। श्रीरामजी उनको देखकर लक्ष्मणजीसे कहते हैं—'किं वाच्या दनुजा नागा वानरा किन्नरा नराः।—'(५३।७। पाद—टि० देखो)। अर्थात्—श्रीरघुनाथजी श्रीलक्ष्मणजीसे कहते हैं कि दैत्यों, नागों, वानरों, किन्नरों और नरोंको कौन कहे देखो तो कि माया (शिवशिक्त श्रीसतीजी) भी मेरी मायासे विमोहित हो गयी हैं।—यह कहकर तब सतीजीसे बोले कि 'शम्भुभामिनी दक्षतनये! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। किस कारणसे महादेवजीको त्यागकर आप वनमें भ्रमण कर रही हैं?'

अब हम शिवपुराणका ही प्रमाण देते हैं जो शैवग्रन्थ है। उसीमें यह मोह-प्रसंग पूरा-पूरा मिलता है। हम कुछ अंश उसका यहाँ उद्धृत करते हैं और उसकी जोड़की चौपाइयाँ भी देते हैं—

#### शिवपुराण, रुद्रसंहिता-अ० २४

१ एकस्मिन् समये रुद्रः सत्या त्रिभवगो भवः। आगत्य दण्डकारण्यं पर्यटन् सागराम्बरम्॥२२॥ २ तत्र रामं ददर्शासौ लक्ष्मणेनान्वितं हर:। अन्विष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन हृतां छलात्॥२३॥ यतस्ततश्च पश्यन्तं रुदन्तं हि मुहुर्मुहु:॥२४॥ ३ पूर्णकामो वराधीनः प्रणमत्स्म मुदा हरः॥२७॥ इतीदृशीं सती दृष्ट्वा शिवलीलां विमोहनीम्। सुविस्मिता शिवं प्राह शिवमायाविमोहिता॥ २९॥ ४ सत्युवाच—त्वं प्रणम्यो हि सर्वेषां सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा। तयोर्ज्येष्ठं कञ्जश्यामं दृष्ट्वा वै केन हेतुना। मुदितः सुप्रसन्नात्माऽभवो भक्त इवाधुना॥३४॥ ५ शिव उवाच-शृण् देवि सती प्रीत्या यथार्थं विच्म नच्छलम् ॥ ३७ ॥ ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णुः पुर्णांशो निरुपद्रवः। अवतीर्णः क्षितौ साधुरक्षणाय भवाय नः॥४०॥ ६ श्रुत्वापीत्थं वचः शम्भोर्न विशश्वास तन्मनः॥४१॥ ७ शिव उवाच-शृण् मद्वचनं देवि न विश्वसिति चेन्मनः। तव रामपरीक्षां हि कुरु तत्र स्वया धिया॥४३॥ ८ गत्वा तत्र स्थितास्तावद् वटे भव परीक्षिका। ९ ब्रह्मोवाच-इत्थं विचार्य सीता सा भृत्वा रामसमीपतः। मोहपरायणा ॥ ४७ ॥ अगमत् तत्परीक्षार्थं सती

#### मिलती-जुलती चौपाई

'एक बार त्रेताजुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं॥ संग सती जगजननि भवानी।'

'तेही समय जाइ दससीसा। किर छल मूढ़ हरी बैदेही। बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥ देखा प्रगट बिरह दुख ताके।'

'सती सो दसा संभु के देखी। उर उपजा संदेहु बिसेषी॥ संकर जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा॥'

'तिन्ह नृपसुतन्ह कीन्ह परनामा।——भए मगन छिब तासु बिलोकी।'

'मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं।—सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥'

'लाग न उर उपदेसु जदिप कहेउ सिव बार बहु।'

'जौ तुम्हरे मन अति संदेहू। तौ किन जाइ परीछा लेहू॥' 'तब लिग बैठ अहौं बटछाहीं। जब लिग तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥'

'पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप। आगे होइ चिल पंथ तेहिःःः॥' १० सीतारूपां सतीं दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेति च।
विहस्य तत् प्रविज्ञाय नत्वावोचद्रघृद्वहः॥
राम उवाच—प्रेमतस्त्वं सति बृहि क्व शम्भुस्ते नमो नमः।
एका हि विपिने कस्मादागता पतिना विना॥४९॥
११ इति रामवचः श्रुत्वा चिकतासीत्सती तदा।
स्मृत्वा शिवोक्तं मत्वा चावितथं लिज्जता भृशम्॥५३॥
अचिन्तत् पथि सा देवी सञ्चलन्ती पुनः पुनः।
किमृत्तरमहं दास्ये गत्वा शंकरसन्निधौ॥

'सती कपट जानेउ सुरस्वामी। — जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू॥ कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू। बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू॥'

'रामबचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेस पहिं चलीं हृदय बड़ सोचु॥ ५३॥—'

'जाइ उतरु अब देहौं काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥'

## जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा॥ ३॥ सती दीख कौतुक मग जाता। आगें रामु सहित श्रीभ्राता॥ ४॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी जान गये कि सतीजीको दु:ख हुआ (अत:) उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट कर दिखाया॥३॥ सतीजीने मार्गमें चलते हुए यह कौतुक (तमाशा) देखा, (कि) श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजी और भाईसहित आगे (चले जा रहे) हैं॥४॥

टिप्पणी—१ 'जाना राम सती दुखु पावा। "दित। (क) सतीजीके हृदयके सोच और अत्यन्त दारुण सन्तापके जाननेके सम्बन्धसे 'राम' नाम दिया। सबमें अन्तर्यामीरूपसे रमे हुए हैं, हृदयके भावोंके साक्षी हैं, अत: जान गये। (ख) 'सती दुखु पावा 'सतीजीने दु:ख पाया और श्रीरामजी यह बात जान गये कि सतीजीने हमारे निमित्त दु:ख पाया। बड़े लोग पराया दु:ख नहीं देख सकते, यथा—'सितिह ससोच जानि वृषकेतू। कही कथा सुंदर सुख हेतू॥'(५८) श्रीरघुनाथजीका करुणामय स्वभाव है, वे पराया दु:ख देखकर शीघ्र स्वयं दु:खी हो जाते हैं; यथा—'करुनामय रघुनाथ गोसाई। बेगि पाइआह पीर पराई॥'(अ०) अत: उनका दु:ख दूर करनेका उपाय कर दिया। 'निज प्रभाव' कुछ दिखाया जिसमें इस समय उनका मन प्रभाव देखनेमें लग जायगा तो दु:ख भूल जायगा।

टिप्पणी—२ 'निज प्रभाउ कछ प्रगटि जनावा' इति। (क) एक कारण ऊपर लिखा गया। प्रभाव प्रकट करनेका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सतीजी इनको प्रभावरहित जाने हुए हैं। अत: किंचित् प्रभाव दिखाया कि वे जान लें कि हम ऐसे हैं। बड़े लोग कहकर नहीं दिखाते, करके दिखाते हैं। तीसरे, प्रभाव देख लेनेसे संशय दूर हो जाते हैं, यथा—'जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पानि बोले बचन हृदय न प्रेम् अमात ॥' (बा॰ २८४) चौथे यह प्रभाव देख लेनेसे फिर माया नहीं व्यापती और न मायासे उत्पन्न भ्रम, संदेह आदि दु:ख व्यापते हैं; यथा—'**अस उर धरि महि बिचरहु जाई। अब न तुम्हिंह माया निअराई॥**' (बा॰ १३८) 'माया संभव भ्रम सकल अब न ब्यापिहिंह तोहि। जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥'(उ० ८५) पाँचवें यह कि जबतक इनको यह विश्वास न हो जायगा कि हम ब्रह्म हैं, इनको पतिवचनपर पूर्ण विश्वास न होगा। अभी ब्रह्म होनेका निश्चय नहीं है, नहीं तो पतिकी तरह ये भी अब प्रणाम करतीं। (ख) 'कछ प्रगटि जनावा' इति। '**कछु**' का भाव कि प्रभाव तो अमित है (जैसा भुशुण्डिजीने गरुड्जीसे उत्तरकाण्डमें कहा है—'*महिमा* नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥'(९१) अनंत अमित प्रभावमेंसे कुछ दिखाया। इससे सूचित हुआ कि जो प्रभाव आगे वर्णित है यह किंचिन्मात्र है; सम्पूर्ण प्रभाव नहीं है, केवल उतना है जितनेसे सतीजीको यह बोध हो जाय कि ये ब्रह्म हैं। सम्पूर्ण प्रभाव तो न कोई जान सकता है, न देखनेका सामर्थ्य रखता है। (ग) 'प्रगटि जनावा' इति। प्रकट करके दिखानेमें भाव यह है कि पूर्व भी तो कुछ प्रभाव दिखाया था। अर्थात् सर्वज्ञता गुण जो दिखाया था वह गुप्त था, गृढ वचनोंद्वारा जनाया गया था और अब कुछ प्रकट भी दिखाते हैं (जिसमें परीक्षामें कुछ कसर न रह जाय)।

## \* निज प्रभाउ कछु प्रगटि दिखावा \*

पूर्व दिखा चुके हैं कि सतीजीको यह संदेह था कि निर्गुण ब्रह्म 'व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद' है, वह नरदेह धारण ही नहीं करता, दूसरे यह कि विष्णुभगवान सगुण ब्रह्म हैं, वे नरदेह धारण करते हैं, सो वे सर्वज्ञ हैं, ज्ञानधाम हैं, श्रीपति हैं, लक्ष्मीजीका उनसे कभी वियोग होता ही नहीं और न निशिचर उनको हर ही सकते हैं। सीतारूप धरकर रामसमीप आनेपर रामजीने उनको विधिवत प्रणाम किया और '**कहेउ बहोरि कहाँ बुषकेतु। बिपिन अकेलि फिरह केहि हेतु॥'** श्रीरामजीके इन गृढ वचनोंसे सतीजीको यह बोध हो गया कि ये सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, अन्तर्यामी हैं। परन्तु इससे यह निश्चय नहीं होता कि ये ब्रह्म हैं जो अज, अकल, विरज, अभेद और व्यापक हैं, क्योंकि विष्णभगवान भी तो सर्वज्ञ हैं और अनेक योगी और सिद्ध भी इतना हाल जान लेते हैं। श्रीरामजी स्वत: ही उनका कपट जान गये, इससे वे अनुमान कर सकती हैं कि ये ब्रह्म ही हैं, विष्णु नहीं, परन्त निश्चय नहीं कर सकीं क्योंकि वे क्या जानें कि ये स्वत: जान गये या कैसा? पहचान भर लेना उनका संशय निर्मुल करनेको पर्याप्त न था। श्रीरघुनाथजीने जब देखा कि ये बहुत दु:खित हैं तब इनपर दया आ गयी। वे सोचे कि इनका यह भ्रम मिटा ही देना और पतिवचन 'सिच्चिदानंद परधामा', 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा' इत्यादिमें विश्वास करा देना इसी समय उचित है, नहीं तो इनका त्याग सदैवके लिये हो जायगा। हमारे सम्मुख आनेपर भी प्रबोध न हुआ तो फिर कभी भी न होगा।' सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि रामजीने जान लिया कि सतीको दु:ख हुआ पर अभी ये मुझे सच्चिदानन्द ब्रह्म नहीं मानतीं, नहीं तो पितकी तरह अब तो मुझे प्रणाम करतीं; अत: इनको अपना प्रभाव प्रकट करके दिखाया। प्रभका प्रभाव बिना उनके जनाये कौन जान सकता है ?—'सो जानड जेहि देह जनाई।' बिना प्रभाव जाने प्रतीति नहीं होती, जिसके बिना प्रीति नहीं हो सकती; यथा—'जाने बिन् न *होइ परतीती। बिन् परतीति होइ नहिं प्रीती॥* यह भी जान लेना चाहिये कि प्रभाव प्रकट देख लेनेपर फिर माया नहीं व्यापती और न मायाजनित भ्रमादि दु:ख व्यापते हैं; यथा—'अस उर धीर मिह बिचरह जाई। अब न तुम्हींह माया निअरार्ड॥', 'मायासंभव भ्रम सब अब न ब्यापिहिह तोहि।' अतएव कछ प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाया।

इस समय किंचित् ही प्रभाव प्रकट देख लेनेसे सतीजीके उपर्युक्त संदेह दूर हो जाते हैं। इसीसे पार्वतीतनमें अब यह शंका नहीं करती हैं कि 'यह ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म मनुष्य कैसे हो सकता है?' ब्हिजो प्रभाव प्रभु यहाँ दिखा रहे हैं, उससे सतीजीको यह निस्संदेह बोध हो जायगा कि 'श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं और विधिहित परतन्त्र हैं। रघुनाथजी 'सिच्चदानन्द परमधाम' सबके इष्टदेव और सेव्य हैं। श्रीसीताजीका वियोग इनको नहीं हुआ और न हो सकता है, इनमें वियोग इनको नहीं हुआ न हो सकता है, इनमें वियोग और दुःखकी कल्पना निर्मुल थी।'

जो कोरे पण्डित या किव हैं, श्रीरामजीके परत्व और गुण-स्वभावको नहीं जानते, जो रामोपासक नहीं हैं, वही यहाँ भ्रममें पड़ जाते हैं कि सतीजीको इस दुःखित दशामें प्रभाव दिखाना अनुचित था। भगवान् भक्तवत्सल हैं। अम्बरीषजी इत्यादिकी कथाएँ सभी जानते हैं। आपने अपने परम भक्त श्रीशंकरजीके वचनोंकी सत्यता दिखानेके लिये, सतीको सिच्चदानन्दरूपका प्रबोध कराने तथा उनके कल्याणके लिये अपना लेशमात्र प्रभाव प्रकट कर दिखाया, न कि सतीको भयमें डालनेके लिये। सतीजी तो अपने अपराधोंसे ही भयभीत हैं। यदि उन्हें उनका भय और दुःख ही बढ़ाना अभिप्रेत होता तो विराट्रूपका दर्शन कराते, जैसे अर्जुनको। बात तो यह है कि सतीजीको दुःख तो हुआ पर इतनेपर भी न उन्हें पश्चात्ताप ही हुआ और न दीनता तथा नम्रता ही आयी; अतः प्रभाव दिखाया।

प॰ प॰ प॰ श्र॰—श्रीरामजीने सतीको मातृभावसे प्रणाम किया है। वे अत्यन्त कोमलचित्त हैं, अतः उन्होंने सतीजीको अपना दिव्य, सौम्य, व्यापक विश्वरूप उपास्य-उपासकरूपमें प्रकट किया। यह विश्वरूप दुःखी

जगज्जननीको भयभीत करनेके लिये नहीं दिखाया गया। श्रीकौसल्याजीको जो विश्वरूप दिखाया गया वह इतना रमणीय नहीं था। सतीजीके सभीत होनेका कारण विश्वरूप नहीं था। अपितु परमात्माको मैंने नृपसुत मान लिया और 'निज अपराध राम पर आना' यह था, जैसे कौसल्याजीके सभीत होनेका कारण 'जगत पिता मैं सुत किर जाना।' (२०२।७) यह था।

टिप्पणी—३ 'सतीं दीख कौतुक मग जाता।' इति। (क) 'कौतुक' पद देकर जनाया कि उन्होंने श्रीसीता-लक्ष्मणसिंहत अनेक रूप प्रकट किये और फिर क्षणमात्रमें उनमेंसे एक भी न रह गये। यही कौतुक है। अथवा, कौतुक=लीला। माया दिखलानेमें भी कौतुक शब्दका प्रयोग होता है, यथा—'—मायानाथ अति कौतुक करयो। देखिंह परस्पर राम किर संग्राम रिपुदल लिर मरयो॥' (३।२०) (ख) 'मगजाता' अर्थात् आगे मार्गमें श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी तीनों देख पड़े। (ग) प्रिपृर्व ४९ (८) में कह आये हैं कि 'कबहूँ जोग बियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरह दुख ताकें॥' उसीके सम्बन्धसे यहाँ नित्य संयोग दिखाते हैं। इससे सतीजीका वह भ्रम मिटेगा जो 'खोजै सो कि अग्य इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपित असुरारी॥' से ज्ञात होता है। अर्थात् उनको बोध हो जायगा कि श्रीरामजी सिच्चदानन्द ब्रह्म हैं, श्रीसीताराम-संयोग नित्य है, इनमें त्रिकालमें कभी वियोग नहीं है, अज्ञ इव खोजना विधिक वचन सत्य करनेके लिये नरनाट्यमात्र था, वस्तुतः सीताहरण हुआ ही नहीं, केवल मायासीताका हरण हुआ है। अतः सीता-लक्ष्मणसमेत दर्शन दिया गया।

टिप्पणी—४ 'आगे रामु सहित श्रीभाता' इति। ऊपर कह आये कि सतीजी महादेवजीके पास सभीत चलीं। महादेवजी पंचवटीसे उत्तर दिशामें हैं और श्रीरामजी पंचवटीसे दिक्षणकी ओर जा रहे हैं। सतीजी इस समय श्रीरामजीवाला मार्ग छोड़कर उत्तरवाले मार्गपर जा रही हैं। दूसरे, इस समय सतीजी श्रीरामजीसे सकुचाकर चली हैं। संकोचवश होनेसे वे पीछे श्रीरामजीकी तरफ नहीं देखती हैं और सोचके वशीभूत होनेसे वे इधर-उधर भी कहीं दृष्टि नहीं डालतीं, सीधे महेशजीके पास चली जा रही हैं। इसीसे भगवान् श्रीसीता—लक्ष्मणसहित जिस मार्गमें सतीजी चली जा रही हैं, उसी मार्गमें उनके सामने ही प्रकट हो गये जिसमें वे देखें। अथवा, सतीजी श्रीरामजीको पीछे छोड आयी हैं इसीसे आगे देख पडे। [५० (१) टिप्पणी—२ के अन्तमें प० प० प्र० का मत देखिये]

प० प० प्र०—'सिंहत श्रीभ्राता' इति। 'श्री' का प्रयोग साभिप्राय है। सतीजीका संशय इस प्रकार है— 'बिष्नु जो सुर हित नरतनुधारी। सोड सर्बज्ञ जथा त्रिपुरारी॥ खोजै सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपित असुरारी॥' अत: प्रथम 'रामु सिंहत श्रीभ्राता' रूप दिखाकर सूचित किया कि विष्णु–अवतार रामको भी नरनाट्यमें स्त्रीको खोजना पड़ता है, पर वह केवल माधुर्य लीला है, इत्यादि।

## फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेषा॥५॥ जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना। सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रबीना॥६॥

अर्थ—(फिर उन्होंने) फिरकर देखा तो प्रभुको भाई और श्रीसीताजीके सिंहत सुन्दर वेशमें पीछे भी देखा॥५॥ जहाँ (ही) दृष्टि डालती हैं वहाँ (ही) प्रभु विराजमान हैं और प्रवीण (सेवामें कुशल, चतुर) सिद्ध और मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं॥६॥

टिप्पणी—१ 'फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा।—'इति। (क) सतीजीने जब अपने आगे तीनों मूर्तियोंको देखा तब उनको सन्देह हुआ कि मैंने तो अभी केवल दोनों भाइयोंको पीछे छोड़ा था, ये आगे कहाँसे आ गये और सीताजी इतनी जल्दी कहाँसे मिल गयीं जो इनके साथ हैं ? अतः सन्देह मिटानेके लिये चिकत होकर उन्होंने फिरकर पीछे देखा। अथवा, मारे संकोचके आगे न देख सकीं इससे फिर गयीं। पीछेकी ओर मुख कर लिया तो अब पीछे भी तीनों देख पड़े। (ख) 'सिहत बंधु सिय' इति। देखिये, जब सतीजीने आगे देखा तब वहाँ सीताजीको प्रथम कहा और यहाँ पीछे देखनेमें बन्धु लक्ष्मणजीको प्रथम कहते हैं। एक जगह सीताजीको प्रथम

और दूसरी बार लक्ष्मणजीको प्रथम कहकर जनाया कि श्रीरामजीकी प्रीति दोनोंमें समान है। अथवा, जब आगे देखा था तब सतीके सामने चले आते थे, उस समय श्रीरामजी आगे हैं, उनके पीछे श्रीसीताजी हैं तब लक्ष्मणजी हैं—ऐसा देखा। इसीसे प्रथम 'श्री' कहा तब भ्राता। और जब फिरकर पीछे देखा तो वहाँ भी वही क्रम है। तीनों दिक्षणकी ओर जा रहे हैं। सबसे आगे श्रीरामजी हैं, उनके पीछे सीताजी, तब लक्ष्मणजी। इस समय सतीजीकी ओर उनकी पीठ है, इसीसे प्रथम लक्ष्मणजी देख पड़े तब सीताजी। अतएव फिरकर देखनेपर 'सहित बंधु सिय' कहा—[क्ष्यस्मरण रहे कि मार्गमें चलते समय चलनेकी विधि यही है कि बीचमें सीताजी रहती हैं और आगे श्रीरामजी। यथा—'आगे रामु लखनु बने पाछे। तापस बेष बिराजत काछे॥ उभय बीच सिय सोहित कैसें। बहा जीव बिच माया जैसें॥' (अ० १२३) क्ष्यजो मूर्तियाँ आगे देखीं वे सामनेसे आती हुई दिखायी दीं और जो मूर्तियाँ पीछे देखीं, वे मूर्तियाँ दूसरी ओर चली जाती हुई दिखायी दीं। क्ष्यइस तरह श्रीराम–लक्ष्मण–सीता तीनोंका नित्य संयोग दिखाया।] (ग) 'सुन्दर बेषा 'इति। यहाँ सुन्दर वेष तपस्वी–उदासी वेष है। यथा 'आगें राम अनुज पुनि पाछें। मुनिबर बेष बने अति काछें॥'(३।७) तथा 'पुलिकत तन मुख आव न बचना। देखत रुविर बेष कै रचना॥' (कि० २)

नोट—१ बैजनाथजीका मत है कि सतीजीको जो दर्शन दिया गया वह दिव्य भूषण-वसन आदि पूर्ण शृंगारयुक्त प्रसन्नवदन मूर्तियोंका दिव्यदर्शन था। इसीसे 'सृंदर बेष' पद दिया गया। अर्थात् यह दर्शन तपस्वी वेषका नहीं है। उनका मत है कि यहाँ सनत्कुमारसंहितावाला दिव्य ध्यानवाला दर्शन अभिप्रेत है। यथा— 'वैदेहीसिहतं सुरहुमतले हैमे महामण्डपे। मध्ये पुष्पमयासने मिणमये वीरासने संस्थितम्।। अग्रे वाचयित प्रभञ्जनसुते तत्त्वं च सिद्धः परम्। व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्॥' वे बन्धुसे भरत, लक्ष्मण और शत्रुष्ट तीनों भाइयोंका साथ होना कहते हैं। वि० त्रि० का मत है कि पीछे तीनों मूर्ति नृपवेषमें दिखायी दिये, जिसमें सती यह न समझें कि 'जिधर मुँह फेरती हूँ उधर ही आ खडे होते हैं।

टिप्पणी—२ 'जहँ चितविह तहँ प्रभु आसीना।' इति। (क) आगे और पीछे देख चुकीं। अब दाहिने-बाएँ, ऊपर-नीचे, जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ ही सर्वत्र प्रभुको आसन (सिंहासन) पर बैठे देखती हैं। अथवा, जहाँ देखती हैं वहाँ संकोचके कारण सम्मुख दृष्टि नहीं करतीं, इसीसे तुरन्त अन्यत्र देखने लगती हैं। अत: 'जहँ चितविह तहँ' कहा। (ख) 'तहँ प्रभु आसीना' इति। आगे और पीछे जिन श्रीरामजीको देखा उनके विषयमें कुछ न कहा कि वे खड़े हैं कि बैठे हैं अथवा चलते हैं। यहाँ सबका हाल इकट्ठा कहा कि जहाँ भी दृष्टि डालती हैं तहाँ ही प्रभुको बैठे देखती हैं। 'तात्पर्य कि सतीजी दोनों भाइयोंका खोजते फिरना जानती–समझती हैं। इससे प्रभुने बैठे हुए स्वरूपका दर्शन कराया। भाई और सीतासहित बैठे हुए दर्शन देकर जनाया कि न तो सीताहरण ही हुआ है और न हम दोनों भाई खोजते फिरते हैं; हम तीनों तो सुखपूर्वक एकत्र बैठे हैं।

नोट—२ परंतु पण्डितजीने जो भाव टि० १ (ख) में दिया है उससे यह विरोध पाता है। उस भाव तथा समाधानके अनुसार तो पूर्व जो दर्शन आगे और पीछे हुए, वे चलते हुए मूर्तियोंके ही निश्चित होते हैं और गोस्वामीजीके शब्दोंसे भी वह भाव सिद्ध होता है। 'मग जाता' को दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर ले लेनेसे तीनों मूर्तियोंका मार्गमें चलते हुए देखना स्पष्ट सिद्ध है। यदि टि० २ (ख) वाले भावको ही ठीक मानें तो उपर्युक्त टि०—१ (ख) वाला भाव और समाधान छोड़ देना होगा। पहले तीनों मूर्तियोंको चलते दिखाकर जनाया कि सीताजीको खोजना लीलामात्र है। फिर दिव्य दर्शन देकर, जिसमें प्रभु सिंहासनासीन हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, जनाया कि हम विष्णु नहीं हैं, ब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं। 'कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं' तथा शिववाक्य 'सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म 'को यहाँ चिरतार्थ किया। इसमें ऐश्वर्य दिखाया है। भाव यह कि निर्गुणरूपसे ही नहीं वरन् सगुणरूपसे भी हम व्यापक हैं।

टिप्पणी—३ 'सेविहं सिद्ध मुनीस प्रबीना' इति। यह दिखाकर शिवजीके वचनोंको चरितार्थ किया। यथा 'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा॥ मुनि धीर योगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं।'(बा० ५१) सिद्ध=सिद्धावस्थाको प्राप्त। **मुनि**=साधनावस्थाको प्राप्त। (विशेष ४४) (७) देखिये। दोनों अवस्थावालोंसे सेवित दिखाया। आगे शिव, विधि, विष्णु आदिको शिक्तयोंसिहत दिखाया है। सती, विधात्री और इन्दिरा त्रिदेवोंकी शिक्तयाँ हैं। उनको साथ-साथ कहा है। यथा—'सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप।' (५४) और देवताओंको भी शिक्तयोंके साथ कहा है; यथा—'सिवतन्ह सिहत सकल सुर तेते।'पर यहाँ सिद्ध मुनीश्वरोंको स्त्रियोंको न कहा। ऐसा करके जनाया कि प्रभुकी सेवामें निवृत्तिमार्गवाले सिद्ध मुनीश्वर भी हैं और प्रवृत्तिमार्गवाले देवता आदि भी हैं। इससे जनाया कि हम सबके सेव्य हैं। ५५ (१—३) टिप्पणी—५ भी देखिये।

प० प० प० प०-१ 'आसीना' से दिखाया कि राम ब्रह्म हैं, उनको आना-जाना इत्यादि कुछ नहीं है, तथापि वही प्रभु होनेसे 'आसीनो दूरं व्रजति', 'तद् दूरे तद्वन्तिके' भी है। २ शिव-विधि-विष्णुके पूर्व सिद्ध, मुनीशका उल्लेख करनेका हेतु यह है कि वे अन्तर्बाह्मत्यागी हैं और त्रिदेव अन्तस्त्यागी हैं, बहिर्भोगी हैं। सिद्ध, मुनीश त्रिदेवसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनका चरित्र सहज अनुकरणीय आदर्शभूत रहता है। देवताओंका चरित बहिर्भोगी रहता है, गूढ़ है, अनुकरणीय नहीं है। इसीसे 'न देवचरितं चरेत्' कहा है। 'प्रवीण' वे हैं जो सब संशयोंको त्यागकर, श्रीरघुपित रामका भजन करते हैं। यथा—'मसकिह करिहं विरंचि प्रभु अजिह मसक ते हीन। अस बिचारि तिज संसय रामिह भजिहं प्रबीन॥' (७।१२२)

देखे शिव बिधि बिष्नु अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका॥७॥ बंदत चरन करत प्रभु सेवा। बिबिध बेष देखे सब देवा॥८॥

# दो०— सती बिधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप। जेहि जेहि बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप॥५४॥

अर्थ—एक-से-एक अमित प्रभाववाले अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे॥ ७॥ जो प्रभुके चरणोंकी वन्दना और सेवा कर रहे हैं। सब देवताओंको भाँति-भाँतिके अनेक वेष धारण किये हुए देखा॥८। अगणित उपमारिहत सती, ब्रह्माणी और लिक्ष्मियोंको देखा। जिस-जिस वेषमें ब्रह्मादि देवता थे, उसी-उसीके अनुरूप इनके भी शरीर और वेष थे॥५४॥

टिप्पणी—१ 'देखे शिव बिधि बिज्नु अनेका। " 'इति। (क) श्रीरामजीके सेवकोंमें शिवजी अग्रगण्य हैं। अतः उनको प्रथम कहा। अथवा, सतीजीको भ्रम है कि श्रीरामजी नर हैं और ये शिवजीकी शिक्त हैं, इसीसे प्रथम शिवजीको ही सेवा करते दिखाया। (ख) कि भुशुण्डिजीके मोह-प्रकरणमें प्रथम ब्रह्माजीका नाम लिखा गया है। यथा— 'कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगिनत उडगन रिब रजनीसा॥'(उ०८०) और यहाँ प्रथम शिवजीका। यह भी साभिप्राय है। सतीजीका सिद्धान्त है कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता; यथा— 'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नर जाहि न जानत बेद॥'(५०) इसपर शिवजीने कहा कि ब्रह्म अवतार लेता है, यथा— 'सोइ राम ब्यापक ब्रह्म भुवन निकायपित मायाधनी। अवतरेउ अपने भगतिहत निजतंत्र नित रयुकुलमनी॥'(५१) सतीजीका सिद्धान्त है कि विष्णु अवतार लेते हैं। यथा— 'बिज्नु जो सुरिहत नरतनु धारी।', इसीसे श्रीरामजीने अपना प्रभाव दिखाया कि विष्णु हमारे चरणसेवक हैं; यथा— 'बंदत चरन करत प्रभु सेवा।' ये हमारे अंशसे उपजते हैं, यथा— 'संभु बिरंचि बिज्नु भगवाना। उपजिह जासु अंस ते नाना॥'(१।१४४) [प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'यहाँ रामभिक्तका प्रसंग है और विशेषतः शिवशिक्त सतीका सम्बन्ध मुख्य है। सतीजी शिवजीको विष्णुसे भी श्रेष्ठ मानती हैं, जैसा उनके 'सोउ सर्बज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजइ सो कि अज इव नारी॥' इन वचनोंमें प्रयुक्त एकवचनसे सिद्ध है। अतः 'शिव' को प्रथम कहकर जनाया कि जिन शिवको तुम सर्वान्त्यामी तथा सर्वसेव्य मानती हो वे ही रामसेवकोंमें अग्रगण्य हैं]।

टिप्पणी—२ (क) 'अनेका' इति। शिवजीने श्रीरामजीको 'निकाय भुवनपति' कहा। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव रहते हैं। यहाँ अनेक ब्रह्मा-विष्णु—महेशोंको सेवामें उपस्थित दिखाकर जनाया कि समस्त भुवनों और ब्रह्माण्डोंके त्रिदेव सेवामें हाजिर हुए हैं। निकाय ब्रह्माण्डोंके पृथक्—पृथक् त्रिदेव हैं, इसीसे उनके रूप भी अनेक हैं और उनके प्रभाव भी एक—दूसरेसे बढ़े—चढ़े हुए हैं। [भुशुण्डिजीने 'लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। भिन्न विष्नु सिव मनु दिसित्राता॥' देखा था। यहाँ लोक न दिखाकर संक्षेपमें अनेक त्रिदेव दिखाया। (वि० त्रि०)] 'बंदत चरन करत प्रभु सेवा। ''इति। कि इस प्रसंगमें श्रीरामजीका प्रभुत्व दिखाया है, इसीसे यहाँ प्राय: 'प्रभु' शब्दका ही प्रयोग किया गया है। यथा—'फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा।'(५४।५) 'जहँ चितविहं तहँ प्रभु आसीना।'(५४।६) 'बंदत चरन करत प्रभु सेवा।'तथा 'पूजिहं प्रभुहिं देव बहु बेषा।'(५५।३)

टिप्पणी—३ 'सती बिधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप'इति। (क) प्रथम शिव, विधि और विष्णुको कहा था, अब क्रमसे तीनों शिक्तयोंका नाम देते हैं। वहाँ शिव, विधि और विष्णु अनेक हैं, इसीसे यहाँ सती, विधात्री और इन्दिरा अमित हैं। वहाँ त्रिदेवके विषयमें कहा था कि 'अमित प्रभाउ एक तें एका' वैसे ही इनको 'अनूप' कहा। 'अनूप' का भाव कि एककी उपमा दूसरेसे नहीं दी जा सकती थी। (ख) सब सितयोंको शिवसमेत चरणवन्दना करते दिखाकर जनाया कि सब शिवशक्तियाँ सब 'सती–आँ' रामभक्त हैं, एक तुम ही श्रीरामविमुखा हो।

टिप्पणी—४ त्रिदेवोंको कहकर वहीं तीनोंकी शक्तियोंको भी कहना चाहिये था, सो न करके बीचमें देवताओंको कहने लगे; यथा—'*बिबिध बेष देखे सब देवा।'*—यह क्यों ?

समाधान—प्रथम त्रिदेवको कहा। फिर और भी समस्त देवताओंको कहकर अब क्रमसे सबकी शिक्तयाँ एक साथ कह रहे हैं। 'सती बिधात्री इंदिरा<sup>\*\*\*</sup>' इस दोहेमें त्रिदेवकी शिक्तयाँ कही। आगे 'देखे जहँ तहँ रघुपित जेते। सिक्तन्ह सिहत सकल सुर तेते॥' इस अर्धालीमें सब देवताओंकी शिक्तियाँ कही।

टिप्पणी—५ 'जेहि जेहि बेष अजादि सूर<sup>.....</sup>' इति। (क) भाव कि देवता बहुत वेषके हैं; यथा—'बिबिध बेष देखे बह देवा।' अतः जिस-जिस वेषके देवता हैं उसी-उसी वेषके अनुकल वेषकी उनकी शक्तियाँ हैं। (ख) 'तेहि तेहि तन अनुरूप' इति। 'तन अनुरूप' कहनेका भाव कि वेषके अनुकूल वेष है और तनके अनुकूल तन है। दोनों बातें जनानेके लिये 'तन' और 'वेष' दोनों शब्द दिये। यहाँ 'वेष' का अर्थ है 'शुंगार'। जैसा शृंगार अजादिका है, वैसा ही उनकी शिक्तयोंका है। जैसा तन ब्रह्मादिका है वैसा ही तन शिक्तयोंका है। तात्पर्य कि अष्टभुजके साथ अष्टभुजा शक्ति है, सहस्रभुजके पास सहस्रभुजा शक्ति है। (वि० त्रि० का मत है कि यहाँ 'वेष' से अभिप्राय रूप, भूषण और वाहनसे है।) [श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि सप्तशती चण्डीपाठमें भी इसी भावका यह श्लोक है—'यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम्। तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्योद्धुमाययौ॥' अ॰ ८)] यदि ऐसा न हो तो सब शक्तियाँ एक तरहकी हो जायँ। एक ही तरहका वेष हो तो भ्रम हो जाय कि किस देवताकी कौन शक्ति है। अतएव सबके भिन्न-भिन्न स्वरूप दिखाये। (रा० प्र०) [अथवा, 'तेहि तेहि तन अनरूप'का भाव यह है कि जिस ब्रह्माण्डमें जिस प्रकारके देवता और जिस प्रकारकी उनकी शक्तियाँ हैं, उसी-उसी रूप और वेषमें यहाँ प्रभुके समीप हैं। इससे तात्पर्य इतना ही मात्र है कि सतीजीने जिन देवताओं और शक्तियोंको इस ब्रह्माण्डमें देखा है उनको वे प्रभुके समीप देखकर पहचान लें कि ये वही हैं, और अपने पतिको भी पहचान लें जिससे उनको विश्वास हो जाय कि हम सबोंके भी स्वामी ये हैं, नहीं तो सब दृश्य दिखाना व्यर्थ हो जाता। यह बात जरूरी नहीं है कि पंचमुखी, चतुर्मुखी या चतुर्भुजी आदि देवताओंकी शक्तियाँ भी उतने ही मुख या भुजाओंकी हों] (ग) यहाँ सेवकोंको शिक्तसमेत दिखानेमें भाव यह है कि सतीजी तो श्रीरामजीको शक्तिहीन समझी हुई हैं और रामजी अपने चरितसे उनको दिखाते हैं कि हम शक्तिमान हैं और हमारे सब सेवक भी शक्तिमान हैं। न हमको कभी शक्तिका वियोग होता है, न हमारे सेवकोंको।

नोट—१ दोहेके पूर्वार्द्धमें 'सती बिधात्री इंदिरा'कहा। उसीके अनुकूल उत्तरार्द्धमें 'शिवादि सुर' कहना चाहिये

था, सो न कहकर 'अजादि सुर' कहा गया। इसका एक भाव ध्वनिसे यह निकलता है कि अब तुम शिवपत्नी नहीं रह गयी, तुम्हारा त्याग होगा। पं० श्रीसुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि यहाँ 'सती' का अर्थ 'सच्ची पतिव्रता' करके यह विशेषण 'विधात्री' और 'इन्दिरा' में लगना चाहिये; क्योंकि इस समय सतीजी शिवजीके साथ नहीं हैं। प्र० स्वामी भी द्विवेदीजीसे सहमत हैं कि शिवजीके साथ दक्षकृमारी नहीं हैं। वि० त्रि० श्रीसतीजीका भी होना कहते हैं।

नोट—२ सर्वत्र अपनेको श्रीसीतालक्ष्मणसहित दिखाकर प्रभुने अपनेको व्यापक जनाया। 'सेविह सिद्ध मुनीस—'से 'भुवनिकायपित' होना पुष्ट किया। 'देखे शिव—सब देवा' से 'मायाधनी' होना सिद्ध किया और विष्णुको भी सेवा एवं वन्दना करते दिखाकर अपनेको परब्रह्म साबित किया। इस प्रकार सतीजीको पितके समस्त वचनोंका प्रत्यक्ष प्रमाण देकर पितके वचनोंमें प्रतीति करायी। (मा० प०)

नोट—३ खर्रेमें लिखा है कि 'देखे शिव बिधि बिष्नु अनेका<sup>—</sup>' यह कौतुक सतीजीके पूर्वके 'संकर जगतबंद्य जगदीसा॥ —तिन्ह नृपसृतिह कीन्ह परनामा।' इस भ्रमको दूर करनेके हेतु दिखाया गया।

नोट—४ 'आगें रामु सिहत श्रीभाता' से लेकर इस प्रसंगभरमें 'तृतीय विशेष' अलंकार है। जहाँ एक ही वस्तु युक्तिसे बहुत ठौर वर्णन की जाय जैसे यहाँ एक 'राम, लक्ष्मण, सीता' अनेक ठौर दिखाये गये वहाँ यह अलंकार होता है।

देखे जहँ तहँ रघुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते॥१॥ जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा॥२॥ पूजिहं प्रभुहि देव बहु बेषा। राम रूप दूसर नहिं देखा॥३॥

अर्थ—(उन्होंने) जहाँ–तहाँ जितने रघुपित देखे, उतने–ही–उतने समस्त देवता शिक्तयोंसिहत (प्रभुकी सेवामें वहाँ–वहाँ) देखे॥१॥ संसारमें जितने जड़ और चेतन जीव हैं, वे सब अनेक प्रकारके देखे॥२॥ (देखा िक) देवता लोग अनेकों वेष धारण किये प्रभुका पूजन कर रहे हैं (पर) श्रीरामजीका दूसरा रूप नहीं देखा॥३॥

टिप्पणी—१ 'देखे जहँ तहँ रघुपित जेते। ' इति। पूर्व देवताओंको कहा, शिक्तियोंको न कहा था, अब शिक्तियोंको भी कहते हैं। पूर्व देवताओंको देखना कहा, अब रघुपितको देखना कहते हैं। ऊपर कहा है कि 'बिबिध बेष देखे सब देवा', इसीसे यहाँ 'सकल सुर' कहा। 'सकल' अर्थात् तैंतीस कोटि। 'जहाँ जितने रघुपित देखे तहाँ ' का भाव कि इतने रघुपित थे कि तैंतीस कोटि देवता पृथक्-पृथक् पूजा कर रहे हैं।

नोट—१ 'जहँ तहँ' के अर्थ दो प्रकारसे हो सकते हैं। एक तो, जहँ तहँ=जहाँ–तहाँ, इतस्ततः, इधर-उधर। यथा—'जहँ तहँ गई सकल तब सीता कर मन सोचु।'(सुं० ११) अथवा, जहँ तहँ सर्वत्र, सब जगह, यथा—'जहँ तहँ सोचिहिं नारि नर कृस तन राम बियोग।'(उ०) दूसरे, जहँ तहँ=जहाँ—वहाँ। पं० रामकुमारजीने दूसरा अर्थ रखा है। 'जहाँ–जहाँ ही दृष्टि पडी वहाँ–वहाँ सर्वत्र' यह अर्थ उत्तम है।

नोट—२ 'रघुपति' से दशरथात्मज रामजीका बोध कराया और यह भी जनाया कि राजकुमाररूप ही सर्वत्र था। ब्रियह शब्द देकर 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा' इस शिववाक्यकी पुष्टि की। किसी-किसीका मत है कि 'रघुपति' कहनेसे चराचरस्वामित्वका बोध हो गया। विश्वकोषके 'रघुर्जीवात्मबुद्धिश्च भोक्ता भुक् चेतनस्तथा' के अनुसार सम्पूर्ण जड़ एवं चेतनमात्रकी 'रघु' संज्ञा है। इसीसे संसारमात्रके चराचर जीवोंसे सेवित जनाया।

नोट—३ बैजनाथजीका मत है कि 'प्रभुका परम प्रकाशमय रूप सतीजीकी दृष्टिमें समा गया है अथवा सर्वत्र व्याप्त है; इससे उनको दिशा-विदिशा जहाँ देखती हैं तहाँ, रामरूप ही दिखाता है।' परन्तु 'निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा।' (५४।३) से इसका विरोध होता है।

टिप्पणी—२ 'जीव चराचर जो संसारा। ' इति। (क) शंका—'सिद्ध, मुनीश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवी–देवताओंकी सेवा, वन्दन वा पूजन करना कहा गया। पर चराचरका देखना कहते हैं, सेवा करना

नहीं लिखते; यह क्यों?' समाधान—यहाँ सेवाका प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरणके बीचमें चराचर जीवोंको लिखकर जनाया कि ये भी सेवा कर रहे हैं। चर और अचर सभी श्रीरामजीके सेवक हैं; यथा—'सेविह सकल चराचर जाही।' अथवा, दूसरा समाधान यह है कि सिद्ध, मुिन और त्रिदेव आदि देवता सेवाके अधिकारी हैं, अतएव इनकी सेवा कही। और सब चराचर श्रीरामजीकी सेवाके अधिकारी नहीं हैं; इसीसे चराचर जीवकी सेवा नहीं कही।—[सब चराचर सेवाके अधिकारी नहीं हैं इसमें हम सहमत नहीं हैं। अयोध्याकाण्डमें पृथ्वी, वृक्ष, मेघ, तृण आदिकी सेवाका वर्णन है जो जड़ हैं तब भला चेतन जीव अधिकारी क्यों न होंगे?]—इसपर प्रश्न होता है कि 'तब बीचमें चराचर जीवका उल्लेख क्यों किया गया?' उत्तर यह है कि श्रीशंकरजीने पूर्व जो सतीजीसे कहा है कि 'सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवनिकायपित मायाधनी। अवतरेउठ।' (५१) उसको यहाँ चिरतार्थ किया है। समस्त भुवनोंके छोटे–बड़े चराचर जीव उपस्थित दिखाकर 'भुवनिकायपित' होना सिद्ध किया है। (ख) 'जो संसारा' इति। इस समय प्रभु दण्डकारण्यमें हैं। दण्डकवनमें भी चर और अचर पशु, पक्षी और वृक्ष आदि हैं 'जो संसारा' कहकर जनाया कि दण्डकारण्यके ही चराचर जीव देखे यह बात नहीं, सारे संसारके चराचर जीव उसी जगह प्रभुके समीप देखे गये। (ग) 'सकल अनेक प्रकारा' इति। समस्त ब्रह्माण्डोंके छोटे–बड़े जीव यहाँ हैं; इसीसे अनेक प्रकारके हैं। कर्मानुसार जीवोंके अनेक प्रकारके शरीर होते हैं और ब्रह्माण्ड-ब्रह्माण्डमें भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं।

नोट—४ बैजनाथजी लिखते हैं कि भुशुण्डिरामायणमें कल्प-कल्पमें और-और किस्मके नर आदिका वर्णन है। श्रीसुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि 'यहाँ श्रीरामजीका विराट्रूप दिखाते हैं। संसारमें जंगम और स्थावर जितने प्राणी थे वे अपने-अपने कर्मानुसार विविध प्रकारके देख पड़े।' (मा० प०)

टिप्पणी—३ 'पूजिह प्रभिह देव बहु बेषा।—' इति। (क) पूर्व देवताओंका वेष कहा, यथा—'बिविध बेष देखे सब देवा।' (५४) अब उनकी सेवा कहते हैं। (ख) ब्रह्मादि देवताओंका वेष कहा, चराचरका वेष नहीं कहा, क्योंकि इनका वेष नहीं होता। इनकी अनेक किस्में होती हैं, ये अनेक प्रकारके होते हैं, अत: इनके प्रकार कहे—'देखे सकल अनेक प्रकारा।'

टिप्पणी—४ 'रामरूप दूसर निहं देखा।' इति। (क) श्रीरामजीका रूप एक ही प्रकारका कहा और आगे उनका वेष भी एक ही प्रकारका बताते हैं; यथा—'सीतासिहत न बेष घनेरे।' और समस्त देवताओं और उनकी शिक्तयोंके रूप और वेष अनेक प्रकारके कहे; ऐसा करके जनाया कि श्रीसीता–राम–लक्ष्मणजी कारण हैं और सब कार्य हैं। कारण एक प्रकारका है और कार्य अनेक प्रकारके हैं। (ख) सबके बहुत वेष कहे गये। इससे पाया गया कि श्रीराम–लक्ष्मण–जानकीजीके भी बहुत बेष होंगे। अतः उस अनुमानका निषेध करते हुए कहते हैं कि श्रीरामजीके बहुत रूप नहीं हैं और न बहुत वेष हैं, केवल एक ही सर्वत्र है। (ग) पुनः, 'राम रूप दूसर निहं देखा' का तात्पर्य यह है कि विशेष देवके पास विशेष रामरूप होगा और सामान्यके पास सामान्य होगा ऐसा नहीं, किंतु सबके पास श्रीरामजी एक ही प्रकारके हैं।

नोट—५ श्रीरामचन्द्रजीकी आकृति और वेष सर्वत्र एक ही रहा। इससे जनाया कि श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं और सब परतन्त्र। श्रीरामजी शुभाशुभ कर्मोंसे निर्लिप्त हैं और चराचर जीव कर्मोंके बन्धनमें हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा तन फल भोगनेके लिये पाते हैं। यथा—'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावे मनिह करहु तुम्ह सोई॥ कर्म सुभासुभ तुम्हि न बाधा।'(१।१३७ नारदवाक्य)। 'गहिं न पाप पूनु गुन दोषू। करम प्रधान विश्व किर राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥ अगुन अलेप अमान एक रस।'(२।२१९ सुरगुरुवचन) 'न मां कर्माण लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।' इति मां योऽभिजानाित कर्मभिर्न स बद्ध्यते॥' (गीता ४।१४)—(वै०, मा० प०)

नोट—६ 'दूसर निहें' अर्थात् कहीं भी भेद न था। श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि श्रीचराचर प्राणी तो अपने कर्मोंके वश अनेक प्रकारके देख पड़े। श्रीरामजी अखण्ड अविनाशी सच्चिदानन्द, व्यापक, अन्तर्यामी, मायापित, कर्मसे निर्लिप्त और अद्वितीय हैं; इसीसे सर्वत्र रामजीकी आकृति एक ही थी, कहीं रत्तीभर भेद न था। उनके साथ श्रीसीताजी और लक्ष्मणजी भी एक ही चालके देख पडे।

नोट—७ भुशुण्डिजीने भी गरुड़जीसे ऐसा ही कहा है। यथा—'**भिन्न भिन्न मैं दीख सबु अति बिचित्र हरि** जान। अगनित भुवन फिरेडँ प्रभु राम न देखेडँ आन॥' (उ० ८१) ष्डिइस अद्भुत दर्शनका मिलान प्रेमी पाठक (उ० ८०–८२) से कर लें।

टिप्पणी—५ यहाँतक इस सेवा-प्रकरणमें प्रथम सिद्ध और मुनीशकी सेवा कही; यथा—'सेविह सिद्ध मुनीस प्रबीना'; फिर शिव-विष्णु और ब्रह्माजीका चरणवन्दन करना कहा, यथा—'बंदत चरन करत प्रभु सेवा'; तत्पश्चात् देवताओंका पूजन करना कहा, यथा—'पूजिह प्रभृहि देवा—।' सिद्ध और मुनीशको प्रथम कहा, क्योंकि श्रीरामसेवामें सदा तत्पर रहना यही इनका दिन-रातका काम है। दूसरे, शिवजीने भी सेवामें इन्हींको प्रथम कहा है, यथा—'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं॥' त्रिदेव, देव और चराचरको क्रमसे कहा।

अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न बेष घनेरे ॥ ४ ॥ सोइ रघुबर सोइ लिछमनु सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ ५ ॥ हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं । नयन मूदि बैठीं मग माहीं ॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीसीतासिंहत बहुत-से रघुपित देखे (परन्तु उनके) वेष अनेक न थे, अर्थात् एक-सा ही वेष सर्वत्र था॥४॥ वही रघुबर (श्रीरामजी), वही लक्ष्मणजी और वही सीताजी (सर्वत्र) देखकर सतीजी अत्यन्त भयभीत हो गर्यी॥५॥ (उनका) हृदय काँपने लगा, देहकी कुछ भी सुध न रह गर्यी। (वे) आँख बन्द करके राहमें बैठ गर्यी॥६॥

टिप्पणी—१ 'अवलोके रघुपित बहुतेरे। सीता सिहतः—'इति। (सतीजीने अपने-अपने आगे रास्तेमें जो रूप देखा वह शिक्तिसिहित था, यथा—'सतीं दीख कौतुक मग जाता। आगे रामु सिहत श्री भ्राता॥'(५४) अपने पीछे जो रूप देखा वह भी शिक्तिसिहत था, यथा—'फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा। सिहत बंधु सिय सुंदर बेषा॥'(५४) बीचमें और जितने रूपोंका दर्शन लिखा उनके साथ शिक्तिका उल्लेख नहीं किया गया—'जह चितविह तह प्रभु आसीना। सेविह सिद्ध मुनीस प्रबीना॥' इससे यह समझा जाता है कि ये रूप शिक्तिसिहत न थे, इसीलिये अब सबके साथ शिक्तिका उल्लेखकर स्पष्ट करते हैं कि श्रीरामजी सर्वत्र शिक्तिसिहत देख पड़े, बिना शिक्तिके कहीं नहीं हैं। वहाँ कहा था कि 'जह चितविह तह प्रभु आसीना' वैसे ही यहाँ कहते हैं कि 'देखे जह तह रघुपित जेते। सिकतन्ह सिहतः—।'(ख) 'न बेष घनेरे' इति। पूर्व वेषकी सुन्दरता कही थी, यथा—'सिहत बंधु सिव सुंदर बेषा।' यह न कहा था कि वेष बहुत नहीं हैं, सो अब कहते हैं। घनेरे वेष नहीं हैं अर्थात् सर्वत्र एक-सा ही वेष है। पुन:, भाव कि पिताका वचन है कि तपस्वी वेषसे वनवास करें, इसीसे जो प्रभाव दिखाया गया उसका भी स्वरूप तापसवेष है। यहाँ श्रीरामजीके धर्मकी स्वच्छता है।

नोट—१ यहाँ टीकाकार महात्माओंमें मतभेद है। श्रीकरुणासिंधुजी, बैजनाथजी और सूर्यप्रसाद मिश्रजीका मत एक है। उनका मत है कि सुन्दरी-तन्त्र और श्रीरामतापिनी-उपनिषद् आदिमें जो स्वरूप वर्णित है, उसीका सर्वत्र दर्शन कराया गया है। वह इस प्रकार है—(क) (श्रीजानक्युवाच जनकं प्रति)—'अयोध्यान्तः-पुरे रम्ये सरयूतीरमाश्रिते। अशोकविनकामध्ये सुरहुमलताश्रये॥ चिन्तामणिमहापीठे लसत्काञ्चनभूतले। कल्पवृक्षतले रम्ये रत्नगृहिनषेविते॥ सुवर्णवेदिकामध्ये रत्नसिंहासनं शुभम्। तन्मध्ये च महापद्यं रत्नजालैः सुवेष्टितम्॥ तन्मध्ये किर्णिकादिव्यं विह्नगृहिवभूषितम्। तन्मध्ये चिन्तयेदेविमन्द्रनीलमणिप्रभम्॥ पीताम्बरं महोल्लासं तेजःपुञ्जघनावृतम्। द्विभुजं मधुरं स्निग्धं कृपापाङ्गविमोक्षणम्॥ वीरासने समासीनं श्रीरामं परमाद्भुतम्। सेव्यं जानुनि हस्ताब्जं सांख्यमुद्राविराजितम्॥

व्याख्यानिततं सम्यग् ज्ञानमुद्रोपशोभितम्। मुकुटोज्ज्वलिद्व्याङ्गलसत्कुण्डलमण्डितम्।। नासावतंसमुक्ताढ्यं लसद्वदनपङ्कजम्। श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं मुक्तादाम सुकण्ठकम्॥ रत्नकङ्कणकेयूरं मुद्रिकाभिरलंकृतम्। यज्ञसूत्राभिलिषतं किटसूत्रानुरिज्जतम्॥ रत्नमञ्जीररम्यांघ्रिब्रह्येशविष्णुसेवितम्। कामपूर्णं कामवरं कामास्पदमनोहरम्। दिव्यायुधसुसम्पन्ं दिव्याभरणभूषितम्। स्वप्रकाशं चिदानन्दं चिन्मयानन्दिवग्रहम्॥ वामपार्श्वे धनुर्दिव्यं दक्षिणे तु शरस्तथा। वामकोणसमासीनामारक्तोत्पलधारिणीम्॥ दक्षकोणे तथा देवं लक्ष्मणं धृतछत्रकम्। तथा भरतशत्रुष्ठौ तालवृत्तकरावुभौ॥ रामाग्रे हनुमान्वीरो वाचयन्तः सुपुस्तकम्। तत्त्वं निरूपणं व्याख्याकर्त्तारो रावणानुजः॥' (सुन्दरीतन्त्र) पुनश्च, (ख) श्रीसनत्कुमारसंहिता— यथा— 'वैदेहीसहितं सुरहुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पमयासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयित प्रभञ्जनसुते तत्त्वे च सद्धिः परम्। व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्॥' पुनश्च, (ग) यथा—श्रीरामतापिनीयोपनिषद्—'प्रकृत्या सहितः श्यामः पीतवासः प्रभाकरः। द्विभुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुर्धरः॥ देहीदेहविभागः स्यात्सिच्यदानन्दिवग्रहः।'

टिप्पणी—२ 'सोइ रघुबर सोइ लिछमनु सीता। देखि—' इति। (क) आगे-पीछे जो रूप देखा उनके साथ लक्ष्मणजीको भी देखना कहा गया था। बीचमें जो और दर्शन कहा उनमें लक्ष्मणजीको साथ देखना नहीं कहा गया। इसीसे अब यहाँ कहते हैं कि 'सोइ रघुबर', 'सोइ लिछमनु सीता', अर्थात् वही रघुवर-लक्ष्मण-सीता हैं जो पूर्व देखे थे, वही सर्वत्र हैं, तीनोंका वही एक ही रूप और वही एक ही वेष सर्वत्र है। तीनोंका तपस्वी वेष है और रूप जैसा है वैसा ही है। (ख) 'सोइ' शब्द रघुवर और लक्ष्मणजीके साथ है, सीताजीके साथ नहीं है, क्योंकि पहले जब विरहमें सीताजीको खोजते फिरते थे तब केवल दोनों भाई थे, सीताजी न थीं। 'सोइ' से पूर्व खोजते समयका रूप कहा, यथा—'खोजत बिपन फिरत दोड भाई।' इसीसे 'सीता' के साथ 'सोइ' नहीं कहा।

नोट—२ प्राय: अन्य सब महानुभावोंका मत है कि 'सोइ' तीनोंके साथ है। जो आगे, पीछे देखे थे वे ही 'राम, लक्ष्मण, सीता' सर्वत्र थे। सबका रूप और वेष सर्वत्र वैसा ही था, यह कहकर जनाया कि तीनों नित्य हैं और तीनोंका सदा संयोग है। पं० सू० प्र० मिश्र लिखते हैं कि इस दर्शनसे अपनेको स्वतन्त्र और अपने अधीन श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजीको स्वतन्त्र दिखाया।

वि॰ त्रि॰—सतीजीका ध्यान प्रथम रामजीपर गया, सो जगद्व्यापी वैषम्यमें एक ही साम्य दृष्टिगोचर हुआ, रामजी सर्वत्र एक ही देख पड़े। तब सीताजीपर दृष्टि डाली तो वे भी सर्वत्र एक-सी ही देख पड़ीं अर्थात् मूलप्रकृतिमें भी कहीं भेद नहीं दिखायी पड़ा। इसी तरह लक्ष्मणजी भी सर्वत्र एक-से थे, जाग्रत्के विभुमें भी कहीं अन्तर नहीं प्रतिभात हुआ।

नोट—३ यहाँ प्रश्न होता है कि यहाँ 'सोइ लिछिमनु' कहकर उनका रूप और वेष सर्वत्र एक ही कहा गया है, पर उत्तरकाण्डमें तो भुशुण्डिजीके मोह-प्रसंगमें भरतादि सभी भाइयोंके विविधरूप कहे गये हैं, यथा— 'दसरथ कौसल्या सुनु ताता। बिबिध रूप भरतादिक भ्राता। '' अगनित भुवन फिरेड प्रभु राम न देखेड आन।' (७।८१) इन दोनोंका समन्वय कैसे होगा ?

सतीजीको सर्वत्र श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी एक ही रंग, रूप, रेखाके दिखाये गये। भरत, शत्रुघ्न और दशरथ, कौसल्याजीका दर्शन सतीजीको नहीं कराया गया। और भुशुण्डीजीको जो दर्शन हुआ उसमें सीताजीका दर्शन नहीं है, पर भरतादि सभी भ्राताओं और श्रीदशरथ, कौसल्याजीका दर्शन कराया गया है। भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोंमें इन सभीका दर्शन भिन्न-भिन्न रंग, रूप, रेखाका हुआ। इसका वास्तविक कारण तो नटनागरभगवान् ही जानें। हाँ! अनुमानसे प्रसंग लगानेके लिये हम यह समाधान कर सकते हैं कि प्रस्तुत प्रसंगमें वनवासका समय है। दोनों भाई और सीताजी ही वनमें आये हैं। सीताहरण हो चुका है। दोनों भाई उन्हें खोज रहे हैं। विलाप करते और सीताजीको खोजते-फिरते देख सतीजीको संशय हुआ कि ये न तो ब्रह्म हो सकते हैं और न सर्वज्ञ विष्णु ही। (इसके कारण ५१ (१-२) और दोहा ५० में दिये जा चुके हैं)। प्रभुको यह दिखलाना

है कि सीताजी हमारे साथ ही हैं, हम दोनोंमेंसे कोई उन्हें खोज नहीं रहा है। वियोग ही नहीं हुआ तब खोजना और विलाप कैसे सम्भव है? खोजना आदि लीलामात्र है। लक्ष्मणजी तथा सीताजीका सर्वत्र और नित्य साथ होना तभी सिद्ध होगा जब उनका रंग, रूप, रेखा सर्वत्र एक ही हो, भिन्न-भिन्न रंग, रूप होनेसे समाधान न हो सकेगा। प्रस्तुत प्रसंगमें इन्हीं तीनोंका प्रयोजन है, इससे इन्हींका दर्शन सर्वत्र कराया गया।

भुशुण्डिजी बालरूपके उपासक हैं। वे केवल बाललीला देखा करते हैं और वह भी केवल श्रीरामजीकी। इस समय वे श्रीरामजीके साथ खेल रहे हैं और श्रीरामजी भी उनके साथ अनेक प्रकारकी क्रीड़ा कर रहे हैं—'मोहि सन करिहं बिबिध बिध क्रीड़ा।'(७।७७) इस क्रीड़ामें भरतादि कोई भी सिम्मिलित नहीं हैं, यथा—'तेहि कौतुक कर मरम न काहू। जाना अनुज न मातु पिताहू॥'(७।७९) सीतामोह—प्रसंगमें इस लीलामें लक्ष्मणजी भी सिम्मिलित हैं। भुशुण्डीजीको मोह केवल श्रीरामजीके चिरत्रमें हुआ और वे रामजीको ब्रह्म जानते हैं। अतः इनके प्रसंगमें भरतादि भ्राताओं इत्यादिकी एकरूपता या भिन्नता समझानेवाली कोई बात है ही नहीं। बाललीलाके समय सीताजी कैसे साथ दिखायी जातीं क्योंकि अभी विवाह हुआ ही नहीं। दशरथजीका आँगन है, माता और भ्राता वहाँ उपस्थित हैं; अतः ये सब दिखाये गये। लीला विधानके अनुसार जहाँ जैसा उचित होता है, प्रभु वैसा ही दर्शन कराते हैं।

प्र॰ स्वामीका मत है कि 'जिन रामजीको सतीजीने देखा उस कल्पके लक्ष्मण शेषशायी क्षीराब्धिनिवासी नारायणके अवतार हैं, उनका रूप सभी ब्रह्माण्डोंमें एक ही रहता है। पर भुशुण्डि-कल्पमें लक्ष्मणजी शेषावतार हैं। प्रति ब्रह्माण्डमें शेषजीका रूप भिन्न-भिन्न है।'

## 'पुजिह प्रभृहि देव बहु बेषा' "'सोइ रघुबर सोइ० ' इति।

- (१) बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि 'इस प्रकरणमें उपासना दिखा रहे हैं। जो देवता केवल रामरूपके उपासक हैं, उनके पास अकेले श्रीरघुनाथजी दिखायी दिये। जो युगलस्वरूप श्रीसीतारामजीके उपासक हैं, उनके पास श्रीसीतारामजी युगलस्वरूप देख पड़े और जो तीनोंके उपासक हैं उनके पास श्रीसीता-राम-लक्ष्मण तीनों स्वरूप देख पड़े। इसीसे यहाँ तीन प्रकारके दर्शन कहे गये।—'राम रूप दूसर निहं देखा', 'अवलोके रघुपित बहुतेरे।' सीतासहित 'न बेष घनेरे' और 'सोइ रघुबर सोइ लिछिमनु सीता।' मानसपत्रिकाका भी यही मत है।
- (२) पाँडे़जी एवं बैजनाथजीका मत है कि—'वेदोंके आधारपर हमारे आचार्योंने तीन मत प्रतिपादित किये हैं—अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। गोस्वामीजीने 'तीनोंको रामायणके अनुकूल रखा'। अर्थात् तीनों मत यहाँ दरसाये हैं। अद्वैत—वेदान्तके अनुसार एक ब्रह्म ही नित्य है। 'राम रूप दूसर निहं देखा' में रामरूप ही कहकर उसमें अद्वैतमतानुसार दर्शन कहा। द्वैतमतमें केवल परमात्मा और माया नित्य माने जाते हैं। उसका दर्शन 'अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सिहत न बेष घनेरे॥' इस अर्धालीमें है और विशिष्टाद्वैतमतमें ब्रह्म, जीव और माया तीनोंको नित्य माना जाता है। इस मतके अनुकूल दर्शन 'सोइ रघुवर सोइ लिछमनु सीता।' में कहा गया है। इस मतके अनुसार ब्रह्म सदैव माया और जीवसे विशिष्ट रहता है, केवल अशेष चिन्मात्र नहीं; यथा श्रुति—'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म चैतत्।'

श्रीपाँडेज़ी और बैजनाथजीने इन अर्धालियोंमें जो अद्वैतादि मतोंका भाव कहा है उससे मेरी समझमें सम्भवतः उनका आशय यह है कि जहाँ दर्शनमें केवल रामजी हैं (अर्थात् साथमें श्रीसीता-लक्ष्मणजी नहीं हैं), उस दर्शनसे हम अद्वैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं कि एक ब्रह्म ही ब्रह्म है। यथा श्रुति—'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म', 'नेह नानास्ति किञ्चन'। जहाँ श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोका दर्शन है उस दर्शनसे हम द्वैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं और जहाँ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसीताजी और श्रीरामजी तीनोंका दर्शन है उस दर्शनसे हम विशिष्टाद्वैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं।

ा इन विचारोंसे यह भी ध्वनित होता है कि भगवान् इन सब सिद्धान्तोंमें सहमत हैं, अत: सब साम्प्रदायिकोंको चाहिये कि अपने-अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तोंपर अटल रहें और अन्य सिद्धान्तोंकी निन्दा न करें। कहा भी है—'श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चैव हि।' (श्रीमद्धागवत ११।३।२६)

- (३) पं॰ रामकुमारजीका मत ऊपर टि॰ १ और २ में दिया गया है। वे सर्वत्र तीनोंका साथ होना ही निश्चित करते हैं। तथापि उन्होंने यह भी लिखा है कि 'सीतासिहत रघुपति' यह द्वैत है और 'सोइ रघुबर यह विशिष्टाद्वैत है। और 'जीव चराचर जो संसारा। 'इसपर लिखते हुए उन्होंने यह भी लिखा है—'जो प्रभाव दिखाया सो कैसे? केवल ब्रह्म है, प्रकृति पुरुष है और माया जीवसहित है'—ये तीन प्रकारसे प्रभाव दिखाया।
- (४) प० प० प्र० का मत है कि 'जहँ चितविह तहँ प्रभु आसीना।' (५४।६) से 'रामरूप दूसर निहं देखा।' (५५।३) तक केवलाद्वैतमतके अनुसार ही विश्वरूप दिखाया है। केवल ब्रह्ममें माया और जीव आदि द्वैत नहीं है यह ध्वनित किया है। 'अवलोके रघुपति ''' में द्वैत और सांख्यमतका संग्रह है और 'सोइ रघुवर '' में विशिष्टाद्वैतादि मतोंका संग्रह है। माध्वादि सभी मतोंका अन्तर्भाव इसमें होता है।

टिप्पणी—३ 'देखि सती अति भई सभीता' इति। (क) औरको देखकर भय न हुआ, श्रीराम-लक्ष्मण-सीताको देखकर भय हुआ, यह क्या बात? ऐसी बात नहीं है कि अकेले रघुनाथजीको देखकर भय न हुआ, सीतासिहत देखकर भय न हुआ और तीनोंको देखकर भय हुआ। यिद यहाँ रघुपितको देखना न कहा होता तब वैसा अर्थ समझा जाता। अथवा, यह भी हो सकता है कि (जितने दर्शन हुए) सबको देखकर डरना कहा गया। (ख) 'अति सभीत' का भाव कि प्रथम जब अपने मृदु गूढ़ वचनोंद्वारा प्रभाव दिखाया था तब सभीत हुई थीं; यथा—'सती सभीत महेस पिहं चलीं हृदय बड़ सोच।' (५३) और जब कुछ प्रभाव प्रकट करके दिखाया तब 'अति' सभीत हुईं। (जिनको अपनी माया दिखाने चली थीं, उनकी मायाका पार नहीं पा रही हैं। अत्यन्त आश्चर्यमय दृश्यकी बढ़ती हुई विषमताको देखकर अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ। वि० त्रि०) सतीजीने अपराध किये हैं, इसीसे प्रभुका प्रभाव देखकर डरीं, नहीं तो प्रसन्न होतीं। (यहाँ केवल श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजीके दर्शन हुए और चराचरमात्र सेवा करता हुआ देख पड़ा, क्योंकि यहाँ तो केवल सतीजीको यह निश्चय कराना था कि हम ब्रह्म हैं, हम विष्णु नहीं हैं और हमारा नित्य संयोग है। कोई डरावने दृश्य नहीं दिखाये गये जिससे वे डरतीं। अर्जुनजीको तो भयावना दृश्य दिखाया गया था, विराट्का दर्शन कराया गया था; इससे वे डर गये थे।) अति सभीतकी दशा आगे कहते हैं।

नोट—४ 'अति सभीता' इति 'अति सभीत' होनेके अनेक कारण यहाँ उपस्थित हो गये हैं। एक तो पितवचनकी अवज्ञा, दूसरे अनुचित परीक्षा लेकर पितके इष्टका अपमान, तीसरे परीक्षामें उलटे लिज्जित होना पड़ा, यह हृदयकी ग्लानि तथा चौथे श्रीरामजीका सर्वत्र अद्भुत दर्शन देख यह सोचकर कि इस महान् अपराधका फल क्या होगा। भयकी सीमा न रह गयी, वे अत्यन्त भयभीत हो गयीं।' (मा० प०, वै०) अब वे सोचती हैं कि यह क्या हुआ, हाय! अब मैं क्या करूँ? प्रभुकी माया कहीं मुझे पागल न कर दे। (मा० प०) क्षि 'सती सभीत महेस पिह चलीं ' उपक्रम है और 'देखि सती अति भई सभीता' उपसंहार है।

टिप्पणी—४ 'हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं। ' 'इति। (क) [ यह 'अति सभीत' का स्वरूप है, दशा है। वैद्यकशास्त्र भी यही कहता है। डरसे कलेजा धड़कने लगता है। रुधिरका प्रवाह रुक जाता है जिससे मूर्छा हो जाती है। तब आँखें बन्द हो जानेपर भयंकर रूपका दर्शन जाता रहता है, इससे कुछ देर बाद चित्त स्वस्थ होनेपर होश आ जाता है। (मा० प०) वही दशा यहाँ सतीजीकी हुई।] (ख) बहुत डर जानेपर लोग स्वाभाविक ही आँखें बन्द कर लेते हैं, क्योंकि वह दृश्य देखा नहीं जाता। यथा—'मूदेउँ नयन त्रिसत जब भयऊँ।'(उ० ८०) (ग) 'नयन मूदि बैठीं '' नेत्र बन्दकर बैठ जानेका भाव कि सर्वत्र श्रीसीता–राम–लक्ष्मणजी ही देख पड़ते हैं, सम्मुख देखा नहीं जाता इसीसे नेत्र बन्द कर लिये कि यह दृश्य दिखायी न दे। और बैठ इसलिये गयीं कि जहाँ दृष्टि पड़ती है, आगे–पीछे, ऊपर–नीचे समस्त दिशा–विदिशाओंमें सर्वत्र श्रीरामजी ही समस्त सेवकोंसिहत बैठे देख पड़ते हैं, कहीं तिलमात्र चलनेकी जगह नहीं है, तब जायँ कहाँ, चलें तो कैसे चलें? अतः बैठ गयीं। 'मग माहीं' मार्गमें ही बैठ गयीं, क्योंकि मार्गमें ही तो श्रीसीता–राम–लक्ष्मणजी आगे

देख पड़े थे, यथा—'सती दीख कौतुक मग जाता। आगे राम सिहत श्री भ्राता॥' और कहीं किसी ओर निकलनेका रास्ता दीखता न था। (घ) ब्हिनेत्र बन्द कर लेनेपर प्रभुने यह सोचकर कि आँख बन्द होनेपर भी यदि यह दृश्य इनको दिखायेंगे तो इनको बहुत क्लेश होगा, अतः भीतर न देख पड़े। नेत्र मूँदनेमें ही सतीने निर्वाह सोचा है और बहुत सभीत हैं, अतः अब न दिखायी दिये। प्रभुने सब दृश्य हटा लिया।

वीरकविजी—इस वर्णनमें सतीजीका आश्चर्य स्थायीभाव है। श्रीराम-लक्ष्मण-जानकीजी आलम्बन विभाव हैं। अनेक ब्रह्मा-विष्णु-महेश आदिके भिन्न-भिन्न रूपोंमें दर्शन उद्दीपन विभाव हैं। हृदयकम्प, स्तम्भ, नेत्र बन्द करना अनुभाव हैं। मोह, जड़ता आदि संचारी भावोंसे पुष्ट होकर 'अद्भुत रस' हुआ।

बैजनाथजी—भयाग्निकी ज्वाला उठी जिससे सर्वांगमें ताप-सी चढ़ गयी, हृदय काँप उठा, देह विवर्ण हो गयी। मूर्छावश देह सँभालकी सुध भूल गयी। अंगमें प्रस्वेद आ गया, इति 'व्याधि' दशासे नेत्र बन्दकर मार्गमें ही बैठ गयीं। भाव कि मार्ग छोड़कर अलग बैठनेका होश न रह गया। यही 'व्याधिदशा' है। यथा—'अंगवरण विवरण जहाँ अति ऊँचे उसास। नयन नीर परिताप बहु ब्याधि सुकेशवदास॥'

नोट—५ जैसे अतिशय आनन्दकी बातसे सात्त्विकभाव, अश्रु, कम्प आदि शरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही भय, शोक आदिसे भी दाह, कम्प, मूर्छा आदि अनुभाव शरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं। सुमन्तजीकी भी ऐसी ही दशा हुई थी, यथा— 'सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना। '' 'जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पतिदेवता करम मन बानी।। रहै करम बस परिहरि नाहू। सिचव हृदय तिमि दारुन दाहू॥'(२।१४४-१४५) सुमन्तजी शोकसे व्याकुल सोच रहे हैं कि मैं अवधमें जाकर सबको क्या उत्तर दूँगा इत्यादि। उनके हृदयमें दारुण दाह हुआ। अर्जुनजीकी भी महाभारतके महायुद्धके प्रारम्भमें ऐसी ही दशा हुई थी जिसका वर्णन गीताके प्रथम अध्यायमें है। यथा—'वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।। गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदृह्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥' (गीता १।२९-३०) सारे शरीरमें दाह उत्पन्न हो गयी थी। श्रीदशरथजी महाराजकी भी दशा वनवासका वर माँगे जानेपर ऐसी ही हुई थी, यथा— 'माथे हाथ मूँदि दोउ लोचन। तनु धिर सोचु लाग जनु सोचन॥' (२।२९) 'अजहूँ हृदय जरत तेहि आँचा।' (२।३२) इसी तरह सतीजीको जो शोच और भय आदि इस समय हैं वे इसके पूर्व भी थे पर इससे बहुत कम थे, अतः उस समय केवल दाह था और अब यह सब प्रभाव देखनेपर वे शोच और भय अत्यन्त बढ़ गये जिससे हृदयमें कम्प और बेहोशी आदि अनुभाव उत्पन्न हो गये।

नोट—६ 'तन सुधि कछु नाहीं' इति। पं० रामकुमारजीका मत है कि इस कथनसे जाना जाता है कि यहाँसे सीतावेष जो सतीजीने धारण किया था वह छूट गया, जब तनकी सुध न रही। यथा—'अस किह परेउ चरन अकुलाई। निज तनु प्रगिट प्रीति उर छाई॥' (कि० ३) 'प्रगट बखानत राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसिर दुराऊ॥' (सुं० ५२)—प्रेमसे देहकी स्मृति न रह गयी, निज तन प्रगट हो गया तथा यहाँ तनकी सुध न रहनेपर सतीकपट छूट गया। परन्तु दासकी समझमें सीतावेष उसी समय सतीजीने त्यागकर अपना रूप प्रकट कर लिया, जब मृदुगूढ़वचन सुनकर भयभीत होकर वे शिवजीके पास चलीं। इसीसे वहाँ 'सती सभीत महेस पिह चलीं' ऐसा कहा। दूसरे, हनुमान्जी और शुक-सारणके प्रसंगमें जैसे उनके कपटका छूटना किवने कहा वैसे ही यहाँ भी कहना चाहिये था, पर यहाँ सतीकपट छूटनेका उल्लेख किवने नहीं किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उन्होंने पूर्व ही स्वयं ही अपना रूप कर लिया। हनुमान्जी आदिन अपनेसे अपना पूर्वरूप नहीं कर लिया था, वह तो प्रेम होनेसे प्रकट हो गया था। तीसरे, हनुमान्जी आदिपर प्रभुने यह प्रकट नहीं होने दिया कि 'हम तुमको जान गये' और यहाँ प्रभुके सामने आते ही उन्होंने अपने गूढ़ वचनोंसे तथा प्रणामसे सतीजीको बता दिया कि तुम सीता नहीं हो, प्रभुके मुखसे वचन निकलते ही उनका सीतावेश छूट जाना चाहिये, नहीं तो अधिक-से-अधिक सतीके चल देनेपर तो अवश्य ही। हनुमान्जीको किप तब कहा जब उनका किपतन प्रकट हो गया। इसी तरह शुक-सारणको वानरोंने राक्षस तब जाना जब उनका किपतन छूट गया। यहाँ उसके विपरीत है।

नोट—७ सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि '*नयन मूँदि*'से व्यक्त होता है कि मायाने अपनी प्रबलता सतीजीपर खुब दिखायी।

## बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी। कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी॥७॥ पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा। चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा॥८॥

अर्थ—नेत्र खोलकर फिर देखा (तो) दक्षकुमारी-(सतीजी-) को वहाँ कुछ न देख पड़ा॥७॥ श्रीरामजीके चरणोंमें बारम्बार सिर नवाकर वे वहाँको चलीं जहाँ कैलासपित शंकरजी (बैठे) थे॥८॥

टिप्पणी—१ 'बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी।——' इति। [(क) इससे जनाया कि कुछ देर बाद होश आ गया, हृदयका कम्प दूर हुआ, वे सावधान हुईं। तब आँखें खोलीं। तनकी सुध न रह जानेसे हृदय कुछ शान्त हुआ, भय कम हुआ, तब नेत्र खोलीं। (ख) 'कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी' अर्थात् पूर्ववाला अद्भुत दृश्य न देख पड़ा। जैसे पहले प्रभुको नरनाट्य करते, 'बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥' देखा था, वैसे ही पूर्ववत् नरनाट्य करते अब देख रही हैं।] इससे प्रभुने जनाया कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम जन्म-मरणसे रहित हैं। पुनः भाव कि— (ग) सतीजी नेत्र बन्द करके बैठ गयी थीं। उनका नेत्र बन्द करना ही सूचित करता है कि वे इस दृश्यसे ऊब गयी हैं, घबड़ा गयी हैं, सोचती हैं कि किसी तरह यह दृश्य हमारे सामनेसे जाय, अब हम इसे देखना नहीं चाहतीं—यही उनके मनमें है, इसीसे अब दक्षकुमारीने कुछ न देखा। (घ) यहाँ श्रीरामजी न देख पड़े, इसीसे दक्षसम्बन्धी नाम दिया। दक्षको ईश्वर न देख पड़े, इसीसे उसने शिवजीसे विरोध किया।

नोट—१ 'दच्छकुमारी' के और भाव।—(क) इतना प्रभाव देख लेनेपर भी बोध न हुआ, यथा—'मैं बन दीख राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हिह सुनाई॥ तदिप मिलन मन बोधु न आवा।'(बा० १०९) अतः दक्षसम्बन्धी नाम देकर जनाया कि परम भागवत शंकरजीके विरोधीको कन्या हैं, तब कैसे पूर्णबोध हो, यह अब भी झूठ बोलेंगी। (पं०) (ख) पितका वचन सत्य न मानकर जब परीक्षा लेने चली थीं तब भी शंकरजीने यही विशेषण दिया है। यथा—'दच्छसुता कहँ निहं कल्याना।' अब भी उनसे जाकर झूठ बोलेंगी, जिससे उनका अकल्याण होगा। प्रसंगके अन्तमें यह नाम देकर जनाया कि अब इनका सम्बन्ध पितसे न रह जायगा, इनका कल्याण नहीं है। जो प्रभाव यहाँतक दिखाया गया और जिसलिये दिखाया गया, उसका खुलासा यहाँ दिया जाता है।

### दर्शन

- १ सर्वत्र श्रीसीता-राम-लक्ष्मण देख पड़े।
- २ अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेशको शक्तियोंसहित चरणवन्दन करते देखा।
- ३ देखे जहँ तहँ रघुपति जेते। सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते॥
- ४ संसारके समस्त चराचर जीव दिखाये।
- ५ सब अनेक प्रकारके परन्तु रामजी एक ही प्रकारके सर्वत्र देखे।
- ६ आँखें खोलनेपर कुछ न देखा।

#### भाव

हम सर्वत्र हैं, तीनोंका वियोग कभी नहीं है, लक्ष्मणजी हमारे सेवक हैं और सीताजी हमारी शक्ति हैं।

ये सब हमारे चरणसेवक हैं। (हमारे अंशसे ये उत्पन्न होते हैं।)

सतीजी शिक्तका विछोह समझी हुई हैं, अत: सेवकोंको शिक्तयोंसिहत दिखाया, अर्थात् हमारे सेवकोंको शिक्त-वियोग कभी नहीं होता तो हमारा कैसे होगा।

हम चराचरमात्रके स्वामी हैं।

हम सबके कारण हैं, कारणका एक ही रूप रहता है, कार्यके अनेक रूप हैं। और सब कार्य हैं।

हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम जन्म-मरणरहित हैं। ७-ब्रह्म केवल है, मायामुक्त है तथा जीव मायायुक्त है, यह जनाया। तीन प्रकारके उपासक हैं। तीनों उपासनाएँ दिखायीं। केवल श्रीरामकी, युगल श्रीसीतारामकी और श्रीसीताराम-लक्ष्मणकी।

िचद्रूपा जगज्जननी श्रीसीताजी तथा श्रीलक्ष्मणजी सदा श्रीरामजीके साथ ही रहते हैं। यथा—'हेमामया द्विभुजया सर्वालंकृतया चिता। शिलष्टः कमलधारिण्या पुष्टः कोसलजात्मजः॥'(२७) 'दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ स धनुः पाणिना पुनः।'(रा० ता०) अर्थात् चिद्रूपा श्रीजानकीजी स्वर्णवर्णकी, द्विभुजा, सर्वाभरणभूषिता और हाथमें कमल धारण किये हुए श्रीरामजीके साथ हैं और दाहिने लक्ष्मणजी धनुष लिये हुए हैं।

टिप्पणी—२ 'पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा। चलीं तहाँ जहँ " इति। (क) जब परीक्षा लेने चलीं तब इनको नृपसुत समझी थीं; यथा—'आगे होइ चिल पंथ तेहिं जेिंहं आवत नरभूप।' इसीसे तब उनको प्रणाम न किया था। जब प्रभाव देखकर इनको ब्रह्म जाना तब पुनः-पुनः प्रणाम करती हैं। यथा—'बार बार नावै पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा॥' (कि॰ ७।१४) पुनः अपना अपराध समझकर उस (अपराध) को क्षमा करानेके विचारसे बार-बार प्रणाम करती हैं। [पुनः बारम्बारका प्रणाम भय और पश्चात्तापकी भी दशा सूचित करता है। अर्जुनजी भी विराट्रूपका दर्शन कर भयभीत हो गये थे और अपने सारथीको भगवान् जानकर भय और पश्चात्ताप होनेसे उन्होंने भी बारम्बार प्रणाम किया और क्षमाकी प्रार्थना की है। यथा—'ततः स विस्मयाविष्टो हष्टरोमा धनञ्जयः। प्रणाम्य शिरसा देवं कृताञ्जिलरभाषत॥' (गीता ११।१४) ' नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणाम्य शिरसा देवं कृताञ्जिलरभाषत॥' (४४) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'प्रभाव देखनेसे भ्रमका नाश हुआ। जब वे सभीत हुई तब प्रभुको दया आ गयी जिससे मोहका नाश हुआ और जीवमें शुद्धता आयी तब प्रभुको परात्पर जानकर बारम्बार मस्तक नवाती हैं।] (ख) यदि 'रामपद' न कहते तो समझा जाता कि जितने देखे थे सबको प्रणाम करती हैं। अतः 'नाइ रामपद सीसा' कहा।

नोट—२ 'भगवान्को नम्रतापूर्वक प्रणाम करनेसे सदैव कल्याण होता है, परन्तु सतीजीको तो दु:ख ही भोगना पड़ा, यह क्यों? यह शंका उठाकर पंजाबीजी उसका समाधान यह करते हैं कि 'यह प्रणाम व्यर्थ न होगा। इसका फल यह होगा कि दु:ख दूर होकर दुबारा पितसंयोग प्राप्त होगा।' और सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि सतीका मन शुद्ध न था। '*पुनि पुनि*' पदसे भी यही सिद्ध होता है कि बार-बार यत्न किया पर प्रारब्धने न छोड़ा। (मा० प०)

टिप्पणी—३ 'चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा' इति। (क) पूर्व एक बार शिवजीके पास चलना कह आये हैं। यथा—'सती सभीत महेस पिंह चलीं ।' पर बीचमें बैठ गयी थीं, यथा—'नयन मूँदि बैठीं मगु माहीं', अब पुन: चलीं; इसीसे अब फिर 'चलीं सती' कहा। (ख) 'गिरीसा' (गिरिके ईश) कहनेका भाव कि अब वे गिरिका सेवन करेंगे, सतीजीसे सम्बन्ध न रखेंगे।

नोट—३ पतिके समीप जानेके प्रसंगमें यहाँ प्रारम्भमें ही यह नाम देकर जनाया कि ये प्रतिज्ञाके अटल हैं। जो मनमें ठानेंगे उसपर गिरिवत् निश्चल रहेंगे, झूठ-फरेबसे टलनेवाले नहीं, (सुधाकर द्विवेदीजी) अथवा, (ख) सतीजी जबतक लौट न आयीं तबतक वे यहीं बटतले ही बैठे रहे। अत: गिरीश-पद दिया। जैसे अगस्त्यजीके यहाँ सत्संगके लिये कुछ दिन ठहर जानेपर भी यही नाम दिया था। यथा—' कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा।'

## इति सतीमोहान्तर्गत श्रीरामप्रभावसाक्षात्कार-( अद्भुतदर्शन- ) प्रसंग समाप्त।

# दो० — गईं समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात। लीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात॥ ५५॥

अर्थ—(सतीजी) पास पहुँचीं तब महादेवजीने हँसकर कुशल पूछा और कहा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली ? सब बात सच-सच कहो॥५५॥

टिप्पणी—१ 'गईं समीप महेस तब ' इति। पास या उनके सम्मुख जब पहुँचीं तब कुशलप्रश्न किया यह गम्भीर स्वभावका द्योतक है। गम्भीर लोग उतावली नहीं करते। दूरसे ही कुशल पूछते तो गम्भीरतामें दोष आता। अथवा प्रथम सब चिन्ता रामजीपर छोड़ चुके, सब बात उनके अधीन कर चुके हैं; यथा—'होइहि सोइ जो राम रिच राखा। को किर तर्क बढावै साखा।' (५२) अतः जल्दी न की, जब समीप आयीं तब पृछा।

टिप्पणी—२ (क) 'हाँस पूछी कुसलात' इति। सतीजी अति सभीत, संकोच—सोचवश और व्याकुल शिवजीके पास आयी हैं, यथा—'मैं बन दीखि राम प्रभृताई। अति भय बिकल न तुम्हिह सुनाई॥'(१०९) दूसरे शिवजीका अनुमान यह है कि उनकी कुशल नहीं है, 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ निहं कल्याना॥' (५२) अतः उन्होंने कुशल पूछा। ['कुसलता'=कुशल, खैरियत, कल्याण। यथा—'बिहाँस दसानन पूछी बाता। कहिंस न सक आपनि कसलाता॥'(स्० ५३) 'दच्छ न कछ पृछी कसलाता।'(१।६३) 'श्व: श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्॥ २५॥ भावुकं भविकं भव्यं कुशलं क्षेममस्त्रियाम्। शस्तं च'—(अमरकोश काण्ड १ कालवर्ग ४) ये सब 'कल्याण' के पर्यायवाची शब्द हैं। २—शिवपुराण रुद्रसंहिताके 'अथ तां द:खितां दृष्ट्वा पप्रच्छ कुशलं हरे:। प्रोवाच वचनं प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथम्॥' (२७।४५) इस श्लोकके आधारपर 'पूछी कुसलाता '' का अर्थ होगा कि 'हरिका कुशल पूछा और प्रेमसे पूछा कि क्या परीक्षा ली। इस प्रकार हँसनेका भाव है कि सतीजीको दु:खित देखकर उनसे प्रेमसे पूछने लगे।] (ख) 'हँसि' इति। हँसकर कुशल पूछनेका भाव यह है कि शिवजीका हृदय बडा सरल है। सतीजीने उनका वचन न माना। वे इस बातको मनमें किंचित् भी न लाये। उनके मनमें वचन न माननेके कारण परिहासका भाव उत्पन्न हुआ सो बात नहीं है। 'सत्य कहह *सब बात* 'कहनेका भाव यह है कि सतीजी हमारा वचन झुठ मानती रहीं, उन्होंने ईश्वरको नर मान रखा था, इसलिये अब वह प्रभुका प्रभाव देखकर डरके मारे हमसे सत्य न कहेंगी और ऐसा ही हुआ भी, यथा—'सती समृद्धि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥' इसीसे उन्होंने सत्य कहनेको कहा। परीक्षाका प्रकार पुछा; क्योंकि ईश्वरकी परीक्षा साधारण बात नहीं है; बडी कठिन है।

नोट—पंजाबीजी लिखते हैं कि 'यहाँ हँसना निरादरार्थ है, क्योंकि शिवजीके मनमें खटका है कि उन्होंने कोई उपद्रव न खड़ा कर लिया हो। इसीसे वे पूछते हैं कि कौन विधिसे परीक्षा ली, सत्य-सत्य कहो और इसी विचारसे उन्होंने चलते समय उनको सावधान कर दिया था।' बैजनाथजीका मत है कि हँसे यह कि 'तुमने जान-बूझकर विष खाया है, जिससे प्राणहानिका संशय है। अतः अपना कुशल तो कहो। जैसी यहाँसे गयी थीं वैसी ही कुशलसे आयीं? तन, मन या वचन किसी अंगसे कोई अपराध तो नहीं किया है? 'सत्य कहो' का भाव कि तुम्हारा नाम सती है, तुम तन-मनसे पितव्रता हो, अतः असत्य कहकर यह भी अपराध न कर बैठना।' पं० सुधाकर द्विवेदीजीका कहना है कि 'दम्पितयोंमें हास-विनोद हुआ ही करता है। इसिलये हँसकर महादेवजीने कुशल पूछा और हँसीहीमें यह भी पूछा कि किस प्रकार परीक्षा ली। महादेवजी देवासुर-संग्राममें श्रीरामजीकी मोहिनी मूर्तिसे धोखा खा चुके हैं और जानते हैं कि राम बड़े कौतुकी हैं, नारदके मुखको बन्दरका मुख कर दिया था, सो सतीके संग भी कुछ-न-कुछ खेल किया ही होगा, जिससे सतीजी लिज्जत हो गयी हों। लज्जासे शायद बात छिपावें इसिलये हँसीसे कहा कि सब बात सच-सच कहो।' और सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'हँसी निरादरसूचक है। यह लोकप्रसिद्ध बात है कि अच्छी बात समझानेसे जब कोई नहीं मानता

और हानि पाता है तब वह हँसा जाता है। दूसरा भाव यह है कि तुमने जान-बूझकर विष खाया था, तुम्हें मर जाना चाहिये था सो जीती आयीं, मरी नहीं?' (मा० प०)

यह भी कारण हो सकता है कि सतीजीकी चेष्टासे वे जान गये कि ये डरी हुई हैं, डरसे व्याकुल हैं क्योंकि हमारी अवज्ञा करके गयी थीं, यदि हमें रुष्ट समझेंगी तो सत्य न बतावेंगी, अत: हँसकर जनाया कि हम रुष्ट नहीं हैं जिससे उनको शान्ति हो, डर न रहे और वह सत्य-सत्य बता दें।

श्रीलमगोड़ाजीने जो भाव 'बोले बिहाँसि महेस ।' (५१) पर लिखा है कि यहाँ परिहास (विनोद) है कि अच्छा! जाकर परीक्षा लो। खूब छकोगी; उसके अनुसार यहाँ 'हाँसि' में भी यह भाव होगा कि उन्होंने तुम्हें छकाया न। प्र० स्वामीका मत भी यही है। वे लिखते हैं कि सतीजी सभीत हैं, ऐसी दशामें निरादर या उपहास करना कृपासिंधु शिवजीमें असम्भव है। जैसे—'तौ किन जाड़ परीछा लेहू' विनोदसे कहा वैसे ही यहाँ हँसी प्रेमजनित है। भाव यह है कि तुम्हारी जीत हुई कि हमारी; सत्य हो सो कहना।

वि॰ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि कोई कैसा ही बड़ा क्यों न हो, चूक हो जानेमें हँसीका पात्र हो जाता है। च्या देते न देखकर कहते हैं 'कहह सत्य सब' चूक छिपानेका प्रयत्न न करो।

सतीं समुझि रघुबीर प्रभाऊ । भय बस सिव<sup>१</sup> सन कीन्ह दुराऊ ॥ १ ॥ कछु न परीछा लीन्हि गोसाईं । कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहिं नाईं ॥ २ ॥ जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई । मोरें मन प्रतीति अति<sup>२</sup> सोई ॥ ३ ॥

अर्थ—सतीजीने श्रीरघुनाथजीका प्रभाव समझकर डरके मारे शिवजीसे दुराव (छिपाव) किया॥१॥ (कहा कि) हे स्वामी! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। (वहाँ जाकर मैंने) आपकी ही तरह (उनको) प्रणाम किया॥२॥ जो आपने कहा वह झुठ नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह पूर्ण विश्वास है॥३॥

टिप्पणी—१ (क) 'सतीं समुझि रघुबीर प्रभाऊ।—'इति। प्रभाव; यथा—'जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा॥' (५४।३) से 'सोइ रघुबर सोइ लिछमनु सीता। देखि ॥' (५५।५) तक। यही प्रभाव समझकर शिवजीसे उन्होंने उसे छिपाया। प्रभाव समझकर उसे मनहीमें रखा, क्योंकि प्रभाव कहनेसे जाना जाता कि परीक्षा ली है, ब्रह्मको प्राकृत नर माना था। प्रभाव कहनेपर शंकरजी अवश्य पूछेंगे कि क्या परीक्षा ली जो प्रभुने यह प्रभाव दिखाया। परीक्षा लेना कहें तो उससे ईश्वरमें भावराहित्य और पतिके वचनमें अविश्वास सिद्ध होता है। अतएव दुराव किया, जिसमें ये दोनों बातें छिप जायँ। यही बात आगे कहती हैं। (ख) 'भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ' इति। शिवजीका कहा न माना। जो उन्होंने उपदेश किया था वही सत्य ठहरा। प्रथम तो पतिके वचनको न माना इस डरसे दुराव किया, उसपर भी अब उत्तर देना चाहें तो कुछ उत्तर नहीं है; यथा—'मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञानु रामपर आना।। जाइ उतरु अब देहीं काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥' (५४) पूर्व सतीजीने स्त्रीस्वभाववश पतिके इष्ट श्रीरामजीसे दुराव किया।

नोट—१ (क) भयके वश होनेसे प्रभावको छिपाया, यथा—'अति भय बिकल न तुम्हिंह सुनाई।' भय दोनों ओरसे है। एक तो प्रभाव देखकर भयभीत थीं ही, यथा—'सोइ रघुबर सोइ लिछमनु सीता। देखि सती अति भईं सभीता॥' जैसे–जैसे उसका स्मरण हो आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमने ब्रह्मसे कपट किया। दूसरे, शिवजीका डर है कि वे अब क्या कहेंगे? लज्जाके कारण पितका भय है। भयसे चित्त भ्रान्त हो गया, इसीसे बात छिपायी।(मा० प०) चित्त भ्रान्त हो जानेसे कुछ ठीक उत्तर न सूझा।(ख) 'पित सन कीन्ह दुराऊ'न कहकर 'सिव

१-प्रभु—१७२१, १७६२, छ०। सिव—१६६१, १७०४, को० राम।

२-असि—को० राम। अति—और सबोंमें।

सन 'कहनेका भाव कि कल्याणकर्तासे कपट करनेसे अब कल्याणका कोई उपाय भी न रह गया। (मा॰ प॰) नोट—२ प्रभाव समझकर प्रसन्न होना था कि हमारा संशय दूर हो गया सो न होकर भय हुआ, यह क्यों ? बाबा हरिदासजी कहते हैं कि 'प्रभाव यह समझा कि श्रीरामजी त्रिदेवके भी ईश हैं, पिता हैं। हमने उनकी स्त्रीका रूप धरा यह सुनकर शिवजी रुष्ट होकर हमको त्याग देंगे—इस भयसे झुठ बोलीं।'

टिप्पणी—२ 'कछु न परीछा लीन्हि—' इति। (क) परीक्षा लेनेसे दो बातें सिद्ध होती हैं जो ऊपर कहीं। उनमेंसे पतिके इष्टका अपमान छिपानेके लिये तो श्रीरामजीमें अपनी भिक्त दिखाती हैं कि 'कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहें नाई।' और, पितका अपमान छिपानेके लिये आगे कहती हैं कि 'मोरें मन प्रतीति अति सोई।' (ख) यह कहनेपर कि परीक्षा नहीं ली, यह प्रश्न होता है कि 'तब गयों किसलिये?' क्योंकि पूर्व शिवजीने कहा था कि 'जौ तुम्हरे मन अति संदेहू। तौ किन जाइ परीछा लेहू॥' और सतीजी पितका वचन सुनते ही तुरन्त चल दी थीं जिससे स्पष्ट है कि वे परीक्षा लेने जा रही हैं। तब परीक्षा क्यों न ली? उसपर कहती हैं कि मैंने पूर्व प्रणाम न किया था, भूल गयी थी, इससे प्रणाम करने गयी थी। (ग) 'गोसाई' का भाव कि आप अन्तर्यामी हैं, सबके मनकी जानते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि आपके वचनोंमें मेरे मनमें अत्यन्त प्रतीति है। (घ) 'कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहं नाई।' जैसे आपने प्रणाम किया था उसी तरह अर्थात् सिच्चदानन्दभावसे, 'जय सिच्चदानन्द परधामा' कहकर तथा छिपकर प्रणाम किया, पास नहीं गयीं। जैसे आप पास न गये, दूरसे प्रणाम किया था वैसे ही मैंने प्रणाम कर लिया।

टिप्पणी—३ 'जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई। ' इति। (क) अपने जानेका कारण कहकर अब 'कछु न परीछा लीन्हि' का हेतु कहती हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका वचन असत्य नहीं हो सकता तब परीक्षा क्यों लेती? परीक्षा न लेना जो कहा इस झूठ बनानेका हेतु भय है और वे कहती हैं दूसरी बात जो झूठ है। (ख) 'जो तुम्ह कहा' अर्थात् श्रीरघुनाथजी ब्रह्म हैं, ब्रह्महीने गुप्तरूपसे (भक्तके वचन सत्य करनेके लिये) अवतार लिया है, वे योगियों तथा आपके इष्ट हैं, इत्यादि 'जासु कथा कुम्भज रिषि गाई से 'निजतन्त्र नित रघुकुलमनी।' (५१) तक जो आपने कहा वह सत्य है। मेरे मनमें उन वचनोंपर अत्यन्त विश्वास है। (ग) 'मृषा न होई' इति। मृषा नहीं है—ऐसा नहीं कहतीं, किंतु 'न होई' कहती हैं। क्योंकि 'मृषा नहीं है' इस कथनसे परीक्षा लेना खुल जाता। उसका अर्थ यह होता कि परीक्षा ली तब जाना कि ब्रह्म हैं, नहीं तो बिना परीक्षा कैसे जाना कि झूठ नहीं है। अत: 'न होई' कहा। इससे परीक्षा न लेना पाया गया। (घ) 'मोरें मन प्रतीति अति सोई' इति। 'मनमें प्रतीति है' कहनेका भाव कि मैंने इस बातको आपसे प्रकट नहीं किया। [विश्वासका स्थान मन है। यथा—'याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थामेश्वरम्।' बा॰ मं॰]

## तब संकर देखेउ धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना॥४॥ बहुरि राममायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूँठ कहावा॥५॥

अर्थ—तब शंकरजीने ध्यान धरकर देखा। सतीजीने जो चरित किया वह सब जान लिया॥४॥ फिर (उन्होंने) श्रीरामजीकी मायाको प्रणाम किया जिसने प्रेरणा करके सतीहीसे झुठ कहला लिया॥५॥

टिप्पणी—१ 'तब संकर देखेड धिर ध्याना।' इति। (क) इससे स्पष्ट है कि शिवजीको सतीजीके वचनपर विश्वास न हुआ। वे समझ गये कि ये झूठ कह रही हैं। यों तो सतीजीकी सभी बातें सन्देह उत्पन्न करनेवाली हैं फिर भी 'जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई। मोरें मन प्रतीति अति सोई॥'— यह वचन विशेष शंकाजनक है। इसीसे इन वचनोंको सुनते ही शंकरजीका ध्यान करना कहा गया। 'तब' अर्थात् जब उन्होंने यह कहा कि 'मोरें मन ।' विश्वास न होनेका कारण यह था कि पहले तो बहुत समझानेपर और वह भी बार-बार समझानेपर भी न माना था और यह कहते ही कि 'तौ किन जाइ परीछा लेहू' तुरत परीक्षा लेने चल दी थीं, उस समय भी यह न कहा कि 'परीक्षा क्यों लेंगी? आपके वचन असत्य नहीं हो सकते हैं।' गयीं तो परीक्षा क्यों न

ली? पहले तो हमारे वचनको झूठ माना था, वचनमें प्रतीति न थी। अब इतनी शीघ्र कैसे सत्य मान लिया? बिना परीक्षा ही हमारे वचनोंमें प्रतीति कैसे हो गयी? दोनों बातें परस्पर असम्बद्ध हैं। दूसरे, इनकी चेष्टासे भय और विषाद प्रकट हो रहा था। वह भी सन्देह उत्पन्न करनेवाला था। अतः शंकरजीने ध्यान धरकर देखा। (ख) अपने शरीरमें ही समस्त ब्रह्माण्ड है, ध्यान करनेसे सब देख पड़ता है। (ग) शंकरजीने सतीजीका चिरत ध्यान धरकर देखा तब जाना। इससे चिरतकी अगाधता दिखायी। यथा—'ज्ञानिनामिप चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति॥' 'स्त्रियाश्चिरत्रं प्रुषस्य भाग्यं दैवो न जानाति कृतो मनुष्यः।'

टिप्पणी—२ 'सतीं जो कीन्ह चरित सब् जाना' इति। (क) स्त्रीके कपटकी 'चरित' संज्ञा है, यथा—'नारि चरित जलनिधि अवगाह।'(२।२७) इसीसे यहाँ 'कपट' को 'चरित' कहा। पूर्व कहा था कि 'सती कपट जानेड सरस्वामी' वैसे ही अब यहाँ कहते हैं कि 'सती जो कीन्ह चरित सब् जाना।' इस तरह 'चरित' और 'कपट' पर्याय हैं। [कपट और चरित पर्याय नहीं हैं। परन्त यहाँपर सम्भवत: पण्डितजीका यह आशय हो सकता है कि 'सती कपट' में कपटका अर्थ कपटी आचरण ही है और 'सतीं जो कीन्ह चरित' के चरितका भी वही अर्थ है। यह आशय लेकर उन्होंने पर्याय माना है। पर्वके 'कपट' और यहाँके 'चरित' में हमारी समझमें कछ भेद है। वह यह कि श्रीरामजीका लक्ष्य सतीजीके केवल 'कपट' पर है कि ये हमें छलनेके विचारसे आयी हैं और शिवजीका ध्यान उनके 'चरित' पर है कि इन्होंने सीतारूप धारण किया न कि उनके कपटपर। परीक्षाके लिये कपट तो वे कर ही सकती थीं, इसीलिये यहाँ 'चरित' शब्द दिया और वहाँ कपट। पूर्व बताया गया है कि अभिप्राय साधनार्थ अपने असली रूपको छिपाना 'कपट' है। वहाँ असली रूप छिपाया गया और सीतारूप बनाया ही नहीं गया, किंतु उस रूपसे श्रीरामजीके सम्मुख जाकर अपनेको सीता प्रकट किया—यही सब 'चरित' है।] (ख) 'सब् जाना' इति। सतीजी झुठ बोल रही हैं यह तो वचन सुनते ही जान गये थे। उन्होंने क्या चरित किया था, यह सब ध्यान धरनेपर जाना। (ग) 🖙 यहाँ वक्ता दिखाते हैं कि सतीजीने मन, कर्म और वचन तीनोंसे कपट किया। 'जो तम्ह कहा सो मुषा न होई। मोरें मन प्रतीति अति सोई॥' यह मनका कपट है, क्योंकि मनमें प्रतीति नहीं है और कहती हैं कि मनमें प्रतीति है। 'सती कीन्ह सीता कर बेषा', 'पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप', यह तन (कर्म) का कपट है और झुठ बोलना यह वचनका कपट है। 'प्रेरि सतिहि जेहि झुठ कहावा'—'झुठ कहावा' यह वचन है।

नोट—१ 'धिर ध्याना' इति। यहाँ ब्रह्म और (ईश्वरकोटिके) जीवमें भेद दिखाते हैं। ब्रह्म सब बात निरावरण देखता और जानता है, वह स्वतः सर्वज्ञ है। और, भगवत्कृपाप्राप्त पुरुष स्वतः सर्वज्ञ नहीं है, वह प्रायः साधन (ध्यान आदि) द्वारा ही कोई बात जान सकता है। श्रीरामजीने सहज ही सतीकपट जान लिया था। उसी कपटके जाननेके लिये शिवजीको ध्यानावस्थित होना पड़ा। श्रीसुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि जैसे तारकी क्रिया जाननेवाला जबतक उस क्रियाको न करेगा तबतक दूसरेका समाचार न जानेगा, इसी तरह योगी लोग जबतक ध्यानकी क्रिया नहीं करते तबतक दूसरेके कामको नहीं जान सकते। श्रीशंकरजी योगीश्वर हैं और भगवान् योगेश्वर हैं—यह भेद है।

प० प० प०—(क) यह 'ध्यान धरना' योगकी एक प्रक्रिया है। पातंजलयोग विभूतिपादमें संयमसे प्राप्त तीस सिद्धियोंका वर्णन है। इसमें १६वें सूत्रमें कहा है—'परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्।' धर्म, लक्षण और अवस्था—इन तीन परिणामोंमें चित्तका संयम करनेसे अतीत (भूतकालीन) और अनागत (भविष्यकालीन) घटनाओंका प्रत्यक्ष दर्शन हृदयमें होता है। किस स्थानमें क्या हुआ या होनेवाला है, यह जाननेके लिये सूर्यमें संयम करना पड़ता है। 'भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्।' (२६) (ख) सती-चरित जाननेके लिये योगीश्वर महेशको भी योगकी प्रक्रियाका अवलम्ब लेना पड़ा, तब अन्य जीवोंकी बात ही क्या है। (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सतीजीने छिपाना चाहा, इसलिये शिवजीको ध्यान करना पड़ा, नहीं तो बिना ध्यान किये ही पूर्व सतीके मनकी बात जान ली थी। यथा—'हर अंतरजामी सब जाना।')

टिप्पणी—३ 'बहुरि राममायहि सिरु नावा।"" 'इति। (क) जब सतीजीको उपदेश न लगा तब शिवजीने उसका कारण हरिमायाबल ही जाना था, यथा—'*लाग न उर उपदेस जदिप कहेउ सिव बार बहु। बोले बिहँसि महेस्* हरिमायाबलु जानि जिय॥' और, जब झूठ बोलीं तब मायाको प्रणाम किया। इस सूक्ष्मभेदसे सूचित करते हैं कि यह काम उस कामसे कठिन था। ईश्वरका स्वरूप अगाध है, इससे वह न समझ पडा, उपदेश न लगा, यह मायाका कोई विशेष बल नहीं है। पर देवता झुठ नहीं बोलते। उसपर भी भगवती सती पतिव्रताशिरोमणि! उनका झुठ बोलना तो महा अगम था, असम्भव था, सो उनसे भी झुठ कहला दिया, यह मायाका विशेष बल है जो यहाँ प्रत्यक्ष देखनेमें आया। (ख) श्रीरघुनाथजीने अपनी मायाको परम प्रबल समझकर उसके बलकी प्रशंसा की और शिवजीने अपने इष्ट और (उनकी) मायाका बल जानकर उसे प्रणाम किया। सतीजी झुठ बोलनेवाली कदापि नहीं, पर उन्हें भी उसने प्रेरकर झुठ बुला लिया, यह बल समझकर मस्तक नवाया। (ग) यहाँतक मायाके बलके सम्बन्धमें तीन बातें कहीं। एक यह कि मायाका बल हृदयमें जाना, यथा—'बोले बिहिस महेस हिरमायाबल जानि जिय।' दूसरे, मायाको प्रणाम किया। तीसरे प्रणामसे हृदयमें बखानना भी जना दिया। ऐसे ही मायाका बल सभी बखानते हैं। यथा—'निज मायाबल हृदय बखानी'—( श्रीरामजी), 'सूनि बिरंचि रामिह सिरु नावा। समृद्रि प्रताप प्रेम उर छावा।। मन महँ करै बिचार बिधाता। मायाबस कबि कोबिद ज्ञाता।। हरिमाया कर अमित प्रभावा। बिप्ल बार जेहि मोहि नचावा॥'(उ० ६०) तथा 'अस कहि चले देवरिषि करत रामगनगान। हरिमायाबल बरनत पनि पनि परम सुजान॥' (उ० ५९)—रामजीकी माया ऐसी प्रबल है कि शिवजी भी उसकी प्रशंसा करते हैं।—'हिर इच्छा भावी '। (घ) 'प्रेरि सतिहि' का भाव कि मायाने बलात् (जबरदस्ती) उनसे ऐसा कहलाया नहीं तो भला वे त्रिकालमें भी ऐसा न करतीं। 'सितिहि' का भाव कि जब ऐसी पतिव्रताशिरोमणि शिवजीके अर्धांगमें निवास करनेवालीसे झठ कहला दिया तब अन्यकी तो गिनती ही क्या? 'सती' का अर्थ ही है 'पतिव्रता'। दबाव डालकर किसी काममें किसीको लगा देनेको 'प्रेरणा' कहते हैं। माया स्वतन्त्र नहीं है—'प्रभू प्रेरित नहिं निज बल ताकें।'

हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय बिचारत संभु सुजाना॥ ६॥ सतीं कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भएउ बिषाद बिसेषा॥ ७॥ जौ अब करीं सती सन प्रीती। मिटै भगतिपथु होइ अनीती॥ ८॥

अर्थ—सुजान (परम चतुर एवं ज्ञानवान्) शिवजी हृदयमें विचार रहे हैं कि '*हिर इच्छा भावी'* बलवान् है॥६॥ सतीजीने सीताजीका वेष बनाया (इससे) शिवजीके हृदयमें बहुत अधिक दु:ख हुआ॥७॥ यदि अब सतीजीसे प्रेम करूँ तो भक्तिमार्ग मिट जायगा और अन्याय होगा॥८॥

नोट—१ 'हिर इच्छा भावी बलवाना। दिवा । भागवतमें कथा है कि युवनाश्वको पुत्रप्राप्तिके लिये ऋषियोंने ऐन्द्रयज्ञ कराया। अनजानमें रात्रिमें प्याससे व्याकुल हो पुत्रोत्पन्न करनेवाला मन्त्रपूत जल जो कलशमें रखा हुआ था, उसे राजाने पी लिया। कलश खाली देख ऋषियोंने जब पूछा कि मन्त्रपूत जल क्या हो गया तब वह वृत्तान्त जाननेपर ऋषियोंने भी ऐसा ही कहा था कि—'अहो! दैवबल ही प्रधान है। और यह कहते हुए उन्होंने ईश्वरको प्रणाम किया। यथा—'राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते। ईश्वराय नमश्चकुरहो दैवबलं बलम्॥' (भा० ९।६।२९) वैसे ही सतीजी गयीं तो परीक्षा लेने, पर यह आपित दैवयोगसे उनपर आ पड़ी, उनका विवेक जाता रहा, उन्होंने सीतारूप धारण कर लिया, इत्यादि। इसीपर शिवजी विचारते हैं कि 'हिर इच्छा भावी' बलवाना है।

टिप्पणी—१ 'हिर इच्छा भावी बलवाना। ''इति। (क) सतीजीके झूठ बोलनेमें तीन कारण हुए—हरिइच्छा, भावी और माया। इसी तरह अयोध्याकाण्डमें कहा है कि—'पग पिर कीन्ह प्रबोधु बहोरी। काल करम बिधि सिर धिर खोरी॥' (२४४) अर्थात् इन तीनोंने मिलकर तुमसे ऐसा कराया, तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। (ख) ﷺ तीनों प्रबल हैं। यथा—'राम कीन्ह चाहिह सोइ होई। करै अन्यथा अस निहं कोई॥'(१२८) (हरिइच्छा),

'हरेरिच्छा बलीयसी', 'सुनहु भरत भावी प्रबल बिलिख कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभु जीवन मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ॥'(अ० १७१) 'भूपित भावी मिटै निहं जदिप न दूषन तोर।'(बा० १७४) ['अवश्यम्भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि। तदा दुःखैर्न लिप्येरन् नलरामयुधिष्ठिराः॥''यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः। कृष्णोऽस्त्री गाण्डिवं चापं सुद्दत् कृष्णस्ततो विपत्॥'](मा० प०) इति 'भावी बलवाना 'तथा—'निज माया बल हृदय बखानी'(इति मायाबल)

टिप्पणी—२ (क) 'हृद्य बिचारत संभु सुजाना' इति। हृदयमें विचारते हैं अर्थात् भावीका बल कुछ कहते नहीं बनता। इससे हृदयमें विचारते हैं। हरिइच्छा, भावी और माया तीनोंका बल शिवजीके विचारमें है। वे विचारते हैं कि हरिइच्छा है इसीसे भावी बलवान् है, हमारा उपदेश कैसे लगे? जो होनहार है वही हुआ। (हृदयके विचारका) तात्पर्य यह है कि बड़े लोग दूसरोंका दोष प्रकट नहीं करते। यथा—'निज मायाबल हृदय बखानी', 'बोले बिहिस महेस तब हिरमायाबल जानि जिय।', 'मन महँ करै बिचार बिधाता।' (उ० ६०) तथा यहाँ 'हिर इच्छा भावी बलवाना।हृदय बिचारत' कहा। अथवा भावी अनिर्वचनीय है, इससे हृदयमें विचार करना कहा। कि 'हृदय बिचारत संभु सुजाना' देहलीदीपक है। आगेकी चौपाई और दोहेमें भी विचार ही हैं। (ख) भावीका बल जानते हैं इसीसे 'सुजान' विशेषण दिया। भावीका बल विचारनेमें भाव यह है कि उसका बल समझनेसे चित्तको संतोष हो जावे, मनमें विकार न उत्पन्न होने पावे कि सतीने हमारे इष्टका और हमारा अपमान किया। (यही भाव बना रहे कि प्रभुकी इच्छा ही ऐसी थी। ऐसा होनेवाला ही था, इसमें किसीका वश क्या ? किसीका दोष क्या? हिरमाया, हिरइच्छा, भावी बड़ी प्रबल है, उसके सामने किसीका वश नहीं चलता। नहीं तो भला सतीजी ऐसा करतीं?)—इसीसे उनको 'सुजान' कहा। सुजान लोग इसी तरह विचार करते हैं। यथा—'अस किहीका दोष नहीं समझते, वे प्रेरकका ही दोष समझते हैं। यथा—'सुनहु भरत भावी प्रबल हा अस बिचारि केहि देइअ दोसू। व्यरथ काहि पर कीजिअ रोस्॥' (अ० १७१-१७२) अतः शिवजीको 'सुजान' कहा।

टिप्पणी—३ पहले तो यह कहा कि 'बहुरि राममायिह सिरु नावा' अर्थात् राम-मायाको प्रणाम किया और उसके पश्चात् अब 'हिर इच्छा भावी बलवाना' कहते हैं। ऐसा कहनेमें तात्पर्य यह है कि भगवान् ही जब मायाको प्रेरित करते हैं तभी वह मोह और भ्रम उत्पन्न करती है। मोह-भ्रम होनेपर लोग अनुचित कर बैठते हैं; यथा—'भएउ मोहु सिव कहा न कीन्हा। भ्रम बस बेषु सीय कर लीन्हा॥' (बा० ९८)

टिप्पणी—४ 'भावी' इति। भावी दो प्रकारकी है। एक कर्मके वशसे, दूसरी हरि-इच्छासे। कर्मकृत भावीको शिवजी मेट सकते हैं, यथा—'भाविउ मेटि सकिंह त्रिपुरारी।' परंतु श्रीहरि-इच्छाभावी बलवान् है, यह नहीं मिट सकी। यथा—'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। करै अन्यथा अस निहं कोई॥'

नोट—२ **भावी**=होनहार, भिवतव्यता। साधारणतः भाग्यवादियोंका विश्वास होता है कि कुछ घटनाएँ या बातें ऐसी होती हैं जिनका होना पहलेसे ही किसी अदृश्य शिवतके द्वारा निश्चित होता है। ऐसी ही बातोंको भावी कहते हैं। (श० सा०) कर्मकृत जो भावी होती है वह कर्मसे, पुरुषार्थसे मिट भी सकती है, जैसे मार्कण्डेयजीकी भावी। इसी 'भावी' को 'दैव' और 'अदृष्ट' भी कहते हैं। और जो हरि-इच्छाकृत भावी है वह अमिट है, जैसे भानुप्रतापकी भावी।\*

<sup>\*</sup> यथा—' भावी काहूँ सों न टरै। कहँ वह राहु कहँ वह रिव शिश आनि संयोग परै ॥ मुनि बिसष्ठ पंडित अित ज्ञानी रिच पिच लगन धरै। तात-मरन सिय हरन राम बन बपु धिर बिपित भरै ॥ रावण जीित कोटि तैंतीसो त्रिभुवन राज्य करै। मृत्यू बाँधि कूप महँ राखे भावीवश सिगरे ॥ अर्जुनके हिर हितू सारथी सोऊ बन निकरे। द्रुपदसुताके राजसभा दुश्शासन चीर हरै ॥ हिरिश्चन्द्र सो को जगदाता सो घर नीच चरै। जो गृह छाँड़ि देश बहु धावै तउ वह संग फिरै ॥ भावी के वश तीन लोक हैं सुरनर देह धरै। सूरदासप्रभु रची सु हुई है को किर सोच मरै ॥' (वि॰ टि॰) पुनश्च यथा—'ब्रह्मात्मजेनापि विचार्यदत्तं पदाभिषेकाय परं मुहूर्त्तम्। तेनैव रामो विगतो वनान्ते बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥' अर्थात् ब्रह्माके पुत्र विस्ष्टिजीने विचारसे श्रीरामचन्द्रजीको युवराज होनेके निमित्त जो मुहूर्त दिया था उसी मुहूर्तमें श्रीरामचन्द्रजी वनवासी हुए। इससे प्रकट है कि केवल ईश्वर–इच्छा ही बलवती है। (वि॰ टी॰)

नोट—३ 'हिर इच्छा भावी बलवाना' के दो अर्थ पं० रामकुमारजीने लिखे—'हिर-इच्छा और भावी दोनों बलवान् हैं' तथा 'हिर-इच्छासे भावी बलवान् हैं'। तीसरा अर्थ यह भी होता है कि 'हिर-इच्छारूपी भावी' बलवान् है। वीरकिवजी लिखते हैं कि 'भावी' उपमेयका गुण हिर-इच्छा उपमानमें यहाँ स्थापन किया गया है, अतः यहाँ 'तृतीय निदर्शना अलंकार' है। बैजनाथजी 'हिर-इच्छामय भावी' अर्थ करते हैं।

ा भावी-(अर्थात् सुख-दु:ख देनेवाला भावी कार्य-) के दो भेद हैं—प्रबल और दुर्बल। इसका कारण दो प्रकारका है। एक प्रधान, दूसरा गौण। फिर प्रधान एवं गौणके भी दो कारण हैं—एक चेतन, दूसरा अचेतन। प्रधानमें 'चेतन' से सर्वेश्वर और विधाता तथा ग्रह आदि और 'अचेतन' से प्रारब्ध अभिप्रेत है। इन दोनोंको प्रधान कहनेका कारण यह है कि सर्वेश्वर समर्थ होनेपर भी प्रारब्धके बिना कुछ नहीं करता, यथा—'करम प्रधान बिस्व किर राखा। जो जस करइ सो तस फल चाखा॥' और प्रारब्ध स्वयं जड़ होनेसे सर्वेश्वरके बिना कुछ कर नहीं सकता। यह भी दो प्रकारका है—प्रबल और दुर्बल। 'प्रबल' वह है जो अवश्य भोगना पड़ता है। दुर्बल वह है जो प्रायश्चित्तसे मिट सकता है। फिर इनके भी दो भेद हैं—पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण वह है जो कर्ताके यत्न बिना फल देता है। अपूर्ण वह है जो कर्तासे यत्न करवाके फल देता है। अपूर्ण प्रारब्धके तीन भेद हैं—इच्छाप्रारब्ध, अनिच्छाप्रारब्ध, एरेच्छाप्रारब्ध। 'इच्छाप्रारब्ध' वह है जो कर्ताको अपनी इच्छासे यत्नमें प्रवृत्त करता है, 'अनिच्छाप्रारब्ध' वह है जो इच्छा न होते हुए भी कर्ता सहसा कर बैठता है। और 'परेच्छाप्रारब्ध' वह है जो दूसरेकी इच्छासे कर्ताको यत्नमें प्रवृत्त करता है।

गौणकारणमें 'चेतन' से मनुष्यादि (सहायक) और 'अचेतन' से काल, जड़ पदार्थ और इन सबोंका संयोग आदि अभिप्रेत है। संक्षेपमें यों कह सकते हैं—

| प्रधान कारण            | गौण कारण       | कार्य        | फल       |
|------------------------|----------------|--------------|----------|
| <br>१ ईश्वर २ प्रारब्ध | काल, संयोग आदि | भावी=होनिहार | सुख,दु:ख |

जब कोई असम्भव बात हो जाती है—जिसका कारण हमारी समझमें नहीं आता, तब उपर्युक्त प्रधान या गौण कारणोंमेंसे किसी कारणका या कार्यका नाम लेकर समाधान माना जाता है। कभी-कभी तो कार्य और कारण दोनोंको साथ ही कहते हैं। यथा यहाँ—'हिर इच्छा भावी बलवाना।' तथा—'होनिहार का करतार—' इत्यादि।

नोट—४ 'संभु सुजाना' इति। पूर्व कह आये हैं कि 'अति बिचित्र रघुपित चिरित जानिह परम सुजान।' (४९)— यहाँ 'सुजान' विशेषण देकर बताते हैं कि ये प्रभुके चिरतको जानते हैं तभी तो ये इसे हिर-इच्छा ही समझते हैं कि सतीजीको मोह हुआ और वह भी ऐसा किंटन कि उसकी निवृत्तिके समस्त उपाय निष्फल ही नहीं वरंच उलटे ही पड़े। शिवजीका यही सिद्धान्त पूर्व भी दिखाया जा चुका है। पूर्वका 'होइहि सोइ जो राम रिच राखा॥' (५२।७) उपक्रम है और 'हिर इच्छा भावी' उपसंहार है। उपदेशभागमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि भक्तको जब कोई असमंजस आ पड़े तो उसे हिर-इच्छा मान ले, तर्क-वितर्कसे मनमें विकार न उत्पन्न होने दे। (७०।५) भी देखिये।

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'शिवजी सुजान अर्थात् विज्ञानधाम और रामतत्त्वके ज्ञाता हैं। वे इस कर्तव्यताको विचारते हैं। जीव अल्पज्ञ है, अतः सतीका दोष नहीं। माया भगवान्के अधीन है अतः उसका दोष नहीं। ईश्वर तो कृपालु है, अतः उसका दोष नहीं। जीव सकाम कर्म करता है, कर्मका फल काल पाकर उदय होता है, फलका भी दोष नहीं; जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही स्वभाव पड़ जाता है। काल-कर्म-स्वभावपर प्रभुकी आज्ञा रहती है। अतएव जो हरि-इच्छामय भावी होती है, वह बलवान् है।'

टिप्पणी—५ 'सतीं कीन्ह सीता कर बेषा।<sup>\*\*\*\*</sup> 'इति।(क) पूर्व कहा था कि सतीजीने सीताजीका रूप बनाया था। यथा—'पुनि पुनि हृदय बिचारु किर धिर सीता कर रूप।'(५२) और अब कहते हैं कि सीताका वेष बनाया। इससे पाया गया कि सतीजीने सीताजीका रूप और वेष दोनों बनाये। इसीसे वहाँ रूप कहा और यहाँ वेष। अथवा, रूप और वेषको पर्यायी जनाया। वहाँ रूप कहा था उसीको यहाँ वेष कहा। (ख) 'सिव उर भएउ विषाद विसेषा' इति। जिस कारण विषाद हुआ वह आगे कहते हैं—'जौ अब करौं सती सन प्रीती। 'दर्यादि। (ग) 'विषाद विशेष' का भाव कि विषाद तो पूर्व ही हुआ था, अब 'विशेष' हुआ। श्रीरघुपतिका अपमान किया, अपना (शिवजीका) वचन झूठ माना—इससे सतीजीके धर्मकी हानि हुई; यह समझकर विषाद हुआ। जैसा—'मोरेहु कहे न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहीं॥'से स्पष्ट है। और, सीतारूप धारण करनेसे हमारे धर्मको हानि पहुँचती है, हम धर्मसंकटमें पड़ गये, यह समझकर 'विशेष' विषाद हुआ। अथवा, आकर झूठ बोलों कि परीक्षा नहीं ली, यह कपट किया। इससे विषाद और सीतारूप धारण करनेसे 'विशेष' विषाद हुआ। अथवा, सतीजीसे प्रीति करनेसे भिक्त और नीतिका नाश है और महान् पाप है तथा प्रेमका त्याग कठिन है जैसा आगे कहते हैं, यह समझकर 'विशेष' विषाद हुआ।

'जौ अब करों सती सन प्रीती। '' इति। यही बात आगे पुनः कहते हैं, यथा—'परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेमु बड़ पापु।'—यह सब शिवजीके हृदयके विचार हैं। वे विचार करते हैं; इसीसे ग्रन्थकारने दो बार लिखकर जनाया कि अपनी स्त्रीमें प्रेम करना नीति है, पर सीतारूप धारण करनेसे अब सतीजीसे प्रेम करना अनीति है। प्रेम करनेसे भिक्तपथका नाश है। प्रीति न करनेसे, प्रेम तोड़ देनेसे ही भिक्तपथ रह सकता है। रहा, प्रेमका त्याग यह कठिन है, जैसा आगे कहते हैं और माताभाव अब न मानें तो भिक्त-पथ मिटता है।

ा श्रीशिवजी श्रीरामभिक्तके भी आचार्य हैं, जगद्गुरु हैं। वे सोचते हैं कि धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये हमारा अवतार है। हम ही उसे तोड़ देंगे तो धर्म ही मिट जायगा; यथा—'मूलं धर्मतरोविंवेकजलधे: शंकर।' (अ० मं० श्लो० १) 'जौं निहं दंड करों खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा॥' (७।१०७)। (यह शिवजीने भुशुण्डिजीसे कहा है।)

# दो०— परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेम बड़ पापु। प्रगटि न कहत महेसु कछु हृदय अधिक संतापु॥ ५६॥

अर्थ—परम पवित्र सती (अथवा परम पवित्र प्रेम) छोड़ी (भी) नहीं जाती और प्रेम करनेमें भारी पाप है। महादेवजी कुछ भी प्रकट करके नहीं कहते, (उनके) हृदयमें बहुत संताप है॥५६॥

## \* परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेम बड़ पापु \*

नोट—१ यह पाठ सं० १६६१ का है। १७०४ की पोथी, ना० प्र० सभा और मानसपत्रिकामें भी यही पाठ है। पं० रा० कु० और द्विवेदीजीका पाठ तथा उनकी परम्पराका पाठ 'परम प्रेम तिज जाइ निहें' है। पं० रामकुमारजीने भी इसी परम्पराकी पोथीसे पढ़ा है। कोदोराममें 'प्रेम निहं जाइ तिज' पाठ है।

१६६१ के पाठका अन्वय करनेमें हम 'प्रेम' शब्दको दोनों ओर ले सकते हैं। इस तरह कि 'परम पुनीत प्रेम न जाइ तिज' और 'किएँ प्रेम बड़ पापु।' अर्थात् शिवजी और सतीजीका प्रेम परम पिवत्र है, अत: छोड़ा नहीं जाता, पर प्रेम करनेसे महापाप है। दूसरे 'परम पुनीत' को सतीजीका विशेषण मानकर अर्थ कर सकते हैं कि 'सतीजी परम पिवत्र हैं। अत: उनको छोडते नहीं बनता, पर उनसे प्रेम करना महापाप है।'

'परम पवित्र प्रेम' वह है जो स्वाभाविक ही होता है। सहज स्वाभाविक प्रेम मिटता नहीं। सतीजीका प्रेम सच्चा और स्वाभाविक है जैसा कि उनके 'जो मोरें सिवचरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू॥'(५९) इन वचनोंसे जो प्रतिज्ञापूर्वक कहे गये हैं, निर्विवाद सिद्ध है और शिवजीका भी उनमें सहज प्रेम है; यथा—'दुखी भएउँ बियोग प्रिय तोरें।'(७।५६)

'परम पुनीत' को सतीजीमें लगावें तो उसका प्रमाण होगा—'बिनु अघ तजी सती असि नारी।' ये याज्ञवल्क्यजीके वचन हैं। पं० सु० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'अपनी स्वाभाविक शक्ति समझकर उनको 'परम

पुनीत' कहा। स्त्रीका त्याग उसी समय हो सकता है जब वह परपुरुषगामिनी हो जाय; सो तो सतीजीने किया नहीं। उनका भाव बुरा न था।' और सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'अनेक जन्मोंसे संग होनेके कारण 'परम पुनीत' कहा है।'—विशेष 'बिनु अघ तजी सती असि नारी।' (१०४।७) में देखिये। बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि 'सतीमें अघ नहीं है। सीतारूप धारण पाप नहीं है। क्योंकि श्रीरामजी तो सबके सच्चे पित हैं। व्रजमें गोपिकाएँ प्रमाण हैं, परंतु शिवजीको (स्त्रीभावसे अब सतीजीको ग्रहण करनेमें) दोष लगता है।' (शीलवृत्ति) श्रीरामजीमें प्रेम करनेमें पातिव्रत्य भंग नहीं होता। प्रमाण (शिवसंहिता) यथा—'स च सीतापितः श्रीमान् जडजीविवलक्षणः। वेदवेदान्तसर्वार्थों योगिनां परमागितः॥ एतिसमन् कीर्तिते ध्याते श्रुते वाप्यचितेऽर्थिते। पातिव्रत्यक्षयो नैव सतीनामिप जायते॥' (मा॰ प॰)

श्रीशिवजी भी सतीजीको उन अपराधोंके लिये जो उनसे हुए, दोष नहीं देते। वे इसको 'हिर इच्छा भावी' और 'राममाया' के ही माथे धरते हैं।\*

नोट—२ 'परम पुनीत न जाइ तिज' अर्थात् सतीजी परम पुनीत हैं, उनका शिवजीके चरणोंमें परम पिवत्र प्रेम है और शिवजीका भी उनमें वैसा ही प्रेम है। अतः वे त्यागयोग्य नहीं हैं। 'किएँ प्रेम बड़ पाप' अर्थात् श्रीसीताजी जगज्जननी हैं, श्रीरामवल्लभा हैं और अपनी इष्टदेवता होनेसे माता हैं। सतीजीने उनका रूप धारण किया और प्रभुके पास इस भावसे गयीं कि देखो मैं आ गयी अब क्यों विलाप करते हो, मैं तो आपका प्रेम देखनेके लिये छिप गयी थी। अतः वे भी मातातुल्य हुईं। मातामें स्त्रीभावसे प्रेम करना महापाप है।—इस तरह एक ओर परमप्रियका वियोग और दूसरी ओर धर्मसंकट, दोहरी चिन्तामें पड़ गये। [अथवा, 'परम पुनीत न जाइ तिज' यह धर्म है; क्योंकि विवाहमें पाणिग्रहण करते समय प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके, तब धर्मशास्त्रानुसार पतिव्रता और परमपुनीता होनेसे त्याग करना अनुचित है। और 'किएँ प्रेम बड़ पापु', क्योंकि प्रेम करनेसे भिक्तके सूक्ष्ममार्गको धक्का पहुँचनेकी सम्भावना है। इस प्रकार दो धर्मसंकटोंमें पड़े हैं कि ऐसा न हो कि प्रेमके कारण कहीं मैं अपने परम धर्मसे डिग जाऊँ]।

टिप्पणी—१ (क) 'प्रगटि न कहत महेसु कछु' इति। (अर्थात् सतीजीसे अपने हृदयके विचारों तथा सतीजीके अपराधको कहते नहीं, हृदयमें ही रखे हैं) 'प्रगट' न कहनेका भाव आगे सतीजीके वचनोंसे स्पष्ट है कि शिवजी 'परम अगाध' हैं और 'कृपासिंधु' हैं। यथा— 'कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा॥' (५८) वे समझते हैं कि कहनेसे सतीको बड़ा कष्ट होगा। 'कछु' का भाव कि सतीजीका सब चिरत जान गये तब भी कुछ नहीं कहते। (ख) 'हृदय अधिक संतापु' इति। भाव यह कि हृदयका दुःख कह डालनेसे विषाद कम हो जाता है, यथा— 'कहेहू ते कछु दुख घिट होई।' पर शिवजी कुछ भी प्रकट नहीं करते, इसीसे भीतर-ही-भीतर बहुत संताप है। पुनः भाव कि प्रथम तो सतीजीके झूठ बोलनेका विषाद हुआ, उससे अधिक दुःख सीतावेषरूप धारण करनेका हुआ और अब उससे भी 'अधिक संताप' भिक्तपथके निर्वाहकी चिन्तासे हो रहा है। पुनः भाव कि सतीजीके हृदयमें भी संताप उत्पन्न हुआ था, यथा— 'जाइ उत्तरु अब देहीं काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥' (५४) उससे अधिक दाह शिवजीके हृदयमें है।

नोट—३ यहाँ शिवजीके गम्भीर स्वभावका दर्शन कराया गया। 'हितोपदेश' में उनकी दशा इस प्रकार दर्शायी गयी है।—'मज्जनिप पयोराशौ लब्ध्वा सर्पावलम्बनम्। न मुञ्चित न चादत्ते तथा मुग्धोऽस्मि सम्प्रति॥' अर्थात् समुद्रमें डूबता हुआ मनुष्य सर्पका अवलम्बन पाकर न तो उसे छोड़ता है न पकड़ता है, वैसे ही मैं इस समय असमंजसमें पड़ा हूँ।

<sup>\*&#</sup>x27;परम प्रेम' का अर्थ पं॰ रा॰ कु॰ जी 'सहज प्रेम' लिखते हैं। सहज प्रेम मिटता नहीं, यथा—'मोरशिखा बिन मूरिहू पलुहत गरजत मेह।' (दोहावली) वीरकविजी कहते हैं कि यहाँ 'परम प्रेम' के दो अर्थ हैं—'पहला सतीके प्रति और दूसरा भिक्तके प्रति। अर्थात् भिक्त परम प्यारी है, वह छोडी नहीं जा सकती और सतीसे प्रेम करनेमें पाप है।'

तब संकर प्रभुपद सिरु नावा । सुमिरत रामु हृदय अस आवा॥१॥ एहि तन सितहि भेट मोहि नाहीं । सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं॥२॥ अस बिचारि संकरु मितधीरा । चले भवन सुमिरत रघुबीरा॥३॥

अर्थ—(जब बहुत संतप्त हुए और कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करना चाहिये) तब शंकरजीने प्रभुके चरणोंमें सिर नवाया। श्रीरामजीका स्मरण करते ही (उनके) हृदयमें ऐसा (विचार) आया॥१॥ सतीको इस तनमें (पित-पत्नीभावसे) मुझसे भेंट (अर्थात् बोलचाल-स्पर्श-विनोद आदि) नहीं (होनेकी)। शिवजीने मनमें (यह) संकल्प कर लिया॥२॥ धीरबुद्धि शंकरजी ऐसा विचारकर श्रीरघुवीर (रामचन्द्रजी)को सुमिरते हुए घर (कैलास) को चले॥३॥

नोट—१ 'तब संकर प्रभुपद सिरु नावा। सुमिरत रामु' इति। लोकरीति है कि जब एक भी उपाय नहीं सूझता तब रामजी सूझते हैं। सेवक जब संकटमें पड़ता है तब स्वामीहीका स्मरण करता है। यहाँ श्रीरामपदमें सिर नवाना और उनका स्मरण करना इसी अभिप्रायसे है कि 'मैं धर्म–संकटमें पड़ा हूँ, कुछ समझमें नहीं आता कि क्या करूँ। ('प्रभुपद सिरु नावा' अर्थात्) आप मेरे प्रभु (स्वामी) हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ, प्रभु ही अपने सेवकोंके सोच–संकटको दूर करते हैं। हे राम! मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप सबके 'उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ।' आप सबके उरप्रेरक हैं, यथा—'उरप्रेरक रघुबंस बिभूषन।' जो इस समय मेरा कर्त्तव्य हो वही प्रेरणा मेरे हृदयमें कीजिये। मुझे बताइये कि मैं क्या करूँ।—'सुमिरत रामु हृदय अस आवा' से स्पष्ट है कि इसीलिये स्मरण किया गया था कि हृदयमें कर्तव्यका विवेक उत्पन्न हो, जिससे दोनों काम बनें। और हुआ भी ऐसा ही। शंकरजीके स्मरणका प्रभाव यह हुआ कि मनमें तुरंत यह बात स्फुरित हो आयी कि 'जीवात्मा तो अविनाशी है, केवल देहहीसे नाता है। सतीजीने इस देहसे सीतारूप धारण किया, इसलिये इस देहसे प्रेम न किया जाय।' धि स्मरण रखना चाहिये कि शुद्ध प्रेमभावसे भगवान्को प्रणाम और साथ ही उनका स्मरण करनेसे वे अवश्य सेवकका दु:ख हरते हैं। (मा० प०) यथा—'राम प्रनाम महामहिमा खिन सकल समंगलमिन जनी।'

प॰ प॰ प्र॰— 'प्रभुपद सिरु नावा' इति । 'जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं । जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल किलमल भाजहीं ॥' इन पदसरोजोंको ही मानसिक प्रणाम किया । 'सुमिरत रामु' से रामनामका उच्चारण समझना चाहिये; क्योंकि 'प्रभुपद' में रामरूपका अन्तर्भाव होता है । यहाँ रामनाम-स्मरणसे उपक्रम और 'चले भवन सुमिरत रघुबीरा' से उपसंहार किया है ।

टिप्पणी—१ पं॰ रामकुमारजी—श्रीरामजीका स्मरण करते ही उन्होंने प्रेरणा की, क्योंकि वे उरप्रेरक हैं। क्या प्रेरणा हुई सो आगे लिखते हैं। स्मरण करते ही प्रभुने सोच दूर किया, हृदयमें विवेक हुआ।

जब सतीजी झूठ बोलीं तब शिवजीने मायाको सिर नवाया कि तू बड़ी प्रबल है और जब सीतारूप धरा तब प्रभुपदमें शीश नवाया कि हमारे धर्मकी रक्षा कीजिये।

माया भी स्त्री और सतीजी भी स्त्री। यद्यपि स्त्री स्त्रीको नहीं मोहित कर सकती है तथापि माया तो नर्तकी है, उसने सतीजीको नचा ही डाला। उसने ब्रह्मादिको नचा डाला। यथा—'सुनि बिरंचि रामिह सिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम उर छावा। हिरमाया कर अमित प्रभावा। बिपुल बार जेहि मोहि नचावा॥'(७।६०) 'जो माया सब जगिह नचावा। जासु चिरित लिख काहु न पावा॥ सोइ प्रभु भ्रू बिलास खगराजा। नाच नटी इव सिहत समाजा॥' (७।७२) कहीं हमको भी न नचावे, यह सोचकर सिर नवाकर प्रभुका स्मरणकर उन्हीं मायापित प्रभुकी शरण गये।

टिप्पणी—२ '*एहि तन सितिहि भेट मोहि नाहीं।* की उपर कहा '*हृदय अस आवा' 'कस आवा?'* क्या आया? क्या प्रेरणा हुई? सो न लिखकर संकल्प लिख रहे हैं। इससे जनाया कि जो संकल्प मनमें कर

रहे हैं वही बात प्रभुकी प्रेरणासे हृदयमें आयी थी। अर्थात् सतीतनमें प्रेम न करो, उनके दूसरे शरीरमें प्रेम करना— ऐसा हृदयमें आया। उसीका संकल्प किया, यदि हृदयमें आना पृथक् लिखते और फिर संकल्प करना पृथक् लिखते तो एक अर्थाली व्यर्थमें बढ़ जाती। अतः दोनोंको एक ही जगह लिख दिया। हृदयमें जो आया, उसीका संकल्प किया। [ब्ब्ल्यम्थभरमें यह बात बरती गयी है कि प्रसंग आनेपर घटना खोल दी जाती है, बार-बार नहीं दोहरायी जाती। जैसे 'रामानुज लघु रेख खँचाई।'](ख) 'एहि तन' अर्थात् सतीशरीरमें। भाव कि इस शरीरके छूटनेपर जो ये दूसरा शरीर धारण करें उसमें प्रेम करनेसे दोष नहीं। (ग) शंकरजीको प्रेम करनेमें सोच हुआ, यथा—'जौ अब करीं सती सन प्रीती। मिटे भगतिपथः ॥' क्योंकि प्रेमके त्यागका नियम नहीं है कि इतने ही दिन प्रेम करना चाहिये। परंतु अब श्रीरामजीकी प्रेरणासे नियम हो गया कि सतीके इस तनमें प्रीति न करनी चाहिये, अन्य तनमें प्रीति करना दोष नहीं—इससे शिवजीके मनमें शान्ति और संतोष हुआ। सतीजीने इस शरीरसे अपराध किया, अतः यह शरीर त्याज्य है।

प० प० प्र०—सती उमा अर्थात् शिवजीकी माया हैं—'ओ महेशस्य मा मायाशिक्तः।' माया और मायाधीश, शिक्त और शिक्तमान्का सम्बन्ध नित्य है, यह प्रभुनिर्मित है, इसका त्याग हो ही नहीं सकता। केवल शरीरका सम्बन्ध और उस शरीरसे पितपत्नीभावसे प्रेम करना त्याज्य है। (यह भाव प्राय: वही है जो आगेके नोट १ में दिया गया था)

टिप्पणी—३ 'सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं' इति। [यहाँ तालव्य शकार है। क्योंकि यहाँ उनके भारी महत्त्वकी बात कही है। संकल्प वचनसे भी होता है, यथा—'निसिचरहीन करों मिह भुज उठाइ पन कीन्ह।'(अ०९)] यहाँ संकल्प मनमें किया गया क्योंकि संकल्प सतीके त्यागका है। प्रकट कहते तो उनको बड़ा दु:ख होता। शिवजी करुणावरुणालय हैं, कृपालु हैं, इसीसे उन्होंने अपनी तरफसे दु:ख न दिया। पुनः, मनमें संकल्प करनेका तात्पर्य यह है कि प्रथम जब मनमें सोच था, कोई विचार हृदयमें नहीं आता था कि क्या करें तब भी शिवजीने कुछ न कहा, यथा—'प्रगटि न कहत महेस कछु हृदय अधिक संतापु।'(५६) और जब हृदयमें विचार स्फुरित हुआ तब भी कुछ न बोले, मनमें ही संकल्प किया। इस तरह आपको संतप्त और शान्त दोनों अवस्थाओंमें एकरस दिखाया।

नोट—२ संकल्प=प्रतिज्ञा, प्रण, यथा—'अस पन तुम्ह बिनु करै को आना।' जैसे हाथमें कुश और जल आदि लेकर मन्त्र पढ़कर लोग करते हैं जिससे वे उस कार्यके करनेके लिये बद्ध हो जाते हैं। संकल्प इससे आवश्यक हुआ कि सतीजी अपनी नित्यकी शक्ति हैं। कदाचित् कभी प्रभुकी आज्ञाका उल्लंघन हो जाय। संकल्पसे दोनों बातें बन गयीं। 'साँप मरे न लाठी टूटै।' परम पुनीत सतीका त्याग कठिन था सो भी रहा, क्योंकि दूसरे शरीरमें फिर संग होगा। सदाका त्याग न हुआ क्योंकि नित्यकी शक्ति थीं और प्रेम करनेसे पाप था सो भी निभा, क्योंकि जिससे पाप हुआ उसीका संग छूटा। भिक्तिपथमें भी अन्याय न हुआ, धर्मकी मर्यादा बनी रह गयी। स्थूल शरीरका त्याग हुआ, आत्मस्वरूपका नहीं। (रा० प्र०, मा० प०)

टिप्पणी—४ 'अस बिचारि संकरु मितधीरा। ''इति। (क) 'अस बिचारि' अर्थात् जो विचार श्रीरामजीकी प्रेरणासे हृदयमें आया उसी विचारका मनमें संकल्प करके। (ख) 'मित धीरा' इति। भाव कि पूर्व मित व्याकुल थी, हृदयमें विचार करते थे, यथा—'हृदय बिचारत संभु सुजाना' पर शान्ति न होती थी; क्योंकि तब कोई विचार मनमें न आता था। अब श्रीरामजीकी प्रेरणासे जब विचार आया तब 'धीर' हुई। जो विचार प्रभुने दिया उसीमें अपनी बुद्धिको स्थिर किया, इसीसे 'मितधीर' विशेषण दिया। (ग) शिवजीने सतीतनके त्यागका संकल्प किया। इसीसे ग्रन्थकारने भी सतीका त्याग अपनी चौपाइयोंमें दिखाया है। अधियहाँसे वे शिवजीका अकेले चलना लिख रहे हैं, यथा—'अस बिचारि संकरु मितधीरा', 'बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा।' इसके पूर्व सतीसहित लिख आये हैं; यथा—'संग सती जगजनि भवानी', 'चले भवन सँग दच्छ कुमारी' तथा 'चले जात सिव सती समेता।'सती संगमें

हैं, यह अब नहीं लिखते।—यह त्यागका लक्ष्य है। (घ) विचार प्रभुने दिया, अत: उसका मनमें संकल्प किया और उसी विचारसे मितको धीर किया। इस तरह मन और बुद्धि दोनोंको श्रीरामजीकी आज्ञामें लगाना कहा। इसी तरह 'सुमिरत राम हृदय अस आवा' अर्थात् श्रीरामजीके स्मरणसे ही सन्ताप मिटा। विकल थे सो सावधान हुए। अत: 'चले भवन सुमिरत' अर्थात् उन्हीं आर्तहरण भगवान् रामका स्मरण करते घरको चले। (यह कृतज्ञता है।)

नोट—३ 'मितिधीरा' के और भाव। शक्तिका वियोग दु:सह है फिर भी उनके त्यागमें कुछ भी संकोच न किया और न किंचित् क्लेश माना। वियोग स्वीकार किया पर भिक्तिपथको बिगड़ने न दिया वरंच दृढ़ रखा। अत: 'मितिधीर' कहा। पुन:, 'मितिधीर' इससे कहा कि अच्छी बात उनके हृदयमें बैठ गयी। इस आचरणसे शिवजी जीवोंको श्रीरामभिक्तमें दृढ़ करते हैं, शिक्षा देते हैं कि आधे अंगको भी अलग कर देना अच्छा है पर भिक्तिपथका बिगाडना उचित नहीं। (मा० प०)

टिप्पणी—५ (क) 'चले भवन' से जनाया कि सतीजीके आनेपर और उनसे प्रश्न करनेपर सोचमें पड़ गये थे, चलना भूल ही गया था। जब बुद्धि स्थिर हुई तब चले। 'भवन' कैलास है, यथा—'भवन कैलास आसीन कासी।' यह आगे स्पष्ट है, यथा—'बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा।' (ख) 'सुमिरत' इति। शिवजी जबतक वटतले बैठे रहे तबतक नाम जपते रहे, यथा—'अस किह जपन लगे हिनामा।' और जब चले तब स्मरण करते चले। इससे पाया गया कि शिवजीका सब काल भजनमें ही बीतता है, निरन्तर नामस्मरण होता है। यथा—'संतत जपत संभु अबिनासी।' पुनः, सब दशामें नामस्मरण दिखाया। पहले व्याकुल-दशामें स्मरण करते रहे अब बुद्धि स्थिर होनेपर भी स्मरण कर रहे हैं। दुःख और सुख दोनोंमें स्मरण होता रहता है। पुनः, [भाव कि इस समयका स्मरण धन्यवादका है कि स्मरणमात्रसे हमारा धर्मसंकट मिटाया। (सुधाकर द्विवेदी)] (ग)—'सुमिरत रघुबीरा' इति 'रघुबीर' शब्दसे जनाया कि राक्षसोंको मारनेके लिये धनुष-बाण धारण किये जिस वेषसे वनमें विचर रहे हैं उस रूपका स्मरण करते चले।

नोट—४ पंजाबीजी लिखते हैं कि रघुवीरके स्मरणका भाव यह है कि शिवजीने दक्षसुताका त्याग किया। त्यागका समाचार पाकर वह कोई उपाधि खड़ी न करे। अथवा, कहीं दक्ष शाप न दे दे, जैसे रोहिणीसे प्रेम करनेपर उसने चन्द्रमाको शाप दिया था। इन सबोंसे बचायें इसलिये वीररूपका स्मरण किया। पुनः भाव कि प्रतिज्ञा बड़ी कठिन है कि साथ रहते हुए भी पत्नीभाव न रखेंगे। कामादि विकार बड़े प्रबल हैं। इनसे धनुर्धारी प्रभु ही रक्षा कर सकते हैं। यथा—'तब लिंग हृदय बसत खल नाना जब लिंग उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक किंट भाथा॥' (सुं० ४७) रघुवीरसे धनुर्धर वीरस्वरूप जनाया। रक्षाके लिये स्मरण किया, इसीसे उनके संतोषके लिये आकाशवाणी हुई।

नोट—५ सतीको त्याग करना कठिन है और संकल्प करना भी कठिन है। इसीसे इन दोनोंकी आगे प्रशंसा करते हैं। यथा—'सिव सम को रघुपतिब्रतधारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी॥'— यह सतीत्यागकी प्रशंसा है। 'अस पन तुम्ह बिनु करें को आना। रामभगत समरथ भगवाना॥' यह प्रणकी प्रशंसा है।

## चलत गगन भै गिरा सुहाइ। जय महेस भिल भगति दृढ़ाई \*॥ ४॥ अस पन तुम्ह बिनु करै को आना। राम भगत समरथ भगवाना॥ ५॥

अर्थ—चलते ही सुन्दर आकाशवाणी हुई। 'महेश! आपकी जय हो!' आपने अच्छी तरह भिक्तिको दृढ़ किया॥४॥ आपके सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप रामभक्त हैं, समर्थ हैं और षडैश्वर्यसम्पन्न हैं॥५॥

टिप्पणी—१ 'चलत गगन भे गिरा सुहाई' इति। (क) चलते ही आकाशवाणी हुई। इससे जनाया कि

<sup>\*</sup> पाठान्तर—दिढाई—भा० रा०।

रामभिक्तका 'ओर निबाहनेसे' अर्थात् सांगोपांग निर्वाह करनेसे प्रशंसा होती है। शिवजीने परमपुनीत सतीकी अपेक्षा भिक्तिको अधिक श्रेष्ठ समझा, भिक्ति-पथको दृढ़ किया, इसीसे देवता प्रसन्न होकर जय-जयकार करके बधाई दे रहे हैं; प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने बड़ा भारी काम किया। भारी काम करनेसे प्रशंसा होती ही है। शिवजीने मनमें संकल्प किया। आकाशवाणीने मनकी बात जानकर कही। (ख) 'गिरा सुहाई' इति। यहाँ सुहाई विशेषण दिया। अन्यत्र 'गम्भीर' विशेषण दिया गया है। गम्भीरता ही वाणीकी शोभा है। इस तरह यहाँ 'सुहाई'=गम्भीर। यथा—'गगनिरा गंभीर भइ हरन सोक संदेह।' (१८६) पुनः 'सुहाई'=सुन्दर। आकाशवाणी शिवजीके मनकी हुई, अतः 'सुहाई' है।

नोट—१ प्र० स्वामीका मत है कि यह आकाशवाणी न तो देवताओंकी है और न ब्रह्मादिकी, क्योंकि जिसका पता साक्षात् जगज्जननी सतीको नहीं लगा जो अत्यन्त समीप थीं, उस संकल्पका जानना ब्रह्मादि देवताओंको असम्भव है। ब्रह्म-(श्रीराम-)की वाणी भी यह नहीं हो सकती, क्योंकि श्रीरघुनाथजीने अपने भक्तोंकी प्रशंसा जहाँ- जहाँ की है वहाँ कहीं भी 'जय' शब्दका प्रयोग नहीं है। अत: निश्चय ही यह वाणी 'राममाया' की है, जिसे शिवजीने प्रणाम किया और जिसने सतीजीको सीता बननेकी प्रेरणा की तथा उनसे झूठ कहलवाया।

इस आकाशवाणीका हेतु क्या है? इसका मुख्य हेतु है सतीजीको राम-सम्मुख करना, रामभक्त बनाना, सम्पूर्णतया शिवानुकूल बना देना। राममायाने रामभक्त बनाने आदिका यह अमोघ उपाय रच दिया। यदि गगनिगरा न होती तो परित्यागकी कल्पनाका सतीजीके मनमें आना असम्भव था। सतीजी यही समझतीं कि शिवजी समाधिमग्न हैं। उनको अपनी करनीका पश्चाताप न होता। आकाशवाणीसे सिद्ध होता है कि सतीजी शिवसंकल्पको अनुमानसे जान लेंगी और सुदीर्घकालतक जब उनका हृदय पश्चात्तापादिसे जलता रहेगा तब वह शुद्ध हो जायगा और वे रघुनाथजीकी शरण लेंगी।

टिप्पणी—२ आकाशवाणी यद्यपि सुहाई है तथापि उसे सुनकर जगदम्बा सतीजीको तो सोच ही उत्पन्न हो गया; यथा—'सुनि नभिगरा सती उर सोचा' [इसका कारण यह है कि सतीजीके हृदयमें पाप था। उन्होंने अपराध किया था, इसीसे उनको सोच हुआ, नहीं तो वह तो उत्तम बात थी, प्रशंसाके योग्य थी, इसीसे आकाशवाणीने उसकी प्रशंसा की। इसी तरह जब देवता, सिद्ध, साधु और मुनि भरतजीकी भिक्तकी प्रशंसा कर रहे हैं, यथा—'देखि दसा सुर बरसिंह फूला। अ० २१६। सिद्ध साधु मुनिबर अस कहहीं। भरतिंह निरिख हरषु हिय लहहीं॥'(२१७)।—ठीक उसी समय उनकी यह दशा देखकर इन्द्रको सोच हो रहा था। यथा—'देखि प्रभाउ सुरेसिंह सोचू॥'—उसपर किवने जो आलोचना की वह यह है—] 'जगु भल भलेहि पोच कहुँ पोचू।' अर्थात् जो जैसा होता है उसको वैसा हो सूझता है। वही बात यहाँ हुई। (ख) 'चलत गगन भे गिरा सुहाई' यहाँसे आकाशवाणीका प्रारम्भ है और 'जदिप सती पूछा बहु भाँती' पर समाप्ति है। ('भे गिरा सुहाई') उपक्रम है। 'सुनि नभिगरा' उपसंहार है। (आकाशवाणी तीन चरणोंमें है)

टिप्पणी—३ 'जय महेस भिल भगित दृढ़ाई' इति। (क) 'जय महेस' का भाव कि भिक्तिकी दृढ़तासे ही आप महान् ईश हैं, देव-देव हैं; सबसे आपका उत्कर्ष बढ़कर है। [पुन: भाव कि—'क्यों न हो! आप महेश ही हैं, देवदेव हैं, ऐसा करना आपके योग्य ही था। आपकी जय हो] (ख) 'भिल भगित दृढ़ाई' इति। जो बात शिवजीके मनमें थी वही आकाशवाणीने कही।—

'जौ अब करौं सती सन प्रीती। मिटै भगति पथ होइ अनीती॥' अर्थात् प्रेम करनेसे भिक्तपथका नाश होगा। १ 'जय महेस भिल भगित दृढ़ाई।' अर्थात् सतीके त्यागसे आपका भिक्तपथ दृढ़ हुआ।

'एहि तन सितिहि भेट मोहि नाहीं। सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं॥' २ 'अस पन तुम्ह बिनु करै को आना॥' संकल्प और पन एक ही बात है। 'अस पन तुम्ह बिनु करै को आना।' इस आकाशवाणीको जब सतीजीने सुना तब उन्होंने शिवजीसे पूछा 'कीन्ह कवन पन कहह कुपाला।'

टिप्पणी—४ 'अस पन तुम्ह बिनु करें को आना' इति। अर्थात् सती ऐसी स्त्रीको त्याग दे, भिक्तिपथको न टूटने दे, ऐसा कौन रामभक्त है? यथा—'सिवसम को रघुपतिब्रतधारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी॥' (भाव कि यह आपहीका काम है, दूसरा कोई इस व्रतको नहीं धारण कर सकता। यह प्रण आपके ही योग्य है। इसमें यथायोग्यका संग वर्णन करना 'प्रथम सम अलंकार' है।)

टिप्पणी—५ 'राम भगत समरथ भगवाना' इति। ऐसा व्रत धारण करनेमें आपमें तीन बड़े बल दिखाये। अर्थात् आप रामभक्त हैं इससे सीतारूपमात्र धारण करनेसे सतीमें माताभाव मान लिया और उनको त्याग दिया। प्रणके निर्वाह करनेमें आप 'समर्थ' हैं। आप भगवान् हैं अर्थात् ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञानसे युक्त हैं तब तो आपने ऐसा प्रण किया है, (सामान्य) जीव ऐसा प्रण करके नहीं निबाह सकता। [प्रतिज्ञा करनेके लिये कोई भी एक गुण पर्याप्त था तब भी इतने गुण दिखाये। यहाँ दूसरा समुच्चय अलंकार है।]

सुनि नभगिरा सती उर सोचा। पूछा सिविह समेत सकोचा॥६॥ कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला। सत्यधाम प्रभु दीनदयाला॥७॥ जदिप सती पूछा बहु भाँती। तदिप न कहेउ त्रिपुर आराती॥८॥

अर्थ—आकाशवाणी सुनकर सतीजीके मनमें सोच हुआ। (उन्होंने) सकुचाते हुए शिवजीसे पूछा॥६॥ हे कृपालु! किहये, आपने कौन प्रण किया है? हे प्रभो! आप सत्यधाम हैं, समर्थ हैं और दीनदयालु हैं॥७॥ यद्यपि सतीजीने बहुत तरहसे पूछा तथापि त्रिपुरारि (महादेवजीने) न बताया॥८॥

टिप्पणी—१ 'सुनि नभिगरा सती उर सोचा। इससे ज्ञात होता है कि शिवजी अपनी प्रशंसा सुनकर सतीजीके हृदयमें सोच होना लिखा; शिवजीका कुछ हाल न लिखा। इससे ज्ञात होता है कि शिवजी अपनी प्रशंसा सुनकर सकुचा गये नहीं तो उनका हर्षित होना लिखते, जैसे सतीका सोच लिखा। सतीजीने अपराध किया है, इसीसे पूछते हुए संकोच हो रहा है। उन्होंने शिवजीसे कपट किया, उनसे झूठ बोलीं। उसके पीछे आकाशवाणी हुई; इसीसे उनको सोच हो गया। उनको शंका हो गयी; चिन्ता हुई कि कहीं हमारे त्यागका प्रण न किया हो—इसी कारण सकुचाते हुए पूछती हैं। जो अपराध करता है उसे संकोच होता ही है। अतः संकोच उचित ही है। (ख) 'पूछा सिविहि' से स्पष्ट है कि वे शिवजीके मनकी न जान सकीं, इसीसे पूछा। (ग) 'समेत सकोचा।' इति। पूछनेमें प्रथमहीसे संकोच हुआ, इसीसे किवने आदिमें ही 'संकोच' शब्द दे दिया। आगे जो कुछ पूछा वह सब 'संकोच समेत' है। संकोच=हिचिकचाहट, पसोपेश। [पुनः 'समेत संकोचा' का भाव कि विवाहके समय पित प्रतिज्ञा करता है कि अर्थ, धर्म, काममें मैं इसका अतिक्रमण नहीं करूँगा। अतः पूछनेमें कोई संकोचका बात न थी, परंतु अपराध होनेसे संकोच हुआ (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ 'कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला।' इति। (क) यहाँ सब विशेषण साभिप्राय हैं। 'कृपाला' का भाव कि आप कृपालु हैं; क्या किसीपर कृपा हुई है? कोई कृपाका प्रण किया है? 'सत्यधाम' का भाव कि क्या सत्यके विषयमें कोई प्रतिज्ञा आपने की है? 'प्रभु' का भाव कि आप समर्थ हैं, क्या किसी दुष्टके वधकी प्रतिज्ञा की है? 'दीनदयाल' का भाव कि क्या किसी दीनपर दया करने, किसी दीनको पालनेकी प्रतिज्ञा की है? कौन प्रतिज्ञा की है? पुनः भाव कि—आप 'कृपालु' हैं। अपने इस गुणसे मुझपर क्रोध न कीजिये किन्तु अपनी ओरसे मुझपर दया कीजिये। आप 'सत्यधाम' हैं अतः मुझसे सत्य ही कहिये कि क्या प्रण किया है। सतीजी शिवजीसे झूठ बोलीं, इसीसे समझती हैं कि शिवजी भी झूठ बोलेंगे इसीसे 'सत्यधाम' कहा। आप 'प्रभु' हैं, अर्थात् प्रण निबाहनेमें आकाशवाणीने आपको समर्थ कहा है; यथा—'अस पन तुम्ह विनु करैं को आना।

रामभगत समरथं पुन: भाव कि—[यदि आप कहें कि हम प्रतिज्ञा कर चुके, वह अमिट है तो उसपर कहती हैं कि आप 'प्रभु' हैं, होनी अनहोनी करनेमें समर्थ हैं। आप 'दीनदयाल' हैं। आपकी कृपा तो जीवमात्रपर है पर दीनोंपर आपकी विशेष दया रहती है। मैं दीन हूँ। आप मुझपर दया करें। (रा० प्र०)]

प० प० प्र०—'कृपाल' का भाव कि मुझपर कृपा करके 'कीन्ह कवन पन' यह किहये। 'सत्यधाम' हैं अर्थात् आपने जो प्रण किया है, उसका सत्य करना आपको सहज सुलभ है। मुझसे कह देनेसे उसके निर्वाहमें कोई किठनता पैदा नहीं होनेकी; अतः कृपा करके किहये। 'प्रभु' अर्थात् मेरे स्वामी हैं, आपको छोड़ दूसरेसे पूछना मेरे लिये असम्भव है, अतः आप कहें। 'कृपाला' से उपक्रम करके 'दयाला' पर उपसंहार करके जनाया कि आप सदैव मुझपर दया करते आये हैं, वैसे ही अब भी कीजिये।

टिप्पणी—३ 'कीन्ह कवन पन—' से स्पष्ट है कि सतीजी शंकरजीके हृदयकी बात न जान पायीं। शंकरजीका रुख देखकर आगे यह जान गयी हैं कि उन्होंने हमें त्याग दिया पर यह फिर भी नहीं जाना कि सीतारूप धारण करनेसे त्याग दिया है। शंकरजी ध्यानद्वारा उनके हृदयकी सब जान गये।

टिप्पणी—४ 'जदिप सती पूछा बहु भाँती। 'इति। (क) 'बहु भाँती' इति। आप कृपाल हैं, आप सत्यधाम हैं, प्रभु हैं, दीनदयाल हैं, इत्यादि विरुदावली कह-कहकर जो पूछा वही 'बहु भाँती' का पूछना है। \*[शिवजी त्रिपुरान्तक हैं, अपने लक्ष्यपर बड़े दृढ़ हैं, एक सहस्र वर्षतक त्रिपुरपर लक्ष्य बाँधे ही रह गये, उन्होंने नहीं ही कहा। यहाँ बातको खोलना और लक्ष्यसे होना एक बात थी। बातको खोलना अनुनय-विनयको अवसर प्रदान करना था, इसलिये नहीं कहा। 'बहुभाँती' यह कि अपनी शपथ दिलायी, अपने प्रेमकी शपथ दिलायी, इत्यादि। (वि० त्रि०)] (ख) 'तदिप न कहेउ त्रिपुर आराती' इति। संकल्प न बतानेमें 'त्रिपुर आराती' विशेषण दिया। भाव यह कि जैसे त्रिपुरके वधमें निष्ठुर हो गये थे वैसे ही अपना प्रण न कहनेमें निष्ठुर बने रहे, सतीजीके दिये हुए कृपाल, सत्यधाम आदि विशेषण न माने, अपना प्रण नहीं ही कहा।

वस्तुतः 'कृपाल' आदि सब गुण 'न कहनेमें' घटित हो रहे हैं। शिवजीने प्रण न बताया क्योंकि वे कृपालु हैं, दीनदयालु हैं। वे जानते हैं कि कहनेसे सतीजीको दुःख होगा। कृपालु होनेके कारण वे उनको अपनी ओरसे दुःख न दे सके, बल्कि उनका दुःख दूर करनेमें लग गये। यथा—'सितिहि ससोच जानि वृषकेतू। कही कथा सुंदर सुखहेतू॥' सत्यधाम हैं और सत्य कहनेसे दुःख होगा और झूठ बोलते नहीं। अतः न कहा। 'सत्यधाम' हैं, अतः बनाकर कोई बात न कही। 'प्रभु' हैं अर्थात् जगत्के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। ईश्वर झूठ नहीं बोलते; यथा—'मुधा बचन निहं ईस्वर कहई।' [कि क्यों न कहा? इसका कारण सतीजी स्वयं अपनेसे ही कहती हैं; यथा—'कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा॥' (५८) पुनः, नीतिशास्त्रका मत है कि अप्रिय बात सत्य भी हो तो भी न कहे। यथा—'न बूयात् सत्यमप्रियम्' अतः न कहा। पुनः, बुद्धिमान् पराया दोष नहीं कहते; यथा—'गृन प्रगटिहं अवगुनिहं दुराविहं।' इत्यादि कारणोंसे न कहा।]

भावार्थान्तर—(१) सतीत्यागसे काम और लोभ दोनोंसे शत्रुता की। सतीके अपराधपर क्रोध न किया और न मुखसे ही कुछ कहा। इस तरह काम-क्रोध और लोभ तीनोंको जीते हुए हैं। यह भाव 'त्रिपुर आराती' कहकर जनाया।' (पाँ०, बै०) अर्थात् काम, क्रोध और लोभ ही तीन पुर हैं। सती-त्यागसे काम तथा लोभपर विजय हुई। प्रेम न करना लोभको जीतना है। अपराधपर कुछ न कहा, यह क्रोधपर विजय है। (पाँ०) पुनः, (२) 'त्रिपुरआराती' में भाव यह है कि 'जब अपनी अर्धांगिनीका ही त्याग कर दिया तब जो अन्य रामविरोधी हैं, उनके साथ शिवजीका व्यवहार कैसा होगा, यह इसीसे अनुमान कर लेना चाहिये।' (रा० प्र०) पुनः (३) 'तीनों

<sup>\*</sup> बै॰—'बहुभाँति' अर्थात् 'पत्नीभाव, ह्रासविलासकटाक्षादि करके, कदाचित् कामवश कहा, मान करके, कदाचित् हमारे मिलनेके लोभवश कहा, अथवा किंचित् प्रौढ़ता करके अर्थात् क्रोधवश होकर कहा, इत्यादि बहुत भाँतिसे पूछा।' हासविलासादिद्वारा पूछनेपर कामपर विजय, मानवती होनेपर क्रोध न किया और सत्यधाम आदि कहनेपर लुब्ध न हुए। अतः 'त्रिपुर आराती' विशेषण दिया।

लोकोंके रहनेवाले जो रामभेददर्शक हैं उनके शत्रु महादेवजी हैं। शत्रुसे मनकी बात न कहनी चाहिये। अतः शिवजीने कुछ न कहा, इस हेतु त्रिपुरआराती कहा।' (सू० प्र० मिश्र) (४) 'त्रिपुरआरातीसे यह सूचना कर दी कि बड़े-बड़े राक्षसों अथवा तीनों पुरोंके संहारकर्ता हैं, अतः तारकासुरके मारनेके लिये कुसमय समझकर अपने प्रणको छिपा रखा कि कहीं सुनकर ये अभी प्राण न दे दें अन्यथा अनर्थ हो जायगा क्योंकि अभी तारकासुरके जन्ममें विलम्ब है, और इनके दूसरी देहका भी समय अभी नहीं है।' (सु० द्विवेदी) (५) यहाँ लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग है कि जो कठिन दुर्जय त्रिपुर-जैसे दैत्यके वैरी हैं, वे अपराधिनी सतीकी प्रार्थनापर कैसे दयालु हो सकते हैं। (वीरकवि)

दो० — सतीं हृदय अनुमान किय सब् जानेउ सर्बग्य। कीन्ह कपटु मैं संभु सन नारि सहज जड़ अग्य॥ सो० — जल पय सिरस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भिल। बिलग होइ<sup>१</sup> रसु जाइ<sup>२</sup> कपटु खटाई परत पुनि<sup>३</sup>॥ ५७॥

अर्थ—सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ (शिवजी) सब जान गये। मैंने शंकरजीसे कपट किया। (सत्य है) स्त्री स्वभावसे ही मूर्ख और नासमझ होती है। (वक्ता कहते हैं कि—) प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये। जल (दूधमें मिलनेसे) दूधके समान (अर्थात् दूधके भाव) बिकता है। परंतु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते ही (दूध-पानी) अलग हो जाता है (अर्थात् फट जाता है) और स्वाद जाता रहता है॥ ५७॥

टिप्पणी—१ 'सतीं हृदय अनुमान किय र इति। (क) अनुमान अवलम्बसे होता है जैसे धूमसे अग्निका अनुमान। सतीजीने अभी—अभी अपराध किये हैं और इसी समय शंकरजीके प्रण करनेकी आकाशवाणी हुई, उसपर उन्होंने शिवजीसे पूछा पर शिवजीने न बताया। इससे अनुमान हुआ कि शिवजी सर्वज्ञ हैं, वे सब कपट जान गये और प्रतिज्ञा मेरे विरुद्ध मेरे सम्बन्धमें ही कोई हुई है। (ख) 'शंभु' के भाव पूर्व आ चुके। (क) 'नारि सहज जड़ अग्य' इति। सतीजीका दृढ़ निश्चय है कि शिवजी सर्वज्ञ हैं, यथा—'सिव सर्वज्ञ जान सबु कोई', 'सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी' तथा 'सबु जानेउ सर्वग्य।' सर्वज्ञ जानते हुए भी कपट किया, हमें यह न सूझा कि हम इनसे कपट करती हैं, ये सब जान लेंगे—यही सहज जड़ता और 'सहज अज्ञान' है। [पुनः, हित करनेवालेसे कपट करना अपने हाथों अपने पैरमें कुल्हाडी मारना है। यही जडता और अज्ञान है। (मा० प०)]

नोट—१ श्विज्ञ जब किसीपर, अपनी ही करनीसे क्लेश आ पड़ता है, तब उसे अपने किये हुए दुष्कर्मों का स्मरण हो जाता है। वैसा ही यहाँ हुआ। जब शिवजीने उत्तर न दिया तब सतीजी मन-ही-मन सोचने लगीं। अपनी करनीपर ज्यों-ज्यों विचार करती हैं त्यों-त्यों शोक और चिन्ता बढ़ती जाती है। अब वे सोचती हैं कि हमारे अज्ञानकी बिलहारी कि हमने अपने कल्याणकर्तासे दुराव किया, उस समय हमारी बुद्धिको क्या हो गया था? हमने कैसे समझ लिया कि वे हमारे कपटको न जान पायेंगे? उनकी सर्वज्ञता हमें कैसे विस्मृत हो गयी?— इसका कोई उत्तर न समझ पड़ा, सिवाय इसके कि 'नारि सहज जड़ अग्य'है, जो शिवजीने कहा था कि 'सुनिह सती तव नारि सुभाऊ' वह बिलकुल ठीक है। स्वभाववश ही मुझे न सूझ पड़ा कि वे तो सब जान जायँगे।

टिप्पणी—२ 'जल पय सिरस बिकाइ ' इति। भाव कि दूधमें मिलनेसे जल भी दूधके भाव बिकता है और उसमें दूधका रस (रंग और स्वाद) भी आ जाता है (यह दूधका भलपन है), पर खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है (दूध फट जाता है) और उस जलमें दूधका स्वाद नहीं रह जाता। इसी तरह कपट

१-होत—छ०, भा० दा०, १७६२, १७२१। होइ—१६६१, १७०४, कोदवराम। २-जात—भा० दा०। ३-पुनि—१६६१। ही— १७०४, १७२१, १७२२, छ०, भा० द०।

करनेसे संग छूट जाता है। प्रीतिरूपी रस नहीं रह जाता। [दूध फट जानेपर फिर दूध नहीं बन सकता, वैसे ही फटा हृदय फिर नहीं जुड़ता, फिर प्रेम हो ही नहीं सकता, बिगड़ा सो बिगड़ा, फिर नहीं सुधर सकता। कहा है कि 'मन मोती और दूध रस इनको यहै स्वभाव। फाटे पै पुनि ना जुड़ै करिए कोटि उपाव॥' दूध और जलके द्वारा प्रीतिकी रीति देख पड़ती है। इसीसे कहा कि 'देखहु।' तात्पर्य यह कि इसे देखकर ऐसी प्रीति करे, कपट न करे।

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी—'किव दृष्टान्त दिखाते हैं कि देखो दूध ऐसे निर्मल शिवजी (कर्पूरगौरम्) और जड़ (जल) सती 'किमसुभिग्लिंपितैर्जंड मन्यसे' इस वचनसे श्रीहर्षजीने भी 'डलयोः सावण्यांत्' से 'जड़' से जल लिया है। दोनोंके अच्छी तरहसे प्रीति देखो कि दोनों मिलकर एक हो गये थे, दोनों साथ–साथ पूजे जाते थे, दोनोंकी महिमा एक समझी जाती थी, जैसे दूधमें पानी मिलनेसे पानी भी दूध ही कहा जाता है। दूधहीके भावसे दूध मिला पानी भी बिकता है पर जैसे वह खटाई पड़नेसे अलग और बिगड़ जाता है, वैसे ही यहाँ कपट करनेसे दूध-ऐसे महादेव सती जड़-(जल-) से अलग हो गये और बिगड़ भी गये।' [द्विवेदीजी 'भिलि' का अन्वय 'देखह' के साथ करते हैं।]

नोट—२ यहाँ दृष्टान्त अलंकार है। दृष्टान्तमें दो वाक्य होते हैं। एक उपमेय वाक्य, दूसरा उपमान वाक्य। दोनोंके धर्म पृथक्-पृथक् होते हैं। दोनोंमें बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव-सा जान पड़ता है। अर्थात् सब प्रकारकी समता जान पड़ती है। परंतु यह समता बिना वाचक शब्दोंके दिखलायी जाती है। (अ० मं०) 'जल पय सिरस बिकाइ प्रमेय वाक्य है, 'खटाई परत पुनि' उपमान वाक्य है। प्रीतिसे इसकी समता बिना वाचक-(जैसे, तैसे-)के दिखानेमें बिम्बप्रतिबिम्बभाव-सा झलकता है।

नोट—३ मित्रतापर भिखारीदासजीका पद मिलान–योग्य है—'दास परस्पर प्रेम लखो गुन छीर को नीर मिले सरसातु है। नीर बिकावत आपने मोल जहाँ जहाँ जायके छीर बिकातु है। पावक जारन छीर लग्यो तब नीर जरावत आपन गातु है। नीर की पीर निवारिये कारन छीर घरी ही घरी उफनातु है।।'—इस पद्यमें दूधका और जलका भलपन अलग–अलग दिखा दिया गया है।

हृदय सोचु समुझत निज करनी। चिंता अमित जाइ निहं बरनी॥१॥ कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा॥२॥ संकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी॥३॥ निज अघ समुझि न कछु किह जाई। तपै अवा इव उर अधिकाई॥४॥

शब्दार्थ—प्रगट (प्रकट)=खोलकर। **रुख**=मुखकी चेष्टा, कयाफा। यह फारसी शब्द है।=चेहरा, मुँह। अकुलाना=व्याकुल, व्यग्र और दु:खी होना। यथा—'*परम सभीत धरा अकुलानी।*'

अर्थ—अपनी करतूतको समझकर सतीजीके हृदयमें सोच और अपार चिन्ता है जो वर्णन नहीं की जा सकती॥१॥ (वे सोचती हैं) शिवजी दयाके समुद्र और परम गम्भीर हैं (इसीसे उन्होंने) मेरा अपराध प्रकट न कहा॥२॥ शंकरजीके रुखसे यह देखकर कि प्रभुने मुझे त्याग दिया, भवानी सतीजी हृदयमें अकुला उठीं॥३॥ अपना पाप जानकर कुछ कहा नहीं जाता। (परंतु) हृदय आँवेकी तरह अधिक-अधिक तप रहा है॥४॥

टिप्पणी—१'हृदय सोचु समुझत निज करनी ''इति। (क) ['हृदय सोचु'— सोच ही सोच चला—'सती सभीत महेस पहुँ चलीं हृदय बड़ सोच।', फिर 'सुनि नभिगरा सती उर सोचा', फिर 'हृदय सोच समुझत निज करनी।' (वि० त्रि०)] 'निज करनी' पूर्व कह आये; यथा 'मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना॥' इत्यादि। उसका समझना अब कहा। यथा—'सती हृदय अनुमान किय सब जानेउ सर्बग्य। कीन्ह कपट मैं संभु सन ''।' (ख) 'समुझत' का भाव कि अबतक अपनी करनी नहीं समझी थीं, अब अपनी करनीकी समझ

आयी। अभीतक (इसके पूर्व) समझती थीं कि शिवजी हमारा कपट नहीं समझ पाये। अब समझीं तब अपना अपराध समझकर सोच हुआ कि मैंने पितसे कपट किया, यह मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ और चिन्ता हुई कि इस पापका फल भी हमें आगे मिलेगा। [(ग) 'चिंता अमित क्यां दिएड न प्रकट होनेसे चिन्ता बढ़ना उचित ही है। मनुष्यका स्वभाव है कि दु:ख पड़नेपर अपने बुरे-बुरे कर्मोंको सोच-सोचकर अधिक घबड़ाता है। (मा० प०) हमने बड़ा बुरा किया, न जाने इसका परिणाम क्या होगा, अब अपने कियेका इलाज नहीं, यह चिन्ता है।] अपराध भारी है अत: चिन्ता भी भारी है। [चिन्ताका स्वरूप ऐसा कहा है; यथा—'चिन्ता चिता समाख्याता किंतु चिन्ता गरीयसी। चिता दहित निर्जीवं सजीवो दह्यतेऽनया॥' (प० पु०) पुनश्च यथा—'चिंता ज्वाल शरीर बन दावा लिंग लिंग जाय। प्रगट धुआँ निहं देखिये उर अंतर धुँधुआय। उर अंतर धुँधुआय। जैर ज्यों काँचकी भट्ठी। रक्त मांस जिर जाइ रहै पाँजर की ठट्टी॥ कह गिरिधर किबराय सुनो हे मेरे मिंता। वे नर कैसे जियें जिन्हें नित ब्यापै चिंता॥']

टिप्पणी—२ 'कृपासिंधु सिव परम अगाधा। 'इति। (क) अपनी करनी समझकर अब शिवजीके गुणोंका स्मरण करती हैं कि ऐसे कृपालसे मैंने कपट किया कि जिन्होंने मेरा कपट जानकर भी मुझसे मेरा अपराध न कहा कि कहनेसे इसे दु:ख होगा। कृपाका 'सिंधु' कहा, इसी सिन्धुके सम्बन्धसे 'परम अगाध' कहा, क्योंकि सिंधु 'अगाध' है। प्रभु 'परम अगाध' हैं, यह कहकर अगाधता कहती हैं। 'प्रगट न कहेउ मोर अपराधा' यही अगाधता है। अपराधका न कहना गम्भीरता है। अत्यन्त कृपालुता दर्शानेके लिये 'कृपासिंधु' कहा। अर्थात् अपराधीको दण्ड देना चाहिये सो तो दूर रहा, उन्होंने मुखसे भी मेरा अपराध न प्रकट किया—ऐसे दयालु! (ख)—सतीजी अब शिवजीके गुण और अपने अवगुण समझकर सोच करती हैं। इस तरह कि वे सर्वज्ञ हैं और मैं अज्ञ हूँ। वे कृपासिंधु हैं और मैं सहज ही जड़ हूँ कि मैंने उनसे कपट किया। वे परम अगाध हैं, मेरा कपट न प्रकट किया और मैं पापिनी हूँ, यथा— 'निज अध समुझि ।'

टिप्पणी—३ 'संकर रुख अवलोकि भवानी। '' इति। (क) शंकरजीका प्रेम अब सतीजीपर नहीं है जैसा उन्होंने स्वयं कहा है—'जौ अब करों सती सन प्रीती। मिटे भगतिपथ होइ अनीती॥' रुख देखनेसे यह बात जान पड़ी, इसीसे व्याकुल हो उठीं, रुख देखकर जान गयीं कि अब हमसे प्रीतिका व्यवहार नहीं करते, हमें त्याग दिया है। अपने अपराधसे 'सोच' हुआ और त्याग समझकर 'अकुला उठीं'। क्योंकि 'तनु धनु धामु धरिन पुरराजू। पित बिहीन सब सोक समाजू॥ भोग रोग सम भूषन भारू। जम जातना सिरस संसारू॥'(२।६५)

नोट—१ 'रुख अवलोकि' इति। रुख देखना यह है कि अपने वामभागमें नहीं रखा, रास्तेमें कोई प्रेमकी बात नहीं की। पं० सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि 'रुख देखकर बात जान ली। अत: 'भवानी' कहा। पुन: भाव कि जैसे शिवजी गम्भीर हैं वैसे ही ये भी गम्भीर हैं क्योंकि 'भवानी' हैं। त्याग होनेपर भी इन्होंने यह बात हृदयहीमें गुप्त रखीं।' और, सुधाकरिद्ववेदीजी लिखते हैं कि यहाँ 'भवानी' का अर्थ है कि 'भव–(महादेवजी–) ने जिसके लिये 'आनी' अर्थात् शपथ किया वह सतीजी।' 'रुख अवलोकि' का भाव यह है कि रुख देखकर समझ गयीं कि शास्त्रमें ब्राह्मण और स्त्रीका मारना मना है। महापापमें इन दोनोंके लिये त्यागना ही दण्ड लिखा है; इसलिये पितने मुझे त्याग दिया। त्याग समझकर अकुला उठीं, क्योंकि स्त्रीके लिये इससे बढ़कर दु:ख नहीं है। मनुने कहा है कि 'पितरेको गुरु: स्त्रीणाम्' पित ही एकमात्र शरण है, उसके त्याग देनेसे कहीं शरण नहीं। (मा० प०)

टिप्पणी—४ 'निज अघ समुझि न कछु कि जाई' इति। भाव कि जब सब बात जान गयीं तब अपराध क्षमा करानेके लिये कुछ कहतीं; उसपर कहते हैं कि अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता। तात्पर्य कि जो अपराध क्षमा कराना है, वह तो स्वयं इन्हींने शिवजीसे छिपाया है; यथा—'कछु न परीछा लीन्हि गोसाई।' जब अपने ऊपर अपराध धरती ही नहीं, तब अपराध कैसे क्षमा कराते बने? (कहनेसे दु:ख घट जाता है,

पर कहें तो किससे। जिससे कहें,वह उलटे इन्हींको दोष देगा। इससे दूसरेसे भी कुछ कह नहीं सकतीं। इसीसे हृदय दु:खकी आँचसे धधकता है)।

नोट—२ इस प्रसंगसे उपदेश यह निकलता है कि यदि हमारे अपराधोंपर गुरुजन क्रोध न करें, दयावश देखी-अनदेखी कर जायँ तो फिर हमारा सुधार ही असम्भव हो जायगा, क्योंकि तब हमें कभी यह संदेह भी न होगा कि हमसे अपराध हुआ है और न हमें उस अपराधपर पश्चात्ताप ही होगा जो सुधारका मूल है। जैसे कि यदि शिवजी सतीजीका त्याग न करते तो न उनको पश्चात्ताप ही होता और न वे सुधरतीं।

टिप्पणी—५ 'तये अवा इव उर अधिकाई' इति। अघका फल ताप है, इसीसे 'अघ' कहकर तब ताप कहा। 'अवा इव' अर्थात् जैसे कुम्हारकी भट्टी या नानबाईकी भट्टीकी आग प्रकट नहीं होती वैसे ही सतीजी अपना पाप प्रकट नहीं करतीं, अघसे हृदय बहुत तप रहा है।

नोट—३ 'अवा इव' कहकर सूचित किया कि भीतर-ही-भीतर संतापसे—चिन्ताग्निसे हृदय दग्ध हो रहा है, कोई ठौर संतापसे खाली नहीं है तथापि बाहर देखनेवालोंमेंसे कोई भी इस मर्मको नहीं जानता। पुन: भाव कि जैसे आँवेकी अग्निकी लपट भीतर-ही-भीतर घूमती है, नीचे, ऊपर या बाहर भी भभककर नहीं निकलने पाती वैसी ही गित सतीजीके अन्त:करणकी है।

सितिहि ससोच जानि बृषकेतू। कही कथा सुंदर सुख हेतू॥५॥ बरनत पंथ बिबिध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा॥६॥ तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन। बैठे बट तर किर कमलासन॥७॥ संकर सहज सरूप सँभारा। लागि समाधि अखंड अपारा॥८॥

शब्दार्थ—इतिहास=बीती हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंका कालक्रमसे वर्णन। महाभारत इतिहास है। (६५) (४) देखिये। **कमलासन**=पद्मासन। यह योगका एक आसन है। दोनों जंघोंपर चढाकर अर्थात् दाहिने जंघेपर बायाँ पैर और फिर दाहिना पैर उसके ऊपरसे बायें जंघेपर रखे। दोनों एडियाँ मिली हुई हों और दोनों हाथ दोनों घुटनोंपर हों। मेरुदण्डको सीधा करके सीधे बैठते हैं यथा— 'ऊर्वोरुपिर उभयपादतलकरणपूर्वकमवस्थानं पद्मासनम्।' 'उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरुसंस्थौ प्रयत्नत:। ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी कृत्वा ततो दुशौ॥ नासाग्रे विन्यसेद्राजन् दन्तम्ले तु जिह्नया। उत्तभ्य चिब्कं वक्षस्यत्थाप्य पवनं शनै:॥ इदं पद्मासनं प्रोक्तं सर्वव्याधिविनाशनम्'—(४५-४६) हठयोग प्रदीपिका प्रकरण १—इस पद्मासनमें हाथ खाली रहते हैं, इससे इसमें जप भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पद्मासन और है जो 'बद्धपद्मासन' कहलाता है। इस दूसरे आसनमें और सब परिस्थित तो पद्मासनकी-सी ही होती है किन्तु इसमें दोनों हाथोंको पीठकी ओर ले जाकर दाहिने हाथसे दाहिने पैरका अँगूठा और बायेंसे बायें पैरका अँगूठा पकड़ा जाता है। यथा—'वामोरुपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षोरुपरि पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्यां दृढम् । अङ्गुष्ठौ हृदये निधाय चिबुकं नासाग्रमालोकये देहव्याधिविनाशकारि यिमनां पद्मासनं प्रोच्यते॥'(१।४४) शाण्डिल्योपनिषद्में बद्ध-पद्मासनके सम्बन्धमें यह श्रृति है—'अङ्गुष्ठेन निबध्नीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्क्रमेण च। ऊर्वोरुपरि शाण्डिल्यं कृत्वा पादतले उभे। पद्मासनं भवेदेतत्सर्वेषामपि पूजितम्॥' (१।३)—भावार्थ एक ही है। सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि योगशास्त्रमें आसनके पाँच भेद लिखे हैं। यथा—'पद्मासनं स्वस्तिकाख्यं भद्रं वज्रासनं तथा। वीरासनिमति प्रोक्तं क्रमादासनपंचकम्॥' और पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि योगमें चौरासी आसन हैं।—'चत्रशीत्यासनानि शिवेन कथितानि च।' (हठयोगप्रदीपिका १।३३) प्र॰ स्वामीजी कहते हैं कि कमलासन, स्वस्तिकासन और वजासन (सिद्धासन) दीर्घकालतक बैठने और ध्यान-जपादिके समयमें उपयुक्त हैं। इनमें किसीको उत्तम, मध्यम या किनष्ठ नहीं कहा जा सकता। जिसकी प्रकृतिको जो सुखद हो वही उसके लिये उत्तम और श्रेष्ठ है। **'स्थिरसुखम् आसनम्'** यह व्याख्या आसनकी योगशास्त्रमें है। अर्थ—धर्मकी ध्वजा—(शिवजी—) ने सतीजीको शोचयुक्त (चिन्तित) जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुन्दर कथाएँ कहीं ॥५॥ रास्तेमें तरह—तरहके अनेक इतिहास कहते हुए विश्वनाथ कैलास पहुँचे॥६॥ वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा समझकर बटतले कमलासन लगाकर बैठ गये॥७॥ शंकरजीने (अपना) सहज स्वरूप सँभाला। उनकी अखण्ड अपार समाधि लग गयी॥८॥

ाॐ स्मरण रहे कि श्रीरामजीका रखा हुआ नाम अब वक्ता लोग भी देने लगे। 'कहेउ बहोरि कहाँ बृषकेतू' के बाद यहाँ ही उस 'वृषकेतु' नामका प्रथम प्रयोग हुआ है।

टिप्पणी—१ 'सितिहि ससोच जानि वृषकेतू। 'इति। (क) यद्यपि सतीजी अपना सोच नहीं कहतीं, यथा—'हृदय सोच समुझत निज करनी', 'निज अय समुझ न कछु कि जाई', तथापि शंकरजी जान गये। यहाँ 'सर्वज्ञ' विशेषणको चिरतार्थ किया। (ख) वृषकेतू=जिनकी पताकामें धर्म है। भाव कि आप धर्मकी ध्वजा हैं। आप धर्मको जानते हैं, धर्मका एक पाद दया है। धर्मात्माको उचित है कि दूसरेका सोच मिटावे। इसीसे सोचयुक्त जानकर सुन्दर कथाएँ कहने लगे। अतः 'वृषकेतु' कहा।

ध्अस्धाकर द्विवेदीजी 'पापीसे बात करना भी दोष है पर अपने पापको समझकर सतीका हृदय अवाँ– ऐसा दहकने लगा। पापग्लानिसे हृदयके भीतरका सब पाप भस्म हो गया। भीतरसे सती शुद्ध हो गयीं। इसिलये महादेवजीने सतीसे बात करना आरम्भ कर दिया। देहकी शुद्धि तो उसके जला देनेसे ही होगी। इसिलये स्पर्शदोषके भयसे दूर रहे। इसिलये ग्रन्थकारने भी यहाँपर महादेवको 'वृषकेतु' बनाया। मार्गमें सतीके संतोषके लिये तरह−तरहके इतिहास कहे।'

टिप्पणी—२ 'कही कथा सुंदर सुख हेतू।' इति। (क) 'कही कथा' कथा कहनेसे रास्ता जल्दी निबुक जाता है, चुक जाता है यथा—'पंथ कहत निज भगित अनूपा। मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा॥' (अ०१२) 'सीय को सनेह सील कथा तथा लंक की कहत चले चाय से' (क०) तथा 'चले हरिष रघुनायक पासा। पूछत कहत नवल इतिहासा॥' (५।२८) दूसरे, दु:खकी निवृत्ति होती है। (ख) 'सुन्दर' अर्थात् धर्मकथाएँ। जिनसे दु:ख भूल जाय, मन जिनमें लग जाय और बहल जाय। (ग) 'सुख हेतू' का भाव कि ये कथाएँ उपदेश या संदेह-निवृत्यर्थ नहीं कहीं, क्योंकि उपदेश तो पूर्व ही दिया था, सो लगा ही नहीं; यथा—'लाग न उर उपदेसु ं', तो अब क्या लगेगा, किन्तु इस विचारसे कही कि इस समय ये हमारे गुण और अपने अवगुण समझकर बहुत चिन्तित हैं, इनका मन उधरसे हट जाय, दु:ख भूल जाय और इनको सुख हो। (घ) 'कही कथा '' से 'कृपासिंधु' विशेषणको चिरतार्थ किया। क्योंकि 'सुख हेतु' कथा कहनेसे सिद्ध हुआ कि शिवजी पराया दु:ख देख नहीं सकते, इसीसे दु:ख दूरकर सुख दिया। [प्रेम विशेषका त्याग किया है, सहानुभूतिका त्याग नहीं है। बोलना बन्द नहीं किया, केवल प्रतिज्ञा नहीं बतलायेंगे। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—३ 'बरनत पंथ बिबिध इतिहासा—" 'इति। (क) ऊपर कहा कि सुन्दर कथाएँ कहीं। कौन कथाएँ कहीं? यह वहाँ न कहा था, उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं कि 'अनेकों इतिहास' कहे। 'बरनत पंथ' का भाव कि पन्थमें कथा कही, इससे पन्थ चुक गया, रास्ता कटा। यह भी जनाया कि पन्थ समाप्त हुआ तब कथा भी समाप्त कर दी। पन्थभर कथा कही, फिर नहीं। ['बिबिध इतिहास' और 'बरनत पंथ' में यह भाव भी है कि पन्थ जबतक समाप्त न हुआ बराबर इतिहासकी कथाओंका क्रम चलता रहा, कथा—प्रसंगकी धारा न टूटने दी, जिसमें सतीजीको कोई और बात छेड़नेका अवकाश ही न मिले]। (ख) 'विश्वनाथ पहुँचे कैलासा' इति। इस प्रसंगमें 'गिरिनाथ' या उसका पर्याय शब्द कई बार आया है। यथा—'कहत सुनत रघुपति गुनगाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा', 'पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा। चलीं तहाँ जहँ रहे गिरीसा॥' यहाँ 'विश्वनाथ' कहकर जनाया कि आप केवल गिरिनाथ, कैलासपित ही नहीं हैं, विश्वके भी नाथ हैं। कैलास आपका भवन है और विश्व देश है।

टिप्पणी—४ 'तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन " इति। (क) 'तहँ पुनि' इति। शंकरजीने दण्डकवनमें

वटतले सतीत्यागका संकल्प किया। वहाँसे अपना प्रण समझकर कैलासको चले, यथा—'अस बिचारि संकर मितिथीरा। चले भवन।' जब कैलासपर पहुँचे तब वहाँ पुनः अपने प्रणको विचारकर कि हमने सती–तनमें दाम्पत्यप्रेमका त्याग किया है, समाधि लगा ली। तात्पर्य कि कथा कहकर पन्थ बिताया और समाधिस्थ होकर सतीजीकी आयु बितायी, सतीजीमें प्रेम होनेका अवकाश ही न आने पाया। इस तरह प्रतिज्ञाका निर्वाह किया। (ख) 'बैठे बट तर करि कमलासन' इति। वटतले बैठनेसे पाया जाता है कि कैलासपर शिवजीके रहनेका स्थान नहीं बना है, वटतले रहते हैं। यथा—'तेहि गिरिपर बट बिटप बिसाला। नित नूतन सुंदर सब काला॥ त्रिबिध समीर सुसीतिल छाया। सिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया॥'(१०६) कैलास भवन है, यथा—'जबिह संभु कैलासिह आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए॥' 'करिह बिबिध बिधि भोग बिलासा। गनन्ह समेत बसिह कैलासा॥'(१०३) 'परम रम्य गिरिबर कैलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू॥'(१०५) घर नहीं है, यथा—'निर्गृन निलज कुबेष कपाली। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली॥'(७९) [ब्ङपरन्तु कितावलीमें 'घर भाँगकी टाटिन्हको परदा' है ऐसा कहा है और पुराणोंमें भी कैलासपर शिवजीके महलोंकी बड़ी विस्तृत व्याख्या पायी जाती है। 'अकुल अगेह' आदिमें जो परिहास और गूढ़ भाव है वह तो कुछ और ही प्रकरण है] (ग) वट शिव-स्वरूप है, अतः उसके तले बैठे। [सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'वटके नीचे शिवजी पूजाके लिये बैठा करते थे। उस समय उनके पास कोई नहीं जाता था।]

टिप्पणी—५ (क) 'किर कमलासन' इति। योगके चौरासी आसन हैं। उनमेंसे कमलासन एक श्रेष्ठ आसन है। कमलासनसे बैठनेसे सूचित हुआ कि समाधिस्थ होना चाहते हैं। [प० प० प० प्र० ठीक ही कहते हैं कि केवल पद्मासनस्थ होनेसे समाधिस्थ होना सूचित नहीं होता। सन्ध्या-पूजा-जप आदिमें भी लोग पद्मासनसे बैठते हैं। कैलासपर पहुँचनेपर यह समझकर कि हमने प्रण किया है 'एहि तन सितिहि भेंट मोहि नाहीं।' उन्होंने सोचा कि यदि हम जाग्रत् अवस्थामें रहेंगे तो कदाचित् सतीजीसे प्रेम हो जाय और प्रेम करनेसे बड़ा पाप होगा।—'परम पुनीत न जाइ तिज किये प्रेम बड़ पाप।' अतएव प्रण निर्वाहके लिये वे समाधिस्थ हो गये। पुनः भाव कि चित्तकी वृत्ति सतीजीकी ओरसे हटी, तब उन्होंने उसे समाधिमें लगा दी। योगेश्वर शंकरजीने सती-वार्तालापके भयसे समाधि लगायी हो यह बात ठीक नहीं है। (मा० प०)]

टिप्पणी—६ 'संकर सहज सरूप सँभारा। 'इति। (क) सहज सरूप=ब्रह्मस्वरूप। यथा—'सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिरु नाई' (वि०), 'मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥' (३।३६) 'जीवो ब्रह्मैव केवलम्' तथा 'सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीचि इव गाविं बेदा॥' (३।१११) इसीको आगे स्पष्ट करते हैं—'लागि समाधि अखंड अपारा।' अर्थात् ब्रह्माकार (तदाकार) होना समाधि है। यथा—'मनसो वृत्तिशन्यश्च ब्रह्माकारतया स्थितिः। असंप्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते॥'

नोट—१ क्वि'सहज स्वरूप क्या है', इसमें मतभेद है। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि इससे ब्रह्मगुफामें रहनेवाला परमात्मारूप (अभिप्रेत) है, जिसे सावधानीसे देखते ही मन ब्रह्मगुफामें बैठकर ब्रह्मानन्दके सुखमें मग्न हो जाता है फिर उसे देहकी खबर नहीं।' श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि 'व्यास, वाल्मीकि, अगस्त्य, शुक-सनकादि, नारद, हनुमान् और शिवजी इत्यादिके एक-एक स्वरूप परधाममें श्रीरामचन्द्रजीके निकट नित्य सेवामें रहते हैं और एक-एक स्वरूप प्रकृतिमण्डलमें आचार्यरूपसे रहते हैं। जो स्वरूप श्रीरामजीके निकट रहता है वही 'सहज सरूप' है। पुन:, 'सहज सरूप सँभारा' अर्थात् अपना वह स्वरूप जो देहादिसे भिन्न है, उसे सँभालकर परस्वरूपमें लगे।' वैष्णवमतानुसार श्रीशंकरजी महाशम्भुरूपसे साकेतलोकमें श्रीसीतारामजीकी सेवामें नित्य रहते हैं। उस स्वरूपके सँभालनेसे इस देहमें वृत्तिके अभाव होनेसे अखण्ड अपार समाधि लग गयी। (इसीका विस्तार अरण्यकाण्ड द्वितीय संस्करणके परिशिष्टमें श्रीचक्रजीके लेखमें है।)

वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि जीवका 'सहज सरूप' सिच्चदानन्द है। वह मायाके कारण भूला रहता है। जिन्हें

भगवत्कृपा प्राप्त हो जाती है, वे जब चाहें अपने असली स्वरूपको सँभालकर भगवद्ध्यानमें तल्लीन हो जा सकते हैं। क्योंकि पूर्ण भगवत्कृपा प्राप्त जीवको फिर माया नहीं व्याप सकती। यथा—'अब न तुम्हिहं माया नियराई।' (नारदप्रति भगवद्वाक्य), 'माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहिहं तोहि।' (भुशुण्डिप्रति श्रीरामवाक्य)

बैजनाथजीका मत है कि 'आत्मतत्त्व जो कारणप्रकृतिवश हो जीव हुआ और कार्य प्रकृतिवश मनादि इन्द्रिय-विषय सुखमें पड़कर बद्ध हुआ इत्यादि समग्र व्यवहारको त्यागकर उस आत्मतत्त्वको सँभालकर स्वरूपको वृत्तिको श्रीरामरूपमें लय कर लिया। अर्थात् स्वरूप आत्मतत्त्व ही 'सहज सरूप' है।

दूसरा मत यह है कि ब्रह्म ही रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण गुणत्रयके ग्रहण करनेसे ब्रह्मा, शिव और विष्णुरूप होकर जगत्की उत्पत्ति, संहार और पालन करता है। शंकरजीने वही अपना शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ब्रह्मात्मक स्वरूप सँभाला। इसीसे अखण्ड अपार समाधि लग गयी।

कुमारसम्भवमें भी इसी सम्बन्धमें ये हैं—'मनो नवद्वारनिषिद्धवृत्तिहृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्। यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्॥ स्मरस्तथाभूतमयुग्मनेत्रं पश्यन्तदूरान्मनसाप्यधृष्यम्। नालक्षयत्साध्यससन्हस्तः स्मस्तं शरं चापमिप स्वहस्तात्॥' (३। ५०-५१) अर्थात् मनकी वृत्तिको शरीरके नौ द्वारोंसे रोककर समाधियुक्त करके हृदयकमलमें स्थितकर महात्मालोग जिस परमात्माको अक्षर (अविनाशी) जानते हैं, उसको अपनी आत्मामें अवलोकन करनेवाले, मनसे भी दुर्धषं त्रिनेत्र शिवजीको दूरसे देखता हुआ कामदेव ऐसा सहम गया कि अपने हाथोंसे धनुष-बाणका गिर जाना भी न जान पाया।

जीवके जो स्वरूप संसारमें दिखायी देते हैं, वे कर्मकृत हैं। सत्त्वगुणी कर्मोंसे देवयोनि और रजसत्त्वगुणी कर्मोंके संमिश्रणसे मनुष्य-राजा इत्यादिकी योनि मिलती है इत्यादि। जब समस्त शुभाशुभ कर्मोंका विध्वंस हो जाय तब वह 'सहज सरूप', जो वचनसे अगोचर 'सुद्ध चेतन अमल अबिनासी सहज सुखरासी' इत्यादि है, प्राप्त हो। जिसे प्राप्त हो वही जान सकता है पर वह भी कह नहीं सकता। भगवत् साक्षात्कार होनेपर ही स्वरूपकी प्राप्ति होती है। यथा—'मम दरसन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥' (३।३६)

जीवकी पाँच कोटियाँ हैं। बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त, केवल और नित्य पार्षद। मुक्त जीवमें भी दो भेद हैं— एक 'नित्य मुक्त', दूसरे 'बद्ध मुक्त'।

जीवका स्वरूप विज्ञानमय है। इसीको 'धर्मी' कहते हैं और उसमें रहनेवाले ज्ञानको 'धर्मभूतज्ञान' कहते हैं। यथा—श्रुति:—'जानात्येवाऽयं पुरुषः।', 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्।', 'एषोऽन्तरात्मा विज्ञानमयः। विज्ञानं यज्ञं तनुते।', 'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकिममं रिवः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नम्।'

गोस्वामीजीने 'सहज सरूप " शब्द अन्यत्र भी प्रयुक्त किया है और विनयमें तथा मानसमें भी जीवका स्वरूप थोड़े ही शब्दोंमें समझाया है। अतः इस शब्दका तात्पर्य जाननेके लिये हम उन प्रसंगोंको यहाँ उद्धृत करते हैं।—

- १—'मम दरसन फल परम अनूषा। जीव पाव निज सहज सरूषा॥'(३।३६)
- २—'ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥ सो मायाबस भयउ गोसाईं। बँध्यो कीर मरकट की नाईं॥ जड़ चेतनिह ग्रंथि परि गई। ""तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी॥' (७।११७)
- ३—'जिव जब ते हिर ते बिलगान्यो। तब ते देह गेह निज जान्यो॥ मायाबस स्वरूप बिसरायो। आनंद सिंधु मध्य तव बासा॥ निज सहज अनुभव रूप तव खलु भूलि जनु आयो तहाँ। निरमल निरंजन निर्विकार उदार सुख तैं परिहर्त्यो॥ निःकाज राज बिहाइ नृप इव स्वप्न कारागृह पर्त्यो। १-२। अनुराग सो निज रूप तें जग तें बिलक्षन देखिये। संतोष सम सीतल सदा दम देहवंत न लेखिये। निर्मम, निरामय, एकरस, तेहि हरष-सोक न ब्यापई॥ श्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दसा ऐसी भई। श्रीरघुनाथ चरन लय लागे॥ देह जनित बिकार सब त्यागे। तब फिरि निज स्वरूप अनुरागे॥' (११) (विनय० पद १३६)

उद्धरण—१ से यह सिद्ध होता है कि श्रीरामजीके दर्शनसे भगवत्साक्षात्कारसे 'निज सहज स्वरूप' की प्राप्ति होती है।

उद्धरण—२ से यह बताया है कि जीव ईश्वरका अंश है, चेतन, अमल सहज-सुखकी राशि और अविनाशी है। जड मायाके वश होकर वह संसारी हो गया अर्थात् अपनेको देह मानने लग गया।

उद्धरण—३ से सूचित किया कि जीव मायावश 'निज सहज अनुभव रूप' भूल गया। जीवका वह रूप है—निर्मल, निरञ्जन, निर्विकार, निर्मम, निरामय, एकरस, हर्ष-शोकरिहत, सन्तोष सम-शीतल सदा, दम, देहाभिमानरिहत इत्यादि। श्रीरामजीके चरणोंमें लयलीन हो, देहजनित विकारोंके त्याग हो जानेपर 'निज स्वरूप' में अनुराग होता है।

इस प्रकार 'सहज स्वरूप' सँभालना यह हुआ कि मैं देह नहीं हूँ, मैं चेतन, निर्मल, सहज-सुखराशि हूँ, अविनाशी हूँ, निर्मम निरामय एकरस हूँ, जितने भी सम्बन्ध स्त्री, पुत्र, शत्रु, मित्र आदि हैं वे देहके सम्बन्ध हैं, मेरे नहीं। ये सब सम्बन्ध मायिक हैं, माया जड़ है और मैं चेतन हूँ, मैं ईश्वरका अंश हूँ, प्रभु शेषी, अंशी, भोक्ता, स्वामी इत्यादि हैं और मैं उनका शेष, अंश, भोग्य, सेवक इत्यादि हूँ, प्रभुके चरणोंमें लय होना उनके ध्यानमें मग्न रहना ही मेरा कर्तव्य है।

प्रस्तुत प्रसंगमें 'सहज स्वरूप' सँभालनेसे समाधिका लगना कहा है। फिर आगे चलकर दोहा ८२ (४) में 'मन थिर किर तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना॥' कहकर दोहा ८३ (३) में ब्रह्माजी कहते हैं कि 'सिव समाधि बैठे सबु त्यागी।' फिर दोहा ८६ में कहते हैं—'चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत।' और अन्तमें कहा कि 'छूटि समाधि संभु तब जागे।'— समाधिक इन दोनों प्रसंगोंका मिलान करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करना ही 'सहज स्वरूप' सँभालना है। ध्यान करते ही तदाकार वृत्ति हो गयी, यह 'समाधि' लग जाना है।

गोस्वामीजीने भगवान् शंकरको ईश्वर और ब्रह्म कहते हुए भी श्रीरामोपासक कहा है और उपनिषदोंमें भी इनको ब्रह्म कहते हुए भी इनकी उत्पत्ति श्रीमन्नारायणसे बतायी है और इनको श्रीरामजीका उपासक कहा है। यथा—'क्रद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे' (रा॰ त॰ उ॰ १), 'श्रीरामस्य मनुं काश्यां जजाप वृषभध्वजः। मन्वन्तरसहस्त्रेस्तु जपहोमार्चनादिभिः॥१॥ततः प्रसन्नो भगवाञ्छ्रीरामः प्राह शंकरम्। वृणीष्व यदभीष्टं तद्दास्यामि परमेश्वर॥२॥ न्याः क्षेत्रेऽस्मिन्योऽर्चयेद् भक्त्या मन्त्रेणानेन मां शिव।'(६) (रा॰ ता॰ उ॰), इत्यादि, श्रुतिवाक्योंमें शिव, शंकर, रुद्र, वृषभध्वज और परमेश्वर आदि शब्दोंसे कहे जानेवाले काशीपित विश्वनाथका श्रीराममन्त्रजापक, श्रीरामाराधक और श्रीराममन्त्रोपदेशक होना स्पष्ट पाया जाता है।

गोस्वामीजीने भी श्रुतियोंके मतानुसार शिवजीको ईश, ईश्वर, रुद्र, ब्रह्म कहते हुए भी उनको राममन्त्रका जापक, उपदेशक और रामाराधक ही सर्वत्र कहा है। यथा— 'महामंत्र जोड़ जपत महेसू। कासी मुकृति हेतु उपदेसू॥' (१।१९) 'प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला। ''अंतरधान भए अस भाषी। संकर सोड़ मूरित उर राखी॥' (१७६-७७) अतएव गोस्वामीजीके मतसे 'सहज स्वरूप सँभारा' का तात्पर्य यही निश्चय होता है जो हम ऊपर लिख आये कि श्रीरामरूपके ध्यानमें संलग्न हो समाधिस्थ हो गये। इसीसे जागनेपर वे 'राम राम' स्मरण करते हुए पाये गये।

अद्वैतमतके सिद्धान्तसे 'सहज स्वरूप' से 'ब्रह्मस्वरूप' का अर्थ लिया जायगा। इसके लिये प्रमाणमें श्रीमद्भागवतके निम्न उद्धरण दिये जा सकते हैं। यथा—'अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्। सृजन् रक्षन्हरन्विश्वं दधे संज्ञां क्रियोचिताम्।' (४। ७। ५०-५१) 'जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः। शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम्॥ त्वमेव भगवन्नेतिच्छिवशक्त्योः सरूपयोः। विश्वं सृजिस पास्यित्स क्रीडन्पूर्णपटो यथा॥' (४।६।४२-४३)—जिस प्रकार मकड़ी आप ही जालेको रचकर उसमें क्रीड़ा करती है और अन्तमें

उस जालेको अपनेहीमें लीन कर लेती है वैसे ही आप भी अपने ही स्वरूपसे संसारकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं।

ऊपर कुमारसम्भवसे उद्धृत श्लोकोंमें जो 'आत्मानम् आत्मिन अवलोकयन्तम्' कहा गया है वह विशिष्टाद्वैत और अद्वैत दोनों पक्षोंमें लिया जा सकता है। 'अपनी आत्मामें परमात्माको अवलोकन करनेवाले' इसीको गोस्वामीजीके 'करन लगे रघुनायक ध्याना' कह सकते हैं।

टिप्पणी—७ 'लागि समाधि अखंड अपारा' इति। 'अखंड' का भाव कि यह समाधि बीचमें खण्डित नहीं होगी। जितने दिनोंके लिये है, उतने दिन पूरे होनेपर छूटेगी। सिद्ध संकल्पयोगी समाधि लगाते समय समाधिकालका जो संकल्प करते हैं वह संकल्पबलसे उस कालकी समाप्तिपर छूटती है। यह अखण्ड है; इसमें भाव यह है कि आगेवाली (दूसरी) समाधि अखण्ड नहीं है, उसे काम खण्डित करेगा। सत्तासी हजार वर्षकी होनेसे अपार कहा। अपार=भारी। [मा० प० में 'सहस सतासी' का अर्थ 'एक हजार सत्तासी' किया है।]

नोट—२ (क) 'समाधि' इति। वेदान्त-शास्त्रमें चित्तकी एकाग्रताके परिणामको 'समाधि' कहा है। 'चित्तस्यैकाग्रता परिणामः समाधिः।' इसके दो भेद हैं। एक सिवकल्पक, दूसरा निर्विकल्पक। इनकी अवस्थाओंका स्वरूप इस प्रकार लिखा है—'दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्धिभातं त्वजमेकमव्ययम्। अलेपगं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तम्॥' 'दृशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मको न मेऽस्ति बंधो न च मे विमोक्षः॥' (१-२) 'लये संबोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः। सकषायं विजानीयात् शमप्राप्तं न चालयेत्।'— (मा० प०) अर्थात् सिवकल्पसमाधिमें साधककी यह भावना होती है कि जो ध्यानगत स्वरूप आकाशवत् सर्वव्यापक, सर्वपर एकरूप मालूम होनेवाला, अजन्मा, एक, निर्विकार, मायारहित, सर्वत्रप्राप्त और अद्वितीय है, उसी प्रकार मैं भी निरन्तर, विमुक्त, शुद्ध और विकाररहित हूँ, मेरा न कभी बन्धन हुआ न मोक्ष। (१, २) निर्विकल्पमें चित्तविक्षेपका शमन हो जाता है और जब मनोमलको जानकर उसे शमन करके साधक समाधिको प्राप्त होता है, तब वह अपने संकल्पके भीतर चलायमान नहीं हो सकता। (ख) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'जो योगी योगक्रियामें कच्चे रहते हैं, उनकी समाप्ति संकल्प किये हुए वर्षोंके भीतर ही कई बार टूट जाती है; पर महादेवजी तो पूरे योगी हैं; इससे हजारों वर्षकी समाधि लग गयी।' श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि प्रकृति-पुरुषके परस्पर अभ्यासके विच्छेदसे ही सहज स्वरूपमें समाधि होती है, यथा— 'तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्।' यहाँ प्रकृति–(सती–) से पुरुष–(शिव–) के प्रेमका विच्छेद ही समाधिका कारण हुआ।'

# दो०— सती बसिंह कैलास तब अधिक सोचु मन माहि। मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहि॥ ५८॥

अर्थ—तब सतीजी कैलासपर रहने लगीं। (उनके) मनमें बहुत सोच है। कोई कुछ भी (इस) मर्मको नहीं जानता (उनके एक-एक) दिन युगके समान बीत रहे हैं॥५८॥

टिप्पणी—१ (क) 'सती बसिंह कैलास' इति। भाव कि शिवजी समाधिमें बसे और सतीजी कैलासमें बसती हैं। शंकरजी बटतले हैं और ये कैलासपर वहाँसे दूर निवासस्थानमें अकेली रहती हैं। अर्थात् दोनोंमें वियोग है। वियोग होनेसे अधिक सोच है। (ख) 'अधिक सोचु' अर्थात् सोच तो पूर्वसे ही था; यथा—'हृदय सोच समुझत निज करनी।' अब अधिक हो गया। ['अधिक सोचु' का स्वरूप उत्तरार्द्धमें कहते हैं कि 'जुग सम दिवस सिराहिं।' 'बसिंह कैलास' कहकर 'अधिक सोचु' कहनेका भाव यह भी है कि कैलास बड़ा ही रमणीय और सब सुखोंसे परिपूर्ण है; यथा—'परम रम्य गिरिबर कैलासू।' इत्यादि; ऐसे सुखके स्थानमें रहनेपर भी उनको सुख न हुआ। कारण कि कैलासमें जो सुख है उसके मूल तो शिवजी ही हैं। यथा—'बसिंह तहाँ सुकृती सकल सेविंह सिव सुखकंद।' (१०५) सो उन्हीं सुखमूलने इनको त्याग दिया है, तब सुख कहाँ? पुन: भाव कि पतिवियोगके

समान संसारमें दु:ख नहीं है, पितके बिना सुरपुर भी नरकके समान दु:खद होता है। यथा—'पिय बियोग सम दुख जग नाहीं। नुम्ह बिनु रघुकुलकुमुद बिधु सुरपुर नरक समान॥' (अ० ६४) पितबिहीन सबु सोकसमाजू॥ प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं। मो कहुँ सुखद कतहुँ कोउ नाहीं॥' इत्यादि] पुनः भाव कि दाम्पत्यभाव त्यागनेपर भी उनके शोकके निवारण करनेवाले एकमात्र शिवजी ही थे; यथा—'सितिह ससोच जानि बृषकेतू। कही कथा सुंदर सुख हेतू॥' सो वे शंकरजी भी समाधिस्थ हो गये। अतः अधिक सोच है कि अब दिन कैसे बीतेगा ? यही बात आगे कहते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'मरमु न कोऊ जान कछु' इति। कोई मर्म नहीं जानता क्योंकि वे किसीसे कहती नहीं। [यह भी सोच बढ़नेका एक कारण है। भेद किसी मित्रसे कहनेसे दु:ख कुछ कम हो जाता है पर वहाँ कहें तो किससे? (ख) 'जुग सम दिवस सिराहि'— दु:खके दिन इसी तरह बीतते हैं, काटे नहीं कटते]

नित नव सोचु सती उर भारा। कब जैहौं दुखसागर पारा॥१॥ मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पति बचनु मृषा करि जाना॥२॥ सो फलु मोहिं बिधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा॥३॥ अब बिधि अस बूझिअ नहि तोही। संकर बिमुख जियावसि मोही॥४॥

अर्थ—श्रीसतीजीके हृदयमें सोचका भार (बोझ) नित्य नया बढ़ता जाता था (वा, सोच नित्य नया और भारी हो रहा था।) (वे सोचती हैं) मैं इस दु:खसागरके पार कब जाऊँगी॥१॥ मैंने जो रघुनाथजीका अपमान किया (और उसपर) फिर पितके वचनोंको भी झूठा समझा॥२॥ उसका फल मुझे विधाताने दिया। जो कुछ उचित था वही (उसने) किया॥३॥ हे विधाता! अब तुझे ऐसा उचित नहीं कि शंकरजीसे विमुख मुझे जिला रहा है॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'नित नव सोचु ।' नित्य नया सोच प्राप्त होता है, नित्य नया बढ़ता है। दु:खको सागर कहा; इसीसे उसके 'पार' जाना कहा। यहाँ 'सोच' जल है। जैसे सागरमें नित्य नवीन जल प्रवेश करता है, वैसे ही सतीजीके दु:खसागरमें नित्य नया 'सोच' प्राप्त होता है। यथा—'सती सभीत महेस पिंह चली हृदय बड़ सोचु।' यहाँ उत्तर क्या देंगी यह सोच हुआ। फिर 'सुनि नभ गिरा सती उर सोचू' यह त्यागका 'सोच' हुआ। इसके बाद 'हृदय सोच समुझत निज करनी' यहाँ अपनी करनीका सोच उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात् 'सती बसिंह कैलास तब अधिक सोचु मन माहिं' यह वियोगका 'सोच' हुआ और अब 'नित नव सोचु सती उर भारा' यह नया सोच दु:खसागरके पार जानेका हुआ। (ख) 'कब जैहीं दुखसागर पारा' इति। समुद्रके पार कोई जा नहीं सकता, इसीसे पार होनेका सोच है। (कि कैसे पार होऊँगी, यह तो अपार है, इसके पार होना असम्भव है, मेरी शिक्तसे बाहर है) नित्य नया सोच होता है (अर्थात् कभी कम नहीं होता, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है) इसीसे दु:खसागर बढ़ता जाता है, एक–एक दिन युगसमान बीतता है—यही समझकर कहती हैं कि 'पार कब जाऊँगी।'

नोट—१ दु:ख पड़नेपर एकान्तमें रहनेसे, नाना प्रकारके विचार उठनेसे नित्यप्रति शोक बढ़ता ही है, क्योंकि मनुष्य उसीको दिन–रात सोचा करता है। नित्य अपनी सब करनी, अपना अपराध, प्रभुका अपमान, पित–अपमान, पित–पित्याग, पित–स्वभाव इत्यादि विचार कर–करके अधिक शोचयुक्त होती जाती हैं। कोई उपाय समझ नहीं पड़ता, इसीसे दु:ख अपार समुद्र देख पड़ रहा है। पित–पिरत्यागसे बढ़कर दु:ख नहीं, इसीसे उसे सागर कहा। नित नव होनेमें प्रमाण—'असौ चिन्ताज्वरस्तीव्रः प्रत्यहं नवतां व्रजेत्'। (मा० प०) भारा=भार, बोझा=भारी।

टिप्पणी—२ 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना ' इति। (क) श्रीरघुपति अपमान यह है कि शिवजीको

प्रणाम करते देखकर भी उन्होंकी तरह प्रणाम न किया, उलटे उनको मनुष्य माना। 'पतिवचन' अर्थात् जो उन्होंने कहा था 'सोइ राम ब्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पित मायाधनी। अवतरेड अपने भगतिहत। '(५१) (ख) प्रथम रघुपितका अपमान किया, पीछे पितवचनको झूठा माना। उसी क्रमसे यहाँ ग्रन्थकारने लिखा भी। 'रघुपित—अपमान' प्रथम ही प्रारम्भ हुआ जब उन्होंने उनमें नर-बुद्धि की। पितने वचन पीछे कहे। 'पुनि' शब्द भी यही सूचित करता है। 'जो' का सम्बन्ध आगे 'सो फलु मोहि बिधाता दीन्हा।' से है। 'जो' 'सो' का सम्बन्ध है।—'यत्तदोर्नित्यसम्बन्धः।'

नोट—२ बैजनाथजीका मत है कि—'पितका वचन कि ये सिच्चिदानन्द ब्रह्म हैं। झूठ मानकर ब्रह्मको मनुष्य करके जाना और उसका परीक्षाहेतु अपमान किया। इस तरह पितवचनका मृषा मानना प्रथम हुआ, 'तब रघुपित अपमान' यह सिद्धान्त कर वे यह शंका उठाकर कि 'तब रघुपित अपमान' को यहाँ प्रथम क्यों लिखा', उसका समाधान यह करते हैं कि 'फलकी प्राप्ति प्रथम इहै भयो।' (सम्भवत: 'इहै' अशुद्ध छपा है। 'इहैं' होगा)। अर्थात् यहाँ, फलकी प्राप्तिके कारणोंमें 'रघुपित—अपमान' को प्रथम कहा गया क्योंकि न वे सीतारूप धारण करतीं, न उनका त्याग होता। मुख्य कारण यही था। इसिलये इसको प्रथम कहा। दोनों बातें इससे कहीं कि यदि पितवचन मान लेतीं, तो 'रघुपित—अपमान' का अवसर ही न आता। इस प्रकार पितवचनमें अविश्वास कारण है और 'रघुपित—अपमान' कार्य है। कारणसे कार्य बली है। इससे कार्यको पहले कहा। पितवचन झूठ माना— इसका फल त्याग है सो पीछे हुआ।

यदि श्रीबैजनाथजीका मत ठीक मानें कि श्रीरघुपतिजीकी सीतारूप धरकर परीक्षा लेना ही 'रघुपति–अपमान' है तो इसको प्रथम कहनेका यह भी एक कारण हो सकता है कि श्रीरघुनाथजी शिवजीके स्वामी हैं (जैसा कि शिवजीके प्रणाम, पुलक आदि भाव, अनुमान और उनके वचनोंसे सतीजी समझ गयी हैं), अतः उनका अपमान ही अपने त्यागका प्रधान कारण मानती हैं, इसीसे प्रधान कारणको उन्होंने प्रथम कहा।

टिप्पणी—३ सतीजी दो ही अपराध करना कहती हैं—एक 'रघुपित-अपमान' दूसरा पितवचनको झूठ मानना। सीतारूप धारण करनेको अपराध नहीं कहतीं। कारण कि सीतारूप तो परीक्षार्थ धारण किया था, किसी दुष्टभावसे नहीं। शिवजीने भिक्तपन्थकी रक्षाके लिये इसे अपराध माना। (शंकरजी श्रीरामभिक्तके आचार्य हैं। अगस्त्यजीने आपसे भिक्त पूछी तब अधिकारी जानकर आपने उनसे कही। अतः भिक्तका आदर्श दिखानेके लिये सीतावेष धारण करनेमात्रसे सतीजीको अपराधी मान लिया।)—यह श्रीशंकरजीके भावकी बड़ाई है। नहीं तो औरोंके मतसे इसमें सतीजीका कोई अपराध नहीं है। यथा—'विन अघ तजी सती असि नारी।'

टिप्पणी—४ (क) 'सो फलु मोहि बिधाता दीन्हा' इति। पापका फल दु:ख है, यथा—'करिह पाप पाविह दुख भय रुज सोक बियोग।' विधाता ही कर्मका फल देता है, यथा—'किठन करम गित जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥' (अ० २८२) और उचित ही फल देता है, यथा—'कोउ कह जौ भल अहड़ बिधाता। सब कहँ सुनिअ उचित फल दाता॥' (बा० २२२)—इसीसे विधाताका फल देना कहा। [प्र० स्वामीका मत है कि 'विधाता श्रीरघुनाथजी हैं, वे ही कर्मफलदाता हैं, यथा—'करिह मोह बस नर अघ नाना। स्वारथ रत परलोक नसाना॥ कालरूप तिन्ह कहँ मैं भ्राता। सुभ अरु असुभ कर्मफलदाता॥' (७।४१।४-५) आगे चलकर सतीजी उन्हींसे प्रार्थना करती हैं। 'अस बिबेक जब देड़ बिधाता।' (१।७।१) में भी रघुनाथजी ही बुद्धिदाता हैं] क्या फल दिया। यह पूर्व ही कह चुकी हैं—'कब जैहीं दुखसागर पारा।' अर्थात् मुझे दु:खसागरमें डुबा दिया। यह फल दिया। भारी पाप किया इसीसे दु:ख सागर मिला। (ख) 'जो कछु उचित रहा सोड़ कीन्हा' अर्थात् विधाताका इसमें कोई दोष नहीं है, विधाताने उचित ही किया। ऐसे पापीको ऐसा ही दण्ड मिलना चाहिये।

टिप्पणी—५ 'अब बिधि अस बूझिअ निह तोही रही। (क) 'अस बूझिअ निह' का भाव कि अबतक जो किया वह उचित ही किया, पर अब अनुचित कर रहे हो। मेरे इस पापका फल 'शरीरत्याग' होना चाहिये

सो दण्ड न देकर मुझे जीवित रख रहे हो, यह अनुचित है। 'संकर बिमुख जिआविस मोही' यह अनुचित है। तात्पर्य कि शंकरिवमुखको जिलाना न चाहिये। जिसमें मेरा मरण हो वह करना तुमको उचित है। 'अब' का भाव कि पापका फल तो मैं पा चुकी कि पितसे विमुख हुई, इससे अधिक बढ़कर दु:ख कौन है? अर्थात् कोई नहीं। यथा—'बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय बिषाद परिताप घनेरे॥ प्रभु बियोग लवलेस समाना। सब मिलि होिह न कृपानिधाना॥' (अ० ६६) 'सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोचन ओट रामु जनु होंही॥' (अ० ४५) अब फल भोग लेनेपर भी तुम्हें ऐसा न चाहिये कि शंकर-विमुख होनेपर भी मुझे जीवित रखकर दु:ख भोग करा रहे हो। अथवा, पापका फल देहत्याग (मृत्यु) चाहिये सो क्यों नहीं देते?

नोट—३ 'उचित रहा सोड़ कीन्हा' कहा, क्योंकि 'जो जस करड़ सो तस फल चाखा।' (२।२१९) 'करड़ जो करम पाव फल सोई।' (२।७७) यह नीति है। यथायोग्यका संग होनेसे यहाँ 'सम' अलंकार है। 'बिधि बूझिअ निहं तोही' का भाव कि आपका नाम तो 'बिधि' है परंतु आप करते हैं अबिधि, यह उचित नहीं। तुम्हारी यह विधिता हमारे समझमें नहीं आती। बूझिअ=चाहिये। किसी-किसीने ठीक अर्थ और 'बूझिअ' का प्रयोग न जाननेसे 'बूझना या समझना चाहिये' अर्थ किया है जो गलत है।

## किह न जाइ किछु हृदय गलानी। मन महुँ रामिह सुमिर सयानी॥५॥ जौं प्रभु दीनदयालु कहावा। आरितहरन बेद जसु गावा॥६॥ तौ मैं बिनय करौं कर जोरी। छूटौ बेगि देह यह मोरी॥७॥

अर्थ—हृदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती (चतुर) सतीजी मनमें श्रीरामजीको सुमिरने लगीं॥५॥ हे प्रभो! यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं, आप (दीनोंका) दु:ख हरनेवाले हैं—यदि वेद (आपका यह) यश गाते हैं॥६॥ तो मैं हाथ जोड़कर (आपसे) विनती करती हूँ कि मेरी यह देह शीघ्र छूट जाय॥७॥

टिप्पणी—१ 'किह न जाइ कछु हृदय गलानी' इति। (क) ष्टि सतीजीके हृदयमें जीनेकी ग्लानि है, इसीसे वे बारम्बार अपने मरनेकी बात कहती हैं। यथा—'संकर बिमुख जिआविस मोही', 'छूटों बेगि देह यह मोरी', 'होइ मरनु जेहि बिनिह श्रम दुसह बिपित बिहाइ।' (५९) इसीसे मरणके लिये भगवान्से प्रार्थना करती हैं, साथ-ही-साथ अपने पातिव्रत्यका भी बल लगा रही हैं। और अपने अपराधकी भी ग्लानि है, इसीसे बारम्बार अपना अपराध विचारकर ग्लानि करती हैं, कुछ कहती नहीं। यथा—'हृदय सोचु समुझत निज करनी। चिंता अमित जाइ निहंं बरनी॥', 'निज अध समुझ न कछु किह जाई। तपै अवाँ इव उर अधिकाई॥', 'पित परित्याग हृदय दुखु भारी। कहै न निज अपराध बिचारी॥' (६१) (ख) 'मन महुँ रामिह सुमिर सयानी' इति। 'सुमिर' पाठ प्राचीनतम पोथी सं० १६६१ का है और शुद्ध भी है। सुमिरि अपूर्ण क्रिया अशुद्ध होगी। 'सुमिर' कहकर आगे कहते हैं कि किस तरह सुमिर रही हैं। 'सुमिरि' एक दूसरी पूर्ण क्रिया चाहता है पर आगे कोई ऐसी क्रिया नहीं है। (ग) श्रीरामजीका स्मरण करना ही सयानपन है; यथा—'परिहरि सकल भरोस रामिह भजिह ते चतुर नर।' (आ० ६) ब्हि यहाँतिक अज्ञानता होती चली आयी। जब श्रीरामजीका स्मरण किया तब सतीजीको वक्ता 'सयानी' कहते हैं। सतीजी शोचसागरमें पड़ी हुई हैं। श्रीरामजीके स्मरणसे शोचसमुद्र रह ही नहीं जाता; इसीसे सतीजीने उनका स्मरण किया। अत: अब शोक छूटेगा।

नोट—१ सुधाकरिद्ववेदीजी लिखते हैं कि 'अब सतीजी ठीक राहपर आ गयीं कि पितके पितकी शरणसे दोनों प्रसन्न हो जायँगे। इसिलये ग्रन्थकारने 'या लोकद्वयसाधनी हितकरी सा चातुरी चातुरी' इस प्रमाणसे सतीको 'सयानी' कहा।' सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि सतीजीने यही सोचा कि जिनका मैंने अपमान किया जबतक उनकी शरण न जाऊँगी तबतक क्लेशसे न छूटूँगी। ऐसी बुद्धि हो जानेपर ग्रन्थकारने उनको 'सयानी' कहा। और, पंजाबीजी लिखते हैं कि सयाने लोग रोगका निदान समझते हैं, वैसे ही इन्होंने जान लिया कि 'रघुपित

अपमानका फल यह दु:ख हुआ, उन्हींकी शरण जानेसे सुख होगा, तब उन्होंने 'स्मरण' रूपी दवा की।

ाष्ट्रमनुष्य जब सब ओरसे हार मानकर उपायशून्य होकर केवल भगवच्छरणकी ओर ताकने लगता है और मन, कर्म, वचनसे भगवान्की शरण हो जाता है तब उसका कल्याण अवश्य होता है, उसके क्लेशोंका अन्तकाल आ जाता है। सत्यसंध दृढ़व्रत श्रीरामजीका श्रीमुखवचन है कि 'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासिह तबहीं॥' 'कोटि बिप्र बध लागिह जाहू। आए सरन तजौं निह ताहू॥' (सु० ४४)

ब्बिजबतक मनुष्यको अपने पुरुषार्थका अभिमान बना रहता है, जबतक उसको अपने किये हुए कुकर्मोंकी ग्लानि नहीं होती, तबतक भगवान्की शरणागित दूर है। सत्-शास्त्रोंका यही सिद्धान्त है कि यदि अपने मनमें अपने दुष्कर्मों, अपने पापोंकी ग्लानि आ जावे तो भगवान् अवश्य क्षमा और सहायता करते हैं। वही यहाँ हुआ। सतीजी अपने अपराधोंका बारम्बार स्मरण करती हैं और अपना अपराध स्वीकार कर रही हैं। पित-पिरत्यागरूपी दण्डको भी उचित मानती हैं। अत्यन्त ग्लानिकी यह सीमा है कि मनुष्य अपना मरण चाहने लगता है। उसके मन और वचनमें यही धुन लगी रहती है कि कब और कैसे यह शरीर छूटे और बहुधा लोग तो इसी कारणसे आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक उसी समय उसके शुभ संस्कारोंसे उसे प्रभुकी शरण होनेकी बुद्धि उत्पन्न हो गयी तो उसके सब काम बन जाते हैं। वही यहाँ हुआ।—यहाँ सतीजीने 'आर्तप्रपन्न' के रूपमें भगवच्छरण स्वीकार किया। इसीसे 'दीनदयाल' 'आरितहरन' गुणोंको स्मरण करती हैं। इसीसे आर्तिहरणका शीघ्र उपाय हो गया।

टिप्पणी—२ 'जौं प्रभु दीनदयालु कहावा।' इति। यथा—'जेहि दीन पियारे बेद पुकारे द्रवहु सो श्रीभगवाना।' अर्थात् अपना दीनदयाल बाना यहाँ दिखाइये, अपने 'दीनोंपर दया करनेवाले' विरदको स्मरणकर मेरे भारी संकटको हरण कीजिये; यथा—'दीनदयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी॥' (सुं० २७) अपने दीनदयाल बानेकी रक्षा कीजिये। आप दीनोंपर दया करके उनका दु:ख हरते हैं ऐसा वेद कहते हैं। मैं दीन हूँ, दु:खी हूँ। मेरा दु:ख हरिये, नहीं तो विरद झूठा हो जायगा।—ब्रह्मा शिवजीसे विमुख कराके अब जीवित रख रहा है, मरण नहीं देता। इसीसे ब्रह्मासे प्रार्थना नहीं करतीं। श्रीरामजी दीनदयाल और आर्तिहरण हैं, इसलिये उनकी शरण गयीं, उनसे प्रार्थना करती हैं।

नोट—२ 'प्रभु' का भाव कि आप 'कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्त्तुम्' समर्थ हैं। 'दीनदयाल' और 'आरितहरन' गुण कहकर जनाया कि पित–पिरित्यक्ता होनेसे मैं दीन भी हूँ और दु:खी भी हूँ। मुझपर दया करना और मेरा दु:खि निवारण करना आपको उचित है।

टिप्पणी—३ 'तौ मैं बिनय करीं कर जोरी। छूटौ बेगि देह क्या है ति। (क) तात्पर्य कि यदि लोकमें जो आपका दीनदयाल विरद प्रसिद्ध है वह सच्चा है और यदि वेदवाणी सत्य हो कि आप आर्तिहरण हैं और मैं सत्य ही दीन और आर्त हूँ तो मेरी देह शीघ्र छूट जाय—इस कथनसे पाया गया कि सतीजी जानती हैं कि बिना देह छूटे दु:ख न मिटेगा; इसीसे 'आर्ति' छूटनेकी प्रार्थना न करके देह छूटनेकी प्रार्थना करती हैं। (ख) 'कर जोरी' इति। हाथ जोड़ना परम दीनता और देवताओंको शीघ्र प्रसन्न करनेकी परमा मुद्रा है; यथा—'सकहु न देखि दीन कर जोरे।' 'तौ' का भाव कि यदि आप दीनदयाल आदि न होते तो मैं आपसे विनय न करती! आप ऐसे हैं, अत: मैं विनय करती हूँ। (ग) छूटौ=छूटे। 'बेगि' कहकर जनाया कि पित-पिरित्यागका दु:ख भारी है, अब सहा नहीं जाता। यथा—'तजौं देह कर बेगि उपाई। दुसह बिरह अब निहं सिह जाई॥'(सुं० १२) [दूसरे 'बेगि' इससे कि पितकी इच्छा और प्रतिज्ञा दोनों पूरी हो जायँ। तीसरे यह कि जिसमें शीघ्र पुन: संयोग हो।] (घ) 'छूटौ देह यह' इति। यह देह छूटै' कहनेका भाव यह है कि शिवजीका इसी देहके त्यागका संकल्प है—'एहि तन सितिह भेंट मोहि नाहीं।' यह बात उन्हों भगवान्की प्रेरणासे सतीजीको भी मालूम हो गयी कि जिनने महादेवजीको सतीतनत्यागकी प्रेरणा की थी। इसीसे वे 'छूटौ देह यह' कहकर इसी देहके छूटनेकी प्रार्थना

करती हैं। (ङ) यह तन-त्याग क्यों कराया गया। इसका कारण यह है कि दक्ष शिवविरोधी है और उसके वीर्यसे यह तन उत्पन्न हुआ है। इस तनको छुटाकर अधर्मीसे धर्मात्माका नाता छुड़ाया है। यथा—'पिता मंदमित निंदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही॥ तिजहों तुरत देह तेहि हेतू॥' (६४)—इस विचारसे शिवजीको सतीतनत्यागकी प्रेरणा की गयी।

[आर्ति और दीनताके छूटनेके दो ही उपाय हैं—या तो शिवजी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ें या सतीजीकी देह छूटे। तीसरा उपाय है ही नहीं। सतीजी कहती हैं कि शिवजीकी प्रतिज्ञा न छूटे, मेरी देह छूट जाय। दीनता और आर्तिका कारण शिवचरणस्नेह है, अत: कहती हैं 'जौं मोरें "' (वि॰ त्रि॰)]

# जौं मोरें सिवचरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य ब्रत एहू॥८॥ दो०— तौ सबदरसी सुनिय प्रभु करौ सो बेगि उपाइ। होइ मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ॥५९॥

अर्थ—यदि शिवजीके चरणोंमें मेरा स्नेह है (और) मन-कर्म-वचनसे सत्य ही मेरा यही व्रत हो (वा, मेरा यह व्रत सत्य हो)॥८॥ तो हे सर्वदर्शी प्रभु! (मेरी प्रार्थना) सुनिये। शीघ्र वह उपाय कीजिये जिससे मेरा मरण बिना परिश्रमके ही हो जाय और बिना परिश्रम ही मेरा असह्य दु:ख दूर हो जाय॥५९॥

टिप्पणी—१ 'जौं मोरें सिवचरन सनेहूं।—' इति। (क) यहाँतक दो बातें कहीं। एक तो यह कि 'जौं प्रभु दीनदयालु कहावा। तौ मैं बिनय करौं—।' और दूसरी यह कि 'जौं मोरें सिव चरन सनेहूं। तौ सबदरसी—।' दोनोंमें 'जौं' 'तौ' का सम्बन्ध है। दो बातें लिखनेका भाव यह है कि—सतीजी रामभक्त हैं; यथा—'मन महुँ रामिह सुमिर सयानी' और पितव्रता भी हैं। इसीसे उन्होंने भगवान्से प्रार्थना की और साथ ही शिवचरणमें स्नेह भी रखा। पुनः भाव कि श्रीरामजीको शरणागत प्रिय है, इसिलये प्रथम उनके 'दीनदयाल' 'आरितहरन' गुणोंका स्मरण किया, उनकी शरण गयीं। और भगवान्को पितव्रता भी बहुत प्रिय है, यथा—'जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलिसका हरिहि प्रिय।'(आ०५)—इसिलये अपना पातिव्रत्य स्मरण किया। दोनोंका जोर लगाया। (ख) एहू=यही। यथा—'तौ जानिकिह मिलिहि बरु एहू। नाहिन आलि इहाँ संदेहू॥'(२२२) 'ब्रत एहू' कहनेका भाव यह कि अन्य व्रत नहीं है, एक मात्र यही एक व्रत है। यथा—'एकै धर्म एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पितपद प्रेमा॥'(आ०५) (ग) मन-कर्म-वचनसे सत्य हो अर्थात् मनसे चरणोंमें स्नेह करती हूँ, मन और तनको सेवामें लगाये रखती हूँ और वचनसे कहती हूँ।

टिप्पणी—२ 'तौ' सबदरसी सुनिय प्रभु—' इति। (क) 'सबदरसी' (सर्वदर्शी) अर्थात् आप सब कुछ देखनेवाले हैं। अतः आप मेरे चिरचरणस्नेहको भी देखते और जानते हैं, (आपसे कुछ छिपा नहीं है। आपसे मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ?)। (ख) 'सुनिय' कथनका भाव कि पहले विनय की है (अर्थात् कहा है कि हाथ जोड़कर विनय करती हूँ) इसीसे अब कहती हैं (कि जो मैं कहती हूँ उसे सुनिये)। 'प्रभु' का भाव कि आप उपाय करनेमें समर्थ हैं। (ग) 'करीं सो बेगि उपाइ' इति। विपत्ति दुःसह है, सही नहीं जाती, इसीसे 'देह छूटने' और 'उपाय करने' में, दोनों जगह वेगि पद दिया।—'छूटों बेगि' और 'बेगि उपाय करों'।

टिप्पणी—३ '*होइ मरनु जेहि बिनिहें श्रम दुसह*ं' इति। (क) भाव कि बिना मरे दु:सह दु:ख नहीं जानेका। सतीजीने दो वर माँगे। एक तो मरण, दूसरा मरणका उपाय। भगवान्की प्रार्थनासे मरण माँगा और शिवचरणस्नेहसे उपाय माँगा। (ख) 'बिनिह श्रम' देहलीदीपक है।

नोट—१ 'तौ सबदरसी बेिंग उपाइ, होइ मरनु ' इति। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'शीघ्र सुगम उपाय कीजिये जिसमें बिना परिश्रम मरण हो' इसमें भाव यह है कि पति–परित्यागसे मरण न सूचित हो, किसी तरहका अपयश न हो, धर्ममर्यादा और सुयशसहित मरण हो, इसीलिये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, नहीं तो जल–अग्नि, विष आदि अनेक उपाय सबको सुलभ हैं ही, पर वे उपाय मैं नहीं चाहती क्योंकि उनमें आत्मघातका दोष लगेगा।

नोट—२ सतीजी पहले सर्वदर्शी न जानती थीं, परीक्षा करनेपर जो अनुभव हुआ उससे यह विशेषण दिया है और अब उनको 'प्रभ्' समझती हैं।

## एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी॥१॥ बीतें संबत सहस सतासी। तजी समाधि संभु अबिनासी॥२॥

अर्थ—प्रजापति-(दक्ष-) की कन्या इस प्रकार दु:खित थी। भारी कठिन दु:ख वर्णन नहीं किया जा सकता॥१॥ सत्तासी हजार संवत् (वर्ष) बीत जानेपर अविनाशी शिवजीने समाधि छोडी॥२॥

टिप्पणी—१ 'एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी' इति। (क) यहाँ दु:ख-वर्णनकी इति लगाते हैं क्योंकि यहाँ दु:खकी भी इति है। श्रीरामजीका स्मरण करने, उनकी शरण जानेसे दु:खका भी अन्त आ गया। (ख) 'एहि बिधि' अर्थात् जैसा 'सती बसिंह कैलास तब अधिक सोचु मन माहिं।' (५८) से यहाँतक कह आये। (ग) 'दुखित प्रजेसकुमारी' इति। दु:खित होनेमें प्रजेशकुमारी नाम देनेका भाव यह है कि—(१) इतने भारी प्रजापितकी कन्या होकर भी दु:खी है, यह क्यों? पितपिरत्यक्ता होनेसे। तात्पर्य कि स्त्रीके लिये तो पितका सुख ही प्रधान है। वह न हुआ तो और चाहे समस्त सुख भी हुए तो उसके लिये तुच्छ हैं। यथा—'प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं। मो कहुँ सुखद कतहुँ कोउ नाहीं॥'(अ०) 'जमजातना सिरिस संसाक।'(२) [जब प्रजेशकी कन्याहीकी यह गित पित और इष्टके अपमानसे हुई तब प्राकृत स्त्रियाँ यदि ऐसा करें तो उनकी न जाने क्या गित हो। (रा० प्र०)] अथवा, (३) 'प्रजेश' पद देकर जनाया कि इस समय (अर्थात् शिवजीकी समाधि खुलनेक कुछ दिन पूर्व) दक्ष प्रजापित हुए जैसा आगे कहते हैं—'दक्ष प्रजेस भए तेहि काला।' इसीसे अबतक प्रजेश न कहकर दक्ष ही कहते आये, यथा—'दच्छसुता कहुँ निह कल्याना।' अथवा, (४) [प्रजापित शंकरिवमुख है। अत: 'प्रजेसकुमारी' में अभिप्राय यह है कि शंकरिवमुखकी कन्याका दु:खी होना उचित ही है। (वीर)]

टिप्पणी—२ 'अकथनीय<sup>—</sup>' इति। सतीजीकी चिंता, ग्लानि और दुःख इतने बढ़े हुए हैं कि वक्ता लोग वर्णन नहीं कर सकते। यह बात इस प्रसंगमें दिखाते हैं, यथा—'हृदय सोचु समुझत निज करनी। चिंता अमित जाइ निहं बरनी॥', 'किह न जाइ कछु हृदय गलानी।', 'एिह बिधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुख भारी॥' अतः 'अकथनीय' कहा। वक्ता तो कह ही नहीं सकते पर सतीजी भी नहीं कह सकतीं, यथा—'निज अघ समुझि न कछु किह जाई॥' 'किह न जाइ कछु हृदय गलानी।' इत्यादि।

टिप्पणी—३ 'बीतें संबत सहस सतासी। दिवा बीतें=बीतनेपर। (क) सत्तासी हजार वर्ष बीतनेपर शंकरजीने समाधि छोड़ी। भाव यह कि सतीजीकी आयुके इतने वर्ष बाकी थे। वह शिवजीने समाधिमें बिता दिये। जिसमें सतीतनसे प्रेम न हो। 'तजी' से जनाया कि शिवजीने समाधि स्वयं छोड़ी, नहीं तो 'छूटि समाधि' लिखते जैसा कि दूसरी समाधिके सम्बन्धमें लिखा है जो कामके उत्पातसे छूटी थी। यथा—'छूटि समाधि संभु तब जागे', (ख) 'संभु अबिनासी' कहकर शम्भुको अविनाशी और सतीको नाशवान् जनाया। सतीका विनाशकाल जानकर अविनाशी शम्भुने समाधि छोड़ी। अथवा, भारी समाधि लगानेके सम्बन्धसे 'अविनाशी' कहा। अथवा, इससे जनाया कि समाधिमें भी वे राम–नाम जपते रहे क्योंकि शिवजी राम–नामके प्रसादसे ही अविनाशी हैं। यथा—'नाम प्रसाद संभु अबिनासी।' इसीसे समाधि छूटते ही राम–नाम जपने लगे। (ग) सतीजीने श्रीरामजीसे प्रार्थना की कि मरनेका उपाय शीघ्र कीजिये सो उपाय तुरंत होने लगा कि समाधि छूटी, इत्यादि।

नोट—१ 'सहस सतासी' इति। श्रीसुधाकर द्विवेदीजी इसके आठ अर्थ लिखते हैं।—(क) सहस सतासी=सह (साथ) +स (शत)+सतासी=१८७। (ख) सहस (एक हजार)+सत्तासी=१०८७। (ग) ८७०००। (घ) सहस— सता—सी=सौ हजार ऐसे। (ङ) सहससत+असी=एक लाख वर्षके नरकके समान बीते। इत्यादि। वे लिखते हैं कि कल्पभेदसे अनेक अर्थ इस तरह होते हैं। सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि 'एक हजार सत्तासी वर्षकी समाधि लगी थी। जैसे एकादश रुद्र हैं, वैसे ही ग्यारह सौ वर्षकी समाधि लगायी थी पर सतीजी जो रामजीकी शरण गयीं, इससे १३ वर्ष पहले ही समाधि खुल गयी। ११०० वर्ष और एकादशरुद्र ये दोनों बातें मिलती हैं।' बाबा हरिदासजीने १०८७ अर्थ किया है।

इतने अर्थों में से १०८७ और ८७ हजार ये दो तो शब्दोंको बिना तोड़े-मरोड़े निकलते हैं। रहा यह कि इनमें से भी कौन ठीक है यह तो कोई प्रमाण आयुका मिलनेसे ही निश्चित किया जा सकता है। अखण्ड अपार और आगेके 'अविनाशी' पदों से तो सत्तासी हजार वर्ष यह अर्थ विशेष संगत जान पड़ता है। और, सतीजीका दु:ख देखकर १०८७ की ओर भी चित्त चला जाता है। अस्तु जो हो। जो पाठकोंको रुचे।

नोट—२ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ अविनाशीसे ईश्वरतत्त्व जनाया। अर्थात् शंकरजी त्रिकालज्ञ हैं, सतीके मरणका समय जानकर समाधि छोड़ी। अथवा रामराज्याभिषेक आदि अनेक अवसरोंपर प्रकट देखे गये (उसके समाधानके लिये अविनाशी विशेषण दिया)। ईश्वरमें यह बात होनी आश्चर्य नहीं।' पं० रा० कु० का मत टि० ३ में है।

ाक्ष्य संकांके विषयमें कि 'समाधिस्थ थे तो रावणके मरनेपर लंकामें और राज्याभिषेकके समय अयोध्यामें कैसे पहुँचे? शिवजीके दण्डकारण्यसे कैलास लौट आनेके एक वर्षके भीतर रावणवध और रामराज्याभिषेक हो जाता है?'—सौभिर महिष्की कथा स्मरण रखनेयोग्य है। श्रीमद्भागवत ९। ६ में कथा है कि 'एक बार सौभिर ऋषि श्रीयमुनाजलमें गोता लगाये हुए कठिन तपस्या कर रहे थे। वहाँ जलके भीतर एक मत्स्यराजको मैथुनधर्ममें प्रवृत्त देख गृहस्थाश्रममें बड़ा सुख समझ उनको विवाहकी इच्छा हुई। वे तुरंत ही राजा मान्धाताके पास गये और एक कन्या माँगी। राजाने कहा कि मेरी पचास कन्याओंमेंसे जो भी आपको स्वयंवरमें पसन्द करे आप उसे ले सकते हैं। तब मुनिने विचारा कि राजाने यह विचारकर कि यह बुड्डा है, इसके बाल पक गये हैं, शरीरमें झुरियाँ पड़ गयी हैं, सिर काँपने लगा है, अत: यह स्त्रियोंको प्रिय नहीं हो सकता, मुझसे यह चाल चली, स्वयंवरके बहाने सूखा जवाब दे दिया।——' ऐसा विचारकर समर्थ सौभिर ऋषिने अपने तपोबलसे सुरसुन्दिरयोंको भी लुभानेवाला परम सुन्दर मनोहर रूप बना लिया और अन्तःपुरमें प्रवेश किया। राजाकी सभी कन्याओंने उन्हींको अपना वर वरण कर लिया।' फिर महिष्ने अपने तपोबलसे उनके पृथक्–पृथक् निवासके लिये पचास परम मनोहर महल बनाये जो सर्व भोगविलासकी सामग्रियोंसे परिपूर्ण थे और पचास ही रूप धारण कर प्रत्येक महलमें एक–एक रूपसे प्रत्येक कन्याके पास नित्य ही रहा करते थे। एक बार राजा अपनी कन्याओंको देखने आये। जिसके पास जाते और समाचार पूछते वह यही उत्तर देती थी कि ऋषि नित्य हमारे ही साथ रहते हैं, हमको बड़ा सुख है, परंतु सोच यह है कि हमारी बहिनें बहुत दु:खी होंगी इत्यादि।

पुनः इसी ग्रन्थमें प्रमाण मिलता है कि हिमाचलराजने सब सर, सरिता, नदी, शैलादिकको विवाहमें निमन्त्रण दिया था और वे सब सुन्दर तन धारण करके विवाहमें सम्मिलित हुए और दूसरे रूपसे जगत्का काम भी बराबर होता रहा।

जब ऋषियों और नदी-नदादिकके अधिष्ठाता देवताओंका यह पराक्रम है कि वे कई रूप धरकर संसारमें काम करते रहते हैं तो भगवान् शिवजी तो बड़े ऐश्वर्यवान् हैं, ईश्वरकोटिमें हैं, उनमें क्या आश्चर्य है कि एक रूपसे समाधिमें रहे और दूसरे रूपसे लोकमें विचरते रहे, एक ही रूप रहे तो जगत्का कल्याण कैसे हो सके? भक्तोंकी रक्षा, तप करनेवालोंको वर देना, संहार-प्रलय सब ही बन्द हो जावें। इधर समाधिमें रहे उधर रणक्रीड़ा, राज्याभिषेक इत्यादि सब चिरत्र भी देखते रहे, यथा—'सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढ़े बिमाना ॥ हमहूँ उमा रहे तेहि संगा। देखत रामचिरत रन रंगा॥' (लं० ८०) देखिये, देवतालोग एक ही

समयमें अनेक स्थानोंमें पूजा लेते हैं, वह भी एक प्रकारकी नहीं।

वे० भू० जीका मत है कि 'यद्यपि महर्षि सौभिर और प्रचेतागणने एक ही कालमें अनेक शरीर धारण किये तथापि उन शरीरोंसे एक ही कालमें भिन्न-भिन्न क्रियाएँ नहीं कर सकते थे। क्योंकि जीवात्मा अणु होनेसे एक ही प्रधान शरीरमें रहता है, उस प्रधान शरीरसे जो क्रियाएँ होती हैं वही सब क्रियाएँ अन्य सब शरीरोंसे स्वाभाविक होती हैं, विभिन्न क्रियाएँ नहीं। और यहाँ तो शंकरजी एक तरफ समाधिस्थ हैं, दूसरी तरफ उससे भिन्न क्रिया श्रीरामस्तुति आदि करते लंका और अयोध्यामें पाये जाते हैं। अत: ये दृष्टान्त संघटित नहीं हो सकते हैं। कि भी इतना मानते हैं कि ब्रह्मसूत्र-(वेदान्तदर्शन-)के देवाधिकरणके अनुसार उपर्युक्त दृष्टान्त देनेवालोंका समर्थन हो सकता है कि शंकरजी एकरूपसे समाधिस्थ थे और एकरूपसे भगवल्लीलामें सम्मिलत थे। इससे तो ऊपर किये हुए समाधानकी पुष्टि ही हुई न कि खण्डन। जीव अव्यापक अर्थात् अणु होते हुए भी ज्ञान व्यापक होनेके कारण बहुत से शरीरोंका संचालन कर सकता है जैसा कि एक ही शरीरमें केवल किसी एक ही (अर्थात् हृदय) स्थानमें स्थित रहकर भी वह शरीरके समस्त अवयवोंका संचालन करता है। यथा—'अव्यापित्वेऽिय पुंसोऽभिमतबहुवपु:प्रेरणे योगपद्यं ज्ञानव्याप्योपपननं बहुष् च वपुषोंऽशेषु निर्वाह एषः॥' (तत्त्वमुक्ताकलाप २। १९)।

वे० भू० जी समाधान इस प्रकार करते हैं कि 'तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन' के 'पुनि' शब्दसे यह ध्विनत होता है कि 'सम्पूर्ण रामावतारकालिक लीला देखनेके बाद शंकरजीने समाधि ली। कैलासपर पहुँचनेके बाद सतीजी कैलासपर रहीं और ये बराबर अकेले विचरते रहे और भगवल्लीलाका आनन्द लेते रहे।'—पाठक स्वयं विचार लें।

नोट—३ कुछ महानुभावोंने यह कहकर कि समाधि हरिइच्छासे इतने ही समयमें छूट गयी नहीं तो वह तो 'अखण्ड अपार' थी, यथा—'लागि समाधि अखंड अपारा' फिर यह शंका की है कि 'श्रीशिवजी तो प्रभुके ध्यानमें मग्न थे, यह तो कोई बुरा कर्म न था, फिर अपने भक्तके ध्यानमें विघ्न करना तो उचित न था' और समाधान यह किया है कि 'शिवजी समाधिमें स्थित निजानन्द लूट रहे थे। समाधिसे केवल उन्हींको सुख था, दूसरेको नहीं। सतीजी जबतक विधि आदिका आश्रय लेती रहीं तबतक प्रभु चुप रहे। जब उन्होंने आर्त होकर श्रीरामजीकी शरण ली तब आर्तका दु:ख छुड़ानेके लिये समाधि छुड़ायी।'

### रामनाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सती जगतपति जागे॥३॥ जाइ संभुपद बंदन् कीन्हा।सन्मुख संकर आसन दीन्हा॥४॥

अर्थ—शिवजी श्रीरामनामका स्मरण करने लगे। (तब) सतीजीने जाना कि जगत्के स्वामी (श्रीशिवजी) जाग पड़े हैं॥३॥ उन्होंने जाकर शम्भुजीके चरणोंकी वन्दना की। शंकरजीने (उन्हें बैठनेके लिये) सामने आसन दिया॥४॥

टिप्पणी—१ 'रामनाम सिव सुमिरन लागे। जानेड इति। इससे पाया गया कि सतीजी शिवजीके समीप नहीं रहती थीं। इसीसे ग्रन्थकारने प्रथम ही लिख दिया था कि 'सती बसिंह कैलास तब।' यदि शिवजीके समीप रहतीं तो शिवसमीप बसना लिखते। आगे भी कहते हैं कि 'जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा।' 'जाइ' से भी इसकी पुष्टि होती है। समीप होतीं तो 'जाइ' क्यों कहते। पर साथ ही वे इतनी दूर भी न थीं कि कुछ जान न पड़ता। [सती दिन–रात शंकरजीमें ही मनोयोग दिये रहती थीं। अतएव विश्वनाथके जागनेका पता पहले उन्हींको लगा। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ 'जानेउ सती जगतपित जागे' इति। जगत्पितका भाव कि—(क) ईश्वरके जागनेसे जगत्की रक्षा होती है। यथा—'उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते। त्विय सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदम्॥''उत्थितं चेष्टिते सर्वमृत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव।' इस भावसे ईश्वरके जागनेपर 'जगत्पित' विशेषण दिया। यथा—'गुर ते पहिलेहि जगतपित जागे राम सुजान।'(बा॰ २२६) संत 'प्रकृति' (प्राकृत) निद्रासे जागते हैं अथवा समाधिसे जागते हैं, तब श्रीरामनामका स्मरण करते हैं। यथा— 'मन महुँ तरक करै किप लागा। तेही समय विभीषनु जागा।। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा॥' (सुं॰ ६) यथा यहाँ कहा कि 'राम नाम सिव ।'[जगत्पित अर्थात् संसारमात्रके रक्षक हैं। मैं जगत्में हूँ, अत: मेरी भी रक्षा करेंगे। (पं॰) (घ) अपना पितभाव हटाकर समिष्टरूपसे शिव जाना। (मा॰ प॰)]

नोट—१ यहाँ सतीजी अपना सम्बन्ध नहीं देतीं क्योंकि वे जान गयी हैं कि आपने पत्नीभावका त्याग किया है। पतिकी प्रसन्नता जिसमें रहे वही करती हैं। एक बार चुक चुकी हैं। (पं०)

नोट—२ 'जागे' इति। समाधिदशामें समस्त बाह्य-इन्द्रियाँ भीतर स्वरूपमें लीन रहती हैं, शरीर जडवत् रहता है जैसे कि निद्रामें। इसीसे समाधि छूटनेपर 'जागना' कहा।

टिप्पणी—३ 'जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा। '' इति। (क) श्रीशिवजीके चरणकमलों में प्रेम करना सतीजीका व्रत है। यथा—'जो मोरें सिवचरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू॥'; अतः शिवजीके जागते ही उन्होंने पद-वन्दन किया। (ख) 'संभुपद' का भाव कि इन्हों कल्याणकारी चरणोंसे मेरा कल्याण है। (ग) 'सन्मुख संकर आसन दीन्हा' इति। सम्मुख आसन माताको दिया जाता है। अपने सामने बैठनेके लिये आसन देकर सतीतनमें स्त्रीभावका त्याग और मातृभावका ग्रहण जनाया। सत्तासी हजार वर्ष बीतनेपर भी उन्होंने सतीजीमें पत्नीभाव नहीं रखा—यह शंकरजीकी सावधानता है, दृढ़ता है। जब दूसरे तनमें पत्नीभाव ग्रहण करेंगे तब भामिनी मानकर वामभागमें आसन देंगे। यथा—'जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा। बाम भाग आसन हर दीन्हा॥'(१०७) ध्वाप्तवन्दन करते ही तुरत शिवजीने सम्मुख आसन दिया कि कहीं ऐसा न हो कि वामभागमें आकर बैठ जायँ। इससे शिवजीकी अपने व्रतमें सावधानता दर्शित करायी। सतीजीने पदवन्दन करके अपना पातिव्रत्य दिखाया। दोनों ही अपने—अपने व्रतमें दुढ हैं।

नोट—३ बैजनाथजीका मत है कि 'जीव-ईश्वरका नित्य सम्बन्ध है ऐसा विचारकर पदवन्दन किया। ईश्वरके सम्मुख ही जीवको अधिकार है, यही भाव सतीमें जानकर शंकरजीने सम्मुख ही आसन दिया। पुन:, सीतावेषका भाव मानकर आप सम्मुख बैठे हैं।' श्रीजानकीशरणजीका मत है कि सीता-भाव ग्रहण करते तो उनके आगमनपर उठकर प्रणाम करते और आदर करते तथा फिर कदापि उनके साथ विवाह न करते। यहाँ तो केवल स्त्रीभाव छोडनेके कारण वामभागमें नहीं बैठाया।

नोट—४ 'गईं सभीत महेस तब' दोहा ५५ से लेकर यहाँतक अधिकतर शिवपुराणके रुद्रसंहिताके अ० २५ आदिसे मिलता है।

चौपाई

सती सभीत महेस पिंह चलीं हृदय बड़ सोच॥ ५३॥
गई समीप महेस तब हाँसि पूछी कुसलात।
लीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु ॥ ५५॥
कछु न परीछा लीन्हि गोसाईं।
कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहिं नाईं॥
तब संकर देखेउ धिर ध्याना।
सती जो कीन्ह चिरत सबु जाना॥
हृदय बिचारत संभु सुजाना। सती कीन्ह सीता
कर बेषा। जी अब करौं सती सन प्रीती॥
पिटै भगतिपथु होइ अनीती॥
एहि तन सितिहि भेंट मोहि नाहीं।

समानार्थी श्लोक अ० २७

- १ अथ तां दु:खितां दृष्ट्वा
- २ पप्रच्छ कुशलं हरे:। प्रोवाच वचनं प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथम्॥ ४५॥
- ३ श्रुत्वा शिववचो 'नाहं किमपि' प्रणतानना।
- ४ अथ ध्यात्वा महेशस्तु बुबोध चरितं हृदा॥ ४७॥
- ५ कुर्याच्चेद्दक्षजायां हि स्नेहं पूर्वं यथा महान्। नश्येन्मम पणः शुद्धो लोकलीलानुसारिणः॥ ५०॥
- ६ इत्थं विचार्य बहुधा हृदा तामत्यजत् सतीम्।

सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं॥ चलत गगन भै गिरा सुहाई। जय महेस भिल भगति दुढ़ाई। अस पन प्रभ मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। बरनत पंथ बिबिध इतिहासा। बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा॥ ९ सत्यामाप स कैलासं कथयन् विविधाः कथाः। बैठे बटतर करि कमलासन॥ संकर सहज सरूपु सँभारा। लागि समाधि ःःः। बीते संबत सहस सतासी। तजी समाधि संभ् अबिनासी॥ जानेड सती जगतपति जागे॥

पणं न नाशयामास वेदधर्मप्रपालकः ॥५१॥

- ७ चलन्तं पथि तं व्योमवागुवाच महेश्वरम्। धन्यस्त्वं परमेशान त्वत्समोऽद्यतथा पणः॥५४॥
- ८ ततोऽतीव शुशोचाशु बुद्धवा सा त्याग आत्मनः
- १० वटे स्थित्वा निजं रूपं दधौ योगी समाधिभृत्।
- ११ महान् कालो व्यतीयाय तयोरित्थं महामुने। ध्यानं तत्याज गिरिशस्ततः स परमोतिकृत्॥ १२ तज्ज्ञात्वा जगदम्बा हि सती तत्राजगाम सा।
- जाइ संभूपद बंदन् कीन्हा। सन्मुख संकर आसन् दीन्हा॥ १३ आसनं दत्तवान् शम्भः स्वसम्मुखमुदारधीः॥

कहन हरिकथा रसाला। दच्छ प्रजेस भये लगे तेहि देखा बिधि बिचारि सब लायक। दच्छहि कीन्ह प्रजापतिनायक ॥ ६ ॥

अधिकार दच्छ जब पावा। अति अभिमान् हृदय तब आवा॥ ७॥ निहं कोउ \* अस जनमा जग माहीं। प्रभुता पाइ जाहि

शब्दार्थ— *रसाला*=रसभरी, रसीली। *प्रभृता*=अधिकार, स्वामीपना।

अर्थ-भगवानुको रसीली कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए॥ ५॥ ब्रह्माजीने विचारकर उन्हें सब (प्रकार) योग्य देखा। (अत:) दक्षको उन्होंने प्रजापितयोंका नायक (अधिपित, सरदार) बना दिया॥ ६॥ जब दक्षने (यह) बडा पद पाया तब उनके हृदयमें भारी अभिमान आ गया॥ ७॥ (वक्ता अपनी ओरसे सिद्धान्त कहते हैं) संसारमें ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर अभिमान नहीं हो॥८॥

टिप्पणी—१ '*लगे कहन हरिकथा रसाला*' इति। 🖙 ग्रन्थकार शिवजीकी रहनी दिखाते हैं कि ध्यान करने बैठे तब नामका स्मरण करते पाये गये, ध्यान छूटनेपर भी श्रीरामनामहीका स्मरण कर रहे हैं और जब श्रोता मिला, तब कथा कहने लगे। इस तरह उनका सब समय श्रीरामजीके भजनमें ही जाता है, व्यर्थ एक क्षण भी नहीं व्यतीत होता। जहाँ और जबसे उन्होंने सतीजीके त्यागका संकल्प किया तहाँ और तबसे उन्होंने सती-तनमें प्रेम होनेका अवकाश ही नहीं आने दिया। प्रथम तो विविध इतिहासकी कथाएँ कहकर रास्ता काटे, फिर सत्तासी हजार वर्षकी समाधि लेकर सतीजीकी आयुका समय बिताया। जब समाधि छोड़ी तब रामनामका स्मरण करने लगे और जब सतीजी समीप आयीं तब पुन: हरिकथा कहने लगे। (हरि-कथा कही जिससे सतीजीका दु:ख दुर हो।)

नोट-१ पं० मू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'कथा कहने लगे जिसमें ऐसा न हो कि कहीं त्यागनेका कारण पूछने लगें।'-(पर यह भाव श्रीसतीजीके स्वभावसे जैसा प्रसंगभरमें दिखाया गया है, संगत नहीं जान पड़ता)। पुराणोंमें लिखा है कि जबतक कथाका प्रसंग समाप्त न हो तबतक कोई दूसरी बात न कहनी चाहिये। यथा—'कथायां कीर्त्यमानायां विघ्नं कुर्वन्ति ये नराः। भवन्ति ग्रामसूकराः॥' सनत्कुमार सं०।' और पं० सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'समयसे पहले ही जाग उठे, इसलिये ठीक समय आनेके लिये बीचका समय सुखसे बीत जाय, इसलिये रसभरी हरिकथा कहने लगे।

नोट—२ 'दच्छ प्रजेस भये तेहि काला' इति। प्रजेस=प्रजापित=प्रजाकी उत्पत्ति करनेवाला। 'वेदों और उपनिषदोंसे लेकर पुराणोंतकमें प्रजापतिके सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी कथाएँ हैं। पुराणोंमें ब्रह्माके पुत्र अनेक

<sup>\*</sup> अस कोउ—पाठान्तर

प्रजापितयोंका उल्लेख है। कहीं ये दस कहे गये हैं और कहीं इक्कीस। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, विसष्ठ, भृगु और नारद—ये दस हैं। नारद और प्रचेताको छोड़कर इक्कीसमें भी इनकी गिनती है। अन्य तेरह ये हैं—ब्रह्मा, सूर्य, मनु, दक्ष, धर्मराज, यमराज, परमेष्ठी, विवस्वान्, सोम, कर्दम, क्रोध, अर्वाक् और क्रोत।' (श० सा०)

टिप्पणी—२ 'देखा बिधि बिचारि सब लायक ' इति। (क) अधिकार तभी सौंपा जाता है जब मनुष्य उसके योग्य होता है। यथा—'कहइ भुआलु सुनिय मुनि नायक। भए राम सब बिधि सब लायक॥' (अ०३) '—नाथ रामु करिअहिं जुबराजू।' (ख) दक्षको पहले प्रजेश कहा और अब वे प्रजापितनायक किये गये। इससे पाया गया कि ब्रह्माजीने दक्षको दो अधिकार सौंपे। पहले प्रजापित बनाया फिर उसमें उन्हें सब प्रकार योग्य पाकर अब उनको प्रजापितयोंका नायक बना दिया। समाधि छूटनेके पूर्व प्रजापित हुए और छूटनेके बाद प्रजापितनायक बनाये गये। प्रजापित बहुत हैं, उनके भी पित हुए अर्थात् पहले राजा थे, अब राजाओंके राजा किये गये। ब्रह्माके बाद फिर यही पद है। यह कथा भागवतमें है।

नोट—३ प० पु० सृष्टिखण्डमें लिखा है कि ब्रह्माजीने पहले मनके संकल्पसे ही चराचर प्राणियोंकी सृष्टि की, किंतु इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र–पौत्र आदिके क्रमसे अधिक न बढ़ सकी; तब उन्होंने अपने ही सदृश नौ मानस–पुत्र उत्पन्न किये जो नौ ब्रह्मा माने गये। वे ये हैं—भृगु, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, पुलस्त्य और विसष्ट। अपनेसे उत्पन्न अपने ही स्वरूपभूत स्वायम्भुवको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु बनाया। मनुने अपनी कन्या प्रसूतिका विवाह दक्षके साथ कर दिया। प्रसूतिके गर्भसे (भा० ४।१ के अनुसार अति सुन्दरी १६ और प० पु० के अनुसार) चौबीस कन्याएँ उत्पन्न करके उन्होंने बड़ी प्रथम तेरह कन्याएँ धर्मको ब्याह दीं, शेष ग्यारहमेंसे एक अग्निदेवको, एक शिवजीको और एक पितृगणको ब्याह दीं और अन्य आठ उपर्युक्त आठ मानसपुत्रोंको दी गर्यी। प्रसूतिजीकी कन्याओंद्वारा विशाल सृष्टि (वंशपरम्परा) सारी त्रिलोकीमें फैल गयी। प्रजाकी वृद्धिका कार्य जैसा दक्षद्वारा हुआ ऐसा किसीसे न हुआ था। उनका तेज सूर्यके समान था। प्रजापतियोंके यज्ञमें जब वे गये तब उनके तेजसे वह विशाल सभामण्डप जगमगा उठा। ब्रह्माजी और महादेवजीके अतिरिक्त तेज:पुंज अग्निपर्यन्त सभी सभासद् उनके तेजसे प्रभावित होकर अपने–अपने आसनोंसे उठकर खड़े हो गये।

टिप्पणी—३ 'बड़ अधिकार दच्छ जब पावा। इति। 'बड़ अधिकार' का भाव कि पहले प्रजापित हुए, यह अधिकार पाया और अब प्रजापितनायक किये गये, यह 'बड़ा' अधिकार मिला। 'अति अभिमान' का भाव कि प्रजापितका अधिकार मिलनेपर अभिमान हुआ (तभी तो शिवजीकी निन्दा करने लगे) और अब नायक हो गये, यह बड़ा अधिकार मिला, अतः अब 'अति' अभिमान हो गया। अधिकार हो जानेपर अभिमान हो जाता है, यथा—'जग बौराय राजपद पाए।'

टिप्पणी—४ (क) 'निहं कोड अस जनमा जगमाहीं।——' इति। 'ऐसा' अर्थात् अभिमानरिहत पुरुष जगत्में दुर्लभ है। कुछ एक मदहीके जीतनेसे तात्पर्य नहीं है। ऐसे ही अन्य सब विकारोंका जीतनेवाला संसारमें कोई नहीं है—यह बात इसी ग्रन्थमें जहाँ–तहाँ दिखायी गयी है। यथा—'नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमबादी॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही॥ तृष्ना केहि न कीन्ह बौराहा। केहि कर हृदय कोध निहं दाहा॥ ज्ञानी तापस सूर किब कोबिद गुन आगार। केहि कै लोभ बिडंबना कीन्ह न एहि संसार। श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बिधर न काहि॥ मृगलोचिनिके नयनसर को अस लागि न जाहि॥' (उ० ७०) इत्यादि। (ख) (प्रसंगानुकूल अर्थ यही है जो ऊपर दिया गया। दूसरा अर्थ यह भी करते हैं) 'जिसको प्रभुता पानेपर मद न हुआ ऐसे (किसी पुरुष) ने संसारमें जन्म नहीं लिया। अर्थात् मदका जीतनेवाला पुनर्जन्म नहीं लेता, वह भवपार हो जाता है, क्योंकि जगत्की उत्पत्ति अहंकारहीसे है, बिना अहंकार संसारमें जन्म कैसे सम्भव

है?' [यह अर्थ पंजाबीजीकी टीकासे लिया जान पड़ता है। इसके अतिरिक्त पंजाबीजीने एक अर्थ और भी दिया है कि 'केवल प्रभु ही ऐसे हैं जिन्हें प्रभुता पानेपर भी अभिमान नहीं है सो उनका जन्म नहीं होता, वे तो प्रकट हुआ करते हैं।'—यह भी प्रसंगसे दूरका अर्थ है। भावार्थ वा ध्वनित अर्थ इसे भले ही मान लें।]

नोट—४ वस्तुतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है। यथा—'साधारण किहये बचन कछु अवलोिक सुभाय। ताको पुनि दृढ़ कीजिये प्रगट बिशेष बनाय॥' (अ० मं०) अर्थात् पहले कोई बात साधारण कहकर फिर उसीको विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करना 'अर्थान्तरन्यास' है। यहाँ पहले एक बात साधारण कही कि दक्षको अधिकार—प्राप्तिसे अभिमान हुआ। फिर उसीको विशेष सिद्धान्तसे दृढ़ किया कि जगन्मात्रमें कोई ऐसा नहीं है जिसे पदवी पानेपर अभिमान न हुआ हो। प्रमाण यथा—हितोपदेश—'दुर्मित्रणं कमपयान्ति न नीितदोषाः संतापयन्ति कमपथ्यभुजं न रोगाः। कं श्रीनं दर्पयित कं न निहन्ति मृत्युः कं स्वीकृता न विषयाः परितापयन्ति॥' तथा 'अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीिलताः।' अर्थात् ऐसा कौन है जिसका मन्त्री दुर्मन्त्री हो और उसको नीितका दोष न लगे? ऐसा कौन है जिसे अपथ्य भोजनसे रोगने न सताया हो? ऐश्वर्य किसको दर्पयुक्त नहीं बनाता? मृत्यु किसे नहीं मारती? विषयोंको स्वीकार करनेपर किसको कष्ट नहीं होता? जैसे नेत्रोंमें धूल पड़नेसे मार्ग न सूझनेसे कंटकादिपर पैर पड़ जाता है, वैसे ही रजोगुणके दोषोंसे युक्त पुरुष विद्यावान् होनेपर भी कुमार्गमें प्रवृत्त हो जाता है।

नोट—५ प्रथम कहा कि 'अति अभिमान हृदय तब आवा' और यहाँ कहते हैं कि 'प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं।' इस तरह जनाया कि मद और अभिमान पर्याय हैं।

नोट—६ यहाँ दक्षके मद-अभिमानके कथनका प्रयोजन क्या है? आगे दक्षयज्ञका वर्णन है। उसमें शिवजीको निमन्त्रण नहीं दिया गया और न यज्ञमें भाग ही दिया गया है। उसका कारण सूक्ष्म रीतिसे इतनेसे ही जना दिया है। उसको बड़ा भारी अभिमान हो गया जिससे उसने महादेवजीको ही अपमानित करनेकी ठानी। यह अनुचित कर्म किया। प्रथम कारण 'मद' कहकर आगे उसका 'कार्य' कहते हैं।

नोट—७ दक्षके अभिमानका प्रमाण भा० (४।३।२—४) में है। यथा—'यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना। प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽभवत्॥ इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मष्ठानिभभूय च। बृहस्पतिसवं नाम समारेभे क्रतूत्तमम्॥ तिस्मन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देविषिपितृदेवताः। आसन् कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्त्यश्च सभर्तृकाः॥' अर्थात् जिस समय ब्रह्माजीने दक्षको समस्त प्रजापतियोंका अधिपति बना दिया तभीसे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने (भगवान् शंकर आदि) ब्रह्मिनष्ठोंको यज्ञभाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया, फिर बृहस्पतिसव नामका महायज्ञ आरम्भ किया जिसमें सभी ब्रह्मिष्, देविष, पितर, देवता आदि अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ पधारे और सबका यथायोग्य खूब स्वागत–सत्कार किया गया।

## दो०— दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग॥६०॥

अर्थ—दक्षने सब मुनियोंको बुलवा लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञमें भाग पाते हैं उन सबोंको आदरपूर्वक निमन्त्रित किया॥६०॥

टिप्पणी—१ 'दच्छ लिए मुनि बोलि सब '' इति। (क) जैसा क्रमसे हुआ वैसा ही दोहेमें कहते हैं। प्रथम मुनि बुलाये गये। उन्होंने आकर यज्ञ प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् देवता निमन्त्रणमें आये। 'बोलि लिए' से जनाया कि मुनियोंको निमन्त्रण नहीं गया, उनको दक्षने बहुत निम्नकोटिका समझा, इसीसे बुलवा भेजा। (ख) ['बड़ जाग' इति। (भा० ४।३) में लिखा है कि प्रजापतिनायक होनेपर प्रथम वाजपेय यज्ञ किया फिर बृहस्पतिसव नामक महायज्ञ किया जिसमें सतीजीने जाकर अपना शरीर त्याग दिया था। 'महायज्ञ' ही बडा यज्ञ है। पद्मपू०

सृष्टिखण्डमें लिखा है कि 'इस यज्ञमें एक विशाल वेदी बनायी गयी थी जहाँ सब लोग एकत्रित थे। चारों ओरसे दस योजन भूमि यज्ञके समारोहसे पूर्ण थी। दक्षने यह यज्ञ गंगाद्वारमें किया था। गंगाजीके पश्चिमी तटपर सतीजीने जहाँ अपनी देहका त्याग किया था, वह स्थान आज भी 'सौनिक तीर्थ' नामसे प्रसिद्ध है।' यह यज्ञ हरिद्वार कनखलमें हुआ। स्कन्दपु॰ माहेश्वरखण्ड-केदारखण्डमें स्पष्ट लिखा है कि रुद्रका अपमान करनेके लिये ही दक्षने यह यज्ञ किया था।] (ग) 'करन लगे बड़ जाग' कहकर 'नेवते' कहनेका भाव कि जब मुनि यज्ञकी तैयारी करने लगे तब निमन्त्रण देवताओंको गया। यज्ञ बहुत बडा था, इसीसे 'सब' मुनि बुलाये गये।

टिप्पणी—२ 'नेवते सादर' इति। सब देवताओंको आदरपूर्वक निमन्त्रण भेजनेमें भाव यह है कि शिवजीका अनादर (अपमान) करना है, इसिलये सबको न्योता दिया, सबको सपरिवार बुलाया, सबको सवारी, पूजा, भेंट आदि भेजी, जैसा आदर-सत्कार करनेकी रीति है वह सब किया। और शिवजीको निमन्त्रण भी न भेजा। सबका विशेष आदर किया जिसमें सब हमारे पक्षमें रहें, शिवजीका पक्ष कोई न ले। [पुन: सादर न्योतनेका भाव कि जिसमें कहीं ऐसा न हो कि शिवजीके निमन्त्रित न होनेसे वे निमन्त्रण अस्वीकार कर दें, तो यज्ञ ही कैसे होगा। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—३ 'सकल सुर जे पावत मख भाग' इति। जो देवता यज्ञमें भाग पाते हैं उन सबोंको न्योता दिया, क्योंकि अपने यज्ञमें शिवजीको भाग देना नहीं चाहते। दक्षके हृदयका भाव जैसा है वैसा ही दोहेके शब्दोंमें झलक रहा है—जो–जो यज्ञमें भाग पाते थे उन सबोंको निमन्त्रित किया जिसमें सबको विदित हो जाय कि शिवजीको यज्ञमें भाग नहीं मिला, जातिमें उनका अपमान हो। यहाँ 'सकल सुर' कहकर आगे कुछका नाम भी देते हैं—'किनर—'[शंकरजी भी यज्ञका भाग पाते थे; पर उनको न्योता नहीं दिया और दक्षके बुद्धिहीन याजकोंने भी आपको यज्ञभागसे वंचित रखा। यथा—'न यत्र भागं तव भागनो ददुः कुयज्विनो येन मखो निनीयते॥' (भा० ४।६।५०) (यह ब्रह्माजीने स्वयं शिवजीसे दक्षयज्ञके उद्धारकी प्रार्थना करते हुए कहा है जिसमें यह भी कहा कि आपकी कृपासे यज्ञ सम्पूर्ण होता है।)]

नोट—पं० सू० प्र० मिश्रजी दोहार्थके प्रमाणमें काशीखण्डका यह श्लोक देते हैं—'प्राप्य स्वभवनं देवानां जुहाव सवासवान्। अहं यियक्षुर्यूयं मे यज्ञसाहाय्यकारिणः॥ भवन्तु यज्ञसंभारानानयन्तु त्वरान्विताः।'

गंधर्बा । बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा ॥ १ ॥ किंनर नाग सिद्ध बिहाई। चले सकल बिरंचि महेस सुर जान बनाई॥२॥ बिष्न बिमाना। जात चले सुंदर बिधि नाना॥३॥ ब्योम मती बिलोके गाना । सुनत श्रवन छूटहिं मुनिध्याना ॥ ४ ॥ सुरसुंदरीं करहिं कल

अर्थ—िकन्नर, नाग, सिद्ध और गन्धर्व (आदि) सभी देवता अपनी-अपनी स्त्रियोंसिहत (यज्ञके निमन्त्रणमें) चले॥ १॥ विष्णुभगवान्, ब्रह्माजी और महादेवजीको छोड़कर सभी देवता (अपने-अपने) विमान सजा-सजाकर चले॥ २॥ सतीजीने देखा कि अनेक प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमें चले जा रहे हैं॥ ३॥ देववधूटियाँ सुन्दर (मधुर स्वरसे) गान कर रही हैं, जिसे कानोंसे सुनते ही मुनियोंका ध्यान छूट जाता है॥ ४॥

नोट—१ 'किंनर नाग सिद्ध गंधर्बा' इति। 'किन्नर'—कादम्बरीमें इनके दो भेद लिखे हैं। किसीका मुख मनुष्यका–सा और शरीर अश्वका–सा होता है और किसीका शरीर मनुष्यका–सा और मुख अश्वका–सा होता है। कोशमें 'किन्नरा नरिवग्रहा अश्वमुखा देवयोनयः।' ऐसा अर्थ किया है। अर्थात् उनका शरीर मनुष्यका और मुख घोड़ेका होता है। ये भी देवसर्गमेंसे एक प्रकारके हैं। यह देवजाति नाचने–गानेमें बड़ी प्रवीण और उत्तम स्वरवाली होती है। इनमें परस्पर विवाहकी शैली विचित्र ही है। अर्थात् पुरुषका शरीर मनुष्यवत् होगा तो उसकी

स्त्रीका शरीर अश्ववत् होगा और स्त्रीका शरीर मनुष्यवत् होगा तो उसके पतिका अश्ववत् होगा।

'नाग'—कद्रूके एक सहस्र पुत्र जो सहस्रमस्तकवाले नाग थे, वे 'नाग' कहलाये। इनमेंसे अनन्त, वासुिक, शेष, कर्कोटक, शंख, कम्बल, महानील, तक्षक, पद्म, महापद्म, महाशंख आदि छब्बीस नाग प्रधान हैं। (पद्मपु० सृष्टिखण्ड)। विष्णुपुराण अंश १ अ० २१ में भी कहा है—'तेषां प्रधानभूतास्तु शेषवासुिकतक्षकाः॥ श्राह्मुश्वेतो महापद्मः कम्बलाश्वतरौ तथा। एलापुत्रस्तथा नागः कर्कोटकधनञ्जयौ॥'(१-२) 'नागा वासुिकप्रभृतयो नराकाराः।' इति। इस प्रमाणके अनुसार नागोंका शरीर नराकार है। अष्टकुली नाग देवताओंकी पूजा होती है। नागपंचमी तिथि इन्हींके पूजनकी तिथि है। वे अष्टकुली नाग ये हैं—'अनन्तो वासुिकः पद्मो महापद्मश्च तक्षकः। कुलीरः कर्कटः शेषश्चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः॥' (यह श्लोक मा० प० से लिया है।)। नाभाजीने इनके नाम 'इलापत्र, अनन्त, पद्म, शंकु, अशुकम्बल, वासुिक, कर्कोकट और तक्षक' दिये हैं। (भक्तमाल छप्पय २७) इनकी चर्चा श्रीरामतापिनीयोपनिषद्में भी है। ये सब हरिके द्वारपाल कहे जाते हैं।

'सिद्ध' इति। 'सिद्ध' देवकोटिमेंकी एक जाति है। श्रीब्रह्माजीने दस प्रकारकी सृष्टि रची। उनमेंसे एक देवसर्ग है। देवसर्ग आठ प्रकारका है—(१) देवता, (२) पितर, (३) असुर, (४) गन्धर्व-अप्सरा, (५) यक्ष-राक्षस, (६) सिद्ध, चारण, विद्याधर, (७) भूत-प्रेत-पिशाच और (८) किन्नरादि। यथा—'देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः। गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः॥ भूतप्रेतिपशाचाश्च विद्याधाः किन्नरादयः। दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसृक्कृताः॥' (भा० ३।१०।२७-२८) मानसके इस प्रसंगसे भी 'सिद्ध' का देवजाति होना सिद्ध है। इस तरह कि ऊपर कहा है कि दक्षने समस्त देवताओंको निमन्त्रित किया, यथा—'नेवते सादर सकल सुरः—'; और यहाँ नाग और गन्धर्वके बीचमें 'सिद्ध' को भी कहा। अतएव 'सिद्ध' भी एक देवजाति ही हुई।

'गन्धर्बा' इति। देवसर्गमेंसे यह चौथे प्रकारके देवता हैं। ये पिंगलवर्णके होते हैं। स्वर्गमें रहते हैं। ये अच्छे गवैये होते हैं। विष्णुपुराणमें इनके विषयमें कहा है कि—'पूर्वकल्पे कृतात्पुण्यात् कल्पादावेव चेद्भवेत्। गन्धर्वत्वं तादृशोऽत्र देवगन्धर्व उच्यते॥' (अर्थात्) पूर्वकल्पमें किये हुए पुण्योंके प्रभावसे कल्पकी आदिसृष्टिमें जो गन्धर्व होते हैं वे देवगन्धर्व कहे जाते हैं। वेदोंमें गन्धर्व दो प्रकारके माने गये हैं—एक द्युस्थानके, दूसरे अन्तरिक्ष स्थानके। उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रन्थोंमें भी गन्धर्वोंके दो भेद मिलते हैं, देवगन्धर्व और मर्त्य वा मनुष्यगन्धर्व। गन्धर्वका अर्थ है—'गा' वा 'गो' का धारण करनेवाला। और 'गो' वा 'गा' से पृथिवी, वाणी, किरण इत्यादिका ग्रहण होता है। गन्धर्व सोमके रक्षक, रोगोंके चिकित्सक, स्वर्गीय ज्ञानके प्रकाशक, नक्षत्रचक्रके प्रवर्तक इत्यादि माने गये हैं। वरुण इनके स्वामी हैं। अग्निपुराणमें गन्धर्वोंके ग्यारह गण माने गये हैं। गन्धर्वोंमें हाहा, हूहू, चित्ररथ, हंस, विश्वावस, गोमाय, तुम्बुरु और नन्दि प्रधान माने गये हैं।

अमरकोश स्वर्गवर्ग २ श्लोक ११ में भी देवोंकी जातियोंका वर्णन है। यथा—'विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्व-किन्नराः। पिशाचो गुहाकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः॥' इसपर श्रीमन्नालाल अभिमन्युकी टिप्पणी इस प्रकार है— 'विद्याधरा जीमूतवाहनादयः। अप्सरसो देवाङ्गनाः। यक्षाः कुबेरादयः। रक्षांसि मायाविनो लङ्कादिवासिनः। गन्धर्वास्तुम्बुरुप्रभृतयो देवगायनाः। किन्नरा अश्वादिमुखा नराकृतयः। पिशाचाः पिशिताशा भूतविशेषाः। गुहाका मणिभद्रादयः। (निधिं रक्षन्ति ये रक्षाः ते स्युर्गुह्यसंज्ञकाः)। सिद्धा विश्वावसुप्रभृतयः। भूता बालकग्रहादयो रुद्रानुचरा वा॥'

टिप्पणी—१ (क) 'बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा' इति। सब देवताओं को आदरसमेत न्योता है, इसीसे सब वधुओं (अपनी स्त्रियों) सिंहत चले। 'नेवते सादर' का भाव यहाँ स्पष्ट कर दिया कि स्त्रियोंसिंहत निमन्त्रण दिया। ये सब गान करती जाती हैं; यथा—'सुरसुंदरीं करिंह कल गाना।' यहाँ देवताओं और देवांगनाओं का चलना कहकर आगे इन दोनों की पृथक्-पृथक् क्रियाएँ (कर्म) लिखते हैं कि सब सुर विमान सजा-सजाकर चले और उनकी स्त्रियाँ गान करती चलीं, यथा—'चले सकल सुर जान बनाई' तथा 'सुरसुंदरीं करिंह कल गाना।' क्रिया

लिखकर फिर दोनोंकी क्रियाओंकी सुन्दरता दिखायी; वह यह कि देवताओंने जो यान बनाये, वे नाना विधिके हैं और सुन्दर हैं; यथा—'सती बिलोके ब्योम बिमाना। जात चले सुंदर बिधि नाना॥' और सुर-सुन्दरी जो गान करती हैं वह इतना मधुर है कि मुनियोंके ध्यान छूट जाते हैं। (ख) यहाँ इन्द्र, कुबेर और वरुण आदि प्रसिद्ध देवताओंका नाम नहीं लेते; साधारण देवताओं (किन्नर आदि) के ही नाम दिये हैं। इससे जान पड़ता है कि त्रिदेवके न जानेसे इन्द्र-कुबेर आदि प्रधान देवता भी नहीं गये। आगे जो देवता गये उन सबोंका मारा जाना लिखते हैं। यथा—'सकल सुरन्ह बिधिवत फल दीन्हा।'

टिप्पणी—२ (क) 'बिष्नु बिरंचि महेसु बिहाई। 'इति। महेशके त्यागसे प्रथम विष्णु और विरंचिका त्याग हुआ, इसीसे यहाँ विष्णु और विरंचिका प्रथम त्याग लिखा गया। देवता तीनोंको त्यागकर चले, इसीसे सबने दण्ड पाया। दक्ष तो शिवविमुख था। इससे उसने शिवजीको त्यागा; पर देवताओंको उचित न था कि त्रिदेवको छोड़कर वहाँ जायँ। देवता आदर-सत्कारपूर्वक निमन्त्रण पाकर बड़े उत्साहसे लोभवश चले। उन्होंने किंचित् विचार न किया कि जब यज्ञमें त्रिदेव नहीं जा रहे हैं तब यज्ञमें कुशल कैसे होगा। 'चले सकल' से उन्हीं देवताओंका ग्रहण है जो त्रिदेवको न माननेवाले थे। वे ही शृंगार कर-करके और विमान सजा-सजाकर अर्थात् बड़े उत्साहसे चले, इसीसे सब मारे गये। शम्भु-विमुखको जो दण्ड मिलता है वह उनको मिला।

नोट—२ बैजनाथजीका मत है कि 'बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा' के 'सुर सर्बा' से इन्द्र, वरुण, कुबेर, सूर्य और चन्द्रादि सभी देवता सूचित कर दिये गये हैं। और वे 'बिष्नु बिरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई॥' का अन्वय इस प्रकार करते हैं कि 'महेसु बिहाई बिष्नु बिरंचि आदि सकल सुर ने अर्थात् विष्णुभगवान् तथा श्रीब्रह्माजी अपनी—अपनी शक्तियोंसिहत तथा समस्त देवता यज्ञमें गये, केवल महेशको छोड़कर। और पंष्सुधाकर द्विवेदीका मत है कि 'ब्रह्मा और विष्णुभगवान्को भी निमन्त्रण नहीं दिया गया। अर्थात् जिसने उसे प्रजापितनायक बनाया उन्हें भी न बुलाया और न उनके पिताको—यह अति अभिमानका लक्षण है।' पंष्रामकुमारजीका मत टिप्पणी १, २ में है कि 'सुर सर्बा' और 'सकल सुर' से किन्नर—नाग आदिकी कोटिके और उनसे छोटे जातिके देवता अभिप्रेत हैं। यदि इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि होते तो इनको प्रधानमें गिनाकर तब 'सुर सर्बा' कहकर उससे समस्त और देवता कहते।

दोहा ६० में 'नेवते सादर सकल सुर ंकहा, फिर 'बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा' और 'चले सकल सुर जान बनाई' कहा गया। दोहा ६० से स्पष्ट है कि (शिवजीको छोड़) यज्ञभाग पानेवाले सभी देवताओंको निमन्त्रण गया। पर भगवान् विष्णु और श्रीब्रह्माजी, यह जानकर कि शंकरजीको न तो निमन्त्रण ही गया है और न उनको यज्ञमें भाग दिया गया है, यज्ञमें न गये। वे भावी उत्पातको प्रथमसे ही जानते थे, उन्होंने शिवापमानको अपना अपमान माना, इसीसे दक्षयज्ञमें वे भी न गये। यथा—'उपलभ्य पुरैवैतद्धगवानब्जसम्भवः।नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः॥'(भा० ४।६।३) पद्मपुराणके सृष्टिखण्डमें जो कथा पुलस्त्यजीने कही है, वह किसी अन्य कल्पकी जान पड़ती है, क्योंकि 'उसमें ब्रह्माजी अपने पुत्रोंसहित आकर यज्ञके सभासद् हुए तथा भगवान् विष्णु भी यज्ञकी रक्षाके लिये वहाँ पधारे'— ऐसा उल्लेख आया है। मानस और भागवतकी कथाओंसे इस कथामें विरोध है।

'सुर सर्बा' 'सकल सुर' इति। पद्मपुराणके अनुसार 'सकल सुर' ये हैं—'शचीसहित देवराज इन्द्र, धूमोर्णासिहत परम धर्मिष्ठ यमराज। गौरीसिहत वरुणदेव, अपनी पत्नीसिहत कुबेरजी, देवताओंके मुखस्वरूप अग्निदेव, उनचासों गणोंसमेत पवनदेव, संज्ञासिहत सूर्यदेव, रोहिणी आदिसिहत चन्द्रमा, आठों वसु, दोनों अश्विनीकुमार, देवता, नाग, यक्ष, गरुड़ इत्यादि देवगण यज्ञमें आये थे। उनके वृक्ष, वनस्पति, गन्धर्व, अप्सराएँ, विद्याधर, भूतोंके समुदाय बेताल, राक्षस, पिशाच तथा और भी प्राणधारी जीव वहाँ उपस्थित थे। कश्यप, पुलस्त्य, अत्रि, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, अंगिरा, शिष्योंसिहत विसष्टजी तथा भूमण्डलके समस्त पुण्यात्मा राजा लोग और सतीजीकी सब बहिनें, बहनोई तथा भानजे भी थे।'

श्रीमद्भागवतमें इस तरह नाम तो नहीं गिनाये गये हैं परंतु यह लिखा है कि सम्पूर्ण ब्रह्मिष्, देविष, पितृगण और देवता आदि दक्षसे सत्कृत हो पधारे थे तथा उनकी स्त्रियाँ भी साथ आयी थीं, यथा—'तिस्मन्ब्रह्मष्यः सर्वे देविषिंपितृदेवताः। आसन्कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्त्यश्च सभर्तृकाः॥' (भा० ४।३।४) इससे यह कहा जा सकता है कि पद्मपुराणमें जो गिनती 'सकल सुर' की की गयी है, वह सब आये हों और पीछे उपद्रव देख चले गये हों। जो निन्दामें शामिल थे उन्हें दण्ड मिला। पं० रामकुमारजीने जो लिखा वह भी ठीक ही है। पर यह निश्चय है कि पद्मपुराणकी कथा अन्य कल्पकी है। उसमें यज्ञके होता महिष विसष्टजी थे, अंगिरा अध्वर्यु थे, बृहस्पित उद्गाता और नारदजी ब्रह्मा थे। और श्रीमद्भागवतके दक्षयज्ञमें भृगुजी ही प्रधान थे। पद्मपुराणमें सतीके पूछनेपर कि 'शंकरजीको क्यों नहीं न्योता' दक्षने सतीजीको गोदमें बिठाकर समझाया कि 'वे निर्लज्ज हैं, नंगधड़ंग रहते हैं, यज्ञमण्डपमें आनेयोग्य नहीं, यज्ञके बाद हम उनको बुलावेंगे और सबसे बढ़-चढ़कर उनकी पूजा करेंगे इत्यादि। जिस शिवजीके गणोंने सब देवताओंको परास्तकर भगा दिया और यज्ञविध्वंस कर दिया तब दक्ष शंकरजीकी शरण गया और स्तुति की। शंकरजीने प्रसन्न होकर कहा—'मैंने तुम्हें यज्ञका पूरा-पूरा फल दे दिया। तुम अपनी सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके लिये यज्ञका उत्तम फल प्राप्त करोगे।'

ा पदापु॰ की कथा मानससे नहीं मिलती। मानसकी कथा भा॰ स्कन्ध ४ अध्याय ३ से, ६ से मिलती-जुलती है।

टिप्पणी—३ 'सती बिलोके ब्योम बिमाना। जात चले हिता (क) पहले लिखा कि 'चले सकल सुर जान बनाई' इसीसे यहाँ 'सुंदर बिधि नाना' कहा। अर्थात् नाना प्रकारके रंग-बिरंगके हैं और बड़े सुन्दर हैं।— (भा० ४।३ में कहा है कि ये विमान राजहंसोंके समान श्वेत और सुन्दर हैं।) (ख) यहाँतक 'चले' क्रिया तीन बार लिखी—'बधुन्ह समेत चले' 'चले सकल सुर जान बनाई' और 'जात चले सुंदर बिधि नाना'। 'बधुन्ह समेत चले' यह घरसे चले तबका हाल है। 'जात चले 'यह बीच रास्तेका हाल है और 'चले सकल सुर' विष्णु आदिको त्यागकर चले, तबका हाल है। (ग) सतीजीने आकाशमें विमान देखे—इसका कारण आगे लिखते हैं कि 'सुरसुंदरी करिं कल गाना।' (घ) शिवजी हरिकथा कह रहे हैं, उनका चित्त उसमें लगा हुआ है, इसीसे न तो उन्होंने विमान देखे और न उनका ध्यान ही छूटा। सतीका चित्त व्यग्र था। आन्तरिक भारी दु:ख होनेसे उनका चित्त पूर्णरीत्या कथामें नहीं लग रहा है, देवांगनाओंके कलगानने उनका चित्त उधरसे हटा दिया। इसीसे कथा छोड़कर उधर चला गया। (ङ) [रा० प्र० का मत है कि 'व्योम शून्य है, ये कथाको छोड़कर शून्यकी ओर देखती हैं, अत: इनको दु:ख होगा।']

टिप्पणी—४ 'सुरसुंदरी करिं कल गाना—' इति। (क) 'सुंदरी' कहकर जनाया कि स्वरूप सुन्दर है और सब शृंगार किये हुए हैं।—(सब मृगनयनी हैं, चमकीले कुण्डल और हार पहने सज-धजके साथ हैं। भा० ४।३।६ के ये भाव 'सुन्दरी' शब्दमें भरे हैं।) देवता स्वरूपसे सुन्दर होते ही हैं, यहाँ उनकी 'स्त्रियोंकी भी शोभा कही। किन्नर और गन्धर्व स्वरूपके सुन्दर होते हैं और बड़े गवैया हैं, इसीसे उनकी स्त्रियाँ भी गवैया हैं और सुन्दरी हैं। (ख) इस प्रसंगमें गोस्वामीजीने देवताओंको 'सुर' कहा है। यथा—'नेवते सादर सकल सुर जे पावत मखभाग', 'बधुन्ह समेत चले सुर सबां', 'चले सकल सुर जान बनाई', 'सुर सुंदरी करिंह कल गाना' और 'सकल सुरन्ह बिधिवत फल दीन्हा।' 'सुर' पद प्रसंगमें सर्वत्र देकर जनाया कि ये 'सुरा' ग्रहण किये हुए हैं। इसीसे ऐसे मदमाते हैं कि इन्होंने किंचित् विचार नहीं किया और त्रिदेवको छोड़कर यज्ञमें गये। (ग) 'सुनत श्रवन छूटिं मुनि ध्याना' इति। सम्प्रज्ञातसमाधिवालोंका ध्यान छूटता है। असम्प्रज्ञातसमाधिवालोंका ध्यान नहीं छूटता। यथा—'मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतयास्थितिः। असम्प्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते॥' अर्थात् वृत्तिरहित मनकी ब्रह्माकारस्थितिको असम्प्रज्ञातसमाधि कहते हैं। [जिसका दु:खमें मन उद्विग्न न हो और जिसे सुखकी इच्छा न हो, जिसका राग, भय और क्रोध दूर हो गया हो, ऐसे स्थितप्रज्ञको 'मुनि' कहते हैं। 'दु:खेष्वनुद्विग्नमनाः

#### सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥' (वि० त्रि०)]

नोट—३ रा० प्र० कारका मत है कि 'कल गान' वहीं कहा गया है, जिससे ध्यान छूटे, 'कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागिह काम कोकिल लाजहीं॥'(बाल० ३२२) किसी-किसी महानुभावका मत है कि यहाँ यह ध्विन भी है कि इनके द्वारा मुनियोंको विघ्न हुआ, इससे इनका भी भला न होगा। २—उत्तराखण्ड और कैलासपर अनेक मुनियोंके आश्रम हैं, यथा—'सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिबृंद। बसिह तहाँ सुकृती सकल सेविह सिव सुखकंद॥'(बाल० १०५) विमान उधरसे ही होकर गंगाद्वारको जा रहे हैं। इससे मुनिध्यानका छूटना कहा।

### पूछेउ तब सिव कहेउ बखानी। पिता जग्य सुनि कछु हरषानी॥५॥ जौ महेसु मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहौं मिस एहीं॥६॥ पति परित्याग हृदय दुखु भारी। कहै न निज अपराध बिचारी॥७॥

अर्थ—सतीजीने पूछा तब शिवजीने बखानकर कहा। पिताका यज्ञोत्सव सुनकर वे कुछ प्रसन्न हुईं॥ ५॥ (वे मनमें सोचने लगीं िक) यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन जाकर वहाँ रहूँ॥ ६॥ पित (द्वारा) पिरत्याग (कर दिये जाने) का भारी दु:ख हृदयमें है (परन्तु) अपना ही अपराध विचारकर कहती नहीं हैं॥ ७॥

टिप्पणी—१ 'पूछेउ तब सिव कहेउ बखानी। 'पूछा तब कहा' इस कथनसे पाया गया कि यदि ये न पूछतीं तो इसकी चर्चा वे कदापि न करते; क्योंकि ये सब देवता त्रिदेवका अपमान करके चले हैं। (पंजाबीजी लिखते हैं कि कितने ही समाजोंमें स्त्रियाँ नहीं जातीं और यहाँ सभी जा रही हैं; इसीसे सतीजीको विशेष उत्कण्ठा हुई और उन्होंने पूछा।) (ख) 'पिता जग्य सुनि कछु हरषानी' इति। 'कछु हरषानी' का भाव कि हदयमें पित-पिरत्यागका भारी दुःख है, पितका सुख ही स्त्रीके लिये पूर्ण सुख है, पिताका सुख उसके लिये कुछ ही सुख है; यथा—'मातु पिता भाता हितकारी। मितप्रद सब सुनु राजकुमारी॥ अमित दानि भर्ता बैदेही।' (अरण्य० ५) अतएव पिताका यज्ञ सुनकर 'कुछ' ही हर्ष होना कहा। [पुनः भाव कि यह समझकर कि पिताके घर जानेसे कुछ तो जी बहल जायगा। यहाँ रहनेपर पितका पिरत्याग सहा नहीं जाता। वहाँ पितके परोक्षमें माता, पिता, सखी–सहेलियोंके बीचमें रहनेसे यह दुःख कुछ तो भूल ही जायगा।' (पं० मा० प०)]

टिप्पणी—२ 'जौ महेसु मोहि आयसु देहीं।' इति। (क) यह सतीजीके हृदयका विचार है कि यदि आज्ञा हो तो कुछ दिन उत्सवके बहाने वहाँ रहकर कुछ दिन बिताऊँ। भारी दु:खके दिन एक जगह रहकर काटे नहीं कटते। यथा—'सती बसिंह कैलास तब अधिक सोचु मन माहिं। मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं॥'(५८) इसीसे जानेकी इच्छा हुई। (ख) 'जौ' संदिग्ध वचन है। 'जौ' कथनका भाव यह है कि आज्ञामें सन्देह है। वे आज्ञा न देंगे, क्योंकि उनसे और दक्षसे आपसमें बिगाड़ है। पिताने उन्हें निमन्त्रण नहीं भेजा है। (ग) 'आयसु देहीं' का भाव कि शिवजी स्वयं तो जायँगे नहीं क्योंकि निमन्त्रित नहीं हैं। (हमको इस विचारसे आज्ञा दे सकते हैं कि पिताके घर सन्तान बिना बुलाये जाय तो आपित्त नहीं। क्ष्व शंकरजी कथा कह रहे हैं और इनका मन अन्यत्र है, कथाका सादर श्रवण नहीं हुआ।)

टिप्पणी—३ 'कछु दिन जाइ रहों मिस एहीं' इति। (क) 'कछु दिन' का भाव कि यज्ञसमाप्तितक (अथवा, जबतक और भी बिहनें रहेंगी तबतक), क्योंकि कन्या पिताके घर सब दिन नहीं रहती। (ख) 'जाइ' का भाव कि वहाँसे कोई न लेने आया है, न आयेगा। अपनी ओरसे जाना चाहती हैं। (ग) 'मिस एहीं' से जनाया कि पिताके घर जानेकी आज्ञा अबतक कभी न माँगी थी, क्योंकि कोई उत्सव आदिका मौका और बहाना न था, अब उत्सव एक बहाना है जिससे पिताके घर जा सकें। स्त्रीके रहनेके दो ही स्थान हैं—या तो पिताका घर या पितका घर। और कोई नहीं है। और, पितने परित्याग कर दिया है, अत: कुछ दिन पिताके यहाँ बिताना

चाहती हैं। (भाव यह है कि दु:ख काटनेके बहाने तो जा ही नहीं सकती थीं, दूसरेको इसका मर्म नहीं मालूम है, उत्सवके बहाने जाना हो सकता है और वहाँ जानेसे कुछ जी बहल जायगा।)

टिप्पणी—४ 'पित पिरत्याग हृदय दुखु भारी।——' इति। (क) 'दुखु भारी' है। अर्थात् हृदयको जलाता रहता है। ['अकथनीय दारुण' न कहकर केवल 'भारी' कहा; क्योंकि समाधि खुल गयी और वे इस समय शंकरभगवान्के साथ हैं। (वि॰ त्रि॰)] (ख) 'कहैं न निज अपराध बिचारी' का भाव कि अपराध तो स्वयं किया है तब कहें किस मुखसे। यथा—'निज अय समुझि न कछु किह जाई। तपै अवाँ इव उर अधिकाई॥' (बाल॰ ५८) पुनः भाव कि हृदयका दुःख कह देनेसे कुछ घट जाता है, यथा—'कहेहू तें कछु दुख घटि होई।' (सुन्दर॰) पर अपना अपराध विचारकर किसीसे कहती नहीं। यदि कह भी दें तो पितपिरत्यक्ता होनेसे सभी निरादर करेंगे, फिर कोई न पूछेगा। अतः कहती नहीं। (ग) यहाँ 'बिचारी' के दोनों अर्थ लगते हैं—'विचारकर' और 'वह बिचारी अर्थात् गरीबिनी, बेचारी।' इसे अपूर्ण क्रिया और विशेषण दोनों मान सकते हैं।

नोट—पं॰ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि मालिकके प्रसन्न रहनेसे उससे कुछ कहा जा सकता है, पर महा अपराधसे पति रूठ गया है तब कैसे कहें?'

# बोलीं सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी॥८॥ दो०— पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होइ। तौ मैं जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ॥६१॥

अर्थ—सतीजी भय, संकोच और प्रेमरसमें सनी हुई मन लुभानेवाली सुन्दर वाणी बोलीं॥८॥ हे प्रभो! पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपानिधान! मैं आदरसहित उसे देखने जाऊँ॥६१॥

टिप्पणी—१ 'बोलीं मनोहर बानी।——' इति। 'बोलीं' अतः कथा रुक गयी। अपराधके कारण कुछ बोलती न थीं; पर रहा न गया, पिताके यहाँ जानेको बहुत उत्सुक थीं, अतः बोलीं। मनोहर और प्रेमरससानी वाणी बोलीं जिसमें वे प्रसन्न हो जायँ और आज्ञा दे दें। भय, संकोच और प्रेम तीनों आगे दोहेमें कहते हैं। ['रस सानी' अर्थात् यह वाणी भय–रस, संकोच–रस और प्रेम–रस तीनोंमें इस तरह सनी है, युक्त है, भरी हुई है कि जैसे कोई चीज किसी रसमें सानकर एक कर लीजिये तो उसके रेशे–रेशेमें वह रस बिध वा समा जाता है, वैसे ही इस वाणीमें तीनों रस भरे हुए हैं। यहाँ सहोक्ति अलंकार है।]

टिप्पणी—२ (क) 'पिता भवन उत्सव परम——' इति। पिताके भवनमें उत्सव देखनेका प्रेम है; यथा— 'पिता जग्य सुनि कछु हरषानी'। उत्सव परम=महोत्सव। वह अपनी चाह प्रकट करती हैं। निज अपराधका संकोच है; यथा—'कहै न निज अपराध बिचारी'। और, शिवजी आज्ञा दें, न दें—यह भय है। यथा—'जौ महेस मोहि आयसु देहीं'। ये तीनों बातें प्रथम कहकर अब तीनोंको दोहेमें एकत्र करते हैं। (ख) 'पिता भवन' कहनेका भाव कि पिताके घर बिना बुलाये जाना चाहिये। यही बात आगे शिवजीने कही है; यथा—'जदिप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। जाइअ बिनु बोले न सँदेहा॥' 'उत्सव परम' कहनेका भाव कि बड़ा भारी महायज्ञ हो रहा है, साधारण यज्ञ होता तो न भी जातीं। भारी महायज्ञ है अत: अवश्य देखना चाहिये। इसीसे 'सादर' देखनेको कहा। [भा० ४।३ में सतीजीने जो यह कहा है कि 'मैं अपनी जन्मभूमि देखनेके लिये बहुत उत्सुक हो रही हूँ। देखिये, इन विमानोंपर कितनी ही स्त्रियाँ तो ऐसी हैं जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है, फिर भी वे अपने–अपने पतियोंके साथ सज-धजकर झुण्ड-की-झुण्ड वहाँ जा रहीं हैं। ऐसी अवस्थामें अपने पिताके यहाँ उत्सवका समाचार पाकर उसकी बेटी उसमें सम्मिलित होनेके लिये क्यों न छटपटायगी? हाँ, आप यह अवश्य कह सकते हैं कि हमलोगोंको बुलावा नहीं आया है। किन्तु पित, गुरु और माता-पिता आदि सुहृदोंके यहाँ तो बिना बुलाये ही जा सकते हैं।'—वे सब भाव और तर्क 'पिताभवन' 'उत्सव परम' में सूचित किये गये हैं तभी तो इन सब बातोंका उत्तर शिवजीके वचनोंमें है।]

टिप्पणी—३ (क) 'जौ प्रभु आयसु होइ' इति। 'आज्ञा देंगे'—इसका सतीके मनमें सन्देह हुआ था, अब उसी मनके सन्देहको वचनोंसे प्रकट करती हैं अत: 'जौ' कहा। ['जौ प्रभु आयसु होइ' में दूसरा भाव यह भी है कि पिताके घर दो ही कारणसे जाना होता है—एक या तो पिता बुलावे, दूसरे यिद पितकी आज्ञा हो तो कन्या स्वयं जा सकती है। सो पिताने तो बुलाया नहीं और मेरी इच्छा जानेकी होती है। अत: आयसु माँगती हैं।] (ख) 'तौ मैं जाउँ कृपायतन' इति। अर्थात् यदि मुझपर आप कृपा करें। आज्ञा देवें तो। श्रीमद्भागवतमें जो कहा है कि 'आप मुझपर इतनी कृपा अवश्य करें। आप बड़े करुणामय हैं! आपको मेरी यह इच्छा पूर्ण करनी ही उचित है। आपकी कृपालुताका मैं कहाँतक वर्णन करूँ? अहो, परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंगमें स्थान दिया है। अब मेरी इस याचनाको स्वीकार करके मुझे अनुगृहीत कीजिये।' (४।३।१३–१४) वे सब भाव इसमें भरे हैं। (ग) 'सादर देखन सोइ' इति। श्रेष्ठ यज्ञको आदरपूर्वक देखना विधि है। अत: 'सादर देखना' कहा। ['सादर' को दीपदेहली मानकर दूसरा भाव यह भी कह सकते हैं कि 'जैसी आपकी प्रतिष्ठा है उस आदरके साथ जाऊँ। अर्थात् सवारी नौकर—चाकर, सेवक और रक्षक आदिके जानेकी आज्ञा दें तो जाऊँ। ऐसा नहीं कि आप नाराज तो हैं ही, कह दें कि अकेली चली जा।' (मा० प०)]

नोट—वाणी तो सभी मनोहर है, विनीत है और प्रेमभरे शब्दोंमें है। 'पिता भवन उत्सव परम' में प्रेम प्रधान है, भय और संकोच गौण हैं पर हैं तीनों ही। महोत्सवमें जानेकी इच्छा और वह भी पिताके घर—प्रेम सूचित करता है। कहीं शिवजी यह न कहें कि वही पिता तो है जिसने तुम्हारी बहिनों-बहनोइयोंको तो बुलाया और तुमको पूछातक नहीं, उसीके यहाँ जाना चाहती हो।—यह संकोच और भय है। 'प्रभु', 'कृपायतन', 'आयसु होइ' और 'सादर' इन सब शब्दोंमें प्रेम झलक रहा है। 'आयसु' में भी भयका ग्रहण हो सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेम, भय और संकोच तीनों शिवजीके ही सम्बन्धसे हैं।

कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा। यह अनुचित निहं नेवत पठावा॥१॥ दच्छ सकल निज सुता बोलाईं। हमरें बयर तुम्हौं बिसराईं॥२॥ ब्रह्मसभाँ हम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करिहं अपमाना॥३॥

अर्थ—(श्रीशिवजी बोले) तुमने अच्छी बात कही। वह मेरे मनको भी भाई (अच्छी लगी)। (परन्तु) यह अनुचित है (क्योंकि दक्षने) नेवता नहीं भेजा॥१॥ दक्षने अपनी सब कन्याओंको बुलाया (किन्तु) हमारे वैरसे तुम भी भुला दी गयी॥२॥ दक्षने ब्रह्माजीकी सभामें हमसे दुःख मान लिया, इसीसे अब भी हमारा अपमान करते हैं॥३॥

टिप्पणी—१ 'कहें निक मोरें मन भावा। 'इति। (क) सतीजीकी वाणी वास्तवमें मनोहर है, मनको भानेवाली है; इसीसे शिवजीने कहा कि 'मोरें मन भावा।' मनको भानेका कारण यह है कि बात अच्छी है, यज्ञ भगवान्का अंग है, उसका दर्शन करना पुण्य है, धर्म है, उसे अवश्य देखना उचित है। सतीजीने 'जाउँ सादर देखन सोइ' अर्थात् यज्ञ देखनेकी बात कही; इसीसे शिवजीने उसे 'नीक' कहा। (ख) 'मोरें मन भावा' का भाव कि हम भी तुम्हें भेज देते इसमें सन्देह नहीं। (ग) 'यह अनुचित निहं नेवत पठावा' अर्थात् बिना नेवताके वहाँ जाना अनुचित है। तात्पर्य कि तुम्हारी वाणीमें एक यही अनौचित्य है जो भेजने नहीं देता। यज्ञमें भाग पानेवाले देवताके नाते मुझको भी न्योता भेजना चाहिये था।

नोट-१ नीक है, मनको भाया भी तब उचित या अनुचित कहनेकी आवश्यकता क्या रह गयी? इसपर पंजाबीजी लिखते हैं कि 'शिवजी ईश्वर हैं इसलिये क्रोध होनेपर भी वे कुछ भी अनचित नहीं करना चाहते। उन्होंने सतीजीके हितकी बात कही। यही कारण है कि उनकी बातको भली कहकर अर्थात् उसका समर्थन करके फिर अनचित (अंश) कहा।' 🖾 जिसकी बातका खण्डन करना हो. सामान्यत: प्रथम उसका समर्थन करके तब युक्तिपूर्वक उसका खण्डन करना चाहिये। यदि सीधे-सीधे खण्डन कर दिया जाय तो जिसकी बातका खण्डन किया जाता है उसमें दुराग्रहपनेकी सम्भावना हो सकती है। देखिये गुरु श्रीवसिष्ठजीने भरतजीसे राज्य ग्रहण करनेको कहा और माता कौसल्याजी तथा मन्त्रियोंने उनकी आजाका अनुमोदन किया तब भरतजीने क्या किया? उन्होंने प्रथम सबकी बातोंको उचित कहा; यथा—'मोहि उपदेस दीन्ह गुरु नीका। मातु उचित धरि आयसु दीन्हा। अवसि सीस धरि चाहुउँ कीन्हा॥' फिर कहा कि 'तुम्ह तो देह सरल सिख सोई। जेहि आचरत मोर भल होई॥ जद्यपि यह समुझत हों नीके। तदपि होत परितोष न जी के।। अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेह। मोहि अनुहरत सिखावन देह।।' (२।१७७) इसके पश्चात् उन्होंने सबकी बातोंका अनौचित्य दिखाया और यहाँतक कह डाला कि 'परम हानि सब कहँ बड़ लाहू। अदिनु मोर निहं दुषन काहु॥ संसय सील प्रेम बस अहहु। सबुड़ उचित सब जौ कछ कहहु॥' (२।१८१) इत्यादि। इसी प्रकार जब लक्ष्मणजी सेनासहित भरतजीको मारनेके लिये तैयार हुए और आकाशवाणी सुनकर संकुचित हुए तब श्रीरामजीने प्रथम उनके वचनोंका समर्थन किया; यथा—'क*ही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमद् भाई॥*' फिर उनमें अनौचित्य दिखाया, इस तरह कि '**जो अँचवत नृप मातिह तेई। नाहिन साधुसभा** जेहिं सेई॥ सुनह लखन भल भरत सरीसा। बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा॥' इत्यादि। (२। २३१) इसी तरह अंग्रेजी नाटक जूलियस सीजर Julius Coesor में ऐनटनी Antony ने ब्रूटसकी बातोंका कैसा उत्तम रीतिसे खण्डन किया है।—इसी तरह शिवजीने पहले समर्थनकर अब उसका खण्डन प्रारम्भ किया।

टिप्पणी—२ 'दच्छ सकल निज सुता बोलाईं।—' इति। (क) अर्थात् यदि दक्ष अपनी अन्य सब लड़िकयोंको न बुलाता तो तुम्हें भी न्योता न देनेसे 'बिसराना' अर्थात् भुलाना न कहा जा सकता था; क्योंकि जब किसीको न बुलाया तो तुमको भी न बुलाया तो इसमें उचित—अनुचितका प्रश्न ही नहीं उठता। (ख) 'सकल निज सुता ' इति। दक्षको कितनी—िकतनी कन्याएँ हैं, इसमें पुराणोंमें मतभेद है। कोई १६, कोई २४, कोई ६० इत्यदि कहते हैं। इसीसे गोस्वामीजीने 'सकल' शब्द दिया। भा० ४। १ में इनकी कन्याओं और उनके पितयोंके नाम इस प्रकार हैं—श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नित, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही और मूर्ति—ये तेरह धर्मकी पित्याँ हुईं। स्वाहा अग्निदेवको, स्वधा पितरों (अग्निष्वात्त, बिहिषद्, सोमप और आज्यप) को और सतीजी शंकरजीको ब्याही गयीं। पद्मपु० में २४ कन्याओंके नाम हैं जिनमेंसे 'ख्याति' का विवाह भृगुजीसे और अनुसूयाजीका अत्रिजीसे लिखा है।—विशेष ४८ (६) 'दक्ष, दक्षकुमारी' में देखिये। [(ग) 'हमरें बयर तुम्हउ बिसराईं' इति। हमारे वैरसे तुमको भी बिसरा दिया अर्थात् हमसे वैर मानते हैं और हमारे नाते तुमसे भी वैर मानते हैं—यह आगे स्पष्ट ही है। यथा 'दक्ष न कछु पूछी कुसलाता। सितिह बिलोकि जरे सब गाता॥'(६३) 'बिसराईं' कहनेका भाव कि तुम 'बिसरि गयीं' ऐसा नहीं है, यदि बिसर जातीं, भूलसे रह जातीं तो उन्हें दोष न लगता पर उन्होंने तो जान–बूझकर हमें बिसराया और हमसे वैर है यह समझकर हमारे कारण तुम्हें भी बिसरा दिया, नहीं तो तुम्हींको बुला लेते।

नोट—२ केवल तुमको न बुलाया और अपनी सभी लड़िकयोंको बुलाया, इस कथनसे दक्षका अपनेसे विरोध जनाकर आगे विरोधका कारण कहते हैं। पुनः, 'हमरें बयर तुम्हउ बिसराई' का भाव कि दक्षको उचित तो यह था कि तुम उनकी बड़ी प्यारी लड़की थीं, तुम्हारे सम्बन्ध और प्रेमके नाते हमसे वैर बिसरा देते— यह उनकी दक्षता (चतुराई) होती, उनका नाम इस कर्तव्यसे सार्थक हो जाता, 'यथा नाम तथा गुण' यह लोकोक्ति

सिद्ध होती। अथवा, केवल तुमको बुला लेते तो भी हर्ज न था; पर उन्होंने यह न करके उलटे तुमको भी भूला दिया।

नोट—३ श्रीपंजाबीजी और पं० सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं िक 'यहाँ दक्षका जैसा नाम वैसा ही गुण दिखाया गया है। दक्ष नाम यहाँ साभिप्राय है। दक्ष=चतुर=सयाना=चालाक। उसने खूब चतुरता दिखलायी। तुम्हें न बुलाया यही चतुरता है। जिसमें तुम्हारा और हमारा प्रकट अपमान हो।' पुनः, 'हमरें बयर' का भाव िक हम उनसे वैर नहीं मानते (इसीसे हमने कभी तुमसे इसकी चर्चा भी न की थी, यदि तुम वहाँ जानेकी बात न कहती तो मैं उसका नाम भी न लेता।) पर वह वैर मानता है।' भा० ४।७।२ से भी यही बात सिद्ध होती है। शंकरजीने ब्रह्मादिसे कहा है िक दक्ष ऐसे नासमझोंके अपराधकी न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही। यथा—'नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये। देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया॥'

टिप्पणी—३ 'ब्रह्मसभाँ हम सन दुख माना। 'इति। (क) वैर कहकर अब उसका कारण कहते हैं। 'ब्रह्मसभाँ' कहकर जनाया कि ब्रह्मादि देवता इस बातको जानते हैं। 'हम सन दुख माना' का भाव कि और किसीसे दु:ख नहीं माना। पुन: (ख) 'माना' का भाव कि उन्होंने दु:ख अपनेसे मान लिया, हमने दु:ख देनेकी कोई बात नहीं की। हमने जान–बूझकर दक्षकी अवज्ञा नहीं की थी; उसने मूर्खतासे ऐसा मान लिया था।—यह भाव भा० ४।२।३ से स्पष्ट है। दु:ख मानना=अप्रसन्न होना।

नोट—४ 'दु:ख माननेकी कथा' इति। श्रीमद्भागवत स्कन्ध ४ अ० २ में यह कथा श्लोक ४ से ३३ तक है। वहाँ श्रीविदुरजीके प्रश्नपर श्रीमैत्रेयजीने वैरका कारण इस तरह वर्णन किया है—

एक बार पूर्व अति प्राचीनकालमें विश्वस्त्रष्टाओंने एक यज्ञ किया, जिसमें समस्त परमिष्, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने-अपने अनुयायियोंके सिहत आ उपस्थित हुए। सूर्यके समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहाँ आये। दक्षको देख उनके तेजसे प्रभावित और धिर्षितचित्त होकर श्रीशिवजी और श्रीब्रह्माजीको छोड़ अन्य सभी देवता, ऋषिगण आदि सदस्यगणोंने अपने आसनोंसे उठकर उनका सम्मान किया। दक्ष ब्रह्माजीको प्रणामकर उनकी आज्ञा पा उनके दिये हुए आसनपर बैठ गये। दक्षने यह देखकर कि शिवजी आसनपर बैठे ही रहे, उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया और उनके इस व्यवहारसे अपना अपमान समझकर क्रूरदृष्टिसे उनकी ओर देखा और उस महासभामें ही उनको बहुत दुर्वचन कहे। (श्लोक ९ से १६ तक- में दुर्वचन हैं। जिसे देखना हो वहाँ स्वयं देख लें।) और पछताने लगा कि मैंने केवल ब्रह्माजीके कहनेसे ही ऐसे पुरुषको अपनी सुन्दर साध्वी भोली-भाली कन्या दे दी। 'तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुईदे। दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना॥' (१७) शिवजी कुछ भी न बोले। दुर्वचन कहकर दक्षने श्रीशिवजीको शाप भी दिया कि 'देवयज्ञोंमें इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवगणोंके साथ यह यज्ञका भाग न पावें। यथा—'अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः। सह भागं न लभतां देवैदेंवगणाधमः॥' (१९) शाप देकर अत्यन्त क्रद्ध हो वह सभासे निकलकर अपने घर चलता हुआ।

यह जानकर कि दक्षने शाप दिया है, नन्दीश्वरको बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्होंने दक्ष और उन ब्राह्मणोंको, जिन्होंने दक्षके कुवाक्योंका अनुमोदन किया था, घोर प्रतिशाप दिया कि 'यह दक्ष देहाभिमानी है, देहहीको आत्मा समझता है, अविद्याको विद्या जानता है, विषयसुखवासनाओंमें आसकत हो कर्मकाण्डमें रत रहता है। अतएव यह जड़ पशु है, पशुओंके समान यह स्त्री-लम्पट हो और इसका मुख शीघ्र ही बकरेका हो। यह सदा तत्त्वज्ञानसे विमुख रहे। यह और इसके अनुयायी बारम्बार आवागमनरूप संसारचक्रमें पड़े रहें, कर्ममार्गमें ही भ्रमते रहें। ये ब्राह्मणगण भक्ष्याभक्ष्यके विचारसे रिहत हो केवल पेट पालनेके लिये विद्या, तप और व्रतादिका आश्रय लें और धन, शरीर और इन्द्रियोंमें ही सुख मान भिक्षुक होकर पृथ्वीपर विचरा करें।—'सर्वभक्षा द्विजा वृन्से धृतविद्यातपोव्रताः। वित्ते देहेन्द्रियारामा याचका विचरन्विह॥' (२७) इसपर भृगुजीसे न रहा गया। उन्होंने बदलेमें अत्यन्त दुस्तर ब्रह्मशाप दिया कि शिवभक्त और उनके अनुयायी सत्-शास्त्रोंके विरुद्ध आचरण करनेवाले और

पाखण्डी हों, शौचहीन, बुद्धिहीन हों, जटा, भस्म और अस्थियोंके धारण करनेवाले हों—।' भृगुके शाप देनेपर श्रीशिवजी अपने पार्षदोंसहित वहाँसे चल दिये। दक्ष द्वेषभाव मनमें तबसे बराबर रखे रहा।

टिप्पणी—४ 'तेहि ते अजहुँ करिं अपमाना।' इति। (क) 'अजहुँ' का भाव कि 'प्रथम भरी ब्रह्मसभामें हमारा अपमान किया था और उस बातको बरसों बीत गये तथापि अब भी अपमान करनेपर तुले हुए हैं, अब भी करते हैं। यह यज्ञ भी हमारे अपमानके लिये ही प्रारम्भ किया गया है। यज्ञमें हमारा भाग देनेसे सबको रोकना चाहते हैं। हमारा भाग न देनेका आरम्भ अपने इस यज्ञसे कर रहे हैं।' [पुन: भाव कि बड़े लोग छोटी बातोंपर कुछ ध्यान नहीं देते। ध्यान भी हो जाता है तो थोड़ी ही देर उसका आवेश रहता है। पर यह अबतक अपमान करता जाता है। इसका कारण पूर्व कह आये कि 'अति अभिमान' हो गया है; उसी मदके नशेमें अबतक मतवाला बना हुआ अपमान करता है। (मा॰ प॰)]

नोट—५ पं॰ सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि—'हम सन'=हम लोगोंसे। अर्थात् ब्रह्मा-विष्णु महेशसे। इसीसे तीनोंको न्योता न गया।

जौ बिनु बोलें जाहु भवानी। रहै न सीलु सनेहु न कानी॥४॥ जदिप मित्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहु न सँदेहा॥५॥ तदिपि बिरोध मान जहँ कोई। तहाँ गए कल्यान न होई॥६॥

अर्थ—हे भवानी! यदि तुम बिना बुलाये जाओगी तो न शील-स्नेह ही रह जायगा और न मान-मर्यादा ही॥४॥ यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर बिना बुलाये भी जाना चाहिये॥५॥ तो भी जहाँ कोई विरोध (वैर) मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता॥६॥

टिप्पणी—१ 'जौं बिनु बोलें जाहु भवानी। 'इति। जो शंकरजीने कहा वही हुआ भी। किसीने न तो स्नेह किया, न शील रखा और न कानि मानी। यथा—'पिता भवन जब गईं भवानी। दच्छ त्रास काहु न सनमानी। दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सितिह बिलोकि जरे सब गाता॥' (६६) 'कानि न मानी' अर्थात् किसीने इसकी परवा न की कि ये भगवान् शंकर महामहिमकी पत्नी हैं; भवानी हैं; इनका आदर करना कर्तव्य है। (ख) 'भवानी' सम्बोधन अर्थात् पति–सम्बन्धी नाम देनेमें भाव यह है कि भवपत्नीका जैसा शील, स्नेह और मर्यादा–प्रतिष्ठा है वैसी न रहेगी। हमको न बुलाकर हमारा अपमान किया और कर रहे हैं तो वहाँ जानेपर तुम्हारा अपमान होगा।

नोट—१ (क) पंजाबीजी लिखते हैं कि 'भवानी' कहकर शिवजी सूचित करते हैं कि हमने केवल सतीतनका त्याग किया है, परम प्रेम जो हमारा तुममें है, कुछ उसका त्याग हमने नहीं किया। हमारी इस प्रतिज्ञाका तात्पर्य यह नहीं है कि तुम्हारा अपमान हो तो हमें बुरा न लगेगा।' और, पं॰ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'दु:खी होकर शिवजीने 'भवानी' सम्बोधन किया। अर्थात् बिना न्योते जानेसे तुम 'भव' (मुझ शिवको या संसारमात्र) को 'आनि' (ग्लानि) देनेवाली होगी। तथा पं॰ सू॰ प्र॰ मिश्रजीका मत है कि 'भवानी' से यह सृचित किया कि तुम हमारी स्त्री होकर ऐसा अपमान न सह सकोगी।'

ाजि भागवतके 'तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृद्दक्षो मम द्विट् तदनुव्रताश्च ये। (४।३।२४) और 'अथापि मानं न पितुः प्रपत्त्यसे मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः॥'(४।३।२०) के अनुसार 'भवानी' सम्बोधनका भाव यह है कि यद्यपि तुम दक्षकी परम प्रिय पुत्री हो पर मेरी आश्रिता हो, भवपत्नी हो, इसिलये तुम्हारा अपमान होगा और यद्यपि तुम्हारा शरीर दक्षसे उत्पन्न हुआ है तो भी 'भवपत्नी' के नातेसे तुम्हें मेरा शत्रु होनेके कारण उसको तथा उसके अनुयायियोंके देखनेका विचार कदापि न करना चाहिये। (ख) स्कन्दपुराण, माहेश्वर के० खण्डमें मिलता हुआ श्लोक यह है—'अनाहूताश्च ये सुभु गच्छन्ति परमन्दिरम्। तेऽपमानं प्राप्नुवन्ति मरणादिधकं ततः॥'(२।५९)।

नोट—२ 'सील सनेंहु न कानी' इति। यह दोनों ओर लगता है। तुम्हारा शील आदि उनके साथ न रह जायगा, न उनका तुम्हारे साथ। हमारे वैरसे तुमसे भी सब वैर मानेंगे और तुम्हारा अपमान करेंगे तब तुम्हें उनपर क्रोध आ जायगा—यह शील-स्वभाव गया। तुम्हारे पिता और बहिनोंको तुम्हारा वहाँ पहुँचना अच्छा न लगेगा। वे तुमपर हँसेंगी, तुम्हारा परिहास करेंगी, कटाक्ष करेंगी, यह देख तुम्हारा स्नेह चला जायगा। अपनेको भवपत्नी जानकर तुम वह अपमान न सह सकोगी। यह तुमको जो दु:ख है जिसे तुम अपना अपमान समझती हो उससे कहीं अधिक दु:ख तुमको वहाँ प्राप्त होगा। तुम्हारा जो मान अभी है वह न रह जायगा। इसी तरह दूसरोंका शील आदि तुम्हारे साथ न रहेगा। शील न रहा; यथा—'दच्छ त्रास काहु न सनमानी', 'भिगनी मिलीं बहुत मुसुकाता।' स्नेह न रहा, यथा—'दच्छ न कछु पूछी कुसलाता।' और मर्यादा भी न रखी, यथा—'कतहुँ न दीख संभु कर भागा', 'प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ', 'सब ते कठिन जाति अपमाना।' यहाँ 'शील'से आदर–सत्कार, मुलाहजा–मुख्वत और 'कानि' से जाति–पाँतिमें मान–मर्यादा अभिप्रेत है।

नोट-३ इस कथनमें सहोक्ति और सम्भावना अलंकारोंका सन्देह संकर है।

टिप्पणी—२ 'जदिष मित्र प्रभु षितु गुर गेहा। यईति। अर्थात् इतने स्थानोंमें बिना बुलाये जानेमें अपमान होनेका, शील-स्नेह-कानि जानेका तथा अकल्याणका सन्देह नहीं है। वहाँ जानेमें यह सन्देह कदापि न करे कि बिना बुलाये कैसे जायँ। तात्पर्य कि इनके घरको अपना-सा ही समझें। वहाँ बिना बुलाये जानेमें अपनी 'अमानता' ही भूषण है।

टिप्पणी—३ 'तदिष बिरोध मान जहँ कोई। 'इति। (क) प्रथम बिना बुलाये किसीके यहाँ जानेका परिणाम बताया कि शील आदि नहीं रहते। अब बताते हैं कि जहाँ कोई भी विरोध मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता और दक्ष विरोध मानते हैं, इसिलये वहाँ जानेसे कल्याण न होगा। अर्थात् यहाँ दोनों बातें हैं—न निमन्त्रण है और न प्रेम है, किन्तु वैर है, अतः तुम्हारा मरण होगा। (ख) 'कोई' का भाव कि जब मित्रादिके यहाँ जानेसे कल्याण नहीं तब और किसी दूसरेके यहाँ जानेसे कल्याण कब सम्भव है? [दासकी समझमें भाव यह है कि कहीं भी, जहाँ कोई विरोध मानता हो, जानेसे कल्याण नहीं होता। फिर माता-पिता, भाई-बन्धु, मित्र आदि स्नेही ही यदि विरोध मानने लगे हों तब तो उनके समान कोई दूसरा शत्रु हो ही नहीं सकता। वहाँ तो कल्याणकी बात ही क्या, प्राण ही बचना असम्भव है। पुनः, 'कोई' का भाव कि मित्र आदि न भी वैर मानते हों पर उनके यहाँ भी यदि कोई अपनेसे वैर मानता हो तो भी कल्याण नहीं होता और यहाँ तो स्वयं तुम्हारा पिता ही वैर रखता है तब कल्याण कैसे सम्भव हो सकता है?]

नोट—४ पं॰ सुधाकर द्विवेदी लिखते हैं कि 'इनके यहाँ बड़े होनेके कारण बिना बुलाये ही जाना चाहिये। क्योंकि और लोग खाली देहके साथी होते हैं और ये लोग तन, मन, धन सबके साथी हैं। मनके साथी होनेसे इनके यहाँ जानेमें कुछ भी संशय नहीं। 'तदिप बिरोध 'से सूचित किया कि दक्ष पिता हैं, तुम उनके घर जा सकती हो, पर तुमसे मुझसे सम्बन्ध है और वे मुझसे बुरा मानते हैं। इसिलये ऐसे समयमें तुम्हारा जाना मेरा ही जाना है; अतएव मैं मना करता हूँ।' यहाँ तिरस्कार अलंकार है।

नोट—५ 'जौ बिनु बोलें जाहु भवानी। दियादि वाक्योंसे स्पष्ट है कि सतीजीके वचनोंमें ये सब तर्क मौजूद हैं। जैसा ऊपर दोहेकी व्याख्यामें दिखाया गया है। भा० ४।३।८—१४ में सतीजीके वचन स्पष्ट हैं। यथा—'कथं सुतायाः पितृगेहकौतुकं निशम्य देहः सुरवर्य नेङ्गते। अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भर्तुगुरोर्देहकृतश्च केतनम्॥' (१३) अर्थ पूर्व दोहे ६१ की टि० २ में दिया जा चुका है।

वहाँ शिवजीने उत्तरमें यह कहा था कि तुम्हारा कहना उचित है पर जब स्वजन अभिमानजिनत क्रोधके कारण दोषभरी दृष्टिसे देखते हों तो वहाँ जानेपर वह क्रूरदृष्टिसे ही देखता है। उसके कुटिल कुवाक्यरूपी बाणोंसे मर्मस्थान विद्ध हो जानेसे दिन-रात संताप और व्यथा होती रहती है। ऐसे लोगोंके यहाँ यह समझकर कि ये हमारे बान्धव हैं, कभी न जाना चाहिये। वह हमसे द्वेष रखता है, अतः तुम्हारा मान न करेगा। यथा—
'त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु। ते यद्यनुत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन
मन्युना। नैतादृशानां स्वजनव्यपेक्षया गृहान्य्रतीयादनवस्थितात्मनाम्। येऽभ्यागतान्वक्रधियाभिचक्षते
आरोपितभूभिरमर्षणाक्षिभिः। स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर्दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः॥'
(भा० ४।३।१६—१९)। क्वि'कल्याण न होगा' यह बात श्लोक २५ में स्पष्ट कही है, यथा—'यदि
व्रजिष्यस्यतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। संभावितस्य स्वजनात्पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते॥'
(भा० ४।३।२५) अर्थात् यदि मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो कल्याण न होगा। क्योंकि प्रतिष्ठित मनुष्यका
स्वजनोंद्वारा अपमान शीघ्र ही मरणका कारण हो जाता है।

भाँति अनेक संभु समुझावा। भावी बस न ज्ञानु उर आवा॥ ७॥ कह प्रभु जाहु जो बिनिहें बोलाएँ। निहें भिल बात हमारें<sup>१</sup> भाएँ॥ ८॥

## दो० — किह देखा<sup>२</sup> हर जतन बहु रहै न दच्छकुमारि। दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि॥६२॥

अर्थ—शिवजीने अनेक प्रकारसे समझाया (पर) होनहारवश उनके हृदयमें बोध न हुआ॥७॥ प्रभु (शिवजी) ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाये जाती हो तो हमारी समझमें यह बात अच्छी नहीं है॥८॥ (जब) शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देख लिया कि दक्षकी कुमारी किसी प्रकार न रहेगी तब त्रिपुरारि महादेवजीने मुख्यगण साथ देकर उनको विदा कर दिया॥६२॥

टिप्पणी—१ 'भाँति अनेक संभु समुझावा' इति। 'कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा' से 'निहं भिल बात हमारें भाएँ' तक जो समझाया यही बहुत भाँति समझाना है। सतीजीने जो कहा कि 'पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होड़' उसके उत्तरमें कहा कि 'कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा। यह अनुचित निहं नेवत पठावा॥' यह कहकर उसका अनौचित्य दिखाया कि 'जौ बिनु बोलों जाहु भवानी। रहै न सील सनेहु न कानी॥' यदि कहो कि भूल गये तो उसपर कहा कि भूल नहीं गये, जान-बूझकर 'बिसरा' दिया। फिर बिसरानेकी पुष्टि की कि 'दक्ष सकल निज सुता बोलाईं। हमरे बयर तुम्हउँ बिसराईं॥' आपसे वैर क्यों मानते हैं ? इसका उत्तर दिया, वैरका कारण बताया कि 'ब्रह्मसभाँ हम सन दुखु माना।' यह तो बहुत दिनकी बात हो गयी, अब उसका खयाल थोड़े ही होगा ? उसपर कहते हैं कि यह बात नहीं है वह तो 'तेहि तें अजहुँ करिहं अपमाना।' पिताके घर जानेमें अपमान न समझना चाहिये, बिना बोलाये जाना उचित है; उसपर कहा कि यह ठीक है 'तदिप बिरोध मान जहँ कोई। तहाँ गए कल्यान न होई॥' इत्यादि अनेक भाँति समझाना है। अन्य ग्रन्थोंमें भी जो और कहा गया हो वह भी 'अनेक' में ले सकते हैं।

टिप्पणी—२ 'भावी बस न ज्ञानु उर आवा' इति। इस कथनसे सूचित होता है कि सतीजी यही समझती हैं कि हमारे पिता इनसे वैर नहीं मानते और न इनका अपमान करते हैं, ये जाने देना नहीं चाहते, इसीसे ऐसा कहते हैं। यज्ञमें जाकर शिवजीका भाग वहाँ न देखनेपर जो कहा गया है कि 'तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुङ्गि उर दहेऊ॥' उससे यह आशय स्पष्ट झलकता है कि सतीजीने शिवजीकी बात झूठ समझी थीं।

ा महात्मा लोग हितके लिये अनेक प्रकारसे समझाया करते हैं। इसी तरह श्रीहनुमान्जी, विभीषणजी आदिने रावणको समझाया। यथा—'जदिप कही किप अति हित बानी। भगति बिबेक बिरित नय सानी। विश्वध

१-हमारेहि—१७२१, १७६२, छ०, कोदवराम। हमारें—१६६१, १७०४।

२-'करि'-पाठान्तर।

पुरान श्रुति संमत बानी। कही बिभीषन नीति बखानी॥' जिसके हितकी कही जाय यदि वह उपदेश न माने तो इसमें महात्माका दोष ही क्या?

'भावी बस' कहनेका भाव कि सतीजी पहले शिवजीसे झूठ बोलीं, यथा—'प्रेरि सितिहि जेहि झूठ कहावा।' (५६) यह भी भावीवश था, यथा—'हिर इच्छा भावी बलवाना। हृदय बिचारत संभु सुजाना॥' (५६।६) और अब शिवजीको झूठा समझीं। सतीजीका झूठ बोलना और शिवजीको मिथ्यावादी समझना, दोनों ही असम्भव हैं। यही सचित करनेके लिये दोनों जगह 'भावीवश' कहा।

टिप्पणी—३ 'कह प्रभु जाहु जो बिनिहं बोलाए ' इति। तात्पर्य कि तुम अपने मनसे जो चाहो सो करो, हम आज्ञा नहीं दे सकते। अनेक भाँति समझानेपर भी जब सतीजी न बोलों और न यह कहा कि 'बहुत अच्छा मैं न जाऊँगी' तब शिवजीने यह बात कही कि बिना बुलाये जाना हमारे विचारसे अच्छा नहीं है। शिवजीने भावीकी प्रबलता समझकर यह न कहा कि तुम न जाओ, हम नहीं भेजते, किन्तु यही कहा कि जाना हमारे विचारमें अच्छा नहीं है। 'बिना बुलाये जाना अनुचित है' इसीसे शिवजी बारम्बार यह बात कहते हैं। यथा— 'यह अनुचित निहं नेवत पठावा', 'हमरें बयर तुम्हउ बिसराई', 'जौ बिनु बोले जाहु भवानी। रहे न सीलु सनेहु न कानी'॥ 'तदिप बिरोध मान जहाँ कोई॥ तहाँ गए कल्यान न होई' तथा यहाँ 'जाहु जो बिनिह बोलाएँ। निहं भिल बात हमारें भाएँ॥'

ा प्रथम उनका मन रखनेके लिये, मनुहारके लिये कहा कि 'कहेउ नीक मोरेंहु मन भावा।' और अब साफ जवाब देते हैं कि बिना बुलाये जाना अच्छा नहीं है।

नोट—१ यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं कि 'शिवजी भावीकी प्रबलता समझते थे, भविष्य जानते थे तब उसमें रुकावट क्यों डालते हैं?' इसका समाधान यह किया जाता है कि यहाँ शिवजी लोकमान्य मर्यादाके अनुकूल शिक्षा दे रहे हैं। सतीका अपमान होना अपना ही अपमान है। रही भावी। सो तो अमिट है। सतीजी मानेंगी ही क्यों? वे इससे उपदेश दे रहे हैं कि कर्तव्य कर रहे हैं कि कर्तव्य करना अपना धर्म है, उससे न चूकना चाहिये और फल तो हरि-इच्छानुसार ही होगा। देखिये, विसष्टजी जानते थे कि अभी तो राज्य होना नहीं है फिर भी उन्होंने राजासे यह बात नहीं कही, बिल्क राजाके 'नाथ रामु करिआहि जुबराजू। किश कृपा किर किरिअ समाजू। इत्यादि बातोंके उत्तरमें यही कहा कि 'बेगि बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सबुइ समाजु। सुदिन सुमंगलु तबिह जब रामु होहि जुबराजु॥' (२।४) उन्होंने राजाको कर्तव्य करनेको कहा और श्रीरामजीको संयम करनेको कहा। श्रीरामजीको इस प्रकार दो दिन उपवास हो गया। पं० रामकुमारजी कहते हैं कि शिवजी भावीकी प्रबलता समझते हैं, इसीसे यह नहीं कहते कि 'न जाओ' क्योंकि ऐसा कहनेपर यदि जायँ तो पितकी आजाका स्पष्ट उल्लंघन होगा।

टिप्पणी—४ 'किह देखा हर जतन बहु ' इति। (क) यहाँ शिवजीका कोमल स्वभाव दिखा रहे हैं कि आज्ञा भंग करनेपर भी उन्होंने न तो कठोर वचन कहे, न भय दिखाया, किंतु सतीके ही मनकी बात रखी। (ख) 'किह देखा हर जतन बहु' अर्थात् बहुत युक्तियोंद्वारा, बहुत प्रकारसे कहकर जहाँतक समझानेकी सीमा है वहाँतक समझाया। 'रहे न दच्छकुमारि' का भाव कि इस समय उसकी दक्षमें प्रीति है, पितको त्यागकर वहाँ जानेपर तुली है। [पुन:, भाव कि दक्ष हठी था, वैसे ही इस समय इनका हठ है तो आश्चर्य ही क्या? आखिर उसीकी तो लड़की हैं। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'दक्षकुमारीका भाव यह है कि 'दक्षको बुरी रीतिसे मारनेवाली हैं', उसको मारनेके लिये जाना है।' (मा० प०)]

नोट—२ 'रहै न'से यह भी जनाया कि यदि बलपूर्वक रोकते हैं तो यह प्राण दे देंगी और जाने देते हैं तो वहाँ इसके देहत्यागकी सम्भावना है, इससे बलपूर्वक रोकना उचित न समझा। यथा—'एतावदुक्त्वा विरराम शंकरः पत्न्यङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन्। सुहृदिदृक्षुः परिशङ्किता भवान्निष्क्रामती निर्विशती द्विधाऽऽस सा॥' (भा० ४।४।१)

ाक भा० ४। ४ में लिखा है कि सतीजी शिवजीकी आज्ञा भंगकर उनको अकेले छोड़कर पिताके यहाँ अकेली ही चल दीं, उनको प्रणामतक न किया था और न उनकी पिरक्रमा ही की। इसीसे वहाँ जाकर उनका फिर लौटना न हुआ। यथा—'न ननाम महादेवं न च चक्रे प्रदक्षिणम्। अतएव हि सा देवी न गता पुनरागता॥' सतीजीके चल देनेपर मणिमान् आदि गणोंको भूषण-वस्त्र आदिसहित शिवजीने भेजा। वहाँपर सतीजीकी उच्छृंखलता—स्वच्छन्दता भागवतकारने दिखायी है, जो एक पतिव्रता स्त्रीमें न होना चाहिये। परंतु पूज्य भक्त किव तुलसीदासने सतीशिरोमणिसे अमर्यादित कर्म नहीं करवाये। उन्होंने सतीका आज्ञा माँगना लिखा है और आज्ञा देनेका ही आग्रह किया है। 'जौं प्रभु आयसु होइ तों में जाउँ साफ कह रही हैं कि यदि आज्ञा होगी कि 'न जाओ' तो मैं न जाऊँगी, जब शंकरजीने देखा कि ये अवश्य जाना चाहती हैं और बिना आज्ञा जायँगी भी नहीं, यदि हम हठ करेंगे तो इनके प्राण ही न चले जायँ, तब उन्होंने सेवकोंको साथ कर उनको भेज दिया। पूज्य किवने स्त्रीका आदर्श रखनेके लिये ही लिखा कि 'किह देखा दिये मुख्य गन बिदा कीन्ह त्रिपुरारि।' इसी तरह झूठ बोलनेमें तथा यहाँ भावीको आगे लाकर उसपर लांछन धर दिया है। स्कन्दपु० में सतीजीने कहा है कि दुरात्मा पिताने आपको आमन्त्रित नहीं किया, उसके मनमें आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, यह सब जाननेके लिये मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, अतः आप आज्ञा दें। ऐसा सुनकर शिवजीने आज्ञा दी और उनके साथ—साथ साठ हजार रुद्रगण कर दिये (माहेश्वर के० खं० २) यह कथा मानसके अनुकूल है।

टिप्पणी—५ 'दिये मुख्य गन संग तब '' इति। जो अपना परम विश्वासी और सेवामें कदापि न चूकनेवाला होता है वही स्त्रीके साथ भेजा जाता है, इसीसे यहाँ 'मुख्य गणों' को साथ करना कहा। गण साथ इससे किये कि सतीजीने कहा था कि आज्ञा हो तो सादर देखने जाऊँ, अर्थात् मुझे आदरपूर्वक भेजिये। अत: आदरार्थ मुख्य गण साथ कर दिये। पिताके घर जानेपर सतीका अनादर होगा, इस विचारसे आज्ञा न दी।

नोट—३ मुख्य गण साथ करनेके और भाव ये हैं कि— (क) लोकमर्यादाकी रक्षाके लिये ऐसा किया जिसमें यह न प्रकट हो कि पतिसे रूठकर आयी हैं, उनकी मर्जीके विरुद्ध आयी हैं, अथवा पित भी इनका आदर नहीं करता इत्यादि। (ख) दक्षसे वैर है, अतः शस्त्रास्त्रमें जो निपुण हैं उन्हींको साथ भेजा। भा० ४।४।४ में लिखा है कि सतीजीको जाते देख भगवान् शंकरके मणिमान् और मद आदि सहस्रों अनुचरगण नन्दीश्वरको आगे कर अन्य पार्षदों और यक्षोंके सहित बड़ी शीघ्रता और निर्भयतासे उनके साथ हो लिये। यथा—'तामन्वगच्छन्द्रुतिवक्रमां सतीमेकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः। सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः पुरोवृषेन्द्रास्तरसा गतव्यथाः॥' (४) मानसकविका सँभाल देखिये कि वे शंकरजीका सादर विदा करना लिखते हैं, न कि पीछेसे अनुचरोंका जाना।

नोट—४ आदरपूर्वक भेजना '*दिए मुख्य गन*' और '*बिदा कीन्ह*' से स्पष्ट है। नन्दीश्वरपर सवार कराके और श्वेत छत्र, चँवर, माला और दर्पण, गेंद आदि क्रीड़ाकी सामग्रियाँ तथा दुन्दुभी, शंख आदि गाने– बजानेका सामान साथ कर दिया। यथा—'तां सारिकाकन्दुकदर्पणाम्बुजस्वेतातपत्रव्यजनस्त्रगादिभि:। गीतायनैर्दुन्दुभिशङ्खवेणुभिर्वृषेन्द्रमारोप्य विटङ्किता ययु:॥' (भा० ४।४।५)

नोट—५ 'बिदा कीन्ह त्रिपुरारि' इति। भाव कि—(क) जैसे त्रिपुरके वधमें रूखे हो गये थे वैसे ही रूखे होकर इनको विदा किया। (पं० रा० कु०) (ख) ये त्रिपुरके शत्रु हैं, इनको दक्षसे क्या भय हो सकता है। काशीखण्डमें लिखा है कि जब सतीजी पिताके घर चलीं उस समयकी सायत ऐसी थी—शनिवार, ज्येष्टा नक्षत्र, नवमी तिथि, व्यतिपात योग, धनिष्टा नक्षत्रके आधे भाग बीतनेपर उत्पन्न होनेसे सतीका पाँचवाँ तारा था। यथा—'अद्य प्राचीं यियासं त्वां वारयेत् पङ्गुवासरः। नक्षत्रं च तथा ज्येष्टा तिथिं च नवमी प्रिये॥ अद्य सप्तदशो योगो वियोगोऽद्यतनः शुभः। धनिष्टार्धसमुत्पन्ने तव ताराद्य पंचमी॥' (सू० प्र० मिश्र) (ग) 'तारकासुरके वधका समय पहुँच गया है। इसलिये 'तदिप न कहेउ त्रिपुर आराती' इस चरणका ध्यानकर ग्रन्थकारने यहाँ भी महादेवजीको 'त्रिपुरारि' कहा। दोहा ५७ की चौपाइयोंमें इसकी व्याख्या देखो।' (सु० द्विवेदी) 'त्रिपुर-ऐसे भीषण दानवके

संहारकर्ता सतीका नाश जानते हुए भी मनमें क्षोभ न लाये, तुरत विदा कर दिया। यहाँ परिकरांकुर अलंकार है।' (वीर) त्रिपाठीजी लिखते हैं कि त्रिपुरारिका विदा करना कहकर जनाया कि लौटेंगी नहीं।

पिता भवन जब गईं भवानी। दच्छ त्रास काहु न सनमानी॥१॥ सादर भलेहि मिली एक माता। भिगनीं मिलीं बहुत मुसुकाता॥२॥ दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सितिहि बिलोकि जरे सब गाता॥३॥

अर्थ—जब भवानी (सती) पिताके घर पहुँची तब दक्षके डरसे किसीने उनका सम्मान न किया॥१॥ केवल एक माता तो भले ही आदरसे मिली। बहिनें बहुत मुसकराती हुई मिलीं॥२॥ दक्षने कुछ कुशल (तक) न पूछी। सतीजीको देखकर उसके सारे अंग जल उठे (सर्वांगमें आग-सी लग गयी। उसे बड़ी कुढ़न हुई)॥३॥

टिप्पणी—१ 'पिता भवन जब गईं भवानी। इति। (क) 'भवानी' का भाव कि ये भव (शंकरजी) की पत्नी हैं इसीसे इनको न्योता न गया था, ये बिना बुलाये गयीं तो भवके ही सम्बन्धसे दक्ष आदि किसीने इनका सम्मान न किया। (ख) 'दच्छ त्रास काहु न सनमानी' अर्थात् और लोग इनका सम्मान करते (क्योंकि ये भवानी हैं) पर दक्षके डरसे न किया। यथा—'तामागतां तत्र न कश्चनाद्रियद्विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः।' (भा० ४।४।७) इस कथनसे जनाया कि दक्ष शिवजीसे विरोध मानता है—यह सबको मालूम है। इनका सम्मान करके दक्षका कोपभाजन कौन बने?

नोट—१ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'पिता भवन जब गईं' से जनाया कि सतीजी पहले यज्ञशालामें नहीं गयीं, सीधी बापके घर गयीं। भव (शिवजी) को फिर सतीने ग्लानि दी, इसलिये 'भवानी' कहा। 'दच्छ व्रास' से जनाया कि दक्षके लोगोंने निमन्त्रणके समय महादेव और सतीको निमन्त्रण देनेके लिये बहुत विनय की थी पर दक्षने सभीको डाँट दिया था कि खबरदार उनका नाम न लेना।'

टिप्पणी—२ 'सादर भलेहि मिली एक माता। 'इति। (क) 'एक माता' का भाव कि कोई दूसरा आदरसे न मिला। [माता एक तो मनुशतरूपाजीकी कन्या, दूसरे दक्षकी पत्नी, इसीसे उनको भय न हुआ। दूसरे माताको तो कन्या अति प्यारी होती ही है। अत: वह सादर मिली। (भा॰ ४।४।७) में लिखा है कि माता बडी प्रसन्न हुई। सतीजीको उन्होंने स्नेहपूर्वक गले लगा लिया। उनके नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भर आये, कण्ठ गद्गद हो गया। कुशल-प्रश्न किया और आसन, अलंकार आदि उपहारमें दिये, यह सब बात 'सादर' शब्दसे वक्ताने जना दी। यथा— 'ऋते स्वसुर्वै जननीं च सादराः प्रेमाश्रुकण्ठ्यः परिषस्वजुर्मुदा॥''सौदर्यसम्प्रश्नसमर्थवार्तया मात्रा च मातृष्वसृभिश्च सादरम्। दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती॥' (भा० ४।४।७-८) पर पितासे अपमानित होनेके कारण इस आदरपर सतीजीने ध्यान न दिया (ख) 'भलेहि' इति। 'भले ही' बोली है। कोई-कोई इसका अर्थ 'अच्छी तरहसे' यह करते हैं। पर वास्तवमें यह मुहावरा है। इस शब्दको देकर सुचित करते हैं कि और किसीने निरादर भले ही न किया हो पर आदर नहीं किया। लोकरीति है कि स्त्रियाँ आगे जाकर लाती हैं. चादर उतारती हैं. भेंटती हैं। यह सब आदर है। 'भले ही' कहकर जनाया कि बहिनें आकर मिलीं तो जरूर पर आदरसे नहीं।] (ग) 'भिगनीं मिलीं बहुत मूसुकाता' इति। 'मिलीं' बहुवचन है, क्योंकि दक्षकी बहुत कन्याएँ थीं। (४८।६।६२।२) देखिये। 'बहुत' देहलीदीपक है। बहुत भगिनीं, बहुत मिलीं, (पर) 'बहुत मुसकाता मिलीं'। बहिनें मिलीं, इस कथनसे जनाया कि उनको भी दक्षका त्रास नहीं है। इससे ये भी आकर मिलीं। और कोई दक्षके त्राससे पास भी न गया। 'बहुत मुसुकाता' का भाव कि ये सब निमन्त्रित थीं और सतीजी निमन्त्रित न थीं। मुसकाना भी निरादर ही-सा है।

नोट—२ 'मुसुकाता' के और भाव—(क) इसमें व्यंग्य यह है कि वह घमण्ड कहाँ गया कि ब्रह्म-सभामें पिताजीको देखकर खड़े न हुए थे और अब यज्ञमें नेग-जोग लेनेको पत्नीको भेजा है! वे समझती हैं कि शिवजीने

भेजा है। (रा॰ प्र॰ मा॰ प॰) (ख) 'श्रीमद्भागवतमें भगिनीकृत अपमानका उल्लेख नहीं है पर काशीखण्डमें यह लिखा है कि बहिनोंने अभिमान किया। इससे सतीजीने उनसे बात भी न की, पिताके पास गयीं। (मा॰ प॰)

टिप्पणी—३ 'दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। इति। (क) भाव कि जिन्हें मिलना चाहिये, वे तो आकर मिलीं। दक्षको कुशल-प्रश्न करना चाहिये था सो उसने कुछ न पूछा। (ख) 'जरे सब गाता' अर्थात् नखसे शिखापर्यन्त रिस व्याप गयी। यथा—'हँसत देखि नखिसख रिस ब्यापी।' जलना क्रोधका धर्म है। सब गात जलने लगे अर्थात् सतीको देखकर उनके मनमें बड़ा क्रोध हुआ। (ग) शिवजीने जो कहा था कि 'हमरे बयर तुम्हीं बिसराई', वह वैरभाव यहाँ देख पड़ा कि दक्षने इन्हें शत्रुभावसे देखा। जो शिवजीने कहा था कि तुम्हारा शील, स्नेह और कानि न रहेगी सो न रह गये। दक्षके मन, तन और वचन तीनोंकी दशा यहाँ दिखायी कि सतीको देखकर मनमें क्रोध हुआ, तनसे जल उठा और वचनसे कुशल भी न पूछी।

नोट—३ 'सितिहि बिलोकि जरें का भाव कि अपनी कन्याको देखकर पिता प्रसन्न होता है, यह मानवप्रकृति है। सतीजी भी यही समझती थीं कि पिता हमें देखते ही प्रसन्न होंगे और सब वैर भूल जायँगे, पर दक्षको तो इन्हें देखते ही उनके पितद्वारा किया हुआ अपमान भड़क उठा और वह अपनी कन्या सतीहीको देखकर जल उठा। इसीसे यहाँसे सती नाम दे चले। उसीके सम्बन्धसे यज्ञ देखने गयीं, नहीं तो यहाँ क्यों आतीं?

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी 'जरे सब गाता' को सतीजीमें लगाते हैं। वे लिखते हैं कि—'पिताके न पूछनेपर सतीजीको दुःख हुआ कि माँ-बापके लिये तो सब संतान समान हैं, इसलिये माताने मेरा यथोचित सम्मान किया पर बापने बाततक न पूछी। लोगोंने सम्मान न किया, बिहनें चुटकी लेते मिलीं और बापने पूछा भी नहीं—ये मानो क्रमसे तीन अग्नि दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि लगीं जिससे सतीकी सब देह भीतर-बाहर जलने लगी।' स्कन्दपु० में तो 'दक्षने यह कह डाला है कि तुम यहाँ आयी ही क्यों? ठहरो चाहे चली जाओ। ये भाव भी 'जरे सब गाता' में आ जाते हैं।

विनायकी टीकाकारने यहाँ एक फकीरकी आजमायी हुई (अनुभूत) कुछ नसीहतें (उपदेश) दी हैं। वे ये हैं—'खफगी पिताकी। दया माताकी। होतीकी बहिन। अनहोतीका यार। आँखकी त्रिया। गाँठका दाम—जब तब आवे काम। अनूठा शहर। सोवै सो खोवै, जागै सो पावै।'

सतीं जाइ देखेउ तब जागा। कतहुँ न दीख संभु कर भागा॥४॥ तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ॥५॥ पाछिल दुखु न\* हृदय अस ब्यापा। जस यह भएउ महा परितापा॥६॥

अर्थ—तब सतीजीने जाकर यज्ञ देखा। (तो वहाँ) कहीं शिवजीका भाग न देखा॥४॥ तब शंकरजीने जो बात कही थी वह चित्तमें चढ़ी (उनके हृदयमें चेत हुआ, बात जम गयी)। स्वामीका अपमान समझकर उनका हृदय जलने लगा॥५॥ पिछला दु:ख उनके हृदयमें वैसा न लगा जैसा यह महाघोर दु:ख हुआ॥६॥

टिप्पणी—१ 'सतीं जाइ देखेड तब जागा। 'इति। 'तब' अर्थात् जब दक्षकी यह दशा देखी तब सतीजी वहाँसे चल दीं कि यज्ञ देखें, हमारे पतिका वहाँ भाग है या नहीं। 'कतहुँ न दीख' से जनाया कि सारे यज्ञशालामें खोजती फिरीं पर कहीं न देखा। ('कतहुँ' में भाव यह भी है कि यद्यपि ब्रह्माजी और विष्णुभगवान् भी न गये थे तथापि उनके भाग वहाँ रखे थे पर शंकरजीका भाग कहीं न था।)

टिप्पणी—२ 'तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। इति। (क) 'तब' का भाव कि जब शिवजीने कहा था कि 'ब्रह्म सभाँ हम सन दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करिहं अपमाना॥' तब न माना था अब जब आँखों देख लिया कि शिवजीका भाग नहीं है तब माना—यह सतीजीका स्वभाव दिखाया। 'तब चित चढ़ेउ " अर्थात् तब

<sup>\*</sup> अस हृदय न—१७२१, १७६२, छ०, को० राम। न हृदय अस—१६६१, १७०४।

ज्ञान हुआ, होश आया कि वे झूठ नहीं कहते थे, सत्य कहते थे। हमने झूठ मान लिया था। 'जो संकर कहेऊ' अर्थात् यह कि हमसे वैर है, इसीसे अब भी हमारा अपमान करते हैं। (ख) भाग=अंश, हिस्सा। चित्तपर चढ़ना=ध्यानमें आना, मनमें बसना, समझमें आना। (ग) 'प्रभु अपमान समुङ्गि ''अर्थात् अपने अपमानसे हृदयमें संताप न हुआ था। जब दक्षने सतीजीका अपमान किया तब वक्ताओंने उनका क्रोध होना नहीं कहा। पर स्वामीका अपमान समझकर संतप्त हो गयीं। शिवजीके सब वचन सत्य निकले।—

۶

शिववचन

दच्छ सकल निज सुता बोलाईं। हमरे बयर तुम्हौं बिसराईं॥ ब्रह्मसभाँ हम सन दुखु माना। तेहिः ॥ जौ बिनु बोले जाहु भवानी। रहै न सीलु सनेह न कानी॥ तदिप बिरोध मान जहँ कोई। .... यहाँ सिद्ध हुआ

भगिनी मिलीं बहुत मुसुकाता

२ दच्छ न कछु पूछी कुसलाता

३ कतहुँ न दीख संभु कर भागा

४ दच्छ त्रास काहु न सनमानी। दच्छ न कछु पूछी कुसलाता।

५ अस कहि जोग अगिनि तनु जारा

नोट-१ 'पाछिल दुखु न हृदय अस ब्यापा।"" 'इति। पति-परित्याग दु:ख भी भारी दु:ख है। उसे भी दारुण दु:ख कहा है, यथा—'एहि बिधि दिखत प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुख भारी॥' परंतु पतिपरित्यक्ता होनेकी बात कोई जानता न था और यहाँ यज्ञमें तो सुर, मृनि, किन्नर, गन्धर्व, नाग इत्यादि सभी निमन्त्रित होकर आये हैं। त्रिदेवको यज्ञोंमें बराबर भाग मिला करता था पर इस यज्ञमें शिवजीका अपमान किया गया, उनको भाग नहीं दिया गया, यज्ञभाग पानेवाले देवजातिसे शिवजीका बहिष्कार हो गया। यह बात सभी जान गये। इससे अब अधिक परिताप हुआ। क्यों न हो? 'संभावित कहँ अपजस लाह। मरन कोटि सम दारुन दाहु॥' सत्य ही है। भागवत और गीताका भी यही मत है। यथा— 'अकीर्तिं चापि भुतानि कथियष्यन्ति तेऽव्ययाम्। सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादितिरच्यते।। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यिस लाघवम्। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्॥' (गीता २) अर्थात् हे अर्जुन! लोग तुम्हारी अक्षय दुष्कीर्ति गाते रहेंगे। मान्य पुरुषोंके लिये अपयश तो मृत्युसे भी बढ़कर है। जिन लोगोंमें तुम्हारा मान है, उन्हींकी दृष्टिमें तुम लघु हो जाओगे। शत्रु तुम्हारे सामर्थ्यकी निन्दा करेंगे। सोचो न कि इससे बढ़कर क्या दु:ख हो सकता है। पुनश्च यथा—'सम्भावितस्य स्वजनात्पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते।' (भा० ४। ३। २५) गोस्वामीजीने भी यही बात विनय पद ९४ में दरशायी है कि पंक्तिसे अलग किया जाना बड़ा अपमान है और शोचकी बात है। यथा—'खग गनिका गज ब्याध पाँति जहँ तहँ हीं हूँ बैठारो। अब केहि लाज कृपानिधान परसत पनवारो फारो॥' काशीखण्डमें भी कहा है कि जातिमें अपमान होनेसे जीवन धिक्कृत हो जाता है। यथा—'धिग् जीवितं शास्त्रकलोज्झितस्य धिग् जीवितं चोद्यमवर्जितस्य। धिग् जीवितं ज्ञातिपराजितस्य **धिगु जीवितं व्यर्थमनोरथस्य॥**' इसीसे और सब दु:ख और अपमान सह लिये गये पर यह अपमान न सहा गया। पतिपरित्याग अकथनीय दारुण दु:ख था, पर उससे शरीर न छूटा था और 'प्रभू अपमान' के दु:खसे शरीर छूट गया, इससे यह सिद्ध है कि यह दु:ख उससे अधिक है। पतिपरित्यागका दु:ख अपना निजका दु:ख है और पति-अपमानजनित दु:ख पतिके सम्बन्धका दु:ख है। पतिव्रताको अपने दु:खकी अपेक्षा दूसरेके द्वारा किये हुए पितका अपमान अवश्य ही कहीं अधिक असह्य होना ही चाहिये। इसीसे इसे 'महापरिताप' कहा। अन्यकी 'अधिक संताप' संज्ञा थी।

'प्रभु अपमान' का भाव कि साधारण पुरुषका अपमान हो तो वह सह लेता है पर जो समर्थ है, ऐश्वर्यवान् है, जिसकी धाक बँधी हुई है उसका अपमान हो तो मरनेके तुल्य है। 'समुद्धि' का भाव कि ऊपर जो उपर्युक्त विचार सतीजीके हृदयमें उठे इसीसे 'अकथनीय दारुण दुख' से भी उसकी मात्रा बढ़ गयी। नोट—२ श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'सतीजीके चार अग्नि लगीं। 'दच्छ त्रास काहु न सनमानी' यह लोगोंका सम्मान न करना पहली अग्नि है। बहिनोंका व्यंग्यसे मुसकराना, चुटकी लेते मिलना दूसरी अग्नि है। बापने बाततक न पूछी, यह तीसरी अग्नि है। ये क्रमसे दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि लगीं। इनके लगनेसे सब देह भीतर-बाहर जलने लगी और अब चौथी अग्नि महादेवापमानसे संसारका संहार करनेवाली प्रलयाग्नि हृदयमें लगी। अब कैसे शान्त हो। इसीसे ग्रन्थकारने 'महा परितापा' कहा। एकके नाराज होनेसे दूसरा शरण देता है पर जातिमात्रके अपमानसे मनुष्यको कहाँ शरण? जातिक अपमानसे घरका पड़ा मुर्दा सड़ा करता है, अन्तमें डोमड़ेके हाथसे मरनेपर भी दुर्गति होती है। इसलिये ग्रन्थकारने उसे सबसे कठिन कहा। यह सब समझकर उन चारों अग्नियोंको और भभकानेके लिये ईंधनके ऐसा सतीका महाक्रोध भड़क उठा।'

नोट—३ पिताकृत अपमान उपमेयरूप है और पितपरित्याग उपमानरूप है। उपमानसे उपमेयको अधिक दु:खदायी कहना 'व्यतिरेक अलंकार' है। व्यापना=लगना, असर करना, प्रभाव डालना।

जद्यपि जग दारुन दुख नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना\*॥७॥ समुझि सो सतिहि भएउ अति क्रोधा। बहु बिधि जननी कीन्ह प्रबोधा॥८॥

## दो० — शिव अपमानु न जाइ सिंह हृदय न होइ प्रबोध। सकल सभिह हिठ हटिक तब बोलीं बचन सक्रोध॥६३॥

अर्थ—यद्यपि संसारमें भयंकर दु:ख अनेक प्रकारके हैं (तो भी) जाति-अपमान सबसे अधिक कठिन (दु:ख) है॥७॥ यही समझकर सतीजीको अत्यन्त क्रोध हुआ। माताने बहुत तरहसे उनको समझाया-बुझाया॥८॥ परंतु शिवजीका अपमान सहा नहीं जाता और न मनको संतोष ही होता है तब वे सारी सभाको हठपूर्वक रोककर क्रोधयुक्त वचन बोलीं॥६३॥

टिप्पणी—१ 'जद्यिप जग दारुन दुख नाना—' इति। जाति-अपमान सबसे अधिक कठिन है। यह सतीजीके द्वारा प्रकट दिखाया। क्योंकि सतीजीने दारुण दुःख तो सह लिया, यथा—'एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुख भारी॥'(१।६०।१) पुनः 'जाइ उतरु अब देहीं काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥' यह दुःख भी सह लिया। ब्रह्मसभामें अपमान हुआ वह भी सह लिया पर यह जाति-अपमान है, अतः न सहा गया।

टिप्पणी—२ 'समुझि सो सितिह भएउ अति क्रोधा।' इति। (क) क्रोध दो बातोंपर हुआ। प्रथम तो अपना भाग न पाया, यह समझकर 'क्रोध' हुआ और अब जातिमें अपमान हुआ यह समझकर 'अति क्रोध' हुआ। दो बातें समझकर क्रोध हुआ—एक तो पति—अपमान, दूसरे जाति—अपमान। इसीसे दो बार 'समुझि' क्रिया दी गयी, 'प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ' तथा 'समुझि सो सितिह भएउ अति क्रोधा।' [नोट—अथवा, शिवजीने जो कहा था कि दक्ष हमारा अपमान करता है, उसे यहाँ यज्ञमें भाग न देखनेपर सत्य जानकर हृदयमें आग लग गयी। फिर विचारने लगीं कि यज्ञमें भाग न पाना तो जातिमें अपमान है, अतः 'अति क्रोध' हुआ। तात्पर्य कि यहाँ शिव—अपमान ही जाति—अपमान है। ये दो बातें नहीं हैं, एक ही हैं। इसीसे अगले दोहेमें 'शिव अपमान न जाइ सिह' यही कहा, दूसरेको नहीं। वास्तवमें यहाँ 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है। पहले एक साधारण बात कहकर कि 'पाछिल दुखु हृदय अस ब्यापा।—॥' फिर उसका विशेष सिद्धान्तसे समर्थन किया गया है कि 'जद्यि जग दारुन दुख नाना।—॥' दो बार 'समुझि' इससे लिखा कि 'प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ' यह कहकर फिर वक्ता उस परितापका कारण और स्वरूप कहने लगे थे, अब फिर वहींसे प्रसंग मिलाते हैं कि

<sup>\*</sup> अवमाना—१६६१ । अपमाना—पाठान्तर ।

'समुङ्गि सो ।' (भा॰ ४।४।९) में 'अति क्रोध' का उल्लेख इस प्रकार है कि ऐसा क्रोध था मानो अपने रोषसे समस्त लोकोंको भस्म कर देंगी। यथा—'अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ। अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोप लोकानिव धक्ष्यती रुषा॥']

टिप्पणी—३ 'बहु बिधि जननी कीन्ह प्रबोधा' इति। इससे पाया गया कि सतीसे भेंट होनेके बाद तथा दक्षके बात न करनेपर जब सतीजी यज्ञमें गयीं तो माता प्रसूतिजी स्नेहवश वहाँतक इनके पीछे-पीछे साथ ही गयीं। सतीजीके मुखकी चेष्टासे जान लिया कि उनको भारी दु:ख हुआ है, इसीसे समझाने लगीं। 'अति क्रोध' है इसीसे 'बहु बिधि' समझाना पड़ा और 'प्रकर्ष करके' समझाया पर प्रबोध न हुआ; इसका कारण आगे कहते हैं कि 'शिव अपमान न जाइ सिहि' अत्यन्त क्रोध है, इसीसे ज्ञान न हुआ।

नोट—१ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'बोध' के साथ 'प्र' उपसर्ग लगानेसे यह बात पायी जाती है कि माँने गोदमें लेकर बहुत लाड़-प्यारसे तरह-तरहकी बातें कहकर समझाया। २—'कीन्ह प्रबोधा'। समझाया कि तुम्हारे पिता तो बौरा गये हैं, उनकी मित मारी गयी, उनकी बातका बुरा न मानो, मैं तुम्हारी बिदाई नेग-जोगसिहत तुम्हारी सब बिहनोंसे भी बढ़-चढ़कर करूँगी, इत्यादि।

टिप्पणी—४ 'शिव अपमानु न जाइ सिंहः ' इति। शिवजीके अपमानसे क्रोध हुआ; यथा—'प्रभु अपमान समुिझ उर दहेऊ।' शिव-अपमान सहा नहीं जाता, इसीसे क्रोध शान्त नहीं होता। क्रोध शान्त न होनेसे प्रबोध नहीं होता। तब सभाको हठ करके रोकने लगीं। 'हिठ हटिक' कहकर जनाया कि रोकनेसे नहीं मानते थे; इसिलये हठ करके वेदपाठ, होम आदि सब यज्ञकर्म बन्द कराया और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सभा अर्थात् जिनके निरीक्षणमें यज्ञ हो रहा था तथा उसमें भाग लेने जो देवता आये थे और शिवनिन्दा की थी।

नोट—२ (क) यहाँ 'शिव' में तालव्य शकार दिया है। ऐश्वर्य बोध करानेके लिये ऐसा किया है। उसमें भाव यह है कि 'जिनका 'शिव' यह दो अक्षरोंका नाम प्रसंगवश एक बार भी मुखसे निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पापोंको तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता उन्हीं पिवत्रकीर्ति, मङ्गलमय, संसारके कल्याणकर्ता, विश्वबन्धु भगवान् शिवका दक्षने अपमान किया', अतः सहनेयोग्य नहीं, अवश्य इसको दण्ड देना उचित है। यथा—'यद् द्व्यक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकृत्प्रसंगादघमाशु हन्ति तत्। पिवत्रकीर्तिं तमलङ्घ्यशासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः॥ यत्पादपद्यं महतां मनोऽलिभिनिषेवितं ब्रह्मरसासवार्थिभिः। लोकस्य यद्वर्षित चाशिषोऽर्थिनस्तस्मै भवान् द्वृह्यति विश्वबन्धवे॥ किं वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्यं जटाः श्मशाने। तन्माल्यभस्मनृकपाल्यवसित्पशाचैर्ये मूर्धभिद्धित तच्चरणावसृष्टम् ॥'(भा० ४।४।१४—१६) (ख)—हटकना=रोकना, चुप करना। यथा—'तृम्ह हटकहु जौ चहहु उबारा।' (२७४) 'डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटक हटिक मनजात।' (३–३७) अवमान=अपमान। हेठी करना।

नोट—३ 'बोलीं बचन सक्रोध' इति। 'क्रोधके आठ सँघाती (साथी) हैं—निन्दा, साहस, बुरा चेतना, ईर्ष्या, दूषण ढूँढ़ना, हानि पहुँचाना, कटुवचन और कठोरता। यथा—'पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदूषणम्। वाग्दण्डनं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः॥'—(वि॰ टी॰)

सुनहु सभासद सकल मुनिंदा । कही सुनी जिन्ह संकर निंदा ॥ १ ॥ सो फलु तुरत लहब सब काहू । भली भाँति पछिताब पिताहू ॥ २ ॥ संत संभु श्रीपति अपबादा । सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा ॥ ३ ॥ काटिअ तासु जीभ जो बसाई । श्रवन मूँदि न त चलिअ पराई ॥ ४ ॥

शब्दार्थ — मुनिंदा (मुनींदु, मुनींद्र) = मुनीश्वरो, मुनिश्रेष्ठ । लहब = पावेगा, मिलेगा । पछिताब = पछतावेगा ।

अपबादा=झूठा दोष लगानेका भाव, निन्दा, अपमान। **मरजादा** (मर्याद)=धर्म, संस्था, नियम, शास्त्राज्ञा। **पराना**=भाग जाना।

अर्थ—हे सभामें उपस्थित सब लोगो! हे समस्त मुनीश्वरो! सुनो। जिन-जिन लोगोंने शंकरजीकी निंदा की या सुनी है॥१॥ उन सबोंको उसका फल तुरत मिलेगा। पिता भी भलीभाँति पछतावेगा॥२॥ जहाँ (कहीं) सन्त, शम्भु और श्रीपति-(लक्ष्मीजी एवं जानकीजीके पति-) की निन्दा सुननेमें आवे, वहाँ ऐसी मर्यादा है (कि)॥३॥ यदि (अपना) वश चले तो उसकी जीभ काट ले, नहीं तो कान मुँदकर भाग जाय॥४॥

नोट—१ पं० सुधाकर द्विवेदी एवं सू० प्र० मिश्रजी 'सभासद' को 'मुनिंदा' का विशेषण मानते हैं और यह अर्थ करते हैं—'हे सभ्य सब मुनिवरो! सुनिये।' वे लिखते हैं कि 'मुनिंदाका भाव यह है कि अभी तो सज्जन—समाजमें बैठे हो। आपलोग ऐसे पदपर होकर अनुचित काम कराते हैं। श्रेष्ठ ही लोग धर्माधर्मका विवेक करते हैं। इसीलिये सतीजीने मुनीन्द्र सभ्योंको सुनाया।' मनुस्मृतिमें भी कहा है कि 'वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तिद्वदाम्। आचारश्चेव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च॥'(२।६) अर्थात् अखिल वेद तथा वेदज्ञोंकी स्मृति और शील तथा साधुओंका आचार और आत्माका सन्तोष—यही धर्मका मूल है। पुनश्च यथा—'वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्॥'(२।१२) अर्थात् वेद, स्मृति, सदाचार और आत्माको प्रिय—ये चार धर्मके लक्षण हैं। वि० त्रि० जी लिखते हैं कि सभामें जानेपर यथार्थ कहना चाहिये। चुप रह जानेवाला या अन्याय करनेवाला समान पापी होता है। यथा—'सभायां न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्। विद्युवन् वापि नरे भवित किल्बिषी॥'

टिप्पणी—१ 'सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। 'इति। (क) सब सभाको हठ करके रोका है; यथा—'सकल सभिहि हठि हटिक तब ।'अतः अब उन्हीं सबोंसे बोलीं।'सुनहु' अर्थात् हमारे वचन ध्यान देकर सुनो। 'सकल' दीपदेहरीन्यायसे दोनों ओर है—'सकल सभासद'और 'सकल मुनींद्र।' (ख) 'कही सुनी जिन्ह' इति। इससे पाया गया कि प्रथम किसीने कहा तब औरोंने सुना। पिताने पहले निन्दा की, तब औरोंने सुना। पिताका नाम यहाँ नहीं लिया, क्योंकि उनको आगे कहेंगी। पुनः, 'जिन्ह' बहुवचन पद देकर जनाया कि पिताके अतिरिक्त सभासद् और मुनीन्द्रोंमें भी बहुतों–(जैसे कि भृगुजी आदि–) ने निन्दा की थी। इसीसे सभासदोंके साथ भी कहना लिखा गया। (ग) 'संकर निंदा' अर्थात् जो सबके कल्याणकर्ता हैं उन्हींकी निन्दा की। (तब कल्याण कब हो सकता है?)

टिप्पणी—२ 'सो फलु तुरत लहब सब काहू।" 'इति। (क) 'सो फलु' अर्थात् जो फल शिवनिन्दकको तथा शिवनिन्दाके श्रोताको मिलता है, जो फल शिवनिन्दाके कथन और श्रवणका है वह। 'तुरत लहब सब काहू 'सब कोई तुरत पावेगा—यह वचन शापरूप है। इसीसे फल तुरन्त मिला, नहीं तो चाहे जन्मान्तरमें मिलता। निन्दाका फल तुरन्त नहीं मिलता। यथा—'हर गुर निंदक दादुर होई। जन्म सहस्त्र पाव तनु सोई॥ होंहिं उलूक संत निंदारत। मोह निसा प्रिय ज्ञान भानुगत॥' (उ० १२१) इसीसे आप कहती हैं कि इस धोखेमें न भूले रहना। इस निन्दाका फल तुमको तुरत इसी तनमें मिलेगा, आगे जो होगा सो होगा। [क्ष्विकहा भी है कि 'त्रिभिवंषैं: त्रिभिमांसै: त्रिभि: पक्षेस्त्रिभिदिनैं:। अत्युत्कटै: पुण्यपापैरिहैव फलमश्नुते॥' (कहींका प्रसिद्ध श्लोक है।) अर्थात् अत्यन्त उत्कट पुण्यों एवं पापोंका फल तीन वर्षों, तीन मासों, तीन पक्षों अथवा तीन दिनोंके अन्तमें भोगना पड़ता है। प्रस्तुत प्रसंगमें पहले ब्रह्मसभामें घोर पापका प्रारम्भ हुआ, दक्षने मूर्खतावश शिवजीको बहुत बुरे-बुरे वचन कहे और शाप दिया। फिर इस महायज्ञमें भाग न देकर उनका अपमान किया गया। फिर भी फल न मिला। इस तरह उत्कटता बढ़ती ही गयी जो सतीके मरण और रुद्रगणोंके मारे जानेपर पूर्ण हो गयी। इसीसे सब पापोंका फल तुरत सबको मिल गया।]

(ख) 'भली भाँति पछिताब पिताहू' इति। सभासदों और मुनीन्द्रोंको कहकर अब पिताको उनसे पृथक् कहती हैं। भली-भाँति पछतायेगा—यह कहकर जनाया कि सभासदों और मुनीन्द्रोंसे अधिक उनकी दुर्दशा होगी। [पिता मरेगा नहीं, पर ऐसी दशा उसकी हो जायगी कि वह जन्मभर पछतायेगा। मरणसे भी अधिक दुःख उसको होगा (सु॰ द्वि॰)। उसका सिर बकरेका हो जायगा। (भा॰ ४। ५) के अनुसार वीरभद्रने दक्षका सिर तनसे अलग कर, यज्ञपशुकी तरह उसको बलिकर यज्ञकुण्डमें जला दिया। शिवजीने प्रसन्न होनेपर आज्ञा दी कि बकरेका सिर लगा दिया जावे। यथा—'प्रजापतेर्दग्धशीष्णों भवत्वजमुखं शिरः।' (४।७।३) पुनर्जीवित होनेपर उसने बहुत पश्चात्ताप किया है।] 'पछताब' अर्थात् हमसे न बना, हमने बड़ा बुरा किया, हमने आपका स्वरूप न जाना इत्यादि।

टिप्पणी—३ 'संत संभु श्रीपित अपबादा। दिता (क) यहाँ संत, शम्भु और श्रीपित तीन नाम कहे, क्योंकि ये तीनों एक हैं, शरीरमात्रसे पृथक्-पृथक् देख पड़ते हैं। हर और हिर उपास्य हैं। संत उनके उपासक हैं। हिर-हरसे उनके दास अधिक हैं, इसीसे संतको प्रथम कहा। यथा—'मोरें मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥'(उ० १२०) 'मोतें संत अधिक किर लेखा।'(अ० ३६) श्रीशिवजी श्रीपितिके उपासक हैं, इससे शम्भुको पहले कहा, तब श्रीपितिको। संत और शिव दोनों उपासक हैं, इससे दोनोंको साथ रखा। (ख) 'सुनिअ जहाँ तहँ असि मरजादा' इति। भाव कि जहाँपर सुने वहीं ऐसा करे विलम्ब न करे, यदि ऐसा न करे तो समझना चाहिये कि मर्यादाका नाश हुआ। क्या मर्यादा है? यह आगे बताती हैं कि 'काटिअः''

टिप्पणी—४ 'काटिअ तासु जीभ जो बसाई। '' इति। 'बसाई '= बस चले, अपना काबू हो। 'जो 'संदिग्धपद यहाँ रखा, क्योंकि जीभ काट लेना कठिन है। (अपनेसे अधिक समर्थ हुआ तो कठिन होगा। अथवा सामर्थ्य होते हुए भी सामयिक कानूनके डरसे भी ऐसा करना कठिन हो सकता है।) प्रथम मर्यादा, धर्म वा नियम यह बताया कि जीभ काट ले। यदि 'न बसाई ' बस न चले तो क्या करे ? यह दूसरे चरणमें बताती हैं। (ख) 'श्रवन मूँदि न त चिलअ पराई ' इति। यह दूसरा उपाय है जिससे मर्यादा भंग न हो और सुननेका पाप भी न लगे। कान बन्द करके भाग चले। अर्थात् कान बन्द करनेसे सुन न पड़ेगा। सुननेसे बड़ा पाप होता है, यथा—'हरिहर निंदा सुनै जो काना। होइ पाप गोघात समाना॥' (६। ३१)

नोट—२ प० पु० स्वर्गखण्डमें व्यावहारिक शिष्टाचारके वर्णन-प्रसंगमें देव, गुरु, वेद आदिकी निन्दाके फलके विषयमें व्यासजी कहते हैं कि शास्त्रोंमें उस निन्दकके उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा जाता। वह मनुष्य सौ करोड़ कल्पोंसे अधिक कालतक रौरव नरकमें पकाया जाता है। जहाँ उनकी निन्दा होती हो, वहाँ क्या करे? वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे। कान बन्द करके वहाँसे चला जाय। निंदा करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न करे।' यथा—'निन्दयेद् वा गुरुं देवं वेदं वा सोपबृंहणम्। कल्पकोटिशतं साग्रं रौरवे पच्यते नरः॥ तूष्णीमासीत निन्दायां न बूयात् किञ्चिदुत्तरम्। कणौं पिधाय गन्तव्यं न चैनमवलोकयेत्॥' (अ० ५५।३७–३८)

धि जीभ काटनेकी मर्यादा इसिलये रखी गयी कि जिस अंगसे अपराध किया गया वह अंग नष्ट कर दिया गया। सभासदोंसे इस बातके कहनेका क्या प्रयोजन हैं? उनसे कहनेका भाव यह है कि तुमने निन्दा सुनी। जिससे सुनी उसकी न तो जीभ ही काटी और न वहाँसे कानमें अँगुली देकर तुम भाग ही गये। बैठे सुनते रहे। अतएव तुमको तुरत फल मिलेगा। यदि कहो कि 'तुमने भी तो निन्दा सुनी पर तुमने भी न तो जीभ काटी न कान बन्द कर लिया?' तो इसका उत्तर आगे देती हैं —'तिजिहीं तुरत देह — '

नोट—३ पाठान्तरपर विचार। 'काटिअ' पाठ सं० १६६१, १७०४, १७६२ आदि प्राचीनतम पोथियोंमें है। 'काढ़िअ' इसका पाठान्तर है जो किसी-किसीमें मिलता है। 'काढ़िअ' पाठको कोई-कोई इसलिये उत्तम मानते हैं कि एक तो 'काटनेमें कुछ-न-कुछ तो रह ही जायगी और हथियार खोजनेमें विलम्ब होगा और दूसरे, निन्दकका फल 'दादुरजन्म' कहा गया है। दादुरके जीभ नहीं होती, तदनुसार निन्दककी दशा प्रथम ही जीभ निकाल लेनेसे हो जायगी। तीसरे यह कि राख लगाकर जीभ उखाड़ लेना आसान है।

'काटिअ' को उत्तम इस विचारसे हम मानते हैं कि 'यह पाठ सं० १६६१ वाली पोथीमें है जो प्राचीनतम

है। दूसरे, इसी पाठका ही नहीं किंतु इस अर्धालीका प्रतिरूप हमें भा० ४।४।१७ में मिलता है। यथा—'कणों पिधाय निरयाद्यदकल्प ईशे धर्मावितर्यसृणिभिनृंभिरस्यमाने। छिन्द्यात्प्रसह्य रुशतीमसतीं प्रभुश्चेजिह्वामसूनिप ततो विसृजेत्स धर्मः॥' (सतीवाक्य सभासद् एवं दक्षप्रति) अर्थात् मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि निरंकुश लोग धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय स्वामीकी निंदा करें तो यदि अपनेमें उसे दण्ड देनेकी शिक्त न हो तो कानोंमें अँगुली डालकर वहाँसे चला जाय और यदि शिक्त हो तो 'छिन्द्यात्प्रसह्य' बलपूर्वक पकड़कर उस बकवाद करनेवाली अमंगलरूप जीभको काट डाले। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो अपने प्राण भी दे दे—यही धर्म है।—इसके अनुसार भी 'काटिअ' पाठ शुद्ध है। यह भगवान् व्यासका वाक्य है। सर्वप्रथम टीकाकार श्रीकरुणासिन्धुजीका भी यही पाठ है और बैजनाथजी, बाबा हरीदासजी आदिने भी 'काटिय' पाठ दिया है।

करुणासिन्धुजी तथा बैजनाथजीने 'काटिय' का दूसरा भाव यह भी लिखा है कि 'शास्त्रोक्त प्रमाणोंसे उसका खण्डन करे।' ये भाव अंगद-रावणसंवादके आश्रयपर कहा गया है। क्योंकि वहाँपर रावणने कई बार अंगदसे श्रीरामजीकी निन्दा की पर उन्होंने रावणकी न तो जीभ ही काटी और न कान बन्दकर भागे ही। परन्तु मुँहतोड़ उत्तर दिया। यथा—'जब तेहि कीन्ह राम कै निंदा। क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा।। मरु गर काटि निलज कुल घाती—रे त्रियचोर कुमारगगामी। सन्यपात जल्पिस दुर्बादा। राम मनुज बोलत असि बानी। गिरिह न तव रसना अभिमानी।। गिरिह हिं रसना संसय नाहीं। ।' (लं० ३२-३३)—(पर वहाँपर एक कारण यह भी है कि वे दूत हैं, जीभ निकाल लेनेसे प्रभुका अपमान समझते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि 'मैं तव दसन तोरिबे लायक। आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक।।' इत्यादि।)

किसी-किसीने 'जो बसाई' का अर्थ जो दुर्गन्धवाली है, यह भी किया है। परन्तु आगेके 'न त चिलअ पराई' (अर्थात् न (बसाइ) तो 'पराई चिलये') के सम्बन्धसे यह अर्थ संगत नहीं। उपर्युक्त श्लोक भी 'शिक्त हो तो' इसी अर्थका पोषक है।

# जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ ५ ॥ पिता मंदमित निंदत तेही । दच्छ शुक्र संभव यह देही ॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीमहादेवजी जगत्की आत्मा, महान् ईश, त्रिपुरासुरके शत्रु, जगत्के पिता और सबके हितकारी हैं॥५॥ मन्दबुद्धिवाला पिता उनकी निंदा करता है और (मेरा) यह शरीर दक्षके वीर्यसे उत्पन्न हुआ है॥६॥ नोट—१ 'जगदातमा महेसु पुरारी। "' इति। भाव कि पिताको यह नहीं सूझता कि ये जगत्की आत्मा हैं। अर्थात् संसारके आधारभूत हैं, इनसे वैर करना मानो जगन्मात्रसे तथा अपनी आत्मासे वैर करना है। (रा० प्र०, वै०) 'महेश' महान् ईश हैं, अर्थात् सबोंसे पूज्य हैं, ब्रह्मादि भी इनकी पूजा करते हैं। 'जगदातमा महेसु' में भागवतके 'न यस्य लोकेऽस्त्यितशायिनः प्रियस्तथाप्रियो देहभृतां प्रियात्मनः। तस्मिन्समस्तात्मिन मुक्तवैरके ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्॥', 'किं वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटाः श्मशाने। तन्माल्यभस्मनृकपाल्यवसित्पशाचैयें मूर्धभिदंधित तच्चरणावसृष्टम्॥' (४।४।११,१६) [अर्थात् भगवान् शंकरसे बड़ा तो संसारमें कोई नहीं है। वे तो समस्त देहधारियोंकी प्रिय आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है, न अप्रिय। अतएव उनका किसी भी प्राणीसे वैर नहीं है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे वैर करेगा? (आप कहते हैं कि) उनका नाममात्र शिव है पर उनका वेष 'अशिवरूप' है, क्योंकि वे नरमुण्डमाला, भस्म और हिंडुयाँ धारण किये, जटा बिखेरे, भूत-पिशाचोंके साथ श्मशानमें विचरा करते हैं। जान पड़ता है कि आपके सिवा यह उनकी अशिवता ब्रह्मादि देवता नहीं जानते। वे तो उनके चरणोंपरसे गिरे हुए निर्माल्यको अपने सिरपर धारण करते हैं।], इन श्लोकोंके ये भाव भरे हुए हैं। पुनः, 'जगदात्मा' का भाव कि यह सम्पूर्ण जगत् तन्तुओंमें

वस्त्रके समान उनमें ओतप्रोत है, वे सम्पूर्ण देहधारियोंकी आत्मा हैं। यथा—'धारियध्यित ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्। यिस्मन्नोतिमदं प्रोतं विश्वं शाटीव तन्तुषु॥' (भा० ९।९।७) (यह भगीरथमहाराजने गंगाजीसे कहा।) पुनः भाव कि इन्द्रादि देवताओंकी निंदा करना पाप है। तब ये तो 'महान् ईश' हैं, इनकी निंदाका पाप कैसा होगा, यह तुम नहीं जानते? इन्द्रादिके कोपसे बचना कठिन है तब इनका कोप कैसा होगा, यह तुम नहीं जानते? पुनः भाव कि ये जगदात्मा हैं। इनके वैरसे सारा जगत् वैरी हो जायगा, इनकी निंदा करनेसे तुम 'भूतद्रोही' हो जाओगे। तब कैसे बच सकते हो? यथा—'चौदह भुवन एक पित होई। भूतद्रोह तिष्टइ निहं सोई॥'(५।३८) पुनः भाव कि ['इस शब्दसे 'हरिहरयोर्भेदो नास्ति' सूचित किया है।' (सू० प्र० मिश्र)] 'महेश' का भाव कि जिन देवताओं और मुनियोंके भरोसे तुम भूले फिरते हो, उनकी शक्ति महादेवपर न चलेगी। यथा कुमारसम्भव—'स हि देवः परंज्योतिस्तमःपारे व्यवस्थितम्।' अर्थात् श्रीमहादेवजी तमोगुणसे परे परज्योतिस्वरूप हैं।

नोट-२ (क) 'प्रारी' अर्थात् इन्होंने सबकी रक्षाके लिये त्रिपुरासुरको मारा। भाव यह कि यदि किसीको अपने बलका गर्व हो तो भला त्रिपुरारिके सामने किसका गर्व रह सकता है? [त्रिपुरासुरके आगे आपका गर्व कहाँ चला गया था कि छिपे-छिपे फिरते थे और महेशकी शरणमें गये थे? क्या वह सब भूल गये? ऐसे कृतघ्न हो रहे हैं। (प० प० प्र०)] 'जगत जनक' जगत्पिता हैं, तुम भी जगत्के एक प्राणी हो। अत: तुम्हारे भी पिताके तुल्य हैं। तब भला पुत्रको अपने पिता-समान गुरुजनोंकी निन्दा करनी उचित है? 'जगत जनक' का भाव कि सुष्टिमात्र इनको पिता-समान मानती है। पुन:, कल्पभेदसे ये जगत्के उत्पन्न करनेवाले भी कहे गये हैं, इससे 'जनक' कहा। (पं०) पुन:, भाव कि जगतुके पालनकर्ता हैं। पिता वा पालन करनेवालेसे वैर करनेसे पालन-पोषण कैसे होगा? (ख) 'सब के हितकारी' हैं। भाव कि अपने हितकरसे द्वेष करना कब उचित है ? तब तो उनसे वैर करनेवाला अपने हितसे हाथ ही धो बैठे। 'हितकारी' से भक्ति, भक्ति, मक्ति, ऐश्वर्य सभी कुछ देनेवाले, उदारचित्त और दयालु जनाया। 🔊 इन विशेषणोंसे शिवजीकी शक्ति, महत्त्व, अजेयत्व, प्रताप, आदर्श दयालुता इत्यादि दिखाकर सूचित किया कि भला ऐसे महान् पुरुष निन्दायोग्य हो सकते हैं? कदापि नहीं। पुन: (ग) 'जगत जनक' से सबको उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा और 'हितकारी' से जगत्पालक विष्णु भी इन्हींको सिद्ध किया। इस प्रकार त्रिमृर्तिरूप शिवजीकी निन्दा सूचित की। इसीसे 'मंदमित' कहा। (सू० प्र० द्विवेदीजी) (भा॰ ४।४।१५) 'लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोऽर्थिनस्तस्मै भवान्द्रह्यति विश्वबन्धवे॥' (अर्थात् जो सकाम पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं, उन विश्वबन्धु भगवान् शिवसे तू द्रोह करता है) के यह भाव *'हितकारी'* शब्दमें हैं।

नोट—३ 'पिता मंदमित निंदत तेही' इति। (क) 'तेही' अर्थात् जिसका संसारपर उपकार है, जिनकी ऐसी महिमा है जैसा ऊपरकी अर्थालीमें कह आयों—उनकी। तात्पर्य कि जिनकी पूजा, स्तुति आदि करनी चाहिये उनकी (निन्दा करता है)। शिवजीका उपकार और महिमा न जाननेसे 'मंदमित' कहा। (भा० ४। ४। १४) के 'पिवित्रकीर्तिं तमलङ्क्ष्यशासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः।' (अर्थात् ऐसे पिवत्रकीर्तिं जिनकी आज्ञाका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उन शिव मंगलमूर्तिसे आप द्वेष करते हैं, अवश्य आप अमंगलरूप हैं)—इस श्लोकके भाव इस चरणमें हैं। 'निंदत' क्रियासे जान पड़ता है कि पूर्व ब्रह्मसभामें ही नहीं निन्दा की थी किंतु अब भी इस यज्ञ-महासभामें भी निन्दा करता है। क्या निन्दा करता है? यह कुछ ऊपर नोट १ (क) में स्वयं सतीजीके वाक्यमें आ गया है—यही भा० ४।२।९, १६ का भी सारांश है। जो देखना चाहे वहाँ देख ले। यहाँ तो सतीजी सभासदोंसे कह रही हैं, तब उनसे यह कहनेकी क्या जरूरत है? उनसे कहनेका अभिप्राय यह है कि तुम ऐसे महामहिम 'सर्विहितेरतः' की बैठे-बैठे निन्दा सुनते हो और कुछ कहते नहीं, न निन्दककी जीभ काटते हो, अतः तुमको निन्दा सुननेका फल मिलेगा। इसका सम्बन्ध आगे अपनेसे भी है।

(ख) 'दच्छ शुक्र संभव यह देही' इति। ['आत्मनो जायते असौ आत्मज वा आत्मजा' के अनुसार दक्षका

अंश सतीजीकी देहमें है। इसीसे दक्ष-शुक्रसम्भव कहा। नहीं तो वस्तुत: सतीजी तो विष्णुमाया या उनके एक तेजका अवतार हैं। (७९) (८) 'पंच कहे शिव सतीं बिबाही' में देखिये।] देही=देह। यथा—'चोंचन्ह मारि बिदारेसि देही।'(अ० २९) 'कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥'(उ० ४४) तथा 'तिजहौं तुरत देह तेहि हेतू' जो आगे स्वयं सतीजीने स्पष्ट कर दिया है। 'देही' को 'देह' कहा। [उपर्युक्त कारणोंसे यहाँ वीर्य अर्थ लेना अनुचित है। 'शुक्रं तेजो रेतिस च' (अमरकोष) जिस तेजको प्राशन करनेसे सतीजीका प्रथम अवतार हुआ, उससे ही सती–देह बनी है, पर दक्षके शरीरमें प्रविष्ट होनेसे दक्षका भी सम्बन्ध है। प० प० प०]

# तजिहौं तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चंद्रमौलि बृषकेतू॥ ७॥ अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा॥ ८॥

अर्थ—उसी कारण (मैं) ललाटपर द्विजचन्द्र धारण करनेवाले वृषकेतु-(जिनकी पताकामें धर्म विराजमान है, धर्मध्वज, धर्मात्मा-) को हृदयमें धारणकर इस देहको तुरन्त ही त्याग दूँगी॥ ७॥ ऐसा कहकर उन्होंने योगाग्निसे शरीरको भस्म कर दिया। सारी यज्ञशालामें हाहाकार मच गया॥८॥

टिप्पणी—१ 'तिजहौं तुरत देह—' इति। 'तुरत' का भाव कि भगवत्-विमुखसे सम्बन्ध पलभर भी नहीं रखना चाहिये, अतः मैं भी अब क्षणभर भी पिता-पुत्रीका सम्बन्ध न रखूँगी।—[देखिये, 'दच्छ शुक्र संभव यह देही॥ तिजहौं तुरत' के पूर्व वे दक्षको पिता ही कह रही थीं। यथा—'पिताभवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होइ।' (६१), 'पिता मंदमित निंदत तेही।' पिताका नाम लेनेका निषेध है। पर अब पिता न कहकर 'दक्ष' कहा और उसे 'मंदमित' कहा। इस तरह जनाया कि मैंने उससे अब सम्बन्ध तोड़ दिया। 'तेहि हेतू' अर्थात् दक्ष- शुक्रसम्भव होनेके कारण।]

नोट-१ (भा० ४।४) में इसी भावके सतीजीके निम्न वाक्य हैं-

'अतस्तवोत्पन्निमदं कलेवरं न धारियष्ये शितिकण्ठगर्हिणः। जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते॥ नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना। ब्रीडा ममाभूत्कुजनप्रसंगतस्तज्जन्मधिग्यो महतामवद्यकृत्॥ गोत्रं त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः। व्यपेतनर्मिस्मतमाश् तद्ध्यहं व्युत्स्त्रक्ष्य एतत्कुणपं त्वदङ्गजम्॥

(१८, २२-२३)

(अर्थात्) आप भगवान् नीलकण्ठकी निन्दा करनेवाले हैं। अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीरको अब मैं नहीं रख सकती। यदि अज्ञानवश भूलसे कोई अशुद्ध अखाद्य वस्तु खा ली जाय तो उसे वमन करके निकाल देनेसे ही शुद्धि होती है। (अन्य उपाय नहीं है। इसी प्रकार आपके यहाँ उत्पन्न होनेकी निन्दा इस शरीरके त्याग देनेसे ही दूर होगी, अन्यथा नहीं।) हरका अपराध करनेवाले आपसे उत्पन्न यह निन्दित देह बस बहुत हो चुकी, इसे रखकर क्या करना है, अब मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं। आप ऐसे दुर्जनसे सम्बन्ध होनेसे मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषोंका अपराध करता है उससे होनेवाले जन्मको धिक्कार है। जिस समय 'वृषध्वज' शंकरजी आपके साथ मेरा सम्बन्ध दिखलाते हुए मुझे हँसीमें 'दाक्षायणी' कहकर पुकारते हैं, उस समय उनकी हँसीको भूलकर मुझे बड़ी लज्जा और खेद होता है। इसलिये आपके अंगसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको तुरत त्याग दूँगी। (१८, २२-२३)

नोट-२ 'उर धिर चंद्रमौलि बृषकेतृ' इति 'चंद्रमौलि' का भाव कि-(क) सतीजी योगाग्निसे तनको

जलाना चाहती हैं। चन्द्रमौलिको उरमें धारण करती हैं जिसमें अग्निका ताप न व्यापे। (पं० रा० कु०) (ख) चन्द्रमामें अमृत है, वह ताप दूरकर शीतल करता है। अतएव आप हमें पुनः जीवित और शीतल करेंगे। (पां०) (ग) इससे शिवजीको क्षीण-दीनसंग्रही सूचित करते हुए जनाया कि मुझ दीन दासीको अवश्य ग्रहण करेंगे; मेरा पालनकर मुझको महत्त्व देंगे। (रा० प्र०) (घ) 'चन्द्रमौलि धर्मध्वज' को हृदयमें रखनेसे सतीजीने अपने पित जगदात्माको ध्यानमें मनकी ब्रह्मगुफामें चढ़ा लिया और योगाग्निमें मिलन देहको भस्म कर दिया, इसलिये महादेवमें लीन हो गयीं। अन्त समय मनुष्य जिसको स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसी रूपका वह हो जाता है।' (सु० द्विवेदीजी) गीतामें भी भगवान्ने कहा है—'यं यं वािप स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥' (८।६) और भी कहा है—'अन्ते मितः सा गितः।' (ङ) 'शिवजीकी प्राप्तिके लिये चन्द्रमौलि वृषकेतुको उरमें रखा—'जहाँ जाकी आसा तहाँ ताकी बासा।' अमियमय चन्द्र सिरमें है। इससे मुझे सजीव कर लेंगे।' (वै०) (च) दूसरे जन्ममें अमरकथा सुनाकर सदाके लिये अमर कर लेंगे। (वि० टी०)

'बृषकेतू' को उरमें धरनेके भाव कि (क) धर्म आपकी पताकामें है। आप धर्मरूप हैं, धर्मात्मा हैं। अधर्मीसे उत्पन्न देह त्यागकर धर्मात्माका सम्बन्ध ग्रहण करूँगी, उनका सम्बन्ध नहीं त्याग करती, यह जनाया।] (पं० रा० कु०) (ख) वृष (बैल) का सब निरादर करते हैं। अतएव वह दीन है। शिवजी दीनजनपालक हैं, इसी गुणको जनानेके लिये उन्होंने वृषको पताकापर धारण किया है। अतएव मुझ दीनको भी ग्रहण करेंगे, आश्रय होंगे। (ग) धर्मकी ध्वजा हैं। मेरा अपराध क्षमा कर मेरे पातिव्रत्यकी रक्षा करेंगे। (पां०) (घ) दूसरे जन्ममें धर्मपूर्वक विवाहकर मुझे धर्मपत्नी मानकर ग्रहण करेंगे। (वै०) क्षित्रस्मरण रहे कि रघुनाथजीके दिये हुए 'वृषकेतु' नामका यहाँ पुन: प्रयोग हुआ।

टिप्पणी—२ 'अस किह जोग अगिनि तनु जारा' इति। (क) सतीजीने जो यह कहा कि 'तिजहों तुरत देह तेहि हेतू' तो गोस्वामीजीने भी तुरत देहका तजना चौपाईमें दिखाया। 'एक भी चौपाईका व्यवधान न किया।' (ख) 'अस किहि' का भाव कि यदि सतीजी ऐसा न कहतीं तो लोग सतीजीको दोष देते कि दक्षने निमन्त्रण नहीं दिया था, इसीसे वे यज्ञनाशहेतु यहाँ आकर मर गयीं। परन्तु सतीजीके ऐसा कह देनेसे लोक और वेद दोनोंमें उनकी सफाई हुई (वे निर्दोष साबित हुईं)। अब लोग जानेंगे कि शिवविमुखसे सम्बन्ध मिटानेके हेतु उन्होंने तनका त्याग किया, निमन्त्रण न होनेके कारण नहीं।—यह लोकमें सफाई (निष्कलंकता) हुई। और वेदाज्ञा है कि विमुखसे सम्बन्ध न रखे, सो देह-त्यागसे इस वेदाज्ञाका भी पालन हो गया। यह वेदकी सफाई है।

शंका—सत्तासी हजार वर्ष क्लेशसिहत जीवन बिताते हुए प्रार्थना करती रहीं कि देह छूट जाय, तब योगाग्निसे देह-त्याग क्यों नहीं किया?

समाधान—शिवजीने सतीजीको त्याग दिया था। यदि वे पितपिरत्यागके कारण शरीर छोड़तीं तो पातिव्रत्यमें दोष आता कि पितके ऊपर प्राण दे दिये। उन्होंने जो पितका अपमान समझकर तन त्याग किया, उससे पातिव्रत्यधर्मकी स्वच्छता बनी रह गयी। योगाग्निसे जलना—यह उत्तम रीति है; यथा—'अस किह जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपा बैकुंठ सिधारा॥'(अ० ९) 'तिज जोग पावक देह हिरपद लीन भइ जहँ निह फिरे।'(अ० ३६)

नोट—३ योगाग्निमें शरीर किस प्रकार जलाया? —यह श्रीमैत्रेयजीने (भा० ४। ४) में इस प्रकार कहा है—'इत्यध्वरे दक्षमनूद्य शत्रुहन् क्षितावुदीचीं निषसाद शान्तवाक्। स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निमील्य दृग्योगपथं समाविशत्॥ कृत्वा समानाविनिलौ जितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः। शनैहृंदि स्थाप्य धियोरिस स्थितं कण्ठाद् भ्रुवोर्मध्यमनिन्दितानयत्॥.....जिहासती दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्विनिलाग्निधारणाम्॥' (२४—२६) देवी सतीजी उत्तरकी ओर मुख करके बैठ गयीं और पीताम्बर धारणकर आचमन लेकर नेत्र बन्दकर आसन लगाकर उन्होंने 'प्राण' और 'अपान' वायुको नाभिचक्रमें स्थितकर उन्हों 'समान' किया।

फिर उदानवायुको नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर धीरे-धीरे बुद्धिके साथ हृदयमें, तीनों मिले हुए वायुओंको स्थिर करके तब वहाँसे उन्हें कण्ठमार्गसे भृकुटियोंके बीचमें ले गयीं। इस प्रकार सारे शरीरकी वायुको रोककर महामनस्विनी सतीजीने दक्षपर कुपित होकर अपने सम्पूर्ण अंगोंमें वायु और अग्निकी धारणा की।' सब ओरसे चित्त हटाकर शिवपदके ध्यानमें लग गयीं। शिव-ही-शिव ध्यानमें रह गये। बस तुरन्त ही योगाग्निसे शरीर जल उठा।

नोट—४ यहाँपर लोग यह शंका करते हैं कि—'योगाग्निसे शरीर जलनेपर पुनर्जन्म नहीं होता; यथा—'तिज जोग पावक देह हिरपद लीन भड़ जह निहं फिरे॥' (अ० ३६) और सतीजी तो तुरन्त ही हिमाचलके घर जाकर अवतिरत हुई, यह कैसे?'—इसका समाधान तो स्वयं ग्रन्थकारने ही अगले दोहेकी पाँचवीं और छठी अर्धालीमें कर दिया है कि 'सतीं मरत हिर सन बरु माँगा। जनम जनम सिवपद अनुरागा॥ तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमी पारबती तनु पाई॥' अर्थात् सतीजीने मरते समय यह वर माँगा कि पुनर्जन्म होकर शिवपदमें मेरा प्रेम हो। इसीसे उनका पुनर्जन्म हुआ। इसी ग्रन्थमें शरभंग मुनि और श्रीशबरीजीका भी योगाग्निद्वारा शरीर छोड़ना पाया जाता है। इनमेंसे श्रीशबरीजी तो हिरपदमें लीन हो गर्यी, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा भिक्तवरदान नहीं माँगा था परन्तु शरभंगजीने भिक्तवरदान माँगा था इसिलये वे हिरपदलीन न हुए। यथा—'अस किह जोग अगिनि तनु जारा। रामकृपा बैकुंठ सिधारा॥ ताते मुनि हिर लीन न भएऊ। प्रथमिह भेद भगित बर लएऊ॥' (अ० ९) श्रीशरभंगजी और सतीजीकी व्यवस्था प्राय: एक—सी है। यही उनके पुनर्जन्मका कारण हुआ। दूसरा समाधान यह है कि सतीजी भगवती हैं, ईश्वरकोटिमें हैं, 'जगसंभव पालन लयकारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि॥' (बा० ९८) हैं। वे तो जब इच्छा करें लीलातन धारण कर सकती हैं। उनके लिये योगाग्नि आदि बाधक नहीं हो सकते। स्मरण रहे कि शरभंगजी और सतीजीकी एक व्यवस्था होनेसे दोनों जगह 'अस किह जोग अगिनि तनु जारा' वही एक चरण रखा गया।

नोट—५ 'भयउ सकल मख हाहाकारा' इति। अर्थात् सब लोग सोचमें पड़ गये कि अब यज्ञका नाश हो गया। (पं० रा० कु०) सम्पूर्ण यज्ञशालामें हाहाकार मच गया, इससे सिद्ध हुआ कि दक्ष भी उनको हाहाकार करनेसे न रोक सका। (भा० ४। ४। २८—३१) में विदुरजीसे मैत्रेयजीने 'इस हाहाकार' का वर्णन यों किया है—पृथ्वी और आकाशमें जितने यज्ञके देखनेवाले थे, वे सब-के-सब इस अद्भुत सतीचरित्रको देखकर हाहाकार करने लगे (जिसका कोलाहल आकाश और पृथ्वीमें छा गया) कि 'हा हा! बड़े, खेदकी बात है। श्रीशिवजीकी प्रिया सतीजीने कुपित होकर प्राण ही त्याग दिया। अहो! सारे चराचरके जीव इसी प्रजापतिकी प्रजा हैं, संतान हैं तो भी इसकी महामूढ़ता और दुष्टता तो देखो! इसने अपनी कन्याका निरादर किया जो सभीकी माननीया और पूज्या हैं, आदरपात्री और उदारचित्ता हैं। इसके किये हुए अपमानके कारण ही उन्होंने शरीर त्याग दिया; दक्ष ब्रह्मद्रोही है। इसका हृदय बड़ा कठोर है। लोकमें इसकी बड़ी अपकीर्ति होगी। इसीके अपराधसे इसकी कन्या इसीके सामने देह-त्याग करनेपर उद्यत हुई तो भी इसने उन्हों न रोका।' यथा—'तत्यश्यतां खे भुवि चाद्धतं महद्धाहेतिवादः सुमहानजायत। हन्त प्रिया देवतमस्य देवी जहावसून् केन सती प्रकोपिता। अहो अनात्यं महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचरं प्रजाः। जहावसून् यद्विमतात्मजा सती मनस्वनी मानमभीक्ष्णमहिता। सोऽयं दुर्मर्षहृद्धयो ब्रह्मधुक् च लोकेऽपकीर्त्ति महतीमवाप्यित। यदङ्गजां स्वां पुरुषद्विद्धद्वातां न प्रत्यषेधन्मृतयेऽपराधतः॥ वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वाऽसुत्यागमद्भत्तम्।'

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि सतीजीने देह-त्यागका निश्चय कह दिया तथापि दक्ष या भृगु आदि मुनिवर एवं इन्द्रादि देवोंमेंसे किसीने भी उनको समझानेका किंचित् भी प्रयत्न न किया। इससे सिद्ध होता है कि उनको विश्वास न था कि सतीजीमें स्वेच्छासे देह-त्याग करनेकी शक्ति है। भृगु आदि ऋषि और इन्द्रादिके न समझानेका कारण यह भी हो सकता है कि ये सब दक्षके पक्षमें थे। ब्रह्मसभामें दक्षके आनेपर इन्द्रादि देवता तेजहत हो

गये थे, सबने उठकर अभिवादन किया था। दक्ष सबका नायक है। दक्षने ही जब सतीका अपमान किया तब उसके सामने सतीजीको समझानेका साहस ये कब कर सकते थे। पुन:, समझाने या कुछ कहनेका अवकाश ही सतीजीने न दिया, उन्होंने यह कहते ही शरीरको योगाग्निसे भस्म करके देहका सम्बन्ध अलग कर दिया।

# दो०— सती मरनु सुनि संभुगन लगे करन मख खीस। जग्य बिधंस बिलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस॥६४॥

अर्थ—सतीजीका मरण सुनकर शिवगण यज्ञको नष्ट-भ्रष्ट करने लगे। यज्ञका नाश देखकर मुनीश्वर भृगुने यज्ञकी रक्षा की॥६४॥

टिप्पणी—१ (क) 'मरनु सुनि' से पाया गया कि हरगण पहले ही बाहर रोक दिये गये थे, यज्ञशालामें नहीं जाने पाये थे। अब खबर पाकर वे घुस पड़े। यदि वे साथ ही भीतर गये होते तो 'सती मरनु लिखि' ऐसा लिखते। सती-मरणपर हाहाकार हुआ था वही सुनकर ये यज्ञशालामें गये। [यज्ञशालाके भीतरका हाहाकार बाहर सुनायी दिया हो या न दिया हो, पर आकाशचारी देवगणोंके हाहाकारका जो कोलाहल हुआ उससे वह बाहर-भीतर सर्वत्र सुनायी दिया, उसीसे हरगण जान पाये।] (ख) 'करन लगे मख खीस।' भाव कि इस यज्ञसे हमारी स्वामिनीका नाश हुआ है तो हम इस यज्ञका नाश करेंगे। इस भावसे वे अस्त्र-शस्त्र लिये इस यज्ञशालामें घुसकर उसका नाश करने लगे। (ग) 'भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस' इति। यज्ञ करानेवाले समस्त मुनियोंमें भृगुजी श्रेष्ठ और समर्थ हैं, इसीसे इन्होंने मन्त्रद्वारा यज्ञकी रक्षा की।

नोट—१ 'भृगु रच्छा कीन्हि' इति। इससे ज्ञात होता है कि भृगुजी इस यज्ञके आचार्य थे, अध्वर्यु थे। अपनेको आचार्य जानकर अथवा ब्रह्मसभामें जो शापाशापी हुई थी उस कारण शिवजीसे वैर मानकर उन्होंने यज्ञकी रक्षा की। किस तरह रक्षा की? (भा० ४। ४) में लिखा है कि विघ्नोंके नष्ट करनेवाले मन्त्र पढ़कर उन्होंने दक्षिणाग्निमें आहुतियाँ डालीं। उसके प्रभावसे सहस्रशः नामक वीर, तेजस्वी, तपस्वी यज्ञरक्षक देवगण तुरन्त प्रकट हो गये जिन्होंने अपने तपके प्रभावसे बहुत-सा सोमरस प्राप्त किया था। 'तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान्भृगुः। यज्ञघ्यनेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहाव ह॥ अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा। ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः॥' (३२-३३) इन्होंने जलती हुई लकड़ियोंसे आक्रमणकर गुह्मकोंसहित समस्त प्रमथगणोंको भगा दिया।

नोट २—'भृगुजी' इति। ये भाग्ववंशके पुरुषा हैं। सप्तिष्मेंसे एक ये भी माने जाते हैं। ब्रह्माजीके नौ मानस पुत्रोंमेंसे एक हैं। भागवतमें लिखा है कि स्वायंभुवमन्वन्तरमें मनुजीकी देवहूित नामक कन्यासे, जो कर्दमजीको ब्याही थीं, जो नौ कन्याएँ कला, अनुसूया, श्रद्धा, हिवर्भू, गित, क्रिया, ऊर्जा (अरुन्धती), चिति वा शान्ति और ख्याित हुईं, वे क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, विसष्ठ, अथवण और भृगु इन नौ ब्रह्मिथोंसे ब्याही गर्यों (भा॰ ३। २४। २२—२४, तथा भा॰ ४।१) प॰ पु॰ सृष्टिखण्डमें भृगु, विसष्ठ, अत्रि आदि आठ मानसपुत्र दक्षके जामाता हैं। इनकी स्त्रियाँ प्रसूतिजीकी कन्याएँ लिखी हैं—यह किसी अन्य कल्पकी कथा जान पड़ती है। भृगुजीने त्रिदेवकी परीक्षा लेनेके विचारसे विष्णुभगवान्की छातीपर लात मारी थी। (भगवान्के वक्षःस्थलपर लक्ष्मीजीका निवास है। यहाँ लात मारनेका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणोंको विरक्त रहना चाहिये, उनको लक्ष्मीसे कुछ लगाव न रखना चाहिये। लोभको दबाये रखना उचित है) स॰ सा॰ में लिखा है कि 'कोई इनको शिवजीका और कोई मनुजीका पुत्र कहते हैं। महाभारतमें लिखा है कि रुद्रने बड़ा यज्ञ किया था, उस समय ब्रह्माजीके वीर्यद्वारा अग्निशिखामेंसे इनकी उत्पत्ति हुई।' दैत्यगुरु शुक्राचार्य भृगुजीके पौत्र थे। परशुरामजी इन्होंके वंशमें हुए। मार्कण्डेयजी इनके प्रपौत्र थे। (भा॰ ४।१।४४-४५) इनकी कन्या श्रीविष्णुजीकी पत्नी हैं। ये ही फिर समुद्रसे प्रकट हुई थीं।

नोट—३ सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'भृगु (शुक्र) भूत, प्रेत और राक्षसोंके आचार्य हैं, इसलिये उनके कहनेसे सब शम्भुगण हार गये। इसलिये यज्ञकी सामग्री सुरक्षित रही।—परन्तु यह भाव भागवत और प० पु० के विरुद्ध है।'

#### समाचार सब संकर पाए। बीरभद्र करि कोप पठाए॥१॥ जग्य बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा। सकल सुरन्ह बिधिवत फलु दीन्हा॥२॥

अर्थ—महादेवजीने सब समाचार पाए। (उन्होंने) कुपित होकर वीरभद्रको भेजा॥१॥ उन्होंने जाकर यज्ञ विध्वंस (नाश) कर डाला। समस्त देवताओंको विधिपूर्वक यथोचित फल (दण्ड) दिया॥२॥

नोट—१ 'समाचार सब संकर पाए' इति। 'भवो भवान्या निधनं प्रजापतेरसत्कृताया अवगम्य नारदात्। स्वपार्षदसैन्यं च तदध्वरर्भुभिविंद्रावितं क्रोधमपारमादधे॥'(भा० ४।५।१) के अनुसार नारदजीने जाकर शंकरजीसे सतीजीका दक्षसे अपमानित होनेके कारण शरीर छोड़ देने और ऋभुओंद्वारा उनके पार्षदोंकी सेनाके मार भगाये जानेका समाचार कहा।

सुधाकर द्विवेदीजी और बैजनाथजी आदि कुछ लोगोंका मत है कि जो हरगण सतीजीके साथ आये थे, वे ही मार भगाये जानेपर शंकरजीके पास दौड़ गये और खबर दी। किसीका मत है कि आकाशवाणी हुई। बहुमत होनेसे ग्रन्थकारने किसीका नाम नहीं दिया।

'सब समाचार' अर्थात् '*दच्छत्रास काहु न सनमानी।*'(६३।१) से लेकर '*रच्छा कीन्हि मुनीस।*'(६४) तकका सब हाल।

नोट—२ 'बीरभद्र किर कोप पठाए' इति। (क) काशीखण्ड अ० ८९ में लिखा है कि नारदजीने आकर सतीतन-त्यागकी कथा कही तब शंकरजीने सुनकर यही कहा कि संसारकी यही व्यवस्था है। बुद्धिमानोंको इसमें मोह न करना चाहिये। इन बातोंको सुनकर नारदजीने कहा कि 'आपका कथन तो ठीक ही है, पर यह संसार ऐसा विलक्षण है कि सब यही समझेंगे कि महादेवजीमें कुछ पुरुषार्थ नहीं है। ऐसे देवकी पूजा हम क्या करें?' यह सुनकर उनको क्रोध आया और उसी क्रोधसे महाकाल अर्थात् वीरभद्र हुए। यथा—'शरीरिणां स्थितिरियमुत्पत्तिप्रलयात्मिका। दिव्यान्यिप शरीराणि कालाद्यान्त्येवमेव हि॥ दृश्यं विनश्वरं सर्वं विशेषाद्यदनीश्वरम्। ततोऽत्र चित्रं किं ब्रह्मन् कं कालः कालयेन्न वै॥ अभाविनो हि भावस्य भावेः क्वापि न संभवेत्। भाविनोऽिष हि नाभावस्ततो मुद्धन्ति नो बुधाः॥ अहो बराकः संसारः क्व भविष्यत्यनीश्वरः। आरभ्याद्यदिनं न त्वामर्चिय्यन्ति केऽिष यत्॥' (५—७, ११) ' कद्रश्चातीव रुद्रोभद्रहुकोपाग्निदीपितः। ततस्तत्कोपजायेत राविरासीन्महाद्युतिः॥ प्रत्याक्षः प्रतिमाकारः कालमृत्युप्रकम्पनः॥' इत्यादि। (मा० प०)। महेश्वर केदारखण्ड ३ में भी नारदसे समाचार पाना कहा है। शिवजीने क्रोधसे जटा उखाड़कर पर्वतपर पटकी जिससे वीरभद्र आदि उत्पन्न हो गये।

(ख) 'बीरभद्र किर कोप पठाए' से सूचित हुआ कि कोपसे वीरभद्रकी उत्पत्ति हुई। 'बीरभद्र' अर्थात् जिसका कल्याण कभी पराजित न हो सके। 'पठाए' अर्थात् आज्ञा दी कि जाकर दक्षका बृहस्पतिसव नामक महायज्ञ विध्वंस करो और सबको दण्ड दो। (पं० रा० कु०) 'किरि' शब्दसे व्यंचित होता है कि वीरभद्रको उसी समय उत्पन्नकर उसको अपने गणोंका नायक बनाकर भेजा। 'किरि कोप पठाए' का भाव यह है कि भृगु आदि किसीके कहनेको न माने, जो बोले उसे मारे।' (मा० प०)

नोट—३ 'बीरभद्र किर कोप पठाए' इति। श्रीमद्भागवतमें यह प्रसंग इस तरह वर्णन किया गया है कि 'शिवजीने कुद्ध हो दाँतोंसे अपने ओठोंको चबाकर तत्क्षण सिरसे जटा उखाड़ी जो बिजली–सरीखी चमकने लगी। फिर सहसा उठकर गम्भीर नादसे अट्टहास करके उस जटाको पृथ्वीपर पटक दिया। जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। इनका शरीर बड़ा ही विशाल था, सहस्र भुजाएँ और सूर्यके समान तेजवाले तीन नेत्र थे, दाँत

कराल, सिरके केश अग्निज्वाला-सदृश थे। श्यामवर्ण, मुण्डमाला पहने हुए और भुजाओंमें अस्त्र-शस्त्र लिये हुए थे। ये वीरभद्र हाथ जोड़े हुए शिवजीके समीप आ खड़े हुए और बोले कि 'भगवन्! क्या करनेकी मुझे आज्ञा होती है?' शिवजी बोले—'हे रुद्र! हे भट! तुम हमारे अंश हो, हमारे गणोंमें अग्रगण्य हो, जाकर दक्ष और उसके यज्ञको नष्ट करो।' कुपित शंकरजीकी आज्ञा पा अपनेको कृतार्थ मान शिवजीको प्रणाम और परिक्रमा करके वे त्रिशूल उठाये हुए दक्षकी यज्ञशालाकी ओर दौड़ चले, साथमें अन्य शिवगण भी चले। नभ धूलिसे छा गया, यज्ञशालामें उपस्थित लोग सोचते हैं कि इस समय प्रलयके लक्षण हो रहे हैं। भूमि, आकाश और अन्तरिक्षमें महाघोर उत्पात होने लगे, जिन्हें देख दक्षका हृदय भी काँप उठा।

महाभारतमें वीरभद्रकी उत्पत्ति और साथके गणोंकी कथा कुछ भिन्न है। शान्तिपर्वमें वैशम्पायनजीने जनमेजयसे कहा है कि शंकरजीने अपने मुखसे वीरभद्र नामक भयंकर भूतको प्रकट किया। उसका शौर्य, बल और रूप शंकरके ही समान था। क्रोधका तो वह मूर्तिमान् स्वरूप ही था। उसके बल, वीर्य और पराक्रमकी सीमा ही न थी। यज्ञविध्वंसकी आज्ञा पानेपर उसने अपने शरीरके रोम-रोमसे 'रौम्य' नामक गण उत्पन्न किये, जो रुद्रके समान भयंकर, शिक्तशाली और पराक्रमी थे। वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारोंकी कई टोलियाँ बनाकर बड़ी फुर्तीके साथ यज्ञविध्वंस करनेके लिये टूट पड़े। भवानीके क्रोधसे उत्पन्न हुई महाकालीने भी सेवकोंसिहत उसका साथ दिया था।

ग्रन्थोंमें भिन्न-भिन्न कथा होनेसे ही ग्रन्थकारने इतना ही लिखा कि 'बीरभद्र किर कोप पठाए॥ जग्य बिधंस जाइ तिन्ह कीन्हा।' अन्य रुद्रपार्षदोंका साथ जाना अथवा न जाना न कहा और न यही कहा कि किस प्रकार यज्ञविध्वंस किया गया। इस प्रकार सभी पुराणोंकी सन्दर्भ कथाओंका समावेश इसमें हो सकता है।

नोट—४ 'जग्य विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा । " 'इति। भा० ४। ५। १३, १४, १५ में यज्ञविध्वंसकी और श्लोक १६ से २६ तक 'सकल सुरन्ह बिधिवत फल् दीन्हा' की कथा है। संक्षेपसे वह कथा इस प्रकार है—प्रथम तो रुद्रगणोंने जाकर यज्ञशालाको चारों ओरसे घेर लिया जिसमें कोई भाग न सके। फिर उनमेंसे कितनोंहीने प्राग्वंश (यज्ञशालाके पूर्व और पश्चिमके खम्भोंपर पूर्व-पश्चिम ओर आड़ा रखा हुआ काष्ठ) को तोड़ डाला, कितनोंने पत्नीशाला नष्ट कर दी, किन्हींने यज्ञशालाके सामनेका मण्डप और उसके आगेके हिवधीनोंको, किन्हींने यजमानगृहको और भोजनागारको विध्वस्त कर दिया। किन्हींने यज्ञके पात्र फोड़ डाले, किन्हींने अग्नि बुझा दी, किन्हींने यज्ञकुण्डोंमें मूत्र कर दिया और किन्हींने वेदीकी सीमाके सूत्रोंको तोड़ डाला। (१३-१५) कितनोंहीने मुनियोंको कष्ट देना आरम्भ किया, कोई स्त्रियोंको धमकाने लगे और किन्हींने अपने निकट ही भागते हुए देवताओंको पकड़ लिया। मणिमान् रुद्रगणने महर्षि भृगुको बाँध लिया और वीरभद्रने हाथमें ख़ुवा लेकर भुगु ऋषिकी दाढी-मुँछ उखाड ली, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मसभामें तथा इस महायज्ञमें अपनी मुँछोंको मटकाते हुए और दाढ़ीको हिलाते हुए दक्ष-यजमानके वचनोंका अनुमोदन करते हुए श्रीशिवजीकी हँसी की थी। यज्ञमें पहुँचते ही वीरभद्रने दक्ष-प्रजापतिनायकको कैद कर लिया, चण्डीशने पृषाको और नन्दीश्वरने भगदेवको पकड लिया। उस समय सम्पूर्ण ऋत्विज्, सदस्य और देवतागण भगवान् शंकरके पार्षदोंकी यह भयंकर लीला देख उनके कंकड-पत्थर फेंकनेसे अति पीडित हो जैसे-तैसे वहाँसे भाग गये। तदनन्तर वीरभद्रने भगदेवको क्रोधपूर्वक पृथ्वीपर गिराकर उनकी आँखें निकाल लीं; क्योंकि उन्होंने ब्रह्मसभामें भगवान् शंकरको बुरा-भला कहते और शाप देते हुए दक्षको आँखोंके इशारेसे उत्साहित किया था। यथा—'भगस्य नेत्रे भगवान्पातितस्य रुषा भृवि। उज्जहार सदःस्थोऽक्ष्णा यः शपन्तमसूसुचत्॥' (२०) फिर उन्होंने पूषाके दाँत उखाड़ डाले, क्योंकि जब दक्ष शंकरजीकी निन्दा कर रहा था और शाप दे रहा था उस समय वह बत्तीसी निकाले हँस रहा था—'शप्यमाने गरिमणि योऽहसदृशयन्दतः॥' (२१) इसी प्रकार जिस अंगसे जो निन्दामें सिम्मिलित हुआ था, उसको उसी अंगसे हीन कर दिया गया। तत्पश्चात् वीरभद्र दक्षको गिराकर उसकी छातीपर चढ बैठे और उसका गला काटने लगे, पर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे भी उसकी त्वचा (खाल) तक न कट सकी तब यज्ञमें पशुओंको गला घोंटकर मारनेका यन्त्र आदि उपाय ही देख उसी युक्तिसे उसके सिरको मरोड़कर धड़से अलगकर यज्ञकी दक्षिणाग्निमें डाल दिया, मानो इससे होमकुण्डकी पूर्णाहुति की। अन्तमें यज्ञशालाको जलाकर वे कैलाशको लौट गये। (२२—२६)

यज्ञमें जो ऋत्विज्, सदस्य और देवगण आये थे वे रुद्रपार्षदोंके त्रिशूल, पट्टिश, खंग, गदा, परिघ और मुद्गर आदि आयुधोंसे सर्वांगमें छिन्न-भिन्न हो भाग गये थे। (भा॰ ४।६।१)

टिप्पणी—१ (क) 'जाइ तिन्ह कीन्हा' से जनाया कि जो हरगण सतीजीके साथ गये थे, वे यज्ञ-विध्वंस न कर पाये थे, इसीसे इन्होंने जाकर प्रथम यही काम किया। भृगुजीने हरगणसे यज्ञकी रक्षा की थी, वे भी वीरभद्रसे यज्ञकी रक्षा न कर सके। (ख) 'सकल सुरन्ह' से जनाया कि जो यज्ञशालामें निमन्त्रणमें जाकर बैठे थे, सबको दंड दिया; क्योंकि एक तो इन्होंने शिवनिन्दा की, दूसरे शिवजीके गणोंको मारा, तीसरे ये त्रिदेवको छोड़कर (उनका अपमानकर) यज्ञमें गये और चौथे सतीजीका शाप ही यह था कि 'सो फल तुरत लहब सब काहूँ।' (ग) 'बिधिवत' कहकर सूचित किया कि जिसने जैसा किया, उसको वैसा फल दिया। तात्पर्य कि जो हँसा था उसके दाँत तोड़े, जिसने हाथ उठाया उसका हाथ तोड़ा, जिसने नेत्रका इशारा किया कि गणोंको मारो उसके नेत्र निकाल लिये इत्यादि। जैसा नोट ३ में दिखाया गया है। 'विधिवत् फल दिया' कहकर जनाया कि देवताओंके किये कुछ न हुआ।

#### भै जग-बिदित दच्छगति सोई। जिस कछु संभु बिमुख कै होई॥३॥ यह इतिहास सकल जग जानी। ताते मैं संछेप बखानी॥४॥

शब्दार्थ—इतिहास—'धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्। पूर्ववृत्तकथायुक्तिमितिहासं प्रचक्षते॥' अर्थात् जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशोंसे समन्वित और प्राचीन (सत्य) घटनाओंसे युक्त हो, उसे 'इतिहास' कहते हैं।

अर्थ—दक्षकी जगत्प्रसिद्ध वही दुर्दशा हुई जैसी कुछ शंकरद्रोहीकी होती है॥३॥ यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीसे मैंने थोडेहीमें कहा॥४॥

टिप्पणी—१ 'भे जग-बिदित दच्छगित सोई।""" इति। अर्थात् शम्भुविमुखकी बड़ी दुर्दशा होती है। जैसी शम्भुविमुख दक्षकी हुई ऐसी ही शम्भुविमुखकी होती है। 'जग-बिदित' का भाव कि संसारभरमें उसकी अपकीर्ति हुई। ['जग-बिदित' का भाव यह भी है कि शंकरिवमुखकी दशा क्या होती है यह जगत् जानता है। दक्षकी क्या दुर्गति हुई—यह (६५।१–२) नोट—३ और (६४।२) की टि०२ (ख) में आ चुकी है। शम्भुकी शरण जानेपर तो यह दशा हुई कि बकरेका सिर हुआ और भृगुजीकी बकरेकी—सी दाढ़ी हुई। शरण न जाता तो न जाने कितने कल्पोंतक रौरवनरक भोग करता 'जग-बिदित' इससे भी कह सकते हैं कि बकरेका सिर लगानेपर दक्षने जीवित होकर बकरेका—सा ही शब्द किया था जिससे शिवजी प्रसन्न हो गये थे। इस शब्दसे भगवान् शंकर प्रसन्न होते हैं यह समझकर आज भी लोग शंकरजीकी पूजाके अन्तमें बकरेका—सा शब्द करते हैं।]

टिप्पणी—२ 'यह इतिहास सकल जग जानी।'''''' इति। (क) यह उक्ति याज्ञवल्क्यजीकी है कि और आचार्योंने इसे विस्तारसे कहा है, कथा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कथाओंको (ग्रन्थकार) संक्षेपसे कहते हैं। यथा—'जगु जान षन्मुख जन्म कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं बृषकेतुसुत कर चिरत संछेपिह कहा॥'(१०३) [संक्षेपसे बखान करनेका दूसरा भाव यह भी है कि तुलसीदासजी रामचिरत–वर्णन करनेको उद्यत हैं, वे शिवद्रोहीकी कथा नहीं कहना चाहते। आगे कहा भी है कि 'संकर प्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास।

ते नर करिं कलप भिर घोर नरक महुँ बास॥' (लं० २) वे चाहते हैं कि शीघ्र पार्वतीजीका जन्म हो और उमामहेश्वरसंवादसे श्रीरामचिरतामृतधाराका प्रवाह बहे। इसिलये इस चौपाईसे दक्षकथा समाप्त कर दी। श्रीशिवपुराण, श्रीमद्भागवत, पद्मपुराण आदिमें कथा प्रसिद्ध होनेसे जगत्का जानना कहा।]—(मा० पी०) पुनः, 'संछेप बखानी' से जनाया कि पुराणोंमें विस्तारसे है।

ाक स्मरण रहे कि रामायण, महाभारत आदि हमारे यहाँके इतिहास ग्रन्थ हैं। आधुनिक इतिहासोंसे इन इतिहासोंमें बड़ी विलक्षणता यह है कि इनसे भगवान्के चरणोंमें प्रेम होता है। यथा—'कहौं परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटिंह भवपासा।। उपजै प्रीति रामपद कंजा।' हमारे इतिहास ब्रह्मज्ञानी, भगवद्भक्त, स्वाभाविक ही सदाचारपरायण, सत्यवादी ऋषियोंके लिखे होनेके कारण पढ़नेवालोंको भवपाशसे मुक्तकर उन्हें भगवान्का परम प्रेम प्रदान करते हैं। आधुनिक इतिहासोंमें तो केवल घटनाओं [वह भी सत्य हों या न हों, क्योंकि असलियत प्राय: छिपाई जाती है और तारीख और सनोंका ही उल्लेख मिलता है और प्राय: वे किसी-न-किसी सम्पर्कयुक्त व्यक्तिके लिखे होनेसे सर्वथा सत्य भी नहीं होते। (कल्याण १३।३)]

# सतीमोह तथा देहोत्सर्ग प्रकरण समाप्त हुआ।

# श्रीपार्वती-जन्म-तप ( अर्थात् उमाचरित )—प्रकरण

सतीं मरत हरिसन बरु मागा। जनम-जनम सिव पद अनुरागा॥५॥ तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमीं पारबती तनु पाई॥६॥

अर्थ—सतीजीने मरते समय श्रीरामचन्द्रजीसे वर माँगा कि जन्म-जन्म (प्रत्येक जन्म वा जन्मान्तरमें) मेरा अनुराग श्रीशिवजीके चरणोंमें हो॥५॥ इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्वती-शरीर पाकर जन्म लिया॥६॥

टिप्पणी—१ 'सतीं मरत हिरिसन बरु मागा।' इति। (क) कि जहाँ तनका त्याग लिखा गया वहाँ वर माँगना नहीं लिखा गया। यहाँपर लिखनेसे पाया गया कि यह वर माँगा गया था। ग्रन्थकारने इस रीतिको बहुत स्थलोंपर बर्ता है। जो बात कहीं फिर लिखना जरूरी है उसे दोनों जगह न लिखकर दूसरी जगह लिख देते हैं। यथा— 'रामानुज लघु रेख खँचाई। सो निह नाँघेहु असि मनुसाई॥' (६।३५) अरण्यकाण्डमें रेख खींचना नहीं लिखा, लंकाकाण्डमें लिखा जिससे जाना गया कि रेख खँचाई थी। इसी तरह पार्वतीजन्मके हेतुमें यह बात पुन: कहनी थी; इसलिये मरते समय न कहकर केवल यहाँ कह दी। (ख) मरते समय वर माँगनेमें भाव यह है कि उस समय जो वासना होती है, वह दूसरे जन्ममें सिद्ध होती है, यथा—'यं यं वािप स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धावभावित:॥' (गीता ८।६) (ग) 'जनम-जनम सिव पद अनुरागा॥'इति। मरते समय शिवपदानुराग माँगनेमें भाव यह है कि योगाग्निसे शरीर जला देनेसे जीव हरिपदलीन हो जाता है और भेदभित्तसे जीव हरिमें लीन नहीं होता। इसीसे शिवपदानुराग माँगा। पदानुराग भिक्त है और सतीजी शिवभक्त हैं ही। (घ) 'जनम-जनम' का भाव कि भक्त मोक्षकी इच्छा नहीं करते। भिक्तके निमित्त अनेक जन्म चाहते हैं। यथा— 'जेहि जोनि जनमउँ कर्म बस क्षमहीं। तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं॥ सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात यह ओर निबाहू॥'(अ०२४) 'नाथ एक बर माँगउँ रामकृपा किर देहु। जनम जनम प्रभुपदकमल कबहुँ घटइ जिन नेहु॥'(७।४९) (ङ) 'हिर' से वर माँगनेका भाव यह है कि शिवजीकी भिवत हरिके देनेसे मिलती है। [परंतु मानसमें इसका प्रमाण हमारी समझमें नहीं है। शिवजीकी

कृपासे हिरभिक्तकी प्राप्तिके प्रमाण तो बहुत-से हैं। सतीजीने दारुण दु:सह दु:खसे छुटकारेके लिये भगवान्से ही पूर्व प्रार्थना की थी। यथा—'जौं प्रभु दीन दयालु कहावा। आरितहरन बेद जसु गावा।। तौ मैं बिनय करों कर जोरी। छूटौ बेिग देह यह मोरी।।"" तौ सबदरसी सुनिय प्रभु करौ सो बेिग उपाइ। होइ मरनु जेिह बिनिह श्रम दुसह बिपित बिहाइ॥' आर्तिहरण प्रभुने वह प्रार्थना सुनी और तुरंत सबका उपाय रच दिया कि शिवजीकी समाधि छूटी, दक्षयज्ञका आरम्भ हुआ और वहाँ बिना श्रम देहका त्याग हुआ। आर्तिहरणसे वर माँगनेके सम्बन्धसे 'हिर' शब्दका प्रयोग हुआ।]

प० प० प्र०—'हिरसे वर माँगनेमें हेतु यह भी है कि पहली बार भी शिवजी विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा और विष्णु आदिके अनुरोधसे ही उन्होंने विवाह किया। जिसकी ऐसी दशा हुई, अत: अब वे विवाह कदापि न करेंगे, यह सतीजी ठीक-ठीक जानती हैं, पर यह आशा है कि रामसेवक होनेके कारण शिवजी अपने उपास्य श्रीरामजीकी इच्छाका भंग कदापि नहीं करेंगे। इसीसे 'रामाख्यमीशम्' 'हिर' से प्रार्थना करके वर माँगती हैं। २ 'शिवपद अनुरागसे' यह भी जनाया कि ऐसा अनुराग हो कि अब कभी पतिके वचनोंमें अविश्वास करानेवाली मित न उत्पन्न हो। उस कुमित तथा रामिवरोधी वृत्तिका आप हरण करें, क्योंकि आप हिर हैं।'

नोट—१ 'सतीं मरत हरिसन बरु मागा'—इस प्रसंगमें 'हिन्दीनवरत्न' में मिश्रबन्धुओंने लिखा है कि 'यहाँपर हिरसे वर मँगवाना भी बेजा है।' परंतु इसमें क्या बेजा है, यह कुछ नहीं बताया। दोषोद्भावना करते हुए समालोचकको बताना चाहिये कि यदि कहीं किसी दोषकी सम्भावना है तो क्यों है, कैसे है? ऐसा करनेसे उसपर विचार करनेका मौका मिलता है। बिना सबूतके इलजाम लगाना कैसा है उसे कोई साधारण भी कानूनदाँ समझ सकता है। लेकिन दु:खकी बात है कि एक वादी और समालोचकके कर्तव्यको समझते हुए भी आपलोगोंने उसकी परवा न की।

अच्छा अब उस प्रसंगपर टुक (थोड़ा) विचार कीजिये। सतीजीके पिता दक्षने भगवान् शिवका (उनका भाग न देकर) अपमान करनेके अभिप्रायसे द्वेषबुद्धिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान किया। उन्हीं दिनों पितसे पित्यक्ता होकर भगवती सती अत्यन्त दु:खसे काल-यापन कर रही थीं। पिताके यज्ञका समाचार सुनकर कुछ मन बहलानेके लिये वे अपने मायके गयीं। जब वहाँ यज्ञमें 'जगदातमा महेस पुरारी। जगतजनक सबके हितकारी॥' का भाग नहीं देखा तब वे अत्यन्त संतप्त और विक्षुब्ध हुईं। पिताके यज्ञका उद्देश्य वे समझ गयीं और उनके इस मंद कृत्यपर उन्हें उनसे अत्यन्त घृणा एवं अमर्ष उत्पन्न हुआ। उसी समय उसी आवेशमें (जब कि प्रस्तुत मानिसक भाव अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हो रहा था) सतीजीने योगाग्निमें दक्षशुक्र-सम्भृत अपनी देह जला दी।

आगे चलकर गोस्वामीजी कहते हैं—'सतीं मरत हिरसन बरु मागा।' श्रीसतीजी भगवान् शंकरकी वल्लभा थीं। उनका प्राणपतिके चरणोंमें अत्यन्त अनुराग था। फिर यह नितान्त स्वाभाविक है कि एक पितप्राणा पितव्रताशिरोमणि अपने अन्त समय जन्मान्तरमें भी अपने उसी प्राणेश्वर पितको पानेके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करे। यही भगवती सतीने किया। कदाचित् आपका यह तर्क हो कि उन्हें भगवान् शिवहीसे (जब कि वे उन्हें 'जगदात्मा' जानती—मानती हैं) यह वर माँगना था। परंतु आपको यह भी समझना चाहिये कि निरितशय प्रीतिमें माहात्म्यज्ञानका विस्मरण हो जाता है और विशेषकर ऐसे अवसरपर जब कि परमोत्कृष्ट भावावेश हो रहा हो। मनोभावके उस प्रबल प्रवाहमें बुद्धि बह जाती है, ज्ञान डूब जाता है और आत्मविस्मरण एवं संज्ञातक लीन हो जाती है। अत्यन्त दु:ख या सुखमें ऐसा होता है। अनेक घटनाएँ ऐसी उपस्थित की जा सकती हैं। यह माधुर्य-चिरत है। मनोविज्ञानके अनुसार यह सिद्धान्त है—'भावोत्कर्षाज् ज्ञानाभावः।' यदि 'हिर' शब्द आपको खटकता हो तो सामान्यतः ईश्वर और परमात्माका वह बोधक है और निर्दिष्ट स्थलपर इसी भावमें वह व्यवहत हुआ है। उसके प्रयोगमें अनौचित्य क्या? उसकी गन्ध भी नहीं। (ब्रह्मचारी श्रीबिन्दुजी, साकेतवासी)

वीर किवजी लिखते हैं कि 'शिवजी रामभक्त हैं। सतीजीने यह सोचा कि पितके उपास्यदेवके साथ मैंने अपराध किया है। बिना उनके क्षमा किये शिवजी न प्रसन्न होंगे। इसीसे उन्होंने भगवान्से वर माँगा और अन्तमें भगवान्हीने शिवजीसे प्रार्थनाकर पार्वतीजीके साथ विवाह करनेको उन्हें राजी किया। इसमें बेजा कौन-सी बात है? इसको मिश्रबन्धु ही जानें, क्योंकि वे धुरन्धर समालोचक हैं।'

ा जिसका अपराध किया जाय उसीकी क्षमासे अपराध क्षमा हो सकता है। अपराध किया श्रीरामजीका, तब शिवजी उसे क्षमा कैसे कर सकते हैं? देखिये, दुर्वासाजीको भगवान्ने क्षमा न किया, अम्बरीषजीके पास ही क्षमाके लिये भेजा। दूसरे, श्रीरामजी शिवजीके स्वामी हैं, वे दोनों अपराधोंको क्षमा कर सकते हैं। अत: उनसे प्रार्थना करना उचित ही था।

टिप्पणी—२ 'तेहि कारन हिमिगिरि गृह जाई। जनमीं—' इति। 'तेहि' शब्द पूर्वकथित बातका बोधक है। अर्थात् भिक्त वर माँगा इस कारण जन्म हुआ। बिना तनके भिक्त नहीं होती। यथा—'तजडँ न तन निज इच्छा मरना। तन बिनु बेद भजन निह बरना॥'(उ० ९६) इसिलये तन धारण किया कि जिससे शिवजीकी भिक्त करें। 'तेहि कारन' से केवल पुनर्जन्मके संदेहकी निवृत्ति की गयी। 'हिमाचलके यहाँ क्यों जन्म हुआ?'—इसका कारण यहाँ नहीं लिखा। शिवपुराणमें लिखा है कि हिमाचलने इनके लिये तप किया था कि ये हमारी पुत्री हों इससे इनके यहाँ आकर जन्म लिया। 'जनमी जाइ' अर्थात् अपनी इच्छासे वहाँ जाकर अवतरीं, कर्मवश नहीं। यथा—'जगसंभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला-बप्-धारिनि॥' (९८)

- नोट-- रिमाचलके यहाँ क्यों जन्म लिया, इसके अनेक भाव महानुभावोंने लिखे हैं-
- (क) 'मानस-अभिप्राय दीपककार' लिखते हैं कि 'इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि सतीजीने यह भी वर माँग लिया था कि हिमाचलपर्वतपर मेरा जन्म हो। यदि यह कहा जाय कि शिवपदमें अनुराग होना माँगा, अतः हिमालयमें जन्म हुआ तो यह कहना असंगत होगा, क्योंकि हिमालयमें ही जन्म लेनेसे तो शिवपदमें प्रीति होगी नहीं। हरिके आशीर्वादवश जहाँ भी जन्म हो वहाँ ही शिवपदमें प्रीति अवश्य होगी। अतः यह सिद्ध होता है कि उपर्युक्त दोनों चौपाइयोंमें यह ध्विन सिम्मिलित है कि शिवपदानुराग तो वर प्रसादवश अवश्य होगा, परन्तु हिमाचलमें जन्म लेनेसे वहाँ शिवपदप्रेमोत्पादक बहुत पदार्थ हैं। अतएव प्रेम शीघ्र होना सम्भव है।'
- (ख) 'सतीजी चार अग्निमें जली हैं। एक तो विरहानलमें; यथा—'तयै अवाँ इव उर अधिकाई।' दूसरे, यज्ञानलमें अर्थात् यज्ञमें भाग न देखकर अपमान समझकर, यथा—'प्रभु अपमान समुझि उर दहेऊ।' तीसरे, क्रोधानलमें, यथा—'बोलीं बचन सक्रोध' चौथे, योगानलमें—(६३।४—६) भी देखिये। इससे इनको अधिक शीतलताकी आवश्यकता है। शीतलता प्राप्त करनेके लिये यहाँ प्रकट हुई।' (मा० प०)
- (ग) 'पित-वियोग और पित-अपमानरूपी अग्निसे हृदय जलता था, यहाँ जन्म लेकर हृदयका दाह बुझाया। वा पहले महाभिमानी दक्षके यहाँ जन्म लेनेसे मुझसे भी पितका अपमान हुआ, यह विचारकर अब ऐसेसे पैदा हुईं जिसका मन सदा शीतल रहे, कभी गर्म न हो।' (सु॰ द्विवेदी)
- (घ) 'हिमालय शिवजीका अत्यन्त प्रेमी था इससे अथवा, पर्वतकी तरह शिवचरणमें अपनी बुद्धि स्थिर करनेके लिये पर्वतराजके यहाँ जन्मीं।' (सु॰ प्र॰ मिश्र)
- (च) 'यहाँ बालपनेसे स्वाभाविक ही तप होता रहेगा। अथवा यह विचारकर कि हिम-ऋतु बड़ी विषम है, इसमें वृक्ष पल्लव नहीं लेते, पक्षी अण्डा नहीं देते, सर्प-बिच्छू आदि विषम जीव लुके रहते हैं—हिमालयके घर तपहेतु जन्म लिया।' (शीलावृत्ति)

ा दासकी क्षुद्र बुद्धिमें तो यह आता है कि विरह आदि तापें ऊपरकी ठंढसे नहीं मिट सकतीं। मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि भगवतीने 'हरि' से शिवपदानुराग माँगा अत: 'हरि' ने यह स्थान सब भाँति इनके अगले जन्म-चिरित्रके योग्य समझकर यहाँ जन्म दिया। यह तपोभूमि है। कैलासका इससे सम्बन्ध है।—'हिरि इच्छा भावी बलवाना।' अथवा यह भी हो सकता है कि भगवतीने अपनी इच्छासे यहाँ जन्म लिया। यथा—'निज इच्छा लीला बपु धारिनि।""अब जनिम तुम्हरें भवन निज पित लागि दारुन तपु किया॥' (९८) कोई आवश्यकता 'जन्मस्थान' के लिये वर माँगनेकी प्रतीत नहीं होती। और यों तो जहाँ भी जन्म होता वहाँके ही विषयमें शंका उठ सकती थी। पं० रामकुमारजीका भाव ठीक है जो टिप्पणी २ में है।

श्रीजानकीशरणजीका मत है कि विरहादिक तापोंके ऊपरके ठंढसे मिटनेमें संदेह नहीं करना चाहिये। 'अग्निसे जलनेपर वैद्यकशास्त्रानुकूल हिमालयसे कटकर जो ओला मेघद्वारा वर्षाके साथ गिरता है वह तापनाशक श्रेष्ठ ओषिं है।' (मा॰ मा॰)

नोट—३ 'हिमगिरि' से जड़ पर्वत न समझना चाहिये वरंच हिमालय पर्वतके राजा या अधिष्ठातृ देवता समझना चाहिये। जैसे इंगलैण्ड और जर्मनीके लड़ाईसे वहाँके राजाओंकी लड़ाईका अर्थ होता है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और पवन तत्त्वोंका एक अचर रूप होता है जो सबको दृष्टिगोचर होता है और एक-एक चर वा देवशरीर होता है, जिससे उन तत्त्वोंका नियमानुसार संचालन होता है। उदाहरणार्थ समुद्र जलतत्त्व है, यह उसका एक स्थूल रूप है। वह समुद्र विप्ररूपसे भगवान् रामजीके सामने भेंट लेकर आया, यथा—'कनक थार भिरि मिनिगन नाना। विप्ररूप आयउ तिज माना॥'(५।५८) और वरुण जलतत्त्वके अधिकारी देवता हैं। पृथ्वीका स्थूल रूप सब देखते हैं। वह गो–तनधारी होकर ब्रह्माजीके पास गयी थी। अग्नि और पवनका स्थूल रूप नित्य अनुभवमें आता है। अग्नि देवरूपसे दशरथजीके पुत्रेष्टि यज्ञमें हिव लेकर आये तथा लंकामें सीताजीको लाकर ब्रिरामजीको सौंपा यथा—'प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें।'\*\*\* यह हिब बाँटि देहु नृप जाई॥ \*\*\*\*\* अधिष्ठातृ देवता वायुलोकमें रहते हैं, जिसकी चर्चा हनुमान्जीके बालकेलि-प्रसंगमें आयी है।—इसी प्रकार पर्वतोंके अधिकारी देवता हिमाचल हो सकते हैं।

मानसतत्त्विवरणकार लिखते हैं कि 'हिमालय अधिष्ठानरूप देवताके घर जाकर अर्थात् जयदुर्गारूप होकर शिवजीका सतीजन्यवियोग दूरकर हिमाचलके यहाँ प्रकट हुईं। लिंगपुराणानुसार हिमालयका जन्म शिवजीके दाहिने बगलसे पाया जाता है। इसलिये यह कोई तेजस्वी पुरुष है। स्थूलदर्शी पुरुषोंको पर्वतमात्र देख पड़ता रहा, जैसा सिद्धिके परत्वमें कहा है। यथार्थमें वह एक राजा था। देवीभागवतमें इसका भगवतीको ज्ञान बतलाना और हिमालयपरत्वका वर्णन है। पुनः हिमगिरि नामक देवता समझ लें। अतः उसके गृहमें जन्म कहा। ये सब उपर्युक्त अर्थ इसी ग्रन्थसे प्रमाणित होते हैं, यथा—'जब तें उमा सैल गृह जाई', 'तुम सिहत गिरि ते गिरउँ' इत्यादि। अथवा यह देव-विवाहका देशकाल है। इससे सूक्ष्मसृष्टिमें सारे कार्यका होना सिद्ध है। अतः हिमालय नामका राजा उसी सृष्टिका रहा, पर्वत उसका गृह था जैसे जलमें वरुण।' (संतउन्मुनी टीका)

नोट—४ रुद्रप्रयागसे पैंतालीस मील उत्तर एक 'गौरीकुण्ड' है। वहाँपर श्रीगौरीदेवीका मन्दिर और दो कुण्ड हैं—एक शीतल और दूसरा अत्यन्त तप्त, खारे और पीतवर्ण जलका। इस स्थानको पार्वती-जन्म-भूमि कहा जाता है। हिमाचलराज यहाँ अपनी पत्नी मैनाजीसहित महल बनाकर रहते थे। गौरीकुण्डसे पाँच मीलपर त्रियुगीनारायण नामक स्थान शिवपार्वती-विवाहमण्डप कहा जाता है। सम्भवतः गौरीकुण्डसे वहाँतक बसती रही हो। (वे० भू०) (दोहा ८२। १-२) भी देखिये। (वि० त्रि० का मत है कि 'चैत्र शुक्ला नवमीको त्रेतायुगके आदिमें अर्धरात्रिके समय भगवतीका जन्म हुआ। मानसप्रकरणके हिम-ऋतुका आरम्भ सूचित करते हैं।—'हिम हिमसैलस्ता सिव ब्याह।')

टिप्पणी—३ 'जनमीं पारबती तनु पाई' इति। (क) पार्वती–तन पाकर जन्म लेनेका तात्पर्य यह है कि पर्वतराजके यहाँ उत्पन्न हुईं, इससे पार्वती कहलायीं। पर्वतसे निदयाँ प्रकट होती हैं; यथा—'पाप पहार प्रगट

भइ सोई।'(अयो०) अत: 'पारबती तनु' कहकर जनाया कि नदीरूपसे प्रकट हुई हों, सो न समझो; वे शरीरधारी होकर प्रकट हुई। (ख) [बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'तनु पाई' का भाव यह है कि 'नरदेह' धारण की। दु:ख सहनेके लिये तथा शिवभिक्त और तप करनेके लिये नरदेह धरी, नहीं तो पर्वतकी कन्याका तो पर्वतरूप ही उचित था।' (शीलावृत्ति)]

# जब तें उमा सैल गृह जाईं। सकल सिद्धि संपति तहँ छाईं॥७॥ जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। उचित बास हिमभूधर दीन्हे॥८॥

अर्थ—जबसे उमाजी हिमाचलके घर पैदा हुईं तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और सम्पत्ति छा गयीं॥७॥ मुनियोंने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये। हिमाचलने (सबको) उचित स्थान (आश्रमके लिये) दिये॥८॥

नोट—'जब तें उमा सैल गृह जाई।'\*\*\*\*' इति। (क) ष्कि घरमें भाग्यशालीके आते ही पिताके ऐश्वर्यका उदय होता है, जैसे श्रीजानकीजीके आविर्भावसे श्रीजनकमहाराजका। यथा—'तब तें दिनदिन उदय जनक की जब तें जानिक जाई।' (गी० बा०) पार्वतीजीके जन्मसम्बन्धसे पर्वतराजका सम्पत्तिवान् होनेका वर्णन 'प्रथम उल्लास अलंकार' है। देखिये श्रीसीतारामजीके संसर्गसे चित्रकूट, दण्डकवन, प्रवर्षणिगिरि और सुबेल पर्वत आदिकी कैसी व्यवस्था हो गयी? सत्पुरुषोंके संसर्गसे जड़ भी सुखदायी हो जाते हैं। यथा—'जब तें आइ रहे रघुनायक। तब तें भयउ बन मंगलदायक॥ फूलिह फलिह बिटप बिध नाना।'\*\*\*\* किहिर किप कोल कुरंगा। बिगत बैर बिचरिह सब संगा॥'\*\*\*\* महिमा किहुअ कविन बिधि तासू। सुखसागर जह कीन्ह निवासू॥' (अयो० १३७। ५ से १३९।४ तक)—यह चित्रकूटका वर्णन है। इसी तरह 'मंगलरूप भयउ बन तब तें। कीन्ह निवास रमापित जब तें॥' (प्रवर्षणिगिर ३। १३) और 'सब तरु फरे राम हित लागी। रितु अरु कुरितु काल गित त्यागी॥' (लं०४। ५) इत्यादि। (ख) 'जाना'=जन्म लेना, जन्म देना। 'छाना'=भरपूर होना, छावनी डाल देना, स्थिर होना। (ग) 'उमा' अर्थात् उ (शिवकी) मा (लक्ष्मी) शिवजीकी लक्ष्मी हैं जो सिद्धियोंकी जननी हैं। माताने यहाँ जन्म लिया, अतः उनके साथ सिद्धियाँ और सम्पत्ति भी यहाँ आकर बस गयीं। (मा० प०) (घ) 'सकल सिद्धि'=अष्ट सिद्धियाँ। 'संपति'=नव निधियाँ। 'सकल सिद्धि संपति तहँ छाईं' का भाव कि पहले कुछ ही थीं अब सब पार्वतीजीकी सेवाके लिये आकर बस गयीं। अथवा पूर्व सब थीं, पर स्थिररूपसे नहीं और अब स्थिररूपसे बस गयीं। (पं० रा० कु०)

टिप्पणी—१ 'जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे।''''' इति। (क) इससे जनाया कि पर्वत अत्यन्त रमणीय हो गया। (क्योंकि मुनियोंके आश्रम रमणीय स्थानोंमें प्रायः होते हैं)। 'सुआश्रम कीन्हे' का भाव कि अन्यत्र जहाँ रहते थे, वे स्थान ऐसे रमणीय न थे। वहाँ आश्रम थे और यहाँ 'सु' (सुन्दर) आश्रम बने। 'कीन्हे' शब्दसे जनाया कि यहाँ अब बहुत दिनोंतक निवास करनेका विचार किया है। इसे सिद्धपीठ जानकर यहाँ निवास करेंगे। 'जहँ तहँ' का भाव कि मुनियोंके आश्रम पृथक्-पृथक् तथा भिन्न-भिन्न होते हैं। (ख) 'उचित बास हिमभूधर दीन्हे' इति। 'बास' देनेका भाव कि हिम (बर्फ) के कारण वहाँ निवास नहीं हो सकता था, इसलिये हिमालय स्फटिकमणिके समान हो गया, पृथ्वी सम हो गयी। 'उचित' अर्थात् यथायोग्य। इससे जनाया कि सबके आश्रमोंकी जगह एक-सी न थी। जो जिस योग्य था उसको वैसा स्थान आश्रमके लिये मिला।

# दो०— सदा सुमन फल सिहत सब द्रुम नव नाना जाति। प्रगटीं सुंदर सैल पर मिन आकर बहु भाँति॥६५॥

अर्थ—उस सुन्दर पर्वतपर अनेक जातिके सब नये-नये वृक्ष सदा फूल-फल-सम्पन्न रहने लगे और बहुत प्रकारकी मणियोंकी सुन्दर खानें प्रकट हो गयीं॥६५॥ टिप्पणी—१ 'सदा सुमन फल सहित' इति। फल-फूल दोनोंका साथ-साथ एक ही समय होना प्रायः देखा नहीं जाता। उसपर भी सभी वृक्षोंका सदा हरे-भरे, फूलते-फलते रहना यह तो असम्भव ही है। सब वृक्ष सदा नहीं फूलते-फलते, कोई फूलता है या फलता ही है, इस रीतिसे वनमें सदा फल-फूल बना रहता है, किन्तु यहाँ सब कालोंमें, सब वृक्षोंमें नवीन पल्लव, फूल और फल होते हैं, यह सर्वत्रसे विलक्षणता है। यह पार्वतीजन्मकी महिमा है। 'नव' के दो अर्थ हैं—(१) नवीन।(२) नम्र होना। झुकना। इस तरह पूर्वार्धका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि 'सदा फूल-फलसे लदे होनेसे सब वृक्ष झुके हुए हैं। यथा—'फल भारन निम बिटप सब रहे भूमि निअराइ।' (अ० ४०) इससे जनाया कि वहाँ सदा वसन्त बना रहता है।

'प्रगटीं सुंदर सैल पर 'इति। प्रायः खान खोदनेसे मिण प्रकट होती हैं, किंतु यहाँ बिना खोदे स्वयं प्रकट हो गयी हैं। यथा—'बन कुसुमित गिरिगन मिनआरा। श्रविहं सकल सिरतामृतधारा॥' पर्वतके ऊपर वृक्ष फूल-फल रहे हैं, वृक्षके नीचे मिणयाँ बिखरी पड़ी हैं।—यह पहाड़के बाहरका हाल कहा और 'प्रगटीं सुंदर सैल पर मिन आकर 'यह पर्वतके भीतरका हाल कहा। 'प्रगटीं' कहनेका भाव कि खानें गुप्त होती हैं, मर्मी ही जानते हैं किन्तु यहाँ जो गुप्त थीं वे भी प्रकट हो गयीं।

नोट—प्रथम कहा कि उमाके जन्मसे सब सिद्धियाँ और निधियाँ आ बसीं। अब उन सिद्धियोंका ऐश्वर्य फल-फूल नवपल्लवयुक्त नये-नये वृक्ष, मणिकी खानें इत्यादिका प्रकट होना कहा। (मा० प०) सिद्धियोंका छा जाना कहकर सिद्धिप्राप्तिके इच्छुकों (मुनियों) का आ बसना कहा और आगे इनके सत्कारके लिये फूल-फलादिका सदैव रहना कहते हैं (वि० त्रि०)

#### सरिता सब पुनीत जलु बहहीं। खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं॥१॥ सहज बयरु सब जीवन्ह\*त्यागा। गिरि पर सकल करहिं अनुरागा॥२॥

अर्थ—सब निदयाँ पिवत्र (मधुर अमृतसमान) जल बहती हैं। पक्षी, पशु और भौरें सभी सुखी रहते हैं॥१॥ सब जीवोंने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया। सब पर्वतपर प्रेम करते हैं॥२॥

नोट—१ 'सिरिता सब'—अर्थात् भागीरथी, मन्दािकनी, अलकनन्दा, यमुना, शेषगंगा, स्वर्णगंगा, विष्णुगंगा, रामगंगा, व्यासगंगा, नन्दागंगा, गरुड़गंगा, वीरगंगा, पातालगंगा और तुंगभद्रा इत्यादि। सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि यहाँ गंगाको छोड़कर अन्य सब नदियोंका ग्रहण है, क्योंकि गंगाजी तो हरिहरिविधि रूपा शुभवर्णा स्वयं हैं। इस तरह भाव यह हुआ कि पहले तो गंगा आदि दो–एक नदियाँ ही पिवत्र जल बहती थीं, अब सभी नदियोंमें पुनीत जल बहता है।

टिप्पणी—१ (क) पर्वतसे नदीकी उत्पत्ति है। अतः प्रथम पर्वतका वर्णन करके पीछे नदीका वर्णन कहते हैं। 'पुनीत' से यहाँ 'मधुर, मीठा' अर्थ लेना होगा, यथा—'पुनीत मधुरं मिष्टम्'। ['पुनीत' से पावन करनेवाला, पापनाशक एवं अमृतसमान भी अर्थ ले सकते हैं। यथा—'श्रविहं सकल सिरतामृतधारा।'] (ख) वृक्ष, फूल और फल कह आये। अब उनके आश्रित 'खग मृग मधुप'को कहते हैं। सुमन, फल, वृक्ष और जल ये सब खगमृगादिके सुखके हेतु हैं। सुमनसे मधुप सुखी, फलसे पक्षी सुखी, 'नाना नव हुम' अर्थात् वनसे मृग सुखी। और भी सुखका हेत् आगे लिखते हैं कि 'सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा'।—इस प्रकार सम्पूर्ण सुख वर्णन किया।

टिप्पणी—२ 'सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा।<sup>—</sup>' इति। भाव कि स्वाभाविक वैरका त्याग करना कठिन है, जब उसीको त्याग दिया तब साधारण वैरका त्याग करना कौन बात है?—यह सब उमाजीकी महिमा है।—'अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सिनाधौ वैरत्यागः।' (योगसूत्र) उमाजीके प्रभावसे काल, कर्म, गुण और स्वभाव

<sup>\*</sup> जीवन्ह-१६६१, १७२१, १७६२। जीवइ-१७०४। जीवन-छ०।

बाधा नहीं करते।—यह बात यहाँ दिखायी है। 'सदा सुमन फल सहित सब हुम नव'—यहाँ कालकी बाधा नहीं है, सब वृक्ष सब काल फूलते-फलते, हरितपल्लवयुक्त रहते हैं। 'खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं'— यहाँ कर्मकी बाधा नहीं होती। 'सिरता सब पुनीत जलु बहहीं' यहाँ गुणकी बाधा नहीं, क्योंकि नदीमें अपुनीत जल भी बहता है, इसीसे कहा है कि 'समरथ कहुँ निहं दोष गोसाईं। रिब पावक सुरसिर की नाईं॥' 'सहज बयर सब जीवन त्यागा।'—यहाँ स्वभावकी बाधा न हुई। और 'गिरि पर सकल करिं अनुरागा।' वैर छोड़कर सब परस्पर अनुराग करते हैं। जैसे कि रामराज्यमें—'खग मृग सहज बयर बिसराई। सबिन्ह परस्पर प्रीति बढ़ाई॥' (उ० २३) [इस प्रकार यहाँ प्रकृतिमें परिवर्तन दिखाया। खग-मृग एक-दूसरेसे भयभीत रहते हैं। यथा—'सहबासी काचो गिलैं पुरजन पाक प्रवीन। कालछेप केहि बिधि करैं तुलसी खग मृग मीन॥' मधुप मधु छीने जानेके भयसे दुर्गम स्थानोंमें छते लगाते हैं, पर वहाँ भी बंदरोंकी बाधा रहती है 'सब जीवन्ह' में काल–उलूक, अश्व–महिष, बाज–सिंह आदि भी आ गये। 'गिरि पर' से जनाया कि पर्वतपर परस्परका वैर नहीं रह गया, पर पर्वतके नीचे आनेपर वह सहज वैर हो जाता था। (वि० त्रि०)]

नोट—२ सृष्टि दो प्रकारकी होती है, स्थावर और जंगम। यहाँ ग्रन्थकार दिखाते हैं कि स्थावरात्मक और जंगमात्मक दोनों प्रकारकी सृष्टियाँ पार्वतीजीके संयोगसे सुखी हैं। यथा— कुमारसम्भव—'शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां सुखाय तज्जनमदिनं बभूव।' वृक्ष और सरिता आदि स्थावर हैं। खग, मृग आदि जंगम हैं। (मा० प०)

नोट—३ 'सहज बयरुःःः''' इति। नीतिवादियोंका सिद्धान्त है कि सहज वैर जीवनपर्यन्त कथमिप नहीं जाता। यथा—'प्राणदानं विना वैरं सहजं याति न क्षयम्।' ऐसे वैरको छोड़ दिया तो क्या उदासीन हो गये? नहीं। वे शत्रुके साथ भी प्रेम करने लगे। इसका हेतु यह है कि सिद्धियोंकी माता पार्वतीजीकी बाललीला देखकर सब मोहित हो गये। हाथी, सिंह, घोड़े-भैंसे, गाय-बाघ, सर्प-नकुल इत्यादि सब पार्वतीकी लीला (देखनेमें बाधा न हो, इसलिये आपसमें मेल करके) देख-देख आनन्दित होने लगे। (मा० प०) पर ऐसा मान लेनेपर यह कहना आवश्यक हुआ कि वाल्मीकि-आश्रममें किसकी बाललीलासे मोहित हुए। (प० प०)

# सोह सैल गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु रामभगित के पाएँ॥३॥ नित नूतन मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गाविह जसु जासू॥४॥

अर्थ—घरमें पार्वतीजीके आनेसे पर्वत (ऐसा) शोभायमान हो रहा है जैसा रामभिक्तके पानेसे भक्त सुशोभित होता है॥३॥ उसके घरमें नित्य नये मंगलोत्सव होते हैं, ब्रह्मादि (देवता) जिसका यश गाते हैं॥४॥

टिप्पणी—१ 'सोह सैल गिरिजा गृह आएँ ''''' शैलकी शोभा 'सकल सिद्धि संपित तहँ छाईं 'से लेकर 'गिरि पर सकल करिहं अनुरागा' तक कह आये। सब सिद्धियों और नवनिधियोंका आ बसना शैलकी शोभा है। मुनियोंके सुन्दर आश्रमोंसे शैलकी शोभा है। सब वृक्षोंके नवीन पल्लव, फूल और फलोंसे सम्पन्न होनेसे शैलकी शोभा है। मणियोंकी खानोंके प्रकट होनेसे शैलकी शोभा है। इसी तरह निदयोंके बहने और अनेक पिक्षयोंके विहारसे शैलकी शोभा है, इत्यादि। यह शोभा गिरिजाके आगमनसे प्राप्त हुई। इस शोभाका मिलान श्रीरामभक्तकी शोभासे करते हैं 'जिमि जनु रामभगित के पाएँ' कहनेसे स्पष्ट है कि शैलराज और जन (भक्त, संत), गिरिजा और रामभिक्त उपमेय–उपमान हैं।

प॰ प॰ प॰ प॰ <del>'सोह सैल''''पाएँ'</del> इस पुरइनका कमल किष्किन्धाकाण्डमें फूला है। यथा—'जिमि हिरिभगित पाइ श्रम तर्जिह आश्रमी चारि।'(४।१६) 'कोउ एक पाव भगित जिमि मोरी।'(४।१६।१०) इस प्रकार भाव यह हुआ कि शैलराजका गृहस्थाश्रम धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ। गृहस्थाश्रमके श्रमोंकी पूर्ण सफलता हुई। उनके गृहस्थाश्रमोंके श्रमोंकी परिसमाप्ति हुई और पूरा विश्राम मिल गया। यहाँ गिरिजा रामभिक्तके समान हैं और हिमाचलराज उनके पिता आश्रमी रामभक्तके समान हैं।

# \* शैलराज और रामभक्त ( संत ) का मिलान \*

- (क) शैल संत हैं। दोनों परोपकारी हैं, यह समानता है। यथा—'संत बिपट सरिता गिरि धरनी। परिहत हेतु सबन्ह के करनी॥'(उ० १२५) तथा 'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥'(उ० १२१)
- (ख) जैसे गिरिराज संतके स्वरूप हैं, वैसे ही गिरिजाजी श्रीरामभिक्तरूपा हैं। शैलराजके घर उमा आयीं। संतके हृदयरूपी घरमें रामभिक्त आती है।
- (ग) शैलके यहाँ ऋद्धि-सिद्धि संपित छाईं। रामभक्तके यहाँ ऋद्धि-सिद्धि बिना बुलाये आ जाती हैं। यथा— 'कृपिन देइ पाइय परी बिनु साधन सिधि होइ।' तथा 'छाँछ को ललात जे ते रामनामके प्रसाद खात खुनसात सोंधे दधकी मलाई।' (क० उ० ७४) सब सिद्धियाँ संतके वशमें रहती हैं।
- (घ) शैलराजका देश पर्वत। संतका देश उसका हृदय है, यथा—'संकर हृदय भगति भूतलपर प्रेम अखयबट राजै।' (गी॰ उ॰ १५)
- (ङ) शैलके यहाँ मुनियोंके आश्रम, वैसे ही संतके यहाँ मुनियोंका समाज सदा रहता है। अयोध्याजीके प्रसिद्ध महात्मा बाबा रघुनाथदासजी (बड़ी छावनी), बाबा वैष्णवदासजी, (श्रीमणिरामदासजीकी छावनी) पटनाके बाबा भीष्मदासजी आदि इसके जीते-जागते उदाहरण हैं।
  - (च) जैसे शैलके यहाँ 'सदा सुमन फल सहित द्रुम' वैसे ही संतके यहाँ भी।
  - (छ) शैलपर 'मिन आकर बहु भाँति', वैसे ही संतके हृदयमें नाना गुण।
  - (ज) शैलके यहाँ नदी मध्र जल बहती है। संतके आश्रममें सदा स्वच्छ मध्र जल बहता है।
  - (झ) दोनोंके यहाँ पक्षी सुखी रहते हैं। यथा—'मृनिगन निकट बिहँग मृग जाहीं।'
  - (ञ) दोनोंके यहाँ वैर त्यागकर सब जीव बसते हैं।
  - (ट) दोनोंपर सबका अनुराग है।
- (ठ) गिरिजाके आगमनसे शैलकी शोभा, रामभिक्तिके पानेसे भक्तकी शोभा। रामभिक्तिके पीछे सब पदार्थ लगे रहते हैं।
  - (ड) दोनोंके यहाँ नूतन मंगल।
  - (ढ) दोनोंका यश ब्रह्मादि गाते हैं।

नोट—१ सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं—'शबरीकी कथा अरण्यकाण्डमें प्रसिद्ध है। भिक्त होनेके बाद भक्तकी क्या दशा होती है यह 'भिक्तरसायन' में इस प्रकार वर्णित है, यथा—'यद् ब्रह्मनाम चरणेषणयोरुभक्त्या चेतोमलिनि विधमेद्गुणकर्मजानि। तिस्मन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षाद्यथामलदूशोः सिवतृप्रकाशः॥ यथाऽिनना हेममलं जहाति ध्मातं पुनः संलभते स्वरूपम्। आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्धिक्तयोगेन भजत्यथो माम्॥ यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः। तथा तथा पश्यित वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवाञ्जनसंप्रयुक्तम्॥ विषयान् ध्यायतिश्चत्तं विषयेषु विषञ्जते। मामनुस्मरतिश्चतं मय्येव प्रविलीयते॥' (१—४) अर्थात् जिनकी भिक्तसे चित्तके मल नष्ट हो जाते हैं और तब हृदयमें आत्मतत्त्वका अनुभव उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि नेत्रोंके निर्मल होनेसे सूर्य-प्रकाशका अनुभव होता है। जैसे अग्निसे स्वर्ण शुद्ध हो जाता है वैसे ही मेरे भिक्तयोगसे मनुष्यका आत्मा कर्ममलको भस्म करके अपने स्वरूपको प्राप्त होकर तब मेरा भजन करता है। मेरी पुण्यकथा श्रवण और नामस्मरणसे आत्मा जैसे–जैसे शुद्ध होता जाता है वैसे–ही–वैसे वह सूक्ष्म वस्तुका अनुभव करता जाता है, जैसे कि अंजन लगानेसे आँख सूक्ष्मदर्शक होती जाती है। जैसे विषयोंके ध्यान करनेवालेका चित्त विषयोंमें संलग्न हो जाता है। वैसे ही मेरा स्मरण करनेवालेका चित्त मुझमें संलग्न हो जाता है।

नोट—२ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'रामभिक्त पानेसे जनकी शोभा बढ़ती है। प्रह्लाद राक्षसकुलके

थे। रामभिक्तसे ऐसी शोभा बढ़ी कि लोग प्रात:कालमें उनके नामका स्मरण करने लगे। ('प्रह्लाद-नारद-पराशर<sup>—</sup>') दासीपुत्र नारद रामभिक्तके कारण देविष हो गये। निषाद भिक्तहीके कारण रामसखा हुए। इत्यादि।— ऐसे अनेक उदाहरण हैं। पार्वतीजीके ही प्रश्न और महादेवजीके उत्तरसे आगे रामभिक्त-कथा उत्पन्न होगी। इसिलये पार्वती रामभिक्तमय हैं। उनके आनेसे हिमालय भी पूर्ण रामभिक्त पा गये। इसिलये जगत्-मान्य हुए।' नोट—3—यहाँ उदाहरण अलंकार है।

नोट-४ श्रीरामभिक्त बहुत दुर्लभ पदार्थ है। जगदम्बा श्रीपार्वतीने शिवजीसे श्रीरामभिक्तकी दुर्लभता वर्णन करते हुए प्रश्न किया है कि ऐसी भिक्त कागको क्यों और कैसे मिली? यथा—'नर सहस्र महँ सुनह प्रारी। कोउ एक होइ धरमब्रतधारी॥ धरमसील कोटिक महँ कोई। बिषय बिमुख बिरागरत होई॥ कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लहई॥ ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ। जीवनमक्त सकृत जग सोऊ॥ तिन्ह सहस्र महँ सब सुख खानी। दुर्लभ ब्रह्मलीन बिग्यानी॥ धरमसील बिरक्त अरु ग्यानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी॥ सब तें सो दुर्लभ सुरराया। राम भगतिरत गत मद माया।। सो हरि भगति काग किमि पाई।'(उ० ५४) प्रभुकी भिक्त क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, यह स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने अपने मुखारविन्दसे पुरजनोंको बताया है। यथा—'**कहह भगति** पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा॥ सरल सुभाव न मन कृटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई॥ मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहह कहा बिस्वासा॥ बहुत कहउँ का कथा बढ़ाई। एहि आचरन बस्य मैं भाई॥ बयरु न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा॥ अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । तनसम बिषय स्वर्ग अपबर्गा ॥ भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दष्ट तर्क सब दूरि बहाई॥ मम गुनग्राम नाम रत गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह॥'(उ० ४६) और इसकी प्राप्तिके उपाय भी बताये हैं कि द्विज-सेवा करे, इसका फल सन्तदर्शन होगा और सन्तोंके सत्संगसे भिक्त प्राप्त होगी। पुन:, शंकर-भजनसे भी प्राप्ति बतायी है। भिक्तकी प्राप्ति होनेपर क्या होता है यह उत्तरकाण्डमें भुशुण्डिजीने बता दिया है। 'मोह दरिद्र निकट निह आवा। लोभ बात निहं ताहि बुझावा।। प्रबल अबिद्यातम मिटि जाई। खलकामादि निकट नहिं जाहीं। गरल सुधा सम अरि हित होई। ब्यापिहं मानसरोग न भारी। जिन्ह के बस सब जीव दुखारी॥ रामभगति मिन उर बस जाकें। दुख लवलेस न सपनेहुँ ताकें॥'(७।१२०)

इस भिक्तिसे प्रभु भक्तके वश हो जाते हैं। श्रीनाभास्वामीकृत भक्तमालमें सन्तोंके चिरत पाठक स्वयं पढ़-देख लें। अपनी भिक्तिके साधन परम कृपालु भक्तवत्सल प्रभुने लक्ष्मणजी तथा श्रीशबरीजीसे भी कहे हैं। देखिये (अरण्यकाण्ड दोहा १५-१६) 'मैं अरु मोर 'से 'सदा बिश्राम' तक, और (दोहा ३५-३६) 'प्रथम भगित 'से 'हिय हरष न दीना' तक। ऐसी भिक्ति पाकर भक्त कैसा सुशोभित होगा, यह तो परमभक्त ही अनुभव कर सकते हैं। ऊपर किंचित् टि० १ और नोटमें लिखा गया है। भिक्तिहीन पुरुष कैसा अशोभित है, यह 'भगितिहीन नर सोहइ कैसा। बिनु जल बारिद देखिअ जैसा॥'(अ० ३५) में बताया गया है। जैसे बिना पानीका मेघ।

टिप्पणी—२ 'नित नूतन मंगल गृह तासू  $I^{--}$ ' इति। (क) उपर्युक्त शोभा सारे हिमालय पर्वतपर हो रही है और पर्वतके अभिमानी देवता अथवा राजाके घर नित्य नवीन मंगल होते हैं। अर्थात् पार्वतीजीके जन्मके कारण नित्य बधाई, सोहर (छठी, बरही आदि) उत्सव होते रहते हैं। (ख) 'ब्रह्मादिक गार्वाहें जस जासू' इति। क्या यश गाते हैं? यह कि हिमराज धन्य हैं कि जिनके घरमें जगत्–मात्रका मंगलकल्याण तथा देवताओं और मुनियोंका निस्तार करनेवाली, जगज्जननी पार्वतीजीका जन्म हुआ। लोकमात्रका हित हिमाचलद्वारा हुआ, यह यश हुआ। [हिमाचलको वे वात्सल्यका सुख दे रही हैं। वे दिन–रात उनके बालचिरतामृतको पान किया करते हैं। अतः वे धन्य हैं। (मा॰ प॰), इत्यादि] यश हुआ और आगे होगा। यथा—'एहि ते जसु पैहिंह िपतु माता'। [नये मंगलके लिये लोग मंगलागौरीका पूजन करते हैं तब जहाँ वे स्वयं अवतीर्ण हुई

हैं वहाँ नित्य नया मंगल क्यों न हो। (वि॰ त्रि॰)]

नोट—५ 'जासू' और 'तासू' का सम्बन्ध रहता है। 'जासू' का अर्थ प्राय: 'जिसका' होता है। साधारणतया अर्थ यह होता है कि 'जिस—(हिमाचल—) का यश ब्रह्मादि गाते हैं उस—(हिमाचल—) के घर नित्य नवीन मंगल होते हैं।' कई टीकाकारोंने 'जासू' का अर्थ 'उसका' किया है। कुछ अड़चन देखकर सू० प्र० मिश्रजीने 'जासू' से 'पार्वतीजीका' अर्थ किया है। अर्थात् 'जिन पार्वतीका यश ब्रह्मा आदि गाते हैं उनके जन्मसे हिमालयके घर नित्य नये उत्सव होते हैं।'—पर इसमें शब्द बहुत अपनी ओरसे बढ़ाने पड़ते हैं और जासू—तासूका सम्बन्ध नहीं रहता। सम्भवतः अभिप्राय कविका यह है कि जन्मके समयसे ही ब्रह्मादि हिमाचलका यश गाने लगे, उत्सव—मंगल तो जन्मके बादसे हुए। उत्सव होनेपर भी गाते हैं।

# नारद समाचार सब पाए। कौतुकहीं<sup>१</sup> गिरिगेह सिधाए॥५॥ सैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर<sup>२</sup> आसनु दीन्हा॥६॥

अर्थ—नारदजीने सब समाचार पाये और 'कौतुकही' हिमाचलके घर पधारे॥५॥ शैलराजने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया। चरण धोकर उनको (बैठनेके लिये) आसन दिया॥६॥

टिप्पणी—१ 'नारद समाचार सब पाए। दिता (क) 'समाचार पाए' से पाया जाता है कि नारदजी ब्रह्मलोकमें न थे, किसी अन्य लोकमें गये हुए थे। इसीसे उन्हें समाचार बहुत दिनों बाद मिला। जब कन्या सयानी हो गयी तब समाचार मिला। नहीं तो ब्रह्मलोकमें होते तो ब्रह्मादिके यशोगानसे उनको तुरत मालूम हो जाता। (ख) 'समाचार सब' अर्थात् पार्वतीजन्म, जन्मसम्बन्धी उत्सवों एवं उनके बड़े और तपयोग्य होने आदिका समाचार। (ग) 'कौतुकहीं गिरिगेह सिधाए' इति। श्रीनारदजी भगवान्की इच्छाके रूप हैं। वे सदा भगवान्की इच्छाके अनुकूल काम करते हैं। भगवान्की इच्छा है कि पार्वतीजी शिवप्राप्तिके लिये तप करें। इसीसे वे वैसा ही उपदेश करनेके लिये हिमाचलके घर आये। किहिमाचलने अपने यहाँ मुनियोंको निवास दिया और फल-फूल-मणि आदिसे सबको सुखी करते हैं। भगवतीका उनके यहाँ अवतार हुआ है। अतएव परम भाग्यवान् और परोपकारी जानकर नारदजी उनके यहाँ गये। परोपकारी, सन्तसेवी भाग्यवानोंके ही यहाँ सन्तोंका आगमन होता है, प्राय: ईश्वरप्राप्ति करानेके लिये ही सन्तोंका आगमन होता है। नारदजी भी ईश्वरप्राप्ति करानेके लिये आये। 'कौतुकहीं' का भाव यह कि उनको वहाँतक आनेमें कुछ भी परिश्रम नहीं हुआ।

नोट—१ 'नारदजीने किससे समाचार पाया?' इसका उल्लेख यहाँ नहीं है। मानस-पित्रकाका मत है कि 'इसका उत्तर 'ब्रह्मादिक गाविह जसु जासू' में आ गया। ये यश गाया करते हैं, उसीसे मालूम हो गया।' प० पु० सृष्टिखण्ड श्रीपार्वती—जन्म—प्रसंगमें पुलस्त्यजीके कथनानुसार नारदजी इन्द्रके भेजे हुए यहाँ आये हैं। वे कहते हैं—'पार्वतीका जन्म होनेपर इन्द्रने नारदका स्मरण किया उनके आनेपर उनकी पूजा कर चुकनेपर जब उन्होंने कुशल—प्रश्न किया तब इन्द्रने कहा—''मुने! त्रिभुवनमें हमारे कुशलका अंकुर जम चुका है। अब उसमें फल लगनेका साधन उपस्थित करनेके लिये मैंने आपका स्मरण किया है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं फिर भी आपने प्रश्न किया है; इसलिये मैं बता रहा हूँ। विशेषत: अपने सुहदोंके निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शान्तिका अनुभव करता है। अत: जिस प्रकार भी पार्वती देवीका पिनाकधारी भगवान् शंकरके साथ संयोग हो, उसके लिये हमारे पक्षके सब लोगोंको शीघ्र उद्योग करना चाहिये।' इन्द्रसे उनका सारा कार्य समझ लेनेके बाद नारदजी हिमाचलराजके यहाँ गये।'

नोट—२ ' कौतुकहीं गिरिगेह सिधाए' इति । सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'विलक्षण पार्वती–बाललीलाका समाचार पाकर सब काम छोड़ वहाँ पहुँच गये।' कौतुक=अपूर्व विषयदर्शनोपभोगोत्साह ।

१- 'कौतुक हिमगिरिगेह' पाठान्तर। २-तब-१७२१, १७६२ छ०। बर-१६६१, १७०४, कोदवराम।

नोट—३ 'कौतुकहीं'-लीलापूर्वक, जैसे कोई खेल करे।=िवनोदार्थ। नारदजीके सम्बन्धमें यह शब्द ग्रन्थकारने अन्यत्र भी प्रयुक्त किया है। यथा—'मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ।' (बा० १३०) उनके लिये यह एक खेल वा विनोद ही है। जी बहलानेके लिये सोचे कि चलो हम भी देख आवें और किसी प्रयोजनसे नहीं। 'सिधाए'=चल दिये। 'कौतुकहीं' के साथ यह शब्द बड़े मार्केका है। कौतुकप्रिय हैं, अतः चल दिये। बैजनाथजी 'कौतुकहीं' का अर्थ 'स्वाभाविक ही' करते हैं। पं० रामकुमारजीने जो अर्थ किया है वह भी ग्रन्थसे प्रमाणित है। 'कौतुकहींं'=सहज ही बिना श्रम; यथा—'सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर॥'(सुं० १)

ध्व' पार्वतीमंगल' ग्रन्थमें जन्मादिका वर्णन यों है—'मंगलखानि भवानि प्रगट जब तें भइ। तब ते रिधिसिधि संपित गिरिगृह नित नइ॥ नित नव सकल कल्यान मंगल मोदमय मुनि मानहीं। ब्रह्मादि सुर नर-नाग अति अनुराग भाग बखानहीं॥ पितु-मातु प्रिय परिवारु हरषिंह निरिख पालिंह लालहीं॥ सित पाख बाढ़ित चंद्रिका जनु चंदभूषन भालहीं॥ कुँअरि सयानि बिलोकि मातु-पितु सोचिहं। गिरिजा जोगु जुरिहि बरु अनुदिन लोचिहें॥ एक समय हिमवान भवन नारद गए। गिरिबरु मैना मुदित मुनिहि पूजत भए॥' (८—१०) इससे अनुमान होता है कि विवाहयोग्य होनेपर माता-पिताकी चिन्ता मिटानेके लिये नारदजी भगवत्-प्रेरणासे आये। जैसे श्रीरामजीके विवाहकी चिन्ता दशरथ महाराजको जब हुई तब विश्वामित्रजी भगवत्-प्रेरणासे अयोध्या आये थे।

हरि-इच्छाहीसे इन्द्रको नारदके स्मरणको बात भी सूझी और विनोदार्थ भी आये हों तो वह भी हरि-इच्छासे हो सकता है। केवल भेद इतना होगा कि विनोदार्थ आये तो तपके लिये भेजना है—यह उनको ज्ञात नहीं है। बिना जाने हरि-इच्छासे वैसा उपदेशका प्रसंग आ गया।

'नारद'—इनके पूर्व जन्मकी कथा 'बालमीक नारद घटजोनी।' (३।३) में दी गयी है। ये ब्रह्माजीके मानसपुत्रोंमेंसे हैं। सृष्टिरचनाके लिये ब्रह्माने मानसपुत्र उत्पन्न किये थे। इन्होंने प्रजासृष्टिकी रचना स्वीकार न किया और अन्य मानसपुत्रोंको भी बहकाया जिससे वे भी विरक्त हो गये। शब्दसागरमें लिखा है कि इस प्रकार सृष्टिरचनामें बाधा करनेके कारण ब्रह्माजीने इनको शाप दिया कि तुम कभी स्थिर होकर एक स्थानपर न रह सकोगे, सदा विचरते ही रहोगे। परन्तु भागवतमें दक्षका इनको ऐसा शाप देना कहा है। यथा—'तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदम्॥' (६।५।४३) अर्थात् इसलिये हे मूढ़! लोकोंमें विचरते हुए तेरे ठहरनेका कोई निश्चत स्थान न होगा। (बा० ७९।१-२) में देखिये। इसी कारण ये त्रैलोक्यमें विचरते ही रहते हैं। ये देविष हैं; इससे कहीं कोई परदा नहीं करता और न कहीं इनको रोक-टोक हो।—'त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि।'(बा० ६६) 'नारद को न परदा न नारद सों पारिषो।' (क० बा० १६) सदैव हाथमें वीणा लिये हुए भगवद्यशका गान उसे बजा-बजाकर करते हैं। भगवान्के द्वादश प्रधान भक्तोंमें आप भी हैं (देखिये भक्तमाल छप्पय ७)। इनके जीमें यही रहती है कि औरोंको भी हरिभक्त बनावें, संसारसे विरक्त करा दें। आपका स्वभाव संतोंका-सा दयामय है। आप एक लोकका समाचार दूसरे लोकको दिया करते हैं। स्वभाव आपका कलहप्रिय कहा गया है। जहाँ-तहाँ देवता-दैत्योंमें लड़ाई-झगड़ेकी जड़ आप ही देखे गये हैं। आप भगवान्के मन कह जाते हैं। सेवा, पूजा, कीर्तन, प्रसाद, भिक्तप्रचारक इत्यादि सभी निष्ठाओंमें प्रधान हैं।

टिप्पणी—२ 'सैलराज बड़ आदर कीन्हा। ' इति। (क) 'शैलराज' ने आदर किया, इस कथनका भाव यह है कि राजालोग महात्माओंका जैसा आदर करते हैं वैसा आदर-सत्कार किया। पुनः भाव कि महात्माओंका आदर करनेसे मनुष्योंको बड़ाई प्राप्त होती है। यहाँ नारदजीका आदर करनेसे उनको 'शैलराज' कहा गया। (ख) 'बड़ आदर'— आगेसे चलकर मिलना, दण्डवत्–प्रणाम करना, अगवानी करके लाना, सामने सेवामें खड़े रहना, चरण-प्रक्षालन करना, आसन देना, पूजन करना इत्यादि बड़ा आदर है। यथा 'मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गएउ ले बिप्र समाजा॥ किर दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन्ह बैठारेन्हि आनी॥ चरन पखारि कीन्हि अतिपूजा। मो सम आजु धन्य निहं दूजा॥ बिबिध भाँति भोजन करवावा'। (बा० २०७)। (ग) पूर्वार्धमें 'बड़ आदर

कीन्हा' कहकर उत्तरार्धमें यह भी बताया कि क्या आदर किया। स्वागत करके चरण-प्रक्षालन करना, आसन देना यही आदर है। प्राय: परातमें चरण धोनेकी रीति शिष्ट लोगोंमें देखी-सुनी जाती है, जिसमें जल बाहर न गिरे। पैर परातमें रखकर आदरपूर्वक धोये जाते हैं, फिर अँगोछेसे पोंछे जाते हैं। तत्पश्चात् सुन्दर आसनपर बिठाया जाता है। यथा—'सादर जल लै चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे॥'(अ० ३४) (श्रीशबरीजी) 'सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे॥'(बा० ४५) (श्रीभरद्वाजजी) तथा यहाँ 'सैलराजः।'

# नारि सहित मुनिपद सिरु नावा । चरनसिलल सबु<sup>१</sup> भवन सिंचावा ॥ ७ ॥ निज सौभाग्य बहुत गिरि<sup>२</sup> बरना । सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥ ८ ॥

अर्थ—(फिर उन्होंने) स्त्रीसिहत मुनिके चरणोंमें सिर नवाया (अर्थात् प्रणाम किया) चरणोदकसे सारे घरको सिंचवाया (अर्थात् चरणधोवन सारे घरमें छिड़कवाया)॥७॥ हिमाचलने अपने सौभाग्य–(सुन्दर भाग्य–) की बहुत बडाई की और बेटीको बुलाकर सुता कहकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया॥८॥

टिप्पणी—१ 'नारि सहित मुनिपद सिरु नावा।"" इति। (क) इससे शैलराजकी अत्यन्त भिक्त सूचित की। यथा 'गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी॥' (अ०९) (ख) 'चरन सिलल सबु भवनु सिंचावा।' ब्हिचरणोदकसे घर सिंचवाया, क्योंकि महात्माओंके चरणकमलमें अनेक तीर्थोंका निवास रहता है। चरणोदक सर्वतीर्थोंके समान है। उसके सिंचनसे घर पिवत्र होता है, वंशकी वृद्धि होती है, दारिद्र्य और अनेक अनिष्ट दूर होते हैं। पदतीर्थ-सेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। यहाँ गृहस्थोंका धर्म दिखाया है कि उनको अपने कल्याणार्थ ऐसा करना चाहिये।

टिप्पणी—२ 'निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना' इति। [अर्थात् कहा कि—'महान् भाग्योदयः' आपके आगमनसे, आपके दर्शनसे हमारा भाग्य उदय हुआ। आज हमारे कोई बड़े पुण्यसमूहोंका, पूर्वसुकृतोंका उदय हुआ कि आपके दर्शन घर बैठे हुए; क्योंकि 'पुन्यपुंज बिनु मिलिह न संता।' (उ० ४५) भगवान्की आज हमारे ऊपर बड़ी असीम कृपा हुई कि आपने स्वयं आकर दर्शन दिये; यथा— 'जौं रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तौ तुम्ह मोहि दरसु हिठ दीन्हा॥' (सुं० ७) 'बिनु हिर कृपा मिलिह निहं संता।' आज हमारा घर और हम पवित्र और कृतार्थ हो गये, हमारे भाग्यकी बड़ाई कौन कह सकता है। इत्यादि, सौभाग्यका वर्णन है। यथा— 'सेवक सदन स्वामि आगमनू। मंगलमूल अमंगल दमनू॥ प्रभुता तिज प्रभु कीन्ह सनेहू। भयउ पुनीत आजु यहु गेहू॥' (अ० ९) महात्माके दर्शनसे भाग्यकी बड़ाई है (बड़ा सौभाग्य समझा जाता है); यथा— 'नाथ कुसल पदपंकज देखें। भयउँ भागभाजन जन लेखें॥' (अ० ८८) निषाद, 'अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज। देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज॥' (सुं० ४७) विभीषण।—[किसीने कहा है 'धन्य वाके भाग जाके साधु आए पाहुने।' चाणक्यनीतिमें लिखा है कि—'न विप्रपादोदककर्दमानि न वेदशास्त्रध्वनिगर्जितानि। स्वाहास्वधाकारविवर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि॥' अर्थात् जिन घरोंमें विप्रचरणोदकसे कीचड़ न हुआ हो, वेदशास्त्रध्वनि न हुई हो और जो घर स्वाहा–स्वधासे रहित हों, वे घर श्मशानतुल्य हैं। (वि० टी०)]

टिप्पणी—३ 'सुता बोलि मेली मुनि चरना' इति। (क) (मेलना=डाल देना, यथा—'सिय जयमाल राम उर मेली।' (बा॰ २६४) 'मेली कंठ सुमन कै माला।' (कि॰ ८) यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्रान्तिक है।) मेली=प्रणाम कराया। यथा—'पद सरोज मेले दोउ भाई।' (बा॰ २६९) 'मेली' शब्द देकर पार्वतीजीकी मुग्धावस्था दिखायी है अर्थात् यह सूचित किया है कि वे अभी बहुत छोटी हैं। आगे चौपाईसे मालूम होता है कि वे सखीकी गोदमें थीं, यथा—'जानि कुअवसर प्रीति दुराई। सखी उछंग बैठी पुनि जाई॥' (६८) छोटी होनेके कारण पिताने प्रणाम कराया, जैसे महाराज दशरथने चारों पुत्रोंको विश्वामित्रजीके चरणोंमें प्रणाम कराया

था। यथा—'पुनि चरनिह मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी॥'(बा० २०) और विश्वामित्रने परशुरामके चरणोंमें प्रणाम कराया था, यथा—'बिस्वामित्र मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोउ भाई॥'(२६९) (ख) चरणोंमें प्रणाम, चरणोंका प्रक्षालन, चरणप्राप्तिसे अपने सौभाग्यकी प्रशंसा करनी, सुताको प्रणाम कराना—इत्यादिसे सूचित किया कि हिमाचल विप्रचरणकमलोंमें अत्यन्त प्रेम रखते हैं; यथा—'बिप्र चरन पंकज अति प्रेमा।'

पं० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—'सर्वस्याभ्यागतो गुरुः'\* (अर्थात् अभ्यागत सबका गुरु है), इस मनुवाक्यसे और नारदको सबसे प्रधान देवर्षि समझकर, सज्जनके लिये मनुजीने जैसा कर्तव्य बताया है, शैलराजने उसी प्रकार गुरुके समान उनका आदर-सत्कार किया। मनुजीने लिखा है कि 'तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता। एतान्यिप सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन॥' तृणानि (कुशासन) अथवा भूमि (आसन), जल और उत्तम वाणी—इन चार बातोंका अभाव सज्जनोंके यहाँ नहीं होता।—इस नियमसे पहले दूरसे देखकर, खड़े होकर, आगे जाकर, दण्डवत् कर साथ-साथ ले जाना यह 'बड़ आदर कीन्हा' से हुआ। 'यद पखारि' से अर्घ्य किया। 'बर आसन दीन्हा' से 'तृणानि' और 'भूमि', 'नारि सहित मुनिपद सिरु नावा। चरन सिलल सब भवन सिंचावा॥' से विशेष सत्कारके साथ उनके चरणोदकसे घर सिंचवाना इससे 'उदक' और 'निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना।' से 'सूनृत वाणी'—ये चारों मनुकी आज्ञाएँ पालन की गयीं।'

# दोहा—त्रिकालग्य सर्बग्य तुम्ह गति सर्बत्र तुम्हारि। कहहु सुताके दोष गुन मुनिबर हृदय बिचारि॥६६॥

अर्थ—(हिमाचलराज बोले) हे मुनिश्रेष्ठ ! आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी पहुँच है। (अतएव कृपा करके) हृदयमें विचारकर (इस) लड़कीके दोष और गुण कहिये॥ ६६॥

टिप्पणी—१ '*त्रिकालग्य', 'सर्बग्य', 'गित सर्बत्र तुम्हारि'*—ये तीनों विशेषण सहेतुक हैं। (क) आप त्रिकालज्ञ हैं अर्थात भृत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंके ज्ञाता हैं। अत: इसका भृत, भविष्य, वर्तमान तीनों कहिये। मृनिने आगे तीनों कालकी बातें कही भी हैं—'सुता तुम्हारि सकल गुन खानी। सुंदर सहज सुसील सयानी॥ नाम उमा अंबिका भवानी। सब लच्छन संपन्न कमारी॥'—यह वर्तमान है। 'होहहि संतत पिअहि पिआरी' से 'जोगी जटिल अकाम मन ।' (६७) तक भविष्य है। भूतकालका हाल इस समय नहीं कहा। क्योंकि उसमें ऐश्वर्य है। उसके कहनेसे ऐश्वर्य प्रकट हो जायगा, जिससे फिर माता-पिताको वात्सल्यका सुख न मिल सकेगा। ऐश्वर्य प्रकट करनेका समय विवाहके अवसरपर आवेगा तब कहेंगे, यथा—'*पूरुब कथा प्रसंगु सुनावा।'' जनमीं प्रथम* दच्छगृह जाई॥'से 'हर बिरह जाड बहोरि पितके जग्य जोगानल जरीं।'(९८) तक यह भूत है। (ख) 'सर्बग्य' अर्थात् आप सर्वशास्त्रोंके ज्ञाता हैं। (अत: ज्योतिष, सामृद्रिक शास्त्रद्वारा हाथ देखकर इसके गुण-दोष कहिये।) इसीसे आगे हस्तरेखाएँ देखकर सामृद्रिक कहेंगे। यथा—'*अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख।*'(६७) [योगीलोग प्रज्ञालोकके प्रभावसे वस्तुविशेषका भूत, भविष्य जान लेते हैं, इस भाँति त्रिकालज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञ नहीं होते। नारदजी त्रिकालज्ञ भी हैं और सर्वज्ञ भी। (वि॰ त्रि॰)] (ग) 'गित सर्वत्र तुम्हारि' से जनाया कि आप समस्त लोकोंके भी ज्ञाता हैं। (आप सर्वत्र विचरते हैं। अत: बताइये कि इसके योग्य वर कहाँ है।) यह भी आगे देवर्षिजी बतायेंगे। यथा—'जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहँ सिव तिज दूसर नाहीं॥'(७०) [और पार्वतीमंगलसे स्पष्ट है कि माता-पिता वरके लिये चिन्तित थे और उन्होंने नारदसे स्पष्ट पूछा है। यथा— 'कुँअरि सयानि बिलोकि मातु पितु सोचिहिं। गिरिजाजोग जुरिहि बरु अनुदिन लोचिहिं॥ ९॥ तुम्ह तिभुवन तिहुँ

<sup>\*</sup> पूरा श्लोक यह है—'गुरुरग्निर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः। पितरेको गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः॥' अर्थात् अग्नि ब्राह्मणोंका, ब्राह्मण सब वर्णोंका और पित स्त्रियोंका गुरु है। अभ्यागत सबका गुरु है।

काल बिचार बिसारद। पारबती अनुरूप किहय बरु नारद॥'(१४)] (घ) त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ और सर्वत्र गित होनेसे 'मृनिबर' कहा।

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी—मुनि सिद्ध भूत, भिवष्य और वर्तमान तीनों कालोंका वृत्तान्त जानते हैं, सबके जाननेवाले और सब जगह जानेवाले होते हैं। इसिलये सब विशेषण उचित दिये गये हैं। तीन जन्मका फल कहनेके लिये 'त्रिकालज्ञ' कैसा वर मिलेगा इसके लिये 'सर्वज्ञ' और वह वर कहाँ मिलेगा इसके लिये 'गति सर्वज्ञ' कहा। वाक्-छलसे हिमालयके मुखसे सरस्वतीने यह भी कह दिया कि तुम 'सर्वज्ञ' (शर्वज्ञ) याने शर्व-(महादेव-) को जाननेवाले हो। 'मुनिबर' में 'मुनि' को अलगकर सम्बोधन बनाओ तो—'हे मुनि! बर हृदय बिचारि' हृदयमें वरको विचारकर याने किसके साथ इसका ब्याह होगा यह हृदयमें विचारकर तब कन्याका गुण-दोष कहो। हाथको संस्कृतमें 'दोष' कहते हैं। इसलिये 'कहहु सुताके दोष गुन' अर्थात् कन्याके 'हाथों' को गुनकर याने देखकर तब हृदयमें विचारकर 'बर' (इसका पति) कहो। इससे यह भी जनाया कि जन्मपत्र नहीं है।

नोट—१ यह तुलसीकाव्यकी महिमा है कि चाहे जैसा भारी विद्वान् हो वह भी इसके शब्दोंमें गूढ़ भाव निकाल-निकालकर इसमें आनन्द प्राप्त करता है।

नोट—२ 'कहहु सुता के दोष गुन' में दोषको प्रथम कहा है और नारदमोहप्रकरणमें विश्वमोहिनीके विषयमें 'कहहु नाथ गुन दोष सब एहिके हृदय बिचारि।' (१३०) ऐसा कहा है अर्थात् गुणको प्रथम कहा है। इसमें क्या भेद और भाव है यह (दोहा १३०) में लिखा जायगा। पाठक वहाँ देख लें।

वि॰ त्रि॰ जी लिखते हैं कि केवल गुण और केवल दोषकी जगत्में स्थिति भी नहीं है। इसलिये दोष-गुण दोनों पूछते हैं। दोष लक्षित नहीं होता है, अत: जिज्ञासामें प्रधानता दोषको है, इसलिये दोषको ही पहले कहा।

## कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी। सुता तुम्हारि सकल गुन खानी॥१॥ सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी॥२॥

अर्थ—मुनिने हँसकर गूढ़ और कोमल वचन कहे। तुम्हारी बेटी समस्त गुणोंकी खान है॥ १॥ स्वाभाविक ही सुन्दरी, सुशील और सयानी है। उमा, अम्बिका और भवानी (इसके) नाम हैं॥२॥

नोट—१ 'कह मुनि बिहिसि' इति। हँसनेके कारण महानुभावोंने ये लिखे हैं—(क) हिमाचल भवानीको अपनी कन्या जानकर दोष और गुण पूछते हैं। यह नहीं जानते कि यह जगदम्बा है, इनमें दोष कहाँ ? (रा० प्र०) (ख) जैसे किसीके पास रत्न हो जो उसकी कदर या प्रभाव न जानता हो, यदि वह जौहरीके पास उसे ले जाय तो जौहरी देखकर प्रसन्न होता है (क्योंकि वह उसका गुण जानता है) और जीमें यह विचारकर हँसता है कि यह बेचारा इसके गुण क्या जाने, ठीक उसी प्रकारकी यहाँ नारदजीकी हँसी है। (पं०) अथवा (ग) यह सोचकर हँसे कि गुण सुनकर हर्ष होगा, पर जब वरका स्वरूप सुनेंगे तब दुःखित होंगे। (पं०) (घ) आज यह विलक्षण लीला है कि जगज्जननीके हाथको में देख रहा हूँ और वह चुपचाप बालिका बनी दिखला रही हैं—ऐसा विचारकर हँसे। (सु० द्वि०) (ङ) ये 'भव भव बिभव पराभव कारिनि। बिस्व बिमोहिनि स्वबस बिहारिनि॥' हैं, सो आज में उनकी हस्तरेखा देखकर शुभ और अशुभ फल कहने बैठा हूँ। (मा० प०) (च) नारदजी कौतुकप्रिय हैं ही। यह सोचकर हँसे कि अभी तो ये प्रसन्न होंगे, आगे फिर हमें इनकी रानी गाली देंगी, यह तमाशा देखनेको मिलेगा। (छ) यह जगत्का नियम है कि जब किसीकी गयी हुई वस्तुको वह पुन: देखता है, तब उसे देखकर वह प्रसन्न होता है। नारदजीने सतीको यज्ञमें शरीर—त्याग करते समय देखा था, अब उनको पार्वतीरूपमें देखकर हँसे। (सू० प्र० मिश्र) (ज) समग्र लक्षण देखते ही पूर्वापर समग्र हाल जान गये, अत: हँसे। (वै०) (इ)) दंपतिके वात्सल्यपर हँसे। (वि० त्रि०)

टिप्पणी—१ 'कह मुनि बिहिस गृढ़ मृदु बानी। 'इति। (क) 'मुनि' अर्थात् मननशील हैं, मनन करके तब

कहा। ऐश्वर्य प्रकट करनेका अवसर यह नहीं है, इसीसे 'गूढ़' अर्थात् गुप्त करके कहते हैं। वचनोंमें ऐश्वर्य गुप्त है, यही वाणीकी गूढ़ता है। हिमाचलको इन वचनोंके गूढ़ भावोंका कुछ भी ज्ञान न हुआ। अतएव 'गूढ़' विशेषण खूब ही घटित हुआ। [(ख) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कैसे कहें?' एक तो देवर्षि, दूसरे जगज्जननी सामने खड़ीं। झूठ कैसे कहूँ और जो प्रत्यक्षमें सब भेद खोल दूँ तो जगत्पिता महादेव और जगज्जननी उमा दोनोंकी इच्छासे उलटा करनेका अपराधी ठहरूँगा। इसिलये गूढ़ वाणी बोले, जिसमें शैलराज और उसकी स्त्री तथा सिखयाँ ठीक-ठीक अर्थ न समझें। ज्योतिषी लोग प्रसन्न करनेके लिये सुलक्षण ही पहले कहते हैं; इसिलये मुनिने 'सकल गुन खानी' प्रत्यक्षमें कहा। उसमें गूढ़ार्थ यह है कि सत्त्व, रज और तम तीनों गुणोंकी 'खानि' अर्थात् प्रकृतिरूपा आद्याशिक्त हैं।] (ग) 'सकल गुन'से चौदहों गुणोंका भी होना कह दिया। वे ये हैं—देशकालका ज्ञान, दृढ़ता, कष्टसिहष्णुता, सर्विवज्ञानता, दक्षता, उत्साह, मन्त्रगुप्ति, एकवाक्यता, शूरता, भिक्त, ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत-वत्सलता, अमर्षित्व और अचापलत्व।

टिप्पणी—२ (क) 'सुंदर सहज सुसील सयानी दिता 'सकल गुन खानी' यह गूढ़ वाणी कहकर अब कुछ प्रकट गुण कहते हैं। सहज सुन्दरी है, अर्थात् बिना शृंगारके ही सुन्दर है। 'सहज' का अन्वय सबके साथ है। सहज सुशील है अर्थात् जन्मस्वभावसे ही सुशील है, कुछ पढ़ने–लिखने या दूसरोंको देखकर नहीं। और न पण्डितोंकी सेवासे यह सुशीलता प्राप्त हुई है, यथा—'सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई।'(७।९०) 'सहज सयानी'है, अर्थात् बिना पढ़े–लिखे ही इसकी बुद्धि सयानोंकी–सी है। तीन विशेषणोंसे तीन बातें कहीं—शरीरसे सुन्दर है, स्वभावसे सुशील है और बुद्धिसे सयानी है। (ख) 'नाम उमा अंबिका भवानी' इति। इससे पाया गया कि नामकरण देविष नारदद्वारा हुआ। हिमाचलने बेटीका कोई नाम नहीं लिया; 'कहहु सुताके दोष गुन' इतना ही कहकर सुताके दोष–गुण पूछे थे। [वाक्यमें गूढ़ता यह है कि स्वयं नाम बतलाने लगे। इतनी बड़ी कन्याका नाम माता–पितासे पूछना चाहिये; न कि माता–पिताको उसका नाम बतलाना चाहिये (वि० त्रि०)]

नोट—२ तीन नाम देकर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंके नाम बताये। यहाँ त्रिकालज्ञता चिरतार्थ की। 'अंबिका' अर्थात् जगज्जननी हैं—यह भूतमें, 'उमा' वर्तमानकालमें नाम है और 'भवानी' नाम भविष्यमें होगा। (वै०, सू० प्र० मिश्र)।

#### सब लच्छन संपन्न कुमारी। होइहि संतत पिअहि पिआरी॥ ३॥ सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तें जस् पैहहिं पितृ माता॥ ४॥

अर्थ—कन्या सब सुलक्षणोंसे युक्त है। (यह अपने) पितको सदा प्यारी होगी॥३॥ इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। माता-पिता इससे यश पावेंगे॥४॥

टिप्पणी—१ 'सब लच्छन संपन्न कुमारी। ' 'इति। दो चरणोंमें गुण कहकर अब लक्षण कहते हैं। सब लक्षण वही हैं जो आगे कहते हैं। 'होइहि संतत पिअहि पिआरी' निरन्तर प्रिय होगी—इसका कारण पूर्व कह आये कि सर्वगुणखानि है और सर्वलक्षणसम्पन्न है। अतः पितव्रता होगी। पितव्रता होनेसे पितको सदा प्रिय होगी। [जो लक्षण पितव्रतामें होने चाहिये, वे सब इसमें हैं। सामुद्रिकमें बत्तीस लक्षण कहे गये हैं, उन सबोंसे युक्त जनाया। 'कुमारी' शब्दसे जनाया कि 'कुमारावस्थामें चंचलता आदि दुर्गुण होते हैं, उन सबोंसे रिहत सब लक्षणसम्पन्न रहेगी।' 'होइहि संतत ' से विवाह होनेपर पितिप्रय और अनुकूल जनाया।' (मा० प०)]

टिप्पणी—२ 'सदा अचल एहि कर अहिवाता।<sup>—</sup>' इति। (क) इससे जनाया कि ये ईश्वरकी शक्ति हैं। न ईश्वरका कभी नाश, न इस सुताका नाश। स्त्रीके लिये मुख्य लक्षण यही है कि उसका सौभाग्य सदा बना रहे और वह सदा पितको प्रिय रहे। (ख) 'एहि तें जसु पैहिंह पितु माता'—यह पूर्वसे चिरतार्थ होता आ रहा है; यथा—'नित नृतन मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गाविहं जसु जासू॥'—यह तो भूत और वर्तमानका यश हुआ

और आगे भिवष्यमें भी यश होगा। [लोग कहेंगे कि शैलराज और मयनाजी धन्य हैं कि जगज्जननी भवानीके माता-पिता हुए; यथा—'जिन्हिंह बिरिच बड़ भयड बिधाता। मिहमा अविध राम पितृ माता॥' इनके द्वारा जगत्का उपकार होगा। षण्मुख कार्तिकेयजी इनके पुत्र हुए, जिन्होंने तारकासुरका वध किया। पितासे संतानका नाम होता है पर यहाँ संतानसे पिता—माताका नाम होगा—यह माता-पिताका सौभाग्य है; यथा—'तुम्हतें पुन्यपुंज बड़ काकें। राजन राम सिरिस सुत जाकें॥'—यही यश है। 'एहि तें' में यह भी ध्विन है कि तुम्हारे पुत्र मैनाकसे तुम्हें यश नहीं मिला।]

नोट—'जसु पैहिंहि पितु माता' इति । यथा—'कहहु सुकृत केहि भाँित सराहिय तिन्ह कर । लीन्ह जाइ जगजनि जनमु जिन्हके घर ॥<sup>\*\*\*</sup>७॥ मुनि कह चौदह भुवन फिरउँ जग जहँ जहँ। गिरिबर सुनिय सरहना राउरि तहँ तहँ॥ भूरि भाग तुम्ह सिरेस कतहुँ कोउ नाहिन। कछु न अगम सब सुगम भयो बिधि दाहिन॥ १५-१६॥ दाहिन भए बिधि सुगम सब सुनि तजहु चित चिंता नई। बरु प्रथम बिरचि बिरची मंगला मंगलमई॥ बिधि लोक चरचा चलित राउरि चतुर चतुरानन कही। हिमवानु कन्या जोग बरु बाउर बिबुध बंदित सही॥ २॥'—(पार्वतीमंगल)

होइहि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं॥५॥ एहि कर नामु सुमिरि संसारा। त्रिय चिढ़हिहें पतिब्रत असि धारा॥६॥ सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी॥७॥

अर्थ—(यह) सारे जगत्में पूज्य होगी। इसकी (पूजा) सेवा करनेसे कुछ भी (पदार्थ) दुर्लभ न होगा॥५॥ संसारमें स्त्रियाँ इसका नाम सुमिरकर, पातिव्रत्यरूपी तलवारकी धारपर चढ़ जायँगी॥६॥ हे शैलराज! तुम्हारी बेटी सुलच्छना है। जो दो–चार अवगुण हैं, वह भी अब सुन लो॥७॥

टिप्पणी—१ 'होइहि पूज्य सकल जग माहीं। 'इति। (क) दोनों कुलोंकी कहकर अब जगत्में पूज्य होना कहते हैं। 'सकल जगमें' अर्थात् तीनों लोकोंमें। (ख) 'एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं' इति। पूज्य कहकर अब उनकी पूजाका फल कहते हैं कि सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, लोक-परलोक दोनों बन जायँगे। 'कछु दुर्लभ नाहीं' अर्थात् दुर्लभ भी सुलभ हो जायगा। यथा—'सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिआरी॥ देवि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे॥'(बा० २३६)

टिप्पणी—२ 'एहि कर नामु सुमिरि संसारा। दिवा-पूजाका फल कहकर अब नामका फल कहते हैं। नाम पूर्व कह आये—उमा, अम्बिका, भवानी। पातिव्रत्य खड्गधारके समान कठिन है, उसपर स्त्रियाँ इसके नामका स्मरण करके सुखसे चढ़ेंगी। अर्थात् यह ऐसी पतिव्रता होगी कि इसका नाम स्मरण करनेसे संसारभरकी स्त्रियाँ पतिव्रता हो जायँगी। तात्पर्य कि यह पतिव्रताशिरोमणि होगी। यथा—'पितदेवता सुतीय महँ मातु प्रथम तव रेख॥'(२३५) पूर्व 'होइहि संतत पिअहि पिआरी'से इसपर पतिका प्रेम और 'एहि कर नामु सुमिरि से इसका प्रेम पतिपर कहा। इस तरह पति–पत्नीकी अन्योन्य प्रीति कही। [खड्गकी पैनी धारपर पैर धरते ही पैर कट जायगा, यथा—'परत खगेस होइ निहं बारा॥'(७। ११९) पातिव्रत्य खड्गकी पैनी धारके तुल्य है। ऐसे कठिन धर्मपर भी स्त्रियाँ इसके नामका स्मरण करते हुए आरूढ़ हो सकेंगी, अर्थात् नामके प्रभावसे पातिव्रत्य सर्वथा निबह जायगा। 'चिढ़हिंहं' अर्थात् जहाँ कोई दूसरा पैर नहीं रख सकता, वहाँ इसके नामके बलसे स्त्रियाँ चढ़कर खड़ी रहेंगी। अर्थात् पातिव्रत्य सुगम हो जायगा।]

टिप्पणी—३ 'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी। 'इति। (क) 'सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी॥' कहकर 'सब लच्छन संपन्न कुमारी' कहा। और 'होइहि संतत पिअहि पिआरी।' से 'त्रिय चिढ़हिहें तक कहकर 'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी' कहा। इससे पाया गया कि 'सुंदर सहज सुसील ' 'लक्षण' हैं और पित-प्रिय होना, सौभाग्यका अचल रहना तथा पितव्रता होना 'सुलक्षण' हैं। (ख) 'सब लच्छन संपन्न कुमारी'

से 'सैल सुलच्छन सुता ' तक लक्षण कहे। अर्थात् 'सब लच्छन ' उपक्रम है और 'सैल सुलच्छन ' उपसंहार है। (ग) 'सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी।' इति। 'दुइ चारी' का भाव कि यह गुणों की तो खानि है, अवगुण दो—चार ही हैं अर्थात् बहुत कम हैं (घ) नारदजी पार्वती जीके लक्षणों से प्रसन्न होकर ऐसे मुग्ध हो गये कि बारम्बार प्रशंसा कर रहे हैं—१-'सुता तुम्हारि सकल गुनखानी' २-'सब लच्छन संपन्न ' ३-'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी।' (ङ) हिमाचलने प्रथम उमाके दोष पूछे, यथा—'कहहु सुताके दोष गुन ।' नारदजीने प्रथम गुण कहे, सबके पीछे दोष कहे। इसमें भाव यह है कि दोष यदि प्रथम कहते तो माता—पिता विकल हो जाते, गुण सुननेका उन्हें होश भी न रहता, इस विचारसे प्रथम गुण कहे। (अच्छी बात पहले कही ही जाती है।)

नोट—१ 'सकल गुन खानी' और 'सुलच्छन' कहकर फिर दोष बताना यह भी गूढ़ता है। निर्दोष तो ईश्वर छोड़ दूसरा होता ही नहीं। इसलिये यदि दोष न कहते तो इसका ऐश्वर्य प्रकट हो जाता। यह विचारकर 'अवगुन' शब्द कहा, यद्यपि वे अवगुण हैं नहीं।

नोट—२ आगे जो अवगुण कहते हैं वे तो सुताके दोष नहीं हैं वरंच वरके दोष हैं, जैसा कि नारदजी आगे स्वयं कहते हैं, यथा—'जे जे बरके दोष बखाने।'(६९।३) इस कारण टीकाकारोंने 'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी॥'के भिन्न-भिन्न भाव कहे हैं—

- (क) पित-पत्नीमें अभेद मानकर, उनको एक जानकर पितके अवगुण पार्वतीजीमें आरोपण करके कहे। वह निन्दा वस्तुत: प्रशंसा है। (रा० प्र०)
- (ख) 'सुता तुम्हारी' का भाव यह है कि जबतक यह कुँआरी है, तुम्हारी सुता कहलाती है अर्थात् एक तनचारी है तबतक तो इसमें सब सुलक्षण-ही-सुलक्षण हैं, एक भी कुलक्षण (दोष) नहीं है। हाँ! जब इसका विवाह हो जायगा तब पति-सम्बन्धसे ये अवगुण होंगे। पतिमें जो अवगुण हैं सो सुनो। (वै०)
- (ग) पंजाबीजी लिखते हैं कि 'नारदजी शिवजीमें भला दोष कैसे कह सकते हैं? इन्होंने दोष नहीं कहे वरंच गूढ़ वचन कहे, जो दम्पतिको दोष जान पड़ेंगे और हैं तो गुण ही।' वे अवगुणका अर्थ इस प्रकार करते हैं—'अब (धातुका अर्थ रक्षा है, उसके स्वामी रक्षक) के गुण दो-चार कहे। 'दो चार कहे' अर्थात् गुण कहकर मैं पार नहीं पा सकता, इससे दो-चार कहता हूँ।'

वि॰ त्रि॰—यही मुनिका कौतुक है। उमाको तपके लिये भेजना चाहते हैं जिसमें उनका परम कल्याण हो। दोष न दिखावें तो माता-पिता तपके लिये आज्ञा देंगे नहीं। अत: पतिविषयक ऐसे विशेषण देंगे जो महादेवजीमें जाकर गृण हो जाते हैं, सामान्य जीवके लिये तो महा अवगृण हैं।

नोट—३ यहाँतक ग्यारह लक्षण गिनाये गये—सुन्दर १, सुशील २, सयानी ३, उमा ४, अंबिका ५, भवानी ६, 'संतत पिअहि पिआरी'७, 'अचल अहिवात'८, 'एहिं तें जसु पैहिं पितु माता' ९, 'होइिह पूज्य' १० और 'एिह कर नाम सुमिरि'' ११। ग्यारह ही लक्षण बतानेमें गूढ़ता यह है कि रुद्र ग्यारह हैं, ये रुद्राणी हैं। प्र० स्वामी 'उमा, अंबिका, भवानी' की जगह 'सकल गुन खानी, एिह सेवत कछु दुर्लभ नाहीं, शैल सुलक्षण' को लेकर ११ पूरे करते हैं और 'शैल सुलक्षण' को एक गुण मानकर उसका अर्थ 'शैलके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न' ऐसा करते हैं। प्रथम चार गुण कुमारी अवस्थाके और शेष विवाहितावस्थाके हैं, अतः लच्छन और सुलच्छनमें पुनरुक्ति नहीं है।

नोट—४ 'दुइ चारी'=दो चार, कुछ। यह अल्पसंख्यासूचक मुहावरा है। दो-चार कहनेका भाव यह है कि जिसमें घबड़ा न जायँ। 'दो प्रथम कहकर तब चार कहा जिसमें घबड़ा न जायँ'—यह भाव यहाँ नहीं है, यहाँ दो-चारसे छ:का मतलब है। वनवासके समाचारमें जो 'चार दस' का भाव है, वह यहाँ लागू नहीं है। दो-चार मुहावरा है।

नोट-५ नारदजीसे मैनाजीके सखीद्वारा सुताके सौभाग्यसूचक चिह्नोंके पूछनेका प्रसंग प० पु० में भी है,

वहाँ भी नारदजीने मुसकुराकर पितका ही वर्णन किया है और प्रकटरूपसे उनके शब्दोंका अर्थ दोषपरक ही हिमवान्ने समझा। जैसे वहाँ पितका वर्णन बेटीका ही सौभाग्य (गुण या दोष) वर्णन माना गया, वैसे ही यहाँ पितके गुण या दोष कन्याके ही सौभाग्यके गुण या दोष समझे जानेसे शंकाकी जगह नहीं रहती।

नोट-६ नारदजीके वचनोंके गृढ और प्रकट अर्थ निम्न चार्टसे स्पष्ट हो जायँगे।

|                                                | प्रकट अर्थ                               | गुप्त ऐश्वर्यसूचक भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ सकल<br>गुनखानी                               | स्त्रियोंमें जो गुण<br>चाहिये वे सब हैं। | गुण तीन हैं—सत्त्व, रजस्, तमस्। तीनोंकी खानि हैं अर्थात्<br>त्रिगुणात्मिका माया हैं, मूलप्रकृति हैं। रजोगुणसे उत्पत्ति<br>सत्त्वसे पालन और तमस्से संहार करती हैं। यथा—<br>'जगसंभवपालन लयकारिनि', 'भव भव विभव पराभव<br>कारिनि।'                                                                                                                                                                  |
| २ नाम<br>उमा<br>अंबिका<br>भवानी                | उमा,<br>अम्बिका,<br>भवानी<br>नाम हैं     | उमा अर्थात् प्रणव (ॐ) स्वरूपा हैं। अ, उ, म् प्रणवके<br>तीनों अक्षर इस नाममें हैं। अंबिका वैदिक नाम है। यह<br>मूलप्रकृतिकी भी संज्ञा है। इसमें भाव यह भी है कि ये<br>षण्मुख और गणेशजीकी माता होंगी और जगत्की भी माता<br>हैं। यथा—'छमुख हेरंब अंबासि जगदंबिके शम्भुजायासि जय<br>जय भवानी' भवानी अर्थात् भवपत्नी, आद्याशक्ति हैं। अंबिका,<br>भवानी और उमा क्रमशः भूत, भविष्य, वर्तमानके नाम जनाये। |
| ३ संतत<br>पिअहि<br>पिआरी                       | निरन्तर पतिकी<br>प्यारी होगी।            | 'संतत' और 'सदा अचल अहिवात' से सूचित किया कि<br>अनादिकालसे शिवजीकी अद्धाँगिनी हैं, दोनोंका नित्य-<br>सम्बन्ध है, पति अविनाशी और यह भी अविनाशिनी।<br>यथा—'अजा अनादि शक्ति अबिनासिनि। सदा संभु<br>अरधंग निवासिनि।' (९८)                                                                                                                                                                            |
| ४ 'एहि ते जसु<br>पैहहिः <sup></sup> '          | बड़ी प्रतिष्ठा<br>होगी।                  | वरदायक अविनाशी शिवजीकी पत्नी होनेसे जगत्-<br>पूज्य होगी। अर्धांगमें निवास होगा। पतिव्रताशिरोमणि<br>होगी इसीसे पतिव्रताएँ इसका व्रत और पूजन करेंगी।                                                                                                                                                                                                                                              |
| 'होइहि पूज्यः <sup>'</sup><br>'त्रिय चढ़िहहिं' | पूज्य होगी।<br>पतिव्रता होगी।            | रामचरितमानसको प्रकट कर लोकका हित करेगी। षण्मुखको<br>जन्म देकर देवताओंका दुःख-हरण करेगी। इन सबमें<br>माता-पिताका नाम होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                       |

पूर्व और भी भाव टिप्पणियोंमें आ चुके हैं।

नोट—७ सुधाकर द्विवेदीजी गुप्त आशय इस प्रकार लिखते हैं—(क) 'सुंदर सहज सुसील सयानी'—यहाँ सकारादि विशेषणसे प्रत्यक्षमें शरीर और स्वभावको कहा और छिपी बात यह है कि यह समय याने शिवमय है—'नामैकदेशे नामग्रहणम्' इस प्रमाणसे यह कहा। चारोंके आद्याक्षर लेनेसे 'सुससुस=सुश सुश। याने श (शंकरजी) सु (सुष्ठु=अच्छी तरह) हैं। इस द्विरुक्तिसे पार्वतीके मनको उसके प्राणपित शंकरका सुसमाचार सुनाकर प्रसन्न भी कर दिया।'(ख) कृत्तिकाके तृतीय चरणोंमें होनेसे राशिनाम 'उमा' यह प्रत्यक्षमें कहा। और, 'उ' (महादेवकी) मा (लक्ष्मी) यह है—यह गृढ बात कही। 'अंबिका' अर्थात् जैसी अंबा (माता) है वैसी

ही यह भी है, यह प्रत्यक्षमें कहा। और गृढ इसमें यह है कि जगज्जननी हैं। 'भवानी' प्रत्यक्ष भाव यह है कि तुम्हारे भाग्यसे यह 'भव' (संसार) में 'आनी' (लायी गयी) हैं और भव (शिव) की स्त्री हैं—यह छिपी बात कही। (ग) 'कुमारी'=कु (कुत्सित लोगोंको) मारी (मारनेवाली)। यह गुप्तार्थ है। कुमारी=कन्या। यह प्रत्यक्षमें कहा। 'सब लक्षण' का 'व' 'वयोः सावण्यात' से शव-लक्षण हुआ। अर्थात् मूर्देके लक्षणसे सम्पन्न है। यानी मुर्देके साथ विहार करनेवाली महिषासुरमर्दिनी कालिका है। यह गृढ बात कही। 'संतत पिय'=सदा **पिय**=सदाशिव। सदाशिवको प्यारी होगी—यह गुप्तरूपसे कहा। 'सदा अचल एहि कर अहिवाता' में गुप्त भाव यह है कि—स+दा=दानके सिहत। अचल (येन विष्णाना चलः अचलः) याने विष्णा (राम) के प्रेमसे चञ्चल रहेगा। [वंदन पाठकजी 'सदा अचल एहि कर अहिवाता' का अर्थ इस प्रकार करते हैं—'हे अचल (हिमवान्)! इनका अहिवाता ( =अहिवार्ता — अहीनां सर्पाणां वार्ता अस्मिन् इति अहिवार्तः शिवः ) याने महादेव अर्थात् पति सदा (=दानके सहित) अर्थात् महा उदार होगा'—यह गुप्तरूपसे कहा।] (घ) 'होइहि पुज्य सकल जग माहीं'का गुप्तार्थ यह है कि—'सकल (=कलाके साथ) अर्थात् पतिके साथ अर्धांगिनी होकर जगमें पूजनीय होगी।' 'एहि सेवत कछ् दुर्लभ नाहीं'—के गुप्तार्थमें 'कछ्=कछ्आ=कच्छपावतार। और पहला 'नानुस्वारविसर्गों वृत्तभंगाय' इस प्रमाणसे 'नाहीं' का अर्धचन्द्र छोड देनेसे 'ना—अहीं' ऐसा पदच्छेद करनेसे 'दर्लभ नाऽहीं'=दुर्लभ पुरुष जो अही अर्थात् साँपवाले हैं, वह महादेवजी भी इसे (तुम्हारी बेटीको) सेवते हैं। अर्थात् यही आद्याशक्ति है। 'एहि कर नाम सुमिरि' अर्थात् 'मैं सती होती हूँ' यह कहकर पतिके साथ सती होंगी। (ङ) 'दृइ चारी' (अर्थात् ब्रह्मा और विष्णु इन दोनोंके चलानेवाले जो शिव पित हैं उनमें) जो अवगुण हैं उन्हें सुनिये।

अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना॥८॥

# दोहा—जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष। अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख॥६७॥

अर्थ—गुणहीन, मानहीन, माता-पिता-विहीन, उदासीन, सर्वसंशयरिहत (ला-परवा, बेफिकरा) ॥ ८ ॥ योगी, जटाधारी, कामरिहत मनवाला, नंगा और अमंगलवेषवाला—ऐसा पित इसको अवश्य मिलेगा। इसके हाथमें ऐसी रेखा पड़ी है ॥ ६७ ॥

नोट—१ शिवपुराणमेंके—'एका विलक्षणा रेखा तत्फलं शृणु तत्त्वतः॥१०॥ योगी नग्नोऽगुणोऽकामी मातृतातिववर्जितः। अमानोऽशिववेषश्च पतिरस्याः किलेदृशः॥११॥' (२।३।८)—इस श्लोकके 'योगी, नग्नः, अगुणः, अकामी, मातृतातिववर्जितः, अमानः, अशिववेषः, पतिरस्याः, करे गिरे। एका विलक्षणा रेखा' शब्द मानसके 'योगी, नगन, अगुन, अकाम, मन, मातुपितृहीना, अमान, अमंगलवेष, अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि, परी हस्त असि रेख' ये हैं। मानसमें 'उदासीन सब संसय छीना' और 'जटिल' ये दो विशेषण अधिक हैं।

🗠 पूरा प्रसंग शिवपुराणरुद्रसंहिताके पार्वतीखण्डमें है और विशेषकर अक्षरश: मिलता है।

टिप्पणी—१ प्रत्यक्षरूपमें जो गुण पार्वतीजीमें कहे, उनके विपरीत पतिमें अवगुण दिखाते हैं। जिसका तात्पर्य यह है कि सुताके योग्य वर न मिलेगा।

| सुता         | पति  |
|--------------|------|
| १ गुणखानि    | अगुण |
| २ जगत् पूज्य | अमान |

सुता पति ३ माता–पिताको मातु–पितुहीना यश देनेवाली ४ सहजसुशील उदासीन

५ सहज सुंदरजोगी जटिल अमंगलवेष ६ सहज सयानी अकाममन, संशयक्षीण अक्संशयक्षीण होना गुण है पर विरक्तके लिये न कि गृहस्थके लिये। गृहस्थके लिये यह दोष है। इसीसे इसे दोषमें गिनाया।

टिप्पणी—२ 'जोगी जटिल<sup>—</sup>' इति। नारदजीने दो–चार अवगुण कहनेकी प्रतिज्ञा की पर वस्तुत: कहा एक ही, वह यह कि इसे योग्य वर न मिलेगा। यह क्यों ? इस शंकाका समाधान यह है कि वरके दोषसे कन्या भी दूषित हुई। जैसे कि—

- (क) वर मातु-पितुहीन हुआ तो कन्या सासु-श्वशुरहीना हुई।
- (ख) पतिके अमंगलवेषसे स्त्रीकी भी सुन्दरता गयी। यथा—'गिरा मुखर तन अरध भवानी।'
- (ग) योगीके साथ विवाह होनेसे यह भी योगिनी कहलायेगी, रानी नहीं।
- (घ) नंगेके साथ ब्याहे जानेसे यह भी दरिद्रा हुई। ये चार दोष हुए।

नोट—२ पं॰ रामकुमारजीका 'दो–चार' और 'सुताके दोष' वाली शंकाका समाधान उपर्युक्त टिप्पणी— २ में आ गया। सुधाकरजीने 'दुइ–चारी' का अर्थ 'महादेव' किया है—यह पूर्व दिखाया गया है। और वंदन पाठकजी 'दुइ–चारी' का अर्थ 'दो चौक आठ' करते हैं और अगुन, अमान, मातु–पितुहीना, उदासीन, सब संसय छीना, जिटल जोगी, अकाम मन और नगन अमंगलवेष—ये आठ अवगुण गिनाते हैं। इस दीनकी समझमें यदि मातु–पितु, जोगी जिटल और नगन–अमंगलवेषको दो–दो जोड़ें, जैसा वस्तुत: जोड़ना चाहिये, तो ग्यारह लक्षण (दोष) शिवजीमें और अर्धांगिनी तथा पित–पत्नीकी एकरूपतासे पार्वतीजीमें होते हैं। वरके दोष ग्यारह गिनाकर उनको रुद्र सूचित किया गया है—ऐसा कह सकते हैं। ब्लिनारदजीके इन शब्दों–(दोषों–) के कुछ प्रकट और हार्दिक गुप्त भाव यहाँ तालिका वा चार्टमें दिये जाते हैं और कुछ आगे नोटमें दिये जायँगे।

| ना नाटन विन नात है जार पुरुष जान तटन विन नाचन |                                     |                                                               |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|
|                                               | प्रकट दोषपरक अर्थ                   | कुछ हार्दिक ऐश्वर्यपरक भाव                                    |  |  |
| १ अगुन                                        | एक भी गुण नहीं है                   | निर्गुण सत्त्व-रज-तम तीनों गुणोंसे परे गुणातीत है।            |  |  |
| २ <i>अमान</i>                                 | अप्रतिष्ठित, तुच्छ,                 | (१) निरभिमान, अभिमानजित्,                                     |  |  |
|                                               | स्वात्माभिमानरहित                   | सरल-स्वभाव, भोले-भाले।                                        |  |  |
|                                               | 'अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह          | (२) इयत्ताशून्य। अपरिमित, अतुल, अनन्त                         |  |  |
|                                               | पिता बनवास।'                        | महिमावाले।(३) <b>'येन विष्णुना मानः सम्मानो यस्य'</b>         |  |  |
| मिलान कीजिये                                  | लं॰ ३१।' (भी देखिये)                | जिसमें विष्णुके सब गुण हैं और जो उनसे भी सम्मानित             |  |  |
|                                               |                                     | होता है। (मा॰ प॰) (४) विराट (सू॰ प्र॰ मिश्र)।                 |  |  |
|                                               |                                     | (५) ऐश्वर्यशाली होनेका किंचित् गर्व नहीं (पद्मपुराण)।         |  |  |
| ३ <i>मातु-पितु</i> -                          | इसके सास-श्वशुर नहीं हैं। पतिके     | अजन्मा है, स्वयं प्रकट हुआ, अथवा ब्रह्माकी सृष्टिके नहीं हैं, |  |  |
| हीना                                          | माँ–बापका पता नहीं।                 | मृष्टिसे बहिर्भूत। वर जगत्का पिता है, उसके माता-पिता          |  |  |
|                                               |                                     | कौन और कहाँ ? वे जात नहीं, किन्तु जनक हैं। अयोनिज हैं।        |  |  |
| ४ उदासीन                                      | त्यागी, रूखे स्वभावका, घर-द्वाररहित | (१) जीवमात्रपर सम दृष्टि रखनेवाला, शत्रु-मित्ररहित, निर्लेप।  |  |  |
|                                               | संसारसे अलग।                        | (२) (मा० प०) <b>—'उत्+आसीन</b> =सबसे ऊपर बैठनेवाला।'          |  |  |
|                                               |                                     | (३) मायारहित।                                                 |  |  |
| ५ सब संसय-                                    | घर-बार और खाने-पीनेकी चिन्ता नहीं।  | (१) जीवोंके भ्रम, संशय आदिके छुड़ानेवाले हैं और अपने          |  |  |
| छीना                                          | अर्थात् बेटी भूखों मरेगी। किसीका डर | तो संशय-मोह-भ्रमरहित हैं ही।(२) <b>'बैर न विग्रह</b>          |  |  |
|                                               | नहीं। बेफिकरा।                      | <i>आस न त्रासा। सुखमय</i> 'यह गुण जनाया।                      |  |  |

|              |                                    | (३)निर्मल, स्वतन्त्र'—(मा० प०)।(४) व्यावहारिक और             |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                    | पारमार्थिक दोनों चिन्ताओंसे रहित, प्रभुपर निर्भर।(५)         |
|              |                                    | <i>'परम स्वतन्त्र न सिर पर कोई'</i> का भाव भी हो सकता है।    |
|              |                                    | ·                                                            |
|              |                                    | (६) निश्चल ज्ञान और बुद्धिवाला।                              |
| ६ जोगी       | जोगड़ा, पाखंडी, भीख मॉॅंगनेवाला।   | नित्य परमात्मामें आत्मवृत्ति लगाये हुए हैं। योगीश्वर हैं। सब |
|              |                                    | सिद्धियाँ इनके वशमें हैं।                                    |
| ७ जटिल       | बड़ी-बड़ी जटाओंवाला। भयानक         | अनादिकालीन हैं। जिनकी जटाओंमें गंगाजी लीन हो गयीं            |
|              |                                    | ऐसी जटाओंवाले चिरकालीन तपस्वी हैं। मुण्डन आदि संस्कार        |
|              |                                    | कौन करता ? वे तो सबके आदि हैं।                               |
| जटिल जोगी    | जटाधारी जोगड़ा                     | अवधूत योगीश्वर अर्थात् सिद्ध हैं।                            |
| ८ अकाम मन    | नपुंसक है। सुताको पतिका            | कामजित् हैं। पूर्णकाम हैं, यथा ' <i>का देउँ पूरनकाम</i>      |
|              | सुख न होगा।                        | <i>संकर।</i> ' (बा० १०१) निष्काम।                            |
| ९ नगन        | नंगधड़ंग, नंगा, निर्लज्ज;          | (१) दिशा ही जिनका वस्त्र है। दिगम्बर। माया–आवरणरूपी          |
|              | एकाकी (अकेला), यथा                 | वस्त्ररहित।(२) 'ऐसा महत् आकार है कि दसों दिशाएँ इसके         |
|              | 'सहज एकाकिन्हके                    | वस्त्र हैं'—यह सामर्थ्य दिखाया।(पं०)(३) एक न                 |
|              | गृह                                | गण=जिसके गण अर्थात् साथी न हो। =एकाकी=अद्वितीय।'             |
|              |                                    | (मा० प०)।*                                                   |
| १० अमंगल वेष | 'ब्याल कपाल बिभूषन                 | अ=अतिशय, यथा—' <b>बुंद अघात सहहिं गिरि कैसे</b> 'में         |
|              | <i>छारा।'</i> इत्यादि अशुभ वेष है। | <b>अघात</b> =अतिशय घात। अ+मंगल=अतिशय मंगलकारी                |
|              | अर्थात् सुलक्षणहीन है।             | (२)—'येन विष्णुना मङ्गलवेषो यस्य स अमङ्गलवेषः।'              |
|              |                                    | अर्थात् विष्णुके प्रभावसे सदा मंगलरूप।                       |
|              |                                    | (मा॰ प॰)। पुनः, <i>अमंगल</i> =न विद्यते मङ्गलं यस्मात्-जिससे |
|              |                                    | बढ़कर मंगल नहीं है।                                          |
|              | <u> </u>                           |                                                              |

नोट—३ प० पु० सृष्टिखण्ड पार्वती-जन्म-प्रसंगमें नारदजीने जो लक्षण पितके कहे हैं उनका तात्पर्य भी फिर उन्होंने हिमवान्को समझाया है। उन लक्षणोंमेंसे कुछके भाव 'मातु पितुहीना' और 'सब संसय छीना' में आ जाते हैं। अतः वे यहाँ लिखे जाते हैं।—माता-पिता नहीं हैं। तात्पर्य कि वास्तवमें उनका जन्म नहीं। भूत, भिवष्य और वर्तमान जगत्की उत्पत्तिके कारण वे ही हैं। यह ब्रह्माण्ड उन्होंके संकल्पसे उत्पन्न हुआ। वे जात नहीं, जनक हैं; पुत्र नहीं, पिता हैं। 'सब संसय छीना' का भाव यह है कि वे सबको शरण देनेवाले एवं शासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। ब्रह्माजीसे लेकर स्थावरपर्यन्त यह जो संसार है वह जन्म, मृत्यु आदिके दु:खसे पीड़ित होकर निरन्तर परिवर्तित होता रहता है किन्तु महादेवजी अचल और स्थिर हैं। वे जगत्के स्वामी और आधिव्याधिरहित हैं। सर्वज्ञ हैं।

<sup>\*</sup> सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—'नग्न' शब्दके कई अर्थ शास्त्रोंमें लिखे हैं । १—'नग्न: काषायवस्त्र: स्याग्नग्न: कौपिनिकावृत:।' (शब्दार्थिचन्तामणि) २—'द्विकच्छ: कच्छशेषश्च मुक्तकच्छस्तथैव च। एकवासा अव्यस्तश्च नग्न: पञ्चिवध: स्मृत:। येषां कुले न वेदोऽस्ति न शास्त्रं नैव च व्रतम्।' (मार्कण्डेयपुराण) ३—'ते नग्ना: कीर्त्तिता: सिद्धस्तेषामन्नं विगर्हितम्। ऋग्यजु:सामसंज्ञेयं त्रयो वर्णावृतिर्द्विज।'(विष्णुपुराण) ४—'एता मुह्यन्ति यो मोहात् स नग्न: पातकी स्मृत:'(मा० प०) इन प्रमाणोंके अनुसार 'नग्न' के ये भाव होते हैं।

नोट—४ जो वरके दोष वरमें गिनाये, उनका तात्पर्य यह हुआ कि पुत्री तो सुलच्छना है, पर वर 'लच्छनहीन' है। लच्छनहीनका अभिप्राय यह है कि शरीरके अवयवोंमें जो चिह्न या रेखाएँ होती हैं वे सीमित आयु, धन और सौभाग्यको व्यक्त करनेवाली होती हैं, परन्तु जो अनन्त और अप्रमेय है उसके अमित सौभाग्यको सूचित करनेवाला कोई चिह्न या लक्षण शरीरमें नहीं होता। जीवके शरीरमें जो सीमित लच्छन होते हैं वे इनमें नहीं हैं। अर्थात् ये ईश्वर हैं।

नोट—५ पार्वतीमंगलमें शिशिशेखर शिवजी वटुवेश धारणकर पार्वतीजीकी प्रेमपरीक्षा लेने गये हैं तब उन्होंने भी इन्होंसे मिलते—जुलते हुए पितके लक्षण कहे हैं। यथा—'कहहु काह सुनि रीझिहु बर अकुलीनिहं। अगुन अमान अजाति मातु-पितु-हीनिहं॥ भीख माँगे भव खाहिं चिता नित सोविहं। नाचिंह नगन पिसाच पिसाचिनि जोविहं॥ भाँग धतूर अहार छार लपटाविहं। जोगी जिटल सरोष भोग निहं भाविहं॥ सुमुखि सुलोचिन हर मुखपंच तिलोचन। बामदेव फुर नाम काममदमोचन॥ एकउ हरिह न बर गुन कोटिक दूषनु। नर कपाल गजखाल ब्यालिबषभूषनु॥ कहँ राउर गुनसील सरूप सुहावन। कहाँ अमंगल बेषु बिसेषु भयावन॥'(४९—५४) इस उदाहरणमें उदासीन और संशयछीन दोको छोड़ और सब शब्द आ गये हैं। 'उदासीन' का भाव 'भोग न भाविहें' एवं 'भीख माँगि भव खाहिं' में और 'संसयछीन' का भाव 'चिता नित सोविहें' और 'भाँग धतूर अहार' में आ जाते हैं। 'नर कपाल गजखाल ब्याल' 'छार लपटाविहें' 'जोगी जिटल'—यह सब 'अमंगल बेष' है।

'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी' कहकर फिर सुताके सौभाग्य-दोष कहनेमें पितके ग्यारह दोष गिनाकर पार्वतीमंगल ३३ का भाव यहाँ भी सूचित किया है कि तुम्हारी कन्या तो सुलक्षणा है अर्थात् उसका सुहावन रूप, गुण और शील है परन्तु वर लक्षणहीन है; उसमें न रूप है, न गुण है और न शील है, वह अमंगलवेष और भयावन है। सारांश यह कि वह बावला है; यथा—'हिमवान कन्या जोगु बरु बाउर बिबुधबंदित सही॥ मोरेहु मन अस आव मिलिहि बरु बाउर॥'(१०-११) (नारद-वचन) 'कहा मोर मन धिर न बिरय बर बौरेहि॥ ३४॥' (वटुवचन। पार्वतीमंगल)। 'जोगी जिटल वेष' ये बावलोंके लक्षण हैं। दक्षने भी ऐसा ही कहा है, यथा—'प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः। अटत्युन्मत्तवन्गनो व्युप्तकेशो हसन् रुदन्॥ चिताभस्मकृतस्नानः प्रेतस्त्रङ्त्रस्थिभूषणः। शिवापदेशो ह्यशिवो मत्तो मत्तजनप्रियः। पितः प्रमथभूतानां तमोमात्रात्मकात्मनाम्॥' (भा० ४। २। १४-१५) अर्थात् यह प्रेतोंके निवासस्थान भयंकर श्मशानादिमें भूत-प्रेतोंसे घिरा हुआ उन्मत्तके समान नंगा और बाल बिखरे कभी हँसता और कभी रोता हुआ घूमा करता है, शरीरमें चिताकी भस्म लगाये रहता है, गलेमें प्रेतोंके मुण्डोंकी माला और अंगप्रत्यंगमें हिडुयोंके आभूषण पहने रहता है। इसका नाम शिव है पर है 'अशिव'। यह स्वयं भी मतवाला है और मतवाले पुरुष ही इसे प्रिय हैं। यह निर्लज्ज है, तामसी प्राणियोंका नायक है।—ये सब भाव दोष-पक्षमें यहाँ 'जोगी बेष' में हैं।

नोट—६ 'एहि कहँ मिलिहि' अर्थात् वर स्वयं आकर मिलेगा। ऐसा कहकर पार्वतीजीकी प्रधानता सूचित की। (पां॰) 'परी हस्त असि रेख' का भाव कि एक ही रेखा ऐसी विलक्षण पड़ गयी है।

सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपितिहि उमा हरषानी॥१॥ नारदहूँ यह भेदु न जाना। दसा एक समुझब बिलगाना॥२॥ सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना। पुलक सरीर भरे जल नैना॥३॥

अर्थ—नारद मुनिकी वाणी सुनकर और उसे जीमें सत्य जानकर पित और पत्नी-(हिमवान् और मैना-) को दु:ख हुआ और उमाजी प्रसन्न हुईं॥१॥ नारदजीने भी इस मर्मको न जाना, (क्योंकि) दशा एक (-सी) है पर समझ भिन्न-भिन्न है॥२॥ सारी सिखयाँ, पार्वतीजी, हिमवान् और मैना-(सभी-) के शरीर पुलिकत थे और नेत्रोंमें आँसू भरे थे॥३॥

टिप्पणी—१ 'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। 'इति। (क) मुनिने तो गुण और दोष दोनों कहे। दु:ख जो हुआ वह अवगुण सुनकर, गुण सुनकर दु:ख नहीं हुआ। अतः यहाँ 'गिरा' से 'सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी' वाला अंश 'अगुन अमान ' से 'अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि ' तक अभिप्रेत है। कि जहाँ जितना प्रयोजन है उतना ही अंश लिया जाना चाहिये। ग्रन्थमें और भी ऐसे ही प्रयोग आये हैं। यथा—'सभय रानि कह कहिस िकन कुसल रामु मिहपाल। लषनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर साल॥'(अ०१३)—यहाँ कुबरीको राम 'कुशल' पूछनेसे ही उरमें शाल हुआ न िक भरतजीके कुशलप्रश्नसे। पुनश्च—'हृदय सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई॥' (बा० २३७)—यहाँ श्रीसीताजीका लावण्य श्रीरामजी ही हृदयमें सराह रहे हैं, लक्ष्मणजी नहीं। (ख) 'सत्य जिय जानी'—दु:ख अथवा हर्षका कारण यही है। सबको पूर्ण विश्वास है कि मुनिकी वाणी असत्य नहीं हो सकती। यथा—'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी', 'होइ न मृषा देवरिषि भाषा' (उमाजीका विश्वास), 'झूठि न होइ देवरिष बानी। सोचिह दंपित ' (दंपितिवश्वास)।

नोट—१ दम्पितको दुःख होनेका कारण यह है कि कन्याके माता-पिताको सदा यही अभिलाषा रहती है कि पितका घर हरा-भरा हो, कुल अच्छा हो, वर सुन्दर हो, श्रुतज्ञ और शास्त्रज्ञ हो, इत्यादि। और माताकी विशेष अभिलाषा यह रहती है कि पित धनवान् हो, खाने-पीने-पहननेका पूर्ण सुख हो। यथा—'कन्या वरयते कर्प माता वित्तं पिता श्रुतम्। बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः॥' इति मनुः। अर्थात् कन्या सुन्दर पित चाहती है, माता धनवान् और पिता श्रुतज्ञ दामाद चाहता है। बन्धुवर्ग अच्छा कुल और बराती मिष्टान्न (मिठाई) भोजन चाहते हैं। नारदजीने पितको नग्न, संशयक्षीण, मातु-पितुहीन, अकाममन, उदासीन और अमंगलवेष आदि कहा, तो वे सोचमें पड़ गये कि उसके पास स्वयं वस्त्र नहीं तो लड़कीको क्या पहनायेगा। नपुंसक है, प्रेम तो वह जानता ही नहीं तब कन्या उसके यहाँ कैसे सुखी रहेगी? ऐसा बुरा पित हमारी कन्याके भाग्यमें है यह सोचकर वे शोक-दुःखसे ऐसे विह्वल हुए कि रोंगटे खड़े हो गये और नेत्रोंमें अश्रु भर आये। पार्वतीजीको हर्ष हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि जो लक्षण मुनिने कहे वे सब शिवजीमें हैं और उन्हें यह भी विश्वास है कि नारदजीका वचन अवश्य सत्य होगा। अतः शिवजीकी प्राप्तका निश्चय होनेसे वे हर्षित हुईं। हर्षके मारे प्रेमाश्रु निकल आये और शरीर पुलकायमान हो गया। क्षि 'सती मरत हिर सन बर माँगा। जनम जनम सिवपद अनुरागा॥'—इस वरकी सिद्धि नारद-वचनसे जान पड़ी। अतः हर्ष हुआ।

ाक्ष देखिये, वचन एक ही है पर उनके अर्थ भिन्न-भिन्न समझनेसे भिन्न-भिन्न भाव (दु:ख, हर्ष) उत्पन्त हुए। उपर्युक्त व्याख्यासे यह भी स्पष्ट है कि नारदजीके गूढ़ वचनोंका आशय पार्वतीजी समझ गयीं और कोई न समझ पाया। मिलान कीजिये—'मोरेहु मन अस आव मिलिहि बरु बाउर। लिख नारद नारदी उमिह सुखु भा उर॥ सुनि सहमे पिर पाँच कहत भए दंपित।' (पार्वतीमंगल १७-१८)

टिप्पणी—२ 'नारदहूँ यह भेदु न जाना। " इति। 'नारदहूँ' से जनाया कि वहाँ जितने लोग, राजा-रानी और सिखियाँ थीं उनमेंसे किसीने न जाना और नारदजी जो सर्वज्ञ हैं उन्होंने भी न जान पाया। (ख) 'यह भेदु' अर्थात् दम्पित और सिखियोंकी यह दशा और उमाकी उसी दशामें जो भेद है वह न जाना, दशा एक है, पर कारण भिन्न-भिन्न हैं—यह भेद न जाना। उमाकी यह दशा हर्षसे है, वही दशा दम्पित आदिकी दु:खसे हुई। (ग) 'दसा एक समुझब बिलगाना'—यह भेद न समझ पानेका कारण बताया कि दशा सबकी एक है—'पुलक सरीर भरे जल नैना' पर समझका भेद है। नारदजीने भेद क्यों न जान पाया? इसका कारण यह है कि उमाजी अपनी प्रीतिको छिपाती हैं। जिस बातको भगवती छिपाना चाहे उसे कोई नहीं जान सकता। यथा—'जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखी उछंग बैठी पुनि जाई॥' पार्वतीजी ईश्वरकोटिमें हैं।

नोट—२ नारदजीने भेद न जाना, तो समझा क्या? वे यही समझे कि माता-पिताको दु:खित देखकर उमा भी दु:खित हो गयीं। इसीसे इनकी भी यह दशा हुई। दूसरेका दु:ख देखकर स्नेहीको दु:ख होता ही है। यथा— 'सोवत प्रभृहि निहारि निषादू। भयउ प्रेमबस हृदय बिसादू॥ तनु पुलिकत लोचन जल बहई'। (अ० ९०) निषादराजको श्रीरामजीको पृथ्वीपर सोते देख द:ख हुआ था।

नोट—३ सन्त उन्मनी टीकाकार 'समुझब बिलगाना' का अर्थ यह लिखते हैं—उसका समझ लेना बिलग ही रीति है। भाव यह कि ईश्वरकी गति ईश्वरकी कृपाके अधीन है। अभ्यासाधीन नहीं। इसीसे नारदजीने न जान पाया।' यहाँ 'मीलित' अलंकार है क्योंकि योगिराज देवर्षिको भी पता न चला। पूर्व ५६ (४) 'तब संकर देखेंड धिर ध्याना' में बता चुके हैं कि जीव स्वतः सर्वज्ञ नहीं है, वह ईश्वरकी कृपासे ध्यानद्वारा ही सब बात जान सकता है।

नोट—४ भावार्थान्तर—(१) 'यह भेद न जाना अर्थात् यह जाना कि उमा सतीका अवतार हैं और शिवजीके साथ इसका विवाह होगा। जब गिरिजाके लक्षण भवानीकी एक दशा मिल गयी। पुनः गिरिजापित शंकरकी एक दशा मिलि आयी, इत्यादि। तब एक दशा समझनेसे भेद बिलगा गया अर्थात् नारदजीने जान लिया कि ये सती—अवतार हैं, शंकरजी इनके पित होंगे।'—(वै०) (२) 'महादेवजी पुरुष हैं। उनकी आद्याशिक्त उमा हैं जो प्रकृति हैं। पुरुष-प्रकृतिके भेदको नारदजीने न जाना, क्योंकि दोनोंकी दशा एक है अर्थात् दोनोंमें अभेद है। समझनेमें प्रकृति पुरुष ये दो नाम होनेसे अलग मालूम होते हैं।' (सु० द्विवेदीजी) (३) 'नारदजीने भी न जाना कि ऐसे वर शंकरजी हैं। यह चौपाई पार्वतीजीकी उक्ति मालूम होती है। वे सोचती हैं कि यदि नारदजीको मालूम होता तो शंकर नाम सुनाकर क्या वे मेरे माता-पिताके क्लेशको न हटा देते?'— (सू० प्र० मिश्र)—परन्तु इन भावोंसे और 'कह मुनि बिहाँसि गूढ़ मृदु बानी'तथा 'नारद समाचार सब पाए' से विरोध पडता है।

नोट—५ ब्रिशवपुराणमें **'इत्याकण्यं वचस्ते हि सत्यं मत्वा च दम्पती। मेना हिमाचलश्चापि दुःखितौ तौ बभूवतुः।। जगदिम्बका जह<b>र्षाति मुने हृदि॥'** (८। १२–१३)—केवल इतना ६८ (१) से मिलता है। **'नारदहूँ यह** भेद न जाना। नैना॥' उसमें नहीं है। यह अंश वक्ताकी टिप्पणी वा आलोचना है।

टिप्पणी—३ 'सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना। 'इति। [(क) 'सखीं=सिखियाँ। अनुस्वार देकर बहुवचन सूचित किया गया है।] (ख)—दु:ख और सुख दोनोंमें यह दशा होती है। यथा—'किह प्रनामु कछु कह न लिय सिय भइ सिथिल सनेह। थिकत बचन लोचन सजल पुलक पल्लिवत देह॥'(अ०१५२)—यहाँ दु:खसे पुलक हुआ। वियोगमें स्नेहकी वृद्धि होना 'दु:ख' कहलाता है। संयोगमें स्नेहकी वृद्धि होना 'सुख' कहलाता है। यथा—'एक सखी सिय संग बिहाई। तेहि दोउ बंधु बिलोके जाई॥ प्रेम बिबस सीता पिंह आई॥ तासु दसा देखी सिखन्ह पुलक गात जलु नयन। कहु कारनु निज हरष कर पूछिह सब मृदु बयन॥'(बा०२२८)—यह दशा संयोग—सम्बन्धके हर्षकी है। इसमें भी 'पुलक गात' और 'जलु नयन' हैं। (ग) 'पुलक सरीर भरे जल नैना'—यह दशा कहलाती है, यथा—'तासु दसा देखी सिखन्ह पुलक गात जलु नयन।' इसीसे पूर्व अर्धालीमें इसे दशा कहा—'दसा एक ।' हर्ष और शोकके अशु आदिकी पहचान। बा० २२८ में देखिये।

नोट—६ नारदजीके आगमनपर केवल शैलराजको आदर-सत्कार आदि करना कहा गया। पूर्व 'नारि सहित मुनिपद सिरु नावा' (६६) और 'दुख दंपतिहि उमा हरषानी' (६८) कहा। अब यहाँ शैलराजको रानीका नाम बताया कि 'मैना' है और यह भी बताया कि सिखयाँ भी यहाँ आयी हैं। जब 'सुता बोलि मेली मुनि चरना' तब ये सिखयाँ ही पार्वतीजीको लेकर आयी थीं और तबसे यहीं हैं। मेनाजी कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? शब्दसागरमें तीन मेनाओंका उल्लेख है—हिमवान्की स्त्री मेनका; बृषणश्वकी मानसी कन्या मेना। (ऋग्वेद); और पितरोंकी मानसी कन्या मेनका। ब्रह्माण्डपुराण और कुमारसम्भवमें इन्हें पितरोंकी मानसी कन्या कहा है। यथा—'स मानसी मेरुसखः पितृणां कन्यां कुलस्य स्थितज्ञः। मेनां मुनीनामिप माननीयामात्मानुरूपां विधिनोपयेमे॥' (कुमारसम्भव १।१८) 'तेषां तु मानसी कन्या मेना नाम महागिरेः। पत्नी हिमवतो यस्याः पुत्रो मैनाक

उच्यते॥' (ब्रह्माण्डपुराण)—अर्थात् पितरोंकी उस मानसी कन्या मेनाको मुनियोंकी माननीया और अपने अनुरूप जानकर गिरिराज हिमवान्ने वंशवृद्धिके लिये ब्याह लिया। मैनाक मेनाका पुत्र है और पार्वतीजी पुत्री हैं। इस सम्बन्धसे भी स्पष्ट है कि हिमवान् पर्वतोंके अधिष्ठातृ देवता ही हैं।

होइ न मृषा देविरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृदय धिर राखा॥ ४॥ उपजेउ शिवपदकमल सनेहू। मिलन कठिन मन<sup>१</sup> भा संदेहू॥ ५॥ जानि कुअवसर प्रीति दुराई। सखी<sup>२</sup> उछंग बैठी पुनि जाई॥ ६॥

अर्थ—देवर्षि नारदका कहा हुआ असत्य नहीं हो सकता। उमाजीने उस वचनको हृदयमें धर रखा॥४॥ शिवजीके चरणकमलोंमें स्नेह उत्पन्न हुआ। (पर) मिलना (प्राप्ति) कठिन है (यह जानकर) मनमें संदेह हुआ॥५॥ कुअवसर जानकर (ठीक मौका न समझकर) प्रीतिको छिपाकर सखीकी गोदमें फिर जा बैठीं॥६॥

टिप्पणी—१ 'होइ न मृषा देवरिषि भाषा॥ "दिति। (क) भाव कि देवताओंका वचन असत्य नहीं होता, उसपर भी ये देवर्षि हैं तब इनका वचन कैसे असत्य हो सकता है? 'ऋषि: सत्यवचाः' जो सत्य बोले वह ऋषि कहलाता है। ये देव और ऋषि दोनों हैं। (ख) 'उमा सो बचनु हृदय धिर राखा' में भाव यह है कि और सब लोग चाहते हैं कि नारदजीका वचन किसी उपायसे मिट जाय अर्थात् उमाको ऐसा वर न मिले; यथा— 'उर धिर धीर कहै गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिय उपाऊ॥' किन्तु उमाजीने उनका वचन हृदयमें धर लिया, अर्थात् ये वचन झूठ नहीं होनेके, शिवजी ही मेरे पित होंगे, यह विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने नारदजीको गुरु मान लिया; यथा— 'गुरुके बचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही॥'(८०) (ये उमाजीके वचन हैं)। भाषा=कहा हुआ वचन।

टिप्पणी—२ 'उपजेउ शिवपदकमल सनेहूं॥——' इति। (क) नारदजीके वचन हृदयमें धारण करनेसे शिवपदकमलमें अनुराग हुआ, क्योंकि नारदजीने स्पष्ट कहा है कि 'अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि' इसमें तात्पर्य यह है कि गुरु और सन्तकी वाणीको दृढ़ पकड़नेसे भगवान्में प्रेम होता है। यथा—'सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत॥'(बा॰ २२९) पुनः भाव कि—['सतीं मरत हिर सन बर माँगा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥' (६५) इसीसे इस जन्ममें 'उपजेउ शिवपदकमल सनेहूं।', इसीसे 'उपजना' कहा। (ख) 'मिलन किठन मन भा संदेहूं '—शिवजीका संकल्प दृढ़ है, इससे सन्देह हुआ। पर यह संदेह शिथिल है; स्नेहसे प्रेमास्पदकी प्राप्ति अवश्य होती है, यथा—'जेहि के जेहि पर सत्य सनेहूं। सो तेहि मिलै न कछु संदेहूं॥' (बा॰ २५९)]

नोट—१ भावार्थान्तर—(क) 'यह प्रेम पूर्वाभिलाष है।'—(वै०) (ख) 'पार्वतीजीके हृदयमें पतिवियोगकी आग जल रही है। नारदजीकी रसभरी बातको उस हृदयाग्निमें धरते ही उससे स्नेह टपकने लगा।' (सू० द्विवेदीजी)

(ग) 'वरका मिलना माता-पिताके अधीन है। सो ये तो लक्षण सुनते ही दु:खित हो गये हैं। जो ये न चाहेंगे तो मैं क्या कर सकूँगी?—(सू० प्र० मिश्र, वै०) इस दीनकी समझमें तो कठिनता वही है जो नारदजीने आगे कही है कि—'दुराराध्य पे अहिंह महेसू।' इसीसे संदेह हुआ।

टिप्पणी—३ 'जानि कुअवसरु प्रीति दुराई ॥—' इति। (क) 'कुअवसर' यह कि सभी दु:खी हैं, रो रहे हैं, उनके सामने हमारा हर्ष प्रकट हो जानेसे उन्हें संदेह होगा। (माता–पिता दु:खित हों और बालक आनन्दमें हो तो अवश्य आश्चर्य होगा, क्योंकि बालस्वभाव ऐसा होता है कि माता–पिताको रोते देख बच्चे भी रो उठते हैं।) शिवजीकी प्राप्ति अभी नारदजीने भी गुप्त रखी है; क्योंकि यहाँ खोलना योग्य नहीं है। (अत: इन्होंने

१-भा मन-१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। मन भा-१६६१, १७०४।

२-१६६१ की प्रतिमें 'सिख' के 'ि'पर कुछ हरताल जान पड़ता है और 'ि'पतली लकीर फीकी स्याहीसे बनायी गयी है। उछंगके अनुस्वारको ँ मानकर पढ़ना होगा। पाठान्तर—'सखी उछंग बैठि।'

भी प्रेम गुप्त रखनेके लिये यह बालचरित किया कि बालस्वभावसे जाकर सखीकी गोदमें बैठ गयीं।) 'पुनि जाई'से जनाया कि पहले गोदमें बैठी थीं, मुनिको प्रणाम करनेके लिये उतार दी गयी थीं। 'सुता बोलि मेली पुनि चरना'से 'परी हस्त असि रेख' तक सखीकी गोदसे पृथक् नारदजी वा माताके पास रहीं।

नोट—२ 'कुअवसर'इति। माता-पिता, सिखयाँ और त्रिकालज्ञ एवं सर्वज्ञ ऋषि सब समीप हैं। उनपर हमारा पितप्रेम प्रकट न हो जाय। अबोध बाल्यावस्थामें ही पितका नाम सुनकर उसमें प्रेम होना प्रकृतिके प्रतिकृल है। अतः 'कुअवसर' कहा। पुनः भाव कि 'अभी माता-पिता और मुनिका संवाद सुनना-समझना उचित है। इसके उपरान्त जो कर्तव्य होगा करूँगी।' (पं०) पुनः भाव कि माता-पिता कहीं यह न समझें कि मुझे दुःख हुआ जिससे वे और व्याकुल हों। अतः 'कुअवसर' कहा।' (पं०)—विशेष 'कुसमय जानि ॥" (१।५०।२) देखिये।

नोट—३ शिवपुराणमें मानसके 'होइ न मृषा शिवपदकमल सनेहू' का तुल्यार्थी श्लोक यह है—'न मृषा नारदवचिस्त्वित संचिन्त्य सा शिवा। स्नेहं शिवपदद्वन्द्वे चकारातिहृदा तदा॥' (८। १४) 'जानि कुअवसर' ये शब्द मानसकारके हैं।

झूठि न होइ देवरिषि बानी। सोचिहें दंपित सखीं सयानी॥७॥ उर धरि धीर कहै गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ॥८॥

# दो० — कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार॥६८॥

अर्थ—'देवर्षिकी वाणी झूठी नहीं होनेकी' (यह जानकर) स्त्री-पुरुष (हिमवान् और मैना) और सयानी सिखयाँ सोच (चिन्ता कर) रही हैं॥ ७॥ हृदयमें धैर्य धारणकर गिरिराज बोले—हे नाथ! किहये। क्या उपाय किया जाय॥ ८॥ मुनीश्वर नारदजी बोले—हे हिमवान्! सुनो विधाताने जो ललाट-(मस्तक-) पर लिख दिया है, उसे देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मेटनेवाला नहीं है (अर्थात् कोई भी मिटा नहीं सकता)॥ ६८॥

टिप्पणी—१ (क) 'सोचिह दंपित सखीं सयानी' इति। मुनिकी वाणी सुनकर प्रथम दुःख हुआ; यथा—'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपितिहिं—' और अब 'वाणी झूठी नहीं हो सकती' यह समझकर सोचमें पड़े हैं। 'देविरिषि' के भाव (६८। ४) में आ गये—('सत्य' जानकर दुःख और 'झूठी न होगी, टल नहीं सकती' यह समझकर सोच है। सयानीका सोचना कहकर जनाया कि वहाँ मुग्धा, मध्या भी थीं।) (ख) 'उर धिर कहे गिरिराऊ' इति। धैर्य धारण करनेके सम्बन्धसे 'गिरिराऊ' कहा। [(ग) 'नीति भी यही कहती है कि 'विपिद धैर्यम्।' हिमवान्के धैर्य करनेसे यह बात सिद्ध हो गयी कि स्त्रीस्वभाव और पुत्रीका क्लेश इन दोनों बातोंसे मैनाजी घबड़ा गयीं', उन्हें कुछ नहीं सूझता। पर, पुरुष होनेसे हिमालयने उद्योगका अवलम्बन किया।' (सू० प्र० मिश्र) पुनः, हिमवान् प्रथम कह चुके हैं कि 'गित सर्वत्र तुम्हारि' इसिलये उन्होंने विचार किया कि इन्हींसे पूछना चाहिये कि उस पुरुषको बतावें जिसमें ये सब दोष हों, पर उन दोषोंके ऊपर ऐसे गुण भी हों जिनसे वे दोष डूब गये हों। 'निमजतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः' के ऐसा दोष कुछ भी न जान पड़े।' (सु० द्विवेदी) 'का करिय उपाऊ' अर्थात् जिस उपायसे ऐसा वर न मिले अथवा यह दोष निवारण हो सो बताइये; यथा—'नाथ कहिय सोइ जतन मिटै जेहि दूषनु॥' (१२) (पार्वतीमंगल) एवं 'किमपायं मने कर्याम्' (शि० प्० २।३।८।१५)]

टिप्पणी—२ (क) 'जो बिधि लिखा लिलार' इति। पूर्व कहा था कि 'परी हस्त असि रेख' और यहाँ कहा कि 'जो बिधि लिखा लिलार।' इसमें पाया गया कि दोनोंका अभिप्राय एक ही है। विधाता जो बात हाथमें लिखते हैं वही ललाटपर लिखते हैं। (ख) 'देवदनुजनाग' से स्वर्ग और पातालवासी तथा 'नर मुनि' से मर्त्यलोकवासी,

इस तरह त्रैलोक्यवासियोंमेंसे कोई मिटानेवाला नहीं है, यह जनाया। (ग) (शि॰ पु॰ २।३।८) में **'कररेखा** ब्रह्मालिपर्न मुषा भवति ध्रवम्' हैं।

नोट—१ 'गहना कर्मणो गितः', 'यद्धात्रा निजभालपट्टिलिखितम्' और 'कर्म कमण्डल कर गहे' इत्यादि समझकर नारदने 'प्रारब्धकर्मणो भोगादेव क्षयः'—इस सिद्धान्तसे हिमवान्को सन्तोष दिया। देवदानवादिको गिनाकर ग्रन्थकारने यह भी सूचित किया कि इन लोगोंकी सामर्थ्यसे तो बाहर है, पर त्रिदेव जो चाहें वह कर सकते हैं। ब्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठके लिये ग्रन्थकारने ही लिखा है कि 'सो गुसाइँ बिधि गित जेहि छेंकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी॥' (अ० २५५) ब्रह्माके पुत्रमें यह शिक्त है तब ब्रह्मा, हिर और हरमें क्यों न वह सामर्थ्य हो? पुनः, 'बिधि लिखा लिलार' इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि औरकी तो सामर्थ्य नहीं है पर जिस ब्रह्माका लिखा है वह या उससे बड़े हिर–हरकी सामर्थ्य है कि कर्मकी रेखपर मेख ठोक सकें।'—(सु० द्विवेदी)

नोट—२ विधाता ललाटपर कर्मानुसार भावी लिख देते हैं। यथा—'तुम्ह सन मिटिहिं कि बिधिके अंका' (पार्वतीवाक्य) 'बिधिके अंक लिखे निज भाला' (रावणवाक्य) तथा 'जिन्हके भाल लिखी लिपि मेरी।' (विनय ५) 'कोउ न मेटिनिहार', यथा—'तृणं वज्रायते नूनं वज्रं चैव तृणायते। बलवान् यत्नहीनः स्याद्दैवस्य गितरीदृशी॥' (सू॰ प्र॰ मिश्र) अर्थात् तृण वज्रतुल्य हो जाता है और वज्र तृणवत् हो जाता है; यत्नहीन भी बलवान् हो जाता है; ऐसी ही दैवकी गित है। ललाटका लेख और हाथकी रेखा एक ही बात है।

नोट—३ ऐसे ही वचन विसिष्ठजीके हैं—'सुनहु भरत भावी प्रबल ा' (अ० १७१) लोग इसपर शंका करते हैं कि 'जब भावी अमिट है तब शुभ मुहूर्त आदिका क्या महत्त्व और मंगलकार्योंके लिये शुभ मुहूर्त आदिका क्या महत्त्व और मंगलकार्योंके शुभ मुहूर्त आदिका क्या महत्त्व और मंगलकार्योंको शुभ मुहूर्तमें करनेसे क्या लाभ?' इसका समाधान कुछ 'हिर इच्छा भावी बलवाना' में किया गया है कि भावी मिट सकती है, विसष्ठजी भी भावी मिटा सकते हैं तब ब्रह्मा, हिर और हरकी बात ही क्या? शिवजीके सम्बन्धमें भी कहा है—'भाविउ मेटि सकिह विपुरारी।' फिर भी न विसष्ठजी वनवास रोक सके और न शंकरजी सतीजीका यज्ञमें जाकर जलना। यह क्यों? यह इसिलये कि इन भावियोंमें हिर-इच्छा भी सिम्मिलित थी जिससे वे भावियाँ बहुत प्रबल थीं, वे इनकी एवं किसीके मानकी न थीं। इसीसे उन दोनों स्थलोंपर 'प्रबल' और 'बलवान्' विशेषण भी साथ ही लगा दिया गया है। 'ऐसे अपवादस्वरूप प्रसंगोंका उदाहरण देकर वेद-शास्त्रकी विधियों अर्थात् शुभ मुहूर्त आदिके सम्बन्धमें कोई संशय न उत्पन्न होने देना चाहिये और न यही समझना चाहिये कि ऐसे उदाहरण सामान्य, शास्त्रीय विधियोंके निषेधक हैं। सब अपने–अपने स्थानपर समयानुसार फलप्रद हैं। नारदजीने यहाँ भावीके विषयमें यह कहा तो, पर आगे उपाय भी बताते हैं; इसपर ध्यान देना चाहिये।

श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि यहाँ प्रारब्ध और पुरुषार्थके बलाबलका बड़ा ही सुन्दर विचार किया गया है। जैसा प्रारब्ध है वैसा होकर रहेगा, इसमें संदेहको स्थान नहीं है, फिर भी पुरुषार्थको एकबारगी कोई स्थान न हो यह बात भी नहीं है। प्रारब्धको हस्तरेखा ज्योतिष आदि शास्त्रोंसे निश्चित करके ऐसा उपाय (पुरुषार्थ) करे जो प्रारब्धके अनुकूल हो, प्रारब्ध उसका साथ दे सके। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिये कि प्रारब्धकी घटना ज्यों-की-त्यों घटने दे, पर सुख-दु:खके तारतम्यमें भेद पड़ जाय। प्रारब्धके प्रतिकूल पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। अत: एक उपाय नारदजी बतलाते हैं, पर उसका सिद्ध होना प्रारब्धके साथ देनेपर निर्भर है। वर तो उमाको वैसा ही मिलेगा, यह प्रारब्ध अमिट है, पर वैसा वर मिलनेसे उमाके दु:खका पारावार नहीं, अब पुरुषार्थ यह करना है कि ऐसा वर खोजा जाय जिसमें ये सब बातें हों पर उमाको दु:खद न होकर सुखकारी हो।

नोट—४ 'देव दनुज'—दोहा ७ 'देव दनुज नर नागः ।' में देखिये। नागोंके विषयमें नाभास्वामीने भक्तमाल छप्पय २७ में इनका परिचय यों दिया है—'उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम थिति। इलापत्र मुख अनन्त अनन्त कीरति बिसतारत। पद्म शंकु पन प्रगट ध्यान उर ते निहं टारत॥ अशुकम्बल वासुकी अजित आज्ञा अनुवरती। करकोटक तक्षक सुभट सेवा सिर धरती॥ आगमोक्त शिवसंहिता 'अगर' एकरस भजन रति। उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम थिति॥'—विशेष 'किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा।' (६१।१) में देखिये।

तदिप एक मैं कहों उपाई। होइ करै जौ दैउ सहाई॥१॥ जस बरु मैं बरनेउँ तुम्ह पाहीं। मिलिहिं उमिह तस संसय नाहीं॥२॥ जे जे बर के दोष बखानें। ते सब सिव पिहँ मैं अनुमानें॥३॥ जौ बिबाह संकर सन होई। दोषौ गुन सम कह सबु कोई॥४॥

अर्थ—तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि दैव सहायता करे तो वह (सिद्ध) हो जायगा\*॥१॥ जैसा वर मैंने तुमसे वर्णन किया, वैसा उमाको अवश्य मिलेगा इसमें संदेह नहीं॥२॥ वरके जो-जो दोष बखाने (कहे) गये वे सब शिवजीमें हैं, (यह) मैंने अनुमान कर लिया है (अर्थात् मेरे विचारमें वे सब शिवजीमें हैं)॥३॥ यदि शंकरजीसे विवाह होगा तो दोषको भी सब लोग गुणोंके समान ही कहेंगे।

नोट—१ 'तदिष एक मैं कहीं उपाई ं दित। (क) शैलराजने उपाय पूछा; यथा— 'कहहु नाथ का करिअ उपाई।' अतः नारदजी उपाय कहते हैं। यहाँ शिक्षा देते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही मनुष्यका कर्तव्य है। प्रारब्ध जानकर भी पुरुषार्थसे न चूकना चाहिये। कर्म और करतूत दोनों चाहिये। (पं० रा० कु०) क्रिस्मरण रहे कि हस्तरेखाएँ भी ब्रह्सलिपि ही हैं। इनसे भाग्यका निर्णय होता है। पर मनुष्यके पाप, पुण्य, संग, कुसंग, भगविन्नन्दा, भगवत्–भजन आदिसे हस्तरेखाएँ बदलती, मिटती, नयी उत्पन्न होती रहती हैं। शरीरपर तिल आदि जो लक्षण होते हैं उनका भी यही हाल है। ज्योतिष–शास्त्रका भी यही मत है और नित्य अनुभवमें भी आता है। अतएव मनुष्यका कर्तव्य है कि वह मंगल–कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेसे कभी न चूके। (ख) 'होइ करें जौ देउ सहाई।' इति। 'दैवं दिष्टं भागधेयम्' अमरकोशके इस वचनसे 'दैउ' (दैव) का अर्थ 'भाग्य' होगा। इस कथनमें भाव यह है कि यद्यपि विधिका लिखा मिट नहीं सकता, तथापि एक उपायसे कार्य सिद्ध हो सकता है, भावी मिट सकती है, वह उपाय करो, पर साथ ही ईश्वरका भरोसा रखो। 'जौ' का भाव यह है कि उपाय करना कर्तव्य है, फल भगवान्के हाथ है॥ (८३।१) भी देखिये।

सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—'दैवसे किसीकी नहीं चलती। प्रमाण ब्रह्मवैवर्तपुराण गणेशखण्ड, यथा— 'दैवाधीनं जगत्सर्व जन्मकर्मशुभाशुभम्। संयोगाश्च वियोगाश्च न च दैवात्परं बलम्।। कृष्णायत्तं च तहैवं स दैवात्परतस्ततः। भजित सततं सन्तः परमात्मानमीश्वरम्।। दैवं वर्द्धियतुं शक्तः क्षयं कर्त्तुं स्वलीलया। न देववद्धस्तद्धक्तश्चाविनाशी च निर्गुणः।।' अर्थात् जगत्का जन्म, कर्म, योग–वियोग सब दैवाधीन हैं। वह दैव भगवान्के अधीन है। भगवान् दैवके बढ़ाने–घटानेमें समर्थ हैं, इसीसे संत भगवान्का भजन करते हैं। भगवान् और उनके भक्त दैवके अधीन नहीं हैं। अतएव 'करैं जौ दैउ सहाई 'कहा।'दैउ'=भाग्य। लक्षणासे भाग्य बनानेवाले ब्रह्माका ग्रहण करनेसे पीछेकी बात सिद्ध हुई कि जो ब्रह्मा सहायता करें तो इस उपायसे काम हो जाय।' (मा० प०)

## \* दैव-पुरुषार्थवाद \*

'बिना बीजके कोई चीज पैदा नहीं होती। बीजसे ही बीज पैदा होता है और बीजसे ही फल होता है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसे खेतमें बीज बोये बिना फल नहीं होता वैसे ही प्रारब्ध भी पुरुषार्थ बिना काम नहीं देता। कर्मकर्ता अपने

<sup>\*</sup> अर्थान्तर—कार्य होगा। यदि वह उपाय करो और दैव भी सहायता करेगा।', 'करै जौ दैउ सहाई' ये शब्द शिवपुराणमें नहीं हैं। उसके शब्द हैं—'तत्रोपायं शृणु प्रीत्या यं कृत्वा लप्स्यसे सुखम्।' (२।३।८।१८)' हाँ, यदि ऐसा अर्थ करें कि—'यदि यह उपाय करे तो दैव सहाय होगा' तो श्लोकका भावार्थ इससे मिल जायगा। दैव सहाय होगा अर्थात् उसके करनेसे सुख होगा।'

शुभाशुभ कर्मका फल स्वयं भोगता है, यह संसारमें प्रत्यक्ष दिखायी देता है। पुरुषार्थी सर्वत्र सम्मान पाता है। पुरुषार्थ करनेपर दैवके अनुसार फल मिलता है, किन्तु चुपचाप बैठे रहनेपर दैव किसीको कोई फल नहीं दे सकता। जैसे आगकी एक चिनगारी भी हवाके सहारेसे प्रज्वलित होकर महान् रूप धारण करती है। उसी प्रकार दैव भी पुरुषार्थकी सहायतासे बड़ा हो जाता है। जगत्में उद्योगहीन पुरुष फूलता-फलता नहीं दिखायी देता। दैवमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह कुमार्गमें पड़े हुए पुरुषको सन्मार्गपर पहुँचा दे। जैसे शिष्य गुरुको आगे करके चलता है, वैसे ही दैव पुरुषार्थका ही अनुसरण करता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही दैवको जहाँ चाहता है ले जाता है। पुरुषार्थका महान् फल है।' (ब्रह्मा-विस्ष्ठ-संवाद। अनुशासनपर्व) कृपाचार्य भी कहते हैं कि 'अकेले दैव या पुरुषार्थसे कार्यसिद्धि नहीं होती। सफलताके लिये दोनोंका सहयोग आवश्यक है। [यथा—'यथा होकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्। तथा पुरुषकारोण विना दैवं न सिद्ध्यित॥' (सुभाषित) अर्थात् जैसे एक चाकसे रथ नहीं चल सकता, वैसे ही उद्योगके बिना दैव सिद्ध नहीं होता।] संसारमें कोई भी कार्य प्राय: निष्फल नहीं देखा जाता। इसलिये बुद्धिमान् लोग दैवके अनुकूल न होनेपर भी कार्य करते हैं। परंतु कर्म न करनेपर तो दु:ख ही दिखायी देता है। जो पुरुष दैव और पुरुषार्थ दोनोंके सहयोगको न मानकर केवल दैव या पुरुषार्थके ही भरोसे पड़ा रहता है वह अपना अनर्थ ही करता है—यह बुद्धिमानोंका निश्चय है। कई बार उद्योग करनेपर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें पुरुषार्थकी न्यूनता और दैव—ये दो कारण हैं। परन्तु पुरुषार्थ न करनेपर तो कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता—इसी भावसे यहाँ 'करै होड जी दैउ सहाई' कहा।

नोट—२ (क) 'मिलिहि' का 'हि' निश्चयवाचक है। पाहीं=से। 'जस बरु मैं बरनेडँ' अर्थात् हमने जो लक्षण वरके बताये हैं उन्हीं लक्षणोंवाला वर। (ख) 'जे जे बर के दोष बखाने। ते सब "रहि। भाव यह कि मैंने लक्षणोंका नियम किया कि अमुक लक्षण होंगे, व्यक्तिका नियम नहीं किया कि अमुक प्राणी इसका पित होगा। व्यक्तिका नियम नहीं है कि जो हम बताते हैं यही वर होगा—यह सूचित करनेके लिये कहते हैं कि यह दोष हमने शिवजीमें अनुमान किये हैं। (पं० रा० कु०) यदि निश्चय कह दें तो माधुर्यमें उपाय और वात्सल्य अर्थात् माधुर्यभाव जाता रहेगा—यही सोचकर 'अनुमान' कहा। नारदजी जानते हैं कि शिवजीमें वे दोष दोष नहीं हैं, इसीसे कहते हैं 'ते सब सिव पिह मैं अनुमानें।' देखिये तो, आपहीने दोष कहे और आपहीने अनुमानकर वर निश्चय किया।

नोट—३ 'दोषों गुन सम कह सबु कोई' इति। भाव कि औरोंमें (जीवोंमें) तो ये लक्षण दोष ही माने जाते हैं, परंतु शिवजीमें ये लक्षण गुणके ही सदृश माने गये हैं, वे गुण ही हैं यद्यपि लौकिक दृष्टिसे दोष-से देख पड़ते हैं। यथा—'भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहाविन पावनी।'(बा० १०)। दोष गुणरूप ही हैं, यह दोहा ६७ में दिखा आये हैं। 'कह सब कोई' अर्थात् यह सबका सम्मत है, कुछ एक मैं ही नहीं कहता, सभी ऐसा कहते हैं। दोषोंको गुण कहना 'लेश अलंकार' है। दोष कैसे गुण हो सकते हैं, इसपर आगे चार दृष्टान्त देते हैं—'जो अहिसेज—।'

नोट—४ मिलते हुए श्लोक ये हैं—'तादृशोऽस्याः पितः शैल भिवष्यित न संशयः।' (२-३, ८—१८) 'तादृशोऽस्ति वरः शम्भुलीलारूपधरः प्रभुः। कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणैः॥' (शिवपु० १९)

जौ अहिसेज सयन हिर करहीं। बुध कछु तिन्ह कर<sup>१</sup> दोष न धरहीं॥५॥ भानु कृसानु सर्ब रस खाहीं। तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं॥६॥ सुभ अरु असुभ सिलल सब बहई। सुरसिर कोउ अपुनीत न कहई॥७॥ समरथ कहुँ<sup>२</sup> निहं दोषु गोसाईं। रिब पावक सुरसिर की नाईं॥८॥

१-कहँ—छ०, को० रा०। कर—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२।

२-को-१७२१, १७६२, छ०। कहु-१६६१, १७०४। कहँ-को० रा०।

अर्थ—जो (मान लिया कि, अगर च) विष्णुभगवान् शेष-शय्यापर शयन करते हैं तो भी पण्डित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते॥५॥ सूर्य और अग्नि सब प्रकारके रस भक्षण करते अर्थात् खींचते हैं तो भी उनको कोई बुरा नहीं कहता॥६॥ गंगाजीमें शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई (भी) अपवित्र नहीं कहता॥७॥ हृषीकेशभगवान्, सूर्य, अग्नि और गंगाजीकी तरह समर्थको (कहीं) दोष नहीं (लगता)॥८॥

टिप्पणी—१ 'जौ अहिसेज सयन हिर करहीं।—' इति। (क) भाव यह कि संसारमें दोषसे कोई भी बचा नहीं है। दोष भगवान्तकमें है। शेषनागकी शय्यापर सोना भी दोष माना जाता है; पर बुद्धिमान्का प्रमाण माना जाता है, जो बुद्धिहीन हैं उनकी बात प्रमाण नहीं मानी जाती। 'अबुध' (बुद्धिहीन) दोष लगाते हैं, पर बुद्धिमान् पण्डित भगवान्पर दोषारोपण न करके उनकी प्रशंसा ही करते हैं; यथा—'शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्।'—[पण्डितजन प्रशंसा करते हैं कि लोग तो एकमुँहे सर्पको ही देखकर दूरसे भागते हैं, पर ये हजारमुँहे सर्पपर भी निर्भय रहते हैं, उसे वशमें किये हैं। वह नित्य आपका कीर्तन करता रहता है, इत्यादि। (मा॰ प॰) नारायणके सोनेसे वह भी गुण हो गया।]

नोट —१ 'भानु कृसानु सर्ब रस खाहीं। " इति। अर्थात् मल, मूत्र आदिके रसको भी अपनी किरणोंसे खींच लेते हैं और गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, सागर आदिका पवित्र जल भी खींचते हैं। बुरी-भलीका विचार कुछ नहीं करते। बुरी-भलीका विचार जो नहीं करता उसे साधारणतः लोग 'मन्दबुद्धि' कहते हैं, पर सूर्यको कोई दोष न देकर उलटे यही कहते हैं कि उनकी सबपर समान दृष्टि है। सब उनकी स्तुति करते हैं; यथा—'भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः', 'ते नम उक्तिं विधेय'। (वि० त्रि०) यह भाव 'तिन्ह कहँ मंद कहत " का हुआ।

नोट—२ 'सुरसारि कोउ अपुनीत न कहई' इति। भाव कि गंगाजीका यह कर्म अपुनीत हो रहा है। उसमें सब मैला गिरता और बहता है, उसमें सरयू, यमुना, सरस्वतीका शुभ जल भी मिलता और कर्मनाशाका अशुभ जल भी, पर उनमें अपुनीतता कोई नहीं मानता, कहता। अपना शरीर अपवित्र होनेपर लोग उसे उसी जलके पानसे पवित्र करते हैं। इन सबोंको दोष क्यों नहीं दिया जाता? उनको अपवित्र क्यों नहीं माना जाता?—इसका कारण आगे बताते हैं—'समस्थ कहुँ निहं दोषु'। अर्थात् ये समर्थ हैं।

नोट—३ 'समरथ कहुँ निहं दोषु गोसाईं। 'इति। समर्थको दोष नहीं लगता, क्योंकि उसमें उस दोषके पचा डालनेकी शिक्त है। समर्थ दोषोंको पचा डालता है। उसमें दोष भी विकार न उत्पन्न कर 'गुण' का रूप धारण कर लेते हैं। सूर्य सबका रस लेते हैं पर वह रस बड़ा ही गुणकारी वर्षाजलरूप हो जाता है। अग्निमें विष्ठा आदि भी जलकर ओषि बन जाती हैं। सुरसिरमें मैले नालोंका जल मिलते ही उसके सब कीड़े मर जाते हैं और वहीं जल गंगाजलके समान गुणद हो जाता है। कर्मनाशाका भी जल उसमें पड़ते ही सुकृतरूप हो जाता है। भाव यह कि जैसे इनको कोई दोष नहीं लगता, वरंच वे दोष भी उनमें गुणरूप हो जाते हैं, वैसे ही शिवजी समर्थ हैं। ये दोष भी उनमें गुणरूप ही हैं। इस कथनका अभिप्राय यह है कि शंकरजी भी समर्थ हैं, जैसे हिर, भानु, कृशानु और सुरसिर समर्थ हैं। अतः उनमें भी दोष गुणरूप ही हैं।

#### 'समरथ कहुँ नहिं दोषु गोसाईं।<sup>.....</sup>' इति।

बाबा हरीदासजी अर्थ करते हैं कि—'समर्थको सर्वरसभोगसे दोष नहीं लगता, क्योंकि वे 'गोसाईं' हैं अर्थात् इन्द्रियाधीन नहीं हैं। जैसे रिव, पावक और सुरसिर।' (शीलावृत्ति) और सुधाकर द्विवेदीजी 'गोसाईं' का अर्थ 'गो (पृथ्वीके) साईं' (=धारण करनेवाले) अर्थातु 'भृधर' करते हैं। इस तरह उसे सम्बोधन मानते हैं।

बैजनाथजी 'गोसाई' को गिरिराजका सम्बोधन मानते हैं। फिर दूसरा अर्थ यह करते हैं कि 'साईं=ईश्वर। उसके 'गो' अर्थात् इन्द्रियाँ हैं। रवि प्रभुके नेत्र, अग्नि मुख, गंगा चरणामृत हैं—उनकी (ईश्वरकी इन इन्द्रियोंकी) नाईं तथा शिवजी प्रभुका अहंकार हैं, इत्यादि समर्थ हैं। इससे उनमें भगवान् भास्करका प्रकाश होनेसे दोषरूपी

तमकी वहाँ गति नहीं है।' तात्पर्य कि रिव, पावक और सुरसिर भगवान्के अंग हैं, इनमें भगवान्का प्रकाश है, भगवान् समर्थ हैं, उनके सम्बन्धसे ये भी समर्थ हैं।

श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते हैं कि 'यहाँ दिखाते हैं कि जिनमें ईश्वरतत्त्व है, वे ही समर्थ हैं। उनको दोष नहीं लगता, वरंच उनके संयोगसे दूषण भी भूषण हो जाता है।'

क्'जो अहिसेज सयन हरि करहीं', 'भानु कृसानु सर्ब रस खाहीं' और 'सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई'— यहाँतक चार समर्थ गिनाये—'हरि, भानु, कृसानु और सुरसि। इनमेंसे 'हरि' स्वयं भगवान् ही हैं, अतः स्वयं समर्थ हैं और भानु, कृशानु तथा सुरसिर क्रमसे भगवान्के नेत्र, मुख और चरणोदक होनेसे भगवान्के सम्बन्धसे समर्थ हैं। पहले व्यष्टिरूपसे चार कहे, अब इन्होंको 'समर्थ' कहकर इस अर्धालीमें एकत्र करके कहते हैं। 'रिव' (भानु), 'पावक' (कृशानु) और 'सुरसिर'—ये तीन नाम तो स्पष्ट ज्यों–के–त्यों वही हैं। चौथा नाम भी यहाँ अवश्य ही होना चाहिये। जैसे ऊपर 'हरि, भानु, कृशानु और सुरसिर' क्रमसे आये हैं, ठीक उसी क्रमसे 'गोसाईं, रिव, पावक और सुरसिर' इस अर्धालीमें हैं। इस तरह यहाँका 'गोसाईं' शब्द 'हरि' का वाचक माना जायगा। 'गोसाईं' शब्द यहाँ सम्बोधन नहीं है। नारदजीका शैलराजको 'गोसाईं' कहना यहाँ प्रसंगानुसार किसी प्रकार न तो उचित ही है और न संगत ही। यह भी स्मरण रहे कि इस प्रसंगमें जहाँ–जहाँ सम्बोधन हुआ है वहाँ–वहाँ 'सैल', 'हिमवंत' और 'गिरीस' ही कहा है, यथा—'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी', 'कह मुनीस हिमवंत सुनु—', 'होइहि यह कल्यान अब संसय तजह गिरीस'। यहाँ 'गोसाईं'=इन्द्रियोंका स्वामी वा प्रेरक=हषीकेश= हरि=गौ और पृथ्वीके पालनकर्ता=हरि, भगवान्, विष्णु।

श्रीबैजनाथदासजी, सूर्यप्रसाद मिश्रजी तथा बहुत-से टीकाकारोंने 'गोसाईं' को सम्बोधन माना है। परन्तु इस दीनकी समझमें उपर्युक्त कारणोंसे उसे सम्बोधन मानना संगत नहीं जान पड़ता। देखिये, प्रथम चार दृष्टान्त दिये गये तब उनमेंसे प्रथम एकको (आदिका ही नाम) छोड़कर केवल तीन क्यों गिनाये जायँगे? मुनि, वह भी देविष, शैलराजको यहाँ 'गोसाईं' क्यों सम्बोधन करेंगे—इसका कोई प्रयोजन यहाँ समझमें नहीं आता।

यहाँ 'समरथ' उपमेय है। 'गोसाईं, रिव, पावक और सुरसिर' उपमान हैं। 'नाईं' वाचक और 'निहें दोष' अर्थात् निर्दोष होना धर्म है। इस तरह यहाँ 'पूर्णोपमा' अलंकार है।

नोट—४ शिवपुराणमें इस अर्धालीका प्रतिरूप मिलता है। इसके ऊपरकी तीन अर्धालियोंकी जोड़के श्लोक उसमें नहीं हैं। 'रिब पावक सुरसिर' ये तीनों उसमें हैं। यथा—'प्रभोर्दोंषो न दुःखाय दुःखदोऽस्त्यप्रभोिंह सः। रिवायककंगानां तत्र ज्ञेया निदर्शना॥'(२।३।८।२०) अर्थात् प्रभु (समर्थ) में दोष भी गुण ही होता है और अप्रभुमें गुण भी दोष होते हैं। सूर्य, अग्नि और गंगामें इनका प्रमाण देखना चाहिये। भागवतमें भी इस सम्बन्धमें कहा गया है। मिलान कीजिये—'तेजीयसां न दोषाय वहनेः सर्वभुजो यथा। यथा कद्रोऽब्धिजं विषम्।' (भा० उत्तरार्ध १०।३३।३०–३१) इस उद्धरणमें श्रीशुकदेवजीने श्रीकृष्णसम्बन्धी शंकाके समाधानमें 'अग्नि' और 'रुद्र' दो तेजिस्वयोंका उदाहरण दिया है और मानसकिवने श्रीशिवसम्बन्धी शंकाके समाधानमें शेषशायी हिर, सूर्य, अग्नि और सुरसिर चार समर्थोंका उदाहरण दिया है। चौपाइयोंका 'सर्व रस खाहीं'। भागवतका 'सर्वभुजः' है और यहाँका 'समरथ' (समर्थ) भागवतका 'तेजीयसाम्' है। ब्लियहाँ चार दृष्टान्त क्यों दिये गये? इसमें भी कुछ रहस्य अवश्य है? ये प्रश्न स्वतः मनमें उठते हैं और उनके समाधानपर विचार किया जानेपर ऐसा ज्ञात होता है— वस्तुतः गुण और दोष तो मायाकृत हैं, यथा—'हिरिमायाकृत दोष गुन बिनु हिर भजन न जाहिं।' (७।१०४) 'सुनहु तात मायाकृत गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिआहिं ॥"॥' (७।४१) और भगवान् मायातीत हैं अर्थात् मायिक गुण–दोषोंसे परे हैं। अतः उनके विषयमें गुण–दोषका शंका–समाधान ही उचित नहीं। परन्तु मायामोहमें फंसे हुए हमलोगोंको इतनेमात्रसे शान्ति नहीं होती कि वे ईश्वर हैं, उनमें दोष कहाँ? अतः हमलोग भगवान्के विषयमें भी ऐसी शंकाएँ किये बिना रह ही नहीं सकते। यथा—'कहिं सुनिह अस अधम नर ग्रसे जे मोह

पिसाचा (१। ११४) हम-ऐसे जीवोंके लिये ही भागवतमें परीक्षित्जीके द्वारा प्रश्न किया गया और उसका समाधान भी श्रीशुकदेवजीने 'तेजीयसां न दोषाय' यही किया। इस विषयको लिक्षित करके गोस्वामीजीने भी उसी प्रकारकी शंकाका समाधान करते हुए चार दृष्टान्त दिये। प्रथम 'शेषशायी हरि' का दिया। परन्तु यह दृष्टान्त केवल शास्त्रोंपर विश्वास रखनेवालोंके लिये ही हो सकता है, क्योंकि भगवान् हिर सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आते, अतः दूसरा दृष्टान्त सूर्यका दिया कि सूर्यकी किरणें यद्यिष मल-मूत्रादि दूषित पदार्थोंपर भी पड़ती हैं तथापि लोग सूर्यको दूषित नहीं मानते। पर सूर्य हमलोगोंसे अत्यन्त दूर होनेसे उनके सम्बन्धमें भी बहुत तर्क-वितर्क हो सकते हैं। अतः अग्निका दृष्टान्त दिया, क्योंकि अग्नि प्रत्यक्ष है और हमारे निकट भी। यद्यि अग्नि शुद्धाशुद्ध सभी पदार्थोंको जलाता है, तथापि लोग उसे अशुद्ध नहीं मानते। नीच-से-नीचके घरकी भी आग काममें लायी जाती है। फिर भी यह बात व्यवहारपर निर्भर रहती है। चिता आदिकी अग्नि काममें नहीं लायी जाती। अतः गंगाजीका दृष्टान्त दिया गया। गंगाजीमें कितने ही दूषित पदार्थ (गंदे नाले, नगरभरका मलम्मूत्रादि, प्लेग, कालरा आदि बीमारियोंके रोगी, मुर्दे इत्यादि) मिलते वा पड़ते हैं, फिर भी गंगाजी और गंगाजल पवित्र ही माने जाते हैं। क्षणभरके लिये शास्त्रीय शुद्धताको अलग रखा जाय तो भी आजकलके विज्ञानके द्वारा डाक्टरोंने भी गंगाजलको अत्यन्त शुद्ध और गुणकारी सिद्ध कर दिया है। सर्वसाधारण लोगोंको भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि गंगाजल वर्षों घरमें रखनेपर भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। अन्य जल तो दो चार दिनोंहीमें बिगड़ जाता है। अतः एकके बाद एक देते हुए चार दृष्टान्त दिये, जिसमें सबको संतोष हो जाय।

प॰ प॰ प्र॰—तीनों दृष्टान्त साभिप्राय हैं और उनका शिवजीके साथ अप्रकट सम्बन्ध है। जैसे—(१) हिर अहिसेजपर शयन करते हैं वैसे हर अपने शरीरपर सर्प लपेटे रहते हैं। (२) भानु, कृशानु सर्वरसभक्षी हैं वैसे ही शिवजी भाँग, धतूरा आदि मादक पदार्थोंका सेवन करते हैं। शिवजीका तृतीय नेत्र अग्निस्वरूप है ही। (३) सुरसिर शुभाशुभ सभी बहनेपर भी त्रैलोक्यपावनी हैं तब जिन शिवजीने उनको धारण किया वे नग्न अमंगलवेषादि होनेपर अपवित्र, अमंगल कैसे हो सकते हैं। जैसे हिर, रिव, अग्नि और सुरसिरको कोई दोष नहीं देता।

## दो० — जौ अस<sup>१</sup> हिसिषा करहिँ नर जड़ बिबेक अभिमान। परिहँ कलप भिर नरक महुँ जीव कि ईस समान॥६९॥

अर्थ—यदि मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञानके अभिमानसे ऐसी बराबरी (स्पर्धा) करते हैं<sup>२</sup> (या करें) तो वे कल्पभर नरकमें पड़ते हैं (या पड़ेंगे)। क्या 'जीव' ईश्वरके समान हो सकता है? (कदापि नहीं)॥ ६९॥

नोट—१ 'हिसिषा'=ईर्ष्यावश बराबरी करनेका भाव; दाँज, स्पर्धा। 'हिसिषा करहिं' अर्थात् ईर्ष्यावश बराबरी करनेका मन्द काम करते हैं। 'जड़' कहनेका भाव कि सामर्थ्य तो है नहीं और करते हैं बराबरीका दावा। समर्थ होते तो दोष न लगता। 'समर्थ' नहीं हैं अतएव बराबरी करनेका फल यह मिलता है कि 'परहिं कलप भिर

१-अैसिह इसिषा करिहेँ नर बिबेक अभिमान—१७२१, १७६२। अस हिसिषा करिहेँ नर जड़ बिबेक अभिमान—१६६१, १७०४, छ०, को० रा०। १६६१ और रा० प० में 'करिह', 'परिह' पाठ है। अर्थ होगा कि—'मनुष्य करें तो पड़ेगा।'

२-अर्थान्तर—१ जो नर ईर्घ्यासे ऐसा (अर्थात् दोषी) कहें, उनका 'जड़ विवेक' अर्थात् मूर्खींके ऐसा ज्ञान है और उनका अभिमान ही है जो ऐसा कहते हैं। (सु० द्विवेदीजी)

२—रिव, पावक और सुरसिरकी नाईं शिवजीमें जो दूषण हैं वे भूषणरूप हैं। उनको देखकर जो हिसिषा करे वह जड है जीव किसी कालमें ईशके समान नहीं। यदि कहो कि जीव तो ईश्वर-अंश अविनाशी है, जीव और ईश एक ही रूप हैं, उसपर आगे भेद कहते हैं—(बाबा हरिदास। शीलावृत्ति), ३—अभिमानवश जडवत् विवेक, अर्थात् जीव-ईश्वर एक ही है ऐसा विवेक कर जो नर ईश्वरकी बराबरी करें। (वै०)

नरक महुँ'। आदिमें 'अस हिसिषा करिहं नर' कहा और अन्तमें 'जीव कि ईस समान'। इससे सूचित हुआ कि जड़ बुद्धिवाले मनुष्य बराबरी करते हैं और कहते हैं कि 'जीव' और ईश्वरतत्त्व एक ही है। जीव ईश्वरांश है। जैसे ईश्वरके कर्म निर्लेप हैं, वे शुभाशुभ कर्म करते हैं तो उनको वह कर्म बाधक नहीं होते और न उनको कोई दोष लगता है, वैसे ही जीव भी निर्लेप है, उसे शुभाशुभ कर्म नहीं लगते, तो फिर जो कर्म ईश्वर करता है वहीं कर्म हमें करनेमें क्या दोष?'

'जड़ बिबेक अभिमान' कथनका भाव यह है कि ये लोग हैं तो असमर्थ, पर ज्ञानके अभिमानसे यह मूर्खतावश ईश्वरोंके वचनोंका अनुकरण तो करते नहीं, किन्तु उनके आचरणोंके अनुकरण करनेका साहस कर बैठते हैं। वे यह नहीं जानते कि वे समर्थ अहंकारशून्य हैं, देहाभिमानरिहत हैं, उनके शुभाशुभ कार्य स्वार्थ या अमंगलकी आशासे रहित होते हैं। इनको 'जड़ बिबेक अभिमान' कहकर ईश्वरोंको 'निरहंकारी' जनाया।

'परिहाँ कलप भिर नरक महुँ' इति। यह ईश्वरोंके धर्मव्यितक्रम कर्मों वा चिरतोंके अनुकरण करनेका साहस करनेवालोंको कर्मके फलकी प्राप्त कही। भाव यह कि अनीश्वरोंको मनसे भी कभी ईश्वरोंके ऐसे कर्मोंक अनुकरणकी स्पर्धा न करनी चाहिये। यथा—'नैतत्समाचरेजातु मनसापि ह्यनीश्वरः।' (भा० उ० १०।३३।३१) 'अनुष्ठितं तु यहेवैर्मुनिभिर्यदनुष्ठितम्। नानुष्ठेयं मनुष्येस्तत्तदुक्तं कर्म चाचरेत्॥' (हारीतस्मृति) अर्थात् देवताओं और महर्षियोंने जो आचरण किये हैं, मनुष्योंको उनका अनुकरण न करके उनके वचनोंका ही अनुकरण करना चाहिये। \* जीव कि ईस समान। इति \*

'जीव' का अर्थ है—जीव (जीवात्मा); मनुष्य, प्राणी; अनीश्वर। यथा—'माया बस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान।'(७।११) 'ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥ सो मायाबस भयउ गोसाई।' (७।११७) 'ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हिंह न रघुपति कथा सोहाती।'(७।५३) 'अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रानिप्रय नाहीं।'(२।१६२) 'जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह कै परिछाहीं।' (५।३) 'ईस अनीसिह अंतरु तैसे।'(१।७०) 'ईस अधीन जीव गित जानी।'(२।२६३)—ये वचन श्रीरामजीने भरतजीसे कहे हैं। इसमें ईशका अर्थ ईश्वर है और जीवका अर्थ 'जीव' एवं प्राणी है। प्रथम अर्थको लेकर 'जीव कि ईस समान' का भावार्थ इस प्रकार है कि—जीव ईश्वरके समान नहीं है, यद्यपि वह ईश्वरका अंश है। जीव मायाके वश होकर काम-क्रोध-लोभ-मोहादिमें पड़कर मिलन हो जाता है, और ईश्वर तो मायाका स्वामी है, माया उससे डरती रहती है। यथा—'देखी माया सब बिधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावै जाही।' (बा० २०२) नारदजीने अपना यह सिद्धान्त हिमवान्से कहा कि जीव—प्राणी कभी भी ईश्वरके समान नहीं हो सकता। तात्पर्य कि प्राणीमें दोष गिने जाते हैं, ईश्वरमें दोष भी गुण समझा जाता है। भाव कि शिवजी ईश्वर हैं, उनके दोषोंपर कोई ध्यान नहीं देता।

ाक्किटीक इन्हीं शब्दोंमें श्रीभुशुण्डिजीने यही सिद्धान्त अपना कहा है। यथा— 'मायाबस परिछिन जड़ जीव कि ईस समान।' (उ० १११) भुशुण्डिजीने जीव-ईश्वरकी समानता न होनेका कारण भी बता दिया है कि वह 'मायाबस परिछिन जड़' है। दोनों जगह वही शब्द हैं— 'जीव कि ईस समान।' अतएव दोनोंका भाव भी एक जनाया गया है। 'ईस' एवं 'ईश्वर' श्रीशिवजी और भगवान वा श्रीरामजी दोनोंके ही लिये इस ग्रन्थमें आया है। यथा— 'भयउ ईस मन छोभु बिसेषी।' (१।८७) 'नमामीशमीशान' (७।१०८) 'सबइ लाभ जग जीव कहँ भए ईसु अनुकूल।' (१।३४१) 'ईस अनेक करवरें टारीं'। (१।३५७) 'जोह जोिन करम बस भ्रमहीं। तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं।' (२।२४) 'अब ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु।' (२।२४४) 'मुधा बचन निहं ईश्वर कहई।' (७।९४) (शिवजी), 'ईश्वर राखा धरम हमारा।' (१।१७४) (भगवान्), 'ईश्वर अंस जीव अबिनासी।'

गोस्वामीजीने शिवजीको जगदीश, ईश्वर, 'सिद्धसनकादि-जोगीद्र-वृंदारका विष्नु-बिधि वंद्य चरणारविंद'। (विनय॰ पद १२) और ब्रह्म कहा है। पुराणों और उनमें भी वैष्णवपुराण श्रीमद्भागवतमें उनको ईश्वर कहा है और त्रिदेवमें अभेद बताया है। यथा—'त्वमेव भगवन्नेतिच्छवशक्त्योः सरूपयोः। विश्वं सृजिस पास्यित्स क्रीडन्नूर्णपटो यथा॥' (भा० ४।६।४३) 'जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः। शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद्ब्रह्म निरन्तरम्॥' (४।६।४२)—ब्रह्माजी कहते हैं 'हे ईश! 'मैं आपको जानता हूँ। आप शिक्त और शिव, अर्थात् प्रकृति और पुरुष, दोनोंसे परे सनातन ब्रह्म हैं। जैसे मकड़ी स्वयं ही जालेको रचकर उसमें क्रीड़ा करती और अन्तमें उसे अपनेहीमें लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपने ही स्वरूप पुरुष और प्रकृतिसे संसारकी रचना, पालन और संहार करते हैं। पुनः यथा—'अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्। आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंदृगिवशेषणः॥' (भा० ४।७।५०) 'आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज। सृजन् रक्षन्हरन्विश्वं दधे संज्ञां क्रियोचिताम्॥' (४।७।५१) भगवान् कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा और शिव हूँ; मैं ही संसारकी रचना, पालन और संहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीन नाम धारण करता हूँ। शिवपरक उपनिषदों (श्वेताश्वतर, रुद्र आदि) में भी शिवजीको ब्रह्म कहा गया है। मानसमें भी भगवान् शंकरको भगवान्का अहंकाररूप कहा गया है; यथा—'अहंकार सिव बुद्धि अज।'(६।१५) वैष्णवाचार्य श्रीवल्लभाचार्यजी, श्रीमाध्वाचार्यजी तथा महाप्रभु कृष्णचैतन्यजीने भी शंकरजीको 'ईश्वर' माना है। क्ष्य इस प्रकार भगवान् शंकर 'ईश्वर' हैं। और दोहेमें 'जीव ईश्वरके समान नहीं हो सकता' यह सिद्धान्त कहा गया है।

जो जीवका ही ईश्वर (ब्रह्म) हो जाना मानते हैं उन्हें इस दोहेमें कड़ी फटकार है कि समानता तो दूर रही, उसकी समानताकी कामनामात्रसे विनाश होता है।

प्र० स्वामी लिखते हैं कि 'केवलाद्वैतमें भी जीवको ईश्वरसमान होना कहीं नहीं कहा गया है। जीव अपने सहज स्वरूपमें लीन हो सकता है, पर ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर सोपाधिक ब्रह्म है। जीवकी उपाधि अविद्या है। अविद्यासे मुक्त होनेपर जीव ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धि कर सकता है। पर ईश्वरकी उपाधि विद्या माया है, ईश्वर 'मायापित,' 'मायाप्रेरक सीव' है। जीव मायामुक्त होनेपर भी मायापित, मायाप्रेरक हो ही नहीं सकता। इस तरह केवलाद्वैतके अनुसार भी ईश्वर और जीवमें उपाधिभेदसे भेद है, पर उपाधि-त्यागसे भेद नहीं है। अतएव यह वचन केवलाद्वैतको भी कोई जटिल समस्या नहीं है।

विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायवाले भगवान् शंकरको भी 'जीव' मानते हैं। ब्रह्मके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं, वे सब 'जीव' हैं। अतएव विशिष्टाद्वैतमतानुयायी 'जीव' का दूसरा साधारण अर्थ 'प्राणी' या 'मनुष्य' लेते हैं। इस अर्थकी पुष्टि पूर्वार्धके 'नर' और 'जड़ बिबेक अभिमान' से होती है। जिसे पूर्वार्धमें 'नर' कहा उसीको उत्तरार्धमें 'जीव' कहा। अतः जीव=नर। ईशका अर्थ समर्थ और शंकर भी है। इस तरह उत्तरार्धका भावार्थ यह होता है कि 'नर' (मनुष्य) ईश्वर (शंकरजी) के समान कैसे हो सकता है? विशिष्टाद्वैतमतके अनुसार मेरी समझमें अधिक उत्तम अर्थ होगा कि—'क्या अनीश्वर प्राणी समर्थ तेजस्वी पुरुषोंके समान हो सकता है?'

नोट—२ ऐसी ही शंका श्रीपरीक्षित्जीने श्रीशुकदेवजीसे श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्ध उत्तरार्ध अ० ३३ में भगवान् श्रीकृष्णजीके सम्बन्धमें की है। यथा—'संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च। अवतीणों हि भगवानंशेन जगदीश्वरः॥ स कथं धर्मसेतृनां वक्ता कर्ताऽभिरक्षिता। प्रतीपमाचरद्ब्रह्मन्यरदाराभिमर्शनम्॥——'(२७-२८) अर्थात् भगवान्ने धर्मसंस्थापनार्थ एवं अधर्मविनाशनार्थ अवतार लिया तब धर्ममर्यादाके वक्ता, रचयिता और रक्षक होकर भी उन्होंने परस्त्रीगनमरूप विरुद्ध आचरण क्यों किये?

श्रीशुकदेवजीने इसका समाधान यों किया है—'धर्मव्यितिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम्। तेजीयसां न दोषाय वहनेः सर्वभुजो यथा। नैतत्समाचरेज्ञातु मनसापि ह्यानीश्वरः । विनश्यत्याचरन्मौढ्याद्यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम्॥' (३०-३१) अर्थात् ईश्वरों (समर्थ वा तेजस्वी पुरुषों) द्वारा कहीं-कहीं धर्मके व्यितिक्रम (उल्लंघन) में साहस देखा जाता है। किन्तु उन अकार्योंसे तेजस्वी पुरुषोंको कोई दोष नहीं होता, जैसे शुद्धाशुद्ध सभी कुछ भक्षण करनेवाला अग्नि उन शुभाशुभ पदार्थोंके गुण-दोषके कारण दूषित नहीं होता। जो अनीश्वर हैं (समर्थ नहीं

हैं) वे ईश्वरोंके ऐसे आचरणोंके अनुकरणका कभी मनमें संकल्प भी न करें। यदि मुर्खतावश कोई वैसा आचरण करता है तो उसका विनाश हो जायगा। जैसे समुद्रसे निकले हुए कालकूटको भगवान् शंकरने पी लिया तो उनका कुछ न बिगडा, किन्तु यदि कोई उनका अनुकरण करके विष-पान करे तो अवश्य ही नष्ट हो जायगा। इसके पश्चात श्रीशकदेवजीने ईश्वरों. तेजस्वियोंको दोष न लगनेका कारण बताया है और हम-ऐसे जीवोंके कर्तव्यका उपदेश दिया है। सुक्ष्म प्रकारसे वह यह है-अहंकारहीन देहाभिमानशुन्य समर्थ पुरुषोंका शुभ कर्म करनेमें स्वार्थ नहीं रहता और अशुभ कर्मसे उनका अनर्थ नहीं होता। अर्थात् वे न तो शुभ कर्मोंसे कोई मंगलकी कामना रखते हैं और न अशुभ कर्मोंसे उन्हें अमंगलकी आशा रहती है। जब ईश्वरोंको ही शुभाशुभ कर्मोंसे कोई हानि-लाभ नहीं होता तो तिर्यक्, मनुष्य और देवता आदि समस्त शासित जीवोंके एकमात्र प्रभु सर्वेश्वरका किसी शुभ या अशुभसे क्योंकर संसर्ग हो सकता है? जिनके चरणकमलरजके सेवनसे तुप्त भक्तजन और योगके प्रभावसे सम्पूर्ण कर्मबन्धनोंसे मुक्त मुनिजन (सब प्रकारके विधिनिषेधरूप बन्धनोंसे छूटकर) स्वछन्द विचरते हैं, उन स्वेच्छाशरीरधारी (परमेश्वर) को कर्मका बन्धन कैसे हो सकता है? यथा—'कुशलाचरितेनैषामिह स्वार्थो न विद्यते। विपर्ययेण वानर्थो निरहंकारिणां प्रभो॥ किम्ताखिलसत्त्वानां तिर्यङ्गर्त्यदिवौकसाम्। ईशितुश्चेशितव्यानां कुशलाकुशलान्वयः॥ यत्पादपंकजपरागनिषेवतुप्ता योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धाः। स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नह्यमानास्तस्येच्छयाऽऽत्तवपुषः कृत एव बन्धः ॥ (३३-३५) आदेश यह किया है कि—ईश्वरोंके वचन सत्य होते हैं (अर्थात् हमें उनके वचनोंके अनुकृल चलना चाहिये) और कहीं-कहीं उनके आचरण अनुकरणीय होते हैं किन्तु सब नहीं। अतः उनके जो आचरण उनके वचनों (उपदेशों) के अनुकूल हों, बुद्धिमान् पुरुषोंको उन्हींका अनुकरण करना चाहिये। यथा—'ईश्वराणां वच: सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्। तेषां यत्स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्॥' (भा० १०।३२।३२)

'समरथ कहुँ निहं दोषु गोसाईं। जीव कि ईस समान।' में भागवतके उपर्युक्त उद्धरणोंका सभी भाव और उपदेश भरा हुआ है।

उपर्युक्त उद्धरणसे मिलान करनेसे सारांश यह निकलता है कि जिसे दोहेमें 'नर' और 'जीव' कहा है, वही भागवतमें 'अनीश्वर' शब्दसे कहा गया है। दोहेका '*ईस*' भागवतका 'ईश्वर' और 'ईशित' ('**ईश्वराणाम्**', '**ईशितुश्चेशितव्यानाम्**') है। भागवतमें ईश्वरोंसे भगवान् श्रीकृष्ण; श्रीरुद्र और अग्नि आदि समर्थ सूचित किये गये हैं न कि केवल शंकरजी। इसी प्रकार इस दोहेमें भी समझना चाहिये। यहाँ एक सिद्धान्त कहा गया है।

प० प० प्र०—आगे 'सुरसारि जलकृत ं के दृष्टान्तसे तो केवलाद्वैतकी सिद्धि होती है। 'जले जलं वियद् व्योम्नि' (श्रुति) के समान जीव अविद्यायुक्त होनेपर देह-त्यागके पश्चात् ब्रह्ममें लीन होता है। जबतक माया और अविद्याका सम्पर्क रहता है तबतक जीव तत्त्वतः भी ईश्वरके समान नहीं हो सकता। तत्त्वतः ईश्वर ब्रह्म ही है और जीव भी ब्रह्म है, पर अविद्यारूपी मिदराके सम्पर्कसे वह अपावन बना है और ईश्वर विद्योपाधिरूपी गंगाजीके समान सदा पावन ही है। अतः ईश्वरकी समानताका साहस ज्ञानाभिमानी जड़ जीव ही करेगा, कोई स्विचारवान्, गुरु-साधुसभा-सेवक शास्त्ररहस्यज्ञ मानव यह नहीं कहेगा कि जीव ईशके समान है।

वि० त्रि०—सम्पूर्ण विद्या स्नात होकर भी जीव एक तृणकी रचना नहीं कर सकता। उसकी जगत्की सृष्टि, स्थिति और लय करनेवाले ईश्वरसे कौन समता है? ईश्वरकी समताकी इच्छा होती है तो यह उसके बड़े भारी अकल्याणका कारण है। जगत्में जो दुर्दशा उसकी होती है, वह तो होगी ही। मरनेपर उसे पूरे कल्पभर नरक भोगना पड़ेगा। जो ज्ञानाभिमानी होकर हलाहल पान करेगा वह अवश्य मरेगा और आत्मघाती होकर घोरतर नरकमें जायगा।

सुरसिर जल कृत बारुनि जाना। कबहुँ न संत करिहं तेहि पाना॥१॥ सुरसिर मिलें सो पावन जैसें। ईस अनीसिह अंतरु तैसें॥२॥ नोट—महात्माओंने इसका अन्वय और अर्थ दो प्रकारसे किया है। दोनों पक्षोंमें बड़े-बड़े महात्मा हैं। अतः हम यहाँ दोनोंको देते हैं। अर्थकी जाँचमें 'मिलें' के अनुस्वारकी उपयोगिता भी दर्शनीय है।

अन्वय—१ वारुणी सुरसरि-जल-कृत (है यह) जाना (तथापि) 'संत कबहुँ तेहि पान न करहिं।' 'जैसें सो सुरसरि मिलै पावन' (होती है) 'तैसें ईस अनीसिह' अंतर है।

अर्थ—१ वारुणी गंगाजलसे बनायी हुई है यह जानकर भी संत कभी भी उसे नहीं पीते॥१॥ वही गंगाजीमें मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और अनीश्वरमें वैसा ही भेद है॥२॥

अन्वय २—'सुरसरि कृत जल बारुनि जाना। संत तेहि कबहुँ न पान करहिं। "

अर्थ—२ गंगाजीका किया हुआ जल (अर्थात् गंगाजीका श्वाड़न जल) अपावन मिंदरा-तुल्य जानकर संत उसे कभी नहीं पीते॥१॥ जैसे, जो जल गंगाजीसे मिला हुआ है वह 'सुपावन' (सुष्ठु पावन) है, वैसे ही ईश (शिवजी) और अनीश्वर (जीव) में अन्तर है। (संत उन्मनीटीका, नंगे परमहंसजी)

नोट—१ नंगे परमहंसजी और पाण्डेजीने 'सुपावन' पाठ दिया है; पर मानस-अभिप्रायदीपकमें 'सो पावन' पाठ ही है।

नोट—२ सबसे प्राचीन टीकाकार श्रीकरुणासिन्धुजी (अयोध्या), पं० शिवलाल पाठक (काशी) और श्रीसंतिसंहजी पंजाबी (अमृतसर) हैं; जिन्होंने संवत् १८७८ वि० में टीकाएँ लिखीं। ये प्रथम अर्थके पक्षमें हैं। इन्हीं टीकाओंके साथ पं० सुधाकर द्विवेदी, बाबा हरिदास, बैजनाथदासजी, पं० सूर्यप्रसाद मिश्र, श्रीजानकीशरण स्नेहलताजी आदिने अपने शब्दोंमें दिये हैं। दूसरे अर्थके पक्षमें संत श्रीगुरुसहायलाल सन्त उन्मनीटीकाकार और श्रीअवधिबहारीदासजी, नंगे परमहंसजी हैं। नंगे परमहंसजी प्रथम अर्थको बहुत दलीलोंसे दूषित ठहराते हैं। पहले हम श्रीनंगे परमहंसजीके लेखके आवश्यक अंशको यहाँ देते हैं, फिर प्रथम अर्थके पक्षमें जो लोगोंने कहा है वह देंगे।

## \* अर्थ २ की पुष्टिमें श्रीनंगे परमहंसजीका कथन \*

- (क)—जैसे ['सुरसिर मिलें' जल (=जो जल गंगाजीसे मिला हुआ है) और 'सुरसिर कृत जल' (=गंगाजीका किया हुआ जल=छाड़न)] इन दो जलोंमें अन्तर है, एक पावन है, दूसरा अपावन और जल-तत्त्व एक है (अर्थात् यद्यपि दोनों जल तत्त्वतः एक ही हैं); वैसे ही ईश शिवजी और अनीश मनुष्यमें अन्तर है, यद्यपि दोनोंमें जीवतत्त्व एक है।
- (ख) यहाँ गंगाजी ब्रह्म, छाड़न ब्रह्मसे पृथक् हुआ जीव और धारासे मिला हुआ जल शिवजी हुए। ब्रह्मसे पृथक् होनेसे जीव अपावन हो जाता है, जैसे गंगाजीने जिस जलको छोड़ दिया है अर्थात् जो धारासे अलग हो गया है वह शास्त्रप्रमाणसे अपावन है; [यथा—'गंगाया निस्सृतं तोयं पुनर्गङ्गां न गच्छति। तत्तोयं मिदरातुल्यं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्॥' परंतु यह श्लोक कहाँका है, पता नहीं। बहुत खोजनेपर भी अभीतक मिला नहीं।] पुनः, यथा—'तुलसी रामिहं परिहरे निपट हानि सुनु ओझ। सुरसिर-उर-गत सोइ सिलल सुरा सिरस गंगोझ॥' (दोहावली ६८) 'जिमि सुरसिर गत सिलल बर सुरा सिरस गंगोझ॥' (सतसई) शिवजी परमात्मासे मिले हुए हैं, अतः पावन हैं; जैसे धारासे मिला हुआ जल पावन है।
- (ग) छाड़नको सुरसरिकृत कैसे माना जाय? उत्तर—क्योंकि छाड़न जल न तो मनुष्यकृत है और न मेघकृत, वह गंगाजीका ही किया हुआ है।
- (घ) यदि कहो कि जैसे मिला हुआ जल पावन है वैसे ही छाड़न पुन: गंगाजीके मिलनेपर पावन हो जाता है; तो उत्तर यह है कि यहाँ छूटकर पुन: मिलनेकी व्यवस्थासे कोई प्रयोजन नहीं; वर्तमानमें जो दशा दो जलों (धारासे छूटे हुए और धारासे मिले हुए जलों) की है, उसीसे यहाँ मनुष्य और शिवजीकी उपमा

दी गयी है, उसीसे यहाँ प्रयोजन है। क्योंकि शिवजी परमात्मासे प्रथमसे ही मिले हुए, छूटकर नहीं मिले हैं। भविष्यमें दोनों जलोंकी दशा जो भी होती रहे सो रहे, उससे यहाँ प्रयोजन नहीं है।

- (ङ) अर्थ १ में ये दोष हैं—(१) गंगाजलसे जब मिदरा बनी हुई है तब तो वह मिदरा है ही, उसके लिये 'बारुनि जाना' क्यों लिखा? जब वह प्रत्यक्ष ही वारुणी है तब 'जाना' क्रियाका प्रयोजन ही न था। वस्तुतः यहाँ 'जाना' शब्द देकर जनाया है कि यहाँ 'बारुनि' से वास्तिवक मिदराका तात्पर्य नहीं है, किंतु छाड़न जल जो मिदराके तुल्य माना जाता है वह अभिप्रेत है। 'जाना' का भावार्थ ही यहाँ लेना होगा। 'बारुनि जाना'=मिदरा-तुल्य माना गया है।
- (२)—अर्थ १ तभी हो सकता है जब 'उत्प्रेक्षा अलंकार' की उपमा रहती है। बिना 'मानो' आदि शब्दोंके ऐसा अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। 'क्योंकि न तो कोई गंगाजल लाकर मिद्रा बनाता है और न कोई गंगाजीमें छोड़ने जाता है; तो ऐसी उसकी उपमा क्यों दी जायगी कि जो बात संसारमें होती ही नहीं। मूलग्रन्थमें प्रत्यक्ष होती हुई बातकी उपमा दी जाती है। 'जैसे' 'तैसे' शब्द प्रत्यक्ष होती हुई बातोंमें ही लिये जाते हैं। (३)— मिद्राको तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही वर्ण निषेध और अपावन मानकर नहीं पीते तब यहाँ 'संत' का ही पान न करना क्यों लिखा? कारण स्पष्ट है कि छाड़न जलको केवल संत नहीं पीते और चारों वर्ण पीते हैं। गाजीपुरके कई ग्रामोंमें देखा जाता है कि छाड़न जल चारों वर्ण पीते हैं।

## \* अर्थ १ के पक्षमें महात्माओं के कथन \*

करुणासिंधुजी—कोई मनुष्य थोड़ा-सा गंगाजल भर ले जाय और उसमें किसी वृक्षका फल, किसीका छिलका और मिठाई (जैसे कि महुआ, गुड़) आदि मिलाकर मदिरा बनावे तो उसे कोई भले आदमी पान नहीं करते। (भाव यह कि गंगाजल यद्यपि उसी गंगाका अंश है और पावन है, पर वह महुआ, गुड़ आदिके सम्बन्धसे अपावन हो जाता है, उसे सदाचारी लोग नहीं पीते। उस अल्प जलमें, उस अपावनतारूपी दोषको पचानेकी शक्ति नहीं है।)

यदि वही फल, छिलका, मिठाई हजारों मन भी गंगाजीमें डाल दिया जाय तो (गंगाजल अपवित्र नहीं होता किन्तु) यह सब भी पावन हो जाता है। (भाव यह कि गंगाजीमें वा धाराके जलमें कितनी ही अपावन वस्तु पड़ जानेपर भी वह गंगाजल अपावन नहीं होता किन्तु पावन ही माना जाता है, क्योंकि उसमें इन अपावन वस्तुओं वा दोषोंके पचानेकी शक्ति है।) वैसे ही जीव अल्पज्ञ है। वह अनादि कालसे कर्मों (वा माया) के वशमें पड़ा हुआ है, इससे वह काम, क्रोध, लोभ आदि अनेक विकारोंको धारण किये हुए है। (भाव यह कि जीव यद्यपि ईश्वरका अंश है तथापि मायावश हो जानेसे वह दूषित हो गया है। ईश्वरसे पृथक् हो जानेके कारण उसमें दोषोंके पचानेकी शक्ति नहीं रह गयी।) अतएव उन जीवोंकी संगति संतजन नहीं करते, उनका वचन नहीं पान करते। प्रत्यक्ष देखिये कि (मल, मूत्रादि) जो कुछ गंगाजीमें पड़ता है वह सब पावन हो जाता है; वैसे ही जो 'ईश' अनेक विकार धारण करे तो वह विकार भी निर्विकार हो जाते हैं और उन 'ईशों' को संतजन भजते हैं। वैसे ही शिवजीको जानो। (ख)—'सुरसिर का छूटा जल' यह अर्थ यहाँ नहीं है। एवं जो यह कहते हैं कि 'जो वही मद्य गंगाजीमें पड़े तो गंगा हो जाता है, वैसे ही जीव ईशको जाननेसे ईश हो जाता है'—सो यहाँ इस अर्थका प्रयोजन ही नहीं है।

पंजाबीजी—अल्पज्ञ जीव एक पापसे भी पापी हो जाता है और ईश्वर जो सर्वज्ञ है, उसमें अनेक अनुचित कर्म भी हों तो भी वे कर्म उसे मिलन नहीं कर सकते; किन्तु स्वयं पिवत्र हो जाते हैं; जैसे अनेक गोपियाँ परस्त्रियाँ श्रीकृष्णजीको कलंकित न कर सर्कीं, किन्तु उनके संगसे स्वयं कृतार्थ हो गयीं।

पं० रामकुमारजी—गंगाजलमें बनी हुई मदिरा भी पान न करनी चाहिये। यह मदिराका त्याग दिखाया।

धारारूप ईश्वर अपवित्र नहीं हो सकता, पर अल्पजलरूप जीव पापसे अशुद्ध हो जाता है।

सू० प्र० मिश्र, सुधाकर द्विवेदीजी—ग्रन्थकार दोहार्थको दृष्टान्तद्वारा सिद्ध करते हैं। 'समूहे शिक्तः' यह सिद्धान्त है। अर्थात् बहुत बड़े पदार्थमें अनेक शिक्त रहती है। समुदायमें जो शिक्त होती है वह अल्पभागमें कदापि नहीं रह सकती; जैसे गंगाजलमें जो शिक्त थी कि 'चान्द्रायणसहस्रेण यत्फलं स्याजनार्दन। ततोऽधिकं फलं गंगामृतपानादवाण्यात्॥'(काशीखण्ड अ० २८) वह शिक्त मिदरामें अल्पजल होनेसे मादक-पदार्थ संयोगद्वारा जाती रही; इसिलये उसे गंगाजल न समझकर संत लोग नहीं पीते। यदि हजारों बोतल मिदरा गंगाजीमें डाल दी जाय तो उसकी सारी मादकता उसी क्षण नष्ट हो जायगी, गंगाजीका ही प्रभाव देख पड़ेगा कि वह मद्य भी उसके प्रभावसे गंगाजलतुल्य हो जाता है। यही व्यवस्था जीव वा मिलन प्राणी और ईश्वरकी है। मायाके अधिकांश होनेसे अल्पज्ञ जीव थोड़े पापसे नष्ट हो जाता है; अर्थात् उसपर मिलनता छा जाती है, ईश्वरांशका सारा प्रभाव जाता रहता है। ईश्वरमें कितने ही दोष क्यों न हों पर दोषद्वारा उसका कुछ भी नहीं होता। यथा—कृष्णजीको रासक्रीड़ा, नन्द-गृहप्रादुर्भाव आदि।

सू० प्र० मिश्र—मेरी समझमें 'अंतर' शब्दका अर्थ 'उपाधिकृत भेद' करना चाहिये, 'वास्तविक भेद' नहीं। यदि वास्तविक भेद कहें तो ग्रन्थकारका यह कथन सर्वथा शास्त्रविकद्ध हो जायगा; क्योंकि शास्त्रोंमें माया और ईश्वरका भेद वर्णन है न कि जीव और ईश्वरका वास्तविक भेद है। यथा—'प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषष्मा" (भा० ११। २२। २९) अर्थात् हे पुरुषश्रेष्ठ उद्धव! प्रकृति और पुरुष इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है। यहाँ ऐसा विवेक करना चाहिये कि मिद्राके स्थानमें 'जीव' और 'गंगा' के स्थानमें 'ईश्वर' है। जीव और ईश्वरकी पावनता और अपावनताका उल्लेख नहीं है। [इसपर वे० भू० जी लिखते हैं कि 'परंतु रामचिरतमानसके—'ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहहु समुझाइ। जातें होइ चरन रित सोक मोह भ्रम जाइ॥' (३। १४) 'ईश्वर जीविह भेद कहहु कस।—परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता॥' (७। ७८) तथा—'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वन्यनशननन्यो अभिचाकशीति॥' [ऋग्वेद, मण्डल १ सूत्र १६४ मन्त्र २०, अथर्ववेद, काण्ड ९ अनुवाक ५ सूक्त ९ मन्त्र २०; निघंटु—प्रकरण १४ मन्त्र ३०; एवं श्वेताश्वतरोपनिषद् अ० ४ मन्त्र ६ 'ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ।' (श्वेताश्वतरोपनिषद् अध्याय १ मन्त्र ९)' 'बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्याय कल्पते॥' (श्वेताश्वतरोपनिषद् अ० ५ मन्त्र ९), इत्यादि श्रुतियोंसे ईश्वर और जीवका भेद बहुत स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है। अतः मानसकारका कथन शास्त्रविरुद्ध कदापि नहीं है। प्रत्युत उसका तोड़—मरोड़कर मानस–सिद्धान्तको कृचलना शास्त्रविरुद्ध है। यहाँ भेदका ही उल्लेख है।']

श्रीजानकीशरण स्नेहलताजी—दीपककारके 'मिले मधूकिन्ह भे सुरा, नीर गंग पर धार। गुड़ आदिक भे गंग अस ईस अनीस विचार॥' (५६) इस दोहेका भाव यह है कि—जीव यद्यपि ईश्वरांश है तो भी कामादिक विकारोंसे मिलित होकर अशुद्ध हो गया तब वह ईश्वरकी बराबरी करे तो कैसे हो सकता है? अभिप्राय यह है कि जो अवगुण जीवको रसातल भेजता है वही अवगुण पञ्चब्रह्म जो सूर्यादि हैं उनमें पड़नेसे शोभा देता है। भाव यह कि जो मदका सरंजाम घटस्थ गंगाजलमें पड़नेसे उसको बिगाड़नेका सामर्थ्य रखता है वही सरंजाम धारस्थ जलके बिगाड़नेको समर्थ नहीं है। इसी प्रकार जो अवगुण जीवको भ्रष्ट कर देता है, वही ब्रह्ममें पड़कर ब्रह्ममें जो गुण है उसीका रूप हो जाता है। ध्विन यह है कि घटस्थ जल यदि धारके सदृश होना चाहे तो कैसे हो सकता है? वैसे ही अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञके बराबर होनेकी ईर्ष्या करे तो नरकमें जायगा। मेरी समझमें अर्थ १ ही ठीक है। 'गंगाकी धारासे छूट जानेपर ही 'गंगोझ' कहलाकर वह जल मिदरातुल्य हो जाता है'— ऐसा अर्थ २ के समर्थकोंका कथन है। इस कथनसे यह भाव निकलता है कि जीव परमात्मासे बिछुड़ते ही मिदराके तुल्य अपावन हो जाता है। परन्तु ऐसी बात है नहीं। जैसे गंगासे जल ले जाकर यदि विचारपूर्वक

रखा जाय तो वह शुद्ध ही रहता है, उससे भगवान्की सेवा होती है, इत्यादि। हाँ, वह जल महुआ आदिके संसर्गसे अपावन हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वरसे पृथक् होनेपर भी जीव विचारपूर्वक रहनेपर अर्थात् कर्म, ज्ञान, उपासनायुक्त रहनेपर परमात्माके तुल्य कहलाता है। यथा—'भक्त भिक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक।' परन्तु जब वह कुसंगमें पड़ जाता है तब बद्ध, विषयी, दुष्ट और पापात्मा कहलाता है, उस जीवको अपावन जान संतजन ग्रहण नहीं करते। यहाँ तात्पर्य केवल यही है कि जीव ईश्वरसे पृथक् होनेपर उसका अंश होनेपर भी ईश्वरके सदृश नहीं हो सकता।'

वि० त्रि०—जैसे गंगाको मद्यमें परिणत करनेका सामर्थ्य किसीको नहीं है, वैसे ही ईश्वर दोषी हो नहीं सकता। थोड़ा–सा गंगाजल लेकर यदि मद्य बनाया जाय तो वह मद्य है, गंगाजल नहीं। कोई हठी भले ही कहे कि गंगाजल सदा गंगाजल ही रहेगा, पर कोई संत उसे ग्रहण नहीं करेगा। इसी भाँति जीव ईश्वर-अंश होनेपर भी ईश्वरसे पृथक् होनेपर अनीश्वर हो जाता है। मायावश होकर दोषयुक्त हो जाता है। कोई विवेकाभिमानी भले ही कहे कि वह ईश्वरसे व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है, दोषसे उसका संसर्ग हो नहीं सकता, पर कोई संत इसे माननेको तैयार नहीं हो सकता। वही मद्य यदि गंगामें छोड़ दिया जाय तो वह गंगाको दूषित नहीं कर सकेगा, गंगामें मिलकर स्वयं गंगा हो जायगा। वही जीव यदि मुक्त हो जाय या ईश्वरकी शरणमें चला जाय तो ईश्वरमें लय होकर तरण–तारण हो जाता है। भाव यह कि अंशमें अल्पताके कारण दोषका प्रभाव पड़ जाता है, और अंशीमें महत्ताके कारण दोषका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

कोई कहते हैं कि—(क) छाड़न-परक अर्थ अद्वैतमतमें अधिक ठीक बैठता है; क्योंकि गंगाजीमें और उसमें कुछ भेद होनेपर भी केवल अलग होनेसे उसको दोषी कहा गया। वही फिर गंगाजीमें मिलनेसे शुद्ध माना जाता है। परन्तु शब्दार्थमें 'गंगाजीसे अलग किया हुआ जल' ऐसा अर्थ करना होता है। इसमें 'अलग' शब्द बाहरी तथा 'कृत' शब्दको उठाकर 'सुरसिर' के साथ लगाकर अर्थ करना होता है और 'जाना' का अर्थ 'माना' करना पड़ता है। अर्थात् छाड़नपरक अर्थके लिये मूल पाठमें प्रथम 'कृत' तब 'जल', तथा 'जाना' के बदले 'माना' ठीक होता। [किव सुगमतासे लिख सकता था—'सुरसिर कृत जल बारुनि माना। कबहुँ न संतः 'पर उसने 'सुरसिर जल कृत बारुनि जाना' लिखा। ] 'सुरसिर मिलें सो पावन' का अर्थ ठीक यही होगा कि—'यह छाड़न गंगामें मिलनेसे पवित्र होता है।' क्योंकि 'सुरसिर मिले सो' में 'सो' का महत्त्व है। जो गंगाजीसे मिला है वह तो गंगा ही है, उसमें शंकाका स्थान ही नहीं। छाड़नपरक अर्थकी अपेक्षा अर्थ १ ही अधिक उचित जान पडता है। उसमें शब्दका हेरफेर, अध्याहार (अलग) नहीं करना पडता।

- (ख) संत=सदाचारी। ब्राह्मणादि जो दुराचारी हैं वे ही पीते हैं, शूद्रादि भी जो सदाचारी हैं वे नहीं पीते। इसीसे 'संत' कहा। तात्पर्य यह कि यहाँ ब्राह्मणादिका उल्लेख न करके 'संत' शब्द दे देनेसे छाड़नपरक ही अर्थ करना चाहिये, यह बात नहीं कही जा सकती।
- (ग) ब्रह्म व्यापक होनेसे जीव उससे कभी अलग तो है ही नहीं। गोस्वामीजीने भी यही कहा है; यथा— 'ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती।' (१। २०) 'तैं निज कर्मजाल जह घरेरे। श्रीहिर संग तज्यो निह तेरे॥' (विनय० १३६) जैसे गंगाजलसे बनी हुई मिदरा गंगाजल होनेपर भी वह भिन्न दूषित नाम-रूप-गुणवाला होनेसे अपिवत्र होता है और वही फिर गंगाजीमें मिलनेसे उसके दूषित नाम-रूप-गुण नष्ट हो जाते हैं और वह गंगाजल ही कहा जाता है, वैसे ही ईश्वरांशरूप यह जीव मायाकृत देहादि अभिमानसे भिन्न नाम-रूप-गुणवाला होकर दोषी होता है। वही इनका अभिमान छोड़कर ईश्वरसे मिलता है, तब शुद्ध हो जाता है, परन्तु देहादि रहनेतक तो वह जीव ही कहलायेगा। देहादिके नष्ट होनेपर अद्वैतमतसे तो वह ब्रह्मरूप हो जाता है और विशिष्टाद्वैतमतमें तो पृथक् अनुभवमें न आनेपर भी वह स्वरूपतः भिन्न रहता है, वस्तुतः क्या है सो तो परमात्मा ही जाने।
  - (घ) यह भी कोई नियम नहीं है कि 'जो दुनियामें देखा जाता है वही उपमामें दिया जाता है'; वह तो

एक कविकी कल्पना है। यथा—'ब्रह्म जीव बिच माया जैसे।'(२। १२३) 'बिप्र बिबेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति। जिमि थोखे मद पान कर सचिव सोच तेहि भाँति॥'(२। १४४) अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रसिद्ध उपमा न होनेसे मदिरापरक अर्थ नहीं हो सकता।

बाबा हरिदासजी—िकसी-िकसी देशमें ब्राह्मणादि सभी जातियाँ मद्यपान करती हैं। (यह बात आज भी प्रत्यक्ष देखी जाती है। शाक्त तो सभी पीते हैं) पर संतजन उसे नहीं पान करते, अत: उन्हींको कहा।

लमगोड़ाजी—गोस्वामीजीका काव्य प्रसादकाव्य है। अर्थ १ में प्रसाद गुण है, अत: वही ठीक है।

नोट—३ (६९।५—७; ६९, ७०।१–२) कविकी ही व्याख्या है। शिवपुराणमें नहीं है। भागवत और शिवपुराण आधार भले ही हों पर यहाँकी व्याख्या बड़ी ही अनोखी है।

संभु सहज समरथ भगवाना । एहिं बिबाह सब बिधि कल्याना ॥ ३ ॥ दुराराध्य पै अहिंहं महेसू । आसुतोष पुनि किएँ कलेसू ॥ ४ ॥ जौ तपु करै कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सकिंहं त्रिपुरारी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—दुराराध्य=जिसका पूजन, जिसको संतुष्ट वा प्रसन्न करना, जिसकी उपासना कठिन हो। आसुतोष=शीघ्र संतुष्ट वा प्रसन्न होनेवाले। आसु (आशु)=शीघ्र; यथा—'खंड खंड होइ फूटिह आसू।', 'सत्वरं चपलं तूर्णमिवलम्बितमाशु च।' (अमरकोश १।६८)

अर्थ—शिवजी स्वाभाविक (आप–से–आप) ही समर्थ और भगवान् (षडैश्वर्यसम्पन्न) हैं। इस विवाहसे सब प्रकार कल्याण ही है॥ ३॥ पर महादेवजीकी आराधना कठिन है। फिर भी क्लेश उठानेसे वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं॥ ४॥ यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो त्रिपुरके नाश करनेवाले शिवजी भावी भी मिटा सकते हैं॥ ५॥

टिप्पणी—१ 'संभु सहज समरथ भगवाना।—' इति। (क)—पूर्व यह कहकर कि 'समरथ कहुँ निहं दोषु गोसाई।—' तब यहाँ 'संभु सहज समरथ—' कहनेका भाव यह है कि शिवजी समर्थ भी हैं और षडैश्वर्यसम्पन्न होनेसे 'ईश्वर' भी हैं। अतएव 'अगुन, अमान' आदि दोष उनमें दोष न होकर गुणरूप ही हैं। ये सब गुण हैं। [ (ख) 'सहज' शब्दसे जनाया कि वे किसीके बनायेसे समर्थ नहीं हैं, उनका सामर्थ्य उपार्जित नहीं है, किंतु वे स्वभावसे स्वयं समर्थ हैं। 'भगवान्' से जनाया कि दोष तो जीवोंमें होते हैं, और ये तो 'भगवान्' हैं अर्थात् सर्वदोषरहित हैं, जीवोंको गित और अगितके देनेवाले हैं। पुनः भाव कि वे ईश हैं। उनमें पूर्व कहे हुए दोष 'मलके ऐसे तन्मय हैं, उन दोषोंके ऊपर उनका प्रभाव छा गया है; अतएव उनके साथ विवाह होनेसे सब प्रकार हित ही है।' (सुधाकर द्विवेदी) (ग) पूर्व (५२।५) में जो कहा था कि 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छमुता कहुँ निहं कल्याना॥' उसीकी जोड़में यहाँ अब कहते हैं कि 'एहिं बिबाह सब बिधि कल्याना।' पूर्व अकल्याणरूपी पतिवियोग हुआ और अब पुनः संयोग होगा।]

नोट—१ देखिये, 'शंभु' का अर्थ 'कल्याणकर्ता' है। 'सब बिधि कल्याना' के साथ इसका प्रयोग कैसा सुसंगत है। वे शंभु हैं; अतः उनका सम्बन्ध हो जानेसे सब प्रकारके कल्याण निश्चित हैं। इसी प्रकार आगे 'दुराराध्य' और 'आसुतोष' के सम्बन्धसे (अर्थात् आराधनाकी किठनता और फिर प्रसन्नतामें शीघ्रता कहते समय), 'महेस' नाम दिया है। 'महेश' हैं अर्थात् महान् ईश हैं, परम समर्थ हैं, इसीसे तो उनमें दोनों विपरीत गुण, विरोधी भाव सिद्ध हैं। और 'भाविउ मेटि सकहिं' अर्थात् भावी मेटनेके सम्बन्धसे 'त्रिपुरारी' शब्द दिया। विशेष टिप्पणी २ में देखिये।

नोट—२ 'दुराराध्य पे अहिं महेसू।' इति। आराधना बड़ी किंठन है, रावणने सिर काट-काटकर चढ़ाये। जब वे बड़ी किंठन रीतिसे आराधनीय हैं तब ऐसा किंठन क्लेश उठानेसे क्या लाभ? प्रसन्न होनेपर वे क्या दे सकते हैं यदि कष्ट उठाया जाय? इसपर कहते हैं कि वे 'महेश' हैं, महान् ऐश्वर्यसे भरे हैं, यदि क्लेश उठाया जाय तो प्रसन्न होनेपर क्या नहीं दे सकते? सभी कुछ दे सकते हैं।

नोट—३ 'दुराराध्य' हैं तो बहुत दिनों कष्ट उठाना पड़ेगा? इस शंकाकी निवृत्तिके लिये 'आसुतोष पुनि—' कहा। अर्थात् कष्ट उठानेसे झट प्रसन्न हो जाते हैं, देर नहीं लगती। 'आसुतोष' के उदाहरण विनयपत्रिकामें 'बावरो रावरो नाह भवानी—।' (पूरा पद ५), 'कविन भगित कीन्हि गुनिधि द्विज।—' (पद ७), इत्यादि हैं। (सुधाकर द्विवेदीजी)

टिप्पणी—२ 'जौ तपु करें भाविड मेटि सकिह त्रिपुरारी' इति। (क) 'त्रिपुरारी' का भाव कि जैसे त्रिपुरका मारना किठन था वैसे ही भावीका मिटाना भी किठन है। पर जैसे इन्होंने त्रिपुरको मारा, वैसे ही भावी मेटनेको भी वे समर्थ हैं। त्रिपुरको कोई देवता, दैत्य आदि न मार सके थे, शिवजीहीने उसे मारा। इसी प्रकार पूर्व जो कहा था कि 'जो बिधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि कोड न मेटिनहार॥'(६८) उस त्रिपुरासुररूपी भावीको शिवजी मिटा सकते हैं, अन्य देव-दनुज आदि उसे नहीं मिटा सकते हैं। (ख) 'भाविड मेटि सकिहें' का भाव यह भी है कि यदि शिवजी ही पित लिखे हैं, तब तो वे मिलेंगे ही, पर यदि कोई और वर इन लक्षणोंका लिखा होगा तो उस लेखको भी ये मिटा सकते हैं। प्रमाण यथा—'जिन्ह के भाग लिखी लिपि मेरी सुखकी नहीं निसानी। तिन्ह रंकन्ह कहुँ नाक सँवारत हों आयो नकबानी॥'(विनय० पद ५)।

वि० त्रि०—प्रारब्ध और नियित भी महेश-विमुखको होती है। नियित ईश्वरकी शक्ति है, उसका रूप संकल्प है। ईश्वर सत्यसंकल्प है, पर नियितका स्वभाव है कि ईश्वरपरायणके सम्मुख कुण्ठिता हो जाती है। वह महेश अपनी नियितको भी हटाकर भक्तसे साधनका सम्पादन कराके उसे फलसे युक्त करता है। यही उसका बडा भारी स्वातन्त्र्य है।

नोट—४ ष्ॐपार्वतीजी तो भगवती भवानी शिव-शिक्त ही हैं, इनको तपमें प्रवृत्त करानेका क्या कारण है? इस शंकाके समाधानमें यह कहा जा सकता है कि जब योगभ्रष्ट आदि उच्चकोटिके जीव किसी कारणसे पृथ्वीपर देह धारण करते हैं तब उस देहके पार्थिव अंशके साथ कुछ मायाके दोष भी आ ही जाते हैं जिनको तपश्चर्याके द्वारा नाशकर वे प्राणी दिव्य हो जाते हैं। उसी तरह सतीजीने एक तो अपने पितके इष्टका अपमान किया था, दूसरे पितका भी अपमान किया था और स्वयं भगवती होकर भी दो बार पितसे झूठ बोलीं। ये दोष तो पूर्वसे थे ही और अब पार्थिव शरीर ग्रहण करनेसे उसके भी कुछ दोष होना स्वाभाविक ही है। इन दोषोंके नाश होनेपर ही वे पुन: शिवजीकी शिक्त होनेके योग्य हो सकेंगी। अत: तपके लिये कहा गया। नारदजीने पार्वतीजीसे कहा है कि तपसे पिवत्र होनेपर तुम्हें शिवजी स्वीकार करेंगे; यथा—'तपसा संस्कृतां रुद्रस्स द्वितीयां करिष्यित।' (शिवपुराण २। ३। २१। २८)

नोट—५ जोड़के श्लोक ये हैं—'शिवस्सर्वेश्वरस्सेव्योऽविकारी प्रभुरव्ययः॥' 'शीघ्रप्रसादः स शिवस्तां ग्रहीष्यत्यसंशयम्। तपःसाध्यो विशेषेण यदि कुर्याच्छिवा तपः॥ सर्वथा तु समर्थो हि स शिवस्सकलेश्वरः। कुलिपेरिष विध्वंसी ब्रह्माधीनस्त्वकप्रदः॥' (शि॰ पु॰ २।३।८।२१—२३) इनमें 'सहज समर्थ भगवान्', 'आसुतोष पुनि', 'जौ तपु करै कुमारि तुम्हारी' की जोड़में क्रमशः सर्वेश्वर, सेव्य, अधिकारी, प्रभु, अव्यय, 'शीघ्रप्रसादः—' 'तपःसाध्यो तपः' ये शब्द हैं और 'भाविउ मेटि सकिह त्रिपुरारी' का भाव 'कुलिपेरिष प्रदः', 'सर्वथा समर्थो हि—' में है। वे सबका नाश कर सकते हैं, ब्रह्मा उनके अधीन हैं (अतः भावी मिटवा देंगे)

बैजनाथजी—'पहले वरकी कुरूपताको विधिके अंकोंद्वारा दृढ़ करके शिवजीकी प्राप्तिसे भूषित किया। (फिर) शिवप्राप्तिको दुर्घट कहकर तपस्यासे कार्यकी सिद्धि कही। इसिलये यहाँ दृढ़ता अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। यथा—'सामासंख्य विचारि कै फिर विशेष दृढ़ भाव। दृढ़ता अतिशय उक्ति सो वर्णन रिसक सुदाव॥ या प्रकार बिधि जो बने तब तो ऐसो होय। होय होय कि होय निहं त्रिविध बाद इमि सोय॥'[वीरकविजी लिखते हैं कि 'पहले यह कहना कि शिवजी दुराराध्य हैं, फिर इसके विपरीत कथन कि कष्ट उठानेसे आशुतोष हैं; 'उक्ताक्षेप अलंकार'।']

जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहँ शिव तजि दूसर नाहीं॥ ६॥ बरदायक प्रनतारित भंजन। कृपासिंधु सेवक मन रंजन॥ ७॥ इच्छित फल बिनु सिव अवराधें। लहिअ न कोटि जोग जप साधें॥ ८॥

शब्दार्थ—वरदायक=वरदाता=वर देनेमें एक ही (अद्वितीय)। रंजन=चित्तको प्रसन्न वा आनिन्दित करनेवाले। इच्छित=इच्छा की हुई, चाही हुई अभीष्ट, मनोवांछित। अवराधना=आराधना, उपासना=सेवा, पूजा। अवराधना=आराधना करना—इस क्रियाका प्रयोग केवल पद्यमें होता है। लहना=प्राप्त करना, पाना। साधना=सिद्ध करना, पूरा करना। अर्थ—यद्यपि संसारमें वर बहुतेरे हैं (पर) इसके लिये शिवको छोड़ दूसरा वर नहीं है॥ ६॥ (शिवजी) वरदाता, शरणागतके दु:खके नाशक, दयासागर और सेवकके मनको प्रसन्न करनेवाले हैं॥ ७॥ शिवजीका आराधन किये बिना करोड़ों योग और जप साधने (निर्विघ्न पूर्ण—समाप्त करने) पर भी (इसके लिये) मनोवांछित फल नहीं प्राप्त किया जा सकता॥ ८॥

नोट-१ 'जद्यपि बर अनेक जग माहीं r 'इति। (क) अर्थात् इन लक्षणोंसे युक्त वर संसारमें अनेक हैं, पर इसके लिये शिवजी ही वर हैं। 'दूसर नाहीं' का आन्तरिक भाव यह है कि यह दूसरेको बरेगी ही नहीं, जैसा कि आगे दोहा ८० में पार्वतीजीने स्वयं कहा है, जब सप्तर्षि पार्वतीजीके प्रेमकी परीक्षा लेने गये हैं। सप्तर्षियोंने बहुत लोभ दिखाया है, यथा—'हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा ॥ अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गाविहिं बेद जासु जस लीला। दूषन रहित सकल गुन-रासी। श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी॥ अस बरु तुम्हिहं मिलाउब आनी।' और शिवजीकी अयोग्यता आदि कही है, यथा—'निर्गुन निलज कुबेष कपाली। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली॥ कहह कवन सख अस बर पाएँ।'(७९) पर सप्तर्षियोंसे शिवजीकी अयोग्यता और अतिशय सुन्दर वरके प्राप्तिका प्रलोभन दिये जानेपर भी वे अपनी निष्ठामें अचल बनी रहीं जैसा उनके उत्तरसे स्पष्ट है। यथा—'हठ न छट छुटै बरु देहा। महादेव अवगुन भवन बिष्नु सकल गुन धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम॥' (८०) 'अब मैं जन्म संभ हित हारा। को गुन दुषन करै बिचारा।। जौं तम्हरे हठ हृदय बिसेषी। रहि न जाड़ बिन् किए बरेषी।। तौ कौतुकिअन्ह आलस नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं।। जन्म कोटि लगि रगर हमारी। बरउँ संभु न त रहउँ कुँआरी। " 'इत्यादि। (नारदजी जानते हैं कि ये सती हैं, शिवजीकी शक्ति हैं। ऐश्वर्य गृप्त रखनेके लिये ही उन्होंने इस तरह घुमा-फिराकर कहा है।) सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'सती मरत हिर सन बरु मागा। जनम जनम सिवपद अनुरागा॥' इस बातको अपनी सिद्धिके बल स्मरणकर नारदने कहा कि इसे शिव छोड दुसरा नहीं है। (ग) वन्दन पाठकजी लिखते हैं कि—एकाक्षर कोश और '**नामैकदेशेन नाम ग्रहणम्**' इस सिद्धान्तसे 'अनेक' [अ=(=विष्ण्)+ने (=देवताओंका नेता=इन्द्र)+क (=ब्रह्मा)] बर (=श्रेष्ठ) हैं। अर्थात् विष्ण्, इन्द्र और ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं। पर इसे 'शिव तिज' (=शिव तजी) अर्थात् पूर्वजन्ममें इसे महादेवजीने त्याग दिया है—'एहि तन सतिहिं भेंट मोहि नाहीं। सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं॥'इसलिये यह 'नाहीं'(=नाहकी=अपने पतिकी) 'दूसर' (=दूसरी) है अर्थात् दूसरी देहधारिणी है।'—(परंतु यह पण्डितोंका वाग्विलास है, क्लिष्ट कल्पना है।) भाव यह है कि इसमें ऐसे-ऐसे चमत्कृत गुण हैं कि दूसरा बर इसे मिल नहीं सकता। (वि० त्रि०)

नोट—२ 'बरदायक प्रनतारित भंजन। ''इति। वरदायक आदि गुण कहकर शिवजीकी प्रशंसा करते हैं। जिसमें दम्पित पार्वतीजीको तपस्या करनेके लिये भेजें और पार्वतीजीका भी तपस्यामें उत्साह बढ़े। 'वरदायक' हैं, जैसे कि रावण आदिको वर दिये हैं; प्रणतारित भंजन हैं; यथा—'गये जे सरन आरित के लीन्हें निरिख निहाल निमिष महँ कीन्हें।' (विनय० ६) 'कृपासिंधु' हैं अर्थात् कृपा उनके हृदयमें अगाध समुद्रवत् भरी हुई है; यथा—'करुनाबरुनालय साई हियो है।' (क० १५७) इससे जनाया कि अवढरदानी हैं, वे शीघ्र कृपा करेंगे। 'सेवक मन रंजन' हैं, अतः पार्वतीजीके मनकी अभिलाषा पूर्ण करके उनको आनिद्तत करेंगे।

नोट—३ 'इन्छित फल बिनु सिव अवराधें दित। यथा—'इन्ह सन काहु न सिव अवराधे। काहु न इन्ह समान फल लाधे॥' (३११) भाव यह है कि शिवजी वर देते समय आगा–पीछा कुछ नहीं विचार करते, जो ही सेवक माँगता है वही दे देते हैं, चाहे उलटे अपने ही जी–जानपर क्यों न आ बने। देखिये मिथ्या वासुदेवके पुत्रको कृत्यानल देकर द्वारका भेज दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुदर्शन चक्रने काशीपुरीको जला डाला। भरमासुरको वर दे दिया कि जिसके सिरपर वह हाथ रख दे वह भरम हो जाय सो वह वर पाकर आपहीपर हाथ साफ करने गया इत्यादि। इस कथनमें आशय यह है कि बिना किंचित् भी सोचे–विचारे मनोवांछित फल देनेवाले शिवजी ही हैं और देवता बिना विचारे वर नहीं देते, अतएव मनचाहा वर चाहते हो तो शिवजीकी आराधनासे ही मिल सकता है। यहाँ 'प्रथम विनोक्ति अलंकार' है। ब्रिंग्य पहिं कहँ सिव तिज दूसर नाहीं' का ही प्रसंग चल रहा है। इसलिये 'इच्छित फल' से पार्वतीजीके लिये शिवजीकी प्राप्तिक्पी इच्छित फल अभिप्रेत है। कारण कि इच्छित वरदानकी प्राप्ति ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा भी होती है, पर शिवजी ही प्राप्त हों, इसके लिये तो उनकी ही आराधना करनी पड़ेगी।

वि॰ त्रि॰—सेवक-मनोरंजन तो शिव ही हैं। इस कन्याकी रेखा पड़ी है 'होइहि पूज्य सकल जग माहीं, 'एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं' और बिना शिवकी आराधनाके वांछितकी प्राप्ति नहीं होती। अत: यह फल तभी घटित होगा जब तुम्हारी कन्या तप करे और शिवजीसे इसका विवाह हो।

## दो० — अस किह नारद सुमिरि हिर गिरिजिह दीन्हि असीस। होइहि यह<sup>१</sup> कल्यान अब<sup>२</sup> संसय तजहु गिरीस॥७०॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीरामजीका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीजीको आशीर्वाद दिया। (और कहा) हे गिरिराज! अब संदेह छोड़ दो, यह कल्याण (मंगल अर्थात् विवाह) निश्चय ही होगा॥७०॥

टिप्पणी—१ जो प्रथम शैलराजने सुताको प्रणाम कराया था, उसका आशीर्वाद यहाँ लिखते हैं। 'सुमिरि हिरि' का भाव कि कल्याण होनेका आशीर्वाद देते हैं और कल्याणके कर्ता 'हिरि' हैं; यथा—'सुमिरहु श्रीभगवान। पारबितिहि निरमएउ जेहि सोइ किरिह कल्यान॥'(७१) अतः हिरको सुमिरकर आशीर्वाद दिया। पुनः भाव कि 'हे भगवन्! आप यह कार्य सिद्ध करें, शिवप्राप्ति किटन है उसे करा दें।' इस प्रकार मनमें भगवान्का स्मरण करके तब आशीर्वाद दिया। [पुनः, दुःखहरणके सम्बन्धसे 'हिरि' शब्द दिया; क्योंकि चाहते हैं कि वे दुःख हरनेवाले भगवान् इसके क्लेशको हरें तथा दम्पितके सोचको हरें। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'यहाँ 'हिरि'से श्रीरामजी ही अभिप्रेत हैं। जिन श्रीरामजीसे सतीजीने मरते समय वर माँगा था उन्हींका ध्यान करके नारदजीने पार्वतीजीको आशीर्वाद दिया—'हे श्रीराम! आप इसे वर दे ही चुके हैं, अब इसकी इच्छा शीघ्र पूरी कीजिये।' हिरिका ध्यान करते ही भविष्यज्ञान होनेसे कहा कि 'होइहि यह कल्यान—"।'हिर=श्रीरामजी। यथा—'रामाख्यमीशं हिरिम्' (मं० श्लोक ६)]

टिप्पणी—२ 'होइहि यह कल्यान—' इति। (क) भगवान्का स्मरण करके आशीर्वाद दिया और कहा कि यह कल्याण होगा। ध्≅इससे सूचित करते हैं कि भगवान्का स्मरण करके आशीर्वाद देनेसे ही उसकी सफलता होती है। ऋषि, मुिन, देवता, गुरुजन आदि जो आशीर्वाद देते हैं, उनकी पूर्ति प्रभुकी कृपाहीसे होती है, अन्यथा नहीं। यथा—'तात बात फुिर राम कृपाहीं। राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं।' (२। २५६) (ख) 'क्या कल्याण होगा?' यह ऊपर प्रथम ही कह चुके हैं; यथा—'संभु सहज समरथ भगवाना। एहिं बिबाह सब बिधि कल्याना॥' इसीसे यहाँ 'यह कल्यान' कहा अर्थात् जो अभी–अभी ऊपर कह चुके हैं वही। (पुनः, पूर्व पितपिरित्याग यह अकल्याण हुआ था, अब पितसंयोग यह कल्याण होगा)। शिवजीसे विवाह होगा, यह आशीर्वाद दिया। पूर्व

१-अब। २-सब-१७२१, १७६२, छ०। १ यह २ अब-१६६१, १७०४, को० रा०।

'एहिं बिबाह सब बिधि कल्याना' और 'एहि कहँ सिव तिज दूसर नाहीं' में गुप्तरूपसे शिवप्राप्तिका आशीर्वाद दिया था और अब यहाँ प्रकटरूपसे आशीर्वाद दिया। 'कल्याण' का अर्थ मंगल है। (२०६) विवाह भी कल्याण वा मंगल-कार्य है; यथा—'कल्यानकाज बिबाह मंगल सर्वदा सुख पाइहैं।' इस तरह यहाँ 'कल्याण' से विवाह—मंगल अभिप्रेत है। ['अब' में भाव यह है कि कल्याणके लिये प्रयत्न आरम्भ हो जायगा और सिद्धि भी होगी, क्योंकि प्रारब्ध अनुकूल है, शिवपदानुरागका पूर्वजन्मार्जित वर है। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—३ 'अब संसय तजह गिरीस' इति। 'अब' का भाव कि पूर्वकल्याणकी हानि हुई थी; यथा— 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ निहं कल्याना॥' (५); वह कल्याण अब पुनः होगा। अतः 'अब' कहा।

नोट—१ आशीर्वाद चलते समय देनेका कारण यह भी है कि गिरिराज वरके दोष सुनकर अधीर हो गये थे। इसीसे अन्तमें यह भी कहा कि 'संसय तजहु गिरीस।' अर्थात् इसका विवाह शंकरजीसे होगा, दूसरेसे नहीं, इसमें संदेह नहीं है। यथा—'समादिदेशैकवधूं भिवत्रीं प्रेम्णा शरीरार्धहरां हरस्य।' (कुमारसम्भव १।५०) अर्थात् नारदजीने कहा कि यह सपिलयोंसे रहित शिवजीकी अर्धांगिनी होगी। अब चिन्ता न करो। 'तजहु' से पाया जाता है कि उन्हें सोच और संशय था; यथा—'झूठि न होइ देविरिष बानी। सोचिह दंपित सखी सयानी॥ उर धिर धीर कहैं गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ॥' (६८) इसीसे 'संसय तजहु' कहा।

### उमाचरित ( श्रीपार्वती-तप ) प्रकरण

किह<sup>8</sup> अस ब्रह्मभवन मुनि गएऊ। आगिल चिरत सुनहु जस भएऊ ॥१॥ पतिहि एकांत पाइ कह मैना। नाथ न मैं समुझे<sup>२</sup> मुनि बैना॥२॥ जौ घरु बरु कुलु होइ अनूपा। किरिअ बिबाह सुता अनुरूपा॥३॥

शब्दार्थ—अनूपा (सं० अनुपम)=सुन्दर, उत्तम। अनुरूपा=तुल्यरूपका; योग्य, उपयुक्त।

अर्थ—(याज्ञवल्क्यजी कहते हैं) ऐसा कहकर मुनि (श्रीनारदजी) ब्रह्मलोकको गये। आगे जैसा कुछ चिरत्र हुआ उसे सुनो॥१॥ पितको एकान्तमें (अकेले) पाकर मैनाजीने कहा—हे नाथ! मैं मुनिके वचन (अर्थात् उनके वचनोंका आशय) नहीं समझी॥२॥ यदि घर, वर और कुल (तीनों) उत्तम और कन्याके योग्य हों तो विवाह कीजिये॥३॥

नोट—१ 'किह अस ब्रह्मभवन मुनि गएऊ।—' इति (क) 'नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरि गेह सिधाए॥' (६६।५) उपक्रम है और 'ब्रह्म भवन मुनि गएऊ' उपसंहार। वे ब्रह्मभवनसे आये थे; यथा 'ब्रह्मादिक गाविह जसु जासू। नारद समाचार सब पाए॥' (६६।४-५) ब्रह्मभवन=ब्रह्मलोक=सत्यलोक; यथा 'सत्यलोक नारद चले करत राम गुनगान।' (१।१३८) नारदजी प्रायः ब्रह्मलोकमें ही रहा करते हैं। अथवा जब कहीं बाहर जाते हैं तो प्रायः प्रथम अपने पिता ब्रह्माजीके पास ब्रह्मलोकमें चिरत सुनानेके लिये आते हैं; यथा—'प्रेम सिहत मुनि नारद बरिन राम गुनग्राम। सोभासिंधु हृदय धिर गए जहाँ विधिधाम॥' (७।५१) 'बार बार नारद मुनि आविहिं। चिरत पुनीत रामके गाविहाँ॥ नित नव चिरत देखि मुनि जाहीं। ब्रह्म लोक सब कथा कहाहीं॥' (७।४२) इत्यादि वैसे ही इस समय भी चिरत सुनाने गये। (ख) 'आगिल चिरत सुनहु जस भएऊ' से पार्वती–तप–प्रसंग चला। (ग) 'चिरत' शब्द यहाँ देकर जनाया कि पूर्व जो जन्म आदि कहे गये वह भी पार्वतीजीका एक 'चिरत' है। यहाँतक 'जन्म' 'नामकरण' तथा 'इच्छित वरप्राप्तिका आशीर्वाद' कहा गया। [नारद कौतुकके लिये आये, कौतुक करके चले गये। कौतुकसे क्या–क्या हुआ यह याज्ञवल्क्यजी आगे कहते हैं। (वि० त्रि०)]

१-अस कहि—भा० दा०। २-ब्झे—१७२१, १७६२, छ०। समुझे—१६६१, १७०४, को० रा०।

टिप्पणी—१ (क) 'पितिहि एकांत पाइ कह मैना' इति। [एकान्तमें पूछा; क्योंकि वरके विषयमें कन्या आदिके सामने माता-पिताका बात करना उचित नहीं। पुन: एकान्तमें पूछनेका कारण यह कि सबके सामने यह कैसे कहें कि हमारी समझमें बात नहीं आयी। अथवा सम्भव है कि सबके सामने हिमाचल मुनिकी सब बातें न कहें, अत: एकान्तमें पूछा। अथवा कुछ समझीं, कुछ न समझीं इससे वा पितका आशय जाननेके लिये एकान्तमें पूछा। (सू० प्र० मिश्र) क्ष्ण्चिरकी बातें एकान्तमें ही कहनी चाहिये।] (ख) 'नाथ न मैं समुझे मुनि बैना' इति। न समझनेका कारण यह है कि नारदजीके वचन स्पष्ट नहीं हैं, यथा—'नारद बचन सगर्भ सहेतू।' (७२। ३) इसीसे ग्रन्थकारने भी 'बचन' शब्द न रखकर 'बैन' (बयन) रखा। पुनः, मैनाके वचनसे पाया जाता है कि वे इतनाभर समझीं कि वर अच्छा न मिलेगा। जैसा कि नारदजीने प्रथम कहा था—'अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेखा।' (६७) तत्पश्चात् जो नारदजीने कहा वह न समझीं। कारण न समझनेका एक तो यह था कि नारदजी गूढ़ वचन बोले थे, क्योंकि वे पार्वतीजीका ऐश्वर्य अभी खोलना नहीं चाहते थे, स्पष्ट कहना नहीं चाहते थे कि ये शिवजीकी अर्धांगिनी हैं, वे ही इनके पित होंगे; दूसरे, वरके दोष सुनकर मैनाजी बहुत विह्वल और अधीर हो गयी थीं। [इस चरणमें श्रीमैनाजीका भोला–भालापन दिखाया है कि कैसी सीधी–सादी हैं।]

नोट--२ 'जौ घरु बरु कुलु होइ अनूपा ' इति। (क) कन्यादानमें प्रथम कुलका विचार किया जाता है, इसमें पिताकी इच्छा प्रधान होती है। फिर घरका विचार कि भोजन, वस्त्र और रहनेका सुख हो, इसमें माताकी इच्छा प्रधान है। जब ये दोनों माता-पिताकी इच्छाके अनुकूल हों तब वरके विषयमें विचार होता है। यह कन्याकी इच्छाके अनुकूल होना चाहिये। यहाँ इस क्रमके प्रतिकूल कहा है। अर्थात् पहले 'घर' कहा तब 'वर' और तब 'कुल'। कारण कि ये मैनाजीके वचन हैं। मैनाजी माता हैं, अतएव वे अपनी इच्छाको प्रधानता दिया ही चाहें; इसीसे उन्होंने प्रथम अपनी रुचि 'घर' कहा, तब कन्याकी रुचि, और तब पिताकी रुचि कही। (पांडेजी, वै०) (ख) सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि यहाँ स्त्रीस्वभाव दिखलाया है। मैनाजी कहती हैं कि नारदजीने यदि किसी अयोग्य वरके साथ ब्याह करनेको कहा हो तो ठीक नहीं, खूब देख-भालकर ब्याह करना चाहिये। ऐसा न हो कि आप नारदजीके कहनेपर ब्याह कर डालें। पहले तो 'घर' उत्तम होना चाहिये; यथा—'माता वित्तम्।' 'बरु' से कन्याकी इच्छाको दिखलाया कि वर देखनेमें सुन्दर हो; यथा—'कन्या वरयते रूपम्।' 'कुल' से बान्धवोंकी रुचि सूचित की कि ऐसा न हो कि विवाह करनेपर बान्धव हँसें; यथा—'बान्धवाः कलमिच्छन्ति' [म्ङिपुरा श्लोक इस प्रकार है—'कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रतम्। बान्धवाः कुलिमच्छन्ति मिष्टान्निमतरे जनाः॥' (सुभाषित) अर्थात् कन्या रूपवान् पति, माता ऐश्वर्य, पिता विद्या, बन्धवर्ग उत्तम कुल और अन्य लोग (बाराती) सुन्दर भोजन-सत्कार चाहते हैं।] (ग) सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं कि मैनाको मोटी-मोटी बातें समझ पड़ीं कि मेरी कन्याके विवाहके विषयमें कुछ नारदने कहा है और किसी वरका भी नाम लिया है, इसलिये कहती हैं कि '*जौ घरु* " अर्थात घर, वर, कुल उत्तम और बेटीके अनुकूल हो; क्योंकि शास्त्राज्ञा है—'समाने सदुशे वरे'। अर्थात् योग्य वरको कन्या देनी चाहिये। (घ) घर, वर और कुलके साथ 'अनूपा' और विवाहके साथ 'सुता अनुरूपा' वा 'सुता' के 'अनुरूपा' कहनेका भाव कि घर-वर-कुल उत्तम हो, हमारे सदृश या हमसे विशेष हो और विवाह सुताके अनुरूप हो अर्थातु वर सुताके सद्श सुन्दर, सुशील आदि हो। (पं०) किसीने इसपर यह दोहा लिखा है—'कापिहें दंपति मातु धन पिता नाम विख्यात। उत्तम कुल बांधव चहैं भोजन लोग बरात॥'

🖙 'जौ घरु बरु कुल '' से स्पष्ट है कि मैनाजी मुनिके वचनका सीधा अर्थ ही समझीं।

नोट—३ पद्मपुराण, सृष्टिखण्डमें भगवान्ने ब्राह्मणसे बताया है कि कन्याका विवाह किसके साथ न करना चाहिये। 'जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान् हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम न हो, जो मूर्ख हो, जो अत्यन्त वृद्ध, अत्यन्त दीन, रोगी, अति निकट रहनेवाला, अत्यन्त क्रोधी वा असन्तुष्ट हो'—इन बारह व्यक्तियोंको कन्या न देनी चाहिये। जो लोभवश अयोग्य पुरुषको कन्यादान करता है वह रौरव नरकमें पड़ता है; यथा—'यः पुनः शुल्कमश्नाति स याति नरकं नरः। विक्रीत्वा चात्मजां मूढो नरकान निवर्तते॥ लोभादसदृशे पुंसि कन्यां यस्तु प्रयच्छति। रौरवं नरकं प्राप्य चाण्डालत्वं च गच्छति॥' (४९। ९०-९१) कि गोस्वामीजीके 'जौ यरु बरु कुल के इससे तथा पद्मपु० के उपर्युक्त उद्धरणसे कन्याओंके माता-पिताओंको उपदेश ग्रहण करना चाहिये। पद्मपु० के उद्धरणको 'सुताके अनुरूप कौन नहीं है' इसकी व्याख्या वा परिगणन समझना चाहिये।

ा पुलनात्मक श्लोक—'मेना प्राप्येकदा शैलनिकटं प्रणनाम सा। मुनिवाक्यं न बुद्धं मे सम्यङ् नारीस्वभावतः। विवाहं कुरु कन्यायास्सुन्दरेण वरेण ह॥'(शि॰ पु॰ २। ३।३९)

न त कन्या बरु रहउ\* कुआरी। कंत उमा मम प्रान पिआरी॥४॥ जौ न मिलिहि बरु गिरिजिह जोगू। गिरि जड़ सहज कहिहि सबु लोगू॥५॥ सोइ बिचारि पति करेहु बिबाहू। जेहि न बहोरि होइ उर दाहू॥६॥

शब्दार्थ—कंत (सं॰ कान्त)=पित, स्वामी। प्रान पिआरी=प्राणोंके समान वा प्राणोंसे भी अधिक प्यारी। अर्थ—नहीं तो बेटी भले ही कुँआरी रह जाय (इसमें हर्ज नहीं, पर अयोग्य वरके साथ ब्याह करना उचित नहीं)। हे स्वामिन्! उमा मुझे प्राण प्यारी है॥ ४॥ यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि (आखिर) गिरि स्वाभाविक जड (ही तो) हैं। (इसीसे ऐसा अयोग्य वर ढूँढ़ा)॥ ५॥ 'हे पित! इस बातको विचारकर ही ब्याह कीजियेगा; जिसमें फिर पीछे हृदयमें संताप न हो॥ ६॥'

नोट—१ 'न त कन्या बरु रहउ कुआरी।' इति। (क) स्त्रियोंका कन्यापर जैसा वात्सल्य और स्नेह रहता है वैसा ही ठीक-ठीक यहाँ दरसाया गया है। यह स्वभावोक्ति है। (ख) 'रहउ कुआरी' का भाव 'कुरूप, दिर्द्री और हीन कुलवालेको कन्या न देना, क्योंकि ऐसेको कन्या देनेसे सभी—(कन्या, माता-पिता, बन्धुवर्ग-) को दुःख होगा। (ग) 'बरु रहउ कुआरी' का भाव कि अयोग्यके साथ तो ब्याह कदापि न करूँगी, ब्याह न हो तो न सही। कन्या मुझे भार नहीं है। इस तरह अयोग्य वरके साथ विवाह होनेसे अधिक क्लेश जनाया और बिना ब्याही रहनेमें उतना क्लेश नहीं होता, यह जनाया। पुनः भाव कि कुँआरी रही तो इसमें अपना वश ही क्या है? यथा—'कुँआरि कुआरि रहउ का करऊँ।' (१। २५२ श्रीजनकवचन) मनुजी भी कहते हैं—'काममामरणात्तिष्ठेदगृहे कन्यर्तुमत्यि। न चैवैनां प्रयच्छेत गुणहीनाय किहिंचित्॥' (९।८९) अर्थात् माता-पिता कन्याको ऋतुमती होनेपर भी आमरण घरमें ही रखें, परन्तु गुणहीन वरके साथ कभी ब्याह न करें।

टिप्पणी—१ 'कंत उमा मम प्रान पिआरी।' इति (क) ['कंत' 'एकांत' के सम्बन्धसे कितना सुन्दर है ? बड़ा ही प्रिय शब्द है जिसमें पितके प्रति प्रेमका भाव भरा हुआ है। मिलान कीजिये 'कंत करष हिर सन परिहरहू। मोर कहा अति हित चित धरहू॥' (५। ३६) 'कंत राम बिरोध परिहरहू।' (६। १४) 'कंत समुझि मन तजहु कुमितही।' (६। ३५) मन्दोदरीने चिन्तित होनेपर और पित उसकी बात मान ले, इस विचारसे अपना अत्यन्त प्रेम दरसानेके लिये 'कंत' सम्बोधन किया है। वैसे ही यहाँ मेनाजी चिन्तित हैं और चाहती हैं कि पित मेरी सलाह मान लें। (ख) 'उमा मम प्रान पिआरी' कहनेका भाव कि उसका क्लेश मुझसे न सहा जायगा, उसको दुःखी देखकर मेरे प्राण न रहेंगे। यथा—'तुम्ह सहित गिरि तें गिरउँ पावक जरीं जलिनिध महुँ परीं। घर जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हीं करीं॥' (९६)—[वन्दन पाठकजी

<sup>\*</sup> रहइ—छ०। 'रहउ'=रहे; यथा—कुअँरि कुआँरि रहउ का करऊँ' (१। २५२), रहउ चढ़ाउब तोरब भाई। तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई।' (१। २५२) इत्यादि।

लिखते हैं कि संस्कृत एकाक्षरकोशमें 'म' ब्रह्माको कहते हैं, इस तरह 'मम'=मस्य मः इति ममः।=म (ब्रह्माका)+म (ब्रह्मा)=ब्रह्माको बनानेवाला महादेव। 'मम प्रान पिआरी '=महादेवकी प्राणप्रिया है—यह अर्थ वाक्छलसे मेनाकी जीभपर बैठकर सरस्वतीने कह दिया। इसीको और पक्का करनेके लिये उमा—'वोः महादेवस्य मा लक्ष्मीः' इति उमा—नाम भी कहा। (मा० प०) परंतु यह क्लिष्ट कल्पना और पण्डितोंका वाग्विलास है जो महाकविजीके प्रसादकाव्यकी महिमा ही दिखा रहे हैं।]

नोट—२ 'जौ न मिलिहि बरुं दित। प्रथम 'उमा मम प्रान पिआरी' कहकर अपनेको क्लेश होगा यह जनाया और अब इस वाक्यसे सुझाती हैं कि अयोग्य वर मिलनेसे मेरे तो प्राण जायेंगे ही और आपकी भी हँसी होगी, आपको सभी जड़ कहेंगे और कन्याको भी क्लेश होगा। इस तरह हम तीनोंका मरण होगा; क्योंकि सम्भावितके लिये अपकीर्ति मरणसे भी अधिक दु:ख देनेवाली है। यथा—'संभावित कहँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥'(२।९५) 'गिरि जड़ सहजं 'अर्थात् पर्वत स्वभावसे जड़ होता ही है, इसीसे इन्होंने जड़ता (मूर्खता) की तो आश्चर्य ही क्या? ये तो पर्वतराज हैं, इन्होंने जड़ता की सो उचित ही है। इसीसे गिरिजाके योग्य वर न ढूँढ़ा। पुनः भाव कि एक तो हम जड़ हैं ही, पर तब अन्य सब लोग भी हमें जड़ कहेंगे। अथवा, पर्वत जड़ होता ही है, उसके सम्बन्धसे हमें भी लोग जड़ कहेंगे। क्योंकि हमलोग इनके अधिष्ठातृ देवता या राजा हैं।

टिप्पणी—२ 'सोइ बिचारि पित करेहु बिबाहू। 'चेति। (क) 'पिति' का भाव कि 'पाति रक्षिति इति पितः।' अर्थात् आप हमारे रक्षक हैं, अतः इस संतापसे हमारी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। [(ख) 'सोइ बिचारि' से सूचित होता है कि नारदजीकी बातोंसे इतना और समझ पड़ा था कि नारदजीने किसी अयोग्य वरकी चर्चा की है। (सुधाकर द्विवेदी) पुनः भाव कि लोग हमें मूर्ख कहें, जड़ कहें, इसकी मुझे अधिक परवा (चिन्ता) नहीं, पर ऐसा न हो कि अयोग्य वरके साथ ब्याह कर देनेसे गिरिजाका दुःख देखकर हमलोगोंके हृदयमें संताप हो, अतएव खूब सोच–विचारकर ब्याह कीजियेगा। यही समझकर कहती हैं कि 'जेहि न बहोरि होइ उर दाहु'] (ग) 'जेहि न 'अर्थात् आगे दाह होनेसे यही अच्छा है कि कन्या कुँआरी ही रह जाय।

#### अस किह परी चरन \* धिर सीसा। बोले सिहत सनेह गिरीसा॥ ७॥ बरु पावक प्रगटै सिस माहीं। नारद बचनु अन्यथा नाहीं॥ ८॥

शब्दार्थ-अन्यथा=और-का-और, असत्य=झूठ।

अर्थ—ऐसा कहकर (पतिके) चरणोंपर सिर रखकर गिर पड़ी। (तब) हिमवान् प्रेमसिहत बोले॥ ७॥ चन्द्रमामें अग्नि भले ही प्रकट हो जाय, पर श्रीनारदजीके वचन असत्य नहीं हो सकते॥८॥

नोट—१ 'अस किह'—अर्थात् जैसा ऊपर लिख आये—'जौ घर बरु'से 'जेहि न बहोरि होइ उर दाहू।'तक नोट—२ 'परी चरन—' इति। चरणोंमें सिर धरकर पड़ जानेका भाव कि—मैनाजी इस तरह मनाती हैं कि 'हे स्वामी! आप भी प्रतिज्ञा करें कि अयोग्य वरसे ब्याह न करेंगे। इस तरह पतिकी कार्यपद्धितको बदलना चाहती हैं कि वे 'जोगी जिटल अकाम मन' वालोंमें कौन अच्छा है इस खोजमें न लगें, अच्छे घर-वर-कुलकी खोज करें। यह दशा करुणरसकी परिपूर्णता और प्रार्थनाकी अतिशयता सूचित करती है। इस करुणरसपरिपूर्ण प्रार्थनासे हिमवान्को दया आ गयी और वे स्नेहसहित बोले। (पं० पां० वै, मा० प०)

नोट—३—'सिहत सनेह' का रूप आगे दिखाया गया है; यथा—'प्रिया सोच परिहरहु<sup>—</sup>।' इससे यह भी जनाया कि हँसकर, हाथ पकड़कर, मैनाजीको उठाकर आदरसिहत अत्यन्त निकट बैठाकर, गलेमें हाथ डालकर इत्यादि रीतिसे प्रेम दरसाकर 'प्रिया' सम्बोधन करते हुए बोले। मैना घबड़ा गयी हैं, उनको सांत्वना देना है,

<sup>\*</sup> घरनि—छ०।

सन्तुष्ट करना है, अतः प्रेमसहित समझाना आवश्यक था; इसीसे 'बोले सहित सनेह' कहा।

नोट—४—'गिरीसा' इति। नारदजीने जो कहा था कि 'एहि तें जसु पैहिंहि पितु माता', वह फल उनको प्रत्यक्ष मिल रहा है, क्योंकि 'जब तें उमा सैलगृह जाईं। सकल सिद्धि संपति तहँ छाईं॥ ब्रह्मादिक गाविंहिं जसु जासू।'—इससे हिमवान्को नारद-वचनमें पूर्ण विश्वास हो गया था, वह विश्वास कैसे हट सकता है? श्रद्धासे जिस बातको पकड़ ली, उसे नहीं छोड़ेंगे, इस भावको दरसानेके लिये यहाँ प्रारम्भमें ही 'गिरीस' नाम किवने दिया है।

नोट—५ 'बरु पावक प्रगटै सिस माहीं। विशेषा कि । कि । कि इस वाक्यसे नारदजीके वचनकी दृढ़ता सूचित करते हैं कि इनका वचन तीनों कालोंमें अन्यथा होनेवाला नहीं; अतः तुम स्त्रीस्वभाव छोड़कर भगवान्का स्मरण करो, जैसा आगे कहते हैं। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'शिश (चन्द्रमा) जलमय है। पुराणोंमें लिखा है कि चन्द्रमा अत्रिके अश्रुजलसे बना है; यथा—'हरिहरिवरिञ्चवरलाभश्रवणं सहर्ष पुत्रकामाऽग्निनेत्रविगिलतजलिबन्दुरिन्दुः।' जल अग्निका नाशक है, उसमें अग्निका होना असम्भव है। वह भी सम्भव हो जाय तो हो जाय, पर नारदका वचन अन्यथा नहीं हो सकता। इस वाक्यसे ग्रन्थकारने 'हिम'से अचल श्रद्धा दिखायी। अर्थात् 'यथा नाम तथा गुणः' इस सिद्धान्तसे जैसा गिरिका नाम 'अचल' है वैसा ही नारदके वाक्यमें श्रद्धा भी अचल है, यह सिद्ध किया।' पं० रामकुमारजी कहते हैं कि 'चन्द्रमा भी भगवान्का मन है और नारद भी मन हैं। चाहे चन्द्रमा—मनका धर्म छूट जाय पर यह (नारद) मनका धर्म न छूटेगा।' और कोई महानुभाव कहते हैं कि गिरिराजका अभिप्राय यह है कि 'हे प्रिये! यह तो तुम जानती ही हो कि शिश हिमकर भी कहा जाता है, हिमालयपर वह हिम स्रवता ही रहता है, उसमेंसे अग्निका स्रवना असम्भव है, तो भी चाहे यह अनहोनी भी सम्भव हो जाय पर नारद—वचन असम्भव हो जाय यह कदापि सम्भव नहीं।' कि यह मासे नारदमें विशेषता दिखायी है। चन्द्रमा देवता है और नारद देविषि हैं। 'चन्द्रमा मनसो जातः।' अर्थात् चन्द्रमा मनसे उत्पन्न हुआ है और नारदजी तो भगवान्के मन ही हैं।

- (ख) साधारण देवता भी असत्य नहीं बोलते और ये तो देविष हैं। इनके वचन स्वभावतः कभी असत्य नहीं हो सकते। इस सामान्य बातका विशेषसे समर्थन करना 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है। 'प्रौढ़ोक्ति' का भी आभास है। (वीरकवि) यह 'सोइ बिचारि पित करेहु बिबाहू' का उत्तर है।
- (ग) शिवपुराणमें भी ऐसा ही है। यथा—'इत्युक्त्वाश्रुमुखी मेना पत्यङ्घ्न्योः पतिता तदा। तामुत्थाप्य गिरिः प्राह यथावत्प्राज्ञसत्तमः॥ शृणु त्वं मेनके देवि यथार्थं विच्म तत्त्वतः। भ्रमं त्यज मुनेर्वाक्यं वितथं न कदाचन॥' (२।३।९।८-९)

## दो० — प्रिया सोचु परिहरहु सब्<sup>१</sup> सुमिरहु श्रीभगवान। पारबतिहि<sup>२</sup> निरमएउ जेहि सोइ<sup>३</sup> करिहि कल्यान॥७१॥

अर्थ—प्रिये! सब सोच छोड़ दो, 'श्रीभगवान्' का स्मरण करो। जिसने पार्वतीको रचा (बनाया, पैदा किया) है, वही निश्चय ही कल्याण करेगा॥ ७१॥

नोट—१ असम्भव बात वा होनहारके लिये सोच न करना चाहिये। दूसरे, भगवान् ही भावीको मिटा सकते हैं। अत: सोच छोड़कर स्मरण करनेको कहा। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कम प्रधान बिश्व किर राखा' इस पूर्वमीमांसाके सिद्धान्तको पक्का मानकर तथा—'स रिक्षता रक्षति यो हि गर्भे' इसके अनुसार कहा कि जिसने पार्वतीको बनाया वही सब कल्याण करेगा। बहुत ज्ञान होनेसे लोग नास्तिक हो जाते हैं, भगवान्में उनकी अचल

१-अब। २-पारबती—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। १-सबु। २-पारबतिहि—१६६१, १७०४, को० रा०। ३-सोई करिअहि—ना० प्र०।

श्रद्धा नहीं होती। इसिलये सब बातोंको छोड़कर 'कर्त्तुमकर्तुमन्यथाकर्त्तुं समर्थो भगवान्' इसी एकको जो पकड़कर रहता है वही पूरा आस्तिक मूढ़ कहाता है—'सबसे बड़े हैं 'मूढ़ जाहि न ब्यापत जगत गित।' सो महामूढ़ गिरीश अपना सिद्धान्त कहकर आप निश्चिन्त हुए और अपनी स्त्रीको भी निश्चिन्त किया।'

नोट—२ 'सब सोच' अर्थात् घर-वर-कुलका सोच, सुताके योग्य वर मिलने-न-मिलनेका सोच, हमको जड कहे जानेका सोच तथा हृदयमें दाह होनेका सोच।

नोट—३ 'सुमिरहु श्रीभगवान' इति। (क) इससे जनाया कि हिमाचलका भागवत- (नारद-) के वचन और श्रीभगवान्पर विश्वास है। (ख) श्रीभगवान्को स्मरण करनेका भाव कि वे अपनी ऐसी जोड़ी मिला देंगे। पुनः, 'पारबितिह निरमएउ जेहि' इस सम्बन्धसे 'श्रीभगवान्' कहा; जो उत्पत्ति करे वह भगवान् है। (पं० रा० कु०) पुनः, 'श्रीभगवान्' कहकर जनाया कि श्रीसहित भगवान्का स्मरण करो, जिसमें जैसा श्रीजीका पित सुन्दर है वैसा ही पित पार्वतीको मिले। श्री=श्रीजी, सीताजी; यथा—'आगे राम सहित श्री भाता।'(पं०) सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'श्रीभगवान्' पदसे यह व्यंजित हुआ कि केवल भगवान् असमर्थ हैं, श्रीसहित उनके भजनसे वे सब इच्छा पूर्ण करेंगे। प० प० प्र० का मत है कि गिरिराजने जान लिया कि मेनाका नारद-वचनपर विश्वास नहीं है और भगवान्को कृपाके बिना यह विश्वास नहीं होगा। श्री=लक्ष्मी, ऐश्वर्य, शोभा इत्यादि। इन सभीकी प्राप्ति श्रीकी कृपासे होगी। अतः श्रीसहित स्मरण करनेको कहा।'(ग) साहसपूर्वक ईश्वरपर भरोसाकर चित्तको दृढ़ करना 'धृतिसंचारी भाव' है। (वीरकिव)

नोट—४ कि 'सोइ करिहि कल्यान' इति। नारदजीने कहा था कि 'होइहि यह कल्यान अब', अतः ये भी कहते हैं कि 'सोइ करिहि कल्यान।' दोनों वाक्योंमें 'हि' निश्चयका अर्थ दे रहा है। नारदजीने कहा—'संसय तजहु।'वैसे ही ये मेनाजीसे कहते हैं कि 'सोच परिहरहु सबु।' नारदजीके सम्बन्धमें 'सुमिरि हरि' कहा था, हिमवान् भी उसीके अनुसार 'सुमिरहु श्रीभगवान' कहते हैं। नारदजीने 'गिरीश' सम्बोधन किया था, वही 'गिरीश' शब्द यहाँ वक्ता मेनाको समझानेमें देते हैं—'बोले सहित सनेह गिरीसा।' वहाँके 'गिरीश' सम्बोधनकी सार्थकता एवं चिरतार्थता यहाँ दिखायी। कि जैसा गिरीशको नारदजीने समझाया, ठीक वैसा ही गिरीशने मेनाजीको उपदेश दिया। इससे दिखाया कि हिमवान्ने मुनिके वचन गाँठ बाँध लिये। उनके वचनोंपर इनकी परम श्रद्धा है, अतः उसीको उन्होंने दृढ़ किया है। यहाँ यह भी सूचित होता है कि नारद-वचन अन्यथा होगा नहीं और उन्होंने इसके कल्याण होनेका आशीर्वाद दिया है तथा संशय और सोच छोड़नेको कहा है। अतः सब चिन्ता छोड़कर भगवत्स्मरण करनेको कहा। स्वयं तो नारदके उपदेशसे संशय छोड़े हुए हैं ही।

अब जौ तुम्हिह सुता पर नेहू। तौ अस जाइ सिखावनु देहू॥१॥ करै सो तपु जेहि मिलिहिं महेसू। आन उपाय न मिटिहि कलेसू॥२॥ नारद बचन सगर्भ सहेतू। सुंदर सब गुन निधि बृषकेतू॥३॥

अर्थ—अब यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम है तो जाकर उसे ऐसी शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी मिल जायँ। (अर्थात् वे वररूपसे प्राप्त हो जायँ।) अन्य किसी उपायसे क्लेश नहीं मिटेगा॥१-२॥ नारदजीके वचन गूढ़ भाव (रहस्य)—पूर्ण, हितकारी और कारणयुक्त हैं। वृषकेतु (धर्मध्वज) श्रीशिवजी, सुन्दर और समस्त गुणोंके निधान (भण्डार) वा खजाना हैं॥३॥

नोट—शिवपुराणमें इससे मिलते हुए श्लोक ये हैं—'यदि स्नेहः सुतायास्ते सुतां शिक्षय सादरम्। तपः कुर्याच्छङ्करस्य सा भक्त्या स्थिरचेतसा॥ चेत्र्यसनः शिवः काल्याः पाणिं गृह्णाति मेनके॥' (२।३।९।१०-११)

टिप्पणी—१ 'अब जौ तुम्हिहःं' इति। (क)—'अब'का अन्वय 'जाइ सिखावन देहू'के साथ है। 'सुता पर नेहूं'के साथ नहीं है। क्योंकि सुतापर माताका स्नेह तो सब दिनसे है—[दोहेमें बताया कि प्रथम परमेश्वरका

विश्वास और भरोसा करना मुख्य है और अब उपाय बताते हैं। भाव यह कि भगवान्का भरोसा रखकर उपाय करना चाहिये। पुन:, 'अब' का भाव कि अभी सुअवसर है, अभी मुनिके वचनोंका प्रभाव सबोंपर छाया हुआ है, अतः तत्सम्बन्धी शिक्षाका प्रभाव तुरत पड़ेगा, फिर तुम्हारा अथवा सुताका मत कोई फेर न दे।—'शुभस्य शीग्नम्।' शुभकार्यमें देर न करना चाहिये। (पं०) पुनः भाव कि एक बात तो बता चुके कि शोच छोड़कर भगवान्का स्मरण करो, वे क्लेश हरेंगे; कल्याण करेंगे। अब दूसरी बात कहते हैं सो सुनो। (ख) 'जौ तुम्हिहं सुता पर नेहूं' का भाव कि यदि सत्य ही कहती हो कि 'उमा मम प्रान पिआरी' 'जेहि न बहोरि होइ उर दाहूं', और यदि सत्य ही सुतापर तुम्हारा स्नेह है तो ऐसा करो जैसा मैं कहता हूँ। प्रियका जिसमें हित है उस साधनाका उपदेश उसे जी कड़ा करके देना चाहिये। ॐपुत्रको पिता और कन्याको माता लौकिक व्यवहारकी शिक्षा देते हैं, इसीसे हिमवान् मेनाजीसे पार्वतीजीको शिक्षा देनेके लिये कहते हैं, नहीं तो स्वयं सिखावन देते।]

टिप्पणी—२ (क) 'करै सो तपु जेहि मिलहिं महेसू।' इति। नारदजीका वचन है कि 'जौ तपु करै कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकिह त्रिपुरारी॥ यद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहँ सिव तजि दूसर नाहीं॥' अतएव कहते हैं कि 'करै सो तपु —।'—[पुन:, 'सो तप' का भाव कि नारदजी कह चुके हैं कि 'दुराराध्य पे अहिंह महेसू। आसुतोष पुनि किएँ कलेसू॥' अर्थात् कठिन क्लेश करनेपर वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वह ऐसा कठिन तप करे कि वे शीघ्र प्रसन्न हो जायँ। 'महेसू' का भाव पूर्व लिखा जा चुका है। तात्पर्य कि वह शिवजीके लिये भारी कठिन तप करे, क्योंकि वे दुराराध्य हैं। (ख) 'आन उपाय न मिटिहि कलेसू' इति। नारदजीने कहा है—'इच्छित फल बिनु सिव अवराधें। लिहअ न कोटि जोग जप साधें॥' तथा 'भाविउ मेटि सकिंह त्रिपुरारी॥' इसीसे हिमाचल कहते हैं कि क्लेश मिटनेका एकमात्र उपाय यही है। भाव यह है कि तपसे शिवजीकी प्राप्ति हो जानेसे सब क्लेश आप ही मिट जायगा, अन्य किसी उपायसे तथा बिना शिवप्राप्तिके क्लेश नहीं मिटनेका। इसीसे 'जेहि मिलिहं महेसू' कहा और 'आन उपाय न' कहा।]

टिप्पणी—३ 'नारद बचन सगर्भ सहेतू। भाव भरा होनेसे 'सगर्भ' कहा और उनके कहनेका यह कारण है, इससे 'सहेतू' कहा। शिवजीका विवाह करना प्रकट न कहा, यह साभिप्राय है—[सगर्भ=गर्भसिहत=भीतर कुछ और अर्थों और भावोंसे भरा हुआ। अर्थात् जैसे गर्भका बालक ऊपरसे दिखायी नहीं देता, वैसे ही मुनिके वचनोंमें जो अभिप्राय और हित भरा हुआ है, वह ऊपरसे नहीं समझ पड़ता। उनके वचन रहस्यपूर्ण हैं, गूढ़ अभिप्राययुक्त हैं।]

नोट—१ 'सहेतू' का भाव कि 'ये वचन हमारे हितके सूचक हैं, शिवजीके सम्बन्धसे हमारा प्रताप बढ़ेगा, हमारी प्रशंसा होगी, कन्या भवानी होकर जगत्पूज्य हो जायगी और इस सम्बन्धसे हमलोग भी महिमाकी अविध माने जायँगे; यथा—'महिमा अविध राम पितृ माता।' इन वचनोंका आशय श्रेष्ठ है। (पं०)

नोट—२ 'सगर्भ सहेतू' कहकर 'सुंदर सब गुन निधि बृषकेतू' कहनेका भाव कि जो नारदजीने 'जोगी जिटल अकाम मन नगन अमंगल बेष' कहा है उन कुरूपतासूचक वचनोंके गर्भमें 'सुन्दरता' का आशय भरा है और जो 'अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना॥' कहा, उन अवगुणसूचक वचनोंमें 'सर्वगुणसम्पन्न' होनेका आशय गर्भित है। बैजनाथजी एवं रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'जितने दोष नारदजीने गिनाये हैं वे अन्यत्र दोष हैं पर शिवजीमें वे गुण हैं। कदाचित् इसका ब्याह शिवजीसे लिखा हो तो ठीक ही है, बिना उपाय भी सम्भव है; उसपर यदि उपाय भी किया गया तब तो फिर कहना ही क्या? और यदि शिवजीके साथ विवाह नहीं लिखा है तो उपाय करनेसे होगा। इसलिये दोनों प्रकारसे उपाय करना भला है। वे तो गुणखानि हैं, अवगुण तो ऊपरसे दिखावामात्र है, इसलिये 'सुन्दर' कहा।

नोट—३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'हिमवान्ने पीछेसे नारदजीके प्रत्येक वचनपर ध्यान और विचार किया, इसीसे कहा कि 'नारद बचन सगर्भ सहेतू' हैं। वचनोंके अन्तर्गत जो गर्भित आशय है वह पूर्व लिखे गये हैं। भूत-प्रेतादिके संग रहनेसे कोई यह न समझे कि वे अघोड़ी या बेधर्मी हैं, इसलिये 'बृषकेतु' विशेषण दिया।'

नोट-४ कोई-कोई 'सुंदर सब गुननिधि बृषकेतृ' को 'वचन' के ही विशेषण मानते हैं।

वि॰ त्रि॰—'सुंदर सब गुनिनिध बृषकेतूः 'इति।' 'कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम्। बान्धवाः कुलिमिच्छन्ति मिष्टान्निपतरे जनाः॥' कन्या रूपका वरण करती है इसिलये कहते हैं कि वृषकेतु सुन्दर हैं। पिता श्रुतका वरण करता है, इसिलये कहते हैं 'गुनिनिध बृषकेतू' माता वित्तका वरण करती है, इसिलये कहते हैं कि शंकर हैं, दूसरोंका कल्याण किया करते हैं, उन्हें वित्तका क्या घाटा है। बान्धव कुलकी इच्छा करते हैं, अतः कहते हैं 'सबिह भाँति संकरु अकलंका' इस भाँति घर-वर-कुलका अनुपत्व कहा।

# अस बिचारि तुम्ह<sup>१</sup> तजहु असंका । सबिह भाँति<sup>२</sup> संकरु अकलंका॥ ४॥ सुनि पति बचन हरिष मन माहीं । गई<sup>३</sup> तुरत उठि गिरिजा पाहीं॥ ५॥

शब्दार्थ—असंका (सं॰ आशंका)=डर, संदेह, अनिष्टकी भावना। ब्रियह शब्द मानसकारने प्राय: 'झूठी शंका अर्थात् जहाँ कोई संदेह या भयकी बात नहीं है वहाँ संदेह, शंका, भय या अनिष्टकी भावना' के अर्थमें प्रयुक्त किया है। यथा—'तदिप असंका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सबकर हित होई॥'(१।११३)

अर्थ—ऐसा विचारकर तुम व्यर्थका सन्देह छोड़ दो। शिवजी सभी प्रकार कलंकरिहत हैं॥४॥ पितके वचन सुनकर मनमें प्रसन्न होकर मेनाजी उठकर तुरंत ही पार्वतीजीके पास गयीं॥५॥

नोट—१ 'अस बिचारि' अर्थात् नारदवचन सगर्भ और सहेतु हैं, शिवजी सुन्दर हैं, गुणोंकी खानि हैं, धर्मकी ध्वजा हैं तथा सब प्रकार निष्कलंक हैं—यह विचारकर आशंका छोड़ो। 'आशंका' कहकर जनाया कि जहाँ कोई शंकाकी, सोचकी बात ही नहीं है, वहाँ तुम शंका कर रही हो। तुम्हारी शंका निर्मूल है, मिथ्या है। २—'सबिह भाँति अकलंका' अर्थात् 'अगुन अमान मातु पितु हीना' इत्यादि कोई भी कलंक उनमें नहीं है। पुन:, 'सबिह भाँति' अर्थात् लोक और वेद-शास्त्र-पुराणादि सभीके मतसे वे दोषरिहत हैं। ३—ाध्क जैसे नारदजीने गिरिराजसे प्रथम यह कहकर कि 'जो बिधि लिखा लिलार' उसे 'कोउ न मेटनिहार' फिर उपाय भी बताया था; वैसे ही गिरिराजने भी मेनाजीसे प्रथम यह कहकर कि 'नारद बचन अन्यथा नाहीं' फिर उपाय भी कहा कि 'करें सो तप जेहि मिलिह महेसू।' नारदजीने कहा था कि 'तदिप एक में कहीं उपाई। होइ करें जों देउ सहाई॥'इसीसे उन्होंने प्रथम ही मेनाजीसे 'सुमिरहु श्रीभगवान' अर्थात् श्रीभगवान्का स्मरण करनेको कहा, जिसमें वे सहायता करें और 'करें जो देउ सहाई' की बात भी पूरी हो जाय। और मिलान पूर्व आ चुके हैं। ४—'नारदजीकी बातसे मेनाके मनमें जो शंका और भ्रम उत्पन्न हुए थे, हिमवान् सच्ची बात कहकर उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करते हैं। यहाँ 'भ्रान्त्यापहनुति अलंकार' की ध्विन है।' (वीरकिवजी)

टिप्पणी—१ (क) 'सुनि पित बचन हरिष मन माहीं। गईं 'इति। पूर्व कहा था कि 'अस किह परी चरन धिर सीसा।' ७१ (७) और यहाँ लिखते हैं कि 'गई तुरत उठि।' इससे जनाया कि जब गिरिराज समझाने लगे तब वे उठकर बैठ गयी थीं, और अब बैठेसे उठकर गिरिजाके पास गयीं। मारे खुशीके 'तुरत' गयीं। नारदजीके वचन सुनकर दुःखित हुई थीं, अब पितके वचन सुनकर मनमें हर्ष हुआ।—[यहाँ 'हरिष मन माहीं' से दो बातें दिखायीं—एक तो पितके वचनमें विश्वास होनेसे पातिव्रत्यधर्म और दूसरे यह कि आत्मजा–(कन्या–) को ऐसा पित मिलनेसे सुख होगा।' पुनः, 'हरिष मन माहीं' मनका हर्ष कार्यसिद्धिका द्योतक है, यथा 'होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी।'(५।४) मिलानका श्लोक—'इत्याकण्यं गिरेर्वाक्यं मेना प्रीततराऽभवत्। सुतोपकण्ठमगमदुपदेष्टुं तपो रुचिम्।' (शि॰ पु॰ २।३।९।१३)]

१-सब-१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। तुम्ह-१६६१, १७०४, को० रा०। २-१६६१ में अनुस्वार नहीं है। ३-गइ-१६६१।

#### उमिह बिलोकि नयन भरे बारी। सिहत सिनेह गोद बैठारी॥६॥ बारिह बार लेति उर लाई। गदगद कंठ न कछु किह जाई॥७॥

अर्थ—उमाको देखकर नेत्रोंमें जल भर आया। मेनाजीने प्रेमसहित उनको गोदमें बिठा लिया॥६॥ (मेनाजी उमाको) बारम्बार छातीसे लगा लेती हैं। उनका गला स्नेहके कारण भर आया, कुछ बोला नहीं जाता॥७॥

नोट—१ 'उमिह बिलोिक ' इति। (क) माता तपश्चर्याकी शिक्षा देने गयीं परंतु कन्याको तपके योग्य न समझकर उनकी सुकुमारता देख वात्सल्य उमड़ आया, नेत्रोंमें जल भर आया, प्रेमाश्रु निकल ही पड़े। कन्या एक तो स्वभावसे ही सुकुमारी होती है, उसपर भी ये तो राजाकी कन्या हैं, इनकी सुकुमारताका क्या कहना? वे अति सुकुमारी हुआ ही चाहें—'अति सुकुमार न तनु तप जोगू' आगे ७४ (२) में कहा ही है। तपकी आज्ञा कैसे दें, यह सोचकर प्रेमके कारण विह्वल हो गयीं, आज्ञा न दे सकीं। (ख)— सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'उमिह बिलोिक नयन भरे बारी।' यहाँ हृदय समुद्र है, आत्मजाका मुख चन्द्रमा है, उसे देखते ही हृदय—समुद्र उमड़ा, जिससे नेत्रोंमें जल भर आया। 'गोद बैठारी' से हृदयने अपने पास बैठाया और प्राणप्यारी होनेसे 'बारिह बार लोति उर लाई' से वह हृदयमें बैठा हुआ प्राण बार—बार हृदयके भीतर अपने पास रखनेके लिये हृदयमें लगा—लगाकर भीतर ले आनेका यत्न करता है। प्रेमजलके बहनेसे गला भर गया, कण्ठावरोध होनेसे मुँहसे बात नहीं निकलती—यह स्वभावोक्ति है।' (ग) 'सहित सनेह ' यह नित्यका अनुभव लोकमें प्रत्यक्ष देखा जाता है कि ऐसी दशामें पुत्र एवं कन्यापर स्नेह अधिक उमडता है, माता उसे गोद लेती, प्यार करती है, इत्यादि। वही स्वाभाविक मेनाजी कर रही हैं।

नोट—२ 'बारिह बार लेति उर लाई ' इति। गोदमें बिठाना और बारम्बार हृदयमें लगाना यह प्रेम—विह्वलदशा प्रकट कर रहा है। यथा—'पुनि पुनि सीय गोद किर लेहीं', 'बार बार भेटिह महतारीं' इत्यादि। कि मेनाजीका मन, कर्म, वचन तीनोंसे कन्यामें प्रेम दिखाया है। 'सुनि पतिबचन हरिष मन माहीं। गई तुरत उठि ।' से मनका प्रेम दिखाया। 'गोद बैठारी', 'बारिह बार लेति उर लाई' और 'अस किह परी चरन धिर सीसा' यह कर्मसे प्रेम दिखाया। 'कंत उमा मम प्रान पिआरी' तथा 'गदगद कंठ न कछु किह जाई' यह वचनका प्रेम दिखाया। कि 'उमिह बिलोकि नयन भरे बारी। गदगद कंठ ' में मेनाजीके 'कंत उमा मम प्रान पिआरी' और 'जी तुम्हिह सुता पर नेहूं' इन वचनोंको ग्रन्थकारने प्रत्यक्ष कर दिखाया है। [विरहका ध्यान करके बार–बार हृदयसे लगाती हैं (वि० त्रि०)।]

नोट—३ मिलानके श्लोक—'सुताङ्गं सुकुमारं हि दृष्ट्वातीवाथ मेनका। विव्यथे नेत्रयुग्मे चाश्रुपूर्णेऽभवतां हुतम्॥ सुतां समुपदेष्टुं तन्न शशाक गिरिप्रिया।' (शि॰ पु॰ २।३।९।१४-१५)।

जगतमातु सर्बग्य भवानी । मातु सुखद बोलीं मृदु बानी ॥ ८ ॥ दो ० — सुनिह मातु मैं दीख अस सपन सुनावौं तोहि । सुंदर गौर सुबिप्रबर अस उपदेसेउ मोहि ॥ ७२ ॥

अर्थ—जगज्जननी जगदम्बा और सर्वज्ञ भवानी माताको सुख देनेवाली कोमल मीठी वाणी बोलीं॥८॥ माँ! सुन। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, तुझे सुनाती हूँ। एक सुन्दर गौरवर्ण उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मणने मुझे ऐसा उपदेश दिया है॥७२॥

टिप्पणी—१ 'जगतमातु सर्बग्य भवानी।<sup>—</sup>' इति। (क) ऐश्वर्यमें जो जगज्जननी हैं वे ही माधुर्य लिये हुए पुत्रीकी तरह मातासे बोलीं। सर्वज्ञ हैं अत: माताके हृदयका अभिप्राय जान गयीं कि वे किसलिये हमारे पास आयी हैं और क्यों कुछ कह नहीं सकतीं तथा यह कि वे प्रेमसे विह्वल हैं, तपके लिये आज्ञा न देंगी। भवानी हैं, अतः भवकी प्राप्तिके लिये बोलीं। पुनः भाव कि [(ख) मातासे कन्या अपने विवाहकी या वरकी चर्चा करे, यह योग्य नहीं है। इसीसे कहते हैं कि ये सामान्य कन्या नहीं हैं, ये तो जगज्जननी हैं, इनमें अयोग्यता नहीं कही जा सकती। उसपर भी ये 'भवानी' हैं अर्थात् ये तो 'सदा संभु अरधंगनिवासिनि' हैं, इनका कुछ नया सम्बन्ध नहीं हो रहा है; इसीसे ये महादेवजीके लिये तप करनेकी बात कहेंगी, इस तरह वे शिवजीकी प्राप्तिका उपाय रच रही हैं। (पं० मा० प०) पुनः, (ग)—सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'नारदजीने जो तीन नाम 'उमा, अम्बिका, भवानी' पहले बताये हैं, वही तीनों नाम यहाँ ग्रन्थकारने भी रखे हैं। 'जगतमातु' अम्बिका, 'भवानी' दोनों जगह हैं। रहा तीसरा—'सर्वज्ञ', इससे 'उमा' नाम कहा; क्योंकि उमा=महादेवजीकी लक्ष्मी=सर्वज्ञा। अथवा सर्बग्य=शर्वज्ञ=शर्व-(=शिवजी-) को जाननेवाली।' 'सर्वज्ञ' शब्दमें 'परिकरांकुर अलंकार' की ध्विन है।] (घ) 'मातु सुखद' इति। अर्थात् जो माताके हृदयमें है, जो शिक्षा वे देने आयी हैं और जो वह चाहती हैं वही बात कोमल वाणीसे कही, जिससे माताको सुख हो और सुकुमारताका विचार उनके हृदयसे निकल जाय।

टिप्पणी—२ 'सुनिह मातु मैं दीख अस ं इति। (क)—पार्वतीजीका माधुर्यमें स्वप्न देखना कहा। इसी तरह श्रीसीताजीका माधुर्यमें स्वप्न देखना अयोध्याकाण्डमें कहा है; यथा—'जागे सीय सपन अस देखा।' (२। २२६) (ख) 'सुन्दर' अर्थात् 'कर्पूरगौरम्', 'शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुम्', 'कुंद इंदु दर गौर सुन्दरम्' इत्यादि। सुबिप्र=उत्तम ब्राह्मण ['सुविप्रवर' से जनाया कि उपदेश देनेवाला वह ब्राह्मण शास्त्रज्ञ, सदाचारी और तेजस्वी इत्यादि है। ऐसेहीके वचनोंपर लोग श्रद्धा रखते हैं, इसीसे उपदेशकका 'सुविप्रवर' होना कहा। (सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'सुविप्र=सुष्ठु विप्रो द्विजशचन्द्रो यस्य या सुष्ठु स्थाने शेखरे विप्रश्चन्द्रो यस्य स सुविप्र:=चन्द्रशेखर। बर=वर=विवाहयोग्य युवा पुरुष। अर्थात् एक शंखके समान गौरवर्ण, मस्तकपर चन्द्रमा धारण किये, जवान पुरुषने मेरे पास आकर मुझे उपदेश दिया। विप्र=द्विज=चन्द्र।' और सू० प्र० मिश्र कहते हैं कि 'सुविप्र' से नारदका भी ग्रहण हो सकता है। ब्रिंगिं स्वप्नमें दर्शन दिया।] (ग)—माताके मनका अभिप्राय जानकर स्वप्नके बहाने तात्पर्य सूचित करके उनके मनका असमंजस दूर करना 'सूक्ष्म अलंकार' है। (वीरकिव) परंतु बैजनाथजीका मत है कि यहाँ 'प्रहर्षण अलंकार' है; क्योंकि माता जिस लिये पास आयी, वह इन्होंने स्वयं सुना दिया।

वि॰ त्रि॰—स्वप्नाध्यायीके अनुसार सुन्दर गौर सुविप्रवरका कहा हुआ सत्य होता है। 'सुनावौं तोहि' का भाव कि उत्तम पुरुषसे ही स्वप्न सुनानेका विधान है। इससे ज्ञात होता है कि प्रात:काल उठकर मैना पार्वतीजीके पास गयी थीं, हिमाचलसे बातचीत रातको एकान्तमें हुई थी।

नोट—१ मिलान कीजिये—'बुबुधे पार्वती तद्वै जननीङ्गितमाशु सा॥ अथ सा कालिका देवी सर्वज्ञा परमेश्वरी। उवाच जननीं सद्यः समाश्वास्य पुनः पुनः॥ मातश्शृणु महाप्राज्ञेऽद्यतनेऽज मुहूर्तके। रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नस्तं वदामि कृपां कुरु॥ विप्रश्चैव तपस्वी मां सदयः प्रीतिपूर्वकम्॥ उपादिदेश सुतपः कर्तुं मातश्शिवस्य वै॥' (शिवपु॰ २।३।९।१५—१८)

करिह जाइ तपु सैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य बिचारी॥१॥ मातु पितिह पुनि यह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा॥२॥

अर्थ—हे गिरिराजकुमारी! नारदजीने जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप कर॥१॥ (यदि कहें कि माता-पिताकी आज्ञा बिना कैसे जा सकती हैं, तो उसपर कहते हैं कि तेरे) माता-पिताको भी यह मत (विचार) अच्छा लगा है। तप सुखका देनेवाला और दुःखदोषका नाशक है॥२॥

टिप्पणी—१ 'करिह जाइ तप् सैलकुमारी।"" 'इति। (क) स्वप्न जो सुविप्रवर-(रूप शिवजी-) ने आकर कहा वह पाँच अर्धालियोंमें है। 'कराहि जाड़ तप' यह उसका उपक्रम है और 'कराहि जाड़ तप अस जिय जानी' उपसंहार है। स्वप्नके सत्य होनेका क्या प्रमाण? क्योंकि स्वप्न तो विशेषकर झुठे भी होते हैं?—इस सम्भावित शंकाके निवारणके लिये 'नारद कहा सो सत्य बिचारी' कहा। स्वप्न नारदजीके वचनोंसे मिलता है, इसीसे आगे माता-पिताने उस स्वप्नको प्रमाण माना। (पुन:, जगदम्बा पिता-माताके हृदयकी ही बात कह रही हैं, इससे भी विश्वास होगा।) (ख) 'करिह जाइ' इति। 'जाइ' का भाव कि घर छोडकर वनमें जाकर तप कर, घरमें तप न सधेगा; क्योंकि राजमहलमें रहते हुए विषयोंसे वैराग्य होना दुस्तर है; यथा—'होइ न बिषय बिराग भवन **बसत भा चौथपन।**'(१।१४२) यह मनु महाराजका अनुभव है।[(ग) 'सैलकुमारी' का भाव कि 'तू ऐसेकी बेटी है कि जहाँ सभी तपस्या करनेको आते हैं, तब तू क्यों न तप करे?'—(सू॰ प्र॰ मिश्र) वा, 'सचमुच तू जड़की कन्या है, इसीसे तुझे अपना हित नहीं सूझता।'-'सु० द्विवेदी) वा, धैर्य धारण कर, तू शैलराज हिमवानुकी कन्या है, अतः हिमवानुके समान धैर्य धारण करना चाहिये; यथा—'धैर्येण हिमवानिव' (वाल्मी० १। १७) (रा० प्र०) ाॐवस्तुत: भाव यह है कि तुम पर्वतराजकी कन्या हो, अत: पर्वतसदुश दुढतासे जाकर तप कर सकती हो, डरनेका काम नहीं है। पुन:, *सैलकुमारी*=शैलराजकी कन्या। माधुर्यमें ही उपदेश बनता है, इसीसे राजकुमारी कहकर उपदेश किया।] (घ) 'नारद कहा सो सत्यः'' 'इति। 'नारद कहा सो 'से 'अगुन अमान' से लेकर 'हस्त असि रेख' तक और मुख्य करके 'संभू सहज समरथ भगवाना' से लेकर 'इच्छित फल बिन् सिव अवराधे r ' तक जो कुछ कहा गया वही अभिप्रेत है। - इस वचनसे स्वप्नकी सत्यता दृढ़ करायी।

नोट—१ 'मातु पितिह पुनि यह मत भावा' इति। भाव कि यदि कहो कि कन्या स्वतन्त्र नहीं है, विवाहके पूर्व वह माता-पिताके अधीन है, तब बिना उनकी आज्ञाके घरसे बाहर कैसे जाकर तप कर सकती है?— 'न हि स्त्रीणां स्वतन्त्रता', 'कत बिधि सृजी नारि जग माहीं। पराधीन ।' (१। १०२) तो उसपर कहते हैं कि तेरे माँ—बापका भी यही मत है, यही रुचि है। उनको यह मत पसंद है। प्रमाण यथा—'अब जौ तुम्हिंह सुता पर नेहू। तौ अस जाइ सिखावन देहू॥'यह पिताका मत है और यह मत माताको भी रुचता है। यह 'सुनि पित बचन हरिष मन माहीं। गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं॥' से सिद्ध है। पुन: माताके हृदयका संकोच मिटानेके अभिप्रायसे स्वप्नके मिष कहा कि 'मातु पितिह ।' इससे 'सुंदर गौर सुबिग्रबर' की सर्वज्ञता भी द्योतित हुई।

नोट—२ 'तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा' इति। (क) सुखप्रद है अर्थात् इससे तुझे सुख मिलेगा अर्थात् शिवप्राप्ति होगी और वरके दोष भी मिट जायँगे तथा जो वरके दोष सुनकर दम्पतिको दुःख हुआ वह भी (अर्थात् कारण और कार्य दोनोंहीका) नाश हो जायगा। क्योंकि नारदवचन सत्य है कि 'भाविउ मेटि सकिंहिं त्रिपुरारी।' (रा॰ प्र॰, मा॰ प॰)

'तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा'—विप्रवरने स्वप्नमें इन शब्दोंसे गिरिजाजीको सान्त्वना दी कि तुमने जो पितका अपमान करनेसे दु:ख पाया कि कैलाससे च्युत हो पुनर्जन्म लेना पड़ा, इत्यादि वह सब दोष और दु:ख तपसे धुल जायगा और तुम्हें पुन: पूर्वसुखकी प्राप्ति होगी। मेनाजी जो समझती हैं कि शंकरजीमें ११ दोष हैं, उनसे विवाह होनेसे कन्याको सुख तो मिलेगा नहीं वरंच दु:ख ही भोगना पड़ेगा, उनको यह स्वप्न सुनानेसे विश्वास होगा कि तपोबलसे वरके दोष भी गुण-समान हो जायँगे और दोष न रह जानेसे सुख होगा, दु:ख रह ही न जायगा।

नोट—३ ब्ङियह और आगेका स्वप्नवृत्तान्त मानसका ही है। शिवपुराण आदिसे यह स्वप्न सरस है, भावगर्भित है, सुन्दर है। तप बल रचे प्रपंचु बिधाता। तप बल बिष्नु सकल जगत्राता॥ ३॥ तप बल संभु करिहं संघारा। तप बल सेषु धरै मिह भारा॥ ४॥ तप अधार सब सृष्टि भवानी। करिह जाइ तपु अस जिय जानी॥ ५॥

अर्थ—(देख) तपके ही बलसे ब्रह्माजी संसारको रचते हैं, तपबलसे ही भगवान् विष्णु सम्पूर्ण जगत्की रक्षा (पालन) करते हैं ॥३॥ तपबलसे ही शिवजी संहार करते हैं और तपके ही बलसे शेषजी पृथ्वीका भार (अपने एक ही सिरपर) धारण करते हैं ॥४॥ (अधिक क्या कहें) हे भवानी! सारी सृष्टि ही तपके आधार—(आश्रय, सहारे—) पर है। ऐसा जीमें जानकर जाकर तप कर॥५॥

टिप्पणी—१ '**तप बल रचे प्रपंचु बिधाता।** ं इति। 🖾 श्रीरामचन्द्रजीके भजनके बलसे तीनों देव (त्रिदेव) तीन काम करते हैं; यथा— '**जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा॥**' (५। २१ हनुमत्–वाक्य)। *प्रपंच्*-सृष्टि ।=चौरासी लक्ष योनियाँ, इत्यादि। [भगवानुके नाभिकमलसे उत्पन्न होनेपर 'कैसे सृष्टि करूँ' इस बातको जाननेके लिये ब्रह्माजीने सैकडों दिव्यवर्षीतक तप किया। प्रमाण यथा—'विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः।' (भा०। ३। १०। ४) 'भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्। ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्यपावतान्॥' (भा॰ ३।९।३०)—(भगवानने उनको पुन: तप करनेकी आज्ञा दी जिससे वे सम्पूर्ण लोकोंको अपने अन्त:करणमें स्पष्ट देख सकें और वैसी ही सृष्टि रचें।) श्रीसीतारामार्चनमें भी इसकी चर्चा है। पुनश्च यथा—'सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात्। लोकान्सपालान्विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा॥' (भा० ११। २४। ११) (अर्थात् ब्रह्माने तपस्या की और रजोगुणद्वारा लोकपालोंसहित तीनों लोकोंकी रचना की।) भा० २। ९ में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा कमलनाभिसे उत्पन्न हो लोकरचनाका विचार करने लगे परन्तु प्रपंचरचनाकी विधिका ज्ञान न हुआ। उन्हें अकस्मात् 'तप' शब्द सुनायी पडा। तब वे तपमें प्रवृत्त हुए और एक सहस्र दिव्यवर्षींपर्यन्त एकाग्रचित्तसे प्राण, मन और इन्द्रियोंको जीतकर घोर तप किया। यथा—'स आदिदेवो—नाध्यगच्छद दशमत्र सम्मतां प्रपंचनिर्माणविधिर्यया भवेतु॥ (५) दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः। अतप्यत स्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः॥'(८) भगवान् विष्णु भी तपबलसे पालन करते हैं; यथा— 'सुजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुन:। बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुस्तरं तप:॥' (२३) अर्थात् तपसे ही मैं संसारकी उत्पत्ति करता हूँ; तपसे ही उसे ग्रास कर लेता हूँ और तपसे ही उसका पालन करता हूँ, दुस्तर तप ही मेरा वीर्य (बल) है। काशीखण्ड अ० २४ में भी त्रिदेवादिके विषयमें ऐसा ही कहा है। 🔊 जैसा यहाँ सुविप्रवरने कहा है वैसा ही कपटी मुनिने भानुप्रतापसे कहा है। यथा—'जिन आचरज करहु मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कछ नाहीं।। तप बल तें जग सुजड़ बिधाता। तप बल बिष्नु भए परित्राता।। तप बल संभू करिहं संघारा। तप तें अगम न कछ संसारा॥'(१।१६३)]

टिप्पणी—२ 'तप बल सेषु धरै मिह भारा'इति। शेषजीको भगवान् रामजीके बलसे यह सामर्थ्य है। यथा— 'जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥' बिधि-हरि-हर-शेष बड़े-बड़े महानुभावोंकी बातका कथन 'शब्द-प्रमाण' अलंकार है।

टिप्पणी—३ 'तप अधार सब सृष्टि भवानी' इति। (क) भाव कि जिन-जिनको ऊपर कह आये कि सृष्टिको उत्पन्न, पालन, संहार और धारण करते हैं, वे सब तपके ही आधारसे करते हैं; तपके ही आधारपर सारी सृष्टि चल रही है, तप न होता तो वह एक क्षण न ठहर सकती। सबके तपके आधारसे सृष्टिका कार्य चल रहा है। भौतिक बलसे यह कोई कार्य नहीं हो सकता।

नोट—१ पहले बिधि-हरि-हर और शेषका बल कहा कि उनमें तपका ही बल है और 'तप अधार<sup>…</sup>' में सृष्टिका तपके आधारसे चलना कहा। पुनः भाव कि तपसे कोई बात दुर्लभ नहीं है, अतः तू भी तप कर। 'तप अधार सब सृष्टि'इस नियमका तुम भी पालन करके 'भवानी' बन जाओ। २—'भवानी' सम्बोधनका भाव कि तुम तो भवपत्नी हो, सब जानती ही हो। (रा० प्र०) ३—ष्डिअन्तमें 'भवानी' सम्बोधन 'सुविप्रवर' का मानो पार्वतीजीको आशीर्वाद ही है कि तपके पश्चात् तुम भवपत्नी होगी। ४—सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'भवानी=भव+आनी=संसारमें लायी गयी।' जिसका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि तुम संसारमें हिर-इच्छासे लायी गयी हो और संसारमें तपका ही आधार सबने लिया है, जिनको तुम चाहती हो वे भी तो तप करते हैं, अतएव तुम भी तपद्वारा पितकी प्राप्ति करो।

सुनत बचन बिसमित महतारी। सपन सुनाएउ गिरिहि हँकारी॥६॥ मातु पितिह बहु बिधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हरषाई॥७॥ प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए \* बिकल मुख आव न बाता॥८॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजीके वचन सुनते ही माँको आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान्को बुलाकर स्वप्न सुनाया॥६॥ माता-पिताको बहुत प्रकारसे समझाकर उमाजी प्रसन्नतापूर्वक तपके लिये चलीं॥७॥ प्रिय, कुटुम्बी, पिता और माता (सभी) व्याकुल हो गये; किसीके मुखसे बात नहीं निकलती॥८॥

नोट—१ 'सुनत बचन बिसमित महतारी। ''इति। (क) आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो नारदजीने कहा था— 'जौ तपु करै कुमारि तुम्हारी।'', वही स्वप्नमें भी कहा गया और जो हमलोगोंका सम्मत था वह भी यह कह रही है, यह तो उसकी जानी हुई न थी। (पं० रा० कु०) (ख) 'हँकारी'=बुलाकर, पुकारकर। यह शब्द आनन्दका द्योतक है। भाव यह कि जिस लिये आपने हमें भेजा था, वह कार्य दैवी विधानसे आप-ही-आप ठीक हो गया। सब काम ठीक है, आश्चर्यकी जो बात हुई सो आप भी सुन लें। (सू० प्र० मिश्र) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'आश्चर्यमें होनेसे लोग पुकारकर बोलते ही हैं। अत: 'हँकारी', यह स्वभावोक्ति है'। 'हँकारी' शब्दसे जनाया कि जहाँ पार्वतीजी थीं वहीं बुला भेजा, क्योंकि यहाँ लड़की भी है। सम्भव है कि बुलाकर स्वप्न कहा और उसके सामने ही यह भी कहा कि पूछो यह क्या कह रही है। इससे पितके पास स्वयं नहीं गयी, उन्हींको बुलाया।

नोट—२ 'मातु पितिह बहु बिधि समुझाई' इति। (क) 'बहु बिधि' यह कि नारद-वचन असत्य नहीं हो सकता; ब्राह्मणदेवने भी स्वप्नमें वही बात पुष्ट की; स्वप्नमें उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी सम्मत है, सो भी ठीक निकला, तपश्चर्यासे दुःखदोष मिटेंगे और कल्याण होगा और मुनिके शुभाशीर्वादसे कोई कष्ट न होगा, मैं प्रसन्नता और श्रद्धापूर्वक तपश्चर्या करनेपर तत्पर हूँ। ध्रुव आदिकी कथाएँ सुनायों कि उनकी अवस्था तो मुझसे भी कम थी, हमारे मनमें हर्ष है इससे कार्यसिद्धिमें संदेह नहीं है। आप दुःख न मानिये, यात्राके समय शुभकार्यमें अश्रुपात न करना चाहिये, मैं शीघ्र ही आऊँगी, कुछ दूर तो रहूँगी नहीं, तब आप क्यों घबड़ाते हैं, इत्यादि। (ख) बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि वे सब विधियाँ ये हैं कि 'स्वप्नमें जो बात कही गयी वह सत्य है, आगे वेदिशरा मुनि भी तुम्हें समझाने आवेंगे, उनकी बातको सत्य जान निःशोच होना ठीक है।—यह 'एक विधि' हुई।—अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष—ये चार फल हैं। इनकी पृथक्-पृथक् चार क्रियाएँ हैं। अर्थकी क्रिया सेवा, धर्मकी श्रद्धा, कामकी तप और मोक्षकी भक्ति है। बिना तपके कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, अतः तप करना निश्चय ही ठीक है।—यह 'तीसरी विधि' है। ब्रह्माजी मुझसे प्रथम ही कह गये थे कि 'माता-पिताने तुम्हारे लिये बहुत तप किया था, तब तुम उनको मिली हो शिवारूप'— (अर्थात् शिवारूपसे तुमने उनको दर्शन दिया था, वही अब तुमने यहाँ जन्म लिया है।) सो तुम भी ऐसा ही तप करो तब शिवजी मिलेंगे। तुम कालीरूप धरकर प्रकट हुई हो सो अब गौरीरूप धारण करो तब

<sup>\*</sup> भएउ—१७२१, १७६२। भए—१६६१, १७०४, को० रा०।

ठीक है। ब्रह्माजी जगद्गुरु हैं, सो उन्होंने तुम्हें प्रथम ही तपका उपदेश किया है, अतएव निश्चय ही तप करना उचित है।—यह प्रसंग शिवपुराणमें लिखा है।—यह 'पाँचवीं विधि' है।

नोट—३ 'चलीं उमा तप हित हरषाई' इति। यात्रासमय हर्ष मंगलकारक है। पितकी प्राप्तिके लिये तप करने जाती हैं, अतः हर्ष है। धर्मके कार्यमें हर्ष और उत्साह होने ही चाहिये। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'दुख दंपतिहि उमा हरषानी' 'मिलन किठन मन भा संदेहू' 'जानि कुअवसरु प्रीति दुराई' (६८) च्यह सब बातें अकेले वनमें रहनेसे निकल जायँगी तब अच्छी तरहसे पितपदमें प्रीति करूँगी। पितने मेरे वियोगमें 'संवत सहस सतासी' की समाधि ली थी, मैं उनके लिये अब हठयोग साधन करूँगी, इत्यादि समझ मनोरथकी सिद्धिकी आशामें पार्वतीजी प्रसन्न हुईं।'

नोट—४ (क) '*उमा*' इति। यहाँ 'उमा' नाम भी साभिप्राय है। ब्रिपद्मपूराण-सुष्टिखण्डमें पार्वतीजीके तप करने जानेका प्रसंग कामदहनके पश्चात् आता है। हिमवान् अपनी कन्याको वस्त्राभुषणोंसे भूषितकर उसकी दो सिखयोंके साथ भगवान् शंकरके समीप ले आ रहे थे। मार्गमें रितसे मदनदहनका समाचार सुनकर उनके मनमें कछ भय हुआ और वे कन्याको लेकर परीमें लौट जानेका विचार करते हैं—यह देख पार्वतीजीने सिखयोंके मुखसे तपकी महिमा कहलायी और यह भी कहलाया कि अपना अभीष्ट प्राप्त करनेके लिये मैं तप करूँगी। तब हिमवानुने कहा 'उ-मा'—ऐसा न कर। बहुत कहनेपर भी जब पार्वतीजी घर जानेको तैयार न हुईं', तब मन-ही-मन उन्होनें पुत्रीके दृढ़ निश्चयकी प्रशंसा की। उसी समय आकाशवाणी हुई—'गिरिराज! तुमने 'उ' 'मा' कहकर अपनी पुत्रीको तपस्या करनेसे रोका, इसलिये इसका नाम 'उमा' होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है, अभीष्ट अवश्य प्राप्त करेगी। यह सुन हिमवानुने आज्ञा दे दी। 🕸 यद्यपि यह कथा कल्पभेदसे कुछ भिन्न है तो भी '**बहु बिधि समुझाई**' से यह ध्वनित हो सकता है कि माता-पिताने वियोगके कारण विकल हो वन जानेसे रोका हो और इसीसे 'उमा' शब्द देकर उस कथाका अन्तिम अंश यहाँ सूचित कर दिया है। 🔊 शिवपुराणमें भी मेनाका बहुत प्रकारसे बाहर तप करने जानेका निषेध करना कहा है। इसीसे 'उमा' नाम हुआ। यथा—'तपो निषिद्धा तपसे वनं गन्तुं च मेनया। हेतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा तदा॥' (शिवपु० २।३।२२।२५) कुमारसम्भवमें भी कहा है—'उमेऽति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्या सुमुखी जगाम।' (१।२६) (ख) तपस्या महा उत्तम शृंगी तीर्थपर करने गयीं। तभीसे उसका नाम गौरीशिखर पड़ा। यथा—'तपश्चकार सा तत्र शृङ्कितीर्थे महोत्तमे। गौरीशिखरनामासीत्तत्तपः करणाद्धि तत्॥'(२।३।२२।३६) (ग) हर्षका कारण देववाणी भी हो सकती है।

नोट—५ 'प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए बिकल<sup></sup> 'इति। सुकुमारता देख व्याकुल हुए। नारदजीके— 'सृता तुम्हारि सकल गुन खानी' और 'एहि तें जसु पैहिहिं पितु माता' इत्यादि वचनोंसे वे इन्हें 'लक्ष्मी ही मानो घरमें पैदा हुई' ऐसा समझने लगे थे, इसीसे इनका वियोगदु:ख दु:सह है, यह समझकर लोग व्याकुल हो गये।'— (सुधाकर द्विवेदी) 'मुख आव न बाता' अर्थात् न तो जानेको कहते बनता है और न रहनेको ही कहते बने। (पं० रा० कु०) व्याकुलतामें भी यह दशा हो जाती है।

## दो॰ — बेदिसरा मुनि आइ तब सबिह कहा समुझाइ। पारबती महिमा सुनत रहे प्रबोधिह पाइ॥७३॥

अर्थ—तब वेदशिरा मुनिने आकर सबको समझाकर (पार्वतीजीका महत्त्व) कहा। पार्वतीजीकी महिमा सुनकर सब प्रबोध (ज्ञान, संतोष वा समाधान) पाकर रह गये॥७३॥

नोट—१ माधुर्यमें विकलता रही इसीसे मुनिने आकर ऐश्वर्य कहा, तब ज्ञान हुआ। नोट—२ क्वि'वेदिशरा' इति। ये मुनि कौन हैं?—इसपर लोगोंके विभिन्न मत हैं। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि— 'चार शिखावाले ब्रह्माजी जो मुनिरूपसे पार्वतीजीका बालचिरत देखनेके लिये हिमालयपर आ बसे थे, उनका नाम 'वेदिशरा' है। बहुत-से लोग पुराणोंके कर्ता व्यासका ग्रहण 'वेदिशरा' से करते हैं।' सू० प्र० मिश्रजीका

कथन है कि—'पुराणोंमें वेदिशराके बदले वेददर्श तथा देवदर्श नाम मिलता है। ये महर्षि कबन्धके शिष्य थे, जिनके गुरु अथर्वणवेदके आचार्य महर्षि सुमन्तु थे। वेदिशराने अपनी संहिताके चार विभाग करके मौद्ग आदि चार महर्षियोंको पढ़ाया।'—(विष्णु पु० अंश ३ अ० ७।८।१०, भा० १२।७।१–२) पर इनमें क्रमशः वेददर्श और देवदर्श नाम मिलते हैं। वेदिशरा और वेददर्श वा देवदर्श एक ही हैं, इसका क्या प्रमाण है?)। जो मुनि हिमालयपर रहते थे, 'जह तह मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हें। उचित बास हिमभूधर दीन्हें॥'(६५) से यह बात ठीक हो सकती है कि उनमेंसे ये भी एक हों। कार्त्तिकमाहात्म्यमें ऐसा उल्लेख कहा जाता है कि इनके तपको देखकर इन्द्रने इनका तप भंग करनेके लिये अप्सरा भेजी। जब उस अप्सराके समस्त उपाय निष्फल हो गये, कोई भी उपाय न चला तब वह उनके अंगमें जाकर लिपट गयी। मुनिने उसको शाप दिया कि तू जल हो जा। फिर उसके बहुत विनय करनेपर उसका शापानुग्रह इस प्रकार किया कि तुझमें शालग्राम निवास करेंगे। (परन्तु हमें यह कथा कार्तिकमाहात्म्यमें मिली नहीं) हिंदी-शब्दसागरमें 'वेदिशरा' के ये अर्थ मिलते हैं—(१) भागवतके अनुसार कृशाश्वके एक पुत्रका नाम। (२)—(वेदिशरस) पुराणानुसार मार्कण्डेयजीके एक पुत्रका नाम जो मूर्द्धन्याके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। कहते हैं कि भागवलोगोंका मूलपुरुष वही था।

ा ग्रिन्थोंमें खोजते-खोजते हमें 'मुनिश्रेष्ठ वेदिशरा' नाम भा० ४। १ में मिला। ये भृगुजीके प्रपौत्र हैं। भृगुजीके तीन पुत्र धाता, विधाता और किव हुए। धाताके मृकण्ड हुए जिनके पुत्र मार्कण्डेयजी हैं। विधाताके प्राण और प्राणके पुत्र 'वेदिशरा मुनि' हुए। यथा—'मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदिशरामुनिः।' (४।१।४५)

नोट—३ 'सबिह कहा समुझाइ' इति। बाबा हिरदासजी समझाना यह लिखते हैं कि ये उद्भवस्थितिलय करनेवाली कालका भी कालरूप काली हैं, काल भी इनके अधीन है। पूर्व कालीरूपसे प्रकट हुई थीं, वही अब गौरीरूप धरकर तुम्हारे यहाँ अवतरी हैं। कौन ऐसा समर्थ है जो वनमें इनको कष्ट दे सके? भगवतीकी ही प्रेरणासे तुम्हें हम उनकी मिहमा समझाने आये हैं। (वेदिशरा मुनिने खोलकर यह नहीं बताया कि ये सती हैं और ये शिवजीकी आद्याशिक हैं।)

'रहे प्रबोधिह पाइ' से पाया जाता है कि वे सब-के-सब पार्वतीजीके पीछे-पीछे चले जाते थे। इनके समझानेपर रुके। समाधान एवं ज्ञान पाकर शान्त हो गये। मिलान कीजिये—'समुझाइ सबिह दूढ़ाइ मन, पितु मातु आयसु पाइ कै। लागी करन पुनि अगमु तपु तुलसी कहै किमि गाइ कै॥ पार्वतीमंगल ४॥ फिरेंड मातु पितु परिजन लिगि गिरिजा पन। जेहि अनुरागु लागु चितु, सोइ हितु आपन॥' (पार्वतीमंगल ३३)

उर धरि उमा प्रानपति चरना। जाइ बिपिन लागीं तपु करना॥१॥ अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पति पद सुमिरि तजेउ सबु भोगू॥२॥ नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपहि मनु लागा॥३॥

अर्थ—प्राणपित-(श्रीशिवजी-) के चरणोंको हृदयमें धारणकर उमाजी वनमें जाकर तप करने लगीं॥१॥ उनका शरीर अत्यन्त सुकुमार (नाजुक, कोमल) है, तपके योग्य नहीं है, (तो भी) उन्होंने पितके चरणोंका स्मरण कर सब भोगोंको त्याग दिया॥२॥ (पितके) चरणोंमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होता गया, तपमें मन लग गया, देहकी सुध-बुध जाती रही॥३॥

टिप्पणी—१ 'उर धिर उमा प्रानपितः' इति। (क)—सतीजीका शिवजीके चरणोंमें सदा अनुराग रहा; यथा—'जौ मोरें सिवचरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू।'(५९) 'जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा' (६०) और मरते समय भी 'जनम जनम सिवपद अनुरागा'यही वर उन्होंने भगवान्से माँगा था। अतएव पार्वतीतनमें भी 'उपजेड शिवपद कमल सनेहू' (६८) अब उनके लिये वनमें तप करनेको चलीं, तब भी उन्हींके चरणोंको हृदयमें धारण करके चलीं और आगे भी चरणोंका स्मरण कर सब भोग छोड़ा है। पुनः (ख) 'प्रानपित चरना' का भाव कि

वनमें छोटे बालकोंके प्राणोंकी बाधा रहती है, इसीसे 'प्राणपति'(प्राणोंकी रक्षा करनेवाले) चरणोंका धारण करना कहा। तात्पर्य कि ये ही चरण हमारे प्राणोंकी रक्षा करेंगे।

नोट—१ 'पति'का अर्थ 'रक्षक'भी है और 'स्वामी' भी। यहाँ 'प्रानपति' और आगेके 'पति पद' शब्दोंसे स्चित किया कि शिवजी ही हमारे पित हैं, इनकी प्राप्तिका मानो यह दृढ संकल्प करके तपमें प्रवृत्त हुईं। सतीतन-त्यागसमय भी इन्हीं चरणोंका ध्यान था। यथा—'ततः स्वभर्तृश्चरणाम्बजासवं जगदगुरोश्चिन्तयती न चापरम।' (भा॰ ४। ५) अर्थात वे बैठकर—समाधि लगाकर अपने पतिके चरणकमलोंका चिन्तन करने लगीं। 🖙 चरण हृदयमें रखनेका भाव यह है कि गुरुजनोंके चरणोंकी पूजा होती है। दास्यभावमें चरणोंसे ही देवताके रूपका वर्णन हुआ करता है, चरणोंकी आरती भी चार होती है; और अंगोंकी एक-एक होती है, क्योंकि चरणके अधिकारी सब हैं। लोकरीति भी है कि अपराध क्षमा करानेके लिये चरण ही पकडे जाते हैं, सतीतनमें जो अपराध हुआ था वह यही क्षमा करायेंगे। पुन: नोट २—सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि प्राणपितसे ग्रन्थकारने पार्वतीजीका शिवजीमें अनन्य अनुराग दिखाया। अनुरागके लिये वनमें गयीं जहाँ अब केवल प्राणपितका ध्यान है। इसलिये उमा (शिवजीको लक्ष्मी) यह नाम अब उचित ही है।—[अथवा, माता-पिताके रोकनेपर भी आयी हैं और इसीसे यह नाम पड गया जैसा पूर्व लिखा गया, इसीसे यहाँ भी '*उमा*' ही नाम दिया गया।] पुन: नोट ३—स॰ प्र॰ मिश्रजी चरणोंको हृदयमें धारण करनेका भाव यह लिखते हैं कि 'जहाँ चरण रहता है वहाँ शरीर भी रहता है। अर्थात् 'नामैकदेशे नामप्रहणम्' इस न्यायसे शंकरजीको हृदयमें रखकर तप करना आरम्भ किया। दूसरी बात यह है कि देवताओं के रूपका वर्णन पैरसे और मनुष्योंका केशसे होता है। अतएव चरणोंको हृदयमें धरकर तप करना आरम्भ किया।──पुन:, '*चरण* 'का अर्थ आचरण भी है। अर्थात् प्राणपतिको जो आचरण (अर्थात तप) अत्यन्त प्रिय था उसे स्वयं करने लगीं।

प॰ प॰ प॰ कहते हैं कि यहाँ पितके चरणोंका ध्यान करना ही तपका प्रधान अंग है। ध्यानकी दृढ़ताके लिये ही आगे आहार-नियन्त्रणरूपी तपका उल्लेख है। आहार-नियन्त्रण या आहार-त्याग मुख्य तप नहीं है। पित-पद-ध्यान ही मुख्य है, इससे उसका उल्लेख प्रथम किया है।

वि॰ त्रि॰—'प्राणपित' कहकर दुष्कर तपकी सुकरता दिखलायी। प्राणपितके लिये दुष्कर कुछ भी नहीं है। इसीसे एकाग्रता भी सूचित की।

नोट ४—'*जाइ बिपिन*' इति। पद्मपुराणमें लिखा है कि वे हिमालयके उस प्रदेशमें गयीं जहाँ देवताओंका भी पहुँचना कठिन था। वहाँका शिखर परम पवित्र और नाना प्रकारकी धातुओंसे विभूषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और लताएँ फैली हुई थीं, वृक्षोंपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। (७३। ६—८) नोट ४ देखिये।

नोट—५ 'अति सुकुमार ं इति। (क) बाल्यावस्था होनेसे 'अति सुकुमार' कहा। अनन्यानुरागका यही लक्षण है कि मनुष्य सामर्थ्यसे बाहरका काम करता है। अति कोमल शरीरसे कठिन तपश्चर्या करती हैं, यह सामर्थ्यसे बाहरका काम है। (ख) द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'पिति पद' पितिके चरण। वा, पित–पद=पितका स्थान कैलास। 'पित–पद' को स्मरणकर कि पितिके संगसे जो कैलासमें सुख था उसके आगे यह सांसारिक भोगसुख तुच्छ है, यह समझकर उस अपूर्व सुखके लिये साधारण सुखको छोड़ दिया। ज्यों-ज्यों तपसे सांसारिक अनुराग छूटता जाता है त्यों-त्यों नित्य नया–नया अनुराग बढ़ता जाता है। कहावत प्रसिद्ध है—'ज्यों-ज्यों भीजै कामरी त्यों-त्यों भारी होय।' (मा० प०) पद्मपुराणमें लिखा है कि वनमें जाकर उन्होंने अपने सब वस्त्र और आभूषण उतार डाले और दिव्य वल्कल धारण कर लिये, किटमें कुशोंकी मेखला पहन लीं—यह सब भी 'तजेउ सब भोगा' में आ गया। प्राणपितके स्मरणमें जो सुख है, उसके सामने समस्त भोग तुच्छ हैं।

टिप्पणी—२ 'नित नव चरन उपज अनुरागा' इति। ब्लिपार्वतीजी मन-कर्म-वचनसे शिवजीके चरणकमलोंमें तत्पर हैं। पतिके चरणोंको उन्होंने हृदयमें धारण किया, यथा—'उर धिर उमा प्रानपित चरना', जिह्वासे स्मरण

करती हैं, यथा—'पित पद सुमिरि तजेउ सब भोगू'और मनमें अनुराग हुआ, यथा—'नित नव चरन उपज अनुरागा।'

िटप्पणी—३ 'बिसरी देह तपिह मनु लागा' इति। मन लगनेपर देहकी सुध नहीं रह जाती, यथा—'मन तहँ जहँ रघुबर बैदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही।' दिया नवीन अनुराग हुआ। यही भिक्तकों प्रणाम हुआ फिर उनके उपदेशसे तप हुआ, तब सब भोगोंका त्याग होनेपर नित्य नवीन अनुराग हुआ। यही भिक्तका क्रम है;

यथा—'प्रथमिह बिप्रचरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत श्रुति रीती॥ एहि कर फल मन बिषय बिरागा। तब मम चरन (धरम) उपज अनुरागा।'—(पं० रा० क०)

सू० प्र० मिश्रजी—'**बिसरी देह**ं'' में प्रमाण '**तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं तपो महत्सा चिरितुं प्रचक्रमे'** (कुमारसम्भव ५।१८) यह शास्त्रका सिद्धान्त है कि जब कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्थात् उद्यापन न किया जाय तबतक वह सफल नहीं होता। इस शास्त्रकी मर्यादाका पालन पार्वतीजीने पूरी तौरपर किया है। जैसा आगे कहते हैं।

नोट—६ तपका प्रकरण पार्वतीमंगलके तपके प्रकरणसे मिलाने योग्य है, मिलानसे मानसके तप-प्रकरणके भाव स्पष्ट समझमें आ जायँगे—

'तजेउ भोग जिमि रोग लोग अहिगन जनु। मुनि मनसहु तें अगम तपिह लायो मनु॥ ३४॥' 'सकुचिह बसन बिभूषन परसत जो बपु। तेहि सरीर हर-हेतु अरंभेउ बड़ तपु॥ ३५॥' (यहाँतक 'अतिसुकुमार न तन तप जोगू। भोगू' का भाव हुआ।)

'पूजिह शिविह समय तिहुँ करिह निमज्जन। देखि प्रेमु ब्रतु नेमु सराहिह सज्जन॥ ३६॥' नींद न भूख पियास सरिस निसि बासरु। नयन नीरु मुख नाम पुलक तनु हिय हरु॥ ३७॥ (यहाँतिक 'नित नव चरन उपज अनुरागा।' का भाव हुआ।)

'कंद मूल फल असन कबहुँ जल पवनिहें। सूखे बेल के पात खात दिन गवनिहें॥३८॥' नाम अपरना भयो परन जब परिहरे। नवल धवल कल कीरित सकल भुवन भरे॥३९॥' देखि सराहिहं गिरिजिहं मुनिबर मुनि बहु। अस तपु सुना न दीख कबहुँ काहू कहुँ॥४०॥' काहू न देख्यो कहिहं यह तपु जोगु भल फल चारिका।

निह जानि जाइ न कहित चाहित कािह कुधर कुमारिका॥ ५॥' (यह तपका प्रकरण है।)

संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ सत बरष गवाँए॥४॥ कछु दिन भोजन बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा॥५॥ बेलपाती\* महि परै सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई॥६॥ पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहि नाम तब भएउ अपरना॥७॥

शब्दार्थ — मूल=जड़=खानेयोग्य मीठी-मीठी जड़ें। 'मूल' कन्द, शकरकन्द, बेदारीकन्द आदि फलाहारकी संज्ञा है=कन्दमूल; यथा— 'करिं अहार साक फल कंदा।' (१।१४४) फल=वनस्पितमें होनेवाला वह पोषक द्रव्य या गूदेसे पिरपूर्ण बीजकोश जो किसी विशिष्ट ऋतुमें फूलोंके आनेके बाद उत्पन्न होता है। फल संज्ञा उनकी है जो पृथ्वीके ऊपर वृक्षोंमें हों। इनके अनेक भेद हैं। कुछमें केवल एक ही बीज या गुठली रहती है, कुछमें अनेक। कुछके ऊपर बहुत ही मुलायम छिलका रहता है और कुछपर बहुत कड़ा या कॉंटेदार रहता है। सागु (साग, सं० शाक)=पौधोंकी खानेयोग्य पत्तियाँ। इसमें प्राय: पत्ते ही रहते हैं। विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि शाक छ: प्रकारके होते हैं।—पत्ते, फूल, फल, डंडी, कन्द और नये-नये अंकुर। बतासा=पवन, हवा। यह

<sup>\*</sup> बेलपाति—१७२१, १७६२, छ०। बेलपात—को० रा०। बेलपाती—१६६१, १७०४। 'बेलपाती' का 'बे' पाठ करते समय हस्व पढ़ा जायगा; एक ही मात्रा मानी जायगी; जैसे 'जेहि' के 'जे' में सर्वत्र एक ही मात्रा मानी गयी है।

शब्द ग्रामीण भाषाका है, बाँदा-प्रान्तमें बोलते हुए मैंने सुना है। सम्भव है कि यह 'बात' का अपभ्रंश हो। विनायकी टीकाकार 'बारि बतासा' का अर्थ 'पानीके बुलबुले' करते हैं, परंतु 'पार्वतीमंगल' से भी 'जल और पवन' अर्थ ही सिद्ध होता है। वहाँ पार्वती-तपका वर्णन इस प्रकार है—'कंद मूल फल असन कबहुँ जल पवनहिं। सूखे बेलके पात खात दिन गवनहिं॥ नाम अपरना भयउ पर्न जब परिहरे।' (३८-३९) बेलपाती=बेलवृक्षकी पत्तियाँ=बेलपत्र। यह शंकरजीपर चढ़ाया जाता है, जैसे तुलसी शालग्रामपर चढ़ानेका महत्त्व है वैसे ही शंकरजीपर बेलपत्र चढ़ानेका महत्त्व है। बेलपत्रका रस भी बहुत सात्त्विक होता है और लाभदायक होता है। परना (पर्ण)=पत्ते। अपरना (अपर्णा)=पार्वतीजीका नाम।

अर्थ—(पार्वतीजीने) एक हजार वर्ष मूल और फल खाये (फिर) सौ वर्ष साग खाकर बिताये॥४॥ कुछ दिन जल और पवनका ही भोजन किया (अर्थात् इन्हींके सहारे रहीं)। कुछ दिन कठिन लंघन वा कड़ाके किये॥५॥ जो बेलपत्र सूखकर पृथिवीपर गिरते थे, तीन हजार वर्षतक उन्हींको खाया॥६॥ फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिये तब (से) उमाका नाम अपर्णा हुआ॥७॥

## \* 'संबत सहस मूल फल खाए<sup>.....</sup>' इति। \*

पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि 'हजारका दशांश सौ, सौका दशांश दस, दसका दशांश एक, एक वर्षका दशांश छत्तीस (३६) दिन। इस तरह क्रमसे मूल, फल, साग, जल, पवन और उपवास हुआ। 'कठिन उपवास' का भाव कि जल और पवन भी भोजन नहीं कहलाता, जल और पवनपर रहना भी उपवास ही कहलाता है; अतएव इनका भी त्याग करनेसे 'कठिन उपवास' कहा। 'भोजन बारि बतासा'—जल और पवनको खाकर रहनेका भाव कि उमाजीको इनके सेवनमें भी वैसा ही हर्ष रहता था जैसा भोजन करनेपर सुख मिलता है।—पहले तपमें उत्साह दिखाते हैं।'

'बेलपाती मिह परै सुखाई। तीनि सहस संबत सोइ खाई॥'यह अर्धाली तपक्रमसे प्रतिकूल पड़ती है। ऐसा समझकर मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि 'यह चौपाई क्षेपक जान पड़ती है, क्योंकि ऊपर सम्पूर्ण तपका क्रम लिख आये और अब सूखे बेलपत्रका खाना और छोड़ना लिखते हैं; यह व्यतिक्रम है।' बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'पाठक्रमसे अर्थक्रम बली होता है; इस न्यायके अनुसार अर्थ यों करना होगा कि शाक-भोजन त्यागकर पृथ्वीमें गिरे हुए सूखे बेलपत्र खाने लगीं, उनके पीछे जल ही केवल पीने लगीं और अन्तमें केवल वायु सेवन करने लगीं। वा, एक बार व्रत समाप्त करके फिर प्रारम्भ किया।' (रा० प्र०) पण्डित रामकुमारजीका भी मत यही है कि यहाँ 'तब' और 'पुनि' से तपकी दो आवृत्तियाँ दिखायीं। पहले मूलफलादि छोड़कर उपवास किये। फिर दूसरी आवृत्तिमें सूखे बेलपत्र खाना छोड़कर उपवास किये। गोस्वामीजीके 'पार्वतीमंगल' ग्रन्थमें भी कन्दमूल, फल, जल, पवन और सूखे बेल पत्र—यही क्रम है; अत: यह क्षेपक नहीं हो सकता। श्रीपार्वतीजीके तपके सम्बन्धमें बहुत प्रकारकी आलोचनाएँ हुई हैं। प्राचीन मानसिवज्ञोंने अनेक प्रकारके सुन्दर-सुन्दर भाव कहे हैं—

(१) किसीका मत यह है कि 'रुद्रीकी कोटिसे तपस्या की। अर्थात् १००० वर्ष मूलफल फिर उसका दशांश १०० वर्ष साग दोनों मिलकर ११०० वर्ष हुए। ११ रुद्रीका स्वरूप है। इस प्रकार एक रुद्री तप पूरा हुआ। जल, पवन और उपवासके व्रत धारण करनेमें दिनकी गिनती नहीं दी है। परंतु जैसे पहले क्रममें मूल, फल और साग तीन वस्तुएँ हैं, वैसे ही दूसरे क्रममें भी जल, पवन और उपवास तीन वस्तुएँ कही हैं। इसिलये यहाँ भी वही क्रम समझा जाय। अर्थात् बारि बतासा १००० वर्ष, उपवास सौ वर्ष। इस प्रकार दूसरा एकरुद्री तप यह हुआ। इतनेपर जब कोई वरदायक न आया तब तीसरे प्रकारका अधिक कठिन तप किया।' यह बात कालिदास महाराजके 'कुमारसम्भव' से भी पुष्ट होती है। प्रमाण यथा—सर्ग ५ श्लो० १८—'यदा फलं

पूर्वतपःसमाधिना न तावता लभ्यममंस्त काङ्क्षितम्। तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं तपो महत्सा चिरतुं प्रचक्रमे॥' अर्थात् पूर्व तपसे जब वांछित फलकी प्राप्ति न देखी तब अपने शरीरकी सुकुमारताका किंचित् भी विचार न करके उन्होंने अति कठिन तप प्रारम्भ किया। ३००० वर्ष सूखे बेलपत्र, फिर ३०० वर्ष वह भी छोड़े रहीं; यह ३३०० वर्षका तीन रुद्री तप हुआ।—सब मिलकर पाँच रुद्री तप हुआ। भाव यह कि शंकरजी पंचमुखी हैं, इस विचारसे पंचरुद्री तप किया गया।

(२) बैजनाथजी लिखते हैं कि '१००० वर्ष मूलफल खानेसे दसों इन्द्रियाँ शुद्ध हुईं, १०० वर्ष-शाक-भाजी खानेसे देहाभिमानको जीता, कुछ दिन अर्थात् इसका दशांश १० वर्ष जल, पवनका सेवन करनेसे मन शुद्ध हुआ, फिर कुछ दिन अर्थात् इसका दशांश एक वर्ष उपवास किया; तब चित्त थिर हुआ। इस प्रकार पहले ११११ वर्षका एक पुरश्चरण किया। जब कोई वरदायक न आया तब दूसरा पुरश्चरण इसका तिगुना अर्थात् ३३३३ वर्षका किया। इस प्रकार कि ३००० वर्ष गिरे हुए सूखे बेलपत्र, ३३३ वर्ष फिर उसको भी त्यागे रहीं, जिससे बुद्धि शुद्ध हुई और तीनों अवस्थाएँ जीत तुरीया अवस्था शिवरूपमें लय हुईं।'

वि० त्रि० भी दस वर्षतक जल और वायुका आहार और एक वर्ष कठिन उपवास मानते हैं। उनके मतसे ११०० वर्षकी एक रुद्री हुई फिर ११ वर्षकी दूसरी रुद्री हुई।

- (३) शास्त्रका सिद्धान्त है कि जब कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्थात् उद्यापन जबतक न किया जाय तबतक वह सफल नहीं होता। इस शास्त्रमर्यादाका पालन पार्वतीजीने भलीभाँति किया है। शान्ति दशांशसे होती है। अथवा यह कह सकते हैं कि जपयज्ञकी रीतिसे तप किया गया। यज्ञमें यज्ञ, तर्पण, मार्जन, विप्रभोजन और दक्षिणा—ये पाँच अंग होते हैं। यहाँ १००० वर्ष मूल-फल—यह यज्ञ हुआ, इसका दशांश १०० वर्ष साग—यह तर्पण हुआ, इसका दशांश १० वर्ष जल-पवन—यह मार्जन हुआ। पुन: ३००० वर्ष बेलपत्र-भोजन—यह विप्र-भोजन हुआ, उसका दशांश ३०० वर्ष उपवास—यह दक्षिणा है। इस प्रकार जप-यज्ञ किया गया।
- (४) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कठिन क्रिया साधते-साधते अन्तमें सिद्धि होती है। इसलिये १००० वर्ष मूल-फल (अर्थात् मूल याने जड़ें मिलीं तो वही खा लीं, फल मिला तो उसीको खा लिया दोमेंसे जो मिला वही। वा, पहले मूल खाती रहीं, उसके बाद फल जो उससे भी हलके होते हैं खाये, गये) उसके बाद मूलफलकी अपेक्षा हलके पदार्थ साग खाकर १०० वर्ष बिताये गये। कुछ दिन सागसे भी हलका पानी पिया गया और फिर उससे भी हलका हवा पायी गयी। उसके बाद और कठिन उपवास किया गया। 'कठिन' से समाधि अभिप्रेत है। अर्थात् समाधि लगाकर उपवास किया जिसमें हवाका पीना भी छोड़ दिया। 'कछु दिन' से जान पड़ता है कि यह जल पीना, पवन पीना और समाधि लगाकर उपवास करना वर्ष दिनके बीचहीमें किया गया; जो कई वर्षतक किये जाते तो ग्रंथकार वर्ष-(शब्द-) का प्रयोग करते।'
- (५) रामायणीजी कहते हैं कि 'यहाँपर उपदेशहेतु क्रमशः तप दिखाया गया है। पहले राजभोग व्यंजनादि छोड़ जड़ें जो नीरस होती हैं उनका सेवन किया। जब मूल अनुकूल हो गया तब फल और तत्पश्चात् शाक, फिर जल, अन्तमें पवनका आधार लिया। ये सब क्रमशः एक-से-एक नीरस हैं।'

ा महानुभावोंने जो सुन्दर कल्पनाएँ की हैं, वह इधर रामायणियोंने भी अपनायों और कितपय विद्वान् टीकाकारोंने भी उनको अपनाया है। पर मेरी तुच्छ बुद्धिमें तो यह आता है कि (क) श्रीपार्वतीजीकी सारी तपश्चर्या मुख्य अनुष्ठान ही है न कि अनुष्ठान और उसकी सांगता। सांगता अनुष्ठानका अंग होता है और अनुष्ठानकी अपेक्षा बहुत कम और सुगम होता है। उसमें अनुष्ठानसे अधिक कष्ट तो कभी भी नहीं होता। (२)—तपकी दो आवृत्तियाँ तपश्चर्याके प्रसंगमें जो देखनेमें आती हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि प्रथम अनुष्ठानसे जब मनोरथकी सिद्धि न हुई तब उन्होंने पहलेसे अधिक कड़ा अनुष्ठान ठाना, शरीरकी किंचित् परवा न करके घोर तप प्रारम्भ किया। कालिदासजीका भी यही मत है। यथा—'यदा फलं

पूर्वतपःसमाधिना न तावता लभ्यममंस्त काङ्क्षितम्। तदानपेक्ष्य स्वश्रितमादंवं तपो महत्सा चिरतुं प्रचक्रमे॥' (कुमारसम्भव सर्ग ५। १८) दूसरे यह भी हो सकता है कि प्रथम अधिकारप्राप्त्यर्थ अनुष्ठान किया गया, तत्पश्चात् मुख्य तप प्रारम्भ किया गया। इस भावके प्रमाणमें हम गायत्री आदि मन्त्रोंके पुरश्चरणकी विधि ले सकते हैं। उन अनुष्ठानोंमें प्रथम अधिकारप्राप्त्यर्थ कृच्छ्रादि अनुष्ठान किया जाता है, उससे शुद्धि हो जानेपर तब मुख्य अनुष्ठान होता है। यहाँ प्रथमावृत्तिमें जो तप किया गया वह भी अधिकारसिद्ध्यर्थ हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आहार किया गया वह प्राकृत आहार है—फल, मूल, साग लोग खाते ही हैं और जैसे कृच्छ्रादिमें अन्तमें उपवास होता है, वैसे ही यहाँ भी उपवास किया गया। तत्पश्चात् दूसरी आवृत्ति जो हुई उसमें सूखी बेलपत्ती खायी गयी, जो प्राकृतिक आहार नहीं है। यह मुख्य अनुष्ठान प्रथमावृत्तिसे बहुत कड़ा है, क्योंकि इसमें प्राणोंकी बाजी लगी है। जिसकी उपासना की जाती है उसकी प्रिय वस्तुसे ही तप किया जाता है। शिवजीको बेलपत्र बहुत प्रिय है, इसीसे अनुष्ठान उसीसे प्रारम्भ किया गया। जैसे कि गणेशजीकी तपश्चर्यामें दूर्वादल या उसका रस ग्रहण किया जाता है। ध्या इस प्रकार मुख्य तप 'बेलपाती महि परै सुखाई' से प्रारम्भ हुआ—ऐसा कहें तो अनुचित न होगा। अब जो रुद्रकोटि तप या जपयज्ञरीतिका तप आदि भाव महानुभावोंने लिखे हैं उनपर विचार करना है।

🖙 रुद्री किसे कहते हैं? इसपर जो मुझे पण्डितोंके द्वारा जानकारी हुई उसे यहाँ लिखता हूँ।(१) शुक्लयजुर्वेदकी संहितासे कुछ मन्त्रोंको चुनकर उनका संग्रह एकत्र किया गया, जिसमें सूर्य, गणेशजी आदि देवताओं के स्तृतिपरक मन्त्र होते हुए भी शिवपरक मन्त्र ही अधिक हैं। अत: इसका नाम 'शुक्ल- यजुर्वेदीय रुद्राष्ट्राध्यायी' रखा गया। इसीको कर्मकाण्डी पण्डित व्यवहारमें 'रुद्री' कहते हैं। यद्यपि वेदपाठका सामान्य फल पापनाश वा पुण्यप्राप्ति है तथापि इस रुद्राष्ट्राध्यायीका विनियोग विशेषतः शिवजीके अभिषेकमें किया जाता है। एक पात्रमें नीचेकी ओर महीन छेद करके उसमें जल भरके शिवजीके ऊपर टाँग देते हैं जिससे उनपर अखण्ड जलधारा गिरा करती है। साथ ही पास बैठकर उपर्युक्त मन्त्रोंका पाठ किया जाता है—इसीको 'अभिषेक' कहते हैं। यद्यपि इस संग्रहके अन्तमें 'शान्त्यध्याय' और 'स्वस्तिप्रार्थनामन्त्राध्याय' जोड़ दिये गये हैं तथापि इसे 'अष्टाध्यायी' ही कहते हैं। इसके पाठके कुछ प्रकार हैं। इसके आदिसे अन्ततक यथाक्रम पाठको 'सकुदावर्तन' कहते हैं। इसके पंचमाध्यायको 'नमक' कहते हैं, क्योंकि इसमें 'नमः' शब्द बारम्बार आया है तथा अष्टमाध्यायको 'चमक' कहते हैं, क्योंकि उसमें 'चमे' शब्द बारम्बार आया है। चमकमें जो मन्त्र हैं उनके ग्यारह भाग किये हैं, जिसमें किसीमें चार तो किसीमें तीन और किसीमें दो वा एक ही मन्त्र हैं। जब नमक अर्थात् पंचमाध्याय समग्र पढ़ा जाता है तब चमकका प्रथम भाग पढ़ा जाता है, फिर नमकको पढ़कर चमकका दुसरा भाग पढते हैं, इस रीतिसे जब नमक ग्यारह बार पढते हैं तब चमकके समग्र भागोंकी एक आवृत्ति पूरी होती है। नमकके पूर्वके चार अध्यायों तथा नमकके आगे चमकतक दो अध्यायोंमें जो मन्त्र हैं उनको प्रथमावृत्तिके समय यथाक्रम पढा जाता है। अर्थात् प्रारम्भमें जो नमकका पहला पाठ होता है तब उस समय पहली बार नमकके पूर्वके चारों ओर आगेके दो अध्यायोंका भी पाठ कर लिया जाता है फिर नहीं। दूसरे आवर्तनसे इन (कुछ: अध्यायोंके) मन्त्रोंको छोड दिया जाता है, केवल नमक-चमकका ही साथ रहता है और ग्यारह आवर्तन (अर्थात् चमकका अन्तिम भाग पढने) पर आगेवाले दो अध्यायोंके पाठसे शान्ति और प्रार्थना करके समाप्ति करते हैं। इस प्रकारके पाठको 'रुद्र' कहते हैं। ग्यारह (११) रुद्रोंका एक 'लघुरुद्र', ग्यारह 'लघुरुद्रों' का एक 'महारुद्र' और ग्यारह महारुद्रोंका एक 'अतिरुद्र' होता है।

इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेदके 'आपस्तंब' संहिताके कुछ मन्त्रभागको भी 'रुद्र' कहते हैं। उसमें भी 'नमक' और 'चमक' दो भाग हैं। प्रत्येक भागमें ग्यारह-ग्यारह भाग हैं जिनको 'अनुवाक' कहते हैं। उसका भी पाठक्रम वैसा ही है—एक बार समग्र नमक तब एक चमक। इस प्रकार ग्यारह बार नमक पढ़नेसे चमककी एक आवृत्ति

होती है। इस अनुष्ठानको 'एकादिशनी' कहते हैं। ग्यारह एकादिशनीका एक 'लघुरुद्र' होता है इत्यादि। श्लिअब विज्ञ पाठक देखें कि उपर्युक्त अनुष्ठानके साथ श्रीपार्वतीजीके तपका क्या मेल या सम्बन्ध है? यहाँ तो दो मन्त्रभागोंका हेर-फेर है और वहाँ तो मन्त्रका नाम भी नहीं। सम्भवतः किसी शिवमन्त्रका जप अवश्य रहा होगा, परन्तु गोस्वामीजीने कोई उल्लेख नहीं किया (जैसा कि मनुशतरूपाजीके तपप्रसंगमें किया है)। यहाँ तो केवल वर्ष और दिनोंका उल्लेख किया गया, सो भी आहारकी अविध दिखानेके लिये। क्या ११०० वर्षमें ११ संख्यासे 'रुद्री' तप कहनेका कोई प्रमाण है? 'रुद्री' नामका प्रयोग करनेके लिये ही ११११, ३३३३, ९९९९ आदिकी कल्पनाएँ पण्डितोंने सम्भवतः की हैं, यद्यपि गोस्वामीजीके शब्दोंमें इन संख्याओंका उल्लेख नहीं है और नहमें पद्मपूराण, कुमारसम्भव, शिवपुराणमें ही इन संख्याओंकी कल्पनाका कोई प्रमाण मिला।

जपयज्ञकी रीतिसे तप करना कहनेमें ये आपत्तियाँ उपस्थित होती हैं कि (१) जो भक्त इष्टकी प्राप्तिका संकल्प करेगा, वह संख्याका निश्चय नहीं करेगा। उसका ध्येय तो यही होगा कि जबतक न मिलेंगे तबतक कठिन-से-कठिन तप करता रहँगा। वह न मन्त्रकी संख्या कर सकता है, न दिनोंकी। (२) दूसरे, जपयज्ञका विधान शास्त्रोंमें यह है कि जपका अनुष्ठान पूरा करके तब उसका दशांश होम, होमका दशांश तर्पण और तर्पणका दशांश मार्जन (अभिषेक) और इसका दशांश या अधिक ब्राह्मणभोजन। यदि होमादिका सामर्थ्य न हो तो जपद्मारा जो होमादि किया जाता है उसकी संख्या इस प्रकार है कि दशांशके हिसाबसे होमादिकी जो संख्या ऊपर कही गयी है, उसमें होमके बदलेमें चतुर्गुण जप होना चाहिये और शेषमें प्राप्त संख्याका द्विगुण जप होना चाहिये। यथा—'दशांशहोमविचारः॥ जपान्ते प्रत्यहं मन्त्रो होमयेत्तद्दशांशतः। तर्पणं चाभिषेकं च विप्रभोजनमाचरेत्॥ अथवा सर्वपुत्तौं च होमादिकमथाचरेत्॥ होमाद्यशक्तौ॥ यद्यदंगं भवेद्भग्नं तत्संख्याद्विगुणो जपः। होमाभावे जपः कार्यो होमसंख्याचतुर्गुणः॥ ९८-९९॥'—(दुर्गाकल्पद्रम शास्त्रार्थ परिच्छेदान्तंगत जपविषयक विचार) जपयज्ञकी इस कसौटीपर कसनेपर जपयज्ञरीत्यनुसार तपकी कल्पनाकी भीति किंचित् देर भी नहीं ठहर पाती। इस कल्पनाके अनुसार मूलपुरश्चरण केवल एक हजार वर्षका था और उसके बाद जो बहुत उग्र तप हुआ वह सांगतामात्र ठहरी। - िकतनी अनुचित कल्पना है? फिर होमादिका सामर्थ्य भी हिमाचलराजको है ही, वे करा सकते थे। (३) जप-यज्ञमें जो संख्या प्रारम्भ की जाती है वही नित्य समाप्तितक होनी चाहिये, नहीं तो वह जप ही व्यर्थ हो जाता है। यथा—'यत्संख्यया समारब्धं तज्जप्तव्यं दिने दिने। यदि न्युनाधिकं कुर्याद् व्रतभ्रष्टो भवेन्तरः॥ ९५॥' (श्रीदुर्गाकल्पद्रुम) (४) वर्षोंमें दिनोंकी संख्या एक-सी नहीं होती। वर्षमें दिन घट-बढ़ भी जाते हैं। अधिक मास भी होता है। तब एक हजार वर्षका दशांश सौ कैसे होगा? जपसंख्यामें जब अदल-बदलका निषेध है तब कैसे मान लिया गया कि एक हजार वर्षमें जितना जप या तप हुआ उसका ठीक दशांश सौ वर्षमें होगा? इसी कठिनाईको विचारकर ही आचार्योंने जपविषयक विचारमें संख्याका दशांश कहा है, दिनका नहीं, क्योंकि दिन घटते-बढते हैं इत्यादि।

रुद्रकोटि अथवा जपयज्ञरीति कहनेमें बलात् जल, पवन और उपवासके लिये सौ, दस और एक वर्षकी कल्पना करनी पड़ती है जो किवके शब्दोंसे विरुद्ध है। किवके शब्द हैं—'कछु दिन भोजन बारि बतासा। किए किठन कछु दिन उपबासा॥'हमारी समझमें श्रीसुधाकर द्विवेदीजी ठीक ही कहते हैं कि 'कछु दिन'से ज्ञात होता है कि जल, पवन और उपवास वर्ष दिनसे कम ही सेवन किये गये अथवा वर्ष दिनके बीचमें ही किये गये। यदि कई-कई वर्ष किये गये होते तो यहाँ भी किव वर्ष शब्दका प्रयोग करते।

पं० श्रीकान्तशरणजीने एक कल्पना और भी की है। वे लिखते हैं कि 'श्रीपार्वतीजीने यवाकार तपस्या की है।' इस तरह कि प्रथम पुरश्चरण ११११ वर्षोंका हुआ। फिर ३००० वर्ष बेलपत्र–आहारसे रहीं, फिर ३०० वर्ष उसे भी त्यागके रहीं, इसपर मनोरथ-सिद्धिका वर मिल गया। नहीं तो ३०, ३ वर्षका करके ३३३३ वर्षोंका दूसरा पूरा होता। फिर ९९९९ का तीसरा, तब ३३३३ का चौथा पुनः ११११ का पाँचवाँ पुरश्चरण यवाकृति

होकर पूर्ण होता।' विज्ञ पाठक अब स्वयं विचार लें। प्रथम तो इसका प्रमाण क्या कि पार्वतीजीने ऐसा ठाना था। दूसरे, इष्टप्राप्ति तीसरेमें भी न होती तो तप घटा देतीं—क्या यह बात स्वीकार करनेयोग्य है? न मिलनेपर और कठिन व्रत करतीं या कि घटातीं? दूसरे, उनके वाक्यमें 'वदतो व्याघातः' दोष है। पहले तो वे लिखते हैं कि 'यवाकारतपस्या' की और फिर लिखते हैं कि 'यवाकृति होकर पूर्ण होता'। तीसरी आपित इस कल्पनामें यह आ पड़ती है कि 'यवाकार' शब्द तपके साथ हमें कहीं नहीं मिला। हाँ! चान्द्रायण व्रतके सम्बन्धमें पिपीलिकामध्य और यवमध्य दो भेद मनुस्मृतिमें मिलते हैं। जब व्रत शुक्लपक्षसे प्रारम्भ होता है तब वह यवमध्य कहलाता है और जो कृष्णपक्षसे प्रारम्भ होता है वह पिपीलिकामध्य कहा जाता है। यथा—'एकैकं हासयेत्पण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्द्धयेत्। उपस्पृशंस्त्रिषवणमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम्॥ एतमेवविधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे। शुक्लपक्षादिनियतः चरंशचान्द्रायणं व्रतम्॥' (मनुस्मृति ११। २१६, २१७) अर्थात् कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे एक-एक ग्रास प्रतिदिन कम करता जाय और शुक्लपक्षमें एक-एक बढ़ाता जाय। त्रिकाल स्नान करे। यह पिपीलिकामध्यचान्द्रायण व्रत हुआ। इसी प्रकार शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे प्रारम्भ कर एक-एक ग्रास प्रतिदिन बढ़ाता जाय, फिर कृष्णपक्षमें एक-एक ग्रास घटाता जाय—यह यवमध्यचान्द्रायण व्रत है। दोनों व्रतोंका सम्बन्ध चन्द्रमाके घटने-बढ़नेसे है।

नोट—१ 'भोजन बारि '' बेलपाति मिह परै सुखाई 'इति। (क) श्रीउमाजी जलमें केवल वही जल पीती थीं जो अपने–ही–आप प्राप्त हो जाता था; जैसे वनके वृक्ष केवल वर्षाजलहीपर रहते हैं और चातक स्वातीके जलपर, वह भी जो उसके मुखमें सीधा आकर पड़े, यह भी नहीं कि जो इधर–उधर गिरे। यथा कुमारसम्भवग्रन्थमें (सर्ग ५ श्लोक २२)—'अयाचितोपस्थितमम्बु केवलं रसात्मकस्योडुपतेश्च रश्मयः। बभूव तस्याः किल पारणाविधिर्न वृक्षवृत्तिव्यतिरिक्तसाधनः॥' अर्थात् बिना माँगे जो जल मिल जाता उसे अथवा चन्द्रकिरण पान करती थीं, जैसे कि वृक्ष अनायास प्राप्त जल और किरणसे सन्तुष्ट होते हैं। (ख) इसी प्रकार बेलपत्र भी वे वही खाती थीं कि जो पेड़मेंसे सूखनेपर स्वयं गिरे। पत्तियोंको हाथसे तोड़नेसे वृक्षोंकी हिंसा होती है, इसलिये जो आप–से–आप सूखकर पृथ्वीपर गिरती थी उसीको खाती थीं। पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें लिखा है कि प्रतिदिन वे केवल एक बेलपत्र खाकर रहती थीं। यह बात सूचित करनेके लिये ग्रन्थकारने 'परै' एक वचन क्रिया यहाँ दी है। (ग) बेलपत्रपर शिवजीका बड़ा प्रेम है (जैसे तुलसीपर भगवान्का), इसलिये उन्होंने पतिके प्रिय वस्तुको ग्रहण किया। ब्लिस्तरका खाना लिखा गया। कितने दिन उसे छोड़े रहीं, उसका उल्लेख नहीं है।

नोट—२ 'पुनि परिहरे सुखानेड परना।—' इति। (क) 'पुनि' शब्द देकर यहाँ तपकी दूसरी आवृत्ति, अनुष्ठान वा पुरश्चरण सूचित किया। जैसा पूर्व लिखा जा चुका है। कितने दिनोंतक बेलपत्रका खाना छोड़े रहीं, इसका पता नहीं। पार्वतीमंगल, कुमारसम्भव और पद्मपुराणमें भी इसका उल्लेख नहीं है, सर्वत्र केवल छोड़नेपर 'अपर्णा' नाम होनेका उल्लेख पाया जाता है; यथा— 'नाम अपरना भयो परन जब परिहरे। नवल धवल कल कीरित सकल भुवन भरे॥'(३९) स्वयं विशीर्णहुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः। तदप्यपाकीर्णमतः प्रियंवदां वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः॥' (अर्थात् यह तपकी पराकाष्ठा है कि पार्वतीजीने आप-ही-आपसे गिरे हुए पत्ते जो भोजन करती थीं वह भी छोड़ दिया। इसीसे प्रियवादिनी पार्वतीको पुराणोंके विज्ञ 'अपर्णा' कहते हैं। कुमारसम्भव सर्ग ५ श्लोक २८) इसके बाद श्लोक २९ में कहा है कि 'तपः शरीरैः किठनैरुपार्जितं तपस्विनां दूरमधश्चकार सा।' जिससे स्पष्ट है कि पत्तोंका खाना छोड़नेपर कठिन उपवास फिर किया। पुनश्च यथा— 'शुष्कानि चैव पर्णानि नाशितानि तया यदा। अपर्णेति च विख्याता बभूव तनुमध्यमा॥' (स्कन्दपुराण) अर्थात् जब उन्होंने सूखे पत्तोंका खाना भी छोड़ दिया तब उनका नाम 'अपर्णा' हो गया।

सू॰ प्र॰ मिश्रजी लिखते हैं कि भविष्योत्तरपुराणमें चौंसठ वर्ष सूखे पत्ते खाना लिखा है; यथा— 'संवत्सरचतुष्पष्टिं पक्वपर्णाशनं वृतम्।' और हरिवंशमें लिखा है कि हिमाचलके तीन कन्याएँ थीं, जिनमेंसे एकका नाम अपर्णा था, यथा—'तिस्त्रः कन्यास्तु मेनायां जनयामास शैलराट्। अपर्णामेकपर्णां च तृतीयामेकपाटलाम्॥' (पूर्वखण्ड अ० २४) 'कल्प भेद हिर चिरित सुहाए' ही इसका समाधान है। मानसकल्पमें वही था जैसा मानस-किवने लिखा है।

नोट—३ यहाँतक चरणोंका प्रताप दिखाया कि पतिपदके प्रभावसे ही वे सब भोगादि छोड़कर तपमें क्रमशः बढती गयीं।

# देखि उमिह तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा॥८॥ दो०— भएउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि। परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहि त्रिपुरारि॥ ७४॥

शब्दार्थ—'खीन' (क्षीण)=दुर्बल; दुबला पतला।=सूखा हुआ।

अर्थ—तपसे उमाका शरीर अत्यन्त क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई॥८॥ हे गिरिराजकुमारि! सुन। तेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। अब (ये) सारे कठिन क्लेश त्याग दे। (अब) शिवजी तुझे निश्चय ही मिलेंगे॥७४॥

टिप्पणी—१ (क) 'देखि उमिह तप दिता क्षीणसे जनाया कि तपसे शरीरमें हड्डीमात्र रह गयी थी। (जैसा मनुजीके सम्बन्धमें कहा है—'अस्थि मात्र होइ रहे सरीरा।') शरीर क्षीण हो जानेसे यह सन्देह हुआ कि शरीर अब न रहेगा, प्राण निकल जायँगे। इसीसे अब आकाशवाणी हुई। ब्रह्मिगरा=ब्रह्मवाणी=ब्रह्माकी वाणी,यथा—'सुनत गिरा बिधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरषानी॥'[(ख) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'पुनि परिहरे सुखानेउ परना' इससे शरीरमें दुर्बलता दिखायी गयी। अर्थात् कठिन तपसे देहकी हड्डी रह गयी। अब सूखे पत्ते भी नहीं खाये जाते। तब देखनेवाले देवतालोग उमाको 'अपणां', 'अपणां' कहने लगे। अर्थात् क्षीण शरीर हो जानेसे देवताओंको सन्देह हुआ कि उमा मर न जाय, इसिलये ब्रह्मलोकमें दोहाई देने लगे कि अब तो उमा 'अपणां' हो गयी। इस कोलाहलसे ब्रह्माजीने देखा कि सचमुच उमाका शरीर क्षीण हो गया है। वे विस्मित हो गये जैसे सप्तर्षि हुए हैं; यथा—'देखि दसा मुनि बिसमय भयऊ।' तब आकाशसे ब्रह्मवाणी हुई। 'ब्रह्म' से परब्रह्म श्रीरामजी अभिप्रेत हैं, क्योंकि ५१ वें दोहेके छन्दमें कह आये हैं कि 'सोइ राम ब्यापक ब्रह्म ' गम्भीर वाणी हुई जिसमें उनके दुर्बल कानोंतक पहुँचे। वि० त्रि० जी कहते हैं कि रह्मणी पद देना है, इसके देनेवाले ब्रह्म ही हैं, ब्रह्मा नहीं। यथा—'हरिह हरिता बिधिह बिधिता हरिह हरता जो दई। सो जानकीपित मधुर मुरित मोदमय मंगल मई॥' विनयपत्रिका १३५]

टिप्पणी २—'भएउ मनोरथ सुफल तव " इति। (क) यहाँ 'माँगु बर'न कहकर 'भएउ मनोरथ सुफल तव' कहनेका भाव कि श्रीपार्वतीजीका मनोरथ प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि शिवप्राप्त्यर्थ वे तप कर रही हैं। नारदजीका यही उपदेश था। हिमाचल और वेदिशरा आदि सभी मुनि जानते हैं। अतएव आकाशवाणीने यह न कहा कि वर माँगो, जैसा औरोंसे कहा है। यथा—'माँगु माँगु बर भइ नभ बानी। परम गँभीर कृपामृतसानी॥' (१। १४५) इति मनुप्रसंगः, 'गयउ निकट तप देखि बिधाता। माँगहु बर प्रसन्न मैं ताता॥' (१। १७७) इति रावणप्रसंगः, 'गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर माँगु॥' (१। १७७) इति विभीषणप्रसंगः, 'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मागहु देउँ सो तोही॥' (३। ११) इति सुतीक्ष्णप्रसंगः, 'काकभसंडि माँगु बर अति प्रसन्न मोहि जानि।' (७। ८३) इति कागभुशुण्डिप्रसंगः। पुनः, (ख) 'माँगु बर'न कहनेका दूसरा भाव यह है कि उमाजीको प्रकटरूपसे पितका वर माँगनेमें संकोच होगा; यथा 'कहत बचन मनु अति सकुचाई' (दोहा ७८ में ऐसा पार्वतीजीने सप्तिषियोंसे कहा ही है)। इसीसे वर माँगनेको न कहा गया।

नोट—१ 'सुनु गिरिराजकुमारि' इति। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'ज्योतिषशास्त्रमें लिखा है कि जिस

मनुष्यके बहुत-से नाम हों, उनमेंसे किस नामसे उसके भले-बुरेका विचार किया जाय, इसके लिये जब वह मनुष्य सुखसे सो जाय तब उसे उसके प्रत्येक नामसे पुकार-पुकारकर जगाया जाय। जिस नामके पुकारनेसे वह जाग उठे वही उसका सच्चा नाम समझो और उससे भले-बुरेका विचार करो। परन्तु यदि खाली उस मनुष्यको पुकारना ही हो जिसके कई नाम हों तो उसके बापका नाम लेनेसे वह आदमी तुरंत समझ जायगा कि मुझे पुकारते हैं। नारदजीने पार्वतीके तीन नाम रखे—उमा, अम्बिका, भवानी। इन्हें छोड़ पार्वतीजीको तुरंत समझनेके लिये ब्रह्मवाणीने बापके नामके साथ उन्हें पुकारा। अञ्चर देना भी माधुर्यमें ही है। अतः गिरिराजकुमारि सम्बोधन किया। पुनः अपने व्रतमें अचल होनेसे 'गिरिराज' का सम्बन्ध दिया।

नोट—२ 'परिहरु दुसह कलेस सब' इति। (क) भाव कि जिस कार्यके लिये तप कर रही थीं वह कार्य हो गया; अतएव अब उसे करनेका प्रयोजन ही क्या रह गया? यथा 'जिम हिरभगित पाइ श्रम तजिंह आश्रमी चारि।'(४। १६) 'तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेमु।'(२। २३६) (ख) 'सब' अर्थात् कन्द, मूल, फल, साग, पत्ते, जल, पवन और उपवास आदि। राजभोग आदिके त्यागसे जो क्लेश हैं, पतिपरित्याग आदिका जो क्लेश हैं, एवं तपका क्लेश इत्यादि 'सब क्लेश' हैं।

नोट—३ 'अब मिलिहिह त्रिपुरारि।'(क) 'अब '' का भाव कि पार्वतीजीके चित्तमें सन्देह था कि मिलना कठिन है; यथा—'मिलन कठिन मन भा संदेहू।' अत: ब्रह्मवाणीने 'अब मिलिहिह' कहकर सन्देह दूर किया। (ख) 'मिलिहिह' का भाव कि यहाँ आकर ब्याह ले जायँगे, ऐसा न होगा कि शैलराज तुम्हें वहाँ ले जाकर दे आवें जैसा कि राजाओं के यहाँ जहाँ—तहाँ रीति है। मनुमहाराजने अपनी कन्या कर्दम ऋषिको जाकर दी थी। (ग) 'त्रिपुरारि' इति। प्रथम कहा कि 'भएउ मनोरथ सुफल तव।' क्या मनोरथ है?—यह नहीं कहा। पार्वतीजी अभी बालिका हैं। इतनामात्र कहनेसे कदाचित् उन्हें संदेह रह जाय तो ब्रह्मवाणीका होना—न—होना बराबर हो जायगा। अत: निस्सन्देह करनेके लिये यहाँ मनोरथको स्पष्ट कर दिया कि 'मिलिहिहि त्रिपुरारि।'—[(घ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि सतीत्यागका प्रण करनेपर सतीजीने शिवजीसे अनेक प्रकारसे पूछा था कि आपने क्या प्रण किया है पर शिवजीने उस समय न बताया था। दोहा ५७ की आठवीं अर्धालीमें ग्रन्थकर्ताने 'जदिप सती पूछा बहु भाँती। तदिप न कहेउ त्रिपुर आराती।।' कहा था। वही 'त्रिपुर आराती' =ित्रपुरारि यह नाम ब्रह्मवाणीद्वारा ग्रन्थकारने यहाँ भी कहा। इसके भाव वहाँ लिखे जा चुके हैं।]

# \* श्रीपार्वतीतप और श्रीमनु-शतरूपातपका मिलान \*

श्रीपार्वतीतप (दोहा ७३-७४)

- १. मातु पिता बहुबिधि समुझाई।
- २. चली उमा तप हित हरषाई। जाइ बिपिन लागीं तप करना।
- ३. अति सुकुमार न तनु तप जोगू।
- ४. 'पतिपद सुमिरि तजेउः...'—
- ५. नित नव चरन उपज अनुरागा।
- ६. संबत सहस मूल फल खाए। सागु खाइ सत बरष गँवाए॥
- ७. कछु दिन भोजन बारि बतासा।
- ८. किये कठिन कछू दिन उपबासा॥
- ९. देखि उमहि तपखीन सरीरा।

श्रीमनु-शतरूपातप (१४३—१५१)
बरबस राज सुतिह नृप दीन्हा।
नारि समेत गवन बन कीन्हा॥
कृस सरीर मुनिपट परिधाना।
सुमिरिहं ब्रह्म सिच्चिदानंदा॥
बासुदेव पद पंकरुह दंपित मन अति लाग॥
करिहं अहार साक फल कंदा।
बारि अहार मूल फल त्यागे॥
एहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार।
संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार॥
बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ।
अस्थि मात्र होइ रहे सरीरा।

- १०. 'ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा॥ भएउ मनोरथ सुफल तवःः '
- ११. 'परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहि त्रिपुरारि॥'
- १२. 'अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी। हठ परिहरि घर जाएह तबहीं'
- १३. सुनत गिरा बिधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरषानी॥

माँगु माँगु बर भइ नभ बानी।
परम गँभीर कृपामृत सानी॥
नृप तव तनय होब मैं आई।
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी।
बसहु जाइ सुरपित रजधानी॥
श्रवन सुधा सम बचन सुनि प्रेम प्रफुल्लित
गात प्रेम न हृदय समात।

#### अस तपु काहु न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी॥१॥ अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी॥२॥

अर्थ—हे भवानी! अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हो गये पर ऐसा (उग्र) तप किसीने नहीं किया॥ १॥ अब (इस) श्रेष्ठ ब्रह्मवाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जानकर हृदयमें धारण करो॥२॥

नोट—१ 'अस तप् काह न कीन्ह' इति। (क) 'अस' अर्थात् जैसा कठिन तप तुमने किया। जो 'पित पद सुमिरि तजेउ सब भोगू' से लेकर 'देखि उमहि तप खीन सरीरा'तक ऊपर कहा गया। (ख) 'काह **न कीन्ह**' का भाव कि मुनियोंने भी कठिन तप किये हैं—पर उनकी ऐसी छोटी और सुकुमार अवस्था न थी जैसी तुम्हारी थी। मनु-शतरूपाजीका तप तो इससे भी कठिन था पर वे जब तप करने गये थे उस समय उनका चौथापन था और शरीर हृष्ट-पृष्ट था। (ग) कुछ लोग लिखते हैं कि 'अस तप' का भाव यह है कि तुमने जिस कामनासे (अर्थात् पित-प्राप्त्यर्थ) तप किया इस कामनासे और किसीने नहीं किया।' वा पतिके लिये ऐसा तप नहीं किया (अर्थातु और मनोरथोंके लिये ऐसा तप किया गया है)। वा, केवल पार्वतीजीकी बड़ाईके लिये ऐसा कहा। (पं॰ स्॰ प्र॰ मिश्रजी)।—पर ब्रह्मवाणीके 'परिहरु दुसह कलेश सब' और 'भए अनेक धीर मृनि ज्ञानी' से इसका विरोध होगा। ब्रह्मवाणी असत्य नहीं होती। यहाँ 'अस' का भाव 'ऐसा कठिन' ही विशेष संगत है। यही भाव कुमारसम्भव सर्ग ५ श्लोक २९ से भी प्रमाणित होता है; यथा—'मुणालिकाये लवमेवमादिभिन्नतै: स्वमङ्गं ग्लपयन्त्यहर्निशम्। तथा शरीरै: कठिनैरुपार्जितं तपस्विनां दूरमधश्चकार सा॥' अर्थात् कमलनालसदृश अपने कोमल शरीरको इस प्रकारके कठिन व्रतोंसे रात-दिन गला देनेवाली श्रीपार्वतीजीने मुनियोंके कठिन शरीरसे किये हुए तपसमूहका अत्यन्त तिरस्कार किया। पुन: 'अस तप'=इस विधिसे तप; अर्थात् पहले मूल-फल खाकर, फिर साग, इसके बाद जल और वायु पीकर और तदनन्तर उसे भी छोडकर। ध्रुव आदिने भी तप किये पर हवा पीते थे। हवा पीना भी छोडकर तप करना यह पार्वतीहीका काम था। अत: 'अस तपु काहु न कीन्ह' कहना उचित ही है। (मा॰ प॰) (घ) ब्डिप्रसन्न होनेपर ही वर दिया जाता है। यथा— "अति प्रसन्न मोहि जानि। माँगहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि॥' (१।१४८) इति मनुप्रसंग; 'अब प्रसन्न मैं संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं॥' (१।१६४) इति कपटीमुनि-भानुप्रतापप्रसंग; 'मागह बर प्रसन्न मैं ताता। एवमस्तृ तुम्ह बड तप कीन्हा॥' (१।१७७) इति रावणप्रसंगः इत्यादि। अतएव 'भएउ मनोरथ सुफल तव ' यह वर देकर अब अपनी प्रसन्नताका कारण 'अस तप् काह न कीन्ह' इत्यादिसे कह रहे हैं कि धीर, मुनि और ज्ञानी अनेक हुए जिन्होंने तप किया पर पवन भी न पिया हो, कठिन उपवास किये हों और वह भी छोटी कोमल अवस्थामें, यह किसीने नहीं किया। अतः मैं बहुत प्रसन्न हूँ।

नोट-२ 'भवानी' इति। प्रथम कहा कि 'अब मिलिहिह त्रिपुरारि।' 'मिलिहिह' से हो सकता है कि मिलेंगे,

पर पित बनेंगे या नहीं यह सन्देह ही रह गया। इसके दूर करनेके लिये अब 'भवानी' सम्बोधन किया। प्रथम 'गिरिराजकुमारि' नाम दिया था और अब 'भव' से सम्बन्ध होनेका वर देनेपर 'भवानी' सम्बोधनद्वारा सूचित करते हैं कि शंकरजी तुम्हारे पित हो गये, तुम अबसे शिवजीको अपना पित और अपनेको उनकी पत्नी समझो। इसमें संदेह न करो। ब्लिजैसे मनु और शतरूपाजीको वर देकर कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा, अपनी वाणीकी सत्यता दिखानेके लिये वर देनेके बाद उनको श्रीरामजीने 'तात' और 'मातु' सम्बोधन किया; यथा—'तहँ किर भोग बिसाल तात गए कछु काल पुनि। '' , 'मातु बिबेकु अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥' वैसे ही यहाँ 'मिलिहिह त्रिप्रारि' कहकर उन्हें 'भवानी' सम्बोधन कर अपनी वाणीकी सत्यता दृढ़ की।

टिप्पणी—१ 'अब उर धरह ब्रह्म बर बानी।"" 'इति। (क) इससे अनुमान होता है कि पार्वतीजीके हृदयमें यह अभिलाषा हो रही थी कि शिवजी स्वयं आकर मिलें, दर्शन दें और वर दें तब मैं तप छोडँगी; यथा— 'तजउँ न नारद कर उपदेसू। आपु कहिंह सत बार महेसू॥'(१।८१) नारदजीने यह कहते हुए भी कि 'दुराराध्य पै अहिंह महेस्' यह भी कहा था 'आस्तोष पृनि किएँ कलेस्'; इससे उनको विश्वास था कि वे स्वयं आकर प्रसन्न होकर वर देंगे। पर शिवजी न आये, प्राय: यही रीति है कि जिस देवताके लिये अनुष्ठान किया जाता है वही प्रकट होता है। सतीतनत्यागके लिये ही प्रतिज्ञा थी सो वह तन छूटकर दूसरा जन्म भी हो गया और फिर उनके लिये तप भी किया गया तब भी वे स्वयं न आये। इसीसे आकाशवाणी यह कहकर कि 'अब उर धरह ब्रह्म बर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी॥'यथा—'मिलहिं तुम्हिह जब सप्त रिषीसा। जानेह तब प्रमान **बागीसा॥** 'उनको आश्वासन दे रही है, विश्वास करा रही है। (ख) 'उर धरह 'अर्थात् ऐसी धारणा कर लो, इस बातको हृदयमें धारण कर लो, इसे भूलना नहीं, इसमें विश्वास रखो। यथा—'अस उर धरि महि बिचरह जाई।'(यह नारदजीसे भगवान्ने कहा है। १। १३८) पुन:, [भाव कि इस ब्रह्मवाणीको तुम प्रकाश मत करो, क्योंकि तुम कन्या हो। केवल इसको विश्वास करके हृदयमें रखो, किसीसे कहनेका काम नहीं है। (सू० प्र० मिश्र) पुनः, 'ब्रह्म बर बानी'=ब्रह्मकी वरके लिये अर्थात् पतिके सम्बन्धकी जो वाणी हुई कि 'अब मिलिहिहिं त्रिपुरारि' उसे हृदयमें धारण करो। (सुधाकर द्विवेदीजी)] (ग) 'सत्य सदा संतत सुचि जानी' इति। सदा सत्य है अर्थात् ब्रह्मवाणी झूठ न कभी हुई, न है, न होगी। 'संतत सुचि' अर्थात् कभी अशुचि न हुई, न है, न होगी। 'शुचि' का भाव कि ब्रह्मवाणीसे किसीके साथ कभी छल नहीं हुआ; यह वेदरूप है; वेद सब वाणियोंमें श्रेष्ठ है, सत्य है, इसमें अधर्म नहीं है। 🖙 विश्वास दिलानेके लिये ब्रह्म अपने वाणीकी वा ब्रह्मवाणी अपनी प्रशंसा कर रही है। (आशय यह है कि जो हमने 'अब मिलिहिह त्रिपरारि' और 'भवानी' यह कहा है, इसमें सन्देह न करो। भले ही शिवजी स्वयं नहीं आये, पर यह निश्चय है कि वे अब शीघ्र मिलेंगे। अत: अब क्लेश मत उठाओ। पुन: सत्य और शुचि दोनों विशेषण देकर सचित करते हैं कि इसमें झुठका लेश नहीं है। सत्य अपावन भी होता है। जिस सत्यसे किसीका प्राण जाय, वह 'सत्य' पावन नहीं है जैसे कि कंसके प्रसंगमें और द्रोणाचार्य-वधके प्रसंगमें हुआ। तथा भाव कि इसमें 'कंजरो वा नरो वा' का-सा सत्य नहीं है।)

आवै पिता बोलावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ ३ ॥ मिलिह तुम्हि जब \* सप्त रिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ ४ ॥ सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥ ५ ॥ उमा चिरत सुंदर मैं गावा । सुनहु संभु कर चिरत सुहावा ॥ ६ ॥ शब्दार्थ—वागीश=वाणियोंमें श्रेष्ठ=ब्रह्मवाणी ।

अर्थ—जभी (जिस समय ही) पिता बुलाने आवें तभी (उसी समय) हठ छोड़कर घर चली जाना॥३॥

<sup>\*</sup> मिलिहिं जबिंहं अब—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। मिलिहि तुम्हिह जब—१६६१, १७०४, को० रा०।

जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें तब (इस) ब्रह्मवाणीको प्रमाण (सत्य, ठीक, चिरतार्थ वा ठीक घटता हुआ) जान लेना॥४॥ आकाशसे कही हुई ब्रह्मवाणीको सुनते ही गिरिजाजी हर्षित हुईं। उनका शरीर पुलिकत हो गया॥५॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं—) मैंने सुन्दर उमाचिरत गा सुनाया। अब शिवजीका सुन्दर चिरत सुनो॥६॥

नोट—१ (क) 'आवे पिता बोलावन जबहीं। 'इति। पिताने ही माताको तपकी शिक्षा देनेके लिये भेजा था। इस तरह वह पिताका ही वचन मानकर गिरिजाजी तप करने आयी थीं। इसीसे कहा कि जब वे बुलाने आवें तब जाना। बिना उनकी आज्ञा घर जानेसे पिताकी आज्ञाका उल्लंघन होगा। दूसरे, उमाजीका मनोरथ तो पूरा ही हो गया, पर अभी महादेवजीकी परीक्षा बाकी है जो सप्तर्षियोंद्वारा होनी है। इन कारणोंसे तुरंत घर जानेको न कहा। तीसरे, इन्हीं दो बातोंके द्वारा अपनी वाणीको प्रमाण करेंगे; अतः ऐसा कहा (सू० प्र० मिश्र)। क्ष्यसम्भवतः वरदान अभी गुप्त ही रखना है। पिताके बिना बुलाये घर जानेसे एक तो सबको वरदानका पता लग जायगा और यदि घर जानेपर वरदानकी बात गुप्त रखेंगी तो बिना वरदान पाये तप अधूरा छोड़ देनेसे कार्यसिद्धिमें सन्देह होनेसे माता–पिता दुःखी होंगे। अतः ऐसा कहा। (ख) 'हठ परिहरि घर जाएहुं 'से जान पड़ता है कि इसके पूर्व भी पिता कई बार बुलाने आये थे, पर ये हठ करके नहीं गयीं। पुनः 'घर जाएहुं ' का भाव कि तुम्हारा काम हो ही गया, पर बिना घर गये विवाहका संयोग नहीं होगा, इसलिये बुलाने आवें तब तुरन्त चली जाना, जिसमें तुरन्त विवाहका कार्य आरम्भ हो सके। इसीसे 'तबही' कहा।

टिप्पणी—१ '*मिलहिं तुम्हिह जब सप्त रिषीसा।* 'इति। (क) यह वाणीकी सत्यताका चिह्न बताया। जैसे लंकिनीको निशिचर-कल-संहारका चिह्न ब्रह्माजीने बताया था: यथा—'जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा॥ बिकल होसि तैं किप के मारे। तब जानेसु निसिचर संहारे॥'(५।४) भाव यह कि यदि तुम्हें पिता बुलाने आवें और सप्तर्षि आवें, ये दोनों बातें मिलें, सच्ची निकलें तो यह भी सत्य जान लेना कि तीसरी भविष्य-वाणी 'मिलिहर्हि त्रिपुरारि' भी सत्य होगी, उनकी सत्यता इसकी सत्यताका प्रमाण होगी। (मनु-शतरूपाजीके प्रसंगमें और रावणके अत्याचारपर देवताओंकी पुकारपर भी आकाशवाणियाँ हुईं, पर उनमेंसे किसीमें भी इतना प्रमाण देकर प्रेमसे वाणीकी सत्यताका विश्वास दिलाना नहीं पाया जाता। यहाँ एक भविष्यके प्रमाणके लिये दो भिवष्य और कहे गये और सत्य एवं शुचि होनेका विश्वास करनेको कहा गया। यह क्यों ? इससे स्पष्ट है कि शिवजी स्वयं वर देनेको नहीं आये, इसीसे पार्वतीजीको विश्वास नहीं होता था कि हमारा तप सिद्ध हुआ, शिवजी हमारे पित होंगे। अतएव बारम्बार समझाते हैं और प्रमाण देते हैं)। [(ख) 'सप्त रिषीसा=सप्तिषि। 🖙 यह सात ऋषियोंका समृह या मण्डल होता है। शतपथ ब्राह्मणके अनुसार सात ऋषियोंके नाम ये हैं—गौतम, भरद्राज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि। महाभारतके अनुसार—'मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य और विसष्ठ। (श॰ सा॰) 🖙 एक कल्प अर्थातु एक सहस्र चतुर्युगी वा ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मन् और मन्वन्तर होते हैं। प्रत्येक मनु एकहत्तर चतुर्युगीसे कुछ अधिक समयतक अपना अधिकार भोगता है। प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न मन्, मन्वंशी नुपतिगण, सप्तर्षि, देवता, इन्द्र तथा उनके अनुयायी गन्धर्वादिका एक मण्डल रहता है। (भा॰ ३। ११। २४) इसलिये सप्तर्षि-मण्डल भी प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न होता है। स्वायम्भुव मन्वन्तरमें मरीचि आदि ही सप्तर्षि होते हैं। स्वारोचिष मन्वन्तरमें अत्रि, दत्तात्रेय, च्यवन, स्तम्ब, प्राण, कश्यप और बृहस्पति। औत्तम मन्वन्तरमें ऊर्ज नामके—कौिकभिण्डि, कृत्ण्ड, दाल्भ्य, शंख, प्रबाहित, मित और सिम्मत। तामसमें कवि, पृथ्, अग्नि, अकपि, कपि, जन्य तथा धामा। रैवतमें देवबाह, सुबाह, पर्जन्य, सोमप, मृनि, हिरण्यरोमा और सप्ताश्व। चाक्षुषमें भृगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वानु और अभिमानी। वैवस्वत मन्वन्तरमें अत्रि, विसष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदिग्न ये सप्तर्षि-मण्डल रहते हैं। इस समय वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है अत: अबतकके सप्तर्षियोंके नाम लिखे गये। इसके आगे सात मन्वन्तर और हैं जिनके नाम हैं—सावर्ण्य, रौच्य, भौत्य, मेरुसावर्णि, ऋभ्, वीतधामा और विष्वक्सेन। (पद्मपुराण-सृष्टिखण्ड) 🖾 जिस कल्पमें जिस मन्वन्तरमें पार्वतीजीका चिरत हुआ हो, उसके अनुकूल सप्तिर्षि–मण्डल यहाँ समझना चाहिये। पर यह निश्चय है कि उस मण्डलमें नारदजी नहीं थे, क्योंकि उनके रहते हुए सप्तिर्ष नारदजीकी निन्दा कैसे करते? कुमारसम्भवके मतसे यह कथा वैवस्वत मन्वन्तरकी होगी, क्योंकि उसमें विसष्टजी और अरुन्धतीजीका भी नाम है—७७ (८) 'तबिहं सप्तिरिष सिव पिहं आए' नोट २ देखिये। विष्णुपुराणमें केवल वैवस्वत मन्वन्तरमें ही विसष्टजीका नाम सप्तिर्षयोंमें पाया जाता है, अन्यमें नहीं। यथा—'विवस्वतस्सुतो विप्र श्राद्धदेवो महाद्युतिः। मनुस्संवर्तते धीमान् साम्प्रतं सप्तमेऽन्तरे॥ विष्णुपुराण-अंश ३। १। ३०, ३२) विसष्टजीका नाम प्रथम होनेसे वे इस मण्डलमें प्रधान जान पड़ते हैं। विष्णुपुराण-अंश ३ अध्याय १ और २ में चौदहों मन्वन्तरोंके सप्तिर्षयोंकी नामावली दी हुई है। अधिक देखना हो तो पाठक वहाँ देखें। ब्रिइन्हीं सप्तिर्षयोंके नामसे उत्तर दिशामें सात तारागणका एक समूह रहता है जो ध्रुवके चारों ओर फिरता दिखायी देता है। सम्भव है कि ये ऋषियोंके लोक हों।]

टिप्पणी—२ 'सुनत गिरा बिधि गगन बखानी।' इति। (क) ष्टियहाँ 'ब्रह्मवाणी' का अर्थ स्पष्ट कर दिया कि 'विधिकों कही हुई वाणी' है। (अधिक लोग 'बिधि' से 'विधानकर्ता श्रीरामजी' यह अर्थ करते हैं, क्योंकि आगे शिवजीको भी ये ही समझानेको प्रकट होंगे।) (ख) 'पुलक गात' यह हर्षका लक्षण है। 'पुलक गात गिरिजा हरषानी' इस कथनमें यह भी अभिप्राय भरा हुआ है कि उनका शरीर जो तपसे क्षीण हो गया था, वह ब्रह्मवाणी सुननेपर पुनः फूलकर ज्यों–का–त्यों हो गया, जैसे मनु–शतरूपाजी ज्यों–के–त्यों हो गये थे। यथा— 'मृतक जिआविन गिरा सुहाई। श्रवनरंध होइ उर जब आई॥ हष्ट पुष्ट तन भए सुहाए। मानहुँ अबिह भवन ते आए॥' (१। १४५) [(ग) श्रीपार्वतीजीके हर्षका उल्लेख इस प्रसंगके आदि, मध्य और अन्त तीनोंमें दिखाया गया है। प्रथम 'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपतिहि उमा हरषानी॥' ६८ (१) में, (पार्थिव शरीरके कारण जो किंचित् आवरण माधुर्यमें था वह नारद-वचन सुनकर हट गया, अतः हर्ष हुआ।) दूसरी बार, माता-पिता तप करने जाने देंगे इसमें संदेह था, अतः तपके लिये आज्ञा पाकर जानेमें हर्ष हुआ— 'मातु पितिह बहु बिधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हरषाई॥' (७३। ७) और तीसरी बार संदेह था कि शंकरजी पतिरूपसे मिलेंगे या नहीं; अतः 'अव मिलहिह त्रिपुरारि' यह ब्रह्मवाणी सुनकर हर्ष हुआ।]

टिप्पणी—३ '*उमा चरित सुंदर मैं गावा r*" इति। (क) यहाँ '*उमा चरित*'सम्पुट हुआ। 'जब ते उमा सैल गृह जाई।'(६५।७) उपक्रम है और '*उमाचरित सुंदर मैं गावा*' उपसंहार है। (ख) '*उमा चरित सुंदर*'और 'संभु कर चरित सहावा', अर्थातृ एकमें 'सन्दर' और दसरेमें 'सहावा' पद देकर दोनोंके चरितोंकी समानता दर्शित की।

प० प० प्र०—'श्रीउमा-शिवचरित्र' जैसे यह एक ऐतिहासिक घटना है वैसे यह प्रदीर्घ रूपक है। श्रीमदाचार्यकृत 'सौन्दर्यलहरी' में 'आनन्दलहरी' के ४१ श्लोकोंमें जिस कुण्डलिनी महायोगका वर्णन है; उसका सार ही इस उमाशिवचरित्र रूपकमें है।

उमा और सिच्चदानन्दघन शिवका निवास ब्रह्मरन्ध्ररूपी कैलासपर्वतपर था। सती उमा हिरमाया-मोहित हुईं और सुदीर्घ कालतक उनका वियोग हुआ। फिर सतीने योगानलमें देहत्याग किया और 'जनमी जाइ हिमाचल गेहा।' उमा=महेशजीकी मायाशिक। इस माहेश्वरी शिक्तको ही कुण्डिलिनी शिक्त शिवा कहते हैं—(ज्ञानेश्वरी अ० ६ देखिये।) पर्वत=पीठकी रीढ़=पृष्ठवंश रज्जु पर्वतका गेह=पृथ्वीतत्त्वका स्थान मूलाधार चक्र। इसके समीप नीचे एक कुण्डिलाकार नाडीमें निवास करनेसे उसको कुण्डिलिनी नाम प्राप्त हुआ, यही शिवजीकी शिक्त है।

पश्चात् श्रीनारद-सद्गुरुकी कृपासे वह जाग्रत् हो गयी और शिवकी प्राप्तिके लिये क्रियाशील बनी। 'जौं तप करैं कुमारि तुम्हारी। भाविड मेटि सकिंह त्रिपुरारी॥'शम्भु-कृपासे ही शाम्भवकी आत्म-स्वरूप शिवकी प्राप्ति होती है। स्थूलदेहाहंकार, सूक्ष्मदेहाहंकार और कारणदेहाहंकार ही त्रिपुरासुर है। इसका विनाश शिव-शक्तिसे ही होता है।

महायोगकी प्रक्रिया ही तप है।

'उर धिर उमा प्रानपित चरना।<sup>...</sup>' 'सागु खाइ सत बरष गँवाए' इस प्रकार सभी भोगोंका त्याग किया। अन्नाहार, पौष्टिकाहारका भी त्याग किया और कन्द-मूल-फल भक्षण करके एक सहस्र वर्ष तप किया।

'कन्दोर्ध्व कुण्डलीशिक्तः' मनुष्यकी देहमें मूलाधार चक्रके नीचे 'कन्द' नामक स्थान है। इसके ऊपर और मूलाधारके नीचे कुण्डलिनीका स्थान है, उसका त्याग करके निकलीं। कन्द-मूल-फल पृथ्वीतत्त्वके ही विकार हैं, उनको भक्षण करती रहीं। भाव यह कि मूलाधार-(पृथ्वीतत्त्वका चक्र-) में प्रवेश करके पृथ्वीतत्त्वका भक्षण किया। 'पार्थिव धातु आधवी। आरोगितां (खानेपर) काहीं भुखी' (ज्ञानेश्वरी ६। २३९) तत्पश्चात् मूल-फलादि खाना भी छोड़ दिया। भाव कि मूलाधार चक्रको छोड़कर ऊपर चलीं और 'कछु दिन भोजन बारि बतासा' किये। भाव यह कि जलतत्त्वके स्वाधिष्ठान चक्रमें प्रवेश किया और शरीरमें जो जलतत्त्व है उसका प्राशन करने लगीं, उसका शोषण कर दिया। पश्चात् अग्नितत्त्वके मणिपूरक चक्रका भेदन करके सुषुम्नामार्गमें ऊपर जाना पड़ता है तब हृदयमें वायुतत्त्वके अनाहत चक्रमें प्रवेश किया, यह बात 'कछु दिन भोजन बारि बतासा' से कही है। दीर्घकालतक अनाहत चक्रपर रहीं। पश्चात् वायुतत्त्वका भी त्याग किया; अर्थात् अनाहत चक्रसे निकलकर आकाशतत्त्वके 'विशुद्ध' चक्रमें प्रवेश किया।—'किये कठिन कछु दिन उपवासा।'

जबतक श्वासोच्छ्वासकी क्रिया चलती है तबतक जलको त्याग देनेपर भी वायुका आहार तो होता ही रहता है। वायुका भी त्याग किया इससे सिद्ध हुआ कि कछु समाधि-अवस्थामें गया। 'विसरी देह तपिह मन लागा।''ज्ञानमयं तपः'—आत्मज्ञानमें मन लगा दिया। इतनी दीर्घ तपश्चर्या करनेपर भी शिवजी प्रसन्न न हुए, यह देख इससे भी कठिन तपका निश्चय किया।

'बेल पाति मिह परइ सुखाई।''' अर्थात् केवल एक बिल्वपत्र खाकर रह गयीं। बिल्वपत्र त्रिदल होता है। भाव यह है कि विशुद्ध चक्रका भी त्याग करके आज्ञाचक्रमें प्रवेश किया। इडा, पिंगला और सुषुम्णा नाड़ियोंका संगम ही त्रिदल बिल्वपत्रके समान है। इस चक्रमें स्थित रहकर पार्वतीजीने शिवपद- कमलका ध्यान किया। जो कोई आज्ञाचक्रमें घटिकात्रयतक स्थिरवनी रस (विषयाशारिहत होकर) रहता है उसको आत्मज्ञान होता है, यह योगशास्त्रका सिद्धान्त है।'ई=ईषत्। ज्ञा=ज्ञान' जिसमें होता है वह आज्ञाचक्र है। इसका स्थान भूमध्यमें बताया जाता है। इसीको त्रिकूटाचल, त्रिवेणी-संगम, वाराणसी आदि नामोंसे उपनिषदोंमें और सन्तोंने बखाना है। आज्ञाचक्रमें प्रवेश करना अत्यन्त किटन है; बड़े-बड़े हार मानकर अभ्यास छोड़ देते हैं; ऐसा श्रीएकनाथजी महाराजने श्रीभागवतटीकामें स्पष्ट कहा है। कोई बड़भागी ही इसमें प्रवेश करता है। इस चक्रमें तीन घड़ी भी स्थिर रहना बड़ा कठिन काम है, किन्तु पार्वतीजी इसमें ३००० वर्ष स्थिर रहीं। फिर भी शिव प्रसन्न नहीं हुए। अब इस चक्रका भेदन करके सहस्रारचक्रमें प्रवेश किया 'पृनि परिहरेड सुखानेड परना।' जब सहस्रारमें प्रवेश होता है तब शिवमिलनकी आशा सफल होनेकी शक्यताकी अनुभूति होती है। जब आज्ञाचक्रसे सहस्रारमें प्राण-शिक्का प्रवेश होता है तब विशिष्ट ध्विन सुननेमें आती है। यही यहाँ मानो 'ब्रह्म गिरा गगन गभीरा'है। यह ब्रह्मिरा श्रीरमजीकी ही है, रामभक्त नारदका आशिष सत्य करनेकी जिम्मेदारी तो श्रीरामजीपर ही रहती है।

पश्चात् सप्तर्षिरूपी सिद्धियाँ खड़ी होकर परीक्षा लेती हैं। सिद्धियोंके प्रलोभनसे बचनेपर आकाशवाणीकी आज्ञानुसार कुछ कालके लिये भवानी भवनमें आकर रहने लगीं। यहाँ फिर सिद्धियों आदि रूपी विघ्नोंका सामना करना पड़ा। सप्तर्षिने फिर परीक्षा ली और अव्यभिचारिणी भिक्त देख ली तब शिवजी ब्रह्मरन्ध्ररूपी कैलाससे किंचित् नीचे उतरकर हिमालयमें आ गये और शिवशिक्त पार्वतीका पाणिग्रहण कर अपने धर्मरूपी वाहनपर उनको अपने पास बिठा लिया और उमासहित कैलासरूपी ब्रह्मरन्ध्रमें सुखसे विलास करने लगे।

# श्रीपार्वती-जन्म-तप अर्थात् उमाचरित-प्रकरण समाप्त हुआ।

# \* श्रीशम्भु-चरित-प्रसंग \*

#### जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा। तब तें शिव मन भएउ बिरागा॥७॥ जपिंहं सदा रघुनायक नामा। जहँ तहँ सुनिंहं राम-गुन-ग्रामा॥८॥

अर्थ—जबसे सतीजीने (दक्षयज्ञमें) जाकर शरीर-त्याग किया तबसे शिवजीके मनमें वैराग्य हो गया॥ ७॥ वे सदा श्रीरघुनाथजीका (राम) नाम जपते और जहाँ-तहाँ श्रीरामजीके गुणग्राम (यश, चरित, गुणोंकी कथा) सुना करते॥८॥

नोट—१ 'जब तें सतीं जाइ तन् त्यागा। दिता यहाँ यह शंका होती है कि 'क्या पूर्व वैराग्य न था जो यहाँ कहते हैं कि सतीजीने तन-त्याग किया 'तबसे' वैराग्य हुआ ? क्या पूर्व वे रागी थे?' इसका समाधान भिन्न-भिन्न प्रकारसे लोगोंने किया है—(क) कैलासस्थलमें जो उनका प्रेम था उससे वैराग्य हो गया। इसी कारणसे उन्होंने सतीजीके वियोगमें कैलासको छोड दिया और उतरकर इधर-उधर विचरने लगे, यथा 'दखी भयउँ बियोग प्रिय तोरें॥ सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरऊँ बेरागा॥'(७। ५६) सतीजी जब कैलासपर रहती थीं तब श्रीहरिकथावार्ताका सत्संग रहा करता था। उनके न रहनेसे वह सख जाता रहा, इससे चित्तमें उचाट हो गया। (पं॰ रा॰ कु॰, बाबा हरिदास) पुन: (ख) 'मन भएउ बिरागा' अर्थात् घरमें रहकर भक्तके विरहका द:ख सहा न गया अथवा घर नहीं सुहाता। इसलिये घर छोड तीर्थाटन करने लगे। (मा० त० वि०) पुन:, (ग) कुमारसम्भवमें कालिदासजीने भी लगभग ऐसा ही लिखा है। उनके कथनानुसार भाव यह है कि सतीमरणके पश्चात फिर उन्होंने विषयसंग छोड अपत्नीक रहना ही स्वीकार किया। यथा 'यदैव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोषात्सुदती ससर्ज। तदाप्रभृत्येव विमक्तसङ्गः पतिः पशुनामपरिग्रहोऽभृत्॥' (सर्ग १। ५३) अर्थात् जिस समयसे सतीजीने दक्षयज्ञमें शरीर-त्याग किया, उसी समयसे शिवजी विषयोंके संगको छोडकर अपत्नीक हुए। अर्थात् अन्य स्त्रीका ग्रहण न किया। पुनः, (घ) विरागा='विशेष राग'। भाव कि देह और प्राणसे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है सो उस प्रिय तनको सतीजीने श्रीशिवजीके वियोगमें भस्म कर दिया। शिवजीका प्रेम सतीजीमें तो पूर्वसे ही था; यथा 'परम पुनीत न जाइ तजि किये प्रेम बड़ पाप।' सतीतनत्याग होनेपर वह प्रेम अब और भी बढ गया। यह दो कारणोंसे-एक तो यह सोचकर कि इन्होंने हमारे निमित्त देह भी त्याग दिया। दूसरे इससे कि 'सतीतन रागका प्रतिबन्धक था, क्योंकि उसके लिये प्रतिज्ञा थी कि 'एहि तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं।' वह शरीर अब छूट गया। उस-(प्रतिबन्धकता-) के मिटनेसे अब विशेष प्रेम हुआ।' (रा० प्र०, पा०) पुन:, (ङ) पहले सतीजीमें प्रेम था, अब वैराग्य हो गया; क्योंकि उन्होंने सोचा है कि संग दु:खदायी ही था, अब स्वतन्त्र हो गये। सतीजीमें माताभाव कर लिया था; सतीतनमें पत्नी-भाव न रखनेकी वे प्रतिज्ञा कर चुके थे, जिससे सतीजी दु:खित रहती थीं। उनको दु:खित देखकर शिवजीके चित्तमें भी दु:खका होना सम्भव था। (रा॰ प्र०) सदा विरागरूप होनेपर भी, गृहस्थको लोकसंग्रहके लिये; स्त्री-रक्षा कर्तव्यरूपसे प्राप्त रहती ही है। घरपर रहना ही पडता है। यदि बाहर जाय तो स्त्रीको साथ रखना पडता है, रागाभासको स्वीकार करना पडता है, अब वह भी नहीं रह गया। अत: कहते हैं 'तब तें शिव मन भएउ बिरागा।' (वि० त्रि०)

नोट—२ 'जपिंह सदा रघुनायक नामा।—' इति। (क) सदा रामनाम जपते हैं, यथा 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग आराती॥' (१। १०८) तथा 'संतत जपत संभु अिबनासी।' (१। ४६) (ख) क्षिण्यन्थकारने जो उपदेश ग्रन्थकी समाप्तिपर दिया है कि, 'रामिंह सुमिरिय गाइय रामिंह। संतत सुनिय रामगुन ग्रामिंह॥' (७। १३०) वह सब बातें यहाँ शिवजीमें दिखाते हैं। (मा० पी०) पुनः 'सदा जपिंह' का भाव कि पहले सतीजीसे बातचीत करनी ही पड़ती थी, तब जप बंद रहता था, अब सदा जप होता है। (वि० त्रि०)

उपदेश

रामहि सुमिरिय गाइय रामहि

सुनिय रामगुनग्रामहि

चरितार्थ

जपिंहं सदा रघुनायक नामा। कतहुँ रामगुन करिंहं बखाना। जहँ तहँ सुनिंहं रामगुनग्रामा।

🗠 तात्पर्य यह कि यह उनकी दिनचर्या है। किंचित् भी समय भजनसे खाली नहीं जाने देते।

# दो० — चिदानन्द सुखधाम शिव बिगत मोह मद काम<sup>१</sup>। बिचरिह मिह धिर हृदय हिर सकल लोक अभिराम<sup>२</sup>॥ ७५॥

अर्थ—चिदानन्द, सुखके धाम, मोह-मद-कामरिहत शिवजी समस्त लोकोंको आनन्द देनेवाले श्रीरामजीको हृदयमें धारणकर पृथ्वीपर विचरने लगे॥ ७५॥

नोट—१ यदि कोई कहे कि महादेवजी तो कामके नाशक हैं, वे स्त्रीके वियोगसे क्यों खिन्न होंगे, तो उसपर इस दोहेका उल्लेख किया गया। (सू॰ प्र॰ मिश्र) श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'किवने यहाँ शिवजीका माहात्म्य वर्णन किया है, जैसे दोहा ४८ के 'पूजे रिषि अखिलेश्वर जानी' इस चरणमें उनको 'अखिलेश्वर' कहा है। इस दोहेमें शिवजीके विशेषण और पीछे कहे हुए श्रीरामजीके विशेषणसे 'हरिहरयोभेंदो नास्ति' इस वचनको सार्थक किया है। जैसे यहाँ 'चिदानन्द', 'बिगत मोह मद काम', 'सुखधाम' विशेषण है वैसे ही ५० (३) और ५२ (८) में 'जय सिच्चदानंद जगपावन' और (गई सती जहाँ) प्रभु सुखधामा' हैं। जिसमें मोह-मद-काम न हों वही 'जगपावन' है। जैसे यहाँ 'सकल लोक अधिराम' वैसे ही वहाँ (धिर लोचन) छिबिसंधु (निहारी) ५० (२) है। जिसके दर्शनसे सकल लोक-अधिराम शिवजीके हृदयमें भी विशेष हर्ष हुआ।' ['चिदानन्द सुखधाम' के भाव ५० (३) और ५२ (८) में आ चुके हैं। भाव यह है कि यह न समझो कि ये वियोग-विरहसे पीड़ित होकर घरसे निकल गये। ये तो चिदानन्द हैं, सदा आनन्दरूप हैं। लोकके दिखावमात्रमें ऐसा है, वस्तुतः वे तो लोगोंको आनन्द देनेके लिये इस बहाने कैलाससे निकल पड़े हैं। श्रीद्विवेदीजी 'सकल लोक अधिराम' को शिवजीका विशेषण मानते हैं। प्रायः और सब इसे 'हिर' का विशेषण मानते हैं।]

नोट—२ 'बिचरिह महि—' इति। (क) पृथ्वीपर विचरनेका भाव कि सांसारिक जीवोंको कृतार्थ करते फिरते हैं। इससे सूचित किया कि कैलाससे उतरकर पृथ्वीपर विचरते हैं। 'बिचरिह' आनन्दपूर्वक घूमना–फिरना सूचित करता है। सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'भूमि ही कर्मभूमि है, अतएव सब कर्म-धर्म पृथ्वीपर ही होते हैं, स्वर्ग तो भोगस्थल है', अतः 'बिचरिह महि' कहा। (ख) 'सकल लोक अभिराम' को 'शिव' का भी विशेषण मान सकते हैं। तब 'लोक' का अर्थ 'लोग' होगा। अर्थात् सभी लोगोंको आनन्द देनेवाले (सबको आनन्द देनेके लिये पृथ्वीपर विचरते हैं) शिवजीका विशेषण मानें तो इसका स्वरूप आगे दिखाते हैं कि 'कतहुँ मुनिन्ह उपदेसिह ज्ञाना।—' इत्यादि। ज्ञानियोंसे ज्ञान कहते हैं, उपासकोंसे श्रीरामगुण बखान करते हैं।

१-'मान' पाठ सं० १६६१, १७६२ और १७०४ में है। १६६१ की पोथीमें किसीने 'मान' शब्दको पेन्सिलसे घेरकर हाशियेपर पेन्सिलसे 'काम' लिखा है। 'काम' पाठ १७२१, छ०, को० रा० की पोथियोंमें है। सम्भव है कि 'अभिराम' के अनुप्रासके विचारसे लोगोंने 'काम' पाठ कर दिया हो। अनुप्रास होनेसे 'काम' पाठ उत्तम जान पड़ता है। दूसरे दोहा ७६ (२) में 'जदिप अकाम तदिप भगवाना। भगतिबरह दुख दुखित सुजाना' से सूचित होता है कि पूर्व निष्काम होना कहा जा चुका है। इससे भी यह पाठ समीचीन जान पड़ता है। 'मान' पाठ प्राचीनतम तीन पोथियोंमें होनेसे उसकी अवहेलना भी नहीं की जा सकती। उसके पक्षमें यह कह सकते हैं कि—'मोह, मद और मान' ये तीनों शब्द किष्किन्धाकाण्डमें एक साथ आये हैं, यथा—'जिम बुध तजिह मोह मद माना।'

२-'आराम'-भा० दा०, पं०।

#### कतहुँ मुनिन्ह उपदेसिहँ ज्ञाना । कतहुँ रामगुन करिहं बखाना ॥ १ ॥ जदिप अकाम तदिप भगवाना । भगत बिरह दख दिखत सुजाना ॥ २ ॥

अर्थ—कहीं (तो) वे मुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करते (अर्थात् श्रीरामयश कहते)॥१॥ यद्यपि (शिवजी) काम और कामनाओंसे रहित (अर्थात् निष्काम) हैं, तथापि वे सुजान भगवान् भक्त-(सती-) के वियोग-दु:खसे दु:खी हैं॥२॥\*

नोट-१ 'कतहूँ मृनिन्ह उपदेसिहँ ज्ञाना। 'इति। (क) 🔊 मुनियोंको ज्ञानोपदेश करनेका तात्पर्य यह है कि अधिकारीको ज्ञान देनेसे वह ज्ञान और बढता है। शास्त्रोंमें कहा है—'जले तैलं खले गृह्यं पात्रे दानं मनागिप। प्राज़े शास्त्रं स्वयं याति विस्तारं वस्तु शक्तितः॥'—(भास्करबीजगणित) अर्थात् जलमें तेल, दुष्टमें गुप्त बात, योग्यमें दान और बुद्धिमान्में शास्त्र थोड़ा भी देनेसे विस्तृत हो जाता है। मुनि लोग भगवान्का मननकर अन्त:करण शद्धकर सत्पात्र हो गये हैं। अतः मनियोंको अधिकारी और सत्पात्र समझकर ज्ञानोपदेश देते हैं. वह यही कि राम-नाम जपो। यथा 'कही संभू अधिकारी पाई।'(१।४८) अधिकारी भक्त श्रोता मिलता है तब राम-गुणगान करने लगते हैं। 🖙 भाव यह है कि दिन-रात श्रीरामगुणानुवादमें ही समय बिताते हैं, जिसमें अनन्य-भक्ता सतीके विरहका द:ख न व्यापे। यही बात आगे दिखाते हैं। 🖙 यहाँ शिवजीके आचरणद्वारा उपदेश देते हैं कि जब अधिकारी श्रोता मिले तब रामगुण-कथन करो, वक्ता मिले तो सुनो और दोनोंके अभावमें स्वयं जप, स्मरण, मनन करो, कभी खाली न बैठो। अकेलेकी चर्य्या पूर्व 'अस किह लगे जपन हरिनामा। गईं सती जहँ प्रभ *सुख्धामा ॥* '(१।५२) में भी कही गयी है और ऊपर '*जपहिं सदा रघुनायक नामा* ' में भी। (भागवत २।१।५) में भी ऐसा ही उपदेश श्रीशुकदेवजीने किया है; यथा 'यस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीश्वर:। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्॥' (२।१।५) अर्थात् हे परीक्षित्! जो अभय चाहता है उसे चाहिये कि सर्वात्मा भगवान हरि परमेश्वरका सदा कीर्तन, श्रवण और स्मरण करता रहे। इस श्लोकमें श्रोतव्यः (वक्तरि सित ), कीर्तितव्यश्च ( श्रोतिर सित ) और स्मर्तव्यश्च ( वक्तश्रोत्रभावे ), ऐसा अन्वयार्थ समझना चाहिये अर्थात् श्रोतासे कहे, वक्ता मिले तो सुने, दोनोंके अभावमें स्मरण करे। (मा० प०) (ख) प्रथम चरणमें मुनियोंको ज्ञानोपदेश करना कहा पर दूसरे चरणमें किसीका नाम नहीं दिया गया। कारण कि श्रीरामयशश्रवणके अधिकारी श्रीरामोपासक ही होते हैं, उपासकोंका सारा कर्म-धर्म एवं सर्वस्व यही है; यथा 'रामिह समिरिय गाइय रामिह। संतत सुनिय राम गुन ग्रामिह ॥' (७। १३०) अतः उपासकोंसे रामगुणकथन करना समझना चाहिये।

#### \* 'जदिप अकाम तदिप भगवाना।<sup>....</sup>' इति। \*

१—महानुभावोंने इसका अर्थ कई प्रकारसे किया है—(१) 'यद्यपि शिवजी कामनारिहत हैं तो भी वे भगवान् (ऐश्वर्यवान्), सुजान हैं और भक्तोंके वियोगदु:खसे दु:खित होते हैं। भाव कि सतीजीको भक्त जानकर उनके वियोगसे अपनेको भी दु:खी माना।'—(सू० प्र० मिश्र)।(२) 'श्रीशिवजी यद्यपि कामनारिहत हैं (अर्थात् उनको विवाहकी इच्छा नहीं है) तथापि भगवान् श्रीरघुनाथजी भक्त पार्वतीजीका दु:ख देख दु:खित हुए; क्योंकि सुजान हैं, पार्वतीजीके तप—(एवं दु:ख—) को जानते हैं।'(रा० प्र०) सू० प्र० मिश्र इस अर्थके विषयमें लिखते हैं कि मेरी समझमें यह अर्थ प्रकरणसे मिलता है। [परन्तु 'जदिप' और 'तदिप' इस बातको निश्चय कराते हैं कि जिसके लिये 'अकाम' कहा है उसीके लिये 'भगवान्' इत्यादि भी कहा है। (और भी अन्वय तथा अर्थ पाद–टिप्पणीमें दिये गये हैं।)]

<sup>\* &#</sup>x27;जदिप सुजाना। २।' का अन्वय कई प्रकारसे हो सकता है।—१ 'जदिप अकाम (हैं) तदिप भगवान् (हैं अत: वे) सुजान भक्त विरहदु:खसे दु:खित हैं।' २—'जदिप अकाम (हैं) तदिप सुजान भगवान् भक्त विरहः।' ३—'जदिप भगवान् (शिव) अकाम (हैं) तदिप सुजान (होनेसे) भक्तः।' ४—'जदिप अकाम (हैं) तदिप भगवान् (ऐश्वर्यमान् हैं) सुजान (हैं) और भक्त-विरहदु:खसे दु:खित (हैं)।' (मा० प०) ५—'जदिप सुजान अकाम (हैं) तदिप (वे) भगवान् भकः।' (मा० अं०) ६—'जदिप (वे) सुजान भगवान् अकाम (हैं) तदिप भगतः।'

२ (क) 'तदिष भगवाना'—'तो भी भगवान् ही तो हैं'—ऐसा अर्थ करनेपर भाव यह होता है कि अकाम होनेपर भी आप भक्तके विरहदु:खसे दु:खित हो गये, क्योंकि 'भगवान्' हैं। भगवान्के छः गुणोंमेंसे एक 'करुणा' भी है—'कारुणयं षड्भिः पूर्णं रामस्तु भगवान् स्वयम्।' दूसरेके दुःखसे दुःखी हो जाना 'करुणा' गुण है, इसी कारण आप उमाके दुःखसे दुःखित हैं। (ख) श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'भगवान्के परम भक्त होनेसे ('वैष्णवानां यथा शम्भुः') वे भगवान्के समान हो गये हैं; इसीसे कहा कि यद्यपि अकाम हैं तो भी ऐश्वर्यसे भरे हैं।' विशेष पूर्व ४६ (२—५) में लिखा जा चुका है। (ग) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'भगवान्' का भाव यह है कि 'कामनाओंको रोकनेमें समर्थ हैं, कामना पास नहीं आ सकती। कामनापर प्रबल हैं सही, तो भी भक्त–(सती–) के विरहसे दुःखी हैं क्योंकि सुजान हैं, निज दासके दुःखसे दुःखी होना ही चाहिये।' (घ) बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि—अकाम तो जीव भी होते हैं, उन जीवोंसे पृथक् करनेके लिये 'भगवान्' कहा है। (रा० प्र०) (ङ) यहाँ विरोधाभास अलंकार है।

३ 'भगत बिरह दुख दुखित सुजाना।' इति। (क) यहाँ 'भगत' से सतीजीका तात्पर्य है। सतीजी आपकी पूर्ण भक्ता हैं। यथा— 'जौ मोरे सिव चरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य ब्रतु एहू॥' (५९) 'सती मरत हरि सन बरु माँगा। जनम जनम सिव पद अनुरागा॥' (६५) 'जनम कोटि लिग रगिर हमारी। बरउँ संभु न त रहऊँ कुआरी॥' (८१) इत्यादि। इसी अभिप्रायसे 'अकाम, भगवाना और सुजान' विशेषण दिये गये हैं। कोई यह न समझे कि शिवजी कामसे दु:खित हैं, इसीलिये कहा कि वे 'अकाम' हैं; यथा— 'हमरे जान सदा शिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥' (९०) सब कामनाओंसे रहित हैं तब वे दु:खित क्यों हैं? क्योंकि वे सुजान हैं। वे जानते हैं कि भक्ता सती एक तो विरह-दु:खसे ही जाकर दक्षयज्ञमें मरीं, यथा— 'हर बिरह जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरी।' (९८) तथा अब पार्वतीतनमें भी पुन: संयोगके लिये ही कठिन क्लेश उठा रही हैं और अब भी वियोगसे दु:खी हैं। भक्तवत्सल हैं, उनको दु:खित जानकर आपको दु:ख होता है। शिवजीका दु:खी होना सतीजीके मरणसे ही प्रारम्भ हो गया है। (ख) पुन:, 'भगत बिरह दुख'का भाव कि भक्तका वियोग हुआ इस दु:खसे दु:खी हैं, यदि सती भक्ता न होतीं तो दु:खी न होते।

#### एहि बिधि गएउ काल बहु बीती। नित नै होइ रामपद प्रीती॥३॥ नेम् प्रेम् संकर कर देखा। अबिचल हृदय भगति कै रेखा॥४॥

अर्थ—इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें उनकी नित्य नवीन प्रीति होती गयी॥ ३॥ शंकरजीका नेम (नियम), प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी अचल रेखा (लकीर वा चिह्न श्रीरामजीने) देखी॥ ४॥

टिप्पणी—१ 'एिं बिधि गएउ काल बहु बीती। ' इति। (क) बहुत कालका प्रमाण यह कि सतीतनत्यागके जितने दिनोंके बाद पार्वतीजीका जन्म हुआ, जन्मसे फिर जितनी अवस्था होनेपर वे तप करने गयीं और जितने दिन तप किया, इतना काल व्यतीत हो गया। (ख) 'नित नै होइ ' इति। ग्रन्थकारने श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीके प्रेम-प्रसंगकी समानता दिखानेके लिये 'नित नै होइ ' यह कहा।

श्रीपार्वतीजी
अपने पतिमें नित्य नया अनुराग
यथा—'नित नव चरन उपज अनुरागा।'
देखि उमहि तप खीन सरीरा।
ब्रह्म गिरा भइ गगन गभीरा॥
भएउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि
उमाकी प्रशंसा-'अस तप काहु न कीन्ह'

#### श्रीशिवजी

**१** अपने पति-(रामजी-) में नित्य नया प्रेम। यथा—'नित नै होड रामपद प्रीती।'

२ नेम प्रेम संकर कर देखा। अबिचल हृदय भगति कै रेखा॥

३ प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला।

४ कह प्रभु हर तुम्हार पनु रहऊ।

५ बहु प्रकार संकरहि सराहा।

तुम्ह बिन अस ब्रतको निरबाहा॥

**अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी** ब्रह्मवाणीने समझाया—'**आवै पिता**<sup>…..</sup>' **अब मिलिहर्हि त्रिपरारि**  ६ अब उर राखेहु जो हम कहेऊ।

७ 'बहु बिधि राम सिवहि समुझावा। .....'

८ जाइ बिबाहह सैलजहिं

(ग) [सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि अपने भक्त-(सती-) के दुःख दूर करनेके लिये ही शिवजी चारों ओर विचरते हुए रामोपदेश और रामगुणगान करते-करते शरीरको सुखाकर एक तरहका तप ही करते हैं। 'नित नै प्रीति 'इत्यादि तप ही है।] (घ) 'नित नै '' से यह भी जनाया कि सतीजीके विरह-दुःखसे शिवजीका प्रेम घटा नहीं किन्तु दिनोंदिन बढता ही गया। उस विरहजन्य दुःखको दूर करनेहीके लिये रामपदप्रेम बढाते गये।

टिप्पणी—२ 'नेमु प्रेमु संकर कर देखा। 'इति। (क) 'नेम' सती-त्यागका, (यथा 'एहि तन सितिहि भेंट मोहिं नाहीं। सिव संकल्प कीन्ह मन माहीं॥'(५७) 'अस पन तुम्ह बिनु करड़ को आना॥'(५७) 'तुम्ह बिनु अस ब्रत को निरबाहा।'(७६) 'प्रेम' श्रीरामजीमें; यथा— 'नित नै होइ रामपद प्रीती।' 'अबिचल हृदयः ' यह कि अब सतीजीको कभी (किसी तनमें भी) न ग्रहण करेंगे। पार्वतीतनमें भी सतीजीको अंगीकार करना शिवजी उचित नहीं समझते, यह दृढ़ता ही 'अविचल रेखा' है। यथा 'जय महेस भिल भगित दृढ़ाई।'(५७) [ (ख) पंजाबीजी, सू० प्र० मिश्र और सु० द्विवेदीजीका मत है कि बिना श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके पार्वतीतनमें भी न ग्रहण करना यही भिक्तिकी अविचल रेखा है। परन्तु इसका प्रमाण क्या है कि उनके मनमें ऐसा था कि श्रीरामजी आकर कहें? यदि उनसे कहलाकर ग्रहण करनेकी इच्छा थी तो यह भिक्तिकी अविचल रेखा न रह जायगी। (ग)—एक महात्मा 'प्रेम' से 'सतीका प्रेम' लेते हैं और कहते हैं कि प्रभुने देखा कि उनके प्रेमके कारण उनके विरहमें दु:खी हैं तथापि हमारी भिक्तिक कारण उनको त्यागे हुए हैं; उनका कहना है कि 'सतीजीके प्रति शंकरजीका प्रेम' अर्थ करनेसे आगेके 'अबिचल हृदय भगित कै रेखा' में पुनरुक्तिका दोष नहीं रहेगा तथा नेममें भी महत्त्व आ जायगा कि जिसकी सराहना प्रभु स्वयं आगे करते हैं। पुन:, (घ)—'नेम' यह तनकी क्रिया या व्यवहार है। प्रेम मनका व्यवहार है। इस तरह भीतर–बाहर दोनोंकी भिक्ति दृढ़ रेखा देखी।—(वै०)]

## प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला । रूप सील निधि तेज बिसाला ॥ ५ ॥ बहु प्रकार संकरिह सराहा । तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरबाहा ॥ ६ ॥

अर्थ—(तब वे) कृतज्ञ, कृपाल, रूप और शीलके समुद्र तथा बहुत भारी तेजवाले श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हो गये॥५॥ (और उन्होंने) बहुत प्रकारसे शंकरजीकी प्रशंसा की। (कहा कि) आपके सिवा (अतिरिक्त) ऐसा (कठिन) व्रत कौन निबाह सका है? (कोई भी तो नहीं)॥६॥

नोट—१ (क) 'प्रगटे रामु' इति। भगवान् प्रेमसे प्रकट होते हैं, यथा—'प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी।' (१८४) 'प्रेम तें प्रगट होिह मैं जाना।' (१८४) (शंकरवचन) अतः शिवजीका नित्य नया प्रेम और भिक्तकी अटल रेखा (िक अब सतीजीको किसी तनमें भी न ग्रहण करेंगे, प्रभुकी अनन्य भिक्तमें ही लीन रहेंगे) देखकर प्रकट हो गये। (ख) 'कृतज्ञ' इति। कृतज्ञ हैं अर्थात् जानते हैं कि शंकरजीने हमारी भिक्तको दृढ़ रखनेके लिये ही यह प्रण किया है। (पं० रामकुमारजी) प्रेमीके किये हुए स्वल्प सुकृतको भी बहुत मानते हैं, इसीसे प्रभु 'कृतज्ञ' कहलाते हैं; यथा—'कृतं जानन् कृतज्ञः स्यात् कृतं सुकृतमीरितम्' इति (भगवद्गुणदर्पण) यही बात विनयमें भी खूब कही गयी है; यथा—'ज्यों सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ। त्यों न राम सुकृतज्ञ जो सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ॥' (वि० १७०) भक्तमालमें भी प्रमाण मिलते हैं। यथा—'बोल्यो भक्तराज तुम बड़े महाराज कोऊ थोरोऊ करत काज मानो कृतजाल है।' (श्रीमोरध्वजवाक्य। भक्तिरसबोधनीटीका) तिलोचनजी, देवापंडाजी आदिने भी ऐसा ही कहा है।—इस कृतज्ञगुण स्वभावके कारण प्रभुने विचार किया कि हमारी भक्तिके कारण

इन्होंने सतीजीको त्याग दिया। पुन:, कृतज्ञ हैं इसीसे स्वेच्छया प्रकट हुए। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि चारों ओर रामयश फैलानेसे वे शिवजीका उपकार मानते हैं, इससे कृतज्ञ कहा। (ग) 'कृपाला' इति। भाव कि सतीजीकी अवज्ञाका, स्वीकृत अपमानका किंचित् भी स्मरण आपके चित्तमें नहीं है, क्योंकि आप 'कृपाल' हैं। दक्षयज्ञमें शरीर भस्म करते समय तथा उसके पूर्व जो उन्होंने आपका स्मरण किया था; यथा—'सती मरत हरिसन कर माँगा।'(६५) 'जौं प्रभु दीनदयालु कहावा। आरतिहरन बेद जसु गावा॥ तौ मैं बिनय करों कर जोरी। छूटों बेगि देह यह मोरी॥'(५९)। उतने मात्रसे उन्हें दीन जानकर और शिवजीके लिये कष्ट झेलते देख उनको शिवजीसे मिला देना चाहते हैं। सतीजीके उस किंचित् स्मरणरूपी कृतिको स्मरण करके कि वे हमारी शरण आ चुकी हैं वे कृपा करके प्रकट हुए। यथा—'रहति न प्रभु चित चूक किये की। करत सुरति सय बार हिये की॥', 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ॥'(७।१) 'कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति। न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्त्रया॥' (वाल्मीकीय अयोध्याकाण्ड सर्ग १।११) अर्थात् श्रीरामचन्द्रजी सैकड़ों अपराधोंको आत्मीयताके कारण स्मरण नहीं करते और भूले—चूके भी यदि उपकार हो जाता है तो उसे बहुत मान लेते हैं। पुनः, 'कृपाल' का भाव कि वे यह समझकर कि बिना हमारे ये इस दुःखसे न छूट सकेंगी, हम ही एकमात्र इनका दुःख दूर करनेको समर्थ हैं दूसरा नहीं, वे कृपा करके प्रकट हुए। कृपागुणका यही लक्षण है; यथा—'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभः। इति सामर्थ्यसन्धानं कृपा सा पारमेश्वरी॥' (भगवद्गुणदर्गण वै०)

नोट-२ 'रूप सील निधि ' इति। (क) ये सब विशेषण भी साभिप्राय हैं। सुन्दर रूप देखकर शिवजी प्रसन्न होंगे और कहना मानेंगे। भारी तेज इसलिये कि तेजस्वीकी आज्ञाके उल्लंघनका साहस किसीको नहीं होता। कोमल वाणी कहकर कार्य करायेंगे, अत: 'सीलनिधि' कहा।' (पं० रा० कु०) (ख) 'रूप, शील और तेजकी व्याख्या भगवद्गुणदर्पणमें इस प्रकार है। 'अङ्गानि भृषितान्येव निष्काद्यैश्च विभृषणै:। येन भृषितवद्भाति तद्रुपमिति कथ्यते॥ चुम्बकायः कर्षन्यायैर्द्रादाकर्षको बलात्। चक्षुषां सगुणो रूपं शाणस्मारशरावलेः॥' अर्थात् जो बिना भूषणोंके ही भूषित-सा देख पड़े और जो नेत्रोंको अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित कर लेता है जैसे लोहेको चुम्बकपत्थर। उसीको 'रूप' कहते हैं, नहीं तो निष्क (कण्ठश्री) आदि भूषणोंसे सामान्य रूप भी सुन्दर लगता है। '<mark>हीनैर्दीनैर्मलीनैश्च बीभत्सै: कृत्सितैरपि। महतोऽच्छिद्रसंश्लेषं स शीलं विद्रीश्वरा:॥'</mark> अर्थात् बड़े लोगोंका हीन, दीन, मलीन, बीभत्स, कुत्सित-ऐसे भी लोगोंके साथ गाढ़ आलिंगन करना 'शील' गुण है। (मनुस्मृति कुल्लुकभट्टकृत टीका अ० २।६) में 'शील' की व्याख्या इस प्रकार है।—'शीलं ब्रह्मण्यतादिरूपं तदाह हारीतः।' ब्रह्मण्यता, देविपतुभक्तिता, सौम्यता, आरोपतामिता (दूसरोंको कष्ट न देना) अनस्यता (गुणोंपर दोषारोपण न करना), मृदुता, अपारुष्यं (कठोर न बोलना) तु मैत्रता प्रियवादित्वं कृतज्ञता शरण्यता कारुण्यं प्रशान्तिश्च इति त्रयोदशविधं शीलम्।—ये तेरह शीलगुण हैं। पुन:, उत्तम आचरण, सदुवृत्ति, कोमल हृदय, अच्छा स्वभाव जिसमें कभी दूसरेका जी न दु:खे और ऊँच-नीच कोई भी क्यों न हो उसका आदर, उससे प्रिय बोलना, इत्यादि सभी भाव सामान्यत: 'शील' के अन्तर्गत हैं। विनय० पद १०० शीलकी व्याख्या ही है। (ग)—'**रूप शील निधि'** 'तेज विशाल' (महातेजस्वी) का भाव कि रूप-शील-तेज तो शिवजीमें भी हैं परंतु श्रीरामजीका रूप और शील समुद्रवत् अपार है, अथाह है, यथा—'भिर लोचन छिबिसिंध् निहारी।'और तेज भी विशाल है; यथा—'राजन राम अतुल बल जैसे। तेज निधान लषन पुनि तैसे॥'(१। २९३) क्योंकि जबतक अपनेसे अधिक न देखेंगे तबतक दाब कैसे मानेंगे? पुन:, (घ)—रूपशीलनिधि कहकर जनाया कि संसारके सब रूप और स्वभाव इन्हींसे उत्पन्न हुए हैं। (स्॰ द्विवेदी) (ङ) 🖙 रूपशीलनिधि और विशाल तेजको देखकर शिवजी प्रेममें ऐसे मग्न हो गये कि प्रभुको प्रणाम करना भी भूल गये। श्रीविद्रानीजीकी भी दशा श्रीकृष्णजीके मुखारविन्दका शब्द सुनते ही कैसी हुई थी, यह भक्तमालके पाठकोंको विदित ही है। अत्यन्त प्रेमदशामें सुध-बुध नहीं रह जाती। 🖙 '*तेज बिसाला* ' इति। विशाल तेजके स्पष्टीकरणके सम्बन्धमें पद्मपु० में राजगद्दी-प्रसंगमें जो कहा है उसे देखिये। वहाँ बताया

है कि जिस दिव्य रूपका दर्शन शिवजीको उस समय हुआ था वह इतना विशाल तेजयुक्त था कि अन्य सब नर-वानर-देव इत्यादि उसके तेजके प्रभावसे मूर्च्छित हो गये। यथा—'इत्युक्तः शम्भुना रामः प्रसादप्रणतोऽभवत्। दिव्यरूपधरः श्रीमान् अद्भुताद्भुतदर्शनः ॥ तं तथा रूपमालोक्य नरवानरदेवताः। न द्रष्टुमपि शक्तास्ते भेषजं महदद्भुतम्॥ भयाद्वै त्रिदशाः श्रेष्ठाः प्रणेमुश्चातिभक्तितः॥' (४२—४४)

नोट—३ 'बहु प्रकार संकरिह सराहा' इति। (क) 'महादेवजीने श्रीरामयश चारों ओर फैलाया और यश फैलाकर उनकी प्रशंसा की, वैसे ही रामजीने शिवजीकी प्रशंसा की। यह कृतज्ञता है'। (सु॰ द्विवेदी) 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्' इस भगवद्वाक्यको चिरतार्थ किया। उनके दृढ़ व्रतकी, उनके प्रेमकी, प्रतिज्ञाके निर्वाह इत्यादिकी प्रशंसा की। आपने हमारी प्रसन्नताके लिये, भिक्तका आदर्शस्वरूप लोकको उपदेश देनेके लिये, भिक्तकी महिमा दरसानेको यह सब किया। हम यह देखकर बहुत प्रसन्न हैं इत्यादि कहा। (ख) पार्वतीतनमें भी अब सतीजीको ग्रहण न करेंगे इस हठसे निवृत्त करना है। अत: प्रथम आते ही प्रशंसा करने लगे। (ग) 'तृम्ह बिनु अस बतु को निरबाहा।' इति। 'अस' से जनाया कि यह व्रत बहुत कठिन है। यथा—'अस पन तृम्ह बिनु करै को आना। रामभगत समस्थ भगवाना॥' (५७) 'अस ब्रत' अर्थात् परम पुनीत सती ऐसी स्त्री जिसमें परम प्रेम था उसको भी सहज ही त्याग देना अत्यन्त दुष्कर व्रत है; यथा—'श्रिव सम को रघुपित ब्रतधारी। बिनु अघ तजी सती अस नारी॥ पनु करि रघुपित भगित देखाई॥' (१। १०४) 'को निरबाहा' का भाव कि ऐसा कठिन व्रत भले ही लोग कर लें पर उसका आद्यन्त निर्वाह कठिन है। आपने त्याग किया, फिर लगभग एक लाख वर्ष साथ रहते हुए भी उस संकल्पसे न डिगे, कभी भूलकर भी सतीमें पत्नीभाव न आने दिया। सतीतन त्यागकर भी प्रतिज्ञाका निर्वाह कर रहे हैं। बैजनाथजीके मतसे यहाँ 'सौशील्यगृण' है।

वि॰ त्रि॰ लिखते हैं कि देवताओंने शिवजीके प्रणकी प्रशंसा की। यथा—'चलत गगन भइ गिरा सुहाई। जय महेस भिल भगति दृढ़ाई॥'(५७।४) और श्रीरामजी उस प्रतिज्ञाके निर्वाहकी प्रशंसा करते हैं।

#### बहु बिधि राम शिवहि समुझावा। पारबती कर जनम सुनावा॥७॥ अति पुनीत गिरिजा कै करनी। बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी॥८॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया और पार्वतीजीका जन्म (समाचार) सुनाया॥७॥ दयासागर श्रीरामजीने पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनी विस्तारसहित वर्णन की॥८॥

नोट—१ 'बहु बिधि समुझावा' इति। (क) अर्थात् कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा तो यह थी कि 'एहि तन सितिहिं भेंट मोहि नाहीं।' सतीजीने वह तन त्याग दिया। अब उन्होंने दूसरा तन धारण किया, फिर तुम्हारे प्राप्त्यर्थ उन्होंने उग्र तप किया, मन, कर्म, वचनसे वे तुम्हारी ही हो रही हैं, अब उनको ग्रहण करनेमें तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रही, तुमको कोई दोष नहीं और उन्होंने अपनी करनीका फल भी पा लिया। विधिने आकाशवाणीद्वारा उन्हें वरदान भी दिया है। तुम्हारे ग्रहण न करनेसे ब्रह्मवाणी असत्य हो जायगी, देखिये कि यदि कोई मनुष्य कोई अनुष्ठान करे और देवता उसपर प्रसन्न हो जाय और वर माँगनेपर अथवा स्वयं उसका मनोरथ जानकर भी उसके इच्छित मनोरथको न दे तो उस देवताकी सामर्थ्यमें दोष लगता है, उसकी प्रसन्नता व्यर्थ समझी जायगी। अत: ब्रह्मवाणीने उसे वर दिया। उनकी वाणी व्यर्थ नहीं की जा सकती। पार्वतीजी आपके वियोगसे बहुत क्लेशित हैं, अब दुखियाका दु:ख छुड़ाओ, उनका कष्ट देखा नहीं जाता और तुम्हें भी दु:खी देखकर मुझे दया आती है। देखिये आपका नाम शिव है, आप उस नामको चिरतार्थ कीजिये, पार्वतीजीको अंगीकारकर उनका कल्याण कीजिये। स्त्रीके लिये पतिको छोड़ दूसरा कल्याणकर्ता नहीं है। आप शिव हैं, वे शिवा हैं, अत: संयोग उचित है। उनके संगसे आपकी भक्ति वृद्धिको प्राप्त होगी; सत्संगसे उनके द्वारा लोकोपकार होगा। अतएव परोपकारार्थ विवाह करो, उससे जगतुमें रामचरित प्रकट होगा। इत्यादि। (बाबा हरिदास, सु० द्विवेदी) अथवा, 'बह विधि'

समझाना वही है जो आगे कहते हैं कि—पार्वतीजन्म, गिरिजाकी पुनीत करनी, इत्यादि। (ख) श्रीरामजीने समझाया, दूसरा कौन जगद्गुरुको समुझावे? (वि॰ त्रि॰) (ग) 'पार्वती कर जन्म<sup>—</sup>' अर्थात् शैलराजके यहाँ अमुक दिन, अमुक संवत्, नक्षत्र आदिमें उनका जन्म हुआ।

नोट—२ 'अति पुनीत गिरिजा के करनी  $r^{--}$ ' इति। (क) सती तन तो भस्म ही कर डाला, रहा मन, सो भी उग्रतपश्चर्याद्वारा निर्विकार हो गया। बालपनसे ही उनके हृदयमें आपके प्रति अनन्य प्रेम है। दिनोदिन वह प्रेम बढ़ता ही गया। बालचिरत कहकर 'उमाचिरत' कहा कि माता-पिताको समझाकर अपनी इच्छासे ही वनमें आपकी प्राप्तिके लिये तप करने गयीं। फिर जैसा-जैसा उत्तरोत्तर कठिन तप किया वह कहा। (ख) 'गिरिजा' का भाव कि अपराध और अपवित्रता तो दक्षसम्बन्धसे सतीतनमें थी और गिरिराज तो परम भक्त हैं, अतः गिरिजातन अति पुनीत है। गिरिजा मन-कर्म-वचनसे पवित्र हैं। (ग) 'बिस्तर सिहत' कहना पड़ा, इससे सूचित करते हैं कि शिवजी यह ठाने बैठे थे कि अब विवाह नहीं ही करेंगे। जिसमें संयोग हो जाय, शिवजी प्रसन्नतापूर्वक उनको स्वीकार कर लें, उस पक्षकी ही बातें बखानकर कहीं। यहाँ 'कृपानिधि' विशेषण देकर पूर्वका 'कृपाल' विशेषण चिरतार्थ किया। संक्षेपसे कहनेमें संतोष नहीं अतः विस्तारसे कहा, क्योंकि कृपानिधि हैं। (वि० त्रि०)

# दो० — अब बिनती मम सुनहु शिव जौ मो पर निज नेहु। जाइ बिबाहहु सैलजहि यह मोहि मागें देहु॥ ७६॥

शब्दार्थ—निजु (निज)=आपका।=सच्चा, यथार्थ; यथा—'जे निज भगत नाथ तव अहहीं।' (१। १५०) मागें=माँगनेसे।

अर्थ—(अन्तमें यह कहा—) शिवजी! अब मेरी विनती सुनिये। यदि आपका मुझपर सच्चा प्रेम है तो जाकर पार्वतीजीको ब्याहिये—यह मुझे माँगे दीजिये॥ ७६॥

नोट—१ 'अब बिनती मम सुनहु शिव<sup>—</sup>' इति। सतीत्याग श्रीरामजीकी प्रेरणासे हुआ, यथा—'सुमिरत राम हृदय अस आवा।'(५७) इसीसे दोनोंके संयोगकी प्रार्थना भी आप ही करते हैं। विनती करके तब माँगनेकी वस्तु माँगी जाती है, वही नियम भगवान्ने भी पालन किया। सुन्दर रूपका दर्शन दिया, प्रशंसा की, समझाया, विनती की और अन्तमें भिक्षा माँगी तब कार्य सिद्ध हुआ। नोट—२ कि स्मरण रहे कि यहाँ प्रभुके विनती करनेपर तालव्य 'श' का प्रयोग किवने किया है। नोट—३ 'जौ मो पर निज नेह' अर्थात् यदि सत्य ही आपका मेरे ऊपर सच्चा स्नेह है तो जो मैं कहता हूँ वह मानिये (तब मैं जानूँ कि आपका सच्चा प्रेम है) सत्य प्रेमकी यह एक बड़ी पहचान है।

नोट—४ 'यह मोहि मागें देहु' का भाव कि आप मेरे कहनेसे जब विवाह करेंगे तो सब यही कहेंगे कि मेरे माँगनेसे यह भिक्षा आपने मुझे दी, हमारे निहोरेसे आपने विवाह किया, कोई आपको लांछन न देगा। देखिये, बड़े होकर तुमसे मैं भिक्षा माँगता हूँ, इसको तो विचार कीजिये। 'जाइ बिबाहहु' का भाव कि सम्मानपूर्वक बारात ले जाकर ब्याह लाइये।

वि॰ त्रि॰—भगवान् आविर्भूत होकर वर देते हैं, पर यहाँ स्वयं माँग रहे हैं, कहते हैं कि सबकी विनती तुम सुनते हो। मेरी न सुननेका कोई कारण नहीं। अथवा, मैं विनती सुनता हूँ, करता नहीं, सो आज तुमसे करता हूँ, इसिलये सुनो। 'मैं माँगता हूँ, मुझे दो' का भाव कि भगवान् उमासे वाक्यबद्ध हो चुके हैं कि 'अब मिलिहाह त्रिपुरारि', अतः माँगते हैं कि 'जाइ बिबाहहुः—।'

नोट—५ ब्रियहाँ भक्तपराधीनताका कैसा सुन्दर आदर्श है? यहाँ दिखाते हैं कि भगवान् अपने भक्तोंके कैसे अधीन रहते हैं। यहाँ भागवत-धर्मका महत्त्व दरसाया है; यथा—'मैं तो हीं अधीन तीन गुनको न मान

मेरे भक्तवात्मल्य गुण सब ही को टारे हैं।'(भिक्तरसबोधिनी टीका भक्तमाल) पुनश्च यथा—'अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज। साधुभिर्ग्रस्तहृद्वयो भक्तभक्तजनित्रयः। ये दारागारपुत्राप्तान्त्राणान्विक्तमिमं परम्। हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यकुमृत्सहे॥ मिय निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः। वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सिस्त्रयः सत्पितं यथा। साधवो हृदयं महां साधूनां हृदयं त्वहम्। मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागिष॥' (६३, ६५–६६, ६८) भगवान् दुर्वासाजीसे कहते हैं कि मैं परतन्त्रके समान भक्तोंके अधीन हूँ। उन्होंने मेरे हृदयपर अधिकार कर लिया है। जो स्त्री, पुत्रादिको छोड़कर मेरी शरणमें आते हैं, जिन्होंने अपने हृदयको मुझमें लगा दिया है वे मुझे उसी तरह अधीन कर लेते हैं जैसे साध्वी स्त्री अपने साधुपितको वशमें कर लेती है। ऐसे भक्त साक्षात् मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ, क्योंकि वे मेरे सिवा किसी वस्तुको प्रिय नहीं समझते। (भा० ९। ४) जोरावर भक्तसे जोर नहीं चलता। बलिसे कुछ न चली तब भीख ही माँगनी पड़ी। वैसे ही किसी प्रकार शिवजीने स्वीकार न किया तो लाचार हो भीख माँगी। इसी भावसे यहाँ 'विनती' और 'माँगे देहु' कहा। जय! जय !! जय!!!

#### कह शिव जदिप उचित अस नाहीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ १ ॥ सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ २ ॥

अर्थ—शिवजी बोले कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तथापि स्वामीके वचन भी मेटे नहीं जा सकते॥ १॥ हे नाथ! हमलोगोंका तो परमधर्म यही है कि आपकी आज्ञा सिरपर रखकर करें॥ २॥

#### 'कह शिव जदिप उचित अस नाहीं' इति।

'अस' किस वाक्यका संकेत कर रहा है, इसमें मतभेद है।

(१) पंजाबीजीका मत है कि 'त्यागकर पुन: अंगीकार करना और फिर बारात ले जाकर विवाह करना हम अवधूतोंको उचित नहीं है।' बैजनाथजी लिखते हैं—'बन्धनसे छूटकर पुन: बन्धनमें पड़ना उचित नहीं है। सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि—'जाइ बिबाहहु'यह जो कहा यह उचित नहीं है। क्योंकि जब कन्याके माता-पिता किसीको अगुआ करके वरपक्षमें आकर विनय करते हैं तब गणना करके कुण्डली मिलाकर विवाह ठीक होता है।' पं० सू० प्र० मिश्र कहते हैं कि प्राणिमात्रको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी उचित नहीं और मैं तो अवधूत हूँ, मेरा ब्याहसे अब क्या सम्बन्ध है? दूसरे इसीने तो सीतारूप धारण किया था इससे उसके साथ विवाह करना उचित नहीं, पर साथ ही आपकी आज्ञा न माननी भी उचित नहीं। ऐसे दुविधाके विचारोंमें महादेवजी पड़ गये और 'यही रीति भी है कि बिना दो बातोंके सिद्धान्त भी नहीं होता। अतएव शिवजीने यही सिद्धान्त किया जो अगली चौपाईमें है।'

मु॰ रोशनलालजी लिखते हैं कि—'यह बात प्रतिकूल पायी जाती है। क्योंकि शिवजीने यही प्रतिज्ञा की थी कि 'एहिं तन सितिह भेंट मोहि नाहीं' और उस तनके छूटनेके लिये इतना सब उपाय हुआ तब अब (पार्वतीजीको ग्रहण करनेको) क्यों अनुचित कहते? दूसरे यह कि यदि यह वास्तवमें अनुचित होता तो रघुनाथजी उनसे यह बात क्यों माँगते? और जब उन्होंने माँगा तो शंकरजी उसे अनुचित न कहते। (पाँ०) वीरकविजी लिखते हैं कि—'बहुत लोग यह अर्थ करते हैं कि शिवजीने कहा—'हे नाथ! यद्यपि पार्वतीके साथ विवाह करना उचित नहीं है, फिर भी आपकी बात मेटी नहीं जा सकती; अर्थात् आपके कहनेपर लाचार होकर मुझे ब्याह करना पड़ेगा।' पर यह अर्थ नहीं, अनर्थ है। इस अर्थसे और नीचेकी चौपाइयोंसे बिलकुल विरोध है। शिवजी यहाँ सेवक–भावसे कहते हैं 'आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ।' सेवकसे स्वामी विनय करे,यह कदापि उचित नहीं है। स्वामीको आज्ञा करनी चाहिये और सेवकका परम धर्म उसका पालन करना है—'उचित कि अनुचित कियें बिचारू। धरम जाइ सिर पातक भारू॥' (२।१७७) स्वामीकी आज्ञाको शिवजी कभी अनुचित नहीं कह सकते।'

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि—'यदि यह कहा जाय कि विवाह करके फिर बन्धनमें पड़ना उचित नहीं तो यह बात ऊपरके कथनसे विरोध पाती है कि 'भगत बिरह दुख दुखित सुजाना' अर्थात् वे भक्तोंके बिछोहसे यदि दु:खी हैं तो उनको अंगीकार क्यों न करेंगे? क्योंकि कहा गया है कि 'भक्त बिरह कातर करुणालय डोलत पाछे लागे। सुरदास ऐसे प्रभुको कत दीजत पीठ अभागे॥'

(२) पाँडे,जी, वीरकिव, विनायकी टीकाकार इत्यादिका मत है कि, शिवजी कहते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। आपने जो ये वचन कहे कि—'बिनती मम सुनहु' और 'मोहि माँगें देहु' ऐसे वचन स्वामीको सेवकसे कहना उचित नहीं। स्वामीका विनय करना कैसा? उन्हें तो आज्ञा देनी चाहिये और सेवकका तो यह परम धर्म है कि स्वामीकी आज्ञा बिना सोचे-विचारे मानकर उसका पालन करे। आप आज्ञा देते तो मैं उसका पालन कैसे न करता? विनती तो उससे की जाय जो वचन न माने, वा जो अपनेसे बड़ा हो, न कि सेवकसे। इसी भावको आगे पुष्ट करते हैं कि लोकमर्यादा भी यही है कि माता, पिता, गुरु और स्वामीकी वाणीका पालन करना पुत्र, शिष्य और सेवकका धर्म है। इनको यह अधिकार नहीं है कि ये पहले विचार करें कि वचन मानने योग्य हैं या नहीं, तब करें या न करें। प्रभुकी आज्ञा आदरपूर्वक पालन करना सेवकका परम धर्म है; यथा—'गुर पितु मातु स्वामि हित बानी। सुनि मन मुदित करिअ भिल जानी॥ उचित कि अनुचित किएँ बिचारू। धरमु जाइ सिर पातक भारू॥'(२। १७७) हमारे तो माता, पिता, गुरु, स्वामी और हित सब आप ही हैं, लोक-परलोक दोनोंके बनानेवाले आप ही हैं। तब भला हमारा यह धर्म हो सकता है कि ऐसे परम हितैषी प्रभुके वचन हम टाल देते? आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पुन: 'मेटि न जाहीं' का भाव कि औरोंकी आज्ञा मेटी जा सकती है पर 'प्रभु अज्ञा अपेल शृति गाई', अतः मैं उसे शिरोधार्य करता हूँ।

नोट—१ पंजाबीजी आदिके मतका सारांश यह है कि—शिवजी सोचते हैं कि सतीजीने सीतारूप धारण किया, यह पार्वती वही सती तो हैं, तब इनको पत्नी बनाना मेरे लिये उचित नहीं। यदि कहो कि जिस शरीरसे अपराध हुआ वह शरीर तो अब रह ही नहीं गया तो उसपर उनका सिद्धान्त यह है कि—'मनःकृतं कृतं राम न शरीरकृतं कृतम्। येनैवालिङ्गिता कान्ता तेनैवालिङ्गिता सुता॥' अर्थात् मनसे जो किया जाय वही किया हुआ समझा जाता है, क्योंकि आलिंगन तो स्त्री और लड़की दोनोंसे होता है पर मनके भावमें अन्तर है। अतएव ब्याह करना उचित नहीं। पुनः, जैसे पाप-पुण्य जिस शरीरसे होता है वह तो यहीं रह जाता है, फिर भी उसका सुख-दुःख तो जीवको दूसरे शरीरमें भोगना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि वह पाप जीवातमासे सम्बद्ध है, न कि उसी शरीरमात्रसे। अतः दूसरा शरीर धारण करनेपर भी वह पाप-पुण्य साथ रहता ही है। इतना ही नहीं वरंच पुण्य-पाप ही दूसरे शरीरके कारण होते हैं। इस विचारसे पार्वतीतनमें भी प्रेम करना उचित न होगा। 'अस' पिछले पूरे वाक्यको सूचित करता है। यद्यपि और तथापिका सम्बन्ध है, इससे उन लोगोंके अनुसार चौपाईका भाव यह है कि यद्यपि उनको ग्रहण करना मेरे लिये उचित नहीं है तथापि आपकी आज्ञा यही है तो मैं बिना किसी विचारके उसे अवश्य धारण करूँगा। दूसरे अर्थमें 'जदिप' का तात्पर्य एवं सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता।

पाँड़ेजी आदिके मतका सारांश यह है कि—सेवक-स्वामिभावमें 'उचित-अनुचित' का विचार नहीं हो सकता, आज्ञा पालन करना ही विधि है, स्वामीकी आज्ञाको अनुचित कैसे कहेंगे जब कि स्वयं वे आगे कह रहे हैं कि 'बिनिह बिचार करिअ' यही धर्म है। अतएव 'अस' पूर्व वाक्यके केवल 'बिनती मम सुनहु' और 'मोहि माँगे देहु' इन वाक्योंको सूचित करता है। अर्थात् 'विनती करना और माँगे देहु' ऐसा कहना उचित नहीं, पर आप स्वामी हैं, आप जैसा चाहें वैसा कहें, जो भी कहें सो अमिट है। रह गया विवाहकी आज्ञा, सो उसके विषयमें आगे कहते हैं—'सिर धिर आयसु करिअः—' अर्थात् वह तो शिरोधार्य है।

नोट--२ 'सिर धरि आयसु--' इति। सेवक होकर अपने लिये 'हमारा' बहुवचन क्यों कहा? यहाँ

सिद्धान्त कह रहे हैं; अत: 'हमारा' कहा। अर्थात् मेरा ही यह धर्म नहीं है किन्तु सभी भक्तोंका, भक्तमात्रका, हम सब लोगोंका सेवक-धर्म यही है। यद्यपि और भक्तोंका नामोल्लेख यहाँ नहीं है तथापि शंकरजी तो वैष्णवोंमें शिरोमणि हैं, यथा—'नदीनां च यथा गंगा वैष्णवानामहं यथा। देवानां च यथा विष्णुर्वेदानां प्रणवस्तथा॥' (ब्रह्माण्डपु०) केवल उन्हींके नामसे सबका ग्रहण हो सकता है। इसीसे उन्होंने 'हमारा' कहा। (पं० सू० प्र० मिश्र) विशेषभाव ऊपर आ चुके हैं। 'परम धरमु' का भाव कि अपने प्रणपर स्थिर रहना धर्म है पर स्वामीकी आज्ञा मानना परम धर्म है।

# मातु पिता गुर\* प्रभु कै बानी। बिनिह बिचार करिअ सुभ जानी॥३॥ तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी॥४॥

अर्थ—माता, पिता, गुरु और स्वामीकी बात बिना ही विचारे शुभ जानकर करनी (मान लेनी) चाहिये॥३॥ (और) आप (तो) सब प्रकारसे परम हितकारी हैं। हे नाथ! आपकी आज्ञा हमारे सिरपर है। (मैं उसे शिरोधार्य करता हूँ)॥४॥

नोट—१ 'मातु पिता<sup>—</sup>' इति। (क) बचपनमें माताकी आज्ञा, कुछ बड़े होनेपर घरसे बाहर निकलनेपर पिताकी आज्ञा, पाँच वर्ष बाद गुरुसे पढ़नेपर गुरुकी आज्ञा और पढ़-लिखकर लोक-परलोक दोनोंमें सुख होनेके लिये जीवनपर्यन्त प्रभु-(अपने स्वामी-) की आज्ञा माननेसे प्राणीका भला होता है। (मा॰ प॰) महाभारत शान्तिपर्वमें भीष्मपितामहजीने युधिष्टिरजीसे कहा है कि दस श्रोत्रियोंसे बढ़कर आचार्य हैं। दस आचार्योंसे बड़ा उपाध्याय (विद्यागुरु) है। दस उपाध्यायोंसे अधिक महत्त्व रखता है पिता और दस पिताओंसे अधिक गौरव है माताका। परंतु मेरा विश्वास है कि गुरुका दर्जा माता-पितासे भी बढ़कर है। माता-पिता तो केवल इस शरीरको जन्म देते हैं, किंतु आत्मतत्त्वका उपदेश देनेवाले आचार्यद्वारा जो जन्म होता है वह दिव्य है, अजर-अमर है। मनुष्य जिस कर्मसे पिताको प्रसन्न करता है, उसके द्वारा ब्रह्मा भी प्रसन्न होते हैं तथा जिस बर्तावसे वह माताको प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न होती है। इसलिये गुरु माता-पितासे भी बढ़कर पूज्य है। गुरुओंकी पूजासे देवता, ऋषि और पितरोंकी भी प्रसन्नता होती है, इसलिये गुरु परम पूजनीय है। माता, पिता और गुरु कभी भी अपमानके योग्य नहीं। उनके किसी भी कार्यकी निन्दा न करनी चाहिये।' पुनः माता, पिता और गुरु सदा अपने पुत्र या शिष्यका कल्याण ही चाहेंगे, वे कभी बुरा न चाहेंगे। अतः 'बिनिह बिचार करिअ सुभ जानी' कहा।

नोट—२ (क) 'बिनिह बिचार करिअ'' इति। भाव कि विचारका खयाल मनमें आनेसे भारी पाप लगता है; यथा 'उचित कि अनुचित किये बिचारू। धरमु जाइ सिर पातक भारू॥' (२।१७७) (ख) 'सुभ जानी' का भाव कि अनुचित भी यदि हो तो भी आज्ञा पालन करनेवालेका मंगल ही होगा, उसे कोई दोष नहीं देगा। अतः उसे मंगलकारक जानकर करना चाहिये। यथा 'गुर पितु मातु स्वामि सिख पालें। चलेहुँ कुमग पग परिह न खालें॥'(२।३१५) 'परसुराम पितु अग्या राखी' से 'अनुचित उचित बिचारु तिज जे पालिह पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के 'तक (२।१७४) (ग) 'तुम्ह सब भाँति परम हितकारी' इति। अर्थात् माता-पिता आदि सब आप ही हैं, आपने सब प्रकार हमारा हित किया और कर रहे हैं; यथा—'राम हैं मातु पिता सुतु बंधु औ संगी सखा गुरु स्वामि सनेही। रामकी सौहँ भरोसो है राम को राम-रँगी-रुचि राचौं न केही। '(क० उत्तर० ३६) 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव सर्व मम देवदेव॥'—सब भाँति हमारा परम हित किया है जैसे कि—भरमासुरसे रक्षा की, कालकूटको अमृत कर दिया; यथा 'नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकृट फल दीन्ह अभी को॥'गुरुरूपसे आपने षडक्षर ब्रह्मतारक राममन्त्रका

<sup>\*</sup> प्रभु गुरु—१७२१, १७६२, छ०। गुर प्रभु—१६६१, १७०४, को० रा०।

जप बताया, अपनी उपासना बतायी, सतीजीने सीतारूप धारण किया तब आपने ही मन्त्र बताया कि क्या करना चाहिये; यथा 'सुमिरत रामु हृदय अस आवा।' (१।५७) इत्यादि। पुन: भाव कि आप हमारे माता– पिता आदि सब कुछ हैं, अत: आप 'यह मोहि माँगे देहु' क्यों कहते हैं ? (घ) । इस चौपाईमें पुत्र, शिष्य और सेवकके धर्म उपदेश किये गये हैं। बालकोंको श्रीशंकरजीकी शिक्षापर ध्यान देना चाहिये।

नोट—३ 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी' इति। (क) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं', 'परम धरमु यह नाथ हमारा' और 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी'—यहाँ शिवजीने रामजीको 'नाथ' कहा है। 'नाथ बन्धने' से 'नाथते असौ नाथः' अर्थात् जो नाथ ले (अपने अधीन कर जैसा चाहे करे) वह नाथ है। पूर्व भी शिवजीने 'बहुरि राममायिह सिर नावा। प्रेरि सितिह जेहिं झूठ कहावा॥' यह कहा था और यहाँ 'नाथ' कहकर जनाया कि पहले तो आपने उनसे वियोग कराके चारों ओर भ्रमाया और फिर संसारकी मायामें नाथते हैं। इसिलये आप सचमुच बड़े भारी नाथनेवाले नाथ हैं।' (मा० प०) (ख) पूर्व जो कहा था कि 'सिर धिर आयसु " इत्यादि वह सिद्धान्तमात्र कहा था। वहाँ यह न कहा था कि मैं भी आज्ञाका पालन करूँगा। यह बात यहाँ कह रहे हैं।

#### प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना। भक्ति बिबेक धर्मजुत रचना॥ ५॥ कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ॥ ६॥

अर्थ—शंकरजीकी भिक्त, विवेक और धर्मसे युक्त वचन-रचनाको सुनकर प्रभु (श्रीरामजी) संतुष्ट (प्रसन्न) हुए॥५॥ प्रभुने कहा—'हर! तुम्हारी प्रतिज्ञा रह गयी (अर्थात् मान-मर्यादाके साथ निबह गयी, पूरी हो गयी) अब जो हमने कहा है उसे हृदयमें रखना (अर्थात् स्मरण रखना, भूल न जाना)॥६॥

नोट—१ 'प्रभु तोषेड सुनि—'इति। (क) 'तोषना' क्रिया केवल पद्यमें प्रयुक्त होती है। सं० 'तोषण' से बनायी गयी है। अर्थ है 'सन्तुष्ट, तृप्त या प्रसन्न होना'। सन्तुष्ट होना कहकर उसका कारण दूसरे चरणमें बताते हैं कि उन वचनोंकी रचना भक्ति-विवेक-धर्म-युक्त है। कौन वचन भक्तियुक्त है, कौन विवेकयुक्त और कौन धर्म युक्त है इसमें मतभेद है। नीचे चार्टसे विभिन्न मत समझमें आ जायँगे।

| वाक्य                      | पं० रा० कु० | सु० द्वि० | पं०   | पां०  | বি৹ রি৹ |
|----------------------------|-------------|-----------|-------|-------|---------|
| जदपि उचित अस नाहीं         | विवेक       | विवेक     | भक्ति |       |         |
| नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं  | ,,          | भक्ति     | ,,    |       |         |
| सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा | भक्ति       | धर्म      | धर्म  | भक्ति | भक्ति   |
| परम धरमु यह नाथ हमारा      | धर्म, भक्ति | ,,        | ,,    | धर्म  | धर्म    |
| 'मातु पिताःःसुभ जानी'      | धर्म        | ,,        | विवेक |       |         |
| तुम्ह सब भाँति परम हितकारी | भक्ति       | धर्म      | "     |       |         |

पाँडेजीका मत है कि 'सिर धिरि'' भक्ति है, 'परम धरम'' धर्म है और इन दोनोंका सँभाल 'विवेक' है। और किसीका मत है कि—'मातु पिता'। बिनिह बिचार' में 'बिचार' शब्द होनेसे इसे विवेकयुत वचन समझना चाहिये। कि मेरी समझमें सारे वचन भक्तिसम्बन्धी विवेक और धर्मसे युक्त हैं। (ख) यहाँ सहोक्ति अलंकार है। यथा—'जहँ मनरंजन बरनिये एक संग बहु बात। सो सहोक्ति आभरण है ग्रंथनमें बिख्यात॥'(अ॰ मं॰)

नोट—२ 'कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ।' इति। (क) शिवजीने कहा था कि 'जदिप उचित अस नाहीं', उसीपर प्रभु कहते हैं कि 'तुम्हार पन रहेऊ।' भाव कि प्रण था कि 'एहि तन सितिह भेंट मोहि नाहीं', सो सती-तन तो भस्म हो गया, अब तो पार्वती-तन है। शिवजीने कहा कि 'मातु पिता गुर प्रभु कै बानी।' 'इसीसे किव

भी यहाँ 'कह प्रभु' लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही यह कहा है कि 'प्रभु' की वाणीको बिना विचारे ही करना चाहिये। पुनः, जैसे वहाँ 'कह सिव' लिखा वैसे ही यहाँ 'कह प्रभु' लिखा। (ख) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'यहाँ श्रीरामजीने हास्य बुद्धिसे 'हर' कहा है। अर्थात् तुम्हारा प्रण ठीक रह गया, तुमने सतीके तनको हर लिया। और आगे 'अब उर राखेहु' यह भी हास्यसे कहा है। अर्थात् याद रखना नशेकी झोंकमें भूल मत जाना।' (ग) 'अब उर राखेहु' का भाव कि आप 'भोलानाथ' हैं, भोले बाबा हैं, बहुत शीघ्र भूल जाते हैं, इसीसे सावधान किये देता हूँ कि भूल न जाना। पुनः भाव कि अबतक आप हृदयमें यह रखे थे कि ब्याह न करेंगे, पार्वतीजीको न ग्रहण करेंगे, उस बातको हृदयसे निकालकर अब उसकी जगह हमारी बात 'जाइ बिबाहहु' को रिखये। कि जैसे उमाजीका हठ था कि जबतक शिवजी न मिलेंगे, तप न छोडूँगी। इससे ब्रह्मवाणीने उनसे कहा था कि 'हठ परिहरि घर जायहु', वैसे ही शिवजीसे कहा गया।

#### अंतरधान भए अस भाषी। संकर सोइ मूरति उर राखी॥७॥ तबहिं सप्तरिषि सिव पिंह आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए॥८॥

अर्थ—ऐसा कहकर वे अन्तर्धान (गुप्त, अदृश्य, गायब) हो गये। शंकरजीने उसी मूर्ति-(ध्यान-) को हृदयमें धर लिया॥७॥ उसी समय सप्तर्षि शिवजीके पास आये। प्रभु (शिवजी) उनसे अत्यन्त सुन्दर वचन बोले॥८॥ नोट—१ 'अंतरधान भए—' इति। (क) आदिमें प्रभुका एकदम प्रकट होना और यहाँ अन्तमें अन्तर्धान होना कहकर शिवजीके विश्वासको चरितार्थ किया जो उन्होंने आगे कहा है—'हिर ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना।'—(१।१८५) (ख) 'अस भाषी' अर्थात् 'हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ॥' यह कहकर काम हो गया, अब उहरनेकी आवश्यकता न रह गयी, अत: अन्तर्धान हो गये। (ग) 'संकर सोइ मूरित उर राखी'—इस कथनसे सूचित होता है कि इसके पूर्व और किसी छिबको हृदयमें बसाये हुए थे। कुछ लोगोंका अनुमान है कि इसके पूर्व वनकी झाँकी जिसका दर्शन दण्डकारण्यमें हुआ था हृदयमें रखे थे। (घ) प्रभुने तो बात हृदयमें रखनेको कही थी पर इन्होंने मूर्तिको भी हृदयमें रख ली इससे उनकी विशेष श्रद्धा दर्शित हुई। (मा० प०) क्षणभरका वियोग असहा है, या तो इन आँखोंके सामने रहें या मानसिक दिष्टिके सामने रहें। (वि० त्रि०)

नोट—२ 'तबिहें सप्तरिषि ''इति। (क) ब्रह्मवाणीने सर्वप्रथम सप्तिषिकी चर्चा की है; यथा—'मिलिहें तुम्हिंहें जब सप्त रिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा॥'(७५) और यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके अन्तर्धान होते ही तुरंत 'तबिहें' तत्काल ही वे आ गये। अर्थात् इधर प्रभु अन्तर्धान हुए और उधर वे आये। इससे अधिक महात्माओंका मत यही है कि वह वाणी भी श्रीराम ब्रह्मकी ही थी और उन्होंकी प्रेरणासे सप्तिष्व भी उसी समय पहुँच गये। बैजनाथ आदिके मतसे वह ब्रह्माजीकी वाणी थी, और ब्रह्माजीकी प्रेरणासे सप्तिष्व वहाँ आये। शिवपुराण तथा कालिदासजीका मत है कि शिवजीने तेजोमय सप्तिष्व स्मरण किया तो वे शिवजीके सम्मुख तत्काल ही आ प्राप्त हुए और उन्होंने शिवजीकी पूजा और स्तुति की। कहा कि आपके स्मरणरूपी अनुग्रहसे आज हम अपने तपकी सिद्धि समझते हैं, अपनेको अधिक मानते हैं, क्योंकि सत्पुरुषोंके द्वारा किया हुआ आदर अपने गुणोंमें प्रायः विश्वासको उत्पन्न करता है। आपके स्मरण करनेसे हमलोग उपस्थित हुए हैं। क्या आज्ञा होती है ? यथा—'विस्छादीनमुनीन्सप्त सस्मार सूतिकृद्धरः॥ सप्तिष्मृनयश्शीघ्रमाययुस्स्मृतिमात्रतः।—'(शिवपुराण २।३।२५।७–११) अर्थात् शिवजीने विस्छादि सप्तिषयोंका स्मरण करते ही वे शीघ्र आ गये। पुनश्च यथा—'ऋषीञ्ज्योतिर्मयान् सप्त सस्मार स्मरशासनः॥ ते प्रभामण्डलैव्योंम द्योतयन्तस्तपोधनाः। सारुन्थतीकाः सपदि प्रादुरासन् पुरः प्रभोः॥ चिनतितोपस्थितांस्तावत् शाधि नः करवाम किम्॥' (कुमारसम्भव ६।३-४,२४) पार्वतीमंगलमें भी शिवजीका उन्हें स्मरण करना लिखा है। यथा—'सिव सुमिरे मुनि सात आइ सिर नाइन्ह। कीन्ह संभु सनमानु जनम फल पाइन्ह॥ सुमिरिहं सकृत तुम्हिं

जन तेड़ सुकृती बर। नाथ जिन्हिं सुधि करिअ तिन्हिं सम तेड़ नर॥ ७५-७६॥ सुनि मुनि बिनय महेस परम सुख पाएउ॥ ७७॥'—पार्वतीमंगलकी कथा कुमारसम्भवसे प्राय: मिलती-जुलती है। पद्मपुराण सृष्टिखण्डमें इन्द्रने सप्तिषियोंको पार्वतीजीके पास भेजा है; इसिलये पद्मपुराणकी कथा मानसमें नहीं लग सकती। कि 'कल्पभेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसिन्ह गाए॥' के अनुसार और सभी उपर्युक्त भाव ठीक हो सकते हैं। मतभेद होनेसे मानसकविने सप्तिषिका आगमनमात्र कहकर सब मतोंकी रक्षा की है।

एक बात स्मरण रखनेकी है कि मानसमें जहाँ -जहाँ स्मरण करना कहा है वहाँ उसे प्रत्यक्ष लिखा है, जैसे कि—'सुमिरत राम हृदय अस आवा', 'हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई' (श्रीसीताजी), इत्यादि। यह भी हो सकता है कि शिवजीने अपने इस कमसे अपनेको प्रभुकी आज्ञा पालन करनेमें परम उत्साहित और तत्पर दिखाया। (ख) 'सप्तिषें' इति। पूर्व दोहा ७५ की अर्धाली ४ 'मिलिह तुम्हिं जब सप्त रिषीसा।' में लिखा जा चुका है कि प्रत्येक मन्वन्तरमें सप्तिषें भिन्न-भिन्न होते हैं। जबतक यह निश्चय न हो कि किस कल्पके किस मन्वन्तरमें यह चिरत हुआ, तबतक सातोंके ठीक-ठीक नाम नहीं बताये जा सकते। ब्लिवर्तमान समयमें वैवस्वतमन्वन्तर चल रहा है, इसके सप्तिष्य ये हैं—'कश्यपोऽत्रिभरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः। जमदिग्वर्विसष्ठश्च साध्वी चैवाप्यरुन्धती॥' (७५।४) देखो।

नोट—३ 'बोले प्रभु अति बचन सुहाए।' ॐ श्रीशिवजीकी रामाज्ञामें तत्परता किव अपने शब्दोंसे दिखा रहे हैं कि सप्तिषियोंके आते ही उन्होंने कुछ और बात न की, झट पार्वतीजीके पास जानेकी आज्ञा दी। वचनोंको 'अति सुहाए' विशेषण दिया; क्योंकि ये वचन श्रीरामाज्ञाके अनुकूल हैं। पुनः भाव कि ये वचन सप्तिषियों, देवताओं तथा सभीको भाये, अतः 'सुहाए' कहा। पुनः सुधाकर द्विवेदीके मतानुसार 'अति सुहाए' का आशय यह है कि 'तारकासुरसे सब घबड़ा गये थे, सबकी इच्छा थी कि शीघ्र ही शिवजी पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें। सप्तिष् भी व्याहकी प्रार्थनाके ही लिये शिवजीके पास आये थे। उनके मनकी बात कहनेसे वचन 'अति सुहाए' हुए।

सप्तर्षिका स्वयं प्रभुप्रेरित आगमन अथवा बुलाया जानेका आशय यह है कि विवाह करानेमें एक मध्यस्थ होता है। ये मध्यस्थका काम करेंगे। ब्रह्मवाणीको प्रमाण करेंगे। यथा—'मध्यस्थिमष्टे उप्यवलम्बतेऽर्थे।' (अर्थात् इष्ट अर्थमें मध्यस्थकी आवश्यकता होती है।)

# दो० — पारबती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु। गिरिहि प्रेरि\* पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु॥ ७७॥

शब्दार्थ—प्रेरि (सं॰ 'प्रेरणा' से)=प्रेरणा करके। किसीको किसी कार्यमें प्रवृत्त या नियुक्त करने वा लगाने वा उत्तेजना देनेको 'प्रेरणा' कहते हैं। प्रेरि=भेजकर, नियुक्त करके।

अर्थ—आपलोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लें और हिमवान्को प्रेरणा करके भेजकर उन्हें घर भेजवाइये तथा उनके सन्देहको दूर कर दीजिये॥७७॥

नोट—१ 'पारबती पिंह जाइ तुम्ह प्रेम पिरच्छा लेहु' इति। 'प्रभुकी आज्ञाका पालन करना, उनके वचनोंमें विश्वास रखना कि ये सदा शुभ हैं, यह सबका एवं हमारा परम धर्म है, कर्तव्य है, यह शिवजी स्वयं कह चुके हैं। इस तरह पार्वतीजीका पाणिग्रहण तो मंजूर कर चुके, प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब पार्वतीजीके प्रेमपरीक्षाका प्रयोजन अब क्या रह गया? क्या प्रेम न हो तो न ग्रहण करेंगे? ये शंकाएँ उठाकर महानुभावोंने उसका समाधान इस प्रकार किया है—

पं॰ रामकुमारजी—पार्वतीजीका प्रेम तो शिवजी मानते ही हैं, अब सप्तर्षिद्वारा परीक्षा कराके उसे जगत्में प्रकट किया चाहते हैं। तप तो संसारने जान लिया, भीतरका प्रेम परीक्षा बिना कैसे खुले? यथा—'प्रेम अमिय

<sup>\*</sup>जाइ पठएह-१७२१, १७६२, छ०। प्रेरि पठएह—१६६१, १७०४। प्रेरि पठवहु—का० रा०।

मंदरु बिरह भरतु पयोधि गँभीर। मिथ प्रगटेउ सुर साथु हित कृपासिंथु रघुबीर॥'(२। २३८) जैसे भरतजीका प्रेम जगत्को प्रकट दिखानेके लिये और आदर्श जनानेके लिये भरतकी यह परीक्षाका चरित रचा गया तथा जैसे श्रीजानकीजीकी शुद्धता जगत्में प्रमाणित करनेके लिये सीतात्याग और लंकामें अग्नि-परीक्षाका चिरत किया गया; नहीं तो श्रीरामजी तो प्रेम और पिवत्रता जानते ही थे। यदि पार्वतीजीका प्रेम शिवजी न जानते होते तो ऐसा न कहते कि 'गिरिह प्रेरि पठएह भवन दूरि करेह संदेह' किंतु सन्देहयुक्त (संदिग्ध) वचन कहते। [ पार्वतीजीका सन्देह पूर्व ही कह आये हैं — 'मिलन किठन मन भा संदेहू' देखिये जब प्रभु कृपा करते हैं तब सब भाँतिसे करते हैं। उनका परमानन्य पातिव्रत्य जगत्को आदर्शरूपसे दिखलानेके लिये प्रेम-परीक्षा करायी गयी।' ऐसा ही प्रेम हमारा श्रीरामजीमें होना चाहिये।

वन्दनपाठकजी—'श्रीरामजीके कहनेसे महादेवजीने तो पार्वतीजीसे विवाह करना स्थिर कर लिया था, संशय केवल इतना था कि विवाहयोग्य अवस्था आ गयी है कि अभी कसर है। इस बातके जाँचनेके लिये प्रेम-परीक्षा लेना कहा। अर्थात् मेरेमें प्रेम-प्रभावके उत्पन्न होनेसे तुम लोगोंको अवस्था मालूम हो जायगी। उस समय हिमवान्को हटसे भेजकर पार्वतीको घर भेजवाना। जो हिमवान्को संशय हो कि महादेवजी पार्वतीजीको शायद स्वीकार करें तो तुम लोग सब संशयको दूर कर देना।

सु० द्वि०—लोकव्यवहार दिखानेके लिये सप्तर्षियोंको प्रेम-परीक्षा लेनेको कहा अर्थात् हृदयसे मेरेमें पार्वतीका अनुराग है या नहीं, इसको जाँचो।

सू॰ प्र॰ मिश्र—परीक्षा लेनेका भाव यह है कि उसका हठ गया या नहीं, इसे देखकर तब हिमालयके पास जाना।—अस्तु।

वि० त्रि०—प्रभु लोग जनकी प्रीतिकी परीक्षा करते हैं, यथा-'सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा।' (६। १०१। ३) इससे प्रभुका अज्ञान नहीं समझना, उसका उद्देश्य नीतिरक्षा है। यथा—'जद्यपि प्रभु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता॥'यदि कोई प्रेमके लिये तपस्या करता हो तो उसके प्रेमकी परीक्षा लेनी नीति है। परीक्षोत्तीर्ण होनेका यश उसे मिलेगा और परीक्षकका भी मान हुआ कि वे अमुककी परीक्षा लेनेके योग्य समझे गये। सती-शरीरसे इन्होंने स्वामीकी परीक्षा लेना उचित समझा था, अतः स्वीकारके पहले शिवजीने इनकी भी परीक्षा लेना उचित समझा, परीक्षामें उत्तीर्ण होना तो निश्चित ही है।

ब्रह्मिगरा भी सत्य करनी है कि 'मिलिह तुम्हिं जब सप्त रिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा॥' इसिलये सप्तिष् भेजे गये और भेजनेका यह तो एक बहानामात्र है कि परीक्षा लें। 'दूरि करेहु संदेहु।' सन्देह पार्वतीजी और हिमवान्जी दोनोंमें घट सकता है। गिरिराजको सन्देह था कि पार्वतीजी बिना शिवप्राप्तिके घर लौटेंगी या नहीं, क्योंकि अनेक बार वे पूर्व उनको लेने गये परंतु वे न लौटीं। यह बात ब्रह्मवाक्यसे भासित होती है कि 'हठ परिहिर घर जाएहु।' इनको समझा देना चाहिये कि अब वे अवश्य आयेंगी, उनका मनोरथ सुफल होगा, इत्यादि। पुनः, (७७।७–८) के नोट ३ में भी एक कारण लिखा जा चुका है कि विवाहमें मध्यस्थ, बिचवानी वा साधककी आवश्यकता होती है। यह पार्वतीमंगलके 'दुलिहिनि उमा, ईस बरु, साधक ए मुनि। बिनिह अविस यहु काज गगन भइ अस धुनि॥'(८०) इस वाक्यसे भी स्पष्ट है और परीक्षा तो एक व्याजमात्र है। पुनः माधुर्यमें यह भाव भी ले सकते हैं कि परीक्षा लो जिसमें मेरा संदेह दूर हो। संदेह होनेपर ही लोकव्यवहारमें परीक्षा लेना देखा जाता है। इसीसे परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर सप्तिष्कितो हर्ष हुआ और ये समाचार देने शिवजीके पास गये, जिसे सुनकर शिवजी प्रेममें मग्न हो गये।

नोट २—हिमाचल और मेना पूर्व लेने गये थे यह बात (शिवपु॰ २।३।२३) में स्पष्ट लिखी है। यथा— 'हिमालयस्तदागत्य पार्वतीं कृतिनिश्चयाम्। सभार्यस्ससुतामात्य उवाच परमेश्वरीम्॥' (२) पर वे न लौटीं, सबको लौटा दिया; यथा—'सर्वे भवन्तो गच्छन्तु स्वं स्वं धाम प्रहर्षिताः॥' (१३)

#### \* तब रिषि तुरत गौरि पहँ गयऊ । देखि दसा मुनि बिस्मय भयऊ॥१॥ रिषिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी । मुरतिमंत तपस्या जैसी॥२॥

अर्थ—तब (अर्थात् शिवजीकी आज्ञा सुनकर) सप्तर्षि तुरंत गौरी-(श्रीपार्वतीजी-) के पास गये। उनकी (तपसे क्षीण) दशा देखकर मुनि विस्मित हो गये (उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ)॥ १॥ ऋषियोंने वहाँ गिरिजाजीको कैसे देखा जैसे (मानो) मूर्तिमान् तपस्या ही है॥ २॥

नोट-१ 'तब रिषि त्रतः'' 'इति। (क) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि-'जैसे शिवजीने बहुत बातचीत न की, तुरंत ऋषियोंको प्रेम-परीक्षाके लिये भेजा, वैसे ही ऋषिलोग भी 'तुरंत' गौरीजीके पास गये। श्रीरामजीकी आज्ञा शिरोधार्य करते ही पार्वतीजी शिवजीकी अर्धांगिनी हो गर्यी। शिवजी 'कर्पुरगौरम्, 'कंद इंद दर गौरसंदरं' कहे गये हैं। इसलिये गौरके अर्धांगके योग्य यहाँ ग्रन्थकारने 'गौरी' नाम कहा।' (ख) 🖙 स्त्रियाँ अपने सहागके लिये गौरीका ही पूजन करती हैं। इससे अनुमान होता है कि पतिके लिये तप करनेसे 'गौरी'नाम पडा हो।— 'पुजन गौरि सखी लै आई।' (१।२३१) पुन: गौरी=आठ वर्षकी कन्या=गोरे रंगकी कन्या। यथा—'अष्टवर्षा भवेदगौरी नववर्षा तु रोहिणी। दशवर्षा भवेतु कन्या अत ऊर्घ्वं रजस्वला॥' (प्रसिद्ध है)। तप देखकर सप्तर्षिको आश्चर्य क्यों हुआ ? इसका कारण कविने यहाँ 'गौरि' शब्द देकर बता दिया है कि वह अभी आठ ही वर्षकी थीं जब तपस्या करने लगीं। यह अवस्था और उसपर यह दुष्कर मुनियोंके भी मनको अगम तप! अत: आश्चर्य हुआ। (ग) गौरी, सती, पार्वती, गिरिजा, शिवा, अपर्णा, उमा आदि पार्वतीजीके ही नाम हैं। (घ) 'देखि दसा'ं': यथा—'देखि उमिह तप खीन सरीरा।'(७५) जो तप इन्होंने किया वह धीर-मुनि-ज्ञानियोंसे भी होना कठिन था, यथा—'अस तप् काह न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मृनि ज्ञानी॥' (७५। ब्रह्मवाणी); अत: आश्चर्य हुआ। नोट-२ 'रिषिन्ह गौरि- देखी' इति। (क) मूर्तिमान तपस्या ही है ऐसा देखा अर्थात तेजपुंज तपोमूर्ति ही है, तपस्याकी मानो अधिष्ठात्री देवी हैं। तपसे तेजोमय हो गयी हैं; यथा—'बिन् तप तेज कि कर बिस्तारा।' पद्मपुराणमें लिखा है कि इनके तेजने सूर्य और अग्निकी ज्वालाओंको भी परास्त कर दिया। (तपसे तेजका विस्तार हो रहा है, इसीसे गौरी नाम दिया। वि॰ त्रि॰) (ख) सु॰ प्र॰ मिश्र लिखते हैं, कि 'यहाँ कुछ त्रुटि मालूम पड़ती है। वह यह है कि जब साधारण जन भी किसी श्रेष्ठके यहाँ जाता है, तो वह अवश्य उसे कुछ आदरके साथ बैठाता है और उसके आनेका कारण पूछता है, तब वह अपने आनेका कारण कह सुनाता है। इन बातोंका यहाँ कुछ भी उल्लेख नहीं है। कुमारसम्भवमें उल्लेख है कि जब शिवजी ब्रह्मचारी-वेषमें परीक्षा लेने गये तब गिरिजाजीने प्रथम उनका आदर-सम्मान किया, तदनन्तर दूसरी बातें हुईं।' मेरी समझमें यहाँ पूजन, आदर-सत्कार शिष्टाचारका उल्लेख न होनेके दो कारण समझ पडते हैं। एक तो यह कि मुनियोंने उनको इस शिष्टाचारका मौका ही न दिया। उन्हें बहुत काम करने हैं, इनकी परीक्षा, फिर हिमवानुको समझाकर इनके पास भेजना, इनको घर भेजवाना और सबोंका संदेह निवृत्त करना—और शीघ्र ही शिवजीको सब समाचार देना। इसीसे उन्होंने पहुँचते ही प्रश्न करना प्रारम्भ कर दिया। दूसरे, 'रिषिन्ह गौरि देखी''' मूरतिवन्त तपस्या जैसी।' से जान पडता है कि गौरीजी तपमें मग्न हैं, उन्होंने अभी तप करना छोडा नहीं है। छोडतीं कैसे ? ब्रह्मवाणीने तो स्वयं कहा है कि वाणीको प्रमाण तब जानना जब सप्तर्षि मिलें। ऐसा अनुमानित होता है कि ब्रह्मवाणी और शिवजीको श्रीरामदर्शन; ये दोनों एक ही समय त्रंत आगे-पीछे हुए हैं। (ग) शिवपुराणमें भी ऐसा ही कहा है। यथा—'इत्याज्ञप्ताश्च मुनयो जग्मुस्तत्र दुतं हि ते। यत्र राजित सा दीप्ता जगन्माता नगात्मजा।। तत्र दृष्टा शिवा

<sup>\*</sup> यह अर्थाली संवत् १६६१ की प्रतिमें है। छूटका चिह्न देकर हाशियेपर लिखी गयी है। लेखनी और मिस वही जान पड़ती हैं। सुधाकर द्विवेदीजी, सू॰ प्र॰ मिश्रजी एवं पं॰ रामगुलाम द्विवेदीजीकी प्रतियोंमें भी यह पाठ है। परन्तु काशिराजकी, छक्कन लालजी और भागवतदासजीकी पोथियोंमें नहीं है। करुणासिंधुजी एवं बैजनाथजीकी छपी पुस्तकोंमें इसकी जगहपर—'सुनि सिव बचन परम सुख मानी। चले हरिष जहँ रही भवानी॥' यह अर्थाली है जो किसी प्रामाणिक पोथीमें नहीं मिलती है।

साक्षात्तपःसिद्धिरिवापरा। मूर्ता परमतेजस्का विलसन्ती सुतेजसा॥'(२।३।२५।१८-१९) इस उद्धरणमें 'दीप्ता', 'साक्षात्तपःसिद्धिरिवापरा सुतेजसा' मानसके 'मूरितमंत तपस्या' के भावार्थ ही हैं। अर्थात् दीप्तियुक्त थीं मानो मूर्तिमती दूसरी तपकी सिद्धि ही परम तेजोमय मूर्तिसे विराजमान हो।

कुमारसम्भवमें श्रीपार्वतीजीकी तपोमूर्तिका वर्णन इस प्रकार है—'यथा प्रसिद्धेर्मधुरं शिरोरुहैर्जटाभिरप्येव-मभूत्तदाननम्। न षट्पदश्रेणिभिरेव पंकजं सशैवलासंगमिप प्रकाशते॥' (५) अर्थात् पूर्व जैसे कोमल केशोंसे मुख शोभित था, वैसे ही अब जटाओंसे सुशोभित है। कमलपुष्प केवल भ्रमरसे ही नहीं शोभित होता, किंतु काईके संगसे भी शोभित होता है। (घ)—यहाँ 'अनुक्तविषया वस्तूत्प्रेक्षा अलंकार' है। उत्प्रेक्षा अलंकारका मुख्य तात्पर्य किसी उपमेयका कोई उपमान कल्पना–शक्तिद्वारा कल्पित कर लेना है। कल्पना प्रतिभाके बलसे ही हो सकती है। जितनी ही शिवतमती प्रतिभा होगी उतनी ही उत्तम कल्पना हो सकेगी, इसलिये इस अलंकारको उत्प्रेक्षा कहते हैं। यथा—'बल सों जहाँ प्रधानता किर देखिय उपमान। उत्प्रेक्षा भूषन तहाँ कहत सुकिव मितमान॥' जहाँ किसी वस्तुके अनुरूप बलपूर्वक कोई उपमान कल्पत किया जाता है वहाँ 'वस्तूत्प्रेक्षा अलंकार' होता है। इसके भी दो भेद हैं। जहाँ उत्प्रेक्षाका विषय न कहा जाय, केवल उसके अनुरूप कल्पना की जाय वहाँ 'अनुक्तविषया वस्तूत्प्रेक्षा' होती है।–(अलंकारमंजूषा) यहाँ तपस्याका मूर्तिमान् होना कविकी कल्पनामात्र है।

#### बोले मुनि सुनु सैलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी॥ ३॥ केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू। हम सन सत्य मरमु किन\* कहहू॥ ४॥

अर्थ—मुनि (सप्तर्षि) बोले—हे शैलकुमारी गिरिजे! किस कारण तुम (यह इतना) भारी तप कर रही हो?॥३॥ किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे (अपना) सच-सच मर्म (भेद) क्यों नहीं कहती हो?॥४॥

मिलानके श्लोक—'शृणु शैलसुते देवि किमर्थं तप्यते तपः। इच्छिस त्वं सुरं कं च किं फलं तद्वदाधुना।' शिवपु॰ २।३।२५।२१ अर्थात् हे शैलकुमारी! तुम किसिलिये तप कर रही हो? तुम किस देवताका या किस फलकी कामना करती हो? सब कहो।

नोट—१ 'बोले मुनि सुनु सैलकुमारी।—' इति। (क) माताको जो स्वप्न सुनाया था उसमें भी 'सैलकुमारी' ही सम्बोधन था। यथा 'करि जाइ तपु सैलकुमारी।' (७३। १) यहाँ 'सैलकुमारी' से जड़ता सूचित की; इसीको आगे स्पष्ट कहेंगे; यथा 'गिरि संभव तव देह।' प्रश्नके आदिमें और उत्तरके अन्तमें जड़ताका भाव सूचित किया है, फिर नहीं। (ख) 'करहु कवन कारन तपु भारी' का भाव कि जिसके लिये लोग तप करते हैं वह सब बातें तो तुम्हें बिना तप किये ही प्राप्त हैं, यथा—'कुले प्रसूतिः प्रथमस्य वेधसिस्त्रलोकसौन्दर्यमिवोदितं वपुः। अमृग्यमैश्वर्यसुखं नवं वयस्तपः फलं स्यात्किमतः परं वद॥' (कुमारसम्भव ५। ४१) अर्थात् ब्रह्माके प्रथम कुल–(उत्तम देवकुल–) में जन्म; त्रैलोकोत्तर सौन्दर्य, कान्तिमान् दिव्य शरीर, बिना परिश्रम ही ऐश्वर्य (राज्यसुख) और नवीन अवस्था (जब प्राप्त ही है तब इसके अतिरिक्त) इससे बढ़कर तपका फल क्या हो सकता है (आप ही) बतलाइये? यही आशय पार्वतीमंगलके बटुरूप शिवजीके वाक्योंमें है। यथा 'जनिम जगत जस प्रगटिहु मातु पिता कर। तीयरतन तुम्ह उपजिहु भवरलाकर॥ अगम न कछु जग तुम्ह कहँ मोहि अस सूझइ। बिनु कामना कलेस कलेस न बूझइ॥ जौ बर लागि करहु तपु तौ लरिकाइय। पारस जौ घर मिलै तौ मेरु कि जाइय॥ मोरे जान कलेस करिय बिन् काजिह। सुधा कि रोगिहि चाहिह रतन कि राजिह॥ लखि न परेउ तपकारन—।' (४५—४८)

वि॰ त्रि॰-परीक्षा लेनेमें ही सतीसे चूक हुई थी। अत: ग्रन्थकार इनकी परीक्षा लेनेकी विधि बतलाते

<sup>\*</sup> सब—१७२१, १७६२, छ०। किन—१६६१। की न—१७०४

१ मरम-१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। बचन-१६६१, १७०४, सुधाकर द्विवेदी।

हैं। सप्तर्षियोंने अपना स्वरूप नहीं पलटा। केवल मन्वन्तरके सप्तर्षि होनेके नाते पूछते हैं कि किस कारण तप करती हो? जिसमें उत्तर पानेपर शंकरभगवान्में वरोचित गुणोंका अभाव दिखलावें और विष्णुमें सभी वरोचित गुणोंकी स्थिति निरूपण करें, इतनेसे ही परीक्षा हो जावेगी।

नोट—२ 'केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू।—' इति। 'किन कहहू' इन अन्तिम वचनोंसे जान पड़ता है कि 'करहु कवन कारन तपु भारी' का उत्तर न मिला तब दूसरा प्रश्न किया, उसका भी उत्तर न मिला, अथवा गिरिजाको उत्तर देनेमें कुछ संकुचित देखा तब मुनियोंने कहा कि 'हम सन सत्य मरमु किन कहहू'? भाव कि हमलोग तो ऋषि हैं, हमसे क्या पर्दा? हमसे क्यों छिपाती हो?

(हम मन्वन्तरके सप्तर्षि हैं, तपस्वियोंकी देखभाल हमारे सुपुर्द है, हम वर भी दे सकते हैं, अतः हमसे मर्म कहना चाहिये। वि॰ त्रि॰)

[सुनत रिषिन्ह के बचन भवानी। बोली गूढ़ मनोहर बानी॥]\* कहत बचन मनु अति सकुचाई। हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई॥५॥ मनु हठ परा न सुनै सिखावा। चहत बारि पर भीति उठावा॥६॥

शब्दार्थ—भीति=दीवार। **बारिपर भीति उठाना**=पानीपर दीवार खडी करना। यह मुहावरा है।

अर्थ—(ऋषियोंके वचन सुनते ही भवानी गूढ़ मनोहर वाणी बोलीं) वचन कहनेमें मन बहुत सकुचाता है। आप सब लोग हमारी जड़ता (मूर्खता) सुनकर हँसेंगे॥५॥ मन हठमें पड़ा है (अर्थात् हठ पकड़ ली है), (किसीकी) शिक्षा सुनता ही नहीं। वह पानीपर दीवार उठाना चाहता है॥६॥

नोट—१ 'कहत बचन—' इति। (क) 'कहत बचन मनु अति सकुचाई' को किव या वक्ताकी उक्ति मान सकते हैं और पार्वतीजीकी भी। किवकी उक्ति माननेमें अर्थ होगा िक—किव कहता है िक—'पार्वतीजी बात कह रही हैं पर उनके मनमें बहुत बड़ा संकोच भरा हुआ है। मनमें अत्यन्त संकोचयुक्त होकर वे वचन कह रही हैं कि—।' इसी तरहका उदाहरण अयोध्याकाण्डमें यह है—'मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुझि मन माहीं।'(२।६१।१) पार्वतीजीकी उक्ति मानें तो भी अर्थ ठीक लग जाता है। (ख) सप्तिषियोंने मर्म पूछा—'हम सन सत्य मरमु िकन कहहू।' और कहा िक सत्य–सत्य कहो। मर्म गुप्त रखनेकी वस्तु है, उसे प्रकट करनेको कहते हैं। इसी कारण मनमें संकोच हो रहा है तथापि ब्रह्मियोंकी आज्ञाको भी कैसे टालें। अतः इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया। क्या संकोच है? इसके उत्तरकी झलक दूसरे चरणमें है िक सुननेवाले हँसेंगे, हमको मूर्ख वा जड़ कहेंगे। कौन–सी वह जड़ता है यह दूसरी अर्थालीमें कहती हैं िक जलपर दीवार खड़ी करना चाहती हैं—यह जड़ता ही तो है, जो सुनेगा, हँसेगा। पुनः संकोचका कारण यह भी है िक स्त्रीको स्त्रीसे भी पितकी वार्ता करनेमें लज्जा लगती है और ऋषि चिरकालीन हैं तथा पिताके तुल्य हैं, इनसे कैसे कहें? सत्य कहनेकी आज्ञा है अतः बात बनाकर कह नहीं सकतीं। इत्यादि। अतः 'अति संकोच' है। पुनः 'अति' का भाव िक सखी–सहेली आदिसे कहनेमें 'संकोच' होता है और पिता आदिसे 'अति संकोच'

<sup>\*</sup> अर्धाली ५ 'कहत बचन '' के पहले 'सुनत रिषिन्ह '' कोष्ठकान्तर्गत अर्धाली पंजाबीजी, बैजनाथजी, रामायणीजी और पं० रामवल्लभाशरणजी, नंगे परमहंसजी, पांडेजी, बाबा हरिदासजीकी छपी पुस्तकोंमें है। परन्तु संवत् १६६१, नागरी प्र० सभा, गीताप्रेस आदिमें यह नहीं है। मेरी समझमें यह प्रक्षिप्त अर्धाली है। यदि 'कहत बचन सकुचाई' को किवकी उक्ति मान लें तब तो प्रक्षिप्ति प्रकट ही है। हाँ, जिनमें 'कहत मरम '' पाठ है उनको एक अर्धाली पूर्वकी आवश्यकता प्रतीत हो सकती है। १६६१ और १७०४ में 'बचन' ही है। 'कहत बचन' को श्रीपार्वतीजीकी भी उक्ति मानें तो भी 'सुनत रिषिन्ह '' की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है।—इसीसे हमने इसे संख्यामें नहीं ली और कोष्ठकमें रख दिया है। मानस-पीयूषके संवत् १९२४ वाले संस्करणमें हमने इसे दिया था। हाँ, शिवपुराणमें भी ऐसा श्लोक है—'इत्युक्त्वा सा शिवा देवी गिरीन्द्रतनया द्विजै:। प्रत्युवाच वचस्सत्यं सुगूढमिप तत्पुरः।' (२।३।२५।२२)

होता है। (ग) 'हाँसिहहु सुनि ं 'इति। मुनियोंने 'शैलकुमारी' संबोधन किया। शैल जड़ पदार्थ है, इस सम्बन्धमें यहाँ 'जड़ताई' शब्दका प्रयोग अति उत्तम हुआ है। इस शब्दमें ध्विन यह है कि आपने मुझे 'शैलकुमारी' कहा, सो पर्वत तो जड़ होता ही है, तब मुझमें जड़ता क्योंकर न होगी? अर्थात् मैंने शैल-सम्बन्धके योग्य ही जड़ता की है, इसिलये आप हँसेंगे। (स्नेह जाड्य है, यथा 'सो सनेह जड़ता बस कहहूं'। 'मैं स्नेहसे जड़ हूँ, मुझे समझनेका सामर्थ्य नहीं है।' वि० त्रि०)

नोट--२ 'मन हठ परा न सनै सिखावा। '' इति। (क) इसमें ध्विन यह है कि आप जो शिक्षा देने आये हैं उसे भी यह न सुनेगा, यह बडा हठी है, जैसे और किसीकी नहीं सुनता वैसे ही आपकी भी न सुनेगा।— यह भी जडता है, मुर्खता है। (ख) 'चहत बारिपर भीति उठावा'। अर्थात् पानीपर दीवार उठाना असम्भव है परन्तु मनने यही हठ ठान रखा है। असम्भवको सम्भव, अनहोनीको होनी करना चाहता है। शिवजीको प्राप्त करना, उनसे अपना ब्याह होना, यह इच्छा करना ही जलपर दीवार उठानेकी चाह करना है। शिवजी अगाध जल हैं, यथा—'कृपासिंधु सिव परम अगाधा।', उनकी गृहिणी (स्त्री) बनना दीवार उठाना है। पुन: भाव कि वे परम विरक्त, निष्काम, योगीश्वर हैं अत: उनसे विवाह असम्भव है। वा. वे 'अगेह' हैं और मैं उनकी 'गेहिनी' बनना चाहती हूँ। बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'शिवजी यहाँ जल हैं, समुद्रवत् अगाध और निराधार हैं, सती-त्यागके समयसे ही उन्होंने घर छोड़ दिया था, जाकर वटतले समाधि लगा ली थी, फिर सती-तन-त्यागके पश्चात् तो उनका राग कैलासमें भी न रह गया था, यथा—'जब तें सती जाइ तन् त्यागा। तब तें सिव मन भएउ *बिरागा ॥'* सो उनकी घरनी बनना चाहती हैं। घरनी घर बिना कहाँ रह सकती है, जब संयोग होगा तब वह वैराग्य छोडकर घर बनाना ही होगा। वैराग्य छुडाकर उनके मनमें 'राग' उत्पन्न करानेकी चाह ही 'भीति' उठाना है। श्रीनंगे परमहंसजीका भी यही मत है। पुन:, वारिपर भीति बनानेका भाव यह है कि जलकी स्थिति दृढ नहीं है, उसको आधार बनाकर उसपर दीवार खड़ी नहीं की जा सकती, वैसे ही मैं तपके बलपर शिवजीको ब्याहना चाहती हूँ, यह असम्भव है। 'जलपर दीवार उठाना' मुहावरा है ऐसी वस्तुको आधार बनानेका कि जो दृढ न हो। (ग) यहाँ 'ललित अलंकार' है, क्योंकि कहना तो यह है कि मैं योगीश्वर शिवजीसे ब्याह करना चाहती हूँ, पर इस प्रस्तुत वृत्तान्तको न कहकर यह कहती हैं कि वारिपर 'भीति' उठाना चाहती हूँ। (वीरकवि) 'करह कवन कारन तप' का यह उत्तर है।

शिवपुराणमें भी ऐसा ही कहा है। यथा—'किरिष्यथ प्रहासं मे श्रुत्वा वाचो ह्यसम्भवाः। संकोचो वर्णनाद्विप्रा भवत्येव करोमि किम्॥ इदं मनो हि सुदृढमवशं परकर्मकृत्। जलोपिर महाभित्तं चिकीर्षित महोन्नताम्॥' (२।३। २५। २४-२५) अर्थात् आप मेरी असम्भव वाणी सुनकर अवश्य हँसेंगे अतः मुझे वर्णन करनेमें संकोच होता है, पर मैं क्या करूँ? यह मेरा दूसरेके वशमें पड़ा हुआ मन जलके ऊपर एक दृढ़ और बहुत ऊँची भीति बनाना चाहता है। 🕬 इसके अनुसार वह अर्थ ठीक है जो हमने दिया है।

#### नारद कहा सत्य सोइ<sup>१</sup> जाना। बिनु पंखन्ह हम चहिं उड़ाना॥ ७॥ देखहु मुनि अबिबेकु हमारा। चाहिअ सदा<sup>२</sup> सिविह भरतारा॥ ८॥

शब्दार्थ—**पंख** (सं॰ पक्ष। प्रा॰ पक्ख। मराठी एवं हिन्दी पंख)=पक्ष, पखने, पर, डैना, पाँख। वह अवयव जिससे चिड़ियाँ, पतिंगे आदि हवामें उड़ते हैं।

अर्थ—नारदजीने जो कहा उसीको सत्य जान लिया। हम बिना पंखोंके उड़ना चाहती हैं॥७॥ हे मुनियो! आप हमारा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा शिवजीको ही पति बनाना चाहती हूँ॥८॥

१-सत्य हम-१७२१, १७६२, छ०। सत्त सोइ-को० रा०। सत्य सोई-१६६१, १७०४।

२-सिविह सदा-१७२१, १७६२, छ०। सदा शिविह-१६६१, १७०४।

नोट—१ 'नारद कहा सत्य सोइ जाना।—'' इति। (क) जड़ता क्यों करती हो ? जब तुम अपनी बातको असम्भव जानती हो तो फिर करती ही क्यों हो ? इस सम्भावित प्रश्नका उत्तर देती हैं कि एक तो मनने ऐसा ही हठ कर लिया, वह कहा सुनता ही नहीं। दूसरा उत्तर यह है कि 'नारद कहा—।' (ख) 'नारद कहा' अर्थात् 'जद्यिप बर अनेक जग माहीं। एहि कहँ सिव तिज दूसर नाहीं॥', 'इच्छित फल बिनु सिव अवराधे। लिहअ न कोटि जोग जप साधे॥'—यह जो नारदने कहा था। (ग) 'सत्य सोइ जाना' इति। इससे नारदजीके वचनोंमें प्रतीति जनायी, उन्होंने बताया कि इसके लिये शिव ही वर हैं, अतः इसे मानकर उनको मनने पित मान लिया। और जो उन्होंने कहा कि 'इच्छित फल' के लिये शिवाराधन करना आवश्यक है, अतः शिवाराधन करती हूँ। ब्रिइ स प्रकार इन शब्दोंसे तीन बातें गुप्तरूपसे सूचित कीं।—एक तो 'केहि अवराधहु?' का उत्तर दे दिया कि देविष नारदने शिवाराधन बताया, अतः शिवाराधन करती हूँ। दूसरे, 'का तुम्ह चहहू?' का उत्तर कि शिवजीको पित चाहती हूँ। तीसरे यह कि आराधना बतानेसे वे मेरे गुरु हुए, उनके वचनको त्यागनेकी नहीं। पुनः यह भी सूचित करती हैं कि यह हठ मैं अपने मनसे नहीं कर रही हूँ, नारदजी ऐसे महात्मा और देविषिकी सम्मितसे करती हूँ कि जिनके कथनानुसार चलनेसे धुव-प्रह्लादादि कृतकार्य हो गये। वे भी आप लोगोंसे कम नहीं हैं, कि सहज ही किसीके कहनेसे छोड़ दूँ—वस्तुतः सप्तर्षियोंने यह प्रश्न नहीं किया था; वे अपनी तरफसे ही कह रही हैं जिसका आशय यह हो सकता है।

# \* बिनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना \*

भाव यह कि योगीश्वर शिवजीकी प्राप्तिके योग्य मुझमें साधन नहीं है तथापि उनको अपना पित बनाना चाहती हूँ । (पं०) यहाँ शिवजी आकाश हैं, यथा—'चिदाकाशमाकाशवासं', 'त्वं व्योम त्वं धरणिरात्मा' इति। पुष्पदन्तमुनिवाक्य। सो मैं उनकी वामांगी होना चाहती हूँ । वामांगी होने या यों कहिये कि ईश-प्राप्तिके दो उपाय हैं तप और भिक्त। (यही दो नारदजीने बताये हैं; यथा—'जौ तप करैं कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकिंह त्रिपुरारी॥' (१।७०)।—यह तपका उपदेश दिया। दूसरे 'इच्छित फल बिनु सिव अवराधे।—'यह आराधनाका उपदेश किया।) ये दोनों हममें नहीं हैं। केवल गुरु नारदके वचनका भरोसा है कि 'होइहि यह कल्यान अब' और उनके आशीर्वादका भरोसा है। आकाशमें पक्षी पक्षबलसे ही उड़ते हैं। पक्ष न रहनेपर उड़ नहीं सकते; यथा—'जरे पंख अति तेज अपारा। परेउ भूमि किर घोर चिकारा॥' (४।२८) 'काटेसि पंख परा खग धरनी।'(३।२९) 🕸 यहाँ पार्वतीजी अपनेको बिना पक्षका पक्षी और शिवजीको आकाश जनाती हैं। तप और भिक्त दोनों पक्ष हैं। उनसे अपनेको रहित बताती हैं। (बाबाहरिदासजी) पं० रामकुमारजी 'कर्म और करतूत' को पंख बनाते हैं। वि० त्रि० का मत है कि आराधनके साधन विरति और विवेक हैं, यथा—'भ्रुति संमत हिर भगित पथ संजुत बिरति बिबेक।' सो ये दोनों नहीं हैं, फिर भी आराधना करना चाहती हूँ। अथवा कार्यसिद्धिके साधन हैं दैव और पुरुषार्थ। सो दैव प्रतिकूल है, यथा—'जस बर मैं बरनेउँ तुम्ह पाहीं। मिलिहिं उमिहं तस संसय नाहीं॥' और पुरुषार्थ मुझमें है नहीं। 😅 'बिना पंखके उड़ना' मुहावरा है अर्थात् बिना साधन, उपाय या पुरुषार्थके ही कार्य सफल करनेकी आशा करना।

'सिद्ध योगी बिना पक्षके उड़ा करते हैं। यहाँ शिवजी चेतन आकाश हैं—'**चिदाकाशमाकाशवासं।'** शिवप्राप्तिके योग्य साधन पक्ष हैं। जैसे बिना पक्षके पक्षी नहीं उड़ सकता वैसे ही ऊर्ध्वरेता योगीश्वर श्रीशिवजीकी पत्नी होना सम्भव नहीं।' (मा० त० वि०)

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'पित-पत्नी-भावका नेहनाता ही पंख है। जबसे शिवजीने हमें त्याग दिया तबसे हम बिना पक्षके हो गयीं। अब नारदवाक्यके भरोसे बिना पक्षके ही हम उड़ना चाहती हैं अर्थात् पुनः संयोग किया चाहती हैं।'

🖙 वस्तुत: '*बिना पंखके उड़ना'* मुहावरा है। इसके लिये यह आवश्यकता खोजनेकी नहीं है कि पंख क्या

है, उड़ना क्या है, इत्यादि। श्वि यहाँ अनहोनी बातकी चाह करना 'असम्भव अलंकार' द्वारा सूचित किया गया है। श्वि ऐसा ही शिवपुराणमें कहा गया है। यथा—'सुर्खेश्शासनं प्राप्य करोमि सुदृढं तपः। रुद्रः पतिर्भवेन्मे हि विधायेति मनोरथम्॥ अपक्षो मन्मनः पक्षी व्योग्नि उड्डीयते हठात्॥' (२।३।२६-२५) अर्थात् देविर्धिकी आज्ञासे रुद्रको पति बनानेके मनोरथसे अति दृढ़ तप करती हूँ। मेरा मनरूपी पक्षी बिना पक्षका होनेपर भी हठात् आकाशमें उड़ता है।—इस श्लोकके अनुसार 'मन' पक्षी है।

नोट—२ 'देखहु मुनि अबिबेकु हमारा।—'इति। (क) अविवेक यही है कि शिवजीको सदाके लिये अपना पित बनाना चाहती हैं। भाव यह कि वे तो सहज ही उदासी हैं तब वे स्त्री क्यों करने लगे? और मैं उनकी अर्धांगिनी बननेका हठ ठाने हुए हूँ, यह मेरा अज्ञान तो देखिये? सप्तर्षियोंने भी आगे यही कहा है; यथा—'तुम्ह चाहहु पित सहज उदासा।'(ख) 'देखहु मुनि' का भाव कि आप निश्चय ही इसे समझ सकते हैं, आपको भी मेरी बात ऐसी ही जँचेगी। पुनः भाव कि यह बात देखने ही योग्य है। (ग) 'चाहिअ सदा सिविह भरतारा' इति। सदा सिविह—सदा शिवहीको।=शिवजीको ही सदाके लिये अर्थात् जन्म—जन्मान्तरोंके लिये, निरन्तरके लिये जिसमें अब कभी भी वियोग न हो। पुनः, नारदजीने कहा था कि 'सदा अचल एहि कर अहिबाता।'इसी 'सदा अचल' के सम्बन्धसे यहाँ 'सदा सिव' कहा। अर्थात् शिवजी सदा कल्याणस्वरूप हैं, अतः उन्होंकी पत्नी बननेसे अहिवात अचल रह सकता है। (घ) कि यहाँ पार्वतीजीने मन—कर्म—वचन तीनोंहीसे शिव—प्राप्तिकी चाह प्रकट की है। 'मन हठ परा—'यह मन, 'बिनु पंखन्ह हम चहिं उड़ाना' यह कर्म और 'चाहिअ सदा सिविह भरतारा' यह वचन है। (ङ) 'भरतारा' शब्द भी 'सहज उदासा' के सम्बन्धसे बहुत ही उपयुक्त है। जो भरण—पोषण करे वह 'भर्तार' है। उदासी क्या किसीका भरण—पोषण करेगा? कदापि नहीं। यह भी अविवेक ही है।

नोट-३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'यह लेख उपहास-योग्य है। कोई कन्या अपने बडेसे ऐसा न कहेगी कि 'देखह भरतारा।' पर ये बातें समझमें नहीं आतीं कि गोस्वामीजीने ऐसी खुलाखुली बातें क्यों लिखीं ? देखो. कालिदासने भी इसीको यों लिखा है कि पार्वतीजीने स्वयं नहीं कहा, बल्कि अपनी सखीको इशारा किया, तब उसने ही कहा कि ये महादेवजीको पति चाहती हैं। ऐसा कुमारसम्भवमें है।'—द्विवेदीजीकी शंकाका समाधान यह है कि—(क) यहाँ वनमें पार्वतीजी अकेली तप करने आयी हैं, उनके साथ कोई सखी नहीं है जैसा कि पुरे प्रसंगसे स्पष्ट है। ऋषि सत्य-सत्य कहनेको कहते हैं, उनसे झुठ भी तो नहीं कह सकतीं। इसीसे तो उत्तरके पूर्व प्रारम्भमें ही 'कहत बचन मनु अति सकुचाई'शब्दोंका प्रयोग हुआ। इन शब्दोंकी सार्थकता इस शंकाके होनेपर स्पष्ट दिख रही है। (ख) बात कहनेमें परम संकोच है, फिर भी क्या करें लाचार हैं. ऐसा ही अवसर आ पडा है। नहीं बोलतीं तो सारा मामला ही चौपट हुआ जाता है। अत: ऐसे अवसरमें ऐसा कहा जाना दोष नहीं समझा जा सकता। 🖙 देखिये, श्रीकौसल्या अम्बाके सामने जब श्रीरामजीको श्रीसीताजीसे बोलना पडा तब भी कविने श्रीरामजीका सकुचाना कहकर तब उनसे वचन कहलाये हैं; क्योंकि गोस्वामीजी कट्टर मर्यादावादी थे। यथा—'मात् समीप कहत सकचाहीं। बोले समउ समझि मन माहीं॥'(२।६१) वैसे ही श्रीसीताजीको भी सासके समीप ही पतिको उत्तर देना पडा, तब उन्होंने 'लागि सास पग कह कर जोरी। छमिव देवि बड़ि अबिनय मोरी॥'(२। ६४)—इस तरह क्षमा-प्रार्थना करके कहा ही तो! न कहतीं तो करतीं ही क्या? वियोगमें प्राण ही निकल जाते। कम-से-कम चौदह वर्षका वियोग सामने था। इसी तरह यहाँ भी ब्रह्मवाणीसे सप्तर्षियोंका आगमन पूर्व ही मालूम हो चुका है। उनका आगमन कुछ रहस्यसे ही है। यदि उनसे नहीं बोलतीं तो बना-बनाया सारा खेल ही बिगड जानेकी सम्भावना है, मौका ही ऐसा आ पडा तब लाचार होकर कहना ही पडा, नहीं तो कभी न कहतीं। देखिये, वियोग सिरपर खडा देख और बिना स्पष्ट कहे काम न चलेगा, लज्जा करनेसे प्राण ही चले जायँगे, यह सब सोचकर सीताजीको सासके सामने मर्यादा तोडनी पडी थी और उन्हीं सीताजीसे जब ग्रामवासिनी स्त्रियाँ पूछती हैं—'कोटि मनोज लजावनिहारे। सुमुखि कहह को आहिं तुम्हारे॥ सुनि सनेहमय मंगल बानी। सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी॥'(२।११७) तब किवने वहाँ मर्यादाका कैसा व्यवहार दिखाया है। पितका नाम लेना तो दूर रहा, अंगुल्यानिर्देश भी न किया गया। और इनको घरपर छोड़कर वनवासके लिये जानेपर तत्पर देख उन्हीं सीताजीको सब संकोच छोड़कर पूरा लेक्चर ही देना पड़ा जो अनुचित नहीं समझा जाता, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये।

नोट—४ श्रीलमगोड़ाजीने विश्वसाहित्यमें रामचिरतमानसके 'हास्यरस' में सारे शिव-पार्वती-विवाह-प्रकरणके प्रहसनकलाकी बड़ी सुन्दर व्याख्या की है। हम संक्षेपसे कुछ बातें लिखेंगे जो इस प्रकरणमें विचारणीय हैं—(१) केन्ट और हेजिलटने जो अनिमल बेजोड़पनको हास्यका कारण बताया है, उसका यह बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है—एक ओर पार्वतीजीकी सुन्दरता और दूसरी ओर 'बर बौराह बरद असवारा' इत्यादि। (२) हाँ, तुलसीदासजी पाश्चात्त्यदेशके इस सिद्धान्तको नहीं मानते िक कोई चिरित्र हर समय ही हास्य-चिरत रहता है; इसीसे उनकी हास्यकला अधिक शिक्षाप्रद है, क्योंकि हमें ज्ञात होता है िक कब हमारा कोई दोष हास्यप्रद हो जाता है और हम सतर्क हो जाते हैं। शिवजीमें उपहासभाव इतना अधिक है िक वह ज्ञात हास्यचिरत हैं और उन्हें चिड्चिड़ाहट नहीं आती। अ उपर्युक्त चौपाइयोंमें अनिमल-बेजोड़पन साफ है और अभी पार्वतीजीमें उपहासभावकी इतनी ही मात्रा है िक स्वयं उसको स्पष्ट कर देती हैं।

# दो०— सुनत बचन बिहसे रिषय गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह॥ ७८॥

शब्दार्थ—**किसु** (कस्य)=िकसका। यथा—'सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू' में 'जिसु'=िजसका। अर्थ—(श्रीपार्वतीजीके ये) वचन सुनते ही सप्तर्षि खूब हँसे और हँसते हुए बोले कि (क्यों न हो आखिर) तेरा शरीर पर्वतसे ही उत्पन्न हुआ है! (भला), कहो तो, नारदका उपदेश सुनकर (आजतक) किसका घर बसा? अर्थात किसीका तो नहीं॥७८॥

नोट—१ (क) 'सुनत बचन बिहसे रिषय' इति। सप्तर्षि परीक्षा लेने आये हैं। इसीसे वे पार्वतीजी और नारदजीके वचनोंके निरादरार्थ हँसे और नारदजीके प्रति व्यंगसे उन्होंने निन्दा सूचित करनेवाले वचन कहे। आगे दोहा ८१ में ऋषियोंने कहा है कि 'तुम माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु।'और विवाहके समय श्रीमेनाजीको श्रीनारदजीके वचनोंमें प्रतीति भी दिलायी है। इससे स्पष्ट है कि भीतरसे वे न नारदजीकी निन्दा ही कर रहे हैं और न निरादर अभिप्रेत है, ऊपरसे ही परीक्षार्थ यह सब कर रहे हैं। शिवपुराणमें लिखा है कि शिवजीने सप्तर्षियोंको आज्ञा दी थी कि सर्वथा छल और वंचनायुक्त वचनोंसे परीक्षा करें, इसमें संशय न करें। यथा—'सर्वथा छलसंयुक्तं वचनीयं वचश्च व:। न संशयः प्रकर्त्तव्यश्शासनान्मम सुवताः॥' (२।३।२५।१७) इसीसे वे छलभरे असत्य वचन बोले—'प्रोचुश्छलवचो मृषा।' (२८)—अतएव इस व्यंगमें स्तुति–पक्षके भाव भी महात्माओंने दरसाये हैं। जैसे ब्रह्माकृत व्यंग–स्तुति। विनयमें शिवजीकी यह है—'बावरो रावरो नाहु भवानी' वैसे ही यहाँ भी व्यंग है। (ख) 'गिरि संभव तव देह' इति। भाव यह कि पर्वत जड़ है और तुम्हारी उत्पत्ति पर्वतसे है, इससे तुम्हारी बुद्धि भी जड़वत् हो गयी है, पथरा गयी है। स्तुतिपक्षमें भाव यह है कि पर्वत परोपकारी और गम्भीर होते हैं वैसे ही तुम भी परम पिवत्रात्मा, गम्भीर और परोपकारिणी हो। 'गिरि संभव'में लक्षणामूलक व्यंग है कि जड़की कन्या क्यों न जड़ता करे, शैलकी कन्या स्वाभाविक ही जड़ हुआ ही चाहे। (पं०, वीरकिव)

शिवपुराणमें जोड़के श्लोक ये हैं—'इत्याकण्यं वचस्तस्या विहस्य मुनयश्च ते।—न ज्ञातं तस्य चिरतं वृथा पिण्डतमानिनः। देवर्षेः क्रूरमनसः सुज्ञो भूत्वाप्यगात्मजे॥ नारदः क्रूटवादी च परचित्तप्रमन्थकः। तस्य वार्ता श्रवणतो हानिर्भवित सर्वथा॥' (२८—३०) अर्थात् पार्वतीजीके वचन सुनकर मुनि हँसकर बोले। ज्ञानवती होकर भी तुमने झुठे मानी पिण्डत कठोर मनवाले नारदका चिरत नहीं समझा, वह क्रूटवादी हैं, दूसरोंका चित्त मथन करनेवाले

हैं। उनके वचनोंको सुननेमात्रसे ही हानि होती है। (२।३।२५) 'गिरि संभव तव देह' और 'नारद कर उपदेस सृनि ''' में ये सब भाव भरे हुए हैं।

नोट—२ 'बसेउ किसु गेह' में 'वक्रोक्ति अलंकार' है। काकुद्वारा यह अर्थ सूचित करते हैं कि किसीका घर न बसा, जिसको उपदेश दिया, उसका घर ही उजड़ गया। कामारिको पित पाकर क्या तुम्हारा घर कभी बसेगा? इसीके उत्तरमें पार्वतीजीने कहा कि 'बसउ भवनु उजरउ निहं डरऊँ' (८०) स्तुति–पक्षमें यह भाव कहा जाता है कि यह देह ही गेह (घर) है; यथा—'जिव जब तें हिर ते बिलगान्यो। तब तें देह गेह निज जान्यो॥' (वि० १३६) नारदजीके उपदेशसे यह देहरूपी घर रह ही नहीं जाता, देहाभिमान जाता रहता है, जीव अपना सहजस्वरूप पा जाता है जिससे वह मुक्त हो जाता है। (पं०)

#### दक्षसुतन्ह उपदेसिन्ह जाई। तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई॥१॥ चित्रकेतु कर घरु उन्ह घाला। कनककसिपु कर पुनि अस हाला॥२॥

शब्दार्थ—**घालना**=बिगाड़ना, नाश करना। यथा—'जिमि किपलिहि घालइ हरहाई।'(७। ३९) 'आपु गए अरु घालिहें आनिहं।'(७। ४०) घर घालना=घर बिगाड़ना; परिवारमें अशान्ति वा हानि पहुँचाना, नाश करना, चौपट करना।

अर्थ—उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया (जिससे) उन्होंने फिर लौटकर (घरका मुँह भी) न देखा॥१॥ चित्रकेतुका घर उन्होंने ही चौपट किया। फिर हिरण्यकशिपुकी भी ऐसी ही दशा की॥२॥

नोट—१ 'दक्षमुतन्ह—' इति। भाव कि दक्ष दक्ष ही हैं, बड़े चतुर हैं, सो उनके भी पुत्रोंको इन्होंने ऐसा बहकाया कि उनकी दक्षता कुछ काम न कर सकी। एक भी पुत्र न रह गया। सभी पुत्र पिताकी आज्ञाके प्रितकूल चले, घर न लौटे। जब ऐसे चतुर दक्षका घर बिगाड़ डाला तब तुम क्या चीज हो, जड़ गिरिकी ही पुत्री हो। 'जाई' का भाव कि प्राय: शिष्य ही गुरुके पास जाता है, परन्तु दक्षके पुत्र नारदके पास उपदेशके लिये नहीं आये थे, वे (नारद) स्वयं बिना बुलाये ही, बिना प्रयोजन उनके पास गये और उनको उपदेश दिया। भाव कि तुम्हारे पास भी तो अपने—आप ही आये थे, कोई बुलाने नहीं गया था। उनका यह स्वभाव है कि खोजखोजके यही काम किया करते हैं। पुन: भाव कि नारद और दक्ष दोनों ही ब्रह्माके पुत्र हैं [४८ (६) देखिये], नारदजीका जब अपने आत्मीयोंमें यह हाल है, तब तुम तो परायी हो, तुमको भड़कानेमें उन्हें कब दया आने लगी? घरमें ही आग लगायी तब बाहरको कब छोड़ेंगे?

नोट—२ जोड़के श्लोक ये हैं—' नारदस्तत्र वै ययौ॥ कूटोपदेशमाश्राव्य तत्र तान्नारदो मुनिः। तदाज्ञया ते सर्वे पितुर्न गृहमाययुः॥ द्दौ तदुपदेशं ते तेभ्यो भ्रातृपश्रं ययुः। आययुर्न पितुर्गेहं भिक्षुवृत्तिरताश्च ते॥ विद्याधरश्चित्रकेतुर्यो बभूव पुराकरोत्। स्वोपदेशमयं दत्त्वा तस्मै शून्यं च तद्गृहम्॥ प्रह्लादाय स्वोपदेशान्हिरण्यकशिपोः परम्। दत्त्वा दुःखं ददौ चायं परबुद्धिप्रभेदकः॥' (२।३।२५।३३—४०) अर्थात् दक्षके सुतोंको दो बार ऐसा कूट उपदेश दिया कि फिर वे घर न गये, भिक्षावृत्ति–मार्ग ग्रहण कर लिया। उनके पास स्वयं जाकर उपदेश दिया। विद्याधर चित्रकेतुको वैराग्यका उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया। प्रह्लादको उपदेश देकर हिरण्यकशिपुद्वारा उसे बहुत दुःख पहुँचवाया। अतः वे दूसरोंकी बुद्धिके भेदक हैं।

नोट—३ स्तुति–पक्षका भाव—'उन्होंने फिर संसारमें भ्रमण न किया, पुन: जन्म न लिया, मोक्षमार्गकी राह ली, जहाँसे फिर लौटना नहीं होता। यथा—'पन्थानमनिवर्तनम्।' (भा० ६।५।२१) चित्रकेतु भी भगवान्को प्राप्त हुआ। चित्रकेतुका अज्ञान और देहाभिमान इन्हींने मिटाया, हिरण्यकश्यपु नृसिंहभगवान्के दर्शनसे कृतार्थ हुआ।' (पंजाबीजी)

नोट—४ दक्षपुत्रोंकी कथा—पंचजन प्रजापितकी कन्यासे दक्षने विवाह करके उससे हर्यश्व नामक दस हजार पुत्र उत्पन्न किये। (मत्स्यपुराणमें १००० हजार पुत्र होना लिखा है—अ० ५ श्लोक ४—१२ में इसकी कथा है)। इन सबोंको दक्षने प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दे सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करने भेजा। सिंधु नदी और समुद्रके संगमपर नारायणसर तीर्थ है। यहाँ आ स्नानकर वे तपस्यामें तत्पर हुए। उसी अवसरपर श्रीनारद मुनि वहाँ पहुँचे और यह विचारकर कि इनका हृदय अभी स्वच्छ है, ये भगवद्भजनके योग्य हैं, इनको उपदेश लगेगा, उनसे बोले कि—हे हर्यश्वो! तुमने भूमिका अन्त देखा है? बिना उसके देखे सृष्टि कैसे करोगे? प्रजापित होकर भी तुम बड़े अज्ञ हो जो व्यर्थ तप कर रहे हो। हमारे प्रश्नका उत्तर दो कि तुमने ये पदार्थ देखे हैं— (१) वह देश जिसमें केवल एक ही पुरुष है। (२) एक बिल जिसमें जानेका मार्ग देख पड़ता है पर उससे निकलते किसीको नहीं देखा। (३) दोनों ओर बहनेवाली नदी (जो एक ओर उथली है और दूसरी ओर काटती है)। (४) पचीस पदार्थोंसे गठित अद्भुत घर। (५) विचित्र बोली बोलनेवाला हंस। (६) छुरा और वज्रसे रचित स्वयं घूमनेवाला चक्र। (७) बहुत रूप धरनेवाली स्त्री। (८) एक पुरुष जो पुंश्चलीका पित है। (९) पृथ्वीका अन्त। और यह भी बताओ कि तुम (१०) अपने सर्वज्ञ पिताकी आज्ञा जानते हो?

इन कूट वाक्योंको सुनकर हर्यश्वगणने उनका भाव अपनी बुद्धिसे यों विचारा कि 'यह लिंग-शरीर राज्य है; जिसमें जीव ही एक पुरुष है। यही आत्माके बन्धनका अनादि कारण है। ईश्वर एक है, सबका साक्षी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश्वर्य-सम्पन्न और आप ही अपना आधार है। उसको बिना जाने और उसमें चित्त लगाये बिना सब कर्म व्यर्थ हैं। ब्रह्ममें लीन होनेपर पातालगत व्यक्तिके समान फिर कोई नहीं लौटता। अपनी बुद्धि ही वह स्त्री है। जैसे दुष्ट स्त्रीके संगसे पितकी स्वाधीनता चली जाती है वैसे ही मायाके संगसे जीव ऐश्वर्य-भ्रष्ट हो गया और उस मायाकी सुख-दु:ख-रूप गितका अनुगमन करता रहता है। उत्पत्ति और संहार करनेवाली माया नदी है। अन्तर्यामी पुरुष २५ तत्त्वोंका अद्भुत आश्रय है। ईश्वर-प्रतिपादक शास्त्रमें कर्म जिनसे बन्धन और जिनसे मोक्ष होता है कहे गये हैं, यही शास्त्र हंस है; स्वयं घूमनेवाला काल चक्र है जिसकी धार बड़ी तीक्ष्ण है। शास्त्र हमारा पिता है, निवृत्ति ही उसकी उपयुक्त आज्ञा है।' मनमें इस प्रकार निश्चय करके नारदजीकी परिक्रमा करके उस मार्गको चल दिये जहाँसे कोई न लौटता। (भा० स्क० ६ अ० ५ श्लोक १—२१)

इसके पश्चात् दक्षने फिर पंचजनकी कन्यासे सबलाश्व नामक १००० पुत्र उत्पन्न किये—(मत्स्यपुराणमें वीरण प्रजापितकी कन्यासे शबला नामक १००० पुत्र होना लिखा है—'हर्यश्वेषु प्रणष्टेषु पुनर्दक्षः प्रजापितः। वैरिण्यामेव पुत्राणां सहस्रमसृजत्प्रभुः ॥ शबला नाम ते विप्राः समेताः सृष्टिहेतवः ॥') और इनको भी सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करनेको वहीं भेजा। श्रीनारदजीने इनसे भी वही प्रश्न किये और अन्तमें इन्हें उपदेश दिया कि तुम भी अपने भाइयोंकी रीति ग्रहण करो, उन्हींका अनुसरण करो। इन्होंने भी वैसा ही किया और घर लौटकर न गये। दक्षने जब यह समाचार पाया तो नारदपर बहुत कुपित हुए और उनसे बोले कि 'तू कपट-वेष धारण किये है, असाधु है, तूने मेरे धर्मिनष्ठ पुत्रोंको भिक्षुकोंके मार्गपर भेज दिया——। प्रथम बार मेरे साथ असह्य दुष्टता की सो मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे सह ली। अब फिर तूने हमारे साथ वही अप्रिय व्यवहार किया, हमारा संतानोच्छेदरूपी अमंगल जो तुमने किया है इसको मैं क्षमा नहीं कर सकता' ऐसा कहकर नारदजीको शाप दिया कि 'तुम एक ठौर स्थिर न रहोगे, तीनों लोकोंमें घूमते–फिरते रहोगे, कहीं तुम्हारा पैर न ठहरेगा।' यथा—'तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद ध्रमतः पदम्॥' (भा० ६। ५। ४३) इसके पश्चात् दक्षने ६० कन्याएँ अपनी पत्नी असिक्नीसे उत्पन्न करके उन्हें ऋषियोंको ब्याह दीं और इनके द्वारा सृष्टि रचने लगे।

नोट—५ 'चित्रकेतुकी कथा'—शूरसेन देशमें चित्रकेतु सार्वभौम राजा था। इसके एक करोड़ रानियाँ थीं— (बैजनाथजी और महाराज हरिहरप्रसादजी १६००० लिखते है।) परंतु न तो कोई पुत्र ही था और न कन्या ही। एक दिन श्रीअंगिरा ऋषिजी विचरते हुए राजाके यहाँ आ पहुँचे। राजाने प्रत्युत्थान, पाद्य, अर्घ्यद्वारा पूजनकर उनका आतिथ्य-सत्कार किया। राजासे कुशल-प्रश्न करते हुए ऋषिजीने कहा—'राजन्! तुम्हारा आत्मा कुछ असंतुष्ट-सा देख पड़ता है। किसी इष्ट पदार्थकी अप्राप्तिसे दु:खित हो? तुम चिन्तित-से जान पड़ते हो, क्या कारण है?' राजाने अपना दुखड़ा सुनाया कि 'बिना एक पुत्रके मैं पूर्वजोंसिहत नरकमें पड़ रहा हूँ, कृपा करके वह उपाय कीजिये जिससे पुत्र पाकर दुष्पार नरकसे उत्तीर्ण हो सकूँ।' मुनिने त्वाष्ट्र चरु तैयार कर उससे त्वष्टा देवताका पूजन कराया और राजाकी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पटरानी कृतद्युतिको उस यज्ञका अविशष्ट अन्न देकर कहा 'इसे खा लो'। फिर राजासे कहा कि इससे एक पुत्र होगा, परंतु उससे तुमको हर्ष और शोक दोनों होंगे। ऋषि यह कहकर चले गये। पुत्र उत्पन्न होनेपर राजाने बहुत दान दिये। पुत्रवती होनेके कारण राजाकी प्रीति इस-रानीसे बढ़ती गयी जिससे और रानियोंके हृदयमें डाह होने लगा। वे सोचतीं कि हम दासियोंसे भी गर्यों गुजरीं, हमसे अधिक मंदभागिनी कौन होगी। वे सवतका सौभाग्य न देख-सह सकती थीं। एक बार पुत्र सो रहा था, माता किसी कार्यमें लगी थी। सवतोंने अवसर पाकर बच्चेके ओठोंपर विषका फाया फेर दिया, जिससे उसके नेत्रोंकी पुतिलयाँ ऊपर चढ़ गर्यों और वह मर गया। इसकी माँको सवतोंके द्वेषका पता भी न था। बहुत देर होनेपर माताने धायसे राजकुमारको जगा लानेको आज्ञा दी, धायने जाकर देखा तो चीख मारकर मूर्छित हो गिर पड़ी। रानी यह देख दौड़ी, कोलाहल मच गया। रानी-राजा दोनोंका शोक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, महाशोकसे विलाप-प्रलाप करते हुए वे मोहके कारण मूर्छित हो गये।

ठीक इसी अवसरपर श्रीअंगिराऋषि और नारदजी वहाँ आ पहुँचे। महर्षि अंगिरा और नारदजी राजाको यों समझाने लगे कि—हे राजाओंमें श्रेष्ठ! सोचो तो कि जिसके लिये तुम शोकातुर हो वह तुम्हारा कौन है और पूर्वजन्ममें तुम इसके कौन थे और आगे इसके कौन होगे? जैसे जलके प्रवाहके वेगसे बालू (रेत) बह-बहकर दर-दर पहुँचकर कहाँ-से-कहाँ जा इकट्ठा हो जाती है, इसी प्रकार कालके प्रबल चक्रद्वारा देहधारियोंका वियोग और संयोग हुआ करता है। जैसे बीजमें कभी बीजान्तर होता है और कभी नहीं, वैसे ही मायासे पुत्रादि प्राणी पिता आदि प्राणियोंसे कभी संयोगको प्राप्त होते हैं और कभी वियोगको। अतएव पिता-पुत्र कल्पनामात्र हैं। वृथा शोक क्यों करते हो? हम, तुम और जगन्मात्रके प्राणी जैसे जन्मके पूर्व न थे और मृत्युके पश्चात् न रहेंगे, वैसे ही इस समय भी नहीं हैं [भा० ६। १५। १०८]। राजाको ज्ञान हुआ, इस प्रकार कुछ सान्त्वना मिलनेपर राजाने हाथसे आँसु पोंछकर ऋषियोंसे कहा—'आप दोनों अवधूत-वेश बनाये हुए कौन हैं? आप ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं जो हम-सरीखे पागलोंको उपदेश देनेके लिये जगत्में विचरते रहते हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करें। मैं घोर अन्धकारकृपमें डूबा पड़ा हूँ। मुझे ज्ञान-दीपकका प्रकाश दीजिये।' अंगिरा ऋषिने दोनोंका परिचय दिया और कहा कि—'तुम भगवानुके भक्त और ब्रह्मण्य हो, तुमको इस प्रकार शोकमें मग्न होना उचित नहीं। तुमपर अनुग्रह करनेहीको हम दोनों आये हैं। पूर्व जब मैं आया था तब तुमको अन्य विषयोंमें मग्न देख ज्ञानका उपदेश न दे पुत्र ही दिया, अब तुमने पुत्र पाकर स्वयं अनुभव कर लिया कि गृहस्थको कैसा संताप होता है। स्त्री, घर, धन और सभी ऐश्वर्य सम्पत्तियाँ यों ही शोक, भय, सन्तापको देनेवाली नश्वर और मिथ्या हैं। ये सब पदार्थ मनके विकारमात्र हैं, क्षणमें प्रकट और क्षणमें लुप्त होते हैं। इनमें सत्यताका विश्वास त्यागकर शान्ति धारण करो।' देवर्षि नारदजीने राजाको मन्त्रोपनिषद्-उपदेश किया और कहा कि इसके सात दिन धारण करनेसे संकर्षण-भगवानके दर्शन होंगे। फिर सबके देखते नारद मृनि मरे हुए राजकुमारके जीवात्मासे बोले— 'हे जीवात्मा! अपने पिता, माता, सुहृद, बान्धवोंको देख। वे कैसे संतप्त हैं। अपने शरीरमें प्रवेशकर इनका संताप दूर कर। पिताके दिये हुए भोगोंको भोगो और राज्यसिंहासनपर बैठो।' लडका जी उठा और बोला कि-'मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियोंमें भ्रमता रहा हूँ। किस जन्ममें ये मेरे पिता-माता हुए थे? क्रमश: सभी आपसमें एक-दूसरेके भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक, रक्षक इत्यादि होते रहते हैं। ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करनेके बदले शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? जैसे सोना, चाँदी आदिके व्यापारियोंके पास सोना-चाँदी आदि वस्तुएँ आती-जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी अनेक योनियोंमें भ्रमता रहता है। जितने दिन जिसके साथ जिसका सम्बन्ध रहता है उतने दिन उसपर उसकी ममता रहती है। आत्मा नित्य, अव्यय, सूक्ष्म, स्वयं प्रकाशित है। कोई उसका मित्र वा शत्रु नहीं। ""' (भा० स्क० ६ अ० १४, १५। अ० १६। श्लोक १—११)। वह जीव फिर बोला कि मैं पांचाल देशका राजा था, विरक्त होनेपर मैं एक ग्राममें गया। इस मेरी माताने भोजन बनानेके लिये मुझे कण्डा दिया, जिसमें अनेकों चीटियाँ थीं (कोई-कोई कहते हैं कि फल दिया था; जिसमें चीटियाँ थीं)। संशोधन किये बिना मैंने आग लगा दी। वे सब चीटियाँ मर गयीं। मैंने शालग्रामदेवका भोग लगाकर प्रसाद पाया। वही चीटियाँ मेरी सौतेली माताएँ हुईं। प्रभुको अर्पण होनेसे एक ही जन्ममें सबने मुझसे बदला ले लिया, नहीं तो अनेक जन्म लेने पड़ते—'प्रभु राखेंड श्रुति नीति अरु मैं निहं पावा क्लेस।' अब इस देहसे मेरा सम्बन्ध नहीं। 'यह सब माया कर परिवारा।' इतना कह जीव शरीरसे निकल गया। राजाको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने राज्य छोड़ दिया। नारदमुनिने संकर्षणभगवान्का मन्त्र दिया, स्तुतिमयी विद्या बतायी। सात दिन जप करनेपर शेषभगवान्का दर्शन हुआ। आपको एक विमान मिला, जिसपर चढ़कर आप आकाशमार्गपर घूमते थे। पार्वतीजीके शापसे वृत्रासुर हुए। भा० स्क० ६ अ० ९—१२ में वृत्रासुर और इन्द्रकी वार्ता आदि देखने योग्य है। (भक्तिसुधास्वाद भक्तमाल तिलक तृतीय आवृत्ति पृष्ठ १२५-१२६)

नोट—६ 'कनककशिपुकी कथा'—प्रह्लादजीकी माताको उपदेश दिया जिससे पिता-पुत्रमें विरोध हुआ। पिता मारा गया। विशेष दोहा २६ (४) में देखिये।

दैत्य बालकोंके पूछनेपर प्रह्लादजीने स्वयं यह वृत्तान्त यों कहा है। (भा० ७ अ० ७में यह वृत्तान्त दिया है)—हिरण्याक्षके मारे जानेपर जब मेरे पिता हिरण्यकिशिपु मन्दराचलपर तप करनेके लिये गये तब अवसर पाकर देवताओंने दैत्योंपर चढ़ायी की। दैत्य समाचार पा जान बचाकर भागे, स्त्री-पुत्रादि सबको छोड़ गये। मेरे पिताका घर नष्ट कर डाला गया और मेरी माताको पकड़कर इन्द्र स्वर्गको चले। मार्गमें नारदमुनि विचरते हुए मिल गये और बोले कि 'इस निरपराधिनी स्त्रीको पकड़ ले जाना योग्य नहीं, इसे छोड़ दो।' इन्द्रने कहा कि इसके गर्भमें दैत्यराजका वीर्य है। पुत्र होनेपर उसे मारकर इसे छोड़ दूँगा। तब नारदजी बोले कि यह गर्भ स्थित बालक परम भागवत है। तुम इसको नहीं मार सकते। इन्द्रने नारदवचनपर विश्वास करके मेरी माँकी परिक्रमा करके उसे छोड़ दिया। नारदजी उसे अपने आश्रममें ले गये। वह गर्भके मंगलकी कामनासे नारदमुनिकी भिक्तपूर्वक सेवा करती रही। दयालु ऋषिने मेरे उद्देश्यसे मेरी माताको धर्मके तत्त्व और विज्ञानका उपदेश किया। ऋषि—अनुग्रहसे वह उपदेश मैं अबतक नहीं भूला।

#### नारद सिख जे सुनिहं नर नारी। अविस होहिं तिज भवनु भिखारी॥३॥ मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। आपु सिरस सबही चह कीन्हा॥४॥

अर्थ—पुरुष (हो या) स्त्री जो भी नारदकी सीख (सिखावन, उपदेश, शिक्षा) सुनते हैं वे घर-बार छोड़कर अवश्य भिक्षुक हो जाते हैं॥३॥ (उनका) मन (तो) कपटी है और शरीरपर सज्जनोंके चिह्न हैं। वे सबको अपना-सा (अपने समान) बनाना चाहते हैं॥४॥

टिप्पणी—१ (क) यहाँतक तीन उदाहरण दिये। दक्ष, चित्रकेतु और हिरण्यकिशपुके। तीन उदाहरण देनेका भाव कि तीन बहुवचन है। तीन उदाहरण देकर जनाया कि ये तो लोक पीछे एक-एक उदाहरण हमने दिया। (दक्षसुत स्वर्गके, चित्रकेतु मर्त्यलोकके और हिरण्यकिशपु पातालके। पर हिरण्यकिशपुकी राजधानी मुलतान कही जाती है जो भारतवर्षमें है। इससे यह आशय समझ पड़ता है कि लोक तीन हैं; इसिलये तीन उदाहरण दिये गये।) इनके अतिरिक्त बहुतेरोंको उपदेश दे-देकर घर उजाड़ डाला। (ख) ये तीनों उदाहरण पुरुषोंको बहकानेके हुए। इसीसे फिर कहते हैं कि 'नारद सिख जे सुनिह नर नारी।' अर्थात् स्त्रियोंको भी बहकाते हैं जिनमेंसे एक तुम भी हो जिन्हें उपदेश दिया। इस प्रकार जनाया कि तीनों लोकोंके निवासियोंको चौपट करते हैं। पुनः, ['नर नारी' कहनेका भाव कि पहले जिनको उपदेश दिया उनमें दो दक्षसुत और चित्रकेतु तो पुरुष थे और हिरण्यकिशपुकी स्त्रीको उपदेश देकर हिरण्यकिशपुको चौपट किया। वैरागी पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपनी

माँके वैधव्यका कारण हुआ। यह उदाहरण स्त्रीको सीख देनेका है। अत: 'नर नारी' कहा।]

नोट—१ (क) 'जे सुनिहं' इति। भाव कि ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिसमें उनका उपदेश सुननेसे घर न बिगड़ा हो। तुमने भी सुना; इसीसे घर छोड़ वनमें पड़ी हो, राजभोग—ऐश्वर्य छोड़ भिखारिनी तपस्विनी बनी हो। पुनः भाव कि उपदेश श्रवणमात्रका यह फल होता है और तुमने तो इतना कर भी डाला। (ख)—'अविस'=अवश्य ही। अर्थात् इसमें संदेह नहीं है 'भिखारी होहिं' का साधारण अर्थ यही है कि द्वार–द्वार उन्हें भीख माँगनी पड़ती है, दु:ख उठाना पड़ता है। देख न लो, तुम्हारा घर छुड़ाया, तपके बहाने वनमें भेजवाया और तप भी किस लिये ?— 'भिखारीसे विवाह करानेके लिये।' तब तुम्हारे भिखारिनी होनेमें क्या संदेह रह गया? मिलान कीजिये—'असाध्वकार्यभेकाणां भिक्षोर्मार्गः प्रदर्शितः।' (भा० ६।५।३६) (दक्षने नारदजीसे कहा है कि तुमने स्वधर्मपरायण मेरे पुत्रोंको भिक्षुओंके मार्गका उपदेश दिया)। स्तुतिपक्षमें 'भिखारी' से संसारसे विरक्त हो जाना कहा।

नोट—२ 'मन कपटी तन सज्जन चीन्हा।' इति। 'कपटी' अर्थात् मनमें कुछ है और बाहर दिखानेको कुछ और ही है। 'कपटी' कहकर दूसरे चरणमें कपटका कारण कहते हैं कि 'आपु सिरस सबही चह कीन्हा।' अर्थात् चाहते हैं कि जैसे हम घरबाररिहत हैं, वैसे ही किसीके भी घरबार न रह जाय। बसा–बसाया घर देख उसे उजाड़नेकी टोहमें लगे रहते हैं। सृष्टिकी बढ़ती नहीं देख सकते। 'उजरे हरष बिषाद बसेरे' मेनाजीने भी यही कहा है; यथा 'नारद कर मैं काह बिगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा। पर घर घालक लाज न भीरा।' (९७। १—४)'तन सज्जन चीन्हा' अर्थात् ऊपरसे तिलक, कंठी, माला, वीणा, हिरगुणगान आदि सज्जनोंके-से चिहन बनाये रहते हैं। सज्जन बिछुड़े हुओंको मिलाते हैं और ये मिले हुओंको छुड़ाते हैं। (बै०) 'आपु सिरस' अर्थात् बिना स्त्री और घरका। यथा 'साँचेहु उन्ह के मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया।' (९७। ३)

नोट—३ जोड़के श्लोक—'मुनिना निजिबद्या यच्छ्राविता कर्णरोचना। सा स्वगेहं विहायाशु भिक्षां चरित प्रायशः॥ नारदो मिलनात्मा हि सर्वदोञ्ज्वलदेहवान्। जानीमस्तं विशेषेण वयं तत्सहवासिनः॥ (शि॰ पु॰ २।३।२५।४१-४२) अर्थात् जिस-जिसने उनका कर्णरोचक उपदेश सुना वह-वह घर छोड़ भिक्षावृत्तिपरायण हो गया। वे देखनेमें बगला-सरीखे उज्ज्वल देहवाले हैं, पर उनका मन मिलन है। हम सहवासी हैं, इससे सब जानते हैं।

नोट—४ सप्तर्षि अपने वचनोंसे सुझाते हैं कि नारदजी मन, वचन और तन तीनोंसे पराया घर बिगाड़नेमें लगे रहते हैं। 'मन कपटी' से मन 'सिख' से वचन और 'तन सज्जन चीन्हा' से तन वा कर्म—इस तरह तीनोंसे धोखा देकर बहकाकर बिगाड़ना कहा। पुनः भाव कि उनके वचनोंमें तो वैराग्य भरा रहता है, मनमें कपट रहता है और तनमें सज्जन-चिहन अर्थात् ऋषि-वेष बनाये रहते हैं—यह अवगुणी दुरात्माओं के लक्षण हैं; यथा—'बरन धरमु गयो, आश्रम निवास तज्यो, त्रासन चिकत सो परावनो परो सो है। करम उपासना कुबासना बिनास्यो ज्ञान, बचन-बिराग वेष जगत हरो सो है। मः (क० उ० ८४) पुनश्च यथा—'वचस्यन्य-मनस्यन्यत्कार्यमन्यद्दुरात्मनाम्।' अर्थात् दुरात्माओं के मनमें कुछ, वचन कुछ और कार्य कुछ और होता है। दक्षने भी कहा है कि तुम ऊपरसे साधुवेष धारण किये भीतरसे दूसरेका बुरा चेतते हो, यथा 'अहो असाथो साधूनां साधुलिंगेन नस्त्वया।' (भा० ६। ५। ३६) (पं० रा० कु०)। (ग) स्तुति-पक्षके भाव कि संसारकी ओरसे मन हटाकर भगवद्भक्त बना देते हैं।

#### तेहि के बचन मानि बिस्वासा। तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा॥५॥ निर्गुन निलज कुबेष कपाली। अकुल अगेह दिगंबरु ब्याली॥६॥

अर्थ—(सो) उसके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम (ऐसेको) पित बनाना चाहती हो जो जन्मसे ही स्वाभाविक ही उदासीन है॥ ५॥ गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेषवाला, प्रेतों और मनुष्योंकी खोपड़ियोंकी माला

पहननेवाला (मुण्डमालधारी), कुलहीन, घरबार रहित, नंगा और सर्पोंको सारे शरीरमें लपेटे रहनेवाला है॥ ६॥ नोट—१ 'तेहि के बचन 'इति। (क) भाव कि कपटी, अवगुणी, मोहमाया, दयारहित मनुष्य विश्वास करने योग्य नहीं होता, तुमने ऐसे मनुष्यका विश्वास कैसे कर लिया? यहाँतक उपदेष्टाकी निन्दा की। आगे वरकी निन्दा करते हैं। (ख) पार्वतीजीने पहले नारदवचनको सत्य मानना कहा था तब शिवजीको पतिरूपमें वरण करनेकी बात कही थी; यथा 'नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंखन्ह । चाहिअ सदा सिविह भरतारा॥' अतः उसी क्रमसे ऋषियोंने प्रथम उपदेष्टाकी निन्दा की, (यदि पार्वतीजी इसे सुनकर नारदवचनको असत्य मान लेतीं तब तो आगे कहनेकी आवश्यकता ही न रह जाती), तब वरकी।

नोट-२ 'तुम्ह चाहह पति ब्याली' इति। नारदजीने जो वरके लक्षण बताये थे, उनसे मिलान कीजिये-

| नारद                               | सप्तर्षि                  | नारद                                           | सप्तर्षि                     | नारद                          | सप्तर्षि                             |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| १ अगुन<br>२ अमान<br>३ मातुपितुहीना | निर्गुण<br>निलज्ज<br>अकुल | ४ उदासीन<br>५ संशयक्षीण<br>६ जोगी<br>७ अकाम मन | सहज उदास<br>अगेह<br>सहज उदास | ८ नग्न<br>९ अमंगल वेष<br>जटिल | दिगम्बर<br>ब्याली<br>कुवेष,<br>कपाली |

पार्वतीमंगलमें गोस्वामीजीने इसीको वरवै छन्दमें यों लिखा है—'कहह काह सृनि रीझेह बर अकुलीनिहं। अगुन अमान अजात मातु-पितु-हीनहिं॥ ४९॥'—जिसके अनुसार 'अकुल' का अर्थ 'अकुलीन' या 'अजाति' होना पाया जाता है। 'सहज उदासा' और 'अगेह' कहकर जनाया कि उनको किसीका घर नहीं भाता, कहीं नदी-तटपर श्मशानमें पड़े रहते हैं जैसी उदासियोंकी रीति है; यथा 'कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी। बसिंह ज्ञानरत मृनि संन्यासी।' (७।२९) क्योंकि वहाँ सदा मृतक शरीरोंको देखते रहनेसे आत्मबुद्धिका विस्मरण नहीं होने पाता। 'निर्गूण'से जनाया कि वर होने योग्य उनमें एक भी गुण नहीं है। भाँग, धतुरा आदि खाते हैं। तुम उत्तम शीलादि गुणोंसे युक्त हो तब निर्गुणी तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है? 'निलज' (निर्लज्ज) हैं अर्थात् भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचिनियोंके साथ नंगे नाचते हैं, पिशाचियोंको घूरते हैं; ऐसेके साथ तुम भी लिज्जित होगी। 'कुवेष'से चिताकी अपवित्र भस्म लगाये, पंचमुख, तीन नेत्र, जटाधारी, गज-व्याघ्रचर्मधारी (व्याघ्रचर्म पहने और गजचर्म ओढे) इत्यादि सब कहे। 'कपाली' हैं अर्थात् मनुष्यों, प्रेतों और सतीके मरनेपर सतीके भी मुण्डोंकी माला धारण करते हैं। प्रेतोंकी मृण्डमाला धारण करनेका प्रमाण: यथा—'प्रेतस्त्रङन्नस्थिभषण:।'(भा० ४। २। १५) 'अकल' हैं अर्थात् उनके माँ-बापका ठिकाना नहीं, वे अकुलीन हैं तब कुलीन पुरुषोंके साथ वे बैठ नहीं सकते। अथवा, कुल नहीं है, तुम्हारे सास, श्वशूर, ननद, भौजाई इत्यादि कोई भी नहीं है, ऐसा घर किस कामका है? 'अगेह' हैं, घर नहीं है; अर्थात वहाँ तुम्हारे रहनेका कहीं ठिकाना नहीं, तब फिर रहोगी कहाँ? 'दिगम्बर' हैं, उनके पास कपडा भी नहीं, तब तुम्हें ओढने-पहननेको कहाँसे मिलेगा? 'ब्याली' हैं? अर्थातु सर्पीको सब अंगोंमें लपेटे रहते हैं, नागराज वासुिकको यज्ञोपवीतरूपमें धारण िकये रहते हैं और इसी रूपमें वे पृथ्वीपर भ्रमण करते रहते हैं। सबका आशय यह हुआ कि विवाह घर, वर और कुल देखकर किया जाता है, सो ये तीनों ही बातें प्रतिकूल हैं। न घर अच्छा, न कुल और न वर ही अच्छा। विशेष दोहा ७९ (७) में देखिये।

नोट—३ श्रद्धेय शिवजीके विषयमें मुनियोंका अयथार्थ घृणा प्रदर्शित करना 'बीभत्स रसाभास' है (वीरकिव)। ष्ॐस्तुतिपक्षमें ये सब विशेषण गुण हैं। यहाँतक देविष नारद तथा योगीश्वर शिवजीके विषयमें जो बातें कही गयी हैं, उनके स्तुतिपक्षके भाव यहाँ एकत्र दिये जाते हैं—

| वचन                                                                            | भाव                                                                                                                                                                                                                    | स्तुति-पक्षमें भाव                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गिरि संभव तव देह<br>बसेउ किसु गेह                                              | गिरि जड़ है, तुम उसकी पुत्री<br>हो; इससे तुम्हारी बुद्धि भी जड़<br>हुआ ही चाहे, कि तुम नारदके<br>वचनपर हठ कर बैठी हो।<br>किसका घर बसा? सबको उन्होंने<br>उजाड़ दिया, घरका नाश कराया।<br>कामारिको पति पाकर क्या तुम्हारा | गिरि परोपकारी वैसे ही तुम भी हो, वह गम्भीर<br>वैसे ही तुम भी हो। परम पवित्र हो (पं०)<br>यह देह ही घर है, यथा 'जिव जब ते हिर ते बिल<br>गानेउ। तब तें देह गेह निज जानेउ।' नारदजीके उपदेशसे<br>फिर यह देहरूपी घर रह ही नहीं जाता, देहाभिमान |
| तिन्ह फिरि<br>भवन न देखा<br>चित्रकेतु कर<br>घर घाला                            | घर बसेगा ? शैलराजका घर भी उजड़ेगा।<br>घर लौटकर न आये। दक्षका घर<br>उजड़ गया।<br>वंश ही न रह गया।                                                                                                                       | छूट जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। (पं०)<br>उन्होंने फिर संसारमें भ्रमण न किया, पुन: जन्म<br>न लिया।<br>(जन्मान्तर-वृत्रासुररूपमें) चित्रकेतु भी भगवान्को<br>प्राप्त हो गये। नारदने उनका अज्ञान और देहाभिमान                           |
| कनककसिपु<br>कर अस हाला<br>अवसि होहिं <sup>——</sup><br>भिखारी<br>निन्दा-पक्षमें | उसको मरवा ही डाला। बाप-<br>बेटेमें विरोध करा दिया।<br>रोटीके लाले पड़ जाते हैं।<br>टुकड़े माँगते-फिरते हैं।                                                                                                            | मिटा दिया। हिरण्यकशिपु नृसिंहजीके दर्शनसे कृतार्थ हुए भगवत्प्राप्त हुए। घर छोड़ विरक्त संन्यासी हो जाते हैं, मिथ्या सम्पदा त्यागकर शमदमादिकसे सम्पन्न हो जाते हैं। संसारसे मनको कपट लेते हैं, दूसरेको भी सज्जन बना लेते हैं।             |

ष्ॐिशिवपुराणके जोड़के श्लोक—'लब्ध्वा तदुपदेशं हि त्वमिप प्राज्ञसम्मता। वृथैव मूर्खीभूता त्वं तपश्चरिस दुष्करम्॥ यदर्थमीदृशं बाले करोषि विपुलं तपः। सदोदासी निर्विकारो मदनारिनं संशयः॥ अमंगलवपुर्धारी निर्लज्जोऽसदनोऽकुली। कुवेषी भूतप्रेतादिसंगी नग्नो हि शूलभृत्॥' (२।३।२५।४४—४६) अर्थात् तुम विदुषी होकर भी उनका उपदेश पाकर मूर्खा होकर व्यर्थ ही किठन तप कर रही हो। जिसके लिये तुम किठन तप कर रही हो वह कामारि सदा उदासी, निर्विकार, अमंगलवपुधारी, निर्लज्ज, अगेह, अकुली, कुवेषवाला, भूतप्रेतोंका साथ करनेवाला, नग्न और त्रिशूलधारी है। ष्ॐसदा उदासी, निर्लज्ज, कुवेषी, अकुली, अगेह और नगन तो स्पष्ट ही मानसमें हैं। मानसके निर्गुण, कपाली और व्यालीके बदले शिवपुराणमें निर्विकार, अमंगलवपुधारी, भूतप्रेतादिसंगी और शूलभृत् हैं।

नोट—४ शिवजीके विशेषणोंके साधारण ऊपरी भाव कुछ ऊपर नोटमें दिये गये और कुछ अगली चौपाई 'कहहु कवन सुख अस बर पाए' में दिये जायँगे। स्तुतिपक्षके भाव कुछ पूर्व 'जोगी जिटल अकाम मनः'।'(६७) में दिये गये हैं और कुछ यहाँ पुन: दिये जाते हैं।—'सहज उदासी' अर्थात् कोई शत्रु-मित्र नहीं, विषय-वासना छू भी नहीं गयी, अत: परमभक्त हैं। 'कुवेष' अर्थात् पृथ्वीपर ऐसा वेष किसीका नहीं है। कु=पृथ्वी। 'ब्याली' अर्थात् शेषजीको सदा भूषणसरीखा धारण किये रहते हैं, यथा 'भुजगराज भूषण', 'लसद् भाल बालेंदु कंठे भुजंगा'— ऐसे सामर्थ्यवान् और भगवान्के कीर्तनरिसकके संगी। 'कपाली' अर्थात् जिनकी समाधि कपाल अर्थात् दशमद्वारमें रहती है। निर्गुण=गुणातीत। अकुल अर्थात् अजन्मा हैं। 'दिगम्बर' और 'अगेह' से परम विरक्त संत जनाया। 'निलज' से अमान अभिमानरहित जनाया, यह भी संतलक्षण है।—इस प्रकार यहाँ व्याजस्तुति अलंकार है।

## कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ। भल भूलिहु ठग कें बौराएँ॥७॥ पंच कहें सिव सती बिबाही। पुनि अवडेरि मरायेन्हि ताही॥८॥

शब्दार्थ—भूलना=गलती करना, धोखेमें पड़ जाना; लुभा जाना, चुकना। पंच=पाँच या अधिक लोगोंका समुदाय, जो कोई झगड़ा निबटानेके लिये एकत्र हों। जनता=लोग। अवडेर (अव+रार वा राड़)='झमेला, झंझट, बखेड़ा' (श० सा०)। अवडेरना=न बसने देना; न रहने देना; यथा 'भोरानाथ भोरे हो सरोष होत थोरे दोष पोषि तोषि थापि अपनो न अवडेरिये।' (बाहुक ३४)=चक्करमें डालना, फेरमें डालना, फँसाना। (श० सा०) अवडेरा=घुमाव-फिराववाला, चक्करदार, बेढब। कुढब। (श० सा०) पुन:, 'अवडेरि'=त्यागकर। (पाँ०) सुना जाता है कि पहलवानोंमें इस शब्दका प्रयोग पाया जाता है। कोई दाँव या पेंच करके जोड़ीको फाँसा जाता है जिसे अवडेरा कहते हैं। मराएन्हि=मरवा डाला।

अर्थ—भला, कहो तो सही, ऐसा वर पाकर तुमको कौन-सा सुख होगा? तुम उस ठग-(नारद-)के पगलाने-बहकानेमें खूब ही भूलीं (भटक गयीं)॥७॥ लोगोंके कहनेसे (पहले तो) शिवजीने सतीजीसे विवाह किया, फिर फेरेमें डालकर या त्यागकर उनको मरवा डाला॥८॥

नोट—१ 'कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ' इति। भाव कि 'संसारमें दो प्रकारका सुख देखा जाता है— एक तो वह है जिसका सम्बन्ध शरीरसे होता है और दूसरा वह जो मनको शान्ति एवं आनन्द प्रदान करनेवाला होता है। यदि तुम अपने शरीरके लिये नित्य सुखकी इच्छा करती हो तो तुम्हें ब्याली, कपाली, दिगम्बर, निर्लज्ज, घृणित वेषमें रहनेवाले, भूत–प्रेतोंके संगी महादेवसे वह सुख कैसे मिल सकता है? वे ब्याली हैं, फुफकारते हुए भयंकर भुजंगोंको आभूषणरूपमें धारण करते हैं, अगेह हैं इसीसे श्मशानभूमिमें रहते हैं और रौद्ररूपधारी प्रमथगण सदा उनके साथ लगे रहते हैं। जिस वरको तुम चाहती हो उसके पानेहीमें बहुत क्लेश है और यदि कदाचित् प्राप्त भी हो जाय तो वह निष्फल वृक्षके समान है—उससे तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। दूसरे किसी देवताके पानेसे तुम्हें मानसिक सुखकी प्राप्ति हो सकती है, इस वरसे कदापि नहीं।'

नोट— 🖙 २ मिलान कीजिये पार्वतीमंगलके बटुरूपधारी शिवजीके वाक्योंसे—

उपर्युक्त सारा उद्धरण 'कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ' का भाव ही है।

टिप्पणी—१ (क) 'कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ' अर्थात् तुम्ही कहो, ऐसा वर मिलनेसे क्या सुख मिलेगा, कुछ भी तो नहीं। भाव कि सहज ही उदासीन होनेसे तुमको पितका सुख नहीं; निर्गुण-निर्लज्ज होनेसे जाति-पाँतिमें प्रतिष्ठा-मानका सुख नहीं; कुवेष-कपाली होनेसे संगका सुख भी नहीं; अकुल-अगेह होनेसे कुल और घरका सुख नहीं, दिगम्बर होनेसे खान-पान, ओढ़ने-पहननेका भी सुख नहीं और ब्याली होनेसे डर ही लगा रहेगा। भाव कि विवाह घर, वर और कुल देखकर किया जाता है सो ऐसे वरसे कोई सुख नहीं होनेका, न घरका, न पितका, न कुलका, न खान-पानका, न ओढ़ने-पहननेका। (ख) 'भल भूलिह टग कें बौराए' इति।

[उगलोग बहुधा नशेके मादकमिश्रित पदार्थ लोगोंको खिलाकर बावला बनाकर यात्रियोंको उग लिया करते हैं। वैसे ही नारदने 'संभु सहज समरथ भगवाना। एहि बिबाह सब बिधि कल्याना॥' इत्यादि वचनरूपी विषमिश्रित मोदक देकर तुमको उग लिया। हजारों वर्ष तनको तपस्यासे कष्ट दिया, इसीसे 'भल भूलिहु' कहा। पुनः भाव कि उनके चक्करमें पड़ना न था पर तुम पड़ गयीं।

नोट—३ मिलानके श्लोक—'स धूर्तस्तव विज्ञानं विनाश्य निजमायया। मोहयामास सद्युक्त्या कारयामास वै तपः॥ ईदृशं हि वरं लब्ध्वा किं सुखं सम्भविष्यति। विचारं कुरु देवेशि त्वमेव गिरिजात्मजे॥ प्रथमं दक्षजां साध्वीं विवाहा सुधिया सतीम्। निर्वाहं कृतवान्नैव मूढः किंचिहिनानि हि॥ तां तथैव स वै दोषं दत्त्वात्याक्षीत्स्वयं प्रभुः।' (शिवपु० २।३।२५।४७।५०) अर्थात् उस धूर्तने अपनी मायासे तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया और मीठी—मीठी बातोंसे तुमको मोहितकर तपमें लगा दिया। भला तुम्हीं विचार करो कि ऐसा वर पानेसे क्या सुख मिलेगा? पहले दक्षकी साध्वी कन्या सतीसे विवाह किया पर मूढ़ने थोड़े दिन भी उसका निर्वाह न किया वरंच उसे दोष लगाकर त्याग दिया।

मानसके 'ठग' का भाव पूरा श्लोक ४७ है। 'दोषं दत्त्वात्याक्षीत्' और 'निर्वाहहि' का सब भाव 'अवडेरि मराएन्हि' में है।

नोट—४ (क) 'पंच कहें सिव सती बिबाही। 'इति। भाव कि यदि कहो कि पूर्व भी तो उनके स्त्री थी, पहले भी तो विवाह किया था, तब तुमने क्यों न रोका था, अब हमको ही क्यों मना करते हो? उसपर कहते हैं कि—'*पंच कहें* " अर्थात् शिवजी तो परम विरक्त हैं, जन्मस्वभावसे ही उदासीन हैं। वे ब्याह न करते थे। देवताओंने मिलकर जबरदस्ती विवाह करवा दिया था। परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने दाँव-पेंच लगाकर उसे मरवा ही डाला। प्रथम तो उसके बापका अपमान करके उसको शत्रु बना दिया, फिर उसे दण्डकारण्यमें ले गये। वहाँसे लौटते समय स्वयं ही उसको श्रीरामजीकी परीक्षा लेने भेजा और परीक्षा लेनेपर उस बेचारीको दोष लगाकर त्याग दिया तथा बापके घर भेजकर उसे मरवा डाला—यही भाव '*प्नि अवडेरि* मराएन्हि ताही' का है। आशय यह कि उस विवाहसे हम सबोंको अनुभव हो गया। इसीसे तुम्हें मना करते हैं। नहीं तो जैसी दशा सतीकी हुई वैसी ही तुम्हारी भी होगी। पीछे हमारी शिक्षा स्मरण करके पछताओगी। (ख) '*पंच कहें* 'इति। पद्मप्राणसृष्टिखण्डमें सतीजीके जन्मके पूर्वकी कथा तथा विवाह-तिथि आदिका प्रसंग पुलस्त्यजीने भीष्मजीसे यों कहा है-पूर्वकालमें भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक तथा महर्लोक आदि सम्पूर्ण लोक दग्ध हुए, तब समस्त प्राणियोंका सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुण्ठमें जाकर भगवानुके वक्ष:स्थलमें स्थित हो गया। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् जब पुन: सुष्टिरचनाका समय आया, तब प्रकृति और पुरुषसे युक्त सम्पूर्ण लोकोंके अहंकारसे आवृत हो जानेपर श्रीब्रह्माजी तथा भगवान् श्रीविष्णुमें स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंगकी भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई, जिससे भगवानुका वक्ष:स्थल तप उठा और वह सौभाग्यपुंज वहाँसे गलित हो गया। भगवानुके वक्ष:स्थलका वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर धरतीपर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने उसे आकाशमें ही रोककर पी लिया। उस सौभाग्यके अंशसे उन्हें नीलकमल-समान मनोहर शरीरवाली सती नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो 'लिलिता' नामसे भी प्रसिद्ध है। शंकरजीने तीनों लोकोंकी सौभाग्यरूपा त्रिभुवन-सुन्दरी, भोग और मोक्षकी देनेवाली सतीके साथ चैत्र शुक्ल तृतीयाको विवाह किया। (अध्याय २४) कालिकापुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजी और भगवान् विष्णुने सृष्टि-स्थितिके लिये अपनी-अपनी शक्तिको ग्रहण किया, पर शिवजीने शक्तिसे संयोग न किया किंतु योगमें मग्न हो गये। ब्रह्मादि देवता इस बातके पीछे पडे कि शिवजी भी किसी स्त्रीका पाणिग्रहण करें पर उनके योग्य कोई स्त्री न मिली। ब्रह्माकी आज्ञासे दक्षने विष्णुमायाको कन्यारूपमें प्राप्त करनेके लिये उसकी स्तुति की। वह माया सतीरूपमें उनकी कन्या हुई। जिसने

अपने रूप और तपस्याद्वारा शिवजीको मोहित और प्रसन्न किया। इस तरह देवताओंके बड़े यत्न करनेपर शिवजीने सतीसे ब्याह किया। भागवतमें जो दक्षने कहा है कि मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे अपनी भोली-भाली कन्या इसे ब्याह दी; यथा—'तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशौचाय दुईदे। दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना॥' (४ २। १७) इससे भी यही ज्ञात होता है कि ब्रह्मादि देवताओंने बलात् शिवजीका ब्याह कराया। अतएव 'पंच कहें सिव सती बिबाही॥' कहा। ब्रह्मादि देवता ही 'पंच' हैं। स्कन्दपु० मा० के०१ में भी लोमशजीने कहा है कि परमेष्ठी ब्रह्माजीके कहनेसे दक्षने सतीका विवाह शंकरजीके साथ कर दिया था।

## दो० — अब सुख सोवत सोचु निहं भीख माँगि भव खाहिं। सहज एकाकिन्ह कें भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं॥ ७९॥

शब्दार्थ—एकाकी=अकेला रहनेवाला। अकेला। यथा 'कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी। जानि राम बनबास एकाकी॥'(२।२२८)। खटाना=निर्वाह होना, निभना, टिकना।

अर्थ—अब शिवजी सुखसे (अर्थात् सुखकी नींद) सोते हैं। उनको कोई चिन्ता नहीं रह गयी। भीख माँगकर खा लेते हैं। भला स्वभावसे ही अकेले रहनेवालेके घरमें कभी स्त्रीका निर्वाह हो सकता है? (कदापि नहीं)॥७९॥

टिप्पणी—१ (क) 'अब सुख सोवत सोचु निहं भीख माँगि भव खाहिं॥' इति। अर्थात् अब बेफिक्रीकी नींद लेते हैं। तात्पर्य कि जबतक सतीजी जीवित रहीं तबतक उनके कारण सोच रहा; अब उनके मर जानेसे नि:शोच, निश्चिन्त हो गये। चिन्तारहित होनेसे 'पैर पसार' कर सोते हैं, यही सुखसे सोना है; यथा 'जागै भोगी भोग हीं, बियोगी रोगी रोगबस, सोवै सुख तुलसी भरोसे एक राम के।' (क० ७। १०९) 'प्रसाद राम नामके पसारि पायँ सूतिहौं।' (क० उ० ६९) पुनः, 'सोचु निह' का स्वरूप 'भीख माँगि खाहिं' में भी बताया। इधर–उधरसे भिक्षा कर लेते हैं, बनी–बनायी जहाँ मिली खा लिया, घरमें चूल्हेकी जरूरत न रह गयी। (ख) 'सहज एकािकह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं' अर्थात् जो सदा अकेले रहा है, जिसकी आदत अकेले रहनेकी पड़ी हुई है, उसको दूसरेका संग कब अच्छा लगेगा? कभी नहीं। उसपर भी स्त्रीका साथ? उसका निर्वाह तो असम्भव ही है। पुरुष हो तो चाहे निबह भी जाय। स्त्री तो रोज हाय–हाय मचाया करेगी; [ब्ल्यपार्वतीमंगलके ७९ (७–८) में दिये हुए उद्धरणसे मिलान कीिजये। (ग) यहाँ काकुद्वारा वक्रोक्ति अलंकार है। 'पूज्यदेव' श्रीमहादेवजी और नारदजीके कर्मोंका उपहास वर्णनक्रिया 'हास्यरसाभास' है'—(वीरकिव) (घ) स्तुतिपक्षमें अर्थ होगा कि जिसकी भिक्षा लेते हैं, उसके 'भव' अर्थात् जन्म–मरण वा संसारको खा लेते हैं, हर लेते हैं, फिर आवागमन नहीं होने देते, मुक्ति दे देते हैं। भिक्षा 'आकपात आखत अति थोरे'इत्यादि ही है। 'सुख सोवत' अर्थात् सदा तुरीयावस्थामें रहते हैं, आनन्दस्वरूप हैं।]

नोट—१ ऐसा ही शिवपुराणमें है। यथा 'ध्यायन्त्वरूपमकलमशोकमरमत्सुखी। एकलः परिनर्वाणो ह्यसंगोऽद्वय एव च॥ तेन नार्याः कथं देवि निर्वाहः सम्भविष्यति।' (२। ३। २५। ५०-५१)। र्ष्ड 'सुख सोवत' का भाव 'ध्यायन्—' में है। अर्थात् सुखपूर्वक अकल एवं अनुपम रूपका ध्यान करते हुए अशोक हो रमण करते हैं। उत्तराद्धीमें श्लोक ५१ का भाव है।

नोट—२ पं० श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी ७९ (५—८) इत्यादिके सम्बन्धमें 'हास्यरस' में लिखते हैं कि 'सहज उदासी, निर्गुण, कपाली, दिगम्बर, ब्याली, सोवत सोचु निहं और सहज एकाकी' इन शब्दोंके हास्य व्यंग्यकी प्रशंसा कठिन है। एक ओर यह हास्यप्रद शिववेष प्रकट करते हैं और दूसरी ओर सदाशिवकी बड़ी ही सुन्दर व्याख्या करते हैं—यह तुलसीदासजीकी काव्यकलाका कमाल है कि हास्यरसको भी महाकाव्यकलामें निबाहा है। मिल्टन (Milton) की कला इसके अभावमें रूखी है। यह दुभाषीपन ही इन शब्दोंका जौहर है।

अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा॥ १॥ अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गाविहें बेद जासु जसु लीला॥ २॥ दूषनरिहत सकल गुनरासी। श्रीपित पुर बैकुंठ निवासी॥ ३॥ अस बरु तुम्हिह मिलाउब आनी। सुनत बिहिस कह बचन भवानी॥ ४॥

अर्थ—अब भी हमारा कहना मान लो। हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर सोचा-विचारा है॥१॥ (जो) बहुत ही सुन्दर, पिवत्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और चिरित्र वेद गाते हैं॥२॥ जो दोषोंसे रहित, समस्त गुणोंकी राशि, श्रीपित और वैकुण्ठपुरीका निवासी है॥३॥ हम ऐसे वरको लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही भवानीजी हँसकर यह वचन बोलीं—॥४॥

ाङ जोड़के श्लोक—'अद्यापि शासनं प्राप्य गृहमायाहि दुर्मितम्। त्वद्योग्यो हि वरो विष्णुस्सर्वसद्गुणवान्प्रभुः। वैकुण्ठवासी लक्ष्मीशो नानाक्रीडाविशारदः॥ तेन ते कारियष्यामो विवाहं सर्वसौख्यदम्॥ इत्येवं वचनं श्रुत्वा पार्वती जगदिम्बका। विहस्य च पुनः प्राहः ।'(शिवपु० २।३।२५।५२—५५)।

टिप्पणी—१ (क) 'अजहूँ मानहु कहा हमारा।" 'इति। 'अजहूँ' अर्थात् जो हुआ सो हुआ, पीछेके लिये अब पश्चात्ताप क्या? वह तो अब मिट नहीं सकता पर अभी कुछ गया नहीं। अब भी हमारा कहना मानो। अर्थात् नारद-वचनको त्याग दो। (ख) 'हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा' अर्थात् नारदने जो वर विचारा वह 'नीक' नहीं है और हमने जो सोचा है वह 'नीक'है। 'नीक'का अर्थ आगे स्वयं स्पष्ट करते हैं। 'अति सुंदर ।' नारदने विचारकर बताया था, यथा—'जे जे बर के दोष बखाने। ते सब सिव पहिं मैं अनुमाने॥', 'संभू सहज समरथ भगवाना। एहि बिबाह सब बिधि कल्याना। जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहँ सिव तिज दूसर नाहीं॥' अत: ये भी कहते हैं कि हम भी विचारकर बतला रहे हैं। (ग) 'अति संदर सृचि सखद सुसीला। बैकुंठ निवासी' इति। 'अति संदर' अर्थात् जितने भी सुन्दर पुरुष हैं उन सबसे ये अधिक सुन्दर हैं। स्त्रियोंको पतिकी सुन्दरता प्रिय है, इसीसे प्रथम सौन्दर्यवान् होना कहा। यथा—'नारि बिलोकिहिं हरिष हिय निज निज रुचि अनुरूप। जन् सोहत सिंगार धरि मूरित परम अनुप॥' [ 'अति संदर' कहनेका भाव कि जटा, पंचमुख, १५ नेत्र आदि कुरूपता इनमें नहीं है, यथा— 'बिकट बेष मुख पंच पुरारी।', ये परम रूपवान हैं। 'सुचि' पवित्र हैं अर्थात् शिवजीकी तरह चिताकी अपावन भस्म नहीं लगाते, मुण्डमाला, सर्प, बाघम्बर इत्यादि धारण नहीं करते, किंतु बैजयन्तीमाला, कौस्तुभमणि, वनमाला इत्यादि मांगलिक पवित्र वस्तु धारण करते हैं। 'सुखद' अर्थात् उनके दर्शनसे सुख होता है, शंकरजीकी तरह भयंकर नहीं हैं। शंकरजी संहार करते हैं, ये सबका पालन करके सबको आनन्द देते हैं—'**बिकट बेष रुद्रिह जब देखा। अबलन्ह उर भय भएउ बिसेषा।।** '(९६।४-५) 'सुशील' हैं, सबका आदर-सत्कार, लिहाज-मुख्वत करते हैं, किसीका अनादर नहीं करते, जैसे शिवजीने दक्षका किया, ऐसा सुन्दर स्वभाव है कि भृगुजीने चरणका प्रहार किया तो भी उनका पूजन ही किया, उनका चरण ही दबाने लगे कि कहीं चोट न लग गयी हो। शंकरजीकी तरह ये उदासीन नहीं है। बाबा हरिप्रसादजी लिखते हैं कि 'अति' का भाव यह है कि सुन्दर, पवित्र, सुखद इत्यादि तो शिवजी भी हैं परंतु विष्णुभगवान् अतिशय सुन्दर इत्यादि हैं। 'दूषणरहित' हैं अर्थात् इनमें दिगम्बर, ब्याली, अकुल, अगेह इत्यादि एक भी दोष नहीं हैं, ये सकल गुणखानि हैं '*पर बैकुंठ निवासी*' अर्थात् इनके घर है, वैकुण्ठ अनुपम स्थान इनका है।—(रा० प्र०, पं०, बै०)।] '*गावहिं* बेद जासु जसु लीला' का भाव कि कुलमान भी यशी होते हैं, सो बात यहाँ नहीं, इनकी लीलाका यश वेद गाते हैं। 'प्र बैकुंठ' कहनेका भाव कि वैकुण्ठ बहुत हैं, अष्ट वैकुण्ठ हैं, तथा जहाँ भी भगवान् बिठा दिये जाते हैं वहीं स्थान वैकृण्ठ कहलाने लगता है, सो नहीं किंतु जो वैकृण्ठ उपमारहित है वहाँके निवासी हैं।

<sup>\*</sup> बचन कह बिहँसि-१७२१, १७६२, छ०। बिहसि कह बचन-१६६१, १७०४ को०, रा०।

'श्रीपति' का भाव कि वे दिगम्बर हैं और ये श्रीके पित हैं। [पुन:, श्रीपित=शोभायुक्त हैं, लक्ष्मीपित हैं। ये वचन 'सहज एकाकिन्हके भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं' की जोड़में कहे गये। पंजाबीजी लिखते हैं कि ''यद्यिप 'श्री' का अर्थ लक्ष्मी भी प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ रुचिवर्द्धनहेतु कथन है, इससे 'शोभाके स्वामी' ही अर्थ ठीक है। लक्ष्मी अर्थ करनेसे सपत्नी-दाह-द्योतक रुचिघातक वाक्य होता है।'' बैजनाथजी और रा॰ प्र॰ ने भी यही अर्थ किया है। श्रीपित हैं अर्थात् कुबेष नहीं हैं] अथवा श्री=धनु।

टिप्पणी—२ (क) यहाँ नौ गुण विष्णुमें दिखाये। कारण कि शिवजीमें भी नौ ही अवगुण दिखाये हैं। एककी जोडमें एक गृण यहाँ दिखाया है, यथा—

| श्रीशिवजी | विष्णुभगवान् | श्रीशिवजी | श्रीविष्णुजी          |
|-----------|--------------|-----------|-----------------------|
| सहज उदासी | १ सुशील      | कपाली     | ५ शुचि                |
| निर्गुण   | २ गुणराशि    | अकुल      | ६ गावहिं बेद जसु लीला |
| निर्लज्ज  | ३ दूषणरहित   | अगेह      | ७ पुर बैकुंठनिवासी    |
| कुवेषु    | ४ अतिसुन्दर  | दिगम्बर   | ८ श्रीपति             |
|           |              | व्याली    | ९ सुखद                |

[१—वीरकविजी आठ-ही-आठ अवगुण और गुण लेते हैं और दोनोंका मिलान अन्य प्रकारसे करते हैं। वे लिखते हैं कि 'ऊपर क्रमसे १ निर्गुण, २ निर्लज्ज, ३ कुवेषु, ४ कपाली, ५ अकुल, ६ अगेह, ७ दिगम्बर और ८ व्याली—ये आठ दोष शिवजीके गिनाये हैं। उसी प्रकार भंगक्रमसे १ जिनके यशकी कथा वेद गाते हैं, २ सब गुणोंकी राशि, ३ अतिसुन्दर, ४ वैकुण्ठवासी, ५ लक्ष्मीनाथ, ६ पवित्र, ७ निर्दोष और ८ सुखद—ये आठ गुण विष्णुके कथन करनेमें 'यथासंख्य' अलंकार' है। जिस क्रमसे पहले अवगुणोंका वर्णन है वह क्रम गुणोंके वर्णनमें नहीं निबाहा गया है। २—कोई निर्लज्जके मुकाबिलेमें 'गाविह बेद जासु जसु लीला' अर्थात् यशस्वीको, अकुलकी जोड़में श्रीपितको, दिगम्बरके मिलानमें, सुखदको ब्यालीके मेलमें दूषणरिहत विशेषणको लेते हैं। वि० त्रि० दिगम्बर, अकुल, उदासी और निर्गुणकी जोड़में क्रमश: सुशील, दूषणरिहत, श्रीपित और 'गाविह बेद जासु जसु लीला' को लेते हैं।]

नौ-ही-नौ अवगुण एवं गुण कहकर एक-(शिवजी-) को अवगुणकी अविध और दूसरे-(विष्णुजी-) को गुणोंकी अविध सूचित की। संख्याकी अविध ९ हीतक है। जैसा २८ (१) में दिखा आये हैं। क्षि [श्रीपार्वतीजीने भी ऋषियोंके कथनका यही अर्थ समझा। यह बात आगेके दोहेसे स्पष्ट है—'महादेव अवगुन भवन बिष्नु सकल गुनधाम।' स्मरण रहे कि सप्तिष प्रेमपरीक्षार्थ आये हैं, इसलिये उन्होंने अवगुण शब्दका प्रयोग किया है, नहीं तो वे तो श्रीहरिहरके परम भक्त हैं। इन विशेषणों तथा वाक्योंमें भीतर-भीतर स्तुति भरी हुई है, जैसा ६७ (८), ६७ और ७९ (३—६) में लिखा जा चुका है।] (ग)—'अस बर तुम्हिंह मिलाउब आनी' इति। भाव कि तुमने ऐसा उग्र तप किया तब भी तुमको शिवजी न प्राप्त हुए और हम बिना परिश्रम ही घर बैठे सुन्दर वरको लाकर मिला देंगे, नारदकी तरह तुमसे उनके लिये तप करनेको न कहेंगे। (घ) 'सुनत बचन कह बिहाँसि भवानी' इति। 'तुम्ह कहुँ मिलाउब आनी' जो कहा इसीपर हँसीं। हँसकर ऋषिके वचनका निरादर और नारदवचनका आदर सूचित किया। हस्तरेखको तथा विधिके अंकोंको प्रमाण रखा।

ि (सुनत बचन बिहँसे रिषय' वैसे ही यहाँ 'सुनत बचन कह बिहिस भवानी' कहा। वे इनके वचनपर हँसे थे, ये उनके वचनपर हँसीं। इन दोनों वाक्योंके बीचमें ७८ से ८० (४) तक ऋषियोंके वचन हैं। अर्थिलयोंमें वचन दो दोहे और ११॥ अर्थिलयोंमें हैं, पार्वतीजीका उत्तर एक दोहा और ११॥ अर्थिलयोंमें है।

पं० श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी—'सुनत बिहसि कह बचन भवानी।'शिव और विष्णुका अनमिल बेजोड़पन अभी व्यंग्यहीकी भाषामें है, इससे पार्वतीमें भी हास्यभाव ही है जैसा आगे विदित है यद्यपि अब कुछ चिड्चिड्रापन भी है—(हास्यरस)।

### सत्य कहेहु गिरि भव तनु एहा। हठ न छूट छूटै बरु देहा॥ ५॥ कनकौ पुनि पखान तें होई। जारेहु सहजु न परिहर सोई॥ ६॥

शब्दार्थ—भव=उत्पन्न। पखान (पाषाण)=पत्थर। सहजु=स्वभाव।

अर्थ— (पार्वतीजीने कहा—) आपने सत्य ही कहा कि (मेरा) यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है (इसीसे तो इसका) हठ न छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाय॥५॥ (देखिये) फिर सोना भी तो पाषाणसे ही उत्पन्न होता है सो तपाये जानेपर भी वह अपना स्वभाव नहीं छोडता॥६॥

नोट—१ (क) 'सत्य कहेंहु—' इति। सप्तर्षियोंक 'गिरिसंभव तव देह' का उत्तर यहाँ पूरी एक चौपाईमें (दो अर्धालियोंमें) है—'सत्य' से 'परिहर सोई' तक। अर्थात् आपने जो कहा यह सत्य ही है। गिरिसम्भव होनेके कारण मेरा हृदय पत्थरके समान दृढ़ और कठोर है। कारणके अनुसार ही कार्य होता है, यही नहीं किंतु कारणसे कार्य अधिक कठिन होता है, यह स्वाभाविक नियम है। यथा—'कहँ लिंग कहउँ हृदय कठिनाई। निदिर कुलिसु जेहि लही बड़ाई॥ कारन तें कारज कठिन होइ दोषु निहं मोर। कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर॥' (२।१७९)। जैसे पत्थरकी लीक नहीं मिटती वैसे ही मेरी भी वृत्ति अविचल है; किसीके कहनेका प्रभाव अब उसपर नहीं पड़ता। (ख) 'हठ न छूट—'इति। भाव कि स्वभाव जन्म-जन्मान्तरमें भी नहीं छूटता। इसी तरह हमारा यह शरीर छूट जाय तब भी दूसरे जन्ममें मेरा फिर यही हठ रहेगा। जबतक शिवजीकी प्राप्ति न होगी तबतक कितने ही जन्म क्यों न हो जायँ, सबमें यही हठ रहेगा। यथा—'जनम कोटि लिंग रगिर हमारी। बरउँ संभु न त रहउँ कुँआरी॥'(१।८१)पुनः भाव कि दुराग्रहीके लिये कोई नीति नहीं है। जिनकी समझ उलटी है उन्हें किसने आजतक राहपर लगाया है। मुझे भी ऐसा ही समझकर मेरे विषयमें अधिक विचार अब न कीजिये। यह 'अजहँ मानह कहा हमारा' का उत्तर है।

नोट—२ (क) 'कनकौ पनि पखान तें होई' इति। भाव कि सोना भी पत्थरसे ही उत्पन्न होता है। सोनेको जला डालो तो भी वह अपना स्वभाव (रंग और खरापन) नहीं छोडता, तब पर्वतसे उत्पन्न होनेपर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकती हूँ ? सोना जड़ होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और मैं तो चेतन हूँ तब मुझे तो अपनी हठपर और भी दृढ होना चाहिये। तात्पर्य कि शिवजीके लिये मेरा दृढ संकल्प है, यह छूट नहीं सकता। (ख) 🖙 इसके जोडकी चौपाई अयोध्याकाण्डमें यह है—'कनकिह बान चढड जिमि दाहे। तिमि प्रियतम पद प्रेम निवाहे॥'(२।२०५) (ग) यहाँ 'दुष्टान्त अलंकार' है। 'हठ न छट '' उपमेय वाक्य है और 'जारेह सहजु<sup>---</sup> 'उपमान वाक्य है। (घ) '*पुनि*' का भाव कि जैसे तुम मुझे गिरिसम्भव कहते हो वैसे ही कनक भी तो गिरिसम्भव है। मुझसे स्वभाव छोडनेको कहते हो, उसका स्वभाव क्यों न छुडा दिया? पुन: भाव कि मैं तो उसकी बहिन ही ठहरी तब मेरा स्वभाव उसका-सा क्यों न हो? (ङ) 'जारेहु सहजु न परिहर सोई' इति। भाव कि जलानेपर सभी पदार्थींका रंग-रूप बदल जाता है, परंतु सोना जैसे-जैसे तपाया जाता है तैसे-तैसे वह और भी चोखा रंग पकड़ता जाता है। वैसे ही मेरी भी चाहे जितनी कठिन परीक्षा हो मैं हठ नहीं छोड़नेकी, मेरा प्रेम नित्य नया बढता ही जायगा। तपाये जानेसे सोनेका स्वभाव घटता नहीं वरंच बढता है, उसका मृल्य बढ़ता है। वैसे ही मेरा भी उत्तरोत्तर बढ़ेगा। पुन: भाव कि जलानेपर पाषाणका हठ छूट जाता है पर पाषाणसे उत्पन्न कनकका 'हठ' नहीं छूटता, चाहे वह हजारों बार क्यों न जलाया जाय; वैसे ही मेरे पिता 'गिरि' का हठ भले ही छूट जाय पर हमारा हठ नहीं ही छूटेगा। (खर्रा) (च) 🖙 मिलान कीजिये—'अचलसुता मनु अचल बयारि कि डोलइ। साँच सनेह साँचि रुचि जो हठि फेरइ। सावन सरित सिंधु रुख सूप सो घेरइ॥ मनि बिनु फनि जलहीन मीन तन् त्यागइ। सो कि दोष गृन गनइ जो जेहि अनुरागइ॥'(पार्वतीमंगल ५८—६०) ये सब भाव इन तथा आगेकी अर्द्धालियोंमें भरे हुए हैं। ब्हिपुन: यथा—'सत्यं भविद्धः कथितं स्वज्ञानेन मुनीश्वराः। परंतु मे हठो नैव मुक्तो भवित हे द्विजाः॥ स्वतनोः शैलजातत्वात्काठिन्यं सहजं स्थितम्। इत्थं विचार्य सुधिया मां निषेद्धुं न चार्हथ॥' (शिवपुराण २।३।२५।५६-५७)

## नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसौ भवन ऊजरौ नहिं डरऊँ॥७॥ गुर के बचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही॥८॥

अर्थ—(इसी प्रकार) मैं नारदजीका उपदेश न छोडूँगी। घर बसे या उजड़े, मुझे इसका डर नहीं (है)॥७॥ जिसको गुरुके वचनोंमें विश्वास नहीं है, उसे स्वप्नमें भी सुख और सिद्धि (वा, सुखकी सिद्धि) सुलभ नहीं हो सकती॥८॥

श्रीलमगोड़ाजी—ऋषियोंके दोनों मजाकोंको बड़ी सुन्दरतासे उलट दिया गया है। परंतु अन्तिम पद—'गुर के बचन प्रतीति न जेही।''' हास्यरससे शान्तरसपर पहुँच गया है।

नोट—१ सप्तर्षियोंकी सभी बातोंका उत्तर पार्वतीजीने दिया है— सप्तर्षियोंके वचन पार्वतीजीके उत्तर

गिरि संभव तव देह

नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह तेहिके बचन मानि बिस्वासा कहहु कवन सुखु अस बर पाएँ

५. शिवजीके अवगुण और विष्णुजीके गुण कहे, उसका उत्तर 'महादेव अवगुन भवन बिष्नु सकल गुनधाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥'(८०) है।

३ गुर के बचन प्रतीति न जेही ४ सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही

अजहूँ मानहु कहा हमारा

अस बर तुम्हिहं मिलाउब आनी

६ जो तुम्ह मिलतेउ प्रथम मुनीसा। सुनितिउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा॥ अब मैं जन्मु संभु हित हारा।

१ 'सत्य कहेह़ गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटै बरु देहा॥

कनकौ पुनि पखान तें होई। जारेहु सहजु न परिहर सोई॥' २ नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसउ भवन उजरउ नहिं डरऊँ॥

७ जौं तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी। रहि न जाइ बिनु किये बरेषी॥

तौ कौतुकिअन्ह आलस नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं॥

८ मैं पा परउँ कहै जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहुः ।

मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। <sup>....</sup>तेहिके बचन

नोट—२ (क) सप्तिषियोंने नारदजीको बुरा-भला कहा। यह पार्वतीजीको बहुत बुरा लगा। इसीसे प्रारम्भमें ही वे उनको बताये देती हैं कि देविष नारद हमारे गुरु हैं, उनके वचन हमारे लिये पत्थरकी लकीरके समान हैं, टाले नहीं टल सकते। 'नारद बचन न मैं पिरहरऊँ' कहकर फिर उसका कारण बताती हैं कि 'गुर के बचन प्रतीति न जेही र—' (ख) 'नारद' शब्द ही गुरुत्वका द्योतक है; क्योंकि 'गुशब्दस्त्वन्थकारस्तु रुशब्दस्तिन्रोधकः। अन्धकारिनरोधित्वाद्गुरुरित्यिभधीयते॥' के अनुसार हृदयके अन्धकारके नाशको 'गुरु' कहते हैं। हृदयका अन्धकार अज्ञान है। अज्ञानका नाश आत्म-परमात्म-ज्ञानसे ही होता है और आत्म-परमात्म-ज्ञान जिनके द्वारा हो, वे ही 'गुरु' हैं। अतः 'गुरु बिनु होइ कि ज्ञान' के अनुसार ज्ञानदाता 'गुरु' कहे जाते हैं और 'नारं ज्ञानं ददातीति नारदः' अर्थात् 'नार' (ज्ञान) जो दे उसका नाम 'नारद' है। इस व्युत्पत्तिसे नारद और गुरु शब्द एकार्थवाची होनेसे नारदजीको 'गुरु' कहा और 'गुरोराज्ञा गरीयसी' तथा 'आज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया' (रघुवंश), के अनुसार 'नारद बचन न मैं परिहरऊँ। गुरु के बचन " इत्यादि कहा गया। (वे० भू० रा० कु० दास)।

(ग) ॐ श्रीगुरुवाक्यपर शिष्यका ऐसा ही दृढ़ विश्वास रहना चाहिये। विश्वासका धर्म दृढ़ता है, यथा 'बटु विश्वास अचल निज धर्मा।' वह अवश्य फलीभूत होगा इसमें सन्देह नहीं। शिष्यमें आचार्याभिमान होना परम गुण है, इष्टप्राप्तिका सर्वोपिर उपाय है और परम लाभ है। गुरुनिष्ठ भक्तोंकी कथाएँ भक्तमालमें भी प्रसिद्ध हैं। (घ) 'सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही' इति। भाव कि मनुष्योंकी कौन कहे, देवताओंको भी स्वप्नमें भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। देवराज इन्द्र और चन्द्रमा—ये लोकपाल भी गुरुकी अवज्ञा करनेसे दु:खी ही हुए।

नोट—३ शिवपुराणमें गुरुवचनपर चार श्लोक हैं। उनको भी 'प्रतीति न जेही' और 'प्रतीति न जेही' करके यहाँ भी ले सकते हैं। जिनको प्रतीति नहीं है उनको दु:ख-ही-दु:ख होता है और जिनको प्रतीति है उन्हें सुख होता है। यथा—'गुरूणां वचनं पथ्यिमिति वेदिवदो विदुः। गुरूणां वचनं सत्यिमिति यद्धृदये न धीः। इहामुत्रापि तेषां हि दु:खं न च सुखं क्वचित्॥ गुरूणां वचनं सत्यिमिति येषां दृढा मितः। तेषामिहामुत्र सुखं परमं नासुखं क्वचित्॥ सर्वथा न परित्याज्यं गुरूणां वचनं द्विजाः। गृहं वसेद्वाशून्यं स्थान्मे हठस्सुखदस्सदा॥' (२।३।२५।५८—६१)

नोट—४ नारदजीसे पार्वतीजीने तप करनेका उपदेश होनेपर उनसे पंचाक्षरी–मन्त्र भी लेकर उनको गुरु किया था। यथा—'रुद्रस्याराधनार्थाय मन्त्रं देहि मुने हि मे। न सिद्ध्यिति क्रिया कापि सर्वेषां सद्गुरुं विनाः इति श्रुत्वा वचस्तस्याः पार्वत्या मुनिसत्तमः। पंचाक्षरं शम्भुमन्त्रं विधिपूर्वमुपादिशः॥' (शिवपुराण २। ३। २१। ३१—३३)। अर्थात् जब पार्वतीजीने कहा कि बिना सद्गुरुके सिद्धि नहीं होती; अतः आप मुझे शिवाराधनका मन्त्र दें, तब नारदजीने उनको पंचाक्षरी मन्त्र दिया, उसका प्रभाव बताया, ध्यान बताया।—इस तरह वे विधिपूर्वक गुरु हुए थे।

# दो०— महादेव अवगुन भवन बिष्नु सकल गुन धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम॥८०॥

शब्दार्थ-रमना=लग जाना, आसक्त हो जाना।

अर्थ—महादेवजी अवगुणोंके घर (सही) और भगवान् विष्णु समस्त गुणोंके धाम हों। (सही) पर जिसका मन जिससे रम गया है, उसको तो उसीसे काम है॥८०॥

नोट—१ 🕯 श्रीपार्वतीजी अपने वाक्योंद्वारा उपदेश दे रही हैं कि मनुष्यको अपने उपास्यमें दृढ रहना चाहिये, अन्यमें चित्त लगाना उचित नहीं। यहाँ किस सुन्दरताके साथ उत्तर दिया गया है, वह देखने ही योग्य है। 'शिवजीमें आप जिन बातोंको दोष समझे हुए हैं, जो आप अवगुण बताते हैं, वे गुण ही हैं अवगुण नहीं हैं—यह वाद-विवाद वे नहीं करतीं। न तो परम श्रद्धास्पदके गुण-दोष-विवेचनपर शास्त्रार्थ इष्ट है और न विष्णुके विरुद्ध एक शब्द मुखसे निकालना इष्ट है। वे सप्तर्षियोंकी बात मान लेती हैं कि ठीक है, शिवजीमें दोष-ही-दोष हैं और विष्णुजीमें गुण-ही-गुण हैं, पर मैं करूँ तो क्या? मेरा मन तो शिवजीहीमें रम गया है, हमें गुण-दोषसे कोई सरोकार ही नहीं रह गया। अतः वे ही मुझे प्रिय लगते हैं, दूसरा नहीं। यथा—'तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्॥' (कथासरित्सागर) अर्थात् जिसका मन जहाँ लगा है, उसे वही मीठा है। पुनश्च—'गुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥'(१।५) यह लोकोक्ति है। 'सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ। बौरेहिके अनुराग भइउँ बड़ि बाउरि। दोस निधान इसानु सत्य सबु भाषेउ। मेटि को सकइ सो आँकु जो बिधि लिखि राखेउ॥ को किर बाद बिबाद बिषाद बढ़ावइ। मीठ काह किब कहिंह जाहि जोइ भावइ॥' (६०-६५) वाद-विवाद करनेसे क्या लाभ? बहुत कहनेकी आवश्यकता ही नहीं। हमारा मन इन्हींमें रम गया है—इस बातका कोई उत्तर नहीं रह गया। जो बात ऋषियोंने कही, उसीको लेकर उसीसे उत्तर देती चली जा रही हैं। सप्तर्षियोंने पार्वतीजीको 'गिरिसम्भव' कहा, शिवजीको अवगुणधाम कहा और नारदजीको 'कपटी' तथा उन्होंके सम्बन्धसे 'बसेउ किस गेह' इत्यादि जो-जो बातें उन्होंने कहीं, उन सबोंको स्वीकार करते हुए आप उत्तर दे रही हैं।

'जेहि कर मनु रम जाहि सन यह पद प्रेमकी एकाग्रताके लिये जनश्रुति बन चुका है। पार्वतीजीके प्रेमकी धारणामें आन्तरिक जोड देखा जाता है, बाहरी नहीं। (हास्यरस। लमगोडाजी)

जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा। सुनितउँ सिख तुम्हारि धरि सीसा॥१॥ अब मैं जन्म संभु हित\* हारा। को गुन दूषन करै बिचारा॥२॥ जौ तुम्हरें हठ हृदय बिसेषी। रहि न जाइ बिनु किएँ बरेषी॥३॥

शब्दार्थ—बरेषी-वरकी इच्छा=कन्याके लिये योग्य वर देखना और मिलाना वर देखी (जिसे किसी-किसी देशमें वरगुहारी, वरतुही, विचवानी और सगाई भी कहते हैं)। वरेक्षा, वरेच्छा, वरिच्छाकी रीति यही जान पड़ती है।=विवाहसम्बन्धके लिये वर या कन्या देखना; विवाहकी ठहरौनी। यह शब्द अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है; यथा—'लोग कहैं पोच सो न सोच संकोच मेरे ब्याह न बरेषी जाति पाँति न चहत हीं।', 'घरघाल चालक कलह-प्रिय कहियत परम परमारथी। तैसी बरेषी कीन्हि पुनि मुनि सात स्वारथ सारथी॥' (पार्वतीमंगल १३)

अर्थ—हे मुनीश्वरो! यदि पहले आप ही मिले होते तो मैं आपका ही उपदेश सिरपर धरकर सुनती॥१॥ अब (तो) मैं अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी; (अत: अब) गुण–दोषका विचार कौन करे?॥२॥ यदि आपके हृदयमें बहुत ही हुठ है, विवाहकी बातचीत किये बिना रहा नहीं जाता॥३॥

टिप्पणी—१ 'जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम 'इति। (क) सप्तर्षियोंके 'अजहूँ मानहु कहा हमारा' का उत्तर यह दे रही हैं। इसपर यदि वे कहें कि जभी महात्मा मिल जाये तभीसे हठ छोड़कर उनका कहा मान लेना चाहिये। हम इस समय मिले हैं, तुम्हारी भूल तुमको बताते हैं; अतः अभीसे उसे मानकर उसपर चलो।' तो, उसके उत्तरमें कहती हैं कि 'अब मैं जन्म संभु हित हारा।' अर्थात् सम्मित देने या माननेका समय अब हाथसे निकल गया। (ख) 'अब मैं जन्म संभु हित हारा' में वर्तमान स्थिति कही और आगे भविष्यकी भी यही परिस्थिति प्रतिज्ञापूर्वक कहती हैं—'जन्म कोटि लिंग रगर हमारी।— 'केवल वर्तमान कहतीं तो भविष्य रह जाता। भूतके कथनका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो हो ही चुका। वर्तमान और भविष्यके लिये बता दिया कि मैं अपनेको शिवजीको समर्पण कर चुकी। अतः आपका उपदेश शिरोधार्य करनेमें असमर्थ हूँ। यदि आप नारदजीके पहले आते तो आपका उपदेश शिरोधार्य करती।

नोट—१ 'धिर सीसा' इति। बड़ोंकी आज्ञा सिरपर धरकर स्वीकार करना कहा जाता है, अर्थात् शिरोधार्य की जाती है। यथा—'अज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी', 'सिर धिर आयसु किरअ तुम्हारा॥'(७६) 'मातु उचित धिर आयसु किन्हा। अविस सीस धिर चाहउँ कीन्हा॥'(२।१७४) 'प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई। माथे मानि करौं सिख सोई॥'(२।२५८) 'प्रभु प्रसन्न मन सकुच तिज जो जेहि आयसु देव। सो सिर धिर धिर किरिहि सबुः॥'(२।२६९) 'चले सीस धिर राम रजाई।'(२।३१८) इत्यादि। यह मुहावरा है। अतः 'धिर सीसा' कहा। अर्थात् आदरपूर्वक सुनती। ध्विन यह है कि अब तो नारदके वचनको सिरपर धर चुकी हूँ अतः आपके वचनोंका आदर नहीं हो सकता। पुनः, भाव कि आज्ञा न माननेसे अप्रसन्न होकर शाप न दे दें यह सोचकर समझा रही हैं कि यदि प्रतिज्ञाबद्ध न होती तो अवश्य मानती, प्रतिज्ञा तोड़ना तो आप भी पसंद न करेंगे। दूसरे, कन्याका विवाह एक ही बार होता है सो मैं तो मनसे शिवजीको वर चुकी, अब दूसरेके योग्य नहीं रही। तीसरे, आपके कहनेसे आज नारदजीका वचन छोड़ दूँ, कल और कोई आकर कुछ और कहे तो क्या आपका वचन छोड़ना आपको ठीक लगेगा?

नोट—२ 'संभु हित हारा' इति। भाव कि जैसे जुएमें जो वस्तु हार दी जाती है वह दूसरेकी हो जाती है; वैसे ही मैं प्रेमरूपी जुएमें यह शरीर शिवजीके हाथ हार चुकी, अब यह तन उनका हो गया, हमारा या किसी औरका कोई अधिकार इसपर नहीं रह गया। 'को गुन दूषन करिह बिचारा' इति। भाव कि यह धर्म

<sup>\*</sup> सैं— १७२१, १७६२, छ०। हित— १६६१, १७०४, को० रा०।

कुलविन्तयोंका नहीं है कि पहले किसीसे मन लग गया, फिर दूसरेकी प्रशंसा सुनी तो गुण-दोषोंका निर्णय करने लगीं। जिसको एक बार मन दे दिया, फिर उसमें दोष न विचारना चाहिये। प्रेमास्पदमें गुण-दोषका विचार करना प्रेमीके प्रेममें कच्चापन साबित करता है, उसके प्रेममें बट्टा लगाता है—'सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ।'(पार्वतीमंगल ३७)

नोट—३ 'जौ तुम्हरें हठ—'—भाव कि इतना उत्तर पानेपर भी यदि आप नहीं चले जाना चाहते और हठ करके फिर कुछ कहना चाहते हैं अत: कहती हैं 'जौं—।' (वि० त्रि०)

## तौ कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं॥४॥ जन्म कोटि लगि रगर\* हमारी। बरौं संभु न त रहौं कुआरी॥५॥

अर्थ—तो कौतुकप्रिय लोगों-(खेलाड़ियों-) को आलस्य तो होता ही नहीं, संसारमें वर और कन्याएँ बहुत हैं (आप वहाँ जाकर बरेषी करें, अपना हौसला मिटा सकते हैं)॥४॥ हमारी तो करोड़ों जन्मोंतक यही रगड़ रहेगी कि शिवजीहीको ब्याहँगी नहीं तो कुआरी ही बनी रहँगी॥५॥

नोट—दोहा ८० से ८१ (४) तकका प्रसंग किवका अपना जान पड़ता है। अर्धाली ५का भाव शिवपुराणके—'चेच्छिवस्स हि मे विप्रा विवाहं न करिष्यिति। अविवाहा सदाहं स्यां सत्यं सत्यं वदाम्यहम्॥' (२।३।२५।६८) इस श्लोकमें है।

टिप्पणी—१ 'तौ कौतुिक अन्हः—' इति। कौतुिक अन्ह (=कौतुक करनेवाले) कहकर जनाया कि आप तो कौतुक करने आये हैं। 'बरेषी' कन्याकी ओरसे की जाती है, कहीं वरकी ओरसे कन्याएँ नहीं ढूँढ़ी जातीं, सो आप विष्णुभगवान्की ओरसे उनके लिये कन्या ढूँढ़ने आये हैं, अतः यह कौतुक ही जान पड़ता है। 'कौतुकी' कहनेके और भाव ये हैं—(क) नारदर्जीको गुरु कहा, यथा—'गुर के बचन प्रतीति न जेही।' इससे इनको कौतुकी कहा। (ख) सप्तर्षियोंके वचन मानना नहीं है और वे नारदर्जीके उपदेशसे हटाना चाहते हैं। अतः कौतुकी कहा। (ग) कौतुकीका काम है खेल खिलाना, खेल करना। ये एकको दूसरेसे मिलानेका काम करनेको कहते हैं, यथा—'अस बरु तुम्हिह मिलाउब आनी।' अतः कौतुकी कहा। (ब्रह्मवाणीने तो मनोरथ सुफल होनेका वरदान दिया और कहा कि 'अब मिलिहिह त्रिपुरारि।' साथ ही वाणीके प्रमाणके लिये सप्तर्षियोंके मिलापकी सूचना दी थी। सप्तर्षि आये तो, पर उलटी–पलटी बातें करने लगे। दूसरा वर कर देनेकी और शिवजीकी ओरसे विमुख करनेकी कह रहे हैं। इससे वे समझ गयीं कि ये खेलवाड़ कर रहे हैं। यही समझकर वे कह रही हैं कि आपको आकाशवाणीने भेजा किसलिये और आप कह क्या रहे हैं, खेलवाड़ ही करना है तो बहुत घर हैं। यहाँ तो आकाशवाणीको प्रमाण करनेवाली बात ही कहनी उचित थी)। २—'आलसु नाहीं'इति। खेलाड़ी और तमाशाई आलसी नहीं होते, आलस्य करें तो फिर कौतुक कैसे कर सकें।

नोट—१ 'ऋषियोंका कैसा अच्छा मखौल है। यह याद रहे कि ऋषियोंने केवल परीक्षाके लिये यह सब कहा था। इसीसे चतुरताके साथ द्विभाषीपन प्रकट है। तुलसीदासजीकी काव्यकलामें कलाकारी और कारीगरी साथ-साथ चलती है।' (हास्यरस। लमगोडाजी)

नोट—२ 'जन्म कोटि लिंग रगर हमारी। " इति। यदि ऋषि कहें कि अच्छा इस जन्ममें न सही आगेके लिये हम अभीसे कहे रहते हैं। अथवा, कहें कि तुम हमारा अपमान करती हो पर शिवजी तो तुम्हें प्राप्त होनेके नहीं, तुम पीछे पछताओगी कि हमने ऋषियोंकी बात न मानीं, नारदके बहकानेमें लग गयीं, सब परिश्रम व्यर्थ हुआ, तो उसपर कहती हैं कि यह आशा न रखिये, इस जन्मकी तथा एक जन्मकी क्या करोड़ों जन्म बीत जायँ तो भी मैं अपना हठ नहीं छोड़नेकी, ब्याह करूँगी तो शंकरजीसे ही नहीं तो कुआरी ही बनी रहूँगी।

<sup>\*</sup> रगरि—१७२१, १७६२, १७०४, छ०। रगर-१६६१

'कुँआरी रहऊँ' का भाव कि प्रतिज्ञा न छोडूँगी, हताश होकर संकल्पके प्रतिकूल विवाह न करूँगी, दूसरेसे विवाह कदापि न करूँगी, यह समझ लूँगी कि विवाह विधाताने लिखा ही नहीं। यथा—'तजह आस निज निज गृह जाहू। लिखा न विधि बैदेहि बिबाहू॥ सुकृत जाड़ जौं पन परिहरऊँ। कुँअरि कुआरि रहउ का करऊँ॥'यहाँ 'विकल्प' अलंकार है। जहाँ ऐसा वाक्य हो कि ऐसा हुआ तो हुआ, नहीं तो ऐसा ही होगा, वहाँ यह अलंकार होता है। आशय यह कि इस जन्ममें तप करते–करते प्राण छूट गये तो दूसरे जन्ममें फिर उन्हींके लिये तप करूँगी, फिर भी न मिले तो तीसरे जन्ममें फिर शिवजीहीके लिये तप करूँगी, इसी तरह जबतक वे न मिलेंगे हठ न छोड़ँगी, बराबर प्रयत्न करूँगी।—यह प्रेमकी सीमा है।

## तजौं न नारद कर उपदेसू। आपु कहिं सत बार महेसू॥६॥ मैं पाँ परौं कहैं जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु भएउ बिलंबा॥७॥

अर्थ—मैं नारदजीका उपदेश नहीं ही छोड़ूँगी (चाहे) महेशजी ही स्वयं सैकड़ों बार क्यों न कहें॥६॥ जगन्माता श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप घर जायँ, बहुत देर हो गयी है॥७॥

नोट—१ 'तजौं न<sup>…</sup>आपु कहिं सत बार महेसू॥' इति। 'शिवजीके लिये ही तो तप कर रही हैं, उनको पित मान चुकीं, फिर भी उनका कहना न मानेंगी।' इस कथनका क्या प्रयोजन है? इसमें क्या अभिप्राय है? इसपर महानुभावोंने अनेक भाव लिखे हैं। कुछ ये हैं—

१-पूर्व कह चुकी हैं कि 'गुर के बचन प्रतीति न जेही। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही॥'इष्टसे आचार्यका दर्जा (पद) बड़ा है। [वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कहा है—'तुम्ह तें अधिक गुरिह जिय जानी।'(२।१२) और भी कबीरजीने कहा है—'गुरु गोबिन्द दोनों खड़े काके लागौं पाय। बिलहारी उन गुरुनकी गोबिन्द दियो लखाय॥', पुनः,'राखइ गुर जौं कोप बिधाता। गुर बिरोध निहं कोउ जग त्राता॥'(१।१६६)।] अतएव गुरुके वचनपर दृढ़ रहना ही कर्तव्य है।

२-जब किसी अनुष्ठानका फल प्राप्त होनेको होता है, उसकी सिद्धि होनेका समय आता है, तब देवता अनेक विष्न उपस्थित करते हैं, पर उत्तम साधक इष्टकी ओरसे चाहे कितना ही कष्ट क्यों न पहुँचे कदापि इष्टका प्रेम नहीं छोड़ते। यथा—'बरिष परुष पाहन पयद पंख करउ टुक टूक। तुलसी तदिप न चाहिये चतुर चातकि च्वित ॥ उपल बरिष गरजत तरिज डारत कुलिस कठोर। चितउ कि चातक मेघ तिज कबहुँ दूसरी ओर॥ पिब पाहन दािमिन गरज झिर झकोर खिर खीझि। रोष न प्रीतम दोष लिख तुलसी रामिह रीझि॥'(दोहावली २८२— २८४)—इष्ट स्वयं ऐसा विष्न डालते हैं, हािन पहुँचाते हैं, तब तो प्रेमी प्रेम छोड़ता ही नहीं, तब और किसीके विष्न डालनेसे, बहकानेसे वह कब बहक सकता है? यहाँ शिवजीका स्वयं कहना ही (कि हम तुम्हारे पित नहीं होंगे, हमारे लिये तप न करो, इत्यादि) प्रेमपनमें विष्न डालना है। कुमारसम्भव और पार्वतीमंगलमें तो यहाँतक लिखा है कि शिवजी स्वयं ब्रह्मचारी बनकर परीक्षा लेने गये थे। यथा—'बटु बेष पेखन पेम पनु ब्रत नेम सिस सेखर गए॥'(पार्वतीमंगल ५)

३-जबतक पाणिग्रहण न हो जाय तबतक वरको कोई अधिकार आज्ञा देनेका नहीं है। (बै०) ब्लियहाँ ध्वनित अर्थ यह भी है कि आपको शंकरजीने क्यों भेजा? स्वयं ही क्यों न आकर परीक्षा कर ली? स्वयं ही चाहे आकर और कहकर देख न लें कि भला मैं कभी भी विचलित हो सकती हूँ। इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि वे जान गयीं कि ये शिवजीके भेजे आये हैं। (रा० कु०) ब्लिवस्तुत: दृढ़ता दिखानेका इससे बढ़कर और क्या कथन हो सकता है कि जिनके लिये मैं तप कर रही हूँ वे स्वयं ही एक बारकी कौन कहे, सैकड़ों बार स्वयं आ-आकर कहें कि हम तुमको पत्नीरूपसे वरण नहीं करनेके, तब भी मैं हठ न छोड़ूँगी, ब्याहूँगी तो उन्हींको, नहीं तो अनब्याही रहूँगी और उनके ही लिये तप करती रहूँगी। गुरुने कहा है कि मिलेंगे। मैं उनके वचनपर

दृढ़ हूँ। तब आपके कहनेको भला मैं कब सुनने लगी? धन्य! धन्य!! धन्य!!! जय! जय!! जय!!! जगज्जननी हम सबोंको यह अनन्यताका पाठ सिखा रही हैं, अपने आचरणद्वारा उपदेश दे रही हैं। जय! जय!! जय!!! कुछ लोगोंने और भी भाव लिखे हैं पर मेरी समझमें वे उपयुक्त नहीं हैं। जैसे कि—

(क) ऊपर जो सप्तर्षियोंने नारदजी एवं शिवजीकी निन्दा की उसका प्रायश्चित्त बताती हैं कि 'आपु कहिंहिं सत बार महेसू।' अर्थात् निन्दाका पाप तभी छूटेगा जब आप सौ बार महेश-महेश जपें वा शंकरशतक जपें। यथा—'जपहुँ जाइ संकर सत नामा।' (१।१३८)। (भगवान्ने नारदजीसे कहा है)। (ख) नारदजीका उपदेश शंकर-प्राप्तिका है। अत: अवरेबसे अर्थ कर लें कि 'नारदजीका महेश (प्राप्तिका) उपदेश नहीं छोड़ूँगी, चाहे आप हमसे सैकड़ों बार क्यों न कहें।'

नोट—२ '*मैं पाँ परौं कहैं जगदंबा ।* ंइति। (क) ष्डियह साधारण मनुष्यप्रकृति है कि जब किसी दृष्ट वा प्रतिकृल पुरुषका संग पड जाता है जो दृष्टतासे बाज नहीं आता, व्यर्थ ही जीको दुखाता है, जिससे मनुष्य आजिज (तंग) आ जाता है और शिष्टाचार या अपनी भलमनसाहतके कारण कुछ कह नहीं सकता, तब वह यही कहता है— 'अच्छा मैं पाँव पडता हुँ, हाथ जोडता हुँ, आपसे हार गया, जाइये बहुत देर हो गयी, अधिक कुछ कहना-सुनना नहीं चाहता, बड़ी कृपा होगी अब आप चले जायँ'— यही सब भाव 'पाँव पड़ने' में हैं। यह मुहावरा 'अत्यन्त दीनतासे प्रार्थना वा विनय करने' के भावमें आता है। (ख) 'कहैं जगदंबा' इति। श्रीनारदजी और श्रीशिवजी, गुरु, साधु और इष्टकी निन्दा सप्तर्षियोंने की। पार्वतीजी उसे सह न सकीं; गुरु-इष्टकी निन्दा सुनकर क्रोध आना उचित ही था, पर उन्होंने क्रोध न करके उलटे विनती की। अत: 'जगदंबा' विशेषण दिया। अर्थात् ये तो जगज्जननी हैं, पुत्र कितना ही बिगाडता है तब भी माता बालक जानकर वात्सल्य नहीं छोडती, उसका अहित नहीं करती, न उसपर क्रोध ही करती है। यथा—'क्पूत्रो जायेत क्वचिदिप कुमाता न भवित॥' (बै०, रा० प्र०, पं० रा० कु०)। (ग) पार्वतीमंगलमें बटुकी बातें सुन क्रोध आया है फिर भी ऐसी ही विनय वहाँ भी है; यथा—'करनकटुक बटु बचन बिसिख सम हिय हुए। अरुन नयन चढ़ि भुकुटि अधर फरकत भए॥ बोली फिरि लिख सिखिहि काँपु तनु थर-थर। आलि बिदा करु बट्हि बेगि बड़ बरबर।!"" बिक जिन उठिह बहोरि कुजुगृति सँवारिह।। जिन कहिह कछ बिपरीत जानत प्रीति रीति न बात की। सिव साथु निंदक मंद अति जो सुनै सोउ बड़ पातकी॥'(६१।६६,८)—ये सब भाव इस अर्धालीमें हैं। (घ) 'जगदंबा' शब्द देकर यह भी जना दिया कि ये सर्वज्ञा हैं, जानती हैं कि सप्तर्षिको आगे और क्या करना है। अभी हिमाचलके घर जाना है, उनको यहाँ भेजना इत्यादि।

नोट—३ 'तुम्ह गृह गवनहु'—इति। (क) इसमें भी ध्विनसे बहुत भाव भरे हैं। एक तो साधारण कि—'बाबा! बहुत हो चुका, अब घर जाइये, अधिक जी न जलाइये।' दूसरे, मैं तो उपदेश लेने आपके यहाँ गयी नहीं, आप अपने घर जायँ, मैंने आपको बुलाया तो है नहीं, इत्यादि। आप अपने घर रहें, मैं अपने। तीसरे, आपको क्या और काम नहीं है जो यहाँ इतना समय व्यर्थ बिता रहे हैं? जाइये, अपना काम देखिये, आकर व्यर्थ बकवादसे क्या लाभ?—ये भाव तो साधारण मुहावरेके अनुकूल हुए। आशय यह कि मैं निन्दा सुनना नहीं चाहती, व्यर्थ न सताइये, चलते हूजिये।—'भइ बिड़ बार आिल कहु काज सिधारहि'(पार्वतीमंगल ६६)। (ख) व्यंग्यसे यहाँ 'नारद कर उपदेस सुनि कहहु बसेउ किसु गेह'का भी उत्तर दे रही हैं कि 'जाइये, महाराज! अपना घर सँवारिये, सँभालिये, वह न उजड़ने पावे। हमारे घरकी चिन्ता न कीजिये।' (ग) यहाँ 'तिरस्कार अलंकार' है; यथा—'त्यागिय आदरणीयहू लिखय जो दोष बिशेष। तिरस्कार भूषण कहैं जिनको सुमित अशेष॥' (अ० मं०) (घ) पुन:, गुप्तरूपसे यह भी बताती हैं कि 'क्या शिवजीकी आज्ञा आप भूल गये?' अब शीघ्र हमारे घर जाइये। शंकरजीकी आज्ञानुसार गिरिराजको जाकर हमारे ले जानेके लिये भेजिये— यह भाव 'जगदंबा' के सम्बन्धसे हो सकता है। (ङ) कोई-कोई यह भाव लिखते हैं कि 'अपने वरके लिये जाकर किसी औरका घर देखिये' यह भाव 'तौ कौतुकिअन्ह आलस नाहीं।—''के अनुकूल है। परन्तु मुहावरेके अनुसार तो यह अर्थ

यहाँ प्रसंगानुकूल नहीं। 'गृह' के साथ 'अन्य किसीका' ये शब्द अपनी ओरसे बढ़ाने पड़ते हैं।
देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जय जय जगदंबिके भवानी॥८॥
दो०— तुम्ह माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु।
नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु॥८१॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजीका प्रेम देखकर ज्ञानी-मुनि सप्तर्षि बोले—'जगदिम्बके! हे भवानी! आपकी जय हो! जय हो!॥८॥ आप माया हैं और शिवजी भगवान् हैं। आप दोनों संसारके माता-पिता हैं।' (यह कहकर पार्वतीजीके) चरणोंमें सिर नवाकर (प्रणाम करके) मृनि वहाँसे चल दिये। उनके शरीर बारम्बार पुलकित हो रहे हैं॥८१॥

नोट—१ 'देखि प्रेमः—'इति। (क) शिवजीकी आज्ञा थी कि—'पारबतीं पिहं जाइ तुम्ह प्रेम पिरच्छा लेहु।' (७७) सप्तिषियोंने आकर परीक्षा करके प्रेम देख लिया। अतः 'देखि प्रेम' कहा। (ख) सप्तिषिजी पार्वतीजीका वास्तिवक स्वरूप जानते हैं, अतः उनको 'ज्ञानी' कहा। (ग) मुनि जब परीक्षा लेने आये तब उन्होंने पार्वतीजीको 'शैलकुमारी' कहकर सम्बोधन किया था, क्योंकि परीक्षा माधुर्यहीमें होती है; इसीसे वहाँ ऐश्वर्यसूचक सम्बोधन नहीं दे सकते थे। परीक्षा ले चुकनेपर ऐश्वर्य खोल दिया, 'जगदंबिके भवानी' कहा। (घ) 'पार्वती पिहं जाइ तुम्ह प्रेम पिरच्छा लेहु॥' (७७)। उपक्रम है, 'देखि प्रेम' पर उसका उपसंहार है। (ङ) 'जय जय जगदंबिके' इति। परीक्षामें पूरी उतरीं, इससे सब अत्यन्त प्रसन्न हुए और जय–जयकार करने लगे। आनन्दके उद्गारमें मुखसे ऐसे शब्द बारम्बार निकलते हैं। यहाँ आनन्दकी वीप्सा है। (दो बार प्रश्नोत्तर हुआ, अतः दो बार जय–जयकार किया। वि० त्रि०) 'जगदम्बिके' और 'भवानी'का भाव कि हमलोग जानते हैं कि आप तो जगन्माता हैं, भवकी नित्यशक्ति हैं, आप जानती ही हैं कि हमलोग किसलिये आये थे। इस तरह पूर्वके माधुर्यको ऐश्वर्यसे मिलाते हैं।

नोट—२ 'तुम्ह माया भगवान शिवः'' इति। (क) माया और ईश्वरसे, प्रकृति और पुरुषसे जगतुकी उत्पत्ति है। इससे दोनोंका सम्बन्ध अनादि सिद्ध जनाया। उत्पत्तिकर्ता होनेसे 'भगवान' कहा, यथा—**उत्पत्तिं प्रलयं चैव**—' मिलान कीजिये—'श्रुतिसेतुपालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी। जो सुजित जगु पालित हरित रुख पाइ कुपानिधान की॥'(२।१२६)।(ख) 'नाइ चरन सिर मृनि चले' इति। जब सप्तर्षि आये थे, तब उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, आते ही तपका कारण पूछ चले थे, क्योंकि परीक्षा लेनी थी, बडे बनकर आये थे। उस समय 'शैलकुमारी', 'गौरि' नाम दिये गये अर्थातु प्राकृत राजाकी कन्या कहकर सम्बोधन किया गया था। राजकुमारीको प्रणाम अयोग्य होता। उपदेश भी माधुर्यमें ही बनता है, ऐश्वर्यमें नहीं। अतः उस समय प्रणाम न किया। अब उनको जगदम्बिके, भवानी, भगवान् शंकरकी आद्याशक्ति माया कहा, अतः प्रणाम करना आवश्यक हुआ। प्रारम्भमें यदि प्रणाम करते तो माताकी परीक्षा लेना घोर अनुचित होता। (ग) 'तब रिषि तुरत गौरि पहिं गयऊ।' (७८।१) उपक्रम है, 'नाइ चरन सिर मुनि चले' पर उसका उपसंहार हुआ। (घ) 'पुनि पुनि हरषत गातु' इति। इससे हृदयका प्रेम सूचित हो रहा है। देवताओंको प्रणाम करनेमें हर्ष होना ही चाहिये। यथा—'चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। "भए मगन छबि तासु बिलोकी। अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी॥' (५०) पुन: निष्ठा, श्रद्धा और प्रेम देखकर मग्न हो गये हैं, अत: शरीर पुलिकत हो रहा है। जैसे-भरतजीका स्वभाव, विनय, प्रेम, निष्ठा आदि देख श्रीवसिष्ठ, जनक, देवता आदि सभी आनन्दमें मग्न हो जाते थे—'भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेह सभा रघुराऊ॥ रघुराउ सिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी। मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी॥'(२।३०१) 'धन्य भरत जय राम गोसाईं। कहत देव हरषत बरिआईं।। मनि मिथिलेस सभा सब काह। पुलिक प्रसंसत राउ बिदेह।। सेवक स्वामि सुभाउ सहावन। नेम पेम् अति पावन पावन॥ सिचव सभासद सब अनुरागे॥'(२।३०९) 'मुनिगन गुर धुरधीर जनक से। तेउ बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनुप अपार। भए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार॥'(२। ३१७) ऐसे ही सप्तर्षि

श्रीपार्वतीजीका प्रेम, नेम, निष्ठा तथा अन्तिम विनम्र वचन आदि देख, सुन और स्मरण कर पुलिकत होते हैं, प्रेममें मग्न हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। भवानीका स्वभाव और उनकी बातें जैसे-जैसे स्मरण होती हैं तैसे-तैसे पुलकांग हो-हो आता है; अतः 'पुनि पुनि हरषत' कहा। पुनः, जिस कार्यके लिये आये थे उसकी सिद्धि हुई इससे हर्ष है। (ङ)—यहाँ सप्तर्षियोंका मन, वचन और कर्म तीनोंसे भवानीके चरणोंमें अनुराग दिखाया है। 'पुनि पुनि हरषत' से मन (क्योंकि हर्ष मनका धर्म है), 'जय जय जगदंबिके भवानी। तुम्ह माया भगवान से वचन और 'नाइ चरन सिर' से कर्मका अनुराग कहा। धिश्विषु० में भी प्रणाम और जय-जयकार है। नोट—३ श्रीलमगोडाजी—(क) दृश्य हास्यसे उठकर शान्त रसके शिखरपर जा पहुँचा जो महाकाव्यकी

नोट—३ श्रीलमगोड़ाजी—(क) दृश्य हास्यसे उठकर शान्त रसके शिखरपर जा पहुँचा जो महाकाव्यकी विशेषता है। (ख) जी॰ पी॰ श्रीवास्तवजी जो इस समय हास्यकलाके मुख्य आचार्य हैं, उनके सूत्रानुसार ऋषियोंने मानो 'कुकुडूँकूँ' बोल दिया। तुलसीदासजीकी कलाका कमाल यह है कि 'कुकुडूँकूँ' बोलनेवाले चिरित्र भी बहुधा रंगमंचसे हर्षित ही बिदा होते हैं।

#### सप्तर्षि-गिरिजा-संवाद समाप्त हुआ।

## जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाए। किर बिनती गिरिजिह गृह ल्याए॥१॥ बहुरि सप्तरिषि शिव पहिं जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई॥२॥

अर्थ—मुनियोंने जाकर हिमवान्को भेजा। वे विनती करके गिरिजाजीको घर ले आये॥१॥ फिर सप्तर्षियोंने शिवजीके पास जाकर उमाजीकी सारी कथा उनसे कह सुनायी॥२॥

नोट—१ 'जाइ मुनिन्ह 'इति। (क) शिवजीकी आज्ञा थी कि 'गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन' उस आज्ञाका पालन यह हुआ। यहाँ 'प्रेरि' का अर्थ खोल दिया। पूर्व 'प्रेरि' कहा और यहाँ 'पठाए'। इस तरह 'प्रेरि'=भेजकर। यथा— 'भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे।' (९०)। (ख) 'किर बिनती 'इति। विनती करनेका भाव कि पार्वतीजी तपका हठ किये हुए हैं, अतः विनती करके उनको तपसे निवृत्त किया। ब्रह्मवाणीके 'हठ परिहरि घर जायहु तबहीं' से यही भाव सिद्ध होता है। (ग) 'गृह ल्याए' इति। घरसे हिमाचलकी राजधानी 'ओषधिप्रस्थ' अभिप्रेत है। गन्धमादनपर्वत इस पुरके बाहरका उपवन है ऐसा कुमारसम्भव सर्ग ६ श्लोक ३३ में कहा है। इस पुरका वर्णन श्लोक ३६से ४६ तकमें है। पद्मपुराण–सृष्टिखण्डमें भी इसका वर्णन है। दोहा ६५ की अर्धाली ६ भी देखिये।

नोट—२ 'बहुरि सप्तरिषि शिव—' इति। (क) 'बहुरि' का भाव कि शिवजीकी आज्ञा तो इतनी ही मात्र थी कि प्रेमपरीक्षा लो, गिरिराजको भेजकर उमाजीको घर भेजो। लौटकर फिर अपने पास आनेको नहीं कहा था परंतु सप्तर्षि पार्वतीजीका निश्चल पवित्र प्रेम देख इतने मुग्ध हो गये कि उनका चिरत सुनानेके लिये वे शिवजीके पास पुन: आये। परीक्षा लेने भेजा था, अतः कहने आये कि हमने परीक्षा ली, उनके प्रेमकी बिलहारी है। पुन:, 'बहुरि' कहा क्योंकि एक बार पूर्व आ चुके थे, यथा—'तबिह सप्तरिषि सिव पिह आए।' अब दूसरी बार आये। पुन:, 'बहुरि'=लौटकर, फिर। पुन:, 'बहुरि' का भाव कि जब हिमाचल पार्वतीजीको घर ले आये तब—यह भाव 'गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन' से ध्वनित होता है। (ख) 'कथा उमा कै—' इति। अर्थात् जिस प्रकार परीक्षा ली; जो—जो बातें इन्होंने कहीं और जो—जो उत्तर उन्होंने दिये वे सब कहे। तथा यह भी बताया कि कैसी तपोमृर्ति ही वे देख पडती थीं।

भए मगन शिव सुनत सनेहा। हरिष सप्तरिषि गवनें गेहा॥ ३॥ मन थिरु करि तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना॥ ४॥

अर्थ—(उमाजीका) प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमें डूब गये। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर गये॥३॥

तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने लगे॥४॥

नोट—१ 'भए मगन शिव सनत सनेहा। ं 'इति। (क) मग्न होनेका भाव कि 'अब पार्वतीजीको भरोसा हो गया होगा और उनकी तपन मिट गयी होगी! (रा० प्र०) और भी भाव टीकामें दिये हैं पर मेरी क्षुद्रबृद्धिमें तो 'पार्वतीजीका अपने ऊपर सच्चा अनन्य प्रेम' होना ही मग्न होनेका वास्तविक कारण है। उनके प्रेम-समद्रमें आप डुब गये। त्रिपाठीजीका मत है कि भगवती 'ई' हैं, बिना उनके शिव शव हैं; अत: पुन: 'शिवत्व' प्राप्तिके निश्चयसे आनन्दित हुए। (ख) 'हरिष गेहा' इति। सेवा जो सौंपी थी वह अपने द्वारा पूरी हो गयी, भगवान शंकर सेवासे प्रसन्न हुए, अत: इनको भी 'हर्ष' हुआ। (ग) सप्तर्षियोंका घर कहाँ है जो इनका यहाँसे घर जाना कहा गया ? इसका उत्तर 'जहँ तहँ मृनिन्ह सुआश्रम कीन्हे। उचित बास हिमभुधर दीन्हे॥'(६५) से ही हो जाता है कि अन्य ऋषियोंकी तरह इन्होंने भी हिमालयपर ही आश्रम बना लिया था, वहीं गये। हरिद्वारसे पाँच-छ: मील उत्तर (पुर्विदशा लिये हुए) एक सप्तस्रोत नामक प्रसिद्ध रमणीक स्थान है। यहाँसे थोड़ी-थोड़ी दूरसे छोटी-छोटी सात धाराएँ जाकर भगवती भागीरथीमें मिलती हैं। इन्हीं सप्तस्रोतोंके स्थानपर सप्तर्षियोंका निवासस्थान कुछ कालतक था: ऐसी प्रख्यात जनश्रति है। कमारसम्भवके अनुसार यह कथा वैवस्वत मन्वन्तरकी ही है। इसी मन्वन्तरमें सप्तर्षि पार्वतीजीके पास गये थे। सप्तर्षियोंके नाम जो इसमें दिये हैं, उनमें विसष्ठजीका भी नाम है, जो श्रीअरुन्धतीजीसहित यहाँ गये थे। वैवस्वत मन्वन्तरके सप्तर्षियोंमें वसिष्ठजीका नाम प्रथम है। (विष्णुपराण अंश ३। १। ३०, ३२। विष्णुपुराण अंश ३ अ० १, २ में चौदहों मन्वन्तरोंके सप्तर्षियोंकी नामावली दी हुई है। उनमेंसे केवल वैवस्वत मन्वन्तरमें ही विसष्ठजीकी गणना है, अन्य तेरहमें नहीं है। 🖙 सप्तर्षियोंके घरके विषयमें तर्क-पूर्ण एक समाधान तो ऊपर हो ही चुका। दूसरा समाधान यह है कि हिमालयसे भिन्न भी इनके घर प्रसिद्ध हैं—(१) विसष्ठजीका घर एक तो अयोध्याजीमें प्रसिद्ध ही है, दूसरा घर ('रघुवंश' महाकाव्यके सर्ग २ के अनुसार) अर्बुद नामक हिमालयके एक शिखरपर भी है, जहाँ रहकर महाराज दिलीपजीने उनकी नन्दिनी कामधेनुकी सेवा कर वरदान पाया था। (२) काश्यपका घर समेर प्रसिद्ध है। अभिज्ञानशाकन्तलमें भी इसका वर्णन स्पष्टरूपसे है। (३) अत्रिजीका घर चित्रकृटमें अनुसुया-आश्रमके नामसे प्रसिद्ध है। (४) जमदिग्नजीका आश्रम रेवा नदीके तटपर था (महाभारत)। (५) गौतमजीका स्थान गोदरिया सेमरिया जनकपुरसे कुछ दूरीपर अहल्या-आश्रम-नामसे दरभंगा जिलेमें कमतौल स्टेशनके पास था। (६) विश्वािमत्रजीका स्थान कुछ दिन कौशिकी तटपर था। ब्रह्मिष हो जानेपर गंगातट-कामवनके सिद्धाश्रममें था जिसे आजकल बक्सर कहते हैं। उसका असली नाम 'व्याघ्रसर' है। (७) भरद्राजजीका आश्रम प्रयागमें प्रसिद्ध ही है। (बै० भू०, रा० कु० दास)

नोट—२ 'मन थिरु कारि विता (क) 'भक्ता सतीके स्नेह और विरहसे अबतक मन थिर न था। पुन: भाव कि श्रीपार्वतीजीके प्रेमसे मन चंचल हो गया था। उनके प्रेमके हाथों मानो बिक गये थे; यथा—'हमिह आजु लिंग कनउड़ काहु न कीन्हेउ। पारबती तप प्रेम मोल मोहि लीन्हेउ॥' (पार्वतीमंगल–७२) अतः मनको सावधानकर फिर भजनमें लगे। पं० रामकुमारजी कहते हैं कि 'सतीतनत्यागसे मनमें वैराग्य हो गया था, कहीं किसी वस्तुमें राग न होता था, सर्वत्र विचरते फिरते थे। (नीलगिरिपर भुशुण्डिजीसे रामचिरत सुननेसे विश्राम मिला तब पुनः कैलास आये थे) अब मन स्थिर हुआ तब ध्यान करने लगे। पहली समाधिमें काननचारी रूपका ध्यान किया था और इस समाधिमें, जिस रूपसे श्रीरामजी उनके सामने प्रकट हुए थे, यथा—'प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपसीलिनिधि तेज बिसाला॥'(७६) उसी रूपका ध्यान किया। पुनः, 'मन थिरु किरि'का भाव कि जीव स्वतः मनके वश हो जाता है, जब भगवान् कृपा करें, तब उसका मन अपने वशमें होता है, और ये तो भगवान् हैं, मन स्वतः इनके वशमें ही है, जब जैसा चाहें उससे वैसा काम लें, वे मनके अधीन नहीं हैं। अतएव उन्होंने अपनेसे ही मनको स्थिर किया।' त्रिपाठीजीका मत है कि आनन्दकी घटना उपस्थित होनेपर महात्मा लोग भगवान्का ध्यान करते हैं, वैसे ही शिवजी यहाँ ध्यान करने लगे। (ख) ध्यानको स्थिर कर ध्यान करने लगे अर्थात् समाधि लग गयी, यथा—'सहज बिमल विराह का विराह के साम करने लगे। (ख) ध्यान करने लगे अर्थात् समाधि लग गयी, यथा—'सहज बिमल

मन लागि समाधी।'(१२५) समाधि लगनेकी बात आगे ब्रह्माजीके वचनोंसे स्पष्ट है, यथा—'तेहि तपु कीन्ह संभु हित लागी। सिव समाधि बैठे सब त्यागी॥'(८३) (ग) 'मन थिरु किरि यह उपक्रम है। इसका उपसंहार 'भयउ ईस मन छोभु बिसेषी॥' (८७।४)। पर है।

## श्रीपार्वती-प्रेम-परीक्षा-प्रकरण समाप्त हुआ

### तारक असुर भएउ तेहि काला। भुज प्रताप बल तेज बिसाला॥ ५॥ तेहि<sup>१</sup> सब लोक लोकपति जीते। भए देव सुख<sup>२</sup> संपति रीते॥ ६॥

अर्थ— उसी समय तारक नामका दैत्य हुआ जिसकी भुजाओंका बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। (अर्थात् जो बड़ा प्रतापी, बलवान् और तेजस्वी था)॥५॥ उसने सब लोकों और लोकपालोंको जीत लिया। देवता सुख और संपत्तिसे खाली हो गये॥६॥

नोट--१ पद्मपुराण-सृष्टिखण्डमें तारकासुरके जन्मकी कथा इस प्रकार है-'महर्षि कश्यपके वरदानसे दितिके वजांग नामक एक पुत्र हुआ जिसके सभी अंग वज़के समान सुदृढ़ थे और जो जन्मते ही सब शास्त्रोंमें पारंगत हो गया। माताकी आज्ञासे वह स्वर्गमें गया और अमोघ तेजवाले पाशसे इन्द्रको बाँध लाया। ब्रह्माजी तथा कश्यपजीके कहनेसे उसने इन्द्रको मुक्त कर दिया और ब्रह्माजीसे वरदान माँगा कि मेरा मन तपस्यामें लगे और वह निर्विघ्न पूरी हो। ब्रह्माजीने उसे वर दिया और एक वरांगी नामकी स्त्री उत्पन्न करके उसको पत्नीरूपसे अंगीकार करनेको दी। दोनों तप करने लगे। ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर दिया कि उसके हृदयमें आसुरभाव कभी न हो और तपस्यामें उसका अनुराग बना रहे। तपस्या समाप्तकर जब वह घर आया तो स्त्रीको न पाया। वनमें उसने स्त्रीको रोते हुए पाया। पूछनेपर मालुम हुआ कि इन्द्रने उसे बहुत डरवाया और घरसे निकाल दिया था जिससे वह प्राण-त्याग करनेका निश्चय कर चुकी थी। उसने वज्रांगसे कहा—'आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिये जो मुझे इस दु:ख-समुद्रसे तार दे। वज्रांगने इसी आशयसे फिर तप किया और ब्रह्माने उसे वर दिया कि 'तारक' नामक महाबली पुत्र होगा। मत्स्यपुराणमें भी इस तप और वरदानका उल्लेख है। यथा—'अलं ते तपसा वत्स मा क्लेशे दुस्तरे विशा पुत्रस्ते तारको नाम भविष्यति महाबलः ॥' (अ० १४७ श्लोक १७) वरांगी अपने पतिद्वारा स्थापित किये हुए गर्भको पुरे एक हजार वर्षतक धारण किये रही, इसके बाद उसने पुत्रको जन्म दिया जो जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गया। देवताओंका दमन करनेके विचारसे उसने पारियात्रपर्वतपर जाकर बडा उग्र तप किया जिससे स्रासुर सभी जले जाते थे। सबको भयभीत देख ब्रह्माजीने उसके पास जाकर उससे इच्छित उत्तम वर माँगनेको कहा। यथा—'उद्विग्नाश्च सुराः सर्वे तपसा तस्य भीषिताः। एतिस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परमं तोषमागतः॥' (मत्स्यपुराण अ० १४८ श्लोक १४) 'वृतं तेनेदमेवं प्राक् मया चास्मै प्रतिश्रुतम्। वरेण शमितं लोकानलं दग्धं हि तत्तपः॥' (कुमारसम्भव सर्ग १ श्लोक ५६)—और शिवपुराणमें इसे तार असुरका पुत्र कहा है। इसने जब एक हजार वर्षतक तप किया और कुछ फल न हुआ, तब इसके मस्तकसे एक बहुत प्रचण्ड तेज निकला जिससे देवता लोग व्याकुल होने लगे, यहाँतक कि इन्द्र सिंहासनपरसे खिंचने लगा। देवताओंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजी उसे वर देने आये। पद्मपुराणमें चार सौ वर्ष तप करना लिखा है। अस्तु।

मत्स्यपुराणके अनुसार उसने साष्टांग दण्डवत् कर हाथ जोड़ प्रार्थना की कि 'देव भूतमनोवास वेत्सि जन्तुविचेष्टितम्। कृतप्रतिकृताकांक्षी जिगीषुः प्रायशो जनः॥ वयं च जातिधर्मेण कृतवैराः सहामरैः। तैश्च निःशेषिता दैत्याः क्रूरैः सन्त्यज्य धर्मिताम्॥ तेषामहं समुद्धर्ता भवेयमिति मे मितः।' (१८-१९) हे देव! हम सब प्राणियोंके

१-तेइ-१७०४। ते-को० रा०। तेहि-१६६१, १७२१, १७६२, छ०। २-सब- १७०४।

हृदयमें वास करनेवाले! आप सबकी इच्छाको भलीभाँति जानते हैं। प्राय: लोग दूसरेके साथ वैसा ही कर्तव्य करनेकी इच्छा रखते हैं जैसा उनके साथ दूसरोंने किया है। हमसे देवताओंसे स्वाभाविक वैर है। उन्होंने दैत्यकुलको नि:शेष कर दिया है। अत: उसका उद्धार करनेकी इच्छा है। यह कहकर तब उसने इस तरह वर माँगा कि 'किसी महापराक्रमी प्राणी या किसी अस्त्र-शस्त्रसे मेरी मत्य न हो. यही उत्तम वर हमारे हृदयमें स्थित है। हे देवेश! यही वर मुझे दीजिये और किसी वरकी मुझे इच्छा नहीं है।' और पद्मपुराणमें यह वर माँगना लिखा है कि 'किसी भी प्राणीसे मेरी मत्य न हो। श्रीब्रह्माजीने कहा कि देहधारियोंके लिये मत्य निश्चित है, अत: ऐसा वर नहीं मिल सकता कि किसी प्रकार मृत्यू न हो। तुम ऐसा वर माँगो कि इस-इससे मेरी मृत्यु न हो।' जिस किसी निमित्तसे भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग लो, जिससे तुम्हें शंका हो उससे मृत्यू न होनेका वर माँग लो।' 'तब दैत्यराजने मायासे मोहित होकर यह वर माँगा कि हमारी मृत्यू सात दिनके बालक शिशुको छोडकर और किसीसे न हो।' और शिवपुराणानुसार उसने दो वर माँगे। पहला तो यह कि—'मेरे समान संसारमें कोई बलवान न हो।' दूसरा यह कि—'यदि मैं मारा जाऊँ तो उसीके हाथसे जो शिवजीसे उत्पन्न हो।' अस्त, ब्रह्माजी उसके इच्छित वरको देकर ब्रह्मलोकको गये और तारक अपने घर गया। ऐसा वर प्राप्त होनेपर महिष, कालनेमि, जम्भ, ग्रसन, शम्भु आदि बडे-बडे दैत्य उससे आ मिले और उसको अपना अधिपति बनाया। (मत्स्यपुराण अ० १४८, १५४, श्लोक २०—२६, ४७—४९) अब तारकासुर घोर अन्याय करने लगा। त्रैलोक्यमें कोई स्वतन्त्र न रह गया। देवताओंके सारे विमान-समृह छीन लिये, सुमेरुपरके देवताओं के निवासस्थानों पर भी अधिकार कर लिया। पद्मपराणमें लिखा है कि वायदेवसे असरों का उद्योग जानकर कि वे बड़ी भारी सेना लेकर स्वर्गपर धावा करनेवाले हैं। इन्द्र देवताओंकी सेना लेकर संग्रामके लिये निकले और एक साथ ही सब-के-सब तारकपर प्रहार करने लगे। पर उसका कुछ कर न सके। उसने देवताओंको अपने हाथके पुष्ठ भागसे ही मार गिराया। बचे हुए प्राण लेकर भगे, तब सब देवता ब्रह्माजीके पास गये और उनसे अपना दुखडा रो सुनाया।—'देखे बिधि सब देव दुखारे'पर टिप्पणी देखिये। ब्रह्माजीने कहा कि हमने उसे वर दिया है, उसका स्वयं नाश करना हमारे लिये अयोग्य है। 'विषका वृक्ष भी बढ़ाकर स्वयं ही काटना उचित नहीं।' उस दैत्यने सात दिनके शिशुसे अपनी मृत्यु होनेका वर माँगा था। तारकासुरके तेजको श्रीमहादेवजीके वीर्यसे उत्पन्न शिशुके अतिरिक्त और कोई नहीं सह सकता। 'शिवजीके पुत्रके अतिरिक्त तारकको और कोई मार नहीं सकता। इस समय हिमालयपर पार्वतीजी शिवजीके लिये तप कर रही हैं। जाकर ऐसा उपाय रचो कि उनका संयोग शिवजीके साथ हो जाय।'-(श॰ सा॰) शिवजी समाधिस्थ हैं, यत्न करो कि वे पार्वतीजीसे विवाह करें। (कुमारसम्भव सर्ग २। ५७, ५९, ६१ मत्स्यपुराण अ० १४६, १५४) पद्मपुराणमें लिखा है कि— 'हिमालयकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके गर्भसे उत्पन्न पुत्र अरणिसे प्रकट होनेवाले अग्निदेवकी भाँति तेजस्वी होगा। उस पुत्रका सामना करनेपर तारकासुर नष्ट हो जायगा।' (संक्षिप्त पद्मपुराणसे) इसके आगेकी कथा आगे ग्रन्थकारने स्वयं दी है।

नोट—२ 'भयउ तेहि काला' इति। (क) इससे प्रश्न होता है—'तेहि काला'? सतीजीके समयमें ही हुआ या पार्वतीजन्म होनेपर या शिवजीके दूसरी समाधि लगानेपर हुआ? स्कन्द और पद्मपुराणसे तो निश्चय होता है कि तारकासुरके वर पाने और देवताओंकी पुकारके पश्चात् श्रीपार्वतीजीका जन्म हुआ और मत्स्यपुराण तथा कुमारसम्भवका मत है कि देवताओंने जब ब्रह्माजीसे पुकार की उस समय शिवजी समाधिस्थ थे। इससे यह निश्चय होता है कि पार्वतीजीके जन्मके पश्चात् ही तारकका जन्म हुआ और पार्वती–तपकी समाप्तिके लगभग ही उसको भी वर मिला, चाहे कुछ पहले या पीछे और उसका अत्याचार समाधि होनेपर बढ़ा। मानसका 'तेहि काला' कुमारसम्भव और मत्स्यपुराणसे मिलता–जुलता है। (ख) देखिये, प्रभुकी आज्ञा तो है कि 'जाइ बिबाहह सैलजिह' और शिवजी समाधि लगाकर बैठ गये। उनका यह कर्म प्रभुकी आज्ञाके प्रतिकूल हुआ। इसीसे भगवान्ने

विघ्न उपस्थित कर दिया कि 'तारक असुर भयउ तेहि काला।' उसका जन्म चाहे समाधिके पहले ही हो गया हो पर विशाल प्रताप, बल और तेज उसका समाधिस्थ होनेपर हुआ। ऐसा अन्वय कर सकते हैं कि—'भुज प्रताप बल तेज तेहि काल बिसाल भएउ।' प्रभुकी आज्ञा तो ब्याहकी है ही, अब लोक-व्यवहार भी ऐसा ही आ बना कि अब उमाजीको अवश्य ब्याहेंगे। आगे 'संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतै रन सोइ' इस दोहेके द्वारा लोक-व्यवहार कहा गया। (पं॰ रामकुमारजी)

टिप्पणी—१ 'भूज प्रताप बल तेज बिसाला' इति। (क) कीर्ति, यश, बल या नाम स्नकर ही शत्रू डर जाय यह '*प्रताप*' कहलाता है। '*तेज*' यह है कि मुखपर तपस्याके कारण ऐसा प्रकाश है कि शत्रू सामने आनेपर आँख नहीं लडा सकता, देखकर काँप उठता है; यथा—'तेज निधान लखन पुनि तैसें। कंपिह भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरि किसोर के ताकें॥'(१।२९३) देखते ही सिर झुक जाना, नम्र पड जाना यह 'तेज'का प्रभाव है। 'बल' यह है कि कैसा भी दुर्घट कार्य हो उसे सुगमतासे बिना परिश्रम कर डाले। (ख) कुमारसम्भवमें 'तेज' के सम्बन्धमें यह लिखा है कि जब सब देवता घबडाकर ब्रह्माजीके पास गये, तब ब्रह्माजीके प्रश्न करनेपर इन्द्रका इशारा पाकर बृहस्पतिजीने देवताओंका दु:ख यों वर्णन किया है—'इन्द्र, वरुण, यमराज, चन्द्रमा, सूर्य, पवन, रुद्रों और वासुकी इत्यादिके तेज तारकासुरके सामने नष्ट हो गये हैं। सभी उसका रुख जोहते रहते हैं, तो भी वह शान्त नहीं होता, तीनों भवनोंको क्लेश देता है। दृष्ट कभी भी भला बिना प्रतिकारके शान्त हो सकते हैं? वह देव-बधूटियोंसे पंखा झलवाता है, यज्ञोंमें दिये हुए हव्योंको अग्निक मुखसे छीन ले जाता है। विष्णुका चक्र भी उसका कुछ न कर सका।' (सर्ग २, श्लोक २०-५५) पद्मपुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा-'तुम्हारा तेज किसने छीन लिया? तुम ऐसे देख पडते हो मानो तुममें कुछ भी करनेकी शक्ति ही न रह गयी। तम्हारी कान्ति जाती रही।'—यह सब तेज और प्रतापका ही भावार्थ है। इसीसे 'प्रताप तेज' विशाल कहा। उसके आगे देवताओंका तेज, प्रताप जाता रहा। (ग) '**बल**'के सम्बन्धमें पूर्व कह आये हैं कि उसने यह वर माँग लिया था कि 'मेरे समान संसारमें कोई बलवान न हो' अत: 'बल' विशाल है। उसके सामने किसीका बल नहीं चलता। समस्त देवताओंने एक साथ उसपर प्रहार किया तब उसने रथपरसे कृदकर करोड़ों देवताओंको अपने हाथके पुष्ठ भागसे ही मार गिराया—(पद्मपुराण)।—यह उसके विशाल बलका उदाहरण है। अर्धाली ७, ८ का नोट भी 'प्रताप बल तेज'पर देखिये। ['बल'शब्दके पहले 'प्रताप'शब्दके प्रयोगका भाव कि उसकी भुजाओंके प्रतापके बलसे उसके अनुचर लोकपालोंको बाँधकर पशुओंकी भाँति खींच लाये। इस भाँति प्रताप कहा। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ (क) 'तेहि सब लोक लोकपित जीते' इति। सब लोकपित अर्थात् 'रिष सिस पवन बरुन धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी॥'(१।१८२) पद्मपुराणमें लिखा है कि अपने दूत वायुसे दैत्योंका उद्योग सुनकर इन्द्रने संग्रामकी तैयारी की। यमराजको सेनापित बनाकर समस्त लोकपाल अपनी—अपनी दुर्जय सेना लेकर साथमें गये। पर सब—के—सब प्रथम ही बार हार गये। तब उसने सबके लोकोंपर अधिकार जमा लिया। अतः 'लोक लोकपित जीते' कहा। (ख) 'भए देव सुख संपित रीते' इति। इससे जनाया कि सब देवता पराधीन होकर रह रहे हैं। पराधीनको सुख कहाँ? यथा—'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं।'(१।१०२) अतः 'सुख रीते' कहा। उनके सब लोक छिन गये हैं। अतः 'संपित रीते' कहा। इससे जनाया कि इन्द्रादि लोकपालोंको जीतकर उनकी सब संपित भी छीन ली। 'लोक जीते' से यह भी जनाया कि लोकोंको लोकपालोंसे छीनकर अब उनमें अपनी नीतिक अनुसार हुकूमत करता था, उन अधिकारियोंके स्थानपर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिये थे। दैत्य ही देवताओंपर शासन करते थे।

अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर किर बिबिध लराई॥७॥ तब बिरंचि सन\* जाइ पुकारे। देखे बिधि सब देव दुखारे॥८॥

<sup>\*</sup> पहिं— १७२१, १७६२, छ०। सन— १६६१, १७०४, को० रा०।

अर्थ—वह अजर-अमर था, (किसीसे) जीता नहीं जाता था। देवता लोग (उसके साथ) अनेक प्रकारसे लड़ाई करके हार गये॥७॥ तब सबोंने जाकर ब्रह्माजीसे पुकार की। ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुःखी देखा॥८॥ टिप्पणी—१ 'अजर अमर सो कि वित्त कि वह न तो बुड्डा ही होता है, न उसका शरीर किसी प्रकार जीर्ण वा जर्जर होता है और न वह किसीके मारे मरता है; अतएव जीता नहीं जाता। [(ख) यहाँ यह

प्रकार जीर्ण वा जर्जर होता है और न वह किसीके मारे मरता है; अतएव जीता नहीं जाता। [(ख) यहाँ यह शंका उठाकर कि 'वह अजर-अमर था तो मरा कैसे?' वे महानुभाव अपनी शंकाके समाधानार्थ यों अर्थ करते हैं कि 'अजर-अमर (जो देवता उन) सों (से) जीता नहीं जाता', वा 'अजर-अमर देवताओंसे वह जीता नहीं जाता।' वा सो=सों=सदृश, समान। अर्थात् 'अजर-अमर-सा है, इसीसे जीता नहीं जाता।' मेरी समझमें समाधान यह हो सकता है कि जैसे देवता भी अमर कहलाते हैं, 'अमर' उनका नाम ही हो गया है, पर वे भी तो काल पाकर मरते ही हैं। देवताओंको जो 'अमर' कहा जाता है वह मनुष्यादिकी अपेक्षासे ही कहा जाता है। वैसे ही यहाँ भी 'अमर' से तात्पर्य यही है कि केवल सात दिनके शिशुको छोड़कर वह सबसे अमर था, अवध्य था। काल आदि देवता मारनेको समर्थ होते हुए भी उसे नहीं मार सकते, भगवान् विष्णुका चक्र भी उसका कुछ न कर सका, जो मृत्युके साधन प्रसिद्ध हैं और जो वर्तमान हैं उनसे वह अवध्य है, उनके द्वारा इस समय वह मर नहीं सकता।—इसी भावसे उसे 'अजर अमर' कहा गया।] (ग)—'हारे सुर किर बिबिध लराई' इति। 'बिबिध' अर्थात् जितनी भी लड़ाईकी विधियाँ हैं, वह सब प्रकारकी लड़ाई की, फिर भी न जीत पाये। कोई भी प्रकार लड़ाईका न बचा। अथवा साम, दान, दण्ड और भेद सब प्रकारसे लड़ाईमें हार गये। पुन:, 'बिबिध' से यह भी भाव ले सकते हैं कि बहुत बार लड़ाई की, कभी न जीते। ['अजर अमर—'से बल और 'हारे सुर—'से उसका तेज दिखाया। वि० त्रि०]

टिप्पणी—२ 'तब बिरंचि सन जाइ पुकारे—' इति। (क) 'तब' अर्थात् जब किसी प्रकार न जीत पाये, जब अपना कोई पुरुषार्थ कारगर न हुआ, न चला। (ख) 'बिरंचि' का भाव कि ये सृष्टिरचियता हैं, इन्होंने देवताओं के लिये स्वर्ग आदि लोक रचे और सृष्टि रचने के समयसे ही आपने स्वर्गलोक यज्ञभोगी देवगणके अधिकारमें दे रखा है, वह अधिकार तारकासुरने छीन लिया है, अतः उन्हों के पास फरियाद लेकर आये। प्रायः यही रीति भी है कि जब देवता दैत्यों या राक्षसोंसे पीड़ित होते हैं तब इन्हों के पास फरियाद करते हैं, वैसे ही यहाँ भी उन्हों से पुकार की। रावणके अत्याचारपर भी 'बिरंचि' होके यहाँ जाना कहा है। भाव यह है कि आपने सृष्टि रची, अधिकार दिये; वह आपकी सृष्टि नष्ट हुई जाती है, आपका सारा परिश्रम मिट्टीमें मिल जायगा, सारी सृष्टि चौपट हो जायगी, यदि आप शीघ्र इसका उपाय न करेंगे। पुनः, ब्रह्माने ही उसे वर दिया है, अतः सृष्टिरचियता जान उन्होंके पास गये। (ग) 'देखे बिधि सब देव दुखारे' इति। देवता सृष्टिरचियता तथा अपना स्वामी जानकर उनके पास गये और 'बिधि' (ब्रह्माजी) सबके विधानकर्ता हैं, अतः वे दुःखी हुए। इसी भेदसे पहले 'बिरंचि' और अब 'बिधि' नाम दिये गये। 'देखे न' का दृश्य कुमारसम्भवमें बहुत अच्छा दिखाया है। सर्ग २ श्लोक १९—२७ में लिखा है कि ब्रह्माजी देवताओंको देखकर बोले—'हे वत्सगण! आपके मुखोंपर पूर्ववत् कान्ति नहीं है। इन्द्रका वज्र कुण्टित—सा और वरुणका पाश दीन—सा देख पड़ता है। कुबेरकी भुजा गदासे रहित मानो अनादरकी सूचना दे रही है। यमराजका दण्ड अशक्त—सा जान पड़ता है। च्या आपकी प्रतिष्टा किसीने भंग की है?

नोट—१ 'भुज प्रताप बल तेज बिसाला' कहकर 'देखे बिधि सब देव दुखारे' यहाँतक उसका प्रताप, बल और तेज तीनों दिखाये। यद्यपि प्रताप और तेज प्राय: पर्याय शब्दकी तरह प्रयुक्त होते हैं तब भी उनमें सूक्ष्म भेद है। 'प्रताप' बल-पराक्रमादि महत्त्वका ऐसा प्रभाव जिसके कारण उपद्रवी शान्त रहते हैं। मनुष्य एक ही स्थानपर बैठा रहता है पर उसका प्रताप देश-देशान्तरोंमें दूर-दूरतक फैला हुआ काम करता है, उसका भय छाया रहता है। यथा—'जब तें रामप्रताप खगेसा। उदित भएउ अति प्रबल दिनेसा॥ पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका।

बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका॥'(उ० ३१) 'जिन्हके जस प्रताप के आगे। सिस मलीन रिब सीतल लागे॥'—शत्रुके उरमें अत्यन्त ताप हो यह प्रतापका लक्षण है। 'भए देव सुख संपित रीते' सुख जाता रहा, यह विशेष सन्तापका प्रत्यक्ष चिह्न है। तथा—'तब बिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे बिधि सब देव दुखारे॥'इन दोनोंमें तारकासुरका विशाल प्रताप कहा और ऊपर यह भी दिखा आये हैं कि सब लोकपालोंके तेज नष्ट हो गये।—'सिस मलीन रिब सीतल लागे'—यह सब प्रताप है। कोई मुँहसे कुछ भी बात निकालते डरता है। 'तेज' जैसे कि अग्नि। तेजमें अग्निका दृष्टान्त दिया जाता है। 'तेज कृसानु रोष मिहषेसा।' तेजमें भी ताप और प्रकाश होता है। शरीरमें तेज रहनेसे साहस और बल होता है। भेद केवल इतना है कि तेज सम्मुख होनेपर काम देता है और प्रताप पीठ पीछे— परोक्षमें भी। यथा—'राजन राम अतुल बल जैसे। तेज निधान लखन पुनि तैसे॥ कंपिहं लोक बिलोकत जाके। जिमि गज हिर किसोरके ताके॥' अर्थात् जिसकी ओर ताक दें उसकी नानी ही मर जाय। तेज और बल 'तेहि सब लोक लोकपित जीते।' 'हारे सुर किर बिबिध लराई' और 'जीति न जाई' इनमें दिखाये।

## दो०— सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुजनिधन तब होइ। संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतै रन सोइ॥८२॥

अर्थ—ब्रह्माजीने सबसे समझाकर कहा कि उस दानवका नाश तब होगा जब शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्न हो। इसे लडाईमें वही जीतेगा॥८२॥

टिप्पणी—१ (क) 'सब सन कहा बझाड' इति। सबसे कहा जिसमें सबको सन्तोष हो और सब मिलकर उपाय करें। सबसे कहा, इसीसे सभीने वचन सुनकर अन्तमें प्रशंसा की; यथा—'मत अति नीक कहड़ सब् कोई।' 'कहा बझाइ' अर्थात समझाया कि उसने ऐसा बडा उग्र तप किया था कि उसके तेजसे पृथ्वी जली जाती थी। इस दु:खके निवारणार्थ हमने उसे वरदान देकर अनुकूल बनाया और तपस्यासे रोका। वह इस समय देवता, दैत्य और असुर सभीके लिये अवध्य है। जिसके द्वारा उसका वध हो सकता है, वह पुरुष त्रिलोकीमें अभीतक पैदा नहीं हुआ। उस दैत्यने अपनी मृत्यु सात दिनके ऐसे शिशुसे माँगी है जो शंकरजीके वीर्यसे पैदा हो। श्रीशिवजीके वीर्यमें ऐसा तेज है। उस तेजसे जो पुत्र होगा वह तारकका वध करेगा। तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। वही पुत्र तुम्हारा सेनापित होगा। पार्वतीजीने शिवजीको पितरूपसे पानेके लिये तप किया है और मैंने उन्हें वरदान दिया है। शिवजी समाधिस्थ हो गये हैं। तुम जाकर ऐसा उपाय करो कि उनकी समाधि छूटे और वे पार्वतीजीको ग्रहण करें। (कुमारसम्भव सर्ग २, मत्स्यपुराण अ० १४६, १५४, पद्मपुराण सृष्टिखण्ड। कुमारसम्भवमें ब्रह्माजीके शब्द ये हैं कि 'तुम शिवजीके चित्तको किसी प्रकार उमाजीके रूपपर मोहित कर दो जैसे चुम्बक लोहेको आकर्षित करता है।' यथा—'उमारूपेण ते यूयं संयमस्तिमितं मनः। शम्भोर्यतध्वमाक्रष्ट्रमयस्कान्तेन लौहवत्॥' (२।५९)) पुन:, बुझाना यही है जो आगे कहा है—'दनुजनिधन तब होइ'से लेकर 'एहि बिधि भलेहि देव हित होर्ड' तक। (ख) 'बिधि' इति। इसके यहाँ दोनों अर्थ लिये जा सकते हैं—एक तो 'ब्रह्मा, विधानकर्ता'; दूसरे 'विधान, उपाय, प्रकार।' अर्थातु ब्रह्माजीने विधि समझाकर कही। पुन: भाव कि ये 'विधि' हैं अर्थातु विधानकर्ता हैं, सब विधान जानते हैं, क्या उचित कर्तव्य है इसके जाननेवाले तथा करनेवाले हैं; इसीसे उन्होंने सबको दु:खित देखकर दया करके विधान (उपाय) बताया, जिससे देवताओंके अधिकार उनको फिर मिल जायँ और सृष्टिका कार्य विधिपूर्वक चलता रहे। इस भावसे यहाँ '*बिधि'* नाम दिया गया। (ग) '*दनुज निधन तब होइ'* इति। जब ऐसा हो तब ऐसा हो, यह 'संभावना अलंकार' है। इससे जनाया कि हम तुम्हारा दु:ख दुर नहीं कर सकते, उपाय बताये देते हैं जिससे दु:ख दुर हो। (घ) 'संभू सुक्र संभूत सृत' इति। भाव कि सृत तो गणेशजी भी हैं, यदि वे ज्येष्ठ पुत्र समझे जायँ (वा, 'सूर अनादि जिय जानि' के भावसे, क्योंकि उनका पूजन इनके विवाहमें होगा ही); पर वे शम्भु-शुक्र-सम्भूत नहीं हैं। [ब्ब्इस कथनसे मत्स्यपुराण, शिवपुराण और कुमारसम्भव

तीनोंके मतोंका पोषण हो जाता है। यदि यह वर माँगा हो कि शम्भु-शुक्र-सम्भूत सुतसे मरूँ तो वह भी बात आ गयी और यदि यही वर माँगा हो कि सात दिनके बालकसे मरूँ तो भी इसमें आ गया कि ऐसा तेजस्वी पुत्र शंकरजीके ही तेजसे सम्भव है, अन्यसे नहीं। अतः उनका विवाह कराना आवश्यक है।] संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'शिवजी ऊर्ध्वरेता हैं। इस कारण उनके वीर्यका पतन होना ही दुस्तर है। तो भी जैसे हो उनके ही वीर्यसे पुत्र उत्पन्न होना चाहिये। ऊर्ध्वरेताका वीर्य परवश परस्त्रीकी कलासे पात नहीं होता। इसलिये विवाह होनेका उपाय प्रथम होना आवश्यक है।' (मा॰ त॰ वि॰) और मयंककार लिखते हैं कि 'वीर्य' शब्दका प्रयोग करनेका कारण यह है कि शिवजीका वीर्य पार्वती-रितके मिष पृथ्वीपर गिरा, वहाँसे गंगामें प्राप्त हुआ, गंगासे जाम्बुनदतालमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार अग्न आदिमें वह वीर्य प्राप्त हुआ जिससे षण्मुख कार्तिकेयका जन्म हुआ। इस कारण वीर्य कहा।' (ङ) यहाँ 'शुक्र' शब्दमें १६६१ की पोथीमें तालव्य शकारका प्रयोग किया गया है। (च) 'शम्भुशुक्र' कहकर जनाया कि शरीरसम्भूत पुत्रसे काम न चलेगा। नहीं तो शरीरसम्भूत तो वीरभद्रादिक थे ही। (वि॰ त्रि॰) (छ) कुमारसम्भवमें इस दोहेसे मिलता हुआ यह श्लोक है—'संयुगे सांयुगीनं तमुद्यते प्रसहेत कः। अंशादृते निषक्तस्य नीललोहितरेतसः॥' (२।५७)

बाबा हरिदासजी लिखते हैं कि—'अजर अमर सो जीति न जाई।'कोई देवता उसे जीत न पाते थे, इसका कारण यह है कि उसका नाम 'तारक' था। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका षडक्षर मन्त्र भी तारक कहलाता है। नामका सम्बन्ध होनेसे न मरता था। यह नामका महत्त्व दिखाया। अतः उसके मारनेका उपाय 'संभु सुक्र संभूत सुत' बताया। शम्भु=शं+भु=कल्याणकी भूमि। उनके वीर्यसे सम्भूत अर्थात् सं (कल्याण) ही 'भूत' अर्थात् उत्पन्न होगा। भाव यह कि शिवके भी शिवरूप लोक-कल्याणहेतु प्रकट होंगे। शिवजी पंचमुख हैं और शिवसुत षण्मुख होंगे। ये शिवके भी शिव हैं, षण्मुख षडक्षरमन्त्ररूप होकर प्रकट होंगे। भगवान्ने देखा कि यह 'तारक' होकर जीवोंको भवसागरमें डालता है, हमारे जन्मकी निन्दा कराता है; अतः षडक्षर ब्रह्म तारकमन्त्ररूप शिवजीके द्वारा प्रकट कराया।

मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईश्वर करिहि सहाई॥१॥ सतीं जो तजी दक्ष मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥२॥ तेहि तपु कीन्ह संभु पति लागी। शिव समाधि बैठे सबु त्यागी॥३॥

अर्थ—मेरी बात सुनकर उपाय करो, कार्य होगा, ईश्वर सहायता करेंगे॥१॥ सतीजी जिन्होंने दक्षके यज्ञमें शरीर छोड़ दिया था उन्होंने जाकर हिमाचलके घर जन्म लिया है॥२॥ शिवजी पति हों इस निमित्त उन्होंने तप किया (और इधर) शिवजी सब छोड़-छाड़ समाधि लगा बैठे॥३॥

टिप्पणी—१ (क) 'मोर कहा सुनि करहु उपाई। 'इति। भाव कि उपाय करो और ईश्वरका भरोसा रखो कि वे कार्य सफल करेंगे। ब्रियहाँ पुरुषार्थ और ईश्वरकी सहायता दोनोंको प्रधान रखा। इससे जनाया कि जीवके लिये दोनों बातें कर्तव्य हैं, उपाय भी और ईश्वरका भरोसा भी। यथा—'तासु दूत तुम्ह तिज कदराई। राम हृदय धिर करहु उपाई॥'(४।२९) 'सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। किरिअ देव जौं होइ सहाई॥'(५।५१) 'तदिप एक मैं कहीं उपाई। होइ करें जौ देंउ सहाई॥'(६९।१) भी देखिये। (ख) 'होइहि ईश्वर किरिह सहाई '—यह एक प्रकारसे ब्रह्माजीका आशीर्वाद हुआ। ऐसा कहा क्योंकि मनुष्यका कर्ममें अधिकार है, फल तो ईश्वरके हाथ है; यथा—'सुभ अरु असुभ कर्म अनुहारी। ईस देइ फल हृदय बिचारी॥'(ग) ['होइहि ईश्वर किरिह 'ये ब्रह्माजीके वचन हैं और 'होइ करें जौ देंउ सहाई।' ये हिमाचल–प्रति नारदजीके वचन हैं। ब्रह्माजी तारकासुरको वर दे चुके हैं और इधर पार्वतीजीको भी वर दे चुके हैं तथा वे भगवान्के प्रभावके द्वादश प्रधान ज्ञाताओंमेंसे हैं, अतः उन्होंने निश्चय कहा—'होइहि', 'किरिह सहाई'।देविष नारदने 'जौं' संदिग्ध वचन कहा; क्योंकि उन्हें पार्वतीजीका ऐश्वर्य हिमाचलसे अभी गुप्त रखना था और हिमवान्को पार्वतीजीको तप करने भेजनेके लिये उत्साहित करना था।]

टिप्पणी—२ 'सतीं जो तजी—' इति। (क) 'सतीं जो' का भाव कि संसारमें सती बहुत-सी हैं, पर हम उन सतीको कहते हैं जो दक्षकी कन्या और शिवजीकी पत्नी थीं, जिन्होंने दक्षयज्ञमें अपना शरीर त्याग दिया था। वही पार्वतीरूपसे हिमाचलके यहाँ अवतरी हैं। पुन:, 'जो तजी' से जनाया कि तुम वह सब वृतान्त जानते ही हो एवं उनको भी जानते ही हो। पुन:, 'सतीं' कहकर जनाया कि वे पतिव्रता–शिरोमणि हैं, वे दूसरेको कभी न ब्याहेंगी, यह तुम निश्चय जानो। वे सती हैं इसीसे उन्होंने शिवजीके लिये ही तप किया। (ख) 'जनमी जाइ—'। इति ['जाइ' का भाव कि यज्ञ तो हरिद्वार कनखलमें हुआ था। वहीं उन्होंने शरीर छोड़ा था और जन्म लिया हिमाचलके यहाँ। अतः जाकर जन्म लेना कहा। यथा—'तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमी पारबती तनु पाई॥'(६५) (वि० त्रि०) लिखते हैं कि कालिकापुराणमें लिखा है कि उन ऊर्ध्वरेता शम्भुके वीर्यको स्थानसे प्रचलित करनेमें पार्वती ही समर्थ हैं और किसी स्त्रीमें ऐसा सामर्थ्य नहीं है।— 'तमूर्ध्वरेतसं शम्भुं सैव प्रच्युतरेतसम्। कर्तुं समर्था नान्यास्ति काचिदप्यबलापरा॥']

टिप्पणी—३ 'तेहि तपु कीन्ह संभु पित लागी।—' इति। (क) शम्भु पित होनेके लिये तप किया। भाव कि उन्हींको पितरूपसे वरण कर चुकी हैं। यथा—'देखहु मुनि अिबबेकु हमारा। चाहिअ सदा सिविह भरतारा॥'—यह स्वयं उन्होंने सप्तिषियोंसे कहा है और ब्रह्माजीने तो वर ही दिया है कि 'अब मिलिहिह त्रिपुरारि।', 'अस तपु काहु न कीन्ह भवानी।' वे जानते ही हैं। (ख) 'शिव समाधि बैठे—' इति। भाव कि विवाहके लिये कन्या तो मौजूद ही है, पर विवाहकी कोई युक्ति बैठती नहीं कि कैसे हो। तात्पर्य कि शिवजी पार्वतीजीको अंगीकार नहीं करते। यही बात आगे स्पष्ट कही है, यथा—'पारबती तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा॥' (८९) इसीसे समाधि लगाकर बैठ गये हैं। [(ग) पूर्व कहा था कि 'लगे करन रघुनायक ध्याना।' (८२। ४) अब ब्रह्माजीके वचनोंसे जान पड़ा कि ध्यानमें समाधि लग गयी।] (घ) 'सबु त्यागी' अर्थात् सब संग, सबका ममत्व इत्यादि त्यागकर। यथा—'भजहु नाथ ममता सब त्यागी।' (६। ७) (मन्दोदरीवाक्य), 'एहि विधि सर रिच मुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाँड़ि सब संगा।' (३। ८)

जदिप अहै असमंजस भारी। तदिप बात एक सुनहु हमारी॥४॥ पठवहु कामु जाइ शिव पाहीं। करै छोभु संकर मन माहीं॥५॥ तब हम जाइ शिवहि सिर नाई। करवाउब बिबाहु बरिआई॥६॥

अर्थ—यद्यपि है तो बड़ा ही असमंजस (दुविधा, सन्देह, शक) तथापि हमारी एक बात सुनो ॥४॥ जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो। वह जाकर शंकरजीके मनमें क्षोभ (चंचलता, विचलता, खलबली) उत्पन्न करे। (जिससे समाधिसे मन विचलित हो, समाधि टूट जाय)॥५॥ तब हम जाकर शिवजीके चरणोंमें माथा नवाकर जबरदस्ती ब्याह करवा देंगे॥६॥

टिप्पणी—१ (क) 'अहै असमंजस भारी'इति। भाव कि प्रथम तो यही असमंजस है कि न जाने समाधि कब छूटे। दूसरे, यदि प्रयत्न भी किया जाय तब भी उसका एक तो छुड़ाना ही दुस्तर है और कदाचित् प्रयत्नसे छूट भी जाय तो छुड़ानेवालेकी खैरियत नहीं, वह बच नहीं सकता। तीसरे, समाधि छूटनेपर भी विवाह करना कठिन है। (ख) 'पठवहु कामु जाइ 'इति। समाधि छुड़ानेका यह उपाय बताया। ['जाइ' दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर लगेगा। जाकर भेजो और वह 'जाइ शिव पाहीं।' अथवा अन्वय यों करें—'जाइ, पठवहु कामु शिव पाहीं' जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो। इससे जनाया कि कामदेवका आवाहन ब्रह्माजीके सामने नहीं हुआ। अन्यत्र हुआ। ब्रह्माजीसे सलाह लेकर देवता ब्रह्मलोक वा सुमेरुपरसे (जहाँ ब्रह्माजीकी कचहरी है) लौट गये। यही बात 'सुरन्ह कही निज बिपति ।'(८३) से भी पायी जाती है। कुमारसम्भवमें भी ऐसा ही है; यथा—'इति व्याहत्य विबुधान् विश्वयोनिस्तिरोदधे। मनस्याहितकर्तव्यास्तेऽिप देवा दिवं ययुः॥ तत्र निश्चत्य कन्दर्पमगमत् पाकशासनः। मनसा

कार्यसंसिद्धौ त्वरा द्विगुणरंहसा॥'(२।६२-६३) अर्थात् ब्रह्माजी देवताओंसे इस प्रकार कहकर अन्तर्धान हो गये तब देवता मनसे अपने कर्तव्यका निश्चय करके स्वर्गको गये और वहाँ झटपट कामदेवका स्मरण किया। यदि 'जाई' को 'शिव पाहीं' के ही साथ समझें तो यह भी भाव हो सकता है कि देवता सब वहीं बने रहे और वहीं उन्होंने कामदेवका आवाहन किया और जबतक 'समाधि' नहीं छूटी तबतक देवता वहीं रहे। (८८।४) भी देखिये। (ग) 'करै छोभु संकर मन माहीं' इति। शंकरजीका मन इस समय समाधिमें स्थिर है, अतः मनमें क्षोभ करनेको कहा। 'श्रुभ संचलने।' मन चंचल होनेसे समाधि छूट जायगी क्योंकि समाधि निर्विकार चित्तैकसाध्य है। 'मन माहीं' कहनेका भाव कि कामदेवका स्थान मन ही है, इसीसे उसके मनसिज, मनोज आदि नाम हैं। अतः वह शंकरजीके मनतक पहुँच सकता है, दूसरेकी पहुँच वहाँ नहीं हो सकती। पुनः, मनमें क्षोभ करनेको कहा; क्योंकि महात्मा पुरुष निष्कम्प—अविचल होते हैं। उनके मनको वश करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। मन ही इन्द्रियोंके समुदायका रूप है। मनको क्षुब्ध करनेपर ही महात्माओंपर विजय हो सकती है। अतः समझाया कि कामको भेजो कि वह अन्तःकरणमें प्रवेश करके इन्द्रियसमुदायको व्याप्त कर रमणीय साधनोंद्वारा कार्य सिद्ध करे।]

टिप्पणी—२ 'तब हम जाइ ' इति। (क) देवताओंने ब्रह्माजीसे पुकार की, अतः उन्होंने उपाय बताया कि इस तरह जाकर समाधि छुड़ानेका प्रयत्न करो। फिर आगे विवाह करानेका काम स्वयं करनेको कहा—यह सहायता उन्होंने अपनी ओरसे देनेको कही। 'सिरु नाई' का भाव कि जब किसीसे कोई काम जबरदस्ती कराना होता है तब उसका यही उपाय है। बड़प्पन छोड़ सिर चरणोंपर रख देनेसे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐंउसे बिरआई नहीं चलती। भाव कि उनको प्रणाम करेंगे और काम निकाल लेंगे। 'वे सप्तर्षिसे हिमाचलको कहला चुके हैं, तब विवाह कैसे न करेंगे!' यह बिरआईका भाव है।

## एहि बिधि भलेहि<sup>°</sup> देवहित होइ। मत अति नीक कहै सबु कोई॥७॥ प्रस्तुति<sup>°</sup> सुरन्ह कीन्हि अति<sup>®</sup> हेतू। प्रगटेउ बिषम बान झखकेतू<sup>8</sup>॥८॥

शब्दार्थ—प्रस्तुति (सं०)= प्रकर्षेण स्तुति=अत्यन्त स्तुति; प्रशंसा। हेतु=प्रेम, अनुराग; यथा—'पित हिय हेतु अधिक अनुमानी। बिहँसि उमा बोलीं प्रिय बानी॥'(१। १०७)। झख=मछली। झखकेतू=जिसकी ध्वजापर मछलीका चिह्न है—(८४। ६) 'कोपेउ जबिहं बारिचरकेतू' देखिये।

अर्थ—इस तरह भले ही देवताओंका हित होगा (अन्य उपाय नहीं है)। (यह सुनकर) सब कोई बोल उठे कि सलाह बहुत ही अच्छी है॥७॥ देवताओंने अत्यन्त अनुरागसे कामदेवकी भारी स्तुति की (तब) पंचबाणधारी मकरध्वज कामदेव प्रकट हुआ॥८॥

टिप्पणी—१ 'एिंह बिधि भलेहि देविहत होई।<sup>—</sup>'इति। (क) 'भलेहि'=भले ही।=भलीभाँति। यहाँ ये दोनों अर्थ घटित होते हैं। इस अर्धालीका अर्थ कोई ऐसा भी करते हैं—'सब कोई कहने लगे कि यह मत बहुत अच्छा है, इस प्रकार देवताओंका पूरा हित होगा।' (ख) 'देविहत होई'इति। क्या हित होगा? मुख्य हित तारक वध है; यथा—'सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ।'तारक वधसे देवगण फिर स्ववश बसेंगे। [पुन:

१-भले— १७०४।

२-अस्तुति—१७०४, १७२१, १७६२, छ०। प्रस्तुति—१६६१। 'प्रस्तुति' पाठ १६६१ की पोथीका है। सम्भवतः इसको लेखप्रमाद समझकर वा इसका अर्थ न समझकर लोगोंने 'अस्तुति' पाठ कर दिया है। यह संस्कृत-भाषाका शब्द है। इसमें 'स्मरण, आवाहन और प्रकर्ष करके स्तुति एवं अत्यन्त प्रशंसा' के भाव एक साथ चित्तमें आ जाते हैं। सबसे प्राचीन पाठ होनेके अतिरिक्त भावपूर्ण होनेसे यही पाठ उत्तम लगता है।

३-अस हेतू—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। अति हेतू—१६६१, १७०४। 'हेतू' का अर्थ प्राय: 'कारण' ही होता है। सम्भव है कि वह अर्थ ठीक न बैठनेसे 'अति' के स्थानपर 'अस' पाठ कर दिया गया। 'अस हेतू' का अर्थ 'इस हेतुसे, इस अभिप्रायसे, इस कारणसे, करना होगा। पर टीकाकारोंने—'हेतु ऐसा है कि (जिसकी स्तृति नहीं की) उसकी स्तृति कर रहे हैं।' यह अर्थ किया है।

४-बान झखकेतू— १६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० राम। बारिचर केतू—१७०४। परन्तु रा० प्र० में 'बाम झखकेतू' ही है।

भाव कि समाधि-भंगके अन्य उपाय भी हैं, पर उनके करनेसे समाधि-भंग होनेपर शिवजी कारणकी खोज करेंगे, देवताओंपर विपत्ति बिना आये न रहेगी। अतः उनसे भली प्रकार हित न होगा। और कामकी उत्पत्ति ही मनःक्षोभके लिये है, अतः उसके समाधि भंग करनेपर कारणकी खोज न होगी। वि० त्रि०] (ग) 'मत अति नीक कहै सब कोई' इति। जो मत सबके मनको भाता है, उससे अवश्य कार्य सिद्ध होता है; यथा—'नीक मंत्र सबके मन भावा।' तात्पर्य कि सब सहमत हुए।

टिप्पणी—२ 'प्रस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू —' इति। (क) कामदेवके आविर्भावके लिये अत्यन्त स्नेहसे भारी स्तुति की। हेतु=प्रेम; यथा—'हरषे हेतु हेरि हर ही को॥' (१। १९) 'चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु॥' (१०२) (ख) 'प्रगटेड' कहा क्योंकि काम तो सर्वत्र व्यापक है, मनमें ही उसका निवास रहता है, अतः स्तुति करनेपर वहीं प्रकट हो गया। [देवगण आर्त थे, इसलिये उन्होंने प्रकर्षरूपसे स्तुति की, नहीं तो कामदेव बुलवा लिये जाते। यथा—'कामिह बोलि कीन्ह सनमाना॥' (१२५। ५) (वि० त्रि०)] (ग) 'बिषम बान' इति। [विषम=पाँच।=तीक्ष्ण।—मनमें विषमता अर्थात् विकार उत्पन्न करनेवाले।=कठिन जिससे कोई उबर (बच) न सके] कामदेवके बाणोंकी विषमता शिवजी भी न सह सके; यथा—'छाँड़े बिषम बिसिख उर लागे। छूटि समाधि संभू तब जागे॥' (८७) अतः बाणोंको 'बिषम' विशेषण दिया।

नोट—१ ष्क्वितामदेव पंचबाणधारी कहा जाता है। वे पंच बाण क्या हैं—इसमें कई मत हैं। (क) पं० रामवल्लभाशरणजी प्रमाणका एक श्लोक यह बताते थे जो अमरकोशकी टीकामें भी है—'उन्मादस्तापनश्चैव शोषणस्तम्भनस्तथा। सम्मोहनश्च कामश्च बाणाः पञ्च प्रकीर्तिताः॥' बाबा हरिहरप्रसादजी तथा मुं० रोशनलालजी इसीको भाषामें यों लिखते हैं—'वशीकरन मोहन कहत आकर्षण किव लोग। उच्चाटन मारन समुझु पंच बाण ये योग॥' श्रीकरणासिन्धुजी लिखते हैं कि 'आकर्षण, उच्चाटन, मारण और वशीकरण ये चारों कामदेवके धनुष हैं। कम्पन पनच है और मोहन, स्तम्भन, शोषण, दहन तथा वन्दन—ये पाँच बाण हैं पर सुमनरूप हैं।' (ख) ये पाँच फूल कौन हैं? पंजाबीजी, पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी तथा अमरकोश-टीकाके अनुसार वे पाँच पुष्प ये हैं—'अरिवन्दमशोकञ्च चूतं च नव मिल्लका। नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः॥' मुं० रोशनलाल एवं बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'करना केतिक केवड़ा कदम आमके बौर। ए पाँचो शर कामके केशवदास न और॥' पंजाबीजी 'लालकमल, अशोकपुष्प, आमका बौर, चमेली और इन्दीवर' नाम लिखते हैं। श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि केवड़ा उच्चाटन, केतकी आकर्षण, कमल मोहन, गुलाब वशीकरण, करवीर (कनेर) मारण—ये पंच पुष्पबाण हैं। ध्वित्वेतक अनेक महात्माओंकी सम्मित लगभग एक-सी है। पर किसी-किसीके मतानुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच विकार ही पंचबाण हैं। पर इस मतका कोई प्रमाण दासको नहीं मिला।

नोट—२ ष्ॐ पंचबाण धारण करनेका भाव यह कहा जाता है कि 'यह शरीर पंचतत्त्वों—पृथ्वी, जल, पावक, वायु और आकाशसे ही बना है। इस कारण एक-एक तत्त्वको भेदन करनेके लिये एक-एक बाण धारण किया है। कामदेवके बाण प्राय: पुष्पोंके ही माने गये हैं और श्रीमद्गोस्वामीजीका भी यही मत है। यथा—'सूल कुलिस असि अँगविनहारे। ते रितनाथ सुमन सर मारे॥'(२।२५) धनुष और बाण दोनों फूलके हैं; यथा—'काम कुसुम धनु सायक लीन्हें। सकल भुवन अपने बस कीन्हें॥'(१।२५७) 'अस किह चलेउ सबिह सिरु नाई। सुमन धनुष कर सिहत सहाई॥'(८४।३)

्रिविषम बाण और झखकेतु ये दोनों वशीकरण और विजयके आयुध साथ दिखाकर जनाया कि विजय प्राप्त होगी। मीन वशीकरणका चिह्न माना जाता है।

दो० — सुरन्ह कही निज बिपित सब पुनि मन कीन्ह बिचार। संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहिस कहेउ अस मार॥८३॥ अर्थ—देवताओंने अपनी सारी विपत्ति उससे कह सुनायी। कामदेवने सुनकर मनमें विचार किया। (फिर) हँसकर उनसे यों कहा कि शिवजीके वैरसे मेरी कुशल नहीं॥८३॥

टिप्पणी—१ (क) 'मन कीन्ह बिचार' कहकर जनाया कि 'संभु बिरोध न कुसल मोहि' यह उसने मनमें विचार किया और फिर यही बात स्पष्ट कह भी दी। (ख) 'संभु बिरोध न कुसल' इति। भाव कि वे शम्भु हैं, कल्याणकी उत्पत्ति करनेवाले हैं, कल्याणकर्त्ता हैं, जब कल्याणकर्त्ता है विरोध किया जायगा तब कल्याण कैसे हो सकता है ? कुशल और कल्याण पर्याय है।

नोट—१ '*बिहसि कहेउ अस मार*'इति। यहाँ हँसनेमें व्यंजनामुलक गृढ व्यंग्य है कि ये सब ऐसे स्वार्थपरायण हैं कि अपना हित-साधनके लिये दूसरेको आगमें झोंकते हैं; इन्हें अपना काम बननेसे प्रयोजन है चाहे दूसरेका उससे नाश ही क्यों न हो। यथा—'कपट क्चालि सीवँ सुरराजु। पर अकाज प्रिय आपन काजु॥'(२।३०२) महानुभावोंने हँसनेक अनेक भाव लिखे हैं—(१) मेरे पराक्रमको देवता लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ईश्वरके मनमें भी क्षोभ उत्पन्न कर देनेवाला हूँ। इसीसे वे मुझे ऐसे वीरके सामने भेजते हैं। अर्थात् अपनी शूरताके गर्वसे हूँसा। (पं०, रा० प्र०) (२) 'ये विबुध (विशेष बुद्धिमान्) कहलाते हैं पर इनकी बुद्धिमें यह नहीं आता कि शिवजी तो 'अमन' (जिनके मन है ही नहीं) हैं। जब मन ही नहीं है तब हमारा वहाँ गुजर कहाँ ? क्योंकि हम तो मनजात वा मनसिज ही हैं, मनहीमें प्रभाव भी डालते हैं।' (रा॰ प्र॰) (३) 'ये सुमेरुको सेरसे मिलाया चाहते हैं। कहाँ तो सुमेरुवत् शिवजी और कहाँ सेर-समान मैं; हमारा-उनका जोड कहाँ ?' (रा॰ प्र॰) (४) कामदेव सोचता है कि 'सूल कृलिस असि अँगविनहारे। ते रितनाथ सुमन सर मारे॥'(२।२५)—यह मेरा प्रभाव है, ऐसा मैं हूँ। मैं अपने सामने अबतक किसीको कुछ न समझता था, पर इन्होंने आज मुझे शंकर-ऐसे वीरसे भिडाया कि जहाँ जाकर फिर कुशल नहीं। पर क्या हानि है ? वीरका काम ही समरमें सम्मुख लड़कर मरना है, यही वीरकी शोभा है; यथा—'सन्मुख मरन बीर कै सोभा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा॥'(६।४१) (पं०, रा० प्र०) (५) देवता यह नहीं सोचते कि मेरी मृत्यू हो जायगी तो उनको भी तो भोगका सुख न मिलेगा। (पं०)—(मेरी समझमें हँसनेका कारण गर्व नहीं हो सकता, क्योंकि आगे वह स्वयं कह रहा है कि 'श्रृति कह परम धरम उपकारा।' इससे विरोध होगा।) (६) यह मोहदलका प्रथम वीर है, अत: मृत्युपर हँसा—'शूराणां मरणं तृणम्।' (वि॰ त्रि॰)।

नोट—२ 'कहेड अस मार'इति। 'मार' का भाव कि अभीतक तो मैं सबका मारनेवाला कहलाता था, परन्तु अब मेरी ही मृत्यु जान पड़ती है। 'मार' कामदेव। 'मार' का एक अर्थ कोशमें 'जिसपर मार पड़ती है। यह भी दिया है। इस प्रकार एक भाव यह भी निकल सकता है कि 'जिसपर मार पड़नेको है, जिसका नाश होनेको है, वह कामदेव बोला।' कुशल नहीं है, इसीसे 'मार' नाम दिया। पुनः, 'राम' का उलटा 'मार' है। भगवान् शंकरके हृदयमें 'राम' विराजमान हैं; यथा—'लगे करन रघुनायक ध्याना।' वह इस ध्यानको उलटने जा रहा है; अतः 'मार' नाम दिया गया। 'राम' की जगह 'मार' होनेपर खैरियत नहीं, मारा ही जायगा। 'मार' यह नाम आगे फिर ऐसा ही विचार उठनेपर महाकविजीने दिया है; यथा—'चलत मार अस हृदय बिचारा। सिव बिरोध धुव मरनु हमारा॥' अतः 'मार' शब्दके प्रयोगका यह भाव सुसंगत भी है। 'अस'—अर्थात् 'संभु बिरोध न कुसल मोह। तदिप करव मैं काजु तुम्हारा। 'इत्यादि।

तदिप करब मैं काजु तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा॥ १॥ परिहत लागि तजै जो\* देही। संतत संत प्रसंसिहं तेही॥ २॥

अर्थ—तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा। श्रुति (वेद) कहती है कि परोपकार परम धर्म है॥१॥ दूसरेके हितके लिये जो शरीर त्याग देता है, संत उसकी सदा बड़ाई करते हैं॥२॥

<sup>\*</sup> जे—१७०४, १७२१, १७६२, छ०। जो—१६६१, को० रा०।

टिप्पणी—१ 'तदिष करब मैं काजु तुम्हारा।—' इति। (क) 'तदिष' का भाव कि अपनी मृत्युकी किंचित् परवा (चिंता) न करके आप लोगोंका काम करूँगा। ब्रिंग्यह कामका सत्पुरुषत्व दिखाते हैं। (ख) 'श्रुति कह परम धरम उपकारा।' इति। [उपकार परम धर्म है, यथा—'पर हित सिरस धरम निंहं भाई। पर पीड़ा सम निंहं अधमाई॥ निर्नय सकल पुरान बेद कर।' (७। ४१) 'अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्॥' अर्थात् व्यासजीके अठारहों पुराणोंका सारांश ये दो वचन हैं—परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा ही पाप है। भर्तृहरिजीने भी कहा है—'एते सत्युरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये। तेऽमी मानुषराक्षसाः परिहतं स्वार्थाय निष्नित ये ये निष्नित निरर्थकं परिहतं ते के न जानीमहे॥' (नीतिशतक ७५) अर्थात् वे ही लोग सत्युरुष हैं जो अपना स्वार्थ त्यागकर निःस्वार्थभावसे दूसरोंके कार्यका सम्पादन करते हैं। जो अपना स्वार्थ रखते हुए भी दूसरोंके कार्यमें उद्यम करते हैं वे सामान्य मनुष्य हैं और जो अपने स्वार्थके लिये दूसरोंको हानि पहुँचाते हैं, कष्ट देते हैं, दूसरोंका काम बिगाड़ते हैं वे मनुष्यरूपमें राक्षस ही हैं। परन्तु हमारी समझमें नहीं आता कि वे कौन हैं, उनको किस नामसे पुकारा जाय कि जो बिना प्रयोजन ही दूसरोंके हितकी हानि करते हैं। ब्रिंग्स बदेवताओंका तो हित होगा, एक हमारी मृत्यु हो जायगी तो हो जायगी। यही उपकार 'सत्पुरुषता' है। 'श्रुति कह परम धरम उपकारा' इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट है कि इस परोपकारके विचारसे ही वह इस कार्यमें तत्पर हो रहा है। उपकारको परम धर्म कहकर जनाया कि आत्मरक्षा धर्म है।]

टिप्पणी-२ 'परिहत लागि तजै जो देही।-' इति। (क) कहनेका आशय यह है कि अभीतक तो वीरोंमें मेरी गिनती रही, वीरोंमें ही प्रशंसा होती रही और अब परोपकारियोंमें प्रशंसा होगी। (ख) 'संतत *संत प्रसंसिहं तेही'* इति। यहाँ सन्तका प्रशंसा करना कहा। शुकदेवजी, विप्र, सुकवि और बुध आदिका प्रशंसा करना न लिखा, यह क्यों? इसका कारण यह है कि मन, वचन और कर्मसे परोपकार करना सन्तोंका ही स्वभाव है; यथा—'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥' 'संत सहिंह दुख पर हित *लागी।* (७। १२१) इसीसे ये सदा प्रशंसा भी करते हैं। सुकवि कुछ असत्य भी जोड़ गाँठ लिया करते हैं। कामदेवको एक बडप्पन तो यही मिल गया कि उसकी गणना चार पदार्थों (पुरुषार्थों) में होने लगी। यथा—'गुरु संगति गुरु होइ सो लघु संगति लघु नाम। चारि पदारथमें गने नरकद्वारह काम॥'(दोहावली ३५९) (रा॰ प्र॰) अथवा भाव कि आजतक मेरी गिनती षड्रिपुमें रही, सन्त मेरी निन्दा करते रहे, अब परोपकारके लिये शरीर छोडनेसे सन्त-समाजमें मेरी प्रशंसा सदा होगी। (वि० त्रि०) (ग) सन्त मन-कर्म-वचनसे परोपकार करते हैं। उनका प्रशंसा करना कहा है, अत: कामदेवकी परोपकारमें मन-कर्म-वचनसे तत्परता भी यहाँ दिखायी है। यथा—'सिन मन कीन्ह बिचार', मनसे विचार किया कि मरण होगा पर यह उपकारका काम है, अतएव कर्तव्य है; '*तदिप करब'* यह मनसे तत्पर दिखाया। '*तदिप करब मैं काजु तुम्हारा। "अस किहा*।' यह वचनसे परोपकारमें तत्पर जनाया और 'चलेंड सर्बाहें सिरु नार्ड' इत्यादि कर्मकी तत्परता है। [(१) सरस्वतीजीको जब देवताओंने रामवनवास करानेके लिये संकोचमें डाला तब उसने भी कुछ ऐसा ही विचारकर हर्षपूर्वक देवताओंका काम करनेको दशरथपुर प्रस्थान किया था। यथा—'*आगिल काज् बिचारि बहोरी। करिहहिं* चाह कुसल किब मोरी॥ हरिष हृदय दसरथपुर आई।'(२। १२) (२) यहाँ 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है। पहले साधारण सिद्धान्त कहा कि 'श्रुति कह परम धरम उपकारा', फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया कि सन्त सदा परोपकारमें प्राण समर्पण कर देनेवालोंकी प्रशंसा करते हैं। (३) मानसमें इस वाक्यका उदाहरण मिल जाता है। श्रीरामजीने गीधराजकी प्रशंसा की है; यथा—'जल भिर नयन कहिंह रघराई। तात कर्म निज तें गति पाई॥ परहित बस जिन्हके मन माहीं। तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं॥'(३। ३१) श्रीरामजी सन्त हैं, यथा—'सब कोउ कहड़ राम स्िंठ साध्।' (२। ३२)]

## अस किह चलेउ सबिह सिरु नाई। सुमन धनुष कर सिहत\* सहाई॥३॥ चलत मार अस हृदय बिचारा। शिव बिरोध ध्रुव मरन हमारा॥४॥

अर्थ—ऐसा कह सबको सिर नवा, हाथोंमें पुष्प धनुष (बाण और ध्वजा) लिये हुए सहायकोंसहित वह चला॥३॥ चलते समय कामदेवने हृदयमें ऐसा विचार किया कि शिवजीसे वैर करनेसे हमारा मरण निश्चय है॥४॥

टिप्पणी—१(क) 'अस किह' उपसंहार है। 'संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहिस कहेउ अस मार। " 'इसका उपक्रम है। यहाँतक कामके वचन लिखे गये। [(ख) 'सिरु नाई' इति। र्ष्डिविदा होते समय बडों और बराबरवालोंको प्रणाम करना शिष्टाचार है और यहाँ तो इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि समस्त देवगणोंका ही समाज एकत्र है. उसपर भी इन्द्र देवताओंका राजा ही है। इसलिये प्रणाम उचित ही है। पन: बडोंको प्रणाम करके चलनेसे उनका हार्दिक आशीर्वाद साथ रहता है, जिससे कार्यमें सफलता होती है। यथा—'अस किह नाइ सबन्ह कहँ माथा। चलेउ हरिष हिय धरि रघ्नाथा॥' (हनुमानुजी ५।४), 'अंगद चलेउ सबिह सिरु नाई।' (६।१८) 'रघुपति चरन नाइ सिर चलेउ त्रंत अनंत।'(६। ७४) ष्डिस्मरण रहे कि ग्रन्थमें महाकविने बराबर दिखाया है कि जहाँ प्रणाम नहीं किया गया है वहाँ प्राय: कार्यकी सिद्धि नहीं हुई है; यथा—'सहित सहाय जाह मम हेतू। चलेउ हरिष हिय जलचर केत्॥'(१।१२५) (कामदेव नारदकी समाधि न छुडा सका); 'आयस् मागि राम पहिं अंगदादि किप साथ। लिछमन चले कृद्ध होइ बान सरासन हाथ॥'(६।५१) (लक्ष्मणजी शक्तिसे मूर्च्छित हुए)। इत्यादि। [कुछ महानुभावोंने 'सिरु नाई' के ये भाव लिखे हैं—(१) कामदेवने अनुमानसे निश्चय किया है कि 'शिव बिरोध ध्रव मरन हमारा।' इसलिये उसने सोचा कि इस तनसे यह अन्तिम दण्डवत् तो कर लूँ, फिर शरीर रहे न रहे। (पं०) (२) 'सबिह सिरु नाई' अर्थात् सभीने सिर नीचा कर लिया, इस विचारसे कि हमारा यह ऐसा सच्चा सेवक सहायक मारा न जाय। अथवा, सबका सिर नवा दिया। इत्यादि। परंतु ये भावार्थ संगत प्रतीत नहीं होते।] (ख) 'स्मन धनुष कर सहित सहाई' इति। 🕸 ये कामदेवके आयुध और बल वा सेना हैं। वन, ऋतुराज वसन्त, भ्रमर, कोकिलादि पक्षी इत्यादि कामके सहायक सैन्य और सुभट हैं, यथा—'*बिरह बिकल* बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल।। देखि गएउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात। डेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटकु हटकि मनजात॥'(३।३७) 'बिटप बिसाल लता अरुझानी। बिबिध बितान दिए जन तानी।। कदलि ताल बर धुजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका।। बिबिध भाँति फुले तरु नाना। जनु बानैत बने बहु बाना॥ कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए। जनु भट बिलग बिलग होइ छाए॥ कृजत पिक मानहु गज माते। ढेक महोख ऊँट बिसराते।। मोर चकोर कीर बर बाजी। पारावत मराल सब ताजी।। तीतिर लावक पदचर जुथा। बरनि न जाइ मनोज बरूथा।। रथ गिरि सिला दुंदुभी झरना। चातक बंदी गुनगन बरना।। मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिबिध बयारि बसीठी आई॥ चतुरंगिनी सेन सब लीन्हें। बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें॥ लिछमन देखत काम अनीका। रहिंह धीर तिन्ह कै जग लीका॥ एहि कें एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी॥'(3 | 36) ( $\Pi$ ) 🖙 'सुमन धनुष कर' इति। [कामका धनुष फूलोंका बना हुआ है, उसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है, जो स्त्रीकी भौंहोंके तुल्य चलनेवाला है। यथा—'ततः कामोऽपि कोदण्डमादाय कुसुमोद्भवम्। उन्मादनेति विख्यातं कान्ताभूतुल्यविल्लितम्॥' (का॰ पु॰) (वि॰ त्रि॰)] यहाँ लोग शंका करते हैं कि यहाँ धनुषका हाथमें लेना कहा, परन्तु बाणका नाम नहीं लिया, यह क्यों? बिना बाणके धनुष व्यर्थ ही है। समाधान यह है कि जब कामदेव प्रकट हुआ तब उसके साथ ध्वजा और बाणका वर्णन कर चुके थे; यथा—'प्रगटेउ बिषम बान झखकेतु।' अब चलते समय 'सुमन धनुष'भी साथ होना कह दिया। दोनों जगह दोनोंको समझना चाहिये। इस प्रकार दोनों

<sup>\*</sup> लेत—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। सहित—१६६१, १७०४, को० रा०।

मिलाकर कामदेवका पूरा स्वरूप कहा गया। ब्रियह श्रीमद्गोस्वामीजीकी शैली है कि जब कोई बात दो या अधिक जगह लिखनी होती है तब वे प्राय: उसका कुछ अंश एक जगह लिख देते हैं और कुछ दूसरी जगह। अर्थ लगाते समय दोनोंको सर्वत्र समझ लेना होता है। इसी तरह यहाँ अर्थ लगानेमें ध्वजा, धनुष और सरको दोनों ठौर ले लेना चाहिये। [दूसरे, 'सुमन धनुष'=सुमन (विषम बाण) और सुमन धनुष। पुष्प ही उसके बाण हैं, अत: 'सुमन' से उसे भी कह दिया। इस तरह भी समाधान कर सकते हैं। धनुष–बाण दोनों साथ हैं यह आगे स्पष्ट कहा है यथा—'दृइ माथ केहि रितनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा।' (८४)]

टिप्पणी—२ 'चलत मार अस हृदय बिचारा। 'इति। (क) मरण निश्चय है, अत: 'मार' नाम दिया। दोहा ८३ भी देखिये। (ख) शिव-विरोधसे मरण निश्चय किया। 'शिव' से वैर करना कल्याणसे वैर करना है; अत: अकल्याण छोड और क्या हो सकता है? पुन:, 'शिवविरोधमें मरणका निश्चय इससे किया कि शिवजी परम भागवत हैं; यथा—'*संतद्रोह जिमि कर कुल नासा।*' अम्बरीष-दुर्वासाकी कथा प्रसिद्ध ही है।—'**साध्**सज्जनसंतापात्किमाश्चर्यं कुलक्षय:।' साधुसन्तोंके सन्तापसे कुलका क्षय होता है, इसमें आश्चर्य ही क्या?' (पं०) [कामदेवको ब्रह्माका शाप था कि तू शम्भुकी नेत्राग्निसे नि:संशय जल जायगा, उस शापका स्मरण कर उसने मनसे 'ध्रव मरन हमारा' ऐसा विचार किया। यथा—'प्राप्तकालश्च सस्मार शापं ब्रह्मकृतं पुरा। शम्भुनेत्राग्निदग्धस्त्वं भविष्यसि न संशयः॥' (का॰ पु॰) (वि॰ त्रि॰)] यहाँ 'अनुमान प्रमाण' अलंकार है। (ग) यहाँ 'ध्रव' शब्द बीचमें होनेसे उसके हृदयका निश्चय भी बताता है। 'शिव बिरोध ध्रव' अर्थात् परोपकारार्थ विरोध करना आवश्यक है, अतएव वह तो निश्चय ही करूँगा और 'ध्रव मरन हमारा' यह उसका फल भी निश्चय ही है। ये दोनों विचार उठे। (घ) ऊपर उसने अपने लिये एक वचन 'मैं' का ही प्रयोग किया था, यथा—'संभृ*बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ* अस मार''तदिप करब मैं काजू तुम्हारा।'पर यहाँ उसने 'शिव बिरोध ध्रव मरन हमारा'कहा। 'हमारा' बहुवचन पद देकर जनाया कि मेरा ही मरण नहीं, किन्तु मेरे साथ सब सहायकोंका भी मरण है। क्योंकि यह विचार 'अस किह चलेउ सबिह सिरु नाई। सुमन धनुष कर सिहत सहाई॥'के पश्चात्का है, जब सहायक भी उसके साथ हैं। अथवा, 'शिव बिरोध' करनेका दृढ़ संकल्प करनेसे अलंकारसे 'हमारा' कहा। आगे 'तब आपन प्रभाउ *बिस्तारा* " में गर्व और मद संचारी भाव झलक भी रहे हैं।

#### तब आपन प्रभाउ बिस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥ ५ ॥ कोपेउ जबहिं बारिचरकेतु । छन महँ मिटे सकल श्रृति सेतु ॥ ६ ॥

अर्थ—तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सारे संसारको अपने वश कर लिया॥५॥ ज्यों ही मीनध्वज कामदेवने कोप किया त्यों ही क्षणमात्रमें समस्त वेदमर्यादा मिट गयी॥६॥

नोट—१ 'तब आपन प्रभाउ बिस्तार। 'इति। (क) तात्पर्य कि आखिर मरना तो है ही, तो विनाशकालमें भी संसारको अपना प्रभाव दिखाकर ही क्यों न मरूँ? कम-से-कम लोगोंको यह तो दिखा ही दूँ कि मैं कैसा पुरुषार्थी रहा हूँ। (यहाँ गर्व और मद संचारी भाव हैं।) (पं० रा० कु०) (ख) 'निज बस कीन्ह सकल 'इति। यहाँ यह शंका होती है कि 'कार्य तो था केवल शंकरजीको विजय करनेका, सारे संसारको इसने क्यों सताया?' इसका समाधान भी लोगोंने अनेक प्रकारसे किया है।—(१) एक यह कि उसने यह सोचा-विचारा कि हमारी मृत्यु तो होगी ही, पर लोग यह न समझें कि मेरा प्रभाव कुछ नहीं है, इससे अपना प्रभाव दिखा दूँ कि मैं कैसा वीर हूँ। (वै०, रा० प्र०) (२) दूसरे यह कि शिवजीको आगे 'दुराधर्ष' कहा है, यथा—'रुद्राहें देखि मदन भय माना। दुराधरष दुर्गम भगवाना॥'यदि प्रथम कामका विश्वविजयी होना न दिखाते तो श्रीशंकरजीकी उत्कर्षता न पायी जाती। इसका प्रभाव देख लेनेपर अब लोग शंकरजीकी प्रशंसा करेंगे कि ऐसे विश्वविजयी कामको उन्होंने जला दिया। (वन्दन पाठकजी) (३) तीसरे यह कि काम सबके हृदयमें रहता है। जब उसने शिवजीके

विजयके लिये अपना प्रभाव डाला तो जगत् आप-से-आप वशमें हो गया। (वन्दन पाठकजी) (४) चौथे यह कि शत्रुपर चढ़ाईके समय जो भी सम्मुख पड़ जाता है, उसपर भी वार हो ही जाता है, यह रीति है। (वन्दन पाठकजी) (५) पाँचवें यह कि 'जब किसीकी मृत्यु निकट होती है तब उसका प्रताप अत्यन्त तप जाता है अतएव कामको विश्वविजयी गाया।' (वन्दन पाठकजी) (६) जब बड़ी वस्तु जलानी होती है तब अग्नि भी बड़ी ही प्रकट करनी होती है और अग्नि जितनी ही अधिक बड़ी होती है उतनी ही अधिक दूरतक उसका ताप भी चारों ओर फैलता है। इसी तरह कामदेवको शिवजीके विजयके लिये अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी और सर्वव्यापक होनेसे सभीपर उसका प्रभाव पड़ गया। (७) विश्वनाथपर प्रहार करनेके पहले विश्वको वश्य करना चाहिये। राजापर वार करनेसे पहले उसके राज्यपर आक्रमण करना चाहिये। (वि० त्रि०)

नोट—२ 'कोपेउ जबहिं बारिचरकेतृ। "ं इति। ब्लियह अर्धाली सुत्ररूप है और इसके आगेकी चौपाई व्याख्यारूप है। बारिचर=जलमें चलनेवाली=मछली, मीन। ध्वजामें मछलीका चिहन धारण करनेके कारण ये कहे जाते हैं—(१) कामका नाम मनसिज है, मनसे ही इसकी उत्पत्ति है। मन चंचल है, काम भी चंचल है और मीन भी चंचल। जो जैसा होता है वैसा ही संगी. साथी. सम्बन्धी ढँढता है। इसीसे उसने अपनी ध्वजापर मीनका चिहन धारण किया। (पं॰) (२) यहाँ '**बारिचर'**—शब्दका प्रयोग खुबी, चोखाई और अभिप्रायसे खाली नहीं। '**बारि**' में एक मछलीहीका सच्चा स्नेह है, जलसे उसका वियोग हुआ नहीं कि उसने प्राण दे दिये। यथा—'मकर उरग *दादर कमठ जल जीवन जल गेह। तुलसी एकै मीन को है साँचिलो सनेह॥* (दोहावली ३१८) अन्य जलचर जलके बाहर भी रह जाते हैं. पर मीन एक पल भी जलसे बाहर नहीं रह सकती। जब ध्वजामें मीन है तब वहाँतक जल भी रहना (उसको जीवित रखनेके लिये) परमावश्यक है। अत: '*बारिचरकेतू'* नाम देकर सूचित करते हैं कि वह कामरूपी जलकी बाढ़को ध्वजातक पहुँचा देगा तब भला धर्मका पताका क्योंकर रह सकता है? जलकी बाढमें बाँधों और पुलोंके टूटनेका भी भय रहता है। यहाँ ध्वजातक जल चढा, इसीसे श्रुतियोंके सेतु (पुल) डूब गये। (पं०) (३) 'बारिचरकेतू' और 'श्रृति सेतु' कथनका आशय कि मछली जलके तले (भीतर) ही रहती है सो पताकापर चली गयी, इतना अधर्म-जल बढ़ा, अत: श्रुतियोंकी बाँधी हुई मर्यादा न रह गयी तो आश्चर्य ही क्या ? पुन: भाव कि वेदोंकी रक्षाहेतु मत्स्यावतार होता है, इसीसे उसने मत्स्यको ध्वजापर धारणकर श्रुतिसेतुको तोड़ना शुरू किया कि अब कैसे जाकर वेदोंका उद्धार करेंगे। पुन: मीन और काम दोनों तमोगुणी हैं और दोनोंकी वृत्ति जलमय होती है। काम द्रव्यरूप ही है। यथा—'होइ बिकल सक मनहि न रोकी। जिमि रबिमनि द्रव रबिहि *बिलोकी ॥'* (३। १७) वैसे ही यह सबकी वृत्तिको काममय कर देता है। (पं० रा० कु०) दोहा १२५ की छठी अर्धाली 'चलेउ हरिष हिय जलचरकेतू'भी देखिये। मीन वशीकरणका चिह्न है। ध्वजापर यह चिह्न है। ध्वजापर यह चिह्न कहकर बताते हैं कि वह सारे ब्रह्माण्डको वशमें किये हुए है। यथा—'*मीन बिंद रामचन्द्र कीन्ह्यो* **बशीकरण पाँय ताहि ते निकाय जनमन जात हरायो है।**'(भिक्तरसबोधिनीटीका भक्तमाल)

नोट—३ 'छन महुँ मिटे—'इति। (क) 'छन महुँ' अर्थात् थोड़ी ही देरमें; क्योंकि कामका सारा कौतुक केवल चार दण्डतक तो रहा ही था। यथा—'दुइ दंड भिर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयं।' और 'उभय धरी अस कौतुक भयऊ।' (ख) श्रुतिसेतु=वेदोंने जो वर्णाश्रम सदाचार आदि धर्मकी मर्यादा बाँध दी है। इसका वर्णन स्वयं ग्रन्थकार आगेकी चौपाइयोंमें कर रहे हैं। 'श्रुतिसेतु सूत्ररूप है, आगे इसकी व्याख्या है। ब्रह्मचर्यादि वेदोंके बाँधे हुए पुल हैं। (ग) लड़ाईमें जिन पुलोंसे सहायता मिलती है वे पहले तोड़े जाते हैं। अतः पहला काम उसने यह किया कि श्रुति सेतुको तोड़ डाला। (वि० त्रि०)

ब्रह्मचर्ज ब्रत संजम नाना । धीरज धरम ज्ञान बिज्ञाना ॥ ७ ॥ सदाचार जप जोग बिरागा । सभय बिबेक कटकु सबु भागा ॥ ८ ॥ अर्थ—ब्रह्मचर्य, व्रत और अनेक प्रकारके संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और वैराग्य

(यह) विवेककी सारी सेना भयभीत होकर भाग गयी॥ ७-८॥

नोट-१ (क) ब्रह्मचर्य दो प्रकारका होता है। एक आधिदैविक दसरा आध्यात्मिक। आधिदैविक ब्रह्मचर्यके पालनसे ही आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यकी प्राप्ति होती है जो कि मनुष्य-शरीरका चरम लक्ष्य है। और उस आधिदैहिक ब्रह्मचर्यकी पूर्ण रक्षा अष्ट प्रकारके भोगोंके त्यागसे ही हो सकती है। ब्रह्मचर्यके बाधक आठ प्रकारके भोग ये हैं— 'स्नग्<mark>नन्धो वनिता वस्त्रं गीतताम्बुलभोजनम्। भृषणं वाहनं चेति भोगस्त्वष्टविधः स्मृतः॥' दुसरा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य</mark> है ब्रह्ममें विचरना। अर्थात् सतत काल ब्रह्म (इष्ट) का चिन्तन करना, 'सर्वं ब्रह्ममयं जगत्' 'निज प्रभूमय देखहिं जगत', जगन्मात्रमें ब्रह्मव्याप्तिकी भावना करते रहना, सम्पूर्ण चराचरमात्रको ब्रह्ममय देखना आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आधिदैहिक ब्रह्मचर्य, नाना प्रकारके संयम, नियम, व्रत, दान, धैर्य, धर्म और ज्ञानादि आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यके साधन हैं। साधनसे साध्य श्रेष्ठ होता है। इसीसे साध्य 'ब्रह्मचर्य' को यहाँ प्रथम कहकर तब व्रत-संयमादि साधन कहे गये। साधनमें विपरीतता होनेसे साध्यमें भी विपरीतता हो जाती है। यही बात आगे 'विवेककटक'(साधन) के भागने (विपरीत होने) पर कही गयी है—'देखिहें चराचर नारिमय<sup>—</sup>'(वे० भू०)। पुन: मन-कर्म-वचन तीनोंसे मैथनका त्याग ब्रह्मचर्य-व्रत है। मैथन (वा भोग) आठ प्रकारका होता है: यथा—'कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्था त सर्वदा। सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं तद्च्यते॥' (वै०, पं०) 'दर्शनं स्पर्शनं केलिः रहस्यं गृह्यभाषणम्। संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरेव च। एतद्योगत्व-( एतन्मैथुन- ) मष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिण: ॥' ( पां॰ कोष्ठकवाला पाठ भावप्रकाशका है) पुनश्च 'सर्वत्यागसंकल्प रित तन्मय गुप्त बिचार। कीर्तन सुमिरन देखिबो मैथून अष्ट प्रकार॥'(वै०) पुन: (ख) 'व्रत'—िकसी बातके करने वा न करनेका दढ संकल्प। ब्रह्मचर्य व्रत=ब्रह्मचर्यका संकल्प। कामको जीतनेसे ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है। इससे कामका मुख्य शत्रु ब्रह्मचर्य है; यथा—'ब्रह्मचरज ब्रत रत मित धीरा। तुम्हिह कि करइ मनोभव पीरा॥'(१।१२९) इसीसे प्रथम ब्रह्मचर्यको ही जीता, उसीका नाश प्रथम किया—यह जनानेके लिये ही इसीको प्रथम कहा। मुख्य विरोधीको काबुमें कर लेनेसे और सब तो फिर सहज ही दब जाते हैं, वशमें हो जाते हैं। (ग) '*संजम नाना'* इति । संयम=इन्द्रियनिग्रह=मन और इन्द्रियोंको वशमें रखनेकी क्रिया। संयम कहीं बारह और कहीं दस प्रकारके कहे गये हैं। दस ये हैं—'१ अहिंसा २ सत्यमस्तेयम् ३-४ ब्रह्मचर्यम् ५ दयार्जवम् ६-७-८ क्षमाधृतिमिताहारः ९-१० शिचश्च संयमा दश ॥' अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता एवं कृटिलताका अभाव, क्षमा, धैर्य, सूक्ष्म भोजन तथा पवित्रता 'नाना' विशेषण देकर ये सब जना दिये गये। योगमें ध्यान, धारणा और समाधिके साधनको संयम कहा है। (घ) धीरज=धैर्य=कामादिके वेगके वश न होना, यथा—'वेगेनावध्यमानत्वमिते कामक्रोधयोः। गदितं धीमतां धैर्यं बले भपिस तेजिस॥' (वै०) (ङ)—विज्ञान, योग, वैराग्यके अर्थ पूर्व दोहा ३७ (७, ९-१०) में तथा अन्यत्र भी लिखे गये हैं। 'धर्म' के चार चरण सत्य, तप, दान और विद्या हैं; यथा— 'विद्या दानं तप: सत्यं धर्मस्येति पदानि च।'(भा० ३।१२।४१) कोई-कोई विद्याके बदलेमें 'शौच' को एक पाद कहते हैं। —विशेष दोहा ४४ '*धर्म बिधि* " में देखिये। 'सदाचार'=अच्छे आचरण; वेदविहित कर्म-धर्म; सात्त्विक शिष्ट व्यवहार। '*जप*' इति। — यह कई प्रकारका होता है। मनके अभ्यन्तर मन्त्र और मन्त्रके अभ्यन्तर मनको स्थित करना भी 'जप' है: यथा— 'मनो मध्यस्थितो मन्त्रः मन्त्रमध्यस्थितं मनः। मनो मन्त्रं च संयोगो जप इत्यभिधीयते॥' (वै०) जपके नाम और भेद हारीतस्मृतिमें आये हैं; यथा—'जपो नामविधिवदगुरूपदिष्टवेदाविरुद्धमन्त्राभ्यासः। तद्विविधं वाचिकं मानसं चेति। मानसं तु मनसा ध्यानयुक्तम्। वाचिकं द्विविधम्, उच्चैरुपांशुभेदेन। उच्चैरुच्चारणं यथोक्तफलम्। उपांशु सहस्रगुणं मानसं कोटिगुणम्॥' (अ० ३। ४१—४४) विशेष ३७ (१०) में देखिये।

नोट—२ 'सभय बिबेक कटकु सबु भागा' इति। (क) ब्रह्मचर्य, संयम आदिको अलग-अलग कहकर 'सभय—' कहनेका भाव कि यह सब विवेककी सेना है। इनके अतिरिक्त और भी हैं, 'सबु' कहनेसे उनका भी ग्रहण हो गया। (ख) यहाँ विवेककी सेनाका भागना कहा, आगे विवेक (अर्थात् राजा) का भी भागना कहते हैं। (ग) ब्रह्मचर्य आदि सबके एक साथ भाग जानेका वर्णन 'सहोक्ति अलंकार' है। इन सबोंको

विवेकसैन्यके साथ रूपण देना 'रूपक' है। (वीरकवि)

छंद— भागेउ बिबेकु सहाय सिहत सो सुभट संजुग मिह मुरे। सदग्रंथ पर्बत कंदरिन्ह महु जाइ तेहि अवसर दुरे॥ होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। दुइ माथ केहि रितनाथ जेहि कहु कोपि कर धनु सरु धरा॥

शब्दार्थ—'संजुग=रण, संग्राम। यथा—'जीतेहु जे भट संजुग माहीं। सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाहीं॥'(६।८९) संजुग मिह=संग्रामभूमि; लड़ाईका मैदान। मुरे=मुड़े; फिरे; पीठ दी। कंदरा=पर्वतकी गुफा। दुरे=छिप गये। रितनाथ=कामदेव। खरभरु=खलबली। करतार (कर्तार)=विधाता।

अर्थ—विवेक सहायकोंसमेत भागा। उसके उत्तम-उत्तम योद्धा संग्राम-भूमिमें पीठ दिखा गये (अर्थात् रणमें सम्मुख न ठहर सके)। उस समय वे सब सद्ग्रन्थरूपी पर्वतकी कन्दराओंमें जा छिपे। संसारभरमें खलबली पड़ (मच) गयी। (जहाँ-तहाँ लोग कह रहे हैं) हे विधाता! क्या होनेवाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? दो मस्तक किसके हैं अर्थात् दो सिरोंवाला ऐसा कौन है कि जिसके लिये रितके पित कामदेवने कोपकर धनुष-बाण (वा, धनुषपर बाण) धारण किया है।

नोट—१ 'भागेउ विवेकु सहाय सहित<sup>ः</sup>' इति। इससे जनाया कि कामका कटक बहुत प्रबल और अपार था; इसीसे विवेकके सुभट रणभूमिमें उनके सम्मुख ठहर न सके; पीठ दिखा गये। विवेक राजा अपनी सेनासहित प्राण लेकर भगा; यथा—'ते सनमुख निहं करिहं लराई। देखि सबल रिपु जाहिं पराई॥'(१।१८१) 'देखि बिकट भट बिंड कटकाई। जच्छ जीव लै गए पराई॥'(१।१७९) इधर विवेक राजा, उधर काम राजा। हृदय ही देश वा राजधानी है। देवता असुरोंके भयसे भागकर सुमेरुकी कन्दराओंमें जा छिपते थे; यथा—'रावन आवत सुनेड सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥'(१।१८२) अर्थात् हारा हुआ राजा जाकर वहीं छिपता है, जहाँ शत्रुका भय न हो। वैसे ही यहाँ 'विवेक राजा' अपने मन्त्री, सेना आदिसहित मनुष्योंके हृदयोंसे निकल-निकलकर सद्ग्रन्थोंमें जाकर छिप रहे। अर्थात् किसीमें ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार आदि न रह गये और न विवेक ही रह गया। कामदेवका पूरा अधिकार इनके देश (हृदय) पर हो गया। सबके मन ज्ञानादिकी ओरसे हटकर कामकी ताबेदारीमें लग गये। यही विवेकादिका भागना है। 'सद्ग्रन्थ' अर्थात् सदाचारके समीचीन ग्रन्थ पर्वत हैं; यथा— '*पावन पर्बत बेद प्राना।*'(७। १२०) उन ग्रन्थोंमें जो अध्याय, सर्ग, काण्ड, ऋचाएँ, मन्त्र और श्लोकोंकी पंक्तियाँ आदि हैं, वे ही कन्दराएँ हैं। अथवा, सद्ग्रन्थ ही पर्वतकन्दराएँ हैं। सद्ग्रन्थरूपी पर्वतकन्दराओंमें जा छिपनेका भाव कि ये सदाचार केवल पोथियोंमें लिखे भर रह गये, ऋषि-मुनि, स्त्री-पुरुष, देवता-मनुष्य इत्यादि किसीमें दिखायी नहीं देते। (ख) करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि यहाँ विवेक राजा है, धर्म रथ है; धीरज ध्वजा है, ज्ञान खड्ग, सन्तोष चर्म, क्षमा बखतर (कवच), वैराग्य मन्त्री, विज्ञान मित्र, यम भट, नियम सेनापित, सदाचार सेना, वेदाध्ययन बाजा, सदन कर्म और ब्रह्मचर्य इत्यादि सेवक हैं।' (करु०, वै०)

नोट—२ प्रबोधचन्द्रोदयनाटकमें कामको मन्त्री और प्रधान सेनापित और महामोहको राजा कहा गया है। उसकी सेनाका भी वर्णन है। इसी प्रकार विवेकको राजा कहकर उसकी सेनाका भी वर्णन किया गया है। दोनों प्रतिद्वन्द्वियोंके समाजकी तालिका अयोध्याकाण्ड दोहा २३५ में दी जायगी क्योंकि वहाँ मोहको राजा कहा गया है और विवेकको भी। और दोनोंकी तालिकाका स्वयं गोस्वामीजीने बहुत सुन्दर वर्णन किया है।

नोट—३ 'होनिहार का करतार<sup></sup>" इति। (क) ब्लिअद्धृत घटनाएँ देखकर मनुष्य इसी भाँति सोचने लगता है। वही खाका यहाँ खींचा है। लोगोंका व्यग्र होना 'खरभर' कहलाता है; यथा—'सुनि आगवनु दसानन केरा। कपिदल खरभरु भएउ घनेरा॥'(६। ९९) 'पुर सोभा खरभरु अधिकाई।'(पं० रा० कु०) (ख) 'होनिहार का करतार', 'को रखवार' इत्यादि शंका वितर्क संचारी भाव है। बैजनाथजीके मतानुसार 'दुइ माथ केहि " में प्रौढोक्ति अलंकार है। जहाँ उत्कर्षका हेतू कल्पित किया जाय वहाँ 'प्रौढोक्ति' होती है।

नोट—४ 'दुइ माथ केहि रितनाथ जेहि—' इति। भाव कि एक सिरवाले तो उसके कोपमात्रसे ही वशीभूत हो गये, कोई दो सिरवाला ही होगा तभी परास्त नहीं हो सका। उसीके लिये कामदेवको धनुषबाण लेना पड़ा है। एक सिरवालोंके सिर तो कट ही गये, वे तो वशमें हो चुके। जिसके दो सिर रहे होंगे, उसीका एक सिर अभी बच रहा है, इसीसे उसीका अभिमान तोड़नेके लिये उसे धनुषपर बाण चढ़ाना पड़ा है। मिलान कीजिये—'केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा।'(२। २६) बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'यहाँ लोक तो दो ही माथकी शंका कर रहा है, यह नहीं जानता कि जिनके लिये धनुषपर सर चढ़ाया है उनके पाँच मस्तक हैं।'

वि० त्रि०—'धर्म सकल सरसीरुह बृंदा। होइ हिम तिन्हिंह दहै सुखमंदा॥' धर्मरूपी कमलके लिये स्त्री हिम है और वही कामका परम बल है। इस समय जगत् स्त्रीमय दिखायी पड़ रहा है। हिमकी भारी वर्षा हुई। संसार हिममय हो गया। अत: धर्म सरसीरुहकी दुर्दशा कहते हैं—'भागेउ बिबेक सहाय सहित।' हिमशैलसुता-शिवविवाह-प्रकरण हिमऋतु हो गया।

बाबा हरिदासजी—यहाँ शंका होती है कि कामकी चढ़ाई तो शिवजीपर है और वे हैं पाँच माथवाले। उनके लिये तो 'दुइ माथ' कह नहीं सकते क्योंकि तीनकी कमी आयेगी। तब इसका समन्वय कैसे होगा? समाधान—इसमें बात यह है कि त्रिभुवनमें अबतक एकमात्र कामदेवका सिर छत्रधारी रहा है। नीति है कि प्रीति और विरोध बराबरवालेसे करना चाहिये। अब सब कहते हैं कि किस दूसरे वीरका सिर छत्रधारी हो गया है, जिसपर कि रितनाथने क्रोधित होकर धनुष–बाण हाथोंमें धारण किया है कि उस दूसरे छत्रको भंग कर दूँ।

# दो० — जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम। ते निज निज मरजाद तिज भए सकल बस काम॥८४॥

शब्दार्थ—**सजीव**=जीव या प्राणयुक्त=जीवधारी; प्राणधारी; प्राणी। **मरजाद** (मर्यादा)=नियम; सीमा; सदाचार, धर्म, रीति, परिपाटी।

अर्थ—संसारमें जो अचर (स्थावर जड) और चर (चेतन) स्त्री और पुरुष ऐसे नामवाले जीवधारी प्राणी हैं, वे सब अपनी-अपनी मर्यादा छोड़कर कामके वश हो गये॥८४॥

#### 'जे सजीव जग अचर चरः.....'

'सजीव' का भाव यह कि कोई यह न समझे कि अचर सभी जीवरहित हैं। 'अचर' में भी बहुतेरे ऐसे हैं कि जिनमें स्पर्श, गन्ध आदि विषयोंकी चेष्टा होती है। वे काम-क्रोधादिके वश भी होते हैं, बिना आँखोंके देखते भी हैं। उनमें पुरुषत्व और स्त्रीत्वके चिहन भी होते हैं। जैसे कि वृक्षों, पौधों और लताओंमें। उनमें भी कोई पुरुष और कोई स्त्री संज्ञावाले हैं। जो लोग न अपने यहाँके ग्रन्थोंको देखते हैं और न उनमें विश्वास करते हैं वे ही जा-बेजा शंकाएँ उठा बैठते हैं और अपने यहाँकी परम पित्रत्र वेदवाणीको भी निरादरकर ईसाई, मुसलमान आदि होकर दीन-दुनिया दोनोंसे हाथ धो बैठते हैं। ऐसे ही लोग कहते हैं कि 'वृक्षोंका निहारना कैसे कहा? वे तो जड़ हैं।' वे सब कुछ पाश्चात्य विज्ञानकी आँखोंसे देखते हैं कि जो विज्ञान अभी प्रारम्भिक अवस्थामें है और बदलती रहती है। उन लोगोंको भी यह बता देना जरूरी है कि वर्तमान विज्ञानसे बहुत-सी अपने प्राचीन ग्रन्थोंकी बातें सत्य सिद्ध हो चुकी हैं। जैसे कि विमान, अग्निबाण, शब्दभेदी बाण आदि। और जड़ पदार्थोंके विषयमें इतना ही कह देना बहुत है कि विज्ञानसे यह निश्चय हो चुका है कि वृक्षोंमें भी जीवत्व है। उनमें क्रोध करने, खाने-पीने, मारने, सहन करने आदिकी शक्तियाँ भी होती हैं। कोई बीस-बाईस वर्ष हुए कि माधुरी एवं और भी पत्रोंमें यह समाचार निकला था कि अफ्रिका या अमरीकामें एक वृक्ष ऐसा है कि जिसके पास यदि

कोई मनुष्य या पक्षी आदि जाता है तो उसकी डालियाँ पत्तोंसहित उसपर एकदम झुक पड़ती हैं और वह उन पत्तोंमें एकदम बन्द हो जाता है। पत्ते उसे भक्षण कर लेते हैं। लाजवंती (छुई-मुई) छूनेसे मुझी जाती है। कुम्हड़ेकी बितयाँ तर्जनी देख मुझी जाती हैं, यथा—'इहाँ कुम्हड़बितया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मिर जाहीं॥'(१। २७३) पुन: यह भी सब सुनते ही हैं कि 'खरबूजा खरबूजेको देखकर रंग पकड़ता है। वृक्षोंके बीजोंमें भी संयोगके लिंग होते हैं। इनकी नसलें भी लिंगोंके संयोगसे पैदा की जाने लगी हैं। अस्तु। सजीवसे जनाया कि जिनमें जीवत्व नहीं है उन्हें छोड़ शेष सब कामवश हो गये. चाहे वह चर हों चाहे अचर।

'ते निज निज मरजाद तिज 'इति। अर्थात् कामवश हो गये। चेतनोंने चेतनता छोड़ दी; जड़ोंने जड़ता छोड़ दी। यहाँ स्त्रीपुरुषोंकी आसिक्त कही। (पं० रा० कु०) 'निज निज मरजाद तिज' जिसके लिये जो नियम बँधे हुए हैं उन नियमोंको त्यागकर यथा—'भये कामबस समय बिसारी।' जड़ोंकी जो मर्यादा बँधी है कि इससे आगे न बढ़ें वह मर्यादा उन्होंने तोड़ दी। इत्यादि। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'जो न नारि हैं न पुरुष, केवल उनके नामके साथ स्त्रीलिंग और पुँक्लिंगके प्रत्यय लगे हुए हैं, वे कामवश नहीं होते, पर आज वे भी कामवश हुए, उनमें भी मानो जीवन आ गया, क्योंकि काम जीवनी शक्ति है।'

ा प्रथम अचरका कामवश होना कहा तब चरका। इसीसे 'अचर' शब्द प्रथम दिया तब चर। अब इसीको क्रमसे आगे विस्तार करते हैं। 'सबके हृदय 'से 'अचर' का कामवश होना कहा और 'देव दनुज ' यहाँसे 'चर' के कामवश होनेका विस्तृत उल्लेख है।

'जे' 'ते' वाचकपद देकर दो असम वाक्योंकी समता दिखानेसे 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है।

सब के हृदय मदन अभिलाषा । लता निहारि नविह तरु साखा॥१॥ नदीं उमिंग अंबुधि कहुँ धाईं । संगम करिह तलाव तलाईं॥२॥ जहँ असि दसा जडन्ह के बरनी। को किह सकै सचेतन करनी॥३॥

शब्दार्थ—**अभिलाषा**=बड़ी या प्रबल इच्छा। **अंबुधि**=जलका अधिष्ठान=समुद्र। **संगम**=मिलाप, संयोग। संगम करना=मिलना–जुलना, संयोग करना। **सचेतन** (सं०)=वह प्राणी जिसमें चेतना हो=चैतन्य। जिनमें जान है, जो चलते-फिरते हैं। **करनी**=व्यवस्था, कर्म, दशा।

अर्थ—सबके हृदयमें कामकी प्रबल इच्छा हुई। लताओं-(बेलों-) को देखकर वृक्षोंकी शाखाएँ (डालियाँ) झुकने लगीं॥ १॥ निदयाँ उमड़-उमड़कर समुद्रकी ओर दौड़ीं। ताल-तलैयोंसे संगम करने लगे॥ २॥ जहाँ जड़-पदार्थोंकी ऐसी दशा वर्णन की गयी है तहाँ (भला) चैतन्य जीवोंकी करनी कौन कह सकता है? (कोई भी तो नहीं कह सकता)॥३॥

नोट—१ (क) 'सब के हृदय मदन अभिलाषा' इति। ष्कि ऊपर दोहेमें 'जे सजीव जग अचर चर' कह आये, अब यहाँ उनमेंसे कुछको गिना रहे हैं। यहाँसे दो अर्धालियोंमें अचेतन (जड़) जीवोंकी दशा दिखायी है। (ख) 'लता निहारि नविह तरु साखा' में पुरुषसंज्ञक जड़ोंमें विशेष कामोद्दीपन दिखाया। 'तरु' पुंल्लिंग है, वे लता स्त्रियोंको देखकर उनपर आसक्त हो रहे हैं। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'सब के हृदय मदन अभिलाषा' यह 'जे सजीव जग' के विषयमें और 'लता निहारि तलाई' यह अचर 'नारि पुरुष अस नाम' के सम्बन्धमें कहा गया। लतामें कुच-केशादि कोई लक्षण नारीके नहीं हैं और न वृक्षमें कोई लक्षण पुरुषके हैं, केवल लता शब्द स्त्रीलिंग है और तरु शब्द पुँल्लिंग है। इसी भाँति नदी, तलाई आदिमें स्त्रीलिंगका और समुद्र, ताल आदिमें पुँल्लिंगका व्यवहार है। सो इस व्यवहारके नाते ये मर्यादा त्यागकर एक-दूसरेसे मिलना चाहते हैं। 'नविह' से जनाया कि लताएँ वृक्षोंके तले अथवा उनके बहुत निकट और उनसे नीची हैं; अत: वृक्ष उनपर संयोगके लिये झुकते हैं। और, 'नदी उमिंग अंबुधि कहँ धाई' में स्त्रीवर्गमें विशेष कामासिक्त दिखायी। इस तरह सूचित किया कि स्त्री-

पुरुष दोनोंपर कामका प्रभाव बराबर पड़ा। तथा 'संगम करि तलाव तलाई' में दोनोंमें कामकी प्रबलता एक-सी साथ-साथ दिखायी। [(ख) 'लता निहारि' इति। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'वृक्ष भी देखते हैं' यह शास्त्रसिद्ध बात है; यथा—'तस्मात्पश्यन्ति पादपाः।' अथवा, काम ही उनमें प्रविष्ट होकर देखता है जैसे प्रेत मनुष्योंमें प्रवेश करके अदृष्ट बात कहते हैं। नदी तो समुद्रको जाती ही है, पर 'उमग' कर धाना यही कामासक्तिका चिह्न है। नदी, तालाब और तलैयोंका उमड़ना कहा, क्योंकि बिना उमड़े दोनोंका संगम कैसे हो सकता है?] (ग) ऊपर कहा है कि 'निज निज मरजाद तिज भए सकल बस काम।' उसीको यहाँ दिखाते हैं कि नियम तो यह है कि लता-शाखाकी ओर बढ़ती है, यथा—'बढ़त बौंड़ जनु लही सुसाखा।' (२।५।८) पर यहाँ मर्यादा त्यागकर तरुशाखा लताकी ओर झुकने लगा। इसी तरह बिना वर्षाके ही नदियाँ समुद्रकी ओर दौड़ीं। (वि० त्रि०) (घ) 'जहंं असि दसा जड़न्ह के बरनी।''' इति। अर्थात् इसीसे अनुमान कर लीजिये। उनकी विशेष निर्लज्जता वर्णन करनेमें एक तो लज्जा लगती है, दूसरी वह अकथनीय है। यह चर अर्थात् चेतनायुक्त प्राणियोंकी दशा कही कि वे तो अत्यन्त कामासक्त हो रहे हैं। रक्तमांसादियुक्त स्थूल शरीरवाले जैसे कि मनुष्य, पशु-पक्षी आदि 'चर' समझे जायँ। नोट—२ यहाँ 'नदीं', 'धाई' और 'तलाई' बहुवचनसंज्ञक शब्द दिये हैं और 'करिह' एकवचन क्रिया देकर अत्यन्तासिक्त दरसा रहे हैं। पाठक मनमें समझ लें। 'करिहं'पाठ तो साधारणतया ठीक ही है। पर 'करिहं' हो तो यह भाव होगा।

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ाजी—तुलसीदासजीके शृंगाररसमें मर्यादाका उल्लंघन नहीं है जैसा कि उनकी फुलवारी-लीलाकी व्याख्याओंसे प्रकट है। यहाँ कामरसका ही वर्णन है, इसलिये किव मजबूर है। पर फिर भी वर्णन संकेत और आड़से है। उर्द्किव 'नसीम' में यह कला अच्छी है, पर वहाँ शृंगाररस मर्यादासे बाहर है।

## पसु पक्षी नभ जल थल चारी। भए कामबस समय बिसारी॥ ४॥ मदन अंध ब्याकुल सब लोका। निसि दिन निह अवलोकिह कोका॥ ५॥

अर्थ—आकाश, जल और पृथ्वीपर विचरने (चलने) वाले पशु-पक्षी (अपने-अपने संयोगका) समय भुलाकर कामके वश हो गये॥ ४॥ सब लोग (एवं तीनों लोक) कामान्ध होकर व्याकुल हो गये। चक्रवाक (चकवा-चकवी) रात-दिन (कुछ) नहीं देखते (अर्थात् रात-दिनका विचार भूल गये)॥५॥

नोट—१ (क) 'पसु पक्षी नभ जल थल चारी। भए ं इति। जल, थल और आकाश तीनहीमें सारी जड़- चेतन नामक सृष्टि है, यथा— 'जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना।' (१।३) अत: यहाँ तीनोंको कहकर संसारभरके प्राणियोंको जना दिया। आकाशगामी पशु नन्दीश्वर, ऐरावत इत्यादि; जलके पशु मकर, घड़ियाल, कछुए इत्यादि और थलके पशु गाय, श्वान, गर्दभ, भैंसा, बैल, हाथी, सिंह इत्यादि। जलके पक्षी कुक्कुट, बगला, हंस, बत्तख इत्यादि। थलके पक्षी सारस, मोर, चकोर इत्यादि। (ख) 'समय बिसारी' इति। भाव कि पशु-पिक्षयोंमें संयोगके समय बँधे हुए हैं; जैसे कि हाथी ग्राममें संयोग नहीं करता, कृत्ते-कुत्तियोंका संयोग कार्तिकमें, गदहे-गदहीका संयोग वैशाखमें और चकवा—चकवीका दिनमें होता है, रातमें नहीं। इत्यादि इस समय ये सब अपने संयोगका समय प्राप्त हुए बिना ही भोग करने लगे। (ग) 'मदन अंध ब्याकुल सब लोका' इति। 'मदन' पद देकर जनाया कि बड़े-बड़े योगी, ऋषि, ब्रह्मचारियों इत्यादिका मद जाता रहा, कोई अभिमानी इन्द्रियजित् वा कामजित् न बचा। 'लोक' के यहाँ दोनों अर्थ हैं—लोग और लोक। 'सब लोका' अर्थात् त्रैलोक्यमात्र। आगे तीनों लोकोंके प्राणी गिनाये गये हैं, यथा—'देव दनुज नर किंनर ब्याला—''मदन अंध' कहकर जनाया कि बुराई-भलाई, लज्जा आदिका कुछ ज्ञान किसीको न रह गया। अन्धेको सूझता नहीं, वैसे ही कामान्ध होनेसे इन्हें कहीं कोई और देख नहीं पड़ता जिसकी लज्जा करें। अतः 'अन्धा' कहा। अन्धेको दिन-रात बराबर, वैसे ही इनको। अन्धेमें और भी भाव भरे हैं, समझनेवाले स्वयं समझ लें। 'ब्याकुल' से

जनाया कि कामोद्दीपन अत्यन्त प्रबल होनेसे व्याकुल हैं कि कहाँ यह आग बुझावें। कामाग्नि शीघ्र बुझानेके लिये व्याकुल हैं। 'निसि दिन निहं अवलोकिह कोका' इति। 'कोका' शब्दका प्रयोग यहाँ मार्केका है। 'कोका' नाम उस पण्डितका भी है जिसने कोकशास्त्र रचा था। सब-के-सब कोकापण्डित ही हो गये, कोकशास्त्रमें मानो खूब निपुण हैं। ऐसे कामान्ध हो रहे हैं कि दिन-रात, समय-कुसमय कुछ नहीं सूझता।

#### 'निसि दिन निह अवलोकिह कोका'

'अगले छन्दमें कहा है कि 'दुइ दंड भिर ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं' अर्थात् कामने यह खेल दो दण्डभर किया अर्थात् दो दण्डभर ही यह कामकृत कौतुक रहा और यहाँ कहते हैं कि चकवा-चकवी रात-दिन कुछ नहीं देखते, जिससे यह कौतुक कम-से-कम एक दिन एक रात तो अवश्य ही होना समझ पड़ता है। पुन:, आगे ८६ (१) में 'उभय घरीं अस कौतुक भयऊ' ऐसा लिखते हैं। इस तरह यहाँ 'तीन विरोधी बातें' आ पड़ी हैं, यद्यपि ये तीनों प्रसंगानुसार एक ही होनी चाहिये'—यह शंका उठाकर इसका समाधान महानुभावोंने अनेक प्रकारसे किया है—

- (१) विजयदोहावलीमें लिखा है कि 'उभय घरीं सुरलोकमें ब्रह्मलोक दुइ दंड। रह्यो भुवनमें दिवस निसि ब्यापेउ मदन प्रचंड॥' अर्थात् कामके प्रसंगमें तीनों लोकोंकी दशा कही गयी है; इसीलिये तीन प्रकारसे समय भी लिखा गया। ब्रह्मलोकमें दो दण्डतक कौतुक रहा, सुरलोकमें दो घड़ी कौतुक रहा और भूलोकमें एक रात एक दिन रहा।
- (२) करुणासिंधुजी, पं० रामकुमारजी आदि लिखते हैं कि 'कामका प्रभाव ब्रह्माण्डभरमें व्याप्त है। ब्रह्माण्डमें एक ही समय एक भागमें रात्रि और दूसरे भागमें दिन रहता है, यह सभी जानते हैं। (स्वत: पृथ्वीपर ही एशिया और यूरोपमें ही देख लीजिये कि जब भारतवर्षमें सबेरा होता है उसके कई घण्टे बाद विलायतमें सबेरा होता है। यहाँ दिन है तब अमरीकामें रात्रि होती है। इत्यादि।) इस कारण रात और दिन दोनों शब्द दिये गये। तात्पर्य कि चक्रवाक सर्वत्र संयोग करने लगे। रात-दिन दोनोंहीमें? जहाँ रात्रि है वहाँवाले रात्रिहीमें और जहाँ दिन है वहाँवाले दिनहीमें कर रहे हैं।' 'यदि केवल रातका भोग कहते तो दिनका भोग न पाया जाता और यदि केवल दिनका भोग कहते तो रात्रिका न पाया जाता। अतएव दोनों कहे।' (पं० रा० कु०) त्रिपाठीजी लिखते हैं कि जहाँ रात्रि थी वहाँके चकवा-चकवीने रात्रि नहीं देखी और जहाँ दिन था वहाँके चकवा-चकवी दिन क्यों देखने लगे, दिनका निषेध तो केवल मनुष्यके लिये है।
- (३) यदि एक ही ठौरको लें तो सब खेल रातमें ही होना निश्चित होगा, क्योंकि चक्रवाक दिनहीमें सम्भोग करते हैं, सो मदान्ध होनेसे रात्रिमें ही सम्भोग करने लगे। कुछ विचार न रह गया कि अभी दिन नहीं है, रात ही है। पुन:,
- (४) एक दण्ड दिन रहेसे एक दण्ड राततक यह कौतुक हुआ। अत: रात और दिन दोनों कहे। (वं० पा०)
- (५) किसी-किसीने 'निसि दिन' का अर्थ 'समय कुसमय' किया है और किसीने यह अर्थ किया है कि 'रात-दिन समय-कुसमयका विचार नहीं रह गया, क्योंकि सब 'कोकापंडित' ही हो गये।' और कोई यह अर्थ कहते हैं कि 'कोई रात-दिन नहीं देखता अर्थात् किसीको यह भी नहीं सुझता कि रात है या दिन है, कौन है, क्या है।'
- (६) वीरकविजी अर्थ करते हैं कि 'कोई समय-कुसमय नहीं देखता कि क्या है।' वे लिखते हैं कि— यहाँ 'कोका' शब्दका चकवा पक्षी अर्थ किया जाता है कि चकवा-चकवी दिन-रात नहीं देखते। कामदेवने यह सब खेल दो दण्ड (४८ मिनट) में किया। इतने अल्प समयमें दिन-रातका होना असम्भव है। वन्दन पाठकने अपनी शंकावलीमें लिखा है कि एक दण्ड रात थी और एक दण्ड दिन। पर यह वाग्विलासके सिवा कोई प्रामाणिक बात नहीं है!' आप 'कोका' का अर्थ 'कोई' और 'क्या' करते हैं पर गोस्वामीजीके ग्रन्थों एवं

शब्दसागरमें ऐसा अर्थ दासको कहीं नहीं मिला। 'निसि दिन' के साथ 'कोका' का कोई दूसरा अर्थ संगत भी नहीं खाता और प्रसिद्ध भी 'चक्रवाक' ही अर्थ है। इसी अर्थमें इसका प्रयोग इसी ग्रन्थमें प्राय: सर्वत्र हुआ है। यथा—'कोक सोकप्रद पंकजदोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही। उउँ अरुन अवलोकहु ताता। पंकज कोक लोक सुखदाता॥'(१।२३८) 'कमल कोक मधुकर खग नाना। हरषे सकल निसा अवसाना॥'(१।२३९)। 'कोक तिलोक प्रीति अति करिही॥'(२।२०९)। 'सुख संतोष बिराग बिबेका। बिगत सोक ए कोक अनेका॥'(७।३१) इत्यादि। अवस्तुत: चक्रवाकका ऐसा कट्टर नियमवाला दूसरा नहीं कि जो एक पिंजड़ेमें भी बन्द कर दिये जानेपर भी सम्भोगकी कौन कहे, भेंट भी चकवीसे नहीं करता, दोनों एक-दूसरेके सामने मुख भी नहीं करते। यथा—'संपित चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार। तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखें भा भिनुसार॥'(२।२१५) जब उनकी प्रकृति भी बदल गयी तब भला जो केवल शास्त्रमर्यादासे ही चलनेवाले हैं उनकी क्या कही जाय?— यह आशय जनानेके लिये 'कोक' का उदाहरण दिया गया है।

- (७) श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'चकवा-चकवीका नियम छोडना निश्चित करता है कि कामदेव शिवजीके पास रात्रिमें गया था जिस कारण चकवा-चकवीने अपना नियम छोड दिया। यदि कहिये कि तब चकवा-चकवीके लिये 'दिन' शब्द क्यों लाया गया—'निसि दिन<sup>....</sup>।' तो उसका उत्तर यह है कि 'दिन-रात' द्वन्द्व शब्द हैं (जो दो शब्द एक साथ बोलनेका मुहावरा है), जैसे हानि-लाभ, सुख-दु:ख, हर्ष-शोक इत्यादि द्वन्द्व शब्द हैं और द्वन्द्वके साथ कहे भी जाते हैं किन्तु प्रतिकृल प्रसंगमें कहे जाते हैं। जैसे यदि किसी पण्डितसे पाप-कर्म हो जाय तो यही कहा जायगा कि पण्डितने पाप-पण्यका विचार नहीं किया, यदि पाप-पण्यका विचार किया होता तो ऐसा न करता। अब देखा जायगा कि 'पाप' के साथ 'पुण्य' शब्द लगाना पड़ा है पर अर्थ करनेमें 'पाप' हीका अर्थ किया जायगा। वैसे ही चकवा-चकवीके लिये 'निसि दिन' शब्द है. पर अर्थ करनेमें 'निसि' ही अर्थ किया जायगा, क्योंकि उनके लिये रात्रि ही प्रतिकृल है। पुन:, 'निसि दिन निह अवलोकिह कोका' से यह ध्विन होती है कि रात-दिन देखा करते थे परन्त उस दिन नहीं देखा। 'रात-दिन' क्यों देखा करते? रात देखते हैं आपसमें अलग होनेके लिये और दिन देखते हैं मिलनेके लिये। अब देखा जाय कि यदि यह प्रसंग सबके लिये प्रतिकृल है तो चकवा-चकवीके लिये प्रतिकृल क्या है? रात्रि। क्योंकि दिन तो उसके लिये अनुकृल है। (अब जो दो बातें और जो विरोधी कही जाती हैं, उनको लीजिये)—'दुइ दंड भिर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयं' यह पद कामदेवके तमासा रचनेके समयको सचित करता है कि कामदेवने ब्रह्माण्डके भीतर अपना कौतुक घडीभरमें ही रचकर तैयार कर दिया था। और '*उभय घरी अस कौतुक भयऊ*' यह पद कामदेवके तमासेका दो घडी स्थित रहना सचित करता है। यह तमाशा कबतक रहा? जबतक कि कामदेव शिवजीके पास पहुँचा है और वह दो घडीमें उनतक पहुँचा है।—'जब लिंग काम शंभ पिह गयऊ।'पन:, जब ब्रह्माण्डके भीतर दो दण्डभर खेल करना लिखा गया है तब दो घडीका रहना भी निश्चय होता है। क्योंकि जहाँ तमाशा किया जाता है, वहीं रहना भी होता है। सो जब ब्रह्माण्डभरमें कौतुकका रहना सिद्ध हुआ तब सब लोकोंमें रहना भी निश्चय हो गया। क्योंकि ब्रह्माण्डके भीतर ही सब लोक स्थित हैं। अत: 'विजयदोहावली' का लेख दोषयुक्त है।'
- (८) शीलावृत्तमें लिखा है कि—'कौतुक दो ही दण्डभर हुआ पर उसका नसा ज्यों-का-त्यों दो दण्ड और बना रहा। इस तरह दो घड़ीतक कौतुक रहा। एक घड़ी=दो दण्ड। पुनः 'सब लोगोंका कामान्ध होना, लिखा है। दो घड़ीमें रात और दिन इस तरह बनता है कि जहाँ रिव है वहाँ दिन है। वहाँके नर-नारियोंने मर्यादा छोड़ दी, दिनमें ही भोग करने लगे और जहाँ रात है वहाँके चकवा-चकवीने मर्यादा छोड़ दी कि रातमें ही संयोग करने लगे।'
- (९) हिन्दी बोलचालमें दण्ड और घड़ीमें प्रायः भेद नहीं माना जाता। वीरकविजीने दण्डका अर्थ 'घड़ी' किया है और पं॰ रामकुमारजीने भी यही अर्थ किया है। एक दण्ड २४ मिनटका होता है।

देव दनुज नर किंनर ब्याला। प्रेत पिसाच भूत बेताला॥ ६॥ इन्ह कै दसा न कहेउँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी॥ ७॥ सिद्ध\* बिरक्त महामुनि जोगी। तेपि काम बस भये बियोगी॥ ८॥

शब्दार्थ—**दनुज**=दैत्य, असुर। देव, किंनर, ब्याल (=सर्प, नाग)—४४ (४) '*देव दनुज* " *किंनर* 'देखिये। प्रेत, पिशाच, भृत, बैताल—नोटमें दिये जायँगे। सिद्ध—६१ (१) देखिये। *तेपि*=तेऽपि=ते अपि=वे भी।

अर्थ—देवता, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, नाग, प्रेत, पिशाच, भूत और बेतालोंको सदा कामके चेरे (चेले, दास, गुलाम, किंकर) जानकर मैंने इनकी दशा बखानकर नहीं कही॥ ६-७॥ (जो) सिद्ध, महान् वैराग्यवान्, महामुनि और महान् योगी (हैं) वे भी कामवश योगरहित एवं विरही हो गये॥८॥

नोट—१ '*देव दनज*ं" रेइति। (क)—देवसे स्वर्गवासी, दनजसे पातालवासी और नरसे मर्त्यलोकवासी सभी जनाये। भृत, प्रेत, पिशाच, बेताल आदि सभी रणमें भाग लेनेवाले नीच प्रकारके शिवगण हैं। भृत, पिशाच और बेताल यह सब प्रेतोंके भेद हैं। उनकी भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं। ये सब भी देवकोटिमें माने जाते हैं। भृतोंका मुँह नीचेकी ओर लटका हुआ या ऊपरकी ओर उठा हुआ माना जाता है। ये आत्माएँ अनेक प्रकारके उपद्रव करती और लोगोंको बहुत कष्ट पहुँचाती हैं। भूत-प्रेतोंके सम्बन्धमें साधारणत: यह माना जाता है कि मृत-प्राणियोंकी जिनकी मुक्ति नहीं होती उनकी आत्माएँ चारों ओर घूमा करती हैं और उपद्रव मचाया करती हैं। पिशाच, यक्षों और राक्षसोंसे हीन कोटिके बहुत अशुचि और गन्दे तथा रक्त आदि पीनेवाले कहे जाते हैं। बेताल भत-पिशाचोंकी अपेक्षा अधिक जबरदस्त और राक्षसोंकी जोड़के होते हैं। बेतालोंकी एक जाति अगियाबेताल भी होती है जिनके मुखसे अग्निकी ज्वाला निकलती है। आनन्दरामायणमें प्रेत-पिशाचका लक्षण इस प्रकार वर्णित है—'वक्रदंष्ट्रो लम्बजिह्वो निमग्नो रक्तलोचनः। प्रांशः पीनोदरः क्षामः लम्बोष्ट्रोद्यधरस्वतः॥'—भूत-पिशाच आदि सभी बडे भयंकर होते हैं। इनकी करालताका वर्णन आगे शिव-बारातमें देखनेमें आता है। (ख) 'इन्ह कै दसा न कहेडँ 'इति। भाव कि औरोंके, पश्-पक्षीतकके तो समयका नियम भी है, पर इनका तो कोई नियम है ही नहीं, ये तो सदा कामासक्त बने रहते हैं, सदा कामके चेले ही हैं अर्थात् सदा कामकी वृद्धि ही चाहते हैं। आशय यह कि ये सदा सुन्दर स्त्री ही ढूँढा करते हैं। इसीसे इनका वर्णन विस्तारसे नहीं किया। ष्डिग्रन्थकार महात्मा हैं, इसीसे उन्होंने कामासक्त लोगोंकी करनी कुछ न लिखी। यथा—'**जहँ असि दसा जडन्ह** कै बरनी। को किह सकड़ सचेतन करनी॥'तथा यहाँ 'इन्ह कै दसा न कहेडँ बखानी।'(पं० रा० क्०) (ग) यहाँ देव-दानवादिकी कामान्धताका अर्थ दूसरे योगसे स्थापन करना कि ये तो सदा कामके अनन्य सेवक ही हैं 'अर्थापत्ति प्रमाण अलंकार' है। (वीरकवि)

नोट—२ 'सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी—ा' इति। (क) भाव कि सिद्ध आदि योगीश्वर होते हैं, वे इन्द्रियविजयी होते हैं, कामी नहीं होते; सो वे भी कामातुर हो विरही हो गये। इस अयोग्यमें कामदेवकी योग्यता दिखाकर उसके प्रभावकी अतिशय बड़ाई करना 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार' है। (वीरकिवि) (ख) ब्रिच्यहाँ 'वियोगी' के दो भावार्थ कहे जाते हैं। एक तो 'बियोगी'=बि (=विगत)+योगी। 'भए बियोगी'=योग छोड़ बैठे; कामकी प्रबलतामें अष्टांगयोगसे ध्यान छूट गया और वे कामके वश हो गये। दूसरे, सिद्ध, विरक्त, महामुनि और योगी प्रायः स्त्रीरहित होते हैं। इनके स्त्रियाँ तो होती नहीं तब उनको स्त्रियोंका संयोग कहाँ मिले और काम उन्हें सता रहा है; इस कारण वे स्त्री-विरहमें कामियोंकी तरह वियोगी अर्थात् विरही-से देख पड़ते हैं। वे स्त्रीके लिये इतने व्याकुल हैं जैसे कोई महाविरही अतिकामी स्त्रीके वियोगमें व्याकुल हो। पुनः भाव कि उनका ज्ञान—ध्यान सब जाता रहा। वे सब अपने—अपने धर्मींसे वियोगी हो गये। अर्थात् जो महान् सिद्ध थे उनका

<sup>\*</sup> सदा-१७०४।

सिद्धियोंसे वियोग हो गया, महामुनियोंका मननसे वियोग हो गया, महाविरक्तका वैराग्यसे और महायोगीका योगसे वियोग हो गया। ये सब स्त्री ढूँढने लगे।

टिप्पणी—१ यहाँतक 'आलिंगन, चुम्बन, भाषण और मैथुन' कहे और कामवश होनेमें चार कोटियाँ कहीं— १ जड़, २ चेतन, ३ चैतन्यतर और ४ चैतन्यतम। यथा—'जहँ असि दसा जड़न्ह कै बरनी। को किह सकइ सचेतन करनी॥', 'जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम। ''देव दनुज नर किंनर ब्याला—', 'सिद्ध बिरक्त महा मुनि जोगी।' पशु-पक्षी आदि साधारण चेतन हैं। देव-दनुजादि चैतन्यतर जीव हैं।'सिद्ध बिरक्त' आदि चैतन्यतम हैं।

छंद— भए कामबस जोगीस तापस पावरिन्ह की को कहे। देखिहं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ अबला बिलोकिहं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं। दुइ दंड भिर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयं॥

अर्थ—योगीश्वर और तपस्वी (ही जब) कामवश हो गये (तब) बिचारे नीच प्राणियोंकी कौन कहे। जो लोग चराचर-(मात्र-) को ब्रह्ममय देखते थे, वे उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्री सारे जगत्को पुरुषमय और पुरुष सबको स्त्रीमय देखते हैं। ब्रह्माण्डभरके भीतर दो दण्डतक कामदेवने यह कौतुक रचा (वा कामदेवका रचा हुआ यह कौतुक हुआ)।

नोट—१ (क) 'भए कामबस जोगीस—' इति। कामका विशेष कोप योगीश्वरों और तपस्वियोंपर है, इसीसे किविने उनका नाम दो बार लिखा। यथा 'भए अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भए—॥' (८७) (पं० रा० कु०)। पुन: प्रथम चौपाइयोंमें योगी विरक्त आदिका कामवश होना कहा था और यहाँ छन्दमें उनके सम्बन्धमें जो पूर्व कहा है, उसे लेकर कहते हैं कि ये तो वे लोग हैं कि जो कामसे सदा दूर रहते थे, सदा रागरहित रहते थे, जो कामजित् ब्रह्मचर्यरत हैं, जिनकी सारी सिद्धि ही ब्रह्मचर्यपर खड़ी है, उनकी यह दशा हो गयी, तब तुच्छ मनुष्योंकी क्या कही जाय? न कहनेका कारण बतानेमें उनकी दशा फिर कही। तात्पर्य यह है कि वे पामर प्राणी तो यों ही सदा कामवश रहा करते थे, इस समय तो जो उनकी दशा हुई वह अकथनीय है। वा उनका कामवश होना तो स्वाभाविक इसीसे सिद्ध है, कहनेकी आवश्यकता नहीं।

नोट—२ 'देखिहें चराचर नारिमयं 'इति। ब्रह्ममय देखते थे; यथा 'सर्वमेवात्र त्वद्रूप भूपालमिन व्यक्तमव्यक्त गतभेद विष्णो। आदिमध्यांत भगवंत त्वं सर्वगतमीस पश्यिन्त ये ब्रह्मवादी॥ जथा पट-तंतु घट मृत्तिका, सर्प-स्त्रग, दारु-किर, कनक-कटकांगदादी।' (विनय० ५४); 'सर्वं खिल्वदं ब्रह्म'। अर्थात् जो लोग सदा संसारको इस तरह देखते थे, 'सारा जगत् ब्रह्ममय है' यह ही जिनकी दृष्टिमें रहता था, सो भी जगत्को स्त्रीमय देखने लगे। पूर्व सब चराचरमें एक ब्रह्मको ही देखते थे अब सबमें उनको स्त्रीका ही दर्शन हो रहा है। (ब्रह्ममय देखनेवाले ज्ञानियोंको समदर्शनका अभ्यास है। उन्हें अब नारीका ध्यान आया तो ब्रह्मकी भाँति वे चराचरमें नारी ही देखने लगे। वि० त्रि०)

नोट—३ 'अबला बिलोकिहिं पुरुषमय<sup>…</sup>' इति। (क) अर्थात् मैं ही एक स्त्री हूँ और जगन्मात्र पुरुष है, बिना सबसे सम्भोग किये सन्तोष न होगा—ऐसी कामातुर हो रही हैं। वही हाल पुरुषोंका है; वे केवल अपनेको पुरुष देखते हैं और चराचरमात्रको स्त्रीरूप देख रहे हैं, समझते हैं कि बिना सबसे संयोग किये तृप्ति न होगी। (ख) 'अबला' का भाव कि है तो कहाती 'अबला' (बलहीन) पर यही कामका परम बल है; यथा 'एहि के एक परम बल नारी। तेहि ते उबर सुभट सोइ भारी॥' (३। ३८) और अन्तमें इसने परम बल किया ही। (ग) रिसिकिविहारीके 'नैननमें प्यारी सैननमें प्यारी इन बैननमें प्यारी सुख दैननमें प्यारी है। काननमें प्यारी मन प्राननमें प्यारी है।' जागतमें प्यारी की रिसिकिबहारी रोम रोममें प्यारी है।'

इस कवित्तको 'नारिमय' एवं '**अबलामयं**' का भावार्थ समझना चाहिये। (घ) पुन:, पुरुष अबलामय देखते हैं, इसमें यह भी ध्विन है कि मदान्ध होनेके कारण वे जिस-तिस स्त्रीको अपनी प्यास वा आग बुझानेके लिये पकड़ लेते हैं, उसे 'अबला' ही जानते हैं।

नोट—४ 'दुइ दंड भिरें —' इति। (क) प्रारम्भमें कहा था 'तब आपन प्रभाउ बिस्तारा।' विस्तार कैसे किया यह यहाँतक लिखा, ब्रह्माण्डभरमें प्रभाव विस्तृत किया। (ख) 'दुइ दंड' और 'अयं' का अर्थ आगे करते हैं कि दो घड़ी है, यथा—'उभय घरी अस कौतुक भएऊ।' दो ही दण्डमें ब्रह्माण्डको जीत लिया और दो ही दण्डमें शिवजीके पास पहुँच गया। (पं० रा० कु०) 'दुइ दंड' और 'उभय घरी' पर पूर्व ८५ (५) 'निसि दिन निहंं अवलोकिह कोका' में लिखा गया है, उसे देखिये। (ग) 'कृत कौतुक अयं' इति। ब्राह्मण्डका जीतना कामके लिये एक खेल या तमाशा ही है, इसीसे 'कौतुक' कहा।

# सोरठा— धरी न काहूँ धीर सबके मन मनसिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महुँ॥८५॥

अर्थ—किसीने भी धीरज न धारण किया। कामदेवने सबके मन हर लिये। श्रीरघुवीरने जिनकी रक्षा की, वे ही उस समय बच रहे॥८५॥

नोट—१ 'धरी न काहूँ धीर<sup>—</sup>'इति। काम–ऐसे प्रबल वीरसे रक्षा की। अतः 'रघुबीर'शब्दका प्रयोग हुआ। वीर ही रक्षा कर सकता है। तात्पर्य कि रघुवीरकी वीरताके आगे उसकी वीरता न चली। जैसे रक्षाके सम्बन्धसे 'रघुबीर' शब्द दिया, वैसे ही मन हरण करनेके सम्बन्धसे 'मनसिज' नाम बहुत ही उपयुक्त है।

### \* 'जे राखे रघुबीर ते उबरे----'\*

१ वेदमें तीन काण्ड हैं—कर्म, ज्ञान और उपासना। यहाँतक यह दिखाया कि कामदेवने कर्म और ज्ञानको नष्ट कर डाला। बचे तो केवल उपासक ही। ('ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम नाना, धीरज, धर्म, सदाचार, जप, योग, वैराग्य'), 'सभय बिबेक कटक सब भागा' 'सो सुभट संजुग मिह मुरे' से कर्मकाण्डकी और 'भागेउ बिबेक सहाय सिहत' से ज्ञानकी हार सूचित की। जप तप संयम आदि कर्म हैं। विवेक ज्ञान है। रही उपासना सो उसकी रक्षा श्रीरघुवीरजीने की। (पाँ०) बिड्इस वर्णनसे उपासनाकी सर्वोत्कृष्टता दर्शित की गयी है।

नोट—२ 'जे राखे रघुबीर' अर्थात् जिनकी रक्षा रघुनाथजीने की उन्हें कौन नष्ट कर सकता है? उनका बाल बाँका नहीं हो सकता। अत: रघुवीराश्रित ही बचे। 'सीम कि चाँपि सकै कोउ तासू। बड़ रखवार रमापित जासू॥'(१।१२६)—यह नारदमोहप्रसंगमें भी इसी भावमें आया है और गीतावलीमें भी ऐसा ही कहा है; यथा—'तिन्ह की न काम सकै चाँपि छाँह। तुलसी जे बसिंह रघुबीर बाँह॥'(गी० २।४९)

नोट—३ श्रीनारदजी जब पम्पासरपर श्रीरघुनाथजीके पास गये थे तब उन्होंने प्रभुसे प्रश्न किया था कि जब मैं आपकी मायासे मोहित होकर ब्याह करना चाहता था तब आपने मुझे विवाह क्यों न करने दिया। उसपर प्रभुने यह उत्तर दिया कि 'सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा। भजिंह जे मोहि तिज सकल भरोसा॥ करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखड़ महतारी॥ गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखड़ जननी अरगाई॥ प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करड़ निहं पाछिलि बाता॥ मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी॥ जनिहंं मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही॥ यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं। पाएहुँ ज्ञान भगित निहंं तजहीं॥' (३। ४३) सिद्ध, महामुनि और योगियोंको अपने साधन ज्ञान, योग, पुरुषार्थ-बलका भरोसा रहता है। ये प्रौढ़ (सयाने) लड़के हैं, अपनी रक्षा स्वयं करें। परन्तु उपासकोंको श्रीरघुनाथजीको छोड़ स्वप्नमें भी दूसरोंका आशा–भरोसा नहीं रहता। ये शिशु-समान हैं। इसीसे प्रभु उनकी रक्षामें माता–सरीखे सदैव लगे रहते हैं।

नोट—४ ब्रिकोई-कोई 'जे राखे रघुबीर' का अर्थ 'जिन्होंने रघुवीरको हृदयमें धारण किया' ऐसा करते हैं।

नोट—५ (क) 'चलत मार अस हृदय बिचारा।' (८४। ४) उपक्रम है और 'जब लिंग काम संभु पिंहं गएऊ' उपसंहार है। (ख) 'जे' 'ते' के सम्बन्धसे अलंकारमंजूषाके मतानुसार यहाँ 'प्रथमनिदर्शना अलंकार' है और वीरकविजीके मतसे—'पहले यह कहकर कि कामदेवने सभीके मनको हर लिया, फिर अपनी कही हुई बातके विपरीत कथन कि 'जे राखे रघुबीर उक्ताक्षेप अलंकार है। (ग) पंजाबीजी लिखते हैं कि 'हमने यह बात परम्परासे सुनी है कि गोस्वामीजीने पूर्वार्ध सोरठा लिखा तब सोचमें पड़ गये कि यह क्या अनर्थ हो गया; सबमें तो शिवजी भी आ गये। तब श्रीहनुमान्जीने उत्तरार्ध लिख दिया।' ऐसी ही किंवदन्ती 'बूड़ सो सकल समाज' के विषयमें है। परन्तु इसकी सचाई कहाँतक सम्भव है यह विचारनेसे ही प्रकट हो जाती है।

### उभय घरीं अस कौतुक भएऊ। जब<sup>१</sup> लिग काम संभु पिह गएऊ॥१॥ शिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू। भएउ जथा थिति सबु संसारू॥२॥

शब्दार्थ—'श्रिति'=ठहराव, स्थायित्व, स्थिति, अवस्था, दशा। 'ज्ञथा श्रिति' होना=पूर्व अवस्था या दशामें हो जाना, पूर्विस्थिति होना। 'यथाथिति' संस्कृत भाषाके 'यथास्थिति' शब्दका अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है 'स्थितिमनितक्रम्य वर्तते इति यथास्थिति।' स्थितिका उल्लंघन न करके जैसा-का-तैसा रहना। जैसा था वैसा ही।

अर्थ—दो घड़ीतक ऐसा तमाशा रहा जबतक कामदेव शम्भुके पास पहुँच (न) गया॥ १॥ शिवजीको देखकर कामदेव डर गया। सारा संसार (पुनः) ज्यों-का-त्यों स्थिर हो गया॥२॥

नोट—१ 'उभय घरीं—' इति। (क) दो दण्डमें कामदेवने यह कौतुक सारे ब्रह्माण्डमें कर दिया और दो घड़ीतक यह कौतुक होता रहा जबतक शिवजीके पास न पहुँच गया। (नंगे परमहंसजी) प्राय: अन्य बहुत लोगोंके मतानुसार 'घरीं 'दण्ड। 'दुइ दंड भिरि' जो छन्दमें कहा था, वहींसे फिर प्रसंग उठा रहे हैं कि 'उभय घरीं अस कौतुक—' बीचमें किव अपनी उक्ति कहने लगे थे कि 'जे राखे—' (ख) 'जब लिग—' इति। इससे जनाया कि स्वर्गसे रास्ता चलते हुए ब्रह्माण्डभरमें उसने यह प्रभाव फैलाया। शिवजीके निकट पहुँचनेके पूर्व ही वह यह सब कौतुक रच चुका था और सारे ब्रह्माण्डको वशमें कर लिया था। शिवजीके पास पहुँचनेके समयतक ही यह कौतुक रहा, पहुँचते ही कौतुकका अन्त हो गया, सब कौतुक खतम हो गया।

नोट—२ 'शिविह बिलोिक ससंकेउ मारू 'इति। (क) 'ससंकेउ'—सशंक हो गया, शंकितहृदय वा संदेहयुक्त हो गया, डर गया। हृदयमें शंका हो गयी कि ये दुराधर्ष हैं, इन्हें कैसे जीत सकूँगा, इत्यादि। जगत्को वश करनेवाला अपना प्रभाव भूल गया। ॐकुमारसम्भवमें भी ऐसा ही कहा है; यथा—'स्मरस्तथा भूतमयुग्मनेत्रं पश्यन्तदूरान्मनसाप्यधृष्यम्। नालक्षयत साध्वससन्हृहस्तः स्त्रस्तं शरं चापमिष स्वहस्तात्॥' (सर्ग ३ श्लोक ५१) अर्थात् शिवजीके निकट जानेपर ज्यों ही कामदेवकी दृष्टि उनपर पड़ी, वह भयसे शिथिल हो गया, उसको यह भी सुध–बुध न रही कि उसके हाथोंसे धनुष–बाण मारे भयके गिर पड़े हैं।—यही सब भाव 'ससंकेउ' के हैं। (ख) 'भएउ जथा थिति ं इति। तात्पर्य कि भयसे कामका वेग नहीं रह जाता। जब कामदेव डरा तब लोग यथास्थित हो गये, जगत् निर्भय हो गया, जैसा पूर्व अपनी मर्यादामें था वैसा ही पुनः हो गया। (पं० रा० कु०) यह शिवजीका प्रभाव दिखाया।

भए तुरत जग<sup>२</sup> जीव सुखारे। जिमि मद उतिर गएँ मतवारे॥ ३॥ रुद्रिह देखि मदन भय माना। दुराधरष दुर्गम भगवाना॥ ४॥

१-१६६१ की पोथीमें 'जव' है अर्थात् 'व' है।

२-सब-भा० दा०, रा० गु० द्वि०।

रही; यथा—'मदन अंध ब्याकृल सब लोका।'

अर्थ—संसारके (सब) जीव तुरंत सुखी हो गये। जैसे मद (नशा) के उतर जानेपर मतवाले सुखी होते हैं॥३॥ दुराधर्ष, दुर्गम, षडैश्वर्यमान् रुद्र (श्रीशंकरजी) को देखकर कामदेव भयभीत हो गया॥ ४॥ \* भए तुरत<sup>....</sup>मद उतिर गएँ मतवारे\*

नोट—१ (क) मिदरा या कोई भी मद्य पान करनेपर जब कोई मतवाला हो जाता है तब उसके कर्म, वचन और तन किसीका भी सँभाल नहीं रह जाता। यथा— 'बातुल भूत बिबस मतवारे। ते निहं बोलिंह बचन बिचारे॥' (१। ११५) जब नशा उतर जाता है तब सावधानता आती है। इसी तरह जबतक कामरूपी भूत सिरपर सवार रहता है, तबतक मनुष्यके विचार और बुद्धि उसे छोड़ देते हैं। दितिकी कथा श्रीमद्भागवतमें प्रसिद्ध ही है कि कामान्ध होनेके कारण उसने कश्यपजीकी एक न मानी और कामरूपी मदके उतरनेपर फिर पश्चाताप करने लगी। (भा० ३। १४) हाथी जब मदान्ध होता है, उसका मद बहता है, तब वह बड़ा ही व्याकुल हो जाता है। वही मद निकल जानेपर शान्त हो जाता है। वैसे ही ब्रह्माण्डमें सर्वत्र हुआ। कामका नशा जाता रहा, तब सबके विचार ज्यों—के—त्यों पहले—सरीखे हो गये। जो जैसा पहले था, वैसा ही पुनः हो गया। अर्थात् जो पूर्व जितने कामी थे वे उतने ही कामी रह गये, जो कामी न थे वे अब कामके वश न रह गये। (ख) मद्यका उदाहरण देनेका भाव यह है कि जैसे मदिरापानसे लज्जा, भय और मर्यादा तीनों ही नहीं रह जाते। मदिरा श्रेष्ठ लोगोंको भी दूषित कर देती है। वैसे ही कामने किया था। उसके नशेमें भी लज्जा, भय, मर्यादा तीनों ही नष्ट हो गये थे। पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि मदिरा और काममें इतना ही अन्तर है कि 'काम भावविशेष्य है'। (ग) 'भए सखारे' कथनसे पाया गया कि दो घडी बडी व्याकुलता

नोट—२ 'कामका तो भोग है, तब दु:खी कैसे हुए?'—यह शंका उठाकर उसका उत्तर पं॰ रामकुमारजी यह देते हैं कि सब जीव कामके भारसे दु:खित हुए, दो दण्डमें सबको भोगकी प्राप्ति न हुई, मन बिगड़ता रहा, स्त्रियाँ थीं नहीं, भोग किससे करते। (पं॰ रा॰ कु॰) और जिनके स्त्री थी तो समय अनुकूल न था।

टिप्पणी—१ '*फद्रिह देखि मदन भय माना।* 'इति। (क) रुद्र प्रलयके देवता हैं। शिवजीको देखकर भयकी प्राप्ति हुई, इससे 'रुद्र' नाम दिया। यथा—'बिकट बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा॥' (१। ९६) रुद्र=रौद्ररससे परिपूर्ण। इस शब्दसे ही भयंकरकी भयानक मूर्तिका ध्यान हृदयमें आ जाता है। रुद्र शब्द ही भयका सूचित करनेवाला है। उसका अर्थ भी 'भयंकर, भयावन' है। यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार' है। (कामदेवका 'मद न' रह गया, अत: 'मदन' नाम दिया।) (ख) 'दुराधर्ष' अर्थातु दबनेयोग्य नहीं हैं। दुर्गम हैं अर्थात् उनके समीप कोई जा नहीं सकता और भगवान् हैं अर्थात् प्रलयकर्ता हैं। पुन:, भाव कि दुराधर्ष हैं इसीसे वह उन्हें आगे दबा न सका और दुर्गम हैं, अत: उनको न '*पेलि सका' ⊢* (दूराधर्ष=जिसका पराजय करना, दबाना, उपमर्दन करना या तिरस्कार करना इत्यादि अत्यन्त कठिन है। 'भगवाना' का भाव कि इनमें ज्ञान, वैराग्य आदि षडैश्वर्य सदा रहते हैं, अत: उनपर वार नहीं चल सकता)। (ग)—पूर्व लिख आये हैं कि 'शिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू' और अब यहाँ फिर लिखते हैं कि 'रुद्रहि देखि मदन भय माना।' दोनों एक ही बात होनेसे पुनरुक्ति होती है? समाधान यह है कि यहाँ पुनरुक्ति नहीं है। जो पूर्व लिखा था कि 'ससंकेउ मारू' उसीको अब यहाँ स्पष्ट करके लिखते हैं कि किस कारण वह सशंकित हुआ था। दुराधर्ष, दुर्गम और प्रलयकारी मूर्ति देखकर शंकित हुआ था। अथवा, पूर्व दूरसे देखा तब शंकामात्र हुई थी और अब निकटसे देखनेपर भयभीत हो गया। [अथवा, पूर्व केवल सशंकित होनेका परिणाम कहा गया कि संसार पून: ज्यों-का-त्यों स्थित हो गया।—'ससंकेउ मारू। भएउ जथा थिति सब संसारू॥' और अब भयका कारण बताते हैं। अथवा, पूर्व शंकित होना कहकर बीचमें संसारका पूर्ववत् स्थित होना कहने लगे थे, अब पुन: वहींसे सम्बन्ध मिलाते हैं, इसीसे पुन: भयका मानना लिखा गया।]

### फिरत लाज कछु करि<sup>१</sup> निहं जाई। मरनु ठानि मन रचेसि उपाई॥५॥ प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा<sup>२</sup>। कुसुमित नव तरु राजि<sup>३</sup> बिराजा॥६॥

अर्थ—फिरते हुए लज्जा लगती है और कुछ किया जाता नहीं (अर्थात् कुछ करते बनता नहीं)। मनमें मरनेका निश्चय कर उसने उपाय रचा॥५॥ उसने तुरंत ही सुन्दर ऋतुराज वसन्तको प्रकट किया। फूले हुए नये–नये वृक्षोंकी कतारें सुशोभित हो गयीं॥६॥

नोट—१ 'फिरत लाज' इति। लज्जा इससे होती है कि देवताओं को वचन दे आया था कि 'तदिप करब मैं काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा॥' अब उनको मुँह कैसे दिखाऊँगा। चढ़ाई करके फिर भागनेसे जो दशा वीरकी होती है वह 'लाज' से जना दी, यथा—'बिरिद बाँधि बर बीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराई॥' (२। १४४। ८) भारी अपयश होगा, यह लज्जा है। अतः यह निश्चय किया कि लौटनेसे तो मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि सबके सामने डींग मारी थी कि 'पर हित लागि तजै जो देही। संतत संत प्रसंसिंह तेही॥' २—'कछु किर निहं जाई।'—भाव कि करना चाहता है, पर भयवश कुछ किया नहीं जाता। ३—'मरनु ठानि—' इति। 'मरता क्या नहीं करता' यह लोकोक्ति है। मनमें मरनेका निश्चय किया, क्योंकि काम किये बिना लौट जाय तो सबको मुँह क्या दिखायेगा, हँसी होगी और 'संभावित कहँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥' कहा ही है। अतः निश्चय किया कि मर जाऊँ तो मर जाऊँ, एक बार अपना सारा पौरुष खर्च कर दूँ। अतः जिस भयके मारे शिथिलता आ गयी थी, कुछ पुरुषार्थका साहस न रह गया था, उसे छोड़कर निःशंक होकर फिर पुरुषार्थ करने लगा।

टिप्पणी—१ (क) 'प्रगटेसि तुरतः ' इति। तुरत प्रकट करना कहकर जनाया कि अपनी मायासे प्रकट किया। यथा—'तेहि आश्रमिह मदन जब गएऊ। निज माया बसंत निरमएऊ॥'(१।१२६) ऋतुराजको प्रकट करनेसे पाया गया कि उस समय और कोई ऋतु थी, वसन्त न था। 'रुचिर रितुराजा' का भाव कि जो वसंत-ऋतु अपने समयपर होती है, उससे यह वसंत बहुत अधिक सुन्दर है। (ख) 'कुसुमित नव तरुराजि बिराजा' इति। वसंतको निर्माण किया है, अतः वृक्षोंका कुसुमित होना कहा और वृक्ष कुसुमित हैं अतः 'नव' अर्थात् 'निमत' हैं। ('नव' से नवीनका भी अर्थ होता है) मायिक है, अतः वि (विशेष)+राजा (शोभित हैं) कहा।

### बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा बिभागा॥ ७॥ जहँ तहँ जनु उपजत अनुरागा। देखि मुएँहु मन मनसिज जागा॥ ८॥

शब्दार्थ— *उपबन*=छोटे-छोटे वन जो वनके पास हों=हाथसे लगाये हुए वृक्षोंका वन। पुराणोंमें चौबीस उपवन गिनाये गये हैं।

अर्थ—वन, उपवन, बावली, तालाब और दिशाओंके सब विभाग परम सुन्दर हो गये॥ ७॥ जिधर देखो उधर ही मानो प्रेम ही उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे हुए (एवं मरे हुओंके) मनमें भी काम जाग उठा॥८॥

टिप्पणी—१ 'बन उपबन बाटिका तड़ागा।' इति। (क) (वन, उपवन सुन्दर हैं, विहारके योग्य हैं। वापिका और तड़ाग जलक्रीड़ाके योग्य हैं। वि० त्रि०) वन और उपवनकी शोभा जलाशय बिना नहीं होती, इसीसे वन, उपवनको कहकर 'बापिका तड़ागा' कहा। (ख) 'परम सुभग सब' कहकर जनाया कि दसों दिशाओं में पृथक्- पृथक् न्यारी-न्यारी सुन्दरता है। (सब दिशाएँ और उनके विभाग ये हैं—पूर्व, आग्नेयी, दक्षिण, नैर्ऋती, पश्चिम,

१-कहि—ना॰ प्र॰। २-रितुराजू, बिराजू—छ॰। ३-साख—१७२१, छ॰। जाति—१७६२, को॰ रा॰। राज—ना॰ प्र॰, १७०४। राजि—१६६१। साख—पाठान्तर। ब्ङ 'राजि' संस्कृत भाषाका शब्द है, जिसका अर्थ है—पंक्ति, अवली, कतार। ग्रन्थमें अन्यत्र भी इसका प्रयोग है। यथा—'चले मत्त गज घंट बिराजी। मनहु सुभग सावन घन राजी॥' (१। ३००) 'तरुराज' पाठका श्रेष्ठ आम या पारिजात वृक्ष अर्थ करते हैं।

वायवी, उत्तर, ईशानी, ऊर्ध्व और अध:। 'उमगत अनुरागा' से यहाँ कामासिक्तका उमड़ना कहा। अनुरागा=कामकी लहर। 'जहँ तहँ जनुः 'में अनुक्तविषया वस्तूत्प्रेक्षा है। 'परम सुभग सब दिसा बिभागा' कहकर 'उमगत अनुरागा' और 'मनिसज जागा' कहनेका भाव कि सौन्दर्य देखकर अनुराग होता है, उससे कामोद्दीपन होता है। आगे भी 'जागै मनोभव मुएहु मन बन सुभगता न परै कही दसी भावसे कहा गया है।

नोट—१ 'देखि मुएँहु मन—' इति। साधारणतः इसका अर्थ तो यही होता है कि 'मरे हुओंके भी मनमें कामोद्दीपन हुआ।' परंतु इस अर्थमें लोग शंका करते हैं कि 'यहाँ 'देखि' शब्द आया है और निर्जीव प्राणियोंका देखना नहीं कहा जा सकता?' यहाँ कामदेवकी अत्यन्त उत्कृष्टता, उसका प्रचण्ड प्रभाव दिखा रहे हैं, अतः असम्भवका भी सम्भव होना कहा गया। यह 'असम्भवातिशयोक्ति अलंकार' है। प्रायः औषधियोंके विषयमें प्रशंसा करते हुए यह कहा ही जाता है कि यह जड़ी ऐसी ही है कि मरा हुआ भी जी उठे। पुनः जैसे काश्मीरके सम्बन्धमें कहा जाता है कि जली हुई लकड़ी भी हरी हो जाती है। वैसे ही यहाँ कहा गया। मरा हुआ बीज नहीं जमता, पर यहाँ वह भी जमा। (पं० रा० कु०) कि 'मुएहु' से मृतप्राय लोगोंका भाव लेना चाहिये। यथा—'अङ्गं गिलतं पिलतं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डम्। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदिष न मुञ्चत्याशापिण्डम्॥' चर्पटपंजरीमें कही हुई यह दशा मृतकवत् है। मानसमें भी 'अतिबूढ़े' को मृतकवत् ही माना है। यथा—'अतिबूढ़ा । जीवत सव सम चौदह प्रानी।' 'मुएहि बधे निर्हं कछु मनुसाई।' (६। ३०); (८७। ७) भी देखिये।

पाँडेजी इस शंकाके निवारणार्थ 'मुएँहु मन' का अर्थ 'नपुंसकके मनमें भी' वा 'मरे हुए मनमें भी' करते हैं। 'मरे हुए मन'='जिनके मन शमदमादि साधनोंद्वारा संकल्प-विकल्परिहत हो गये हैं।=जिन्होंने अपने मनको कामकी ओरसे भलीभाँति मार रखा है। जैसे पारा मारा (फूँका) जाता है तो उसकी चंचलता दूर हो जाती है, वैसे ही इनके मन मर गये हैं।' इस अर्थके ग्रहण करनेमें फिर यह शंका उपस्थित होती है कि 'ऐसे लोगोंका वर्णन तो पूर्व कर चुके हैं; यथा—'सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी। तेपि कामबस भए बियोगी॥' तो अब यहाँ दूसरे कौन हैं जिनसे तात्पर्य है? इस प्रश्नको उठाकर वे ही यह समाधान करते हैं कि यहाँ 'मुएहु मन' शिवजीके समीपवर्ती सिद्ध, मुनि आदिसे तात्पर्य है, जिनकी चर्चा 'सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर मुनिवृंद। बसिहं तहाँ सुकृती सकल सेविहं शिव सुख कंद॥' दोहा १०५ में आयी है और पूर्व ब्रह्माण्डके सिद्ध, विरक्त आदिको कहा था। परंतु कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि पूर्व वे निकटवर्ती सिद्धादि मोहित नहीं हुए थे।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'मनकी बीज-वासना है। निर्वासन मन मरा हुआ है, क्योंकि उसका बीज नष्ट हो चुका है, पर सुन्दरतामें यह प्राणदा शक्ति है कि मरा हुआ मन भी थोड़ी देरके लिये जाग उठता है।' विनायकी टीकाकार इस प्रसंगपर लोलाम्बराजका यह श्लोक देते हैं—

'ताम्बूलं मधु कुसुमस्त्रजो विचित्राः कान्तारं सुरतरुनंवा श्रिलासवत्यः। गीतानि श्रवणहराणि मिष्टमन्नं क्लीबानामिप जनयन्ति पञ्चबाणम्॥' अर्थात् पान, वसन्त, सुगन्धित पुष्पोंकी मालाएँ, सघन वन, दिव्य वृक्ष, नवयौवना स्त्री, कर्णमधुर गीत और स्वादिष्ट अन्न—ये पदार्थ गिरे हुए दिलवालों (नामर्दौं) के भी मनमें कामोद्दीपन करते हैं। दोहा (८७। ७) भी देखिये।

छंद— जागै मनोभव मुएहु मन बन सुभगता न परै कही। सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही॥ बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा॥

अर्थ-मरे हुओंके एवं मरे हुए मनमें भी काम जाग उठा। वनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी

अग्निका सच्चा सखा शीतल, सुगन्धित और सुन्दर मन्द पवन चलने लगा। तालाबोंमें बहुत–से कमल खिल उठे। सुन्दर भ्रमरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं। कलहंस, कोयल और तोते रसीली ध्वनि कर रहे हैं, अप्सराएँ गा–गाकर नाच रही हैं।

खर्रा—'*मुएँहु'* मनमें मनसिजका जागना कहकर आगे बताते हैं कि कैसे जागा। इस तरह कि शीतल– सुगन्ध–सुमन्द पवन हृदयमें प्रवेश करके कामाग्निको प्रज्वलित कर दिया। '*सखा सही'* कहकर उसमें यह अभिप्राय कह दिया है।

नोट—१(क) 'मदन अनल सखा सही' इति। सही=सच्चा। कामदेव भयभीत है। इस आपित्तमें (शीतल—सुमन्द-सुगन्धित) पवनने उसकी सहायता की। इसिलये उसे 'सच्चा' सखा कहा। यथा—'आपद काल परिखर्आहें चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी॥' 'बिपित काल कर सत गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा॥' (४।७) यहाँ कामको अग्नि कहा। पवन अग्निको प्रज्वलित करता ही है। इसिलये पवनको अग्निका सखा कहा गया। शीतल, मन्द और सुगन्धित पवनसे कामोद्दीपन होता है; यथा—'चली सुहाविन त्रिबिध बयारी। काम कृसानु बढ़ाविन हारी॥' (१२६।३) इससे यह कामका मित्र हुआ और आपित्तमें सहायता करनेसे 'सच्चा सखा' हुआ। [पवन अग्निका सखा प्रख्यात है, पर वह सच्चा सखा नहीं है, वह दीपकको बुझा देता है। यथा—'सबै सहायक सबलके कोउ न अबल सहाय। बात बढ़ावत अग्निको दीपिह देत बुझाय॥' परंतु शीतल—मन्द—सुगन्धित पवन कामाग्निका सच्चा सखा है। कैसी ही दुर्बल कामाग्नि हो, उसे वह बढ़ा ही देगा। इसीलिये 'मदन अनल सखा सही' कहा। (वि० त्रि०)] (ख) 'मंजुल मधुकरा' से जनाया कि ये साधारण भौरोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर हैं। 'कलहंस'—इस ग्रन्थमें हंस तीन प्रकारके कहे गये हैं—हंस, राजहंस और कलहंस। मधुर स्वरके सम्बन्धसे यहाँ 'कलहंस' को कहा। 'कल' का अर्थ 'सुन्दर' भी होता है। यहाँ मधुर वाणीवाले कलहंससे प्रयोजन है। क्योंकि कामोद्दीपनके लिये मधुर वाणीका प्रयोजन होता है। मिलान कीजिये—'बोलत जल कुक्कुट कलहंसा। प्रभ बिलोकि जन करत प्रसंसा॥' (३।४०)

नोट—२ वनकी सुभगता 'कुसुमित नव तरु राजि बिराजा' से 'किर गान नाचिहिं अपछरा' तक कही गयी। वनशोभा, तड़ागशोभा, कमलशोभा और मधुकरशोभा क्रमसे लिखी गयी। हंसकी शोभा चालसे है; यथा—'सखीं संग लैं कुँअरि तब चिल जनु राजमराल।''हंस गविन तुम्ह निहं बन जोगू॥'(२। ६३)

नोट—३ पंपासरके वर्णनसे मिलान करनेसे यहाँकी चौपाइयोंके भाव स्पष्ट हो जाते हैं। अत: यहाँ हम उनका मिलान देते हैं—

पंपासर

बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा। सुंदर खगगन गिरा सुहाई। जात पथिक जनु लेत बुलाई। चहुँ दिसि कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला॥ नवपल्लव कुसुमित तरु नाना। सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहै मनोहर बाऊ। यहाँ

१ बिकसे सरन्हि बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा।

२ कलहंस पिक सुक सरस रव

३ कुसुमित नव तरुराजि बिराजा।"""

४ सीतल सुगंध सुमंद मारुत।

कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं। पिक सरस रव

उपर्युक्त मिलानसे स्पष्ट है कि—'बहु='नाना रंगके' अर्थात् श्वेत, पीत, अरुण, श्याम आदि रंगोंके विविध जातिके कमल।' 'मधुकरा'=मधुर-मधुर शब्द करनेवाले भ्रमर। 'सरस रव' अर्थात् रसीले स्वरसे सबको मोहित और कामासक्त कर देते हैं। 'कुसुमित नव तरु राजि'=हरे नवीन पल्लवोंसे युक्त, फूल-फलसे लदे हुए चम्पा, कदम्ब, तमाल, मोलसिरी, पाकर, कटहल, ढाक वा पलाश, आम आदिके वृक्ष। 'पिक सरस रव' 'कुहू-कुहू'

वा 'पी कहाँ, पी कहाँ,' का रसीला शब्द करती है, जिसे सुनते ही मुनियोंके ध्यान टूट जाते हैं। 🖙 यहाँतक सब उद्दीपन है, आगे 'किरि गान नाचिहिं अपछरा' आलम्बन है।

नोट—४ 'किरि गान नाचिहें अपछरा' इति। कि (क) गोस्वामीजीने 'अप्सरा' शब्दको बिगाड़कर उसकी जगह भाव भरा हुआ 'अपछरा' शब्दका प्रयोग किया है। वे छल करने, मनको मोहित करने या चुराने आयी हैं, अत: 'अपछरा' बहुत ही उपयुक्त है। अपछरा=अप (=बुरी तरहसे) छरा (=छलनेवाली)। इससे भला कब किसीका भला सम्भव है? ये सदा तपको भ्रष्ट करती रहती हैं।—यह समझकर 'अपछरा' ही प्राय: लिखते हैं। यथा—'होहिं सगुन मंगल सुभद करिं अपछरा गान॥' (९१) इत्यादि। (ख) 'किरि गान नाचिहें—' का भाव कि अपने गान-तान-नृत्यसे मनको विशेष मोहित करनेके लिये आयी हैं। यथा—'सुरसंदरीं करिं कल गाना। सुनत श्रवन छूटिं मुनि ध्याना॥' (१। ६१) (ग) 'किरि गान' को कोई-कोई कलहंस, पिक और शुकके साथ लगाकर भी अर्थ करते हैं, इस तरह कि—कलहंस, शुक, पिक सरस ध्वनिसे गान करते हैं और अप्सराएँ उनके गानके साथ नृत्य करती हैं। पुन: 'किरि गान' को देहली दीपक भी मानकर दोनों ओर लेकर अर्थ किया जा सकता है।

## दोहा—सकल कला किर कोटि बिधि हारेउ सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत॥८६॥

अर्थ—कामदेव सेनासहित करोड़ों प्रकारसे अपनी समस्त कलाएँ करके हार गया। (पर ) शिवजीकी अचल समाधि न डगी, तब हृदय ही जिसका घर है वह कामदेव कुपित हो उठा॥८६॥

नोट—१ 'सकल कला' इति। 'सकल कला' मेंसे कुछ ऊपर 'प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा।' से 'किर गान नाचिहें अपछरा' तक लिखे गये। विशेष (१२६। ४—७) में देखिये।

वि० त्रि०—कामका सेनापित शृंगार है और हावभावादि सैनिक हैं। यथा—'सेनाधिपो मे शृङ्गारो हावभावाश्च सैनिकाः।' भाव चार हैं—स्थायी, संचारी, अनुभाव और विभाव। स्थायीके नव, संचारीके तैंतीस, विभावके दो और अनुभावके अन्तर्गत हावके ग्यारह भेद हैं। कलाएँ चौंसठ हैं। यथा— 'बिब्बोकाद्यास्तथा हावाश्चतुःषष्टिकलास्तथा।' (का० पु०) ये सब कलाएँ और हाव-भाव अप्सराओंके नृत्यमें दिखाये गये।

नोट—२ (क) 'हारेड सेन समेत चली न ंइति। कुमारसम्भव सर्ग ३ श्लोक ४० में कहा है कि उस समय अप्सराओंका गाना सुननेपर शिवजी ध्यानमें और भी जम गये। भला आत्मेश्वरोंकी समाधि छुटानेमें कोई विघ्न समर्थ हो सकता है?' यथा—'श्रुताप्सरोगीतिरिप क्षणेऽस्मिन् हरः प्रसंख्यानपरो बभूव। आत्मेश्वराणां निह जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति॥' पद्मपुराणमें भी कुछ ऐसा ही है—कामदेवकी कलाको समझकर वे योगमायासे आवृत होकर दृढ़तापूर्वक समाधिमें स्थित हो गये। (ख) 'कोपेड हृदय निकेत' इति। भाव कि हृदय ही कामका घर है। शंकरजीने उसका अपने घरमें जानेका रास्ता ही बंद कर दिया। उसे अपने घरमें जानेका रास्ता खोलना है, अतः वह क्रोधरूपी उपायसे राह निकालनेकी युक्ति करने लगा। कि भला कोई अपने घरसे निकाल दिया जाय, उसमें जानेका रास्ता ही बंद कर दिया जाय तो उसे क्रोध क्यों न होगा? क्रोध हुआ ही चाहे। ये सब भाव 'हृदय निकेत'और 'कोपेड' में हैं। पुनः, 'हृदय निकेत' कहकर जनाया कि उसने इन्द्रियोंको विषयोंमें प्राप्त कर दिया, पर इन्द्रियों विषयोंको न प्राप्त हुईं, विषय सामने प्राप्त होते हुए भी इन्द्रियोंने उधर न ताका तब उसे क्रोध हुआ। पुनः भाव कि हृदय उसका निकेतन (घर) है, अतः वह हृदयमें विकार उत्पन्न करनेमें समर्थ होगा। इस तरह 'हृदयनिकेत' कहकर आगेकी सफलता यहाँ प्रथम ही जनाये देते हैं। ठीक ही है, अपने घरमें अपनी बात चलती ही है। चलनी ही चाहिये। अपनी गलीमें कुत्ता भी शेर हो जाता है। विशेष आगे चौपाईमें देखिये।

### देखि रसाल\* बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा॥१॥ सुमन चाप निज सर संधानें। अति रिस ताकि श्रवन लगि तानें॥२॥

शब्दार्थ—रसाल=आमका वृक्ष। साखा (शाखा)=डाल। 'माखा'—'माष' क्रिया 'मक्ष' और 'अमर्ष' दोनोंसे बनी हुई मानी जा सकती है। 'मक्ष' का अर्थ है—दम्भ; दोष छिपानेकी चालाकीसे कोशिश। 'मर्ष' सहनशीलताको कहते हैं। 'अमर्ष' का अर्थ हुआ 'अधीरता' 'असहनशीलता' और इसीलिये 'रोष' और 'क्रोध' भी असहनशीलता और अधीरतासे होता है। आगे 'अब जिन कोड माषे भट मानी।'(२५२), 'माषे लखन कुटिल भे भौहें। रदपट फरकत नयन रिसौहें॥'(२५२) और 'तुम्हरे लाज न रोष न माषा'(६। २४) तथा यहाँ 'माष' से 'न सह सकने और इसीसे रुष्ट वा कुद्ध होनेका भाव निकलता है। 'रोष' अर्थ लक्ष्यार्थ है। 'संधानना'—धनुषकी प्रत्यंचा चढ़ाकर उसपर बाणको लगाना। रिस=क्रोध।

अर्थ—आमके वृक्षकी एक भारी, मोटी सुन्दर डाल देखकर कामदेव मनमें खिसियाया और क्रोधसे भरा हुआ उसपर जा चढ़ा॥१॥ अपने पुष्पधनुषपर अपने (पाँचों पुष्पके खास) बाण चढ़ाये और अत्यन्त क्रोधसे (लक्ष्य वा निशानेको) ताककर उन्हें कानपर्यन्त ताना (खींचा)॥२॥

नोट—१ 'देखि रसाल बिटप' इति। (क) आम शृंगाररसकी मूर्ति है। इसीसे आमपर चढ़ा। आमका नाम ही 'रसाल' रसका आलय है और काम भी 'रसालय' है, शृंगाररसका रूप ही है (खर्रा)। आमके वृक्षपर चढ़नेके और भी भाव ये कहे जाते हैं—निशाना लगाना है और निशाना ऊँचेसे ही अच्छा लगता है। आजकल भी सिंहके शिकारके लिये मचान बाँधे जाते हैं, जहाँसे सिंहपर निशाना लगाया जाता है (खर्रा)। अथवा जहाँ शिवजी समाधिमें स्थित हैं उसके समीप ही आमका वृक्ष है। (पं०) वा, आमका वृक्ष कामदेवका रथ है, अतः आमपर चढ़ा, मानो अपने रथपर चढ़कर युद्ध करनेको चला। अथवा कामदेवने सोचा कि बाण मारकर इसके पत्तोंमें छिप भी सकेंगे, जिसमें शिवजी देख न सकें। (पं०) अतः आमपर चढ़ा। (ख) 'बर' से बड़ी श्रेष्ठ बौरोंसे लदी हुई आदि जनाया।

नोट—२ किसी-किसीका मत है कि शिवजी आमकी छाँहमें समाधि लगाये बैठे थे, इसीसे कामदेव उसपर चढ़ा और कोई बटतले समाधिका लगाना और आमका वृक्ष उसके पास होना कहते हैं। पर निशाना सामनेसे और वह भी कुछ दूरीसे विशेष ठीक होता है। पद्मपुराणमें लिखा है कि समाधिस्थलकी वेदी देवदारुके वृक्षसे सुशोभित हो रही थी और कुमारसम्भवका भी यही मत है, यथा—'स देवदारुहुमवेदिकायां शार्दूलचर्मव्यवधानवत्याम्। आसीनमासन्नशरीरपातस्त्रियम्बकं संयमिनं ददर्श॥' (कु॰ सं॰ ३। ४४) अर्थात् देवदारुवृक्षके नीचे वेदिकापर व्याघ्रचर्म बिछाये हुए समाधिस्थ त्र्यम्बक शिवजीको कामदेवने, जिसकी मृत्यु निकट आ गयी है, देखा। मानसमें शिवजीका निवास प्राय: वटतले देखा जाता है। पर किस स्थानपर श्रीरघुनाथजीने उनको दर्शन दिये और कहाँ, इसपर मानसकवि चुप हैं।

नोट—३ आम, आमके पुष्प और आमके बौर ये सभी कामदेवको अतिप्रिय हैं। कुमारसम्भवमें नवीन आम्रपल्लवोंसिहत आमके पुष्प और बौरको मदनका बाण कहा गया है। यथा—'सद्यः प्रबालद्गमचारुपत्रे नीते समाप्तिं नवचूतबाणे। निवेशयामास मधुद्धिरफान् नामाक्षराणीव मनोभवस्य॥'(सर्ग ३। २७) अर्थात् आमके कोमल पत्ते ही जिनके पंख हैं ऐसे नवीन बौररूपी बाणोंको तैयारकर वसंतने उनपर भ्रमरोंको बिठा दिया है, जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो बाणोंपर नाम खोद दिया गया है।

'देखि' इति। पूर्व कहा था कि 'कोपेउ हृदय निकेत' और अब कहते हैं कि 'देखि रसाल चढ़ेउ' इस तरह पद्मपुराणका भाव भी यहाँ जना दिया कि 'पहले वह वृक्षकी शाखासे भ्रमरकी भाँति झंकार करते हुए भगवान् शंकरजीके कानमें होकर हृदयमें प्रविष्ट हुआ था, पर वे उसके कुचक्रको समझकर दृढ़तापूर्वक समाधिमें स्थित

<sup>\*</sup> बिसाल—१७०४। रसाल १६६१, १७२१, १७६२, छं० को० रा०।

हो गये। उनके योगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने लगा, अत: वह वासनामय व्यसनका रूप धारण करके उनके हृदयसे बाहर निकल आया।' बाहर निकलनेपर '*देखि रसाल*' कहा।

नोट—४ 'मन माखा' इति। जब मनुष्य अपने कार्यसाधनमें रुकावट देख खिसिया जाता है और वह मरण निश्चय जान लेता है तब उसका क्रोध और साहस बहुत बढ़ जाता है और उस दशामें वह बड़ा भारी काम कर डालता है। यही बात 'मन माखा' कहकर जनायी गयी है।

नोट—५ 'स्मन चाप निज सर संधानें। "' 'इति। (क) 'संधानें ' बहुवचन क्रिया देकर 'निज सर 'से पृष्पके पाँचों बाणोंका धनुषपर लगाना जनाया। अथवा, पद्मपुराणके अनुसार *'निज सर'* से जनाया कि 'आमके बौरका मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहनास्त्रका अनुसन्धान किया'—यही उसका बाण था जो उसने चलाया। (ख) 'अति *रिस तािक श्रवन लिंग तानें'* इति। अभीतक तो कामदेव सेनाकी सहायतासे काम करता रहा था। जब उसने देख लिया कि सेना अपना सब करतब (कर्तव्य) कर चुकी, कुछ बन न पडा, तब स्वयं अकेला ही समाधि छुटानेपर उद्यत हुआ। इसीसे यहाँ अब सेनाको नहीं लिखते। रिसमें आकर वीर मनुष्य अपना पूरा-पूरा पुरुषार्थ करनेपर उतारू हो जाता है, उसके बाण कराल हो जाते ही हैं। श्रीराम-खर-दूषणादि और श्रीराम-रावणादिके समरमें इसके अनेक प्रमाण हैं। कानपर्यन्त प्रत्यंचा खींचनेका भाव यह है कि उसने उसमें अपना भरपर बल लगा दिया। प्रत्यंचा जितना ही ताना या खींचा जाता है, बाण भी उतने ही अधिक वेगसे जाता है, जिससे दुर्वेध्यको भी भेदा जा सकता है। मिलान कीजिये—'*तानि सरासन श्रवन*<sup>१</sup> लिंग पृनि छाँडे निज<sup>२</sup> तीर॥ तब चले बान कराल॥ कोपेउ<sup>३</sup> समर श्रीराम। चले बिसिख<sup>४</sup> निसित निकाम॥ (३।१९-२० खर-दुषण-प्रसंग), वैसे ही यहाँ 'सुमन<sup>१</sup> चाप निज<sup>२</sup> सर संधानें। अति रिस<sup>३</sup> ताकि श्रवन<sup>१</sup> लिग तानें॥ छाँड़े बिसम<sup>४</sup> बिसिख<sup>ःः</sup>।'पुन: रावणसमरमें भी ऐसा ही देखिये। यथा—'भए कृद्ध<sup>३</sup> जुद्ध बिरुद्धः । तानेउ चाप श्रवन<sup>१</sup> लिग छाड़े बिसिख<sup>४</sup> कराल<sup>२</sup>॥' राम मारगन गन चले । (६।९०) 'खैंचि सरासन श्रवन लिंग छाँड़े सर एकतीस।'(६।१०१)—इससे रावणके प्राण ही ले लिये। वैसे ही यहाँ कामदेवने भी देवताओंका काम करनेके लिये प्रबल शत्र शिवजीके लिये कानतक शरासन खींचकर उनके हृदयको लक्ष्य करके अपने खास तीक्ष्ण बाण छोड़े और उन्होंने जाकर पूरा काम किया।

### छाँड़े<sup>१</sup> बिषम बिसिख<sup>२</sup> उर लागे । छूटि समाधि संभु तब जागे ॥ ३ ॥ भएउ ईस मन छोभु बिसेषी । नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—**बिषम**=तीक्ष्ण।=पाँच। ८३ (८) देखिये। **बिसिख** (सं० विशिख)=बाण। **छोभ** (क्षोभ)= उद्वेग, चंचलता, खलबली। **उघारना**=खोलना।

अर्थ—(फिर) तीक्ष्ण (पाँचों) बाण छोड़े (जो जाकर) हृदयमें लगे तब समाधि छूट गयी और शिवजी जागे॥३॥ समर्थ शंकरजीके मनमें बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर सब दिशाएँ देखीं॥४॥

नोट—१ 'छाँड़े बिसम—' इति। (क) सारी कलाएँ जब सफल नहीं होतीं तब 'निज सर' से काम लिया जाता है। वैसे ही यहाँ सब तरह हार माननेपर उसने अपने खास पंचबाणोंका प्रयोग किया। 'बिषम बाणोंके' संधानकी विषमता वा तीक्ष्णता दिखाते हैं कि उन्होंने जाकर शिवजीके हृदयको क्षुभित कर दिया। यहाँ 'बिषम' के दोनों अर्थ हैं। (ख) कामके पाँचों बाण बड़े भयंकर हैं। यथा—'त्वदाशुगानां यद्वीर्यं तद्वीर्यं न भविष्यति। वैष्णवानां च रौद्राणां ब्रह्मास्त्राणां च तादृशम्॥' इनका वीर्य वैष्णवास्त्र, रौद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्रसे भी अधिक है। कामदेवको ब्रह्माजीका वरदान था कि विष्णु, शिव और मैं भी तुम्हारे अस्त्रके वशवर्ती रहेंगे। यथा—'अहं विष्णुहरश्चापि तवास्त्रवशवर्तिनः।'(का॰ पु॰, वि॰ त्रि॰) (ग) 'छूटि समाधि—' इति। समाधि छूटी, अतः ध्यान जाता रहा। पूर्व कहा था कि 'मन थिरु किर तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना॥'तथा 'शिव समाधि

१-छाँडेउ। २-बान-१७२१, छ०, भा० दा० बिसिष-१६६१।

बैठे सब त्यागी।'—अब बाण लगनेसे वह सब बातें जाती रहीं। ध्यान मनकी एकाग्रतासे होता है सो जो मन स्थिर था वह अब अस्थिर हो गया, जैसा आगे कहते हैं—'भएउ ईस मन छोभु बिसेषी।' ब्हिब्रह्माजीने जो कहा था कि 'पठवहु कामु जाइ शिव पाहीं। करें छोभु संकर मन माहीं॥' उस वाक्यको यहाँ चरितार्थ किया, अर्थात् वैसा यहाँ कामद्वारा करवाके दिखाया गया, वह काम पूर्ण हो गया।

नोट—२ (क) 'भएउ ईस मन छोभ बिसेषी' इति। 'विशेष क्षोभ' से कामके बाणकी 'विषमता' कही। 'पुष्पधनुषपर पुष्पबाण चढाकर उससे समाधि छुडाना, अपूर्ण कारणसे कार्यका उत्पन्न करना '*द्वितीय विभावना* अलंकार' है।' (वीरकवि) 'ईश' का भाव कि श्रीरामजीकी माया ऐसी प्रबल है कि 'अक्षोभ' और 'ईश्वर' अर्थात् ऐश्वर्यवान् समर्थ शिवजीतकका मन क्षुब्ध हो गया। (वै०) (ख) शंका—'शिवजी तो श्रीरामजीके ध्यानमें थे तब कामदेवसे उनको विघ्न क्यों हुआ?', समाधान—प्रभुकी तो आज्ञा थी कि 'अब उर राखेह जो हम कहेऊ' (৩৬) 'जाइ विवाहह सैलजहि' (৬६) यह प्रभुने कहा था और इसीको हृदयमें धरनेको कहा था। शिवजीने यह आज्ञा शिरोधार्य भी की, यथा—'सिर धिर आयसु करिअ तुम्हारा।' 'आज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी' (७७) परंतु तत्पश्चात इस आजाका पालन न कर वे समाधिस्थ हो बैठे. उनकी आजाको हृदयमें धरनेके बदले उन्होंने उनकी मूर्ति हृदयमें धर ली और श्रीपार्वतीजी तथा देवताओंका दु:ख हरना इस समय परम आवश्यक है। अतएव समाधिमें विघ्न हुआ। (वै॰) (ग) 'नयन उघारि' इति। इससे जनाया कि शिवजीकी समाधिमें नेत्र बंद थे। (पद्मपुराणको कथामें उनके नेत्र अधखुले थे और उनकी दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर जमी हुई थी। उससे एकवाक्यता यों की जा सकती है कि पूर्व जो नेत्र अधखले थे और एक ओर ध्यानमें लगे हुए थे उनको उस ओरसे उठाकर पूरा खोला और सब दिशाओंमें देखा।) नारदजीकी समाधिमें नेत्र खुले हुए थे, इसीसे वहाँ नेत्रोंका खोलना नहीं लिखा गया। पन:, '*उघारि'* से यह भी जनाया कि कामके किसी करतबसे नेत्र नहीं खुले, वरंच मनमें चंचलता आ जानेपर उसका कारण देखनेके लिये उन्होंने स्वयं नेत्रोंको खोला। (घ) 'सकल दिसि देखी '- सब दिशाओं में देखा कि चित्तके विकारका क्या कारण है, यथा-' हेतं स्वचेतो विकतेर्दिदश्चरिशामपान्तेष ससर्ज दृष्टिम्।' (कु० सं० सर्ग ३।६९)

### सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भएउ कोपु कंपेउ त्रैलोका॥५॥ तब सिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम् भएउ जरि छारा॥६॥

अर्थ—आमके पत्तोंमें (छिपे हुए) कामदेवको (उन्होंने) देखा (तो) उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों लोक काँप उठे॥५॥ तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला। देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया॥६॥

नोट—१(क) 'सौरभ पल्लव मदनु बिलोका' इति। पूर्व कामदेवका आमकी मोटी डालपर बैठना कहा था; यथा—'देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदनु मनु माखा॥'और यहाँ लिखते हैं कि 'सौरभ पल्लव मदनु बिलोका।' इसमें भाव यह है कि कामदेवने बाण मारनेके लिये बड़ा रूप धारण किया, इसीसे बड़ी मोटी शाखापर चढ़कर वहाँसे बाण छोड़े। बाण छोड़नेपर जब क्षोभ हुआ और शिवजी नेत्र खोल देखने लगे तब छोटा रूप धरकर आमके पत्तोंमें छिप गया। (शिकारीकी पोशाक भी हरी होती है, पत्ते भी हरे, कामका शरीर भी श्याम।) यथा—'तरुपल्लव महँ रहेउ लुकाई' (श्रीहनुमान्जी)—(खर्रा) 'मदनु बिलोका'=कामदेवको देखा। दूसरा भाव कि देखकर जनाया कि अब तू सच ही 'मदन' हो जायगा, तेरा 'मद' न रह जायगा, तेरा नाश ही किये देता हूँ। (ख) 'भएउ कोपु कंपेउ त्रैलोका' इति। 'कोप' देखकर ऐसा अनुमान होता था कि प्रलय करना चाहते हैं। इसीसे त्रैलोक्य काँप उठा। एक बार सतीका मरण सुनकर कोप किया था तो सब देवता देखे हुए हैं कि दक्षयज्ञकी क्या दशा हुई। उसके पश्चात् यह कोप देखा तो भयभीत हो गये कि न जाने क्या कर डालें? हमारे मित्र कामदेवका नाश न कर डालें।

नोट—२ (क) 'तब सिव तीसर नयन उघारा' इति। श्रीशिवजीके प्रत्येक सिरमें तीन–तीन नेत्र हैं, इसीसे त्रिनेत्र वा त्रिलोचन भी उनका नाम है। चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि तीन नेत्र हैं, यथा—'भारती बदन बिष अदन सिव सिस पतंग पावक नयन'—(क॰ उ॰ १५२), 'निटुर निहारिए उघारि डीठि भाल की'—(क॰ उ॰ १६९) पहले दो नेत्रोंसे देखा कि कामदेव कहाँ छिपा हुआ है और तीसरा नेत्र उसको भस्म करनेके लिये खोला, क्योंकि जलाना काम अग्निका है। कोई–कोई महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि दो नेत्र सूर्य, चन्द्ररूप जगत्की उत्पत्ति और पालन करते हैं और अग्निनेत्र प्रलय करनेवाला है। इसीसे त्रैलोक्यवासी काँप उठे। कुमारसम्भवके अनुसार कामदेवको देखते ही तीसरे नेत्रसे अग्निज्वाला निकल पड़ी। (ख) तीसरे नेत्रसे जलानेके अनेक भाव टीकाकारोंने लिखे हैं जिनमेंसे कुछ ये हैं—

- (१) तीसरे नेत्रसे जलाया क्योंकि काम भी चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्षमें तीसरा है (रा॰ प्र॰) वा,(२) यह तुच्छ जीव है, यदि नेत्रके घूरनेसे ही काम चले तो शस्त्र क्यों चलावें। (पंजाबीजी) वा, (३) कामका मनमें प्रवेश करनेका फाटक नेत्र है; इसिलये द्वारहीपर मारा, भीतर न जाने दिया। (रा॰ प्र॰) वा, (४) श्रीरामजी आपसे पार्वतीजीको ग्रहण करनेको कह गये थे, उसमें काम समाधि छुटाकर सहायक हुआ; इसिलये नेत्रावलोकन कृपादृष्टि है। उसपर यह कृपा की कि अबतक तन होनेसे एकदेशीय था, अब सर्वदेशी बना दिया; यथा—'बिनु बपु ब्यापिहि सबिह अब'(८७)। (वै॰ रा॰ प्र॰)
- —अग्निनेत्रसे चितवना और कामका भस्म होना, कारण और कार्य एक साथ होनेसे 'अक्रमातिशयोक्ति' अलंकार हुआ—(वीरकवि)।

नोट—३ 'चितवत' अर्थात् आँख खुलते ही दृष्टि उसपर पड़ते ही वह भस्म हो गया, देर न लगी, देवता मुँहसे कुछ बात भी न कह सके। यथा—'स्फुरन्नुदर्चिः सहसा तृतीयादक्ष्णः कृशानुः किल निष्पपात॥ क्रोधं प्रभो! संहर संहरेति यावद् गिरः खे मरुतां चरन्ति। तावत्स विह्नर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार॥' (कु० सं०। ३। ७१-७२) अर्थात् कामदेवको देखते ही उनके तीसरे नेत्रसे अग्निज्वाला निकली और जबतक देवगणके मुखसे वचन निकलें-निकलें कि हे प्रभो! क्रोधको रोकिये, रोकिये, तबतक ज्वालाने कामदेवको भस्म ही कर डाला।

### हाहाकार भएउ जग भारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी॥७॥ समझि कामसख सोचिहिं भोगी। भए अकंटक साधक जोगी॥८॥

शब्दार्थ—**हाहाकार**=शोर, हलचल, हा, हा! हाय! हाय!—ये शोकके वचन हैं। डरपना=डरना; यथा—'एकिह डर डरपत मन मोरा। प्रभु मिहदेव श्राप अति घोरा॥'(१। १६६) भोगी=इन्द्रियोंका सुख चाहनेवाले; विषयासक्त, विषयी; व्यसनी लोग, अकंटक=कंटक (काँटा) रहित—निष्कंटक, विष्नबाधारहित; बेखटका।

अर्थ—संसारमें बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गये और दैत्य प्रसन्न हुए॥७॥ विषयी लोग कामसुखको याद कर-करके सोचमें पड़ गये और साधक योगी निष्कंटक हो गये॥८॥

नोट—१ 'हाहाकार भएउ जग भारी। डरपे सुर—ं इति। देवताओंने जब तारकासुरसे पीड़ित हो श्रीब्रह्माजीसे जा पुकार की तब 'सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ। संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ॥ ८२॥ मोर कहा सुनि करहु उपाई।' श्रीब्रह्माजीके आज्ञानुसार देवताओंने शिवजीकी समाधि छुड़ानेके लिये कामदेवको भेजा था। श्रीशिवजीने अग्निनेत्र खोलकर कामदेवको भस्म कर दिया। देवता भयभीत हो गये हैं, क्योंकि काम ही जब भस्म हो गया तब शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्न होना ही असम्भव हो गया, पुत्र न उत्पन्न होनेसे तारकासुरका वध नहीं हो सकता, अब असुर और भी सतावेंगे। जो कारण देवताओंके शोकका हुआ, वही असुरोंकी प्रसन्नताका हुआ ही चाहे। दूसरा कारण भयका यह है कि हमलोगोंने कामदेवको समाधि छुड़ाने भेजा था, यह जानकर शिवजी हमें भी दण्ड न दें। जैसे दक्ष-यज्ञमें दक्षकी सहायता करनेवाले सब देवताओं

और मुनियोंको भी भारी दण्ड दिया गया था। यह तो स्वर्गवासियोंके भयका कारण हुआ। पुन: भाव कि कामके नाशसे तो सभीके वंशोंका अब नाश ही हुआ, पितृतर्पणादि कौन करेगा! इत्यादि। इससे जगत्के और लोगोंमें हाहाकार मचा।

नोट—२ 'समृद्धि काम सुख सोचिहिं भोगी—' इति। (क) विषयी लोगोंको चिन्ता हो गयी कि अब विषय-सुखभोग कैसे करेंगे। मैथुन विषयानन्द आठ प्रकारका है; इसीसे विषयीका कामसुख समझकर सोचना कहा। अथवा, वे सोचते हैं कि कामदेव भस्म कर दिया गया तब तो हमें अब कामवासना ही न पैदा होगी; अतः भोगके सुखसे अब हम सदाके लिये वंचित रहेंगे। (ख) 'भए अकंटक साधक जोगी' इति। साधक योगियोंके लिये काम काँटा है अर्थात् शत्रु है; यथा—'भए कामबस जोगीस तापस पावँरिह की को कहै।'(८५) वे अकंटक हो गये अर्थात् शत्रुहीन हो गये। यथा—'आए करै अकंटक राज्।'(२। २२८)

नोट-३ № यहाँतक शिवजीकी समाधि छुडानेके प्रसंगमें कामदेवके तीन आक्रमण वा एकके बाद एक करके तीन बार उपाय करना कहकर यह भी दिखाया गया है कि 'सिद्ध, विरक्त, महामूनि, योगीश, तापस' आदिसे शिवजी कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। सिद्धादिको मारने (कामवश करने) में न तो कामदेवका ही काम पडा और न उसकी सेनाका। वे तो उसके प्रभावमात्रसे ही मारे गये। देखिये कामदेव जब देवताओंसे विदा होकर चला तब प्रथम उसने केवल अपना प्रभाव फैलाया: यथा—'तब आपन प्रभाउ बिस्तारा' और इतनेहीसे उसने 'निज **बस कीन्ह सकल संसारा।**' कामके प्रभाव एवं कौतुकका वर्णन 'तब आपन प्रभाउ बिस्तारा।' (८४। ५) से लेकर **'धरी न काह धीर**ं'' (८५) तक है। इस खेलमात्र (प्रभावदर्शनमात्र) से **'भए कामबस** जोगीस तापस।' पर इसका किंचित् भी प्रभाव शिवजीपर न पडा। यह प्रथम आक्रमण हुआ। शिवजीपर कुछ भी प्रभाव न पड़नेसे वह खिसिया गया और प्राणोंपर खेलकर उसने दूसरा उपाय रचा। उसने रुचिर ऋतुराजको प्रकट किया। वनकी परम सुभगता आदि उपाय रचे, जिसे देख 'मुएँह मन मनसिज जागा।''मुएँह मन'से जनाया कि सिद्ध विरक्त महामुनि '*जोगी'* और '*जोगीस तापस'*, जिनका पूर्व ही कामके प्रभावसे ही पराजित होना कह आये हैं, उनसे ये 'मुएँह मन' अधिक हैं, क्योंकि इनको प्रभावमात्रसे न वश कर सका था, इनके लिये विशेष उपाय रचना पड़ा था। (८६।६) ८६ 'मुएँह मन' देखिये।—यह दूसरा आक्रमण है, जो 'मरनु ठानि मन रचेसि उपाई'(८६।५) से लेकर 'सकल कला किर कोटि बिधि हारेउ सेन समेत।'(८६) तक वर्णित है— यहाँ काम और उसकी सेनाकी कलाओंका बल दिखाया, पर इसका भी प्रभाव शिवजीपर न पडा। तब उसने स्वयं अपना निजका पुरुषार्थ दिखाया 'कोपेउ हृदय निकेत' (८६) से 'छाँडे बिषम बिसिख उर लागे।'तक है। यह तीसरा आक्रमण है। इससे शिवजीकी समाधि छूट गयी।

नोट—४ 'कामु भएउ जिर छारा' इस एक कारणसे ही कई विरोधी कार्य एक साथ उपस्थित हो गये। देवता डरे, असुर सुखी हुए, भोगी चिन्तित हुए और योगी निष्कण्टक हो गये। अत: यहाँ 'प्रथम व्याघात' अलंकार है।

छंद — जोगी अकंटक भए पित-गित सुनत रित मुरुछित भई। रोदित बदित बहु भाँति करुना करत संकर पिहें गई॥ अति प्रेम किर बिनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आसुतोष कृपाल शिव अबला निरिख बोले सही॥

शब्दार्थ—रित=कामदेवकी स्त्री जो दक्षके पसीनेसे उत्पन्न उनकी कन्या मानी जाती है। सबसे अधिक रूपवती और सौंदर्यकी साक्षात् मूर्ति होनेसे समस्त देवताओंके मनमें इसे देखकर अनुराग उत्पन्न हुआ था; इसीसे इसका नाम 'रित' पड़ा। करुना (करुणा)=वह दु:ख जो अपने प्रिय बन्धु इष्ट-मित्रादिके वियोगसे उत्पन्न होता

#### है। शोक। सही=सत्य, सचमुच, निश्चय।

अर्थ—योगी बेखटके अर्थात् निश्चिन्त हो गये। रित अपने पितकी दशा सुनते ही मूर्च्छित हो गयी। रोती—पीटती है, विलाप करती है, (इस तरह) बहुत प्रकारसे शोक करती हुई वह (कल्याणकर्ता) शंकरजीके पास गयी। अत्यन्त प्रेमसे बहुत प्रकारसे विनती करके वह हाथ जोड़े सामने खड़ी रह गयी। समर्थ, शीघ्र प्रसन्न होनेवाले, दयालु शिवजी अबला (असहाय स्त्री) को देख बोले ही तो सही। (अर्थात् दु:खित देख रहा न गया, करुणा आ गयी और प्रसन्न होकर वे शुभ वचन बोल ही पडे।)

नोट—१ (क) 'पित गित सुनत' इति। किससे सुना? पद्मपुराण और कुमारसम्भवमें तो 'रित' का कामदेवके साथ वहाँ जाना और आक्रमणमें सहायक होना कहा गया है; यथा—'समाधवेनाभिमतेन सख्या रत्या च सा शंकमनुप्रयातः। अंगव्ययप्रार्थितकार्यसिद्धिः स्थाण्वाश्रमं हैमवतं जगाम॥' (कु० सं० ३।२३) अर्थात् मदन अपने प्रिय सखा वसंत और रितके साथ हिमाचलपर शिवजीके आश्रममें यह निश्चय करके गया कि चाहे प्राण ही क्यों न चले जायँ पर देवकार्य सिद्ध कर दूँगा। इनके मतानुसार रितने कामदेवको भस्मीभूत होते स्वयं देखा। पर मानसकार यहाँ 'पित गित सुनत' अर्थात् दूसरोंसे कामदेवकी गितका सुनना लिखते हैं। इसीसे रितका समीप होना नहीं पाया जाता। उससे दूर ही वह रही होगी। 'हाहाकार भयउ जग भारी' यह देवताओंका हाहाकार सुनकर उसे कामदेवके भस्म होनेका हाल मिला अथवा नारदजीने समाचार दिया हो। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'कामदेवने विभाव प्रस्तुत कर दिया था, पर वहाँ अनुभाव ही नहीं हुआ, स्थायी भाव पुष्ट कैसे हो? अतः रितका आगमन न हो सका था। उसने पितकी गित सुनी।'

- (ख) 'बदित'—यह रीति स्त्रियोंमें प्राय: देखनेमें आती है कि मृतककी प्रशंसा कर-करके रोती हैं, कहीं-कहीं सिर और छाती भी पीटती हैं, ये सब भाव 'बदित' शब्दमें ध्वनित हैं। रावणके मरनेपर भी ऐसा ही हुआ था, यथा—'पति सिर देखत मंदोदरी। मुरुछित बिकल धरनि खसि परी।। जुबतिबुंद रोवत उठि धाई। तेहि उठाइ रावन पहिं आई।। पतिगति देखि ते करिंह पकारा। छटे कच निंह बपष सँभारा।। उर ताडना करिंह बिधि नाना। रोवत करिह प्रताप बखाना।। तव बल नाथ डोल नित धरनी। तेजहीन पावक सिस तरनी।। सेष कमठ सिह सकिह न भारा। सो तनु भूमि परेउ भरि छारा॥ बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सनमुख धर काहु न धीरा॥ 🚈 'तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा॥' (६।१०३) ऐसा ही यहाँ भी समझ लेना चाहिये। (ग) 'बदित करुना करत'इति। 'कुमारसम्भव' सर्ग ४ में रितका विलाप कालिदासजीने वर्णन किया है। उसमेंसे किंचित् यहाँ लिखा जाता है। हे प्राणनाथ! तुम्हारा सुन्दर शरीर इस दशाको प्राप्त देखकर भी मेरा हृदय विदीर्ण नहीं होता। हा! स्त्री कैसी कठोर होती है। हे पति! तुम जो यह कहा करते थे कि तू मेरे हृदयमें रहती है, मेरी प्रिया!' वे वचन तुम्हारे कहाँ गये? वे वचन तो आज मुझे छल ही प्रतीत होते हैं, नहीं तो तुम्हारा शरीर नष्ट होनेपर 'रित' नष्ट क्यों न हुई ?—तुम्हारे हाथोंसे बना हुआ वसन्तसम्बन्धी पुष्पोंका यह आभरण मेरे अंगोंपर वर्तमान है, परंतु वह तुम्हारा सुन्दर शरीर नहीं दिखायी देता। क्रर देवताओं के स्मरण करनेपर मेरे पैरोंमें महावर समाप्त किये बिना ही तुम चले गये थे, अब आकर उसे पुरा तो करो। हे पित! तुमसे अलग होकर मैं छणभर भी जीती रह सकी, यह निन्दा अवश्य मुझे प्राप्त होगी। हे कामदेव! इस समय दर्शन दो। यह वसन्त तुम्हारा दर्शन चाहता है, पुरुषोंका प्रेम स्त्रियोंमें स्थिर भले न हो, पर मित्रोंपर तो अवश्य ही होता है। --दु:सह दु:खसे मेरा रंग धूम्र-सा हो गया है। मुझे देखो तो सही! हे वसन्त! देखो चन्द्रिका चन्द्रके साथ जाती है, बिजली मेघके साथ नष्ट होती है, स्त्री पतिके मार्गमें जानेवाली है, यह जड भी जानते हैं, मुझे अग्नि देकर तुम पितके समीप पहुँचा दो ाल(श्लोक ५-३८)-यही सब बह भाँतिकी करुणा है।
- (घ) 'संकर पिहं गई।' शंकर शब्दकी सार्थकता उनके आचरणमें प्रकट कर दिखायी है। कल्याणकर्ता उनका नाम ही है। अतः वे कल्याण करेंगे, अतः शंकरके पास गयी और उन्होंने कल्याण किया भी।

नोट—२ 'अति प्रेम किर बिनती' इति। इससे जनाया कि 'रोदित बदित बहु भाँति करुना करत' ये शिवजीके पास पहुँचनेके पूर्व मार्गमें चलते हुए समयकी दशाका वर्णन है। समीप पहुँचनेपर 'अति प्रेम' से विनती करने लगी। पद्मपुराणमें उसकी 'बिबिध भाँति बिनती' विस्तारसे है। \* कल्याणमय, शरणद, मनोवांछित प्रदान करनेवाले इत्यादि विशेषणोंको दे-देकर उसने बारम्बार नमस्कार करके अन्तमें अपना मनोरथ इस प्रकार कहा है—'मैं अपने प्रियतमकी प्राप्तिके लिये सहसा आपकी शरणमें आयी हूँ। भगवन्! मेरी कामनाको पूर्ण करनेवाले और यशको बढ़ानेवाले मेरे पितको मुझे दे दीजिये। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। पुरुषेश्वर! प्रियाके लिये प्रियतम ही नित्य सेव्य है। आप ही इस भुवनके स्वामी और रक्षक हैं। आप परमदयालु और भक्तोंका दु:ख दूर करनेवाले हैं।'

नोट—३ 'प्रभ आसतोष कृपाल शिव' इति। 'प्रभ्'का भाव कि आप समर्थ हैं। कर्त्मकतुर्म्, होनी-अनहोनी, सम्भव-असम्भव आप सब कुछ कर सकते हैं। कामदेवको जला दिया, उसे जिला भी सकते हैं। 'आसतोष' हैं अर्थात कोई आपका कितना ही अपराध क्यों न करे, पर यदि फिर दीन होकर विनती करे तो आप उसके पर्वकत अपराधोंपर किंचित भी विचार न करके उसपर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। 🕸 प्रीति एवं क्रोध तीन प्रकारके कहे गये हैं—उत्तम, मध्यम और निकष्ट। यथा—'उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानि। प्रीति परिच्छा तिहन की बैर ब्यतिक्रम जानि॥' (दोहावली ३५२) आपका क्रोध उत्तम है, शीघ्र मिट जाता है, जैसे पानीकी लकीर। 'कुपाल' हैं, प्रसन्न होकर शीघ्र कुपा करते हैं, रितपर भी कुपा करेंगे। 'शिव' अर्थात् कल्याणस्वरूप हैं। कामदेवके बिना सुष्टि कैसे बढेगी? देवताओंका कल्याण कैसे होगा? यह सब समझकर कल्याणका उपाय करेंगे। (ग) 'अबला निरखि' इति। 'प्रभू' कहकर 'अबला निरखि' कहनेका भाव कि असहाय, असमर्थको देखकर समर्थकी-सी बात कहेंगे, कृपा करेंगे, कृपा न करनी होती तो मौन रह जाते, बोलते नहीं। 'अबला' नाम ही यहाँ दीनता, निर्बलता, पराधीनता, असहायता और पतिविहीनता सुचित कर रहा है। 'अबला' का अर्थ है—'नहीं है बल जिसके।' स्त्री पराधीन है पर जबतक पति रहता है तबतक उसे पतिके बलसे बल रहता है। पतिके मर जानेपर, एकमात्र बल जो उसको था, वह भी न रह गया और वह यथार्थ ही 'अवला' हो गयी। इसीसे 'अवला' शब्द बहुत ही उत्तम यहाँ प्रयुक्त हुआ है। (घ) 'बोले सही।' ब्हियहाँ दिखाया कि जब विनती मन, कर्म, वचन तीनोंसे की जाती है तब देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रितने मन, वचन, कर्म तीनोंसे विनती की। यहाँ 'अति प्रेम' से मन. 'किर बिनती' से वचन और 'जोरि कर' से कर्म सचित किया गया। इसीसे शिवजी शीघ्र प्रसन्न हो गये। ग्रन्थमें इसके उदाहरण सर्वत्र हैं।

नोट—४ 🖙 यहाँतक मदनकी चढ़ाई और दहन-प्रसंगमें चार हरिगीतिका छन्द आये हैं। चार छन्दोंके

<sup>\*</sup> पद्मपु॰ सृष्टिखण्डमें पुलस्त्य-भीष्म-संवादमें मदनदहन-प्रसंगकी कथा भी है। पुलस्त्यजी कहते हैं—कामदेवको भगवान् शिवके हुंकारकी ज्वालासे भस्म हुआ देख रित उसके सखा वसन्तके साथ जोर-जोरसे रोने लगी। फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान् चन्द्रशेखरकी शरणमें गयी और धरतीपर घृटने टेककर स्तृति करने लगी।

रित बोली—जो सबके मन हैं, यह जगत् जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्गसे चलनेवाले हैं उन कल्याणमय शिवको नमस्कार है। जो सबको शरण देनेवाले तथा प्राकृत गुणोंसे रहित हैं उन भगवान् शंकरको नमस्कार है। भक्तोंको मनोवांछित वस्तु देनेवाले महादेवको प्रणाम है। कर्मोंको उत्पन्न करनेवाले महेश्वरको नमस्कार है। देव! आप ललाटमें चन्द्रमाका चिह्न धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपकी लीलाएँ असीम हैं। उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। वृषभराज नंदी आपका वाहन है। आप दानवोंके तीनों पुरोंका अन्त करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और नाना प्रकारके रूप धारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। कालस्वरूप आपको नमस्कार है तथा काल और कल दोनोंसे अतीत आप परमेश्वरको नमस्कार है। आप चराचर प्राणियोंके आचारका विचार करनेवालोंमें सबसे श्रेष्ठ आचार्य हैं। प्राणियोंकी सृष्टि आपहीके संकल्पसे हुई है। आपके ललाटमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं।

प्रयोगका भाव यह कहा जाता है कि यहाँ कामदेवने चार चतुष्टयोंको विजय किया है—(१) तप, योग, ज्ञान, वैराग्यको। (२) देव, मनुष्य, तिर्यक् और स्थावरको। (३) चारों वर्णों और (४) चारों आश्रमोंको। वे० भृ० पं० रामकुमारदासजी कहते हैं—(क) यहाँके चारों छन्द कामसम्बन्धी ही हैं। परंतु तीन छन्दोंमें 'छन्दोंमें *'रितनाथ' 'काम'* और *'मनोभव'* शब्द क्रमशः स्वतन्त्ररूपसे आये हैं और चौथेमें रितकी गौणतामें आया है। प्रथम छन्दमें 'रितनाथ' का भाव है—रित (आसक्ति, नाथ) (नाथुबंधने) अर्थातु जिसने सबको अपनेमें आसक्त (अर्थात कामासक्त) करके बाँध लिया है। इस अर्थका स्पष्टीकरण दोहेमें किया गया है, यथा—'भए सकल **बस काम'।** दूसरे छन्दमें 'काम'—शब्द देनेका भाव कि ब्रह्माण्डभरको वश करनेमें उसे किंचित् भी प्रयास नहीं करना पडा। ब्रह्माण्डको वश करना उसका एक कौतुकमात्र था। इसीसे दुसरे छन्दमें 'काम' शब्द दो बार आया है—'भए कामबस जोगीस' और 'काम कृत कौतुक अयं'। कामवश होना कहकर फिर यह भी उसी 'काम' शब्दसे बताया कि कामने सबको कैसे वशमें कर लिया। काम=इच्छा। काम कृत=इच्छामात्रसे किया। अर्थात् उसने कौतुककी इच्छामात्र की, बस सब वशीभृत हो गये। प्रथम दो छन्दोंमें दिखाया कि इच्छामात्रके कौतुकसे जीवित-मनवालोंको वशमें कर लिया और तीसरेमें दिखाया कि 'म्ये' मनको सहायकोंकी कृपाद्वारा वश किया और स्वयं मुये मनमें प्रवेश करके उसे जगाया। इसीसे यहाँ 'मनोभव' नाम दिया गया। जब अपनी इच्छामात्र तथा साथियोंकी सहायतासे भी शिवजीको न क्षब्ध कर सका तब शरीरके बलका प्रयोग किया और शरीरसे विनाशको प्राप्त हो गया। चौथेमें रितकी गौणतामें कहकर जनाया कि रितकी याचनासे (यहाँ 'नाथु' धातु 'याचने' अर्थमें है) उसे शक्ति एवं शरीर प्राप्त हुआ। शक्ति तुरंत ही प्राप्त हो गयी; इससे उसे पहले कहा। शरीर कालान्तरमें प्राप्त हुआ, अतः उसे पीछे कहा।

(ख) कर्मकाण्डी और शुष्क ज्ञानवाले ज्ञानियोंका वश होना और उपासकोंका उबारना कहा। शिवजी ज्ञानी उपासक हैं अत: काम उनसे डर गया और उन्होंने उसपर निग्रह-अनुग्रह भी किया। ज्ञानी उपासकोंसे काम डरता है। यथा—'नारद बिष्नु भगत पुनि ज्ञानी'अत: 'कामकला कछु मुनिहि न ब्यापी। निज भय डरेड मनोभव पापी॥'

# दोहा—अब तें रित तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु। बिनु बपु ब्यापिहि सबिह पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु॥ ८७॥

शब्दार्थ—अनंग=बिना अंगका; कामदेवका नाम है। प्रसंग=बात।

अर्थ—हे रित! अबसे तेरे स्वामीका नाम 'अनंग' होगा। वह सबको बिना शरीरहीके व्यापेगा। यदि वह कहे कि मुझे तो उससे सुख न होगा तो उसको सान्त्वना देनेके लिये स्वयं ही यह भी कहते हैं (कि) और अब तु अपने पितसे मिलनेकी बात सुन॥८७॥

नोट—१ (क) 'होइहि नामु अनंगु' इति। अर्थात् अबसे कामदेवका नाममात्र रहेगा, शरीर न रहेगा, पर क्रियाकारिता रहेगी। केवल तेरे मिलापके लिये मैं उसे शरीर देता हूँ। (ख) 'बिनु बपु ब्यापिहि'—यह अनुग्रह है, प्रसाद है। इस आशीर्वादसे संसारका काम होता रहेगा। 'बिनु बपु ब्यापिहि सबिहि'—प्रसन्नताका फल है। अभीतक वह एकदेशीय था और 'अब सबको बिना अंगके ही व्यापेगा,' इस आशीर्वादसे वह सर्वदेशीय, सर्वव्यापी बन गया। (ग) 'सुनु मिलन प्रसंग' अर्थात् कब और कहाँ वह तुझसे सशरीर मिलेगा, अब यह भी बताता हूँ सो सुन। उसको प्रद्युम्नजीकी प्राप्ति कैसे हुई यह प्रसंग श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० उत्तरार्ध अ० ५५ में है।

जब जदुबंश कृष्न अवतारा । होइहि हरन महा महिभारा ॥ १ ॥ कृष्मतनय होइहि पति तोरा । बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ २ ॥ रति गवनी सुनि संकर बानी । कथा अपर अब कहीं बखानी ॥ ३ ॥ शब्दार्थ—जदुबंश (=यदुवंश=राजा यदुका कुल। राजा ययातिके बड़े पुत्रका नाम यदु था जो शुक्राचार्यकी लड़की देवयानीसे पैदा हुआ था। ययातिने जब उससे युवावस्था माँगी और उसने वृद्धावस्थाके बदलेमें अपनी युवावस्था देना स्वीकार न किया तब ययातिने शाप दे दिया। शापकी बात श्रीकृष्णजीने स्वयं उग्रसेनसे कही है। यथा—'ययातिशापाद्यदुभिनांसितव्यं नृपासने।'(भा० १०। ४५। १३) अर्थात् हम यादवोंको शाप है, इससे हम राज्यसिंहासनपर नहीं बैठ सकते। प० पु० भूमिखण्डमें लिखा है कि ययातिने शाप दिया कि 'तेरा वंश राज्यहीन होगा। उसमें कभी कोई राजा न होगा' फिर यदुकी प्रार्थनापर कि मैं निर्दोष हूँ, मुझ दीनपर दया कीजिये, राजाने प्रसन्न होकर वर दिया कि भगवान् तेरे वंशमें अंशोंसहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा कुल शापसे मुक्त हो जायगा। यदुवंशका वर्णन भा० ९। ३० में दिया है।

अर्थ—जब पृथ्वीका भारी भार हरण करनेके लिये यदुवंशमें (भगवान्का) श्रीकृष्णावतार होगा॥१॥ तब श्रीकृष्णजीका पुत्र (प्रद्युम्न) तेरा पित होगा। मेरा वचन असत्य नहीं होता॥२॥ श्रीशंकरजीके वचन सुनकर रित चली गयी। अब दूसरी कथा विस्तारसे कहता हूँ॥३॥

नोट—१ (क) 'जब जदुबंश—' इति। अर्थात् द्वापरके अन्तमें। इससे जान पड़ता है कि पार्वती-जन्म, तप तथा मदन-दहन यह सब सम्भवतः त्रेताहीमें हुआ। (ख) 'हरन मिह भारा' इति। द्वापरमें बहुत-से राक्षस ही मनुष्यरूप धारणकर पृथ्वीपर आये थे; यथा—'भूमिर्दृप्तनृपव्याजदैत्यानीकशतायुतैः। आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ॥'(भा० १०। १। १७) अर्थात् जरासन्ध, कंस, शिशुपाल, वक्रदन्त, दुर्योधनके भाई इत्यादि सब पूर्व जन्ममें राक्षस थे। इन्हींका नाश करनेके लिये भगवान्ने यदुवंशमें अवतार लिया। ये सब भूमिपर भारस्वरूप थे। भा० १। ३। २३ में भी कहा है। यथा— 'एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी। रामकृष्णाविति भुवो भगवानहरद्भरम्॥' अर्थात् यदुवंशमें बलराम और कृष्णरूपसे जन्म लेकर पृथ्वीका भार उतारा।

नोट-२ 'कुज्तनय होइहि पति तोरा' इति। भा० १० उत्तरार्ध अ० ५५में कथा है कि श्रीकृष्णजीके पुत्र प्रद्युम्नजीको सुतिकागृहसे ही शम्बरासुर उठा ले गया था, जब वे दस दिनके भी न थे और ले जाकर समुद्रमें डाल दिया था। वहाँ एक बलवान् मत्स्यने उनको निगल लिया। दैवयोगसे वह मत्स्य एक मछुवाहेके जालमें फँस गया। धीवरलोग उसे राजाकी भेंटके योग्य समझकर उस मत्स्यको शम्बरके निकट ले गये। शम्बरासुरके रसोइयेने जब उसका पेट चीरा तो उसमेंसे एक सुन्दर बालक निकला। उन्होंने ले जाकर उसे मायावतीको दे दिया, जो शम्बरासुरके यहाँ रसोईकी देख-भालका काम करती थी। मायावतीको बड़ा आश्चर्य हुआ। नारदजीने उसी समय आकर उसे बताया कि यह कामदेवका अवतार है। मायावती पूर्वकी रित थी जो इस रूप और नामको धारणकर अपने पतिकी प्रतीक्षा कर रही थी। नारदजीसे मालूम होनेपर वह उनका पालन करने लगी, मायावतीने प्रद्यम्नको सब वृत्तान्त पूर्व और वर्तमान जन्मका बताया और प्रद्यम्नको मोहनी माया सिखायी, जिससे वे शम्बरासुरके वधके बाद पति-पत्नी दोनों श्रीरुक्मिणीजी (प्रद्युम्नजीकी माता) के पास गये। खोये हुए बेटेको पाकर सब प्रसन्न हुए। हिन्दी शब्दसागरमें न जाने कहाँसे किस प्रमाणसे यह लिखा है कि प्रद्यम्नके पुत्र अनिरुद्ध कामदेवके अवतार कहे गये हैं। जो भी हो यदि ऐसा कहीं प्रमाण हो भी तो भी वह न तो गोस्वामीजीका सम्मत है, न शंकरजीका और न भागवतका। भा० १० उ० ५५ के 'कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागुद्रमन्युना। देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत॥' (१) स एव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्यसमुद्भवः। प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतोऽनवमः पितु:॥'(२) अर्थात् वासुदेवके अंश कामदेवने रुद्रद्वारा भस्म किये जानेपर पुनः शरीरप्राप्तिके लिये वासुदेवहीका आश्रय लिया। वह कामदेव ही भगवान् कृष्णके वीर्यद्वारा रुक्मिणीजीके गर्भसे उत्पन्न हुआ।—इस उद्धरणसे प्रद्यम्नजीका ही रितपित होना स्पष्ट है।

नोट—३ (क) '*होइहि पित तोरा'* का भाव कि तब तेरा पित अनंग न रहेगा, सदेह होकर तुझको पितसुख देगा। (ख) 'बचनु अन्यथा होइ न मोरा' इति। अन्यथा=व्यर्थ, असत्य, निष्फल। शिवजी न भी कहते तब भी

वचन झूठा नहीं हो सकता था। यह जो कहा वह केवल उसके विश्वास और परितोषके लिये। ऐसे ही श्रीरामजीके वचन श्रीमनुशतरूपाजी-प्रति और भुशुण्डि-प्रति हैं— 'पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस किह कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना॥'(१५२) 'पुनि पुनि सत्य कहौं तोहि पाहीं। मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं॥ भगतिवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रानिप्रय असि मम बानी॥'(७। ८६) इसी तरह नारदप्रति भगवान्के वचन हैं— 'जेहि बिधि होइहि परमहित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार॥'(१३२) इत्यादि। (खर्रा)

नोट—४ (क) 'रित गवनी सुनि संकर बानी' इति। श्रीशंकरजीकी वाणी अर्थात् कल्याणकारी कथाकी इति यहाँ लगायी। 'रोदित बदित बहु भाँति करुना करित संकर पिहं गई' उपक्रम और 'रित गवनी सुनि संकर बानी' उपसंहार है। रितको सद्यः पितकी प्राप्ति नहीं हुई, अतः वह हिषति नहीं है और दूसरे युगमें मिलनेकी ध्रुव आशा है, इससे उसे विषाद भी नहीं है। अतः हर्ष-विषाद कुछ न कहकर 'रित गवनी' मात्र कहा गया। 'अबला निरिख बोले सही' और 'रित गवनी' के बीचमें शंकरवाणी है। कि मदन-दहन-प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ। यह सब कथा श्रीशम्भुचिरितके अन्तर्गत है, जो 'सुनहु संभु कर चिरत सुहावा' (७५। ६) पर प्रारम्भ हुआ था। (ख) 'कथा अपर अब कहीं बखानी।' यहाँसे अब पार्वती-विवाहकी कथा प्रारम्भ होती है। 'अपर' अर्थात् शिवसमाधि, मदनदहन और रितवरदानकी कथा कही, अब दूसरी कथा कहते हैं।

### श्रीशम्भुचरितान्तर्गत मदन-दहन-प्रसंग समाप्त हुआ।

(शम्भुचरितान्तर्गत)

# उमा-शम्भु-विवाह-प्रसंग

देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए॥४॥ सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ शिव कृपानिकेता॥५॥

अर्थ—देवताओंने सब समाचार पाये। ब्रह्मा आदि (सब देवता) वैकुण्ठको चले॥४॥ (वहाँसे) विष्णु और ब्रह्माजीसहित सब देवता जहाँ कृपाके धाम श्रीशिवजी थे, वहाँ गये॥५॥

नोट—१ 'देवन्ह समाचार सब पाए' इति। नारदजीने रितको मदनदहनकी सूचना दी, फिर उसको वरदान होते ही उन्होंने देवताओं और ब्रह्माजीको खबर दी। ब्रह्माजीने कहा ही था कि शंकरजीकी समाधि छूटनेपर हम जाकर उनका जबरदस्ती विवाह करवायेंगे; अतः देवता तुरंत ब्रह्माजीके पास समाचार पाते ही पहुँचे। अथवा कामदेवको शिवजीके पास भेजकर वे ब्रह्मालोक वा ब्रह्माजीकी कचहरीमें ही बने रहे, अपने—अपने स्थानको लौट न गये थे, इसीसे 'तब बिरंचि पिह जाइ पुकारे' कहकर वहाँसे उनका लौटना नहीं कहा। यथा—'एहि बिधि भलेहि देवहित होई। मित अित नीक कहै सबु कोई॥' यह कहकर वक्ता 'अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अित हेतू' यह कहते हैं। अतः वहीं नारदजीसे समाचार मिलनेपर तुरत ब्रह्माजीको साथ लेकर वे वैकुण्ठ श्रीविष्णुभगवान्के पास गये। 'सब' अर्थात् मदनका प्रभाव फैलाना, कोटि कलाएँ रचना, फिर स्वयं पंचबाण चलाना, त्रिनेत्रका उसे भस्म करना और रितको वरदान देना, यह सब समाचार।

नोट—२ 'सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता' से जनाया कि भगवान् विष्णुको साथ लेनेके लिये वैकुण्ठ गये थे। ब्हिस्सरण रहे कि अन्यत्र भी लिखा गया है कि विधि, हरि, हर—ये त्रिदेव जगत्के कार्यके लिये एक-पादिवभूतिमें रहते हैं। जिसके द्वारा जो कार्य होनेको होता है उसके पास अन्य दो जाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। उसी तरह यहाँ भी ये दोनों शिवजीके पास गये। त्रिपाठीजीका मत है कि बरिआई विवाह कराना

है और विष्णुपर शिवजीकी बड़ी प्रीति है, इनको ले चलनेसे शिवजीपर अधिक दबाव पड़ेगा। इसलिये सब वैकुण्ठको गये।

नोट—३ 'गए जहाँ शिव कृपानिकेता' इति। अभी कृपा करके रितको वरदान दिया ही है, यथा— 'प्रभु आसुतोष कृपाल शिवः ।' अतः 'कृपानिकेत' विशेषण दिया। पुनः भाव कि देवताओंने कामको विघ्न करने भेजा तब भी इनपर रुष्ट न होकर कृपा ही करेंगे, इनकी प्रार्थना स्वीकारकर सबका दुःख हरेंगे, यह जनानेके लिये प्रारम्भमें ही यह विशेषण बीजरूपसे दिया।

पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥६॥ बोले कृपासिंधु बृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेतू॥७॥ कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदिप भगतिबस बिनवौं स्वामी॥८॥

अर्थ—उन सबोंने अलग-अलग शिवजीकी स्तुति की। चन्द्रशेखर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए॥६॥ दयासागर धर्मकी ध्वजा शिवजी बोले—'हे देवताओ! किहये, आप किसिलये (कैसे) आये?॥७॥ ब्रह्माजीने कहा—हे प्रभो! आप अन्तर्यामी हैं (सबके हृदयकी जानते ही हैं), तथापि हे स्वामी! भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ॥८॥

नोट—१ 'पृथक पृथक—' 'इति। (क) सब स्वार्थके लिये आये हैं, अर्थार्थी हैं और आर्त भी हैं; इसीसे सबने अलग–अलग स्तुति की, जिसमें शिवजी प्रसन्न हो जायँ। (ख) 'भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा' इति। अवतंस=टीका, भूषण, शिरोभूषण। 'चंद्र अवतंसा' चन्द्रमा जिनका शिरोभूषण है=चन्द्रशेखर। 'चंद्र-अवतंस' विशेषणका भाव—(१) क्षीण, हीन, दीन, दुर्बलको आश्रय देनेवाले हैं। देवता लोग इस समय अपने लोकोंसे निकाले हुए, यज्ञभागसे वंचित क्षीण, दुर्बल तथा ऐश्वर्यके छिन जानेसे, 'सुख संपति रीते' हो जानेसे दीन और दु:खित हैं; उनके भी आश्रयदाता होंगे। (२) चन्द्रमाको आश्रय देकर जगत्पूज्य बना दिया, वैसे ही देवगणकी रक्षाका उपाय करके उनको फिरसे ऐश्वर्यसम्पन्न करके उनकी प्रतिष्ठा स्थापित कर देंगे। (३) चन्द्रमा गुरुद्रोही और वक्र है और देवताओंने भी स्वार्थवश जगद्गुरु शंकरजीका अपराध किया, तो भी जैसे चन्द्रमाको अपनाया वैसे ही इनको अपनायँगे। (४) चन्द्रमा शरदातपको हरता है, वैसे ही शिवजी देवताओंके संतापको हरेंगे। (५) दक्षने चन्द्रमाको शाप दिया, उसी दक्षने सतीजीका अपमान किया। जैसे दक्षसे त्रासित चन्द्रमाको आपने ग्रहण किया वैसे ही दक्षसे अपमानित सतीको जो अब पार्वतीरूपमें हैं आप स्वीकार करेंगे।

नोट—२ यहाँ पंजाबीजीने यह शंका की है कि 'देवताओंमें भगवान् विष्णु और ब्रह्माजी भी थे। इनको शिवजीने न प्रणाम ही किया और न अभ्युत्थानका शिष्टाचार किया। यह क्यों?' और इसका समाधान यह किया गया है कि शिवजीके उपास्यदेव श्रीरघुनाथजी हैं, उनको छोड़ वह और किसीको बड़ा नहीं मानते; यथा—'रयुकुलमिन मम स्वामि सोइ किह सिव नायउ माथ॥'(११६) परन्तु (भा० ४।६।४०) 'स तूपलभ्यागतमात्मयोनिं सुरासुरेशैरभिवन्दिताङ्घिः। उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनमर्हत्तमः कस्य यथैव विष्णुः॥' (अर्थात् सुरेश तथा असुरेशोंसे भी वन्दित शंकरजीने ब्रह्माजीको आया हुआ देख इस तरह सिर झुकाकर और उठकर प्रणाम किया, जैसे भगवान् विष्णु वामनरूपसे कश्यपजीके पुत्र होनेसे कश्यपजीको प्रणाम करते हैंं)। एवं (भा० ४।७।२२) 'प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रच्यक्षनायकाः॥' (अर्थात् दक्षयज्ञशालामें भगवान् विष्णुको आये हुए देख ब्रह्मा, इन्द्र, शिवजी आदिने उठकर उनको प्रणाम करना स्पष्ट कहा है। इसका समाधान (८८।५) के नोट २ में भी कुछ लिखा जा चुका है।

विविध पुराणोंके देखनेसे प्रत्येक पक्षपातरिहत मनुष्य इस सिद्धान्तपर पहुँचेगा कि विष्णु, शंकर और ब्रह्मा तीनोंहीके 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'नित्यविज्ञानानन्दघन निर्गुणरूप सर्वव्यापी' 'सगुण एवं निराकाररूप' और 'ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र—ये रूप सिद्ध होते हैं। विष्णुपुराणमें श्रीपराशरजी भगवान् विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि 'निर्विकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सर्वदा एक रूप, सर्वविजयी, हिर, हिरण्यगर्भ, शंकर, वासुदेव आदि नामोंसे प्रसिद्ध, संसारतारक, विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लयके कारण, एक और अनेक स्वरूपवाले, स्थूल, सूक्ष्म, उभयात्मक व्यक्ताव्यक्त स्वरूप एवं मुक्तिदाता भगवान् विष्णुको मेरा बारम्बार नमस्कार है। इस संसारकी उत्पत्ति, पालन एवं विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेशके भी मूल कारण, जगन्मय उस सर्वव्यापी भगवान् वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार है। विश्वाधार, सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म सर्वभूतोंके अंदर रहनेवाले, अच्युत पुरुषोत्तम भगवान्को मेरा प्रणाम है। (वि० प० १। २। १५)

(भा० ४। ७। ५१—५४) में श्रीमन्नारायण-वाक्य हैं कि मैं ही सृष्टि, पालन और संहार कृत्योंके अनुकूल ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप धारण करता हूँ। इसी प्रकार ब्रह्माजीके बारेमें देवीपुराण (८३। १३—१६) में कहा गया है कि 'उत्तम बुद्धिवाले, व्यक्ताव्यक्तरूप, त्रिगुणमय, सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहारकारक ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूप तीनों भावोंसे भावित होनेवाले देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये नमस्कार है। हे महाभाग! आप रजोगुणसे आविष्ट होकर हिरण्यगर्भरूपसे चराचर संसारको उत्पन्न करते हैं तथा सत्त्वगुणयुक्त होकर विष्णुरूपसे पालन करते हैं एवं तमोमृर्ति धारण करके रुद्ररूपसे सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं।'

(भा० ८। ७। ७—४५) में कालकूटसे जलते हुए देव-दानवगण जब शंकरजीके पास गये तब प्रजापितयोंने शंकरजीकी स्तुति करते हुए ऐसा ही कहा है। जैसे श्रीमद्भागवतमें भगवान्का वाक्य है कि 'अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्॥' यथार्थमें हम तीनों एक हैं। वैसे ही शिवपुराणमें शिववाक्य है 'त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णो ब्रह्माविष्णुहराख्यया। एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवेत्॥' लिंगपुराणमें कई अद्भुत कथाएँ ऐसी हैं जिनसे देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु और ब्रह्मासे भी शिवका उत्कर्ष दिखाया गया है। लिंगपुराणमें जिस प्रकार शिवजीको परब्रह्म परमात्मस्वरूप माना है उसी प्रकार अन्य पुराणोंमें विष्णु आदिको सर्वशक्तिमान् माना है, परंतु सर्वशक्तिमान् परमेश्वरस्वरूप है एक ही व्यक्ति, किसी भी पुराणमें परमेश्वरकी शक्तिका भागीदार नहीं मिलता। पूर्ण पुरुषकी ही भिन्न-भिन्न नामोंसे वन्दना की गयी है। हिंदु-विचारोंका अद्भुत ऐक्य ही हिंदुधर्मकी महान् विशेषता है।

शिवपुराणमें कहा गया है कि 'ये तीनों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) एक-दूसरेसे उत्पन्न हुए हैं, एक- दूसरेको धारण करते हैं और एक-दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं महादेवकी। उनका उत्कर्ष एवं ऐश्वर्य इस प्रकार एक-दूसरेकी अपेक्षा अधिक कहा है, मानो वे अनेक हों।'

वैसे ही यहाँ कहा है कि 'सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ शिव कृपानिकेता॥ पृथक-पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥' इस सम्बन्धसे शिवजीकी अतिशय प्रशंसा 'सम्बन्धातिशयोक्ति' अलंकार है।

उपर्युक्त वाक्योंसे यह स्पष्ट है कि वस्तुत: एक ही ब्रह्म सृष्टि-कार्यनिमित्त तीन रूप धारण करता है। तीनोंमें गुणजन्यभेद होनेपर भी वास्तविक अभेद है। इसकी पुष्टि विष्णुपुराणके 'सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्। स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दन:॥' एक ही भगवान् सृजन, रक्षण और हरणरूप कार्य करनेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामोंको प्राप्त होते हैं। नाम-रूपका भेद है, परंतु वस्तु-तत्त्वमें कोई भेद नहीं है।

जब जिसके द्वारा सृष्टि-रक्षा आदिका कार्य होनेको होता है तब उसके पास शेष दो रूप देवगणसहित जाते हैं और उसकी स्तुति करते हुए उसको जगत्-मात्रका स्वामी, स्रष्टा, उद्भवस्थितिसंहारकर्ता और अपनेको उनका सेवक कहते हैं। वास्तवमें तीनों एक ही तत्त्व हैं, अभेद हैं। तब कौन किसका वन्द्य कहा जाय? वे परस्पर एक-दूसरेसे वन्द्य हैं।

रह गया यह कि यहाँ प्रणामादि क्यों न किये गये। इसका कारण तो यही जान पड़ता है कि ब्रह्माजीके वचन भी सत्य करने हैं। उन्होंने कहा था कि 'तब हम जाड़ शिविह सिरु नाई। ''। इसीलिये ब्रह्माजीका स्तुति आदि करना लिखा गया और शिवजीका उनको प्रणाम करना नहीं कहा गया। यहाँ ब्रह्माजी सेवकभाव लेकर आये हैं, यह 'सिरु नाई' एवं 'कह बिधि तुम्ह प्रभु' से स्पष्ट है। तब शिवजी प्रणाम कैसे करते? वास्तवमें कोई किसीसे न्यूनाधिक नहीं है। ब्रह्माजी परिपतामह हैं, आगे समधी बनकर बारातमें जायँगे। भगवान्के व्यंग्य वचन सुन-सुनकर शिवजी हँसते देखे जाते हैं, क्योंकि हिर और उनके वचन दोनों ही शिवजीको प्रिय हैं। यथा—'मनही मन महेस मुसुकाहीं। हिरिके ब्यंग्य बचन निहं जाहीं॥ अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे।' (९३)

नोट—३ (क) 'बोले कृपासिंधु बृषकेतू।'' इति। कृपाके समुद्र हैं, असीम कृपा करेंगे। वृष (बैल, धर्म) आपकी पताकापर है। उपकार परम धर्म है, यथा—'श्रुति कह परम धर्म उपकारा।' इस तरह (=वृषकेतु परोपकाररूपी परम धर्म)। आपकी पताकापर है। भाव िक आप परोपकारकी पताका बाँधे वा फहरा रहे हैं। कृपा की और परोपकार करेंगे। (खर्रा) पुनः भाव िक धर्मध्वज हैं। अतः धर्मकी, वेदमर्यादाकी रक्षा अवश्य करेंगे। (ख) 'कहहु अमर आए केहि हेतू'इति। 'अमर' सम्बोधनसे ही अभयदान दे रहे हैं, जैसे श्रीरघुनाथजीने विभीषणको 'लंकेस' कहकर सम्बोधन िकया था। 'कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी।'' यह 'कहहु अमर आए केहि हेतू' का उत्तर है। (ग) 'तदिष भगतिबस बिनवों' ।' भाव िक जिस लिये हम आये हैं सो तो आप जानते ही हैं तो भी भक्तिभावके अनुसार अन्तर्यामीसे कहा ही जाता है, यह भक्तिकी रीति है, स्वामी जानते हुए पूछते हैं और भक्त कहता है। जैसे मनुजीसे माँगनेको कहा गया तब उन्होंने कहा िक 'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी॥' उसपर भगवान्ने कहा—'सकुच बिहाइ मागु नृप मोही।' (१४९) तब उन्होंने माँगा। यह भक्तिकी रीति है। मिलान कीजिये—'जद्यि अवध सदैव सुहाविन। रामपुरी मंगलमय पाविन॥ तदिप प्रीतिकी रीति सुहाई।' यही भाव 'भगित बस' का है।

# दोहा—सकल सुरन्ह कें हृदय अस संकर परम उछाहु। निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुम्हार बिबाहु॥८८॥

अर्थ—१ हे श्रीशंकरजी! हे नाथ! समस्त देवताओंके हृदयमें ऐसा परम उत्साह है (कि) अपनी आँखोंसे आपका ब्याह देखना चाहते हैं॥८८॥

अर्थ—२ हे नाथ! कल्याणकारी मंगलोत्सव आपका ब्याह अपनी आँखोंसे देखना चाहते हैं।—ऐसा सब देवताओंके हृदयमें है॥८८॥

नोट—१ 'सकल सुरन्ह कें हृदय अस।' भाव कि यह उनके हृदयकी बात है जो वे प्रकट नहीं कह सकते थे, आप 'अन्तर्यामी' हैं, जानते ही हैं, वही मैंने आज्ञानुसार प्रकट कह सुनाया। 'निज नयनिह देखा चहिंह' इन वचनोंमें भी संकोच भरा हुआ है। संकोच न होता तो कहते कि 'निज नयनिह देखिंह' हम सब देवता आपका विवाह देखें। देवता संकोचवश हैं, इसीसे उन्होंने स्वयं न कहा, विधिने उनकी चाह अपनी ओरसे कही। (पं० रा० कु०) पुन: 'सकल सुरन्ह' का भाव कि मैंने तो पहला ब्याह जो सतीके साथ हुआ था उसे देखा है। पर उस मन्वन्तरके देवता अब रहे नहीं, साथके सब देवता इस मन्वन्तरके हैं, इन्होंने आपके ब्याहकी कथा केवल सुनी है। अत: ये लोग अपनी आँखोंसे देखना चाहते हैं। (वि० त्रि०) उछाहु=मंगल, आनन्द, उत्साह, उत्कण्ठा। यथा—'तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन रामजसु,''प्रभु विवाह जस भएहु उछाहू। सकिंह न बरिन गिरा अहिनाहू॥''रामरूपु भूपित भगित ब्याहु उछाहु अनंदु। जात सराहत मनिहं मन मुदित गाधिकुलचंदु॥'

यह उत्सव देखिअ भिर लोचन। सोइ कछु करहु मदन मद मोचन॥१॥ कामु जारि रित कहुँ बरु दीन्हा। कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा॥२॥ सासित करि पुनि करिहं पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ॥३॥

शब्दार्थ— **पसाऊ** (सं० प्रसाद, प्रा० पसाव)=प्रसाद, कृपा, अनुग्रह। यथा— 'चारिउ कुँवर बियाहि पुर गवने दसरथ राउ। भए मंजु मंगल सगुन गुरु-सुर संभु-पसाउ॥' (श्रीरामाज्ञाप्रश्न ३८)

अर्थ—हे कामदेवके मदको छुडानेवाले! वही (ऐसा ही) कुछ कीजिये कि सब लोग यह उत्सव नेत्र भरकर देखें ॥ १ ॥ 'कामदेवको जलाकर रतिको वरदान दिया', हे दयासागर! यह आपने बहुत ही अच्छा किया॥ २ ॥ हे नाथ! समर्थ स्वामियोंका यह सहज (जन्मका) स्वभाव ही है कि वे दण्ड देकर फिर अनुग्रह किया करते हैं॥३॥

नोट-१ 'यह उत्सव देखिअं ' इति। (क) पूर्व कहा कि 'निज नयनिह देखा चहिंह नाथ तुम्हार बिबाह' और यहाँ 'यह उत्सव '' फिर कहकर जनाया कि विवाह देखनेकी बडी लालसा है, भारी उत्कण्ठा है। 🖾 जो विषय अत्यन्त प्रिय होता है, उसके थोडे सेवनसे तुप्ति नहीं होती, इन्द्रियोंको उसके भरपुर भोगनेकी इच्छा होती है, इसीसे 'भिर लोचन' देखनेको कहा। (ख) 🖙 जहाँ-जहाँ दर्शनकी भारी उत्कण्ठा देखी जाती है वहाँ-वहाँ कविने 'भिर लोचन' देखना कहा है। यथा—

उत्कण्ठा

दर्शन

'हृदय बिचारत जात हर केहि बिधि दरसन् होइ। तुलसी दरसन लोभू मन डरु लोचन लालची।'(४८)

१ भरि लोचन छिबसिंधु निहारी

'रामचरनबारिज जब देखौं। तब निज जनम सफल करि लेखौं' २ निज प्रभ् बदन् निहारि

'भिर लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहौंंं ।'(७। ११०। ११) निहारी। लोचन सुफल करौं उरगारी॥

३—'मंगलमरित लोचन भरि भरि। निरखिहं हरिष दंडवत करि करि॥'

४—'सबके उर कबहिं देखिबे नयन भरि रामलखन दोउ बीर।'(१।३००)

पन:. (ग)—'भरि लोचन' अर्थात जी भरकर देखनेका भाव कि सब तारकासरसे सताये हुए हैं. शीघ्र विवाह हो जाय जिसमें हम सब बारातमें जाकर जी भरकर आनन्द लूटें, नहीं तो यदि उसने हमें सता ही लिया, कैद कर लिया या ऐसा कोई कड़ा दण्ड दिया कि हम विवाहमें न जा सके, तो फिर ब्याह कौन और कैसे देखेगा? जीकी लालसा जीहीमें रह जायगी। (घ) 'सोड़ कछ करह' अर्थात् जिससे भी कार्य बने वही कीजिये, हम और कुछ नहीं कहते। (ङ) 'मदन मद मोचन' सम्बोधन देकर देवता सूचित करते हैं कि हम जो विवाह करनेकी प्रार्थना करते हैं वह कुछ इसलिये नहीं कि आपकी तृप्ति होगी; क्योंकि आप तो कामके मदको मर्दन करनेवाले हैं, आपने तो कामको जला ही डाला; किन्तु इससे कहते हैं कि देवताओंका संकट दूर हो। आप अपने सुखके लिये विवाह न करें सही, किन्तु हमारे हेतु करें, हमें विवाह देखनेका सुख दें। भक्तोंकी रुचि रखनेके लिये विवाह कीजिये। (रा० प्र०; वै०)

नोट—२ 'काम जारि 'इति। (क) यह मानवप्रकृति है। जिसको प्रसन्न करना होता है उसके किये हुए कार्यकी प्रथम प्रशंसा की जाती। वैसा ही यहाँ देखा जाता है। (ख) 'सासित करि पुनि "' इति। इस अर्धालीको अर्धाली २ 'काम जारि ' और अर्धाली ४ 'पारबती तप कीन्ह ' के बीचमें दीपदेहलीन्यायसे रखकर जनाया कि यह आगे-पीछे दोनों अर्धालियोंके साथ है। कामको दण्ड दिया फिर रितपर करुणा करके प्रसन्न हो वरदान देकर कामदेवपर अनुग्रह भी किया। ब्रह्माजी गुप्त रीतिसे दरसाते हैं कि इसी प्रकारसे सतीजीने सतीतनमें आपकी अवज्ञा की, इष्टका अपमान किया, झूठ बोलीं, इत्यादि अपराध किये। उसका दण्ड अबतक उनको बहुत मिल चुका। आप स्वामियोंके सहज स्वभावको जानते ही हैं। अपने उस प्रभूत्वके सहज स्वभावसे अब उसपर भी कृपा कीजिये। (ग) 'कृपासिंधु ' इति। अर्थात् दयानिधान लोगोंको जैसा चाहिये वैसा ही आपने किया। इससे सुष्टिका कार्य न बिगडेगा। (घ) 'नाथ प्रभृतः कर<sup>....</sup>' इति। यथा—'नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नान्चिन्तये। देवमायाभिभृतानां दण्डस्तत्र धृतो मया॥' (भा० ४। ७। २) यह वाक्य शिवजीका दक्षके सम्बन्धमें है कि दक्ष-जैसे बाल-बृद्धिवालोंके अपराधको न मैं कहता हूँ और न स्मरण ही करता हूँ। केवल सावधान करनेके लिये थोडा दण्ड दे दिया है। श्रृतिसेतुकी रक्षाके लिये दण्ड देना आवश्यक है। यथा—'जौं नहिं दंड करौं खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रृति मारग मोरा।' (७। १०७। ४)

### पारबतीं तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अब अंगीकारा ॥ ४ ॥ सुनि बिधि बिनय<sup>१</sup> समुझि प्रभु बानी । ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी ॥ ५ ॥

अर्थ—पार्वतीने भारी तप किया है, अब उसे (वा उसके तपको) अंगीकार कीजिये॥४॥ ब्रह्माजीकी विनती सुनकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका वचन याद करके शिवजीने आनन्द एवं प्रसन्नतापूर्वक कहा कि 'ऐसा ही हो'॥५॥

नोट—१ (क) 'तप कीन्ह अपारा' कहनेका भाव कि उग्र तपस्या करके वे अब शुद्ध हो गयी हैं और यह तप भी आपके लिये ही किया है। 'अपारा' कहा क्योंकि ऐसा तप किसीने नहीं किया; यथा—'अस तपु काहु न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी॥'(ख) 'करहु तासु अब अंगीकारा' इति। भाव कि आप पित हों, इसीलिये यह अपार तप किया गया। आप तप करनेवालेको उसका फल दिया करते हैं, अत: उसके तपको सुफल कीजिये, उसका मनोरथ पूरा कीजिये। अंगीकार=स्वीकार।=ग्रहण।

नोट—२ (क) 'सुनि बिधि—' इति। भाव कि 'बिधि'की विनय है, अतः 'बिधि'ही है, करनी ही चाहिये। उल्लंघन करने योग्य नहीं है। 'प्रभु बानी' है, अर्थात् स्वामी (श्रीरामजी) की आज्ञा है सो भी भंग करने योग्य नहीं। अतः दोनों माननीय हैं, कर्तव्य हैं। 'बिधि बिनय'—'कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी' (८८। ८) से यहाँ 'करहु तासु अब अंगीकारा' तक है। और 'प्रभु बानी' (दोहा ७६) 'जाइ बिबाहहु सैलजिहें—''अब उर राखेहु जो हम कहेऊ।' है। (ख) प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन अकेले ही इस कार्यके लिये काफी थे, तो भी साथ-ही-साथ एक कारण यहाँ ब्रह्माजीकी प्रार्थना और भी उपस्थित हो गया; इस प्रकार यहाँ 'द्वितीय समुच्चय' अलंकार हुआ। यथा—'एक काजके करनको हेतु जु होयँ अनेक। ताहि समुच्चय दूसरो बरनैं कित सविवेक॥'—(अ० मं०)

### तब देवन्ह दुंदुभीं बजाईं। बरिष सुमन जय जय सुरसाईं॥ ६॥ अवसरु जानि सप्तरिषि आए। तुरतिह बिधि<sup>२</sup> गिरिभवन पठाए॥ ७॥

अर्थ—तब देवताओंने नगाड़े बजाये और फूलोंकी वर्षा कर-करके 'जय जय सुरसाई' (हे देवताओंके स्वामी! आपकी जय हो! जय हो!!) ऐसा कहने लगे॥६॥ उचित समय जानकर सप्तर्षि आये। ब्रह्माजीने तुरन्त ही उनको हिमाचलके घर भेजा॥७॥

नोट—१ 'तब देवन्हः' (क) 'तब' अर्थात् जब शंकरजीने कह दिया कि 'ऐसेइ होइ' तब। इससे जनाया कि पहले सन्देह था कि पार्वतीको अंगीकार करेंगे या नहीं, जैसा कि ब्रह्माजीने उनसे कहा था; यथा—'जदिप अहइ असमंजस भारी' एवं 'एहि बिधि भलेहि देविहत होई।' 'भलेहि' सन्देहवाचक है। (ख) 'दुंदुभीं बजाई' इससे अपना हर्ष सूचित किया। दुन्दुभी एक वचन है, 'दुंदुभीं' बहुवचन है। अनुस्वार बहुवचनका चिहन है। 'नदी' का बहुवचन 'नदीं'; यथा—'नदीं उमिंग अंबुधि कहुँ धाई' और 'तलाई' का बहुवचन 'तलाई' है; यथा—'संगम करिंह तलाव तलाई' (८५) जैसे नगाड़े बजाना हर्षका सूचक है वैसे ही 'बरिष सुमन''भी हर्षके ही कारण हो रहा है। यथा—धनुषके टूटनेपर 'पुर अरु ब्योम बाजने बाजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय जय जय किंह देहिं असीसा।'(२६५), और फिर विवाह हो जानेपर—'सुनि हरषिंह बरषिंह बिखुध सुरतरु सुमन सुजान।'(३२४) इसी तरह शिव-पार्वती-विवाह हो जानेपर 'हिय हरषे तब सकल सुरेसा। जय जय जय संकर सुर करहीं। बाजिंह बाजन बिबिध बिधाना। सुमन बृष्टि नभ भइ बिधि नाना॥'(१०१)—देवता लोग स्वार्थकी सिद्धि देखकर इस प्रकार अपना हर्ष प्रकट किया करते हैं। (ग) 'सुरसाई' कहा क्योंकि पार्वतीजीको ग्रहण करनेसे देवताओंकी रक्षा होगी। स्वामी सेवककी रक्षा करता ही है।

१-बचन—१७०४। बिनय—१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०।

२-हिमि— १७०४। बिधि—अन्य सबोंमें।

नोट—२ (क) 'अवसर जानि—' इति। शिवजीने पार्वतीजीको ग्रहण करना स्वीकार कर लिया है, ब्रह्मादि देवता अभी वहीं उपस्थित हैं; बस, तुरन्त इसी समय लग्न निश्चित कर बारात सजा ली जाय, फिर कहीं समाधि आदिकी शंका न रह जाय। उचित अवसरपर काम करनेसे सराहना और सफलता होती है। 'अवसर कौड़ी जो चुकै बहुरि दिये का लाख। दुइज न चंदा देखिये उदय कहा भिर पाख॥' (दोहावली ३४४) इससे जनाया कि सप्तर्षियोंको बड़ी लालसा है कि इस महामंगलमें हम भी किसी प्रकारसे निमित्त बनें। अब अवसर आया है कि ब्राह्मण लग्नपत्रिका लिखानेके लिये भेजा जाय; अत: सप्तर्षि स्वयं पहुँच गये। (ख) 'तुरतिह बिधि गिरि भवन पठाए।'—इससे जनाया कि सब चाहते हैं कि तुरत ही विवाह हो जावे। ब्रह्माजीको अभी सब घेरे हुए हैं, इसीसे उन्होंने कार्यमें शीघ्रता की जिसमें सबको सन्तोष हो। (ग) 'गिरिभवन पठाए'—उनको समाचार देने और मुहूर्त ठीककर लग्नपत्रिका लानेको भेजा। यथा—'सबु प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई। बेगि बेदबिधि लगन धराई॥ पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही॥'(९१) 'जाहु हिमाचल गेहु प्रसंग चलाएहु। जौं मन मान तुम्हार तौ लगन लिखाएहु॥ अरुंधती मिलि मैनहि बात चलाइहि। नारि कुसल इह काजु आजु बिन आइहि॥ दुलहिन उमा ईस बरु साधक ए मुनि। बिनिह अविस एहु काजु—॥' (पार्वतीमंगल ७८—८०)—ये सब भाव यहाँ ले सकते हैं।

प्रथम गए जहँ रहीं भवानी। बोले मधुर बचन छल सानी॥८॥ दोहा—कहा हमार न सुनेहु<sup>र</sup> तब नारद कें<sup>र</sup> उपदेस। अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस॥८९॥

अर्थ—वे पहले वहाँ गये जहाँ भवानीजी थीं और कपटभरे मीठे वचन बोले॥८॥ नारदके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात न सुनी (कहा न माना)। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया (क्योंकि) महादेवजीने (तो) कामको जला डाला॥८९॥

नोट—१ 'प्रथम गए जहँ रहीं 'इति। (क) इससे जनाया कि पार्वतीके रहनेका घर अलग था, जैसे जनकपुरमें श्रीजानकीजीका महल अलग था।—'सिय निवास संदर सदन सोभा किमि किह जाइ॥'(२१३) प्रथम इनके पास क्यों गये? यह प्रश्न उठाकर उसका उत्तर रामायणी लोग यह देते हैं कि 'जब पहले गये थे तब वे अनशनव्रत कर रही थीं। उस समय बृद्धि और होती है और अब घरमें राजसी ऐश्वर्य भोग रही हैं। अत: देखना चाहते हैं कि अब कैसी वृत्ति है। वा छेड़कर उनके मुखारविन्दसे कुछ और भी सुनना चाहते हैं। (अर्थात् विनोदार्थ वहाँ गये; कौतुकी हैं ही, यथा—'तौ कौतुकिअन्ह आलस नाहीं॥'(८१) 🕸 पं० रामकुमारजीका मत है कि प्रथम बार उत्तर न सुझा था, अब उत्तरकी जगह मिल गयी है। अत: गये कि देखें अब क्या कहती हैं। यह समाधान विशेष संगत है। विशेष दोहा ९० में देखिये। (ख) '*बोले मधर बचन छल सानी'* इति। कपटी छली लोग मधुर बोलते ही हैं, जिसमें उनका कपट चल जाय; यथा—'कपट बोरि बानी मृद्रल बोलेड जुगुति समेत॥'(१।१६०) (कपटी मुनि), 'सजि प्रतीति बहु बिधि गढ़ि छोली। अवध साढ़साती तब बोली॥'(२।१७) (मन्थरा)। कपटी मुनि और मन्थरा तो भीतरसे कपटी थे पर यहाँ यह बात नहीं है। ये उदाहरण एकदेशीय-मात्र समझे जायँ। यहाँ '*छल सानी*' कहकर जनाते हैं कि सप्तर्षियोंका हृदय शुद्ध है, उनके वचनमात्रमें ही छल है, भीतर तो पुज्य भाव है, ऊपरसे दिखावमात्रके ऐसे वचन हैं। विनोदयुक्त हैं। (खर्रा) पुन:, छल साने हुए वचन प्राय: इसलिये मीठी वाणीसे बोले जाते हैं कि जिसमें जिसको छेडा जाता है उसको ब्रा भी न लगे, मनोरंजन हो, उसे क्रोध न आवे; नहीं तो विनोदका मजा ही चला जाय। (भावोपहत न होनेसे यहाँ छलयुक्त वचन भी प्रशस्त है।)

१-सुनहु—१६६१। सुनेहु—औरोंमें। २-कर—१७०४। कें—१६६१। के—औरोंमें

नोट—२ 'कहा हमार न सुनेहु तब नारद कें उपदेसु'यथा—'तजौं न नारद कर उपदेसू। आपु कहिंह सत बार महेसू''जनम कोटि लिंग रगर हमारी। बरौं संभु न त रहउँ कुँआरी॥''अब भा झूठ तुम्हार पन' अर्थात् यह काम अब तो अविवेकका साबित हुआ। जब कामदेवको जला दिया तो अब ब्याह करके क्या करेंगे? और तुम्हें पितका सुख ही क्या होगा? पाँडेजी 'अब भा झूठ'को देहरीदीपक मानकर अर्थ करते हैं कि 'नारदका उपदेश और तुम्हारा प्रण दोनों झूठे हुए।'

नोट—३ (क) 'जारेउ काम महेसु।' कामको जलानेमें 'महेस' नाम दिया। भाव कि ये महान् समर्थ हैं, इससे इन्होंने कामको भस्म ही कर दिया, नहीं तो उसे भस्म करना तो दूर रहा, जीतनेको भी कोई समर्थ नहीं है। यथा—'काम कुसुम धनु सायक लीन्हें। सकल भुवन अपने बस कीन्हें॥' (२५७) 'सूल कुलिस असि अँगविनहारे। ते रितनाथ सुमन सर मारे॥' (२। २५) अब तो कुँआरी ही रहो या हमारे बताये वरको ब्याहो। (ख) परीक्षा बड़े गजबकी थी और व्यंग्यका माधुर्य तो स्पष्ट है ही। (लमगोड़ाजी)

वि॰ त्रि॰—भाव यह है कि कन्यादान अथवा प्रतिग्रहमें कामकी ही प्रधानता है। मन्त्र पढ़ा जाता है—'कोऽदात् कस्मा अदात् कामोऽदात् कामायादात्। कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्तै।' (अर्थात् किसने दिया? किसको दिया? कामको दिया। हे काम! यह सब तेरे लिये है।) जब काम ही नहीं तब विवाह क्या? पुत्र-प्रयोजना भार्या।

## सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी। उचित कहेहु मुनिबर बिज्ञानी॥१॥ तुम्हरे जान कामु अब जारा। अब लगि संभु रहे सबिकारा॥२॥

शब्दार्थ—'सिबकारा'=विकारयुक्त। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—ये षड्विकार माने गये हैं। इनमेंसे यहाँ 'काम'-विकारसे ही तात्पर्य है। अर्थात् कामी हैं।

अर्थ—यह सुनकर भवानी मुसकुराकर बोलीं—हे विज्ञानी मुनीश्वरो! आपने यथार्थ (ठीक) ही कहा॥१॥ आपकी समझमें शिवजीने अब कामको जलाया। अबतक वे कामी ही रहे॥२॥

नोट—१ 'सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी—।' (क) मुसकुरानेके भाव कि ज्ञानी और मुनिश्रेष्ठ होते हुए भी अज्ञानीके—से वचन कहे। (खर्रा) वा इस तरह उनके वचनका निरादर सूचित किया। एवं मुसकुराकर जनाया कि क्या अभी भी आपका चित्त परीक्षासे नहीं भरा, फिर कुछ सुनना चाहते हैं?—(वै०) (ख) 'मुसुकाइ' के साथ 'भवानी' ऐश्वर्यसूचक पद दिया, नहीं तो राजकुमारीकी हैसियतसे ऋषियोंपर हँसना पाप है। यथा—'सुनत बिहाँसि कह बचन भवानी॥ सत्य कहेंहु गिरिभव तनु एहा।' (८०) (ग) 'उचित कहेंहु मुनिबर बिज्ञानी' इति। 'विज्ञानी मुनीश्वरोंका ऐसा कहना योग्य ही है! शंकरजीको काम विकारयुक्त जानना यही विज्ञानका स्वरूप है?'—यह व्यंग्य है। (रा० कु०) आप विज्ञानी हैं, बड़े हैं, तब क्या कहूँ? आपका कहना ठीक ही है। आप जो कहें उचित ही है। वीरकविजी लिखते हैं कि 'मुनिबर बिज्ञानी' में स्फुटगुणीभूत व्यंग है। विज्ञानी मुनियोंका अज्ञानीकी तरह बातें कहना बड़े आश्चर्यकी बात है। पाँडेजीका मत है कि 'विवाहके व्यवहारमें अपना देवर मानकर' हँसकर बोलीं। बैजनाथजी भी लिखते हैं कि सप्तर्षि ब्रह्माजीके पुत्र हैं और रुद्र भी ब्रह्माजीसे उत्पन्न हैं, इस प्रकार ये शिवजीके छोटे भाई हुए। इधरके प्रान्तोंमें रीति है कि छोटा भाई भावज (बड़े भाईकी पत्नी) से हँसी करता है, उसीको यहाँ लक्ष्य करके श्रीपार्वतीजीने ये वचन कहे। अभिप्राय कि विज्ञानी होनेके कारण तुम सब जानते ही हो, तब अज्ञानियोंकी—सी बात कहनी उचित न थी। हाँ, इस नातेसे आपका कहना उचित ही है, नहीं तो अनुचित था। अन्य महानुभावोंके मतानुसार जब सप्तर्षि प्रथम बार आपको 'सकल जगत मातु' (८१) एवं 'जगदंबिके भवानी' कहकर प्रणाम कर चुके हैं तब उसके प्रतिकृल दूसरा अर्थ संगत नहीं जान पड़ता।

नोट—२ (क) 'तुम्हरे जान कामु अब जारा<sup>—</sup>' इति। इसमें अज्ञानपनको स्पष्ट कह दिया। 'अब जारा' इस वचनसे ही शिवजीपर दोषारोपणकी झलक निकल रही है जो वे आगे कहती हैं और उनके वचनोंका खण्डन भी इनमें ही है। अर्थात् शिवजी तो कामदेवको अनादिकालसे जलाये हुए हैं, कुछ अब नहीं जलाया। 'तुम्हरें जान कामु अब जारा' यह सूत्र है—इसीकी व्याख्या आगेके तीन चरणोंमें है। (ख) 'हमरें जान सदा शिव जोगीं तीन चरणों है। (ख) किसरें जान सदा शिव जोगीं देते। सदाका अन्वय 'जोगीं', 'अज' इत्यादि सबके साथ है।

पं० राजबहादुर लमगोड़ा—'मखौल कितना साफ है कि आपलोग ऋषि होते हुए भी असली रहस्य न समझ सके और शिवजीमें विकारकी सम्भावना कर ली। वक्तृताका आगामी अंश हमारे प्रसंगसे बाहर है परन्तु इसमें प्रेमकी द्वन्द्वता और प्रतिज्ञाकी अटलता कूट-कूट भरी है और कामदेवके भस्म होनेका रहस्य भी खोल दिया गया है। यह भी प्रकट कर दिया गया है कि सच्चे प्रेमको अपने ऊपर विश्वास होता है, जैसा किसी उर्दू किवने कहा है 'कच्चे धागेसे चले आयेंगे सरकार बँधे।' (हास्यरस)

हमरें जान सदा शिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ ३॥ जौ मैं शिव सेए अस जानी। प्रीति समेत कर्म मन बानी॥ ४॥ तौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा॥ ५॥

शब्दार्थ—अनवद्य (अन+अवद्य)=अनिन्द्य, निर्दोष। (श० सा०)—अवद्य=अधम, गर्ह्य, नीच। यथा— 'निकृष्टप्रतिकृष्टार्वरेफयाप्यावमाधमाः। कुपूयकुत्सितावद्यखेटगर्ह्याणकाः समाः॥' अनवद्य=उत्तम। अभोगी=जिसको स्त्री आदि समस्त भोगविषयोंकी इच्छा नहीं=अनित्य समस्त भोगविषयोंसे विरक्त वा उदासीन। भोग आठ प्रकारके हैं—शिरगन्ध, वनिता, वस्त्र, गीत, ताम्ब्रुल, भोजन, भूषण और वाहन।

अर्थ—हमारी समझमें तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्द्य, निष्काम और भोगविषयोंसे विरक्त हैं॥३॥ यदि मैंने ऐसा जानकर शिवजीकी सेवा मन, कर्म, वचनसे प्रेमसहित की है॥४॥ तो हे मुनीश्वरो! सुनिये, दयाके निधान (सागर, भण्डार) 'ईश' हमारा प्रण सत्य करेंगे॥५॥

नोट—१ 'हमरें जान सदा शिव जोगी<sup>—</sup>'इति। (क) 'सदा' का अन्वय 'जोगी', 'अज' इत्यादि सबके साथ है। (ख) यहाँ 'योगी' आदि पाँचों विशेषण बड़े महत्त्वके हैं। योगी हैं; यथा— 'नाम बामदेव दाहिनो सदा असंग-रंग अर्ध-अंग अंगना अनंगको महनु है।' (क० ७। १६०) 'तुम्हरें जान' की जोड़में यहाँ 'हमरें जान' कहा। दोनोंकी 'जान' का मिलान—

वहाँ—१ तुम्हरें जान २ अब लिंग ३ संभु रहे सबिकारा। यहाँ—१ हमरें जान २ सदा ३ शिव जोगी।

'योगी' कामकी चाह नहीं करते। यथा—'समुझि काम सुख सोचिह भोगी। भए अकंटक साधक जोगी॥'इनको कामसे वैर है, तब ये कामी कैसे हुए? पुन:, 'अज' अर्थात् अजन्मा हैं। अजन्मा कहकर वासनारिहत बताया, क्योंिक काम (वासना) से ही जन्म-मरण होता है और इनका जन्म नहीं होता; तब ये कामी कैसे हुए? अनवद्य हैं अर्थात् निर्विकार हैं तब इनमें विकार कैसे सम्भव है? 'अकाम' अर्थात् स्त्रीविषयसे रहित हैं और अभोगी अर्थात् समस्त भोगविषयसे विरक्त हैं, विषयके पास भी नहीं जाते, विषय-भोग नहीं करते, तब कामी कैसे हो सकते हैं? श्वा वासनासे रहित होता है, वही अकाम और अभोगी होता है और वही उत्तम कहा जाता है।

नोट—२ 'जौ मैं शिव सेए अस जानी। ''इति। (क) 'अस' अर्थात् योगी, अज, अनवद्य, अकाम और अभोगी। भाव कि स्त्री होते हुए भी मैं यह जानकर भी कि उनको स्त्रीकी चाह नहीं है, वे अकाम, अभोगी हैं, मैं उन्हींसे विवाह करना चाहती हूँ, मुझे भी विषयभोगकी इच्छा नहीं है। (ख) 'सेए प्रीति समेत कर्म मन बानी' इति। सेना=सेवा, उपासना या आराधना करना। 'केहि अवराधहु' जो प्रथम बार सप्तर्षियोंने कहा था, वही 'अवराधन' यहाँ 'सेवा' है। 'प्रीति समेत' यथा—'उर धिर उमा प्रानपित चरना। '', 'नित नव चरन उपज अनुरागा।''।'(७४)'जेहिं कर मन रमु जाहि सन तेहि तेही सन काम॥'(८०) 'देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी।'(८१)

'कर्म' यथा—'संबत सहस मूल फल खाए।'(७४।४) से लेकर (७४।७) तक सारा तप। मन, यथा—'बिसरी देह तपिह मनु लागा।'(७४।३) 'उर धिर उमा प्रानपित चरना', 'सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। ं (६८), 'उमा सो बचनु हृदय धिर राखा' (६८), इत्यादि सब मनकी सेवा है। वाणीकी सेवा; यथा—'बरौं संभु न त रहौं कुआरी।', 'तजौं न नारद कर उपदेसू।' इत्यादि। कि शिवपुराणमें लिखा है कि नारदजीने पार्वतीजीको पंचाक्षरी शिवमन्त्र जपनेको बताया था। इसके अनुसार श्रीपार्वतीजी शिवमन्त्र बराबर जपती रहीं। यही उनकी वाचिक सेवा है। कि जप गुप्त रखना चाहिये, यथा—'जोग जुगृति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबिह जब करिअ दुराऊ।' (१।१६८) इसीसे ग्रन्थकारने भी स्पष्ट न लिखा था; उन्हींकी 'कहनी' लिख दी। जब पार्वतीजीने 'वाणी' से सेवा कही तब उससे नाम वा मन्त्रका जप सिद्ध हुआ।

नोट—३ 'तौ हमार पन सुनहु मुनीसा।<sup>—</sup>' इति। (क) ठीक ऐसे ही वचन श्रीजानकीजीके हैं। दोनोंका मिलान—

श्रीपार्वतीजी

कर्म मन बानी

जौ मैं शिव सेए

तौः...कृपानिधि ईसा

हमार पनः करिहहिं सत्य

प्रीति समेत, हमार पन

श्रीजानकीजी (दोहा २५९)

१ तन मन बचन मोर पन साँचा,

२ रघुपतिपदसरोज चितु राचा।

३ तौ भगवान सकल उर बासी,

४ करिहि मोहि रघुबर कै दासी।

५ प्रभु तन चितइ प्रेम-पन ठाना।

(ख) 'हमार पन' अर्थात् 'बरौं संभु न त रहौं कुआरी।' शिवजीसे ही विवाह करूँगी, दूसरेसे नहीं। (ग) 'किरिहिंह सत्य' अर्थात् मेरा प्रण सत्य होगा, झूठ नहीं होनेका, भगवान् हमारी प्रतिज्ञाको अवश्य सत्य करेंगे। 'कृपानिधि' का भाव कि ये दयासागर हैं, मुझपर अवश्य दया करेंगे, मुझे उनकी अहेतुकीय कृपाका भरोसा है। (घ) 'ईसा' इति। ईशके दोनों अर्थ लग सकते हैं—एक तो परमेश्वर श्रीरामजी। यथा—'जौं प्रभु दीनदयाल कहावा। तौ सबदरसी सुनिअ प्रभुः ॥' ५९॥ सतीजीने इन्हीं सर्वदर्शी प्रभुका स्मरण आर्ति हरण करनेके लिये किया था और उन्हीं प्रभुने अबतक बराबर उनपर कृपा की है। इसीके जोड़में श्रीजानकीजीके वचन 'तौ भगवान सकल उर बासी' हैं। अत:, ईश=श्रीरामजी। दूसरे, ईश=शंकरजी। (ङ) पुन:, 'ईश' का भाव कि वे समर्थ हैं, असम्भवको भी सम्भव कर देंगे। ४ ध्वः यहाँतक सप्तर्षियोंके 'अब भा झूठ तुम्हार पन' का उत्तर हुआ।

## तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा॥६॥

अर्थ—आपने जो कहा कि महादेवजीने कामदेवको जला दिया, यही (आपका कथन) आपका अतिशय अज्ञान है॥६॥

नोट—१ 'हर जारेड मारा' इति। कामदेवका संहार करनेके सम्बन्धसे 'हर' नाम दिया। इससे यह भी जनाया कि ये संसारमात्रका संहार करनेवाले हैं, कामको भस्म करना कौन बड़ी बात है? अथवा, 'क्लेशं हरतीति हरः' क्लेश हरण करनेके सम्बन्धसे 'हर' नाम दिया अर्थात् वह साधकों, योगियों और भक्तजनोंको क्लेश दे रहा था, अतः उसे जला डाला।

नोट -२ 'तुम्ह जो कहा हर जारेड मारा।" 'इति। 'हर जारेड मारा।' अर्थात् आपके कथनसे यह आशय निकलता है कि अभीतक शिवजीको काम व्यापता था, अब न व्यापेगा। अथवा, कामका जलाना कहकर आप भगवान् शंकरपर दूसरोंको कष्ट देने या मारने आदिका दोष लगाते हैं। ये दोनों दोषारोपण अनुचित हैं। क्योंकि वे तो सदासे योगी, अज, अकाम, अनवद्य और अभोगी हैं। दूसरे वे किसीको क्यों मारने या जलाने लगे? वे तो राग-द्वेष-क्रोधादिसे परे हैं, अतः यह दोषारोपण भी अनुचित है।—इसीको आगे स्पष्ट दृष्टान्त देकर समझाती हैं और इसीसे उनको 'अविवेकी' कहती हैं।

नोट-३ 'सोइ' अर्थात् 'हर जारेड मारा' वा 'जारेड काम महेस' यह कथन।

# \* अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा \*

टिप्पणी—१ 'अति बड़ अबिबेकु 'से तीन तरहका अज्ञान पाया गया 'अबिबेकु ', 'बड़ अबिबेकु 'और 'अति बड़ अबिबेकु '। भवानीजीने उनमें तीनों बातें दिखायीं। 'तुम्हरें जान काम अब जारा' यह अविवेक है अर्थात् इतना भी ज्ञान तुमको नहीं है कि वे तो सदासे योगी, अकाम और अभोगी, सदासे ही कामरहित हैं। ब्रिंग यह भी न जानना अविवेक है। 'अब लिंग संभु रहे सिबकारा' अर्थात् शम्भुको षड्विकारयुक्त मानना, उनको कामी जानते रहे, यह 'बड़ अबिबेकु' है। और, 'हर जारेड मारा' अर्थात् भगवान्में किसीको मारनेका दोष लगाना यह 'अति बड़ अबिबेकु' है। कैर जारेड मारा' इस कथनको सप्तर्षिका 'अति बड़ अबिबेकु' कहा, क्योंकि इससे ईश्वरपर दूसरोंको मारने वा जलानेका दोष आरोपित होता है, वस्तुतः ईश्वर किसीका अनहित नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते। पापी अपने पापसे मारे जाते हैं। यथा—'बिस्व द्रोहरत यह खल कामी। निज अघ गएड कुमारग गामी॥' (लं० १०९) 'काहु न कोड सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सब भ्राता॥'(२।९२) 'कौसल्या कह दोसु न काहू। करम बिबस दुख सुख छित लाहू॥' (अ० २८२)। 'जीव करम बस सुख दुख भागी॥' (२।११)

श्रीमद्भागवत स्कं० ४ अ० ६में श्रीब्रह्माजीने शिवजीसे ऐसा ही कहा है।—'त्वं कर्मणां मङ्गलं मङ्गलानां कर्तुः स्म लोके तनुषे स्वः परं वा।अमङ्गलानां च तिमस्त्रमुल्बणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्॥ ४५॥ न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव।भूतानि चात्मन्यपृथग्दिदृक्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पशुम्॥ ४६॥ पृथिग्धयः कर्मदृशो दुराशयाः परोदयेनार्पितहृदुजोऽनिशम्। परान्दुरुक्तैर्वितुदन्त्यरुन्तुदास्तान्माऽवधीद्दैववधान्भवद्विधः॥' ४७॥ भाव यह कि 'जिनका स्वभाव ही है कि दूसरेके मर्मको सदा छेदन करते हैं, उनको समझ लेना चाहिये कि उन्हींका कर्म उनका छेदन करता है। दैव आप ही उनके विपर्यय हो रहा है। जिनका हृदय मायासे तृप्त हो रहा है, वे अहं-मममें पड़े हैं। जैसे-जैसे उनके दुष्कर्म उदय होते हैं वैसे ही वे फल भोगते हैं। आप-सरीखे जो भगवत्-आश्रित हैं वे उनके दष्कृत देख यही सोचते हैं कि दैवगितमें यह विचारा क्या करे, आप सब उसपर कृपा ही करते हैं।'

कुमारसम्भवमें श्रीपार्वतीजीने ब्रह्मचारी (शिवजी) से कहा है कि—(सर्ग ५ श्लोक ७५) 'उवाच चैनं परमार्थतो हरं न वेत्सि नूनं यत एवमात्थ माम्। अलोकसामान्यमचिन्त्यहेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्चिरतं महात्मनाम्॥' अर्थात् महात्माओंके चिरत अज्ञानी नहीं समझते; इसीसे वे उनको दोष लगाते हैं, उनके चिरत्रोंकी निन्दा करते रहते हैं।—इस प्रकार तीन बातें जो भवानीने कहीं, उन्हीं तीनोंमें क्रमसे तीनों प्रकारके अविवेक उन्होंने सप्तर्षियोंमें कहे।

टिप्पणी—२ क्ष्य स्मरण रहे कि श्रीभवानीजीने उनके 'जारेउ काम महेस' इन्हीं तीन शब्दोंको पकड़कर इन्हींसे उनको 'अविवेकी', 'बड़ अविवेकी' और 'अति बड़ अविवेकी' कह डाला। इस वाणीमें उन्होंने तीन अर्थ और तीनों दोषयुक्त दिखाये— एक तो यह कि कामको 'अब' जलाया; दूसरे, कामदेवके रहते वे कामी बने रहे। अब कामवासना नहीं रह गयी और तीसरे यह कि कामको जलाया (इससे रागद्वेषविकारयुक्त दिखाया)। इस तरह कामके जीवित रहते और उसके न रहते दोनों दशाओंमें, इनके शब्दोंसे इनका शिवजीको दोषी ठहराना साबित किया। इस प्रकार सप्तर्षियोंको उनके ही वाक्यसे लज्जित कर दिया, फिर वे कुछ कह ही न सके।

टिप्पणी—३ पुन: प्रथम वाक्य भवानीजीका यह है—'*उचित कहेउ मुनिवर बिज्ञानी।*' व्याख्या आगेके सब वचन हैं। व्यंग्यसे प्रथम कहा कि 'विज्ञानी मुनिवर' का ऐसा कथन अयोग्य है। आगे इस व्यंग्यको स्वयं धीरे-धीरे खोलती हुई अन्तमें स्पष्ट कह दिया कि ऐसे कथनसे स्पष्ट है कि आप अत्यन्त बड़े अज्ञानी हैं। जैसे अन्तमें 'अति बड़ अबिबेकु' वैसे ही आदिमें 'मुनिवर बिज्ञानी'। 'मुनिवर बिज्ञानी' से तीन तरहके मुनियोंकी सूचना

दी—मुनि, मुनिवर, विज्ञानी मुनिवर। क्रमसे इनके कथन 'अविवेक, बड़ अविवेक, अति बड़ अविवेक' के कहे। अर्थात् मुनियोंका ऐसा कथन अविवेकका, मुनिवरोंका 'बड़ अबिबेकु'का और विज्ञानी मुनिवरोंका ऐसा कथन 'अति बड़ अबिबेकु' का सूचक है।

त्रिपाठीजीका मत है कि 'मैंने कामवासनासे शंकरकी उपासना की है, ऐसी धारणा तुम लोगोंका बड़ा अविवेक है, पर शंकरमें अभिमानका आरोप करना कि उन्होंने कामको जलाया, यह तुम्हारा और बड़ा अविवेक है।'

### तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ निहं काऊ॥७॥ गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस कै नाई॥८॥

अर्थ—हे तात! अग्निका तो यह सहज ही (अपना निजका, जन्मसे ही ) स्वभाव है कि पाला उसके पास कभी भी नहीं जाता॥७॥ समीप जानेपर (तो) वह अवश्य नष्ट हो जायगा। कामदेव और महादेवजीका (भी) ऐसा ही न्याय है॥८॥

नोट—१ 'तात अनल—' इति। (क) प्रथम तो ऋषियोंको अत्यन्त बड़ा अज्ञानी कहा और अब उनको 'तात' सम्बोधन करती हैं; यह कैसा? 'तात' संस्कृत भाषाका शब्द है। यह 'पिता' का वाचक है और पितृतुल्य गुरुजनोंके लिये प्रयुक्त हो सकता है। पर दुलार, प्यार आदिके भावसे छोटोंके लिये जब आवेगा तब प्रायः सम्बोधनरूपमें ही आवेगा। सम्बोधनरूपमें यह भाई, मित्र, पुत्र विशेषतः अपनेसे छोटोंके लिये व्यवहृत होता है। यहाँ आदिमें श्रीपार्वतीजीको 'भवानी' नाम दिया है—'सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी।' भवानी हैं, जगन्माता वा भववामा होनेसे प्रथम तो सप्तर्षियोंको उन्होंने डाँट-फटकार बतायीं; फिर माताके समान उनको समझाने लगीं; अतः प्यारका सम्बोधन दिया। माताका यह सहज स्वभाव होता ही है। पंजाबीजी लिखते हैं कि पूर्व इनको अविवेकी कहा था, इसीसे अब सम्मान–हेतु 'तात' सम्बोधन किया। और पाँडेज़ी इसको सम्बोधन न मानकर अग्निका धर्म मानते हुए इस चरणका अर्थ करते हैं कि 'अग्निका सहज स्वभाव ही 'तात' (गर्म) है।' (ख) 'हिम तेहि निकट—। गए समीप सो अविस नसाई' इति। हिम और अग्निका दृष्टान्त यहाँ देनेके भाव ये कहे जाते हैं कि—(१) आगके पास जाड़ा–पाला नहीं रहने पाता, उसका नाश हो जाता है। वह पास न जाय तो अग्नि उसे जलाने तो नहीं जाती। वैसे ही कामदेव धृष्टतापूर्वक स्वयं शिवजीके पास गया। अग्निनेत्र खुलते ही वह जल मरा; इसमें शिवजीका दोष क्या? (२) परमार्थमें ज्ञान–वैराग्यादि अग्निरूप हैं, उनके पास कामादिरूपी हिम नहीं जाता। (वै०) (३) लौकिकमें पाला वायव्य दिशामें रहता है, आग्नेय दिशामें जाता ही नहीं, अतः 'निकट जाय निंह काऊ' के दृष्टान्तमें इन दोनोंकी उपमा दी। (वै०)

नोट—२ 'असि मन्मथ महेस के नाई' इति। 'नाई' का अर्थ है—१समान दशा, २ एक-सी गित। ३ समान, तुल्य। इस चरणके अर्थमें टीकाकारोंको बड़ी किठनाईका सामना पड़ा है और वे भावार्थ कहकर निकल गये। 'असि' और 'नाई' दोनों पर्य्याय—से हैं, यही किठनाईका कारण हो गया। पाँडेज़ी 'नाई' का अर्थ 'पास' लिखते हैं और वीरकिवजीने भी निकट जानेसे ऐसा अर्थ किया है। दासकी समझमें इसका दो प्रकार अर्थ हो सकता है। एक कि 'ऐसी ही मन्मथ और महेशकी गित वा दशा है।' दूसरा कि 'ऐसा ही न्याय मन्मथ और महेशका है' अर्थात् यही न्याय उनमें लागू होता है। ॎ स्मरण रहे कि सं० १६६१ की पोथीमें 'नाई' शब्द है। यह संस्कृत भाषाके 'न्याय' शब्दका अपभ्रंश है। न्याय पुँत्लिंग है, नाई स्त्रीलिंग है। 'असि' के सम्बन्धसे स्त्रीलिंगका प्रयोग हुआ है। यहाँ 'नाई' संज्ञा है, विशेषण नहीं है।

उपमान वाक्यमें दो बातें कहीं। एक कि अग्निका सहज स्वभाव है कि हिम उसके पास नहीं जाता। दूसरी कि यदि हिम गया तो अवश्य नष्ट हो जाता है। यही न्याय वा यही दशा शिवजीकी और कामदेवकी है। महेशके पास काम जाता ही नहीं, यदि गया तो अवश्य नष्ट हुआ चाहे। महेश अनलरूप हैं, काम हिमरूप है, 'मन्मथ' की जोड़में महेशका प्रयोग कैसा उत्कृष्ट हुआ है। वह मनको मथनेवाला है तो ये भी तो देवोंके देव महादेव हैं। भला, इनके मनमें वह कब विकार उत्पन्न कर सकता है? यहाँ 'दृष्टान्त' अलंकार है। ब्हें 'तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा।' से लेकर 'असि मन्मथः'' तक सप्तर्षियोंके 'जारेउ काम महेस' का उत्तर है।

## दोहा—हिय हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिश्वास। चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास॥९०॥

अर्थ—(भवानी पार्वतीजी) के वचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर सप्तर्षि मनमें प्रसन्त हुए। वे भवानीको मस्तक नवा (प्रणाम) कर चल दिये और हिमाचलके पास पहुँचे॥९०॥

नोट—१ 'हिय हरषे मुनि बचन सुनि' इति। (क) 'हिय हरषे' का भाव कि 'अति बड़ अबिबेकु' बनानेपर कुद्ध न हुए क्योंकि मुनि हैं। जैसे 'छल साने' वचन कहे थे वैसा ही उत्तर भी मिला। (ख) 'देखि प्रीति विश्वास।' इति। प्रीति देखी, यथा—'जौ मैं शिव सेए अस जानी। प्रीति समेत करम मन बानी॥' देखि विश्वास, यथा—'जौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहिहिं सत्य कृपानिधि ईसा॥' (प्रीति देखी कि 'शिवजीने कामको जलाया' यह दोषारोपण सह न सकीं, तुरंत बोलीं—'सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा।' विश्वास देखा कि गुरुरूपसे नारदपर और इष्टदेवरूपमें शिवजीपर कैसा अटल विश्वास है—'तौ हमारं—'(वि० त्रि०) (ग)—पं०रामकुमारजी यह शंका उठाकर कि 'इस बार तो उन्हें भवानीके पास न ब्रह्माहीने भेजा, न शिवने, तब वे अपनेसे क्यों गये?' और उसका समाधान करते हैं कि 'पहले जब उमाकी परीक्षा लेने आये तो उमाजीके वचनसे निरुत्तर हो गये, कोई जवाब न बन पड़ा। अब मनमें आयी कि 'अब भा झुठ तुम्हार पन' यह कहैं चलकर, देखें क्या जवाब देती हैं।

इस प्रसङ्गमें दो बातें स्मरण रखनेकी हैं कि श्रीपार्वतीजीके लिये सर्वत्र बहुवचन क्रियाओंका प्रयोग हुआ है।—'प्रथम गए जहँ रहीं भवानी', 'सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी'। दूसरे जैसे मुनियोंने 'हमार' 'तुम्हार' का प्रयोग किया वैसे ही उत्तरमें 'हमार, हमरें', 'तुम्हार, तुम्हरें' का प्रयोग हुआ है।

नोट—२ 'चले भवानिहि नाइ सिर' यह उपसंहार है। 'प्रथम गए जहँ रहीं भवानी॥' (८९।८) उसका उपक्रम है। विनोदार्थ आये थे, विनोद हो गया और निरुत्तर भी हो गये। अतः कुछ न बोले, प्रणाम करके चलते हुए। प्रथम बार भी चलते ही समय प्रणाम किया गया था। प्रथम बार परीक्षा लेने आये थे तब पार्वतीजीने उनसे चले जानेको कहा था; यथा—'मैं पा परउँ कहै जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु भएउ बिलंबा॥' (८१) तब वे गये थे। अबकी बार वह नौबत नहीं आयी; कारण कि अबकी विनोदमात्र था और वह भी मधुर वाणीमें।

नोट—३ 'गए हिमाचल पास' इति। 'तुरतहि बिधि गिरि भवन पठाए।'(८९।७) पर प्रसंग छोड़ा था, अब 'गए हिमाचल पास' कहकर वहींसे प्रसंग मिलाते हैं।

## सबु प्रसंगु गिरि पतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ १ ॥ बहुरि कहेउ रति कर बरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ २ ॥ हृदय बिचारि संभु प्रभुताई । सादर मुनिवर लिये बोलाई ॥ ३ ॥

अर्थ—(और उन्होंने) गिरिराजको सब प्रसंग (समाचार) सुनाया। कामदेवका भस्म होना सुनकर वह अत्यन्त दु:खी हुए॥१॥ फिर उन्होंने रितका वरदान (पाना) कहा, वरदान सुनकर वे बहुत सुखी हुए॥२॥ हृदयमें शंकरजीकी प्रभुता विचारकर हिमवान्ने आदरपूर्वक श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मुनिवरोंको बुलवा लिया॥३॥

नोट—१ (क) 'सबु प्रसंगु' अर्थात् तारकासुरसे पीड़ित देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना। उनकी सलाहसे शिवजीकी समाधि छुड़ानेके लिये उन सबोंका कामदेवको भेजना और कामदेवका ब्रह्माण्डको विजय करके शिवजीकी समाधि छुटाना, शिवजीका उसे भस्म कर देना। इतनी कथा कही। (ख) 'मदन दहन सुनि अति दुखु पावा'—दुःख होनेका कारण यह हुआ कि कन्याको पितका सुख ही न होगा, हमें नाती-पनातीका सुख न मिलेगा और इतना भारी तप शिवजीके लिये जो किया गया वह सब व्यर्थ ही हुआ। अब उनके साथ विवाह करना उचित होगा या नहीं, यह चिन्ता पड़ गयी। उधर तप उन्हींके लिये किया गया है, अतः यह टाले टल भी नहीं सकता। (ग) 'अति दुखु पावा' से जनाया कि पूर्व पितके दोष सुनकर दुःख हुआ था और अब कामदेवका दहन सुना, तब 'अति दुख' हुआ। (घ) ''रित कर बरदाना। सुनि बहुत सुखु पाना' इति। भाव कि जिसको हानिसे अति दुःख होता है, उसको लाभसे अति सुख हुआ ही चाहे। अतः वरदान सुनकर अति सुख हुआ। पुनः; जिस वस्तुकी हानिसे अति दुःख होता है जब वही वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है तब जो सुख होता है वह अकथनीय होता है, अतः 'अति सुखु पाना' कहा। बहुत दुःख हुआ अतः उसकी निवृत्तिके लिये रितका वरदान कह सुनाया। इससे सिद्ध हुआ कि दम्पितकी अब भी वही लौकिकी दृष्टि है।

(ङ) 'बिचारि प्रभुताई' अर्थात् विचारा कि बड़े ही समर्थ हैं, कृपाल हैं—'नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ। सासित किर पुनि करिंह पसाऊ'। उजाड़ना और फिर बसा देना, मारना और जिलाना इत्यदि कामोंके करनेको आप ही समर्थ हैं। इस प्रभुताको विचारनेसे लौकिकी दृष्टिसे जो शंका हुई थी वह जाती रही। अतः ब्याहके लिये तैयार हो गये। (च) 'सादर मुनिवर लिये बोलाई' इति। सप्तर्षि तो समीप हैं ही, अतः 'मुनिवरों' से उन ऋषियोंका ग्रहण है जो हिमालयपर बसे हुए थे। यथा—'जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे'(६५), 'वेदिसरा मुनि आइ तब सबिहं कहा समुझाइ'(७३) मुनिवरोंका बुलाना कहकर जनाया कि सप्तर्षियोंने रितके वरदानके पश्चात् ब्रह्मादि देवताओंका शिवजीके पास जाना, विवाह अंगीकार कराना और तुरंत अपना यहाँ भेजा जाना भी कहा और यह भी कहा कि सब देवता अभी वहीं हैं, हमारी राह देख रहे होंगे। यह जानकर हिमवान्ने भी शीघ्रता की। उसी समय उन्होंने ज्योतिषी मुनीश्वरोंको बुलवाकर मुहूर्त निश्चय करायी।

### सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई। बेगि बेद बिधि लगन धराई॥४॥ पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही। गिह पद बिनय हिमाचल कीन्ही॥५॥

अर्थ—उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेदविधानके अनुसार शीघ्र लग्न धरायी अर्थात् निश्चित कराके लिखा ली॥४॥ हिमाचलने वही लग्नपत्रिका सप्तर्षियोंको दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनय की॥५॥

नोट—१ 'सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई लगन 'इति। (क) दिन, नक्षत्र और घड़ीमें 'सु' उपसर्ग देनेसे पाया जाता है कि दिन, नक्षत्र, घड़ी बुरे भी होते हैं। त्रिपाठीजी कालिकापुराणका प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि वैशाख सुदी पंचमी गुरुवार, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, मेष लग्न, भरणीके आदिमें सूर्य, यह लग्न मुनियोंने स्थिर की। यथा—'माधवे मासि पञ्चम्यां सिते पक्षे गुरोर्दिने। चन्द्रे चोत्तरफाल्गुन्यां भरण्यादौ स्थिते रवौ।'

नोट—२ 'बेगि बेद बिधि—' इति। (क) 'बेगि' का भाव कि कहीं शिवजी फिर समाधि न लगा बैठें। अथवा यह जानकर कि देवता दु:खी हैं, इसीसे ब्रह्माजीने सप्तर्षियोंको हमारे यहाँ भेजा है, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अतः शीघ्रता की कि इन्हींके साथ लग्न चली जाय। शुभ कार्यमें विलम्ब करना उचित नहीं—'शुभस्य शीघ्रम्।' 'बेद बिधि—' इस कथनसे ज्ञात हुआ कि देवतालोग भी वेदका प्रमाण मानते हैं और वेदके अनुसार चलते हैं। (ख) 'पत्री—सोइ दीन्ही।—' दित। यहाँ 'लग्न धराई' का अर्थ खोल दिया कि लग्न आदि शोधवाकर पत्रमें लिखवा लिया और वही पत्र उनको दे दिया। इस पत्रको लग्नपत्र वा पत्रिका कहते हैं। ॐ इसमें विवाह और उससे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे कृत्योंका भी लग्न स्थिर करके ब्योरेवार लिखा जाता है। (ग) 'गिहि पद बिनय—' इति। विनती की कि हमारे महत् भाग्य उदय हुए, हम तो किसी योग्य नहीं, उनको कुछ दे नहीं सकते इत्यादि। मेरी ओरसे यह बहुत–बहुत विनती ब्रह्माजी और महेशजीसे कर दीजियेगा।

जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि<sup>१</sup> सो पाती । बाचत प्रीति न हृदय समाती ॥ ६ ॥ लगन बाचि अज<sup>२</sup> सबहि सुनाई । हरषे मुनि<sup>३</sup> सब सुर समुदाई ॥ ७ ॥ सुमनबृष्टि नभ बाजन बाजे । मंगल कलस दसहु दिसि साजे ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—पाती=पत्रिका, लग्नपत्र। समुदाई (समुदाय)=समाज, गिरोह।

अर्थ—उन्होंने जाकर वह पत्रिका ब्रह्माजीको दी। उसे पढ़ते हुए उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता (उमड़ा चला आता है)॥६॥ ब्रह्माजीने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। सब मुनि और सब देव-समाज (सुनकर) हिर्षित हुए॥७॥ आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे। दसों दिशाओंमें मंगल कलश सजाये गये॥८॥

नोट—१ 'जाइ विधिहि ' इति। (क) पार्वतीमंगलसे जान पडता है कि एक रात सप्तर्षियोंको हिमाचलके यहाँ लग्नपत्रिकाके कारण ठहरना पडा था: यथा—'*रिषि सात प्रातिह चले प्रमिद्दत लिलत लगन लिखाइ कै॥*'(५१) (ख) 'बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती' इति। लग्नपत्रिका कन्याका पिता वरके पिताके पास भेजता है। यहाँ ब्रह्माजी समाजमें अगुआ हैं, प्रधान हैं, सबके पितामह हैं, इन्हींने शिवजीको विवाहके लिये राजी किया और इन्हींने सप्तर्षियोंको गिरिराजके पास भेजा था। यह भी रीति है कि जब पिता नहीं होता तो जो बड़े-बूढ़े होते हैं उनके हाथमें पत्रिका दी जाती है। शिवजी तो दुलह हैं; विवाहका कार्य बडे-बुढेके हाथमें रहता है। अत: इन्हींको लग्नपत्रिका दी गयी। पुन:, श्रीमद्भागवतमें ब्रह्माजीसे ही रुद्रकी उत्पत्ति कही गयी है। यथा—'धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात्प्रजापतेः। सद्योऽजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः॥ (७) स वै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान्भवः॥'(८) अर्थात् सनकादिने जब सृष्टि-रचना करनी स्वीकार न की तब ब्रह्माजीको क्रोध आ गया। बहुत रोकनेपर वह क्रोध भुकृटियोंद्वारा तुरंत एक नीललोहितवर्ण बालकके रूपमें प्रकट हो गया। वे देवताओंके पूर्वज भगवान् शंकर उत्पन्न होते ही रोने लगे इत्यादि। (भा० ३। १२) पद्मपुराण सुष्टिखण्डमें भी है कि क्रोध आनेपर ब्रह्माजीके ललाटसे मध्याह्नकालीन सूर्यके समान अर्धनारीश्वररूप रुद्र प्रकट हुए।—इन प्रमाणींसे ब्रह्माजी शिवजीके पिता ही हैं। अत: ये समधी हैं; इसीसे इनको लग्नपत्रिका दी गयी। इनका और हिमाचलका समधौरा हुआ है। यथा—'पहिलिहि पवरि सुसामध भा सुखदायक। इत बिधि उत हिमवान सरिस सब लायक॥' (पार्वतीमंगल ११७) (ग) '**बाचत प्रीति न हृदय समाती।**' इति। 🕸 श्रीरामविवाहकी पत्रिका जब श्रीदशरथजी महाराजके पास आयी तब उनका भी यह हाल हुआ था। विशेष भाव वहीं लिखे गये हैं।

### \* दोनोंका मिलान \*

श्रीब्रह्माजी

जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती बाँचत प्रीति न हृदय समाती लगन बाचि अज सबिह सुनाई हरषे मुनि सब सुर समुदाई सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे मंगल कलस दसह दिसि साजे श्रीदशरथजी (दोहा २९०)

१ करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही।

२ बारि बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात आई भरि छाती॥

३ पनि धरि धीर पत्रिका बाँची

४ हरषी सभा बात सुनि साँची

५ हरिष हने गह गहे निसाना

६ 'भुवन चारिदस भयउ उछाहू॥'

**'मंगल रचना रची बनाई'॥** २९६॥

🖙 '*प्रीति न हृदय समाती'* की व्याख्या उपर्युक्त मिलानमें आये हुए उद्धरणोंसे हो जाती है। 'प्रेम समाता

१-दीन्ही सो—१७०४। २-बिधि—१७२१, छ०। अस—१७६२। तेहि—१७०४। अज—१६६१, को० रा०। ३-सुनि सब— १७०४। मुनिवर—को० रा०। मुनि सब—१६६१, १७२१, १७६२, छ०।

नहीं ' अर्थात् इतना बढा है कि हृदयरूपी पात्रमें न अट सका, अश्रु और रोमांचरूपसे बाहर निकल पडा। प्रेममें यह दशा हो जानेका कारण एक तो यह है कि देवताओंका दु:ख अब अवश्य शीघ्र दुर होनेकी पूर्ण आशा हो गयी, पार्वतीजीको वर दिया वह पूरा होगा, बारातमें समधी बनकर जायँगे। दूसरे पत्रिकाकी रचना भी कारण है। (घ) दो बार बाँचनेके उल्लेखका भाव एक तो यह कि प्रेमके मारे पढी न जा सकी, पढते ही प्रेम-विभोर हो गये। इससे दुबारा पढी; जैसे कि दशरथजी महाराजने। दुसरा कि प्रथम पढकर स्वयं समझ लिया तब सबको भी पढकर सुनाया। तीसरा भाव कि प्रथम लग्नपत्रका पढना लिखा और दूसरी बार केवल लग्न सबको सुनायी। बाँचना एक ही बारका कहा, दूसरी बार बाँच चुकनेपर केवल लग्नको सुनाया। वा चौथा भाव कि प्रथम स्वयं पढकर आनन्द लिया, फिर प्रेमलपेटी पत्रिका सबको सुनाकर सबको भी आनन्द दिया। 🖙 '*नभ बाजन बाजे* ' 'मंगल कलस दसह दिसि साजे।' कहनेसे पाया जाता है कि ब्रह्माजीने लग्न स्नाकर सबसे यह भी कहा कि सब-के-सब विवाहके मंगल-साज सजो और शीघ्र बारातकी तैयारी करो। इसीसे तुरंत मंगल सजाये और बधाइयाँ होने लगीं। यथा—'**बेगि बुलाइ बिरंचि बँचाइ लगन जब। कहेन्हि बियाहन चलह बुलाइ अमर सब।। बिधि** पठए जहँ तहँ सब सिवगन धावन। सुनि हरषिंहं सुर कहिंहं निसान बजावन॥'(पार्वतीमंगल ८९-९०) (ङ) 'हरषे *मृनि सब सूर*ा' हर्षका कारण स्पष्ट है कि अब तारकासुरका नाश शीघ्र होगा, हमारी विपत्ति दूर होगी एवं बाराती बनकर तुरत ही जायँगे, इत्यादि। हर्ष मनका है; इसीको सुमनवृष्टि करके कर्मद्वारा प्रकट कर रहे हैं। (च) 'मंगल कलस दसह दिसि साजे' इति। दसह दिसि कहकर जनाया कि समस्त दिग्पाल मंगल मनाने लगे, सभी अपने-अपने यहाँ मंगलकलश सजा-सजाकर रख रहे हैं। '*मंगल कलश*' उन्हें कहते हैं जो विवाहके समय सजाये हुए चौक पूरकर द्वार-द्वारपर रखे जाते हैं। इनपर मंगलशकुनसूचक पक्षी आदि भी बनाये जाते हैं। श्रीरामविवाहमें भी इनका उल्लेख है और राज्याभिषेकपर भी। यथा—'*मंगल कलस अनेक बनाए॥*'(२८९।२) 'छुहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए॥'(३४६।६) (ये ही मंगलकलश हैं, विशेष वहीं देखिये), 'कंचन कलस बिचित्र सँवारे। सबहिं धरे सिज निज निज द्वारे॥'(७।९) सम्भवत: 'मंगल कलस'का भाव न समझकर लोगोंने '*मंगल सकल'* पाठ कर दिया हो। '*मंगल कलस'* पाठमें दोनों भावोंका समावेश हो सकता है—'मंगल' और 'मंगलकलशा' इस प्रकार प्रथम 'मंगल' का अर्थ होगा—'शकुनसूचक द्रव्य।' यथा— 'मंगल मुदित सुमित्रा साजे॥ हरद दुब दुधि पल्लव फुला। पान पुगफल मंगल मुला॥ अच्छत अंकुर रोचन लाजा। मंजुल मंजरि तुलिस बिराजा।। छुहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए।। सगुन सुगंध न जाइ बखानी। मंगल सकल सजिह सब रानी।। " 'इत्यादि। (१। ३४६) पुन:, यथा— 'बंदनवार पताका केतृ। सबिन्ह बनाए मंगल हेतू॥ बीथीं सकल सुगंध सिचाई। गजमिन रचि बहु चौक पुराई॥ नाना भाँति सुमंगल साजे। हरिष नगर निसान बहु बाजे॥'(उ० ९) यह ही अनेक प्रकारके 'मंगल' हैं।

पं॰ रामकुमारजी—'देवता सब प्रत्यक्ष यहीं बैठे हैं तब आकाशमें बाजा बजानेका क्या प्रयोजन? उसी जगह क्यों न बजाये?' इस सम्भावित शंकाका उत्तर यह है कि (सुरतरुके पुष्पोंकी) वृष्टि नभसे ही बनती है, इसीसे सुमनवृष्टि वहींसे हुई और बाजे भी साथ–साथ वहींसे बजे। अथवा 'बाजन बाजे' बहुवचन पद देकर जनाया कि गन्धर्वलोग आकाशसे अनेक बाजे बजा रहे हैं। यह काम उनका है।'

# दोहा—लगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान। होंहिं सगुन मंगल सुभद\* करहिं अपछरा गान॥९१॥

अर्थ—सब देवता अपने भाँति-भाँतिके वाहन और विमान सजाने लगे। शुभदायक (मंगलकारक) मंगल शकुन हो रहे हैं; अप्सराएँ गाना गा रही हैं॥९१॥

<sup>\*</sup> सुभग—छ०। सुखद—१७०४, को० रा०। सुभद—१६६१, १७२१, १७६२।

नोट—१ 'लगे सँवारन—' इति। (क) लग्न पढ़ी गयी और तुरंत देवता वाहनादि सजाने लगे। इससे निश्चय हुआ कि लग्न जल्दीकी ठहरी है। (ख) 'बाहन बिबिध बिमान' इति। देवताओंके वाहन भिन्न-भिन्न हैं, जैसे कि भगवान् विष्णुका वाहन गरुड़, इन्द्रका ऐरावत, यमका भैंसा, कुबेरका पुष्पकिवमान, वरुणका मगर, ब्रह्माजीका हंस एवं हंसाकार विमान, अग्निदेवका बकरा, पवनदेवका मृग, ईशानका वृषभ और नैर्ऋतका प्रेत वाहन है। इसी प्रकार सब लोकपाल, ग्रह आदि अपनी—अपनी सेनासहित थे। वाहन=सवारी। विमान=आकाशमें उड़नेवाला रथ। ये भी अनेक प्रकारके होते हैं। कुबेरका पुष्पकिवमान प्रसिद्ध ही है। क्ष्णि मानसर नामक' प्राचीन ग्रन्थके अनुसार विमान गोल, चौपहला और अठपहला होता है। गोलको 'बेसर', चौपहलेको 'नागर' और अठपहलेको 'प्रविड़' कहते हैं। (श० सा०) देवताओंके विमान भी दिव्य होते थे। उनमें घटने—बढ़ने, छोटे—बड़े हो जानेकी शक्ति होती थी। त्रिपुरासुरके तीनों विमानोंकी चर्चा पूर्व आ चुकी है। वे नगरके समान बड़े थे। पुष्पकिवमानपर समस्त वानरयूथप आ गये थे। (ग) वाहनोंपर बहुमूल्य झूलें आदि डाली जाती हैं, उनको आभूषण पहनाये जाते हैं, तिलक आदि अनेक विचित्र रंगोंसे उनके मस्तक आदिपर चित्रकारी होती है, उनको मालाएँ पहनायी जाती हैं, इत्यादि। यही सब सँवारना है। ऐसा ही विमानोंके सम्बन्धमें जानिये। आज भी बारातों और मंगलोत्सवोंमें यह रीति देखनेमें आती है।

नोट—२ 'होंहिं सगुन मंगल सुभदः' इति। (क) 'सुभद' (शुभद)=शुभदायक। यह संस्कृत शब्द है। ध्वास्भवतः अर्थ न समझनेके कारण इसे लेखक प्रमाद समझकर 'सुभग' और 'सुखद' पाठ लोगोंने कर दिया हो। (ख) मंगल शकुनोंका वर्णन किव श्रीरामजीके विवाहकी बारातके पयान—समय करेंगे, इसीसे उन्होंने यहाँ केवल 'मंगल सुभद' विशेषण देकर छोड़ दिया। दोहा ३०३ में जो वर्णन है, वही सब यहाँ मंगल सुभदसे कह दिया है। यथा—'होहिं सगुन सुंदर सुभदाता॥ चारा चाषु बाम दिसि लेई। मनहुँ सकल मंगल किह देई॥ दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहूँ पावा॥ सानुकूल बह त्रिबिध बयारी। सघट सबाल आव बर नारी॥ लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा। सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा॥ मृगमाला फिर दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्ह देखाई॥ छेमकरी कह छेम बिसेषी। स्यामा बाम सुतरु पर देखी॥ सनमुख आयो दिध अरु मीना। कर पुस्तक दुइ बिप्र प्रबीना॥ मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। जनु सब साँचे होन हित भए सगुन एक बार॥(३०३) मंगल सगुन सुगम सब ताके—'। ध्वाहिन 'सुभद' है और 'मंगलमय' यहाँका 'मंगल' है।

नोट—३ स्कन्द पु॰ मा॰ के॰ के मतानुसार शिवजीने विष्णु, ब्रह्मा आदिको नारदजीके द्वारा बारातके लिये बुलाया है और मानस-कल्पवाली कथाके अनुसार जान पड़ता है कि सप्तर्षियोंने ब्रह्माजीको लग्नपत्रिका दी। उसे पाकर ब्रह्माजीकी प्रेरणासे सब देवता बराती बनकर चले। स्कन्दपु॰ के शिवजी विवाहके लिये उतावले हो रहे थे। मानसकल्पके शिवजी ऐसे नहीं हैं। यहाँ तो ब्रह्मादि देवता ही उनके विवाहके लिये उत्सुक हैं। इसीसे तो लग्न सुनते ही सब सुर और मुनि हर्षित होकर बारातके लिये तैयार होने लगे। 'पार्वतीमंगल' में ब्रह्माजीका ही सबको निमन्त्रण भेजना कहा है। यथा—'बेगि बुलाइ बिराचि बँचाइ लगन जब। कहेन्हि बियाहन चलहु बुलाइ अमर सब॥ बिधि पठए जहँ तहँ सब सिवगन धावन। सुनि हरषिंह सुर कहिंहि निसान बजावन॥ रचिंहि बियान बनाइ सगुन पार्विह भले। निज निज साजु समाजु साजि सुरगन चले॥८९—९१॥'

शिविह संभुगन करिहं सिंगारा। जटा मुकुट अहिमौरु सँवारा॥१॥ कुंडल कंकन पिहरे ब्याला। तन बिभूति पट केहिर छाला॥२॥ सिंस ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा॥३॥ गरल कंठ उर नर सिर माला। अशिव बेष शिवधाम कृपाला॥४॥ कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा। चले बसहँ चढ़ि बाजिहं बाजा॥५॥

शब्दार्थ—'मौरु' (मौर)—एक प्रकारका शिरोभूषण जो ताड्पत्र या खुखड़ी आदिका बनाया जाता है और विवाहमें वरके सिरपर पहनाया जाता है। 'कृण्डल'—यह कानोंमें पहननेका एक मण्डलाकार भूषण है, जो प्राय: सोने या चाँदीका होता है। यह अनेक प्रकारके आकारका बनाया जाता है; जैसे-मकराकृत, मीनाकृत, मोराकृत कृण्डल। 'कंकन' (कंकण)—यह आभूषण हाथकी कलाईपर बाँधा जाता है और विवाहके पश्चातु बारात लौटनेपर कंकण छोडनेकी रस्म होती है। शब्दसागरमें लिखा है कि विवाहमें देशाचार-अनुसार चोकर, सरसों, अजवायन आदिकी पीले कपडेमें नौ पोटलियाँ लाल-पीले तागेसे बाँधते हैं, एक तो लोहेके छल्लेके साथ दलह वा दुलहिनके हाथमें बाँध दी जाती है। शेष आठ मुसल, चक्की, ओखली, पीढा, हरीस, लोढा, कलश आदिमें बाँधी जाती हैं। '*डमरु'*—एक बाजा जिसका आकार बीचमें पतला और दोनों सिरोंकी ओर बराबर चौडा होता जाता है। दोनों सिरोंपर चमडा मढा होता है। इसके बीचमें दो तरफ बराबर बढी हुई डोरी बँधी रहती है, जिसके दोनों छोरोंपर एक-एक कौडी या गोली बँधी होती है। बीचमें पकडकर जब बाजा हिलाया जाता है तब दोनों कौडियाँ चमडेपर पडती हैं और शब्द होता है। यह बाजा शिवजीको बहुत प्रिय है। (श० सा०) संस्कृत-व्याकरणके चौदह मूल सूत्रोंकी रचना 'डमरू' से ही हुई है। इस सम्बन्धमें एक मत यह है कि व्याकरणके पारदर्शी होनेके उद्देश्यसे पाणिनिने घोर तपस्या की। शिवजीने प्रकट होकर ताण्डव-नृत्य करते हुए चौदह बार डमरू बजाया। उसके १४ नादोंसे ही १४ सूत्रोंकी रचना हुई। इसीसे वे माहेश्वरसूत्र कहलाये। दूसरी कथा यह है कि सनकादिकी प्रार्थनापर शिवजीने १४ बार डमरू-ध्विन की, जिससे ये १४ सूत्र हुए। (विशेष विनय-पीयष-पद १० में देखिये) कहा जाता है कि इस जगतको विनाश करनेवाले रात्रि-दिवसको ही शिवजी डमरूरूपसे धारण किये हुए हैं।

अर्थ—शिवजीके गण शिवजीका शृंगार कर रहे हैं। जटाओंका मुकुट बनाकर उसपर सर्पोंका मौर सजाया गया॥१॥ सर्पोंके कुण्डल और सर्पोंके कंकण पहने हैं। शरीरपर भस्म (रमाये) और बाघाम्बरका वस्त्र (किटमें बँधा है)॥२॥ सुन्दर ललाट (माथे) पर सुन्दर चन्द्रमा और सुन्दर सिरपर सुन्दर गंगाजी (विराजमान हैं)। तीन नेत्र हैं। सर्पोंका ही जनेऊ है॥३॥ कण्ठमें हालाहल विष और वक्ष:स्थल (छाती) पर मनुष्योंकी खोपड़ीकी माला है। ऐसा अमंगल वेष होनेपर भी वे कल्याणके धाम और कृपालु हैं॥४॥ हाथमें त्रिशूल और डमरू विशेष शोभा दे रहे हैं (शिवजी यह शृंगार हो जानेपर) बैल (नन्दीश्वर) पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं॥५॥

टिप्पणी—१ 'शिविह संभुगन कर्राह सिंगारा।''' इति। (क) उधर देवता बारातकी तैयारी करते हैं, उसी समय इधर गण वरको तैयार करते हैं। वरका शृंगार वर स्वयं नहीं करता, दूसरे ही करते हैं; इसीसे यहाँ शिवगणोंका शृंगार करना कहा। (पुन: उनका शृंगार उनके अनुकूल अन्य देवता कर भी नहीं सकते। शिवजीके नित्यके परिकर ही जान सकते हैं कि उनके स्वरूपके योग्य कैसा शृंगार करना चाहिये। अतः 'संभुगन' का ही शिवजीको सजाना कहा।) [(ख) भगवान् शंकरके किस अंगमें कौन सर्प आभूषणरूपसे रहते हैं? उत्तर—वे सर्पराज वासुकिको छातीमें चपकाये हुए यज्ञोपवीतकी भाँति धारण करते हैं। कम्बल और अश्वतर इन दोनों नागोंको दोनों कानोंका कुण्डल बना रखा है। कर्कोटक और कुल्किसे उत्तम कंकणका काम लेते हैं। शंख और पद्म नामक नाग उनके भुजबन्द हैं। (स्कं० पु० मा० के०) ऐसा ही शृंगार शिवगणोंने शिवजीका किया।] (ग) 'तन विभूति पट केहिर छाला' इति। दूलहके अंगराग लगाया जाता है। उसकी जगह यहाँ 'विभूति' अर्थात् भस्म है। जामाकी जगह बाघाम्बर है। 'छाल'=चर्म। सिंहचर्म पहने नहीं हैं, किंतु बाँधे हैं, जैसे कटिमें पटुका बाँधा जाता है। आगेके 'नगन जटिल भयंकरा' जो लड़कोंने माँ–बापसे कहा है उससे शिवजीका नग्न होना, वस्त्र न पहने होना स्पष्ट है। केहिरछाला पटुका है। (घ) 'सिंस ललाट सुंदर सिर गंगा' इति। वेषभरमें यही सुंदर हैं, चन्द्रमा और गंगाजी। इसीसे इन्हींके साथ 'सुंदर' विशेषण

दिया। मस्तकपर चन्द्रमा है, उसके ऊपर गंगाजी, इसीसे प्रथम चन्द्रमाको कहा तब गंगाको। [(ङ) 'गरल कंठ । अशिव बेष शिवधाम' इति। 'गरल' अर्थातु देवता आदिको कालकृटकी विषम ज्वालासे जलते देख आपने उस गरलको कण्ठमें रख लिया था। जिसके कारण कण्ठ नीला पड गया है। उसीका यहाँ संकेत है। यह शिवजीके अत्यन्त कृपाल करुणामय स्वभावका सूचक है, इसीसे 'कृ*पाला'* कहा। '*उर नर सिर माला* 'से स्पष्ट किया कि मृतक मनुष्योंकी खोपडियोंकी माला है। कहा जाता है कि श्रीसुरथ और श्रीसुधन्वाजी जो राजा नीलध्वज या हंसध्वजके लडके थे। जिन्होंने यूधिष्ठिरजीके राजसूय-यज्ञके घोडेको पकडा था और परम भागवत थे, उनके मारे जानेपर उनकी खोपडियोंको भी मालामें धारण किये रहते हैं। स्कंदपु० में लिखा है कि जब चन्द्रमा राहसे डरकर शिवजीकी शरणमें गया और शंकरजीने उसे मस्तकपर स्थान दिया तब राहुने आकर शंकरजीकी स्तृति करके उनसे अपना भक्ष्य माँगा। शंकरजीके कहनेपर कि मैं देवता और असुर सबका आश्रय हूँ, राहुँ भी उनको प्रणाम कर मस्तकपर जा बैठा। तब भयके मारे चन्द्रमाने अमृतका स्नाव किया। उस अमृतके सम्पर्कसे राहके अनेक सिर हो गये। देवकार्यसिद्धिके लिये शंकरजीने उन सब मण्डोंकी माला बना ली। (माहेश्वर केदारखण्ड) साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब-जब सतीजी शरीरका त्याग करती हैं तब-तब उनके मुण्डको वे धारण करते हैं, उन्हीं मुण्डोंकी यह माला है। पर यहाँ 'उर नर सिर माला' से इसका निराकरण होता है। (च) 'असिव बेष'—मुण्डमाला, श्मशानकी विभृति, सर्प लपेटे, बाघाम्बर इत्यादि वेष 'अमंगल' है; परंतु आप शिवधाम (कल्याणके घर) और कृपालू हैं। अत: दूसरोंको भी कल्याण देते हैं। यथा—'भेष तो भिखारि को भयंकररूप शंकर दयाल दीनबन्ध दानि *दारिद-दहन् है।* '(क॰ उ॰ १६०) *'साज अमंगल मंगल रासी॥* '(२६।१) देखिये। ॐ 'कुमारसम्भव' सर्ग ५ श्लोक ७५—८२ में ब्रह्मचारी (शिव) से शिवजीके अमंगल-वेषकी निन्दा सुनकर श्रीपार्वतीजीने कहा है कि 'अज्ञानीलोग महात्माओंको यथार्थ नहीं जान सकते, इसीसे उनकी निन्दा करते हैं। शिवजी तो दिरद्र होनेपर भी सम्पत्तियोंके कारण हैं, श्मशानके आश्रय होते हुए भी त्रैलोक्यनाथ हैं, भयंकर रूप होते हुए भी वे शिव कल्याणसौम्यरूप हैं—'स भीमरूप: शिव इत्युदीर्यते।' चिताभस्म भी उनके देहस्पर्श-संसर्गसे पवित्र करनेको समर्थ हो जाती है। देवता उसे शिरोधार्य करते हैं। ऐरावतपर चढनेवाला इन्द्र बैलपर सवार शिवके चरणोंको प्रणाम करता है।' इत्यादि।] यहाँ विरोधाभास अलंकार है।

टिप्पणी—२ 'कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा।"" इति। त्रिशूलसे भक्तजनोंके तीनों शूलोंका नाश करते हैं। बसहपर सवार हैं। वृषभ धर्मका स्वरूप है। बसहपर सवार हैं अर्थात् धर्मपर आरूढ़ हैं, यथा—'जौ निह करउँ दंड खल तोरा। होइ भ्रष्ट श्रुति मारग मोरा॥', 'मूलं धर्मतरोविंवेकजलधेः'। 'कर डमरु बिराजा' कहकर 'चले' और 'बाजिंह बाजा' कहनेका भाव कि शिवजी भी डमरू बजाते जा रहे हैं और भी बाजे बज रहे हैं। 'बाजा' के साथ 'बाजिंह' क्रिया दी और डमरूके लिये 'बिराजा' ऐसा करके जनाया कि डमरू इन सब बाजोंसे विशेष है; कारण कि डमरू व्याकरण–शास्त्रका मूल है और उसके बजानेवाले श्रीशंकरजी हैं। ऊपर कहा था कि 'सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे' और यहाँ कहते हैं कि 'चले बसह चिढ़ बाजिंह बाजा', इस तरह जनाया कि ऊपर और नीचे दोनों ओर बाजे बज रहे हैं। [यदि 'बाजिंह' को एकवचन मानें तो डमरू बजाते हैं, यह अर्थ कर सकते हैं।]

पं० राजबहादुर लमगोड़ा—चित्रका अनिमल बेजोड़पन 'सिस ललाट सुंदर सिर गंगा' के साथ-साथ विचारणीय है। 'अहि मौर सँवारा' में 'सँवारा' शब्द हास्यकलाकी जान है। मैं तो जब इस प्रसंगको पढ़ता हूँ तो मुँहसे अनायास ही निकल जाता है कि 'बिलहारी भँग घुटना बाबाकी, क्या शकल बनायी है।' परंतु किव बड़े सुन्दर संकेतसे याद दिला देता है कि यह नक्काली नहीं है। इसमें शिव-व्यक्तित्वका रहस्य भी है—'असिव बेष सिवधाम कृपाला'। तुलसीदासजीकी कलाकी यह विशेषता है कि संकेत ऐसे होते कि रसभंग न हो।

#### दूलहके साजका शिव दूलहके साजसे मिलान

सिरपर पगड़ी। उसपर रंग-विरंगके मणियोंसे जटित मौर, १ जटामुकुट। उसपर रंग-विरंगके मणियुक्त सर्पोंका मौर

कानोंमें कुण्डल, हाथमें कंकण

उबटन, अतर जामा नीमा पटुका दही अक्षतका तिलक शुद्धताके लिये स्नान माथेपर डिठौना जिसमें नजर न लगे

ब्याहके पूर्व तीन सूतका जनेऊ दुलहके पास खड्ग वा लोहेका अस्त्र रक्षाहेतु रहता है मोतीमणि आदिकी माला २ सर्पका सिर और पूँछ मिलाकर कुण्डल बना। कंकणाकार करके कलाईमें लपेट दिया।

३ विभृति, चिताकी भस्म

४ बाघाम्बर

५ बालचन्द्र

६ गंगाजी सदा विराजमान

७ भालपर अग्निनेत्र—'नितुर निहारिये डीठी भालकी।'

८ तीन सर्पोंसे त्रिसूत्र जनेऊ बना

९ त्रिशूल और डमरू

१० नर-मुण्डमाल

नोट-१ सर्पोंके आभूषण, विभृति, व्याघ्रचर्म आदिके धारण करनेके कुछ आध्यात्मिक भाव-(क) कालभगवानुके अधीन है, इस भावको दरसानेके लिये आप महाविषधर सर्पको धारण किये हैं। पुन:, जिस समय जीव अपनी सत्ताको शिवभावमें लीन कर देता है उस समय जीवसे द्वन्द्वात्मक कर्मींसे युक्त प्रकृतिके नाना प्रकारके धर्म अपने-आप ही निवृत्त हो जाते हैं। इस बातको प्रकट करनेके लिये शंकरजी सर्पोंको अपना अलंकार बनाये हैं। (ख) स्थूलका अन्तिम परिणाम भस्म है। इस स्थूल ब्रह्माण्डको भस्मरूपमें ले आनेवाले शंकर हैं। इस भावको सूचित करनेके लिये उनके शरीरमें भस्म लगी रहती है। यह त्याग-वैराग्य-उदासीनता-निर्लिप्ततादिको भी प्रकट करता है। (ग) अति शौर्यशाली तथा बली जीवोंपर शासन करनेमें समर्थ हैं। व्याघ्रचर्म धारण करना इस भावका सूचक है। पुन: प्रथमरूपमें ब्रह्माण्डके साथ कालका सम्बन्ध है। ब्रह्माण्डकी आयुके अनुसार महाकाल रुद्र भी परिच्छिन हैं। इसलिये रुद्रको व्याघ्राम्बरधारी कहा है। मस्तकमें चन्द्रमाका संकेत प्रणवकी अर्धमात्रासे है और इसी निमित्त उनके मस्तकको अर्धचन्द्र भूषित करता है। (श्रीभवानीशंकरजी) बालशशि धारण कर जनाते हैं कि टेढे, कृटिल, दीन-क्षीणको भी शरण देते तथा जगद्गन्द्य करते हैं-'यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते।' (ङ) आध्यात्मिक गंगा एक बड़ा तेजपुंज है, जो महाविष्णुके चरणसे निकलकर ब्रह्माण्डनायक श्रीमहादेवजीके मस्तकपर गिरता है और वहाँसे संसारके कल्याणके निमित्त फैलता है। इस तेजको केवल 'महादेव' धारण कर सकते हैं। श्रीशिवजीकी कृपासे इस आध्यात्मिक गंगाका लाभ अभ्यन्तरमें अन्तरस्थ काशीक्षेत्रमें होता है। (श्रीभवानीशंकर पुन: शिवजीको 'पृथ्वीका अभिमानी देव' कहा गया है। पृथ्वीका सबसे उच्च प्रदेश हिमालय ही उनका सिर है। हिमालयसे जगत्पावनी पुण्यसलिला श्रीगंगाजीका आविर्भाव होता है। इस भावको प्रकट करनेके लिये शंकरजी गंगाजीको अपने मस्तकपर धारण करते हैं। (च) दोनों नेत्र पृथ्वी और आकाशके सूचक हैं। तृतीय नेत्र बुद्धिके अधिदैव सूर्य ज्ञानाग्निका सूचक है। इसी ज्ञानाग्निरूप तीसरे नेत्रके खुलनेसे काम भस्म हो गया था। (छ) 'गरल कंठ' इति। संसारके अनिष्टसे अनिष्टकारी पदार्थींको भी अनुकुल बनानेमें आप समर्थ हैं। इस भावको प्रकट करनेके लिये आप विषपान किया करते हैं। (श्रीगंगेश्वरानन्दजी) (ज) 'नर सिर माला' इति। विनयमें भी 'नृकपालमालधारी' (पद १२) कहा है। कारण-शरीर विशिष्ट चेतनकी समिष्ट ही रुद्र है। कारणिविशिष्ट चेतन जो शरीरद्वयके नष्ट होनेपर अविशिष्ट रह जाता है, उन्हीं सब प्रलयकालीन जीवोंकी स्थितिके सूचक भगवान् शंकरके गलेमें मुण्डमाल पड़ी हुई है। (श्रीगंगेश्वरानन्दजी) (झ) 'त्रिशूल' का भाव है त्रितापका नाश करना अर्थात् त्रितापसे मुक्ति पाकर जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंसे भी परे तुरीयामें पहुँचना। ऐसा साधक ही यथार्थ त्रिशूलधारी है। (श्रीभवानीशंकरजी) 'डमरू' का भाव शब्दार्थमें दिया गया है। (ञ) 'बसह' इति। सत्त्वगुणका पूर्ण विकास होनेपर ही धर्मका विकास होता है। पशुजातिमें सबसे अधिक सत्त्वगुणका विकास गोजातिमें है। इसलिये धर्मका सूचक बैल ही श्रीशिवजीका वाहन है। श्रीवासुदेवशरणजी लिखते हैं कि कामकी एक संज्ञा 'वृष' है। शिवजी मदनका दहन कर चुके हैं। उन्होंने कामको परास्त कर लिया है। वे अरूपहार्य योगीश्वर हैं। अतएव 'वृष' उनका वाहन बन गया है—विशेष देखना हो तो 'विनय—पीयृष' में पद १०, ११, १२ में एवं अन्य शिवस्तृतियोंमें देखिये।

वि॰ त्रि॰—शिवजी तमोगुणके अधिष्ठाता होनेपर भी त्रिगुणातीत हैं, इसीलिये अशुभ वेष शिवधाम हैं। भस्म, गंगाजी, तृतीय नयन, सर्प और डमरूके व्याजसे पाँचों तत्त्वोंको धारण किये हुए हैं। चन्द्र और गरलके व्याजसे संजीवनी और मारण-शक्ति (जो सब शक्तियोंकी सार हैं) धारण किये हुए हैं! 'अशिव बेष शिवधाम' यह अलौकिकता है। लोकमें ठीक इसके विपरीत है। सौम्यको 'सौम्य बेष' और करालको 'कराल बेष' प्रिय लगता है।

प० प० प्र०—(क) 'जटा मुकुट अहि मौरु सँवारा'— जटा मुकुट तो मंगलरूप है किंतु उसपरका 'अहिमौर' अमंगल है। तथापि अहिमौर बताता है कि कोई कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों न हो जबतक वासनारूपी सर्पका फण उसके ऊपर रहता है तबतक भव-भयसे छुटकारा न मिलेगा। वह सर्प डसेगा। (ख) 'सिस ललाट' शशिके धारणका भाव कि तुम भले ही वक्र और कलंकित आदि क्यों न हो, यदि सदगुरुरूपी शिवजीका आश्रय ले लोगे तो अवश्य जगद्वन्द्य हो जाओगे। (ग) 'सुंदर सिर गंगा' द्वारा सूचित करते हैं कि वासनारूपी नागिनके भय और उसके दुःखद विषयरूपी विषसे मुक्त होनेके लिये ज्ञान-गंगाको सिरपर धारण करना चाहिये। भगवच्चरणामृतको सिरपर चढाइये। ज्ञान-गंगा सद्गुरु शिवजीकी कृपासे ही प्राप्त होगी—'ज्ञानं महेश्वरादिच्छेत्'। '**बिन गुरु होड़ कि ज्ञान ज्ञान कि होड़ बिराग बिन्।**' अत: प्रथम अहिमौर तब वैराग्यकी आवश्यकता बतायी। शंकरजी 'वैराग्याम्बुजभास्कर' हैं ही। (घ) 'कुण्डल ब्याला'—मन ही भयंकर व्याल है। कानोंमें जो नाद सुन पडता है, उसमें मनको लगानेसे वह मनरूपी व्याल वशमें आता है—(योगतारावली देखिये) इस अभ्यासको नादानुसंधान कहा है। मनको वश करनेके लाखों साधनोंमें यह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ योगाभ्यासकी आवश्यकता सूचित की। (ङ) 'कंकन ब्याला'—विषय दुर्धर व्याल हैं, इनसे जीव घिरा हुआ है जिससे उसका भगवान्से वियोग हुआ। नादानुसंधानरूपी योगसाधनद्वारा विषय-व्यालबन्धन तो छुटेगा ही, पर वे जीवके वशमें इसके हाथमें कंकणके समान भूषणास्पद बनके रहेंगे। (च) 'पट केहिर छाला' योगाभ्यास बाघाम्बरपर करना शीघ्र सिद्धिप्रद होता है। व्याघ्र क्रर पशु है पर उसका चर्म पवित्र है। व्याघ्रचर्म किटमें लपेटनेसे सुचित किया कि दोषोंको त्यागकर गुणोंका ग्रहण करना चाहिये। (छ) 'तन बिभृति' से जनाया कि अष्टसिद्धि आदि विभृति योगाभ्याससे प्राप्त होगी, पर जो साधक इस ऐश्वर्यको चिताभस्मके समान अमंगल समझकर त्याग करेगा उसके शरीरपर लगा हुआ भस्म भी परममंगलकारक होगा। यह याद रखे कि सब दुश्य एवं ऐश्वर्य एक दिन भस्म होगा ही। (ज) 'नयन तीनि' शिवजी त्रिनयन हैं। कृशानु, भानु और हिमकररूप हैं। मध्य नयन कृशानु है। नयन=नेता=ले आनेवाला (अमरव्याख्या सु॰) सुख समाधानतक ले जानेवाले तीन नयन श्रीरामनाममें हैं, यथा—'**बंदौं नाम राम** रघुबर को। हेत् कुसान् भान् हिमकर को॥'(१९।१) श्रीरामनामरूपी नयनका अभाव हो और तीन या उससे भी अधिक आँखें हों तो भी भक्ति-विवेक-विरागका दर्शन होना असम्भव है। जिसके पास रामनाम-नेत्र होगा वह कृतकृत्य होगा। (झ) 'उपबीत भूजंगा' इति। भुजंग=कृटिल गति। भाव यह है कि रामनामके प्रभावसे कृटिल

गतिवाले काम-क्रोधादि महाभयंकर भुजंग वशमें आ जायँगे। (ञ) 'गरल कंठ'—रामनामके प्रभावसे कालकूट भूषण हो गया, वे नीलकण्ठ बन गये, अमर हो गये। रामनामका प्रभाव दिखाया कि उससे जन्म-मरणका भय दूर हो जाता है। संसारमें फिर आना नहीं पड़ता। (ट) 'उर नर सिरमाला'—इससे जनाया कि ऐसे रामनामनिरत रामभक्त भगवान् शिवजीको इतने प्रिय होते हैं कि वे उनके मुण्डोंकी माला अपने गलेमें धारण करते हैं। (ठ) 'कर त्रिशूल'—भाव कि शिवजी और रामनाम रामनामप्रेमी भक्तोंके त्रिशूल त्रिविध तापोंका नाश करते हैं। (ड) 'कर उमरु बिराजा' इति। उमरू एक प्रकारका वाद्य है। इसके वादनसे उम्-उम् ऐसी ध्विन निकलती है। उम् इति ध्विनं ईयित इति उमरू (अमरव्या० सु०) शिवजीकी उमरूध्विनकी यह महिमा है कि उसको सुनते ही सब प्रतिकूलता भाग जाती है। 'उ'—कार शंकर है। उनके 'कर' में शं (कल्याण) विराजता है। (ढ) 'चले बसह चिढ़ि' इति। शिवजी वृषारूढ़ होकर ब्याहके लिये चल पड़े। बृष=धर्म। योग, ज्ञान और भिक्तकी प्राप्तिका मूल आधार धर्म है। वेदपुराणोक्त धर्मपर आरूढ़ होकर चलनेसे ही यह सब साधन अनायास सिद्ध होगा, अन्यथा असम्भव है। यथा—'धर्म ते बिरित जोग ते ज्ञाना। ज्ञान मोक्षप्रद बेद बखाना', 'विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगित उर छाई।।'

उपसंहार। 'जटा मुकुट'से प्रारम्भ किया, मानो साधन-मन्दिरके कलशसे प्रारम्भ हुआ और साधन-मन्दिरकी धर्मरूपी नींवतक बखाना है। शिवजीके वेषमें जो कुछ अमंगलता देखनेमें आती है, वह इस प्रकार परम मंगलताका बोध करानेके लिये है। १४ प्रकारोंसे भूषित शिवजी अमंगल वेषवाले होनेपर भी १४ भुवनोंमें वन्द्य और पूज्य हैं और 'श्रीरामभूपिप्रयम्' हैं। वैसे ही इस साधन-परम्पराका आश्रय लेनेवाला जीव चौदहों भुवनोंमें पूज्य-वन्द्य ही बनेगा, यह भी ध्वनित किया है।

देखि शिविह सुरितय मुसुकाहीं। बर लायक दुलिहिनि जग नाहीं॥६॥ बिष्नु बिरंचि आदि सुरब्राता। चिंद्र चिंद्र बाहन चले बराता॥७॥ सुर समाज सब भाँति अनुपा। नहिं बरात दुलह अनुरूपा॥८॥

शब्दार्थ—ब्राता=(ब्रात)=समूह, समुदाय। यथा—'समूहो निवहव्यूहसंदोहविसख्रजाः। स्तोमौघनिकख्रात-वारसंघातसञ्चयाः॥ ३९॥ समुदायः समुदयः।' (अमरकोश २।६)

अर्थ—श्रीशिवजीको देखकर देवताओंकी स्त्रियाँ (देवांगनाएँ) मुसकरा रही हैं कि (अहा! इस) वरके योग्य (तो) दुलिहिनि संसारभरमें नहीं मिलेगी॥ ६॥ श्रीविष्णुभगवान् और ब्रह्माजी आदि देवताओंके समाज (अपनी-अपनी) सवारियोंपर चढ़-चढ़कर बारातमें चले॥७॥ देवसमाज सब प्रकार उपमारिहत (अर्थात् परम सुन्दर) था। (हाँ! पर) बारात दुलहके योग्य न थी॥८॥

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—देववधुओंका मजाक देखिये। 'मुसुकाहीं' 'बर लायक दुलहिनि जग नाहीं' और 'निहं बरात दूलह अनुरूपा' की चुटिकयाँ गजबकी हैं। अनिमल बेजोड़पन बिलकुल साफ कर दिया है।

नोट—१ देववधूटियोंके दबी जबान मुसकरानेमें व्यंग्य यह है कि पार्वतीजी तो परम सुन्दर हैं पर दूलह ऐसा परम भयावन है, भला वह उनके योग्य कब हो सकता है? दूलहके स्वरूपके योग्य तो वैसे वेषवाली स्त्री हो सकती है, सो कहीं मिलनेकी नहीं। कहाँ तो अमंगल-वेष एवं भयंकर दूलह और कहाँ परम सुन्दर रूपवती दुलहिनि! दो अनमिल वस्तुओंका एक ठौर वर्णन होनेसे यहाँ प्रथम विषम अलंकार है।

नोट—२ पं॰ रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ सुरित्रयोंका मुसकराना लिखा, पर उनका कहना नहीं लिखा। (अर्थात् मन–ही–मन यह समझकर कि 'बर लायक दुलिहिनि जग नाहीं' मुसकरा रही हैं।) 'मुसुकाहीं' का कारण दूसरे चरणमें देते हैं। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'बर लायक दुलिहिनि जग नाहीं' में भाव यह है कि इनके योग्य केवल चिद्रपा श्रीपार्वतीजी ही हैं, जो अप्राकृत हैं, इस जगकी नहीं हैं।

नोट—३ 'बिष्नु बिरंचि आदि सुरबाता। " 'इति। (क) किवका सँभाल यहाँ दर्शनीय है। यदि 'बिरंचि आदि' अथवा 'विष्णु आदि' कहते तो विष्णु या ब्रह्माकी न्यूनता पायी जाती। अर्थात् दूसरेकी सामान्यता पायी जाती, दूसरा छोटा समझा जाता। इस दोषको बचानेके लिये 'बिष्नु बिरंचि' दोनोंको कहकर तब 'आदि' शब्द दिया। नहीं तो इनमेंसे एक जो 'आदि' शब्दके पश्चात् लिखा जाता वह अन्य देवताओंके समान समझा जाता। (पं० रा० कु०) (ख) 'सुरबाता' कहा क्योंकि देवताओंकी बहुत जातियाँ, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आदि हैं, सबके अपने—अपने अलग—अलग यूथ हैं। वही यहाँ 'सुरबाता' से जनाया। (ग) 'चिष्नु चिष्नु बाहन'—विष्णु गरुड़पर, ब्रह्मा हंसपर, इन्द्र ऐरावतपर इत्यादि। 'विशेष दो० ९१ नोट—१ में देखिये।' बहुत—से विमानोंपर हैं और सब सपरिवार हैं। इसीसे सुरस्त्रियोंकी भी चर्चा की गयी। (घ) 'सब भाँति अनूपा' अर्थात् रूप, भूषण, वसन, वाहन इत्यादि सब प्रकारसे परम सुन्दर हैं, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। (ङ) 'निहं बरात दूलह अनुरूपा' अर्थात् जैसा दूलह है, जैसा उसका समाज है, वैसी ही बारात होनी चाहिये। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि इसमें भाव यह है कि 'बारात अनुपम है, परंतु सर्पांद भूषणोंके योगसे दूलह ऐसी बारातके योग्य नहीं।'

ध्अयहाँतक बारातियोंके समाजका वर्णन हुआ। बारातमें कौन आगे, कौन पीछे, यह बात भी किवने अपने क्रमश: वर्णनसे जना दी है। आगे पार्षदोंसहित विष्णुभगवान् हैं, उनके पीछे ब्रह्माजी और उनके पीछे देवसमाज है।

# दोहा—बिष्नु \* कहा अस बिहिस तब बोलि सकल दिसिराज। बिलग बिलग होइ चलह सब निज निज सिहत समाज॥ ९२॥

अर्थ—तब विष्णुभगवान्ने सब दिक्पालोंको बुलाकर हँसकर ऐसा कहा—(भाई!) सब लोग अपने-अपने समाजसमेत अलग-अलग होकर चलो॥ ९२॥

नोट—१ 'बिष्नु कहा अस बिहिस तब बोलि सकल दिसिराज। हिं। (क) हँसकर हास्य किया, यहाँ हँसकर कहना एक तो व्यंग्य है; यथा— 'हिर के व्यंग बचन निहं जाहीं।' व्यंगोक्तिद्वारा यहाँ हास्यरस वर्णन किया गया। दूसरे, यह हँसना दयालुता सूचित करता है। शिवगणोंने दूलहका शृंगार किया और उनके हृदयमें दूलहके साथ-साथ चलनेकी रही, पर देवताओंके बीचमें उनका गुजर कैसे हो? भगवान्ने सोचा कि सबका समाज अलग-अलग हो जाय तो शिवगणोंकी भी लालसा पूरी हो जायगी। इस कारण हँसकर व्यंग्य वचन कहे। तीसरा कारण हँसकर कहनेका यह है कि जबतक इस तरह न कहेंगे, शिवजी अपनी सेनाके साथ न रहेंगे और जबतक शिवगण शिवजीके साथ न होंगे तबतक वह बारात शिवजीकी बारात न जान पड़ेगी। (ख) 'बोलि सकल दिसिराज' इति। दसों दिक्पालोंसे कहा, शिवजीसे न कहा कि आप हमसे अलग हो जाइये, यह इसिलये कि उन्होंने सुन्दर रूप धारण नहीं किया, अतः वे अपनी अनुपम बारात अपने साथ बुलाकर कर लें, देवताओंके साथ यह रूप नहीं सोहता। (पं० रा० कु०) (ग) 'सकल दिसिराज।' दिक्पाल दस हैं जो दसों दिशाओंका पालन करते हैं—पूर्वके इन्द्र, अग्निकोणके अग्नि (विहन), दिक्षणके यम, नैर्ऋत्यकोणके नैर्ऋत (सूर्य), पश्चिमके वरुण, वायव्यके पवन, उत्तरके कुबेर, ईशानके ईश (वा चन्द्र), ऊर्ध्वके ब्रह्मा और अधो दिशाके अनन्त नाग।

ा दिखाओंपर विशेष २८। १ भाग १ में देखिये। (घ) दस दिक्पालोंके अधिकारमें ही सब देवता हैं, अत: इन्हींको बुलाकर कहा। (ङ) 'बिलगः दिता 'अपना-अपना समाज अलग-अलग लेकर चलो' कथनका भाव कि जिसमें स्पष्ट प्रतीत हो कि यह अमुक दिक्पालका समाज है, अपनी-अपनी तैयारी और त्रुटिका अपनेको ही जिम्मेदार रहना चाहिये। एककी त्रुटिके सब जिम्मेदार न समझे जायँ। सबकी अलग-अलग शोभा दिखायी पडे। शिवजी स्वयं ईशानकोणके दिक्पाल हैं, इनकी शोभा अलग रहे। (वि० त्रि०)

<sup>\*</sup> पाठान्तर—'बिष्नु कहा तब बिहँसि करि'

# बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करैहहु\* पर पुर जाई॥१॥ बिष्नु बचन सुनि सुर मुसुकानें। निज निज सेन सहित बिलगानें॥२॥ मन ही मन महेसु मुसुकाहीं। हरि के बिंग्य बचन नहिं जाहीं॥३॥

शब्दार्थ—बिलगाना=अलग-अलग हो जाना। बिंग्य (व्यंग्य)—शब्दकी तीन प्रकारकी शक्तियों या वृत्तियोंमेंसे वह शक्ति या वृत्ति जिससे शब्द या शब्दसमूहके वाच्यार्थ अथवा लक्ष्यार्थसे भिन्न किसी और ही अर्थका बोध होता है। साधारण अर्थको छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है 'व्यंजना शक्ति' कहलाती है। व्यंजनाशक्तिसे प्रकट होनेवाले विशिष्ट गुप्त अर्थको 'व्यंग्य' कहते हैं। इस तरह, व्यंग्य=वह लगती हुई बात जिसका कुछ गुप्त अर्थ हो।

अर्थ—भाई! दूलहके योग्य बारात नहीं है। पराये (दूसरेके) नगरमें जाकर हँसी कराओगे?॥१॥ विष्णुभगवान्के वचन सुनकर देवता मुसकराये और अपनी-अपनी सेनाके सिंहत अलग-अलग हो गये॥२॥ महादेवजी मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं कि भगवान्के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। (वा, व्यर्थ न जाने पावें)॥३॥

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—भगवान् विष्णुकी चुटकी भी मजेकी है। 'सुर मुसुकाने' में परिहासभाव और 'मन ही मन महेसु मुसुकाहीं' में उपहास भाव कूट-कूटकर भरा है। शिवजीका उदार उपहासभाव देखिये कि मजाककी पूर्ति स्वयं करा लेते हैं जैसा आगे प्रकट होगा।

टिप्पणी—१ 'बर अनुहारि बरात न भाई।" ' इति। (क) अनुहारि (अनुहारका स्त्रीलिंग)=योग्य, अनुरूप, लायक। ऊपर कहा था कि 'सूर समाज सब भाँति अनूपा। निहं बरात दूलह अनुरूपा।' अर्थात् बारात सब भाँति सुन्दर है और वर सब भाँति असुन्दर वा कुरूप है। इसी बातको विष्णुभगवानु भी व्यंग्यसे कह रहे हैं कि 'बर अनुहारि' बरात नहीं है अर्थात वर तो सुन्दर है पर बारात असुन्दर है—यह व्यंग्य सुनकर देवता भी हँसे और शिवजी भी हँसे [पंजाबीजी भी ऐसा ही लिखते हैं—'काव्यमें चमत्कारको व्यंग्य कहते हैं। यहाँ इन वचनोंमें यह चमत्कार है कि कहना तो था कि बारातके अनुसार वर नहीं है और कहा यह कि वरके अनुसार बारात नहीं। पुन: कहा कि तुम्हारी हँसी होगी और (उस कथनमें) तात्पर्य यह है कि वरकी हँसी होगी। यहाँ व्यंग्यसे जनाया कि बारात तो अनुपम है, पर वर कुरूप है।] 'भाई' प्यार और प्रेमका सम्बोधन है। विशेष ८। १३, १३। १०, ३९। ८, भाग १ देखिये। [(ख) 'सुर मुसुकानें' कथनसे पाया गया कि देवताओंने यह व्यंग्य समझ लिया और उसे पसंद किया। व्यंग्य दो प्रकारका होता है। एक तो विनोदका जो दिल्लगी करनेवालेका, समाजको तथा जिसके सम्बन्धसे दिल्लगी की जाय उसको भी प्रिय लगता है। यथा—'*गारी मधुर स्वर देहिं सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं। चसुनि सचु पावहीं ॥'* (१।९९) दूसरा व्यंग्य तिरस्कारात्मक जो कम−से–कम उसको बुरा लगता है जिसके सम्बन्धमें वह बोला जाता है। (जैसे जनकपुरमें धनुर्भंगके पश्चात् परशुरामजीके साथ लक्ष्मणजीके वचन) भगवान विष्णुका व्यंग्य विनोदका था। इसीसे देवता हँसे और शिवजीको भी वह व्यंग्य 'अति प्रिय' लगा।] यहाँ 'सुरों' के सम्बन्धमें 'मुसुकानें' कहा और शिवजीके सम्बन्धमें कहते हैं कि 'मन ही मन महेसु **मुसुकाहीं।** इस भेदमें भाव यह है कि देवता प्रकट मुसुकाये और महादेवजी मन-ही-मन मुसुकाये। अर्थात् ये मनहीमें प्रसन्न हुए और देवतालोग भगवानुका तर्क सुनकर हँसे। पुन: 'मूसुकानें' और 'मूसुकाहीं' से जनाया कि देवता एक ही बार सब-के-सब हँसे और शिवजी बारम्बार मुसुका रहे हैं, मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। (ग) 'हिर के बिंग्य बचन निहं जाहीं' इति।—[पंजाबीजी 'निहं जाहीं'का अर्थ 'व्यर्थ न जावें' ऐसा करते हैं। वे लिखते हैं कि शिवजीके वचनोंका अभिप्राय यह है कि 'हिर हमारे प्यारे हैं और उनकी इच्छा हँसी करानेकी है तो हमको भी यही कर्तव्य है जिसमें वे प्रसन्न रहें।' इसमें महेशजीकी गम्भीरता दिखायी गयी

<sup>\*</sup> करैहहि—रा० प०। अर्थातु बारात जाकर हँसी करावेगी।

है। व्यंग्यका अन्य अर्थ संगत नहीं है, क्योंकि किव आगे स्वयं कहते हैं कि 'अति प्रिय बचन सुनत प्रिय करे।' यह व्यंग्य प्रसन्नताको सूचित कर रहा है।' श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि (जब देवता अलग हो चले तब भी) 'भगवान् बारम्बार व्यंग्य वचन कह रहे हैं। इसीसे 'निहं जाहीं' नहीं जाते ऐसा कहा। मंद-हँसन स्विनष्ठ उत्तम हास्य है।' पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'देवताओंने भगवान्की आज्ञाका पालन किया कि अलग-अलग हो गये और शिवजीने आज्ञावाले गणोंको बुलाया।' 'हरिके बिंग्य बचन निहं जाहीं' अर्थात् रहें]

अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे। भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे॥४॥ शिव अनुसासन सुनि सब आए। प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए॥५॥ नाना बाहन नाना बेषा। बिहसे शिव समाज निज देखा॥६॥

शब्दार्थ— भृंगी — अमरकोशमें नन्दीश्वरका ही नाम 'भृंगी' भी कहा है, यथा— 'शृङ्गीभृङ्गीरिटिस्तुण्डी निन्दिको निन्दिकेश्वरः ।' (१।१।४३) ये कामरूप हैं, जब जो रूप और जितने रूप चाहें बना सकते हैं। ये वाहन भी हैं और शिवजीके द्वारपाल भी। यथा— 'लतागृहद्वारगतोऽथ नन्दी वामप्रकोष्ठार्पितहेमवेत्रः । मुखार्पितैकांगुलिसंज्ञयैव मा चापलायेति गणान् ब्यनैषीत्॥' (कु० सं०३।४१) अर्थात् शिवजीके समाधिस्थ होनेपर द्वारपर सोनेका बेत लिये हुए गणोंको अपने मुखपर अंगुली देकर इस इशारेसे उनको मना करते हैं कि यहाँ कुछ भी शब्द न करो। ये प्रमथादि गणोंके नायक हैं। शब्द—सागरमें 'भृंगी' को 'शिवजीका एक विशेष पार्षद' कहा है। ब्बिहो सकता है कि इस नामका कोई और पार्षद हो जो साथमें चोबदारकी तरह चल रहा हो अथवा नन्दीश्वरहीके ये दोनों नाम और रूप हों। जिस समय जैसी सेवाकी आवश्यकता होती है, वैसा रूप धारण कर लेते हैं। प्रेरि=प्रेरणा करके। भेजकर। यथा— 'गिरिहि प्रेरि पठयहु भवन' (७७) अनुसासन=आज्ञा। टेरना=बुलाना=ऊँचे स्वरसे पुकारना।

अर्थ—अपने प्यारेके अत्यन्त प्रिय वचन सुनते ही उन्होंने भृंगीको भेजकर अपने समस्त गणोंको बुला लिया॥४॥ शिवजीकी आज्ञा सुनकर सब आये और स्वामीके चरणकमलोंमें उन्होंने सिर नवाया (प्रणाम किया)॥५॥ भाँति-भाँतिके अनेक वाहन और अनेक वेषोंवाले अपने समाजको देख शिवजी खूब हँसे॥६॥

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—'अति प्रिय'में उपहास-भाव इतना कूट-कूटकर भरा है कि कुछ हिसाब नहीं। दोस्तकी बात (मजाक) से शिवजीको बड़ा आनन्द हुआ। 'अनिमल बेजोड़पन' के उभारनेके लिये और दूसरी ओर 'जस दूलह तिस बनी बराता' का 'जोड़' साफ दिखा देनेके लिये यही ठीक था कि सब शिवसमाज एक साथ हो जाय।

नोट—१ 'भृंगिहि प्रेरि<sup>—</sup>' इति। भृंगीको प्रेरित किया। उन्होंने समस्त गणोंको उच्च स्वरसे आवाज देकर बुलाया। चाहे वह कोई दूसरा गण हो और चाहे नन्दीश्वरके ये दोनों रूप हों। एक रूपसे वाहन बने हैं, दूसरे रूपसे सेवक भृंगी। 'अनुसासन सुनि' से जनाया कि सबको शिवजीकी आज्ञा उन्होंने सुनायी। कोई-कोई 'भृंगी' का अर्थ 'बिगुल' करते हैं, पर 'अनुसासन सुनि' से भृंगीगण ही अर्थ होना ठीक है।

नोट—२ 'शिव अनुसासन सुनि सब आए। ''इति। आज्ञा सुनकर सब आये। भाव कि मंगलका समय है, उसमें अपनी कुरूपता (अमंगलरूप) समझकर न आते, पर भृंगीद्वारा शिवजीकी आज्ञा पाकर आये। 'प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए' इससे उनकी स्वामिभिक्त और जानकारी जनायी। ये गण कौन हैं, यह किव आगे स्वयं लिखते हैं। (पं० रा० कु०) ३—'नाना बाहन नाना बेषा। ''' इति। प्रथम मनमें हँसे थे, अब खिलखिलाकर वा प्रकट हँसे। एक कारण इसका यह भी है कि पहले अपने मित्रों और छोटोंमें थे। दूलहरूपसे उनके सामने जोरसे हँसना अयोग्य समझा, अब अपनी जमातमें हैं इससे खूब हँसे। शिवजीकी हँसीमें भगवान्की व्यंग्योक्तिका उत्तर व्यंजित होता है। वे यहाँ हँसकर उत्तरमें जनाते हैं कि अब तो बारात वरके योग्य हो गयी न? अब तो 'पर पुर' में हँसी न होगी? श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि यह परनिष्ठ मध्यम हास्य है।

कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू। बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू॥७॥ बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना। रिष्टपुष्ट कोउ अति तन खीना॥८॥

छंद— तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें। भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें॥ खर स्वान सुअर सृकाल\* मुख गन बेष अगनित को गनें। बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमाति बरनत नहि बनें॥

# सोरठा— नाचिहं गाविहं गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति बिपरीत बोलिहं बचन बिचित्र बिधि॥ ९३॥

शब्दार्थ—बिपुल=बहुत। बाहू=भुजा, हाथ, बाँह। रिष्टपुष्ट (हष्टपुष्ट)=मोटाताजा। गित-रीति, बेष, ढंग, चाल=दशा—(पं० रा० कु०) कपाल=मरे हुए मनुष्यकी खोपड़ी। सद्य (सं० अव्यय)=आजहीका, तुरंतका, तत्कालका, ताजा। सोनित=खून, रक्त, रुधिर। भरें=लगाये हुए,पोते हुए। खर=गर्दभ, गदहा। स्वान=कुत्ता। सुअर=शूकर। सृकाल (शृगाल)=सियार, गीदड़। जिनस (जिंस)=िकस्म, जाति, प्रकार। जोगि=जोगड़े, प्रमथादि पार्षद। जमाति (जमाअत)=गरोह, समृह। तरंगी=लहरी, मनमौजी, जो जीमें आवे वही करनेवाले।

अर्थ—कोई बिना मुखका है तो किसीके बहुत-से मुख हैं, कोई बिना हाथ-पैरका है तो किसीके बहुत-से हाथ-पैर हैं॥७॥ किसीके बहुत-से नेत्र हैं तो कोई बिना आँखका ही है। कोई मोटा-ताजा है तो कोई अत्यन्त दुर्बल शरीरका (अर्थात् बिलकुल सूखा हुआ, जिसके शरीरमें मांस रह ही नहीं गया)॥८॥ कोई अत्यन्त दुर्बल शरीरका है तो कोई अत्यन्त मोटा-ताजा है। कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेष धारण किये हैं। उनके आभूषण (गहने) भयंकर हैं, हाथोंमें खोपड़ियाँ हैं। सभी शरीरोंमें ताजा खून पोते हुए हैं। उनके मुख गदहे, कुत्ते, सुअर और गीदड़ोंके-से हैं। गणों (शिवजीके पार्षदों वा सेवकों) के अगणित (बेशुमार, असंख्य) वेष हैं, उन्हें कौन गिने? बहुत जातिके प्रेत, पिशाच और जोगड़ोंकी जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। (छंद) सब भूत परम तरंगी हैं, सब मन-मौजी गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। वे देखनेमें बहुत ही बेढंगे हैं, विचित्र प्रकारकी बोली बोल रहे हैं। (सोरठा)॥ ९३॥

पं० राजबहादुर लमगोड़ा—इस शिवसमाजको देखिये और दिल खोलकर हँसिये। अनिमल बेजोड़पनका इससे सुन्दर उदाहरण मिलना कठिन है। यह व्यंगचित्र सर्वसाधारणको इतना रुचिकर हुआ कि आज भी धनी वैश्योंके लड़कोंके विवाहमें विदूषक लोग इसी शिवसमाजकी नकलमें हास्यजनित प्रगतियाँ करते देखे जाते हैं; क्योंकि शिव-बारात सौभाग्यसुचक समझी जाती है।

पं० रामकुमारजी—१ (क) 'कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू'। बिना मुखके ही जीवित हैं, इस कथनसे उनकी दिव्यता दिखायी। यहाँसे लेकर 'तन खीन कोउ अति पीन' तक गणोंका रूप वर्णन किया, आगे उनका वेष कहते हैं। —'पावन कोउ अपावन गित धरें'। यहाँ गितका अर्थ दशा है। (ख) 'भूषन कराल कपाल कर'। भाव कि जैसे देवता वैसा ही उनका वेष भी हुआ ही चाहे। गण कराल वैसे ही उनके भूषण भी कराल। 'कपाल कर' कहकर 'सद्य सोनित तन भरें' कहनेसे जान पड़ता है कि खोपड़ियोंसे खून टपक रहा है, वही खून सारे शरीरमें पोते हुए हैं। 'पावन गित धरें' अर्थात् त्रिपुण्ड्र रमाये, रुद्राक्ष पहने, रुद्राक्षका कण्ठा गलेमें पहने, इत्यादि जिससे वे पवित्र जान पड़ते हैं। हाथमें ताजे कटे हुए सिर लिये हैं, यह अपावन गित है। (ग) 'खर स्वान सुअर सृकाल मुख गन बेष ''इति। अर्थात् किसीका मुख गधेका–सा है, किसीका कुत्तेका–सा इत्यादि। गणोंके वेष अगणित हैं। [कोई–कोई ' मुख'

<sup>\*</sup> पाठान्तर—सुगाल—(रा० बा० दा०)

का अर्थ 'मुख्य' करते हैं, यह अर्थ यहाँ नहीं लगता, क्योंकि पूर्व कह आये हैं कि 'भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे', सभीको बुलाया, मुख्यहीको नहीं। प्रथम इतना भर कहा था कि कोई मुखहीन हैं, कोई बहुमुख हैं। और यहाँ यह बताया कि मुख किस प्रकारका है—मनुष्यका–सा, देवताओंका–सा या और किसी तरहका?]

नोट—१ पार्वतीमंगलके वर्णनसे मिलान कीजिये—'प्रमथनाथके साथ प्रमथगन राजिहं। बिबिध भाँति मुख बाहन बेष बिराजिहं॥ कमठ खपर मिंद खाल निसान बजाविहं। नरकपाल जल भिर भिर पिअिहं पियाविहं॥ बर अनुहरित बरात बनी हिर हँसि कहा। सुनि हिय हँसत महेस केलि कौतुक महा॥ तथा 'मुदित सकल सिवदूत भूतगन गाजिहं। सूकर मिंद स्वान खर बाहन साजिहं॥ नाचिहं नाना रंग तरंग बढ़ाविहं। अज उलूक बृक नाद गीत गन गाविहं। "।" (९८—१००, ९२-९३)—इससे मानसके वर्णनके भावार्थ स्पष्ट हो जाते हैं। 'जोगि जमाति' प्रमथगण हैं जो शिवजीके मुख्य पार्षद हैं। 'कपाल कर' से एक अर्थ तो वही है जो ऊपर दिया गया, दूसरा यह कि एक हाथमें खोपडियोंके ही पात्र हैं जिनसे जल पीते हैं।

नोट—२ 'बहु जिनस प्रेत पिसाच—'इति। (क) यहाँ प्रेत-पिशाचके साहचर्यसे 'जोगि' (योगी) भी प्रेत-पिशाचोंकी ही कोई जाति जान पड़ती है। योगिनियों, रणदेवियोंका वर्णन युद्धमें अरण्य और लंका काण्डोंमें आया है। जैसे योगिनियाँ हैं वैसे ही योगी भी एक जाति ही होगी। कालिकापुराणके अध्याय २९ में प्रमथ आदिकी उत्पत्तिका वर्णन है। प्रमथ, भूत, पिशाच आदिकी रणमें भाग लेनेवाली नीच जातियाँ भी हैं और प्रमथोंकी अनेक ऊँची जातियाँ भी हैं जो योगी हैं और शंकरजीके समान हैं। हमारी समझमें 'जोगि जमाति'से वही अभिप्रेत होंगे। स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्तरखण्डमें इनके रूप और वेषका वर्णन सुना जाता है। (ख) पं० रामकुमारजी 'जोगि' से 'योगी शिवजी' का अर्थ करते हैं और कहते हैं कि 'जोगी' के साहचर्यसे यहाँ 'जमाति' शब्द दिया। योगी शिवजीकी जमात है, अतः 'बरनत निर्ह बने।'अर्थात् अकथ्य है। वे यह भी कहते हैं कि योगियोंके समूहको 'जमात' कहते हैं, जिससे समझ पड़ता है कि वे दोनों प्रकार अर्थ करते हैं। आगे बालकोंने जो—'संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट रजनीचरा'कहा है, उससे बारातमें (रातमें विचरनेवाली) योगिनियोंका भी साथ होना पाया जाता है। वैसे ही योगी भी प्रमथादिकी एक जाति ही जान पड़ती है। पार्वतीमंगलसे भी यही सिद्ध होता है।

नोट-३ (क) इनके वाहनोंका उल्लेख नहीं किया गया। मुख बताये; उसीसे समझ पड़ता है कि जैसा मुख है वैसी ही सवारी है। पार्वतीमंगलमें वाहनोंका वर्णन इस तरह है,—'मृदित सकल सिव दृत भृतगण गाजिहं। *मुकर मिहष स्वान खर बाहन साजिह ॥* '(९२) प्रेत, पिशाच, भूत—(८५।६) में देखिये। कहते हैं कि पिशाचोंका मुख सुईके छेदके समान होता है और उनकी तालु अग्निके समान चमकती रहती है। (ख)—'नाचिहें गाविहें गीत परम तरंगी भूत सब' इति। देवसमाजमें अप्सराएँ गाती हैं,—'होंहि सगुन मंगल सुभद करिह अपछरा गान॥' (९१) शिवसमाजमें भृत नाचते-गाते हैं। सब 'परम तरंगी' हैं, अर्थात् बड़े ही लहरी हैं, जैसी तरंग मनमें उठी वैसा ही नाचने-गाने लगते हैं। इससे यह भी जनाते हैं कि देखनेमें कराल हैं। पर हृदयके स्वच्छ हैं।—(पं० रा॰ कु॰) यहाँपर 'भृत सब' शब्द देकर जनाया कि ऊपर जो 'बह जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमाति' कहा, उन सबकी 'भृत' संज्ञा है। उन्हींको यहाँ 'भृत' कहा। (ग) 'देखत अति बिपरीत बोलिह बचन बिचित्र बिधि' इति। 'देखत अति बिपरीत' अर्थात् देखनेमें अच्छे नहीं अत्यन्त ब्रे आचरणवाले हैं। 'बोलिह बचन बिचित्र बिधि' अर्थात् किसीका गला घघाता है, कोई हकलाता है, कोई भिन्नाता है इत्यादि। कोई कृत्तेकी, कोई भेडियेकी, कोई गधे इत्यादिकी भाँति-भाँतिकी बोलियाँ बोलते हैं। यथा—'नाचिहं नाना रंग तरंग बढाविहं। अज उलुक बुक नाद गीत गन गावहिं॥'(९३) इति पार्वतीमंगले। पंजाबीजीने 'बिचित्र बिधि'का अर्थ सुन्दर वाणी किया है और अन्य कुछ महानुभावोंने ये अर्थ किये हैं—(१) शास्त्रविहित वचन बोलते थे, गीत राग-रागिनीसंयुक्त गाते थे, विधिपूर्वक विचित्र वचन बोलते थे। (२) अजब ढंगसे बोलते थे। (३) जो किसीके समझमें न आवे ऐसे विचित्र ढंगसे बोलते थे।

नोट—४ 'कोउ मुख हीन 'में 'हीन, बिपुल, पद, नयन' इत्यादि शब्द कई बार आये हैं जिससे भाव अधिक रुचिकर हो गये हैं अत: यहाँ 'पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार' है।—'एक शब्द बहु बार जह ँपरे रुचिरता अर्थ। पुनरुक्ती प्रकाश सो बरनें बुद्धि समर्थ॥'(अ० मं०) यहाँ शिवजीकी बारात-वर्णनमें हास्यरसकी प्रधानता है और गौणरूपसे अद्भुत तथा बीभत्सकी भी किंचित् झलक है। शंकरजी अवलम्बन विभाव हैं। उनकी विलक्षण वेषरचना, सर्पभूषण, जटिल, हरिचर्म और विभूतिधारण, अद्भुतगण उद्दीपन विभाव है। उन्हें देखकर सुर, देवांगनाओंका हँसना अनुभाव है, हर्ष संचारी-भावद्वारा हास्य स्थायीभाव पृष्ट होकर रसरूप हुआ।

पं० प० प्र०—१ शिवसमाज और देवसमाज। (१) शिवसमाजमें 'कोउ मुखहीन बिपल मुख काह '। देवोंमें दो मुख और चार शृंगवाले अग्निदेव हैं तथा चार मुखवाले ब्रह्माजी हैं। इस तरह देवोंमें '*बिपल मुख काह*' हैं, पर 'कोउ मुखहीन' नहीं है। शिवसमाजमें मुखहीन हैं फिर भी जीते हैं, दौडते-नाचते हैं, यह उनकी अलौकिकता है। कबन्धका मुख नष्ट होनेपर उसे पेटमें मुख देना पड़ा तब वह जीवित रहा। मुखहीनका जीना असम्भव है सो शिवसमाजमें देखिये। (२) '*बिन् कर पद कोउ बहु पद बाहू'* इति। विष्णुके चार हाथ हैं। अग्निके सात हाथ और तीन पैर हैं, इस प्रकार देवोंमें भी '**बह पद बाह**'हैं, पर '**बिन कर पद**' कोई नहीं है। शिवगणोंमें 'बिन पद' होते हुए भी दौडनेवाले हैं यह अलौकिक है। यह केवल योगसामर्थ्यसे ही हो सकता है। (३) '**बिपल नयन कोउ नयन बिहीना**' इति। ब्रह्माके आठ, अग्निके चार और इन्द्रके सहस्र नेत्र हैं। सहस्र नयन होनेपर भी इन्द्र अन्धा-सा है—'*लोचन सहस न सुझ सुमेरू।*' पर शिवसमाजमें अन्धे भी अपरिचित मार्गपर आनन्दमग्न होकर चल रहे हैं, यह अलौकिक योगसामर्थ्य-निदर्शक है। (४) 'रिष्टपष्ट कोउ अति तन खीना' इति। देव प्राय: सभी हृष्टपुष्ट होते हैं, पर लोकलज्जाको डरते हैं, विषयी हैं अत: वस्त्राभुषणोंसे अपनी कुरूपता छिपाते हैं। शिवसमाज 'सब लोकलाज खोर्ड' वाले हैं। निस्पृह हैं, यथालाभ संतुष्ट हैं। जैसे उनके स्वामी वैसे ही वे। और देवसमाज स्वार्थी हैं।—'आये देव सदा स्वारथी। बचन कहिं जनु परमारथी॥'(५) 'पावन कोउ अपावन गिति धरे' इति । कोई रुद्राक्ष, रुद्राक्षमाला, तिलक, वस्त्र-भूषण, झाँझ-मुदंग, शंख, शहनाई आदि धारण किये हैं। इसके विरुद्ध कोई कपाल, सद्यशोणित आदि अपावन अमंगल पदार्थोंको धारण किये हैं। देवोंमें भी स्याहीके समान कृष्णवर्ण और महिषारूढ यमराज हैं; सात हाथ, दो मस्तक और तीन पदवाले अग्नि मेषारूढ हैं; घोडेका मुख, नरका शरीर तथा नरमुख, अश्वशरीरवाले किन्नर हैं। निर्ऋति देवका वाहन तो प्रेत ही है। वरुणका वाहन मगर है।—क्या ये सौन्दर्य और पावनताके लक्षण हैं? पर दोष देखनेवालेको दोष ही दीखते हैं और गुणोंकी खोज करनेवालेको गुण ही देख पडते हैं। निर्दोष तो एकमात्र भगवान ही हैं—'निर्दोषं हि समं ब्रह्म।'

ा इस शिवसमाज-वर्णनमें ध्यानमें रखनेयोग्य एक बात यह है कि इस समाजमें एक भी स्त्री नहीं है। शिवसमाज अपने स्वामीके समान 'जोगी अकाम मन' है, यह यहाँ ध्वनित किया गया है। देव तो अपनी-अपनी पत्नीको साथ लेकर चले हैं, इतना ही नहीं अप्सराओंका समाज भी उनके साथ है। जैसे शिवदूलहवेष-वर्णनमें शृंगार और रीद्र रसोंका अभाव है वैसे ही शिवसमाजमें दोनोंका अभाव है। कामके अभावमें क्रोध भी नहीं है।

- (६) 'नाचिह गाविह गीत परम तरंगी<sup>----</sup>'इति। देवसमाजमें अप्सराएँ गान कर रही हैं, पर वह गान देवोंको प्रसन्न करनेके लिये है, स्वतन्त्र नहीं है। शिवसमाजमें भी गायक हैं, पर ये स्वामितन्त्र होते हुए भी स्वतन्त्र–आत्मतन्त्र हैं, आत्मानन्दमें रॅंगे हुए स्वामिभक्तिरस–सरिता–तरंगमें जो जिसको जब भाता है वह तब तैसा गाता–नाचता है।
- २ 📭 'देखत अति बिपरीत'—यहाँ हमारे पथप्रदर्शक (किव) पर्देके पीछे प्रकाशमें बताते हैं कि शिवगण विपरीत नहीं हैं, पर उनका व्यवहार-आचरण विपरीत-सा दीखता है। शिवगणोंने सोनेपर चाँदीका मुलम्मा चढ़ा दिया है और देवोंने चाँदीपर सोनेका मुलम्मा चढ़ाया है। देवोंने स्वार्थको परमार्थमें छिपाया है और शिवगणोंने अपवित्रतामें परमार्थको छिपाया है। इस प्रकार शिवसमाज भी अशिववेष शिवधाम है। जैसा देव वैसा भक्त।
  - ३ शिवसमाजमें रस। शृंगाररस नहीं है। वीररस नहीं-सा है, क्योंकि इस रसका स्थायी भाव उत्साह तो

सबमें है, पर उद्दीपन विभावादिका पूर्ण अभाव है। मुखहीन, करहीन, पदहीन, अति तनु क्षीण शिवगण करुणरसका उद्दीपन विभाव है। अति विपरीत, अति विचित्र बोलना, नयन बिना देखना, पदविहीनोंका चलना इत्यादि अद्भुत रस तो भरा पड़ा है। इसी तरह हास्य, भयानक, बीभत्स रस तो भरपूर हैं। रौद्र नहीं है, क्योंकि क्रोध किसीमें नहीं है, कोई शत्रु-मित्र नहीं है। शान्तरस पावन गतिवालोंमें है। नाचना, गाना, शिववन्दन करना इत्यादि भक्तिके संचारी भाव हैं।

वि० त्रि०—इस बारातमें सात्त्विक, राजस, तामस तीनों प्रकृतिके लोगोंके इष्टदेव हैं। शिवजीकी जमातमें राजसके इष्टदेव यक्ष-राक्षसोंका अन्तर्भाव है। भूत-प्रेत तामसी लोगोंके इष्टदेव हैं। विष्णु आदि सात्त्विक लोगोंके इष्टदेव हैं। इस तरह यह बारात इष्टदेवोंकी है। इसीलिये कहा गया कि 'उमा महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती॥' ये श्रीराम सुकीर्ति सरयूके जलचर हैं। रामभक्तोंको इनसे बचकर रहना चाहिये। जलचर मनुष्योंको निगल जाते हैं, इसी भाँति इष्टदेव भी उपासकको अपनेमें मिला लेते हैं। भूत-प्रेतके उपासक भूत-प्रेत, यक्ष-राक्षसके उपासक यक्ष-राक्षस और देवताके उपासक देवता हो जाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि मेरे उपासक मुझको प्राप्त होते हैं—'देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामिष।' अतः रामभक्तोंको अन्यकी उपासनामें तन्मय न हो जाना चाहिये।

#### जस दूलह तिस बनी बराता। कौतुक बिबिध होहिं \* मग जाता॥१॥

अर्थ—(याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) जैसा दूलह है (अब) वैसी ही बारात बन गयी। मार्गमें जाते हुए बहुत प्रकारके अनेक कौतुक हो रहे हैं॥१॥

टिप्पणी—१ (क) 'जस तिस' का भाव कि प्रथम बारात दूलहके अनुरूप न थी; यथा 'सुरसमाज सब भाँति अनूपा। निह बरात दूलह अनुरूपा।'(९२।८) (ख) 'तिस बनी' अर्थात् अब अनुरूप बन गयी। तात्पर्य िक अब बारातने शोभा पायी, जैसी चाहिये वैसी ही अब है। पुनः भाव िक अब बारातकी शोभा हो गयी, इससे अब हँसी न होगी। पहले बारात देवताओंकी—सी थी, वह वरके अनुरूप न थी, इससे उनकी हँसी होती; यथा—'बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करैहहु पर पुर जाई।'(९३।१) यथायोग्यका वर्णन 'प्रथम सम अलंकार' है। (ग) 'कौतुक बिबिध होंहिं मग जाता' इति। 'बिबिध कौतुक' का भाव िक और बारातमें जो कौतुकी हैं वे ही कौतुक करते हैं और इस बारातमें सभी कौतुकी हैं; यथा— 'परम तरंगी भूत सब।' (९३) इसीसे यहाँ 'विविध' कौतुक होते हैं। कि बारातोंमें कौतुक, गान आदि सब होता ही है, यथा—'करिह बिदूषक कौतुक नाना। हास कुसल कल गान सुजाना॥' (३०२।८) वैसे ही यहाँ भी हो रहे हैं। यहाँ 'बिबिध कौतुक' क्या है, यह ऊपर दोहेमें लिख आये हैं 'नाचिह गाविह गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति बिपरीत बोलिह बचन बिधिव बिधि॥' (घ) देवताओंकी बारातका चलना लिख आये, यथा—'कौतुक बिबिध होंहिं मग जाता।'

नोट—बारातका वर्णन यहाँ समाप्त हुआ। बारातकी समाप्तिसे पहले ही 'जस दूलह तिस बनी बराता' यह (Suggestiveness) की कला बड़ी सुन्दर है। श्रीतुलसीदासजी हमारी कल्पनाशक्तिको उभारकर स्वतन्त्र भी छोड़ देते हैं। चाहे जितने कौतुकोंकी कल्पना आप करते जायँ। 'बिबिध'—शब्द भी इस कलाकी जान है। कौतुक अनेक प्रकारके हैं, एक ही तरहके नहीं कि जी ऊब जाय।

## शिव-बारात-वर्णन-प्रसंग समाप्त हुआ

# इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना। अति बिचित्र निहं जाइ बखाना॥ २॥ सैल सकल जहँ लिंग जग माहीं। लघु बिसाल निहं बरिन सिराहीं॥ ३॥

अर्थ—यहाँ (कन्याकी ओर) हिमाचलने अत्यन्त विचित्र मण्डप रचा, जिसका वर्णन नहीं हो सकता॥२॥ जगत्-भरमें जहाँतक सब छोटे-बडे पर्वत हैं जो वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते॥३॥

टिप्पणी—१ 'इहाँ हिमाचल—' इति। (क) 'इहाँ' का सम्बन्ध ऊपरसे है। 'लगन बाँचि अज सबिह सुनाई। हरषे मुनि सब सुरसमुदाई॥ सुमन बृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलस दसहुँ दिसि साजे॥'(९१।७-८)—यहाँसे इसका सम्बन्ध है। वहाँ देवता मंगल साजते हैं, यहाँ हिमाचलने बितान रचा है। वहाँ ग्रन्थकारको इसके कहनेका मौका नहीं मिला। जब बारात चली, तब बितानकी चर्चाका मौका मिला। पुनः, 'इहाँ' से सूचित होता है कि इस समय ग्रन्थकारकी बुद्धि भी बारातकी पेशवाई अगवानीमें है, घरातियों–जनातियोंके साथ है। (ख) प्रथम राजाके घरकी शोभा कहते हैं, आगे पुरकी शोभा कहेंगे। वितानके वर्णनसे हिमाचलके घरका वर्णन हुआ, क्योंकि वितान घरमें है। यथा—'भूप भवन किमि जाइ बखाना। बिश्वबिमोहन रचेउ बिताना॥' (१। २९७)

टिप्पणी—२ 'अति बिचित्र निहं जाइ बखाना' इति। 'अति बिचित्र' का भाव—(क) पुरकी शोभा विचित्र है: यथा—'पर सोभा अवलोकि सहार्ड। लागड़ लघ बिरंचि निपनार्ड॥' और राजाके घरकी शोभा 'अति बिचित्र' है; यथा—'कनककोट बिचित्र मनिकृत सुंदरायतना घना॥'(५।३)ः 'गयउ दसानन मंदिर माहीं। अति बिचित्र किह जात सो नाहीं॥'(५।५) (ख) वह वितान अनेक प्रकारके मिणयोंसे रचित है जो पर्वतसे प्रकट हुई हैं; यथा—'प्रगटीं सुंदर सैल पर मिन आकर बहु भाँति॥' (६५) (ग) — जनकपुरका वितान 'विचित्र' है, यथा—'**जाड़ न बरिन बिचित्र बिताना।।'**(२८९) और यह वितान '**अति बिचित्र**' है। यह भेद भी साभिप्राय है। जनकपुरका वितान गुणी मनुष्योंका बनाया हुआ है; यथा— **'पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे बितान बिधि** कसल सजाना।। विधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा।।'(२८७) और यहाँका वितान 'हिमाचल रचेड' अर्थातु यह देवताओंका रचा हुआ है। इसीसे इस वितानकी विशेषता '*अति*' से जनायी।—[☞ श्रीमदुगोस्वामीजीकी यह शैली है कि जिस विषयको एकसे अधिक बार वर्णन करना है, उसको प्रा-प्रा सर्वत्र नहीं लिखते, किंतु उसे प्राय: एक ही स्थलपर कह देते हैं जहाँ उसकी प्रधानता समझते हैं और अन्यत्र वही वर्णन वहाँके दो-एक शब्दोंद्वारा सुचित कर देते हैं। श्रीमिथिलाजीमें मण्डपकी विचित्र रचना विस्तारसे कहेंगे; इसलिये यहाँ 'अति बिचित्र निहं जाइ बखाना' इतना ही कहकर छोड दिया। वहाँके 'अति बिचित्र' 'रचना' 'वितान' 'जाइ न बरनि' वे शब्द यहाँ देकर वैसी ही रचना यहाँ भी जना दी गयी। विचित्र रचनाका वर्णन 'रचहु बिचित्र बितान बनाई' (२८७। ६) से लेकर 'जाइ न बरिन बिचित्र बिताना' (२८९। ३) तक है। इसमें 'विचित्र' शब्द दो बार और रचनाकी अति विचित्रता एक बार कही गयी है। यथा 'रचना देखि बिचित्र अति मन बिरंचि कर भूल॥'(२८७)—ये सब भाव 'अति बिचित्र'में यहाँ भी समझना चाहिये। ऐसा विचित्र कि ब्रह्मा भी अपनी कारीगरी भूल जाते हैं, इसे देखकर भौचक्के-से हो जाते हैं। पं० रामकुमारजीकी दुष्टि केवल वितानके साथ जो 'विचित्र' शब्द है उसीपर सम्भवतः पड़ी होगी] २—'निह जाइ बखाना' इति। जो 'अति बिचित्र' होता है वह बखाना नहीं जा सकता; यथा— 'गयउ दसानन मंदिर माहीं। अति बिचित्र किह जात सो नाहीं॥'(५।५) 'जाइ न बरिन बिचित्र बिताना॥'(२८९।३) यहाँ भी वितान 'अति बिचित्र' है, इसीसे कहते हैं कि '*निहं जाइ बखाना*' बखाना नहीं जाता, इसीसे ग्रन्थकारने उसका बखान नहीं किया।-यह 'निहं जाड बखाना' इन वचनोंका स्वरूप दिखा दिया।

टिप्पणी—३ '*सैल सकल जहँ लिग*ं" 'इति। (क) शैल भाई-बिरादरी हैं, जाति-बिरादरीके हैं; इससे इनको प्रथम न्योता—यह बात 'सैल' शब्दको आदिमें देकर जना दी। और बिरादरी होनेसे छोटे-बड़े सभीको न्योता,

क्योंकि बिरादरीमें छोटे-बड़ेका भेद नहीं माना जाता। सब बराबरके माने जाते हैं। (ख) 'जहाँ लिंग जग माहीं' से जनाया कि सातों द्वीपोंके पर्वतोंको निमन्त्रित किया। (ग) 'निह बरिन सिराहीं' का भाव कि सबको पृथक्-पृथक् न्योता दिया था, इससे सबको पृथक्-पृथक् वर्णन करना चाहिये था; इसी कारण कहते हैं कि वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते, इतने अधिक हैं। यह भी दिखाया कि जिनका-जिनका वर्णन नहीं हो सकता, उन सबोंको न्योता पृथक्-पृथक् दिया गया है। (घ) कि 'लयु बिसाल निहं बरिन सिराहीं' का अन्वय दीपदेहलीन्यायसे आगेके 'बन सागर सब नदीं तलावा' के साथ भी है।

## बन सागर सब नदीं तलावा। हिमिगिरि सब कहुँ नेवत पठावा॥ ४॥ कामरूप सुंदर तन धारी। सहित\* समाज सहित बर नारी॥ ५॥

शब्दार्थ—नेवत=निमन्त्रण, न्योता, विवाह आदि मंगल उत्सवोंमें जाति, बिरादरी, सम्बन्धी और मित्र आदिको सिम्मिलित होनेके लिये बुलानेकी रीति। **कामरूप**=इच्छा–अनुसार रूप धारण कर लेनेवाला।

अर्थ—(और जितने भी छोटे-बड़े) सब वन, समुद्र, निदयाँ और तालाब हैं उन सबोंको हिमाचलने न्योता भेजा॥४॥ ये सब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारणकर समाजसिंहत अपनी-अपनी सुन्दर स्त्रियोंको साथ लिये हुए॥५॥

टिप्पणी—१ 'बन सागर सब नदीं तलावा। ''इति। (क) हिमाचल स्वयं जलमय है; यथा—'जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसे' (११६) यह स्वयं पर्वत है और इसपर वन हैं, इसीसे पर्वतों, वनों और जलाशयोंको न्योता दिया।—[नदी शैलकन्या कहलाती हैं जैसे कि गंगाजी 'हिमसेंलबालिका' (विनय १६), नर्मदाजी 'मेकलसेंलसुता' (१। ३१) कहलाती हैं। समुद्र नदियों—जलाशयोंका पित कहलाता है। इस नाते नदियों और समुद्रोंको सपिरवार न्योता।] (ख) 'सब' का अन्वय वन, सागर, नदी और तालाब सबके साथ है। 'सब' कहकर जनाया कि घरभरको न्योता भेजा, यही बात आगे कहते हैं—'सहित समाज सहित बर नारी।'

टिप्पणी—२ 'कामरूप सुंदर तन धारी। 'इति। (क) जैसी जिस समय कामना करें, वैसा रूप धर ले सकते हैं; इसीसे 'संदर तन' धारण किये हैं। पून:, (पर्वत आदि कैसे आ सकते हैं वे तो जड हैं, इसीसे) 'कामरूप' कहा। अर्थात वे सब अपने इस निज रूपसे नहीं आ सकते थे, इसीसे शरीर धारण करके आये। 🖙 पूर्व दोहा (६५।६) में बताया गया है कि—पूर्वत, नदी आदिसे उनके अधिष्ठात देवता अभिप्रेत हैं। वे जब जैसा चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हैं। देखिये, जब रघुनाथजीने समुद्रपर कोप किया तब वह 'विप्ररूप' धरकर आया था। इसी प्रकार निदयोंके दो रूप हैं, एक जलप्रवाहरूप, दूसरा मुर्तिमान देवरूप। पार्वतीमंगलसे भी यही भाव पुष्ट होता है। यथा—'गिरि बन सरित सिंधु सर सुनइ जो पायउ। सबु कहँ गिरिवर नायक नेवत पठाएउ॥ धरिधरि संदर भेस चले हरिषत हिए। (८४-८५) इसपर वि० त्रि० कालिकापुराणका प्रमाण देते हैं— 'नद्यश्च पर्वताः सर्वे द्विरूपास्तु स्वभावतः। तोयं नदीनां रूपं तु शरीरमपरं तथा॥ स्थावरं पर्वतानां तु रूपं कायं तथा परम् । शुक्तीनामथ कम्बुनां यथैवान्तर्गता तनुः ॥ बहिरस्थिस्वरूपं तु सर्वदैव प्रवर्त्तते । एवं जलं स्थावरं तु नदीपर्वतयोस्तदा ॥ अन्तर्वसित कायस्तु सततं नोपपद्यते। नदीनां कामरूपित्वं पर्वतानां तथैव च। जगतुस्थित्यै पुरा विष्णुः कल्पयामास यत्नतः॥'—[शैल नदी आदिके दो रूप होते हैं। स्थुलरूप तो वही है जैसा हमलोग देखते हैं, पर इसीके अन्तर्गत उनका दूसरा रूप है। जैसे शंख और घोंघा आदिके दो रूप होते हैं, एक तो ऊपरवाली खोपडी जडरूप, दूसरा भीतरका जन्तु चेतन रूप।] (ख) 'संदर तन धारी' इति। सुन्दर शरीर धारण करनेका भाव यह है कि जिनके यहाँ जाना है, वे सब सुन्दर हैं। हिमाचल, मेना और पुरवासी सभी सुन्दर हैं। यथा—'बिनता पुरुष सुंदर चतुर *छिब देखि मृनिमन मोहहीं।*'(९४ छन्द) (विवाहका समय है, ब्रह्मादि देवता बारातमें आ रहे हैं, अपने सब सम्बन्धी

<sup>\*</sup> सहित समाज सोह—१७०४। सकल समाज सहित—को० रा०। सहित समाज सहित—१६६१, १७२१, १७६२, छ०।

भी जुटेंगे; अतएव 'सुंदर तन'धारण करके आना योग्य ही है। (ग) 'सिहत समाज सिहत बर नारी' इति। इससे स्पष्ट है कि हिमाचलने सभीको न्योता दिया है इसीसे सब सपरिवार आये हैं। (घ) 'बर नारी' अर्थात् जैसे उनके पति सुन्दर तनधारी होकर चले वैसे ही ये सुन्दर रूप धारण करके साथ चलीं।

गए सकल तु<sup>१</sup> हिमाचल गेहा। गाविहें मंगल सिहत सनेहा॥६॥ प्रथमिह गिरि बहु गृह सँवराए। जथा जोगु तहँ तहँ सब छाए॥७॥ पुरसोभा अवलोकि सुहाई<sup>२</sup>। लागै लघु बिरंचि निपुनाई॥८॥

शब्दार्थ—**जथाजोग**=यथायोग्य, जैसा चाहिये वैसा। छाना (अकर्मक क्रिया)=डेरा डालना, बसना, टिकना। यथा—'राम प्रबरषन गिरि पर छाए॥'(४।१२) 'चित्रकूट रघुनंदन छाए॥'(२।१३४) निपुनाई=निपुणता, कौशल, रचना–चात्री, कला–कौशल।

अर्थ—सब सादर हिमाचलके घर गये। सब प्रेमसिहत मंगल गीत गा रहे थे॥६॥ हिमाचलराजने पहलेहीसे बहुत–से घर सजवा रखे थे। वहाँ–वहाँ वे सब यथायोग्य (जहाँ जिसके लिये जैसा उचित था, जिसको जहाँ सुपास था) टिक गये॥७॥ नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माजीकी रचना–चातुरी तुच्छ लगती थी॥८॥

टिप्पणी—१ 'गए सकल तु हिमाचल गेहां ।' इति। (क) हिमाचलके घर गये। 'गेह' कहनेका भाव कि हिमाचल पर्वत तो अनेक योजनका है। जहाँ उसका अधिष्ठातृ देवता हिमाचलराज रहता है वहाँ गये। (ख) 'गाविह मंगल' इति। विवाहके समय मंगलगान होता ही है; इसीसे स्त्रियाँ मंगल गाती हैं। ष्डि प्राय: स्त्रियाँ ही मंगल गाया करती हैं; यथा—'सुरसुन्दरी करिंह कल गाना।'(६१) 'मंगल गान करिंह बर भामिनि' इत्यादि। वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। (ग) 'सिहत सनेहा' इति। भाव कि इस विवाहोत्सवको अपने ही घरका मंगल समझती हैं, अत: प्रेमसे गाती हैं जैसे घरके उत्सवमें गातीं।

टिप्पणी—२ 'प्रथमिह गिरि बहु गृह—' इति। (क) ऊपर निमन्त्रित लोगोंका आना कहा, इसीसे यहाँ 'प्रथमिह 'पद दिया। भाव कि न्योता देनेके साथ ही उनके टिकनेका पहले ही बन्दोबस्त कर दिया गया कि न जाने कब आ जायँ। 'बहु गृह 'सजवाये क्योंकि निमन्त्रित लोग बहुत हैं। (ख) 'सँवराए' कथनका भाव कि ये सब घर पूर्वके ही बने हुए हैं, केवल सजाये गये हैं। अर्थात् इस समय केवल रचना–विशेष की गयी है। (ग) 'जथाजोग' कहकर जनाया कि सबको उचित स्थान टिकनेको मिला; यथा 'उचित बास हिमभूधर दीन्हें' (६५)। पूर्व 'लघु बिसाल निह बरिन सिराहीं' कहा था, अब उन्हीं सबोंका यथायोग्य बसना कहते हैं, इस तरह कि छोटेको छोटा स्थान, बड़ेको बड़ा, जो जैसा है वैसा ही स्थान उसको दिया गया।—ये सब स्थान हिमाचलके घरके भीतर हैं, क्योंकि न्योतहरी सब हिमाचलके घरमें गये हैं—'गए सकल तु हिमाचल गेहा'। घरमेंके ही घर सजवाये गये हैं, सबोंको घरमें ही वास दिया गया है। यह बात आगे प्रसंगसे भी निश्चित होती है। यहाँतक राजाके घर वर्णन किये। वितान और निमन्त्रित लोगोंका वर्णन हुआ आगे पुरका वर्णन करते हैं। आशयसे जनाया

१-तुहिनाचल—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०।तु हिमाचल—१६६१, १७०४, वंदन पाठक। रा० प० में 'आएउ सकल हिमाचल गेहा' पाठ है। तुहिनाचल=तुहिन+अचल=हिमाचल। सं० १६६१ में 'तु हिमाचल' स्पष्ट है। 'तु' अव्यय होनेसे कई अर्थ देता है। जैसे कि 'निश्चय, तो, सादर' इत्यादि। यथा—'तु स्याद्भेदेऽवधारणे।' (अमरकोश ३।३।२४१) पादपूर्तिके लिये भी बिना किसी अर्थके इसका प्रयोग होता है; यथा—'तु हि च स्म ह वै पादपूरणे।' (अमरकोश ३।४।५)—इस तरह एक तो पादपूर्तिके लिये समझ लें तो भी कोई अड़चन नहीं पड़ती। दूसरे यदि 'सादर' अर्थ लें तो यह भाव निकलता है कि सब लोग आदरपूर्वक हिमाचलके यहाँ गये। जब किसी हित, मित्र या पूज्यके यहाँ लोग निमन्त्रणमें जाते हैं तब समयानुसार कुछ भेंट अवश्य ले जाते हैं, विशेषकर कन्याके विवाहमें तो अवश्य ही। दूसरे राजा, गुरु एवं देवताओंके यहाँ खाली हाथ जानेका शास्त्रोंमें निषेध भी है—'रिक्तहस्तस्तु नोपेयाद्राजानं दैवतं गुरुम्।''तु' अव्यय देकर जनाया कि ये निमन्त्रित लोग भेंट लेकर आये। यथा—'धिर धिर सुंदर भेस चले हरिषत हिए। चउँर चीर उपहार हार मनिगन लिए॥ (पार्वतीमंगल ८५) २-न जाई—१७०४।'सुहाई' औरोंमें।

कि राजाका स्थान बड़ा भारी है कि जिसमें अनन्त लोगोंके रहनेका स्थान हो गया। ['छाए' शब्दसे जनाया कि कुछ दिनोंतक यहाँ निवास होगा। यथा—'चित्रकूट रघुनंदन छाए।' (२। १३४) 'बर्षाकाल मेघ नभ छाए।' (४। १३) 'सकल सिद्धि संपति तहँ छाई।' (१। ६५)।]

टिप्पणी —३ 'पुर सोभा अवलोकि सुहाई। वि वि । कि । कि जहाँ अत्यन्त शोभा दिखानी होती है, वहाँ प्रन्थकार 'विधि' के बनानेकी उत्प्रेक्षा किया करते हैं। यथा—'सिंहासनु अति दिव्य सुहावा। जाइ न बरिन बिरंचि बनावा॥'(१।१००।३), 'चारु बजारु विचित्र अँबारी। मिनमय बिधि जनु स्वकर सँवारी॥'(१।२१३।२) 'जनु बिरंचि सब निज निपुनाई। बिरिच बिश्व कहँ प्रगटि देखाई॥'(१।२३०।६) 'कहा एक मैं आजु निहारें। जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे॥'(१।३११।५), 'मिनखंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मिन मरकत खची।'(७।२७।छन्द) इत्यादि। (ख) 'लागै लघु बिरंचि निपुनाई' इति। तात्पर्य कि ब्रह्माकी सृष्टिभरमें ऐसा सुन्दर नगर नहीं है। विरंचिकी निपुणताका नमूना घरमें मौजूद है। सिंहासन उनका बनाया हुआ है; यथा—'सिंहासनु अति दिव्य सुहावा। जाइ न बरिन बिरंचि बनावा॥'(१।१००।३) यह निपुणता पुरकी शोभाके आगे लघु लगती है। यह कहकर जनाया कि पुर बड़ी कारीगरीसे बना है। यहाँ 'सम्बन्धितिशयोक्ति अलंकार' है। (त्रिपाठीजीका मत है कि 'अनुकरणकी वस्तु असलीसे अच्छी बनी हुई है। नकली कमल असलीसे सुन्दर बने हैं, इसिलये विरंचिकी निपुणता थोड़ी मालूम होती है।) (ग) पुरकी शोभा 'अत्यन्त' कहनेसे राजाके स्थान महल आदिकी विशेषता सूचित हो गयी, क्योंकि पुरसे राजाका स्थान विशेष सुन्दर होता ही है, इसीसे पुरकी शोभा अधिक कही गयी। (घ) प्रथम वितानकी रचना, निमन्त्रित लोगोंका आगमन और गृहोंका सँवारना कहकर तब पुरकी शोभा कहनेका भाव कि यह सब पुरकी शोभा है।

छंद — लघु लाग बिधिकी<sup>१</sup> निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सिरता सुभग सब सक को कही॥ मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। बनिता पुरुष सुन्दर चतुर छिब देखि मुनि मन मोहहीं॥ दोहा — जगदंबा जहँ अवतरी सो पुरु बरिन कि<sup>२</sup> जाइ। रिद्धि<sup>३</sup> सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ॥ ९४॥

शब्दार्थ—तोरन=बन्दनवार। मंगल अवसरोंपर आम, अशोक आदिके पत्तोंको सुतलीमें लगाकर या पुष्पोंकी माला बनाकर दीवारों, द्वारों, खम्भों आदिपर सजावटके लिये लटकानेकी रीति है। इन्हींको तोरण कहते हैं। संस्कृतमें 'तोरण' का अर्थ—'किसी घर या घरका बाहरी फाटक विशेषत: वह द्वार जिसका ऊपरी भाग मण्डपाकार तथा मालाओं और पताकाओं आदिसे सजाया गया हो'—ऐसा वाल्मीकीय आदिमें मिलता है। श्रीबैजनाथजीने 'तोरन' का अर्थ 'मण्डपका फाटक' किया है। 'पताका', 'केतु'—बाँस या कदम्ब, मोलसरी आदि लकड़ियोंके डंडे (पाँच हाथसे लेकर उन्नीस हाथतक लम्बे) जिनपर पताका फहराती है उन्हें 'केतु' या 'ध्वजा' कहते हैं। जो तिकोना या चौकोर कपड़ा ध्वजाके सिरेपर लगाया जाता है, उसे 'पताका' कहते हैं। इसपर कोई-न-कोई चिहन अवश्य होता है। ये रंग-बिरंगके होते हैं। पताका बिना डंडेके भी सुतली आदिमें लगाकर फहराते हैं। पुन:, केतु-झंडा, निशान, अलम। 'पताका'= फरहरा, झंडी।—मंगल कार्योंमें शोभाके लिये

१-कै--रा० प०।

२-न जाइ—१७०४। ३-रिधि सिधि संपति सकल सुख—१७२१, छ०, भा० दा०। रिद्धि-सिद्धि संपति सकल सुख—को० रा०। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख—१६६१, १७०४।

इनका व्यवहार होता है। आनन्दरामायण मनोहरकाण्ड हनुमद्ध्वजारोपण सर्गके अनुसार पाँच हाथतकके डंडेमें जब वस्त्र लगता है तब उसे '*पताका'* और इससे अधिक उन्नीस हाथतकके डंडेमें जब वस्त्र रहे तब उसे '*ध्वजा* या **केतु**' कहते हैं। *रिद्धि* (ऋद्धि)=समृद्धि, बढ़ती। ऋद्धि-सिद्धि=समृद्धि और सफलता।

अर्थ—नगरकी शोभा देखकर सचमुच (यथार्थ ही) ब्रह्माजीका कलाकौशल तुच्छ लगने लगा। वन, बाग, कुएँ, तालाब और निदयाँ सभी सुन्दर हैं। उन (की सुन्दरता) का वर्णन कौन कर सकता है? (कोई तो नहीं।) घर-घर बहुत-से मंगल तथा मांगिलक बन्दनवार, \* पताका और ध्वजाएँ शोभित हो रही हैं। वहाँके सुन्दर चतुर स्त्री-पुरुषोंकी छटा देखकर मुनियोंके मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगरमें स्वयं जगत्की माताने ही अवतार लिया क्या वह पुर वर्णन किया जा सकता है? (अर्थात् नहीं।) ऋद्धि-सिद्धि, सम्पत्ति और सुख नित्य नये बढ़ते जाते हैं॥ ९४॥

नोट—१ लमगोड़ाजी लिखते हैं कि—'मानो एक ओर शिवसमाज और दूसरी ओर हिमाचलपुरीका अनिमल बेजोड़पन एक अनुपम उदाहरणरूपमें रचा गया है। हास्यरसकी एक सूक्ष्म बात याद रहे कि शिवसमाजका चित्र तभी हास्यप्रद हो सकता है जब शिवगणोंका रूप भी भीतरसे कल्याणकारी और बाहरसे अशिव हो; अन्यथा यही दृश्य भयानक रसका सूचक हो सकता है। लड़के जो इस रहस्यको समझ नहीं सके भयभीत हुए और बड़े (सयाने) जो–जो इसे समझ सकते थे, उनके लिये वह हास्यका मसाला बना। बड़े शिव–बारातपर भी हँसते हैं और लड़कोंके भयपर भी।

टिप्पणी—१ 'लघु लाग ' इति। (क) 'सही' अर्थात् निश्चय ही लघु लगती है, इसीसे कविने वहीं उसी समय प्रथम ही लघु लगना लिख दिया था। यथा—'लागै लघु बिरंचि निपुनाई।'(वि॰ त्रि॰ 'सही' को शोभाका विशेषण मानते हैं। शोभा सही=सच्ची शोभा।) (ख) 'लघ् लाग सही' इस कथनसे पाया गया कि पुरकी शोभा ब्रह्माजीके कला-कौशलसे बाहर है। यह भगवतीका चमत्कार है। (ग) 🦈 यहाँ 'लयू लाग "' यह पुरकी शोभा कही और आगे 'मंगल बिपुल तोरन ' में फिर पुरकी शोभा कह रहे हैं, बीच 'बन बाग' आदिकी शोभा कही है—ऐसा करके जनाया कि वन, बाग आदि शहरके बीचमें भी हैं। (घ) 'बन बाग कृप तड़ागः ' इति। यह पुरके बाहरकी शोभा कहते हैं; यथा—'सुमन बाटिका बाग बनः । सोहत पुर चहुँ पास।' (१।२१२) 'पुर सोभा कछ बरिन न जाई। बाहेर नगर परम रुचिराई।। देखत पुरी अखिल अघ भागा। बन उपबन बापिका तड़ागा॥ बापी तड़ाग अनूप कृप मनोहरायत सोहहीं। (७। २९) (ङ) 'सक को कही'—कोई कह नहीं सकता, इसीसे केवल वन-बाग आदि सबके नामभर गिना दिये, उनकी सुन्दरता न कही। (च) 'मंगल विपुल तोरन ' इति। विपुल मंगल हैं। अर्थात् द्वार-द्वारपर चौकें पूरी गयी हैं, विचित्र स्वर्णके घट धरे हैं, मांगलिक वृक्ष लगे हैं, यथा 'कंचन कलस बिचित्र सँवारे। सबिन धरे सिज सिज निज द्वारे॥ बंदनवार पताका केत्। सबिन्ह बनाए मंगल हेतू॥ बीथी सकल सुगंध सिंचाई। गजमिन रिच बहु चौक पुराई॥'—(७।९) पुरके बाहरकी शोभा कहकर अब पुरके भीतरकी शोभा कहते हैं। 'गृह गृह सोहहीं' कहकर जनाया कि पार्वतीजीके विवाहका उत्सव घर-घर हो रहा है। [पार्वतीमंगलमें ग्रन्थकारने यह रचनाएँ यों वर्णन की हैं—'कहेउ हरिष हिमवान बितान बनावन। हरषित लगीं सुआसिनि मंगल गावन॥'(५३) 'तोरन कलस चँवर धुज बिबिध बनाइन्हि। हाट पटोरन्ह छाय सफल तरु लाइन्हि।'(५४)] (छ) 'बिनता पुरुष सुंदर चतुर'कहनेका भाव कि चतुराई बिना सुन्दरता खण्डित है, अधुरी रहती है, 'संदर चत्र' कहकर पूर्ण शोभा जनाई। (६—८) 'सुन्दर' से शरीरकी शोभा कही और 'चतुर' कहकर अनेक शुभगुण सम्पन्न जनाया। यथा—'*पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ज्ञानी गुनवंता॥*' (१। २१३) 'चतुर' से पवित्र, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान् जनाया। (ज) 'मृनि मन मोहहीं' से सुन्दरताकी अतिशय बड़ाई कही कि जिनका मन 'बिधि प्रपंच बियोगी' है, विधिकी निपुणतासे विरक्त है, वे भी मोहित

<sup>\*</sup>दसरा अर्थ—प्रत्येक घरके फाटकपर अनेक मांगलिक ध्वजाएँ आदि शोभित हैं।

हो जाते हैं। पुरकी शोभा कहकर तब यहाँतक पुरवासियोंकी शोभा कही गयी।

टिप्पणी—२ 'जगदंबा जहँ अवतरी' इति। (क) <sup>™</sup> अत्युक्तिका समाधान इसी प्रकार ग्रन्थकार सर्वत्र करते हैं यथा—'बसइ नगर जेहि लिच्छि किर कपट नारि बर बेषु। तेहि पुर के सोभा कहत सकुचिह सारद सेषु॥' (१।२८९) 'सोभा दसरथ भवन कइ को किब बरनै पार। जहाँ सकल सुर सीसमिन राम लीन्ह अवतार॥'(१।२९७) तथा यहाँ 'जगदंबा जहँ अवतरी ं। (ख) 'जगदम्बा' का भाव कि जो जगत्की उत्पत्ति करनेवाली हैं, जब वही अवतरीं तब उस जन्मभूमिकी शोभा कौन कह सके! तात्पर्य कि जगत्भरसे उसकी शोभा अधिक है। (ग) 'रिद्धि सिद्धि संपत्ति 'यह दूसरा हेतु शोभाके अकथनीय होनेका है 'ऋद्धि सिद्धि संपत्ति 'अर्थात् अष्ट सिद्धियाँ और नवों निधियाँ सभी सुख नित्य नवीन अधिक होते हैं। इससे शोभा नहीं कही जा सकती। जब उमाजी गिरिराजके घरमें अवतरीं तबसे सिद्धियों और निधियोंने वहीं वास कर लिया। यथा—'जब ते उमा सैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई॥'(६५) और जब विवाह होने लगा तब 'नित नूतन' अधिक होने लगीं। 'नित नृतन अधिकाई' कहनेसे प्रथमका (पूर्वका) वर्णन न्यून हो गया।

टिप्पणी—३ ष्ॐि हिमाचलके यहाँ सब वस्तुओंकी शोभा अकथनीय है—यह इस प्रसंगमें दिखाया है। यथा—

- (१) 'यहाँ हिमाचल रचेउ बिताना। अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना।'
- (२) 'बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही।'
- (३) 'बनिता पुरुष सुंदर चतुर छिब देखि मुनि मन मोहहीं।'
- (४) 'जगदंबा जहँ अवतरी सो पुर बरनि कि जाइ।'
- (५) 'सो जेवनार कि जाइ बखानी। बसहिं भवन जेहि मातु भवानी॥'(९९)
- (६) 'जेवँत जो बढ़ेउ अनंदु सो मुख कोटिहू न परै कह्यो।'(९९)
- (७) 'सिंघासन अति दिब्य सुहावा। जाइ न बरनि बिरंचि बनावा॥' (१००)
- (८) 'सुंदरता मरजाद भवानी। जाइ न कोटिहुँ बदन बखानी।' (१००)
- (९) 'अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥'(१०१)
- (१०) 'पुनि पुनि मिलति परित गिह चरना। परम प्रेम कछु जाइ न बरना॥'(१०२)

नोट—२ पार्वतीमंगलके वर्णनसे मिलान कीजिये। 'तोरन कलस चँवर धुज<sup>ः</sup>। गौरी नैहर केहि बिधि कहहु बखानिय। जनु रितुराज मनोजराज रजधानिय॥ जनु राजधानी मदनकी बिरची चतुर बिधि और ही। रचना बिचित्र बिलोकि लोचन बिथक ठौरहि ठौरही॥'(८७-८८, ११)

नगर निकट बरात सुनि आई<sup>१</sup>। पुर खरभरु सोभा अधिकाई॥१॥ किर बनाव सिज<sup>२</sup> बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना॥२॥ हिय हरषे सुरसेन निहारी। हिरहि देखि अति भए सुखारी॥३॥ शिव समाज जब देखन लागे। बिडिर चले बाहन सब भागे॥४॥

शब्दार्थ—**खरभरु**=खड़बड़, चहल-पहल, धूमधाम। **बनाव**=शृंगार, सजावट। **अगवाना।** (संज्ञा पु०)—जब बारात कन्याके घरके पास आ जाती है तब कन्यापक्षके कुछ लोग खूब सज-धजकर गाजे-बाजेसहित आगे जाकर बारात और समधीसे मिलकर उनको सादर द्वारपर ले आते हैं, इन्हीं लोगोंको 'अगवान' कहते हैं। और, इस अभ्यर्थनाको 'अगवानी' वा 'पेशवाई' कहते हैं। सिज=सजाकर; भूषण-वस्त्रादिसे अलंकृत करके। सेन=सेना,

समाज। बिडरना=विशेष डर जाना। यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्रान्तिक है। 'बिडिर', यथा—'हारे लै बिडारे जाइ पित पै पुकारे कही सुनो बजमारे मित जावो हिर गाइए।'—(भक्तमाल भिक्तरसबोधिनी टीका क॰ ३१), 'भजे बिडिर बालक चहुँ ओरी' (छात्रप्रकाश)

अर्थ—बारातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमें चहल-पहल (मचने) से उसकी शोभा और भी बढ़ गयी॥ १॥ कन्या पक्षवाले अगवान लोग अपना-अपना बनाव शृंगार करके और अनेक प्रकारकी सवारियाँ सजाकर आदरपूर्वक अगवानी लेने चले॥२॥ देवताओंके समाजको देखकर वे मनमें हर्षित हुए। और, विष्णुभगवान्को देखकर तो अत्यन्त ही सुखी हुए॥३॥ (किंतु) जब वे शिवसमाजको देखने लगे तब सब वाहन (घोडे, हाथी, ऊँट आदि) डरसे भड़ककर तितर-बितर हो भागे॥४॥

टिप्पणी—१ 'नगर निकट बरात सुनि आई। '' इति। (क) 'निकट सुनि' का भाव कि अभी बारात इतनी दूर है कि सुन पड़ी, देख नहीं पड़ती, नहीं तो 'देखि' कहते। कि रीति है कि जब बारात निकट आ जाती है तब लोग अगवानीके लिये चलते हैं। निकट आनेका समाचार सुनकर सज-धजकर तैयार रहते हैं। (ख) 'पुर खरभरु' जो स्थिर है वह चलायमान होवे यही 'खरभरु' कहलाता है। यथा—'होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा।'(८४), 'खरभरु नगर सोच सब काहू। दुसह दाह उर मिटा उछाहू॥', 'चिक्करिह दिग्गज डोल मिह गिरि लोल सागर खरभरे।'(५।३५), 'सुनि आगमन दसानन केरा। कि दल खरभरु भयउ घनेरा॥'(६।९९) (ग) 'सोभा अधिकाई' का भाव कि शोभा तो पुरमें पूर्वसे ही थी, यथा—'पुर सोभा अवलोकि सुहाई।''(९४।८), अब बारातका निकट आना सुनकर पुरमें चहल-पहल मच गयी है, अगवानीके लिये लोग तैयार हो रहे हैं, इसीसे अब शोभा अधिक हो गयी है। यही आगे लिखते हैं—'किर बनाव''।

टिप्पणी—२ (क) 'किर बनाव सिज बाहन नाना।' इति। अगवानीमें वाहन मुख्य हैं, इसीसे वाहनोंका साजना कहा। 'नाना' से जनाया कि बहुत हैं, हाथी, घोड़े, ऊँट आदि सभी हैं और अनेक जातिके हैं। प्रथम सब तैयारी करके तब लोग अगवानीको जाते हैं, इसीसे 'सिज' पद दिया। (ख) 'हिय हरषे सुर सेन निहारी' इति। प्रथम सुरसेनके देखनेसे पाया गया कि देवता लोग अलग–अलग होकर आगे हो गये हैं, शिवजीको पीछे छोड़ दिया है, इसीसे प्रथम देवसमाज देख पड़ा, पीछे शिवसमाज। 'सुरसमाज' सब सुन्दर है, यथा—'सुरसमाज सब भाँति अनूपा।' इसीसे सुरसमाजको देखकर हर्ष हुआ। (ग) 'हरिह देखि अति भए सुखारी' इति। एक चरणमें देवताओंको कहा, दूसरेमें विष्णुभगवान्को। देवताओंसे विष्णुभगवान्को पृथक् कहकर जनाया कि ये सब देवताओंसे अधिक सुन्दर हैं। 'अति भए सुखारी' का भाव कि देवसमाजको देखकर सुखी हुए और भगवान्को देखकर 'अति सुखी' हुए। (घ) 'शिवसमाज जब ' इति। शिवसमाज, यथा—'नाना बाहन नाना बेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा॥' (९३।६) से 'देखत अति बिपरीत ।'९३ तक। (ङ) 'बिडिर चले ' से जनाया कि जो नाना वाहन यूथ-यूथ थे वे सब मारे भयके पृथक् होकर भागे; क्योंकि शिवसमाज बहुत भयंकर है। और, जो यूथ बँधे थे वे सब भी भागे और 'बिडिर' चले। (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि शिवसमाजको देखकर हाथी-घोड़े ऐसे भड़के कि सवारोंके रोकनेपर भी न रुके, भाग निकले। अत: सवारका भागना न कहकर वाहनका भागना कहते हैं।)

नोट—१ सब वाहन एवं अधिकांश पैदल दर्शक हाथी—घोड़ोंके भड़कनेके कारण भगे। अगवानियोंका भागना नहीं समझना चाहिये, क्योंकि ये तो बारातको लेकर आयेंगे। ब्हि बाराती प्राय: अपिरचित होते हैं, इसीसे भेंट-प्रणाम किसीसे कोई नहीं करता, सवारसे सवार मिलते हैं, और लोग तमाशा देखते हैं। अतएव यहाँ भेंट या प्रणाम करना कुछ न कहा, केवल देखनाभर लिखा है। यथा— 'हिय हरके सुरसेन निहारी' (१) 'हरिहि देखि अति भए सुखारी' (२) 'शिव समाज जब देखन लागे' (३) 'देखन लागे' में भाव यह है कि पूरा समाज नहीं देख पाये कि वाहन भड़ककर भगे। यह भी जनाया कि चिकत होकर देख रहे हैं कि यह कैसी बेढंगी बारात है।

नोट—२ लमगोड़ाजी—'**बिडरि चले**' इस भगदड़का फिल्म-कला और हास्यप्रद चित्रण विचारणीय है। आगे चलकर लडकोंका चित्रण 'भय कंपित गाता' भी इन्हीं कलाओंका उदाहरण है।

# धरि धीरजु तहँ रहे सयानें। बालक सब लै जीव परानें॥५॥ गए भवन पूछहिं पितु माता। कहिं बचन भय कंपित गाता॥६॥

शब्दार्थ—जीव=प्राण। पराने=भागे।

अर्थ—समझदार ज्ञानवान् कुछ बड़ी अवस्थावाले धीरज धरकर वहाँ डटे रह गये और बालक (तो) सब प्राण लेकर भगे॥५॥ घरमें जानेपर पिता और माता पूछते हैं (तब वे) भयके मारे काँपते हुए शरीरसे वचन कह रहे हैं॥६॥

टिप्पणी—१ 'धिर धीरजु तहँ रहे सयानें। '' इति। (क) 'तहँ रहे' का भाव कि समाज देखकर डरे तो सयाने भी, पर वे धैर्य धारण करके रह गये, भागे नहीं। (ख) 'सयानें' का भाव कि समझदार हैं, वे यह समझकर खड़े रहे कि ये हमें भक्षण न करेंगे, इनका वेष ही ऐसा है। और बालक लोग प्राण लेकर भगे कि कहीं ये हमें खा न जायँ। पुन:, 'बालक सब लें जीव परानें' के सम्बन्धसे 'सयानें' का अर्थ है—'अवस्थामें बड़े', 'वयोवृद्ध', 'समझदार', 'ज्ञानवान्', हाथी, घोड़ों आदिके सँभालनेमें कुशल, तथा जो शिवजीका स्वरूप भलीभाँति समझते थे, जो यह जानते हैं कि शिवजी असुरोंको मोहित करनेके लिये ही यह अमंगल वेष धारण किये हुए हैं पर वस्तुत: हैं मंगलराशि। यथा पद्मपुराणे—'त्वं च कद्र महाभाग मोहनार्थं सुरिद्वषाम्। पाखण्डाचरणं धर्मं कुरुष्व सुरसत्तम।।एवं देवहितार्थाय वृत्तिं वेदिवगिर्हिताम्। विष्णोराज्ञाम्पुरस्कृत्य कृतं भस्मादिधारणम्।। बाह्यचिहनिषदं देवि मोहनार्थं सुरिद्वषाम्। अन्तरे हृदये नित्यं ध्यात्वा देवं जनार्दनम्।।' (उत्तरखण्ड अ० २३५ श्लोक० २८—३०) अर्थात् हे देवश्रेष्ठ महाभाग रुद्रजी! आप असुरोंको मोहित करनेके लिये पाखण्डके आचरण ग्रहण करें। भगवान् विष्णुकी इस आज्ञाके अनुसार देवताओंके हितार्थ वेदविरुद्ध निषद्ध आचरण हमने धारण कर लिये। चिताकी भस्म रमाने, मुण्डमाल और सर्पादि धारण करने लगे। श्रीशिवजी कहते हैं कि हृदयमें तो मैं सदैव जनार्दनभगवान्का ही ध्यान करता हूँ। विशेष पूर्व (२६।१) 'साज अमंगल मंगलरासी'(भाग १) देखिये। (ख) बालक और पशु अज्ञानी हैं, वे भगे। सयाने जिनके ज्ञान है वे वहीं बने रहे। सयानोंने अपने ज्ञानसे धीरज धरा, जो बालक हैं वे अज्ञानके कारण धीरज न धर सके, अत: भगे।

टिप्पणी—२ 'बालक सब लें—' इति। (क) बालकके साथ 'सब' विशेषण दिया, 'सयानें' के साथ कोई विशेषण नहीं दिया। इससे जनाया कि बालकों में से वहाँ कोई न रह गया, सभी भाग गये। सवार भी सब भागे; यथा—'बिडिर चले बाहन सब भागे।' 'सयाने' के साथ 'सब' विशेषण न देनेका तात्पर्य यह है कि कुछ भागे, कुछ वहीं रहे। (ख) ि बालक, युवा और वृद्ध तीनों अगवानी में थे। जिस क्रमसे अगवानी लेने चले, उसी क्रमसे ग्रन्थकार लिखते हैं। युवा सवारी में आगे—आगे थे। उनके वाहन उन्हें ले भागे, न तो वे समयपर घर गये और न वहाँ ही रहे। अतः ग्रन्थकारने उनका हाल कुछ न लिखा। उनके पीछे सयाने थे, वे वहीं खड़े रहे, उन्हींने अगवानी करके बारातको ले जाकर जनवासे में उहराया इनके पीछे बालक थे जो भागकर घर आये और सब वृत्तान्त कहा। (ग) बालकका प्राण लेकर भागना कहा; क्योंकि उनको बारात यमराजकी सेना–सी देख पड़ी; यथा 'जम कर धार कि धों बारिआता'। यमदूत प्राण हरण करने आते हैं, इसीसे 'प्राण लेकर' भागना कहा कि कहीं ये ले न लें।

टिप्पणी—३ 'गए भवन पूछिंहं पितु माता।<sup>—</sup>' इति। (क) 'पूछिंहं' से जनाया कि घर जाकर इन्होंने बारातका हाल स्वयं न कहा; क्योंकि भयसे व्याकुल हैं। भयसे शरीर काँप रहा है। भयके मारे मुँहसे बात नहीं निकलती और मनमें भय भरा अर्थात् तन–मन–वचन तीनोंसे भयको प्राप्त हैं, इसीसे पिता–माताको पूछना पड़ा। माता-पिताको चिन्ता हो गयी कि एकाएक इसको क्या हो गया, कोई रोग तो नहीं हो गया जो यह थर-थर काँप रहा है। पूछनेपर इन्होंने कहा। [(ख) प्रथम पिताको लिखा, तब माताको क्योंकि पिता घरके बाहर बैठे हुए पहले मिले तब माता। (ग) वाहनों और बालकोंका अयथार्थ भयवर्णन 'भयानक रसाभास' है। (वीरकवि)]

## किहिअ<sup>१</sup> काह किह<sup>२</sup> जाइ न बाता । जम कर धार कि धों बिरआता ॥ ७ ॥ बरु बौराह बसह<sup>३</sup> असवारा । ब्याल कपाल बिभूषन छारा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—**बरिआत**=बारात। **बौराह**=बौरहा, बावला, पागल। *बसह* (सं० वृषभ)=बैल। **असवार**=चढ़ा हुआ सवार। (क्षार)=राख, भस्म।

अर्थ—क्या कहें ? कुछ बात कही नहीं जाती। भला यह यमकी सेना है कि बारात है ? ॥ ७॥ दूलह पागल है, बैलपर सवार है। सर्प, मनुष्योंकी खोपड़ियाँ (नरमुंडमाला) और राख ही उसके विभूषण (भूषणविशेष) हैं॥ ८॥

टिप्पणी—१ 'किहुअ काह—' इति। (क) कहना तो चाहिये था कि 'बारात है कि यमकी सेना है, पर ऐसा न कहकर कहा कि 'यमकी सेना है कि बारात'। क्योंकि वे इसे निश्चय ही यमकी सेना समझे हुए हैं। इसीसे 'जम कर धार' में 'धों' नहीं कहते, 'बिरआत' में 'धों' कहते हैं। बारात होनेमें संदेह है, निश्चय नहीं है। यहाँ संदेहालंकार है। (ख) यमके दर्शनसे शरीर काँपने लगता है, बोल नहीं निकलता। इन्हें यमकी सेना देख पड़ी, इसीसे ये बीचमें न रुके, घरमें जा घुसे। घरमें माता–िपता बारातका हाल पूछते हैं तो उसपर कहते हैं कि 'किहुअ काह' क्या कहें? अर्थात् आप जो पूछते हैं सो तो कही नहीं जाती। फिर आगे कुछ कहते हैं। पुन: भाव कि तुम क्या पूछते हो, हमसे तो बोला भी नहीं जाता, कहें तो क्या कहें और कैसे कहें। (ग) शिवसमाज किसीसे भी कुछ कहते नहीं बनता; यथा 'बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत निहं बने॥' (९३) तब इन बेचारे बालकोंसे कैसे कहते बने।

टिप्पणी—२ 'ब्रुक बौराह बसह ' इति। (क) बारातको कहकर अब वरका हाल कहते हैं। कि जो बारात देखने जाते हैं, वे बारात देखते हैं, वरकी सवारी देखते हैं, वरके आभूषण देखते हैं, इत्यादि। वैसे ही ये सब देखने लगे देखनेपर सब विपरीत ही देख पड़ा, वह यह कि वर उत्तम सवारीपर चढ़ता है, घोड़ेपर या पालकीमें प्राय: चढ़ता है पर यह बैलपर सवार है। वर सोनेके बाले, कंकण आदि पहनते हैं और यह सर्पोंको पहने है। वर मोहनमाल, मोतियों या मिणयोंकी माला पहनते हैं और यह नरमुण्डमाल पहने है। वर पीताम्बर आदि धारण करते हैं और यह नंगा है। वर अतरचन्दनादि लगाये रहते हैं और यह श्मशानकी भस्म रमाये है। बारातमें सुन्दर-सुन्दर बाराती आते हैं, इसके बाराती भूत-प्रेत-पिशाच हैं। तात्पर्य कि यहाँ तो एक बात भी अच्छी नहीं है। (ख) वरको बौरहा कहकर 'बौरहा' के लक्षण कहते हैं—'बसह असवारा—' इत्यादि। सवारीपर प्रथम दृष्टि पड़ी, क्योंकि बड़ी है, इसीसे प्रथम सवारी कहकर तब आभूषण कहे।

छं० — तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा॥ जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही। देखिहि सो उमा बिबाह घर घर बात असि लरिकन्ह कही॥

शब्दार्थ—जटिल=जटाधारी। जटा=एकमें उलझे हुए सिरके बहुत बड़े-बड़े बाल। रजनीचर=निशिचर।

जोगिनि (योगिनी)=रणदेवियाँ जो रणमें कटे-मरे मनुष्योंके रुण्डमुण्डको देखकर आनन्दित होती हैं और मुण्डोंको गेंद बनाकर खेलती हैं।

अर्थ—(वरके) शरीरपर भस्म लगी है, सर्प और मुण्डमाल उसके आभूषण हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयंकर मुखवाले भूत-प्रेत-पिशाच, योगिनियाँ और निशाचर हैं। जो कोई बारातको देखता जीवित बच जायगा सचमुच ही उसके बड़े पुण्य होंगे। वही उमाजीका विवाह देखेगा।—घर-घर लड़कोंने ऐसी बातें कहीं।

टिप्पणी—१ 'तन छार ब्याल—' इति। (क) सब आभूषणोंके स्थान (अर्थात् कौन किस अंगमें हैं) पूर्व 'जटा मुकुट अहिमौर सँबारा॥ कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन बिभूति पट केहिर छाला॥—गरल कंठ उर नर सिर माला।' दोहा ९२ में लिख आये, इसीसे यहाँ आभूषणभर कहे, उनके स्थान न कहे। (ख) 'भयंकरा' से आभूषण, रूप और साथियों, साथके गणोंको भयंकर जनाया। भयंकरा' दीपदेहली है। (ग) शंका—शिवजी चाहते तो गणोंसमेत सुन्दर रूप धारण कर लेते तब उन्होंने मंगलसमयमें अमंगल रूप क्यों धारण किया? समाधान—महात्मा देविष नारदका वचन है कि 'जोगी जिटल अकाम मन नगन अमंगल बेष। अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख॥'(६७) उनके वचन सत्य करनेके लिये वे पार्वतीजीको अमंगलवेषसे प्राप्त हुए।—'मृषा न होइ देविरिष भाषा'[यह शिवजीका सहज वेष भी है। इस वेषसे पार्वतीजीकी अकामता भी प्रतीत हुई है। जैसे श्रीरामजी नारदवचन सत्य करते हैं, यथा 'नारद बचन सत्य सब किरहीं' वैसे ही शंकरजी उनके वचन सत्य करते हैं। शिवजीके इस विवाह शृंगारमें शृंगाररसका कहीं पता नहीं है यह विशेष ध्यानमें रखनेकी बात है। रीद्र और शृंगारको छोड़ अन्य सब रसोंका अस्तित्व शिवशृंगारमें है। समन्वयकी यह सावधानता कितनी सराहनीय है। काम नहीं है, अत: शृंगार नहीं है। प० प० प०] (घ)[नोट—शिवजीका बाघाम्बर पहने होना पूर्व कह आये हैं; यथा—'तन बिभूति पट केहिर छाला' और यहाँ 'नगन जिटल' अर्थात् नंगा होना कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि बाधाम्बर लँगोटीकी तरह नहीं पहने हैं, किन्तु उसे केवल ऊपरसे डाले हुए हैं। बालक छोटे हैं और नीचे खड़े हैं। शिवजी नन्दीश्वरपर सवार हैं। इसीसे लड़कोंको नंगे दिखायी पड़े।]

टिप्पणी—२ 'संग भूत प्रेत पिसाच ' इति। (क) वरका वर्णन कर अब बारातियोंका वर्णन क्रमशः कहते हैं कि संगमें भूतप्रेतादि हैं। प्रथम कहा कि बारात यमराजकी सेना है। यहाँ यमकी सेनाका अर्थ खोल दिया कि यही सब भूत−प्रेत−पिशाचादि ही यमकी सेना है। वर स्वयं भयंकर है और भयंकरोंको साथमें लिये है। (ख) ि देवताओंने प्रथमसे ही संग छोड़ दिया, इसीसे देवताओंको संगमें नहीं कहते, भूत−प्रेत संग हैं, अतः उन्हें कहते हैं। बिकट=भयंकर। अर्थात् खा ही जायँगे। (ग) 'जो जिअत रिहिहि ' इति। ऊपर 'बिकट मुख रजनीचरा' कहा। (रजनीचर मनुष्योंको खा जाते हैं; यथा 'नर अहार रजनीचर चरहीं॥'(२।६३) इससे जनाया कि ये भयंकर−मुख हैं, अवश्य सबको भक्षण कर लेंगे। जो कदाचित् अभी न भक्षण करेंगे तो भी बारात देख लेनेपर कोई भी न जीवित बचेगा, सब छले जायँगे। (घ) 'जो' 'रिहिहि' एकवचन देनेका आशय यह है कि बारात देखकर सब न जीवित रहेंगे, कोई एक (चाहे) जीता बच जाय। जो कोई एक बच गया उसके बड़े पुण्य होंगे। (ङ) 'पुन्य बड़ तेहि कर सही' इति। भाव कि पुण्यपुरुष ही यमकी सेनासे बचते हैं, पापी मारे जाते हैं। 'जो' संदिग्ध वचन है। तात्पर्य कि पहले तो कोई जियेगा नहीं, यदि कोई जिया भी तो वही जिसके 'बड़ पुन्य' बहुत बड़े पुण्य होंगे, छोटे पुण्यवाला न बचेगा। 'सही' का भाव कि पुण्य बड़ा और सही होगा तभी बचेगा, अन्यथा नहीं। पुन: भाव कि जिस पुण्यमें विघ्न हुआ होगा उस पुण्यसे नहीं बच सकेगा।

टिप्पणी—३ 'देखिहि सो उमा बिबाह' इति। (क) 'जो'का सम्बन्धी 'सो'यहाँ है। 'जो जिअत रहिहि' 'सो बिबाह देखिहि।' (ख) 'उमा बिबाह' कहा क्योंकि यहाँ 'उमा' प्रधान हैं; कन्यापक्षवालोंमें कन्याकी प्रधानता रहती है, अत: 'उमा बिबाह' कहा। वरपक्षके होते तो 'शिविबबाह' कहते। (ग) 'घर घर बात असि लिरकन्ह

कहीं 'इति। घर-घर कहनेका भाव कि देखनेकी इच्छा लड़कोंको बहुत रहती है; इसीसे घर-घरके लड़के बारात देखने आये थे।

ध्य मिलान कीजिये—'घरघर बालक बात कहन लागे तब।। प्रेत बेताल बराती भूत भयानक। बरद चढ़ा बर बाउर सबड़ सुबानक॥'(१०५-१०६) कुसल करड़ करतार कहिं हम साँचिअ। देखब कोटि बिआह जिअत जीं बाँचिअ॥'(१०७) (पार्वतीमंगल)।

प॰ प॰ प्र॰—भयानक रसकी महिमा तो देखिये। कपाल शिवगणोंके हाथमें है। पर बालकोंने उसे शिवजीके हाथमें ही रख दिया। शिवसमाजमें योगिनी, चामुण्डा आदि स्त्रियाँ हैं ही नहीं तथापि बालकोंकी भयाकुल बुद्धि योगिनियोंका अस्तित्व भी बखाना। भयग्रस्त बालकोंके स्वभावका यहाँ यथातथ्य वर्णन किया है।

# दो०— समुझि महेस समाज सब जनिन जनक मुसुकाहिं। बाल बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु डरु नाहिं॥ ९५॥

अर्थ—महादेवजीका सारा समाज समझकर सब माता-पिता मुसकराने लगे और उन्होंने बालकोंको अनेक प्रकारसे समझाया कि निडर हो जाओ, कोई डरकी बात नहीं है॥९५॥

टिप्पणी—१ (क) लड़के यमकी धार समझकर डरे और माता-पिता महेशका समाज समझकर हँसे कि शिवजीका समाज ही ऐसा है। ि लड़कोंने जिस तरह सारे दृश्यका बखान किया है वह कितना भयानक है? परन्तु किवकी हास्यकलाका लुत्फ देखिये कि इस भयानक दृश्यसे भी हँसी आती है। 'जनिन जनक मुसुकाहिं' का हास्य दो तरफा है। हँसी एक ओर तो भंग घोटना बाबाके समाजपर आती है और दूसरी ओर लड़कोंकी बुद्धिपर। 'बर बौराह बरद असवारा' तो एक हास्यपद जनश्रुति बन गया है। सारा दृश्य फिल्मकलासे ओतप्रोत है।—(लमगोड़ाजी)] (ख) 'बाल बुझाए बिबिध बिधि' इति। बहुत प्रकारसे समझाना कहा क्योंकि लड़के घर-घरके हैं, बहुत हैं, घर-घरके माता-पिता भी मिलकर बहुत हैं, किसीने कुछ कहकर समझाया, किसीने कुछ और कहकर समझाया, इत्यादि बहुत प्रकार हुआ। अथवा, बालक बहुत हरे हुए हैं; यथा—'बालक भभिर भुलान फिरिह धर हेरत'(पार्वतीमंगल १०४) इसीसे प्रत्येकको विविध प्रकारसे समझाना पड़ा कि डर छूट जाय। (ग) 'निडर होहु—' का भाव कि लड़के बिना डरके डरे हुए हैं—(यह भी डर छुड़ानेका एक ढंग है)।

## लै अगवान बरातिह आए। दिए सबिह जनवास सुहाए॥१॥ मैना सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गाविहं नारी॥२॥

अर्थ—अगवाने लोग बारातको ले आये और सबोंको सुन्दर-सुन्दर जनवासा (ठहरनेको) दिया॥१॥ श्रीमेनाजीने मंगल आरती सजायीं; साथमें स्त्रियाँ सुन्दर मंगलाचारके गीत गा रही हैं॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'लै अगवानः' इति। पूर्व कह आये हैं कि 'धिर धीरज तहँ रहे सयाने', यही सयाने जो वहाँ रह गये थे वे ही बारातकी अगवानी कर बारातको ले आये। पुन: पूर्व कहा था कि आदरपूर्वक अगवानी लेने चले—'चले लेन सादर अगवाना।'(९५।२) अब यहाँ अगवानी ले आना कहा। ब्रिंग्स यहाँतक 'अगवानी' की रस्मका वर्णन हुआ। (ख) 'दिए सबिह जनवासः'—'दिए' और 'सुहाए' बहुवचनपद देकर जनाया कि बहुत—से जनवासे दिये। सबको न्यारे—न्यारे (पृथक्—पृथक्) जनवासे दिये क्योंकि सब एक जनवासेके लायक नहीं हैं। देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि अनेक जातिके बाराती हैं। सब अलग—अलग उहरे यह आगे स्पष्ट है, यथा—'अचवाइ दीन्हे पान गवनें बास जहँ जाको रह्यो।' (९९) इससे पाया गया कि सबका निवास पृथक्—पृथक् था। (ग) 'सुहाए' बहुवचनमें प्रयोग किया गया है; यथा—'कलपभेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक

मुनीसन्ह गाए॥'(१।३३), 'जहँ जहँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए॥'(१।१४३), 'तिन्हके निकट बिसाल सुहाए। धवल धाम बहु बरन बनाए॥'(१।२२४), 'नवपल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपित सुररूख लजाए॥'(१।२२७) 'देखन बागु कुँअर दुइ आए। बय किसोर सब भाँति सुहाए॥'(१।२२९) इत्यादि। यदि एक ही जनवासा होता तो 'सुहावा' एकवचन—पद देते। यथा—'मध्य बाग सरु सोह सुहावा।'(१।२२७), 'प्राची दिसि सिस उथउ सुहावा।'(१।२३७), 'सीस जटा सिस बदनु सुहावा।'(१।२६८), 'सिंहासन अति दिव्य सुहावा'। (१।१००) इत्यादि। (घ) 'सबिहि' का भाव कि कोई यह न समझे कि देवता उत्तम जनवासेके योग्य हैं और भूत-प्रेतादि उत्तम निवासस्थानके योग्य नहीं हैं, अतः देवताओंको अच्छे जनवासे मिले होंगे और भूत-प्रेतोंको बुरे। सभीको सुन्दर उत्तम जनवासे दिये गये। सबका समान आदर किया गया।

टिप्पणी—२ 'मैना सुभ आरती सँवारी।—' इति। (क) 'मैना सँवारी' कहनेसे पाया गया कि मेनाजीने अपने हाथों आरती सजायीं। इससे रानी मेनाजीकी श्रद्धा दिखायी। (ख) 'सुभ आरती' इति। शुभ और मंगल पर्याय हैं,यथा— 'श्वः श्रेयः शं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभिमित्यमरे।' विवाहके पूर्व वरका परछन होता है; यथा—'सिज आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि। चलीं मुदित परिछन करन गजगामिनि बर नारि॥' (१। ३१७) पुनः 'सुभ आरती' से परछनके साज–सामग्रीका ग्रहण हुआ। यथा 'रामु दरस हित अति अनुरागीं। परिछन साजु सजन सब लागीं॥ हरद दूब दिध पल्लव फूला। पान पूगफल मंगल मूला॥ अच्छत अंकुर रोचन लाजा। मंजुल मंजिर तुलिस बिराजा॥' (१। ३४६) यहाँ 'सुभ आरती सँवारी' कहकर आगे 'परिछन चली हरिह' कहनेसे स्पष्ट हुआ कि आरती करना ही 'परिछन' है। (परन्तु इसमें आरतीके अतिरिक्त और भी रीतियाँ होती हैं)। (ग) 'संग सुमंगल गाविहं नारी' इति। 'संग नारी' कहकर श्रीमेना अम्बाजीकी प्रधानता जनायी। अर्थात् मेनाजी गाती हैं और उनके संगमें और स्त्रियाँ भी मिलकर गा रही हैं। 'मैना' शब्दके साथ 'गाविहं' बड़ा चोखा है। इनका स्वर मधुर है इसीसे 'मैना' नाम है, मानो 'मैना' (सारिका) ही हैं।—[पं० रामकुमारजीका यह मत है, पर अधिकांश लोगोंके अनुसार मेनाजी नहीं गा रही हैं। केवल स्त्रियाँ गा रही हैं। मेनाजीपर ६८ (३) में लिखा जा चुका है।]

## कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरहि हरषानी॥३॥ बिकट बेष रुद्रहि जब देखा। \* अबलन्ह उर भय भएउ बिसेषा॥४॥

शब्दार्थ—कंचन=सोना, सुवर्ण। परिछन (परछन)=विवाहकी एक रीति जिसमें बारात घरपर आनेपर कन्यापक्षकी स्त्रियाँ वरके पास जाती हैं और उसे दही, अक्षतका टीका लगाती हैं, उसकी आरती उतारती हैं तथा उसके ऊपरसे मूसल, बट्टा आदि घुमाती हैं। (श॰ सा॰) वरके घरपर भी वरपक्षकी स्त्रियाँ माँ, भावज इत्यादि भी परछन करती हैं। कोई-कोई 'परछन' को 'परीक्षण' का अपभ्रंश कहते हैं और कहते हैं कि यह वरकी परीक्षा है और कोई इसे 'परि+अर्चन' का अपभ्रंश मानते हैं। धार (थाल)—काँसे या पीतल आदिका बडा छिछला थालीसे बहत बडा बर्तन।

अर्थ—सुन्दर हाथोंमें सोनेका थाल शोभित है। (इस प्रकार वे) हर्षपूर्वक महादेवजीका परछन करने चलीं॥३॥ जब उन्होंने विकट (भयंकर) वेषवाले रुद्रको देखा तब स्त्रियोंके हृदयमें बहुत अधिक भय उत्पन्न हो गया॥४॥

टिप्पणी—१ 'कंचन थार सोहःं' इति। (क) 'संग सुमंगल गाविह नारी' और 'परिछन चली हरिह हरषानी' से सूचित किया कि घरसे सब गाते हुए चलीं। (ख) 'कंचन थार'—इसमें परछनका सब मंगल द्रव्य रखा हुआ है जो पूर्व शुभ आरतीकी टिप्पणीमें कह आये। थालमें आरती भी सजायी हुई होती है। (ग) 'बर पानी'

<sup>\*</sup> अबलन्हि—१७०४, को० रा०। अबलन्ह—१६६१, १७२१, १७६२।

कहकर हाथोंको कमल-समान जनाया। 'बर पानी' अर्थात् हस्तकमलमें। यथा—'कनक थार भिर मंगलिन्ह कमल करन्ह लिये मात। चलीं मुदित परिछिनि करन पुलक पल्लिवत गात॥'(१।३४६) (घ) 'परिछन चली हरिहिः''— हरका परछन करने चलीं और हिर्षत हैं। तात्पर्य यह कि शिवजीका दर्शन होगा इस विचारसे हिर्षत हैं। दर्शनके लिये हर्ष हुआ कि दर्शन करके आरती उतारेंगी। यथा—'रामदरस हित अति अनुरागीं। परिछिनि साज सजन सब लागीं।'(१।३४६) (इसीसे यहाँ 'हर'शब्द दिया। जो क्लेशोंके हरनेवाले शिव हैं उनकी हम दूलहरूपमें आरती करेंगी। साधारणतः भी वरको देखने आदिका उत्साह सासु आदिको होता ही है और मंगलकार्य भी है, अतः हर्ष होना स्वाभाविक है।)

टिप्पणी—२ (क) कि इस प्रसंगभरमें श्रीमेनाजीकी प्रधानता दिखायी है।—शुभ आरती सँवारनेमें प्रधान हैं—'मैना सुभ आरती सँवारी।' गानेमें प्रधान हैं, स्त्रियाँ तो संगमें गाती हैं—'मंग सुमंगल गाविह नारी'। शोभामें प्रधान हैं—'कंचन थार सोह बर पानी।' चलनेमें प्रधान हैं—'परिछन चली हरिह हरषानी।' (ख) पुन:, यहाँतक आरती, गान, थाल, हाथ और स्नेहकी शोभा कही। 'आरती सँवारी' से आरतीकी, 'सुमंगल गाविह 'से गानकी, 'कंचन थार' से थालकी, 'बर पानी' से हाथकी और 'हरषानी' से स्नेहकी शोभा कही।

टिप्पणी-३ 'बिकट बेष रुद्रहि ' इति। (क) विकट अर्थात् भयंकर; यथा- 'तन छार ब्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा' इसीसे अबलाओंको विशेष भय हुआ। (ख) 'रुद्रिह देखा' से पाया गया कि और गणादि संगमें कोई नहीं हैं, रुद्र अकेले ही हैं। यह बात आगेके 'गए महेस जहाँ जनवासा' से स्पष्ट है; क्योंकि जनवासेको जाते समय भी कोई गण साथमें नहीं कहा गया। (सम्भव है कि भत-प्रेतादि बहत करूप एवं नंगे थे जिन्हें देख लडके भय खाकर प्राण लेकर भाग आये थे, इसीसे यह समझकर कि अब स्त्रियाँ परछन करने आयँगी, अत: गणादिको जनवासेमें रहने दिया हो : अथवा, देवताओंमें यह रीति ही हो कि बाराती जनवासेमें ठहरा दिये जाते हैं, केवल वर परछनके लिये कन्याके द्वारपर आता है क्योंकि यहाँ शंकरजीके अतिरिक्त कोई भी बाराती नहीं कहा गया। 'जब देखा' का भाव कि विकट वेष तो नारदजीसे सुना था, यथा—'नगन अमंगल बेष' पर देखना दूसरी बात है। सुननेसे डरी न थीं, देखनेसे डरीं। (ग) शिवजीका रूप—वेष देखकर स्त्रियाँ भयको प्राप्त हुईं, इसीसे यहाँ 'रुद्र' नाम दिया। रुद्र भयानक हैं, उन्हें देखकर डर लगता ही है। यथा— 'रुद्रिह देखि मदन भय माना।'(१।८६) (घ) 'अबलन्ह उर भय' कहनेका भाव कि भय तो पुरुषोंको भी हुआ और वे तो बेचारी 'अबला' ही हैं, अत: इनको विशेष भय हुआ तो आश्चर्य ही क्या? ऐसा होना तो उचित ही था। (ङ) 'भय विसेषा' का भाव कि भय तो औरोंको भी हुआ। बालकोंको, वाहनोंको, अगवानोंको, सभीको भय हुआ था, केवल सयाने लोग ही धैर्य धारण कर वहाँ रह गये थे और सब तो भाग ही गये। पर, अबलाओंको 'विशेष' भय हुआ, क्योंकि भयभीत होना तो नारि-स्वभाव ही है; यथा—'*नारि सभाउ सत्य सब कहहीं। अवग्न* आठ सदा उर रहहीं। भय अबिबेक असौच अदाया।। (६। १६) ['बिसेष भय' के और भाव ये हैं—(१) शंकर-समाज देखकर भय हुआ और ये तो सिरसे पैरतक सर्प लपेटे थे, इससे इन्हें देख विशेष भय हुआ। (२) ब्रह्मा-विष्णु आदि और उनके समाजोंको देखकर बहुत हुई हुआ था, उनके बाद एकदमसे विकट विकराल स्वरूप देख पडा, इसीसे 'विशेष हर्ष विशेष भय' में परिवर्तित हो गया; वे परम भयभीत हो गयीं। (३) आरती देखकर सर्प लपलपाये, अतः बहुत डर गयीं।]

नोट—यह चित्र भी हास्यप्रद है परन्तु यहाँ हँसी टिकाऊ नहीं है। कारण किव स्वयं आगे लिखता है। (लमगोडाजी) स्त्रियोंका अयथार्थ भय 'भयानक रसाभास' है।

भागि भवन पैठीं अति त्रासा। गए महेसु जहाँ जनवासा॥ ५॥ मैना हृदय भएउ दुखु भारी। लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी॥ ६॥ शब्दार्थ—*पैठीं* (सम्भवत: 'प्रविष्ट' का अपभ्रंश 'पैठना' है)=घुस गयीं, घरके भीतर चली गयीं। यथा— 'चलेउ नाड सिरु पैठेउ बागा।' (५। १८)

अर्थ—अत्यन्त भयके मारे भागकर वे सब घरमें घुस गयीं और महादेवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गये॥ ५॥ श्रीमेनाजीके हृदयमें भारी दु:ख हुआ। उन्होंने गिरीशकुमारी श्रीपार्वतीजीको बुला लिया॥ ६॥

टिप्पणी—१ 'भागि भवन पैठीं इति। (क) बालक डरे थे, अतः वे भागकर घरमें चले गये; यथा—'बालक सब लै जीव पराने। गए भवन—'; और इनके सम्बन्धमें कहते हैं कि ये भागकर 'भवन पैठीं' भवनमें पैठ गयीं। वहाँ 'गए' और यहाँ 'पैठीं' शब्द देकर स्त्रियोंके 'अित त्रास' का स्वरूप दिखाया है। (ख) 'अित त्रासा' का भाव कि बालकोंको 'त्रास' हुई और स्त्रियोंको 'अित त्रास' हुई । अथवा, अबलाओंके उरमें विशेष भय हुआ इसीसे 'अित त्रास' हुई (ग) 'गए महेसु—' इति। इससे जनाया कि शिवजी परछन करानेको खड़े रहे, जब स्त्रियाँ भाग गयीं तब आप भी जनवासेको चले गये। अइ इससे सिद्ध होता है कि अगवानी लोग बरातियोंको जनवासा देकर शिवजीको परछन करानेके लिये द्वारपर ले आये थे। इसीसे जब स्त्रियाँ भाग गयीं तब जनवासेमें इनका जाना लिखा गया। अथवा, इनको भी जनवासा देकर तब वहाँसे लाये हों। [जनवासेमें चले जानेका भाव यह भी कहा जाता है कि शिवजीने यही समझा कि इस देश और कुलमें परछनकी यही रीति है कि वरको देखकर परात पटककर स्त्रियाँ घरमें घुस जायँ। अत्राप्व परछनकी रसम समाप्त समझकर जनवासेको चले गये। विशेष भाव आगे 'महेश' शब्दमें दिये गये हैं।

नोट—यहाँ इस प्रसंगमें क्रमशः प्रसंगानुकूल शिवजीके तीन भिन्न-भिन्न नामों 'हर', 'रुद्र' और 'महेश' का प्रयोग हुआ है। प्रथम आरती वा परछनके साथ 'हर' पद दिया। जो आर्तिहरण हैं, उनकी आरती करने चलीं, यथा—'आरित करिय आरितहरकी।' (विनय०) ये श्रीगिरिजाजीका पाणिग्रहण करके गिरिजाजीका तथा माता-पिताका क्लेश हरण करेंगे जिससे फिर देवताओंके भी संकट निवारण होंगे। इस विचारसे आरती (परछन) के प्रसंगमें 'हर' (क्लेशं हरतीति हरः) नाम उपयुक्त है। विकट वेष और विशेष भयकी उत्पत्तिसे 'रुद्र' शब्दकी सार्थकता प्रकट की है। स्त्रियोंके भाग जानेपर जनवासेमें जाते समय 'महेश' नाम देनेमें भाव यह है कि आप 'महान् ईश' हैं, आपकी सब जीवोंपर दया है, यथा—'पान कियो बिष भूषन भो करुनाबरुनालय साइँ हियो है।' (क० ७। १५७) आप समझ गये कि हमारा विकट वेष देखकर स्त्रियाँ डर गर्यों, वे हमारे ऐश्वर्यको, हमारे स्वरूपको नहीं जानतीं, अतएव जनवासेमें जाकर ठहर गये और कोई दूलह होता तो अपमान समझकर बारातसहित घर लीट जाता। आगे स्वरूपका बोध भी होनेका उपाय इसी बहाने रच दिया है।

प० प० प० प० 'बिकट बेष रुद्रिह जब देखा। "गए महेस" 'इति। पहले शिव थे, यथा— 'शिविह संभुगन करिंह सिंगारा।' फिर 'महेश' बने, यथा— 'मन ही मन महेस मुसुकाहीं'। तत्पश्चात् 'हर' बने, यथा— 'परिछन चली हरिह हरषानी।' पर अन्तमें प्रतीत हुए- 'रुद्र'। महेश=महान् ईशः। उन्होंने अपनी ईशनशिक्तसे 'भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे' और महेशता सिद्ध की। कुछ क्रोध नहीं आया, इससे अपने मनपर ईशता दिखायी। स्त्रियाँ परछनके लिये चलीं तब उनको विश्वास हुआ कि अब पार्वतीजीका विवाह होगा, उनकी चिन्ताका हरण हुआ; अतः 'हर' नाम यथार्थ उहरा। जब दूलहको प्रत्यक्ष देख लिया तब तो वे रुद्र (भयानक) ही उहरे। वास्तवमें तो 'संसाररुजं द्रावयतीति रुद्रः' (श्रुति)। संसाररूपी रोगके भगानेवाले होनेसे रुद्र नाम है। यहाँ तो उनको देखते ही मेना आदि सब स्त्रियाँ भागने लगीं। अज्ञानी विषयी जीव शिवजीसे दूर-दूर प्रपंच-मरुमरीचिकाके पीछे-पीछे भागते दौड़ते हैं—यह इन स्त्रियोंके निमित्तसे दिग्दर्शित किया है। 'शिवधाम कृपाला' हैं; इतने अपमानपर भी क्रोधका लेश नहीं। शान्त गम्भीर इन्द्रियसंयमी महेश जनवासेको चले गये।

टिप्पणी—२ 'मैना हृदय भएउ दुखु भारी।<sup>—</sup>' इति। (क) 'भारी' कहनेका भाव कि दुःख तो सभी स्त्रियोंको हुआ पर इनको 'भारी' दुःख हुआ। भारी अनर्थ देखकर भारी दुःख हुआ। अन्य स्त्रियोंके हृदयमें

भयका होना कहा—'अबलन्ह उर भय भएउ बिसेषी।' और मेनाजीके हृदयमें भारी दु:खका भी होना कहा, क्योंकि माताका ममत्व कन्यापर बहुत होता है। विशेष वात्सल्य, विशेष ममत्व विशेष द:खुका कारण होता ही है। अथवा उमाजीका भारी क्लेश समझकर माताको भारी दु:ख हुआ क्योंकि उमामें इनका भारी स्नेह है, उमा इनको प्राणोंसे अधिक प्रिय हैं, यथा—'कंत उमा मम प्रान पियारी।' (१।७१)। 'अधिक सनेह गोद बैठारी।' कन्याके दु:खसे माता दु:खी हुई और माताके दु:खसे साथकी सब अबलाएँ दु:खी हुई; यथा—'भई विकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि।'(९६) (ख) ष्डिमेनाजीको भय, त्रास, दु:ख सभी भारी हुए; यथा—'भय भएउ बिसेषा', 'भाग भवन पैठीं अति त्रासा।', 'मैना हृदय भएउ दुखु भारी'। (ग) ['लीन्ही बोलि' इति। पार्वतीजीको ब्लानेका कारण वात्सल्य और करुणा ही जान पडते हैं। यहाँका दृश्य मानवप्रकृतिका पुरा नमुना है। ठीक ऐसा ही मनुष्य स्वाभाविक करते हैं। यहाँ करुणरस परिपूर्ण है। टीकाकारोंने बुलानेके भाव ये कहे हैं—(१) इनके रूपको देख और गुणोंको स्मरणकर विलाप करेंगे जिससे भय और दु:ख दोनों ही कम हो जायँगे, यथा—'कहेंह तें कछ **दुख घटि होई ॥**' (५। १५) (२) 'पार्वतीजी वरको देखकर कहीं डर न जायँ। (३) कहीं ऐसा न हो कि हिमाचल बाहर-ही-बाहर इनको ब्याह दें।] (घ) 'गिरीसकुमारी' का भाव कि यह राजकुमारी है, इसका विवाह राजाके साथ होना चाहिये था न कि योगीके साथ। योगीके साथ ब्याह बहुत अयोग्य है—यही समझकर मेनाजीको बहुत दु:ख हुआ। (पुन: भाव कि यह पर्वतराजकी कन्या है, पर्वत अविचल होते हैं, वैसे ही यह भी माताकी व्याकुलता देखकर किंचित् भी विचलित न होंगी, माताके विलापसे भी इनका धैर्य न जायगा, इनका धैर्य भी 'गिरीशवत' है. ये माताको भी धीरज देंगी।)

प० प० प० प०—नारदजीसे शिवजीके वेषका स्वरूप प्रथम ही जान लिया था, श्रीभगवान्का स्मरण करनेपर उनका भय और सोच चला गया था और वे स्वयं पार्वतीजीको शंकरिनिमत्त तप करनेका उपदेश देनेको गयीं। फिर वेदिशिरा मुनिसे पार्वतीजीको मिहमा भी सुनी, इत्यादि सब होनेपर भी मेनाजी क्यों डरीं? प्राथम वस्तु—दर्शनमें महदन्तर रहता है। प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर मानवी मन सब पूर्व विचारों, सिद्धान्तों और रहस्य–ज्ञानको एक निमिषमें भूल जाता है। प्रान्यक्ष दर्शन होनेपर मानवी मन सब पूर्व विचारों, सिद्धान्तों और रहस्य–ज्ञानको एक निमिषमें भूल जाता है। मानसशास्त्राभ्यासी लोगोंको श्रीमानसमें मानवी मनके स्वभावका अभ्यास करनेके लिये जितनी विविध सामग्री उपस्थित मिलती है इतनी किसी अन्य महाकाव्यमें दुर्लभ है। 'ममता तरुण तमी आँधियारी। राग द्वेष उलूक सुखकारी' का महान् प्रभाव यहाँ दिखाया है तथा 'सभय सुभाउ नारि कर साँचा। मंगल महँ भय मन अति काँचा ॥' (५। ३७। २) इस वचनको यहाँ चिरतार्थ किया है। अर्जुन और भारतीय युद्ध भी इस मानव प्रकृतिका उदाहरण है।

# अधिक सनेह गोद बैठारी। स्याम सरोज नयन भरे\* बारी॥७॥ जेहि बिधि तुम्हिह रूपु अस दीन्हा। तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा॥८॥

अर्थ—बहुत स्नेह (के कारण) से गोदमें बिठा लिया। उनके नीलकमलसमान नेत्रोंमें जल भर आया॥ ७॥ (वे बोलीं) जिस विधाताने तुमको ऐसा (सुन्दर) रूप दिया उस जड़ने दूलहको बावला क्यों वा कैसे बना दिया!॥८॥

टिप्पणी—१ 'अधिक सनेह—' इति। (क) 'अधिक सनेह' कहकर जनाया कि पूर्व जितना स्नेह था उससे इस समय अधिक बढ़ गया है। पूर्व उमाको प्राणप्यारी कहा है, यथा—'कंत उमा मम प्रान पिआरी' (७१) अब प्राणोंसे अधिक प्रिय हो गयीं, (दु:ख देखकर स्नेह अधिक हो ही जाता है), इसीसे आगे उनके स्नेहके कारण प्राण दे देनेपर उद्यत हैं। 🖼 उमाके भविष्य क्लेशका चिन्तन, स्मरण और विचार कि मेरी कन्याको

<sup>\*</sup> भरि—ना० प्र०, गौडुजी।

आगे बड़ा दु:ख होगा, स्नेहकी अधिकताके कारण हैं। 'अधिक स्नेह' का स्वरूप यहाँसे दिखाते हैं। अधिक स्नेहसे ही गोदमें बिठाया। (ख) 'स्याम सरोज नयन' इति। शृंगारका समय है, इसीसे शृंगार करके आरती उतारने चली थीं। षोडश शृंगारमेंसे अंजन, काजल या सुरमा लगाना भी एक शृंगार है। सुरमा या काजलयुक्त होनेसे नेत्रोंको श्यामकमल-समान कहा। (पाँडेजी) (ग) 'नयन भरे बारी'—विचारती हैं कि यह राजकुमारी है, इसका निर्वाह योगीके साथ कैसे होगा? यही सोचकर अधिक स्नेहके कारण गोदमें बिठा लिया है और यही समझकर आँसू भर आये।

टिप्पणी—२ 'जेहि बिधि तुम्हिहि<sup>---</sup>' इति। (क) वरका भयानक रूप देखकर अपनी कन्याके सुन्दर रूपका सोच करने लगीं। '*विधि'* को दोष लगाती हैं क्योंकि फलके दाता '*विधि'* ही हैं। (ख) 🖙 फलदाता होनेसे विधिको ही सब लोग दोष लगाया करते हैं; यथा 'एक बिधातिह दुषन देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह बिष् जेहीं॥'(२।४९) 'सहित बिसाद परसपर कहहीं। बिधि करतब उलटे सब अहहीं॥ निपट निरंकुस निदुर निसंकु। जेहि सिस कीन्ह सरुज सकलंकु॥ रूख कलपतरु सागरु खारा। तेहिं पठए बन राजकुमारा॥'(२।११९) 'बिधि न सकेउ सिंह मोर दुलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा॥'(२।२६१) 'बिधि बामकी करनी कठिन जेहिं मात् कीन्ही बावरी  $\parallel'$  (२। २०१) 'दै दोष सकल सरोष बोलिह बाम बिधि कीन्हो कहा  $\parallel'$  (२। २७६) इत्यादि। (ग) 'तेहि जड' इति। 'जड' कहनेका भाव कि ऐसी रूपवती कन्याका ऐसा पति बनाना 'जडता' है। रूपवती दुलहिनके लिये रूपवान् दुलह चाहिये न कि विकट वेषधारी बावला। ऐसा बुरा वर रचना मुर्खताका काम है। यथायोग्य कार्य करनेसे ही '*बिधि'* को 'विधि' कहा जाता है, योग्य कार्य करनेसे ही वह चतुर कहा जाता है। यथा— 'जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि स्यामल बरु रचेउ बिचारी॥'(१। २२३) (यह विधिकी चतुरता है); 'कैकड़ सुअन जोगु जग जोई। चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई॥'(२। १८१) (यहाँ भी यथायोग्य करनेसे विधिको चतुर कहा) पार्वतीजीके सम्बन्धमें अयोग्य करने (अयोग्य वर रचने) से यहाँ 'जड़' कहा। ऐसे ही अयोग्य कार्य करनेसे 'विधि' को निठर, निरंक्श, नीच, वाम आदि विशेषण (उपर्यक्त उद्धरणोंमें) लोगोंने दिये हैं। [(घ) पंजाबीजी लिखते हैं कि पार्वतीजीको रूप और तदनुकूल बुद्धि, धैर्य आदि गुण जैसे होने चाहिये वैसे ही विधिवत् दिया, इसीसे 'तुम्हिह रूप अस दीन्हा' के साथ 'विधि' शब्द दिया और वरको भयंकर जटिल आदि अयोग्य रूप-गुणवाला बनानेसे उसी विधिको 'जड़ 'कहा। और किसीका मत यह है कि इस समय मेनाजी व्याकुल हो गयी हैं, इसीसे विह्वलताके कारण उन्होंने 'जड' कह दिया। यथा 'अति आरत अति स्वारथी अति दीन दखारी। इन्ह को बिलग् न मानिये बोलिह न बिचारी।। लोकरीति देखी सुनी **ब्याकृल नरनारी। अति बरषे अनबरषेउ देहिं दैविहं गारी॥**'(विनय० ३४) और कोई-कोई 'जड' को वरका विशेषण मानकर अर्थ करते हैं कि 'उसने दुलहको जड और बावला कैसे बनाया।' (ङ) इस अर्धालीमें दो अनिमल बातोंका वर्णन है कहाँ तो यह रूप और कहाँ बावला वर? अत: यहाँ 'प्रथम विषम अलंकार' है।] (च) 📭 यहाँ मेनाजीके तन, मन और वचन तीनोंकी दशा दिखायी। स्नेहके कारण हृदयमें दु:ख हुआ, यह मनकी व्यवस्था कही। उमाको स्नेहसे गोदमें बिठा लिया यह तनका हाल कहा और आगे उमाको स्नेहके कारण दु:खकी बातें कहती हैं कि 'जेहि बिधि<sup>....</sup>' इत्यादि, यह वचनकी दशा कही। भाव कि मेनाजी तन-मन-वचनसे उमाजीके स्नेहमें डूब गयी हैं।

वि॰ त्रि॰—जो प्रश्न ब्रह्मदेवसे करना चाहिये था, वह अपनी कन्यासे करने लगीं। विधिको उपालम्भ देती हैं अथवा इस व्याजसे कन्याकी अस्वीकृति चाह रही हैं।

छंद— कस कीन्ह बरु बौराह बिधि जेहि तुम्हिह सुन्दरता दई। जो फलु चहिअ सुरतरुहि सो बरबस बबुरिह लागई॥

## तुम्ह सहित गिरितें गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परौं। घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हों करौं॥

शब्दार्थ—बरबस=जबरदस्ती, बरजोरी, जबर्र्ड, बलात्। जाउ (जाय)=बिगड़ जाय, उजड़ जाय। 'घर जाना' मुहावरा है अर्थात् घर बिगड़ जाय, कुलका नाश हो जाय। हों=मैं।

अर्थ—जिस विधाताने तुमको सौन्दर्य (अर्थात् सुन्दर रूप) दिया, उसने दूलहको कैसे बावला बनाया? जो फल कल्पवृक्षमें लगना चाहिये वह जबरन बबूलमें लग रहा है। तुम्हारे सिहत मैं पर्वतपरसे (भले ही) गिर पडूँ (गिरकर प्राण दे दूँ), आगमें जल मरूँ, समुद्रमें डूब मरूँ, घर (भले ही) उजड़ जाय, वंशका नाश हो जाय और (चाहे) जगतभरमें अपयश (क्यों न ) हो पर मैं जीते-जी विवाह नहीं (ही) करूँगी।

टिप्पणी—१ 'कस कीन्ह" ' इति। (क) यह बात बारम्बार कह रही हैं, इसीसे ग्रन्थकारने भी इसे दो बार यहाँ लिखा; यथा 'जेहि बिधि तम्हिह रूप अस दीन्हा। तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा॥' पूर्व कह चुकी हैं, वही बात फिर कहती हैं। (वस्तुत: ऐसा कुछ नियम भी है कि किसी-किसी छन्दके आरम्भमें कुछ शब्द दोहराये जाते हैं, मानसमें भी कई स्थानोंपर ऐसा हुआ है।) (ख) 'जो फल चहिअ '' इति। यहाँ उमाजी फल हैं, सुन्दर रूपवाला पित सुरतरु है, शिवजी बबुलका वृक्ष हैं, शिवजीकी प्राप्ति होनेको है यह बबुलमें उस फलका लगना है। 'चिहुअ स्रतरुहि' का भाव कि कल्पवृक्ष देववृक्ष है, यह देवताओंका भाग्य है। आशय यह कि उमाजीका ब्याह तो किसी परम सुन्दर देवताके साथ होना चाहिये था। बबुल प्रेतवृक्ष है। प्रेतवृक्ष बबूलमें वह सुन्दर फल लगनेको है अर्थात् प्रेताधिपतिके साथ विवाह हो रहा है। कल्पवृक्षके फलके समान सन्दर फल नहीं और बबुलसमान निकाम (निकम्मा) नहीं कि पास जाय भी तो काँटे ही चुभेंगे। बबुलमें काँटे-ही-काँटे, वैसे ही वरमें सर्प, विभृति, मुण्डमाल, जटा, बाघाम्बर आदि काँटे-ही-काँटे हैं। [बैजनाथजी आदिका मत है कि यहाँ परम सुन्दर भगवान् विष्णु 'सुरतरु' हैं। पार्वतीजी और उनका सौन्दर्य (परम सुन्दरी पार्वतीजी) फल हैं। शिवजी कॉॅंटेदार बबुलका वृक्ष हैं। मेनाजी सोचती हैं कि पार्वतीजीका विवाह होना चाहिये था भगवान् विष्णुसे, सो न होकर कुरूप, भयंकर वेषवाले शिवजीसे होनेको है।] (ग) 'बरबस लागई' का भाव कि हमारा मन तो कदापि नहीं है कि शिवजीके साथ ब्याह हो। मैं नहीं करना चाहती। ['बरबस' कहा क्योंकि शिवजी ही पति हों इसीलिये तप कराया और किया गया। शिवप्राप्तिका वर भी मिल गया। यथा—'भयउ मनोरथ सफल तव सन् गिरिराज कमारि। परिहरु दसह कलेस सब अब मिलिहिह त्रिपरारि।'(७४) ब्रह्मवाणी असत्य हो नहीं सकती। अतएव न चाहनेपर भी बलात होनेको है। (घ) मेनाजीकी इच्छाके विरुद्ध वर मिलना 'विषादन अलंकार' है; यथा—'जहँ चित चाही वस्तु ते पावै वस्तु बिरुद्ध। बुद्धिवंत नर बरनहीं तहाँ विषादन शुद्ध॥' (अ० मं०) श्रीमेनाजी अपने उपर्युक्त अभिप्रायको सीधे-सीधे न कहकर उसका प्रतिबिम्बमात्र 'स्रातक लागई' कहकर जनाती हैं। ऐसा वर्णन 'ललित अलंकार' है। यथा—'ललित अलंकृत जानिये कह्यो चाहिए जौन। ताहीके प्रतिबिंबही बरनन कीजै तौन।'(अ॰ मं॰)]

टिप्पणी—२ 'तुम्ह सहित गिरि तें गिरौं—' इति। (क) भाव कि तुम जीती रहोगी तो वे बलात् ब्याह कर लेंगे, इसिलये 'तुम्हारे सिहत' मैं पर्वतसे गिरूँगी। मेनाजी और पार्वतीजी 'गिरि' पर हैं। हिमाचल 'गिरि' है। इसीसे प्रथम गिरिपरसे गिरनेकी बात कही। (ख) कि यहाँ तीन प्रकारसे मरनेकी तैयारी दिखायी—'गिरि ते गिरौं', 'पावक जरौं', 'जलिविध महँ परौं'। पर्वत, पावक और जल इन तीनके कहनेका भाव यह है कि मरनेपर शरीरको तीन तत्त्वोंमेंसे इन्हीं किसी एककी प्राप्ति होती है—किसीको पृथ्वीतत्त्व, किसीको अग्नितत्त्व और किसीको जलतत्त्वकी। [पुन: भाव कि मरनेपर शरीरकी तीन ही प्रकारकी गित होती है; यथा—'कृपि भरम विट परिनाम तनु तेहि लागि जग बैरी भयो।' (विनय० १३६) उन तीन व्यवस्थाओंके लिये तीन प्रकारसे कहा। पर्वतसे गिरनेपर पृथ्वीतत्त्वमें मिलनेसे 'कृमि', अग्निमें जलनेसे भरम और समुद्रमें डूबनेसे जलजन्तुओंके

खा लेनेसे 'विष्ठा' होगी।] (ग) गिरि, पावक और जलिनिध तीनोंके क्रमका भाव कि प्रथम पर्वतसे गिरना सुगम वा सुलभ है, अत: उत्तम है। इससे किठन है 'पावकमें जलना' क्योंकि इसमें चिता बनानेकी किठनता है, अतएव यह मध्यम है। समुद्रमें जाकर डूबना इन दोनोंसे किठन है क्योंकि समुद्र दूर है, उसकी प्राप्ति शीघ्र नहीं हो सकती। अतएव निकृष्ट उपाय होनेसे उसे अन्तमें कहा। [पुन: दूसरा भाव यह कहा जाता है कि प्रथम गिरिपरसे गिरनेको कहा, फिर सोचीं कि हिमाचल गिरिराज है, इस कारण कदाचित् गिरिपरसे गिरनेपर भी मृत्यु न हो तब अग्निमें जल महँगी और यदि अग्निदेव भी न जलावें (क्योंकि सब देवताओंका स्वार्थ इसी विवाहमें है) तो समुद्रमें डूब जाऊँगी।]

प० प० प्र०—मरनेके ये तीन उपाय मेनाके मनोभावानुकूल हैं। वे सोचती हैं कि भयानक रुद्रका स्पर्श किसी प्रकार भी मेरी प्रिय पुत्रीके देहको न होने पावे। गिरिसे गिरनेपर व्याघ्रादि पशु उसे तुरन्त खा लेंगे, मृत देहोंका पता भी न लगेगा, यह उत्तम उपाय है और सहज-साध्य है। अग्निमें जलनेसे देह भस्म हो जायगी, पर वह योगी चिताकी भस्मको विभूति समझता है, भस्मको भी रुद्रवेषका डर लगेगा, अतः यह उपाय उतना उत्तम नहीं। जलमें डूबकर मरनेसे जलचर देहको खा लेंगे, मृतदेह उनके हाथ न लगेगी, पर समुद्र दूर और दुर्गम है।—विष, शस्त्र या उद्बन्धनसे मरना इससे सुलभ है पर विषसे मरनेपर वे उसे जिला लेंगे। शस्त्रसे मस्तक काटकर मरनेपर वे किसी पशुका मस्तक उसपर रख देंगे दक्षकी-सी दशा होगी। इत्यादि। देवोंके पास अमृत रहता ही है और उन्होंने स्वार्थवश यह सब कराया है। अतः जिस साधनसे मृतदेह उनको न मिल सके वे ही सोचे।

लमगोड़ाजी—'यहाँ अनिमल बेजोड़पनसे ही करुणरस उत्पन्न हो गया है। इसीसे मेरी धारणा है कि वह अनिमल बेजोड़पन हास्यरसमें गिना जाना चाहिये जिससे हँसी आवे।—हाँ! यहाँ कविका कमाल है कि एक चित्रसे एक ओर हास्य, दूसरी ओर भयानक एवं करुणरस उत्पन्न किये हैं। पर किव अन्तमें जोर करुणरसपर ही देता है—'जो फलु चिह्नअ सुरतरुहि सो बरबस बबूरिह लागई।' इसीलिये 'छ्छूँदर लगावै चमेलीका तेल' का सकरुण रूपान्तर प्रयुक्त हुआ है।'

टिप्पणी—३ 'धर जाउं—' इति। (क) पूर्व कह आये हैं कि बारात यमकी सेना है (यह लड़कोंने घर-घर कहा है)। विवाह न करनेसे यमकी सेना घर अवश्य लूट लेगी और अपयश होगा, यही सोचकर कहती हैं कि 'धर जाउं—' अर्थात् घरका लुट जाना और अपयश होना यह सब मुझे स्वीकार है, मंजूर है, पर विवाह करना अंगीकार नहीं है। 'घर जाना' शीघ्र होगा और अपयश पीछे। अर्थात् घर लुटनेमें देर नहीं होनेकी और अपयश तो उसके पश्चात् कहीं होगा जब खबर फैलेगी; इसीसे 'धर जाउ' प्रथम कहा। [(ख) बैजनाथजी आदिने 'बारात घर लौट जाय', 'हमसे घर छूट जाय', 'शिवगण हमारा घर लूट लें—इस प्रकार अर्थ किये हैं। पर 'घर जाना' मुहावरा है, अत: ये अर्थ ठीक नहीं हैं।]

# दोहा—भईं बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि। करि बिलापु रोदित बदित सुता सनेहु सँभारि॥९६॥

शब्दार्थ—**बिलापु**=बिलख-बिलखकर या विकल होकर रोनेकी क्रिया=शोकयुक्त वचन निकालना। **रोदित**=रुदन करती हैं; रोती हैं। **बदित**=कहती हैं।

अर्थ—हिमाचलराजकी स्त्रीको दुःखित देखकर सब स्त्रियाँ व्याकुल हो गयीं। (मेनाजी) बेटीके स्नेहको याद कर-करके बिलख-बिलखकर रोती-पीटती और कहती थीं॥९६॥

वीरकविजी—१ 'पर्वतराजकी भार्याको विकल हुई देखकर अन्य स्त्रियोंका व्याकुल होना, रोना 'मित्रपक्षीय प्रत्यनीक अलंकार' है।

२—शंका—मेनाजी पहले ही देवर्षि नारद और हिमवान्द्वारा शिवजीके रूपको सुन चुकी थीं, फिर इतना डर उन्हें क्यों हुआ जब कि उन्होंने उक्त वरकी प्राप्तिके लिये कन्याको तपस्या करने भेजा? समाधान—मानसप्रकरणमें कह आये हैं कि कविता-नदीके लोकमत और वेदमत दो किनारे हैं। यहाँ नदीकी धारा लोकमतके किनारेसे लगकर चल रही है। स्त्रियोंका स्वभाव भीरु और चंचल होता है। भीषण वेष देख पहलेकी कही-सुनी बातें मेना भूल गयीं। वे पुत्रीके स्नेहमें विस्वल हो उठीं। फिर इस घटना-सम्बन्धसे श्रीपार्वतीजीकी अत्यन्त महिमा सब लोगोंपर व्यक्त करना कविको अभीष्ट है।

३ 'हिंदी नवरत्नके लेखक इस बातको लेकर गोसाईंजीपर बेतरह टूट पड़े हैं। उन्होंने यहाँतक कविपर आक्षेप किया है कि महादेवजीका विवाह इस कारण बिगाड़ा गया है जिसमें श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी शोभा बढ़ जाय। शिव! शिव! इस दोषारोपणसे समालोचकोंने सत्यका गला घोंट डाला है।'

टिप्पणी—१ 'भई बिकल—' इति। (क) मेनाजीके वचन सुनकर कि वे पार्वतीसहित प्राणान्त करनेपर तुली हुई हैं तथा उनको अत्यन्त दुःखित देख देखनेवाली सब स्त्रियाँ विकल हो गयीं। (ख) पहले मेनाजी नेत्रोंमें अश्रु भरे हुए दुःखकी बातें कहती रहीं, अब उच्च स्वरसे रोने लगीं। अतः 'किर बिलाप रोदित' कहा। (ग) 'किर बिलाप सनेह सँभारि' इति। भाव कि सुताका स्नेह सँभालकर, हृदयमें धारण करके दुःख मानकर और उसके गुणोंको विचारकर विलाप करके रोती हैं और सुताके रूप और गुणोंको बखान करती हैं, अपने दुःखकी बातें कहती हैं।—['सुता सनेह' के तीन अर्थ हो सकते हैं—सुतापर अपना स्नेह, सुताका अपनेपर स्नेह और सुताकी कोमलता। स्नेह=कोमलता। तीनों अर्थ यहाँ घटित होते हैं। मुझे यह प्राणोंसे अधिक प्यारी है तब ऐसे कुयोग्य वरके साथ मैं ब्याह कैसे करने दूँ? इसका मुझमें इतना स्नेह है तब इसकी रक्षा मैं न करूँ तो कौन करेगा? वि० त्रि० 'सुता सनेह सँभारि' का भावार्थ यह कहते हैं—'बेटीके स्नेहको सँभाले हुए हैं, कोई त्रृटि नहीं होने पावे। यदि ऐसे वरसे ब्याह हो गया तो माँक प्रेममें (वात्सल्यमें) त्रृटि समझी जायगी।'

# नारद कर मैं काह<sup>१</sup> बेगारा<sup>२</sup>। भवनु मोर जिन्ह<sup>३</sup> बसत उजारा॥१॥ अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। बौरे बरिह लागि तपु कीन्हा॥२॥

अर्थ—मैंने नारदका क्या बिगाड़ा जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ डाला?॥१॥ और जिन्होंने उमाको ऐसा उपदेश दिया कि उन्होंने बावले वरके लिये तप किया॥२॥

टिप्पणी—१ 'नारद कर मैं काह बेगारा—' इति। (क) विधिकी निन्दा करके अब नारदिकी निन्दा करती हैं, क्योंकि विधि तो कर्मका फल देते हैं; उनका दोष ही क्या? जिसके लिये तप किया गया, विधिने उसकी प्राप्ति कर दी। कर्म (तप) करानेके हेतु नारदिजी ही हैं, इन्होंने तप करवाया जैसा वे स्वयं आगे कहती हैं। [(ख) 'काह बेगारा' का भाव कि जो कोई किसीको हानि पहुँचावे तो बदलेमें यदि उसको हानि पहुँचायी जावे तो अपराध नहीं माना जाता, कोई दोष नहीं देता; पर मैंने तो नारदिजीका कुछ बिगाड़ा नहीं, तब उन्होंने हमसे काहेका बदला लिया कि हमारा अनर्थ किया?] (ग) 'भवन मोर—' इति। इस कथनसे जान पड़ता है कि मेनाजीको यह निश्चय विश्वास हो गया है कि अब घर न बचेगा। 'भवनका उजाड़ना' कहनेमें भाव यह है कि सप्तिषियोंका वाक्य सुन चुकी हैं कि नारदिके सिखावनसे घर नष्ट होता है; यथा—'नारद सिख जे सुनिहं नर नारी। अविस होहं तिज भवनु भिखारी॥'(१।७२)।— (सप्तिषियोंके वाक्य मेनाजीने सुने हैं इसका प्रमाण नहीं मिलता, यह अनुमान ही होगा। पर यह कह सकते हैं कि मेनाजी नारदिजीका स्वभाव जानती हैं और जो कह रही हैं वह भी जानती हैं। यह बात पार्वतीमंगलसे भी सिद्ध होती है।)—और ब्याह न होनेसे बाराती घर अवश्य लूट लेंगे यह मेनाजीको निश्चय है जैसा कि 'धर जाउ—' उपर्युक्त वचनोंसे स्पष्ट है।—

यही विचारकर कहती हैं कि नारदने मेरा घर उजाड़ा। तप कराकर बावले वरको ला मिलाया जिससे घर बचना कठिन है। (घ) 'बसत' का भाव कि घर सम्पूर्ण पदार्थोंसे सम्पन्न है, यदि घरमें कुछ न होता तो इतना दुःख न होता। इन्होंने तो बसा-बसाया घर उजाड़ा।

टिप्पणी—२ 'अस उपदेसु 'इति। (क) यथा—'जौ तपु करै कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकिह विपुरारी॥ जद्यपि बर अनेक जग माहीं। एहि कहँ शिव तिज दूसर नाहीं॥'(१।७०) ।—[ष्ड जो प्रथम अर्धालीमें कहा था कि 'नारद कर मैं काह बेगारा' उसीको अगली तीन अर्धालियोंमें स्पष्ट करती हैं कि मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्होंने व्यर्थ ही, अकारण ही हमारा घर उजाड़ा, हमारी लड़कीसे वृथा ही बावले वरके लिये तप करवाया, हमारी लड़कीका जन्म बिगाड़ा। (ख) 'बौरे बरिह ' का भाव कि ऐसा वर मुफ्त भी मिलता तो भी मैं उसे अपनी कन्या न ब्याहती, सो उसके लिये उन्होंने उसे तपका उपदेश दिया, जिसमें उनका चाहा—चेता टल न सके। ष्ड यहाँ 'बरबस बबूरिह लागई' का भाव स्पष्ट कर दिया है।] (ग) ब्रह्माने बावला वर बनाया, अतः प्रथम ब्रह्माको बुरा–भला कहा था, यथा—'कस कीन्ह बर बौराह ।' और नारदजीने तप करवाया, अतः इनकी भी निन्दा की।

## साचेहु उन्ह कें मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया॥ ३॥ पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव कै पीरा॥ ४॥

शब्दार्थ—मोह=प्रीति। माया=कृपा, दया। यथा—'माया दम्भे कृपायां च।' जाया=विवाहिता स्त्री; विशेषतः वह जो बच्चा जन चुकी हो। यथा—'तजाया जाया भवित यदस्या जायते पुनः इति श्रुतिः।' जिसमें पुरुष फिर पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है वही स्त्री 'जाया' कहलाती है। इसका एक अर्थ 'संतान' भी होता है। घालक=नाशक, नाश करने वा बिगाड़नेवाले। भीरा=भय, डर। बाँझ=वह स्त्री जिसके बच्चा न होता हो, वन्ध्या। प्रसव=बच्चा जननेवाली; प्रसृति।=बच्चा जननेकी क्रिया। पीरा (सं० पीडा)=पीडा, दर्द, कष्ट।

अर्थ—सत्य ही उनके मोह है न माया (वा, मायामोह नहीं है)। न शत्रु है न मित्र, न धन है न धाम और न स्त्री-पुत्र ही॥३॥ वे पराया घर उजाड़नेवाले हैं, उनको न लज्जा है न भय। भला बाँझ प्रसवकी पीड़ाको क्या जाने?॥४॥

टिप्पणी—१ 'साचेहु उन्ह कें मोह न ' इति। (क) 'साचेहु' कहकर जनाया कि जब सप्विषियोंकी कहनी सुनी थी कि नारदके मोह-माया नहीं है तब उनकी बात सत्य न मानी थी, इसीसे अब कहती हैं कि 'साचेहु' अर्थात् यह बात सत्य साबित हुई।—(पर इसका क्या प्रमाण है कि प्रेमपरीक्षाकी गुप्त बातें सप्तिषियों या गिरिजाजीने मातासे कहीं? मेरी समझमें नारदमुनिका यह स्वभाव सब जानते ही हैं, वैसे ही मेनाजी भी सुनती या जानती रही हैं पर अब स्वयं उसका अनुभव हुआ, अपने ही ऊपर बीत रही है; अत: वे कहती हैं कि 'साचेहु' अर्थात् अभीतक तो सुना ही था अब जान गयी कि जो सब कहते हैं वह सत्य ही है।) (ख) 'मोह न माया' इति। भाव कि उन्होंने इतनी छोटी और सुकुमार कन्यासे तप करवाया और वह भी बावले वरके लिये; यदि उनके हृदयमें प्रेमका अंकुर होता तो ऐसा कदापि न करते। माया, कृपा, दया भी नहीं है, यदि होती तो जब हमने उमाको ले जाकर चरणोंपर डाल दिया था; यथा—'सुता बोलि मेली मुनि चरना।' तब तो दया लग आनी थी। आगे मोहमाया न होनेका कारण स्वयं कहती हैं। (ग) 'उदासीन धनु धामु न जाया' इति। 'उदासीन' में भाव यह कि भलेमानुस नहीं हैं, उनमें भलमंसाहत है ही नहीं, नंगोंके समान हैं; यदि भलेमानुस होते तो अच्छेके यहाँ ब्याह कराते। 'धनुधाम ' का भाव कि धन-धाम, स्त्रीमें मोह-माया होती ही है, पर इनके ये तीनों नहीं हैं, तब माया-मोह कहाँसे हो? अपने धन, धाम, स्त्री नहीं हैं, इसीसे 'पर घर घालक' हैं, पराया घर उजाड़ा करते हैं, सबको अपना-सा बनाना चाहते हैं; यथा—'आपु सिरस सबही चह कीनहा।' (१। ७९) । अ 'साचेहु उन्ह के जाया' यह बावले वरके लिये तप करानेका कारण बताया और आगे 'पर

*घर घालक* ' में भवन उजाडनेका हेतू कहती हैं।

टिप्पणी—२ 'पर घर घालक ं इति। (क) 'दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरि भवन न देखा आई॥ चित्रकेतु कर घर उन्ह घाला। कनककिसपु कर पुनि अस हाला॥'(१।७९) तथा 'भवन मोर जिन्ह बसत उजारा।' के सम्बन्धसे 'पर घर घालक' कहा। पूर्व औरोंसे तथा पुराणों–इतिहासोंमें सुना था और अब स्वयं भी अनुभव किया। (ख) 'लाज न भीरा' इति। अर्थात् लज्जा नहीं है कि कोई कुछ एवं क्या कहेगा? डर नहीं है कि लोक-परलोक बिगड़ेगा। विरक्त हैं, उदासीन हैं, धन-धाम, स्त्री-पुत्र कुछ है ही नहीं, अतः नंगापन करनेमें डर नहीं है कि कोई हमारा बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ेगा क्या? लज्जा नहीं है, कहनेमें भाव यह भी है कि ब्रह्माजीने एवं दक्षने शाप भी दिया तब भी परघरघालनेका स्वभाव न छोड़ा, ऐसे निर्लज्ज हैं। (ग) 'बाँझ कि जान प्रसव कै पीरा' इति। अर्थात् घर होता तो घर बिगड़नेकी पीर भी जानते। [पुनः भाव कि स्त्री होती और उससे कोई कन्या होती तब उसको यदि ऐसा वर मिलता तो भले ही जान पड़ता कि माता-पिताको कैसा दुःख होता है, तभी दूसरेके दुःखको समझते, फिर ऐसा उपदेश कभी न देते। इस चरणमें काकोक्तिद्वारा कण्ठध्वनिसे विपरीत अर्थ भासित होनेसे यहाँ 'वक्रोक्ति अलंकार' है अर्थात् वन्ध्या स्त्री प्रसव–वेदनाको नहीं जान सकती, उसका अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके संतान कभी होती नहीं, जिसपर पड़े वही जान सकती है।]

नोट—पार्वतीमंगलमें भी मेनाजीके ऐसे ही वचन हैं। वहाँ सप्तर्षियोंको भी लथाड़ा है। यथा—'नारद के उपदेस कवन घर गे निहं॥'(१०८) 'घरघालक चालक कलह प्रिय किहयत परम परमारथी। तैसी बरेखी कीन्हि पुनि मुनि सात स्वारथ सारथी॥ उर लाइ उमिह अनेक बिध जलपित जनिन दुख मानई॥'(१३)

## जननिहि बिकल बिलोकि भवानी। बोली जुत बिबेक मृदु बानी॥५॥ अस बिचारि सोचहि मित माता। सो न\* टरै जो रचै बिधाता॥६॥

शब्दार्थ—**मति**=मत, नहीं, न। रचना=विधान करना, निश्चित करना, लिखना।

अर्थ—माताको व्याकुल देखकर भवानी (श्रीपार्वतीजी) विवेकयुक्त कोमल वाणी बोलीं॥५॥ हे माता! जो विधाता निश्चित कर देता है वह टलता नहीं—ऐसा विचार कर सोच न कीजिये॥६॥

टिप्पणी—१ 'जनिहि बिकल बिलोकि—' इति। (क) मेनाजीको विकल देखकर सब स्त्रियाँ विकल हो गयी थीं। 'जनिहि' कहकर जनाया कि औरोंको व्याकुल देखकर नहीं वरं च 'जननी' को व्याकुल देखकर बोलीं। (कारण कि और सब तो मेनाजीको व्याकुलतासे व्याकुल थीं। जब उनकी व्याकुलता जाती रहेगी तब और सब तो स्वयं ही शान्त हो जायँगी।) (ख) 'भवानी' नाम देनेके भाव ये हैं—(१) यद्यपि ये कन्या हैं और माता आदि सभी व्याकुल हैं तथापि ये किंचित् व्याकुल नहीं हैं। सबकी शिवजीमें अप्रीति है, पर इनका प्रेम जैसा–का–तैसा दृढ़ बना हुआ है। ये जानती हैं कि हम शिवपत्नी थीं और अब भी वही हमारे पति होंगे; इसिलये किंवने 'भवानी' अर्थात् भवपत्नी कहा। भला बच्चा माँको क्या ज्ञानोपदेश करेगा? और यहाँ ये ज्ञानोपदेशके वचन कह रही हैं, अतः किंव प्रथम ही समाधानके लिये 'भवानी बोली' कहकर तब उनके वचन कहते हैं। अर्थात् ये तो भवपत्नी हैं, लीलामात्रके लिये ये मेनाजीकी पुत्री हुई हैं, नहीं तो ये तो 'सदा संभु अरधंग निवासिनी'हैं। (ग) 'जृत बिबेक' इति। वाणीको यह विशेषण देकर जनाया कि और सब स्त्रियाँ अज्ञानी हैं, इसीसे वे सब मेनाजीको विकल देख स्वयं विकल हो गयीं; यथा—'भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि।' किसीको ज्ञान नहीं है कि मेनाजीको समझाकर उनका सोच दूर करतीं। भवानी व्याकुल नहीं हुईं क्योंकि इनको विवेक है। पुनः, भाव कि 'विवेकमय' वचनोंसे शोक और व्याकुलता दोनों ही दूर होते हैं; यथा—'सोक निवारेड सबहि कर निज बिज्ञान प्रकास।' (२। १५६) 'किंह प्रिय बचन बिबेकमय कीन्ह मातु

<sup>\*</sup> मिटै—१७०४।

परितोषु।' (२।६०) अतः 'विवेकयुत' वचन बोलीं। [(घ) भवानीके बोलनेका कारण तो स्पष्ट ही है कि सभी स्त्रियाँ व्याकुल हैं, कोई भी सावधान नहीं हैं जो माताको समझातीं। दूसरा कारण यह कहा जाता है कि जबतक माता ब्रह्माको दोष देती रहीं तबतक आप न बोलीं, परंतु जब नारदजीको बुरा-भला कहने लगीं तब बोलना आवश्यक हो गया, क्योंकि गुरुकी निन्दा सुनना पाप है। यदि आप ही सुनती रहतीं तो जगत्में फिर गुरुमर्यादा कैसे रहतीं? श्रीसीतास्वयंवरमें भी माता सुनयनाजी बहुत ही विह्वल हो गयी थीं, परंतु वहाँ उनकी एक सखी बडी सयानी थी, उसने उनको समझा लिया था।]

टिप्पणी—२ 'अस बिचारि सोचिहि मिति<sup>—</sup>' इति। (क) 'बिचार' का भाव कि विचार करनेपर सोच जाता रहता है, अतएव मेरे वचनोंपर विचार करो। (ख) 'सो न टरैं—'आगेकी चौपाईमें देखिये। यहाँ लिखा है—'जो रचै बिधाता' और आगे कहते हैं 'करम लिखा जो।' इस तरह 'रचने' का अर्थ 'लिखना' स्पष्ट कर दिया।

## करम लिखा जौ बाउर नाहू।तौ कत दोसु लगाइअ काहू॥७॥ तुम्ह सन मिटहि कि बिधि \* केअंका। मातु ब्यर्थ जनि लेहु कलंका॥८॥

शब्दार्थ—कत=क्यों; किसलिये। सन=से। अंक=रेखा, लेख, अक्षर। कलंक=अपयश, धब्बा, बदनामी, दोष। नाहू (सं॰ नाथ)=स्वामी, पति; यथा—'नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी।'(२।१४०)

अर्थ—जो हमारे कर्म (भाग्य) में बावला ही पित लिखा है तो किसलिये किसीको दोष लगाया जाय (एवं लगाती हो)॥७॥ विधाताके लिखे हुए अंक क्या तुमसे मिट सकते हैं? (अर्थात् कदापि नहीं मिट सकते।) हे माता! व्यर्थ ही अपने ऊपर कलंक मत लो॥८॥

टिप्पणी—१ (क) 'करम'=लिलार, ललाट, (भाग्य); यथा—'द्ख सुख जो लिखा लिलार हमरे।'''' मेनाजीने नारदजीको दोष लगाया कि 'अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा। ' उसीपर कहती हैं कि 'करम लिखा तौ कत दोस लगाइअ काह।' तात्पर्य कि इसमें हमारे कर्मका दोष है, नारदजीका नहीं। यथा—'कौसल्या कह दोस न काह। करम बिबस दुख सुख छिति लाह॥'(२। २८२) पुनः भाव कि तुम ही कहती हो कि 'जेहि बिधि तम्हिह रूप अस दीन्हा। तेहि जड बरु बाउर कस कीन्हा॥' (अर्थात यह सिद्धान्त तुम जानती हो और यह भी जानती हो कि विधिने ऐसा वर लिखा है तब व्यर्थ किसीको दोष क्यों लगाती हो?) [(ख) 'तृम्ह सन मिटहि कि 'इति। 'सो न टरै जो रचै बिधाता', 'करम लिखा जौ बाउर नाहु'और 'तुम्ह सन मिटहि कि बिधि के अंका' कहकर माताको नारदजीके पूर्व वचनोंका स्मरण कराती हैं।—'कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार। देव दनज नर नाग मृनि कोउ न मेटनिहार॥'(६८) 'जस बरु मैं बरनेउँ तुम्ह पाहीं। मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं॥''जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष। अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख॥'(६७) अर्थात् उन्होंने विधाताका लिखा हमारे भाग्यमें जो है वह बता दिया था। तब नारदम्निका इसमें दोष क्या? तुम उनके वचन भूल गयी हो, सो मैं याद दिलाती हूँ। वे तो प्रथम ही कह चुके हैं कि 'हस्त असि रेख' अर्थात् 'विधिके अंक' ऐसे ही पडे हैं।—यह नारद-सिद्धान्त है कि 'विधिके अंक नहीं मिटते' अत: 'करम *लिखा जो बाउर नाहू'* अर्थात् विधाताने हमारे भाग्यमें ऐसा ही पति लिखा है यह कहकर अब कहती हैं कि [ 'तुम्ह सन मिटिह कि ?'।] अर्थात् तुम्हारे मिटाये विधिके अंक नहीं मिटेंगे, तुम जो विधाताके अंक मेटनेको कह रही हो, यह हो नहीं सकता। 'जीवत बिबाहु न हों करों' यही विधाताके लिखे अंकोंका मिटाना है; सो यह हो नहीं सकता। मेनाजीने जो कहा था कि 'कस कीन्ह बरु बौराह बिबाह न हों करों' उसीपर कहा कि 'तुम्ह सन मिटिह कि बिधि के अंका', और जो माताने कहा था कि 'घर जाउ अपजस होउ' उसपर कहती हैं कि 'ब्यर्थ जिन लेह कलंका।'

<sup>\*</sup> कर—१७०४। कै—को० रा०। के—१६६१, १७२१, १७६२।

नोट—'ब्यर्थ जिन लेंहु कलंका' इति। भाव कि पर्वतपरसे गिरने, अग्निमें जलने या समुद्रमें डूबनेसे सब तुम्हींको दोष देंगे, बुरा-भला कहेंगे। नारदजी एवं विधाताको कोई दोष न देगा और न उनका कोई दोष है, क्योंकि विधाता कर्मोंके अनुसार लिख देता है; यथा—'किठन करम गित जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥'(२। २८२) हमारे कर्मोंके अनुसार उसने हमारा पित लिख दिया। अतः विधाताका दोष नहीं और नारदजीने लिखा हुआ सुना दिया, जैसा होना है वह बता दिया; अतः उनका भी दोष नहीं। जब अपने ही कर्मोंका दोष है तब उनको बुरा कहनेसे तुमको कोई अच्छा न कहेगा। 'ब्यर्थ' से यह भी जनाया कि ब्याह तो होना ही है और वर भी यही मिलना है; हाय-हाय करनेपर भी कुछ और नहीं हो सकता। लोग तुमको ही कलंक लगायँगे कि बहुत रो-पीटकर कर ही क्या लिया?

छं० — जिन लेहु मातु कलंकु करुना पिरहरहु अवसरु नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाब जहँ पाउब तहीं॥ सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। बहु भाँति बिधिहि लगाइ दूषन नयन बारि बिमोचहीं॥

शब्दार्थ—**करुना**=मनका वह विकार जिससे पराये दु:खको देखकर दु:ख होता है, पर यहाँ 'करुना' से करुणाका कार्य 'शोक, दु:ख, विलाप, रोना-पीटना' अर्थ गृहीत है; यथा—'जिन अबला जिमि करुना करहू' (कैकेयीवाक्य दशरथप्रति २। ३५)

अर्थ—हे माता! कलंक मत लो, रोना-धोना छोड़ो, यह अवसर शोकका नहीं है। हमारे ललाटमें जो दु:ख-सुख लिखा है वह जहाँ ही मैं जाऊँगी वहाँ ही मुझे मिलेगा। उमाजीके बहुत नम्र, विनययुक्त और कोमल वचन सुनकर सब स्त्रियाँ सोच एवं सोच-विचार करने लगीं और विधाताको बहुत प्रकारसे दोष लगा-लगाकर नेत्रोंसे आँसू गिराने लगीं।

टिप्पणी—१ 'जिन लेह कलंक ' इति। (क) मेनाजी विलाप करके रोती हैं; 'किर विलाप रोदित बदित ' इसीपर कहती हैं कि 'करुना परिहरहु अवसरु नहीं।' अर्थात् यह मंगलका अवसर है, न कि करुणाका। (करुणाका अवसर तो तभी था जब नारदसे पहले-पहल समाचार सुना था। वि० त्रि०) यही कवि आगे कहते हैं—। 'लगे होन पुर मंगल गाना।' (ख) 'दुख़ सुख़ जो लिखा<sup>—</sup>' इति। प्रथम दु:खकी उत्पत्ति है पीछे सुखकी (और इस समय तो दु:ख सिरपर पड़ा है) इसीसे प्रथम 'दु:ख' कहा। दु:ख-सुख दोनों कहनेका भाव कि ये दोनों साथ ही रहते हैं। कहीं भी जीव जाय, दोनों मिलते हैं। कहीं ऐसा नियम नहीं है कि यहाँ सुख ही मिलेगा या दु:ख ही मिलेगा; यथा—'जनम मरन सब दुख सुख भोगा। हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा।। काल करम **बस होहिं गोसाईं। बरबस राति दिवस की नाईं॥**' (२।१५०) (ग) 'सुनि उमा बचन बिनीत ' इति। मेनाजी विलाप करके विकल हुईं; यथा—'किर विलाप जननी बिकल अवलोकि', तब स्त्रियाँ भी विकल हुईं। उमाजीने सोचकर विवेकयुक्त विनम्र वचन कहे कि 'दुख सुख जो लिखाः ।' इसीसे सब स्त्रियाँ सोचको प्राप्त हुईं। [पून:, 'सोचिहें'=विचार करने लगीं। अर्थात् विचारती हैं कि धन्य है यह कन्या! है तो यह बालिका, पर इसकी बुद्धि सयानोंसे भी अच्छी है। जो यह कहती है सो सत्य ही है। नारदका क्या दोष? उन्होंने तो प्रथम ही कह दिया था कि जो '*बिधि लिखा लिलार*' उसके अनुसार वर ऐसा अवश्य मिलेगा। दोष है तो विधिहीका न कि नारदका। यह भाव आगेके '*बिधिहि लगाइ दुषन*'से भी सिद्ध होता है। अर्थात् वे अब नारदको दोष नहीं देतीं। पंजाबीजीका मत है कि स्त्रियाँ पार्वतीजीके वाक्योंको सुनकर 'सोचिहिं' अर्थात् चिन्ता करती हैं कि ऐसी सुन्दर और बुद्धिमान् कन्याको पति कैसा अयोग्य मिला है, विधातापर इसका दोष धरकर सब रुदन करती हैं।] (घ) 'बह भाँति ....' इति। बहुत भाँति दूषण लगाती हैं; यथा—'सहित बिषाद परसपर कहहीं। बिधि करतब उलटे सब अहहीं॥ निपट निरंकुस निवुर निसंकू। जेहि सिस कीन्ह सरुज सकलंकू॥ रूख कलपतरु सागरु खारा॥'(२।११९) इत्यादि ही बहुत प्रकार हैं। विधि होकर इसने ये—ये 'अविधि' कार्य किये। (ङ) 'बिधि' को दोष लगानेका भाव कि माताने विधि और नारद दोनोंको दोष लगाया। पार्वतीजीने माताको मना किया—'कत दोसु लगाइअ काहू' यह समझकर स्त्रियाँ विधिको दोष देती हैं, क्योंकि पार्वतीजीने विधिक लिखनेका प्रमाण रखा है—'करम लिखा जो', 'जो बिधि लिखा लिलार।'

# दो० — तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिनगिरि गवनें तुरत निकेत॥९७॥

शब्दार्थ—तुहिन=पाला, तुषार, हिम। तुहिनगिरि=हिमाचल।

ले लिया। पर इसका प्रमाण अभी कोई मिला नहीं है।

अर्थ—यह समाचार सुनते ही तुरंत उसी समय नारदमुनिसहित और सप्तर्षियोंको साथ लिये हुए हिमाचलराज घरमें गये॥९७॥

लमगोड़ाजी—िकस कुशलतासे करुणरसके प्रवाहको शान्तरसकी ओर फेरा है! माताको भावीपर संतुष्ट होनेका उपदेश, पातिव्रत्य धर्मकी ओर संकेत जिस रूपमें यहाँ है, वही रूप दु:खी माताके सामने ठीक था। नोट—१ यहाँ 'सिहत' और 'समेत' दो शब्द पर्यायवाची देकर सूचित किया िक केवल नारदजीको ही नहीं घरमें ले गये किन्तु सप्तर्षियोंको भी साथ ले गये। सप्तर्षियोंका भी साथ ले जाना आवश्यक दिखाया। इसी कारण इनके लिये एक शब्द 'समेत' अधिक दिया और जनाया िक केवल नारदमुनिक साथ जानेसे काम चलेगा। पुनः 'सिहत' शब्दसे यह भी भाव लिया जा सकता है िक 'स हित' अर्थात् हित-मित्रों 'समेत' वा 'प्रेमसमेत नारदको सप्तर्षि समेत'। आदर-प्रेमसहित नारदजीको साथ ले जाना कहकर जनाया िक स्त्रियाँ इनको दोष लगा रही हैं, पर हिमाचल दोष न देकर इनका आदर कर रहे हैं। पुनः, दो पर्याय शब्द देनेका भाव यह भी हो सकता है िक नारदजीको लेकर जा रहे थे िक इतनेमें ही सप्तर्षि भी आ गये तब उनको भी साथ

नोट—२ 'नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत' इति। नारदजीको साथ ले आनेका भाव यह है कि स्त्रियाँ इनको दोष दे रही हैं; इसिलये ये ही उनको समझावें। दूसरे यह कि समझानेमें नारदजी बड़े प्रवीण हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, इनके समान समझाना किसीसे नहीं बन पड़ता। और सप्तिषयोंको साथ इसिलये लाये कि स्त्रियोंका इस समय नारदपर विश्वास नहीं है, फिर प्रत्येक मनुष्य अपना समर्थन करता ही है परन्तु सात बड़े-बड़े महिष्मित्तामा भी वही बात कहेंगे तब विश्वास हो जायगा। तीसरे, (पं० रामकुमारजीके मतानुसार) 'सप्तिषयोंको साथ इससे लाये कि इन्होंने नारदजीकी निन्दा की थी।' अतः अब नारदजीके वचनोंसे, उनके समझानेसे मेनाको बोध न होगा, न संतोष होगा, उनके वचनोंपर इनकी प्रतीति नहीं होनेकी। जब सप्तिषयोंके सामने नारदजी मेनाजीको समझायेंगे और सप्तिष्व उनके वचनोंमें अपनी सहानुभूति दिखावेंगे, उनके वचनोंमें सहमत होते जायँगे तब विश्वास होगा कि ये सत्य कह रहे हैं, इनका कुछ भी दोष नहीं है। नारद सफाई देंगे, सप्तिष्व उनके गवाह या साक्षी होंगे। चौथे यह कि सप्तिष्व 'बरेषी' करने आये थे, उन्होंने हिमाचलको पार्वतीजीके ब्याहकी तैयारी करनेको कहा और लग्न धरवायी थी, इससे उनको भी मेनाजी दोषी समझती हैं, यथा—'तैसी बरेषी कीन्हि पुनि मृति सात स्वारथ सारथी।' (पार्वतीमंगल १३) अतः दोनों मुलजिमोंको साथ लाये कि दोनों समझावें।

तब नारद सबही समुझावा। पूरब कथा प्रसंगु सुनावा॥ १॥ मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी॥ २॥ अजा अनादि शक्ति अबिनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि॥ ३॥ जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि॥ ४॥

### जनमीं प्रथम दक्षगृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई॥५॥ तहहुँ सती संकरहि बिबाहीं। कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं॥६॥

शब्दार्थ—अज=अजन्मा अर्थात् कारणरहित स्व इच्छित जन्म लेनेवाली। अबिनासिनि=नाशरहित। अर्थात् मोहादि कारणोंसे आत्मस्वरूप नहीं भूल सकता, किन्तु जिनका ज्ञान सदा एकरस बना रहता है (बैजनाथजी)।

अर्थ—तब नारदजीने सभीको समझाया। पूर्व-जन्म-कथाका प्रसंग सुनाया॥१॥ (वे बोले) हे मेना! सत्य-सत्य हमारी बात सुनो, तुम्हारी बेटी जगत्-माता भवानी (शिवपत्नी) हैं॥ २॥ अजन्मा, अनादि शक्ति और अविनाशिनी हैं। सदा श्रीशिवजीके अर्धांगमें निवास करनेवाली अर्थात् उनकी अर्द्धांगिनी हैं॥३॥ जगत्को उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाली हैं। अपनी इच्छासे लीलाशरीर धारण करनेवाली हैं॥४॥ पहले दक्षके घर जाकर इन्होंने जन्म लिया (उस समय इनका) नाम सती था। इन्होंने सुन्दर शरीर पाया था॥५॥ वहाँ भी सतीने शंकरहीको ब्याहा था (एवं सतीजी शंकरको ब्याही गयी थीं)। यह कथा सारे संसारमें प्रसिद्ध है॥६॥

नोट—१ 'तब नारद सबही समुझावा।—' इति। केवल नारदजीने समझाया, सप्तिषयोंने नहीं; इसका एक कारण यह है कि पूर्व इन्होंने गिरिजाजीका भिवष्य और वर्तमान मेना और हिमाचलको सुनाया था, यद्यिप हिमाचलने इनको त्रिकालज्ञ कहकर 'भूत' काल भी पूछा था। उस समय 'भूत' कालका चिरत सुनानेका अवसर न था, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भरा है। उसके सुननेसे माधुर्यमें दम्पितको इनके पालन-पोषण आदिका यथार्थ सुख न प्राप्त होता। अब उस प्रसंगके सुनानेका अवसर है। पुनः पूर्वप्रसंगके सुनानेका अवसर है। पुनः, पूर्वप्रसंग सुनानेका भाव कि नारदजीने पूर्व कर्मगित 'जो विधि लिखा लिलार' कहकर समझाया था; परन्तु इस समय इनको उससे धैर्य और सन्तोष नहीं हो सकता था क्योंकि वे विधाताको भी तो दोष दे ही रही हैं। अतएव पूर्वका ऐश्वर्यमय प्रसंग कहकर धैर्य देंगे। (ख) 'सबही' का भाव कि भवानीने केवल माताको समझाया था और इन्होंने सबको समझाया मेना तथा सब स्त्रियों आदिको जो वहाँ उपस्थित थीं। कैसे समझाया यह दूसरे चरणमें कहते हैं। 'पूरब कथा०' अर्थात् पूर्व सती–तनकी कथाका प्रसंग सुनाया। आगे जैसा सुनाया सो कहते हैं।

टिप्पणी—१ 'मयना सत्य सुनह मम बानी। ' इति। (क) यहाँ मेनाजी ही मुख्य हैं। इन्हींकी विकलतासे औरोंकी विकलता है। यथा—'भईं बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि।' इनको बोध हो जानेसे और सब स्वयं शान्त हो जायँगी, इसीसे इन्हींको सम्बोधन करके कहते हैं। 'सत्य सुनह मम बानी' कथनका भाव कि नारदके वचनमें मेनाजीको विश्वास नहीं है, इससे वे कहते हैं कि हमारा वचन सत्य है, हम झठ नहीं बोलते। अथवा, तुम्हारे समझानेके लिये हम बात बनाकर नहीं कहते, हम सत्य ही कहते हैं। वा, उमाका ऐश्वर्य कहना चाहते हैं, इनको इसमें विश्वास दिलानेके लिये 'सत्य'—पद दिया। (पहले जो कहा था उस वाणीमें कौतुकका पुट था। सत्य बातको गुप्त रखा था। वि० त्रि०) (ख) 'जगदंबा तव सुता भवानी' इति। जगन्माता और शिवपत्नी हैं। पून:, भवानी इनका नाम है और ये जगतुकी माता हैं; यह ऐश्वर्य कहा। 'स्ता तुम्हारि' अर्थात् वे ही तुम्हारी सुता हैं; यह माधुर्य कहा, यथा—'जनकसुता जग जननि जानकी। अतिशय प्रिय करुणानिधानकी॥'में श्रीजानकीजीकी माधुर्यमें स्तुति है। (ग) 'अजा अनादि शक्ति अबिनासिनि।' इति। इनका जन्म नहीं होता, इसीसे आदिरहित हैं, इनका नाश नहीं इसीसे अन्तरहित हैं, यथा—'*निहं तव आदि मध्य* अवसाना।' शक्ति कहकर दूसरे चरणमें बताते हैं कि किसकी शक्ति हैं—'सदा संभु अरधंग निवासिनि।' [ अर्थात् शिवजीका नित्य संयोग इनको प्राप्त है। तुम्हारे देखनेमें ये अलग जान पडती हैं, पर वस्तुत: शम्भूसे इनका वियोग किसी कालमें नहीं है। इससे यह शंका जीमें हो सकती है कि इनको नित्य संयोग है और इनका जन्म तथा विनाश इत्यादि नहीं होते तो हमारे यहाँ जन्म कैसे हुआ? इसके निवारणार्थ 'निज इच्छा लीला बपु *धारिनि* 'कहा। अर्थात् अपनी इच्छासे जब लीला करना चाहती हैं तब-तब शरीर धारण करती रहती हैं। 'अजा अनादि शक्ति अबिनासिनि' कहकर इनको 'चिच्छक्तिरूपा' जनाया।]

टिप्पणी—२ (क) 'जग संभव पालन लय कारिनि। विष्यु अरधंग निवासिनि' कहकर उत्पत्ति, पालन, संहार करना कहनेका भाव कि माया ईश्वरसे मिलकर उत्पत्ति आदि कर्म करती है। अर्थात् प्रकृति पुरुषसे मिलकर जगत्का व्यवहार करती है। जगत्की उत्पत्ति–पालन–संहार करती है। अर्थात् यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनाती है; प्रधान माया त्रिगुण धारण करनेसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाती है। (ख) 'निज इच्छा लीला बपु धारिनि' अर्थात् इनका शरीर धारण करना कर्मके वशसे नहीं होता, इनका शरीर लीला बपु' है, पांचभौतिक नहीं है। यह कहकर आगे वपु धरना कहते हैं। [जिस तरह श्रीशंकरजीमें भगवान्के आवेशावतार होनेके कारण शास्त्रोंमें ईश्वरत्व प्रतिपादन किया गया है, उसी तरह श्रीपार्वतीजीमें भी भगवच्छक्तिके आवेश होनेसे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि करनेका निरूपण किया जाता है। (वेदान्तभूषण पं० रामकुमारदासजी)]

बाबा हरिदासजी (शीला)—'तब नारद सब ही समुझावा—' इति। जब श्रीशिवजीका कुवेष देख मेना आदि सब व्याकुल हुए तब नारदजीने श्रीशिवजीका परत्व कहकर सबको समझाया कि वे विश्वातमा सर्वजीवोंके हृदय हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकाररूप सब उनके अधीन हैं, वे मिलन नहीं हैं, सदा एकरस दुःखसुखातीत हैं, इसीसे वे स्वतन्त्र हैं। ऐसे समझाकर तब 'पूरुब कथा प्रसंग' सुनाया। 'पूरुब' अर्थात् प्रकाशमयी कथा कही जो आगे कहते हैं। भवानी अर्थात् भव (संसार) से आनि अर्थात् अरिता (शत्रुता) है, रामचरितरूपी ओषधिको प्रकट करनेवाली हैं जिससे भवरोगका नाश होगा। अजा अर्थात् अज जो ब्रह्म उसकी अनादि शक्ति हैं। अविनाशिनी हैं। यावत् देव, दैत्य, राक्षस, नरादि जो समस्त जीव त्रैलोक्यमें हैं वे इन्हींकी शक्तिसे डोलते–फिरते अर्थात् चैतन्य हैं, ब्रह्म प्रकाशक है और ये चैतन्य करनेवाली हैं।

टिप्पणी—३ (क) 'जनमीं प्रथम दक्षगृह जाई ं इति। प्रथमका भाव कि तुम्हारे ही यहाँ नहीं प्रथम जन्म लिया किन्तु तुम्हारे यहाँसे पहले दक्षके घर जन्म लिया था। 'जाई' का भाव कि अपनी इच्छासे अवतार लिया 'निज इच्छा लीला बपु' धारण किया इसीसे सुन्दर तन है, यथा—'इच्छामय नर बेष सँवारे। होइहाँ प्रगट निकेत तुम्हारे॥'(१५२।१) 'कामरूप सुंदर तनु धारी।'(१४।५), 'हनुमदादि सब बानर बीरा। धरे मनोहर मनुज शरीरा॥' (७।८) इत्यादि। पुन: 'सुंदर तनु पाई' कथनका भाव कि मेनाजी यह कहती थीं कि 'जेहि बिधि तुम्हिह रूप अस दीन्हा। तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा॥' इसी बातको भावसे कहते हैं कि दक्षके यहाँ भी इनका सुन्दर तन था, वहाँ भी सती शंकरजीको ब्याही गयी थीं। (ख) बिधि यहाँतक भवानीके नाम, रूप, लीला और धाम चारों कहे। 'अजा अनादि शक्ति अबिनासिनि' यह नाम हैं; 'सदा संभु अरधंग निवासिनि' यह धाम है; 'जग संभव पालन लय कारिनि' यह लीला है और 'निज इच्छा लीला बपु धारिनि' यह रूप है।—यह निर्गुणस्वरूपके सम्बन्धसे कहे; आगे सगुणरूपके सम्बन्धी ये चारों कहे हैं—'जनमी प्रथम दक्षगृह जाई' यह धाम 'नाम सती' यह नाम, 'सुंदर तनु पाई' यह रूप और 'एक बार आवत सिव संगा' से 'अब जनिम तुम्हरे भवन' तक लीला है। (ग) 'तहहुँ सती संकरिह बिबाहीं' अर्थात् किसी भी जन्ममें शिवजीसे वियोग नहीं होता। (घ) 'कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं।' अर्थात् सब जानते हैं, अतएव इसके कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। जो कथा प्रसिद्ध नहीं है सो हम सुनाते हैं—'एक बार आवत—।'

नोट—२ सती–जन्म, सती–तन–त्याग, वीरभद्रद्वारा दक्षयज्ञविध्वंस और पार्वतीजन्मकी कथाएँ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ४ अ० १, २, ३, ४, ५, ७। मत्स्यपुराण, शिवपुराण, सप्तम्या वायवीय संहिता पूर्व भाग अ० १८, १९, द्वितीय सतीखण्ड अ० २५, २६ तथा पद्मपुराण और स्कन्दपुराणमें विस्तृतरूपसे हैं। सतीमोह, सीतावेषधारण, श्रीरामपरीक्षा और सतीत्यागकी कथा भावार्थरामायण, आनन्दरामायण सारकाण्ड सर्ग ७, वीरभद्रचम्पू ग्रन्थ, शिवपुराण रुद्रसंहिता सतीखण्ड अ० २४, २५, २६ में हैं। उद्धरण सतीमोहप्रकरणमें दिये गये हैं। मानसमें सतीमोहप्रसंग 'उर उपजा संदेह विसेषी।'(५०।५) से 'होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा।'(५१।४) तक है 'करेहु सो जतन विबेकु विचारी।'(५२।३) से 'मैं संकर कर कहा न माना।'(५४।१) तक सीता–वेष धरकर परीक्षा

लेने तथा पश्चात्ताप करनेका प्रसंग है।

नोट—३ 'अजा अनादि शक्ति—' इत्यादि। मिलान कीजिये—'एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम्। जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम॥ तमेव दियतं भूय आवृङ्के पितमिष्विका। अनन्यभावैकगितं शक्तिः सुप्तेव पूरुषम्॥' (भा० ४। ७। ५९-६०) अर्थात् दक्षकन्या सतीने अपने पूर्व शरीरको इस प्रकार त्यागकर हिमालयकी भार्या मेनाके कोखसे जन्म लिया। जिस प्रकार प्रलयकालमें लीन हुई शक्ति फिर ईश्वरका ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्यपरायण श्रीअम्बिकादेवीने उस जन्ममें भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान् शंकरको ही वरा।

एक बार आवत शिव संगा। देखेउ रघुकुल<sup>१</sup> कमल पतंगा॥७॥ भएउ मोहु शिव कहा न कीन्हा<sup>२</sup>। भ्रम बस बेष सीअ कर लीन्हा<sup>३</sup>॥८॥

छंद— सिय बेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं। हर बिरह जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं॥ अब जनमि तुम्हरें भवन निज पित लागि दारुन तप किया। अस जानि संसय तजह गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया॥

दो०— सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद। छन महुँ ब्यापेउ सकल पुर घर घर यह संबाद॥ ९८॥

अर्थ—एक बार शिवजीके साथ (कैलासको) आते हुए इन्होंने रघुवंशरूपी कमलके (खिलानेको) सूर्य (रूप श्रीरामचन्द्रजी) को देखा॥७॥ (तब) इनको मोह हुआ। इन्होंने शिवजीका उपदेश न माना और भ्रमके वश होकर श्रीसीताजीका वेष बना लिया था॥८॥ सतीजीने जो सीताजीका रूप धारण किया उसी अपराधसे श्रीशंकरजीने उनको त्याग दिया। शिववियोगमें फिर वे पिताके यज्ञमें जाकर योगाग्निमें जल मरीं। अब तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति (शिवजी) के लिये उन्होंने बड़ा उग्र (कठिन) तप किया। ऐसा जानकर चिन्ता छोड़ो, गिरिजा तो सदा ही शिवजीकी प्रिया (पत्नी) हैं। तब नारदके वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और क्षणभरमें घर-घर सारे नगरमें यह वृत्तान्त फैल गया॥९८॥

टिप्पणी—१ (क) 'एक बार आवत शिव संगा—' इति। 'आवत' अर्थात् दण्डकारण्यसे कैलासको आ रहे थे। 'रघुकुल कमल पतंगा' का भाव कि जैसे सूर्यके समीप अन्धकार नहीं जाता वैसे ही श्रीरामजीके पास मोह नहीं जाता; यथा 'राम सिव्चदानंद दिनेसा। निहं तहँ मोह निसा लव लेसा ॥' (११६।५) वही बात यहाँ कहते हैं। 'भएउ मोहु शिव कहा न कीन्हा' अर्थात् वे श्रीरामजीमें मोह (आरोपण) करने लगीं कि जहाँ मोह संभव ही नहीं था। उनके स्वरूपमें भ्रम किया, यथा—'भ्रमबस बेष सीअ कर लीन्हा।' भ्रम भी तिमिर है, यथा—'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा॥' (११६।४) (ख) 'सिय बेषु सती जो कीन्ह ' इति। तात्पर्य कि श्रीरामजीमें मोह और भ्रम करनेसे नहीं त्यागा और न अपनी आज्ञाको भंग करनेसे ही त्याग किया, क्योंकि शिवजी क्षमाशील हैं और ईश्वरमें मोह और भ्रम तो बड़े–बड़े ज्ञानियोंको हो जाता है; किंतु सीतावेष धारण करनेसे इनका परित्याग किया; क्योंकि शिवजीका सीताजीमें माताभाव है इत्यादि। (ग) 'हर बिरह जाइ ' इति। 'हरके विरहके कारण योगाग्निमें जल गयीं।' कहनेका भाव कि योगाग्निसे विरहाग्नि अधिक तापदाता है, यथा—'तजौं देह करु बेगि उपाई। दुसह बिरह अब निहं सिह जाई॥ '(यह श्रीसीताजीने त्रिजटासे कहा है।) पुन:, योगाग्निसे शरीर त्याग करना उत्तम रीति है, यथा—'अस किह जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपा बैकुंठ

१-रबिकुल— पं० रा० व० श०। २-कीन्हीं, लीन्हीं—रा० प्र०, पं०। ३-यह हरिगीतिका छन्द है।

सिधारा॥' (३।९) 'तिज जोग पावक देह हिरिपद लीन भइ जहँ निहं फिरे।'(३।३६) ['बहोरि' शब्दका भाव कोई-कोई महानुभाव यह भी करते हैं कि पहले विरहानलमें जलती रहीं, फिर यज्ञमें जानेपर क्रोधानलकी आँच लगी तब योगाग्नि प्रकट कर भस्म हो गयीं।] 'तपु किया' अर्थात् हमने नहीं करवाया।

टिप्पणी—२ 'अस जानि संसय तजहुं रहि। भाव कि न तो ब्रह्माने इनके लिये बावला वर बनाया और न हमने इनको बावले वरके लिये तप ही कराया, इन्होंने आप ही तप किया है। इनका शिवजीका सम्बन्ध कुछ नवीन नहीं है, ये तो सदासे शिवजीकी ही प्रिया अर्थात् अनादि शक्ति हैं। इन्होंने अपने पितके लिये तप किया और शंकरजी उनका सदा प्रिय करते हैं, यह कहकर दोनोंमें अन्योन्य प्रीति दिखायी। 'अस जानि' अर्थात् जैसा पूर्व कह आये—'जगदंबा तव सुता भवानी' से 'अब जनिम तुम्हरें भवन निज पित लागि दारुन तप किया।' तक। (यह दीपदेहरीन्यायसे दोनों तरफ लगता है।)

टिप्पणी—३ (क) 'सुनि नारद के बचन तब 'इति। पार्वतीजीके समझानेसे विषाद न गया, क्योंकि वे अपना ऐश्वर्य अपने मुखसे न कह सकती थीं; जब नारदने उनका ऐश्वर्य वर्णन किया तब विषाद मिटा। 'तब नारद सबही समुझावा।' से यहाँतक नारदके वचन हैं। 'तब नारद 'उपक्रम है और 'सुनि नारद के बचन तब' उपसंहार। [नारद शब्दके अनेक अर्थ हैं पर यहाँ 'नु: इदं नारं अज्ञानं द्यित नाशयित ताडयित' नर जीवोंके अज्ञानको मार-पीटकर भगाते हैं, इससे नारद कहलाते हैं। यह धात्वर्थ यहाँ चिरतार्थ हुआ है। प० प० प्र०] (ख) 'ब्यापेउ सकल पुर घर घर ।' पूर्व दु:खकी बात घर-घर व्यापी थी, अब यह संवाद घर-घर व्यापा। प्रथम लड़कोंद्वारा घर-घर बात फैली थी, अब भी वैसे ही फैली। पुन: भाव कि घर-घरका विषाद दूर हो गया जो वहाँ उपस्थित थे उनका विषाद नारद-वचन सुननेसे चला गया और जो वहाँ नहीं थे उनका (अर्थात् पुरवासियोंका) विषाद यह संवाद घर-घर व्याप जानेसे दूर हो गया। पुन: आदिमें कहा था कि 'नारद सबही समुझावा', अत: अन्तमें यहाँ कहा कि 'सब कर मिटा बिषाद।' भाव कि नारदके वचन सुननेसे विषाद नहीं रह जाता। यहाँ 'भ्रान्त्यापहनुति अलंकार' है।

पं० श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी—नारदजीने सारे महाकाव्यवाले रहस्यको खोल दिया; अब प्रहसन–कला शान्तरसके शिखरपर पहुँच गयी। तुलसीदासजीका कमाल ही यही है कि वे हर रसको उसके पूरे जोरमें लिखते हैं, पर अन्तमें महाकाव्य–कलाके उच्च शिखरपर पहुँचा देते हैं और नाटकीय एवं महाकाव्य–कलाका एकीकरण हो जाता है जो संसारमें सफलताके साथ किसी और किवसे बन नहीं पडा।

नोट—नारदजीका मेना और हिमाचलको समझाना शिवपुराण पार्वतीखण्डमें है। शिवपुराणमें नारदजीने ये बातें पहले ही बार हिमालयसे कही हैं। यथा—'अनया कन्यया तेऽद्रे अर्द्धनारीश्वरो हरः।''शरीरार्द्धं हरस्येषा हरिष्यित सुता तव।''एषा तव सुता काली दक्षजा ह्यभवत्पुरा॥''सती नामाभवत्तस्यास्सर्वमंगलदं सदा। सती सा वै दक्षकन्या भूत्वा रुद्रियाभवत्॥''पितुर्यक्ने तथा प्राप्यानादरं शङ्करस्य च। तं दृष्ट्वा कोपमाधायात्याक्षीदेहं च सा सती॥''पुनस्सैव समुत्यना तव गेहेऽम्बिका शिवा। पार्वती हरपत्नीयं भविष्यति न संशयः॥'(२।३।८।२९-३०,४५—४८)

तब मयना हिमवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारबतीपद बंदे॥ १॥ नारि पुरुष सिसु जुवा सयानें। नगर लोग सब अति हरषानें॥ २॥ लगे होन पुर मंगल गाना। सजे सबिह हाटक घट \* नाना॥ ३॥ भाँति अनेक भई जेवनारा। सूपसास्त्र अस कछु ब्यवहारा॥ ४॥

शब्दार्थ—अनंदे=आनन्दको प्राप्त हुए, सुखी हुए। बंदे=वन्दना की। स्तुति, प्रणाम, आदर, पूजन, यह सब 'वन्दना' है, यथा—'पृनि मृनिगन्ह दुहुँ भाइन्ह बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे॥'(अ० २४२) जुवा (युवा)=

<sup>\*</sup> १६६१ में 'घटकँ' है।

जवान, युवा अवस्थाके। **सयाने**=वृद्ध, बूढ़े। **हाटक**=सोना। **जेवनार**=भोजनके पदार्थ, रसोई। ब्यवहार (व्यवहार)=क्रिया, रीति। **सूपसास्त्र**=पाकशास्त्र, वह पुस्तक जिसमें भोजनके अनेक विधान दिये हैं। रसोईमें दालका उत्तम बनना मुख्य समझा गया है। इसीसे रसोइयाकी परख होती है। इसी कारण पाकशास्त्रका नाम सूपशास्त्र हुआ। **सूप**=दाल।

अर्थ—तब मेना और हिमवान् अत्यन्त आनन्दमें मग्न हो गये और उन्होंने बारम्बार पार्वतीजीके चरणोंकी वन्दना की॥१॥ स्त्री, पुरुष, बालक, जवान और वृद्ध नगरके सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए॥२॥ पुरमें मंगलगान होने लगा, सभीने अनेक प्रकारके (चित्रित) सोनेके कलश सजाये अर्थात् अपने-अपने द्वारपर सजाकर रखे॥३॥ जैसी कुछ पाकशास्त्रमें रीति है उसके अनुसार अनेक प्रकारकी रसोई बनी॥४॥

टिप्पणी—१ 'तब मयना हिमवंतु ं इति। मेना अधिक व्याकुल थीं, अतः उन्हें अधिक आनन्द हुआ, यथा—'जो अति आतप ब्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई॥' इसीसे मेनाको प्रथम लिखा। इसी प्रकार श्रीसुनयनाजीका अधिक आनन्द दिखानेके लिये उनका नाम जनक महाराजके पहले लिखा गया है, यथा—'सिखन्ह सिहत हरषी अति रानी। सूखत धान परा जनु पानी॥ जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई। पैरत थके थाह जनु पाई॥'(१। २६३) पुनः, नारदजीने मेनाहीको सम्बोधन करके समझाया था—'मयना सत्य सुनहु मम बानी' से 'अस जानि संसय तजहु' तक; इससे भी उनको अधिक हर्ष है और इसीलिये पितके पहले इनको कहा गया। [हिमवान्ने यद्यपि धैर्य नहीं छोड़ा था, पर वरको देखकर वे भी विषण्ण थे, अब नारदजीका व्याख्यान और सप्तिष् तथा स्वयं उमाकी मौनरूपेण स्वीकृति देखकर समझ गये कि उमा जगदम्बा हैं। (वि० त्रि०)] (ख) 'बंदे' इति। ऐश्वर्य जानकर भगवतीभाव आ गया, अतः पुनः—पुनः प्रेमसे पद—वन्दना कर रहे हैं। पुनः भाव कि ऐश्वर्य सुनकर सुख हुआ, सुताभाव माननेसे भय हुआ; यथा—'अस्तुति किर न जाइ भय माना। जगतिपता मैं सुत किर जाना॥' अतः 'पुनि पुनि पद बंदे।'

टिप्पणी—२ 'नारि पुरुष सिसु जुवा सयानें।' इति। अर्थात् जितनी भी स्त्रियाँ थीं, बाल, युवा और वृद्धा तथा तीनों अवस्थाके पुरुष—सभीको सुख हुआ। (ख) 'नगर लोग' का भाव कि हिमाचलके घरके ही नहीं किंतु नगरभरके और कोई-कोई ही नहीं किंतु सभी। नगरभरके लोग 'अति' दु:खी हुए थे, इसीसे 'अति हरषाने'। नगरदके वचन सुनकर मेना और हिमवंतको आनन्द हुआ, पीछे जब बात नगरमें फैली तब पुरवासियोंको हर्ष हुआ, उसी क्रमसे आनन्द होना लिखा गया।

टिप्पणी—३ 'लगे होन पुर मंगल गाना।—' इति (क) प्रथम मंगलगान हो रहा था; यथा—'गाविह मंगल सिहत सनेहा', 'संग सुमंगल गाविह नारी'—वह मंगलगान बंद हो गया था क्योंकि 'अबलन्ह उर भय भएउ बिसेषा' और उसकी जगह रोदन होने लगा था; यथा—'भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरि नारि। किर बिलाप रोदित बदित सुता सनेह सँभारि॥' अब वे मंगलगीत पुनः होने लगे। (ख) 'सजे सबिह हाटक घट—' इति। (घट तो पहले ही सजे और रखे गये थे, पर जब मंगलगान बंद हो गया, करुणा छा गयी; तब वे उठाकर घरमें रख दिये गये थे। अब पुनः) घर-घर स्वर्णघट सज गये। घट सजाकर द्वारपर रखे गये, यथा—'कंचन कलस बिचित्र सँवारे। सबिन धरे सिज निज निज द्वारे॥' (ग) 'नाना' इति। घट नाना प्रकारके हैं अर्थात् अनेक प्रकारसे बने हैं, अनेक प्रकारसे चित्रित हैं और अनेक हैं।

नोट—१ 'भाँति अनेक भई जेवनारा।—' (क) 'भाँति अनेक' अर्थात् चारों प्रकारका भोजन बना, यथा— 'चारि भाँति भोजन बिधि गाई। एक एक बिधि बरिन न जाई॥ सरस रुचिर बिंजन बहु जाती। एक एक रस अगितत भाँती॥' (३२९। २, ५) इन सबोंका बोध इस पदसे कराया। [बैजनाथजीका मत है कि भक्ष्य, भोज्य और चोष्य आदि विविध भाँतिके भोजन हैं। वे भक्ष्यमें चर्वणवत् रूखे स्वादिष्ट व्यंजनोंको लेते हैं, जैसे लड्डू, बूँदी, खुमें, पापड़, समोसा, पिड़ाक, मठरी, खाजा आदि। भोज्यमें वे दाल–भात, खिचड़ी, तस्मई (क्षीरान्न खीर), रोटी, पूरी, पूवा, अमरती, जलेबी आदि मिठाई, दूध, दही, मलाई, मोहनभोग आदिको लेते हैं और चोष्यमें साग-भाजी तरकारीका ग्रहण करते हैं। श्रीकरुणासिंधुजी भक्ष्य, चोष्य और लेह्य चार प्रकार मानते हैं। चोष्य वस्तुत: वे पदार्थ हैं जो चूसे जाते हैं और लेह्य वे हैं जो चाटे जाते हैं। कोई भक्ष्य, चोष्य, लेह्य और पेय चार प्रकार मानते हैं। वीरकविजी पेय (पीनेयोग्य) को चोष्यमें गिनते हैं।] (ख) कि जनकपुरमें विवाहमें भातका परसना कहा है; यथा—'सूपोदन सुरभी सरिप सुंदर स्वाद पुनीत। छन महुँ सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीत॥' (३२८) परंतु हिमाचलके यहाँ देवताओंका भात खाना नहीं लिखते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि देवताओंमें भात खानेकी रस्म (चाल) नहीं है, मनुष्योंमें ही है। दूसरे, यह कि वरके कुलमें कोई है ही नहीं, भात कौन खाये, भात बिरादरी और कुलके ही खाते हैं, इसीसे भातका परसना न लिखा।

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ाजी—१ 'तब मयना हिमवंत अनंदे।—' इति। यह हर्ष कितना टिकाऊ है। हमने करुणा, भयानक और हास्यरसोंके ज्वारभाटेको देखा है, पर अब हम महाकाव्यके उस उच्च शिखरपर हैं जहाँ स्थायी हर्ष है—शिव और शिवाकी जोड़ी संसारके कल्याणके लिये सामने है। इसी रूपकी वन्दना वेदमें है। यहाँ भी दम्पति माता-पिता भी इसीलिये 'पुनि पुनि पारबती पद बंदे।'

नोट—२ लड़िकयोंके पैर पूजनेका रहस्य भी यही है—हम छठीमें बालक और बालिकाका पूजन 'देवी' और देवरूपमें करके आरती उतारते हैं और विवाह-समय अपनी पुत्रीके पदका पूजन लक्ष्मी तथा पार्वतीरूपमें करते हैं।

नोट—३ तुलसीदासजीके प्रहसनकलाका यह सिद्धान्त न भूलना चाहिये कि कोई चरित्र हमेशा हास्यप्रद नहीं रहता, हम 'परिस्थिति' तथा किसी दोषके उभारके कारण हास्य-पात्र बन जाते हैं।

जेवनार कि जाइ बखानी। बसिंह भवन जेहि मातु भवानी॥५॥ बराती । बिष्नु बिरंचि देव सब जाती ॥ ६ ॥ बोले सकल जेवनारा । लागे निपन सुआरा॥७॥ **बिबिध** बैठी परुसन नारिबंद जेवत जानी । लगीं देन गारी मृद् बानी ॥ ८ ॥ सुर

शब्दार्थ—**कि**=कैसे, किस प्रकार।=क्या। **जेवनार**=बहुत–से मनुष्योंका एक साथ बैठकर भोजन करना; भोज, भोजन करनेवाले। **पाँति**=पंक्ति, पंगत।=एक साथ भोजन करनेवाले बिरादरीके लोग, परिवार–समूह। **सुआर**=रसोइया; रसोई बनानेवाले; सूपकार। **बृंद**=समूह, झुण्ड।

अर्थ—(भला) जिस घरमें (स्वयं) माता भवानीका निवास हो वहाँकी वह जेवनार किस प्रकार एवं क्या वर्णन की जा सकती है?॥५॥ (हिमाचलने) सब बारातियोंको तथा विष्णु, ब्रह्मा और सब जातिके देवताओंको आदरपूर्वक (भोजनके लिये) बुला लिया॥६॥ अनेक जातिके देवताओंकी 'पाँति' जेवनारको बैठी (एवं भोजन करनेवालोंकी अनेक पंक्तियाँ बैठीं। तब) प्रवीण रसोइये परसने लगे॥७॥ देवताओंको भोजन करते जानकर स्त्रीवृन्द मीठी कोमल वाणीसे गालियाँ देने लगीं। अर्थात् गालियाँ गाने लगीं॥८॥

टिप्पणी—१ 'सो जेवनार कि जाइ बखानी।──' इति (क) 'मातु भवानी' का भाव कि भोजन बनाने और खिलानेमें माता ही मुख्य है। (ख) 'बसिह भवन जेहि' का भाव कि जिनके स्मरणमात्रसे दूसरोंके यहाँका पाक सुन्दर होता है वहीं बसती हैं, तब उनके अपने भवनके पाक क्यों न सुन्दर होंगे? (ग) 'भवानी' का भाव कि ये भवपत्नी हैं, अत: भवके लिये, भवके बारातियोंके लिये, इन्होंने अपने प्रभावसे जेवनारको सुन्दर कर दिया; यथा—'जानी सिय बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥'(३०६।७)

टिप्पणी—२ 'सादर बोले सकल बराती।—' इति। (क) देवता भावके भूखे हैं इसीसे विष्णु आदिको सादर बुलाया। पाँवड़े देते लाना आदर है, यथा—'परत पाँवड़े बसन अनूपा। सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा॥' (३२८। २) 'गिरिवर पठए बोलि लगन बेरा भइ। मंगल अरघ पाँवड़े देत चले लइ॥' (११५) (पार्वतीमंगल)

(ख) 'सकल बराती' अर्थात् भूत, प्रेत, राक्षस, योगिनी इत्यादि सबको बुलाया। सब जातिके देवताओंका एक साथ बुलावा हुआ, इससे सूचित किया कि स्थान बड़ा भारी है जिसमें सबको एक ही समय न्यारे-न्यारे बिठाकर एक साथ भोजन कराया गया जैसा आगे लिखते हैं—'बिबिध पाँति बैठी जेवनारा।' ['देव सब जाती' अर्थात् देवताओंकी जितनी जातियाँ वा किस्में हैं वे सब बारातमें थे। जैसे—आठ दिक्पाल, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, उनचास मरुत, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, सिद्ध इत्यादि।] (ग) 'बिबिध पाँति——' का भाव कि देवता अनेक जातिके हैं, अपनी—अपनी जातिकी पाँति है, इसीसे अनेक जाति और अनेक पाँति दोनों कहे। (घ) 'निपृन सुआरा' इति। रसोइयोंकी निपुणता यह है कि जिसको जितना चाहिये उतना ही परोसें, जो वस्तु जिसको चाहिये वह बिना माँगे देवें, पवित्रता और सावधानतासे परोसें, ऐसा न हो कि कोई पदार्थ इधर—उधर गिर जाय, कोमल वाणीसे नम्रतापूर्वक भोजन करावें। पुनः भाव कि क्षणमात्रमें इतनी बड़ी पंगतिको पारस कर दिया; यथा—'छन महुँ सबके परुसि गे चतुर सुआर बिनीत॥'(३२८) अनेक जाति—पाँतिकी पंगति है और बड़ी भारी है, अतः निपुण रसोइयोंहीका यहाँ काम है।

टिप्पणी—३ 'नारि बृंद सुर जेंवत जानी', यहाँ जेंवत 'देखी' न कहकर 'जानी'पद देकर जनाया कि स्त्रियाँ सब परदेमें हैं। भोजनके समय देवता सब वेदपाठ करते रहे। जब वेदपाठ बंद हुआ तब जान लिया कि अब भोजन कर रहे हैं अथवा और किसी प्रकार जाना हो।

छं० — गारीं मधुर सुर देहिं सुंदिर बिंग्य बचन सुनावहीं। भोजनु करहिं सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सचु पावहीं॥ जेवँत जो बढ़्यो अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परै कह्यो। अचवाइ दीन्हे पान गवनें बास जहँ जाको रह्यो॥

# दो० — बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहुँ लगन सुनाई आइ। समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोलाइ॥ ९९॥

शब्दार्थ—सुर=स्वर, शब्द, आवाज। सुंदिर=गौरांगिनी, गौर वर्णवाली, स्त्रियाँ। बिनोदु=हास-विलास, मनोरंजक व्यंग, हँसी-दिल्लगीकी बातें। सचु=सुख; यथा—'हँसिहँ संभुगन अति सचु पायें।'(१३४।५) 'कर हिर भिली प्रभु घोरा असवार भए मारी फौज सब कहैं लोग सचु पावहीं' (भिक्तरसबोधिनी टीका)। जेवँत (जेंवना=जीमना; भोजन करना)=खाते समय। अचवाना=भोजनके बाद हाथ-मुँह धुलाना, कुल्ली कराना। आचमन कराना। लगन=लग्नका मुहुर्त; लग्नपत्रिका। ९१ (४) देखो।

अर्थ—स्त्रियाँ मधुरस्वरसे गालियाँ देती हैं और व्यंग्यभरे वचन सुनाती हैं। देवता विनोद (जो गालीके गानमें है उसे) सुनकर सुख पा रहे हैं (इसीसे वे) भोजन करनेमें बड़ी ही देर लगा रहे हैं। भोजनके समय जो आनन्द बढ़ा वह करोड़ों मुखोंसे भी नहीं कहा जा सकता। (भोजन कर चुकनेपर) हाथ-मुँह धुलवाकर सबको पान दिये गये (तब) सब जहाँ जिसका निवासस्थान था अर्थात् जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गये। फिर मुनियोंने आकर हिमवानुको लग्नपत्रिका सुनायी। विवाहका समय देखकर उन्होंने देवताओंको बुला भेजा॥९९॥

टिप्पणी—१ (क) 'गारी मधुर सुर र इति। मृदु वाणी और मधुर स्वरसे गाली देती हैं। व्यंग वचन सुनाती हैं क्योंकि प्रकट गाली कठोर होती है। वही व्यंग्यके भीतर मृदु और मधुर हो जाती है। एक तो उनकी वाणी मृदु और मधुर है, उसपर भी व्यंग्य सुनाती हैं। अर्थात् अपनी ओरके पुरुषोंका नाम लेकर और ब्रह्मादि देवताओंकी स्त्रियोंके नाम लेकर व्यंग्यसे दोनोंका संयोग होना गाती हैं, यथा—'जेंवत देहिं मधुर धुनि गारी। लै लै नाम पुरुष अरु नारी॥' (३२९। ६) [ विवाहकी गालियाँ मीठी कही जाती

हैं, क्योंकि ये प्रेमकी गालियाँ हैं, केवल प्रमोद-विनोद, हासविलासके निमित्त गायी जाती हैं। दोहावलीमें इनको 'अिमयमय' कहा है; यथा—'अिमय गारि गाज्यो गरल गारि कीन्ह करतार। प्रेम बैर की जनिन जुग जानिह बुध न गँवार॥' (३२८) किसी औरने भी कहा है—'फीकी पै नीकी लगे जो विवाहमें गारि।' गालियाँ जो और समय बैर विरोधके कारण हो जाती हैं, बुरी लगती हैं, वे ही विवाहमें प्रिय लगती हैं। जो अंगीकार करनेयोग्य नहीं उसे अंगीकार करनेसे यहाँ 'अनुज्ञा अलंकार' है। व्यंग्य जैसे शिवजीको कहती हैं कि इनके तो माँ—बापका ही ठिकाना नहीं।] (ख) 'भोजन करि हुं सुर अित बिलंबुं 'इति। विलंबसे भोजन करते हैं जिसमें और सुननेको मिलें। आनन्दके लिये ही विनोद होता है अत: 'सचु पावहीं' कहा। (ग) 'जेवंत जो बढ़्यो अनंद 'यहाँ सचुका अर्थ आनन्द स्पष्ट कर दिया। 'जेवंत बढ़्यो अनंद' का तात्पर्य कि जेवनार बहुत अच्छा बना है—'सो जेवनार कि जाड़ बखानी' और गालियाँ बहुत अच्छी हुई कि जिससे सब देवता प्रसन्न हुए। 'अँचवाइ दीन्हे पान का भाव कि भृत्यगण सबको आचमन करवाते हैं, पान देनेवाले पान देते हैं, स्था—'अँचड़ पान सब काहू पाए।' (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'यज्ञभुक् देवता आज भोजन करने बैठे हैं, स्तुतिके स्थानपर गाली हो रही है। उनके लिये गाली नयी वस्तु है। सो प्रेमकी गाली सुन-सुनकर आनन्द बढ़ रहा है। यह दृश्य देखकर लोग फूले नहीं समाते थे, अत: कहते हैं कि वर्णन नहीं हो सकता।) (ङ) 'बास जहँ जाको रह्यो' से जनाया कि एक जनवासेमें सबका वास न था, कई जनवासे थे।

नोट—१ इस प्रकरणमें पहले भोजन कहा गया, तब विवाह और आगे श्रीसीतारामजीके विवाहमें प्रथम विवाह हुआ तब जेवनार। भेदका कारण यह है कि यहाँ देव-विवाह है, अतः इसमें देवलोककी रीति वर्ती गयी और श्रीसीतारामजी मनुष्य-अवतार हैं इसिलये उनके विवाहमें मनुष्यलोक (भूलोक) की रीतिसे प्रथम विवाह हुआ तब जेवनार। कोई-कोई महानुभाव कहते हैं कि जेवनार इससे पहले हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि ब्याह करके दूलह तुरत चल दे, क्योंकि डरे हुए हैं कि परछन न होनेसे दूलह रुष्ट न हो गया हो। तथा देवताओंका प्रयोजन तो विवाहसे ही सिद्ध हो जाता है फिर उन्हें उहरनेकी आवश्यकता नहीं। वे सदाके स्वार्थी हैं। अतः डर है कि विवाह होते ही वे दूलहको लेकर चल न दें। इससे जेवनार प्रथम ही कर दिया गया।

त्रिपाठीजीका मत है कि 'ब्याह मेष लग्नमें सूर्योदयके समय होनेवाला था, अत: रातको बारात ब्याहके पहले ही जिमाई गयी। रामजीका ब्याह रात्रिके समय था, अत: बारातका अपने घर जिमाना दूसरे दिन हुआ।'

टिप्पणी—२ 'बहुरि मुनिन्ह हिमवंत—' इति। (क) 'मुनिन्ह' बहुवचन देकर सूचित करते हैं कि सप्तर्षियोंने आकर लग्न जनायी; \* क्योंकि हिमाचलके यहाँसे लग्न सप्तर्षि ले गये हैं—'पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्ही। गिह पद बिनय हिमाचल कीन्ही॥'(९१।५) वही सप्तर्षि अब विवाह कराते हैं। [इस विवाहमें गर्ग, विसष्ठ, बृहस्पित, अत्रि, गौतम, भागुरि, भृगु, शक्ति, जमदिग्न, पराशर, मार्कण्डेय, शिलावाक्, शून्यपाल, अक्षतस्त्रम्, अगस्त्य, च्यवन और गोभिल आदि महर्षि विवाहकार्य विधिपूर्वक सम्पन्न करानेके लिये उपस्थित थे। गर्गजी हिमवान्के पुरोहित थे।] (ख) लग्न सुनानेका तात्पर्य कि हिमाचल अब देवताओंको बुला भेजें, यही बात आगे कहते हैं—'समय बिलोकि—।' (वि० त्रि० लिखते हैं कि प्रात:कालमें सप्तर्षि लोग लग्न सुनाने आये, अर्थात् वरपक्षसे कहलाया गया कि बुलावा जल्दी भेजें। नहीं तो हिमवान्ने ही ऋषियोंको बुलाकर लग्न स्थिर कराया था, उन्हें फिरसे सुनानेकी आवश्यकता क्या थी?') (ग) 'समय बिलोकि।' ऋषियोंने आगेसे लग्न जनायी और हिमाचलने लग्नका

<sup>\*</sup> इसीसे और भी सर्वत्र बहुवचन ही कहा है, यथा—'बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई', 'जस बिबाह के बिधि श्रुति गाई। महा मुनिन्ह सो सब करवाई', 'बेदमंत्र मुनिवर उच्चरहीं।'

समय देखा, इससे जाना गया कि हिमाचल पण्डित हैं। 'सुनाई आइ' का भाव कि लग्नकी बात बहुत सूक्ष्म है, कहला भेजनेके लायक नहीं थी; मुनियोंने स्वयं ही आकर सुनायी। कि अब सर्वत्र देवताओंहीका नाम देते हैं, शिवगणोंका नाम कहीं नहीं कहते, यथा—'सादर बोले सकल बराती। बिजु बिरंचि देव सब जाती॥'(१) 'भोजन करिंह सुर अति बिलंब बिनोदु सुनि सचु पावहीं।'(२) 'समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोलाइ।'(३) 'बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबिह जथोचित आसन दीन्हे॥'(४) 'जगदंबिका जानि भव भामा। सुरन्ह मनिह मन कीन्ह प्रनामा॥'(५) तथा 'पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। हिय हरषे तब सकल सुरेसा॥'(६) इससे यह सूचित होता है कि उन सबोंने भी अब देवताओंके समान सुन्दर रूप धारण कर लिया है। अथवा बारात पूरी करके वे सब चले गये। (सबने सुन्दर रूप धारण कर लिये यह बात पार्वतीमंगलके 'बर बिलोकि बिधु गौर सुअंग उजागर। करित आरती सासु मगन सुखसागर॥'(७३) से अनुमानित होती है। अब शिवजीका भी भयंकर रूप नहीं है।)

बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबिह जथोचित आसन दीन्हे॥१॥ बेदी बेदिबधान सँवारी। सुभग सुमंगल गाविहें नारी॥२॥ सिंघासनु अति दिब्य सुहावा। जाइ न बरिन<sup>२</sup> बिरंचि बनावा॥३॥ बैठे शिव बिप्रन्ह सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥४॥

शब्दार्थ—जथोचित (यथोचित)=यथायोग्य। (९४। ७) देखो। बेदी (वेदी, वेदिका)=यज्ञादिक शुभकर्मोंमें भूमिको शुद्ध और साफ करके उसपर कुछ शुद्ध मिट्टी डालकर प्राय: चौकोर भूमि तैयार करते हैं, इसीको वेदी कहते हैं। बिधान=(में कही हुई) रीति। दिब्य=अलौकिक, बहुत ही सुन्दर।

अर्थ—(हिमाचलने) सब देवताओंको आदरपूर्वक बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन (बैठनेको) दिये॥१॥ वेदोक्त रीतिसे वेदी सजायी गयी। स्त्रियाँ सुन्दर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं॥२॥ (वेदिकापर) अत्यन्त दिव्य सुन्दर सिंहासन (सुशोभित है जो) वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ है॥३॥ ब्राह्मणोंको मस्तक नवाकर और हृदयमें अपने इष्टदेव श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंहासनपर बैठे॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'बोलि सकल सुर—' इति। बुला भेजा। जब वे आ गये तब सबको यथायोग्य आसन दिया। 'सकल'—पद देनेका भाव कि सभी देवता मानकी इच्छा रखते हैं, इसीसे सबको बुलाया और सबको आसन दिये, यथा—'सादर बोले सकल बराती'। 'सादर' अर्थात् पाँवड़े देते हुए जैसे भोजनके समय बुलाया था वैसे ही विवाहके समय बुलाया। बरातियोंको आसन देकर आगे वरको आसन देना कहते हैं। (ख) 'बेदी बेद बिधान—' इति। देवताओंमें वेदका प्रमाण है, इसीसे सर्वत्र वेदका ही प्रमाण कहते हैं; यथा—'सुदिन सुनखत सुधरी सोचाई। बेगि बेदबिधि लगन धराई॥'(१), 'बेदी बेद बिधान सँवारी'(२), 'जस बिबाह कै बिधि शुति गाई'(३) 'सँवारी' कहकर जनाया कि वेदी अत्यन्त सुन्दर बनी है। वेदी बैठनेके लिये बनी है; यथा—'बेदी पर मुनि साधु समाजू। सीयसहित राजत रघुराजू॥'(अ०) वेदीपर सिंहासन है। उसपर शिवजी बैठे, स्त्रियाँ वरके आगमनके मंगल गीत गाती हैं। ध्वा सुभग और सुमंगलका 'सु' दोनों सुन्दरताके वाचक होनेसे पुनहक्तिका आभास है। इसका समाधान यह है कि सुभगका स्त्रियोंके गानेसे सम्बन्ध है और सुमंगलका 'सु' मंगलसे सम्बन्ध रखता है।

टिप्पणी—२ (क) 'सिंघासनु अति दिब्य " 'इति। वेदी दिव्य है, सुहायी है और सिंहासन अति दिव्य है,

१-उस समय वृश्चिक लग्न थी—(वै०)। विवाह मेषलग्नमें हुआ—(वि० त्रि०)।

२-बिचित्र-१७०४, वीरकवि। बिरंचि-१६६१, १७२१, १७६२, को० रा०, पं०, वै०।

अति सुहावा है क्योंकि वेदीके ऊपर रखा हुआ है, मानो विरंचिका बनाया है—यहाँ लुप्तोत्प्रेक्षा है। अथवा, विरंचिका ही बनाया है कहीं इसका प्रमाण अवश्य होगा। (ख) 'बैठे शिव बिप्रन्हः दित। विप्रोंको सिर नवानेका भाव कि विप्र सब नीचे बैठे हैं और आप सिंहासनपर बैठने जाते हैं, अतः अपराध क्षमार्थ ऐसा किया। अथवा ब्राह्मण रामजीके इष्ट हैं इससे प्रथम विप्रोंको स्मरण किया तब रामजीका। ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हैं, वे ही विवाह करा रहे हैं इससे उन्हें सिर नवाया (यह लोकरीति है, शिष्टाचार है) और श्रीरामजी वहाँ प्रकट नहीं हैं इसीसे उनको हृदयमें स्मरण किया। 'निज प्रभु' से कोई दूसरा प्रभु भी पाया जाता है, अतः 'रघुराई' कहकर दाशरथी श्रीरामजीको 'निज प्रभु' बताया। (पुनः शिवजी भक्तिपथके मुख्य आचार्य हैं और भक्तिपथका प्रथमपाद विन्यास है 'प्रथमिह बिप्रचरन अति प्रीती।'अतः प्रथम विप्रोंको प्रणाम किया। वि० त्रि०) ['हृदय सुमिरि' का भाव महात्मा लोग यह कहते हैं कि अमिनया पदार्थ प्रथम अपने इष्टको अर्पण वा निवेदन करके तब स्वयं ग्रहण करना चाहिये—'तुम्हिं निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं॥'इसलिये प्रभुको सिंहासन अर्पण करके तब उसपर बैठे। मंगलकार्योंमें इष्टदेवका स्मरण आरम्भमें करना उचित ही है।] रघुनाथजी शिवजीके इष्टदेव और 'निज प्रभु' हैं; यथा 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा।'(५१।८) 'सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर सब उर अंतरजामी॥'(११९।२)

बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाईं। किर सिंगारु सखीं लै आईं॥५॥ देखत रूप सकल सुर मोहे। बरनै छिब अस जग किब को है॥६॥ जगदंबिका जानि भवभामा<sup>२</sup>। सुरन्ह मनिह मन कीन्ह प्रनामा॥७॥ सुंदरता मरजाद भवानी। जाइ न कोटिहु<sup>३</sup> बदन बखानी॥८॥

शब्दार्थ—मोहे=मोहित हो गये, लुभा गये, रीझे, लुब्ध हो गये, यथा 'देखि रूप मोहे नरनारी।'(२४८।४) 'चार्खो दल दूलह चारु बने। मोहे सुर औरन कौन गने॥', (केशव) 'देखत बपु अति स्यामल सोहै। देखत सुरनर को मन मोहै॥' बहरि=फिर अर्थात् तत्पश्चात्।

अर्थ—तब मुनीश्वरोंने उमाको बुलाया अर्थात् आज्ञा दी कि उमाको ले आओ। सिखयाँ उनका शृंगार करके उन्हें ले आयीं॥५॥ उनके रूपको देखते ही समस्त देवता मुग्ध हो गये (तब भला) संसारमें ऐसा किव कौन है जो उस छिबका वर्णन कर सके?॥६॥ जगन्माता और भव (शंकरजी) की पत्नी जानकर देवताओंने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया॥७॥ भवानीजी सुन्दरताकी सीमा हैं, करोड़ों मुखोंसे भी बखानी नहीं जा सकतीं॥८॥

टिप्पणी—१ 'बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई' इति। (क) 'बहुरि' पदसे पाया गया कि मुनियोंने ही मन्त्र पढ़कर शिवजीको सिंहासन अर्पण किया, उसपर उनको बिठाया। 'मुनीसन्ह' से सप्तर्षिका ग्रहण पार्वतीमंगलके

१-यहाँ कोई-कोई शंका करते हैं कि 'पूर्व कह आये हैं कि 'पुर सोभा अवलोकि सुहाई। लघु लागइ बिरंचि निपुनाई॥' तो अब ब्रह्माके बनाये हुए सिंहासनमें क्या चतुरता है जो वर्णन नहीं हो सकती?' और इसके समाधानार्थ यह अर्थ करते हैं कि—(१) उसका बनाव विरंचिसे भी वर्णन नहीं हो सकता।(२) जो ब्रह्माके बनाये हुए हैं वे वर्णन नहीं कर सकते।(पं०) दासकी समझमें इसका भाव यह समझना चाहिये कि ब्रह्माजीने इसे अपने हाथोंसे बनाया है, इसीसे वर्णन नहीं किया जा सकता। यथा 'जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे—मन भाविहं मुख बरिन न जाहीं।' (१। ३११) 'सीयमातु किमि जाइ बखानी।—सब समेटि बिधि रची बनाई।' (३२४।१,२) इत्यादि स्थलोंमें जहाँ-जहाँ ब्रह्माजीका स्वयं बनाना या रचना लिखा है वहाँ-वहाँ 'बरिन न जाई' या इसीके समानार्थी शब्द ग्रन्थकारने प्रयुक्त किये हैं, तथा यहाँ भी इसी प्रकार समझ लेनेमें कोई शंकाकी बात नहीं जान पड़ती। अत्यन्त सुन्दरताके वर्णनमें प्राय: विरंचिका बनाया कहा करते हैं; यथा 'जनु बिरंचि सब निज निपुनाई। बिरिच बिस्व कहँ प्रगटि देखाई॥' (१), 'चारु बजार बिचित्र अँबारी। मिनमय जनु बिधि स्वकर सँवारी॥' (२)' 'मिनखंभ भीति बिरंचि बिरिच कनकमिन मरकत खची', (३) तथा यहाँ अत्यन्त सुन्दरताके कारण 'विरंचि बनावा' कहा गया। सब सृष्टि बिरंचि संकल्पसे रचते हैं।

२-बामा—ना० प्र०, १७०४। ३- कोटिन्ह—ना० प्र०। १७०४। कोटिह्—१६६१, १७२१, १७६२; छ०, को० रा०।

अनुसार हो सकता है एवं औरोंका भी, जैसा पूर्व दोहा ९९ में लिखा गया है; यथा—'सप्त रिषिन्ह बिधि कहेउ बिलंबु न लाइअ। लगन बेर भै बेगि बिधान बनाइअ॥' 'थापि अनल हर बरिह बसन पहिराएउ। आनह *दुलिहिनि बेगि समउ अब आएउ॥* (पा॰मं॰ १२२-१२३)' अतएव उन्होंने उमाको बुलाया। और बारातियोंको हिमाचलहीने सादर आसन देकर बैठाया, जैसे जनक महाराजने किया था—'*निज पानि जनक सजान सब* कहँ आनि सिंघासन धरे।' बोलाईं अर्थात् लानेकी आज्ञा दी। माता जानकर शृंगारवर्णन न किया। एक ही चरणमें शृंगार करना और ले आना कहकर ले आने एवं शृंगार करनेमें अति शीघ्रता दिखायी, बहुत सिखयोंने मिलकर शंगार किया। अलंकत कन्याके दानका विधान है। अतः शंगार करके लायीं। (ख) 'देखत रूप *सकल सर मोहे* ं इति। यह रूपकी सुन्दरता है। भगवतीकी शोभा देखकर सब देवता मोहित हो गये और देवी मोहरूप हैं, सबको मोहको प्राप्त कर देती हैं। यथा—'ज्ञानिनामिप चेतांसि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति॥', 'जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। बरिआई बिमोह बस करई॥' इसी कारण सब देवता मोहित हो गये। इसका हाल आगे लिखते हैं—'जगदंबिका जानि—' 'बरनै छिब अस जग किंब को है' की व्याख्या आगे लिखते हैं—'संदरता मरजादः—'। ये दोनों बातें क्रमसे लिखी हैं। (ग) 'बरनै छिब अस जग किब को है' का भाव कि दिव्य बुद्धिवाले सब देवता छिब देखकर मोहित हो गये तब जगतुमें प्राकृत बृद्धिवाले किव क्या वर्णन करेंगे? [श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि रूप वह कहा जाता है जो बिना भूषणहीके भूषित हो। ऐसे साधारण रूपको तो देखते ही देवगण मोहित हो जाते हैं तब फिर भला उस रूपका शंगार जब होगा तो उसे भला कौन किव वर्णन कर सकता है? पुन:, जब देवता ही मोहित हो गये तब मनुष्य ऐसा कौन है जो उस रूप और छिबको नखसे शिखतक देख सका हो?और जब देखा ही नहीं तब वर्णन क्यों कर सके? कोई-कोई महानुभाव कहते हैं कि यहाँ कालिदासजीकी ओर संकेत है। उन्होंने उमाजीका नखशिख वर्णन किया। उसका फल यह मिला कि उनको कुष्ठ हो गया। बहुत विनय करनेपर उन्हें 'रघुवंश' काव्य बनानेकी आज्ञा हुई जिसके बनानेपर रोग दूर हुआ।]

टिप्पणी—२'जगदंबिका जानि भवभामा—।' इति। (क) प्रथम रूप देखकर मोहित हो गये, फिर प्रबोध होनेपर जगत्की माता भवभामा जानकर मातृबुद्धिसे प्रणाम किया। (ख) मनमें प्रणाम करनेका भाव कि माधुर्यके समयमें ऐश्वर्य न प्रकट किया, इस विचारसे कि हमारे प्रणाम करनेसे इनका ऐश्वर्य खुल जायगा। (और ऐश्वर्य खुलनेसे विवाहकार्यमें विघ्न पड़ेगा।) (ग) 'जानि भवभामा' का भाव कि भव (शंकरजी) जगत् वन्द्य हैं—'संकर जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नाविह सीसा॥' उनकी ये भामा हैं अत: ये भी जगत्–वन्द्य हैं—यह जानकर प्रणाम किया। (घ) 'जगदंबा' का भाव कि जगत्भरकी शोभा इन्होंकी बनायी है।

नोट—मिलान कीजिये, पार्वतीमंगलके—'सखी सुआसिनि संग गौरि सुिठ सोहित। प्रगट रूपमय मूरित जनु जगु मोहित॥ भूषन बसन समय सम सोभा सो भली। सुखमा बेलि नवल जनु रूप फलिन फली॥ कहहु काहि पटतिरय गौरि गुन रूपिह। सिंधु कहिय जेहि भाँति सिरस सर कूपिह॥ आवत उमिह बिलोकि सीस सुर नाविह। भए कृतारथ जनम जानि सुख पाविह ॥ १२४—१२७॥'

टिप्पणी—३ 'सुंदरता मरजाद भवानी।—' इति। (क) भाव कि मर्यादातक कोई पहुँचता नहीं, इससे उत्कृष्ट सुन्दरता कहीं है नहीं। 'कोटिहु बदन' का भाव कि एक तो करोड़ों मुख किसीके हैं नहीं, हो भी तो उनका सौन्दर्य बखाना नहीं जा सकता। ॎ 'कोटिहु कहकर शेष शारदा आदिका भी निरादर किया। (ख) किनारदजीने पार्वतीजीके तीन नाम कहे थे, यथा—'नाम उमा अंबिका भवानी।' यहाँ उसी क्रमसे तीनों नाम लिखे गये हैं। यथा—(१) 'बहुिर मुनीसन्ह उमा बोलाई', (२) 'जगदंबिका जानि भवभामा' (३) 'सुंदरता मरजाद भवानी।'

छंद— कोटिहु बदन निहं बनै बरनत जगजनि सोभा महा। सकुचिहं कहत श्रुति सेष सारद मंदमित तुलसी कहा॥ छिबखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकिहं न सकुच पितपद कमल मनु मधुकरु तहाँ॥

### दो०— मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि। कोउ सुनि संसय करै जनि सुर अनादि जिय जानि॥१००॥

अर्थ—जगज्जननी पार्वतीजीकी महान् शोभा करोड़ों मुखोंसे भी वर्णन करते नहीं बनती। श्रुति, शेष और सरस्वतीजीतक कहनेमें सकुचते हैं, तब भला मन्दबुद्धि तुलसीदास क्या है। (किस गिनतीमें है जो कहेगा।) छिबकी खानि माता भवानी मण्डपके बीचमें जहाँ शिवजी थे, गयीं। संकोचवश पितके चरण-कमलोंको वे देख नहीं सकतीं, पर उनका मनरूपी भौंरा वहीं था। मुनियोंकी आज्ञासे श्रीशिवपार्वतीजीने गणपितजीका पूजन किया। हृदयसे देवताओंको अनादि जानकर कोई इस बातको सुनकर संशय न करे॥ १००॥

टिप्पणी—१ (क) 'कोटिहु बदन निहं बनै बरनत' अर्थात् सहस्र, दो सहस्रकी कौन कहे जिसके करोड़ों मुख हों वह भी वर्णन नहीं कर सकता, यह कहकर आगे उसका कारण बताते हैं कि 'जगजनि' ये जगत्— माता हैं और 'सोभा महा' अर्थात् उनकी शोभा अपार है। 'जगजनि' का भाव कि जगत्भरकी शोभा इन्हींकी बनायी हुई है, तब इनकी शोभा कौन कह सके? अथवा जगत्भरकी ये माता हैं, सारी प्राकृतिक शोभा इन्हींसे उत्पन्न हुई है, तब भला वह आपकी शोभाकी उपमा कैसे हो सकती है? अथवा, माताकी शोभा कौन कहे, जगत्मात्र उनकी संतान है। माताकी शोभा—सुन्दरता वर्णन करनेका अधिकार बालकको नहीं है; यथा—'जगत मातु पितु संभु भवानी। तेहिं सिंगारु न कहीं बखानी॥'(१०३।४) (ख) 'सोभा महा' इति। महाशोभा है, इसीसे सर्वत्र शोभा विशेष लिखते हैं, यथा—

रूप देखकर देवता मोहित हो गये—'देखत रूप सकल सुर मोहे'(१) छिबकी खानि हैं, कोई किव कह नहीं सकता—'बरनै छिब अस जग किव को'(२) सुन्दरताकी मर्यादा हैं, कोटिहु बदनसे कहते नहीं बनती—'सुंदरता मरजाद भवानी।'''(३) शोभा महान् है, श्रृति–शेषादि नहीं कह सकते—'सकुचिह कहतः''(४)

टिप्पणी—२ (क) 'सकुचिंह कहत श्रुति सेष सारद।' श्रुति, शेष और शारदा ये सब वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। पुनः, श्रुतिसे भूलोक, शेषसे पाताल और शारदासे ब्रह्मलोक एवं स्वर्गलोक के सर्वश्रेष्ठ वक्ता सूचित किये। इन सबका सकुचाना कहकर त्रैलोक्यके समस्त श्रेष्ठ वक्ताओं को असमर्थ दिखाया। इस तरह 'सकुचिंह कहत—' से महाशोभाका अर्थ खोला। यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार' है। योग्य वक्ताओं में वर्णनकी अयोग्यता कहकर शोभाकी अतिशय बड़ाई कही गयी। पुनः 'सकुचिंह कहत श्रुति सेष सारद' का भाव कि जब 'कोटिहु बदन' से नहीं कहते बनती तब यदि हम कहते हैं तो पार न मिलेगा और पार न मिलनेसे हमारी लघुता होती है, यह सोचकर सकुचते हैं। (ख) 'मंदमित तुलसी कहा' अर्थात् जब श्रुति–शेषादि दिव्य बुद्धिवाले कहनेमें सकुचते हैं तब मैं तुलसी तो मितमन्द, मन्दबुद्धि हूँ। मैं क्या हूँ, कुछ भी तो नहीं हूँ जो वर्णनका साहस कर सकूँ। (ग) 'छिंब खानि मातु—'इति। प्रथम सखियाँ श्रीपार्वतीजीको मण्डपकी सीमामें ले आयी थीं, अब 'मध्य–मण्डप' को चलीं। कि यहाँ शोभा–वर्णनके सम्बन्धमें जनि शब्द अनेक बार आया है। यह साभिप्राय है। सबके साथ 'जनिन' पद देकर यह बात दरसाते हैं कि सबका इनके प्रति मातृभाव है। मातृबुद्धिसे ही देवताओंने प्रणाम किया—'जगदंबिका जानि भवभामा। सुरन्ह मनिंह मन कीन्ह प्रनामा॥' 'जगजनिन' की शोभा श्रुति–शेषादि माता मानकर ही नहीं कह सकते। और वक्ता याज्ञवल्क्यजी मातृभावसे कहते हैं कि 'छिंबखानि मातु भवानि—।'

टिप्पणी—३ 'अवलोकि सकिंह न—'इति। (क) अर्थात् नीचे दृष्टि किये हैं, इसीसे चरण देखे। (ख) 'पितपद कमल—' अर्थात् जहाँ पितिके पदकमल हैं वहाँ इनका मन मधुकर है। कि पूर्व सतीतनमें शिवजीके चरणोंमें स्नेह था, 'जौं मोरे सिवचरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्यब्रत एहू॥' अब उमातनमें भी शिवचरणमें स्नेह कहते हैं। पितपदमें प्रेम करना पितव्रताका धर्म है, यथा—'एकै धर्म एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पितपद प्रेमा॥' [(ग) 'सकुच' का कारण लोकमर्यादा, लोकलज्जा है। सब समाज जनाती, बराती वहाँ बैठे हैं और आप दुलिहन बनी हैं। पंजाबीजी सतीतनमें पित—अवज्ञाके कारण भी संकोच होना कहते हैं। 'पित पद कमल मन मधुकर तहाँ' में 'परम्पित रूपक है'। (घ) मन—मधुकर चरणोंमें कबसे लगा है, प्राप्त होनेमें संकोच बाधक हो रहा है। भाव यह कि शिवजीका सौन्दर्य कैसा था जिसपर त्रैलोक्यसुन्दरी उमा मुग्ध थीं 'अंग अंगपर उदित रूपमय पूषन' (पा० मं०) वि० त्रि०]

टिप्पणी—४ 'मुनि अनुसासन गनपतिहिं दिता (क) 'कोउ सुनि संसय करै जिन 'कहा क्योंकि शिव-पार्वती— विवाह ही अभी हो रहा है, गणेशजीका जन्म हुआ ही नहीं, तब गणेशपूजन कैसे हो रहा है?' यह संदेह मनमें प्राप्त होनेकी सम्भावना है, अतएव किव स्वयं ही उसका समाधान करते चलते हैं। (ख) 'सुर अनादि जिय जानि' इति। सब देवताओंके मन्त्र ऋचाएँ लिखी हैं, इससे सिद्ध होता है कि सब देवता अनादि हैं।

नोट—१ (क) श्रीकाष्ठजिह्वस्वामीजी लिखते हैं कि मन्त्रमयी मूर्ति तो सनातन है, अनादि है। अतः गणेशजी अनादि कहे गये। रा॰ प॰ प॰ कार लिखते हैं कि 'मन्त्रमयी मूर्ति अनादि मीमांसारीति वेदोंमें भी लिखा ज्यों-का-त्यों ब्रह्माजीने रचा' [प्रमाण श्रुति:-'सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्।' (यजुर्वेद)] (ख) गोस्वामीजी तो सभीको श्रीसीताराममय देखते हैं—'*मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत'।* इस प्रकार भी सब देवता अनादि हैं। (ग) विवाह अभी हुआ नहीं, किंतु गणेशपूजन करानेमें 'भाविक अलंकार' है—(वीरकवि) (घ) विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि 'यहाँपर हिंदुधर्मके गृढ रहस्यके कुछ दिग्दर्शन करनेकी आवश्यकता है, सो यों कि भक्तजन अपनी-अपनी रुचिके अनुसार विशेष गुणसम्पन्न देवताको इष्ट मानकर उसका पूजन सर्वोपरि बतलाते हैं। परंतु यथार्थमें ये सब उसी परब्रह्म परमात्माके उपासक हैं—तुलसीदासजीने तो सर्वरूपरूपी, सर्वशरीर-शरीरी, सर्वनाम-नामी रामहीको जानकर समस्त नामोंसे रामहीको वन्दन किया है—जैसा लिखा है '*सीय* राममय सब जग जानी। करौं प्रनाम जोरि जुग पानी॥' क्योंकि इन्होंने श्रीरामहीको परमात्मारूप सिद्ध किया है, यथा—'राम सो परमात्मा भवानीः ।' श्रीगणेशजीकी प्रथम वन्दना तथा उनका प्रथम पूजन इस आधुनिक प्रथाको गोस्वामीजीने कितनी उत्तम रीतिसे निबाहा है कि ग्रन्थके आदिमें वन्दना भी की तथा उन्हें राममय और रामहीके कारण पूज्यपद प्राप्त हुए कह गये और सबसे बड़े महादेवजी और पार्वतीजी जिनकी ये संतान पुराणोंमें कहे गये हैं, उन्होंके विवाहमें उनका पूजन करवाकर उन्हें अनादि कहकर दर्शाया है कि ये भी परमात्मारूप पूजनीय हैं। पुराणोंमें दो पीठ प्रसिद्ध हैं—एक विष्णुपीठ जिसमें विष्वक्सेन प्रथम पूज्य हैं और दूसरा रुद्रपीठ जिसमें गणेश प्रथम पुज्य हैं। बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि पाखण्डधर्मके बढनेपर श्रीशंकरजीने शंकराचार्यरूपसे अवतार लेकर समस्त पाखिण्डयोंको परास्त किया और वैदिकधर्म स्थापन किया। सम्पूर्ण पण्डित इन्हींके अनुयायी हो गये और तभीसे बहुधा लोगोंकी रुचि विष्णुपीठकी अपेक्षा रुद्रपीठपर हुई। तभीसे समस्त मंगलकार्योंमें गणेशजीका प्रथम पूजन होने लगा। प्राचीन ग्रन्थोंमें ऐसा नहीं किया गया है।'

जिस बिबाह के बिधि श्रुति गाई। महामुनिन्ह सो सब करवाई॥१॥ गिह गिरीस कुस कन्या पानी। भविह समरपीं जािन भवािनी॥२॥ पािनग्रहन जब कीन्ह महेसा। हिय हरषे तब सकल सुरेसा॥३॥ बेदमंत्र मुनिबर उच्चरहीं। जय जय जय संकर सुर करहीं॥४॥ शब्दार्थ—गिह=ग्रहण करके, लेकर, पकड़कर। पानी (पाणि)=हाथ=जल। सुरेस (सुरेश)-दिक्पाल। सब दिग्पाल अपनी-अपनी सेनाके ईश हैं; यथा—'निज निज सेन सिहत बिलगाने।' कुस (कुश)=कासकी-सी एक घास होती है जो नुकीली, तीखी और कड़ी होती है। कुश बहुत पवित्र माना जाता है। यज्ञ, विवाह, तर्पण आदि कर्मकाण्डोंमें और आसनके काममें इसका उपयोग होता है। कुश और जल हाथमें लेकर संकल्प पढ़ा और किया जाता है। वेदमन्त्र—अर्थात् स्वस्तिवाचन इत्यादि।

अर्थ—श्रुतियोंमें विवाहकी विधि जैसी कुछ कही गयी है, महामुनियोंने वह सब करवायी॥१॥ हिमाचलने हाथमें कुश, जल और कन्याका हाथ लेकर उन्हें भवानी (भवपत्नी) जानकर भव (शिवजी) को समर्पण किया॥२॥ जब महादेवजीने पाणिग्रहण किया तब सभी दिग्पाल, देवता हृदयमें बड़े प्रसन्न हुए॥३॥ श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मुनि वेदमन्त्रोंको उच्चारण कर रहे हैं, और देवता 'जय जय जय संकर' अर्थात् शंकरजीका जय जयकार करते हैं॥४॥

टिप्पणी—१ 'जिस बिबाह के बिधि—' इति। (क) यहाँ लोकरीति नहीं कहते, इससे पाया गया कि लोकरीति देवताओंमें नहीं है, मनुष्योंमें है; यथा—'किर लोक बेद बिधानु कन्यादान नृपभूषन किये।'(३२४) (ख) एक चौपाईमें (दो चरणोंमें) सब विवाहकी विधि करना कहा, एकमें कन्यादान करना कहा। दो चौपाइयोंमें (चार चरणोंमें) विवाहभर वर्णन कर दिया। महादेव-पार्वतीविवाह बहुत संक्षेपसे गोसाईंजीने कहा, क्योंकि आगे श्रीरामविवाह विस्तारसे कहेंगे। 🖙 ग्रन्थकारकी रीति है कि जो प्रसंग एक जगह विस्तारसे कहा है उसे दूसरी जगह संक्षेपसे कहते हैं।

नोट—१ मिलान कीजिये—'बिप्र बेदधुनि कर्राह सुभासिष किह किह। गान निसान सुमन झिर अवसर लिह लिहि॥ बरु दुलिहिनिहि बिलोकि सकल मन हरसिहिं। साखोच्चार समय सब सुरमुनि बिहँसिहिं॥ लोक बेद बिधि कीन्ह लीन्ह जल कुस कर। कन्यादान संकलप कीन्ह धरनीधर॥ पूजे कुलगुरु देव कलसु सिल सुभ घरी। लावा होम बिधान बहुरि भाँविर परी। बंदन बंदि ग्रंथिबिधि किर धुव देखेउ। भा बिबाह सब कहिंह जनमफल पेखेउ॥ (पार्वतीमंगल १२८—१३२)

टिप्पणी—२ 'गिह गिरीस कुस कन्या पानी।—' इति। 'पानी' शब्द यहाँ श्लेषार्थक है, हाथ और जल दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। (यह शब्द 'गिरीस', 'कुस' और 'कन्या' तीनोंके साथ अर्थ करनेमें लिया जायगा। इसीसे सबके अन्तमें दिया गया) 'जानि भवानी' क्योंकि नारदजीसे सुन चुकी हैं कि ये 'सदा संभु अरधंग निवासिनि' हैं। [भवपत्नी जानते हैं, अत: उनकी वस्तु (अमानत, धरोहर) जानकर उनकी अमानत उनको समर्पित की, सौंप दी। यथा—'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम्।' अर्थात् यह सदासे आपकी हैं, अत: मैं आपकी इस वस्तुको आपको ही समर्पण करता हूँ, आप इसे लीजिये। अपनी जानकर देते तो 'दान' करना कहते। पंजाबीजी लिखते हैं कि हिमाचलने विचारा कि ये ईश्वरी हैं, हमको कृतार्थ करनेके लिये कुछ दिनोंके लिये हमारे यहाँ आ गयी थीं, अब पुन: उनको प्राप्त हुईं, मैं कौन हूँ जो दानका अभिमानी बनूँ।]

नोट—२ स्कं॰ पु॰ में समर्पण इस प्रकार है—'**इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर। भार्यार्थं प्रतिगृह्णीष्व'** अर्थात् हे परमेश्वर! मैं अपनी यह कन्या आपको धर्मपत्नी बनानेके लिये समर्पित करता हूँ; कृपया स्वीकार करें (स्कं॰ मा॰ के॰)। ब्रिं अब पाठक स्वयं देख लें कि गोस्वामीजीके शब्द व्यासजीके शब्दोंसे कितने अधिक भावात्मक और उत्कृष्ट हैं।

नोट—३ यहाँ विवाह बहुत संक्षेपसे कहा है, इसीसे मेनाजीका आना नहीं कहा। 'जस विवाह के विधि श्रुति गाई। महामुनिन्ह सो सब करवाई॥'इसीके भीतर मेनाजीका आगमन कह दिया गया; क्योंकि वेदमें स्त्रीसिहत कन्यादान करनेकी विधि है। आगे श्रीराम-विवाहमें मेनासिहत हिमाचलका कन्यादान करना कहा है। यथा—'जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु मयना॥'(३२४। ४) स्कंद पु॰ माहेश्वर केदारखण्डमें

भी लिखा है कि 'गर्गाचार्यजी (हिमाचलके पुरोहित) के आदेशसे हिमाचल अपनी पत्नी मेनाके साथ कन्यादान करनेको उद्यत हुए। मेना सोनेका कलश लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थीं। परम सौभाग्यवती मेना समस्त आभूषणोंसे विभूषित होकर हिमवानुके साथ बैठी थीं।'

नोट—४ प्रथम सब बिधि कराके पीछे कन्यादान करना लिखा। इससे पाया गया कि देवताओंमें ऐसी ही रीति है, सब कृत्य करके तब कन्यादान होता है और मनुष्योंमें प्रथम कन्यादान होकर तब पीछे सब कृत्य होते हैं। (पं० रा० कु०)

नोट—५ भवानीको भवके अर्पण करना कहकर यथायोग्यका संग वर्णन किया यह 'प्रथम सम अलंकार' है। टिप्पणी—३ 'पानिग्रहन जब कीन्ह 'इति। (क) पाणि गहकर शिवको समर्पण किया। जब शिवजीने पाणिग्रहण किया तब सब सुरेश हर्षित हुए कि अब सुरोंकी रक्षा होगी, तारकासुर मारा जायगा। (ख) 'जब' का भाव कि पाणिग्रहणतक देवताओंको संदेह था कि ब्याह करें या न करें। उसके हो जानेपर संदेह न रह गया, अतः 'हरषे'। (ग) देवता स्वार्थमें जड़ हो जाते हैं; यथा—'बिबुध बिनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारथ जड़ जानी॥'(अ०) यहाँ भी वे स्वार्थवश जड़ हो गये हैं, यह नहीं जानते कि शिवजी भगवान्की और ब्रह्माकी आज्ञासे बारात लेकर ब्याह करने आये हैं विवाह कैसे न करेंगे? [पंजाबीजी लिखते हैं कि 'पूर्व सतीशरीरमें अवज्ञा और शंकरजीका वैराग्य विचारकर संयोगमें संदेह था।' त्रिपाठीजी लिखते हैं—'पाणिग्रहणके पहलेतक डर रहा कि बात बिगड़ने न पावे। परम विरक्तका ब्याह है। इन्हें राजी करनेमें क्या—क्या नहीं करना पड़ा। सब कुछ ठीक होनेपर मैना ही मचल पड़ीं कि चाहे प्राण जाय ब्याह न होने दूँगी। लोकपालोंको आर्तिवश विश्वास नहीं हो रहा है। 'अँधेरेको आँख मिले तब जाने।' वाली कहावत चिरतार्थ हो रही है। अतः पाणिग्रहण होनेपर ही विश्वास हुआ।']

टिप्पणी—४ 'बेदमंत्र मुनिबर उच्चरहीं।—' इति। (क) मुनि कृत्य करवा रहे हैं, अतः वेदमन्त्र उच्चारण करते हैं। देवता अपनी अर्थिसिद्धि समझकर हिष्त हुए, इसीसे जय-जय करते हैं कि आप सबसे उत्कृष्ट हैं। पाणिग्रहण करके सबका कल्याण किया, इसीसे 'शंकर' कहा। (ख) पाणिग्रहणके पश्चात् जयध्विन-वेदध्विन होती है, सुमनवृष्टि होती है, बाजे बजते हैं; यथा—'जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान। सुनि हरषिं बरषिं बिबुध सुरतक सुमन सुजान॥'(३२४) वही यहाँ लिखते हैं—'बेद मंत्र', 'सुमन बृष्टि भै बिधि नाना' ['जय-जय'में 'वीप्सा अलंकार' है।—'आदर अचरज आदि हित एक शब्द बहु बार। ताही बिप्सा कहत हैं जे सुबुद्धि भंडार॥' महानुभावोंने और भाव ये कहे हैं—१ तीन बार जयसे तीनों लोकोंमें वा आदि मध्य अन्त सर्वदा, वा मन वचन कर्म तीनोंसे जय सूचित की। २—'तीनों अवस्थासे जयरूप जो तुरीयस्वरूप शिवजी हैं, उनकी जय हो'—(पंजाबीजी)]।

टिप्पणी—५ पाणिग्रहण—विवाहमें कन्यादानके समय कन्याका हाथ वरके हाथमें दिया जाता है; इसीको 'पाणिग्रहण' कहते हैं। उस समयसे कन्या वरकी स्त्री हो जाती है। पाणिग्रहणके समय वरको वचन देना होता है कि हम इसके अपराध क्षमा करेंगे। पर यहाँ कन्यादान नहीं है, यहाँ समर्पण है, हाथ-में-हाथ पकड़ाकर सौंप दिया, वचनबद्धकी बात यहाँ नहीं है। इसीसे आगे मेनाजीने शिवजीसे प्रार्थना की है कि 'नाथ उमा मम प्रानिप्रय गृह किंकरी करेहु। छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बर देहु॥'

बाजिहं बाजन बिबिध बिधाना। सुमन बृष्टि नभ भै बिधि नाना॥५॥ हर गिरिजा कर भएउ बिबाहू। सकल भुवन भिर रहा उछाहू॥६॥ दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मिन बस्तु बिभागा॥७॥ अन्न कनक भाजन भिर जाना। दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥८॥ शब्दार्थ—**बिधाना**=प्रकार, रीति, ढंग। **बृष्टि**=झड़ी। उछाहू=उत्साह। जाना (यान)=विमान, रथ, सवारी। दाइज=दाइजा, दहेज, वह धन और सामान जो कन्यापक्षकी ओरसे वर-पक्षको दिया जाय (प्राय: जो कन्याका पिता वर वा समधीको देता है)।

अर्थ—अनेक प्रकारके बाजे तरह-तरहसे बजने लगे, आकाशसे अनेक प्रकारसे भाँति-भाँतिके फूलोंकी वर्षा (झड़ी) होने लगी॥५॥ श्रीशिव-पार्वतीजीका ब्याह हो गया। समस्त लोकोंमें उत्साह आनन्द भरपूर छा गया\*॥६॥ दासी, दास, घोड़े, रथ हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक जातिकी न्यारी-न्यारी सब वस्तुएँ॥७॥ अन्न और सोनेके बर्तन रथों, विमानों आदि सवारियोंमें भर-भरकर दहेजमें दिये गये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता॥८॥

टिप्पणी—१ 'बाजिहं बाजन—' इति। बाजे बहुत प्रकारके होते हैं और तरह-तरहसे बजते हैं; यथा—'झाँझ मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई॥ बाजिहं बहु बाजिने सुहाए।'(१।२६३), 'सरस राग बाजिहं सहनाई॥ घंटघंटि धुनि बरिन न जाहीं।'(१।३०२) (ख) 'सुमन बृष्टि नभ भै बिधि नाना', यथा—'बरबिहं सुमन सुअंजिल साजी', 'बरबिहं सुमन रंग बहु माला', 'सुरतरु सुमनमाल सुर बरबिहं', 'देवन्ह सुमन बृष्टि झिर लाई'। यही नाना विधिसे वृष्टि हुई, कोई छूट्टे फूल तो कोई मालाएँ और कोई सुन्दर अंजिल सजाकर इत्यादि रीतिसे पुष्पोंकी वर्षा कर रहे हैं। (ग) (यहाँ विवाहमें सेंदूरदान, कोहबर, भाँवरी इत्यादि कई रीतियोंका होना वर्णन नहीं हुआ। इसका कारण यह जान पड़ता है कि देव-विवाहमें ये रीतियाँ नहीं हैं, केवल पाणिग्रहण ही पर्याप्त है।) (घ) क्या यहाँ देवताओंके मन, वचन, कर्म तीनोंका हाल कहा, तीनोंसे उनकी प्रसन्नता दिखायी। 'हिय हरषे तब सकल सुरेसा' (हर्ष मनका धर्म है), 'जय जय जय संकर' यह वचन है और तनसे फूलोंकी वर्षा की।

टिप्पणी—२ (क) 'हर गिरिजा कर—' इति। जगत् प्रकृतिपुरुषमय है, प्रकृतिपुरुषके उत्साहसे भुवनभरमें उत्साह भर गया, अर्थात् भुवनभरके सभी लोग उत्साहयुक्त हुए। मुनि लोगोंने उत्साह गाया, इसीसे भुवनमें फैल गया, सभी कोई कह-सुनकर उत्साहयुक्त होते हैं। 'भिर रहा' का भाव कि उत्साह अब कभी जा न सकेगा। [तृतीयविशेष अलंकार है—(वीरकिव)] पुनः, हर और गिरिजा नाम यहाँ देव-दुःख-हरणके विचारसे दिये। हर दुःख हरनेवाले और गिरिजा परोपकारिणी। (ख) 'दासी दास तुरग—' इति। दासी-दास सेवाके लिये, घोड़े, रथ, गज चढ़नेके लिये, धेनु दूध पीनेके लिये, वस्त्र और मणि पहननेके लिये दिये। 'बस्तु बिभागा' का भाव कि सब वस्तुएँ न्यारी-न्यारी दीं। अर्थात् प्रत्येक वस्तु कई-कई प्रकारकी हैं इसीसे वस्तुका विभाग कहा। यथा—'बस्तु अनेक किरिअ किमि लेखा। किह न जाइ जानिहीं जिन्ह देखा॥' कि 'दासी' अर्थात् जो श्रीपार्वतीजीकी 'शुचि' सेविकाएँ थीं; यथा—'दासी दास दिये बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥' (३३९। २)। 'दाइज बसन मि धेनु धन हय गय सुसेवक सेवकी। दीन्ही मुदित गिरिराज जो गिरिजिह पियारी पेवकी॥' (पा० मं० १५) 'रथ' को 'तुरग' और 'नागा' के बीच देहरीदीपकन्यायसे रखकर सूचित करते हैं कि घोड़े और हाथी जुते हुए रथ दिये एवं घोड़े-हाथी अलग-अलग भी दिये गये। त्रिपाठीजीका मत है कि 'चतुरंगिणी सेना और वस्तु विभाग दिये। दासी-दाससे पदाित कहा। तुरग, रथ, नागसे शेष तीनों अंग कहे। और भी तीन विभाग दिये—धेनुविभाग, वसनविभाग और मणिविभाग।']

टिप्पणी—३ 'अन्न कनक भाजन भिरः—'इति। अन्न भोजनके लिये और कनकभाजन नित्य भोजनादिके काममें लानेके लिये दिये। [पुन:, अन्न दहेजमें दिया, क्योंकि इनको वनमें अन्नकी प्राप्ति नहीं है, यथा—'अब सुख सोवत सोच निहं भीख माँगि भव खाहिं। सहज एकािकन्ह कें भवन कबहुँ कि नािर खटाहिं॥'(७९)। नहीं तो लोग दहेजमें अन्न नहीं देते, यथा—'किह न जाइ कछु दाइज भूगी। रहा कनक मिन मंडप पूरी॥

<sup>\*</sup> यथा—'पेखेउ जनमफल भा विवाह उछाह उमगहि दस दिसा। निसान गान प्रसून झरि तुलसी सुहाविन सो निसा॥' (पार्वतीमंगल ८१)

कंबल बसन बिचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे॥ गज रथ तुरग दास अरु दासी। धेनु अलंकृत काम दुहासी॥' (३२६। २—४) पुनश्च 'तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु सीसा॥ मन सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हिंह देखि दिसि कुंजर लाजे॥ कनक बसन मिन भिर भिर जाना। मिहणी धेनु बस्तु बिधि नाना॥ दाइज अमित न सिकय किह दीन्ह बिदेह बहोरि॥' (३३३) यह भाव कई महानुभावोंने 'अन्न और पात्र देनेके' लिखे हैं, माधुर्यमें यह ठीक भी हो सकता है, नहीं तो शिवजी तथा पार्वतीजीकी मिहमा अभी—अभी नारदादिसे सुन—जानकर यह भाव कहाँ रह सकता है कि घरमें लड़कीको अन्न खानेको न मिलेगा। बरतन तो आज भी दिये जानेकी रीति है।] चीजें अगणित हैं, कहाँतक लिखें (और आगे श्रीसीताराम—विवाहमें विस्तारसे लिखना भी है) इसीसे कुछके नाम गिनाकर लिखते हैं कि 'न जाइ बखाना।' अर्थात् अमित है। इतनेहीमें सब कह चुके, कुछ बाकी न रह गया।

छंद— दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यो।

का देउँ पूरनकाम संकर चरनपंकज गहि रह्यो॥

शिव कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहि कियो।

पुनि गहे पदपाथोज मयना प्रेम परिपूरन हियो॥

दो०— नाथ उमा मम प्रान सम\* गृहकिंकरी करेहु।

क्षमेह सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु॥१०१॥

शब्दार्थ—**पूरनकाम** (पूर्णकाम)=निष्काम, जिसकी सब कामनाएँ पूर्ण हैं, किसी बातकी चाह जीमें नहीं रह गयी है; आप्तकाम, सदातृप्त।=दूसरोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले। **सस्तुर** (श्वशुर)=पत्नीका पिता। **संतोषु**=समाधान, सम्मान।

अर्थ—हिमाचलने बहुत प्रकारका दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर कहा—'हे शंकर! आप तो पूर्णकाम हैं, सबके कल्याणकर्ता हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ?' (इतना कहकर वे) उनके चरण-कमलोंको पकड़कर रह गये (चरण छोड़नेकी इच्छा नहीं करते)। कृपासिंधु शिवजीने सब प्रकारसे ससुरका सम्मान किया। फिर (हिमाचलके छोड़नेपर) श्रीमेनाजीने (शिवजीके) चरणकमल पकड़े। (उनका) हृदय प्रेमसे परिपूर्ण है। (मेनाजी बोलीं—) हे नाथ! उमा मुझे प्राणोंके समान (प्रिय) है। इसे अपने घरकी टहलनी बनाइयेगा। अब इसके सब अपराधोंको क्षमा कीजियेगा। प्रसन्न होकर मुझे अब (यही) वरदान दीजिये॥१०१॥

नोट—१ 'दाइज दियो बहु भाँति' इति। कुछ छंदोंका नियम है कि वे पूर्व कहे हुए कुछ शब्दोंको प्रारम्भमें दोहराते हैं। पूर्व कहा है कि 'दाइज दीन्ह न जाइ बखाना।' उसीसे यहाँ छंदका प्रारम्भ किया—'दाइज दियो बहु भाँति।' अर्थात् दहेज जो पूर्व लिख आये हैं वह बहुत भाँतिका है। यदि इसको स्वतन्त्र वाक्य मानें तो भाव यह होगा कि दहेज बहुत भाँतिका दिया गया, हमने उसमेंसे कुछ भाँतिका कहा है; वह तो इतनी भाँतिका है कि गिनाया नहीं जा सकता। भाव कि वस्तुएँ अनेक हैं और प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकारकी हैं।

नोट—२ (क) 'कर जोरि' इति। यह विनम्रता दीनताकी परमा मुद्रा है। पुनः भाव कि दान करके विनय करना सम्मान है, विनययुक्त दान आदरका दान है। दान करके विनय न करना अभिमानका सूचक है। (ख) 'चरनपंकज गिह रह्यो' इति। चरण पकड़के रह जाना, यह अत्यन्त दीनता, व्याकुलता और प्रेम-विभोरताका सूचक है। और मेनाजी प्रेमविभोर हैं, इससे वे प्रथमसे ही चरणोंपर गिरीं।

टिप्पणी—१ (क) 'शिव कृपासागर "" का भाव कि ज्यों ही हिमाचल प्रार्थना करके चरणोंपर गिरे त्यों

<sup>\*</sup> सम—१६६१, ना० प्र०, गौड़जी। प्रिय—१७२१, १७६२, भा० दा०, को० रा०, छ०, रा० प्र०।

ही शिवजीने उनपर बड़ी भारी कृपा की। (ख) 'का देउँ पूरनकाम' से जनाया कि हिमाचलको दहेज देनेमें संतोष नहीं हुआ, इसीसे शिवजीने उनका संतोष किया कि 'आपने हमें बहुत दिया' (ग) 'संतोषु सब भाँतिहिं कियो' अर्थात् उनके दहेजकी, दानकी, सेवाकी और उनकी भिक्त इत्यादि सभी बातोंकी प्रशंसा की। (घ) 'पृनि गहे पदपाथोज मयना—" 'इति। सास और ससुर दोनोंका शिवजीमें और शिवजीका सास-ससुरमें समान प्रेम है; इसीसे ग्रन्थकार समान भाव गान कर रहे हैं—(१) दोनोंका 'शिवचरण गहना' कहा। (२) दोनोंके साथ चरणोंको कमलका विशेषण दिया। इस तरह शिवपदकमलमें दोनोंका मधुकर समान प्रेम दिखाया। (३) सास-ससुर दोनोंके नाम दिये। (४) ससुरका दहेज देकर और सासका उमाको सौंपकर प्रार्थना करना दिखाया। (५) दोनोंका शिवजीमें ईश्वरभाव दिखाया। (६) शिवजीका दोनोंमें माधुर्यभाव रखकर दोनोंको संतोष देना कहा। यथा—

श्रीहिमाचलराज का देउँ—चरनपंकज २ गहि १ रहे पुनि गहे पुनि कर जोरि हिमभूधर ३ कह्यो का ४ देउँ पूरनकाम ५ संकर ससुर कर संतोष ६ सब ७ भाँतिहिं कियो

श्रीमेनाजी
१ पदपाथोज २ मैना
,, मैना ३
नाथ ५ उमा मम ४ प्रानसम गृहकिंकरी

बहुबिधि ७ संभु सासु समुझाई ६

भिनाजीने उमाके अपराध क्षमा करनेकी प्रार्थना की, इसीसे उनको समझाया कि 'हमने सब अपराध क्षमा किये तथा आगे भी क्षमा करते रहेंगे, (मनुष्योंके विवाहमें अपराध क्षमा करनेकी प्रतिज्ञा कन्यादानके समय होती ही है)—इसे गृहकिंकरी बनायेंगे, आप निश्शंक रहें।' हिमाचलने दहेज देकर प्रार्थना की कि 'का देउँ—' इसीसे उनका संतोष करना कहा, इस तरह कि हमने बहुत कुछ पाया।

टिप्पणी—२ 'नाथ उमा मम—' इति। (क) वर माँगती हैं अत: 'नाथ' सम्बोधन किया—'नाथृ याचने'। (ख) नारदजीसे सुन चुकी हैं कि 'सिय बेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी'। इसीके लिये प्रार्थना करती हैं कि 'छमेहु सकल अपराध अब।'(ग) 'सकल अपराध', यथा—'भएउ मोह शिव कहा न कीन्हा' (१), 'भ्रमबस बेष सीय कर लीन्हा'(२), 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना'(३), 'पुनि पतिबचन मृषा करि माना'(४), 'प्रेरि सितिहिं जेहि झूठ कहावा'(५) (घ) माताका स्नेह कन्यापर अधिक रहता है, इसीसे माताने कन्याके लिये प्रार्थना करके वर माँगा।

नोट—३ 'छमेहु सकल अपराध अब' इति। यहाँ पूर्वार्धमें 'नाथ उमा मम प्रान समः 'यह कन्याके लिये प्रार्थना है और उत्तरार्धमें 'छमेहु' के साथ 'सकल' और 'अब' शब्द देकर यही आशय प्रकट किया है कि पूर्व इसके अपराध आपने क्षमा नहीं किये थे (यह 'असुन्दर व्यंग्य' है)। इसीसे इसको इतना संकट भोगना पड़ा, 'अब' इसके समस्त अपराध जो पूर्व इससे हुए थे तथा जो आगे इससे हो जायँ उन सबोंको क्षमा कर दीजिये और करते रहियेगा। 'मम प्रान सम' कहकर यह भी जनाया कि इसको दु:ख होनेसे मुझे अत्यन्त दु:ख होगा, अतः मेरी खातिर इसके अपराध क्षमा करते रहियेगा।—यह तो हुआ प्रसंगानुकूल अर्थ। और, साधारण अर्थ यह है कि जो अपराध इससे हो जायँ उन्हें क्षमा कीजियेगा जैसा कि प्रायः कहनेकी रीति है। कोई कोई 'छमेहु सकल अपराध' को मेनाजीमें ही लगाते हैं। अर्थात् मेनाजी कहती हैं कि मुझसे जो अपराध हुए कि मैं आपको देखकर घरमें भागकर जा घुसी थी और आपको तथा औरोंको भी बुरा-भला कह डाला था, उन्हें क्षमा कीजिये।

टिप्पणी—३ 'गृहिकंकरी करेहु'और 'छमेहु सकल अपराध'यह लोकोक्ति है, साधारण बोलचाल है—सदा मुझे अपना दास समझियेगा, सब अपराध क्षमा कीजियेगा; इत्यादि। पर इनमें व्यंग्यसे कुछ विशेष भाव भी निकलते हैं। जैसे कि—श्रीनारदजी और सप्तर्षियोंने शिवजीको 'अगेह', 'अकुल अगेह दिगंबर' कहा था। मेनाजीके वचनोंसे व्यंग्यद्वारा यह भाव टपकता है कि अब तो इसके लिये घर बनाकर रहना और इसको टहलनी कर देना। यह असुन्दर गुणीभूत व्यंग्य है। बैजनाथजी यह भाव कहते हैं कि घरहीमें सेवा कराना, अब अकेले न छोड़ना। बेमर्याद यह बाहर न जाने पावे क्योंकि सतीको अकेले न छोड़ते तो वे क्यों सीतावेष धारण करतीं।

टिप्पणी—४ यहाँ मेनाजी मन, वचन और तन तीनोंसे लगी हुई विनती कर रही हैं। '*प्रेमपरिपूरन हियो*' से मन. 'गिंह पद' से तन और 'नाथ उमा मम प्रान सम' से वचनकी दशा प्रकट है।

्यहाँ विवाह-प्रसंगमें कहीं भी मेनाजीका शृंगार वर्णन नहीं किया गया। इसिलये कि कन्यादानके समय हिमाचलके साथ रही हैं और इनका शृंगार भी वैसा ही था जैसा श्रीसुनयनाजीका—यह श्रीसुनयनाअम्बाके शृंगारके समय कहा है—'सुजस सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि बिधि रची बनाई। जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमिगिरि संग बनी जनु मैना॥' (३२३)—आगे वर्णन करना था, अतः यहाँ वर्णन नहीं किया।

नोट—४ मिलान कीजिये—'गिह सिव पद कह सासु बिनय मृदु मानिब। गौरि सजीविनमूरि मोरि जिय जानिब॥' (पार्वतीमंगल १४२)

बहु बिधि संभु सासु समुझाई। गवनीं भवन चरन सिरु नाई॥१॥ जननीं उमा बोलि तब लीन्ही। लै उछंग सुंदर सिख दीन्ही॥२॥ करेहु सदा संकर पद पूजा। नारिधरमु पति देउ न दूजा॥३॥ बचन कहत भरे\* लोचन बारी। बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी॥४॥

शब्दार्थ—**उछंग** (उत्संग)=गोद। यह केवल पद्यमें आता है। **नारिधरमु**=पातिव्रत्य।

अर्थ—शिवजीने बहुत तरहसे सासको समझाया (तब वे) चरणोंमें सिर नवाकर घरको गयीं॥१॥ तब (लौटनेपर) माताने उमाको बुला लिया और गोदमें लेकर सुन्दर शिक्षा दी॥२॥ 'सदा शिवजीके चरणोंकी सेवा-पूजा करती रहना। स्त्रियोंके धर्ममें पित ही (उनका) देवता है, (पितको छोड़) और कोई (देवता) नहीं है॥३॥ वचन कहते-कहते नेत्रोंमें जल भर आया, (तब उन्होंने) फिर कन्याको छातीसे लगा लिया॥४॥

टिप्पणी—१ 'बहु बिधि समुझाई', यह कि (१)—अपराध क्षमा करेंगे, (२)—गृह किंकरी बनायेंगे।(३)— 'नाथ उमा मम प्रान सम' जो मेनाने कहा था उसके उत्तरमें कहा कि इनको किंचित् भी क्लेश नहीं होगा, तुम्हें ये प्राण सम प्रिय हैं तो हमारी भी ये प्राणप्रिया हैं। उमाके प्रेममें माता विह्वल हैं, इसीसे 'बहु बिधि' समझाया।

नोट—१ बाबा हरिदासजी 'बहु बिधि' में पाँच विधिसे समझाना लिखते हैं। एक यह कि सती नाम पितिवियोगिनीका है, इसिलये अमंगल है और मेरा नाम शिव है जो मांगिलक है। इसी परस्पर विरोध होनेके कारण उस समय वियोग हुआ। दूसरी यह कि इन्होंने उस समय माता श्रीसीताजीका रूप धारण किया था, यदि हम भिक्तपथका त्याग करते तो जगत्भर भ्रष्ट मार्ग धारण कर लेता; इसिलये सतीको त्यागना पड़ा। तीसरी यह कि ब्रह्माकी सभामें दक्षके नाश होनेके लिये नन्दीका शाप हुआ था, बिना हमसे वियोग हुए दक्षका नाश कैसे होता? अतः वियोग हुआ। चौथी यह कि तुम दोनों स्त्री—पुरुषने आदि शिक्तको पुत्रिरूपमें पानेके लिये बड़ा तप किया था, उसकी पूर्ति बिना सतीतन—त्यागके नहीं होती, इसीसे वियोग हुआ। पाँचवीं यह कि शैल परोपकारी हैं। गंगा आदि इसीसे निकलकर जगत्के पाप हरती हैं। अतः जगत्का उपकार करनेके लिये ये शैलसुता हुई हैं, आगे रामकथाकी श्रोता बनकर जगत्का उपकार करेंगी। २—पं० शुकदेवलालजी 'बहु बिधि' समझाना यह लिखते हैं कि 'अपने भाग्यको धन्य मानो कि तुम्हारे यहाँ सब देवताओंने आकर तुमको दर्शन दिया। हम पार्वतीपर कदापि रुष्ट नहीं होनेके, तुम चिन्ता न करो। हमारा जो वेष तुम देखती हो वह तो हम

<sup>\*</sup> भरि-१७०४, को० रा०। भरे-१६६१, १७२१, १७६२।

केवल असुरोंको मोहित करनेके लिये भगवान्की आज्ञासे बनाये रहते हैं, यह हमारा वास्तविक रूप नहीं है— इत्यादि।' ३—जो 'छमेहु सकल अपराध अब' को मेनामें लगाते हैं उनके अनुसार भाव यह होगा कि हमारा वेष ही ऐसा है कि साधारण लोग इसे देखकर डर जाते हैं, आप जो डरकर भाग गयी थीं, वह स्वाभाविक बात है, उसमें आपका दोष क्या? हम तो उसको कभी मनमें नहीं लाये।

टिप्पणी—२ (क) 'गवनीं भवन' से जनाया कि महलके बाहर निकल आयी थीं। समझानेसे प्रसन्न हुईं। तब प्रणाम करके भवनको गयीं। उमाजीको पातिव्रत्य धर्मकी शिक्षा देनेके लिये शीघ्रतासे गयीं। (ख)'जननीं उमा बोलि' इति। शिवजीसे उमाजीके लिये प्रार्थना की, अब उमाको शिवसेवाका सिखावन देती हैं। (ग)'लें उछंग—'गोदमें बैठाया, यह स्नेहका आधिक्य है, यथा—'अधिक सनेह गोद बैठारी।'(घ) 'संकर पद पूजा' का भाव कि कल्याणकर्ताके पूजनसे तुम्हारा कल्याण है। (ङ) 'नारि धरम—।' पितपदकी पूजा सदा करना यह कहकर उसका कारण उत्तरार्धमें बताती हैं कि स्त्रीको पितदेव छोड़ दूसरा धर्म नहीं है। 'एकै धरम एक ब्रत नेमा। काय बचन मन पितपद प्रेमा॥'(आ०) [भाव यह कि उसका मुख्य धर्म यही है कि पितहीको एकमात्र अपना उपास्य और आराध्य देव माने। पर यह स्मरण रहे कि भगवान्की भिक्त स्त्रियोंको भी कही गयी है। भगवान्का आराधन परम धर्म, ऐसा न होता तो गोपिकाओंके प्रेमकी प्रशंसा नारदजी भिक्तसूत्रमें न करते, श्रीपार्वतीजी रामनाम न जपतीं, वामदेवजीसे वैष्णवदीक्षा न लेतीं। श्रीमीराजी, रत्नावतीजी, कुन्तीजी, द्रौपदीजी, करमैतीजी इत्यादि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं।]

टिप्पणी—३ 'बचन कहत भरें —' इति। सिखावन दे चुकीं, अब वचन कहती हैं। पहले गोदमें लिये रहीं, अब अत्यन्त स्नेहवश होकर कुमारी वा पुत्रीभावसे उरमें लगा लिया, ऐश्वर्य भूल गया जो नारदसे सुना था। दुःखकी बात जब कहने लगीं तब नेत्रोंमें जल भर आया। [ॐ 'लाइ उर लीन्हि' यह करुणरसकी परिपूर्णता जनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हृदयसे लगाकर जनाती हैं कि तनसे तो वियोग हो रहा है, पर हृदयसे न जाना। (प्र० सं०) श्रीसीताजीकी बिदाईके समय उन्हें शिक्षा दी गयी थी कि 'सास ससुर गुर पूजा करेहू। पतिरुख लिख आयसु अनुसरेहू॥' पर यहाँ ऐसी शिक्षा नहीं दी गयी, क्योंकि यहाँ तो सास, ससुर और गुरु तीनोंका अभाव है। (वि० त्रि०)]

कत बिधि सृजीं नारि जग माहीं। पराधीन सपनेहु सुख नाहीं॥५॥ भै अति प्रेम बिकल महतारी। धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी॥६॥ पुनि पुनि मिलति परित गिह चरना। परम प्रेमु कछु जाइ न बरना॥७॥ सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी। जाइ जननि उर पुनि लपटानी॥८॥

शब्दार्थ—कत=किसिलये, क्यों। सृजना=उत्पन्न करना, रचना। भेटि=गले वा छातीसे लगकर मिलना। अर्थ—जगत्में विधाताने स्त्रियोंको क्यों बनाया? पराधीनको तो स्वप्नमें भी सुख नहीं॥५॥ माता प्रेममें अत्यन्त व्याकुल हो गयीं। कुसमय विचारकर उन्होंने धैर्य धारण किया॥६॥ बारम्बार मिलती हैं और चरणोंको पकड़कर पैरोंपर गिर पड़ती हैं। अत्यन्त प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता॥७॥ श्रीपार्वतीजी सब स्त्रियोंसे मिल-भेंटकर माताके हृदयसे फिर जा लपटीं॥८॥

टिप्पणी—१ 'कत बिधि सृजीं—ं' इति। भाव कि स्त्री सदा पराधीन ही रहती है। 'सुख नाहीं' अर्थात् पराधीनतामें सर्वथा दु:ख-ही-दु:ख है। 🖾 हितोपदेशमें पराधीनको मृतकसमान कहा है; यथा—'ये पराधीनतां यातास्ते वै जीवन्ति के मृताः।' स्त्रियोंके लिये स्वतन्त्रता ही बिगड़ना कहा गया है, यथा—'जिमि सुतंत्र होइ बिगरिहंं नारी'(कि०) कन्या बालपनेमें माता-पिताके अधीन है, वे जहाँ चाहें ब्याह करें, ब्याहके बाद युवावस्थामें पितके अधीन है, वह जैसे चाहे तैसे रखे। और वृद्धावस्थामें पुत्रके अधीन है। यह मनुका वचन है।—'पिता रक्षित

कौमारे भर्ता रक्षित यौवने। वार्द्धके तु सुतो रक्षेन्न स्त्री स्वातन्त्र्यमहिति॥' स्त्री पराधीन रहती है, इस कथनका भाव यह है कि अब पितके अधीन रहकर पितको सेवा करना। [पुनः भाव कि विधिप्रपंच गुण और दोष मिलाकर बना है। इसमें सुख भी है और दुःख भी। पर स्त्रियोंको तो स्वप्नमें भी सुख नहीं है। उसको सदा पराधीन रहना पड़ता है। कारण कि स्त्रीमें स्वतन्त्रताको योग्यता नहीं है। उसके शरीरका संगठन ऐसा है कि उसे सदा रक्षाकी आवश्यकता रहती है स्वतन्त्र रहनेसे बिगड़ जाती है। उमाको विदा कर रही हैं, अतः स्त्रीजातिकी परवशतापर आक्षेप करती हैं। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ (क) 'मैं अति प्रेम—' इति। 'कुसमय बिचारी' अर्थात् रुदन करने या व्याकुल होनेका समय नहीं है। मंगल समयमें आँसू न बहाना चाहिये। [पुनः, 'कुसमय' है अर्थात् दुःखका समय नहीं है, मंगलका समय है वा, यह विचारकर कि करुणावश होनेसे समयके व्यापार बिगड़ जायँगे। कन्या भी दुःखित होगी। (वै०)] (ख)'पुनि पुनि मिलिति—' इति। प्रेममें नेम नहीं रह जाता, इसीसे चरणोंमें पड़ती हैं। प्रेम कहते नहीं बनता (अकथनीय है), यथा—'निर्भर प्रेम मगन पुनि ज्ञानी। किह न जाइ सो दसा भवानी॥' खि यहाँतक माताका प्रेम पार्वतीप्रिति दिखाया। आगे पार्वतीजीका प्रेम माताप्रिति दिखाते हैं। (ग) प्रथम उमाको गोदमें बिठाया, फिर हदयमें लगा लिया, अत्यन्त प्रेममें विकल हो गयीं तब धीरज धरा। अर्थात् उमाको गोदसे उतारकर भेंटने लगीं जब भेंटने लगीं तब पुनः परमप्रेमको प्राप्त हुईं। (घ) पुनः-पुनः मिलती हैं, पुनः-पुनः चरणोंमें पड़ती हैं। चरणोंमें पड़-पड़कर भेंटनेकी विधि नहीं है, इसीपर आगे लिखते हैं कि परम प्रेम है, प्रेमके ही कारण विकल हैं; यथा—'निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। किह न जाइ सो दसा भवानी॥ दिसि अरु बिदिसि पंथ निहं सूझा। को मैं चलेऊँ कहाँ निहं बूझा॥' [(ङ) पुनः, 'मिलिति परिति' से दो भाव दरसाये। माधुर्यमें वात्सल्यभावसे मिलती हैं। जब ऐश्वर्य स्मरण हो आता है तब पैरों पड़ने लगती हैं, प्रणाम करती हैं, चरण पकड़ लेती हैं।]

टिप्पणी—३ 'सब नारिन्ह मिलि भेटि—' इति। (क) 'मिलि' 'भेटि' दोनोंका एक ही अर्थ है, यहाँ दोनों शब्द लिखनेका तात्पर्य यह है कि सब स्त्रियोंसे दो–दो बार मिलीं। (ख) 'सब' से मिलने–भेंटनेका भाव कि पार्वतीजी सुशीला हैं, सयानी हैं, सबका मान रखती हैं, व्यवहार यथार्थ बरतती हैं; इसीसे सब स्त्रियोंने प्रसन्न होकर आसिष दिया। (ग) मातासे दो बार भेंटीं; प्रथम आदिमें सबसे पहले और फिर सबसे पीछे अन्तमें, 'पृनि पृनि मिलिति ' और 'जनिनिहि बहुरि मिलि ' बीचमें सब स्त्रियोंसे भेंटीं। यह भेंटनेका क्रम है, अतः इसी क्रमसे गुसाईंजीने लिखा। (घ) 'जाइ जनि उर पृनि लपटानी' से पाया गया कि प्रेममें विभोर हो जाती थीं तब पुनः-पुनः मिलती चरणोंपर पड़ती थीं और पार्वतीजी भी तब माताके उरमें पुनः-पुनः लिपट जाती थीं। पुनः भाव कि माता पुनः-पुनः मिलीं इसीसे पार्वतीजी भी मातासे पुनः-पुनः मिलती हैं।

नोट—मिलान कीजिये। 'भेंटि बिदा किर बहुरि भेंटि पहुँचाविहें। हुँकिरि हुँकिरि सु लवाइ थेनु जनु धाविहें॥ उमा मातु मुख निरिख नयन जल मोचिहिं। नारि जनम जगु जाय सखी किह सोचिहिं।' (पार्वतीमंगल १४३-१४४)

छंद— जननिहि<sup>8</sup> बहुरि मिलि<sup>8</sup> चलीं उचित असीस सब काहूँ दईं। फिरि फिरि बिलोकित मातुतन तब<sup>8</sup> सखीं लै शिव पिहं गईं॥ जाचक सकल संतोषि संकरु उमासहित भवन<sup>8</sup> चले। सब अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भले॥

१-जननी—१७०४। २. मिल—१६६१। ३. जब—१७२१, १७६२, छं०, को० रा०। तब—१६६१,१७०४, रा० प्र०। ४. 'न' का 'ने' या 'न' पर चिह्न देकर हाशियेपर महीन कलम या नीबसे 'हि' बनाया है। राशावाले हाथका बनाया जान पड़ता है। १६६१ में।; १७०४ में भवन है। भवनहिं—१७२१, १७६२, को० रा०।

# दोहा—चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह बृषकेतु॥ १०२॥

शब्दार्थ—जाचक (याचक)=मँगता, भिक्षुक। 'संतोषि' अर्थात् इतना दान दिया कि अघा गये फिर माँगनेकी चाह न रह गयी, यथा—'जाचक सकल अजाचक कीन्हे।' 'हेतु'=प्रेम यथा—'भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए। छरस असन अति हेतु जेंवाए॥', 'अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू। प्रगटेउ बिषम बान झखकेतू॥' परितोषु=प्रसन्न, संतोष, खुश। इच्छा पूर्ण होनेसे जो प्रसन्नता हो। बिदा कीन्ह=लौटनेकी आज्ञा दी, लौटाया, रुखसत किया।

अर्थ—(पार्वतीजी) मातासे फिर मिलकर चलीं, सब किसीने उन्हें यथायोग्य आशीर्वाद दिये। वे घूम-घूमकर पीछे माताकी ओर देखती जाती हैं। तब सिखयाँ उनको शिवजीके पास ले गयीं। सब याचकोंको संतुष्टकर शिवजी पार्वतीसहित अपने घर कैलासको चले। सब देवता फूलोंकी वर्षा कर-करके प्रसन्न हुए। आकाशमें भलीभाँति (घमाघम) नगाड़े बजने लगे। तब हिमाचल अत्यन्त प्रेमसे पहुँचानेके लिये साथ चले। वृषकेतु श्रीशिवजीने अनेक प्रकारसे परितोष करके उनको बिदा किया॥१०२॥

टिप्पणी—१ (क) 'जनिनिह बहुरि मिलि—'इति। मातासे भेंट करके जब चलीं तब स्त्रियोंने आसिष दिया। तात्पर्य यह कि अब सब जान गयीं कि ये सबसे मिल-भेंट चुकीं, कोई बाकी नहीं रहा, अब ये न लौटेंगी, इससे इस समय आसिष दिया। (ख) उचित असीस स्त्रियोंके लिये अहिवातकी अचलता है; यथा—'सदा सुहागिनि होहु तुम्ह जब लिंग मिह अहिसीस', 'अचल होहु अहिवात तुम्हारा। जब लिंग गंग जमुन जलधारा॥'(ग) 'फिरि फिरि बिलोकिति—' इति। फिरि-फिरि देखनेका भाव कि जब सिखयाँ उमाजीको शिवजीके पास ले गयीं तब माता पीछे हो गयीं; इसीसे फिर-फिरकर देखती हैं। 'फिरि फिरि' यह कि कुछ दूर चलती हैं फिर माताको देखती हैं, फिर चलती हैं, कुछ दूर चलकर फिर पीछे देखती हैं। पुन: भाव कि सिखयाँ अब उनको माताके पास नहीं आने देतीं, अत: 'फिरि फिरि बिलोकित' \* (घ) 'सखी लै गई' अर्थात् माता और सब स्त्रियाँ वहीं रह गयीं।

टिप्पणी—२ (क) 'जाचक सकल संतोषि संकरु' इति। जब उमाजी पास आ गयीं तब उनके कल्याणार्थ शिवजीने दान-पुण्य किया। याचक तो आपको सदा ही अत्यन्त प्रिय हैं, यथा—'जाचक सदा सुहाहीं' इति। (विनय०) और यहाँ तो याचकोंके लिये समय ही है। (ख) 'उमासहित भवन चले' इति। सकल याचकोंको संतुष्ट कर उमासहित चलना कहकर सूचित किया कि इतने अधिक याचक थे और इतना अधिक दान दिया; जिसने जो और जितना माँगा उससे भी अधिक देकर उनको तृप्त करके चले। पुनः यह कि जितना कुछ दहेज मिला वह सब वहीं दान कर दिया। हिमाचलकी दी हुई वस्तुओंमें उमाजी ही बाकी रह गयीं सो उन्हें लेकर घरको चले। यह भाव 'उमासहित भवन चले' का दिखानेके लिये ही 'सुरन सहित चले', 'गगन सहित चले' ऐसा कुछ भी न कहा। (ग) 'भवन' अर्थात् कैलासको चले; यथा—'भवन कैलास आसीन कासीं'। (विनय०) आगे इसी अर्थको स्पष्ट कर दिया है—'जबिहं संभु कैलासिह आए'।

टिप्पणी—३ (क) 'सब अमर हरषे सुमन "" ' इति। देवतालोगोंने समय जानकर फूल बरसाये, यथा— 'समय समय सुर बरषिंह फूला।' यात्रामें मंगलके लिये पुष्पकी वृष्टि होती है, यथा— 'बरषिंह सुमन सुमंगल दाता।' (३०२।४), 'सुर प्रसून बरषिंह हरिष करिंह अपछरा गान। चले अवधपित अवधपुर मुदित बजाइ निसान॥' (३३९)

<sup>\*</sup> १ लोकरीति भी है कि कन्या बिदा होते समय पीछे फिर-फिरकर देखती है। ऐसा न करनेसे अपवाद होता है कि अरे! यह तो पहलेसे ही पितको पहचानती थी। २ पं॰—(क) इससे अपनी कृतज्ञता जनाती हैं कि तुम्हारे यहाँ यह शरीर हमें मिला जिससे बिछुड़े हुए पित फिर मिले। (ख) कृपादृष्टि डालती हैं कि 'तुम्हारा घर सदा श्रीसे पूर्ण रहेगा, देवता, मुनि आदि यहाँ बराबर वास करेंगे। इस कृपादृष्टिका फल है कि नर-नारायण वहाँ सदा विराजते हैं, उद्धवादि संत वहाँ जाते थे।'

और चलनेकी तैयारी करनेपर निशान बजाये जाते हैं; यथा—'चली बरात निसान बजाई। मुदित छोट बड़ सब समुदाई॥'(३४३।७) यात्रा समय हर्ष मंगलसूचक है, यथा—'चलेड हरिष हियँ धिर रघुनाथा' (सुं०)—ये समस्त बातें शुभ मंगलमय यात्राकी द्योतक हैं। पुनः, जब शंकरजी उमासहित भवनको चले तब सबको हर्षका कारण यह हुआ कि अब तारकासुर मारा जायगा। कामदेवके भस्म होनेपर सब देवता बहुत दुःखी और सभीत थे—'डरपे सुर भए असुर सुखारी।' वह डर अब दूर हुआ, असुरवधकी प्रतीति हुई। (ख) कि हिमाचलने प्रथम दिन बारातको खिलाया और दूसरे दिन ब्याह करके बिदा कर दिया, इससे जाना गया कि देवताओंमें ऐसी ही चाल है। [परंतु 'पार्वतीमंगल' में विवाहके पश्चात् जेवनार हुई और फिर बिदाई हुई। यथा—'लोक बेद बिधि कीन्ह जल कुस कर। कन्यादान संकलप कीन्ह धरनीधर॥'(१३०)—'जेई चले हिर दुहिन सिहत सुर भाइन्ह। भूधर भोर बिदा कर साज सजाएउ॥'(१३९-१४०)] (ग) 'बाजे भले' अर्थात् गहगहाकर बजे।

टिप्पणी—४ (क) 'चले संग हिमवंतु तबः"' इति। अर्थात् जब उमासहित शिवजी भवनको चले तब। (ख) कि मेनाजी भवनसे बाहर आर्यी और भेंट करके फिर भवनमें गर्यी अर्थात् जैसा स्त्रीको उचित है वैसा मेनाने किया। और हिमाचल वरको पहुँचानेको पुरके बाहरतक गर्य। अर्थात् जैसा पुरुषोंको चाहिये वैसा ही इन्होंने किया। (ग) 'अति हेतु'=अत्यन्त स्नेहसे; यथा—'हरषे हेतु होरि हर ही को।'(घ) 'बिबिध भाँति परितोष किरि' अर्थात् जैसे पूर्व बहुत तरह समझाया था वैसे ही अब फिर बहुत तरह समझाया; सेवा, भिक्त, दान, दहेज इत्यादिकी प्रशंसा की। (ङ) 'पहुँचावन चले' कहकर 'बिदा कीन्ह' कहनेका भाव कि पहुँचानेके लिये साथ न ले गये। वहींसे अथवा कुछ दूर चलकर निकटसे ही लौटा दिया। ऐसा करनेमें 'वृषकेतु' कहा, अर्थात् धर्मकी ध्वजा हैं, ऐसा करना धर्म है। कि विवाह—प्रसंगमें आदि और अन्त दोनोंमें देवताओंका हर्ष, पुष्पवृष्टि, बाजोंका बजना कहकर बारातके प्रसंगको सम्पुटित किया है। बारात चलनेके प्रथम 'हरषे मुनि सब सुर समुदाई॥ सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे।' (९१। ७-८) उपक्रम है, और बारात बिदा होनेपर 'सब अमर हरषे सुमन बरिष निसान नभ बाजे भले' यह उपसंहार है।

तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाई॥१॥ आदर दान बिनय बहु माना। सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना॥२॥ जबहिं संभु कैलासिहं आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए॥३॥ जगत मातु पितु संभु भवानी। तेहिं सिंगारु न कहउँ बखानी॥४॥

शब्दार्थ—शृंगार=नख-शिख-शोभा; शरीरकी चित्ताकर्षक सजावट, इत्यादि। स्त्रियोंके शृंगार सोलह कहे गये हैं—अंगमें उबटन लगाना, नहाना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, बाल सँवारना, काजल लगाना, सेंदूरसे माँग भरना, महावर देना, भालपर तिलक लगाना, चिबुकपर तिल बनाना, मेंहदी लगाना, अर्गजा आदि सुगन्धित द्रव्योंका प्रयोग करना, आभूषण पहनना, फूलोंकी माला धारण करना, पान खाना, मिस्सी लगाना। 'अंग शुची मंजन बसन माँग महावर केश। तिलक भाल तिल चिबुकमें भूषण मेंहदी वेश॥ मिस्सी काजल अर्गजा बीरी और सुगन्ध। पुष्पकलीयुत होय कर तब नवसप्त निबंध॥' अ यहाँ नखशिख-शोभाके साथ-साथ महती सम्भोगलीला भी 'सिंगार' शब्दसे अभिप्रेत है।

अर्थ—'गिरिराज हिमाचल तुरंत घर आये और सब पर्वतों और तालाबोंको बुला लिया॥ १॥ बहुत आदर, सम्मान, दान और विनयसहित सबकी बिदाई हिमवान्ने की॥ २॥ (इधर) जैसे ही शिवजी कैलासपर आये (वैसे ही) सब देवता अपने-अपने लोकोंको चले गये॥ ३॥ भवानी और शिवजी जगत्के माता-पिता हैं, इसीसे मैं उनका शृंगार बखानकर नहीं कहता॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'तुरत भवन आए ।' बारातियोंके बाद घराती वा जनातीकी बिदाई होती है। पाहुने,

सम्बन्धी, इष्टिमित्र अपने यहाँ बारात आनेके बहुत पूर्वसे टिके हुए हैं, अत: 'तुरत' आकर इनको विदा किया। (ख) 'सकल सैल सर' इति। 'सैल सकल जहँ लिंग जग माहीं। लघु बिसाल निहं बरिन सिराहीं॥ बन सागर सब नदी तलावा। हिमिगिरि सब कहँ नेवत पठावा॥' यह ९४ (३-४) में कहा है पर यहाँ केवल 'सैल सर' का नाम दिया गया। इससे यह न समझो कि 'केवल इन्हीं दोकी बिदाई हुई वा केवल यही दो बुलाये गये थे, अत: पूर्वापर विरोध है।' निमन्त्रण भेजनेमें 'सैल' को आदिमें और 'तलावा' (=सर) को अन्तमें कहा, इनके बीचमें 'बन सागर सब नदी तलावा' को कहा था। ग्रन्थकारने यहाँ विदा करनेमें आदि और अंतके नाम ग्रहण करके मध्यके भी सभी नामोंका ग्रहण सुचित कर दिया।

टिप्पणी—२ (क) 'आदर दान बिनय बहु माना—' इति। यथा— 'सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के।' (३२६) [यहाँ चार प्रकारसे बिदाई कही है। जिनकी लड़की अपने यहाँ ब्याही है, जो अपने यहाँ का कुछ ले नहीं सकते उनका आदर; छोटों और विप्रोंको दान, बड़ों और मुनियोंसे विनय और मान्य (जिनके यहाँ अपने घरकी कन्या ब्याही है उन) का मान किया। अथवा, सबका सब प्रकार आदर–दान–मान आदि किया। सम्मान–दान सब दानोंसे बड़ा है।] (ख) 'सब कर बिदा कीन्ह' इति। भाव कि सबको न्योता भेजा था, यथा—'हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा।' इससे 'सबको' विदा करना कहा। 'बिदा कीन्ह' का भाव कि पाहुने बिना विदा किये विदा नहीं हो सकते। आज्ञा लेकर ही जाना होता है; यथा 'चलेउ पवन सुत बिदा कराई।' (ग) 'बिदा कीन्ह हिमवान' का भाव कि स्वयं अपनेसे विदा किया, राजा होकर भी निरिभमान हैं, दूसरेसे विदा करा देते ऐसा नहीं किया।

टिप्पणी—३ (क) 'जबिह संभु कैलासि आए ं इति। भाव कि बाराती शिवजीको घरतक पहुँचाकर तब विदा हुए। इस चौपाईका सम्बन्ध ऊपरके 'जाचक सकल संतोषि संकरु उमासि तथवन चले' से है। वहाँ 'भवन चले' यहाँ 'भवन (कैलास) में आये'—'भवन कैलास आसीन कासीं।' सूचीकटाहन्यायानुसार प्रथम हिमाचलका भवनमें आकर सबको विदा करना कहकर तब शिवजीका कैलासपर आना और विहार इत्यादि वर्णन करते हैं। (ख) 'सुर सब निज निज लोक सिधाए' इति। [यहाँ शिवजीका देवताओंको विदा करना न लिखकर 'सब सिधाए' कहा। भाव यह कि हिमवान्ने तो सबको न्योता दिया था इससे सबको विदा भी किया और यहाँ शिवजीने किसीको निमन्त्रण तो दिया न था। सब देवता अपनेसे ही बारात सजकर साथ चले थे। ब्रह्मा, विष्णु आदिहीने तो शिवजीको दूलह बनाया था। अतः इनकी बिदाई भी न कही गयी। जैसे स्वयं बाराती बनकर बारात ले गये वैसे ही स्वयं चले भी गये।] अथवा, यहाँ बिदाईका प्रसंग चल रहा है, बिदाईका समय है। मेनाने पार्वतीजीको विदा किया, बृषकेतु शिवजीने हिमाचलको विदा किया, हिमाचलने बरातियों और घरातियोंको विदा किया। इसी तरह यहाँ महादेवजीने देवताओंको विदा किया। तब वे सिधाये। [स्कन्दपु० के अनुसार शिवजीने देविष नारदद्वारा भगवान् विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्रादि देवताओंको बारातमें चलनेके लिये कहला भेजा था। पूर्व इस विषयमें लिखा जा चुका है।]

टिप्पणी—४ 'जगतमातु पितु —' (क) माता-पिताका शृंगार पुत्रको कहना अनुचित है। जगत्के माता-पिता हैं, यथा—रघुवंशमहाकाव्यमें। 'वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ॥' यह कहकर जनाया कि जगत्मात्रके किवयोंको शम्भुभवानीका शंगार कहना अनुचित है। (ख) यहाँ 'मातु पितु संभु भवानी' यथासंख्य नहीं है। पाठक्रमादर्थक्रमोबलीयान् (ग) यहाँ प्रथम 'मातु कहनेका भाव कि शृंगार न कहनेमें माता मुख्य है, माताका शृंगार न कहना चाहिये। (घ) 'तेहिं सिंगारु न कहउँ बखानी' का भाव कि यहाँ शृंगार कहनेका प्रयोजन था। स्त्री-पुरुषकी क्रीड़ाका वर्णन शृंगार कहलाता है। जैसा महादेव-पार्वतीजीने काम-क्रीड़ा की वैसा ग्रन्थकार न वर्णन कर सके। [स्मरण रहे कि भगवान् शंकरने भी इस समय अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके सुरतारम्भ किया। स्कन्दपुराणका मत है कि दम्पित महान्

क्रीड़ाके लिंगे गन्धमादन पर्वतके एकान्त प्रदेशमें चले गये थे। पर मानसकल्पकी कथामें यह विहार कैलासपर हुआ। बैजनाथजी लिखते हैं कि यह किवकी उक्ति है। इनका शृंगाररसमय चिरत कहनेमें लज्जा लगती है। यह अश्लील दूषण विचार कर न कहा—'व्रीडाजुगुप्साऽमंगलव्यंजकत्वादश्लीलं व्रिधेति' काव्यप्रकाश। अर्थात् लज्जा, घृणा तथा अमंगलका व्यंजक होनेसे अश्लील दोष तीन प्रकारका है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि शम्भुशुक्रसम्भूत सुतकी इस समय बड़ी आवश्यकता थी, अतः शृंगाररसका विधान बड़े विस्तारसे हुआ, जिसे देखकर भगवान् निन्दिकेश्वरने कामशास्त्रकी रचना की।]

करिहं बिबिध बिधि भोग बिलासा। गनन्ह समेत बसिहं कैलासा॥५॥ हरिगरिजा बिहार नित नयऊ। एिह बिधि बिपुल काल चिल गएऊ॥६॥ तब जनमेउ\* षटबदन कुमारा। तारकु असुरु समर जेहि मारा॥७॥ आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। षन्मुख जन्मु सकल जग जाना॥८॥

शब्दार्थ—भोग बिलास=आमोद-प्रमोद रितक्रीड़ा। भोग=सुख। बिलास=मनोविनोद; आनन्दमय क्रीड़ा; प्रेमसूचक एवं प्रसन्न करनेवाली क्रियाएँ। बिहार=संभोग; रितक्रीड़ा। षम्मुख (षण्मुख)=छ: मुखवाले कार्त्तिकेयजी। अर्थ—श्रीशिवजी और गिरिजाजी विविध प्रकारके भोग-विलास करते हैं, गणोंसिहत कैलासपर बसते हैं॥५॥ उनका नित्य नया विहार होता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।६॥ तब छ: मुखवाले 'कुमार' नामक पुत्रका जन्म हुआ, जिसने तारकासुरको संग्राममें मारा॥७॥ वेद, शास्त्र और पुराणोंमें षट्मुखके जन्म (की कथा) प्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है। अर्थात् लोक और वेद दोनोंमें प्रसिद्ध है॥८॥

टिप्पणी—१ 'कर्राहॅ बिबिध बिध भोग बिलासा' इति। इस समय शिवजी प्रवृत्तिमार्गको ग्रहण किये हुए हैं, वही यहाँ कहते हैं—जैसे प्रवृत्तिमार्गवाले अनेक प्रकारका भोग-विलास करते हैं वैसे ही शिवजी 'करिहं बिबिध बिधि भोग बिलासा।'(१); प्रवृत्तिवाले अपने गणसमेत अपने घरमें रहते हैं, वैसे ही शिवजी 'गन्ह समेत बसिंह केलासा'।'(२); प्रवृत्तिवाले अपनी स्त्रीके संग विहार करते, वैसे ही 'हर गिरिजा बिहार नित नयऊ।'(३); प्रवृत्तिवाले पुत्र उत्पन्न करते हैं, वैसे ही यहाँ—'तब जनमेउ घटबदन कुमारा।'(४); वे विवाह करते हैं वैसे ही यहाँ 'हर गिरिजाकर भयऊ बिबाहू'(५)। पुनः भाव कि तप नहीं करते भोग-विलास करते हैं, गण उनकी सेवा करते हैं, निर्जन स्थानमें नहीं रहते वरन् कैलास दिव्य स्थानमें रहते हैं, अब कहीं विचरते नहीं। उत्तरकाण्ड दोहा ५६ में शिवजीने कहा है कि प्रियाके वियोगमें वैराग्यवान् होकर गिरि-वन आदिमें अकेले विचरते थे। इसीसे यहाँ अब प्रियसंयोग होनेपर उस दशाका त्याग कहा। [वि० त्रि० लिखते हैं कि भोग-विलासकी विस्तृत विधि है, कामशास्त्रमें उसका उल्लेख है। जिसने कामशास्त्र नहीं देखा उसे क्या मालूम? पशुकी भाँति सन्तित उत्पन्न कर लेना दूसरी बात है।]

टिप्पणी—२ (क) 'हरगिरिजा बिहार नित नयऊ' इति। पुराणोंमें लिखा है कि महादेवजीने कई हजार वर्ष रात-दिन भोग-विलास किया तब कार्त्तिकेयका जन्म हुआ। (ख) 'बिपुल काल चिल गयऊ' का भाव कि भोग-विलास तथा विहारमें बहुत दिन बीत गये, कुछ जान ही न पड़ा। श्रीशिवजी योगकी अविध हैं और भोगकी भी अविध हैं; यथा—'श्रुतिपथपालक धरमधुरंधर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर॥'(७। २४। २) (यह श्रीरघुनाथजीके सम्बन्धमें कहा गया है।) विपुल काल बीत गया, पर विहारसे तृप्ति नहीं होती, यथा—'बुझै न काम अगिनि तृलसी कहुँ विषयभोग बहु घी ते'(विनय १९८)। इसीसे 'नित नयऊ' कहा अर्थात् जैसे—घी पड़नेसे अग्नि बढ़ती है वैसे ही विषयभोगसे कामाग्नि बढ़ती है। (नित नव विहारपर कालिदासने 'कुमारसम्भव' लिख डाला, परंतु

<sup>\*</sup> १६६१ में 'जनमेउँ' है।

ग्रन्थकारने इसे अनुचित समझकर दिग्दर्शनमात्र कर दिया। (वि० त्रि०)

टिप्पणी—३ 'तब जनमेउ षटबदन कुमारां—' इति। (क) प्रथम भोग-विलास करना कहा, फिर गिरिजासंग विहार करना कहकर तब षट्वदनका जन्म, क्रमसे यह सब वर्णन किया गया। पंचमुख महादेवजी, एकमुख पार्वतीजी, दोनोंके संगसे षट्मुख कुमार हुए। षट्वदनका नाम 'कुमार' है, मुद्रालंकारसे यह भी यहाँ जना दिया है। (ख) षट्मुखका जन्म तारकासुर वधहेतु हुआ। इसीसे षट्वदनका जन्म और तारकासुरका वध साथ ही कहा। आगे फिर जन्म और तारकासुरके वधका हाल कहते हैं कि ये दोनों बातें लोकवेद प्रसिद्ध हैं। (ग) 'तारक असुर समर जेहिं मारा' यह देवकार्यकी सफलता गायी। (घ) 'समर मारा' का भाव कि छल करके अथवा और कोई उपाय करके नहीं मारा, सम्मुख लड़कर मारा। (ङ) कि षट्मुखका जन्म कई प्रकारसे मुनियोंने कहा है। सबका मत रखनेके लिये कोई प्रकार यहाँ नहीं लिखा।

टिप्पणी—४ 'आगम निगम प्रसिद्ध पुराना ' इति। (क) इन तीन ग्रन्थोंका प्रमाण वक्ता प्राय: देते हैं, यथा—'नाना पुराणिनगमागमसम्मतं यद्', 'सारद सेष महेस बिधि आगम निगम पुरान।' इत्यादि। ये तीनों जगत्में प्रसिद्ध हैं तथा इन तीनोंमें षडाननजन्म प्रसिद्ध है। इसीसे सब जगत् जानता है। अतएव पहले तीनोंमें प्रसिद्ध होना कहकर तब जगत्का जानना कहा। ा≊देखना चाहिये कि कहाँ–कहाँ है। मत्स्यपुराणमें विस्तारसे जन्म-कथा है। भारतमें तो 'कार्त्तिकेयपर्व' ही एक पर्व है।

नोट—🖙 '**षटबदनकुमारा**' इनके छ: मुख थे इससे षडानन नाम पडा। जन्मकी कथाएँ वाल्मीकीय बालकाण्ड सर्ग ३६, मत्स्यपु० अ० १५८, महाभारत वनपर्व, पद्मपु० सुष्टिखण्ड, स्कन्दपुराण मा० के० खण्डादिमें विविध प्रकारसे दी हुई हैं। शिवपार्वतीजीको भोग-विलास करते हुए सौ या सहस्र वर्ष बीत गये तब इनका जन्म हुआ। वाल्मीकीयके मतसे दिव्य सौ वर्षतक विहार हुआ, यथा—'दृष्ट्वा च भगवान्देवीं मैथूनायोपचक्रमे। तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः। शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्॥'(१। ३६।६) और मत्स्यप्० के अनुसार सहस्र वर्ष हुआ, यथा—'विभ्रतः क्रीडतीत्युक्तं ययुस्ते च यथागतम्।' (२२) ' गते वर्षसहस्रे तु देवास्त्वरितमानसः॥'(२३। अ० १५८) कृत्तिकाओंने इनको पाला। (स्कं० पु० के अनुसार कृत्तिकाओंने अग्निद्वारा शंकरजीके वीर्यको धारण किया) इसलिये अथवा पद्मपु० के अनुसार कृत्तिकाओंने श्रीपार्वतीजीको सरोवरका जल पीनेको दिया और उनसे वचन ले लिया कि उनका पुत्र कृत्तिकाओंके नामसे (कार्त्तिकेय) प्रसिद्ध हो, वा कृत्तिका नक्षत्रमें जन्म होनेसे इनका नाम कार्त्तिकेय या स्वामिकार्तिक हुआ। तेजके स्कन्न होने, गंगाजी और अग्निके धारण करनेसे स्कन्द, गांगेय और अग्निभू इत्यादि भी इनके नाम हुए। इन्द्रकी सेनाके सेनापित होकर इन्होंने तारकासुरपर चढ़ायी की, इससे सेनानी भी कहलाये। तारकासुरने मुद्गर, भिण्डपालादि शस्त्रास्त्र इनपर चलाये पर वह इनका कुछ न कर सका। इन्होंने एक गदा मारी जिससे वह घायल हो गया तब उसने जाना कि ये दुर्जेय हैं, हमारे काल हैं। यह समझकर उसने सब सेनासहित एक बारगी इनपर प्रहार किया, पर इससे भी कुछ न हुआ। अब कार्त्तिकेयजी कुपित हुए, असुर सैन्य मारी गयी और भगी। तब तारकासुरने गदाका प्रहार कर इनके वाहन मोरको मारा। वाहन और देवताओंको भयभीत देख ये शक्ति लेकर उसपर दौड़े और उसके प्रहारसे उसका हृदय विदीर्णकर उसके प्राण ले लिये। (मत्स्यपु० अ० १६०)— 'विनय-पीयुष' में विनयपत्रिकाके पद १५ में इनकी कथा विस्तारसे लिखी गयी है, प्रेमीपाठक वहाँ देखें।

छंद— जगु जान षन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा।
तेहि हेतु मैं बृषकेतुसुत कर चरित संछेपहि कहा॥
यह उमा संभु बिबाहु जे नरनारि कहिंह जे गावहीं।
कल्यानकाज बिबाह मंगल सर्वदा सख पावहीं॥

# दो०— चरित सिंधु गिरिजारमन बेद न पाविहें पारु। बरनैं तुलसीदास किमि अति मितमंद गँवारु॥ १०३॥

अर्थ—षट्मुखकी उत्पत्ति, कर्तव्य, प्रताप और महान् पुरुषार्थ (सम्पूर्ण) को संसार जानता है। इसी कारण मैंने धर्मकी ध्वजा श्रीशंकरजीके पुत्रका चिरत थोड़ेहीमें कहा। जो स्त्री-पुरुष इस शिव-पार्वती-विवाहकी कथाको (व्याख्यानरूपमें) कहेंगे और जो इसे (संगीतके ढंगसे) गाते हैं वा गायेंगे वे कल्याणके कार्यों, विवाह-मंगल (आदि) में सदा सुख पाते हैं और पावेंगे। श्रीगिरिजापित शंकरजीका चिरत समुद्र (-वत् अपार) है, वेद भी उसका पार नहीं पाते, (तब) अत्यन्त मन्दबृद्धि और गाँवार तुलसीदास क्योंकर वर्णन कर सके॥ १०३॥

टिप्पणी—१ (क) 'जग जान षन्मुखं रहित। मत्स्यपुराणमें जन्म, कर्म, प्रताप और पुरुषार्थ चारों विस्तारसे लिखे हैं, वहाँ पाठक देख लें, इतना विस्तार यहाँ नहीं लिख सकते। जन्मादि-क्रमसे कहे हैं। जन्म अनेक प्रकारसे कहे हैं, कर्म देवताओंको अभयदान आदि, प्रताप यह कि उनके स्मरणसे शत्रु और रागादिका नाश होता है और मनोरथ सिद्ध होते हैं। महापुरुषार्थ तारकासुरका वध है। [पुन:, केवल शम्भुशुक्र-सम्भूत होना 'जन्म'। जन्म ग्रहण करते ही सुरसेना पितपदपर अभिषेक 'प्रताप' और उनकी शक्तिका किसी देवतासे न उठना 'महापुरुषार्थ' है। (वि० त्रि०)] (ख) 'तेहि हेतु मैं राण्य' इति। यह याज्ञवल्क्यजीकी इति है। वे भरद्वाजजीसे कहते हैं कि आप वेद-पुराण-शास्त्र जानते हैं, इन्होंने जगत्के लिये विस्तारसे कहा है, अतएव जगत् भी जानता है। इसीसे संक्षेपसे कहा। ध संक्षेपका कारण सर्वत्र लिखते हैं; यथा, 'जौं अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़ै कथा पार निह लहऊँ॥ ताते मैं अति अलप बखाने। थोरेहि महँ जानिहिह सयाने॥'(१) 'कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छिं। एहि लागि तुलसीदास इन्हकी कथा कछु एक है कही॥'(२) यथा यहाँ 'जगु जान—'। पुनः भाव कि जिनके चिरत वेदादि कहते हैं, संसार जानता है, उनके चिरत भला मैं कहाँतक बखान कर सकता हूँ। ['जगु जान' से यह भी जनाया कि चिरत अत्यन्त प्राचीन परमानन्ददायक और मनोवांछित वस्तु प्रदान करनेवाला प्रसिद्ध है, इसीसे सब जानते हैं।]

टिप्पणी—२ (क) 'यह उमा संभु' इति। अब प्रसंगका माहात्म्य कहते हैं। इस कथनका भाव यह है कि हम अपने ग्रन्थका माहात्म्य कहते हैं। 'नर नारि' कहकर सबको अधिकारी बताया। 'कहिंह' अर्थात् कथारीतिसे कहते और गानरीतिसे गाते हैं। कि षट्मुखके जन्मसे महादेवपार्वतीका विवाह सफल हुआ। तारकासुरके वधसे षट्मुखका जन्म सफल हुआ। यह सब कहकर माहात्म्य कहनेका भाव कि ये सब चिरत्र विवाहसम्बन्धी हैं। (ख) 'कल्यान काज बिबाह मंगल—' इति। मंगल और कल्याण पर्याय शब्द हैं, यथा—'कल्याणं मगलं शुभम्' इत्यमरः। पर यहाँ दोनों लिखनेसे ज्ञात होता है कि कुछ भेद है। वह यह कि 'कल्याण=भलाई। और, मंगल=अशुभकी निवृत्ति', तथा 'मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार।'(१।३०३) कल्याणकर्ताके विवाहसे कल्याण होगा, इस विवाहसे देवतादि सबका कार्य हुआ, इसीसे इसके श्रवणसे सबका कार्य सिद्ध होगा। विवाह सुननेसे विवाह, मंगल सुननेसे मंगल और सुखके चिरत्र सुननेसे सुख पावेंगे—यह सब होंगे। [यहाँ विवाहकी फलश्रुति कही है। 'कल्यान काज बिबाह मंगल सर्वदा सुख ं का भाव महात्मा लोग यह कहते हैं—(१) 'जो किसी कार्यके लिये कहे या गावे उसे कार्यमें कल्याण होगा। जो विवाहके लिये पढ़ेंगे उनका विवाहमें मंगल होगा और जो निष्काम पढ़ते हैं उनको सदा ही सुख होगा।' (शुकदेवलालजी) वा, (२) विवाह ही कल्याण कार्य है। (३) वा, 'कल्याणके यावत् कार्य (धन, धाम, स्त्री, पुत्र, आरोग्य, दीघार्य आदि) विवाहादि यावत् मंगल प्रसिद्ध उत्सवादिसहित सदा सर्वदा सुखपूर्वक सब वस्तु पावेंगे।' (वै०)]

टिप्पणी—३ (क) 'चरित सिंधु गिरिजारमन—' इति। 'सुनहु संभु कर चरित सुहावा' से लेकर 'चरित सिंधु—'तक शम्भु–चरित है। यहाँ गोसाईंजी अपनी इति लगाते हैं—'बरनैं तुलसीदास किमि—''। गिरिजारमनका

भाव कि जैसे गिरिजाके पित हुए वह चिरत समुद्र है, तात्पर्य कि जितना हमने कहा इतना ही नहीं है। '*चरित* सिंध' कहकर चरितकी अपारता दिखायी, यथा—'रघबीर चरित अपार बारिध पार किंब कौने लहाौ'; इसीसे 'बेद न पाविह पारु' कहा। [शिवमहिम्नस्तोत्रमें पुष्पदन्तने कहा है—'असितिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिंधुपात्रे स्रतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तद्दिप तव गुणानामीश पारं न याति॥' '*चरित* सिंध '— भाव कि नदीका पार मिलता है, समृद्रका नहीं। इसीलिये 'न पावहिं पार' कहा। वेद सभी कुछ कह सकते हैं, जब वे ही नहीं कह सकते तब मैं क्योंकर कह सकुँ (मा० सं०)। 'चरित सिंध्—न पाविहं पार' यहाँ कहा। ऐसे ही श्रीरामचरितके सम्बन्धमें उत्तरकाण्डमें कहा है—'चरित सिंध् रघनायक थाह कि पावै कोइ।' (७। १२३) इससे जनाया कि दोनोंके चरित अपार अथाह सागर हैं। यह समानता दिखायी। (प॰ प॰ प्र॰) (ख) 'अति मतिमंद गँवार।' इति। भाव कि वेद पढ-सुनकर चरित जाने जाते थे, वही वेद जब पार नहीं पाते तब मैं तो वेद पढ़ा नहीं हूँ क्योंकि अति मितमन्द हूँ, न वेदोंको सुना ही है क्योंकि गँवार हूँ, ग्रामवासी हूँ, ग्राममें वेदकी प्राप्ति कहाँ सम्भव है जो सुनता। (घ) 🖙 महादेव-पार्वतीका विवाह गुसाईंजीने नियमपूर्वक गाया है। 'शिवजी गणोंसमेत कैलाससे चले' वहाँसे 'विवाह करके कैलास आये'. यहाँतक प्रत्येक दोहेमें एक छन्द लिखते हैं और प्रत्येक दोहेमें चार-चार चौपाइयाँ लिखीं। एक-ही-एक दोहा और एक-ही-एक छन्द लिखते हैं, सर्वत्र छन्द एक ही प्रकारका है। 🕬 इसमें ११ ही छन्द हैं अर्थात एक रुद्री (रुद्र=११) देकर इस प्रसंगको विशेष मांगलिक बना दिया है। 🖙 स्मरण रहे कि इस प्रसंगमें (संवत् १६६१ की प्रतिसे स्पष्ट है कि) मूल पाठमें 'शिव' शब्द प्राय: तालव्यी शकारसे ही लिखा गया और जहाँ कहीं संयोगी 'क्ष' चाहिये वहाँ 'छ' की जगह क्षकारहीका प्रयोग प्राय: हुआ है। इसमें भी कुछ भाव अवश्य ही होंगे। पाठकगण तथा खोजक इसपर विचार करें।]

नोट—१ 'कर्म प्रताप पुरुषारथ महा' तारकासुरके वधसे ही प्रकट हैं। इनका तेज देखकर इन्द्रको सोच हुआ और इसने इनपर वज्रका आघात किया जिससे इनका पेट फट गया। इन्होंने अपने हाथसे अपना पेट पकड़ लिया। अश्विनीकुमारने ओषिध देकर पेटको फिर जैसा–का–तैसा कर दिया। एक बार इन्होंने पर्वतमें बरछा मारा जिससे पर्वतके आरपार छेद हो गया। पैदा होनेके सप्ताहके भीतर ही तारकासुरका इन्होंने वध किया था इत्यादि।

नोट—२ षण्मुख और वृषकेतुसुत दो नाम इनके इस प्रकरणमें दिये गये। तारकासुरके वध और तेज प्रताप तथा पुरुषार्थके विचारसे षट्वदन नाम दिया गया। छ: मुखवाले हैं तब क्यों न ऐसे हों? वृषकेतुसुत इससे कहा कि तारकासुरके वधसे फिर धर्मका प्रचार हुआ।

नोट—३ पं० श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजीके 'विश्वसाहित्यमें रामचिरतमानस हास्यरस' नामक पुस्तकके आधारपर ही इस (शिव-पार्वती-विवाह) प्रकरणके नोट लिखे गये हैं, यह प्रकरण समाप्त हो रहा है; अतएव विश्व-साहित्यके नातेसे अब एक नैतिकका बृहत् अवतरण यहाँ दिया जाता है। श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि मैंने 'रामायणमें करुणरस' शीर्षक लेखमालामें (जिसका कुछ अंश 'कल्याण' में प्रकाशित हो चुका है) यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी दु:खान्त नाटकीय सिद्धान्तके कारण आदर्शवाद (Idealism) सर्वदा असफल ही समझा जाता है। नवीन साहित्य यज्ञके एक प्रतिनिधि वर्नार्डशा अवश्य हैं। उन्होंने भी अपने 'Man and Superman' नामक नाटकमें आदर्शवादका मखौल ही उड़ाया है। टैनर एक आदर्शवादी था जो संसारसे विरक्त होकर त्यागपूर्ण जीवन बिताना चाहता था। अना मायारूपिणी स्त्री थी जो उसे आदर्शके आकाशसे वास्तविकताकी पृथ्वीपर खींच लाना चाहती थी। आखिर टैनर मायाके फंदेमें फँस गया और विवाह हो गया। पर बेचारेकी आदर्शपूर्ण भावनाएँ अब भी बनी हुई थीं। वह भोग-विलासकी सारी सामग्री बेचकर अब भी एक कुटिया बनाना चाहता था। अनाकी सखियाँ उसकी ऐसी आदर्शपूर्ण वकृता सुनकर सतर्क हुई तो उसने कहा—'उन्हें

बकने दो' (Let him talk). आह, जीती हुई माया अपने पराजित व्यक्तिकी सिर्फ बातोंवाली डींगकी परवा नहीं करती। पश्चिमी संसारमें आदर्शवादकी मिट्टी तो अब भी पलीद ही है; पर यहाँ देखिये कि आर्य-सभ्यतामें शिव-पार्वती-विवाह बड़े मर्मकी चीज है। आज भी स्त्री-समुदायमें पातिव्रत्य धर्मके नाते पार्वती (गौरी)—पूजाकी ही प्रमुखता प्राप्त है। और शिवजी तो 'सदा शिव योगी' तथा आदर्श एवं वैराग्यकी मूर्ति ही समझे जाते हैं। पार्वतीजीका आदर्श भोग-वासना नहीं है अपितु सेवा है। वे अनाकी तरह शिवजीको नीचे नहीं घसीटतीं परंतु अपनेको शिवजीके अर्पण करती हैं—शिव-पार्वती-विवाहके बाद शिवजीके किसी आदर्शका बट्टा नहीं लगा। उनकी कुटीकी सजावट वही योगीकी कुटीकी सजावट बनी रही। हाँ, उसमें अन्नपूर्णाके सौन्दर्यका समावेश अवश्य हो गया जिससे जीवनका रूखा-सूखा-पन जाता रहा।—किवने इसीलिये लिखा है 'संभुचिरत सुनि सरस सुहावा' (योगके साथ 'हास्यरस' भी है और 'शृंगार-रस' भी)।

वीरकविजी—'चरित सिंधु बरनै तुलसीदास किमि ' में उक्ताक्षेप और 'विचित्र' अलंकारकी ध्विन व्यंजित होती है। अत्यन्त मितमन्द कहकर अपनेको गँवार बनाना इससे श्रेष्ठ वक्ता होनेकी इच्छा रखना विचित्र है। 'लघुता लित कुबारि न खोरी है।'

# श्रीशिव-पार्वती-विवाह-प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ।

### कैलास-प्रकरण

# ( उमा-शंभु-संवादका हेतु )

संभु चिरत सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा॥१॥ बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनिह\* नीरु रोमाविल ठाढ़ी॥२॥ प्रेम बिबस मुख आव न बानी। दसा देखि हरषे मुनि ज्ञानी॥३॥

शब्दार्थ—सरस=रसयुक्त; रसीला=नवों रसोंसे पूर्ण। लालसा=उत्कट इच्छा; बहुत बड़ी अभिलाषा या चाह। रोमाविल=रौंगटे, रोयोंकी पंक्ति।=रोयोंकी पंक्ति जो पेटके बीचों-बीच नाभिसे ऊपरकी ओर गयी हुई होती है। अर्थ—श्रीशिवजीका सुन्दर रसीला चिरत सुनकर श्रीभरद्वाज मुनिने बहुत ही सुख पाया॥१॥ उनको कथा (सुनने) की लालसा बहुत बढ़ी, नेत्रोंमें जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गयी॥२॥ प्रेमसे बेबस हो गये, मुखसे वचन नहीं निकलता। (भरद्वाजजीकी यह) दशा देखकर ज्ञानी मुनि श्रीयाज्ञवल्क्यजी हिर्षित हुए॥३॥ टिप्पणी—१ 'संभु चिरत सुनि सरस सुहावा' इति। (क) 'सरस'से जनाया कि यह प्रसंग नवों रसोंसे पूर्ण है।—[नवों रसोंके लक्षण पूर्व (३७।१०) 'नवरस जप तप जोग बिरागा' और 'भावभेद रसभेद अपारा।' (९।१०) में विस्तारसे लिखे गये हैं। भक्तवर श्रीशर्वरीशजीने 'नवरसतरंग' में रसोंके लक्षण इस प्रकार दिये हैं—(१) शृंगार—'दंपित छिब करषे जहाँ बरषे मोद अपार। सरसे सदा वसंत ऋतु रसमय सोइ शृंगार॥' उदाहरण—'छिबखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकिह न सकुच पितपद कमल मनु मधुकर तहाँ॥' (१।१००) (२) हास्य—'हाव भाव मुख भू नयन बयन ब्यंग्य सुनि चैन। तेहि रस हास्य जनावई बरनत बनै बनै न॥'; (३) करुण—'सुखकी चिंता ताप तय दुखिह रहै टिघराय। करुणा रसको रूप इमि सर्बरीश बिलगाय॥'; (४) वीर—'गीर गनै निहं शंक मन रहै धीर रणरंग। तकै आपनी घात को सो रस वीर प्रसंग॥'; (६) भयानक—

<sup>\*</sup> नयन—१७०४, को० रा०, वि० त्रि०। नयनन्हि—१६६१, १७२१, १७६२, छ०।

'जाके बेग बिलाय चित भभरे मन बुधि ज्ञान। ज्ञान भयानक रस हरेड कैसे करै बखान॥'; (७) बीभत्स—'घृणता अरु दुर्गन्थता कुत्सित महा कुरूप। सहजिह लिहय बिराग जहँ सो बिभत्स रसरूप॥'; (८) अद्भुत—'सत्य बीच भासै असत असत बीच सत्यार्थ। हरिचरित्र जग नाट्य सम अद्भुत यहै यथार्थ॥ मन बुधि चित सब मिलि रहिं उगाय। होइ विवर्ण ठग भासहीं अद्भुत यहै जनाय॥'; (९) शान्त—'गत संकल्प विकल्प होइ चमकित चमक तुरीय। शर्बरीश गत शान्तरस अकथनीय कथनीय॥']

उदाहरण, यथा—(१) '**बिष्नु बिरंचि आदि सुरब्राता। चिद्ध चिद्ध बाहन चले बराता।। सुर समाज सब भाँति** अनूपा।'(९२।७-८), 'सिविह संभुगन करिह सिंगारा।', 'किर बनाव सिज बाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना।' (९५।२) कामसमाजवर्णन, गाली-गान आदि श्रंगाररसके उदाहरण हैं।

- (२) हास्य—'बिष्नु बचन सुनि सुर मुसुकानें। निज निज सेन सिहत बिलगानें॥'(९३।२), 'देखि शिविह सुरित्रय मुसुकाहीं। बर लायक दुलिहिनि जग नाहीं॥'(९२।६), 'नाना बाहन नाना बेषा। बिहसे शिव समाज निज देखा॥'(९३।६) इत्यादि।
- (३) करुण—'भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि। किर बिलाप रोदित बदित सुता सनेह सँभारि॥'(९६) जिन लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं॥'(९७), 'रोदित बदित बहु भाँति करुना करत संकर पिंह गई। अति प्रेम किर बिनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्मुख रही॥'(८७)
- (४) रौद्र—'रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरष दुर्गम भगवाना॥'(८६।४), 'बिकट बेष रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह उर भय भएउ बिसेषा॥'(९६।४), 'सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका॥ तब सिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भएउ जरि छारा॥'(८७।५-६)
- (५) वीर—'अस किह चलेउ सबिह सिरु नाई। सुमन धनुष कर सिहत सहाई॥ कोपेउ जबिह बारिचरकेतू। छन महँ मिटे सकल श्रुतिसेतू॥ ब्रह्मचरज व्रत संजम नाना। धीरज धरम ज्ञान बिज्ञाना॥ सदाचार जप जोग बिरागा। सभय बिबेक कटकु सबु भागा॥'(८४। ३—८) 'देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदन मन माखा॥ सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस तािक श्रवन लिग ताने॥ छाँड़े बिषम बिसिख उर लागे। छूटि समािध संभु तब जागे॥'(८७। १—३)
- (६) भयानक—'शिवसमाज जब देखन लागे। बिडिर चले बाहन सब भागे।।<sup>....</sup>बालक सब लै जीव परानें।। गए भवन पूछिंह पितु माता। कहिंह बचन भय कंपित गाता।। किहअ काह किह जाइ न बाता। जम कर धार किधों बिरिआता॥'(९५। ४—७), 'बिकट बेष रुद्रिह जब देखा। अबलन्ह उर भय भएउ बिसेषा॥'(९६)
- (७) बीभत्स—'भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें। खर स्वान सुअर सृकाल मुख गन बेष अगनित को गने<sup>----</sup>' (९३)
- (८) अद्भुत—'कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू। बिनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना। रिष्टपुष्ट कोउ अति तनखीना॥ (९३), 'अजा अनादिशक्ति अबिनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि॥ जग संभव पालन लयकारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि॥ जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई॥ नाम सती सुंदर तन पाई॥'(९८। २—५)
- (९) शान्त—'जब तें सती जाइ तनु त्यागा। तब तें शिव मन भयउ बिरागा।। जपिहं सदा रघुनायक नामा। जहँ तहँ सुनिहं रामगुनग्रामा।। चिदानंद सुखधाम शिव बिगत मोह मद मान (काम)। बिचरिहं मिह धिर हृदय हिर सकल लोक अभिराम।।'(७५), 'मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी।।" निज इच्छा लीला बपु धारिनि।'; 'संकर सहज सरूप सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा।।'(५८।८)
  - 🖙 पुन:, इसमें वात्सल्य, सख्य और दास्य-भक्ति-सम्बन्धी ये रस भी हैं।
  - (१०) वात्सल्यरस, यथा—'कहहु सुता के दोष गुन मुनिबर हृदय बिचारि।'(६), 'जननी उमा बोलि तब

लीन्ही। लै उछंग सुंदर सिख दीन्ही॥ करेहु सदा संकर पद पूजा। नारि धरमु पति देउ न दूजा॥'(१०२। २-३), 'नाथ उमा मम प्रान सम गृहकिंकरी करेह। छमेह सकल अपराध अब होड़ प्रसन्न बरु देहु॥'(१०१)

- (११) सख्य यथा—'अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे।' (९०। ४)
- (१२) दास्य, यथा—'भृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे॥ शिव अनुसासन सुनि सब आए। प्रभुपद जलज सीस तिन्ह नाए।'(९३। ४-५) 'सिर धिर आयसु करिअ तुम्हारा। परम धरम यह नाथ हमारा॥ मातु पिता गुर प्रभु कै बानी। बिनहि बिचार करिअ सुभ जानी॥ तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी॥' (७७। २-४)

पुनः, श्रवण-कीर्तनादि नवधा भक्तिके भी लक्षण इसमें पाये जाते हैं; अतः 'सरस' कहा। उदाहरण, यथा—'जपिंह सदा रघुनायक नामा। जहँ तहँ सुनिंह रामगुनग्रामा॥'(७५।८), 'बिचरिंह मिह धिर हृदय हिर सकल लोक अभिराम।'(७५), 'नित नै होइ रामपद प्रीती।'(७६।३), 'सिर धिर आयसु करिय तुम्हारा। ं (७७।२), 'होइहि सोइ जो राम रचि राखाः ।' (५२।७), 'नाथबचन पुनि मेटि न जाहीं', इत्यादि।

- (ख) 'संभुचरित' इति। 'उमाचरित सुंदर मैं गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा॥' (१। ७५। ६) उपक्रम है, 'संभुचरित सुनि सरस सुहावा' उपसंहार है।—यही इतनेके बीचमें 'शम्भुचरित' है। इसके भीतर नौ रस हैं, अत: यह 'सरस' है। सरस है, इसीसे स्वयं 'सुहावा' अर्थात् सुन्दर है और दूसरोंको सुहाता है। 'सरस' और 'सुहावा' दो विशेषण दिये, इसीसे 'अति सुख' पाना लिखा।
  - (ग) 🖙 अच्छे वक्ताओंकी वाणी सुनकर सर्वत्र श्रोताओंको 'अति सुख' हुआ है। यथा—
  - (१) 'रामकथा मुनिबर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुखु मानी॥'(४८।३)
  - (२) 'भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लिछमन प्रभु चरनिह सिरु नावा॥'(३।१७।१)
  - (३) **'हरिचरित्रमानस तुम्ह गावा। सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा॥'**(७। ५३। ७) (उमाजी)
  - (४) 'नयन नीर मन अति हरषाना। श्रीरघुपति प्रताप उर आना॥'(७। ९३। २) (गरुड़जी) तथा यहाँ, (५) 'संभूचरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मृनि अति सुख पावा॥'

टिप्पणी—२ 'बहु लालसा कथा पर बाढ़ी।—' इति। (क) सुनकर 'अति सुख' पाया, इसीसे 'बहु लालसा' बढ़ी कि शिवचिरित्र और सुनावें। 'अति सुख पावा', अतएव 'नयन नीर रोमांविल ठाढ़ी।' नेत्रोंमें जल और तनमें रोमांच होना प्रेमकी दशा है, इसीसे आगे 'प्रेम' शब्द भी लिखते हैं—'प्रेम बिबस मुख आव न बानी।' अथवा, (ख) कथा सरस है, भरद्वाजजी रसके जानकार हैं, इसीसे कथापर बहुत लालसा बढ़ी। यथा—'रामचिरित जे सुनत अधाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥'(७। ५३) लालसा बढ़नेकी बात चेष्टा वा दशाके द्वारा जान पड़ी। दशा आगे लिखते हैं—'नयन नीर—।' (ग) [पंजाबीजी लिखते हैं कि श्रीयाज्ञवल्क्यमुनिकी 'कथाकी रीति और अपूर्व कथासे 'अति सुख' हुआ। अथवा, कथा सरस और सुन्दर है और भरद्वाज 'सर्वरसप्राही' हैं, इसलिये 'सुहावनी' भी है]।

टिप्पणी—३ 'प्रेम बिबस मुख आव न बानी।—' इति। (क) प्रेममें मुखसे वाणी नहीं निकलती; यथा— 'कोउ किछु कहड़ न कोउ किछु पूँछा। प्रेम भरा मन निज गित छूँछा।' (२। २४२। ७) (बैजनाथजी लिखते हैं कि प्रियका रुख देखकर या गुण सुनकर जो प्रेम उमगता है और शरीरकी सुध नहीं रह जाती, यह प्रेमकी पहली 'उक्त दशा' है।) (ख) 'दसा देखि' इति। मन, कर्म और वचन तीनोंकी दशा देखी। यथा— 'बहु लालसा कथा पर बाढ़ी' यह मन, 'नयनिह नीरु रोमाविल ठाढ़ी।' यह तन वा कर्म और 'प्रेम बिबस मुख आव न बानी' यह वचनकी दशा कही। मन, कर्म और वचन तीनोंसे भरद्वाजजीको यहाँ प्रेममें मगन देख श्रीयाज्ञवल्क्य मुनि हर्षित हुए। (ग) 'मुनि ज्ञानी' कहनेका भाव कि श्रीयाज्ञवल्क्यजीको यह ज्ञान अच्छी तरहसे है कि शिवविमुख श्रीरामजीको प्रिय नहीं है, शिवभक्त श्रीरामजीको प्रिय है। अथवा, ज्ञानी होते हुए भी प्रेमकी दशा देखकर प्रसन्न हुए। इससे जनाया कि श्रीयाज्ञवल्क्यजी ज्ञानी और प्रेमी दोनों हैं। प्रेम ज्ञानकी शोभा है, यथा—'सोह न रामपेम बिनु ज्ञानू। करनधार बिनु जिमि जलजानू॥'(२।२७७।५) वे कोरे शुष्क ज्ञानी नहीं हैं।

प० प० प०—हर्षित इससे कि ऐसा श्रोता बड़े भाग्यसे मिलता है। श्रीरामकृपासे ही ऐसे शिव-राम-प्रेमी श्रोतासे सत्संग करनेका लाभ वक्ताको मिलता है। भुशुण्डिजीने भी कहा है—'आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन। निज जन जानि राम मोहि संतसमागम दीन॥'(७। १२३) यह केवल विनय नहीं है। यह त्रिसत्य है कि भरद्वाज या गरुड़जीके समान श्रोतासे सत्संग करनेका भाग्य केवल रामकृपासे ही मिलता है।

नोट—१ श्रोताको वक्ताकी प्रशंसा करके अपनी कृतज्ञता जनानी चाहिये थी, सो यहाँ नहीं की गयी? इसका समाधान यह है कि ग्रन्थकारने इनका कृतकृत्य होना 'ग्रेम बिबस मुख आव न बानी' कहकर सत्य कर दिखाया। इसीसे आगे इनकी वाणी, इनका बोलना नहीं लिखा।

### अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा। तुम्हिह प्रान सम प्रिय गौरीसा॥४॥ शिव पद कमल जिन्हिहं रित नाहीं। रामिह ते सपनेहुँ न सोहाहीं॥५॥ बिनु छल बिश्वनाथ पद नेहू। रामभगत कर लच्छन एहू॥६॥

अर्थ—अहा हा! हे मुनीश! आपका जन्म धन्य है। आपको गौरीपित श्रीशिवजी प्राणोंके समान प्रिय हैं॥ ४॥ श्रीशिवजीके चरणकमलोंमें जिनका प्रेम नहीं है, वे स्वप्नमें भी (अर्थात् कभी भूलकर भी) श्रीरामजीको नहीं भाते॥ ५॥ विश्वनाथ (श्रीशिवजी) के चरणोंमें निष्कपट प्रेम होना, यही (वा, यह भी) श्रीरामभक्तका लक्षण है॥ ६॥

टिप्पणी—१ 'अहो धन्य तव जन्म—' इति। (क) याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसीसे सम्बोधनमें भी 'मुनीस' यह बड़प्पनका पद दिया। (पहले मुनि ही सम्बोधन किया था, यथा—'सुनु मुनि मिटिहि बिषाद'; अब प्रेममें विभोर देखकर 'मुनीस' कहते हैं। वि० त्रि०) श्रीरामजीके शुचि सेवक होनेसे आश्चर्य हुआ, अतः 'अहो' कहा। श्रीरामजीका शुचि सेवक होना आश्चर्य है। श्रीरामजीके शुचि सेवक होने तथा गौरीश इनको प्राणसम प्रिय होनेसे 'धन्य' कहा।—(पंजाबीजी लिखते हैं कि भाव यह है कि 'हमने गौरीशके चिरत तुमको सुनाये थे कि यदि विरक्त होंगे तो इनका मन इन चिरत्रोंमें न लगेगा, प्रेम न होगा। तुम धन्य हो, तुमको ईश्वरोंकी सब क्रियाएँ प्यारी हैं। अथवा, भेद-दृष्टिवाले तत्त्वके अधिकारी नहीं हैं। दोनोंमें तुम्हारी भक्ति है, इसलिये तुम धन्य हो।) (ग) 'गौरीसा' का भाव कि जैसे गौरी (पार्वतीजी) को ईश (शिवजी) प्रिय हैं, वैसे ही तुमको भी प्रिय हैं। (घ) श्रीभरद्वाजजीकी रामभक्ति प्रकट है, इसीसे याज्ञवल्क्यजीने संवादके आदिमें कहा था कि 'राम भगत तुम्ह मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी॥' (४७। ३) शिवभक्ति गुप्त है। जब शिवचिरत सुनाया गया तब प्रकट हुई, उसीको देखकर प्रशंसा करते हैं।

टिप्पणी—२ 'शिव पद कमल जिन्हिं रित नाहीं।—' इति।(क) तात्पर्य कि ऐसे लोग रामभक्त कहलाते भर हैं, पर भगवान्को प्रिय नहीं हैं; यथा—'सिवद्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा॥'(६।२) (पं० रा० कु० का पाठ 'भावा' है)। (ख) सगुण-रूप होनेसे 'सपनेहुं' कहा, नहीं तो ईश्वरको स्वप्न कैसा?— ('स्वप्नमें भी मुहावरा है। स्वप्नसे तात्पर्य नहीं है। 'सपनेहुँ साँचहु मोहि पर जौं — '(१।१५ देखिये।) (ग) श्रीरामजीके प्रिय (भक्त)में प्रेम न हुआ तो श्रीरामजीको कैसे सुहावें? पुनः भाव कि शिवपदमें रित नहीं है, अर्थात् उनसे विरोध करते हैं। विरोध करना इससे पाया गया कि वे रामजीको स्वप्नमें भी नहीं सुहाते। [यहाँ शिवपदकमलरितका अभाव विवक्षित है। प्रेमका अभाव होनेपर भी शिवद्रोहका अभाव रह सकता है। अतः 'रित नाहीं' से विरोध करनेका भाव लेना सुसंगत नहीं है। शिवद्रोही तो नरकगामी होते हैं, यथा—'संकर प्रिय

मम द्रोही सिवद्रोही मम दास। ते नर करिं कलप भिर घोर नरक महुँ बास॥'(६।२) शिवपदरितहीनको श्रीरामजीकी भक्ति नहीं, यथा—'संकर भजन बिना नर भगित न पाविहं मोरि।' (७। ४५) (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—३ 'बिनु छल बिश्वनाथपद नेहूं।—'इति। (क) 'बिश्वनाथ' का भाव कि शिवजी विश्वको उत्पन्न करते हैं, विश्वका पालन करते हैं, विश्वके आत्मा हैं, यथा—'जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी॥'(१। ६४। ५) अतएव इनके पूजनसे विश्वभरका पूजन हो गया। पुनः भाव कि इनकी प्रसन्तापर जगत्की प्रसन्तता निर्भर है। (ख) विश्वनाथके चरण–सेवनसे श्रीरामजीकी भक्ति मिलती है। यथा—'होइ अकाम जो छल तिज सेइहि। भगित मोरि तेहि संकर देइहि॥'(६। ३। ३) (ग) छल क्या है? 'स्वारथ छल फल चारि बिहाई' से स्पष्ट है कि स्वार्थकी चाह, अर्थ-धर्म-काम-मोक्षकी चाह भी छल है। संसारको दिखानेके लिये जो भिक्त की जाती है वह छल है। [(घ) 'रामभगत कर लच्छन एहू' इति। भागवतोंपर प्रेम करना ही भागवतोंका मुख्य लक्षण है, यथा—'आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम्। तस्मात्परतरं देवि तदीयानां समर्चनम्॥'(पाडे) श्रीशिवजी परम भागवत हैं; यथा—'निम्नगानां यथा गङ्गा देवानामच्युतो यथा। वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा॥' (भा० १२। १३। १६) (शुकदेवलालजी)]

वि॰ त्रि॰—असाधारण धर्मको लक्षण कहते हैं। यहाँ भरद्वाजजीको परीक्षा ली गयी कि लक्षितमें लक्षण घटता है या नहीं। सो लक्षण घटा। अत: कथा सुननेका अधिकारी जान लिया।

अलंकार'—'तुम्हिहं प्रान सम प्रिय गौरीसा' में 'पूर्णोपमालंकार' है। 'शिवपद कमल जिन्हिह रित नाहीं।<sup>—</sup>' में पहले साधारण बात कहकर कि जिनका शिवपदकमलमें प्रेम नहीं है वे श्रीरामजीको प्रिय नहीं होते, फिर उसका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे करना कि श्रीरामभक्तका लक्षण ही यह है कि श्रीशिवजीमें प्रेम हो 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है।

### शिव सम को रघुपति ब्रत धारी। बिनु अघ तजी सती असि नारी॥७॥ पनु करि रघुपति भगति देखाई\*। को शिव सम रामहि प्रिय भाई॥८॥

अर्थ—श्रीशिवजीके समान श्रीरघुनाथजीकी भक्तिका व्रत धारण करनेवाला दूसरा कौन है? अर्थात् कोई नहीं (कि) जिन्होंने सती-ऐसी पतिव्रता स्त्रीको बिना अघके ही त्याग दिया॥७॥ और प्रण करके श्रीरघुनाथजीकी भिक्तिको दिखाया है। हे भाई! श्रीरामजीको शिवजीके समान (दूसरा) कौन प्रिय है? अर्थात् कोई नहीं॥८॥

टिप्पणी—१ 'शिव सम को—' इति। (क) प्रथम कहा कि जिनके शिवपदकमलमें प्रीति नहीं है वे श्रीरामजीको नहीं सुहाते और उनके चरणोंमें निष्कपट प्रेम होना यह रामभक्तका लक्षण है, अब इसीका कारण लिखते हैं कि 'शिव सम को——'। अर्थात् उनका रघुपतिव्रत पतिव्रताके व्रतके समान है।

### \* 'बिनु अघ तजी"" ' इति \*

महर्षि याज्ञवल्क्य आदिके मतसे श्रीसतीजी '**बिनु अघ'** हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पाप-बुद्धिसे सीतारूप नहीं धारण किया, परीक्षार्थ धारण किया। शिवजी रघुपतिव्रतधारी हैं। श्रीसीतारूप धारण करना उस व्रतके विरुद्ध है, उससे भक्तिका नाश है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, यथा—'जौ अब करौं सती सन प्रीती। मिटै भगित पशु होइ अनीती॥'(१। ५६। ८) इस कारण उनको त्याग करना पड़ा। पुनः, 'बिनु अघ' कहनेका भाव कि पापसे तो सभी त्याग करते हैं, पाप होनेपर त्याग करनेसे कौन बड़ाई है? भक्तिकी रक्षाके लिये बिना पापके

<sup>\* &#</sup>x27;दृढ़ाई'—रा॰ प॰, गौड़जी, ना॰ प्र॰। 'दिढ़ाई'—वीरकवि। देखाई—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ॰, को॰ रा॰, पंजाबीजी। प्राचीन पोथियोंमें 'देखाई' है।

ही त्याग किया, यह शिवजीकी बड़ाई है। (पं॰ रामकुमारजी) याज्ञवल्क्यजी यहाँ श्रीशिवजीके रघुपित-भक्तिव्रतकी प्रशंसामें यह प्रमाण दे रहे हैं। देखिये, अपराधिनी अहल्याके त्यागसे क्या किसीने गौतमजीकी प्रशंसा की? किसीने तो नहीं। तब अपराधिनी सतीके त्यागमें श्रीशिवजीकी बडाई कैसे सम्भव हो सकती है?

यहाँ प्रायः सभी यह शंका करते हैं कि सतीमोह आदि प्रकरणों और आगे कैलास प्रकरणमें भी जो कहा है—'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पति बचनु मृषा किर जाना॥'(१।५१।१) 'कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा॥'(१।५८।२) 'निज अघ समुझि न कछु किह जाई। तपै अवाँ इव उर अधिकाई॥' (१।५८।४) 'सिय बेषु सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं।'(१।९८) इत्यादि—इन प्रमाणोंके होते हुए भी 'बिनु अघ' कैसे कहा? इससे पूर्वापर विरोध होता है। दूसरी शंका यह करते हैं कि 'यदि सतीजीका कोई अपराध न था तो शिवजीपर उनके त्यागका दोष आरोपण होता है; उनमें श्रीपार्वतीजीके कथनानुसार 'अकरणा और मर्यादा—भंग' दोष लगेगा; क्योंकि निरपराध पतिव्रताका त्याग करना घोर अन्याय है!' —ये शंकाएँ उठाकर उनके समाधान भी महानुभावोंने किये हैं।—

१ 'अघ' शब्दका अर्थ 'पाप, दु:ख, खेद, और व्यसन' है। यथा—'अहो दु:खव्यसनेष्वघम्' (अमरकोश ३। ३। २७) यदि 'दु:ख' अर्थ ले लें तो शंका निवृत्त हो जाती है। अर्थ यह होगा—'सती–ऐसी प्रिय स्त्रीको भी त्याग देनेमें उनको किंचित् दु:ख न हुआ, शिवजी रामभक्तिमें ऐसे पक्के हैं।' (मा० त० वि०) इस अर्थमें कोई-कोई यह शंका करते हैं कि शिवजी तो स्वयं कहते हैं कि 'तब अति सोच भयउ मन मोरें। दुखी भयउँ वियोग प्रिय तोरें॥' (७। ५६) तब 'विना दु:ख' कैसे माना जाय? प्रत्युत्तरमें कहा जाता है कि सतीजीमें पत्नीभावका त्याग करनेमें दु:ख नहीं हुआ, जब सतीजी दक्षयज्ञमें जाकर भस्म हुईं तब शिवजी 'भक्तके विरहसे' व्याकुल हुए; यथा—'जदिप अकाम तदिप भगवाना। भगत विरह दुख दुखित सुजाना॥' (१। ७५। २) देखिये। सतीजीमें आपके दो भाव हैं, एक पत्नी, दूसरा भक्त। पत्नीभावसे वियोगका दु:ख नहीं हुआ। वरंच भक्तिभावसे हुआ।

२ 'बिनु अघ' शिवजीका विशेषण मान लें अथवा 'रघुपति ब्रत' का। अर्थात् निष्पाप (अनघ) शिवजीने सती-ऐसी स्त्रीको तज दिया। 'अथवा, शिवसमान निर्मल रघुपतिभक्तिव्रत धारण करनेवाला कौन हैं? बिनु अघ=निर्मल; यथा—'पर अघ सुनइ सहस दस काना।' (१। ४। ९) 'बिनु अघ रघुपति व्रत धारी'=पापरहित रघुपतिव्रत धारण करनेवाला। भाव यह कि लोग व्रत-नियमादि लोभवश वा स्वार्थके लिये करते हैं और शंकरजीने सतीत्यागरूपी व्रत केवल श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिके निमित्त धारण किया। (पं०)

३ नंगे परमहंसजी लिखते हैं कि सतीने सीताजीका रूप धारण किया, इस अपराधसे शिवजीने उनका त्याग किया, अतः सतीजी पापी नहीं हैं। पापी उनको कहते हैं जो स्वयं पापकर्म करता है और अपराधी उसको कहते हैं जो अपनी चूकसे दूसरेको नुकसान पहुँचा देता है, वैसे ही सतीजीने शिवजीको नुकसान पहुँचा दिया था कि शिवजी जिन सीताजीको माताभाव करके मानते थे, उन्हीं सीताजीका रूप सतीने बना लिया था। अब यदि शिवजी सतीजीसे संग करते हैं तो माताभावमें विरोध पड़ता है, यही शिवजीका नुकसान है। (प्रमाण)— 'जौं अब करउँ सती सन प्रीती। मिटें भगति पथ होइ अनीती॥' इसी कसूरसे शिवजीने त्याग किया था, अतः सतीके लिये 'बिनु अध' की शंका करना वृथा है।

४ मा० त० वि० कार लिखते हैं कि—(क) 'स्त्री-त्याग किये जानेयोग्य तभी है जब व्यभिचारका पाप पाया जाय और पाप वही है जिसका प्रायश्चित्त भी हो, सो पाप सतीमें नहीं रहा तथापि श्रीशिवजी रामव्रत अभिरक्षक हैं, इसलिये सतीका त्याग किया। जिसमें दूसरोंको भी भय हो।' (ख) 'निज अघ समुझि' और 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना' इत्यादिमें जो 'अघ' कहा गया है यह केवल सतीजीका अनुमानमात्र है; यथा—'सती हृदय अनुमान कियां ।' (१। ५७) और यहाँ जो 'बिनु अघ' कहा है वह याज्ञवल्क्य-

स्मृतिकारकी सम्मित है। 'तजी' से 'पृथक् शय्या' का तात्पर्य है। इतनेपर भी शिवजीने उनको ग्रहण नहीं किया, इस अन्तिम अवस्थाका उल्लेख यहाँ 'बिनु अघ सती' में है। (ग) अथवा, यद्यपि सतीजीने अपनेको अघयुक्त कहा तथापि श्रीशिवजी और श्रीरामजी किसीने भी उनको अघवाली न कहकर 'परम पुनीत' और 'अित पुनीत' ही कहा है। सम्भवतः उन्होंने सोचा होगा कि असत्य भाषण आदि अपराध तो छोटोंसे होता ही है, ऐसे अपराधके लिये यदि स्वामी उसका त्याग करे तो निर्वाह नहीं होनेका।—जान पड़ता है कि सतीजीको अन्ततक यह नहीं मालूम हुआ कि शंकरजीने उनका किस कारणसे त्याग किया है; वे यही समझती रही हैं कि मैं झूठ बोली, पितका वचन असत्य माना और श्रीरामजीको मनुष्य माना, इसीसे मेरा त्याग हुआ है और इसीसे उन्होंने इन्हींका पश्चात्ताप किया है। पश्चात्ताप न होता तो वह पाप बना रहता। पश्चात्तापसे पाप धूल गया, अब वह नहीं है।

५ बैजनाथजी लिखते हैं कि बिना पाप सती-ऐसी सुन्दर पितव्रताको त्याग करनेका भाव यह है कि यदि शिवजी उनको ग्रहण करते तो शिवजीको कोई पाप न लगता, जो सतीजीका पाप विचारिये तो व्यर्थ ही है, वे अपना फल भोगतीं, शिवजीसे क्या प्रयोजन? यदि कहो कि सम्बन्ध है तो इसका उत्तर है कि यह तो नियम शिवजीमें नहीं, क्योंकि जब राजा वीरमणिने रामाश्वमेधमें घोड़ा बाँधकर-शत्रुघ्नजीसे युद्ध किया तब शिवजीने वीरमणिका साथ दे शत्रुघ्नजीसे युद्ध किया, इत्यादि। और सतीजीने परीक्षामात्र सीता-वेष धारण किया, वेष करनेसे असलियत तो आ नहीं जाती, यथा—'जथा अनेक बेष धिर नृत्य करै नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावइ आयुन होइ न सोइ॥'(७। ७२) श्रीरामस्नेह-दृढ्ताहेतु ही शिवजीने उनका त्याग किया और किसी कारण नहीं।

(विचार कीजिये तो सतीजी निष्पाप ही ठहरेंगी जैसा ऊपर कुछ महानुभावोंका मत लिखा गया है।) एक पाप 'सीतावेष' धारण करना कहा जाता है। इसमें सतीजी यों निर्दोष ठहरती हैं कि जीव जिस उपायसे भी भगवत्-सम्मुख हो उसे दोष नहीं कहते। सतीजीने तो प्रभुको जाननेहीके लिये परीक्षार्थ सीतारूप धारण किया था न कि किसी पाप-बुद्धिसे।—'जानें बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ निहं प्रीती॥ प्रीति बिना निहें भगति दिढ़ाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई॥'(७।८९।७-८) भुशुण्डिजीका वाक्य है कि बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास प्रीति नहीं होती और बिना प्रेमके भक्ति दृढ़ नहीं होती। सतीजीने जाननेके लिये यह किया, अतः निर्दोष हैं। देखिये गोपिकावृन्दने तो काममोहित हो प्रभुमें प्रेम किया था तब भी उनको कोई दोष न लगा वरंच वे परम धन्य मानी गयीं। यथा, 'काममोहित गोपिकन्ह पर कपा अतृ<mark>लित कीन्ह। जगतिपता बिरंचि जिन्हके चरन की रज लीन्ह॥</mark>' (विनय० २१४) और भी देखिये, नित्य ही देखनेमें आता है कि लड़के लीला-स्वरूप श्रीराम-कृष्ण-सीता-राधिका आदि बनते हैं पर वे सदाके लिये श्रीराम-कृष्ण आदि नहीं मान लिये जाते, जितनी देर वे लीलारूप धारण किये रहते हैं उतनी ही देर वह भाव उनमें माना जाता है। उनके पिता-माता-विद्यागुरु आदि उन्हीं लड़कोंको पुत्र, विद्यार्थी आदि भावोंसे दण्ड देते हैं तथापि उन माता, पिता, गुरु आदिको लोग और वेद-शास्त्र कोई भी तो दोष नहीं लगाते। इसी तरह भगवत्-सम्मुखताके लिये और वह भी पतिकी आज्ञासे—'तौ किन जाड परीछा लेह।। तब लिंग बैठ अहौं बटछाहीं। जब लिंग तुम्ह ऐहह मोहिं पाहीं।। जैसे जाड़ मोह भ्रम भारी। करेह सो जतन् बिबेक् बिचारी  $\mu'$  (१। ५२। १-३)-सतीजी, यह जाननेके लिये कि ये राम ब्रह्म ही हैं या नहीं, परीक्षार्थ गयीं और उसीके लिये कुछ क्षणोंके लिये उन्होंने सीता-वेष धारण किया। अत: उसमें कोई पाप न था और शिवजी भी यदि उनको न त्याग करते तो भी कोई उनको पाप न लगाता।

दूसरा पाप 'पितसे झूठ बोलना' है। सतीजी परीक्षासे भयभीत हो गयी थीं, वे घबड़ायी हुई पितके पास आयी थीं—'सती सभीत महेस पिह चलीं हृदय बड़ सोचु।'(१।५३)——'जाइ उतरु अब देहीं काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥'—'सतीं समुझि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥'(५६।१)। विद्यामायाकी प्रेरणासे जीवको मोह होता है, जैसे श्रीभुशुण्डिजी, गरुड़जी और नारदजीको हुआ, तो भी इनको कोई भी पापी नहीं कहता, फिर सतीजीने जो 'भय बस' शिवजीसे दुराव किया तो उनका दोष क्या? यह तो मायाकी प्रेरणासे हुआ; यथा—'बहुरि राममायिह सिरु नावा। प्रेरि सितिहि जेिह झूठ कहावा॥'(१।५६।५) कोई किसीसे जबरदस्ती झूठ कहलावे तो वह झूठ पाप कैसे? फिर शिवजी स्वयं कहते हैं कि 'परम पुनीत न जाइ तिज ॥' (१।५६)। सतीजी ऐसी पतिव्रता हैं, परम पवित्र हैं। यह भाव 'सती असि नारी' विशेषणसे भी झलकता है कि सतीत्वमें कलंक लगानेवाला कोई बाधक अर्थात् दोष नहीं था। इसमें यदि यह कहा जाय कि सभी जीव तो मायावश ही पाप आदि करते हैं तब तो उन सबको ही दोष नहीं लगना चाहिये तो इसका एक समाधान यह किया जाता है कि शिवजीका भाव सम्भवतः यह है कि जैसे किसी पाषाण आदिका विग्रह बने और उसकी प्रतिष्ठा होनेके पश्चात् वह विग्रह खण्डित हो जाय तो उस पाषाणको किसी अन्य काममें नहीं लाया जाकर उसे पुण्य निदयोंमें विसर्जन कर दिया जाता है; जिसका अभिप्राय यह है कि दूसरा भी उसे काममें न लावे; इसी प्रकार सतीजीके जिस शारीरिक तत्त्वमें श्रीसीताजीका आकार अर्थात् रूप प्रकट हुआ वह आकार नष्ट होने (बदलने) पर भी उस मूल शारीरिक तत्त्वको काममें लाना उचित नहीं है। क्या इतना उच्च भाव कोई धारण कर सकता है? इसीसे श्रीयाज्ञवल्क्यादिने उनकी प्रशंसा की है।

अथवा, सतीजीका दोष तो था ही जैसा सतीजीने स्वयं *'निज अघ'* आदिसे कई जगह जनाया है, परंतु 'पश्चात्तापेन शृद्ध्यति' इस वाक्यानुसार पश्चात्तापसे उनकी शुद्धि हो गयी थी।

इन उपर्युक्त विचारोंके अनुसार सतीजीको स्मृतिकार श्रीयाज्ञवल्क्यजीने '**बिनु अघ'** निष्पाप ही निश्चय किया, दूसरा चाहे उनमें पापका आरोप भले ही करे। और, बिना अपराधके त्यागमें ही शिवजीकी भक्तिकी परमोच्च भावना और उनके चरितकी परम स्वच्छता प्रकट हो रही है।

बैजनाथजी ठीक ही लिखते हैं कि 'भागवत-धर्म' की गित बड़ी सूक्ष्म है। असली माता-पिताके दर्शन-स्पर्शसे धर्ममें बाधा नहीं होती; यथा—'लीन्ह लाइ उर जनक जानकी।', 'बार बार मुख चुंबित माता', इत्यादि। राजा, मित्र, श्वशुर, गुरु और इष्ट इनकी स्त्रियोंमें माताभाव मानना चाहिये; परंतु इनमें मानसी सम्बन्धकी चेष्टा दर्शाना इस भावनामें धर्मकी बड़ी ही सूक्ष्म गित है क्योंकि जिनमें माता-भाव रखा जाता है, पर जो असली माता नहीं हैं, उनके एकमात्र चरणोंका ही दर्श-स्पर्श उचित माना गया है, सर्वांगका नहीं। देखिये लक्ष्मणजीने अम्बा श्रीजानकीजीके आभूषण देखकर यही कहा था कि 'नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले॥ नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्।' (वाल्मी० ४। ६।२२-२३) ऐसे भागवत-धर्मके भावका निर्वाह दुर्घट है, क्योंकि थोड़ेहीमें संसार दूषण लगाता है। सतसईमें कहा भी है—'अपजस जोग कि जानकी मिन चोरी की कानह। तुलसी लोक रिझाइबो करिस कातिबो नान्ह॥' धर्मको परम स्वच्छ अमल रखनेके लिये बहुत सफाईसे काम करनेकी आवश्यकता होती है। श्रीभरतजीने ऐसा ही किया तभी तो उनका निर्मल यश जगमगा रहा है।—परंतु सफाईका व्यापार जैसा भरतजी और शिवजीका हुआ वह कुछ प्रभुको रिझानेके लिये नहीं किया गया, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, अन्तर्यामी हैं, वे तो सच्चे प्रेमसे रीझते हैं, जो इनमें स्वाभाविक ही परिपूर्ण है। इन्होंने अपने धर्मकी अमलताहेतु सतसईके वाक्यानुसार 'नान्ह काता।'

श्रीशिवजीका भक्तिभाव बड़ा ही गूढ़ और सूक्ष्म है। उनका श्रीसीताजीमें माताभाव है। वे अपने आचरणसे उपदेश दे रहे हैं कि इष्टकी परछाहींपर भी दृष्टि न डालनी चाहिये। श्रीरघुपति-स्नेहको अमल और निर्दूषित रखनेके लिये ही उन्होंने परम सती पत्नीका त्याग किया। वस्तुत: यहाँ पापका कोई प्रयोजन नहीं।

शिवजीको छोड़ भक्तिपक्षमें इतना सावधान कौन होगा कि केवल कुछ क्षणोंके लिये और वह भी परीक्षार्थ सीताजीका वेषमात्र बना लेनेसे सतीजीमें माताभाव कर लिया तथा पत्नीभाव स्थित रखनेमें अपने भक्तिपथको दूषित और कलंकित समझा? यथा—'जो अब करों सती सन प्रीती। मिटै भगति पथु होइ अनीती॥' (१। ५६। ८) धन्य! धन्य!! धन्य!!! क्यों न हो, जगत्के आचार्यके योग्य ही है। इसीसे तो गोस्वामीजीने उनको **'मुलं धर्मतरोः**' कहा है।

ा उपदेश—यहाँ भक्तोंको बड़ा भारी उपदेश है। प्रथम तो यह कि भगविद्वमुखसे प्रीति न करे। दूसरे यह कि लीला-स्वरूपमें भी भगवद्भाव रखे। किसीमें प्रभुका कोई गुण देखकर उसमें वह भावना रखनेसे भिक्त दृढ़ होती है। यह बात श्रीशिवजीने अपने आचरणसे ही दिखा दी है। वर्तमान समयके महात्मा श्रीमधुसूदनाचारी (मधुप अली) चँदवारा, ग्राम-जिला बाँदाके, योगिराज बाबा मोहनदासजी फतेहपुरिनवासी और नवलवर-उपासक भक्तप्रवर श्रीरामाजी खेड़ायनिवासी, जिला सारनके चित्र इस समय भी जीते-जागते उदाहरण हैं। इस संस्करणके समय इनमेंसे दोका साकेतवास हो चुका है। श्रीविभीषणजीकी भिक्त भक्तमालमें देखनेयोग्य है कि मनुष्यको देख उसमें श्रीरामजीका भाव ले आये कि हमारे सरकार भी नराकार ही हैं। अश्रीशिव-पार्वतीजीका नित्य संयोग है। भक्तोंमें श्रीरामभिक्त दृढ़ करनेके हेतु ही, यह सब लीला हुई है।

श्रीजानकीशरणजीने उपर्युक्त विचारोंका खण्डन किया है। वे लिखते हैं—'सतीजी तो' 'िबनु अध' किसी प्रकार कही जा ही नहीं सकर्ती। क्या परपितमें पापबुद्धि लाना ही पाप है? और पाप पाप नहीं कहा जाता? सतीजीमें एक पाप कौन कहे अनेकों पाप प्रमाणित हैं। देखिये पितव्रताका धर्म है—पित-वचनमें विश्वास रखना—। सतीजीको 'लाग न उर उपदेस जदिप कहेउ सिव बार बहु', जिसके लिये स्वयं शिवजी सोचते हैं—'मेरेहु कहे न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं॥'सतीसे जो कर्म हुआ, पितके वचनको नहीं मानना, उसका फल भी शिवजीने अनुमान किया और वही हुआ भी, तो क्या बिना अधके भी दु:ख होता है? पुनः, दशरथनन्दन परब्रह्म परमात्माको प्राकृत मनुष्य करके मानना, कहना और इस कथनको सुनना, इसपर शंकरजीने पार्वतीजीसे कहा था, यथा—'तृम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरिह मुनि ध्याना॥ कहिंह सुनिहं अस अधम नर ग्रमे जे मोह पिसाच। पाखंडी हिरपद बिमुख जानिहं झूठ न साँच॥' इत्यादि। क्या ऊपरके अपराधियोंको निष्पाप ही समझा जावे? पुनः जब सतीके अनुमानसे श्रीरामजी मनुष्य ही ज्ञात हो रहे थे तो विरही मनुष्य जिसकी पत्नी खो गयी है उस दशामें उसकी पत्नीका रूप धारण करके उसके निकट जाना क्या पितव्रताका कर्म है? इतनेपर भी सतीको अघयुत कहनेमें सब लोग क्यों सकुचाते हैं? परीक्षा पानेपर लौटकर शिवजीके पास आनेपर सतीने शिवजीसे मिथ्या कहा, यथा—'कछु न परीच्छा लीन्ह गोसाईं। कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाईं॥' क्या मिथ्या बोलना अघ नहीं है? 'निहं असत्य सम पातक पुंजा' का क्या भाव होगा? सतीजीके मिथ्या भाषणपर शिवजीका विचारना—'बहुरि राम मायिह सिर नावा। ग्रेरि सितिहं जेहि झूठ कहावा॥'

'जो लड़के लीलारूप बनते हैं वह परीक्षार्थ नहीं, भ्रमवश नहीं, बिल्क प्रेमवश। सतीजीका सीतारूप बनना प्रेमवश तथा भिक्तवश माना जायगा तो ऐसी भक्ताके लिये शिवजी नहीं कहते कि 'किये प्रेम बड़ पाप।'भगवान् कृष्णके विरहमें गोपिकाएँ कृष्णचिरत्र करने लगीं, कोई कृष्ण बनी, कोई राधिका आदि, इसी भिक्तपर भगवान् प्रकट हो गये। और सती तो 'भ्रमबस बेष सीय कर लीन्हा'। उसका फल भी देखिये 'सियबेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी।' और स्वरूप बननेवाले लड़कोंको माता-पिता दण्ड देते हैं, वह अन्याय करते हैं। लीलानुकरण-पद्धितमें लिखा है कि जैसे अर्चा-विग्रहका पूजन-विधान होता है उसी प्रकार लीलारूपका भी चाहिये अर्थात् जितने वर्षतक लड़के लीलारूप बनें तबतक उनके साथ लौकिक सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये तब प्रभु स्वयं लीलारूपमें आवेश होकर प्रकट होते हैं, नहीं तो लीला नहीं बिल्क उनकी गीला होती है।

'मायाकी प्रेरणासे जीवको मोह होता है, इसमें जीवका क्या दोष? इसका समाधान—क्या भुशुण्डि, गरुड़, नारदादि ही मायाके वश मोहित हुए? मायाके वशमें सारा संसार ही है अर्थात् सब ही लोग परवश हैं, इस सिद्धान्तसे किसीको पाप लगना नहीं चाहिये। कोई जबरदस्ती किसीसे झूठ कहलावे तो वह पाप कैसे?' समाधान—जिस समय यवनोंका अत्याचार भारतिनवासियोंके ऊपर हुआ था उस समय अनेकों भारतवासी

हिंदुओंको यवनोंने जबरदस्ती गोमांस खिला दिया था और अपनी विधिसे मुसलमान बना दिया था, अनेकों आदरणीया भारतिनवासिनी सती स्त्रियोंके साथ बलात्कार किया था, पुन: यवनी बना दिया, क्या यह सब पाप नहीं गिना जायगा? मूलके पाठको लोगोंने बदल दिया है 'परम प्रेम निहं जाइ तिज '' में प्रेमकी जगहपर 'पुनीत' कर दिया है।

'यद्यपि ऐश्वर्यमें शिव-पार्वतीजीका नित्य संयोग है, तथापि भक्तिको दृढ़ानेहेतु शिवजीने माधुर्य-लीला मर्यादा-पालनके हेतु की है। सो भी निज सिद्धान्तसे नहीं, निज इष्टदेव श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मतिसे, यथा—'सुमिरत राम हृदय अस आवा। यह तन सितिह भेंट मोहि नाहीं।'यदि सती निष्पाप होतीं, तो उनके साथ प्रेम करनेमें पाप कैसा? यथा—'किये प्रेम बड़ पाप।'(मा॰ अ॰ दी॰ चक्षु)

प० प० प्र०—सतीजीने यद्यपि असत्य-भाषण और पितसे कपट किया तथापि वह उनकी निज बुद्धिसे नहीं हुआ। यह राममायाकी प्रेरणासे हुआ—'प्रेरि सितिह जेहि झूठ कहावा'। किसीको गुप्त रीतिसे मिदरा पिलानेपर वह यदि असत्य-भाषणादि पाप करे तो यह मानना कि उसने यह पाप किया महादोष है। ब्हिं यहाँ यह उपदेश मिलता है कि सती-सदृश पितव्रता या नारद एवं गरुड़-समान किसी सन्तसे जब उनके स्वभावविरुद्ध कोई दोष या पाप इत्यादि हो जाता है, तब उसकी चर्चा करना दूसरोंके लिये सन्त-निन्दा करनेके समान है। दूसरोंके दोषोंके विषयमें उदासीन रहना ही हितकर है। पाप हुआ या नहीं और किसने किया इसका निर्णय करना अति दुष्कर है। 'किठिन करम गित जान विधाता' ऐसा समझकर भगवान्का स्मरण करना ही श्रेयका मार्ग है। जिससे पाप हुआ उस दोषभाजन या पापकर्ताको पश्चात्तापसे दग्ध होकर पाप-प्रक्षालनके लिये भगवच्छरणागित और भगवन्नामाश्रय ग्रहण करना आवश्यक है। वह कभी ऐसा न मान ले कि हिरमायाकी प्रेरणासे ही ऐसा हुआ, क्योंकि हिरमायाकी करनीको जानना अति अगम्य है।

टिप्पणी—२ (क) 'सती असि नारी' इति। भाव कि सतीजी पतिव्रताशिरोमणि हैं, उनपर शिवजीका अत्यन्त प्रेम है तथा वे अत्यन्त सुन्दरी हैं; यथा—'पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकिह किह सहस सारदा सेष॥'(१। २३५) 'सदा संभु अरधंग निवासिनि', 'जनमीं प्रथम दक्ष गृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई॥'(१। ९८। ३,५) वे ऐसी थीं कि उनका त्याग करना किठन और असह्य था, यथा—'परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेम बड़ पापु। प्रगटि न कहत महेस कछु हृदय अधिक संतापु॥'(१।५६) 'दुखी भयउँ बियोग प्रिय तोरें।' (७। ५६। ५)—ऐसी उन सतीजीको भी 'रघुपतिव्रत' के रक्षणार्थ त्याग दिया।

(ख) 'पनु किर रघुपित भगित देखाई' इति। अर्थात् सतीजीके त्यागकी प्रतिज्ञा करके रघुनाथजीके चरणोंमें जो उनका प्रेम था वह उन्होंने प्रकट कर दिया। 'देखाई' का भाव कि शिवजीकी भिक्त गुप्त थी, दूसरेको दिखाती न थी, श्रीशिवजीने अपने कर्म (आचरण) द्वारा दिखाया कि ऐसी भिक्त करनी चाहिये, श्रीरघुपितभिक्तका आदर्श यह है। (ग) 'को शिव सम रामिह प्रिय', यथा—'कोउ निहं सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजह जिन भोरें॥' (१। १३८। ६) (ये भगवान्के वचन हैं) (घ)—'भाई' सम्बोधन की रीति है। विशेष भाव पूर्व आ चुके हैं।

## दो० — प्रथमिह मैं किह शिवचिरत बूझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार॥१०४॥

अर्थ—मैंने प्रथम ही श्रीशिवजीका चरित कहकर तुम्हारा भेद ले लिया। तुम श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण दोषोंसे रहित पवित्र सेवक हो॥१०४॥

टिप्पणी—१ 'प्रथमिहः तुम्हार' इति। इससे पाया गया कि शिवविमुखको श्रीरामचरित न सुनाना चाहिये। याज्ञवल्क्यजीने भरद्वाजजीका मर्म लेनेके लिये प्रथम शिवचरित कहा, इसीसे गोस्वामीजीने प्रथम रामभक्तका चरित्र कहकर तब रामचरित कहा। ऐसा करके उन्होंने सबको यह दिखाया कि हमको भी गौरीश प्राणोंके समान प्रिय हैं।

नोट—१ 'स्चि सेवक 'इति। 'स्चि'और 'रहित समस्त विकार' से तात्पर्य उन दोषोंसे है जो ऊपर चौ॰ ३—८में कहे गये हैं। अर्थात् शिवभक्ति और श्रीरामभक्तिमें भेदभाव रखना, परम भागवत श्रीशिवजीके चरित और श्रीरामचिरतमें भेद-बृद्धि रखना इत्यादि विकार हैं। श्रीशिवजीके चिरतमें वैसा ही प्रेम रखना जैसा श्रीरामचिरतमें, यह श्रीरामसेवककी शुचिता है। श्रीशिवजीसे द्रोह करना और श्रीरामजीके सेवक बनना यह अशुचिता है। जो शिवद्रोही हैं वे श्रीरामजीके शुचि सेवक नहीं हैं। 'सुचि सेवक तुम्ह राम के " 'का भाव कि शिवजीके चरणकमलोंमें तथा उनके चरितमें तुम्हारा वैसा ही प्रेम है जैसा श्रीराम-चरण-कमल और उनके चरितमें। कैसे जाना? यह पूर्व कह आये—'नयन नीरु रोमाविल ठाढी। प्रेमिबबस मुख आव न बानी। दसा देखि हरषे मृनि ज्ञानी॥' शिवचरित स्ननेपर उनकी यह प्रेमकी दशा प्रत्यक्ष देखी। दूसरे, इससे कि उन्हींने श्रीराम-कथा विस्तारसे कहनेकी प्रार्थना की थी, यथा—'कहह सो कथा नाथ बिस्तारी।'(१।४७।१) और याज्ञवल्क्यजीने कहा भी—'तात सुनह सादर मन लाई। कहहँ राम कै कथा सुहाई॥'(१। ४७।५) पर यह प्रतिज्ञा करके भी रामचरित न कहकर शिवचरित कहने लगे, तो भी वे सावधानतापूर्वक सुनते रहे, कहीं टोका भी नहीं, यह भी न कहा कि मैंने तो रामकथा पछी और आप कहने लगे शिवचरित। इत्यादि। वरंच शंभचरित सनकर अत्यन्त सुखको प्राप्त हुए। 🖙 उत्तम श्रोताके यही लक्षण हैं। २—पंजाबीजीका मत है कि 'सृचि' से निष्काम और 'रिहत विकार' से निर्दम्भ सचित किया। भाव कि जो सकाम और दम्भी होते हैं वे एकान्तमें गुरुजनोंसे प्रश्न करके उनको उत्तर देनेमें सावधान करते हैं और उनके हृदयमें गृह्य आशा यह रहती है कि ये बडे प्रामाणिक वक्ता हैं, हमारे पास इनके रहनेसे हमारी महिमा प्रसिद्ध होगी, इत्यादि वासनाकृत विकार तममें नहीं पाये जाते। और बैजनाथजी 'विकार' से कामादिका ग्रहण करते हैं।

## मैं जाना तुम्हार गुन सीला। कहौं सुनहु अब रघुपति लीला॥१॥ सुनु मुनि आजु समागम तोरें। कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें॥२॥

शब्दार्थ—'सीला' (शील)=पिवत्राचरण, सद्वृत्ति, स्वभाव। यथा—'शीलं स्वभावे सद्वृत्ते।' (अमरकोश ३। ३००) 'अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रहश्च दानं च शीलमेतत्प्रशस्यते॥' (अमर-टीका शीलिनरूपणाध्याय), 'शुचौ तु चिरते शीलम्।' (अमरकोश १ ७।२६) लीला=चिरत। मनुष्यके मनोरंजनके लिये किये हुए ईश्वरावतारोंका अभिनय। वह व्यापार जो चित्तकी उमंगसे केवल मनोरंजनार्थ किया जाय। समागम=सिम्मलन, मिलनेसे, सत्संगसे।

अर्थ—मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्रीरघुनाथजीकी लीला कहता हूँ, सुनो॥१॥ हे मुनि! आज तुम्हारे समागमसे जैसा कुछ सुख मेरे मनमें हुआ है वह कहा नहीं जा सकता॥२॥

टिप्पणी—१ 'मैं जाना तुम्हार गुन सीला। 'इति। (क) भाव कि आप समस्त विकारोंसे रहित समस्त गुणोंसे युक्त हैं, यथा—'संत हंसगुन गहिंहं पय परिहरि बारि बिकार।' (ख) ष्टि प्रथम श्रोताके सब लक्षण भरद्वाजजीमें कहकर तब कथा सुनानेको कहते हैं। श्रोताके लक्षण उत्तरकाण्ड दोहा ६९ 'श्रोता सुमित सुसील सुचि कथारिसक हरिदास। पाइ उमा अति गोप्यमिप सज्जन करिंहं प्रकास॥' में दिये हैं। ये सब लक्षण इनमें हैं (१)—सुमित, यथा—'मैं जाना तुम्हार गुन।'सुमित आदि गुण हैं। [सुमित, यथा—'संभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा॥' (वि० त्रि०)] (२) सुशील, यथा—'मैं जाना तुम्हार गुन सीला।'(३) शुचि, यथा—'सुचि सेवक तुम्ह रामके रहित समस्त बिकार'।(४) कथारिसक, यथा—'बहु लालसा कथा पर बाढ़ी।'(५) हरिदास—'सुचि सेवक तुम्ह राम के का भाव कि हमने प्रथम रामचिरत

कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यथा—'तात सुनहु सादर मनु लाई। कहहुँ राम के कथा सुहाई॥'(१।४७।५) पर बीचमें तुम्हारा मन लेनेके लिये शिवचरित कहने लगा था। अब रघुपतिचरित कहता हूँ। पुनः, दूसरा अभिप्राय यह है कि तुम शिवभक्त हो, रामभक्त हो, तुम्हारे चित्तमें कुतर्क नहीं है, तुमको रघुपतिलीला अत्यन्त मधुर लगेगी। यथा—'हिरहरपद रित मित न कुतरकी। तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की॥'(१।९।६) अतएव 'अब' कहता हूँ, सुनो। पुनः, भाव कि उत्तम अधिकारी श्रोताके सब लक्षण तुममें परीक्षा करके देख लिये, अतः अब कहता हूँ, क्योंकि अनिधकारीसे न कहना चाहिये। [आसुरी सम्पत्तिवालोंको सुनानेसे उनका अकल्याण होता है; यथा—'अस रघुपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन सुखकारी॥'; अतः कथा कहनेके पहले यह समझ लेना चाहिये कि इससे सुननेवालेकी हानि तो नहीं होगी, तब कथा कहनी चाहिये। सतीपर बड़ी विपत्ति कथाके अनादरसे आयी। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ 'सुनु मुनि आजु समागम तोरें। 'इति। (क) 'आजु समागम तोरें' से जनाते हैं कि यह सब शिवचिरत 'जागबिलक मुनि परम बिबेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी॥' (१। ४५। ४) से 'संभुचिरित सुनि सरस सुहावा। दसा देखि हरषे मुनि ज्ञानी॥'(१।१०४।३) तक; एक ही दिनमें याज्ञवल्क्यजीने भरद्वाजजीको सुनाया था। पुनः भाव कि समागम तो पूर्व भी प्रतिदिन होता ही रहा और सुख भी मिलता रहा, परंतु आजके समागमसे बड़ा सुख हुआ। तथा—आजका—सा सुख पूर्व कभी नहीं मिला था। (ख) संतसमागमसे सुख होता ही है, यथा—'संत मिलन सम सुख जग नाहीं।'(७।१२१।१३) 'आजु धन्य मैं धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन। निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन॥'(७।१२३) (ग) अभिरद्वाजजीका सुख प्रथम कह आये, यथा—'संभुचिरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा॥'अब इस चौपाईमें याज्ञवल्क्यजीका सुख वर्णन करते हैं—'कहिन जाइ जस सुख मन मोरें।'इस प्रकार अन्योन्य सुख वर्णन किया। (घ) श्रोता और वक्ता दोनोंने शिवचिरतसमुद्रमें स्नान किया; यथा—'चिरतसिंधु गिरिजारमन बेद न पाविहें पारा।'(१०३) चिरत कहने—सुननेसे सुख होना 'स्नान' करना है। यथा—'कहत सुनत हरषिहें पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥'(१।४१।६) (ङ) कि समरण रहे कि सुन्दर वक्ता पाकर श्रोताको सुख होता है। यथा—

(१) शिवजी (वक्ता)—'प्रश्न उमा कै सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई॥'(१।१११।६) 'उमा प्रश्न तव सहज सुहाई। सुखद संत संमत मोहि भाई॥'(१।११४।६)

श्रीउमाजी (श्रोता)—'नाथ कृपा अब गएउ बिषादा। सुखी भएउँ प्रभु चरन प्रसादा॥'(१।१२०।३)

(२) भुशुण्डिजी (वक्ता)—'सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता॥ भएउ तासु मन परम उछाहा।'(७। ६४) 'पुलक गात लोचन सजल मन हरषेउ अति काग।'(७। ६९)

गरुड़जी (श्रोता)—'मोह जलिध बोहित तुम्ह भए। मो कहँ नाथ बिबिध सुख दए॥'(७। १२५)

- (३) तथा—यहाँ—याज्ञवल्क्यजी—'**किह न जाइ**।' भरद्वाजजी—'**अति सुख पावा।**'
- (ङ)—'किह न जाइ' से जनाया कि अपूर्व एवं अकथनीय आनन्द मिला।

# रामचरित अति अमित मुनीसा। किह न सकिहं सतकोटि अहीसा॥ ३॥ तदिप जथा श्रुत कहौं बखानी। सुमिरि गिरापित प्रभु धनु पानी॥ ४॥

शब्दार्थ—अहीसा (अहि ईश)=सर्पराज श्रीशेषजी। जथा (यथा)=जैसा। श्रुत=सुना हुआ; ज्ञात। जथाश्रुत (यथाश्रुत) एक शब्द है। यथाश्रुत (सं०)='श्रुतम् अनितक्रम्य वर्तते इति यथाश्रुतम्' अर्थात् जो सुने हुएके बाहर नहीं। तात्पर्य कि जो या जैसा सुना हुआ है। गिरापित=वाणीके स्वामी (प्रेरक); विशेष—मं० श्लो० १ में देखिये। धनुपानी=धनुपाणि=हाथमें धनुष धारण किये हुए, यथा—'जब उर बसिहं राम धनुपानी।'

अर्थ—हे मुनीश्वर! रामचरित अत्यन्त अपार है। सौ करोड़ शेष (भी उसे) नहीं कह सकते॥३॥ तो

भी वाणीके स्वामी, हाथोंमें धनुष (बाण) धारण करनेवाले प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जैसा सुना है वैसा बखानकर कहता हूँ॥४॥

टिप्पणी—१ 'रामचरित अति अमित" 'इति। (क) प्रथम शिवचरितको सिन्धु कह आये, अब श्रीरामचिरतकी बहुतायत कहते हैं। तात्पर्य कि भक्त और भगवानु दोनोंके चरित अनन्त हैं। अनन्तता वा अपरिमेयत्व दूसरे चरणमें दिखाते हैं कि 'किह न सकिह सतकोटि अहीसा'। (ख) 'अति अमित' कथनका तात्पर्य यह भी है कि हम इसे प्रभुके प्रसन्न होनेके लिये ही कहते हैं; कुछ समाप्तिके विचारसे नहीं कहते। यथा—'एहि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं। प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं॥'(७।९२) 'बुध बरनहिं हरिजस अस जानी। करहिं पुनीत सुफल निज बानी॥'(१।१३।८) 'राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। "।'(१।३३) 'जल सीकर मिह रज गिन जाहीं। रघुपित चरित न बरिन सिराहीं॥' (७। ५२। ४) इत्यादि 'अति अमित' के प्रमाण हैं। [(ग) जबतक इनका मर्म नहीं जान लिया कि ये शिव-विमुख नहीं हैं तबतक 'मुनीश' सम्बोधन नहीं दिया था। यथा— 'कहौं सो मित अनुहारि अब सुनु मुनि मिटिहि विषाद।' (१। ४७) शम्भूचरितमें प्रेम देख सच्चा रामभक्त जाना तब 'मूनीश' सम्बोधन भी देने लगे। यथा— 'अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा।', 'रामचरित अति अमित मुनीसा'।] (घ) 'किह न सकिह सतकोटि अहीसा।' इति। भाव यह कि जब सौ करोड शेष एकत्र होकर कहें तो भी कह नहीं सकते तब एक मैं मनुष्य क्या कह सकता हूँ। पुन:, शेषजीके दो हजार जिस्वाएँ हैं, उसपर भी करोडों शेष! और मेरे तो एक ही जीभ है तब में कैसे कह सकता हूँ? (ङ) शतकोटि शाखासे वेद शम्भुचरित कहते हैं पर पार नहीं पाते—'चरित सिंधू *गिरिजारमन बेद न पाविह पार।* 'यह भागवत-चरितकी अनन्तता है। शतकोटि अहीश रामचरित नहीं कह सकते, क्योंकि 'नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सतकोटि अपारा॥', 'रामचरित सतकोटि अपारा। श्रति सारदा न बरनै *पारा ॥'* (७। ५२। २) अपारका पार कहाँ?—यह रामचरितकी अनन्तता है।

टिप्पणी—२ 'तदिप जथा श्रुत कहाँ इति। (क) ऐसा ही अन्य सभी वक्ताओंने कहा है। यह बड़े लोगोंके कथनकी रीति है। यथा—

श्रीशिवजी—'**तदिप जथाश्रुत जिस मित मोरी। किहिहों देखि प्रीति अति तोरी॥'**(१।११४।५)

भुशुण्डिजी—'राम अमित गुनसागर थाह कि पावइ कोइ। संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हिहं सुनाएउँ सोइ॥' (७।९२)

तुलसीदासजी—'मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकर खेत।'(१।३०)

[भेद केवल इतना है कि भगवान् याज्ञवल्क्य यथाश्रुत कहनेमें समर्थ हैं, यथा—'ते श्रोता वक्ता समसीला। सबदरसी जानिहं हरिलीला॥' और दीन घाटके वक्ता यथाश्रुत कहनेमें अपनेको असमर्थ पाते हैं। यथा—'किमि समझौं मैं जीव जड़ किलमल ग्रिसित बिमूढ़॥ तदिप कही गुर बारिहं बारा। समुझि परी कछु मित अनुसारा॥ भाषाबद्ध करब मैं सोई।' (वि० त्रि०)]

(ख) गोस्वामीजीने अपने गुरुजीसे सुनी। शिवजीने महर्षि अगस्त्यजीसे सुनी, यथा—'रामकथा मुनिबर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुख मानी॥'(१।४८।३) भुशुण्डिजीने शिवजीसे सुनी, यथा—'सो सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा।'(१।३०।४) और याज्ञवल्क्यजीने भुशुण्डिजीसे सुनी—'तेहि सन जागबिलक पुनि पावा।'(१।३०) (ग) 'कहीं बखानी' अर्थात् विस्तारपूर्वक कहूँगा। (घ) 'सुमिरि गिरापिति 'इति। श्रीरामचिरत कहनेके लिये 'गिरापिति' का स्मरण किया, यह बात वे स्वयं आगे कहते हैं—'जेहि पर कृपा करिंह जन जानी। किब उर अजिर नचाविहिं बानी ॥' कौन गिरापिति? धनुपाणि अर्थात् धनुषधारी, धनुर्धर शार्ङ्गधर। कौन धनुषधारी? 'राम सूत्रधर अंतरजामी।' कौन राम? वह जो 'प्रभु' अर्थात् राजा हैं, अथवा, 'गिरा' को प्रेरण करने और विघ्न दूर करनेमें समर्थ हैं, धनुष–बाण लिये हुए विघ्नोंसे रक्षा करते हैं, गिराको प्रेरित करनेवाले हैं। श्रीरामजीको 'गिरापिति'

कहा, यह बात आगेके 'प्रनवीं सोइ कृपाल रघुनाथा' से स्वयं कविने स्पष्ट कर दी है।

नोट-१ पाँडेजी '*गिरापित प्रभ*' ऐसा मानकर अर्थ करते हैं। अर्थात सरस्वतीके पति ब्रह्माजीके स्वामी धनुर्धर श्रीरामचन्द्रजी। *गिरापति*=ब्रह्माजी; यथा—'*ईस न गनेस न दिनेस न धनेस न सरेस सर गौरि गिरापति नहि* जपने।'(क॰ ७। ७८) और प्रभ श्रीरामजी गिरापित हैं. इसके प्रमाण ये हैं—'ब्रह्म बरदेस बागीस ब्यापक बिमल बिपुल बलवान निर्वान स्वामी।'(বি৹ ५४) 'बेद बिख्यात बरदेस बामन बिरज बिमल बागीस बैकुंठस्वामी।'(বি৹ ५५) 'बरद बनदाभ बागीस विश्वातमा बिरज बैकंठ मंदिर बिहारी॥'(वि० ५६)—विशेष मं० श्लो० १ में 'वाणी' पर टिप्पणी देखिये। १। ११। ७ भी देखिये। रा० प्र०—कार और पंजाबीजी '*गिरापति' 'धन् पानी'* का भाव यह लिखते हैं कि आप वाणीको रसनापर स्थित कर देंगे और जो कछ कहना उचित होगा उसे कहला देंगे. जो कहते न बनेगा उसे ठीकसे कहला लेंगे। पुन:, यशकथनमें अनेक विघ्न होते हैं, उनको भी निवारण करेंगे। इस भावकी पष्टि '**कबि उर अजिर नचाविह बानी**' अगली चौपाईसे होती है। (रा० प०) पन:, '*गिरापित प्रभ*' के स्मरणका भाव कि जो कठपुतलीके नाचको यथार्थत: नेत्रसे देखना चाहे अर्थात् यह देखना चाहे कि किस प्रकार काठकी पतली नाचती और बोलती है तो उसके स्वामी संत्रधरका सम्मान करे, तब वह तमाशेका सार दिखलाकर तुष्ट करेगा, वैसे ही वाणीके सूत्रधर तथा स्वामी श्रीरामजी हैं, उनकी अनुकूलतासे वाणीका यथार्थ नत्य प्रदर्शित होगा. अतएव *'गिरापति'* कहा। (मा० म०) भाव यह कि जैसे कठपतलीका नाच देखनेका इच्छक कठपुतलीसे न बोलकर उसके सूत्रधरका ही सम्मान करता है वैसे ही यहाँ कथा कहनेमें वाणीका स्मरण न करके उसके सूत्रधर नचानेवाले स्वामी श्रीरामजीका ही स्मरण करके कथा प्रारम्भ करते हैं; इनकी अनुकूलतासे वाणी यथार्थ रीतिसे हृदयमें नाचेगी।

वि॰ वि॰ का मत है कि 'रामसिच्चदानन्दकी तीन शक्तियाँ हैं। सत् शक्ति (महालक्ष्मी), चित् शक्ति (महासरस्वती) और आनन्द शक्ति (महाकाली)। इस भाँति रामजी गिरापित हैं।

नोट—२ रामचरितको 'अति अमित' कहकर फिर उसीको यह कहकर प्रतिपादन करना कि यथाश्रुत कहूँगा 'निषेधाक्षेप अलंकार' है। यथा—'पहिले करै निषेध जो फिर ठहरावै ताहि। कहत निषेधाक्षेप तेहि किबजन सकल सराहि॥'(अ॰ मं॰)

#### सारद दारु नारि सम स्वामी। राम सूत्रधर अंतरजामी॥ ५॥ जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी। किब उर अजिर नचाविहें बानी॥ ६॥

शब्दार्थ—**दारु नारि**=लकड़ीकी बनी हुई स्त्री=कठपुतली। **सूत्रधर**=सूत्र (=सूत, तार) 🖙 धार=कठपुतरीको सूत्र पकड़कर नचानेवाला। **अजिर**=आँगन। **जनु** (जन)=दास; भक्त।

अर्थ—सरस्वतीजी कठपुतलीके समान हैं। अन्तर्यामी स्वामी श्रीरामजी सूत्रधर हैं॥५॥ अपना जन जानकर जिस कविपर वे कृपा करते हैं उसके हृदयरूपी आँगनमें वाणीको नचाते हैं॥६॥

टिप्पणी—१ 'सारद दारु नारि ' इति। (क) कठपुतलीका स्वामी होता है जो उसे सूत्र धरकर नचाता है। यहाँ श्रीरामजी शारदाके स्वामी हैं, अन्तर्यामीरूपसे उसे नचाते हैं। तात्पर्य कि अन्तर्यामी श्रीरामजी शारदाके स्वामी हैं, शारदाको प्रेरित करते हैं। दाशरिथ श्रीरामजी एकपत्नीव्रत श्रीसीताजीके ही स्वामी हैं, इसीसे अन्तर्यामीरूप पृथक् कहा। वाणी जड़ है, अन्तर्यामी प्रेरणा करता है तब निकलती है, इसीसे वाणीको कठपुतलीके समान कहा; यथा—'बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता। सबकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥'(१।११७)—('स्वामी' कहकर यह भी जनाया कि मेरे ही स्वामी सरस्वतीके नचानेवाले हैं, अत: मुझपर कृपा करके वे उसे अच्छी तरह नचावेंगे।) (ख) 'अंतरजामी' का भाव कि कठपुतलीको नचानेवाला छिपकर बैठता है और सूत्रपर कठपुतलीको नचाता है तथा श्रीरामजी अन्तर्यामी रूपसे वाणीको नचाते हैं। ये भी छिपे बैठे

हैं, अन्तर्यामी रूप देख नहीं पड़ता। 'उमा दारु जोषित की नाईं। सबिह नचावत राम गोसाईं॥' (४।११।७) इस चौपाईमें ग्रन्थकारने श्रीरामजीका अन्तर्यामी रूपसे सबको नचाना कहा ही है! (गीतामें भी कहा है) 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥' (१८।६१) अर्थात् शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमाता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है। भा० १।६।७ में भी कहा है 'ईशस्य हि वशे लोके योषा दारुमयी यथा' अर्थात् कठपुतलीके समान यह सम्पूर्ण लोक ईश्वरके वशीभूत है। (ग) यहाँ नचानेवाला, नाचनेवाला और नचानेका स्थान तीनों उत्कृष्ट हैं—श्रीरामजी ऐसे नचानेवाले, शारदा ऐसी कठपुतली और 'जन–उर' ऑगन है।

नोट—१'राम सूत्रधर'इति। ऊपर 'सुमिरि गिरापित प्रभु धनुपानी'में श्रीरामजीको 'गिरापित' कह आये हैं, उसी अर्थको यहाँ पुन: ज्ञापकहेतुद्वारा युक्तिसे समर्थन किया है अर्थात् वाणीके सूत्रधर हैं, उसे नचाते हैं, इससे जान पड़ा कि वे उसके स्वामी हैं। अत: यहाँ काव्यलिंग अलंकार है।

नोट—२ कठपुतली तार या घोड़ेके बालके सहारे नचायी जाती है, जिसे 'सूत्र' कहते हैं। कठपुतलीको नचानेवाला 'सूत्रधर' परदेमें छिपकर बैठता है। वैसे ही सूत्रधर राम गोसाईं देख नहीं पड़ते। साधारण पुरुष केवल सरस्वतीकी क्रिया देखते हैं। सूत्र क्या है, इसमें मतभेद है।

बैजनाथजी कहते हैं कि 'अन्तर्यामीकी प्रेरणारूप सूत्र नाभिस्थान परावाणीमें लगा है'। फिर आगे चलकर वे लिखते हैं कि काव्यमें तीन कारण होते हैं—शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति (ईश्वरकी प्रेरणा) तो सूत्र है जिसे पकड़कर प्रभु वाणीको नचाते हैं, व्युत्पत्ति वाणीका वस्त्र और अभ्यास भूषण है। जैसे भूषण-वस्त्रसे कठपुतलीका नाच अच्छा लगता है वैसे ही व्युत्पत्ति, अभ्यास और शक्तिसे प्रकट वाणी भी भली लगती है।

मा० म० कार लिखते हैं कि 'वाणी' पाँच हैं—अतिपरा, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। यथा—'क्रम ते बाणी पंच हैं लखो बैखरी माँझ। तुलसी पश्यन्ती परा परापरा पर माँझ।' (रामनामकला मणिकोश) सब वाणियोंका कारण अति परा है, उसका स्थान शिखा है। वही वाणी नाभिमें आनेसे परा कहलाती है, उस वाणीका सूत्र ब्रह्म है। वही वाणी हृदय, कण्ठ और जिह्वापर आनेसे क्रमसे पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी कहलाती है। उनके सूत्र सत्त्व, रज, तम हैं, 'अति परा' के कारण श्रीरामजी हैं, अतएव उनको सूत्रधर कहा। और जानकीशरणजी अ० दी० च० में लिखते हैं कि 'वाणी चार हैं—परा वाणी हृदयमें बसती है और सर्वगुणोंसे रहित है, पश्यन्ती हृदयके शिरोभागमें रहती है और सात्त्विकगुणसंयुक्त है, मध्यमा कण्ठमें और वैखरी मुखमें विराजती हैं और क्रमशः राजस–तामसगुण युक्त हैं। तीनों सूत्रों, सत्त्व, रज, तमकी सूत्रधर बिन्दुरूपा श्रीजनकनन्दिनी हैं क्योंकि वे त्रिगुणात्मिका कही जाती हैं। परन्तु पराका सूत्र रेफ है और रेफात्मक श्रीरामचन्द्रजी हैं, इसीसे ग्रन्थकारने उनको सूत्रधर कहा।'

श्रीकरुणासिन्धुजी वाणीके चार स्थान बताते हैं—परा, पश्यन्ती आदि। आद्या शक्ति वा त्रिदेवको पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरीके सूत्रोंका और श्रीरामजीको परा वाणीके सूत्र (अन्तर्यामी ब्रह्म) का सूत्रधर बताते हैं।

श्रीगंगाप्रतापडींगरजी लिखते हैं कि किसी-किसीका अनुभव है कि इन वाणियोंके स्थान इस प्रकार हैं— वैखरीका जिह्वा, मध्यमाका कण्ठ, पश्यन्तीका त्रिकुटी और पराका मस्तक। विचारके पश्चात् ही वाणीका उपयोग होता है और विचारका केन्द्र मस्तक ही है तथा सब शक्तियोंका ही केन्द्र यही है। इससे परावाणीका स्थान भी यदि यही हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इसपर 'कल्याण' के योगांकमें एक लेख भी है—कुण्डलिनीके सम्बन्धमें।

उपर्युक्त महानुभावों तथा अबतकके टीकाकारोंमेंसे प्रायः किसीने भी कोई प्रमाण नहीं दिये हैं जिनके आधारपर उन्होंने वाणीके प्रकार और उनके स्थान लिखे हैं। हमने बहुत खोज करके 'भगित हेतु बिधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवत धाई॥'(१।११।४) में इस विषयपर प्रकाश डाला है। वाणी चार प्रकारकी है— परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। मूलाधारस्थ पवनसे संस्कारीभूत शब्दब्रह्मरूप स्पन्दशून्य बिन्दुरूप मूलाधारमें

स्थित वाणीको 'परा वाणी' कहते हैं। वही परा वाणी जब उस पवनके साथ नाभिकमलतक आती है और वहाँ कुछ स्पष्ट (अभिव्यक्त) होनेपर मनका विषय होती है तब उसको 'पश्यन्ती' कहते हैं। वही वाणी जब पवनके साथ हृदयतक आती है और कुछ अधिक स्पष्ट होती है परंतु श्रोत्रके द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, केवल जपादिमें बुद्धिके द्वारा जाननेयोग्य होती है तब उसको मध्यमा कहते हैं। वही जब मुखतक आती है और श्रोत्रसे ग्राह्य होती है तब 'वैखरी' कही जाती है। विशेष १। ११। ४ में देखिये।

टिप्पणी—२ 'जेहि पर कृपा करिं जनु जानी।—'इति। (क) कठपुतलीवाला धनिक जानकर द्रव्यके लिये नचाता है, और श्रीरामजी 'जन' जानकर कृपा करके (अर्थात् जनसे कुछ चाहते नहीं) वाणीको नचाते हैं। अथवा, कठपुतलीका स्वामी धनके लोभसे धनवान् देखकर तब नचाता है; वैसे ही श्रीरामजी प्रेम वा भक्तिरूपी धनका धनी देखकर अपने यशके विस्तार होनेके लोभसे एवं भक्त जानकर वाणीको नचाते हैं। कठपुतलीवाला निर्धनके यहाँ नहीं नचाता, वैसे ही श्रीरामजी भक्ति—धन-रहितके हृदयमें वाणीको नहीं नचाते, क्योंकि यहाँ निजयश विस्ताररूपी लाभ नहीं होनेका। (अ० दी० च०)] (ख) 'कृपा करिं 'से जनाया कि कृपा डोर है, यथा—'कृपा डोरि बंसी पद अंकुस परम प्रेम मृदु चारो।'(वि० १०२) (ग) कि यहाँ 'जनु जानि'और 'किब उर'दो नाम लिखते हैं। तात्पर्य कि जन और किब दोनों हों तब उरमें नचाते हैं, केवल किव हो जन न हो तो श्रीरामजी ऐसी वाणीको नहीं नचाते और यदि केवल जन ही है, किव नहीं, तो भी वाणीको नहीं नचाते। पुनः, (घ) कृपा करनेमें 'जन' कहा, क्योंकि कृपा जनहीपर होती है और वाणीको नचानेमें 'किव' शब्द देनेका तात्पर्य कि जिसके उरमें वाणी नाचे वही किव है और जिसपर कृपा हो वही जन है। (ङ) वहाँ कठपुतलीका नाच देखकर लोग सुखी होते हैं, यहाँ श्रीरामजीके कृपापात्र—किवकी वाणीका विलास देखकर बड़े—बड़े विद्वान् प्रसन्न होते हैं। श्रीरामजी ऐसे निपुण नचानेवाले हैं तब वाणीकी शोभा क्योंकर न हो? (च) किवके उरको 'अजिर'कहा, क्योंकि पुतली नचानेवाला प्रायः मैदानमें नचाता है। इस प्रकार यहाँ 'सारद दार नारि वानी' में सांगरूपक है।

श्रीलमगोड़ाजी—'सारद दारु नारि । राम सूत्रधर । किब उर 'इति। किववर टैगोरका भी यही मत है कि वस्तुत: किव केवल एक बाँसुरी है, आवाज जो उसमेंसे निकलती है किसी औरहीकी। पूज्य आचार्य श्रीमहावीरप्रसाद द्विवेदीने मुझसे एक बार पूछा था कि क्या तुलसीदासजीने यह सब सोचकर लिखा था जो तुम लोग खोज-खोजकर उनके शब्दोंसे निकालते हो? मैंने किववर टैगोरके मतके आधारपर उत्तर दिया कि—वास्तिवक किवके वाक्य स्वयं सरस्वतीके वाक्य होते हैं, जिनमें सदा नवीनता रहती है—जिस तरह सूर्य एक प्रकृतिका चमत्कार है, वह नहीं सोचता कि कोई उसकी किरणोंसे रंगोंका विज्ञान निकाल रहा होगा; कोई चिकित्सक सूर्यस्नानकी विधि बताता होगा, इत्यादि– इत्यादि। इसी तरह किव सोचकर नहीं लिखता। उसका शब्दप्रवाह सुरसिरिधारकी तरह स्वाभाविक होता है। भाष्यकार, टीका लिखनेवाले और समालोचक अनेक-अनेक गुण ढूँढ़ निकालते हैं। इसीलिये मिलटनने भी कहा है कि काव्य लिखनेसे पहले किवको अपना जीवन ही काव्य बनाना चाहिये; तब तो सरस्वतीका प्रवाह उसके शब्दोंद्वारा निकलेगा परन्तु सौभाग्य यह है कि तुलसीदासजी बहुत अधिक मात्रामें जान-बूझकर लिखनेवाले किव (Conscious poet) थे; यह बात स्पष्ट हो जायगी यदि आप इस बातपर विचार करें कि हर विचारणीय घटना या वक्तृताके पहले या पीछे वे स्वयं जो आलोचना करते हैं उससे अच्छी आलोचना करना किठन है।

प्रश्न—'सुमिरत सारद आवत धाई।'(१।११।४) 'सारद बोलि बिनय सुर करहीं।'(२।११।८) 'अस किह सारद गइ बिधि लोका।'(२।२९५) 'देखि मनोहर चारिङ जोरी। सारद उपमा सकल ढँढोरी॥' आदि स्थलोंपर शारदाको चैतन्य कहा गया है, तब यहाँ जड़ कठपुतलीकी उपमा क्यों दी गयी? (वे० भू०)

उत्तर—ईश्वरका ज्ञान सदा एकरस रहता है, कभी संकुचित नहीं होता और एकपादविभूत्यन्तर्गत जीव भगवान्की मायाके अधीन हैं। अत: जीवका ज्ञान एकरस नहीं रहता, संकुचित-विकसित होता रहता है; यथा— 'ज्ञान अखण्ड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर॥', 'माया बस्य जीव अभिमानी', 'उपजइ बिनसइ ज्ञान जिमि पाइ सुसंग कुसंग' इत्यादि। सब जीवोंके समान शारदा भी एक जीव विशेष ही है। जड़ चैतन्य सभी ईश्वराधीन हैं। सबका व्यापार भगवत्प्रेरणासे ही चलता है, स्वतन्त्र नहीं। इसीसे अर्थात् केवल भगवत्पारतन्त्र्यत्वके ही लक्ष्यसे शारदा एवं सबको कठपुतलीसे उपमा दी गयी है, कुछ जडत्वभावसे नहीं; क्योंकि यदि जडत्वभावसे कठपुतलीकी उपमा शारदाकी दी जाती तो यह कठपुतलीकी उपमा शिवजी सम्पूर्ण चराचरमात्रके लिये न दे डालते। यथा—'उमा दारु जोषित की नाईं। सबिहं नचावत राम गोसाईं॥' श्रीमद्भागवतमें भी चराचरमात्रके लिये भगवत्पारतन्त्र्यत्वके ही कारण 'योषा दारुमयी यथा' कहा गया है। (वे० भ०)

नोट—३ विनायकी टीकाकारने 'सारद दारु नारि' की व्याख्यामें एक भजन उद्भृत किया है—'धिन कारीगर करतारको पुतलीका खेल बनाया। बिना हुक्म निह हाथ उठावे बैठी रहे निह पार बसावे॥ हुक्म होइ तो नाच नचावै जब आप हिलावे तार को। जिसने यह जगत रचाया॥ १॥ जगदीश्वर तो कारीगर है पाँचों तत्त्वकी पुतली नर है। नाचे कूदे निह वजर है पुतलीघर संसारको। बिन ज्ञान नजर निह आया॥ २॥ उसके हाथमें सबकी डोरी कभी नचावे काली गोरी। किसीकी निह चलती बरजोरी तज दे झूठ बिचारको। निह पार किसीने पाया॥ ३॥ परलयमें हो बंद तमासा फेर दुबारा रच दे खासा। 'छजूराम' को हरिकी आसा है धन्यवाद हुशियारको। आपेमें आप समाया॥' ४॥

## प्रनवौं सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनौं बिसद तासु गुन गाथा॥७॥

अर्थ—उन्हीं कृपाल रघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं (कृपालु) के निर्मल गुणोंकी कथाका वर्णन करता हूँ॥७॥

टिप्पणी—१ (क) 'सोइ कृपाल' अर्थात् वाणीके प्रेरक जो कृपा करके 'किब उर अजिर नचाविहें बानी' उनको। कृपाल अर्थात् कृपा करनेवाले कहा क्योंकि ऊपर कह आये हैं कि 'जेहि पर कृपा करहिं ।' (ख)'कृपाल रघुनाथा' इति। पूर्व 'राम अंतरजामी' कहा था और यहाँ 'कृपाल रघुनाथा' कहा, इसमें भाव यह है कि वह जनपर कृपा करनेवाले अन्तर्यामी कृपा करके रघुनाथ हुए हैं, अर्थात् निर्गुण (अव्यक्त) से सगुण हुए हैं। सगुण होनेमें कृपा मुख्य है—'मुख्यं तस्य हि कारुण्यम्'; इसीसे 'कृपाल' विशेषण दिया। पुन: 'कृपाल' का भाव कि मैं रघुनाथजीको प्रणाम करता हूँ, वे मुझे अपना जन जानकर मेरे हृदयमें वाणीको नचावें जिससे मैं उनके गुण वर्णन करूँ। (ग) 'बिसद तासु गुन गाथा' इति। विशद कहनेका भाव कि जैसे भगवान्के गुण विशद हैं, वैसे ही मेरी वाणी विशद हो जाय। यथा—'करहु अनुग्रह अस जिय जानी। बिमल जसिंह अनुहरइ सुबानी॥' (१। १४। १३) (घ) कि स्मरण रहे कि अन्य सब वक्ताओंने भी श्रीरामजीको प्रणाम करके ही कथा प्रारम्भ की है—

तुलसीदासजी—'अब रघुपति पद पंकरुह हिय धिर पाइ प्रसाद। कहउँ जुगल मुनिवर्यः ॥' (१।४३) 'सुमिरि सो नाम राम गुनगाथा। करौँ नाइ रघुनाथिह माथा॥'(१।२८।२)

शिवजी—'किर प्रनाम रामहिं त्रिपुरारी। हरिष सुधासम गिरा उचारी॥'(१। ११२। ५)

भुशुण्डिजी—'*तरिहं न बिनु सेये मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी॥*' (७। १२४। ७) यह अन्तका मंगलाचरण है। इसीसे सूचित हुआ कि आदिमें श्रीरामजीको प्रणाम करके भुशुण्डिजीने कथा आरम्भ की है।

टिप्पणी—२ म्ब्रिं इस प्रसंगमें यहाँ निर्गुण और सगुण दोनों रूप कहे हैं, इसीसे स्मरण और प्रणाम दो बातें पृथक्-पृथक् लिखीं। निर्गुणके लिये 'सुमिरि' क्रिया और सगुणके लिये 'प्रनवौं' कहा है—'सुमिरि गिरापित------। राम सुत्रधर अंतरजामी', 'प्रनवौं' सोइ कृपाल रघनाथा'।

🖙 यहाँतक उमा-शम्भु-संवादका हेतु कहा। आगे उमा-शम्भु-संवाद कहते हैं।

## कैलास-प्रकरण (तदन्तर्गत)

# उमा-शम्भु-संवाद एवं शिव-गीता

परम रम्य गिरिबर कैलासू। सदा जहाँ शिव उमा निवासू॥८॥ दो०— सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किन्नर मुनिबृंद। बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेविहं शिव सुखकंद॥१०५॥

शब्दार्थ—रम्य=सुन्दर; जो देखी हुई होनेपर भी अनदेखी–सी जान पड़े; रमणीया। तपोधन=तपस्वी; तप ही जिसका धन है; जो तपके सिवा और कुछ नहीं करता। =तपस्यापूर्ण—(वै०) सुखकंद=आनन्दकन्द, आनन्दघन। कन्द=मूल। मेघ=घन, बादल; यथा—'यज्ञोपवीत बिचित्र हेममय मुक्तामाल उरिस मोहि भाई। कंद तिड़त बिच ज्यों सुरपित धनु निकट बलाक पाँति चिल आई॥'(गीतावली)

अर्थ—कैलास पर्वतोंमें श्रेष्ठ और अत्यन्त रमणीय है, जहाँ श्रीशिव-पार्वतीजीका निवास रहता है॥८॥ सिद्ध, तपस्वी, योगीलोग, देवता, किन्नर और मुनियोंके समूह वहाँ बसते हैं और ये सब पुण्यात्मा आनन्दकन्द शिवजीकी सेवा करते हैं॥१०५॥

टिप्पणी—१ (क) '*परम रम्य*' का भाव कि इसकी रमणीयता देखकर ही श्रीशिवजी सदा कैलासपर ही उमासहित रहते हैं, तथा इसमें सदा सुख पाते हैं। [मिलान कीजिये—'परम रम्य आरामु येह जो रामहि सुख देत॥' (१। २२७) से। (जैसे पुष्पवाटिकामें) श्रीरामजीको सुख देनेसे श्रीजनकमहाराजके बागको '*परम रम्य*' कहा है। भाव कि श्रीरामजी स्वयं सुखस्वरूप आनन्दघन हैं, उनको भी इसने आनन्द दिया, इसलिये बागको 'परम रम्य' कहा; वैसे ही यहाँ 'सुखकन्द शिवजी' को कैलाससे सुख होता है इससे कैलासको 'परम रम्य' कहा गया।] पुन: '*परम*'का भाव कि अन्य सब स्थानोंसे कैलासकी शोभा अधिक है। ('*परम*' अतिशयका बोधक है। यह शब्द और भी स्थानोंके साथ आया है—'*परम रम्य मृनिबर मन भावन।*'(१। ४४। ६), '*परम रम्य आराम्* येह ', इत्यादि।) (ख) 'गिरिबर' से जनाया कि सब पर्वतोंसे यह अधिक श्रेष्ठ है। (ग) 'सदा जहाँ शिव उमा निवास' से सुचित किया कि शिव-उमाके निवाससे पर्वतकी बडाई हुई है, जैसे श्रीसीतारामजीके चित्रकृट-निवाससे विन्ध्याचलने बड़ाई पायी। यथा—'**बिंधि मुदित मन सुखु न समाई। श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई॥**' (२।१३८।८) उमासहित यहाँ निवास कहनेका भाव कि यह श्रीशिवजीका विहारस्थल है। एक रूपसे श्रीउमामहेश्वरजी यहाँ सदा विहार करते हैं। [पुन: भाव कि हिमालयपर और भी पर्वतिशखर हैं जो रमणीय हैं, परन्तु यह अत्यन्त रमणीय है; इसीसे उमासहित शिवजी यहाँ सदा रहते हैं। इस प्रकार यहाँ स्थानी और स्थान दोनोंकी श्रेष्ठता दिखायी। (पुन: 'सदा'का भाव कि काशीमें भी वे रहते हैं, यथा—'जह बस संभू भवानि *सो कासी सेइअ कस न।*' परन्तू राजा दिवोदासके समयमें शिवजीके काशी छोडनेकी कथा सुनी जाती है। कैलासमें सदा निवास रहता है। वि० त्रि०) (घ) यहाँ उमा-शम्भु-संवादका स्थान दिखाया। 🖙 इसी तरह अन्य तीनों वक्ताओंकी कथा अथवा संवादोंके स्थान ग्रन्थकारने कहे हैं। यथा-

- (१) 'नौमी भौमवार मधु मासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥'(१। ३४। ५) (तुलसीदासजी)
- (२) **'भरद्वाज मुनि बसिंह प्रयागा।'**(१।४४)**' जागबलिक मुनि परम बिबेकी।** '(याज्ञवल्क्यजी)
- (३) 'उत्तरितिस सुंदर गिरि नीला। तहँ रह काकभुसुंडि सुसीला॥'(७।६२।२)—'गएउ गरुड़——'(भुशुण्डिजी)। प० प० प०—१ चारों संवादोंके स्थानोंके वर्णनसे यह सूचित किया है कि परम रम्य, परम पावन, अति विचित्र और गूढ़ रघुपतिकथाके लिये स्थान भी परम रमणीय, परम पावन, सन्त-मुनि और सुकृती पुरुषोंका निवासवाला होना चाहिये। वहाँ शान्ति और एकान्त भी चाहिये।

२—'जहाँ शिव उमा निवासू' इति। विवाहके पूर्व शिव-उमा थे। विवाह करके कैलासपर पहुँचनेपर शम्भु-भवानी बने, यथा—'जबिह संभु कैलासिह आए। जगत मातु पितु संभु भवानी।' (१०३। ३-४) शृंगार विहार समय 'हर गिरिजा' और गिरिजारमण बने, यथा—'हरगिरिजा बिहार नित नयऊ', 'चिरतिसंधु गिरिजारमन—।' (१०३) पुत्रमुखदर्शनसे गृहस्थ कर्तव्यमुक्त होनेपर जब रामभिक्तिपथका अवलम्बन किया तब फिर शिव-उमा हो गये। केवल भावार्थ भेदवाले शब्दोंके प्रयोगसे विशेष कुछ भी न कहकर गूढ़ भावना, परिस्थिति, कर्तव्यपालन इत्यादिका दिग्दर्शन सुचारुरूपसे करनेकी यह 'मानसकिव तुलसी'की काव्यकला समग्र मानसमें अथ-से-इतितक भरी पड़ी है!

किया अर्थात् सिद्धोंके वृन्द, तपोधनवृन्द इत्यादि। (व्याकरणमें यह नियम है कि द्वन्द्वसमासके अन्तमें जो पद होता है वह उस समासके प्रत्येक शब्दके साथ भी लगता है। यथा—'द्वन्द्वान्ते श्रयमाणं पदं प्रत्येकमिप सम्बद्ध्यते।') सिद्ध भी देवताओं की एक जाति है तथा जो योगद्वारा सिद्धियों को प्राप्त हो चुके हैं, जिनका साधनकाल समाप्त हो गया और जो सिद्ध हो गये। योगी—१।२२।१; किन्नर—१।६१।१ में देखिये।(ख) 'मृनि' वे मुनिसमुदाय भी हैं जो स्वारोचिष मन्वन्तरमें कश्यपजीके स्त्री मुनिसे उत्पन्न हुए। अरिष्टासे जो उत्पन्न हुए वे किन्नर और गन्धर्व कहलाये। (प॰ पु॰ सृष्टिखण्ड) '**बसिंह तहाँ सुकृती**'का भाव कि सुकृतोंसे कैलासमें वास होता है। तहाँ अर्थात् जहाँ 'सदा शिव उमा निवास' है। 'बसिहं तहाँ' कहनेका भाव कि उमा-शिव-निवास वहाँ सदा रहता है, इसीसे सुकृती वहाँ बसते हैं। यदि वहाँ शिव-उमा-निवास सदा नहीं होता तो न बसते। 'सुकृती' का भाव कि उन्हें कैलास सुकृतसे मिला है, इसीसे वहाँ बसते हैं, कहीं अन्यत्रसे आकर शिव-सेवा नहीं करते। सुकृतसे कैलास मिला और सुकृतसे ही शिव-सेवा मिली। '*बृंद* 'शब्द सकलका सम्बन्धी है। (ग) '*बसिहं* 'और '*सेविहं सखकंद* ' कहनेका तात्पर्य है कि सुकृतका फल सुख है, यथा—'सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धरमशील सुंदर नर नारी॥' (१ | १५५ | २), 'भूवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरषिंह सुख बारी॥'(२ | १ | २), 'बरनाश्रम निज निज **धरम निरत बेदपथ लोग। चलिहं सदा पाविहं सुखिहं निहं भय सोक न रोग॥**'(७।२०)—ये कैलासके वाससे सुख नहीं मानते। शिवजी सुखके कन्द हैं, उनकी सेवा करते हैं। अर्थात् शिवसेवासे ही सुख मानते हैं। (घ) 'सेविहें' का भाव कि सेवाके लिये ही बसते हैं और शिवजी सेवक-सुकृतियोंका पालन करते हैं। सेवक शालि हैं, यथा— 'सेवक सालि पाल जलधर से', 'बरषारितृ रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास।'(ङ) 'सुखकंद' अर्थात् सुखरूपी जलकी वर्षा करनेवाले मेघ हैं। 'कं' (जलं) ददातीति कंद:।—'सकृत मेघ बरषहिं सख बारी।' (२।१।२) [कन्दका अर्थ मूल भी है। 'मूल' अर्थमें भाव यह होगा कि शिवजी सुखरूपी वृक्षकी जड़ हैं। जैसे मूलकी रक्षाके बिना वृक्ष नहीं रह सकता, वैसे ही शिव-सेवा बिना सुख रह नहीं सकता; यथा—'जिमि सुख लहड न संकर द्रोही।' (४। १७। ५) 'कंद'का अर्थ मेघ करते हुए पाण्डेजी कहते हैं कि 'सेविह सुखकंद'का भाव यह है कि हमपर भी कभी श्रीराम यशजलकी वर्षा कर देंगे,—'**बरषहिं राम सजस बर बारी'**]।

नोट—मिलान कीजिये भा० ४। ६। ९ 'जन्मौषधितपोमन्त्रयोगिसद्धैर्नरेतरैः। जुष्टं किन्नरगन्थवैंरप्सरोभिर्वृतं सदा॥' यहाँसे लेकर श्लोक २२ तक कैलासका बहुत सुन्दर वर्णन है। वह सब भाव गोस्वामीजीने 'परम रम्य' विशेषणसे जना दिये हैं। 'सिद्ध तपोधन' आदिसे कैलासकी पिवत्रता दिखायी। वाल्मीकीयमें भी सिद्ध तपोधन मुनियोंके निवासका प्रमाण मिलता है। अहल्याको शाप देनेके पश्चात् परम तपस्वी गौतमजी हिमालयके उस शिखरपर तपस्या करने लगे जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। यथा—'इममाश्रममुत्मृज्य सिद्धचारणसेविते। हिमविच्छखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः॥' (वाल्मी० १। ४८। ३३)

हरि हर बिमुख धर्म रित नाहीं। ते नर तहँ सपनेहुँ निहं जाहीं॥१॥ तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित नूतन सुंदर सब काला॥२॥ शब्दार्थ—**बिमुख**=उदासीन, विरुद्ध, प्रतिकूल, जिसकी प्रीति नहीं है। **बिटप**=वृक्ष, पेड़। **नित नूतन**=नित्य नया, सदा हराभरा। **बिसाला** (विशाल)=बडा भारी।

अर्थ—जो हरि-हर-विमुख हैं, जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्नमें भी नहीं जाते॥१॥ उस पर्वतपर एक विशाल बरगदका वृक्ष है जो सब कालोंमें सदा हराभरा नित्य नया और सुन्दर बना रहता है॥२॥

टिप्पणी—१ 'हरि हर बिमुखं ' इति। (क) दोहेमें कैलासके अधिकारी कहे—'सिद्ध तपोधन जोगिजन 'इत्यादि। अब अनिधकारी कहते हैं।—'हिर हर विमुख'। इस तरह यहाँतक तीन कोटि (तरह) के लोग गिनाये। एक तो वे जो 'सदा' निवास करते हैं—'सदा जहाँ शिव उमा निवास।' दूसरे, सिद्ध, तपस्वी, योगी इत्यादि सुकृती लोगोंका निवास कहा; इनका वहाँ 'सदा' निवास नहीं है, क्योंकि इनको सुकृतसे कैलासवास प्राप्त हुआ है; जितना सुकृत है उतने ही दिनका वास है, 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।' (गीता ९। २१) इसीसे सुकृती लोगोंके निवासमें 'सदा' पद नहीं दिया गया। तीसरी कोटिमें वे लोग गिनाये जिनका वहाँ जाना ही नहीं होता। वे हैं 'हिर हर बिम्ख '। (ख) यहाँ प्रथम 'हिर' को कहनेका भाव यह है कि जैसे शिवविम्ख श्रीरामजीको नहीं भाते; यथा—'शिव पद कमल जिन्हिंहं रित नाहीं। रामिह ते सपनेहुँ न सोहाहीं॥'(१।१०४) वैसे ही '*हरि बिमुख*' शिवजीको नहीं सुहाते, शिवजी उन्हें अपने कैलासमें निवास नहीं देते। 🖙 इसी वचनके अनुकूल कैलासवासियोंका भी उल्लेख किया गया है।—'सेविह शिव सुखकंद' कहकर जनाया कि ये लोग हरि-हर-विमुख नहीं हैं; 'बसिहं तहाँ सुकृती सकल' से सूचित किया कि ये सब धर्मरत हैं। पुन:, (ग) दोहेमें जाग्रत्-अवस्थाके निवासी कहे गये और अब स्वपावस्थाका हाल कहते हैं कि जो हरि-हर-विमुख हैं वे वहाँ स्वपमें भी नहीं जाते तब वहाँ 'वास' की कौन कहे। जाग्रदवस्थामें जो व्यवहार होता है, वही स्वप्नावस्थामें होता है, सुष्पिमें कुछ नहीं होता और पुण्यपापके फलका भोग भी जाग्रत् और स्वप्नावस्थामें ही होता है। इसीसे जाग्रत् और स्वप्न दो ही अवस्थाएँ लिखीं। पुन:, (घ) 'हिर हर विमुख' से उपासनाहीन, 'धर्म रित नाहीं' से कर्महीन, इस तरह दो कोटिके लोग गिनाये। इससे जनाया कि उपासक और धर्मात्मा वहाँ बसते हैं। ज्ञानीका नाम यहाँ नहीं दिया गया क्योंकि ज्ञानियोंको कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है अथवा ज्ञानाभिमानके कारण वे वहाँसे च्यत हए हैं। यथा—'जे ज्ञान मान बिमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी। ते पाइ सुर दुर्लभ पदादिप परत हम देखत हरी॥' (७। १३) [पुन: 'धर्म रित नाहीं' का भाव कि धर्मपर चलनेवालोंको दुःख नहीं होता किन्तु सुखकी प्राप्ति होती है, यथा—'सब दुख बरजित प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी॥'(१।११५) 'बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। चलिहं सदा पाविहं सखिह ॥'(७।२०) धर्ममें प्रीति न होनेसे सुखभोगसे वंचित रहकर दु:ख भोगते हैं। 'सुख चाहिहं मूढ़ न धर्मरता।' (७। १०२) सुखका साधन धर्म है, अत: धर्मसे विमुख रहनेसे सुख कब हो सकता है? शंकरजी धर्मके मुल हैं, यथा—'मुलं धर्मतरोः' (अ० मं०) (प्र० सं०)]

वि॰ त्रि॰—'ते नर तहँ सपनेहुँ निहँ जाहीं' इति। भाव कि ऐसोंमेंसे कोई कैलास जानेका स्वप्न भी नहीं देखता। यह बात स्पष्ट ही है। आसुरी प्रवृत्तिके लोगोंको वहाँ जानेमें अधिक सुविधा है, क्योंकि वे मद्यमांसादिके प्रयोगसे उस भयानक शीतका सामना कर सकते हैं। पर उनका जाना न जानेके बराबर है। यही ठीक है कि वे नहीं जाते, क्योंकि उन्हें वहाँ सिवा हिम और पाषाणके कुछ दिखायी ही नहीं पड़ता। दिव्य प्रदेशके दर्शनके लिये दिव्य दृष्टिकी आवश्यकता होती है। बिना सूर्यमें संयमद्वारा दृष्टि प्राप्त किये कैलासके दिव्यांशका, जिसका यहाँ वर्णन है, दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता।

टिप्पणी—२ 'तेहि गिरि पर बट<sup>--</sup>'इति। (क) ब्र्ङ'परम रम्य गिरिबर कैलासू' से 'तेहि गिरि पर<sup>--</sup>' तक गिरिका वर्णन किया। (ख) 'बट बिटप बिसाला' इति। 'बिसाला' अर्थात् हजार योजन लम्बा–चौड़ा है। [वटवृक्ष बहुत बड़े-बड़े आज दिन भी भरतवर्षमें पाये जाते हैं। नर्मदातटपर एक वटवृक्ष इतना विशाल है कि उसके नीचे महाराजा अपनी छ:-छ:, सात-सात हजार मनुष्योंकी सेना साथ लिये महीनों विहार किया करते थे। इसके पत्ते

इतने सघन हैं कि वे ही शामियानेका काम देते हैं, वर्षाकी बूँदों और सूर्यकी किरणोंका वहाँ गम-गुजर नहीं। इसकी छाया गर्मीमें सुन्दर शीतल और जाड़ेमें गर्म रहती हैं।—तब फिर कैलासस्थ वटकी विशालताका कहना ही क्या? वह तो अनादिकालीन है। इसी प्रकारका भगवान् विष्णुका अक्षयवट है जो प्रलयमें भी बना रहता है। (भा० ४।६।३२) में भगवान् शंकरके वटवृक्षका वर्णन इस प्रकार है—'स योजनशतोत्सेधः पादोनविटपायतः। पर्यक्कृताचलच्छायो निर्नीडस्तापवर्जितः॥' अर्थात् वह वृक्ष सौ योजन ऊँचा और पचहत्तर-पचहत्तर योजन लम्बी शाखाओंसे फैला हुआ था। उसके चारों ओर निश्चल छाया थी। उसमें कोई घोसला भी नहीं था और उसके नीचे रहनेवालोंको धूपका कष्ट नहीं होता था।] गिरिकी शोभा कहकर अब गिरिके ऊपर स्थित वटकी शोभा कहते हैं। (ग) 'नित नूतन सुंदर सब काला' इति। अर्थात् उसके पत्ते कभी नहीं झड़ते, सदा हरे-भरे कोमल बने रहते हैं। 'सब काला' अर्थात् वर्षा, हिम, ग्रीष्म सभी ऋतुओंमें तथा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमें, दिन-रात-संध्या सभी समय सुन्दर रहता है; तात्पर्य कि उस वटवृक्षको कालके धर्म नहीं व्यापते। [साधारण वटके विषयमें किसी किवने कहा है-'कूपोदकं वटच्छाया श्यामा स्त्री चेष्टिकागृहम्। शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलम्॥' और यह तो शिवविश्रामिवटप है तब यह सब ऋतुओंमें नित-नूतन सुन्दर हो तो आश्चर्य क्या? 'नित नूतन काला' कहकर इसे माया—आवरण और प्राकृत विकारोंसे रहित तथा दिव्य जनाया।]

#### त्रिबिध समीर सुसीतिल छाया। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया॥ ३॥ एक बार तेहि तर प्रभु गएऊ। तरु बिलोकि उर अति सुखु भएऊ॥ ४॥

शब्दार्थ—समीर=पवन, वायु। सुसीतिल (सुशीतल)=अनुकूल ठंढी। विश्राम बिटप=वह वृक्ष जहाँ श्रमिववृत्तिके लिये जाते हैं, श्रमिववृत्तिका स्थान। शिवजीको विश्राम देनेवाला वृक्ष। तर=तले, नीचे। तर=वृक्ष।

अर्थ—(शीतल, मन्द, सुगन्धित) तीनों प्रकारकी वायु और सुन्दर (अनुकूल) शीतल छाया वहाँ रहती है। वेदोंने उसे शिवजीके विश्राम करनेका वृक्ष कहा है॥३॥ एक बार प्रभु (श्रीशिवजी) उसके नीचे गये। वृक्षको देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त सुख हुआ॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'त्रिविध समीर' इति। तीनों प्रकारके पवनका चलना कहते हैं, परंतु इसका कोई कारण नहीं कहते, इससे पाया जाता है कि वहाँ बिना कारण ही सदा स्वत: त्रिविध समीर चलता रहता है। (कारण भी स्पष्ट है। हिमालयपर होनेसे शीतल, विशाल वृक्ष उसपर होनेसे मन्द और कैलासपर शिवजीके मित्र कुबेरका चैत्ररथ वन होनेसे सुगन्धित है) (ख) 'सुसीतिल छाया' इति। वटकी सुन्दर छाया विशेष सुखदायी है; इसीसे कविने बहुत जगह वटकी ही छायामें बैठना तथा कथाका होना लिखा है। यथा—'तव लिंग बैठ अहीं बटछाहीं। जब लिंग तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं॥'(१।५२।२) 'जानी श्रमित सीय मन माहीं। घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाहीं॥' (२। ११५। ३) 'तब रघबीर श्रमित सिय जानी। देखि निकट बटु सीतल पानी।। तहँ बिसः """ '(२। १२४। ३– ४) 'बटछाया बेदिका बनाई। सिय निज पानि सरोज सुहाई।। जहाँ बैठि " '(२।२३७) 'करि तड़ाग मज्जन जल पाना। बट तर गयउ हृदय हरषाना॥'(७।६३।३) 'मेरु सिखर बटछाया मनि लोमस आसीन।'(७।११०) तथा यहाँ—'तेहि गिरिपर बट बिटप बिसाला नित नृतन सुंदर सब काला। (ग) 'सुसीतिल' का भाव कि बहुत शीतलसे जाडा लग आता है, रोग उत्पन्न होता है, इसीसे सुशीतल कहकर जनाया कि यह दोषरहित है, सदा एकरस सुखदायक है। यथा—'प्रेम भगति जो बरिन न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई॥' (१। ३६। ६) तथा— 'भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एक रस बरिन न जाई॥' (१।४२।८) देखिये। पुन:, (घ) शीतल छाया कहकर जनाया कि उमा-शम्भु-संवाद ग्रीष्म-ऋतुमें हुआ, गर्मीके दिन थे और गर्मीमें वटछाया अच्छी लगती ही है। (ङ) 'शिव विश्राम बिटप' कहकर वटको अमर बताया और 'श्रुति गाया' से उसका अजर होना कहा। ऊपर 'सुंदर सब काला' अर्थात् काल और प्राकृत विकाररहित कह ही आये हैं। इस तरह इस वटको दिव्य जनाया। इसीसे इसका नाम 'अक्षयवट' है। 'श्रुति गाया' से इसे अनादिकालीन जनाया क्योंकि वेद अनादि हैं।

नोट—१ कुछ महात्माओंका मत है कि कथावार्ता कहना-सुनना ही महात्माओंका विश्राम है; यथा—'किरि भोजन मुनिबर बिज्ञानी।लगे कहन कछु कथा पुरानी॥' (१।२३७।५) 'रिषय संग रघुवंशमिन किरि भोजनु बिश्राम्। बैठे प्रभु भ्राता सिहत दिवसु रहा भिर जामु॥' (१।२१७)—(दोनों ठौर दोपहरका समय है। इसिलये विश्रामसे कथावार्ता ही सूचित होता है।) 'एिह बिधि कहत राम गुनग्रामा।पावा अनिर्बाच्य बिश्रामा॥'(५।८।२) 'सुनत श्रवन पाइय बिश्रामा।' (१।३५।७) यह वट कथावार्ताका स्थान है। यहाँ आकर कथाका स्मरण होनेसे विश्राम और अतिसुख मिलता है। यथा—'हर हिय रामचिरत सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ श्रीरघुनाथरूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥' (१।१११।७–८) भाव कि कथाकी स्मृतिसे परमानन्द होकर अमित सुख होता है। देखिये श्रीसनकादिजी ब्रह्मानन्द छोड़कर कथा सुनते हैं क्योंकि इसमें परमानन्द मिलता है। जिससे बढ़कर सुख नहीं।

#### गिरि और वटकी शोभाका मिलान

कैलास वट

परम रम्य गिरिबर कैलासू १ यह भी सब कालमें सुन्दर है—'नित नूतन सुंदर ।'

गिरि बर २ वट विशाल

शिव—उमा—निवास ३ शिव—विश्राम विटप

अपनी रमणीयतासे सुखद है ४ वट 'बिलोकि उर अति सुख भयऊ।'

टिप्पणी—२ 'एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। 'इति।(क) 'एक बार' का भाव कि यह शिवजीके विश्रामका वट है, वहाँ अनेक बार गये हैं, जाया करते ही हैं, उनमेंसे एक बारका हाल हम कहते हैं कि जब श्रीपार्वतीजीने श्रीरामचिरितका प्रश्न किया था।—['एक बार' एक दफा, एक समयकी बात है कि।] (ख) 'गएऊ' से जनाया कि रहनेके स्थानसे वटवृक्ष अलग है, दूर है। उस वटतले विश्राम किया करते हैं।(ग) 'तरु बिलोकि 'अर्थात् वृक्षकी शोभा देखकर सुख हुआ। तरुकी शोभा पूर्व ही कह आये हैं—'नित नूतन सुंदर '। (घ) 'अति सुखु भएऊ' कहकर जनाया कि वटकी अत्यन्त शोभा है, इसीसे अत्यन्त सुख हुआ। यथा—'नील सघन पल्लव फल लाला।अबिरल छाँह सुखद सब काला॥ मानहु तिमिर अरुनमय रासी।बिरची बिधि सँकेलि सुषमा सी॥'(२।२३७। ४–५)—[पुन:, 'अति सुखु' होनेका कारण स्थान और विटप आदिकी परम रमणीयता है, यथा—'परम रम्य आराम यह जो रामिह सुख देत।'(१।२२७) और यह वट 'परम रम्य गिरिबर कैलासू 'पर है ही।पुन:, वट सुखदायी होता ही है, यह बात ग्रन्थकारने ग्रन्थभरमें उसीको बारम्बार लिखकर जना दी है। यथा—'नाथ देखिआहिं बिटप बिसाला। पाकिर जंबु रसाल तमाला॥ तिन्ह तरुबरन मध्य बटु सोहा। मंजु बिसाल देखि मन मोहा॥'(२।२३७) इत्यादि। टि०१ (ख) देखिये। और शिवजीको तो वट इतना अधिक प्रिय है कि 'प्राकृतहू बट-बूट बसत पुरारि हैं।'(क० ७।१४०) (ङ) यहाँ लोग यह प्रश्न करने लगते हैं कि 'क्या और कभी ऐसा सुख न मिला था जो 'एक बार' और 'अति सुख' यहाँ लिखा? इसका उत्तर टि० २ (क) में आ जाता है। अर्थात् यह एक दफाकी बात है; ऐसे ही उनको सदा यही सुख होता है जब-जब वे यहाँ आते हैं।]

नोट—२ बैजनाथजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीरामनवमीको श्रीअयोध्याजीमें कथा प्रारम्भ की, श्रीयाज्ञवल्क्यजीने फाल्गुन द्वितीयाको प्रयागमें और शिवजीने 'एक बार' जेष्ठग्रीष्ममें कैलासपर इस विशाल वटके नीचे कथा कही।

निज कर डासि नागरिपु छाला। बैठे सहजहिं संभु कृपाला॥५॥ कंद इंद दर गौर सरीरा। भज प्रलंब परिधन मुनिचीरा॥६॥

शब्दार्थ—डासना—बिछाना। नाग-हाथी। नागरिपु=सिंह। छाल=खाल, चर्म। नागरिपु छाला=बाघाम्बर।

सहजिहं=स्वाभाविक ही अर्थात् कथा या समाधिके विचारसे नहीं, साधारण ही। कुंद—यह पौधा जुहीका–सा होता है, कुआरसे फाल्गुन–चैततक फूलता रहता है। मं० सोरठा ४ देखिये। दर=शंख। प्रलंब=बहुत लम्बी अर्थात् घुटनेतक लम्बी, आजानु। परिधन (सं० परिधान)=कमरके नीचे पहननेका वस्त्र। अमरकोशमें इसके चार नाम दिये हैं, यथा–'अन्तरीयोपसंख्यानपरिधानान्यर्धोऽश्के।' (अमर २। ६। ११७) मुनिचीरा (चीर=वस्त्र)=वल्कल वस्त्र।

अर्थ—अपने हाथोंसे बाघाम्बर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वाभाविक ही वहाँ बैठ गये॥ ५॥ कुन्द-पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान गौर(गोरा, उज्ज्वल) शरीर है। भुजाएँ बहुत लम्बी हैं। मुनियोंके-से वल्कल वस्त्र (पहने हुए) हैं॥६॥

टिप्पणी—१ (क) 'निज कर डासि' इति। इससे सुचित हुआ कि वहाँ कोई नहीं था। [इससे निरिभमानता भी सुचित होती है। 🖙 उपदेश—'गोस्वामीजी सब आचार्यवकृत्वधर्म श्रीमहादेवजीद्वारा लक्षित कराते हैं। जब ऐसा हो तब भगवतत्त्व उपदेश (करने)का अधिकारी है और तभी जिज्ञासको यथार्थ तत्त्व प्राप्त होता है। वक्ताको चाहिये कि मन-कर्म-वचनसे निरिभमानी हो, अपने शरीरकी सेवा करानेकी अपेक्षा न करे, अपने हाथों सब कर्म और शरीरकी परिचर्या कर ले।'(करु०) (ख)बैजनाथजीका मत है कि 'एकाग्रताहेत अपने हाथसे बिछाया जिसमें कोई दूसरा न आवे। इससे जनाया कि वे अकाम हैं। सिंहचर्म ज्ञान-सिद्धिदायक है।' रा० प्र० कार कहते हैं कि 'अति संकोची हैं, संकोचके मारे किसीसे बिछानेको न कहा; अथवा जीवोंके उपदेशहेत कि सबसे लघु बना रहना चाहिये, वा इससे निर्दम्भ जनाया। दूसरोंसे काम कराना आप सिद्ध बनकर बैठना यह भी दम्भका स्वरूप है। अथवा, एकान्तमें पार्वतीजीको उपदेश करना है, यहाँ कोई गण नहीं है'। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'अपने हाथसे आसन बिछानेमें अनेक हेतु हो सकते हैं पर 'स्वयं दासास्तपस्विनः' तपस्वीको अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिये। दूसरा कारण विशेष महत्त्वका यह है कि जिस व्याघ्र-चर्म, कुश, कम्बल, कृष्णाजिन इत्यादि आसनपर बैठकर ध्यान वा जपादि पारमार्थिक साधन किया जाता है उसको दूसरेके स्पर्शसे बचाना चाहिये, क्योंकि स्पर्श करनेवालेके संस्कार स्पर्शसे संक्रमित होते हैं। इसीसे कितने तपस्वीलोग अपना आसन अपने कन्धेपर रखे हुए ही कहीं जाते हैं, जानेपर अपने हाथसे उसे बिछाते और उसपर बैठते हैं। न्यूनाधिकारी साधकके आसनपर बैठना भी उचित नहीं। संस्कारोंका संक्रमण अन्नमें जैसा अति सूक्ष्म रीतिसे होता है, वैसा आसन, जल, स्थान इत्यादिमें भी होता है। अतः शिवजी 'धर्ममार्गं चिरित्रेण' बताते हैं।'] (ग) 'नागरिपु छाला' इति। 'शिवजीके बाघाम्बर है' (उनको बाघाम्बर प्रिय है, बाघाम्बर आपका वस्त्र है, बाघाम्बर आपका आसन है, यह सदा आपके पास रहता है) इसीसे सर्वत्र इसीका उल्लेख है। यथा—'कंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन बिभृति कटि केहरिछाला॥'(१।९२।२) 'शंखेन्द्वाभमतीवसुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं।' (६। मं०२) 'मृगाधीशचर्माम्बरं मंडमालं'। (७। १०८) तथा यहाँ *'निज कर डासि नागरिप छाला'।* इसीसे इसीको बिछाया। [पार्वतीजीके संशयरूपी नागको नष्ट करना है, अतः सिंहचर्म बिछाया। अथवा, संशयरूपी सिंह रामभक्तिरूपी गऊसे विरोध करता था, अतः उसकी खाल निकालकर उसको दबाकर बैठे। (रा० प्र०)]

नोट—१ आसन अनेक प्रकारके कहे गये हैं। सबोंके धर्म पृथक्-पृथक् हैं यथा—''कुशासने भवेदायुः मोक्षः स्याद्व्याघ्रचर्मिण। अजिने सर्वसिद्धिः स्यात्कम्बले सिद्धिरुत्तमा॥ वस्त्रासनेषु दारिद्र्यं धरण्यां शोकसम्भवः। शिलायां च भवेद्व्याधिः काष्ठे व्यर्थपरिश्रमः॥'' (अगस्त्य सं० ३२।१२-१३) अर्थात् कुशासनसे आयुकी वृद्धि, बाघाम्बरसे मोक्ष, कृष्णमृगचर्मसे सर्वसिद्धि और (ऊनी) कम्बलासनसे उत्तमा सिद्धि, अर्थात् सद्गतिकी प्राप्ति होती है। इसी तरह सूतीवस्त्रासनसे दारिद्र्य, बिना आसनके खाली भूमिसे शोकोत्पत्ति, पत्थरसे रोग और काष्ठासनसे पूजनादि व्यर्थ हो जाते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'बैठे सहजिंह' साधारण ही बैठ गये, अर्थात् सुखासनसे बैठ गये। ध्यानके लिये वटतले नहीं बैठे जैसे सतीमोह होनेपर बैठे थे; यथा—'तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन। बैठे बटतर किर कमलासन॥ संकर सहज सरूप सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा॥'(१।५८।७-८) पुन: भाव कि सब कृत्यसे सावकाश होकर बैठे। कालक्षेप करनेको बैठे। 'कृपाला' का भाव कि शिवजी त्रिकालज्ञ हैं, जानते हैं कि एकान्त पाकर पार्वतीजी अपना संदेह प्रकट कर प्रश्न करेंगी, उनके संशयकी निवृत्तिके लिये कृपा करके एकान्तमें आकर बैठे। पुन:, भाव कि इससे वक्ताका लक्षण बताया कि उसे ऐसा कृपाल होना चाहिये।

टिप्पणी—३ 'कंद इंद दर गौर सरीरा।" 'इति। (क) कुन्दसमान कोमल और सुगन्धयुक्त, इन्द्रसमान प्रकाश और आह्लादयुक्त तथा शंखसमान सुचिक्कन और दुढ। यहाँ वाचकलुप्तोपमा अलंकार है। शरीर उपमेय है, कुन्द, इन्दू, दर उपमान हैं, गौर धर्म है; 'सम' वाचक यहाँ नहीं है। [(ख) कीनायोगीजी कहते हैं कि 'कुन्द इन्दु दर' भगवान् शंकरके तीनों स्वरूपोंके प्रतिपादक हैं। कुन्द ईश्वरस्वरूपकी उपमा है, क्योंकि इससे सुष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहारसे विशेष सम्बन्ध है। इन्द्र सदाशिवतत्त्वका बोधक है जो शान्तिका अधिष्ठाता है। इसी तरह दर विशुद्ध विज्ञानात्मक महाशिवस्वरूपका परिचायक है। (ग) बैजनाथजी लिखते हैं कि इन तीन उपमाओंसे सर्वांगकी शोभा दिखाते हैं। 'कुन्द' से शोभाके तीन अंग रमणीकता, मृद्ता और सुकुमारता लिये, देखे हुए होनेपर भी अनदेखा-सा जानना यह गुण इनमें है। 'इन्द्र' से माधुरी (जिसे देखनेपर तुप्ति न हो), सुन्दरता (सर्वांग सुठौर होना) और द्युति अंग लिये। और, 'दर' से कान्ति (सुवर्णकी-सी ज्योति), लावण्य (जैसे मोतीका-सा पानी) और रूप (जो बिना भूषण ही भूषित लगे) ये तीन अंग कहे।] (घ)— 🖙 कपाल कहकर भीतर-(अन्त:करण-) की शोभा कही थी, अब बाहर तनकी शोभा कुन्दादिसे कहते हैं। गौरता वा गोरेपनमें एक-एक स्थलके एक-एक उपमान कहे गये हैं। पृथ्वीका कुन्द, स्वर्गका इन्द्र और जलका शंख। जल, थल और नभ ये तीन ही स्थान होते हैं। [इन तीन उपमाओंको देकर तीनों लोकोंमें सुन्दरताकी सीमा होना सूचित किया। कुन्दसे भूलोक, इन्द्रसे स्वर्ग और दरसे पाताललोक सूचित किया; शंख समुद्रमें होता है। (ङ) तीनों उपमाओंके गुण पृथक्-पृथक् हैं परंतु शिवजीमें तीनोंके गुण एक ही ठौर मिलते हैं। कुन्दसमान उज्ज्वल, कोमल, सुगन्धित; इन्दुसम शीतल प्रकाशयुक्त और अमृतमय; तथा दरके समान पुष्ट, सुडौल, सुचिक्कन। कण्ठ शंखसमान त्रिरेखायुक्त है।]

प० प० प० प० प० नौसे यहाँ कुन्द, इन्दु, दर तीन उपमाएँ वक्तव्य गुणोंको दरसानेके लिये प्रयुक्त हुई हैं वैसे ही श्रीरामजीकी श्यामताके लिये नीलसरोरुह, नीलमणि, नीलनीरधर—ये तीन उपमाएँ दी गयी हैं। कुन्दमें प्रसन्नता, सुगन्ध, कोमलता, सरसता, माधुर्य, भृंगोंको आकर्षित करनेकी शक्ति आदि नौ गुण हैं, जैसे नील सरोरुहमें हैं। कुन्दमें तेजस्विता, शीतलता, ताप-दाह-निवारक शक्ति इत्यादि नहीं हैं, ये गुण इन्दुमें हैं, पर काठिन्य, गाम्भीर्य, शब्दमाधुरी, शब्दकी ध्वनिकी पवित्रता, मांगल्य, भयकारिता, भयहारिता इत्यादि शंखके गुण कुन्द और इन्दुमें नहीं हैं। कुन्दके गुण अल्पकाल टिकते हैं, पर दरके गुण दीर्घकालतक रहते हैं तथा नीलमणिकी कठिनता और शंखकी कठिनतामें बहुत अन्तर है। वैसा ही भेद नीलसरोरुह और कुन्दमें तथा नीलनीलधर, और शंखमें है। इस प्रकार शिवजीसे रामजीकी किंचित् श्रेष्ठता भी सूचित की है। उपर्युक्त गुणोंके लिये आधार शिवरूपवर्णनमें मानसमें ही हैं। विस्तारभयसे यहाँ नहीं दिये जाते।

नोट—२ 'भुज प्रलंब' अर्थात् आजानुबाहु हैं। 'परिधन पुनिचीरा' अर्थात् उदासीन तपस्वी–वेष है। पुन: भाव कि 'आप ऐसे विरक्त हैं कि भोजपत्र आदि वल्कल वस्त्र ही पहनते हैं, पर हैं 'प्रलंबभुज' अर्थात् दान देनेके लिये सदा हाथ बढाये रखते हैं। (करु०)

तरुन अरुन अंबुज सम चरना । नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥ ७ ॥ भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । आननु सरद चंद छिबहारी ॥ ८ ॥ शब्दार्थ—अंबुज=कमल । दुति (द्युति)=चमक, ज्योति । भुजग=सर्प । आननु=मुख ।

अर्थ—नये पूरे खिले हुए लाल कमलके समान चरण हैं। नखोंकी ज्योति भक्तोंके हृदयके अन्धकारको

हरनेवाली है॥७॥ सर्प और (चिताकी) भस्म आपके शरीरके आभूषण हैं और आप त्रिपुरासुरके शत्रु हैं। मुख शरदपूर्णिमाके चन्द्रमाकी छिबका हरनेवाला है॥८॥

टिप्पणी—१ 'तरुन अरुन अंबुज सम चरना।" 'इति। (क) यहाँ पूर्णोपमालंकार है। चरण उपमेय है, अम्बज उपमान है, सम वाचक है और अरुन धर्म है। 'नख दित भगत हृदय तम हरना' यह चरणका विशेषण है। वे चरण कैसे हैं? अपने नखोंकी द्युतिद्वारा भक्त-हृदय-तमको हर लेते हैं। 'नखकी द्युति भक्तके हृदयतमको हरती है'—इस अर्थमें 'हृदय तम हरनी' पाठ होना चाहिये, पर यहाँ 'हरनी' पाठ नहीं है, 'हरना' है। 'नखोंकी द्यति भक्तोंके हृदयतमको हरनेवाली है' ऐसा अर्थ करनेमें समर्थन इस प्रकार करना होगा कि भाषामें लिङ्गका नियम नहीं रहता। यथा—'निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरै जननी हठि धावा॥'(१।२०३।८) 'मरम बचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित लिछमन मन डोला॥' (३। २८। ५)—इस ग्रन्थमें प्राय: कर्ताके साथ क्रियाका सम्बन्ध नहीं रहता, कर्मके साथ रहता है। यथा—'*जौं मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहिं राम सीता मैं हारी॥*' (६। ३३। ९)—यहाँ अंगदके साथ क्रियाका सम्बन्ध नहीं है 'सीता' के साथ है, इसीसे '*हारी*' कहा। पुन: यथा— 'तब हन्मंत कहा सन् भ्राता। देखी चहउँ जानकी माता॥'(५।८।४) तथा यहाँ 'हृदयतम' के साथ 'हरन' क्रियाका सम्बन्ध है। ऐसे ही आगे 'आनन् सरद चंद छिबहारी' में 'हारी' छिबके साथ है। (अथवा, 'चरना' के योगसे यहाँ 'हरना' कहा। अथवा, 'नख अपनी द्यतिसे तम हरनेवाले हैं' ऐसा अर्थ कर लें। अर्थात नखका उसे विशेषण मान लें।) (ख) 'नख दृति भगत 'इति। 'हृदय तम हरना' से सूचित किया कि चरण हृदयमें धारण करे तब हृदयका अन्धकार हरण होगा। 'भगत हृदय' कहनेका भाव कि भक्तलोग ही चरणोंको हृदयमें धारण करते हैं. इसीसे उन्होंके हृदयका तम हरते हैं। वे चरणोंको हृदयमें रखते हैं इसीसे भक्त कहलाते हैं—पादसेवन चतुर्थ भक्ति है हो। नख-द्युति हृदयतमको हरती है, इस कथनसे जनाया कि शिवजी सबके गुरु हैं, जगदगुरु हैं; यथा—'*तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना।* (१। १११।५) गुरुवन्दनामें लिखा है कि गुरुदेव अपने पदनख-ज्योतिद्वारा शिष्यके मोहान्धकारको नाश करते हैं। यथा— 'श्रीगुर-पद-नख मनिगन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती॥ दलन मोह तम सो सुप्रकास्। **बड़े भाग उर आवहिं जास्॥**'(१।१।५-६) यह लक्षण शिवजीमें दिखाकर उन्हें सबका गुरु जना दिया। पार्वतीजी उन्हें आगे 'त्रिभुवनगुरु' कहेंगी ही, उसीको बीजरूपसे यहाँ कह दिया है। 'भगत हृदय तम *हरना'* विशेषण यहाँ देकर सूचित करते हैं कि पार्वतीजीके मोह-भ्रम-संशयरूपी तमका विनाश करेंगे।

टिप्पणी—२ 'भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी।—' इति। (क) कथाके प्रारम्भमें मंगलरूपका वर्णन करते हैं, इसीसे यहाँ अमंगल साज नहीं कहा। मुनि चीर पहने हैं! नरसिरमाल अमंगल है, अत: उसे यहाँ नहीं कहते। (ख) 'भुजग' से सर्पराज शेष-(वा वासुकि-) को सूचित किया। शेषजी भूषण हैं, यह आगेके 'भुजगराज भूषन सिरनाथा।' (१०९। ८) से स्पष्ट है। शेष भगवान्के भक्त हैं, अनन्त नाम लेते हैं, अपने ऊपर भगवान्को शयन कराते हैं। इसीसे इनका संग यहाँ वर्णन किया है। रामभक्त होनेसे वे भी इनका साथ नहीं छोड़ते। (ग) 'भूति'— विभूतिका बड़ा माहात्म्य है, इसीसे विभूतिको वर्णन किया। (करुणासिंधुजीका मत है कि यह विभूति श्रीअवधकी है जो शरीरपर रमाये हैं। इससे आपकी परमोपासना दर्शित की है।) [भूति और भुजंगका सम्बन्ध शिवजीके सम्बन्धमें प्राय: सर्वत्र पाया जाता है। यथा—'सुकृति संभुतन बिमल बिभूती', 'भव अंग भूति मसानकी सुमिरत सुहाविन पावनी', 'तन बिभूति पट केहिर छाला', 'सोऽयं भूतिविभूषणः', 'यस्योरिस व्यालराट्', 'कंठे भुजंगा', यहाँतक कि रुद्राष्टक भी 'भुजंग प्रयातवृत्त' में किया गया है। (प० प० प्र०)]

नोट—१ 'त्रिपुरारी' इति। (क) 'मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी'(१। ४८। ६) देखिये। (ख) भाव कि त्रिपुरको मारकर आपने त्रिलोकको सुख दिया है। (पं॰ रामकुमारजी) पुनः 'त्रिपुरारी' का भाव कि 'मन' ही असुर है। उसके तीन पुर काम, क्रोध और लोभ अथवा, अर्थ-धर्म-काम वा सत्त्व-रज-तम हैं, जिनमें वह क्षण-क्षण बना रहता है जब मनको उसके स्थानसहित नाश कर डाले तब परमतत्त्व-उपदेश कर सकता है।

शिवजीने इन सबोंका नाश कर डाला है। (करु०) पुनः, 'त्रिपुरारी' कहकर त्रिगुणात्मक मोहका नाशक जनाया। (वै०) पुनः भाव कि स्थूल-सूक्ष्म-कारण तीनों शरीर ही त्रिपुर हैं। त्रिपुरासुरके वधसे त्रैलोक्य सुखी हुआ, वैसे ही श्रीशिवजी जीवोंके स्थूल-सूक्ष्म-कारण तीनों शरीरों तथा काम-क्रोध-लोभ एवं त्रिगुणात्मक मोह आदिका नाश कर उनको भवबन्धनसे छुड़ानेवाले तथा सुखी करनेवाले हैं। (रा० प्र०)

टिप्पणी—३ 'आननु सरद चंद छिबहारी' इति। (क) 'भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा' यह शरीरके मध्यभागका वर्णन हुआ। 'आननु सरद चंद छिबहारी' यह ग्रीवाके ऊपरका भाग वर्णन किया गया। ध्यान-वर्णन करनेकी एक रीति यह भी है। (ख) यहाँ आनन शरत्-चन्द्र है, श्रीरामकथा शिशिकरण है, (अथवा वाणी किरण है) यथा— 'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥' (१।१२०।१) शरच्चन्द्र आतप हरता है; आननचन्द्र मोह-शरदातपका हरण करता है। [(ग) 'छिबहारी' का भाव यह कि चन्द्रमा तो एक दिन ताप हरता है, दूसरे दिन सूर्य फिर तप्त कर देते हैं पर आपका मुखचन्द्र दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापोंको चिरतामृत देकर नष्ट ही कर देता है, फिर उन तापोंको कभी होने ही नहीं देता, यह विशेषता है। (करु०) (घ) इससे अत्यन्त अज्ञानतम-नाशक जनाया और विषयानलसे संतप्तोंके ताप हरण करनेवाले निश्चित कराया तथा भक्त-चकोरको सुखदायी व्यंजित किया। (रा० प्र०)

वि॰ त्रि॰—'तरुन अरुन अंबुज' से 'मुनिमन मधुप' का आश्रय कहा। 'भुजंग भूति भूषन' से वैराग्य कहा। 'त्रिपुरारी' से सत्यसंध कहा। 'चंद छिबहारी' से सौन्दर्य कहा, भाव कि उनका चरित ही रसमय नहीं है, मूर्ति भी रसमयी है।

प० प० प्र०—१०६ (५—८) इन चार चौपाइयोंमें श्रीशिवजीके इस रूप और गुणोंमें माधुर्य ओजका सुन्दर मिश्रण है। यहाँ प्रसाद गुण भी सहज है। इन तीन गुणोंका रसभावांकुर मधुर मिश्रण अन्य ग्रन्थोंमें मिलना दुर्लभ है।

## दो० — जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन निलन बिसाल। नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बाल बिधु भाल॥१०६॥

शब्दार्थ—**सुरसरित**=देवनदी=गंगाजी। **निलन**=कमल। **लावन्य** (लावण्य)=लुनाई; नमक, सुन्दरता। **लावन्यनिधि**=सुन्दरताके समुद्र वा खजाना। **बाल बिध्**=द्वितीयाका चन्द्रमा।

अर्थ—सिरपर जटाओंका मुकुट और गंगाजी सुशोभित हैं, नेत्र कमल-समान बड़े-बड़े हैं, कण्ठ नीला है, वे सौन्दर्य-निधान हैं, उनके ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित है॥१०६॥

टिप्पणी—१ भगवान् शंकरकी शोभा वर्णन कर रहे हैं, इसीसे यहाँ सब शोभा ही कही है। 'कुंद इंदु दर गौर सरीरा' यह शरीरकी शोभा कही, 'भुज प्रलंब' से भुजाओंकी शोभा कही, 'परिधन मुनिचीरा' से किटकी शोभा कही। (कि जहाँ जहाँ भयंकर रूप कहा गया है वहाँ नवहाँ नग्न कहा है। 'नगन जिटल भयंकरा' (१।९५) 'तरुन अरुन अंबुज सम चरना' यह चरणोंकी शोभा है, 'नख दुति भगत हृदय तम हरना' से नखकी शोभा कही, 'भुजग भूति भूषन' यह शरीरकी शोभा है; यथा—'गौर सरीर भूति भल भ्राजा।' (१।२६८) 'आननु सरद चंद छिबहारी' से मुखकी, 'जटा मुकुट ' से सिरकी, 'लोचन निलन ' से नेत्रकी, 'नीलकंठ' से कण्ठकी और 'बाल बिधू भाल' से ललाटकी शोभा कही गयी।

नोट—१ (क) 'जटा मुकुट' इति। यही उदासीनताका वेष है। शिवजी उदासीन रहते हैं, सबमें उनका समान भाव है, कोई शत्रु-मित्र नहीं। (वै०) पुन: भाव कि वक्ता भीतर-बाहरसे पहले स्वयं विरक्त स्वरूप धारण करे तब उपदेष्टा बनने योग्य हो; देवनदी गंगाको सिरपर धारण करनेका भाव कि किसीसे झूठ न बोले। (रा० प्र०) शिवजी सदा सत्य बोलते हैं। वे साक्षी हैं। (करु०) (ख) 'लोचन निलन बिसाल' अर्थात् कमल-दल-समान लंबे। भाव कि नेत्र कृपारसभरे हैं, जिसमें श्रोताको आह्लाद हो। (वै०, करु०) 'नीलकंठ' का भाव

कि त्रैलोक्यपर दया करके जो कालकूट आपने पी लिया था उस दयालुताका चिह्न आज भी आपके कण्ठमें विराजमान है; उसीसे कण्ठ नीला पड़ गया। यथा—'जरत सकल सुरवृंद बिषम गरल जेहिं पान किया' (कि॰ मं॰ सो॰) 'पान कियो बिष भूषन भो।' (क॰ ७। १५७) 'बिष भूति विभूषन।' (क॰ उ॰ १५१) पुनः भाव कि यद्यपि विष जलाता है तब भी आप उसे त्यागते नहीं, अर्थात् जिसको एक बार अंगीकार कर लेते हैं फिर उसका त्याग नहीं करते। (रा॰ प्र॰ पं॰) इससे भक्तवात्सल्य सूचित किया। 'लावन्य' 'निधि' का भाव आगे दिया गया है। 'सोह बाल बिधु भाल' इति। द्वितीयाका चन्द्रमा दीन, क्षीण तथा वक्र है; पर आपके आश्रित होनेसे आपने उसे भी जगद्वन्दनीय बना दिया। यथा 'यमाश्रितो हि वक्रोऽिप चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते।' (मं॰ श्लो॰३) पुनः भाव कि कैसा ही टेढ़ा क्यों न हो आप उसे उपदेश कर वन्दनीय बना देते हैं। (रा॰ प्र॰)। द्विजचन्द्रदर्शन मांगलिक है, अतएव आपका दर्शन भी मंगलप्रद है। (करु०) मं॰ श्लो॰ ३ भी देखिये। ब्हि वक्ता कैसा वैराग्यवान् आदि होना चाहिये यह यहाँ दिखाया है। (करु०) १

टिप्पणी—२ 'लावन्यिनिधि' इति। शोभाके समुद्र हैं। समुद्रमें रत्न हैं। समुद्रमन्थनसे चौदह परमोत्तम रत्न निकले थे। इस प्रसंगमें भगवान् शंकरके स्वरूपमें कुछ रत्नोंका वर्णन किया है। जैसे कि—१ 'नीलकंठ' से गरल (कालकूट), २ 'बिधुभाल' से चन्द्र, ३ 'कुंद इंदु दर गौर' से शंख, ४ 'प्रनत कलपतरु नाम' (आगे दोहा १०७ में) से कल्पवृक्ष, ५ 'किर प्रनाम रामिह त्रिपुरारी। हरिष सुधा सम गिरा उचारी॥' (११२। ५) से अमृत—(रा० प्र० और वै० 'बाल बिधु भाल' से ही अमृत—रत्नका ग्रहण करते हैं। प० प० प्र० रामकथा सुधाको लेते हैं जो उनके मुखसे टपकती है, यथा—'नाथ तवानन सिस स्वतत कथा सुधा रघुबीर' (६) 'नखदुति' से मिण, यथा—'श्रीगुर पद नख मिनगन जोती।' (१। १। ५।७) 'पारबती भल अवसरु जानी। गईं संभु पिहं मातु भवानी।' (१०७। २) से लक्ष्मीका ग्रहण हुआ, यथा—'या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता।' ८ 'रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि' से कामधेनु रत्न कहा। ३

नोट—२ समुद्रसे चौदह रत्न निकले थे। यथा—'लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुराधन्वन्तरिश्चन्द्रमाः, गावः कामदुधाः सुरेश्वरगजो रम्भादिदेवाङ्गनाः। अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शंखोऽमृतञ्चाम्बुधेः, रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्॥' (अज्ञात) परंतु इनमेंसे यह आठ रत्न शिवजीके योग्य जानकर ग्रन्थकारने इस प्रसंगमें दिये हैं, छःको अयोग्य जानकर छोड दिये।

टिप्पणी—३ 🖙 इस प्रसंगमें नाम, रूप, लीला और धाम चारों कहे हैं, इस तरह कि विवाह आदिका

१-प० प० प्र०— इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरुल्क्षण ये कहे हैं—'सद्गुरुः परमेशानि शुद्धवेषो मनोहरः। सर्वलक्षणसम्पन्नः सर्वावयवशोभितः॥ १॥ सर्वागमार्थतत्त्वज्ञःसर्वतन्त्रविधानिवत्। लोकसम्मोहनाकारो देववत् प्रियदर्शनः॥ २॥ सुमुखः सुलभः स्वच्छो भ्रमसंशयनाशकः। इंगिताकारिवत् प्राज्ञ ऊहापोहिवचक्षणः॥ ३॥ अन्तर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टिः सर्वज्ञो देशकालिवत्। आज्ञासिद्धिस्त्रकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षमः॥ ४॥ वेधको बोधकः शान्तः सर्वजीवदयाकरः। स्वाधीनेन्द्रियसंचारः षड्वर्गविजयप्रदः॥ ५॥ अग्रगण्योऽतिगम्भीरः पात्रापात्रविशेषवित्। शिवविष्णुसमः साधुर्मनुभूषणभूषितः॥ ६॥ निर्ममो नित्यसंतुष्टः स्वतन्त्रोऽनन्तराक्तिमान्। सद्भक्तवत्सलो धीरः कृपालुः स्मितपूर्ववाक्॥ ७॥ नित्ये नैमित्तिकेऽकाम्ये रतः कर्मण्यनिन्दिते। रागद्वेषभयक्लेशदम्भाहंकाखर्जितः॥ ८॥ स्विद्यानुष्ठानरतो धर्मज्ञानार्थदर्शकः। यदृच्छालाभसंतुष्टो गुणदोषविभेदकः॥ ९॥ स्त्रीधनादिष्वनासक्तोऽसंगो व्यसनादिषु। सर्वाहंभावसन्तुष्टो निर्दृन्द्वो नियतव्रतः॥ १०॥ ह्यलोलुपो ह्यसङ्गश्च पक्षपाती विचक्षणः। निःसंगो निर्विकत्पश्च निर्णातात्मातिधार्मिकः। ११। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी निरपेक्षो नियामकः। इत्यादि लक्षणोपेतः श्रीगुरुः कथितः प्रिये॥ १२॥' (हिन्दी–महायोगविज्ञान। ये श्लोक कृलार्णवतन्त्रके हैं, ऐसी स्मृति उत्स्फूर्त होती है) पाठक मानसवाक्योंसे तुलना कर लें।

२-वै०— नेत्रकमलमें कृपारूप लक्ष्मी। रा० प्र०—विभूति ही लक्ष्मी है, क्योंकि विभूतिका अर्थ ऐश्वर्य भी है। प० प० प्र०— लक्ष्मी=उमा। ओ: महेशस्य मा=उमा।

३-वै० भृकुटी धनुष है, दयादृष्टि कामधेनु, उपदेशवचन धन्वन्तरि, भवरुजहर्ता कीर्ति उच्चै:श्रवा, कर कल्पतरु। प० प० प०— धन्वन्तरि=वैद्य। सद्गुरुवैद्य हैं, और शंकरजी 'त्रिभुवनगुरु बेद बखाना', 'गुरुं शंकररूपिणम्'। सुष्टु गतिं ददाति इति सुरा अर्थात् सुरा=उत्तम वस्तुको देनेवाली। रामस्नेहरूपी सुरा इनके पास है। नागरिपुछालमें 'नाग' (गज) है।

वर्णन लीला है, 'परम रम्य गिरिबरु कैलासू। सदा जहाँ शिव उमा निवासू॥'यह धाम है, 'कुंद इंदु दर गौर सरीरा' से 'नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बाल बिधु भाल' तक रूपका वर्णन है और आगे 'प्रनत कलपतरु नाम।' (१०७) में नाम कहा गया।

वि॰ त्रि॰—'लावन्यनिधि' से शृंगार, 'जटामुकुट' से हास्य, 'कृपालु' से करुणा, 'भुज प्रलंब' से वीर, 'नखदुति भगत हृदय तम हरना' से अद्भुत, 'त्रिपुरारि' से रौद्र, 'भूतिभूषन' से बीभत्स, 'भुजग भूषन' से भयानक और 'निज कर डासि नागरिपु छाला। बैठे सहजिहं संभु कृपाला' से शान्तरस द्योतित किया। अथवा जटामुकुटसे तपस्वियोंका राजा, 'सुरसरित सिर' से भक्तवत्सल, 'लोचन निलन बिसाल' से सर्वद्रष्टा, 'नीलकंठ' से आर्तिहर, 'लावन्यनिधि' से छिबिधाम और 'बाल बिधु भाल' से महिमाप्रद कहा।

लमगोड़ाजी—तुलसीदासजीकी काव्यमयी चित्रकलाका कमाल यह है कि उनके नखशिखवर्णनोंको विचारें तो सारे प्रसंगों और भावोंके परिवर्तन सामने आ जाते हैं। ऊपरके वर्णनकी शिवविवाहके समयके वर्णनसे तुलना कीजिये और आनन्द उठाइये।

#### बैठें सोह कामरिपु कैसें। धरें सरीरु सांतरसु जैसें॥ १॥ पारबती भल अवसर जानी। गईं संभु पहिं मातु भवानी॥ २॥

अर्थ—कामदेवके शत्रु श्रीशिवजी बैठे हुए कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे (मानो) शान्तरस ही शरीर धारण किये (बैठा) हो॥ १॥ अच्छा अवसर (मौका) जानकर (जगत्) माता भवानी श्रीपार्वतीजी श्रीशिवजीके पास गयीं॥ २॥

टिप्पणी—१ 'बैठें सोह—'इति। (क) ढिं 'बैठें कहकर प्रसंग छोड़ा था, यथा— 'बैठे सहजिं संभु कृपाला।' (१०६।५)। बीचमें स्वरूपका वर्णन करने लगे थे, अब पुनः वहींसे उठाते हैं—'बैठें सोह—'। (ख) 'बैठें सोह कामिरपु'—यहाँ 'कामिरपु' कहकर शान्तरसकी शोभा कही। तात्पर्य कि जबतक काम- विकारसे रहित न हो तबतक शान्तरस नहीं आ सकता, जब कामका नाश होता है तब शान्तरसकी शोभा है। जब मनुष्य शान्त होता है तभी बैठता है, बिना शान्तिके दौड़ता–फिरता रहता है। (ग) 'धरें सरीरु सांतरसु जैसें'इति। अर्थात् शिवजी शान्तरसके स्वरूप हैं। शान्तरस उज्ज्वल है और शिवजी भी गौरवर्ण हैं—['कर्पूरगौरम्', 'कुन्देन्दु कर्पूर दर गौर विग्रह' (वि०१०), 'कंबु कुन्देन्दु कर्पूर गौरं' (वि०१२)] तथा उनका सब साज ही उज्ज्वल है। यथा—(१) 'कुंद इंदु दर गौर सरीरा' (शरीर उज्ज्वल), (२) 'नख दुति भगत हृदय तम हरना' (नखहुति उज्ज्वल), (३) 'भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी' (विभूति और शेष दोनों उज्ज्वल), (४) 'आनन सरद्वंद छिबहारी' (मुख चन्द्रसमान प्रकाशित), (५) 'सुरसित सिर' [सुरसिरत भी शुक्लवर्णा हैं—'भ्राज बिबुधापगा आपु पावन परम मौलि मालेव सोभा विचित्रं'— (वि०१२)], (६) 'बिधु भाल' (चन्द्रमा भी शुक्लवर्ण)। (घ) 'कुंद इंदु दर गौर' से स्वरूपका वर्णन उठाकर 'बाल बिधु भाल' पर समाप्त किया। इस तरह प्रथम शिवजीका शुक्लरूप वर्णन करके तब शान्तरसकी उपमा दी।

नोट—१ (क) श्रीबैजनाथजी शान्तरसका वर्णन यों करते हैं—'शास्त्र चिंत हरि-गुरु-कृपा है बिभाव सत्संग। अनूभाव नासाग्र दूग सात्विक सकल अभंग। मित धृति अरु निर्वेदता अपस्मृती संभ्रांति। वितर्कादि संचार सब स्थायी मित शांति॥' शान्तका देवता परब्रह्म है, शिवजीके भी देवता परब्रह्म हैं, परमात्मा आलम्बन और आत्मतत्त्व उद्दीपन है। (ख) मा० म० के मतसे यहाँ निर्वेद (मनका वैराग्ययुक्त होना) स्थायी, रामतत्त्वका ज्ञान अनुभाव (शान्तरसको अनुभव करानेवाला), वट उद्दीपन और क्षमा विभाव है जो रसको प्रकट कर रहा है। करुणाकण जो तनमें विराजमान है वही संचारी है। इस रसके स्वामी ब्रह्म हैं। अतएव श्रीशिवजी अपने स्वामीकी अभंग कथा कहेंगे। (ग) रसरत्नहारमें 'शान्तरस' का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है—'सम्यग्ज्ञानसमुद्भूतः शान्तो निस्पृहनायकः। रागद्वेषपरित्यागात्सम्यग्ज्ञानसमुद्भवः॥' अर्थात् शान्तरस जिसका नायक निस्पृह रहता है, उसकी उत्पत्ति उस सम्यक् ज्ञानसे है, जो रागद्वेषके परित्यागसे उत्पन्न होता है।

नोट—२ (क) 'कामिरिपु' का भाव कि कामना अनेक दुःख उत्पन्न करती है, आप उनके निवारक हैं। अर्थात् श्रोताके हृदयसे कामनाओंको निर्मूल कर देनेको समर्थ हैं। (रा० प्र०) 'धरें सरीर सांतरस जैसें'—शान्त होकर बैठना भी उपदेशहेतु है। इससे जनाते हैं कि बिना शान्तचित्त हुए उपदेश लगता नहीं। अथवा, काम हिरकथाका बाधक है, यथा—'क्रोधिह सम कामिहिं हरिकथा। कसर बीज बए फल जथा।' अतः 'कामिरिपु' विशेषण दिया। (रा० प्र०)। तात्पर्य यह कि वक्ता और श्रोता दोनों निर्विकार हों। (पं० रा० कु०) (ख) पुनः भाव कि 'उनका भोगविलास भी कामाभास है, सो भी देवताओंके कल्याणके लिये हैं' (वि० त्रि०) कि 'बैठें सोह—सांतरस जैसें' इति। क्योंकि इसी अवस्थामें श्रीरामकथाका वर्णन हुआ, इसिलये उसमें शान्तरस प्रधान है। किवका कमाल है कि नवों रसोंको पूरे जोरमें लिखता है, जो नाटकीय कलाकी विशेषता है, पर हर रसको शान्तरसके इसी कैलासशिखरपर मानो पहुँचा देता है, जो महाकाव्यमें होना ही चाहिये। (लमगोड़ाजी) (ग) प्रथम चरणमें उपमेय वाक्य देकर फिर वाचक शब्द 'जैसें' द्वारा उसकी विशेषसे समता दिखाना 'उदाहरण' अलंकार है।

टिप्पणी—२ (क) क्षि कथाके प्रारम्भ-समय शिवजीका स्थान और स्वरूप वर्णन किया। इसीके द्वारा, इसीके व्याजसे ग्रन्थकारने कथाके स्थान और वक्ताओंके लक्षण कहे हैं। (ख) 'परम रम्य गिरिबरु कैलासू। सदा जहाँ शिव उमा निवासू॥—तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला। नित नूतन सुंदर सब काला॥' से जनाया कि कथाका स्थान ऐसा होना चाहिये। अब उदाहरण सुनिये। (१) 'भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिबर मन भावन॥ तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा।' (१। ४४) (२) 'सब बिधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी।। बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा।' (१। ३५) (३) 'गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी। नील सयल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरे मन भाए॥ तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला। बट पीपर पाकरी रसाला॥ सैलोपरि सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा।' (७। ५६) (४) 'मंगलरूप भयउ बन तब तें। कीन्ह निवास रमापित जब तें॥ फटिकसिला अतिसुभ्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ द्वौ भाई॥ कहत अनुज सन कथा अनेका। भगित बिरित नृपनीति बिबेका॥' (४। १३। ५—७) इत्यादि।

ध्ङ (ग) वक्ता कैसा होना चाहिये सो सुनिये।—(१) 'निज कर डासि नागरिपु छाला'। ऐसा निरिभमान और कृपालु होना चाहिये। (२) 'बैठें सोह कामिरपु कैसें। धरें सरीरु सांतरसु जैसें॥' —ऐसा स्वरूप हो और निष्काम हो।

(घ) वक्ताके सात लक्षण कहे गये हैं। यथा—'विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्। दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योऽतिनिस्पृहः॥' इन सातोंको श्रीशिवजीमें घटित दिखाते हैं।—(१) विरक्त, यथा—'जोग ज्ञान वैराग्य निधि।'१०७।(२) वैष्णव, यथा—'सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सब उर अंतरजामी।'(११९।२) (३) विप्र यथा—'वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनम्' (३ मं० श्लो० १) (४) 'वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्' यथा—'सकल कला गुन धाम।'१०७।(५) दृष्टान्तकुशल, यथा—'झूठेड सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें॥' (११२।१) 'जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेड भानु कहिं कुबिचारी'। (११७।२) 'उमा राम बिषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा।'(११७।४) इत्यादि।(६) धीर, यथा—'बैठें सोह कामरिपु कैसें। धरें सरीरु सांतरसु जैसें॥'(७) निस्पृह, यथा—'कामरिपु' अर्थात् निष्काम।

प० प० प्र०—शिवजी जहाँ बैठे हैं वहाँ 'संत बिटप सिरता गिरि धरनी' इन पंच परोपकारियोंका सम्मेलन हुआ है। यथा—'शिव बिश्राम बिटप,''परम रम्य गिरिबर कैलासू', 'सुंदर सिर गंगा'। और पृथ्वीपर तो बैठे ही हैं। शिवजी स्वयं संतशिरोमणि हैं ही। संतोंके लक्षण उनमें भरपूर हैं।

टिप्पणी—३ 'पारबती भल अवसरु जानी। इति। (क) अच्छा अवसर यह कि भगवान् शंकर सब कृत्यसे अवकाश पाकर एकान्तमें बैठे हैं। अपना मोह प्रकट करना है, इसलिये एकान्त चाहिये। श्रीभरद्वाजजीने भी अपना मोह श्रीयाज्ञवल्क्यजीसे एकान्तमें कहा था, जब सब मुनि चले गये थे, क्योंकि सबके सामने अपना मोह कहनेमें लज्जा लगती है; यथा—'कहत सो मोहि लागत भय लाजा।' (१। ४५। ८) जब शिवजी वटतले आये थे तब उनके साथ कोई न था, अपने हाथों उन्होंने बाघाम्बर बिछाया और जब पार्वतीजी आयीं तब भी वहाँ कोई और न आया था। स्त्री-पुरुषका एकान्त है यह समझकर आयीं। (रा० प्र० का मत है कि सुन्दर दिन, मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र आदि और शिवजीको प्रसन्न बैठे जानकर आयीं) (ख) 'भल अवसर' जानकर गयीं; क्योंकि समयपर काम करना चाहिये, समयपर ही कार्य करनेकी प्रशंसा है, यथा—'समयहि साधे काज सब समय सराहिंह साधु' (दोहावली ४४८) [सब लोगोंने अवसर देखा है, वैसे ही पार्वतीजीने अवसर देखकर काम किया। उदाहरण, यथा—'अवसरु जानि सप्तरिषि आए। तुरतिहं बिधि गिरि भवन पठाए॥' (१।८९) 'सो अवसरु बिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना।' (१।१९१)। 'सीय मातु तेहि समय पठाईं। दासीं देखि सुअवसरु आईं॥' (२।२८१) 'ऐसे प्रभृहि बिलोकउँ जाई। पुनि न बिनिह अस अवसरु आई।' (३।४१) 'अवसर जानि बिभीषनु आवा। भ्राता चरन सीसु तेहि नावा।' (५।३८) 'देखि सुअवसर प्रभु पिं आयउ संभु सुजान॥' (६।११३)]

अवसरपर कार्य करनेसे कार्य सिद्ध होता है और संत तथा जगत् सराहता है। यथा—'लाभ समयको पालिबो, हानि समयकी चूक। सदा बिचारिहं चारु मित सुदिन कुदिन दिन टूक॥'(दोहावली ४४४) 'अवसर कौड़ी जो चुकै, बहुरि दिये का लाख। दुइज न चंदा देखिय, उदौ कहा भिर पाख॥'(दो० ३४४) 'समरथ कोउ न राम सों, तीय हरन अपराधु। समयिह साथे काज सब, समय सराहिंहं साधु।'(दो० ४४८) इत्यादि। (ग) 'पारबती' नामका भाव कि ये पर्वतराजकी कन्या हैं। पर्वत परोपकारी होते हैं, यथा—'संत बिटप सिरता गिरि धरनी। परिहत हेतु सबन्ह कै करनी॥' अतः ये भी शिवजीके पास जगत्का उपकार करनेके विचारसे आयी हैं, यथा—'कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी।।' [नदी पर्वतसे निकलती है और समुद्रमें जा मिलती है। वाल्मीकीयरामायणके सम्बन्धमें कहा गया ही है—'वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी।' वैसे ही श्रीरामचिरतमानस कथारूपिणी नदी आप (पार्वतीजी)के द्वारा निकलकर श्रीरामराज्याभिषेक-प्रसंगरूपी समुद्रमें जा मिलेगी।—यह 'पार्वती' शब्दसे जनाया] (घ) 'गई संभु पिहं मातु भवानी' इति। 'भवानी' (भवपत्नी) हैं, अतएव सबकी माता हैं। सबके कल्याणके लिये गयी हैं, इसीसे 'शंभु' पद दिया अर्थात् कल्याणकर्ताके पास गयीं। (माता पुत्रोंका सदा कल्याण सोचती, चाहती और करती है। ये जगज्जननी हैं, अतएव ये जगत्-मात्रका कल्याण सोचकर कल्याणके उत्पत्तिस्थान एवं कल्याणस्वरूप 'शंभु' के पास गयीं। 'शंभु' के पास गयी हैं, अत: अब इनका भी कल्याण होगा। शिवजी अब इनमें पत्नीभाव ग्रहणकर इनका वैसा ही आदर करेंगे।)

#### जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा। बाम भाग आसनु हर दीन्हा॥ ३॥ बैठीं शिव समीप हरषाई। पूरुब जन्म कथा चित आई॥ ४॥

अर्थ—प्रिय पत्नी जानकर शिवजीने उनका अत्यन्त आदरसम्मान किया। अपनी बायीं ओर बैठनेको आसन दिया॥३॥ श्रीपार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके समीप (पास, निकट) बैठ गयीं। (तब उनको अपने) पूर्व (पिछले) जन्मकी कथा स्मरण हो आयी॥४॥

टिप्पणी—१ 'जानि प्रिया—' इति। (क) 'जानि प्रिया' का भाव कि प्रियाका आदर सब कोई करते हैं। ये शिवजीकी प्रिया हैं; यथा—'अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्बदा संकर प्रिया।'(१।९८) 'दुखी भयउ बियोग प्रिय तोरें।'(७।५६) (ख) पूर्व सतीतनमें जब सीतारूप धारण किया था तब शिवजीने माता मानकर सम्मुख आसन दिया था।—'जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा। सनमुख संकर आसनु दीन्हा।' (१।६०।४) अब प्रिया जानकर वामभागमें आसन दिया। क्योंकि त्याग उसी शरीरका था जिससे सीतारूप धारण किया था; यथा—'एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं।'(५७।२) [(ग) रा० प्र० कारका मत है कि प्रियाके मनकी बात जानकर कि श्रीरामकथा पूछने

आयी हैं उनका अति आदर किया।] (घ) 'आदरु अति कीन्हा' इति। हँसते और प्रिय वचन कहते हुए स्वागत करना, योग्य आसन देना, इत्यादि ही 'अति आदर' है। [(ङ) 'बाम भाग ं रेति। यहाँ 'अति आदर' का अर्थ खोल दिया। बायीं ओर अपने पास बिठाना यही 'अति आदर' का स्वरूप है; यथा—'अति आदर समीप बैठारी। बोले बिहाँसि कृपाल खरारी।'(६। ३७। ४) इत्यादि। यहाँ 'हर' शब्दके श्लेषद्वारा ग्रन्थकार गुप्त रीतिसे यह भी दिखा रहे हैं कि इन्होंने पार्वतीजीके पूर्व (सती) शरीरमें उनका योग्य (वामभागका) आसन जो हर लिया था, यथा—'सनमुख संकर आसन दीन्हा', वह 'हर लिया हुआ' आसन फिर दिया। अर्थात् पार्वतीतनमें माता–भाव नहीं रखा। श्लिष्ट शब्दद्वारा किसी पूर्व कहे हुए गुप्त अर्थको कविका स्वयं खोलना 'विवृतोक्ति अलंकार' है।]

टिप्पणी—२ 'बैठीं शिव समीप हरषाई। 'इति। (क) 'समीप' अर्थात् वामभागमें उनके पास ही। 'हरषाई' का भाव कि सतीतनमें जब सम्मुख आसन दिया था तब दुःखी हुई थीं, अब वामभागमें आसन पानेपर हर्ष हुआ, क्योंकि इससे सूचित हुआ कि शिवजीने हमारे पूर्वके अपराध क्षमा कर दिये। (ख) 'पूरुब जन्म कथा चित आई'—भाव कि जब वाम भागमें आसन दिया तब 'सनमुख आसन' वाली बातकी सुध आयी कि पूर्वजन्ममें हमें श्रीरामजीमें मोह हुआ था, तब इन्होंने सम्मुख आसन दिया था, इत्यादि। [(ग) मा॰ म॰ कार तथा रा॰ प्र॰ कार लिखते हैं कि 'इसी वटतले सतीजीका अपमान हुआ था, अर्थात् अनादरपूर्वक शिवजीने सम्मुख आसन दिया था, जो पार्वतीजन्मका हेतु हुआ। अब आदर करके बैठाया, तब सती–अवतारकी कथा याद पड़ी'।]

#### श्रीशिवजी तथा श्रीपार्वतीजीका मिलान

श्रीशिवजी

बैठे सहजिंह संभु कृपाला धरें शरीर सांतरसु जैसें एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ हर हिय रामचरित सब आए तरु बिलोकि उर अति सुख भयऊ श्रीपार्वतीजी

१ बैठीं शिव समीप हरषाई

२ 'मातु भवानी' कहकर शांतरस जनाया

३-४ पारबती भल अवसरु जानी। गईं संभू पहिं

५ पूरुब जन्म कथा चित आई

६ बैठीं शिव समीप हरषाई

## पित हिय हेतु अधिक अनुमानी<sup>१</sup>। बिहिस उमा बोलीं प्रिय<sup>२</sup> बानी॥५॥ कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी॥६॥

अर्थ—पतिके हृदयमें (अपने ऊपर पूर्वकी अपेक्षा) अधिक स्नेह अनुमान कर श्रीउमाजी हँसकर प्रिय वाणी बोलीं॥ ५॥ जो समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाली है वही कथा श्रीगिरिजाजी पूछना चाहती हैं॥६॥

टिप्पणी—१ 'पित हिय हेतु—' इति। (क) शिवजीने उमाजीका 'अति आदर' किया; इसीसे 'अधिक हेतु' कहा। हेतु=स्नेह, प्रेम। (ख) 'बिहिस' अर्थात् प्रसन्न होकर। तात्पर्य कि पितकी प्रसन्नता चाहती ही थीं, सो मिल गयी, अतः प्रसन्न हुईं। [श्रीकरुणासिन्धुजी हँसनेका कारण 'पिछला तिरस्कार, अपनी अज्ञानता और अब अपनी सम्मुखता तथा शिवजीकी प्रसन्नताका अनुमान कि ऐसे दयालु हैं कि मेरी समस्त चूक क्षमा कर दी', यह सब बताते हैं। बैजनाथजी लिखते हैं कि पूर्वकी अपेक्षा अधिक स्नेह अनुमान करनेपर हृदयसे आनन्दिसन्धु उमड़ा, जिसका प्रवाह बाहर आनेपर हँसीद्वारा प्रकट हुआ। वि० त्रि० का मत है कि पूर्वजन्मकी कथाकी स्मृतिसे हँस पड़ीं।] (ग) 'अनुमानी'=मनमें मानकर अर्थात् मनमें निश्चय करके (बोलीं)। 🖙 इस कथनका तात्पर्य यह है कि जबतक वक्ता हृदयसे प्रसन्न न हो तबतक प्रश्न न करना चाहिये। (घ) पार्वतीजी अवसर जानकर आर्यों और अवसर पाकर बोलीं। (शिवजीका अपने ऊपर प्रेम और प्रसन्न देखकर बोलना ही अवसर पाकर

१-मनमानी-१७२१, १७६२। मन माहीं-छ०, बन्दन पाठक। अनुमानी-१६६१, १७०४, को० रा०।

२-मृदु बानी-१७२१, १७६२, को० रा०। प्रिय बानी-१६६१, १७०४।

बोलना है।) (ङ) यहाँ पार्वतीजीके मन, वचन और कर्म तीनों लगे हुए दिखाये हैं। 'बिहिस' से मनकी प्रसन्तता कही, वचन 'प्रिय' है और 'बोलीं कर जोरी' यह कर्म है। हाथ जोड़ना आगे स्पष्ट है; यथा—'करहु कृपा बिनवौं कर जोरें।' (१०९। ५) 'बंदों पद धरि धरिन सिरु बिनय करीं कर जोरे।' (१०९)

टिप्पणी—२ 'कथा जो सकल लोक ं इति। (क) लोकहितकारिणी कथा पूछना चाहती हैं, इसीसे 'शैलकुमारी' कहा। शैल परोपकारी हैं—'संत बिटप सिरता गिरि धरनी। परिहत हेतु सबन्ह के करनी॥' उनकी ये कन्या हैं अतः परोपकारिणी हैं, वह कथा पूछती हैं जिससे जीवोंका उपकार होगा। यथा—'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान निहं कोड उपकारी॥ पूछेहु रघुपित कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पाविन गंगा॥' (१। ११२) कथा समस्त लोकोंका हित करनेवाली है, अर्थात् सबको पिवत्र करनेवाली है। [विशेष 'पारबती भल अवसरु जानी' चौ० २ में देखिये। (ख) 'शैलकुमारी' का लोकहितकारिणी कथाका पूछना योग्य ही है। यह कारणके समान कार्यका वर्णन 'द्वितीय सम' अलंकार है, यथा—'कारणके सम बरिणये कारजको जेहि टौर। देखि सिरस गुन रूप तहँ बरनत हैं सम और॥'(अ० मं०) 'शैलकुमारी' संज्ञा सािभप्राय होनेसे 'परिकरांकुर' की ध्विन व्यंजित होती है। (वीरकवि)]

प० प० प० प०—जो सज्जन परिहत करता है उसके मनमें स्वप्नमें भी यह कल्पना स्पर्श नहीं करती कि मैं लोकिहत या परोपकार करूँगा। दूसरोंका दु:ख या अहित देखकर सन्तोंका हृदय दु:खी होता है और वे अपने हृदयको शान्ति देनेके लिये ही दूसरोंका दु:ख निवारण और परोपकार करते रहते हैं। विटप, सिरता, गिरि, धरणीका जैसे सहज स्वभाव है परोपकार करना, वैसे ही यह सन्तोंका सहज स्वभाव है, उनसे रहा ही नहीं जाता; वे तो शत्रुओंका भी दु:ख दूर करनेका प्रयत्न करते हैं। शैलजा तो अपने हृदयकी असम्भावना, मोह आदिसे छुटकारा पानेके लिये ही प्रश्न करती हैं। पर सन्तोंका प्रत्येक महत्त्वका कर्म स्वाभाविक ही लोकोपकारक ही ठहरता है। अतएव इन शब्दोंसे यह भाव न समझ लेना चाहिये कि वे लोकोपकारहेतु कथा पूछती हैं।

#### बिश्वनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ ७ ॥ चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहिं पद पंकज सेवा ॥ ८ ॥

अर्थ—हे विश्वके स्वामी! हे मेरे नाथ! हे त्रिपुरासुरके नाशक! आपकी महिमा तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है ॥ ७॥ चेतन और जड़, नाग, मनुष्य और देवता (तीनों लोकोंके निवासी) सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हैं ॥ ८॥ टिप्पणी—१ 'बिश्वनाथ मम नाथ——'इति। (क) 'बिश्वनाथ' का भाव कि आप संसारभरके स्वामी हैं; अतः संसारभरका कल्याण करना आपका कर्तव्य है सो कीजिये, सकल लोकहितकारिणी कथा कहिये। (सकल लोकहितकारिणी कथाके सम्बन्धसे 'बिश्वनाथ' कहा और अपनी विशेषतानिमित्त फिर 'मम नाथ' कहती हैं।) (ख) 'विश्वनाथ' कहकर फिर अपनेको पृथक् कर 'मम नाथ' अर्थात् अपना नाथ कहनेका भाव कि मैं अपने नाथकी नाई पूछ रही हूँ, विश्वनाथके नातेसे नहीं पूछती हूँ। आप मेरे नाथ पृथक् करके हैं, यथा—'सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछउँ निज प्रभुकी नाई॥'(३।१४।६) (श्रीलक्ष्मण-वचन श्रीरामप्रति)। तात्पर्य कि अपने नाथसे जोर अधिक है। पुनः भाव कि विश्वके स्वामी जगत्भरका पालन-पोषण-कल्याण करते हैं, फिर भी जगत्की अपेक्षा अपने जनपर विशेष कृपा करते हैं; यथा 'नर नारायन सिरस सुभ्राता। जग पालक बिसेषि जन त्राता॥'(१।२०।५) अतएव 'मम नाथ' कहकर अपने ऊपर विशेष कृपा चाहती हैं।) (ग) 'मम नाथ' अर्थात् आप मेरे पित हैं, अतः मेरे भ्रम-संशय-मोहको दूर करना आपका कर्तव्य है, उसे दूर कीजिये। यथा—'सिस भूषन अस हृदय बिचारी। हरहु नाथ मम मित भ्रम भारी॥'(१०८।४) 'अज्ञ जानि रिस उर जिन धरहू। जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू। अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा बिनवौं कर जोरें॥' (१०९।२,५)। ब्लि ऐसा ही सब श्रोता कहते हैं। यथा— 'नाथ एक संसउ बड़ मोरें। करगत बेद तत्त्व सब तोरें॥ अस बिचारि प्रगटौं निज

मोहु। हरहु नाथ करि जन पर छोहु।। जैसे मिटै मोहु भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी।' (१।४५—४७) (भरद्वाज), 'देखि परम पावन तव आश्रम। गयउ मोह संसय नाना भ्रम॥ अब श्रीरामकथा अति पावनि। सदा सुखद दुखपुंज नसावनि ॥ सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवउँ प्रभु तोही ॥'(७।६४) (गरुड) (घ) 'पुरारी'इति । भाव कि त्रिप्रास्र तीन प्रोंमें तीनों लोकोंमें रहता था, आपने उसके तीनों प्रोंसहित उसका नाश किया। वैसे ही मोह, संशय और भ्रम—ये तीन पूर हैं जिनमें शोकरूपी त्रिपुरासुर रहता है, आप तीनों पूरों (मोहादि) सहित शोकका नाश करके मुझे सुख दें। पुन: भाव कि त्रिपुरासुर तीनों लोकोंको पीडित किये था। आपने उसे मारकर तीनों लोकोंको सुखी किया, वैसे ही वह कथा किहये जिससे तीनों लोकोंको सुख हो। (रा॰ प्र॰)] त्रिपुरकी कथा—१।४८।६ '*मृनि सन बिदा माँगि त्रिप्रारी* 'में देखिये। ® शोक, मोह, संदेह और भ्रम—ये चारों शिवजीकी उक्तिमें स्पष्ट हैं। यथा—'राम कृपा तें पारबति सपनेह तव मन माहिं। सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछ नाहिं॥' (१। ११२) शिवजीने जो यह कहा है कि 'मम बिचार कछ नाहिं', उसमें भाव यह है कि शिवजीके विचारमें त्रिपुर कुछ नहींहीके समान है। (च) 'विश्वनाथ' 'मम नाथ' कहनेके बाद 'प्रारी' कहनेका भाव कि आपने त्रिपुरासुरका वध करके विश्वका हित किया, शोक-मोह-सन्देह-भ्रमका नाश करके मेरा हित कीजिये। कथासे विश्वका और मेरा, दोनोंका हित है, पुन: 'पुरारी' कहकर जनाया कि पूर्वकालमें आपने तनसे विश्वका हित किया है, अब कथा कहकर वचनसे विश्वका हित कीजिये, क्योंकि यह कथा 'सकल लोक हितकारी' है जो में पूछना चाहती हूँ। (छ) 'त्रिभ्वन महिमा बिदित तुम्हारी' इति। कौन महिमा विदित है? एक तो त्रिपुरवधकी (क्योंकि त्रिपुरासुर तीनों लोकोंको नाकों चना चबवाता था, उसके वधसे तीनों लोकोंमें महिमा विख्यात हुई) दुसरी महिमा आगे कहते हैं '*चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करिहं पदपंकज सेवा॥*' इत्यादि। पुन: त्रिभुवनमें महिमा विदित है, इसीसे त्रैलोक्यिनवासियों (नाग, नर, देव) का सेवा करना लिखा।

टिप्पणी—२ 'चर अरु अचर नाग<sup></sup>' इति। (क) यहाँ चर और अचर दोनोंको कहा। चेतन जीवोंका सेवा करना तो ठीक है पर अचर (जड़ पदार्थ) की सेवा कैसे सम्भव है? ये किस प्रकार सेवा करते हैं? उत्तर यह है कि भक्त चाहे कहीं किसी योनिमें क्यों न रहें वे कहीं भी सेवा नहीं छोड़ते, उसी योनिमें रहकर भगवान्का स्मरण करते रहते हैं, जैसा कि कहा है—(१) 'जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं। तहँ तहँ ईस देउ यह हमहीं॥ सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात यह ओर निबाहू॥ अस अभिलाष नगर सब काहू।'(२। २४) (अवधपुरवासी)

- (२) **'जेहि जोनि जनमौं कर्म बस तहँ रामपद अनुरागऊँ।'**(४। १०) (बालि)
- (३) 'खेलिबे को खग मृग तरु किंकर ह्वै रावरो राम हौं रिहहौं। एहि नातें नरकहुँ सचु या बिनु परम पदहुँ दुख दिहहौं॥' (विनय २३१ गोस्वामीजी) यदि 'तरु 'से सेवा न हो सकती तो ऐसा कदािप न कहते। वृक्षोंकी सेवा यह है कि फूल और छाया खूब दें। भगवान्की सेवा वनमें जड़ पदार्थोंने की ही है; यथा—'फूलिहं फलिहं बिटप बिधि नाना। मंजु बलित बर बेलि बिताना॥' (२।१३७) 'सब तरु फरे रामिहत लागी। रितु अरु कुरितु काल गित त्यागी॥'(६।५।५) अयोध्याकाण्डमें मेघों, वृक्षों और तृण आदिकी सेवा सबने पढ़ा ही है। यथा—'भइ मृदु मिह मगु मंगलमूला॥किए जािहं छाया जलद सुखद बहइ बर बात। तस मग भयउ न राम कहँ जस भा भरतिह जात॥'(२।२१६) 'भइ मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं॥ कुस कंटक काँकरी कुराई। कटुक कठोर कुबस्तु दुराई॥ मिह मंजुल मृदु मारग की कें। बहत समीर विबध सुख ली नें। सुमन बरिष सुर घन किर छाहीं। बिटप फूलि फिल तृन मृदुताहीं॥ मृग बिलोिक खग बोलि सुबानी। सेविहं सकल रामिप्रय जानी॥'(२।३११) दोहावली (१७३)—में भी कहा है—'बिनु ही रितु तरुवर फरै सिला द्ववै जल जोर॥'[पुन: यहाँ 'जड़' शब्द न देकर 'अचर' शब्द दिया है। एक तो 'चर' के सम्बन्धसे। दूसरे 'अचर' शब्द देकर जनाया कि जो मनुष्यादिकी तरह इधर—उधर जा—आ नहीं सकते, परन्तु जिनमें जीवात्मा (चेतन) रहा करता है। जब स्वामी उनके पास आते हैं, तब वे (अचर) उनकी सेवा करते हैं।] (ख) कैलासवासी जो सुकृती हैं, उनका शिव-सेवक होना कह आये—'सिद्ध तपोधन सेविहं शिव सुखकंद।'(१०५) और अब यहाँ 'चर'

से अन्य सब स्थानोंके लोगोंको कहते हैं जो कैलासमें वास नहीं करते, वरंच अन्यत्र रहकर सेवा करते हैं। (ग) 'नाग नर देवा'—नागसे पाताल (क्योंकि ये पातालमें रहते हैं), नरसे मर्त्यलोक और देवसे स्वर्गलोक अर्थात् त्रैलोक्यनिवासी चराचर जीवोंका सेवा करना दिखाकर शंकरजीको त्रिभुवनगुरु जनाया; यथा—'तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना। आन जीव पाँवर का जाना॥'(१११।५) (घ) 'सकल करहिं यथा—'संकर जगतबंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा॥'(५०।६) सेवाका हेतु आगे दोहेमें भी कहा है।

प॰ प॰ प़॰—यहाँ 'सकल करिं पद पंकज सेवा' के 'सकल' शब्दपर ध्यान देना आवश्यक है। भाव यह है कि महेश जगदात्मा हैं—'जगदात्मा महेस पुरारी'। प्रत्येक प्राणी, चर हो वा अचर, अपने सुखके लिये रात-दिन प्रयत्नशील रहता है, यही प्रभुकी सेवा है। कोई विरला ही यह जानता है कि 'आत्मा त्वं गिरिजा मितः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम्। पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः॥ संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरः। यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्॥'—भले ही कोई जाने या न जाने पर आत्माके सुखके लिये ही सब कुछ किया जाता है। कोई मार्ग भूलकर करता है और कोई उचित मार्गसे जान-बूझकर करता है, इतना ही भेद है।

## दोहा—प्रभु समरथ सर्बग्य शिव सकल कला गुन धाम। जोग ज्ञान बैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम॥१०७॥

अर्थ—हे प्रभो! आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याणस्वरूप, सम्पूर्ण कलाओं और गुणोंके धाम और योग, ज्ञान तथा वैराग्यके समुद्र भण्डार या खजाना हैं। आपका नाम शरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष है॥१०७॥

टिप्पणी—१ (क) पहले 'विश्वनाथ' कहकर समस्त ब्रह्माण्डका नाथ कहा, अब 'प्रभु' कहकर ब्रह्माण्डमें जो जीव बसे हुए हैं, उनका नाथ कहती हैं। (ख) 'समरथ' अर्थात् रामकथा कहने तथा भ्रम दूर करनेको समर्थ हैं, क्योंकि सर्वज्ञ हैं; कल्याणस्वरूप हैं, सकल कलाओं और गुणोंके धाम हैं [अर्थात् सब कलाओंसहित विद्याका आपमें निवास है, इत्यादि। कला—'सकल कला सब बिद्या हीनू।'(१।९।८) देखिये। 'समर्थ' – से उत्पत्ति–पालन–संहार करने तथा शापाशीर्वादादि देनेको समर्थ जनाया (वै०)। पुनः, 'सर्वज्ञ' से ज्ञानकी निरतिशयता कही, 'जोग ज्ञान बैराग्य निधि' से जगद्गुरु होना द्योतित किया। (वि० त्रि०)]

नोट—१ करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि 'चन्द्रमा जब सोलह कलाओंसे पूर्ण हो तब पूर्णिमा होती है। 'सकल कला गुन धाम' कहकर शिवजीका सदा षोडश कलाओं और अनन्त गुणोंसे पूर्ण होना यहाँ जनाया है।' बैजनाथजी 'चौंसठ कला वा षोडश कला' ऐसा अर्थ करते हैं। सोलह कलाएँ; यथा—'धर्मेंश्वर्य यश मोक्ष श्री शरण रक्ष बिरतीस। पोषण भरणोत्पत्तिस्थित लयाधार रिप्खीस॥' (बै०)

टिप्पणी—२ 'प्रनत कलपतरु नाम' अर्थात् प्रणत आपका नाम जपकर चारों पदार्थ प्राप्त करते हैं। चर– अचर आदि जो पूर्व गिना आये वे सभी प्रणत हैं, ये सब पाद-सेवन-भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं और मनोरथ पाते हैं। ('नाम' उपमेयमें, कल्पतरु उपमानके गुण स्थापन करनेमें 'द्वितीय निदर्शना' अलंकार है।)

प० प० प्र०—ये सब विशेषण श्रीरामजीमें भी पाये जाते हैं। प्रभु समर्थ; यथा—'प्रभु समरथ कोसलपुर राजा।' (३। १७। १४) सर्वज्ञ यथा—'सुनु सर्वज्ञ कृपा सुखिसिंधो।' (७। १८। १) शिव=सिच्चिदानन्द, 'राम सिच्चिदानंद दिनेसा।' (१। ११६।५) सकल कला, यथा—'अलप काल सब बिद्या आई।' (१। २०४। ४) गुन धाम, यथा—'बिनय सील करुना गुन सागर।' (१। २८५। ३) 'जोग ज्ञान बैराग्य निधि' यथा—'कोसलपित भगवान', भगवान्में योग, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म और श्री—इन छ: गुणोंका निधि ही रहता है। 'प्रनत कलपतरु नाम' यथा—'नाम कामतरु काल कराला।' (२७। ५) 'प्रनत कलपतरु करुना पुंजा।' (७। १२६। २) इस प्रकार राम और शिवमें अभेद बताया।

#### जौ मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी॥१॥ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना॥२॥

अर्थ-हे सुखकी राशि (ढेर, समृह, खजाना)! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे सत्य ही अपनी 'निज दासी' जानते हैं॥१॥ तो हे प्रभो! अनेक प्रकारसे श्रीरघुनाथजीकी कथा कहकर मेरा अज्ञान हरिये॥२॥ टिप्पणी—१ 'जौ मो पर प्रसन्न सुखरासी।'इति। (क) पूर्व सुखके विशेषण कहे; यथा—'प्रभ समरथ सर्बग्य शिव सकल कला गुन धाम। जोग ज्ञान बैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम॥' इस दोहेमें जितने विशेषण हैं वे सब सुखके रूप हैं। 'सुखरासी' कहकर इन सबोंकी राशि जनाया। पुन:, आगे शिवजीको कल्पतरु कहती हैं; यथा— 'जास भवन सरतरु तर होई' और कल्पवृक्ष सब सुखोंकी राशि है, अतएव 'सुखरासी' सम्बोधन दिया। 'सुखरासी' का भाव कि अज्ञानरूपी दु:ख दूर करके मुझे सुखी कीजिये। यह बात उपसंहारमें स्पष्ट है—'नाथ कृपा अब गएउ विषादा। सुखी भएउँ प्रभु चरन प्रसादा॥' (१२०।३।) (ख) श्रीशिवजीने 'जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा' इस अत्यन्त आदरको देखकर कहती हैं कि 'जीं मो पर प्रसन्न'यदि सत्य ही आप मुझपर प्रसन्न हैं; और जो 'प्रिया' जानकर 'बाम भाग आसन् हर दीन्हा' उसको लेकर कहती हैं कि 'जौं जानिय सत्य मोहि निज दासी॥'(ग) शंका— शिवजी तो सत्य ही दासी जानते हैं. उनमें असत्य कहाँ है जो कई बार 'सत्य' शब्द दिया? समाधान—'सत्य' शब्दका सम्बन्ध शिवजीके साथ नहीं है, किन्तु उमाके साथ है अर्थात् सत्य दासीका विशेषण है। पार्वतीजी कहती हैं कि यदि आप मुझे सत्य (सच्ची) दासी जानते हों कि यह हमारी 'सत्य कै दासी' है, झुठी दासी नहीं है— यह आगे स्पष्ट कहा है, जिससे इस अर्थकी पुष्टि होती है, यथा—'*जदिप जोषिता निहं अधिकारी। दासी मन क्रम* बचन तुम्हारी।'(११०।१) मन, कर्म, वचनसे दासी होना 'सत्य दासी' होना है।(यथा—'मन बच क्रम मोहि निज जन जाना। मुनि मित पुनि फेरी भगवाना॥'(७।१२३) 'यह मम भगत कर्म मन बानी।'(७।११४)—[प्रथम संस्करणमें हमने यही अर्थ दिया था परंतु अब मेरा विचार है कि मुख्य अर्थ यह नहीं है; इसीसे इसको हमने ऊपर अर्थमें नहीं दिया है। मेरी समझमें ऐसा बोलना मुहावरा है। दूसरे; 'सत्य' 'जानिय' के साथ है। 'सत्य' और 'निज दासी' के बीचमें 'मोहि' शब्द रखा गया है जो दोनोंको अलग करता है। 'जानिय मोहि सत्य निज दासी' पाठ कवि रख सकते थे। तीसरे, 'निज' का अर्थ 'सच्चा, खास' भी है, अतः 'सत्य' शब्दको बिना यहाँ लाये भी 'सच्ची दासी' अर्थ हो जाता है; यथा— 'जे निज भगत नाथ तव अहहीं।' (१।१५०।८) 'प्रभु सर्बज्ञ दास निज जानी।'(१।१४५।५) 'देखि दसा निज जन मन भाए।'(३।१०।१६) 'अब बिनती मम सुनह शिव जौ मोपर निज नेहु॥'(१।७६) 'मन मेरो मानै सिख मेरी। जौ निज भगति चहै हिर केरी॥'(विनय) बैजनाथजी अर्थ करते हैं—'मन, क्रम, वचनसे मैं आपकी दासी हूँ, यदि यह बात आप सत्य जानते हैं।' इनके अनुसार भी, निज दासी=मन-कर्म-वचनसे सेवामें रत। पंजाबीजीका मत है कि वामभागमें आसन देनेसे निश्चय करती हैं कि मुझपर प्रसन्न हैं और दासी बना लिया। '**जानिय सत्य**ं' का भाव कि आपने मेरे पूर्वजन्मकी सब अवज्ञाएँ, जो मुझसे हुई थीं, अपने चित्तसे भुला दीं] (घ) 'दासी' कहकर उसका अधिकार दिखाती हैं।

प० प० प्र०—'प्रभु'और 'दासी' शब्दोंसे सेव्य-सेवक, आश्रय-आश्रित-सम्बन्ध जनाया। आगे यह सम्बन्ध 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु' कहके गुरु-शिष्य-सम्बन्धमें परिणत होगा, तब शिवजी कहेंगे। आगे मितिभ्रम भारीका हरण, दु:ख-विनाश ('सिह कि दिरद्रजनित दुखु सोई') और सुखलाभ यह 'प्रयोजन' कहा है। 'नाना बिधि रघुनाथ कथा' यह विषय कहा 'जदिप जोषिता निहं अधिकारी' इत्यादि और 'आरत अधिकारी' में अधिकारी-अनिधकारी कहा है।

टिप्पणी—२ 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। '' इति। (क) 'तौ' का सम्बन्ध 'जौं मो पर '' से है। तात्पर्य कि यदि प्रसन्न हैं तो उस अपनी प्रसन्नताको सफल कीजिये। क्योंकि जिसको ईश्वर अपना जाने और ऐसा जानकर

उसपर प्रसन्न हो, तो उसमें अज्ञान न रहना चाहिये। इसीपर आगे दुष्टान्त देती हैं—'*जास भवन*<sup>—</sup>'। अज्ञान हरनेमें 'प्रभ्' कहा, अर्थातु हरनेको समर्थ हैं। 🖙 ऊपर १०७। ४ में कहा है कि '**प्रुव जन्म कथा चित आई**' अर्थात् स्मरण हो आया कि पूर्वजन्ममें शिवजी न तो मुझपर प्रसन्न ही रहे और न उन्होंने मुझे निज दासी ही समझा, इसीसे पूर्वजन्ममें अज्ञान दूर न हुआ। इसीसे अब कहती हैं कि अब यदि आपने मुझे निज दासी समझा है और मुझपर प्रसन्न हुए हैं तो अब अज्ञानको भी चला जाना चाहिये, अब उसके रहनेका कौन सम्बन्ध है जो वह बना रहे ? (ख) 'हरह मोर अज्ञाना' इति । श्रीरामस्वरूपका न जान पडना अज्ञान है. यही पार्वतीजी आगे कहती भी हैं।— 'तुम्ह कृपाल सब संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥'(१२०।२)।(ग) 'कहि रघुनाथ कथा'इति। अर्थात् यद्यपि अज्ञानकी निवृत्ति वेदान्तसे भी होती है, पर उससे मेरा भला न होगा; अत: आप वेदान्त कहकर अज्ञान न हरिये, किन्तु श्रीरघुनाथजीकी कथा कहकर हरिये। तात्पर्य कि आत्म-परमात्म-ज्ञानमें मुझे अज्ञान नहीं है, सगुण ब्रह्म (की लीला) जाननेमें अज्ञान है। अतएव सगुण ब्रह्मकी कथा कहकर अज्ञान हरण कीजिये। पुन: भाव कि श्रीरघुनाथजीकी कथामें ज्ञान परिपूर्ण है। यथा—'राम कथा मृनि बर बहु बरनी। ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी॥' (७। ३२।८) इसीसे पृथक्-पृथक् ज्ञान कहकर अज्ञान-हरण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। पुन: भाव कि अगस्त्यजीके मुखसे श्रीरामकथा सुन चुकी हैं; यथा—'राम कथा मृनिबर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुख मानी॥' (४८।३) इससे जानती हैं कि वह ज्ञानकी समूह है। अत: 'रघुनाथ कथा'ही सुनना चाहती हैं। (घ) 'ब्रिधि नाना' इति। अज्ञान भारी है, इसीसे कहा कि 'नाना बिधि' से कथा किहये। [बैजनाथजी 'नाना बिधि' से 'अवतारका हेत, धामकी महिमा, नामका प्रताप, रूपके गुण और ऐश्वर्य-माधर्य-यश-कीर्तिमय लीलादि' का भाव लेते हैं।]

#### जासु भवनु सुरतरु तर होई। सिंह कि दरिद्र जिनत दुखु सोई॥३॥ सिंस भूषन अस हृदय बिचारी। हरहु नाथ मम मित भ्रम भारी॥४॥

अर्थ—जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो, (भला) वह दरिद्रसे उत्पन्न दु:खको क्यों सहेगा?॥३॥ हे शिशभूषण (चन्द्रशेखर)! हे नाथ! ऐसा हृदयमें विचारकर मेरे बृद्धिके भारी भ्रमको हर लीजिये॥४॥

टिप्पणी—१ 'जासु भवनु सुरतक तर होई।—' इति। (क) 'सुरतक'—क्षीरसागरमन्थनसे निकला हुआ एक वृक्ष, जो देवलोक (स्वर्ग) में है।—'नाम रामको कलपतक।' (१। २६) में देखिये। (ख) यहाँ शिवजी कल्पवृक्ष हैं, उसके तले पार्वतीजीका भवन है, अर्थात् ये शिवजीकी दासी हैं। (ग) 'सुरतक तले' भवन होनेमें ही शिवजीकी प्रधानता है, इसीसे शिवजीकी प्रधानता रखनेके लिये ऐसा कहा है। भवनके पास कल्पवृक्ष होनेसे पार्वतीजीकी प्रधानता होती, इससे वैसा ही कहा। (घ) ऊपर नामको कल्पतक कहा है—'प्रनत कलपतक नाम'। रूप भी कल्पतक है, यह यहाँ कहा। भाव यह कि जिसका नाम लेनेसे मोहका नाश होता है, उसके समीप रहनेपर तो मोह किसी प्रकार न रहना चाहिये। यहाँ शिवजी सुरतक हैं और उनके समीप रहना यही भवन है। (ङ) क्ष्णिक लप्पवृक्षके तले जाकर माँगनेसे कल्पवृक्ष देता है। यथा—'जाइ निकट पहिचानि तक छाँह समिन सब सोच। मागत अभिमत पाव जग राव रंक भल पोच॥' (२। २६७) पार्वतीजी कल्पवृक्षरूप शिवजीके पास गर्यीं,—'बैठीं शिव समीप हरषाई'; और माँगती हैं कि मेरा अज्ञान नष्ट हो—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना॥' सुरतरु—तले जानेवालेका दरिद्र नाश होता है और मेरा भवन ही सुरतरु—तले है। तात्पर्य कि एक बार ही आपके पास जानेसे अज्ञान दूर हो जाता है और मैं तो रात—दिन आपके पास ही रहती हूँ।—यही सुरतरु—तले भवनका होना है। (च) 'साहि कि दरिद्र—जनित—' इति। मोह दरिद्र है, यथा—'मोह दरिद्र निकट निहं आवा॥' (७। १२०। ४) उसीके हरनेकी प्रार्थना करती हैं—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञान॥' अज्ञान और मोह पर्याय हैं। (दरिद्रता स्वयं ही दु:ख है, यथा—'निहं दरिद्र सम दुख जग माहीं।' (७। १२२। १३) यहाँ 'वक्रोक्ति अलंकार' है।)

टिप्पणी—२ 'सिसभूषन अस हृदय बिचारी।' इति। (क) शशिभूषणका भाव कि शशि शरदातपको हरता

है, यथा—'सरदातप निसि ससि अपहरई'; आप मेरे मोहरूपी तापको हर लीजिये। यह भाव उपसंहारके 'मिटा मोह सरदातप भारी।'(१।१२०।१) से सिद्ध होता है। इस तरह 'सुरतर' और 'सिस भूषण' दोनों ही विशेषण मोहके ही नाशके लिये कहे गये। [(ख) 'सिसभूषन', यथा—'आननु सरद चंद छिब हारी।'(१०६।८) 'सोह बालिब्धु भाल।'(१०६) 'मुख चन्द्र है, वचन किरण हैं, भारी भ्रम वा मोह शरदातप है। यथा—'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥'(ग) पुनः भाव कि 'आपने अल्प कलावाले एवं वक्र चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किया और उसे जगत्–वन्द्य बना दिया, मैं भी अल्प-गुणयुक्त और संशयात्मक हूँ तथापि आपने मुझे अंगीकार कर लिया है; अथवा जैसे चन्द्रमा ओषधियोंको रस देता है और अन्धकार भी हरता है, वैसे ही आप मेरी बुद्धिको भिक्तरूपी रस दें और मेरे बुद्धिका भ्रम भी निवारण करें।' (पं०)] (घ) 'अस हृदय बिचारी' का भाव कि आप चन्द्रभूषण हैं, सुरतरु हैं, अपने गुणोंको विचारकर मेरा भ्रम दूर कीजिये, मेरे अवगुणोंकी ओर न देखिये। (ङ) 'मम मित भ्रम भारी'—मितका भ्रम आगे कहती हैं—'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मित भोरि। देखि चिरत मिहमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरि॥'(१०८)

वि॰ त्रि॰—गुरुसे पूछनेपर ही ज्ञान होता है, अत: पहले अज्ञानके दूर करनेकी प्रार्थना मायाकी आवरणशक्ति दूर करनेके लिये की थी—'हरहु मोर अज्ञाना।' अब दूसरी प्रार्थना मायाकी विक्षेपशक्ति (भ्रम) को दूर करनेके लिये हो रही है। पहले वस्तुका अज्ञान होता है, उसके बाद अन्यथा ज्ञान होता है। ये ही दोनों क्रमश: मायाकी आवरणशक्ति और विक्षेपशक्ति कहलाते हैं।

प्रभु जे मुनि परमारथ बादी। कहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥५॥ सेस सारदा बेद पुराना। सकल करिं रघुपति गुन गाना॥६॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंग आराती॥७॥

शब्दार्थ—परमार्थ=परम अर्थ जो पदार्थ सबसे परे है। (पां०) परमारथबादी (परमार्थवादी)=ब्रह्मज्ञानी, चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्मके स्वरूपको यथार्थ जानने और कहनेवाले। 'परमारथ पथ परम सुजाना।' (१। ४४। २) देखिये। अनंग=बिना अंगके (ही सबको व्यापनेवाला)=कामदेव। यथा—'अब ते रित तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु। बिनु बपु ब्यापिहि सबिह पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु।' (१।८७) आराती=शत्रु। 'अराती' शुद्ध संस्कृतभाषाका शब्द है। 'अभिघातिपराऽरातिप्रत्यर्थिपरिपन्थिन:।' (अमरकोश २।८) अनंग आराती=कामारि।

अर्थ—हे प्रभो! जो परमार्थवादी मुनि हैं वे श्रीरामजीको अनादि ब्रह्म कहते हैं॥५॥ शेष, शारदा, वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं॥६॥ और फिर हे कामदेवके शत्रु! (ये ही नहीं किन्तु) आप भी दिन- रात आदरपूर्वक राम-राम जपते हैं॥७॥

टिप्पणी—१ 'प्रभु जे मुनि परमारथबादी।—' इति। (क) 'जे' अर्थात् सब मुनि नहीं, केवल वही जो परमार्थतत्त्वके ज्ञाता और वक्ता हैं। ('परमार्थवादी' हेतुर्गार्भित विशेषण है। इससे जनाया कि ये यथार्थ तत्त्वके ज्ञाता होनेसे इनका विचार वा ज्ञान प्रामाणिक है।) (ख) 'कहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी' अर्थात् मुनिलोग रूपका निरूपण करते हैं। यथा 'जिति पवन मन गो निरस किर मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं॥' (४। १०) 'किर ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं॥' (३। ३२) यहाँ 'रूप' कहकर आगे 'लीला' कहती हैं। (ग) 'सेस सारदा—' यथा 'सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान। नेति नेति किह जासु गुन करिंहं निरंतर गान॥' (१। १२) मुनि, शेष और शारदासे मर्त्य, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकोंके प्रधान—प्रधान वक्ताओंको कह दिया। वेद और पुराण तीनों लोकोंके वक्ता हैं। (घ) 'सकल करिंहं—' का भाव कि वे रघुपित यही हैं या कोई और 'रघुपित' हैं, जिनका वेदादि गुण गाते हैं। धि इन दोनों चरणोंमें 'लीला' कही, 'रघुपित गुन गान' लीला है। आगे 'नाम' को कहती हैं। ['राम' से कई रामका बोध होता है, अत: 'रघुपित' कहा। (पां०)]

टिप्पणी—२ (क)—['तुम्ह पुनि'का भाव कि वे श्रीरामजीको अनादि ब्रह्म भले ही मानें और कहें तथा उनका गुणगान करें तो भले ही करें, इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होता, परंतु आप तो 'प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सकल कला-गुन-धाम योग-ज्ञान-वैराग्यनिधि' हैं तथा 'अनंग आराती' हैं अर्थात् कामनारहित पूर्णकाम हैं; इत्यादि विशेषणों और गुणोंसे युक्त होनेपर भी आप 'राम राम' जपते हैं, इसीसे मुझे भारी संदेह हो गया है] (ख) 'दिन राती' अर्थात् निरन्तर जपते हैं, विश्राम नहीं करते, भजनहीमें विश्राम मानते हैं।(ग) 'सादर जपहु' का भाव कि श्रीशिवजीको राम-नाम अत्यन्त प्रिय है; यथा 'अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के॥'(१।३२।८) इसीसे आदरपूर्वक जपते हैं।[पुन:, 'सादर=भावपूर्वक।' भाव कि श्रीसीताजीके वियोगकालमें रघुनाथजीको अति शोकातुर देखकर भी आपकी श्रद्धामें किंचित् भी न्यूनता न आयी।(पं०)](घ) 'अनंग आराती' का भाव कि कामका नाश करके 'राम राम' जपते हैं, क्योंकि काम भजनका बाधक है। कामको त्यागकर भजन करना चाहिये। यथा 'तब लिंग कुसल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन बिश्राम। जब लिंग भजत न राम कहुँ सोकधाम तिज्ञ काम॥'(५।४६) [पुन: भाव कि और लोग सकाम जपते हैं। और आप निष्काम जपते हैं, उसपर भी आदरपूर्वक जपते हैं।(पं०) पुन: भाव कि कामदेवको भस्म करके फिर उसे अंगहीन सजीव कर दिया, ऐसे समर्थ होकर भी आप नाम जपते हैं।(वै०)](ङ) ष्टियहाँ नाम कहा, आगे 'धाम' कहती हैं। शिवजी राम-नाम जपते हैं, यथा 'अस किह लगे जपन हिर नामा॥'(५२।८), 'राम नाम सिव सुमिरन लागे॥'(६०।३), 'महामंत्र जोड जपत महेस' तव नाम जपामि नमामि हरी॥'(७)। १४) इत्यादि।

नोट—श्रीपार्वतीजी रूप, लीला, नाम और धाम चारों श्रीरघुपितकथामें सुनना चाहती हैं, अतएव यहाँ अपने वचनोंमें ये चारों बातें गुप्त रीतिसे प्रकट कर रही हैं। क्रमसे वे चारोंका महत्त्व कहती जा रही हैं। ऊपर जो उन्होंने कहा था—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। किह रघुनाथ कथा बिधि नाना॥' उससे इस भावका समर्थन हो रहा है।

टिप्पणी—३ रूप, लीला और नामको क्रमसे कहनेका भाव—(क) मुनि, शेषादि और श्रीशिवजी— ये सभी नाम, रूप, लीला और धामका निरूपण करते हैं। रही बात यह कि एक-एक मुख्य है। जिसमें जो मुख्य है उसमें उसीको कहा गया। परमार्थवादी मुनिमें रूपकी प्रधानता है, शेषादिमें लीलाकी और शिवजीमें नामकी प्रधानता है। अतएव इन्हींको पृथक्-पृथक् उनके साथ कहा। पुनः, (ख) № रूप, लीला और नाम उत्तरोत्तर एकसे दूसरेको अधिक प्रिय जनाया। मुनि रूप कहते हैं। (क्योंकि मुनि मननशील होते हैं। ये रूपका ध्यान करते हैं। इसीसे ये 'रूप' के ज्ञाता होनेसे उसीको कहते हैं) लीला रूपसे विशेष प्रिय है, यथा 'हिर ते हरिचरित पियारे'(गीतावली), 'जीवनमुक्त ब्रह्मपर चिरत सुनिहं तिज ध्यान। जे हिर कथा न करिहं रित तिन्ह के हिय पाषान॥' (७। ४२) लीलासे नाम अधिक प्रिय है, यथा 'रामचिरत सतकोटि महँ लिय महेस जिय जानि॥' (१। २५) (ग) । प्र रूपसे लीला और लीलासे नाम विशेष है, अतएव इनके ग्रहण करनेवाले भी इनसे उत्तरोत्तर विशेष दिखाये गये। मुनियोंसे शेषादि विशेष हैं, क्योंकि मुनि इनकी उपासना करते हैं और इनसे शिवजी विशेष हैं; क्योंकि ये सब शिवजीका गुण गाते हैं।—'चरितसिंध गिरिजारमन बेद न पाविहं पार॥ १०३॥'

टिप्पणी—४ यहाँ तीन प्रमाण दिये हैं—मुनि, शेषादि और शिवजी। तीन प्रमाण देनेका कारण यह है कि पार्वतीजीने सतीतनमें शिवजीके मुखसे तीन ही प्रमाण सुने हैं, जो प्रमाण सुने हैं वे ही आप भी दे रही हैं। यथा 'जासु कथा कुंभज रिषि गाई॥'(५१।७) 'मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं। किह नेति निगम पुरान आगम जासु कीरित गावहीं' और 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा॥'(१।५१।८)

टिप्पणी—५ जिस क्रमसे शिवजीने वर्णन किया था, उसी क्रमसे पार्वतीजीने भी प्रश्न उठाया। दोनोंका मिलान— श्रीशिवजी श्रीपार्वतीजी

सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा॥ १ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहुः २ प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहिंह राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥

मृनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं। ३ सेस सारदा बेद प्राना।

किह नेति निगम पुरान आगम जासु कीरित गावहीं॥ सोइ राम ब्यापक ब्रह्म भुवन निकायपित मायाधनी। अवतरेउ अपने भगत हित। सकल करिहं रघुपित गुन गाना॥ ४ रामु सो अवधनृपितसुत सोई। की अज अगुन अलख गित कोई॥

#### रामु सो अवधनृपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गति कोई॥८॥

अर्थ—(जिनको मुनि अनादि ब्रह्म कहते हैं, जिनका यश शेषादि गाते हैं और जिनका नाम आप जपते हैं) वे राम वही अवधके राजा दशरथके पुत्र हैं (जिनको वनमें विलाप करते देखा था), या अजन्मा, निर्गुण (अव्यक्त) और अलक्ष्य गतिवाले कोई और (राम) हैं?॥८॥

टिप्पणी—१ (क) वेद-पुराणोंके वचनोंसे और महादेवजीके इष्ट (होने) से ब्रह्म निश्चय किया। 'अवध' पद कहकर धाम सूचित किया; नहीं तो 'नृपतिसृत' इतना ही कहतीं। अवधनृपतिके सुत हैं तब तो अवध उनका धाम है। (ख) 'की अज अगुन अलख गित कोई' इति। ऊपर जो तीन बातें तीन चौपाइयोंसे कहीं वही यहाँ 'अजादि' तीन पदों (विशेषणों) से कहती हैं। अर्थात् उपर्युक्त तीनों चौपाइयोंका प्रयोजन अज आदि तीन पदोंसे ग्रहण किया गया। 'प्रभु जे मुनि परमारथ बादी। कहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥'—यह बात 'अज' से, 'सेस सारदा बेद पुराना। सकल करिंह रघुपित गुन गाना॥' —यह बात 'अगुण' से, और 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥'—यह बात 'अलख गित' से ग्रहण की। (ग) ब्रह्मके तीन लक्षण हैं—अज, अगुण, अरूप। यथा 'जेहि कारन अज अगुन अरूप। ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा॥' (१। १४१। २) यहाँ जो 'अलख गित' कहा, उसका अर्थ इस प्रकार 'अरूप' हुआ। (घ) 'की अज अगुन—' इस शंकाका कारण आगे देती हैं कि 'जीं नृपतनय——।' अज आदिके भाव भी वहीं दिये जायँगे।

बैजनाथजी—१ यह आश्चर्य अभिनिवेशित वार्ता है। जैसे लोकमें कोई महाराज नामजादा किसीके कार्यहित दया कर एकाकी ही निकले और कोई उसे पहचानकर कहे कि यह तो अमुक महाराजा है तो सब यही कहेंगे कि तू झूठा है, क्योंकि तू एक अदना (तुच्छ, साधारण व्यक्ति) को महाराज बताता है, भला वह होते तो डंके, निशान, सेनाके पदप्रहारसे गजों जमीन खुदकर रज हो आकाशको जाती। यदि किसीने विश्वास किया भी तो ऐश्वर्यहीन देख आश्चर्यवश पुन: पूछता है कि अरे! यह वही महाराजा है? वैसे ही सतीजीको प्रथम विश्वास नहीं आया। जब प्रभाव देखा तब बुद्धि भ्रमित हो गयी, जिससे यथार्थ बोध न हो सका। किंचित् विश्वास है इसीसे आश्चर्यान्वित होकर पूछती हैं कि 'राम सो — 1'

२ 'अज' का भाव कि ब्रह्म तो जन्म नहीं लेता, वह तो अजन्मा है और ये तो राजाके पुत्र हैं। ब्रह्म 'अगुण' अर्थात् मायिक गुणोंसे परे है, उसमें कोई गुण छू नहीं जाते और ये तो राजोगुणवश सकाम होनेसे स्त्रीमें आसक्त रहे, स्त्री-वियोग होनेसे तमोगुणवश हो विलाप करते देखे गये। ब्रह्म अलखगित है, उसकी गित कोई जान नहीं सकता। [ब्रह्मकी गित अलक्ष्य है, वह प्राकृत इन्द्रियोंका विषय नहीं है। बिना दिव्य सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त किये कोई देख नहीं सकता और न जान ही सकता है। यथा—'एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या मूक्ष्मया सूक्ष्मदिशिभिः।' (कठ० १।३।१२)] और इनकी गित तो प्रत्यक्ष ही सबको दिख रही है। मैंने स्वयं देखी है जैसा आगे कहती हैं—'देखि चिरतः ।' और सभीने देखा है कि विरहसे व्याकुल हो रहे थे—'देखा प्रगट बिरह दुख ताकें।' (४९।८)

टिप्पणी—२ ष्ॐि शिवजीका उपदेश सतीजीको नहीं लगा। इसका कारण एक तो वहीं उसी प्रसंगमें कहा गया है, यथा—'लाग न उर उपदेसु जदिप कहेउ सिव बार बहु। बोले बिहिस महेसु हिरमाया बलु जानि जिय॥' (१।५१) अर्थात् इसमें मायाका प्राबल्य कारण था। दूसरे, शिवजीने वहाँ अवतारका हेतु नहीं कहा था, इससे संदेह बना रह गया कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता। वही शंका यहाँ प्रकट करती हैं—'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि'।

यह शंका पूर्व सतीतनमें भी रही थी। यथा—'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नर जाहि न जानत बेद।'(१।५०) इसीसे वे बारंबार अवतारका कारण पूछती हैं। यथा—'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी।'(१।११०) 'राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी। सर्ब रहित सब उर पुर बासी॥ नाथ धरेउ नृप तन केहि हेतू। मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू॥'(१।१२०)

## दोहा — जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मित भोरि। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरि॥१०८॥

अर्थ—(क्योंकि वे राम) यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? (और यदि ब्रह्म हैं तो) स्त्री-वियोग-विरहमें बुद्धि बावली कैसे? उनके चरित देखकर और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है, अर्थात् बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती कि ये दाशरथी राम ब्रह्म हैं॥१०८॥

टिप्पणी—१ पार्वतीजीने जिन तीन बातोंसे श्रीरघुनाथजीको ब्रह्म निश्चय किया उन्हीं तीनों प्रकारोंसे श्रीरामजीके ब्रह्म होनेमें संदेह करती हैं। यथा—(क) 'प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहिंह राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥' इसके विरुद्ध यहाँ दिखाती हैं कि 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि' राजपुत्र हैं तब अनादि ब्रह्म कैसे ? (ख) 'सेस सारदा बेद पुराना। सकल करिंह रघुपित गुन गाना॥' इसके विरुद्ध दिखाती हैं कि शेषादि जिनका गुण गाते हैं, उनकी मित नारि-विरहमें भोरी हो गयी, यह गुण कैसे सम्भव करें ? (ग) 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥' अर्थात् जिनके नामकी ऐसी मिहमा है। यथा—'राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिषद गावा॥ संतत जपत संभु अबिनासी।सिव भगवान ज्ञान गुन रासी॥आकर चारि जीव जग अहहीं। कार्सी मरत परमपद लहहीं॥ सोपि राम मिहमा मुनिराया। शिव उपदेसु करत किर दाया॥' (१। ४६) जिनका ऐसा नाम है, उनके चिरत कैसे हैं ? भाव कि प्रथम तो ब्रह्मका अवतार नहीं होता और यदि अवतार हो भी तो उनमें अज्ञान नहीं हो सकता।

नोट—१ अपनी ओरसे जो पूर्व कहा है उसका खण्डन करती हैं। राजाके पुत्र हैं, राजाके यहाँ इनका जन्म हुआ तब ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं कि जिनका परमार्थवादी मुनि ध्यान करते हैं? स्त्री-विरहमें ये ऐसे विह्वल हो गये कि इनकी बुद्धि बावली हो गयी, ये विलाप करते थे और लताओं-वृक्षों आदिसे पूछते थे; यथा—'हा गुनखानि जानकी सीता। रूप सील ब्रत नेम पुनीता। लिंछमन समुझाए बहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाँती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता मृगनयनी।। खंजन सुक कपोत मृग मीना।।'से 'एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी। मनहु महा बिरही अति कामी।।' तक। (३। ३०। ७—१६) जो ऐसे पागल हो रहे थे उनकी लीला भला शेषादि कैसे गावेंगे? 'देखि चरित' अर्थात् 'नारि बिरह मित भोरि' यह चरित प्रत्यक्ष देखा और महिमा कुम्भज ऋषि तथा आपसे सुनी। जिनकी ऐसी महिमा है कि आप निष्काम होकर उनका नाम सादर निरंतर जपा करते हैं उनके चरित्र ऐसे कब हो सकते हैं? (भाव यह कि इन सब बातोंका सामंजस्य नहीं बैठता। इस भाँति परमार्थवादी, शेष, शारदा, वेद, पुराण और स्वयं शिवजीके सिद्धान्तपर भगवती उमाने संदेह किया। वि० त्रि०)

बैजनाथजी—'महिमा सुनत', यथा पुरुषसूक्ते—'एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।' अर्थात् ऐसे पुरुषकी इतनी महिमा है जो लोकका मोक्षदाता है। इसी कारणसे उसको श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कहते हैं। उसके एक पाद अर्थात् किंचित् अंशसे चराचर संसार है, तीन पाद आकाशमें हैं। अथवा वह विनाश-रहित स्वयं प्रकाश है। इत्यादि महिमा है। २ 'देखि चरित'—अर्थात् 'नारि बिरह मित भोरि' यह चरित देखकर और अगस्त्यजीसे, शेष-वेद-पुराणादिसे तथा आपके मुखसे महिमा सुनकर।

जौ अनीह ब्यापक बिभु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥१॥ अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहू। जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू॥२॥ शब्दार्थ—*अनीह* (अन ईहा) इच्छा, चाह वा कामनारिहत। 'एक अनीह अरूप अनामा।' (१।१३।३) देखिये। व्यापक—(१।१३।३) देखिये। विभु=समर्थ अर्थात् सत्यसंकल्प, सत्यकाम। अज्ञ=अज्ञान, अनजान, अबोध, नासमझ, नादान।

अर्थ—यदि अनीह, व्यापक, समर्थ (राम ब्रह्म) कोई और हो तो, हे नाथ! मुझे वह भी समझाकर किहये॥१॥ मुझे अबोध (नादान) जानकर मनमें क्रोध न लाइये। जिस तरह मेरा मोह मिटै वही कीजिये॥२॥ टिप्पणी—१ 'जौ अनीह—' इति। (क) अज, अगुण, अलखगित, अनीह, व्यापक और विभु कहकर पूर्व-जन्मके संदेह प्रकट किये कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता; यथा—'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नर जाहि न जानत बेद।'(१।५०) इसीसे कहती हैं कि नृपितसुतसे अन्य जो कोई पूर्वोक्त विशेषणयुक्त ब्रह्म है, उसे भी समझाकर किहये। तात्पर्य कि ब्रह्मका 'ब्रह्मना' किठन है। (ख) यहाँ अगुण ब्रह्मको 'ब्रुझ्ना' कर अर्थात् समझाकर कहनेकी प्रार्थना करती हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मके चिरत नहीं होते, वह तो अनीह है और सगुण ब्रह्म चिरत करते हैं, इससे ऊपर उनकी कथा कहनेकी प्रार्थना की है। यथा—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। किह रघनाथ कथा बिधि नाना॥'

बैजनाथजी—जो गुण सुने वे देखनेमें नहीं आये, इसीसे श्रीरामरूपमें परब्रह्मका निश्चय नहीं होता। इसीसे कहती हैं—'जौ अनीहः—'। अनीह=बालयुवा-वृद्धावस्था, पुष्ट, क्षीण; उदासीन या प्रसन्न इत्यादि चेष्टाओरंहित सदा एकरस प्रसन्न-रूप। 'बिभु'=समर्थ अर्थात् विभवरूप अवतार भगवान्के पाँच रूप हैं (ब्रह्मस्वरूपके पाँच भेद हैं) उनमेंसे अर्चा और व्यूह इन दो रूपोंमें तो पार्वतीजीने अपने-आप ही बोध कर लिया है। इनके अतिरिक्त जो तीन रूप पर, अन्तर्यामी और विभव हैं, उनके सम्बन्धमें संदेह है, वही पूछती हैं कि इनमेंसे जो सर्वोपरि परब्रह्मरूप हो (पर-स्वरूप हो) वह हमें समझाइये। उनका ऐश्वर्य सुनाकर मनको बोध करा दीजिये।

टिप्पणी—२ 'अज्ञ जानि रिस उर जिन धरहा "' इति। (क) 🕸 इस वचनसे निश्चय होता है कि 'जौ अनीह ब्यापक विभ कोऊ' इतना कहते ही शिवजीकी चेष्टा बदल गयी, क्रोधयुक्त हो गयी, जैसा कि आगे शिवजीके वचनोंसे भी प्रमाणित होता है। यथा—'एक बात निह मोहि सोहानी। जदिप मोह बस कहेह भवानी॥ तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना॥ कहिहं सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच।' (१। ११४) क्रोधका चिह्न देखते ही पार्वतीजी समझ गयीं कि मुझसे कहते नहीं बना, बात बिगड़ गयी, इसलिये तुरत ही 'अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहु' कहकर वे प्रार्थना करने लगीं। (बैजनाथजीका मत है कि 'अज्ञ जानि' का भाव यह है कि 'पूर्ववतु अज्ञान जानकर क्रोध न कीजिये कि समझेगी कि नहीं, कौन व्यर्थ बकवाद करे। अथवा, पूर्णबोध बिना मैं अज्ञ हूँ, बिना बताये कैसे बोध होगा, ऐसा जानकर रिस न कीजिये) (ख) '*अज्ञ* जानि 'का भाव कि अज्ञका अपराध बडे लोग उरमें नहीं रखते; यथा—'छमह चक अनजानत केरी।' (१। २८२। ४) फिर स्त्रियाँ तो सहज ही अज्ञ होती हैं, यथा—'कीन्ह कपट मैं संभू सन नारि सहज जड़ अज्ञ।' (१। ५७) अतएव कहती हैं कि अज्ञ जानकर रिस न कीजिये, किन्तु अज्ञताको हर लीजिये। (पून:, 'अज जानि 'का भाव कि नासमझ होनेके कारण यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिये। यथा— 'अनुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता। छमहु छमा मंदिर दोउ भ्राता॥'(१।२८५।६) (ग) 'जेहि बिधि मोह मिटैःःः'' इति। मोह मिटानेका उपाय हरिकथा है। यथा— 'बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग।' (७। ६१) सो यह बात वे प्रथम ही कह चुकी हैं—'किह रघनाथ कथा "" 'I (भाव कि मैं वह विधि नहीं जानती जिससे मोह मिट जाय। यदि कथा कहनेके अतिरिक्त कोई विधि हो, तो उसे ही काममें लाइये। वि० त्रि०)

में बन दीखि राम प्रभुताई । अति भय बिकल न तुम्हिह सुनाई ॥ ३ ॥ तदिप मिलन मन बोधु न आवा । सो फलु भलीभाँति हम पावा ॥ ४ ॥ अर्थ—मैंने वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यन्त भयसे व्याकुल (होनेके कारण मैंने यह बात)

आपको सुनायी नहीं॥३॥ तो भी मेरे मिलन मनको बोध न हुआ। उसका फल हमने भली प्रकार (खूब अच्छी तरह) पा लिया॥४॥

टिप्पणी—१ 'मैं बन दीखि ' इति। (क) यदि शिवजी कहें कि मोह मिटनेका हेतु तो हो चुका है, तुम वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देख ही चुकी हो; तो उसपर कहती हैं—'मैं बन दीखि ', 'अजहू कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा '। (ख) महिमा सुनना ऊपर कह चुकी हैं—'देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित '। इससे पाया गया कि महिमा देखी नहीं, यह शिवजीसे दुराव करना ठहरता है, इसीसे कहती हैं कि 'मैं बन दीखि राम प्रभुताई' पर आपके भयसे व्याकुल होकर आपसे नहीं सुनाया; कारण कि आपका कहा मैंने नहीं माना था और वहाँ जानेपर आपकी ही बात ठीक निकली, तब मैं अत्यन्त भयभीत हो गयी कि अब क्या उत्तर दूँगी। यथा—'मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञानु राम पर आना॥ जाइ उतरु अब देहीं काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥' (१।५४) 'सतीं समुझि रघुबीर प्रभाऊ॥ भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥' (१।५६।१) (ग) जब शिवजीकी चेष्टा रिसयुक्त हुई तब समझ गयीं कि यही रामजी ब्रह्म हैं, इनसे अतिरिक्त और कोई ब्रह्म नहीं है। यही अब कहती हैं। (ग) 'न तुम्हिहं सुनाई' कहकर अपना कपट प्रकट करती हैं। बातको छिपाकर दूसरी बात कहना कपट है। वह कपट यह था कि 'कछु न परीछा लीन्हि गोसाईं। कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहं नाईं।। जो तुम्ह कहा सो मुषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई।' (१।५६।२)

पूर्व शिवजीसे कपट किया था, इसीसे उनके हृदयमें ज्ञान उत्पन्न न हुआ; यथा—'होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन कियें दुराव।' (१। ४५) अब दुराव छोड़कर कपट त्यागकर शिवजीसे सब हाल स्पष्ट कह रहीं हैं, इसिलये अब श्रीरामस्वरूपका बोध हो जायगा। (घ) [वनमें प्रभुता देखनेका प्रसंग—'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू॥ कहेउ बहोरि कहाँ वृषकेतू। बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू।' (१। ५३। ७-८) तथा—'जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा।। सतीं दीख कौतुक मग जाता।' (१। ५४। ३) से 'बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी। कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी'। (५५। ७) तक है। अत्यन्त भयसे व्याकुल होनेका प्रसंग—'सती सभीत महेस पिह चलीं हृदय बड़ सोचु'। (५३) से 'उर उपजा अति दारुन दाहा' तक। पुनः 'सोइ रघुबर सोइ लिछमन सीता। देखि सती अति भई सभीता॥' इत्यादि। (१। ५५। ५—८) तथा—'सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥' (५६। १)।]

टिप्पणी—२ 'तदिप मिलन मन बोधु न आवा। " 'इति। (क) बोध न होनेका हेतु कहती हैं कि मन मिलन था इसीसे ज्ञान न हुआ। मनमें संशय, भ्रम आदि करनेसे ज्ञानादि गुण नष्ट हो जाते हैं, मन मिलन हो जाता है। यथा—'अस संसय आनत उर माहीं। ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं॥' (१। ११९। ६) सतीजीको बहुत संशय हुआ था। यथा—'अस संसय मन भएउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा।।' (१। ५१) इसी तरह गरुड़के हृदयमें बहुत भ्रम था इसीसे उनको प्रबोध न होता था। यथा—'नाना भाँति मनिह समुझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा॥' (७। ५९) [गुरुकी अवज्ञा करनेसे ईश्वरका साक्षात्कार होनेपर भी बोध नहीं होता। (रा० प्र०)] (ख) 'सो फलु भलीं भाँति —' इति। अर्थात् ईश्वरमें नरबुद्धि लायी, आपका वचन झूठ माना; इसका फल भली प्रकार मिला। यथा—'मैं जो कीन्ह रघुपित अपमाना। पुनि पित बचनु मृषा किर जाना॥ सो फलु मोहिं बिधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा॥' (१। ५९)। [भलीभाँति फल यह कि पितने सतीतनमें पत्नीभावका त्याग किया, यह पित–पिरत्यागका भारी दु:ख, उसीके कारण आगे तन–त्याग, पुनर्जन्म, बालपनेहीसे उग्र तप, इत्यदि जो हुआ वह सब इसीका पिरणाम था। यथा—'प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझि न कछु किह जाई। तपै अवा इव उर अधिकाई॥' (१। ५८) (ग) । श्वा भ्रम अन्त:करणमें होता है। अन्त:करण चार हैं—मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसीसे यहीं ये चारों कहे गये। यथा—'बैठीं शिव समीप हरबाई। पूरुब जन्म कथा चित आई॥', 'देखि चिरत महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरि।', 'अजहू कछु संसउ मनु मोरें।' 'मेरी' बुद्धि भ्रमित हो

रही है, 'मेरे' मनमें संशय है। 'मोरें' यह अहंकार है। मन और बुद्धिके साथ अहंकार मिला हुआ है। (घ)

श्वि यद्यपि प्रभुता देखी तथापि बोध न हुआ। कारण कि ब्रह्ममें मनुष्यबुद्धि करनेसे मन मिलन हो गया था,

इससे तथा शिवजीसे दुराव करनेसे एवं मायाकी प्रबलतासे बोध न हुआ। [यथा—'सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ।

देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ निज माया बलु हृदय बखानी।'(१।५३) 'बहुरि राम मायिह सिरु नावा। प्रेरि सितिहि

जेहि झूठ कहावा।।'(५६।५) इसी तरह नारदको मायावश बोध न हुआ था; 'सुनत बचन उपजा अति क्रोधा।

माया बस न रहा मन बोधा।।'(१।१३६) मोहसे मन मैला हो जाता है, यथा—'मोह जनित मन लाग बिबिध बिधि कोटिह जतन न जाई।

बैजनाथजी—'सो फलु भली भाँति हम पावा'—भाव कि आप-ऐसे आचार्यका उपदेशामृत, उसपर भी प्रभुका दर्शनरूप अमृत दोनोंको पानेपर भी दु:ख हुआ, क्योंकि मुझसे उचित कर्तव्य न बना। नहीं तो प्रभुका प्रभाव देखकर चाहिये था कि त्राहि–त्राहि करती हुई स्तुति करती तो वे शरणपाल मेरा अपराध क्षमा कर देते और आपसे सच्ची बात कह देती तो आप भी दयालु हो क्षमा कर देते; परंतु मन मिलन था, इससे एक भी कर्तव्य न बना।

वि॰ त्रि॰—'तदिष मिलन—ं 'इति। पहले आचरण और विक्षेप कह चुर्की, अब मनोमल कहती हैं, अर्थात् अपनेमें मायाकी तीनों शक्तियों आवरण, विक्षेप और मलको दिखलाया। अज्ञानका फल ही दु:ख है सो भलीभाँति मैं पा चुकी। फिर भी दण्डसे अज्ञान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ।

प० प० प० प०—कारण-कार्यक्रमानुसार चरणोंका क्रम यह चाहिये—'मैं बन दीख राम प्रभुताई। तदिष मिलन मन बोध न आवा। अति भय बिकल न तुम्हिह सुनाई। "'यहाँ यह क्रम न रखकर जनाया कि पूर्वजन्मकी उस घटनाकी स्मृतिसे पार्वतीजी इतनी डर गयीं कि भयकी बात पहले कह डालीं। प्रभुताके देखनेका परिणाम प्रतीतिसे प्रीति होना कहा है, पर यहाँ कारणके अस्तित्वमें भी कार्य नहीं हुआ, यह 'विशेषोक्ति' अलंकार है। पार्वतीजीकी भावनाको प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ कारण-कार्य सम्बन्ध भंग किया गया।

# अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा बिनवौं कर जोरें॥५॥ प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा। नाथ सो समुझि करहु जनि क्रोधा॥६॥

अर्थ—मेरे मनमें अब भी कुछ संशय है। (अब मुझपर) कृपा कीजिये, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ॥५॥ हे प्रभो! उस समय आपने मुझे बहुत तरहसे समझाया था (फिर भी मेरा संदेह न मिटा), हे नाथ! यह सोचकर कि (इसने हमारी बात न मानी थी) क्रोध न कीजिये॥६॥

नोट—१ 'अजहूँ कछु संसउ' इति। पूरा संशय 'उर उपजा संदेहु बिसेषी॥'(१।५०।५) से 'अस संसय मन भएउ अपारा।' (५१।४) तकमें दिखाया गया। इसमेंसे कुछकी निवृत्ति तो श्रीरामपरीक्षा—समय उनका प्रभाव देखनेपर हो गयी थी।१।५३,१।५४।२–३,१।५५।७–८ देखिये। अर्थात् यह निश्चय हो गया था कि ये सर्वज्ञ हैं, ब्रह्मा–विष्णु—महेशके इष्ट और उपास्य हैं, इसमें अब संदेह नहीं। परीक्षा लेनेपर अब वे उससे यह सिद्धान्त निकालती हैं कि दो ब्रह्म राम हैं—एक अगुण जो अवतार नहीं लेते, दूसरे सगुण जो अवतार लेते हैं। अपना यह संशय उन्होंने यहाँ 'रामु सो अवधनृपित सुत सोई। "दत्यादिसे प्रकट किया। परन्तु 'की अज अगुन अलख गित कोई।', 'जौ अनीह ब्यापक विभु कोऊ' यह सुनते ही शिवजीकी चेष्टा बदलती देख आपको विश्वास हो गया ये ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म दो नहीं हैं, और अवतार भी ब्रह्मका होता है। अब मुख्य संशय केवल यह रह गया कि किस हेतु और किस प्रकार निर्मृण ब्रह्म सगुण होता है। शेष प्रशन इन्हींकी शाखाएँ हैं।

टिप्पणी—१ 'अजहूँ कछु संसउ<sup>—</sup>' इति। (क) अर्थात् परिपूर्ण संशय अब नहीं है, पूर्व बहुत था— 'अस संसय मन भएउ अपारा।'(१। ५१। ४) (ख) 'करहु कृपा' अर्थात् संशय दूर कीजिये। संशयसे भारी क्लेश मिला, उसका लेश अभी बना हुआ है, इसीसे संशय दूर करनेके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं और उसके हरण करनेके लिये ही 'कृपा' करनेको कहती हैं, जैसा आगे 'तुम्ह कृपाल सब संसउ हरेऊ।' (१। १२०। २) से स्पष्ट है।

टिप्पणी—२ 'प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा। '' इति। (क) यदि शिवजी कहें कि हमने तो संदेह दूर करनेके लिये ही बहुत समझाया, इसीसे 'प्रबोध' पद दिया। प्रबोध=प्रकर्ष करके समझाया। (ख) ब्लियहाँ उपदेश न माननेके अपराधके लिये क्षमाप्रार्थी हैं। इसके पूर्व जो 'अज्ञ जानि रिस उर जिन धरहू' कहकर क्षमा माँगी थी वह प्रश्नकी अज्ञानताके लिये माँगी थी। इसीसे दो बार क्रोधका क्षमा करना लिखा गया। (ग) ब्लियावितीजी अपने मनसे शिवजीका रुष्ट होना समझे हुई हैं, वस्तुत: शिवजीको क्रोध नहीं है। देखिये, जब सतीजीने उपदेश न माना था तब वे हरिकी मायाका बल समझकर हँस दिये थे, सतीपर क्रोध नहीं किया था। यथा—'लाग न उर उपदेसु जदिष कहेउ सिव बार बहु। बोले बिहिस महेसु हरिमाया बलु जानि जिय।' (१। ५१) [(घ) 'बहु भाँति प्रबोधा'- प्रसंग 'सुनिह सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिय उर काऊ॥ जासु कथा कुंभज रिषि गाई।' से 'लाग न उर उपदेसु — ।' (१। ५१) तक है।]

# तब कर अस बिमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥७॥ कहहु पुनीत रामगुन गाथा। भुजगराज भूषन सुरनाथा॥८॥

शब्दार्थ—**बिमोह**=विशेष मोह, भारी मोह। **रुचि**=लालसा। **पुनीत**=पवित्र एवं पावन करनेवाली। अर्थ—तबका–सा विशेष मोह अब नहीं है। (अब तो) मनमें श्रीरामकथापर रुचि है। अर्थात् श्रीरामकथा सुननेकी चाह मनमें है॥७॥ हे सर्पराजभूषण (शेषजीको भूषणरूपसे धारण करनेवाले)! हे सुरस्वामी! श्रीरामजीके पावन गुणोंकी कथा कहिये॥८॥

टिप्पणी—१ 'तब कर अस बिमोह अब नाहीं ं दित। (क) भाव कि उस समय मायाकी प्रबलतासे मेरा मन मिलन हो गया था, इसीसे तब विशेष मोह था। यथा—'माया बस न रहा मन बोधा।' (१। १३६) अब सामान्य मोह रह गया है। (ख) 'रामकथा पर रुचि मन माहीं' इति। इसीसे बारम्बार कथा कहनेको कह रही हैं—(यह रुचिका स्पष्ट प्रत्यक्ष लक्षण है। श्रीशिवजीने भी कहा है—'तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपित कथा सुनाई॥'(७।१२८।२)यथा—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। किह रघुनाथ कथा बिधि नाना॥'(१।१०८।२) 'कहहु पुनीत रामगुन गाथा।'(यहाँ) और आगे भी 'अति आरित पूछों सुरराया। रघुपित कथा कहहु किर दाया॥' (१।११०।३)—इत्यादि सबोंमें 'कहहु 'क्रिया देकर 'रुचि' का स्वरूप दिखाया है। (ग) अ प्रथम कहा कि वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखनेपर भी कुछ संदेह रह गया। यथा—'मैं बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हिं सुनाई॥ तदिप मिलन मन बोधु न आवा।'और तब कहती हैं कि आपके समझानेपर भी कुछ मोह रह गया है। (अथवा, यह कहकर कि आपके समझानेपर भी मैं न समझी थी, यह समझकर क्रोध न कीजिये, अब क्रोध न करनेका कारण बताती हैं कि अब कुछ ही मोह रह गया है। जबतक 'बिमोह' रहा तबतक रामकथा सुननेकी रुचि न थी, अब वैसा मोह नहीं है यह इससे जानती हूँ कि अब उसमें रुचि है)।

टिप्पणी—२ 'कहहु पुनीत रामगुन गाथा। '' इति। (क) श्रीरामगुणगाथा पुनीत है, यह स्वयं शिवजी आगे कहते हैं। यथा—'पूछेहु रघुपित कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पाविन गंगा॥'(१।११२।७) पुन: यथा—'पावन गंग तरंग माल से।'(१।३२।१४) 'कहहु रामगुन-गाथा' का भाव कि उसके सुननेसे रहा–सहा मोह भी नष्ट हो जायगा। यथा 'बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग।'(७।६१) (ख) 'भुजगराज भूषन' अर्थात् शेष-ऐसे वक्ता आपके भूषण हैं, अत: आप सब कुछ कह सकते हैं। [पुन: शेषजी भक्तोंमें श्रेष्ठ हैं, सो आपके भूषण हैं, तब और कौन आपसे बढ़कर हो सकता है? आपसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। (रा० प्र०, करु०) पद्मपुराण पातालखण्डमें श्रीवात्स्यायन ऋषिप्रवरने इन्हींसे श्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारसे सुनी है। इसके पूर्व

सूर्यवंशके राजाओं और श्रीरामाश्वमेधकी संक्षिप्त कथा भी शेषजीने ही उन्हें सुनायी थी। शेषजीके ऊपर भगवान् शयन किये हुए हैं, उनसे अधिक भगवान्के चिरत्र और कौन जानेगा? हजार मुखोंसे वे निरन्तर प्रभुका गुणगान किया ही करते हैं। आरतीमें ग्रन्थकारने कहा ही है। 'सुक सनकादि शेष अरु सारद, बरिन पवनसुत कीरित नीकी।' मानसमें भी कहा है—'सहस बदन बरनइ परदोषा।'(१।४।८) देखिये।] (ग) 'सुरनाथा' का भाव कि देवता लोग सब वस्तुओंके ज्ञाता होते हैं और आप तो उनके भी स्वामी हैं, अतः सब बात जानते ही हैं। [पुनः देवता सत्त्वगुणी, 'जान' अर्थात् विशेष बुद्धिमान् और जानकार होते हैं। आप उनके भी स्वामी हैं, अतएव उनसे भी श्रेष्ठ हैं। पुनः आप देवस्वामी हैं अतएव आपका स्वरूप दैवी मायासे परे है, तब भला आपसे बढ़कर रामकथाका वक्ता और मोहकी निवृत्ति करनेवाला कौन मिलेगा? (रा० प्र०, रामदासजी) पुनः भाव कि आप अपने आश्रितोंपर कृपा करते हैं, सुरवृन्दपर कृपा करके विषपान कर लिया था। मुझपर कृपा कीजिये। (वि० त्रि०)]

# दोहा—बंदौं पद धरि धरिन सिरु बिनय करौं कर जोरि। बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥ १०९॥

अर्थ—मैं पृथ्वीपर सिर धरकर आपके चरणोंको प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। श्रुतियोंका सिद्धान्त निचोड़कर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन कीजिये॥१०९॥

टिप्पणी—१ (क) 'बंदों पद धिर धरिन सिरु' अर्थात् चरणोंपर वा पृथ्वीपर सिर रखकर प्रणाम करना वन्दनाकी अविध (सीमा पराकाष्ठा) है और 'बिनय करों कर जोरि' अर्थात् बद्धांजिल होकर, हाथ जोड़कर विनय करना यह विनयकी सीमा है। (ख) 'श्रुति सिद्धांत निचोरि' इस कथनसे सिद्ध हुआ कि श्रीरघुवरयश श्रुतियोंका सिद्धान्त है। तात्पर्य कि सब वेद श्रीरामजीका यश वर्णन करते हैं। यथा— 'बंदौं चारिउ बेद भव-बारिधि बोहित सिरस। जिन्हिं न सपनेहु खेद बरनत रघुबर बिसद जसु।'(१।१४) वेद साक्षात् मूर्तिमान् होकर रामयश–गान करते हैं। यथा— 'बंदी बेप बेद तब आए जह श्रीराम। लखेउ न काहू मरम कछु लगे करन गुन गान।' (७।१२) जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं॥'[वेद रघुवर-विमल-यश वर्णन तो करते हैं पर वेदका अन्त नहीं, 'यथा—अनन्ता वै वेदाः' (भरद्वाज); अतः कहती हैं कि वेदोंमेंसे उनके सिद्धान्तको निचोडकर किहये, अर्थात् उसका सार भजनोपयोगी अंश रघुवर–यश किहये। (वि० त्रि०)]

वेदान्तभूषणजी—'श्रुति सिद्धांत निचोरि' इति। महर्षि हारीतजीने श्रुतिसिद्धान्तका वर्णन इस तरह किया है—'प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः। प्राप्त्युपायं फलं चैव तथा प्राप्तिवरिधिनः॥ वदित्त सकला वेदाः सेतिहासपुराणकाः। मुनयश्च महात्मानो वेदवेदाङ्गवेदिनः॥' अर्थात् जीवके परम प्राप्य ब्रह्म श्रीरामजीका स्वरूप, भगवत्प्राप्तिसे लाभ और जीवको भगवत्से वियोग करानेवाले विरोधियोंके स्वरूप, इन्हीं पाँच तत्त्वोंको इतिहासपुराणोंसिहत समस्त वेद तथा वेद-वेदांगके जाननेवाले महात्मा मुनि लोग वर्णन करते हैं। श्रुति-सिद्धान्त निचोड़कर कहनेके लिये आग्रह करनेपर श्रीशंकरजीने श्रीरामचिरतके साथ-साथ ही इन पाँच स्वरूपोंका विवरण भी स्पष्टरूपमें कर दिया है। एक सिलसिलेसे इन्हींका वर्णन इसिलये नहीं किया गया कि पार्वतीजीने केवल रघुवरचिरतको ही श्रुति-सिद्धान्त समझकर उसके लिये प्रश्न किया था; परंतु परम वेदज्ञ श्रीशंकरजीने प्रसंगानुकूल इन पाँचों सिद्धान्तोंका वर्णन अच्छी तरह किया है। 'जेहि इमि गाविह बेद बुध जाहि धरिह मुनि ध्यान। सोइ दसरथसुत भगत हित कोसलपित भगवान।'(१।११८) 'कहि नित नेति निरूपिह बेदा।' में 'प्राप्यस्वरूप'; 'ईश्वर अंस जीव अिवासी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥'(७।११७) 'जीव अनेक एक श्रीकंता', इत्यादिमें प्राप्तका स्वरूप; 'जहं लिग साधन बेद बखानी। सब कर फल हिर भगति भवानी'। (७।१२६) 'नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना॥ सोइ किब कोबिद सोइ रनधीरा। जो छल छाँड़ भजइ रघुबीरा।' (७।१२७)। 'श्रुति सिद्धान्त नीक तेहि जाना॥ सोइ काव कोबिद सोइ रनधीरा। जो छल छाँड़ भजइ रघुबीरा।' (७।१२७)। 'श्रुति सिद्धांत इहै उरगारी। भजिअ राम सब काज विसारी।' (७।१२३) में उपाय; 'सुर दुर्लभ सुख किर जग माहीं।

अन्तकाल रघुपतिपुर जाहीं।' (७।१५) में फल (भगवत्प्राप्तिमें लाभ) और 'एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा बस जीव परा भवकृपा।'(३।१५) इत्यादिमें विरोधीका स्वरूप दिखाया है।

जदिप जोषिता निहं\* अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ १ ॥ गूढ़ौ तत्त्व न साधु दुराविहं । आरत अधिकारी जहँ पाविहं ॥ २ ॥ अति आरति पूछौं सुरराया । रघुपति कथा कहहु किर दाया ॥ ३ ॥

शब्दार्थ— जोषिता (सं० योषित्)=स्त्री। अधिकारी=उपयुक्त पात्र, हकदार।

अर्थ—यद्यपि स्त्री अधिकारिणी नहीं है (तथापि मैं तो) मन-कर्म-वचनसे आपकी दासी हूँ॥१॥ साधुलोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ वे गूढ़ तत्त्वको भी नहीं छिपाते (कह देते हैं)॥२॥ हे देवताओंके स्वामी! मैं अत्यन्त आर्तभावसे पूछ रही हूँ। मुझपर दया करके अब रघुनाथजीकी कथा किहये॥३॥

टिप्पणी १ 'जिदिप जोषिता निहें अधिकारी' इति। (क) दोहेमें श्रुतिसिद्धान्त कहनेकी प्रार्थना है। स्त्रीको वेद सुननेका अधिकार नहीं है। यथा—'स्त्रीशृद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा।' (भा०१।४।२५)] (ख) 'जोषिता निहें अधिकारी' का भाव आगे दोहा १२० के 'जदिप सहज जड़ नारि अयानी।' में श्रीपार्वतीजीने स्वयं स्पष्ट कर दिया है। अनिधकारीका ही अर्थ 'सहज जड़ और अयानी' स्पष्ट किया गया है। दोनों जगह 'जदिप' शब्द भी है। भाव यह है कि उनमें इतनी गम्भीर सुक्ष्मबृद्धि नहीं होती कि वे गम्भीर गहन विषय समझ सकें।]

नोट—१ वेदान्तभूषणजीका मत है कि 'यहाँ आया हुआ 'जोषिता' शब्द संस्कृतभाषाके रूढ्यात्मक 'योषित्' शब्दका अपभ्रंश न होकर 'जुषी प्रीतिसेवनयोः' इस 'जुष' धात्वात्मक शब्दसे बनाया हुआ है, जिसका भाव यह हुआ कि जो स्त्री विषयानुरागिणी होकर भगवत्—व्यितिरिक्त अन्यकी प्रीतिपूर्वक सेवा करे वही श्रुतिसिद्धान्तकी अधिकारिणी नहीं है। शास्त्रकारोंने शिवजीकी भी आवेशावतारोंमें गणना की है और श्रीमद्भागवत तथा मानसमें उनको परम भागवत कहा है। भगवद्भक्ता स्त्री श्रुतिसिद्धान्तित परमज्ञानकी अधिकारिणी है, इस बातको 'स्त्रियो वैश्यास्तथा श्रूद्वास्तेऽिप यान्ति परां गितम्' (गीता ९। ३२) से भगवान्ने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है। वाचक्नवी, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अदिति, यमी और आत्रेयी आदि अनेक विदुषी स्त्रियोंके नाम उपनिषदों और संहिताभागमें आये हैं, जिन्होंने अमुक—अमुक सुक्तोंके अर्थ समझकर महर्षियोंको पढाये हैं।'

इस विषयमें व्याकरण-साहित्याचार्य पं० रूपनारायण मिश्रजीके विचार इस प्रकार हैं। 'जोषिता' 'जुष सेवायाम्' इस सौत्रधातुसे, 'हस्फृहियुषिभ्य इति।' उणादि सूत्र १। १०२।' इस सूत्रसे इति प्रत्यय करनेसे योषित् शब्द बनता है। भागुरिजीके मतसे हलन्त शब्दोंसे 'आप' प्रत्यय होता है। यथा—'आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा।' अर्थात् जैसे वाच्का वाचा, निश्का निशा और दिश्का दिशा, वैसे ही योषित्का योषिता होता है। अथवा, इसी धातुसे स्वार्थे णिच् प्रत्यय करके कर्ममें 'क' प्रत्यय होनेसे भी योषिता शब्द हो सकता है। यद्यपि अमरकोशमें 'योषित्' ऐसा तकारान्त ही है तथापि अन्य कोशोंमें 'योषिता' भी मिलता है। यथा—'स्त्रीवंधूयोंषिता रामा' इति त्रिकाण्डशेषः।' हिन्दीमें 'य' का 'ज' प्रायः पढ़ा जाता है और गोस्वामीजीने 'य' के स्थानपर 'ज' का प्रयोग भी किया है, जैसे कि जथा, जोग, जग्य, जमन इत्यादि। वैसे ही यहाँ भी 'योषिता' को 'जोषिता' लिखा। संस्कृतमें यकारादि 'योषिता' शब्द ही सर्वत्र मिलता है, चवर्गादि 'जोषिता' ऐसा पाठ कहीं देखनेमें नहीं आता। यदि मिले तो 'जुषी प्रीतिसेवनयोः' इस धातुसे वह बन सकता है; परंतु उसका अर्थ वही होगा जो यकारादि योषिता शब्दका है; क्योंकि 'जुष् धातुका प्रयोग कुत्सित सेवामें नहीं मिलता। जैसे कि 'जोषयेत् सर्वकर्माणि' (गीता ३। २६) इत्यादि वचनोंसे सिद्ध है।

वे॰ भू॰ जीका अर्थ माननेमें और भी आपत्तियाँ पड़ती हैं। 'जदिप' शब्दका तात्पर्य इस अर्थमें सिद्ध नहीं

<sup>\*</sup> अन— १७२१, १७६२, को० रा०, छ०। नहिं—१६६१, १७०४

होता। क्योंकि श्रीपार्वतीजी अपनी गणना 'जोषिता' में कर रही हैं। श्रीमद्भागवत, गीता आदि और अन्यत्र मानसमें ही जो स्त्रियोंके सम्बन्धमें इस ढंगके वाक्य आये हैं वहाँपर भी स्त्रीवाचक शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार भिनन-भिन्न करने होंगे। अतः इस प्रसंगकी व्यवस्था इस प्रकार करनी ठीक होगी कि जैसे 'स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा।' (भा०। १। ४। २५) तथा भा० ११। १७। ३३; ११। ८। ७—१४ और गीता ९। ३२ में स्त्रियों और शूद्रोंको पापयोनि कहा गया है और इसीसे उनको श्रुतिका अधिकारी नहीं कहा गया, फिर भी भगवत्-सम्मुख होनेसे उनका अधिकारी होना भी कहा है, वैसे ही यहाँ सर्वसाधारण स्त्रीको प्रकृति प्रवृत्ति-प्रधान अर्थात् रजोगुणी और तमोगुणी होनेसे अनिधकारी कहा है। अर्थात् स्त्रियोंमें प्रायः अनिधकारी ही होती हैं। ऋषिपत्नियाँ और ब्रह्मवादिनी आदि तो अपवादमात्र हैं। सिद्धान्त समृहका होता है।

प्र० स्वामी भी मेरे मतसे सहमत हैं। वे लिखते हैं कि पार्वतीजीकी भावना यह है कि स्त्रियोंको वेदादिमन्त्र श्रवणका अधिकार नहीं है, यह सत्य है, तथापि मैं 'दासी मन क्रम बचन तुम्हारी' अर्थात् मैं सती, पितव्रता हूँ, इससे मैं अनिधकारी नहीं हूँ, सामान्य स्त्रियोंको अधिकार नहीं है। गार्गी आदि नाम अपवादभूत हैं। हाँ, स्कन्दपुराण ब्राह्मखण्ड चातुर्मास्य माहात्म्यमें गालव मुिन और पैंजवन शूद्रको कथासंवाद है। इसमें गालव मुिन पैंजवन शूद्रको शालग्रामपूजा करनेकी आज्ञा दी। इस विषयमें गालवने कहा है कि असच्छूद्र और पातिव्रत्यविहीन स्त्रियोंको अधिकार नहीं है, सच्छूद्र और पितव्रताको अधिकार है। यह सिद्धान्त यहाँ ध्वनित किया है। नानापुराणिनगमागमसम्मत ग्रन्थके वचनोंका विचार नानापुराणिनगमागमसम्मतिसे ही ठीक होगा। (स्कन्दपुराणांक देखिये) सच्छूद्र कौन है, पितव्रता कौन है, इसका निश्चय गालव या शिवके समान महापुरुष ही कर सकते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'दासी मन क्रम बचन तुम्हारी' का भाव कि मुझे केवल अपने सम्बन्धसे स्त्री-जाति होनेके कारण अधिकार नहीं है, पर आपके सम्बन्धसे मुझे अधिकार है। मैं आपकी दासी हूँ, पितव्रता हूँ। आपकी दासी और पितव्रता होनेसे मुझे सुननेका अधिकार है। पुन: 'तुम्हारी दासी' का भाव कि आप ईश्वर हैं, ईश्वरके भक्त इसके अधिकारी हैं। 'सोइ सिव कागभुसंडिहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा॥' (१। ३०) (ख) प्रथम चरणमें अनिधकारी होना कहकर दूसरे चरणमें अधिकारी होना कहती हैं। [(ग) मन-कर्म-वचनसे दासी होना कहकर अपनेको उत्तम पितव्रता जनाया। यथा—'एकइ धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पितपद प्रेमा॥'(३। ५) उत्तम पितव्रता सब धर्मोंकी अधिकारिणी होती है, तथा सहधर्मिणी होनेसे पितके साथ उसे सब धर्मोंका अधिकार है। (बै०)]

वि॰ त्रि॰—स्त्रियोंका वेदके सिद्धान्तोंमें अधिकार नहीं है। अर्थित्व तथा सामर्थ्य न होनेपर अधिकार नहीं होता। केवल लौकिक सामर्थ्य भी अधिकारका कारण नहीं होता। शास्त्रीय अर्थमें शास्त्रीय सामर्थ्यकी अपेक्षा होती है। अतः शास्त्रीय सामर्थ्य न होनेसे वेदमें स्त्रीका अधिकार नहीं है, पर भगवती कहती हैं कि मैं तो वेदरूप आपकी मनसा, वाचा, कर्मणा दासी हूँ, अर्थात् सदा आपके अर्धांगमें निवास करनेवाली हूँ। औरोंको न हो, पर मुझे शास्त्रीय सामर्थ्य कैसे नहीं है?

टिप्पणी—३ 'गूढ़ौ तत्त्व न साधु दुराविहें। दिता [(क) गूढ़=गुप्त, गहन। अथवा, वेदोंमें जो रामतत्त्व गुप्त है, जो बिना अनुभवके नहीं समझ पड़ता। (बै०) तत्त्व=ब्रह्म, आत्मा और मायाके सम्बन्धकी बात जिससे मनुष्य मोक्षका अधिकारी हो जाता है। (ख) कि 'गूढ़' इति। ब्रह्म दो उपाधियोंसे विभूषित है। उसके सगुण और निर्गुण दो रूप कहे जाते हैं। इसी प्रकार उसके चिरत भी दो प्रकारके हैं—ऐश्वर्य और माधुर्य। सर्वेश्वरता, सर्वकर्तृत्व, सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता आदिको ऐश्वर्य-चिरत कहते हैं और मानवप्रकृतिसुलभ चिरत या नरनाट्यको माधुर्य। निराकार और सर्वव्यापक परमात्मा किस तरह देशकाल-बद्ध हो सकता है, यह बात सहसा समझमें नहीं आती। बड़े-बड़े ज्ञानियोंको इस विषयमें मोह हो जाता है। यही इस चिरतकी विशेषता भी है। इसीसे इस माधुर्य-चिरतको 'गूढ़' वा गुप्त कहा है। यथा—'श्रोता वक्ता ज्ञानिधि कथा राम कै गूढ़।"

(१।३०), 'उमा राम गुन गूढ़ा।'(३ मं०), 'चाहहु सुनै रामगुन गूढ़ा।'(१।४७), 'अस रघुपित लीला उरगारी। दनुज विमोहिन जन सुखकारी॥'(७।७३) तथा यहाँ 'गूढ़उ तत्त्व न साथु दुराविहें।' नरनाट्यमें किस प्रकार परत्वका चमत्कार भरा हुआ है, यही उस चिरतकी निगृढ़ता है।] (ग) 'गूढ़ तत्त्व भी नहीं छिपाते' कहनेका तात्पर्य यह है कि गूढ़ तत्त्वोंको गुप्त रखना चाहिये। यह प्रत्येकसे कहनेकी वस्तु नहीं है। परन्तु आर्त अधिकारीसे वह भी नहीं छिपाया जाता, आर्त अधिकारी मिलनेपर संत उसे कह देते हैं। श्रीपार्वतीजीके कथनका भाव कि गूढ़ तत्त्व अनिधकारीसे न कहना चाहिये, पर मैं तो आर्त अधिकारिणी हूँ, मुझसे वह तत्त्व आपको छिपाना न चाहिये। (घ) 'न साथु दुराविहें' का दूसरा भाव कि तत्त्वका छिपाना उसका आदर करना है, पर जो साधु हैं अर्थात् पराये कार्यको साधते हैं, वे आर्त अधिकारी पाकर कह देते हैं। [(ङ) 'आरत अधिकारी' वे विधिकारी जो उस तत्त्वको पानेके लिये अत्यन्त आतुर हो रहे हैं और उसकी प्राप्तिके बिना जिनका चित्त बहुत व्याकुल तथा दुःखी रहता है। श्रीकरुणासिंधुजी कहते हैं कि 'संसार और उसका सम्बन्ध जिसे दुःखरूप लग रहा है, जो उससे संतप्त हो रहा है और सत्संग तथा तत्त्व पाकर ही सुखी होगा, वही 'आरत अधिकारी' है। आरत (आर्त)=पीड़ित, दुःखित। कातर] (च) 'जहँ पाविहें' इति। भाव कि आर्त अधिकारी सर्वत्र नहीं मिलते। ['जहँ' से सूचित करती हैं कि आर्त अधिकारी कहीं भी हो, किसी भी वर्ण या आश्रमका हो, स्त्री वा पुरुष कोई भी हो, गृढ़ तत्त्व उसे उसी अवस्थामें बताया जा सकता है।]

टिप्पणी—४ 'अति आरित पूछीं सुरराया। '' इति। (क) 'अति आरित पूछीं' का भाव कि आर्त अधिकारी होते हैं और मैं तो अति आर्त हूँ। ब्रियहाँतक दोनों प्रकारसे अपनेको अधिकारी जनाया—एक तो दासीभावसे, दूसरे 'अति आर्त' से।

अति आर्तका लक्षण यह है कि आर्त अपना दुःख बारम्बार निवेदन करता है। श्रीपार्वतीजी यहाँ बारम्बार कथा कहनेकी प्रार्थना कर रही हैं, वे अपनेको अति आर्त दिखा रही हैं। चरणोंपर पड़ती हैं, हाथ जोड़ती हैं, बारम्बार विनती करती हैं जैसा पूर्व कह आये हैं, यथा—'बंदौं पद धिर धरिन सिर बिनय करउँ कर जोरि' इत्यादि सब 'अति आरित' का स्वरूप है। (ख) 'सुरराया' का भाव कि देवता 'आर्तिहर' होते हैं और आप तो देवताओं में श्रेष्ठ हैं, देव-देव महादेव हैं। पुनः भाव कि सामान्य राजा आर्तको देखकर उसके दुःखको दूर करते हैं और आप तो सुरराया हैं। पुनः, भाव कि आप सुरोंके दुःखको दुर्घोंका दलन करके दूर करते हैं, वैसे ही मेरे मोह- भ्रमरूपी दुष्टोंका नाश करके मेरे अत्यन्त दुःखको दूर कीजिये, ये मुझे अत्यन्त दुःख दे रहे हैं। (ग) 'रघुपित कथा कहह किर दाया' इति। (पूर्व 'गूढ़ों तत्व' और यहाँ 'रघुपित कथा' शब्द देकर जनाया कि 'रघुपित कथा' 'गूढ़ तत्त्व' है।) 'किर दाया' दायाका भाव कि आपका कृपापात्र कथाश्रवणका अधिकारी है। यथा—'संभु कीन्ह यह चिरत सुहावा। बहुरि कृपा किर उमिह सुनावा॥'(१। ३०। ३)

नोट—२ श्रीशिवजी अनिधकारीसे श्रीरामतत्त्व नहीं कहते। यथा—'रिषि पूछी हरिभगित सुहाई। कही संभु अधिकारी पाई।'(१।४८) 'तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपित कथा सुनाई॥ यह न किहुअ सठ ही हठसीलिह।—।'(७।१२८) इत्यादि। अतएव श्रीपार्वतीजी आर्त होकर दयाकी अभिलािषणी हैं। अन्तमें 'कहहु किर दाया' कहकर जनाया कि मैं तो बारम्बार एकमात्र आपकी कृपाका ही अवलम्ब लिये हुए हूँ। यह भाव दृढ़ करनेके लिये प्रश्नोंके आदि-अन्तमें दयाका सम्पुट दिया है। यहाँ 'कहहु किर दाया' और अन्तमें 'सोउ दयाल राखहु जिन गोई।'कहा है।

नोट—३ इन चौपाइयोंसे मिलते–जुलते श्लोक अध्यात्मरामायण बालकाण्ड सर्ग १ में ये हैं 'पृच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनोऽसि॥ गोप्यं यदत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः। तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्वं वद यत्तु पृष्टम्॥ जानाम्यहं योषिदिप त्वदुक्तं यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन॥' (७—९) अर्थात् मैं आपसे पुरुषोत्तमभगवान्का सनातन तत्त्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन हैं। जो अत्यन्त गुप्त

रखने योग्य विषय होता है तथा जो अन्य किसीसे कहने योग्य नहीं होता, उसे भी महानुभाव लोग अपने भक्तोंसे कह देते हैं। हे देव! मैं भी आपकी भक्ता हूँ, आप मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, अतएव जो मैंने पूछा है उसे किहये। इस तरह समझाकर किहये कि स्त्री होनेपर भी मैं आपके वचनोंको सहज ही समझ सकूँ। मानसके 'जदिप जोषिता निर्हें अधिकारी' 'दासी मन क्रम बचन तुम्हारी', 'गूढ़ी तत्व न साधु दुराविहें 'इन उद्धरणोंकी जगह क्रमशः अध्यात्ममें 'जानाम्यहं योषिदिप त्वदुक्तं यथा तथा बूहि', 'तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्वम्' और 'गोप्यं यदत्यन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः' ये वाक्य हैं। अब प्रेमी पाठक मानसके इस अधिकारित्व प्रसंगको अध्यात्मरामायणके उद्धरणसे स्वयं मिलाकर देखें तो उनको स्वयं देख पड़ेगा कि यहाँका वर्णन वहाँसे कहीं उत्तम और बढ़कर हुआ है।

यहाँ श्रीरामचिरतरूपी गूढ़ तत्त्वके तीन अधिकारी कहे गये। एक वह जो मन-कर्म-वचनसे तत्त्व-वेत्ताका दास हो। दूसरे जो आर्त हो और, तीसरे, वह जिसपर संतकी दया हो जाय। श्रीपार्वतीजीके इन वचनोंका अभिप्राय स्पष्ट है। वे कहती हैं कि मैं स्त्री होनेके कारण अधिकारिणी नहीं हूँ, क्योंकि स्त्रियाँ प्राय: सहज अज्ञ होती हैं, परन्तु जो मन-कर्म-वचनसे श्रीरामतत्त्ववेत्ताका दास हो वह अधिकारी माना जाता है चाहे वह स्त्री ही क्यों न हो। (यही आशय अध्यात्मरा० का है) यह लक्षण मुझमें अवश्य है। मैं मनसा-वाचा-कर्मणा पातिव्रत्यका अनुसरण कर रही हूँ। क्ष्ण मानसकी पार्वतीजी फिर इस दावेको भी छोड़ देती हैं और दूसरे अधिकारत्वकी शरण लेती हुई कहती हैं। यदि दासीसे भी न कहा जा सके तो 'आर्त जिज्ञासु' भी तो अधिकारी होता है। मैं अति आर्त हूँ। यह भी न सही, मैं सब प्रकार अयोग्य हूँ। अनिधकारिणी हूँ, तो भी आप मुझे अपनी कृपासे अधिकारिणी बना लीजिये। क्ष्ण यहाँ श्रीपार्वतीजीने अधिकारिणी होनेका अभिमान जब सर्वथा छोड़ दिया तब उनको सन्तोष हुआ कि शिवजी अब अवश्य कृपा करेंगे; इसीसे आगे प्रश्न करना प्रारम्भ कर दिया। अध्यात्मरा० में अपनेको अधिकारिणी जनाकर, उसी दावेपर पूछनेका साहस किया गया है और यहाँ मानसमें वे सब अधिकार होते हुए भी अभिमान छोड़कर अपनेको अनिधकारिणी जनाकर केवल शिवकृपाका ही आश्रय लिया गया है।—यह एक भारी विशेषता है।

### अथ श्रीशिवगीता

वि० त्रि०—'श्रीरामचिरतमानस भरद्वाजजीके इस प्रश्नपर खड़ा है कि 'राम कवन प्रभु पूछउँ तोही। किहुअ बुझाइ कृपानिधि मोही।।' ऐसा ही प्रश्न भगवती हिमगिरि—निन्दिनीने शिवजीसे किया था और शिवजीने उसका समाधान किया था। उसी प्रसंगको याज्ञवल्क्यजीने उक्त प्रश्नके उत्तरमें कह डाला। यह रामचिरतमानस है। अपने संशयके उन्मूलनके लिये गिरिजाने आठ प्रश्न किये, तत्पश्चात् बारह प्रश्न श्रीरामावतारके चिरत्रवर्णन तथा भिक्तज्ञानादि—विषयक किये, एवं गिरिजाके बीसों प्रश्नोंका उत्तर ही श्रीरामचिरतमानस है। अन्तमें भगवतीने यह भी विनय किया कि जो कुछ मुझसे पूछनेमें रह गया हो, उसे भी छिपा न रिखये; अर्थात् जानने योग्य जितनी बातें हैं, वे सब गिरिजाजीने पूँछों और शिवजीने उत्तर दिया। परंतु चार प्रश्नोंके उत्तरमें ही गिरिजाका सब संशय जाता रहा और वे कृतकृत्य हो गयीं। अत: मैं उतने ही अंशको शिवगीता कहता हूँ। अवतारवादमें जो कुछ कहना है, उतनेमें सब कुछ कहा गया।'

श्रीगोस्वामीजीने कहा है कि 'नदी नाव पटु प्रश्न अनेका। केवट कुसल उतर सिबबेका॥', अत: यह जानना परमावश्यक है कि किस प्रश्नका कौन-सा उत्तर है। गिरिजा बीस प्रश्न बराबर करती गयीं और शिवजीने भी सबका उत्तर क्रमसे इकट्ठा ही दिया। उनमेंसे पहले आठके पृथक्करणमें बड़ी कठिनता पड़ती है। यद्यपि श्रीग्रन्थकारने प्रश्नोंको पृथक् करनेके लिये 'हरहु मोर अज्ञाना', 'कहहु' इत्यादि प्रार्थनासूचक लोट् लकारका आठ बार बराबर प्रयोग किया, तथापि उत्तरमें 'सुनह' 'तज् ' आदि क्रियाओंका भी आठ बार प्रयोग किया है, फिर भी हम-जैसे

अल्पज्ञोंको प्रश्न-उत्तरके मिलानमें बड़ी कठिनता पड़ती है। अत: उनका मिलान नीचे दिया जाता है।

यदि पाठक मिलानके अनुसार प्रश्न और उत्तरको मिला-मिलाकर पढ़ेंगे तो उनको ग्रन्थके समझनेमें बड़ा सुभीता होगा और ग्रन्थकारकी पंडिताईपर चिकत होना पड़ेगा कि जै बार 'कहहु' कहकर प्रश्न है, ठीक उतनी ही बार 'सुनहु' कहकर उत्तर है, शिवजीने प्रत्येक 'कहहु' के उत्तरमें 'सुनहु' कहा है।

प्रश्न

जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी॥ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना॥ (१०८। १-२)

जासु भवन सुरतरु तर होई। सह कि दरिद्र जनित दुखु सोई॥ ससिभूषन अस हृदय बिचारी। हरहु नाथ मम मित भ्रम भारी॥ (१०८। ३-४)

'प्रभु जे मुनि परमारथबादी' से 'कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ।'(१०८। ५ से १०९। १ तक)

'अज्ञ जानि रिसि उर जिन धरहू। जेहि
बिधि मोह मिटै सो करहू।' (१०९।२)
'मैं बन दीख राम प्रभुताई।' (१०९।३) से
'करहु कृपा बिनवौं कर जोरे।' (१०९।५) तक
'प्रभु मोहि तब बहु भाँति प्रबोधा' से 'कहहु
पुनीत रामगुन गाथा' तक। १०९ (६—८)
बंदउँ पद धरि धरिन सिरु बिनय करउँ कर जोरि।
बरनहु रघुबर बिसद जस श्रुतिसिद्धांत निचोरि। १०९।
'जदिप जोषिता निहं अधिकारी' से 'रघुपित कथा कह्
करि दाया।' तक। ११९ (१—३)।

उत्तर

- १ 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी' से 'गिरिजा सुनहु राम कै लीला। सुर हित दनुज बिमोहन सीला॥' तक (११२। ५ से दो० ११३ तक)
- २ 'रामकथा सुंदर करतारी' से 'सादर सुनु गिरिराजकुमारी' तक। (११४। १-२)
- ३ 'रामनाम गुन चिरत सुहाए।' (११४। ३) से 'अस निज हृदय बिचारि तजु संसय। ११५।' तक
- ४ 'भजु रामपद। ११५' से 'बोले कृपानिधान।' १२० तक
- ५ सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल। कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़॥ १२०॥
- ६ सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर सुखद॥ १२०॥
- बंदउँ पद धिर धिरिन सिरु बिनय करउँ कर जोरि। ७ हिरिगुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित। मैं निज बरनहु रघुबर बिसद जस श्रुतिसिद्धांत निचोरि। १०९। मित अनुसार कहौं उमा सादर सुनहु ॥ १२०॥ 'जदिप जोषिता निहं अधिकारी' से 'रघुपित कथा कहहु ८ सुनु गिरिजा हिरचिरित सुहाए। बिपुल बिसद निगमागम किरि दाया।' तक। ११९ (१—३)। गाए॥' (१२१। १)

### श्रीपार्वतीजीके प्रश्न

प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥४॥ पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। बालचरित पुनि कहहु उदारा॥५॥

शब्दार्थ—उदार=बड़ा दानी; देनेमें किंचित् संकोच न करनेवाला।—'उदारो दातृमहतोः' इति। (अमरकोश ३।३।१९)' जनु उदार गृह जाचक भीरा॥'(३।३९।८) 'सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुंदर अगम सुगम बर दायक॥'(३।४२।१) 'ऐसो को उदार जग माहीं। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सिरस कोउ नाहीं॥'(विनय १६२)= सुन्दर; यथा—'उदारं सुन्दरं प्रोक्तमुत्कृष्टं पूजितं तथा' इति (त्रिलोचन:)=सरल; यथा—'बालचरित अति

सरल सहाए। सारद सेष संभू श्रुति गाए॥'(२०४। १) 'दक्षिणे सरलोदारौ' इति। (अमरकोश ३।१।८)

अर्थ—प्रथम उस कारणको विचारकर किहये जिससे निर्गुण ब्रह्म 'सगुन बपु धारी'\* होता है॥ ४॥ हे प्रभो! श्रीरामजीका अवतार किहये और तब फिर उदार बालचरित किहये॥५॥

नोट—१ श्रीपार्वतीजीकी मुख्य शंका और उनका सिद्धान्त 'प्रथम सो कारन धारी' में है। उनका सिद्धान्त है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होता ही नहीं—'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नृप जाहि न जानत बेद॥'(५०) देखिये। दूसरे यह कि 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि॥'(१०८) अर्थात् जो देह धारण करता है वह निर्गुण ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार उनके सिद्धान्तमें ब्रह्म दो हैं, एक निर्गुण, दूसरा सगुण और शिवजीका सिद्धान्त है कि जो निर्गुण है वही सगुण है, दोनों एक ही हैं (१०९।१) 'जौ अनीह ब्यापक बिभु कोऊ।" में बताया गया है कि शिवजीकी चेष्टा ही देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि ब्रह्म एक ही है, निर्गुण ही सगुण है। अतएव उनका अब केवल यह प्रश्न रह गया कि 'निर्गुण ब्रह्म किस कारण सगुण होता है?' क्यों शरीर धारण करता है?

टिप्पणी—१ 'प्रथम सो कारनः' 'इति। (क) पार्वतीजीकी मुख्य शंका यही है। उन्हें निर्गुणके सगुण होनेमें संदेह है, इसीसे निर्गुण ब्रह्मके सगुण होनेका ही प्रश्न प्रथम किया। अथवा प्रथम अवतारका हेतु वा प्रयोजन पूछा, फिर अवतारकी लीलाका प्रश्न क्रमसे करती हैं। (ख) यहाँ निर्गुण ब्रह्मका सगुण होना पूछनेसे जाना गया कि उमाजीने अपनी इस शंकाको कि 'ब्रह्म अवतार नहीं लेता।' शिथिल समझा और शिवजीके—'सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवनिकायपित मायाधनी। अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी॥ ५१॥' अर्थात् ब्रह्म अवतार लेता है—इस उपदेशको पुष्ट समझा। (ग) यहाँ वस्तुतः दो प्रश्न हैं। एक कि 'निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ?' दूसरे 'वपुधारी कैसे हुआ?' अर्थात् पंचतत्त्व-निर्मित शरीर कैसे धारण किया?—[इससे सिद्ध हुआ कि वे समझती हैं कि प्रभुका यह शरीर मनुष्यका—सा पंचतत्त्वोंका ही है; यथा—'क्वित जल पावक गगन समीरा। पंचरिवत अति अधम सरीरा॥' (४। ११) अतः 'बपु धारी' में यह प्रश्न आ गया कि 'उनका शरीर इन्हीं पंचतत्त्वोंसे बना है या वे और किसी प्रकार स्वरूप धर लेते हैं, वह शरीर किसी और प्रकारका है?'] (घ) 'कहहु बिचारी'—भाव कि निर्गुणका सगुण होना बहुत कठिन है। क्या यह बात आपके विचारमें आ सकती है? यहाँ 'कहहु बिचारी' कहा अर्थात् स्वयं समझकर कहिये और आगे चलकर पुनः कहती हैं कि 'राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी। सर्ब रहित सब उर पुर बासी॥ नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू। मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू॥' (१२०। ६-७) अर्थात् मुझे समझाकर कियो। 'बिचारी' और 'समुझाई' 'कहहु' का तात्पर्य यह है कि यह शंका भारी है, इसे विचारने और समझानेकी आवश्यकता है।

['बिचारी' में यह शंका होती है कि 'क्या शिवजी जानते नहीं हैं, अब उसका कारण ढूँढ़ निकालेंगे?' परंतु यह बात नहीं है। पार्वतीजीके कथनका भाव यह है कि निर्गुण ब्रह्म अवतार लेता है,यह तो आपके व्यवहार और प्रभुके ऐश्वर्यसे जो मैंने वनमें देखा था, निश्चय हो गया; परंतु वह क्यों अवतार लेता है, यह समझमें नहीं आता, पूर्णकामको प्रयोजन नहीं हो सकता, सत्यसंकल्पको शरीर-धारणकी आवश्यकता नहीं। अत: उसे इस तरह विचारकर कहिये कि मेरी समझमें आ जाय।]

टिप्पणी—२ '**पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा ।**" 'इति। (क) अर्थात् रज और वीर्यसे पैदा हुए, गर्भमें रहे कि आकर प्रकट हो गये? गर्भसे प्रकट हुए कि गर्भमें नहीं आये ऐसे ही प्रकट हो गये? और प्रकट होकर जो चिरत किये सो कहिये।

नोट—२ 'राम अवतारा।' यहाँ इस प्रश्नमें अवतार पूछा कि कैसे अवतीर्ण हुए, गर्भसे पैदा हुए कि साक्षात् प्रकट हो गये। परंतु जब शिवजीने चार दोहोंमें 'सगुनिह अगुनिह निह कछु भेदा॥' (११६। १) से 'ज्ञान बिराग

<sup>\*</sup> इसके अर्थ ये हैं—(१) सगुण शरीरधारी होता है।(२) सगुण कैसे होता है? तथा वपुधारी कैसे होता है?(पं० रामकुमार)

*दासन्ह कहँ दीन्हा।* इसीसे इसे उदार कहा।

सकल गुन जाहीं ॥' (११९। ६) तक अगुण-सगुणका स्वरूप भली-भाँति समझाया तब इनको पूर्ण विश्वास हो गया कि श्रीरामजी ही निर्गुण और सगुण दोनों हैं, मोह-माया, हर्ष-विषाद इत्यादिका लेश भी इनमें नहीं है, ये 'राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी' हैं और तब इन्होंने श्रीरामजीके अवतारका हेतु भी पूछा। इसीलिये शिवजीने अवतारके साथ अवतारका हेतु भी कहा है। 'नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू॥' (१२०। ७) का उत्तर 'हिर अवतार हेतु जेहि होई॥' (१२१। २) से 'यह सब रुचिर चिरत मैं भाषा॥' (१८८। ६) तक है। इसके आगे शुद्ध परात्पर ब्रह्मका अवतार वर्णन किया गया है।

श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि 'इनको पूर्व सतीतनमें तीन संदेह हुए थे, उनका स्मरण करके गिर्धत प्रश्न करती हैं। क्रमहीसे दोनों प्रश्नोंके अवान्तर समस्त तात्पर्यसे भरा है। वे सोचती हैं कि हमारे मतमें निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता। यदि शिवजी कहेंगे कि निर्गुण सगुणरूप होता है तब मैं समझूँगी कि सतीतनमें मुझसे समझते न बना था, रामचन्द्रजी ही निर्गुण ब्रह्म हैं, भक्तोंके लिये सगुण हुए। दूसरा प्रश्न अवतार और लीलाका यह सोचकर किया कि यदि रामचन्द्रजीको निर्गुण न कहेंगे तो यह कहेंगे कि विष्णुके अवतार हैं, तब मैं यह समझूँगी कि मेरी समझमें गलती थी कि ये विष्णु नहीं हैं। यदि न निर्गुण और न विष्णु ही कहा तो दशरथ-पुत्र कहेंगे; परंतु मैंने वनमें इनके चरित्रमें परात्पर विग्रह-स्वरूप देखा है, यह सोचकर तीसरा प्रश्न लीलाका किया कि इससे उनका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट समझमें आ जावेगा। बाकी सब प्रश्न इन्हींके अन्तर्गत हैं।'

पृथक् है। नृसिंहभगवान् खम्भेसे अवतीर्ण हुए, वाराह ब्रह्मदेवकी नासिकासे, इत्यादि। ये कैसे अवतीर्ण हुए? नोट—३ 'बालचिरित पुनि कहहु उदारा' इति। (क) बालचिरितको उदार कहनेका भाव कि इसमें थोड़ी ही रीझमें बहुत कुछ दे देते हैं, जैसे बालक लड्डू देख रुपया भी दे देता है, गोदमें आ जाता है, इत्यादि। देखिये, श्रीभुशुण्डीजीको कैसा बड़ा वर मिला। यथा 'मन भावत बर मागउँ स्वामी। तुम्ह उदार उर अंतरजामी॥' (७। ८४। ८) से 'एवमस्तु किह रघुकुल नायक कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही॥' (७। ८८। १) तक। 'उदार' के सभी अर्थ जो शब्दार्थमें दिये गये यहाँ लगते हैं। बालचिरत सुन्दर हैं, सरल हैं, उत्कृष्ट हैं और परम दानशील हैं। पुन:; (ख) उदार=देशकाल-पात्रापात्रका विचार न करके याचकमात्रको स्वार्थरिहत मनोवांछित दान देनेवाला। यथा—'पात्रापात्रविवेकेन देशकालाद्यपेक्षणे। वदान्यत्वं विद्वेदा औदार्यं वचसा हरेः॥' भ० गु० द०, वै०, वि० त्रि०

कहते हैं कि इस चरितमें दासोंको अधिक आनन्द मिलता है; यथा 'बालचरित हरि बहु बिधि कीन्हा॥ अति अनंद

वि॰ त्रि॰—रामजी कैसे अवतीर्ण हुए? भाव यह कि सभी अवतारोंके अवतीर्ण होनेकी विधि पृथक्-

नोट—४ बालचिरत-प्रकरण कहाँसे कहाँतक है ? इसके और अन्य चिरतोंके प्रकरण ठीक-ठीक जाननेके लिये हमें मूल रामायणसे सहारा लेना चाहिये जो श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीभुशुण्डीजीसे उत्तरकाण्डमें कहलाया है। वहाँ बालचिरत ऋषि-आगमनतक दिखाया है। यथा— 'तब सिसुचिरत कहेसि मन लाई ॥ बालचिरत कि बिबिध बिधि मन महँ परम उछाह। रिषि आगमन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह ॥' (६४) शिशु-चिरत तो प्रगट होते ही दोहा १९२ से प्रारंभ हो गया; यथा— 'कीजै सिसु-लीला अति-प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा ॥ सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुर भूपा ॥' 'सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चिल आई सब रानी ॥' परन्तु सिलसिलेसे यह प्रसंग नामकरण-संस्कार होनेपर 'मुनि धन जन सरबस सिव प्राना। बालकेलि रस तेहि सुख माना।' (१९८। २) से प्रारम्भ होकर 'यह सब चिरत कहा मैं गाई।' (२०६। १) तक गया है।

कहहु जथा जानकी बिबाही। राज तजा सो दूषन काही॥६॥ बन बसि कीन्हें चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥७॥ राज बैठि कीन्ही बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला॥८॥ अर्थ—जिस तरह जानकीजीको ब्याहा सो किहये। राज्यका त्याग किया सो किस दोषसे?॥६॥ वनमें बसकर जो अपार चरित किये, उन्हें किहये। हे नाथ! जिस प्रकार रावणको मारा वह किहये॥७॥ हे सुखस्वरूप श्रीशंकरजी! राज्यपर बैठकर श्रीरामजीने बहुत लीलाएँ कीं, वह सब किहये॥८॥

टिप्पणी—१ 'कहहु जथा जानकी बिबाही।' इति। इस प्रश्नसे मुनि-यज्ञरक्षा, अहल्योद्धार, धनुर्भंग इत्यादि (बालचिरितके पश्चात्) जितना भी चिरित बालकाण्डकी समाप्तितक है वह सब 'जानकी-विवाह' की कथा है; यथा—'बालचिरित किह बिबिध बिधि मन महँ परम उछाह। रिषि आगमन किहिसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह॥'(७। ६४) इस तरह चार प्रश्नोंमें बालकाण्ड समाप्त हुआ। आगेके चरणमें 'राज तजा यह अयोध्याकाण्डका प्रश्न है। एक ही प्रश्नसे अयोध्याकाण्ड पूर्ण हुआ।

नोट-१ मूल रामायणमें 'बालचरित' के पश्चात् 'ऋषि-आगमन' है तब 'श्रीरघूबीर-विवाह'; परंत् यहाँ श्रीपार्वतीजीके प्रश्नोंमें 'बालचरित' के पश्चात् 'विवाह' का प्रश्न है। दोनोंमें भेद नहीं है, क्योंकि ऋषि-आगमन ही विवाहका मुख्य कारण है। श्रीदशरथजी महाराजने जब पुत्रोंके देनेमें संकोच किया, तब विसष्ठजीने राजाको समझाया है। यथा—'सब सृत प्रिय मोहि प्रान कि नाईं। राम देत नहिं बनइ गोसाईं॥'(२०८।५) तब बिसष्ठ बह *बिधि समुझावा। नृप संदेह नास कहँ पावा॥*, वह समझाना यही था कि इनके साथ जानेसे इनका विवाह होगा। कविने विश्वामित्रजीके वचनोंमें भी 'अति कल्यान' ये शब्द देकर इसी बातको गुप्त रीतिसे कह दिया है। यथा— 'देह भूप मन हरिषत तजह मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कौं इन्ह कहँ अति कल्यान।'(२०७) विवाहको 'कल्याण कार्य' कहते भी हैं: यथा—'**कल्यान काज बिबाह मंगल सर्बदा सख पावहीं।**'(१।१०३) गीतावलीमें भी श्रीविश्वामित्रजीके बहाने विवाह कहा गया है। यथा—'जनम प्रसंग कह्यो कौसिक मिस सीय स्वयंबर गायो। राम भरत रिपुदवन लखन को जय सुख सुजस सुनायो। तुलिसदास रिनवास रहस बस भयो सब को मन भायो।' (गी०। १। १७) विश्वामित्रजीने भी कहा है—'**राजन राम लखन जौं दीजै। जस रावरो लाभ ढोटनिहँ**ं ।'(गी० १।४८) यह बात वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणोंसे भी स्पष्ट है। पुत्र जब विवाह योग्य हुए तब राजाको विवाहकी बड़ी चिंता हुई। उसी समय शिवजी, विश्वामित्रजी आये। यथा—'अथ राजा दशरथस्तेषां दारिक्रयां प्रति॥ ३७॥ चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः। तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः॥ ३८॥ अभ्यागच्छन्महातेजा विश्वामित्रो महामुनि:।' (वाल्मी० १।१८) अर्थात् धर्मात्मा राजा दशरथ मन्त्रियों, बन्धुवर्गी और गुरुसहित पुत्रोंके विवाहके सम्बन्धमें विचार कर ही रहे थे कि उसी समय महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्रजीका आगमन हुआ। पुनश्च, 'रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः॥ योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी॥ विश्वामित्रोऽपि रामाय तां योजियतुमागतः। एतद्गृह्यतमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन।' (अ० रा० १। ४। १२, १८-१९) अर्थात् वसिष्ठजीने समझाया कि श्रीरामजी मनुष्य नहीं हैं, सनातन परमात्मा हैं और सीताजी योगमाया हैं जो जनकनन्दिनी हुई हैं। दोनोंका संयोग (विवाह) करानेके लिये ही इस समय श्रीविश्वामित्रजी यहाँ आये हैं, यह अत्यन्त गुप्त रहस्य है, इसे कभी किसीसे न प्रकट करना। अतएव श्रीपार्वतीजीने 'ऋषि-आगमन' को 'विवाह' का ही अंग मानकर उसको पृथक् नहीं कहा। 🕯 इस तरह 'कहहु जथा जानकी बिबाही' यह प्रश्न वा प्रसंग 'आगिल कथा सुनहु मन लाई।' (१। २०६। १) से बालकाण्डके अन्ततक है और मूलरामायणके अनुसार 'आगिल कथा सुनहु मन लाई' से 'रहे कीन्ह बिप्रन्ह पर दाया।'(१।२१०।७) तक 'ऋषि-आगमन' प्रसंग है और 'तब मृनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिय जाई ॥ धनुषयज्ञ सुनि ।' (१। २१०। ८) से 'सियरघुवीर विवाह' प्रकरण प्रारम्भ होगा।

प॰ प॰ प॰—'जथा' का भाव कि जयमाल–स्वयंवरमें ब्याहा या पण–स्वयंवरमें या वीरशुल्का प्राप्त की या ब्राह्म-विवाहविधिसे ब्याहा अथवा दुष्यन्त-शकुन्तला-विवाहके समान गान्धर्व-विधिसे ब्याहा या कन्याकी इच्छासे कन्याके पिता आदिसे युद्ध करके ले आये, इत्यादि, किहये।

वि॰ त्रि॰—भाव कि माता-पिताने कन्या देखकर विवाह नहीं किया, अपने पुरुषार्थसे श्रीरामचन्द्रजीने

श्रीजानकीजीको ब्याहा, सो वह कथा कहिये।

टिप्पणी—२ 'राज तजा सो दूषन काही'। इति। किस दोषसे राज छोड़ दिया? इस प्रश्नसे जनाया कि राज्यमें कोई दोष देखा होगा तभी उसे छोड़ा, नहीं तो राज्यके लिये लोग संसारमें क्या नहीं करते; उसपर भी 'अवधराज सुरराज सिहाहीं' ऐसे राज्यको क्यों छोड़ते? इसका उत्तर शिवजीने 'भूप सजेउ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हिह जुबराजू॥ राम करहु सब संजम आजू। जौं बिधि कुसल निबाहै काजू॥ गुरु सिख देइ राय पिंह गयऊ। राम हृदय अस बिसमय भयऊ॥ जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लिरकाई॥ करनबेध उपवीत बिआहा। संग संग सब भयउ उछाहा॥ बिमल बंस यह अनुचित एकू। बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू॥ प्रभु सप्रेम पिछतानि सुहाई।' (२। १०। २—८) इन चौपाइयोंमें दिया है। चारों भाइयोंके सब संस्कार जन्मसे लेकर विवाहतक साथ-साथ हुए और राज्य भाइयोंको छोड़कर अकेले मुझ बड़े पुत्रको ही, यह अनुचित समझ उन्होंने राज्यत्यागके उपाय रच दिये और राज्य छोड़ दिया।

नोट—२ इसपर यह शंका होती है कि 'जब इस दोषसे छोड़ा तब फिर उसे ग्रहण क्यों किया?' समाधान— बिना भक्त भरतके राज्य स्वीकार न किया और भरतजीके देनेसे स्वीकार किया। (रा॰ प्र॰) पुराणों तथा रामायणोंसे स्पष्ट है कि श्रीरघुनाथजीने राज्य सब भाइयोंके पुत्रोंको बाँट दिया था।

नोट—३ राज्य तो कैकयीके वरदानके कारण छोड़ा गया, पर यहाँ श्रीरामजीका उसमें दोष देखकर छोड़ना कहा गया। इसका कारण यह है कि श्रीरामजी स्वतन्त्र हैं, वे राज्य ग्रहण करना चाहते तो यह विघ्न होता ही क्यों? यह सब लीला तो प्रभुकी इच्छासे ही हुई। यथा—'तब किछु कीन्ह राम रुख जानी। अब कुचालि किर होइहि हानी।'(२। २१८। ३) सत्योपाख्यानमें तो कैकेयीजीसे श्रीरामजीका यह माँगना लिखा है कि हमारे लिये तुम अपयश सहो, यदि तुम्हारा हमपर प्रेम है और कैकेयीजीने उसे स्वीकार भी कर लिया था। अतः जो कुछ भी हुआ वह श्रीरामजीकी इच्छासे।

टिप्पणी—३ '*बन बिस कीन्हें चरित अपारा* " इति। (क) 🖙 इस प्रश्नसे अरण्य, किष्किन्धा और सुन्दर तीन काण्ड समाप्त हुए। वनचरित बहुत हैं इससे 'अपार'कहा। बहुत चरितका प्रमाण भुशुण्डीजीकी मूल रामायणसे मिलता है। उन्होंने वनचरितकी सूची दो दोहोंसे अधिकमें दी है। यथा—(१) 'सुरपति सूत करनी।'(७। ६५।८) (२) 'प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी।'(७।६५।८) (३,४) 'कहि बिराध बध,''जेहि बिधि देह तजी सरभंग', (५– ६) 'बरिन सुतीच्छन प्रीति पुनि''प्रभु अगस्ति सतसंग॥'(६५) (७) 'किह दंडक बन पावनताई', (८) 'गीध मझ्त्री पुनि तेहि गाई', (९) 'पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा। भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा।', (१०) 'पुनि लिछमन उपदेस अनूपा 'इत्यादिसे 'सागर निग्रह कथा सुनाई।'(७।६७।८) तक सैंतालीस चरित्र भुशुण्डीजीने गरुड्जीसे वर्णन किये हैं। अतएव 'अपार' कहा। अथवा, 'अपार' इससे कहा कि अन्य प्रश्नोंका और विशेषकर कई प्रश्नोंका उत्तर एक ही काण्डमें मिल जाता है और इसका उत्तर तीन काण्डोंमें है। अथवा, जिसका कोई पार न पा सके ऐसे जो गुप्त रहस्य हैं उनमेंसे अनेक वनमें (चित्रकृट, स्फटिकशिला, पंचवटी आदिमें) हुए; अतएव 'अपार' कहा। अथवा, सतीतनमें प्रभुकी अपार महिमा वनमें देख अत्यन्त सभीत हो गयी थीं, उस चरितका पार न पा सकीं, उसको विचारकर 'अपार' कहा। (ख) वनमें पर्णकृटी छाकर बहुत दिन (लगभग तेरह वर्ष) रहे, अतएव 'बन बिस' वनमें बसना कहा। (ग) 'कहहु नाथ जिमि रावन मारा' से सम्पूर्ण लंकाकाण्डका ग्रहण हुआ। यदि इतना ही कहतीं कि रावणवध किहये, 'जिमि' अर्थात् जिस तरह यह शब्द न कहतीं तो शिवजी केवल राम-रावण-संग्राम कहते। सेतृबन्धन, अंगद-रावण-संवाद, कुम्भकर्ण-मेघनादादिका वध इत्यादि कुछ न कहते। '*जिमि'* शब्दसे इन सबोंका ग्रहण हुआ। [इससे रावणके मारनेकी विधि पूछी। इसका मारना बडा कठिन था। दुर्गम स्थानमें निवास, मेघनाद, कुम्भकर्ण प्रभृतिसे रक्षित, स्वयं तपस्या वरदानादिसे अजेय, सिर कटनेपर भी न मरना आदि ऐसी अनेकानेक बातें थीं। जनकनन्दिनीजी भी इसके मरनेकी विधि त्रिजटासे पूछने लगीं। सो उसके मरनेकी विधि बताइये। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—४ 'राज बैठि कीन्ही बहु लीला।—' इति। (क) मूलरामायणमें यह प्रसंग इस प्रकार है 'जेहि बिधि राम नगर निज आए। बायस बिसद चरित सब गाए॥ कहेिस बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनत नृपनीति अनेका॥'(७।६८) यह प्रसंग उत्तरकाण्डके प्रारम्भसे 'अस किह मुनि बिसष्ठ गृह आए। कृपासिंधु के मन अति भाए।'(७।५०।१) तक है। (ख) 'संकर सुखसीला' कहनेका भाव यह है कि आप सब चिरत (जो राज्यपर बैठकर श्रीरामचन्द्रजीने किये) मुझसे कहकर मुझे सुख दीजिये, जैसे श्रीरामचन्द्रजीने अपने चिरत्रोंद्वारा श्रीअवधपुरवासियोंको सुख दिया था। श्रीरामचन्द्रजीने राजा होनेपर राज्यलीलासे पुरवासियोंको सुख दिया, अतएव पुरवासी उन्हें 'सुखराशि' कहते थे; यथा—'रघुपित चिरत देखि पुरवासी। पुनि पुनि कहिंह धन्य सुखरासी।' (७।२०।६) आप मुझे सुनाकर सुख देंगे, अतएव आप भी 'सुखशील' हैं। श्रीरामचन्द्रजीने श्रीअवधमें अपने चिरतसे पुरवासियोंको सुख दिया था, श्रीशिवजीने कैलासपर श्रीरामचिरत सुनाकर श्रीपार्वतीजीको सुख दिया। श्रीरामचिरतसिरतमें स्नान करनेवालोंको आज भी वही सुख होता है। यथा—'भरत राम रिपुदवन लखन के चिरत सिरत अन्हवैया। तुलसी तब के से अजहूँ जानिबे रघुबर नगर बसैया॥' (गीतावली १।९।६) तब श्रीपार्वतीजीको सुख क्यों न हो। कुछ महानुभाव 'सुखसीला' को लीला और शंकर दोनोंका विशेषण मानते हैं। क्योंिक चिरत देखकर पुरवासी सुखी हुए थे, जैसा ऊपर कहा गया है। [ब्लिं 'सुखशील' का भाव कि रामराज्यसे ऐसा सुख हुआ कि आजतक भारत उसे भूलता नहीं। जब बहुत सुख मिलता है तब लोग कहते हैं कि रामराज्य है। आप सुखशील हैं, ऐसे सुखकी कथा किहये। (वि० त्रि०)]

# दोहा—बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुबंसमिन किमि गवने निज धाम॥११०॥

अर्थ—फिर (तत्पश्चात्), हे करुणाधाम! जो आश्चर्य (की बात) श्रीरामजीने किया वह कहिये। रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजी प्रजासहित अपने धामको कैसे गये?॥ ११०॥

टिप्पणी—१ 'करुनायतन' इति। पार्वतीजी जानती हैं कि शिवजी श्रीरामजीकी 'निजधाम यात्रा'न कहेंगे। उनकी अरुचि जानकर उसको कहलानेके लिये 'करुनायतन' सम्बोधन देकर सूचित करती हैं कि मुझपर करुणा करके यह चिरत किहये। यद्यपि पार्वतीजीने बहुत नम्रतापूर्वक यह प्रश्न किया तथापि शिवजीने परधाम–यात्रा नहीं ही कही। (ख) 'कीन्ह जो अचरज राम' इति। आश्चर्यकी बात कहा, क्योंकि किसी और अवतारमें ऐसा नहीं हुआ कि भगवान् सदेह अपने धामको गये हों और अपनी प्रजाको भी साथ ले गये हों। यह अद्भुत चिरत इसी अवतारमें देखा गया। (ग) अ अवतारसे लेकर निजधाम–यात्रातक पृथक्–पृथक् कथाएँ पूछकर अन्तमें फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि 'जो प्रभु मैं पूछा निहं होई। सोउ दयाल राखहु जिन गोई॥' जिसमें एक भी चिरत रह न जाय।—इससे श्रीपार्वतीजीकी श्रीरामकथामें अत्यन्त प्रीति प्रकट होती है। (यह प्रीति देखकर ही शिवजीने श्रीरामचिरत कहा—'तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपित कथा सुनाई॥'(७। १२८)

वि॰ त्रि॰—'कीन्ह जो अचरजः'' इति। प्रजाप्रेमकी पराकाष्टा हो गयी। सम्पूर्ण प्रजाको कैसे साथ ले गये? 'कर्म वैचित्र्यात् मृष्टिवैचित्र्यम्', कर्मकी विचित्रतासे ही सृष्टिमें वैचित्र्य है। सबका कर्म एक साथ ही कैसे समाप्त हुआ, जो सब-के-सब मुक्त हो गये?

#### 'किमि गवने निज धाम'

इस प्रश्नका उत्तर श्रीरामचिरतमानसमें स्पष्ट रीतिसे कहीं नहीं पाया जाता। गुप्त रीतिसे इसका उत्तर अवश्य उत्तरकाण्डमें सूचित कर दिया गया है, ऐसा बहुतोंका मत है। उनका मत है कि श्रीरामस्वरूपका बोध हो जानेसे श्रीपार्वतीजीको गुप्त उत्तरसे पूर्ण संतोष हो गया, उनको उत्तर मिल गया, नहीं तो वे कथाकी समाप्तिपर अवश्य इस प्रश्नका उत्तर माँगतीं। दूसरा मत है कि श्रीशिवजीने इस प्रश्नका उत्तर गुप्त या प्रकट किसी रूपसे दिया ही नहीं। कुछ महानुभावोंने यह प्रश्न उठाकर कि 'परमधाम-यात्रा स्पष्ट शब्दोंमें क्यों वर्णन नहीं की गयी अथवा इस दोहेके प्रश्नोंका उत्तर स्पष्ट क्यों नहीं कहा गया?' उसका उत्तर भी अपने-अपने मतानुसार दिया है। हम पहले उनमेंसे कुछका उल्लेख यहाँ करते हैं—

- १ परधाम-यात्राके सम्बन्धमें ऋषियोंके मत भिन्न-भिन्न हैं। कितने ही मतोंसे इसके उत्तरमें विरोध पड़ता। श्रीगोस्वामीजीने प्रश्न तो कहा 'पर चित्त उनका अत्यन्त कोमल था, अन्तमें उपरामकी बात न कही जा सकी।' (बाबा रामदासजी)
- २ उपासकोंका भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजी श्रीअयोध्याजीमें नित्य विहार करते हैं, अतएव उनके भावानुसार किसी अन्य धाममें उनकी यात्रा हुई ही नहीं। वा, इसीसे 'विरस जानकर यात्रा न कही।' (वन्दन पाठकजी) गुप्त उत्तरसे उपासकोंकी भावनाके विरुद्ध भी न पड़ा और उत्तर भी हो गया।
- ३ 'उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। ब्रह्म सिच्चिदानंदघन रघुनायक जहँ भूप॥'(७।४७) में प्रजाका नित्यधाम-गमन गुप्तरूपसे कहा गया है। क्योंकि 'कृतार्थरूप' कहनेसे प्रजाका आवागमनरिहत होना सूचित कर दिया गया है। ब्रह्म श्रीराम जहाँके राजा हैं वह सिच्चिदानन्दघन है, 'अप्राकृत' है अर्थात् साकेत केवल सिच्चिदानन्द है यह सूचित किया। (रा० प्र० से उद्धृत)

रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'इस प्रश्नको उत्तरके योग्य न विचारकर उत्तर न लिखा। क्योंकि साकेत और श्रीअवध एक ही पदार्थ हैं। जैसे साकेतिवहारी और अवधिवहारी नाममात्र दो हैं, इसी प्रकारसे व्यवस्था श्रीसाकेत और श्रीअवधकी जानो।'—[प्रमाण, सदाशिवसंहिता, यथा—'भोगस्थानं पराऽयोध्या लीलास्थानं त्विदं भुवि। भोगलीलापती रामो निरङ्कुशिवभूतिकः॥' (स० शि० सं० पटल ५)]—'अवधिह में प्रगट भए हैं अवधिहमें पुनि रहे समाय।' इसीलिये इस प्रश्नका खण्डन—'उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप ' इस दोहेमें किया। यहाँ कृतार्थरूप कहकर और ठौर जानेका भ्रम दूर किया, क्योंकि वे कृतार्थरूप हैं, और ठौर क्यों जायँगे? जहाँके राजा ब्रह्मसिच्चदानन्दघन रघुनायक हैं वहाँका त्याग किस भाँति सम्भव है? यहाँ 'बहुरि कहहु करुनायतन—' इस प्रश्नको व्यर्थ ठहराया' (व्यर्थ ठहराया अर्थात् पुरवासियोंको किस तरह और कहाँ ले गये, यह प्रश्न ही 'नर नारि कृतारथ रूप —' जान लेनेपर अब नहीं उठता या रह जाता)।

सारांश, तात्पर्य यह निकला कि श्रीपार्वतीजीको श्रीरामतत्त्वका उस समय यथार्थ बोध न होनेसे उनका 'प्रजा सिहत रघुबंसमिन िकिमि गवने निज धाम 'यह प्रश्न करना उचित ही था। परन्तु रामतत्त्वके ज्ञाता श्रीशिवजीने जब उन्हें बोध करा दिया कि 'अवधबासी नर नारि कृतारथरूप— 'हैं तब उनका 'निज धाम गवन' का संदेह ही निवृत्त हो गया, इसीसे उन्होंने कथाके बाद यह कहा कि 'जानेउ रामप्रताप प्रभु चिदानंदसंदोह।'(उ० ५२) जो शिवजीने 'ब्रह्म सिच्चदानंदघन रघुनायक जहाँ भूप' कहा था, वही 'प्रभु चिदानंदसंदोह।' श्रीपार्वतीजीके वचनोंमें है।

बाबा श्रीजयरामदासजी रामायणी (साकेतवासी) लिखते हैं कि 'इस प्रश्नका उत्तर शिवजीने दिया ही नहीं है, इसीसे इस ग्रन्थमें वह कहीं नहीं मिलता। उत्तर न देनेका कारण यह है कि 'श्रीपार्वतीजीने कुल १४ प्रश्न किये हैं। उन्हें दो विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें ८ प्रश्न हैं—'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपुधारी' से 'राज बैठि कीन्ही बहु लीला। सकल कहहु संकर सुभ सीला'तक। 'उपर्युक्त प्रथम ८ प्रश्नोंका आरम्भ 'प्रथम' शब्दसे होता है और उनकी समाप्ति राजगद्दीकी प्राप्ति–विषयक प्रश्नपर होती है। उसके आगे 'बहुरि'—शब्दसे दूसरा भाग आरम्भ होता है। उसमें छः प्रश्न हैं, जिनमें श्रीरघुनाथजीके स्वरूपका बोध न होनेके कारण कुतर्कके आभास एवं असम्भावनाकी आशंकासे युक्त पहला प्रश्न तो यही है। इसके सिवा ५ क्रमशः भगवत्तत्व, भिक्त, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके विषयमें हैं। यथा—'बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम।—।' जब श्रीशंकरजीने 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रकट परावरनाथ' से 'राम सो परमातमा भवानी। तहँ भ्रम अति अबिहित तव बानी' इस चौपाईतक पार्वतीजीको श्रीरघुनाथजीके स्वरूपका बोध करा दिया,

तब श्रीपार्वतीजीकी सारी कुतर्ककी रचना नष्ट हो गयी और उन्हें जो श्रीरघुनाथजीका प्रजावर्गसहित निजधामको जाना असम्भव-सा जान पड़ता था वह सारी दारुण असम्भावना नष्ट हो गयी, "'सुनि सिवके थ्रम भंजन बचना। मिटि गइ सब कुतर्क की रचना। भइ रघुपित पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती।।'—तब वे श्रीमहादेवजीके चरणकमलोंको स्पर्शकर हाथ जोड़कर कहने लगीं—'सिसकर सम तुम कृपालु सब संसय हरेऊ। राम स्वरूप जान मोहि परेऊ॥ प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहेहू।' अर्थात् अब मुझे श्रीरामजीके स्वरूपका बोध हो गया है मुझे अपनी किंकरी जानकर मैंने पहले (श्रीरामचन्द्रजीके सिंहासनारूढ़ होनेतकके आठ) प्रश्न किये हैं, अब 'सोई'—केवल उतनोंहीका वर्णन कीजिये। [तात्पर्य कि इसके आगे 'बहुरि' शब्दसे आरम्भ होनेवाले छः प्रश्नोंको मैं वापस लेती हूँ। अब उनके उत्तर सुननेकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अतः वे खारिज समझे जायँ]। इस प्रकार जब प्रश्नकर्ताहीने अपने प्रश्नोंको निकाल दिया तो वक्ता उत्तर कैसे दे सकता है? इसी उत्तरकाण्डमें राज्याभिषेकतकका चित्र सुनानेके पश्चात् जब शिवजीने कहा कि 'अब का कहीं सो कहहु भवानी' तब उन्होंने 'बायस तनु रघुपित भगित मोहि परम संदेह' इत्यादिसे नया प्रश्न श्रीकाकभुशुण्डिजीके विषयमें किया है। इससे सिद्ध है कि अब उन्हें पीछेके प्रश्नोंका उत्तर सुननेकी इच्छा नहीं थी।'

किसी-किसी महानुभावका मत है कि इस प्रश्नका उत्तर 'एक बार रघुनाथ बुलाए "।'(७।४३) से 'गए जहाँ सीतल अमराई। भरत दीन्ह निज बसन डसाई॥ बैठे प्रभु सेविह सब भाई। मारुतसुत तब मारुत करई।'(७।५०) तकमें गुप्तरूपसे है। शीतल अमराईसे लौटकर फिर घरमें आना वर्णन नहीं किया गया और प्रसंगकी समाप्ति कर ही दी गयी। अतएव समझना चाहिये कि इतनेसे ही निजधामयात्रा सूचित कर दी गयी है। और कोई कहते हैं कि 'हनूमान भरतादिक भ्राता। संग लिए सेवक सुखदाता॥''पुनि कृपाल पुर बाहेर गए' इन अर्धालियोंमें पुर-बाहर जाना कहकर परमधाम-यात्रा और 'सेवक' कहकर 'प्रजा' को संग लिये जाना सूचित कर दिया गया है, यथा—'हम सेवक स्वामी सियनाहू। होउ नात एहि ओर निबाहू॥'पुनः सेवकसे सुग्रीवादि सखा-सेवकोंको भी साथ ले जाना जना दिया। 'गए जहाँ सीतल अमराई' के शीतल अमराईसे निजधाम साकेतलोक सूचित किया।

संत उन्मनी टीकाकार, पं० शिवलाल पाठक और श्रीपंजाबीजी इस दोहेमें दो प्रश्न मानते हैं। १— 'कीन्ह जो अचरज राम' अर्थात् कौन-कौन आश्चर्यजनक कार्य िकये? २—प्रजासिहत निजधाम क्यों कर गये? मयंककार लिखते हैं िक 'प्रथम आश्चर्य यह है िक अपने विश्वास-निमित्त श्रीरामचन्द्रजीने श्रीजानकीजीसे शपथ कराया—चौथा आश्चर्य यह है िक मनुष्य-शरीरसे िकस प्रकार परधाम गये? और पाँचवाँ यह िक क्या इस अयोध्यासे श्रेष्ठ कोई अन्य रामचन्द्रजीका धाम है?

वेदान्तभूषणजी—प्रत्येक प्रधान भगवदवतारोंके निजधामगमनमें कुछ विलक्षणता है। जैसे, नृसिंहजीका शरभ-शिवसे युद्ध करके, श्रीकृष्णजीका व्याधके बाणद्वारा इत्यादि। वैसे ही मुख्यतम अवतार श्रीरामजीके भी निजधामगमनमें जो विलक्षणता हो वह किहये। अयोध्याके प्रतापी राजाओंमेंसे कई एक राजा अपनी अयोध्यानिवासी प्रजाको साथ लिये भगवल्लोकको गये हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र, रुक्मांगदजी, ऋषभजी और कुशजी अयोध्याके समस्त जीवोंसिहत परधामको गये हैं। और श्रीरामजी एक तो मुख्यतम अवतार, दूसरे अवधनरेशोंमें सबसे प्रतापी रघुवंशमणि थे, अत: वे अवश्य अवधनिवासी प्रजाओंके साथ स्वधामको गये होंगे। अतएव उस गमनका चिरत्र भी किहये। पार्वतीजी यह समझे बैठी हैं कि अन्य अवतारोंकी तरह श्रीरामजी भी कहींसे आकर फिर चले गये होंगे; क्योंकि 'अवतरेउ अपने भगतिहत निज तंत्र नित रघुकुलमनी' यह बात सतीजीसे स्वयं श्रीशिवजीने ही कही थी और इस समय पार्वतीजीको 'पूरुब जन्म कथा चित आई' है, इसीसे उन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि निजधामको कैसे गये? परंतु शिवजी तो जानते हैं कि प्रभु 'अवधहीसे प्रगट हुए और अवधमें ही रहत समाय' इसीसे उन्होंने कहा कि 'राम अनादि अवध्यति सोई' अर्थात् श्रीरामजी कहींसे आते नहीं और जब आते ही नहीं तो जायँगे कहाँ? अत: 'उमा अवध्वासी नर नारि कृतारथरूप प्रण्य 'यही पार्वतीजीके प्रश्नका उत्तर भी है।

इस दीन (सम्पादक) की समझमें तो श्रीपार्वतीजीने जितने प्रश्न किये, उनमेंसे कोई भी वापस नहीं लिये गये। यदि श्रीरामचिरत (परमधाम) के बाद प्रश्न वापस लिये गये होते तो शिवजीने श्रीरामचिरत वर्णन करते हुए बीच-बीचमें उनकी व्याख्या न की होती। केवल बात यह है कि श्रीरामचिरतमें ही भिक्त, ज्ञान, वैराग्यादि सभी सिद्धान्तोंके प्रश्न किसी-न-किसी पात्रद्वारा उठाये गये हुए और उनके उत्तर दिये हुए बराबर पाये जाते हैं। श्रीपार्वतीजी न जानती थीं कि भिक्त आदि भी श्रीरामचिरतके अंग हैं, इसीसे उन्होंने प्रश्न किया। जब उत्तर मिल ही गया तो अन्तमें फिर कैसे पूछतीं? फिर पूछतीं तो समझा जाता कि कथा ध्यान देकर नहीं सुनीं एवं बड़ी मूर्ख हैं। बुद्धिमान्के लिये इशारा काफी है। प्रश्नकर्ताका सन्तोष हो गया, फिर क्यों वह पूछता? दूसरे, यदि प्रश्न वापस लेतीं तो अपनी 'चोरी' आदि और गुप्त रहस्य शिवजी न कहते। विशेष आगे (१११।१—५) में भी देखिये। यह मेरा अपना विचार है और महानुभावोंको जो रुचे उनके लिये वही अच्छा है। सन्तोष हो जाना चाहिये।

प० प० प० - 'किमि गवने निज धाम' के उत्तरका उपक्रम यों किया है—'जानि समय सनकादिक आए।' (७। ३२। ३) यहाँ के 'समय' शब्दका भाव 'निजधाम-गमन-समय' लेना आवश्यक है, अन्यथा शब्दगत निरर्थक दोष घटित होगा, क्योंकि नारद और सनकादिक तो प्रतिदिन अयोध्यामें आते थे और दरबारमें ही आते थे, यह 'नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा॥ दिन प्रति सकल अयोध्या आविहां।' के 'कोसलाधीश' शब्दसे सिद्ध होता है। 'कोसलाधीश' से राज्यसिंहासनासीन दरबारमें बैठे हुए श्रीराम अभिप्रेत हैं। इस उद्धरणमें 'समय जानि' 'अवसर जानि' इत्यादि शब्द नहीं हैं। उपसंहारमें भी 'तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन।' (७। ५०) ऐसा कहा है। जब भगवान् प्रजासहित निजधाम-गमन करनेको तैयार हुए उसी अवसरपर नारदजी आये।

साक्षात् निजधाम-गमनके समय जो अन्तिम स्तुति नारदकृत है उसमें रघुपित, रघुनाथ इत्यादि रघुवंश या रिवकुलसम्बन्धी एक भी शब्द नहीं है। 'गावन लागे राम कल कीरित सदा नवीन' उपक्रम है और 'तुलिसदास प्रभु पाहि प्रनतजन।'(७।५१।९) उपसंहार है। 'राम' शब्दसे उपक्रम किया और 'प्रभु' शब्दसे उपसंहार किया, क्योंकि रघुकुल वा रिवकुलका सम्बन्ध छोड़कर प्रभु राम ही उस समय निज-धामको जा रहे थे, रघुवंशमिण निजधाम नहीं गये। प्रभु राम गये (इस स्तुतिमें 'दसरथकुल कुमुद सुधाकर' और कोसलामण्डन शब्द आये हैं)।

और भी प्रमाण देखिये—वसिष्ठजीने अवतारकालमें कभी श्रीरामजीकी ऐश्वर्यभावसे न तो स्तुति ही की और न कुछ माँगा ही, क्योंकि गुरु-शिष्य-सम्बन्धका निर्वाह आवश्यक था। पर जब उन्होंने देखा कि प्रभु आज-कलमें परमधाम सिधारनेवाले हैं तब वे स्वयं राजमहलमें गये और ऐश्वर्यभावसे स्तुति करके उन्होंने वर भी माँग लिया। इससे भी बलवत्तर प्रमाण 'मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई॥' (७। ५०। ७) यह चौपाई है। सेवामें पुलकवपुष होना स्वाभाविक है, पर लोचनजलका उल्लेख रामसेवारत हनुमान्जीके चिरत्रमें नहीं है, यह लोचनजल रामवियोग-दु:खजनित है। (उत्तरकाण्डमें देखिये) दूसरा जो सम्पादकजीका मत है वही उचित है।

पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी। जेहि बिज्ञान मगन मुनि ज्ञानी॥१॥ भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा। पुनि सब बरनहु सहित बिभागा॥२॥ औरौ राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति बिमल बिबेका॥३॥

शब्दार्थ—तत्त्व=वास्तविक यथार्थ पदार्थ। **बिज्ञान**=विशेष ज्ञान; अनुभव।=ब्रह्मलीन दशा। (मं० श्लो० ४, १। १८। ५, १। ३७। ९) 'कहब ज्ञान बिज्ञान बिचारी' में देखिये। बिभाग=प्रत्येक भाग। कई खण्डों या वर्गोंमें विभक्त वस्तुका एक-एक खण्ड या वर्ग; अंश, भाग। औरौ=और भी। रहस्य, गुप्त एवं गूढ़ चरित्र।

अर्थ—हे प्रभो! फिर वह तत्त्व विस्तारपूर्वक किहये जिसके विशेष ज्ञान एवं साक्षात्कारमें ज्ञानी मुनि डूबे रहते हैं॥१॥ फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य इन सबोंको (अर्थात् इन चारोंके स्वरूपोंको) उनके प्रत्येक भागसिहत (पृथक्-पृथक्) वर्णन कीजिये॥२॥ और भी जो श्रीरामजीके अनेक रहस्य (गुप्त चिरत) हैं उन्हें भी किहये। हे नाथ! आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है॥३॥

टिप्पणी—१ 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी' इति। (क) ऊपर कहा था कि 'गूढ़उ तत्व न साधु दुराविहं' अब वही गूढ़ तत्व पूछ रही हैं। विज्ञानसे गूढ़ तत्त्व लख पड़ता है, इसीसे 'जेहि बिज्ञान' पद दिया। (ख) 'सो तत्व जेहि' का भाव कि सब विद्याओंका तत्त्व होता है सो मैं नहीं पूछती, किंतु मैं वही तत्त्व पूछती हूँ जिसमें विज्ञानी मुनि मग्न रहते हैं। (ग) अप्रीपार्वतीजीने श्रीरामचिरत पूछकर तब तत्त्व, भिक्त, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और रामरहस्य पूछे। (इसका कारण यह है कि वे समझती थीं कि ये सब बातें रामायणमें नहीं हैं। इसीसे उन्होंने ये प्रश्न अलग किये। अप्रीशिवजीने इन सब प्रश्नोंके उत्तर भी रामायणके अन्तर्गत ही कह दिये, इसीसे रामचिरतके पश्चात् इनके उत्तर नहीं दिये। यदि पृथक् उत्तर देते तो समझा जाता कि ये सब रामायणमें नहीं हैं।

वि० त्रि०—सगुणविषयक प्रश्न करके अब शुद्ध निर्गुणरूप पूछती हैं। सिद्धिविषयक बातें पूछकर फिर साधनके विषयमें पूछती हैं कि भिक्त, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यको विभागसिंहत कहिये, क्योंकि ये चारों साधन पृथक् होनेपर भी परस्पर उपकारी हैं।

नोट—१ (क) 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी।''' का उत्तर, यथा—'धरे नाम गुर हृदय बिचारी। बेदतत्व नृप तव सुत चारी॥'(१।१९८।१) 'जोगिन्ह परम तत्वमय भासा। शांत सुद्ध सम सहज प्रकासा॥' (१।२४२।४) इस प्रकार 'तन्त्व'=गूढ़ तत्त्व, परम तत्त्व=ब्रह्म। यह अर्थ कोशोंमें भी है।

(ख) भिक्त, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके उत्तर क्रमसे सुनिये। (१) 'भिक्त' का उत्तर 'भगित निरूपन बिबिध बिधाना।'(१।३७।१३) में देखिये।(२) 'ज्ञान' का उत्तर है 'ज्ञान मान जहाँ एकौ नाहीं। देख ब्रह्म समान *सब माहीं॥*'(३।१५।७) ज्ञानका स्वरूप ४।७।१४—२२ में यों दिखाया है—'*प्रभृहि जानि मन हरष कपीसा॥* उपजा ज्ञान बचन तब बोला। नाथ कृपा मन भयउ अलोला॥ सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥ ए सब राम भगति के बाधक। कहिंह संत तव पद अवराधक॥ सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। मायाकृत परमारथ नाहीं।। सपनें जेहि सन होड़ लराई। जागें समुझत मन सकुचाई।। अब प्रभु कृपा करह एहि भाँती। सब तिज भजन करौं दिन राती।। सुनि बिराग संजुत कपि बानी।' पुन:, यथा—'तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया॥ छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥ प्रगट सो तनु तव आगे सोवा। जीव नित्य केहि लिंग तुम्ह रोवा॥ उपजा ज्ञान चरन तब लागी। लीन्हेसि परम भगति बर माँगी॥ (४। ११। ३-४) प्न: अयोध्याकाण्डमें निषादराजको लक्ष्मणजीने ज्ञान-वैराग्य-भिक्तरस-मिश्रित उपदेश दिया है जो 'लक्ष्मणगीता' नामसे प्रसिद्ध है। यथा—'बोले लघन मधुर मृदु बानी। ज्ञान बिराग भगति रस सानी॥ काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोगु सब भ्राता॥ जोग बियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा॥ जनमु मरनु जहँ लगि जग जालू। संपति बिपति करम अरु कालू॥ धरनि धाम धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहँ लगि ब्यवहारू॥ देखिअ सुनिय गुनिय मन माहीं। मोह मूल परमारथ नाहीं।। सपनें होइ भिखारि नृप रंकु नाकपति होइ। जागें लाभ न *हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ।*'(९२) इत्यादिसे 'भगत भूमि भूसुर सुरिभ<sup>—</sup>।'(९३) तक।(३) विज्ञान, यथा— 'तिन्ह सहस्त्र महँ सब सुखखानी। दुर्लभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी॥'(७।५४।५) श्रीपार्वतीजीके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि ब्रह्ममें लीन होना ही 'विज्ञान' है। इस तरह विज्ञानका उत्तर 'ब्रह्मानंद सदा लय लीना। देखत बालक बह कालीना॥'(७।३२।४) 'ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं। बढ़उ दिवस निसि बिधि सन कहहीं॥' इत्यादि।(४) 'बिराग' का उत्तर, यथा—'कि**हिअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी॥**'(३। १५। ८) (किसीने ज्ञानदीपक-प्रसंगको ज्ञान, विज्ञानके उत्तरमें दिया है; पर वह पार्वतीजीके प्रश्नका उत्तर नहीं है)।

टिप्पणी—२ 'भगित ज्ञान बिज्ञान 'इति। भिक्तिको प्रथम कहा क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भिक्तिके

पुत्र हैं। 'बिभाग सिहत' का भाव कि इनका एक साथ भी वर्णन हो सकता है। यथा—'भगतिहि ज्ञानिह निर्हें कछु भेदा। उभय हरिहं भव संभव खेदा॥'(७। ११५) इस तरहका वर्णन वे नहीं चाहतीं। उनको पृथक्-पृथक् सुननेकी श्रद्धा है, इसीसे विभागसिहत कहनेकी प्रार्थना की।

टिप्पणी—३ 'औरौ राम रहस्य अनेका।"" 'इति। (क) 'औरौ' का भाव कि पूर्व जो तत्त्व, भिक्त, ज्ञान, विज्ञान आदिके प्रश्न किये वे सब भी 'रहस्य' हैं, यथा—'यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ।'(७। ११६) (ज्ञान और भिक्तिके भेदके सम्बन्धमें ऐसा कहा गया है)। इनके अतिरिक्त और भी जो अनेक रामरहस्य हैं उन्हें किहये। यदि 'औरौ राम रहस्य' न कहकर केवल रहस्य कहतीं तो भ्रम होता कि किसका रहस्य कहें, क्योंकि शिवरहस्य, देवीरहस्य, विष्णुरहस्य आदि अनेक रहस्य हैं। अतः 'रामरहस्य' कहकर जनाया कि केवल श्रीरामजीके और रहस्य पूछती हैं। (ख) 'अनेका' का भाव कि कोई संख्या देकर रामरहस्य पूछतीं तो प्रीतिकी इति समझी जाती कि बस इतना ही सुननेकी इच्छा है, आगे नहीं। 'अनेक' कहकर जनाया कि सब कहिये, जितने आप जानते हों, एक-दो कहकर न रह जाइयेगा। (ग) 'अति बिमल बिबेका' इति। रामरहस्य गुप्त वस्तू है, किसीको वह देख नहीं पडता और न कोई उसे जान सकता है। यथा—'यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। जो जानइ रघ्पति कृपा सपनेह मोह न होइ।'(७।११६) रहस्य विमल विवेकरूपी नेत्रोंसे देख पडता है। यथा—'तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन। बरनों रामचरित भवमोचन।'(१।२) 'उघरिहं बिमल बिलोचन ही के। सुझिंह रामचरित मिन मानिक। गृपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक।'(१।१) अतएव 'अति बिमल बिबेका' विशेषण देकर जनाया कि आपको सब रहस्य देख पडते हैं। पुन: भाव कि साधक-सिद्ध-सुजान सिद्धांजन लगाकर गुप्त वस्तु देखते हैं और भक्तलोग श्रीगुरुपदरजरूपी अंजन लगाकर विमल विलोचन पाकर गुप्त चरित्र देख लेते हैं; पर आप तो सहज ही अति निर्मल ज्ञानवान् हैं। आपको बिना किसी उपायके श्रीरामकृपासे सहज ही सब रहस्य साक्षात् देख पड़ते हैं। वै० सं० में शेष और महेशको विमल-विवेकी कहा है, यथा—'**को बरनै** मख एक तलसी महिमा संत की। जिन्ह के बिमल बिबेक सेष महेस न किह सकत॥'(३४) यहाँ 'अति बिमल *बिबेक* ' कहकर उन्हें शेषसे भी श्रेष्ठ जनाया।

नोट—२ इस प्रश्नका उत्तर—(क) 'देखरावा मातिह निज अद्भृत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड॥'(१।२०१) से 'यह जिन कतहुँ कहिंस सुनु माई॥'(२०२।८) तक। (ख) 'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ। रथ समेत रिब थाकेउ निसा कवन बिधि होइ॥' (१।१९५) यह रहस्य काहू निह जाना।' (ग) 'निज निज रुख रामिह सबु देखा। कोउ न जान कछु मरमु बिसेषा॥'(१।२४४।७) (घ) 'जिन्ह के रही भावना जैसी। प्रभु मूरित तिन्ह देखी तैसी॥'(१।२४१।४)ः।' (ङ) 'मुदित नारि नर देखिंह सोभा। रूप अनूप नयन मनु लोभा॥ एकटक सब सोहिंह चहुँ ओरा। रामचंद्र मुख्यचंद चकोरा॥'(२।११५।४–५) (च) 'लिंछमनहूँ यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥'(३।२४।४) इत्यादि।

प० प० प्र०—पहले आठ प्रश्नोंके कथनमें 'कहहु' क्रिया-पद बार-बार आया है। इसका कारण यह है कि वे सब प्रश्न रामचिरत-कथाके हैं। 'कथा' के साथ मानसमें करना या कहना या गाना क्रियाका ही प्रयोग मिलता है। जहाँ तात्त्विक सिद्धान्तोंकी चर्चा या कथनका सम्बन्ध है वहाँ कहना या करना क्रियाका प्रयोग न करके बखानना, वर्णन करना इत्यादि प्रयोग मिलते हैं। यह दोहा ४४ की टीकामें लिखा जा चुका है। वही नियम यहाँ भी चिरतार्थ किया है; पर 'रहस्य' के साथ 'कहहु' कहा है। इसमें भाव यह है कि गूढ़ चिरत कथाका 'रहस्य कहहु'। यह भेद ध्यानमें रखनेसे मतभेदके लिये स्थान बहुत कम हो जाते हैं।

इन प्रश्नोंके उत्तर श्रीरामकथाके कथनमें प्रसंगानुकूल दिये हैं। प्रत्येक सोपानमें न्यूनाधिक प्रमाणसे गूढ़ तत्त्वका बखान है, भिक्त-ज्ञान-विज्ञान-विरागादिका विवरण है, रामरहस्योंका उद्घाटन प्रसंगानुसार यत्र-तत्र किया है। उत्तरकाण्डमें विशेषरूपसे है। वि० त्रि० 'रामरहस्य अनेका' इति। जितनी भाँतिकी मायाएँ हैं उन सबोंमें रहस्य होता है। उस रहस्यके जाननेसे वह माया समझमें आ जाती है। सबसे प्रबल रामकी माया है। उस मायाका रहस्य ही रामका रहस्य है। उसके जाननेसे राममायाका पता चलता है, अत: उसके जाननेकी बड़ी आवश्यकता है, जिसके सामने महेशके उपदेशका बल नहीं चलता। वह माया भी एक प्रकारकी नहीं है। उमाका स्वयं अनुभूत विषय है। एक मायाने उन्हें मोहित किया था और दूसरीने अनेक ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रसहित पलभरमें रचे। यह दो प्रकारकी माया तो उनकी स्वयं अनुभृति थी। अत: रहस्य भी कम-से-कम दो होने चाहिये, इसलिये 'रहस्य अनेका' कहती हैं।

# जौं प्रभु मैं पूछा निहं होई। सो दयाल राखहु जिन गोई॥४॥ तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पाँवर का जाना॥५॥

अर्थ—हे प्रभो! जो बातें मैंने न भी पूछी हों, वह भी, हे दयालु! छिपा न रखियेगा॥४॥ वेदोंने आपको त्रैलोक्यका गुरु कहा है। अन्य जीव पामर (नीच) हैं वे क्या जानें?॥५॥

टिप्पणी—१ 'जौं प्रभु मैं पूछा निहं होई। '' इति। (क) अश्रीपार्वतीजीके इस प्रश्नके कारण, उनके इस कथनसे, अब शिवजी अपना अनुभव भी कहेंगे, नहीं तो जितना उन्होंने पूछा था उतना ही कहते। (ख) 'दयाल' सम्बोधनका भाव कि बिना जानी हुई बातका प्रश्न कोई कर ही न सकती थीं, जितनी बातें जानती थीं उतनीहीका प्रश्न किया है, क्या और पूछने योग्य बात है सो नहीं जानतीं। अत: 'दयाल' कहकर जनाया कि दया करके और भी जो मैंने नहीं पूछा हो, मैं न जानती हूँ, वह भी किहये। (ग) 'राखहु जिन गोई' का भाव कि बहुत बातें गोपनीय हैं, उन गोपनीय बातोंको भी कृपा करके अपनी ओरसे किहये। यह प्रश्न करनेकी चतुराई है। छिपानेवाली बातें पूछती हैं, इसीसे उपक्रम और उपसंहारमें प्रार्थना की है—'गूढ़उ तत्व न साधु दुराविहं' तथा 'सोउ दयाल राखहु जिन गोई'। पुन:, उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें 'दया' करनेको कहा है—'रघुपित कथा कहहु किर दाया' और यहाँ 'सोउ दयाल ''। दयाका सम्पुट देनेका भाव कि सबका उत्तर दया करके दीजिये। 'दया' मुख्य है। उपक्रममें पूछे हुए चिरतोंको दया करके कहनेको कहा और उपसंहारमें बिना पूछे हुए चिरतोंको दया करके कथन करनेकी प्रार्थना करती हैं। क्ष्यकीन बातें हैं जो पार्वतीजीने नहीं पूछीं और शिवजीने कहीं? उत्तर—अपनी चोरी अपना अनुभव। यथा—'औरी एक कहीं निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मित तोरी॥ काकभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानै निहं कोऊ॥ परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिरिहें मगन मन भूले॥' (१९६।३—५) 'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हिर भजनु जगत सब सपना॥'(३।३९।५) इत्यादि।

प० प० प० प० - 'जौं प्रभु मैं पूछा निहं होई न्गोई' इति। रमणीय भाव यह है कि जिन प्रश्नोंके पूछनेकी इच्छा है पर पूछना असम्भव-सा हो रहा है, उन प्रश्नोंका उत्तर भी गुप्त न रिखयेगा। ऐसे प्रश्नोंमें मुख्य है 'सीतापिरत्याग'। सतीदेहमें पार्वतीजी पितपिरित्याग-दुःखका अनुभव भरपूर कर चुकी हैं, इससे इस प्रश्नके लिये उनकी जिह्वा खुलती ही नहीं, अतः इस सम्बन्धका प्रश्न करना असम्भव हो गया। इस प्रश्नके उत्तरका संकेत 'दुइ सुत सुदर सीता जाए।' (७। २५। ६) में है, क्योंकि आगे 'दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे' ऐसा कहा है। इस भेदमें ही सीतापिरत्याग और पिरत्यक्त दशामें पुत्रजन्म सूचित किया है। श्रीसीता-भूमि-विवर-प्रवेश-विषयक ऐसा दूसरा प्रश्न है जो वे न कर सकीं। इसका उत्तर केवल दो-एक शब्दोंमें 'दोउ बिजयी बिनयी अति सुंदर' इस चरणमें सूचित कर दिया है। 'बिजयी' से रामाश्वमेध समयका विजय और 'बिनयी' से दोनों पुत्रोंके यज्ञमण्डपमें श्रीसीताजी और श्रीवाल्मीकिजीके साथ आकर रामायण-गान करके जो विनय दिखाया है उसकी ओर संकेत है। इसीके सम्बन्धसे भूमि-विवर-प्रवेश ज्ञात होता है। ऐसा ही तीसरा प्रश्न जिसके पूछनेका साहस न हुआ वह है 'लक्ष्मणजीका निर्याण', इसका उत्तर 'एक बार बिसष्ट मुनि आए। जहाँ राम सुखधाम सुहाए॥ अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारि पादोदक लीन्हा॥' में गूढ़ ध्वनिद्वारा संकेत किया गया है। यहाँ पदप्रक्षालन-सेवा स्वयं

रघुनाथजीने की है। (ठीक है। पर एकान्तमें मिलनेके कारण स्वयं करना उचित है। हनुमान्जी अथवा कोई भ्राता भी साथमें नहीं है। कोई भी साथ होता तो विसष्ठजी न आ सकते थे। यह भी कहा जा सकता है।)

इन प्रसंगोंके स्पष्ट वर्णनके लिये जो कठिनता हृदयमें चाहिये वह गोस्वामीजीके कोमल हृदयमें नहीं है, अत: उनसे भी इन प्रसंगोंका स्पष्ट कथन न करते बना।

टिप्पणी—२ 'तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। इति। (क) 'त्रिभुवन गुर' का भाव कि आप सबके गुरु हैं, अतः कथा कहकर त्रैलोक्यवासियोंका उपकार करना आपका कर्तव्य है, सो कीजिये। (ख) 'पाँवर का जाना' अर्थात् अपनेसे वे कुछ नहीं जान सकते, जो आप कहेंगे वही वे जानेंगे। भाव कि सब जीवोंको कृतार्थ कीजिये, सबोंपर कृपा करके सब पदार्थ प्रकट कर दीजिये। [पुनः 'आन जीव पाँवर'का भाव कि आप पामर जीवोंमें नहीं हैं, आपकी गणना तो ईश्वरकोटिमें है, कारण कि आप मोक्षाधिकारी हैं अर्थात् स्वयं जीवन्मुक्त रहते हुए दूसरोंको मुक्ति प्रदान करते हैं। (वे० भू०) (ग) उमाजीके प्रश्नोंका प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। 'बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी॥'(१०७। ७) उपक्रम है और 'तुम्ह त्रिभुवन गुरः" उपसंहार है।

प० प० प्र०—जबतक पित-पत्नी-भावसे प्रार्थना करती रहीं तबतक रामकथा कहनेका विचार शिवजीके मनमें नहीं आया। 'तुम्ह त्रिभुवन गुर' कहनेसे अब गुरु-शिष्य-सम्बन्ध प्रस्थापित होनेपर कथाका उपक्रम करेंगे। (सब प्रश्न यहाँ समाप्त हो गये। अन्तमें इसपर समाप्त करके जनाया कि दूसरा कोई इनका यथार्थ उत्तर दे नहीं सकता। उपक्रममें 'विश्वनाथ' और त्रिभुवन' शब्द हैं, उपसंहारमें भी 'त्रिभुवन गुर' है। उनके चुप हो जानेपर उत्तरका आरम्भ हुआ।)

# उमा-प्रश्न-प्रकरण समाप्त हुआ।

# प्रश्नोत्तर-प्रकरणारम्भ

प्रश्न उमा के \* सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई॥६॥ हर हिय रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥७॥

शब्दार्थ—आए=झलक पड़े, स्मरण हो आये।

अर्थ—श्रीपार्वतीजीके छलरहित सहज ही सुन्दर प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको भाये॥६॥ हर (श्रीशिवजी) के हृदयमें सब रामचरित आ गये। प्रेमसे शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें जल भर गया॥७॥

टिप्पणी—१ 'प्रश्न उमा के — 'इति। गोस्वामीजी सर्वत्र 'प्रश्न' शब्दको स्त्रीलिंग ही लिखते हैं। यथा 'प्रश्न उमा के सहज सुहाई' (यहाँ), 'धन्य धन्य तव मित उरगारी। प्रस्न तुम्हार मोहि अति प्यारी॥'(७।९५।२) इत्यादि। 'सहज सुहाई' अर्थात् बनावटी नहीं; यथा—'उमा प्रश्न तव सहज सुहाई॥'(१।१९३) छलरिहत होनेसे 'सुहाई' कहा। अपना अज्ञान एवं जो बातें प्रथम सतीतनमें छिपाये रही थीं, यथा—'मैं बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हिह सुनाई॥' वह सब अब कह दीं; इसीसे 'छल बिहीन' कहा। यथा—'रामु कहा सबु कौसिक पाहीं। सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं॥'(२३७।२) ईश्वरको छल नहीं भाता, यथा—'निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥'(५।४४।५) ये प्रश्न 'छल बिहीन' हैं, अतः मनको भाये। (ख) प्रश्न 'सुहाये' और 'मन भाये' हैं यह आगे शिवजी स्वयं कहते हैं—'उमा प्रस्न तव सहज सुहाई। सुखद संत संमत मोहि भाई॥'(११४।६)

<sup>\*</sup> कै—१७२१। के—१६६१, १७०४, १७६२। कर—छ०, को० रा०।

नोट—१ प्रश्न चार प्रकारके होते हैं—उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। उत्तम प्रश्न छलरहित होते हैं, जैसे कि जिज्ञासु जिस बातको नहीं जानते उसकी जानकारीके लिये गुरुजनोंसे पूछते हैं, जिससे उनके मनकी भ्रान्ति दूर हो। फिर उन बातोंको समझकर वे उन्हें मनन करते हैं। यथा—'एक बार प्रभु सुख आसीना। लिछमन बचन कहे छल हीना॥' (३। १४। ५) मध्यम प्रश्न वह है जिनमें प्रश्नकर्ता वक्तापर अपनी विद्वत्ता भी प्रकट करना चाहता है, जिससे वक्ता एवं और भी जो वहाँ बैठे हों वे भी जान जायँ कि प्रश्नकर्ता भी कुछ जानता है, विद्वान् है। निकृष्ट प्रश्न वह हैं जो वक्ताकी परीक्षाहेतु किये जाते हैं और अधम प्रश्न वे हैं जो सत्संग–वार्तामें उपाधि करने विघ्न डालनेके विचारसे किये जाते हैं।

पार्वतीजीके प्रश्न उत्तम हैं, क्योंकि वे अपना संशय, भ्रम, अज्ञान मिटानेके उद्देश्यसे किये गये हैं। यथा— 'जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी॥ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञान। । "।" (१०८। १-२) 'जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू" 'अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा बिनवौं कर जोरें॥" (१०९। २, ५) इत्यादि। नोट—२ कुछ महानुभावोंने इस विचारसे कि 'प्रश्न' शब्द पुँल्लिंग है और 'सुहाई 'स्त्रीलिंग, 'सुहाई 'और 'छल बिहीन' को 'उमा' का विशेषण माना है; पर यह उनकी भूल है। ग्रन्थकारने इस शब्दको स्त्रीलिंगका ही माना है।

टिप्पणी—२ 'हर हिय रामचरित सब आए।"" 'इति। (क) पूर्व कहा था कि 'रिच महेस निज मानस राखा। **पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा॥**'(३५।११) इससे स्पष्ट है कि सब रामचरित शिवजीके हृदयमें हैं: तब यहाँ यह कैसे कहा कि शिवजीके हृदयमें आये? इस शंकाका समाधान यह है कि बात सब हृदयमें रहती है, पर स्मरण करानेसे उनकी स्मृति आ जाती है। मानसग्रन्थ हृदयमें रहा, पर पार्वतीजीके पूछनेसे वह सब स्मरण हो आया। यही भाव हृदयमें 'आए' का है। यथा—'स्नि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम कै सुधि मोहि आई॥' (७। ९५। ३) [भुशुण्डीजी सब जानते थे, पर गरुडजीके प्रश्न करनेपर वे सब सामने उपस्थित-से हो गये, स्मरण हो आये। श्रीमद्भागवतमें इसी प्रकार जब वसुदेवजीने देवर्षि नारदजीसे अपने मोक्षके विषयमें उपदेश करनेकी प्रार्थना की; यथा—'मुच्येम ह्यञ्जसैवाद्धा तथा नः शाधि सुव्रत॥' (११।२।९) तब देवर्षि नारदजीने भी ऐसा ही कहा है, यथा—'त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः। स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम॥' (१३) अर्थात् आपने परमकल्याणस्वरूप भगवान् नारायणका मुझे स्मरण कराया जिनके गुणानुकीर्तन पवित्र हैं। वैसे ही यहाँ समझिये। पुन: जैसे पंसारीकी दूकानमें सब किराना रहता है, पर जब सौदा लेनेवाला आकर कोई एक, दो, चार वस्तु माँगता है तब उसके हृदयमें उस वस्तुका स्मरण हो आता है कि उसके पास वह वस्तु इतनी है और अमुक ठौर रखी है। इसी तरह जैसे-जैसे पार्वतीजीके प्रश्न होते गये वैसे-ही-वैसे उनके उत्तरके अनुकुल श्रीरामचरित चित्तमें स्मरण हो आये।] पुन:, हृदयमें 'आए' का भाव कि सब प्रश्नोंके उत्तर मुखाग्र कहने हैं, सब चरित शिवजीको कण्ठ हैं, उनके हृदयसे ही निकलेंगे, पोथीसे नहीं। (ख) 'सब' अर्थात् जो चिरत पूछे हैं एवं जो नहीं पूछे हैं वे भी। (ग)'*प्रेम पुलक*'' इति। चिरत-स्मरण होनेसे प्रेम उत्पन्न हुआ; यथा— 'रघुबर भगति प्रेम परिमिति सी॥'(१। ३१। १४) उससे शरीर पुलिकत हुआ क्योंकि शिवजीका श्रीरामचरितमें अत्यन्त प्रेम है; यथा—'*अतिथि पुज्य प्रियतम प्रारि के॥*'(१।३२।८) (घ) ['हर' शब्द देकर जनाया कि वे रामचरित कहकर उनका दु:ख हरेंगे]।

### श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीका रूप हृदयमें आ गया। उन्हें परमानन्दका अमित सुख प्राप्त हुआ॥८॥ टिप्पणी—१ (क) **श्री**=शोभायुक्त। दूसरे चरणमें शोभाका आधिक्य दिखाते हैं। परमानन्दस्वरूप श्रीशिवजी भी शोभाको देखकर असीम सुखको प्राप्त हुए। (पं० रामकुमारजी 'परमानंद' शब्दको शिवजीमें लगाते हैं।) (ख) प्रथम 'हर हिय रामचिरित सब आए' कहकर तब 'श्रीरघुनाथ रूप उर आवा' कहनेका भाव कि जब रामचिरित हृदयमें आता है तभी रामरूप हृदयमें आता है; यथा—'रामकथा मंदािकनी चित्रकूट चित चार। तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार ॥'(१।३१) श्रीरामचिरित और श्रीरामरूप हृदयमें आये। रामचिरित सुनाना है और श्रीरामरूपका भ्रम (जो पार्वतीजीको है उसे) दूर करना है, इसीसे ये दोनों हृदयमें आकर प्राप्त हुए। पुनः, रामचिरित आनेपर तब श्रीरामरूप हृदयमें आया, क्योंकि रामचिरितमें श्रीरामरूप कथित है, जब चिरित कहा जाता है तब उसमें रामरूपका वर्णन होता है; अतः रामरूप पीछे आया। [नाम-स्मरणके प्रभावसे रूपका अनायास हृदयमें आना कहा गया है, यथा—'सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदयं सनेह बिसेषें॥' और यहाँ चिरतसे हृदयमें रूपकी प्राप्त कही। इस प्रकार रामनाम और रामचिरतकी समानता दिखायी। प० प० प्र०]

नोट—१ प्रथम चिरत आता है, उससे प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेमसे रूपका साक्षात्कार होता है। ठीक यही दशा क्रमशः शिवजीकी हुई। यथा—'हर हिय रामचिरत सब आए', 'प्रेम पुलक लोचन जल छाए', तब 'श्रीरघुनाथ रूप उर आवा।' श्रीदशरथजी महाराजने श्रीजनकपुरसे आयी हुई पत्रिका जब पायी और उसमें श्रीरामजीके चिरत पढ़े तब उनकी भी क्रमशः यही दशा हुई थी। यथा—'बारि बिलोचन बाँचत पाती। पुलक गात आई भिर छाति॥ राम लखन उर कर बर चीठी।'(१। २९०। ४-५) 'रामकथा मंदािकनी'। (१। ३१) भी इसी भावका पोषक है।

नोट—२ बाबा हरिदासजी—'श्रीशिवजी अबतक कहाँ रहे जो गिरिजाजीके सुध करानेपर चरित और ध्यान उदय हुए?' (सम्भवत: उनकी शंका यह है कि उनका ध्यान अबतक कहाँ रहा?) समाधान 'जबसे सतीजीसे वियोग हुआ तबसे गिरिजा–समान श्रीरामकथाका श्रवणरिसक तथा श्रीशिवजीसे पूछनेवाला कोई और न मिला। अथवा, वे अबतक परात्पर निर्गुण ब्रह्मके ध्यानमें रहे, वही पिछला अभ्यास बना रहा, जब उमाजीने याद करायी तब उनके हृदयमें रामचरित और ध्यान उदय हुए।'

नोट—३ कोई-कोई 'श्रीरघुनाथ' से 'श्रीसीताजीसंयुक्त श्रीरामजी' का अर्थ करते हैं, जैसे—'बसहु हृदय श्री अनुज समेता।'(३।१३।१०) 'श्रीसहित दिनकरबंसभूषन काम बहु छिब सोहई।'(७।१२) इत्यादिमें 'श्री' शब्द श्रीसीताजीके लिये आया है। परंतु आगे 'बंदौं बालरूप सोइ रामू।'(११२।३) कहा गया है, इससे यहाँ बालरूपका ही हृदयमें ध्यान होना निश्चित है। स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि यहाँ वही रूप अभिप्रेत है, जिसके दर्शन उन्हें पार्वतीजीसे विवाह करानेके लिये हुआ था।

प० प० प० प० - 'रूप उर आवा' इति। पार्वती-विवाह-प्रकरणमें श्रीरामजीने जिस रूपमें प्रकट होकर दर्शन दिया था, उसे शिवजीने हृदयमें रख लिया था, पर दीर्घकालतक निर्गुण-निर्विकल्प-समाधि और पार्वती-विवाह तथा इसके पश्चात् दीर्घकालतक गिरिजारमण होकर शृंगार-लीला विहारके कारण वह सगुण-मूर्ति विस्मृत-सी हो गयी थी। अब चिरत्र-स्मरणके प्रभावसे वही मूर्ति प्रकट हुई, ऐसा मानना ही पूर्व सन्दर्भ और वस्तुस्थितिके अनुरूप है। 'श्रीरघुनाथ' शब्दोंका भी उसी रूपसे सम्बन्ध है। 'प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप सीलनिधि तेज विसाला।' श्री='तेज विसाला।'। वही रूप हृदयमें आया क्योंकि यहाँ भी पार्वतीजी ही निमित्त बनी हैं।

नोट—४ 'परमानंद अमित सुख पावा' इति। (क) उत्तरकाण्डमें श्रीभुशुण्डीजीके वचन हैं कि 'जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेष कृत सिव सुखद। अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महँ संतत मगन॥ सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ। ते निहं गनिहं खगेस ब्रह्मसुखिंहं सज्जन सुमित।'(७।८८ ख) इन्हीं वचनोंकी अपेक्षासे इन्हींके अनुसार यहाँ 'अमित परमानंद सुख' कहा। श्रीरामदर्शनका सुख ऐसा ही है; यथा—'चितविहं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानिहं मनु सतरूपा॥ हरष बिबस तन दसा भुलानी।'(१।१४८) 'जािहं जहाँ जहँ बंधु दोउ तहँ तहँ परमानंद।'(१।२२३) इत्यादि।(ख) 'अमित सुख' का स्वरूप आगे दिखाते हैं—'मगन ध्यानरस'।

# दोहा—मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह। रघुपति चरित महेस तब हरिषत बरनै लीन्ह॥१११॥

शब्दार्थ—दंड—'*दुइ दंड भिर ब्रह्मांड भीतर*—'(१। ८५) छंदमें देखिये। घड़ी=साठ पल या चौबीस मिनटका काल। **रस**=वेग, आनन्द='रसो होवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवित' (तैत्ति॰ आनन्दवल्ली अनुवाक ७)।=िकसी विषयका आनन्द; यथा—'जो जो जेहि जेहि रस मगन तहँ सौ मुदित मन मानि'।=मनकी तरंग।ध्यान रस=ध्यानजनित आनन्द; यथा—'जाग न ध्यानजनित सख पावा।'(३। १०। १७)

अर्थ—श्रीमहादेवजी ध्यानके आनन्दमें दो दण्डतक मग्न रहे, फिर उन्होंने मनको बाहर किया और हर्षपूर्वक श्रीरघुनाथजीका चरित वर्णन करने लगे॥१११॥

टिप्पणी-१ (क) मन ध्यानरसमें मग्न हो गया, बाहर नहीं होना चाहता था; क्योंकि मूर्ति अत्यन्त मध्र है, मनोहर है। यथा—'मूरित मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी॥'(२१५।८) 'मंजु मधुर मूरित उर आनी। भई सनेह सिथिल सब रानी॥'(३३७।५) इसीसे ध्यानको 'रस' कहा। चरित हृदयमें आये, श्रीरामरूप हृदयमें आया. दो दण्ड श्रीरामरूपमें मनको मग्न किये रह गये, फिर उसे ध्यानसे अलग किया। इसीसे 'कीन्ह' पद दिया। (ख) 'बाहेर कीन्ह'से सुचित करते हैं कि जबरदस्ती हठपूर्वक मनको ध्यानसे हटाया। (ग) 'परमानंद अमित सुख' को छोडकर मनको किसलिये बाहर किया?' इसका उत्तर यह है कि ध्यान करनेके लिये। इस समय बहुत कालका अवकाश नहीं है, हरिचरित वर्णन करना है, इसीसे हरिचरित वर्णन करनेमें मनको लीन किया। ा इसी तरह सभी भक्त चरित्रके लिये ध्यान छोड देते हैं। यथा—'जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनिहं तिज ध्यान।'(७।४२) (सनकादिकजी), 'राम लखन् उर कर बर चीठी। रहि गये कहत न खाटी मीठी॥ पृनि धरि धीर पत्रिका बाँची।'(१। २९०) (श्रीदशरथजी) क्योंकि भक्तोंको भगवान्से भगवान्के चरित्र प्रिय हैं—'प्रभ् ते प्रभ् चरित पियारे' इति। (गीतावली) पुन: ऐसी मूर्तिका परम आनन्द छोडकर कथा कहने लगे, यह कथाका माहात्म्य है। यहाँ कथाका यह महत्त्व दिखाकर कथाकी विशेषता दिखायी है। [और भी उत्तर ये हैं—(३) कदाचित् ध्यानमें समाधि लग जाय तो प्रश्नकर्ता बैठा ही रह जायगा। इस समय पार्वतीजी कथा सुननेको अति उत्कण्ठित हैं। (पं०) (४) ध्यानमें स्वार्थ था और चरितसे परमार्थ होगा, अर्थात् श्रीरामचरित कहनेसे तीनों लोकोंका उपकार होगा और ध्यानमें केवल अपनेहीको सुख है, यह जानकर ध्यान छोड़ा। (पं०) (५) ध्यानमें मग्न होकर श्रीरामचरित वर्णन करनेके निमित्त वृत्तिका उत्थान किया। ध्यान करनेका कारण यह है कि ध्यानके पश्चात् वचन मधुर और स्निग्ध होकर निकलते हैं। (पं०) (६) आनन्द, ध्यान और यश दोनोंमें तुल्य है। अत: कुछ काल ध्यान किया फिर यश कथन करने लगे। जैसे, कोई पेड़ा खाकर जलेबी खाय। (रा० प्र०) (७) सब कामोंके प्रारम्भमें ध्यान करना विधि है। अतएव ध्यान करके तब कथा आरम्भ की। (रा० प्र०) (८) ध्यान करनेका हेत् यह था कि प्रभुसे प्रार्थना करें कि वह शक्ति प्रदान करें, जिससे हमारे कथनसे इनका महामोह वा भ्रम दूर हो। (रा॰ प्र॰) वा, (९) ध्यानमें प्रश्नोंपर विचार करते रहे जब विचार आ गये तब मनको बाहर किया। (रा॰ प्र॰)] (१०) प्रश्न सुनते ही सब चिरत्र हृदयमें आते ही वे गद्गद हो उनके आनन्दमें मग्न हो गये, परन्तु प्रश्नोंका उत्तर देना था, उस संस्कारसे फिर देहपर आ गये।

नोट—श्रीबैजनाथजी ध्यानरसका अर्थ 'शान्तरस' करते हैं। भाव यह कि 'शान्तरसमें डूबे रहे, फिर मन बाहर किया अर्थात् परमहंसी वृत्ति छोड़ सामान्य वृत्ति धारण की। यहाँ शान्तरसमें परमात्मा श्रीरामरूप आलम्बन और आत्मतत्त्व उद्दीपन हैं, इत्यादि।' इस भावमें 'रस'=वह आनन्दात्मक चित्तवृत्ति या अनुभव जो विभाव-अनुभाव और संचारीसे युक्त किसी स्थायीभावके व्यंजित होनेसे उत्पन्न होता है। 'पार्वतीजीका प्रश्न सत्संगमूलक है, प्रेम-जल पाकर उससे रामचरित अंकुरित हुआ, जिसके चिन्तनसे इन्द्रियोंकी वृत्ति अहंकारमें, अहंकार चित्तमें और

चित्त बुद्धिमें लीन हो गये। बुद्धि पाकर मन शुद्ध हो आत्मरूपमें, आत्मरूप श्रीरामरूपमें लीन हो गया।' (वै०) टिप्पणी—२ 'हरिषत बरनै लीन्ह' इति। कि श्रीरामचिरतका वर्णन महात्मालोग हर्षपूर्वक ही किया करते हैं। यथा 'कहत सुनत हरषिंह पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥'(१।४१।६) अब इनके उदाहरण सुनिये। चारों वक्ताओंकी हर्षपूर्वक प्रवृत्ति इसी ग्रन्थमें देख लीजिये। यथा—(क)'भयेउ हृदय आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू॥'(१।३९।१०) (श्रीगोस्वामीजी) (ख) 'सुनु मुनि आजु समागम तोरें। किह न जाइ जस सुख मन मोरें॥ रामचिरत अति अमित मुनीसा। किह न सकिहं सतकोटि अहीसा॥ तदिष जथाश्रुत कहौं बखानी। सुमिरि गिरापित प्रभु धनुपानी॥'(१।१०५) (श्रीयाज्ञवल्क्यजी) (ग) 'किर प्रनाम रामिह त्रिपुरारी। हरिष सुधासम गिरा उचारी॥'(१।११२।५) (श्रीशिवजी) (ख) 'भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहै रघुपित गुन गाहा॥'(७।६४।६) (श्रीभुशुण्डीजी)

झूठेउ सत्य जाहिं बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें॥१॥ जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥२॥

शब्दार्थ—**भुजंग**=सर्प। **रजु** (रज्जु)=रस्सी। **जाइ हेराई=**खो जाता है; अदृश्य हो जाता है; विस्मृत हो जाता है; नगण्य हो जाता है।

अर्थ—जिनको बिना जाने झूठा भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सीको बिना पहचाने (उसमें) साँप (का भ्रम हो जाता है)॥१॥ जिसके जान लेनेपर संसार खो जाता है, जैसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है॥२॥

नोट—१ यहाँसे लेकर 'किर प्रनाम रामिह त्रिपुरारी<sup>—</sup>॥' (११२। ५) तक वस्तुनिर्देशात्मक तथा नमस्कारात्मक मंगलाचरण है।

वस्तुनिर्देशात्मक वह मंगलाचरण कहलाता है, जिसमें वक्ता सूत्ररूपसे वह समस्त कथा बीजरूपसे कह जाता है, जो वह वर्णन करना चाहता है। समस्त रामचिरतमानसका तात्पर्य पार्वतीजीका मोह छुड़ाना है और वह रामरूपका ठीक ज्ञान करा देनेहीसे होगा। अतः यहाँ शिवजीने श्रीरामजीके ठीक रूपका ज्ञान करानेके हेतु ही यह चौपाई कही है। गोस्वामीजीके समस्त काव्यग्रन्थोंमें इस प्रणालीका निर्वाह बड़ी खूबीसे हुआ है, सैकड़ों उदाहरण उसके रामचिरतमानसहीमें पाये जाते हैं। यथा—'नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्॥' 'गई बहोरि गरीब निवाजू॥' इत्यादि। 'झूठेउ सत्य जाहिं बिनु जानें' और 'जेिह जाने जग जाइ हेराई' उपमेय वाक्य हैं और 'जििम भुजंग बिनु रजु पहिचाने' तथा 'जागे जथा सपन भ्रम जाई' उपमान वाक्य हैं। दोनों वाक्योंमें 'जििम' और 'जथा' वाचक पद देकर समता दिखायी है। अतएव इनमें 'उदाहरण' अलंकार है।

## 'झूठेउ सत्यः' इति। (समन्वय-सिद्धान्तानुसार)

१—यद्यपि अद्वैतसिद्धान्तमें ही रज्जुसर्पके दृष्टान्तसे जगत्को मिथ्या कहना प्रचलित है तथापि श्रीमद्गोस्वामीजीने इन (रज्जु-सर्पादि) प्रचलित दृष्टान्तोंको समन्वय-सिद्धान्तमें भी सुगमताके साथ लगाया है, जिससे सभी दृष्टान्त समन्वय-सिद्धान्तमें लग जाते हैं और इसकी उपादेयता भी बढ़ जाती है।

मानस-पीयूषके इस संस्करणके परिचयमें बताया जा चुका है कि श्रीमद्गोस्वामीजी भगवान् बोधायनाचार्यके समन्वय-सिद्धान्तके पूर्ण अनुयायी हैं। इस समन्वय-सिद्धान्तका विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्त नाम पड़नेपर ही लोगोंमें परस्पर भेदभाव मालूम पड़ने लगा है, भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजीने अपने आचार-व्यवहारोंसे उस व्यापक सिद्धान्तसे जनसमुदायको अपनाया। उन्हींके शिष्य-प्रशिष्योंमें श्रीगोस्वामीजी हैं। अतः उनके रचित इस मानसमें भी उसी तरह व्यापक शब्दोंके प्रयोग भरे पड़े हैं, जिससे लोगोंको अद्वैतसिद्धान्त-प्रतिपादनकी ही भावना होती है।

समन्वय-सिद्धान्तमें 'झूठ, मृषा, मिथ्या, असत्य' का अर्थ महर्षि पतंजलिके 'विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्' इस सूत्रके अनुसार 'विपरीत वा अययार्थ ज्ञानका विषय' है। अर्थात् जिस वस्तुका ठीक-ठीक ज्ञान हमें नहीं हुआ, जिसको हम कुछ-का-कुछ समझ रहे हैं।

'सत्यका अर्थ है 'यथार्थ ज्ञानका विषय' अर्थातु जिसको हम ठीक-ठीक जानते हैं।

समन्वयसिद्धान्तमें 'ब्रह्म' शब्दसे 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म' का ही ग्रहण होता है। अर्थात् चिदचिद् जगत् ब्रह्मका शरीर है और ब्रह्म इसका शरीरी अन्तर्यामी आत्मा है। तात्पर्य यह कि जो चराचर जगत् हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है वह वस्तुत: 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म' ही है। परंतु हमने उस अन्तर्यामी ब्रह्मको उस रूपमें न जानकर केवल उसके एक अंश परिणामी जगत्को एकरस नित्य मान लिया (और उसीमें हम आसक्त हो गये), यही 'अयथार्थ ज्ञान' है और जगत् 'अयथार्थ ज्ञानका विषय' है, अत: 'झूठा' है। यदि हम अन्तर्यामी ब्रह्मको जगत्के शरीरीरूपमें जानते होते तो यह 'झठा' न कहा जाता।

यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं कि 'रज्जु-सर्पका दृष्टान्त अद्वैतसिद्धान्तमें ही ठीक बैठता है; क्योंकि जैसे केवल रज्जुमें उससे अत्यन्त भिन्न सर्पका भास होता है, वैसे ही केवल ब्रह्ममें जगत्का भास होता है और समन्वय-सिद्धान्तमें तो ब्रह्म सदा चिदचिद्विशिष्ट होनेसे जगत् सूक्ष्मावस्थामें भी उसमें वर्तमान है; रज्जुमें यदि सर्प होता तो यह दृष्टान्त ठीक होता?' यह भी प्रश्न होता है कि 'रज्जुमें सर्पकी कौन सत्ता विद्यमान है जिससे सर्पका भ्रम हो जाता है; क्योंकि रज्जु और सर्पके लिये तो पंचीकरण-प्रक्रियाका भी संघट्ट नहीं हो सकता?'

उसके समाधानके लिये हमें प्रथम सिद्धान्त जान लेना चाहिये कि समन्वय-सिद्धान्तमें दार्शनिकोंने 'आकृति' को भी शब्दोंका वाच्य माना है। उसीको 'जाति' आदि शब्दोंसे भी व्यवहार किया जाता है। इसीसे रज्जु, जलरेखा तथा भूदलनादिमें ही सर्पकी भ्रान्ति होती है, अन्यत्र नहीं; क्योंकि अन्यत्र आकृति भी नहीं पायी जाती।

अवयवरचना-विशेषको जाति माना जाता है। गौकी आकृतिविशेषको ही गोत्व जाति कहते हैं। वह आकृति जहाँ भी होगी, उसको गौ माना जायगा। इस सिद्धान्तानुसार सर्पका लम्बापन, वर्तुलाकार आदि कुछ आकार-विशेष रज्जुमें होनेसे रज्जुमें सर्प भी वर्तमान है। 'जैसे ब्रह्मके साथ जगत् भी है, वैसे ही रज्जुके साथ सर्प भी है। अत: दृष्टान्तमें कोई वैषम्य नहीं आता।

इसपर शंका हो सकती है कि 'जब रज्जुमें नित्य सर्प है ही तब जो लोग व्यवहारमें यह कहते हैं कि 'यह रज्जु है', 'यह सर्प है' इसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी?' इसका समाधान यह है कि रस्सीमें रस्सीके अवयव बहुत हैं और सर्पके अवयव कम हैं। अत: रस्सीमें रस्सीके अवयव-विशेष होनेसे उसे रस्सी कहा जाता है। परंतु जब अन्धकारादि दोषरूप प्रतिबन्धकोंसे उसके अवयव आच्छादित हो जाते हैं तब उसमें स्थित सर्पके जो अवयव हैं, वे अनुभवमें आते हैं; इसीसे उसमें सर्पका भास होता है। जब प्रकाश आदिसे अन्धकारादि दोषरूप प्रतिबन्धकोंका नाश हो जानेपर रज्जुके अवयव अनुभवमें आते हैं तब रज्जुका ज्ञान होनेसे सर्पका अनुभव नहीं होता।

इस प्रकार रज्जुमें कुछ अंशोंमें सर्पकी स्थित होनेपर वह अव्यवहारी अर्थात् व्यवहार करनेमें अयोग्य है; अतः उसको सर्प नहीं कहा जाता। पुनः 'झूठा' का अर्थ 'परिणामी' अर्थात् 'परिवर्तनशील' और 'सत्य' का अर्थ 'अपरिणामी' अर्थात् 'स्थिर' भी ले सकते हैं। परमात्माको न जाननेसे जीव इस परिवर्तनशील जगत्को स्थिर समझकर उसमें फँसता है। अतः इन चौपाइयोंसे भ्रमकी निवृत्ति की गयी है। (व्या॰ न्या॰ मीमांसा वेदान्ताचार्य सार्वभौम वासुदेवाचार्यजी)

२—बाबा जयरामदासजी—'झूठेउ सत्य<sup>—</sup>' इति। जैसे—'यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलम्' में कुछ लोगोंका कहना है कि गोस्वामीजीने जगत्को मिथ्या माना है, वैसे ही यहाँपर उनके मतानुसार जगत्-प्रपंचको झूठा कहा गया है। परंतु यहाँपर भी पूर्व (रज्जौ यथाऽहेभ्रंमः) की तरह सर्प और रस्सीकी उपमा है। अतएव यहाँ

भी उसी प्रकार प्रकट जगत्के नानात्वका सत्य भासना मृषा है, न कि जगत्।\* इसके बादकी चौपाइयाँ स्पष्ट बतला रही हैं कि जगत् रागरूपमें यथार्थ भासता है तब इसका नानारूप प्रतीत होना खो जाता है, यथा—'जेहि जाने जग जाइ हेराई।—'तथा—'बंदउँ बालरूप सोइ रामू—।'तात्पर्य यह कि जिस रूपमें जगत्को हम देख रहे हैं वह सत्य नहीं है; इसका रूप राममय है। अतः इस जगत्का नानाकार झूठा है; न कि जगत् ही झूठा है; जगत् तो रामरूप आकारमें सत्य है, क्योंकि जब हमको जगत् निजप्रभु–राम–मय जान पड़ता है तब इसका नानात्व उसी प्रकार गायब हो जाता है जिस प्रकार जागनेपर स्वप्नका भ्रम नष्ट हो जाता है। स्वप्नका भ्रम क्या है—'सपनें होइ भिखारि नृपु रंक नाकपित होइ' अर्थात् 'कोई राजा स्वप्नमें अपनेको भिक्षुक रूपमें जानता या देखता है अथवा कोई भिक्षुक अपनेको इन्द्ररूपमें देखता है'। परंतु स्वप्नमें राजाका भिक्षुक होना तथा भिक्षुकका इन्द्र होना मिथ्या था, न कि संसारमें भिक्षुकका होना और स्वर्गमें इन्द्रका होना। ये दोनो बातें सत्य ही हैं, केवल स्वप्नमें उन व्यक्तियोंका अपने लिये ऐसा परिवर्तन देखना झूठा था। इसी प्रकार जगत्को झूठा न कहकर उसमें जो नानात्व भासता है, उसे ही झूठा कहा गया है। साथ ही जगत् जिस रामका रूप है, उसकी वन्दना की गयी है और नाम–जप (उपासना) की बात कही गयी है, जो अद्वैतवादके विरुद्ध है। (मानसरहस्य)

वेदान्तभूषणजी— 'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें।। जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥' इति। जैसे यहाँ श्रीशिवजी मंगलाचरण करते हुए जगत् और श्रीरामजीमें परस्पर स्वभाव तथा स्वरूप-भेद बतलानेके लिये रज्जु और भुजंगका दृष्टान्त देते हैं वैसे ही श्रीगोस्वामीजीने भी अपने मंगलाचरणमें 'यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जौ यथाऽहेर्भ्रमः' से यही बात कही है। इन प्रकरणोंमें जगत्के मिथ्यात्वका तात्पर्य नहीं है क्योंकि जो पदार्थ नित्य तथा भगवदाश्रित रहते हैं वे कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते; कारण कि भगवान् भी मिथ्या नहीं हैं। जगत् नित्य और हिर-आश्रित है, यथा— 'बिधि प्रपंच अस अचल अनादी' और 'एहि बिधि जग हिर आश्रित रहई' इत्यादि। इसीसे यहाँ मिथ्या न कहकर भ्रम कहा गया है। 'भ्रम' का अर्थ है 'औरका और समझ पड़ना' जैसे कि भूदलन, जलरेख और रज्जुका सर्प आदि। वैसे ही भ्रममें पड़कर अस्वतन्त्र जगत्को स्वतन्त्र मान लेना झूठा है, इसीसे 'भ्रम' कहा। 'जग जाइ हेराई'

<sup>\* &#</sup>x27;यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम्' में जगत्को मिथ्या मानना अद्वैतवाद कहा जाता है। बाबा जयरामदास 'दीन' जी लिखते हैं कि अद्वैतवादके निरासमें यहाँ पहले तो 'यत्सत्त्वात्' जिस प्रभुकी सत्तासे ऐसा हो रहा है—'नाथ जीव तव माया मोहा'। फिर श्लोकके प्रथम और अद्वैतवादके विरोधी तीसरे चरणपर ध्यान देना चाहिये। यह 'यत्' कौन है यह चौथे चरणमें बताकर उनको प्रणाम किया गया है। 'यन्माया—' से उन्हें कर्मयोगका अधीश्वर, 'यत्सत्त्वात्—' से ज्ञानका आधार और 'यत्पादप्लव—' से उन्हें उपासनाका आधेय बताया गया है। अन्तिम चरणमें उन्हींको 'अशेषकारणपरम्' बताया है। इससे अवतारवाद और सेव्यभाव स्पष्ट सिद्ध होता है।

अब रहा यह प्रश्न कि जगत् मृषा कितने अंशमें मालूम होता है। इसका निर्णय दी हुई उपमासे ही कीजिये। रस्सीको साँप मानना मिथ्या है, न कि रस्सी और साँप ये दोनों मिथ्या हैं, क्योंकि यदि साँपका अस्तित्व ही न होता तो उसका भ्रम ही कहाँसे आता? इसी प्रकार यह जगत् कारणरूपसे सत्य और कार्यरूपमें मृषा है, इसीसे हमें रामरूप जगत्में नानारूप जगत्की भ्रान्ति हो रही है। अर्थात् है तो यह जगत् (स्थावर-जंगम) श्रीरामरूप—'अग जग रूप भूप सीताबर' (वि॰ प॰), परन्तु हमलोगोंको प्रभुकी ही मायाके आवरणके कारण नानारूपमें भास रहा है। जैसे रस्सी यथार्थमें है, वैसे ही यह समस्त जगत् रामरूपमें यथार्थ है—'सीयराममय सब जग जानी', 'निज प्रभुमय देखिं जगत', 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत'।

जिस तरह रज्जुमें सर्पका भ्रम मिथ्या है, उसी तरह इस रामरूप जगत्में गृह, वृक्ष, पर्वत, सिरता, पशु, पक्षी, पुत्र, कलत्र आदि नानात्वका भासना झूठा है। (मानसरहस्य) परंतु सर्प किसी समय देखा सुना हुआ है, सर्पका होना मिथ्या नहीं है। 'नानारूप जगत्का विशेषण या शरीररूपमें सत्य देखा गया है परंतु जगत्का विशेष्य या स्वतन्त्ररूपसे देखना ही झूठा है, मिथ्या है।—(मा॰ पी॰ सं॰) अत: यह विधिप्रपंच भी कारणरूपसे नित्य और अनादि है। यथा—'बिधि प्रपंच अस अचल अनादी।', 'प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभाविष।' (गीता १३। १९) अतएव जगत्को सर्वथा मिथ्या नहीं कहा गया है, किंतु इस प्रकट जगत्की नानारूपमें सत्यता प्रतीत होना मिथ्या माना गया है।

कहकर केवल अदृश्य होना कहा, मिथ्या नहीं। क्योंकि जगत् तो सदैव सृष्टिक्रमानुसार बना ही रहता है, केवल जिस भाग्यभाजन जीवपर परमात्माकी निर्हेतुकी कृपा हो जाती है वह मुक्त हो जाता है और त्रिपादिवभूति श्रीसाकेतमें जानेपर वह ब्रह्मके सिहत सम्पूर्ण कामनाओंको भोगते हुए आप्तकाम हो जाता है, यथा—'यो वेद निहितं गुहायाम्। सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता' (तैत्ति० आ० १। १)

पं० रामकुमारजी—१ 'झूठेड सत्य जाहि बिनु जानें। '' इति। ब्हियहाँ झूठ जगत्के लिये और 'जाहि' आगेका 'जेहि' श्रीरामचन्द्रजीके लिये आया। जगत्का ग्रहण 'जेहि जाने जग जाड़ हेराई' से और 'राम' का ग्रहण 'बंदौं बालरूप सोड़ रामू' इन अगले चरणोंसे हुआ। ब्हि यह भी स्मरण रहे कि यहाँ दृष्टान्त एकदेशीय है, सर्वदेशीय नहीं, केवल सत्य और असत्य दिखलानेके लिये दृष्टान्त दिया गया है। इतना मात्र दिखलानेके लिये, कि बिना रामजीको जाने जगत् सत्य प्रतीत होता है और उनको जाननेपर वही असत्य है, दृष्टान्त दिया गया है। यहाँ झूठा जगत् सर्प है और श्रीरामजी रज्जु हैं। दृष्टान्तके इस अंशसे यहाँ किवको प्रयोजन नहीं है कि 'रस्सी जड़ है और सर्प चैतन्य है, ऐसे ही रामजी जड़ हैं और जगत् चैतन्य'। इस देशमें दृष्टान्त नहीं दिया गया है। यहाँ किवने दो दृष्टान्त दिये, एक जाननेमें, दूसरा न जाननेमें, अर्थात् श्रीरामजीको न जाननेसे जगत् सत्य है और जाननेसे असत्य।

२ (क) 'झूठेड'। जगत् झूठा है, यथा—'झूठो है झूठो है झूठो सदा जगु संत कहंत जे अंतु लहा है। (क॰ उ॰ ३९) (ख) यहाँ रज्जु रामजी हैं और जगत् भुजंग (सपं) है, यथा—'मां पाहि संसार भुजंग दण्टं॰।' (ग) जगत्को भुजंगकी उपमा देनेमें भाव यह है कि जगत्का वास्तिवक रूप न जाननेसे वह सर्पकी तरह चैतन्य तथा भयदायक है; यथा—'बूड़ेड मृगबारि खायेड जेवरी के साँप रे' (वि॰ ७३) [नोट—पण्डितजीका आशय यह जान पड़ता है कि 'झूठेड सत्यं 'इस चौपाईमें जो रज्जु-सर्पका दृष्टान्त दिया गया है, उसमें केवल 'अन्यथा ज्ञान' अर्थात् भ्रम ही दर्शित किया गया हो यह बात नहीं है, किंतु जैसे रज्जु वस्तुतः हितकारक ही है, बाधक नहीं है, परंतु उसका ज्ञान न होनेसे उसमें अहितकारक और बाधक सर्पका भास होता है, वैसे ही श्रीरामजी सबके हितकारक और अनुकूल हैं, परंतु उनको न जाननेसे उनमें दुःखदायी एवं प्रतिकूल संसारका अनुभव होता है।] (घ) 'जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने' इति। भाव कि जैसे रज्जुमें सर्प भ्रम है, वैसे ही श्रीरामजीमें जगत् भ्रम है। जिनकी दृष्टिमें रज्जु है उनकी दृष्टिमें (वहाँ) सर्प नहीं है और जिनकी दृष्टिमें सर्प है, उनकी दृष्टिमें (वहाँ) रज्जु नहीं है। इसी प्रकार जिनकी दृष्टिमें श्रीरामजी हैं, उनकी दृष्टिमें जगत् (स्वतन्त्रात्मक) नहीं है और जिनकी दृष्टिमें जगत् है, उनकी दृष्टिमें रामजी नहीं हैं। एक ही वस्तुमें रज्जु और सर्प के भाव) चित्तमें एक संग नहीं रहते।

बैजनाथजी—१ श्रीपार्वतीजीके मनमें श्रीरामरूपकी सत्यतामें भ्रम है; इसीलिये श्रीशिवजी कहते हैं कि 'हे प्रिये! इसमें कुछ तुम्हारा दोष नहीं है, संसारमें स्वाभाविक यही रीति है कि जिसी पदार्थको विचारो उसीको बिना यथार्थ जाने झूठ भी सत्य ही देख पड़ता है।'

२ श्रीरामजीको जान लेना चाहिये, क्योंकि जान लेनेसे जगत् ही हेराय जाता है, जैसे स्वप्नमें किसीने देखा कि मैं लुट गया; अथवा किसीने देखा कि मुझे द्रव्य मिल गया, जागनेपर दोनोंके भ्रम मिट गये। वैसे ही संसार भ्रमरूप है। जैसे हण्डीमें गिलास और गिलासमें दीपशिखा है पर सब यही कहते हैं कि हण्डीका प्रकाश है कोई यह नहीं कहता कि दीपशिखाका प्रकाश है। इसी प्रकार प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंचभूतमय जगरचनामें भगवत्-रूपकी चैतन्यता है, पर लोग ऐसा न मानकर देहव्यवहारहीको सत्य माने हैं। यथा—राजा-प्रजा, ब्राह्मण-शूद्र, पिता-पुत्र इत्यादि भ्रमरूप संसारकी सत्यता तभीतक है जबतक रामरूपको नहीं पहचाना, जब रामरूपकी पहचान हुई तब लोकसत्यता हेराय गयी। भाव कि वैर त्यागकर सबमें समदृष्टिसे भगवान्को व्याप्त देखने लगता है।

पं० श्रीकान्तशरण—श्रीरामजीको जानना जागना है। जाननेपर सम्पूर्ण जगत्का बोध श्रीरामजीके शरीररूपमें हो जाता है, तब उस (जगत्) के प्रेरक नियामक श्रीरामजी जाने जाते हैं और जगत्की भ्रमात्मक नानात्व सत्ता नहीं रह जाती, यही जगत्का 'हेराय' (खो) जाना है जैसे स्वप्नकी मन:किल्पत सृष्टि जागनेपर नहीं रह जाती, वैसे ही जगत्का नानात्वरूप भी मनसे किल्पत है, यथा—'जौं निज मन परिहरै बिकारा। तौ कत द्वैतजनित संसृति दुख संसय सोक अपारा॥ सत्रु मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें बिरआईं। त्यागब गहब उपेछनीय अहि हाटक तृनकी नाई॥' (वि० १२४) अर्थात् जगत् श्रीरामजीका शरीर है, यथा—'जगत्सर्वं शरीरं ते'। (वाल्मी० ६। ११७। २७) ऐसा ज्ञान होनेपर फिर कोई शत्रु-मित्र आदि नहीं रह जाते। अतः हित करनेवाले माता, पिता आदिको मित्र और अनहित करनेवालेको शत्रु आदिकी भावना मनकी भ्रमात्मक कल्पना है। यही नानात्वदृष्टि 'सृत बित देह गेह स्नेह' रूप जगत्के नामसे प्रसिद्ध है। इस नानात्वका दशदिगात्मक रूप—'जननी जनक बंधु सृत दारा। तनु धन भवन सृहद परिवारा॥ सबकै ममता ताग बटोरीः 'है।

### \* अद्वैत मतके अनुसार भाव\*

'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें। 'इति। प्रथम मंगलाचरण श्लोक ६ में 'यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम्' अर्थात् जिनकी सत्तासे सकल (संसार) सत्य भासता है ऐसा कहा है। परंतु वहाँ यों भी अर्थ हो सकता है कि सत्य जगत् जिनकी सत्तासे भासता है, अतः ग्रन्थकार इस उद्धरणका अपना अभीष्ट अर्थ स्पष्ट करते हैं कि जगत् झूठा है परंतु सत्य भासता है। सम्भवतः इसी अभिप्रायसे किवने वहाँका रज्जु-सर्पका दृष्टान्त ही यहाँ दिया है।

वहाँ केवल यही कहा कि ब्रह्मकी सत्तासे जगत्का भास होता है, परंतु यह नहीं बताया था कि वह विपरीत भास अर्थात् भ्रम क्यों होता है और उसकी निवृत्ति कैसे होगी। वह यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मके न जाननेसे झूठा जगत् सत्य-सा भासता है तथा जाननेसे उसकी निवृत्ति होती है। अर्थात् जगत्का अनुभव तो जैसा ब्रह्मज्ञानके पहले था वैसा ही रहेगा, परंतु ज्ञानके पूर्व वह उसे सत्य समझता था, अतः प्रियाप्रिय भावसे सुख, दु:ख, हर्ष, विषाद आदि पाता था, अब ज्ञान होनेसे उसके सत्यत्वबुद्धिका नाश हो गया अतः अब वह सुख-दु:ख नहीं पाता।

यहाँपर यह सब विषय कहनेका तात्पर्य है कि शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि यद्यपि तुमने केवल श्रीरामजीके स्वरूपको नहीं जाना अत: उसके जाननेके लिये यह प्रश्न किया है, तथापि इसके साथ और भी बात यह है कि श्रीरामजीको न जाननेसे प्रपंच दु:खदायी भासता है और उनको जाननेसे उस दु:खकी निवृत्ति होती है।

इसी प्रकार हमलोगोंको भी यह समझना चाहिये कि यदि हमें श्रीरामजीके विषयमें कोई शंका न भी हो तो भी इस प्रापंचिक दु:खसे छूटनेके लिये श्रीरामजीका स्वरूप जानना आवश्यक है और स्वरूपके ज्ञानके लिये चिरत जाननेकी आवश्यकता है। नादिबन्दूपिनषद्में कहा है कि जैसे रज्जुका त्याग करके अर्थात् रज्जुको न जानकर भ्रमसे कोई सर्पका ग्रहण करता है अर्थात् उसे सर्प समझता है, वैसे ही मूढ़ बुद्धि जीव सत्य ब्रह्मस्वरूपको न जानकर जगत्को देखता है। जब वह रज्जुके टुकड़ेको जान जाता है तब सर्परूप नहीं रहता, वैसे ही अधिष्ठान ब्रह्मको जाननेपर यह सब प्रपंचशून्य हो जाता है। यथा—'यथा रज्जुं परित्यन्य सर्पं गृह्णित वै भ्रमात्॥ तद्वत् सत्यमविज्ञाय जगत् पश्यित मूढधीः। रज्जुखण्डे परिज्ञाते सर्परूपं न तिष्ठति॥' (२६–२७), अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चे शून्यतां गतेः।' श्रीमद्भागवतमें भी दशमस्कन्धमें ब्रह्माजी स्तृति करते हुए कहते हैं कि रज्जुके अज्ञानसे उसमें सर्पशरीरकी उत्पत्ति अर्थात् अनुभूति होती है और रज्जुके ज्ञानसे उस सर्पकी निवृत्ति होती है, वैसे ही आत्माका स्वरूप न जाननेसे यह सकल प्रपंच भासता है और आत्माके ज्ञानसे विलीन होता है। यथा—'आत्मानमेवात्मतया विजानतां तेनैव जातं निखलं प्रपञ्चितम्। ज्ञानेन भूयोऽिप च तत्य्रलीयते

#### रज्ज्वामहेर्भोगभवाभवौ यथा॥' (१०। १४। २५)

यद्यपि उपर्युक्त दोनों स्थलोंमें जगत् तथा रज्जु सर्पको स्पष्ट शब्दोंसे मिथ्या नहीं कहा है तथापि वह बात अर्थात् सिद्ध है कि जो अज्ञानसे भासता है और ज्ञानसे नष्ट होता है वह मिथ्या (भ्रम) ही है। अन्यत्र स्पष्ट शब्दोंमें मिथ्यात्व कहा भी गया है। यथा—'वेद: शास्त्रं पुराणं च कार्यं कारणमीश्वर:। लोको भूतं जनस्त्वैक्यं सर्वं मिथ्या न संशय:॥'(४३) (तेजोबिन्दूप०) अर्थात् वेद, शास्त्र, पुराण, कार्य, कारण, ईश्वर, तीनों लोक, पंचभूत और प्राणी इत्यादि सब मिथ्या हैं, इसमें संशय नहीं। भागवत दशमस्कन्धकी ब्रह्मस्तुतिमें 'ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्।'(१।१४।२४) इस प्रकार संसारको मिथ्या समुद्र कहा है। अध्यात्मरामायणमें भी 'असर्पभूतेऽहिविभावनं यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत्।'(७।५।३७) ऐसा कहा है। अर्थात् रज्जु आदि जो सर्प नहीं हैं, उनमें सर्पकी भावना जैसे होती है वैसे ही ईश्वरमें जगतुकी भावना होती है।

तेजोबिन्दूपनिषद्के वाक्योंसे यह शंका उपस्थित होती है कि 'जब वेद-शास्त्र-पुराण आदि सभी मिथ्या हैं तब दुराचरण आदिसे न तो कोई रोकनेवाला रह गया और न कोई रोकनेकी आवश्यकता ही रह गयी। इस प्रकार आचार-विचार सभीका लोप हो जायगा जो परिणाममें अहितकर है?' समाधान यह है कि जबतक जीवको किंचित् भी देहाभिमान है तबतक उसको वेद-शास्त्र-पुराण आदि सब जगत् सत्य ही है और उसको वेदशास्त्रानुसार चलना ही चाहिये। आत्मज्ञानोत्तर जब वह ब्रह्ममें लीन रहेगा तब उसके लिये ये सब कथन सत्य हैं क्योंकि उस समय संसार सत्य हो वा झुठ, उसके लिये दोनों बराबर हैं। (ब्रह्मचारीजी)

वि० त्रि०—झूठ और सत्यका विभाग बुद्धिके अधीन है। जिस पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धिका नाश नहीं होता वह पदार्थ सत्य है और जिसको विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह झूठ है। झूठिवषयक बुद्धि तभीतक बनी रहती है जबतक सत्यका ज्ञान न हो। सत्यका ज्ञान होते ही झूठिवषयक बुद्धिका नाश हो जाता है, जैसे जबतक रज्जुका ज्ञान नहीं होता तबतक सर्पविषयक बुद्धि बनी रहती है, रज्जुका ज्ञान होते ही सर्पविषयक बुद्धिका नाश हो जाता है। अत: रज्जु सत्य है और उसमें भासित होनेवाला सर्प झूठ है। इसी न्यायसे संसारका मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मके ज्ञानसे संसार खो जाता है; अर्थात् संसारको विषय करनेवाली बुद्धिका नाश हो जाता है इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या है।

# \* जेहि जाने जग जाइ हेराई---।'\*

पं० रामकुमारजी—(क) श्रीरामजीको जानना जागना है। जगत् स्वप्न-भ्रम है। स्वप्नमें अनेक भ्रम होते हैं, यथा—'सपने होड़ भिखारि नृप रंक नाकपित होड़', 'जौ सपने सिर काटै कोई।—' इत्यादि। इसीसे 'सपन-भ्रम' कहा; एक भ्रम न कहा। जैसे जागनेसे स्वप्न-भ्रम जाता रहता है, वैसे ही श्रीरामजीको जाननेसे जगत् जाता रहता है। भाव कि जब श्रीरामजी ही शरीरी-शरीररूपसे व्यापक-व्याप्य हैं; यथा—'बिस्वरूप व्यापक रघुराई।' भगवान् ही विश्वरूप हैं—'बिस्वरूप रघुबंस मिन करहु बचन बिस्वास। लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु॥'(लं० १४) पुन: यथा—'खं वायुमिंन सिललं महीं च ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो हुमादीन्। सिरत्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यित्कञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः॥' (भा० ११। २। १४१) जब यह समझ पड़ता है तब जगत् कहाँ रह जाता है? कहीं भी तो नहीं—'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत।' बस जगत् इस भाँति दीखने लगता है।—यह भाव 'जग जाइ हेराई' का है। पुन:, (ख) जगत् बिना जाने अज्ञानतासे है, ज्ञान होनेपर जगत् नहीं है। जगत् स्वप्नरूप है, यथा—'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना॥'श्रीरामजीको जाने बिना जगत् सर्पकी नाईं दु:खदाता है, अर्थात् जन्म-मरण बना ही रहता है और रामजीको जान लेनेसे वही दु:खद जगत् रामरूपमय होकर सुखदायक हो जाता है—'निज प्रभुमय देखिंह जगत केहि सन करिंह बिरोध।' (७। ११२) नोट—१ सर्प भयदायक है, डँस लेता है। रस्सी निर्भय और सखदायक है, जल भरनेके काम आती है.

इत्यादि। इसी प्रकार जगत् और श्रीरामजी हैं। अर्थात् जगत्-व्यवहार सत्य मान लेनेसे, उसमें आसक्त होनेसे जन्म-मरण होता है; यही सर्पका डँसना है। और उसे श्रीराममय जान लेनेसे, श्रीरामजीको उसका प्रकाशक और उसे प्रकाश्य जान लेनेसे लोक-परलोक सब प्रकारसे सुख होता है। श्रीरामजी सत्य हैं, जगत्-व्यवहार असत्य है, ऐसा निश्चय होनेपर आवागमन छूट जाता है।

नोट—२ '*हेराई'* शब्दका स्वारस्य ही है कि वह वस्तु (जिसका 'हेराना' कहा गया है) है, पर हमारे काममें नहीं आती। अर्थात् अब हमको जगत् दु:खद नहीं रह गया। इस शब्दसे जगत्का अभाव नहीं सिद्ध होता, प्रत्युत इससे उसकी अन्यत्र सत्ता ही ज्ञात होती है।

वेदान्तभूषणजी—ईश्वरकर्तृक होनेसे स्वप्नसृष्टि और जाग्रत्सृष्टि दोनों सत्य हैं, क्योंकि 'ईस देइ फल हृदय बिचारी' अर्थात् ईश्वर तो जीवोंके शुभाशुभ कर्मानुसार सुख-दुःख फल देनेके लिये ही सृष्टिकी रचना करता है। अतः स्वप्नसृष्टि भी ईश्वरकर्तृक है, इसे स्वयं श्रुति ही स्पष्टरूपसे कहती है, कि 'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते स हि आत्मा' (बृहदारण्यकोपनिषद् ४।३।१०) अर्थात् स्वप्नावस्थामें रथ, घोड़े, सड़क और मैदान आदि नहीं रहते, परंतु जीवोंके कर्मानुसार वहाँपर भी ईश्वर सब कुछ तैयार कर देता है। जिस तरहसे स्वप्नमें कर्मफल भोगनेके बाद जागनेपर जीवोंको वह स्वप्न एक भ्रममात्र ही मालूम होता है, उसी तरह स्थूल शरीरसे जाग्रतावस्थाके सुख-दुःख भोग लेनेसे जब सब प्रकारके कर्मोंका अत्यन्ताभाव हो जाता है और जीव भगवत्कृपासे परमपद प्राप्त कर लेता है तब यह स्थूल जगत् भी एक भ्रम ही मालूम पड़ने लगता है। इसे श्रुतियोंने 'स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्व्यति' (छान्दोग्य० ८।१२।३) इत्यादि शब्दोंमें समझाया है। इसका और भी विशेष विवरण 'जौं सपने सिर काटै कोई।' (१।११८।२) में देखिये। नोट—३ 'जैहि जाने जग जाड़ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई' इति। स्वप्नएप्टि और स्वप्नसृष्टिके व्यापार

नाट—३ जाह जान जग जाइ हराइ। जाग जथा सपन भ्रम जाइ इति। स्वप्नसृष्टि आर स्वप्नसृष्टिक व्यापार सोतेमें सत्य ही जान पड़ते हैं। जबतक स्वप्न देखनेवालेकी नींद नहीं टूटती, वह जागता नहीं, तबतक (स्वप्नमें ही कोई कितना समझावे) उसे कदापि कोई समझा नहीं सकता कि यह सब भ्रम है, स्वप्न है, मिथ्या है। जब वह स्वयं जागता है तब आप–ही–आप बिना परिश्रम जान लेता है कि यह सब हमारा भ्रम था।

श्रीलक्ष्मणजीने निषादराजको समझाते हुए इस बातको बड़ी उत्तम रीतिसे दिखाया है; यथा—'सपने होइ भिखारि नृपु रंक नाकपित होइ। जागें लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ॥'(२।९२) अर्थात् जैसे कोई कंगाल स्वप्नमें देखे कि वह राजा हो गया, उसे इन्द्रका पद प्राप्त हो गया, अथवा कोई राजा देखे कि वह भिखारी हो गया, तो यह भ्रम दोनोंको स्वप्नमें सत्य जान पड़ता है। एक मारे खुशीके फूला नहीं समाता, दूसरा शोकसे पीड़ित हो रहा है। जब वे जागते हैं, तो न पहलेका हर्ष, न दूसरेका शोक रह जाता है। दोनोंको तब विश्वास होता है कि यह तो सब झूठा था, भ्रम था—यही हाल इस जगत्का है। 'जौं सपने सिर काटइ कोई। बिनु जागे न दूरि दुख होई।'(१।११८।२)

ठीक यही हाल जगत्का है। जो कुछ यहाँ हमें दिखायी पड़ता है, यह सब स्वप्नका भ्रम है, यथा— धरिन थामु थनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहँ लिग व्यवहारू॥ देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं। मोह मूल परमारथ नाहीं॥'(२।९२) जबतक हम मोह-निशामें सो रहे हैं ये सब प्रपंच हमें सत्य जान पड़ते हैं, यथा— 'मोह निसा सब सोविनहारा। देखिय सपन अनेक प्रकारा॥'(२।९३) जब ज्ञानरूपी सूर्योदय होता है और हमारी आँखें खुलती हैं तब हम श्रीरामजीहीको सत्य जानते हैं और जगत्के व्यवहार असत्य प्रतीत होते हैं, जगत्-प्रपंचको सत्य मानना ही स्वप्न देखना है। यह हमारी माता है, यह पिता हैं, यह भाई हैं, यह पुत्र है, यह स्त्री है, यह हमारा शरीर है, यह हमारा धन है, यह हमारा घर है, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे कुटुम्बी हैं, इत्यादि अहं-ममत्वके कारण सुख-दु:खात्मक भोगका नाम ही जगत् है। और संसारसे वैराग्य होना अहं-ममत्वका छूट जाना जगका हेराना वा खो जाना है। श्रीरामजीको जानना जागना है; यथा— 'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत

हरिभजन जगत सब सपना॥', 'जानिय तबहिं जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास बिरागा॥ होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघ्नाथ चरन अनुरागा॥' (२। ९३। ४-५)

इसी विषयको विनय-पत्रिकाके निम्न पदोंमें क्या ही अच्छा दिखाया है। इनसे ये रज्जु, सर्प, स्वप्न और जागना इत्यादि खूब स्पष्ट समझमें आ जावेंगे।

- (१) 'जागु जागु जीव जड़ जोहै जग-जामिनी। देह गेह नेह जानि जैसे घन दामिनी॥ सूते सपने ही सहै संसृत संताप रे। बूड़ो मृगबारि खायो जेवरीको साँप रे॥ कहैं बेद बुध तू तौ बूझि मन माहिं रे। दोष दुख सपनेके जागे ही पै जाहिं रे॥ तुलसी जागे ते जाड़ ताप तिहुँ ताय रे। रामनाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे॥'(७३)
- (२) 'जानकीशकी कृपा जगावती सुजान जीव जागि त्यागि मूढ़ताऽनुराग श्री हरे। किर बिचार तिज बिकार भिज उदार रामचंद्र भद्रसिंधु दीनबंधु बेद बदत रे॥ मोहमय कुहू-निसा बिसाल काल बिपुल सोयो खोयो सो अनूप रूप स्वप्न जूपरे। अब प्रभात प्रगट ज्ञान-भानु के प्रकास बासना सराग मोह द्वेष निबिड़ तम टरे॥'(७४)।

### बंदौं बालरूप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू॥३॥

शब्दार्थ—सिधि (सिद्धि)—आठ सिद्धियाँ (अणिमा आदि) भगवत् वा योगसम्बन्धी हैं और दस सामान्य सिद्धियाँ हैं, इनका विस्तृत उल्लेख मं० सो० १ में हो चुका है। इनके अतिरिक्त पाँच क्षुद्र सिद्धियाँ हैं। सुलभ=सहज ही प्राप्त हो जाता है।=सुगम। जिसु=जिसका। यह 'यस्य' का अपभ्रंश जान पड़ता है। यथा—'नारद के उपदेस सुनि कहह बसेउ किस् गेह॥'(१।७८) में 'किस्'=किसका।

अर्थ—उन्हीं रामचन्द्रजीके बालरूप (एवं बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी) की मैं वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपनेसे सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं॥३॥

टिप्पणी—१ (क) 'बंदौं बालरूप' इति। श्रीरामजीके निर्गुणरूपका गुण कहकर अब सगुणरूपके गुण कहते हैं। जब निर्गुणसे सगुण हुए तब प्रथम बालरूप धारण किया, इसीसे अथवा शिवजीकी उपासना बालरूपकी है इससे बालरूपकी वन्दना की। अथवा, शिवजी चाहते हैं कि हमारे हृदयरूपी आँगनमें प्रभु बसैं और बालरूप ही आँगनमें विचरता है इसीसे वे दशरथ अजिरविहारी बालरूप रामकी वन्दना करते हैं। (ख) पूर्व जो 'श्रीरघुनाथरूप उर आवा॥'(१। १११। ८) कहा था उसे यहाँ खोला कि वह कौन रूप था—बालरूप।

नोट—१ 'बालरूप सोइ रामू' इति। (क) 'सोइ'—जिनके विशेषण ऊपर दो चौपाइयोंमें दिये और यहाँ भी अर्थात् जिनको न जाननेसे झूठा भी सत्य प्रतीत होता है और जिनके जाननेसे जगत्के व्यवहार असत्य प्रतीत होने लगते हैं; पुन: जिनके नामके जपसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं उन रामचन्द्रजीको (बंदों) (ख) श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'शिवजी शान्तरसमें श्रीरामचन्द्रजीको भजते हैं, इसीसे बालरूपहीको इष्ट मानते हैं, उसीका ध्यान करते हैं, क्योंकि जितने प्रकारकी भिक्तयाँ हैं उन सबके करनेको बालरूप सुलभ हैं। इस अवस्थामें विधि—अविधि नहीं देखते और थोड़ी सेवामें बहुत प्रसन्न हो जाते हैं; जैसे बच्चा मिट्टीके खिलौनेके बदलेमें अमूल्य पदार्थको दे देता है।' [इस कथनसे भगवान्में अज्ञताका आरोपण होता है कि वे ऐसे अज्ञानी हैं कि किसीके फुसलानेमें आ जाते हैं। पर वस्तुत: इसमें भाव यह है कि भगवान्को जिस प्रकारसे जो भजता है भगवान् उसके साथ उसी प्रकारका नाट्य करते हैं। जो उनको लड़का मानते हैं, उनके साथ वे भी प्राकृत बालकोंका—सा नाट्य करते हैं। दूसरा भाव इसमें यह है कि बालकरूपमें जितनी सेवा भक्त कर सकता है उतनी सेवा अन्य अवस्थाके रूपोंमें नहीं हो सकती।] (ग) श्रीलोमशजी और काकभुशुण्डिजीकी उपासना भी बालकरूप रामकी थी। यथा— 'बालकरूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहिं मुनि कृपानिधाना॥'(७। ११३) 'इष्टदेव मम बालक रामा॥'(७। ७५) पुन:, देखिये कि सभी जीवोंके बालक स्वाभाविक हो बड़े ही भले और प्यारे लगते हैं, सम्भव है कि यह भी एक कारण बालरूपकी उपासनाका हो। (रा० प०) काशिनरेशजी लिखते हैं

कि '**बालक सो परमहंस वेदन अस मनी है**' अर्थात् बालक परमहंसरूप हैं। अतएव बालरूपकी वन्दना की। (रा० प० प०)

नोट—२ इस ग्रन्थमें कई स्थानपर शिवजीका ध्यान करना, हृदयमें अन्य अवस्थाओंके रूपों और छिबिकी मूर्तिको धारण करना और बाल, विवाह, उदासीन, राज्याभिषेक आदि सभी समयके रूपोंमें मग्न होना वर्णित है। यथा—'परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिरिह मगन मन भूले॥'(१।१९६) 'संभु समय तेहि रामिह देखा। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता॥ भये मगन छिब तासु बिलोकी। अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी॥'(१।५०) 'अंतरधान भये अस भाखी। संकर सोइ मूरित उर राखी॥'(१।७७) 'बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर॥'(७।१३) 'बार बार बर माँगउँ हरिष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगित सदा सतसंग॥'(७।१४)

इससे स्पष्ट है कि श्रीशिवजी सभी रसोंके आनन्दके भोक्ता हैं। 'सेवक स्वामि सखा सिय पीके।' सभी रसोंके उपासक श्रीशिवजीको अपना गुरु मानते हैं—'तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना।' 'संकर भजन बिना नर भगित न पावइ मोरि॥'(७।४५) और 'बिनु तव कृपा रामपद पंकज सपनेहु भिक्त न होइ।' 'रिषै सिद्ध मुनि मनुज दनुज सुर अपर जीव जग माहीं। तुअ पद बिमुख न पार पाव कोउ कल्पकोटि चिल जाहीं॥' (विनय० ९) भी इसके प्रमाण हैं। भक्तमालमें श्रीनरसीजीकी कथा भी देखिये।

ब्रह्मचारी श्रीबिन्दुजी कहते हैं कि 'अब यह प्रश्न है कि श्रीशिवजीका ध्येय स्वरूप क्या है? कुछ महात्माओंका मत है कि उनका ध्येय रूप श्रीरामजीका बालस्वरूप है। क्योंकि यहाँपर वे स्वत: भावसे हार्दिक चावसे रामजीके बालरूपकी वन्दना करते हैं—'*बंदौ बालरूप सोइ राम्।*'यहाँपर उद्दीपन प्रत्यक्ष स्वरूप रामजीका कोई नहीं है। प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन होनेसे उससे प्रभावान्वित होकर हृदय उसके वशीभत हो जाता है। अत: उस समय उस छटाका ध्यान एवं स्मरण होना स्वाभाविक है। परंतु जब प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन न हो उस समय यदि भावक स्वतः किसी स्वरूपका ध्यान करे तो वह उसका सहज और एकान्त ध्येय समझा जाता है। यहाँपर भगवान् शंकरका रामजीके बालस्वरूपका ध्यान ऐसा ही ध्यान है। उसका स्मरण होते ही वे मग्न हो गये, उनका मन उस रूपमाधुरीमें लीन हो गया। जब-जब रामावतार हुआ तब-तब उनकी बाल-छिबके दर्शनोंके लोभसे वे अपने शिष्य भुशुण्डिक साथ छद्मवेषसे अयोध्या-राजसदनमें अवश्य गये हैं। छद्मवेष तभी धारण किया जाता है जब हृदयमें कोई रहस्यात्मक भाव उत्पन्न होता है-वह उसका निजी ऐकान्तिक भाव होता है। इससे भी भगवानु शंकरका बाल-स्वरूप ही स्वकीय ध्येय सिद्ध होता है। यदि यह कहा जाय कि उन्होंने भगवान (श्रीरामचन्द्रजी) के और रूपोंको भी प्रेमसे देखा है, जैसे विवाह, वनयात्रा, संग्राम, विजय, राज्याभिषेकके अवसरोंपर तथा भगवानुने जब प्रकट होकर उन्हें विवाह-प्रस्तावपर सहमत किया तब—'संकर सोड मुरित उर *राखी।* तो इसका यह तात्पर्य है कि भावुकों और उपासकोंका एक अंगी रस अथवा ध्येय होता है और (रस अथवा रूप) अंग-स्वरूप। जैसे मुख है तथा और अंग हैं। जैसे सभी अंगोंकी छटाओंपर भावृक जन मोहित होते हैं और उनका वर्णन करते हैं पर मुखका विशेषरूपसे, उसके दर्शनोंसे वे अत्यन्त आनन्दित होते हैं। इसी प्रकार रिसक उपासकोंका अंगी रस उनका सिवशेष भाव अथवा ध्येय होता है तथा इष्टके मुखेतर (अन्यान्य) अंगोंकी तरह अन्य रस या भाव अथवा स्वरूप अंगभृत सामान्य होता है यद्यपि '*जनक भवनकी* शोभा जैसी। गृह गृह प्रति प्र देखिअ तैसी॥' तथापि राजसदनकी विशेषता थी। इसी प्रकार इष्टके यद्यपि सभी स्वरूप एक-से गुण, धर्म एवं महत्त्वके हैं परंतु अपनी रुचि और भावनाके अनुसार एक विशेष अथवा अंगी ध्येय हो जाता है।

प्र० स्वामीका मत है कि शिवजी बालरूपके उपासक नहीं हैं और उसके प्रमाणमें लिखते हैं कि 'मानसमें जिस रूपके दर्शनके लिये शिवजी छटपटा रहे हैं वह बालरूप नहीं है। बालकाण्डमें (५०।१।३) में 'जय सिच्चिदानंद जगपावन' कहकर जिनके प्रेममें मग्न हुए वह बालरूप नहीं है। 'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा' में जिसका कथन है वह बालरूप नहीं है, 'रघुबीररूप' है (इसके आगे 'रघुबीर' 'बीर' 'रघुनाथ' शब्दोंके भेद लिखे हैं, जो दोहा २१० में आ चुके हैं)। 'प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला॥' (१।७५।५) यह अवतार समाप्तिके पश्चात्की बात है। यह भी बालरूप नहीं है। शिवपार्वती-विवाहके समय 'बैठे शिव बिप्रन्ह सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥' जिस राम-प्रभुकी इच्छासे विवाह स्वीकार किया और जिसकी मूर्तिको हृदयमें रख लिया था, उसीका स्मरण किया। यह भी बालरूप नहीं है।

'जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं। ते पद पखारत भाग्यभाजन जनक ॥' (३२४ छन्द) जनकजीने बालरूप रामके पद नहीं पखारे। इत्यादि। सम्पूर्ण मानसमें केवल एक बार ही बालरूपको वन्दन किया है। यहाँ बालरूपका वन्दन साभिप्राय है, गूढ़ार्थ-चिन्द्रकामें साधार सिवस्तार लिखा है। यह वन्दन सती-पार्वती-भवानीके भ्रमको मिटानेके हेतु ही किया है।'—पाठक दोनों महात्माओंके विचारोंको स्वयं विचार करके जैसा उनको रुचे ग्रहण करें।

नोट—३ (क) श्रीसन्तसिंहजी पंजाबी लिखते हैं कि 'ऊपर दो चौपाइयोंमें स्वरूप-लक्षण अर्थात् परमात्माका निज स्वरूप वर्णन हुआ और यहाँ तटस्थ लक्षणोंका स्वरूप कहा है।' (तटस्थ=िकसी वस्तुका वह लक्षण जो उसके स्वरूपको लेकर नहीं बिल्क उसके गुण और धर्म आदिको लेकर बतलाया जाय।) प्रोफे॰ दीनजी कहते हैं कि श्रीपार्वतीजीने प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है, अत: निर्गुण सगुणको समझानेके लिये श्रीशिवजीने दोनों रूप कहे हैं, पहला रूप यही है—'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने।—जेहि जाने जग जाइ हेराई।—'और दूसरा रूप 'बंदौं बालरूप सोइ रामू' है, यह बात 'सोइ' शब्दसे प्रकट होती है। इसीको पंजाबीजीने तटस्थ लक्षण कहा है।

संत उनमनी टीकाकार लिखते हैं कि यह रूप 'भ्रृष्ट्राणमध्यमें वा अधर श्वेत द्वीपमें सन्तोंको अनुभव होता है। यद्वा केवल नेत्र सूर्य अग्नि इत्यादि बुद्धि संवित् प्रवृत्ति करि। जिसका भेद सन्त ही जानते हैं।'

वि॰ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'बालरूप राम और किशोररूप राम एक ही हैं फिर भी बालरूपके उपासक बालरूपको ही इष्ट मानते हैं। प्रसंग यहाँ निर्गुण ब्रह्मका है। निर्गुणमें ही जगत्का भ्रम होता है। अत: बालक रामकी उपासनासे निर्गुण ब्रह्मकी उपासना कही। निर्गुण-सगुणमें अवस्था-भेद-मात्र है। सगुणको किशोरावस्था मानिये तो निर्गुण बाल्यावस्था है। जगत्में रहते हुए भी प्रपंचसे पृथक् होनेसे बालरूपमें निर्गुण उपासना ही कही।'

नोट—४ 'बंदौं बालरूप सोइ रामू। अजिर बिहारी' इस चौपाईमें 'प्रथम निदर्शना' अलंकार है। 'सोई' 'जोई' इत्यादि शब्दोंसे यह बात प्रकट है। वीर कविजी लिखते हैं कि 'ऊपरकी चौपाई ( जेहि जाने जग जाइ हेराई।") का भाव लेनेसे यहाँ 'विकस्वर अलंकार' होता है। पहले विशेष बात कहकर उसका समर्थन 'बंदौं बालरूप सोइ रामू'—इस सामान्यसे करके फिर भी सन्तुष्ट न होकर विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करते हैं कि जिनका नाम जपनेसे सारी सिद्धियाँ सुलभ होती हैं।'

टिप्पणी—२ (क)'सोइ रामू।''' इति। जिसके बिना जाने जगत् रज्जुमें सर्पकी नाईं भासता है और जिसके जाननेसे जगत् स्वप्नभ्रमवत् हिरा जाता है, ऐसा कहकर श्रीरामजीकी वन्दना करनेका भाव यह है कि पार्वतीजीको श्रीरामरूपमें भ्रम है, इसीसे श्रीरामरूपकी वन्दना करते हैं कि (मैं तो एक बार इनको उपदेश कर ही चुका पर इनको बोध न हुआ अतः अब आप ऐसी कृपा करें कि) मेरे अबकी बारके कथनसे इनको आपका रूप जान पड़े। आपके जाननेसे भ्रम दूर होता है, यह बात स्वयं पार्वतीजीने आगे स्वीकार की है, यथा—'तृम्ह कृपाल सबु संसय हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥'(१। १२०। २) पुनः भाव कि बिना आपको जाने जगत्ने सतीजीको सर्पकी नाईं दुःख दिया, उँस लिया, जिससे इनका मरण और पुनर्जन्म हुआ। अब मैं प्रार्थना करता हुँ, कृपा कीजिये कि आपका रूप इनको जान पड़े जिसमें आगे जन्म–मरण–दुःख न भोगना पड़े। (ख) 'सब

सिधि सुलभ<sup>™</sup> ' इति। [यथा—'विनाप्यर्थैः समर्थं हि दातुमर्थचतुष्टयम्। मंगलायतनं तन्मे बाल्ये यद्रामभाषितम्॥' अर्थात् बिना अर्थके भी जो धर्मार्थ काम–मोक्ष देनेमें समर्थ है, ऐसा रामजीका बाल्यावस्थाका भाषण मेरे लिये मंगलका आयतन हो। (वि० त्रि०)] यहाँतक छः चरणोंका अन्वय एक साथ है।

#### मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दसरथ अजिर बिहारी॥ ४॥

शब्दार्थ-द्रवौ ('द्रवना' से)=कुपा कीजिये। अजिर=आँगन।

अर्थ—मंगलोंके धाम, अमंगलोंके हरनेवाले और श्रीदशरथ महाराजके आँगनमें विहार करनेवाले वे (बालकरूप श्रीरामजी मुझपर) कृपा करें॥४॥

टिप्पणी—१ (क) नाम, रूप, लीला और धाम इन तीनोंका सम्बन्ध लगाकर तब शिवजी 'बंदौं बालरूपं व्यापित क्षेत्र क्षेत्र

नाम— 'मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी॥'(१।१०।२)

रूप—'मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दसरथ अजिर बिहारी॥' (यहाँ)

लीला—'मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की॥'(१।१०)

धाम—'**सब बिधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी॥**'(१।३५।५)

अतएव पार्वतीजीके मंगल-कल्याणके लिये यहाँ कथाके प्रारम्भमें शिवजीने चारोंका मंगलाचरण किया है। यथा—'सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू' से नाम, 'बंदौं बालरूप सोइ रामू' से रूप, 'द्रवौ सो दसरथ अजिर' से धाम (क्योंकि दशरथ-अजिर श्रीअयोध्याधाममें है) और 'बिहारी' से लीला (क्योंकि विहार करना लीला है) का मंगलाचरण किया है।

(ख) 'मंगल भवन<sup></sup>' अर्थात् आप स्वयं मंगलके भवन हैं और दूसरोंका अमंगल हरते हैं। 'मंगलायतनं हिरि:' 'दसरथ अजिर बिहारी' कहते हुए 'द्रवौ' कहनेका तात्पर्य यह है कि हमारे हृदयांगनमें ही विहार कीजिये। यथा—'तन की दुति स्याम सरोरुह लोचन कंजकी मंजुलताइ हरैं। अति सुंदर सोहत धूरि भरे छिब भूरि अनंग की दूरि धरें॥ दमकें दाँतियाँ दुति दामिनि ज्यों किलकें कल बाल बिनोद करें। अवधेस के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिरमें बिहरें॥' (क० १। ३) इसीसे बालरूपकी वन्दना की। बालक घरका आँगन छोड बाहर नहीं निकलता, सदा आँगनमें ही 'विचरता' है।

नोट—१ स्मरण रहे कि श्रीमद्गोस्वामीजीने 'मंगल भवन अमंगल हारी' नामको स्मरणकर कथा प्रारम्भ की है, यथा—'भाय कुभाय अनख आलसहू। नाम जपत मंगल दिसि दसहू॥ सुमिरि सो रामनाम गुनगाथा। करउँ नाइ रघुनाथिह माथा॥'(१।२८।१-२) भगवान् शंकरने भी उसी 'मंगल भवन अमंगल हारी' से कथा प्रारम्भ की है। भेद केवल इतना है कि श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीरामनामको 'मंगल भवन अमंगल हारी' कहा, यथा—'मंगल भवन अमंगल हारी। उमासहित जेहि जपत पुरारी॥'(१।९।२) और श्रीशिवजीने वही विशेषण श्रीरामरूपको दिया। इस प्रकार ग्रन्थमें नाम और रूप दोनोंका ऐक्य और दोनोंका 'मंगल भवन अमंगल हारी' होना पुष्ट किया है। ग्रन्थकारने यह बात नाम-वन्दनामें भी प्रकट की है, यथा—'समुझत सरिस नाम अरु नामी।'

नोट—२ प्रोफे॰ दीनजी कहते हैं कि चौपाईके अन्तिम चरणमें जो 'अजिर बिहारी' शब्द आये हैं वे बालरूपहीपर घटित हो सकते हैं। अत: 'मंगल भवन अमंगल हारी' शब्द भी 'बालरूपके' ही विशेषण हैं। वास्तवमें राजा दशरथका अमंगल (वंशलोप वा अपुत्र होना इत्यादि) बालस्वरूप प्रकट होकर हरण किया और बालस्वरूपसे ही दशरथके घरको मंगलसे भर दिया। चारों भाइयोंके संस्कार होते समय उनके जन्मके क्रमानुसार लगातार तीन दिनतक एक–एक मंगलका सिलसिला चला जाता था—जैसे रामजीकी छठी चतुर्दशीको, भरतजीकी

पूनोंको और लक्ष्मण एवं शत्रुघ्नजीकी प्रतिपदाको। गीतावलीमें इस बातको रतजगाके सम्बन्धमें गोस्वामीजीने स्पष्ट कहा है, यथा—'ज्यों आज् कालिह परव जागन होंहिंगे नेवते दिये।' (गी० बा० पद ५) इत्यादि।

पं॰ शुकदेवलालजी—प्रथम भगवच्चरित्रके मंगलाचरणहीमें श्रीपार्वतीजीके समस्त सन्देहोंको निवारण करते हुए श्रीशिवजीने अपने इष्टदेव बालरूप श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया है।

# करि प्रनाम रामिह त्रिपुरारी। हरिष सुधा सम गिरा उचारी॥५॥ धन्य धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान निहं कोउ उपकारी\*॥६॥

अर्थ—त्रिपुरासुरके नाशक श्रीमहादेवजी श्रीरामजीको प्रणाम करके हर्षपूर्वक अमृत समान वचन बोले॥ ५॥ हे गिरिराजकुमारी! तुम धन्य हो! धन्य हो! तुम्हारे समान कोई भी उपकारी (परोपकार करनेवाला) नहीं है॥६॥

टिप्पणी—१'किर प्रनाम<sup>—</sup>' इति। 🖙 श्रीशिवजीका तीन बार प्रणाम करना इस प्रसंगमें लिखा गया। एक 'बंदौ बालरूप सोड़ राम्', दूसरे 'किर प्रनाम रामिह' (यहाँ) और तीसरे दोहा ११६ में 'रघुकुलमिन मम स्वामि सोड़ किह सिव नायउ माथ।'प्रथम 'बंदौं'' में मानिसक मंगलाचरण है, दूसरे 'किर प्रनाम'' में वाचिक और तीसरे 'सिव नायउ माथ' में कायिक मंगलाचरण है। इस प्रकार मन, वचन और कर्म तीनोंसे यहाँ मंगलाचरण और प्रणाम दिखाया। पुन:, (ख) वन्दन और प्रणाम दो बातें दो बार कहकर जनाया कि निर्गुणरूपकी वन्दना की और सगुणरूपको प्रणाम किया। ['**बंदौं बालरूप**' ये श्रीशिवजीके वचन हैं और 'किरि प्रनाम'ये ग्रन्थकारके वचन हैं। 'वंदन' में स्तृति और प्रणाम दोनों शामिल हैं। सम्भवत: शिवजीने 'बंदौं बालरूप' कहते हुए साथ-ही-साथ सिर झुकाया और फिर श्रीगिरिराजकुमारीको सम्बोधन करने लगे। इसी बातको कवि लिखते हैं 'किर प्रनाम '। 'बालरूप' भी सगुणरूप ही है।] (ग) 'त्रिपुरारी' का भाव कि शिवजीने त्रिपुरासुरका वध किया था, अब उनकी वाणीसे त्रिपुरके समान दु:खदाता मोहरूपी असुर एवं अरि नाशको प्राप्त होगा। [पुन: अमरकथाको सुनकर त्रैलोक्य आनन्दित होगा; अतएव *'त्रिपुरारी'* विशेषणयुक्त नाम दिया। १। ४८। ६, १। १०६। ८, १।१०७।७ देखिये]। (घ) 'मगन ध्यानरसः । रघुपति चरित महेस तब हरिषत बरनै लीन्ह।'(१।१११) पर प्रसंग छोडा था। बीचमें मंगलाचरण किया, अब फिर वहींसे प्रसंग उठाते हैं। वहाँ '*हरिषत बरनै लीन्ह'* कहा, यहाँ '*हरिष सधा सम गिरा उचारी'।* (ङ) गिरा सुधा समान है, पार्वतीजीने अन्तमें स्वयं इसे अपने मुखसे स्वीकार किया है। यथा—'नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुबीर। स्रवन पुटन्हि मन पान किर निहं अघात मित धीर॥' (७।५२) 'सथा सम' कहनेका भाव कि मध्र है, अत्यन्त रुचिकर है तथा जन्म-मरण छुडानेवाली है। (च) 'गिरा उचारी' से पाया गया कि पूर्वकी चारों चौपाइयाँ मानसिक हैं। मनमें मंगलाचरण किया, अब वाणी उच्चारण करते हैं।

नोट—१ 'सुधा सम' कहा क्योंकि आप अमर कथा कहेंगे; इसीको सुनकर शुकजी अमर हो गये। पुन: यहाँ 'सुधा' ही न कहकर 'सुधा सम' कथनका भाव कि—(क) समुद्रसे निकली हुई सुधासे तृप्ति हो जाती, अन्य दूसरे स्वादकी इच्छा नहीं होती, परन्तु श्रीरामकथा सुधासे रसज्ञोंकी तृप्ति नहीं होती—'—निहं अघात मित धीर।' और साथ–ही–साथ अन्य रसोंके स्वादोंकी इच्छा भी नहीं होती। यथा—'तौ नवरस षटरस रस अनरस ह्वै जाते सब सीठे।' (विनय० १६९) (ख) समुद्रसे निकली हुई सुधा पांचभौतिक शरीरको युगान्त या कल्पान्ततकके लिये अमर बना देती है और श्रीरामकथासुधा जीवको मुक्त कर देती है, जिससे वह फिर जन्म–मरणको प्राप्त ही नहीं होता—यथार्थत: अमर होना यही है।—'न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते' (छां० ८। १५। १), 'मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते' (गीता ८। १६) (ग) इसपर शंका हो सकती

<sup>\*</sup> अधिकारी—छ०। उपकारी—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, को० रा०।

है कि 'जब सुधा 'रामकथासुधा' की समता नहीं कर सकती तब उसकी उपमा देकर सम क्यों कहा?' तो उत्तर यह है कि जब समानताकी उपमा नहीं मिलती तब किंचित्मात्र भी जिसमें सादृश्य होता है उसीको देकर सन्तोष करना पड़ता है। जैसे 'इषुवत्सविता गच्छिति' अर्थात् सूर्य बाणके समान वेगसे जाते हैं। इसमें बाणकी अपेक्षा सूर्यकी गित बहुत भारी है पर उपमा दें, तो किसकी दें, उपमा तो सर्वसाधारणके अनुभूत वस्तुकी दी जाती है जिससे वह तात्पर्यको समझ जाय। पुनः जैसे 'वायु वेगसमं मनः' इसमें मनके वेगको वायुके समान कहा गया है यद्यपि मनका वेग अकथनीय है। इत्यादि।

टिप्पणी—२ '*धन्य धन्य गिरिराजकुमारी*' इति। (क) उपकारके सम्बन्धसे '*गिरिराजकुमारी*' सम्बोधित किया। (१०७।६) '*सैलकमारी'* देखिये। गिरि परोपकारी होते ही हैं। गिरिराजने गिरिजाका ब्याह शिवजीके साथ करके देवताओंका उपकार किया। यहाँ 'द्वितीय सम' अलंकार है। गिरिराजकी कन्या परोपकारिणी हुआ ही चाहे। इसमें परिकरांकुरकी ध्विन है। (ख) 'धन्य धन्य'—भाव कि तुम धन्य हो, गिरिराज धन्य हैं कि जिनकी तुम कन्या हो। ब्≅परोपकारी जीव धन्य हैं क्योंकि परोपकार समस्त शास्त्रोंका सिद्धान्त है; यथा—'*पर हित सरिस* धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई। निर्नय सकल पुरान बेद कर। कहेउँ तात जानहिं कोबिद नर॥'(७। ४१। १-२) 'अष्टादशपुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्' (प्रसिद्ध)। धर्म और पुण्य पर्याय हैं। 'कवन पुण्य श्रृति बिदित बिसाला' गरुडजीके इस प्रश्नका उत्तर भुशुण्डिजीने यह दिया है कि 'परम धरम श्रृति बिदित अहिंसा।' (७।१२१।२२) इस तरह धर्म=पुण्य।पुन: यथा—'सुकृती पुण्यवान् धन्यः' (अमरकोश ३।१।३) ['धन्य धन्य' में आदरकी वीप्सा है यहाँ वीप्सा अलंकार है। 'धन्य धन्य' अर्थात तम प्रशंसायोग्य हो। 🖙 श्रीभुशुण्डिजीने गरुडजीके सुन्दर प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धिके सम्बन्धमें ऐसा ही कहा है; यथा—'धन्य धन्य तव मित उरगारी। प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी॥'(७। ९५। २) वैसे ही यहाँ 'प्रस्न सुहाई' के सम्बन्धसे '*धन्य धन्य*' कहा गया। अध्यात्म रा० सर्ग १ में इसी भावको यों लिखा है—'धन्यासि भक्तासि परमात्मनस्त्वं यञ्ज्ञातुमिच्छा तव रामतत्त्वम्। पुरा न केनाप्यभिचोदितोऽहं वक्तुं रहस्यं परमं निगृढम्॥' अर्थात् तुम श्रीरघुनाथजीकी परम भक्ता हो क्योंकि तुमने श्रीरामतत्त्वके जाननेकी इच्छा प्रकट की है। अतएव तुम धन्य हो; प्रशंसायोग्य हो। इस परम गोप्य रहस्यको आजतक मुझसे किसीने नहीं पूछा था और न मैंने कहा।—इसके अनुसार यह भी भाव हुआ कि परम गोप्य रहस्य प्रथम-प्रथम इन्हींने पूछा इससे 'धन्य धन्य' कहा। वि० त्रि० का मत है कि पार्वतीजीके 'प्रथम विनय 'तौ प्रभु हरह मोर अज्ञाना। किह रघुनाथ कथा बिधि नाना॥' की पूर्तिमें यहाँसे हाथ लगा। इस विनयमें दो अभिलाषाएँ हैं-एक तो रामकथा सुननेकी, दूसरी अज्ञानहरणकी। अत: दोनों अभिलाषाओं के लिये दो बार धन्य-धन्य कहा।' (ग) 'उपकारी'—क्या उपकार किया यह आगे कहते हैं कि सबको श्रीरामचरणानुरागी बनानेके लिये, जगतुका कल्याण करनेके लिये श्रीरामकथा, श्रीरामतत्त्व पूछा है।

# पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा॥७॥ तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रश्न जगत हित लागी॥८॥

शब्दार्थ—**कथा प्रसंगा**=कथाके प्रसंग। (पं० रा० कु०) ।=कथा और प्रसंग।=कथाके सम्बन्धमें। (वीरकवि) १। ३७। १५ *'औरउ कथा अनेक प्रसंगा'* देखिये।

अर्थ—तुमने श्रीरघुनाथजीके कथाके प्रसंग (एवं कथा और उसके प्रसंग) पूछे हैं, जो समस्त लोकोंके लिये जगत्पावनी गंगाजी (के समान) है॥७॥ तुम श्रीरघुवीरजीके चरणोंकी अनुरागिणी हो। तुमने प्रश्न जगत्के कल्याणके लिये किये हैं॥८॥

टिप्पणी—१ 'पूँछेहु रघुपित कथा<sup>——'</sup> इति। (क) पार्वतीजीने कहा था 'रघुपित कथा कहहु किर दाया', वहीं बात यहाँ शिवजी कह रहे हैं। (ख) कथा प्रसंगा=कथाके प्रसंग। पार्वतीजीने कथाके प्रसंग ही पूछे हैं, यथा—'प्रथम सो कारन कहहु बिचारीं ।', 'पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा', 'बालचिरत पुनि कहहु उदारा' इत्यादि। ये सब कथाके प्रसंग ही हैं। इसीसे 'कथा प्रसंग' पूछना कहा। (किसी-किसीका मत है कि 'यहाँ कथा और प्रसंग दो बातें हैं। पार्वतीजीने प्रथम जो यह कहा था कि 'रघुपित कथा कहहु किर दाया' उसकी जोड़में यहाँ 'कथा' शब्द दिया और फिर जो एक-एक प्रसंग पृथक्-पृथक् पूछे उनकी जोड़में यहाँ 'प्रसंग' शब्द दिया गया।' पंजाबीजीका मत है कि 'प्रसंग'=वार्ता। (ग) 'सकल लोक जग पाविन गंगा।' इति। अर्थात् सकल लोक और जगत्को पावन करनेवाली हैं। यथा—'वाल्मीिकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी। पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी॥' यहाँ 'सकल लोक' से 'जग' को पृथक् कहा है, यथा—'तिभुवन तीनि काल जग माहीं। भूरि भाग दसरथ सम नाहीं॥' (२।२।४) 'मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखें खोजि लोक तिहुँ नाहीं॥' (३।१७।९) तथा यहाँ 'लोक जग पाविने' कहा। हमने 'जगपाविन' को गंगाका विशेषण माना है और 'सकल लोक' को 'कथा प्रसंगा' के साथ लेकर अर्थ किया है। प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि मेरे विचारसे इसका पाठ 'पाविन जस' होना अधिक संगत जान पड़ता है, नहीं तो लोक और जग शब्दोंमें पुनरुक्ति हो जाती है और न्यूनपद्त्व और अन्वयभ्रष्टताका दोष आ जाता है। परन्तु प्राय: समस्त प्राचीन पोथियोंमें पाठ 'जग पाविन' ही है। 'लोक' का अर्थ 'लोग' भी है। इस तरह यह 'द्वितीय निदर्शना अलंकार' है।

नोट—१ 'सकल लोक जग पाविन गंगा' इति। श्रीभगीरथ महाराज केवल अपने पुरुखा सगरमहाराजके पुत्रोंके उद्धारके लिये गंगाजीको पृथ्वीपर लाये। पर इस कार्यसे केवल उन्हींका उपकार नहीं हुआ वरन् तीनों लोकोंका हुआ और आज भी हो रहा है क्योंकि गंगाजीकी एक धारा स्वर्गको और एक पातालको भी गयी जहाँ वे मन्दािकनी और भोगवती नामसे प्रसिद्ध हुईं। श्रीशिवजी कहते हैं कि इसी तरह तुम्हारे प्रश्नोंसे तीनों लोकोंका हित होगा। यहाँ पार्वतीजीका प्रश्न भगीरथ है कथाको जो कहेंगे वह गंगा है। प्र० स्वामी लिखते हैं कि 'जग' में श्लेष है। जगका दूसरा अर्थ है जंगम। भागीरथी गंगा तो देश-परिच्छिन्न हैं, स्थावर हैं और पार्वतीजीके निमित्तसे प्रकट होनेवाली रामकथा गंगा जंगम हैं—'सबिह सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥'

टिप्पणी—२ 'तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागीं ।' इति। (क) कि भगवान् के अनुरागी जगत्का हेतुरहित उपकार करते हैं। यथा—'जग हित निरुपिध साधु लोग से ।' (१। ३२। १३) 'हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥' (७। ४७। ५) तुममें मोह नहीं है (यह आगे कहते हैं), तुमने जगत्के हितार्थ प्रश्न किया, अतएव तुम रघुवीरचरणकी अनुरागिणी हो। पुनः कथा सुननेसे अनुराग होता है, यथा—'राम चरन रित जो चह अथवा पद निर्वान। भावसहित सो यह कथा करउ स्रवन पुट पान।' (७। १२८) तुम तो अनुरागिणी हो ही, तुमने जगके हितके लिये प्रश्न किये जिसमें कथा सुनकर सारा जगत् श्रीरामचरणानुरागी हो जाय तथा (सकल लोक जग पाविन गंगाके समान यह कथा पूछकर तुमने) सकल जगको पावन किया।

नोट—२ श्रीरामचरणानुरागिणी कहनेका एक कारण पूर्व श्रीभरद्वाजप्रसंगमें भी कह आये हैं कि वक्ताओंकी यह रीति है। दूसरे, श्रीरामचन्द्रजीने प्रकट होकर श्रीशिवजीसे इनकी सिफारिश की थी, यथा—'अति पुनीत गिरिजा कै करनी। विसतर सहित कृपानिधि बरनी॥' जाइ विवाहहु सैलजिहें (७६) श्रीरामपदमें प्रेम न होता तो प्रभु ऐसा क्यों करते? तीसरा भाव कि श्रीरामपदानुरागीको मोहभ्रमादि होता ही नहीं और तुम श्रीरामानुरागिणी हो, अत: यह निश्चय है कि तुम अपनेमें मोह आदि कहकर लोकहित करना चाहती हो। (रा॰ प्र॰)

नोट—३ श्रीअनुसूयाजीने अम्बा श्रीजानकीजीको पातिव्रत्यधर्मका उपदेश देकर कहा था कि 'सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करिं। तोहि प्रानिप्रय राम किहउँ कथा संसार हित॥'(३।५) वैसे ही यहाँ शिवजीके वचन हैं।

# दोहा— रामकृपा तें पारबति\* सपनेहु तव मन माहिं। सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछ नाहिं॥११२॥

अर्थ—हे पार्वती! मेरे विचार (समझ) में तो श्रीरामकृपासे तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी शोक, मोह, सन्देह और भ्रम कुछ भी नहीं है॥११२॥

टिप्पणी—१ (क) 'रामकृपा तें' का भाव कि तुम श्रीरघुवीरचरणानुरागिणी हो, इसीसे तुमपर रामकृपा है और रामकृपासे शोकादि कुछ नहीं है। इससे शिवजीका यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि मोह-संदेहादि सब श्रीरामकृपासे जाते रहते हैं अथवा, (ख) श्रोताकी प्रशंसा करना सब वक्ताओंकी रीति है। यथा—'रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी॥ चाहहु सुनै राम गुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रस्न मनहु अति मूढ़ा॥'(१।४७) (इति याज्ञवल्क्यः), 'सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे॥ तुम्हिं न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया॥'(७।७०) (इति भुशुण्डिः) तथा यहाँ 'तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी।' अथवा (ग) शोकमोह-सन्देहादिके रहते हुए भी यह कहकर कि तुम्हारे मनमें कुछ भी नहीं है यह दिखाते हैं कि भगवत्–सम्मुख होते ही जीवके अवगुण नहीं गिने जाते। यथा—'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासिंह तबहीं॥' (५।४४।२)

नोट—१ 'सोक मोह संदेह भ्रम' के भेद (१।३१।४) 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' में देखिये। वि॰ टी॰ कार लिखते हैं कि 'श्रीअगस्त्य-शिवसत्संगमें जो वस्तु पार्वतीजीको प्राप्त हुई थी वह उन्होंने वनमें जाकर गँवा दी, खो दी, इसीसे शोक हुआ, सतीतनमें पितके वचनपर विश्वास न हुआ और श्रीरामचन्द्रजीके ब्रह्म होनेमें सन्देह हुआ यही मोह है; और श्रीरामचन्द्रजीको प्राकृत नर समझा यह भ्रम है।'

नोट—२ यहाँ प्रायः लोग यह शंका किया करते हैं कि 'श्रीशिवजी यह कहते हैं कि 'हमारे विचारमें तो तुम्हें शोक—मोह—सन्देह—भ्रम स्वप्नमें भी नहीं है', यदि यह सत्य है तो फिर शिवजीने आगे चलकर यह कैसे कहा कि, 'अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु रामपद। सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम—तम रिबकर बचन मम॥' (११५) 'एक बात निह मोहिं सुहानी। जदिप मोह बस कहें उ भवानी॥' (१। ११४। ७) और 'राम सो परमातमा भवानी। तह भ्रम अति अबिहित तव बानी॥ अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं॥' (११९। ५–६) इतना ही नहीं वरन् श्रीपार्वतीजीने आपके इन अन्तिम वचनोंका समर्थन भी तुरत ही किया कि 'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥ तुम्ह कृपाल सब संसय हरेऊ। रामसरूप जानि मोहि परेऊ। नाथ कृपा अब गयेउ बिषादा॥' (१। १२०। १—३) और कथाकी समाप्तिपर पुनः ऐसा ही कहा, यथा— 'नाथ कृपा मम गत संदेहा।—उपजी राम भगित दृढ़ बीते सकल कलेस।' (७। १२९) 'तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह।' (७। ५२) श्रीयाज्ञवल्क्यजी भी इनको भ्रम होना सूचित करते हैं वे श्रीभरद्वाजमुनिसे कहते हैं कि 'सुनि सिवके भ्रम भंजन बचना। मिटि गइ सब कृतरक कै रचना॥ भइ रघुपतिपद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती॥' (११९। ७–८)

इस शंकाका समाधान भी अपनी-अपनी मतिके अनुसार लोगोंने किया है।

१—श्री पं॰ रामकुमारजी कहते हैं कि—(क) भगवान् भक्तोंके अवगुणोंको हृदयमें नहीं लाते, यथा—'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ॥', 'जन गुन अलप गनत सुमेरु किर अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन'(वि॰ २०६), इत्यादि। [विशेष प्रमाणोंके लिये २९ (५) देखिये।] तब औरोंकी क्या गिनती! सन्त अपने

<sup>\*</sup> हिमसुता—१७२१, छ०, भा० दा०, रा० प०। पारबति—१६६१, १७०४, १७६२, को० रा०, गौड़जी।'हिमसुता'पाउमें 'हिम'से हिमगिरिका अर्थ लेना होगा। साहित्यानुसार 'हिमसुता' शब्द ठीक नहीं है, 'हिमगिरिसुता' ठीक है। हिमगिरिसुताका भाव यह है कि 'हिमगिरि अचल, धवल, स्वच्छ है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि अचल, निर्मल और निर्विकार है। (वै०, रा० प्र०)

प्रभुका स्वभाव-गुण क्यों न अनुसरें ? अतः वे भी प्रभुके कृपापात्रोंमें अवगुण रहते हुए भी उन अवगुणोंको गिनतीमें नहीं लाते। पुनः, (ख) उत्तम वक्ताओंकी रीति यहाँ दिखायी है। प्रथम प्रशंसा फिर भय आदि यह रीति है। अर्थात् वे श्रोताको पहलेसे भय नहीं देते; क्योंकि ऐसा करें तो वह डर जायगा, उनका उपदेश ही क्या सुनेगा। जिसका फल यह होगा कि हृदयमें सन्देहकी ग्रन्थि जैसी-की-तैसी बनी ही रह जायगी। इस विचारसे वे उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। ऐसा ही श्रीयाज्ञवल्क्य मुनि और श्रीभुशुण्डिजीने किया है; यथा—'रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी। कीन्हेहु प्रस्न मनहु अति मूढ़ा॥' (४७) यह कहकर मुनि कथा कहने लगे और जैसे 'सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे॥ तुम्हिं न संसय मोह न माया। मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया॥' (उ० ७०) काकभुशुण्डिजीने यह कहकर तब फिर कहा कि 'तुम्ह निज मोह कहा खगसाईं। सो निर्ह कछु आचरज गोसाईं॥'; वैसे ही यहाँ शिवजीने ऐसा कहकर उनका आदर किया, दमदिलासा दिया, आगे फिर 'तदिष असंका कीन्हेहु सोईं' इत्यादि वचन कहते हुए भय देकर कथा प्रारम्भ करेंगे। आदर और भयकी रीति श्रीशुकदेव-परीक्षित्जीके संवादमें भी देख लीजिये। (पं० रामकुमारजीके भाव सयुक्तिक और उचित हैं। (प० प० प्र०)

२—श्रीमानसी वन्दनपाठकजी इस शंकाका समाधान यों करते हैं कि 'यहाँ जो मोहादिका न होना कहा है वह अविद्याजिनत शोकमोहादि हैं, जो भविसिन्धुमें डालनेवाले हैं। श्रीपार्वतीजीको विद्यामायाजिनत मोह है। वह रामविषयक मोह भव पार करनेवाला है, यथा—'हिर सेवकिह न ब्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि विद्या। ताते नास न होइ दास कर। भेद भगित बाढ़ इ विहंगबर॥' (उ० ७९) इसका प्रमाण शिवजीने आप ही दिया है कि 'तदिप असंका कीन्हेहु सोई। कहत सुनत सबकर हित होई॥' इस चौपाईसे प्रकरण लगा है, संदेह नहीं है। विशेष (११४। ७) भी देखिये।

३—शिवजीके इस वाक्यमें 'राम कृपा तें' और 'मम बिचार' शब्द बड़े गूढ़ हैं। जिसपर श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा होगी उसको शोकादिक रह ही नहीं सकते, श्रीरामकृपासे यह सब छूट जाते हैं, हमारे विचारमें तो ऐसा ही है कि तुमने यह शंका परोपकारहेतु ही की है, यह तुम्हारी शंका नहीं है। इसीसे आगे चौपाईमें 'अशंका' शब्द दिया अर्थात् जो सत्य ही शंका नहीं है किंतु शंकाभास है—केवल शंकाका मिस (बहाना) है। आगे जो कहा 'तह भ्रम अति अबिहित तव बानी' और 'जदिप मोह बस कहेउ भवानी' उसका तात्पर्य यह जान पड़ता है कि तुम्हें मोह नहीं है, कथा सुननेके लिये तुमने अपनेको मोहके वश होना कहा। तो भी हमारे सिद्धान्तमें परात्पर परब्रह्मके विषयमें ऐसा प्रश्न (इस अभिलाषासे भी कि कथा सुननेको मिले) करना अनुचित है और जो उन्होंने कहा कि संशय छोड़ो, हमारे भ्रमभंजन वचन सुनो, यह श्रीपार्वतीजीके वचनोंके अनुसार कहा है अर्थात् यदि तुम्हें भ्रम है जैसा तुम कहती हो तो वह भी दूर हो जायगा और औरोंके भी भ्रम दूर होंगे।

४—ब्रह्मचारी श्रीबिन्दुजी कहते हैं कि वास्तविक तात्पर्य यह है कि भगवान् शिवने पहले श्रीपार्वती अम्बाके स्वतः शुद्ध (प्रकृत) स्वरूपको सहज ही सम्बोधन किया और फिर उनके लीला (नाट्य) स्वरूपको। यही कारण है कि उन्होंने पूर्वमें उनमें स्वप्नमें भी शोक-मोह, संदेह-भ्रमकी स्थिति नहीं मानी, उनकी उद्भावना नहीं की। फिर घटनाक्रमसे उनमें किंचित् मोहका आरोप करते हुए उनके नाट्य-चिरतको बुद्धिस्थ किया। अस्तु, भगवतीका मूल स्वरूप तो वैसा ही शुद्धबुद्धमुक्त-स्वभाव (मोहरहित) है, जैसा श्रीशिव भगवान्ने वर्णन किया है।

५—मानसतत्त्व-विवरणकार लिखते हैं कि 'शिवजी श्रीपार्वतीजीके 'अज्ञ जानि जिन रिसि उर धरहू। जेहि बिधि मोह मिटइ सोइ करहू॥', 'सो फल भली भाँति हम पावा', 'तब कर अस बिमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥' इत्यादि इन वाक्योंका अभिप्राय देखकर कहते हैं कि हे पार्वती! जिस किस्मके शोक-मोह और संदेह-भ्रमपर मेरी दृष्टि थी सो तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी नहीं है। इस जागृतिका क्या कहना, कि जो तुम पूर्ववृत्तान्त स्मरण करके डर रही हो। 'तदिप असंका ''' और 'एक बात निहं मोहि सुहानी।' फिर यह क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि शिवजी जिस बातपर क्रोध कर रहे हैं वह 'विमोह' मात्र अर्थात् महामोह है। वह

बात न सुहायी, क्योंकि वह उपासकोंकी रीतिके प्रतिकूल है।'

६—पं० श्रीकान्तशरणजी कहते हैं कि 'श्रीशिवजी और श्रीयाज्ञवल्क्यजीने इनके पूर्व पक्षके अंशोंको लेकर कहा है कि जिनमें मोह आदि वास्तविक रूपमें होंगे, वे इन वचनोंसे छूट जायँगे। इस तरह इस प्रसंगके महत्त्वको कहा है। श्रीपार्वतीजीने जिस भावसे अज्ञानी बनकर पूर्व पक्ष किया है उसका अन्ततक निर्वाह किया है और इस तरह श्रोताओंके लिये प्रसंगोंका महत्त्व और वक्ताओंके प्रति कृतज्ञता वर्णनकी रीति बतलायी है।'

७—वि॰ त्रि॰ लिखते हैं कि शिवजी पार्वतीजीपर रामजीकी कृपा देख चुके हैं कि स्वयं प्रकट होकर माँगा कि 'जाइ बिबाहहु सैलजिह यह मोहि माँगे देहु', उस पार्वतीको शोक, मोह, संदेह, भ्रम क्या कभी हो सकता है? 'क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटै सकल राम की दाया॥' अतः कहते हैं 'सोक मोह नाहि।'

#### तदिप असंका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥१॥ जिन्ह हरिकथा सुनी निहं काना। श्रवनरंध्न अहि \* भवन समाना॥२॥

शब्दार्थ—असंका (आशंका)=झूठी शंका, बिना सन्देहका सन्देह, बनावटी शंका।=शंका।=अति शंका। (प० प० प०) **श्रवन**=कान। **रंध**=छेद। **अहि भवन**=सर्पका बिल।=बाँबी।

अर्थ—तथापि तुमने वही आशंका की है जिसके कहने-सुननेसे सबका कल्याण होगा॥१॥ जिन्होंने कानोंसे हिरकथा नहीं सुनी, उनके कानोंके छिद्र साँपके बिलके समान हैं॥२॥

टिप्पणी—१ 'तदिष असंकां—' इति। (क) असंका; यथा—'जौ नृपतनय त ब्रह्म िकिम नारि बिरह मित भोरि।'(१०८) पार्वतीजीने शंकाएँ कीं और कथा—प्रसंग पूछे; दोनोंसे सबका हित कहते हैं, यथा—'पूँछेहु रघुपित कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पाविन गंगा॥ तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी॥'— यही हित है। अर्थात् इससे जगत् पवित्र होगा; सबका भ्रम दूर होगा; जैसा शिवजी स्वयं आगे कहते हैं—'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रबिकर बचन मम।'(११५)— ('असंका' शब्द देकर शिवजी अपने पूर्वके वचनोंको पुष्ट कर रहे हैं। अर्थात् जिसमें तुम्हें संदेह नहीं है वही बात शंका उठाकर तुमने दूसरोंके हितार्थ पूछी है। 'आशंका' शुद्ध शब्द है उसे 'असंका' कहा, जैसे आकाशको अकास, 'आनंद' को अनंद, 'आश्चर्य या आचरज' को अचरज, 'आषाढ़' को असाढ़ इत्यादि।)

(ख) 'कहत सुनत ।' कहने-सुननेसे कैसे हित होगा ? इस तरहकी लोग कहेंगे कि पार्वतीजीने ऐसी शंका की थी और शिवजीने ऐसा उत्तर दिया था, अतएव माननीय है—ऐसा समझकर भ्रमादि दूर होंगे। [पुन:, 'कहत सुनत' का भाव कि चाहे कहें, चाहे सुनें अर्थात् वक्ता और श्रोता दोनोंका कल्याण होगा। 'सब कर' का भाव कि इसके कथन-श्रवणका अधिकार सबको है, कोई भी जाति, वर्ण या आश्रमका क्यों न हो, सभीका भला होगा। 'कहत सुनत सब कर ' ये शब्द 'जदिष जोषिता निहंं अधिकारी।' के उत्तरमें हैं। अर्थात् तुमने जो कहा कि 'स्त्रियाँ अधिकारिणी नहीं हैं' यह बात श्रीरामकथाके सम्बन्धमें नहीं है, इसके कथन-श्रवणके अधिकारी सभी हैं। क्या हित होगा? उत्तर—भ्रम दूर होगा, भवबन्धन छूटेगा, श्रीरामपदमें प्रीति होगी। यथा—'कहिं सुनिहंं अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं॥'(७। १२९) 'उपजइ प्रीति रामपदपंकज। मन क्रम बचन जितत अघ जाई। सुनिहंं जे कथा श्रवन मन लाई॥'(७। १२६)]

प० प० प० नत्विप असंका कीन्हिहु इति। पार्वती-तनमें भी सती-तनवाला संशय बना ही है, यह देखकर उसकी चर्चा चलायी। श्रीरामजीको नर कहा, इससे महेशजीके हृदयमें खलबली मच गयी है, पर पार्वतीजी सभीत न होने पार्वे इस विचारसे ऊपरसे शान्ति धारण करके कहा कि 'कहत सुनत सबकर हित होई।'

<sup>\*</sup> दूसरा अर्थ—'जिन कानोंने हरिकथा नहीं सुनी वे कर्णछिद्र सर्पके बिलके समान हैं।' आगेकी चौपाइयोंमें इसी प्रकारका अर्थ है इसलिये यहाँ भी वैसा ही अर्थ कर सकते हैं। (मा० पी० प्र० सं०)

तथापि हृदयकी खलबली शान्तिका भंग करना चाहती है, आशंकाका विषय छोड़कर विषयान्तर करनेका यही कारण है। सतीदेहमें भवानीने जो कुछ किया था, उसकी स्मृति बलवती होकर आगेकी चौपाइयोंमें पर्यायसे व्यक्त हो रही है। इन चौपाइयोंमें तथा आगे (११५। ८) तक मानस-शास्त्राभ्यासियोंके लिये बहुत खाद्य भरा हुआ है। २—श्रीरामजीका दर्शन होनेपर सतीजीने नमन नहीं किया। नमस्कार भी नहीं किया। बहुत समझानेपर भी उनके हृदयमें रामभक्ति न आयी। रामगुनगान न करके उलटे उनकी परीक्षा लेनेको दौड़ी गयीं। अन्तमें कैलासके मार्गमें शिवजीके विविध कथाएँ कहनेपर भी उन्हें हर्ष न हुआ। सतीजीने रामकथा सुनानेकी प्रार्थना भी न की। इन्हीं छः बातोंकी चर्चा आगेकी छः चौपाइयोंमें करते हैं; पर पार्वतीजी भयभीत होने न पार्वे, इस हेतुसे क्रम भंग किया है तथा 'राम' के स्थानमें 'हिर' शब्द प्रयुक्त किया है। तथापि चौ० ६ में तो 'राम' शब्द आ ही गया। ऊपर कहा हुआ भावार्थ न लेनेसे प्रथम चौपाई और बादकी छः चौपाइयोंमें विषयान्तर और अप्रस्तुत विषयक कथन दो दोष होते हैं।

वि॰ त्रि॰—१ 'तदिष असंका ' इति। भाव कि तुम्हारी आशंकाका अभिप्राय यह है कि चरित्र देखकर जब मुझे मोह हो गया तो वही चरित्र सुनकर जीवोंको मोह होना कौन बड़ी बात है। अत: शंकाके व्याजसे वे बातें मुझसे कहलाना चाहती हो जिनसे संसार मोहसे छूटकर कल्याण प्राप्त करे।

(२) 'जिन्ह हरिकथा ' इति। जो विकलेन्द्रिय या विकृतमस्तिष्क हैं उन्हें किसी वस्तुका सम्यक् ज्ञान हो नहीं सकता, उनका कथन सर्वथा उपेक्षणीय है। ऐसे लोग छ: प्रकारके होते हैं। इनसे शिवजी श्रोताको सावधान किये देते हैं। पार्वतीजीके प्रथम विनय 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना।' ' का उत्तर हरि-विमुख निन्दा तथा प्रार्थनाकी स्वीकृतिद्वारा शिवजी दे रहे हैं। भि निन्दा विधेयकी स्तुतिके लिये की जाती है, निन्दायोग्यकी निन्दाके लिये नहीं। यहाँपर छ: प्रकारकी निन्दा हरिकथाश्रवणकी स्तुतिके लिये की गयी। कामकथारूपी सर्पके निवाससे जिसके कर्णीछद्र बिलके समान भयंकर हो गये, उसके कलेजेपर साँप लोट रहा है, उसके कहनेका कौन प्रमाण! (यह पहला हरिविमुख है)।

टिप्पणी—२ 'जिन्ह हरिकथा सूनी नहिं काना। ' इति। (क) हरिकथासे हित होता है और ये उसे नहीं सुनते, अतएव इनके कान व्यर्थ हैं। (यहाँ 'हरि' शब्द देकर भगवानुके सभी अवतारों और स्वरूपोंकी कथाएँ सूचित कर दी हैं। कोई-कोई 'हिर' से 'राम' का ही अर्थ लेते हैं।—'रामाख्यमीशं हिरम्' (मं० श्लो॰ ६) (ख) 'सुनी निह काना' का भाव कि जो वस्तु सुननी चाहिये, जैसे कि हरिकथा, यथा—'श्रवनन्ह को फल कथा तुम्हारी' (विनय॰), सो नहीं सुनते और जो न सुनना चाहिये, सो सुना करते हैं। (ग) अहिभवनमें सर्प रहते हैं, कानोंमें प्रपंचरूपी सर्पोंने निवास किया है। अर्थात् कानोंसे विषयप्रपंचकी कथाएँ सुना करते हैं। [सर्पके बिलमें प्राय: कोई दूसरा जीव नहीं जाता, वैसे ही जिन कानोंमें विषय-सर्प रहता है उनमें श्रीरामकथा नहीं जाती। अर्थात् उनको रामकथा अच्छी नहीं लगती] (घ) यहाँ 'श्रवण' को प्रथम कहा क्योंकि श्रवणभक्ति प्रथम है। (ङ) पहले तो कहा कि 'कहत सनत सब कर हित होई'; इसमें 'कहत' शब्द प्रथम रखा और 'सनत' पीछे, परंतु यहाँ 'जिन्ह हरिकथा सुनी निहं काना' कहा, अर्थात् यहाँ 'सुनना' प्रथम कहते हैं और आगे 'जो निहं करै राम गुन गाना' कहते हैं अर्थात् कहना, गुण-गान करना यह पीछे कहते हैं। इस भेदमें तात्पर्य यह है कि श्रवण और कथन दोनों ही एक समान प्रधान हैं, कोई कम-वेश—न्यूनाधिक नहीं है। पून:, श्रीमद्भागवतमें नवधा भक्तिकी गणना 'श्रवण' हीसे प्रारम्भ की है; यथा—'श्रवणं कीर्त्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं ।' (७। २३) पुन:, वाल्मीकिजीने श्रीरघुनाथजीके जो चौदह निवासस्थान कहे हैं, उनमें भी यही क्रम है। यथा—'*जिन्हके श्रवन* समृद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥ भरिहं निरंतर होहिं न पुरे। लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहिंह दरस जलधर अभिलाषे॥ जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु।'(२।१२८); अतएव गोस्वामीजीने भी इस प्रसंगको 'श्रवण' हीसे उठाया।

# नयनन्हि संत दरस निहं देखा। लोचन मोरपंख कर लेखा॥३॥ ते सिर कटु तुंबरि सम तूला। जे न नमत हिर गुर पद मूला॥४॥

शब्दार्थ—दरस (सं० दर्श, दर्शन)=मूर्ति, स्वरूप; यथा—'भरत दरसु देखत खुलेड मग लोगन्ह कर भागु।'(२। २२३) 🖙 दरस दिखाना, दरस देखना, पूर्वकालमें भाषाका मुहावरा-सा रहा है ऐसा जान पडता है। यथा— 'ग्राम निकट जब निकसिंह जाई। देखिंह दरसु नारि नर धाई॥'(२।१०९।७) श्रीप्रियादासजीने 'भिक्तरसबोधिनी टीका' (भक्तमाल) में इसका प्रयोग किया है। यथा—'कह्यो कवाँ गिरो चले गिरन प्रसन्न हिये जिये सख पायो ल्यायो दरस दिखाइए।' (पीपाजीकी कथा क॰ २८३) अर्थात् दर्शन दिया। वैसे ही यहाँ, 'दरस देखा'=दर्शन किया। पुन:, दरस=दर्श, दर्शन; यथा— 'दरस परस पजन अरु पाना। हरइ पाप कह बेद प्राना॥' (१। ३५। १) मोरपंख=मोरका पर जो देखनेमें बहुत अधिक सुन्दर होता है और जिसका व्यवहार अनेक अवसरोंपर प्राय: शोभा या शृंगारके लिये होता है। लेखा=लिखा हुआ।=रेखाएँ, नकशा, गणना, गिनती। कट् तुंबिर=कडवी लौकी (तोंबी) जो भोजनके कामकी नहीं होती। कोई-कोई इसका अर्थ उस कडवी लौकीका करते हैं जिसके कमण्डल बनाये जाते हैं, जो भोजनके कामकी नहीं होती। संत-महात्माओंका कहना है कि यहाँ कमण्डलवाली तोंबीसे तात्पर्य नहीं है, क्योंकि उससे तो संत-महात्माओंका बडा उपकार होता है। प्रत्युत उस लौकीसे तात्पर्य है जो लम्बी-लम्बी होती है तथा जो कमण्डलके काममें नहीं आती, किन्तु उससे जाल बनाये जाते हैं जो जीवोंके फाँसने और नष्ट करनेके काममें आते हैं। यह लौकी जाल-सरीखी फैलती है। लोग जहाँ इसे होते देखते हैं तुरत उखाड फेंकते हैं। बैजनाथजी 'कड़वी तरोई' अर्थ करते हैं। 'सम तुल'— समान, सम, समतल— ये पर्याय शब्द हैं। इनका अर्थ है—सदृश, तुल्य। 'समतृल' गहोरा (बुन्देलखण्ड) देशकी बोली है। वहाँ 'बराबर' के अर्थमें इसका प्रयोग होता है। मानसमें अन्यत्र भी इसका प्रयोग हुआ है। यथा—'एहि विधि उपनै लिच्छ जब सुंदरता सुखमूल। तदिप सकोच समेत किब कहिं सीय समतुल॥' (१। २४७) पदमूल-नोट-२ देखिये।

अर्थ—जिन नेत्रोंसे सन्तोंका दर्शन नहीं किया गया<sup>8</sup> वे नेत्र मोरके पंखकी चन्द्रिकाओंके समान हैं॥३॥ जो सिर भगवान् और गुरुके चरणोंपर नहीं झुकते अर्थात् उनको प्रणाम नहीं करते, वे कड़वी तोंबीके समान<sup>२</sup> हैं॥४॥ टिप्पणी—१ 'नयनिह संत दरस<sup>—</sup>' इति। (क) कथा संतके संगसे होती है; यथा—'बिनु सतसंग न हरि कथा<sup>—</sup>।'(७।६१) जब संतोंका दर्शन ही नेत्रोंसे कभी नहीं किया, उनके पास गये ही नहीं, तब कथा सुननेको कैसे पिले २ कथा में हिन्द कर्मों हिन्द कर्मों हिन्द कर्मों हिन्द कर्म सुनी नहीं करना' से इरिविधालोंको कड़ा

कैसे मिले ? कथामें रुचि क्योंकर उत्पन्न हो ? (ख) प्रथम 'जिन्ह हिर कथा सुनी निह काना' से हरिविमुखोंको कहा, अब 'संत दरस निह देखा' से संत वा भागवतिवमुखोंका हाल कहते हैं कि साधु-संतोंसे इतना वैर रखते हैं कि आँखोंसे उन्हें देखते भी नहीं, उनका संग तो दूर रहा। (भा० २।३।२२) में जो 'लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये' ये शब्द आये हैं उसके 'विष्णुलिंग' से संत ही अभिप्रेत हैं। 'संत भगवंत अंतर निरंतर निहं किमिंगि ।'

बैजनाथजी—'यहाँ असज्जनोंके लक्षण वर्णन करके, सज्जनोंके लक्षण दर्शित किये हैं। यथा—कथाश्रवण उचित, संतदर्शन उचित तथा हरिगुरुचरणोंको प्रणाम उचित, हरिभक्ति उचित, गुणगान उचित, कथा सुनकर हर्ष होना और लीलामें मोह न होना उचित हैं। इन सब बाह्यकर्मोंके साथ एक-एक अंगको व्यर्थ कहा (यदि उस

१-अर्थान्तर—१—संतोंको देखकर उनका अवलोकन नहीं किया। २—नेत्रोंसे संतदर्शन न हुआ और न संतोंने उन्हें देखा। ३—आदरसमेत दर्शन नहीं किया। (पं॰ शुकदेवलालजी। इनका मत है कि दरस और देखा दो शब्द ताकीदके लिये लिखे गये। ब्रिये सब अर्थ टीकाकारोंने पुनरुक्ति समझकर किये हैं। वस्तुत: यहाँ पुनरुक्ति नहीं है। दरस=रूप, दर्शन; यथा—'रहिं दरस जलधर अभिलाषे।'(२।१२८।६)

२-सम और तूलमें पुनरुक्तिके भ्रमसे लोगोंने ये अर्थ किये हैं—१—कटुतूँबिर और तूल (रूई) के समान हैं (न जानें कब उड़ जायँ)।२—तूँबिर सम कटु और तूल सम तुच्छ।(पं०)३—अनुमानमें कटु तूँबिर समान हैं।(तूल अनुमाने) इत्यादि।

अंगसे वह उचित कार्य न हुआ)।'

नोट—१ 'लोचन मोरपंख कर लेखा ।' मोरके पक्षमें चिन्द्रकाएँ बनी होती हैं, देखनेमें वे नेत्र–से जान पड़ते हैं जो बड़े ही सुन्दर और जीको लुब्ध करनेवाले होते हैं। परंतु वे चिन्द्रकाएँ देखने ही भरकी सुन्दर हैं, रेखा–मात्र ही हैं, उनकी आकृति मात्र नेत्रकी–सी है, उनसे देखनेका काम नहीं लिया जा सकता, चक्षुका काम रूप देखना है सो उन नेत्रोंसे नहीं हो सकता, अतएव वे व्यर्थ हैं।

संतोंका दर्शन जिन नेत्रोंसे न किया गया उनकी गणना मोरपंखमें की गयी है। अर्थात् वे नेत्र चाहे कैसे ही खूबसूरत कमलवत् ही क्यों न हों, पर वे और उनकी सुन्दरता व्यर्थ हैं। हिरगुरु-संत-दर्शनहीसे नेत्र सफल होते हैं अन्यथा वे नेत्र केवल नामधारक हैं। यथा— 'निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करडँ उरगारी॥'(७।७५)

वि० त्रि०—संतका लक्षण है कि उनको भगवान्के चरणोंको छोड़कर न शरीर प्यारा है, न घर। यथा— 'तिज मम चरन सरोज प्रिय जिन्ह कहँ देह न गेह।' रामप्रेमसे ही संतका आदर है। जिसने रामकथा सुनी ही नहीं, वह संतके दर्शनके लिये क्यों जायगा? नेत्रोंका फल भगवद्दर्शन है, किंतु भगवद्दर्शन दुर्लभ है, परंतु भगवान्की चलमूर्ति (संत) का दर्शन तो सुलभ है। संतदर्शनसे पाप दूर होते हैं, उसे संतदर्शन हुआ नहीं, अत: वह पापी है, जो चाहेगा बकेगा।

टिप्पणी—२ 'ते सिर कटु तूंबिर सम तूला' इति। (क) कटुतूँबरी सिरके आकारकी होती है। लम्बी तूँबरी न तो कड़वी होती है और न सिरके आकारकी ही, इसीसे 'कटु' तूँबरीकी उपमा दी गयी। (ख) क्ष्य संतका दर्शन करनेपर संतके चरणोंमें मस्तक नवाना चाहिये। अतः क्रमसे कथाश्रवण कहकर जिनसे कथा प्राप्त होती है उन संतोंको कहा, संत-मिलनपर प्रणाम कहा गया। परंतु यहाँ 'संत' पद न कहकर उसकी जगह 'हिर गुर पद मूला' कहा, इसका कारण यह है कि हिर, गुरु, संत तीनों एक ही हैं—'भिक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक'— (नाभाजी)। पुनः, (ग) प्रथम 'हिर' को कहा, फिर संतको और यहाँ गुरुको भी कहकर हिरका सम्पुट दिया। इस तरह यहाँतक भगवान्के तीनों रूपोंसे विमुखोंका हाल कहा—हिरविमुख, संतिवमुख और गुरुविमुख। सब दृष्टान्त तीनोंमें लगा लेने चाहिये, यह जनाया। आगे भगवान्के चौथे शरीर 'भिक्त' से विमुखोंको कहते हैं।

नोट—२ 'ते सिरं । हिर गुर पद मूला॥'—यहाँ 'पद मूला' पद कैसा उत्तम पड़ा है। इसकी विलक्षणता श्रीमद्भागवतके स्कन्ध २ अ० ३ के २३ वें श्लोकसे मिलान करनेपर स्पष्ट देख पड़ेगी। 'पदमूल' तलवेको कहते हैं। रज और चरणामृतका तलवोंहीसे सम्बन्ध है। इन्हींकी रज लोग सिरपर धारण करते और तीर्थपान करते हैं। ध्यान भी चरणचिह्नका किया जाता है। पुन: ऊपरके भागमें नूपुरादि और नखका ध्यान होता है। तुलसी ऊपर चढ़ेगी। शीशपर तलवे ही रखे जाते हैं। 'पद मूला' में पदका ऊपरी भाग और पदमूल दोनोंका अभिप्राय भरा है। श्रीमद्भागवतके 'भागवताङ्घिरेणुम्' अर्थात् रज और 'विष्णुपद्या न वेद गन्धम्' अर्थात् चरणोंपर चढ़ी हुई तुलसीका सुँघना दोनों ही भाव इसमें दर्शा दिये हैं।

इसी प्रकार यहाँ 'हरि-गुरु' पद भी विलक्षण चमत्कार दिखा रहा है। इसमें गुरु-गोविन्द, दोनोंके नमस्कारका भाव है। श्रीमद्भागवतमें भी इन दोनोंकी वन्दनाका निर्देश है; यथा—'न नमेन्मुकुन्दम्' (श्लोक २१) अर्थात् भगवान्का वन्दन। फिर वहीं आगे 'भागवताङ्घिरेणुम्' अर्थात् भगवद्भक्त, भागवतकी चरणरेणुका सेवन। अस्त. दोनों ही सेव्य हैं।

हरिगुरुको जो प्रणाम इत्यादि नहीं करते उनके सिर व्यर्थ हैं। वे शरीरपर मानो बोझ ही हैं, जैसा श्रीमद्भागवतके 'भारः परं पट्टिकरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्गम्' (श्लोक २१) में कहा है।

जिन्ह हिर भगित हृदय निहं आनी । जीवत सव समान तेड़ प्रानी ॥ ५ ॥ जो निहं करै राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥ ६ ॥ शब्दार्थ—आनी (आनना-लाना)=लायी; यथा— 'कुल कलंकु तेहि पावँर आना।' (१। २८३। ३) 'आनहु रामहि बेगि बोलाई।' (२। ३९। १) सव (शव)=मृतक; मुर्दा, मरा हुआ।

अर्थ—जो हरिभक्तिको अपने हृदयमें नहीं लाये अर्थात् जिनमें हरिभक्ति नहीं है, वे प्राणी जीते–जी मुर्देके समान हैं॥५॥ जो जिह्वा श्रीरामगुणगान नहीं करती, वह मेंढककी जीभके समान है॥६॥

टिप्पणी—१ 'जिन्ह हिर भगित हृदय निहं आनी। '' इति। (क) हिरगुरुसंतचरणसेवनसे हिरभिक्त प्राप्त होती है, अतः 'नमत हिर गुर पद मूला' कहकर हिरभिक्तिको कहा। (ख) 'हिर भगित' शब्दसे जितनी प्रकारकी भिक्तयाँ हैं उन सबोंका यहाँ ग्रहण हुआ। इनमेंसे तीन भिक्तयाँ ऊपर तीन अर्धालियोंमें कही गयीं—कथा–श्रवण, संतसंग और गुरुपदसेवा (तीसिर भगित अमान)। (ग) 'जीवत सव समान तेड़ प्रानी' इति। (लं ३० में अंगदके वचन रावणप्रिति ये हैं—'कौल कामबस कृपिन बिमूढ़ा। अति दिरद्र अजसी अति बूढ़ा॥ सदा रोगबस संतत क्रोधी। बिष्नु बिमुख श्रुति संत बिरोधी॥ तनु पोषक निंदक अधखानी। जीवत सव सम चौदह प्रानी॥' इनमें १४ प्राणियोंको 'जीवत सव सम' कहा है, उन १४ मेंसे दो ये हैं—विष्णुविमुख और श्रुतिसंतिवरोधी। अर्थात् जीते—जी ये मुर्दे (मरे हुए) के तुल्य हैं। इस प्रमाणके अनुसार उपर्युक्त चार अर्धालियोंमें जिनको गिना आये वे भी इस गणनामें आ गये, क्योंकि 'जिन्ह हिरकथा सुनी निहं।' तथा 'जिन्ह हिर भगित हृदय निहं आनी' ये दोनों विष्णुविमुख हैं ही और 'नयनिह संत दरस निहं देखा' ये संत विरोधी हैं तथा ये सब एवं 'जे न नमत हिर गुर पद मूला'। श्रुतिविरोधी हैं क्योंकि वे श्रुतिके प्रतिकूल चलते हैं।

नोट—१ शवसमान कहनेका भाव कि उनका जीवन व्यर्थ है, जैसे मुर्दा फेंका या जलाया ही जाता है। पुन:, जैसे मुर्देको छूनेसे वा उसके सम्बन्धसे लोग अपवित्र हो जाते हैं, स्नान-दानसे शुद्धि होती है, वैसे ही भक्तिहीन मनुष्य अपवित्र तथा अमंगलरूप और उसके संगी भी अपवित्र।

नोट—२ प्रोफे० श्रीदीनजी कहते हैं कि शव-समानका भाव यह है कि जैसे मुर्दाशरीर घृणाका पात्र हो जाता है, उसी प्रकार वह भी घृणाका पात्र है, कोई भी उसे अपने संन्निकट नहीं रखना चाहता।

नोट—३ मिलान कीजिये—'जीवत राम मुए पुनि राम सदा रघुनाथिह की गित जेही। सोइ जियै जगमें तुलसी नतु डोलत और मुए धिर देही॥'(क॰ उ॰ ३६)

टिप्पणी—२ 'जो निहं करे राम गुन गाना'। इति। (क) ऊपर शिवजीने कथाके सम्बन्धमें कहा है कि 'कहत सुनत सब कर हित होई।' 'कहत सुनत' मेंसे 'सुनत' अर्थात् श्रवण करना 'जिन्ह हरिकथा सुनी निहं काना' में कह आये, अब 'कहत' अर्थात् कीर्तन करना वा कीर्तन-भक्ति कहते हैं। भक्ति पाकर गुणगान करना चाहिये, अत: 'हिर भगित हृदय निहं आनी' के बाद 'गुणगान' करना लिखा। गुणगान करने और सुननेसे हृदय पुलिकत होता है, अत: आगे इसे कहते हैं।

नोट—४ 'जीह सो दादुर जीह" ' इति। मेंढकके जिह्वा होती ही नहीं। इसकी उपमा देकर सूचित किया है कि जिह्वाका साफल्य श्रीरामगुणगानमें है, जिनसे यह न हुआ उनकी जिह्वा व्यर्थ है, न होनेके सदृश है, उनका बोलना निरर्थक है जैसे कोई बिना जीभके बड़बड़ाये। मेंढकोंके विषयमें ऐसी कथा है कि एक बार अग्निदेव रुष्ट होकर पातालको चले गये। वहाँ अग्निकी उष्णतासे मेंढक ऊपर निकल आये। इधर देवगण अग्निकी खोजमें जब वहाँ पहुँचे तो मेंढकोंसे अग्निका पता लग गया। अग्निदेवने मेंढकोंको शाप दिया कि तुम्हारे जीभ न रहे। इसपर देवताओंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उष्णतासे यदि तुम मृतक भी हो जाओगे तो भी पावसके प्रथम जलसे तुम सजीव हो जाया करोगे। अयोध्याकाण्डमें कहा भी है—'जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम।' (२५१) सुना है कि जापानमें इनकी खेती होती है।

कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जो हरषाती॥ ७॥ शब्दार्थ—निद्र (निष्ठ्र)=निर्दय, दयारहित। अर्थ—वही छाती वज्रसमान कठोर और निष्ठुर है, जो हरिचरित सुनकर भी हर्षित नहीं होती॥ ७॥ नोट—१ भगवत्—चिरित्र सुनकर हर्ष होना चाहिये। यथा—'कहत सुनत हरषिं पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥'(१।४१।६) हर्ष न होनेसे कठोर और निष्ठुर कहा। निठुर='जिसमें निचोड़नेसे कुछ भी रस न निकले; रसहीन, भावनाहीन; जिसमें कोई भी भली–बुरी भावना रह ही नहीं जाती।'(प्रो० दीनजी) पुन:, निठुर कहनेका भाव कि वे अपनी आत्माका नाश कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर भी किंचित् दया नहीं आती। (वै०) यथा—'ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हिं न रघुपित कथा सोहाती॥'(७।५३) पुन: द्रवीभूत न होनेसे कुलिसकठोर और निष्करुण होनेसे निठुर कहा। यथा—'हिय फाटहु फूटहु नयन जरहु सो तन केहि काम। द्रवै स्रवै पुलकै नहीं तुलसी सुमिरत राम॥' (वि० त्रि०)

नोट—२ चौपाईका भाव यह है कि प्रथम तो वे कथा सुनते ही नहीं और यदि सुनते भी हैं तो हृदयमें हर्ष नहीं होता, प्रत्युत मोह होता है। मोहका हेतु आगे कहते हैं।

नोट—३ 🖙 ११३ (२) से ११३ (७) तक सभी चौपाइयोंका भाव और अर्थ श्रीमद्भागवत २।३ से मिलता-जुलता है; अत: हम उन श्लोकोंको यहाँ उद्धृत करते हैं—

आयुर्हरित वै पुंसामुद्यन्नस्तं च यन्नसौ। तस्यतें यत्क्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया॥
तरवः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत। न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशावोऽपरे॥
श्विवड्वराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः। न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः॥
बिले बतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। जिह्वाऽसती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथाः॥
भारः परं पट्टिकरीटजुष्टमप्युत्तमांगं न नमेन्मुकुन्दम्। शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा॥
बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादौ नृणां तौ हुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ॥
जीवञ्छवो भागवताङ्ग्रिरेणुं न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु। श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धम्॥
तदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः। न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः॥
(१७—२४)

अर्थात् सूर्यनारायण उदय और अस्त हो-होकर मनुष्योंकी आयुको वृथा नष्ट करते हैं। इसमें उतना ही समय सफल है जिसमें हरिचर्चा की गयी हो। जैसे मनुष्य जीते हैं वैसे क्या वृक्ष नहीं जीवित रहते, लोहारकी धौंकनी क्या हमारे-तुम्हारे समान नहीं श्वासा लेती, ऐसे ही गाँवके पशु कुत्ता, शुकर आदि क्या भोजन और मलत्याग नहीं करते? यदि मनुष्यमें भक्ति नहीं है तो मनुष्योंमें और उनमें कुछ अन्तर नहीं है। कुत्ते जिस प्रकार द्वार-द्वार फिर-फिरकर गृहपालद्वारा ताड़ित होते हैं, ग्राम्य शूकरादि जैसे असार वस्तु ग्रहण करते हैं और ऊँट जैसे केवल कण्टक भोजन करता है एवं गधा जैसे केवल बोझ लादता है, वैसे ही जिसके श्रवणपथमें भगवान्ने कभी प्रवेश नहीं किया, अर्थात् हरिभक्तिहीन मनुष्य कुत्तेके समान सर्वत्र तिरस्कारको पाता है और शुकरके समान असार-(विषय-) ग्राही है। वह ऊँटके समान दु:खादि कण्टकोंको भक्षण करता है एवं गधेके समान केवल संसारके भारमें क्लेशको प्राप्त होता है।। हे सूतजी! मनुष्यके कान बिलके समान व्यर्थ हैं, जिनमें कभी भगवच्चरित्र नहीं गया, वह जिस्वा मेंढककी जिस्वाके सद्श वृथा है जो हरिकथाओंका कीर्तन नहीं करती। वह सिर पट्टे और किरीट-मुकुटसे युक्त होनेपर भी भाररूप है जो हरिके आगे न झुके, वे हाथ मुर्देके हाथोंके समान हैं जो सोनेके कंकण धारण किये हैं, परंतु कभी हरिकी सेवा या टहल नहीं करते। मनुष्योंके वे नेत्र मोरके परमें जैसे केवल देखनेके नेत्र बने होते हैं वैसे ही हैं, जो भगवानुकी पवित्र मुर्तियोंका दर्शन नहीं करते और वे पैर वृक्ष-ऐसे वृथा हैं, जो भगवानुके मन्दिरमें या तीर्थ-स्थानमें नहीं जाते॥ वह मनुष्य जीते ही मरेके तुल्य है जो भगवान्के चरणोंकी रेणुकाको सिरपर नहीं धारण करता या विष्णुके चरणोंकी चढ़ी हुई तुलसीके गन्धको नहीं सुँघता। वह हृदय वज्रका है जो हरिनामोंको सुनकर उमग न आवे, गद्गद न हो और रोमांच न हो आवे एवं नेत्रोंमें आनन्दके आँसू न भर आवें। (१७-२४)

नोट— क्ष्यि 'जिन्ह हरिकथा सुनी निहं काना।' से 'सुनि हरिचरित न जो हरषाती।' तकका आशय यह है कि श्रवणेन्द्रिय तभी सफल होती है जब उससे निरन्तर भगवान्का चिरत्र सुना जाय, अतः कानोंसे सदा भगवान्के चिरित्र, गुण और नामादिको ही श्रवण करना चाहिये। इसी तरह नेत्रोंसे संत-भगवंत आदिके दर्शन, चरणस्पर्श आदि करे, सिरसे भगवान्, संत-गुरुको प्रणाम करे। हृदयसे भिक्त करे और चिरित्र सुनकर, संत-हरि-गुरुका दर्शन और उनको प्रणाम करके हिर्षित हो, हर्षसे शरीरमें रोमांच हो। जिह्वासे निरन्तर श्रीरामयश-गुण-नामका कीर्तन करे, इत्यादिसे ही नेत्र, सिर, हृदय और जिह्वाका होना सफल है, नहीं तो इनका होना व्यर्थ हुआ। यथा— 'चक्षुभ्यां श्रीहरेरेव प्रतिमादिनिरूपणम्। श्रोत्राभ्यां कलयेत्कृष्णगुणनामान्यहर्निशम्॥' (६१। ९७); 'सा जिह्वा या हिरं स्तौति तन्मनस्तत्यदानुगम्। तानि लोमानि चोच्यन्ते यानि तन्नाम्नि चोत्थितम्॥' (५०। २९) (प० पु० स्वर्गखण्ड) इन सब चौपाइयोंमें 'प्रथम निदर्शना' अलंकार है।

प० प० प्र०—श्रीमद्भागवतके श्लोकोंमें हाथ, चरण, नाक और भगवन्नामकी भी चर्चा है, पर सतीजीके चिरित्रप्रसंगमें उनका सम्बन्ध नहीं आया, इसीसे शिवजीने यहाँ उनकी चर्चा नहीं की। भागवतके श्लोकोंमें इतना ओज नहीं है जितना इन चौपाइयोंमें है। इसका कारण भी शिवजीके हृदयकी 'प्रक्षुब्धतापर दबायी हुई अवस्था' है। आगे (११४। ७) से (११५। ७) तक यह दबान भी उड़ जाती है और प्रक्षुब्ध हृदयकी भावना स्वयं प्रकट हो जाती है। श्रीमद्भागवतमें श्लोकोंके शब्दोंको कुछ फेर-फार करके यहाँ प्रयुक्त करना भी गूढ़भाव-प्रदर्शनार्थ है। रामायणीलोग श्लोकों और चौपाइयोंके शब्दोंका मिलान धात्वर्थके आधारसे कर सकेंगे। मराठी गूढार्थचन्द्रिकामें विस्तारसे लिखा है। (यह अभी प्रकाशित नहीं हुई है।)

#### गिरिजा सुनहु राम कै लीला। सुर हित दनुज बिमोहनसीला॥८॥

शब्दार्थ—बिमोहन=विशेष मोहमें डालनेवाली। सीला (शीला। यहाँ यह शब्द विशेषण है)=प्रवृत्त, तत्पर, प्रवृत्तिवाला, स्वभावयुक्त। यथा— 'सकल कहहु संकर सुखसीला।'(१।११०।८), 'किप जयसील रामबल ताते।' अर्थ—हे गिरिजे! सुनो। श्रीरामचन्द्रजीकी लीला देवताओंका हित और दैत्योंको विशेष मोहित करनेवाली है॥८॥

नोट—१ इसके जोड़की चौपाइयाँ अयोध्या, अरण्य और उत्तरकाण्डोंमें ये हैं—'राम देखि सुनि चिरित तुम्हारे। जड़ मोहिंह बुध होिंह सुखारे॥'(२।१२७।७) 'उमा राम गुन गूढ़ पंडित मुनि पाविंह बिरित। पाविंह मोह बिमूढ़ जे हिरिबिमुख न धरम रित॥'(३ मं०) 'असि रघुपित लीला उरगारी। दनुज बिमोहिन जन सुखकारी॥'(७।७३।१) इन उपर्युक्त उद्धरणोंमें जो 'बुध', 'पंडित', 'मुनि' और 'जन' कहे गये हैं वे ही यहाँ 'सुर' हैं और जो उनमें 'जड़', 'विमूढ़', 'हिरि बिमुख न धर्म रित'और 'दनुज' कहे गये हैं वे ही 'दनुज' हैं। अथवा, (७।७३) में 'दनुज बिमोहिन', 'जन सुखकारी' कहा और यहाँ 'दनुज बिमोहनसीला' और 'सुर हित' कहा; अतएव 'जन' ही 'सुर' हैं। अथवा, चारों स्थलोंमें पृथक्–पृथक् नाम देकर 'सुर, जन (भक्त), बुध, पंडित, मुनि' इन सबोंको सुखकारी जनाया। अथवा, बुध और जनको सुख, पंडित, मुनिको वैराग्य और सुरोंको हितकारी होना कहा। पुनः, गीता और विष्णुधर्मोत्तरमें दो प्रकृतिके प्राणियोंका संसारमें होना कहा गया है, एक दैवी, दूसरी आसुरी। यथा—'द्वौ भूतसर्गें लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च।' (गीता १६।६) 'द्विविधो भूतसर्गेंऽयं दैव आसुर एव च। विष्णुभिक्तिपरो दैवो विपरीतस्तथासुरः॥' (विष्णुधर्मोत्तर) अर्थात् इस लोकमें दो प्रकारके जीवोंका सर्ग (सृष्टि) है, एक दैवी, दूसरी आसुरी। जो विष्णुभिक्तिपरायण हैं वे दैवीसर्गसम्भूत हैं और जो उनके विपरीत हैं, वे आसुरी सर्गसम्भूत हैं।—इसके अनुसार सुर, बुध, पंडित आदिसे दैवी सर्गसम्भूत प्राणिमात्र और दनुज, मूढ़ आदिसे आसुरी सम्पत्तवाले अभिप्रेत हैं। वैराग्य और सुख होना हित है। आसुरी और दैवी सम्पदावालोंके लक्षण गीता अ० १६ में देखिये।

टिप्पणी—१ (क) यहाँ जन अथवा दैवी सम्पदावाले 'सुर' हैं और दुर्जन अथवा आसुरी सम्पदावाले असुर

हैं। (ख) कहना-सुनना और न कहना-सुनना दोनों ऊपर कह आये। अब दोनोंका हेतु लिखते हैं। जो सुर हैं उनका हित होता है, अत: वे कहेंगे-सुनेंगे। जो आसुरी सम्पत्तिवाले हैं उनको श्रीरामलीला मोह उत्पन्न करनेवाली है, अत: वे कथा न कहें-सुनेंगे। (यह सती-चिरित्रपर कटाक्ष है, व्यंग है। प० प० प्र०)।

नोट—२ श्रीरामकथा देवताओंको हितकारिणी और दैत्योंको अहितकारिणी है। तात्पर्य यह है कि दैवी सम्पत्तिवाले—सात्त्विक बुद्धिवाले सज्जनोंमें इससे भिक्त, वैराग्य, विवेक आदिकी वृद्धि होती है, उनका लोक-परलोक दोनों बनता है और आसुर सम्पत्तिवालों, राजस-तामस-वृत्तिवालोंमें उसी रामचिरतसे मोहकी विशेष वृद्धि होती है, ये शास्त्रोंमें सुनते हुए भी मूढ़ ही बन जाते हैं, ईश्वरको प्राकृत मनुष्य ही कहने लगते हैं। इसपर यह शंका हो सकती है कि 'रामलीला वस्तु तो एक ही है, उससे दो विरुद्ध कार्य कैसे?' समाधान यह है कि जैसे स्वातीजल तो वही होता है, पर उसका बूँद पृथक्-पृथक् वस्तुओंमें पड़नेसे उनमें पृथक्-पृथक् गुण उत्पन्न करता है। देखिये सीपमें पड़नेसे वह मोती बन जाता है, वही केलेमें पड़नेसे कपूर, बाँसमें बंसलोचन, गोकर्ण-(गौके कान-) में पड़नेसे गोरोचन बन जाता है और सर्पमें उसीसे विषकी वृद्धि होती है। (११।९) देखिये। पुन: देखिये, भगवान् श्रीकृष्णके जिस अद्भुत रूपको अर्जुन देखकर उनकी शरण गये, उसीको दुर्योधनने देखकर उसे नटका खेल कहा—इत्यादि। इसी तरह श्रीरामलीला वस्तु एक ही है, पर पात्रापात्रभेदसे वह भिन्न-भिन्न एवं विरोधी गुणोंको उत्पन्न करती है, 'सुरों' का हित होता है और असुरोंका अहित। यहाँ 'प्रथम व्याघात' अलंकार है।

नोट—३ 'गिरिजा सुनहु'— यहाँ पार्वतीजीको सम्बोधन करके सुननेको कहनेमें भाव यह है कि शिवजी कथाका पात्रभेदसे भिन्न-भिन्न गुण कहकर श्रीपार्वतीजीको सावधान कर रहे हैं कि देखो फिर लीलासे मोहमें न पड़ जाना, मोहमें पड़ना असुरोंका काम है न कि दैवी सम्पत्तिवालोंका। इसी प्रकार जब अरण्यकाण्डमें पहुँचे तब भी सावधान किया है—'उमा राम गुन गूढ़—'। क्योंकि वहाँ तो वही लीला वर्णन की जायगी कि जिससे उन्हें सतीतनमें मोह हुआ था। (वै०)

# दो०— रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि। सत<sup>१</sup> समाज सुरलोक सब को न सुनै<sup>२</sup> अस जानि॥ ११३॥

अर्थ—श्रीरामकथा कामधेनु-समान है, सेवा करनेसे सब सुखोंकी देनेवाली है। संतसमाज समस्त देवलोक हैं, ऐसा जानकर उसे कौन न सुनेगा?॥ ११३॥

नोट—१ 'रामकथा सुरधेनु " सुरधेनु=कामधेनु। क्षीरसागर-मन्थनसे निकले हुए चौदह रत्नोंमेंसे यह भी एक है। यह अर्थ, धर्म, कामकी देनेवाली है, जमदिग्नजी और विसष्ठजीके पास इसीकी संतान निन्दिनी आदि थीं।—(३१।७) 'कामदगाई' देखिये। 'सेवत'—रामकथाकी सेवा उसका पुजनीय भावसे सादर कीर्तन-श्रवण है।

टिप्पणी—१ 'रामकथा सुरधेनु—' इति। (क) पूर्व 'सुरिहत' कहकर अब उसे (सुरिहतको) चिरितार्थ करते हैं कि भक्त सुर हैं, रामकथा सुरधेनु है, संतसमाज सुरलोक है। तात्पर्य कि कामधेनु सुरलोकमें है, रामकथा संतसमाजमें है—'बिनु सतसंग न हरिकथा'— इससे रामकथाके मिलनेका ठिकाना बताया। जैसे सुरधेनुका ठिकाना सुरलोक है वैसे ही कथाका संतसमाज है। (ख) 'सेवत सब सुखदानि'। सब सुखोंकी दात्री जानकर दैवी संपदावाले ही सुनते हैं अर्थात् सब सुनते हैं। 'सब सुखदानि' का भाव कि कामधेनु अर्थ, धर्म और काम तीन

१ — संतसभा—वै०, रा०प्र०। संतसमाज—१६६१। 'स' पर अनुस्वार स्पष्ट है, पर हाथसे पोंछा हुआ जान पड़ता है। यह लेखकप्रमाद है क्योंकि इससे छन्दोभंग दोष आता है।

२ - सुनें - १६६१।

पदार्थ देती है और कथा चारों पदार्थ देती है' यदि ऐसा लिखते तो चार ही पदार्थोंका देना पाया जाता, परंतु कथा चारों पदार्थ तो देती ही है और इनसे बढ़कर भी पदार्थ ब्रह्मानन्द, प्रेमानन्द, ज्ञान, वैराग्य, नवधा प्रेमपराभक्तियाँ इत्यादि अनेक सद्गुणोंको भी देनेवाली है, यही नहीं किंतु श्रीरामचन्द्रजीको लाकर मिला देती है। अतएव 'सब सुखदानि' कहा, पापहरणमें गंगासमान और सर्वसुखदातृत्वमें कामधेनु–समान कहा। ('सब सुखदानि' अर्थात् सबको, जो भी सेवा करे उसे ही, सब सुखोंकी देनेवाली है।)

प० प० प्र०—सब सुख तो रामभिक्तसे मिलते हैं, यथा—'सब सुखखानि भगित तैं माँगी। निह जग कोड तोहि सम बड़ भागी॥'(७।८५।३) रामकथा सुरधेनु रामप्रेमभिक्त प्रदान करती है। मानसके उपसंहारमें शिवजीने ही कहा है कि 'रामचरन रित जो चह अथवा पद निर्बान। भाव सिहत सो यह कथा करड अवन पुट पान॥'(७।१२८) 'सुख कि होइ हिर भगिति बिनु। बिनु सतसंग न हिरकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु रामपद होइ न दूढ़ अनुराग॥' भाव यह कि सत्संगमें रामकथा अवण करनेसे वैराग्य, विमल ज्ञान और पराभिक्त लाभ क्रमशः होते हैं।

नोट—२ रामकथाश्रवण स्वयं रामभक्ति है। इसीसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। बालकाण्ड दो० ३१ में भी कहा है—'जीवनमुकृति हेतू जन् कासी', 'सकल सिद्धि सुख संपति रासी', 'रघुबर भगति प्रेम परिमित सी।'

नोट—३ (क) यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। (ख) सुरतरु, चिन्तामणि और कामधेनु सभी अभिमतके देनेवाले हैं। यहाँ कामधेनुकी उपमा दी, क्योंकि धेनु सर्वत्र पूजी जाती है और श्रीरामकथा भी पूजनीय है, यह दोनोंमें विशेष समता है। पुनः, गौ विचरती है, तरु स्थायी है और चिन्तामणि केवल इन्द्रको प्राप्त है। कथा भी संतसमाजद्वारा सर्वत्र सबको प्राप्त है। (ग) 'सुरलोक सब', यही पाठ प्रायः सभी प्राचीन पोथियोंमें मिलता है, परंतु 'सब' का ठीक अर्थ न समझकर कुछ टीकाकारोंने 'सब' की ठौर 'सम' पाठ कर लिया है। सुरलोक=देवताओंके लोक, स्वर्ग। देवलोक बहुत हैं। मत्स्यपुराणमें भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम्—ये सातों लोक देवलोक कहे गये हैं। विश्रामसागर एवं दासबोधमें स्वर्ग इक्कीस कहे गये हैं। वरुण, कुबेरादि अघ्ट लोकपालोंके ही आठ लोक हैं। इनके अतिरिक्त नवग्रहोंके लोक भी सुरलोक कहे जाते हैं, इत्यादि। अतएव 'सब' पाठ निस्सन्देह ठीक है। पुनः, लोकका अर्थ समाज भी है। यह अर्थ भी यहाँ ठीक घटित हो सकता है। अर्थात् 'संतसमाज समस्त देवसमाजके समान है'।

नोट—४ 'को न सुनै अस जानि' इति। (क) श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'सभीका इससे हित है—'सुनिहं बिमुक्त बिरित अरु बिषई। लहिंह भगित गित संपति नई॥' अर्थात् जीवन्मुक्त पुरुषोंको भिक्त तथा वैराग्यवानोंको मुक्तिका लाभ है और विषयी सम्पत्तिको पाते हैं जिससे उन्हें मोह बढ़ता है।' (ख) इसकी जोड़की चौपाई दोहा (३१। ७) में है—'रामकथा किल कामद गाई'। वहाँ भी देखिये।

वि॰ त्रि॰—विनय करते हुए गिरिजाने कहा कि 'जासु भवन सुरतरु तर होई। सह कि दिरद्रजनित दुख सोई॥' इसीके उत्तरमें शिवजी कहते हैं कि दिरद्रजनित दु:ख सहनेका कोई कारण नहीं। रामकथारूपी सब सुखदानि कामधेनुका सेवन करो। अज्ञानसे ही लोग दु:ख सह रहे हैं, नहीं तो रामकथारूपी कामधेनुके रहते दु:खकी कौन-सी बात है?

रामकथा सुंदर करतारी । संसय बिहग उड़ावनिहारी ॥ १ ॥ रामकथा कलि बिटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ २ ॥

शब्दार्थ—**करतारी**=हाथकी ताली। तारी (ताली)=दोनों हथेलियोंके परस्पर आघातका शब्द।=हथेलियोंको एक-दूसरेपर मारनेकी क्रिया; थपेड़ी। **कलि**=कलियुग।=कलह, पाप, मलिनता। **कृठारी**=कुल्हाड़ी।

अर्थ—श्रीरामकथा हाथकी सुन्दर ताली है जो संशयरूपी पक्षियोंको उड़ानेवाली है॥ १॥ श्रीरामकथा कलिरूपी वृक्ष (को काटने) के लिये कुल्हाड़ी है। हे गिरिराजकुमारी! उसे आदरपूर्वक सुनो॥२॥

टिप्पणी-१ 'रामकथा सुंदर करतारी' इति। (क) कथाको 'करतारी' कहनेका भाव कि-(१) कथा

शब्दरूप है और करताली भी शब्द है। (२) रामकथाको ऊपर सुरधेनु और संतसमाजको सुरलोक कहा है, परंतु सुरधेन और सुरलोक दोनों अगम (दुर्लभ) हैं। कामधेन सुरलोकमें है, संतसमाज मृत्युलोकमें है और कथारूपिणी कामधेन संतसमाजमें है-यह सुगमता ऊपर दोहेमें दिखायी गयी। किंतु संतसमाजका मिलना भी तो दुर्लभ है, यथा—'सतसंगति दुर्लभ संसारा।' (७। १२३। ६) अतएव 'करतारी' समान कहकर रामकथाका सबको सुलभ होना जनाया। क्योंकि हाथ सबके होते हैं, ताली बजाना अपने अधीन है। 'करतारी' अपने पास है, मानो कामधेन अपने घरमें बँधी है, सभी घर बैठे सुख प्राप्त कर सकते हैं, संतसमाज ढुँढनेका कोई प्रयोजन नहीं है। (ख) ['ताली दोनों हाथोंसे बजती है। भवानी, गरुड आदि श्रोता और शिष्य बायें हाथके समान हैं और श्रीशिवजी. भशण्डिजी आदि वक्ता और गरु दक्षिण हस्तवत हैं। प्रश्नोत्तर होना शब्द अर्थात् तालीका बजना है। (पं०) अथवा, मुखसे कथाका वर्णन करना ताली बजना है, नाम और रूप दोनों हाथ हैं, दिव्य गुण अँगुलियाँ हैं, नाम और रूपकी गुणमय कथा 'करतारी' है। जैसे कि अहल्योद्धारमें उदारता, यज्ञरक्षामें वीरता, धनुर्भंगमें बल, खरदृषणादिके वधमें शौर्य, शबरी-गीधपर अनुकम्पा और सुग्रीवपर करुणा इत्यादि गुण सुननेसे संशय आप ही चले जाते हैं। (वै०)] (ग) 'करतारी' को सन्दर कहनेका भाव कि तालीके शब्दसे कथाका शब्द सन्दर है, क्योंकि यह भगवत्-यश आदि अनेक गुणोंसे परिपूर्ण है और वह ध्वन्यात्मक है। [पून:, भाव कि वक्ता और श्रोता दोनों सुन्दर अर्थात् ज्ञानी-विज्ञानी हों, जब ऐसे वक्ता-श्रोता परस्पर श्रीरामकथा कहते-सुनते हैं तब उनके शब्द सुनकर सब जीवोंके संशयरूपी पक्षी उड जाते हैं। (शीलावत्त)]

टिप्पणी—२ 'संसय बिहग उड़ावनिहारी' इति। (क) श्रीपार्वतीजीने प्रार्थना की थी कि 'अजहूँ कछु संसय मन मोरें। करहु कृपा बिनवीं कर जोरें॥' (अर्थात् कुछ संशय अब भी बना रह गया है); इसी वाक्यके सम्बन्धसे शिवजी यहाँ कहते हैं कि रामकथा संशयको उड़ा देनेवाली है। (ख) 'संशय' को बिहंग कहनेका भाव कि जैसे पक्षी वृक्षपर आते, बैठते और तालीका शब्द करनेसे अर्थात् हाँकनेसे उड़ जाते हैं, वैसे ही अनेक संशय जो आते (उत्पन्न होते) हैं। वे कथा सुननेसे चले जाते हैं।[(ग) जैसे ताली बजानेके साथ–साथ लोग हल्ला मचाते हैं, लगे–लगे कहते हैं, तब पक्षी उड़ता है, वैसे ही कथा जब कहे–सुने और उसमें लगे अर्थात् उसे धारण करेगा तब संशय–पक्षी भागेगा, अन्यथा नहीं। (खर्रा) पुनः, भाव कि चिड़िया उड़ानेका सुगम उपाय यही है कि बैठे–बैठे ताली बजा दे, चिड़ियाँ स्वयं उड़ जायँगी। इसी भाँति कथा आरम्भ कर दे, संशय आप ही भाग जायगा। (वि० त्रि०)]

मा० म०— 'सम श्रोता वक्ता बजै तारी चुटकी नून। नेह कथा रघुनंद को तारी हुटकी ऊन॥' अर्थात् जहाँ श्रोता– वक्ता समान हों वहाँ मानो ताली बजती है और जहाँ दोमेंसे एक भी न्यून हुआ वहाँ मानो चुटकी बजती है। परंतु चुटकीसे संशय–पक्षी भागता नहीं और जो इससे भी न्यून हुआ तो उसको केवल हाथ ही हिलाना जानो।

नोट—१ संशय पक्षी है जो खेतका अन्न और वृक्षोंके फल खाता है, रखवाले उसे हाँकते हैं, इत्यादि। यहाँ खेत या वृक्ष, अन्न और फल, किसान; रखवाले और पक्षी आदि क्या हैं? उत्तर—यहाँ तन खेत वा वृक्ष है। श्रीरामभक्ति श्रीरामसम्मुखता, श्रीरामप्रेम आदि अन्न और फल हैं। जीव किसान है। गुरु, आचार्य, संत, वक्ता रखवाले हैं; यथा—'जे गाविह यह चिरत सँभारे। तेइ येहि ताल चतुर रखवारे॥' (३८। १) ये राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे? ब्रह्म हैं तो स्त्रीवियोगमें बावले क्यों हो रहे थे? एक तुच्छ राक्षसने उन्हें नागपाशमें बाँध कैसे लिया? इत्यादि संशय पक्षी हैं जो जीवके श्रीरामसम्मुखता आदि अन्न वा फलको खाते हैं। आचार्योंके मुखसे जो कथाका वर्णन होता है वही थपोडी शब्द है, जिससे संशय उड जाते हैं। (वै०)

नोट—२ 'रामकथा किल बिटप कुठारी' इति। (क) श्रीरामकथाको प्रथम संशयरूपी पक्षीको उड़ानेके लिये 'करताली' कहा। रामकथा करतालीने संशय-पिक्षयोंको उड़ा तो दिया, परंतु जबतक उनके बैठनेका आधार वा

अड्डा 'विटप' बना हुआ है तबतक वे वहाँसे सर्वतः जाते नहीं, उड़े और फिर आ बैठे। अतएव पक्षीको उड़ाना कहकर अब उसके आधारको जड़से काट डालना भी कहा। न वृक्ष रहेगा, न पक्षी उसपर बैठेगा। इस तरह भाव यह हुआ कि श्रीरामकथा संशय-पक्षीको उड़ाकर फिर उसके बैठनेके स्थान (संशयके स्थान) किल-विटपका भी नाश करती है। (ख) किलको विटप कहनेका भाव कि पक्षी वृक्षपर आते हैं और संशय किलमें आते हैं। अर्थात् संशय मिलन बुद्धिमें होते हैं, दिव्य बुद्धिमें नहीं। (पं० रा० कु०) संशयका आधार मनकी मिलनता है जो पापोंका मूल है। संशय मिलन मनमें ही बसेरा लेते हैं; यथा—'तदिष मिलन मन बोधु न आवा।'(१०९।४) किलका स्वरूप भी मल-मूल-मिलनता ही है, यथा—'किल केवल मल मूल मिलीना'; इसीसे 'किल' को 'बिटप' कहा। किलका अर्थ मिलनता वा पाप भी है। (ग) बैजनाथजी 'किल बिटप' का रूपक यों देते हैं कि यहाँ किल वृक्ष है, कुसंग उसका मूल है, कुमति अंकुर है। पापकर्म शाखा, पल्लवादि हैं और दु:ख फल है। रामकथा कुल्हाड़ी है। 'आचार्य लोहाररूप धातु नाम गढ़िन, गुण धार, युक्ति बेंट, वक्ता बढ़ई' और वचन प्रहार है।—(सूक्ष्म रीतिसे केवल इतनेसे काम चल जाता है। किल वृक्ष, कथा कुल्हाड़ी, वक्ता-काटनेवाला, वचन-प्रहार)। (घ) संशयमें बिहंगका और किलमें वृक्षका आरोपण 'सम अभेद रूपक' है। एक रामकथाकी समता पृथक्-पृथक् धर्मोंके लिये करताली और कुल्हाड़ीसे देना 'मालोपमा अलंकार' है। दोनोंकी संसृष्टि है। (वीर)

टिप्पणी—३ 'सादर सुनु—' इति। ब्लिशीरामचिरत आदरपूर्वक सुनना चाहिये। यथा— 'सादर कहिंह सुनिंह बुध ताही। मधुकर सिरस संत गुन ग्राही॥' (१।१०।६) 'सबिंह सुलभ सब दिन सब देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥' (१।२।१२) 'सदा सुनिंह सादर नर नारी। तेइ सुरबर मानस अधिकारी॥' (१।३८।२) 'राम सुकृपाँ बिलोकिंह जेही॥ सोइ सादर सर मज्जन करई।—॥' (१।३९।५–६) 'सादर मज्जन पान किए तें। मिटिंह पाप परिताप हिए तें॥' (१।४३।६) 'कहौं कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥' (१।३५ तुलसी) 'तात सुनहु सादर मन लाई। कहहुँ राम कै कथा सुहाई॥' (याज्ञवल्क्य १।४७।५) 'कहौं राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु।' (याज्ञवल्क्यजी १।१२४) 'सब निज कथा कहउँ मैं गाई। तात सुनहु सादर मन लाई॥' (भुशुण्डीजी ७।१५।४) तथा यहाँ 'सादर सुन् गिरिराजकृमारी।'

नोट—३ (क) उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि चारों वक्ताओंने अपने–अपने श्रोताओंको सादर सुननेके लिये बराबर सावधान किया है। (ख) 'सादर सुनु' का भाव कि पापका नाश तथा संशयकी निवृत्ति एवं बुद्धिकी मिलनताका सर्वत: अभाव तभी होगा जब कथा सादर सुनी जायगी और सादर श्रवण तभी होता है जब उसमें श्रद्धा हो। कथा ओषिध है, श्रद्धा उसका अनुपान है। यथा—'अनूपान श्रद्धा अति करी।'(७। १२२। ७) इसीसे रामकथा सादर सुननेकी परम्परा है। (ग) ा चित्रयहाँतक कथाका माहात्म्य कहा और कथाके अधिकारी तथा अनिधिकारी बताये। इस प्रसंगका उपक्रम 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी।' (११२। ६) है और 'सादर सुनु गिरिराजकुमारी' उपसंहार है। (घ) ा सिरा पर दूर करके कथा कहनेकी रीति है। यथा—'एहि बिधि सब संसय करि दूरी। सिर धिर गुर पद पंकज धूरी। किता करत कथा जेहि लाग न खोरी।' (१। ३४)

#### राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए॥३॥ जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन गाना॥४॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके नाम, गुण, चिरत, जन्म और कर्म (सभी) सुन्दर और अगणित हैं, ऐसा वेदोंने कहा है॥३॥ जैसे भगवान् श्रीरामजीका अन्त नहीं, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनन्त हैं॥४॥

नोट—१ नाम, जैसे कि राम, रघुनन्दन, अवधिवहारी, हिर आदि। गुण, जैसे कि उदारता, करुणा, कृपा, दया, भक्तवत्सलता, ब्रह्मण्य, शरणपालत्व, अधम–उधारण आदि। चिरत, जैसे बालचिरत, यशकीर्ति–प्रतापादिका जिनमें वर्णन ऐसे धनुभँग–युद्धादि चिरत। जन्म, जैसे कि मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, कृष्ण, वराह आदि असंख्यों अवतार लेना। कर्म, जैसे कि वेद-धर्म-संस्थापन आदि। (पं०, वै०)

टिप्पणी—१ 'राम नाम गुन चिरित—' इति। (क) नाम, गुण, चिरित, जन्म और कर्म आदिको यहाँ गिनाकर तब कथा कहनेका भाव यह है कि जो कथा हम कहते हैं उसमें श्रीरामनाम, श्रीरामगुण, श्रीरामचिरित, श्रीरामजन्म और श्रीरामकर्म ये सभी हैं और सभी सुहाये हैं। [मा० त० वि० कार लिखते हैं कि 'नाम, गुण आदि पाँच गिनाये, मानो पचांगरूपको श्रुतियोंने अगणित भेद करके गाया है'] (ख) [नाम, गुण आदि सभी अनन्त हैं। यथा—'मिहिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा।'(७।९१।३), 'राम अनंत अनंत गुनानी। जनम करम अनंत नामानी।।—रघुपित चिरित न बरिन सिराहीं।'(७।५२।३-४)] (ग) 'श्रुति गाए' यथा—'जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं।।'(७।१३) 'श्रुति गाए' कथनका भाव कि सब प्रामाणिक हैं। भगवान्के जन्म, कर्म सब दिव्य हैं और असंख्य हैं। यथा—'जन्मकर्म च मे दिव्यम्' (गीता ४।९), 'अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्विधिद्विजाः।' (भागवत १।३।२६) 'जथा अनंत राम भगवान।—' इति। भाव कि जैसे श्रीरामजी भगवान् (षडैश्वर्ययुक्त) हैं वैसे ही उनके चिरित आदि ऐश्वर्यसे भरे हुए हैं; जैसे श्रीरामजीका अन्त नहीं मिलता वैसे ही कथा आदिका भी अन्त नहीं मिलता। [पं० रामकुमारजीने यह अर्थ किया है। पर प्रायः लोग वही अर्थ करते हैं जो ऊपर दिया गया।]

नोट—२ 'जथा अनंतः—' इति। यथा—'नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये। गायन् गुणान् दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यित नास्य पारम्॥' (भा० २। ७। ४१) अर्थात् उन पुराणपुरुषके मायाबलका अन्त न तो मैं ही जानता हूँ और न तुम्हारे अग्रज समस्त (सनकादि) मुनि ही जानते हैं। आदिदेव शेषभगवान् अपने हजार मुखोंसे नित्यप्रति उनका गुणगान करते हुए भी अबतक पार न पा सके। तब और जीव किस गिनतीमें हैं।

३ वे० भू० जी—'भगवाना' इति। यह शब्द जीवविशेष और परमात्माके लिये भी शास्त्रोंमें व्यवहृत हुआ है, जिसका कारण यह है कि 'भग' शब्दसे बहुत-से अर्थोंका ग्रहण किया जाता है। सब शब्दोंमें साधारण और असाधारण दो भेद होते हैं। जो शब्द किसी एकके लिये ही प्रयुक्त किया जा सके, दूसरेमें उसका समावेश न हो उसे असाधारण कहते हैं और जिस शब्दका प्रयोग बहतोंमें होता है उसे साधारण कहा जाता है। इसलिये असाधारण 'भग'(ऐश्वर्य) केवल परमात्मामें ही व्यवहृत हो सकता है और साधारणका व्यवहार जीवविशेष, जैसे कि देवताओं और महर्षियों आदिमें करके उन्हें भी भगवान शब्दसे विशेषित किया गया है। असाधारण भग ये हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेज, वीर्य, पोषणत्व, भरणत्व, धारणत्व, शरण्यत्व, सर्वव्यापकत्व और कारुण्यत्व आदि। यथा— 'ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यतेजोवीर्याण्यशेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गणादिभिः ॥ पोषणं भरणाधारं शरण्यं सर्वव्यापकम् । कारुण्यं षड्भि: पूर्णो रामस्तु भगवान् स्वयम्॥' (तत्त्वत्रयभाष्य १-२) इन श्लोकोंमें कहे हुए ऐश्वर्य केवल परमात्माहीके गुण हैं, इसलिये ये असाधारण हए। साधारण भग ये हैं—'**ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः**। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा॥ उत्पतिं प्रलयञ्चैव जीवानामागतिं गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति॥' (वि० पु० ६।५।७४,७८) इन श्लोकोंमें कही हुई बातोंके प्राप्त एवं जाननेवालोंको भी भगवान कहा जाता है और ये सब साधनोंसे प्राप्त एवं ज्योतिष यथा दर्शनोंसे जानी जाती हैं। इसलिये शास्त्रज्ञों, लौिकक ऐश्वर्यशालियों तथा देवताओंको भी भगवान शब्दसे विशेषित किया जाता है। इन श्लोकोंमें कहे गये भग परमात्मा तथा जीव-विशेषमें भी रहनेसे ये साधारण भग हुए। यही कारण है कि कहीं-कहीं ब्रह्मा, शिव और इन्द्रादि देवताओंको तथा नारद-विसष्ठादि महर्षियोंको भी अभियुक्तोंने भगवान् शब्दसे विशेषित किया है।

#### तदिप जथा श्रुत जिस मित मोरी । किहहौं देखि प्रीति अति तोरी॥५॥

शब्दार्थ—**तदपि**=तथापि; तो भी। जथा श्रुत=सुना हुआ। (१०५। ३-४) देखिये।

अर्थ—तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर मैं कहूँगा, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी कुछ मेरी बुद्धि है॥५॥

टिप्पणी—१ 'तदिष जथा श्रुत ॥' ब्लिअभिमानरिहत बोलना उत्तम वक्ता पुरुषोंकी रीति है। इसीसे सभी वक्ताओंने 'दूसरोंसे सुनी हुई' और 'मित-अनुसार' कहा है। (क) 'जथा श्रुत', यथा-(१) गोस्वामीजी—'मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो ॥'(३०) ' भाषाबद्ध करिब मैं सोई।'(२) याज्ञवल्क्यजी—'तदिष जथा श्रुत कहीं बखानी।'(१०५।४) (३) भुशुण्डिजी—'संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हिह सुनायउँ सोइ।'(७।९२) तथा यहाँ शिवजी 'जथा श्रुत' कहते हैं (ख) 'जिस मित मोरी'(मित-अनुसार); यथा—(१) 'करइ मनोहर मित अनुहारी।' (तुलसीदासजी ३६।२) (२) 'कहौं सो मित अनुहारि अब ।'(१।४७), 'रघुपित कृपा जथा मित गावा। मैं यह पावन चरित सुहावा॥'(याज्ञवल्क्यजी ७।१३०।४) (३) 'निज मित सिरस नाथ मैं गाई।'(७।९१) 'कहेउँ नाथ हिर चिरत अनूपा। व्यास समास स्वमित अनुरूपा। नाथ जथामित भाषेउँ राखेउँ निहं कछु गोइ।'(भुशुण्डीजी ७।१२३) (४) 'मित अनुरूप निगम अस गावा।' (वेद १।११८) (५) 'निज निज मित मुनि हिर गुन गाविहिं। निगम सेष सिव पार न पाविहिं॥'(७।९१।४) वैसे ही शिवजी भी निरिभमानके वचन कह रहे हैं।

नोट—१ 'जथा श्रुत जिस मिति—' के और भाव—(क) वेदोंने भी इनका वर्णन करके पार न पाया, वे 'नेति नेति' कहते हैं, 'इति' नहीं लगा पाते, और किसीकी भी बुद्धि वहाँतक नहीं पहुँच सकी, फिर भला और किसीकी क्या सामर्थ्य कि कहे! इसलिये जैसा कुछ हमने सुना—समझा है वह कहता हूँ। (ख) श्रीपार्वतीजीने शिवजीको 'भगवान्', 'समर्थ' आदि विशेषण देकर तब उनसे प्रश्न किये और कथा पूछी हैं; यथा— 'सिव भगवान ज्ञान गुन रासी', 'प्रभु समर्थ सर्बंग्य सिव सकल कला गुन धाम।', 'जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रनत कल्पतरु नाम', 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना।' इसीपर उनका इशारा है। वे कहते हैं कि यह सब ठीक है, पर भगवान् रामचन्द्रजी और उनके चिरत इत्यादि अनन्त हैं, हम इतने समर्थ होनेपर भी उनका वर्णन यथार्थ नहीं कर सकते। (ग) इन शब्दोंसे अपने वाक्यको प्रमाणित कर दिखा रहे हैं। अर्थात् यदि उनका अन्त मिल सकता तो हम सब जानते ही होते और कह भी सकते। (घ) 'जथा श्रुत' कहकर तब 'जिस मित मोरी' कथनका भाव कि जो कुछ हमने सुना है वह भी सब—का—सब और यथार्थ मैं नहीं कह सकता, जहाँतक मेरी बुद्धिकी पहुँच है वहींतक कह सकूँगा। इससे यह भी जनाया कि सुना बहुत है, इतना ही नहीं कि जितना कहता हूँ। (ङ) अनन्त वस्तुके कथनमें यही होता है कि वह यथाश्रुत और यथामित कहा जाता है।

टिप्पणी—२ 'किहहों देखि प्रीति अति तोरी' इति। ब्लियह कथाका उपक्रम है। इसका उपसंहार 'तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब में रघुपित कथा सुनाई॥'(७।१२८।२) पर है। (ख) 'प्रीति अति'— [श्रीपार्वतीजीने पूर्व कथा–श्रवण–हेतु तीन अधिकारी गिनाये हैं—(१) जो मन, कर्म, वचनसे वक्ताका दास हो। (२) जो अति आर्त हो और (३) जो वक्ताका कृपापात्र हो। इन तीनोंमेंसे 'अति आर्त्त' होना ही 'अति प्रीति' है, इसीको शिवजीने ग्रहण किया। अतएव जो पार्वतीजीने कहा है कि 'अति आरित पूछों सुरराया। रघुपित कथा कहहु किर दाया॥' यही 'अति प्रीति' है, जिसका देखना शिवजी कह रहे हैं](ग) अति प्रीति देखकर तब कथा कहने-सुनानेका भाव कि कथा, कीर्ति, गुण आदि गुह्य (गोपनीय) थे, अति प्रीति देखकर प्रकट किये गये। ब्लिउपसंहार भी 'तव मन प्रीति देखकः" पर करके शिवजी उपदेश कर रहे हैं कि जिसकी श्रीरामकथामें अत्यन्त प्रीति हो उसीको कथा सुनानी चाहिये, प्रीतिरहितको कदापि न सुनावे। इसी प्रकार श्रोताको चाहिये कि पहले अपनेको 'अति आर्त अधिकारी' बना ले, तब प्रश्न करे, तो फिर 'गूढ़ों तत्त्व न साधु दुराविहां।' (घ) श्रीशिवजी इन

चौपाइयों और शब्दोंसे कथाका प्रारम्भ करते हैं और अन्तमें इन्हीं शब्दोंसे कथाकी समाप्ति करेंगे।— उपक्रम

'जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना॥

रामनाम गुन चरित सुहाये। जनम करम अगनित स्नुति गाये॥' 'जिस मित मोरी' १ 'राम अनंत अनंत गुनानी। जनम करम अनंत नामानी॥' (७। ५२) स्रुति सारदा न बरनइ पारा।

- २ **मैं सब कही मोरि मित जथा** (उ० ५२)
- ३ 'तव मन प्रीति देखि अधिकाई। 🐃 '

'कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी'

उमा प्रश्न तव सहज सुहाई। सुखद संत संमत मोहि भाई॥६॥ एक बात निहं मोहि सोहानी। जदिप मोह बस कहेहु भवानी॥७॥ तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि श्रुति गाव धरिह मुनि ध्याना॥८॥

शब्दार्थ— संत संमत=संत अनुमत=जिसमें संत भी सहमत हों। सम्मत=सहमत, अनुमत, अनुमोदित।=अनुमित। भाई=अच्छी लगी। (गोस्वामीजी 'प्रश्न' को स्त्रीलिंग मानते हैं, इसीसे उसीके अनुसार 'भाई' क्रिया दी है।)

अर्थ—'हे उमा! तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक ही सुन्दर, सुख देनेवाले और संतसम्मत हैं (अतएव) मुझे भी भाये॥ ६॥ (परंतु) हे भवानी! मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने मोहवश ही ऐसा कहा (अथवा, यद्यपि तुमने अपनेको मोहके वशमें होना कहा है)॥ ७॥ तुमने जो यह कहा कि 'वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और जिनका ध्यान मुनिलोग करते हैं'॥ ८॥

टिप्पणी—१ 'उमा प्रश्न मिता (क) 'संत संमत' अर्थात् छलरिहत हैं; यथा—'प्रश्न उमा के सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई॥'(१। १११। ६)—[इन दोनों चौपाइयोंमें एक ही बात कही गयी है।'(१११। ६) में 'सहज सुहाई' और 'छल बिहीन' होनेसे 'मन भाई' कहा था और यहाँ 'सहज सुहाई', 'सुखद संत संमत' होनेसे 'मन भाई' कहा है। इस प्रकार 'सुखद संत संमत' से 'छल बिहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया। (ख) 'सहज सुहाई' के भाव (१११। ६) में देखिये। बैजनाथजी लिखते हैं कि प्रश्न सहज सुन्दर हैं क्योंकि रामतत्त्व—विषयक हैं, इसीसे सबको 'सुखद' हैं। संतसम्मत हैं क्योंकि परमार्थ-साधक हैं; इसीसे मुझे भाये।]

वि॰ त्रि॰—प्रश्नकी प्रशंसा करते हैं। 'जौं नृप तनय त ब्रह्म िकिमि' यह प्रश्न बहुत सुन्दर है और इसमें स्वाभाविकता है। ऐसे मार्मिक प्रश्नके उत्तरमें वक्ताको भी सुख होता है। संतोंकी भी यही सम्मित है कि प्रकृत जिज्ञासुकी यथार्थ जिज्ञासाका उत्तर देना चाहिये। शुष्क तर्ककी प्रतिष्ठा नहीं है। बलवान् तार्किक निर्बलको दबा लेता है और जो उससे भी बड़ा तार्किक है वह उसके तर्कका भी खण्डन कर देता है, अत: शास्त्रकी मर्यादाके भीतर-भीतर तर्क होना चाहिये। तुम्हारा तर्क शास्त्रके भीतर है, शास्त्रके समझनेके लिये है।

टिप्पणी—२ (क) 'एक बात निहंं भाव कि और सब बातें सुन्दर, सुखद और संतसम्मत हैं, केवल एक ही बात असुन्दर, दु:खद और साधु—असम्मत हैं; इसीसे वह हमें नहीं अच्छी लगी, अन्य सब अच्छी लगी। [(ख) यहाँपर यह दिखाया है कि रोचक और भय तुल्य होने चाहिये, तभी जिज्ञासुका कल्याण होता है। यदि संकोचवश रोचक-ही-रोचक कहे तो ठीक नहीं और यदि अपनी उत्कृष्टता दिखानेके लिये बहुत ही भय या ताना दे तो वह भी उचित नहीं। वक्ताओंको यह नीति स्मरण रखनी चाहिये। इसी विचारसे श्रीशिवजीने प्रथम पार्वतीजीकी प्रशंसा की, उनके प्रश्नोंको सुन्दर, सुखद, संतसम्मत कहा और तब यह कहा कि 'एक बात निहंं मोहि सोहानी'। (बाबा रामदासजी, पं० रा० प०) पुनः 'निहंं मोहि सोहानी' का भाव कि एक प्रश्न जो संतसम्मत नहीं है वह भवानीके मुखसे निकलना न चाहिये था, ऐसा प्रश्न उमा (=महेशकी लक्ष्मी) को

लांछनास्पद है। जो प्रश्न शिवजीको अप्रिय लगा उससे उनके हृदयमें क्रोधका प्रादुर्भाव हुआ है और वे पार्वतीजीको फटकारना चाहते हैं, पर वे भयभीत न हो जायँ, इसिलये सामान्यरूपसे कहेंगे। (प० प० प्र०)] (ग) 'जदिप मोह बस कहेहु' अर्थात् पक्षपात करके नहीं कही गयी तब भी हमें अच्छी नहीं लगी। ब्रियह बात शिवजीको यहाँतक असहा हुई कि उनसे रहा न गया, उन्होंने उसे कह ही डाला। वह कौन एक बात है सो आगे कहते हैं। (घ) पूर्व दोहा १०८ में श्रीपार्वतीजीने तीन बातें कहीं। (श्रीरामपरत्वके तीन प्रमाण दिये)— (१) 'प्रभु जे मुनि परमारथ वादी। कहिंह राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥' (२) 'सेस सारदा बेद पुराना। सकल करिंह रघुपति गुन गाना॥', (३) 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥' और अन्तमें कहा 'राम सो अवध नृपतिसुत सोई। की अज अगुन अलख गित कोई॥' यह अन्तिम बात है। 'की अज अगुन ' ही वह बात है जो न सुहाई। 'तुम्ह जो कहा राम कोउ आना' के 'कोउ आना' का और 'की कोई' का एक ही अर्थ है। शिवजीको यह बात कितनी दु:खद और नापसन्द (अरुचिकर) एवं असहा हुई, यह उनके उत्तरके शब्दोंको स्थितिसे झलक रही है। उन्होंने पार्वतीजीकी तीन बातोंमेंसे दोको 'राम कोउ आना' के साथ कहा। (अर्थात् 'राम कोउ आना' कहकर उसी अर्थालीके दूसरे चरणमें 'जेहि श्रुति गाव धरिंह मुनि ध्याना' इन दो बातोंका वा प्रमाणोंको कहा, अपनेको न कहा)। 'राम कोउ आना' के साथ अपना नाम नहीं रखा—

पार्वतीजीका प्रश्न

श्रीशिवजीका उत्तर

'सेस सारदा बेद पुराना। सकल करिंह रघुपति गुन गाना' 'प्रभ जे मनि परमारथ वादी।' १ 'जेहि श्रुति गाव' २ 'धरहिं मनि ध्याना'

ंप्रभु ज मुान परमारथ वादा। 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती।'

३ इसका उत्तर नहीं दिया।

'राम कोउ आना' के साथ अपना नाम न देकर जनाया कि दाशरथी श्रीरामजीके अतिरिक्त किसी अन्य रामके साथ हमारा नाममात्र भी नहीं है, अन्य रामके प्रतिपादनमें हमारा किंचित् कहीं भी सम्बन्ध नहीं है। उसे यह शिवसिद्धान्त है। जहाँ अन्य रामका प्रतिपादन हो वहाँ हमारे सम्बन्धकी कौन कहे वहाँ तो हमारा नाम भी नहीं सुना जायगा।

वि॰ त्रि॰-आँखें तो बहुतोंको हैं, पर सभी रत्नको पहचान नहीं सकते, उन्हें शीशेमें और रत्नमें भेद नहीं मालूम पड़ता, उस भेदको तो केवल जौहरीकी आँखें देखती हैं। अत: रत्नका ग्रहण दो-एक रात्निकोंको दिखाकर, सत्-तर्कद्वारा श्रद्धा करके ही संसार करता है। जो अभागा रात्निकोंपर कुतर्कके बलसे श्रद्धा नहीं करता, वह सदा रत्नसे वंचित रहता है। इसी भाँति राम ब्रह्म हैं या नहीं, इसका निर्णय सामान्य पुरुष नहीं कर सकता। इस बातके जौहरी परमार्थवादी मुनि और शेष-शारदादि हैं, उनके वचनपर सत् कर्मद्वारा श्रद्धा करना ही प्राप्त है।

शिवजीका कहना है कि जब तुम स्वयं कहती हो कि 'प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहिं राम कहँ ब्रह्म अनादी॥ सेष सारदा बेद पुराना। सकल करिं रघुपित गुन गाना॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥' तब तुमने कुतर्कका आश्रय करके इनके वचनोंमें अश्रद्धा क्यों की? ये लोग जब कहते हैं कि ये वही राम हैं, जिनका वेद गुणगान करता है और मुनि ध्यान धरते हैं, तब तुम्हारे मनमें 'राम कोउ आना' की भावना कैसे उठी? जिसे विशेषज्ञ महात्मा एक स्वरसे कहें उस विषयमें भी संशयको बनाये रखना, यह मोहकी छाया है। यही बात मुझे भी अच्छी न लगी। इस प्रकारकी धारणा तो हरिविमुखोंको होती है, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अब उन्हीं हरिविमुखोंकी भर्त्सना पार्वतीजीका भ्रम मिटानेके लिये शिवजी क्रमसे करते हैं।

वै०—'मोह बस कहेहु' = तुमने अपने मनको मोहके वश होना कहा है। इस अर्थमें भाव यह है कि इस कथनसे तुम निर्दोष ठहरती हो, मोहवश होनेसे मनुष्य ऐसा कह सकते हैं। शिवजी पार्वतीजीको वचन-दण्ड दे रहे हैं, उनके कथनका अभिप्राय यह है कि तुम कहती हो कि अब पहला-सा विमोह नहीं किंतु कुछ ही है,

अज्ञ जानकर रुष्ट न हूजिये, अब कथा सुननेकी रुचि मुझको है। सो कथा सुननेके लिये तो तुमको मोह नहीं और श्रीरामरूपमें संदेह करनेके लिये मोह है, यद्यपि उनका प्रभाव तुमने भली प्रकार देख लिया है।

जैसे एक बने हुए मतवालेने राजाको गालियाँ दीं। उसके नौकरोंने उसे दण्ड देना चाहा तो राजाने रोक दिया कि वह तो पागल है, अपने होशमें नहीं है, ऐसेको दण्ड देना उचित नहीं। वह और भी शेर हुआ, अधिक गालियाँ देता हुआ आगे चला, जहाँ नदीमें प्रवेश कर पार जाना पड़ता था। वहाँ उसने अपनी जूती उतारकर हाथमें ले ली। तब राजाने उसको दण्ड देनेकी आज्ञा दी और कहा कि गालियाँ देनेके लिये तुझे होश न था और जूती बचानेका होश है! वैसे ही यहाँ शिवजी कहते हैं कि हमारे विचारमें तुम्हें मोह नहीं है, तुमने जान-बूझकर ऐसा प्रश्न किया है इसीसे मुझे यह बात नहीं सुहायी।

नोट—'भवानी' सम्बोधनका भाव कि तुम तो भवपत्नी हो, हमसे सम्बन्ध रखनेवालेको ऐसा कदापि न कहना चाहिये था। यही मुझे दु:खी कर रहा है।

# दो० — कहिं सुनिहं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। पाषंडी हिर पद बिमुख जानिहं झूठ न साच॥ ११४॥

शब्दार्थ—ग्रसना=बुरी तरह पकड़ना; ऐसा पकड़ना कि छूट न पावे। **झूठ**=वह बात जो यथार्थ न हो। 'झूठ– साँच कुछ नहीं जानते' यह बोली है, मुहावरा है अर्थात् वे झूठ और सत्यमें फर्क नहीं निकाल सकते, उसका विवेचन नहीं कर सकते।

अर्थ—ऐसा अधम मनुष्य कहते हैं, जिन्हें मोहरूपी पिशाचने ग्रस लिया है, जो पाखण्डी हैं, हरिपदिवमुख हैं और झूठ-सच कुछ नहीं जानते\*॥११४॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहिं सुनिहं अस अधम——' भाव कि न तो ऐसा कहना ही चाहिये और न सुनना ही। अधम=अधर्मी। अधर्मी हैं अर्थात् कर्म (कर्मकाण्ड) रहित हैं। 'ग्रसे जे मोह पिसाच' मोह-पिशाचने ग्रस लिया है अर्थात् ज्ञान (ज्ञानकाण्ड) रहित हैं। 'हिरपदिवमुख' हैं अर्थात् उपासना (काण्ड) रहित हैं। इस तरह इन तीन उपाधियोंसे उन लोगोंको जो दाशरिथ श्रीरामजीसे भिन्न अन्य 'राम' का प्रतिपादन करते हैं, वेदत्रयी कर्म-ज्ञान-उपासना-काण्डत्रयसे रहित बताया और काण्डत्रयरित होनेसे इनकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती, सदा संसारचक्रमें पड़े जन्मते-मरते रहेंगे—यह जनाया। (ख) 'ग्रसे जे मोह पिसाच'—मोहको पिशाचकी उपमा देनेका भाव कि भूत-प्रेत जिसको लगते हैं, जिसके सिरपर सवार होते हैं, वह पागल-सरीखा बोलने लगता है, वैसे ही ये बोलते हैं। जैसे पिशाच सिरपर चढ़कर पिशाचग्रस्तसे जो चाहता है कहलवाता है, वैसे ही मोहरूपी पिशाच इनके सिरपर सवार है, वही इनसे परमेश्वरके विषयमें जैसी-तैसी बातें बकवाता है; यथा—'बातुल भूत बिबस मतवारे। ते निहं बोलिहं बचन बिचारे॥'(११५।७) 'मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर।लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर॥'(२।३५) (ग) 'पाषंडी' हैं अर्थात् दिखानेभरके लिये करते हैं। [(घ) त्रिपाठीजीका मत है कि 'यह पहले प्रकारके हरिविमुखों (जिन्होंने 'हरिकथा सुनी निहं काना') के लिये कहते हैं कि ऐसे अधम लोग ऐसी बातें कहते और सुनते हैं। हरिकथा तो कभी सुनी नहीं, वे मिथ्या संसारको ही सत्य माने बैठे हैं, ब्रह्म (सत्य) उनके लिये कोई वस्तु ही नहीं है।']

नोट—'*ग्रसे जे मोह पिशाच*' पाखण्डी इत्यादि विशेषण औरोंके देकर उसके अभिप्रायसे शिवजी पार्वतीजीको धिक्कारते हैं। (वै०) इस भावके अनुसार यहाँ तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग है—'चमत्कारमें व्यंग्य

<sup>\*</sup> कोई-कोई ऐसा अर्थ करते हैं—वे झूठ जानते हैं, सत्य नहीं जानते और कहते हैं कि जैसे संतोंका झूठ बोलना विषके समान जान पड़ता है, वैसे ही खलोंको सत्य बोलना विषके समान जान पड़ता है।—िमध्या माहुर सज्जनिहं खलिहं गरल सम साँच। तुलसी छुअत पराइ ज्यों पारद पावक आँच॥' (दोहावली ३३९) अतएव इनका झूठ ही जानना कहा।

अरु वाच्य बराबर होय।' तुल्यप्रधान गुणीभूत वहाँ कहा जाता है जहाँ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ बराबरीके हों। कथन तो यहाँ सर्वसाधारणके लिये है, पर उस सर्वसाधारणमें पार्वतीजी भी आ जाती हैं; अतः उनपर भी घटित हो जाता है, वे चाहें तो ऐसा समझ सकती हैं कि यह सब मुझको कहते हैं। 'मोह पिसाच' में सम-अभेद रूपक है। पहले एक साधारण बात कहकर कि ऐसा अधम नर कहते हैं, फिर उसका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे करना कि जो मोहग्रस्त हैं, पाखण्डी हैं इत्यादि वे ऐसा कह सकते हैं, किन्तु तुम्हारा कहना युक्त नहीं—'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है। प्र० स्वामीके टिप्पणी आगेकी चौपाईमें देखिये।

## अज्ञ अकोबिद अंध अभागी। काई बिषय मुकुर मन लागी॥१॥ लंपट कपटी कुटिल बिसेषी। सपनेहु संत सभा नहिं देखी॥२॥

शब्दार्थ—अज्ञ=जिनका धर्मभूत ज्ञान संकुचित हो। अकोबिद=शास्त्रजन्य ज्ञानसे रहित।=जो पण्डित नहीं है। काई=जंग, मैल, मल। लंपट=विषयोंमें लपटे हुए, विषयी, कामी; यथा—'पर त्रिय लंपट कपट सयाने।' (७। १००) कपटी=जिनके मनमें कुछ हो और बाहर कुछ।—'मन कपटी तन सज्जन चीन्हा।'

अर्थ—जो अज्ञानी, अकोविद, अन्धे और भाग्यहीन हैं; जिनके मनरूपी दर्पणमें विषयरूपी मल लगा है॥१॥ जो विशेषरूपसे लंपट, कपटी और कुटिल हैं, जिन्होंने (जाग्रत्की कौन कहे) स्वप्नमें भी सन्तसमाजका दर्शन नहीं किया॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'अज्ञ' से ज्ञाननयनरिंत जनाया और 'अकोबिद' से श्रुतिस्मृितनेत्ररिंत। [यथा—वृद्धपाराशरस्मृतौ—'श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे ब्राह्मणानां प्रकीितिते। एकेन विकलः काणो द्वाभ्यामन्ध इतीरितः॥' अर्थात् शास्त्रोंमें ब्रह्मवेत्ताओंके वेद और धर्मशास्त्र दो नेत्र कहे गये हैं। इनमेंसे जिसको एकहीका ज्ञान हो दूसरेका न हो वह काना है और जिसे दोनोंका ज्ञान न हो उसे अन्धा कहा गया है। पुनश्च यथा हितोपदेश—'अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्। सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः॥' अर्थात् अनेक संशयोंका छेदन करनेवाला और परोक्ष बातोंका दर्शानेवाला शास्त्र सबकी आँख है; जिसे यह न हो अर्थात् जिसे शास्त्रका ज्ञान नहीं है, वह ही अन्धा है]; इसीसे (ज्ञान–श्रुतिस्मृित नेत्रहीन होनेसे) अन्धा कहा। अथवा, (ख) 'अज्ञ अकोबिद' से भीतर (हृदय) के नेत्रोंसे रहित कहा और 'अन्ध' से बाहरके नेत्रोंसे रहित जनाया (अर्थात् इनके भीतरकी और बाहरकी दोनों ही फूटीं); क्योंकि सगुण ब्रह्म बाहरके नेत्रोंसे देख पड़ता है। आगे इसीको स्पष्ट करके लिखते हैं—'मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना। रामरूप देखिह किमि दीना॥'(ग) [मा० पी० प्र० सं०—'अज्ञ अकोबिदः—' का अन्वय वा सम्बन्ध चौथी चौ० 'मुकुर मिलन—' से है। 'अज्ञ' हैं अर्थात् ज्ञान–वैराग्य–नेत्रहीन हैं। ज्ञान–वैराग्य और श्रुतिस्मृित ये ही दो नेत्र कहे गये हैं, यथा—'ज्ञान बिराग नयन उरगारी।'(७। १२०)——]

प० प० प्र०—मोह पिशाचग्रस्त=विमोहवश। पाखण्डी=न धर्मरित। हिरपदिबिमुख=हिरविमुख। जानिह झूठ न साँच=मितिमन्द। इस प्रकार यहाँ चारको कहा, पर इनमें प्रथम मोहिपिशाचग्रस्तोंका उल्लेख पार्वतीजीपर कटाक्ष करके ही किया है। इन चारोंको ही आगे क्रमश: अभागी, अन्ध, अकोविद और अज्ञ कहते हैं, यथा—'अज्ञ अकोबिद अंध अभागी।' पर चौपाईमें क्रम उलटा है। कारण कि शिवजीने पार्वतीजीके मोहसे ही उपक्रम किया है और अन्तमें उपसंहार भी पार्वतीमोहके विषयमें ही करना है।

सती-पार्वती, गरुड़, नारदादि ज्ञानीको मोह होता है, वे अभागी हैं। पाखण्डी=जो वेदविरोधी रावणादि राक्षसोंके समान हैं, अपनी सत्ता, ऐश्वर्यादिके अभिमानसे, मदसे अन्धे हो जाते हैं; जिससे रामलीलाका रहस्य उनकी समझमें नहीं आता। हरिपदिवमुख, हरिभिक्तिविहीन, हरिविरोधी, अकोविद है, वह उलटा ही जानता है और जो अज्ञ अर्थात् मितमन्द है, वह झूठ और सत्य कुछ नहीं जानता, उसको शास्त्र-ज्ञान आदि कुछ नहीं है। ऐसे चार प्रकार न माननेसे भरद्वाज, गरुड, सती, पार्वती आदिको भी पाखण्डी और हरिविरोधी कहना पड़ेगा; पर ऐसा मानना सत्यका अपलाप और सन्तोंकी निन्दा ही ठहरेगी। (आगे शृंखला ११५। ३-४ में देखिये।) वि० त्रि०—वेद-असम्मत वाणी बोलनेवाले, यदि विज्ञ भी हों तो उन्हें अज्ञ ही समझना चाहिये। जिसे इतना अभिमान है कि अपनी समझके सामने ईश्वरीय वाणीको नहीं गिनता, अथवा ऐसा अविश्वासी है कि सनातन वेदपर विश्वास नहीं करता, अथवा मनसे भी अचिन्त्य रचनावाले संसारको देखनेपर भी उसके रचियताकी ओर जिसका ध्यान नहीं जाता, वह विज्ञ होनेपर भी अज्ञ है, कोविद (पण्डित) होनेपर भी मूर्ख है, आँख रहते अन्धा है। प्यदि ईश्वरमें विश्वास हो तो यह बात भी समझमें आवे कि इस विश्वका रचनेवाला विश्वके कल्याणके लिये बिना कुछ उपदेश दिये उसे उपेक्षित नहीं छोड़ सकता। अतः उसे वेद-शास्त्रकी आवश्यकता मालूम पड़ेगी और जिसे ईश्वरपर विश्वास नहीं वह वेद क्यों मानेगा? तब वह अभागी है, भव-भंजनपदिवमुख है, मुनि-जन-धन-सर्वस्व शिव प्राण उसके भाग्यमें नहीं, वह सदा जन्म-मरणरूपी संसारमें पड़ा हआ अधमगतिको प्राप्त होता चला जायगा।

टिप्पणी—२ 'काई बिषय मुकुर मन लागी' इति। (क) विषयरूपी काई मनरूपी दर्पणमें लगी हुई है अर्थात् मन विषयी हो रहा है, तब रामरूप कैसे देख पड़े? यथा—'राम प्रेम पथ पेखिये दिए विषय तन पीठि। तुलसी केंचुरि परिहरे होत साँपहू डीठि॥'(दोहावली ८२) अर्थात् श्रीरामप्रेमगली तभी देख पड़ती है जब विषयको पीठ दे, उससे विमुख हो जाय, जैसे सर्पको उस समयतक नहीं सूझ पड़ता जबतक केंचुल उसके शरीरको आच्छादित किये रहती है।

टिप्पणी—३ '*लंपट कपटी कृटिल*" ' इति। (क) [लंपट अर्थात् कामी, परस्त्रीगामी, व्यभिचारी हैं, इसीसे उनके मनमें कपट रहता है, स्वकार्य साधनार्थ वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और मनमें उनके कुछ है, सारा व्यवहार कपटका रहता है, अत: कपटी कहा। कुटिल हैं अर्थात् टेढी चाल चलते हैं। वि० त्रि० लिखते हैं कि 'कपटो अपनी अन्तरात्मासे कपट करता है, उसे सत्यज्ञान हो ही नहीं सकता। यथा—'*कपट करौं अंतरजामिह* ते अघ ब्यापकिह दरावों।' कृटिल परम सरल वचनमें भी पेंच देखता है, यथा—'चलै जोंक जिमि बक्रगति जद्यपि *सिलल समान।* 'ऐसे लोगोंको वेदपर विश्वास नहीं हो सकता।'] 'सपनेह' का भाव कि सन्तसमाजका दर्शन बड़े भाग्यसे होता है, यथा—'बड़े भाग पाइब सतसंगा।' (७। ३३। ८) जब बड़े भाग्य उदय हों तभी दर्शन होता है, सामान्य भाग्यसे सन्त-दर्शन नहीं मिलता। और, इनके न तो बड़ा भाग्य है और न सामान्य ही; ये तो अभागे हैं। इसीसे इन्हें स्वप्नमें भी सन्त-सभाके दर्शन नहीं हुए। [पुन:, भाव कि जाग्रदवस्थामें दर्शन होना बडा भाग्य है। यह न हो, पर कदाचित स्वप्नमें ही सन्तोंके दर्शन हो जायँ तो भी भाग्य ही समझना चाहिये, यद्यपि यह सामान्य ही है, पर ये पुरे अभागी हैं, क्योंकि इन्हें कभी स्वप्नमें भी दर्शन नहीं हुआ। पुन:, मुहावरेके अनुसार 'सपनेह' का भाव 'कभी भी', 'भुलेसे भी' है। पुन:, ऊपर जो 'अज अकोबिद अंध अभागी' कहा था उसीके सम्बन्धसे यहाँ 'सपनेह संत सभा '' कहा। अन्धे भी स्वप्न देखते हैं, पर ये ऐसे अभागे हैं कि इन्होंने कभी स्वप्न भी सन्तोंका नहीं देखा। पुन:, भाव कि मनुष्य जो व्यवहार दिनमें करता है, प्राय: वही उसे स्वप्नमें देख पडता है और ये तो लंपट हैं, इनका व्यवहार कपट एवं कृटिलताका रहता है, अतएव इन्हें वही स्वप्नमें दीखेगा। जाग्रतमें संत-समागम किया होता तो स्वप्नमें भी सम्भव था।—स्वप्नमें भी किये हुए सत्संगका प्रभाव श्रीवसिष्ठजी तथा श्रीविश्वामित्रजीके उस प्रसंगसे अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है, जब कि पचास हजार वर्षके कठिन तपके फलपर विश्वामित्रजी अपने सिरपर पृथ्वी न धारण कर सके और विसष्ठजी स्वप्नमें किये हुए केवल दो घडीके सत्संगके फलपर पृथ्वीको अपने सिरपर धारण करनेको समर्थ हुए थे। स्वप्नके सत्संगका यह प्रभाव है, अत: 'सपनेह संत सभा निहं देखी' का भाव कि स्वप्नमें भी सत्संग होना दुर्लभ पदार्थ है, यदि हो जाता तो वे सुधर जाते, संत-असम्मत वाणी न कहते। पुनः, भाव कि इनका साथ सदा असंतोंका रहता है, अतः ये सब आचरण इनमें हैं]। 🖙 'संतसभा निहं देखी' का भाव कि संतदर्शनसे बुद्धि निर्मल हो जाती है। यथा—'संत दरस जिमि पातक टरई।'(४।१७), 'काक होहिं पिक बकउ मराला', 'सठ सुधरिंह सतसंगित पाई।' (१।३) इन्होंने दर्शन नहीं किया; इसीसे मिलनबुद्धि बने रहे।

### कहिं ते बेद असंमत बानी। जिन्ह \* के सूझ लाभु निहं हानी॥३॥ मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना। राम रूप देखिंह किमि दीना॥४॥

शब्दार्थ-बेद असंमत=वेदविरुद्ध, वेदोंके प्रतिकुल।

अर्थ—जिन्हें अपना हानि-लाभ नहीं सूझता, वे ही वेदविरुद्ध वचन कहते हैं॥ ३॥ (उनका मनरूपी) दर्पण मैला है और वे नेत्ररहित हैं, तब भला वे बेचारे श्रीरामरूप कैसे देखें?॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहिं ते बेद—'इति। 'संतसभा निंहं देखी' से संत-विरुद्ध और 'बेद असंमत' से वेद-विरुद्ध। अर्थात् उनकी वाणी सन्त और श्रुति दोनोंसे विरुद्ध है; अतएव वह प्रमाण नहीं है। इससे जनाया कि तुम्हारी 'राम कोउ आना' वाली बात संत-श्रुति–असंमत है। (ख) 'लाभ निंहं हानी' इति। लाभ क्या है? रघुपित–भिक्तका होना। यथा—'लाभु कि किछु हिरिभगित समाना।' (७। ११२। ८) 'लाभ कि रघुपित भगित अकुंठा।' (६। २६। ८) 'हानि क्या है? नरतन पाकर भी भगवद्धिक न करना। यथा—'हानि कि जग एहि सम किछु भाई। भिज्ञ न रामिह नर तनु पाई॥' (७। ११२। ९) [पुन: यथा—'तुलसी हिठ हिठ कहत नित चितु सुनि हित किर मानि। लाभ राम सुमिरन बड़ो बड़ी बिसारे हानि॥' (दोहावली २१)] (ग) 'सूझ'—ऊपर इनको 'अंध' कह आये, इसीसे यहाँ न सूझना कहा, क्योंकि अन्धेको सूझता नहीं। लाभ और हानि इनको नहीं सूझते; यथा—'परमारथ पहिचानि मित लसित बिषय लपटानि। मनहु चिता ते अधजरत तुलसी सती परानि॥' इति। (दोहावली २५३) अर्थात् परमार्थको जानकर भी बुद्धि विषयमें लपटी रहती है; इनकी दशा वैसी ही शोचनीय है जैसे कोई स्त्री सती होने जाय और अधजली होकर उठ भागे।]

प० प० प० प० - 'काई बिषय मुकुर मन लागी॥ लंपट कपटी कुटिल बिसेखी। सपनेहु संतसभा निहं देखी॥'— ये हैं वेद-असम्मत वाणी कहनेके कारण और 'जिन्ह के सूझ लाभ निहं हानी', कारण भी चार ही गिनाये हैं। चारोंको लाभ-हानि नहीं सूझती। जिन्होंने स्वप्नमें भी सन्तसभा नहीं देखी वे अकोविद होते हैं। जो अन्धे हैं वे मदान्ध हैं, वे विशेष विषयलंपट, विशेष कपटी और विशेष कुटिल बनते हैं जैसे रावण। अज्ञ और अन्ध-अकोविद लोगोंके मनपर विषय-काई लगी रहती है।—ऐसे चार भेद न माननेसे सती, पार्वती, गरुड़को लंपट, कपटी, कुटिल विशेष आदि मानना पड़ेगा। सतीने कपट तो किया ही, पर विशेष नहीं किया और लंपटादि नहीं हैं यह है दुर्जनोंका लक्षण। जो अभागी हैं ये 'हिर मायाबल जगत भ्रमाहीं।' शेष तीन अविद्या मायावश भ्रमते रहते हैं।' (शृंखलाके लिये ११५। ७-८ में देखिये)

वि० त्रि०—वेद तो कहता है कि 'चिन्मयेऽस्मिन् महाविष्णौ जाते दशरथे हरौ। रघोः कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः।' (रा० पू० ता० उ०) (अर्थात्) चिन्मय महाविष्णु हिर रघुकुलमें श्रीदशरथजीके यहाँ उत्पन्न हुए। रामरहस्योपनिषद् कहता है कि 'राम एव परं ब्रह्म राम एव परं तपः। राम एव परं तत्त्वं श्रीरामो ब्रह्म नापरम्॥' और मुक्तिकोपनिषद्में कहा है कि 'राम त्वं परमात्मासि सिच्चदानन्दिवग्रहः। इदानीं त्वां रघुश्रेष्ठ प्रणमामि मुहुर्मुहुः॥' राम! आप परमात्मा सिच्चदानन्दिवग्रह हैं। हे रघुश्रेष्ठ! आपको बार-बार प्रणाम। सामवेदके उत्तरार्चिक अ० १५ खं० २ सू० १ मं० ३ में संक्षेपसे रामकथा भी वर्णित है—'भद्रोपभद्रया सह सचमान आगात् स्वसारं जारोऽभ्येति परचात्। सुप्रकेतैद्युभिरिग्निवितिष्ठनुशद्भिवर्णौरभिराममस्थात्॥'(भद्रः कल्याणकरो रामचन्द्रो भद्रया सीतया सचमानः सिहतः यदा वनमागात् तदा जारः धर्मिवरुद्धाचरणेन स्वायुषो जरियता रावणः परचाद् रामसान्निध्ये स्वसारं स्विपत्रादिऋषिरक्षोत्पनत्वेन भिगनीतुल्यां सीताम् अभ्येति हरणार्थमायात् तदनन्तरं सुप्रकेतैः शोभनध्वजैः द्युभिः

<sup>\*</sup> जिन्हिहं न—१७२१, १७६२ छ० को० रा०। जिन्हके—१६६१, १७०४।

अलौकिकैरुशद्धिः कमनीयैवंणें रथैः कुम्भकणांदिश्च सह अग्निः क्रोधाग्निप्रज्वलितहृदयो रावणः वितिष्ठन् युद्धाय सन्नद्धः सन् रामम् अभिस्थात् रामस्य सान्निध्यं गतवान्।) अर्थात् कल्याणकर श्रीरामचन्द्र जब कल्याणकरी सीताजीके साथ वन गये, तब धर्म-विरुद्धाचरणसे अपने-आपको नष्ट करनेवाले रावणने रामजीकी अनुपस्थितिमें स्विपत्रादि ऋषियोंके रक्तसे उत्पन्न भिगनीके समान सीताके समीप जाकर उन्हें हरण किया; तदनन्तर क्रोधाग्निसे जलता हुआ वह विचित्र वर्णवाले रथोंसे सज्जित होकर कुम्भकर्णादिकोंसे युक्त, रामजीके साथ युद्ध करने गया।' मन्त्ररामायण प्रसिद्ध ही है; पर वे कहेंगे कि राम कोई दूसरे हैं।

टिप्पणी—२ 'मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना। 'इति। (क) 'मुकुर' का भाव कि निर्मल मनसे श्रीरामजी देख पड़ते हैं। यथा—'निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥' (५। ४४) 'नयन' का भाव कि श्रुतिस्मृति—ज्ञानसे श्रीरामरूप देख पड़ता है, पर इनका मन-मुकुर मिलन है और श्रुतिस्मृति—ज्ञान-नेत्र इनके नहीं हैं, अतः इन्हें नहीं सूझता। 'मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना' की व्याख्या 'अज्ञ अकोबिद अंध अभागी। काई बिषय मुकुर मन लागी॥' में कर आये हैं, पर वहाँ 'रामरूप देखिह किमि दीना' यह नहीं कहा था, इसीसे इसकी व्याख्या वहाँ नहीं की गयी। (ख) 'रामरूप देखिह किमि' का भाव कि बिना रामरूप देखे वेद-असंमतवाणी कहते हैं, यदि रामरूप देख पड़े तो ऐसा न कहें। क्षिणि किमि दीना' इति। शंका—'दीन तो भगवानको प्रिय हैं; यथा—'जेह दीन पिआरे बेद पुकारे इत्वउ सो श्रीभगवाना।' (१। १८६) और दर्शनके अधिकारी हैं (यथा—'नाथ सकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥' (३। ८। ४) 'हे बिधि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिहाई दाया॥' (३। १०। ४) 'एह दिवान दिन दीन किमि रीत सदा चिल आई।' (विनय), तब यहाँ 'देखिह किमि दीना' कैसे कहा?' समाधान यह है कि जिन दिव्य गुणोंसे भगवान् देख पड़ते हैं, उन गुणोंसे ये हीन हैं, ऐसे दीन रामरूप देखनेके अधिकारी नहीं हैं। जो दीन भगवान्को प्रिय हैं वह सब दिव्य गुणोंसे पूर्ण हैं, पर अपनेको सबसे छोटा वा तुच्छ मानते हैं। गीताके 'अवजानित मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रिताः।' (९। ११) ही यहाँके 'दीन' हैं।

नोट—१ यहाँ मुकुरकी उत्प्रेक्षासे अपने हृदयमें श्रीरामजीको देखना कहा, क्योंकि मन वा अन्त:करणमें ही ज्ञान-वैराग्य नेत्र हैं और वहीं श्रीरामरूप भी है। यथा—'दूरि न सो हितू हेरु हिये ही है।' (वि० १३५) 'पिरहिरि हृदयकमल रघुनाथिह बाहेर फिरत बिकल भयो धायो।' (वि० २४४) (बाबा रामदासजी)।

नोट—२ (क) मानस-तत्त्व-विवरणकार लिखते हैं कि 'यहाँ उपमेयलुप्ता अलंकार है। विषयसे अन्तःकरण मिलन हो रहा है—'ज्ञानं चाप्रतिमं तस्य त्रिकालिषयं भवेत्। दूरश्रुतिदूंरदृष्टिः स्वेच्छ्या खगतां व्रजेत्॥' इति (शिवसंहिता) इसिलये सफाई जरूरी है सो हुई नहीं। एवं जो सन्तरहस्य है—'उलट नयना देख ले अपना राम अपनेमें' सो इससे भी हीन हैं एवं रामधन-रिहत हैं तो रामरूप कैसे देख सकें? अथवा दो जनोंको निकट वस्तु देखना अगम है। एक वह जिसका दूरबीन मिलन है, दूसरा जिसे मोतियाबिन्द हो और रामरूप तो दूरसे भी दूर और निकटसे भी निकटतर है। दूरबीनका मुकुर मानसचक्र है, उसमें जंग लगा अर्थात् अगोचरीमुद्रा सिद्ध नहीं हुई है। पुनः, श्रुति–स्मृतिरूपी नेत्र होते तो भी रामरूप देख पड़ता; क्योंकि श्रुतिस्मृतिके नेत्र रामनाम हैं, यथा—'लोचनस्तु श्रुतीनाम्।' यह भेद उनको नहीं मिला, अतएव वे रामरूप कैसे देख सकें।' (ख) प्रोफेठ दीनजी कहते हैं कि 'मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना' में 'रूपकातिशयोक्ति' अलंकार है। (ग) रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'मुकुर मिलन कि नयन बिहीना' में 'रूपकातिशयोक्ति' अलंकार है। (ग) रा० प्र० कार नहीं सूझता है तब ऐनक लगाते हैं सो वह भी मिलन है, अर्थात् देखनेके उपयोगी नहीं। यहाँ मुकुर-स्थानमें उपदेष्टाको जानो।' (घ) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'मनरूपी दर्पण तो विषयरूप मल लगनेसे मिलन है, फिर वे विचार-विवेकरूपी नेत्रोंसे रहित हैं, उनको अपना ही रूप नहीं सुझता है तब रामरूप कैसे देख पडे? मनदर्पण

अमल आत्मरूपके सम्मुख हो और विचार-विवेक नेत्र हों तो अपना रूप देखे और वैराग्य-सन्तोषकी सहायतासे सावधान होवे तब आत्मरूपके बुद्धि-विज्ञान नेत्रोंसे रामरूप देख पड़े। जो अपना ही आत्मरूप भूला है और बुद्धि ज्ञानहीन विषयवश है वह दीन रामरूप कैसे जाने? यहाँ गुण देख उपमेयका उपमानमें आरोप होनेसे 'गौणी साध्यावसाना लक्षणा' है।'

ा निवास निवास कि पुरुपद-रजके सेवनसे मिलनता दूर होती है। यथा—'श्रीगुरुचरन सरोजरज निज मन मुकुर सुधारि।' पुनः, यथा—'गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिय दूग दोष बिभंजन॥'

#### जिन्ह के अगुन न सगुन बिबेका । जल्पिहं किल्पत बचन अनेका॥५॥ हरि माया बस जगत भ्रमाहीं । तिन्हिहं कहत कछु अघटित नाहीं॥६॥

शब्दार्थ—जलपना=बकना, डींग मारना, बकवाद करना, बढ़-बढ़कर बातें करना, शेखी बघारना। यथा— 'एहि बिधि जल्पत भयड बिहाना।'(६।७१।९) 'जिन जल्पिस जड़ जंतु किप सठ बिलोकु मम बाहु।'(६।२२) 'सत्य सत्य सब तव प्रभुताई। जल्पिस जिन देखाड मनुसाई॥'(६।८९।१०) 'जिन जल्पना किर सुजस नासिहः'' (६।८९) किल्पत=मनसे गढ़े हुए, मनगढ़न्त; यथा—'दंिभन्ह निज मित किल्प किर प्रगट किए बहु पंथ।'(७। ९७) भ्रमाहीं=भ्रमते रहते हैं, जन्म-मरणके चक्रमें चक्कर खाते रहते हैं। 🖾 'भ्रमाना' भ्रमनाकी सकर्मक क्रिया है परंतु यहाँ वह अकर्मक क्रियाके ही अर्थमें है। अघटित=अयोग्य, अशोभित, अनुचित, कुछ आश्चर्यकी बात।

अर्थ—जिनके निर्गुण-सगुणका विवेक नहीं है, वे अनेक मनगढ़न्त बातें बकते हैं॥ ५॥ भगवान्की मायाके वशमें होकर वे संसारमें चक्कर खा रहे हैं। उनके लिये तो कुछ भी कह डालना असम्भव नहीं है (अर्थात् वे सभी तरहकी बेढंगी बातें कह सकते हैं, उनका कुछ भी कह डालना आश्चर्यकी बात नहीं)॥६॥

टिप्पणी—१ (क) 'अगुन न सगुन बिबेका' इति। अगुण-सगुणका विवेक यह है कि जब वह अव्यक्त रहता है तब अगुण, निर्गुण वा अव्यक्त कहलाता है और जब प्रत्यक्ष दिखायी देता है तब वही सगुण कहा जाता है, दोनोंमें वास्तविक भेद नहीं है। यथा—'एक दारु गत देखिअ एकू। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू॥'(१। २३।४) अर्थात् निर्गुण काष्ठके भीतरके अव्यक्त, अप्रकट अग्निके समान है और सगुण प्रत्यक्ष वा व्यक्त अग्निके समान है। जैसे 'अति संघर्षन कर जो कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई॥', वैसे ही जो निर्गुण 'एक अनीह अरूप अनामा। अज सिच्चदानंद परधामा॥' इत्यादि विशेषणोंसे युक्त है वह भी 'नाम निरूपन नाम जतन ते' प्रकट हो जाता है—'सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते', पुनः, प्रेमकी अधिकतासे प्रकट हो जाता है; यथा—'प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी', 'नेम प्रेमु संकर कर देखा। प्रगटे राम कृतग्य कृपाला।'(१। ७६) इत्यादि। विशेष (१। २३।४) में देखिये। एवं श्रीशिवजी भी अगुण-सगुणका विवेक आगे स्वयं ही कहते हैं—'सगुनिहं अगुनिहं निहं कछु भेदा। जलु हिम उपल बिलग निहं जैसे।'(११६।१-३) (ख) 'जल्पिहं किल्पत बचन' अर्थात् वेद-असम्मत वाणी कहते हैं। वेदविरुद्ध होनेसे 'किल्पत' कहा। (ग) 'रामरूप देखिंह किमि दीना'और 'जल्पिहं किल्पत बचन' दोनों बातें कहकर जनाया कि श्रीरामरूप तो देखते नहीं और बातें बहुत गढ़ते-बकते हैं।

टिप्पणी—२ 'हिरि माया बसं'' इति। (क) अर्थात् अविद्यामायाके वश हैं। (हिरिमाया दो प्रकारकी है, एक विद्या, दूसरी अविद्या। जीव अविद्या मायाके वश जगत्में जन्म-मरणके चक्रमें पड़े भ्रमण करते रहते हैं, चौरासी भोगते हैं, बारम्बार जन्म लेते और मरते रहते हैं। यथा—'तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। बिद्या अपर अबिद्या दोऊ॥ एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भव कूपा॥ एक रचड़ जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित निहं निज बल ताकें॥'(३।१५।४—६) अत: यहाँ अविद्यामायावश होना ही अभिप्रेत है।') (ख) 'तिन्हिंह कहतं' अर्थात् अज्ञानकी बातें जो वे कहते हैं वे सब उनमें घटित हैं, उनके योग्य ही हैं। (ग) ध्वर्णसा ही भुशूण्डिजीने कहा

है। यथा—'माया बस मितमंद अभागी। हृदय जमिनका बहु बिधि लागी॥ ते सठ हठ बस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं॥ काम क्रोध मद लोभरत गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानिह रघुपितिहि मूढ़ परे तम कूप॥'(७। ७३) इस तरह शिवजी और भुशुण्डिजीका एक ही सिद्धान्त है। [जिसने हरिभिक्तिको हृदयमें स्थान नहीं दिया उस चौथे प्रकारके हरिविमुखके विषयमें यह कहा गया है। (वि० त्रि०)]

### बातुल भूत बिबस मतवारे । ते निहं बोलिहं बचन बिचारे ॥ ७ ॥ जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ निहं काना ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—**बातुल**=जिसको बात वा बाई चढ़ी है; बावला; सिड़ी; पागल। भूत बिबस=जिसके शरीरमें भूतप्रेत समा गया है, भूतका आवेश है; प्रेतग्रस्त। मतवारे (मतवाले)=जो मिदरा, भंग, धतूर आदि मादक पदार्थ खाकर पागल हो जाते हैं; उन्मत्त; नशेमें चूर। कान करना=सुनना। यथा—'तेइ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी।' (२। ५०) यह मुहावरा है।

अर्थ—जिन्हें सिन्निपात हो गया है, जो पागल हैं, जो भूत (प्रेतों) के विशेष वश हैं, जो मतवाले हैं, ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोहरूपी मिदरा पी है, उनके कथन (वचनों, बातों) पर कान न देना चाहिये॥७-८॥

टिप्पणी—१ 'बातुल भूत बिबस मतवारे' का दूसरा अर्थ इस प्रकार भी होता है कि 'बातुल' से लोभी (यथा—'लोभ बात निहं ताहि बुझावा।' (७।१२०।४) वा कामी (यथा—'काम बात कफ लोभ अपारा।' (७।१२१।३०) 'भूत बिबस' से मोहग्रस्त (यथा—'ग्रसे जे मोह पिसाच।' (११४) और 'मतवारे' से महामोही (यथा—'जिन्ह कृत महामोह मद पाना') का ग्रहण कर लें तो भाव यह होगा कि लंपट (कामी, लोभी), 'ग्रसे जे मोह पिसाच' और महामोही—ये कोई विचारकर वचन नहीं बोलते। इनके कथनपर कान न देना चाहिये, पर यह अर्थ शिथिल है, क्योंकि एक ही बात दो जगह कहनेसे पुनरुक्ति दोष आता है।—पूर्व जो 'ग्रसे जे मोह पिसाच' कहा उसीको यहाँ 'भूत बिबस' कहा, [क्योंकि भूत और पिशाच प्रायः एक ही हैं। पूर्व जो 'लंपट कपटी कुटिल' कहा, वही यहाँ 'बातुल' हैं; क्योंकि लंपट कामीको कहते हैं; यथा—'परितय लंपट कपट सयाने'; और कामको बात कहा ही है—'काम बात क्या हो चुका, तब पुनः, 'मतवारे' कहनेका प्रयोजन ही क्या रह गया? यदि कविको यह अर्थ अभीष्ट होता तो विकारोंके नाम खोलकर लिखते; जैसे 'मोह' को पिशाच और महामोहको मादक कहा था।

टिप्पणी—२ 'जिन्ह कृत महामोह मद पाना।—" इति (क) क्वि'मोह' को पिशाच कहा—'ग्रसे जे मोह पिसाच'। 'महामोह' को मादक (मद्य) कहा। तात्पर्य कि पंचपर्वा अविद्याके भेदों मेंसे मोह और महामोह भी दो भेद हैं। यथा—'तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकरणविश्वमः। महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखैषणा॥ मरणं ह्यन्थतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते। अविद्या पञ्चपर्वेषा समुद्भूता महात्मनः॥', (विष्णुपुराण) अर्थात् अविवेकको तम कहते हैं, मनके भ्रमको मोह, विषयसुखकी इच्छाको महामोह, मरणको अंधतामिस्र और क्रोधको तामिस्र कहते हैं। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मासे ये पाँच प्रकारकी अविद्या प्रकट हुई हैं। (१३६। ५–६) भी देखिये\*। (ख) यह प्रसंग 'मोह' से उठाया था—'ग्रसे जे मोह पिसाच', और 'महामोह' पर समाप्त किया—'जिन्ह कृत महामोह

<sup>\*</sup> मानस तथा गोस्वामीजीके अन्य ग्रन्थोंमें तम और महामोह ये शब्द यत्र-तत्र आये हैं। इनका अर्थ प्रसंगानुसार जहाँ जैसा है वहाँ वैसा मानस-पीयूषमें लिखा ही गया है। टीकाकारोंने इनके अर्थोंके भेद जो लिखे हैं वह भी इनमें दिये गये हैं। यहाँपर पं० रामकुमारजीने मोह और महामोह दोनों शब्दोंके प्रयोगका कारण यह बताया है कि पंचपर्वा अविद्यामें ये दोनों नाम हैं।

ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिकाकी 'सांख्यतत्त्व-कौमुदी' टीकामें पंचपर्वा अविद्याका नाम आया है। यथा—'अतएव 'पंचपर्वा अविद्या'

मदः '। आदि-अन्तमें मोहको लिखनेका भाव कि जितने अवगुण इनके बीचमें वर्णन किये गये, वे सब मोह और महामोहके अन्तर्गत हैं। पुन:, (ग) अनिधकारी कृतिर्कियोंका प्रसंग 'मोह' से उठाकर (यथा— 'कहिं सुनिहं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच॥' (११४) यहाँ महामोहपर समाप्त करनेका तात्पर्य यह है कि मोह सभी अवगुणोंका मुल है, यथा—'मोह सकल ब्याधिन्ह कर मुला॥'(७।१२१।२९) 'मोह मुल बह सुलप्रद त्यागह तम अभिमान।'[(घ) 'महामोहमद पाना' का भाव कि साधारण मदिरासे माते हुएके वाक्यका कोई प्रमाण नहीं करते; क्योंकि वे तो अनाप-शनाप बका ही करते हैं, तब जो महामोहरूपी मदिरा पीकर मतवाले हए हैं उनकी कौन कहे ? (रा० प्र०)] (ङ) ब्रिजो-जो श्रीरामजीमें कृतर्क करनेवाले हैं, उन-उनके नाम यहाँतक गिनाये कि इतने लोगोंकी बातें न सुननी चाहिये। यहाँतक कहनेवालोंकी छः कोटियाँ कीं। प्रत्येक कोटिमें 'कहना' है। यथा— (१) 'कहिं सुनिहं अस ।'(११४) (२) 'कहिं ते बेद असम्मत बानी।'(३) 'जल्पिंह किल्पत बचन अनेका' (8) 'तिन्हिंह कहत कछ अघटित नाहीं।'(9) 'ते निहं बोलिंह बचन बिचारे।'(9) 'तिन्ह कर कहा किरय निहं काना।'—[(१) से (५) तक 'कहना' क्रिया वा कथनार्थवाची शब्दका प्रयोग हुआ और अन्तमें 'कहा' (कथन) शब्दका प्रयोग हुआ। इसका भाव यह है कि जिन-जिनका ऐसा कहना लिखा गया, उन सबोंका ही कहना न मानना चाहिये, उनपर ध्यान न देना चाहिये, उनके वचन अयोग्य हैं, वेदविरुद्ध होते हैं। मा० पी० प्र० सं०] (च) छ: कोटियाँ कहनेका भाव कि ऐसे लोग छ: प्रकारके हैं—(१) काण्डत्रयरिहत। (२) अवगुणी। (३) निर्गुण-सगुण-विवेकरहित। (४) मायावश। (५) वातुल, भृतविवश, मद्यप। (६) महामोहवश।—महामोह भीतरकी मदिरा है और मतवालोंका मतवालापन मदिरासे है।'

प० प० प०— 'बातुल भूत बिबस मतवारे' यह वचन अज्ञ, अकोविद और अंध इन तीनोंके लिये उपसंहारात्मक है। काम वात है, उससे क्रोधकी उत्पत्ति होती है। अज्ञानी विषयी जीव विषय-कामनारूपी वातसे वातुल हैं। भूत और पिशाच भिन्न हैं, यथा— 'सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि' (शिव-समाज वर्णनमें), 'जंबुक भूत प्रेत पिसाच।' (३। २० छं० १) इत्यादि। माधवनिदानग्रन्थमें भी भूतग्रहोत्थ उन्माद और पिशाचग्रहोत्थ उन्मादके लक्षण भिन्न हैं। 'अत्यर्थवाग्विकमचेष्टः' भूतोत्थ उन्मादका एक लक्षण है। वह मनुष्य लज्जास्पद आसुरी-राक्षसी वृत्तिसे बोलता है, क्रिया करता है। यह अकोविदके लिये कहा है। ऐश्वर्य-मदसे अंध ही मतवारे हैं। यथा— 'सब ते कठिन राजमदु भाई। जो अँचवत नृप मातिह तेई॥' (२। २३१। ६-७)

'जिन्ह कृत महामोह मद पाना' यह वचन 'हिरमायाबश अभागी' जीवोंके लिये हैं। 'मायाबस मितमंद अभागी। हृदय जविनका बहु बिधि लागी॥ ते सठ हठबस संसय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं॥' (७। ७३। ८-९) सतीजीने स्वयं ही कहा है कि 'मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना॥' उपक्रममें इनके विषयमें कहा कि 'तिन्हिह कहत कछु अघिटत नाहीं' और उपसंहारमें कहा कि 'तिन्ह कर कहा करिअ निहं काना'। शेष तीन अज्ञ, अकोविद, अंध (के विषयमें कहा) 'जल्पिह किल्पत बचन अनेका'। शृंखलाके लिये। (११७। १—३ देखिये)।

वि॰ त्रि॰—'**बातुल भूत बिबस मतवारे ।**—'यह पाँचवें हरिविमुखके विषयमें कहा जो रामगुणगान नहीं करता। रामगुणगान न करनेवालेकी बुद्धि मिलन हो जाती है, वह विचारहीन बातें बोलता है। 'जिन्ह कृत महामोह मद पाना।—' यह छठे प्रकारके हरिविमुखके विषयमें कहा है जो हरिचरित सुनकर हर्षित नहीं होता। मद्य

इत्याह भगवान् वार्षगण्यः ॥' (४७) उस प्रसंगमें कहा गया है कि योगशास्त्रमें जो पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश बताये हैं, इन्हींको सांख्यशास्त्रने क्रमशः तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र कहा है। तम और मोहके उसीमें आठ-आठ भेद कहे हैं और महामोहके दस। यथा—'भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः ॥' (४८) अव्यक्त, महत्तत्त्व, अहंकार और पंचतन्मात्राओं में आत्मबुद्धि होना 'तम 'है। अणिमादि अष्टसिद्धियों में आत्मीयत्व और शाश्वतिकत्व बुद्धि 'मोह 'है और शब्दादि पंचविषय दिव्य और अदिव्य भेदसे दस हैं, इनमें आसिक्त होना 'महामोह' है। —यह व्याख्या सांख्यशास्त्रानुसार है।

पीनेवाले प्रत्यक्ष देखते हैं कि मद्यपकी बुद्धिका लोप हो जाता है। स्वयं भी बुद्धिलोपका अनुभव करते हैं। उन्हें बुद्धिलोपकी अवस्था अच्छी लगती है, वे उसीपर आसक्त हैं। इसिलये वे मद्य पीते हैं। इसी भाँति कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें धर्मिवरुद्ध, शास्त्रविरुद्ध तथा ईश्वरके विरुद्ध बोलना अच्छा लगता है, जानते हैं कि यह बात बुरी है, पर उन्हें व्यसन हो गया है, उसका त्याग नहीं कर सकते, जिस भाँति मद्यप मद्यके दोषोंको जानता हुआ उसको त्याग नहीं सकता, बिल्क उसकी प्रशंसा करता है। मद्यपके कहनेका न तो कोई खयाल करता है और न कोई उसका कहना मानता है। मोहमयी मिदरा तो बड़ी प्रबल है, उसे पान करनेवालेकी बात तो कभी सुननी नहीं चाहिये, वह सब कुछ कह सकता है। तुम तो परीक्षातक ले चुकी हो, तुम्हें रामकथापर रुचि है, तुमने ऐसी बात मुँहसे निकाली कैसे?

# सो० — अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु राम पद। सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रबिकर बचन मम॥ ११५॥

अर्थ—अपने हृदयमें ऐसा विचारकर संदेहको छोड़ो और श्रीरामजीके चरणोंका भजन (सेवन) करो। हे गिरिजे! भ्रमरूपी अंधकारका नाश करनेवाले सुर्यिकरणरूपी हमारे वचन सुनो॥११५॥

टिप्पणी—१ (क) 'अस' अर्थात् यह लोग अप्रामाणिक बात कहते हैं, इनके कथनपर कान न देना चाहिये, ऐसा। (ख) ष्डिऐसा ही भुशुण्डिजीने गरुड़जीसे कहा है। यथा—'अस बिचारि मतिधीर तिज कुतर्क संसय सकल। भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद॥'(७। ९०) तात्पर्य यह है कि विचार करनेपर संशय चला जाता है। बिना हृदयमें विचारे संदेह दूर नहीं होता, किंतु परिताप बढ़ता जाता है। यथा—'अनसमुझे अनसोचिबो अविस समुझिये आपु। तुलसी आपु न समुझिये पल पल पर परितापु॥' (दोहावली ४८६) संशय दूर होनेपर भजन बनता है। (ग) 'सुनु गिरिराजकुमारि —'— भाव कि जिनको पूर्व गिना आये हैं, उनके वचन न सुनो, वे भ्रममें डालनेवाले हैं; प्रत्युत हमारे वचन सुनो, क्योंकि हमारे वचन भ्रमके नाशक हैं। ष्डिसंशय दूर करके अब भ्रमको दूर करते हैं।

वि॰ त्रि॰—१ (क) 'अस तजु संसय' इति। अधम नर वातुल, भूतविवश और मतवालेकी भाँति श्रुतिसिद्धान्त-विषयोंपर शंका उठाते हैं, शास्त्रविरुद्ध बातें कहते हैं। संसारसागरके पार जानेके इच्छुकोंको वेदपर विश्वास करना ही होगा। संशय और विपर्यय ये दोनों तत्परत्वके मुख्य प्रबन्धक हैं। इनका नाश विपरीत निश्चयसे होता है। अतः इस विषयकी शंका छोड़ो। रामको ब्रह्म समझकर भजो। (ख) 'सुनु'—मनन- निर्दिध्यासन भी 'श्रवण' के अन्तर्गत हैं। जिसने सुनकर मनन-निर्दिध्यासन नहीं किया, उसने वस्तुतः श्रवण ही नहीं किया, क्योंकि उसका सुनना न सुननेके बराबर है। यहाँ 'सुनु' कहकर तीसरी विनतीके उत्तरकी समाप्ति कही गयी।

ाक्ष यहाँ यह शंका उपस्थित होती है कि 'शिवजी पार्वतीजीसे खलोंके वचन श्रवण करनेको मना करते हैं और यह उमामहेश्वरसंवाद त्रेतायुगमें हुआ, यथा—'एक बार त्रेताजुग माहीं। संभु गए कुंभजिरिष पाहीं॥' ८७ हजार वर्षपर शिवजीकी समाधि छूटी, फिर सतीका मरण हुआ, पार्वतीका जन्म हुआ, ४४०० वर्ष पार्वतीजीने तप किया, तत्पश्चात् विवाह हुआ, भोग-विलासमें बहुत वर्ष बीते, उसके कुछ दिनों बाद संवाद हुआ। १२ लाख ९६ हजार वर्ष त्रेताका प्रमाण है तबतक त्रेतायुग ही रहा। तब त्रेतायुगमें खल कहाँ रहे ? यथा—'ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहिं। द्वापर कछुक बृन्द बहु होइहिं किलजुग माहिं ॥'(७।४०) इसका समाधान यह है—शिवजीने पार्वतीजीसे कहा कि 'तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी। कीन्हेहु प्रश्न जगतिहत लागी॥' जगत्के हितार्थ जब यह प्रश्न किये गये हैं तब यह आवश्यक हुआ ही कि इसके अधिकारी और अनिधकारियोंका वर्णन करते। किनकी बातें कान देनेसे मोह उत्पन्न होता है, यह भी बताना ही चाहिये, जिससे जगत् उनसे बचे। अतएव जगत्–हितार्थ श्रीपार्वतीजीके मिषसे जगत्को खलोंके वचन सुननेसे मना करते हैं। शिवजी सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि आगे द्वापर और किलमें ऐसे खल होंगे। यह उपदेश वा कथन वैसा ही है जैसा अनसूयाजीका

पातिव्रत्यका उपदेश श्रीसीताजीके प्रति हुआ है, यथा 'सुनु सीता तव नामु सुमिरि नारि पितव्रत करिं। तोहि प्रानिष्रय राम कहेउँ कथा संसारिहत॥'(ग) 'रिबकर बचन मम'—यहाँ वचनको सूर्यिकरण कहा है, रिव क्या है? शिवजीका ज्ञान ही रिव है, यथा 'जासु ग्यान रिब भविनिसि नासा। बचन किरन मुनि कमल बिकासा॥' (२। २७७। १) (घ) कि 'देखि चिरत मिहमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरि॥' उमाजीके इस वचनके सम्बन्धसे यहाँ 'भ्रमतम रिबकर बचन मम' कहा गया। यहाँ परंपरितरूपक है।

### सगुनिह अगुनिह निहं कछु भेदा। गाविहं मुनि पुरान बुध बेदा॥१॥ अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥२॥

शब्दार्थ—सगुन अगुन—नोट १ में देखिये। अरूप=व्यक्तरूप-रहित। =प्राकृतरूप-रहित, चिदानन्दरूपवाला। अलख (अलक्ष्य)=जो देख न पडे।

अर्थ—सगुण और निर्गुणमें कुछ भेद नहीं, मुनि, पुराण, पण्डित और वेद (ऐसा) कहते हैं॥१॥ जो निर्गुण, (व्यक्त) रूपरहित, अलक्ष्य और अजन्मा है वहीं भक्तके प्रेमके वश सगुण (व्यक्त—गुणयुक्त) होता है॥२॥

टिप्पणी—१ 'सगुनिह अगुनिह निहें ।' इति। पूर्व दोहा (११५। ५) में कहा कि 'जिन्हके अगुन न सगुन बिबेका। जल्पिह किल्पत बचन अनेका॥' अब अगुन-सगुनका विवेक कहते हैं कि इनमें कोई भेद नहीं है। निर्गुण-सगुणमें कुछ भेद नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि जैसे निर्गुणमें मोहादि विकार नहीं हैं वैसे ही सगुणमें भी विकार नहीं हैं। निर्गुणमें सगुणसे बड़ा भेद समझ पड़ता है, निर्गुणमें किंचित् भी विकार नहीं है और सगुणमें सभी विकार देख पड़ते हैं (यद्यपि वस्तुत: ये भी विकार नहीं हैं), इसीसे इनमें अभेद कहा। दोनोंमें अभेद है, कोई भी भेद नहीं है, इसमें 'मुनि पुराण, बुध और वेद' का प्रमाण देते हैं—'गाविह मुनि—'।

#### \* सिद्धान्त \*

ा १—समन्वयसिद्धान्तानुसार ब्रह्म वस्तुत: गुणसामान्यभावयुक्त है ही नहीं। वह सदा दया, क्षमा, वात्सल्य आदि दिव्य गुणों और सम्यक् ऐश्वयोंंसे युक्त है। दिव्य गुणोंकी दो अवस्थाएँ हैं। एक व्यक्त, दूसरी अव्यक्त। जब दिव्य गुण अव्यक्त अवस्थामें रहते हैं तब ब्रह्मको निर्गुण वा अगुण कहा जाता है। अगुण=अ (नहीं)+ (व्यक्त) गुण।=नहीं हैं व्यक्त गुण जिसमें। अथवा, अगुण=अव्यक्त हैं गुण जिसके। यह मध्यमपदलोपी समासद्वारा अर्थ होगा।

'अगुण' का अर्थ मानसके बहुतेरे प्रसंगोंमें इसी प्रकार होगा। गोस्वामीजीका अभिप्राय भी यही जान पड़ता है जैसा कि अनेक प्रसंगोंपर विचार करनेसे सिद्ध होता है; यथा 'अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा। एक दारुगत देखिय एकू। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू। निर्गुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार।'(१।२३), 'जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभवगम्य भजिंह जेहि संता। अस तव रूप बखानउँ जानउँ। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रित मानउँ॥'(३।१३)—(इसमें यद्यपि 'अगुन' शब्द नहीं है परन्तु अन्तिम चरणके 'सगुन' शब्दसे स्पष्ट है कि प्रथम दो चरणोंमें 'निर्गुण' स्वरूपका वर्णन है), 'लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुन हृदयेसा। अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभवगम्य अखंड अनूपा। बिबिध भाँति मोहि मुनि समुझावा। निर्गुन मत मम हृदय न आवा॥'(७।१११) इत्यादि। और 'कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव अब्यक्त जेहि श्रुति गाव॥'(६।११३) में तो स्पष्ट ही कर दिया गया है।

यद्यपि 'निर्गुण' शब्दका अर्थ समन्वय-सिद्धान्तके विद्वानोंने 'मायिक गुणोंसे रहित' किया है तथापि यह अर्थ मानसके ऐसे-ऐसे कतिपय प्रसंगोंमें संगत नहीं होता।

जैसे कि प्रकृत-प्रसंगमें 'सगुनिह अगुनिह निहं कछु भेदा' से जना रहे हैं कि सगुण और अगुण दो भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं जो अनुभवमें आती हैं। आपातत: भिन्न अवस्था होनेसे इनको दो मान सकते हैं, परंतु विचारपूर्वक सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर उनमें भेद नहीं है, यही बात यहाँ कही गयी है। अब 'अगुन' का अर्थ 'मायिक गुणोंसे रहित' लेनेसे यह आपित पड़ती है कि तब सांनिध्यात् 'सगुण' का अर्थ भी उसी ढंगसे 'मायिक गुणोंसे युक्त' होगा जो अत्यन्त अनिष्ट है। दूसरे, जो मायिक गुणोंसे रहित है वह दिव्य गुणोंसे युक्त है, इस कथनसे कोई विशेषता नहीं आती। तीसरे, 'मायिक गुणोंसे रहित' और 'दिव्य गुणोंसे युक्त' ये विशेषण व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओंमें समानरूपसे लग सकते हैं तब फिर 'निहं कछु भेदा' शब्दोंका महत्त्व ही क्या रह जाता है?

२—अद्वैत-सिद्धान्तमें ब्रह्मको निर्गुण अर्थात् दिव्य (सात्त्विक) और अदिव्य (राजस-तामस) सर्वगुणोंसे रहित केवल सिच्चदानन्दस्वरूप माना जाता है। ध्यान रहे कि 'सिच्चदानन्द' गुण नहीं है किंतु ब्रह्मका स्वरूप ही है। उपनिषद्, पुराण आदिमें जो माया प्रकृति, अव्यक्त आदि नामोंसे कही जाती है, वह ब्रह्मकी शक्ति है। उसके सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण हैं। मायामें ये तीनों गुण समान अवस्थामें रहते हैं। जब इन गुणोंमें मिश्रण आरम्भ होता है तब महत्तत्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पंचमहाभूत आदि सब सृष्टि अनुभवमें आती है। इस मायाके दो भेद हैं—विद्या और अविद्या। विद्योपिध ब्रह्मको ईश्वर कहा जाता है। यह ईश्वर कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ एवं भक्तवत्सल तथा दया, क्षमा आदि गुणोंसे युक्त है। यद्यपि ये सब गुण मायाके हैं, ब्रह्मके नहीं, तथापि माया स्वयं जड है, उसको स्वयं कुछ बल नहीं है, वह चिद्रूप ब्रह्मके आश्रयसे ही सब कुछ करती है; जैसा मानसमें ही कहा है—'एक रचड़ जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित निह निज बल ताकें॥' (३। १५। ६) अतः इन मायाके गुणोंका आदि आश्रय होनेसे ब्रह्मको 'सगुण' कहा जाता है परंतु वह वस्तुतः है निर्गुण।

सत्त्व गुण भी मायाका ही है तथापि मायाका परिवार जहाँ जहाँ गिनाया गया है वहाँ वहाँ काम-क्रोधादि राजस-तामस गुणोंका ही उल्लेख मिलता है; जिससे स्पष्ट है कि दया, क्षमा, वात्सल्य आदि सात्त्विक गुण जो कि साधारण जीवोंतकमें देख पड़ते हैं वे जीवको मायासे छुड़ानेवाले हैं। इसीसे उनको मायाके परिवारमें नहीं गिनाया गया। जैसे मोक्षादिकी कामना कामना नहीं कही जाती, वैसे ही सात्त्विक गुण मायाके होनेपर भी उनकी गणना मायामें नहीं की जाती। अत: जैसे जीवोंके सात्त्विक गुण मायामें नहीं गिने जाते वैसे ही ईश्वरके जो शुद्ध सात्त्विक गुण हैं वे भी मायाके नहीं माने जाकर ईश्वरके ही माने जाते हैं। यद्यपि वे गुण हैं मायाके ही।

टिप्पणी—२ 'गाविह मुनि पुरान बुध बेदा' इति। अर्थात् हमारे इस वाक्यके कि 'सगुनिह अगुनिह निहं कछु भेदा' ये सब प्रमाण हैं। 'सगुनिह—' ये वचन शिवजीके हैं। इन वचनोंको कहकर वे जनाते हैं कि हम भी यही कहते हैं। यथा—'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रिबकर बचन मम।' यही प्रथम वचन है।

वि॰ त्रि॰—शास्त्रका अनुवाद बाँच लेनेसे कोई शास्त्रके मर्मको नहीं जान सकता। उसे तो गुरुपरम्परासे मननशील महात्मा लोग जानते हैं। अत: वेद-पुराणके साथ ही, मुनि और बुधको भी प्रमाण दे रहे हैं।

नोट-मुनि, पुराण, बुध और वेदोंके गानेके प्रमाण, यथा (क्रमसे)-

- (क) 'निरञ्जनं निष्प्रतिमं निरीहं निराश्रयं निष्कलमप्रपञ्चम्। नित्यं धुवं निर्विषयस्वरूपं निरन्तरं राममहं भजामि॥', रामः सत्यं परं ब्रह्म रामात् किंचिन्न विद्यते। तस्माद्रामस्वरूपोऽयं सत्यं सत्यमिदं जगत्॥' (रा० स्तव० ५६, ९४) अर्थात् निर्मल, निरुपम, इच्छासे रहित, जिनको किसीका आश्रय नहीं है, निरवयव, प्रपंचसे रहित, अविनाशी, जिनका स्वरूप निर्विषय है—ऐसे श्रीरामजीको मैं निरन्तर भजता हूँ॥ ५६॥ श्रीरामजी ही सत्य परब्रह्म हैं। उनके बिना और कुछ नहीं है, अतः यह जगत् श्रीरामजीका ही स्वरूप है (यह बात) सत्य है और यह जगत् भी सत्य है, सत्य है॥ ९४॥
- (ख) 'सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः। स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्यः प्रसीदतु॥ योऽसौ निर्गुणः प्रोक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः। प्राकृतैर्हेयसत्त्वाद्यैर्गुणहीनत्वमुच्यते॥' (विष्णुपु०) अर्थात् सत्त्व, रज और तम ये प्रकृतिके

गुण हैं। ये गुण भगवान्में नहीं हैं, वह सर्व शुद्ध पदार्थींसे शुद्ध है। वह आदिपुरुष (मेरे ऊपर) प्रसन्न हों। शास्त्रोंमें जो भगवान्को निर्गुण कहा जाता है इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् मायाके तुच्छ गुणोंसे रहित हैं।

पुनश्च 'परमानन्दसंदोहो ज्ञानमात्रश्च सर्वशः। सर्वेर्गुणैः परिपूर्णः सर्वदोषविवर्जितः॥' (वराहपु०) अर्थात् वह परमात्मा श्रेष्ठ आनन्दसे परिपूर्ण, ज्ञानस्वरूप और सर्वव्यापक है। वह सर्व (दिव्य) गुणोंसे परिपूर्ण और सर्व दोषोंसे रहित है।

'समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वशक्तिलेशाद्धृतभूतसर्गः। तेजोबलैश्वर्यमहावबोधसुवीर्यशक्त्यादिगुणैकराशिः॥ परः पराणां सकला न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेशे॥' (विष्णुपु॰ ६।५।८४-८५) अर्थात् सर्वमंगलकारी गुणोंसे युक्त, अपनी शक्तिके लेशमात्रसे जो अनन्त ब्रह्माण्डोंको धारण करते हैं, जो तेज, बल, ऐश्वर्य आदि गुणोंसे युक्त हैं (हमलोगोंकी दृष्टिसे) श्रेष्ठ (देवता आदि) जिसकी अपेक्षा छोटे हैं, ऐसे जिस ईश्वरमें क्लेश आदि कुछ भी नहीं हैं वे बडोंके भी बड़े हैं।

**'समस्तहेयरहितं विष्णवाख्यं परमं पदम्'** (विष्णुपु० १। २२। ५३) विष्णु जिनका नाम है, ऐसा श्रेष्ठ पद सर्वत्याज्य (गृण आदि) से रहित है।

(ग) 'निर्गुणवादाश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणासम्बन्धाद्युपपद्यन्ते' (जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्यजी। श्रीभाष्य)। अर्थात् परब्रह्मके विषयमें (श्रुति-पुराणादिमें) जो निर्गुणबोधक वाक्य मिलते हैं उनका परब्रह्ममें त्याज्य गुणोंका सम्बन्ध न होनेसे प्रतिपादन किया जाता है। 'स्वभावतोऽपास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणैकराशिम्।' (जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यजी) अर्थात् समस्त दोषोंसे रहित और स्वभावतः जिनमें कल्याणकारी दिव्य गुणोंका एक समूह स्थित है।

'प्राकृतगुणरिहतत्वेन दिव्यगुणवत्त्वेन च निर्गुणसगुणपदवाच्यं ब्रह्म एकमेव।' (बिन्दुगाद्याचार्य जगद्गुरु श्रीरामप्रसादाचार्यजी) प्राकृत गुणोंसे रिहत होनेसे निर्गुण और दिव्यगुणोंसे युक्त होनेसे सगुण शब्दोंसे कहा जानेवाला परब्रह्म एक ही है।

(घ) 'परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलिक्रया च।' (श्वेताश्वतर-उ॰ ६—८) इसपर ब्रह्मकी स्वाभाविक ज्ञानबलिक्रयात्मक विविध पराशक्ति सुनी जाती है।'य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः।' (छन्दोग्य-उ० ८। ७। १) अर्थात् आत्मा पाप, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासादिसे रहित और सत्यकाम, सत्यसंकल्प है।

टिप्पणी—३ 'अगुन अरूप अलख अज जोई।—' इति। (क) यह श्रीपार्वतीजीके 'राम सो अवध नृपित सुत सोई। की अज अगुन अलख गित कोई॥' इस प्रश्नका उत्तर है। चारों विशेषणोंका स्वरूप आगे दृष्टान्तद्वारा दिखाते हैं। (ख) 'भगत प्रेम बस सगुन सो होई' यह सगुण होनेका हेतु कहते हैं, यथा—'तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। धरीं देह निहं आन निहोरे॥'(५।४८) 'ब्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहि धिर देह चिरत कृत नाना॥ सो केवल भगतन्ह हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी॥'(१।१३) 'भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तन भूप।'(७।७२) भगवती श्रुति कहती है—'उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना' (रा० पू० ता०)। यह पार्वतीजीके प्रथम प्रश्न 'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गृन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥'(११०।४) का उत्तर यहाँसे चला।

मा० त० वि०—जो अगुण अर्थात् सिच्चिदानन्दमात्र है, अरूप अर्थात् प्राकृत रूपरिहत अनादिरूप है, अलख अर्थात् प्राकृत दृष्टिसे गोचर नहीं किंतु निज शिक्तसे (गोचर होता है) और जो अज है अर्थात् माता-पिताके रजवीर्यसे उत्पन्न नहीं, वही भक्तके प्रेमके कारण सगुण होता है, जब भक्तको देखा कि वह तदाश्रय, तल्लीन, तद्रूप हो गया, फिर तो सगुणरूप बना-का-बना ही है अर्थात् स्वतन्त्र सिच्चिदानन्दरूप ही किसीको साकेतादि सर्वोत्कृष्ट लोकोंमें अद्भुत लीलासम्पन्न, किसीको पुत्र-सा इत्यादि यथायोग्य भावात्मक प्रेमकी बाहुल्यतासे न कि जीवोंको तरह परतन्त्र, अल्पज्ञ आदि गुणविशिष्ट हो जाता है। ऐसे निर्विशेष

तत्त्वका सविशेष होना कैसे सिद्ध होता है यह आगे कहते हैं 'जल हिमः ।'

वि० त्रि०—अगुण, अरूप, अव्यक्त और अज जिस ब्रह्मको कहते हैं, वह भक्तके प्रेमके वश हो जाता है। जैसा भक्त चाहता है वैसा वह बन जाता है। यथा—'यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्।' (गीता ७। २१) वह निर्गुणसे सगुण, अरूपसे रूपवान्, अव्यक्तसे व्यक्त और अजसे जन्मवाला हो जाता है।

वे० भू०—भाव यह है कि जो अगुण है अर्थात् सिच्चिदानन्दमात्र है, प्राकृत गुण (जैसे काम-क्रोधादि) रहित है, जो प्राकृतरूप श्यामत्व, गौरत्व तथा बाल, पौगण्ड, युवा आदि अवस्थापन्न-रूपरहित है वा जिसका रूप अनिद है, जो अलख है अर्थात् जो प्राकृत नेत्रादि इन्द्रियोंसे अगोचर है, किंतु अपनी शक्तिसे ही गोचर होता है, जो माता-पिताके वीर्यसे उत्पन्न नहीं एवं जिनका जन्म-मरणादि विकारोंसे रहित शुद्ध सत्त्वात्मक विग्रह है, वे ही भगवान् भक्तोंके प्रेमवश दिखानेमात्रको प्राकृत गुणोंका भी ग्रहण करते हैं। यथा—'शुद्धं स्वधाम्न्युपरताखिलबुद्ध्यवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम्। तिष्ठंस्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्यामास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्मतन्तः॥ (भा० ४।७।२६) 'मनहु महा बिरही अति कामी।'(३।३०।१६) 'नारि बिरह दुख लहे अपारा। भयो रोष रन रावन मारा॥' तथा प्राकृत रूपोचित अवस्थाओंका ग्रहण भी अपने दिव्य विग्रहमें करते हैं; यथा—'भये कुमार जबिह सब भ्राता।' (१।२०४) 'बय किसोर सुषमासदनः।' १।२२०) इत्यादि। इसीसे प्राकृत इन्द्रियोंसे ग्राह्म भी होते हैं, यथा—'नयन बिषय मो कहँ भयेउ।'(१।३४१) 'समरथ धाइ बिलोकिह जाई। । (१।१२१) 'सब सिसु एहि मिस प्रेम बस परिस मनोहर गात। तन पुलकिह अति हरषु हिय देखि देख दोउ भ्रात॥' (१।२२४) इत्यादि।

जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसें॥ ३॥ शब्दार्थ—हिम उपल=बर्फका पत्थर अर्थात् ओला। बिलग=अलग, भेदवाले।

अर्थ—जो गुणरहित है वही सगुण है। (यह) कैसे? जैसे जल और ओलेमें भेद नहीं॥३॥

टिप्पणी—१ (क) श्रीपार्वतीजीको संदेह था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता, यथा—'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नर जािह न जानत बेद॥'(१।५०) श्रीशिवजीने निर्गुणका सगुण होना कहकर उनका यह संदेह दूर किया। आगे दोहेतक श्रीरामरूपमें जो संदेह है उसे दूर करते हैं। (ख) 'जलु हिम उपल बिलग निह जैसें 'इति। अर्थात् जैसे जल और हिम—उपलमें कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार अगुण और सगुणमें भेद नहीं है। जो अरूप था उसका रूप इस प्रकारसे हुआ जैसे जलसे हिम—उपल हुआ, जो अगुण था वह ऐसा सगुण हुआ जैसे हिम—उपल, तथा जो अलख था वह ऐसा लख पड़ा, जो अज था उसने इस प्रकार जन्म लिया। ब्रिह्म—उपलमें ही सब दिखा दिया। प्रथम जो जल था वही कारण पाकर पत्थर (ओला) हुआ और फिर जल हो गया। ऐसे ही जो प्रथम निर्गुण था वह (भक्तप्रेमरूपी) कारण पाकर सगुण (व्यक्त गुणवाला) हुआ और फिर निर्गुण (अव्यक्त गुणवाला) हो गया। [(ग) जो निर्गुण है वह सगुणरूप कैसे धारण करता है, इसका उत्तर यहाँ दिया कि जो निर्गुण है वही सगुण है जैसे जल और ओला। भाव कि तुम सगुणमें विकार आरोपण करती हो, वस्तुत: उसमें विकार है नहीं। जैसे जल निर्विकार है वैसे ही ओला भी। ओला भी जल ही है और कुछ नहीं। वैसे ही सगुण और निर्गुणमें भेद नहीं। (खर्रा)]

मा० त० वि०—जल कारण पाकर ओला बन गया, पर ज्यों-का-त्यों स्वयमेव रसरूप ही है न कि औरका और हो गया।

नोट—'जलु हिम उपल' का दृष्टान्त देनेका तात्पर्य यह है कि जैसे जलमें कठिनता, बर्तुलाकार और विशिष्ट श्वेतता आदि गुण प्रथम देखनेमें नहीं आते, परंतु जब शैत्यसंयोग होता है तब बिना किसी अन्य वस्तुके मिलाये ही वह बर्फ बन जाता है, उस समय उसमें ये सब गुण प्रकट हो जाते हैं और तदनुसार उसका नाम भी दूसरा हो जाता है। अज्ञानी लोग इसे जलसे भिन्न समझते हैं पर ज्ञानी इसमें और जलमें अभेद मानेंगे। यदि जलमें कोई अन्य वस्तु मिलनेसे ओला बनता तो कहा जा सकता था कि उपर्युक्त धर्म उस मिलाये हुए वस्तुके हैं, पर इसमें कोई अन्य वस्तु न मिलानेपर भी ये गुणधर्म उत्पन्न होते हैं, अतः यह सिद्ध है कि ये गुणधर्म पूर्व ही स्थित थे, प्रथम अव्यक्त थे, अब व्यक्त हो गये। जैसे कोई अपरिचित मनुष्य हमारे सामने आवे तो हम उसे मनुष्य ही कहते हैं। यदि वह गाने लगा तो हम उसे गवैया कहेंगे अर्थात् गुणके प्रकट होनेपर हम कहेंगे कि गवैया आया है। यदि हम उस मनुष्यके गुण पहलेसे ही जानते हैं तो न गानेपर भी हम उसे गवैया ही कहते हैं। इसी तरह अव्यक्त ब्रह्मको न जाननेपर हम उसके गुण प्रकट होनेपर उसे सगुण कहते हैं और उसके गुण पूर्वसे ही जाननेपर अव्यक्तावस्थामें भी हम उसे उन गुणोंसे युक्त कहते हैं। जैसे अव्यक्तावस्थामें भी 'जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता '' आदि कहकर स्तुति की गयी है और सगुण होनेपर भी उसको 'जय सगुन निर्गुन रूप रूप भूप सिरोमने।' 'अदि कहा है।

वेदान्तभूषणजी—जल और ओलेमें केवल द्रवत्व और किठनत्वका भेद रहता है। अर्थात् वही पदार्थ जब द्रवत्वरहित तथा किठनत्विशिष्ट रहता है तब ओला कहा जाता है और जब द्रवत्विशिष्ट तथा किठनत्वरहित रहता है तब जल कहा जाता है। केवल द्रवत्व एवं किठनत्वके उद्भूतानुद्भूतके कारण वह दो नामसे कहा जाता है। 'तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकामकरोत्।' (छान्दोग्य० ६।३।४) के अनुसार अप्-तत्त्वमें चतुर्थांश तेजतत्त्व तथा चतुर्थांश पृथ्वीतत्त्व है, इसिलये जिस समय तेजतत्त्वकी अधिकता रहती है उस समय अप्-तत्त्व द्रवत्वाधिक्यके कारण जल कहा जाता है और जिस समय पृथ्वीतत्त्वकी अधिकता रहती है उस समय अप्-तत्त्व कठोरतायुक्त होनेके कारण हिम, उपल, ओला, बर्फ आदि कहलाता है। केवल इसके अतिरिक्त जल और ओलेमें कोई भेद नहीं रहता। इसी तरह स्वाभाविक दिव्य गुणविशिष्ट सगुण और स्वाभाविक हेयगुणरहित निर्गुणमें केवल ऐश्वर्य तथा माधुर्यके गोपनत्व एवं प्रदर्शनत्वमात्रका भेद रहता है। अर्थात् जब ब्रह्म अपने ऐश्वर्यके आधिक्यका गोपन करके माधुर्यके आधिक्यका प्रदर्शन प्राकृत इन्द्रियविशिष्ट जीवोंको कराता है तब सगुण और जब माधुर्याधिक्यका गोपन करके केवल शास्त्रोंद्वारा ऐश्वर्याधिक्यका प्रदर्शन कराता है तब निर्गुण कहा जाता है। जिस तरह अप्तत्त्वके द्रवत्व एवं किठनत्वका कारण तेज एवं पृथ्वीतत्त्वकी उद्भूतता तथा अनुद्भूतता है उसी तरह ब्रह्मके उभयरूप प्रदर्शनत्वका कारण 'भगत प्रेम बस सगुन सो होई', सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपित भगवान' इत्यादिके अनुसार भक्तपरवशता करुणा आदिको प्रकट करनेसे सगुण तथा इससे भिन्न ईश्वरत्व प्रदर्शनकालमें निर्गुण कहाताता है।

वि॰ त्रि॰—शास्त्रकी मर्यादा कहकर अब उसी मर्यादाके भीतर तर्क भी दे देते हैं। प्रश्न यह है कि निर्गुण और सगुण दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैं, एकमें ही विरुद्धधर्माश्रयत्व कैसे सम्भव है? उत्तर देते हैं कि दो पदार्थ नहीं हैं, अवस्थाभेदसे स्वरूपमें भेद मालूम पड़ता है। वास्तवमें भेद कुछ नहीं। जैसे जलका स्वाभाविक गुण द्रवत्व है, परन्तु शीतके वश होकर उसमें दृढ़ता आ जाती है और वह पत्थर-सा दृढ़ हो जाता है, जो बात उसमें नहीं थी वह आ जाती है।—इस भाँति 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि' इस मोहांशको मिटाया।

जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा॥४॥

शब्दार्थ—**तिमिर**=अन्धकार। **पतंगा**-सूर्य। **प्रसंगा** (सं०)+घनिष्ठ सम्बन्ध, सम्बन्ध-प्राप्ति।\*

अर्थ—जिसका नाम भ्रमरूपी अन्धकार (नष्ट करनेके) लिये सूर्यके समान है उसमें मोहका सम्बन्ध कैसे कहा जा सकता है? ॥४॥

टिप्पणी—१ (क) प्रथम कथाका माहात्म्य कहा, यथा—'रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि।—११३।'

<sup>\*</sup> प्रथम संस्करणमें 'प्रसंग' का अर्थ 'चर्चा' लिखा गया था और इस चरणका अर्थ उसके सम्बन्धमें मोहकी चर्चा कैसे ला सकते हैं किया गया था।

'रामकथा सुंदर करतारी। संसय बिहग उड़ाविन हारी॥ रामकथा किल बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी॥' इत्यादि; अब नाममाहात्म्य कहते हैं—'जासु नाम भ्रमः।' और आगे रूपमाहात्म्य कहते हैं। (ख)—(यहाँ पार्वतीजीके 'नारि बिरह मित भोरि' का उत्तर है) (ग) 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा' इति। अर्थात् जिनका नाम लेनेसे दूसरोंके भ्रम मिट जाते हैं; यथा—'सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती॥ (१। २५। ७) [भाव कि प्रभुका तो नाममात्र भ्रमका नाशक है। जहाँ सूर्य प्रकाशमान है वहाँ अन्धकार कैसा? नामके तेजके सम्मुख मोह जा ही नहीं सकता; यथा—'दिनकर के उदय जैसे तिमिर तोम फटत।'(विनय०) (घ) 'तेहि किमि किहअ बिमोह प्रसंगा' अर्थात् जिसके नाममें यह गुण है कि वह दूसरेके मोह-भ्रमको दूर कर देता है, उसमें मोह-सम्बन्धप्राप्ति असम्भव है, उसमें मोह होनेकी चर्चा चलाना अयोग्य है, मोह होना तो कोसों दूर है। भाव यह कि भ्रम अपनेमें है, उसमें मोहका लेश सम्बन्ध नहीं है। पार्वतीजीने जो कहा था कि 'खोजें सो कि अग्य इव नारी।'(१। ५१। २) यही विमोह-प्रसंग है, जिसकी ओर यहाँ इशारा है। (यह समाधान 'कैमुतिकन्याय' से किया गया है। जिसने बड़े-बड़े काम किये उसे छोटा काम क्या बड़ी बात है।)]

नोट—भुशुण्डिजीने भी ऐसा ही कहा है। यथा—'निर्मल निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी॥ इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रबि सनमुख तम कबहुँ कि जाहीं॥' (७। ७२) यहाँ परम्परित रूपक और वक्रोक्तिका मिश्रण है।

वि॰ त्रि॰—नाम और रूप मायाके अंश हैं, इसलिये उन्हें उपाधि कहा। यथा—'नाम रूप दुइ ईस उपाधी।' स्वरूप तो उनका सिच्चदानन्द है पर इस नाम-उपाधिमें, जिसके सम्बन्धसे ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि सूर्यकान्तमणिकी भाँति पापरूपी रूईकी राशिको भस्म करके ज्ञानका कारण होता है, वह विरह-विकल नहीं हो सकता।

### राम सच्चिदानंद दिनेसा। निहं तहँ मोह निसा लव लेसा॥ ५॥ सहज प्रकासरूप भगवाना। निहं तहँ पुनि बिज्ञान बिहाना॥ ६॥

शब्दार्थ—**दिनेसा** (दिनेश)=दिनके स्वामी; सूर्य। **लव लेसा** (लव लेश)=किंचित् भी, लेश वा नाममात्र। **बिहाना**=सबेरा।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी सिच्चिदानन्द (रूप) सूर्य हैं। वहाँ मोहरूपी रात्रिका लेशमात्र नहीं है॥ ५॥ वे स्वाभाविक ही प्रकाशरूप और भगवान् (षडैश्वर्ययुक्त) हैं। वहाँ विज्ञानरूपी सबेरा ही नहीं होता॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) 'राम सिच्चदानंद' का भाव कि सिच्चदानन्दरूपमें मोहादि विकार नहीं हैं; इसीसे ऐश्वर्यमें सिच्चदानन्द कहते हैं; यथा—'जय सिच्चदानंद जग पावन।'(१।५०) 'तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा। किह सिच्चदानंद परधामा॥'(१।५०) 'जानेउँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह'(७।५२) 'उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। ब्रह्मसिच्चदानंदघन रघुनायक जहँ भूप॥'(७।४७) 'सोइ सिच्चदानंद घन रामा। अज बिग्यान रूप बलधामा॥"॥'(७।७२) 'चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन।'(७।६८) 'प्राकृत सिसु इव लीला देखि भएउ मोहि मोह। कवन चित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह॥'(७।७७) इत्यादि, तथा यहाँ 'राम सिच्चदानंद दिनेसा।' कहा। (ख) नामको सूर्य कह आये; यथा—'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा।' अब रूपको सूर्य कहते हैं। इस तरह नाम-नामीसे अभेद दिखाया।—['न भेदो नामनामिनोः।' पुनः भाव कि—(१) पहले दूसरेके अन्धकारको दूर करना कहा। फिर स्वयंप्रकाशरूप होना कहकर दिशित किया कि उनके पास तो अन्धकार जा ही नहीं सकता। (२) नामको पहले कहा, क्योंकि नामके अभ्याससे रूपका साक्षात्कार होता है।]

नोट—१ 'राम सिच्चिदानंद दिनेसा' का भाव कि जैसे सूर्योदय होता है तो किसीको बतलाना नहीं पड़ता कि यह सूर्य है, सब देखकर आप ही जान लेते हैं, वैसे ही श्रीरामजीके रूप, चिरत्र, गुण आदि देखकर उन्हें सिच्चिदानंद भगवान् मानना ही पड़ता है, प्रमाणकी आवश्यकता नहीं रहती। परशुरामगर्वदलन, बालिवध, खरदूषणवध, सेतुबन्धन इत्यादि प्रसंग ऐसे ही हैं। 'सिच्चिदानंद' पद देकर सूर्यसे इनमें विशेषता दिखायी। (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰)

टिप्पणी—२ 'निहं तहँ मोह निसा लव लेसा' इति। भाव कि सूर्यके पास रात्रि नहीं होती, इसी प्रकार सिच्चदानन्दरूपमें मोह नहीं होता। यथा—'चिदानंद संदोह मोहापहारी।' (७। १०८) सूर्य रात्रिका 'अपहारी' है, वैसे ही सिच्चदानन्द 'मोहापहारी' है। (यहाँ परम्परित रूपक अलंकार है।)

टिप्पणी—३ 'सहज प्रकासरूप भगवाना।—' इति। (क) भगवान्से सूचित किया कि समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा मायाके पित हैं; यथा—'सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवनिकायपित मायाधनी। अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥'(१।५१) (ख) 'निह तह मोह निसा लव लेसा' कथनसे पाया वा समझा गया कि मोह नहीं है तो ज्ञानरूपी बिहान है, अतएव उसके निराकरणार्थ कहते हैं कि 'सहज प्रकासरूप भगवाना।—।' [भाव कि जिस प्रकार सूर्य सहज प्रकाशरूप है, उसमें अन्धकार या निशाका लेश नहीं, दिनका भी प्रवेश नहीं; पृथ्वीके जिस भागमें उसकी विद्यमानता होती है, वहाँ दिनकी कल्पना की जाती है और जहाँ उसका अभाव रहता है वहाँ रात्रिकी भावना होती है, अर्थात् उसकी अभाव–दशाको रात्रि कहते हैं और भावकी अवस्थाको दिन; वस्तुतः उसमें इन दोनोंकी सम्भावना नहीं, वह शुद्ध और सहज प्रकाशरूप है; यथा—'सहजप्रकाशरूपे च रवौ न निशा न दिनम्।' इसी तरह सिच्चितान्द भगवान् परम ज्ञानके तत्त्वभूत स्वतः और स्वाभाविक प्रकाशमय अविच्छिन ज्ञानके सूर्य हैं। इसिलये उन्हें ज्ञानकी अपेक्षा नहीं।—'देखिय रिबहि कि दीप कर लीन्हे।' वहाँ न अज्ञान है न ज्ञान, ज्ञान वा अज्ञान होना जीवधर्म है, जैसा आगे कहते हैं। जैसे रातकी अपेक्षा दिन है वैसे ही पहले अज्ञान होता है तब ज्ञान होता है; यह बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो एकरस स्वतः प्रकाश है। प्रभु स्वतः प्रकाशरूप हैं और उनका बड़ा भारी ऐश्वर्य है। 'निह तह मोह निसा—' से दिखाया कि उनमें अज्ञान नहीं है और 'निह तह मीन विगयान बिहाना' से दिखाया कि ज्ञान भी नहीं है।]

पुनः, (ग) 'सहज प्रकासरूप' कहकर जनाया कि सूर्य सहज प्रकाशरूप नहीं है। वह श्रीसीतारामजीहीसे प्रकाश पाता है। यथा—'यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्। यच्चन्द्रमिस यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्॥' (गीता १५। १२) (अर्थात् जो तेज सूर्यमें स्थित हुआ सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है—उसको तू मेरा ही तेज जान।) और श्रीरामचन्द्रजी सहज प्रकाशरूप हैं, किसीके प्रकाशसे प्रकाशरूप नहीं हैं, क्योंकि वे भगवान हैं।

नोट—२ 'निह तह पुनि बिज्ञान बिहाना' इति। भाव कि सबेरा तो वहाँ ही कहा जा सकता है जहाँ रात रही हो। जहाँ रात है ही नहीं वहाँ यह नहीं कह सकते कि सबेरा हुआ। वैसे ही जहाँ अज्ञानरूपी रात्रि है ही नहीं वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान हुआ; जहाँ मोह रहा हो वहीं ज्ञानसे उसके नाश होनेपर विज्ञानरूप सबेरा होना कहा जा सकता है।[यहाँ अधिक अभेद रूपक है।—(वीरकवि)]

पुनः, यों भी कह सकते हैं कि उदय तभी कहा जा सकता है जब सूर्य अस्त हुआ हो, और जहाँ सूर्य सर्वकाल है, अस्त कभी होता ही नहीं, वहाँ तो उसका उदय होना अथवा प्रभात होना नहीं कहा जा सकता। इसी तरह प्रभु तो सदा विज्ञानरूप ही हैं वहाँ विज्ञानका उदय होना नहीं कहा जा सकता।

श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि 'लोग कहते हैं कि सूर्य रात्रिका शत्रु है, जब भानुने रात देखी ही नहीं तो उसका नाशक कैसे? वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीकी आत्मामें अविद्या फुरती ही नहीं तो उसकी अभाव-क्रिया कैसे कही जाय? जो कोई कहे कि उनमें अज्ञान नहीं पर ज्ञान तो है, उसपर कहते हैं कि वे सहज प्रकाशरूप हैं अर्थात् उनका प्रकाश उपजने या विनाश होनेवाला नहीं है। उनमें ज्ञानका होना ऐसे कहते हैं जैसे सूर्यके लिये दिन—दोनों ही असम्भव। तात्पर्य यह कि जिन्होंने निशा देखी है वे दिनको भी जानते हैं, जिस भानुमें रात कभी हुई नहीं उसमें दिन किसको कहिये। वैसे ही जिन जीवोंकी बुद्धिमें अविद्या है, सो अविद्याको

निवृत्यवस्थाको ज्ञान कहते हैं और जिस सिच्चिदानन्द आत्मामें अज्ञान कुछ फुरा ही नहीं वहाँ ज्ञान किसको हो और किसका?

श्रीपंजाबीजीके लेखका भाव यह है कि ज्ञान वा अज्ञानका होना जीवमें स्थापित हो सकता है, राममें नहीं। जीव अज्ञानी है, इसलिये उसे ज्ञानका भास होता है। जिसमें अज्ञान है ही नहीं उसमें ज्ञानका भास कैसा? जिसने रात्रिको देखा है उसे दिनका भान होगा, जिसने रात्रि देखी ही नहीं और सदा प्रकाशहीमें रहता है वह तो यही जानेगा कि केवल यही दशा रहती है, दिनका उसे नामतक मालूम न होगा! इसी प्रकार राममें अज्ञानकी स्थापना नहीं हो सकती। अत: ज्ञानकी भी स्थापना नहीं की जा सकती। वहाँ तो एकरूप सदा ही ज्योति-ही-ज्योति है, प्रकाश-ही-प्रकाश है, विज्ञान-ही-विज्ञान है।

नोट—३ 'पुनि' इति। पूर्व लिखा जा चुका है कि यह शब्द गहोरावासियोंमें बिना अर्थका ही बोला जाता है। तथा—'मैं पुनि पुत्रबधू असि पाई' में 'मैं पुनि'=मैने, 'मैं पुनि गयउँ बंधु सँग लागा' में 'मैं पुनि'=मैं। 'पुनि' का अर्थ 'और' भी ले सकते हैं। अथवा 'पुनि' का भाव कि जैसे रातके बाद फिर दिन, अज्ञानके बाद फिर ज्ञान, वैसा यहाँ पुनर्विज्ञानका प्रसंग नहीं।

नोट—४ इन चौपाइयोंसे मिलते—जुलते श्लोक ये हैं—'अज्ञानसंज्ञौ भवबंधमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात्। अजस्वित्यात्मिन केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी॥' (भा० १०।१४।२६) अर्थात् भवबन्धन और उससे मोक्ष दोनों ही अज्ञानके नाम हैं। ये सत्य और ज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्यमें दिन और रातका भेद नहीं है, वैसे ही विचार करनेपर अखण्ड चित्स्वरूप केवल शुद्ध आत्मतत्त्वमें न तो बन्धन ही है और न मोक्ष ही। पुनश्च, 'यथाप्रकाशो न तु विद्यते रवौ ज्योतिः स्वभावे परमेश्वरे तथा। विशुद्धविज्ञानधने रघूत्तमेऽविद्या कथं स्यात्परतः परात्मिन॥२१॥नाहो न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत् प्रकाशरूपाव्यभिचारतः ववचित्। ज्ञानं तथाज्ञानमिदं द्वयं हरौ रामे कथं स्थास्यित शुद्धचिद् घने॥२३॥ तस्मात्परानन्दमये रघूत्तमे विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः। अज्ञानसाक्षिण्यरिवन्दलोचने मायाश्रयत्वान्निह मोहकारणम्॥२४॥' (अ० रा० १।१) अर्थात् जिस प्रकार सूर्यमें कभी अन्धकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृत्यादिसे अतीत विशुद्ध, ज्ञानघन, स्वतः प्रकाशरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी अविद्या नहीं रह सकती॥२१॥ प्रकाशरूपताका कभी व्यभिचार न होनेसे जिस प्रकार सूर्यमें रात-दिनका भेद नहीं होता, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है—उसी प्रकार शुद्ध चेतनघन भगवान् राममें ज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं?॥२३॥ अतएव परानन्दस्वरूप विज्ञान अज्ञानसाक्षी कमलनयन भगवान् राममें अज्ञानका लेश भी नहीं; क्योंकि वे मायाके अधिष्ठान हैं; इसिलये वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती॥ २४॥

#### हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ ७ ॥ राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—अहमिति ( अहं इति )=अहं ऐसा। =अहंकार, यथा—'अहमिति मनहु जीति जग ठाढ़ा।'( २८६। ६) 'जिता काम अहमिति मन माहीं।'( १२७। ५) 'चले हृदय अहमिति अधिकाई।'( १२९। ७) 'हृदय रूप अहमिति अधिकाई।'( १३४। १) परमानन्द=परम आनन्दस्वरूप। परेस (पर ईश)=सबसे परे जो ब्रह्मा आदि हैं उनके भी स्वामी। सर्वश्रेष्ठ स्वामी। यथा—'तृम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी।' पुराना=पुराणपुरुष।

अर्थ—हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहम् ऐसा जो अभिमान अथवा अहंकार और अभिमान (ये सब) जीवके धर्म हैं॥७॥ श्रीरामचन्द्रजी (तो) ब्रह्म, व्यापक, परमानन्दस्वरूप, परात्पर स्वामी और पुराण-पुरुष हैं, यह सारा जगत् जानता है॥८॥

टिप्पणी—१ 'हरष बिषाद- 'इति। (क) जीव कर्मवश दु:ख-सुखका भागी होता है, उसमें ज्ञान और अज्ञान

दोनों रहते हैं, परंतु ईश्वरमें ज्ञान एकरस रहता है। यथा—'ज्ञान अखंड एक सीताबर॥ जौं सब के रह ज्ञान एक रस। ईश्वर जीविह भेद कहहु कस॥'(७।७८) (ख) 'अहिमिति' अर्थात् मैं। इसीको 'अहंकार' कहते हैं। अहंकार और अभिमानमें भेद यह है कि अहंकार अपनेका होता है और अभिमान वस्तुका होता है कि यह हमारी है। बिजनाथजीका मत है कि देहव्यवहारको अपना मानना 'अहिमिति' है और मैं ब्राह्मण, मैं विद्वान्, मैं धनी, मैं राजा इत्यादि 'अभिमान' है। हमारी समझमें 'अहिमिति' 'अहं इति' कहकर अभिमानका स्वरूप क्या है यह बताया है। वि० त्रि० जी 'अहिमिति' से अस्मिता और 'अभिमान' से गर्वका अर्थ लेते हैं।] (ग) 'जीव धर्म' इति। ये सब जीवके धर्म हैं। यथा—'माया बस्य जीव अभिमानी। ईस बस्य माया गुन खानी॥'(७।७८।६) भाव कि तुम श्रीरामजीमें 'विषाद' समझती हो यदि हम उनमें 'हर्ष' कहें, तुम उनमें अज्ञान कहती हो, यदि हम उनमें ज्ञान कहें, तो यह भी नहीं बनता; क्योंकि हर्ष-विषाद ये सभी जीवके धर्म हैं।

नोट—१ 'जीव धर्म—।' अर्थात् ये सब विकार जीवोंमें होते हैं, ईश्वरमें नहीं। उदाहरणार्थ श्रीलोमशमुनि, श्रीसनकादिकजी और गरुड़जीको लीजिये। चिरजीवी मुनि श्रीलोमशजी निर्गुणब्रह्मके वेत्ता परम ज्ञानी जो 'सो तैं ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीचि इव गाविं बेदा॥'(७।१११) ऐसा कहते थे और 'ब्रह्म ज्ञान रत मुनि बिज्ञानी' थे, उनको भी क्रोध आ ही गया। श्रीसनकादिकजीको भी क्रोध आ गया कि जो 'ब्रह्मानंद सदा लयलीना।—समदरसी मुनि बिगत बिभेदा॥'(७।३२) इन्होंने जय–विजयको शाप दे ही दिया। 'गरुड़ महाग्यानी गुनरासी। हरिसेवक अति निकट निवासी॥'(७।५५) सो इनको भी मोह हो ही गया। ये सब विज्ञानी हैं, फिर भी जीव ही तो ठहरे। श्रीरामजी इन द्वन्द्वोंसे परे हैं, जीव नहीं हैं, वे तो 'ब्रह्म व्यापक—' हैं।

टिप्पणी—२ 'राम ब्रह्म ब्यापकः—' इति। (क) ब्रह्म अर्थात् बृहत् हैं, बड़ेसे भी बहुत बड़े हैं। व्यापक हैं अर्थात् सूक्ष्म हैं। यथा—'अणोरणीयान्महतो महीयान्।' इति। (श्रुति) (श्वे॰ ३। २०) यह जगत् जानता है, यथा—'सब को प्रभु सब में बसै जाने सब कोइ।'(विनय॰) परमानन्दस्वरूप हैं अर्थात् उनमें दु:ख कहीं आ ही नहीं सकता। पुराना, यथा—'संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजिह जासु अंस ते नाना॥'(१४४। ६)

# दो० - पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ॥ ११६॥

शब्दार्थ—'पुरुष'-महिषि पतंजिलके सिद्धान्तानुसार 'क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषिवशेष ईश्वरः।' (समाधिपाद) अर्थात् पंचक्लेश और कर्मविपाकाशय (कर्मफलभोग) आदिसे अपरामृष्ट (अर्थात् जिनको क्लेशादि स्पर्श भी नहीं कर सकते वह पुरुषिवशेष ईश्वर है। यजुर्वेदमें पुरुषकी व्याख्या इस प्रकार है—'एतावानस्य मिहमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः।' (३१।३) श्वेताश्वतरमें 'स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेता तमाहुरग्रयं पुरुषं महान्तम्।' (३।३।१९) अर्थात् जो सबको जाननेवाले हैं, जिनको जाननेवाला कोई नहीं है, उनको महापुरुष सबके आदि पुरातन और महान् पुरुष कहते हैं। 'प्रसिद्ध' निक्यात अर्थात् वेदों, शास्त्रों आदिमें प्रसिद्ध। दूसरा अर्थ 'सिद्ध' शब्दमें 'प्र' उपसर्ग लगाकर 'प्रसिद्ध' शब्द बना हुआ लेकर किया जाता है। इस प्रकार 'प्रसिद्ध'=जिसको उभय विभूतिकी सिद्धि बिना किसी उपायके स्वाभाविक ही प्राप्त हो=उभयविभूतिविनायक। इस तरह यह श्रीरामजीका एक विशेषण है; यथा—'पादोऽस्य विश्वाभूतािन त्रिपादस्यामृतं दिवि।' (यजु० ३१। ३), 'भोगस्थानं पराऽयोध्या लीलास्थानं त्वदं भुवि। भोगलीलापती रामो निरङ्कुशिवभूतिकः।' (सदाशिवसंहिता ५) 'प्रकाशिनिधि'=प्रकाशके अधिष्ठान खजाना वा भण्डार। प्रगट (प्रकट)=प्रत्यक्ष हैं। 'परावर'—'परे अवराः (न्यूना) यत्र' इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'परावर' का अर्थ है 'जिसमें बड़े–से–बड़े जाकर छोटे हो जाते हैं।' अर्थात् सर्वश्रेष्ठ । यह शब्द परब्रह्म परमात्माके लिये उपनिषदोंमें भी आया है; यथा—'भिद्यते हृदयग्रन्थिष्टिष्टाने सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तिस्मन्दुष्टे परावरे॥ मुण्डक० २ खण्ड श्रुति ८।' अर्थात् उस 'परावर' (परात्पर पुरुषोत्तम) से

इस जीवके हृदयकी अविद्यारूप ग्रन्थि खुल जाती है और उसके सब संशय कट जाते हैं तथा उसके शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। रिनाथ=सबके स्वामी; सर्वेश्वर। 'पतिं विश्वस्य आत्मेश्वरम्।'

अर्थ—जो पुराणपुरुष हैं (जिनको 'पुरुषसूक्त' में 'पुरुष' नामसे कहा गया है), (वेद-शास्त्रादिमें) प्रसिद्ध हैं एवं उभयविभूतिनायक हैं,<sup>२</sup> सम्पूर्ण प्रकाशके अधिष्ठान हैं, प्रकट हैं<sup>३</sup>, परावर हैं और सबके नाथ हैं, वे ही रघुकुलिशरोमणि श्रीरामजी मेरे स्वामी हैं—ऐसा कहकर श्रीशिवजीने मस्तक नवाया (प्रणाम किया)॥११६॥

नोट—१ 'प्रसिद्ध' का अर्थ यदि विख्यात लें तो भाव होगा कि सब कालमें, सब देशमें तथा वेद-शास्त्रपुराणादिमें प्रसिद्ध हैं; यथा—'शास्त्रं न तत्स्याद् निह यत्र रामः काव्यं न तत्स्याद् निह यत्र रामः। न संहिता यत्र न रामदेवो न सा स्मृतिर्यत्र न रामचन्द्रः॥' (पद्मपुराणे। वै०) 'ब्रह्माविष्णुमहेशाद्या यस्यांशा लोकसाधकाः। तमादिदेवं श्रीरामं विशृद्धं परमं भजे॥' (स्कन्दपु०। वै०)

नोट—२ 'प्रकाशनिधि' इति। भाव यह कि सम्पूर्ण प्रकाशयुक्त पदार्थोंके जो प्रकाशक हैं, सम्पूर्ण ज्योतिमानोंका सम्पूर्ण प्रकाश जिनके प्रकाशके एक क्षुद्रतम अंशद्वारा सम्पादित होता है, सारा जगत् जिनके प्रकाशसे प्रकाशित है; यथा—'तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः', 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्विमदं विभाति॥' (मुण्ड० २, खण्ड २। ९, १०) 'सब कर परम प्रकाशक जोई।'

बैजनाथजीके मतानुसार, 'प्रकाशनिधि' 'जिसके रूपमें सम्पूर्ण प्रकाश परिपूर्ण हैं'। यथा—'तत्त्वस्वरूपं पुरुषं पुराणं स्वतेजसा पूरितविश्वमेकम्। राजाधिराजं रिवमण्डलस्थं विश्वेश्वरं राममहं भजामि॥' (सनत्कुमारसंहिता) 'एकं चापि परं समस्तजगतां ज्योतिर्मयं कारणं प्रागन्ते च विकारशून्यमगुणं निर्नामरूपं च यत्। तच्छ्रीरामपदारिवन्दनखरप्रान्तस्य तेजोमलं प्रज्ञा वेदिवदो वदन्ति परमं तत्त्वं परं नास्त्यतः॥' (भा०) (वै०) 'प्रकाशनिधि' का विशेष विवरण 'ज्योतिश्चरणाविधानात्' (ब्रह्मसूत्र १।१।२५) पर श्रीभाष्य, श्रीआनन्दभाष्य और श्रीजानकीभाष्य देखना चाहिये। नोट—३ 'राम सो अवधनृपतिसुत सोई। " पार्वतीजीके इस प्रश्नका उत्तर चल रहा है। 'राम ब्रह्म ब्यापकः से अन्तर्यामीस्वरूप कहकर अब सर्वकारणरूप पर-स्वरूप कहते हैं। (रा० प्र०)

टिप्पणी—१ (क) दोहेका भावार्थ यह है कि जो 'पुरुष, प्रसिद्ध, प्रकाशनिधि और परावर-नाथ' इन विशेषणोंसे युक्त हैं वे 'श्रीराम' प्रकट हैं। वे रघुकुलमिण हैं, अर्थात् उन्होंने रघुकुलमें जन्म लिया है। (ख) अन्तमें 'रघुकुलमिन' कहकर (पूर्वकथित) समस्त ऐश्वर्यको माधुर्यमें घटित किया है। (ग) क्ष्ण्यही प्रसंग उत्तरकाण्ड में विस्तारसे कहा गया है। यथा—'सोइ सिच्चिदानंदघन रामा। अज विज्ञानरूप बलधामा'॥ ३॥ ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोघ सिक्त भगवंता॥ ४॥ अगुन अदभ्र गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता॥५॥ निर्मम निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥६॥ प्रकृति-पार प्रभु सब उर बासी। बहा निरीह बिरज अबिनासी॥ ७॥ इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रिब सनमुख तम कबहुँ कि जाहीं॥८॥' भगत

१-प्रायः अन्य टीकाकारोंने 'परावरनाथ' को एक शब्द मानकर 'परावर' के अर्थ किये हैं—(क) पर=त्रिपादिवभूति जो परधाममें है। अवर=एकपादिवभूति अखिल ब्रह्माण्ड-रचना (वै०) (ख) पर=जीव। अवर=माया।(ग) परावर='ब्रह्मादि पूर्वज, मनु आदि' (मानसकोश)। (घ) पर=िर्मुण। अवर=सगुण। (रा० प्र०) (ङ) पर=कारणावस्थापन्न जीव तथा प्रकृति=सूक्ष्म चिदचित्। अवर=कार्यावस्थापन्न जीव और प्रकृति=स्थूल चिदचित्। (वे० भू०) (च) पर=अवतारी। अवर=अवतार। नाथ=सर्वेश्वर। कर्मधारयसमाससे। (वे० भू०)

इस तरह 'परावरनाथ'=(क) त्रिपादिवभूति एवं एकपादिवभूति दोनों विभूतियोंके स्वामी।यथा—(पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि), (पुरुषसूक्त यजु॰ ३१।३)।(ख) जीव और प्रकृतिके स्वामी। जीव, माया और जगत्के स्वामी,—(मानसांक) (ग) ब्रह्मादि पूर्वजोंके स्वामी।(घ) निर्गुण और सगुण दोनोंके स्वामी।(ङ) सृष्टिके पूर्वोत्तर-कालीन जीव और प्रकृतिके स्वामी।(च) अवतारी, अवतार और सर्वेश्वर।

२-अर्थान्तर—'जो पुरुष प्रसिद्ध हैं।'(वै०)।३-प्रथम संस्करणमें 'प्रगट' का अन्वय 'रघुकुलमिन' के साथ करके अर्थ किया गया था कि 'जो रघुकुलमें मणिरूप प्रकट हुए हैं'।

हेतु भगवान प्रभु राम धरेड तनु भूष। ! । ७२॥

टिप्पणी—२ 'रघुकुलमिन मम स्वामि सोइ' कहकर मस्तक नवानेका भाव यह है कि श्रीशिवजीने प्रथम मानसिक प्रणाम किया था। 'बंदौ बालरूप सोइ रामू। किर प्रनाम रामिह त्रिपुरारी॥' (१। ११२) वाला प्रणाम मानसिक था और अब वचन कहकर प्रणाम करते हैं। इसीसे 'किहि' शब्द दिया गया।

टिप्पणी—३ 'राम ब्रह्म ब्यापक । पुरुष प्रसिद्ध नाम' इन विशेषणोंका भाव यह भी है कि जिन्हें वेदान्ती व्यापक ब्रह्म कहते हैं। सांख्य पुराणपुरुष कहता है, [यहाँ 'सांख्य' से सेश्वर सांख्य, जिसे पातंजित्दर्शन कहते हैं, समझना चाहिये न कि किपलदेवजीका सांख्य, क्योंकि (किपलदेवजीके) सांख्य-सिद्धान्तमें 'पुरुष' शब्दसे अनेक जीवोंका ही ग्रहण किया गया है। उसमें ईश्वरकी सत्ता नहीं मानी गयी है।] जिसे योगी प्रकाशनिधि और पौराणिक परावरनाथ कहते हैं, सारांश यह कि जो कोई भी जो कुछ भी नाम कहता है, हैं वह सब श्रीरामजी ही। यथा हनुमन्नाटक—'यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः॥ अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्चितफलं त्रैलोक्यनाथो हिरः॥' अर्थात् शैव 'शिव' मानकर, वेदान्ती ब्रह्म मानकर, बौद्ध बुद्ध मानकर, प्रमाणमें प्रवीण नैयायिक लोग कर्ता शब्दसे, जैनी अर्हन् शब्दसे और मीमांसक कर्म शब्दसे जिसकी उपासना करते हैं, वे ही ये त्रिलोकीनाथ हिर श्रीरामचन्द्रजी आपलोगोंके वांछित फलोंकी पूर्ति करें।

पंजाबीजी—'राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना।'से लेकर यहाँतक बारह विशेषणोंमें निर्गुणका स्वरूप कहा और 'रयुकुलमिन' यह एक विशेषण सगुणरूपका कहकर अपनी अभेद-उपासना श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपमें लखाकर शंकरजीने ग्रन्थके आरम्भके समय निर्विघ्न-परिसमाप्तिहेतु इष्टदेवको प्रणाम किया।

वे॰ भू०—'मम स्वामि सोइ' का भाव कि 'रघुकुलमिन' महाराज श्रीदशरथजीको भी कहा गया है; यथा— 'अवधपुरी रघुकुलमिन राऊ। बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊ॥' (१। १८८। ७) अतः ब्रह्म, व्यापक, पुरुष आदि अनेक विशेषण देकर तब 'रघुकुलमिन मम स्वामि सोइ' कहा। अर्थात् जो इन विशेषणोंसे युक्त हैं वे 'रघुकुलमिण' मेरे स्वामी हैं, अन्य 'रघुकुलमिण' नहीं।

नोट—४ '**हर्ष बिषाद ज्ञान अज्ञाना।**' से लेकर यहाँतकका तात्पर्य यह है कि जिस ब्रह्मकी वार्ता इस समय मैं कर रहा हूँ, उसमें हर्षविषादादि जीवधर्मोंका आरोप नहीं हो सकता। वह तो जीव और माया तथा मेरे समान ईश–कोटिवाले व्यक्तियोंका भी स्वामी है और वहीं मेरा इष्टदेव श्रीरामरूपमें प्रत्यक्ष है।

वि० त्रि०—१ श्रीशिवजी अब उन छहों आप्तों (रात्निकों) की ओरसे उत्तर दे रहे हैं, जिनके सिद्धान्तका उमाने अनादर किया था। 'राम सिच्चदानंद दिनेसा।' (११६।५) से दोहा ११६ तक परमार्थवादीकी ओरसे कहा। २—हर्ष, शोक, ज्ञान, अस्मिता और गर्व—ये सातों जीवधर्म हैं। बन्धसे लेकर मोक्षतक द्वैत जीवकित्पत है, इससे उन्हें जीवधर्म कहा। ब्रह्मके सात धर्म हैं—व्यापक, परमानन्द, परेश, पुराना, पुरुषप्रसिद्ध (यथा—'जगदातमा प्रानपित रामा'), प्रकाशनिधि (यथा—'जिमि घट कोटि एक रिव छाहीं') और प्रगट परावरनाथ (यथा—'राम रजाइ मेटि जगमाहीं। देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं॥ उमा दारु जोषित की नाईं। सबिह नचावत राम गोसाई'॥)

### निज भ्रम निहं समुझिहं अज्ञानी। प्रभु पर मोह धरिहं जड़ प्रानी॥ १॥ जथा गगन-घनपटल निहारी। झाँपेउ भानु कहिहं कुबिचारी॥ २॥

शब्दार्थ—जड़=मूर्ख ।—विशेष टिप्पणीमें देखो। प्रानी (प्राणी)=जीव, मनुष्य। धरना-आरोपण करना। अपनेमें स्थित गुणोंको दूसरेमें मानना। पटल=परदा। समूह, (पं० रा० कु०, वै०) झाँपना=ढक लेना, छिपा देना। अर्थ—अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं, (और उलटे) मोहका आरोपण करता है प्रभु

श्रीरामजीमें ॥ १ ॥ जैसे आकाशमें मेघपटल देखकर कुविचारी मनुष्य कहता है कि मेघोंने सूर्यको ढक लिया ॥ २ ॥ नोट—१ इन चौपाइयोंकी जोड़की चौपाइयाँ भुशुण्डि—गरुड़—संवादमें ये हैं—'जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा। सो कह पिच्छम उयउ दिनेसा॥ नौकारुढ़ चलत जग देखा। अचल मोह बस आपुहि लेखा॥ बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं गृहादी। कहिं परस्पर मिथ्याबादी॥ हिर बिषड़क अस मोह बिहंगा। सपनेहुँ निहं अज्ञान प्रसंगा॥'(७। ७३)

टिप्पणी—१ 'निज भ्रम<sup>—</sup>' इति। (क) 'निहं समझिंहं' का भाव कि यदि अपना भ्रम समझ पडता तो प्रभपर मोहका आरोप कदापि न करता। अज्ञानी कहनेका भाव कि भ्रम अज्ञानसे होता है और अज्ञान जीवका धर्म है। यथा—'हरष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धर्मः ॥' (१। ११६) [(ख) 'प्रभु पर मोह धरहिं' अर्थात् प्रभुको अज्ञानी समझते हैं। यहाँ सतीजीके 'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी' इन विचारोंकी ओर संकेत है। पुन:, 'नारि बिरह दख लहेउ अपारा। भएउ रोष रन रावन मारा॥' (१। ४६) (श्रीभरद्वाजवाक्य) अर्थात् प्रभुका नरनाट्य देखकर उन्हें सचमुच ही सुखी एवं दु:खी, कामी एवं क्रोधी इत्यादि मान लेते हैं और उनको प्राकृत राजा समझने लगते हैं। विरही, कामी, क्रोधी आदि समझना ही प्रभुमें मोहका आरोप करना है। वस्तुत: ब्रह्म अवतारकालमें भी कभी मोहावृत नहीं होता परं च नरनाट्य करता हुआ वह लीलारसका भोग करता है। यथा—'परमपुरुषोऽपि लीलार्थं दशरथवसुदेवादिपितृलोकादिकमात्मनः सुष्ट्वा तैर्मनुष्यधर्मलीलारसं भुङ्क्ते।' (श्रीभाष्य ४। ४। १४)] (ग) 'जड़ प्रानी' कहनेका भाव कि प्रभुमें मोहका आरोप करना पडता है। यथा—'जेहि बिधि मोह भयउ प्रभू मोही।<sup>...</sup>राम कृपा आपनि जड़ताई। कहउँ खगेस सुनह मन लाई॥'(७। ७४-७५) श्रीरामजी सर्य हैं, मोह रात्रि है, सर्यके यहाँ रात्रि कभी भी नहीं है—'राम सिच्चिदानंद दिनेसा। निहं तहँ मोह निसा लव लेसा॥' जहाँ मोहरात्रिका लेशमात्र नहीं वहाँ मोहका आरोप करते हैं, प्रभुको अज्ञानी समझते हैं, अपना भ्रम नहीं समझ पडता, अतः जड कहा।[जो पुरुष मोहवशात् इष्ट-अनिष्ट, सुख-दुःख आदि नहीं जानता उसे अज्ञ वा जड़ कहते हैं। यथा—'इष्टं वानिष्टं वा सुखदु:खे वा न चेह यो मोहाद विन्दित परवशगः स भवेदिह जडसंज्ञकः पुरुषः॥'] (घ) अपना भ्रम नहीं समझते, उलटे प्रभुपर मोह धरते हैं, इसीपर आगे दृष्टान्त देते हैं। प्रभुपर मोह धरना अधर्म है; यथा—'*पाछिल मोह समृद्गि पछिताना। ब्रह्म अनादि* **मनज करि माना॥**' (७। ९३)

नोट—२ 'जथा गगन घन—' इति। (क) पूर्व एक साधारण बात कहकर कि अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं उलटे प्रभुपर मोहका आरोपण करता है, अब उसकी विशेषसे समता दिखाते हैं। अतः यहाँ 'उदाहरण' अलंकार है। यहाँ सिच्चदानन्द भगवान् रामजी निर्मल आकाश हैं, सूर्यका बादलोंसे ढाँका जाना कहना श्रीरामजीको मोहावृत कहना है और 'अज्ञानी जड़ प्राणी' यहाँके 'कुविचारी' हैं। (ख) 'झाँपेउ भानु' इति। झाँपना कहनेसे जान पड़ता है कि वस्तु जो छुपायी गयी है वह छोटी है और ढाँकनेवाली वस्तु बड़ी है। मेघ नीचे हैं, सूर्य ऊपर। वे सूर्यको तो ढक नहीं सकते। हाँ! वे पृथ्वीके सिन्तकट होनेसे अपने आकार-प्रकारानुसार पृथ्वीके किंचित् अंशको एवं उस अंशपर उपस्थित चराचरवर्गको ही आच्छादित करते हैं। इस तरह मेघोंने देखनेवालोंको ढक लिया, इसीसे उसे सूर्य नहीं दिखायी पड़ते। परंतु वह अपनी गलती नहीं समझता। यदि बद्रीनारायण आदिक ऊँचे पर्वतोंकी शिखरपर वह मनुष्य चढ़ जाय तो उसको अपनी गलती सूझ पड़े कि मेघ तो बहुत नीचे थोड़ेसे घेरेमें हैं और सूर्य तो इनसे बहुत दूर ऊँचेपर है। वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी तो 'मोहपार' हैं और इनको मोहने घेर लिया है जिससे वे उससे परे जो रामरूप है उसे तो देख ही नहीं सकते और हठवश कहते हैं कि श्रीरामजीको मोह है। अपनेमें ज्ञान हो तो समझे कि यह तो नरनाट्य है। श्रीपंजाबीजी यों लिखते हैं कि 'परदा तो नेत्रोंपर पड़ा है और वे उसे सूर्यके आगे ठहराते हैं।'

टिप्पणी—२ (क) प्रथम श्रीरामजीको सूर्य कह आये—'राम सिच्चिदानंद दिनेसा'। इसीसे यहाँ सूर्यका ही दृष्टान्त प्रथम दिया है। (ख) 'कहिं कुबिचारी' का भाव कि जो सुविचारी, विचारवान् समझदार ज्ञानी हैं वे

ऐसा नहीं कहते, वे तो यह कहेंगे कि हमारी दृष्टिके सामने मेघका आवरण आ गया है, जिससे हम सूर्यकी प्रभासे वंचित हो रहे हैं। (ग) 'कुबिचारी' का भाव कि ये विचार नहीं करते कि सूर्य लक्षयोजन (पर) है, बादलोंसे कैसे ढाँका जा सकता है? जब बादल सूर्यके ऊपर होते और सूर्यसे बड़े होते तब कहीं ढक सकते। अपनी दृष्टि और सूर्यके बीचमें बादल हैं, इससे अपनी ही दृष्टि ढकी हुई है जिससे सूर्य नहीं देख पड़ते। चौपाईका तात्पर्य यह है कि मोह अपनेमें है, प्रभुमें नहीं। [जैसे बादलोंसे सूर्य नहीं ढके हैं वैसे ही श्रीरामजी श्रीजानकी-विरहमें न तो विलाप ही कर रहे हैं, न उन्हें खोज रहे हैं और न व्याकुल ही हैं, वे तो नरनाट्य कर रहे हैं, श्रीजानकीवियोग तो उनको कभी होता ही नहीं, दोनोंका नित्यसंयोग है। जैसे सतीतनमें परीक्षा करके पार्वतीजी देख चुकी हैं। यथा—'अवलोके रघुपित बहुतेरे। सीता सहित न बेष घनेरे॥ सोइ रघुबर सोइ लिछिमनु सीता। देखि सती अति भई सभीता॥'(१।५६) 'सती दीख कौतुक मग जाता। आगे रामु सहित श्री भ्राता॥' (१।५४) याज्ञवल्क्यजी भी कहते हैं 'कबहूँ जोग बियोग न जाकें। देखा प्रगट बिरह दुखु ताकें।'(१।४९) उनमें मोह नहीं, मोह और भ्रम है देखनेवालेको। (वै०, नंगे परमहंसजी)]

प० प० प्र०—'निज भ्रम निहं समुझिंहं अज्ञानी। इत्यादि तीन अर्धालियोंमें अज्ञ, अकोविद, अंध, अभागीकी चर्चा सोदाहरण चलायी है। प्रभुपर मोह आरोपित करनेका सर्वसामान्यहेतु यहाँ सिद्धान्तरूपसे कहा है। आगे दो चौपाइयोंमें दृष्टान्त है। रज्जु न देखनेसे किसी-किसीको भ्रम पैदा होता है। भ्रमका मूल कारण अज्ञान है। न जाननेसे बाह्य-सादृश्यसे विपरीत ज्ञान पैदा होता है। इसको भ्रम कहते हैं। रज्जुके स्थानमें रज्जुज्ञान न होनेसे सर्पका भ्रम होता है, अथवा सर्पको न जाननेसे पुष्पहारका भ्रम होता है; यही उस रज्जुपर या सर्पपर अपना अज्ञान और भ्रम आरोपित करना है। रज्जु है नहीं यह अज्ञान आरोपित करना है, राम ब्रह्म नहीं हैं यह अज्ञानका धरना है और राम नृपसुत हैं यह भ्रमका धरना है। तीनों अवस्थाओं तथा तीनों कालोंमें रज्जु रज्जु ही है, वह कभी सर्प नहीं बनती, वैसे ही राम सदा सर्वकाल सर्व अवस्थाओंमें सिच्चदानन्दघन ब्रह्म ही हैं।

अज्ञानी=जड़-मूढ़। 'जड़' की व्याख्या 'ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हिंह न रघुपित कथा सोहाती॥' (७। ५३। ७) 'जे असि भगित जानि परिहरहीं। केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं॥ ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आकु फिरिहें पय लागी॥' इन उद्धरणोंमें है। अर्थात् जड़=हरिपदिवमुख, हरिभक्तिवमुख, केवल ज्ञानके लिये यल करनेवाले। अज्ञानी अपना भ्रम प्रभुपर आरोपित करते हैं। हरिपदिवमुख, हरिभक्तिवमुख अपना मोह प्रभुपर धरते हैं। अब वाच्यार्थमें दृष्टान्त देकर गृढ़ार्थमें हरिमायावश अभागीकी हालत कहते हैं।—

'जथा गनन घनपटल—' इति। 'घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः। तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टः स नित्योपलिष्धस्वरूपोऽहमात्मा॥' (हस्तामलकस्तोत्र १२) नेत्रोंके ऊपर मेघपटल सामने आनेसे देखनेवाला सूर्यको नहीं देख सकता, वह मेघपटलको ही देखता है। यह आकाशस्थ मेघपटल निसर्गसे स्वयं आता है या पवनके प्रभावसे इकट्ठा होता है, इसमें देखनेवाला कारण नहीं है अथवा नेत्रेन्द्रिय भी सदोष नहीं है, पर सूर्यको न देख सकनेसे उसकी बुद्धिमें भ्रम पैदा होता है, आकाशमें मेघपटल न आता तो वह ऐसा न कहता। यह दृष्टान्त हरिमायामोहित सती, पार्वती और गरुड-समान व्यक्तियोंके लिये है। मोहाम्भोधरप्रकृतिके प्रभावसे ही आता है और बुद्धिमें जो भ्रम होता है वह हरिमायाकी महिमासे ही (शृंखलाके लिये ११७। ३-४ में देखिये)।

वि० त्रि०—'निज भ्रम—' इति। अपने भ्रमको न समझनेवाले ही अज्ञानी हैं। जो अपने भ्रमको समझता है वह ज्ञानी है। दर्पणके प्रतिबिम्बका ज्ञान जानकारके लिये प्रभा और अनजानके लिये भ्रमात्मक है। मदान्धकारमें रज्जुका सर्प दिखायी पड़ना अज्ञान नहीं है, रज्जुको सर्प समझना अज्ञान है। वह तो सभीको सर्परूपमें ही दिखायी पड़ेगी। परंतु जानकारको वहाँ भ्रमप्रयुक्त क्रियाका अभाव है। अविवेकी प्राणी अपने भ्रमको न समझेंगे, वे रज्जुको ही दोष देंगे कि वह सर्परूपमें क्यों परिणत हो गयी। 'ज्ञथा गनन—'—इससे आवरणशक्ति कहा।

## चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल सिस तेहि कें भाएँ॥ ३॥ उमा राम बिषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ ४॥

शब्दार्थ—**लाएँ**=लगाकर, लगाये हुए। **भाएँ**=समझमें; यथा 'निह भिल बात हमारे भाएँ॥' (१। ६२) बिषइक=विषयका=सम्बन्धका; सम्बन्धी।

अर्थ—जो कोई मनुष्य नेत्रमें अँगुली लगाकर चन्द्रमाको देखे तो उसकी समझमें दो चन्द्रमा प्रकट हैं॥३॥ उमा! श्रीरामचन्द्रजीके विषयका मोह ऐसा है\* जैसा आकाशमें अन्धकार, धुँआ और धुलका सोहना॥४॥

नोट—१ 'लोचन अंगुलि लाएँ।—'इति। (क) आँखके निचले भागमें एक उँगलीसे जरा-सा दबाकर और पुतलीको जरा ऊपर चढ़ाकर देखनेसे एक वस्तु दो रूपोंमें दिखायी देती है, यह प्रत्यक्ष अनुभव जो चाहे करके देख ले। (ख) भाव यह है कि दोष-कसूर तो स्वयं करें और चन्द्रमा दो दिखायी दें तो कहते हैं कि दो चन्द्रमा उदय हुए हैं। इसमें चन्द्रमाका क्या दोष? (ग) पूर्व एक साधारण बात कही कि मूर्ख अपनेमें तो दोष देखते नहीं, उलटे प्रभुमें मोहकी कल्पना कर लेते हैं, इसी उपमेय वाक्यकी समता विशेष बातसे यहाँ भी दिखा रहे हैं। अतएव यहाँ 'उदाहरण' अलंकार है।

टिप्पणी—१ पिछले चरणोंमें सूर्यका दृष्टान्त देकर अब चन्द्रमाका दृष्टान्त देते हैं। इस तरह सूर्य और चन्द्रमा दोनोंका दृष्टान्त देकर जनाया कि श्रीरामजी सदा सर्वकालमें निरन्तर रहते हैं; सूर्यसे दिनका ग्रहण हुआ और चन्द्रसे रात्रिका। पुन: भाव कि जैसे मेघसमूह (के आवरण) से सूर्य नहीं देख पड़ते वैसे ही भारी मोहसे श्रीरामजी ब्रह्म नहीं जान पड़ते किंतु मनुष्य जान पड़ते हैं। जैसे उँगली लगानेसे दो चन्द्रमा देख पड़ते हैं, वैसे ही सामान्य मोहसे श्रीरामजी देख तो पड़ते हैं, पर चन्द्रमाकी तरह दो देख पड़ते हैं—ईश्वर और मनुष्य। यथा—'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि॥'(१। ४३) (भरद्वाज) एवं 'राम सो अवधनृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगित कोई॥'(१। १०८) इति (श्रीपार्वतीवाक्य)

नोट-२ भगवान् शंकराचार्यजीने भी प्रथम ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें 'एकश्चन्द्रः स द्वितीयवत्' लिखा है।

नोट—३ यहाँ दो दृष्टान्त देनेका भाव यह भी हो सकता है कि किसी वस्तुका यथार्थ ज्ञान होनेके लिये करण अर्थात् मन और इन्द्रिय आदिका शुद्ध होना आवश्यक है। करणके निर्दोष होनेपर भी यदि कोई बाह्य प्रतिबन्ध आ जावे तो भी यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। प्रथम दृष्टान्त ('ज्ञथा गगन-घनपटल निहारी। झाँपेउ भानु—") से बाह्य प्रतिबन्ध जनाया और दूसरे दृष्टान्त ('चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ') से करणका दोष दिखाया। अब दार्ष्टान्तमें भगवान् श्रीरामजी भानु हैं, उनका नरवेष धारणकर नरनाट्य करना घनपटल है, यह भगवान्का ज्ञान न होनेके लिये बाह्य प्रतिबन्ध है। पुनः अविद्याके कारण अपना मन और इन्द्रियाँ दूषित हैं, वैसे ही अँगुली लगानेसे अपने नेत्र दृषित हुए, यह श्रीरामरूपी चन्द्रका यथार्थ ज्ञान न होनेके लिये करणदोष है।

दो दृष्टान्त देकर जनाया कि एक-एक ही प्रतिबन्ध होनेसे वस्तुका यथार्थ ज्ञान नहीं होता और जहाँ अनेक प्रतिबन्ध हैं वहाँ यथार्थ ज्ञान कब हो सकता है।

श्रीनंगे परमहंसजी—'*प्रगट जुगल सिस*ं" का भाव कि 'जिसकी बुद्धिमें द्वैत लगा है उसको श्रीरामजानकी दो देख पड़ते हैं, नहीं तो (दोनों) एक हैं। अतः श्रीरामजीके लिये जो मोह है कि श्रीजानकीजीके विरहमें खोजते हैं यह वृथा है।'

वेदान्तभूषणजी—'*चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ।* 'इति। नेत्रमें अँगुली लगाकर दोनों पुतलियोंकी सीधको ऊपर, नीचे कर देनेसे दो चन्द्रमाकी प्रतीति होती है। उस अवस्थामें चन्द्रमाको दो मान लेना निस्सन्देह अज्ञान है, लेकिन दो चन्द्रकी प्रतीति होना अज्ञान नहीं है, क्योंकि दर्शन सामग्री एवं देश-भेदसे चन्द्रद्वयका प्रतीत होना

<sup>\*</sup> अर्थान्तर—श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इस प्रकार मोहको कल्पना करना वैसा ही है जैसा (मानसांक)। सोहना=दीखना (मानसांक)।

सत्य है। इसका तात्पर्य यह है कि चक्षुगोलकोंकी नेत्रेन्द्रियोंके एक सीधसे हटकर ऊपर और नीचे हो जानेसे दो सामग्री हो जाती हैं, जिससे चन्द्रद्वयकी प्रतीति होती है। जैसे एक वस्तुको दो व्यक्ति एक साथ ही देखते हों वैसे ही अँगुली लगानेपर नेत्रेन्द्रियाँ दो जगह होकर एक साथ ही चन्द्रमाको देखती हैं। दो व्यक्तियोंके देखनेपर दोनों शरीरोंका अनुग्राहक जीवात्मा भिन्न-भिन्न होता है, इसीलिये उस पदार्थका दो रूपसे भासित होना नहीं माना जा सकता है। परंतु नेत्रमें अँगुली लगानेपर तो चक्षुरिन्द्रिय देखनेकी शक्तियाँ दो भागोंमें बँट जाती हैं। किंतु उनका अनुग्राहक प्रत्यगात्मा एक ही होनेके कारण चन्द्रद्वयकी प्रतीति होना 'सर्विवज्ञानयथार्थमितिवेदविदाम्मतम्' इस शास्त्रिसद्धान्तके अनुसार सत्य है। इसीसे यहाँ श्रीशंकरजीने, अँगुली लगानेके कारण जो चन्द्रद्वयकी प्रतीति होती है, उस प्रतीतिके यथार्थ होनेसे ही उसमें कोई दोष नहीं दिया, जैसे कि अन्य दृष्टान्तोंमें 'अज्ञानी, कुविचारी, मोहित और भ्रमित' आदि कहा है। शंका हो सकती है कि 'जब उन्हें उसमें कुछ अच्छा या बुरा कहना ही न था तब 'वितव जो लोचन अंगुलि लाएँ।— ' आदि कहनेका प्रयोजन ही क्या था?' इसका समाधान बहुत ही सरल है कि देखनेकी सामग्री दो हो जानेसे तो दो चन्द्रकी प्रतीति होनी ठीक ही है, परंतु ब्रह्मको 'अवधनृपतिसुत' से भिन्नको 'अगुण, अज आदि विशेषणयुक्त' देखना अथवा सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्मको दो अवस्थावाला मान लेना सत्य नहीं किंतु अज्ञान है। क्योंकि ब्रह्मके जाननेका साधन औपनिषदिक ज्ञान दो भागोंमें विभक्त नहीं होता, किंतु धर्मभूतज्ञानके साथ तिरोहित हो जाता है और उसकी जगहपर अज्ञान एवं तज्जन्य मायामोह-भ्रमादि आसन जमा लेते हैं। इसीसे यहाँ 'चितव जो लोचन' आदि कहना पड़ा।

टिप्पणी—२ '*उमा राम बिषडक अस मोहा।*—' इति। (क) यहाँतक जीव (देखनेवालों) के सम्बन्धका जैसा मोह है वैसा कहकर अब रामविषयक मोहको कहते हैं अर्थात् जो श्रीरामजीमें प्रत्यक्ष मोह देख पडता है (जैसे कि श्रीसीताजीको खोजना, उनके विरहमें विलाप करना, इत्यादि) वह कैसा है यह बताते हैं। 'नभ तम—' (ख) 'नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा' इति। अर्थात् वह मोह ऐसा है जैसे तम, धूम और धूरिसे आकाश शोभित होता है। यहाँ 'सोहा' एकवचन क्रिया है। यदि आकाशके द्वारा तम, धुम, धरिकी शोभा कहनी होती तो सोहे बहुवचन कहते। (ग) 'सोहा' कहनेका भाव कि तम-धूम-धूरिसे आकाशकी अशोभा नहीं हुई, किंतु शोभा ही हुई। इसी प्रकार मोह (की लीला) से श्रीरामजी अशोभित नहीं हुए वरं च शोभित हुए हैं। तात्पर्य कि नरतनमें मोहादिके ग्रहणसे माधुर्यकी शोभा है, ऐश्वर्य प्रकट होनेसे स्वाँगकी शोभा नहीं रह जाती। [मोह आदि जो नरनाट्यमें दिखाये गये हैं उनसे श्रीरामजीकी भी शोभा है। यदि वे ऐसी लीला न करते तो शोभा न होती। क्योंकि प्रभुने नर-शरीर धारण किया है। जैसे नाट्य करनेमें यदि नटका स्वरूप खुल जाय तो नटकी शोभा नहीं रह जाती, वैसे ही प्रभुके माधुर्य नरनाट्यमें यदि लोग यह जान जाते कि ये परात्पर ब्रह्म हैं तो फिर नरनाट्य ही कहाँ रह जाता? ऐश्वर्य न प्रकट हो इसी विचारसे तो श्रीशंकरजी समीप न गये थे, यथा—'ग्प्त रूप अवतरेड प्रभु गएँ जान सब कोइ'। ऐसा ही श्रीवाल्मीकिजीने कहा है। यथा—'नर तनु धरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा।। राम देखि सनि चरित तम्हारे। जड मोहिंह बध होिंह सखारे।। तम्ह जो कहह करह सब साँचा। जस काछिय तस चाहिय नाचा॥'(२। १२७) प्रभुके नरनाट्यकी शोभा यही है कि लीलाको देख-देख सब वाह-वाह ही करते रहे कि खुब भेष बनाया, जैसा भेष वैसा ही नाट्य। श्रीभृशुण्डीजीने भी गरुडजीसे ऐसा ही कहा है, यथा—'जथा अनेक बेष धरि नृत्य करइ नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥' (७।७२) '*असि रघपति लीला उरगारी। दनुज बिमोहनि जन सुखकारी॥*' अध्यात्मरामायणमें वसिष्ठजीने कहा है। यथा—'देवकार्यार्थिसिद्ध्यर्थं भक्तानां भक्तिसिद्धये। रावणस्य वधार्थाय जातं जानामि राघव॥ २४॥ तथापि देवकार्यार्थं गृह्यं नोद्भाटयाम्यहम्। यथा त्वं मायया सर्वं करोषि रघनन्दन॥ २५॥ तथैवान्विधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यहम्' (२।२) अर्थात् हे राघव! मैं जानता हुँ, आपने देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोंकी भक्ति सफल करनेके लिये और रावणका वध करनेके लिये ही अवतार लिया है॥ २४॥ तथापि देवताओंकी कार्यसिद्धिके

लिये मैं इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं करता। हे रघुनन्दन! जैसे आप मायाके आश्रयसे सब कार्य करेंगे वैसे ही मैं भी 'तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ' इस सम्बन्धके अनुकूल व्यवहार करूँगा।'

नोट—४ 'नभ तम धूम धूरि' इति। तम, धूम और धूरि दार्घ्टान्तमें क्या हैं, इसमें मतभेद है।

- (१) पं० रामकुमारजीका मत है कि—(क) यहाँ श्रीरामजी नभ हैं, राजसी, सात्त्विकी और तामसी मोह क्रमसे तम, धूम और धूरि हैं। ये श्रीरामजीको स्पर्श नहीं कर सकते। (जैसे तमादि आकाशका स्पर्श नहीं कर सकते, उसका अंत नहीं पा सकते। यथा—'तुम्हिं आदि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ािंह निंह पाविंह अंता॥ तिमि रघुपित मिहमा अवगाहा। तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा॥'(७।९१) अथवा, (ख) जैसे आकाशमें तम, धूम और धूरि सोहते हैं, वैसे ही श्रीरामजीमें मोह शोभित हो रहा है। तम तमोगुण है, धूम सत्त्वगुण और धूरि रजोगुण है। इन मायिक गुणोंसे ईश्वर मिलन न होकर शोभाहीको प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि श्रीरामजीके ग्रहण करनेसे 'मोह' की 'लीला' संज्ञा हुई जिसके गानसे जीव कृतार्थ होता है।
- (२) श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'आकाश सदा एकरस निर्मल शोभित है। उसमें देखनेमात्रको अन्धकारसे विशेष आवरण, धूरिसे सामान्य और धूमसे किंचित् आवरण दिखायी पड़ता है सो देखनेवालेको देखनेमात्रका आवरण है, आकाश तो सदा अमल है। वैसे ही विषयी जीवोंको अपने मोहसे प्रभुमें मोह दिखायी पड़ता है। आत्मरूपमें ८ आवरण हैं। १ प्रकृति, २ बुद्धि, ३ त्रिगुणाभिमान, ४ आकाश, ५ वायु, ६ अग्नि, ७ जल, ८ पृथ्वी। वायुतक जीवको ज्ञान रहता है। जब अग्नितत्त्वमें आया तब किंचित् आवरण हुआ, जैसे धूमसे आकाशमें (सतीजी, गरुड़जी आदि ज्ञानियोंको जैसे मोह हुआ)। जलतत्त्वका आवरण सामान्य आवरण है, जैसे आकाशमें धूल (जैसे रावणादि विमुख जीव जानते हुए भी प्रभुमें मनुष्यत्वका आरोपण करते थे)। पृथ्वीतत्त्व आवरण होनेसे जीव विषयी हुआ, यह विशेष आवरण है, जैसे अंधकार—(विषयी प्रभुमें ईश्वरता देखते ही नहीं)'
- (३) वीरकविजी (श्रीबैजनाथजीके ही भावको लेकर) इस प्रकार लिखते हैं कि आकाश निर्लेप है। धूल धरतीका विकार है, धुआँ अग्निका और तम सूर्यके अदृश्य होनेका। कारण पाकर ये आकाशमें फैलते और स्वयं विलीन हो जाते हैं। आकाश इनके दोषोंसे सर्वथा अलग है, वह ज्यों-का-त्यों निर्मल बना रहता है। यहाँ भी उदाहरण अलंकार है।
- (४) श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि जैसे आकाशमें तम, धूम और धूरि देख पड़ते हैं किंतु आकाशमें ये कोई विकार नहीं हैं, वैसे ही श्रीरामजीके विषयमें (उनके नरनाट्यमें) बालचिरत, श्रीसीतावियोगिवरह और रणक्रीड़ा करके रावणादिका वध दिखलायी पड़े हैं, पर ये कोई श्रीरामजीमें हैं नहीं क्योंकि तम, धूम, धूरि ये सब आकाशमें कारणसे हैं, वैसे ही श्रीरामजीके चिरतमें बालचिरत आदि सब कारण पाकर हुए हैं। जैसे तम, धूम और धूरिके कारण कुहरा, अग्नि और पवन हैं वैसे ही बालचिरतका कारण मनुशतरूपाका वरदान है। (दोनोंने वर माँगा था कि हमारे पुत्र हों और प्रभुने उनको यह वर दिया भी, यथा—'चाहौं तुम्हिंह समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ।'(१।१४९)—एवमस्तु करुनानिधि बोले।''जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहिं अति प्रिय लागा।—१५०।' 'जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं॥', 'इच्छामय नरवेष सँवारें। होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारें॥ अंसन्ह सिहत देह धीर ताता। करिहीं चिरत भगत सुखदाता॥'(१।१५२) सीताविरहका कारण नारदजीका शाप है। यथा—'मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥ श्राप सीस धिर हरिष हिय—।'(१।१३७) 'मोर साप किर अंगीकारा। सहत राम नाना दुखभारा॥'(३।४१) रणक्रीड़ा तथा रावणादिक वधके कारण ब्रह्यस्तुति एवं आकाशवाणी है। रणक्रीड़ामें नागपाशबंधन, अठारह दिनतक रावणसे संग्राम करके तब उसका वध करना इत्यादि रणकी शोभाके लिये है। यही शिवजीने बताया है। यथा—'नट इव कपट चिरत कर नाना। सदा स्वतन्त्र एक भगवाना॥ रनसोभा लिंग प्रभुहिं बँधायो—'(६।७२)। नहीं तो 'भृकुटिभंग जो कालिह खाई। ताहि कि सोहइ ऐसि लराई॥' (१।६५) रावणवधके कारण ब्रह्यस्तुति,

आकाशवाणी और रावणका वरदान है। यथा—'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा।——॥' (१।१८६)। 'हिरिहौं सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई॥ गगन ब्रह्मबानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना॥'हम काहू के मरिहं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे॥'(१।१७७) 'रावन मरनु मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह साचा॥'(१।४९) जैसे आकाशमें कुहरा, अग्नि और पवनरूपी कारणोंका अभाव होनेसे तम, धूम आदि कार्योंका अभाव हो जाता है (वैसे ही सबके वरदानों आदिकी पूर्ति बालचिरत, सीताविरह, रावणवध आदि कार्योंद्वारा हो जानेपर फिर ये मोह लीलारूपी कार्य नहीं रह जाते। जिनसे लोगोंको भ्रम हो जाता है) और, आकाश कार्य-कारणसे रहित सदा स्वच्छ है, वैसे ही श्रीरामजी इन कार्य-कारणोंसे रहित, अर्थात् उनसे परे, सदा स्वच्छ, निर्मल, निर्विकार हैं। यथा—'सुद्ध सिच्चदानंदमय कंद भानुकुल केतु। चिरत करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु॥'(२।८७)

(५) मयंककार कहते हैं कि 'शिवजीके वचनका तात्पर्य यह है कि रामविषयक मोहरूपी तमने गरुड़के हृदयको तमवत् आच्छादित किया और तुम्हारे हृदयको धूमवत् आच्छादित किया और भरद्वाज मुनिके हृदयको धूरवत् आच्छादित किया, तब उनके संदेह निवारणार्थ कागभुशुण्डी, मैं और याज्ञवल्क्यने पराभक्तिमय कथाको कहा, जिससे वह सब दूर हो गये और उन्होंके द्वारा जगत्में इस कथाका प्रचार हुआ।' सारांश यह कि गरुड़जीको रणमें प्रभुका बंधन देखकर, तुमको (सतीतनमें) सीताविरहविलाप एवं वनलीला देखकर और भरद्वाजको स्त्रीविरह तथा रोषयुक्त हो रावणवध करने इत्यादिमें जो मोह हुआ वही क्रमशः तम, धूम और धूरि है। [परंतु इस भावमें यह शंका उपस्थित होती है कि क्या उस समय श्रीभरद्वाज–याज्ञवल्क्य–संवाद हो चुका था, जब शिवजीने श्रीपार्वतीजीसे यह कथा कही ? याज्ञवल्क्यजीके 'एसेइ संसय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी॥ कहीं सो मित अनुहारि अब उमा संभु संबाद॥' (१। ४७) से विरोध होता है। यदि भरद्वाजजीकी जगह श्रीभुशुण्डिजीका मोह लें तो कुछ अच्छा अवश्य हो जाता है, पर तीनों संवादोंका इन तीन दृष्टान्तोंमें लानेकी बात चली जाती है। ]

नोट-५ यहाँतक बाहरके आवरण कहे, आगे भीतरके आवरण कहते हैं। (पं० रा० कु०)

प० प० प्र०-१ 'चितव जो दिता। (क) इस दृष्टान्तमें यह भेद है कि यहाँ नयनदोष जानबूझकर निर्माण किया गया है। निसर्ग और हिरमाया यहाँ अज्ञान और भ्रमका कारण नहीं है। 'नयन दोष जा कहँ जब होई। 'यह दृष्टान्तसदृश नहीं है। यहाँ नयनदोष प्राकृतिक है, सहज ही पैदा हुआ है और यहाँ 'चितव जो 'में नयनदोष जानबूझकर अल्पकालके लिये निर्माण किया गया है—दोनोंमें इतना भेद है। पाखण्डीलोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। रावण ठीक-ठीक जानता था पर जानबूझकर प्रभुपर मनुष्यत्वका आरोप करता रहा। (ख) मोहपिशाचग्रस्त पाखण्डी हिरपदिवमुख और 'जानिहं झूठ न साँच' वालोंके मोहभ्रमादिके हेतु भिन्न-भिन्न होते हैं, पर 'प्रभु पर मोह धरहिं' यह कार्य एक ही है।

२ 'नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा' इति। 'सोहा' एकवचन है। 'धूरि' कर्ता होता तो 'सोही' चाहिये था। तम, धूम, धूरि तीनोंको साथ ले लें तो 'सोहिंहं' चाहिये था। अतः 'नभ सोहा' ऐसा लेनेसे अर्थ होता है कि तम, धूम और धूरिके कारण आकाश सोहता है, उसकी कुछ हानि नहीं होती।

तम (अन्धकार) में ही आकाशकी शोभा मनोहर लगती है। दिनमें सूर्यके प्रकाशमें आकाश नयनमनोहर नहीं होता। रामचिरित्रमें अज्ञान, मोह, भ्रम, हर्ष-शोक आदि विकार जो दीखते हैं वे उनकी शोभा ही बढ़ाते हैं—'फूलें कमल सोह सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा।' रात्रिमें ही असंख्य तारागण, ग्रहादिक आकाशस्थ देदीप्यमान मणिदीपोंके समान उस सुनील आकाशपटलपर मनोहर लगते हैं, उससे प्रसन्नता और शीतलताका लाभ होता है। उसपर भी यदि राकारजनी और राकाशिश हों तब तो उस मनोहरतासे परमानन्द आदि होते हैं और चकोरको तो परम सुख और सुधाकी प्राप्ति होती है। चक्रवाक दु:खी होते हैं। निर्गुण ब्रह्ममें मायाका

संयोग होनेपर सगुण ब्रह्म दीखता है, इसमें यदि 'राका रजनी भगित तव राम नाम सोइ सोम' और 'रामचिरित राकेसकर' भी हों तो सन्त-चकोरोंको सुखकी परम सीमा ही उपलब्ध होती है। तम तमोगुणका प्रतीक है, अज्ञानका उपमान है। वह आकाशस्थ तम आकाशको स्पर्शतक नहीं करता। इसी प्रकार राम-कृष्णादिके तमोगुणी चिरित भी भक्तोंको सुखदायक, दुर्जनोंको विमोहक और सुरहितकारी ही होते हैं।

३ 'धूम' धूसर होता है पर ऊर्ध्वगामी है और ऊर्ध्वगित सत्त्वगुणका लक्षण है—'ऊर्ध्व गच्छिन सत्त्वस्थाः' (गीता) अतः धूमसे भगवान्के सत्त्वगुणी चिरत्र समझना चाहिये। निर्गुण-निराकार ब्रह्ममें सत्त्वगुण भी नहीं है। धूमको आकाशमें फैलानेमें वायुकी आवश्यकता है, वातकी मदद बिना गितका अस्तित्व ही नहीं रहता। वायु (=माया)+निर्गुण-निराकार ब्रह्म=सगुण-साकार ब्रह्म। उनके सत्त्वगुणी लीलाचिरत आकाशगामी धूमके समान आकाशकी शोभाके वर्धक ही होते हैं। प्रतिक्षण इस धूमकी गित और दिशा पलटती है। वह आकाशगामी धूम भी नयनमनोहर होता है, इसीसे लोग उसका फोटो लेते हैं। इन चिरत्रोंके पठन-पाठन, कथन-श्रवण और अनुकरणसे ज्ञान-भिक्त-लाभ होता है और जैसे वह धूम आकाशमें समा जाता है, वैसे ही ज्ञानी भक्त जीव ब्रह्ममें लीन हो जाता है अथवा हिरधामगमनरूपी सर्वोत्तम परमोच्च गितको प्राप्त होता है।

४ 'धूरि' रजोगुणका प्रतीक है। धूरि=रज। 'रज मग परी निरादर रहई' पर 'गगन चढ़त रज पवन प्रसंगा।' आकाशमें चढ़नेके लिये इसे भी पवनकी आवश्यकता है। वह आकाशगामी रज आकाशकी शोभा ही बढ़ाती है। वैसे ही प्रभुके रजोगुणी चरित हर्ष-शोक, विरह-विलापादि, कामीजनोंके-से चरित्र विवाहोत्सव, पुत्र-जननादि सभी चरित्र रजोगुणी हैं। पर इन चरित्रोंके पठन-पाठनादिसे जीवके हृदयाकाशका रजोगुण भाग जाता है और वह स्वच्छ निर्मल बन जाता है। वायु और अग्नि (सूर्यकी उष्णता) की सहायतासे जो वाष्प तैयार होता है उसको जलधर बनानेके लिये आकाशस्थ अति सूक्ष्म रजःकणोंका ही उपयोग होता है और वह जलद जगजीवनदाता होता है, वाष्प नहीं। निर्गुण ब्रह्मरूपी आकाशमें रजोगुणी सगुणचरित्ररूपी लीलाधूरि मायारूपी पवनकी गतिसे उड़ती है। भाव कि वह निर्गुण ब्रह्म ही करुणाघन, दयाघन बनकर कृपावारिकी वृष्टि करता है 'कृपा-बारिधर राम खरारी' भक्त भव-हारी होते हैं। निर्गुण ब्रह्म ग्रीष्म-ऋतुके दिवसके आकाशके समान है। जीवके हृदयका रजोगुण 'रज मग परी निरादर रहई' के समान 'सबके पद प्रहार नित सहई'। सगुण चरित्रमें त्रिगुणात्मक लीला ही मनोहर और प्रलोभनीय होती है।

वि० त्रि०—अब विक्षेप कहते हैं। आवरणसे आत्माका अज्ञान होता है, विक्षेपसे द्वैतकी प्रतीित होती है। अपनी आँखमें उँगलीद्वारा विक्षेप हुआ, चन्द्रमाको कोई विक्षेप नहीं हुआ, अच्छी तरह मालूम है कि एक है, पर चन्द्रमा दो दिखलायी पड़ने लगते हैं। जगत्का आभास कर्म-दोषोंसे उत्पन्न है, उसकी निवृत्ति ज्ञानमात्रसे नहीं हो सकती। चूक अपनी है, चन्द्रमाकी नहीं। इसी भाँति अपना द्वैत भाव राममें दिखायी पड़ता है। जबतक कार्यका लय नहीं होगा, व्यवहारलय नहीं हो सकता। इसी भाँति स्वयं मलावृत होनेसे रामजीमें मिलनता दिखायी पड़ने लगती है। हमें जब अन्धकार, धूम और धूिलका अनुभव होता है, तब कहते हैं कि आकाश अन्धकार, धूम और धूिलसे भर गया। तमसे सूक्ष्म, धूमसे स्थूल और धूिलसे स्थूलतर मल कहा। यहाँ ब्रह्मकी उपमा आकाशसे दी गयी, क्योंकि आकाश और चिदात्मा विलक्षण नहीं हैं। दोनों ही सूक्ष्म, निर्मल, अज, अनन्त, निराकार, असंग और सबके भीतर-बाहर व्याप्त हैं। चैतन्यपूर्ण आत्मा ही आकाश है, उसमें किसी वस्तुका लेप नहीं हो सकता। जीव समझता है कि जैसी हमें सच्ची विकलता होती है, वैसी ही रामजीको भी होती है। यह निर्गुण-निराकारमें अध्यासका उदाहरण है। वह सबका प्रकाशक है, उसमें अज्ञानान्धकार कहाँ?

बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥ ५॥ सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥ ६॥ शब्दार्थ—करन (करण)=इन्द्रियाँ। सचेत=चेतनयुक्त चैतन्य, सजग, स्फूर्त। प्रकासक=प्रकाश करनेवाले। जिसकी सत्तासे किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व कायम रहे वह 'प्रकाशक' और वह वस्तु 'प्रकाशय' कहलायेगी। जैसे अन्धेरेमें दीपकद्वारा हम किसी वस्तुको देखते हैं तो दीपक 'प्रकाशक' है और वह वस्तु 'प्रकाशय' है। दीपकको हटा दिया जाय तो वह वस्तु स्वयं लुप्त हो जायगी। इसी तरह श्रीरामजी समस्त वस्तुओंके प्रकाशक हैं। (लाला भगवानदीनजी) उनके सत्तारूपी प्रकाशसे जगत् भासित होता है, अनुभवमें आता है, अतः जगत् प्रकाशय है, जैसा आगे कहते हैं।

अर्थ—विषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके देवता और जीव सब-के-सब (प्रतिलोमरीतिसे) एक-दूसरे (की सहायता) से चैतन्य होते हैं॥५॥ जो सबका परम प्रकाशक है (अर्थात् जिसके कारण सबका अस्तित्व अनुभवमें आता है) वही अनादि (ब्रह्म) अयोध्यापित श्रीरामजी हैं॥६॥

टिप्पणी—१ (क) 'विषय करन 'इति। पूर्व कह आये हैं कि श्रीरामजी सहज प्रकाशरूप एवं प्रकाशनिधि हैं—'सहज प्रकासरूप भगवाना।—''पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि।'(११६) अब उनका प्रकाश कहते हैं। विषय इन्द्रियों से, इन्द्रियाँ देवताओं से और देवता जीवसे उत्तरोत्तर सचेत हैं। विषय, करण आदि एक-से-एक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। विषयमें इन्द्रियों को आकर्षण करनेकी शक्ति है, यही विषयकी चैतन्यता है।\* [विषय, इन्द्रियाँ उनके देवताओं के नाम निम्न चार्ट (नकशे) से स्पष्ट हो जायँगे। प्रत्येक इन्द्रियपर एक-एक देवताका वास है; यथा—'इंद्री द्वार झरोखा नाना। तहँ तहँ सुर बैठे किर थाना॥ आवत देखिहँ विषय बयारी। ते हिठ देहिं कपाट उघारी॥' (उ० ११८) इन्द्रियों चेतनता उनके देवताओं से आती है, यदि देवता अपना वास उनपरसे हटा लें तो वे कुछ काम नहीं कर सकतीं, इसी भाँति विषय इन्द्रियों से चेतनता पाते हैं और इन्द्रियों देवता जीवसे प्रकाश पाते हैं। शरीरके जीवरहित होनेपर देवता इन्द्रियोंको सचेत नहीं कर सकते। जीव भी बिना श्रीरामजीकी सत्ताके कुछ नहीं कर सकता है।

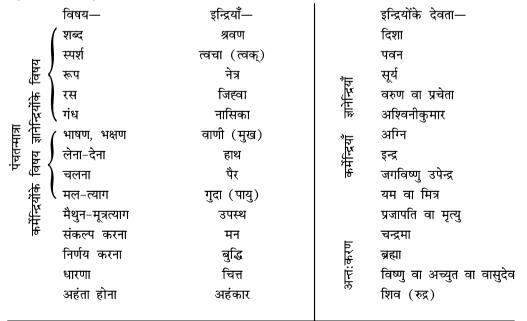

<sup>\*&#</sup>x27; विषय' का अर्थ देश और आश्रय भी होता है। इस अर्थको लेकर किसीका कहना है कि करण, सुर और जीव सभीका आश्रय या देश देह है, इस तरह 'विषय' का अर्थ देह भी होता है। देह जड़ होनेपर भी जीवका चैतन्य लेकर ही सचेत होता है।

नोट—१ 'विषय करन सुर—' इति। अद्वैतमतानुसार भाव यह कहा जाता है कि 'जीव चेतन है, सुर भी जीव होनेसे चेतन हैं और विषय तथा करण जिसमें मनका भी समावेश है मायाके कार्य होनेसे जड़ हैं। जैसे तारमें बिजली और कोयलेमें अग्निके प्रविष्ट होनेसे तार तथा कोयला प्रकाशरूप देखनेमें आता है, वैसे ही चेतन जीव मनमें व्याप्त होनेसे मन चैतन्ययुक्त अर्थात् सचेत होता है। मनसे और देवताओंसे इन्द्रियाँ तथा देह सचेत होते हैं। जीव ब्रह्मका प्रतिबिम्ब है। अतः जैसे चन्द्रका प्रकाश और जल आदिमें पड़े हुए सूर्यप्रतिबिम्बका प्रकाश वस्तुतः सूर्यके ही प्रकाश हैं वैसे ही जीवका चैतन्य भी श्रीरामजीका ही है। इस प्रकार श्रीरामजी सबके परम प्रकाशक अर्थात् सबको सचेत करनेवाले हैं।

नोट—२ विशिष्टाद्वैतमतानुसार जीव स्वयं चेतन है तथापि प्रलयावस्थामें देह, मन, इन्द्रियाँ आदि न होनेसे वह जडवत् ही रहता है। जब श्रीरामजीकी इच्छासे देहादिकी सृष्टि होती है तब उसमें प्रविष्ट होकर वह चेतनताका व्यवहार करता है। अतः उसको भी सचेत करनेवाले श्रीरामजी हुए। अथवा मायावशात् यह जीव अचेत अर्थात् अज्ञानाच्छादित रहता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, इत्यादिका ज्ञान उसको नहीं रहता। जब श्रीरामजीकी कृपा होती है तब वह सचेत होता है।

टिप्पणी—२ 'सब कर परम प्रकासक जोई। '' इति। (क) सबके 'परम प्रकासक' कथनका भाव कि करण, सुर और जीव-ये सब एक-ही-एकके प्रकाशक हैं और श्रीरामजी सबके प्रकाशक हैं। पुन:, भाव कि करण, सुर और जीव-ये सब प्रकाशक हैं और श्रीरामजी 'परम प्रकासक' हैं। इन्द्रिय-सुर-जीवके प्रकाशसे विराट् (समिष्ट ब्रह्माण्डगोलक) चैतन्य न हुआ, किन्तु श्रीरामजीके प्रकाशसे चैतन्य हुआ। [यथा—'**वर्षपगसहस्रान्ते** तदण्डमदकेशयम्। कालकर्मस्वभावस्थो जीवोऽजीवमजीवयत्॥' (भा० २।५। ३४) अर्थात् वह अण्ड एक सहस्र वर्षतक जलमें पड़ा रहा, तदनन्तर काल-कर्म-स्वभावस्थित जीव (सबको अपने स्वरूपमें स्थित रखनेवाले परमात्मा) ने उस निर्जीव अण्डको सजीव कर दिया। ] (ख) 'राम अनादि अवधपति सोई' अर्थात् जो सबका परम प्रकाशक परमात्मा है वही श्रीरामजी हैं। 'अनादि' का भाव कि विषयकरणादिके आदि श्रीरामजी हैं और श्रीरामजीका आदि कोई नहीं है वे अनादि हैं। अनादि देहलीदीपकन्यायसे राम और अवधपति दोनोंके साथ है 'अनादि अवधपतिका भाव कि अनादिकालसे अवधपति हैं ('*अनादि अवधपति'* कथनसे अवधकी भी अनादिता सूचित कर दी। इस विशेषणसे जनाया कि त्रेतायुगसे ही ये अवधपति नहीं हुए किन्तु अनादि-कालसे हैं। पुनः, 'अनादि राम' कहनेसे निर्गुण ब्रह्मका बोध होता, इसीसे सगुणवाचक पद 'अवधपति' दिया।) (ग) श्रीरामजी सबके प्रकाशक कैसे हैं यह '**यत्सत्त्वादमुषैव भाति सकलं**ं' मं० श्लो० ६ की व्याख्यामें भी देखिये। अद्वैत और विशिष्टाद्वैत दोनों मतोंके अनुसार ब्रह्म सबका परम प्रकाशक है। अद्वैतमतानुसार ब्रह्मका परमप्रकाशकत्व ऊपर '*विषय करन सर'* पर नोट १ में एक प्रकारसे दिया ही है, दूसरा प्रकार ऐसा है—इस मतमें भ्रमका अधिष्ठान ही उसका (भ्रमका) प्रकाशक है, जैसे रस्सीपर सर्पका भ्रम होता है। यहाँ सर्पका भास करानेवाली रस्सी ही है। रस्सी यहाँ न होती तो सर्पका भास न होता। अत: सर्पका प्रकाशक रस्सी है। परंतु विचार करनेपर रस्सी भी भ्रम ही है; वस्तुत: यह सन है। (सनको ही ऐंटन आदि देनेसे रस्सी, टाट, बोरा आदि अनेक पदार्थ मानते हैं, परंतु सर्वसाधारणको यह बात ध्यानमें नहीं आती) अत: सिद्ध हुआ कि सर्पका प्रकाशक रस्सी है और रस्सीका प्रकाशक सन है; इसलिये सर्पका परम प्रकाशक सन है। ऐसे ही दुनियामें जो ये अनेक पदार्थ अनुभवमें आते हैं उनमें एकका दूसरा प्रकाशक है; जैसे परई, पूरवा आदिका मृत्तिका; घड़ा, लोटा, गिलास आदिका ताँबा; कटक, कुण्डल आदिका सुवर्ण; धोती, कुरता आदिका रूई प्रकाशक है; परंतु मृत्तिका, ताँबा, सुवर्ण और रूई इत्यादिका भी मूल प्रकाशक परब्रह्म ही है। अत: इन सब अनन्त पदार्थोंका परम प्रकाशक (इनका मूलतत्त्व) परब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी ही हैं। विशिष्टाद्वैतमतानुसार भी पूर्व नोट २ में एक प्रकार कहा है, दूसरा—जैसे सूर्य अग्नि आदि सबको प्रकाशित करते हैं, परंतु उनको भी प्रकाशित करनेवाले श्रीरामजी हैं, यथा—'यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यच्चन्द्रमिस यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्।' (गीता १५। १२) इत्यादि।

वि॰ त्रि॰—'निज भ्रम निहं समुझिहं अज्ञानी।'(११७।१) से यहाँतक शिवजीने शारदाकी ओरसे उत्तर दिया।

### जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ज्ञान गुन धामू॥७॥ जासु सत्यता तें जड माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥८॥

शब्दार्थ—**प्रकाश्य, प्रकाशक—**ऊपर चौ० ५-६ में देखिये। **मायाधीस**=मायाका स्वामी वा प्रेरक एवं अधिष्ठाता। **सहाया**=सहायतासे।

अर्थ—यह सब जगत् प्रकाश्य है। मायाके अधिष्ठाता, ज्ञान और गुणोंके धाम श्रीरामजी प्रकाशक हैं॥७॥ जिनकी सत्यतासे जड माया भी मोहकी सहायतासे सत्य-सी जान पडती है॥८॥

टिप्पणी—१ 'जगत प्रकास्य—' इति। ॐअन्तर्प्रकाश (भीतरका प्रकाश) कहकर अब बाहरका प्रकाश कहते हैं। जगत् प्रकाशमान है, श्रीरामजी प्रकाशकर्ता हैं। जगत् कार्य है; उसमें प्रकाश कहकर अब (आगे) जगत्के कारणमें प्रकाश कहते हैं। जगत्का कारण माया है। 'श्रीरामजी मायापित हैं, ज्ञानगुणधाम हैं, इस कथनका भाव यह है कि मायाकी जडता और अवगुण (विकार) इनमें नहीं आते। ये तो मायाको ज्ञान और गुण देते हैं, तब उनसे वह जगत्की रचना करती है, यथा—'एक रचड़ जग गृन बस जाके।'

नोट—१ 'प्रकाशक', 'मायाधीश', 'ज्ञानगुणधाम'। इन विशेषणोंको देकर सूचित करते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी जगत्के प्रकाशक और कारण, और केवल जगत्हींके नहीं वरन् जगत्को रचनेवाली मायाके भी प्रकाशक हैं। मायाको जड़ कहा अर्थात् बताया कि उसमें अपनी कुछ शक्ति नहीं है, उसमें श्रीरामजीको शक्ति है, इसीसे श्रीरामजीको मायाका स्वामी कहा। श्रीभुशुण्डिजीने भी कहा है कि 'माया खलु नर्तकी बिचारी' है (उ० ११६), जैसा नाच श्रीरामजी नचाते हैं वैसा नाचती है। यथा—'सोइ प्रभु ध्रू बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा॥' (७। ७२)

'मायाधीश कहनेसे यह शंका होती है कि मायाके सम्बन्धसे श्रीरामजीमें भी मायाजनित अज्ञान और अवगुण होंगे ? इस शंकाके निवारणार्थ 'ज्ञान गुन धामू', विशेषण दिया अर्थात् श्रीरामजीमें मायाके विकार नहीं हैं, वे तो ज्ञान और गुणोंके धाम हैं, उन्हींसे ज्ञान और गुण पाकर माया जगत्की रचना करती है। (मा० पी० प्र० सं०)

'ज्ञान गुन धामू', ज्ञानादि दिव्य गुणोंके धाम हैं। यथा—'ज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजः-सौशील्यवात्सल्यमार्दवार्जवसौहार्दसौम्यकारुण्यमाधुर्यगाम्भीर्योदार्यस्थैर्यधैर्यशौर्यपराक्रमसत्यकामसत्यसंकल्पकृतित्व-कृतज्ञताद्यसंख्येयकल्याणगुणगुणौघमहार्णव इति रामानुजमन्त्रार्थे।' पुनर्भगवद्गुणदर्पणे यथा—'ज्ञानशक्ति-बलैश्वर्यवीर्यतेजांस्यशेषतः। भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः॥ हेयप्रत्यनीकत्वाशेषत्वाभ्यां सह गुणाष्टकमिदम्। जगदुत्पत्त्यादिव्यापारेषु प्रधानकारणम्॥ आश्रयणभजनोपयोगिनोऽन्ये गुणा वक्ष्यन्ते तत्र सत्यत्वज्ञानत्वानन्तत्वैकत्व-विभुत्वामलत्वस्वातन्त्र्यानन्दत्वादयाः।' इत्यादि। (बैजनाथजी)

मूलरामायणमें नारदजीने श्रीरामचन्द्रजीके अनेक गुण वर्णन किये हैं, जो विशेष देखना चाहें (वा० १।१) देख लें। इनमेंसे यदि एक गुण भी किंचित् मात्रामें किसीमें आ जाता है तो वह महात्मा और सिद्ध हो जाता है।

नोट—२ 'जासु सत्यता तें ने इति। (क) जिन शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं उनका प्रकरणानुसार जो अर्थ ठीक बैठता है वही लिया जाता है, जैसे 'हिर' शब्द मानसमें (१) 'रामाख्यमीशं हिरम्। (मं० श्लो० ६) (२) 'कृपासिंधु नररूप हिरग' (मं० सो० ५) (३) 'कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। (४। १२।७) इत्यादि स्थानों में पृथक् पृथक् अर्थमें आया है। (१) में जीवोंके क्लेश हरनेवाले अथवा भगवान्। (२) में भगवान् अथवा सूर्य और (३) में बन्दर अर्थ लिया गया है। वैसे ही झुठ, मृषा, मिथ्या आदि शब्दोंका प्रयोग तुलसीग्रन्थावलीमें भिन्न-

भिन्न स्थलोंमें भिन्न-भिन्न अर्थोंमें हुआ है। यथा—'झूठेहुँ हमिहं दोष जिन देहू।'(२।२८।३) 'सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं।'(२।२१०) 'झूठइ लेना झूठइ देना।'(७।३९) 'झूठो है झूठो है झूठो सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है।' (क० उ० ३९) 'मृषा न कहउँ मोर यह बाना।'(७।१६।७) 'छाँड़हु नाथ मृषा जल्पना।' (६।५६) 'मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। ता कहँ संत कहिंह सब कोई॥'(७।९८) इत्यादि स्थलोंमें जहाँ जो अर्थ ठीक बैठता है वही लिया गया है।

इसी प्रकार 'झूठेड सत्य जाहि बिनु जानें।' (१।११२।१) में जो अर्थ ठीक बैठता है वह दिया गया। वहाँ 'सत्य' के प्रतिपक्षमें 'झूठ' शब्द दिया गया, उसीके अनुसार यहाँ भी 'सत्य इव' कहनेसे इसके प्रतिपक्षमें 'झूठ' का ग्रहण होता है। सत्य इव भासती है अर्थात् सत्य नहीं है, झूठ है। इस 'झूठ' का अर्थ यहाँ परिवर्तनशील अर्थात् परिणामी, बदलनेवाला, अस्थिर। और 'सत्य' का अर्थ 'परिवर्तनरहित अर्थात् अपरिणामी, न बदलनेवाला, स्थिर' है।

माया अर्थात् मायाका कार्य जगत् झूठा है और श्रीरामजी सत्य हैं। जैसे जल ठंडा है और अग्नि उष्ण है। इस भेदको न जाननेवाले मनुष्यको यदि गर्म जल दिया जाय तो वह उसका उष्णता-धर्म जलका ही धर्म समझेगा, वैसे ही जगत् श्रीरामजीमें मिला हुआ है इसिलये कभी-कभी जगत्में सत्यत्वका अनुभव हो जाता है, यद्यपि वह सत्यत्व-धर्म श्रीरामजीका ही है। मोहवशात् इस भेदको और श्रीरामजीको न जाननेसे अज्ञानी जीव इस सत्यत्वको जगत्का ही मान बैठते हैं और उसमें फँसकर दु:ख उठाते हैं।

'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने' में श्रीरामजीको न जाननेसे झूठ सत्य जान पड़ता है यह बताया था और यहाँ बताते हैं कि श्रीरामजीकी सत्यतासे माया सत्य-सी जान पड़ती है। इन दोनों वाक्योंको विचार करनेसे यह बात सिद्ध होती है कि जगत्में भासमान सत्यत्व वस्तुत: श्रीरामजीका है, जब हम रामजीको जानेंगे तब हमें यह ज्ञान हो जायगा कि यह सत्यत्व श्रीरामजीका है।

पूर्व 'बिषय करन' को सचेत और जगत्का प्रकाश करनेवाला कहा और यहाँ श्रीरामजीको 'मायाधीस' कहा, उससे जान पड़ा कि माया अर्थात् विषयकरण और जगत् भी कोई एक सत्य वस्तु है जिसके अधीश श्रीरामजी हैं। उसके निराकरणार्थ कहते हैं कि 'जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव ।' अर्थात् माया सत्य नहीं है, उसका सत्य-सा भासना श्रीरामजीकी सत्यतासे है।

जैसे 'यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं''। इस प्रसंगकी कुछ बातें 'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने।' (११२।१) में किवने खोलीं, वैसे ही 'झठेउ सत्यः'' की कुछ विशेष बातें यहाँ खोलते हैं।

'झूठेउ सत्य' से यह अर्थ होता है कि झूठा भी सत्य है। अथवा जो द्वैत-अद्वैत दोनोंको सत्य मानते हैं उनके मतानुसार 'झूठ भी है और सत्य भी है' ऐसा भी अर्थ होता है। अत: गोस्वामीजी अपना अभीष्ट अर्थ स्पष्ट करनेके लिये यहाँ 'भास सत्य इव' पद देते हैं अर्थात् माया वस्तुत: सत्य नहीं है, किन्तु श्रीरामजीकी सत्यतासे सत्य भासित होती है।

'बिषय करन सुर जीव समेता' से लेकर यहाँतक तीन बातें दिखायीं। एक यह कि इन सबोंके सचेत करनेवाले श्रीरामजी हैं। दूसरे यह कि जगत्—मात्रको प्रकाशित करनेवाले (अर्थात् जिनके कारण हमें जगत् अनुभवमें आता है वह) भी श्रीरामजी ही हैं। तीसरे यह कि उनमें जो सत्यत्व भासता है वह भी श्रीरामजीके सत्यत्वसे ही भासता है। यथा—'तस्य भासा सर्विमदं विभाति।' (मुण्डक० २। २। १०) जैसे 'रज्जु सर्प' के संचलन, भास, सत्यत्व आदि सब गुणधर्म उसके अधिष्ठान 'रज्जु' के ही हैं वैसे ही यह जगत् श्रीरामजीमें भासित होनेसे इस जगत्के चेतनत्व, भास और सत्यत्व सब गुणधर्म श्रीरामजीके ही हैं, यह बात उपर्युक्त प्रसंगसे जनायी है।

मा० पी० प्र० सं०—स्थूल शरीरकी सत्तासे नख और बाल बढ़ते हैं, यदि इन दोनोंको शरीरसे अलग

कर दें तो स्थूल शरीरको किंचित् पीड़ा नहीं होती। इसी प्रकार ईश्वरकी सत्तासे जड़ मायामें सत्यकी प्रतीति होती है, उसके अलग हो जानेसे जीवको दु:ख नहीं, वरन् सुख ही होता है। पुनः जैसे चुम्बक पत्थरकी सहायतासे लोहा (जड़ वस्तु) चैतन्य (चलता हुआ) जान पड़ता है, वैसे ही माया-मोहकी सहायतासे सत्य जान पड़ती है। (यह भाव अध्यात्मरामायणके आधारपर होगा। यह अद्वैत मत है।) अध्यात्मरामायण सर्ग १ श्लोक १८—२० में शिवजीके वचन इस प्रसंगपर ये हैं—'सर्वान्तरस्थोऽिप निगृह आत्मा स्वमाययासृष्टिमदं विचष्टे। जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्मिन्धी चुम्बकलोहविद्ध॥ एतन जानन्ति विमूहवित्ताः स्वाविद्यया संवृतमानसा ये। स्वाज्ञानमप्यात्मिन शुद्धबुद्धे स्वारोपयन्तीह निरस्तमाये॥' अर्थात् प्रभु सब जीवोंके अंदर बसे हैं, परन्तु बहुत गुप्त हैं, अपनी मायासे रचे हुए इस संसारको देख रहे हैं। जगत् जड़ है तब भी उनके प्रभावसे नित्य ही इस प्रकार परिभ्रमण कर रहा है जैसे जड़ लोहा चुम्बक पत्थरके प्रभावसे। अर्थात् यह जो मायाका दृश्य है यह प्रभुकी सत्ताके कारण सत्य-सा देख पड़ता है। ऐसा न जानकर अपने मनपर अविद्यामायाका आवरण डाले हुए मूर्ख लोग अपने अज्ञानको आत्मरूप, शुद्ध-बुद्ध, मायासे परे प्रभुमें आरोपण करते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'जासु सत्यता तें जड़ माया' इति। आगे इसीको दृष्टान्त देकर दिखाते हैं। झूठी मायाके सम्बन्धसे रामजी न देख पड़े, किन्तु असत्य मालूम हुए, यथा—'गगन घनपटल निहारी। झाँपेउ भानु कहिंह कुबिचारी॥', 'मायाछन न देखिये जैसे निर्गुन ब्रह्मां। रामजी सत्य हैं; उनकी सत्यतासे झूठी माया सत्य जान पड़ी। (ख) जो असत्य और जड़ माया श्रीरामजीकी सत्तासे सत्य और चेतन भासती है—ऐसा कहनेसे यह पाया जाता कि सभीको माया सत्य प्रतीत होती है, इससे 'मोह सहाया' पद दिया। भाव यह कि जिसको मोह है, उसीको माया सत्य भासती है, अन्यको नहीं। यथा—'बदन हीन सो ग्रसइ चराचर पान करन जो जाहीं', 'जिम अबिबेकी पुरुष सरीरहि।' (२। १४२) (मोह, अज्ञान, अविवेक पर्याय शब्द हैं। अविवेकी मनुष्य अपनेको देह समझकर देहके ही पालन—पोषणमें लगा रहता है। यदि मोह न होता तो वह देहको जड़, असत्य और अपनेको उससे भिन्न चेतन अमल सुखराश जानता) जो मोहरहित ज्ञानी पुरुष हैं जैसे श्रीशुक—सनकादिकजी, उनको तो वह असत्य ही देख, समझ पड़ती है। (प्र० सं०) (ग) पुन:, यहाँ श्रीरामचन्द्रजी और माया दोनोंका प्राबल्य दिखा रहे हैं। श्रीरामजीमें इतनी सत्ता है कि असत्यको सत्य प्रतीत करा देते हैं और मायामें इतनी असत्यता है कि ऐसे ईश्वरको असत्य कर देती है। देखिये, गरुड़को मोहमें डाल दिया, यथा—'ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेउँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं। — '। (७। ५८) इसी तरह सतीजीको, यथा—'बहरि राम मायहि सिर नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झठ कहावा।।' (प्र० सं०)

वि॰ त्रि॰—माया अघटित-घटना-पटीयसी है। उसके अधीश बनकर सगुण हुए। मिथ्या माया जड़ है। उसमें प्रकाशन-शक्ति नहीं है। परिच्छेदके अवभासको अनात्मभास कहते हैं, वही अविद्या, जड़ शक्ति, शून्य या प्रकृति कहलाता है। ब्रह्म चेतन है, उसकी सत्यतासे जड़ माया (संसार), मोह (अज्ञान) की सहायतासे सत्य-सी मालूम होती है। भाव यह कि श्रीरामजीमें जो 'विरह विकलतादि' तुमने देखा वह माया थी, सत्य नहीं था। जब रामजीमें सारा संसार बिना हुए दिखायी पड़ता है तो उतना विरह विकलतादिका बिना हुए दिखायी पड़ना कौन-सी बड़ी बात थी। तुम्हारे अज्ञानकी सहायतासे वह सब सत्य दिखायी पड़ा।

# दोहा— रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानुकर बारि। जदिप मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकै कोउ टारि॥ ११७॥

शब्दार्थ—रजत=चाँदी। भास (सं०)=भासती है=चमकती है; प्रतीत होती है। भास (संज्ञा)=प्रतीति। भानुकर=भानु (सूर्य) कर (किरण)। भानुकर बारि—(१।४३।८) 'तृषित निरिख रिबकर भव बारी— 'में देखिये। मुषा=अयथार्थ ज्ञानका विषय, धोखा देनेवाला। टारना=हटाना।

अर्थ—जैसे सीपमें (व्यवहारात्मिका) रजतका भास और जैसे सूर्यिकरणमें (व्यवहारात्मक) जलका भास, यद्यपि ये (व्यवहारात्मिक रजत और व्यवहारात्मक जल दोनों) तीनों कालों (भूत, भविष्य, वर्तमान) में मिथ्या हैं (तथापि) इस 'भ्रम' को कोई हटा नहीं सकता। (भाव कि भ्रम हो जाता ही है)॥ ११७॥

टिप्पणी—१ जैसे सीपमें चाँदीका भास होता है और सूर्यिकरणमें जलका, वैसे ही श्रीरामजीकी सत्यतामें माया सत्य भासती है। (पिछली चौपाई 'जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥' में जो कहा उसीका दृष्टान्त इस दोहेमें दे रहे हैं। वहाँ मायाका स्वरूप कहा, यहाँ उसका दृष्टान्त दिया।) सीप सत्य है, (उसमें) चाँदी (का भास) झूठ है। सूर्यिकरण सत्य है, (उसमें) जल (का भास) झूठ है। ऐसे ही श्रीरामजी सत्य हैं, माया झूठी है।

टिप्पणी—२ यहाँ दो दृष्टान्त दिये हैं—सीपमें चाँदीका भ्रम और रिविकरणमें जलका भ्रम। दो दृष्टान्त इसिलये दिये कि श्रीरामजीके दो रूप हैं, एक निर्गुण दूसरा सगुण। (इन्हों दोका प्रसंग यहाँ चला जा रहा है।) दो रूप, यथा—'जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुनप्रेरक सही।' सगुण स्थूल है, इससे सगुण रूपके दृष्टान्तमें 'सीप' को कहा, क्योंकि 'सीप' स्थूल है। निर्गुणरूप सूक्ष्म है; उसके लिये रिविकरणका दृष्टान्त दिया, क्योंकि सूर्यिकरण भी सूक्ष्म है। अथवा, जो दृष्टान्त मायाके लिये दिया, वही आगे जगत्के लिये देते हैं; इसीसे यहाँ दो दृष्टान्त दिये—एक मायाके लिये, दूसरा जगत्के लिये। [पुन: ऐसा भी कह सकते हैं कि रज्जुसर्प अँधेरेका दृष्टान्त है और रजत–सीप तथा मृगजल पूर्ण प्रकाशके दृष्टान्त हैं जिनमेंसे एक निकटका और दूसरा दूरका है।]

नोट—१ समन्वय-सिद्धान्तानुसार 'मृषा' शब्दका अर्थ 'अयथार्थ ज्ञानका विषय, धोखा देनेवाला, परिवर्तनशील इत्यादि ही माना जाता है, जैसा कि 'झूठंड सत्य' की व्याख्यामें लिख आये हैं। 'तिहु काल' का भाव कि यह आजहीका ऐसा नहीं है, भूतकालमें भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही 'मृषा' रहेगा। 'भ्रम न सकइ कोड टारि' का भाव कि यह जानते हुए भी कि शुक्ति-रजत और मृगजल सदा ऐसा ही धोखा देते हैं तब भी इनके धोखोमें लोग आ जाते हैं। 'जदिप' कहकर इसमें यह विलक्षणता दिखायी।

इस सिद्धान्तानुसार शुक्ति-रजत और मृगजल दोनों हैं और सदा अपने अधिष्ठानमें, अर्थात् रजत-शुक्तिमें और जल सूर्यिकरणमें स्थित हैं। इसका समर्थन 'झूठेड सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥' (११२।१) में किया जा चुका है। एक समाधान और यह भी है कि नैयायिकोंने चाँदीको तेज माना है और शुक्ति पृथ्वीतत्त्व है। पंचीकरणके अनुसार पृथ्वीमें तेजका अष्टमांश है। अत: शुक्तिमेंके पृथ्वीतत्त्वका अंश आच्छादित होनेसे उसमें स्थित तेजस्तत्त्वका अनुभव होता है। तब उसमें चाँदीका भास होता है। इसी प्रकार सूर्यिकरण तेज है और पंचीकरणानुसार तेजमें जलतत्त्वका अष्टमांश है। जब तेजस्तत्त्वका आच्छादन होता है तब किरणोंमें जलतत्त्वका भास होता है। [श्रीरामानुजाचार्यस्वामी, स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी और श्रीप्रभाकरजी आदि वेदवेत्ताओंका यह निश्चित सिद्धान्त है कि सम्पूर्ण ज्ञान सत्य है—'यथार्थं सर्विक्जानिमिति वेदविदां मतम्।' (श्रीभाष्य) और श्रुति-स्मृतियोंमें भी त्रिवृत्करण, पंचीकरण और सप्तीकरण आदिसे सीपमें रजतकी तथा रविकिरणमें जलकी नित्य सत्यता समझायी गयी है। रज्जुमें सर्पका, सीपमें रजतका तथा रविकिरणमें जलका भ्रम उसकी स्वल्पसत्ताका प्रत्यावक है। जहाँपर जिसकी सत्ता स्वल्पमात्र भी नहीं रहती, वहाँ उसका भ्रम नहीं होता। जैसे सीपके ही पृष्ठभागपर अथवा तमालपत्रादिमें रजतका भान नहीं होता; क्योंकि वहाँ रजतकी स्वल्प सत्ता भी नहीं है। (वे० भू०)]

इसपर यह शंका हो सकती है कि इस सिद्धान्तके अनुसार जब शुक्तिमें रजत और सूर्यिकरणमें जल सूक्ष्मरूपसे है ही तब उसके ज्ञानको 'भ्रम' क्यों कहा गया? इसका समाधान यह है कि उसके ज्ञानको यहाँ 'भ्रम' नहीं कहा गया, किंतु वह वस्तुत: 'मृषा' अर्थात् अयथार्थ ज्ञानका विषय, अस्थिर और परिवर्तनशील है तथापि हम उसे यथार्थ ज्ञानका विषय, स्थिर और परिवर्तनरहित समझते हैं; यही 'भ्रम' है।

नोट—२ बाबा जयरामदासजी—'जासु सत्यता ते जड़ माया—'यह चौपाई अद्वैतमतके समर्थनमें उद्धृत की जाती है। यहाँ यह कहा जाता है कि मायाको असत्य कहा गया है, अतः यह अद्वैतवाद है। परंतु इसके ऊपरकी चौपाई देखिये—'जगत प्रकास्य प्रकास्य प्रमासक रामृ। मायाधीस ज्ञान गुनधामृ॥' इसमें श्रीरामजीको मायाधीश कहकर स्पष्ट मायावाद सूचित किया गया है तथा जगत् शब्द जड़ मायाके पर्यायवाची शब्दके रूपमें व्यवहत हुआ है। दोहेके नीचेकी चौपाई 'एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई। जदिप असत्य देत दुख अहई॥' में भी जगत्का भासना ही असत्य कहा गया है; क्योंकि यहाँ भी वही स्वप्नकी उपमा दी गयी है; यथा—'जौं सपने सिर काटे कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होई॥' और इस भ्रमका हटना सिवा रामकृपाके और किसी साधनसे सम्भव नहीं है—'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥' यद्यपि यह भ्रम तीनों कालमें मिथ्या है, अर्थात् यह जगत् तीनों कालमें रामरूपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, फिर भी उस भ्रमको कोई भी अपने पुरुषार्थसे हटानेमें समर्थ नहीं है जैसा कि 'रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानुकरबारि। जदिप मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि॥' इस दोहेमें कहा है। यहाँ 'रजतसीप' की उपमासे 'विद्यामाया' और 'भानुकरबारि' की उपमासे अविद्यामायाको सूचित किया गया है; क्योंकि विद्यामाया—'एक रचइ जग गुन बस जाके' दुःखद नहीं है, परंतु वह नानारूप—जगत्को भासित कराकर, पर्दा—सा डालकर भ्रम उत्पन्न करती है और दूसरी अविद्यामाया मृगतृष्णाकी भाँति 'मैं', 'मोर', 'तैं', 'तोर' बन्धनवाली दुःखरूपा है, यथा—'एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकृपा॥'

इन दोनों प्रकारकी मायाओंसे युक्त जगत् न कभी पहले भूतकालमें ही रामरूपको छोड़कर वस्तुत: इस नानारूपमें था, न अब वर्तमानकालमें ही है और न आगे कभी भविष्यमें ही इसका यह नानात्व वास्तविक होगा; तीनों कालोंमें यह जगत् भगवत्स्वरूप ही सत्य है। इसीसे कहा गया है—'एहि बिधि जग' अर्थात् इस प्रकारका यह जगत् जो 'हिर आश्रित रहई' अर्थात् जिसके आश्रय केवल श्रीरामजी ही हैं, जिनका यह विश्वरूप है—'विश्वरूप रघुबंसमिन करहु बचन बिश्वास।' अतएव यहाँ भी माया या जगत्को मिथ्या न कहकर उसके नानात्व भ्रमको ही मिथ्या कहा गया है, जो भ्रम श्रीरामकृपासे ही मिटता है। भ्रम मिटनेपर जीवको यह संसार श्रीरामरूप भासने लगता है तथा वह भ्रमजनित दु:खसे मुक्त होकर सुखी हो जाता है। इसलिये यहाँ भी अद्वैतवादसे कोई सम्बन्ध नहीं है। (मानसरहस्य)

नोट—३ वे० भू०—वेदान्तप्रकरणमें गोस्वामीजी 'असत्य' और 'जड़' शब्दोंको पर्यायवाची तथा 'सत्य' और 'चेतन' शब्दोंको पर्यायवाची मानते हैं । यह निम्न चौपाई और विनयके पदसे स्पष्ट हो जाता है—'जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥' अर्थात् जिस ब्रह्मकी चैतन्यतासे सहायक भूत अपने कार्य मोहके सिहत जड़ माया भी चैतन्य भासित होती है, वह दयालु ब्रह्म रघुकुलावतीर्ण श्रीरामजी ही हैं। यदि यहाँ 'सत्य इव' का 'चैतन्य इव' अर्थ न किया जायगा तो 'जड़' शब्दकी कोई गित ही नहीं रह जाती। अतएव 'जड़' शब्दके साहचर्यसे मायामें सत्यका अर्थ चैतन्य और 'असत्य' का अर्थ जड़ मानना नितान्त आवश्यक है। मायाको मिथ्या माननेको तो ग्रन्थकार ही विनयपित्रका और कवितावलीमें मना कर रहे हैं। यथा 'जौं जग

१-परंतु गोस्वामीजीने इस ग्रन्थमें श्रीरामजीको सत् (सत्य चित्) (चेतन) एक साथ ही अनेक बार कहा है। यथा 'ब्यापक एक ब्रह्म अबिनासी। सत चेतनघन आनँद रासी॥'(१।२३।६) 'राम सिच्चदानंद दिनेसा॥'(१।११६।५) 'सोइ सिच्चदानंदघन----॥'(७।२५) इत्यादि। यदि सत्य और चेतन पर्याय होते तो क्या इस प्रकार एक साथ इनका प्रयोग हो सकता है ? (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)

२-परंतु इसपर शंका होती है कि यहाँ जड़ शब्द एक बार और सत्य शब्द दो बार आया है। अत: विशेष होनेसे सत्य शब्दकी प्रितयोगितामें जड़का अर्थ मिथ्या क्यों न किया जाय ? जैसा कि आगेके दोहा 'जदिप मृषा तिहुँ काल' में स्पष्ट कहा ही है, इसी प्रकार अन्यत्र भी 'असत्य' मिथ्या आदि शब्दोंका प्रयोग किया ही है। वहाँ भी क्या ऐसी ही खींचातानी करके अर्थ किया जाय जो सर्वथा अनुचित है। (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)।

मृषा तापत्रय अनुभव होत कहहु केहि लेखे?' १ 'झूठो है झूठो है झूठो सदा जग संत कहंत जे अंत लहा है। ताको सहै सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हहा है। जानपनीको गुमान बड़ो तुलसीके बिचार गँवार महा है।' (क० उ० ३९) अद्वैतिसिद्धान्त प्रांतिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक तीन सत्ताओंको मानता है। गोस्वामीजीने इनको कहीं भी स्पष्ट न लिखकर अद्वैतिसिद्धान्तोंको भ्रमात्मक माना है यथा—'कोइ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रबल किर मानै। तुलिसिदास परिहरै तीनि भ्रम सो आपनु पहिचानै॥' भाव यह है कि प्रकृतिको सत्य कहनेवाले सांख्यवादको, असत्य माननेवाले अद्वैतवादको और दोनों सिद्धान्तोंको प्रबल माननेवाले द्वैताद्वैत (भेदाभेद) वादके सिद्धान्तोंको भ्रमात्मक कहते हुए परित्याग करनेके लिये बतलाया गया है।

कोई-कोई समझते हैं कि रजत-सीप आदि दृष्टान्त केवल अद्वैतवादियोंके ही हैं। ऐसा मानना सर्वथा भूल है, क्योंकि इन्हीं दृष्टान्तोंको सभी दार्शनिकोंने अपने-अपने पक्षके समर्थनमें अर्थान्तरसे दिया है।

इसी तरह रज्ज्-सर्प और भानुकरवारि आदिके दृष्टान्तोंको भी समझना चाहिये।

इस दोहेसे अद्वैतवाद कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अध्यास तो बिना तीनके बन ही नहीं सकता। एक तो अधिष्ठान (आधार) जिसमें कि किसी दूसरी वस्तुका आरोप होता हो। दूसरा वह पदार्थ जिसकी कल्पना अधिष्ठानमें की जाय। तीसरा वह (अधिष्ठाता) जो कि अज्ञानसे दूसरेमें दूसरेका आरोप करे। जैसे कि दृष्टान्तमें १—अधिष्ठान=सीपी, रिविकरण और रज्जु आदि। २—किल्पत पदार्थ रजत, जल और सर्पादि। ३—अधिष्ठाता=कल्पना करनेवाला अज्ञानी व्यक्ति। क्योंकि सीपी रिविकरण और रज्जु आदिको तो यह भाव हो ही नहीं सकता कि मुझमें चाँदी, जल और सर्पादिका आरोप हुआ है। इसी प्रकार चाँदी आदिको भी यह अनुमान नहीं हो सकता कि मैं सीपी आदिमें अध्यस्त हूँ। यह भास तो उसे होगा जो अधिष्ठान सीपी आदि तथा अध्यस्त रजत आदिसे सर्वथा भिन्न कोई एक तीसरा ही हो। उसी तरह, अधिष्ठानपदार्थ ब्रह्म १, अध्यस्त पदार्थ जगत् २, और अधिष्ठाता (अध्यास करनेवाला) अज्ञानी ३, होने चाहिये। बिना इन तीनोंके अध्यासवाद बन ही नहीं सकता और जब तीनों नित्य (अनादि) होंगे तभी स्वामी शंकराचार्यजीके बतलाये 'एवमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽयमध्यासः' इस सिद्धान्तके अनुसार यह अध्यासवाद सिद्ध होगा। ३

१-वस्तुत: यहाँ लोगोंका तर्क-वितर्क है कि यदि जगको झूठ कहें तो दु:खका अनुभव किस प्रकार हो सकता है ? इसके आगे कहते हैं कि 'किह न जाइ मृगबारि सत्य भ्रमतें दुख होइ बिसेषें॥' अर्थात् (सूर्यकी किरणोंसे) जो मृगजलका भ्रम होता है उससे भी बहुत दु:ख होता है, परंतु उसको सत्य नहीं कहा जाता। अन्तमें 'तुलसीदास सब बिधि प्रपंच जग जदिप झूठि श्रुति गावै' इस प्रकार स्पष्ट शब्दोंमें जगतको झुठ कहा और अपने सिद्धान्तको श्रुतिकी सम्मित भी बताया। (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)

२-इस कथनसे तो प्राय: सब आचार्योंके सिद्धान्तोंको भ्रमात्मक कहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग (बौद्धादि) जगत्को असत्य मानते हैं, कुछ (विशिष्टाद्वैती, द्वैती तथा सर्वसाधारण लोग) इसको सत्य मानते हैं और कुछ (निंबादित्यानुयायी) सत्यासत्य मानते हैं। अत: उपर्युक्त कथनानुसार ये सब सिद्धान्त भ्रमात्मक मानने पड़ेंगे। श्रीस्वामी शंकराचार्यजीके अनुयायी (अद्वैती) जगत्को न सत्य मानते हैं न असत्य, किंतु सदसिद्धलक्षण अर्थात् अनिर्वचनीय मानते हैं, अत: गोस्वामीजीके विचारसे यही एक सिद्धान्त भ्रमरिहत है, (ध्यान रहे कि अद्वैत मतमें मिथ्या, मृषा, असत्य आदि शब्दोंका तात्पर्य 'अनिर्वचनीय' ही है।) दूसरोंको क्या कहें खास गोस्वामीजीने ही अपने ग्रन्थोंमें इन शब्दोंका प्रयोग विशेषरूपसे किया है जैसा कि अद्वैतियोंको छोड़कर अन्य कोई प्राय: नहीं करता, तो क्या गोस्वामीजी अपने ही कथनको भ्रम कहेंगे, मेरे विचारसे तो गोस्वामीजीके इस कथनका तात्पर्य यह है कि 'जगत्के सत्य मिथ्याविषयक वादविवादसे जीवका उद्धार न होगा; अत: इस व्यर्थ झगड़ेको छोड़कर आत्मज्ञान कर लेना चाहिये, इसीसे ही जीवका उद्धार होगा (ध्यान रहे कि यहाँपर 'सो आपन् पहिचाने' कहा है, अपनेको जाननेसे मोक्ष कहनेवाले अद्वैती ही हैं)। (पं० रूपनारायण मिश्र)

३-वस्तुत: अद्वैतिसिद्धान्तानुसार ब्रह्मको छोड़कर अन्य जीव अथवा जगत् कोई पदार्थ है ही नहीं, परंतु यह बात पामर जीवोंके समझमें सहसा नहीं आती। अत: उनको समझानेके लिये शास्त्रमें कहा गया है कि जैसे रज्जुपर सर्प भासता है वैसा ही ब्रह्मपर जगत् भासता है। तात्पर्य प्रातिभासिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता मानकर ही यह सब कथन है। पारमार्थिक सत्तामें तो 'सर्वं खिल्वदं ब्रह्म' वा 'अहं ब्रह्माऽस्मि' इत्यादि कथनको भी स्थान नहीं है, ठीक ही है जब कि ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य कुछ है नहीं तब किसको किसका अध्यास होगा!

नोट—४ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'अपने स्थानमें चाँदी और जल सच्चे हैं। उसी सचाईसे सीपमें चाँदीकी प्रभा दिखायी देती है और रिविकिरणमें जलकी। सीपमें चाँदीका प्रकाशमात्र है, स्थूल सीप ही है, उसको चाँदी मानना भ्रम है; तथा रिविकिरणमें जलका प्रकाशमात्र है। स्थूल किरण ही है, उसको जल मानना भ्रम है। वैसे ही संसारमें ईश्वरका प्रकाशमात्र है, स्थूल पांचभौतिक है यथा स्त्री, पुत्र आदि यावत् देह-व्यवहार है, उसको सच्चा मानना भ्रम है। यद्यपि देह-व्यवहार तीनों कालमें वृथा है तो भी उसमें सचाईका भ्रम मिटता नहीं।

नोट—५ अद्वैतिसिद्धान्तके अनुसार दोहेका भाव यह है कि जगदुत्पत्तिके पूर्व यह जगत् नहीं था अथवा प्रलयके बाद नहीं रहेगा, यह बात सर्वसाधारणकी बुद्धिमें आ जाती है परंतु जब कि प्रत्यक्ष जगत्का अनुभव हो रहा है और उससे सुख-दु:ख प्राप्त होता है, अतः अनुभवकालमें तो यह अवश्य है, ऐसा ही सर्वसाधारणलोग समझते हैं। परंतु इस सिद्धान्तमें चराचर जगत् न तो प्रथम था, न इस समय है और न आगे होगा। गोस्वामीजी दो दृष्टान्त देकर इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन यहाँ कर रहे हैं।

रज्जुसर्पके दृष्टान्त पूर्व दिये गये। उसपर कदाचित् कहा जाय कि सर्प चेतन होनेसे, हल्ला-गुल्ला करनेसे भाग गया होगा वस्तुतः वह सर्प ही था, रस्सी न थी, अतः रस्सीमें सर्पका भ्रम होना सिद्ध नहीं होता, अतएव शुक्ति (सीप) रजतका दृष्टान्त देते हैं। रजत समझकर जब उसको उठाया तब हाथमें सीप आयी तब ध्यानमें आ जाता है कि जिसको हम रजत समझते थे वह रजत नहीं है, सीप है। अतः सिद्ध हुआ कि सीप अनुभवकालमें रजत न था, अब भी नहीं है; अतएव आगे भी नहीं होगा। इस प्रकार तीनों कालमें उसका मृषात्व सिद्ध हो गया।

कुछ दार्शनिक रज्जु-सर्प, शुक्ति (सीप)—रजत, और मृगजल आदिको सत्य अर्थात् तीनों कालोंमें विद्यमान मानते हैं, अत: गोस्वामीजी अपना मत स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं कि ये तीनों कालोंमें मृषा हैं।

प० प० प०—'रजत सीप—' इति। इन दृष्टान्तोंसे जनाते हैं कि जगत्की प्रातिभासिक सत्ताका नाश भी जीवके अधीन नहीं है। व्यवहारकालमें व्यावहारिक सत्ताका नाश भी जीवके प्रयत्नसे नहीं होता है। भ्रमाधिष्ठान सीप और भानुकरको जान लेनेपर भी उस ज्ञानीकी इन्द्रियोंको विशिष्ट परिस्थितिमें शुक्तिमें रजत और भानुकरमें जलका आभास तो होगा ही, पर वे त्रिकालमें सत्य नहीं हैं यह जाननेवाला उनसे सुख प्राप्तिकी आशा कभी करेगा ही नहीं। इस विश्वकी पारमार्थिक सत्यता सत्ता नहीं है। यह प्रपंच 'मोहमूल परमारथ नाहीं' यह लक्ष्मणगीतामें कहा ही है। जीवन्मुक्तावस्थामें भी विश्वकी प्रातिभासिक और व्यावहारिक सत्ता नष्ट नहीं होती है। केवल निर्विकल्प समाधि–अवस्थामें विश्व नहीं रह जाता।

दो दृष्टान्त साभिप्राय हैं। इन दो दृष्टान्तोंसे केवलाद्वैतसम्प्रदायके दो मतोंका दिग्दर्शन कराया है। शुक्तिका रजतमें शुक्तिका उपादान कारण है और सूर्यिकरणोंकी विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है। एक पक्ष मायाधिष्ठान ब्रह्मको निमित्त और मायाको उपादान कारण मानता है। जल-बीचि, कनक-कंकण दृष्टान्त भी इस मतके ही निदर्शक हैं। दूसरे दृष्टान्तमें भानुकर उपादान है और भूमिकी विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है। (यह दूसरा पक्ष है जो) ब्रह्मको उपादान और मायाको निमित्त मानता है। इन दो दृष्टान्तोंमें सूर्यस्थानीय ब्रह्म है, एकमें सूर्य उपादान है और एकमें निमित्त। भागवतटीकाकार श्रीधर ब्रह्मको उपादान और मायाको निमित्त मानते हैं तथा बहुत-से ज्ञानोत्तरभक्तिमार्गीय केवलाद्वैती सन्तोंका भी यही मत है। शंकरानन्दादि ब्रह्मको निमित्त

परंतु यह तत्त्व न समझनेसे ही अनेक शंकाएँ उठती हैं। उनका समाधान भी किया जाता है जिसपर लोग और तर्क-वितर्क करने लगते हैं; जैसे श्रीरामजीका श्रीजानकीजीसे कदापि वियोग नहीं होता तथापि लीलाके अनुसार दोनोंका वियोग, उससे दोनोंको शोक, पुनर्मिलन फिर हर्ष इत्यादि पुराणादिमें वर्णित है; जिसको लेकर अज्ञानी जीव उसपर तर्क-वितर्क करने लगते हैं, उन्हीं लोगोंके विषयमें बालकाण्डमें श्रीपार्वतीजीके प्रश्नपर दोहा ११४ से ११८ तक कहा गया है। मेरे विचारसे श्रीगोस्वामीजीने इस भक्तिप्रधान ग्रन्थमें चिरत्रको ही प्राधान्य दिया है तथापि अन्य विषय और दार्शनिक तत्त्व-विचार भी यत्र-तत्र संक्षेपसे दिये हैं। ऐसे स्थलोंपर अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तानुसार ग्रन्थकी संगति लगानेभरका यत्न करना चाहिये, अन्य सिद्धान्तके खण्डनमें समय न देना ही अच्छा। (पं० रूपनारायण मिश्र)

और मायाको उपादान मानते हैं पर दोनोंमें अभेद होनेसे कोई हानि नहीं है। ब्रह्मको उपादान माननेवाले परिणामवादका अंगीकार नहीं करते।—देखिये श्रीमद्भागवतकी वेदस्तुति 'न घटत उद्भवः प्रकृतिपूरुषयोरजयोः—।' (भा० १०। ८७। ३१)। की श्रीधरी टीका।

वि० त्रि०—सीपमें रजत तीन कालमें असत्य है। सीपोंकी सत्यतासे उसमें सत्यताकी प्रतीति होती है। सीपीका इदमंश रजतमें प्रतीत होता है और सीपीका नील-पृष्ठ त्रिकोणादिरूप तिरोहित रहता है। इसी भाँति परमात्मामें इस मिथ्या जगत्की प्रतीति होती है। असंग आनन्दादि गुण तिरोहित हो जाते हैं और रजतकी भाँति जगत् भासित होने लगता है। यह हुआ मन्द अन्धकारका भ्रम। अब प्रकाशका भ्रम कहते हैं। जेठकी दुपहरियामें जलका भ्रम होता है। वह जल तीनों कालोंमें असत्य है, पर दिखलायी पड़ता है। ज्ञानसे भ्रमकी निवृत्तिमात्र होती है, संसार-दर्शनकी निवृत्ति नहीं होती, वह तो उसी भाँति भासित होता रहता है। 'भ्रम न सकै कोउ टारि' का यही अभिप्राय है कि असत्य प्रतीतिके बाद भी उसका दिखायी देना नहीं बंद होता। उसी भ्रमको कोई टाल नहीं सकता। संसार-भ्रम क्या टलेगा?

टिप्पणी—३ (क) 'तिहुँ काल' का भाव कि श्रीरामजी तीनों कालोंमें हैं, माया उनके आश्रित है, इससे वह भी तीनों कालोंमें है। यथा—'बिध प्रपंच अस अचल अनादी।' (ख) 'श्रम न सकै कोउ टारि'— मृषा होते हुए भी सत्य ऐसा भासता है इस भ्रमको कोई हटा नहीं सकता। अर्थात् भ्रमको दूरकर मायाको छोड़ देना शक्तिसे बाहर है, यथा—'सो दासी रघुबीरकी समझें मिथ्या सोपि। छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहउँ पद रोपि॥' अहूट नहीं सकती तब आखिर जनक, शुकदेव आदि मायासे छूटे कैसे? अपनी शक्तिसे नहीं किंतु रामकृपासे। रामकृपासे ही यह भ्रम मिटता है। यही आगे कहते हैं, 'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई।' पुनः, [(ग) यहाँ 'कोउ'का अर्थ है स्वयं वह अथवा दूसरा कोई अथवा जिस अधिष्ठानपर भ्रम हुआ है जबतक उसका ज्ञान नहीं होगा तबतक कोई नहीं टाल सकता। इसीसे श्रीरामजीको जाने बिना उनमें जो जगत्का भास होता है उसे कोई टाल नहीं सकता। (घ) 'कोउ न सके' का यह भी भाव है कि टारनेका प्रयत्न तो बहुत करते हैं; योग, जप, तप, यज्ञ आदि अनेक साधन करते हैं, परंतु इनके द्वारा छूटना तो दूर रहा और अधिक भ्रममें फँसता जाता है।]

नोट—६ पंजाबीजी लिखते हैं कि 'सीपमें चाँदी सीपके अज्ञान (ज्ञान न होने) से और रेतका ज्ञान न होनेसे रिविकरणके विषय मृगतृष्णाका जल दृष्टिमें आता है। ये किल्पत पदार्थ असत्य हैं, पर उस समय असत्य नहीं भासते', इसीसे 'न सकै कोउ टारि' कहा।

एहि बिधि जग हरि आश्रित\* रहई। जदिप असत्य देत दुख अहई॥१॥ जौं सपने सिर काटै कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होई॥२॥ जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई॥३॥

शब्दार्थ-आभ्रित=ठहरा हुआ, सहारेपर टिका हुआ, अधीन।

अर्थ—इसी प्रकार जगत् भगवान्के आश्रित रहता है, यद्यपि वह असत्य (परिवर्तनशील) है तो भी दु:ख देता है॥१॥ जैसे, यदि स्वप्नमें कोई सिर काटे तो बिना जागे उसका दु:ख दूर नहीं होता॥२॥ हे गिरिजे! जिसकी कृपासे ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्रीरघुनाथजी हैं॥३॥

नोट—१ (क) दोहा (११७। ८) 'जासु सत्यता तें जड़ माया।—' में मायाका स्वरूप कहा और यहाँ (११८। १) में जगत्का स्वरूप बताया। इन दोनोंके बीचमें दोहा ११७ 'रजत सीप—' को देकर दोहेको दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर सूचित किया। अर्थात् माया और जगत् दोनोंका एक ही स्वरूप है यह जनाया। (ख) 'एहि बिधि' अर्थात् जिस विधि सीपीके आश्रित चाँदी और रिविकरणके आश्रित जल इसी प्रकार हिरके

<sup>\*.</sup> आसृत—१६६१।

आश्रित जगत् है। अर्थात् उनकी सत्तासे जगत् सत्य (अपिरणामी) प्रतीत होता है। (ग) 'एहि बिधि—' का तात्पर्य यह है कि शुक्ति-रजत और मृगजल-शुक्ति और सूर्यिकरणके आधारपर ही भासते हैं। वैसे ही जगत् भी श्रीरामजीके आधारपर भासता है। 'एहि बिधि' से इन्हीं दोका बोध होता है न कि मायाका। मायाका स्वतन्त्र अनुभव है नहीं, जगत् आदि कार्यरूपसे ही उसका अनुभव होता है। अतः दोनोंमें अभेद मानकर ही यत्र-तत्र इन शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। (घ) 'एहि बिधि' से जाना गया कि जैसे शुक्तिरजत, मृगजल, रज्जुसर्प आदि तीनों कालमें नहीं हैं वैसे ही जगत् पहले नहीं था, अभी नहीं है और न आगे रहेगा। इसपर यदि कोई कहे कि 'जब यह असत्य ही है तो फिर उसकी चिन्ताकी क्या आवश्यकता, उससे कोई हानि नहीं होगी?' तो उसपर कहते हैं कि यद्यपि यह असत्य है तथापि दुःख देता है, अतः उसके (भ्रमके) निवृत्तिका उपाय करना चाहिये। यहाँ शंका हो सकती है कि 'ब्रह्म सत्य है तब उसका आश्रित जगत् असत्य कैसे हो सकता है।' समाधान—जैसे ब्रह्म चेतन है परंतु उसका आश्रित जगत् जड़ है। ब्रह्म आनन्दघन है परंतु जगत् दुखदायी है, वैसे ही सत्य ब्रह्मका आश्रित जगत् असत्य हो सकता है।

टिप्पणी—१ (क) 'एहि बिधि' अर्थात् जैसे माया हरिके आश्रित है वैसे ही जगत् भी हरिके आश्रित है। (ख) जो दृष्टान्त मायाके सम्बन्धमें दिया वही दृष्टान्त जगत्में देनेका तात्पर्य यह है कि माया और जगत् दोनों एक हैं। माया जगत्की उपादान कारण है, कार्य और कारण अभिन्न हैं जैसे मृत्तिका और घट\*। भगवान्ने स्वयं कहा है—'गो गोचर जह लिंग मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥' जगत् मायामय है। (ग) 'जदिप असत्य देत दुख अहई।' 'यद्यपि असत्य है तो भी दुःख देता है; यह सत्य है' तब शंका होती है कि असत्यका दुःख देना कैसे सत्य माना जाय? इसीपर शंकानिवारणार्थ दृष्टान्त देते हैं—'जौं सपने सिर काटै कोई—'। ब्बियहाँ दिखाया कि माया और जगत्का स्वरूप एक ही है। माया असत्य है—'जदिप मृषा तिहुँ—' जगत् असत्य है—'जदिप असत्य—' माया हिस्के आश्रित,—'जासु सत्यता तें जड़—', जग हिर आश्रित—'एहि बिधि जग—' माया भ्रमरूप है,—'भ्रम न सकै कोउ टारि' जगत् भ्रमरूप,—'जासु कृपा अस भ्रम'।

टिप्पणी—२ 'अहो विकल्पितं विश्वमज्ञानान्मिय भासते। रूप्यं शुक्तौ फणी रज्जौ वारि सूर्यकरे यथा॥' इति अष्टावक्रवेदान्ते।' अष्टावक्रजी कहते हैं कि हमको अज्ञानके कारण यह जगत् सीपमें चाँदी, सूर्यिकरणमें जल और रस्सीमें सर्पकी नाईं भासता है। ये ही तीनों दृष्टान्त गोस्वामीजीने भी दिये हैं, परंतु युक्तिके साथ। जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा कहा, एक ही जगह तीनों दृष्टान्त नहीं दिये। यह तुलसीकी विलक्षणता है। तीनों दृष्टान्त यथा—'झूठेउ सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥'(१), 'रजत सीप महँ भास जिमि'(२), 'जथा भानुकर बारि'(३) गोस्वामीजीने पूर्व सर्पको 'जग' के साथ दोनोंका भयावन–धर्म लेकर कहा। भाव यह कि जैसे सर्प भयावन है, उसके डसनेसे लहरें आती हैं, मृत्यु होती है, वैसे ही जगत् भयावन है, उसको सत्य जानना ही उसका डसना है जिससे पुनर्जन्म–मरण होता है। और यहाँ 'रजत सीप—' इस दोहेमें सीपमें चाँदी और मृगवारिमें जल इन्हीं दोका प्रयोजन था जैसा कि दोहा ११७ की टिप्पणी १ में लिखा गया।

टिप्पणी—३ गोस्वामीजीने दोनों प्रचलित मतोंको यहाँ दिया है। किसीके मतसे माया और जगत् हैं। उनके मतके अनुकूल कहते हैं कि 'जगत प्रकास्य प्रकासक रामू'। अर्थात् जगत् है तभी तो जगत्को प्रकाशित करते हैं। तथा 'मायाधीस ज्ञान गुन धामू' से दिखाया कि माया है तभी तो मायाके अधीश हैं। पुनः, किसीके मतसे न माया है न जगत्। यथा—'जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥''रजत सीप महँ भास जिमि जथा भानुकर बारि—', 'एहि बिधि जग हिर आश्रित रहई। जदिप असत्य देत—'॥ सीपमें चाँदी नहीं है, सूर्यकी किरणमें जल नहीं है, ऐसे ही माया और जगत् भी नहीं है।

<sup>\*</sup> मायाको जगत्का उपादान कारण मानना सांख्यका मत है। अद्वैत एवं विशिष्टाद्वैतादि सिद्धान्तवाले तो ब्रह्मको ही उपादान कारण मानते हैं।

वे॰ भू॰ जी—रजतादिका दृष्टान्त देकर 'एिह बिधि जग हिर आश्रित रहई' पदसे जग और ब्रह्मका शरीर-शरीरी भावसे अपृथक् सिद्ध सम्बन्ध दिखलाया है। क्योंकि श्रुतिस्मृतिका मन्तव्य जगत् और ब्रह्मके शरीर-शरीरी भावमें है। यथा—'यस्य पृथिवी शरीरम्', 'यस्यात्मा शरीरमिति श्रुतिः', 'जगत्सर्वं शरीरं ते' इत्यादि।

टिप्पणी—४ (क) 'जौं सपने सिर काटै कोई—।' अर्थात् जगत् स्वप्न है—'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हिरभजन जगत सब सपना॥' संसारी दु:ख स्वप्नका दु:ख है जो जागनेसे ही जाता है। यथा—'दोष दुख सपने के जागे ही पै जाहि रे।' (विनय० ७३) हरिको जानना ही जागना है। यथा—'जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई॥' (ख) 'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई।'— 'अस' अर्थात् जैसे जागनेसे स्वप्नभ्रम मिट जाता है उसी प्रकार। पुनः, अस अर्थात् जो किसीके टाले न टल सका था, यथा—'भ्रम न सकै कोइ टारि' वह भ्रम (मिट गया)। भाव यह है कि भ्रमका मेटना—मिटाना क्रियासाध्य नहीं है वरन् कृपासाध्य है। स्वप्नका भ्रम जागनेसे जाता रहता है। मोह—निशामें सोये हुओंको रामकृपा जगाती है, यथा—विनयमें 'जानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव—॥ ७४॥' मूढ़ताका त्याग और श्रीहरिपदमें अनुराग करना ही जागना है, यह रामकृपासे ही होता है। सोतेमें अपना दु:ख दूर करनेका सामर्थ्य जीवमें नहीं है, (वह किसीके जगानेसे ही जागता है। जैसे सोतेमें बर्राते हुए सुनकर लोग सोये हुएको सावधान कर देते हैं कि क्या है? क्या बर्र रहे हो? यही बात यहाँ बताते हैं कि 'जासु कृपा—' अर्थात् इस संसाररूपी रात्रिमें सोये हुए जीवको श्रीरामजीकी कृपा जगाती है।) रामकृपासे दु:ख दूर होता है। और कोई भ्रम टाल भी नहीं सकता, रामजीकी कृपासे भ्रम मिट जाता है। (ग) 'सोइ कृपाल रघुराई।' जगत्का भ्रम कृपा करके मेटते हैं अत: कृपाल कहा। पुनः कृपालका भाव कि कृपा करके रघुराई हुए, अवतारका हेतु कृपा ही है—'मुख्यं तस्य हि कारुण्यम्।' (कृपा न करते तो रघुकुलमें अवतार ही क्यों लेते? नास्तिकोंका उपहास क्यों सहते?)

वि० त्रि०—ऊपर सीपमें रजत और भानुकरमें वारिके रहनेकी विधि कह आये कि उनकी भ्रान्तिमात्र होती है। इसी भाँति हिरमें जगत्के होनेकी भ्रान्तिमात्र है, वस्तुतः जगत् कुछ हुआ नहीं, भ्रान्तिमात्र है, मिथ्या है, फिर भी यह दुःख देता रहता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई स्वप्नमें सिर काटे। सिर तो वस्तुतः सुरक्षित है, सिरका काटना बिलकुल झूठ है, पर स्वप्न देखनेवाला सिरके कटनेकी पीड़ा और मरनेका दुःख ठीक-ठीक अनुभव करता है। उसे उस दुःखसे कोई छुड़ा नहीं सकता। उसको दुःखसे बचा देनेका एकमात्र उपाय उसका जागना है। जागनेसे ही उसका भ्रम मिट सकता है। स्वप्नके विकल्पमें केवल मन ही द्रष्टा, दर्शन और दृश्यरूप होकर विचित्रतासे भासता है। इसी प्रकार शुद्ध संवित् भी विचित्राकारसे भासती है। 'जगत प्रकास्य प्रकासक रामू॥' (११७। ७) से 'गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई।' (११८। ३) तक श्रीशिवजीने शारदाकी ओरसे कहा।

नोट—२ (क) 'कृपा' अर्थात् एकमात्र हम ही समस्त जीवोंकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं, जीवकी सामर्थ्य नहीं है कि वह अपना दु:ख दूर कर सके, यह सामर्थ्यका अनुसंधान कृपा है। यथा—'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभुः। इति सामर्थ्यसंधानं कृपा सा पारमेश्वरी॥'—(वै०) (ख) 'जासु कृपा' यथा—'सो दासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या सोपि। छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहउँ पद रोपि॥' 'अतिसय प्रबल देव तव माया। छूटइ राम करहु जौ दाया॥' (ग) जागना कृपासाध्य है तो कृपा कैसे हो? इसका उत्तर यह है कि 'मन क्रम बचन छाँड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहिहिं रघुराई॥' छल छोड़कर भजन करनेसे प्रभु कृपा करते हैं, इसका उदाहरण इसी ग्रन्थमें यत्र—तत्र मिलेगा, यथा—'मन बच क्रम बानी छाँड़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा', जब इस प्रकार ब्रह्मादिक प्रभुके शरण गये तब तुरत कृपा हुई, यथा—'गगन गिरा गंभीर भइ हरिन सोक संदेहु' (१८६), प्रभुने दु:खकी निवृत्तिका उपाय कर दिया।

रू० ना० मिश्र—अद्वैत-सिद्धान्तानुसार भाव यह है कि यहाँ असत्य होते हुए भी जगत् दु:ख देता है, इसका उदाहरण देते हैं 'जीं सपने सिर कार्ट कोई — ।' अद्वैतमतानुसार जगत् स्वप्नवत् मिथ्या है। स्वप्नमें देखे हुए सब

पदार्थ मिथ्या होनेपर भी सुख-दु:ख देते हैं वैसे ही जगत् मिथ्या होनेपर भी सुख-दु:ख देता है, यथा—'तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्वप्नाभमस्तिधषणं पुरुदु:खदु:खम्॥' (भा० १०।१४।२२) अर्थात् यह अशेष जगत् असद्रूप, स्वप्नवत् अत्यन्त दु:खद है। पुनश्च, 'शोकमोहौ सुखं दु:खं देहापत्तिश्च मायया। स्वप्नो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संमृतिर्न तु वास्तवी॥'(भा० ११।११।२) अर्थात् इस जीवको मायासे शोक, मोह, सुख-दु:ख और देहप्राप्ति इत्यादि संमृतिका भास होता है, वह वास्तविक नहीं है, जैसे कि स्वप्न।

यहाँ 'जासु सत्यता ते जड़ माया' से 'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई' तक ग्रन्थमें परब्रह्म श्रीरामजीको सत्य तथा जगत्को मृगजल, शुक्तिरजत, स्वप्नवत् मिथ्या कहा है। इसी प्रकार इस ग्रन्थमें तथा विनय-पित्रकामें परब्रह्म श्रीरामजीको सिच्चदानन्दरूप, एक, अनीह, अज, निर्गुण, निर्विकार, निराकार इत्यादि तथा जगत्को रज्जुसपीदिवत् मिथ्या अनेक स्थलोंमें कहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि श्रीगोस्वामीजी अद्वैतसिद्धान्तके अनुयायी हैं; क्योंकि उपनिषद्, श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराण आदि सर्वमान्य प्राचीन ग्रन्थोंमें इस प्रकारका वर्णन मिलता है जिसको सर्व साम्प्रदायिक अपने-अपने सिद्धान्तानुसार किसी-न-किसी प्रकार लगा लेते हैं, परंतु निजी साम्प्रदायिक ग्रन्थमें इस प्रकारका वर्णन अद्वैतानुयायियोंके ग्रन्थोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है।

श्रीगोस्वामीजी किस सम्प्रदायके हैं यह तो इतिहासज्ञ लोग सिद्ध करें, परंतु उनके ग्रन्थकी शैली सगुणोपासक अद्वैतियोंके समान है\* इतनी बात निर्विवाद है और 'वचस्येकं मनस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्' इस वचनके अनुसार जैसा वे प्रतिपादन करते हैं वैसा ही उनका मत है यह भी सिद्ध ही है।

इसपर शंका हो सकती है कि अद्वैती तो निर्गुण ब्रह्मको ही माननेवाले हैं। वे तो 'अहं ब्रह्मास्मि' मैं ही ब्रह्म हूँ, यही कहनेवाले हैं। वे सगुणोपासना और भिक्तमार्ग क्या जानें? इसका समाधान यह है कि—अद्वैत मतानुयायियोंमें दो भेद हैं, एक ज्ञानप्रधान और दूसरा भिक्तप्रधान। इनमें पहले भिक्तमार्गको मानते हुए भी तत्त्विवचार, आत्मचिन्तनमें विशेष निमग्न रहते हैं और दूसरे ब्रह्मको निर्गुण-निर्विकार आदि मानते हुए भी सगुणरूपके सेवा—पूजा आदि भिक्तमार्गमें निमग्न रहते हैं। इन दो मार्गोंमें प्रथम मार्ग विशेष कठिन है, दूसरा उसकी अपेक्षा कुछ सुलभ है, अत: प्रथम मार्गके अनुयायी थोड़े हैं और दूसरे मार्गके अनुयायी विशेष हैं। गोस्वामीजीने अपने ग्रन्थोंमें दोनों मार्गोंका प्रतिपादन समान भावसे किया है तथा दोनों मार्गोंक अनुयायी इसमें वर्णित हैं। इस चरित्रप्रधान ग्रन्थके अन्तिम फलश्रुतिमें भी 'रामचरनरित जो चह अथवा पद निर्बान' कहकर स्पष्टरूपसे दो फल बताये हैं। श्रीलोमशजी प्रथम पक्षके अनुयायी हैं और श्रीशिवजी, अगस्त्यजी, सुतीक्ष्णजी आदि दूसरे पक्षके अनुयायी हैं।

अद्वैतिसद्धान्तको माननेवाले सगुणोपासक किस प्रकार होते हैं इसके उदाहरण महाराष्ट्रिय संत हैं। श्रीज्ञानेश्वर महाराज, नामदेवजी, एकनाथ महाराज, तुकारामजी महाराज, समर्थ रामदासस्वामी आदि अनेक महात्मा कट्टर अद्वैती होते हुए कट्टर सगुणोपासक हो गये हैं; यह बात उनके ग्रन्थोंसे सिद्ध होती है। किसीने यहाँतक कह डाला है कि यथार्थ उपासक तो अद्वैती ही हो सकता है, अन्य लोग तो उपासनाकी नकल उतारते हैं। ठीक भी है। उपासक तो अपने इष्ट उपास्यको छोड़कर अन्यको जानता ही नहीं, कहाँतक कहें वह अपना तन, मन, धनकी कौन कहे स्वयं अपनेको उपास्यमें मिला देता है; जैसा कि अरण्यकाण्डमें अनुसूयाजीने श्रीकिशोरीजीसे कहा है कि उत्तम पतिव्रताको अपने पतिको छोड़कर अन्य पुरुषका भान ही नहीं होता, ऐसे ही उस उपासककी स्थिति है वह 'सर्व खिल्वदं ब्रह्म' अर्थात् यह जो सब अनुभवमें आता है वह सब मेरा उपास्य परब्रह्म परमात्मा ही है, 'अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात् में जिसको 'अहम्' ऐसा कहता हूँ वह 'ब्रह्म' ही है; मैं वास्तिवक कोई वस्तु नहीं है। 'देहबुद्ध्या तु दासोऽहं जीवबुद्ध्या त्वदंशकः। तत्त्वबुद्ध्या त्वमंवाहमिति मे निश्चिता

<sup>\*</sup> श्रीगोस्वामीजी विशिष्टाद्वैती होते हुए उन्होंने अद्वैतियोंका-सा प्रतिपादन क्यों किया इसका कुछ समाधान इस ग्रन्थके प्रारम्भमें 'नये संस्करणका परिचय' में देखिये।

मितः ॥' अर्थात् देह-बुद्धिसे मैं आपका दास हूँ, जीवबुद्धिसे आपका अंश हूँ, परंतु तत्त्वविचारसे वास्तविक मैं तू ही हूँ, यहाँपर 'एव' शब्द 'त्वम्' के साथ लगा है न कि 'अहम्' के साथ अर्थात् 'त्वम्' का प्राधान्य है। दूसरोंको क्या कहें, इस सिद्धान्तके आद्य उद्धारक शंकराचार्य—'अविनयमपनय विष्णोo' इत्यादि 'षट्पदी' में कहते हैं, 'सत्यिप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्। सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः॥' अर्थात् हे नाथ! यद्यपि (आपमें और मेरेमें वास्तविक कुछ) भेद नहीं है (तथापि द्वैत बुद्धिसे व्यवहार-दशामें यही कहा जाय कि) आपसे 'मैं' हूँ, न कि मुझसे आप; जैसे समुद्र और तरंगोंमें कुछ भेद नहीं है तथापि समुद्रसे तरंग कहा जाता है तरंगोंसे समुद्र नहीं कहा जाता।

बड़े खेदकी बात है कि ऐसे महापुरुषको कुछ लोग 'मिथ्यावादी, मृषावादी' इत्यादि व्यंग्य कटु वचन (गुप्त गालियाँ) कहा करते हैं। सुना जाता है कि प्राचीन ग्रन्थोंमें कुछ लोगोंने अद्वैत खण्डनके समयमें इस प्रकार कहा है, यदि यह सत्य हो तो उन महापुरुषोंको क्या कहा जाय! हो सकता है कि अपने सिद्धान्तके अभिनिवेशसे क्रोधावेशमें आकर मुखसे कुछ निकल गया हो जैसा कि श्रीरामजीके राज्याभिषेकमें विघ्न होनेसे कुद्ध होकर लक्ष्मणजीने अपने पिताको कटु वचन कहे हैं (अ॰ रामायण), परंतु हमलोगोंको विशेषतः श्रीरामानन्दियोंको तो उसका अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिये, क्योंकि हमलोगोंके पूर्वाचार्य श्रीनाभास्वामीजीने अपने श्रीभक्तमालमें—'कलिजुग धर्म पालक प्रगट आचारज संकर सुभट—।'इत्यादि वर्णन किया है। गोस्वामीजीके ग्रन्थोंको माननेवालोंको तो विशेषरूपसे सावधान रहना चाहिये, क्योंकि इन्होंने तो जगत्को 'मिथ्या, मृषा, असत्य, झूठ आदि' कहनेकी झड़ी ही लगा दी है।

मुख्य तात्पर्य कहनेका यह है कि अद्वैतिसिद्धान्तानुयायी होनेसे और जगत्को झूठ कहनेसे उपासनामें यित्कंचित् भी न्यूनता नहीं आती किंतु विशेष लाभ ही है। अपने ऊपर अपना प्रेम तो सबका स्वभाविसिद्ध है, 'मैं सदा रहूँ, मेरा नाश कभी न हो' यह सभी चाहते हैं, परंतु मैं कौन हूँ? मेरा क्या स्वरूप है?' यह न जाननेसे देहादिको ही अपना स्वरूप मानकर अर्थात् यह देहादिक ही मैं हूँ ऐसा समझकर ही इनपर प्रेम करते हैं और रात-दिन उसके लालन-पालनमें लगे रहते हैं; परंतु जब यह ज्ञान होगा कि यह 'देह, इन्द्रियाँ, मन और चेतन जीवात्मा' मैं नहीं हूँ; किंतु परब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी ही मेरा स्वरूप हैं तब देहादिकी आसिक्त, प्रेम आदि हटकर श्रीरामजीपर यह सब होगा और तदनुसार उन्हींका लालन, पालन आदि सब कुछ होगा।

इसी प्रकार जगत्को मिथ्या माननेसे लाभ ही है, क्योंकि जगत्को झूठ समझनेपर न तो उसपर आसिक्त रहेगी, न उसकी इच्छा होगी और न उसकी प्राप्तिसे हर्ष तथा अभावसे दु:ख होगा, इन सब विषयोंको दु:खदायी तो सब ही मानते हैं, उसका त्याग तो अवश्य करना ही है, तब इसको सत्य माननेका व्यर्थ उपद्रव किसलिये किया जाय, सत्य माननेसे उसमें आसिक्त बढ़ेगी, मिथ्या माननेसे आसिक्त घटेगी और उसके त्यागमें कष्ट नहीं होगा, इस प्रकार अद्वैतियोंके इस सिद्धान्तमें भी लाभ ही है।

अद्वैती जो जगत्को मिथ्या कहते हैं इस मिथ्या शब्दका अर्थ है 'अनिर्वचनीय' अर्थात् जिसका प्रतिपादन ठीक-ठीक नहीं हो सकता। नहीं कहो तो अनुभवमें आता है; और है कहो तो विचारनेपर हाथमें कुछ लगता नहीं। जैसा रज्जु-सर्प रज्जुके न जाननेसे अनुभवमें आया और समीप जाकर देखने लगे तो लापता हो गया; इसिलये इसको है वा नहीं, कुछ कहा नहीं जाता, इसीको 'अनिर्वचनीय' कहा जाता है। ठीक भी है कि व्यासजी, जैमिनिजी आदि षड्दर्शनाचार्य तथा श्रीस्वामी रामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवल्लभाचार्य आदि बड़े-बड़े धुरंधर विद्वान् भी जिसके निर्वाचनमें सहमत होकर एक निर्णय न कर सके तो उसको 'अनिर्वचनीय' न कहा जाय तो और क्या कहा जाय, वह तो 'अनिर्वचनीय' सिद्ध ही हुआ।

उपनिषद्, पुराण, आदिमें द्वैत और अद्वैत ये दो शब्द मिलते हैं। विशिष्टाद्वैतका नामतक कहीं नहीं है, तथापि श्रीरामानुजाचार्यजीने सब श्रुतियोंका समन्वय करके एक सिद्धान्त सिद्ध किया और उसीका नाम 'विशिष्टाद्वैत' रखा है। (इसका अर्थ कोई यह न समझे कि यह सिद्धान्त आधुनिक है। ये सब सिद्धान्त प्राचीन परम्परागत हैं, समयानुसार लुप्त हुए थे तो इन आचार्योंने उनका जीर्णोद्धार किया है), ठीक ऐसे ही श्रीगोस्वामीजीने अपना क्या सिद्धान्त है यह कहीं स्पष्ट नहीं कहा, तथापि इस चिरत्र–ग्रन्थमें निर्गुण परब्रह्मका वर्णन तथा जगन्मिथ्यात्व आदि अद्वैतियोंके खास विषयोंका वर्णन उन्होंने विशेषरूपसे किया है (जिसकी यहाँ बिलकुल आवश्यकता नहीं थी) इसीसे उनके विचारोंका अनुमान कोई भी निष्पक्षपातसे कर सकता है, मेरे विचारसे जो अद्वैती निर्गुण मतके नामपर उपासकोंको तुच्छ समझते हैं या विरोध करते हैं और जो उपासनाके नामपर निर्गुण विचारको तुच्छ समझते हैं या विरोध करते हैं, उन दोनोंके लिये गोस्वामीजीने इस प्रकार एकत्र वर्णन किया है कि ये दोनों इसको पढ़ें, मनन करें और परस्पर विरोध करना छोड दें।

जगन्मिथ्यात्व सिद्ध करनेके लिये 'रज्जु-सर्प, शुक्तिरजत, स्वप्न' आदि दृष्टान्त दिये जाते हैं, इसका कारण यह है कि जब मनुष्यके अनुभवके विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो उसके समझमें नहीं आती, तब उसको समझानेके लिये उसके अनुभवमें आयी हुई बातोंका दृष्टान्त दिया जाता है, तब उसके समझमें आता है।

जगत् वस्तुतः है नहीं तो अनुभवमें कैसे आता है? यह समझानेके लिये ही रज्जुसर्पादिके दृष्टान्त दिये जाते हैं, इन दृष्टान्तोंको अपने सिद्धान्तानुकूल लगानेके लिये जगत्सत्यत्ववादी अनेक युक्तियाँ लगाते हैं। जैसे कि सर्प कभी देखा था उसीका यहाँ स्मरण हुआ, अथवा लम्बाकृति आदिरूपसे रज्जुमें सर्प सर्वदा रहता ही है। पंचीकरणसे शुक्तिमें (पृथ्वीमें) चाँदी (तेज) सूक्ष्मरूपसे रहता है, रिविकरणोंमें जल रहता ही है, स्वप्नमें ईश्वर सब पदार्थ उत्पन्न करते हैं इत्यादि। क्या सर्वसाधारण लोगोंको समझानेपर भी वे इन युक्तियोंको समझ सकते हैं? यदि नहीं तो दृष्टान्तोंसे क्या लाभ? इसीसे तो जगत्सत्यत्ववादी इन दृष्टान्तोंको कभी नहीं देते (और उनको आवश्यकता भी क्या है? सर्वसाधारण लोग तो जगत्को सत्य मानते ही हैं। उनको दृष्टान्त देकर समझानेकी आवश्यकता ही नहीं)। गोस्वामीजीने इन दृष्टान्तोंके द्वारा जगन्मिथ्यात्व अनेक बार सिद्ध किया है, इससे भी उनके सिद्धान्तका अनुमान कोई भी कर सकता है। (पं० रूपनारायण मिश्र)

आदि अंत कोउ जासु न पावा। मित अनुमानि निगम अस गावा॥ ४॥ बिनु पद चलै सुनै बिन काना। कर बिनु करम करै बिधि नाना॥ ५॥ आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥ ६॥ तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहै घ्रान बिनु बास असेषा॥ ७॥ असि सब भाँति अलौिकक करनी। महिमा जासु जाइ निहं बरनी॥ ८॥

शब्दार्थ—अनुमानि=अनुमान करके, विचार करके। क्ष्यान्यायके अनुसार प्रमाणके चार भेदोंमेंसे एक 'अनुमान' भी है जिससे प्रत्यक्ष साधनके द्वारा अप्रत्यक्ष साध्यकी भावना हो। इसके भी तीन भेद हैं—पूर्ववत् वा केवलान्वयी, शेषवत् वा व्यतिरेकी (जिसमें कार्यको प्रत्यक्ष देखकर कारणका अनुमान किया जाय) और सामान्यतोदृष्ट वा अन्वयव्यतिरेकी (जिसमें नित्यके सामान्य व्यापारको देखकर विशेष व्यापारका अनुमान किया जाता है)। बकता (वक्ता)=बोलनेवाला; भाषण-पटु। जोगी=योगी।=योग (कौशल) वाला अर्थात् योग्य। परस (सं० स्पर्श)=छूनेकी क्रिया; छूना। यथा 'दरस परस मजन अरु पाना। हरै पाप कह बेद पुराना॥'(१। ३५) घ्रान (सं०)=नाक। बास (वास)=गंध; सुगंध; बू। असेषा=सम्पूर्ण। अलौकिक=इस लोकसे परेकी; इस लोककी नहीं।=अप्राकृत दिव्य; अमायिक।=अद्भुत।

अर्थ—जिसका आदि और अन्त किसीने न पाया। वेदोंने बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार (जैसा आगे लिखते हैं) गाया है॥४॥ (कि वह) बिना पैरके चलता है, बिना कानके सुनता है, बिना हाथके अनेक प्रकारके कर्म करता है॥ ५॥ मुखके बिना ही सम्पूर्ण रसोंका भोक्ता (भोग करने वा आनन्द लेनेवाला) है। वाणीके

बिना ही बड़ा योग्य वक्ता है॥६॥ शरीरके बिना ही (अर्थात् बिना त्वक्, इन्द्रिय, त्वचाके) स्पर्श करता और नेत्रोंके बिना ही देखता है। नाकके बिना ही सम्पूर्ण गन्धको ग्रहण करता है (अर्थात् सूँघता है)॥७॥ उस (ब्रह्म) की करनी सब प्रकारसे ऐसी 'अलौकिक' है (कि) जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती॥८॥

नोट—१ श्वेताश्वतरोपनिषद् तृतीयाध्यायमें इससे मिलती–जुलती श्रुतियाँ ये हैं—'सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्।—१७ ।—अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्॥' १९॥ अर्थात् वे परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हैं॥ १७॥ वे हाथों और पैरोंसे रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंको ग्रहण करते हैं और वेगपूर्वक सर्वत्र गमन भी करते हैं। नेत्रके बिना ही देखते हैं, कानोंके बिना सब कुछ सुनते हैं। वे समस्त जानने योग्य और जाननेमें आनेवाले समस्त पदार्थोंको भलीभाँति जानते हैं; परंतु उनको जाननेवाला कोई नहीं है। जो सबको जाननेवाला है; भला उसको कौन जान सकता है? उसके विषयमें महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन, महान् पुरुष हैं॥ १९॥

नोट—२ पद्मपुराणभूमिखण्ड अध्याय ८६ वेन-विष्णु-संवादान्तर्गत गुरुतीर्थ तथा च्यवन महिष्की तीर्थयात्रा-कथा-प्रसंगमें कुंजल (तोता)-उज्ज्वल-संवादमें कुंजलने भगवान्के ध्यानका इसी तरहका वर्णन किया है, यथा— 'ध्यानं चैव प्रवक्ष्यामि द्विविधं तस्य चिक्रणः। केवलं ज्ञानरूपेण दृश्यते ज्ञानचक्षुषा॥ ६९॥ योगयुक्ता महात्मानः परमार्थपरायणाः। यं पश्यन्ति यतीन्द्रास्ते सर्वज्ञं सर्वदर्शकम्॥ ७०॥ हस्तपादादिहीनश्च सर्वत्र पिरगच्छित। सर्वं गृह्णाति त्रेलोक्यं स्थावरं जंगमं सुत॥ ७१॥ मुखनासाविहीनस्तु ग्नाति भुङ्क्ते हि पुत्रक। अकर्णः शृणुते सर्वं सर्वसाक्षी जगत्पतिः॥ ७२॥ अरूपो रूपमप्पनः पञ्चवर्गसमन्वतः। सर्वलोकस्य यः प्राणः पूजितः सचराचरे॥ ७३॥ अजिह्वो वदते सर्वं वेदशास्त्रानुगं सुत। अत्वचः स्पर्शमेवािप सर्वेषामेव जायते॥ ७४॥ सदानन्दो विरक्तात्मा एकरूपो निराश्रयः। निर्जरो निर्ममो व्यापी सगुणो निर्गुणोऽमलः'॥ ७५॥ अर्थात् (मैं चक्रधारीभगवान्का ध्यान कहता हूँ। वह दो प्रकारका है— निराकार और साकार। निराकारका ध्यान ज्ञानरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रसे ही वे देखे जाते हैं। योगी और परमार्थपरायण महात्मा तथा यतीन्द्र उन सर्वज्ञ सर्वद्रष्टाका साक्षात्कार करते हैं॥ ६९–७०॥ वे हस्तपादादिरिहत होनेपर भी सर्वत्र जाते और समस्त चराचर त्रैलोक्यको ग्रहण करते हैं॥ ७२॥ मुख और नासिकारिहत होनेपर भी वे खाते और सूँघते हैं। बिना कानके सुनते हैं। सबके साक्षी और जगत्पित हैं॥ ७२॥ रूपहीन होनेपर भी पंचेन्द्रिययुक्त रूपवाले भी हैं। सर्वलोकोंके प्राण और चराचरसे पूजित हैं॥ ७३॥ जिह्वारिहत होनेपर भी वे वेदशास्त्रानुकूल सब बातें बोलते भी हैं। त्वचारिहत होनेपर भी सबोंका स्पर्श करते हैं॥ ७४॥ वे सत्–आनन्दस्वरूप विरक्तात्मा, एकरूप, निराश्रय, जरा–ममता–रहित, सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और विशुद्ध हैं॥ ७५॥)

नोट—३ वैराग्यसंदीपनीमें गोस्वामीजीने यही विषय यों लिखा है—'सुनत लखन श्रुति नयन बिनु रसना बिनु रस लेत। बास नासिका बिनु लहड़ परसड़ बिना निकेत॥'३॥

टिप्पणी—१ 'आदि अंत कोउ जासु न पावा।—' इति। (क) आदि और अन्त तन धारण करनेसे होता है, उसके तन नहीं है जैसा आगे कहते हैं—'तन बिनु परस—।'[(ख) इस कथनका भाव यह है कि प्राकृत लोगोंका जन्म 'आदि' है और मरण 'अन्त' है और ये तो स्वतः भगवान् हैं, परात्पर ब्रह्म हैं, अतएव 'अनादि' हैं। स्मरण रहे कि अवतारमें जन्म नहीं होता, प्रभु प्रकट हो जाते हैं। (मा० पी० प्र० सं०) पुनः, 'आदि–अन्त किसीने न पाया' का भाव कि सारी सृष्टि प्रभुसे ही उत्पन्न होती है और अन्तमें उन्हींमें लीन हो जाती है; तात्पर्य कि सृष्टिके पूर्व भी एकमात्र प्रभु ही थे और सृष्टिके अन्तपर भी एकमात्र वे ही रह जाते हैं और कोई नहीं। तब बीचमें पैदा हुआ जीव उनका आदि–अन्त क्या जाने? सृष्टिके स्थितिकालमें भी जीव जब ज्ञानका सब व्यवहार कर रहा है, उस अवस्थामें भी वह उनका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि वह परिच्छिन्न है, अणु है और प्रभु अपरिच्छिन्न तथा व्यापक हैं। अतः 'आदि—पावा' कहा। (ग) बैजनाथजी लिखते हैं कि

'श्रीरघुनाथजीका रूप कब और किससे हुआ, नाम कब किसने धरा, धाम कब किसने निर्माण किया और लीला कबसे प्रारम्भ हुई इति 'आदि' और कबतक रहेंगे इति 'अन्त' 'किसीने भी न पाया।' (घ) मनुष्यकी बुद्धिमें सादि और सान्त पदार्थ ही आ सकते हैं, अनादि और अनन्तकी वह भावना नहीं कर सकता। जिसका आदि और अन्त हो उसीका वर्णन सम्भव है। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ (क) 'मित अनुमानि' इति। भाव कि वेद भी यथार्थ (नहीं जानते और न) कह सकते हैं, बुद्धिके अनुमानभर कहते हैं; क्योंकि आदि–अन्त कुछ है ही नहीं। (भाव यह है कि वेद अनादि हैं सो वे भी जिनका आदि और अन्त खोजते-खोजते हार गये तब अपनी बुद्धिसे अनुमान करके उन्होंने ऐसा कहा तो फिर और लोग किस गिनतीमें हैं। इसी विचारसे यहाँ केवल वेदोंका नाम दिया और 'कोउ' शब्दसे शेष सब सृष्टिको जना दिया।)

नोट—४ रा० प्र० कार कहते हैं कि भाव यह है कि 'वह जैसा है वैसा वेद भी नहीं जानते और न कह सकते हैं। इसपर यदि कोई शंका करे कि 'आदि–अन्त नहीं तो जन्म, परधामगमन आदि तो सुना गया है और जिनके हाथ–पैर इत्यादि होते हैं उनका एक दिन अभाव भी है?' तो इसके निवारणार्थ कहते हैं कि उनका प्राकृत शरीर ही नहीं तो जन्म और अन्त कैसे बनेगा—'विदानंदमय देह तुम्हारी।' इसीको आगे कहते हैं—तीन चौपाइयोंमें प्राकृत इन्द्रिय, प्राकृत शरीर और प्राकृत करनी इत्यादिका निषेध करके फिर कहेंगे कि वह अप्राकृतिक है तथा उसकी इन्द्रियाँ कर्म इत्यादि भी अप्राकृतिक हैं।

नोट—५ 'गावा'— बैजनाथजी लिखते हैं कि जो बात निश्चयपूर्वक जानी-समझी न हो उसको समझाकर विस्तारसे कहना असम्भव है। इसलिये 'बखाना' वर्णन करना' इत्यादि शब्द न देकर 'गाना' शब्दका यहाँ प्रयोग किया, क्योंकि 'गान' में केवल भावार्थ ही दर्शित किया जाता है; पढ़ने-सुननेवाला जैसा चाहे समझ ले। इस प्रकार वक्ताकी भी मर्यादा बनी रह जाती है।' दोहा ४५ भी देखिये।

टिप्पणी—३ (क) 'बिनु पद चलें 'इति। यहाँसे भगवान्का वर्णन है। भगवान् पादके देवता हैं इसीसे 'पद' से वर्णन प्रारम्भ किया। इन्द्रियके बिना इन्द्रियका विषय (भोग) कहते हैं यह ईश्वरकी ईश्वरता है, इन्द्रियके बिना इन्द्रियका विषय भी उनमें नहीं है, यह उनकी ईश्वरता है, जैसा आगे कहते हैं, यथा—'मिहमा जासु जाइ निह बरनी।' वे सब जीवोंकी इन्द्रियों और इन्द्रियोंके विषयको प्रकाशित करते हैं, यथा—'बिषय करन सुर जीव समेता। सब कर परम प्रकासक जोई।' और आप स्वयं इन्द्रिय और उनके विषयसे रहित हैं। क्योंकि इन्द्रिय और उनके विषय माया हैं। (ख) 'तन बिनु परस असेषा' यहाँतक दस इन्द्रियोंमेंसे आठका विषय कहा, अश्लील समझकर गृदा और लिंगके विषय नहीं कहे।

टिप्पणी—४ 'असि सब भाँति अलौिकक करनी' इति। (क) 'सब भाँति'— पृथक्-पृथक् चरण, कर, नेत्र, नासिका और श्रवण आदिको कह आये। जिसके रूपको वेद पार नहीं पाते, जिसकी महिमाका वर्णन करना असम्भव है; इस कथनका तात्पर्य यह है कि उनका रूप अनन्त है। उनकी महिमा अनन्त है। यथा—'महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥' (ख) ऐसी अलौिकक करनी है। भाव कि जैसी करनी प्रभुमें है कि बिना इन्द्रियके सब कार्य करते हैं वैसी करनी त्रैलोक्यमें नहीं है, यह अलौिककता है।

वि० त्रि०—योगी लोग आज भी ऐसे बहुत-से कार्य कर दिखाते हैं, जिन्हें साधारण पुरुष विश्वास नहीं कर सकते। जिसकी प्रकृति जिस वस्तुके विश्वास करनेकी नहीं होती वह उस वस्तुका विश्वास नहीं कर सकता। आँखमें पट्टी बाँधकर पीठके द्वारा पुस्तक पढ़नेका कौतुक जिसने देखा है, वह बिना हाथके ग्रहण करनेपर, बिना पैरके चलनेपर, बिना आँखके देखनेपर, बिना कानके सुननेपर अविश्वास नहीं कर सकता, फिर जिन कामोंको योगिवर्य कर सकते हैं, उन्हें परमेश्वर जो नित्य योगी हैं, जो सर्वदा ऐश्वर्यशाली हैं, अवश्य कर सकते हैं, वे बिना पैरके चल सकते हैं, बिना हाथके ग्रहण कर सकते हैं, बिना कानके सुन सकते हैं,

बिना आँखके देख सकते हैं, इसमें आश्चर्यकी बात नहीं है। इसीसे 'बड़ जोगी' अर्थात् महायोगी कहा है। लौकिक करनीके वर्णनके लिये शब्द हैं, अलौकिक पदार्थके वर्णनके लिये शब्द नहीं मिलते। इसलिये जिस महाप्रभुकी करनी सब भाँतिसे अलौकिक है, उसकी मिहमा नहीं वर्णन की जा सकती।

#### 'आदि अंत--अलौकिक करनी' इति।

इन चौपाइयोंके जोड़की जो श्रुतियाँ नोट १ में श्वेताश्वतरोपनिषद्से उद्भृत की गयी हैं उनके पूर्वकी श्रुतियाँ ये हैं—१ 'विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्।' (श्वे० ३।३) अर्थात् उनकी सब जगह आँखें हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पैर हैं।(२) 'तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्।' (३।९) अर्थात् उस परम पुरुष परमेश्वरसे यह सम्पूर्ण जगत् पिरपूर्ण है।(३) 'सर्वाननिशरोग्रीवः।' (३।११) अर्थात् वह परमात्मा सब ओर मुख, सिर और ग्रीवावाला है।(४) 'सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रापत्।' (३।१४) वह परमपुरुष हजारों सिरोंवाला, हजारों आँखोंवाला और हजारों पैरोंवाला है। (५) 'सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥' (३।१६) अर्थात् वह परम पुरुष सब जगह हाथ—पैरवाला, सब जगह आँख, सिर और मुखवाला तथा सब जगह कानोंवाला है—।' (६) सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत्॥१७॥ अर्थात् जो समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जाननेवाला तथा सबका स्वामी और सबका शासक एवं सबसे बड़ा आश्रय है।

वेदों में ब्रह्मके रूप और प्रत्येक इन्द्रियोंके वर्णनके साथ ही इन्द्रियोंका व्यापार भी वर्णित है। यथा— 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्।' (यजु०) इस श्रुतिमें ब्रह्मके मुख होना कहा है। इसी तरह 'अस्य महतो भूतस्य निःश्विसतमेतदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः।' (छां०, 'सर्वगन्धः सर्वरसः' (बृ० उ०) 'ब्राहूराजन्यः कृतः' (यजु०), 'चन्द्रमा मनसो जातः' (यजु०), 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः' (छां०), 'इच्छां चक्रे और 'तदैक्षत बहु स्याम्' (छां०) में ब्रह्मका श्वास लेना, सूँघना तथा स्वाद लेना, दो भुजाओंवाला होना, मनवाला, संकल्प करनेवाला, इच्छा करनेवाला कहकर बुद्धिवाला सूचित किया गया है। ये सब श्रुतियाँ ब्रह्मको शरीरवाला कहती हैं।

इस तरह परस्पर विरोधी श्रुतियाँ वेदोंमें हैं और सभी सत्य हैं, मात्र देखने-सुननेमें ही इनमें विरोध भासित होता है। ब्लिइसीसे कहते हैं—'अस सब भाँति अलौकिक करनी।' परब्रह्म परमात्मा अचिन्त्यशक्ति हैं और विरुद्धधर्माश्रय हैं। एक ही समयमें उनमें विरुद्धधर्मोंकी लीला होती है। इसीसे वे एक ही साथ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान्-से-महान् बताये गये हैं—'अणोरणीयान्महतो महीयान्।' (कठ० १ वल्ली २।२०) वे परमात्मा अपने नित्य परधाममें विराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावश उनकी पुकार सुनते ही दूर-से-दूर चले जाते हैं—'आसीनो दूरं व्रजित।' परधाममें निवास करनेवाले पार्षदोंकी दृष्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर चलते रहते हैं। 'शयानो याति सर्वतः।' अथवा वे सदा सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं, उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही हैं, दूर देशमें चलते भी वही हैं, सोते भी वही हैं और दूर देशमें जाते–आते भी वही हैं। वे सर्वत्र सब रूपोंमें नित्य अपनी महिमामें स्थित हैं। इस प्रकार अलौकिक परमैश्वर्यस्वरूप होनेपर भी उन्हें अपने ऐश्वर्यका अभिमान नहीं है। (कठ० १। २। २१)

सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म एवं विचारोंको तथा समस्त घटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते हैं। भक्त जहाँ-कहीं भी भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है उसे वे वहीं भोग लगा सकते हैं। वे सब जगह प्रत्येक वस्तुको एक साथ ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोंके सङ्कटका नाश करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। जहाँ भी उनके भक्त उन्हें बुलाना चाहें, वहीं वे एक साथ पहुँच सकते हैं। उन्होंने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उनको अपनी ओर खींचनेके लिये हाथ बढ़ा रखा है। भक्त जहाँ उनको प्रणाम करता है वहीं उनके चरण और सिर आदि अंग मौजूद रहते हैं।

बाबा जयरामदासजी रामायणी—'बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करै बिधि नाना॥' इस

चौपाईको पढ़नेपर यह शंका उठती है कि जब भगवान् बिना पैरके चल सकते हैं, बिना कानके सुन सकते हैं, बिना हाथके काम-काज कर सकते हैं, तब उन्हें अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता होती है? वे तो निराकाररूपसे ही सब कुछ कर सकते हैं। और भगवान्के निराकार एवं सर्वव्यापी होनेकी स्थितिमें 'बिनु पद चले' आदि भी कहना कहाँतक ठीक है ?'

उत्तर—भगवान्के गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके कारण ही इस प्रकारकी शंकाएँ उठा करती हैं। यदि हम भगवान्के सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी होनेपर ही विश्वास कर लें तो इस शंकाका समाधान अपने—आप हो जाता है। क्योंकि जो सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान् है वह सब जगह सब कुछ कर सकता है। इस प्रसंगमें ग्रन्थकारने वेदवचनों ('अपाणिपादो जवनो ग्रहीता' इत्यादि) का ही अक्षरशः अनुवाद किया है—'जेहि इमि गाविह बेद—।' अस्तु। उपर्युक्त शंका केवल श्रीमानससे ही नहीं, वेदोंसे भी सम्बन्ध रखती है। 'बिनु पद चलै' इत्यादिसे यही दिखलाया गया है कि परब्रह्म श्रीभगवान् जीवोंकी भाँति मायिक शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखकर सर्वशक्तिमान् होनेके कारण शरीर और इन्द्रियोंके कार्योंको अपनी शक्तिसे ही सिद्ध कर लेनेमें पूर्ण समर्थ हैं। यहाँ यह बात नहीं कही गयी है कि परमात्माको चलनेकी आवश्यकता पड़ती है, बिल्क उनके इस ऐश्वर्यका कथन किया गया है कि और कोई बिना पैरके नहीं चल सकता परन्तु भगवान्में सामर्थ्य है, वे बिना पैरके भी चलते हैं, यही अघटित घटना है; इसीलिये आगे चौपाईमें कहा गया है—'असि सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ निहं बरनी॥'

अब रही यह शंका कि 'सर्वव्यापीको चलनेकी आवश्यकता नहीं, इसिलये उनके सम्बन्धमें 'बिनु पद चलइ।' आदि कहना ठीक नहीं है, अथवा सर्वज्ञके सुनने-सुनाने एवं सर्वद्रष्टाके देखने-दिखाने आदि क्रियाओंका वर्णन करना असंगत है।' इस शंकाका समाधान तभी हो सकता है जब वेदभगवान् अथवा स्वयं गोस्वामिपाद अपनी कृपाका प्रसार करके इस रहस्यको समझा दें। इस सम्बन्धमें किवतावली (७।१२९)-के 'अंतरजामिहु ते बड़े बाहेरजामि हैं राम जो नाम लिए तें। धावत धेनु पेन्हाइ लवाइ ज्यों बालक बोलिन कान किए तें॥ आपिन बूझि कहै तुलसी किहिबे की न बाविर बात बिये तें। पैज परें प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिये तें॥' इस सवैयामें भक्तजांके हितार्थ बहुत सुन्दर सिद्धान्त निचोड़कर रख दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्तलोग अपने सगुण सरकारको ही निर्गुण अर्थात् मायाके गुणोंसे अतीत, निराकार अर्थात् मायिक (पांचभौतिक) शरीरसे परे, दिव्य विग्रह, दिव्य वपु, वेदसिद्धान्त आदि मानते हैं। उन्हीं प्रभुको सर्वव्यापक मानकर उनके सम्बन्धमें श्रीगोस्वामिपाद यह कह रहे हैं कि 'अन्तर्यामी भगवान्से हमारे बहिर्यामी प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ही बड़े हैं, क्योंकि जब कोई प्रेमपूर्वक उनका नाम पुकारता है तब वे उसे सुनकर इस प्रकार दौड़ते हैं, जैसे तत्काल ब्याई हुई गौ अपने बछड़ेकी बोली सुनकर वात्सल्यभावसे उसकी ओर दौड़ती है। श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं कि मैं अपने समझकी बावरी बात कह रहा हूँ, यह बात दूसरेसे कहनेयोग्य नहीं है। बात यह है कि यद्यिप श्रीप्रह्लादजी सर्वव्यापी भगवान्के सच्चे विश्वासी और एकनिष्ठ भक्त थे, परन्तु जब पैज पड़ गयी तब उनकी बात रखने तथा उनकी रक्षा करनेके लिये उनके हृदयके अन्तरसे अन्तर्यामी भगवान् नहीं निकले, बल्क भक्तभयहारी भगवान् बाहरसे अर्थात् खम्भसे ही प्रकट हुए।

कितनी सुन्दर युक्ति है, इस प्रकार भगवत्-भागवत-रहस्योंपर विचार करनेपर निराकार एवं सर्वव्यापी प्रभुका सुनना, बोलना, चलना ही नहीं, दौड़ना तथा भक्तरक्षार्थ कर्म (युद्धादि) करना भी सिद्ध होता है। इसमें शंका करनेकी कोई बात नहीं।

नोट—६ श्रीरामजीकी जो महिमा यहाँ वर्णन की गयी है, उसपर महानुभावोंने भिन्न-भिन्न भाव लिखे हैं जो यहाँ लिखे जाते हैं—

(१) प्रोफे॰ लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि 'इन चौपाइयोंसे मैं तो यह मतलब समझता हूँ कि जैसे लौकिक जनोंके लिये इन्द्रियोंका होना जरूरी है, वैसे ही कोसलपित दशरथसुतके लिये जरूरी नहीं। अर्थात् लौकिक जन बिना इन्द्रियोंके कोई कार्य नहीं कर सकते, पर कोसलपित श्रीरामजी कर सकते हैं। भावार्थ यह हुआ कि उनकी शक्ति अनन्त और अपार है, वे किसी प्रकारसे प्रकृतिके पाबंद नहीं हैं, स्वतन्त्र हैं। यह बात 'अलौकिक' शब्दसे प्रत्यक्ष प्रकट है, इसी शब्दपर विचार करनेसे सब रहस्य खुल जाता है।'

(२) इस प्रसंगमें गोस्वामीजी '**बिनु पद चलै**' से लेकर 'ग्रह**इ ग्रान बिनु बास असेषा**' तक इन्द्रियरिहत होते हुए भी इन्द्रियरोंके सब व्यवहार कार्योंका करना कहते हैं। पदादि इन्द्रियरिहत होनेमें भाव यह है कि प्रभुका सर्वांग चिन्मय है जैसा कि वाल्मीकिजीने भी कहा है यथा—'चिदानन्दमय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी॥'(२। १२७। ५)

इसपर यह प्रश्न उठता है कि 'प्रभुके नखिशखका वर्णन, कर-पद-नासिका-नेत्रादि इन्द्रियोंका उल्लेख शास्त्रों, पुराणों, रामायणों आदिमें तथा इस ग्रन्थमें भी अनेक स्थलोंमें विस्तारसे पाया जाता है, उसके अनुसार यहाँ विरोध-सा जान पड़ता है?' इसका समाधान इस प्रकार है कि जैसे स्वर्णकी मूर्तिमें हस्तपादादि सब अवयव रहते हैं, परंतु विचारदृष्टिसे देखनेसे वहाँ स्वर्णके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है फिर भी जब हम उसका वर्णन करते हैं तब उसके प्रत्येक अंगका पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रभुके सगुणरूपमें विग्रहानुसार सब अवयव देखनेमें आते हैं, उन्हींका वर्णन ऋषि-मुनि-भक्तजन आदि मित-अनुसार करते हैं। तात्पर्य कि प्रभुके सर्वांग चिन्मय हैं। अतिरिक्त तत्त्वान्तरसे बने हुए अस्मदादिकोंके इन्द्रियोंके सदृश उनका तत्तद्विषयज ज्ञान नहीं है, अर्थात् इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा सर्वविषयक भान आदि उनमें विद्यमान हैं।' (दार्शनिक सार्वभौमजी)

'असि सब भाँति अलौकिक करनी 'इति। जैसे सर्वसाधारण जीव मन, इन्द्रिय और देह आदिसे अभीष्ट कार्य करते हैं, वैसे ही सब कार्य भगवान् बिना इन्द्रियोंके ही करते हैं, अत: उसे 'अलौकिक' कहा। तात्पर्य यह है कि प्रभु सर्वव्यापक हैं। भक्त जहाँ ही उनको पुकारता है, वहाँ ही वे उसकी पुकार सुन लेते हैं और आ भी जाते हैं। वास्तविक यह आना-जाना भी लोकव्यवहार-दृष्टिसे ही कहा जाता है, नहीं तो वे तो अव्यक्तरूपसे वहाँपर भी विद्यमान हैं। यही बिनु पद चलने, बिना कानोंके सुनने आदि कथनका भाव है। इसी प्रकार और भी इन्द्रियरहित व्यवहारोंको समझिये।

(३) किसीका मत है कि 'भगवान्का स्वरूप सदैव षोडश वर्षका और द्विभुज है। यह निरूपण साकार ब्रह्मका है। क्योंकि यदि इसको निराकारका निरूपण मानें तो अनेक शंकाएँ उठती हैं, यथा—जब ब्रह्म सबमें व्याप्त ही है तो ऐसा कौन स्थल है जहाँ उनको चलनेकी आवश्यकता होगी; बोलना और सुनना बिना दो व्यक्तियोंके नहीं हो सकता, यदि कोई और भी है तब तो दो ईश्वर हुए या उसके समान कोई और भी है, ऐसा हुआ तो ईश्वरके अद्वितीय होनेमें संदेह होगा। वह तो अकर्म है; उसका कर्म होना (करना?) कैसे सम्भव हो सकता है कि जिसके लिये उसको हाथकी जरूरत है, जब किसी रसमें वह अपूर्ण हो तभी उसको किसी रसका भोक्ता कह सकते हैं, वह ब्रह्म तो वाणीमें और वाणीसे परे है तो उसको वक्ता कैसे कह सकते हैं? पुन:, जब वह किसीसे अलग हो तब उसका स्पर्श करना कहा जावे। वह तो चराचरमें व्याप्त है। इत्यादि, इत्यादि। अतएव यह निश्चय है कि श्रीशिवजी साकारहीका निरूपण कर रहे हैं।'

'त्रिपुटीके अभ्यन्तर सब चराचर ब्रह्माण्ड, विषय, इन्द्रिय, देवता इत्यादि हैं। जैसे कानपर दिशा, पाँवपर यज्ञविष्णु इत्यादि। जब देवता अपना निवास छोड़ते हैं तब मनुष्य श्रवणादि कर्म नहीं कर सकता। विराट् इत्यादिके इन्द्रियोंपर भी इनका वास रहता है, क्योंकि सतोगुणसे सम्पूर्ण देवताओं, रजोगुणसे इन्द्रियों और तमोगुणसे विषयोंकी उत्पत्ति और स्थिति है। परंतु प्रभु रामचन्द्रजीकी देह सिच्चिदानन्दमय है, देही-देहका यहाँ विभाग नहीं, यज्ञविष्णु आदि देवताओंका वास इनकी इन्द्रियोंपर नहीं—यही तात्पर्य 'विन् पद' इत्यादिका है।'

(४) मानसमयंककार लिखते हैं कि 'अलौकिक शब्दको विचारो क्योंकि लौकिक उसे कहते हैं जिसका बीज त्रिपुटी है अर्थात् इन्द्रिय, देवता और विषय, जिससे लौकिक काम बनता है और परमात्माका अलौकिक कर्म है अर्थात् चलना, सुनना, कर्म करना इत्यादि सब हैं परंतु इन्द्रियरहित हैं। तात्पर्य यह कि परमात्माकी इन्द्रियाँ भी अलौकिक हैं जिनसे वह सब कर्म करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि रामका चरण इत्यादि अंग सनातन विराजमान है, जिसके बिना लौकिक अर्थात् त्रिपुटी असमर्थ हो छीज जाता है, यथा—'सबकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥', 'शब्द अलौकिक ही लखो लौकिक त्रिपुटी बीज। राज राम चरणादि नित तिन बिन लौकिक छीज॥'

- (५) वि० त्रि०—एक स्थानसे पैर उठाकर दूसरे स्थानमें रखना ही चलना है। जहाँ पहले पैर था वहाँ भी वह है। जहाँ रखा जायगा वहाँ भी वह है, अत: वह बैठे-ही-बैठे दौड़नेवालेके आगे निकल जाता है। (तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठन्), वह श्रोत्रका भी श्रोत्र है, अत: बिना कानके सुनता है। उसके पाणिपाद सर्वत्र हैं, सर्वत्र सिर-मुख हैं, इत्यादि। इसीलिये उसे अपाणिपाद कहते हैं।
- (६) श्रीबैजनाथजी इसका भावार्थ यों लिखते हैं कि (क) 'किसीने उसके पैर, कान, हाथ, मुख आदि देखे नहीं पर अनुमानसे उसका चलना, सुनना, अनेक कर्म करना, सब रसोंका भोक्ता होना इत्यादि सूचित होता है; क्योंकि उसीके प्रभावसे सब चलते, सुनते इत्यादि हैं, जैसे प्रजाके गुण देखकर राजाके गुणोंका अनुमान किया जाता है, वैसे ही श्रीरघुनाथजीको वेद अनुमान करके गाते हैं।'
- (ख) 'हरिभक्त ऐसा अर्थ करते हैं कि जैसे सब जीवोंके हाथ, पैर, कान आदि इन्द्रियाँ हैं वैसी इन्द्रियाँ श्रीरामरूपमें नहीं हैं। उनका सर्वांग एकतत्त्व स्वयंप्रकाशरूप है। यथा—'पदश्रवणकराननवाणीत्वङ्नयन-नासिकादीन्द्रियविषयाधीशै: विवर्जितो रामः साक्षात्परब्रह्मविग्रहः सिच्चिदानन्दात्मकः स्वयम्' (शिवस्मृति)। इस प्रकार प्रभुके पदकर्णीद विषय देवादि त्रिपुटीबद्ध नहीं हैं। अतएव बिना पदादि चलना आदि कहा।'
- (ग) 'ज्ञानी लोग अर्थ करते हैं कि अन्तरात्मा पदादि अंगहीन है, परंतु उसीकी शक्तिसे गमनागमन आदि देहका व्यवहार होता है। अतएव बिना पदादि गमनादि कहे।'
- (घ) 'विदुष ऐसा अर्थ करते हैं कि आदि-प्रकृति बिना पदके चलती है, बुद्धि बिना कानके सुनती है, त्रिगुणात्मक अहंकार बिना हाथके अनेक कर्म करता है। चराचरमात्रकी रचना इस अहंकारसे ही होती है। सात्त्विक अहंकारसे इन्द्रियोंके देवताओं, राजससे इन्द्रियों और तामससे इन्द्रियोंके विषयकी रचना होती है। आकाश बिना मुखके भक्षण करता है अर्थात् सब उसीमें समा जाते हैं। जल बिना जिह्वाके सब रसोंको धारण करता है। पुन:, व्योम बिना वाणीहीके वक्ता है क्योंकि उसमें सहज ही शब्द होता रहता है। पुन: योगी है, सदा एकरस स्थिर रहता है। पवन तन बिना सबका स्पर्श करता है, अग्नि नेत्र बिना देखते हैं अर्थात् उसके प्रकाशमें सब देखते हैं, पृथ्वी नाक बिना वास धारण करती है, इति विराट्रूपका यहाँ वर्णन है'।
- (ङ) भगवत्-क्रिया-परायण यों अर्थ करते हैं कि 'यहाँ पूजित श्रीस्वरूप वर्णित है। भगवत् प्रतिमामें नरवत् पैर नहीं हैं, पर वह चलती है, जैसे साक्षी गोपाल चले आये—(भक्तमाल भिक्तरसबोधिनी-टीका क० २३८—२४१); कान बिना सुनती है, जैसे जगन्नाथजीमें प्रार्थनाका उत्तर मिलता है इत्यादि। इसी प्रकार श्रीबालाजीने बिना हाथके ही अर्थीका मनोरथ पूर्ण किया, श्रीजनार्दनभगवान् ते तस्मई (खीर) भोगमें सर्प गिर गया जो अधिकारियोंने अभ्यागतोंको खिला दिया था। भगवान्के नरवत् नेत्र नहीं पर उन्होंने देखा, आजतक भगवान्का रोष प्रसिद्ध है।' करके बिना ही सात सौ कोसपर अंगद भक्तकी अर्पण की हुई जलमें डाली हुई मणिको जगन्नाथजीने ग्रहणकर हृदयपर धारण किया। विष्णुपुर बेगूसराय जिला मुँगेरमें श्रीरामदासजी श्यामनायिकाजीके यहाँ भगवान् थालका सब भोग पा (खा) गये, क्योंकि ब्राह्मण साधुओंने हँसीमें कहा था कि हम ठाकुरका जूठा न खायेंगे। धनाकी रोटी खायी, नामदेवजीके हाथका दूध पिया इत्यादि। बिना नरवत् मुखके रसोंका आनन्द लिया।
- (च) श्रीरामानुरागी ऐसा भी कहते हैं कि 'यहाँ प्रेमाभक्ति वर्णित है। जब उरमें प्रभुका साक्षात्कार होता है तब ऐसा प्रेम-प्रवाह उमगता है कि वह बिना पदके चलने लगता है, उसे यह सुध नहीं रहती कि मेरे पैर

कहाँ पड़ रहे हैं एवं सर्वांगकी सुध भूल जाती है। यथा नारदसूत्रमें 'अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा। अमृतस्वरूपा च। यल्लब्ध्वा पुमान्सिद्धो भवत्यमृतो भवति तृप्तो भवति। यत्प्राप्य न किञ्चिद्धाञ्छिति न शोचिति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति॥' (बैजनाथजी)

(छ) विषयी विमुख जीव ऐसा अर्थ करते हैं कि 'यहाँ विषयानन्द वर्णित है कि बिना पदके चले स्वपद (अपने पैरसे) न चले किंतु वाहनपर चले; बिना कानके सुने अर्थात् अर्जी आदि बाँचकर सुने, कर बिना अर्थात् हुक्ममात्रसे दण्ड और रक्षा आदि करे; मुखरहित सर्वांग रस भोग करे, जैसे कि नेत्रोंसे नृत्यरंगरसका, श्रवणसे गानतानरसका, तनमें अरगजादि पुष्पशय्याका, इत्यादि रीतिसे सर्व रसोंका भोग करे। बिना वाणी अर्जीपर हुक्म लिख दे; तन बिना दृष्टिमात्रसे अनेक रास-विलासका मानसी भोग करे; नेत्र बिना नायब, दीवान आदिद्वारा राजकाज देखे; नासिका बिना तन-वसन-मिन्दरादि सुगन्धित रखे। ऐसा सर्वांग सुख जिसको है वही भगवद्रूप यहाँ वर्णित है।' (११८। ५—८) में 'प्रथम विभावना' अलंकार है; क्योंकि बिना कारणके कार्यकी सिद्धि वर्णन की गयी है।

## दो० जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरिं मुनि ध्यान। सोइ दसरथसुत भगतिहत कोसलपित भगवान॥११८॥

शब्दार्थ—इिम=इस प्रकार। 'कोसल'=श्रीअयोध्याजी। हिंदी-शब्दसागरमें लिखा है कि 'घाघरा नदीके दोनों तटोंपरका देश। उत्तर तटवालेको उत्तर-कोसल और दक्षिण तटवालेको दक्षिण-कोसल कहते हैं। किसी पुराणमें इस देशके ४ खण्ड और किसीमें ७ खण्ड बतलाये गये हैं। प्राचीन कालमें इस देशकी राजधानी अयोध्या थी।' और 'कोसलखण्ड' नामक ग्रन्थमें कोसल-देशका विवरण इस तरह है कि विन्ध्याचलसे दक्षिणप्रदेशमें एक राजधानी थी जिसका नाम नागपत्तन था (जिसे आजकल नागपुर कहते हैं)। वहाँ कोसल नामक एक प्रतापी राजा हुआ जिससे उस देशका 'कोसल' नाम पड़ा। तबसे वहाँके जो राजा होते थे उनकी एक 'कोसल' संज्ञा भी होती थी, जैसे तिरहुतिके राजाओंकी जनक, काश्मीरके राजाओंकी केकय, पंजाबके राजाओंकी पांचाल होती थी, इत्यादि। उसी वंशमें एक भानुमन्त राजा हुए जिनकी पुत्री श्रीकौशल्याजी थीं। श्रीकौशल्याजीके विवाहके समयतक उनके कोई भाई न था; इसलिये भानुमन्तजीने कोसलदेशका भी उत्तराधिकारी श्रीदशरथजी महाराजको ही बनाया। उसी समयसे अयोध्या उत्तर-कोसल और नागपत्तन दक्षिण-कोसल नामसे विख्यात हुआ। महाभारतमें स्पष्ट उल्लेख है कि कौरव-पाण्डव-युद्धमें कौरवोंकी ओरसे उत्तर-कोसलका राजा बृहद्बल और पाण्डवोंकी ओरसे नग्नजित दक्षिण-कोसलका राजा गया था।

अर्थ—जिसका वेद और पण्डित इस तरह गान करते हैं और जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही भगवान् भक्तोंके हितार्थ दशरथपुत्र कोसलपित हुए॥११८॥

टिप्पणी—१ ऊपर कहा था कि '**आदि अंत कोउ जासु न पावा।**' वहाँके '**कोउ**' से यह स्पष्ट न हुआ कि किसीने आदि-अन्त कहनेका प्रयत्न किया और न कह सका। अतः उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं—'जेहि इमि गावहिं—' अर्थात् वेद, बुध और मुनि ये सब हार थके, किसीने आदि-अन्त न पाया।

टिप्पणी—२ (क) 'गाविह बेद बुध—' वेद और बुध वक्ता हैं, अतः ये गाते हैं। मुनि मननशील हैं, अतः वे ध्यान धरते हैं। (ख) 'सोइ दसरथ सुत—' इति। यहाँ प्रथम 'दसरथ सुत' कहा तब 'भगत हित' और तब 'कोसलपित' और 'भगवान।' यह क्रम साभिप्राय है। क्रमका भाव यह है कि श्रीदशरथ महाराजके यहाँ उन्होंने पुत्ररूपसे अवतार लिया तब भक्तोंका हित किया। अर्थात् ताड़का, सुबाहु, खरदूषण, मेघनाद, रावणादि राक्षसोंको मारकर सबको सुखी किया। रावणवधके पश्चात् राज्याभिषेक हुआ तब कोसलपित हुए और राज्य किया। (भक्तोंका हित यह भी है कि प्रभुने ये सब चिरत उन्होंके लिये किये, जिसमें इन्हें गा–गाकर भक्त भवपार

हो जायँ, यथा—'किये चरित पावन परम सुनि किल कलुष नसाइ।', 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥' (१। १२२। १) रावणके वधतक ऐश्वर्य छिपा रहा। राज्य-ग्रहण करनेपर उनका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हुए। अतः कोसलपित कहकर 'भगवान' कहा। 'भगवान' कहकर जनाया कि अवतारकालमें भी षडैश्वर्ययुक्त थे और अपने ऐश्वर्य प्रकट कर दिखाये हैं, जिसमें भक्त उनको भगवान् जानकर उनका भजन करें। क्रमसे उदाहरण सुनिये।

- १ ऐश्वर्य (ईश्वरता)—**'रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि।** काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहि॥' (७। २१)
- २ धर्म—'चारिउ चरन धरम जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं॥' (७। २१। ३)
- ३ यश—'जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहह जानह नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं॥'(७।१३)
- ४ श्री—'रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरिन कि जाइ। अनिमादिक सख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥'(७। २९)
- ५ ज्ञान—'धरम तड़ाग ग्यान बिग्याना। ए पंकज बिकसे बिधि नाना॥' (७। ३१। ७)
- ६ वैराग्य—'**सुख संतोष बिराग बिबेका। बिगत सोक ए कोक अनेका॥**'(७। ३१।८)

अथवा, अर्थ करें कि जैसा पूर्व ऐश्वर्य कह आये कि 'बिनु पद चलै सुनै बिनु काना।—' इत्यादि, ऐसे ऐश्वर्ययुक्त जो भगवान् हैं वही दशरथ कोसलपितके सुत हुए। पुनः भाव कि भक्तके सम्बन्धसे 'भगवान' कहा। ('भगवान्' शब्दका प्रयोग प्रायः उन सब स्थानोंमें हुआ है जहाँ भक्तोंका हित कहा गया है; यथा— 'ब्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहि धिर देह चिरत कृत नाना।। सो केवल भगतन्ह हित लागी।।'(१।१३।४–५) 'भगतबछल प्रभु कृपानिधाना। बिस्वबास प्रगटे भगवाना।।'(१४६।८) 'भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप।।'(७।७२) तथा यहाँ 'भगत हित कोसलपित भगवान' कहा। अथवा, कोसलमें बड़ा ऐश्वर्य है; आप उसके पित हैं, अतः 'भगवान' कहा।)

नोट—वेदों और पण्डितोंका गान करना पूर्व चौपाइयोंकी व्याख्यामें दिखाया गया है। तत्त्ववेत्ता मुनि उनका ध्यान करते हैं, इसका प्रमाण स्वयं श्रीशुकदेवजी हैं। इन्होंने श्रीमद्भागवतमें 'महापुरुष' कहकर इन्होंकी वन्दना की है। यथा—'ध्येयं सदा परिभवष्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणातपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारिवन्दम्॥ त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दियतयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारिवन्दम्॥'

वि॰ त्रि॰—'आदि अंत कोड जासु न पावा।' से यहाँतक शिवजीने वेदकी ओरसे कहा। कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करौं बिसोकी॥१॥ सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुबर सब<sup>१</sup> उर अंतरजामी॥२॥

अर्थ—जिनके नामके बलसे मैं काशीके जीवोंको मरते हुए देखकर (अर्थात् उनके प्राणोंके निकलनेका समय जानकर) शोकरहित करता हूँ॥१॥ वे ही मेरे प्रभु अर्थात् इष्टदेव हैं, चराचरके स्वामी हैं, रघुवर हैं और सबके हृदयकी जाननेवाले हैंर॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'जंतु '=छोटे-बड़े सभी जीव जिन्होंने जन्म लिया।=जितने भी शरीरधारी हैं। यथा 'जन्तु जन्यु शरीरिणः' (इत्यमरः) (ख) 'करौं बिसोकी' अर्थात् गित देता हूँ। यथा—'जासु नाम बल संकर कासी। देत सबिह सम गित अबिनासी॥'(४।१०) 'आकर चारि जीव जग अहहीं। कासी मरत परम पद लहहीं॥'(१।४६) [भव-साँसित सहना, बारम्बार जन्म-मरण होना, इत्यादि 'शोक' है। इनसे रहित करते हैं। जन्म-मरण छुड़ाना, उनको परमपदकी प्राप्ति करा देना, 'बिसोको' करना है। शुकदेवलालजी 'बिसोको' का अर्थ 'बिसोक लोक बासी' करते

१-बस—१७०४, १७६२। २-अर्थान्तर—वे अन्तर्यामी रघुवर सबके हृदयमें हैं। (वि० त्रि०)

हैं। 'बिसोक लोक' अर्थात् जहाँसे फिर संसारमें न आना पड़े। 'लोक बिसोक बनाइ बसाए।' (१।१६।३) देखिये। कि लोक शिलां के लोक प्राप्त होता है, इसमें मतभेद है। श्रीरामोत्तरतापिनी उपनिषद्में केवल 'मुक्ति' होनेका वरदान है। यथा—'स होवाच श्रीरामः। मुमूर्षोदिक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्। उपदेश्यिस मन्मन्त्रं स मुक्तो भिवता शिव॥' अर्थात् श्रीरामजीने कहा—हे शिव! यहाँपर मरते हुए प्राणियोंके दाहिने कानमें तुम स्वयं या किसी औरके द्वारा हमारे मन्त्रका उपदेश कर या करा दोगे तो वह प्राणी मुक्त हो जायगा। विशेष 'कासी मुकृति हेतु उपदेसू।' (१।१९।३;१।४६।४-५ देखिये।) 'जासु नाम बल' का भाव कि काशीमें जीवोंकी मुक्ति होना यह उनके नामका प्रभाव है। जिसके नाममें यह प्रभाव है।]

टिप्पणी—२ 'सोइ प्रभु मोर ं इति। (क) 'सोइ' अर्थात् जीवोंको जिनके नामका उपदेश मैं किया करता हूँ वही रघुवर मेरे प्रभु हैं। ['वही मेरे प्रभु हैं' कहकर जनाया कि जीवोंको मुक्त करनेका सामर्थ्य उन्हींने मुझको दिया है, यह प्रभुत्व उन्हींका है।] पुनः भाव कि उन्हींका नाम मैं भी जपता हूँ, यथा—'तव नाम जपामि नमामि हरी।'(७। १४) 'महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासी ं '(१। १९) केवल दूसरोंको ही उपदेश नहीं देता। (ख) 'चराचरस्वामी' हैं अर्थात् जड-चेतन सभीका पालन-पोषण करते हैं। 'सब उर अंतरजामी' अर्थात् सबके हृदयकी जानते हैं, अन्तर्यामीरूपसे सबको चैतन्य किये हुए हैं। (ग) 'रघुवर सब उर अंतरजामी' का भाव कि ये 'रघुवर' हैं, इसीसे सबके हृदयकी जानते हैं। 'रघुवर' शब्दका अर्थ है 'अन्तर्यामी', वही गोस्वामीजी यहाँ लिखते हैं। यथा—'को जिय कै रघुवर बिनु बुझा।' (२। १८३) तथा यहाँ 'रघुवर सब उर अंतरजामी' कहा।

टिप्पणी—३ म्ब्लिश्रीपार्वतीजीके संदेह-निवारणार्थ श्रीशिवजी अनेक प्रकारसे ऐश्वर्य निरूपण करके माधुर्यमें उसका पर्यवसान करते हैं और माधुर्यबोधक नाम कहते हैं। (१) प्रथम 'राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना। (११६।८) से लेकर 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावरनाथ।'(११६) तक ऐश्वर्य कहकर उस ऐश्वर्यस्वरूपको उन्होंने 'रघुकुलमिन' में स्थापित किया— 'रघुकुलमिन मम स्वामि सोइ।'(११६) (२) फिर, 'बिषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता।। सब कर परम प्रकासक जोई' में ऐश्वर्य कहा और तुरत 'राम अनादि अवधपित सोई' कहकर उस ऐश्वर्यको उन्होंने 'अवधपित राम' अर्थात् 'रघुबर राम' में घटाया। (३) तीसरी बार, 'जगत प्रकास्य प्रकासक रामू।' (११७।७) से 'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई।' (११८।३) तक ऐश्वर्य कहकर तब 'गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई' माधुर्यमें उस ऐश्वर्यको घटा दिया। फिर, (४) 'आदि अंत को जासु न पावा।' (११८।४) से 'जेहि इमि गाविह बेद बुध जाहि धरिह मुनि ध्यान।' (११८) तक ऐश्वर्य कहकर तब 'सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपित भगवान' से उसका एकीकरण कर दिखाया। इसी तरह यहाँ 'जासु नाम बल करउँ विसोकी' से ऐश्वर्य कहकर उसीको 'सोइ प्रभु मोरः । रघुबर' इस माधुर्यमें घटाया। इत्यादि।

टिप्पणी—४ 🗠 यहाँतक पार्वतीजीके (ब्रह्मविषयक) प्रश्नोंके उत्तर दिये गये—

प्रश्न

उत्तर

'प्रभु जे मुनि परमारथबादी। कहिंह राम कहुँ ब्रह्म अनादी॥ १

सेस सारदा बेद पुराना। सकल करिह रघुपित गुन गाना॥ रामु सो अवधनृपित सुत सोई।'(१०८।५,६,८) 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती।'(१०८।७)

'की अज अगुन अलखगति कोई।'(१०८।८)

'जेहि इमि गाविह बेद बुध जािह धरिह मुनि ध्यान। सोइ दसरथसतः ।'(११८)

- २ 'कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करौं बिसोकी॥ सोइ प्रभू मोर<sup>ः</sup>रघुबर<sup>ः</sup>।'
- ३ 'अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई।'(११६।२)

तात्पर्य कि जिसको वेद-पुराण गाते हैं, जिसको हम जपते हैं, वही दशरथसुत हैं। ढि पार्वतीजीको विश्वास है कि वेद-पुराण, शिव और मुनि—ये तीनों जिसके उपासक हैं वही ब्रह्म हैं [वा, इन तीनोंके सिद्धान्त जहाँ एक हों, जिसे ये तीनों ब्रह्म प्रतिपादित करें वही ब्रह्म हैं—यह पार्वतीजीने मनमें निश्चय किया है। मा० पी० प्र० सं०] इस विचारसे शिवजीने तीनोंका प्रमाण दिया—'जेहि इमि गाविह बेद, जािह धरिह मुनि ध्यान'और 'सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी'।

वि॰ त्रि॰-यह शिवजीने पुराणोंकी ओरसे कहा। आगे अर्द्धाली ३, ४, ५ में अपनी ओरसे कहते हैं।

### बिबसहु जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित\* अघ दहहीं॥ ३॥ सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरहीं॥ ४॥

अर्थ—विवश होकर भी जिसका नाम मनुष्य लेते (उच्चारण करते) हैं (तो उनके) अनेक जन्मोंके अच्छी तरह किये हुए पाप भस्म हो जाते हैं॥३॥ और, जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे भवसागरको गौके खुरके समान पार कर जाते हैं॥४॥

नोट—१ 'बिबसहु' = बेबस होनेपर भी, जैसे कि शत्रुके वशमें पड़कर, गिरते-पड़ते, आलस्यमें जँभाई लेते, दु:ख या पीड़ासे व्याकुल होकर, यमदूतोंके भयसे इत्यादि। जैसे अजामिल आदिके मुखसे निकला था। वा=लाचारीसे पराधीनतावश, परतन्त्रताके कारण, जैसे कि सन्तोंके साथ पड़ जानेसे (जैसा कि रामघाटिनवासी साकेतवासी श्रीरामशरणजी मौनीबाबाके पास जानेपर अवश्य रामनाम लेना पड़ता था)। इस तरह 'बिबसहु' का भाव 'अनादरसे भी' है, अर्थात् आदरपूर्वक प्रेमसे नहीं। यह अर्थ आगेके 'सादर सुमिरन जे नर करहीं' से सिद्ध होता है। यहाँ 'बिबसहु' से अनादरसिहत उच्चारणका और 'सादर सुमिरन ' से आदरपूर्वक उच्चारणका फल बताया है। किवतावलीमें 'बिबस' और 'सादर' का भाव यों दिखाया है— 'आँथरो अधम जड़ जाजरो जरा जवन सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मग्ग मैं। गिरो हिय हहिर 'हराम हो हराम हन्यो', हाय हाय करत परिगो काल फग्ग मैं॥ तुलसी बिसोक हवै तिलोकपित लोक गयो नामके प्रताप बात बिदित है जग्ग मैं। सोई रामनाम जो सनेह सो जपत जन ताकी मिहमा क्यों कही है जाति अगमे॥' (क० उ० ७६) इस किवत्तके प्रथम दो चरणोंमें 'विवश' होकर 'राम' शब्दका उच्चारण होना दिखाया है। शूकरके बच्चेन यवनको धक्का देकर जब ढकेल दिया और वह भड़भड़ाकर गिर पड़ा तब उसके मुखसे 'हराम शब्दका उच्चारण हुआ, जिसमें अन्तमें 'राम' है। ब्रिंग्रासप्तम्। ' अर्थात् श्रीरामनामके प्रभावसे वह गौके खुरके गड़ेके समान भवसागरको तर गया तब यदि श्रीरामनामके रिसक श्रीरामजीके परमधामको प्राप्त होते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?'

टिप्पणी—१ (क) 'बिबसहु——' यथा—'राम राम किह जे जमुहाहीं। तिन्हिंह न पाप पुंज समुहाहीं॥'(२।१९४।५) रामनाम विवशतासे भी कहे तो भी अनेक जन्मोंके रचे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं— यह नामकी मिहमा है। दहहीं=भस्म होते वा करते हैं। जलाना, भस्म करना अग्निका धर्म है, अतः 'दहहीं' से सूचित किया कि पाप रूई है, 'अनेक जन्म रचित पाप' रूईका पर्वत है, श्रीरामनाम अग्नि है, यथा—'जासु नाम पावक अघ तूला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला॥'(२।२४८।२) 'प्रमादादिष संस्पृष्टो यथानलकणो दहेत्। तथौष्ठपुटसंस्पृष्टं रामनाम दहेदधम्॥' (पद्मपुराण) (ख) अशिवजीके उपदेशसे जीव विशोक हुए, यह नामके सुननेका माहात्म्य है। 'जासु नाम बल करों बिसोकी' से सुननेका फल कहकर अब 'बिबसहु जासु नाम—' में अपने मुखसे नामोच्चारण करनेका माहात्म्य कहते हैं। इस तरह जनाया कि रामनामके कहने तथा सुननेका फल एक ही है, नहीं तो शिवजीके उपदेशसे विशोक न हो सकते। अपने मुखसे जपनेसे भी जीव विशोक होते

<sup>\*</sup> सँचित—बै०।

#### हैं, यथा—'चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। भये नाम जिप जीव बिसोका॥'(१।२७।१)

टिप्पणी—२ 'सादर सुमिरन—' इति। नाम-जपसे पापका नाश और मोक्ष दोनों कहे। इसका तात्पर्य यह है कि भक्तिसे कर्म और ज्ञान दोनोंका फल प्राप्त होता है। नाम-जप भक्ति है, उससे पापका नाश होना यह कर्मका फल मिला और नित्य-नैमित्तिक मुक्ति होना यह ज्ञानका फल मिला।—'ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः' इति श्रुतिः।

वि॰ त्रि॰—विवश उच्चारणका फल बताया कि पापराशि जल जाती है, परन्तु पुण्य बच जाते हैं, जिनके भोगनेमें फिर पाप-पुण्य होते हैं, जिससे जन्म-मरणरूपी संसार बना रहता है। सादर स्मरण करनेवालेके शुभाशुभ कर्ममात्रका दाह हो जाता है, जिससे वह अनायास भवपार हो जाता है।

मा० पी० प्र० सं०—इस प्रसंगमें यह बात स्मरण रखनेकी है कि गोस्वामीजी जहाँ जिसका जैसा मत है वहाँ वैसा ही कहते हैं। उन्होंने ज्ञानियों और उपासकोंका मत पृथक्-पृथक् दिखाया है। देखिये, 'जेहि जाने जग जाइ हेराई—।'(११२।२) में उन्होंने ज्ञानियोंका सिद्धान्त कहा कि श्रीरामजीको जाननेसे संसार स्वप्नवत् खो जाता है और यहाँ 'सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव—' में भक्तोंका सिद्धान्त बताया कि भक्तके वास्ते सादर स्मरणमात्रसे संसार छूट जाता है। ये दोनों बातें एक ही हैं।—(पं० रामकुमारजीकी टिप्पणीमें यह नहीं है।)

## राम सो परमातमा भवानी। तहँ भ्रम अति अबिहित तव बानी॥५॥ अस संसय आनत उर माहीं। ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं॥६॥

शब्दार्थ—**परमातमा**=परमेश्वर, ब्रह्म। **अबिहित**=अयोग्य, अनुचित।

अर्थ—हे भवानी! वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं। 'उनमें भ्रम' यह तुम्हारे वचन, (वा, उनके प्रति तुम्हारे भ्रमके वचन) अत्यन्त अयोग्य हैं, वेद-विरुद्ध हैं॥ ५॥ ऐसा संशय (संदेह) हृदयमें लाते ही ज्ञान-वैराग्य आदि समस्त सद्गुण चले (अर्थात् नष्ट हो) जाते हैं॥६॥

टिप्पणी—१ (क) ब्लियहाँतक शिवजीने श्रीरामजीको ब्रह्म कहा, भगवान् कहा और परमात्मा कहा। यथा—
'राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना।' (११६) 'सोइ दसरथसुत भगत हित कोसलपित भगवान।' (११८) 'राम सो
परमातमा भवानी।' (यह भगवान्का सूत्ररूपसे वर्णन है, यथा—'ब्रह्मोत परमात्मित भगवानित शब्द्यते' इति
भागवते) वेदान्ती ब्रह्म, भक्त भगवान् और योगी परमात्मा कहते हैं। तीन दृष्टिसे यहाँ ये तीन शब्द कहे। (ख)
'तहँ भ्रम—'—वह भ्रमकी वाणी यह है—'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मित भोरि।' देखि चरित मिहमा
सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥' (१०८) (ग) 'अति अबिहित' अर्थात् वेदविरुद्ध है। [भाव कि वहाँ यदि भ्रम
दिखायी पड़े तो उसे अपना भ्रम समझना चाहिये। जिसे सूर्य तमोमय दिखायी पड़े, उसे समझना चाहिये कि
यह अपना भ्रम है, कुछ दोष मुझमें ऐसा आ गया है, जिससे ऐसा दिखायी पड़ रहा है। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ 'अस संसय आनत ।' इति। ज्ञान-वैराग्यादि समस्त गुण पापसे नष्ट होते हैं। अतः 'ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं' कहकर जनाया कि ऐसा संशय हृदयमें लाना बड़ा भारी पाप है। उदाहरण, यथा—'अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा॥'(१।५१) (श्रीसतीजी), 'नाना भाँति मनिह समुझावा। प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छावा॥'(७।५९) (श्रीगरुड़जी) [संशय और भ्रम होनेसे दोनोंको ज्ञानका उदय नहीं हो रहा है। अर्थात् ज्ञान नष्ट हो गया है।]

ा श्रीपार्वतीजीने प्रार्थना की थी कि मेरा मोह, संशय और भ्रम नाश कीजिये। अतः शिवजी इन तीनोंकी निवृत्तिके लिये उपदेश कर रहे हैं।

प्रार्थना

उपदेश

'जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू।' (१०९।२) १ 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा॥ राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तहँ 'अजहूँ कछु संसड मन मोरें' 'हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी' (१०८ | ४) मोह निसा लवलेसा॥' (११६।४-५)। 'प्रभु पर मोह धरिह जड़ प्रानी', 'उमा राम विषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥'——। 'जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥'——११७ इत्यादि वाक्योंसे मोह दूर किया।

- २ 'अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं।' से संसय दर किया।
- 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा', 'निज भ्रम निहं समुझिंहं अज्ञानी'। (१७) 'जदिप मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकै कोउ टारि। (११७) — जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई।', 'राम सो परमातमा भवानी। तहँ भ्रम अति अबिहित तव बानी॥' इत्यादि वाक्योंसे भ्रम दुर किया।

नोट—'अस संसय आनतः—'का भाव कि श्रीरामजी ज्ञानवैराग्यादि गुणोंके मूल कारण हैं। जब कारणहीमें भ्रम हो गया तब कार्य कैसे रह सकते हैं? भ्रमके साथ ही वे सब चल देते हैं। ध्वनिसे यह एक प्रकारका शिवजीका शाप दाशरथी राममें संशय करनेवालोंके लिये सिद्ध होता है। (मा० पी० प्र० सं०)

उपर्युक्त तीन प्रार्थनाओंके सम्बन्धमें यहाँतक उपदेश हुआ।

#### इति दाशरथी श्रीराम-परात्पर-स्वरूप-वर्णन।

## सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना। मिटि गै सब कुतरक के रचना॥७॥ भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती॥८॥

शब्दार्थ—कुतरक (कुतर्क)=वेद-विरुद्ध तर्क। रचना=गढन्त, बनावट, स्थिति। यथा—'जयित बचन रचना अति नागर।' (२८५।३) 'देखत रुचिर बेष कै रचना।' (४।२) असंभावना=जिसका होना सम्भव न हो; जैसे पार्वतीजीका यह दृढ़ निश्चय था कि ब्रह्मका नरतन धारण करना असम्भव है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। संभावना=कल्पना, अनुमान। असंभावना=ऐसी कल्पना जिसके होनेका कभी अनुमान ही न हो सके। ब्रिं अ' जिस शब्दके पहले लगता है उसके अर्थका प्रायः अभाव सूचित करता है। संस्कृतके वैयाकरणोंने इस निषेध-सूचक अव्ययका प्रयोग इतने अर्थोंमें माना है—सादृश्य, अभाव, अन्यत्व अल्पता, अप्राशस्त्य और विरोध। यथा—'तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता। अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षद् प्रकीर्तिताः॥' (१) (वै० भूषणसार। नञर्थ निर्णय। ७) यहाँ अप्रशस्त और विरोधी दोनों अर्थ ले सकते हैं। पार्वतीजीका अनुमान वा कल्पना अप्रशस्त थी, वेदविरुद्ध थी, अतः दूषित थी। असंभावना=अप्रशस्तकल्पना वा अनुमान।=अविश्वास (वि० त्रि०)

अर्थ—श्रीशिवजीके भ्रमनाशक वचन सुनकर श्रीपार्वतीजीकी सब कुतर्ककी रचना मिट गयी॥७॥ उनको श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम और विश्वास हुआ, कठिन 'असम्भावना' दूर हो गयी॥८॥

टिप्पणी—१'सुनि सिव के भ्रम भंजन—।' इति। (क) 'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रिव कर बचन मम।' (११५) उपक्रम है और 'सुनि सिव के भ्रम भंजन—।' उपसंहार है। शिवजीके वचनोंको यहाँ चिरतार्थ किया (अर्थात् घटित कर दिखाया, उनका साफल्य दिखाया)। वचन भ्रमभंजन हैं, अतः उनसे भ्रमका नाश हुआ। (ख) अब

(आगे) मोह, संशय और भ्रम सबका नाश कहते हैं। यथा—(१) 'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥'(चौ०१)—यह मोहका मिटना कहा।(२) 'तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥' (चौ०२) यह संशय मिटना कहा।(३) 'सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना। मिटि गै सब कुतरक के रचना॥'यह भ्रमका नष्ट होना कहा। भ्रमसे ही कुतर्ककी रचना होती है, अतः भ्रमके नाशसे कुतर्ककी रचना मिट गयी।(ग) संशय और कुतर्कका नाश कहनेका भाव कि संशय सर्परूप है और कुतर्क लहरें हैं जो सर्पक काटनेपर विषके चढ़नेसे आती हैं। इस तरह सर्प और सर्पका विष चढ़नेसे जो लहरें उत्पन्न हुईं इन दोनोंका नाश हुआ अर्थात् कारण और कार्य दोनों न रह गये, यह जनाया। यथा—'संसय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता। दुखद लहिर कुतर्क बहु ब्राता।'(७। ९३।६) (गरुड़जीने अपने सम्बन्धमें जो 'कुतर्क बहु ब्राता' कहा है वही यहाँ 'कुतर्क की रचना' है)।(घ) 'कुतरक कै रचना', यथा—'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नर जाहि न जानत बेद॥'(५०), 'बिष्नु जो सुर हित नर तनु धारी। सोइ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी॥ खोजै सो कि अग्य इव नारी। ग्यानधाम श्रीपित असुरारी॥——'इत्यादि, 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मित भोरि।' इत्यादि।(ङ) 'भ्रम भंजन बचन' वे ही हैं जिनमें श्रीरामजीका माहात्म्य लखाया है तथा जिनमें रामनाम–माहात्म्यपर अविश्वासका दोष दिखाया है।' (पं०) पिछली चौपाईकी व्याख्यामें ये वचन दिये हैं। प्रभुके परात्पर स्वरूपके लखानेवाले जितने वचन हैं वे सभी भ्रमभंजन हैं। वि० त्रि० के मतानुसार 'सुनि'से चतुर्थ विनय 'अग्य जानि रिसि जिन उर धरहू। जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करहू॥' के उत्तरकी (समाप्ति दिखलायी है।)

टिप्पणी—२ 'भइ रघुपित पद प्रीति—' इति। (क) भाव कि भ्रम और कुतर्क इत्यादि प्रीति–प्रतीतिके बाधक हैं। प्रतीति होनेसे प्रीति हुई और प्रतीति हुई श्रीरामस्वरूप जाननेसे (श्रीरामस्वरूपका जानना वे स्वयं आगे कह रही हैं—'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ'); यथा—'जानें बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ निर्हें प्रीती॥' (७। ८९। ७) (ख) 'दारुन असंभावना बीती' इति। 'दारुण असंभावना' से चार वस्तुओंका बोध होता है—एक भावना, दूसरी सम्भावना, तीसरी असम्भावना और चौथी दारुन असम्भावना। इन चारोंके उदाहरण सुनिये—'भइ रघुपित पद प्रीति' रघुपित पदमें प्रीति होना भावना है। 'भइ—प्रीति प्रतीती' श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति और प्रतीति दोनोंका होना सम्भावना है और इन दोनोंका न होना असम्भावना है। श्रीरामजीको अज्ञानी मानना दारुण असम्भावना है। [(ग) मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰ में इस प्रकार था—प्रतीतिमें भावना, प्रीतिमें सम्भावना सूचित हुई। ये दोनों एक ही हैं। कुतर्ककी रचनामें असम्भावना और परब्रह्ममें मनुष्यबुद्धि लाकर उनका अनादर करना इसमें दारुण असम्भावना सूचित की। ये दोनों एक-से हैं सो दोनों मिट गये'—दो-एक प्रसिद्ध टीकाकारोंने इसे लिया है, अतः इसे भी लिख दिया। (घ) श्रीरघुपितपदमें प्रीति–प्रतीति होना दारुण असम्भावनाके नष्ट होनेका कारण है। यहाँ कारण और कार्य दोनों साथ ही हुए अर्थात् प्रीति–प्रतीति हुई और उसके होते ही साथ–साथ दारुण असम्भावना मिट गयी। अतएव यहाँ 'अक्रमातिशयोक्ति अलंकार' है।]

## दोहा — पुनि पुनि प्रभुपद कमल गिह जोरि पंकरुह पानि। बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेमरस सानि॥११९॥

शब्दार्थ—**पंकरुह**=कमल।

अर्थ—बारम्बार प्रभु (श्रीशिवजी) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने करकमलोंको जोड़कर श्रीगिरिजाजी श्रेष्ठ वचन मानो प्रेमरसमें सानकर बोलीं॥११९॥

टिप्पणी—१ (क) 'पुनि पुनि गिहि' पुन:-पुन: चरणकमलोंको पकड़कर जनाती हैं कि इन्हींके प्रसादसे मैं सुखी हुई। यथा—'सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा' (आगे स्वयं कहती हैं)। सुखी हुई, अत: बारम्बार चरण पकड़ती हैं; यथा—'सुनत बिभीषन प्रभु के बानी। निहं अघात श्रवनामृत जानी॥ पद अंबुज गिह बाराहि बारा। हृदय

समात न प्रेम अपारा॥'(५।४९) 'देखि अमित बल बाढी प्रीती। बालि बधब इन्ह भइ परतीती॥ बार बार नावड पद सीसा। प्रभृहि जानि मन हरष कपीसा॥' (४, ७) पुन:, बारम्बार चरण पकडकर अपनी कृतज्ञता सुचित करती हैं। पुनः, श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति-प्रतीति होनेसे सुख हुआ। बारम्बार चरण पकड़ना प्रेमकी दशा सूचित करता है। यथा—'मो पहिं होइ न प्रति उपकारा। बंदउँ तव पद बारिहं बारा॥'(७।१२५।४) 'पनि पनि मिलित परित गहि चरना। परम प्रेम कछ जाइ न बरना॥'(१।१०२।७) (मेनाजी)।(ख) श्रीरघुपति पदमें प्रीति-प्रतीति अचल होनेके सम्बन्धसे कविने '*गिरिजा'* नाम दिया (रा॰ प्र॰)] (ग) श्रीशिवजीमें पार्वतीजीकी भक्ति मन. कर्म और वचन तीनोंसे यहाँ दिखाते हैं। चरण पकडना और हाथ जोडना यह कर्मकी भक्ति है। 'बोलीं गिरिजा **बचन बर**' यह वचनकी भक्ति है और '**प्रेमरस**' से सानना यह मनकी भक्ति है। प्रेम होना मनका धर्म है।

अलंकार—प्रेमसे आनन्दमें मग्न होकर पार्वतीजीका बोलना उत्प्रेक्षाका विषय है। उनकी वाणी ऐसी मालम होती है मानो प्रीति आनन्दसे मिश्रित हो। (प्रथम 'बचन बर' कहा, जो उत्प्रेक्षाका विषय है, तब उत्प्रेक्षा की कि मानो प्रेमरसमें साने हैं)। अत: यहाँ 'उक्तविषयावस्तृत्प्रेक्षा अलंकार' है। पार्वतीजीके हृदयमें श्रीराम-ब्रह्म-विषयक रित स्थायी भाव है। रघुनाथजीकी अलौकिक शक्ति, महिमा, गुण, स्वभावादि सुनकर उद्दीपित हो मित हर्षादि संचारी भावोंद्वारा बढकर हरिकथा सुननेके लिये बार-बार स्वामीके पाँव पडना, हाथ जोडना, अनुभावोंद्वारा व्यक्त हुआ है। (वीर)

नोट-- १ श्रीपार्वतीजी, श्रीभरद्वाजजी और श्रीगरुडजीके संशय एकही-से हैं। श्रीयाज्ञवल्क्यजीने श्रीभरद्वाजम्निके सन्देहनिवारणार्थ श्रीशिव-पार्वतीसंवाद ही सनाया है। श्रीशिवजी और श्रीकागभशण्डिजीकी इस प्रसंगमें एकही-सी शैली जान पडती है। इस कैलाश-प्रकरणका भुशूण्डि-गरुड-संवादसे मिलान करनेसे यह बात स्पष्ट हो जायगी।— उमा-शंभू-संवाद श्रीगरुड-भुशण्डि-संवाद

'गिरिजा सुनहु राम कै लीला। सुरहित दनुज बिमोहन सीला॥' 'निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी। प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी॥' 'जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहहिं कुबिचारी॥' 'चितव जो लोचन अंगुलि लाए। प्रगट ज्गल ससि तेहिके भाए॥' 'उमा राम बिषयक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥ अग्य अकोबिद अंध अभागी। काई बिषय मुकुर मन लागी॥ मुक्र मिलन अरु नयन बिहीना। रामरूप देखहिं किमि दीना॥ जास् नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिय बिमोह प्रसंगा॥' 'रघुपति कथा कहहु करि दाया॥' 'बंदउँ पद धरि धरिन सिरु बिनय

- 'अस रघुपति लीला उरगारी। १ दनुज बिमोहन जन सुखकारी॥'
- 'जे मतिमंद मलिन मति कामी। Ş प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी॥'
- 'जब जेहि दिसि भ्रम होड खगेसा। 3 सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा॥'
- 'नयन दोष जा कहँ जब होई। पीत बरन ससि कहँ कह सोई॥'
- 'हरि बिषयक अस मोह बिहंगा। ų सपनेहु नहिं अज्ञान प्रसंगा॥'
- 'माया बस मति मंद अभागी। ξ हृदय जवनिका बहु बिधि लागी॥'
- 'ते किमि जानहिं रघुपतिहि, मूढ़ परे तम कूप।'
- 'यहाँ मोह कर कारन नाहीं। रिब सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं॥'
- 'अब श्रीरामकथा अति पावनिःःःः ९ सादर तात सुनावहु मोही। करउँ कर जोरि। बरनह रघुबर बिसद जसः (१०९) बार बार बिनवउँ प्रभु तोही॥'

8

'अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु रामपदः ......' 'पुनि पुनि प्रभुपद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि। बोलीं गिरिजा बचन बर मनहु प्रेमः " 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥' 'तुम्ह कृपालु सब संसय हरेऊ।

राम स्वरूप जान मोहिं परेऊ॥'

'सुखी भइउँ तव चरन प्रसादा।'

नोट-- २ श्रीपार्वतीजी और श्रीभरद्वाजजीका इस सम्बन्धमें मिलान। यथा:-श्रीपार्वतीजी

'पति हिय हेतु अधिक अनुमानी। अजहूँ कछु संसय मन मोरे। बरनहु रघुबर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरि।' 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु बेद बखाना।' जेहि बिधि जाइ मोह भ्रमः । तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। अग्य जानि रिस उर जनि धरहू॥

प्रभु जे मुनि परमारथ बादी। कहिं राम कहँ ब्रह्म अनादी॥ सेष सारदा बेद पुराना। सकल करहिं रघुपति गुनः ॥ तुम पुनि राम राम दिन राती।

सादर जपहु अनँग आराती॥ जौ अनीह ब्यापक बिभु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥ ( जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि ) देखि चरित महिमा सुनत भ्रमतिः

"""नारि बिरह मति भोरि। राम अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गति कोई॥ हरहु नाथ मम मित भ्रम भारी। प्रथम सो कारन कहहु बिचारी॥

'अस बिचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय १० सकल।' 'भजहु राम रघुबीर'''' ' (उ० ८८—९०)

'ताहि प्रसंसि बिबिध बिधि सीस नाइ कर जोरि' ११

'बचन बिनीत सप्रेम मृदु बोले' १२

'तव प्रसाद मम मोह नसावा' १३

१४ 'संसय सर्प ग्रसेड मोहिं ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता॥ तव सरूप गारुड़ि रघुनायक। मोहि जियायेड जन सुखदायक॥ राम रहस्य अनूपम जाना '

करि पूजा मुनि सुजस बखानी।

२ नाथ एक संसय बड़ मोरे।

कर गत बेद तत्व सब तोरे॥ 3

'होइ न बिमल बिबेक उर, गुरु सन किये दुराव।' ४

श्रीभरद्वाज मुनि

अस बिचारि प्रगटउँ निज मोहू। 4

हरहु नाथ करि जन पर छोहू॥ Ę

कहत सो मोहि लागत भय लाजा।

राम नाम कर अमित प्रभावा।

संत पुरान उपनिषद गावा॥

संतत जपत संभु अबिनासी।

१० राम कवन प्रभु पूछउँ तोही। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही॥

११ (राम एक अवधेस कुमारा।)

तिन्ह कर चरित बिदित संसारा। नारि बिरह दुख लहेउ अपारा॥

प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि।

जैसे मिटइ मोह भ्रम भारी।

कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥

सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह भारी॥१॥ सरदातप सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥२॥

शब्दार्थ—**सरदातप** (शरद् आतप)—शरद्-ऋतुके आश्विन-मासमें जब चित्रा नक्षत्र होता है तब घाम बहुत

तीक्ष्ण होता है। इस घाममें हिरन काले पड़ जाते हैं। उन्हीं दिनोंकी तपनको शरदातप कहते हैं।

अर्थ—आपकी चन्द्रिकरण-समान वाणी सुनकर भारी मोहरूप शरदातप मिट गया॥१॥ हे कृपाल! आपने मेरे सब संदेह हर लिये। मुझे श्रीरामजीका (यथार्थ) स्वरूप जान पड़ा॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'सिसकर सम सुनि गिरा तुम्हारी। 'इति। यहाँ वाणीको चन्द्रिकरण कहकर मुखको शिश सूचित किया, यथा—'नाथ तवानन सिस अवत कथा सुधा रघुबीर॥' (७। ५२) वाणीका सुनना किरणका स्पर्श है। मोह शरद्-ऋतुका भारी घाम है। किउन्जपर शिवजीने अपने वचनको 'रिबकर' कहा है—'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रिबकर बचन मम' उससे रात्रिके दोष भ्रमतमको नाश किया और यहाँ उनके वचनको 'सिसकर सम' कहा। ताप दिनका है सो चन्द्रिकरणसे नाश हुआ अर्थात् उसी वचनसे दिनके दोष भारी आतपरूपी मोहको नाश किया। पार्वतीजीने जो कहा था कि 'जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू' उसीके सम्बन्धसे यहाँ कहा कि 'मिटा मोह सरदातप ।' [पुनः, पूर्व जो कह आये हैं कि 'आननु सरद चंद छिब हारी॥' (१। १०६। ८) 'सिस भूषन अस हृदय बिचारी। हरहु नाथ मम मित भ्रम भारी॥' (१०७। ४) उसीके सम्बन्धसे वचनको शिशिकरण–सम कहा। 'मैं जो कीन्ह रघुपित अपमाना' और 'पुनि पितबचन मृषा किर माना॥' (१। ५९। २, सती–वचन), ये दोनों बातें शरदातप हैं।]

नोट—१ प्रोफे॰ दीनजी कहते हैं कि श्रीशिवजी अपने वचनोंको 'रिबकर' समान कहते हैं और पार्वतीजी उनके वचनोंको शिशकर-सम पाती हैं। इसका भाव यह जान पड़ता है कि शिवजी तो अपने वचनोंको भ्रमरूपी तमको दूर करनेवाला ही समझते हैं, पर श्रीपार्वतीजी उन वचनोंको तम दूर करनेवाले और विशेष प्रकारका शान्तिदायक भी पाती हैं, अतः चन्द्रकिरण मानती हैं, क्योंकि चन्द्रकिरणमें दोनों गुण हैं—तमनिवारक और आनन्ददायक भी। क्योंकि पार्वतीजी स्वयं कहती हैं—'तुम्ह कृपाल सब संसउ हरेऊ।' इतना काम सूर्यका था सो हो चुका। आगे चन्द्रकिरणका काम वे स्वयं स्वीकार करती हैं—'नाथ कृपा अब गयउ बिषादा। सुखी भइउँ प्रभुचरन प्रसादा॥' यही आह्रादका पाना है।

वि० त्रि०—१ भगवतीने शीतलताका अनुभव किया, अतः 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी।' कहा। शशिकरमें मृगतृष्णाका भ्रम भी नहीं होता, अन्धकार भी मिटता है और शरद्के चित्राकी कड़ी धूपका ताप भी मिटता है। २—विनती थी कि 'जेहि बिधि मोह मिटै सोइ करहू' सो अब कहती हैं कि 'मोह मिटा।' चौथी विनयके उत्तरमें ही सब संशय मिट गया, अतः पाँचवीं विनय' अजहूँ कछु संसय मन मोरे' के उत्तरकी आवश्यकता नहीं रह गयी।

प० प० प० प०—पार्वतीजी कहती हैं कि भारी मोह मिटा और रामस्वरूपका ज्ञान हुआ पर यह स्वीकारिता मोहनाशाभास है; श्रीमहेशजीके डरसे दी हुई है, मोहका पूरा-पूरा नाश अभी हुआ नहीं। प्रमाण देखिये। आगे शिवजी कहते हैं—'सती सरीर रहिंहु बौरानी। अजहुँ न छाया मिटित तुम्हारी॥ तासु चिरत सुनु भ्रमरुजहारी।'(१। १४१। ४-५) शिवजीके जिन वचनोंसे डर गर्यी वे ये हैं—'राम सो परमातमा भवानी। तहुँ भ्रम अति अबिहित तव बानी॥ अस संसय आनत उर माहीं। ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं॥' पार्वती—वचन और शिववाक्यका समन्वय इस प्रकार होता है। भारी मोहरूपी शरदातप मिट गया, भारी मोह नहीं है यह पार्वतीजीने कहा है। शिवजी कहते हैं—'अजहुँ न छाया मिटित' अर्थात् तुम्हें अब न तो भारी मोह है और न मोह ही, पर मोहकी छाया है। अत: दोनोंमें विरोध नहीं है।

उत्तरकाण्डमें भवानी भी स्वयं ही कहती हैं—'तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह।' (५२)और फिर अन्तमें भी कहा है—'नाथकृपा मम गत संदेहा।' (१२९। ८) अतएव बालकाण्डमें यदि सम्पूर्ण मोहका नाश मान लें, तो फिर उत्तरकाण्डमें 'न मोह', 'गत संदेहा' की आवश्यकता नहीं रह जाती। अत: अर्थ यही करना होगा कि इस समय 'भारी मोह' का मिटना कहकर जनाया कि अभी कुछ मोह है। उस मोहके मिटनेपर

उत्तरकाण्डमें 'अब न मोह' कहा। अर्थात् मोह नहीं रह गया। कुछ संदेह रह गया था वह भी जाता रहा, यह अन्तमें कहा गया। मोहका प्रभाव ही ऐसा है कि कुछ श्रवणके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह जाता रहा, पर वह हृदयके कोनेमें कहीं छिपा रहता है और समय पाकर पुनः प्रकट हो जाता है। इसीसे तो शिवजीने गरुड़जीसे कहा है—'तबिह होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिअ सतसंगा॥'(७। ६१। ४) [यह भी कह सकते हैं कि श्रीरामविषयक जो मोह रह गया था वह चिरत सुननेपर मिट गया। अतः तब कहा 'अब कृतकृत्य न मोह।' आगे जो 'गत संदेहा' कहा गया वह संदेह श्रीगरुड़जी और भुशुण्डिजीके सम्बन्धके थे, उसका मिटना अंतमें कहा। उपक्रममें कहा है—'बायस तन रघुपित भगित मोहि परम संदेह।' (५३) श्रीरामविषयक संशय भी रामचिरत सुननेपर नहीं रह गया, यह 'तुम्ह कृपाल सब संसउ हरेऊ।' से स्पष्ट है।]

टिप्पणी—२ 'तुम्ह कृपाल सबु संसउ —' इति। (क) पार्वतीजीने संशय नाश करनेके लिये कृपा करनेकी प्रार्थना की थी। यथा—'अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा बिनवौं कर जोरे॥'(१।१०९) अतः जब शिवजीने संशय नाश कर दिया तब उनको 'कृपाल' विशेषण दिया। (ख) 'सबु संसउ' अर्थात् अपार संशय जो हुआ था, यथा—'अस संसय मन भयउ अपारा।'(१।५१) वह सब हर लिया। संशय दूर होनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है। अतः 'संसउ हरेऊ' कहकर तब 'रामस्वरूप जानि परेऊ' कहा। (जबतक संशय रहता है तबतक न तो स्वरूप ही देख पड़ता है और न दुःख ही दूर होता है। यथा—'बार बार नावइ पद सीसा। प्रभृहि जानि मन हरष कपीसा॥ उपजा ग्यान बचन तब बोला। नाथ कृपा मन भयउ अलोला॥ — मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा।' (४।७) सुग्रीवका संशय दूर हुआ, तब रामस्वरूपकी प्राप्ति हुई और श्रीरामजीमें प्रीति प्रतीति हुई, जिससे विषाद दूर हुआ।) (ग) रामस्वरूप जानना ज्ञान है। संशय ज्ञानका नाशक है। यथा—'अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान बिराग सकल गुन जाहीं॥' इसीसे संशयमें रामस्वरूप नहीं जान पड़ा था। (घ) संशयसे कुतर्ककी उत्पत्ति है अर्थात् कुतर्क उसका कार्य है। पूर्व कुतर्कका नाश कह आये—'मिटि गै सब कुतरक कै रचना।' और अब यहाँ संशयका नाश कहकर कार्य-कारण दोनोंका नाश दिखाया।

वि॰ त्रि॰—शिवजीने कहा था कि 'मुकुर मिलन अरु नयन बिहीना। रामरूप देखिह किमि दीना॥'सो कहती हैं कि 'तुम्ह कृपालु सब संसउ हरेऊ। रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ॥'—'राम सिच्चिदानंद दिनेसा' से 'राम सो परमातमा भवानी' तक रामजीके स्वरूपका निरूपण शिवजीने किया है।

वि॰ टी॰—श्रीपार्वतीजीने यथार्थ स्वरूप जो समझा उसे यों कह सकते हैं—'**वही राम दसरथ घर डोलै।** वही राम घटघट में बोलै। उसी राम का सकल पसारा। वही राम है सब से न्यारा॥'

#### नाथ कृपा अब गएउ बिषादा। सुखी भएउँ<sup>१</sup> प्रभु<sup>२</sup> चरन प्रसादा॥ ३॥ अब मोहि आपनि किंकरि जानी। जदपि सहज जड़ नारि अयानी॥ ४॥

अर्थ—हे नाथ! आपकी कृपासे अब (सब) दु:ख दूर हो गया। हे प्रभो! मैं आपके चरणोंकी कृपासे सुखी हुई॥३॥ यद्यपि मैं स्वाभाविक ही जड हूँ, फिर स्त्री और अज्ञानी एवं बुद्धिहीन हूँ तो भी मुझे अपनी दासी जानकर अब—॥४॥

टिप्पणी—१ 'नाथ कृपा अब 'इति। (क) 'अब' अर्थात् जब आपने सब संशय हर लिया और मुझे श्रीरामस्वरूप जान पड़ा तब विषाद गया। तात्पर्य कि रामजीके मिलनेपर, उनका साक्षात्कार होनेपर विषाद नहीं रह जाता। यथा—'बालि परम हित जासु प्रसादा। मिलेंड राम तुम्ह समन बिषादा॥' (४। ७) (ख) 'सुखी भयडँ प्रभु चरन प्रसादा' अर्थात् आपकी कृपासे संशय दूर होते हैं, संशय न रहनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है, जिससे विषाद नहीं रह जाते और विषादके जानेसे सुख होता है—यह क्रमका भाव हुआ।

१—भइउँ प्रभु-१७२१, १७६२। भइउ अब—छ०। भएउँ—१६६१, १७०४। २—अब-छ०। रा० प्र०।

टिप्पणी—२ 'अब मोहि आपनि किंकरि जानी ं इति। (क) ष्ॐईश्वरको दास अति प्रिय है, इसीसे बारम्बार अपनेको दासी कहकर प्रश्न करती हैं। यथा—(१) 'जौं मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी॥' (१।१०८।१) (२) 'जदिप जोषिता नहिं अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥'(१।११०।१) तथा (३) 'अब मोहि आपनि किंकरि जानी'। [स्वामीको सेवक अति प्रिय होता है: यथा—'सब के प्रिय सेवक यह नीती  $\mathbf{u}'(9)$  १६), 'सृचि स्सील सेवक सुमित प्रिय कह काहि न लाग  $\mathbf{u}'(9)$  ८६) दूसरा भाव यह कि प्रत्येक बार पहले अपनेको दासी कहकर कथा-श्रवणमें अपना अधिकारी होना जनाकर तब प्रश्न किया है। (१। ११०। १) देखिये। या यों किहये कि श्रीमेनाजीने शिवजीसे जो यह प्रार्थना की थी, वर माँगा था कि 'नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकरी करेह। छमेह सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देह॥' (१०१) उसीको बारम्बार स्मरण कराकर क्षमा-प्रार्थना करती हुई प्रसन्न करती हैं। (मा० पी० प्र० सं०)] (ख) '*जदिप सहज* जड़ नारि अयानी' इति। भाव कि जड़, स्त्री और अज्ञानी, ये तीनों कथाके अधिकारी नहीं हैं और मैं तो 'जड़, नारि और अयानी' तीनों ही हुँ; रही बात यह कि मैं दासी हुँ, दासीको अधिकार है चाहे वह कैसी ही क्यों न हो। [सतीसे शिवजीने कहा था 'स्निहि सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिय उर काऊ॥' सो सतीका शरीर छूटकर पार्वती-देह मिलनेपर भी वही संशय उठा, इससे अपना जडत्व और अज्ञान मान रही हैं। (वि० त्रि॰) पुन: यहाँ पार्वतीजी अपनेमें नीचानुसन्धान करके कहती हैं कि यद्यपि मैं स्त्री हूँ, 'अयानी' अर्थात् चतुराईरहित हूँ, जड हूँ; सो यह सब (जो आपने अज्ञ, अंध इत्यादि कहा है) मुझमें होना उचित ही है। क्योंकि पर्वतराजसे उत्पन्न होनेसे मैं सहज ही जड हूँ ही, इससे कथाकी अधिकारिणी नहीं हूँ। स्त्री होनेसे अयानी होना भी ठीक है, अज्ञ होनेसे भी मेरा अधिकार नहीं। तथापि अपनी किंकरी जानकर आप अधिकारी मान सकते हैं। (रा॰ प्र॰) ऊपर '**बोलीं गिरिजा बचन बर**----'कहा, 'गिरिजा' के सम्बन्धसे यहाँ 'जड' कहना योग्य ही है। 'दूसरा सम' अलंकार है।] (ग) यहाँ 'अब मोहि आपनि किंकिर जानी किं कहा और पूर्व कहा था—'जानिय सत्य मोहि निज दासी'। इनमेंके 'जानी' और 'जानिय' में भाव यह है कि जिसे स्वामी अपना दास जाने-माने वहीं दास है। यथा—'राम कहिं जेहि आपनो तेहि भज़ तुलसीदास।'(दोहावली) 'किंकिर जानी' अर्थात् अपनी दासी समझकर कहिये, मेरी जड़ता-अज्ञतापर दृष्टि न डालिये। (घ) 'अब'-इसका सम्बन्ध आगेकी चौपाई-'प्रथम जो मैं निवृत्ति हो गयी, अपनी दासी जानकर अब जो मैंने प्रथम पूछा है वह कहिये। [अयानी=अनजान, अज्ञानी, बुद्धिहीन। यथा—'रानी मैं जानी अयानी महा, पिब पाहन हँ ते कठोर हियो है॥' (क० २। २०) यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है।]

प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू। जौं मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू॥ ५॥ राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी। सर्बरहित सब उर पुर बासी॥ ६॥ नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू। मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू॥ ७॥

अर्थ—हे प्रभो! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो वही किहये जो मैंने आपसे प्रथम पूछा है॥ ५॥ श्रीरामजी ब्रह्म, ज्ञानमय केवल चैतन्यस्वरूप, अविनाशी, (सबमें रहते हुए भी) सबसे अलग अर्थात् निर्लिप्त और सबके हृदयरूपी नगरमें रहनेवाले हैं॥ ६॥ उन्होंने नर-शरीर किस कारणसे धारण किया? हे धर्मकी ध्वजा (शंकरजी)! यह मुझसे समझाकर किहये॥७॥

टिप्पणी—१ 'प्रथम जो मैं पूछा<sup>—</sup>' इति। (क) प्रथम प्रश्न यह है—'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥' (१। ११०। ४) (ख) 'जौं मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू 'से अपने ऊपर शिवजीकी प्रसन्तता जनायी। प्रसन्तताका चिह्न यह है—'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान निहं कोउ उपकारी॥ पूँछेहु रघुपित कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पाविन गंगा॥ उमा प्रस्न तव सहज सुहाई। सुखद संत संमत मोहि भाई॥' (१। ११२। ६–

७, १। ११४। ६) यह तो हुई पूर्वकी प्रसन्नता और आगेकी प्रसन्नता यह है—'हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान। बहु बिधि उमिंह प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान॥'(१। १२०)

पं० श्रीराजबहादुर लमगोड़ा-१ 'पार्वतीजीने फिर इसी बातपर जोर दिया है कि रामके मानवी चिरत्रों और उनके पारमात्मिक व्यक्तित्वका एकीकरण किया जाय, इसीलिये आप रामचिरतमानसके हर प्रसंगमें यह एकीकरण पायेंगे। कविका कमाल है कि वह इस तरह नाटककला और महाकाव्यकलाका एकीकरण भी बड़ी सुन्दरतासे करता जाता है।

२ ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे भी तुलसीदासजीके समयमें यह प्रश्न बड़े महत्त्वका था; क्योंकि इस्लामी धर्म निर्गुण ही रूपमें ईश्वरको मानता है और तुलसीदासजीके समयमें उसी मतावलिम्बयोंका शासन था। (उस समय श्रीनानकजी और श्रीकबीरजीका पंथ भी जोर पकड़ रहा था। काशीजीमें कबीर साहेबकी शब्दी साखी आदिमें कई ऐसी सुननेमें आती हैं जिनमें श्रीदाशरथीरामको ब्रह्मसे अन्य माना हुआ है। उसीका खण्डन यहाँ स्वयं शंकरजी त्रिभुवनगुरुसे कराया गया है।)

टिप्पणी—२ 'राम ब्रह्म चिन्मयः—' इति। (क) ब्रह्म सब भूतोंको उत्पन्न करता है। यथा—'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तिद्विजिज्ञासस्व। तद्ब्रह्मोति।' (तैत्ति॰ भृगुवल्ली १।१) अर्थात् ये सब प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोगसे, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवनोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेकी इच्छा कर। वे ही ब्रह्म हैं। पुनश्च 'यतः सर्वाणि भृतानि भवन्त्यादियगागमे।'

ऐसा ब्रह्म नरतन कैसे धरता है? [पुन: ब्रह्म तो बृहत् है, यथा—'अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्।' तो उसका एक एवं एकदेशीय और वह भी छोटा–सा शरीर कैसे हो सकता है? (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰)] जो चिन्मय है वह प्राकृत दृष्टिगोचर कैसे होता है? [जो 'चिन्मय' है अर्थात् योगियोंके चित्तमें जिसकी झलक किंचित् आती है, ऐसा चिन्मय ब्रह्म स्थूल (शरीरधारी) कैसे होगा? (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰)] जो अविनाशी है वह नाशवान् नरतन (मनुष्य) कैसे होता है? 'सर्व रिहत सब उर पुर बासी' अर्थात् जो सर्वरहित है उसका सम्बन्ध जब सबके साथ हुआ तो वह सर्वरहित कैसे हुआ? जो सबके उरमें बसता है, वह जब मनुष्य हुआ तब सबके उरपुरका वासी कैसे हुआ? [पुन:, जो सर्वरहित है वह मनुष्य हो सबसे मित्रता आदिका व्यवहार कैसे करेगा? वह किसीका मित्र, किसीका शत्रु कैसे होगा? सब उरवासी अलख एक पुरका वासी लक्षितगित कैसे होगा? (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰) ब्रह्म ख्रा सगुन बपुधारी॥' अर्थात् वे ब्रह्मको निर्गुण कहा था, यथा—'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपुधारी॥' अर्थात् वे ब्रह्मको निर्गुण ही मानती थीं। अब वे यहाँ निर्गुण ब्रह्मके लक्षण कहती हैं कि वह चिन्मय, अविनाशी, सर्वरहित और सर्व-उर-पुरवासी है। पुन: भाव कि पूर्व ब्रह्मको निर्गुण कहा था, अब श्रीरामजीका स्वरूप जान गयी हैं, इसीसे अब श्रीरामजीको ही 'ब्रह्म चिन्मय—' कहती हैं। [ऊपर जो कहा था कि 'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ' उसका स्पष्टीकरण करके बताया कि रामस्वरूप किस प्रकार जान पड़ा। अब यह संशय नहीं रह गया कि राम-रघुपित ब्रह्म हैं या नहीं। प॰ प॰ प॰]।

टिप्पणी—३ 'नाथ धरेउ नर तन—'इति (क) श्रीरामस्वरूपमें जो संदेह था वह तो निवृत्त हो गया, यथा— 'तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ॥'रही बात ब्रह्मके अवतारकी, यथा—'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नर—'(१।५०) इसमें अभी सन्देह है, इसीसे ब्रह्मके अवतारका हेतु पूछती हैं। [(ख) 'नर-शरीर' तो अनादिभूत प्रभुका है तो वहाँ नरदेह धरना कैसा! परंतु शिवजीको कथाका प्रसंग कहनेमें यह प्रश्न बड़ा उपयोगी हुआ। क्योंकि भगवान् विष्णु भी रघुनाथजीका अवतार धारण करते हैं, अतः इनमें 'नरतन धरना' कहना ठीक है, नारद-शापके कारण द्विभुज हुए। साकेतविहारीका नित्य नररूप है, उनके प्रति 'नर तन धरेउ' नहीं कहा जा सकता। वे तो जैसे-के-तैसे प्रकट हो गये। इनका नित्य नररूप मनुमहाराजके वरदानमें कहेंगे।' (रा० प्र०) (ग) 'नर तन' से पांचभौतिक तनका तात्पर्य है। यथा— 'पृथिव्यादिमहाभूतैर्जन्यते प्रादुर्भवतीति पुरुष: नरः।' (इत्यमरिववेके) भाव यह कि दिव्यरूपसे प्राकृतरूप क्यों हुए? (वै०) 'धरेउ केहि हेतू' में भाव यह है कि ब्रह्म, चिन्मय आदि विशेषणयुक्तको तो नरतन धरनेकी कोई आवश्यकता जान नहीं पड़ती और प्रयोजनके बिना कार्यमें प्रवृत्ति नहीं होती। नरतन तो भवपार उतरनेके लिये है, राम तो नित्यमुक्त हैं, उन्हें तो भवपार उतरना नहीं है। (वि० त्रि०) (घ) 'यहाँ 'समुझाइ कहहु' कहा। इसीसे श्रीशिवजी श्रीरामावतारके कई हेतु बतावेंगे; क्योंकि साकेतिवहारी तो नराकार ही हैं सो वे तो पूर्वरूपसे ही मनुमहाराजके हेतु प्रकट हुए। उसी लीलाको करनेके लिये जब नारायणादि भगवान्ने रामरूप धारण किया तब वे, चतुर्भुजसे द्विभुज हुए। इत्यादि सन्धि है। इसी कारण शिवजीने इस प्रश्नको अंगीकार किया।' (वै०)] (ङ) 'मोहि समुझाइ कहहु' का भाव कि ब्रह्मके अवतारका हेतु मेरी समझमें नहीं आता। मैं जड़ हूँ; स्त्री हूँ; अज्ञानी हूँ। अतएव मुझे समझाकर कहिये जिसमें समझमें आ जाय। (च) 'बृषकेतू' इति। सन्देह दूर करना धर्म है और आप धर्मकी ध्वजा हैं, आपका धर्म पताकामें फहरा रहा है। अथवा, भाव कि मुझे समझाकर कहिये। यद्यपि मैं जड़ हूँ, अज्ञानी हूँ, तथापि आप तो वृषकेतु हैं, वृष (बैल) ऐसे अज्ञानीको ज्ञानी बनाके आप उसे अपने पताकापर बिठाए हुए हैं।

पं० रामकुमारजी कहते हैं कि 'पूर्वका प्रश्न और तरहका है और वही प्रश्न यहाँ और तरहसे किया है। प्रथम श्रीपार्वतीजी यह सिद्धान्त निश्चित किये थीं कि ब्रह्म निर्गुण है, वह सगुण होता ही नहीं; अतएव ब्रह्म राम कोई और हैं। यह बात 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि' पार्वतीजीके इन वचनोंसे सिद्ध होती है। यह सुनकर शिवजी नाराज हुए। यथा—'एक बात निर्हें मोहि सुहानी।—कहिं सुनिहें अस अधम नर—'इत्यादि। और उन्होंने निर्गुण-सगुण दोनोंकी एकताकर सब सिद्धान्त दाशरथी राममें ही पुष्ट किये, यथा—'राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना' से 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ' कहकर तब यह कहा कि 'सोई' रघुकुलमणि रामचन्द्रजी हैं। जब इस प्रकार शिवजीने समझाया तब उनको निश्चय हुआ कि ये ही राम ब्रह्म हैं, यथा—'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ।' वही अब यहाँ पार्वतीजी कह रही हैं कि 'राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी—' इत्यादि हैं, श्रीरामजीका यह स्वरूप है यह मैं जान गयी। अब कथा और देह-धारणका कारण सुननेकी इच्छा है।

नोट—प्रश्न तो बहुत-से हैं किंतु मुख्य उनमें यही है कि 'क्या निर्गुण भी सगुण हो सकता है?' अर्थात् वे निर्गुण और सगुणको ब्रह्मके दो अलग-अलग रूप समझती थीं। इसीसे उन्हें यह संदेह हुआ था। परंतु शिवजीके भ्रमभंजन वचनोंसे उनका यह भ्रम कि निर्गुण और सगुण दो हैं मिट गया। वे समझ गयीं कि अव्यक्त एवं प्राकृतगुणरहित होनेसे ब्रह्म निर्गुण कहलाता है और व्यक्त दिव्यगुणविशिष्ट होनेसे वही सगुण कहा जाता है। अतएव अब दूसरा मुख्य प्रश्न यह रह जाता है कि 'ब्रह्म किस कारण नरतन धारण करता है?' यह अभी समझमें नहीं आया। इसीसे वे कहती हैं कि प्रथम जो मैंने पूछा उसीको कि हये। कि 'प्रथम' शब्दके कई अर्थ होते हैं—'सबसे पहला नम्बर १' 'पूर्व'। 'प्रथम' का अन्वय 'जो' और 'कहहु 'दोनोंके साथ हो सकता है। 'जो' के साथ लेनेसे भाव होगा कि जो मैंने पूछा था कि 'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥' वही कहिये। यह कहकर फिर उसी प्रश्नको यहाँ दूसरे शब्दोंमें दोहराती हैं—'नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू।'और दूसरा अर्थ यह होगा कि 'जो मैंने पूर्व पूछा है उसीको कि हये' पर उसमेंसे इस प्रश्नका उत्तर समझाकर कि वे 'राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी। सर्बरहित सब उर पुर बासी॥ नाथ धरेहु नर तन केहि हेतू।' भाव कि अन्य प्रश्नोंके उत्तर विस्तारसे समझाकर कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

'कहहु' के साथ 'प्रथम' का अन्वय करनेसे अर्थ होगा कि 'जो मैंने पूछा है उसे प्रथम कहिये' अर्थात् 'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी' से 'औरौ रामरहस्य अनेका। कहहु नाथ' तकके प्रश्नोंका उत्तर प्रथम कहिये। भाव कि 'जो प्रभु मैं पूछा निहं होई' उसको चाहे पीछे कहिये, चाहे जब किहये पर जो पूछा है उसको अवश्य पहले किहये। और इन पूछे हुओंमें भी 'नर-तन धारन' करनेका हेतु समझाकर अर्थात् विस्तारसे किहये जिसमें समझमें आ जाय, शेषका उत्तर विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं।

उमा बचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता॥८॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजीके परम विनम्र वचन सुनकर और श्रीरामकथापर उनका पिवत्र प्रेम (देख)॥ ८॥ टिप्पणी—१ (क) 'बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि॥'(१।११९) उपक्रम है और 'उमा बचन सुनि—' उपसंहार है। उमाके वचन 'बर' (श्रेष्ठ) हैं, 'प्रेमरसमें साने' हुए हैं और 'परम बिनीत' एवं 'पुनीत' हैं। 'परम बिनीत' हैं अर्थात् अत्यन्त नम्र वा नम्रतायुक्त हैं। यथा—'अब मोहि आपनि किंकिर जानी। जदिप सहज जड़ नारि अयानी॥', 'जौं मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू।' (ख) 'प्रीति पुनीता' निश्छल प्रीति, यथा—'भाइिह भाइिह परम समीती। सकल दोष छल बरिजत प्रीती॥'(१।१५३।७), 'सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत॥'(१।२२९) 'सुनि पाती पुलके दोउ भाता। अधिक सनेह समात न गाता॥ प्रीति पुनीत भरत कै देखी। सकल सभा सुख लहेउ बिसेषी॥'(१।२९१।१-२) यहाँ कथामें उमाजीकी स्वार्थरिहत प्रीति है और स्वार्थ ही छल है, यथा—'स्वारथ छल फल चारि बिहाई॥'(२।३०१।३) (ग) पुनः उमाजीके वचन बाहरसे विनीत हैं, भीतर (हदयमें) पुनीत प्रीति है और 'बोलीं गिरिजा बचन बर' यह वचनकी पिवत्रता है। इस प्रकार पार्वतीजीके वचनोंमें उनकी मन, वचन और कमंसे निश्छलता दिखायी।

नोट—१ 'पुनीत' कहकर जनाया कि प्रीति अपुनीत (अपिवत्र) भी होती है। स्वार्थ रखकर जो प्रेम किया जाता है वह पिवत्र नहीं है किंतु अपिवत्र है। किलमें प्राय: अपुनीत प्रीति देखनेमें आती है। यथा—'प्रीति सगाई सकल गुन बिनज उपाय अनेक। कल बल छल किलमलमिलन डहकत एकिह एक॥'(दो० ५४७),'दंभ सिहत किलिधरम सब छल समेत व्यवहार। स्वारथ सिहत सनेह सब रुचि अनुहरत अचार॥'(दो० ५४८), 'धातु वाद निरुपिध बर सदगुरु लाभ सुमीत। देव दरस किलकाल मैं पोधिन दुरे सभीत॥'(दो० ५५७) (दोहावली)। इन उद्धरणोंसे पिवत्र और अपिवत्र प्रेम भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है। २ 'उमा' इति।'उँ=शिवं मातीति उमा' अर्थात्—उ (शिवजी) को जो जाने वह उमा। 'उमा' सम्बोधनका भाव कि आज मेरा कहा माननेसे तुम्हारा यह नाम सत्य हुआ। (रा० प्र०) पूर्व 'उमा' शब्दकी व्युत्पित्त विस्तारसे लिखी गयी है। मेना माताने इनको तप करनेसे रोका था इसीसे यह नाम पड़ा था। 'चलीं उमा तप हित हरषाई' (७३। ७) में देखिये।

- दो०— हिय हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान। बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान॥१२० (क)॥
- सो० सुनु सुभ कथा भवानि रामचिरतमानस बिमल।
  कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़॥१२०(ख)॥
  सो संबाद उदार जेहिं बिधि भा आगे कहब।
  सुनहु राम अवतार चिरत परम सुंदर अनघ॥१२० (ग)॥
  हिर गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित।
  मैं निज मित अनुसार कहौं उमा सादर सुनहु॥१२० (घ)॥

अर्थ—तब कामदेवके शत्रु स्वाभाविक ही सुजान श्रीशिवजी हृदयमें प्रसन्न हुए और पुन: उमाजीकी बहुत तरहसे प्रशंसा करके दयासागर शिवजी फिर बोले। हे भवानी! निर्मल रामचिरतमानसकी सुन्दर मांगलिक कथा सुनो जिसे भुशुण्डिजीने विस्तारपूर्वक कही और पिक्षयोंके स्वामी श्रीगरुड़जीने सुनी। वह उदार (भुशुण्डि-गरुड़)

संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। (अभी) श्रीरामचन्द्रजीके परम सुन्दर पवित्र अवतार और उनके चरित सुनो। भगवान्के गुण, नाम, कथा और रूप (सभी) अपार, अगणित और अमित हैं। मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ। हे उमा! सादर सुनो॥ (१२०)॥

टिप्पणी-१ '*हिय हरषे कामारि*' इति। (क) पार्वतीजीके वचन प्रेमरससाने हैं, इसीसे शिवजीको हर्ष हुआ। यथा—'**सबके बचन प्रेम रस साने। सनि रघुनाथ हृदय हरषाने॥**'(७। ४७) पुन:, कथामें पुनीत प्रेम देखकर हर्ष हुआ। (ख) 'कामारि' इति। ब्ङस्मरण रहे कि कथाके प्रारम्भमें (इस प्रकरणके प्रारम्भसे) कवि बार-बार 'कामारि' विशेषण देते आ रहे हैं। यथा— 'बैठे सोह कामरिप् कैसे। धरे सरीर सांतरस जैसे॥', 'तुम्ह पनि राम राम दिन राती। सादर जपह अनँग आराती॥' 'हिय हरषे कामारि'''' ऐसा करनेका तात्पर्य यह है कि कथाके वक्ताको कामरहित, शान्त, सुजान और रामभक्त होना चाहिये। जो वक्ता ऐसा होता है उसीकी कथासे श्रोताओंका कल्याण होता है। [पंजाबीजी लिखते हैं कि 'कामारि' कहनेका भाव यह है कि शिवजीने इनकी प्रशंसा कुछ इनके रूप आदिपर रीझकर नहीं की वरं च इनकी प्रीति देखकर अथवा कृतर्करूपी कामनाएँ — वासनाएँ दूर कर दीं, अतएव 'कामारि' विशेषण दिया।' बैजनाथजीका मत है कि शंकरजी अकाम हैं, वे अकाम प्रश्न जानकर प्रसन्न हुए।' अथवा कामारि हैं, भक्ति देखकर ही हर्षित होते हैं (वि॰ त्रि॰)।] (ग) 'संकर सहज सुजान' इति। शंकर अर्थात् कल्याणकर्ता कहा, क्योंकि पार्वतीजीका भ्रम भंजनकर उन्होंने उनका कल्याण किया और कथा कहकर जगन्मात्रका कल्याण करनेको हैं। हृदयकी प्रीति देखकर हर्षित हुए; इसीसे 'सुजान' कहा। यथा— 'अंतर प्रेम तास् पहिचाना। मृनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना॥'(३।२७), 'करुनानिधान सुजान् सील् सनेह जानत रावरो।' (१।२३६), 'देखि दयाल दसा सब ही की। राम सुजान जानि जन जी की॥'(२।३०४) इत्यादि।(घ) 'सहज सुजान'का भाव कि किसी लक्षणको देखकर अथवा किसी और विद्यासे हृदयकी जानी हो सो बात नहीं है किन्तु आप स्वाभाविक ही जानते हैं (वि॰ त्रि॰ का मत है कि 'सहज सुजान' हैं, अत: विनीत वचनसे सुखी होते हैं)।(ङ) 'बह बिधि उमहिं प्रसंसि पुनि 'इति। 'पुनि 'देहलीदीपक है। 'प्रसंसि पुनि 'और 'पुनि बोले'। 'प्रसंसि पुनि ' से जनाया कि जैसे पूर्व बहुत प्रकारसे प्रशंसा की थी, वैसे ही फिर की। यथा—'*धन्य धन्य गिरिराजकुमारी।*'(१।११२।६) से 'कहत सुनत सबकर हित होई।'(१।११३।१) तक। 'पुनि बोले' कहा; क्योंकि एक बार बोलना पूर्व कह आये हैं। यथा—'किर प्रनाम रामहिं त्रिपुरारी। हरिष सुधासम गिरा उचारी॥'(१।११२।५) से लेकर 'अस संसय आनत उर *माहीं ॥'* (१।११९।६) तक। बीचमें पार्वतीजी बोली थीं; यथा—'*बोलीं गिरिजा बचन बर*ःः ।' (१।११९) से 'मोहिं समुझाइ कहहु वृषकेतृ। उमा बचन---'(१।१२०।८) तक। अब पुन: शंकरजी बोले।(च) 'कृपानिधान' का भाव कि उमाजीपर कृपा करके रामचरित सुनाना चाहते हैं। यथा—'सुनु सुभ कथा भवानि<sup>—</sup>' और 'संभु कीन्ह यह चरित सहावा। बहुरि कृपा करि उमिह सुनावा॥'(१।३०।३) पुन: [प्रशंसा करनेका भाव कि धन्य हो कि इतना कष्ट सहनेपर भी जबतक शंकाकी निवृत्ति न हुई तबतक प्रश्न करना न छोड़ा। 'कुपानिधान' विशेषण दिया: क्योंकि उमाजीके बहाने जगन्मात्रपर कुपा कर रहे हैं। (रा॰ प्र॰)]

टिप्पणी—२ 'सुनु सुभ कथा भवानि—' इति। (क) कथा शुभ अर्थात् मंगलकारिणी है। यह विशेषण श्रीरामकथाके लिये बारम्बार आया है। यथा—'सुनि सुभ कथा उमा हरषानी।'(७। ५२), 'यह सुभ संभु उमा संबादा।'(७। १३०), 'मंगल करिन किलमल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की।'(१।१०) (ख) 'सुनु सुभ कथा भवानि' उपक्रम है और 'सुनि सुभ कथा उमा हरषानी॥'(७।५२) उपसंहार है। 'यह सुभ संभु-उमासंबादा' पर संवादकी इति है। (ग) 'रामचिरतमानस बिमल' इति। 'बिमल' विशेषण अन्तमें देकर 'कथा' और 'रामचिरतमानस' दोनोंके साथ सूचित किया। कथा विमल है, यथा—'बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा॥'(१।३५।६), 'बिमल कथा हिरपद दायनी। भगित होइ सुनि अनपायनी॥'(७।५२) जिस कथामें रामचिरतमानसका वर्णन है वही कथा निर्मल है एवं वही ग्रन्थ विमल है। ('बिमल' में दोनों भाव हैं

अर्थात् यह स्वयं अपने स्वरूपसे निर्मल है और दूसरोंके मनको निर्मल करनेवाला है)। (घ) 'कहा भुसुंडि बखानि—' उपक्रम है और 'उमा कहिउँ सब कथा सुहाई। जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई॥'(७।५२।६) उपसंहार है। तात्पर्य कि जहाँसे शिवजी कथा कहने लगे वहींसे श्रीकाकभुशुण्डिजीका भी प्रारम्भ है और जहाँ शिवजीकी (कथाकी समाप्ति है वहीं भुशुण्डिजीकी (कथाकी) समाप्ति है। काकभुशुण्डि–गरुड़–संवाद उमामहेश्वर-संवादके पूर्व ही हुआ है, इसीसे शिवजी कहते हैं—'कहा भुसुंडि बखानि—।'याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवाद पीछे हुआ, इसीसे इनको न कहा। 'कहीं सो मित अनुहारि अब उमा संभु संबाद—।'(१।४७) याज्ञवल्क्यजीके इस वचनसे उमा–शम्भु–संवादका इनके संवादके पूर्व होना स्पष्ट है।

टिप्पणी—३ 'सो संबाद उदार जेहि ' इति। (क) ब्रिजहाँसे कथा छोड़ी थी वहींसे पुनः प्रारम्भ करते हैं। 'राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रृति गाए।। तदपि जथाश्रृत जिस मित मोरी। कहिहाँ देखि प्रीति अति तोरी  $\mu'(१ | ११४ | ३ - 4)$  पर कथा छोडकर बीचमें श्रीरामस्वरूपका ज्ञान कराने लगे थे, अब पुन: वहींसे कथा (प्रसंग) उठाते हैं। 'सुनह राम अवतार' यह जन्म है, शेष 'हरिगृन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित—' यह वही है जो 'राम नाम गृन चरित सहाए। — 'है। (ख) उदार=सुन्दर, यथा—'सुन्दरं प्रोक्तमुत्कृष्टं पुजितं तथा' (इतित्रिलोचन:) ['उदार' के अनेक अर्थ हैं— उदार=बडा। अर्थात् यह संवाद बडा है, कहने लगेंगे तो तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर रह ही जायगा। पुन:, *उदार*=उत्कृष्ट। क्योंकि इससे विहगनायक श्रीगरुडजीका मोह मिटा। पुन:, *उदार*=पात्रापात्र और देशकालादिका विचार न करके याचकमात्रको उसकी इच्छापूर्वक दान देनेवाला। इस संवादमें भुशुण्डिजीके वचनोंमें भक्तिका पक्ष है और भक्ति ऊँच-नीच सभीका उद्धार करती है। यथा—'क्षिप्रं भवित धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥' (गीता ९। ३१), 'मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥' (गीता) रा॰ प्र॰ कार 'उदार' को 'भुशुण्डि' का विशेषण भी मानते हैं। भाव यह कि अविद्यारूपी दारिक्र्य जिनके आश्रमसे योजनभरकी दूरीपर रहता है ऐसे उदार भुशूण्डिजीका संवाद।] [(ग) 'जेहि विधि भा' अर्थात् उस संवादका कारण और जिस तरह गरुडजी भुशुण्डिजीके पास गये और पूछा, इत्यादि। यथा—'*तेहि केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा मुनि निकर* बिहाई॥ कहह कवन बिधि भा संबादा। दोउ हरिभगत काग उरगादा॥'(७।५५)] (घ) 'आगे कहब' अर्थात् अभी प्रथम तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ। आगे उत्तरकाण्डमें पार्वतीजीके पूछनेपर कहा है। यथा—'*अब सो कथा सुनह* जेहि हेतू। गयउ काग पहिं खगकुलकेतू॥'(७।५८।२) से [भुशुण्डि-गरुड-संवाद 'आगे कहुँगा', इस कथनमें श्रोताकी प्रीतिकी परीक्षा लेनेका भाव है, यह अभिप्राय उत्तरकाण्डके '*उमा कहिउँ सब कथा सहाई। जो भसंडि* खगपतिहि सुनाई॥ कछुक रामगुन कहेउँ बखानी। अब का कहीँ सो कहहु भवानी॥' (७। ५२। ६-७) इस शिववाक्यसे स्पष्ट है। यदि वे पूछती हैं तो सिद्ध होगा कि रामकथापर विशेष प्रीति है। अत: आगे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि 'मित अनुरूप कथा मैं भाषी। जदिप प्रथम गुप्त किर राखी।। तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई॥' यह संवाद ही था जो प्रथम गुप्त कर रखा था। प० प० प्र०।] (ङ) 'सुनह राम अवतार चरितः " 'इति । अर्थात् राम-अवतार सुनो, अवतारके पश्चात् चरित सुनायेंगे सो सुनना । 'परम सुंदर अनघ ' का भाव कि जैसे श्रीरामजी परम सुन्दर और अनघ हैं, वैसे ही उनके चिरत्र भी हैं। यथा—'यह प्रभ चरित पवित्र सुहावा। कहहु कृपाल काग कहँ पावा॥'(७।५५।१) संवादका सुन्दर होना तो पहले ही कह आये हैं। टिप्पणी—४ '*हिरि गुन नाम अपार*---' इति। (क) इससे जनाया कि गुण, नाम, कथा, रूप और चरित्र यह

टिप्पणी—४ 'हिर गुन नाम अपार—' इति। (क) इससे जनाया कि गुण, नाम, कथा, रूप और चरित्र यह सब कहेंगे। (ख) इस सोरठेका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी लोग भगवान्के गुण-नामादिको सुनकर, उनको अनन्त समझकर आश्चर्य नहीं करते। यथा—'राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार। सुनि आचरज न मानिहिहिं जिन्ह के बिमल बिचार॥'(१। ३३) यह आश्चर्य सबको होता है, इसीसे संशय हो जाता है। अतएव अन्तमें यह कहकर सबके संशयकी निवृत्ति करते हैं। इसी तरह गोस्वामीजीने 'राम अनंत अनंत गुन—'। कहकर 'एहि

बिधि सब संसय किर दूरी' कहा है। (ग) 'निज मित अनुसार'-(१।११४।५) 'तदिष जथाश्रुत जिस मित मोरी' में देखिये। 'अपार अगनित अमित' (१।११४।३-४) देखिये। (घ) 'सादर सुनहु' अर्थात् मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो। कथा सादर (आदरपूर्वक) सुननी चाहिये, इसीसे चारों संवादों में आदरसे सुननेको कहा गया। प्रमाण (१।११४।२) में देखिये। सादर न सुननेसे उसका प्रभाव नहीं पड़ता।

वि० त्रि०—१—'सुनु' इति। 'अजहूँ कछु संसउ मन मोरे' इस पाँचवें विषयका उत्तर पाँचवें 'सुनु' शब्दसे सूचित करते हैं। भाव यह कि प्रसंग प्राप्त बचे–बचाये संशयके निरसनके लिये गरुड़-भुशुण्डि–संवाद अन्तमें कहेंगे। २—'कहहु पुनीत राम गुन गाथा' इस छठे विनयका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि वह संवाद उदार है। अर्थात् इस कथाका ऐसा माहात्म्य है कि यदि काक प्रेमसे कथा कहने बैठे, तो विहंगनायक, साक्षात् प्रभुकी विभूति गरुड़ सुननेके लिये आ जावें। ३—'बरनहु रघुबर बिमल जस' इस सातवें विनयका उत्तर देते हैं कि 'हिर गुन नाम अपार—" । हिरके असीम होनेसे उनके नाम और गुण भी अपार हैं। कथा और रूप अगणित हैं, ऐसी अवस्थामें मित अनुसार ही कहा जा सकता है।

#### कैलास-प्रकरण समाप्त हुआ।

#### अवतार-हेतु-प्रकरण

सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। बिपुल बिसद निगमागम गाए॥१॥ हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥२॥

शब्दार्थ—बिपुल=संख्या या परिमाणमें बहुत अधिक। बिसद (विशद)=उज्ज्वल, निर्मल। इदिमत्थं=इदं (यह) इत्थं ('अनेन प्रकारेण इत्थं' अर्थात् इसी प्रकार है)=यह इसी प्रकार है (ऐसा)।

अर्थ—हे गिरिजे! सुनो। श्रीहरिके चिरत सुन्दर हैं, अगणित हैं, अत्यन्त विशद हैं और वेदशास्त्रोंने गाये हैं (एवं वेदशास्त्रोंने ऐसा कहा)॥१॥ श्रीहरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह (कारण) यह है, ऐसा ही है, यह कहा नहीं जा सकता॥२॥

टिप्पणी—१ 'सुनु गिरिजा हरिचरित ं इति। (क) ब्ल्यप्रथम शिवजीने कहा कि 'सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल', फिर कहा कि 'सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ' तत्पश्चात् कहा कि 'हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगिनत अमित। कहीं उमा सादर सुनहु।' और यहाँ पुनः कहते हैं 'सुनु गिरिजा हरिचरित ''। बारम्बार 'सुनु' क्रिया भी दी है। इसका भाव यह है कि प्रथम जो रामचरितमानसकी कथा सुननेको कहा वह समष्टिकथन है और उसके बाद व्यष्टिकथन है (अर्थात् उन्होंने प्रथम सम्पूर्ण मानस सुनानेको कहा, फिर उसके विभाग करके कहा) कि श्रीरामावतारचरित सुनो, हरिक गुण, नाम, कथा और रूप सुनो तथा हरिचरित सुनो। बालचरितको आदि देकर ये सब चरित पृथक्-पृथक् कहे हैं, इसीसे 'सुनु' क्रिया सभीके साथ लिखी। [चारों बार सुनना मानसकथाके लिये ही जानो। ये चारों गुण, नाम, कथा, रूप रामचरितमानसहीमें आ गये, अन्यत्र नहीं हैं। पुनः बार-बार कहना ताकीद प्रकट करता है, जो वीप्सा अलंकारका लक्षण है वा, शिवजी बारम्बार 'सुनु' कहकर उनको सुननेके लिये सावधान कर रहे हैं। अन्तमें यहाँ 'गिरिजा' सम्बोधन देकर जनाते हैं कि सावधानतामें गिरिके समान अचल रहना। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'चार कल्पोंके रामावतारके हेतु कहनेका विचार है, इससे चार बार 'सुनु' क्रियाका उपयोग किया।' 'हिर चरित'—यहाँ 'हिरि' नाम दिया; क्योंकि विष्णुभगवान् और क्षीरशायी श्रीमन्नारायणका भी (शापवश) श्रीरामावतार धारणकर वह लीला करना कहा जाता है और आगे श्रीरामचरितमानसमें प्रथम इन्हींके अवतारका हेतु कहा गया है। (श्रीरामतिपनी आदिके भाष्यकार बाबा श्रीहरिदासाचार्यजीके मतानुसार श्रीरामजीको छोड़ और कोई श्रीरामावतार नहीं लेता। शाप चाहे विष्णुको

हो, चाहे क्षीरशायीको पर अवतार सदा श्रीराम ही लेते हैं, विष्णु आदि नहीं)। 'हिरि' शब्द श्रीराम, श्रीविष्णु और श्रीमन्नारायण सभीका बोधक है। श्रीपार्वतीजीने तो श्रीरामके अवतारका हेतु पूछा है, परंतु शिवजी 'हिर अवतार हेतु' कह रहे हैं। 'हिरि' शब्दसे ग्रन्थकारकी बड़ी ही सावधानता सूचित हो रही है। वस्तुतः श्रीरामजी तो नित्य नराकार ही हैं; उनके सम्बन्धमें नरतन-धारण करनेका प्रश्न ही व्यर्थ होता; इस बातको शिवजी चार अवतारोंकी कथा कहकर बतावेंगे। श्रीसाकेतिवहारी श्रीरामचन्द्रजीका अवतार लेनेके पूर्व ही नरतनहीमें श्रीमनुशतरूपाजीको दर्शन देना कहकर यह बात निश्चय करा देंगे। (मा० पी० प्र० सं)] (ख) 'हिरिचरित' इति। ब्रिन्शनाम, रूप, गुण, कथा और चिरत सभीकी प्रधानता दिखानेके लिये सबोंको (एक-एक जगह) आदिमें लिखते हैं। 'हिरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित' में गुणको प्रथम कहा। 'रामनाम गुन चिरत सुहाए।—' में नामको प्रथम कहा। 'सुनु सुभ कथा भवानि—' में कथाको, 'जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरित गुन नाना॥' में रूपको और 'सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए' में चिरतको प्रथम कहा। (ग) 'बिपुल बिसद निगमागम गाए।' अर्थात् इतने अधिक हैं कि अनादि वेद कबसे गाते चले आते हैं पर अन्त नहीं मिलता। यथा—'रामचंद्रके चिरित सुहाए। कल्प अनेक जाहिं निहं गाए॥'

वि॰ त्रि॰—'रघुपति कथा कहहु किर दाया' इस आठवें विनयका उत्तर देते हैं। 'सुहाए' बहुवचन देकर जनाया कि एक कल्पकी कथा न कहकर कई कल्पकी कथा कहेंगे, यह दिखलानेके लिये कि लीलाएँ सामान्यत: एक रूपकी होती हुई भी विस्तारमें प्रत्येककी विशेषता है।

टिप्पणी—२ 'हारि अवतार हेतु जेहिः—' इति। (क) पूर्वोक्त सब प्रसंगोंके कहनेकी प्रतिज्ञा करके अब पार्वतीजीके प्रश्न-विशेष 'नाथ धरेड नर तन केहि हेतू' जो अवतारका हेतु है, उसका उत्तर देते हैं। 'इदिमत्थं' यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता अर्थात् कहते नहीं बनता; क्योंकि अवतारके हेतु अनेक हैं। यथा—'राम जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥'(१। १२२। २) अत्तएव हेतुका निश्चय करते नहीं बनता।

\* 'इदिमित्थं कहि जाइ न' इति\*

१—भाव यह कि निश्चयपूर्वक कोई आचार्य यह नहीं कह सकता कि अमुक अवतारका अमुक ही कारण है। एक ही अवतारके अनेक कारण कहे जाते हैं, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि बस यही कारण इस अवतारके हैं, अन्य नहीं। श्रीसाकेतिवहारीजीका ही अवतार ले लीजिये। इसका हेतु क्या कहेंगे? मनुशतरूपा–तप, या भानुप्रताप–रावणका उद्धार, या सुर-विप्र-संतकी रक्षा? फिर ये सभी कारण हैं या नहीं कौन जानता है? ग्रन्थान्तरोंमें इस अवतारके लिये श्रीकिशोरीजीकी प्रार्थना भी पायी जाती है। अतएव यह कोई नहीं कह सकता कि बस यही कारण है। (मा० पी० प्र० सं०)

२— 'यही और ऐसा ही भगवदवतारका कारण है' यह इसिलये नहीं कहा जा सकता कि सामान्यतः जो कुछ कारण अवतारका देख पड़ता है उससे कुछ विलक्षण ही कारण तब मालूम पड़ने लगता है जब अवतार लेकर भगवान् लीला करने लगते हैं। उस समय कहना तथा मानना पड़ता है कि अवतारका जो कारण अवतारसे पहले कहा गया वह गौण था और जो लीला देखनेसे मालूम पड़ा वह अनुमानतः मुख्य है। शंका हो सकती है कि तब 'मुख्य कारण ही बतलाकर अवतार क्यों नहीं होता, गौण ही क्यों विख्यात किया जाता है?', इसका उत्तर एक तो इस प्रकार हो सकता है कि 'परोक्षवादो ऋषयः परोक्षो हि मम प्रियः' (भागवत) इस अपनी परोक्षप्रियताके कारण भगवान् अपने अवतारके मुख्य प्रयोजनको छिपाते हैं। दूसरे, यह कि अवतारके जिन कारणोंमें तात्कालिक जगत्–हित या किसी एक प्रधान भक्तका हित समाया रहता है उन्हें (इन्हीं कारणोंसे) गौण कह सकते हैं तथा वही विख्यात भी किये जाते हैं। और जिनसे अनन्तकालके लिये सर्वसाधारण जगत्का हित होता रहता है, उन्हें मुख्य कह सकते हैं और उन मुख्य कारणोंका गोपन कार्यसमाप्तितक इसिलये रहता है कि जितनी सुविधा और उत्तमता गोपनमें रहती है उतनी सर्वसाधारणमें प्रकट कर देनेसे नहीं होती—'अवतारा हासंख्येया हरे: सत्त्वनिधेर्द्विजाः'

(भागवत) के अनुसार हरिके अवतारोंका अन्त तो लग ही नहीं सकता, अत: परम प्रसिद्ध अवतारोंमेंसे भी कुछका ही भगवत्कृपासे अपनी समझमें आये हुए गौण तथा मुख्य कारणोंको लिखता हूँ।

|                                                                                          | <b>मुख्य कारण</b><br>पूर्ण वनस्पति-बीजोंको संग्रह कराकर रक्षा                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| दिवास गाउँ (गर्क शुक्रका कारोगे सामगाउँ                                                  |                                                                                   |
| दिखाना-मात्र (एक मकका करनस अगत्मात्रक                                                    | का हित हुआ।                                                                       |
| कार्य सिद्ध हुआ)।                                                                        |                                                                                   |
| २ कूर्मावतार मन्दराचल धारणकर १ शंकरजीके                                                  | ो कालकूट पिलाकर श्रीरामनाम तथा                                                    |
| समुद्रमंथनद्वारा रामभक्तिकी महिम                                                         | ना प्रकट करना। २ भृगु (वा दुर्वासाके)                                             |
| अमृत निकालना शापसे समुद्रमें गु                                                          | प्त हुई लक्ष्मीको प्रकट करना। ३ ऋषि                                               |
|                                                                                          | ामग्रियोंके अभावका दु:ख न उठावें,                                                 |
| · ·                                                                                      | और कल्पवृक्षका उत्पन्न करना; इत्यादि।                                             |
| •                                                                                        | ı–चमसादि कौन पात्र किस आकार और                                                    |
|                                                                                          | ोने चाहिये, इस विवादको मिटानेके लिये                                              |
|                                                                                          | य विग्रहसे समस्त यज्ञांगोंको प्रकट करना।                                          |
| •                                                                                        | पने अंग–संगकी इच्छा पूरी करके नरकासुर                                             |
| 9                                                                                        | न्न करना जिसके द्वारा पूर्व वरदानिक                                               |
|                                                                                          | क कुमारियोंका संग्रह कराया गया और                                                 |
| •                                                                                        | हैं अपनी महिषी बनाया गया इत्यादि।                                                 |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  | लेये अभिचारादि तन्त्रोंको प्रकट करना तथा                                          |
| हिरण्यकशिपुका वध। भगवान् शंकरकी :<br>५ वामनावतार बलिका निग्रह जिसमें ब्रह्माद्वारा तिरस् | इच्छाका पूर्ता<br>स्कृत एवं ब्रह्मकटाहमें रुकी हुई हैमवती                         |
|                                                                                          | क्कृत एव ब्रह्मकटाहम रुका हुइ हमवता<br>के उन्हें अपने पदरजके द्वारा पापनाशकत्वादि |
| ·                                                                                        | क उन्हें जपन पदरजक द्वारा पापनाराकारपादि<br>दान करते हुए ब्रह्माके कमण्डलुमें     |
| ,                                                                                        | , जिन्हें कि भगीरथ महाराजने अपने तपके                                             |
| •                                                                                        | किया। गंगाजीसे अनन्त प्राणियोंका कल्याण                                           |
| पीड़ित न थे। होता ही रहता है।                                                            |                                                                                   |
| •                                                                                        | देव्य गुण-प्रदर्शनार्थ तथा ज्ञान और धर्म-                                         |
| •                                                                                        | करनेके लिये; यथा—' <b>धर्ममार्गं चरित्रेण</b>                                     |
| ज्ञानमार्गं <b>च नामतः</b>                                                               |                                                                                   |
| ७ श्रीकृष्णावतार शिशुपाल-दन्तवक्र उलझनमें प                                              | ड़ी हुई धर्मकी अनेक ग्रन्थियोंको सुलझाने                                          |
|                                                                                          | तथा भक्तपरवशत्वादि गुणोंको प्रकट कर                                               |
| राक्षसों आदिका विनाश दिखानेके लिये।                                                      |                                                                                   |
| करनेके लिये।                                                                             |                                                                                   |

इसी प्रकार भगवान्के प्रत्येक अवतारोंमें कुछ-न-कुछ गूढ़ रहस्य रहता ही है। (वे० भू०)

राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनिह सयानी॥ ३॥ तदिप संत मुनि बेद पुराना। जस कछु कहिंह स्वमित अनुमाना॥ ४॥ तस मैं सुमुखि सुनावौं तोही। समुझि परै जस कारन मोही॥ ५॥ शब्दार्थ—अतर्क्य=तर्कना करनेयोग्य नहीं; जिसमें तर्ककी गित नहीं; जिसपर तर्क-वितर्क न हो सके।=जिसके विषयमें किसी प्रकारकी विवेचना न हो सके; अचिन्त्य=तर्कशास्त्रसे न सिद्ध होनेयोग्य। यथा— 'मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिह सकल अनुमानी॥'(३४१।७) तर्क—'अनिष्टप्रसंज्ञकः तर्कः।' (इति तत्त्वानुसंधाने) जो युक्ति प्रतिवादीके अनिष्टकी सिद्धि करे। (मा० त० वि०) 'जब किसी वस्तुके सम्बन्धमें वास्तविक तत्त्व ज्ञात नहीं होता तब इस तत्त्वके ज्ञानार्थ (किसी निगमनके पक्षमें) कुछ हेतुपूर्ण युक्ति दी जाती है, जिसमें विरुद्ध निगमनकी अनुपपित्त भी दिखायी जाती है। ऐसी युक्तिको तर्क कहते हैं। तर्कमें शंकाका भी होना आवश्यक है। अनुमान=अटकल, विचार, अन्दाज। विशेष दोहा (११८।४) में देखिये। समिख=सन्दर मुखवाली।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी बुद्धि, मन और वाणी तीनोंसे अतर्क्य हैं। हे सयानी! सुनो। यह हमारा मत है॥३॥ तो भी सन्त, मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं॥४॥ और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है, हे सुमुखि! मैं तुमको वैसा सुनाता हूँ॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'राम अतकर्यः—'यथा—'यतो वाचो निर्वतन्ते। अप्राप्य मनसा सह।' (तैत्ति०२। ४; २। ९) श्रीरामजी अतर्क्य हैं, अतएव उनके अवतारके हेतु नाम, गुण, लीला इत्यादि सभी अतर्क्य हुए। (ख) 'मत हमार अस सुनिह सयानी' इति। सयानी=चतुर; जो थोड़ेहीसे बहुत अच्छी तरह समझ ले। 'सयानी' का भाव कि तुम चतुर हो, इस बातको समझ सकती हो, अतः समझ जाओ कि जब श्रीरामजी अतर्क्य हैं तब उनके अवतारादि कब तर्कमें आ सकते हैं? तर्कशास्त्रद्वारा उनको कोई कैसे समझ सकता है? [(ग) 'बुद्धि मन बानी'—मन संकल्प-विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है और वाणी निश्चित सिद्धान्तको कहती है; परंतु श्रीरामजीके विषयमें किसीकी भी बुद्धि, मन और वाणी कुछ भी नहीं कर सकते, सभी असमर्थ हैं। पुनः तार्किक बुद्धिसे अनुमान, मुनि मनसे मनन करते हैं, वेद स्वयं वाणी है और सबसे उत्कृष्ट है सो ये तीनों भी तर्क नहीं कर सकते। (द्वि० स०) श्रुति भी है—'न तत्र चक्षुगंच्छित न वाग्गच्छित नो मनो न विद्यो न विजानीमः।' (केन० १। ३) चक्षुसे ज्ञानेन्द्रिय, वाग्से कर्मेन्द्रिय, 'मनः विद्यः विजानीमः' से बुद्धि और चित्तका कार्य बताया। इनमेंसे किसीकी पहुँच राममें नहीं, अतः श्रुतिमाताने कहा है कि 'तर्कः=अप्रतिष्टः'। यही 'राम अतकर्य' से यहाँ कह दिया है। (प० प० प्र०)]

वि॰ त्रि॰—१—'अतक्यं—'का भाव कि यदि तर्ककी गित होती तो उनके अवतारके विषयमें 'इदिमत्थं' कुछ कहा जा सकता था। बुद्धि, मन और वाणीद्वारा ही तर्ककी प्रक्रिया होती है, सो बुद्धि आदिकी गित समीप (पिरिच्छिन्न) पदार्थोंमें होती है। अनादि, अनन्त पदार्थ बुद्धिमें आ ही नहीं सकता। कि पुन: राम सर्वाश्चर्यमय देवमें (यथा—'सर्वाश्चर्यमय देवमनन्तं विश्वतोमुखम्') २—उमाने अपनेको 'जदिप सहज जड़ नारि अयानी' कहा था, अत: शिवजी उनका प्रोत्साहन करते हुए 'सयानी' कहकर सम्बोधन करते हैं।

टिप्पणी—२ 'तदिप संत मुनि बेद पुराना।—'इति। (क) अर्थात् यद्यपि ये सब जानते हैं कि श्रीरामजी अतर्क्य हैं तथापि मित—अनुसार कहते हैं। यथा— 'सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान। नेति नेति किह जासु गुन करिंह निरंतर गान॥'(१।१२), 'सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदिप कहें बिनु रहा न कोई॥'(ख) 'जस कछु' का भाव कि भगवान्के चिरत अनन्त हैं, उनमेंसे ये कुछ कहते हैं। 'स्वमित अनुमाना' का भाव कि सब कहनेका सामर्थ्य किसीमें नहीं है, सब अपनी—अपनी बुद्धिके अनुकूल कहते हैं। सब कहनेका सामर्थ्य किसीको नहीं है, इसीसे शिवजी अपने लिये भी ऐसा ही कहते हैं। यथा—'मैं निज मित अनुसार कहाँ उमा सादर सुनहु।'(१।१२०)

टिप्पणी—३ 'तस मैं सुमुखि सुनावों—' इति। (क) 'तस मैं—तोही—'दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर है। अर्थात् जैसा कुछ संत-मुनि आदि कहते हैं वैसा और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है वैसा; तात्पर्य कि संत आदिका भी मत कहूँगा और उनसे पृथक् जो मेरा मत है वह भी कहूँगा। इसपर प्रश्न उठता है कि शिवजीका इन सबोंसे पृथक् अपना मत क्या है? उत्तर यह है कि जय-विजय, जलंधर, रुद्रगण और वैवस्वत मनुका

प्रकरण सब वेदपुराणोंमें मिलता है, वेदपुराणोंका कहा हुआ है। भानुप्रतापका प्रसंग शिवजीने अपनी समझसे कहा है। यह प्रसंग वेद-पुराण और मुनियोंके ग्रन्थोंमें कहीं नहीं मिलता। [यह कथा केवल शिवजी जानते हैं क्योंकि जहाँ कही यह कथा मिलेगी वहाँ उमा-शम्भु-संवादमें ही मिलेगी, अन्यत्र नहीं; अतएव यह मत शिवजीका है—'रामचिरितसर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात मैं पावा॥' (७। ११३, लोमशवाक्य-मा० पी० प्र० सं०)। धनराज शास्त्री कहते थे कि भानुप्रताप अरिमर्दन कल्पवाली कथा अगस्त्यरामायणमें है जो तिब्बतमें लामाके पुस्तकालयमें है। उसमें सप्त सोपान हैं। परंतु उसमें राजा कुन्तल और सिन्धुमितका दशरथ और कौशल्या होना बतलाया गया है। विशेष (७। ५२। १—४) 'रामचिरित सतकोटि अपारा' में देखिये] (ख) 'सुमुखि' इति। श्रीरामकथाका प्रश्न किया है; अतः 'सुमुखि' सम्बोधन किया। (ग) शिवजीने जैसी प्रतिज्ञा को वैसा ही कहा भी। प्रथम 'संत मुनि जस कछु कहिंह' यह है तब 'समुझि परे जस कारन मोही' इसी क्रमसे प्रथम सन्त-मुनि, वेदादिका कहा हुआ हेतु कहकर तब पीछे अपनी समझमें जो हेतु है वह कहेंगे।

जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़िहं असुर अधम अभिमानी॥६॥ करिहं अनीति जाइ निहं बरनी। सीदिहं बिप्र धेनु सुर धरनी॥७॥ तब तब प्रभु धिर बिबिध सरीरा। हरिहं कृपानिधि सज्जन पीरा॥८॥

शब्दार्थ—अनीति=नीतिके विरुद्ध, अन्याय, अत्याचार। सीदिहिं-सीदना (सं सीदित। क्रि॰ अ॰)= दु:ख पाना, कष्ट झेलना, पीड़ित होना। यथा—'तुलिसिदास सीदत निसि दिन देखत तुम्हारि निदुराई।' (विनय॰) 'सीदत साधु साधुता सोचिति बिलसत खल हुलसित खलई है'(विनय॰)। पीरा=पीड़ा, दु:ख।

अर्थ—जब-जब धर्मकी हानि होती है। नीच अधर्मी अभिमानी असुर बढ़ते हैं॥६॥ और ऐसा अन्याय करते हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी पीड़ित होते हैं॥७॥ तब-तब दयासागर प्रभु तरह-तरहके शरीर धरकर सज्जनोंकी पीडा हरते हैं॥८॥

नोट—१ 'जब जब होइ—' इति। (क) गीता आदिमें भी यही हेतु कहा है। यथा—'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवित भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥' (गीता ४। ७) 'इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भिवष्यित॥ तदा तदाऽवतीर्याहं करिष्याम्यिरसंक्षयम्॥' (सप्तशती ११। ५४-५५) अर्थात् जब-जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका अभ्युत्थान होता है। तब-तब ही हे अर्जुन! मैं स्वयं ही (अपने संकल्पसे, सम्पूर्ण ईश्वरीय स्वभावका त्याग न करते हुए अपने ही रूपको देव-मनुष्यादिके सदृश आकारमें करके उन देवादिके रूपोंमें) प्रकट होता हूँ। जब-जब संसारमें दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब-तब अवतार लेकर मैं संहार करूँगी। (ख) बहुत कालसे धर्मानुष्ठान चलता रहता है, फिर काल पाकर धर्मानुष्ठान करनेवालोंके अन्त:करणमें कामनाओंका विकास होनेसे अधर्मकी उत्पत्ति होती है। ऐसे अधर्मसे जब धर्म दबने लगता है और अधर्मकी वृद्धि होने लगती है, तब अधम अभिमानी असुर बढ़ने लगते हैं। अधम अभिमानी अर्थात् प्रभुके आश्रितोंको पीड़ा देनेवाले (वि० त्रि०।)

टिप्पणी—१ 'जब जब होइ' से सूचित हुआ कि प्रभुके अवतारके लिये कोई कालका नियम नहीं है, जभी धर्मकी हानि होती है तभी अवतार होता है। इससे जनाया कि प्रभु सदा धर्मकी रक्षा करते हैं। 'बाढ़िह असुरू—' यह धर्मकी हानिका हेतु है। अधम अभिमानी असुरोंकी बाढ़, उनकी उन्नित ही इसका कारण है। असुर धर्मकी हानि करते हैं; यथा—'जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करिह बेद प्रतिकूला॥'(१। १८३। ५) ('हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापिह कविन मिति॥'(१। १८३)—यही अधमता है)। किस प्रकार धर्मकी हानि करते हैं, यह आगे कहते हैं 'करिह अनीति जाइ—।'

टिप्पणी—२ 'करिंह अनीति—'इति। (क) 'बाढ़िंह असुर अधम अभिमानी' यह जो ऊपर कहा था उसके अधम और अभिमानी दोनों विशेषणोंका भाव यहाँ कहते हैं। अधम हैं, इसीसे अनीति करते हैं। बलका अभिमान

है, इसीसे 'सीदिह बिप्र धेनु सुर धरनी।', 'करिह अनीति जाइ निहं बरनी' का उदाहरण, यथा—'बरिन न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करिह। "(१।१८३) इत्यादि। 'सीदिह बिप्र धेनु सुर धरनी' का उदाहरण, यथा—'जेह जेह देस धेनु द्विज पाविहं। नगर गाउँ पुर आगि लगाविहं॥'(१।१८३।६) 'सुरपुर नितिह परावन होई॥'(१।१८०।८) 'परम सभीत धरा अकुलानी॥'(१।१८४।४) (यज्ञ—यागादि ही मुख्य धर्म हैं। उनके मुख्य साधन हैं ब्राह्मण और गाय। ब्राह्मणमें मन्त्र प्रतिष्ठित हैं और गोमें हिव प्रतिष्ठित है। देवता इनके द्वारा यज्ञ होनेसे बलिष्ठ हैं। यथा—'किरहिहं बिप्र होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा॥'(१।१६९।२), 'तिन्ह कर मरन एक बिध होई। कहीं बुझाइ सुनहु अब सोई॥ द्विजभोजन मख होम सराधा। सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा॥ छुधाछीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिहिहं आइ॥'(१।१८१) अतः असुर इन्होंको पीड़ा पहुँचाते हैं। अधम, अभिमानीका भार पृथ्वी नहीं सह सकती। अतः वह भी पीड़ित होती है। (वि० त्रि०) (ख) 'धरनी'को अन्तमें कहनेका भाव कि अनीति करना, विप्र–धेनु–सुरको पीड़ा देना, यही 'धर्मकी हानि' है। धर्मकी हानिसे धरणीको पीड़ा होती है; यथा—'अतिसय देखि धर्म कै ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥'(१।१८४।४)—('जेहि बिध होइ धर्म निर्मूला॥'(१।१८३।५) से 'अतिसय देखि धर्म कै ग्लानी। ॥'(१।१८४।४) तक धर्मकी हानि इत्यादिका वर्णन है। इससे 'धर्मकी हानि' खूब समझमें आ जायगी।)

टिप्पणी—३ 'तब तब प्रभु—' इति। (क) अर्थात् शरीर धारणकर धर्मकी रक्षा करते हैं, धर्मकी रक्षा करके सज्जनोंको पीड़ा हरते हैं। तात्पर्य कि धर्मकी हानिमें सज्जनोंको पीड़ा होती है। यथा—'देखत जग्य निसाचर धाविहें। करिहं उपद्रव मुनि दुख पाविहें॥' (१। २०६। ४) 'सीदिहें' का अर्थ पीड़ा देते हैं (वा, पीड़ा पाते हैं), यह यहाँ स्पष्ट कर दिया। (ख) असुरोंके मारनेके सम्बन्धसे 'प्रभु' और विविध शरीर धरने तथा सज्जनोंकी पीड़ा हरनेके सम्बन्धसे 'कृपानिधि' कहा। अवतारका हेतु कृपा है ही। [विविध शरीर धारण करनेमें 'प्रभु' और सज्जनोंकी पीड़ा हरनेमें 'कृपानिधि' कहा। 'प्रभु' शब्द सामर्थ्यका द्योतक है। तरह—तरहके शरीर धारण करना यह 'प्रभुत्व' गुण है, प्रभुताका काम है; और पीड़ा हरन करना दया—करुणा जनाता है। (ग)—धिर विविध सरीरा' 'मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम बपु धरी॥ जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु धिर तुम्हड़ँ नसायो॥'(६। १०९) अर्थात् मीन, कमठ, सूकर, नृसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण इत्यादि, जब जैसा कारण आ पड़ा वैसा शरीर धारण कर लिया। मा० त० वि० कारका मत है कि विविध रीतिसे शरीर धारण करते हैं। जैसे कि खरदूषण—संग्राममें 'देखत परसपर राम' और रंगभूमिमें 'रहे असुर छल छोनिप बेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा॥'(१। २४१)]

## दो०— असुर मारि थापिहं सुरन्ह राखिहं निज श्रुति सेतु। जग बिस्तारिहं बिसद जस रामजन्म कर हेतु॥१२१॥

शब्दार्थ—**थापना**=स्थापित करना, जमाना; अभय करके पुन: बसाना। **राखना**=रक्षा करना। **सेतु**=पुल; मर्यादा। अर्थ—असुरोंको मारकर देवताओंको स्थापित करते, अपने वेदोंकी मर्यादा रखते और जगत्में अपने निर्मल उज्ज्वल यशको फैलाते हैं।—यह श्रीरामजन्मका हेतु है॥ १२१॥

नोट—१ कि मिलान कीजिये—'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥' (गीता ४।८) अर्थात् साधु पुरुषोंका उद्धार और दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करने तथा धर्मस्थापन करनेके लिये मैं युग–युगमें प्रकट होता हूँ। मानसके दोहेमें 'असुरोंका मारना' प्रथम कहा है; क्योंकि इनके नाशसे ही देवताओंकी तथा वेद–मर्यादाकी रक्षा हो जाती है और गीतामें 'परित्राणाय साधूनाम्' प्रथम कहा है। तब दुष्टोंका नाश और धर्मसंस्थापन। हाँ, यदि हम 'हरिहं कृपानिधि सज्जन पीरा' जो पूर्व कहा है उसको भी

यहाँ ले लें तो गीताका मानससे मिलान हो जाता है। जैसे गीतामें भगवान्ने अपने अवतारोंका उद्देश्य और प्रयोजन बतलाते हुए पहले 'परित्राणाय साधूनाम्' कहा और तत्पश्चात् 'विनाशाय च दुष्कृताम्' कहा, वैसे ही यहाँ 'हरिंहं सज्जन पीरा' कहकर 'असुर मारि' कहा। 'थापिंहं' का भाव कि असुर देवताओं के अधिकार छीनकर स्वयं इन्द्र आदि बन बैठते हैं, उनके लोकोंको छीन लेते हैं इत्यादि। भगवान् अवतार लेकर उनको उनके पदोंपर स्थापित करते हैं। यथा—'आयसु भो लोकिन सिधारे लोकपाल सबै तुलसी निहाल कै कै दिये सरखतु हैं।'(क॰ लं॰ ५८)

नोट—२ 'असुर मारि थापिह सुरन्ह 'का भाव यह है कि जैसे रोगीकी सड़ी हुई एक उँगलीके विषकों सारे शरीरमें फैलनेसे रोकनेके लिये वैद्य उसे शस्त्रसे काटते हैं, इसी प्रकार दुष्टोंका संहार जगत्की रक्षाके लिये है। राजनीतिक्षेत्रमें इससे शिक्षा मिलती है कि प्रजाका पालन राजाका प्रधान कर्तव्य है।

टिप्पणी—१ (क) इस दोहेमें चार कार्य बताये। असुर पृथ्वीका भार हैं, उनको मारकर पृथ्वीका काम किया अर्थात् उसका भार उतारा। 'शापिंहं सुरन्ह' अर्थात् देवताओं को अपने—अपने लोकों में बसाया, यह देवकार्य किया। 'राखिंहं निज श्रुति सेतु' निजश्रुतिसेतुकी रक्षा करते हैं यह अपना काम करते हैं, और 'जग बिस्तारिंहं बिसद जस' संसारमें यश फैलाते हैं, यह संतों का कार्य करते हैं; क्यों कि 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपािसंधु जन हित तनु धरहीं॥', एक कल्प एिंहं हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार। सुररंजन सज्जन सुखद हिर भंजन भुविभार॥' (१।१३९) अवतार लेकर प्रभु ये चार कार्य करते हैं। (ख) 'असुर मािर' का कारण पूर्व कह आये कि 'बाढ़िंहं असुर' असुर बढ़ गये हैं, अत: उनका नाश करते हैं। 'सीदिंहं बिप्रधेनु सुर धरनी' के सम्बन्धसे 'थापिंहं सुरन्ह' और 'जब जब होड़ धरम कै हानी' के सम्बन्धसे 'राखिंहं निज श्रुति सेतु' कहा। (ग) 'निज श्रुति सेतु' का भाव कि वेदकी मर्यादा भगवान्की बाँधी हुई है। श्रुतिसेतुका प्रमाण, यथा—'कोपेउ जबिंहं बारिचरकेतू। छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू॥ ब्रह्मचर्य व्रत संजम नाना। धीरज धरम ग्यान बिग्याना॥ सदाचार जपु जोग बिरागा। सभय बिबेक कटकु सब भागा॥' (१।८४) 'श्रुतिसेतु पालक राम तुम्ह जगदीशः—।' (२।१२६) (घ) 'जग बिस्तारिहिंहां सब अवतारोंका हेतु संक्षेपसे कह दिया। आगे इसीको विस्तारसे कहेंगे!

नोट—३ 'राम जन्म कर हेतु' इति। (क) चौ० ६, ७, ८ में साधारणतः सब अवतारोंका हेतु कहा, अब दोहेमें केवल श्रीरामजन्मका हेतु कहते हैं। (रा० प्र०) (ख) श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'भूभारहरणादि हेतु तो सभी अवतारोंमें हैं, परंतु उज्ज्वल यश रामावतारहीमें है। यथा—मच्छ, कच्छ, वराहमें यश थोड़ा, स्वरूपता सामान्य, निषिद्ध कुल; नृसिंह भयंकर ऐसे कि देवगण भी उनके सम्मुख न जा सके; वामन स्वरूपताहीन, छली, वंचक; परशुराम अकारण क्रोधी; कृष्णमें चपलता, छलादि; बौद्ध वेदनिन्दक इत्यादि सबके यशमें दाग है। अमल यश राम-अवतारहीमें है। यथा—'सत्येन लोकाञ्ज्यित द्विजान् दानेन राघवः। गुरूञ्छुश्रूषया वीरान् धनुषा युधि शात्रवान्॥ सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्। विद्या च गुरुशुश्रूषा धुवाण्येतानि राघवे॥' (वा० रा० २। १२। २९, ३०) पुनः—'यस्यामलं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि गायन्त्यघष्टमृषयो दिगिभेन्द्रपट्टम्। तं नाकपालवसुपालिकरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये॥' (भा० ९। ११। २१) पुनः—'महाराज श्रीमन् जगित यशसा ते धविलते पयःपारावारं परमपुरुषोऽयं मृगयते। कपर्दी कैलासं कुलिशभृद् भौमं करिवरं कलानाथं राहुः कमलभवनोहंसमधुना॥' (हनुमन्नाटक)

[नोट—उपर्युक्त श्लोक हमें वाल्मीकीय और हनुमन्नाटकमें नहीं मिले। हाँ ! वाल्मीकीयमें किष्किन्धाकाण्ड सर्ग २४ में ताराके वचन श्रीरामप्रति ये अवश्य हैं—'त्वमप्रमेयश्च दुरासदश्च जितेन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च। अक्षीणकीर्तिश्च विचक्षणश्च क्षितिक्षमावान् क्षतजोपमाक्षः॥ त्वमात्तवाणासनबाणपाणिर्महाबलः संहननोपपन्नः। मनुष्यदेहाभ्युदयं विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेन युक्तः॥']—अर्थात् श्रीरामजी सत्यसे लोकोंको, दानसे ब्राह्मणोंको, सेवासे गुरुजनोंको और शस्त्रयुक्त वे धनुषसे युद्धमें वीरोंको जीत लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, शौच,

सरलता, विद्या और गुरुशुश्रूषा श्रीरामजीमें दृढ़तासे रहते हैं। श्रीरामजीके जिस यशने सब दिशाओंको व्याप्त कर दिया, ऐसे पापका नाश करनेवाले, निर्मल, जिन (श्रीरामजी) के यशको ऋषिलोग राजदरबारमें अद्यापि गाते हैं, उन (श्रीरामजी) के इन्द्र-कुबेरादिक जिसको नमन करते हैं ऐसे चरणकमलकी मैं शरण हूँ। हे श्रीमान् महाराज! आपके यशसे सब (समस्त) जगत् श्वेतवर्ण हो जाता है, तब परमपुरुष भगवान् विष्णु (अपने) क्षीरसागरको खोजते हैं। तथा शिवजी कैलासको, इन्द्र ऐरावतको, राहु चन्द्रमाको और ब्रह्माजी हंसको खोजते हैं। तात्पर्य कि क्षीरसागर कैलासादि पदार्थ श्वेतवर्ण होनेसे आपके यश (के श्वेतवर्ण) में मिल जाते हैं, अतः उनके स्वामियोंको खोजना पड़ता है। अर्थात् आपका यश सर्वत्र इतना फैला हुआ है। [बालीवध पश्चात् तारा श्रीरामजीसे कहती है कि—आपको यथार्थ जानना और प्राप्त करना किंटन है, आप जितेन्द्रिय, अत्यन्त धार्मिक, अविनाशी कीर्तिवाले, चतुर, पृथ्वीके समान क्षमावान्, आरक्तनेत्र, धनुर्बाण धारण किये हुए, अत्यन्त बलवान्, सुन्दर देहवाले (अर्थात्) मनुष्य-शरीरमें होनेवाली उन्नतिकी अपेक्षा दिव्य देहमें होनेवाली उन्तति (अर्थात् सौन्दर्य, धैर्य, वीर्य, शील आदि सम्पूर्ण सद्गुणों) से युक्त हैं]

नोट—४ कोई-कोई कहते हैं कि भारतकी दशा तो ऐसी ही है फिर अवतार क्यों नहीं होता? 'सीदिहें बिप्र धेनु सुर धरनी' और 'जब जब होड़ धरम के हानी' ये शब्द विचार करनेयोग्य हैं। आज वह दशा भारतकी नहीं है, विप्र और धेनु अधिक-से-अधिक इन दोको नहीं, तो केवल 'धेनु' को ही पीड़ित कह सकते हैं। 'सुर' और 'विप्र' पर अभी हाथ नहीं लगा। जब देवमन्दिर अच्छी तरह उखाड़े जावेंगे तब वे पीड़ित कहे जा सकेंगे। जैसे किंचित् औरंगजेब आदिके समयमें हुआ, उसके साथ ही उनका राज्य चलता हुआ। धर्मका श्रीराम-नामसे अभी निर्वाह होता जाता है। (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰) अंग्रेजोंने जब भारतवर्षकी करोड़ों गायों, बैलों आदिकी (इस दूसरी जर्मन लड़ाईमें) हत्या कर डाली तब तुरन्त ही उनके हाथोंसे शासन निकल गया और अब संसारमें उनका मान भी बहुत घट गया—यह तो प्रत्यक्ष हम सबोंने देख लिया। आगे भी जिस शासनमें धर्मकी ग्लानि होगी, वह अपने ही पापोंसे नष्ट हो जायगा।

## सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जनहित तनु धरहीं॥१॥ रामजनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥२॥

अर्थ—वही यश गा-गाकर भक्त भवसागर पार होते हैं। कृपासिंधु भगवान् भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं॥१॥ श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके अनेक कारण हैं जो एक-से-एक बड़े ही विचित्र हैं॥२॥

नोट—'भगत भव तरहीं' यहाँ तरनेवालोंमें भक्त प्रधान हैं, अतएव यहाँ केवल उन्हींका नाम दिया। पर इससे यह न समझना चाहिये कि वे ही तरेंगे और नहीं। और लोग भी जो यश गायेंगे तरेंगे। यथा—'किरहीं चिरित भगत सुख दाता॥ जेहि सुनि सादर नर बड़ भागी। भव तरिहिंह ममता मद त्यागी॥'(१।१५२), 'मोहि सिहत सुभ कीरित तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं। संसारिसंध् अपार पार प्रयास बिन् नर पाइहैं॥'(६।१०६)

टिप्पणी—१ (क) 'सोइ जस गाइ भगत—'भाव कि अपने समयके सज्जनोंकी राक्षसजन्यपीड़ा हरते हैं— 'हरिह कृपानिधि सज्जन पीरा' और यश विस्तारकर आगेके भक्तोंकी भवपीड़ा हरण करते हैं, इसीसे 'जनिहत तनु धरहीं' कहा। तन धारण करनेके सम्बन्धसे 'कृपासिंधु' कहा—'मुख्यं तस्य हि कारुण्यम्।' पुनः, भक्तोंपर भगवान्की भारी कृपा है, 'अतः कृपासिंधु (सागर) कहा। (ख) पहले कहा कि 'तब तब प्रभु धिर बिबिध सरीरा। हरिह कृपानिधि सज्जन पीरा॥' और फिर यहाँ कहा कि 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥' सज्जनोंकी पीड़ा हरनेके सम्बन्धसे वहाँ 'कृपानिधि' और जनके लिये तन धरनेसे यहाँ 'कृपासिंधु' कहा। भाव यह है कि कृपासिंधु जनके लिये तन धरते हैं और तन धरकर पीड़ा हरते हैं। दोनों जगह कृपाका समुद्र उनको कहा। ऐसा करके जनाया कि वर्तमान और भविष्य दोनोंपर भगवान्की समान कृपा है। (ग) 'राम जनम के हेतु अनेका' अर्थात् जन्म-जन्मके हेतु अलग-अलग हैं और अनेक हैं। ब्लिजन्म, कर्म और कथा सभी विचित्र हैं और सभी अनेक हैं, यथा—'राम जनम के हेतु अनेका—' (१)'एहि बिधि जन्म कर्म हारे केरे। सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥' (२), और 'अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहीं बिचित्र कथा बिस्तारी॥' (घ) ब्लिपूर्व 'असुर मारि थापिह सुरन्ह—' इस दोहेमें जन्मका एक हेतु कहा है; इसीसे अब कहते हैं कि (यही एक हेतु नहीं है) 'रामजन्म के हेतु अनेका।' किसी कल्पमें शाप कारण है, जैसे कि जलंधरकी स्त्रीके शापसे तथा नारदके शापसे अवतार हुए और किसी कल्पमें भक्तपर कृपा करके अवतार लेते हैं। जय-विजय भक्त थे, उनके लिये अवतार लिया, यथा—'एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी॥' प्रति अवतारके लिये भिन्न-भिन्न कारण होते हैं।

टिप्पणी—२ (क) ष्ॐ यहाँ केवल भक्तोंका ही यश गाकर तरना लिखा है, इसीसे लंकाकाण्डमें 'सभीका यश गाकर' भव तरना लिखा है, यथा—'जग पाविन कीरित बिस्तरिहिहिं। गाइ गाइ भविनिधि नर तरिहिहिं॥' (नहीं तो समझा जाता कि जो रामभक्त नहीं हैं वे न तरेंगे)। (ख) भगवान् भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं, भक्त भगवान्का यश गाते हैं, यह दोनोंकी अन्योन्य प्रीति कही।

#### जनम एक दुइ कहौं बखानी। सावधान सुनु सुमित भवानी॥३॥

अर्थ—मैं दो-एक जन्म बखानकर कहता हूँ। हे भवानी! हे सुन्दर बुद्धिवाली! सावधान होकर सुनो॥३॥ टिप्पणी—१ 'जनम एक दुइ कहोंं' अर्थात् अनेक हेतुओंमेंसे एक-दो जन्मोंका हेतु कहता हूँ। पुन: भाव यह कि सब अवतारोंका मुख्य हेतु कह दिया, इसीसे अब दो-एक ही कहूँगा, बहुतका प्रयोजन नहीं है। 'एक दो' (दो-एक) लोकोक्ति है, 'थोडे' का सूचक है।

नोट—१ यहाँ शिवजीने चार कल्पकी कथाएँ कही हैं। इनमेंसे तीन संक्षेपमें और एक (श्रीसाकेतविहारीजीका अवतार) विस्तारसे। यहाँ कहते हैं कि 'जनम एक दुइ कहीं बखानी' और चौथी कथाके सम्बन्धमें कहेंगे कि 'कहउँ बिचित्र कथा बिस्तारी'। इस कारण कुछ लोग 'एक दुइ' से (एक+दो) तीनका अर्थ कर लेते हैं। अर्थात् तीन जन्मके हेतु साधारण ही संक्षेपसे कहूँगा और श्रीरामजन्मका कारण विस्तारसे कहूँगा। पुन: सतीतनमें यह शंका हुई थी कि विष्णु आदि रामावतार लेते हैं, पर ये विष्णु भी नहीं हो सकते; यथा—'बिष्नु जो सुर हित नर तनु धारी। सोउ सर्वग्यः ॥ खोजइ सो कि अग्य इव नारी।' (१। ५१) इसीसे श्रीशिवजीने श्रीरामावतारके सम्बन्धसे विष्णु और क्षीरशायी भगवानुके रामावतारको भी कहा। (मा० पी० प्र० सं०)

नोट—२ यहाँ तीन जन्मका कारणमात्र बखानकर कहनेकी प्रतिज्ञा है। इनमें कारणमात्र कहा गया है। यथा— (१)'एक बार तिन्हके हित लागी। धरेड सरीर भगत अनुरागी॥'(१। १२३। २) यहाँ जय-विजयके लिये अवतार लेनेका कारणमात्र कहा। (२) 'एक जनम कर कारन एहा। जेहि लिंग राम धरी नर देहा॥'(१। १२४। ३) यहाँ जलंधरके लिये भी अवतार लेनेका कारणमात्र कहा गया। (३) 'एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।' (१। १३९) यहाँ नारदशाप होना अवतारका कारणमात्र कहा गया। और आगे भानुप्रताप-रावणवाले कल्पमें जन्मका कारण और लीला विस्तारपूर्वक स्वमित अनुकूल कहनेकी प्रतिज्ञा है। यथा—'अपर हेतु सुनु सैलकुमारी।' से 'लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहीं मित अनुसारा॥'(१। १४१) तक। 'बखानकर कहने' और 'विस्तारसे कहने' का इस तरह भेद दिखाया। (वे० भू०)

वि॰ त्रि॰ का मत है कि तीन न कहकर 'एक दुइ' कहनेका भाव यह है कि एक बार तो अपने सेवकोंके हितके लिये शरीर धारण किया और दो बार शापके कारण जन्म ग्रहण किया था।

नोट—३ 'सावधान सुनु' इति। भाव कि—(क) यही तुम्हारी प्रधान शंका है। (पं० रा० कु०) (ख) 'सावधान' अर्थात् चित्त लगाकर विवेचन करती हुई, मनमें गुनती-विचारती हुई जिसमें समझमें आ जावे, एकाग्रचित्त होकर। (मा० पी० प्र० सं०) (ग) यदि सावधानतापूर्वक न सुनोगी तो तुम्हें भी कदाचित् यह भ्रम

हो जाय कि इन तीन जन्मोंका कारण जिनके लिये कथन किया गया वे ही श्रीअयोध्याजीमें श्रीरामरूपसे अवतार लेते होंगे। [यह भाव बाबा श्रीहरिदासाचार्यके श्रीरामतापनीयोपनिषद्भाष्यके आधारपर कहा जाता है। उनका मत है कि शाप चाहे विष्णुभगवान्को हो, श्रीमन्नारायणका श्रीरामावतार सदा साकेतसे ही होता है। इस मतके पोषणमें 'राम जनम के हेतु अनेका', 'तब तब प्रभु धिर बिबिध सरीरा। स्ता जनम कर हेतु।'(१। १२१) 'जेहि लिंग राम धिरी नर देहा' (जलंधर-रावणके लिये), 'एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।' (१। १३९) (नारद-शापके लिये), इत्यादि उद्धरण भी दिये जाते हैं]।

टिप्पणी—२ 'सुमिति' का भाव कि—(क) बुद्धिमान्को बोध थोड़े ही कथनसे हो जाता है। पुनः, (ख) हम कथा थोड़ेहीमें संक्षेपसे कहेंगे, अतः सावधान होकर सुमितिसे सुनो, जिसमें इतने ही कथनसे समझमें आ जावे। यथा—'थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मित मन चित लाई॥'(३।१५।१) (ग) तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है अतः तुम इतनेमें ही समझ लोगी (सावधानसे मन और चित्तकी सावधानता कही)—'ताते मैं अति अलप बखाने। थोरे महुँ जानिहिहँ सयाने॥'(१।१२।६) [पुनः 'सुमिति भवानी' कहकर शिवजी भगवतीके 'जदिप सहज जड़ नारि अयानी' इस दैन्यका मार्जन करते हैं। (वि० त्रि०)]

द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ॥४॥ बिप्र स्नाप तें दूनौं भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई॥५॥ कनककसिपु अरु हाटक लोचन। जगत बिदित सुरपति मद मोचन॥६॥

शब्दार्थ—द्वारपाल=द्वाररक्षक ड्योढ़ीदार दरवान। स्त्राप (शाप)=अहितकरकामनासूचक शब्द; बद्दुआ। तामस=तमोगुणयुक्त; जिसमें प्रकृतके उस गुणकी प्रधानता हो जिसके अनुसार जीव क्रोधादि नीच वृत्तियोंके वशीभूत होकर आचरण करता है। कनककिसपु (कनक=हिरण्य+किशपु)=हिरण्यकिशपु। हाटक लोचन (हाटक=हिरण्य+लोचन=अक्ष) हिरण्याक्ष।

अर्थ—हिर (विष्णुभगवान्) के दोनों ही प्रिय द्वारपालों जय और विजयको सब कोई जानता है॥ ४॥ उन दोनों भाइयोंने विप्र (श्रीसनकादिक ऋषि) के शापसे तामसी असुर शरीर पाया॥ ५॥ (जो) हिरण्यकिशपु और हिरण्याक्ष (हो) इन्द्रके मद (गर्व) को छुड़ानेवाले जगत्में प्रसिद्ध हुए॥६॥

टिप्पणी—१ 'द्वारपाल हरिके प्रिय दोऊ। 'इति। (क) दोनों ही भगवान्के द्वारपाल हैं और दोनों ही प्रिय हैं। स्वामीका काम करनेमें निपुण तथा स्वामिभक्त होनेसे 'प्रिय' कहा। (भक्तमालमें भी कहा है—'लक्ष्मीपति प्रीनन प्रवीण महा भजनानंद भक्ति सुहद।'(नाभास्वामी), 'पार्षद मुख्य कहे षोडश स्वभाव सिद्ध सेवा ही की रिद्धि हिय राखी बहु जोरि कै। श्रीपति नारायण के प्रीनन प्रवीन महा ध्यान करें जन पाले भावदृगकोरिके। सनकादि दियो शाप प्रेरिके दिवायो आप प्रगट है कह्यो पियो सुधा जिमि घोरि के। गही प्रतिकूलताई जोपे यही मन भाई या तें रीति हद गाई धरी रंग बोरि के॥' (प्रियादासजी। टीका किवत्त २५)(ख) 'जान सब कोऊ' अर्थात् सब जानते हैं, इसीसे विस्तारसे नहीं कहते, पुराणोंमें इनकी कथा लिखी है और पुराण जगत्में प्रसिद्ध हैं। 'जय' बड़े हैं, इससे उनको पहले कहा। [ग्रन्थकारकी रीति है कि दो भाइयोंका नाम जब साथ देते हैं तो प्रथम बड़ेको तब छोटेको क्रमसे कहते हैं। यथा— 'नाम राम लिछमन दोउ भाई।' (४। २। २), 'नाथ बालि अरु मैं द्वी भाई।' (४। ६। १), 'नाथ नील नल किप द्वी भाई।' (५। ६०। १) तथा यहाँ 'जय अरु बिजय', 'कनककिसपु अरु हाटक लोचन' में जयको और कनककिशपुको प्रथम रखकर जनाया कि जय बड़ा भाई है वही हिरण्यकिशपु हुआ। विजय और हिरण्याक्ष छोटे हैं। हिरण्यकिशपु और हिरण्याक्ष जुड़वाँ भाई (यमज) हैं। प्रथम हिरण्याक्ष निकला, पीछे हिरण्यकिशपु, पर वीर्यकी स्थितिके अनुसार हिरण्यकिशपु बड़ा माना जाता है)। (मा० पी० प्र० सं०)]

टिप्पणी—२'*बिप्र स्त्राप तें दूनौं भाई।*' इति। (क) ब्ङइस प्रकरणमें सनकादिको मुनि, ऋषि या ज्ञानी

विशेषण नहीं दिया किन्तु 'बिप्र' या 'द्विज' ही कहा है, क्योंकि इन्होंने वैकुण्ठमें भी जाकर मननशीलता न कर क्रोध करके शाप दिया। ['बिप्र' क्रोधमें भर जाते हैं और शाप दिया ही करते हैं। जैसे कि बिना सोचे-समझे भानुप्रतापको। ऋषियों, ज्ञानियोंको तो मननशील और संत-स्वभाव होना चाहिये, पर इन ब्रह्मज्ञानी महिषयोंने शील, दया, शान्ति और क्षमा आदिको त्यागकर यहाँ कोप किया। अतएव उनको ऋषि आदि न कहकर 'बिप्र' कहा। इससे ग्रन्थकारकी सावधानता प्रकट हो रही है। श्रीमद्भागवतमें भी शाप देनेके पश्चात् जब भगवान्का वहाँ आगमन हुआ तब उन्होंने भी मुनियोंसे ब्राह्मणोंकी महिमा गायी है और अन्तमें मुनियोंको 'बिप्र' सम्बोधन किया है। यथा—'शापो मयेव निमितस्तदवेत विप्राः।' (भा० ३। १६। २६) में नारदजीने भी श्रीयुधिष्ठिरजीसे इनको विप्र-शाप होना कहा है। यथा—'मातृष्वसेयो वश्चेद्यो दन्तवकाश्च पाण्डव। पार्षदप्रवरौ विष्णोविंप्रशापात्पदाच्च्युतौ।' (भा० ७। १। ३२) अर्थात् तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दन्तवकत्र भगवान् विष्णुके प्रमुख पार्षद थे। ये विप्रशापके कारण ही अपने पदसे च्युत हो गये थे। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सनकादिककी उपमा चारों वेदोंसे दी गयी है, यथा—'क्रप धरे जनु चारिउ बेदा', इसलिये उन्हें विप्र कहा। विप्रशाप अन्यथा नहीं हो सकता; यथा—'किये अन्यथा होइ निहं बिप्रसाप अति घोर।'] (ख) 'विप्रशापसे' असुर हुए, इस कथनका भाव यह है कि इन्होंने असुर-शरीर पानेका कर्म नहीं किया था, ये शापसे असुर हुए। ब्राह्मणके शापसे असुर देह मिली, इसीसे तमोगुणी शरीर हुआ। ('दूनौं भाई' से स्पष्ट किया कि जय और विजय भाई–भाई थे)।

नोट—'*बिप्रस्नाप*' इति। श्रीमद्भागवत स्कन्ध (३ अ० १५-१६) में श्रीब्रह्माजीने इन्द्रादि देवताओंसे शापकी कथा यों कही है—'हमारे मानस-पत्र सनकादिक सांसारिक विषय-भोगोंको त्यागकर यदच्छापर्वक लोकोंमें विचरते हुए अपनी योगमायाके बलसे एक बार बैकुण्ठधामको गये। ==== इस अपूर्व धामको देखकर अतिशय आनन्दित और हरिके दर्शनके लिये एकान्त उत्सुक हुए। छः ड्योढियाँ लाँघकर जब सातवीं कक्षामें पहुँचे तो वहाँ द्वारपर दो द्वारपाल देख पड़े। ऋषियोंने उनसे पूछनेकी कुछ भी आवश्यकता न समझी, क्योंकि उनकी दुष्टि सम है, वे सर्वत्र ब्रह्महीको देखते हैं। ज्यों ही मृनि सातवीं कक्षाके द्वारसे भीतर प्रवेश करने लगे दोनों द्वारपालोंने (इन्हें नग्न देख और बालक जान हँसते हुए) बेंत अडाकर इन्हें रोका। 'सुहृत्तम हरिके दर्शनमें इससे विघ्न हुआ' ऐसा जानकर वे मुनि सर्पके समान क्रोधान्ध हुए। और उन्होंने शाप दिया कि 'तुम दोनों रजोगुण एवं तमोगुणसे रहित मधुसूदनभगवानुके चरणकमलोंके निकट वास करनेयोग्य नहीं हो। अपनी भेद-दृष्टिके कारण तुम इस परम पवित्र धामसे भ्रष्ट होकर जिस पापी योनिमें काम, क्रोध और लोभ—ये तीन शत्रु हैं उसी योनिमें जाकर जन्म लो' 'ये ही दोनों द्वारपाल जय-विजय हैं। इस घोर शापको सुनकर उन दोनोंने मुनियोंके चरणोंपर गिर उनसे प्रार्थना की कि---हम नीच-से-नीच योनिमें जन्म लें तथापि यह कृपा हो कि हमको उन योनियोंमें भी मोह न हो जिससे हरिका स्मरण भूल जाता है।' ठीक इसी समय भगवान् लक्ष्मीजीसहित वहीं पहुँच गये। मुनि दर्शन पाकर स्तुति करने लगे। फिर भगवान्ने बड़े गूढ़ वचन कहकर उनको आश्वस्त किया कि ये दोनों हमारे पार्षद हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुमने जो दण्ड इनको दिया, मैं उसे अंगीकार करता हँ आप ऐसी कृपा करें कि ये फिर शीघ्र मेरे निकट चले आवें ----'। भगवानुका क्या तात्पर्य है यह ऋषिगण कुछ न समझ सके और उनकी स्तृति करते हुए बोले कि 'यदि ये दोनों निरपराध हैं और हमने व्यर्थ शाप दिया हो तो हमें दण्ड दीजिये---'। भगवान्ने कहा कि तुमने जो शाप दिया इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं, यह मेरी इच्छासे हुआ है। मुनियोंके चले जानेपर भगवान अपने प्रिय पार्षदोंसे बोले कि तुम डरो मत। मैं ब्राह्मणके शापको मेट सकता हुँ; पर मेरी यह इच्छा नहीं, क्योंकि यह शाप मेरी ही इच्छासे तुमको हुआ है। मुझमें वैरभावसे मन लगाकर शापसे मुक्त होकर थोडे ही कालमें तुम मेरे लोकमें आ जाओगे।'

[जय-विजयको यह शाप क्यों हुआ? इसका वृत्तान्त यह है कि एक बार भगवान्ने योगनिद्रामें तत्पर होते समय इनको आज्ञा दी कि कोई भीतर न आने पावे। श्रीरमाजी आर्यी तो उनको भी इन्होंने रोका, यह न सोचा कि भला इनके लिये भी मनाही हो सकती है? श्रीलक्ष्मीजीने उस समय ही इनको शाप दिया था। यथा—'एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया कुद्धया यदा। पुरापवारिता द्वारि विशन्ती मय्युपारते॥' (यह भगवान्ने स्वयं जय-विजयको बताया है।) (भा० ३। १६। ३०।)]

ये दोनों कश्यपकी स्त्री दितिके पुत्र हुए। बड़ेका नाम हिरण्यकिशपु और छोटेका नाम हिरण्याक्ष हुआ। हिरण्यकिशपुकी कथा 'रामनाम नरकेसरी । दो० २७ में देखिये। हिरण्याक्षकी कथा नीचे दी गयी है। दूसरे जन्ममें वे विश्रवामुनिके वीर्यद्वारा केशिनीके पुत्र, रावण-कुम्भकर्ण नामक हुए। फिर वे ही द्वापरमें शिशुपाल और दन्तवक्त्र हुए जो अर्जुनकी मौसीके पुत्र हैं। भगवान् कृष्णके चक्र-प्रहारसे निष्पाप हो शापसे मुक्त हुए—(स्कंध ७ अध्याय १) वराहावतार और हिरण्याक्षवधकी कथा (भा० ३ अ० १३, १८) और १९ में इस प्रकार है कि सृष्टिके आदिमें जब ब्रह्माजीसे मनु-शतरूपाजी उत्पन्न हुए तब उन्होंने ब्रह्माजीसे आज्ञा माँगी कि हम क्या करें। ब्रह्माजीने प्रसन्न हो उन्हें सन्तान उत्पन्न करके धर्मसे पृथ्वीपालन करनेकी आज्ञा की। मनुजीने उनसे कहा कि बहुत अच्छा पर हमारे और प्रजाके रहनेका स्थान हमें बतलाइये, क्योंकि पृथ्वी तो महाजलमें डूबी हुई है। ब्रह्माजी चिन्तित हो विचार करने लगे। इतनेमें उनकी नासिकासे सहसा अँगूठेभरका शूकर निकल पड़ा जो उनके देखते—देखते पलमात्रमें पर्वताकार होकर गर्जा। ब्रह्माजी और उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषि चिकत हुए। अन्ततोगत्वा उन्होंने यह निश्चय किया कि यज्ञपुरुषने हमारी चिन्ता मिटानेके लिये अवतार लिया है और उनकी स्तुति की। तब वाराहभगवान् प्रलयके महाजलमें प्रवेशकर डूबी हुई पृथ्वीको अपने दाँतपर उठाये हुए रसातलसे निकले।

इतनेमें समाचार पा हिरण्याक्षने गदा उठाये हुए सामने आकर राह रोकी और परिहास करते हुए अनेक कटुवचन (ओहो! जलचारी शूकर तो हमने आज ही देखा। पृथ्वी छोड़ दे—) कहे। परंतु भगवान्ने उसके वचनोंपर कान न दे उसके देखते-देखते पृथ्वीको जलपर स्थितकर उसमें अपनी आधारशक्ति देकर तब दैत्यसे व्यंग्य वचन कहते हुए उसका तिरस्कार किया। गदा-त्रिशूलादिसे दैत्यने घोर युद्ध किया। फिर अपने माया-बलसे छिपकर लड़ता रहा। भगवान् भी गदा और गदा छूट जानेपर चक्रसुदर्शनसे प्रहार करते रहे। अन्तमें उन्होंने लीलापूर्वक उसे एक तमाचा ऐसा मारा कि उसका प्राणान्त हो गया।

टिप्पणी—३ 'कनककिसपु अरु हाटक लोचन—ं' इति। (क) कनककिशपु ज्येष्ठ भ्राता है, इसीसे उसे प्रथम कहा। यथा—'हिरण्यकिशपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः॥'(भा० ७। १। ३९) (ख) 'सुरपित मद मोचन' अर्थात् उन्होंने इन्द्रको जीत लिया। क्ष्णिभिक्तके कारण जय-विजयकी प्रसिद्धि कही—'जान सब कोऊ।' भगवान्के प्रिय द्वारपाल हैं, सब पार्षदोंमें अपनी भिक्तके कारण मुख्य हैं। राक्षसोंकी प्रसिद्धि उपद्रवसे होती है, अतः राक्षस होनेपर 'जगत बिदित सुरपित मद मोचन' कहकर उनकी प्रसिद्धि कही। सुरपितको गर्व था कि मेरे समान ऐश्वर्य और बल-पराक्रममें कोई नहीं हैं। यथा—'मोहि रहा अति अभिमान। निर्ह कोउ मोहि समान॥'(६। ११२)—इस मदको उन्होंने चूर्ण कर डाला। (इन्द्र वीररसके अधिष्ठाता हैं। वि० त्रि०)

#### बिजई समर बीर बिख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता॥ ७॥ होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा॥ ८॥

शब्दार्थ—**बिजई** (विजयी)=सबको जीतनेवाले; जय पानेवाले। **बपु**=शरीर। **बिख्यात**=प्रसिद्ध, मशहूर। निपाता=नाश वा वध किया। नरहरि (नृहरि)=नृसिंह। **बराह**=शूकर, सुअर।

अर्थ—संग्राममें विजयी और वीरोंमें विख्यात हुए। भगवान्ने एकको (हिरण्याक्षको) वराहका शरीर धरकर मारा॥७॥ फिर नृसिंह हो दूसरेको मारा और भक्त प्रह्लादका सुन्दर यश फैलाया॥८॥

टिप्पणी—१ 'बिजई समर—' इति। (क) समरमें विजयी कहनेका भाव कि छल-कपट करके विजय नहीं प्राप्त की किंतु सामने लड़कर जीता है। इन्द्रके गर्वको तोड़ा और कभी किसीसे हारे नहीं, अतः विजयी और विख्यात वीर कहा। (ख) 'धिर बराह बपु एक निपाता' यहाँ छोटे भाई हिरण्याक्षको प्रथम कहा, बड़ेको पीछे कहते हैं, कारण कि छोटा भाई पहले मारा गया और बडा पीछे। अतएव क्रमभंग करके कहा।

टिप्पणी—२ 'होइ नरहिर दूसर 'इति। (क) पूर्व कहा था कि 'तब तब प्रभु धिर बिबिध सरीरा' अतः विविध शरीरोंमेंसे यहाँ कुछ (दो) कहे—एक वराह, दूसरा नृसिंह। [मिलान कीजिये—'हतो हिरण्यकिशपुर्हिरिणा सिंहरूपिणा। हिरण्याक्षो धरोद्धारे विभ्रता सौकरं वपुः॥' (भा० ७। १। ४०) में ज्येष्ठका नाम पहले दिया और छोटेका पीछे। गोस्वामीजीने बात वही कही पर क्रम पलटकर। यह विशेषता है। जिसका वध पहले हुआ उसे पहले कहा। 'नरहिर' शब्दसे हिरण्यकिशपुका ब्रह्मसृष्ट प्राणीसे अवध्य होना सूचित किया। (ख) 'जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा' इति। अर्थात् प्रह्लादजीकी रक्षांके लिये नृसिंहरूप धारण करके राक्षसको मारा। पूर्व कहा था कि—'जग बिस्तारिह बिसद जस—॥ सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं।' अर्थात् भगवान् अपना यश फैलाते हैं जिससे भक्तजन भवपार हो जायँ। और यहाँ कहते हैं कि 'जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा' अर्थात् अपने भक्तका यश फैलाया। भाव यह है कि जैसे अपना यश फैलाते हैं, वैसे ही साथ–ही–साथ अपने भक्तका भी यश फैलाते हैं, भक्तसुयश विस्तृत करनेका भी तात्पर्य यही है कि उनका सुयश—गान भी भवपार करता है। दोनोंके यशगानका एक ही फल वा माहात्म्य जनाया—'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं' श्रीगोस्वामी नाभाजी भी लिखते हैं—'अग्रदेव आज्ञा दई भगतन्ह को जसु गाउ। भवसागर के तरन कहँ नाहिंन आउ उपाउ॥'

नोट—१ 'जन प्रहलाद—'इति। (क) 'जन' अर्थात् दास वा भक्त प्रह्लादजी ब्रह्मण्य, शीलसम्पन्न, सत्यसंध, जितेन्द्रिय, सबके प्रिय, अति सुहृद्, भद्रपुरुषोंके चरणोंमें दासवत विनीत, दीनोंपर पिताके समान दया करनेवाले, बराबरवालोंसे भाईसमान स्नेह करनेवाले, गुरुजनोंमें ईश्वरभाव रखनेवाले, मान और गर्वसे रहित, विषयोंसे नि:स्पृही, आसुरभावरहित इत्यादि भक्तोंके गुणोंसे सम्पन्न थे। वे भगवत्–प्रेममें कभी रोते, कभी हँसते, कभी गुण–गान करते, लज्जा छोड़कर नाचने लगते। वे सर्वत्र उस प्रभुको ही देखते थे, भगवद्भिक्तको ही पुरुषका एकमात्र सर्वश्रेष्ठ स्वार्थ मानते थे और यही सहपाठियों तथा पिताको उपदेश करते थे। वे निष्काम भक्त थे, वर माँगना वे मजूरोंका काम समझते थे। भगवान् सर्वव्यापक हैं, वे जड़ और चेतन सभीमें एक समान व्याप्त हैं, यह तो प्रह्लादहीने प्रत्यक्ष कर दिखाया। यथा— 'सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः। अदृश्यतात्यद्धतरूपमुद्रहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्॥'(भा० ७।८।१८) अर्थात् अपने सेवकके वचन सत्य करने तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनी व्यापकता दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी स्तम्भसे श्रीहरि बड़ा ही विचित्र रूप धारणकर प्रकट हुए।

- (ख) 'सुजस बिस्तारा' इति। यथा— 'यस्मिन्महद्गुणा राजनगृह्यन्ते कविभिर्मुहुः। न तेऽधुनापि धीयन्ते यथा भगवतीश्वरे॥ यं साधुगाथासदिसि रिपवोऽपि सुरा नृप। प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः॥' (भा० ७। ४। ३४–३५), अर्थात् पण्डितजन उनके महान् गुणोंको बारम्बार ग्रहण करते हैं तथा भगवान्के समान उनके गुण अभीतक तिरोहित (अप्रसिद्ध) नहीं हुए हैं। देवगण उनके प्रतिपक्षी होनेपर भी सभामें साधु-पुरुषोंकी चर्चा चलनेपर भगवद्भक्त प्रह्लादका दृष्टान्त दिया करते हैं।
- (ग) श्रीप्रह्लादजीका सुयश किस प्रकार विस्तार किया और उनको क्या सुयश मिला? उत्तर—उनकी भिक्त प्रकट करनेके लिये यह किया कि जब हिरण्यकिशापुने प्रह्लादजीको मार डालनेके लिये नाना उपाय किये; जैसे कि एक साथ ही अनेक विकराल असुरोंसे उनके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंमें त्रिशूलोंसे प्रहार कराया, दिग्गजोंसे रौंदवाया, विषधर सपींसे डँसवाया, अभिचार कराया, पर्वतोंपरसे गिरवाया, अनेकों मायाओंका प्रयोग कराया, विष पिलाया, उपवास कराया, अग्निमें जलनेको डाला, पर्वतोंके नीचे दबवाया, जलमें डुबाया इत्यादि अनेक यातनाएँ दीं; तब भी उसको मारा नहीं, किंतु उसके सब उद्यम व्यर्थ कर दिये; जिससे संसारको उनकी भिक्त प्रकट हो जाय कि इतनी यातनाएँ दी जानेपर भी वे भिक्तसे न डिगे और किंचित् भय न माना। उनको यह सुयश मिला कि वे भक्तशिरोमणि माने जाते हैं, भगवान्ने स्वयं उनको भक्तोंमें आदर्शस्वरूप माना है और वर दिया है कि

जो तुम्हारा अनुकरण करेंगे वे मेरे भक्त हो जायँगे; यथा—'भवित्त पुरुषा लोके मद्धक्तास्त्वामनुव्रताः। भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्।'(भा० ७। १०। २१) चराचरमें भगवान् व्याप्त हैं, यह परिचय एवं विश्वास सबको इन्हींके चिरित्रसे हुआ, यह यश इन्हींको मिला। यथा—'प्रेम बदौं प्रहलादिह को जिन्ह पाहन ते परमेश्वर काढ़े।' (क० ७। १२७) भगवान्ने अपना परम वात्सल्य अपने 'श्वन्तव्यमङ्ग यदि चागमने विलम्बम्।' (अर्थात् दैत्यके किये हुए विषम काण्डको, उसकी की हुई दारुण यातनाओंको देखते हुए भी मुझे जो आनेमें विलम्ब हुआ उसे क्षमा करो।) इन शब्दोंसे दिखाया है। नृसिंहभगवान्के क्रोधको शान्त करनेका सामर्थ्य किसीमें न था, लक्ष्मीजी भी देखकर भग गयीं, भक्तशिरोमणि प्रह्लादने ही जाकर उनको शान्त किया। इत्यादि सब यश प्रह्लादका ही है। (पद्मपुराणकी कथामें किंचित् भेद है वहाँ लक्ष्मीजीकी प्रार्थनापर क्रोध शान्त हो गया)।

# दो०— भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान। कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान॥१२२॥

अर्थ—वे ही जाकर महावीर बलवान् कुम्भकर्ण और रावण (नामक) राक्षस हुए, जो बड़े ही योद्धा और देवताओंको पराजय करनेवाले हुए। उन्हें जगत् जानता है॥ १२२॥

टिप्पणी—१ (क) हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 'सुरपितमदमोचन' थे और रावण-कुम्भकर्ण-'सुरिवजयी' हुए, इससे (एकमें 'सुरपित' और दूसरेमें 'सुर' कहकर) सूचित किया कि रावण-कुम्भकर्ण हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षकी अपेक्षा कम बली थे। ब्रिच्यहाँ दिखाते हैं कि काल पाकर उत्तरोत्तर बल कम होता गया। यहाँतक जय-विजयके तीनों रूपोंका उत्कर्ष गाया है। जब वे जय-विजय थे तब उनको सब कोई जानता था, यथा—'जय अरु बिजय जान सब कोऊ।' जब वे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए तब भी वे जगत्में विदित हुए, यथा—'जगत बिदित सुरपित मद मोचन।' और जब रावण-कुम्भकर्ण हुए तब भी उनको जगत्भर जानता था, यथा—'सुर बिजई जग जान।'

नोट—१ दोहेके पूर्वार्धका अर्थ उत्तरार्धमें है। 'भए निसाचर' के 'निशाचर' शब्दसे त्रेतायुगमें रावण—कुम्भकर्णका होना जनाया। सत्ययुगमें दैत्य हुए, त्रेतामें निशाचर हुए और द्वापरमें क्षित्रिय हुए। पूर्वार्धमें 'महाबीर बलवान' कहा, इसीसे उत्तरार्धमें 'सुभट सुर बिजई' कहा। महावीर हैं, अतः सुभट हैं। अतएव सुरविजयी हैं। बलवान् हैं, सुरविजयी होनेसे जगत्भर जानता है। (मा० पी० प्र० सं०)

नोट—२ यहाँतक शिवजीने इनके दो ही जन्म, जो आसुर-योनिमें हुए, कहे। यद्यपि आगे चौपाईमें तीन जन्मतक आसुरी शरीर पाना कहते हैं, तथापि उन्होंने तीसरे जन्मके नाम नहीं कहे। कारण कि तीसरा जन्म द्वापरमें हुआ। भगवान् कृष्णके हाथोंसे मरकर वे मुक्त हुए। परन्तु श्रीपार्वतीजीने 'राम-अवतार' का प्रश्न किया है और शिवजीका संकल्प भी 'रामजन्म' ही है, यथा—'राम जनमके हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥ जनम एक दुइ कहीं बखानी।' श्रीरामजन्महेतुकी प्रतिज्ञा है, अतएव 'राम-अवतार' तक कहकर छोड़ दिया, आगेकी कथाकी आवश्यकता नहीं। श्रीराम-अवतारका हेतु यहीं समाप्त हो गया। (मा० पी० प्र० सं०)

#### मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रबाना \*॥ १॥ एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी॥ २॥

शब्दार्थ—**मुकुत** (मुक्त)=मोक्षको प्राप्त, जन्म-मरणादिसे रहित। **हते**=मारे जानेपर। **प्रबाना** (प्रमाण)= प्रमाण, मर्यादा, मान। (श० सा०) यथा—'सुनिह सूद्र मम बचन प्रबाना।' (७—१०९) लागी=लिये।

अर्थ-भगवान्के (हाथोंसे) मारे जानेपर (भी वे) मुक्त न हुए (क्योंकि) ब्राह्मण (श्रीसनकादिकजी) के

<sup>\*</sup> प्रमाना—१७२१, छ०, को० रा०। प्रबाना—१६६१, १७०४, १७६२।

वचनका प्रमाण तीन जन्मका था॥१॥ भक्तानुरागी प्रभुने एक बार उनके हितार्थ (नर) देह धारण किया॥२॥ टिप्पणी—१ 'मुकृत न भए हते भगवाना' इति। (क) भाव कि भगवानुके हाथसे वध होनेसे मुक्ति होती है, यथा—'रघुबीर सर तीरथ सरीरिन्ह त्यागि गित पैहिंह सही।'(५।३) 'निर्बानदायक क्रोध जाकरः—। निज पानि सर संधानि सो मोहि बिधिहि सुखसागर हरी॥'(३। २६) पर इनकी मुक्ति न हुई; इसका कारण दुसरे चरणमें बताते हैं कि 'तीनि जनम द्विज बचन प्रबाना'। द्विजके वचनका प्रमाण तीन जन्म राक्षस होनेका था। भगवान् ब्रह्मण्यदेव हैं, यथा—'प्रभ् ब्रह्मन्यदेव मैं जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना॥'(२०९।४) इसीसे उन्होंने ब्राह्मण-वचनको प्रमाण रखा, अपना प्रमाण न रखा। (देखिये, भगवान चाहते तो ब्रह्मशापको मिटा देते, शापको अंगीकार न करते तो शाप उनके पार्षदोंका बाल भी बाँका न कर सकता. पर उन्होंने ब्राह्मणोंके वचनोंको प्रमाण करनेके लिये 'अपनी रीति छोड दी'। यथा—'भगवाननुगावाह यातं मा भैष्टमस्तु शम्। ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे॥' (भा० ३। १६। २९) अर्थातु भगवानने जय-विजयसे कहा, 'तुम लोग यहाँसे जाओ। मनमें किसी प्रकारका भय न करो। तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करनेमें समर्थ होकर भी ब्रह्मतेजको मिटाना नहीं चाहता. क्योंकि वह मेरा मान्य है।—इसी तरह भीष्मपितामहकी प्रतिज्ञा रखनेके लिये अपनी प्रतिज्ञा छोड दी थी जिसमें ब्राह्मण और भक्तका अनादर न हो। मुक्ति न होनेका कारण हरि-इच्छा है। उन्होंने श्रीसनकादिक ऋषियोंको प्रेरितकर तीन जन्मका शाप दिलाया था। यथा—'एतौ सुरेतरगितं प्रतिपद्य सद्यः—ा शापो मयैव निमितस्तदवैत विप्राः॥' (भा० ३। १६। २६) भगवान्ने कहा—हे ब्राह्मणो! इन्हें जो शाप तुमने दिया उसे मेरी ही प्रेरणासे हुआ समझो। अब ये शीघ्र ही दैत्ययोनिको प्राप्त होंगे)। (ख) 'भगवाना' का भाव कि यद्यपि गतिदाता हैं तथापि ब्राह्मणके वचनको सत्य करनेके लिये गति न दी। जीवको गति वा अगति देनेवाले भगवान् ही हैं, यथा— 'काल करम गति अगति जीवकी सब हिर हाथ तुम्हारे।' (विनय॰) (ग) 'तीनि जनम द्विज बचन' का भाव कि एक तो इन्होंने ब्राह्मणोंको न माना, दूसरे भगवानुको न माना कि वे ब्रह्मण्य हैं और तीसरे अपनी ओर भी दुष्टि न की कि हम कौन हैं। न सोचा कि हम भगवानके पार्षद हैं, हमको ऐसा करना योग्य नहीं। इन तीन अपराधोंसे तीन जन्मतक असुर-शरीर होनेका शाप दिया। [शापका प्रमाण यथा—'रजस्तमोभ्यां रहिते पादमुले मधुद्विषः । पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमाश्वतः ॥ एवं शप्तौ स्वभवनात्पतन्तौ तैः कृपालुभिः । प्रोक्तौ पुनर्जन्मिभवां त्रिभिलोंकाय कल्पताम्॥' (भा० ७। १। ३७-३८) अर्थात् तुम दोनों भगवान् मधुसुदनके रजस्तमोगुणहीन चरणकमलोंमें रहनेयोग्य नहीं हो, अतः तुम शीघ्र ही अत्यन्त पापमयी असुरयोनिको प्राप्त हो जाओ। जब जय-विजय अपने स्थानसे भ्रष्ट होने लगे, तब उन कुपाल मुनियोंने कहा—'तुम्हारे तीन जन्मोंके द्वारा यह शाप समाप्त होकर पुन: वैकुण्ठलोककी प्राप्तिमें सहायक हो।'

यहाँ यह शंका प्राय: की जाती है कि 'जय-विजय तो बड़े प्रिय भक्त थे, इनकी तो शापसे रक्षा करनी चाहिये थी?' इसका समाधान ऊपर आ चुका कि यह सब तो भगवान्ने स्वयं लीला करनेकी इच्छासे किया-कराया। भक्तमालमें भी प्रियादासजीने ऐसा कहा है, यथा—'सनकादि दियो शाप प्रेरिकै दिवायो आप प्रगट है कह्यो पियो सुधा जिमि घोरिकै। गही प्रतिकूलताई जो पै यही मन भाई याते रीति हद गाई धरी रंग बोरिकै॥' दूसरा समाधान यह है कि इनके उद्धारके लिये भगवान्ने स्वयं अवतार लिये, यही नहीं वरंच ये हरिको इतने प्रिय हैं कि इन्होंने तो तीन बार जन्म लिया और भगवान् ही चार बार अवतीर्ण हुए। एक बार हिरण्याक्षके लिये, दूसरी बार हिरण्यकशिपुके लिये, तीसरी बार रावण-कुम्भकर्णके लिये और चौथी बार शिशुपाल और दन्तवक्त्रके निमित्त। तीसरा समाधान यह है कि भगवान्ने अपने भक्तोंको तीनों जन्मोंमें बड़ाई दी है। इससे स्पष्ट है कि वे बराबर भक्तोंका प्रतिपालन करते रहे।

टिप्पणी—२ 'एक बार तिन्हके——' इति। (क) भगवान्ने तो जय-विजयके हितार्थ वाराह, नृसिंह, राम और कृष्ण चार शरीर धरे, तब 'एक बार' शरीर धरना कैसे कहा, 'चारि बार तिन्ह कै हित लागी' कहना चाहिये था? इस शंकाका समाधान यह है कि (पार्वतीजीने श्रीरामजीके अवतारका प्रश्न किया है अतः) शिवजी श्रीरामजन्मका हेतु कहते हैं, यथा—'रामजन्म के हेतु अनेका।—जनम एक दुइ कहीं बखानी॥' जय-विजय शापसे हिरण्यकिशपु और हिरण्याक्ष हुए, फिर वे ही रावण और कुम्भकर्ण हुए जो श्रीरामावतारके कारण हुए। रामजन्मके हेतुतक कहनेका प्रयोजन है, इसीसे आगेके जन्मका हाल न कहा (श्रीरामजन्म इनके तीन जन्मोंमेंसे दूसरे जन्मके लिये एक ही बार हुआ। अतः 'एक बार' कहना ठीक है। श्रीरामजीका अवतार 'एक बार' हुआ और केवल रावण-कुम्भकर्णके वधके लिये हुआ। 'एक बार' यहाँ इसी अवतारके लिये आया है।) (ख) शंका—अवतार जय-विजयके हितार्थ कहते हैं पर उनका हित तो नहीं हुआ अर्थात् वे मुक्त न हुए, तब 'हित लागी' कैसे कहा? समाधान—'तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना' से किवने शंकाका समाधान कर दिया है। वध करके प्रमाणतक पहुँचा देना यही हित है। वराह और नृसिंहरूपसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकिशपुको मारकर कुम्भकर्ण-रावणतक पहुँचाया, फिर श्रीरामजीने कुम्भकर्ण-रावण-वध करके (उनके वह शरीर छुड़ाकर) दन्तवक्त-शिशुपालतक पहुँचाया (अर्थात् रावण-कुम्भकर्ण-रावण-वध करके (उनके वह शरीर छुड़ाकर) कर दिया, जिससे उनकी शीघ्र मुक्ति हो जाय)। तब श्रीकृष्णजीने उनको मारकर मुक्त किया। (ग) 'धरेड सरीर भगत अनुरागी'—शरीर धारण करनेका कारण 'भगत अनुरागी' बताया। जय-विजय भक्त थे और प्रिय थे ही। यथा—'तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी॥'(१।१३)

वि॰ त्रि॰—'भगत अनुरागी' इति। भगवान्ने भक्तानुरागी शरीर धारण किया अर्थात् रामावतार हुआ। रामावतार भक्तानुरागी अवतार है। यथा—'ध्वज कुलिस अंकुस कंजजुत बन फिरत कंटक किन लहे।' भगवान्के इन चार चिह्नोंसे युक्त चरणोंके वनमें फिरते हुए कण्टकविद्ध होनेका योग किसे हुआ? अर्थात् सिवा रामावतारके और किसी अवतारमें ऐसा योग नहीं हुआ। क्योंकि रामावतार भक्तानुरागी अवतार है। ये भक्तपर इतना अनुराग करते हैं कि उनके लिये वन-वनमें फिरे, चरणोंमें काँटे गड़े। यह देखकर ज्योतिषी चिकत हुए। यथा—'राजलखन सब अंग तुम्हारे। देखि सोच अति हृदय हमारे॥ मारग चलहु पयादेहि पाएँ। ज्योतिष झूठ हमारेहि भाएँ॥'

## कस्यप अदिति तहाँ पितु माता। दसरथ कौसल्या बिख्याता॥३॥ एक कलप एहि बिधि अवतारा। चरित्र पबित्र किए संसारा॥४॥

शब्दार्थ—'कस्यप अदिति'—कश्यपजी वैदिक कालके ऋषि हैं। एक मन्वन्तरमें सारी सृष्टि इन्हींकी रची हुई थी। ये सप्तिषियोंमेंसे भी एक हैं। अदिति और दिति आदि इनकी बहुत–सी स्त्रियाँ थीं जिनसे इन्होंने सृष्टिकी वृद्धि की। अदिति, इन्द्र, सूर्य आदि देवताओंकी माता हैं और दिति दैत्योंकी। किसी–किसी कल्पमें कश्यप–अदिति ही मनु–शतरूपा एवं दशरथ–कौशल्या हुआ करते हैं।

अर्थ—वहाँ (उस अवतारमें) कश्यप और अदिति पिता-माता हुए जो श्रीदशरथ और श्रीकौशल्याजी (के नामसे) प्रसिद्ध हुए॥३॥ एक कल्पमें इस प्रकार अवतार लेकर प्रभुने अपने चरित्रोंसे संसारको पवित्र किया॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'तहाँ' अर्थात् उस कल्पमें। खास कश्यप और अदिति पिता-माता नहीं हैं वरंच वे दशरथ-कौशल्यारूप हुए तब पिता-माता विख्यात हुए। यथा— 'कश्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहँ मैं पूरुब बर दीन्हा॥ ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नर भूपा॥' (१।१८७) (ख) 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता' कहनेका भाव कि सब कल्पोंमें वा सदा 'कश्यप अदिति' ही दशरथ-कौशल्या नहीं होते, इस कल्पमें वे ही दशरथ-कौशल्या हुए अन्य कल्पोंमें और पिता-माता होते हैं; जैसे स्वायम्भुव मनु और शतरूपा हुए। यदि सब कल्पोंमें कश्यप-अदिति ही पिता-माता होते तो सर्वत्र कश्यप-अदितिको पिता-माता कहनेका प्रयोजन ही कौन था? कश्यप-अदितिने श्रीरामजीके लिये बड़ा तप किया तब माता-पिता हुए, यथा—'कस्यप अदिति

महा तप कीन्हा। (१।१८७) पुन: भाव कि 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता' कहकर इसे भी श्रीरामावतारका हेत् बताया, श्रीरामजी पुत्र हों, इसलिये उन्होंने तप किया था; इसी हेतु श्रीरामजीने अवतार लिया।

टिप्पणी—२ 'एक कलप एहि बिधि—' इति। (क) ष्अअब इस कल्पकी कथा समाप्त की। (हिरण्यकिशपु आदि सब एक ही कल्पमें हुए। वराह, नृसिंह, श्रीराम और श्रीकृष्ण ये चारों अवतार एक ही कल्पमें हुए।) (ख) 'चिरत पिबत्र किए—' इति। 'असुर मारि थापिह सुरन्ह राखि हिं निज श्रुति सेतु। जग बिस्तारिह बिसद जस रामजन्म कर हेतु॥' (१२१) इस दोहेको यहाँ चिरतार्थ करते हैं।—कुम्भकर्ण और रावण इन असुरोंको मारा जो सुरविजयी थे। इन्होंने देवताओंके लोकोंको छीन लिया था, अतः इनको मारकर देवताओंको अपने—अपने लोकोंमें बसा दिया; यह 'थापिह सुरन्ह'को घटित किया। इनके मरनेसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई, यह 'पालिह श्रुति सेतु' हुआ। रहा 'जग बिस्तारिह—'वह यहाँ चिरतार्थ हुआ—'चिरत पिबत्र किए संसारा।'

इति वैकुण्ठाधीश पार्षद — जय-विजयार्थ अवतार समाप्त।

#### \* जलन्धरके लिये अवतार \*

एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे॥ ५॥ संभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरे न मारा॥ ६॥ परम सती असुराधिप नारी। तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी॥ ७॥

अर्थ—एक कल्पमें सब देवता जलन्धरसे हार गये। (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तब) देवताओंको दु:खी देखकर॥५॥ शिवजीने बहुत भारी घोर युद्ध किया, पर वह दैत्य महाबलवान् था, मारे न मरता था॥६॥ उस दानवराजकी स्त्री पतिव्रता थी। उसीके बल (प्रभाव) से त्रिपुरासुरके नाशक महादेवजी भी उस दानवको न जीतते थे॥७॥

टिप्पणी—१ 'एक कलप सुर देखि दुखारे। "'इति। (क) प्रथम भक्तोंके हेतु अवतार होना कहा, यथा— 'एक बार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी॥' अब देवताओंके लिये अवतार होना कहते हैं। जलन्धरने देवताओंको जीतकर उनके सब लोक छीन लिये थे, इसीसे देवता दुःखी हुए। यथा—'तेहिं सब लोक लोकपित जीते। भए देव सुख संपति रीते॥'(१।८२।६) (ख) 'सब हारे' अर्थात् तैंतीस कोटि देवता हार गये। (ग) 'सुर देखि दुखारे' का भाव कि भगवान् देवताओंका दुःख नहीं देख सकते; यथा—'जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो। नाना तनु धरि तुम्हइँ नसायो॥'(६।१०९) (घ) जलन्धरकी कथा आगे है।

टिप्पणी—२ 'संभु कीन्ह संग्राम——' इति। (क) भाव कि जब सब देवता हार गये तब शिवजीने संग्राम किया। (ख) 'अपारा' कहकर जनाया कि देवता लोग शीघ्र हार गये थे और शिवजी बहुत दिनोंतक लड़ते रहे। संग्राम वर्षों जारी रहा। कोई पार न पाता था। (ग) 'महाबल मरै न मारा' अर्थात् महाबलवान् है, इससे मारे नहीं मरता। पुन: भाव कि शिवजी उसके वधके लिये उसे भारी शस्त्रास्त्रसे मारते हैं पर सब शस्त्रास्त्र व्यर्थ जाते हैं, दानव मरता नहीं।

टिप्पणी—३ 'परम सती असुराधिप नारी।——'इति। (क) अर्थात् इसीसे असुर महाबली है। (ख) 'तेहि बल ताहि न जितिहें पुरारी' उसी बलसे असुरको पुरारि नहीं जीतते। अर्थात् धर्मकी मर्यादाका नाश नहीं कर सकते। भाव यह कि वह असुर अपने शरीरके बलसे नहीं लड़ रहा है किन्तु अपनी स्त्रीके पातिव्रत्य धर्मके बलसे लड़ता है। [सती स्त्रियोंके पातिव्रत्य धर्मका बल बड़ा भारी होता है। जलन्धरकी कथामें प्रमाण देखिये] पुन: 'तेहि बल' से जनाया कि वह दानव शंकरजीके सदृश बलवानु नहीं है, वह केवल सतीत्व धर्मकी रक्षासे बचता है, नहीं तो शिवजी

उसे जीत लेते। यहाँ 'प्रथम उल्लास अलंकार' है—'और वस्तु के गुणन ते और होत बलवान।'[(ग)'परम सती' तो गिरिजाजी भी हैं। जलन्धरकी स्त्री वृन्दाकी जोड़में गिरिजाजीको क्यों न कहा? कारण कि उनका सामर्थ्य श्रीपार्वतीजीके सतीत्वसे नहीं है वे तो स्वयं सहज समर्थ भगवान् हैं और जलन्धरको केवल उसकी स्त्रीके पातिव्रत्यका बल और सामर्थ्य है, उसमें स्वयं यह सामर्थ्य न था कि त्रिपुरासुरके मारनेवालेका सामना कर सकता। अतएव जलन्धरके साथ उसकी स्त्रीके पातिव्रत्यका बल भी कहा और शिवजीके साथ श्रीगिरिजाजीके पातिव्रत्यको न कहा। (मा० पी० प्र० सं०)] (घ) 'पुरारी'का भाव कि यह असुर त्रिपुरासुरसे भी अधिक बलवान् है। त्रिपुरको तो शिवजीने एक ही बाणसे मार गिराया था, यथा—'मार्खो त्रिपुर एक ही बान'(विनय०), पर इसे नहीं जीतने पाते। [अथवा, त्रिपुरनाशकको जलन्धरका मारना क्या कठिन था? परन्तु उसका वध करनेसे पातिव्रत्यधर्मकी मर्यादा न रह जाती, इस धर्मसंकटमें पड़कर शिवजी उसे न मार सके। यहाँ एक ओर तो पातिव्रत्यका प्रभाव दिखाया और दूसरी ओर मर्यादाकी रक्षा दिखायी। (मा० पी० प्र० सं०)]

'जलंधर'—यह शिवजीकी कोपाग्निसे समुद्रमें उत्पन्न हुआ था। जन्मते ही यह इतने जोरसे रोने लगा कि सब देवता व्याकुल हो गये। ब्रह्माजीके पूछनेपर समुद्रने उसे अपना पुत्र बता उनको दे दिया। ब्रह्माजीने ज्यों ही उसे गोदमें लिया उसने उनकी दाढ़ी (ठुड्ढी) इतने जोरसे खींची कि उनके आँसू निकल पड़े। इसीसे ब्रह्माने उसका नाम जलंधर रखा। इसने अमरावतीपर कब्जा कर लिया। इन्द्रादिक सभी देवता इससे हार गये। अन्ततोगत्वा श्रीशिवजीने इन्द्रका पक्ष ले उससे बड़ा घोर युद्ध किया। उसको न जीत पाते थे क्योंकि उसकी स्त्री वृन्दा, जो कालनेमिकी कन्या थी, परम सती थी। सतीत्वका बल ऐसा ही है; यथा—'यस्य पत्नी भवेत्साध्वी पतिव्रतपरायणा। स जयी सर्वलोकेषु सुमुखी स धनी पुमान्॥ कम्पते सर्वतेजांसि दृष्ट्वा पातिव्रतं महः। भर्ता सदा सुखं भुङ्को रममाणो पतिव्रताम्॥ धन्या सा जननी लोके धन्योऽसौ जनकः पुनः। धन्यः स च पतिः श्रीमान् येषां गेहे पतिव्रता॥' (मा० त० वि०)

यह जानकर कि शिवजी उसके पितसे लड़ रहे हैं वृन्दाने पितके प्राण बचानेके लिये ब्रह्माकी पूजा प्रारम्भ की। जब शिवजीने देखा कि जलंधर नहीं मर सकता तब उन्होंने भगवान्का स्मरण किया। भगवान्ने सहायता की। वे वृन्दाके पास पहुँचे [िकस रूपसे? इसमें मतभेद है। कहते हैं कि वृन्दाने पूर्व जन्ममें पित-रूपसे भगवान्को वरण करनेके लिये तपस्या की थी और उन्होंने उसे वैसा वर भी दिया था। सो इस प्रकार सिद्ध हुआ]।—वृन्दाने उन्हें देखते ही पूजन छोड़ दिया। पूजन छोड़ते ही जलंधरके प्राण निकल गये।

सतीत्वभंगके प्रसंगकी कथाएँ पुराणोंमें कई तरहकी हैं।

भगवान्ने यह छल किया कि वे तपस्वी यित बनकर उसके घरके पास विचरने लगे। वृन्दाने उनसे पूछा कि हमारा पित कब जय पावेगा? यित बोले कि वह तो मार डाला गया। तब वृन्दाने कहा कि तुम झूठ कहते हो। हमारा पातिव्रत्य रहते हुए उसे कौन मार सकता है? यितने आकाशकी ओर दृष्टि की तो दो वानर जलंधरके शरीरको विदीर्ण करते हुए देख पड़े। थोड़ी ही देरमें शरीरके टुकड़े वृन्दाके समीप आ गिरे। यह देख वह विलाप करने लगी तब यितने कहा कि इसके अंगोंको तू जोड़ दे तेरे पातिव्रत्यधर्मसे वह जी उठेगा। उसने वैसा ही किया। अंगोंके स्पर्श करते ही भगवान्ने उसमें प्रवेशकर जलंधर रूप हो उसका व्रत भंग किया; तभी इधर जलंधरको शिवजीने मारा। वृन्दाको यह बात तुरत मालूम हुई। जब उसने शाप दिया तब भगवान्ने अपने लिये पूर्व जन्मकी तपस्याकी कथा कहकर उसका सन्तोष किया। शाप यह था कि जलंधर रावण होकर तुम्हारी पत्नी हरेगा, इत्यादि। अरण्यकाण्ड 'अजहु तुलिसका हिरिह प्रिया' (दोहा ५) में कथा दी गयी है। १२४ (५) में भी देखिये।

दोहा— छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह। जब तेहिं जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह॥ १२३॥ अर्थ—प्रभुने उसका पातिव्रत्य छलसे भंगकर देवताओंका काम किया। जब उसने यह मर्म जाना तब कोप करके शाप दिया॥१२३॥

टिप्पणी—१ (क) '*छल करि*' का भाव कि परम सती है, उसका पातिव्रत्य भंग करना प्रभुके लिये भी साध्य न था, इसीसे साक्षातु (प्रत्यक्ष रूपसे) उसके व्रतको न टाल सके, छल करना पडा। भगवानुने भोगकी इच्छासे नहीं किन्तु सुरकार्यके लिये असुराधिप-नारिसे भोग किया। (ख) छल करना दोष है अतएव '**प्रभू**'शब्द देकर उन्हें दोषसे निवृत्त किया। वे समर्थ हैं, अत: छल करनेका अधर्म उनको नहीं हो सकता। यथा—'समरथ कहुँ निहं दोषु गोसाईं। रिव पावक सुरसिर की नाईं॥' (१। ६९) (पुन: परोपकारमें दोष नहीं लगता, प्रभुने देवताओंको आर्त देख उनका संकट दूर किया, अतएव 'सुर कारज कीन्ह' भी कहा) (ग) 'सुर कारज कीन्ह' अर्थात् इधर व्रत लुटा, उधर शिवजीने अस्रको मारा जिससे देवताओंका दःख मिटा। (घ) 'जब तेहि जानेउ' इति। 🖙 कैसे जाना ? भगवानुने मर्म जनाया, जिसमें वह उन्हें शाप दे और वे लीला करें नहीं तो जिस मर्मको भगवान् छिपावें उसे जाननेको कौन समर्थ हो सकता है ? यथा— 'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ। रथ समेत रिब थाकेउ निसा कवन बिधि होड़॥'(१९५) 'निज निज रुख रामिह सब् देखा। कोउ न जान कछ मरम् बिसेषा॥', (२४४।८) 'लछिमनह यह मरमु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना॥', (३।२४।५) 'छन महिं सबिहं मिले भगवाना। उमा मरम यह काह न जाना॥', (७।६।७) 'तेहि कौतुक कर मरम न काह। जाना अनुज न मातृ पिताह॥' (७। ७९। ५) इत्यादि। जिसको प्रभू कृपा करके स्वयं जना दें वही जान सकता है। यथा—'जग पेखन तुम्ह देखिनहारे। बिधि हरि संभु नचाविनहारे॥ तेउ न जानिह मरमु तुम्हारा। औरु तुम्हिह को जानिनहारा॥ सोइ जानइ जेहि देह जनाई। ---- तुम्हरिहि कृपा तुम्हिह रघ्नंदन। जानिह भगत भगत उर चंदन॥' (२।१२७) तब जलंधरकी स्त्री बिना जनाये कैसे जान सकती थी? [प्रभुको तो लीला करनी थी, यह सब उनकी इच्छासे हुआ; यथा—'मम इच्छा कह दीन दयाला।'(१। १३८) (यह नारदजीसे भगवान्ने कहा है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये।) प्रभुने अपनी इच्छासे यह बात वृन्दाको जनायी; इसीसे अगली चौपाईमें आपको 'कौतुकनिधि' कुपाल कहा है। (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰)] (ङ) 'मरम'—यह कि ये विष्णु हैं, इन्होंने छलसे हमारा पातिव्रत्य छुड़ाया और यह कि व्रतभंग होते ही मेरा पति मारा गया। (च) *श्राप*—यह शाप दिया कि तुमने हमसे छल किया, हमारा पति तुम्हारी स्त्रीको छलकर हरेगा, तुमने हमें पतिवियोगसे व्याकृल किया वैसे ही तुम स्त्रीवियोगसे दु:खी होगे; तुमने हमें मनुष्यतन धरकर छला, अत: तुमको मनुष्य होना पड़ेगा। (छ) 'श्राप कोप किर दीन्ह' इति। 🖾 बिना क्रोधके शाप नहीं होता, जब होता है तब क्रोधसे होता है। यथा—'**बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढा। तिन्हिंह सराप दीन्ह अति गाढा॥**' (१३५।८) (नारदजी), '**बोले बिप्र सकोप तब निहं कछु कीन्ह बिचार। जाइ निसाचर होहु नृप मृढु सिहत परिवार॥**' (१७३) (भानुप्रतापको विप्रोंका शाप), 'जदिप कीन्ह एहि दारुन पापा। मैं पृनि दीन्हि कोप किर सापा॥'(७।१०९। ३) (शिवजी),'**पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा। तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा।।**—लीन्ह श्राप मैं सीस चढ़ाई।'(७। ११२) (लोमश-शाप) तथा यहाँ भी कहा 'श्राप कोप किर दीन्ह'।

### तासु श्राप हरि दीन्ह\* प्रमाना । कौतुकिनिधि कृपाल भगवाना ॥ १ ॥ तहाँ जलंधर रावन भएऊ । रन हित राम परमपद दएऊ ॥ २ ॥

शब्दार्थ-प्रमान (प्रमाण)=आदर, मान। हति=मारकर।

अर्थ—हरिने उसके शापको आदर दिया, क्योंकि वे कौतुकके निधान (भण्डार, खजाना), कृपाल और षडैश्वर्य सम्पन्न हैं॥१॥ वहाँ (उस कल्पमें) जलंधर रावण हुआ। श्रीरामजीने उसे संग्राममें मारकर परम पद (अपना धाम, मोक्ष) दिया॥२॥

<sup>\*</sup> कीन्ह प्रबाना—१७२१, छ०, को० रा०। दीन्ह—१६६१ (कीन्ह का दीन्ह बनाया है), १७०४।

नोट—१ 'तासु श्राप हिर दीन्ह प्रमाना' इति। भगवान्के स्मरणसे तो लोगोंके शाप मिट जाते हैं, यथा— 'सुमिरत हिरिहि श्राप गित बाधी', फिर भला उन्हें शाप क्योंकर लग सकता है? जय-विजयसे भी भगवान्ने यही कहा था कि हम शाप मेट सकते हैं पर यह हमारी ही इच्छा है; इसिलये शाप अंगीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा।

किसीका भी सामर्थ्य नहीं कि जबरदस्ती उनको शाप अंगीकार करा सके, देखिये भृगुजीका शाप उन्होंने न स्वीकार किया तब भृगुजीने यह विचारकर कि शापके अंगीकार न किये जानेसे हमारा ऋषित्व नष्ट हो जायगा, उग्र तप किया और भगवानुके प्रसन्न होनेपर उन्होंने यही वर माँगा कि हमारा शाप आप अंगीकार करें।

यही बात नारद-मोह प्रकरणमें झलकती है। नारद मुनिने जब यह चाहा कि हमारा शाप असत्य हो जाय तब भगवान्ने कहा कि नहीं, हमारी इच्छा है, हम उसको सत्य करेंगे। यथा—'मृषा होउ मम शाप कृपाला। मम इच्छा कह दीन दयाला॥' (१। १३८) अतएव यहाँ भी सतीत्वकी मर्यादा-प्रतिष्ठाकी रक्षा एवं लीलाके लिये शाप अंगीकार किया गया।

टिप्पणी—१ 'हिर दीन्ह प्रमाना---' इति। (क) 'हिर' का भाव कि जिनके स्मरणसे शाप दूर हो जाता है, जो शापके हरनेवाले हैं, यथा—'स्*मिरत हरिहि श्राप गित बाधी ॥'* (१२५। ४) उन्होंने शापको आदर-मान दिया। भगवान् अपनी इच्छासे शाप ग्रहण करते हैं, वे न चाहें तो उन्हें शाप नहीं लग सकता। यही बात आगे कहते हैं—'कौत्किनिधि कृपाल भगवाना।' (ख) [रा० प्र० कार कहते हैं कि दोहेमें 'प्रभ्'शब्द देकर यहाँ शापको प्रमाण देना कहनेका भाव यह है कि वे उसे अन्यथा करनेको समर्थ हैं तथापि उन्होंने शाप ले लिया. क्योंकि वे कौतुकिनिध हैं; उनको कौतुक बहुत प्रिय है और कौतुक प्रिय होनेका हेतु कृपालुता है; वे असुरोंको सदगति देते और भक्तोंके गानेके लिये कल्याणकारक चरित करते हैं।] (ग) 'कौतुकनिधि' का भाव कि लीला करना चाहते हैं, इसीसे शापको अंगीकार किया। 'कुपाल' हैं अतएव देवताओंपर कृपा करके अवतार लेना चाहते हैं। कृपा अवतारका हेतु है। पुन: 'कृपाल' का भाव कि जलंधरकी स्त्रीपर कृपा करके शाप अंगीकार किया। शापको अंगीकार करनेसे उसको सन्तोष हुआ। 'भगवाना' अर्थात् षडैश्वर्यसम्पन्न हैं। जलंधर रावण होकर धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यका नाश करेगा तब 'भगवान्' अवतार लेकर रक्षा करेंगे। (घ) भगवान् होकर शापको मान लिया क्योंकि मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं। धर्मका नाश करनेवालेको दण्ड चाहिये। यदि आप शाप अंगीकार न करते तो धर्मकी मर्यादा कैसे रहती? दण्डका काम किया, अत: दण्ड अंगीकार किया। अपराधीको जो दण्ड दिया जाता है उसको आनन्दसे भोगना अपराधीका कर्तव्य है। यदि भगवानु स्वयं ही धर्मविधान कर देंगे तो दूसरे उनका अनुकरण करेंगे। यथा—'यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं करुते लोकस्तदनुवर्तते॥ न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिष् लोकेष् किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥ यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः॥' (गीता ३। २१—२३) (अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, दूसरा पुरुष भी वह-वह ही आचरण करता है। वह जितने प्रमाणमें करता है, संसार उसीके पीछे चलता है। यद्यपि मेरे लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है, और न किसी अप्राप्त वस्तुको प्राप्त ही करना है, तथापि मैं कर्ममें बर्तता हूँ। यदि मैं सजग होकर कदाचित कर्ममें प्रवृत्त न होऊँ तो, अर्जुन! सब मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं (अत: वे भी कर्मींको छोड़ देंगे)। इसी हेत्से शापको स्वीकार किया।

मा० पी० प्र० सं०—'कौतुकिनिधि ।'अपने ऊपर शाप ले लेनेका यहाँ कारण बता रहे हैं। कौतुक खेल, तमाशा, मनबहलावको कहते हैं। 'कौतुकिनिधि' विशेषण देकर यह भी सूचित करते हैं कि इस शापसे आपको किंचित् दु:ख न हो सकता था और न हुआ, जैसे दिलबहलाव (मनोरंजन) के खेल-तमाशेसे नहीं होता। पुन: कृपालु हैं; शाप अंगीकार कर वृन्दापर कृपा की, उसका मन रख लिया, उसको इतनेमें सन्तोष हो गया। पुन:,

भगवान् हैं, इसलिये भी शाप कुछ बाधा नहीं कर सकता था, इनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं। जो उत्पत्ति, पालन, संहार करता है, उसे सभी कुछ शोभा देता है।

टिप्पणी—२ 'तहाँ जलंधर रावन भयऊ' इति। (क) जहाँ जैसा प्रसंग होता है वहाँ ग्रन्थकार वैसा ही लिखते हैं। यहाँ केवल जलंधरका रावण होना कहा गया. क्योंकि यहाँ जलंधरकी स्त्रीने केवल जलंधरके लिये कहा कि हमारा पित तुम्हारी स्त्रीको छल करके हरेगा। इसके वर्णनका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं था कि उसका भाई कुम्भकर्ण हुआ या कौन और परिवार राक्षस हुआ या नहीं। जहाँ दोको शाप हुआ, जैसे जय-विजय-प्रकरणमें, वहाँ कुम्भकर्ण और रावण दो कहे और जहाँ कुटुम्बभरको शाप हुआ। जैसे भानुप्रतापको वहाँ कुटुम्बभरका हाल कहा गया। यथा—'**काल पाइ मृनि सुनु सोइ राजा। भयउ निसाचर सहित समाजा।। दस सिर ताहि बीस भुजदंडा।** रावन नाम बीर बरिबंडा।। भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भएउ सो कुंभकरन बलधामा।। सचिव जो रहा धरमरुचि जासु। भएउ बिमात्र बंधु लघु तासु। ----रहे जे सृत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥'(१। १७६) [जय-विजय दो भाई थे और दोनोंको शाप हुआ था उनके साथ और कोई न था। इसी तरह रुद्रगण दो थे और दोनोंको एक ही साथ शाप हुआ। अतएव उनके सम्बन्धमें रावण-कुम्भकर्ण होना लिखा गया। भानुप्रतापने ब्राह्मणोंको परिवारसहित निमन्त्रण दिया था जैसा कि 'नित नृतन द्विज सहस सत बरेह सहित परिवार।'(१६८) तथा 'छत्रबंधु तैं विप्र बोलाई। घालै लिए सहित समुदाई॥'(१।१७४।१) से स्पष्ट है इसीसे ब्राह्मणोंने परिवारसहित सबको शाप दिया था। यहाँ जलंधर अकेला था, विष्णु भी अकेले ही छलने गये थे, अत: केवल जलंधरका रावण होना कहा और उसीका वध करना लिखा गया। बैजनाथजीका मत है कि जलंधरके जो प्रिय सखा थे वे ही कुम्भकर्णादि हुए। परन्तु पंजाबीजी, रा० प्र० आदिका मत है कि उस कल्पमें केवल रावण ही हुआ—'**कल्प** भेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक मृनीसन्ह गाए॥'(१।३३) (मा० पी० प्र० सं०)]

(ख) 'परम पद दएऊ' अर्थात् मुक्त कर दिया। जय-विजय रावण-कुम्भकर्ण हुए तब विप्रशापके कारण मुक्ति न हुई थी और यहाँ जलंधर-रावणकी मुक्तिमें कोई बाधा नहीं है।

नोट—२ जलंधरकी स्त्री वृन्दाकी कथासे हमें शिक्षा मिलती है कि—(क) पातिव्रत्य एक महान् धर्म है। यह एक महान् तपके बराबर है। (ख) सती स्त्रीका पित बड़े-से-बड़े संग्रामको जीत सकता है। (ग) धोखा देनेवालेको दण्ड मिलता है। (यह भी कथा है कि वृन्दाके शापसे भगवान्को शालग्राम होना पड़ा और वृन्दा तुलसी हुई जो उनके मस्तकपर चढ़ती है। इसके अनुसार शिक्षा यह है कि सतीके साथ छल करनेवालेकी दशा ऐसी होती है, उसे जड़-पत्थर बनना पड़ता है। वा, जब भगवान्को पाषाण बनना पड़ा तब साधारण मनुष्यको न जाने क्या होना पड़े!) (घ) छल और कपटका परिणाम बहुत बुरा होता है। (ङ) सज्जन वही हैं जो अपनी हानि करके भी दूसरोंको लाभ पहुँचाते हैं। (श्रीरामहर्षलालजी)।

#### एक जनम कर कारन एहा। जेहि लिंग राम धरी नर देहा॥ ३॥ प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी॥ ४॥

अर्थ—एक जन्मका कारण यह है कि जिसके लिये श्रीरामजीने मनुष्य-शरीर धारण किया॥३॥ (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं) हे मुनि! सुनो। प्रभुके प्रत्येक अवतारकी अनेकों कथाएँ कवियोंने वर्णन की हैं॥४॥

टिप्पणी—१ 'एक जनम—राम धरी—'इति। जय-विजय भक्त थे। जब उनके उद्धारके लिये जन्म लिया तब शिवजीने श्रीरामजीको 'भगत अनुरागी' विशेषण दिया, यथा—'धरेड सरीर भगत अनुरागी।' जलंधर भक्त न था, इसीसे यहाँ 'भक्तानुरागी' नहीं कहते, इतना ही भर कह दिया कि श्रीरामजीने नर-देह धारण की। ा इसे कल्पकी कथा यहाँ समाप्त की।

टिप्पणी—२ (क) 'प्रति अवतार—' इति। यथा— 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना बिधि करहीं॥'(१।१४०।२) (ख) 'सुनु मुनि' से यह वाक्य याज्ञवल्क्यजीका भरद्वाजके प्रति जनाया। (ग) 'बरनी किबन्ह घनेरी' अर्थात् एक-एक कल्पकी कथा अनेक मुनियोंने वर्णन की है, इसीसे कथाएँ बहुत-सी हो गयीं। (घ) किं 'असुर मारि थापिह सुरन्ह—' यह दोहा इस कल्पमें भी चिरतार्थ हुआ है। यथा—'तहाँ जलंधर रावन भएऊ। रन हित राम परम पद दएऊ॥' यह असुरोंका मारना हुआ। 'एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे॥—' इत्यादिमें सुरोंकी रक्षा कही। 'प्रभु सुर कारज कीन्ह' अर्थात् असुर-वधसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई। और,'प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी किबन्ह घनेरी॥' यह 'जग बिस्तारिह बिसद जस' अर्थात् जगत्में यशका विस्तार कहा गया।

नोट—यहाँतक तीनों बार 'एक' 'एक' कहा—यथा—'एक बार तिन्हके हित लागी', 'एक कलप एहि बिधि अवतारा।' (१२३।४) 'एक जनम कर कारन एहा।' (१२४।३) 'एक कलप सुर देखि दुखारे।' (१२३।५) इत्यादि। क्योंकि यदि ऐसा कहते कि एकमें यह कारण था, दूसरेमें यह, तीसरेमें यह, तो सम्भव है कि यह समझा जाता कि ये अवतार इसी क्रमसे एकके पीछे एक होते गये हैं। यहाँ केवल हेतु बताया है न कि क्रम। पूर्व कह आये हैं कि 'रामजनम कर हेतु अनेका' इनमेंसे दो-एक कहता हूँ। इसी कथनानुसार तीन कल्पोंकी कथा कही, कौन किस कल्पकी है, वा, कौन पहले है, कौन पीछे, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं रखा। पुनः एक, दो, तीन गिनती न देकर अगणित सूचित किया। इसीसे अन्तमें 'सुनु मुनि बरनी किबन्ह धनेरी' कहा। (मा० पी० प्र० सं०)

'वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णुको वृन्दाका शाप होनेसे रामावतार' यह प्रकरण समाप्त हुआ।

'क्षीरशायी श्रीमन्नारायणको शाप होनेसे श्रीरामावतार'

(तदन्तर्गत)

### नारद-मोह-प्रसंग

नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लगि अवतारा॥५॥ गिरिजा चिकत भईं सुनि बानी। नारद बिष्नु भगत पुनि\* ज्ञानी॥६॥

अर्थ—एक बार नारदजीने शाप दिया। एक कल्पमें इस कारणसे अवतार हुआ॥ ५॥ ये वचन सुनकर पार्वतीजी चिकत हुईं कि नारदजी तो भगवान् विष्णुके भक्त और फिर ज्ञानी हैं॥ ६॥

टिप्पणी—'नारद श्राप दीन्ह एक बारा—' इति। (क) भाव कि एक कल्पमें जलंधरकी स्त्रीने शाप दिया और एक कल्पमें देवर्षि नारदने शाप दिया। कि कल्पोंकी गिनती नहीं की, कहीं 'एक' कहा, कहीं 'अपर' कहा। यथा—'एक कल्प एहि बिधि अवतारा। चिरत पिवत्र किए संसारा॥' (१२३। ४) 'नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कल्प एक तेहि लिंग अवतारा॥' (यहाँ), 'अपर हेतु सुनु सैल कुमारी। कहौं बिचित्र कथा बिस्तारी॥' (१४१। १) 'भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु।' (१५२) श्रीरामजन्मके हेतु अनेक हैं, इसीसे यह कहते नहीं बनता कि यह प्रथम कल्प है, यह दूसरा कल्प है, यह तीसरा है; अतएव इतना मात्र कहा कि एक कल्पमें यह अवतार हुआ। (ख) 'तेहि लिंग' अर्थात् नारदशापके निमित्त।

[वृन्दाने जो शाप दिया वह नारदशापके समान ही है। भेद इतना है कि (वृन्दाने) सर्पराज शेषको भी

<sup>\*</sup> मुनि—१७०४। पुनि—१६६१, १७२१, १७६२। पुनि जानी—को० रा०।

शाप दिया है। यथा—'त्वं चापि भार्यां दुःखातों वने किप सहायवान्। भ्रम सर्पेश्वरेणाय यत्ते शिष्यत्वमागतः॥'(प० पु०, उ० खं० १०५। ३०) प० पु०, उ० खं० अ० ३ से १७ तक जलंधरकी कथा बहुत विस्तारसे है और (अध्याय ९। १०६) तक 'जलंधर' नाम है। कथा एक ही है। कल्पभेदसे कुछ अन्य बातोंमें भी भेद है। इसमें एक महत्त्वकी बात यह है कि जलंधरने भवानीका पातिव्रत्य भ्रष्ट करनेका जब प्रयत्न किया तभी भगवान् क्षीराब्धिनिवासी नारायणने कपटसे सर्पेश्वर शेषको अपना शिष्य बनाकर वृन्दासे छल किया। अपने भक्तके पातिव्रत्यका रक्षण करनेके लिये ही भगवान्को छल करना पडा।]

टिप्पणी—२ 'गिरिजा चिकत भईं—' इति। (क) (सनकादिक ऋषि भी तो ज्ञानी थे, उनके जय-विजयको शाप देनेपर आश्चर्य क्यों न हुआ? इस शंकाका समाधान यह है कि) जय-विजयकी कथा प्रसिद्ध है—'जय अरु बिजय जान सब कोऊ' इससे उसमें आश्चर्य नहीं हुआ। [दूसरे, वहाँ सनकादिक मुनियोंका नाम न देकर 'बिप्र श्राप तें दूनों भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई॥'(१२२। ५) ऐसा कहा था। केवल 'विप्रशाप' कहा था और विप्र तो शाप दिया ही करते हैं। अतएव आश्चर्य न हुआ था और यहाँ देविष नारदका नाम लिया है, अतः आश्चर्य हुआ। तीसरे, चिकत होनेका कारण यह भी हो सकता है कि नारदजी आपके गुरु हैं, यथा—'गुर के बचन प्रतीति न जेही।'(८०।८) गुरुकी निन्दा न सही गयी। उनमें दोष बतानेपर चिकत हुईं। इसलिये प्रश्न करती हैं। चौथे, ऐसा भी कहा जाता है कि जय-विजयके शापकी कथा पहलेसे जानती थीं और नारद-शापका प्रसंग न जानती थीं, इसीसे पहले आश्चर्य न हुआ, अबकी हुआ। (मा० पी० प्र० सं०)] यहाँ बड़ा आश्चर्य माना। आश्चर्यका कारण अगले चरणोंमें वे स्वयं प्रकट करती हैं—'मुनि मन मोह आचरज भारी।' (ख) 'नारद बिष्नु भगत पुनि ज्ञानी' का भाव कि विष्णुभक्त हैं, भक्त होकर अपने स्वामीको शाप कैसे दिया? 'पुनि ज्ञानी'—ज्ञानी हैं तब उनको क्रोध कैसा? क्रोध तो द्वैतबुद्धिसे होता है, ज्ञानीको तो क्रोध होता नहीं। यथा—'क्रोध कि द्वैत बुद्धि बिनु द्वैत कि बिनु अज्ञान।'(७। १११) भक्त और ज्ञानी दोनोंमें मोह होना सम्भव नहीं, यथा—'मोह दरिद्र निकट निहं आवा।'(७। १२०) 'भए ज्ञान बरु मिटै न मोहू।'(२। १६९) [भक्त अपने स्वामीको शाप दे, यह असम्भव है, अनुचित है। ज्ञानीको राग-द्वेष नहीं होता तब वह शाप क्यों देगा? (पं०)]

नोट—१ नंगे परमहंसजी लिखते हैं कि 'इस चौपाईमें किसीका नाम नहीं है कि नारदने किसको शाप दिया। परन्तु कथामें नारदने दो व्यक्तियोंको शाप दिया है, प्रथम हरगणोंको पीछे विष्णुभगवान्को। जब दोनोंमेंसे किसीका नाम नहीं है तब जिसको प्रथम शाप नारदने दिया है उसीके नामसे अर्थ होगा, यह नीति है। हरगणोंके कल्पमें विष्णुभगवान्को शापवश अवतार लेना अर्थ करना कैसी भारी भूल है क्योंकि एक शापसे दो बार भगवान्को दु:ख उठाना सिद्ध हो जायगा।'

हमारी समझमें पूर्व और पश्चात्के वाक्योंद्वारा हम पता लगा सकते हैं कि शिवजीका इशारा किसकी ओर है। पूर्व प्रसंगमें अभी कहे आ रहे हैं कि 'छल किर टारेड तासु ब्रत प्रभु सुरकारज कीन्ह। जब तेहि जानेड मरम तब श्राप कोप किर दीन्ह॥'(१२३), 'तासु श्राप हिर दीन्ह प्रमाना। एक जनम कर कारन एहा॥' उसके बाद ही यह कहते हैं कि 'नारद श्राप दीन्ह एक बारा।'— इस उद्धरणसे स्पष्ट भाव यही निकलता है कि एकमें जलंधरकी स्त्रीने शाप भगवान्को दिया था जिससे श्रीरामजीको नर-देह धरना पड़ा था और एक कल्पमें नारदने भगवान्को शाप दिया था जिससे श्रीरामजीको अवतार लेना पड़ा। पार्वतीजीने भी यही समझा है, इसीसे वे तुरत कहती हैं—'कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापित कीन्हा॥' यदि इनकी समझमें भूल होती तो तुरत शिवजी कह देते।

स्मरण रहे कि यहाँसे लेकर 'एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।' (१३९) तक एक ही प्रसंग है—'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी' का उत्तर १३९ पर समाप्त हुआ है। दो पृथक् कल्पोंकी कथाएँ यदि इसमें होतीं तो दो बार 'एक कलप एहि हेतु- ' यह इनके पर्यायशब्द कहे गये होते—एक बार विष्णुको शाप होनेके साथ ही कहना था, जैसे जलंधरवाले प्रसंगमें कहा गया और एक बार हरगणोंके शाप वा शापानुग्रहके बाद कहना था कि 'एहि लिंग राम धरी—' या इसके समानार्थी शब्द जैसे कि जय-विजयके प्रसंगको कहकर कहा था, यथा—'एक बार तिन्हके हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी॥'पर यहाँ ऐसा नहीं कहा गया, वरंच हरगण और भगवान् दोनोंको शाप देनेके, एवं भगवान्के शाप स्वीकार करनेपर हरगणोंके शापानुग्रहके पश्चात् शिवजी कहते हैं कि 'एक कलप एहि हेतु प्रभु—'। भगवान्के शाप स्वीकार करनेपर ही हरगणोंका शापानुग्रह होकर प्रसंग समाप्त होता, क्योंकि अब अवतारका पूरा ठाट ठट गया, सब सामग्री एकत्र हो गयी—रावण, कुम्भकर्ण, रामावतार, सीताहरण, सबका मसाला मिल गया। यह कथा यहीं समाप्त हो गयी; आगेसे इसका सम्बन्ध नहीं। इसके आगे 'अपर हेतु' से दूसरी कथाका प्रारम्भ होता है। अतएव यह निर्विवाद सिद्ध है कि भगवान्को जो नारदका शाप हुआ उसीसे हरगणोंका उद्धार हुआ है। एक कल्पका शाप दूसरे कल्पके रावणादिके लिये होना एक अनोखी और अविश्वसनीय बात होगी।

यह इस दासका अपना और बहुत-से साहित्यज्ञोंका मत है और पाठकोंको जो ठीक जान पड़े वही उनके लिये ठीक है।

अब दूसरी बात जो यह कही गयी है कि 'एक शापसे दो बार भगवान्को दु:ख उठाना सिद्ध हो जायगा', उसके विषयमें यह कहना अयोग्य न होगा कि—(१) एक तो यह बात ठीक नहीं जँचती कि एक कल्पकी बात दूसरे कल्पमें जाय। प्रत्येक कल्पमें एक रावण होता है और उसके वधके लिये श्रीरामजीका अवतार होता है, यथा—'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चिरत नाना बिधि करहीं॥' यदि यह मानें कि हरगण-रावणके लिये नारदशापसे भगवान्का अवतार नहीं हुआ, तब यह स्पष्ट है कि एक ही कल्पमें दो बार रावण हुए और दो बार भगवान्का अवतार हुआ, नहीं तो यह मानना पड़ेगा कि एक कल्पमें शाप हुआ दूसरे कल्पके लिये, जो ठीक नहीं।—'हिर प्रेरित जेहि कल्प जोड़ जातुधानपति होइ।—"(१७८) से स्पष्ट है कि कल्पमें एक ही रावण होता है।

- (२) भगवान्को एक शापसे दो बार क्या अनेक बार दु:ख उठाना पड़ता है। भक्तके लिये वे क्या नहीं करते? अम्बरीषमहाराजके लिये 'जनमेंड दस बार।' जय-विजयके लिये चार बार अवतरे। इत्यादि।
- (३) एक ही कल्पमें अवतारके अनेकों कारण उपस्थित हो सकते हैं और होते ही हैं। कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो—'राम जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥', 'हिर अवतार हेतु जेहि होई। इदिमत्थं किह जाइ न सोई॥' हरगणवाले कल्पमें भी कई हेतु उपस्थित हो गये—नारदमोहनिवारण, हरगणोद्धार, भगवानको शाप इत्यादि।

यह भी स्मरण रहे कि यहाँ जो 'विष्णु' 'रमापित' 'हिर' शब्द आये हैं वे सब एक उन्हीं क्षीरशायी भगवान्के लिये आये हैं जिनका नारदमोहप्रसंगसे सम्बन्ध है, यथा— 'नारद बिष्नु भगत पुनि ज्ञानी' कहकर कहा है 'का अपराध रमापित कीन्हा', 'बड़ रखवार रमापित जासू', 'जिमि यह कथा सुनायहु मोही॥ तिमि जिन हिरिहिं सुनावहु कबहूँ', 'छीरिसिंधु गवने मुनिनाथा', 'हिर सन माँगौं सुंदरताई', 'दुलिहिन लै गे लिच्छि-निवासा', 'सपिद चले कमलापित पाहीं॥ देहउँ श्राप कि मिरहउँ जाई।' 'धिरहिहं बिष्नु मनुज तनु तिहआ॥ समर मरन हिर हाथ तुम्हारा।'

श्रीपरमहंसजी लिखते हैं कि नारदशापसे अवतार लेनेका 'अनुमान करना गलत है क्योंकि दूसरे कल्पमें भगवान् स्वयं कह रहे हैं कि 'नारद बचन सत्य सब करिहौं।' दूसरा प्रमाण स्वयं नारदजीका वचन है कि 'मोर शाप किर अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा॥'

इसके सम्बन्धमें उसी प्रसंगमें लिखा गया है। यहाँ केवल पाठकोंसे यह कहना है कि 'कौन रामावतार ऐसा है जिसमें नारद-वचन सत्य न किया गया हो?' सभीमें तो नरतन धारण करना पड़ा, सभीमें तो सीताहरण और विलाप हुआ और सभीमें वानरोंने सहायता की। ये ही तीन शाप तो थे? उपर्युक्त वचन प्रत्येक कल्पमें सत्य होते ही हैं तब तो आकाशवाणी यथार्थ ही है। उसमें शंका उठती ही नहीं।

## कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा॥७॥ यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी॥८॥

अर्थ—मुनि (देवर्षि नारद) ने किस कारण शाप दिया? लक्ष्मीपति भगवान्ने क्या अपराध किया? ॥ ७॥ हे त्रिपुरारि! यह प्रसंग मुझसे किहये। मुनिके मनमें मोह होना बडे आश्चर्यकी बात है॥८॥

टिप्पणी—१ 'कारन कवन—' इति। (क) भाव कि मुनि मननशील होते हैं (शान्त होते हैं), उनका शाप देना असम्भव-सा है (क्योंकि शाप तो क्रोधसे होता है और क्रोध इष्टहानिरूपी अपराधसे होता है)। भगवान् भक्तवत्सल हैं, वे किसीका अपराध नहीं करते। करेंगे क्यों? वे तो श्रीपति हैं, उनको तो किसी बातकी कमी नहीं जो वे किसीका अपराध करते। अपने यहाँ कमी होनेसे ही दूसरेका अपराध होता है अत: यह बात भी असम्भव है। क्या कमी थी जिससे उन्होंने अपराध किया? [पंजाबीजी भी लिखते हैं कि 'रमापति' कहनेका भाव यह है कि सब उपाधियाँ लक्ष्मीसे होती हैं सो वह तो उनकी दासी हैं। तब भला उनको उपाधि कौन कर सकता है। पुन: शान्तको क्रोध नहीं होता, अत: मुनिको क्रोध क्यों होने लगा। (वै०)]

टिप्पणी—२ 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी।——' इति। (क) श्रीशिवजीने यहाँतक दो कल्पोंकी कथा संक्षेपसे कही थी और यह प्रसंग एक ही चौपाई अर्थात् दो ही चरणोंमें इतना ही मात्र कहकर कि 'नारद श्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लिग अवतारा॥' समाप्त कर दिया था। इसीसे श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि यह प्रसंग मुझसे विस्तारपूर्वक कि हये। अर्थात् शापका सम्पूर्ण प्रसंग वर्णन कीजिये, 'किस कारणसे शाप दिया? क्या अपराध भगवान् रमापितने किया था जो मुनिने शाप दिया? मुनिके मनमें मोह कैसे उत्पन्न हो गया?' इत्यादि सब प्रसंग किहये; क्योंकि मुझे बहुत ही आश्चर्य और उत्कण्ठा है। (ख) 'पुरारी' का भाव कि आप त्रिपुर ऐसे भारी दैत्यके नाशक हैं, मेरा सन्देह भी उसीके समान बड़ा भारी है, इसे भी निवृत्त कीजिये। (ग)'मृनि मन मोह'—[भाव कि मोहके बिना अज्ञान नहीं और अज्ञान बिना इष्टको शाप नहीं दे सकते। (वै०)] 'आचरज भारी' का भाव कि विष्णुभक्त और उसपर भी जो ज्ञानी भक्त हो, उसको ही मोह नहीं होता; यथा—'सुनहु भगितमिन कै प्रभुताई॥ रामभगिति चिंतामिन सुंदर। बसइ गरुड़ जाके उर अंतर॥ परम प्रकास रूप दिन राती। मोह दिरद्र निकट निहं आवा॥' (७। १२०) 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ग्यान बिराग हृदय निहं जाकें॥'(१। १२९) (अर्थात् जिसके ज्ञान–वैराग्य नहीं होते उसीके मनमें मोह होता है, ज्ञानी एवं विरक्तोंको मोह नहीं होता।)

## दोहा— बोले बिहँसि महेस तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपति करिहं जब सो तस तेहि छन होइ॥

## सोरठा—कहौं राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद॥१२४॥

अर्थ—तब महादेवजी हँसकर बोले कि न कोई ज्ञानी है, न मूढ़। श्रीरघुनाथजी जब जिसको जैसा कर देते हैं तब वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है।\* (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) हे भरद्वाजजी! मैं श्रीरामजीके

<sup>\*</sup> विनायकी टीकाकार एक अर्थ यह लिखते हैं कि—'ज्ञानी पुरुष बहुधा मूर्खता नहीं करते (परन्तु उनके सुधार आदिके निमित्त) ईश्वर जब जिसको जैसा चाहें उसे वैसा बना सकते हैं। भाव यह कि वे यदि चाहें तो ज्ञानीसे मूर्खताका और मूर्खसे ज्ञानीका काम करा सकते हैं।'

गुणोंकी कथा कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। तुलसीदासजी कहते हैं (रे मन!)मद और मानको छोड़कर भवके नाशक श्रीरघुनाथजीका भजन कर॥१२४॥

टिप्पणी—१ 'बोले बिहँसि--' इति। (क) पार्वतीजीने नारदको ज्ञानी कहा, ज्ञान और ज्ञानीपर उनकी इतनी आस्था देख शिवजी हँसे। [पुन:, भाव कि अभी तो तुमने शापकी ही बात सुनी है, उनके साथ तो बड़े-बड़े कौतुक हुए हैं, जो हम आगे कहेंगे, तब तो तुम और भी चिकत होगी। अथवा, इस समय तुम अपने उपदेष्टाकी बात सुनकर चिकत हुई हो और अपनी बात भूल गयी कि तुमको कैसा भारी मोह हुआ था, तुम भी तो ज्ञानवान रही हो पर मोह-पिशाचने तुम्हें ऐसा ग्रसा कि इस जन्ममें भी साथ लगा रहा। (पं०) अथवा, मायाका प्राबल्य विचारकर हँसे कि तुम तो नारदकी कहती हो, नारदके बाप ब्रह्मा और मैं भी तो मोहके वश हो अनेक नाच नाच चुके हैं। भगवानुकी इच्छा प्रबल है—'*हरि इच्छा* भावी बलवाना'। (ख) 'ज्ञानी मृढ न कोइ' इति। भाव कि ज्ञानी अथवा मृढ कोई नहीं है। ज्ञान और मोह दोनोंके प्रेरक वे ही हैं। यह सब श्रीरघुनाथजीका खेल है; जब जिसको जैसा चाहें बना दें। यथा—'मसकहि करड़ बिरंचि प्रभु अजिह मसक ते हीन। अस बिचारि तिज संसय रामिह भजिह प्रबीन॥' (७। १२२) 'बंध मोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव।'(३। १५) उदाहरणार्थ ध्रवजीको लीजिये। ये बिलकुल (निरे) अबोध बालक थे। श्रीहरिने अपने वेदमय शंखसे उनके कपोलको छुकर उनको तत्काल ही दिव्य वाणीकी प्राप्ति करा दी तथा सब विद्याओंका ज्ञाता बना दिया—'—क्र<mark>ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले॥'</mark> (भा० ४। ९। ४) 🔊 जीवको ज्ञानकी सीमा बना देनेपर जब उसे अपने ज्ञानका अभिमान हो जाता है तब भक्तवत्सल प्रभ तरन्त ही उस अभिमानको तोडनेका उपाय रच देते हैं, जिससे वह सुधर जाय, शुद्ध हो जाय, फिर भुलावेमें न पड़े। यथा—'सुनह राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखिह काऊ॥ संसुतमूल सुल प्रद नाना। सकल सोकदायक अभिमाना॥ ताते करहिं कृपानिधि दुरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ जिमि सिस् तन **बन होड़ गोसाईं। मातु चिराव कठिन की नाईं॥**'(७। ७४) यही 'गुणगाथा' है जो शिवजी पार्वतीजीसे और याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कह रहे हैं। इसीको गोस्वामीजी उपदेश मानकर अपने व्याजसे सबको उपदेश कर रहे हैं। (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰)] (ग) 'जेहि जस रघुपति करिं जब 'अर्थात् उनकी इच्छासे ज्ञानी मृद हो जाता है और मृद ज्ञानी हो जाता है। (घ) 'सो तस तेहि छन होइ' का भाव कि (यों तो) ज्ञानीका मूढ और मूढ़का ज्ञानी हो जाना जल्दी नहीं होता (यह परिवर्तन होनेमें समय लगता है) परन्तु रघुनाथजीके करनेसे तत्काल हो जाता है, जिसे वे जिस क्षणमें चाहें ज्ञानीसे मुर्ख और मुर्खसे ज्ञानी बना दे सकते हैं। ज्ञानी नारदको क्षणभरमें मृढ़ बना दिया, यथा—'माया बिबस भए मुनि मृढ़ा।' और फिर क्षणभरमें ही पुन: ज्ञानी बना दिया; यथा—'जब हिर माया दिर निवारी। निहं तहँ रमा न राजकमारी॥' (१३८। १)

बैजनाथजी—'ज्ञानी मूढ़ न कोइ' अर्थात् चराचर जीव जड़-चेतन मिले हुए हैं इसीसे कोई न तो शुद्ध ज्ञानी है और न कोई शुद्ध मूढ़ ही है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो ईश्वरहीमें है और मूढ़ता मायामें है और ईश्वरांश जीव मायाके वश है, इससे न ज्ञानी ही है न मूढ़। यथा—'ज्ञान अखंड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर॥' रघुपतिका भाव कि भगवान् रघु (=जीव) के पित (स्वामी) हैं अत: जीवका धर्म है कि प्रभुके सम्मुख रहे जिसमें प्रभु मायाको रोके रहें जिससे वह (जीव) सज्ञान बना रहे। जब जीव अपना धर्म छोड़ श्रीरामिवमुख होता है तब प्रभुकी कृपा रुक जाती है और जीव मूढ़ हो जाता है।

श्रीपोद्दारजी—इस प्रसंगपर यह शंका उठायी जाती है कि 'जब श्रीरघुनाथजीके बनाये ही प्राणी ज्ञानी या मूढ़ बनता है, तब प्रयत्नपूर्वक साधन करनेकी क्या आवश्यकता है? वह तो व्यर्थ ही हो जाते हैं।' इसपर कुछ विचार किया जाता है। यह सिद्धान्त है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि एकमात्र श्रीभगवान् ही सर्वेश्वर एवं सर्वशक्तिमान् हैं। उनकी इच्छाके बिना, उनके सहारेके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तब बिना

उनकी इच्छाके ज्ञानी-मूढ़ तो बन ही कैसे सकता है। वे ही चेतनको जड़ और जड़को चेतन बनानेवाले हैं। इसलिये संसारके सब योगक्षेमोंको उन्हींपर छोड़कर केवल भजन-ही-भजन करना चाहिये। एकमात्र उन्हींकी कृपा एवं सिन्निधिका अनुभव करते हुए निरन्तर उन्हींमें स्थित रहना चाहिये।

यह तो हुई सिद्धान्तकी बात, अब व्यवहारकी बात लिखी जाती है। भगवान् जो किसीको ज्ञानी या मूढ़, जड़ अथवा चेतन बनाते हैं सो क्या केवल अपनी स्वतन्त्र इच्छासे ही बनाते हैं अथवा कुछ और कारण होता है? क्या उनकी इच्छा विषम होती है? क्या उनकी कृपा सबपर समान नहीं है? परन्तु यह कैसे सम्भव है? वे सबपर समान कृपा रखते हैं, सबका हित चाहते हैं और वैसी ही प्रार्थना पूर्ण करते हैं जिससे परिणाममें उसका कल्याण हो। जीवोंके शुभाशुभ कर्म और अधिकारके अनुसार ही उनकी विधि-व्यवस्था होती है। कहा है—'स्भ अरु असुभ करम अनुहारी। ईस देइ फल् हृदयँ बिचारी॥'

जिन्हें अपने कर्तृत्वका अभिमान है, उन्हें कर्मके बन्धनमें रहना ही पड़ेगा। परन्तु जिन्होंने कर्मबन्धनका परित्याग करके भगवान्की शरण ली है उनका भार तो भक्तवत्सल भगवान्पर है ही। उनकी अभयवाणी है—'योगक्षेमं वहाम्यहम्' नारदके जीवनमें भी भगवान्की शरणागित है। जब-जब उनके मनमें शरणागितके विपरीत कोई भाव आया तब-तब भगवान्ने उसे दूर किया। मूलमें ही यह कथा आयी है कि कामपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात् क्रोध न आनेके कारण नारदके मनमें कुछ अभिमान आ गया था, जो कि शरणागितका विरोधी है। भगवान्ने देखा कि 'उर अंकुरेड गर्ब तरु भारी।' अब भगवान् क्या करेंगे! उन्होंने निश्चय कर लिया। 'बेगि सो मैं डारिहाँ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी॥' फिर जो उनकी दशा हुई वह मूलग्रन्थमें ही वर्णित है। शंकरजीके मनमें वे सभी बातें आ रही थीं और उन्होंने हँसते हुए कह दिया कि शाप देनेमें ऋषिका कोई दोष नहीं था, भगवान्की इच्छा ही वैसी थी। वास्तवमें भगवान्को अवतार लेकर लीला करनी थी, उसके साथ यदि एक सेवकके मूढ़तासे कहे हुए वचन भी सफल हो जायँ तो मनोरंजनकी एक और सामग्री बन जाय।

भगवान् ही सब कुछ करते-कराते हैं, यह केवल वाणीसे कहकर जो लोग अपने पापोंका समर्थन करते हैं, वे नारकीय जीव हैं। उन्हें अभी बहुत दिनोंतक संसारमें भटकना अवशेष है। क्योंकि भगवान्की इच्छासे कोई अच्छा कर्म बन जाता है उसे तो वे अपना किया हुआ कहते हैं और बुरे कर्मोंको भगवान्पर थोप देते हैं। उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि तत्त्वज्ञानी ऊँचे भक्तोंके जो सिद्धान्त हैं उनको पापी हृदय समझ ही नहीं सकता। पहले वे प्रयत्न करके 'गुन तुम्हार समुझइ निज दोषा' के अनुसार आचरण करेंगे तब उनका हृदय शुद्ध होगा और वे उस बातको समझ सकेंगे। ऊँचे अधिकारियोंके लिये जो बात कही गयी उसे अपने पापी जीवनमें घटाकर पापको प्रश्रय देना सर्वथा पतनका कारण है। यदि अपने जीवनको सुधारना है तो पापकर्मोंसे बचकर पूरी शक्तिसे भगवान्के भजन-साधनमें और कर्तव्यकर्ममें लग जाना चाहिये। (कल्याण १३-३)

प० प० प्र०—इस दोहेमें 'ज्ञानी मूढ़ न कोइ' इत्यादि जो सिद्धान्त कहा है वह साधारण विषयी जीवोंके लिये नहीं है। सतीजी, पार्वतीजी, नारदजी, गरुड़जी, लोमशजी इत्यादि महान् भगवद्भक्तोंके लिये ही यह वचन है। अन्य पामर जीव तो 'मायाबस परिछिन्न जड़' हैं ही। वे अविद्यामें पड़े हैं। अतः यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अन्य जीव तो अपने कर्मानुसार ज्ञानी या मूढ़ हैं। कोई यह (न)मान ले कि भगवान्ने मुझको मूढ़ बनाया। ज्ञानी या भक्त भी यह न मान लें कि हम अब मुक्त हो गये, हमको कुछ डर नहीं है।—'दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही।' (३।४३।९) 'जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महँ', जबतक भगवान्की कृपा बरसती है तभीतक कोई ज्ञानी या भक्त रह सकता है। पर जब किसी ज्ञानी या ज्ञानी भक्तसे कोई अनुचित कार्य, दोष या पाप इत्यादि होता है, तब उनको दोष देना उचित नहीं है। सती—मोह-प्रसंगमें यही उपदेश दिया है।

नोट—१ ज्ञानी और मूढ़ उपमानोंका एक ही धर्म ठहराना कि जब जिसको रघुपति जैसा कर दें वह वैसा हो जाता है 'द्वितीय तुल्ययोगिता अलंकार' है। (वीर)

नोट—२ 'भरद्वाज सादर सुनहु' इति। (क) इस ग्रन्थमें जहाँ भक्ति और ज्ञानकाण्डका मेल होता है वहाँ श्रीशिव-पार्वतीका और जहाँ भक्ति और कर्मका मेल होता है, वहाँ भुशुण्डि-गरुड़-संवादका प्रसंग लगाया गया है। यहाँ कर्मकी प्रधानता दिखानी है। अतएव याज्ञवल्क्य-भरद्वाजका प्रसंग लगाया गया। (प्रोफे॰ दीनजी) (ख) भरद्वाज मुनिको सावधान करनेका एक कारण यह कहा जाता है कि 'नारदजीके शिष्य वाल्मीिकजी हैं और वाल्मीिकजीके भरद्वाज। तात्पर्य कि याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हारे दादा गुरुकी कथा कहता हूँ, उन्हें भी मोह हुआ था, सो सावधान होकर सुनो।'

टिप्पणी—२ 'कहौं राम गुन गाथ्य<sup>™</sup> 'इति। ष्ॐियाज्ञवल्क्यजी भरद्वाज मुनिसे कहते हैं कि 'राम-गुण गाथा' सुनो और 'श्रीरामजीको भजो'—यह उपदेश दे रहे हैं। इस उपदेशमें गोस्वामीजी स्वयं भी सिम्मिलित हो जाते हैं—'भजु तुलसी तिज मान मद।' अर्थात् यह उपदेश वे अपने ऊपर अपने लिये भी मान लेते हैं (मानो) याज्ञवल्क्यजी यह उपदेश उन्हें भी कर रहे हैं कि 'हे तुलसी!' मान–मद छोड़कर श्रीरघुनाथजीका भजन कर जिसमें तेरा भी भवभंजन हो, भव छूटे, क्योंकि श्रीरघुनाथजी भवभंजन हैं।'

टिप्पणी—३ 'भजु तुलसी तिज मान मद' इति। म्ळिमोह, मान और मद—ये सब भजनके बाधक हैं। मान– मदमें भजन नहीं बनता, इसीसे इनको त्यागकर भजन करनेको कहते हैं। यथा—'कृषी निराविह चतुर किसाना। जिमि बुध तर्जीह मोह मद माना॥'(४। १५) तात्पर्य यह कि मोह–मद–मान नारद–ऐसे महात्माओंको भी दूषित कर देते हैं। (जैसा आगे कथामें दिखायेंगे) अतएव इनसे सदा डरते तथा दूर रहना चाहिये।

वि॰ त्रि॰—गोसाईंजी अपने मनको सावधान करते हैं कि तू मान-मद छोड़कर भजन कर। भाव कि भजन करनेमें भी तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, उसकी कृपासे ही तुम भजन करते हो, अत: भजनका श्रेय तुम्हें कुछ नहीं, इसिलये मान-मद छोड़नेको कहते हैं।

# हिमगिरि गुहा एक अति पाविन। बह समीप सुरसरी सुहाविन॥१॥ आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा॥२॥

शब्दार्थ—**गुहा**=गुफा। वह अँधेरा गड्ढा जो पर्वतके नीचे बहुत दूरतक चला गया हो। कन्दरा। यथा—'कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पैठ गिरि गुहा गँभीरा॥' (१५७। ७)। देवरिष (देवर्षि)=नारदमुनि।

अर्थ—हिमालयपर्वतमें एक अत्यन्त पवित्र गुफा है जिसके समीप सुन्दर गंगाजी बह रही हैं॥१॥ परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखकर देवर्षि नारदजीके मनको वह अत्यन्त भाया॥२॥

ाक्ष नारदमोह-प्रसंगकी कथा शिवपुराण द्वितीय रुद्रसंहिता अध्याय २से २०में जो दी है उससे मानसमें दी हुई कथा बहुत मिलती-जुलती है। अतः मिलानके श्लोक बराबर यहाँसे हम देते जा रहे हैं। यथा—'हिमशैलगुहा काचिदेका परमशोभना। यत्समीपे सुरनदी सदा वहित वेगतः॥ तत्राश्रमो महादिच्यो नानाशोभासमन्वितः। तपोऽर्थं स ययौ नारदो दिव्यदर्शनः॥' (२-३) मानसके 'अति पाविन', 'सुहाविन', 'परम पुनीत सुहावा' के स्थानपर उसमें क्रमशः 'परमशोभना', 'वेगतः' और 'महादिव्यो नानाशोभासमन्वितः' हैं।

टिप्पणी—१ '*हिमगिरि गुहा*—'इति। (क) '*अति पावनि*' का कारण आगे कहते हैं कि 'बह समीप सुरसरी सुहावनि'। (ख) 'अति पावनि' का भाव कि हिमाचलकी सभी गुफाएँ स्वयं पवित्र हैं, उसपर भी यहाँ परम सुहावनी गंगाजी समीप बह रही हैं। इनके सम्बन्धसे वह 'अति पावनी' हो गयी है। ('सुहावनी' से जनाया कि धारा खूब वेगसे बह रही है)।

टिप्पणी—२ 'आश्रम परम पुनीत सुहावा।—' इति। (क) ध्विस्हावन पावन स्थानमें संत भजन करते ही हैं। यथा—'भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिबर मन भावन।'(१।४४), 'सृचि सुंदर आश्रमु निरिख हरषे राजिवनैन।' (२।१२४), 'पहुँचे दूत रामपुर पावन। हरषे नगर बिलोिक सुहावन॥'(१।२९०), 'है प्रभु परम मनोहर टाऊँ। पावन पंचबटी तेहि नाऊँ॥'(३।१३) तथा यहाँ 'आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा॥' (ख) आश्रममें गंगा और गुहा दोनों हैं, इसीसे आश्रममें इन दोनोंके गुण कहे 'परम पुनीत'भी है और 'सुहावना' भी। ['सुहावा' से नाना शोभासमन्वित और 'परम पुनीत' से महादिव्य जनाया] (ग) 'देवरिषि मन अति भावा' इति। आश्रम परम पावन और परम सुहावन है, अतएव अति भाया। पुनः भाव कि सुरसरिकी समीपता देखकर मनको भाया क्योंकि ये देवर्षि हैं और गंगाजी सुर (देव) सिर हैं। इसीसे मनको भानेमें 'देविरिष' नाम दिया। ['देविरिषि' नाम यहाँ दिया है। क्योंकि पहले गंगाका 'सुरसरी' देवनदी नाम दिया है। यहाँ देवसिर हैं अतएव देवसम्बन्धसे 'देवर्षि' को भाया ही चाहे। पुनः 'अति भावा' का भाव कि परम पुनीत होनेसे भाया (अच्छा लगा) और 'परम सुहावन'भी होनेसे 'अति भावा'। आश्रम पित्रत्र होनेका लक्षण यह है कि वहाँ पहुँचते ही स्वतः आनन्द उत्पन्न हो जाता है। (मा० पी० प्र० सं०)]

## निरखि सैल सरि बिपिन बिभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा॥ ३॥ सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। सहज बिमल मन लागि समाधी॥ ४॥

शब्दार्थ—**निरखि**=देखकर। **बिभाग**=पृथक्-पृथक् भाग वा अंश १। १११। २ में देखिये। **बाधना**=बाधा या रुकावट डालना=रोकना। **गति**=चाल, राह, दशा, अवस्था। **श्राप गति बाधी**=शापकी राह वा चाल रुक गयी; शापके प्रमाणित होनेमें रुकावट पड गयी।

अर्थ—शैल, नदी और वनके भाग (अलग-अलग) देख उनको रमापितके चरणोंमें अनुराग हुआ॥३॥ भगवानुका स्मरण करते ही शापकी गित नष्ट हो गयी। मनके स्वाभाविक ही निर्मल होनेसे समाधि लग गयी॥४॥

टिप्पणी—१ 'निरिख सैल रमापित—' इति। नारायणावतारके (वा, जिस कल्पमें क्षीरशायी श्रीनारायणाको शाप हुआ उस) कल्पकी कथा कहना चाहते हैं, इसीसे 'रमापित' पदमें अनुराग होना कहा। पुन: गंगाजीको देखकर गंगाजनककी सुध आ गयी कि ये भगवान् रमापितके चरणसे उत्पन्न हुई हैं। यह स्मरण होते ही श्रीरमापितपदमें अनुराग हुआ। (प्रकृतिकी शान्त शोभा देखकर मन भी शान्त हो जाता है, वनकी श्री देखकर उसके रचियता श्रीपितके चरणोंमें अनुराग होता है। वि० त्रि०)

नोट—१ यहाँ उपासकोंकी रीति और उनका स्वभाव भी दिखा रहे हैं। पादोदक देख भगवान्के पदकमलका स्मरण हुआ, भक्तिरसका उद्दीपन हुआ। वे अनुरागमें मग्न हो गये। यथा—'रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह ॥'(२।२२०) भरतजी और सभी समाज यमुनाजीका केवल श्याम रंग देख मग्न हो गये थे। पुनः, यथा—'देखत स्यामल धवल हलोरे। पुलिक सरीर भरत कर जोरे॥'(२।२०४) त्रिवेणीजीमें यमुनाजलका रंग देख श्रीरामचन्द्रजीका और गंगाजीका जल देख श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीका स्मरण हो उठा जिससे विरहाग्नि बहुत भड़क उठी।

टिप्पणी—२ एक बार देखना प्रथम कह चुके हैं, यथा—'देखि देवरिषि मन अति भावा'। अब यहाँ पुन: देखना लिखते हैं—'निरिख सैल<sup>—</sup>'। इससे यह पाया जाता है कि यह 'सिरि' गंगाजीसे पृथक् और दूसरी सिर है। 'सैल सिरे' से पर्वतकी उस नदीसे तात्पर्य है जो झरनोंसे पैदा होती है।

नोट—२ तपके लिये घोर वन, भोजनके लिये फल-फूलवाले वृक्ष भी जिसमें बहुतायतसे मिल सकते हों और स्नान-पानके लिये नदीका जल इन सब बातोंका यहाँ सुपास था जो भजनके लिये आवश्यक हैं। एकान्त रमणीय स्थान देख भक्तोंको भजन सूझता है और विषयी लोगोंमें उससे कामोद्दीपन होता है। 'विभाग' पद देकर सूचित किया कि शैल, सिर, वन सबकी शोभा पृथक्–पृथक् देखी। 'सैल सिर बिपिन बिभाग' पर वाल्मीकि–आश्रमका वर्णन देखिये। यथा—'राम दीख मुनि बासु सुहावन। सुंदर गिरि कानन जल पावन॥ सरिन सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस भूले॥ खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं। बिरहित बैर मुदित मन चरहीं॥ सुचि सुंदर आश्रम निरखि हरषे राजिवनैन।"

नोट—३ श्रीबैजनाथजी यह शंका उठाकर कि 'क्या नारदजी पहले स्मरण न करते थे? क्या उनको पहले अनुराग न था?' उसका समाधान यह करते हैं कि 'पहले स्मरणमें सदा देह—व्यवहारकी सुध बनी रहती थी, इस समय देहकी सुध-बुध न रह गयी, आत्मदृष्टि तदाकार हो गयी, निर्विकल्प समाधि लग गयी।'

ा उपदेश—भगवद्भजन एकान्त सुन्दर और पवित्र आश्रममें करना चाहिये। भगवद्भजनसे बड़ी-बड़ी बाधाएँ नष्ट हो जाती हैं। अतएव भगवद्भजनका नियम प्रारम्भ कर दीजिये।

टिप्पणी—३ 'सुमिरत हरिहि श्राप गित बाधी' इति। (क) दक्ष प्रजापितके शापकी गित बाधित हुई। [अर्थात् दक्षने जो शाप दिया था कि तुम एक जगह स्थिर न रह सकोगे, घूमते ही तुम्हारा समय बीतेगा, हरिस्मरणसे वह शाप या यों किहये कि शापका प्रभाव नष्ट हो गया, उनकी गित रुक गयी। ™ यह बताते हैं कि प्रेमसे जो हरिका स्मरण करता है, शाप उसका कुछ नहीं कर सकता]। उनका तन स्थिर हो गया और मन भी स्थिर हो गया।

नोट—४ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि पहले 'काल' की एक कन्या दुर्भगा नामकी पितकी खोजमें सर्वत्र फिरी; पर उसे किसीने न स्वीकार किया। निदान एक समय नारदमुनिको पृथ्वीपर देख उन्हें नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर भी उसने उनसे कहा कि तुम मेरे पित बनो। नारदमुनिने इसे स्वीकार न किया। तब उसने उन्हें यह शाप दिया कि तुम किसी स्थानमें बहुत देर न रह सकोगे।

यह कथा कहाँकी है, इसका प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है। दक्षप्रजापितके शापकी कथा भागवतमें है। उनके पुत्रोंको बहकाया इसीपर उन्होंने शाप दे दिया। यथा—'चुक्रोध नारदायासौ पुत्रशोकिवमूच्छितः। देविषमुपलभ्याह रोषाद्विस्फुरिताधरः॥ अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया। असाध्वकार्यर्भकाणां भिक्षोमांगः प्रदर्शितः ॥ कृतवानिस दुर्मर्ष विप्रियं तव मिषतम्॥ तन्तुकृन्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः। तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद् भ्रमतः पदम्॥' (६। ५। ३५-३६, ४२-४३) अर्थात् दक्ष पुत्रशोकसे मूच्छित होकर नारदजीपर अत्यन्त कृपित हुआ, क्रोधमें उसके होंठ फड़कने लगे। रे दुष्ट! ऊपरसे साधु-वेश धारण करनेवाले तूने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जो मेरे स्वधर्मपरायण पुत्रोंको भिक्षुकोंके मार्गका उपदेश दिया। तूने जो पहले असह्य अप्रिय किया था उसे मैंने सह लिया। हे संतानविनाशक! तूने फिर मेरा अप्रिय किया। इसलिये मैं शाप देता हूँ कि सम्पूर्ण लोकोंमें विचरते हुए तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा।'

टिप्पणी—४ (क) 'सहज बिमल मन' अर्थात् मन विषयासक्त नहीं है। विषय ही मल है। यथा—'काई बिषय मुकुर मन लागी', 'मन मिलन बिषय संग लागे'(वि॰ ८२)। (ख) 'सहज बिमल मन लागि समाधी' का भाव कि समाधि निर्मल मनके अधीन है। यथा—'मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः। असम्प्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते॥' (सहज=स्वाभाविक अर्थात् तप आदि उपायोंसे निर्मल बनाया हुआ नहीं, किन्तु जन्मसे ही स्वच्छ है)।

वि॰ त्रि॰—'सुमिरत हरिहिः—' इति। अर्थात् भगवन्नाम-जप और उसके अर्थकी भावना आरम्भ हुई। इससे प्रत्येक चेतनका अधिगम हुआ और अन्तरायका अभाव हुआ।—'ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्त-रायाभावश्च।' (यो॰ सू॰)

मुनि गति देखि सुरेस डेराना। कामिह बोलि कीन्ह सनमाना॥ ५॥ सहित सहाय जाहु मम हेतू। चलेउ हरिष हिय जलचरकेतू॥ ६॥ अर्थ—नारदमुनिकी यह दशा एवं सामर्थ्य देख इन्द्र डर गया। उसने कामदेवको बुलवाकर उसका बड़ा आदर-सत्कार किया॥५॥ (फिर कहा कि) हमारे लिये तुम अपने सहायकोंसहित जाओ। (यह सुन) मीनध्वज कामदेव मनमें हर्षित होकर चला॥६॥

टिप्पणी—१ 'मृिन गित देखि सुरेस डेराना। 'दिवा (क) दक्षके शापकी गित बाधित हुई। यह मुिनकी गित, यह मुिनका सामर्थ्य देख इन्द्र डरा कि इन्होंने अपने भजनके प्रतापसे दक्षप्रजापितका शाप दूर कर दिया तब हमारा लोक ले लेना इनको कौन मुिश्कल (किटन) है, (यह इनके लिये कौन बड़ी बात है? यह तो इनके बायें हाथका खेल है)। (ख) 'कामिह बोलि कीन्ह सनमाना' इति। [राजा यदि किसी सेवकको अपनी ओरसे बुलाकर उसका सम्मान करे तो समझ लेना चाहिये कि बड़ा किटन कार्य आ उपस्थित हुआ है, हमारे प्राणोंहीपर आ बननेकी सम्भावना है। (प्रोफे॰ लाला भगवानदीनजी) जब किसीसे कोई काम निकालना होता है तब आदर-सत्कार करनेकी रीति ही है, विशेषतः शत्रुपर लड़ाई करनेके लिये सुभटोंकी प्रशंसा और उनका सम्मान करनेकी चाल है। वीरोंका आदर-सम्मान करके उनको युद्धमें भेजा जाता है। यथा—'देखि सुभट सब लायक जाने। लै लै नाम सकल सनमाने॥ भाइहु लावहु धोख जिन आजु काज बड़ मोहि। सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि॥'(२। १९१) पुनश्च यथा कुमारसम्भवे—'अवैमि ते सारमतः खलु त्वां कार्ये गुरुण्यात्मसमं नियोक्ष्ये। व्यादिश्यते भूधरतामवेक्ष्य कृष्णोन देहोद्वहनाय शेषः॥' (३। १३) अर्थात् जैसे भगवान्ने शेषमें पृथिवी धारण करनेकी शक्ति देख अपने शरीरको धारण करनेकी आज्ञा दी, वैसे ही तुम्हारा पराक्रम जानकर अपना भारी काम देकर तुम्हारा सम्मान करता हूँ। स्मरण रहे कि शिवजीकी समाधि छुड़ानेमें उसके प्राणपर आ बीतेगी, यह जानकर उस प्रसंगर्में बड़ी स्तुति उसकी की थी और यहाँ तो उसे बुला भेजा है और आज्ञा दी है।

टिप्पणी-२ [(क) 'सिहत सहाय जाह' का भाव कि मुनिका भारी महत्त्व देखकर कामदेवको अकेले भेजनेका साहस न हुआ, उसे विश्वास नहीं है कि वह हमारे काममें अकेले सफल हो सकेगा। इसीसे 'सहाय सहित' जानेकी आज्ञा दी] (ख) 'मम हेतू' अर्थात् हमारे लिये, हमारे हितार्थ। भाव कि नारदभजन भंग करनेसे हमारा हित होगा, हमारा लोक बचेगा, हमारा इन्द्रपद रक्षित रहेगा। (ग) 'चलेउ हरिष हिय' इति। '*हरिष*' एक तो इसलिये कि यह स्वामीकी आज्ञा है कि हमारे कार्यके लिये जाओ. उनका यह खास काम है। स्वामीका कार्य करनेमें हर्ष होना ही चाहिये। दूसरे, हर्ष यह सोचकर भी हुआ कि (देवर्षि नारदकी समाधि छुडानेसे मेरा और भी अधिक यश और सम्मान होगा, मेरे लिये उनकी समाधि छुडाना कौन बड़ी बात है) मैं जाते ही समाधि छुड़ा दूँगा। (उसे सहज ही सफलता प्राप्त करनेका अभिमान है, विश्वास है। अत: हर्षित होकर चला)। तीसरे, वह चलते समय सेना लेकर चला है (यह आगे चलकर वक्ता स्पष्ट कह रहे हैं), अपनी वह सेना देखकर हर्षित हुआ। यथा—'देखि सहाय मदन हरषाना।' (१२६। ६), 'सेन बिलोकि राउ हरषाना।' (१। १५४) (पुन: मुनियोंके भजनमें बाधा डालनेसे इसे हर्ष होता ही है, यह इसका स्वभाव है। अत: 'चलेउ हरिष' कहा)। (घ) 'हिय'—हृदयमें प्रसन्नता है। ऊपरसे अपना हर्ष प्रकट नहीं करता, क्योंकि उससे अभिमान जान पडता, काममें सफलता न होनेपर लिज्जित होना पड़ा] (ङ) 'जलचर केतू' इति। अर्थात् जिसकी पताकापर 'जलचर' (मीनका चिहन) है। पताका रथके ऊपर होता है। अत: 'जलचर केतू' कहकर सूचित किया कि रथपर चढ़कर चला। यदि रथपर चढकर न चला होता तो पताकाके वर्णन करनेका कोई प्रयोजन न था। (पताका रथका एक अंग है, यथा—'सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ ध्वजा पताका॥'(६। ७९), 'रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए। ध्वज पताक मिन भूषन लाए॥'(१।२९९), 'रथ बिभंजि हति केतु पताका।'(७।९१), विशेष भाव 'कोपेड जबहिं बारिचर केत्।' (१। ८४। ६) में देखिये।

# सुनासीर मन महुँ असि \* त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर बासा ॥ ७ ॥ जे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिल काक इव सबिह डेराहीं ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—'सुनासीर' (शुनासीर)=इन्द्रका एक नाम। लोलुप=लोभवश चंचल; लोभी।

अर्थ—इन्द्रके मनमें ऐसा (अर्थात् यह) डर हुआ कि देवर्षि नारद हमारे नगर (अमरावतीपुरी) में निवास (अर्थात् अपना दखल अधिकार जमाना) चाहते हैं॥७॥ संसारमें जो लोग कामी और लोभी हैं, वे कुटिल कौएकी तरह सबसे डरते (शंकित रहते) हैं॥८॥

टिप्पणी—१ 'सुनासीर मन महुँ असि त्रासा' इति। (क) कामदेवके चले जानेपर ऐसा कहकर जनाते हैं कि कामको भेजनेपर भी इन्द्रको शान्ति नहीं प्राप्त हुई। देविषिका भारी सामर्थ्य देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता कि कामदेव नारदजीके मनमें विकार उत्पन्न कर सकेगा। अतएव वह चिन्ताग्रस्त है। इसीसे पुनः सोचने लगा। (अथवा यह कह सकते हैं कि पहले केवल डर कहकर उसे कामदेवके बुलानेका कारण बताया और अब बताते हैं कि इन्द्रको क्या डर था। यह भाव 'असि' से सूचित होता है)। (कुचालके कारण यहाँ सीधा-सीधा नाम न देकर शुनासीर रूढ़ि नाम दिया। अत्यन्त डर एवं देविषिका बड़ा भारी सामर्थ्य दिखानेके लिये पहले 'सुरेश' कहा था। रुद्रसंहितामें भी 'शुनासीर' ही नाम आया है)। (ख) 'मन महुँ' का भाव कि वह अपना त्रास वचन और कर्मसे किसीपर प्रकट नहीं होने देता। मन–ही–मन संतप्त हो रहा है। वचनसे किसीसे कहता नहीं और उपाय कुछ चलता (या सूझता भी) नहीं; इस तरह मन, वचन और कर्म तीनोंसे त्रास दिखाया।

प॰ प॰ प॰ प॰ <del>(सुनासीर</del>' नाम सहेतुक है। 'सुष्ठु नासीरं सेनामुखं यस्य सः सुनासीरः' (अमरव्याख्यासुधा) भाव कि सुरेशके पास देवोंकी (३३ करोड़) अच्छी सेना है तो भी वह एक निष्काम ब्रह्मलोकनिवासी निर्मोह हिरिभक्तसे डर गया। भला ब्रह्मलोकनिवासी स्वर्गकी इच्छा क्यों करेगा! पर सुरेशके मनमें ऐसा विचार आया कि यदि वे मेरी अमरावती आदि लेनेका विचार करेंगे तो मेरे पास देवोंकी बड़ी अच्छी सेना है (इनके बलपर मैं उन्हें सफल-मनोरथ न होने दूँगा)। इसीसे सुरपितको कुटिल काक-समान कहा और आगे कुत्तेके समान कादर, निर्लज्ज आदि कहते हैं।

टिप्पणी—२ 'चहत देवरिषि—' इति। [क्या त्रास है वह इस चरणमें बताया। 'देवरिषि' शब्द देकर सूचित करते हैं कि यह विचार उसके मनमें कैसे उठा कि नारदजी सुरलोक (का आधिपत्य) चाहते हैं। 'चहत देवरिषि' में भाव यह है कि अभी तो देवर्षि ही हैं] तप करके देवर्षि हुए, अब देवराज होना चाहते हैं, इसीसे इन्होंने समाधि लगायी है, नहीं तो अब इन्हें और क्या चाहिये था। (पुन:, 'मम पुर बासा' का भाव कि उनका बसना ही मेरे प्रभुत्वके लोपका कारण होगा। वे देवर्षि हैं, अत: उनका वैसा ही सम्मान करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाके वशवर्त्ती होना पड़ेगा। दूसरेके आज्ञावशवर्त्ती हुए तब इन्द्र किस बातके रह जायँगे। वि० त्रि०) 'नारदजी इन्द्रलोककी प्राप्तिकी वासनासे भजन नहीं कर रहे हैं तब इन्द्रको ऐसा भय क्यों प्राप्त हुआ, इस सम्भावित शंकाका समाधान आगे करते हैं कि 'जे कामी—।'

टिप्पणी—३ 'जे कामी लोलुप—'इति। (क) यहाँ 'कामी' को काककी उपमा दी। मानसमुखबंदमें भी कामीको काक कहा है। यथा—'कामी काक बलाक बिचारे।' (३८।५) इन्द्रकी रीति कौएकी–सी है, यथा—'काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती॥'(२।३०२) इसीसे उसके लिये काककी उपमा दी।

<sup>\* &#</sup>x27;असि' पाठ १६६१ में है अत: इस संस्करणमें हमने यही पाठ रखा है। रा० प० काशिराजकी प्रतिका भी यही पाठ है। अति—भा० दा०, कोदोराम, मा० पी० प्र० सं०। 'अति त्रासा' का भाव कि इन्द्र तो सभी तपस्वियोंसे भयभीत रहता है, सभीका तप देखकर वह शंकित-हदय हो जाता है और नारद एक तो देवर्षि, दूसरे उनका प्रताप प्रत्यक्ष ही देखा जा रहा है कि 'शाप गित बाधी' अत: 'अति त्रास' हुआ।

विशेष आगे दोहा १२५ में देखिये। [इन्द्रपद वैषयिक सुखकी पराकाष्ठा है। इसलिये कामी, लोलुप और कुटिल कहा। काककी उपमा देकर छली आदि जनाया। छली, यथा—'सहित सहाय जाहु मम हेतू।'मिलन, यथा—'चहत देविरिष मम पुर बासा।' 'कतहुँ न प्रतीती' यथा 'मुनि गित देखि सुरेस डेराना।' (वि॰ त्रि॰)]

नोट—१ 'मुनि गित देखि—' से यहाँतकसे मिलते हुए श्लोक दूसरी रुद्रसंहितामें ये हैं—'चकम्पेऽथ शुनासीरो मनस्सन्तापविह्वलः ॥ ६ ॥ मनसातिविचिन्त्यासौ मुनिमें राज्यमिच्छति । तिद्वघ्नकरणार्थं हि हरियंत्निमयेष सः ॥ ७ ॥ सस्मार स स्मरं शक्रश्चेतसा देवनायकः । आजगाम द्वृतं कामस्समधीमेंहिषीसुतः ॥' (८) मानसके 'सुनासीर' मन असि त्रासा' 'चहत देविरिष मम पुर बासा' की जगह श्लोकमें क्रमशः 'शुनासीरः', 'मनस्संतापविद्वलः' 'मुनिमें राज्यमिच्छति' पद आये हैं । चौ० ८ और दोहा २५ वक्ता (शिवजी) की आलोचना है । मानसके 'कामिह बोलि कीन्ह सनमाना' की जगह 'सस्मार स स्मरं शक्रश्चेतसा देवनायकः—' है ।

# दो० सूख हाड़ लै भाग सठ स्वान निरखि मृगराज। छीनि लेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज॥ १२५॥

शब्दार्थ—हाड=हड्डी। स्वान (श्वान)=कृत्ता। मृगराज=पशुओंका राजा; सिंह।

अर्थ—जैसे मूर्ख और दुष्ट कुत्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और जैसे वह मूर्ख यह समझता है कि कहीं सिंह उसे छीन न ले, वैसे ही देवराज इन्द्रको (यह सोचते हुए कि देवर्षि मेरा राज्य छीन न लें) लज्जा नहीं लगी॥१२५॥

टिप्पणी—१ यहाँ इन्द्रपुरीका राज्य एवं भोग सूखा 'हाड़' है, इन्द्र श्वान है, नारद मृगराज हैं। देविषि एक तो भगवान्के निष्काम भक्त हैं, फिर वे ब्रह्मलोकके निवासी हैं जहाँका सुख और ऐश्वर्य इन्द्रलोकसे अनन्तगुण अधिक है, तब वे भला इन्द्रपुरीके सुखकी इच्छा क्यों करने लगे? यह इन्द्रको न समझ पड़ा। इसीसे उसे 'जड़' कहा—'छीनि लेइ जिन जान जड़।' इन्द्र सूखी हड्डीके समान भोगको लेकर भागा, इसीसे उसे निर्लज्ञ कहा—'तिमि सुरपतिहि न लाज।' और महात्माके प्रति अविश्वास और प्रतिकूल कर्म करनेसे 'सठ' कहा—'ले भाग सठ।'

टिप्पणी—२ इस प्रसंगमें इन्द्रको दो उपमाएँ दी गयीं—'कुटिल काक इव'और 'सठ स्वान।' डरनेमें (एवं कुटिलतामें) काककी और (सूखा हाड़ लेकर) भागनेमें श्वानकी। भक्त लक्ष्मीके विलासको भी निषिद्ध समझते हैं। यथा—'रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी॥'(२। ३२४) इसीसे इन्द्रके ऐश्वर्यको 'सूख हाड़' की उपमा दी। श्वान सिंहके गुण और आहारको नहीं जानता और अपने 'सूखे हाड़' को बहुत (बड़ी न्यामत, भगवान्की अपूर्व देन) मानता है, इसीसे उसे 'जड़' कहा।

नोट—१ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'नारदजी समस्त संसार-सुखको त्यागे हुए केवल एक मनरूपी मतवाले हाथीके मारनेवाले भगवद्दास हैं। उनको इन्द्रका राज्य क्या है? अर्थात् संसार-सुख सूखा 'हाड़' है, मन मतंग है और नारद सिंह हैं।

पं० शुकदेवलालजी लिखते हैं कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डीको बहुत बड़ा पदार्थ समझता है; वैसे ही इन्द्र नारदकी (देवर्षि, भगवद्भक्त) पदवीके आगे अपने एक मन्वन्तरके राज्यको बड़ा पदार्थ मानता है।

लाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि देवेन्द्र किसीकी उत्कृष्टता नहीं सह सकते, इसी तरह नरेन्द्र भी। यह रजोगुणका स्वभाव है, खासियत है।

नोट—२ इन्द्रको काक और श्वान दोनोंकी उपमाएँ अयोध्याकाण्डमें भी उसके शंकित-हृदय, छली, कुटिल, मिलन, अविश्वासी और कपट-कुचालकी सीमा तथा पर-अकाज-प्रिय और स्वार्थी स्वभाव होनेमें दी गयी हैं। यथा—'कपट कुचालि सीवँ सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू॥ काक समान पाकिरिपु रीती। छली

मलीन कतहुँ न प्रतीती। लिख हिय हँसि कह कृपानिधानू। सिरस स्वान मघवान जुवानू॥'(२।३०२।१-८) यही सब बातें दिखानेके लिये यहाँ ये दोनों उपमाएँ दी गयीं। छल और कुमार्गकी वह सीमा है। अपना कार्य साधना, पराया काज बिगाड़ना यही उसको प्रिय है। यही दिखलाना था।

इस दोहेसे मिलते-जुलते एवं उसपर प्रकाश डालनेवाले दो दोहे दोहावलीमें ये हैं—(१) 'लिख गयंद लें चलत भिज स्वान सुखानो हाड़। गज गुन मोल अहार बल मिहमा जान कि राड़॥' (३८०) अर्थात् हाथीको देखकर कुत्ता सूखी हड्डी लेकर भाग चलता है कि कहीं वह उसके आहारको छीन न ले। क्या वह मूर्ख हाथीके गुण, मूल्य, आहार, बल और मिहमाको जान सकता है? कदापि नहीं। (२) 'के निदरहु के आदरहु सिंहिंह श्वान सियार। हरष बिषाद न केसिरिह कुंजर-गंजिनहार॥'(३८१) अर्थात् सिंह तो हाथीका मस्तक विदीर्ण करके खानेवाला है, वह दूसरेका मारा हुआ (शिकार) तो छूता ही नहीं; तब भला वह सूखी हड्डीकी तरफ दृष्टि ही क्यों डालेगा?—ये सब भाव एवं और भी भाव दोहावलीके दोहोंसे मिलान करनेसे भलीभाँति स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुत्तेके आदर वा निरादरसे सिंहको हर्ष वा विषाद नहीं होता, उसी तरह इन्द्र एवं कामदेवके आदर अथवा निरादरसे नारदजीके मनमें हर्ष या विषादसूचक कोई भी विकार न उठा। यथा—'भयउ न नारद मन कछु रोषा। किह प्रिय बचन काम परितोषा॥'यहाँ उदाहरण अलंकार है।

महर्षि पाणिनिजीने श्वन्, मघवन् (इन्द्र) और युवन् इन तीनोंका (तिद्धितप्रकरणसे भिन्न प्रकरणोंमें) एक-सरीखा रूप प्रदर्शित करनेके लिये अपने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ अष्टाध्यायीमें एक ही सूत्रमें तीनोंको लिखा है। यथा—'श्वयुवमघोनामतिद्धते।' (६। ४। १३३) यह सूत्र इस प्रकरणमें देनेका भाव ही यह है कि इन्द्र और युवापुरुष दोनों प्रत्येक दशामें कुत्तेके समान ही हैं। [कामपरवशता एवं लोलुपतामें इनकी उपमा कुत्तेसे देना उचित ही है परंतु अन्य अवस्थामें नहीं। इसीलिये महर्षि पाणिनिजीने 'अतिद्धते' शब्द दिया है। पाणिनिके 'अतिद्धते' कहनेका भाव तिद्धतप्रकरणके अतिरिक्त यह है कि जो जवान मनुष्य तत् हिते अर्थात् तत् (ब्रह्म) की प्राप्तिके साधनमें लगा है उसकी गणना श्वान और इन्द्रकी समान कोटिमें नहीं करनी चाहिये। (वे० भू०)] लट्टायनसंहितामें भी तीनोंको समान कहा है; यथा—'समाः श्वयुववासवाः।' भर्तृहरिजीके 'कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं विगन्धि जुगुप्सितं निरुपमरसं प्रीत्या खादन्नरास्थि निरामिषम्। सुरपितमिप श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शङ्कते निह गणयित क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्॥' (नीतिशतक ९) अर्थात् कीड़ोंसे व्याप्त, लारसे भीगे, दुर्गन्ध, निन्दित, नीरस और मांसरिहत मनुष्यकी हड्डीको निर्लज्ज कुत्ता प्रेमसे चबाता है तब अपने पास इन्द्रको भी खड़े देखकर शंका नहीं करता, वैसे ही नीच पुरुष जिस पदार्थको ग्रहण करता है उसकी निस्सारतापर ध्यान नहीं देता।—इस श्लोकके अनुसार दोहेका भाव यह निकलता है कि निर्लज्ज इन्द्र सूखी हड्डीके समान अपने राज्यको निस्सार नहीं समझता।

## तेहि आश्रमिह मदन जब गएऊ। निज माया बसंत निरमएऊ॥१॥ कुसुमित बिबिध बिटप बहु रंगा। कूजिहं कोकिल गुंजिह भृंगा॥२॥

शब्दार्थ—मदन=कामदेव। माया=संकल्प, शक्ति। निरमएऊ=निर्माण किया; रचा; उत्पन्न किया। कुसुमित= पुष्पित; फूले हुए। कूजना (सं० कूजन)=बोलना; मधुर शब्द करना; कुहू-कुहू करना। यथा— 'कूजत पिक मानहु गज माते।' (३। ३८। ५) 'कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं॥'(३। ४०) 'कूजिं खग मृग नाना वृंदा।' (७। २३) 'बिमल सिलल सरिसज बहुरंगा। जल खग कूजत गुंजत भृंगा॥' 'गुंजना, गुंजरना' (सं० गुंज)=भौंरोंका भनभनाना; मधुर ध्विन निकालना; गुनगुनाना, यथा—'मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा।' (३। ४०। १)

अर्थ—जब कामदेव उस आश्रममें गया तब उसने अपनी मायासे वसन्त-ऋतुका निर्माण किया॥१॥ नाना

प्रकारके वृक्ष रंग-बिरंगके फूलोंसे खिल उठे (लद गये)। कोयलें कुहू-कुहू कर रही हैं और भौरें गुंजार कर रहे हैं॥२॥

नोट—१ कामदेवका प्रसंग 'चलेउ हरिष हिय जलचरकेतू'(१२५।६) पर छोड़ा था। बीचमें इन्द्रकी काक-श्वान-इव रीति वा स्वभावका वर्णन करने लगे थे। अब पुन: कामका वृत्तान्त कहते हैं।

नोट—२ यहाँ विघ्न करनेको जाते समय 'मदन' नाम दिया और अन्तमें लौटते समय भी अर्थात् प्रसंगके उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें यही नाम दिया गया है। यहाँ 'मदन जब गयऊ' और अन्तमें 'गएउ मदन तब सिहत सहाई।' (१२७। २) इस शब्दके प्रयोगमें गूढ़ भाव, आशय और चमत्कार है; वह यह कि यह जाता तो बड़े मदके साथ है—'चलेउ हरिष—' पर वहाँ इसकी दाल न गलेगी, इसका 'मद' 'न' रह जायगा। इसी प्रकार श्रीशिवजीकी समाधि छुड़ानेके प्रसंगमें कहा गया है। यथा—'रुद्रिह देखि मदन भय माना।—मदन अनल सखा सही॥ ८६॥ देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माखा॥—सौरभ पल्लव मदन बिलोका।'

टिप्पणी—१ '—जब गएऊ।—' इति। (क) जब आश्रममें गया तब वसन्तका निर्माण किया, इस कथनसे जनाया कि जब नारदजी उस आश्रममें गये थे तब वसन्त-ऋतु न थी; क्योंकि यदि होती तो उसका वर्णन पूर्व ही किया गया होता। जब वे गये थे तब इतना ही कहा था कि 'निरखि सैल सिर बिपिन बिभागा' और जब कामदेव वहाँ पहुँचा तब भी वसन्त न था, इसने जाकर अपनी मायासे वसन्त-ऋतुका निर्माण किया। आगे वसन्तका रूप दिखाते हैं। [(ख) इन्द्रने कहा था कि 'सिहत सहाय जाहु मम हेतू।' वह सहाय कौन है, यह यहाँ बताया। पाँच अर्धालियोंमें इसका वर्णन करके तब छठीं अर्धालीमें कहा है कि 'देखि सहाय पदन हरषाना' अर्थात् यही इसके सहायक हैं।] (ग) 'कुसुमित बिबिध बिटप बहु रंगा'—विविध प्रकारके वृक्ष फूले हुए हैं, इसीसे बहुत रंगके हैं। (घ) 'कूजिह कोिकल'—यह कोयलोंका कूजना कुहू-कुहू करना मुनिका ध्यान छुड़ानेके लिये है। कोिकलोंकी कूजसे ध्यानमें विक्षेप होता ही है; यथा—'कृहू-कुहू कोिकल—' (उपर्युक्त)। ये सब उद्दीपन हैं।

## चली सुहाविन त्रिबिध बयारी। काम कृसानु बढ़ाविनहारी \*॥ ३॥ रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कला प्रबीना॥ ४॥

शब्दार्थ—बयारी=पवन, वायु, हवा। रम्भा—एक अप्सरा जो क्षीरसमुद्रसे मथकर प्रकट किये हुए चौदह रत्नोंमेंसे एक रत्न है। सुरनारि=देववधूटियाँ, अप्सराएँ। नबीना=नवयौवना, नयी उभरती हुई जवानीवाली। असम=विषम=पाँच, तीर। असमसर=पंचबाण। विषमबाण=कामदेव। 'कला'—नृत्य, गान, हाव-भाव-कटाक्ष आदि शृंगारके जितने अंग हैं वे ही 'कला' हैं। यथा—'भावः कटाक्षहेतुश्च शृंगारे बीजमादिमम्। प्रेममानः प्रणेयश्च स्नेहो रागश्च संस्मृतः॥ अनुरागः स एव स्यादंकुरः पल्लवस्तथा। किलका कुसुमानीति फलं भोगः स एव च।—' (सत्योपाख्यान। वै०) विशेष 'सकल कला किर कोटि बिधि हारेउ सेन समेत।' (१। ८६) में देखिये। प्रबीना (प्रवीण)=कुशल, निप्ण, पूरा होशियार।

अर्थ—कामाग्निको उकसाने, उभाड़ने, उत्तेजित करनेवाली सुहावनी, (शीतल, मन्द, सुगन्धित) तीनों प्रकारकी वायु चलने लगी॥३॥ रम्भा आदि नवयौवना (उठती जवानीवाली) अप्सराएँ जो समस्त कामकलाओंमें निपुण हैं॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'चली सहाविन त्रिविध बयारी' इति। पवन शीतल, मन्द और सुगन्धयुक्त तीन प्रकारका

<sup>\*</sup> जगाविनहारी—१७२१, १७६२। बढ़ाविनहारी-१६६१, छ०, को० राम, १७०४। शरीरमें काम यदि अल्प भी हो तो त्रिविध बयारि उसे बहुत कर देती है। 'जगाविनहारी' में भाव यह है कि जिनके मन कामकी ओरसे मर गये हैं उनको फिर जिला देती हैं। मुनियोंके मनमें काम पड़ा सो रहा था उसको जगा देती है।

है। यहाँ हवामें तीनों गुण हैं। गंगाजलके स्पर्शसे वह शीतल है, वनके वृक्षोंकी आड़से होकर आनेसे मन्द है और फूलोंके स्पर्शसे सुगन्धित है। अथवा, स्वाभाविक ही शीतल, मन्द और सुगन्धित है। यह सब कामदेवकी मायासे निर्मित हुए हैं, अतः बिना कारण स्वाभाविक ही त्रिविधगुणयुक्त हो सकती है। (ख) 'काम कृसानु बढ़ावनिहारी' इति। अर्थात् कामको प्रज्वलित कर देनेवाली है। कामदेवकी इच्छा है कि नारदमुनि कामासक्त हो जायँ, इसीसे कामदेवने कामाग्निको प्रज्वलित करनेवाली त्रिविध 'बयारि' चलायी। ('बयारि' कामकी दूतिनी भी कही गयी है यथा—'त्रिविध बयारि बसीठी आई।'(३।३८) (ग) यहाँतक नारदजीके मनमें क्षोभ उत्पन्न करनेके लिये उनको वनकी शोभा दिखायी। यथा—'लिछमनु देखु बिपिन कै सोभा। देखत केहि कर मन निर्हे छोभा॥'(३।३७।३) 'जागइ मनोभव मुएँहूँ मन बन सुभगता न परै कही।'(१।८६)

नोट—१ वनमें सब वृक्षोंमें सुगन्धित पुष्प खिले हुए हैं। फूलोंकी सुगन्धिस रक्तमें गर्मी पैदा होती है जिससे कामकी जागृति होती है, काम उत्पन्न हो जाता है। कोकिलकी कूज और भ्रमरोंकी गूँज इत्यादि शृंगाररसके उद्दीपन विभाव हैं जिनसे काम जाग उठता है। 'त्रिबिध बयारि' को 'काम कृसानु बढ़ाविनहारी' विशेषण देकर जनाया कि यह कामकी सच्ची सहायिका है। शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन कामाग्निको विशेष प्रज्वित करता है, इसीसे उसको कामका एक खास एवं सच्चा सखा अन्यत्र कहा गया। यथा—'सीतल सुगन्ध सुमन्द मारुत मदन अनल सखा सही।'(१।८६) बिकामकी मायाका विस्तार क्रमसे हुआ है। प्रथम वनको शोभायुक्त बनाया गया। रंग-रंगके नाना प्रकारके पुष्पोंसे लदे हुए अनेक प्रकारके वृक्ष, कोयलोंकी कूज और भ्रमरोंकी गूँज यह सब वनकी सुभगता है जिससे काम जाग्रत् हो। तत्पश्चात् 'त्रिबिध बयारि' का निर्माण कहा गया जो जागे हुए कामको प्रज्वित कर दे। कामाग्निके प्रज्वित होनेपर फिर उसे कामासक्त कर देती है। इसीसे आगे अप्सराओंका वर्णन है।

नोट—२ यहाँ पवन, समीर, मारुत आदि शब्द न देकर 'ब्यारि'स्त्रीलिंग वाचक शब्दका देना भी साभिप्राय है। पवनादि पुँल्लिंग है। पुरुषको देखकर पुरुष नहीं मोहित होता, स्त्रीको देखकर मोहित हो जाता है। अतएव स्त्रीलिंग शब्द देकर जनाया कि इसका (बयारिका) देहमें लगना ऐसा ही है जैसे कोई स्त्री आलिंगन कर रही हो। स्त्रीका स्पर्श कामाग्निको बढ़ाता ही है। पवनसे अग्नि प्रज्वलित होता है अतः काममें अग्निका आरोप करनेसे 'सम अभेद रूपक अलंकार' है।

नोट—३ भगवान् शंकरकी समाधि छुड़ानेको जब कामदेव गया था तब प्रथमसे ही उसके मनमें शंका थी। यथा—'संभु बिरोध न कुसल मोहिं—।८३। तदिप करब मैं काज तुम्हारा।—चलत मार अस हृदय बिचारा। सिव बिरोध धुव मरनु हमारा॥' इसीसे उसने वहाँ जानपर खेलकर अपना सारा प्रभाव दिखाया जिससे 'जागड़ मनोभव मुएँहुँ मन'। और यहाँ तो उसको विश्वास था कि 'मुनिकी समाधि मैं सहज ही छुड़ा दूँगा' इसिलये यहाँ पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाया। दूसरे भगवान् शंकर ईश-कोटिमें हैं और नारदजी 'देविष' ही हैं। इसिलये यहाँ 'बढ़ाविनहारी' ही कहा गया। अथवा, 'बयारी' हीके साथ 'बढ़ाविनहारी' कहकर जनाया कि इसके पूर्व जिन सहायकोंका वर्णन किया गया है, वे कामको जगानेवाले थे और यह उसे प्रज्वलित करनेवाली है।

टिप्पणी—२ 'रंभादिक सुरनारि—'इति। (क) यहाँ 'निज माया बसंत निरमएऊ' से लेकर 'काम कृसानु—' तक कामका बल कहा, अब उसका परम बल कहते हैं, यथा—'एहि कें एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी॥'(३।३८) (ख) [रम्भाको आदि (आरम्भ) में दिया क्योंकि यह चौदह रत्नोंमेंसे एक है। और 'आदि' शब्दसे उर्वशी, मेनका प्रभृति अप्सराओंका भी वहाँ होना जनाया] 'सुरनारि' से दिव्य और 'नबीना' से सुन्दर एवं षोडशवर्षकी युवा अवस्थावाली सूचित किया। नवयौवना होनेमें सब कामकला लगती है; इसीसे 'नबीना' कहा। (पुन: भाव कि बच्चा पैदा होनेसे शरीरकी कान्ति जाती रहती है, यथा—'जननी जोबन विटय कुठाक' पर ये सदा नवयौवना ही बनी रहती हैं। अप्सराओंके सुन्दर नृत्य, गान और हावभावसे तो कामको

बड़ी सहायता मिलती है ही, यह तो नित्य ही देखनेमें आता है, उसपर फिर देवांगनाओंके रूप और गानका कहना ही क्या? इसीसे आगे इन्हें 'सहाय' और 'बल' कहते हैं।) (ग) 'असमसर कला प्रबीना' कहकर जनाया कि इन्होंने नारदजीके समीप जाकर अपना सब कामकला–कौशल कर दिखाया, सब कलाएँ एक–एक करके उनके सामने कीं।

#### 'असमसर-कला' इति।

प्रसिद्ध मीमांसक मण्डन मिश्रकी पत्नी परम विदुषी श्रीशारदाने कामशास्त्रसम्बन्धी प्रश्नोंसे ही श्रीशंकराचार्यजीको निरुत्तर कर दिया, तब श्रीशंकराचार्यजीने समय लेकर अमरुक राजांक मृत शरीरमें प्रविष्ट हो उनकी रानियोंसे काम-कलाओंका ज्ञान प्राप्त करके उत्तर दिया था। विदुषी भारतीके वे प्रश्न ये हैं— 'कलाः कियत्यो वद पुष्पधन्वनः किमात्मिकाः किञ्च पदं समाश्रिताः। पूर्वे च पक्षे कथमन्यथास्थितिः कथं युवत्यां कथमेव पूरुषे॥' अतः ज्ञात हुआ कि स्त्री और पुरुषके लिये भिन्न-भिन्न रूपेण काम अपनी कलाओंका प्रयोग करता है। सम्भवतः कामने शिवजीके ऊपर पुरुषसम्बन्धी कलाओंका ही प्रयोग किया होगा और उनमें भी जिनका सम्बन्ध श्रवणेन्द्रियसे ही रहा होगा। और 'रंभादिक सुर नारि नबीना। सकल असमसर-कला प्रबीना॥' अनेक सुर-नारियोंके साथ सम्पूर्ण कलाओंको प्रयोगरूपसे नारदको दिखलाया था। यहाँपर उनकी व्याख्या न करके केवल कुछ कलाओंका नाममात्र दे दिया जाता है।

बाभ्रव्य ऋषिका मत है कि 'आलिंगनचुम्बननखच्छेददशनच्छेदसंवेशनसीत्कृतपुरुषायितौपरिष्टानाम्, अष्टानामष्टधाविकल्पभेदादष्टावष्टकाःश्चतुःषिष्ठिरिति बाभ्रवीयाः॥' (कामसूत्र० २।४।४) आलिंगनादि आठों कलाओंमें प्रत्येकके आठ-आठ भेद होनेसे कुल चौंसठ कलाएँ हुईं। परन्तु वात्स्यायन ऋषिका कहना है कि चौंसठ उपभेदमें देशभेदसे विभिन्नता भी है। जैसे 'पांचािलकी च चतुःषिठरपरा' 'मागधीरपरा च।' (वात्स्यायनसूत्र १।३।१७) तथा उपर्युक्त आलिंगनादिके अतिरिक्त चार मुख्य भेद और हैं तथा सबके बराबर उपभेद नहीं होते, जैसे सप्तपर्ण वृक्षके प्रत्येक पल्लवोंमें सात-सात ही पत्ते नहीं होते न्यूनािधक भी होते हैं और पंचवर्णी बिलके सभी कोष्ठक पाँच रंगवाले ही नहीं होते। न्यूनािधक भी रंगोंका सिम्मश्रण होता है। यथा— 'विकल्पवर्गाणामष्टानां न्यूनािधकत्वदर्शनात्—प्रहरणानविरुतपुरुषोपसृतिचत्ररतादीनामन्येषामिष वर्गाणािमह प्रवेशनात् प्रायोवादोऽयम्। यथा सप्तपर्णो वृक्षः पञ्चवर्गों बिलरिति वात्स्यायनः॥' (वा० सू० २।४।५)

मुख्यत: कामकलाएँ आलिंगनादि आठ ही हैं, यही बाभ्रव्य और वात्स्यायनादिके मतका निष्कर्ष है। वैसे तो 'सकल कला किर कोटि बिधि ।' के अनुसार एक-एकके कोटियों (अनेकों) उपभेद हैं पर महर्षि वात्स्यायनके मतानुसार कुछ मोटे-मोटे उपभेद ये हैं—

- १—आलिंगनके आठ भेद—स्पष्टकम् १, विद्धकम् २, उद्धृष्टकम् ३, पीड़ितकम् ४, इति—(वा० सू० २।४। ६), लतावेष्टितकम् ५, वृक्षाधिरूढकम् ६, तिलतण्डुलकम् ७, क्षीरनीरकम् ८—इति च॥' (वा० सू० २।४।१४)
- २—चुम्बनके सोलह भेद—१ निमित्तक, २ स्फुरितक, ३ घट्टिक, ४ सम, ५ितर्यक्, ६ उद्भ्रान्त, ७ द्यूत, ८ अवपीड़ितक, ९ अंचित, १० मृदु, ११ उत्तर, १२ प्रतिरोध, १३ चिलत, १४ रागसंदीपक, १५ प्रतिबोधित और १६ समौष्ट। (वा० सू० ३। ४। १—३२)
- ३—आठ प्रकारके नखच्छेद—आच्छुरितक, अर्धचन्द्र, मण्डल, रेखा, व्याघ्रनख, मयूरपदक, शशप्लुतक और उत्पलपत्रक (३। ६। १—३२)
- ४—आठ प्रकारके दशनच्छेद—गूढ़क, उच्छूनक, बिन्दु, बिन्दुमाला, प्रवासमणि, मणिमाला, खण्डाभ्रक और वाराहचर्वित (३।५।१—१९)
- ५—संवेशनके ग्यारह भेद—उत्फुल्लक, जिम्भृत, उज्जिम्भृत, इन्द्राणिक, सपुटक, पीड़ितक, उत्पीड़ितक, प्रपीडितक, वेष्टितक, वाडविक और भुगनक। (३।६।१—१९)

- ६—सीत्कृतके मन्द, चण्ड, उरुवेग और कलकृजित—ये चार भेद हैं। (३।६।२०—२७)
- ७—पुरुषायितके श्रमित और प्रतियोगित भेद हैं। (३।८।१,२)
- ८-औपरिष्टकके निन्द, कष्टायित और विनिन्द-ये तीन भेद हैं। (३।९।१-६)
- ९—प्रहरणनके सात भेद हैं—तिर्यक्, पेष्टिक्, चण्डित, स्वल्पित, अपहस्तक, प्रसृतक और मौष्ठक (३।७।१—४)
- १०—विरुतके आठ भेद हैं—हिंकार, स्तनित, कूजित, रुदित, सीत्कृत, दूत्कृत, फूत्कृत और प्रविरुत। (३।७।५—१७)
  - ११—पुरुषोपसृप्त (पुरुषोपसृत?) के मन्द, चाटु और अधिकृत तीन भेद हैं।
- १२—चित्ररतके चालीस भेद हैं—वेणुदारित १, शूलाचितक २, कार्कटक ३,परावृतक ४, चित्रक ५, अवालम्बितक ६, धेनुक ७, पद्मक ८, शौन ९, ऐणेय १०, छागल ११, खराक्रान्त १२, मार्जारक १३, लिलतक १४, व्याघ्रास्कन्दन १५, गजोपमर्दित १६, वाराहघृष्टक १७, तुरगाधिरूढ्क १८, संघाटक १९, गोयूथिक २०, प्रेंखा २१, सिरत २२, उद्भुंग्नक २३, उरुस्फुटनक २४, फणिपाशक २५, स्थितक २६, हिण्डोलक २७, कौर्म २८, ऊर्ध्वगतोरुयुग २९, पारिवर्तित ३०, समुद्र ३१, परिवर्तनक ३२, पत्रयुग्मक ३३, वैपरीतक ३४, हुलक ३५, चटकिविलसित ३६, भ्रमरक ३७, प्रेंखोलित ३८, अवमर्दनक ३९ और उपसृप ४०।

अश्लीलता एवं अनुभवहीनताके कारण उपर्युक्त कला-भेदोंका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। वात्स्यायन महर्षिका तो कहना है कि—'न शास्त्रमस्तीत्यनेन प्रयोगो हि समीक्ष्यते। शास्त्रार्थान् व्यापिनि विद्यात् प्रयोगांस्त्वेकदेशिकान्॥' (७। ६। १५) समस्त विषय लिखना शास्त्रका महत्त्व है, परंतु उसका करनेवाला प्रत्येक नहीं होना चाहिये। वे० भू० जीसे खोज कराकर लिख दिया है।

## करिंह गान बहु तान तरंगा। बहु बिधि क्रीड़िंह पानि पतंगा॥ ५॥

शब्दार्थ—तान तरंगा=अलापचारी; लयकी लहर। तान=गानेका एक अंग। अनुलोम-बिलोम गितसे गमन। अनेक विभाग करके सुरका खींचना; आलाप। संगीत दामोदरके मतसे स्वरोंसे उत्पन्न तान उनचास (४९) हैं। इन ४९ से आठ हजार तीन सौ कूट तान निकलते हैं।' (श० सा०)। तरंगा=स्वरोंका चढ़ाव-उतार—'बहु भाँति तान तरंग सुनि गंधर्व किन्नर लाजहीं।', 'करिहें तान तरंगा' अर्थात् राग आलापको रुक-रुककर बढ़ाती हैं जिससे उसमें लहर उठे जिसे उपज कहते हैं। क्रीड़ा=केलि, आमोद-प्रमोद, कल्लोल, खेल-कूद। पतंग=गेंद, कंदुक। यथा—'योऽसौ त्वया करसरोजहतः पतङ्गो दिक्षु भ्रमन्भ्रमत एजयतेऽक्षिणी मे।' (भा० ५। २। १४) अर्थात् तुम जो अपने करकमलोंसे थपकी मारकर इस कंदुकको उछाल रही हो सो यह दिशा-विदिशाओंमें जाता हुआ मेरे नेत्रोंको चंचल कर रहा है। विशेष भावार्थ नोटमें देखिये।

अर्थ—(वे नवयौवना अप्सराएँ बहुत आलापकारीके साथ) गान कर रही हैं, बहुत तानके तरंग (उपज मूर्छना आदि) लेती हैं। हाथोंमें गेंद लिये हुए बहुत प्रकारसे उससे क्रीड़ा कर रही हैं (उसे थपकी देती और उछालती हैं)॥५॥

### \* बहु बिधि क्रीड़िहं पानि पतंगा \*

'पतंग'—इस शब्दके अनेक अर्थ हैं। किसीने इसका अर्थ 'गुड्डी', 'कनकौआ', किसीने 'चिनगारी', किसीने 'अरुण' और किसीने 'गेंद' किया है और उसी अर्थके योगसे 'बहु विधि क्रीड़िहिं पानि पतंगा।' के भाव यों कहे हैं—(१) हाव-भावसहित मदनानन्द-वर्द्धक क्रीड़ाएँ करती हैं। भाव बतानेमें हाथ ऐसे चंचल चलते हैं जैसे पवनके वश पतंग आकाशमें उड़ता है। हाथोंको पतंगकी तरह अनेक प्रकारसे (हाव-भाव दर्शानेके निमित्त) चलाती थीं—(रा० प्र०)। विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'तानोंकी उपजके साथ मनमें जो तरंगें उठती थीं

उसीके अनुसार हाव-भावको हाथोंके द्वारा दर्शाती थीं; [जैसा सत्योपाख्यानमें कहा है—'यतो हस्तस्ततो दृष्टियंतो दृष्टियंतो प्रनः। यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो रसः॥ अंगेनालम्ब्य यद् गीतं हस्तेनार्थं प्रदर्शयेत्। चक्षुभ्यां भाविमत्याहुः पादाभ्यां तालिनर्णयः॥' (१-२) अर्थात् (नाचने-गानेके समय जो शरीरकी व्यवस्था हो जाती है सो यों है) जिस ओर हाथ रहे उसी ओर दृष्टि रहती है और जहाँपर दृष्टि रहे वहींपर मन लगा रहे। जहाँ मन हो वहीं भाव दर्शाया जावे और जहाँ भाव दर्शाया गया हो वहीं रस उत्पन्न होता है। जिस गीतको मुखसे आलापे उसका अर्थ हाथोंके इशारेसे जतावे, नेत्रोंसे भाव प्रकट करे और पावोंसे ताल सूचित करता जावे॥' (१-२) (बैजनाथजी)] वे 'पतंग' का अर्थ 'गृड्डी' करते हैं।

२—आलापचारीके साथ भाव दर्शानेमें इतनी फुर्तीसे हाथ चलते हैं, जैसे अग्निसे चिनगारी शीघ्र निकलती है। (रा॰ प्र॰) वा, जैसे हाथमें चिनगारी होनेसे हाथ शीघ्र चलते हैं, बदलते रहते हैं वैसे ये पैंतरे बदलती हैं।

३—गुलाबी, जैसे अरुणोदयका रंग वैसे, हाथोंसे क्रीड़ा करती हैं—(रा० प० प०, बाबू श्यामसुन्दरदास)।

४—हाथोंसे थपकी देकर गेंद उछालती हैं—(पंजाबीजी, श्रीगुरुसहायलाल, प्रोफे॰ दीनजी, शुकदेवलालजी)।

५—पतंगका अर्थ सूर्य करके यह अर्थ करते हैं कि 'सूर्यकी ओर हाथ उठाकर क्रीड़ा करती हैं। ऐसा करके अपने अंगोंको दिखाती हैं जिससे मनमें विक्षेप हो।'

ाक्षित्रीमद्भागवतमें राजा अग्नीध्रजीके पास पूर्विचित्त अप्सराका जाकर क्रीड़ा करना जहाँ (स्कन्ध ५ अ० २ में) वर्णित है वहाँ अप्सराकी एक क्रीड़ा यह भी वर्णन की गयी है। राजाने अप्सरासे कहा कि 'तुम अपने करकंजसे गेंदको थपकी दे-देकर उछालती हो, जहाँ-जहाँ वह जाता है वहीं-वहीं मेरी दृष्टि जाती है, जिससे मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं।' यह भी कामकी एक कला है। पुनः, (स्कन्ध ३ अ० २० श्लोक ३६) में भी यह शब्द ऐसे ही प्रसंगपर गेंदके अर्थमें आया है, यथा—'नैकत्र ते जयित शालिनि पादपद्मं धनन्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम्। मध्यं विषीदित बृहत्स्तनभारभीतं शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखासमृहः॥' अर्थात् हे प्रशंसा करनेयोग्य रूपवाली! तुम्हारे चरण-कमल एक जगह नहीं रहते, क्योंकि तुम गेंद उछालती हो और जब वह पृथ्वीपर गिरता है तब फिर दौडकर थपकी मारती हों....।

नवयौवना सुन्दर स्त्रियोंका गेंद-क्रीड़ा करना बहुत ठौर पाया जाता है, यथा—(भागवत स्कन्ध ३ अ० २२ श्लो० १७) 'यां हर्म्यपृष्ठे क्वणदङ्घिशोभां विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीम्। विश्वावसुन्यंपतत्स्वाद्विमाना-द्विलोक्य संमोहविमूढचेताः॥' अर्थात् हे महाराज! आपकी यह सुन्दरी कन्या एक बार महलके ऊपर कंदुक-क्रीड़ा कर रही थी, विश्वावसु इसकी अपूर्व शोभा देख मोहित हुआः।

अस्तु, यहाँ यही अर्थ और यही भावार्थ जो उपर्युक्त श्लोकोंमें पाया जाता है, पूर्ण संगत और ठीक प्रतीत होता है।

श्रीमद्भागवतके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि 'पाणि पतंग क्रीड़ा' से भी देवता एवं ऋषियोंके मन मोहित हो गये। और यहाँ श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ अप्सराएँ-देवांगनाएँ, तान-तरंगके साथ गान भी कर रही हैं और गेंदकी क्रीड़ा भी कर रही हैं। यह सब मुनिकी समाधि छुड़ानेके लिये ही किया गया। यथा—'सुर सुंदरी करिंह कल गाना। सुनत श्रवन छूटिंह मुनि ध्याना॥' (१।६१) 'बहु भाँति तान तरंग सुनि गन्धर्ब किन्नर लाजहीं (गी०।७।१९)

देखि सहाय मदन हरषाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना ॥ ६ ॥ काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी । निज भय डरेउ मनोभव पापी ॥ ७ ॥ सीम कि चाँपि सकै कोउ तासू । बड़ रखवार रमापति जासू ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—प्र**पंच**=माया, रचना। जैसे कि भीनी-भीनी बूँदोंकी जलवर्षा, पुष्पबाणोंकी वर्षा इत्यादि कामवर्द्धक क्रियाएँ, छल, आडम्बर। **काम कला**=मोहन, आकर्षण, उच्चाटन और वशीकरण आदिके उपाय। ऊपर चौ० ४ में देखिये। ब्यापना=असर करना, लगना, प्रभाव डालना, आकर्षित करना। मनोभव=कामदेव। सीम (सीमा)=हद्द, सरहद्द, मर्यादा। यथा—'हैं काके द्वै सीस ईस के जो हिठ जन की सीम चरै'(वि० १३७) चाँपना=दबा लेना, यथा—'तिनकी न काम सकै चापि छाँह। तुलसी जे बसिहं रघुबीर बाँह॥'(गी० २। ४९।६) बड़=सबल, सबसे बडा, समर्थ, श्रेष्ठ।

अर्थ—कामदेव सहायकको देखकर हर्षित हुआ फिर उसने अनेक प्रकारके प्रपंच रचे॥ ६॥ कामके कोई भी करतब मुनिको किंचित् भी न व्यापे। पापी कामदेव अपने ही डरसे डर गया॥ ७॥ श्रीलक्ष्मीपित भगवान् जिसके बड़े रक्षक हैं, उसकी सीमाको कौन दबा सकता है? (कोई भी तो नहीं)॥८॥

टिप्पणी—१ 'देखि सहायः—'इति। (क) इन्द्रकी आज्ञा थी कि 'सहित सहाय जाह मम हेत्'; अब यहाँ आकर बताते हैं कि वे 'सहाय' कौन हैं। पाँच अर्धालियोंमें जिनका वर्णन किया गया यही वे सहायक हैं जिन्हें वह साथ लाया (इनको सहायक इस विचारसे कहा कि वे सब कामोद्दीपन करते हैं)। ऊपर चौ० १-४ देखिये। कामकी सेनाका वर्णन अरण्यकाण्डमें 'सहित बिपिन मध्कर खग मदन कीन्ह बगमेल। ३७।' से लेकर 'एहि कें एक परम बल नारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी॥'(३८।१२) तक है। (ख) 'हरषाना' हर्षित हुआ कि अब कार्य सफल हुआ, देर नहीं, सब ठाट-बाट ठीक बन गया, अब नारद बच नहीं सकते, शीघ्र ही हमारे जालमें फँसते हैं, कामासक्त होना ही चाहते हैं। अथवा सहायकोंकी सन्दरता देखकर प्रसन्न हुआ। (ग) यहाँतक सहायकोंकी कलाका वर्णन हुआ। आगे अब उसने स्वयं अपना अनेक प्रकारका प्रपंच रचा। जैसे कि सुमनशर अर्थात कामबाणका चलाना, इत्यादि। यथा—'सकल कला किर कोटि बिधि हारेउ सेन समेत। चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदय निकेत॥'(१।८६) 'देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माखा॥ सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिस ताकि श्रवन लिंग ताने॥ छाँड़े बिषम बिसिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥' नाना विधिके प्रपंच शृंगाररसके ग्रन्थोंमें लिखे हैं। (घ) 'कीन्हेसि पुनि' का भाव कि एक बार प्रपंच कर चुका है, यथा—'तेहि आश्रमिह मदन जब गएऊ। निज माया बसंत निरमएऊ॥' अब पुन: करने लगा। (अथवा, प्रथम सहायक सेनाको देखकर हर्ष हुआ पर यह देखकर कि सहायकोंकी एक भी कलाने अभीतक कुछ भी असर नहीं किया, उसने फिर स्वयं प्रपंच रचे। वि॰ त्रि॰ का मत है कि वायके झोकेसे अप्सराओंके अंचल आदिका हट जाना इत्यादि प्रकारके प्रपंच किये।)

टिप्पणी—२ 'काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी——' इति। (क) 'सकल असमसर कला प्रबीना' रम्भादि अप्सराओंने अपनी समस्त कलाएँ कीं और फिर कामदेवने स्वयं भी अनेक प्रपंच रचे, फिर भी 'कामकला' न व्यापी, यह कहकर 'प्रपंच' का अर्थ यहाँ कामकला स्पष्ट कर दिया। (ख) 'निज भय डरेड' का भाव कि नारदजीकी ओरसे भय नहीं है। (भाव यह कि मुनिने तो किंचित् भी प्रतिकारात्मक क्रूरदृष्टि उसकी ओर नहीं की, परंतु इसने उनसे द्रोह किया है, इसीसे वह स्वयं भयभीत हो रहा है। यथा—'परद्रोही की होहिं निसंका।' (७। ११२। २) इसीसे 'डरेड' के साथ 'पापी' और 'निज भय' शब्द दिये। पापी सदा अपने पापके कारण डरता ही रहता है। रावण—ऐसा महाप्रतापी भी श्रीसीताहरण करके 'चला उताइल त्रास न थोरी।' (३। २९) तब कामदेवका उरना तो स्वाभाविक ही है कि मैंने उनके देखते—देखते अपराध किया है, कहीं शाप न दे दें; यद्यपि उसका भय निर्मूल साबित हुआ) (ग) 'मनोभव' का भाव कि काम मनसे उत्पन्न होता है और नारदजीका मन सहज ही विमल है, इसीसे कामकी कलाएँ उनको न व्यापीं। (घ) 'पापी' इति। जब कामने शिवजीपर चढ़ाई की और सब लोकोंको व्याकुल कर दिया तब उसको 'पापी' न कहा था और यहाँ 'पापी' विशेषण देते हैं। कारण कि इन्द्रने दुष्टभावसे कामको देविष नारदपर चढ़ाई करनेको भेजा था, यथा—'सुनासीर मन महुँ अति त्रासा। चहत देविरिष मम पुर बासा॥' इसीसे वक्ताओंने इन्द्रको 'शठ', 'श्वान', 'जड़', 'काक' और निर्ल आदि कहकर उसकी निन्दा की और उसके सहायक कामदेवकी भी निन्दा की। दुष्टके संगसे तथा दुष्ट कर्म

करनेसे निन्दा होती है। जब श्रीशिवजीपर इसने चढ़ाई की थी तब उसमें सबका उपकार था और उसमें ब्रह्मा आदि सभीका सम्मत था; इसीसे तब निन्दा न की थी। पुनः, इतना ही नहीं, वरंच भगवान् श्रीरामचन्द्रजीसे भी स्वयं शंकरजीने हामी भर ली थी कि पार्वतीजीको जाकर ब्याह लावेंगे फिर भी अखण्ड समाधि लगा बैठे थे। यथा— 'जाइ बिबाहहु सैलजिह यह मोहि माँगे देहु।' (७६) कह शिव जदिप उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं॥ सिर धिर आयसु करिअ तुम्हारा। परमु धरमु यह नाथ हमारा॥ अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी॥' 'मनु थिर किर तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना॥' (१।८२) 'सिव समाधि बैठे सबु त्यागी।' (८३।३) अतएव वहाँ कामदेवका कार्य भगवत् = इच्छाके अनुकूल था और 'राम रजाइ सीस सब ही के' है; इसीसे ब्रह्मादि देवताओंने लोकहितार्थ वहाँ कामको भेजा था। वहाँपर परोपकार था, यह बात उसने स्वयं स्वीकार की है। यथा— 'परिहत लागि तजै जो देही। संतत संत प्रसंसाह तेही॥' (८४।२) ऐसे उच्च एवं शुद्ध विचारसे वह शंकरजीकी समाधि छुड़ाने गया था। वहाँ प्रशंसाका काम था और यहाँ उसने किंचित् भी न सोचा–विचारा। इन्द्रकी बातोंमें आकर घमण्डमें हर्षसे फूला न समाया, भगवद्धक्तके भजनमें बाधा डालनेको तत्पर हो गया। अतएव यहाँ उसे 'पापी' कहा और वहाँ न कहा। पुनः, वहाँ तो उसने शिवजीको भी उनके परम धर्म 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी' के पालनमें सहायता की। अतः 'पापी' कैसे कह सकते थे?

टिप्पणी—३ 'सीम कि चाँपि सकै कोड—' इति। (क) मनिके मनमें कामका प्रपंच न व्यापा, इससे पाया गया कि उनके मनकी वृत्ति 'सीमा' है। [यहाँ मनको सीमाकी उपमा दी। 'सीमा' का अर्थ है मर्यादा; हद्द, मेड। मनहीमें कामकी जागृति होती है, वहींसे कामकी प्रवृत्ति होती है, वहीं काम अपना बल प्रकट करता है। अतएव मनको वशमें कर लेना ही यहाँ परायी सीमाका दबा लेना कहा गया। जैसे कोई राजा, जमींदार या किसान दूसरेकी जमीन दाब लेते हैं वैसे ही काम दूसरेके मनपर पलमात्रमें दखल—अधिकार जमा लेता है। यथा—'म्निहि मोह मन हाथ पराएँ।' (१।१३४) 'तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि बिज्ञान धाम मन करिह निमिष महँ क्षोभ।'(३।३८) विनयके पद १३७ के 'जीं पै कृपा रघपति कृपाल की बैर और के कहाँ सरै। होड़ न बाँको बार भगत को जौ कोउ कोटि उपाय करै।। —हैं काकें द्वै सीस ईस के जो हठि जनकी सीम चरै। तुलसिदास रघुबीर बाहु बल सदा अभय काह न डरे॥'इस उद्धरणसे इस चौपाईका भाव मिलता-जुलता है। दोनोंहीमें 'सीमा' का दबाना कहा गया है। 'सीम कि चाँपि सकै' में काकोक्तिद्वारा उलटा अर्थ होना कि 'कोई नहीं दबा सकता' 'वक्रोक्ति अलंकार' है।] (ख) 'बड़ रखवार रमापति जासू' इति। ऊपर कह आये हैं कि 'निरखि सैल सरि बिपिन बिभागा। भएउ रमापति पद अनुरागा॥'(१२५।३) अर्थात् नारदजीके मनमें श्रीरमापतिपदमें अनुराग उत्पन्न होना कहा है। इसीसे यहाँ रक्षा करनेमें भी 'रमापति'को 'रखवार' कहा। (ग) रमापतिको रक्षक कहनेका भाव यह है कि जैसे लक्ष्मीपति भगवानु विष्णु रमाजीकी रखवाली (रक्षा) करते हैं, वैसे ही वे दासोंकी भी रक्षा करते हैं। ('कामने भगवान् शंकरकी समाधि तो छुड़ा दी और नारदजीकी समाधि न छुड़ा सका, यह कैसे माना जा सकता है?' इस सम्भावित शंकाका समाधान यह अर्धाली करती है कि यहाँ नारदजीके साथ उनके रक्षक रमापित मौजूद हैं और वहाँ तो शिवजी भगवानुकी आज्ञाका उल्लंघन ही कर बैठे थे, इससे वहाँ भगवानु उनकी रक्षा क्यों करने लगे? समाधि तुडवाना और विवाह कराना तो भगवानुको स्वयं ही मंजुर था)।

नोट—शिवपुराण दूसरी रुद्रसंहिता अ० २में मिलानके श्लोक ये हैं—'न बभूव मुनेश्चेतो विकृतं मुनिसत्तमाः। भ्रष्टो बभूव तद्गर्वोः । ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभावः स्मरस्य हि।' (१६-१७)

दो० सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन<sup>१</sup>। गहेसि जाइ मुनि चरन तब कहि सुठि आरत बैन<sup>२</sup>॥ १२६॥ शब्दार्थ—**हारि** (सं०)=हार, पराजय, पराभव, शिकस्त। शत्रुके सम्मुख असफलता होना '*हारि'* है। *मैन* (मयन)=मदन, कामदेव।

अर्थ—तब सहायकोंसिहत मनमें हार मान अत्यन्त भयभीत हो कामदेवने जाकर अत्यन्त आर्त वचन कहते हुए मुनिके चरण पकड़ लिये॥ १२६॥

टिप्पणी—१ पहले कामदेवका भयभीत होना कहा—'निज भय डरेड मनोभव पापी।' अब सहायकोंका भी सभीत होना कहते हैं। उसने सहायकोंसिहत मुनिका अपराध किया है, इसीसे 'सहायसिहत' भयभीत है! (कामदेवको आदि और अन्त दोनोंमें कहा, क्योंकि प्रारम्भमें इसीने 'निज माया बसंत निरमएऊ' और अन्तमें इसीने 'कीन्हेंसि पुनि प्रपंच बिधि नाना।')

टिप्पणी—२ 'मानि हारि मन मैन' अर्थात् मनसे हार गया, 'किह सुठि आरत बैन' अर्थात् अत्यन्त आर्त वचन बोला, जैसे कि 'त्राहि त्राहि दयाल मुनि नारद' इत्यादि और 'गहेसि जाइ मुनि चरन' अर्थात् हाथोंसे चरण पकड़े। इस प्रकार जनाया कि कामदेव मन, कर्म, वचन तीनोंसे नम्र हो गया है तभी तो वह तीनोंसे मुनिकी शरण हुआ।

टिप्पणी—३ (क) 'मानि हारि'हार यहाँतक मानी कि इन्द्रकी सभामें जाकर उसने अपनी हार कही। यथा— 'मुनि सुसीलता आपनि करनी। सुरपति सभा जाइ सब बरनी॥'(ख) 'गहेसि चरन'। सहायकोंसहित चरण पकड़े। चरण पकड़ना, आर्त वचन बोलना, यह क्षमा-प्रार्थनाकी मुद्रा है। सबका अपराध क्षमा कराना चाहता है, इससे सबको साथ लेकर गया।

भएउ न नारद मन कछु रोषा । किह प्रिय बचन काम परितोषा॥१॥ नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गएउ मदन तब सिहत सहाई॥२॥ मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपित सभाँ जाइ सब बरनी॥३॥ सुनि सबके मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा॥४॥

शब्दार्थ—परितोषा=समाधान सन्तुष्ट प्रसन्न वा खुश किया। सुसीलता=सुन्दर स्वभाव; कोई कैसा ही अपराध करे उसपर रुष्ट न हो उसको क्षमा ही करना 'सुशीलता' है, यथा—'प्रभु तरुतर किप डारपर ते किय आपु समान। तुलसी कहँ न रामसे साहब सील निधान॥' विशेष ७६ (५-६), १०५ (१) में देखिये।

अर्थ—नारदजीके मनमें कुछ भी क्रोध न हुआ। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवको सन्तुष्ट किया॥१॥ तब मुनिके चरणोंमें माथा नवा, उनकी आज्ञा पा, कामदेव सहायकोंसिहित चला गया॥२॥ देवराज इन्द्रकी सभामें जाकर उसने मुनिकी सुशीलता और अपनी करतूत सब वर्णन की॥ ३॥ यह सुनकर सबके मनमें आश्चर्य हुआ, (उन्होंने) मुनिकी बड़ाई करके भगवान्को मस्तक नवाया॥४॥

टिप्पणी—१ 'भएउ न नारद मन कछु रोषा।—'इति। (क) कामको जीते हैं इसीसे मनमें कुछ रोष न हुआ। क्रोधकी उत्पत्ति कामसे है, यथा—'संगात्संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते' (गीता)। जहाँ काम ही नहीं है वहाँ क्रोध कैसे हो सके? इसीसे दोनों जगह 'कछु' शब्द दिया। 'काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी' पूर्व कहा, अतः यहाँ भी 'भएउ न नारद मन कछु रोषा' कहा। काम 'कुछ' न व्यापा, अतः रोष भी 'कुछ' न हुआ। (ख) पुनः भाव कि कामकी उपस्थितिमें, उसकी प्राप्तिमें (अर्थात् जब कामासक्त हो जानेका पूरा सामान प्राप्त था तब भी) काम उत्पन्न न हुआ और क्रोधकी प्राप्तिमें (अर्थात् अपराध करनेपर क्रोध हो जाता है उसके होते हुए) भी क्रोध न हुआ, इसका कारण ऊपर कह आये 'सीम कि चाँपि सकैं—।' अर्थात् भगवान्के रक्षक होनेसे ही न काम हुआ न क्रोध। (ग) 'किहि प्रिय बचन—।' भाव कि प्रियवचन कहे बिना कामदेवको सन्तोष न होता; इसीसे प्रिय वचन कहकर उसे अभय किया। 'परितोष' इस तरह कि तुम्हारा दोष क्या, तुम तो सुरपितकी आज्ञासे आये, स्वामीकी आज्ञा पालन करना धर्म है। (ब्रह्माने इसीलिये तुम्हारी सृष्टि की है, सनातन सृष्टि

तुम्हारे आधारसे चल रही है, तुमने अपना कर्तव्य पालन किया। मैं अप्रसन्न नहीं हूँ। इस तरह उसका सन्तोष किया। वि० त्रि०) प्रिय=जो कामदेवको अच्छे लगे एवं कोमल मीठे। (घ) ॐ जैसे काम मन-वचन-कर्मसे नम्र हुआ, वैसे ही नारदजी मन-कर्म-वचनसे शीतल रहे। 'भएउ न नारद मन कछु रोषा' यह मन है, 'किह प्रिय बचन' यह वचन है और 'काम परितोषा' यह कर्म है। (दिलासा देनेमें सिर वा पीठपर हाथ प्राय: रखते हैं, यह कर्म है।)

टिप्पणी—२ (क) पूर्व कह आये हैं कि 'सहज बिमल मन लागि समाधी' और यहाँ लिखते हैं कि 'कामकला कछु मुनिहि न ब्यापी।' जब कामकला कुछ व्यापी नहीं तब समाधि कैसे छूटी? यदि समाधिका उपराम नहीं हुआ तो परितोष कैसे किया? समाधि छूटनेपर ही तो कामको समझाया? इन सम्भावित शंकाओंका समाधान यह है कि समाधि दो प्रकारकी है, एक सम्प्रज्ञात दूसरी असम्प्रज्ञात। यहाँ सम्प्रज्ञात समाधि है (जिसमें चैतन्य रहकर सब कौतुक देखते हुए भी मन भगवान्के अनुरागमें परिपूर्ण रहता है, ध्येयहीका रूप प्रत्यक्ष रहता है, यथा—'मन तहँ जहँ रघुबर बैदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही॥'(अ० २७५)\* जब कामदेव चरणोंपर आकर गिरा तब परितोष करने लगे। (ख) भगवान्को अभिमान नहीं भाता। देखिये जब कामदेवको अभिमान हुआ कि नारद हमारे सामने क्या हैं तब भगवान्ने उसे हरा दिया और जब नारदको अभिमान हुआ तब नारदको हरा दिया।

टिप्पणी—३ (क) 'नाइ चरन सिरु आयस् पाई।'—जब कामदेव आया था तब उसने मुनिको प्रणाम न किया था—'तेहि आश्रमहि मदन जब गएऊ। निज माया बसंत निरमएऊ॥'(यहाँ प्रणाम करना नहीं लिखा) जब अपराध किया तब (एवं वह 'सब तरहसे समाधि छुडानेका प्रयत्न करके हार गया है, अतएव उनका प्रभाव समझकर भयके मारे, अपराध क्षमा कराने तथा उनके क्रोधसे) बचनेके लिये 'गहेसि जाड मिन चरन' उनके चरण पकडे। और, अब (जब पास जानेपर भी किंचित क्रोध मुनिको न हुआ तब यह समझकर कि त्रैलोक्यमें इनके समान दुसरा नहीं है।) इनको भारी महात्मा जानकर (एवं अपनी कृतज्ञता जनानेके लिये) चलते समय चरणोंमें सिर नवाकर और आज्ञा पाकर चला। (नोट—ाॐयह शिष्टाचार है कि महात्माओं, गुरुजनोंके समीप जाने और वहाँसे विदा होनेपर उनको सादर प्रणाम किया जाता है।) भारी महात्मा समझा (यों भी कह सकते हैं कि कामदेवके हृदयमें मुनिके प्रिय वचनों इत्यादिका प्रभाव यहाँ दिखा रहे हैं। उनका सुशील स्वभाव इसके हृदयमें बिंध गया है) इसीसे मुनिका माहात्म्य (महत्त्व) आगे इन्द्रकी सभामें कहेगा। काम-क्रोध-लोभको जीतनेवाला ईश्वरके समान है, यथा—'नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा।। लोभ पास जेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रघराया॥'(४। २१ सुग्रीवोक्ति) अतः इनको ईश्वर-समान समझा। (ख) 'गएउ मदन तब सहित सहाई' इति। इन्द्रलोकसे 'सहायसहित' चला था, अत: 'सिहत सहाई'जाना भी कहा। 🖾 आदिसे अन्ततक सब कार्य 'सहायसहित' किये हैं। (१) इन्द्रलोकसे साथ चला—'**सहित सहाय जाह मम हेतृ। चलेउ हरिष हिय जलचरकेतृ॥**'; (२) 'सहायसहित' विघ्न किया—'**देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्हेसि पृनि प्रपंच बिधि नाना॥**'(३) 'सहायसहित' मनिके चरण पकडे—'सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन। गहेसि जाड मनि चरन कहि ।।' और (४) सहायकोंसहित इन्द्रलोकको गया। इस कथनका तात्पर्य यह है कि कामदेवकी स्वामिभक्ति दिखाना है। स्वामिभक्त है इसीसे स्वामीकी आज्ञाका स्वरूप प्रत्येक जगह दिखायी दे रहा है। आज्ञा थी कि '*सहित सहाय जाह*' अत: सब काम 'सहित सहाय' किये। 'सहित सहाय जाहु 'उपक्रम है और 'गएउ सहित सहाई 'उपसंहार है। [नोट— कामको तो शिवजी भस्म कर चुके थे, वह अनंग है, तब यहाँ उसका जाना, चरण पकड़ना इत्यादि कैसे कहा गया ? इसका उत्तर 'कल्पभेद हिर चिरित सुहाये' जान पड़ता है]

<sup>\*</sup> असम्प्रज्ञात समाधि वह है जिसमें प्राणवायुको ब्रह्माण्डमें चढ़ा लेते हैं। इस समाधिमें शरीर जड़वत् हो जाता है। केवल बाहरी विषयोंकी कौन कहे, इसमें ज्ञाता–ज्ञेयकी भी भावना लुप्त हो जाती है। इसीको 'जड़ समाधि' भी कहते हैं। 'जिति पवन मन गो निरस किर मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं।' (४। १०) में जो कहा है यह भी इसका उदाहरण है।

टिप्पणी—४ 'मुनि सुसीलता आपनि करनी। 'इति। (क) 'किह प्रिय बचन काम पिरतोषा' यह सुशीलता कही। अपराध करनेपर भी क्रोध न करना 'शील' है और उसपर भी प्रसन्न होकर प्रिय वचन कहकर अपराधीका पिरतोष करना 'सुशीलता' है। (ख) (वसन्तका निर्माण करना तथा) 'कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना' इत्यादि 'अपनी करनी' कही। (ग) 'सुरपित सभा जाइ सब बरनी' अर्थात् सभाके बीचमें जहाँ सब देवता बैठे थे वहाँ जाकर सबके सामने कहा। 'सब बरनी' अर्थात् अपनी हार, चरणोंपर गिरना इत्यादि भी सब कहा, किंचित् संकोच कहनेमें न किया। निस्संकोच सब कह दिया क्योंकि देवता यथार्थ भाषण करते हैं (सत्यभाषी होते हैं, अतएव सब सत्य-सत्य कह दिया)। (घ) अपनी करनी तो प्रथम है तब मुनिकी सुशीलता पर यहाँ कही पहले मुनिकी सुशीलता तब अपनी करनी? कारण कि कामदेव मुनिकी सुशीलतासे सन्तुष्ट हुआ है। (नोट—कामदेवके हृदयपर सुशीलस्वभावका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इसीसे आते ही उसने प्रथम सुशीलता ही कही। प्रभावसे ऐसा विस्मित हो गया है कि अपनी न्यूनता भी कह डाली, उसे भी न छिपा सका।)

टिप्पणी—५ 'सुनि सबके मन अचरजु आवां ' इति। (क) काम-क्रोधको जीतना आश्चर्य है, इसीसे 'अचरज आवा' कि जो 'काम कुसुम धनु सायक लीन्हें। सकल भुवन अपने बस कीन्हें॥' सो भी मुनिका कुछ न कर सका। (ख) 'मुनिहि प्रसंसि।' प्रशंसा कि तीनों लोकोंमें जो कोई नहीं कर सका, वह नारदने किया अर्थात् इन्होंने त्रैलोक्यको जीत लिया, यथा—'कान्ताकटाक्षविशिखा न खिदिन्त यस्य चित्तं न निर्दहित कोपकृशानुतापः। कर्षनि भूरि विषयाश्च न लोकपाशैलोंकत्रयं जयित कृत्स्निमदं स धीरः॥' इति भर्तृहरिनीतिशतके। (१०८) (अर्थात् वह धीर पुरुष तीनों लोकोंको जीतता है जिसके हृदयको स्त्रियोंके कटाक्षरूपी बाण नहीं छेदते, जिसके चित्तको कोपरूपी अग्निकी आँच नहीं जलाती और न नाना प्रकारके विषय ही लोभके फन्देमें फँसाकर खींचते हैं।) क्यों न हो, ये भगवान्के बड़े ही प्रिय भक्त हैं इत्यादि।—[रुद्रसंहिता २। २ में केवल इन्द्रका विस्मित होना और प्रशंसा करना कहा है। यथा—'विस्मितोऽभूत्सुराधीशः प्रशशंसाथ नारदम्।' (२४)] (ग) 'हिरिहि सिरु नावा' प्रणाम करनेमें भाव कि यह सब आपकी कृपासे हुआ—'यह गुन साधन ते निहं होई। तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई॥' धन्य हैं भक्तवत्सल भगवान्! और धन्य हैं उनके ऐसे प्रिय भक्त!

#### नारदमुनि और शिवजी दोनोंके प्रसंगोंका मिलान।

श्रीशिवजी

'सुरन्ह कही निज बिपित सब'। 'पठवहु काम जाइ शिव पाहीं'। 'अस किह चलेउ सबिंह सिर नाई'। 'अस्तुति सुरन्ह कीन्ह अति हेतू'। प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नव तरुराजि बिराजा। सीतल सुगंध सुमंद मारुत। मदन अनल सखा सही। देखि रसाल बिटप बर साखा। रुद्रिह देखि मदन भय माना। सकल कला किर कोटि बिधि हारेउ सेन समेत। श्रीनारद मुनि

१-सुनासीर मन महँ अति त्रासा।

२-सहित सहाय जाहु मम हेतु।

३-चलेउ हरिष हिय जलचरकेतू।

४-कामहि बोलि कीन्ह सनमाना।

५-निज माया बसंत निरमयऊ।

६-कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा।

७-चली सुहाविन त्रिबिध बयारी।

८-काम कृसानु बढ़ावनिहारी।

९-देखि सहाय मदन हरषाना।

१०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन।

११-काम कला कछु मुनिहि न ब्यापी।

तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं॥५॥ मार चरित संकरिह सुनाए। अति प्रिय जानि महेस सिखाए॥६॥ शब्दार्थ—गवने=गये। अहमिति=अहं इति। 'मैं' (अर्थात् मैंने कामको जीत लिया, मेरे समान दूसरा नहीं, इत्यादि) ऐसा (अभिमान, अहंकार)।=अहंकार।

अर्थ—(जब कामदेव सहायकोंसहित चला गया) तब नारदजी शिवजीके पास गये। कामको जीता है 'मैं' ने ऐसा (अहंकार) उनके मनमें है॥ ५॥ उन्होंने श्रीशंकरजीको 'मार'-चरित सुनाये। अपने परम प्रिय जानकर महादेवजीने उन्हें शिक्षा दी॥६॥

टिप्पणी—१ 'तब नारद गवने सिव पाहीं। " इति। (क) कामदेवने इन्द्रकी सभामें कहा ही है। इन्द्रादि देवता सब नारदकी प्रशंसा कर रहे हैं। अतएव देवताओंके यहाँ विदित हो चुका, वहाँ जाकर कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं रह गया। ब्रह्मा-विष्ण-महेशको विदित नहीं है, उनसे प्रकट करना चाहते हैं। प्रथम शिवजीके पास गये; क्योंकि शिव 'अहंकार' का स्वरूप वा अहंकार ही हैं—'अहंकार सिव'(लं०); और नारदको अहंकार है। अतः अहंकार पहले इनको अपने स्वरूपके पास ले गया। [अहंकार नारद-जैसे देवर्षिको शिवजीके पास इसलिये लिये जा रहा है कि मानो शिवजीको एक-दूसरे कामारि प्रतिद्वन्द्वीका दर्शन करा दे। (लमगोडाजी)] (ख) 'जिता काम अहमिति मन माहीं 'अर्थात कामको जीतनेका अहंकार है: इसीसे कामको जीतनेका समाचार कहने गये। 🖙 १ अहंकार है। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष है कि कहाँ तो रमापित पदानुरागमें मग्न बैठे थे और कहाँ अब सहसा उठकर चल दिये। बैठे न रहा गया तो औरोंको जनाने चले। पुन:, पहुँचनेपर प्रणामादि कुछ नहीं किये, क्योंकि अब अपनेको उनसे भी अधिक समझते हैं—'कामको जीता है।' शत्रुको मरण स्वीकार होता है, प्रणत होना नहीं। काम तपस्वी लोगोंका शत्र है, सो वह हार भी गया और मेरे सामने प्रणत भी हुआ। शिवजीने कामको भस्म कर दिया पर उसे प्रणत न कर सके। मेरा प्रभाव उनसे अधिक हो गया। (ग) अभीतक कामको जीतनेवाले केवल शंकरजी थे: अहंकारके कारण उनके ही पास प्रथम गये—यह जताने कि कुछ आपने ही नहीं जीता है, हमने भी जीता है। आपको तो क्रोध भी हुआ था, आपकी समाधि भी छूटी थी, हमें ये कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुए। इत्यादि।\* (घ) 'गवने' (=गये) कहकर मृनिके मनमें अपनी जय प्रकट करनेकी अत्यन्त उत्सुकता दिखायी। चले न कहा, पहुँचना कहा। इस तरह अहंकारका प्रभाव चालपर भी संकेतरूपमें दिखा दिया गया है। जिसका आनन्द सिनेमा (Cinema) देखनेवाले ले सकते हैं।] 📭 नारदजीके द्वारा यह उपदेश भगवान दे रहे हैं कि हमारी रक्षासे काम-क्रोधादि जीते जाते हैं और बिना हमारी रक्षाके काम-क्रोधके वशीभूत होना होता है।

टिप्पणी—२ 'मारचिरत संकरिह सुनाए। ' 'इति। (क) महादेवजी कुशल न पूछने पाये (न और कोई शिष्टाचार हुआ) दृष्टि पड़ते ही कामचिरत कहने लगे। जाते ही कामचिरत न कहने लगे होते तो महादेवजी कुशल पूछते, बैठाते (जैसा क्षीरसागरमें जानेपर भगवान्ने किया है, यथा— 'हरिष मिलेड उठि कृपा निकेता। बैठे आसन रिषिहि समेता। बोले बिहँसि चराचर राया। बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया। 'पुनः यथा— 'करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाई।। स्वागत पूछि निकट बैठारे। लिछमन सादर चरन पखारे॥' (३। ४१) (ख) 'संकरिह सुनाए', यहाँ शंकर अर्थात् कल्याणकर्ताको सुनाना कहा। इसीसे शंकरजी इनके कल्याणकी बातें इनसे कहते हैं। (ग) 'अति प्रिय जानि महेस सिखाए' इति। सिखाया जिसमें इनकी दुर्दशा न हो। अति प्रियमें दोष देखे तो उसे उपदेश देना उचित है, यथा—'कुपथ निवारि सुपंथ चलावा।'('अति प्रिय' होनेके ये कारण हैं कि

<sup>\*</sup> १—अहंकार यह भी हो सकता है कि श्रीशिवजी 'मोहिनी' स्वरूप देख कामको न रोक सके थे, ब्रह्मा, विष्णु भी कामजित् नहीं कहे जा सकते, त्रिलोकमें हमारे समान कोई नहीं।' ब्रह्मा सरस्वतीके पीछे दौड़े थे, विष्णु लक्ष्मीको छोड़ नहीं सकते। क्रोध अवश्य जीता है। 'अहमिति मन माहीं' शब्दोंसे मुख्य भाव यही जान पड़ता है। इन वचनोंमें व्यंजनामृलक गृढ़ व्यंग्य है। प० प० प्र० इससे सहमत हैं।

२—पंजाबीजी लिखते हैं कि 'किसीको अपूर्व वस्तु मिले तो उचित है कि वह उसे अपने मित्रको दिखावे। अथवा, जो विद्या किसीके पास होती है वह उस विद्याके आचार्यके पास जाकर अपने गुणोंको प्रकट करता है। श्रीशिवजी कामके जीतनेमें मुख्य हैं। अत: उनके पास प्रथम गये।'

आप परम भागवतोंमेंसे एक हैं। शंकरजीको भगवद्धक्त अति प्रिय हैं, उसपर भी ये तो नाम-जापक हैं, इससे इनके अतिप्रिय होनेमें क्या सन्देह हो सकता है?—'नारद जानेउ नाम प्रतापू। जग प्रिय हिर हिर हिर प्रिय आपू॥'

ाक्षित्रोट—१ गोस्वामीजीका काव्यकौशल, उनके शब्दोंकी आयोजना देखिये। कामदेवके अनेक नामोंमेंसे यहाँ 'मार' को ही चुनकर रखा है। क्यों न हो! नारदजी सदा राम चिरत गाया और सुनाया करते थे, यथा— 'बार बार नारद मुनि आविहें। चिरत पुनीत 'राम' के गाविहें। सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानिहें। पुनि पुनि तात करहु गुनगानिहें॥ सनकादिक नारदिहें सराहिहें॥ ं '(७।४२) पुनश्च 'यह बिचारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत राम चिरत मृदु बानी। प्रेम सिहत बहु भाँति बखानी॥'(३।४१) इत्यादि। शंकरजी भी 'राम' चिरतके रिसक हैं; अगस्त्यजीके पास इसी सत्संगके लिये जाया करते हैं —'रामकथा मुनिबर्ज बखानी। सुनी महेस परम सुख मानी॥'भुशुण्डिके यहाँ मराल तन धरकर सुनी, इत्यादि। सो उनको आज नारदमुनि 'राम' चिरत न सुनाकर 'मार' चिरत सुनाते हैं। अहंकारने बुद्धि ऐसी पलट दी कि 'राम' का ठीक उलटा 'मार' आज उनके मुखसे गाया जा रहा है।

नोट—२ क्षित्रियु० रु० सं० २।२ में मिलानके श्लोक ये हैं—'कामाज्जयं निजं मत्वा गर्वितोऽभू-मुनीश्वरः ।—तथा संमोहितोऽतीव नारदो मुनिसत्तमः। कैलासं प्रययौ शीघ्रं स्ववृत्तं गिदतुं मदी॥ रुद्रंनत्वाब्रवीत्सर्वं स्ववृत्तं गर्ववान् मुनिः। मत्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुं च स्मरञ्जयम्॥ तच्छुत्वा शङ्करः प्राह नारदं भक्तवत्सलः ।—'(२७, २९—३१) इसमेंके 'कामाज्जयम्', 'निजं मत्वा गर्वितः', 'कैलासं प्रययौ शीघ्रम्', 'अब्रवीत्सर्वम्।' 'शंकरः प्राह नारदं भक्तवत्सलः', ये अंश मानसमें क्रमशः 'जिता काम', 'अहमिति मन माहीं', 'तब नारद गवने सिव पाहीं', 'सुनाये', और 'अतिप्रिय जानि महेस सिखाए' हैं। पर मानसका 'मारचिरत' शिवपुराणके 'सर्वं स्ववृत्तं गर्ववान्' आदिसे कहीं अधिक उत्कृष्ट और भावगर्भित है। 'अतिप्रिय जानि महेस सिखाए' की जोड़में शि० पु० में शिवजीके वचन हैं 'शास्म्यहं त्वां विशेषेण मम प्रियतमो भवान्। विष्णुभक्तो यतस्त्वं हि तद्भक्तोऽतीव मेऽनुगः॥' (३४) अति प्रियमें यह भी भाव आ गया कि विष्णुभक्त होनेसे तुम मुझे अति प्रिय हो।

बार बार बिनवौं मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोही॥७॥ तिमि जिन हरिहि सुनावहु \*कबहूँ। चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहूँ॥८॥ दो०— संभु दीन्ह उपदेस हित निहं नारदिह सोहान।

शब्दार्थ—**प्रसंग**=विषयका लगाव या सम्बन्ध, वार्ता; बात; प्रकरण। **दुराना**=छिपाना; गुप्त रखना; सुनी-अनसुनी कर जाना; टाल जाना।

भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान॥१२७॥

अर्थ—हे मुनि! मैं आपसे बारम्बार विनती करता हूँ कि जैसे आपने यह कथा मुझसे सुनायी है॥७॥ वैसे भगवान्को कदापि न सुनाइयेगा। (किन्तु उसका) प्रसंग चले भी तब भी छिपाइयेगा (प्रकट न कीजियेगा)॥८॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) शंकरजीने तो हितोपदेश किया अर्थात् उनके हितकी शिक्षा दी, पर वह नारदजीको अच्छी न लगी। हे भरद्वाज! हरिकी इच्छा बलवती है, उसका तमाशा सुनो॥१२७॥

नोट—१ रुद्रसंहिता २।२ में मिलानके श्लोक ये हैं—'वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः॥ पृच्छमानोऽपि न ब्रूयाः स्ववृत्तं मे यदुक्तवान्। गोप्यं गोप्यं सर्वथा हि नैव वाच्यं कदाचन॥ शास्म्यहं त्वां विशेषेण मम प्रियतमो भवान्। विष्णुभक्तो यतस्त्वं हि तद्धक्तोऽतीव मेऽनुगः॥ नारदो न हितं मेने शिव मायाविमोहितः॥'(३२—३५) अर्थात् (श्रीशिवजी कहते हैं—हे नारदजी!) जैसा यह समाचार आपने मुझसे कहा इस प्रकार अब कहीं भी

<sup>\*</sup> सुनायहु—१७२१, को० रा०। सुनाएहु-छ०। सुनावहु—१६६१, १७०४, १७६२।

न किहयेगा। विष्णुभगवान्के आगे तो पूछनेपर भी बिलकुल ही न किहयेगा, इसको गुप्त ही रखना, कभी भी न कहना। आप मुझको अत्यन्त प्रिय हैं इसिलिये विशेषरूपसे आपको शिक्षण दे रहा हूँ, क्योंकि आप विष्णुभक्त हैं, जो उनका भक्त होता है वह विशेषरूपसे मेरे सम्मितिके अनुसार चलता है। परंतु भगवान्की मायासे मोहित होनेसे शिवजीका यह उपदेश नारदजीको अच्छा नहीं लगा (३२—३५) ये सभी प्रायः उपर्युक्त चौपाई और दोहेमें आ जाते हैं।

टिप्पणी—१ 'बार बार बिनवौं मुनि तोही।—'इति। (क) बड़े लोग प्रार्थना करके उपदेश देते हैं, यथा— 'बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनहु मान तिज मोर सिखावन॥'(५।२२) (श्रीहनुमान्जी) (१); 'तात चरन गिह माँगउँ राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहँ अहित न होइ तुम्हार॥'(५।४०) (विभीषण) (२); 'औरौ एक गुपुत मत सबिह कहउँ कर जोरि। संकर भजन बिना नर भगित न पावै मोरि॥' (७।४५) (श्रीरामचन्द्र) (३); तथा यहाँ 'बार बार बिनवौं'(४)। (नोट—यद्यपि शिवजी बड़े हैं तो भी विनय करते हैं; क्योंकि यह बड़ोंका स्वभाव है कि वे छोटोंके कल्याणार्थ अपनी मान-मर्यादा छोड़ विनय करके उनको समझाते हैं जिसमें वह उसे मान ले, धारण कर ले। (ख) 'बार-बार' विनय करते हैं क्योंकि यह कथा भगवान्से अत्यन्त गुप्त रखनेयोग्य है। (ग) 'तोही' भाषा में यह प्रेम और प्यारसूचक बोली है।)

टिप्पणी—२ 'तिमि जिन हरिहि सुनावहु कबहूँ 'इति। तात्पर्य कि हमें सुनानेसे कुछ चिन्ता वा हर्ज नहीं है, पर हरिको सुनानेसे तुम्हें दु:ख होगा। शिवजी जानते हैं कि भगवान् जनका अभिमान नहीं रखते (अर्थात् नहीं रहने देते)। यथा—'होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवै चह कृपानिधाना॥'(७।६२) (ख) 'चलेहु प्रसंग अर्थात् हमसे बिना प्रसंग चले ही यह कथा तुमने प्रकट की पर वहाँ भगवान् अवश्य प्रसंग चलायेंगे तब भी इसे गुप्त रखना, उनसे कदापि इसकी चर्चा न चलाना।

वि॰ त्रि॰ 'जिमि तिमि' का भाव कि सत्य कथा सुनानेमें कोई रोक नहीं, परंतु सुनानेका ढंग ठीक नहीं है, इससे अभिमान टपकता है। अत: सिखाते हैं कि इस ढंगसे यह कथा हरिको कभी न सुनाना।

टिप्पणी—३ (क) 'संभु दीन्ह उपदेस हित निहं नारदिह सोहान' इति। हित उपदेश है, तो भी उनको न अच्छा लगा, यह क्यों? इसिलये कि नारदिजा यह समझे कि हमारी बड़ाई इनको नहीं सुहायी, इनके हृदयमें मत्सर है। ये नहीं चाहते कि दूसरा कोई कामविजयी प्रसिद्ध हो, ये हमारा उत्कर्ष नहीं सह सकते। (ख) 'भरद्वाज कौतुक सुनहु ''इति। यहाँ याज्ञवल्क्यजीकी उक्ति कही गयी, क्योंकि 'तब नारद गवने सिव पाहीं' से लेकर 'संभु बचन मुनि मन निहं भाए' तक शिवजीकी उक्ति नहीं कहते बनती। शम्भुके वचन नारदिको प्रिय न लगे, इसका कारण याज्ञवल्क्यजी 'हिर इच्छा' बताते हैं। अर्थात् शिवजीने हिर-इच्छा के प्रतिकूल उपदेश दिया, इसीसे उनको अच्छा न लगा। हिर-इच्छा परम बलवती है, यदि हिर-इच्छा होती तो वचन सुहाते। (ग) 'बलवान'—शिवजीका भी उपदेश न लगने पाया इससे 'बलवान' कहा। बलवान् कहकर जनाया कि सबके ऊपर है। 'हिर इच्छा' का प्रमाण, यथा—'मृषा होउ मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला॥' (१३८।३) पुन: भाव कि जब भक्तका कहा न माना तब हिर-इच्छा हुई कि अब इनकी दुर्दशा करनी चाहिये।

ध्ङ नोट—२ हितकी बात बुरी लगे तो जानना चाहिये कि उसे विधाता वाम हैं, यथा—'*हित पर बड़े बिरोध* जब अनहित पर अनुराग। राम बिमुख बिधि बाम गित सगुन अधाय अभाग॥'

नोट—३ शंकरजीकी नम्रता और कल्याणकारक उपदेश विचारणीय हैं। परन्तु नारदजीमें अहंकारके कारण 'अपने मुख आपनि करनी' वाली प्रशंसाका दोष भी उत्पन्न हो चुका था। वे भला क्यों मानते? वे 'घमण्ड' और 'बक्की हास्य चरित्र' बन चुके थे। (श्रीलमगोड़ाजी)

नोट—४ इस प्रसंगके आदिमें ही शिवजीने 'हिर इच्छा' का बीज बो दिया था। वहाँ जो कहा था कि 'जेहि जस रघुपित करिहं जब सो तस तेहि छन होइ।'(१२४) उसीको यहाँ चिरतार्थ कर दिखाया है—'हिर इच्छा

बलवाना' और 'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। ""' प्रथम तो अपनी कृपासे भगवान्ने नारदजीको ज्ञानियोंकी सीमा (ज्ञानिशिरोमणि) बनाया और अब उन्हें मूर्खी-(कामियों-क्रोधियों-) की सीमा बनावेंगे। (मा० पी० प्र० सं०)

'हरि इच्छा' से यहाँ 'हरि इच्छारूपी भावी' अभिप्रेत है। इसीको आगे चौपाईमें 'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई' कहा है। यह 'हरि इच्छारूपी भावी' अमिट है, यथा—'हरि इच्छा भावी बलवाना।' (१। ५६। ६) इसीको आगे 'करैं अन्यथा अस निंह कोई' कहा है। 'कौतुक' शब्दसे वक्ता स्पष्ट करते हैं कि भगवान् कुछ लीला करना चाहते हैं; यह 'कौतुक' (लीलाकी इच्छा) ही हरि-इच्छा है। 'कौतुक' शब्दसे हास्यका स्पष्ट संकेत है और 'हरि-इच्छा' शब्दसे प्रकट है कि 'हास्यरस किसी नैतिक उद्देश्यसे ही प्रयुक्त किया जा रहा है जिसमें इच्छा सिम्मिलत है।' 'हरि इच्छा भावी' और कर्मानुसार प्रारब्ध भोगवाली भावीका भेद (१। ५६। ६) में लिखा जा चुका है।

नोट—५ जी० पी० श्रीवास्तवजीने ठीक कहा है कि यद्यपि बहुत-से और सूत्र हास्य कलाकारोंने ढूँढ़ निकाले हैं फिर भी अरस्तू (Aristotle) के समयसे अबतक पतन (Degradation) ही हास्यका मुख्य कारण माना जाता है। यहाँ नारदजीका पतन अहंकारके कारण है। लमगोड़ाजी अपनी पुस्तकके पृष्ठ २६ पर लिखते हैं कि श्रीवास्तवजीका यह कथन भी सत्य है कि हास्यरसका कुशल कलाकार हास्यको ठीक उस होशियार डॉक्टरकी तरह प्रयुक्त करता है जो दोषको तनिक उभारकर उसे ओषि तथा किसी प्रयोगद्वारा बाहर निकाल देता है। इसीसे हास्यरस नैतिक सुधारका सहायक माना गया है। हाँ, तुलसीदासजीका कमाल यह है कि महाकाव्यकलामें भी इसका सुन्दर प्रयोग कर दिया, नहीं तो मानो संसारमें यह धारणा–सी हो रही थी कि बिना लम्बा मुँह बनाये महाकाव्य लिखा ही नहीं जा सकता। इसीसे मिल्टन इत्यादिकी कला रूखी–सूखी हैं।

गान्धीजीने ठीक कहा है कि ईश्वरीय शक्तियाँ हमारे द्वारा कला उसी समय आरम्भ करती हैं जब हम अपने वैयक्तिक अहंकारको शून्य-गणनामें पहुँचा दें। सच है यह अहंकार ही है जो वैयक्तिक दोषोंको भुलाये रहता है।—नारदने जो तिनक कामपर विजय पायी तो अहंकार आ धमका। नारदने पहले इन्द्र-सभामें अपनी विजयका वर्णन किया। (कामदेवद्वारा) वहाँ जो तारीफ हुई तो अहंकार और भड़क उठा। अब सीधे 'कामारि' महादेवजीके पास पहुँचे—'जिता काम अहमिति मन माहीं।'(श्रीलमगोड़ाजी)

नोट ६ 🖙 —काम, क्रोध, लोभ और अहंकार इत्यादि भाई हैं। एक हार जाता है तो दूसरा लड़नेको पहुँचता है, इत्यादि। कामका पराजय हुआ तो अहंकारने आ दबाया। अब इनकी भली प्रकार दुर्दशा करायेगा।

राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। करै अन्यथा अस निहं कोई॥१॥ संभु बचन मुनि मन निहं भाए। तब बिरंचि के लोक सिधाए॥२॥ एक बार करतल बर बीना। गावत हिरगुन गान प्रबीना॥३॥ छीरसिंधु गवने मुनिनाथा। जहँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा॥४॥

शब्दार्थ—अन्यथा=विरुद्ध, जैसा है उसका उलटा, और-का-और, विपरीत। श्रीनिवास=लक्ष्मीजीमें रमण करनेवाले, श्रीके स्थान, जिनमें श्रीका निवास है, श्रीयुक्त, लक्ष्मीपित। बैजनाथजी इसका अर्थ 'लक्ष्मीजीका धाम (पितापक्षमें) क्षीरसागरमें' ऐसा करते हैं। 'बर बीना'—'वीणावादनतत्त्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः। तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्गं नियच्छित॥' (याज्ञवल्क्य) यह प्राचीनकालका एक प्रसिद्ध बाजा है जिसका प्रचार अबतक भारतके पुराने ढंगके गवैयोंमें है। इसमें बीचमें एक लम्बा पोला दण्ड होता है, जिसके दोनों सिरोंपर दो बड़े-बड़े तूँबे लगे होते हैं और एक तूँबेसे दूसरे तूँबेतक बीचके दण्ड परसे होते हुए लोहेके तीन और पीतलके चार तार लगे रहते हैं। लोहेके तार पक्के और पीतलके कच्चे कहलाते हैं। इन सातों तारोंको कसने या ढीला करनेके लिये सात खूँटियाँ रहती हैं। इन्हीं तारोंको झनकार कर स्वर उत्पन्न किये जाते हैं। भिन्न-भिन्न देवताओं आदिके हाथमें रहनेवाली वीणाओंके नाम अलग-अलग हैं। जैसे, महादेवके हाथकी वीणा लम्बी, सरस्वतीके हाथकी

कच्छपी, नारदके हाथकी महती इत्यादि।—(श॰ सा॰) श्रुतिमाथ=समस्त श्रुतियोंके मस्तक, पुरुषसूक्त। शिरोभाग अर्थात् जिसको श्रुतियोंने मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना है। यथा—'वेदानां प्रबला मन्त्रास्तस्मादध्यात्मवादिनः। तस्माच्य पौरुषं सुक्तं न तस्माद्विद्यते परम्॥'(१)

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं वही होगा। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके (वा, उनकी इच्छाको व्यर्थ कर सके)॥ १॥ श्रीशिवजीके वचन मुनिके मनको न अच्छे लगे तब वे ब्रह्मलोकको चल दिये॥ २॥ एक बार हाथमें श्रेष्ठ वीणा लिये हुए गानविद्यामें निपुण मुनिनाथ नारदजी हिरगुण गाते हुए क्षीरसागरको गये, जहाँ वेदोंके मुख्य प्रतिपाद्य पूज्य श्रीनिवास भगवान रहते हैं॥ ३-४॥

टिप्पणी—१ (क) 'राम कीन्ह चाहिंहं सोड़ होई। अर्थात् श्रीरामजी कौतुक (लीला) करना चाहते हैं, शिवजी उनकी इस इच्छाको (नारदको उपदेश देकर) अन्यथा करना चाहते थे सो न कर सके, भगवान्की इच्छा ही हुई। कि 'हारे इच्छा बलवान' की इन दोनों चरणोंमें व्याख्या की है। 'राम कीन्ह चाहिंहं सोड़ होई' यह हिरिकी इच्छा कही और 'करें अन्यथा अस निंहं कोई' यह हिरि-इच्छाका बल कहा; यथा— 'हारे इच्छा भावी बलवाना। हृदय बिचारत संभु सुजाना॥'(१। ५६। ६) (ख) 'संभु बचन मुनि मन निंहं भाए 'इति। हरि-इच्छा बलवान् है इसीसे वचन न भाये। अतएव वहाँसे चल दिये। यह भी न पूछा कि आप मुझे चरचा करनेसे क्यों रोकते हैं? 'तब बिरंचिके लोक सिधाए' से जनाया कि बैठे नहीं, यदि शिवजी प्रशंसा करते तो बैठते। (ग) 'संभु दीन्ह उपदेस हित निंहं नारदिहं सोहान' पर प्रसंग छोड़ा था, बीचमें वचन प्रिय न लगनेका कारण कहने लगे। अब पुनः वहींसे कहते हैं—'संभु बचन—।'(घ) 'तब बिरंचि के लोक सिधाए' इति। शिवजीसे कहकर अब ब्रह्माको अपना विजय विदित करनेको चले। [अथवा, ब्रह्मालोकमें रहते ही हैं, अतएव बात अच्छी न लगी तो अपने घर चल दिये। ब्रह्माजीको सुनाना न कहा, क्योंकि पितासे (कामचरित) कहना उचित न समझा, अयोग्य समझा। (मा० पी० प्र० सं०)] 'बिरंचि के लोक' कहनेका भाव कि ब्रह्मालोकमें सबसे कहा, ब्रह्माजीसे यह बात स्वयं न कह सकते थे क्योंकि वे पिता हैं, लोकमें सबको मालूम हो जानेसे उनके द्वारा वहाँ भी खबर पहुँच जायगी। यह उपाय रचकर अब क्षीरशायी भगवान्पर अपना पुरुषार्थ प्रकट करने जायँगे।

टिप्पणी—२ 'एक बार करतल बर बीना।" 'इति। (क) 'एक बार' से जनाया कि कुछ दिनों बाद, कुछ काल बीतनेपर गये, तुरत नहीं गये। ब्रह्मलोक नारदका घर है, अतः कुछ दिन घर रह गये। (ख) 'बर बीना' का भाव कि आप गानमें तथा वीणा बजानेमें प्रवीण हैं। क्ष्ण 'गावत हरि गुनगान प्रबीना' अर्थात् हिरगुण ही गाते हैं अन्यथा (इसके अतिरिक्त और) कुछ नहीं गाते, यथा— 'यह बिचारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। गावत रामचरितः ।' (३। ४१) 'गगनोपरि हरिगुनगन गाए। रुचिर बीर रस प्रभु मन भाए॥' (६। ७०) 'तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। गावन लागे राम कल कीरित सदा नबीन॥' (७। ५०) तथा यहाँ 'गावत हरिगुनः।' (ग) जब शिवजीके यहाँ गये तब वीणा बजाना, हरिगुण गाना नहीं कहा और जब भगवान्के यहाँ चले तब गाते–बजाते चले, क्योंकि ये अपने इष्ट हैं, इष्टके मिलनेमें प्रेम है। (वा, ब्रह्मलोकमें कुछ दिन रह जानेसे अहंकार कुछ शान्त हो गया है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि इस समय जगत्में कोई ऐसा गायक नहीं है जो वीणापर गान कर सके। तानपूरापर ही गानेवाले कम हैं पर नारद गानमें ऐसे प्रवीण हैं कि वीणापर गान करते हैं।)

टिप्पणी—३ 'छीर सिंधु गवने मुनि नाथा। दिता 'छीर सिंधु गवने' का भाव कि जय-विजय और जलन्धर इन दो कल्पोंमें वैकुण्ठवासी विष्णुका अवतार कहा, अब नारायणके अवतारकी कथा कहते हैं। [या यों कहें कि जय-विजय, रावण-कुम्भकर्णवाले कल्पमें जय-विजयको शाप श्रीरामावतारका हेतु था, जलन्धरवाले कल्पमें वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णुको वृन्दाका शाप श्रीरामावतारका हेतु था और नारद-मोहवाले कल्पमें क्षीरसागरशायी भगवान् नारायणको शाप अवतारका हेतु होना था। जहाँ जिसके हेतुसे अवतार होता है, वहाँ उसकी

कथा कही जाती है। इसीसे यहाँ नारदजीका क्षीरसागरमें श्रीमन्नारायणके पास जाना कहा गया। (यह भाव उनके मतानुसार होगा जो भगवान विष्णु और श्रीमन्नारायणका 'रामावतार' लेना नहीं मानते)]

(ख) भगवान्के पास चले इसीसे 'मुनिनाथ' विशेषण दिया। क्योंकि जो भगवान्के पास पहुँचे (उनको प्राप्त हो) वही सबसे बड़ा है। (ग)'जहँ बस श्रीनिवास' इति। श्रीनिवास=जिनमें लक्ष्मीजीका निवास है। तात्पर्य कि लक्ष्मीसिहत जहाँ भगवान् निवास करते हैं। इसी अभिप्रायसे 'श्रीनिवास' कहा। (घ) 'श्रुतिमाथा' अर्थात् सब श्रुतियाँ जिनका कथन करती हैं। तात्पर्य कि जो सब वेदोंके तत्त्व हैं जिनको वेद निर्गुण-सगुण वर्णन करते हैं, वही चतुर्भुज स्वरूप धारण करके क्षीरसिन्धुमें बसते हैं; यह श्रुतिमाथाका अभिप्राय है। [प्रमाण यथा—'जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः। सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसुक्षया॥' (भा० १। ३। १)]

बाबा हरिदासजी—'श्रुतिमाथ' का भाव—'वेद जिसका माथा है। अर्थात् जो कोई श्रुतिमें विरोध करता है तो भगवान्का सिर दु:खता है। नारदजी जगद्गुरु शिवजीकी शिक्षा त्यागकर यहाँ आये हैं (सो ये उनका) मानमर्दन करेंगे।'

वि॰ त्रि॰—उस सहस्रशीर्षा पुरुषका सिर वेद है, यथा—भागवत—'**छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति।**' इसलिये उसे '*श्रुतिमाथ'* कहा।

## हरिष मिलेउ<sup>१</sup> उठि रमानिकेता<sup>२</sup>। बैठे आसन रिषिहि समेता॥५॥ बोले बिहसि चराचर राया। बहते दिनन्ह<sup>३</sup> कीन्हि मृनि दाया॥६॥

अर्थ—रमानिवास (लक्ष्मीपित) भगवान् श्रीमन्नारायण प्रसन्नतापूर्वक उठकर उनसे मिले और देविष नारदसिहत आसनपर बैठे॥५॥ चराचरके स्वामी भगवान् हँसकर बोले—'हे मुनि! (इस बार आपने) बहुत दिनोंमें कृपा की'॥६॥

टिप्पणी—१ 'हरिष मिलेड" 'इति। (क) हर्षपूर्वक मिलनेका भाव कि जैसे भगवान्के दर्शनसे, उनके मिलनेसे दास-(भक्त-) को हर्ष होता है, वैसे ही दासके दर्शनसे, उसके मिलनेसे भगवान्को हर्ष होता है। [पंजाबीजी लिखते हैं कि इन्होंने काम-क्रोधको जीता है, इससे इनका आदर किया। अथवा, हर्षपूर्वक उठकर मिलनेमें गृढ भाव यह है कि इससे इनका अभिमान और बढेगा तब ये शंकरजीका उपदेश भूल जायँगे और हमें कौत्क देखनेको मिलेगा। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'भवसागर तरनेकी उपयोगिनी जो हमारी लीला है उसके प्रारम्भमें सहायक हुए, यह जानकर हर्ष है।' (रा॰ प्र॰) वस्तुत: प्रसन्ततापूर्वक उठकर मिलना शिष्टाचार है। ऐसा करना भारी आदर-सत्कारका द्योतक है]। (ख) '*मिलेउ उठि'* क्योंकि श्रीमन्नारायण क्षीरसागरशयन हैं, यहाँ वे सदा शयन ही किये रहते हैं। यथा—'करौ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन' (मं० सो॰ ३), **'भुजगशयनम्', 'नमस्ते जलशायिने।**' अतः उठकर मिलना कहा। (ग) *'रमानिकेता'* कहकर *'श्रीनिवास'* जो पूर्व कह आये हैं उसका अर्थ स्पष्ट किया। जैसे, *कुपानिकेत*=कुपाके स्थान; वैसे ही, *'रमानिकेत'* श्रीजीके निवासस्थान। 'रमानिकेत' का भाव कि जैसे आप रमाजीको हृदयमें बसाये हैं वैसे ही आपने नारदजीको हृदयसे लगा लिया। अथवा भाव यह कि यद्यपि आप रमानिकेत हैं; तथापि धर्ममें प्रमाद नहीं है, साधुओं, विप्रोंसे मिलनेमें एवं उनका मान करनेमें सावधान हैं। अथवा, रमानिकेत हैं इससे महात्माओंका आदर करके सदा रमाकी रक्षा करते रहते हैं। साधुके अनादरसे, उनका अपमान करनेसे लक्ष्मीका नाश है, यथा— 'आयु: श्रियं यशो धर्मं लोकानाशिष एव च। हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पंसो महदतिक्रमः॥' (भा०) अर्थात् बडोंका आदर न करनेसे अथवा उनका अपमान करनेसे छोटोंकी आयु, श्री, यश, धर्म, परलोक, आशीर्वाद एवं सब

१-मिले—१७२१, १७६२, को० राम। मिलेउ—१६६१, १७०४। २-उठे प्रभु कृपा निकेता—छ०। ३-सं० १६६१ में मूलमें 'दिन' है। छुटा हुआ एक 'न' हाशियेपर दूसरी स्याहीसे बनाया गया है।

प्रकारके कल्याण नष्ट होते हैं। ब्राह्मणोंका मान करते हैं इसीसे रमानिकेत हैं, रमा सदा यहीं बसती हैं, कभी इन्हें छोड़ती नहीं। (घ)—'बैठे आसन<sup>——</sup>'इति। अर्थात् अपने बराबर अपने ही आसनपर बैठाया, दूसरा आसन न दिया। (यह अत्यन्त आदरका तथा प्रसन्नताका स्वरूप है। दूसरे, इस कथनसे मुनिके अहंकारकी वृद्धि भी दिखा रहे हैं। स्वामीके बराबर या उनके आसनपर बैठना दासके लिये अयोग्य है। नारदजीने प्रणामतक न किया और आसनपर बराबर बैठ गये, सम्भवतः यह विचारकर कि भगवान् भी हमको बराबरका मानते हैं तभी तो साथ बैठाते हैं। अथवा अपनेको त्रिदेवसे श्रेष्ठ मानकर बराबर बैठे, यह समझकर कि इन्होंने भी तो केवल क्रोधको जीता है, स्त्री साथ रखते हैं; अतः ये भी कामजित् नहीं कहे जा सकते और मैंने दोनोंको जीता है)। विशेष आगे चौ० ८ में देखिये।

प० प० प० प०—नारदजीको मोहित करनेकी प्रक्रिया क्षीरसागरमें ही शुरू हो गयी। इसका सच्चा कारण तो अहंकारवश होकर शिवजीके उपदेशका मनमें तिरस्कार और बाह्यत: उनका अपमान करना ही है। शिवसमान प्रियतम भक्तका अपमान भगवान् सह नहीं सकते; इसीसे तो अन्तमें जो प्रायश्चित्त कहा वह शिव-शतनामका जप ही कहा, यथा—'जपह जाइ संकर सत नामा।'

नोट—१ 'बोले बिहिसि<sup>—</sup>' इति। यहाँसे इतने सुन्दर प्रहसनका मुख्य भाग प्रारम्भ होता है कि जिसका उदाहरण साहित्यजगत्में मिलना अवश्य ही कठिन है। इस प्रहसन-प्रसंगमें तो हास्यरस कूट-कूटकर भरा है। हाँ! शिव-विवाहमें वह अवश्य है, पर आंशिक ही है। (लमगोड़ाजी)

टिप्पणी-2 '**बोले बिहिस चराचर राया** 'इति। भाव यह कि -(a) जिस प्रसन्ततासे उठकर मिले थे उसी प्रसन्तासे 'हँसकर' बोले। अथवा (ख) 'हास' भगवानुकी माया है। यथा—'हासो जनोन्मादकरी च माया।', 'माया हास बाह दिगपाला।'(६।१५५) हैंसे नहीं कि माया फैलायी: यथा—'**ध्रम तें चिकत राम मो**हि देखा। बिहँसे सो सन चरित बिसेषा॥'(७।७९।४) जब-जब मायाका कौतुक दिखाना अभिप्रेत हुआ है तब-तब प्रभु हँसे हैं। हँसते ही कौसल्या अंबा, महामृनि विश्वामित्र, वाल्मीकिजी तथा भुशुण्डिजी आदि मायासे मोहित हो गये। देखिये, कौसल्याजीने जब स्तुति करते हुए कहा कि 'ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै। मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मित थिर न रहै॥' तब प्रभु मुसकरा दिये क्योंकि उनको तो चरित करना था। 'प्रभु मुसुकाना चरित बहुत *बिधि कीन्ह चहै।* 'बस, वहींसे माताकी बुद्धि पलट गयी, यथा— 'माता पुनि बोली सो मित डोली सा ।' (१।१९२) विश्वामित्रजी प्रभुका ऐश्वर्य खोले देते थे, यथा—'कह मुनि बिहँसि कहेह नृप नीका। बचन तुम्हार न होइ अलीका॥ ये प्रिय सबिह जहाँ लिंग प्रानी।'(१।२१६) इसपर <sup>188</sup> 'मन मसकाहिं राम सिन बानी।'प्रभुके मुसकराते ही वे मोहित हो माधुर्य कहने लगे—'रयुकुलमिन दसरथ के जाए।' वाल्मीकिजीने जब कहा—'पूँछेहु मोहि कि रहीं कहँ मैं पूछत सकचाउँ। जहँ न होह तहँ देह किह तम्हिह देखावौँ ठाउँ॥'(२।१२७) तब 'सिन मिन बचन प्रेमरस साने। सकिच राम मन महुँ मुसुकाने॥' बस वहींसे माधुर्यमें आ गये। वैसे ही यहाँ देवर्षिजी तो इस 'बिहसि' बोलनेको अपने ऊपर भगवानुको बडी भारी प्रसन्नता समझ रहे हैं और पड गये हैं मायाके जालमें।—प्रभुने हँसकर मायाका विस्तार किया अर्थातु माया फैलायी जिससे नारदजी मोहित हो कामचरित कह चले। [अथवा (ग) अपनी मायाकी प्रबलतापर हँसे। यथा—'निज माया बल् हृदय बखानी। बोले बिहँसि राम मृद् बानी॥'(१।५३) (सती-मोह-प्रसंगमें), वैसे ही यहाँ 'बोले बिहसि।' अथवा, (घ) यह प्रभुका सहज स्वभाव है। सदा प्रसन्नवदन रहते हैं और हँसकर बोलते हैं—'स्मितपूर्वाभिभाषी।' वैसे ही यहाँ प्रसन्तापूर्वक मिले और बोले। (ङ) इससे भगवानुका सौशील्य दरसाया। (च) हँसनेका भाव कि हमारी रक्षाको भूल गये; शरणागित त्याग अहंकारसे फुले नहीं समाते। (वै०, रा० प्र०) वा, (छ) 'नारं ज्ञानं ददातीति नारदः' जो दूसरोंको ज्ञानोपदेश करते थे वही इस समय ऐसे अभिमानयुक्त हो गये कि शिवजीका हितोपदेश भी उनको बुरा लगा, यह सोचकर हँसे। (पां०, रा० प्र०) वा, (ज) मुनिकी मुढतापर हँसे, इनके अभिमानपर हँसे। (पं०)]

नोट—२ 'बिहिसि' की मुसकान गजबकी है। वह साफ बता रही है कि भगवान् सारे रहस्यको समझ गये। नारद तो अहंकारमें भरे थे ही, तनिक–से प्रश्नपर ही उन्होंने सारा प्रसंग कह सुनाया। परम कौतुकी भगवान्की लीला आगे देखिये।

टिप्पणी—३ (क) 'चराचर राया' का भाव कि जो चराचरमात्रपर दया करते हैं, वे ही अपने ऊपर मुनिकी दया बताते हैं—'कीन्हि मुनि दाया।' इससे सूचित करते हैं कि हमारे भक्त हमसे अधिक हैं। यथा—'सातव सम मोहि मय जग देखा। मोते संत अधिक किर लेखा।'(३। ३६।३) 'मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥'(७। १२०) अथवा, भाव कि चराचरके हितार्थ लीला किया चाहते हैं। (ख) 'बहुते दिनन्हःं' इति। ॐ यह कहा जिसमें नारदजी इतने दिन न आनेका हेतु 'कामप्रसंग' कहें। ऐसा ही हुआ भी।

नोट—३ नारदजीने अभीतक अपनेसे कामके प्रसंगको नहीं कहा। भगवान् उस प्रसंगको इस चतुरतासे छेड़ रहे हैं। शंकरजीने जो कहा था कि 'चलेहु प्रसंग दुरावहु तबहूँ।', भगवान्का 'बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया' यह कथन ही 'प्रसंगका चलना' है, यही उस 'चलेहु प्रसंग' का अभिप्राय था। भगवान् शंकर भगवान्का स्वभाव जानते हैं, यथा—'जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ।' वे ये भी जानते हैं कि प्रभु 'जन अभिमान न राखिंहि काऊ', वे समझते थे कि भगवान् इनका अहंकार मिटानेके लिये अवश्य छेड़ेंगे। इसीसे उन्होंने छिपानेकी ताकीद कर दी थी। वही प्रसंग छिड़ा। ध्वनिसे भाव यह है कि इतने दिनोंपर अबकी दर्शन हुए, क्या कहीं चले गये थे? पहले तो शीघ्र–शीघ्र दया करते थे, अबकी बहुत दिनपर दर्शन दिये। हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया जो दया कम कर दी? इसके उत्तरमें अवश्य कहेंगे कि और कोई बात नहीं है। हमने समाधि लगायी थी, इन्द्रने कामदेवको भेजा इत्यादि।

नोट—४ रुद्र सं० २। २ में प्रसंगके श्लोक ये हैं—'आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुरादरात्। उत्थित्वाग्रे गतोऽनन्तः शिश्लेष ज्ञातहेतुकः ॥ ४३ ॥ स्वासने समुपावेश्यः ॥ ४२ ॥ कुत आगम्यते तात िकमर्थमिह चागतः । धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तीर्थोऽहं तु तवागमात्॥' (४४) अर्थात् मुनिको आये हुए देखकर भगवान्ने आदरपूर्वक उठकर आगे जाकर उनका सत्कार किया क्योंकि वे कारणोंको जानते थे। अपने आसनपर उनको बिठाकर बोले—हे तात! इस समय आप कहाँसे आ रहे हैं और किस कारणसे आपका आगमन हुआ है। हे मुनिश्रेष्ठ! आप धन्य हैं। आपके आगमनसे मैं पवित्र हो गया। मानसके 'बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दाया' में शि० पु० से कितनी अधिक सरलता, रोचकता और साथ ही व्यंग है। पाठक स्वयं देख लें।

काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम बरिज सिव राखे॥७॥ अति प्रचंड रघपति कै माया। जेहिन मोह अस को जग जाया॥८॥

# दो० - रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान। तुम्हरे सुमिरन तें मिटिहं मोह मार मद मान॥१२८॥

शब्दार्थ—**बरजना**=मना करना। **प्रचंड**=प्रबल, कठिन। **जाया**=जन्म लिया, पैदा हुआ। **रूख** (रुक्ष)=रूखा– सूखा, मुसकराहटरिहत, उदासीन।

अर्थ—यद्यपि शिवजीने उन्हें प्रथम ही मना कर रखा था (तथापि) नारदजीने कामदेवका सारा चरित कह सुनाया॥ ७॥ श्रीरघुनाथजीकी माया अत्यन्त प्रचण्ड है। जगत्में ऐसा कौन पैदा हुआ जिसे वह मोहित न कर सके? (अर्थात् ऐसा कोई नहीं है)॥८॥ रूखा मुख करके श्रीभगवान् कोमल वचन बोले कि आपका स्मरण करनेसे (दूसरोंके) मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं (तब भला ये आपको कब व्याप सकते हैं?)॥१२८॥

टिप्पणी—१ (क) 'कामचरित नारद सब भाषे' अर्थात् उन्होंने पूरा-पूरा वृत्तान्त आदिसे अन्ततक विस्तारपूर्वक कहा। शंकरजीका उपदेश भूल गये वा न माना। इसीपर आगे कहते हैं। (ख) 'अति प्रचंड रघपति **कै माया**' इति। 🔊 '*अति प्रचंड*' से चण्ड, प्रचण्ड और अति प्रचण्ड तीन प्रकारकी मायाका बोध कराया। देवताओंको माया 'चण्ड' है, ब्रह्मा-शिवादिको माया '*प्रचंड*'है और रघुपतिको माया '*अति प्रचंड*'है। 🖙 देखिये कि जब मायाने सतीजीसे झुठ कहलवाया तब याज्ञवल्क्यजीने मायाकी बडाई की, यथा—'**बहरि राम मायहि सिरु** नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा॥' और यहाँ भी जब उसने नारदसे कामचरित कहलवाया तब भी मायाकी बडाई की कि 'अति जोहि न मोह।' भाव यह है कि इस समय मायाके वश होनेसे शिवजीका कहना न माना। संसारमें ऐसा कोई भी नहीं है जिसे श्रीरामजीकी माया न मोहित कर सके। यथा—'मन महँ करइ बिचार बिधाता। माया बस कबि कोबिद ज्ञाता।। हरि माया कर अमित प्रभावा। बिपुल बार जेहि मोहि नचावा।। अगजगमय जग मम उपराजा। नहिं आचरज मोह खगराजा॥'(७।६०) 'नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमबादी॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही।'--'यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमित को बरनै पारा।। सिव चत्रानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं॥'(७।७०-७१) बा० ५१ भी देखिये। पुन: यथा—'को न क्रोध निर्दह्यो काम बस केहि नहिं कीन्हो। को न लोभ दृढ फंद बाँधि त्रासन किर दीन्हो ? कवन हृदय नहिं लाग कठिन अति नारि नयन सर ? लोचन जुत निह अंध भयो श्री पाइ कौन नर ? सुर नाग लोक मिह मंडलह को जु मोह कीन्हों जय न ? कह तुलसिदास सो ऊबरै जेहि राख राम राजिवनयन।' (क॰ उ॰ ११७) 'जद्यपि बरजिः 'यथा—'बार बार बिनवौं मुनि तोही' से 'संभ दीन्ह उपदेस हित' तक।

टिप्पणी—२ (क) यहाँ राम, विष्णु और नारायणमें स्वरूपतः अभेद दिखानेके लिये 'विष्णु' को (श्रीभगवान्) कहा और पूर्व 'राम' कहा था, यथा—'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई। करै अन्यथा अस निहंं कोई॥'(१२८।१) (बाबा हरिदासाचार्यके मतानुसार भाव यह होगा कि अवतार तो श्रीरामजीकी ही इच्छासे होता है, उन्हींको अवतार लेना है। इस बातको सूचित करनेके लिये ही यहाँ प्रारम्भमें उनकी इच्छा कही और फिर आगे तो लीलामात्र है।) (ख) नारदजीने शिवजी, ब्रह्माजी और श्रीमन्नारायणजी तीनोंसे कामचरित प्रकट किया। त्रिदेवसे कहकर यह जनाया कि हम तीनोंसे बड़े हैं। ब्रह्माजी कन्याके पीछे दौड़े, शिवजी मोहिनीरूप देखकर अपनेको न सँभाल सके और विष्णुने जलन्धरकी स्त्रीको ग्रहण किया। कोई कामको न जीत सका। हमने कामको जीता।

टिप्पणी—३ 'क्रख बदन कारि' इति। भाव कि अभिमानकी बात भगवान्को अच्छी न लगी। ('कारि' में भाव यह है कि उनका मुखारविन्द कभी रूक्ष नहीं रहता, वे तो सदा प्रसन्नवदन ही रहते हैं पर मुनिके हितार्थ उन्हें रूखी चेष्टा करनी पड़ी) जैसे बच्चेको फोड़ा हो जानेपर माता उसके हितार्थ कठोर बन जाती है। यथा—'जन अभिमान न राखिह काऊ।—ताते करिह कृपानिधि दूरी। सेवकपर ममता अति भूरी॥ जिमि सिसु तन बन होइ गोसाई॥ मातु चिराव कठिन की नाई॥'(७। ७४)

नोट—१ 'रूख बदन किरि—' इति। जब किसी वस्तुमें चिकनाहट (घी, तेल इत्यादिकी) लग जाती है तब उसे रूखी-सूखी वस्तुसे (जैसे राख, मिट्टी, बेसन, आटा) मलते हैं तो चिकनाहट दूर हो जाती है। यहाँ नारद मुनिका हृदय अहंकाररूपी चिकनाईसे स्निग्ध हो गया है, इसी चिकनाहटको मिटानेके लिये रूखी वस्तु चाहिये। (रा० प्र०) भगवान्के मुखकी इस समयकी चेष्टा रूखी वस्तु है। मुख रूखा करनेका यही भाव है कि यह बात हमको अच्छी नहीं लगी, हम इस अहंकारको मिटावेंगे।

प्रोफे॰ दीनजी कहते हैं कि 'और बार तो रामचरित सत्संगवार्ता होती थी, अबकी काम-चरित। क्योंकि इनका हृदय कामसे स्निग्ध है। चिकना है तो उसको मिटानेको रूखी वस्तु चाहिये ही।'

कोई ऐसा कहते हैं कि 'भगवान्ने (जो) स्नेहका बर्ताव किया जिससे मुनिका अहंकार बढ़ता गया (वही)

स्नेह तैलवत् स्निग्ध (चिकनी) वस्तु है। भगवान् उस स्नेहको हटाकर रूखे बन रहे हैं।'

टिप्पणी—४ 'बचन मृदु बोले' इति। मृदु वचन बोलनेमें भाव यह है कि रूखा मुँह करके रूखा वचन बोलने थे पर वे रूखे वचन न बोलकर 'मृदु बचन' ही बोले, क्योंकि भगवान् तो सदा मृदुभाषी ही हैं, वे तो अहित करनेवालेसे भी कठोर नहीं बोलते। (रूखे वदनसे प्रायः कोमल वचन नहीं ही निकलते, इसीसे यहाँ ऐसा कहा)

नोट—२ मृदु वचन बोलनेके और भाव ये हैं कि (१) जिसमें नारदको दु:ख न हो। अथवा, (२) भगवान् सत्त्वगुणके स्वरूप हैं, वे कठोर शब्द कभी बोलते ही नहीं, यह उनका सहज शील स्वभाव है। वा, (३) 'यद्यपि मुनिको अहंकारने दबा लिया है तो भी वे प्रभुके लाड़ले ही हैं, इनके हृदयमें चोट न लगे, यह समझकर 'कोमल वचन बोले'। (रा॰ प्र॰)अथवा, (४) 'क्रोधादिक भगवान्के अधीन हैं' इससे। अथवा, (५) रूखा मुँह करनेपर पुनः विचार किया कि अभी–अभी हमने इनका सम्मान किया था अब तुरत अपमान करना योग्य नहीं। अथवा, (६) गर्व दूर करनेके निमित्त रूखा बदन कर लिया था और इस विचारसे मृदु वाणी बोले कि अभी इसका कौतुक देखना है; इन्होंने हमारे परमप्रिय शंकरजीका उपदेश न माना। अब हम इन्हीं काम–क्रोधादिकसे इनको लिज्जत करायेंगे। (पं॰)

टिप्पणी—५ 'श्रीभगवान' इति। (क) 'श्रीभगवान' का भाव कि षडैश्वर्यसम्पन्न हैं, उससे शोभित हैं। 'अति प्रचंड माया' के प्रेरक होनेसे यहाँ 'भगवान्' कहा। यथा—'वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।' [अथवा, (ख) भाव कि देविष नारदका मन कामादिसे डिगनेवाला न था; परंतु भगवान् जैसा चाहें वैसा कर दें। (रा॰ प्र॰)]

नोट—३ भगवान्के इस वाक्यमें, 'तुम्हरे सुमिरन ते मिटिहें—'व्यंग्य भी भरा हुआ है। तुम्हारे लिये कामका जीत लेना कौन बड़ी बात है जब कि तुम्हारा स्मरणमात्र करनेसे दूसरे उसपर जय पाते हैं? इसमें अभिप्राय यह भरा है कि अभी कामादि तुम्हारे नहीं मिटे हैं। हाँ, अब हम मिटानेका उपाय किये देते हैं, तुम्हारा मोह 'सुमिरे' ही मिटेगा, यथा—'जपह जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत बिश्रामा॥'(१। १३८)।—(रा० प्र०)

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'तुम भगवत्-शरणागित भूले हो, जब उसे पुन: स्मरण करोगे तब शुद्ध होगे।' पुन:, तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया अतएव तुम्हें मोहादिक अब व्यापेंगे, यह व्यंग्यसे जनाया। अब तुम्हें शीघ्र ही मनोभव-पीड़ा होगी।

टिप्पणी—६ <sup>®</sup>मोह महिपालके तीन सुभट हैं—'मार, मद और मान! '*मिटहिं मार*─' का भाव कि आपके स्मरणमात्रसे सेनासहित राजाका नाश हो जाता है। (भाव कि आपका दर्जा बहुत ऊँचा है। वीतरागमें चित्तकी धारणा करनेसे समाधि सिद्ध होती है। वि० त्रि०)

नोट—४ मिलानके श्लोक, यथा—'विष्णुवाक्यिमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनिः। स्ववृत्तं सर्वमाचष्ट समदं मदमोहितः॥'(रुद्र सं० २।२।४५) '--धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तपोनिधिरुदारधीः। भक्तित्रिकं न यस्यास्ति काममोहादयो मुने॥'(५१) अर्थात् भगवान्के वाक्य सुनकर गर्वित हुए मुनि अपना सब वृत्तान्त मदसहित कह गये। तब भगवान् बोले—'मुनिश्रेष्ठ! तपोनिधि, उदार बुद्धिवाले आप धन्य हैं! जिनके हृदयमें त्रिदेवकी भिक्त नहीं है, उसीको काम और मोहादि सताते हैं।—पाठक देखें 'तुम्हरे सुमिरन तें मिटिह मोह मार मद मान' कितने उन्कृष्ट हैं।

सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान बिराग हृदय नहिं जाकें॥ १॥ ब्रह्मचरज ब्रत रत मितधीरा। तुम्हिह कि करै मनोभव पीरा॥ २॥ नारद कहेउ सिहत अभिमाना। कृपा तुम्हारि सकल भगवाना॥ ३॥ करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंक्रेरेड गर्बतरु भारी॥ ४॥

शब्दार्थ—अंकुर=अँखुआ, गाभ, अँगुसा, कल्ला, नवोद्भिद। अंकुरेउ=अंकुर निकला है।

अर्थ—हे मुनि! सुनिये। मोह तो उसीके मनमें होता है कि जिसके हृदयमें ज्ञान-वैराग्य नहीं है॥१॥ और आप ब्रह्मचर्य-व्रतमें तत्पर हैं, धीरबुद्धि हैं, (भला) आपको कामदेव कैसे पीड़ित कर सकता है?॥२॥ नारदजीने अभिमानसिहत कहा—'भगवन्! यह सब आपकी कृपा है॥३॥ दयासागर भगवान्ने मनमें विचारकर देखा कि इनके हृदयमें गर्वरूपी भारी वृक्षका अंकुर जमा (फुटा) है॥४॥

नोट—१ मिलान कीजिये। 'विकासस्तस्य सद्यो वै भवन्यखिलदुःखदाः। नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञानवैसग्यवान् सदा। कथं कामविकारो स्याज्ञन्यनाविकृतस्सुधीः। इत्याद्युक्तवचो भूरि श्रुत्वा स मुनिसत्तमः॥विजहास हृदा नत्वा प्रत्युवाच वचो हिरम्। किं प्रभावः स्मरः स्वामिन्कृपा यद्यस्ति ते मिय॥'(रुद्रसं० २।२।५२—५४) अर्थात् उसीको (जो त्रिदेवका भक्त नहीं है) ये सब दुःखद विकार होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सदा ज्ञान–वैराग्यवाले हैं। आपको कामविकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्मसे ही विकाररिहत और सुन्दर बुद्धिवाले हैं। मुनिने यह सुनकर हृदयसे नमस्कार कर हँसते हुए कहा—स्वामिन्! मुझपर आपकी यदि कृपा है तो काम मेरा क्या कर सकता है?

टिप्पणी—१ नारदने 'कामचिरित सब भाषा।' क्रमसे सब कहे, वैसे ही क्रमसे भगवान्ने उनकी प्रशंसा की। (१) नारदजीने प्रथम रम्भादिकी कला कही। उसके उत्तरमें भगवान्ने कहा—'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान बिराग हृदय निहं जाकें॥'(२) फिर कामका प्रपंच कहा, उसके उत्तरमें 'ब्रह्मचरजब्रतरत मितिधीरा। तुम्हिंहं कि करें मनोभव पीरा॥' कहा गया।

नोट—२ 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान—'इस एक ही पंक्तिमें मोह और ज्ञान दोनोंको रखा, क्योंकि ये दोनों राजा हैं। आसुरी सम्पत्तिका राजा मोह है और काम, मद-मान उसके सुभट हैं। और दैवी सम्पत्तिका राजा ज्ञान है और वैराग्य, ब्रह्मचर्य, धैर्य उसके मन्त्री और सुभट हैं। यथा—'मोह दसमौलि तद्भात अहंकार पाकारिजित काम—' इति। (विनय०, पद ५८), एवं 'सचिव बिराग बिबेक नरेसू।—भट जम नियम सैल रजधानी—॥ जीति मोह मिहिपाल दल सिहत बिबेक भुआलु॥'(अ० २३५) दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते। अतएव जहाँ ज्ञान रहेगा वहाँ मोह नहीं रह सकता। व्यंग्यार्थ यह है कि आपके हृदयसे अब विवेक भाग गया, इसीसे वहाँ अब मोहने दखल—अधिकार जमाकर निवास कर लिया है। दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते, यह शब्दोंकी स्थितिसे किव दिखा रहे हैं। एक चरणमें मोहको रखा और दूसरेमें ज्ञानको।

टिप्पणी—२ (क) भगवान्ने जो पूर्व कहा था कि तुम्हारे स्मरणसे मोहादि मिटते हैं, उसी मोह-मार-मदको अब विस्तारसे कहते हैं। (ख) 'हृदय निहं जाकें' का भाव कि ज्ञान और वैराग्य जिसके वचनमात्रमें हैं (हृदयमें नहीं हैं) उसको मोह होता है और जिसके हृदयमें इनका निवास रहता है उसको ये नहीं व्यापते। तात्पर्य कि ज्ञान मोहको जीत लेता है। यथा—'जीति मोह मिहपाल दल सिहत बिबेक भुआलु। करत अकंटक राज पुर सुख संपदा सुकालु॥'(२। २३५) (ग) 'ब्रह्मचरज ब्रत रतः" 'इति। ज्ञानको कहकर तब वैराग्य, ब्रह्मचर्य और धैर्यको कहा; क्योंकि ये ज्ञानके सुभट हैं।

वि॰ त्रि॰—भाव कि हमलोग तो गृहस्थ हैं, मुझे रमा हैं, शिवजीको उमा हैं, ब्रह्मदेवको शारदा हैं, अतएव हमलोग राग और अज्ञानकी सीमाके भीतर हैं। आप परिव्राजक हैं, ब्रह्मचर्यव्रतमें रत हैं, मितधीर हैं। आप मुिन हैं। दु:खमें जिसका मन उद्विग्न न हो, सुखकी जिसे इच्छा न हो, जिसे राग, भय और क्रोध न हों, ऐसे स्थितप्रज्ञको मुिन कहते हैं—'दु:खेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥' (गीता २। ५६)

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ाजी—१ मजाकका लुत्फ़ ही यह है कि मजाक करनेवालेकी किसी बातसे पता न लगे कि वह मजाक कर रहा है, नहीं तो हास्यपात्र चौंक जायगा और हास्यका वार पूरा न पड़ेगा। इसीलिये तो भगवान्ने रूखा मुँह करके नारदकी तारीफके पुल बाँध दिये। नारदका अहंकार और भी उभर आया और वे नम्रभावसे (जो यहाँ अहंकारका रूपान्तर ही है) कहने लगे 'कृपा तुम्हारि"।'२—नाटकीय दृष्टिकोणसे यह अभिनयताके लिये बड़ी सुन्दर हिदायत है और फिल्मकलाकी बड़ी सूक्ष्म प्रगति। [मानसका नारदमोह बड़ा मनोहर एकाकी प्रहसन-काव्य है, अनुपम है। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—३ (क) 'ब्रह्मचरज ब्रतरत मितधीरा' इति। ऊपर ('सुनु मुनि मोह होइ—'में) मोहकी व्याख्या की थी, अब 'मार' की व्याख्या करते हैं। ब्रह्मचर्य-व्रत-रत और मितधीर ये दोनों कामको जीतते हैं। आप ब्रह्मचर्यरत और मितधीर दोनों हैं—इस कथनका तात्पर्य यह हुआ कि जिसके ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मचर्य और धीरबुद्धि हो वह स्मरणके योग्य है, उसके स्मरणसे सब विकार दूर होते हैं, यथा—'तुम्हरे सुमिरन ते मिटिहिं—'।'(ख)'नारद कहें उ सिहत अभिमाना।—' इति। तात्पर्य कि यदि वे अभिमानसिहत न कहते तो 'कृपा तुम्हारि सकल भगवाना' इस बातमें 'सब कुछ बन जाता।' 'अभिमान सिहत कहें उ'का भाव कि कामको जीतनेका अहंकार अपना है कि हमने जीता है और ऊपरसे भगवान्की कृपा कहते हैं। (ग) 'कृपा तुम्हारि सकल'का भाव कि रम्भादि अप्सराओंको देखकर मोह न हुआ; कामका विकार न व्यापा, ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मचर्य और मितमें धैर्य हैं, सो सब आपकी कृपा है। नारदको अभिमान है इसीसे यह न कहा कि 'यह सब आपकी कृपासे है, हममें कुछ भी नहीं है।' जैसा कि हनुमान्जीने कहा है—'सो सब तब प्रताप रसुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई॥'(५।६।३।९) अभिमानके साथ न कहते तो उत्तर बिलकुल ठीक था। अभिमानके कारण बात विनय-प्रदर्शनमात्र हो गयी।

टिप्पणी—४ 'करुनानिधि मन दीख बिचारी।—' इति। (क) 'करुणानिधि' कहनेका भाव कि लोग अभिमानीका अभिमान सुनकर क्रोध करते हैं पर भगवान्को इनपर करुणा हुई, क्योंकि जानते हैं कि वे अपने दास हैं। (ख) 'उर अंकुरेड गर्बतरु भारी' इति। 'नारद कहेड सहित अभिमाना' इसी अभिमानको भगवान् 'गर्व' कहते हैं। भक्तोंको जैसे ही गर्व हुआ वैसे ही प्रभु उसका नाश करते हैं, जिसमें आगे क्लेश न भोगना पड़े; इसीसे 'करुणानिधि' कहा। और दुष्टोंको जब गर्व होता है तब उन्हें मारते हैं, यथा—'जब जब होइ धरम कै हानी। बाढ़िह असुर अधम अभिमानी॥ करिह अनीति जाइ निहं बरनी। सीदिह बिप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धिर बिबिध सरीरा। हरिह कुपानिधि सज्जन पीरा॥'(१। १२१)

नोट—३ यहाँ 'करुणानिधि' विशेषण दिया क्योंकि दया करके भक्तोंका अहित नहीं होने देते, सदा उनका हित ही सोचते और करते हैं। 'अहंकार' भवसागरमें डालनेवाला है।

'उर अंकुरेड गर्बतरु भारी॥ बेगि—' इति—अहंकार संसारका मूल है, इसीसे बारम्बार चौरासी भोगना पड़ता है। अहंकार भारी दु:खदाता है, इसीसे 'गर्बतरु' को 'भारी' कहा। भगवान् करुणानिधान हैं, वे अपने भक्तोंको भव-प्रवाहमें नहीं पड़ने देते। इन चौपाइयोंका भाव भुशुण्डिजीके वचनोंसे खूब स्पष्ट समझमें आ जावेगा। यथा—'सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखिह काऊ॥ संसृत मूल सूल-प्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥ ताते करिंह कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई। मातु चिराव कितन की नाई॥ जदिप प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर। ब्याधि नास हित जननी गनित न सो सिसु पीर॥ तिमि राषुपित निज दासकर हरिंह मान हित लागि।' (उ० ७४)

ये समस्त दु:ख आगे आवेंगे, अभी अंकुर ही फूटा है, शीघ्र जड़से उखड़ सकता है; नहीं तो यदि यह पूरा बढ़ गया—भारी वृक्ष हो गया, तो इसका उखाड़ना कठिन हो जावेगा। इसीसे यहाँ 'अंकुरेड', 'तरु भारी' और आगे 'बेगि' कहा है। 'भारी' क्योंकि सब शोकोंकी जड़ है।

बेगि सो मैं डारिहौं उखारी\*। पन हमार सेवक हितकारी॥५॥ मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करिब मैं सोई॥६॥

<sup>\*-</sup>पाठान्तर—'उपारी'।

अर्थ—में उसे शीघ्र ही उखाड़ डालूँगा, क्योंकि सेवकका हित करना यह हमारी प्रतिज्ञा है (वा, हमारी प्रतिज्ञा सेवकके लिये हितकर है)॥५॥ अवश्य मैं वही उपाय करूँगा जिससे मुनिका भला और मेरा खेल होगा (मेरी लीला होगी)॥६॥

टिप्पणी—१ 'बेगि सो में डारिहों उखारी।—' इति। (क) 'बेगि' क्योंकि अभी गर्व-तरु जमा है, उसके उखाड़नेमें कुछ भी परिश्रम नहीं है और नारदके हृदयमें बहुत दु:ख अभी उखाड़नेसे न होगा। बड़ा वृक्ष उखाड़नेमें पृथ्वी विदीर्ण हो जाती है। तात्पर्य कि बहुत दिन रह जानेसे उसका अभ्यास हो जाता है फिर वह हृदयसे नहीं जाता। अभी गर्व हृदयमें अंकुरित हुआ है, अभी उसका अभ्यास नहीं पड़ा है। (ख) 'पन हमार सेवक हितकारी' कहनेका भाव कि गर्व अहितकारी है। पुनः, भाव कि 'भगवान परायी विभूति नहीं देख सके, अपनी बड़ाईकी ईर्घ्यावश होकर अथवा अवगुण देखकर क्रोधसे गर्व दूर करनेपर उद्यत हैं', ऐसा नहीं है किंतु वे सेवकका हित करनेके लिये उसके गर्वका नाश किया करते हैं, यथा—'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ॥', 'जेहिं जन पर ममता अति छोहू। जेहिं करुना किर कीन्ह न कोहू॥'(१।१३।६) 'अपने देखे दोष राम न कबहूँ उर धरे।' (दोहावली) [भगवान परायी विभूति, पराई बाढ़ देख नहीं सकते, इत्याद संदेहोंके निवारणार्थ 'करुनानिधि', 'सेवक हितकारी', 'मुनि कर हित मम कौतुक' आदि पद दिये हैं। 'पन हमार—' में स्वभावोक्ति अलंकार है।]

टिप्पणी—२ 'मुनि कर हित मम कौतुक होईं—1'इति। (क) कौतुक=लीला। हमारा कौतुक होगा अर्थात् हम अवतार धारण करके लीला करेंगे। पूर्व जो कहा था कि 'भरद्वाज कौतुक सुनहु' उस 'कौतुक'का अर्थ यहाँ खोलते हैं कि 'भगवान्का कौतुक सुनो।' यह बात भगवान् यहाँ अपने मुखसे ही कह रहे हैं। 'मम कौतुक होई' (ख) प्रथम मुनिका हित होगा अर्थात् गर्व दूर होगा; वे क्रोध करके शाप देंगे तब भगवान्की लीला होगी, उसी क्रमसे यहाँ भगवान्के वचन हैं—'मुनि कर हित' तब 'मम कौतुक।' कौतुक=लीला, यथा—'बहु बिधि मोहि प्रबोधि सुख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेई॥'(७।८८) इत्यादि (ग) 'अविस उपाय करिब में सोई' इति। यहाँ भगवान् उपाय करनेको कहते हैं। भक्तका हित तो कृपादृष्टिसे ही कर सकते हैं तब उपाय करनेमें क्या भाव है? इस कथनमें तात्पर्य यह है कि कृपाकोरसे अभिमान दूर कर सकते हैं इसमें संदेह नहीं पर उसमें अवतारका हेतु न उत्पन्न होता। (और प्रभुकी इच्छा लीलाकी है) अत: 'उपाय करिब' कहा। उपायमें अवतारका हेतु होगा। लीला हेतु उपाय करना कहा गया। (घ) 'करुनानिधि मन दीख बिचारी' से यहाँतक मनका विचार है।

श्रीमान् लमगोडाजी—१ अभिमानका यह नम्रतारूप रूपान्तर कितना विचित्र है।

२ किवने किस सुन्दरतासे भगवान्के विचारोंको व्यक्त किया है जिसे वे लोग विशेषत: समझ सकेंगे जिन्होंने शेक्सिपयरके चिरित्रोंकी स्वगत वार्ताओंका आनन्द उठाया है। मजा यह है कि प्रहसनके द्रष्टाओंपर सारा रहस्य खुल जाता है परंतु हास्यपात्रको पता नहीं चलता। भगवान् वस्तुत: बड़े ही कुशल नैतिक चिकित्सकके रूपमें दिखायी पड़ते हैं और अहंकारको जड़से उखाड़नेकी प्रतिज्ञा करते हैं, हास्य प्रयोग प्रारम्भ करते हैं। वाकई हास्यरसका उचित प्रयोग यही है कि हास्यपात्रका हित हो और साथ ही हम सबका 'कौतुक' भी हो जाय पर घृणाकी मात्रा न बढ़ने पावे।

तब नारद हरिपद सिर नाई। चले हृदय अहमिति अधिकाई॥७॥
श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥८॥
दो०— बिरचेउ मग महुँ नगर तेहि सतजोजन बिस्तार।
श्रीनिवास-पुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार॥१२९॥

अर्थ—तब नारदजी भगवान्के चरणोंमें सिर नवाकर चले। उनके हृदयमें घमण्ड और भी अधिक हो गया॥७॥ लक्ष्मीपित भगवान्ने अपनी मायाको प्रेरित किया। उसकी कठिन करनी सुनो॥८॥ उस मायाने मार्गमें चार सौ कोसके लंबे-चौड़े नगरकी विशेष रचना की। जिसकी अनेक प्रकारकी रचना वैकुण्ठपुरसे भी बढ़-चढ़कर थी॥१२९॥

टिप्पणी—१ 'तब नारद हरिपद सिर नाई।"' इति। (क) 'तब' अर्थात् जब नारदके कामचिरत कह चुकनेपर भगवान् उनकी प्रशंसा कर चुके तब नारद वहाँसे चल दिये। तात्पर्य कि बस इतनेसे ही तो प्रयोजन था कि कामचिरत सुनावें और अपनी बड़ाई सुनें। (ख) 'अहिमिति अधिकाई।' भाव कि जब शिवजीके पास गये तब अहंकार अधिक न हुआ, शिवजीने प्रशंसा न की और यहाँ भगवान्ने प्रशंसा की—'तुम्हरे सुमिरन ते मिटिहं मोह मार मद मान'; इसीसे वहाँ कहा था कि 'जिता काम अहिमिति मन माहीं' और यहाँ कहते हैं कि 'चले हृदय अहिमिति अधिकाई।'

नोट—१ शिवजीने इनका आदर-सत्कार न किया। प्रत्युत इन्हें उपदेश देने लगे थे और भगवान्ने इनका आदर-सत्कार किया। उठकर मिलना आदर जनाता है, यथा—'आगे होइ जेहि सुरपित लेई। अरध सिंघासन आसन देई॥' ऐसा ही भगवान्ने किया। यही कारण है कि शिवजीको चलते समय भी उन्होंने प्रणाम न किया पर भगवान्को जाते समय प्रणाम किया। यह भी अहंकारहीका सूचक है। [जो अहंकारीकी प्रशंसा करता है, वह उसको प्रिय लगता है और जो प्रशंसा न करके उलटी सुनाता है, विरुद्ध कहता है वह उसको मत्सरी और द्वेषी लगता है। (प० प० प्र०)]

पहले कहा था कि 'जिता काम अहमिति मन माहीं' और अब बताते हैं कि 'चले हृदय अहमिति अधिकाई' अर्थात् पहले अहंकारका बीज पड़ा था और अब अंकुर हो वह बढ़ चला। प्रथम शिवजीने रोका था, इससे ज्यों-का-त्यों रह गया था, अब प्रशंसारूपी जल पाकर बढ़ा। अब वे सोचते हैं कि शिवजीने सत्य ही ईर्षावश रोका था, भगवान् तो सुनकर प्रसन्न हुए हैं, न कि रुष्ट।

टिप्पणी—२ 'श्रीपित निज माया तब प्रेरी।—' इति। (क) यहाँ 'श्रीपित' और 'निज माया' दोनोंको एक साथ लिखने तथा निज मायाको प्रेरित करना कहनेसे स्पष्ट किया कि 'श्रीजी' से 'माया' पृथक् वस्तु है कि जिसको प्रेरित किया। यथा—'निह तहँ रमा न राजकुमारी'। (ख) आगे माया बहुत चमत्कार करेगी, इसीसे उसे 'श्रीपित' की माया कहा। (ग) 'प्रेरी' का भाव कि यहाँ उसने नारदको मोहकर कामचिरत कहलाये, अब आगे मोहनेके लिये उसे भेजा। पुनः भाव कि माया अपनी ओरसे नहीं गयी। पुनः; 'निज माया' का भाव यह कि भगवत्–दासोंको औरोंकी माया वशमें नहीं कर सकती, जैसे इन्द्रकी माया नारदको न व्यापी। भक्त भगवान्की ही मायाके वशमें होते हैं अतएव 'निज माया' कहा। 'जहाँ–जहाँ मायाकी प्रेरणाका वर्णन है तहाँ–तहाँ मायाकी प्रशंसा है।', यथा—'बहुरि राम मायिह सिक नावा। प्रेरि सितिह जेह झूठ कहावा॥' इत्यादि। पुनः भाव कि कामकी मायासे मोहित न हुए अतः निज मायाको भेजा। (घ) 'कठिन करनी' कहा क्योंकि जो दुर्दशा की उसमें नारदजीको प्राणान्त क्लेश हुआ—'संभावित कहँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दाकन दाहू॥' और इसको किंचित् दया न आयी।

टिप्पणी—३ 'बिरचेउ मग महुँ नगर तेहिः" इति। (क) 'रचना' काम विद्या मायाका है। यथा—'एक रचै जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित निहं निज बल ताकें॥'(३। १५) हरि-सेवकको अविद्या माया नहीं व्यापती, उसे विद्या ही व्यापती है। यथा—'हिर सेवकिहं न ब्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापै तेहि बिद्या॥'(७। ७९) यहाँ भी माया प्रभु-प्रेरित है, यथा—'श्रीपित निज माया तब प्रेरी।' अपनी ओरसे नहीं व्यापती। (इससे जनाया कि यह 'विद्या माया' है।) [(ख) 'मग महुँ' कहकर जनाया कि वह नारदसे पहले ही आगे पहुँच गयी। मार्गमें नगर बनानेका भाव कि जिसमें वह इनके देखनेमें अवश्य आवे और वे नगरमें होते हुए जायँ।

(ग) 'नगर' मुनिको वन, काम, कोकिल आदिकी शोभा मोहित न कर सकी थी; इसलिये अबकी नगर रचा जिसकी शोभा श्रीनिवासपुरसे अधिक थी जिसमें वे मोहित हो जायँ। जैसे श्रीअयोध्याजीकी शोभा देखकर वैराग्य भूल जाता था, यथा—'नारदादि सनकादि मुनीसा। देखि नगरु बिराग बिसरावहिं॥' (७। २७) वैसे ही इसे देखकर इनका वैराग्य जाता रहे। (मा० पी० प्र० सं०)]

(घ) 'सतजोजन बिस्तार' इति। मार्गमें इतने विस्तारका नगर बनानेमें भाव यह है कि एक तो वैकुण्ठ सौ योजनका है। दूसरे, नारदजी विरक्त महात्मा हैं। विरक्त संत (जब प्रसाद पाये हुए होते हैं तब) प्राय: बस्तीके बाहर ही विचरते हैं। अतएव मायाने इतना बड़ा नगर बनाया कि नगरके भीतर ही होकर जाना पड़े, इधर–उधर कहींसे न निकला जा सके और कहींसे उनको रास्ता ही न मिले। कहाँतक बचायेंगे।

वि॰ त्रि॰—चित्के (ब्रह्मके) अति दुर्घटस्वातन्त्र्यको माया कहते हैं। लोकमें योगी, मन्त्रशास्त्री और ऐन्द्रजालिक थोड़ा-सा आच्छादित स्वातन्त्र्य पाकर युक्तिसे दुर्घट घटना घटा देते हैं तब श्रीपतिकी मायाके लिये क्या कहना है! भासनकालमें भी स्वरूपसे अतिवर्तन उसकी दुर्घटना है।

नोट—२ यह नगर कहाँ रचा गया? इसमें मतभेद है। पं० रामकुमारजीका मत है कि यह नगर जम्बूद्वीपमें रचा गया। नारदजी क्षीरसागरसे अपने घर ब्रह्मलोक नहीं गये। जैसे कि पूर्व लिखा गया है कि 'तब बिरंचि के लोक सिथाए।' (१२८। २) अर्थात् वहाँ काम—चिरत कहने गये थे। वहाँसे भगवान्को सुनाने आये। अब यहाँसे ब्रह्मलोक शीघ्र जानेका कोई प्रयोजन रह ही न गया। अतएव विचरनेके लिये जम्बूद्वीप गये। और किसीका मत है कि काश्मीरान्तर्गत जो उसकी राजधानी 'श्रीनगर' है वही यह मायानगरी है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि टेहरी राज्यमें जो प्राचीन श्रीनगर था उसे तो गंगाजी बहा ले गयीं, वहाँ अब रमापित—मिन्दर ही रह गया है। उसीके संनिकट अब दूसरा श्रीनगर बसा है।

टिप्पणी—४'श्रीनिवास-पुर तें अधिक—' इति। (क) लक्ष्मीपित भगवान्के पुरसे अधिक विविध प्रकारकी रचना है क्योंकि (१) श्रीनिवासपुर असल है और यह नकल है, असलसे नकलमें चमत्कार अधिक होता है। (२) क्षीरसागर वैकुण्ठ तो मुनि जब-तब जाया ही करते थे। वहाँका वैभव-विलास अनेक बारका देखा है, यिद उससे बढ़कर न बनाती तो नारदका मन उधर आकर्षित न होता। (३) नारदका वैराग्य कुछ साधारण वैराग्य नहीं है जो डिग जाय, अतएव अधिक रचना की। [श्रीनिवासपुर कहकर जनाया कि यह इतना सुन्दर है कि भगवान् लक्ष्मीजीके सम्बन्धसे यहीं अपनी ससुरालमें ही रहने लगे। लक्ष्मीजीकी उत्पत्ति क्षीरसागरसे है, अतः वह आपकी ससुराल है।—(वै०)] (४) नारद सात्त्विकी हैं; अतएव इनको मोहित करनेके लिये सात्त्विक पुरीकी नकल बनायी। (ख) 'श्रीनिवास-पुर' कहकर वैकुण्ठपुरी सूचित किया क्योंकि श्रीनिवास जहाँ (क्षीरसागरमें) बसते हैं वहाँ 'पुर' नहीं है। वैकुण्ठका वैभव सबसे अधिक है, यथा—'जद्यिप सब बैकुंठ बखाना। बेद पुरान बिदित जग जाना॥'

नोट—३ पंजाबीजी यहाँ अतिशयोक्ति और वीर कविजी व्यतिरेक अलंकार मानते हैं। श्रीनिवासपुर उपमानसे 'नगर' उपमेयमें उत्कृष्टता वर्णन की गयी है।

नोट—४ मिलान कीजिये—'इत्युक्त्वा हिरमानम्य ययौ यादृच्छिको मुनिः।' (रुद्रसं० २। २। ५५)— 'च्चकाराशु मायां मायाविशारदः॥ मुनिमार्गस्य मध्ये तु विरेचे नगरं महत्। शतयोजनविस्तारमद्भुतं सुमनोहरम्॥' (४-५) स्वलोकादिधिकं रम्यं नानावस्तुविराजितम्।' अर्थात् ऐसा कहकर भगवान्को प्रणाम करके मुनि यथेच्छ स्थानको चल दिये। भगवान्ने मायाको प्रेरित किया जिसने मुनिके मार्गमें बड़े नगरकी रचना की जो सौ योजनके विस्तारका और अद्भुत तथा मनोहर था। अपने लोकसे भी अधिक सुन्दर अनेक वस्तुओंसे सुशोभित था। शिवपु० में शिवजीकी इच्छासे भगवान्का मायाको प्रेरित करना कहा है, जिससे शिवजीके चिरतमें लांछन–सा लगता देख पड़ता है। इस तरह मानसका मत उत्कृष्ट है। बसिंहं नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मनिसज रित तनु धारी॥१॥ तेहि पुर बसै सीलिनिधि राजा। अगिनत हय गय सेन समाजा॥२॥ सत सुरेस सम बिभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥३॥ बिस्वमोहनी तासु कुमारी। श्री बिमोह जिसु\* रूपु निहारी॥४॥ सोइ हरिमाया सब गुन खानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी॥५॥

शब्दार्थ—**मनसिज**=मनसे उत्पन्न, कामदेव। **हय**=घोड़ा, अश्व। गय=गज, हाथी। **बिभव**=ऐश्वर्य। **बिलास**=सुखभोग। जिस्=जिसका। यथा—'*सब सिधि सुलभ जपत जिस् नामू।*'

अर्थ—उस सुन्दर नगरमें सुन्दर स्त्री-पुरुष बसते थे, मानो बहुत-से कामदेव और रित (कामदेवकी स्त्री) ही शरीर धारण किये हुए हों॥१॥ उस पुरमें शीलिनिधि नामक राजा रहता था, जिसके अगणित (बेशुमार, जिसकी गणना न हो सके) घोड़े, हाथी, सेना और समाज था॥२॥ उसका वैभव-विलास सौ इन्द्रोंके समान था। वह रूप, तेज, बल और नीतिका (मानो) निवास-स्थान ही था॥३॥ उसकी लड़कीका नाम विश्वमोहिनी था, जिसके रूपको देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो जायँ॥४॥ यह वही सब गुणोंकी खानि हरिकी माया है। (तब भला) उसकी शोभा कब (एवं क्या) वर्णन की जा सकती है? (कदािप नहीं)॥५॥

टिप्पणी—१ 'बसिहं नगर सुंदर नर नारी' इति। (क) यहाँ 'सुन्दर' दीपदेहरीन्यायसे नगर और नर-नारी दोनोंका विशेषण है। नगर ही इतना सुन्दर है कि काम अपनी स्त्रीसिहत वहाँ आकर बस जाय तो आश्चर्य नहीं। उनके निवासके योग्य है, इसीसे स्त्री-पुरुषोंको रित और कामके समान कहा। पुनः भाव कि नारदको कामके वश करना है इसीसे मायाने वहाँके स्त्री-पुरुषोंको रित और कामके समान सुन्दर बनाया है। (ख) 'जनु बहु मनिस्ज रितः' इति। 'बहु' कहकर जनाया कि प्रत्येक नर-नारी एक-एक काम और रितके समान हैं, इसीसे जान पड़ता है कि बहुत-से काम और रित ही हैं। कि कामदेवने नारदको मोहनेके लिये वन बनाया, वसंत बनाया, अप्सराएँ बनायीं तब भी नारदको न मोह सका था; इसीसे मायाने नगर बनाया। वहाँ एक ही काम था, यहाँ रितसिहत अनन्त काम मोहित करनेके लिये विराजमान हैं। अर्थात् कामदेव-ही-कामदेव रितयोंसिहत बसाये गये हैं कि अब तो मोहित होंगे पर इनका वैराग्य ऐसा तीव्र है कि इतनेपर भी वे मोहित न होंगे। कामने वनकी 'श्री' दिखायी। वहाँ नारद रम्भादिको देखकर न मोहे थे, इसीसे माया स्वयं विश्वमोहिनी बनी। कामके बनाये हुए प्रपंच नारदजीके देखे हुए थे और मायाकृत प्रपंच अपूर्व हैं।

नोट—१ यहाँ अतिशय सौन्दर्य उत्प्रेक्षाका विषय है। उसे न कहकर यह उत्प्रेक्षा की गयी कि मानो अनेक कामदेव और रित ही हैं। अतएव यहाँ अनुक्तविषया-वस्तूत्प्रेक्षा' है। 'रूप तेज बल नीति निवासा' में सहोक्ति अलंकार है। (वीरकवि)

नोट—२ व्याकरण—'**बसइ'** एकवचन, '**बसिहं**' बहुवचन। यथा—रहइ रहिंहं, कहइ कहिंहं, सेवइ सेविहं, बरइ बरिंहं, पावइ पाविहं, लगावइ लगाविहं, मुसकाइ मुसकि।हं, उकसिहं, अकुलाहीं। इत्यादि। निहारी, निहारि=देखकर। पूर्वकालिक क्रिया। यथा—आनी, आनि, जानि, फूली, बिलोकी, बिरिच, सुनि, बिचारी, (कर) जोरि, बखानी, धीर, किह इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)

टिप्पणी—२ (क) 'तेहि पुर बसै सीलिनिधि राजा' अर्थात् यह मायानगर राजा शीलिनिधिकी राजधानी है। [मोहका कारण शील है, यह गुण अधिक मोहक होता है। अतएव जो शीलका खजाना, शीलका समुद्र है उसीको इसने राजा बनाया। वा, मूर्तिमान् शीलसमुद्र ही राजा है।] (ख) 'अगनित हयः' इति। नगर, प्रजा और

<sup>\*</sup> जेहि—ना० प्र०।

राजाको कहकर अब राजाका ऐश्वर्य कहते हैं, फिर गुण कहेंगे। समाज=रथ आदि सामग्री; सब सामान। हाथी, घोड़े, सोना और समाज कहकर चतुरंगिणी सेनाका होना जनाया। (ग) प्रजाको प्रथम वर्णन करके तब राजाको कहनेका भाव यह है कि नारदजीने जैसे-जैसे नगरमें प्रवेश किया वैसे-ही-वैसे वक्ता भी वर्णन करते जाते हैं। प्रथम उन्होंने प्रजाको देखा, तब राजाके स्थानमें पहुँचे। ['बसें'का भाव कि नगर तो अभी बना है, परंतु शीलनिधि राजा उसमें कई पीढ़ीसे बसते थे। घोड़ा-हाथी-सेना सब अनेक देशके भिन्न-भिन्न कालोंमें आये हैं तथा भर्ती हुए हैं। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—३ 'सत सुरेस सम बिभव बिलासा।' 'इति। (क) नगरकी रचनाको भगवान्की पुरीसे अधिक कहा था, यथा—'श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार।'तो ऐश्वर्य भी भगवान्के ऐश्वर्यसे अधिक कहना चाहिये था; सो न कहकर 'सत सुरेस सम' कहा, क्योंकि भगवान्के ऐश्वर्यसे अधिककी कौन कहे उसके समान भी ऐश्वर्य किसीका हो नहीं सकता तब कहते कैसे? इसीसे शत इन्द्रोंके ऐश्वर्यसे अधिक कहा। (ख) नगर सौ योजनके विस्तारका रचा, इसीसे सौ इन्द्रोंका वैभव–विलास बनाया। पुनः, 'सत सुरेस सम' कहकर राजाको सौ इन्द्रोंके समान सुकृती जनाया। सौ अश्वमेध यज्ञ करनेसे इन्द्रपद प्राप्त होता है। पुनः भाव कि एक इन्द्रका वैभव–विलास उनको न मोहित कर सका, इसिलये यहाँ सौ इन्द्रोंका वैभव रचा। [इन्द्रका वैभव–विलास सबसे अधिक है, इसीसे जहाँ वैभवका उत्कर्ष दिखाना होता है वहाँ इसीकी उपमा दी जाती है। यथा—'भूपित भवन सुभाय सुहावा। सुरपित सदनु न पटतर पावा॥'(२।९०) 'अमरावित जिस सक्रिनवासा।'(१।१७८) 'सुनासीर सत सिरेस सो संतत करइ बिलास।'(६।१०) श्रुति पथ पालक धरम धुरंधर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर।'(७।२४) 'मघवा से महीप विषय सुख साने'(क० ७।४३), 'राज सुरेस पचासक को—।' (क० ७।४५) 'भोगेन मघवानिव' (मूलरामायण)। 'सत'=सैकड़ों।] (ग) 'रूप तेज बल नीति निवासा' यह राजाके गुण हैं। अर्थात् परम रूपवान्, परम तेजस्वी, परम बलवान् और परम नीतिज्ञ हैं।

टिप्पणी—४ 'बिश्वमोहिनी तासु कुमारी।' 'इति (क) शीलिनिधिकी कन्या 'विश्वमोहिनी' हुई, तात्पर्य कि विश्वको मोहित करनेका हेतु शील है। (ख) 'श्री बिमोह ं का भाव कि जिन श्रीजीको देखकर विश्व मोहित हो जाता है वे 'श्रीजी' भी विश्वमोहिनीको देखकर मोहित हो जाती हैं। स्त्रीको देखकर स्त्री नहीं मोहित होती, यथा—'मोह न नारि नारि के रूपा।' पर विश्वमोहिनीका सौन्दर्य ऐसा है कि उसे देखकर 'श्रीजी' भी मोहित हो जाती हैं तब औरोंकी क्या चली! नारद क्योंकर न मोहित होंगे। इस कथनसे जनाया कि यह कन्या शोभाकी अविध है। यहाँ 'सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार' है।

नोट—३ (शिवपुराणमें कन्याका नाम 'श्रीमती' है। यथा—'अथ राजा स्वतनयां नामतः श्रीमतीं वराम्।' (२।३।११) नारदजीने भगवान्से कहा है कि शीलिनिधिकी कन्या श्रीमती स्वयंवरकी इच्छा कर रही है। वह जगत्–मोहिनी विख्यात है—'जगन्मोहिन्यभिख्याता।' (२।३।२६) इस तरह विश्वमोहिनीका अर्थ विश्वको मोहित करनेवाली भी है। अद्भुतरामायणमें भी एक अवतारका नारदशापसे होना वर्णित है। उसमें भी कन्याका नाम श्रीमती है। कन्याके बापका नाम अम्बरीष है। (आगे प्रसंग आनेपर संक्षिप्त कथा इसकी भी दी जायगी।)

नोट—४ मिलानके श्लोक, यथा—**'नरनारीविहाराढ्यं चतुर्वर्णाकुलं परम्**॥६॥**तत्र राजा शीलनिधिर्नामैश्वर्यसमन्वितः।'** (रुद्रसं॰ २।३) अर्थात् वह नगर स्त्री-पुरुषोंके विहार करनेयोग्य था, जिसमें चारों वर्ण निवास करते थे। सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे युक्त शीलनिधि राजा राज्य करता था।

टिप्पणी—५ 'सोइ हरिमाया इति। (क) यहाँ बताया कि वह कन्या कौन है। वह हरिमाया ही है। (नगर, राजा, प्रजा इत्यादिकी रचना कर चुकनेपर भी संदेह ही रह गया कि कदाचित् नारदजी इतनेसे भी मोहित न हों, इस विचारसे वह हरिमाया स्वयं विश्वमोहिनीरूप धारणकर राजकुमारी बनकर उपस्थित हुई। जगत्–भरको मोहित करनेका सामर्थ्य रखती है, एक नारद किस गिनतीमें हैं)। (ख) 'सब गुनखानी' इति। अर्थात् सब

गुणोंकी खानि है, यह आगे स्वयं किवने स्पष्ट लिखा है, यथा—'लच्छन तासु बिलोिक भुलाने। जो एहि बरे अमर सोइ होई।' इत्यादि। अर्थात् जो इसको बरे वह अमर, समरिवजयी, चराचरसेव्य हो। यह तो माधुर्यमें गुणकी खानि कहा और ऐश्वर्यमें तो तीनों गुणों–(सत्त्व, रज, तम–) की खानि है, अर्थात् त्रिगुणात्मिका माया है। यथा—'एक रचइ जग गुन बस जाके।'(३।१५) (वनमें रम्भादिके गुणोंसे मोहित न हुए थे, अतः सब गुणोंकी खानि राजकुमारी बनी) (ग) 'सोभा तासु कि जाइ बखानी।' अर्थात् उसकी शोभा अनिर्वचनीय है, बखानी नहीं जा सकती। यह हरिकी माया है, इसीसे इसका रूप न वर्णन किया। इसकी ओर देखनेसे अनिहत होता है, यह समझकर वर्णन न किया। यथा—'होइ बुद्धि जो परम सथानी।तिन तन चितव न अनिहत जानी॥' (७।११८) [यह तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली विद्यामाया है। भगवान् दासोंपर अविद्या मायाको प्रेरित नहीं करते क्योंकि वह तो अहित करनेवाली है। यथा—'हिर सेवकिं न व्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित तेहि व्यापिह बिद्या॥'(७।७९) एक तो शोभा 'अतुलित' है, यह सौन्दर्यकी खानि ही है, दूसरे यह भगवान्को ही व्याहेगी, इससे बखानी कैसे जा सके? (मा० पी० प्र० सं०)] (घ) 'सोइ हिरमाया—' कहकर जनाया कि अन्तमें यह हिरहीको बरेगी।

वि० त्रि०—नगर तो अभी बना पर राजाका ब्याह हुए बहुत दिन हो गये, ब्याहसे बेटी भी थी जो ब्याहयोग्य हो गयी थी, उसके स्वयंवरका समाचार सुनकर देश-देशके राजा कई दिनोंसे आकर ठहरे थे। यह हरिमायाकी कठिन करनी है, किसी भाँति बृद्धि काम नहीं करती। देशकालका कोई नियम ही न रह गया।

करै स्वयंबर सो नृपबाला। आए तहँ अगनित महिपाला॥ ६॥ मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ। पुर बासिन्ह सब पूछत भएऊ॥ ७॥ सुनि सब चरित भूपगृह आए। करि पूजा नृप मुनि बैठाए॥ ८॥

दो०— आनि देखाई नारदिह भूपित राजकुमारि। कहह नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय बिचारि॥ १३०॥

शब्दार्थ—**बाला**=बालिका, कन्या। **कौतुकी**=कौतुक (कुतूहल) जिनको प्रिय है।

अर्थ—वही राजकुमारी (अपना) स्वयंवर कर रही है। (अतएव) अगणित राजा वहाँ आये॥६॥ कौतुकी मुनि उस (कौतुकी) नगरमें गये और पुरवासियोंसे सब हाल पूछने लगे॥७॥ सब समाचार सुनकर वे राजमहलमें आये। राजाने मुनिकी पूजा करके उनको बिठाया॥८॥ राजाने राजकुमारीको लाकर नारदजीको दिखाया (और बोले कि) हे नाथ! इसके सम्पूर्ण गृण-दोषोंको हृदयमें विचारकर कहिये॥१३०॥

नोट—१ शिव पु॰ में मिलते हुए श्लोक ये हैं—'प्रदानसमयं प्राप्ता वरमन्वेषती शुभम्। सा स्वयंवरसम्प्राप्ता सर्वलक्षणलिक्षता॥ 'चतुर्दिग्भ्यः समायातैस्संयुतं नृपनन्दनैः॥ एतादृशं पुरं दृष्ट्वा मोहं प्राप्तोऽथ नारदः। कौतुकी तन्नृपद्वारं जगाम मदनैधितः॥ आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा शीलनिधिर्नृपः। उपवेश्यार्चयाञ्चक्रे रलिसंहासने वरे॥ दृहितेयं मम मुने ॥ अस्या भाग्यं वद मुने सर्वजातकमादरात्। कीदृशं तनयेयं मे वरमाप्स्यित तद्वद॥' (रुद्र॰२।३।८—१५) अर्थात् इसके विवाहका समय आ गया। श्रेष्ठ वरकी खोजमें यह स्वयंवरमें प्राप्त हुई है। चारों ओरसे राजा लोग बड़े सज-धजसे आये हुए थे। ऐसे नगरको देखकर नारद मोहको प्राप्त हुए और कामदेवसे बढ़े—चढ़े हुए कौतुकी नारद राजाके द्वारपर पहुँचे। उनको आया हुआ देखकर राजाने उनको श्रेष्ठ रत्निसंहासनपर बिठाया और पूजा की। राजाने श्रीमती नामकी अपनी कन्याको लाकर नारदजीके चरणोंपर डाल दिया। (यथा—'अथ राजा स्वतन्यां नामतश्श्रीमतीं वराम्। समानीय नारदस्य पादयोस्समपातयत्॥११॥') नारदके पूछनेपर कि यह देवतुल्य कन्या कौन है? राजाने बताया कि यह मेरी कन्या है और कहा कि आप इसका भाग्य किहये, यह कैसा वर पावेगी। मानसके नारद विशेष वैराग्यवान् हैं। इनको न तो नगर ही मोहित कर सका और न नुपका ऐश्वर्य।

टिप्पणी—१ (क) 'करै स्वयंबर सो नृपबाला।' 'इति। ध्ङिक्षीरसागरसे नारद चले, इतनी ही देरमें यह सब तैयारी मायाने कर ली। जयमाल डालने, स्वयंवर करनेके योग्य अवस्था बनाकर स्वयं वहाँ उपस्थित हुई। स्वयंवर करती है अर्थात् अपने—आप ही वरको अंगीकार करती है इसीसे अगणित राजा आये हैं। (ख) 'आए तहँ अगनित महिपाला।'—राजा पुरके बाहर उतरे हैं, यथा—'पुर बाहेर सर सिरत समीपा। उतरे जहँ तहँ बिपुल महीपा॥' (१।२१४) (ग) हरिकी माया है, सब गुणोंकी खानि है और स्वयंवर कर रही है, इससे जनाया कि वह हरिहीको 'वर' करेगी, उन्हींको ब्याहेगी। (घ) ध्ङिमायाने स्वयंवर रचा जिसमें धर्मसे कन्याकी प्राप्ति समझकर नारद इच्छा करें। अधर्मसे इच्छा और उद्योग न करेंगे जैसे रम्भादिको देखकर इच्छा न की। ('स्वयंवर' धर्म–रीतिका विवाह है, अतएव स्वयंवर रचा। यदि किसीके साथ विवाहकी सगाई हो गयी होती तो नारदको मोहित होना अयोग्य होता, वे उसको देखते ही क्यों? उसपर उनका वश ही नहीं, यह समझ वे चुप रह जाते। अतएव स्वयंवर किया। अपनी इच्छासे वर करेगी; इसीसे मुनि भगवान्से सुन्दर रूप माँगेंगे जिससे वह इन्हींसे विवाह कर ले)।

टिप्पणी—२ 'मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ। ' इति। (क) कौतुकीका भाव कि कुतूहल देखनेका उनका स्वभाव है, यही इनका दिल-बहलाव है, अतः कुतूहल देखने गये। कौतुकी स्वभाव न होता तो नगरके भीतर जानेका कौन प्रयोजन था। नगरमें बड़ा भारी वैभव देख पड़ा, पुर अति सुन्दर बना है, चारों ओर राजा लोग उतरे हुए हैं, इसीसे देखनेकी इच्छा हुई। ब्लियहाँ मुनि कौतुकी हैं और नगर भी 'कौतुकी' अर्थात् मायाका रचा हुआ कौतुक है। मुनिको कौतुकी जानकर यह कौतुक दिखाया। (ख) 'पुरबासिन्ह सब पूछत भएऊ।' पुरवासियोंसे सब वृत्तान्त पूछा। उन्होंने सब बताया, यह बात आगेके 'सुनि सब चिरत' से जानी गयी और यह भी बताया कि आज शीलनिधि राजाकी कन्याका स्वयंवर है, उसके समान सुन्दर कन्या त्रैलोक्यमें नहीं है। 'सब' पूछा अर्थात् पूछा कि यह भीड़ कैसी है, किसका राज्य है इत्यादि।

टिप्पणी—३ (क) 'सुनि सब चिरत भूपगृह आए। इति। पुरवासियोंसे 'सब' पूछा, अतः उन्होंने 'सब' बताया, इसीसे कहते हैं कि 'सुनि सब चिरत।' 'भूपगृह आए'; किस लिये? कन्याके लक्षण देखनेके लिये, (यह इनका स्वभाव है), यथा—'नारद समाचार सब पाए। कौतुक ही गिरिगेह सिधाए॥'(१।६६) (ख) 'किर पूजा नृप मुनि बैठाए' अर्थात् पाद्य, अर्घ्य करके आसन दिया, यथा—'सैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा॥ नारि सिहत मुनिपद सिरु नावा। चरन सिलल सबु भवन सिंचावा॥'(१।६६) इत्यादि।

टिप्पणी—४ (क) 'आनि देखाई नारदिह भूपित राजकुमारि। कहहु नाथ—'इति। ब्लिहिमाचलने पार्वतीजीको बुलाकर प्रणाम कराया, पीछे दोष-गुण पूछे, यथा—'निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनि चरना॥' (१।६६) और यहाँ शीलिनिधिने राजकुमारीको लाकर दिखाया पर प्रणाम न कराया और न स्वयं कन्याने किया। यह कर्तव्य साभिप्राय है। इसमें तात्पर्य यह है कि प्रणाम करना भिक्त है, जिसकी भिक्त की जाय, जिसको प्रणाम किया जाय, उसकी फिर दुर्दशा करते नहीं बनती, ऐसा करना अयोग्य होगा। (और कन्याके हाथों वा उसके द्वारा मुनिकी दुर्दशा होनी है) इसीसे माया नारदके चरणोंपर नहीं पड़ी। शीलिनिधि राजा भी तो मायाका ही बनाया हुआ है, अतः उसने प्रणाम न कराया। (ख) ब्लिहिमाचलने प्रथम दोष पूछा तब गुण—'कहहु सुता के दोष गुन मुनिबर हृदय बिचारि।'(१।६६) और शीलिनिधिने प्रथम गुण पूछे तब दोष—'कहहु नाथ गुन दोष सब—।' इस भेदका तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीके दोष गुण ही हैं (अर्थात् जिनको प्रथम दोष बताया गया था, वे अन्तमें गुण ही सिद्ध हुए) यथा—'दोषउ गुन सम कह सबु कोई।'(१।६९) और मायाके गुण सब दोष ही हैं जो नारदके उगनेके लिये ही धारण किये गये हैं (मायाके गुण अन्तमें दोषरूप ही सिद्ध होते हैं। उसमें सार वस्तु कुछ भी नहीं है। नारदजी जो गुण कन्यामें देखेंगे वे दोष ही हैं) यथा—'सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिआहिं देखिअ सो अबिबेक॥'(७। ४१)

प० प० प० प०-शैलराजने 'दोष गुन' पूछे तथापि नारदने पहले गुण ही देखे और पश्चात् 'दुइ चारी' दोष कहने लगे पर कहे ग्यारह। जितने गुण कहे उतने ही दोष कहे। इससे सिद्ध हुआ कि पार्वतीजी (महेशकी माया) मुनिवरको गुणदोषसाम्यमयी जान पड़ी। पर 'हिरिमाया अति दुस्तर तिर न जाइ बिहगेस' ऐसी है और वह 'अजा दोषगृभीतगुणा' है, आनन्दादिको ढकनेके लिये उसने गुणोंका स्वाँग लिया है, गुणोंमें दोषोंको छिपाये है। अतः नारदजी दोषोंकी तरफ देखनेमें इस समय असमर्थ हैं, क्योंकि मायामोहित हैं। वेदोंने भी श्रीमद्भागवतमें कहा है 'जय जय जहग्रजामजितदोषगृभीतगुणाम्।'(१०। ८७। १४) अर्थात् हे अजित! आपकी जय हो, जय हो। जैसे व्यभिचारिणी दूसरे लोगोंको ठगनेके लिये गुण धारण करती है, वैसे ही आनन्द आदिका आवरण करनेके लिये गुण धारण करनेवाली चराचरकी अविद्याका नाश कीजिये। पार्वतीजीने शिवजीके गुणोंको दोषरूपमें धारण किये थे, इसलिये दोष-गुण-क्रम वहाँ रखा है।

नोट—३ हिमाचलने 'मुनिबर' सम्बोधन किया और शीलनिधिने 'नाथ' कहकर पूछा। कारण कि नारद राजासे कपट करेंगे, हृदयमें कुछ होगा बाहर मुँहसे कुछ कहेंगे। इससे यहाँ मायाने 'मुनिबर' नहीं कहलवाया। ब्यापूर्व मायाने जितना कुछ बनाया है वह सब क्रमसे चिरतार्थ किया है।

चरितार्थ—

बिरचेउ मग महँ नगर तेहि सत जोजन बिस्तार बसिंह नगर सुंदर नर नारी तेहि पुर बसइ सीलनिधि राजा बिस्वमोहनी तासु कुमारी करड स्वयंबर सो नपबाला १ मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ २ पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ ३ सुनि सब चरित भूप गृह आए ४ आनि देखाई नारदिह भूपति राजकुमारि

५ हे बिधि मिलड़ कवन बिधि बाला

व्याकरण—'*नारदर्हि'*=नारदको। कर्मकारकका चिह्न 'को' के बदलेमें 'हि'। यथा—'रामहि, नृपहि, मुनिहि, रुद्रहि, मोहि, तुम्हिह, हमिह, एतिहि, कालिह इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)

### देखि रूप मुनि बिरित बिसारी। बड़ी बार लिंग रहे निहारी॥१॥ लच्छन तासु बिलोकि भुलानें। हृदय हरष निहं प्रगट बखानें॥२॥

शब्दार्थ—बार=देर, समय। भुलाना=भुलावेमें आना; चकरा जाना; धोखा खाना; भ्रममें पड़ना। अर्थ—रूपको देखकर मुनिने अपना वैराग्य भुला दिया। बड़ी देरतक देखते ही रह गये॥ १॥ उसके लक्षण देखकर चकरा गये, धोखेमें आ गये अर्थात् ज्ञान जाता रहा। हृदयमें हर्ष हुआ। (लक्षणोंको) प्रकट न कहा। (मनमें सोचने लगे कि)॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'देखि रूप मुनि बिरित बिसारी' अर्थात् 'बिरित' की इच्छा न रह गयी। वैराग्यको भुलाकर बड़ी देरतक देखते रह गये अर्थात् मोहको प्राप्त हो गये। पूर्व कह आये हैं कि 'श्री बिमोह जिसु रूप निहारी', अर्थात् रूप ऐसा है कि जो देखे वही मोहित हो जाय, 'श्रीजी' तक मोहित हो जायँ तब नारद कैसे न मोहको प्राप्त होते? (ख) नारदजीका वैराग्य देखिये। मायाने सौ योजनका सुन्दर नगर बनाया, वह उनको न मोहित कर सका। रित—समान सुन्दर स्त्रियाँ बनायीं, उन्हें भी देखकर वे न मोहे। सैकड़ों इन्द्रोंके समान वैभव–विलास रचा, उसे भी देखकर उनका मन न डिगा—ऐसा परम वैराग्य था। पर विश्वमोहिनीका सौन्दर्य ऐसा था कि वे मुग्ध हो गये, वैराग्यकी इच्छा न रह गयी, वैराग्य जाता रहा। कभी उन्हें वैराग्य था यह भी स्मरण न रहा।

नोट—१ 'बड़ी बार लिंग रहे निहारी' इति। (क) मुनि हाथ पकड़कर लक्षण देखने लगे तो हाथ हाथमें ही रह गया, दृष्टि कन्याके मुखपर ही डट गयी। राजा समझे कि मुनि हृदयमें लक्षण विचार रहे हैं पर इनका मन रूपमें आसक्त हो गया है। इसीसे ये कुछ-का-कुछ समझे। (ख) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'बड़ी देरतक रूप निहारते रह गये, यह थिर सात्त्विक है। यहाँ नैनवारी रित मुनिमें अनुचित इति अभाव है जो हास्यरसका अंग है। अतएव यहाँ 'उर्जस्व अलंकार' है। (ग) टकटकी लगाये देखते रहे अर्थात् वैराग्य चलता हुआ। (पं० शुकदेवलाल)

टिप्पणी—२ 'लच्छन तासु बिलोकि भुलानें-' इति। (क) 'भुलानें' अर्थात् ज्ञान जाता रहा। यह भी स्मरण न रहा कि मैं ब्रह्मचर्यरत मुनि हूँ। रूप देखकर वैराग्य पहले ही चलता हुआ था। इस तरह ज्ञान और वैराग्य दोनों ही न रह गये, तब मोह हुआ। (ख) यहाँ 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान बिराग हृदय निहं जाकें॥' भगवान्का यह वाक्य जो उन्होंने नारदसे कहा था सिद्ध हुआ। (ग) यहाँ प्रथम वैराग्यका नाश कहकर तब ज्ञानका नाश कहा; कारण कि वैराग्यसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। यथा—'ज्ञानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास बिरागा॥ होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा।'(२।२३) 'धर्म ते बिराति जोग ते ज्ञाना।'(३।१६) 'ज्ञान कि होइ बिराग बिनु।'(७।८९) अतएव पहले कारण गया तब कार्य। कारण ही न रह गया तब कार्य कैसे रहे? (घ) 'भुलाना' ज्ञानका नाश होना है। ज्ञान गया, अतः 'हृदय हरक' हर्ष हुआ कि उपाय करनेसे यह कन्या हमको मिलेगी। [लक्षण देख हृदयमें आनन्दके मारे विपरीत अर्थ समझ लिया। विपरीत अर्थ समझना यही ज्ञानका जाना है। (पं० शुकदेवलाल)] (ङ) 'निहं प्रगट बखाने' इति। प्रकट न वर्णन करनेमें हृदयका भाव यह था कि लक्षण सुनकर देवता, मनुष्य, राक्षसादि सभी उसे पानेका प्रयत्न करेंगे और राजा शीलिनिध इन लक्षणोंको जान जायँगे तो वे त्रिदेवमेंसे ही किसीको देंगे। अतः गुण प्रकट न किये। ध्वन्तिति है कि जबतक कार्य न हो जाय तबतक वह बात प्रकट न की जाय। यथा—'जोग जुगुति तप मन्त्र प्रभाऊ। फलै तबिहं जब करिअ दुराऊ॥' (१।१६८) 'जिमि मन माँह मनोरथ गोई।' (२।३१६) (च) इसी चौपाईका आगे विस्तार करते हैं। लक्षण देखकर भुला गये हैं। वे लक्षण कीन हैं यह आगे कहते हैं।

बैजनाथजी—'*भुलाने।*<sup>—</sup>'अर्थात् कार्यमायाने आत्मदृष्टि खींच मुनिको प्राकृत जीवोंकी तरह इन्द्रियविषयमें आसक्त कर दिया। रूप-विषय पा नेत्रद्वारा हर्ष हृदयमें भर गया, उसकी प्राप्तिके लिये वे सकाम हुए जिससे सत्यका नाश हुआ। इसीसे लक्षण प्रकट न किये, झूठ बोले।

नोट—२ श्रीलमगोड़ाजी इस प्रसंगकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि कन्याको देखते ही मायाने ऐसा घेरा कि वे कामवश हो लड़कीके सौन्दर्यपर आसक्त हो गये। पतनका यह हाल हुआ कि कामके विजयवाले मार्केको भूल गये, आगपर रखे हुए बालकी तरह नैतिक महत्ताकी किड़याँ खटाखट टूट गयीं और एक दोषके बाद दूसरा दोष पैदा हो चला। जब हाथ दिखाया गया तब मनगढ़न्त गुण–दोष बता गये पर दिलमें यही सोचते रहे कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाय। कामके साथ कपट और मिथ्यावादवाले दोष आ धमके। आह! नारद यह समझ न सके कि यह मायारूपिणी बाला है, इसको 'अमर और चराचरसेव्य' भगवान् ही वर सकेंगे।

नोट—३ शिवपु॰ में कहा है कि राजाके पूछनेपर नारदजी कामसे विह्वल होकर उसको पानेकी इच्छा करके बोले। **'तामिच्छुः कामविह्वलः।'** 

जो एहि बरै अमर सोइ होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई॥३॥ सेविह सकल चराचर ताही। बरै सीलिनिधि कन्या जाही॥४॥ लच्छन\* सब बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाखे॥५॥

अर्थ—जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जायगा, उसे रणभूमिमें कोई न जीत सकेगा॥३॥ सब चर और अचर जीव उसकी सेवा करेंगे जिसे शीलनिधिकी कन्या ब्याहेगी॥४॥ उन्होंने सब लक्षण विचारकर हृदयमें रख लिये और कुछ और-के-और ही बनाकर राजासे कहे॥५॥

<sup>\*</sup> १६६१ में 'लछन' है। प्राय: 'च्छ' की जगह सर्वत्र 'छ' रहता है।

टिप्पणी—१ (क) 'जो एहि बरै अमर सोइ होई।—' अर्थात् वह मृत्युको जीत लेगा। (ख) 'समर भूमि तेहि जीत न कोई' अर्थात् वह त्रैलोक्यविजयी होगा, तीनों लोकोंमें उसको कोई न जीत सकेगा, वह सबको जीत लेगा। (ग) 'सेविह सकल चराचर ताही' अर्थात् वह समस्त ब्रह्माण्डका राजा होगा और 'अमर' है ही अतएव यह सिद्ध हुआ कि वह अनन्त कल्पोंतक राज्य करेगा, यथा—'जरा मरन दुखरहित तनु समर जितै निहंं कोउ। एक छत्र रिपुहीन मिह राज कलपसत होउ॥'(१।१६४) (घ) ष्टि चरै', दूसरी 'बरै सीलिनिध कन्या जाही।' भाव कि इन्हीं दोमेंसे एकके साथ विवाह होगा जो या तो परम बलवान् हो या परम सुन्दर हो। परम बली होगा तो सबको जीतकर इसे ब्याह लेगा और परम सुन्दर होगा तो कन्या उसपर रीझकर जयमाल डालकर उसे स्वयं वरण करेगी। (ङ) ष्टि प्रथम ही कह आये कि 'लच्छन तासु बिलोकि भुलानें', 'भुलानें' लक्षणका यही है कि उलटी समझ हो गयी। समझे कि जो इसको ब्याहेगा वह मृत्यु और शत्रुको जीतकर ब्रह्माण्डका राजा हो जायगा; यह न जाना कि जो कोई अमर, ब्रह्माण्डोंका पित इत्यादि लक्षणसम्पन्न होगा वही कन्याको ब्याहेगा, उसीको कन्या वरण करेगी। कि 'लच्छन तासु बिलोकि भुलानें' उपक्रम है और 'लच्छन सब बिचारि उर राखे—' उपसंहार है।

टिप्पणी—२ (क) 'लच्छन सब बिचारि उर राखे।' इति। राजाकी प्रार्थना है कि 'कहहु नाथ गुन दोष सब यहिके हृदय बिचारि', सो हृदयमें विचारना यहाँतक कहा। हृदयमें विचारकर हृदयमें ही रख लिये, राजासे न कहे। (यहाँ मुख्य तीन लक्षण इन्होंने विचारे—अमरत्व, अजित्व और ब्रह्माण्डका आधिपत्य— इन तीनोंको छिपा रखे)। (ख) 'कछुक बनाइ भूप सन भाखे' का भाव कि विशेष गुण हृदयमें रखे, सामान्य गुण प्रकट किये। 'सब उर राखे' और यहाँ 'कछुक भाषे' कहकर जनाया कि उत्तम गुण सब हृदयमें गुप्त कर रखे, उनमेंसे एक भी न प्रकट किया और जो कहे वह एक तो बहुत थोड़े कहे और वह भी गढ़े हुए, जिसमें कन्याका माहात्म्य (महत्त्व) न खुले। यह मायाविवशता दिखायी कि मुनि होकर कपट किया, पेटमें कुछ, मुँहमें कुछ। स्त्रीसंग्रहकी इच्छा होते ही प्रपंचमें फँसे।

व्याकरण— **बनाइ**=बनाकर। पूर्वकालिक क्रिया। यथा— **सुनाइ**=सुनाकर, **देखाइ**=दिखाकर। लेइ, देइ, मुसकाइ, जाइ, आइ, खाइ, रिसाइ इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)

नोट—शिवपु॰ में नारदने राजासे ये लक्षण भी कहे हैं। यथा—'सर्वेश्वरोऽजितो वीरो गिरीशसदृशो विभुः। अस्याः पित धुवं भावी कामजित्सुरसत्तमः॥' (१८) अर्थात् इसका पित सर्वेश्वर, अजित, शिवसमान विभु, कामजित् और देवताओंमें श्रेष्ठ होगा।

सुता सुलच्छन किह नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं।। ६।। करों जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी।। ७॥ जप तप कछु न होइ तेहि<sup>१</sup> काला। हैं<sup>२</sup> बिधि मिलै कवन बिधि बाला।। ८।।

## दो०— एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल। जो बिलोकि रीझै कुआँरि तब<sup>३</sup> मेलइ जयमाल॥१३१॥

शब्दार्थ—सुलच्छन=सुलक्षण; सुन्दर उत्तम लक्षणोंसे युक्त। पाहीं=से। हैं=हे। यह कानपुर आदिमें अब भी

१-एहि—छ०। इहि—रा० प०। तेहि—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, को० रा०।

२-हे—छ०, को० रा०, रा० प्र०।हैं-१६६१।है-१७२१, १७६२, १७०४।'है' पाठ विनय० और मानसमें कई जगह 'हे' के अर्थमें आया है। सम्भवत: यह बोली रही हो।

३-अरु-वन्दनपाठकजी।

घरोंमें बोला जाता है। प्राय: आश्चर्य और दु:खयुक्त हृदयसे यह शब्द 'हे' सम्बोधनकी जगह प्रयुक्त होता है। विनयपत्रिकाकी प्राचीनतम (सं० १६६६ की) पोथीमें तो अनेक पद्योंमें इसका प्रयोग हुआ है और अरण्यकाण्डमें श्रीसुतीक्ष्णजीके प्रसंगमें भी यह आया है। यथा—'हैं बिधि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिहिंह दाया।' (३। १०) रीझना=मोहित होना; लट्टू हो जाना।

अर्थ—राजासे कहकर कि तुम्हारी कन्या सुलक्षणा है, नारदजी चल दिये। उनके मनमें (कन्याकी प्राप्तिकी) चिन्ता है॥६॥ जिस प्रकार वह कन्या मुझे ब्याहे मैं जाकर वही यत्न विचारकर करूँ॥७॥ उस समय जप-तप कुछ भी न हो सकता था।\* (वे मनमें कह रहे हैं) हे विधाता! किस प्रकार कन्या मिले?॥८॥ इस समय (तो) परम शोभा और विशाल रूप चाहिये जिसे देखकर राजकुमारी लट्टू हो जाय, तभी वह जयमाल डालेगी॥१३१॥

टिप्पणी—१ 'सुता सुलच्छन ' इति। (क) राजाने गुण और दोष दोनों पूछे पर नारदजीने सुताके 'सुलच्छन' कहे। इसमें भाव यह है कि नारदजी इस समय मायाके वश हो गये हैं, इसीसे उन्हें माया—(विश्वमोहिनी—) में दोष दिखायी ही नहीं पड़ते, गुण-ही—गुण दीखते हैं; इसीसे उन्होंने गुण ही कहे। यदि दोष देख पड़ते तो फिर प्राप्तिकी इच्छा ही क्यों करते? पुन:, 'सुता सुलच्छन' का भाव कि इसमें गुण हैं, दोष नहीं हैं। यथा—'सोइ हिर माया सब गुन खानी।' (१। १३०। ५) इसीसे दोष नहीं कहे। (ख) पूर्व कहा है कि 'लच्छन सब बिचारि उर राखे' अर्थात् हृदयमें रखनेमें तो 'लच्छन' का रखना कहा और राजासे कहनेमें 'सुलच्छन' शब्द दिया। लक्षण हृदयमें रखे और सुलक्षण कहे, यह कैसा? इस शंकाका समाधान वक्ताने पहले ही 'कछुक बनाइ भूप सन भाषे' में 'बनाइ' शब्द देकर कर दिया है। अर्थात् जो सुलक्षण कहे वे बनाये हुए हैं। जो बात असलको छिपानेके लिये बनायी जाती है, वह असलसे अधिक सुन्दर देखने—सुननेमें होती है; यही दिखानेके अभिप्रायसे यहाँ बनावटमें 'सुलच्छन' शब्द दिया। (सुलक्षण कहे अर्थात् कहा कि बड़ी भाग्यवान् है, परम सती और सौभाग्यवती होगी, पति बड़ा भारी यशस्वी, पराक्रमी होगा, इसका सुहाग अचल रहेगा इत्यादि।) (ग) 'सोच मन माहीं' का भाव कि कोई उपाय मनमें नहीं सूझ पड़ता। (क्या यत्न करें जिससे वह हमें ब्याहे यह निश्चित नहीं कर पाते, अतः सोच है। यथा—'एकउ जुगुति न मन ठहरानी। सोचत भरतिह रीन बिहानी॥'(२। २५३) (घ) 'चले' का भाव कि यत्न करनेके लिये चले, सोचे कि यहाँ बैठे रहनेसे काम नहीं चलेगा; यह आगे स्पष्ट है।

टिप्पणी—२ 'करों जाइ सोइ जतन बिचारी। '''' इति। प्रथम दो बातोंका विचार करना कह आये। एक 'जो एहि बरें' (अर्थात् जो महाबलवान् हो कि सब राजाओंको जीतकर इसे ब्याह ले जाय।) दूसरा 'बरें सीलिनिधि कन्या जाही' (अर्थात् जो परम रूपवान् हो जिसमें कन्या स्वयं रीझकर जयमाल पहना दे।) अब सोचते हैं कि हम अपने पुरुषार्थसे तो कन्याको वर नहीं सकते, इससे उपाय वह करना चाहिये जिससे कन्या स्वयं हमपर रीझकर हमें ब्याह ले। (दो बातोंमेंसे अपनेमें एक भी नहीं पाते, न तो बल और न परम सौन्दर्य। इसीसे यत्नका विचार किया। स्वयंवर है, इसमें बलका प्रयत्न करके हर ले जाना अयोग्य है, इससे दूसरी बातके लिये प्रयत्न करना उचित समझा।) यत्नका विचार आगे लिखते हैं।

टिप्पणी—३ 'जिप तप कछु न होइ तेहि काला। दिया विचारते हैं कि कुछ जप-तप करें। (अर्थात् जप-तपसे कार्य सिद्ध हो सकता है, परम सौन्दर्य मिल सकता है।) पर उस कालमें जप-तप कुछ हो नहीं सकता। अर्थात् उसके लिये समय चाहिये और यहाँ अवकाश है नहीं, स्वयंवर होने जा रहा है, थोड़ा ही समय रह गया है (दूसरे जप-तपमें मनकी आवश्यकता है और मन इस समय पराये हाथमें है।) अतएव विधिसे प्रार्थना करते हैं। 'विविध' से प्रार्थना करनेका भाव कि आप कर्मका फल देनेवाले हैं और मुझसे जप-

<sup>\*</sup> अर्थान्तर—१ जप-तपसे इस समय कुछ नहीं हो सकता।२ उस समयतक जप-तप कुछ हो नहीं सकता।'एहि'पाठसे अर्थ बहुत

तपादि कोई भी कर्म हो नहीं सकते, तब किस तरह 'बाला' मिले। अर्थात् बालाके मिलनेकी कुछ 'विधि' नहीं है, आप कोई 'विधि' सुझावें, क्योंकि आप 'विधि' हैं, आप अपना नाम सत्य कीजिये। (जैसे श्रीसीताजीने अशोकसे कहा था—'सुनिह बिनय मम बिटप असोका। सत्य नाम करु हरु मम सोका॥' (५। १२) ब्रह्माकी प्रार्थनासे विधि सुझी जो आगे कहते हैं।

नोट—१ कुछ लोग यह शंका करते हैं कि 'पूर्व किये हुए जप-तपादिके बलसे क्यों न ब्याह कर लिया?' इसका समाधान यों किया जाता है कि—(१) भक्तोंका जप-तप निष्काम होता है। जो इन्होंने पहले किया था वह तो भगवदर्पण हो चुका, वह लौट नहीं सकता। पुनः, (२) भ्रममें ज्ञान-वैराग्यके साथ ही पूर्वकृत जप-तपका स्मरण भी न रहा। भक्तिके प्रभावसे इतना तो अवश्य सूझा कि हिर ही हमारे हितू हैं, उन्हींसे रूप माँगूँ।

टिप्पणी—४ 'एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल।—' इति। (क) यहाँ परम शोभा और विशाल रूप दो बातें चाहते हैं। अंगकी सुन्दरता 'शोभा' है और अंगकी रचना 'रूप' है। (शरीरका चढ़ाव-उतार, सब अंग यथायोग्य जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा ही होना 'रूप' कहलाता है। शोभा=सौन्दर्य; सुन्दरता।) इस अवसरमें जप-तप नहीं हो सकता, रूप हो सकता है (यह 'विधि' ने सुझाया) इसीसे रूपकी प्राप्तिका विचार करते हैं। (परम शोभा और विशालरूपका भाव यह भी है कि स्वयंवरमें अनेक राजा आये हैं जो शोभा, सौन्दर्य और रूपसे युक्त हैं, जब उन सबोंसे बढ़कर रूप और सौन्दर्य होगा तभी कन्या उन सबोंको छोड़कर इन्हींको ब्याहेगी, अन्यथा नहीं। 'कन्या वरयते रूपम्' प्रसिद्ध ही है। अतः 'परम' शोभा और 'विशाल' रूप चाहते हैं।) पूर्व कह आये कि बल हो अथवा सौन्दर्य। संत किसीसे वैर नहीं करते, इसीसे इन्होंने बलकी चाह न की किंतु शोभाकी चाह की। (ख) 'मेलइ जयमाल'— इन शब्दोंसे 'करे स्वयंवर सो नृप बाला' के 'स्वयंवर' शब्दका अर्थ खोला कि 'जयमाल गलेमें डालना' स्वयंवर है। (वा, यह जयमाल स्वयंवर है यह जनाया।) यहाँ 'सम्भावना अलंकार' है। (ग) ब्लियहाँसे इनके हृदयकी आतुरता देखते चिलये। विशेष आगे लिखा जायगा।

नोट—२ समानार्थी श्लोक, यथा—'सुतेयं तव भूपाल सर्वलक्षणलिक्षता। महाभाग्यवती धन्या लक्ष्मीरिव गुणालया। इत्युक्त्वा नृपमामन्त्र्य ययौ यादृच्छिको मुनिः ॥ चित्ते विचिन्त्य स मुनिराण्नुयां कथमेनकाम् ॥ स्वयंवरे नृपालानामेकं मां वृणुयात्कथम् ॥ सौन्दर्यं सर्वनारीणां प्रियं भवित सर्वथा ॥ तद्दृष्ट्वे प्रसन्ना सा स्ववशा नात्र संशयः ।' (२० सं० २। ३। १७—२१) अर्थात् राजन्! सर्वलक्षणसम्पन्ना बड़ी भाग्यवाली आपकी यह कन्या धन्य है। यह लक्ष्मीके समान गुणोंकी धाम है। ऐसा कहकर मुनि चले गये। अब नारदजी मनमें विचार करने लगे कि इसको किस तरह प्राप्त करूँ। स्वयंवरमें आये हुए राजाओंमें मेरा ही वरण कैसे करे? स्त्रियोंको सौन्दर्य अत्यन्त प्रिय होता है; उसे देखकर स्त्रियाँ प्रसन्न हो अपनेसे वश हो जाती हैं। (ये सब भाव मानसकी इन चौपाइयों और दोहेमें हैं।)

हरि सन मागों सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति<sup>१</sup> भाई॥१॥ मोरें हित हरि सम निहं कोऊ। एहि औसर सहाय सोइ होऊ॥२॥ बहु बिधि बिनय कीन्ह तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला॥३॥ प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ानें। होइहि काजु हिएँह<sup>२</sup> हरषानें॥४॥

शब्दार्थ— गहरु=देर। औसर (अवसर)—समय, मौका।

सरल हो जाता है। इससे ये वचन नारदके ही विचार सिद्ध होते हैं। 'तेहि' का अर्थ 'उस' होता है और इसी अर्थमें प्राय: इसका प्रयोग सर्वत्र हुआ है। इसमें अर्थमें कठिनता हो रही है। इससे यह वचन वक्ताका ले सकते हैं और उसके आगेसे श्रीनारदजीके विचार समझ लें।

१-मोहि-भा० दा०।

२-१६६१ में 'हिएँह' है।

अर्थ—(एक काम करूँ—) भगवान् हिरसे सुन्दरता माँगूँ (परंतु) भाई रे भाई! वहाँ जानेमें तो बहुत देर हो जायगी॥१॥ हिरसरीखा मेरा कोई भी हितू नहीं है, वे ही इस समय सहाय हों॥२॥ उस समय नारदने बहुत भाँतिसे विनती की तब कौतुकी कृपाल प्रभु प्रकट हो गये॥३॥ प्रभुको देखकर मुनिके नेत्र ठंडे हुए। वे हृदयमें हिष्ति हुए कि काम अवश्य होगा॥४॥

पं० राजबहादुर लमगोड़ा—सच है, 'जादू वह जो सिर पै चढ़के बोले'। ये देवर्षि नारद हैं या कामपीड़ित मजनूँ, जो अपने खयाली पुलावमें मगन है। जिस विष्णुभगवान्से अपने कामविजयकी बड़ी डींग मारी थी उन्हींसे अपनी कामवासनाकी पूर्तिके निमित्त आज अपने लिये सौन्दर्य माँगने जा रहे हैं। फिर व्याकुलता और उतावलीका यह हाल है कि सोच रहे हैं कि यदि क्षीरसागर या वैकुण्ठतक जाना पड़ा तो 'होइहि जात गहरु अति भाई'। 'भाई' शब्द बड़ा मार्मिक है। वह हमारी सहानुभूतिको उत्तेजित करना चाहते हैं, परंतु हमें हँसी आ जाती है क्योंकि व्याकुलता और उतावलीपन प्रकट हो जाता है।

टिप्पणी—१ (क) 'हिर सन मागौं सुंदरताई' इति। 'एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल' इस विचारके साथ यह भी विचार मनमें आया कि हरिमें परम शोभा और विशालरूप दोनों हैं और उन्हें रूप देनेका सामर्थ्य भी है, अतः उन्हींसे क्यों न सुन्दरता माँग लुँ यह विचार आया। इसीको निश्चय किया; पर वे क्षीरसागरमें रहते हैं, वहाँतक जानेमें विलम्ब होगा—'होइहि जात गहरु अति भाई', तबतक सब काम ही बिगड जायगा। (ख) 🔊 देखिये, माया नारदको ठगने आयी है और नारद मायाको ठगना चाहते हैं, दूसरेका रूप माँगकर मायाको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। मायाने अपना रूप दिखाकर नारदको मोहा और नारद मँगनीका रूप दिखाकर मायाको मोहना चाहते हैं। (ग) 'होइहि जात गहरु अति' भाव कि हमें क्षीरसिंधुतक जानेमें देर होगी, हरिको यहाँ आनेमें देर न लगेगी, इसीसे सोचते हैं कि वे ही आकर सहाय हों। 'गहरु अति' से जनाया कि क्षीरसिंधु वहाँसे बहुत दूर है। भगवानुके स्थानसे बहुत दूरतक मायाका गम्य नहीं है। (भुशुण्डिजीके आश्रमसे चार-चार कोसतक चारों ओर अविद्या न व्यापती थी, 'ब्यापिहि तहँ न अबिद्या जोजन एक प्रजंत।' तब जहाँ भगवान स्वयं हैं वहाँसे न जाने कहाँतक मायाका गुजर न होगा। यह नगर बहुत दूरीपर रचा गया होगा। 🖙 (घ) यहाँ शंका होती है कि 'ये योगिराज हैं, योगबलसे आँख बन्द करके क्यों नहीं जाते? [ जैसे स्वयंप्रभाने योगबलसे वानरोंको समुद्रतटपर पहुँचा दिया और स्वयं उसी तरह रामचन्द्रजीके समीप पहुँची और फिर वहाँसे बदरीवनको चली गयी। (कि॰ दोहा २५) और नारदजी अव्याहतगति हैं, यथा—'--गित सर्बत्र तुम्हारि।' (१। ६६)] इसका समाधान यह है कि मृनि इस समय मायाके वशमें होनेसे योगकी सुध (अपना मनोवेग एवं अपना कर्तव्य) भूल गये हैं, यथा—'माया बिबस भए मुनि मूढ़ा।' (१३३।३) (और योगसे भी पहुँचनेमें कुछ विलम्ब ही होगा।) (ङ) 'भाई' शब्द यहाँ मनसे सम्बोधन है। ऐसा प्राय: बोलनेकी रीति है, यथा— 'जग बह नर सर सिर सम भाई', 'करइ बिचार करउँ का भाई' इत्यादि। विशेष (१।८।१३) 'जग बहु नर<sup>ः</sup>' में देखिये।

टिप्पणी—२ (क) 'मोरे हित हरि सम निहं कोऊ' इति। जो अपना हितैषी होता है उसीसे वस्तु माँगे मिलती है, सहायता ली जाती है, वही अवसर पड़नेपर सहाय होता है। यथा—'तोहि सम हित न मोर संसारा। बहे जात कै भइसि अधारा।' (२। २३। २) 'हरि' का भाव कि 'क्लेशं हरतीति हरिः' आप क्लेशके हरनेवाले हैं, आप हमारे शोचको दूर करें। इसीसे 'हरि' शब्द दिया। (ख) 'एहि अवसर सहाय सोइ होऊ।'—सहाय हो अर्थात् हमारा उपकार करो, हमारा क्लेश हरो। 'एहि अवसर'—अवसर निकल जानेपर कार्यकी हानि है इसीसे नारदजी बारंबार अवसरका विचार कर रहे हैं, यथा—'जप तप कछु न होइ तेहि काला''एहि अवसर चाहिअ परम सोभा''''' तथा यहाँ 'एहि अवसर सहाय सोइ होऊ।' व्या यहाँ पहि अवसर सहाय सोइ होऊ।' कि पान इसे अपने ही प्रभुसे माँगता है, दूसरेसे कदापि नहीं। कष्ट पड़नेपर उन्हींको पुकारता है। धन्य हैं कृपालु भगवान् भी कि मोहमें लिप्त होनेपर भी वह शरणमें आये हएके ऊपर अपना हाथ रखे ही रहते हैं। वे ही सच्चे हितैषी हैं—'एक सनेही साँचिलो

केवल कोसलपालु'(विनय० १९१), 'तुलसी प्रभु साँचो हितु (विनय० १९०)]

प० प० प्र०—इतने विषयलोलुप, कामी, मायाविमूढ़ हो गये हैं, फिर भी किसी अन्यका भरोसा नहीं है। यह विशेषता भिक्तका प्रभाव है। इस अनन्यगितकताने ही मुनिको आखिर बचाया है। मायानिर्मित नगरीके राजकुमारीपर मुनिवर मोहित हुए, इससे हम लोग उनपर हँसते हैं पर हम रात-दिन कल्पों-कल्पोंतक क्या करते हैं! यह जग माया-निर्मित मायामय, असत्य मिथ्या ही तो है और हम बड़े-बड़े पण्डित शूरवीरादि भी मायाजिनत अगणित विषयोंसे ही तो सुख चाहते हैं। हम तो मायाजिनत अनित्य नश्वर प्राणी मनुष्यादिका ही भरोसा रखते हैं, अपनी निज करनीके भरोसेपर ही चलते हैं। 'मोरे हित हिर सम निहं कोऊ' यह तो स्वप्नमें भी कभी हमारे चित्तमें नहीं आता। तब तो हम ही अधिक विमूढ़ और उपहासास्पद हैं। ऐसे विमूढ़ होते हुए भी हमलोग विद्यामायाविमूढ़ देविषिका मोह देखकर उनकी हँसी उड़ाते हैं, पर हम यह नहीं सोचते कि स्वयं क्या करते आये हैं। मानस, भागवत, वेदान्तशास्त्रादि मुखसे गाते हुए भी हम तो अविद्या–मोहमें ही आनन्द मान रहे हैं, इसकी हम लोगोंको लज्जा नहीं।

टिप्पणी—३ (क) 'बहु बिधि बिनय कीन्हि तेहि काला' जैसे कि, आपने अमुक-अमुक भक्तोंकी सहायता की, आप कृपालु हैं, सन्तके हितैषी हैं, हमारे ऊपर कृपा करके प्रकट होकर सहायता कीजिये। (ख) 'तेहि काला' देहलीदीपक है अर्थात् जिस समय विनय की उसी समय भगवान् भी प्रकट हो गये। नारदजीने प्रार्थना की कि 'एहि अवसर' सहाय हूजिये, अतः भगवान् उसी 'काल' प्रकट हो गये—(बिना यत्नके चितचाही बात होनेसे 'प्रथम प्रहर्षण अलंकार' हुआ।) (ग) 'प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला'—('प्रगटेउ' के सम्बन्धसे 'प्रभु'शब्द दिया। इन दोनों शब्दोंसे जनाया कि वे तो सर्वत्र हैं, उनका कहीं आना–जाना थोड़े ही है, प्रेमसे तुरत जहाँ भक्त चाहे कृपा करके प्रकट हो जाते हैं; यथा—'हिर ब्यापक सर्वत्र समाना।प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना।।" 'प्रेम तें प्रभु प्रगटै जिमि आगी।' समर्थ हैं, जहाँ जब चाहें प्रत्यक्ष हो जायँ। प्रकट होनेके सम्बन्धसे कृपालु भी कहा।) 'कौतुकी' का भाव कि भगवान् कौतुक करना चाहते हैं, यथा—'मृनि कर हित मम कौतुक होई।' कृपालका भाव कि मृनिपर कृपा करके हित करनेके लिये प्रकट हुए। [ब्ब्हिस्मरण रहे कि मोह–प्रसंगका प्रारम्भ ही 'कौतुक' बीजसे हुआ है। 'भरद्वाज कौतुक सुनहु हिर इच्छा बलवान॥'(१२७) अतएव प्रसंगके अन्ततक कौतुकका प्रसंग चला जा रहा है, मुनि कौतुकी, नगर कौतुकी, भगवान् भी कौतुकी, सारा खेल मायाका कौतुक, रुद्रगण कौतुकी इत्यादि।]

टिप्पणी—४ (क) 'प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने'—अत्यन्त सुन्दर स्वरूप देखकर नेत्र शीतल हुए कि ऐसा स्वरूप मिलनेसे कार्य अवश्य सिद्ध होगा क्योंकि कार्य रूपहीके अधीन है। (ख) 'होइहि काजु हृदय हरषाने।' हर्ष होनेके कई कारण हैं, एक तो यही कि कार्य सिद्ध होनेकी प्रतीति हुई—'होइहि काज।' दूसरे यह सोचकर कि जब यह रूप देखकर हमारे नेत्र शीतल हुए हैं तब उसके नेत्र क्यों न शीतल होंगे। तीसरे कि यदि सुन्दर रूप न देना होता तो प्रकट न होते, भगवान् भक्तको 'नहीं' नहीं करते, (यथा—'मोरे कछु अदेय निहं तोरे', 'कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी। जो मुनिबर न सकहु तुम्ह माँगी॥'(३।४२) 'होइहि' अर्थात् अवश्य होगा, इसमें सन्देह नहीं। विश्वास इससे है कि कार्य न करना होता तो प्रकट न होते।—[व्याकरण—'होइहि'=होगा। भविष्य क्रिया अन्य पुरुष। यथा—िमटिहि, मिलिहि, जाइहि, रीझिहि, बिरिहि, देखिहि, चिलिहि।' (श्रीरूपकलाजी)]

नोट—शिवपु॰ के नारद विष्णुके लोकहीको चले गये और एकान्तमें उनसे सब वृत्तान्त कहा है। मानसके नारदको यह ज्ञान है कि विष्णु सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं इससे मार्गमें ही प्रार्थना करते हैं, इनको बहुत उतावली है।

<sup>\*</sup> हरि—पं॰ रा॰ व॰ श॰, वै॰ रा॰ प्र॰। प्रभु—शुकदेवलाल। करि-१६६१, रा॰ बा॰ दा॰, को॰ रा॰, श्रीनंगे परमहंसजी। 'करि' पाठ लेनेसे इस चरणकी वाक्यरचना अवश्य शिथिल हो जाती है, परन्तु किवने मुनिकी अधीरताको द्योतित करनेके लिये जान-बूझकर उनसे ऐसी भाषाका प्रयोग कराया है। (गीताप्रेस-संस्करण)

अति आरित किह कथा सुनाई। करहु कृपा किर\* होहु सहाई॥५॥ आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति निह पावौं ओही॥६॥ जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास मैं तोरा॥७॥ निज माया बल देखि बिसाला। हिय हँसि बोले दीनदयाला॥८॥ दो०— जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करब न आन कछ बचन न मुषा हमार॥ १३२॥

अर्थ—बहुत आर्त (दीन) होकर एवं बहुत आतुरतासे उन्होंने (सब) कथा कह सुनायी (और प्रार्थना की कि) कृपा कीजिये, कृपा करके सहाय हूजिये॥५॥ हे प्रभो! मुझे अपना रूप दीजिये, (क्योंकि) और किसी तरह मैं उसे नहीं पा सकता॥६॥ हे नाथ! जिस तरह मेरा हित हो वह (उपाय) शीघ्र कीजिये, मैं आपका दास हूँ ॥७॥ अपनी मायाका विशाल बल देख मन-ही-मन हँसकर दीनदयाल भगवान् बोले॥८॥ 'हे नारद! सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं '॥१३२॥

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—१ कौतुक कितना सुन्दर है, इसका पता तो अभी लग जायगा पर कृपाके स्पष्टीकरणतक तिनक रहना पड़ेगा, यद्यपि उसका आरम्भ भी यहींसे है। मुिनकी व्याकुलता और देर होनेका खटका इसी कृपालुतासे तो दूर करके शीघ्र ही भगवान् प्रकट हो गये। 'नयन जुड़ाने' 'हिय हरषाने' से यह बात साफ हो जाती है।

- २—प्रार्थनाका अन्तिम अंश बड़ा मजेदार है और ऐसे रूपमें रखा गया है कि श्लेष पैदा हो जाय। बस, लीलामय भगवानुको कौतुक एवं परम हित दोनोंके दिखानेका मौका मिल गया।
- ३—'*हिय हाँसि*' से भगवान्की उदारता तथा उपहास दोनों भाव प्रकट होते हैं। हँसी प्रकट न हो इसका कारण यह भी है कि मजाकका पता नारदको न लगे।

४—भगवान्का उत्तर स्पष्ट है परंतु कामपीड़ित मोहान्ध नारदको आज कुछ समझमें नहीं आता—पतन यहाँतक पहुँच गया। ये वही नारद मुनि हैं जिनके लिये भगवान्ने गीतामें कहा है कि देवर्षियोंमें नारद मैं हूँ।

टिप्पणी—१ (क) 'अति आरित किह कथा सुनाई' इति। भगवान् आर्तहरण हैं, अतः 'अति आरि' होकर कहा। 'अति आरितः—' अर्थात् कहा कि हमने आपको बड़े दुःखमें बुलाया है, हमको बड़ा संकट है, उसीकी कथा फिर कही। 'कथा सुनाई' अर्थात् बताया कि 'आपके यहाँसे चलनेपर बीचमें एक सुन्दर नगर मिला। वहाँके राजा–प्रजा सब बड़े सुन्दर हैं। राजाके वैभविवालासके आगे सैकड़ों इन्द्रोंका वैभव कुछ नहीं है। उसकी परम सुन्दरी एक कन्या विश्वमोहिनी है जो अद्भुत रूप-लक्षणयुक्त है। वह इस समय अपना स्वयंवर कर रही है। उसीकी प्राप्तिमें कृपा करके सहाय हूजिये। उसके पानेके लिये हम आतुर हो रहे हैं, हमारी यह आर्ति हरण कीजिये।' क्या सहायता करें सो आगे कहते हैं कि 'आपन रूप देहु प्रभु मोही।' अ जिनसे प्रथम कहा था कि हमने काम–क्रोधको जीत लिया उन्होंसे अब कामी होकर स्त्री–प्राप्तिके लिये दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, यह कैसी लज्जाकी बात है? उनसे किस मुखसे कहा गया? उन्हें लज्जा न लगी? इस सम्भावित शंकाकी निवृत्तिके लिये 'अति आरित'—पद प्रथम ही दिया गया है। अति आर्त हैं, इसीसे होश–हवास ठिकाने नहीं, चेत नहीं है। आर्तके चेत एवं विचार नहीं रह जाता, यथा—'कहउँ बचन सब स्वारथ हेतू। रहत न आरतके चित चेतू॥' (२। २६९। ४) और नारद तो 'अति आर्त 'हैं, 'अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी। इन्ह को बिलग न मानिये बोलिह न बिचारी॥' (विनय॰ ३४)

टिप्पणी—२ (क) 'आपन रूप देहु प्रभु मोही' इति। प्रथम विचारमें कह आये कि इस अवसरपर परम शोभा और विशाल रूप चाहिये (दो॰ १३१) फिर विचारे कि 'हिर सन मागीं सुंदरताई' (इस चरणमें केवल सुन्दरता माँगनेका विचार लिखा गया) और यहाँ माँगते हैं 'रूप' — 'आपन रूप देहु'— इससे जनाया कि 'हिरि सनः' में रूपका अध्याहार और यहाँ 'परम सोभा' का अध्याहार है, दोनों जगह एक-एक लिखकर दोनोंमें दोनोंका होना दोहेके अनुसार जनाया। (ख) 'आन भाँति निहं पावौं' इति। भाव यह कि इसीसे मैं आपका रूप माँगता हूँ, नहीं तो न माँगता। 'आन भाँति' कथनमें भाव यह है कि अन्य सब उपायोंको मैं पूर्व ही विचार चुका हूँ। (वे विचार पूर्व कह आये हैं; यथा—'जप तप कछु न होइ तेहि काला') (ग) 'ओही' इति। इसका सामान्य भाव तो हो ही चुका कि 'उसको' नहीं पा सकता। दूसरा भाव यह ध्वनित हो रहा है कि जबसे कार्य-सिद्धिका निश्चय हुआ, यथा—'होइहि काजु हिएँ हरषाने', तबसे उन्होंने विश्वमोहिनीमें स्त्रीभाव मान लिया है, इसीसे उसका नाम नहीं लेते 'ओही' कहते हैं।—[जबतक भगवान् प्रकट न हुए थे, तबतक नारदजी विश्वमोहिनीके लिये 'कन्या', 'कुमारी', 'बाला' और 'कुआँरि' शब्दोंका प्रयोग करते आये। यथा—'बरें सीलनिधि कन्या जाही', 'जेहि प्रकार मोहि बरें कुमारी', 'हैं बिधि मिलै कवन बिधि बाला॥' तथा 'जो बिलोकि रीझें कुँअरि।' भगवान्के प्रकट हो जानेसे इनको विश्वमोहिनीकी प्राप्तिका निश्चय हो गया। उन्होंने उसे अपनी स्त्री मान लिया। स्त्रीका नाम नहीं लिया जाता। यथा—'आत्मनाम गुरोन्गम नामातिकृपणस्य च। न ग्राह्रां पित्रोर्नाम ज्येष्ठपुत्रकलत्रयोः॥' (मं० श्लोक ७ में इस श्लोकका उत्तरार्द्ध इससे भिन्न है)]

टिप्पणी—३ 'जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा।" 'इति। (क) तात्पर्य कि विधि कोई भी हो, हित होना चाहिये। मैंने जो विधि अपने हितके लिये निश्चय की वही मैंने सुना दी; किन्तु यदि आप अन्य कोई विधि उत्तम समझते हों तो आप वही विधि काममें लावें। इस कथनसे इनके ही वचनोंसे स्त्री-प्राप्तिकी प्रार्थनाका खण्डन हुआ। 'हित' करनेकी विनती भगवान्की प्रेरणासे की गयी, क्योंकि स्त्री न मिलनेसे ही हित है, यही भगवान् करेंगे। स्त्री माँगते हैं, यह भगवान्की इच्छाके प्रतिकूल है। [नोट—'हित' नारदमोहहरण-प्रसंगका बीज ही है। वहींसे यह प्रसंग उठा है; यथा—'उर अंकुरेड गर्ब तरु भारी। बेगि सो मैं डारिहीं उखारी॥ पन हमार सेवक हितकारी। मृति कर हित मम कौतुक होई। अविस उपाय करिब मैं सोई॥'(१२९।४—६) अतएव उन्होंकी प्रेरणासे नारदजीके मुखसे ऐसा वचन निकला। (ख) 'करहु सो बेगि' अर्थात् तिनक भी विलम्ब होनेसे काम बिगड़ जायगा, उसे और कोई ले जायगा। 'दास मैं तोरा' भाव कि आपका प्रण है दासका हित करना; यथा—'पन हमार सेवक हितकारी।' ब्लिनारदजीको बड़ी उतावली है। उनकी परम आतुरता, उनके हृदयकी शीघ्रता चौपाइयोंसे स्पष्ट झलक रही है। यथा—'जप तप कछु न होइ तेहि काला। हैं बिधि मिलइ कवन बिधि बाला॥', 'एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप', 'होइहि जात गहरु अति भाई', 'एहि अवसर सहाय सोइ होऊ', 'बहु बिधि बिनय कीन्ह तेहि काला', तथा यहाँ 'करहु सो बेगि दास मैं तोरा' और आगे 'गवने तुरत तहाँ रिषिराई।' इस प्रकार प्रसंगभरमें चौपाइयाँ उनकी शीघ्रता अपने शब्दोंसे दिखा रही हैं। यहाँसे 'बेगि' का सिलसिला चला।

प० प० प्र०-यदि यह वचन नारदजीके मुखसे न निकलता तो भगवान्को अपना रूप देना ही पड़ता। ऐसे वचन मुखसे निकलवानेवाली हरिकी विद्यामाया ही है। विद्यामाया जीवका विनाश नहीं होने देती। यथा— 'हिर सेवकिह न ब्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापड़ तेहि बिद्या। ताते नास न होड़ दास कर॥' (७। ७९। २-३) नारदजी समझते हैं कि विश्वमोहिनीसे विवाह करनेमें हित है। हम भी ऐसा ही मानकर अगणित विषयरूपी भानुकरवारिके पीछे पुच्छविषाणवाले मृगोंके समान ही दौड़ते हैं, तथापि क्या हमारे मुखसे कभी 'करहु सो बेगि दास मैं तोरा' यह शब्द निकलते हैं? कदाचित् ऐसा मुँहसे निकलता भी हो तथापि चित्तमें तो 'मैं' समाया हुआ है, मैं ज्ञानी इत्यादि भरा ही तो रहता है।

टिप्पणी—४ 'निज माया बल देखि बिसाला।'''' इति। (क) मायाका बल यह कि अभी-अभी इन्होंने हमसे काम-क्रोधके जीतनेकी बात की थी सो मायाने तुरत उनको पकड़ लाकर हमारे सामने ही, हमसे ही स्त्री-प्राप्तिकी विनती करायी। [(ख) नारदजीने काम-क्रोधपर विजय अहंकारपूर्वक कही थी, सो यहाँ 'अति आरत किह कथा

सुनाई। करहु कृपा किर होहु सहाई॥' इत्यादिसे नारदका कामसे पराजय दिखाया। स्त्री-प्राप्तिके लिये आतुर होना कामवशसे ही होता है। 'आन भाँति निह पावों ओही' से उनपर लोभकी जय दिखायी। आगे क्रोधसे भी पराजित होना दिखावेंगे। (ग) जब-जब मायाने बड़ोंको जीता तब-तब उसकी बड़ाई की गयी है। १। ५२। ६, १। ५६। ५, १। १२८। ८ देखिये]। (घ) नारदजीने कामको जीता और उन्हीं नारदको मायाने जीता। अतः उसके बलको 'विशाल' कहा। पूर्व जो कहा था—'सुनहु किठन करनी तेहि केरी', उसी 'किठन करनी'को यहाँ 'बल बिसाला' कहा है। (ङ) 'हिय हँसि'—हदयमें हँसे क्योंकि प्रकट हँसनेसे नारदजीको सन्देह होता, वे समझते कि हमारा अनादर (अपमान) कर रहे हैं, हमें अपना रूप न देंगे। अन्य कोई कारण हँसीका यहाँ नहीं जान पड़ता। मायाका बल समझकर हँसे, सो यह हँसी गुप्त रखनेयोग्य ही है, अतः हृदयमें हँसे।

नोट—१ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'नारद भगवान्के मन हैं। मनके रहनेका स्थान हृदय है। अतएव हृदयमें हँसे कि अब कामके जीतनेका अभिमान कहाँ गया? पुनः, इससे आनन्द हुआ कि दासका हित करनेका समय आ गया।' (रा० प्र०)

नोट—२ (क) यहाँ भगवान्में कठोरता पायी जाती है कि अपने भक्तकी दुर्दशा स्वयं ही कराते हैं। यह बात यथार्थ ऐसी नहीं है, जैसे बालकके फोड़ेके चिरानेमें माँको हृदय कठोर कर लेना पड़ता है जिसमें बच्चा निरोग हो जाय, यथा—'तिमि रघुपित निज दास कर हरिहं मान हित लागि'। इस शंकाके निवारणार्थ बारम्बार कृपानिधि, कृपाल आदि विशेषण देते आये हैं। (ख) 'दीनदयाला'—भाव कि नारद मायावश होनेसे दीन हैं; उनपर दया करके बोले।

टिप्पणी—५ 'जेहि बिधि होइहि परम हितः" 'इति। (क) नारदजीने प्रार्थना की थी कि 'जेहि बिधि होइ नाथ हित मोरा। करहु सो बेगि दास मैं तोरा॥', भगवान्ने इसी वचनको ग्रहण किया और इसीपर कहा 'जेहि बिधि होइहिं" ।' (भाव यह कि मुनि तो हित ही चाहते हैं पर भगवान् वचन देते हैं कि निश्चिन्त रहो, तुम तो हितहीकी कहते हो, हम वह करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। 'होइहि' निश्चयवाचक भविष्य क्रिया है। भगवान् भक्तका परम हित ही चाहते हैं। 'सुनहु' अर्थात् हमारे वचनोंपर ध्यान दो।) (ख) 'न आन कछु' का भाव कि तुम जो हमारा रूप माँगते हो सो यह तुम्हारा कहा हुआ हम न करेंगे, हमारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, हम तुमसे सत्य-सत्य कहते हैं। इससे जनाया कि रूप देनेसे तुम्हारा हित न होगा वरंच अहित होगा। (यह बात अर० ४३-४४ में नारदजीके पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक मुनिको समझाकर कही है। 'राम जबिह ग्रेरेड निज माया' (३। ४३२) से 'ताते कीन्ह निवारनः।' (४४) तक यह प्रसंग है।)

व्याकरण—**करब**=करूँगा। भविष्य क्रिया उत्तम पुरुष। यथा—'घटब, आउब, जाब, जितब इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)

नोट—३ मिलानके श्लोक, यथा—'यदि दास्यिस रूपं मे तदा तां प्राप्नुयां धुवम्। त्वद्रूपं सा विना कण्ठे जयमालां न धास्यित॥ स्वरूपं देहि मे नाथ सेवकोऽहं प्रियस्तव। वृणुयान्मां यथा सा वै श्रीमती क्षितिपात्मजा॥ ""स्वेष्टदेशं मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव।' (रुद्रसं० २।३।२८-२९) अर्थात् यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो वह अवश्य ही मुझको प्राप्त हो सकती है। आपके रूपके बिना वह मेरे कण्ठमें जयमाल कदापि न डालेगी। हे नाथ! आप मुझे अपना स्वरूप दीजिये। मैं आपका प्यारा सेवक हूँ जिससे वह राजपुत्री मुझे वरण कर ले।"" भगवान्ने कहा—हे मुनि! आप अपने इच्छित स्थानपर जायँ। मैं आपका 'हित' करूँगा।

कुपथ माँग रुज ब्याकुल रोगी। बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी॥१॥ एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठएऊ। किह अस अंतरहित प्रभु भएऊ॥२॥ माया बिबस भए मुनि मुढ़ा। समुझी नहि हिर गिरा निगृदा॥३॥ शब्दार्थ—**कुपथ** (कुपथ्य)=वह आहार-विहार जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हो। **रुज**=रोग। **ठएऊ**=ठाना है, निश्चय किया है। **अंतरहित** (अन्तर्हित)=अन्तर्द्धान; गुप्त। **निगृदा** (नि+गृढ)=जो गृढ नहीं हैं, स्पष्ट।

अर्थ—हे योगी मुनि! सुनिये। (जैसे) रोगसे व्याकुल (पीड़ित) रोगी कुपथ्य माँगे (तो) वैद्य उसे (वह कुपथ्य) नहीं देते॥१॥ इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित ठाना है। ऐसा कहकर प्रभु अन्तर्द्धान हो गये॥२॥ मायाके विशेष वश होनेसे मुनि मृढ हो गये। (इससे) वे भगवानुकी स्पष्ट वाणीको (भी) न समझे॥३॥

श्रीलमगोड़ाजी—'सुनहु मुनि जोगी' तथा दोहेके 'नारद सुनहु तुम्हार' का 'सुनहु' शब्द बताता है कि भगवान् साफ ध्यान दिला रहे हैं। फिर 'मुनि' 'जोगी' का व्यंग्य इतना सूक्ष्म है कि अनुभव किया जा सकता है पर बताया नहीं जा सकता। आह, पतन तो देखिये 'मुनि जोगी' आज 'मुनि मृढ़' हो गये।

टिप्पणी—१ 'कुपथ माँग—' इति। (क) 'कुपथ माँग'—भाव यह कि रोगीको कुपथ्य नहीं जान पड़ता, इसीसे वह उसे माँगता है। वैद्य जानता है कि क्या कुपथ्य है, क्या पथ्य, इसीसे वह नहीं देता। (ख) 'रुज ब्याकुल रोगी' इति। यहाँ नारद रोगी हैं, जो मायारूपी (वा, मायाका कार्य कामवासनारूपी) रोगसे पीड़ित हैं और स्त्रीरूपी कुपथ्य माँगते हैं। (ग) 'सुनहु' कथनमें भाव यह है कि पीछे नारदजी यह न कह सकें कि 'मैंने आपका उत्तर नहीं सुना था। यदि मैंने सुना होता कि आपने ऐसा कहा है तो मैं स्वयंवरसमाजमें अपमान कराने क्यों जाता?' अतएव सावधान होकर सुननेको कहते हैं। (घ) 'मुनि जोगी'—भाव कि योगीके लिये स्त्रीकी प्राप्ति बड़ा कुपथ्य है। उसके लिये विषयसेवन कुपथ्य है। यथा—'बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदय का नर बापुरे॥' (७। १२२। ४) ['मुनि जोगी' में व्यंग्य है। भाव यह है कि 'हमारी परतन्त्रताका अभिमान त्यागकर समाधिसे कामको हटाया था सो योग कहाँ है?' (अर्थात् जो आपको यह अभिमान था कि आपने अपने योगबलसे, अपने पुरुषार्थसे कामपर विजय पायी, वह योग आज कहाँ गया?) अथवा 'भाव कि योगियोंका जिसमें हित होता है वही हम करेंगे।' (रा० प्र०)]

प० प० प्र०—'रुज ब्याकुल रोगी।—'इति। नारदजीको वातज सिन्नपात ज्वर चढ़ा है। ऐश्वर्य-लोभ प्रबल है पर मुख्य है काम। 'काम बात कफ लोभ अपारा।' पित्त भी कुपित हुआ है पर अभी स्पष्ट देखनेमें नहीं आता। आगे पित्तका प्रकोप स्पष्ट प्रकट होगा।—'क्रोध पित्त नित छाती जारा'—वातरोगी पथ्य-कुपथ्यका विचार ही नहीं कर सकता पर वातके कारण 'सन्यपात जलपिस दुर्बादा' के समान कुपथ्यको ही पथ्य मानता है और उसीको माँगता है। सद्वैद्य जानता है कि वातज सिन्नपातमें स्त्रीविषयसेवन कुपथ्य है। योग, ज्ञान और भित्तमें स्त्रीलालसा विनाशकारक है। कुपथ्य न देनेपर रोगी वैद्यको भी दो—चार खोटी—खरी सुनाता है, वही नारद करनेवाले हैं, तथापि रोगीके परम हितके लिये वैद्य सब कुछ शान्तिसे सुन लेता है और उसके वातविकारको हटाता है, ऐसा ही भगवान करते हैं।

वि॰ त्रि॰—शरीर-रोग और मानसिक रोगकी एक-सी गित है। जैसे सभी शूल वातप्रधान हैं, वैसे ही विषय-मनोरथ सभी कामप्रधान हैं। यथा—'बिषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना॥'

नोट—१ (क) भगवान् सीधे-सीधे न कहकर कि विवाह न होने दूँगा, उसे कार्यद्वारा जनाया कि वैद्य कुपथ्य नहीं देता। कारण कहकर कार्य सूचित करना 'कारज निबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार' है। (वीरकवि) (ख) व्याकरण-देइ=देता है। वर्तमान क्रिया। यथा—करइ, जरइ, लेइ, सेइ। (श्रीरूपकलाजी)

नोट—२ मिलानके श्लोक, यथा—'भिषग्वरो यथार्त्तस्य यतः प्रियतरोऽसि मे॥' (३१) अर्थात् जैसे वैद्य रोगीका हित करता है, क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो।'मेने कृतार्थमात्मानं तद्यत्नं न बुबोध सः।' (रुद्रसं० २।३।३३) अर्थात् अपनेको कृतार्थ मानते हुए उनके यत्नको नहीं पहचाना।

टिप्पणी—२ 'एिह बिधि हित तुम्हार मैं ठएऊ।' इति। (क) 'एिह बिधि' अर्थात् जैसे वैद्य रोगीका हित करता है वैसे ही। (अर्थात् वैद्य माँगनेपर भी कुपथ्य नहीं देता, वैसे ही माँगनेपर भी मैं रूप न दूँगा, विवाह न होने दूँगा।) (ख) 'ठएऊ'=िकया। यथा—'धूप धूम नभ मेचक भएऊ। सावन घन घमंड जनु ठयऊ॥' अर्थात् मानो सावनके घनने घमण्ड िकया; 'जब तें कुमित कुमत जिय ठयऊ। खंड खंड होड़ हृदय न भयऊ॥'(२।१६२) 'सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ॥'(५।२) (पर यहाँ 'ठाना है, निश्चय िकया है', यह अर्थ विशेष उत्तम है।) (ग) 'किहि अस अंतरिहत—' इति। [चटपट यह कहकर चल दिये जिसमें मुनि आगे और कुछ न कहने पावें। अथवा, भाव िक बात समाप्त हुई और चल दिये, क्योंिक इस समय मुनि शीघ्रतामें हैं, सब कार्य 'बेगि'(शीघ्र) ही चाहते हैं, बात समाप्त होते ही चले जानेसे मुनिको संतोष होगा। जैसे प्रकट होनेमें 'प्रभु' कहा था, वैसे ही यहाँ अन्तर्हित होनेमें भी 'प्रभु' शब्द दिया। 'प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला।'(१३२।३) उपक्रम है और 'अंतरिहत प्रभु भएऊ' उपसंहार है।]

टिप्पणी—३ 'माया बिबस भए मुनि मूढ़ा—' इति। (क) 'विवश' का भाव कि मायाके वशमें तो सभी चराचरमात्र है, यथा—'चन्मायावशवर्त्तिविश्वमखिलम्' (मं॰ श्लो॰ ६) 'को जग जाहि न ब्याणी माया'; पर मुनि उसके विशेष वशमें हैं। (ख) वाणी निगूढ़ है निगूढ़=निर्गत है; गूढ़ता जिसमें; अर्थात् स्पष्ट। वाणी स्पष्ट है तब क्यों न समझ पड़ी, इसका कारण प्रथम चरणमें बताया कि वे 'माया बिबस 'हैं। माया मनुष्यको मूढ़ बना देती है, यथा—'जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई। बिरआई बिमोह मन करई॥'(७।५९।५) (ग) 'समुझी निह्हं' भाव यह कि यदि वे समझते तो स्वयंवरमें न जाते, इसीसे मायाने उनको मूढ़ बना दिया जिसमें वे समझ न पावें। माया जानती है कि भगवान् सत्य बोलते हैं, वे अपने भक्तोंसे छिपाव न करेंगे, यथार्थ ही कहेंगे। मुनि समझ जायँगे तो मेरा सारा परिश्रम ही व्यर्थ हो जायगा, यह सोचकर उसने उन्हें विशेष मूढ़ कर दिया। (वे समझे कि हमारा परम हित विवाहसे है, वही भगवान् करनेको कहते हैं।) [(घ)'हिर गिरा' का भाव कि यह वाणी उनका क्लेश हरनेके लिये है। पंजाबीजी 'निगूढ़' का अर्थ 'अति गूढ़' लिखते हैं पर यह अर्थ संगत नहीं है।]

गवनें तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई॥४॥ निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥५॥ मुनि मन हरष रूप अति मोरें। मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरें॥६॥

शब्दार्थ—गवनें=गये। भूतकालिक क्रिया। (श्रीरूपकलाजी)। भूमि=स्थान; रंगभूमि। बनाव=सजावट, शृंगार। आसन=बैठनेके स्थान, जो स्थान जिसके योग्य था।

अर्थ—ऋषिराज नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ स्वयंवरकी रंगभूमि बनायी गयी थी॥४॥ राजालोग बहुत बनाव-शृंगार किये हुए समाजसिंहत अपने-अपने आसनोंपर बैठे हुए थे॥५॥ मुनि मनमें प्रसन्न हो रहे हैं कि रूप तो मेरे ही बहुत अधिक है, कन्या मुझे छोड़कर दूसरेको भूलकर भी न ब्याहेगी॥६॥

टिप्पणी—१ 'गवनें तुरतः—' इति। (क) 'तुरत' गये कि स्वयंवर कहीं हो न जाय। नारदके मनमें बड़ी शीघ्रता (उतावली) है, यह बात ग्रन्थकार अपने अक्षरोंसे दिखा रहे हैं। [जान पड़ता है कि नारदजीको अपना रूप विष्णुरूप देख या समझ पड़ा, इसीसे वे तुरत रंगभूमिमें जा पहुँचे। 'रिषिराई' का भाव कि ये वाल्मीिक और व्यास आदिके आचार्य हैं। जब मायाने इनकी यह दशा कर डाली तब अस्मदादिक किस गिनतीमें हैं? पुन: भाव कि नारदजी इस समय स्वयंवरमें जा रहे हैं, राजकुमारीके साथ ब्याह करना चाहते हैं, स्वयंवरमें सब राजा–ही-राजा हैं अतएव 'देविष' न कहकर यहाँ उनको 'ऋषिराज' कहा। (ख) 'माया बिबस भए मृनि मृहा' से 'रिषिराई' तक यह वाक्य तीनों वक्ताओंमें लगाया जा सकता है। याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कह रहे हैं कि देखो ये ऋषिराज हैं, तुम्हारे दादा गुरु हैं (क्योंकि भरद्वाजजी वाल्मीिकजीके शिष्य हैं) सो उनकी भी अभिमानसे क्या दुर्गित हुई। शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि अपने गुरुकी दशा देखो और भुशुण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं कि जिनके उपदेशसे तुम यहाँतक आये उनकी क्या दशा मायाने कर डाली। (मा० पी० प्र० सं०)]

(ग) 'भूमि बनाई' इति। जैसी श्रीजानकीजीके स्वयंवरमें रंगभूमि बनी थी, मचान बने थे, वैसे ही यहाँ बने हैं। यथा—'जहँ धनु मख हित भूमि बनाई॥ अति बिस्तार चारु गच ढारी। बिमल बेदिका रुचिर सँवारी॥ चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाला। रचे जहाँ बैठिहं मिहिपाला॥ तेहि पाछे समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली बिलासा॥ कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बैठिहं नगरलोग जहँ जाई॥<sup>\*\*\*</sup>॥'(१। २२४)

टिप्पणी—२(क) 'निज निज आसन बैठे राजा', इससे जनाया कि यथायोग्य आसन सबको दिये गये हैं। (ख) 'बह बनाव किर सिहत समाजा' इति। बहत शृंगार किये हैं जिसमें कन्या उन्हींको प्राप्त हो। मन्त्री, कामदार इत्यादि समाज प्रत्येक राजाके साथ है, क्योंकि समाजसे राजाकी शोभा और उसका ऐश्वर्य प्रकट होता है। इससे जनाया कि जब नारद पहुँचे तब सब राजा रंगभूमिमें पहुँचकर बैठ चुके थे, कन्या भी आ चुकी थी। कार्य आरम्भ हो चुका था। इसीसे बराबर बहुत जल्दी करते थे कि विलम्ब होनेसे हम समयपर न पहुँचेंगे। इतने सावधान रहे तब समयपर पहुँच पाये। मायाने समयका संकोच इसीसे किया कि जिसमें नारद अल्प समय समझकर प्राप्तिके लिये व्याकुल हों। (ग) 'मृनि मन हरष रूप अति मोरें'। 'रूप अति' का भाव कि रूप तो इनके भी है पर मेरे 'अति'है अर्थात् मेरे रूपके आगे इनका बनाव-शुंगार 'कुछ नहीं' के बराबर है। 'अतिरूप' अर्थात् 'परम शोभा रूप विशाल' जिसकी चाह हमें थी वही भगवानुने हमें दिया है। 'हर्ष' के कारण दोनों हैं—एक कि हमारे 'अतिरूप' है, दूसरे कि हमें छोड दसरेको भुलकर भी न ब्याहेगी। 'अतिरूप' है इसीसे विश्वास है कि 'मोहिं तिज आनहिं क्या ।' ['रूप अति मोरें 'इस कथनसे जान पडता है कि नारदजीने और राजाओंका शृंगार देखा तो पहले चिकत हुए, पर जब अपने रूपको समझा तब हर्ष हुआ कि इन सबोंके तो 'रूप' ही है और हमारे तो 'अति रूप' है। (मा० पी० प्र० सं०) शिवप्॰ से अनुमान होता है कि नारदको अपना रूप हरिका-सा देख पड़ा अथवा उनको विश्वास है कि उनका रूप विष्णुरूप है, इसीसे वे कृतार्थ मनसे वहाँसे चले। मिलानके श्लोक, यथा—'अथ तत्र गतः शीघ्रं नारदो मुनिसत्तमः। चक्रे स्वयंवरं यत्र राजपुत्रैस्समाकुलम्॥ तस्यां नृपसभायां वै नारदः समुपाविशत्। स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा॥ मां वरिष्यति नान्यं सा विष्णुरूपधरं ध्रवम्।' (३४, ३६) अर्थात् मुनिश्रेष्ठ तुरत वहाँ गये जहाँ स्वयंवर हो रहा था। वह स्थान राजपुत्रोंसे व्याप्त था। मुनि राजसभामें जाकर प्रविष्ट हुए और बैठकर प्रीतियुक्त चित्तसे विचारने लगे कि विष्णुरूपधारी मुझको ही वह वरेगी, दूसरेको नहीं।

मुनि हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥७॥ सो चिरत्र लिख काहु न पावा। नारद जानि सबिह सिर नावा॥८॥ दो०— रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानिहं सब भेउ। बिप्र बेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ॥१३३॥

शब्दार्थ-कुरूप=बुरा रूप। भेउ=भेद।

अर्थ—कृपासागर भगवान्ने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा बुरा रूप दिया कि वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ७॥ इस चिरित्रको कोई भी न भाँप सका। सभीने उनको नारद जानकर मस्तक नवाया (प्रणाम किया)॥८॥ वहाँ दो रुद्रगण (भी) थे। वे सब भेद जानते थे। ब्राह्मणवेष धारण किये हुए वे देखते-फिरते थे। वे भी परम कौतुकी थे॥१३३॥

श्रीलमगोड़ाजी—अब यहाँसे क्रियात्मक प्रहसन प्रारम्भ होता है। भगवान् नारदजीको बन्दरका रूप देते हैं, परंतु किवकी कलाका सूक्ष्म अंग देखिये। भगवान् नारदकी हँसी अवश्य कराते हैं पर यह नहीं कि सभीको उनका वानररूप देख पड़े और सभी हँसें। परंतु यदि कोई देखता ही नहीं तो लुत्फ ही क्या था, इससे रुद्रगण उनकी चुटिकयाँ लेनेको मौजूद हैं और वे देख रहे हैं।

टिप्पणी—१ 'मुनि हित कारन कृपानिधाना।"" 'इति। (क) मुनिने माँगा था कि 'जेहि विधि नाथ होइ हित

मोरा।—', अतः मुनिके हितके लिये कुरूप दिया। कुरूपसे मुनिका हित है। (ख) यहाँतक कई (छः) जगह 'हित' शब्द लिखा गया पर सबका निचोड़ यहाँ लिखा। यथा—'बेगि सो मैं डारिहों उखारी। पन हमार सेवक हितकारी॥' (१२९।५) 'मुनिकर हित मम कौतुक होई। अविस उपाय करिब मैं सोई॥' (१२९।६) 'जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास मैं तोरा॥' (१३२।७) 'जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करवः—' (१३२) और 'एहि बिधि हित तुम्हार मैं ठएऊ॥' (१३३।२) इन सब जगहों में केवल 'हित' करनेकी बात कही गयी पर किस प्रकार हित करेंगे यह न खोला था, उसे यहाँ स्पष्ट किया। कुरूपसे सब प्रकारका हित हुआ, अतः उसे अन्तमें यहाँ आकर खोला। (पूर्व स्पष्ट कहनेका मौका न था, अतः उसे पूर्व न लिखा था।) 'कृपानिधाना' का भाव आगे टिप्पणी २ (घ) में देखिये। (ग) 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना' अर्थात् ऐसा भयंकर रूप दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता तब भला राजकुमारीसे देखा कैसे जायगा? (घ) व्याकरण—'दीन्ह' भूतकालिक क्रिया; आदरवाचक।=दिया। यथा—'लीन्ह, कीन्ह'। जाइ=जाता है। वर्तमान क्रिया। यथा—होइ, लखइ, फिरइ इत्यादि।]

टिप्पणी-2 'सो चिरित्र लिख काह न पावा।' इति। (क) (दूसरा न लख सके, यह भगवानुकी कृपा है) यदि सब देख सके होते तो सभी हँसते, नारदजीकी बडी अप्रतिष्ठा होती, सारी लीला ही बिगड जाती। (ख) 'नारद जानि सबिह सिरु नावा'—इस कथनसे सूचित करते हैं कि यहाँ नारदजीके तीन रूप हैं। एक तो विष्णुरूप। नारदजीको अपना स्वरूप भगवानुका रूप देख पडता है, इसीसे उनको हर्ष है कि 'रूप अति मोरें। मोहि तजि आनिह बरिहि न भोरें॥'(१३३।६) दूसरा उनका निज रूप इसीसे वे सभा-समाजभरको नारद देख पडे और सबने उनको प्रणाम किया और, तीसरा '*हरि'* अर्थात् वानर रूप। दोनों हरगणों और राजकुमारीको नारदका रूप भयंकर बन्दरका-सा देख पडा। यथा—'मर्कट बदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही॥' (८) 'रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहिं सब भेउ। (१३३) करहिं कृटि नारदिह सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई। इन्हिंह **बरिहि हरि जानि बिसेषी।', 'निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई॥**'(१३५।६)—(इसीसे इसको 'चरित्र' कहा।) इस चरित्रको, इस भेदको, इस गुप्त रहस्यको कोई न भाँप सका। जिसे जैसा रूप देख पड़ा उसने उनको वैसा ही समझा और नारदजीने समझा कि हमको भगवान् जानकर सबोंने प्रणाम किया है, इसीसे उनको रूपका अहंकार अधिक हो गया। यथा—'हृद्य रूप अहृपिति अधिकाई।' [(ग)—'काहृ' से तात्पर्य केवल उनसे है जिनका वर्णन यहाँ कर चुके जो इस समाजमें उपस्थित थे। यथा—'निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सिंहत समाजा॥' तथा राजा, रानी आदि]। (घ) 'कुपानिधाना'का भाव यहाँ स्पष्ट किया कि मायासे बचानेके लिये कुरूप दिया पर वह भी ऐसा कि लोक-मर्यादा भी न बिगड़ी और काम भी हो गया। लीलामें जो-जो सिम्मिलित होनेको हैं, केवल उन्हींको यह चिरत्र लखाया, दूसरोंको नहीं।

टिप्पणी—३ 'रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानिहं सब भेउ' इति। (क) 'सो चिरित्र लिख काहु न पावा', किसीने न लख पाया यह बता चुके। जिन्होंने यह चिरित्र लख पाया अब उन्हें कहते हैं—'रहे तहाँ—'। भगवान्की इच्छासे ये रुद्रगण भेद जानते हैं क्योंकि इन्हें कुम्भकर्ण–रावण होना है। (ख) 'सब भेउ' यह कि शिवजीसे इन्होंने अभिमानकी बात कही, शिवजीका उपदेश न माना, भगवान्से भी अभिमानकी बात बोले तब भगवान्ने मायाको प्रेरित किया, विश्वमोहिनीको देखकर ये मोहित हुए, भगवान्से रूप माँगा, भगवान्ने इनको कुरूप दिया। (ग) 'परम कौतुकी तेउ' का भाव कि नारदमुनि 'कौतुकी' हैं—'मुनि कौतुकी नगर तेहिं गएऊ', ये उन कौतुकी नारदका कौतुक देख रहे हैं। अतएव ये 'परम कौतुकी' जान पड़े। 'परम कौतुकी' पदसे सूचित किया कि रुद्रगण शिवजीके भेजे हुए नहीं हैं, इनका कौतुक देखनेका स्वभाव है, इसीसे ये अपनी इच्छासे आये हैं।\*

<sup>\*</sup> पाण्डेजी और पंजाबीजीका मत है कि 'महादेवजीने गुप्त रीतिसे इन दोनों गणोंको मुनिके साथ कर दिया था।' [यह बात आगे नोटमें ३९वें श्लोकसे झलकती है]

(घ) 'बिप्र बेष देखत फिरिहिं' से जनाया कि (जब नारदजी कैलाससे चले तबसे) ये उनके साथ-साथ सब जगह गये (क्योंकि जानते हैं कि शिवजीका उपदेश नहीं माना है, अवश्य भगवान् कुछ लीला करेंगे। देखें यह कहाँ-कहाँ जाते हैं, क्या-क्या करते हैं) विप्रवेषमें थे जिसमें कहीं रोक न हो, लोग मुनिका शिष्य समझें।

नोट—१ मिलानके श्लोक, यथा—'इत्युक्त्वा मुनये तस्मै ददौ विष्णुर्मुखं हरेः।""आननस्य कुरूपत्वं न वेद मुनिसत्तमः॥ पूर्वरूपं मुनिं सर्वे ददृशुस्तत्र मानवाः। तद्भेदं बुबुधुस्ते न राजपुत्रादयो द्विजाः॥' (३३, ३७-३८) अर्थात् (मैं तुम्हारा हित करूँगा) यह कहकर विष्णुने मुनिका मुख बन्दरका कर दिया। मुनि अपने मुखकी कुरूपताको नहीं जानते। सब मनुष्योंने मुनिके पूर्व (नारद) रूपको ही देखा। राजपुत्रोंने भी इस भेदको नहीं जाना। पुनः यथा—'तत्र रुद्रगणौ द्वौ तद्रक्षणार्थं समागतौ। विप्ररूपधरौ गूढौ तद्भेदं जज्ञतुः परम्॥' (३९) अर्थात् वहाँ उनकी रक्षाके लिये दो रुद्रगण विप्रवेष धारण किये हुए उस भेदको जानते थे।—मानसमें रुद्रगणका परमकौतुकी होनेके कारण साथ होना विशेष उपयुक्त है।

जेहि समाज बैठे मुनि जाई। हृदय रूप अहमिति अधिकाई॥१॥ तहँ बैठे महेसगन दोऊ। बिप्रबेष गति लखै न कोऊ॥२॥ करिहं कूटि\* नारदिह सुनाई। नीिक दीन्हि हिर सुंदरताई॥३॥ रीझिहि राजकुँअरि छबि देखी। इन्हिह बिरिहि हिर जािन बिसेषी॥४॥ मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हँसिहं संभुगन अति सचु पाएँ॥५॥

शब्दार्थ-**गति**=करनी, लीला, माया। **कूटि** (कूट)=वह हास्य या व्यंग्य जिसका समझना कठिन हो, जिसका अर्थ गृढ़ हो।

अर्थ—जिस समाजमें मुनि अपने हृदयमें रूपका अभिमान बढ़ाये हुए जा बैठे थे॥१॥ वहीं शिवजीके दोनों गण ब्राह्मणवेषमें बैठे थे। इनकी गतिको कोई जान न सकता था॥२॥ वे नारदको सुना-सुनाकर कूट वचन कहते थे—हिरने बहुत अच्छी सुन्दरता दी है॥३॥ इनकी छिब देखकर राजकुमारी अवश्य रीझ ही तो जायगी, इन्हें विशेषकर 'हिर' जानकर वरेगी॥४॥ मुनिको मोह है, उनका मन दूसरेके हाथमें है। शिवजीके गण बहुत ही सुख पाकर प्रसन्न हो हँसते हैं॥५॥

पं॰ राजबहादुर लमगोड़ा—मजाक कितना अच्छा है? नारद स्वयं समझते हैं कि मैं बड़ा सुन्दर हूँ और फूले नहीं समाते। जितना ही वे फूलते हैं उतनी ही उनकी बन्दरवाली सूरत और बिगड़ती है।

टिप्पणी—१ (क) 'जेहि समाज बैठे' इसका सम्बन्ध आगेकी 'तह बैठे महेसगन दोऊ—' इस अर्धालीसे है, पीछेकी 'निज निज आसन बैठे राजा—' इस चौपाईसे नहीं है, क्योंकि यदि उससे सम्बन्ध होता तो यहाँ कहते कि 'तेहि समाज बैठे मुनि जाई।' जिस समाजमें मुनि बैठे उसीमें महेशगण बैठे, यत्–तत्का सम्बन्ध यहाँ है। (ख) 'हृदय रूप अहमिति अधिकाई' अर्थात् जैसे अहंकारी लोग फूलकर बैठते हैं, वैसे ही ये बैठे हैं, यथा—'जेहि दिसि नारद बैठे फूली।'(ग) 'तह बैठे महेसगन दोऊ' इति। इससे जनाया कि लोगोंने इन ब्राह्मणोंको नारदजीके संगी जानकर इनके पास ही बैठनेको जगह दी थी। (घ) 'गिति लखै न कोऊ' अर्थात् कोई यह नहीं जानता कि ये रुद्रगण हैं, नारदजीने भी नहीं जाना, जब उन्होंने शाप मिलनेपर स्वयं बताया तब नारदजीने जाना, यथा—'हरगन हम न बिप्र मुनिराया।' सबोंने ब्राह्मण ही जाना। नारदके समीप बैठनेका भाव कि जिसमें हमारी बातें मुनिको सुन पड़ें।—(नोट—इससे जान पड़ता है कि रुद्रगण भी नारदके साथ–साथ उनके शिष्ट

<sup>\*</sup> कूट—को० रा०, बं० पा०, रा० बा० दा०। कूटि—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२ छ०।

ब्रह्मचारी बने हुए रंगभूमिमें गये। विप्रवेष धारण करनेका तात्पर्य यही था कि लोग इन्हें नारदके शिष्य ब्रह्मचारी समझकर उनके पास बैठने दें—रंगभूमिमें जानेकी रोक न हो। नारदजीने समझा होगा कि दर्शक हैं।)

टिप्पणी—२ (क) 'कराहें कूटि नारदिह सुनाई' इति। बुरेको भला कहना, यह कूट है। सुनाकर कूट करते हैं जिसमें नारदको समझ पड़े पर उन्हें समझ नहीं पड़ता। यथा—'समुझ न परै बुद्धि भ्रम सानी।' भगवान्ने तो कुरूप दिया—'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना' और ये कहते हैं 'नीिक दीन्हि हिर सुंदरताई'; कुरूपको सुन्दर कहना यह कूट है। (ख) 'रीिझिहि राजकुँअरि छिब देखी' भाव कि यह छिब राजकुँअरिके योग्य है। 'रीिझिहि राजकुँअरि—'तथा 'बिरिह हिर जानि बिसेषी' यही मुनिने भी निश्चय किया है। यथा—'मुनि मन हरष रूप अति मोरें। मोहि तिज आनिह बिरिह न भोरें।' इसीसे नारद कूट नहीं समझते, इनके वचनोंको यथार्थ समझते हैं कि सत्य ही कह रहे हैं। (ग) कि यह हि बिरिह हिर जानि बिसेषी।' इसमें साधारण अर्थके अतिरिक्त दूसरा अर्थ यह है कि 'इन्हिह हिरि' अर्थात् बन्दर जानकर विशेष 'बिरिह' अर्थात् जलभुन जायगी अर्थात् बहुत क्रोध करेगी। इस प्रकार दोनों हँसी कर रहे हैं। यह अर्थ आगेकी 'मर्कटबदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही॥' इस अर्थालीसे स्पष्ट झलक रहा है। 'हिरि' और 'बिरिह' कूटके शब्द हैं, इनके दो–दो अर्थ हैं। हिर्ह भगवान्।=बन्दर। बिरिह चित बनावेगी, ब्याहेगी।=बर (जल) उठेगी, कुढ़ेगी। यहाँ गृढ़ व्यंग्य है। मुख्यार्थ बाध होकर कुरूपता व्यंजित होती है। मुनि इस व्यंग्यको न समझे। यहाँ 'नीिक' व्यंग्य है, खराब न कहकर 'नीिक' कहना ही गृढ़ता है।]

टिप्पणी—३ (क)—'मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ' अर्थात् मन कन्यामें लगा है और अज्ञान है। 'हाथ पराएँ' अर्थात् अब मन नारदके पास नहीं आता, कन्याके पास रहता है। इसीसे कूट समझ नहीं पड़ती। (ख) 'हँसाहें संभुगन अति सचु पाएँ' इति। 'नीिक दीन्हिं बिसेषी' यह कूट करके (देखा कि उनके हृदयमें अज्ञान छाया है, मन पराधीन हो गया, इसीसे ये कुछ समझते नहीं, यह जानकर) हँसने लगे। [(ग) यह सोचकर हँसते हैं कि कामको जीतनेका अभिमान था, अब कैसे कामातुर हैं। (पंजाबीजी) महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'नारदको हँसनेका अवसर आज ही मिला है, क्योंकि चाहके वश हुए हैं। यहाँ व्यंग्यसे जनाते हैं कि चाहवश जितने हैं सभी हँसने योग्य हैं।']

नोट—१ शिवपुराणवाली कथामें लिखा है कि नारदको मूढ़ समझकर दोनों हरगण उनके पास जा बैठे और आपसमें सम्भाषण करते हुए नारदकी हँसी करने लगे (इस तरह कि) देखो तो नारदका रूप तो साक्षात् विष्णुका—सा है पर मुख वानरका—सा बड़ा भयंकर है। कामसे मोहित हुआ यह व्यर्थ ही राजकुमारीकी इच्छा करता है। इस तरह छलयुक्त वाक्योंसे परिहास करने लगे। यथा—'पश्य नारदरूपं हि विष्णोरिव महोत्तमम्। मुखं तु वानरस्येव विकटं च भयंकरम्॥ इच्छत्ययं नृपसुतां वृथेव स्मरमोहित:। इत्युक्त्वा सच्छलं वाक्यमुपहासं प्रचक्रतु:॥' (४१-४२)—देखिये, मानसमें कैसी मर्यादाके साथ कूट है। पुनश्च यथा—'न शुश्राव यथार्थं तु तद्वाक्यं स्मरविद्वल:। पर्येक्षच्छ्रीमतीं तां वै तिल्लप्सुमोहितो मुनि:॥'(४३) अर्थात् कामसे व्याकुल मुनिने उनके वाक्यको यथार्थं रूपसे नहीं सुना। वे श्रीमतीको प्राप्त करनेकी इच्छासे उसीको देखते हुए मोहित हो गये।

जदिप सुनिहं मुनि अटपिट बानी। समुझि न परै बुद्धि भ्रम सानी॥६॥ काहु न लखा सो चिरत बिसेषा। सो सरूप नृपकन्या देखा॥७॥ मर्कटबदन भयंकर देही। देखत हृदय क्रोध भा तेही॥८॥

दो०— सखी संग लै कुअँरि तब चिल जनु राज मराल। देखत फिरै महीप सब कर सरोज जयमाल॥ १३४॥

शब्दार्थ—अटपटि=ऊटपटाँग, उलटा, सीधा, टेढ़ी, कूट।

अर्थ—यद्यपि मुनि ऊटपटाँग वचन सुन रहे हैं तो भी उन्हें समझ नहीं पड़ते क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रममें सनी हुई है॥६॥ उस विशेष चिरित्रको (वा, उस चिरित्रको विशेषरूपसे खास तौरपर) और किसीने न लख पाया, राजकन्याहीने वह रूप देखा॥७॥ बन्दरका-सा मुख और भयंकर शरीर देखकर उसके हृदयमें क्रोध हो आया॥८॥ तब राजकुमारी सिखयोंको साथ लिये राजहंसिनीके समान चलती हुई कमल-समान हाथोंमें कमलका जयमाल लिये हुए सब राजाओंको देखती फिरने लगी॥१३४॥

श्रीलमगोड़ाजी—१ कितनी सुन्दरतासे कविने 'मोह मन हाथ पराये' और 'बुद्धि भ्रम' वाले हास्यप्रद दोषोंको उभार दिया है।

२—कविकी कलाकी सूक्ष्मता विचारिये कि जब कन्याने 'मर्कट' वाला भयानक रूप देखा तब ही हम दर्शकोंको भी बताया है, नहीं तो 'दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना' का संकेत था और शिवगणोंके व्यंग्यसे हमारी भी उत्कण्ठा बढती थी। अब अवश्य उनका व्यंग्य भी साफ है और हमें हँसनेका मसाला भी।

नोट—१ शिवपु० वाले नारदका रूप विष्णुका–सा मुँह बन्दरका देख पड़ा था; और राजकुमारीके हाथमें सोनेका जयमाल था। यथा—'मालां हिरण्यमयीं रम्यामादाय शुभलक्षणा। तत्र स्वयंवरे रेजे स्थिता मध्ये रमेव सा॥ बभ्राम सा सभां सर्वां मालामादाय सुन्नता। वरमन्वेषती तत्र स्वात्माभीष्टं नृपात्मजा॥ वानरास्यं विष्णुतनुं मुनिं दृष्ट्वा चुकोप सा। दृष्टिं निवार्य च ततः प्रस्थिता प्रीतमानसा॥' (४५—४७)

टिप्पणी—१ (क) 'जदिप सुनिहं मुनि अटपिट बानी।' ये वाणी सुनाकर कहते हैं, यथा—'करिहं कूट नारदिह सुनाई', और ये सुनते हैं तब भी कूट समझ नहीं पड़ता; इसका कारण बताते हैं कि 'बुद्धि भ्रम सानी' अर्थात् बुद्धिमें भ्रम मिल गया है। मन पराये हाथमें है यह कह ही चुके। इस तरह मन और बुद्धि दोनोंका भ्रष्ट होना दिखाया; इसीसे कुछ समझ नहीं पड़ता। [मन संकल्प-विकल्प करता है तब बुद्धि उसपर विचार करती है सो यहाँ दोनों भ्रष्ट हो गये हैं। 'मन कामनाके वश हो जाता है तब बुद्धिमें भ्रम होता है। यहाँ नेत्र अपना विषय (रूप) पाकर उसीमें लुब्ध हैं, उन्हींके कारण मन कामनाके वश हो गया।' (वै०) 'मुनि' शब्दसे जनाया कि उनकी मननशीलतामें त्रुटि नहीं है पर बुद्धिमें भ्रम हो गया है, वह विषयासिक्त और अभिमानसे दूषित हो गयी है, अतः ध्विन व्यंजना समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कोई जानकार हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। (वि० त्रि०)] (ख) 'काहु न लखा सो चिरित बिसेषा' इति। कि 'सो चिरित्र लिख काहु न पावा' (१३३।८) पर प्रसंग छोड़ा था, अब पुनः वहींसे प्रसंग उठाते हैं। पूर्वके 'सो चिरित्र लिख काहु न पावा' का सम्बन्ध राजाओंके साथ था कि कुरूप देने (वा, प्राप्ति) का चिर्त्र कोई नृप न लख पाया। शम्भुगणोंने लखा सो उनका हाल यहाँतक कहा। अब उसी चरणका सम्बन्ध कन्याके साथ लगाते हैं कि कुरूप दिये जानेका चिरत किसीने न जाना, नृपकी कन्याने वह स्वरूप देखा। (ग) ['बिसेषा' का भाव कि रुद्रगणोंको भी इस प्रकार पूर्णरीत्या न देख पड़ा जैसा इसको।]

टिप्पणी—२ 'मर्कटबदन भयंकर देही' इति। (क) पूर्व इतना मात्र कहा था कि 'दीन्ह कुरूप न जाड़ बखाना।' कुरूपका वर्णन वहाँ न किया था, यहाँ करते हैं। 'मर्कटबदन' बनानेका भाव कि रावणने अपनी मृत्यु नर-वानरके हाथ माँगी है, यथा—'हम काहूके मरिहं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे॥' बन्दरका—सा मुख बनानेसे नारद शाप देंगे कि 'किप आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। किरिहिं कीस सहाय तुम्हारी॥' यह लीलाका कार्य होगा। (ख) 'भयंकर देही' बनानेका भाव कि सब वानर भयंकर होंगे (क्योंकि राक्षसोंको इनसे भय दिलाना है), यह बात अभिप्रायके भीतर (छिपी) है। स्पष्ट देखनेमें भाव यह है कि 'मर्कटबदन—' इसलिये बनाया कि कन्या जयमाल न डाले, हमारे भक्तका हित हो। संस्कृतभाषामें देही जीवको कहते हैं सो अर्थ यहाँ नहीं है। देही=देह। यथा—'परिहत लागि तजइ जो देही', 'दच्छ सुक्र संभव यह देही', 'चोंचन मारि बिदारेसि देही।'

(ग) 'देखत हृदय क्रोध भा तेही' इति। भयंकर देह देखकर भय होना चाहिये था सो न होकर क्रोध हुआ, यह क्यों? इसका समाधान यह है कि—आशयसे जान पड़ता है कि नारद उसकी ओर घूर-घूरकर एकटक दृष्टि लगाये हुए देख रहे हैं जो दशा उनकी प्रथम दर्शनपर हुई थी। यथा—'देखि रूप मुनि बिरित बिसारी। बड़ी बार लिंग रहे निहारी॥', वहीं दशा पुनः हो गयी है। बेकायदे देख रहे हैं, इसीसे क्रोध हुआ। अथवा, ऐसा कुरूप मनुष्य हमारा पित बनने आया है यह समझकर क्रोध हुआ। अथवा, भगवान्ने ऐसा रूप ही दिया है कि जो देखे उसीको क्रोध उत्पन्न हो। यह कुरूप दोको देख पड़ा, एक तो कन्याको दूसरे नारदको। कन्याको क्रोध आया और नारदने जब देखा तब 'बेष बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा'। (क्रोध हृदयमें रहा, बाहर न निकाला क्योंकि उसका समय न था। क्रोधसे रसभंग हो जाता, मुनि कहीं शाप ही न दे देते। इत्यादि)

नोट—२ मानसमयंककार लिखते हैं कि 'विश्वमोहिनी जो शृंगाररसका रस है, शृंगाररसवत्श्रीमन्नारायणको चाहती है और नारद बीभत्स और भयानक रसका मानो रूप धारण किये हैं। अर्थात् सिरसे नीचे सुन्दर स्वरूप मानो बीभत्स रस है और मुख बन्दरका है सो भयानक है। ये दोनों शृंगार रसके शत्रु हैं। अतएव राजकुमारी इनको देखते ही क्रोधित हुई।' और भी भाव इसके ये कहे जाते हैं कि—(२) माया भी भगवान्के इस चरित्रको न समझी, उसने न जाना कि ये नारद हैं। उसे क्रोध आ गया क्योंकि वह सोचने लगी कि हमने तो नारदको मोहनेके लिये यह सब रचना की, उसमें यह बन्दर कहाँसे आ गया। (३) भगवान्ने लीलाकी सब सामग्री एकत्रित की, उसमेंसे एक यह भी है। उन्हींकी इच्छासे क्रोध हुआ। (४) साथमें सिखयाँ—सहेलियाँ हैं अतः भयभीत न हुई। (५) मायाने क्रोध भी मुनिको विशेष मोहमें डालनेके लिये किया। (६) बन्दरका देखना अशुभ है अतएव स्वयंवरमें अमंगल जान क्रोध किया इत्यादि।

नोट—३ अद्भुत रामायणवाले कल्पके रामावतारकी कथामें अवतारका कारण नारदशाप ही बताया गया है। वहाँ शीलिनिधि और विश्वमोहिनीके स्थानपर श्रीअम्बरीषजी महाराज और उनकी कन्या श्रीमती बताये गये हैं। कथा यह है कि एक समय श्रीनारदजी और श्रीपर्वतऋषि दोनों मित्र साथ-साथ महाराज अम्बरीषजीके यहाँ गये। दोनों श्रीमतीके रूपपर मुग्ध होकर उसको पृथक्-पृथक् राजासे माँगने लगे। राजाका उत्तर मिलनेपर कि जिसको कन्या जयमाल पहना दे वही ले जाय, दोनों पृथक्-पृथक् भगवान्के यहाँ गये और दोनोंहीने उनसे सब वृत्तान्त कहकर अपना–अपना मनोरथ प्रकट किया। नारदने पर्वतऋषिका मुँह बन्दरका–सा और पर्वतने नारद मुनिका मुँह लंगूरका–सा कर देनेके लिये पृथक्-पृथक् प्रार्थना की और साथ ही वह भी प्रार्थना की कि राजकुमारीको ही वह रूप देख पड़े, दूसरेको नहीं भगवान्ने दोनोंसे 'एवमस्तु' कहा। तत्पश्चात् दोनों ही राजाके यहाँ गये। राजाने कन्याको बुलाकर कहा कि दोनों ऋषियोंमेंसे जिसे चाहो उसे जयमाल पहना दो। कन्या जयमाल लिये खड़ी है। उसे वहाँ एक बन्दर, एक लंगूर और एक सुन्दर धनुष–बाणधारी मनुष्य देख पड़े। ऋषि कोई न देख वह ठिठककर रह गयी। संकोचका कारण पूछे जानेपर उसे जो देख पड़ा, वह उसने कह दिया। थोड़ी देर बाद कन्या भी गायब हो गयी। इस रहस्यको न समझकर दोनों ऋषि हिरके पास गये। उन्होंने कहा कि हम भक्तपराधीन हैं, तुम दोनों हमारे भक्त हो। हमने दोनोंका कहा किया। पीछे रहस्य समझनेपर कि ये ही द्विभुजरूपसे कन्याको ले गये थे, दोनोंने उनको शाप दिया कि अम्बरीष दशरथ हों और तुम उनके पुत्र होगे। शेष शाप मानसके अनुसार है।

टिप्पणी—३ 'सखी संग ले कुऑर तब 'इति। [(क) 'बैजनाथजी लिखते हैं कि वन्दीजनोंकी–सी एक जातिकी स्त्री होती है जो सब राजाओंका वृत्तान्त जाने रहती है वही स्वयंवरा सखी साथमें है। जिस राजाके सामने कन्या जाती है, उसका देश, गोत्र, कुल, बल, वीरता, प्रताप, नाम इत्यादि समग्र वृत्तान्त वह वर्णन कर देती है।] (ख) 'चिल जनु राज मराल' का भाव कि जब कुरूप देखकर क्रोध हुआ तब वहाँसे चल दी। (यहाँ चाल उत्प्रेक्षाका विषय है। मानो राजहंसिनी चल रही हो, यह कहकर कवि राजकुमारीकी उत्कृष्ट चालका

अनुमान करा रहा है। यहाँ उक्तविषया वस्तूत्प्रेक्षा अलंकार है।) कन्याका रूप सुन्दर है, यथा—'देखि रूप मुनि बिरित बिसारी।' उसके लक्षण सुन्दर हैं, यथा—'लच्छन तासु बिलोकि भुलाने।' और यहाँ 'चिल जनु राज मराल' कहकर जनाया कि चाल भी सुन्दर है। रूप, गुण और गित तीनोंको सुन्दर कहकर जनाया कि इन तीनोंसे उसने नारदजीके मनको हर लिया है। (रूप देख उनका वैराग्य और लक्षण देख उनका ज्ञान तो प्रथम ही चला गया था; अब चाल देख मन भी हर लिया गया। ये सब उपाय केवल नारदको मोहनेके लिये किये गये।) (ग) 'देखत फिरै', देखती–फिरती है, कथनका भाव कि कोई इसके मनमें नहीं जँचता। [ऐसा जान पड़ता है कि नारदजी रंगभूमिके द्वारके निकट ही बैठे, जहाँसे राजकुमारी स्वयंवरभूमिमें प्रवेश करेगी। इसीसे उसकी दृष्टि प्रथम नारदपर ही पड़ी। इसके बाद रंगभूमिमें उपस्थित अन्य सब राजाओंको देखती फिर रही है कि कोई अपने पसंदका दूलह मिल जाय पर अभी कोई मनका वर देख नहीं पड़ता; अतः फिर रही है। (घ) 'कर सरोज जयमाल।' यहाँ सरोज देहलीदीपक है। लक्ष्मीजी जब क्षीरसागरसे निकली थीं तब उनके हाथोंमें भी कमलका जयमाल था, वैसे ही यहाँ भी कमलका है।]

जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली॥१॥ पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं। देखि दसा हरगन मुसुकाहीं॥२॥ धरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला। कुअरि हरषि मेलेउ जयमाला॥३॥

शब्दार्थ—**उकसना**=उचकना, ऊपरको उठना, उतरना। **अकुलाना**=छटपटाना, व्याकुल होना, **मेलना**=डालना। अर्थ—जिस दिशामें नारदजी (रूपके अभिमानमें हर्षसे) फूले बैठे थे उस ओर उस (कन्या) ने भूलकर भी न देखा॥ १॥ मुनि बारम्बार उचकते और छटपटाते हैं। (उनकी) दशा देखकर हरगण मुसकराते हैं॥२॥ कृपालु भगवान् राजाका शरीर धारणकर वहाँ गये। राजकुमारीने हर्षपूर्वक उनको जयमाल पहना दिया॥३॥ श्रीलमगोड़ाजी—नारदका बारम्बार उचकना, जगह बदल-बदलकर बैठना, कन्याका उतना ही क्रोधित होना

और हरगणोंका मुसकाना, ऐसी प्रगतियाँ हैं जो हास्य तथा फिल्मकलाकी जान हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली।' अर्थात् उसको इनका रूप देखकर इतना क्रोध हुआ कि जिस दिशामें ये बैठे हैं वह दिशा ही छोड़ दी और सर्वत्र राजाओंको देखती-फिरती है। (ख) 'उकसिंह अकुलाहीं' इति। आकुलता यह समझकर होती है कि उसने अभी हमें देखा नहीं है; देखती तो जयमाल अवश्य डाल देती, इस ओरसे चली गयी है, इधर आती नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि बिना हमें देखे दूसरेके गलेमें जयमाल डाल दे, इसीसे अपनेको दिखलानेकी इच्छासे उचक—उचक पड़ते हैं। (ग) 'देखि दसा हरगन मुसुकाहीं' इति। पहले कूट कर—करके हँसते थे, अब दशा देखकर मुसकुराते हैं। भाव यह है कि जबतक कन्या सभामें नहीं आयी थी, तबतक कूट करते और हँसते रहे पर जब वह सभामें आयी तब कूट करना और हँसना बंद कर दिया, क्योंकि तब ऐसा करना शिष्टाचारके विरुद्ध है, मर्यादाके प्रतिकुल है, इसीसे अब मुसकुराते हैं।

ि (गोस्वामीजीने मर्यादाकी रक्षा सर्वत्र की है, मर्यादापुरुषोत्तमके उपासक ही तो ठहरे। राजकुमारी स्वयंवरभूमिमें आ गयी है; वह एक बड़े प्रतिष्ठित राजाकी कन्या है, उसके सामने हँसी-मसखरी ठट्टा अनुचित है। अत: वह सब रुक गया; सब काम मर्यादासे होने लगा। यह रीति कविने अन्यत्र भी दर्शायी है। जैसे सीता-स्वयंवरमें।)

टिप्पणी—२ 'धिर नृप तनु तहुँ गएउ कृपाला—' इति। (क)—(राजाका रूप धरकर क्यों गये? अपने रूपसे क्यों न गये? इसके कारण ये हैं कि—) वहाँ नृपसमाज है, इसीसे नृपतन धरकर गये। (स्वयंवर राजाकी कन्याका है, उसमें राजाओंको ही जाना उचित है और वहाँ समाज भी राजाओंको ही है यथा—'निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव किर सिहत समाजा।' अतएव समाजके योग्य राजा बनना आवश्यक समझकर राजा बने। देखिये श्रीसीता–स्वयंवरमें भी देवता, दैत्य जब आये तो मनुष्यरूप धारण करके ही आये थे—'देव दनुज धिर

मनुज सरीरा। बिपुल बीर आए रनधीरा॥' (१। १५१) पुन: देखिये कि शिवजी भुशुण्डिजीके आश्रमपर जब श्रीरामचिरत सुनने गये तब उस समाजकी योग्यताके विचारसे समाजके अनुकूल मराल-तन धारण कर उन्होंने वहाँ कथा सुनी। यथा—'तब कछु काल मराल तन धिर तहँ कीन्ह निवास। सादर सुनि रघुपित गुन पुनि आयउँ कैलास॥'(७। ५७) वैसे ही यहाँ नृपकन्याके स्वयंवरमें नृपतन धरकर जाना योग्य ही था) इसमें आभ्यन्तरिक (भीतरका गुप्त) अभिप्राय यह है कि रावणकी मृत्यु नर-वानरके हाथ है, (भगवान्को लीला करना है, नरतन धरनेका शाप लेना है) नरतन धरकर जानेसे नारद नरतन धरनेका शाप देंगे, जैसा आगे स्पष्ट है—'बंचेहु मोहि जविन धिर देहा। सोइ तन धरहु श्राप मम एहा॥' (१३७। ६) (और भी एक कारण स्पष्ट ही है कि यदि भगवान् अपने चतुर्भुजरूपसे जाते तो नारदजी उनको पहचान लेते, जिसका परिणाम यह होता कि भरे समाजमें वे लड़ने लगते, थुक्का-फजीहत होने लग जाती। अतएव उस तनसे न जा सकते थे)।

(ख) 'कृपाला' इति। भगवान्ने नारदका अभिमान कृपा करके दूर किया, यथा—'संसृति मूल सूलप्रद नाना। सकल सोकदायक अभिमाना॥ ताते करिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ जिमि सिसुतन ब्रन होइ गोसाई। मातु चिराव किठन की नाईं॥ जदिप प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर। ब्याधि नास हित जननी गनित न सो सिसु पीर॥ तिमि रघुपित निज दास कर हरिं मान हित लागि।'(७।७४) इसीसे इस प्रसंगमें सर्वत्र उनको 'कृपाल' विशेषण दिया है। यथा—'करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंकुरेड गर्ब तरु भारी॥'(१२९।४) 'प्रगटेड प्रभु कौतुकी कृपाला।'(१३२।३) 'हिय हँसि बोले दीनदयाला'।(१३२।८) 'मृनि हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥'(१३३।७) 'धिर नृपतनु तहँ गएउ कृपाला।' तथा आगे 'मृषा होउ मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला॥'(१३८।३) [पुन: भाव कि नारदजीका दु:ख शीघ्र मिटाना चाहते हैं, इसीलिये नृपतन धरकर भगवान् वहाँ गये। (वै०) (ग) 'हरिष मेलेड जयमाला'—भाव कि इच्छानुकूल पितकी प्राप्ति हो गयी।

नोट—१ शिवपु॰ में लिखा है कि भगवान् राजाके वेषमें आये। किन्तु उनको राजकुमारीके अतिरिक्त किसी औरने नहीं देखा।—'न दृष्टः कैश्चिदपरैः केवलं सा ददर्श हि।'(४९)। 'हरिष मेलेंड' से यह भी जनाया कि अनुकूल वर सभामें न दिखायी पड़नेसे दुःखी हो गयी थी। यथा—'न दृष्ट्वा स्ववरं तत्र त्रस्तासीन्मनसेप्सितम्।' (रुद्रसं॰ २। ३। ४८) भगवान्को देखते ही उसका मुखकमल खिल उठा। यथा—'अथ सा तं समालोक्य प्रसन्वदनाम्बुजा। अर्पयामास तत्कण्ठे तां मालां वरवर्णिनी॥' (५०)

# दुलिहिनि लै गे \* लिच्छि निवासा । नृप समाज सब भएउ निरासा ॥ ४ ॥ मुनि अति बिकल मोह मित नाठी । मिन गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—**लच्छिनिवास**=श्रीनिवास।=श्रीपति।=जिनमें लक्ष्मीका निवास है। **नाठी** (नष्ट)=नष्ट कर दिया; नष्ट हो गयी।

अर्थ—लक्ष्मीपति भगवान् दुलहिनको ले गये। सब राजमण्डली निराश हो गयी॥४॥ मोहने मुनिकी बुद्धिको नष्ट-भ्रष्ट कर डाला, इससे मुनि अत्यन्त व्याकुल हो गये, मानो गाँठसे मणि छूटकर कहीं गिर गयी हो॥५॥

टिप्पणी—१ 'दुलिहिनि ले गें" 'इति। (क) जयमाल-स्वयंवर था, इससे जयमाल पड़ते ही श्रीनिवास पित हुए और कन्या दुलिहिन हुई। इसीसे यहाँ उसे 'दुलिहिनि' कहते हैं। (विवाहके पूर्व कुमारी, बाला, राजकुमारी, कन्या, कुआँरि आदि शब्द उसके लिये प्रयुक्त किये गये थे। विवाह होनेपर 'दुलिहिनि' कहा। इससे ग्रन्थकारकी उपयोगी शब्दोंकी आयोजनामें सावधानता सराहनीय है।) (ख) 'लिच्छिनिवासा' शब्द देकर जनाया कि विश्वमोहिनी भी भगवान्की एक तरहकी लक्ष्मी ही है, इसीसे भगवान् उसे ले गये। [भगवान्में ही लक्ष्मीका निवास है, अतएव वह दूसरेकी न दुलिहन ही हो सकती थी और न दूसरेके साथ वह जा ही सकती थी। (मा० पी० प्र० सं०)

<sup>\*</sup> लै गये—१७२१। लै गै—छ०। ले गये १७६२। लेगे—१७०४, रा० प०। लै गे—१६६१, को० रा०।

(ग) 'नृपसमाज सब भएउ निरासा'—भाव कि कोई यह भी न जान पाया कि वह कौन था, जो एकाएक आया और कुमारीको वर ले गया। राजा तो सब पहलेसे बैठे थे। इसके लिये कोई आसन भी नहीं था। खड़े-खड़े आया और काम करके चला गया। कोई कुछ कर न सका, अत: पूरी निराशा हुई (वि० त्रि०)।]

टिप्पणी—२ 'मृनि अति बिकलः 'इति। (क) 'अति बिकल' का भाव कि भारी वस्तुकी हानिमें भारी व्याकुलता होती है। यही बात आगे कहते हैं कि 'मिन गिरि गई'। (जितना ही अधिक अमुल्य पदार्थ हाथसे निकल जाता है, उतनी ही अधिक व्याकुलता होती है। इनका 'अति'गया, अतएव ये 'अति'विकल हैं)। पन: भाव कि मुनिको अपने रूपपर बडा हर्ष और अभिमान था, पर जब कन्या सामनेसे जयमाल लिये हुए निकल गयी तब वे 'विकल' हुए, ('पृनि पृनि पृनि उकसिंह अकलाहीं' में यह भाव गर्भित है कि कन्याके एक बार चले जानेपर भी उनको आशा बनी रही कि वह फिर आवेगी तब मुझको ही जयमाल पहनावेगी) और जब भगवान उसे ले गये तब '*अति बिकल'* हुए। [पुन:, भाव कि राजाओंको कुमारीके मिलनेकी आशा लगी हुई थी, उसके न मिलनेसे उसका केवल 'निराश' होना कहा; यथा—'नुपसमाज सब भएउ निरासा' और मूनि तो उसे मिली हुई ही माने बैठे थे, उन्हें पुर्ण विश्वास था कि वह दूसरेको न ब्याहेगी, जैसा '*आन भाँति नहिं पावौं ओही।*' (१३२।६) '*मोहि तिज आनहिं* बरिहि न भोरे।'(१३३।६) से स्पष्ट है, अतएव वे 'अति बिकल' हुए।(मा० पी० प्र० सं०)] (ख) 'मोह मित नाठी' इति। मोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती है। यथा—'मोह मगन मित निहं बिदेह की। मिहमा सिय रघुबर सनेह की॥' (२।२८६) 'करउँ बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल ब्यापित मित मोरी। ---- भयउँ भ्रमित मन मोह बिसेषा।।'(७। ८२) 'प्रबल अबिद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटड़ अपारा।। तब सोड़ बुद्धि पाइ उजियारा। उर गृह बैठि ग्रंथि निरुआरा॥'(७।११८)। तथा यहाँ 'मोह मित नाठी।'(ग) 'मिन गिरि गई छूटि जन् गाँठी' इति। विश्वमोहिनी मणि है, उसके लिये मुनिने यत्न किया, भगवान्से रूप माँग लाये, यह निश्चय हो गया कि वह हमको ही मिलेगी— 'मोहि तजि आनिहं बरिहि न भोरें' यही मणिका गाँउमें बाँधना है। वह गाँउसे छूटकर गिर गयी, दूसरा ले गया। 🖙 इस प्रसंगसे दिखाया कि विवाहके आदिमें दु:ख है। (यथा—'सुता सुलच्छन किह नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं॥' अर्थात् चिन्ता उत्पन्न कर दी) विवाहका प्रयत्न करे और न सिद्ध हो (सफलता न प्राप्त हो) तो भी दु:ख है, (यथा—'**मुनि अति बिकल मोह मति नाठी।**<sup>...</sup>'और अरण्यकाण्डमें दिखायेंगे कि विवाह करनेपर भी दु:ख है, यथा—'अवगुन मूल मूल प्रद प्रमदा सब दुख खानि।' इस तरह दिखाया कि आदि, मध्य, अवसान तीनोंमें विवाह दु:खद है। (घ) राजाओंका निराश होना कहा और नारदका *'अति बिकल*'होना कहा। भेदमें अभिप्राय यह है कि दुसरेकी चीज न मिलनेपर निराशा होती है और अपने गाँठकी वस्तु नष्ट होने (निकल जाने) से व्याकुलता होती है। नारदजी विश्वमोहिनीको अपनी स्त्री मान चुके थे, '*मिन गिरि गई छटि जन गाँठी*' इसीसे उसके न मिलनेसे अति व्याकुल हो गये।

नोट—१ विश्वमोहिनीको मणि कहा। क्योंकि इसमें अगणित अमूल्य गुण वा लक्षण देखे थे, सर्वसुलक्षणसम्पन्ना थी, यथा—'जो एहि बरै अमर सोइ होई' इत्यादि।

नोट—२ यहाँ नृपसमाजका जाना नहीं कहा गया। क्योंकि यहाँ केवल नारदजीसे प्रयोजन है। पुन:, इस कारण भी राजसमाजका जाना न कहा गया कि यह नगर और सब समाज तो मायामय ही था, इनका जाना कहाँ कहें। वा मायावीके जानेके साथ मायाका खेल-समाज भी सब चला जाता ही है, वैसे ही उसका जाना कहकर इसका भी लुप्त होना जना दिया।

मिलानके श्लोक, यथा— 'तामादाय ततो विष्णुः राजरूपधरः प्रभुः। अन्तर्धानमगात्सद्यस्वस्थानं प्रययौ किल॥ सर्वे राजकुमाराश्च निराशाः श्रीमतीं प्रति। मुनिस्तु विह्वलोऽतीव बभूव मदनातुरः॥' (५१-५२) अर्थात् विष्णुभगवान् तुरत उसको लेकर अन्तर्धान हो गये। सब राजकुमार निराश हो गये। मुनि कामातुर होनेसे अत्यन्त विह्वल हो गये। प० प० प०—गाँठमें बाँधी हुई मणि जब गाँठके खुल जानेसे कहीं गिर जाती है तब वह मनुष्य व्याकुल

होकर सोचता है कि मणि कहाँ गिरी, कौन ले गया इत्यादि। इस उत्प्रेक्षासे शिवपु॰ का कथन ही सूचित किया है कि मुनिने यह जाना ही नहीं कि विश्वमोहिनीको कौन ले गया, नहीं तो मुनिराज सीधे उनका पीछा करते। इसीसे तो भगवान् मुनिराजको मार्गमें ही मिलते हैं और उनके क्रोधाग्निमें घृताहुति डालकर अवतार-नाटककी तैयारी करते हैं।

तब हरगन बोले मुसुकाई। निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई॥६॥ अस किह दोउ भागे भय भारी। बदन दीख मुनि बारि निहारी॥७॥ बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हिहं सराप दीन्ह अति गाढ़ा॥८॥

# दो०— होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु मुनि कोउ॥ १३५॥

शब्दार्थ—गाढ़ा=भारी, अतिशय। घोर।

अर्थ—तब हरगण मुसकराकर बोले कि अपना मुँह तो जाकर दर्पणमें देखिये॥६॥ ऐसा कहकर दोनों भारी डरसे भगे। मुनिने अपना मुँह जलमें झाँककर देखा॥७॥ वेष देखकर मुनिका क्रोध बहुत अधिक बढ़ा, उन्होंने उनको बहुत ही घोर शाप दिया॥८॥ तुम दोनों कपटी पापी हो (अत:) तुम दोनों जाकर कपटी पापी निशाचर होवो। हमको तुमने हँसा (सो) उसका फल लो (इतनेपर भी संतोष न हुआ हो तो) फिर किसी मुनिको हँसना!॥१३५॥

पं० राजबहादुर लमगोड़ा—१ भगवान्का आना और नृपबालाको स्वयंवरमें जीत लेना, सबका निराश होना और उस समय शिवगणोंका मजाकको खोलते हुए कहना कि जरा शीशेमें मुँह तो देखिये, यह सब प्रसंग परिहास नाटककलाके अमूल्य रत्न हैं और बड़े गजबके हैं। २—नारदके क्रोधसे श्रीवास्तवजीका यह हास्यसिद्धान्त कि घमण्डी चरितनायक चिडचिड़ा होता है, अक्षरश: सत्य निकलता है।

नोट—१ 'तब हरगन बोले' इस अर्द्धालीके बिना कोई हर्ज न था और न उसका कोई प्रयोजन था। हरगणोंके मुखसे ये वचन भगवत्–प्रेरणासे निकले। कारण यह कि भेष (रूप) बिना देखे क्रोध न होता, जिससे न तो शाप ही उनको होता न लीला ही पूरी-पूरी बन सकती। यदि ये वचन न कहे गये होते तो कौतुक यहीं समाप्त हो जाता, नारदको क्रोधपर जय पानेका उत्तर क्योंकर मिलता? यह सब 'कौतुक' का अर्थ होता जाता है जो भगवान्ने कहा है।

नोट—२ शिवपु॰ के हरगणोंके वाक्य ये हैं—'नारदजी! आप तो वृथा ही कामसे मोहित हो रहे हैं, अपने मुखको तो देखिये कि बहुत बुरा है। यथा—'हे नारद मुने त्वं हि वृथा मदनमोहितः। तिल्लप्सुस्स्वमुखं पश्य वानरस्येव गिर्हितम्॥' (२।३।५४) शिवपु॰ के हरगणोंका मुसकुराना यहाँ नहीं कहा गया किंतु उनको बोलते समय 'ज्ञानविशारद' विशेषण दिया गया है।

टिप्पणी—१ (क) 'तब हरगन बोले मुसुकाई—'इति। भगवान्की इच्छासे हरगण ऐसा बोले। यदि ऐसा न कहते तो नारद उनको और भगवान्को शाप कैसे देते? लीला कैसे होती? साधारणत: छिद्र बता देना अपराध नहीं है। मुसकुराकर कहनेसे अपराध हुआ। (ख) 'बिलोकहु जाई' का भाव कि यहाँ तो दर्पण है नहीं, जहाँ मिले वहाँ जाकर देखो तो! [(ग)'निज मुख मुकुर बिलोकहु' अर्थात् जरा देखो तो, तुम्हारा मुँह उसे ब्याहने योग्य था? यह मुहावरा है, लोकोक्ति है। अयोग्यता जनानेके लिये ऐसा कहा ही जाता है। पंजाबीजी लिखते हैं कि दर्पणमें देखनेको इससे कहा कि वहाँ दर्पण तो है नहीं, जबतक ये कहीं दर्पणके लिये जायँगे तबतक हम भाग जायँगे।]

टिप्पणी—२ (क) 'अस किह दोउ भागे भय भारी' इति। प्रथम कूट करके हँसते रहे तब नारद न समझे, इससे तब भय न हुआ। जब मुँह देखनेको कहा तब पीछेका किया हुआ अपराध प्रकट हुआ, इसीसे भारी भय हुआ। 'भागे' इससे कि सामने रहनेपर वे चट शाप देंगे, भाग जानेपर चाहे न दें। (ख) 'बदन दीख मुनि बारि निहारी' इति। जलमें मुँह देखना मना है। 'अप्सु नात्मानं नो वेक्षेत्' सो इन्होंने किया, क्योंकि मोहसे बुद्धि नष्ट हो गयी है। [नाईके घरपर बाल बनवाने, पत्थरपरसे चन्दन लगाने और जलमें अपना रूप देखनेसे इन्द्रकी भी श्री नष्ट हो जाती है। यथा—'नापितस्य गृहे क्षौरं पाषाणे गन्धलेपनम्। आत्मरूपं जले पश्यन् शक्रस्यापि श्रियं हरेत्।' (बाबा सरयूदासकी गुटका) परंतु स्मरण रखना चाहिये कि तिलक-प्रकरणमें जलमें मुँह देखकर तिलक करनेका निषेध नहीं है। यथा—'दर्पणस्य ऋते विद्वान् मुखं वारी निरीक्ष्य च। कुर्यान्मङ्गलमाकाइक्षन्नूर्ध्वपुण्ड्रं मनोहरम्।' (पाद्यतिलकप्रकरण)। अर्थात् मोक्ष चाहनेवाले विद्वानोंको चाहिये कि दर्पणके अभावमें अपने मुखको पानीमें देखकर ललाटपर सुन्दर ऊर्ध्वपुण्ड्रतिलक करे। रुद्रगणोंको भागते हुए देखकर मुनिको सन्देह हुआ कि कुछ बात अवश्य है, पास ही जलपात्र (कमण्डलु) में जल था, अतः शीघ्रताके कारण इन्होंने उसीमें मुँह देख लिया जिसमें वे भाग न जावें। (श्रीबाबा रामदासजी) (रुद्रसं० २। ३) में दर्पणमें मुख देखना लिखा है—'मुखं दर्द्श मुकुरेःन।' (५५)

टिप्पणी—३ 'बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा' इति। अत्यन्त बढ़ा कि हमने सुन्दररूप माँगा सो हमको ऐसा कुरूप देकर सभामें हमारी हँसी करायी। क्रोध अत्यन्त बढ़ा है, इसीसे जिन्होंने हँसी की थी उनको 'अति गाढ़ा' शाप दिया। ष्ट्रिप्रथम भगवान्की कृपासे नारदको काम-क्रोध कुछ न व्यापे थे, यथा—'कामकला कछु मुनिहि न व्यापी' और 'भयो न नारद मन कछु रोषा'। अब भगवत्-इच्छासे दोनों अत्यन्त व्यापे, दोनोंने इनको जीता—'मम इच्छा कह दीन दयाला'। क्रोधने जीता, यथा—बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा'। काम व्यापनेका उदाहरण, यथा—'अति आरित कहि कथा सुनाई। करहु कृपा किर होहु सहाई।', 'मुनि अति बिकल मोह मित नाठी। मिनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी॥' ष्ट्रइसी तरह जो अर्जुन भगवान्की कृपासे महाभारतमें विजयी हुए, उन्हीं अर्जुनको कोल-किरातोंने लूट लिया। तात्पर्य कि भगवत्–इच्छा बलवती है। किसीने कहा है कि 'द्रोण करण भीषम हने भारतके मैदान। भिल्लन्ह छीनी गोपिका वेइ पारथ वेइ बान॥' काम ही क्रोध और लोभ बनकर दिखायी देता है। काम बना तब लोभ हुआ और बिगड़ा तो क्रोध हुआ। यथा—'कामै क्रोध लोभ बिन दरसै' (देवतीर्थस्वामिग्रन्थ)

नोट—३ शिवपु॰ में शाप इस प्रकार है 'तुमने मुझ ब्राह्मणकी हँसी की है, इसलिये उसी आकृतिवाले ब्राह्मणवीर्यसे उत्पन्न होकर भी राक्षस होगे।' यथा—'युवां ममोपहासं वै चक्रतुर्ब्बाह्मणस्य हि। भवेतां राक्षसौ विप्रवीर्यजौ वै तदाकृती॥' (२।३।५७)

टिप्पणी—३ (क) 'होहु निसाचर जाइ तुम्ह' जाकर निशाचर होनेका भाव कि तत्क्षण निशाचर होनेको न कहा। जैसे लोमशजीने कहा था— 'सपिद होहि पच्छी चंडाला।' (७।११२) वरंच राक्षसके यहाँ अवतार होनेका शाप दिया। राक्षस होनेके शापका कारण दिया— 'कपटी पापी दोउ' अर्थात् तुम दोनों कपटी और पापी हो। कपट और पाप दोनों राक्षसधर्म हैं, यथा— 'देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी॥' (१७१।६) 'चला महा कपटी अति रोषी॥' (१।१८३।३) 'नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट बेष बिधि कोटिक करहीं॥' (२६३।१) 'होहु कपटमृग तुम्ह छलकारी।' (३।२५) तासु कपट किप तुरतिह चीन्हा॥' (५।४) 'मरती बार कपटु सब त्यागा।' (६।७५) 'राक्षस कपट बेष तहँ सोहा।' (६।५६) (ख) 'कपटी' इससे कहा कि वे 'कुरूप' को सुन्दर कहते रहे, यथा— 'नीकि दीन्हि हिर सुंदरताई', 'रीझिहि राजकुऑरे छिब देखी'। यही कपट है। (पुन: दोनों जानते थे कि हिरने इनको कुरूप दिया है तो भी इन्होंने न बताया, यह कपट है) और हँसे इससे पापी कहा, हँसी करना पाप है, यथा— 'हँसत देखि नख सिख रिस ब्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पापी॥'

(१।२७७) (ग) 'हँसेंहु हमिंहं सो लेहु फल' इससे जनाया कि साधु-ब्राह्मणके साथ हँसी करनेसे राक्षस-शरीर मिलता है। (घ) 'बहुरि हँसेंड मुनि कोइ' अर्थात् इतनेसे तृप्ति न हो तो फिर किसी मुनिको हँसना। भाव कि संतोंका उपहास करना हँसी-खेल नहीं है, उनको हँसनेका फल ऐसा ही होता है। (ङ) व्याकरण—'बिलोकहु' विधिक्रिया 'सुनहु''जाहु''धरहु''होहु—'आज्ञाके अर्थमें आता है। 'हसेंहु'=(हँसा) मध्यम पुरुष भूतकाल क्रिया। यथा—'करायेहु कहेहु गयहु बौरायेहु परचेहु—।' हँसेहु (हँसना) आज्ञाके अर्थमें, विधिक्रिया मध्यमपुरुष, यथा—'तजहु जिन।'(श्रीरूपकलाजी)

पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदिप हृदय संतोष न आवा॥१॥ फरकत अधर कोप मन माहीं। सपिद चले कमलापित पाहीं॥२॥ देहीं श्राप कि मिरही \* जाई। जगत मोरि उपहास कराई॥३॥ बीचिहें पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी॥४॥

शब्दार्थ—सपदि=शीघ्र, तुरत। यथा 'सपदि होहु पच्छी चंडाला।' (७। ११२)

अर्थ—फिर जलमें मुँह देखा तो अपना (नारद) रूप मिला पाया, तब भी उनके हृदयको संतोष न हुआ॥१॥ होंठ फड़कते हैं, मनमें क्रोध है। तुरत ही वे कमलापितभगवान्के पास चले॥२॥ (सोचते जाते हैं कि) शाप दूँगा वा मर जाऊँगा, उन्होंने संसारभरमें मेरी हँसी करायी है॥३॥ दैत्यों-राक्षसोंके शत्रु भगवान् बीच राहहीमें उनको मिल गये। साथमें लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं॥४॥

श्रीमान् लमगोड़ाजी—सारी प्रगतियाँ फिल्मकलाकी जान हैं। क्रोधका ठिकाना नहीं, आज भगवान्को शाप देने और मारनेपर तैयार हैं।—'हँसीसे निरहस' 'रारका घर हँसी'—ये कितने साफ साबित हैं।

व्याकरण—*मरिहौं, देहौं*—भविष्यकाल उत्तमपुरुष। (श्रीरूपकलाजी)

टिप्पणी—१ 'पुनि जल दीख रूप निज पावा 1' इति। (क) शापके बाद फिर मुँह जलमें देखनेसे पाया जाता है कि पहले अच्छी तरह देख न पाये थे। रुद्रगण भागे जा रहे थे, यह जानकर उनको शाप देनेके लिये (जैसे-तैसे देखकर) जल्दीसे देखना बन्दकर उनको शाप देने लगे। शाप देकर अब उनसे छुट्टी मिली तब सावधान होकर अच्छी तरह देखना चाहा। [हरिने मेरा रूप बन्दरका कर दिया। अब मुझे इस रूपमें जीना होगा, यह समझ क्रोध बहुत बढ़ा और उन्होंने रुद्रगणको शाप दे डाला। मनमें चिन्ता उठी 'क्या मेरा सदाके लिये यह रूप हो गया। जो बात बिगाड़नी थी वह तो हरिने बिगाड़ ही दी, अब तो हमारा रूप वापस दे देना था।' अत: फिर जलमें देखा (वि० त्रि०)] (ख) 'रूप निज पावा' का भाव कि कुरूपका इतना ही मात्र प्रयोजन था कि कन्या प्राप्त न हो और ये रूप देखकर क्रोध करें, शाप दें। सो दोनों काम बने। (ग) 'तदिष हृदय संतोष न आवा' इति। अर्थात् क्रोध शान्त न हुआ। क्योंकि अभी लीलाका कारण पूर्ण नहीं हुआ। रुद्रगणोंको राक्षस होनेका शाप मिला पर भगवान्को मनुष्य होनेका शाप जब हो तब लीलाका हेतु पूर्ण होवे [भाव कि राक्षस तो बन गये, उनके मारनेका, उनकी मुक्तिका तथा भूमिभार हरनेका उपाय अभी नहीं हुआ, जो भगवान्के अवतारके प्रधान हेतु हैं। नरतन और वानरोंकी सहायताका शाप बाकी है। २—संतोष न हुआ क्योंकि जब काम बनाना था, (विश्वमोहिनीकी प्राप्ति करानी थी) तब तो बन्दरका–सा मुख बनाया था, अब काम बिगाड़नेपर पूर्ववत् हुआ तो क्या?—(पं०) क्षिराजकुमारीके हाथसे निकल जानेकी चोट कितनी भारी थी यह दिखा रहे हैं।]

टिप्पणी—२ 'फरकत अधर कोप मन माहीं। ' इति। (क) होंठ फड़कते हैं, मनमें कोप है अर्थात् भीतर-बाहर कोपसे आक्रान्त हैं। [मुनिको बड़ा क्रोध है—'बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा।' क्रोधमें ओष्ठ

<sup>\*</sup> १६६१ में 'मरीहों जाई' है। इसका अर्थ किसी-किसीने 'मारूँगा' किया है।

फड़कने लगते हैं, यथा—'माषे लषन कृटिल भइँ भौहैं। रदपट फरकत नयन रिसौहैं॥'] (ख) 'सपदि चले' का भाव कि रुद्रगण हँसी करके भागे जाते थे, उन्हें जल्दीसे शाप दिया। भगवान करूप करके चले जा रहे हैं, ऐसा न हो कि कहीं चले जायँ, अत: उनको शाप देनेके लिये जल्दी चले। 'सपिद' हीके सम्बन्धसे 'कमलापति' नाम दिया। कमला चंचल है. उसके ये पति ठहरे। (ग) 'देहउँ श्राप कि मरिहउँ जार्ड। —' इति। शाप दुँगा और यदि वे शाप न अंगीकार करेंगे तो उनके ऊपर प्राण दे दुँगा, अर्थातु ब्रह्महत्या उनको दुँगा। मरनेका हेत् दूसरे चरणमें कहते हैं—'जगत मोरि उपहास कराई।' ष्डिभले मन्ष्यका मान भंग होता है तो वह या तो प्राण दे देता है, आत्महत्या कर लेता है या मारे शर्मके कहीं दूर चला जाता है। यथा-**'सतां माने म्लाने मरणमथवा दरशरणम्।'** यहाँ नारदजीको अभी यह नहीं मालूम है कि भगवान् स्वयं ही राजाका रूप धरकर राजकुमारीको ब्याह ले गये, वे समझते हैं कि कोई दूसरा राजा ले गया है, नहीं तो स्त्री ले जानेका दु:ख यहाँ कहते। इसीसे उनको उपहासका दु:ख है, जगतुमें हँसी करायी यह दु:ख है। [मान्य-प्रतिष्ठित महानुभावोंके लिये अपयशकी प्राप्ति मरणसे भी अधिक भयंकर दु:ख है, यथा— 'संभावित कहूँ अपजस लाह। मरन कोटि सम दारुन दाह।।'(अ॰ ९५) 'सम्भावितस्य चाकीर्त्तिर्मरणादितिरिच्यते'(गीता २। ३४) (घ) 'देहौं श्राप कि मिरहों' यह संदिग्ध वचन है। यहाँ संदिग्ध वचनोंका प्रयोजन था, क्योंकि भगवान् समर्थ हैं, वे अपनी इच्छासे भले ही शाप अंगीकार कर लें नहीं तो उनको शाप लग नहीं सकता।— (१२४। १) देखिये। इसीसे मुनि सोचते हैं कि यदि वे शाप न लेंगे तो मेरे लिये अपकीर्ति मिटानेका दूसरा कोई और उपाय है ही नहीं, मैं प्राण दे दूँगा। यहाँ विकल्प अलंकार है।]

टिप्पणी—३ 'बीचिह पंथ मिले दनुजारी—।' इति। (क) 'बीचिह' का भाव कि न तो मायानगरमें ही रहे और न अभी क्षीरसागर ही पहुँचे हैं, मार्गमें दोनोंके बीचमें ही हैं। (ख) बीचमें ही क्यों मिल गये? इसका एक कारण तो 'दनुजारी' विशेषणसे ही जना दिया है। वह यह कि रुद्रगणोंको राक्षस होनेका शाप हो चुका है, वे राक्षस होंगे। रुद्रगण जब राक्षस होंगे तब भला उनको मार ही कौन सकेगा? उनका नाश करना ही होगा। भगवान् 'दनुजारी' हैं, उनके नाशके लिये नरतनधारी होना जरूरी होगा। अतएव नरतन धारण करनेका शाप लेनेके लिये मार्गमें ही मिले। अभी क्रोध भरा हुआ है, शाप क्रोधसे होता है—दोहा १२३ देखिये। मुनिका क्रोध शान्त न होने पावे, वे क्रोधसे शाप दे दें, इसलिये बीचहीमें मिले। पुनः, (बीचमें ही मिल जानेका दूसरा भाव यह है कि एक तो क्षीरसागर दूर है—'होइहि जात गहरु अति भाई' यह स्वयं मुनिके वचन हैं—दूसरे वह स्थान निर्विकार है, सात्त्विक है, वहाँ पहुँचते–पहुँचते मुनिका क्रोध ठण्ढा पड़ जाय अथवा उसका वेग बहुत कम हो जाय यह सम्भव है। तब तो बना–बनाया कौतुक ही बिगड़ जायगा।)

(बैजनाथजी लिखते हैं कि नारदजीने मारनेका संकल्प किया है, इसलिये भगवान् तुरत वीरोंकी तरह सामने आ गये, क्योंकि वे दनुजारी हैं। नारदजीकी इस समयकी आसुरी बुद्धि ही दैत्य है। पंजाबीजीके मतानुसार नारदका अहंकार ही निशाचर है, उसका अभी नाश करना है और भविष्यमें रावण-कुम्भकर्णादिको। अतः 'दनुजारी' विशेषण दिया गया।)

(ग) 'संग रमा सोइ राजकुमारी' इति। संगमें राजकुमारी इसिलये लिये हुए हैं कि नारदजी समझ जायँ कि ये (भगवान् ही) राजाका रूप धरकर उसे ले आये हैं, नहीं तो नारदजी तो यही समझते रहे कि कोई और राजा ले गया। 'सोइ' यदि न कहते तो समझा जाता कि कोई दूसरी राजकुमारी होगी 'रमा सोइ राजकुमारी' का भाव कि जिसमें क्रोध उत्पन्न हो कि रमा ऐसी स्त्रीके रहते हुए भी इन्होंने हमारा भारी अपकार किया — ये सब क्रोध उपजाने (और उत्तेजित करने) के कारण हैं। ['संग रमा' क्योंकि रमाजीको वे पहचानते हैं, साथ देखकर समझ जायँगे कि (राजारूपमें) ये भगवान् ही हैं। (रा० प्र० पं०) पुनः, भाव कि नारद 'कमलापित' के पास चले हैं, अतएव कमलाजीको भी साथ लेकर भगवान् सामने आये (वै०)]

नोट—शिवपु॰ में शाप देनेके पश्चात् जलमें मुँह देखना कहा है और मानसमें दोनों बार जलमें ही देखा है। इससे जान पड़ता है कि शिवपु॰ के हरगणोंने रंगभूमिमें ही सम्भवतः कहा हो और वहाँ दर्पण होनेसे वहीं पहली बार देखा हो और शाप वहाँसे बाहर निकल जानेपर दिया हो। इसीसे वहाँ दूसरी बार जलमें मुँह देखना कहा गया। मानसमें मर्यादाके साथ चिरत हुआ है। यथा—'जले मुखं निरीक्ष्याथ स्वरूपं स्वरूपं (२।४।३) शिवपु॰ के नारदने विष्णुलोकमें जाकर शाप दिया है। 'देहीं श्रापं से 'सुनत बचन उपजा अति क्रोधा।' तकके मानसवाक्य उसमें नहीं हैं।

बोले मधुर बचन सुरसाईं। मुनि कहँ चले बिकल की नाईं॥५॥ सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। मायाबस न रहा मन बोधा॥६॥ पर संपदा सकहु निहं देखी। तुम्हरे इरिषा कपट बिसेषी॥७॥ मथत सिंधु रुद्रहि बौराएहु। सुरन्ह प्रेरि बिष पान कराएहु॥८॥ दो०— असुर\* सुरा बिष संकरिह आपु रमा मिन चारु। स्वारथसाधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु॥ १३६॥

शब्दार्थ—**बोध**=ज्ञान, चेत, समझ। **सम्पदा**=धन, दौलत, ऐश्वर्य। **इरिषा**=ईर्ष्या, डाह, हसद। **बौरायेहु**=बावला बना दिया, बेवकुफ बनाया, विक्षिप्त बुद्धि कर दी, ठगा, पागल बनाया।

अर्थ—देवताओं के स्वामी भगवान् मीठे वचन बोले—'हे मुनि! आप व्याकुल-सरीखे कहाँ चले जा रहे हैं?'॥५॥ वचन सुनते ही अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ। मायाके वश होनेसे मनमें चेत (ज्ञान) न रह गया॥६॥ (वे बोले कि) तुम परायी सम्पदा—ऐश्वर्य नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है॥७॥ समुद्र मथते समय तुमने शिवको बौरा दिया, देवताओं को प्रेरित करके (तुमने उनको) विष पिलाया॥८॥ दैत्यों को सुरा (मिदरा), शंकरजीको विष (दिया) और स्वयं सुन्दर लक्ष्मी और कौस्तुभमणि (लिया), तुम स्वार्थके साधक हो, कुटिल हो। तुम्हारा सदासे ही कपटका व्यवहार है॥१३६॥

नोट—१ 'बोले मधुर बचन—' यह मधुर व्यंग क्रोधाग्निके लिये घृतका काम करनेवाला है। नोट—२ व्याकरण—'बौरायेहु, करायेहु, मध्यम पुरुष भूतकालिक क्रिया' (श्रीरूपकलाजी।)

टिप्पणी—१ (क) 'बोले मधुर बचन '। भगवान् सदा मधुर वचन बोलते हैं पर इस समय मधुर वचन क्रोधका कारण है। (बैजनाथजीका मत है कि शापका संकल्प है, इसिलये मर्म जानकर 'सुरस्वामी' मधुर वचन बोले। और 'मारने' का संकल्प है अतएव ईर्ष्यावर्द्धक वचन बोले, जिसमें प्रतिज्ञाका पालन करें।') (ख) 'सुरसाई' का भाव कि देवताओं के स्वामी हैं, अतः उनकी रक्षाके लिये राक्षसों को मारेंगे, 'असुर मारि थापिंह सुरन्ह '। [देवताओं के हितके लिये अपने ऊपर शाप लेना चाहते हैं, इसीसे मधुर वचन बोलकर उनके क्रोधको प्रज्वलित करते हैं। अतः 'सुरसाई' कहा।]

नोट—३ मार्गमें ही आकर मिलना, साथमें उसी राजकुमारीको भी लिये होना और ईर्ष्याजनक मधुर वचन बोलना ये ही सब बातें क्रोधको अत्यन्त प्रज्वलित करनेका कारण हुईं।

नोट—४ मधुर वचनसे तो क्रोध शान्त होता है, यहाँ उसका उलटा हुआ? यह बात ठीक है कि मीठे वचनोंसे शान्ति होती है। परन्तु यह भी स्वयंसिद्ध है कि यदि कोई किसीका सर्वस्व छीन ले और फिर उससे मीठे वचन बोले तो शान्ति कदापि नहीं हो सकती, वे ही शीतल वचन क्रोधाग्निको अधिक भड़कानेवाले हो जाते हैं, यथा— 'सुनि मृदु बचन मनोहर पियके। सीतल सिख दाहक भड़ कैसें। चकड़िह सरदचंद निसि जैसें॥'(अ॰ ६४)

<sup>\*</sup> पाठान्तर—सुरासुरहिं—(रा० प०)।

नोट—५ 'कहँ चले बिकल की नाई' इति। मुनि बहुत विकल हैं, यह प्रथम ही कह आये। यथा—'मुनि अति बिकल मोह मित नाठी—'[वे अपनी धुनमें चले जा रहे हैं, इससे भगवान् स्वयं छेड़कर बोले। 'बिकल की नाई' का भाव कि आप मुनि हैं, विकल तो हो नहीं सकते, यथा—'ब्रह्मचरज ब्रतरत मितधीरा। तुम्हिंह कि करै मनोभव पीरा॥' यह विकलताका आभास होगा। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ (क) 'सुनत बचन उपजा अति क्रोधा', इससे स्पष्ट पाया जाता है कि क्रोध उत्पन्न करनेके लिये ही मधुर वचन कहे गये थे। यहाँ कहते हैं कि क्रोध 'उपजा' परन्तु क्रोध तो पूर्वहीसे चला आता है, यथा—'बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा' तब 'उपजा अति क्रोधा' कैसे कहा? इस संभावित शंकाका समाधान यह है कि अपना वेष जलमें देखनेपर क्रोध अवश्य बहुत बढ़ा था, पर वह क्रोध रुद्रगणोंको शाप देनेपर कुछ शान्त हो गया, शाप देनेमें वह 'अति' क्रोध खर्च हो गया। अब भगवान्के वचन सुननेपर उनको शाप देनेके लिये वही क्रोध फिर उत्पन्न हो गया। (ख) 'मायाबस न रहा मन बोधा' इति। तात्पर्य कि यदि बोध रहता तो अपने स्वामीको शाप न देते। न अति क्रोध होता, न कटु वचन निकलते। (ग) क्ष्ण्पंचपर्वा अविद्याके पाँचों विकार नारदको व्यापे। (१) तमसे अविवेक होता है सो यहाँ 'माया बस न रहा मन बोधा' (२) मोहसे अन्तःकरणमें विभ्रम होता है, सो यहाँ 'जदिप सुनिह मुनि अटपिट बानी। समुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानी॥' (३) महामोहसे स्त्रीगमनकी इच्छा होती है सो यहाँ 'जप तप कछु न होइ तेहि काला। हे बिधि मिलै कवन बिधि बाला॥' (४) अन्धतामिस्रसे मरणकी इच्छा होती है, सो यहाँ 'देहीं श्राप कि मरिहीं जाई।'(५) तामिस्रसे क्रोध होता है, सो यहाँ 'सुनत बचन उपजा अति क्रोधा।'

नोट—६ अन्धतामिस्र, तामिस्र, महामोह, मोह और तम ये पाँच अज्ञानकी वृत्तियाँ ब्रह्माने सृष्टिके आदिमें उत्पन्न की थीं। यथा—भागवते तृतीयस्कन्धे द्वादशाध्याये—'ससर्जाग्रेऽन्धतामिस्रमथ तामिस्रमादिकृत्। महामोहं च मोहं च तमश्चाज्ञानवृत्तयः॥' (२) इन्हींको पंचपर्वा अविद्या कहते हैं और पंचक्लेश भी, यथा—'तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकरणविश्रमः। महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखैषणा॥ मरणं ह्यन्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते। अविद्या पंचपर्वेषा प्रादुर्भृता महात्मनः॥' (विष्णुपु०)

टिप्पणी—३ 'पर संपदा सकहु निहं देखी' इति। (क) 'पर संपदा' कहा, क्योंकि मुनि कन्याको अपनी स्त्री मान चुके थे और ले गये उसको भगवान्। (राजकुमारीको अपनी जानते थे, इसीसे वह 'अपनी संपदा' हुई और भगवान्के लिये वह 'पर संपदा' हुई) 'सकहु निहं देखी' कहकर उनमें खलता दिखायी, यथा—'खलन्ह हृदय अति ताप बिसेषी। जरिहं सदा पर संपित देखी॥' (ख) ॐ जबतक कन्याका ले जाना न जाना था तबतक उपहास करानेका दु:ख हृदयमें रहा, 'जगत मोरि उपहास कराई।' अब जान गये कि कन्या ये ही ले आये हैं तब कन्याके ले जानेका दु:ख हुआ। (ग) पर सम्पदा नहीं देख सकते हो इसका तात्पर्य यह कि तुम स्वयं ही ले लेते हो। [पुनः, भाव कि तुम्हारे सुन्दर स्त्री भी है, तुम अमर और अजेय भी हो, चराचर तुम्हारी सेवा भी करता है। यह सब सम्पदा तुम्हें प्राप्त है, पर ऐसी सम्पदा हमें भी प्राप्त हो जाय, यह तुम नहीं देख सकते। आगे परसम्पदाहरणके उदाहरण देते हैं। (घ) 'तुम्हरे इरिषा कपट बिसेषी' अर्थात् इसीसे पर सम्पदा नहीं देख सकते। ईर्षाका अर्थ ही है, 'परसंपदा न देख सकना'। तुम्हारे कपट है अर्थात् कपटी हो, कपट-छलसे परायी सम्पदा ले लेते हो। 'बिसेषी' का भाव कि और भी अनेकों अवगुण तुममें भरे हैं, पर ईर्ष्या और कपट ये दो अवगुण विशेष हैं। (और सब सामान्य हैं। अथवा ईर्ष्या आदि अन्य देवताओंमें भी होते हैं पर तुममें सबसे विशेष हैं।)

टिप्पणी—४ 'मथत सिंधु रुद्रिहिं बौराएहु।—'इति। (क) विष देना भारी दुष्कर्म है, इसीसे इसे प्रथम कहा। इससे जनाते हैं कि तुम आततायी हो। (ख) 'सुरन्ह प्रेरि बिष पान कराएहु' अर्थात् देवताओंसे कहा कि शिवजी विषपान कर सकते हैं, जाकर उनसे प्रार्थना करो। उन्होंने जाकर प्रार्थना की तब शिवजीने विष पी लिया। (ग) 'सुरन्ह प्रेरि' का भाव कि तुम ऐसे कपटी हो कि देवताओंको अपयशी बनाया और स्वयं साफ रहे; वस्तुत: जहर तुम्हींने पिलाया।

नोट—७ 'बौराएहु' 'कराएहु' शब्दोंसे सूचित करते हैं कि देवताओं में यह बुद्धि कहाँ थी? तुम्हारे ही सुझानेसे यह बुद्धि उनमें हुई। 'बौराएहु' का भाव कि शिवजी तो भोले-भाले थे, इससे उनको बातों में लाकर विष पिलवाया, वे अपने भाग्यसे जीवित बचे—(शुकदेवलाल) यथा—'दैवतैर्मध्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितम्। तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत्। अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो॥' (२३-२४) अर्थात् (भगवान् विष्णुने मुसकराते हुए शूलधारी रुद्रसे कहा) देवताओं के समुद्रमन्थन करनेसे जो पहले प्राप्त हुआ है, हे देवश्रेष्ठ! वह आपका है, क्योंकि आप देवताओं के अग्रगामी हैं। महाराज! यहाँ स्थित होकर आप इस अग्रपूजाको ग्रहण करें। (वाल्मी० १। ४५) पुनः, बौराया इसलिये कि जिसमें बेखटके होकर, रमा और कौस्तुभमणि स्वयं ले जा सकें। (वै०)

टिप्पणी—५ 'असूर सूरा बिष संकरहि—' इति। (क) यहाँ असूर, शंकर और 'आप' (भगवान्) तीन नाम लिये। सरोंका नाम न लिया, क्योंकि देवताओंने उत्तम-उत्तम पदार्थ पाये। शिव और असर दोके नाम लिये। तात्पर्य यह कि इन दोनोंमेंसे एक (शिव) प्रिय है और दूसरा (अप्रिय) है। इस प्रकार दिखाया कि प्रिय और अप्रिय, मित्र और शत्रु दोनोंका ही अहित करते हैं, किसीको नहीं छोडते। हम तुम्हारे दास हैं सो हमारे साथ भी तुमने अहित किया, हमें भी न छोडा। शिवजी प्रिय भक्त हैं सो उनको विष पिलाया। राक्षस शत्रु हैं सो उनको मदिरा पिलायी। (ख) 'स्वारथ साधक कृटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहारु' इति। 'सदा' का भाव कि कुछ आज ही कपट और कुटिलतासे कुमारीको तुम ले गये हो वा आज ही स्वार्थ साधा हो, यह बात नहीं है, सदासे तुम्हारा यह कपटव्यवहार चला आ रहा है। (ग) 📭 यहाँ शिवजीको विषपान करानेकी बात दो बार लिखी गयी, एक तो 'सूरन्ह प्रेरि बिष पान कराएह' और दूसरे 'असूर सूरा बिष संकरिह।' इसका कारण क्रोध है, क्रोधमें निकम्मी (बुरी) बात बारम्बार निकलती है। (अथवा, पुराणोंके भेदसे ऐसा कहा। वाल्मीकिजीके अनुसार विष्णुभगवान्ने ही शिवजीसे कहा कि प्रथम वस्तु आपका भाग है आप इसे ग्रहण करें।) (घ) 'आप रमा मिन चारु' स्वयं सुन्दर मणि और सुन्दर लक्ष्मी ली, इसीसे 'स्वारथ-साधक' कहा। दूसरेको ठगकर अपना स्वार्थ साधा; इसीसे 'कृटिल' कहा और मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा, इसीसे 'कपटी' कहा। शिवजीको '*बौराया'* (बावला बनाया) राक्षसोंको उन्मत्त किया, देवताओं और दैत्योंको आपसमें लड़ाकर उनमें संग्राम कराया, यह सब 'कटिलता' है। (ङ) पुन:, भाव कि पूर्व जो तीन बातें कही थीं—'परसंपदा सकह निहं देखी' 'तुम्हरे इरिषा'और 'कपट विसेषी', उन्हींके सम्बन्धसे यहाँ 'स्वारथसाधक', 'कुटिल'और 'सदा कपट व्यवहारु' ये तीन बातें कही गयीं। परसम्पदा देख नहीं सकते इसीसे स्वार्थसाधक हो, ईर्ष्या है इसीसे कृटिल हो और कपट विशेष है इसीसे तुम्हारा व्यवहार सदा कपटका रहता है। पुन:, (च) पूर्वार्द्धमें जो कहा—'असुर सुरा'ं उसीके सम्बन्धसे उत्तरार्द्धमें तीन उसके कारण बताये। स्वार्थसाधक हैं, इसका प्रमाण—'*आप रमा मनि चारु'* है इसीलिये मणि और रमाको स्वयं ले लिया। कुटिल है इसका उदाहरण है कि शंकरजीको विष दिया। कपटव्यवहार है इसका प्रमाण कि असुरोंको मदिरा पान करायी। मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा। [श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि कृटिलका भाव यह है कि स्नेही बनकर हमसे कहा कुछ और किया कुछ।]

नोट—८ शिवपु॰ में शापवाले मिलानके श्लोक ये हैं—'हे हरे त्वं महादुष्टः कपटी विश्वमोहनः। परोत्साहं न सहसे मायावी मिलनाशयः॥ मोहिनीरूपमादाय कपटं कृतवान्पुरा। असुरेभ्योऽपायस्त्वं वारुणीममृतं न हि॥ चेत्पिबेन्न विषं रुद्रो द्यां कृत्वा महेश्वरः। भवेन्नष्टाऽखिला माया तव व्याजरते हरे॥ गतिस्सकपटा तेऽतिप्रिया विष्णो विशेषतः। साधुस्वभावो न भवान् स्वतन्त्रः प्रभुणा कृतः॥'''तज्ज्ञात्वाहं हरे त्वाद्य शिक्षयिष्यामि तद्बलात्। यथा न कुर्याः कुत्रापीदृशं कर्म कदाचन॥' (६—१२) अर्थात् हे हरि! तुम महादुष्ट, कपटी, संसारको मोहित करनेवाले,

मायावी, मिलनिचत्त हो, किसीका उत्साह नहीं सह सकते हो। मोहिनीरूप धरकर असुरोंको अमृत न पिलाकर मिदिरा पिलायी यह कपट किया। यदि दयालु शंकरजी विष न पी लेते तो आपकी सब माया नष्ट हो जाती। तुमको कपटीकी चालें अति प्रिय हैं। तुम्हारा स्वभाव सज्जनोंका-सा नहीं है। तुम स्वतन्त्र हो चिकर जानकर अब मैं ब्राह्मणत्वके बलसे तुमको अभी शिक्षा देता हूँ, जिसमें फिर तुम कभी ऐसा कर्म न करो। (रुद्रसं० २।४)

परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावै मनिह करहु तुम्ह सोई॥१॥ भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। बिसमय हरष न हियँ कछु धरहू॥२॥ डहिक डहिक परिचेहु सब काहू। अति असंक मन सदा उछाहू॥३॥ कर्म सुभासुभ तुम्हिह न बाधा। अब लिग तुम्हिह न काहू साधा॥४॥ भले भवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा॥५॥

शब्दार्थ—'स्वतन्त्र'=आजाद। 'डहिक'=डाका डालकर, धोखा देकर, छलकर, ठगकर, यथा–'ज्ञान बिराग भिक्त साधन किह बहु विधि डहकत लोक फिरौं' (विनय), 'जूझेते भल जूझिबो भली जीत ते हार। डहकेते डहिकबो भलो जो किरिय बिचार॥' (दो०) 'साधा' सीधा या ठीक किया। पिरचेहु=परक गये। परचना (सं० पिरचयन)=चसका लगना, टेव पड़ना। जो बात दो–एक बार अपने अनुकूल हो गयी हो या जिसको दो–एक बार बेरोक–टोक मनमाना करने पाये हों उसकी ओर प्रवृत्त होना।

व्याकरण—'**परिचेहु'**—मध्यमपुरुष भूतकाल क्रिया। **बंचेहु, खायेहु, मारेहु** इत्यादि। '**डहिक**' पूर्वकालिक क्रिया। **भावे**—वर्तमान क्रिया, अन्य पुरुष, यथा—खावै, सोवइ। (श्रीरूपकलाजी)

अर्थ—तुम परम स्वतन्त्र हो, तुम्हारे सिरपर कोई नहीं है, तुम्हारे मनको भाता (जो) है वही तुम करते हो॥१॥ भलेको बुरा और बुरेको भला करते हो, भय या हर्ष कुछ भी मनमें नहीं धरते॥२॥ सब किसीको ठग-ठगकर ढीठ हो गये हो, अत्यन्त निडर हो, मनमें सदा उत्साह रहता है॥३॥ शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें बाधक नहीं होते, अबतक तुम्हें किसीने ठीक न किया॥४॥ अब अच्छे घर तुमने बायन दिया है, अपने कियेका फल पावोगे॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई' अर्थात् तुम देवता, मनुष्य, राक्षस, चर और अचर सबके ऊपर हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। 'परम स्वतंत्र' और 'भावै मनिह करहु तुम्ह सोई' से भगवान्में 'निरंकुस' होना यह दोष दिखाया। 'परम स्वतंत्र' कहकर 'न सिरपर कोई। भावै मनिह करहु—' यह उसका अर्थ कर दिया। (ख) 'भलेहि मंद मंदेहि भल करहू' अर्थात् धर्मात्माओं को पापी बनाकर नरकमें भेजते हो और पापीको सुकृती बनाकर वैकुण्ठमें भेज देते हो। जैसे कि धर्मात्मा नृगको गिरिगट बनाया और पापी अजामिलको अपना धाम दिया। हम तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारा भजन करते हैं, सो हमारा भी उपहास हजारों में कराया। उचित—अनुचितका विचार ही नहीं करते, जो मनमें आया वह कर डालते हो। (ग) 'बिसमय हरष न हिय कछु धरहू' अर्थात् भलेको मंद करनेमें कुछ भय नहीं करते और मंदको भला बनानेमें कुछ हर्ष भी तुम्हारे ह्दयमें नहीं होता ऐसे निष्ठुर हो। इससे निष्ठुरतादोष भगवान्में दिखाया। तुम्हारे दया नहीं है। (घ) 'उहिक उहिक परिचेह सब काहू' सबको उग—उगकर परच गये हो अर्थात् ढीठ हो गये हो, इसीसे 'अति असंक हो' और मनमें डहकनेका उत्साह सदा बना रहता है। यहाँ 'निःशंकता' का दोष दिखाया। ब्लिश मानवासियोंने ब्रह्मामें तीन दोष गिनाये हैं। 'निपट निरंकुश, निठुर और निशंक'। यथा—'बिधि करतब उलटे सब अहहीं। निपट निरंकुस निठुर निसंकू॥ जेहि सिस किन्ह सहज सकलंकू॥ रुख कलपतरु सागरु खारा।' (अ० ११९, २—४) वही दोष क्रमसे नारदजी भगवान्में कहते हैं। तात्पर्य कि ग्रामवासियोंने समझकर ब्रह्मामें दोष कहा और नारद बिना समझे भगवान्में दोष कहते हैं। इससे पाया गया कि इस समय नारदजी ग्रामीण पुरुषोंसे भी अधिक बुद्धिहीन हो गये हैं—'माया बस न

रहा मन बोधा।' ब्≅जान पड़ता है कि यह सब कहते जाते हैं तब भी भगवान् मुसकराते ही रहे; इसीसे 'मन सदा उछाह' कहा। ग्रामवासियों और नारदके वचनोंका मिलान—

ग्रामवासिनी नारदर्ज

निपट निरंकुस परम स्वतंत्र

निदुर भलेको बुरा करनेमें दयारहित होना

निसंकु अति असंक

वहाँकी चौपाईके एक चरणमें यहाँकी तीनों चौपाइयाँ गतार्थ हैं। वहाँ स्त्रियाँ ब्रह्माको दोष लगाती हैं, यहाँ नारद उनसे भी बड़े अर्थात् भगवान्को दोष लगा रहे हैं। इसका कारण क्रोध है, महा अन्धकार है, जिसमें कुछ नहीं सूझता—न स्वामी न पिता इत्यादि। यथा—'नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥'(४। २१४)

टिप्पणी—२ (क) 'करम सुभासुभ तुम्हिंह न बाधा' इति। 'करम कि होहि स्वरूपिह चीन्हें।' (७।११२।३) भगवान्को जान लेनेसे जान लेनेवालेके कर्मोंका नाश होता है तब भगवान्को शुभाशुभ कर्म कैसे बाधक हो सकता है? 'बाधा नहीं करता' अर्थात् ब्रह्मा तुम्हें फल नहीं दे सकते। शुभाशुभकर्मके फलदाता विधाता हैं, यथा—'किंठन करमगित जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥'(२।२८२।४) गीतामें भगवान्ने स्वयं कहा है कि कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते। 'न मां कर्माणि लिम्पन्ति—।' (४।१४) अतः कहा कि 'कर्म बाधा'। (ख) 'न काह साधा' अर्थात् शुभाशुभ कर्मोंका फल किसीने न दिया, अब हम देंगे।

नोट—१ 'कर्म सुभासुभ तुम्हिंह न बाधा' इति। भाव यह है कि कर्मका फल ब्रह्मा देते हैं सो वे भी आपको कर्मका फल दे नहीं सकते, रहे शिवजी सो उनको तुमने विष ही पिलाया था, वे भी तुम्हारा कुछ न कर सके। ये दोनों मुखिया थे सो उनकी यह दशा हुई; और जितने देवता–दैत्य हैं उनमें परस्पर विरोध कराते हो सो वे भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अब इनसे अधिक और रह ही कौन गया जो तुम्हें साधनेयोग्य हो?

टिप्पणी—३ 'भले भवन अब बायन दीन्हा' इति। 'भले भवन' का भाव कि टूटे घरसे अर्थात् गरीबके घरसे बायन नहीं लौटता (क्योंकि उसको बदला देनेका सामर्थ्य नहीं है तब बदलेमें बायन क्या दे सके?), अच्छे घरसे लौटता है (अर्थात् अमीर घरके यहाँ जो बायन दिया है उसका बदला भी मिलता है, अपना दिया हुआ (कभी-न-कभी) वापस मिलता है। (ख) 'अब' का भाव कि इतने दिन अच्छे घर बायन न दिया था (अर्थात् जिन-जिनको बायन दिया था वे गरीब थे, बदलेमें बायन देनेको असमर्थ थे) इसीसे न लौटा था। भाव कि शिवके घर बायन दिया। उनको विष पिलाया यह बायन दिया। असुरोंके घर बायन दिया। उनको ठगकर मितरा पिलायी, यह बायन उनको दिया। इनमेंसे किसीके यहाँसे बायन न लौटा। वे गरीब थे। अब अच्छे घर बायन दिया है अर्थात् हम अमीर हैं, जैसा बायन दिया वैसा ही लौटानेको समर्थ हैं। पलटेका बायन देते हैं, लो! जो बायन दिया और जो मिला—दोनों आगे कहते हैं। (ग) 'पावहुगे फल आपन कीन्हा'। बायन विवाहादि उत्सवोंमें फेरा जाता है। यहाँ तुम दुलहिन ब्याह लाये हो, उसी उत्साह (उत्सव) में हमारे यहाँ तुमने बायन भेजा है अर्थात् हमसे वैर किया है सो उसका फल पाओगे। ब्लियहाँतक दुर्वचन कहे; आगे शाप देते हैं। 'आपन कीन्हा' क्या है और फल क्या है यह आगे कहते हैं।

नोट—२ मिलानके श्लोक, यथा—'**अद्यापि निर्भयस्त्वं हि संगं नापस्तरिस्वना। इदानीं लप्स्यसे विष्णो फलं** स्वकृतकर्मणः॥'(१३) अर्थात् अबतक निर्भय तुम रहे। कभी वेगवालोंसे पाला नहीं पड़ा। इस किये हुए अपने कर्मका फल अब तुम पाओगे।

नोट—३ पंजाबीजीका मत है कि नारदजी परम भक्त हैं, उनके मुखसे प्रभुके प्रति दुर्वचन कथन ठीक नहीं जँचता; अतएव सर्वज्ञा सरस्वतीने इन वचनोंके अर्थ स्तुतिपक्षमें लगाये हैं— नारद वाक्य

- १ पर संपदा सकहु नहिं देखी
- २ तुम्हरें इरिषा कपट बिसेषी
- ३ मथत सिंधु रुद्रिह बौराएहु। सुरन्ह प्रेरि बिष पान कराएहु॥
- ४ असुर सुरा...चारु
- ५ स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु
- ६ *परम स्वतंत्र...*
- ७ न सिर पर कोई
- ८ भावै मनहिं करहु तुम्ह सोई।
- ९ भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। बिस्मय हरष न हिअ कछु धरहू॥

#### स्तुति-पक्षका अर्थ-

- १ पर=शत्रु। परसम्पदा=शत्रुकी सम्पदा=आसुरी सम्पदा। अर्थमें 'संतों– भक्तोंमें' शब्दोंका अध्याहार कर लेना होगा। इस तरह अर्थ हुआ कि 'अपने भक्तोंमें आसुरी सम्पदा नहीं देख सकते'। '*पन हमार सेवक हितकारी*' इसका कारण है।
- २ तुम्हारे (तुममें) ईर्ष्या और कपटसे विशेषता है अर्थात् आप मत्सर और दम्भसे परे हैं। अथवा, विशेष=विगत शेष। अर्थात् ईर्ष्या और कपट लेशमात्र नहीं है। ['कपट बिसेषी' अर्थात् विशेष प्रकारकी मायासे आप ईर्ष्या आदि करके भी सेवकहित करा लेते हैं। सब कुछ कर-कराकर भी आप अलिप्त रहते हैं—'गहहिं न पाप पुन गुन दोष'। प० प० प्र०]
- इस वाक्यसे प्रभुको सर्वशक्तिमान् जनाया। भाव कि आपके लिये कोई कार्य दु:साध्य नहीं है। [विषके रूपमें उनको अमृत ही तो दिया, 'कालकूट फल दीन्ह अमी को।'और उनको संसाररोग भगानेवाला बना दिया।'संसाररुजं द्रावयित इति रुद्रः।'आप महादेवजीको नचानेवाले हैं— बिधि हिर संभ नचाविनहारे'। प० प० प्र०]
- ४ इससे प्रभुको यथोचित व्यवहारमें कुशल वा निपुण जनाया। [जो विष सुरासुरोंको भस्म करनेवाला था उसे शिवजीको देकर उन सबोंकी रक्षा की। यह सब 'शं–कर' अर्थात् कल्याण करनेके लिये ही किया। आपने रमा और मणि ले लीं यह 'चारु' अर्थात् बहुत अच्छा किया, अन्यथा उनके लिये सुरों और असुरोंमें झगडा हो जाता। प० प० प्र०]
- ५ जो स्वार्थसाधक कपटी हैं उनके लिये आप सदा कुटिल अर्थात् दु:खदायक हैं। अथवा, जो कुटिल और कपटी हैं उनके भी स्वार्थके साधक हैं। [कुटिल=प्रणत, नम्र। स्वारथ (—अपनेको जो अर्थ है उसको) आप साधते हैं, जब वे नम्र वा प्रणत होते हैं। प० प० प्र०]
- ६ इससे प्रभुको परम समर्थ सूचित किया। (स्वतन्त्र=आत्मतन्त्र। यथा— 'भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी।' १।५१ छंद। प० प० प०)
  - आपकी ही आज्ञामें सबको चलना पड़ता है, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। यथा—'बिधि हिर हर सिस रिब दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला॥ अहिप मिहप जहँ लिग प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई॥ किर बिचार जिअ देखहु नीके। राम रजाइ सीस सब ही के॥'(२।२५४)
- ८ 'राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं॥'(२।२९८) 'राम कीन्ह चाहिहं सोइ होई। करै अन्यथा अस निहं कोई॥''होइहि सोइ जो राम रिच राखा'के भाव स्तुति–पक्षमें हैं।
- ९ इससे भी सामर्थ्य सूचित हुआ। पुन:, भलेहि अर्थात् जिनको उत्तम कार्य करनेका अहंकार हो जाता है उनको नीचा करते हो और जो दुष्कर्म करनेवाले हैं (वे आपकी शरणमें आते हैं तो) आप उनको संत बना देते हैं, इसमें आपको हर्ष-शोक कुछ नहीं होता; क्योंकि उन्होंने अपनी

१० डहिक डहिक परिचेह सब काह।

११ अति असंक...साधा।

१२ भले भवन अब बायन टीन्हा करनीका फल पाया है। यथा—'मसकिह करइ बिरंचि प्रभु अजिह मसक ते हीन।'(७।१२२) 'जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़िह करइ चैतन्य। अस समर्थ रघुनायकं<sup>\*\*\*</sup>।'(७।११९) 'जेहि जस रघुपित करिहं जब सो तस तेहि छन होइ।'(१।२२४) 'करउँ सद्य तेहि साधु समाना''बिसमय हरष रिहत रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ॥ जीव करम बस सुख दुख भागी।'(२।१२।३-४)

- १० अर्थात् जब प्रेमी लोग नियम-व्रतादि करके अधिक खेदको प्राप्त होते हैं तब आप उनको अपने भजनमें लगा लेते हैं। (आपको ठगनेवाला कोई नहीं है। किसी-किसी बड़भागीको शुभाशुभदायक कर्मसे ठग-ठगकर धीर बनाते हैं। प० प० प्र०)
- ११ यह सब चरण स्तुतिपक्षमें ही हैं। [भाव कि आप ही सर्वरूप हैं और सबमें हैं, इसीसे निर्भय हैं। यथा—'द्वितीयाद्वै भयं भवित' (श्रुति), 'भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्।' 'कर्म सुभासुभ न बाधा' अर्थात् आप कर्मातीत हैं, कर्मबन्धनसे परे हैं। यथा—'न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।' 'न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥' (गीता ३। २२) 'तुम्हिंह न काहू साधा'—अर्थात् आपकी प्राप्ति साधनसाध्य नहीं है, आपकी कृपासे ही आपकी प्राप्ति होती है। यथा 'तुम्हिरिंह कृपा तुम्हिंह रघुनंदन। जानिंह भगत भगत उर चंदन।' (२। १२७। ४) (प० प० प०)]
- १२ 'भले भवन' अर्थात् संतोंके यहाँ आपने नेवता (बायन) दिया अर्थात् उनको पापसे बचाया। इसका फल आप पायेंगे अर्थात् रावणको मारकर यश प्राप्त करेंगे। (पं० का पाठ 'पायन' है जिसका अर्थ नेवता किया है।) [कर्मातीत होते हुए भी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं। उसमें मैं सहायक बन जाऊँ। आपकी इच्छा सफल होगी ही। प० प० प्र०]

बंचेहु मोहि जविन धिर देहा। सोइ तनु धरहु श्राप मम एहा॥६॥ किप आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी। किरहिंहिं कीस सहाय तुम्हारी॥७॥ मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥८॥

दो० — श्राप सीस धरि हरिष हिय प्रभु बहु बिनती कीन्हि। निज माया कै प्रबलता करिष कृपानिधि लीन्हि॥ १३७॥

शब्दार्थ—'जविन'=जौन, जो।'आकृति'=रूप, मुख।'अपकार'=अहित, हानि, द्वेष, अनिष्ट–साधन, अनभल, अपमान।करिष लीन्द्रि=खींच लिया।

अर्थ—जो देह धरकर तुमने मुझे ठगा, वही देह धरो, यह मेरा शाप है॥६॥ तुमने हमारा रूप बन्दरका— सा बना दिया, तुम्हारी सहायता बन्दर ही करेंगे॥७॥ तुमने हमारा भारी अपमान और अहित किया, तुम भी स्त्री-वियोगमें दु:खी होगे॥८॥ मनमें प्रसन्न होते हुए प्रभुने शापको शिरोधार्य कर नारदसे बहुत विनती की (और उसके बाद) कुपानिधान भगवानने अपनी मायाकी प्रबलताको खींच लिया॥१३७॥

नोट—१ मुनिके क्रोधका क्या ठिकाना? वह बातें कह डालीं जो शायद कोई नास्तिक भी मुँहसे न निकालेगा। परंतु वाह रे कौतुकी भगवान्! पूरे खिलाड़ी आप ही हैं! साथके खिलाड़ीके सारे शाप भी अंगीकार कर लेते हैं। मानवी आकृति भी ग्रहण की, वानर-सेनासे सहायता भी ली और सीता-वियोगमें विलाप भी किया। महर्षि वाल्मीकिजीने ठीक ही कहा है कि आप जैसा काँछते हैं वैसा ही नाचते हैं। मजाक करनेसे मजाकका नतीजा बरदाश्त करना अधिक कठिन है। भगवान्की विनतीका यही रहस्य है। (लमगोड़ाजी)

नोट—२ (क) इन अर्धालियोंके पूर्वार्द्ध (प्रथम चरण) में '**बायन**' और उत्तरार्द्धमें उसका '**बदला**' बताया गया है। (ख) यहाँ जो शाप नारदने दिया है उसमें साधारणतः कोई बुराई नहीं देख पड़ती, वरंच सब अच्छी ही बातें जान पड़ती हैं। जैसे नृपतन धरकर राज्य करना, निशाचरोंकी लड़ाईमें सहायक भी मिल गये। परंतु तनिक ध्यानसे स्पष्ट हो जाता है कि इस अर्थमें जो आशीर्वाद-सा जान पड़ता है वह आशीर्वाद नहीं है। (विशेष टि० १ देखिये)

नोट—३ व्याकरण—'किरिहाहें'—अन्य पुरुष, बहुवचन, भविष्य क्रिया। यथा धरिहहिं, होइहहिं, हँसिहिहं इत्यादि। **होब**=होंगे, भविष्य क्रिया, मध्यम पुरुष। (श्रीरूपकलाजी)

टिप्पणी—१ 'बंचेहु मोहि जविन धिर देहा।—' इति। (क) भगवान्ने नृपतन धरकर नारदको ठगा था, यथा—'नृपतन धिर तहँ गएउ कृपाला।' इस तरह 'जविन धिर देहा सोइ तनु' से नृपतन धरनेका शाप दिया। (ख) 'तनु धरहु श्राप मम एहा' का भाव कि तन धारण करना कर्मका फल है, कर्मके अधीन है पर तुमको शुभाशुभ कर्म बाधा नहीं करते—(जैसा भगवान्ने स्वयं 'न मां कर्माणि लिम्पिन्त न मे कर्मफले स्पृहा।' (गीता २। १४) में कहा है। अर्थात् कर्मोंके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसिलये कर्म मुझको लिपायमान नहीं करते)—इसीसे तुम्हें मनुष्य नहीं होना पड़ता; अतएव हम शाप देते हैं, हमारे शापसे तुम्हें तन धरना पड़ेगा (अर्थात् ईश्वरसे मनुष्य होना पड़ेगा। हमारे शापसे तुम्हें कर्मका फल भोगना होगा।) (ग) ईश्वरके लिये नरतन धारण करना बड़ी हीनताकी बात है, यथा—'राम भगत हित नर तनु धारी। सिह संकट किय साधु सुखारी॥' (१। २४। १) इसीसे मुनिने नरतन धरनेका शाप दिया। (घ) भगवान्के किये हुए कर्म और उनके फल जो शापद्वारा मिले, इन दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है, चौपाइयोंके भाव भी साथ–ही–साथ दिखाये जायँगे।

भगवान्का किया हुआ कर्म

कर्मका फल जो शापद्वारा मिला

बंचेहु मोहि जविन धरि देहा।

१ सोइ तनु धरहु ॥

ा चिं (नारदजी कन्याको अपनी स्त्री मान चुके थे, इसीसे वे कहते हैं कि तुमने मुझे ठगा। जो शरीर तुमने धारण किया था, वहीं हो। नर बने थे, अत: अब नर बनो।)

कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी।

करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी॥

ाक्क (कोई ईश्वरकी सहायता करे! और फिर वह भी बन्दर! दोनोंमें ईश्वरकी बड़ी हीनता है। यथा— 'सुनत बचन बिहँसा दससीसा। जौं असि मित सहाय कृत कीसा॥'(५।५६।४) 'सठ साखामृग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई॥'(६।२८।१)

मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। ३ नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी॥

२

[पुनः भाव कि तुम्हारी ऐसी असहायावस्था हो जायगी कि बन्दरोंके पास जाकर सहायता माँगोगे। वे तुम्हारी सहायता करेंगे तब तुम्हारा संकट दूर होगा। किष्किन्धाकाण्डमें (वाल्मी॰ रा॰ में श्रीलक्ष्मणजीने हनुमान्जीसे यही कहा है। यथा—'लोकनाथः पुरा भूत्वा सुग्रीवं नाथिमच्छिति॥ पिता यस्य पुरा ह्यासीच्छरण्यो धर्मवत्सलः। तस्य पुतः शरण्यश्च सुग्रीवं शरणं गतः॥ सर्वलोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा। गुरुमें राघवः सोऽयं सुग्रीवं शरणं

गतः ॥ "शोकाभिभूते रामे तु शोकार्ते शरणं गते। कर्तुमर्हित सुग्रीवः प्रसादं हिरयूथपः ॥' (४।१८—२४) अर्थात् जो पहले लोकनाथ रह चुके हैं वे सुग्रीवको नाथ बनाना चाहते हैं। जिनके पिता सब लोकोंके शरण्य और धर्मवत्सल थे, वे सुग्रीवकी शरणमें आये हैं। जो सर्वलोकोंके शरण्य थे वे राघव सुग्रीवकी शरणमें आये हैं। ऐसे शोकाभिभूत और शोकार्त रामके शरण आनेपर सुग्रीवको चाहिये कि सेनापितयोंके साथ उनपर कृपा करें। इस भाँति शापका साफल्य दिखाया। (वि० त्रि०) पुनः भाव कि तुमने हमारा स्त्रीहरणरूपी अपकार किया। तुम्हारी स्त्रीको राक्षस हरेंगे, जिनको हमने राक्षस होनेका शाप दिया है। तुम्हारी स्त्रीको हरण करनेके लिये हमने पहले ही राक्षस बना दिये हैं। स्त्रीके हरणसे हमें दुःख हुआ, हमारी छाती जलती है। वैसे ही तुम दुःखित होगे। स्त्रीका हरण भारी अपकार है। आततायी छः प्रकारके माने गये हैं; उनमेंसे परदारापहरण भारी आततायी–कर्म है। ]

टिप्पणी—२ पूर्व तीन बातें कहीं। इन तीनोंको यहाँ चरितार्थ करते हैं—

- (१) '**डहिक डहिक परिचेहु सब काहू। अति असंक मन सदा उछाहू॥**' अत: 'बंचेहु मोहि' कहा।
- (२) 'भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। बिसमय हरष न हिय कछु धरहू ॥' इसीसे 'किप आकृति तुम्हः ।'
- (३) 'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावे मनिह करहु तुम्ह सोई॥' इसीसे 'मम अपकार कीन्ह तुम्हः ।' टिप्पणी—३ भगवान्ने नारदकी प्रथम 'किप आकृति' की, उनको बन्दरका रूप दिया तब राजा बनकर उनको 'बंचेड' (ठगा), परंतु यहाँ शाप देनेमें क्रम आगे-पीछे हो गया। अर्थात् पहले नरतन धरनेका शाप दिया तब बन्दरोंका सहायक होना कहा। इसी तरह अवतारके क्रममें प्रथम 'नारिबिरह' है तब वानरोंकी सहायतापर, यहाँ शापमें क्रम उलटा है। कारण यह है कि इस समय मुनिको 'अत्यन्त क्रोध' है इसीसे शाप क्रमसे नहीं है, व्यतिक्रम है। [शापका क्रम अवतारके अनुसार सरस्वती कहला रही है। जबतक नरतन न धरते, युद्ध ही कौन करता और बन्दर सहायक ही कैसे होते? अतएव प्रथम नरतन धरना कहा तब किपका सहायक होना। (मा० पी० प्र० सं०)]

टिप्पणी—४ (क) 'श्राप सीस धरि' इति। भगवान् संतको अपनेसे अधिक मानते हैं। बड़ोंके वचन सिरपर धारण किये जाते हैं, यथा— अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी।'(१।७७।४) 'सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा।'(१। ७७। २) 'चले सीस धरि राम रजाई'। इसीसे भगवान्ने मुनिके शापको शिरोधार्य किया। अर्थात् आदरपूर्वक अंगीकार किया। यदि शापको शिरोधार्य न करते तो नारदजी प्राण दे देते, ब्रह्महत्या लगती, वे प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं—'देहौं श्राप कि मरिहौं जाई।'(ख) 'हरिष हिय' इति। हृदयमें हर्षित हैं, क्योंकि शाप अपनी इच्छाके अनुकुल है। [पुन:, भाव कि यह आपका सहज स्वभाव है, आप सदा प्रसन्नवदन रहते हैं; यथा—'**प्रसन्नतां** या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य ""।। (२ मं० श्लो० २) दूसरे, लीलाका साज अब पुरा-पुरा बन गया; अतएव *'हरिष हिय श्राप सीस धरि'* लिया। (मा० पी० प्र० सं०) तीसरे, आज्ञा शिरोधार्य करनेमें हर्ष होना ही चाहिये। पंजाबीजीका मत है कि हर्ष यह समझकर है कि—(१) किसीके वर या शापसे हमारा कुछ बनता-बिगडता नहीं। अथवा, (२) इनको काम और क्रोधको जीतनेका अभिमान था सो अब काम और क्रोधसे उनकी क्या दशा हो रही है, इसीपर ये इतने भूले थे। अथवा, (३) हमने इनकी जितनी हँसी करायी उससे अधिक इन्होंने हमें शाप दे डाला, अत: हम अब इनके ऋणी नहीं रह गये। अथवा, (४) यह हमारे परम भक्त हैं। इन्हें अहंकाररूपी पिशाचने ग्रस लिया था, बहुत अच्छा हुआ कि थोडेहीमें वह निवृत्त हो गया। इससे यह भी दिखा दिया कि वस्तुत: प्रभु विस्मय और हर्षरिहत हैं।](ग) 'प्रभु बहु बिनती कीन्हि' इति। भाव कि आप 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं तो भी दासकी विनती करते हैं। ऐसा करना समर्थ एवं सामर्थ्यकी शोभा है। बहुत विनती यह कि आप ब्रह्मिष हैं, मैंने अपने कर्मका फल पाया जो आपने कहा था कि '*पावहुगे फल आपन कीन्हा*' सो सत्य है, आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है। [भगवान एक अपने भक्तका ही मान करते हैं। देखिये, इतने कठोर वचनोंपर भी उन्होंने नारदका तिरस्कार न किया। (रा० प्र०)] नारदजीको बहुत क्रोध है, इसीसे उनको शान्त करनेके लिये बहुत विनती करनी पड़ी तब वे शान्त हुए। (घ) 'निज माया कै प्रबलता 'दित। मायाकी प्रबलताको खींच लेनेमें 'कृपानिधि' विशेषण दिया; क्योंकि भगवान्की कृपासे ही माया छूटती है। यथा—'अतिसय प्रबल देव तव माया। छूटइ राम करहु जौं दाया॥'(४।२१) 'सो दासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या सोपि। छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहउँ पद रोपि॥' (७।७१) (पुनः, 'कृपा निधि' कहा, क्योंकि प्रभुने मायाको खींच लिया, इसने मुनिको बहुत सता रखा था, बहुत दुःख दिया था।) (ङ) 'निज माया बल देखि बिसाला।'(१।३२।८) उपक्रम है और 'निज माया के प्रबलता ' उपसंहार है। (च) यद्यपि मुनि मायाके वश मूढ़ हैं तथा भगवान्की इच्छाके वश हैं तथापि उनकी भिक्त ऐसी दृढ़ है कि 'तू' 'तेरा' इत्यादि निरादरके शब्द उनके मुखसे नहीं निकले। [(छ) मुनिके हृदयसे मायाबल खींचकर उन्हें शुद्ध ज्ञान करानेमें 'परिवृत्ति' अलंकारकी ध्विन है। (वीरकिव) मायाकी प्रबलता खींच ली, माया नहीं खींची। पूरी माया खींच लेनेसे मोक्ष हो जाता है, लीला ही समाप्त हो जाती है। (वि० त्रि०)]

नोट—४ मिलानके श्लोक, यथा—'स्त्रीकृते व्याकुलं विष्णो मामकार्षीविंमोहकः। अन्वकार्षीस्वरूपेण येन कापट्यकार्यकृत्॥ तद्रूपेण मनुष्यस्त्वं भव तद्दुःखभुग्धरे। यन्मुखं कृतवान्मे त्वं ते भवन्तु सहायिनः॥ त्वं स्त्रीवियोगजं दुःखं लभस्व परदुःखदः। विष्णुर्जग्राह तं शापं ।' (१५—१८) (अर्थ सरल है। शिवपुराणमें शिवजीकी मायासे नारदका मोहित होना और शिवजीका अपनी उस मायाका खींच लेना कहा है।)

जब हिर माया दूरि निवारी। निहं तहँ रमा न राजकुमारी॥१॥ तब मुनि अति सभीत हिरचरना। गहे पाहि प्रनतारितहरना॥२॥ मृषा होउ मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला॥३॥ मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे॥४॥

शब्दार्थ—'निवारी'=हटा दी। 'पाहि' (सं०)=रक्षा करो।

अर्थ—जब भगवान्ने मायाको दूर कर दिया (तब) वहाँ न रमा ही रह गयी और न राजकुमारी ही॥ १॥ तब अत्यन्त सभीत हो मुनिने भगवान्के चरण पकड़ लिये (और बोले) हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले! मेरी रक्षा कीजिये॥२॥ हे कृपालु! मेरा शाप झूठा (व्यर्थ) हो जाय। दीनदयाल भगवान् बोले कि हमारी ऐसी ही इच्छा है॥३॥ मुनि (फिर) बोले कि मैंने बहुत दुर्वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे?॥४॥ व्याकरण—'होह, होउ'=होवे, विधिक्रिया, यथा—'जाह, जाउ'=जावे, 'जरउ, जरह'=जले। इत्यादि।(श्रीरूपकलाजी)

श्रीलमगोड़ाजी—प्रहसनमें हास्यचरितसे कुकड़ूँ-कूँ बुला ली गयी, मानो जी० पी० श्रीवास्तवजीका हास्यसूत्र चितार्थ हो गया। मगर मजा यह कि हमारी सहानुभूति नारदसे पूर्णतया चली नहीं गयी और जीत भी बिलकुल एकांगी नहीं है।

टिप्पणी—१ 'जब हिर माया दूरि निवारी' इति। निवारण किया मायाको पर वहाँ साक्षात् लक्ष्मीजी भी न रह गयीं। रमा और राजकुमारी दोनोंके न रहनेका भाव यह है कि यदि दोनों वहाँ रहतीं तो माया न कहलातीं, क्योंकि मायाको तो भगवान्ने दूर ही कर दिया। तात्पर्य कि भगवान् जब (भक्तके हृदयसे) मायाको दूर कर देते हैं तब लक्ष्मी और स्त्री (कंचन, कामिनी) दोनों दृष्टिमें नहीं रह जातीं। पुन:, भाव कि जब माया दूर की तब नारदके हृदयसे माया निकल गयी, बाहर रमा और राजकुमारी देख पड़ती थीं सो भी न रहीं। (पिण्डतजीका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि ये लक्ष्मी भी असली लक्ष्मी न थीं, केवल नारदजीका क्रोध भड़कानेके लिये राजकुमारीकी तरह वे भी मायाकी ही थीं।)

नोट—१ यहाँ लोग यह प्रश्न करते हैं कि 'मायाके साथ रमाजीको क्यों हटा दिया?' इसका समाधान यों करते हैं कि 'दोनों बनी रहतीं तो समझा जाता कि जिस मायाको निवारण किया वह और कोई माया है; सो नहीं। ये दोनों ही मायाके विशेष रूप हैं। (पंजाबीजी) लक्ष्मीके दो स्वरूप हैं। १—चेतन, स्त्रीरूप। २— जड़, मिण–मुक्ता–सम्पत्ति आदि। नारदको चेतन और जड़ दोनों मायाओंसे निवृत्त किया। रामभक्त श्रीरामजीकी कृपासे दोनोंका त्याग करते हैं। त्याग कैसे करते हैं और उसका चिहन क्या है सो दिखाते हैं। यथा— 'काम क्रोध मद लोभ कै जब लिंग मनमें खानि। तब लिंग मूरख पंडितहु दोनों एक समान॥', 'जननी सम जानिह पर नारी। धन पराय बिष ते बिष भारी॥' जब वृत्ति ऐसी हो जाय तब जानो कि रामकृपा हुई। चिहन यह है कि धन आदि आया तो उसे परमार्थमें लगा दिया, पास नहीं रखा। (प्र० सं०) त्रिपाठीजी लिखते हैं कि वहाँ रमा और राजकुमारी पहले भी न थीं, पर मायाके बलसे मुनि उनको प्रभुके साथ देखते थे।

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि 'जब भगवान् कृपा करके अज्ञान दूर करते हैं, जीव रमाजीको भगवान्से अभिन्न तत्त्वरूपमें और विद्या मायाको उनकी कृपात्मक इच्छारूपमें पाता है। अत: ये दोनों उनसे भिन्न नहीं रह जातीं।'

टिप्पणी—२ 'तब मुनि अति सभीत हरि चरना।—'इति। (क) यहाँ नारदजीके मन, तन और वचन तीनोंका हाल कहते हैं। मनसे सभीत हुए, तनसे चरण पकड़े और वचनसे 'पाहि प्रनतारित हरना' कहा। इस तरह मन, कर्म और वचन तीनोंसे शरणागित दिखायी। (ख) 'तब' अर्थात् मायाके दूर करनेपर। जब माया दूर हुई तब क्रोध और वैर भी चित्तसे निकल गये (क्योंकि ये सब मायाके परिवार हैं। मायाके दूर होनेपर जीवको अपने कर्मोंका भय उत्पन्न होता है, उसे अपना अपराध समझ पड़ता है), नारदमुनिको अपना अपराध समझ पड़ा तब वे प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े। (ग) मन, कर्म और वचन तीनोंकी दशा कहकर साष्टांग प्रणाम सूचित किया। [आठों अंगोंसे जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। वे आठ अंग ये हैं—जानु, पद, हाथ, उर, सिर, वचन, दृष्टि (कर्म) और मन (बुद्धि)। कोई-कोई नासिकाको एक अंग मानते हैं।]

टिप्पणी—३ 'मृषा होउ मम श्राप कृपाला।' '' इति। (क) अपने शापके व्यर्थ होनेकी प्रार्थना करते हैं, इससे जनाया कि अपनी वाणी व्यर्थ कर देनेका सामर्थ्य नारदमें नहीं है, यथा—'झूठि न होइ देविरिषि बानी।', 'होइ न मृषा देविरिषि भाषा।' (६८। ७,४) भगवान्को सामर्थ्य है। वे शापको न स्वीकार करके उसे व्यर्थ कर सकते हैं, जैसे दुर्वासा और भृगुजीके शापको व्यर्थ कर दिया था। इसीलिये नारदजी भगवान्से विनय करते हैं। (ख) 'कृपाला' का भाव कि हमपर यहीं कृपा कीजिये कि मेरा शाप मिथ्या हो जाय। पुनः, भाव कि हमने शाप दिया, दुर्वचन कहे तब भी आपके मनमें क्रोध न आया, आप विनय ही करते रहे ऐसे कृपाल हैं। (ग) 'मम इच्छा कह दीनदयाला'। भाव कि तुम भय न करो। नारदजी अपनी करनी समझकर दीन हो रहे हैं, उनपर आपने कृपा की, 'मम इच्छा' कहकर उनको संतोष किया।

नोट—२ (क) यहाँ भगवान्की कृपाको सर्वोपिर दिखा रहे हैं। यथा—'तात बात फुरि राम कृपाहीं। राम बिमुख सिधि सपनेहु नाहीं॥'(२। २५६) (विसष्ठवाक्य) (ख) 'मम इच्छा' का भाव यह है कि 'हम शाप न मिटने देंगे। यह सब हमारी इच्छासे हुआ, इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है।' हम सत्यसंकल्प हैं, हमारी इच्छा व्यर्थ नहीं हो सकती। पुन: इस कथनमें यह भी आशय है कि शाप न स्वीकार करनेसे नारदमुनिका वचन असत्य हो जाता, उनके शाप एवं आशीर्वादको फिर कोई प्रमाण नहीं मानता, उनका ऋषित्व ही मिट जाता। प्रभु भक्तवत्सल हैं, कृपालु हैं, अत: वे मुनिका वचन व्यर्थ करके उनका अहित नहीं करेंगे। इसीसे 'मम इच्छा' कहकर उनको सन्तुष्ट कर रहे हैं। (ग) 'दीनदयाला' का भाव कि रुद्रगणोंको निशाचर होनेका शाप हो चुका है। वे शापसे दीन हैं। नारदशापको स्वीकार न करनेसे रुद्रगणका उद्धार न हो सकेगा। अत: नारदके उस शापको भी सत्य तथा रुद्रगणोंका उद्धार करनेके विचारसे वक्ताओंने 'दीनदयाला' विशेषण दिया। (पं०) (घ) 'मृषा न होइ देवरिषि भाषा' (६८। ४) को प्रभुने अपने ऊपर भी चिरतार्थ कर दिखा दिया। (मा० पी० प्र० सं०) (ङ) 'भरद्वाज कौतुक सुनहु हिर इच्छा बलवान।' (१२७) उपक्रम है और 'मम इच्छा—' उपसंहार है।

टिप्पणी—४ 'मैं दुर्बचन कहे बहुतेरें दिता (क) भाव कि शाप तो आपकी इच्छासे हुआ तो हुआ, पर मैंने जो दुर्वचन बहुत-से कहे यह तो मेरा पाप है, यह कैसे मिटेगा? ब्लिनारके ऊपर काम और क्रोधका बल हो चुका है। 'कामके केवल नारि' सो 'नारी' न रह गयी—'निह तह रमा न राजकुमारी' और 'क्रोधके परुष बचन बल' वह भी अब न रह गया। इसीसे कठोर वचन कहनेका पश्चाताप हो रहा है। शाप मिथ्या होनेकी प्रार्थना की, भगवान्ने उसमें अपनी इच्छा कहकर उनका बोध कर दिया। दुर्वचन कहे सो इस पापके मिटनेकी प्रार्थना की तब उसके लिये प्रायश्चित्त बताते हैं, यह क्यों? इसमें भाव यह है कि भगवान् भक्तके वचनोंको नहीं मेटते, उसके पापको अवश्य मेट देते हैं। इसीसे शापको न मिटाया, दुर्वचनोंके पापका प्रायश्चित्त बताया। ब्लिशापके विषयमें जब 'मम इच्छा' यह भगवान्ने कहा तब नारदने कहा कि 'पाप मिटिहि किमि मेरे।' इससे पाया गया कि दासके पाप करनेमें भगवान्की इच्छा नहीं है, पाप प्रारब्धवश होते हैं। [जीव अपनी प्रवृत्तिसे ही पापकर्म करता है। यथा—'तृलसी सुखी जो राम सों दुखी सो निज करतूति।' (दोहावली ८८) इसीसे उसका प्रायश्चित्त बताते हैं, उसमें अपनी इच्छा नहीं कहते।]

नोट—३ **दुर्वचन**=कुवचन, गालियाँ, बुरे वचन। 'बहुतेरे'—एक पूरे दोहेमें इनके दुर्वचन हैं। 'पर संपदा सकहु निहं देखी' (१३६। ७) से 'पावहुगे फल आपन कीन्हा' (१३७। ५) अथवा 'मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी॥'(८) तक।

नोट—४ मिलानके श्लोक, यथा—'अपतत्पादयोविष्णोर्नारदो वैष्णवोत्तमः॥ हर्य्युपस्थापितः प्राह वचनं नष्टदुर्मितः। मया दुरुक्तयः प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना॥ दत्तश्शापोऽपि ते नाथ वितथं कुरु तं प्रभो। कमुपायं हरे कुर्यां दासोऽहं ते तमादिश। येन पापकुलं नश्येन्तिरयो न भवेन्मम॥ (रुद्रसं० २।४।२२—२५) अर्थात् तब नारदजी भगवान्के चरणोंपर गिर पड़े। उन्होंने उठाकर मुनिको बिठाया। नारदजी बोले—मैं बड़ा ही कुबुद्धि हूँ, मैंने बहुत खोटे वचन कहे हैं। मेरे दिये हुए शापको आप मिथ्या कर दीजिये। मैं आपका दास हूँ। मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं क्या उपाय करूँ, जिससे मेरे पापसमूह नष्ट हो जायँ, मुझे नरक न हो।

### जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत बिश्रामा॥ ५॥ कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जिन भोरें॥ ६॥

अर्थ—(भगवान्ने कहा कि) शंकर-शतनाम (शंकरशतक) जाकर जपो। (उससे) हृदय तुरत शान्त हो जायगा॥५॥ शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, यह विश्वास भूलकर भी न छोड़ना॥६॥

श्रीलमगोड़ाजी—नारदजीकी नैतिक चिकित्सा पूर्ण हो गयी। पश्चात्तापके होते ही अहंकार मिट गया। भगवान्ने एक सरल उपायसे उनका उद्धार करा दिया। इलाज कितना अच्छा और पक्का है। टैगोरजी सत्य कहते हैं कि भगवान् हमें कभी-कभी बड़े इनकारसे सीख देते हैं, नहीं तो कुपथ्य पाकर हमारे रोग बढ़ते ही जायँ। शंकरजीके नामजपका रहस्य यह है कि वे ही 'कामारि' हैं।

नोट—१ 'जयहु जाइ संकर सत नामा' इति। (क) शंकरशतनामसे शंकरशतक अभिप्रेत है। जैसे 'विष्णुसहस्रनाम', 'गोपालसहस्रनाम', 'श्रीसीतासहस्रनाम' और 'रामसहस्रनाम' इत्यादि हैं, वैसे ही 'शंकर-शतनाम' (शंकरशतक) है। शिवपुराणमें ब्रह्माजीने नारदजीको इस शतनामका उपदेश दिया है और लिंगार्चनतन्त्रमें स्वयं शिवजीने अपने शतनाम पार्वतीजीसे कहे हैं और अन्तमें उसका फल भी कहा है। (पूर्वसंस्करणमें, जो सन् १९२४, संवत् १९८२ में प्रकाशित हुआ; शंकरजीके शतनाम न देकर मैंने केवल ग्रन्थोंके नाम दे दिये थे। उनको देखकर कितपय प्रेमियोंने मुझे पत्र लिखकर पूछा। अतएव वे शतनाम यहाँ उद्धृत किये गये हैं) शिवलिङ्गार्चनतन्त्रे शिव-पार्वतीसंवादे—

श्रीपार्वत्युवाच-इदानीं श्रोतुमिच्छामि शिवस्य शतनामकम्।

श्रीसदाशिव उवाच—'—मम नाम पराराध्यं तथैव कथितं मया॥५॥ तेषां मध्ये सहस्रं तु सारात्सारं परात्परम्। तत्सारं तु समुद्धृत्य शृणु मत्प्राणवल्लभे ॥ ६ ॥ मम नामशतं चैव कलौ पूर्णफलप्रदम् । केवलं स्तवपाठेन मम तुल्यो न संशयः ॥ ७॥ पीठादिन्याससंयुक्तं ऋष्यादिन्यासपूर्वकम् । देवताबीजसंयुक्तं शृणुयात्परमाद्भृतम् ॥ ८ ॥ नारदश्च ऋषिः प्रोक्तोऽनुष्टपु छन्दः प्रकीर्तितः। सदाशिवो महेशानो देवता परिकीर्तिता॥ ९॥ षडक्षरं महाबीजं चतुर्वर्गप्रदायकम्। सर्वाभीष्टप्रसिद्ध्यर्थं विनियोगः प्रकीर्तितः॥ १०॥ ॐ महाशून्यो महाकालो महाकालयुतः सदा। देहमध्ये महेशानि लिङ्गाकारेण वै स्थितः ॥ ११ ॥ मुलाधारे स्वयम्भुश्च कण्डली शक्तिसंयतः । स्वाधिष्ठाने महाविष्ण्स्त्रैलोक्यं पालयेत् सदा ॥ १२ ॥ मणिपूरे महारुद्रः सर्वसंहारकारकः । अनाहदे ईश्वरोऽहं सर्वदेवैर्निषेवितः ॥ १३ ॥ विशुद्धाख्ये षोडशारे सदाशिव इति स्मृतः। आज्ञाचक्रे शिवः साक्षाच्चिद्रपेण हि संस्थितः॥ १४॥ सहस्रारे महापद्मे त्रिकोणनिलयान्तरे। बिन्दरूपे महेशानि परमेश्वर ईरितः॥ १५॥ वास्वरूपे महेशानि नानारूपधरोऽप्यहम्। कल्पान्तज्योतिरूपोऽहं कैलासेश्वरसंज्ञकः ॥ १६ ॥ हिमालये महेशानि पार्वतीप्राणवल्लभः । काश्यां विश्वेश्वरश्चैव वानेश्वरस्तथैव च ॥ १७ ॥ शम्भुनाथश्चन्द्रनाथश्चन्द्रशेखर पार्वति । आदिनाथः सिंधुतीरे कामरूपे वृषध्वजः ॥ १८ ॥ नेपाले पशुपतिश्चैव केदारे परसीश्वरः। हिंगुलायां कृपानाथो रूपनाथस्तदोद्धकः ॥ १९॥ द्वारकायां हरश्चैव पुष्करे प्रमथेश्वरः। हरिद्वारे महेशानि गङ्गाधर इति स्मृतः॥ २०॥ कुरुक्षेत्रे पाण्डवेशो वृन्दारण्ये च केशवः। गोकले गोपनीपुज्यो गोपेश्वर इति स्मृतः ॥ २१ ॥ मथुरायां कंसनाथो मिथिलायां धनुर्धरः । अयोध्यायां कृत्तिवासः काश्मीरे कपिलेश्वरः ॥ २२ ॥ काञ्चीनगरमध्ये तु मन्नाम त्रिपुरेश्वरः। चित्रकृटे चन्द्रचुडो योगीन्द्रो विन्ध्यपर्वते॥ २३॥ बाणलिङ्गो नर्मदायां प्रभासे शुलभुत्सदा। भोजपुरे भोजनाथो गयायां च गदाधर:॥ २४॥ झारखण्डे वैद्यनाथो बल्केश्वरस्तथैव च। वीरभूमौ सिद्धिनाथो राढे च तारकेश्वरः ॥ २५ ॥ घण्टेश्वरश्च देवेशि रत्नाकरनदीतटे । गङ्गाभागीरथीतीरे कपिलेश्वर इतीरितः ॥ २६ ॥ भद्रेश्वरश्च देवेशि कल्याणेश्वर एव हि। नकुलेशः कालिघाटे श्रीहटे हाटकेश्वरः॥ २७॥ अहंकोचवधूपूरे जयेश्वर इतीरितः। उत्कले विमलाक्षेत्रे जगन्नाथो ह्यहं कलौ॥ २८॥ नीलाचलारण्यमध्ये भुवनेश्वर इतीरितः। रामेश्वरः सेतृबन्धे लंकायां रावणेश्वरः ॥ २९ ॥ रजताचलमध्ये तु कुबेरेश्वर इतीरितः । लक्ष्मीकान्तो महेशानि सदा श्रीशैलपर्वते ॥ ३० ॥ अम्बको गोमतीतीरे गोकर्णे च त्रिलोचनः। बद्रिकाश्रममध्ये तु कपिनाथेश्वरो ह्यहम्॥३१॥ स्वर्गलोके देवदेवो मर्त्यलोके सदाशिवः । पाताले वासुकीनाथो यमराट् कालमन्दिरे ॥ ३२ ॥ नारायणश्च वैकुण्ठे गोलोके हरिहरस्तथा । गन्धर्वलोके देवेशि पुष्पगन्धेश्वरो ह्यहम्॥ ३३॥ श्मशाने भृतनाथश्च गृहे चैव जगदगुरुः। अवतारः शंकरोऽहं विरूपाक्षस्तथैव च॥ ३४॥ कामिनीजनमध्ये तु कामेश्वर इति स्मृतः। चक्रमध्ये कुलश्चैव सलिले वरुणेश्वरः॥ ३५॥ आश्तोषो भक्तमध्ये शत्रुणां त्रिपुरान्तकः। शिष्यमध्ये गुरुश्चाहं तथैव परमो गुरुः॥ ३६॥ चन्द्रलोके सोमनाथः स्वर्भानुर्भानुमण्डले। त्रैलोक्ये लोकनाथोऽहं रुद्रलोके महेश्वरः॥ ३७॥ समुद्रमथने काले नीलकण्ठस्त्रिलोकजित्। जम्बुद्वीपे जगत्कर्त्ता शाकद्वीपे चतुर्भुजः ॥ ३८ ॥ कुशद्वीपे कपर्दीशः क्रौञ्चद्वीपे कपालभृत् । मणिद्वीपे मीननाथः प्लक्षद्वीपे शशीधरः ॥ ३९॥ अहं च पुष्करद्वीपे पुरुषोत्तम इतीरितः। वेदमध्ये वासुदेवो गुरुमध्ये निरञ्जनः॥ ४०॥ पुराणे परमेशानि व्यासेश्वर इतीरित:। आगमे नागमध्येऽहं निगमे नागरूपधुक् ॥ ४१ ॥ सर्वज्ञो ज्योतिषां मध्ये योगीशो योगशास्त्रके। दीनमध्ये दीननाथो नाथनाथस्तथैव च॥ ४२॥ राजराजेश्वरश्चैव नृपाणां नगनिन्दिनि। परं ब्रह्म सत्यलोके ह्यनन्तश्च रसातले॥ ४३॥ आब्रह्मस्तम्भमध्ये तु लिङ्गरूपो ह्यहं प्रिये। इति ते कथितं देवि मम नामशतोत्तमम्॥४४॥'

यहाँतक शंकरशतनाम हैं। आगे १९ (उन्नीस) श्लोकोंमें इसके पाठका माहात्म्य कहा है—

पठनाच्छ्रवणाच्चैव महापातककोटयः। नश्यन्ति तत्क्षणाद् देवि सत्यं सत्यं न संशयः॥ ४५॥ अज्ञानिनां ज्ञानिसिद्धिज्ञांनिनां परमं धनम्। अतिदीनदिरद्वाणां चिन्तामणिस्वरूपकम्॥ ४६॥ रोगिणां पापिनां चैव महौषधि इति स्मृतः। योगिनां योगसारं च भोगिनां भोगमोक्षदः॥ ४७॥ इत्यादि। (मा० त० वि० से उद्धृत)

नारद उवाच-काशीनाथश्शिवस्वामी कन्दर्पघ्नस्तु शंकरः । भूपतिर्भूतनाथश्च भूसुरप्रतिपालकः ॥ १ ॥ भगवान् भूतसंगी च भालज्योतिर्निरञ्जनः । अन्धकासुरहा शम्भुर्दक्षयज्ञविनाशनः ॥ २ ॥ देवादिर्देवयोगीशो नागभूषणदुःखहा । भस्मापेतो भवानीशो भावनो भक्तिभाजनः ॥ ३॥ विश्वरूपी चिदानन्दः अनादिः पुरुषोत्तमः। जगन्नाथो निराकार: पुरध्वंसन ईश्वर: ॥ ४ ॥ नागचर्माम्बरं जटाधारी जगत्पति:। जानकीनाथमित्रं शुङ्गी धत्वा च शङ्क्षसदाप्रिय:॥५॥ डमरूमुखरप्रिय:। वृषध्वजो पद्मासनः शिवाद्धिङ्गी दयाधीशो भूतकर्ता करामलः ॥ ६ ॥ नीलकण्ठो निजानन्दो निश्चलो निर्मलश्शिवः। वामदेवो महादेवो भस्मकर्ता तमोगुणः॥ ७ ॥ सूर्यकोटिप्रभायुतः। तारकप्राणहन्ता वीरभद्रादिः पिनाकी परमेश्वरः ॥ ८ ॥ रुद्रो दाता जगत्त्रयः। रावणाश्रयकर्त्ता पद्माक्षोऽपि परब्रह्म ਚ रावणारिवरप्रदः॥ ९ ॥ मस्तके बालचन्द्रोऽस्य शीर्षे गङ्गोदकं शुचि। पञ्चात्मा सुप्रकाशी च पञ्चबाणैकनाशनः॥१०॥ मृगचर्मसुखासीनो गन्धगाहकः। रुक्मकञ्चनदाता मुगमदो च रुक्मभूधरमालयम् ॥ ११ ॥ वैद्यनाथश्च नन्दीशः कालकृटस्य भक्षकः। वाराणसीविलासी च पञ्चवक्त्रेश्वरो हरः॥१२॥ हंससोमाग्निनेत्रश्च तमोगुणः। सुगुरुः सुखदो नित्यं निरूपाक्षो दिगम्बरः॥१३॥ भस्मकर्त्ता सनातनः। सर्वगः सर्वसाक्षी च सर्वात्मा च सदाशिवः॥१४॥ चन्द्रशेखरिसद्धान्तः शान्तभूतः जगज्जीवाधिपालकः। जानकीवल्लभपुज्यो योगेश्वरो जगत्त्राता रामेश्वरो कपाली करपन्नगः। विघ्नविध्वंसनो श्मशानसदाक्रीड: नाम बलिपुत्रवरप्रदः ॥ १६ ॥ हषीकार्थप्रदस्सिद्धिर्ज्योतीरूपो प्रणीतान्यादियामले ॥ १७॥ महेश्वर:। शंकरे शतनामानि सर्वकामप्रदो नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्। तस्य सर्वफलप्राप्तिः शिवश्चण्डः प्रसीदति॥१८॥ इति श्रीब्रह्मयामले शंकरशतनामस्तोत्रं समाप्तम् (रा० बा० दा० रामायणीजीसे प्राप्त)

श्रीविजयानन्द त्रिपाठीने शंकरशतनामस्तोत्र यह दिया है—'अथ श्री**शिवाष्टोत्तरशतनाममहामन्त्रस्य** आदिनारायणऋषिरनुष्टच्छन्द: श्रीसदाशिवो देवता श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोग:। वत्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमस्न्दिमम्। सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे देवमुमापतिम्॥ ॐ शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः। वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः। शङ्करः शुलपाणिश्च खट्वाङ्मी विष्णुवल्लभः। शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। भवः शर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः। उग्रः कपाली कामारिरन्थकासुरसूदनः। गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कुपानिधिः। भीमः परशुहस्तश्च मुगपाणिर्जटाधरः। कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तकः। वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धृलितविग्रहः ॥ १५ ॥ सामप्रियः स्वरमयस्त्रयीमृर्तिरनीश्वरः । सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ १६ ॥ हिवर्यज्ञमयः सोमः पञ्चवक्तः सदाशिवः। विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः॥ १७॥ हिरण्यरेता दुर्धर्षो गिरीशो गिरिशोऽनघः । भुजङ्गभूषणो भर्गौ गिरिधन्वा गिरिप्रियः ॥ १८ ॥ कृत्तिवासा पुरारातिर्भगवान् प्रमथाधिपः । मृत्युञ्जयः सुक्ष्मतनुर्जगदुव्यापी जगदुगुरुः ॥१९॥ व्योमकेशो महासेनो जनकश्चारुविक्रमः । रुद्रो भुतपितः स्थाण्रहिर्बुध्यो दिगम्बरः ॥ १० ॥ अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्त्विकः शुद्धविग्रहः । शाश्वतः खण्डपरशुरजः पाशविमोचकः ॥ ११ ॥ मृडः पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्ययः प्रभुः । पृषदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः ॥ १२ ॥ भगनेत्रभिदव्यक्तः सहस्राक्षः सहस्रपात्। अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः। तारकः परमेश्वरः। इमानि दिव्यनामानि जप्यन्ते सर्वदा मया। नाम कल्पलतेयं मे सर्वाभीष्टप्रदायिनी। नामान्येतानि सुभगे शिवदानि न संशयः। वेद सर्वस्वभूतानि नामान्येतानि वस्तुतः॥ १५॥ एतानि यानि नामानि तानि सर्वार्थदान्यतः। जप्यन्ते सादरं नित्यं मया नियमपूर्वकम्॥ १६॥ वेदेष् शिवनामानि श्रेष्ठान्यघहराणि च। सन्त्यनन्तानि सुभगे वेदेषु विविधेष्वपि॥१७॥ तेभ्यो नामानि संगृह्य कुमाराय महेश्वरः। अष्टोत्तरसहस्त्रं तु नाम्नामुपदिशतपुरा। इति श्रीगौरीनारायणसंवादे शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।'—(कहाँसे यह लिया इसका पता उन्होंने नहीं दिया है)।

मा॰ त॰ वि॰ में 'संकर सत नामा' के और अर्थ ये दिये हैं—'शतरुद्री' वा 'शंकरने जिस नामको सत माना है उसे' वा सत अर्थात प्रशंसा जो शिवजीका नाम है 'ॐ नम: शिवाय' इत्यादि।

टिप्पणी—१ 'जपह जाइ संकर सत नामा। 'दित। (क) शंकरशतनाम जपवानेमें भाव यह है कि जब कोई भागवतापराध हो जाता है तो उसका प्रायश्चित्त भगवन्नामजपसे नहीं होता, किंतु भागवत-भजनसे, भक्तके शरण होनेसे ही वह पाप नष्ट होता है। इसके उदाहरण दुर्वासा ऋषि हैं (उन्होंने अम्बरीष महाराज परमभागवतका अपराध किया तब चक्रने महर्षिका पीछा किया, ब्रह्मा, शंकर एवं चक्रपाणिभगवानुकी शरण जानेपर भी उनकी रक्षा न हुई। भगवानुने स्पष्ट कह दिया कि अम्बरीषकी ही शरण जानेसे तुम्हारा दु:ख छूट सकता है, अन्यथा नहीं। दुर्वासाजीको भक्तराज अम्बरीषकी शरण जाना पड़ा। भागवत और भक्तमालमें कथा प्रसिद्ध है। देवर्षि नारदने भागवतापराध किया है। शंकरजी परम भागवत हैं—'वैष्णवानां यथा शम्भः।' (भा० १२।१३।१६) नारदजीने उनका उपदेश नहीं माना (किंतु उनमें ईर्ष्या और स्पर्धाकी भावना रखकर उनको प्रणाम भी न किया), इसीसे उन्हींका नाम जपनेको कहा। अपनेको दुर्वचन कहे इसका भी प्रायश्चित्त शंकरशतनाम बताया। [भगवानुका स्वभाव है कि 'निज अपराध रिसाहिं न काऊ।' (२।२१८।४) 'जन गुन अलप गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन।' (वि० २०६), 'अपराध अगाध भए जन तें अपने उर आनत नाहिंन जू' (क० ७।७) अतएव अपनेको कहे हुए दुर्वचनोंको तो वे दृष्टिमें लाते ही नहीं। परंतु 'जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥'(२।२१८।५) इन्होंने परम भक्त श्रीशंकरजीका अपराध किया है, इसलिये मुनिके 'मैं दुर्बचन कहे बहुतेरे। पाप मिटिहि किमि मेरे' इन वचनोंके उत्तरमें भी वे 'जपह जाड संकर सत नामा' यही प्रायश्चित्त कह रहे हैं। यह कहकर वे नारदजीको संकेतसे बता रहे हैं कि वस्तुत: तुमने शंकरजीका अपराध किया है, जो अक्षम्य है, अत: तुम यह प्रायश्चित्त करो। (शिवपु० में भगवानुने यही कहा है। यथा—'यदकार्षीश्शिववचो वितथं मदमोहितः। स दत्तवानीदृशं ते फलं कर्मफलप्रदः।' (रुद्र-सं० २।४। २९) अर्थात् मदसे मोहित होकर तुमने जो शिवजीके वचनोंको नहीं माना उसीका फल कर्मफलदाताने तुमको दिया। 'जपहु जाइ संकर सत नामा' यथा—'शतनामशिवस्तोत्रं सदानन्यमतिर्जप।' (२।४। ३७) अपने प्रति किये हुए अपराधको तो मैं अपराध गिनता ही नहीं, यदि तुम उसे अपराध मानते हो तो वह भी इसीसे छूट जायगा।] (ख) '*होइहि तुरत हृदय बिश्रामा*' इति। '*तुरत*ः' से शंकरशतनामका माहात्म्य कहा। अर्थात् इससे जनाया

(ख) 'होइहि तुरत हृदय बिश्रामा' इति। 'तुरतः" से शंकरशतनामका माहात्म्य कहा। अर्थात् इससे जनाया कि भागवत-भजनका प्रभाव सद्य: होता है, उसका फल शीघ्र ही मिलता है। भगवान्को दुर्वचन कहनेसे नारदजीके हृदयमें संताप है, इसीसे हृदयको विश्राम होना कहा। पापसे विश्रामकी हानि होती है, पापोंके नष्ट होनेसे विश्राम मिलता है।

टिप्पणी—२ (क) 'कोउ निह सिव समान प्रिय मोरें।' इति। भाव कि सभी जीव हमें प्रिय हैं, यथा—'सब मम प्रिय सब मम उपजाये।'(७। ८६। ४) पर शिवजी अपनी रामभक्तिसे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। यथा—'पनु किर रघुपित भगित देखाई। को शिव सम रामिह प्रिय भाई॥'(१।१०४) (ख) 'असि परतीति तजहु जिन भोरें।' इति। भाव यह कि तुमने ऐसी प्रतीतिको त्याग दिया था। इसीसे तुमने शंकरजीके वचनोंका प्रमाण न माना, किंतु उनका अनादर किया। प्रतीतिके त्यागसे ये शिवभक्ति न करेंगे, क्योंकि 'बिनु बिस्वास भगित नहीं' और शिवभक्ति बिना ये हमको प्रिय न होंगे, ऐसा विचारकर भगवान्ने ये वचन कहे कि कदािप ऐसा विश्वास न छोड़ना।

जेहि पर कृपा न करिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगित हमारी॥७॥ अस उर धिर मिह बिचरहु जाई। अब न तुम्हिह माया नियराई॥८॥ दो०— बहु बिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भये अंतरधान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान॥१३८॥

अर्थ—हे मुनि! जिसपर त्रिपुरारि (शिवजी) कृपा नहीं करते, वह हमारी भक्ति नहीं पाता॥ ७॥ हृदयमें

ऐसी धारणा करके पृथ्वीपर जाकर विचरते रहो। अब माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी॥८॥ बहुत तरहसे मुनिको समझा-बुझाकर तब प्रभु अन्तर्धान हो गये। नारदजी श्रीरामजीका गुण-गान करते हुए ब्रह्मलोकको चलते हुए॥१३८॥

टिप्पणी—१ 'जेहि पर कृपा न करिंह प्रारी  $I^{m}$ ' इति। (क) कृपा न करनेमें 'त्रिप्रारी' नाम दिया। क्योंकि त्रिपुरपर कृपा न की थी। 'जेहि पर' एकवचन देनेका भाव कि भक्ति पानेवाले कोई एक ही होते हैं, बहुत नहीं हैं, इसीसे बहुवचन 'जिन्ह'न कहा, यथा—'कोउ एक भाव भगित जिमि मोरी।' (४। १६) (ख) मिलान कीजिये—'औरौ एक गुपुत मत सबिह कहउँ कर जोरि। संकरभजन बिना नर भगति न पावड़ मोरि॥'(७। ४५) (ग) छिइन चौपाइयोंके क्रमका भाव यह है कि शंकरनाम जपे तब शंकर कृपा करें तब हमारी भिक्त मिले, फिर हमारी भक्तिकी प्राप्ति होनेपर माया पास नहीं आती। अत: 'अब न तुम्हिह माया नियराई' यह अन्तमें सबके पीछे कहा। (घ) 'अस उर धीर मिह बिचरह जाई' इस कथनका भाव यह है कि दक्षशापके कारण नारदजी एक जगह नहीं ठहर सकते, अत: 'बिचरह जाई' कहा। (इससे यह भी जनाया कि भगवान देवताओं के आशीर्वाद एवं शापको व्यर्थ नहीं करते। अतः कहा कि पूर्ववत् सर्वत्र विचरते रहना, क्योंकि इससे परोपकार होता रहेगा।) और सन्त अपने सुखसे पृथ्वीपर विचरते रहते हैं—'फिरत सनेह मगन सुख अपने। नाम प्रसाद सोच निहं सपने॥' (१। २५) 'सब संत सुखी बिचरंति मही।'(७। १४) (ङ) 'अस' अर्थात् ऐसी धारणा रखकर कि शिवसमान कोई भगवानुको प्रिय नहीं है और बिना उनकी कृपाके श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। (च) 'मिह *बिचरह जाई'* अर्थात विचर-विचरकर पथ्वीपर भी लोगोंको इसका उपदेश करना। [सन्त परोपकारार्थ विचरा करते ही हैं, यथा—'जड़ जीवन्ह को करै सचेता। जग माहीं बिचरत एहि हेता॥' (वै० सं०।९) तुम यह भी उपदेश देकर जगतुका उपकार करना।] (छ) 'अब न तुम्हिहं माया नियराई'। भाव कि तुमने शंकरजीकी भक्ति न की (उनके वचनोंको न माना, यही भक्ति न करना है, यथा—'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी') इसीसे माया तुम्हारे पास आयी, अब शंकरनामजपसे हमारी भक्ति दृढ़ बनी रहेगी, इससे माया पास न फटक सकेगी। क्योंकि माया भक्तिसे डरती है, यथा— 'भगतिहि सानुकृल रघुराया। ताते तेहि डरपित अति माया॥'(७। ११६।५) (ज) 'मायाका नियराना' क्या है? मायाका व्यापना क्लेश है, यथा—'**बार बार कौसल्या बिनय करै कर जोरि। अब** जिन कबहुँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि॥' (२०२) पुन: यथा—'माया संभव भ्रम सकल अब न ब्यापिहहिं तोहि।' (७। ८५) इत्यादि। भगवान् जिसकी माया दूर कर देते हैं, उसे फिर माया नहीं व्यापती, इसीसे वे कहते हैं कि 'अब न तुम्हिंह माया नियराई'। 'नियराई' से जनाया कि हमने माया दूर कर दी है, अब आगे कभी न पास फटकेगी। नियराना=पास जाना। [इसमें यह भी ध्विन है कि जभी हृदयसे यह बात निकाल दोगे, तभी माया आ दबावेगी। भाव यह कि शंकरविमुख होनेसे भगवान भी विमुख हो जाते हैं तब माया अच्छी तरह लथेड़ती है, इसीलिये भगवान् सावधान कर रहे हैं। (मा० पी० प्र० सं०)]

नोट—१ यह भगवान्का आशीर्वाद है।—'तुलसी जेहि के रघुबीर से नाथ समर्थ सुसेवत रीझत थोरे। कहा भवभीर परी तेहि धौं बिचरै धरनी तिनसों तिन तोरें।'—(क० उ० ४९)

मानसमयंककार लिखते हैं कि 'नारदको तीन कारणोंसे मोह हुआ। १—विप्र (दक्ष) शाप मिथ्या करना, २-शिव अपमान, ३-शेषशय्यापर बैठना। प्रथम दोनोंका प्रतिफल पा गये, तीसरा अपराध जो स्वयं भगवान्का किया उसको उन्होंने क्षमा किया और स्वयं हाथ जोड़कर प्रबोध किया अर्थात् अपना ही दोष स्वीकार किया, पुन: बार-बार हृदयमें लगाकर बिदा किया।'

टिप्पणी—२ (क) '**बहु बिधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु'** इति।—(१) शाप हमारी इच्छासे हुआ, (२) पाप मिटनेका प्रायश्चित्त बताया, (३) अपनी भक्तिका मूल जो शिवभक्ति है उसका उपदेश किया और, (४) यह कहा कि अब माया तुम्हारे पास न आवेगी, यही '**बहु बिधि'** का समझाना है। (ख) 'तब भये अंतरधान' अर्थात्

जब प्रबोध हो गया तब। अब सब काम पूरा हो गया, कुछ करनेको न रह गया, अतएव अब अन्तर्धान होनेका योग्य समय था। ब्हिमायाको प्रेरित करनेसे सब कार्य हुआ। ['श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनह कठिन करनी तेहि केरी॥'] (१२८। ८) उपक्रम है, वहाँसे मायाका प्रसंग चला और 'श्राप सीस धरि हरिष हिय प्रभ बह *बिनती कीन्त्र'* तक उसकी कठिन करनीका वर्णन हुआ। सब कार्य मायाके द्वारा यहाँतक सम्पन्न हो गया तब 'निज माया कै प्रबलता करिष कृपा निधि लीन्हि।'(१३७) यह उपसंहार है। मायाकी प्रबलताको खींच लिया, यहाँ मायाका नाट्य समाप्त हुआ. यही मानो 'डाप सीन' परदेका गिराना है। जब मायाको खींच लिया तभी आपको भी अन्तर्धान हो जाना था पर आपके उस समय अन्तर्धान हो जानेसे नारदके हृदयमें संताप बना रह जाता। स्वामीको शाप दिया, अनेक दर्वचन कहे, यह उनके हृदयको सदा संतप्त रखता, वे शान्ति न पाते, इसीसे नारदको उद्धारका उपाय बताकर, प्रबोध देकर उनका संताप दूर करके 'तब' अन्तर्धान हुए।

टिप्पणी—३ 'सत्यलोक नारद चले' इति। (क) भगवानुने तो आज्ञा दी थी कि 'मिह बिचरह जाई' और नारद चले 'सत्यलोक' को। इसका तात्पर्य यह है कि 'मिहि' (पृथ्वी) सब लोकोंमें है, सब लोक बसे हुए हैं। ये प्रथम सत्यलोकवासियोंको उपदेश करके तब (रजोगुणी) मर्त्यलोक और (फिर तमोगुणी) पातालादि लोकोंके निवासियोंको क्रमशः उपदेश करेंगे। पुनः, भाव कि अपूर्व बात सुनकर उसे ब्रह्मलोकमें कहनेकी उत्कण्ठा हुई, यथा—'नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं॥ सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं। पनि पनि तात करह गुन गानहिं॥ सनकादिक नारदिह सराहिं। जद्यपि ब्रह्मनिरत मृनि आहिं।।'(७।४२) शिवजीकी भक्तिसे रामभक्ति प्राप्त होती है, यह बात नारदकी जानी हुई न थी, इसीसे उन्होंने शिवजीमें प्रेम न किया था। यह समझकर कि यह बात किसीकी जानी हुई नहीं है, यदि जानी होती तो भगवान् यह कैसे कहते कि 'औरउ एक गुप्त मत सबिह कहउँ—'। अतएव उसे बतानेके लिये ब्रह्मलोकको गये। [अथवा, नारदको 'संकर सत नाम' रूपी गुप्त पदार्थ मिला है, उसे जपनेके लिये 'सत्य' लोकको चले। अथवा, इनका स्वभाव है कि जब कोई अपूर्व पदार्थ पाते हैं तो पहले ब्रह्मलोकमें ही जाकर उसे प्रकट करते हैं, अत: वहीं प्रथम गये। पुन:, रुद्रसं० में भगवानुने उनसे ब्रह्मलोकमें जाने और उनसे शिवजीकी महिमा पूछनेको कहा है और यह भी कहा है कि ये तुम्हें शंकरजीके शतनामस्तोत्र बतायेंगे, यथा—'ब्रह्मलोके स्वकामार्थं शासनान्मम भक्तितः। स शैवप्रवरो ब्रह्मा माहात्म्यं शङ्करस्य ते। श्रावियष्यित सुप्रीत्या शतनामस्तवं च हि।' (२। ४, ७२—७४) अतः वहाँ गये।] (ख) 'चले करत राम गुनगान' यह उपसंहार है, 'एक बार करतल बर बीना। गावत हरिगुन गान प्रबीना॥' (१२८। ३) उपक्रम है। बीचमें मोहवश हो जानेसे हरिगुणगान छट गया था। अब मोह-निवृत्त हो गया तब भगवान्में अनुराग उत्पन्न हुआ। अतएव पुन: गुणगान करते चले—'मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग'। नोट- २ यहाँ उपदेश है कि मायाके आवरणसे अपना स्वरूप भूल जाता है, भजन-पाठ सब छूट जाता है, महात्माओंका अनादर होने लगता है, मायाकी प्राप्तिक लिये अनेक यत्न किये जाते हैं। इन सबका फल केवल

दु:खकी प्राप्ति है और कुछ हाथ नहीं लगता।—'राम दूरि माया प्रबल घटति जानि मन माहिं'— (दोहावली ६९)

## \* नारदमोहप्रसंगका अभिप्राय \*

नारदको कामके जीतनेका अभिमान हुआ—'*जिता काम अहमिति मन माहीं*'तब शम्भु–ऐसे उपदेष्टाका उपदेश न अच्छा लगा।—'*संभू दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदिह सुहान'।* उपदेश न लगनेसे उनको मायाकृत प्रपंच देख पड़ा— '**बिरचेउ मग महुँ नगर तेहि**ं'' इत्यादि। तदनन्तर माया देख पड़ी–'**आनि देखाई नारदिह भूपित राजकुमारि**'और वे उसे देखकर मोहित हो गये— 'बड़ी बार लिंग रहे निहारी', ज्ञान-वैराग्यको तिलांजिल दे दी— 'देखि रूप मुनि बिरित विसारी' और 'लच्छन तासु विलोकि भुलाने'। मोहित हो जानेसे उनको मायाकी प्राप्तिकी चिन्ता हुई—'नारद चले सोच मन माहीं', और वे उसकी प्राप्तिका यत्न करने लगे 'करउँ जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरइ कुमारी॥' मायाके लिये यत्न करनेमें स्वरूप बदल गया, यत्न करनेमें हँसी और दुर्दशा हुई, ऐसा जान पड़ा कि विश्वमोहिनी मिलना ही चाहती है, यत्न न सिद्ध होनेसे व्याकुल हुए— 'मुनि अति बिकल मोहि मित नाठी। मिनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी'॥ मायाके लिये ही भगवान्को शाप दिया, दुर्वचन कहे, उनसे विरोध किया। भगवान्की कृपासे मायाकी प्राप्ति न हुई। जब भगवान्ने कृपा की तब यह बात समझ पड़ी। ब्रिइस प्रसंगसे यह उपदेश दे रहे हैं कि अभिमानियों और मायासेवियोंकी ऐसी ही दुर्दशा होती है, यही उनकी दशा है।

हरगन मुनिहि जात पथ देखी। बिगत मोह मन हरष बिसेषी॥१॥ अति सभीत नारद पहिं आए। गहि पद आरत बचन सुनाए॥२॥ हरगन हम न बिप्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥३॥ श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयाला॥४॥ निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥५॥

शब्दार्थ—'अनुग्रह'=अनिष्ट निवारण, दुःख दूर करनेकी कृपा। श्राप अनुग्रह=शापसे उत्पन्न अनिष्टका निवारण, यथा—'संकर दीनदयाल अब एहि पर होह कृपाल। साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरेही काल॥'(७।१०८)

अर्थ—शिवजीके गणोंने मुनिको मोहरिहत और मनमें बहुत प्रसन्न रास्तेमें जाते देख॥१॥ बहुत ही डरे हुए वे नारदजीके पास आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले॥२॥ हे मुनिराज! हम शिवजीके गण हैं, ब्राह्मण नहीं, हमने बड़ा भारी अपराध किया सो उसका फल पाया॥३॥ हे कृपालु! शाप-निवारणकी कृपा कीजिये। यह सुनकर दीनदयालु नारदजी बोले—तुम दोनों जाकर निशिचर होवो, तुम्हारा तेज, बल और ऐश्वर्य बहुत भारी होवे॥५॥

नोट—१ मिलानके श्लोक, यथा—'अथ तं विचरन्तं कौ नारदं दिव्यदर्शनम्। ज्ञात्वा शम्भुगणौ तौ तु सुचित्तमुपजग्मतुः॥ शिरसा सुप्रणम्याशु गणावूचतुरादरात्। गृहीत्वा चरणौ तस्य शापोद्धारेच्छया च तौ॥ ब्रह्मपुत्र सुरर्षे हि शृणु प्रीत्यावयोर्वचः। तवापराधकर्तारावावां विप्रौ न वस्तुतः॥ आवां हरगणौ विप्र तवागस्कारिणौ मुने॥—स्वकर्मणः फलं प्राप्तं कस्यापि नहि दूषणम्। सुप्रसन्नो भव विभो कुर्वनुग्रहमद्य नौ॥—वीर्या मुनिवरस्याप्त्वा राक्षसेशत्वमादशत्। स्यातां विभवसंयुक्तौ बलिनौ सुप्रतापिनौ॥ (रुद्र० सं० २। ५, ३—६, ८, १३)

टिप्पणी—१ (क) 'हरगन मुनिहि जात पथ देखी' इति। नारद शाप देकर जलमें पुनः मुँह देखने चले गये थे, वहाँसे चले तो बीचमें भगवान्से भेंट हुई। रुद्रगण इनकी राह ताकते रहे कि कब इधर आवें और हम शापानुग्रहकी प्रार्थना करें। (ख) 'बिगत मोह मन हरष बिसेषी' इति। भाव कि पूर्व जब नारदको देखा था तो मोहयुक्त और मनमें विषाद देखा था। वह समय शापानुग्रह करानेके योग्य न था। अब मनमें विशेष हर्ष है, मोह जाता रहा; अतः यह शापानुग्रहके लिये सुन्दर अवसर है। (ग) मनका हर्ष और मोह–विगत होना कैसे मालूम हुआ? इससे कि अब रामगुणगान करते देख रहे हैं—'सत्यलोक नारद चले करत रामगुन गान।' जबतक मोह और विषादयुक्त रहे तबतक रामगुणगान नहीं किया।

टिप्पणी—२ (क) 'अति सभीत नारद पिह आए' इति। पूर्व 'भारी भय' पर ही रुद्रगणोंका प्रसंग छोड़ा था—'अस किह दोउ भागे भयभारी।' 'भारी भय' से भागे थे, उसी भारी भयसे युक्त अब सामने आये। 'अति सभीत' का भाव कि बड़ा भारी अपराध किया है इससे भारी भय है; सामान्य अपराध होता तो साधारण भय होता, 'बड़ अपराध कीन्ह फल पाया।' [अथवा पहले इन्होंने हँसी–मसखरी की थी, 'निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई' इससे भारी भय हुआ था कि मुँह देखनेपर शाप न दे दें, अतः 'भागे भय भारी।' जब शाप दे दिया गया कि 'राक्षस हो' तब 'अति सभीत' हो गये। (प्र० सं०) (ख) 'गिह पद आरत बचन सुनाए' यथा—'आतुर सभय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई॥ निज कृत कर्म जनित फल पायउँ। अब प्रभु पाहि सरन

तिक आयउँ। सुनि कृपाल अति आरत बानी।'(३।२) पुनः यथा—(लं०२०)—'आरतिगरा सुनत प्रभु अभय करिंहंगे तोहि' इस प्रकार आर्त होकर बोले जिसमें वे कृपा करें। [मन, कर्म और वचन तीनोंसे मुनिकी शरण आ साष्टांग पड़ गये, यह बात 'आर्त वचन' में झलक रही है। 'अति सभीत' यह मनकी दशा, 'गिहि पद' यह कर्म है और 'आरत बचन सुनाए' यह वचन है।]

टिप्पणी—३ (क) 'हरगन हम न बिप्र मुनिराया' इति। भाव कि महात्मा लोग निष्कपट, निश्छल वचन कहनेसे प्रसन्न होते हैं, इसीसे इन्होंने अपना छल-कपट खोल दिया कि हम विप्र नहीं हैं। और भगवान्ने महादेवजीको अति प्रिय बताकर शिवजीमें नारदजीकी निष्ठा करायी है, अतएव यह भी कहा कि हम हरगण हैं जिसमें शिवजीके नातेसे अवश्य हमपर कृपा करें। पुनः कदाचित् मुनिके मनमें ग्लानि हो कि हमने क्रोधवश हो ब्राह्मणोंको शाप दे दिया जैसे भगवान्को शाप देनेपर पश्चात्ताप हुआ था, अतः उस ग्लानिको मिटानेके लिये कहते हैं कि हम हरगण हैं, इत्यादि; विप्र नहीं हैं। (ख) 'बड़ अपराध कीन्ह फल पाया' इति। बड़ा अपराध जो किया और उसका फल पूर्व कह आये हैं, यथा—'होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ। हँसेहु हमिंह सो लेहु फल बहुित हँसेहु मुनि कोउ।' (ब्राह्मणोंका अपमान करना बड़ा अपराध है, उसका फल राक्षस होना है); इसीसे यहाँ न कहा। [पुनः 'बड़ अपराध' है। 'फल पाया' अर्थात् हरगणकी पदवी पाकर उससे च्युत होकर राक्षस होने जा रहे हैं।]

टिप्पणी—४ 'श्राप अनुग्रह करहु कृपाला' इति। (क) शाप क्रोधसे होता है, यथा— 'बेष बिलोिक क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हिंह सराप दीन्ह अति गाढ़ा॥' और कृपासे वही शाप अनुग्रह हो जाता है, इसीसे 'कृपाल' सम्बोधन दिया। [मिलान कीजिये— 'जदिप कीन्ह एहि दारुन पापा। मैं पुनि दीन्ह कोप किर श्रापा। तदिप तुम्हारि साधुता देखी। किरहउँ एहि पर कृपा बिसेषी॥' (७। १०९) 'कृपाला' का भाव यह भी है कि आप अपनी कृपासे शापको अनुग्रहरूप कर दीजिये, हमारी करनी ऐसी नहीं है कि वह अनुग्रहरूप हो जाय, अपनी कृपालुताकी ओर देखकर कृपा करें। यथा— 'स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीनानाथः।' क्रोधका शाप दुःखरूप होता है, उसे आप अपनी कृपासे सुखरूप बना दीजिये। हरगण जानते हैं कि देविषिके वचन व्यर्थ नहीं हो सकते, इसीसे वे केवल शापानुग्रहकी प्रार्थना करते हैं और नारदजीने किया भी ऐसा ही। शाप कायम रखा पर उनको विश्वविजयी बनाकर भगवान्के हाथ उनकी मृत्यु दी]। (ख) 'बोले नारद दीनदयाला' इति। दया करना संतस्वभाव है, संतोंका धर्म है, यथा— 'कोमल चित दीनन्ह पर दाया।' (७। ३८) नारदजी दीनोंपर दया किया करते हैं, यथा— 'नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता॥' (३। २) इसीसे रुद्रगणोंको दीन देखकर उन्होंने दया की। 'बड़ा अपराध किया। उसका फल यह मिला कि देवतासे राक्षस हुए। अब राक्षसयोनिसे उद्धार आपकी कृपासे होगा'—ये दीन वचन हैं। (दीनदयालुता उनके शापानुग्रहसे आगे दिखाते हैं। प्रणाममात्रसे, 'गिह पद आरत बचन सुनावा' इतने मात्रसे, उनको विश्वभरका राज्य और विपुल वैभवादि सब कुछ दे दिया। 'दीनदयाला' शब्द साभिप्राय है। दीन वचन सुनकर दीनोंपर दया करनेवाला ही पिघल जाता है और आर्तके दु:खको दूर करता है। यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार' है।)

टिप्पणी—५ (क) 'जाइ निसचर होहु तुम्ह दोऊ' इति। भाव कि हमने जो शाप दिया था कि 'जाइ निसाचर होउ तुम्ह कपटी पापी दोउ' वह अन्यथा न होगा 'होइ न मृषा देविरिषि भाषा' इसे प्रमाण करके आगे अनुग्रह करते हैं। 'जाइ होहु' अर्थात् शरीर छूटनेपर निशाचर हो, यह बात 'भए निसाचर कालिह पाई' से सिद्ध होती है जो आगे कहेंगे। (ख) 'बैभव बिपुल तेज बल होऊ' अर्थात् राजाओंका वैभव, तेज और बल दिया। जो राजाको होना चाहिये। वह देकर आगे राजा होनेका वरदान देते हैं। 'बिपुल' शब्द देहलीदीपक है। विपुलका अर्थ आगे 'भुजबल बिस्व जितब' देते हैं। ब्रिं (यह अनुग्रह है)। ब्रिं वैभव, रूप, तेज, बल और नीति ये पाँच अंग राजाओंके अन्यत्र कहे हैं, यथा—'सत सुरेस सम बिभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥' (१३०। ३) इनमेंसे नारदने

इनको तीन ही दिये। रूप और नीति इन दोका देना यहाँ नहीं कहा। क्योंकि राक्षसोंमें ये दोनों नहीं होते। राक्षस कुरूप और अन्यायी होते हैं, यथा—'देखत भीमरूप सब पापी।'(१८३। ३) 'बरिन न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करिहां।'(१८३) 'करिह अनीति जाइ निहं बरनी।' यदि वे नीतिसे चलें तो राक्षस ही क्यों कहलावें और तब भगवान्का अवतार क्यों होने लगा?

भुजबल बिस्व जितब \* तुम्ह जिहुआ । धरिहिहं बिष्नु मनुज तनु तिहुआ ॥ ६ ॥ समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि संसारा ॥ ७ ॥ चले जुगल मुनिपद सिर नाई । भए निसाचर कालिह पाई ॥ ८ ॥

दोहा— एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार। सुररंजन सज्जन सुखद हिर भंजन भुबि भार॥१३९॥

शब्दार्थ—जहिआ=ज्यों ही, जब। तहिआ=तब। संसारा=आवागमन।

अर्थ—जब तुम अपनी भुजाओंके बलसे ब्रह्माण्डभरको जीत लोगे तब विष्णुभगवान् मनुष्य-शरीर धारण करेंगे॥६॥ तुम्हारी मृत्यु संग्राममें हरिके हाथोंसे होगी, तुम मुक्त हो जाओगे। फिर तुमको संसार न होगा अर्थात् जन्म-मरणसे छूट जाओगे॥७॥ दोनों गण मुनिको मस्तक नवाकर चले गये और काल पाकर निशाचर हुए॥८॥ देवताओंको आनन्द और सज्जनोंको सुख देनेवाले, पृथ्वीका भार-भंजन करनेवाले हरिभगवान्ने एक कल्पमें इस कारण मनुष्य-तन धारण किया॥१३९॥

टिप्पणी—१ (क) 'भुजबल बिस्व जितब तुम्ह जिहुआ' अर्थात् तुम विश्वभरके राजा होगे। यथा—'भुजबल बिस्व बस्य किर राखेसि कोउ न सुतंत्र। मंडलीकमिन रावन राज करै निज मंत्र॥' (१८२) वैभव, तेज, बल और विश्वका राज्य यह सब देकर उनका यह लोक बनाया। जब विश्वभरसे बल अधिक दिया तब यह भी निश्चय पाया जाता है कि उससे वैभव और तेज भी अधिक दिया है। ध्वित्यहाँ विपुल बलको चिरतार्थ करते हैं कि जब तुम विपुल बलसे विश्वको जीतोगे तब तुम्हारे पास विश्वभरका वैभव हो जायगा। (ख) 'धिरहिंह बिष्नु मनुज तनु तिहुआ' इति। भगवान्की इच्छाके अनुकूल शाप हुआ है इसीसे कहते हैं कि 'धिरहिंह मनुज तनु।' ['जिहआ' और 'तिहुआ' से जनाया कि जिस दिन तुम विश्वको जीत लोगे उसी दिन विष्णु नररूपमें अवतीर्ण होंगे। इससे सिद्ध हुआ कि इस कल्पमें रावणने बहुत दिनतक राज्य नहीं किया। (वि० त्रि०)] (ग) 'समर मरन हिर हाथ तुम्हारा' यह मरणकी उत्तमता कही। [संग्राममें मरना यह वीरोंकी शोभा है, यथा—'समर मरन पुनि सुरसिर तीरा। रामकाजु छनभंगु सरीरा॥' (२। १९०) और फिर भगवान्के हाथसे तब उस मरणकी प्रशंसा क्या की जाय?] पुनः, 'हरिहाथ' मरणका भाव कि जब तुम विष्णुका अपराध करोगे तब वे मारेंगे। हरिहाथ मरण होनेसे 'होइहहु मुकुत' कहा, यथा—'रघुबीर सर तीरथ सरीरिनह त्यािग गित पैहिंह सही।'(घ) 'न पुनि संसारा' का भाव कि एक ही शरीरके बाद मुक्ति हो जायगी, जय–विजयकी तरह पुनर्जन्म न होगा। ध्वे 'भुजबल बिस्व—' 'से इहलोक बनाया और यहाँ 'होइहहु मुकुत—' यह परलोक बनाया। (ङ) लोक और परलोक दोनों साधुकी कृपासे बनते हैं।

टिप्पणी—२ 'चले जुगल मुनिपद सिर नाई।' तात्पर्य कि मुनिने अच्छी तरहसे शापानुग्रह कर दिया, अतः प्रणामसे कृतज्ञता एवं शिष्टाचार, सदाचार सूचित किया। (ख) यहाँ मुनिका चलना न कहा क्योंकि पूर्व लिख चुके हैं 'सत्यलोक नारद चले करत रामगुन गान।' (मार्ग चलतेमें ही शापानुग्रह किया।) (ग) 'कालिह पाई'। काल=समय।—मृत्यु। जैसे नारदने भगवान्से विनय की थी, वैसे ही रुद्रगणोंने नारदसे की। दोनोंके शापोद्धार-प्रसंगका मिलान यथा—

<sup>\*</sup> १६६१ में 'जीतब' है।

| नारदजी                                                             |   | हरगण                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|--|--|
| बीचहिं पंथ मिले दनुजारी                                            | ? | हरगन मुनिहि जात पथ देखी    |  |  |
| तब मुनि अति सभीत हरिचरना                                           | ? | अति सभीत नारद पहिं आए      |  |  |
| गहे पाहि प्रनतारतिहरना                                             | ₽ | गहि पद आरत बचन सुनाए       |  |  |
| मृषा होउ मम श्राप कृपाला                                           | ४ | श्राप अनुग्रह करहु कृपाला  |  |  |
| मम इच्छा कह दीनदयाला                                               | 4 | बोले नारद दीनदयाला         |  |  |
| 🗠 दोनों मन, कर्म और वचनसे शरण हुए और दोनोंने प्रणाम किया।          |   |                            |  |  |
| 'कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे                                     | ६ | बड़ अपराध कीन्ह फल पाया    |  |  |
| 🖙 भगवान्ने कृपा करके नारदको सन्तोष दिया वैसे ही नारदजीने हरगणोंको— |   |                            |  |  |
| जपहु जाइ संकर सतनामा                                               | ø | बैभव बिपुल तेज बल होऊ      |  |  |
| होइहि हृदय तुरत बिश्रामा                                           | 6 | होइहहु मुकुत न पुनि संसारा |  |  |
| सत्यलोक नारद चले                                                   | 9 | चले जुगल मुनिपद सिर नाई    |  |  |

टिप्पणी—३ (क) 'एक कलप एहि हेतु प्रभु''' 'इति। एक-दो-तीन ऐसी गणना नहीं की, इसीसे सब जगह 'एक' 'एक' पद दिया है, यथा—'एक कलप एहि बिधि अवतारा। चिरत पिवत्र किए संसारा॥', 'एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे॥', 'एक कलप एहि हेतु—।'तात्पर्य कि अनन्त कल्पोंमें भगवान्के अवतार हुए हैं इसीसे निश्चय नहीं है कि यह कल्प प्रथम है, यह दूसरा है, यह तीसरा है या क्या? इत्यादि। (ख) 'लीन्ह मनुज अवतार' का भाव कि अन्य कल्पोंमें अन्य-अन्य (वराह, नृहरि, मत्स्य आदि) अवतार हुए हैं, परन्तु इनमें मनुष्य-अवतार ही हुआ है क्योंकि 'रावन मरन मनुज कर जाँचा।'(ग) 'सुररंजन सञ्जन सुखद हरि भंजनभुवि भार' अर्थात् इसीसे मनुज-अवतार लिया। (घ) ष्टिनारदकल्पमें माता-पिताका नाम नहीं कहा गया। आगे आकाशवाणीद्वारा कहेंगे, यथा—'कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ मैं पूरब बर दीन्हा॥—नारद बचन सत्य सब करिहाँ॥' इत्यादि १८७ (३—६)

ाक नोट—१ श्रावणकुंजकी संवत् १६६१ की प्रतिमें इस प्रसंगमें 'कुअँरि' शब्द चार बार आया है पर दो बार 'अ' पर अनुस्वार है—'जो बिलोकि रीझै कुऔर तब मेलइ जयमाल।'(१३१) 'सखी संग लै कुऔर तब चिल जनु राजमराल।'(१३।४)' और दो बार 'अ' पर अनुस्वार नहीं है—'रीझिहि राजकुओर छिब देखी।'(१३४।४) 'कुआरि हरिष मेलेड जयमाला।'(१३५।३) दोहोंमें अनुस्वार है, चौपाइयोंमें नहीं। और भी जो भाव इस भेदमें हो पाठक उसे विचारें।

नोट—२ किसी-किसीका यह मत है कि ये रुद्रगण (जो नारदशापसे निशाचर हुए) विश्वविजयी हुए, जैसे प्रतापभानु रावण होनेपर विजयी हुआ। क्योंकि नारदवचन असत्य नहीं होता। और कल्पोंमें जो रावण हुए वे कहीं-कहीं होरे भी हैं।

श्रीलमगोड़ाजी—१ तुलसीदासजीकी प्रहसनकला बड़ी स्वाभाविक है, वहाँ कृत्रिम हास्यपात्रका पता नहीं जो हमेशा सरसे पैरतक हँसी ही उत्पन्न कराये। ऐसे हास्यपात्रसे उपदेश ही क्या मिलेगा?

२—तुलसीदासजीकी हास्यकलामें हास्यपात्रका हित होता है क्योंकि उसकी नैतिक चिकित्सा हो जाती है और साथ ही हमारा कौतुक हो जाता है।

३—इस प्रहसनका अन्तिम परदा बड़ी दूरपर जाकर खुला है। सीताहरणमें दु:खसे पीड़ित भगवान् जब पम्पासरोवरपर तिनक विश्राम करते हैं तब नारदजी पहुँचकर प्रश्न करते हैं कि हे भगवन्! आखिर आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? उत्तर बड़ा मार्मिक है, इससे हम यहाँ उसकी आलोचना करनेके निमित्त उसे लिखे देते हैं जिसमें सब प्रसंग साफ हो जायँ।

भगवान् कहते हैं—'सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा। भजिंह जे मोहि तिज सकल भरोसा॥ करौँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥ गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई॥ प्रौढ़ भए तेहि सुत पर माता। प्रीति करै निह पाछिलि बाता॥ मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी॥ जनिह मोर बल निज बल ताही। दुहुँ कहँ काम क्रोध रिपु आही॥ यह बिचारि पंडित मोहि भजिहीं। पाएहु ज्ञान भगित निह तजिहीं॥ दो०॥ काम क्रोध लोभिद मद प्रबल मोह कै धारि। तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥ ४३॥ सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह बिपिन कहुँ नारि बसंता॥ जप तप नेम जलासय झारी। होइ ग्रीषम सोखइ सब नारी॥ काम क्रोध मद मत्सर भेका। इन्हि हरषप्रद बरषा एका॥ दुर्बासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहुँ सरद सदा सुखदाई॥ धर्म सकल सरसीरुह बृंदा। होइ हिम तिन्हि दहइ सुखमंदा॥ पुनि ममता जवास बहुताई। पलुहिह नारि सिसिर रितु पाई॥ पाप उलूक निकर सुखकारी। नारि निबिड़ रजनी आँधयारी॥ बुधि बल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहिं प्रबीना॥ दो०— अवगुनमूल सूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि। ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि॥' ४४॥

आलोचना—(१) ज्ञान और भक्तिका मार्मिक अन्तर महात्माओंके शब्दोंमें आपको अपने स्थानपर मिलेगा ही। में उसके स्पष्टीकरणका अधिकारी भी नहीं। मुझे तो यह दिखाना है कि कौत्की भगवानुकी प्रहसनलीला तथा तुलसीदासकी प्रहसनकलाका मूल स्रोत 'प्रेम' है, केवल 'मखौल' नहीं। (२) जो लोग देश, काल और पात्रका विचार नहीं रखते, जो नाटक-कलाकी व्याख्याके लिये आवश्यक है, वे बहुधा इन वाक्योंको तुलसीदासजीके स्त्री-जगतुके प्रति अन्यायरूपमें पेश किया करते हैं। इस प्रसंगकी विस्तृत व्याख्या मैं 'तुलसीदासजीके स्त्री-सम्बन्धी कट् वाक्योंकी व्याख्या' 'माध्री' के एक लेखमें कर चुका हूँ। यहाँ संक्षेपमें इतना कहना काफी है कि नारद एक योगी और मुनि थे जो त्यागमार्गपर आरूढ थे। अत: भगवानुने उन्हें श्री (स्त्री) का रूप और मायाका रूप एक ही बताया। परंतु उन्हीं रामने विश्वहितके लिये शिव-विवाह पार्वतीसे रचाया। स्वयं एकनारी-व्रत रखा और यही अपने रामराज्यका आदर्श स्थापित किया, इसी प्रसंगसे थोड़ी दूर आगे चलकर बालिको डाँटते हुए श्रीरामने कहा है—'मृढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करेसि न काना॥'क्या यहाँ और रावण-मंदोदरी-प्रसंगमें नारी उपदेशिका रूपमें नहीं है ? तुलसीदासजी नारीकी उस रूपमें ही बुराई करते हैं जिसमें वह 'गुल खिलाती' चले और 'गुलर्छरें उडाते' आये और हमारे पतनका कारण बने, नहीं तो पतिव्रता स्त्री तथा मातारूपमें तो उन्होंने स्त्रीकी सदा प्रशंसा ही की है। खैर, अब नारदजीकी आखिरी अवस्थाका वर्णन देखिये 'सुनि रघुपतिके बचन सुहाए। मुनि तन पुलिक नयन भरि आए॥ कहह कवन प्रभु कै यह रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती॥ जे न भजिंह अस प्रभु भ्रम त्यागी। ज्ञान रंक नर मंद अभागी॥' आपने देखा, इस अन्तिम दृश्यमें हास्यरस शान्तरसके ऊँची चोटीपर पहुँच गया। फिर मजाकका लुत्फ यह है कि हास्यपात्र हास्यकर्ताका अनुगृहीत हो जाय। वही दशा नारदकी अन्तिम पदोंमें वर्णित है जो भगवानुके कृतज्ञ होकर औरोंको भी भगवत्-भजनका उपदेश करते हैं।

इस क्रियात्मक हास्यका आनन्द आपको तब मिलेगा जब आप उन साधारण हास्य-प्रसंगोंपर विचार करेंगे जिनमें सालियाँ, सरहजें या भावजें अपने 'ललाजी' की सोते समय सेंदूर, टिकुली आदिसे सजावट कर देती हैं। 'ललाजी' जागते हैं पर अपनी दशासे अनिभन्न जिधर जाते हैं उधर ही कहकहा पड़ता है। जब किसी इशारेसे समझकर अपना मुँह शीशेमें देखते हैं तो झुझलाहटकी हद नहीं रहती। नारदकी गति कुछ वैसी ही बनी और खुब बनी, फिर उम्रभर न भुले और मायाको पास न फटकने दिया।

एहि बिधि जनम करम हरि केरे। सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥१॥ कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना बिधि करहीं॥२॥ तब तब कथा मुनीसन्ह<sup>१</sup> गाई। परम पुनीत<sup>२</sup> प्रबंध बनाई॥३॥

१-'तब-तब कथा बिचित्र सुहाई। परम पुनीत मुनीसन्ह गाई॥' को० रा०।

२-बिचित्र—छ०। पुनीत—१६६१, १७२१, १७६२, १७०४।

# बिबिध प्रसंग अनूप बखाने । करिहं न सुनि आचरजु सयाने ॥ ४ ॥ हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहिहं सुनिहं बहु बिधि सब संता ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—**बिचित्र**=रंगबिरंगके, बहुत तरहके, अनूठे, आश्चर्यजनक। **घनेरे**=बहुत। **प्रबंध बनाई**—१३२ (२, ७, ८) देखिये।

अर्थ—इस प्रकार हरिके जन्म और कर्म सुन्दर, सुखदायक, विचित्र और अगणित हैं॥१॥ कल्प-कल्प (प्रत्येक कल्प) में (जब-जब) प्रभु अवतार लेते हैं और अनेक प्रकारके सुन्दर चित्र करते हैं॥२॥ तब-तब परम पिव्र काव्य रचना (छन्दोबद्ध) करके मुनीश्वर कथाएँ गाया करते हैं॥३॥ और तरह-तरहके अनेक अनुपम प्रसंग वर्णन किया करते हैं। बुद्धिमान् लोग उन्हें सुनकर आश्चर्य नहीं करते॥४॥ भगवान् अनन्त हैं और उनकी कथाका भी अन्त नहीं, सब संत बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं॥५॥

टिप्पणी—१ 'एहि बिधि जनम करम हिर केरे।'''' इति। (क) यहाँ तीन कल्पोंके अवतारोंको कहा,— जय-विजय, जलंधर और नारद। यह कहकर 'एहि बिधि' कहा अर्थात् इसी प्रकार और भी बहुत-से हैं। ब्लिपुन: यह अर्धाली ऊपरके 'एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार' इस दोहेकी व्याख्या है। दोहेमें जो 'लीन्ह मनुज अवतार', 'सुररंजन सज्जन सुखद हिर भंजन भृवि भार' कहा वही यहाँ क्रमसे 'जनम' और 'करम' हैं। यह 'एहि बिधि' का भाव हुआ। (ख) 'सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे।' भाव कि अपने रूपसे सुन्दर हैं, दूसरोंके सुखदाता हैं और विचित्र अर्थात् रंग-बिरंगके, अनेक प्रकारके हैं। 'घनेरे' हैं अर्थात् जो हमने तीन कहे, इतने ही न समझो। आगे इन सब पदों (विशेषणों) की व्याख्या करते हैं। (ग) प्रथम (पूर्व) कहा कि जन्मके 'हेतु' अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा—'राम जन्म के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥' अब कहते हैं कि जन्म और कर्म (स्वयं भी) अनेक (और) विचित्र हैं। (घ) ['बिचित्र' का भाव यह भी कहते हैं कि वात्सल्य, सख्य, वीर आदि सभी रसोंके चिरत्र किये हैं; यही रंग-बिरंगके चिरत्र हैं।]

टिप्पणी—२ 'कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं।""'इति। (क) भाव कि इसीसे उनके जन्म-कर्म घनेरे हैं। 'अवतरहीं' यह जन्म हुआ, 'चिरित करहीं' यह कर्म हुआ। 'कलप कलप प्रति' का भाव कि अन्तर नहीं पड़ता, प्रत्येक कल्पमें अवतार होता है। (ख) ऊपरकी अर्धाली 'एिह बिधि जनम करम"' की ही व्याख्या इस अर्धालीमें है।—'चारु चरित' करते हैं अतएव सुन्दर हैं, यथा—'जन्म कर्म च मे दिव्यम्।' चरित सुन्दर हैं और अपने भक्तोंके हितार्थ किये जाते हैं, यथा—'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। कृपासिधु जनहित तनु धरहीं', अतः सुखद हैं। प्रभु कल्प-कल्पमें अवतरित होते हैं और प्रत्येक कल्पमें चरित करते हैं तथा नाना विधिके करते हैं; अतएव घनेरे हैं। 'घनेरे' का भाव कि अगणित हैं, यथा—'जल सीकर मिह रज गिन जाहीं। रघुपित चरित न बरिन सिराहीं॥' (७। ५२) [दोहा २५ भी देखिये। और ३६ (६) भी।]

पं० प० प्र०— 'कलप कलप प्रति' 'से गीता ४।८ के 'संभवामि युगे युगे' इस वाक्यका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया है। इसी प्रकार अनेक स्थलोंमें गीताके अनेक वचनोंका अर्थ स्पष्ट किया गया है। गीता और मानस क्रमका एक तुलनात्मक छोटा–सा ग्रन्थ लिखनेकी आवश्यकता है। पण्डितलोग इस ओर ध्यान देंगे यह आशा है।

वि॰ त्रि॰—कालिकापुराणमें कहा है 'प्रत्येक कल्पमें राम और रावण होते हैं। इस भाँति असंख्यों राम और रावण हो गये और होनेवाले हैं। उसी भाँति देवी भी प्रवृत्त होती हैं'। यथा—'प्रतिकल्पं भवेद्रामो रावणश्चापि राक्षसः। एवं रामसहस्राणि रावणानां सहस्रशः। भवितव्यानि भूतानि तथा देवी प्रवर्तते।'(अ॰ ६१।३९—४१) दूसरे अवतार तो कल्पमें कई बार होते हैं पर रामावतार एक कल्पमें एक ही बार होता है। प्रत्येक कल्पके चिरतोंमें विविध भेद रहता है पर चिरत्रका ढाँचा प्रायः एक-सा रहता है।

टिप्पणी—३ 'तब तब कथा मुनीसन्ह गाई'''' 'इति। (क) 'तब तब' का भाव कि प्रत्येक अवतारकी कथा

मुनीश्वरोंने गायी है, यथा—'प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी किबन्ह घनेरी॥' (१२४।४) मुनि प्रत्येक अवतारकी कथा बनाते (छंदोबद्ध करते) और गाते हैं, इसका कारण पूर्व ग्रन्थकार कह आये हैं कि 'करिहं पुनीत सुफल निज बानी।' (१३।८) इसीसे यहाँ नहीं कहा। [पूर्व कहा था कि 'बरनी किबन्ह घनेरी' और यहाँ कहते हैं कि 'मुनीसन्ह गाई ''प्रबंध बनाई'। इस तरह यहाँ 'किबन्ह' का अर्थ खोला कि तब–तब मुनीश्वर ही किव हुए और उन्हींने वर्णन किया।] (ख) 'परम पुनीत प्रबंध बनाई'। यह 'कथा' का अर्थ किया। प्रबन्धका बनाना ही कथा है,—'प्रबंधकल्पना–कथा।' प्रबन्धकी कल्पना अर्थात् रचना करते हैं और वही कथा गाते हैं। 'परम पुनीत' का भाव कि जो इन प्रबन्धोंको सुनता या गाता है वह भी पवित्र हो जाता है।

टिप्पणी—४ ष्डिप्रारम्भमें जो शिवजीने अवतारका हेतु कहा था कि 'असुर मारि थापिंह सुरन्ह राखिंहं निज श्रुति सेतु। जग बिस्तारिंह बिमल जस रामजनम कर हेतु॥' (१२१) इसको इस कल्पकी कथामें भी चिरितार्थ किया है—(१) 'भंजन भृवि भार' से 'असुरोंका मारना और श्रुति–सेतुकी रक्षा' कही (असुर भुविभार और श्रुतिसेतुनाशक हैं ही) (२) 'सुररंजन' से 'सुरोंका थापना' कहा और, (३) 'कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चिरत नाना बिधि करहीं' से 'जग बिस्तारिंहं बिसद जस"" 'कहा।

टिप्पणी—५ 'विविध प्रसंग अनूप बखाने।''' 'इति। (क)—पूर्व किवजीने ३३ (४) में कहा था कि 'कथा अलौकिक सुनिहं जे ज्ञानी। निहं आचरज करिहं अस जानी॥' अर्थात् ज्ञानीलोग अलौकिक 'कथा' सुनकर आश्चर्य नहीं करते और अब उपदेश देते हैं कि कथाके प्रसंगोंमें भी आश्चर्य न करना चाहिये। (ख) 'सयाने' अर्थात् ज्ञानीलोग चतुर। आश्चर्य न करनेका कारण ऊपरके सात चरणोंमें कहकर तब 'करिहं न सुनि, आचरजु' कहा। भाव कि कल्पभेद समझकर आश्चर्य नहीं करते (कथाएँ विचित्र-विचित्र और आश्चर्यजनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोखेमें पड़कर कुतर्क न करने लगें)। यथा—'नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सतकोटि अपारा॥ कलपभेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ करिय न संसय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रित मानी॥' (३३, ६—८) तथा यहाँ 'कलप कलप प्रभुः करिहं न सुनि आचरजु सयाने।'

टिप्पणी—६ (क) 'हिरि अनंत हिरिकथा अनंता। भाव कि हिर और हिरिकथा दोनों एक सदृश हैं, जैसे हिर हैं वैसी ही उनकी कथा है, यथा—'जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरित बिधि नाना॥' (ख) 'कहिं सुनिहं बहु बिधि सब संता' का भाव कि अन्त नहीं पाते चाहे करोड़ों कल्पोंतक क्यों न गावें, यही बात आगे स्वयं कहते हैं—'रामचंद्रके चिरत सुहाए। कल्प कोटि लिंग जाहिं न गाए॥' मिलान कीजिये—'मिहमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥ निज निज मित मुनि हिरिगुन गाविहं। निगम सेष सिव पार न पाविहं॥' (७।९१) तात्पर्य कि 'कहिं सुनिहं बहु बिधि सब संता।' सो ये कुछ अन्त पानेकी भावनासे नहीं कहते—सुनते हैं, गा—सुनकर वे सब अपनी भक्ति जनाते हैं, प्रेमके कारण गाते हैं, भगवान् उनका प्रबन्ध सुन; उनकी भक्ति देख सुख मानते हैं, यथा—'प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं।' (७।९१) अतः सब गाते—सुनते हैं। यथा—'सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदिप कहे बिनु रहा न कोई॥'

रामचंद्र के चिरत सुहाए। कलप कोटि लिंग जाहिं न गाए॥६॥ यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हिरमाया मोहिंह मुनि ज्ञानी॥७॥ प्रभु कौतुकी प्रनतिहतकारी। सेवत सुलभ सकल दुखहारी॥८॥ सोरठा—सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल। अस बिचारि मन माहिं भिजय महामायापितिहि॥१४०॥

<sup>\*</sup> मोहहिं—पाठान्तर है। अर्थ होगा—'ज्ञानी मुनि हरि मायासे मोहित होते हैं।' १६६१, १७०४ में 'मोहिह' ही है और ठीक है।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चिरत करोड़ों कल्पोंतक गाये नहीं चुक सकते॥६॥ हे भवानी! मैंने यह प्रसंग कहा। ज्ञानी मुनियोंको भी भगवान्की माया मोहित कर लेती है॥७॥ भगवान् कौतुकी और शरणागतका हित करनेवाले हैं। सेवा करनेमें सुलभ और समस्त दु:खोंके हरनेवाले हैं॥८॥ देवता, मनुष्य, मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे परम बलवती माया न मोह ले। मनमें ऐसा सोच-विचारकर महामायाके अधिष्ठाता श्रीरामचन्द्रजीका भजन करना चाहिये॥१४०॥

टिप्पणी—१ 'रामचंद्रके चिरित सुहाए—।' इति। (क) क्लि 'कहउँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु।' (१२४) उपक्रम है। अब उसका उपसंहार कहते हैं। 'रामचंद्रके चिरित सुहाए—' पर यह प्रसंग समाप्त किया। (ख) 'रामचंद्रके चिरित सुहाए' का भाव कि जैसे रामजी चन्द्रमाके समान आह्वादकारी, तापहारी और सुन्दर हैं वैसे ही रामचन्द्रजीके चिरित्र भी हैं। पुनः, 'रामचन्द्रके' कहनेका भाव कि अवतार लेकर चिरित्र रामचन्द्रजीहीने किये, ये चिरित्र विष्णुके नहीं हैं। (ग) 'कलप कोटि लिंग जाहिं न गाए' का भाव कि भगवान् कल्प-कल्पमें अवतरते हैं, कल्प-कल्पमें चिरित्र करते हैं सो उनके एक-एक कल्पके ही चिरित्र करोड़ों कल्पोंतक गाये चुक नहीं सकते। पुनः भाव कि रामचन्द्रजीके चिरित्र सुन्दर हैं, आह्वादकारक और तापहारक होनेसे इतने सुखद हैं कि उनको गानेसे कभी मन तृप्त नहीं होता और अनन्त होनेसे गाये चुकते नहीं।

टिप्पणी—२ (क) 'यह प्रसंग मैं कहा भवानी' इति। भाव कि मुनिलोगोंने विविध अनुपम प्रसंग बखान किये हैं उनमेंसे हमने यह प्रसंग विस्तारसे कहा। पार्वतीजीकी प्रार्थना थी कि 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी', उसीपर कहते हैं कि 'यह प्रसंग में कहा भवानी।' और जो पार्वतीजीने कहा था कि 'मृनि मन मोह आचरज भारी' उसपर कहते हैं कि 'हिरिमाया मोहिह मुनि ज्ञानी।' (ख) 'प्रभु कौतुकी प्रनतिहतकारी' यह उपसंहार है। 'मृनिकर हित मम कौतुक होई।' (१२९।६) यह जिसका उपक्रम है वह प्रसंग मैंने कहा। तथा 'हिरिमाया मोहिंह मुनिज्ञानी' यह प्रसंग [जिसका उपक्रम 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनिमन मोह आचरज भारी॥' (१२४।८) यह अर्द्धाली है।] मैंने कहा। ब्हिइस प्रसंगमें हिरिमायासे ज्ञानी मुनि नारदको मोह होना वर्णन किया गया है। 'प्रभु कौतुकी प्रनतिहतकारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी', प्रभुका कौतुक और प्रणत जो नारद उनका हित करना कथन किया गया है। 'सेवत सुलभ' कहा। क्योंकि नारदजी चरणोंपर गिरे इतनी मात्र सेवासे उनका सब दु:ख हर लिया।—'यह प्रसंग मैं कहा भवानी' से 'सकल दुखहारी' तक चरणोंके क्रमका भाव कहा गया।

नोट—१ 'सेवत सुलभ' अर्थात् सेवा कठिन नहीं है, यथा—'सकृत प्रनाम किहें अपनाये।'(२।२९९) 'भलो मानि हैं रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै' (वि० १३५), 'सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम॥' केवल शरणमें आनेहीसे, केवल इतना कहनेहीसे कि मैं प्रपन्न हूँ तुम्हारा हूँ, सब काम बन जाता है, यथा—'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।' (गीता)

टिप्पणी—३ 'सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया' इति। (क) 'सुर, नर, मुनि' कहनेका भाव कि ये ज्ञानयुक्त हैं, इन्हें माया मोह लेती है तब और सब जीव किस गिनतीमें हैं। वे तो अज्ञान (ज्ञानरहित) हैं ही। यथा—'सिव बिरंचि कहँ मोहई को है बपुरा आन। अस जिय जानि भजिंहं मुनि मायापित भगवान॥' (ख) 'अस बिचारि भजिअ महामायापितिह' अर्थात् मायापितिके भजनसे माया नहीं व्यापती, यथा—'रामभगित निरुपम निरुपाधी। बसइ जासु उर सदा अबाधी॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई। किर न सकइ कछु निज प्रभुताई॥' (७।११६) 'भगित करत बिनु जतन प्रयासा। संसृतिमूल अबिद्या नासा॥'(७।११९) 'दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥' (गीता) (ग) इस प्रसंगके आदि—अन्तमें भजनका उपदेश दिया है, यथा—'भवभंजन रघुनाथ भजु तुलसी तिज मान मद।' (१२४) यह आदि है और 'भिजअ महामायापितिहि' यह अन्त है। इसका तात्पर्य यह है कि नारद मान-मदके कारण मायाके वश हुए, उनकी दुर्दशा हुई तब और जीव किस गिनतीमें हैं?

नोट—२ 'महामायापितिहि।' भाव कि जो उसके पितकी सेवा करके पितको अनुकूल बनाये रहेगा उससे तो वह (महामाया) स्वयं डरेगी। अथवा हमारे पितकी सेवा यह करता है यह विचारकर प्रसन्न रहेगी और अनर्थ कभी भी न विचारेगी वरन् उसे सब तरह प्रसन्न और सुखी रखेगी। दोनों स्थितियोंमें भला ही होगा। नोट—३ श्रीशिवजी, श्रीयाज्ञवल्क्यजी और श्रीगोस्वामीजी तीनों वक्ताओंने इस प्रसंगको यहाँ समाप्त किया। उपक्रम. प्रारम्भ वा संकल्प पित वा उपसंहार

|               | •                                | · .                                    |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| श्रीशिवजी     | ှ 'यह प्रसंग मोहि कहहु।' (१२४।८) | 'यह प्रसंग मैं कहा।' (१४०। ७)          |
|               | (१२४।८) (१२४।८)                  | 'हरि माया मोहहि मुनि ज्ञानी।' (१४०। ७) |
| याज्ञवल्क्यजी | ∫ 'कहउँ राम गुन-गाथ।' (१२४)      | 'रामचंद्र के चरित सुहाये।' (१४०।६)     |
|               | ि 'भरद्वाज कौतुक सुनहु।' (१२४)   | 'प्रभु कौतुकी।' (१४०।८)                |
| गोस्वामीजी    | 'भजु तुलसी तजि मानमद।' (१२४)     | 'भजिय महामायापतिहि।'(१४०)              |

'क्षीरशायी भगवान्के शापके हेतुसे श्रीरामावतार और तदन्तर्गत नारदमोह' प्रकरण समाप्त हुआ।

# श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण

अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहौं बिचित्र कथा बिस्तारी॥१॥ जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएउ कोसलपुरभूपा॥२॥ जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धरें मुनि\* बेषा॥३॥ जासु चरित अवलोकि भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी॥४॥ अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी। तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी॥५॥

शब्दार्थ—**बिपिन**=वन, जंगल, दण्डकारण्य। **बौरानी रहिहु**=बुद्धि फिर गयी थी, विक्षिप्त हो गयी थी, सनक सवार हो गयी थी। **छाया**=असर। भूत-प्रेतका प्रभाव। आसेबका खलल।

अर्थ—हे गिरिराजकुमारी (पार्वतीजी)! अब और कारण सुनो। मैं विस्तारपूर्वक (यह) विचित्र कथा कहता हूँ॥१॥ जिस कारण अज, अगुण, अरूप, ब्रह्म अवधपुरीके राजा हुए॥२॥ जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको भ्रातासहित मुनिवेष धरे वनमें फिरते हुए तुमने देखा था॥३॥ और हे भवानी! सतीतनमें जिनके चिरित्र देखकर तुम बावली हो गयी थीं॥४॥ अब भी तुम्हारी (उस बावलेपनकी) छाया नहीं मिटती है, उन्हींके भ्रमरूपी रोगको हरनेवाले चिरतको सुनो॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'अपर हेतु सुनु।' भाव कि रामजन्मके हेतु अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा—'रामजन्म के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥' उन अनेकोंमेंसे तीन हेतु कहे। जय-विजय, जलंधर और नारद। तीनको कहकर उनका उपसंहार दिया। 'एहि बिधि जनम करम हिर केरे। सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥' उनका उपसंहार है। अब अन्य हेतु कहते हैं, इसीसे पुनः 'बिचित्र' विशेषण दिया। (ख) 'जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्मः" अर्थात् और जो कारण कहे वे विष्णु अवतारके हैं, क्षीरशायी नारायण अवतारके हैं। शैलकुमारीका भाव कि तुम्हारे इस प्रश्नसे जगत्का उपकार होगा। (शैल-परोपकारी होते हैं तुम शैलकी कन्या हो, अतः तुमने परोपकारके लिये ही प्रश्न किया है।) (ग) 'अज अगुन अरूप' विशेषणोंके देनेका भाव कि पार्वतीजीने तीन विशेषण देकर ब्रह्मको पूछा था, यथा—'रामु सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगित

<sup>\*</sup> पाठान्तर— नरवेषा-(रा० प०)

कोई॥' (१०८। ८) अतएव वही तीन विशेषण देकर शिवजी ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते हैं। (घ) 'कोसलपुरभूपा' का भाव कि राजा मनुको ब्रह्मने वर दिया था कि 'होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत।' (१५१) वही ब्रह्म कोसलपुरभूप हुआ। यह बात शिवजीने उपसंहारमें कही है, यथा—'उमा अवध वासी नर नारि कृतारथरूप। ब्रह्म सिच्चदानंद घन रघुनायक जहँ भूप॥' (७। ४७)

नोट—१ पण्डित रामकुमारजीके मतानुसार इससे पूर्व तीन अवतारोंके हेतु कहे। १—वैकुण्ठसे भगवान् विष्णुका जय-विजयके निमित्त। २-वैकुण्ठसे महाविष्णुका जलंधरकी स्त्रीके शापवश और ३-क्षीरशायी श्रीमन्नारायणका नारदशापवश रामअवतार हुआ। परंतु ये सब अवतार रूपान्तर हैं, चतुर्भुजस्वरूपसे द्विभुज हुए और जो अज-अगुण अरूप परात्पर परब्रह्म मनुशतरूपाजीके प्रेमसे प्रकट हुए वे अखण्डैकरस, नित्य, द्विभुज शार्ङ्गधर सीतापित हैं।—महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'अज अगुण' आदि चार विशेषण देकर त्रिगुणसे परे तुरीय होना सूचित किया। (प्र० सं०)

नोट—२ पं० रामकुमारजी एक पुराने खरेंमें लिखते हैं कि पार्वतीजीके प्रश्नके समय शिवजीने तीन कल्पकी कथा कहनेकी प्रतिज्ञा की, सो वे कह चुके। अब चौथा कल्प है, अत: 'अपर हेतु' शब्द दिये, इसे 'विचिन्न' कहा और 'विस्तार' से कहा। रामायणादिसे विलक्षण है।—'की तुम्ह तीन देव महँ कोऊ।' यह तो दो कल्पका अनुमान है जो रमा वैकुण्ठसे हुए। 'नर नारायन की तुम्ह दोऊ' यह क्षीरशायी कल्पका अनुमान है। 'जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार' यह मनुके प्रसंगका अनुमान है।' पुन: 'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो कि देह धिर होइ नर जाहि न जानत बेद॥' यह जो सतीजीका अनुमान है वह स्वायंभू मनुशतरूपाके तपके कल्पकी कथाका अनुमान है। 'बिष्नु जो सुर हित नरतनुधारी। सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी॥' यह रमावैकुण्ठवासीके कल्पके अवतारका अनुमान है। और 'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी' नारदशापकल्पका अनुमान है। गोस्वामीजीकी 'कहनी' रामायणमें चारों कल्पोंकी कथा बराबरसे गुँथी है।

वि॰ त्रि॰—इस अवतारको वल्लभमतमें भी षोडशकला अर्थात् पूर्णावताररूपेण स्वीकार किया है। तीन कल्पोंके अवतारोंका कारण संक्षेपसे कह आये। ब्रह्मके अवतारकी कथा विस्तारसे कहनेका संकल्प है। शेष तीन कल्पोंकी कथाएँ भी वैसी ही हुई थीं, जहाँ कोई विशेषता आ पड़ी है, उसका भी विस्तृत कथामें समावेश कर दिया गया है, वह स्पष्ट मालूम पड़ता है। इस ब्रह्मावतारकी विशेषता यह है कि इसमें श्रीरघुवीरने सब चिरत्रोंको अतिशय रूपमें किया है।

टिप्पणी—२ (क) 'जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा' इस कथनका तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीके मनमें संदेह न रह जाय कि 'हमने जिनको वनमें फिरते देखा वह राम विष्णुके अवतार हैं या ब्रह्मके। ['प्रभु' का भाव कि कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ हैं। (रा॰ प्र॰)] (ख) 'बंधु समेत' कहनेका भाव कि उस समय सीताहरण हो चुका था, केवल लक्ष्मणजी साथ थे। 'बिपिन फिरत' से जनाया कि श्रीसीताजीको खोज रहे थे। 'धरें मुनि बेषा' अर्थात् राज्य त्यागकर विशेष उदासी वेषमें थे। (ग) 'जासु चिरत अवलोकि 'इति। 'जासु चरित' अर्थात् नारिविरहमें व्याकुल। 'रिहहु बौरानी' का भाव कि मोहपिशाचने तुम्हें ग्रस लिया था क्योंकि जिसे भूत लगता है वह बावला हो जाता है।

टिप्पणी—३ 'अजहुँ न छाया मिटित तुम्हारीः''।'इति। (क) 'छाया' का भाव कि अब परिपूर्ण मोह नहीं है, छायामात्र है। प्रमाण यथा—'तब कर अस बिमोह अब नाहीं।'(१०९।७) पुनः, 'तब कर अस बिमोह अब नाहीं' एवं 'अजहूँ कछु संसय मन मोरे' जो कहा था उसीके सम्बन्धसे 'अजहुँ न छाया मिटित' कहा। (अभी मोह-पिशाचका प्रभाव गया नहीं है।) ब्लियहाँ यह शंका होती है कि अब भी छाया नहीं मिटी तो तीन कल्पोंके अवतार जो कह आये वे व्यर्थ ही हुए! तीन कल्पोंकी कथासे शंका निवृत्त न हुई! इसका समाधान यह है कि तीन कल्पोंमें विष्णु अवतारकी कथा शिवजीने कही, सो उनकी विष्णु-अवतारमें तो शंका है ही नहीं। उनका स्वयं यह सिद्धान्त है कि

विष्णुभगवान् अवतार लेते हैं, यथा—'बिष्नु जो सुरहित नरतनु धारी।' (५१।१) शंका है ब्रह्मके अवतार लेनेमें, यथा—'ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो िक देह धिर होइ नर जाहि न जानत बेद॥' (५०) अतः अब ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते हैं। इससे ब्रह्मके अवतारका भ्रम अब दूर होगा। (ख) 'जासु चिरत अवलोकि—।' चिरत्र देखकर भ्रम हुआ था, यथा—'देखि चिरत महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरि।'(१०८) इसीको लक्ष्य करके कहते हैं कि 'तासु चिरत सुनु भ्रमरुजहारी' जिनके चिरत्र देखकर भ्रम हुआ उन्हींके चिरत्र श्रवण करनेसे भ्रमरोगका नाश होगा। तात्पर्य कि ईश्वरके चिरत्र देखकर भ्रम होता है और चिरत्रको सांगोपांग सुननेसे भ्रम दूर होता है, जैसे सतीजीको एवं गरुड़जीको देखनेसे भ्रम हुआ और सुननेसे उनका भ्रम दूर हुआ। भ्रमरुज कहकर चिरत्रको ओषिध सुचित किया। ओषिधसे रोग दूर होता है।

लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब किहहौं मित अनुसारा॥६॥ भरद्वाज सुनि संकर बानी। सकुचि<sup>१</sup> सप्रेम उमा मुसुकानी<sup>२</sup>॥७॥ लगे बहुरि बरनै बृषकेतू। सो अवतार भएउ जेहि हेतू॥८॥ दो०— सो मैं तुम्ह सन कहौं सबु सुनु मुनीस मन<sup>३</sup> लाइ। रामकथा किलमलहरनि मंगलकरिन सुहाइ॥१४१॥

शब्दार्थ-लाड=लगाकर। लाना=लगाना।

अर्थ—उस अवतारमें जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहूँगा॥६॥ (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं—) हे भरद्वाज! शंकरजीके वचन सुनकर उमाजी सकुचाकर प्रेमसिहत मुसकरायों॥७॥ फिर धर्मकी ध्वजा शिवजी वह अवतार जिस कारण हुआ उसका वर्णन करने लगे॥८॥ 'हे मुनीश्वर! वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। रामकथा कलिके पापोंको हरनेवाली, मंगल करनेवाली और सुन्दर है॥१४१॥

टिप्पणी—१ (क) 'सो सब किहहों' का भाव कि तीन कल्पोंकी लीला कुछ भी नहीं कही, केवल अवतारका हेतुमात्र कहा था, इसीसे इस कल्पकी सब लीला कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। (ख) 'मित अनुसारा' का भाव कि भगवान्की लीला अनन्त है, हम अपनी बुद्धिके अनुसार कहेंगे। अथवा, इस अवतारकी लीला सब कहेंगे और अन्य अवतारोंकी संक्षेपसे (प्रसंगात् कहीं–कहीं) कहेंगे। इति भावः(ग) 'सृनि संकर बानी सँकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी।' इति। ('शंकर' नाम दिया क्योंकि सर्व प्रकार कल्याण करनेवाले हैं। पार्वतीजीका कल्याण करनेके लिये ही यह चिरत कहने जा रहे हैं।) शिवजीने जो कहा था कि 'अजहु न छाया मिटित तुम्हारी।' और 'सती सरीर रहिंदु बौरानी' यह सुनकर सँकुची, मुसकराकर शिवजीके वचनोंको अंगीकार किया अर्थात् सूचित किया कि आप जो कहते हैं सो सत्य है और 'तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी' यह सुनकर प्रेम हुआ। (पां०) [(घ) पुनः सकुचानेका भाव कि प्रभुकी परीक्षा लेनेमें मैंने बड़ी अनीति की। अथवा, अपने ओरकी अनीति और प्रभुकी कृपालुता समुझकर सकुचीं। अथवा, 'बौरानी' कहनेसे संकोच हुआ। (रा० प्र०) साँवली सूरत मोहिनी मूर्तिका स्मरण हो आया, इससे प्रेम हुआ। (पं०, रा० प्र०) अबतक छाया नहीं मिटती, यह उपालम्भ सुनकर मुसकायीं (पं०) अथवा, भ्रमके भागनेसे अपनेको धन्य मानकर हिषत हुईं। (रा० प्र०) (ङ) 'सकुच, प्रेम और मुस्कान' तीनों भाव एक साथ उत्पन्न होनेसे यहाँ 'समुच्चय अलंकार' हुआ।]

वि॰ त्रि॰—एक जन्मके कर्मफलभोग पूरा हो जानेपर भी कर्मलेश रह जाता है जो दूसरे जन्मका कारण होता है। यह कर्मघाटकी बात है, अत: इसे कर्मघाटके वक्ताके मुखसे ही कहलाया।

१-१६६१ में 'संकुचि' है। 'सँकुचि' पढ़ा जायगा। २-शिवा हरषानी—(वै०) ३-उर; चित।—पाठान्तर

टिप्पणी—२ (क) 'लगे बहुरि बरनें व्हित । पार्वतीजीका प्रश्न है कि 'राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी। सर्बरिहत सब उर पुर बासी॥ नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू। मोहि समुझाइ कहहु बृषकेतू॥' (१२०, ६-७) उसीका उत्तर यहाँ 'लगे बहुरि बरने बृषकेतू।' 'से दे चले हैं। 'जो' का सम्बन्ध 'सो' से है। अर्थात् 'जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा, सो अवतार भएहु जेहि हेतू।' (ख) प्रथम हेतु वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की। यथा— 'जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा॥' इसीसे प्रथम हेतु कहते हैं, यथा— 'सो अवतार भएहु जेहि हेतू।' तत्पश्चात् चिरत्र-वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की, यथा— 'तासु चिरत सुनु भ्रमरुज हारी।' अतएव इसे पीछे वर्णन करेंगे। (ग)['बृषकेतू' विशेषणका भाव कि धर्मके पालक हैं, सदा उनकी दृष्टि धर्मपर रहती है, धर्मकी वृद्धिके निमित्त ही वे प्रभुका गुणानुवाद करते हैं। (पं०) अथवा, धर्मकी ध्वजा धारण किये हुए हैं, अधर्मरूप मिथ्या बोलनेवाले नहीं हैं। इस विशेषणसे कथाकी सत्यता सूचित करते हैं। (रा० प्र०)]

टिप्पणी—३ (क) 'सो मैं तुम्ह सन कहाँ सबु'''' इति। अर्थात् जो शिवजी पार्वतीजीसे वर्णन करने लगे थे वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। 'सबु' का भाव कि शिवजीकी प्रतिज्ञा 'सब' कहनेकी है, यथा—'लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा। सो सब कहिहाँ मित अनुसारा॥'इसीसे याज्ञवल्क्यजी भी 'सब' कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि शिवजीके कथनमें याज्ञवल्क्यजीकी 'कहनी' (कथन) मिली हुई है, यथा—'कहाँ सो मित अनुहारि अब उमा संभु संबाद। भएउ समय जेहि हेत् जेहि सन् मृनि मिटिहि बिषाद॥'(४७)

(ख) 'सुनु मुनीस मन लाइ' इति। 'मन लगाकर सुनो'—इस कथनका तात्पर्य है कि सुनने योग्य है (पुन: भाव कि यह परम गुह्य है, गूढ़ है, मन लगाकर न सुननेसे धारण न होगा।) (ग) 'मंगलकरिन सुहाइ' यथा— 'मंगलकरिन किलमलहरिन तुलसी कथा रघुनाथ की।' (१।१०) (घ) ॐ 'कथा उपासना है, कर्म और ज्ञान दोनोंका फल देती है। 'मंगलकरिन' मोक्ष है जो ज्ञानका फल है। 'किलमलहरिन' यह कर्मका फल है। ['मंगल' शब्द मोक्षवाचक है और 'ज्ञान मोक्षप्रद बेद बखाना' इस तरह 'मंगलकरिन' से ज्ञानका फल देनेवाली कहा। 'किलमल' अर्थात् नित्य–नैमित्तिक पाप। ये कर्मसे नाश होते हैं। अत: 'किलमलहरिन' से कर्मफलदातृत्व कहा, यथा— 'मन क्रम बचन जित अघ जाई। सुनिहं जे कथा श्रवन मन लाई॥', 'मंगलकरिन किलमलहरिन तुलसी कथा रघुनाथ की।' (दोहा १० छन्द, देखिये) यहाँ उत्तरोत्तर उत्कर्ष होनेसे 'सार' अलंकार हुआ।]

व्याकरण—अवधी भाषामें शब्दके अन्तमें उकार प्राय: बोला जाता रहा है। गोस्वामीजीने इसका प्रयोग बहुत किया है। जैसे 'सुनु'=सुन, सुनो। गोस्वामीजी 'सूकरखेत' में गुरुजीके साथ बहुत दिन रहे। सूकरक्षेत्रके आसपास इस पार अबतक उकारयुक्त शब्द बोले जाते हैं।

सतरूपा। जिन्ह तें भै नरसृष्टि अनुपा॥१॥ स्वायंभ् अरु मन् नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका॥२॥ दंपति आचरन धरम तास्। ध्रुव<sup>१</sup> हरिभगत<sup>२</sup> भएउ सुत जासू॥३॥ सुत नृप उत्तानपाद ताही। बेद पुरान प्रसंसहिं प्रियब्रत जाही॥४॥ सुत नाम

शब्दार्थ—स्वायंभू=स्वयम्भू-(ब्रह्माजी-) से उत्पन्न सबसे पहले 'मनु' स्वायंभुव। सृष्टि=उत्पन्न जगत्। जगत्का आविर्भाव। उत्पत्ति, बनने वा पैदा होनेकी क्रिया या भाव। दम्पति=स्त्री-पुरुष। लीका (लीक)=रेखा, लकीर, गणना। यथा—'भट महँ प्रथम लीक जग जासू', 'लिछिमन देखत काम अनीका। रहिं धीर तिन्ह कै जग लीका॥' आचरन (आचरण)=व्यवहार, (धर्म) करनेकी रीति भाँति।

अर्थ—श्रीस्वायम्भुव मनु और श्रीशतरूपाजी जिनसे सुन्दर उपमारिहत मानवी अर्थात् मनुष्यसृष्टि हुई॥१॥ स्त्री-पुरुष दोनोंका धर्माचरण बहुत अच्छा था। जिनके धर्मकी लीकको वेद (आज दिन) अब भी गाते हैं। (अर्थात् स्वायम्भुव मनु और शतरूपाजीकी कथा वेदोंमें लिखी है, सब धर्मात्माओंमें इनकी प्रथम रेखा अर्थात् गणना है)॥२॥ उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए जिसके पुत्र भगवद्धक्त श्रीध्रुवजी हुए॥३॥ जो छोटा पुत्र था उसका नाम प्रियव्रत है, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कर रहे हैं॥४॥

नोट—१ 'स्वायंभू मनु अरु सतरूपा' इति। — श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अ० १२ में सृष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन है। ब्रह्माजीने अविद्या माया, सनकादि ऋषि, रुद्र, मरीचि आदि दस मानसपुत्र क्रमशः उत्पन्न किये। इनसे सृष्टिकी वृद्धिका कार्य न होता देख मनु–शतरूपाको उत्पन्न किया। (ब्रह्मा सृष्टि–वृद्धि न देख चिन्तित हो दैवकी शरण गये, त्यों ही उनके शरीरके दो भाग हो गये। उन दोनों खण्डोंसे एक स्त्री–पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट् स्वायंभुव मनु हुए और जो स्त्री थी वह महारानी शतरूपा हुईं।) मनुजी ब्रह्मावर्तमें रहते हुए सात समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वीका शासन करते थे। यथा—'ब्रह्मावर्तं योऽधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम्।' (भा० ३। २१। २५) मैथुनद्वारा सृष्टिकी वृद्धि इन्हीं मनु–शतरूपाद्वारा हुई। और इनकी तीनों कन्याओंके वंशसे जगत् प्रजासे परिपूर्ण हो गया। (भा० ३। १२। ५२—५६)

ब्रह्माके एक दिनमें १४ मनु भोग करते हैं। एक-एक मनु अपने-अपने कालमें कुछ अधिक ७१ चतुर्युगी भोग करते हैं। प्रति मन्वन्तरमें भगवान् अपनी सत्त्वमूर्तिद्वारा मनु आदिके रूपमें प्रकट होकर उनके द्वारा अपने पौरुषको प्रकाशित करते हुए विश्वकी रक्षा करते हैं। [मनु और मन्वन्तरोंका विस्तारसे वर्णन 'भिक्त सुधास्वाद' तिलक (भक्तमालमें) श्रीरूपकलाजीने भाषामें किया है। प्रेमी उसमें भी देख सकते हैं।]

मनु भगवद्धक्त थे। वे धर्मपूर्वक अनेक विषय-भोग एवं प्रजा-पालन करने लगे। निद्राभंग होनेपर वे एकाग्र चित्त हो प्रेमसे हरिचरित सुना करते थे। विषय-भोग करते हुए भी सकल विषय उनके चित्तपर अपना अधिकार न जमा सके। भगवान्हीमें सदा अनुरक्त रहते, लवमात्र समय भी व्यर्थ न जाने देते थे। इस प्रकार भगवत् प्रसंगसे जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंको जीते हुए तुरीयावस्थामें स्थित होकर उन्होंने लगभग ७२ चतुर्युग परिमित समय राज्य कर बिताया। गन्धर्व उनकी कीर्तिको नित्यप्रति गान करते थे।

मुनिगणने उनसे धर्मको जिज्ञासा को तब उन्होंने अनेक प्रकारके कल्याणकारी धर्म, साधारण धर्म और वर्णाश्रम धर्म वर्णन किये। इनको स्मृतियाँ धर्मशास्त्र अबतक प्रमाणस्वरूप हैं। (भा० ३। २२। ३२—३८)

इनके दो पुत्र (प्रियव्रत, उत्तानपाद) और तीन कन्याएँ (आकूति, देवहूति, प्रसूति) हुईं। आकूतिका विवाह रुचि प्रजापितसे, देवहूतिका विवाह महर्षि कर्दम प्रजापितसे और प्रसूतिका दक्षप्रजापितसे हुआ। श्रीअनुसूया, अरुन्धती आदि महासती कन्याएँ इन्हीं देवहृतिजीकी हुईं। (भा० ३। २४। २२-२३)

टिप्पणी—१ (क) 'स्वायंभू मनु।' मनु चौदह हो गये हैं। उनमेंसे यह कौन हैं यह भ्रम निवृत्त करनेके लिये 'स्वायंभू मनु' कहा। प्रथम ही भ्रम निवारण करके अब आगे सर्वत्र केवल 'मनु' शब्दका प्रयोग करेंगे। यथा—'तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला', 'तहँ हिय हरिष चले मनु राजा', 'मनु समीप आए बहु बारा', 'बोले मनु किर दंडवत—' इत्यादि। (ख) 'स्वायंभू मनु' कहकर इन मनुकी उत्पत्ति 'स्वयंभू' से जनायी। आगे इनसे मनुष्यकी उत्पत्ति कहते हैं 'जिन्ह तें भै नरसृष्टि अनूपा।' (ग) 'नरसृष्टि अनूपा' का भाव कि प्रथम मानसी सृष्टि थी और इनसे मैथुनी सृष्टि हुई। जैसी नर-सृष्टि है ऐसी और सृष्टियाँ नहीं हैं, यह जाननेके लिये 'अनूप' कहा। [भगवान्का श्रीमुख-वचन है कि 'मम माया संभव संसारा। जीव चराचर बिबिध प्रकारा॥ सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब तें अधिक मनुज मोहि भाए॥' (७। ८६) अतः 'अनूप' कहा। पुनः चराचर जीव इसके लिये याचना करते हैं, यही मोक्षको दिलाता है, यथा—'नर तन सम निर्हें कविनिउ देही। जीव चराचर जाचत जेही॥' (७। १२१) 'नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो।' (७। ४४) अतः 'अनूपा' कहा।] (घ) 'धरम आचरन नीका' का भाव कि चौदहों मनुओंका मुख्य काम यही है कि धर्मका प्रतिपालन करें और करावें। धर्मका आचरण अच्छा कहकर आगे वंशका वर्णन करनेका तात्पर्य

कि भारी पुण्यसे ऐसे वंशकी प्राप्ति होती है, यथा—'तुम्ह तें अधिक पुन्य बड़ काके। राजन राम सरिस सुत जाके॥ बीर बिनीत धरम ब्रतधारी। गुनसागर बर बालक चारी॥'\*

प० प० प०—स्वयंभू विशेषण साभिप्राय है। इस नामसे जनाया कि स्वायम्भुव (प्रथम) मन्वन्तरमें ब्रह्मने पुत्र होने और अवतार लेनेका निश्चय किया और अवतार हुआ वैवस्वतमन्वन्तर चौबीसवें या उन्नीसवें त्रेतामें। कम-से-कम पाँच मन्वन्तर और चौबीस त्रेतायुग इतने प्रदीर्घकालके पश्चात् वरका फल मिला। अवतार-कारण और अवतारकार्यमें इतना प्रदीर्घ काल बीता। इस कालको भगवान्ने 'कछु काल' कहा है, यथा—'तह किरि भोग विसाल तात गएँ कछु काल पुनि।'(१।१५१) जिस दोहेमें यह वचन दिया वह १५१ वाँ है। इस संख्यासे यह बात जना रहे हैं कि पहले ('१') मन्वन्तरमें वचन दिया फिर बीचमें '५' से जनाया कि '५' मन्वन्तर बीचमें बीत गये तब उनके बादके प्रथम ('१') वैवस्वत मन्वन्तरमें अवतार हुआ।

अवतार-विषयक प्रश्न 'पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा' दूसरा है और ग्रन्थकर्ताकी दूसरी प्रतिज्ञा है—'बरनउँ रामचिरित भवमोचन॥'(१।२।२) 'बालचिरित पुनि कहहु उदारा'यह तीसरा प्रश्न रामजन्म और बाल-चिरितविषयक है और किवकी तीसरी प्रतिज्ञा है—'किव न होउँ निहं चतुर कहावउँ। मित अनुरूप राम गुन गावउँ॥'(१।१२।९) इन दोनोंमें अन्तर १५१ पंक्तियोंका ही है। यह भी दो घटनाओंके बीचके कालका संकेत करनेके लिये है। इस प्रकार २२ प्रतिज्ञाओंका सम्बन्ध २२ प्रश्नोंसे है। प्रतिज्ञा, प्रश्न और उनके उत्तरके शब्दोंमें भी ऐसा साम्य रखा है कि बुद्धि आश्चर्यचिकत होती है। दो प्रतिज्ञाओंमें जो अन्तर है वह कालसूचक है यह गूढ़चन्द्रिकामें स्पष्टतया मिलान करके बताया। हिन्दी-मानसप्रेमी विद्वान् इस इशारेपर स्वयं मिलान करके देख लें।

टिप्पणी—२ (क) 'नृप उत्तानपाद सृत', ये बडे पुत्र हैं, जैसा आगेके 'लघु सृत नाम प्रियत्नत ताही' से स्पष्ट है, इसीसे इनको प्रथम लिखा। भागवतके मनुके पुत्र जो उत्तानपाद हुए हैं वह छोटे पुत्र हैं। यह उत्तानपाद और मनु और किसी कल्पके हैं। 'कलपभेद हिर चिरित सुहाए' के अनुसार यहाँ भी कल्पभेद है। (ख)'ध्रुव हिर भगत भएउ सत जास 'इति । जास=जिस उत्तानपादके । जैसी बडाई पिता-माताकी लिखी — 'दंपित धरम आचरन नीका । अजह गाव श्रृति जिन्ह कै लीका ॥' और जैसी बड़ाई छोटे भाई प्रियव्रतकी लिखते हैं—'बेद पुरान प्रसंसिह जाही', वैसी बड़ाई उत्तानपादकी नहीं लिखते, इसमें आशय यह है कि पुत्रका हरिभक्त होना यह सब बड़ाईकी अवधि (सीमा) है, इसीसे 'ध्रुव हरिभगत भयउ सृत जास्' इतना ही लिखकर छोड़ दिया और सब बड़ाई इसके सामने कुछ नहीं है। यथा—'सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्रीरघुबीर परायन जेहि नर उपज बिनीत॥'(७। १२७) (ग) 'नृप उत्तानपाद।' उत्तानपाद जेठे भाई हैं, राज्यके अधिकारी हैं, इसीसे इनको नृप कहा; प्रियव्रतको नृप न कहा। यह राजनीति है कि ज्येष्ठ पुत्र राज्य पावे, यथा— '*मैं बड छोट बिचारि जिय करत रहे उँ नुपनीति।*' [पं० रामकुमारजी यह भी लिखते हैं कि 'जिसका पुत्र हरिभक्त हो वह सब प्रकार बडा है, यह विचारकर भागवतका मत न लिखा; किंतु जिस ग्रन्थमें उत्तानपाद ज्येष्ठ पुत्र लिखा है उसीका मत यहाँ दिया।' (नोट—परंतु मेरी समझमें इस भावसे मानसके शिवकथित—चरित्र होनेमें त्रृटि आवेगी। कल्पभेद ही ठीक समाधान है। जिस कल्पमें ऐसा हुआ है उसी कल्पके मनुको द्विभुज ब्रह्मका दर्शन और वरदान है।)] (घ) 'बेद पुरान प्रसंसिह जाहीं'से जनाया कि पिताके सदृश यह भी धर्मात्मा हैं। पिताके धर्मकी प्रशंसा वेद करते हैं, वैसे ही इनकी भी प्रशंसा करते हैं, पुन: भाव कि वेद-पुराणोंमें कथा है, हम उनकी कथा विस्तारसे नहीं कहते।

<sup>\*&#</sup>x27;धरम आचरन नीका', 'अजहुँ गाव श्रुति'। भाव कि नीक (उत्तम) धर्माचरणमें प्रथम और मुख्य है। ब्रह्माजीसे वेद प्रकट हुए और मनु भी। वेदोंके धर्म मनु करते हैं, अतएव कहा कि मनुका आचरण वेद कहते हैं (क्योंकि ये जो आचरण करते हैं वे वेदोंमें हैं) (मा॰ पी॰ प्र॰ सं॰) 'गाव श्रुतिः……', यथा 'यन्मनुरवदत् तद्भेषजम्' अर्थात् जो मनु कहते हैं वही (भवरोगके लिये) भेषज है। वेद अपौरुषेय हैं। उसमें व्यक्तिविशेषका नाम नहीं है। उसमें जो व्यक्तिविशेषके नाम आते भी हैं, वे पदोंके नाम हैं। प्रत्येक कल्पमें जो पहले मनु होते हैं, वे स्वायम्भू कहलाते हैं और ऐसे ही ज्ञानी महात्मा होते हैं। (वि॰ त्रि॰)

नोट—२ 'उत्तानपाद और ध्रुवजीकी कथा भा० स्कं० ४ अ० ८, ९, १०, ११, १२ में देखिये। ध्रुवजीने ५ वर्षकी अवस्थामें तप करके छ: मासहीमें प्रभुको रिझा लिया। ऐसे हरिभक्त!—'**पायेउ अचल अनूपम ठाऊँ॥'** (१। २६। ५) (मा० पी० भाग १ देखिये)।

नोट—३ 'प्रियव्रत'—इन्होंके वंशमें ऋषभभगवान्ने अवतार लिया। वे स्वयं बड़े ही भगवद्भक्त, वैराग्यवान् और विज्ञानी हुए। नारदजीके चरणोंकी सेवाके प्रभावसे उनको सहज ही परमार्थतत्त्वका ज्ञान हो गया था। ब्रह्मा, मनु आदि बड़ोंकी आज्ञा मानकर भगवत्–इच्छासे उन्हें निवृत्ति–मार्ग छोड़ प्रवृत्ति–मार्गमें प्रवृत्त होना पड़ा था। इन्होंने विश्वकर्मा प्रजापितकी बिर्ह्मिती नामकी कन्यासे विवाह किया। उससे आग्नीध्रादि दस पुत्र और ऊर्जस्वती नामकी कन्या हुई जो शुक्राचार्यको ब्याही गयी। तीन पुत्र तो बाल्यावस्थामें ही परमहंस हो गये। शेष सातों द्वीपोंके राजा हुए। श्रीमद्भागवत (स्कन्ध ५ अ० १) में लिखा है कि इन्होंने ११ अर्बुद वर्ष राज्य किया। आपने अपने योगबलसे सात तेजोमय रथ (प्रतिदिन एक) निर्माण किये। इन ज्योतिर्मय रथोंपर चढ़कर इन्होंने दूसरे सूर्यके समान सूर्यभगवान्के साथ–ही–साथ सात बार पृथ्वीकी परिक्रमा की। इनके रथके तेजसे रातमें भी सूर्यका–सा प्रकाश राज्यभरमें रहता था। अपने सात समुद्र और द्वीपोंकी रचना करके पृथ्वीका विभाग कर दिया एवं नदी, पर्वत और वन आदिसे द्वीपों और खण्डोंकी सीमा बना दी। यह करके फिर स्वर्ग आदिके विभवको नरकतुल्य मान तिनकाके सदृश त्याग दिया।

देवहूति पुनि तासु कुमारी। जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी॥५॥ आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला॥६॥ सांख्यसास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना। तत्विबचार निपुन भगवाना॥७॥ तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु आयसु सब\* बिधि प्रतिपाला॥८॥

## सोरठा—होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथ पन। हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु॥ १४२॥

शब्दार्थ—आदिदेव=सम्पूर्ण सृष्टिकं कर्ता, जिनसे पहले और कोई नहीं हुआ। जठर=गर्भ, कोख, कुक्षि। सांख्यशास्त्र—छः दर्शनोंमेंसे एक यह भी है। इसमें सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम दिया है। इसमें प्रकृतिहीको जगत्का मूल माना है और कहा गया है कि सत्त्व, रज, तम गुणोंके योगसे सृष्टिका और उसके सब पदार्थों आदिका विकास हुआ है। इसमें ईश्वरकी सत्ता नहीं मानी गयी है। आत्माको पुरुष, अकर्ता, साक्षी और प्रकृतिसे भिन्न कहा गया है। प्रतिपाला=पालन किया, तामील की, बजा लाये। पन (सं० पर्वन=विशेष अवस्था)=आयुके चार भागोंमेंसे एक। चौथपन=चौथी अर्थात् वृद्धावस्था।

अर्थ—पुन:, देवहूतिजी उनकी कन्या हुईं जो कर्दम ऋषिकी प्रिय पत्नी हुईं॥५॥ जिसने अपने गर्भमें आदिदेव, समर्थ, दीनदयाल, कृपाल, किपलभगवान्को धारण किया॥६॥ जिन्होंने सांख्यशास्त्रका प्रकट बखान किया। वे (किपल) भगवान् तत्त्विवचारमें बड़े निपुण (प्रवीण, कुशल) थे॥७॥ उन स्वायम्भुव मनुने बहुत कालतक राज्य किया और सब तरहसे प्रभुकी आज्ञाका पालन किया॥८॥ घरमें रहते हुए चौथापन हो गया, विषयोंसे वैराग्य न हुआ, जीमें बहुत दु:ख हुआ कि जन्म हरिभक्ति बिना व्यर्थ बीत गया॥१४२॥

टिप्पणी—१ (क) 'देवहूति पुनि तासु कुमारी'— 'पुनि'का भाव कि उत्तानपाद और प्रियव्रतके पीछे ये पैदा हुईं, दोनों भाइयोंसे ये छोटी हैं। (ख) 'कर्दम कै प्रिय नारी।' भाव कि स्त्रीका पितिप्रिय होना परम धर्म है, यथा— 'होइहि संतत पियहि पियारी।'(६७।३) 'पारबती सम अति प्रिय होहू 'इत्यादि। इसीसे 'प्रिय'कहा। (वि० त्रि० कहते हैं कि कर्दम प्रजापतिने बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान्से अपने अनुरूप पत्नी माँगी तब उन्हें देवहूति तपश्चर्याके

<sup>\*</sup> बहु—१७२१, छ०। सब—१६६१, १७०४, १७६२।

फलरूपमें प्राप्त हुईं, अतः 'प्रिय नारी' कहा।) (ग) 'आदिदेव प्रभु दीनदयाला', इन तीन विशेषणोंसे तीन बातें कहीं। 'आदिदेव' से सृष्टिके कर्ता, सबको उत्पन्न करनेवाला, 'प्रभु' से समर्थ अर्थात् सबका संहार करनेवाले और 'दीनदयाल' से सबके पालनकर्ता जनाया। अथवा भाव कि सबके पालन करनेमें प्रभु (समर्थ) हैं, दीनदयाल हैं, प्रलयकालमें सबको अपने उदरमें रखते हैं। (घ) 'जठर धरेहु जेहि' अर्थात् गर्भाशय वा उदरमें धारण किया। भाव कि जो सृष्टिमात्रको अपने उदरमें रखते हैं उनको इन्होंने अपने उदरमें रखा अर्थात् वे इनके पुत्र हुए। (ङ) 'कृपाला' का भाव कि कृपा करके इनके जठर–(गर्भ–) में आये। अवतारका कारण कृपा है।

टिप्पणी—२ (क) 'सांख्यसास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना' इति। 'प्रगट बखाना' का भाव कि बखानना दो प्रकारका होता है। एक लिखकर, दूसरा कहकर। किपलदेवजीने मातासे कहकर बखान किया, इसीसे 'प्रगट' पद दिया [वा, वेद भी भगवान्की ही वाणी है। वेदोंमें सब कुछ है। अब भगवान्ने स्वयं प्रगट होकर आचार्यरूपसे उसको प्रत्यक्ष वर्णन किया। असुर (आसुरि) नामक अपने शिष्यको सांख्यशास्त्रका ज्ञान कराकर उसके द्वारा जगत्में पुनः प्रचार कराया। 'प्रगट' में भाव यह कि वेदोंमें पूर्वपक्षरूपसे आये हुए सांख्यसिद्धान्तका प्रचार किसी कारणवश बंद हो जानेसे प्रकृतिवादका सिद्धान्त लुप्तप्राय हो गया था, इसीसे भगवान्ने किपलरूपसे उसका पुनः प्रचार कराया।] अथवा, 'प्रगट बखाना'= साक्षात्कार करके बखान किया। यह कहकर दूसरे चरणमें सांख्यशास्त्रका विषय कहते हैं। (ख) 'तत्विचार निपुन भगवाना' अर्थात् सांख्यशास्त्रमें तत्त्वका विचार है। तत्व ऐश्वर्य हैं, उन्हींके विचारमें निपुण हैं; इसीसे 'भगवान' कहा। इस तरह भगवान्का किपलदेवरूपमें अवतार कहा और 'सांख्यसास्त्र बखाना' यह उनके अवतारका हेतु कहा। (ग) क्शिमनुमहाराजके तीन कन्याएँ हुईं। उनमेंसे देवहूतिको यहाँ कहा, क्योंकि इनके उदरसे किपलभगवान्का अवतार हुआ।

नोट—१ 'सांख्य सास्त्र' इति। इसमें त्रिविध दुःखोंकी अतिशय निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है। यह छः अध्यायोंमें कहा गया है। प्रथम अध्यायमें विषयोंका निरूपण है। दूसरेमें प्रधान कार्योंका वर्णन है। तीसरेमें विषय-वैराग्य है। चौथेमें पिंगलकुमारादि विरक्तोंकी आख्यायिका है। पाँचवेंमें परपक्षका निर्णय है और छठेमें समस्त अर्थोंका संक्षेप है। प्रकृति-पुरुषका ज्ञान ही सांख्यशास्त्रका मुख्य प्रयोजन है।—इसपर सांख्यसूत्र, गौड़पादाचार्यका भाष्य तथा वाचस्पति मिश्रकी 'सांख्यतत्त्व-कौमुदी' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं।

श० सा०—किपलभगवान्ने सांख्यशास्त्रमें दो ही तत्त्व प्रधान कहे। एक प्रकृति, दूसरा पुरुष। प्रकृति दो प्रकारकी कहीं—प्रकृति और विकृति। मूल प्रकृति अविकृति है और महदादि सप्त प्रकृति–विकृति दोनों हैं; पुरुष न प्रकृति है न विकृति। प्रकृतिके २४ तत्त्व हैं—महत्तत्त्व, अहंकार, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्ना, त्वक्, वाक्, पाणि, पायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। मूल प्रकृतिसे शेष तत्त्वोंकी उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार है।—प्रकृतिसे महत्तत्त्व (बुद्धि), महत्तत्त्वसे अहंकार, अहंकारसे १६ पदार्थ—दसों ज्ञान और कर्मेन्द्रियाँ, मन और पाँच तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध), पंच तन्मात्राओंसे पंचमहाभूत। (पृथ्वी, जल इत्यादि) प्रलयकालमें ये सब तत्त्व फिर प्रकृतिमें क्रमशः विलीन हो जाते हैं।

टिप्पणी—३ (क) 'तेहि मनु'इति। 'तेहि' का सम्बन्ध 'जेहि' से है। 'जिन्ह तें भे नर सृष्टि अनूपा' 'अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका' 'तेहि मनु।' 'तेहि' अर्थात् जिनके ऐसे–ऐसे पुत्र और कन्याएँ हुईं, जिनकी संतानसे भक्त और भगवान् दोनोंके अवतार हुए उन स्वायम्भुव मनुने (ख) 'राज कीन्ह बहु काला।' अर्थात् बहुत कालपर्यन्त राज्यसुखभोग किया। उसके बादका हाल आगे कहते हैं। बहुत काल राज्य करनेका कारण दूसरे चरणमें कहते हैं कि 'प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला।' 'प्रभु' से यहाँ ब्रह्माको समझना चाहिये (जैसा श्रीमद्भागवतसे स्पष्ट है। अथवा वह भी भगवान्की ही आज्ञा थी—'ईस रजाइ सीस सब ही के।') मैथुनद्वारा मनुष्य-सृष्टि करके प्रजाकी वृद्धि की, प्रजाका पालन किया, धर्मका आचरण किया, जैसा ऊपर कह आये। यह सब प्रभुकी आज्ञा थी। उन्होंकी आज्ञासे बहुत दिन राज्य किया, नहीं तो उनको कुछ भोगकी इच्छा न

थी। यह भाव 'प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला' का है। [(ग) वेदमें जो वाक्य आज्ञारूपसे कहे गये हैं। जैसे— सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव इत्यादि—सत्य बोलो, धर्माचरण करो, माँको देवता मानो, इत्यादि) ये ही धर्म हैं। वेद ईश्वरके वाक्य हैं। अत: उनकी आज्ञा प्रभुकी आज्ञा है। (वि० त्रि०) 'बहु काला' अर्थात् ७१ चतुर्युग राज्य करनेपर जब फिर सत्ययुग आया तब उसके भी लगभग १८५१४२ वर्ष और कुछ दिन राज्य किया तब तपस्या करने गये।—(वै०)]

नोट—२ 'प्रभु आयसु बहु बिधि प्रतिपाला।' इति। भा० स्कं० ३ अ० १३ में यह कथा यों है कि— 'मनुशतरूपाजीके उत्पन्न होनेपर इन दोनोंने ब्रह्माजीसे प्रार्थना की कि हमें जो आज्ञा दीजिये वह हम करें। ब्रह्माजीने आज्ञा दी कि 'तुम अपने सदृश संतान उत्पन्न करके धर्मसे प्रजाका पालन करो और यज्ञ करके यज्ञ— पुरुषका भजन करो। इससे मेरी परम शुश्रूषा होगी और परमेश्वर प्रजापालनसे तुमपर प्रसन्न होंगे। प्रभुकी प्रसन्नता तथा ब्रह्मा—(पिता—) की आज्ञाको अपना धर्म समझकर इतने कालतक राज्यकर प्रजाका पालन किया, राज्यभोगकी इच्छासे नहीं। (अ० १३ श्लोक ६—१४) पुनः,

नोट—३ 'सब बिधि' अर्थात् 'प्रभुकी आज्ञा जिस विधिकी थी उसी सब विधिसे उसका पालन किया। यहाँ प्रभुकी आज्ञा धर्मपालन है, अतएव आज्ञापालनहीको धर्म ठहराकर इस प्रसंगको धर्महीपर सम्पुट किया। (प्र० सं०) अथवा ४—प्रभुकी आज्ञा वेद है। वेदके अनुसार राज्य-धर्म प्रजापालन आदि और आश्रमधर्मानुरूप धर्म किये। (रा० प्र०) अथवा ५—वेदमें जितने विधिकर्म हैं वे सब किये। इत्यादि। इससे मनुजीका श्रद्धातिरेक दिखाया।

टिप्पणी—४ 'होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथपन' इति।(क) चौथापन वैराग्यका समय है। चौथेपनमें राजाओंके लिये वन जानेकी आज्ञा नीतिमें है, यथा—'संत कहिंह असि नीति दसानन। चौथेपन जाइहि नृप कानन॥' (६।७), 'अंतहु उचित नृपहि बनवासू॥'(२।५६) अतः जब चौथापन आया तब वैराग्य उत्पन्न हुआ।

पुनः भली प्रकार धर्मका सेवन करनेसे वैराग्य उदय होता है। धर्म-सेवन ऊपर लिख आये—'दंपित धरम आचरन नीका।' अतः अब वैराग्य हुआ। इसीसे प्रथम धर्म कहकर तब यहाँ वैराग्य होना और तब भक्ति क्रमसे कही। (ख)'जनम गएउ हिर भगित बिनु' इति। वैराग्यसे भगवत्–धर्मकी प्राप्ति होती है, वही यहाँ कहते हैं कि वैराग्य न हुआ, जन्म हिरभक्ति बिना व्यर्थ बीता जा रहा है। धर्मसे वैराग्य और वैराग्यसे भक्ति होती है, यथा—'प्रथमिह बिप्रचरन अति प्रीती। निज निज धरम निरत श्रुति रीती॥ एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा। तब मम धरम उपज अनुरागा॥' (३। १६) (ग)'बहुत दुख लाग' के कारण दो कहे—एक तो यह कि विषय-भोग करते युग-के-युग बीत गये, दूसरे यह कि घरमें बसते हुए चौथापन हो गया, जन्म भगवद्धक्तिरहित बीता जा रहा है। व्याविषयभोग तथा भवनमें बने रहने इन दोनोंकी ओरसे ग्लानि हुई। तात्पर्य कि अब दोनोंको त्याग देना चाहते हैं; क्योंकि विषयभोगसे भगवान्की प्राप्ति नहीं होती, यथा—'राम प्रेम पय पेखिए दिये बिषय तन पीठि। तुलसी केंचुलि परिहरे होति साँपहू डीठि॥' [क्यादेखिये मनुमहाराजको 'बिषय और भवन' दोकी ग्लानि हुई और छोटे-बड़े सभी जीवोंका आजकल प्रायः इन दोनोंकी ही चाहमें सारा जन्म बीत जाता है और मरते समय भी इनकी तृष्णा नहीं जाती। बिना हरिभक्तिके जन्म व्यर्थ गया, इस कथनमें 'प्रथम विनोक्ति अलंकार' है।

नोट—४ 'भवन बसत भा चौथपन' कहकर सूचित किया कि चौथेपनके आ जानेतक इन्होंने राज्य किया। (पंजाबीजी लिखते हैं कि मनुजीका विषयोंमें आसक्त होना नहीं कहा जा सकता। अतएव 'विराग' का अर्थ 'त्यागका अवकाश' लेना चाहिये। अर्थ है कि गृहस्थीमें विषयोंसे वैराग्यका अवकाश नहीं मिलता, यह चिन्ता हुई। वैराग्यका उदय यहाँ लोकशिक्षार्थ है।)

नोट—ाङ्क५—िजन मनुमहाराजके कुलमें ध्रुव, प्रियव्रत आदि ऐसे-ऐसे परमभक्त हुए। उनका यह सिद्धान्त है कि घरमें विषयोंसे वैराग्य होना कठिन है। यथा—'सुरराज सों राज-समाज, समृद्धि बिरंचि धनाधिप सों धनु भो। पवमान सो, पावक सो, जम सोम सो पूषन सो, भवभूषन भो॥ किर जोग समाधि समीरन साधिकै, धीर बड़ो बसहू मन भो। सब जाइ सुभाय कहै तुलसी जो न जानिक जीवनको जन भो॥'(क॰ उ॰ ४२) 'झूमत द्वार अनेक मतंग जँजीर जरे मद अंबु चुचाते। तीखे तुरंग मनोगित चंचल पौनके गौनहु ते बिढ़ जाते॥ भीतर चंद्रमुखी अवलोकित बाहर भूप खड़े न समाते। ऐसे भए तो कहा तुलसी जो पै जानकीनाथके रंग न राते॥'(क॰ उ॰ ४४)

प्रियव्रतके मनमें जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनके उस समयके विचार श्रीमद्भागवतमें यों दिये हैं कि 'वह ऐसा विचार करके पश्चाताप करने लगे कि अहो! राज्य-भोगमें पड़कर मैं मंगलमार्गसे भ्रष्ट हो गया। अहो! मैंने बहुत ही बुरा किया। इन्द्रियोंने मुझे अविद्यारचित विषम विषयोंके गढ़ेमें गिरा दिया। मेरा जन्म ही वृथा बीता जाता है। बस, अब विषयभोगको त्याग करना चाहिये——'—(स्कंध ५ अ० १) यथा—'अहो असाध्वनुष्ठितं यदिभिनविशितोऽहमिन्द्रियैरविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे। तदलमलममुष्या विनताया विनोदमृगं मां धिग्धिगिति गईयाञ्चकार॥' (३७)

नोट—६ मनुजीने आयुभर धर्महीका पालन किया, उनको तो पश्चात्ताप न होना चाहिये था। गोस्वामीजीकी उपदेशशैली बड़ी अद्भुत है। धर्मोंसे सुख-भोग प्राप्त होता है, भिक्तकी प्राप्ति नहीं होती और बिना भिक्तिके मुक्ति नहीं—'बिनु हरि-भजन न भव तिरय यह सिद्धांत अपेल।' इसीको यहाँ पुष्ट कर रहे हैं। अन्य धर्म करना सूदपर रुपया लगाना है (स्नेहलताजी)

सुतिह तब \* दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥ १॥ बरबस बिख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता॥२॥ तीरथ तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तहँ हिअ हरिष चलेउ मनु राजा॥ ३॥ बसहिं मतिधीरा। ज्ञान भगति जनु सोहहिं धरें पंध जात पहँचे धेनमति तीरा। हरिष निरमल जाड नहाने

शब्दार्थ—**बरबस**=(बल+वश)=हठात्, जबरदस्ती। **धेनुमित**=गोमती। **तीरथ** (तीर्थ)=पवित्र स्थान जहाँ धर्मभावसे लोग यात्रा, पूजा, स्नान, दर्शनादिके लिये जाते हों। साधुओंका दर्शन भी तीर्थ है।

अर्थ—तब (उन्होंने) हठात् (विवश होकर) पुत्रको राज्य दिया और स्त्रीसिहत वनको चलते हुए॥१॥ तीर्थमें श्रेष्ठ, अत्यन्त पिवत्र और साधकोंको सिद्ध कर देनेवाला नैमिषारण्य (नीमसार तीर्थ) प्रसिद्ध है॥२॥ वहाँ 'मुनियों और सिद्धों' के समाज–के–समाज बसते हैं। मनुमहाराज मनमें प्रसन्न होकर वहाँको चले॥३॥ धीरबुद्धि (राजा और रानी) मार्गमें चलते हुए (ऐसे) शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये हुए (जा रहे) हैं॥४॥ वे जाकर गोमती नदीके तटपर पहुँचे और निर्मल जलमें प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने स्नान किया॥५॥

टिप्पणी—१ '**बरबस**' शब्दसे पुत्रकी पितृभक्ति दिखायी। और 'नारि समेत' कहकर रानीका पातिव्रत्यधर्म दिखाया और सूचित किया कि वानप्रस्थ-धर्म धारण किया है। यहाँ 'सुत' से जनाया कि राज्य ज्येष्ठ पुत्रको दिया। बड़ा ही पुत्र राज्याधिकारी होता है इसीसे उसके साथ प्रथम ही नृपपद दे आये हैं। यथा—'नृप उत्तानपाद सुत जासू।'

नोट—१ पं० रामकुमारजीके मतानुसार उत्तानपादको राज्य हुआ, क्योंकि वह बड़ा लड़का था। कल्पान्तरभेदसे ऐसा हो सकता है।

इस प्रसंगके विषयमें श्रीमद्भागवत आदिमें जो इतिहास मिलता है उससे ऐसा जान पड़ता है कि उत्तानपाद और फिर उनकी संतान राज्य-भोग करते रहे। साथ ही यह भी इतिहास है कि मनुमहाराजने प्रियव्रतको बरबस राज्य देकर वनगमन किया। उत्तानपादके विषयमें बरबस राज्य दिया जाना नहीं पाया जाता। इन दो परस्पर विरोधी बातोंका मेल यों हो सकता है कि मनुको मन्वन्तर भोग करना होता है पर उनकी संतानको तो वह आयु मिलती नहीं। पृथ्वीका राज्य उन्होंने उत्तानपादको दिया, उनके बाद ध्रुवजी आदि राजा हुए। प्रियव्रतजी तपस्या करते

<sup>\*</sup> नृप—भा० दा०, १७२१, को० रा०। पुनि-छ०। तब—१६६१, १७०४, १७६२।

रहे। नारदजीसे ज्ञान पाकर वे निवृत्तिमार्गपर आरूढ़ हो गये थे। मन्वन्तर समाप्त होनेके पूर्व ही राजा उत्तानपादके वंशमें कोई न रह गया तब प्रियव्रतको जबरदस्ती राज्य दिया। मनुजीके कहनेपर भी उन्होंने राज्य करना स्वीकार न किया तब ब्रह्माजीने आकर समझाया। यह कथा (स्कं० ५ अ० १) में है।

इस प्रकार कहीं विरोध नहीं रह जाता। अथवा यही कह सकते हैं कि 'कल्प भेद हिर चिरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ किरय न संसय अस जिय जानी।' इस भावकी पुष्टि श्रीसन्तसिंह पंजाबीजीकी टीकासे होती है। और स्वामी पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीकी भी सम्मित इसमें पायी जाती है।

नोट—२ 'नैमिष'' नैमिषारण्य' (नीमसार)—यह स्थान अवधके सीतापुर जिलेमें है। इसके सम्बन्धमें दो प्रकारकी कथाएँ हैं। (१) वराहपुराणमें लिखा है कि इस स्थानपर गौरमुख नामक मुनिने निमिषमात्रमें असुरोंकी बड़ी भारी सेना भस्म कर दी थी इसीसे इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा। (२) देवीभागवतमें लिखा है कि ऋषिलोग जब किलकालके भयसे बहुत घबराये तब ब्रह्माने उन्हें एक मनोमय चक्र देकर कहा कि तुमलोग इस चक्रके पीछे चलो, जहाँ इसकी नेमि (घेरा, चक्कर) विशीर्ण हो जाय उसे अत्यन्त पवित्र स्थान समझना। वहाँ रहनेसे तुम्हें किलका कोई भय न रहेगा। कहते हैं कि सूतजी—(सौत मुनि—) ने इस स्थानपर ऋषियोंको एकत्र करके महाभारतकी कथा कही थी। (३) विष्णुपुराणमें लिखा है कि इस क्षेत्रमें गोमतीमें स्नान करनेसे सब पापोंका क्षय होता है।

नोट—३ ऊपरके 'होइ न बिषय—'इस दोहेमें तीन बातें कही थीं। उन्हींको अब चिरतार्थ करते हैं। 'होइ न बिषय बिराग' अतएव 'बरबस राज सुतिह तब दीन्हा।' 'भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग।', अतएव राज्य त्यागकर 'गवन बन कीन्हा।' और, जो पूर्व कहा कि 'जनम गएउ हिरभगित बिनु' इसके सम्बन्धमें आगे कहेंगे कि 'बासुदेव-पद-पंकरुह दंपित मन अति लाग।'

नोट—४ (क) 'साधक सिधि दाता। बसिंह तहाँ मुनि सिद्धिः ' इति।—साधक लोग सिद्धि पाकर सिद्ध हो जाते हैं और साधनरहित होकर वहाँ बसते हैं। विषयी, साधक और सिद्ध तीन प्रकारके जीव संसारमें हैं, यथा—'बिषई साधक सिद्ध स्याने। त्रिबिध जीव जग बेद बखाने॥'(२। २७७) इनमेंसे यहाँ केवल साधक और सिद्ध बसते हैं, विषयी नहीं; अतएव दोहीका बसना कहा। (ख) 'हिय हरिष'— मनका हिषत होना कार्य-सिद्धिका शकुन है, यथा—'होइहि काज मन हरष बिसेषी', 'हरिष चले मुनि भय हरन।'

नोट—५ नैमिषारण्य ही क्यों गये अन्यत्र क्यों नहीं? इसके विषयमें बाबा सरयूदासजी लिखते हैं कि 'तपके लिये सत्ययुगमें नैमिषारण्य, त्रेतायुगमें पुष्कर, द्वापरमें कुरुक्षेत्र और कलियुगमें गंगातट विशेषरूपसे शीघ्र फलदायक कहे गये हैं, यथा—कूर्मपुराणे—'कृते तु नैमिषं तीर्थं त्रेतायां पुष्करं वरम्। द्वापरे तु कुरुक्षेत्रं कली गङ्गा विशिष्यते॥' (बाबा सरयुदासकी गुटकासे)

टिप्पणी—२ (क) 'पंथ जात सोहिं जान भगित ' इति।—पृथ्वीभरका राज्य छोड़ पैदल, नंगे पैर पन्थमें चलना भिक्त, ज्ञान और वैराग्यकी शोभा है। ज्ञानी, वैरागी भक्त कहलाकर सवारी विशेष संग लेना शोभा नहीं है। [(ख) धीर=जिनके मनमें कामक्रोधादिके वेगसे उद्धेग न हो। यथा—'वेगेनावध्यमानेत्वमिते कामक्रोधयोः। गिदते धीमतां धैर्यं बले भूपित तेजिस॥' (भ० गु० द०। वै०) धीर मित=स्थिर बुद्धिवाले। (ग) करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि दम्पित भगवान्की प्राप्तिके लिये जा रहे हैं। भिक्त और ज्ञान भी भगवत् प्राप्ति करते हैं, अतएव दम्पित राहमें जाते ऐसे जान पड़ते हैं मानो भिक्त और ज्ञान ही प्रभुसे मिलने जा रहे हैं। यहाँ 'अनुक्तविषयावस्तूत्प्रेक्षा' है। (घ) 'हरिष नहाने निर्मल नीरा' इति।—उत्साहपूर्वक स्नान करनेका माहात्म्य बहुत है; उत्साह भंग होनेसे धन, धर्म नष्ट होता है। 'निर्मल नीरा' से जनाया कि वर्षा–ऋतु नहीं है। ३९,६,४४,४४४,८ देखिये। तीर्थमें जाय तो प्रथम उसका माहात्म्य सुने। माहात्म्य सुननेसे स्नानमें उत्साह होता है और तब हर्षपूर्वक स्नान किया जाता है। उसी नियमसे यहाँ स्नान जनाया। यथा—'गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसार मिह आई॥ तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए।'(२९२। २-३) 'चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ। आइ नहाए

सिरत बर सिय समेत दोउ भाइ॥'(२।१३२) 'किह सिय लखनिह सबिह सुनाई। श्रीमुख तीरथराज बड़ाई॥ किर प्रनाम — मुदित नहाइ —।'(२।१०६) 'देखु परम पाविन पुनि बेनी।हरिन सोक हिरिलोकिनिसेनी॥ —पुनि प्रभु आइ त्रिबेनी हरिषत मज्जनु कीन्ह।'(६।११९) इत्यादि]

आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धरमधुरंधर नृपरिषि जानी॥६॥ जहँ जहँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए॥७॥ कृस सरीर मुनिपट परिधाना। सत<sup>१</sup> समाज नित सुनिहं पुराना॥८॥ दोहा— द्वादश अच्छर मंत्र पुनि<sup>२</sup> जपिहं सिहत अनुराग। बासुदेव पद पंकरुह दंपित मन अति लाग॥१४३॥

शब्दार्थ—नृपरिषि=राजर्षि। परिधान (सं०)=नीचे पहननेका वस्त्र।=पहननेका वस्त्र=कपड़ा पहनना। अर्थ—धर्मधुरन्धर राजर्षि जानकर सिद्ध, मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आये॥६॥ जहाँ जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, वे सब मुनियोंने उनको आदरपूर्वक करा दिये॥७॥ शरीर दुबला है, मुनिवस्त्र (वल्कल-कौपीन आदि) उनके पहननेके वस्त्र थे। वे संतसमाजमें नित्यप्रति पुराण सुना करते थे॥८॥ और प्रेमपूर्वक द्वादशाक्षर मन्त्र जपते थे। 'वासुदेव' भगवान्के चरणकमलोंमें राजा–रानीका मन बहुत ही लग गया॥१४३॥

नोट—१'आए मिलन सिद्ध मुनि—' इति। राजाके पास मुनिगण आये। इसका कारण यह है कि मनुमहाराज बड़े ही धर्मधुरंधर राजा हुए। मुनिगण जहाँ वैराग्य और अनुरागकी अतिशयता अनुभव करते हैं वहाँ उनका आदर करते हैं। राज्य छोड़ वानप्रस्थ ले लिया है, अतएव अब राजिष हैं—(श्रीरूपकलाजी) पुन: ये तो मानो ज्ञान-भक्तिकी मूर्ति ही हैं, अतएव मुनिगण मानो अपने उपास्यके स्वरूपसे मिलने आये।

बाबा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'सिद्ध लोग इससे मिलने आये कि जिन विषयोंके हेतु हमने नाना साधन करके सिद्धि प्राप्त की है वही सब छोड़कर राजा तप करने आये हैं, अतएव हमसे श्रेष्ठ हैं। मुनि मननशील वैरागी इससे मिलने आये कि जैसे हमको संसारी पदार्थोंसे घृणा है वैसे ही राजाको भी है, अतएव हमारे समान शीलवान् हैं और ज्ञानी इससे मिलने आये कि राजाको वैराग्य हुआ है, वह तत्त्वज्ञानका जिज्ञासु है, उसे उपदेश देना होगा। दूसरे इनका धर्मात्माओंसे स्वाभाविक स्नेह होता है और राजा धर्मधुरन्धर है।' इससे जनाया कि मुनि सिद्ध ज्ञानीके समाजमें धर्म, भिक्त और ज्ञानका आदर है, ऐश्वर्यका नहीं।

नोट—२'मुनिन्ह सकल सादर करवाये' इति। नैमिषारण्यक्षेत्रके मध्यमें अनेक तीर्थ हैं जैसे कि मिश्रिख, पंचप्रयाग, चक्रतीर्थ इत्यादि। ये ही सकल तीर्थसे अभिप्रेत हैं। 'सादर' का भाव कि प्रत्येक तीर्थका नाम, माहात्म्य, दर्शन और सेवन–विधि इत्यादि बता–बताकर विधिपूर्वक दान–मानसहित तीर्थ करवा देते थे जिससे दम्पतिको यथार्थ फलकी प्राप्ति हो।

टिप्पणी—१ (क) राजा-रानी किस प्रकार रहते थे, उनकी नित्य चर्या क्या थी यह यहाँ बताया है, तीर्थवास, फल-फूल-भोजन, वल्कल वस्त्र। इससे शरीर दुबला हो गया है, कुछ काल तीर्थदर्शन ही करते रहे, पुन: संत-समाजमें पुराणादि सुनते रहे, पुन:, रात-दिन अनुरागसिहत मन्त्र जपने लगे। (ख) 'सिहत अनुराग' इति।— अनुरागसे कार्य सिद्ध होता है, यथा—'रामनाम जपु जिय सदा सानुराग रे' (विनय॰ ६७) 'मिलहिं न रघुपित बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान बिरागा॥' (७। ६२। १) (ग)'द्वादश अच्छर मंत्र—। बासुदेवपद—' इति—'वासुदेवपद' देकर द्वादश अक्षर मन्त्रकी व्याप्ति मिटायी अर्थात् और मन्त्र नहीं वासुदेवपन्त्र ही जपा। मूर्तिके ध्यानसिहत अनुरागपूर्वक मन्त्र जपनेसे इष्टका शीघ्र साक्षात्कार होता है—यह विधि है। यहाँ वासुदेव, सिच्चदानन्द,

१-संतसमाज १७६२। 'संत सभा'। (पं०) २-मंत्र बर। (बै०)।

ब्रह्म, हिर, ये सब श्रीराम ही हैं क्योंकि श्रीराम ही अन्तमें प्रकट हुए। यथा—'ब्रह्म सिच्चिदानंदघन रघुनायक जहँ भूप।', 'रामाख्यमीशं हिरम्', 'यदक्षरं परं ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्।' (अ० रा० ७। ८। ६८)। (घ) 'सतसमाज नित सुनिह पुराना' कहकर'द्वादशः—' कहनेसे पाया गया कि सत्संग और हिरकथाश्रवणसे हिरभिक्त होती है।

#### \* द्वादश अक्षर मन्त्र \*

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीका मत है कि 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यही द्वादशाक्षर वासुदेव मन्त्र है। श्रीनारदजीने यही मन्त्र ध्रुवजीको बताया था। यथा—'जपश्च परमो गृह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज। यं सप्तरात्रं प्रपठन्पुमान् पश्यित खेचरान्॥ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।' मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्रव्यमयीं बुधः। सपर्या विविधेर्द्रव्येर्देशकालविभागवित्॥' (भा० स्कं० ४ अ० ८। ५३–५४) अर्थात् 'हे राजपुत्र! इसके साथ–साथ जिस परम गृह्य मन्त्रका जप करना आवश्यक है वह भी बतलाता हूँ। इसका सात रात्रि जप करनेसे मनुष्यको सिद्धोंका दर्शन होता है। वह मन्त्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' है। देशकालके विभागको जाननेवाले बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि इस मन्त्रद्वारा भगवान्की नाना सामग्रियोंसे पूजा करें। (भा०) वासुदेव–मन्त्र पर–वासुदेव और चतुर्व्यूहगत वासुदेव दोनोंका वाचक है। ध्रुवजीको राज्यकी कामना थी। अतएव उनको चतुर्भुजरूपका ध्यान नारदजीने बताया था। जिस मूर्तिका ध्यान किया जाता है वही स्वरूप प्रकट होता है। नारदपांचरात्रमें पर–वासुदेवकी मूर्तिका ध्यान यह लिखा है।—'मरीचिमण्डलं संस्थं बाणाद्यायुधभूषितम्। द्विहस्तमेकवक्त्रञ्च रूपमाद्यमिदं हरेः॥' अर्थात् तेजके मण्डलमें स्थित, बाण आदि आयुधसे युक्त द्विभुज, एक मुख हरिभगवान्का यही आदि रूप है।

मनुशतरूपाजीने वासुदेव मन्त्रका जप किया और पर वासुदेवका ध्यान किया—परन्तु निष्काम होकर, अतएव उनको परात्पर परब्रह्म श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन हुआ।

कुछ लोगोंका कहना है कि श्रीसीतारामजी मनुशतरूपाजीके सामने प्रकट हुए हैं इससे यहाँ श्रीराम-सीताजीका ही मन्त्र अभिप्रेत है। श्रीराम षडक्षर मन्त्र तथा श्रीसीता षडक्षर मन्त्र दोनों मिलकर द्वादशाक्षर मन्त्र हुआ।' इन दोनों मन्त्रोंका जप वैष्णवोंमें एक साथ किया जाता है। परन्तु दोहेमें मन्त्रका विशेषण 'द्वादश अक्षर' है जिससे जान पड़ता है कि मन्त्र एक ही है, दो नहीं और वह मन्त्र बारह अक्षरका है। वासुदेव मन्त्रसे श्रीसीतारामजीका प्रकट होना वैसे ही है जैसे रामनामके जपसे प्रह्लादके लिये 'नृसिंह' का। सत्योपाख्यानमें श्रीसीतारामजीका ध्यान करते हुए द्वादशाक्षर मन्त्रके जपका माहात्म्य भी बताया गया है। यथा—'ध्यायन्तन्यभावेन द्वादशाक्षरमन्वहम्। पूजयेद्विधितो नित्यं श्रीरामं न्यासपूर्वकम्॥' (पू० अ० ३२। २३) फिर सुतीक्ष्णजीके पूछनेपर अगस्त्यजीने बताया है कि 'प्रणवं पूर्वमुच्चार्य नमः शब्द ततो वदेत्। भगवत्यदमाभाष्य वासुदेवाय इत्यपि॥ ततः सर्वात्मसंयोगयोगपीठात्मने नमः। इति मन्त्रेण तन्मध्ये कुर्यात्पुष्पाञ्जिलं पुनः॥' (४२) इत्यादि। इससे स्पष्ट है कि योगपीठात्मक यही मन्त्र श्रीरामजीका है। अतः वासुदेव-मन्त्रसे श्रीसीतारामजी प्रकट हुए इसमें सन्देह नहीं। (मा० त० वि०)

पुनः, वासुदेवका अर्थ है—'जो सब विश्वमें बसा हुआ है और जिसमें सब विश्वका निवास है। महारामायण यथा—'सर्वे वसन्ति वै यस्मिन् सर्वेऽस्मिन् वसते च यः। तमाहुर्वासुदेवं च योगिनस्तत्त्वदर्शिनः॥' (५२। ८९) तब इससे श्रीरामजी क्यों न प्रकट होते! पुनः, यथा—'बिस्व बास प्रगटे भगवाना।'

वि॰ त्रि॰—लिखते हैं कि 'पुराणोंमें वासुदेव शब्दका अति उदार अर्थ पाया जाता है। प्रभु समस्त भूतोंमें व्याप्त हैं और समस्त भूत भी उन्हींमें रहते हैं, तथा वे ही संसारके रचयिता और रक्षक हैं, इसलिये वे वासुदेव कहलाते हैं। यथा—'भूतेषु वसते सोऽन्तर्वसन्त्यत्र च तानि यत्। धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः प्रभुः॥'

(वि० पु० अंश ६, अ० ५, श्लो० ८२) स्वायम्भू मनुकी तपस्याकी कथा कालिकापुराणमें मिलती है, उसमें भी वासुदेवके जपका ही उल्लेख है। यथा—'ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे। इति जप्यं प्रजप्तो मनोः स्वायम्भुवस्य च॥ प्रससाद जगन्नाथः केशवो निचरादथ।' अर्थात् 'ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे' इसे जपते हुए स्वायम्भू मनुपर जगन्नाथ केशवने शीघ्र ही कृपा की। यहाँ 'शुद्धज्ञानस्वरूपिणे' पद 'भगवते' का अनुवाद है।'

श्रीकरुणासिन्धुजी भी लिखते हैं कि 'वासुदेव, पर पुरुष, ब्रह्म, व्यापक आदि जिसको कहते हैं वह रामचन्द्रजी ही हैं। प्रमाण सनत्कुमारसंहिता यथा—'नमोऽस्तु वासुदेवाय ज्योतिषां पतये नमः। नमोऽस्तु रामदेवाय जगदानन्दरूपिणे॥ कौसल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हिरम्॥' रा० प्र० कार लिखते हैं कि द्वादश अक्षर-मन्त्र राममन्त्रका अंगभृत है, उसीको जपते हैं।

पं० शिवलालपाठकजीका मत यहाँ भिन्न है। पाठकजी कहते हैं कि 'वासुदेव' शब्द यहाँ लक्षणा है। अर्थात् मुख्य अर्थका बाध करके और अर्थ प्रकट कर और आगे चरण-कमल (पदपंकरुह) लिखा है। पुन:, वासुदेव श्रीरामचन्द्रजीके प्रकाशको कहते हैं, यथा—'वासुदेवो घनीभूतस्तनु तेजो महाशिवः।' अतएव वासुदेवसे श्रीरामचन्द्रजी सूचित होते हैं, उनके पदका मुनि ध्यान करते हैं और षडक्षर मन्त्र दोनों जपते हैं। अतएव १२ अक्षर मूलमें कहा है, यह अथर्वण वेदमें लिखा है।—(मानसमयंक) श्रीकरुणासिन्धुजीने यह भाव भी दिया है।

नोट—३ 'वासुदेव' पद देनेका कारण यह भी हो सकता है कि श्रीमनुमहाराजने कोई विशेषरूप मनमें नहीं निश्चित किया है जो निर्गुण, सगुण, शिव-भुशुण्डि-मन-मानस-हंस, इत्यादि है उसके दर्शनकी अभिलाषा, उसीके गुणोंका ध्यान चित्तमें है। अतएव ऐसा शब्द यहाँ दिया गया कि जो द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और उपासकों सभीके अनुकूल है, सभीके मतोंका प्रबोधक है, प्रभुका अवतार गुप्त है; अतएव गुप्त रीतिसे लिखा है।

श्रीरामजीके मन्त्रोंके सम्बन्धमें खोज करनेसे हमें वे० भूषणजीसे मालूम हुआ कि आनन्दरामायणके मनोहरकाण्ड सर्ग १५ में एकाक्षरीसे लेकर पंचाशताक्षरीतकके अनेक राममन्त्रोंका उल्लेख है। उनमें एक द्वादशाक्षर मन्त्र भी है। यह एक ही है और उसमें विशेषता यह है कि इस मन्त्रके जपका माहात्म्य भी उसमें साथ-ही-साथ पूरे एक श्लोकमें दिया हुआ है जो बात अन्य मन्त्रोंके साथ प्राप्त नहीं है। मन्त्र और उसका माहात्म्य इस प्रकार है—'श्रीसीतारामं वन्दे श्रीराजारामम्।' द्वादशाक्षरमन्त्रोऽयं कीर्तनीयो सदा जनैः। वीणावाद्यादिनः पुण्यः सर्ववाञ्छितदायकः।' (१२९) अतः मेरी समझमें यदि श्रीसीताराम नामात्मक मन्त्र ही लेना हो तो उपर्युक्त द्वादशाक्षरी मन्त्र ले सकते हैं। इसमें श्रीसीता और श्रीराम दोनों नाम भी हैं और यह मन्त्र भी है।

यह खोज इसिलये की गयी कि हारीतसंहितामें श्रीमनुजीका श्रीराम-मन्त्र जपना कहा गया है, यथा— 'श्रीरामाय नमो होतत्तारकं ब्रह्म संज्ञितम्। इममेव जपन्मन्त्रं रुद्रस्त्रिपुरदाहकः। कार्तिकेयो मनुश्चैव देवता त्वं प्रपेदिरे। बालखिल्यादि मुनयो जप्त्वा मुक्ता भवाम्बुधेः॥'

श्रीरामरहस्योपनिषद्में अनेक राममन्त्र दिये हैं। उनमेंसे एक द्वादशाक्षर मन्त्र यह है—

'शेषं षडणंवज्ज्ञेयं न्यासध्यानादिकं बुधैः। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य श्रीरामऋषिरुच्यते॥ जगती छन्द इत्युक्तं श्रीरामो देवता मता। प्रणवो बीजमित्युक्तः क्लीं शक्तिहीं च कीलकम्॥ मन्त्रेणाङ्गानि विन्यस्य शिष्टं पूर्ववदाचरेत्। तारं मायां समुच्चार्य भरताग्रज इत्यि॥ रामं क्लीं विह्नजायान्तं मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः। ॐ हृद्भगवते रामचन्द्रभद्रौ च डेयुतौ॥' (द्वितीय अध्याय ५१—५४)

संत श्रीगुरुसहायलालजी एक भाव यह भी लिखते हैं कि 'यह जपरीति वानप्रस्थोंकी है। योगियोंकी रीति है कि प्रथम द्वादशाक्षर जप लेते हैं तब प्रणव वा अजपा जप वा क्रिया इत्यादि करते हैं। इसीसे यहाँ द्वादशाक्षरका जप करके तब 'हिर हेतु करन तप लागे।' (मा॰ त॰ वि॰)

साक फल कंदा। सुमिरहिं सच्चिदानंदा॥१॥ करहिं अहार ब्रह्म हरि हेतु करन तप लागे। बारि अधार<sup>१</sup> मूल फल त्यागे॥ २॥ होई। देखिअ अभिलाष निरंतर नयन परम प्रभ सोई॥३॥ उर अनादी। जेहि चिंतहिं अगुन अनंत परमारथबादी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—शाक, फल, कंद—(७४। ४) देखिये। **सिच्चिदानन्द**=सत् (जो किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ हो, जिसका विनाश न हो) चितु (सर्वप्रकाशक) आनन्द (सुखस्वरूप)।

अर्थ—वे शाक (साग), फल, कन्द (मूल) खाते और सिच्चिदानन्द ब्रह्मका स्मरण करते थे॥१॥ फिर वे हिरके लिये तप करने लगे। मूल-फलको छोड़कर जलहीका आधार (सहारा) लिया॥२॥ उनके हृदयमें निरन्तर यही लालसा हुआ करती कि उसी परम प्रभुको देखें, जो निर्गुण, अखण्ड (अविच्छिन्न, सम्पूर्ण, जिसके खण्ड न हो सकें), आदि और अन्त (अर्थात् जन्म-मरण) रिहत है, जिसका चिन्तन परमार्थवादी (ब्रह्मवादी, तत्त्ववेत्ता) करते हैं॥३-४॥

टिप्पणी—१ (क) 'करहिं अहार साक फल कंदा' इति। यहाँ शाक, फल, कन्दके आहारका क्रम पार्वतीजीके तपक्रमसे उलटा है, शेष सब क्रम वही है। पार्वतीजीने प्रथम कन्द खाये तब फल फिर शाक और उसके बाद क्रमसे जलपर फिर पवनपर ही रहीं, तदनन्तर उपवास किये, यथा—'*संबत सहस मृल फल खाए।* साग खाइ सत बरष गँवाए॥ कछ दिन भोजन् बारि बतासा। किए कठिन कछ दिन उपवासा॥' (७४। ४-५) मनुजीके तपमें व्यतिक्रम कहकर जनाया कि शाक, फल, कन्द यह सब आहार है। सब आहारको एक कोटिमें रखा! तात्पर्य यह कि शाक, फल और कन्द इनमें कोई नियम नहीं लिया कि शाक ही खायेंगे या कन्द ही खायेंगे अथवा फल ही खायेंगे। इनमेंसे जो मिल गया वही खा लिया। अर्थात् कभी कन्द खाये, कभी शाक और कभी फल ही खाकर रह जाते थे।<sup>२</sup> पार्वतीजीकी तरह राजाने भी वस्त्र छोड दिये, वल्कलवस्त्र पहनते हैं, यथा—'कुस सरीर मृनिपट परिधाना', अन्न भी छोड़ दिया, शाक, फल, कन्द खाते हैं। (ख) 'सृमिरिह ब्रह्म *सिच्चिदानंदा।*' भाव कि केवल शरीरकी 'कष्टा' ही नहीं करते (अर्थात् केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं उठाते) किन्तु सिच्चदानन्द ब्रह्मका स्मरण भी करते हैं। सिच्चदानन्दके रूप नहीं है इसीसे उनका सुमिरना लिखा और वासुदेवके रूप है इसीसे दोहेमें वासुदेवपदपंकरुहमें प्रीति करना लिखा। सिच्चदानन्द ब्रह्म ही वासुदेव हुए हैं। यथा—'राम सच्चिदानंद दिनेसा।'( ११६।५) 'बिस्वबास प्रगटे भगवाना।'(१४६।८) 'जगनिवास प्रभु प्रगटे<sup>—</sup>।' (१९१) (दोहेमें जो वासुदेवपदपंकरुह कहा था उसके 'वासुदेव' का अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया कि 'ब्रह्म सिच्चिदानंद'है। श्रीराम ही ब्रह्म सिच्चिदानन्द हैं: यथा—'ब्रह्म सिच्चिदानंदघन रघनायक जहँ भए।'(७।४७) 'जय सच्चिदानंद जग पावन।'(५०।३)

टिप्पणी—२'पुनि हरि हेतु करन तप लागे। विद्या अर्थात् एक कोटिसे दूसरी कोटिमें गये। इसी तरह जब जल छोड़कर पवनका आधार लिया तब फिर 'पुनि' पद दिया अर्थात् एक कोटिसे दूसरी कोटिमें गये। इसी तरह जब जल छोड़कर पवनका आधार लिया तब फिर 'पुनि' पद दिया है—'संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर अधार।' (ख) 'हरि हेतु तप करने लगे', इस कथनका आशय यह है कि पहले मनमें कोई चाह न थी। 'वार्धके मुनिवृत्तीनाम्' इस न्यायानुसार धर्मपालनार्थ तप और भगवत्–स्मरण करते थे, अब हरिकी प्राप्ति चाहते हैं। वासुदेव, सिच्चदानन्द और हरि एक ही हैं यह जनाया। [दोहा १४३ टि० १ (ग) देखिये] (ग) ध्वियहाँसे

१-अहार—पं० रा० व० श०।

२-प्र० सं० में हमने लिखा था कि 'पहले कंद-मूल-फल तब शाक चाहिये। यहाँ क्रमभंग क्यों किया ? क्रमभंगसे जनाया कि कोई नियम नहीं, जो कुछ मिल गया वही खा लिया।'

तप करना कहते हैं, इसीसे यहाँ 'तप' पद दिया और तपका प्रमाण लिखा कि छ: हजार वर्ष जल पीकर रहे, सात हजार वर्ष पवन पीकर रहे और दस हजार वर्ष कठिन उपवास किये। शाक, फल और कन्दकी संख्या न की। पार्वतीजीके तपमें शाक-फल और कन्दकी गिनती की थी—'संबत सहस मूल फल खाए—।' (७४। ४ देखिये) इस भेदमें तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीकी 'लघु अवस्था' है, वे अत्यन्त सुकुमारी हैं—'अति सुकुमारि न तन तप जोगू।' (७४। २) उनका शरीर तपके योग्य न था अतएव उनका (आहारयुक्त भी) इतना तप भारी तप है, बहुत है। इसीसे उनके तपमें शाक, फल और कन्द आहारकी संख्या दी है और 'कठिन व्रत' की गिनती नहीं की (अर्थात् इसमें संख्या नहीं दी कि कितने समयतक जल और पवनपर रहीं। शाकादि आहारकी संख्या दी।) उन्होंने कठिनव्रत बहुत कम दिन किये—'कछु दिन भोजन बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपवासा॥'(७४। ५) थोड़े ही दिनका कठिन तप अवस्थाके विचारसे बहुत भारी और दीर्घ कठिन तपके समान समझा गया। (जैसे धुवका, जिन्होंने केवल ५ ही मासमें त्रैलोक्यको डिगा दिया था।) और मनुजीने सुलभ सामान्य एवं सुगम व्रत कम दिन किये इसीसे उनके तपमें 'सुलभ तप' की गिनती नहीं है, कठिनव्रत बहुत दिन किये इसीसे कठिन व्रतकी गिनती की गयी। कारण कि मनुजी बड़े पुरुषार्थी हैं। [जन्म होते ही ये ब्रह्माकी आज्ञासे पूर्व भी प्रजापितत्वशिक्त सम्पादनार्थ तप कर चुके थे।] दोनोंके तपोंका मिलान—

| पार्वतीजी                                                                                               | मनुशतरूपाजी                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| १ संबत सहस मूल फल खाये।<br>सागु खाइ सत बरष गँवाये॥<br>बेल पाती महि परइ सुखाई।<br>तीनि सहस संबत सोइ खाई॥ | १ एहि बिधि बीते बरष षट,<br>सहस बारि आहार।<br>संबत सप्त सहस्र पुनि,<br>रहे समीर अधार॥ |
|                                                                                                         | बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ।                                                              |

यहाँ बारि, पवन आदिकी संख्या नहीं। (७४। ५—७)

यहाँ कन्दमूल आदिकी संख्या नहीं। (१४४।१)

नोट—१ श्रीबैजनाथजी तथा महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि—'सत्संग प्रथम भक्ति है उसको किया तो कथा-श्रवण दूसरी भक्ति प्राप्त हुई, इससे निश्चय हुआ कि हमारा क्या कर्तव्य है, किसकी भक्ति करनी चाहिये, क्या मन्त्र जपना चाहिये। आत्मदृष्टिकी शुद्धिके लिये प्रथम वासुदेव मन्त्रका जप किया। उससे अन्तःकरण शुद्ध हुआ तब व्यापक अन्तर्यामी ब्रह्मका स्मरण करने लगे। इससे हृदय अत्यन्त शुद्ध हुआ तब हिर 'रामाख्यमीशं हिरम्' के लिये तप करने लगे।' (श्रीरामजी ही हिर, ब्रह्म, सिच्चदानन्द और वासुदेव हैं यह पूर्व लिखा जा चुका है।)

नोट—२ बैजनाथजी कहते हैं कि सिच्चिदानन्दके स्मरणसे पाँच हजार वर्षमें पाँचों तत्त्व, स्थूल शरीर जाग्रत् अवस्था जीत लिये गये और सज्जनता समता छठी और सातवीं भिक्त प्राप्त हुई। अब सूक्ष्म रूपका आधार है; इसीसे फलादिको छोड़कर जल आहार हुआ। फिर हिर श्रीरामजीके हेतु तप करने लगे। नाम-स्मरणरूपमें मन लगा, संतोष किया। यह आठवीं भिक्त हुई। इससे लिंग शरीर स्वप्नावस्था जीते गये। तब सरल स्वभावसे परम प्रभुके लिये निरन्तर अभिलाषा हुई।

नोट—३ 'उर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥' इति। (क) 'सोई' अर्थात् जिसको सुमिरते हैं 'उस ब्रह्म सिच्चदानन्द परम प्रभुको आँखों देखें।' उस परम प्रभुके उस ब्रह्म सिच्चदानन्दके लक्षण आगे कहते हैं—'अगुन अखंड——' इत्यादि। (ख) परम प्रभु=जो 'अशेष कारणपरं रामाख्यं ईशं हिरम्' है, जो सब प्रभुओंका प्रभु है, यथा—'संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजिहें जासु अंस ते नाना॥' 'सुनु सेवक-सुरतरु सुरधेनु। बिधिहरिहर बंदित पदरेनू॥'इत्यादि। (ग)'उर अभिलाष निरंतर होई' का भाव कि ब्रह्मका आँखोंसे देखना

असम्भव है। (उसका मुनियोंको ध्यानमें अनुभवमात्र होता है।) असम्भवमें 'अभिलाषा नहीं होती; (यह साधारणतया देखा ही जाता है कि जो बात असम्भव है उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं करता, जो सम्भव है उसीकी अभिलाषा और प्रयत्न भी करते हैं), पर मनुजीके हृदयमें निरन्तर इस असम्भव बातकी (ब्रह्मको नेत्रोंसे देखनेकी) अभिलाषा बढ़ती ही जाती है, इसका कारण आगे कहते हैं कि 'ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीला तनु गहई॥ जौं यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥'(घ) 'निरंतर होई' अर्थात् दृढ़ विश्वास है कि पूरी होगी। ['अभिलाषकी परिभाषा यह है—'नयन बैन मन मिलि रहै चाहै मिल्यो शरीर। किह केशव अभिलाष यह बरनत है मित धीर॥' (वै०)]

नोट—४ 'अगुन अखंड अनंत अनादी। ं इति। (क) त्रिगुणातीत, पूर्ण और आदि-अन्तरहित। ये सब निर्गुण (अव्यक्त) ब्रह्मके विशेषण हैं। ष्टिजहाँ सगुण ब्रह्ममें भ्रम होता है वहाँ ये ही विशेषण देकर भ्रम दूर करते हैं, यथा—'गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी॥ कामिन्ह कै दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरित दृढ़ाई।'(३।३९) 'उमा एक अखंड रघुराई। नरगित भगत कृपाल देखाई।'(६।६०) 'राम अनंत अनंत गुनानी।'(७।५२) 'आदि अंत कोड जासु न पावा।'(११८।४) 'पूरन काम राम सुखरासी। मनुज चिरित कर अज अबिनासी।'(३।३०) 'जो आनंद सिंधु सुखरासी।—' (११७।५) 'निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै।'(७।९२) तथा 'निगम नेति सिव ध्यान न पावा। मायामृग पाछे सो धावा॥'(३।२७) इत्यादि। [(ख) 'अखंड'-अंशकला आदि भेदरहित स्वयं परब्रह्मरूप। अनन्त=वेदादि जिसका अन्त नहीं पाते कि उसमें शक्ति, बल, तेज, प्रताप, गुण कितने हैं। (वै०) जो रूप भगवान्ने माता कौसल्याको दिखाया है उसे वक्ताओंने अखण्ड रूप कहा है। यथा—'देखरावा मातिह निज अद्धुतरूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड॥'] (२०१) (ग) 'जेहि चिंतिह परमारथबादी' इति। अर्थात् जिसको ब्रह्मवेत्ता भी नहीं समझ सकते, वेद भी नहीं कह सकते, जैसा आगे कहते हैं। परमार्थवादी शिवजी आदि 'अगुण अखण्ड' आदिका चिन्तन करते हैं, वेद उस स्वरूपका निरूपण 'नेति नेति' कहकर करते हैं। [प्रकृतिपार होनेसे अगुण, निरवयव होनेसे अखण्ड, नाशरहित होनेसे अनन्त और अज होनेसे अनादि है। वि० त्रि०)]

नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद \* निरूपाधि अनूपा॥ ५॥ संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजिहें जासु अंस तें नाना॥ ६॥ ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगतहेतु लीला तनु गहई॥ ७॥ जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥ ८॥

## दो०— एहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार॥१४४॥

व्याकरण—ऐसेड=ऐसे भी। सोऊ=सो भी। तेऊ, इत्यादि।

अर्थ—जिसको वेद नेति-नेति (इति नहीं है, इति नहीं है) कहकर निरूपण करते हैं। जो स्वयं आनन्दरूप, उपाधि और उपमारहित है॥५॥ जिसके अंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णुभगवान् उत्पन्न होते हैं॥६॥ ऐसे प्रभु (समर्थ) भी सेवकके वश हैं। भक्तोंके लिये लीला-तन ग्रहण करते हैं॥७॥ यदि वेद यह वचन

<sup>\*</sup> चिदानंद—१७०४, (परंतु रा॰ प॰ में 'निजानंद' है), वै॰। निजानंद—१६६१, १७२१, १७६२, को॰ रा॰। सं॰ १६६१ वाली पोथीमें मूलमें 'निजानंद' पाठ है और हाशियेपर 'चिदा' बना है। निजानंदपर हरताल नहीं है। लेख प्राचीन ही दोनों जान पड़ते हैं। शिवजीका पूर्व वाक्य है कि 'सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा' उसके अनुसार यहाँ मनुजीकी अभिलाषामें 'चिदानंद' पाठ ही समीचीन मालूम होता है। निजानंदका भाव कि स्वयं आनन्दस्वरूप है। और उससे सब आनन्दरूप होते हैं।

सत्य ही कहते हैं तो हमारी अभिलाषा (अवश्य) पूरी होगी॥८॥ इस प्रकार जलका आहार (भोजन) करते छ: हजार वर्ष बीत गये। फिर सात हजार वर्ष वायुके सहारे अर्थातु वायु पीकर रहे॥१४४॥

टिप्पणी—१ (क) 'नेति नेति जेहि बेद निरूपा' अर्थात् जो वेदके निरूपणमें नहीं आता। (ख) 'निजानंद निरुपाधि अनूपा' अर्थात् आप आनन्दरूप हैं, मायाकी उपाधिसे रहित हैं और उपमारहित हैं (ग) ब्लिप्रमाण चार हैं—शब्द, अनुमान, उपमान और प्रत्यक्ष। यहाँ दिखाते हैं कि वह ब्रह्म शब्द, अनुमान और उपमान इन तीनोंसे पृथक् है। 'नेति नेति जेहि बेद निरूपा' यह शब्द-प्रमाण है, 'जेहि चिंतिहं परमारथबादी' यह अनुमान-प्रमाण है और 'अनूपा' यह उपमान है। आगे 'ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई' यह प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। (घ) [प्र० सं० में इस प्रकार था—'न्यायके अनुसार प्रमाणके चार भेद हैं। जिससे पदार्थका ज्ञान होता है। —' यहाँ इन चारोंको कहा है। परमार्थवादी अगुण आदि अनुमान करते हैं। ('चिंतिहं' अनुमान है), 'निरूपा', यह उपमान है। वेद शब्द है। ('नेति नेति' यह शब्द है) उसमें नहीं आता। और 'लीला तनु गहई' यह प्रत्यक्ष है।]

वि॰ त्रि॰—'नेति नेति—' इति। भाव कि वेद कहता है कि स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है। दोनों अवस्थाओं के निषेधसे कोई अभावात्मक न समझ ले, इसिलये निजानन्द अर्थात् स्वरूपानन्दरूप कहा। उसे निजानन्द इसिलये कहते हैं कि उसमें अहंकार नहीं है। जितना–जितना अभ्यासयोगसे अहंकारकी विस्मृति होती है, उतना ही सूक्ष्मदृष्टिसे निजानन्दका अनुमान होता है। यथा—'यावद्यावदहंकारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः। तावत्तावत् सूक्ष्मदृष्टिनिजानन्दोऽनुमीयते॥' जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा—ये चार प्रकारकी उपाधियाँ हैं। उसमें ये चारों न होनेसे 'निरुपाधि' कहा। अनूप है, अर्थात् उसके सदृश कुछ भी नहीं है।

टिप्पणी—२'संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना' यह ब्रह्मका ऐश्वर्य कहा। शम्भु, विरंचि, विष्णुभगवान् हैं अर्थात् ये बड़े ऐश्वर्यमान् हैं। ऐसे ऐश्वर्यमान् त्रिदेव उनके अंशसे उत्पन्न हैं। ब्रह्माण्ड भी करोड़ों हैं, जितने ब्रह्माण्ड हैं उतने ही शम्भु, विरंचि और विष्णु हैं। प्रत्येकमें त्रिदेव हैं। इसीसे 'नाना'—पद दिया। यथा—'लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता। भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता॥'(७।८१) 'ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहें।' (१।१९२) [बैजनाथजी 'नाना' का भाव 'अनेक भाँतिके' लिखते हैं। अर्थात् पंचमुखसे लेकर अनन्त मुखके शम्भु, चतुर्मुखसे लेकर अनेक मुखतकके ब्रह्मा और चतुर्भुजसे लेकर अनेक भुजाओं और अनेक मुखोंके विष्णु। साकेतिवहारीके अवतारमें लंका जीतनेपर देवताओंको अभिमान हुआ उसको भंग करनेके लिये यही प्रभाव श्रीरघुनाथजीने दिखाया था। सिद्धान्ततत्त्वदीपिका इसका प्रमाण है। (वै०) मु० रोशनलाल लिखते हैं कि श्रीभरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्नजी श्रीरामजीके अंश हैं, इन्हींसे नाना त्रिदेव उत्पन्न होते हैं। प्रभुने श्रीभरतादिको अपना अंश कहा ही है।—विशेष'अंसन्ह सिहत मनुज अवतारा।'(१८७। २) में देखिये।

वि॰ त्रि॰ का मत है कि 'यहाँ 'अंश' से 'अंश इव अंश' ग्रहण करना होगा, क्योंकि ऊपर उसे अखण्ड अर्थात् निरंश कह आये हैं। जैसे प्रतिबिम्ब बिम्बका 'अंश इव अंश' है। उसी तरह त्रिदेव उसके प्रतिबिम्बसे उत्पन्न होते हैं।'

टिप्पणी—३ 'ऐसेउ प्रभु सेवक——' अर्थात् इतने बड़े ऐश्वर्यमान् स्वामी भी। (क) 'लीला तनु गहई' का भाव कि शरीर धारण करना प्रभुकी लीला है, अपनी इच्छासे भगवान् रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं, यथा—'इच्छामय नरबेष सँवारे। होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे॥'(१५२।१) (ख) ब्लिब्बिक अनेक विशेषण हैं। इसीसे अनेक जगह (कुछ-कुछ) कहकर अनेक विशेषणोंको दिखाया है। भक्तहेतु अवतार होना, लीला करना और दर्शन देना कहा है। यथा—(१) 'एक अनीह अरूप अनामा। अज सिच्चिदानंद परधामा॥ ब्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहि धारे देह चिरत कृत नाना॥ सो केवल भगतन्ह हित लागी॥'(१३।३।५) (२) 'सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पित मायाधनी। अवतरेउ अपने भगतिहत निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥'(५१) (३) 'बिनु पद चलै सुनै बिनु काना। कर बिनु करम करै बिधि नाना॥ आनन रहित सकल रसभोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥

तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहै घ्रान बिनु बास असेषा॥ अस सब भाँति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी।। जेहि इमि गाविहं बेद ब्रध जाहि धरिंह मिन ध्यान। सोइ दसरथसूत भगतिहत कोसलपित भगवान।' (११८), (४) 'अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥'(११६।२), (५) 'ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गृन बिगत बिनोद। सो अज प्रेमभगति बस कौसल्या कें गोद।'(१९८), (६) ब्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप।' (२०५), (७) 'ब्यापकु ब्रह्म अलखु अबिनासी। चिदानंद निर्गृन गुनरासी॥ मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिह सकल अनुमानी॥ महिमा निगम् नेति किह कहई। जो तिहुँ काल एकरस रहई॥ नयन बिषय मो कहुँ भयेउ सो समस्त सुखमूल ।'(३४१), (८) 'राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अबिगत अलख अनादि अनुपा।। सकल बिकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहिँ बेदा।। भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागि कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जगजाल।'(२।९३), (९) ब्रह्म अनामय अज भगवंता। ब्यापक अजित अनादि अनंता॥ गो-द्विज धेनु देव हितकारी। कृपासिंधु मानुष तनुधारी।'(५। ३९), (१०)'सोइ सच्चिदानंद घन रामा। अज बिज्ञान रूप बलधामा॥ ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता॥ अखिल अमोघसक्ति भगवंता ॥ अगुन अद्भ्र गिरा गोतीता । सबदरसी अनवद्य अजीता ॥ निर्मम निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा।। प्रकृतिपार प्रभ् सब उरबासी। ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी।। भगत हेतु भगवान प्रभ् राम धरेउ तन् भूप।' (७। ७२), तथा यहाँ (११) 'अगुन अखंड अनंत अनादी' से 'भगत हेतृ लीला तन् गहई।' तक। इत्यादि।— तात्पर्य यह कि जिनके अंशसे ब्रह्मादि उपजते हैं वे भक्तोंके प्रेमसे आप ही आकर उत्पन्न होते हैं। '*ऐसेउ* प्रभ' में माधर्य कहा, भक्ति और भक्तका महत्त्व दिखाया। यही माधर्य है।

'जौं यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार। " ब्हिइससे जनाया कि वेदके वचनमें जिनका विश्वास है उनको ईश्वरकी प्राप्ति होती है। ब्हि'अभिलाषा' प्रथम कह आये हैं—' उर अभिलाष निरंतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई॥', यही उपक्रम है और 'तौ हमार पृजिहि अभिलाषा।' यह उपसंहार है। यहाँ 'शब्द प्रमाण अलंकार' है।

नोट—१ (क) 'अगुन अखंड' से 'अभिलाषा' तक, यह प्रसंग हृदयकी अभिलाषाका है। अभिलाषा हृदयमें हो रही है। प्रकट किसीसे नहीं करते। (ख) 'सत्य श्रृति भाषा' इति। अगुण, अखण्डादि विशेषणयुक्त ब्रह्म भक्तोंके लिये अपनी इच्छासे अवतार लेता है और पृथ्वीपर लीला करता है ऐसा श्रुतिभगवती कहती है। (दोहा १३ की चौ॰ ४) 'तेहि धरि देह चरित कृत नाना' में रा॰ पू॰ ता॰ और यजुर्वेदके उद्धरण प्रमाणमें दिये गये हैं। ऋग्वेदमें मन्त्ररामायण प्रसिद्ध है। यथा—'रघुश्येन: पतयदंधो अछायुवाकविर्दीदयद्गोपु गच्छन्॥ सजातोगर्भो असिरोदस्योरग्ने चारुर्विभृत ओषधीषु । चित्रशिशुः परितमां स्यक्तृन्प्रमातृभ्यो अधिक निक्रदद्गाः ॥ विष्णुरित्था परममस्य विद्वानजातो बृहन्नभिपाति तृतीयम्। आसायदस्यपयो अक्रत स्वं सचेतसो अभ्यर्चंत्यत्र॥ अत उत्वापितुभृतोजनित्रीरंनावृधं प्रतिचरंत्यनै:। ताईंप्रत्येषि पुनरन्यरूपा असि त्वं विक्षु मानुषीषु होता॥ तिस्रो मातृस्त्रीन्यितृन्बिभ्रदेक ऊद्रध्वस्तस्थौनेम वग्लापयन्ति । मन्त्रयं तेदिवोअमुष्य पृष्टे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम् ॥ चत्वारिते असुर्याणिनामादाभ्यानि महिषस्य सन्ति। त्वमंगतानि विश्वानि वित्सेयेभिः कर्माणिमघवंचकर्थ।। अमन्दानस्तोमान्प्रभरेमनीषासिंधावधिक्षियतोभाब्यस्य। यो मे सहस्त्रमिमीतसवानतूर्तो राजा श्रव इच्छमानः॥ उपमास्यावास्वनयेन दत्ता वधूमंतो दशरथ सो अस्थुः। षष्टि सहस्त्र मन् गव्यमागात्सनत्कक्षीवां अभिपित्वे अह्नाम्॥ त्वारिंशदृशरथस्य शोण सहस्त्रस्याग्रे श्रेणिं नयन्ति। मदच्यतः कुशनावतो अत्यान्कक्षीवंत उदमृक्षं तपज्राः ॥ उपोपमे परामृशमामेदभ्राणिमन्यथाः । सर्वाहमस्मिरोमशा गंधारीणामिवाविका॥ अपालामिंद्र त्रिष्युत्व्यकुणोः सुर्यत्व चं। महाँ ऋषिर्देवजा देवजुतोस्तम्भनात्सिंधुमर्णवं विश्वामित्रोयदबहत्सुदासमप्रियायत कुशिकेषुभिरिन्द्र॥' (१—१२) इत्यादि सातों काण्ड हैं। (बैजनाथजीकी टीकासे उद्धृत) इस मन्त्ररामायणरूप वचनको विचारकर मनुजीके हृदयमें विश्वास है।

टिप्पणी—४'*एहि बिधि बीते बरष षट सहस*─्' इति (क) '*एहि बिधि*'अर्थात् जल-आहारपर रहते। ®उत्तरोत्तर कठिन तप करते जाते हैं यह दिखा रहे हैं। जल-आहार कठिन है यह तप छ: हजार वर्ष किया। उससे कठिन पवनका आहार है, उसे सात हजार वर्ष किया, उससे भी कठिन उपवास (अर्थात् पवन भी नहीं लेते) है, सो दस हजार वर्ष किया। इस तरह यहाँतक मनुजीके तपकी तीन कोटियाँ (दर्जे) दिखायों। (१) अन्नका त्याग, शाकादिका आहार। (२) केवल जलका आधार। (३) केवल पवन। आगे चौथी कोटिका तप है। क्रमश: उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णनसे 'सार अलंकार' हुआ।

नोट—२ किसका दर्शन चाहते हैं? 'परम प्रभु' का जो अखण्ड अनन्त अनादि हैं, जिनका परमार्थवादी चिन्तन करते हैं इत्यादि। एवं जो अपने भक्तोंके प्रेमके वश लीलातन ग्रहण करते हैं। इसमें भाव यह भी है कि हमें उस परमप्रभुका दर्शन हो न कि लीलातनका। दर्शनके बाद लीलातनसे उनको अपना पुत्र होना माँगेंगे।

बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाढ़े रहे एक पद\* दोऊ॥१॥ बिधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥२॥ माँगहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहि चलहिं चलाए॥३॥ अस्थिमात्र होड़ रहे सरीरा। तदिप मनाग मनहि नहि पीरा॥४॥

शब्दार्थ—अपार=जिसका पार नहीं, असीम, अखण्ड, बहुत बड़ा। अस्थि=हड्डी। मनाग (मनाक्)=किंचित्, जरा-सा भी, यथा—'टूटत पिनाकके मनाक बाम रामसे ते नाक बिनु भये भृगु नायक पलकमें।' धीर=दृढ़ चित्तवाले, धैर्यवान्। साहित्यदर्पणके अनुसार 'धैर्य' नायक या पुरुषके आठ सत्त्वज गुणोंमेंसे एक है।

अर्थ—दस हजार वर्ष इसको भी छोड़े रहे। दोनों एक पैरसे खड़े रहे॥१॥ उनका बहुत बड़ा अखण्ड तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश मनुके पास बहुत बार आये॥ २॥ उन्होंने इनको बहुत तरहसे लालच दिया कि वर माँगो पर वे परम धीर हैं, उनके डिगानेसे वे न डिगे॥३॥ शरीरमें हड्डीमात्र रह गयी तो भी उनके मनमें जरा भी पीड़ा नहीं हुई॥४॥

बाबा हरिदासजी—'*एहि बिधि बीते बरष षट*ः बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ' इति। छ: हजार वर्षमें षड्विकार और जलतत्त्व जीत लिये, सात हजार वर्षमें मायाके सात आवरण तथा पवनतत्त्व जीते और दस हजार वर्षमें दसों इन्द्रियाँ और दसों दिशाएँ जीतीं।

बैजनाथजी—'त्यागेड सोऊ' अर्थात् पवन खींचते थे वह भी त्याग दिया, अर्थात् श्वास बंदकर नामका स्मरण और रूपका चिन्तन एक पैरपर खड़े होकर करने लगे। यहाँ प्रेमा और परा दोनों भक्तियाँ पूर्ण हैं यह दिखाया। यह प्रेमकी संतृप्त दशा है। आत्मरूपकी अखण्ड प्रीति तैलधारावत् परब्रह्मरूपमें लग गयी, इससे आदि प्रकृतिको जीतकर तुरीयावस्थाको प्राप्त हुए।

टिप्पणी—१'बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ।—'इति। (क) दोहेमें 'संबत सप्त सहस' कहा था, संवत्का अर्थ 'वर्ष' यहाँ स्पष्ट किया। (ख) 'त्यागेउ सोऊ' अर्थात् पवनका आधार भी त्याग दिया। 'दोऊ=राजा और रानी दोनों। (ग) ष्टि,००० वर्ष जल पीकर रहे, ७,००० वर्ष पवन खाकर रहे, इस तरह क्रमसे किटन उपवास ८,००० वर्षका होना चाहिये था, सो न करके यह अनुष्ठान एकदम १०,००० वर्षतक किया। यह व्यतिक्रम क्यों? किस हेतुसे ऐसा किया गया, इस सम्भावित प्रश्नका उत्तर यह है कि जल छोड़कर पवनपर रहे, फिर उसे भी छोड़कर किटन उपवास करने लगे। अब उसे छोड़े तो इसके आगे तो इससे किटन और कोई व्रत है नहीं जो करते, इसिलये यही निश्चय किया कि जबतक दर्शन न होंगे इसीपर डटे रहेंगे; इसे न छोड़ेंगे, दर्शन होगा तभी यह तप छूटेगा। (पुन:, भगवान्के मिलनेका, उनकी प्राप्तिका, कोई नियम या नियमित समय नहीं है कि वे उतने समयपर अवश्य दर्शन देंगे, इसिलये इस अनुष्ठानके लिये कोई संख्या न दी गयी। जबतक

<sup>\*</sup> पग—रा० पा०, ना० प्र०, गौड़जी, पं० रा० व० श०। पद-१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ०, को० राम।

भगवान् दर्शन न देंगे तबतक तपस्या न छोड़ेंगे। बस, अब यही संकल्प है) परमेश्वरके दर्शन देने; न देनेमें अपना कुछ बस तो है ही नहीं, उनकी कृपा उनकी इच्छापर निर्भर है, इससे ये बराबर कठिन उपवास करते ही गये। दस हजार वर्ष बीतनेपर भगवान्ने दर्शन दिये, इसीसे दस हजार वर्ष उपासे एक पैरपर जो उस समयतक खड़े बीते थे, खड़े रहना कहा गया। यहाँ 'एक पद' कहकर जनाया कि पूर्व दोनों पैरोंपर खड़े थे।

टिप्पणी—२' बिधि हरि हर तप देखि अपारा—' इति। (क) तपके फलदाता त्रिदेव हैं, इसीसे वे मनुजीके समीप आये। कर्मफल देनेमें विधाता मुख्य हैं, यथा—'कित करमगित जान बिधाता। सुभ अरु असुभ करम फल दाता।' इसीसे विधिका नाम प्रथम लिखा। (ख) 'तप देखि अपारा' अपार तप देखकर आये, इस कथनका भाव यह है कि राजाको तपसे निवृत्त करने आये, जिसमें फल पाकर तप छोड़ दें। (ग) 'मनु समीप आये बहु बारा' इति। के बार आये और कब-कब किस समय आये? इसका उत्तर यह है कि तीन बार आये और तीन अवसरोंपर आये। प्रथम जब छः हजार वर्ष जलपर आये, इसके बाद जब सात हजार वर्ष पवन ही खाकर रह गये तब आये और अन्तिम बार जब दस हजार वर्ष उपवास करते हो गये तब आये। (वि० त्रि० का मत है कि पहली तपस्यापर ब्रह्मा आये, दूसरीमें ब्रह्मा और विष्णु दोनों आये और तीसरीमें विधि–हरि–हर तीनों आये।) पुनः, प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि श्रीपार्वतीजीका तप देखकर ब्रह्माजी समीप नहीं गये थे, वहाँ केवल आकाशवाणी हुई थी। यथा—'देखि उमिह तप खीन सरीरा। ब्रह्म गिरा भइ गगन गँभीरा॥' (४७। ८) वैसे ही यहाँ आकाशवाणी ही क्यों न हुई? समीप क्यों आये? इसका उत्तर प्रत्यक्ष है कि राजा ब्रह्मके दर्शनकी अभिलाषासे तप कर रहे हैं—'देखिय नयन परम प्रभु सोई'। दर्शनाभिलाषी हैं, इसीसे त्रिदेव यह विचारकर कि हम ब्रह्मके अंश (अंशभूत) हैं, अंश-अंशीसे अभेद है, दर्शन देने आये, दम्पितसे दर्शन करने और वर माँगनेको कहा। त्रिदेवने विचार किया किया किया दिखाया।

नोट—१ कुछ महानुभाव कहते हैं कि 'मनुजीकी वृत्ति गुणातीतमें लीन है और त्रिदेव गुणमयी हैं। यदि आकाशवाणी होती तो उनको सुनायी ही न देती। अतएव समीप आये'।

नोट—२ पं० शिवलाल पाठकजी '**बहु बारा**' का भावार्थ यों करते हुए प्रश्नका उत्तर देते हैं कि—'**बारा** शिक्तन्ह युत लखो, बिधि हिर शंभू आइ। लिख बाणी अनरस तजे, ते सब भजे लजाइ॥' अर्थात् वे बाराका 'बाला' 'शिक्ति', ऐसा अर्थ करते हैं। भाव यह कि त्रिदेव अपनी शिक्तयोंसिहत आये; परन्तु मनुने उनकी वाणीको निरस समझ त्याग दिया, उनसे वर लेना अंगीकार न किया।' (मा० म०)

नोट—३ कुछ लोग कहते हैं कि विधि-हरि-हर एक-एक करके प्रथम आये और अब एक साथ यह समझकर आये कि हम तीनों मिलकर जायँगे तब ब्रह्म ही स्वरूप हमें मानकर वर माँग लेंगे। अतएव 'बहु बारा' कहा। वि॰ त्रि॰ लिखते हैं कि 'अव्यक्तके अभिमानसे आविष्ट होकर ईश्वर ही रुद्र, हिर और ब्रह्माके रूपसे तीन प्रकारके होकर दृश्यादृश्यके महासमुदायके अवभासक हुए।'

टिप्पणी—३ (क) 'माँगहु बर बहु भाँति लोभाए' इति। बर=ईप्सा,—'वर ईप्सायाम्'। वर धातु ईप्सा अर्थमें है। ईप्सा=इच्छा। अर्थात् कहा कि जो इच्छा हो सो माँगो। 'बहु भाँति' यह कि ब्रह्माजीने कहा कि तुम ब्रह्मलोक ले लो, शिवजीने कहा कि तुम हमारे कैलासमें वास करो और विष्णुभगवान्ने कहा कि तुम हमारे वैकुण्ठमें वास करो। इस प्रकार तीनोंने अपने—अपने लोकोंकी प्राप्तिका लोभ दिखाया [अथवा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—चारों माँगनेको कहा, जिससे लोभ उत्पन्न हो। (वै०) वा, कहा कि निर्गुण ब्रह्म इन्द्रियका विषय नहीं है, वह तो अनुभवगम्य है। यदि मिश्र ब्रह्मका दर्शन भी हो गया तो क्षणभरके लिये हो जायगा, हमलोग भी तो वही हैं। कुछ भी कामना नहीं है तो मोक्ष माँग लो। (वि० त्रि०)] (ख) 'परम धीर निहं चलिहं चलाए' अर्थात् लोभमें नहीं पड़ते, तप नहीं छोड़ते। वे ब्रह्मादिसे वर नहीं माँगते, क्योंकि जानते हैं कि ये तो ब्रह्मके

अंशसे उत्पन्न हैं। ब्रह्मादिके डिगानेसे न डिगे इसीसे 'परम धीर' विशेषण दिया। उनके लोभ दिखानेसे न चलायमान हुए, इससे 'परम धीर' कहा। पुनः शरीरके कष्टसे न चलायमान हुए, अतः 'परम धीर' कहा, जैसा आगे कहते हैं कि 'अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदिष मनाग मनिहं निहं पीरा॥'

नोट—४'*परम धीर निहं चलिहं चलाए'* यही धैर्यवान्का लक्षण है। शुकदेवलालजी लिखते हैं कि 'वे अपनी अनन्यतासे किसीके चलाये कब चलायमान हो सकते हैं कि दूसरेसे वर माँगें—'*बने तो रघुबर ते बने*—ा' सो ब्रह्मा–शिवकी तो क्या कहें इनका साथी होनेसे विष्णुके देवत्वको भी भगवत्–विभूति मानकर विष्णुसे भी वर ग्रहण न किया। क्योंकि जैसे सूर्यवंश और चन्द्रवंशके सम्बन्धसे रामजीके राघवत्व और कृष्णचन्द्रजीके यादवत्वमें विष्णुविभूति माना गया, ऐसे ही देवत्रयीमें, विष्णुका भी देवत्व विष्णुविभूतिमें माना जाता है।'

नोट—५ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'कामनाके वश न हुए कि कुछ वरदान माँगें। पुन: क्रोधवश हो न चलायमान हुए कि उनसे विमुख भाषण करें अर्थात् कहें कि हम तुमसे वर नहीं माँगते इत्यादि स्थिर रहे,' चलाये न चले।

टिप्पणी—४ (क) 'अस्थिमात्र होड़ रहे सरीरा' इति। जब शाक-फल या कंद खाते रहे तब कृशशरीर हो गये थे—'कृस सरीर मुनिपट परिधाना।' जब उपवास किये तब अस्थिमात्र रह गया। रक्त और मांस सब सूख गया। (ख) 'तदिप मनाग मनिह निह पीरा' का भाव कि तनका क्लेश मनमें व्याप जाता है। मनमें पीड़ा नहीं है, इससे जनाया कि मन भगवान्में लगा हुआ है, 'बासुदेवपद पंकरुह दंपित मन अति लाग।' (१४३) बिना मनके (होनेसे) शरीरको दु:ख न व्यापा। यथा—'मन तह जह रघुबर बैदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही॥', 'बचन काय मन मम गित जाही। सपनेहु बूझ्चिय बिपित कि ताही।' (५।३२।२) (सत्ययुगमें अस्थिगत प्राण रहा। सब धातुओं के सूख जानेपर हड्डी-हड्डी रह जानेपर भी इसीसे प्राण नहीं गया। (वि० त्रि०)। कि ऐसे ही उमाका शरीर तपसे क्षीण हो गया था तब आकाशवाणी हुई थी, यथा—'देखि उमिह तप खीन सरीरा। ब्रह्मिगरा भइ गगन गँभीरा॥' यह दिखानेका तात्पर्य यह है कि यहींतक तपकी अविध है, इसके आगे मरणावस्था है। (ग) 'तदिप' का भाव कि जब शरीर अस्थिमात्र रह गया तब बड़ी भारी पीड़ा होनी चाहिये थी, फिर भी जरा–सी भी पीड़ा न हुई।

प्रभु सर्बग्य दास निज जानी। गित अनन्य तापस नृप रानी॥५॥ माँगु माँगु बरु \* भै नभ बानी। परम गँभीर कृपामृत सानी॥६॥ मृतक जिआविन गिरा सुहाई। श्रवनरंध्र होइ उर जब आई॥७॥ हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए। मानहु अबिह भवन ते आए॥८॥

## दोहा— श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात॥१४५॥

अर्थ—सबके हृदयकी जाननेवाले प्रभुने तपस्वी राजा-रानीकी अनन्यगित देख उनको 'निज दास' जाना॥ ५॥ परम गम्भीर कृपारूपी अमृतमें सनी हुई आकाशवाणी हुई कि 'वर माँगो, वर माँगो'॥ ६॥ मरे हुएको जिलानेवाली सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंमें होकर जब हृदयमें आयी तब उनके शरीर सुन्दर मोटे-ताजे हो गये, मानो वे अभी-अभी घरसे चले आ रहे हैं॥ ७-८॥ कानोंसे अमृत-समान वचन सुनते ही शरीर पुलकसे प्रफुल्लित हो गया (खिल उठा, हर्षसे रोमांचित हो फूल उठा)। मनुजी (तथा शतरूपाजी) दण्डवत् करके बोले। उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता॥ १४५॥

<sup>\* &#</sup>x27;धुनि'—१७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। 'माँगु माँगु बर' ठीक 'वरं ब्रूहि' का अनुवाद है। बर—को० रा०। बरु— १६६१, १७०४।

नोट—१ त्रिदेवके प्रसंगमें 'तप देखि' और यहाँ 'सर्वज्ञ' कहकर दोनोंमें भेद दिखाया। त्रिदेव तप देखते हैं और प्रभु अन्त:करणका प्रेम देखते हैं। वे समझ गये कि हमारे दर्शन बिना अब ये शरीर ही त्याग देंगे, अत: बोले।

टिप्पणी—१ 'प्रभु सर्बग्य दास निज जानी।—' इति। (क) सर्वज्ञ हैं, अतः सब जानते हैं। 'गित अनन्य' अर्थात् हमारी गित छोड़ इनको दूसरी गित नहीं है, यथा—'तुम्हिंह छाँड़ि गित दूसर नाहीं।' (२।१३०) 'एक बानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाके गित न आन की।' (३।१०।८) गित=शरण। हमारी प्राप्तिके लिये तप करते हैं यह सब जान गये। इसीसे 'सर्बग्य' कहा। (ख) तीनों देवता फलदाता हैं, इससे वे तप देखकर फल देने आये थे और परमप्रभुने अपना 'निज दास' जानकर कृपा की। राजा परमप्रभुके 'निज दास' हैं। यथा—'ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीलातनु गहई॥ जौं यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिह अभिलाषा॥' अर्थात् हम भी उनके सेवक हैं। ब्रह्मादिसे वर न माँगा इसीसे 'अनन्यगित' कहा। ('जिर जाहु सो जीह जो जाचिह औरिह') [निज=सच्चा, खास, अनन्य। जो अनन्यगित हैं वे प्रभुको अति प्रिय हैं। यथा—'तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गित मोरि न दूसिर आसा॥' (७।८६)]

टिप्पणी—२'माँगु माँगु बरु भे नभबानी। 'विष्णित कि । कि त्रियंव राजाके समीप आये और 'परम प्रभु' की आकाशवाणी हुई, वे समीप न आये। इसमें अभिप्राय यह है कि जैसे रूपके दर्शनकी चाह दासको होगी वैसा रूप धरकर प्रकट होंगे। पर इसमें यह प्रश्न होता है कि 'प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, जो रुचि है उसे वे जानते हैं, उसीके अनुकूल प्रकट क्यों न हुए?' उत्तर यह है कि यद्यपि स्वामी सर्वज्ञ हैं तथापि सेवकके मुखसे कहलाकर तब प्रकट होंगे। वरदानका यही कायदा (नियम) है कि मुखसे कहलवाकर तब वर दें। 'बर और हुकुम दिब्य पेखन में' इति (देव) स्वामीग्रन्थ, यह आगे स्पष्ट है, जैसा मनुने कहा वैसे ही रूपसे प्रकट हुए।

नोट—२ अथवा, त्रिदेव इनके समीप गये तब इन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं। अतएव प्रथम आकाशवाणी हुई। वा, एकदमसे प्रकट होनेसे सम्भव था कि संदेह मनमें बना रह जाता कि ये परात्पर परब्रहा हैं कि नहीं। दूसरे अत्यन्त हर्षसे प्राणहीका त्याग होना सम्भव था। अतएव थोड़ा सुख पहले दिया, उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट कर दिया, इससे उनको विश्वास होगा और वे दर्शनका लाभ भी पूर्ण रीतिसे उठा सकेंगे।

नोट—३ बाबा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि जबतक पृथ्वीतत्त्वकी प्रधानता रही तबतक उससे उत्पन्न हुए मूल-फलादि खाते रहे। जब धारणा और बढ़ी तब उससे ऊपर जो जलतत्त्व है उसका आहार होने लगा— षट्सहस्र वर्षतक। इससे षट्-विकार (काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मान) छूट गये जिससे त्रिदेवके लुभानेमें न आये, षट्-ऊर्मि (भूख, प्यास, जन्म, मरण, शोक, मोह) भी न रही, षट्चक्र-भेदन कर गये (धौती, वस्ती, कपालादि षट्कर्म जो करते थे वे छूट गये), षट्-ऋतुका प्रभाव भी निकृष्ट हो गया, षड्रस स्वाद जाते रहे। जब 'वारि' आहार भी छूट गया और सात हजार वर्ष समीर-आधारसे रहे तब सप्तावरण दूर हो गये। जब यह भी दस सहस्र वर्ष छोड़े रहे तब दसों इन्द्रियोंके विक्षेप दूर हो गये और दसों दिशाएँ जीत लीं, दस प्राण भी अपने वशमें हो गये। जब तत्त्वके भीतरकी वस्तु वायुतकका निरादर कर दिया और निराधार दस हजार वर्षतक रहे तब निश्चय हो गया कि ब्रह्माण्डके भीतरके न तो किसी देवताकी चाहना है न किसी पदार्थहीकी। सब प्रकार निरवलम्बन होनेपर 'प्रभु सर्बंग्य दास निज जानी—ा'

नोट—४ (क) 'निज दास' और 'अनन्यगित' का अर्थ टिप्पणीमें आ गया। पुन:, यथा—'बनै तो रघुबरसे बनै के बिगरै भर पूरि। तुलसी बनै जो और ते ता बिनबेमें धूरि॥' (दोहावली) प्रभुको अनन्यदास परम प्रिय हैं। श्रीवचनामृत है कि 'मोर दास कहाइ नर आसा। करइ त कहहु कहा बिस्वासा॥' शुकदेवलालजी 'निज दास' का अर्थ 'अपना आकार-त्रय-सम्पन्न दास अर्थात् अनन्यगित, अनन्यशरण, अनन्यप्रयोजन' करते हैं। (ख) बैजनाथजी लिखते हैं कि दो बार माँगु-माँगु कहनेमें गम्भीरता और गोप्यार्थ यह है कि लोक-परलोक दोनों

माँग लो। पंजाबीजी कहते हैं कि मनु और शतरूपा दो हैं, अतएव दो बार कहा अथवा, राजाके विशेष सन्तोषार्थ दो बार कहा। (ग) 'माँगु-माँगु' यह प्रसाद (प्रसन्नता, कृपा) में वीप्सा (और पुनरुक्ति-प्रकाश भी), यह आगे स्पष्ट है, यथा—'बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि।' पुन:-पुन: कथन करना वीप्सा है। 'परम गंभीर' का भाव कि गम्भीर वाणी तो ब्रह्मादिकी भी थी पर यह 'अति गंभीर' है। कृपारूपी अमृतसे सनी हुई है।— पं० रामकुमारजी)

टिप्पणी—३ (क) 'मृतक जिआविन गिरा सुहाई।—'इति। कृपामृतसानी है, अतएव 'मृतकजिआविनी' है। श्रवणको अमृतसमान सुखद है, अतएव 'सुहाई' है, जैसा आगे कहते हैं, श्रवन सुधा सम बचन सुनि।' वाणी श्रवणद्वारा हृदयमें प्रवेश करती है, अतः 'श्रवनरंध्र होइ—' कहा। अथवा, कृपामृतसानी है इसीसे मृतकजिआविनी है और परम गम्भीर है इसीसे सुहाई है, गम्भीरता वाणीकी शोभा है। (ख) 'हृष्ट पृष्ट तन भए सुहाए' राजा–रानी दोनोंके शरीर हृष्ट-पृष्ट और सुन्दर हो गये।' 'सुहाए' बहुवचन है, क्योंकि दोनोंके लिये आया है। (ग) 'मानो अविह भवन तें आए' अर्थात् जैसे–के–तैसे पूर्ववत् हो गये।

टिप्पणी—४ 'श्रवन सुधा सम बचन सुनि' इति। (क) सुहावनी वाणीने तनको पुष्ट और सुन्दर कर दिया, यह वाणीका कृत्य कहकर अब राजाका कृत्य कहते हैं। मुखसे भगवान्के दर्शन माँगते हैं, यथा—'बोले मनु—' शरीरसे दण्डवत् करते हैं, हृदयमें भगवान्का प्रेम है। तात्पर्य कि राजा–रानी मन–वचन–कर्म तीनोंसे शरण हुए। (ख) 'मानहुँ अबहिं भवन तें आए' यह पुष्टका स्वरूप दिखाया, अब हृष्टका स्वरूप दिखाते हैं—'श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात।' शरीरका प्रफुल्लित होना, यही 'हृष्ट' का अर्थ है। ['हृष्ट-पुष्ट' बोली है अर्थात् मोटे–ताजे, आरोग्य, हट्टे–कट्टे। बैजनाथजी—'रिष्ट-पुष्ट' पाठ देते हैं और लिखते हैं कि 'रिष्ट' उसे कहते हैं जिसमें अमंगल वा विघ्न न व्यापे। यथा—'रिष्टं क्षेमाशुभाभावेष्वरिष्टे तु शुभाशुभे' इति। (अमरकोष) अर्थात् अशुभका अभाव। भाव कि शीत–घामादि कुछ छू ही न गये, ऐसा कुशल–क्षेम–पुष्टांग तन हो गया।' मनुसे यहाँ मनुशतरूपा दोनों अभिप्रेत हैं, जैसा आगेके 'जीं अनाथिहत हमपर नेहूं,' देखिहं हम सो रूप भिर लोचन' तथा 'दंपित बचन परम प्रिय लागे' से स्पष्ट है। विशेष (१४६। ७) में देखिये।

नोट—५ यहाँ हृष्ट-पुष्ट होना उत्प्रेक्षाका विषय है, सो पहले कहकर उसकी उत्प्रेक्षा की गयी कि वह तन कैसा है? किव अपनी कल्पना–शक्तिसे पाठकका ध्यान धरके लालन–पालन किये हुए शरीरकी ओर तनकी उत्कृष्ट शोभाका अनुमान करानेके लिये खींच ले जाते हैं। अतएव यहाँ 'उक्त विषयावस्तृत्येक्षा' है।

नोट—६ वाणी सुनते ही शरीर हृष्ट-पुष्ट हो गया। विधि-हरि-हर कई बार मनु-शतरूपाजीके समीप प्रत्यक्ष आये—'मनु समीप आए बहु बारा' तिसपर भी इनके शरीर क्षीण ही बने रहे थे और यहाँ केवल वाणीके श्रवणमात्रका यह प्रभाव हुआ। ऐसा करके भगवान्ने उनको अपने परात्पर ब्रह्म होनेका निश्चय कराया। (शीलावृत्त)

नोट—७ 'परम गँभीर कृपामृत सानी', 'मृतक जिआविन गिरा सुहाई' और'श्रवन सुधा सम बचन सुनि'— यहाँतक अमृतहीका स्वरूप निबाहा है। ईश्वर अमृतस्वरूप है यह वेदोंने कहा है।

बाबा रामप्रसादशरणजी (साकेतवासी)—इस प्रकरणमें तीन-ही-तीनका अद्भुत प्रसंग देखिये। श्रीमनु-शतरूपाजी तीन अवस्था बीतनेपर वन गये। जिस तीर्थमें गये उसमें भी तीन ही अक्षर हैं। 'नैमिष' के अक्षरोंमें भी तीन अवस्थाओंका भाव है। 'नै' अर्थात् नीतिवाली युवावस्था जिसमें राजनीतिसे प्रजाका पालन किया है। 'मि' अर्थात् मिश्रित किशोर-अवस्था जिसमें कुछ बाल्यावस्थाके खेलकी याद और कुछ आनेवाली युवावस्थाकी चैतन्यता है, इसीसे मिश्रित कहा। 'ष' अर्थात् खेलवाली प्रथम अवस्था। तीर्थमें जो सरित धार गोमती है उसमें भी तीन अक्षर हैं। गो (कर्म और ज्ञान-इन्द्रियाँ) + मति (बुद्धि)। कर्म, ज्ञान और बुद्धि ये भी तीन हुए। तीन ही प्रकारके लोग इनसे मिलने आये— 'आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी'। तीर्थमें पहुँचकर ये तीन ही काम करते हैं— 'संतसभा नित सुनिहं पुराना', 'द्वादस अक्षर मंत्र बर जपिहं सिहत अनुराग' और 'सुमिरिहं ब्रह्म सिच्चदानंदा'। अर्थात् कर्म, उपासना और

ज्ञान तीनोंमें तत्पर हैं। 'सुनिह पुराना' (कर्म) का नैमिष तीर्थके प्रथमाक्षर 'नै' से सम्बन्ध है क्योंकि पुराणोंमें विधि-निषेध, धर्माधर्मके विवेचनमें नीति ही है। 'द्वादशाक्षरः 'का दूसरे अक्षर 'मि' से सम्बन्ध है, क्योंकि श्रीयगल सरकारके दोनों षडक्षरमन्त्र मिले हैं इससे मिश्रित कहा। और 'सुमिरिह ब्रह्म' से 'ष' से सम्बन्ध है, क्योंकि लीलाविभृति होनेसे यह जगत् ब्रह्मका खेल ही है। पुन:, 'सुनिहं पुराना' यह श्रवणभक्ति है, 'जपहिं' यह दूसरी भक्ति है, यथा—'मंत्र जाप मम दृढ बिस्वासा' और 'सुमिरहिं ब्रह्म' यह स्मरण है।—यहाँ केवल तीन ही क्रियाएँ कहीं और भक्ति हैं नौ। यहाँ एक-एकमें तीन-तीनका अन्तर्भाव है। प्रथम 'संतसभा नित सुनिहें' में श्रवण, कीर्तन और दास्य तीन भक्तियाँ कहीं। सुननेपर परस्पर अनुकथन होना ही कीर्तन है और सन्तसभामें नित्य नेमसे नम्रतापूर्वक जाना दास्य है। '*मंत्र जपहिं सहित अनुराग*' में अर्चन, वन्दन और पादसेवन कहा। जपसमय ध्यानमें अर्चन-वन्दन हो जाता है। और 'स्*मिरिहें ब्रह्म'* में स्मरण, सख्य और आत्मिनवेदन आ गये। जीव-ब्रह्मका सखाभावका सम्बन्ध है—'स्वारथ रहित सखा सबही के'। पुन:, लीला भी तीन प्रकारकी है—ऐश्वर्य, माधुर्य, मिश्रित। इनमेंसे 'सुनहिं प्राना 'यह मिश्रित है, 'जपिंह मंत्र' में केवल माधुर्य है और 'स्मिरिहं ब्रह्म'इसमें ऐश्वर्य है। श्रीमनुजीका प्रेम माधुर्यमें है और श्रीशतरूपाजीका मिश्रितमें, यह वरसे प्रकट है। तप करनेमें आहार भी तीन ही प्रकारका रहा। यथा—'**करहिं** अहार साक फल कंदा', 'बारि अहार मूल फल त्यागे'और 'संबत सप्त सहस्र पृनि रहे समीर अधार'। तपमें कालका नियम भी तीन प्रकारका कहा है, यथा—'एहि बिधि बीते बर्ष षट सहस बारि आहार', 'संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार' और 'बरष सहसदस त्यागेउ सोऊ'। जिनके निमित्त तप करते हैं उनके तीन ही विशेषण कहे, यथा— 'बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग', 'सुमिरहिं ब्रह्म सिच्चिदानंदा'और 'पुनि हिर हेतु करन तप लागे।' ब्रह्मवाणी हुई तब भी तीन ही बातें कहीं—'श्रवनरंध होइ', 'उर जब आई' और'हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए', 'श्रवनसुधा सम **बचन** ा'(१४५) में भी अन्त:करण, वचन और कर्म तीन कहे। (त० प० ३।१।२)

सुरधेनु। बिधिहरिहर बंदित स्रतरु रेनु ॥ १ ॥ सुन् सेवक सेवत सकल सुखदायक। प्रनतपाल सचराचर नायक॥२॥ सलभ जौ हमपर नेहू। तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू॥ ३॥ सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥४॥ जो मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा॥ ५॥ भ्संडि जो

अर्थ—हे सेवकोंके (लिये) कल्पवृक्ष और कामधेनु! सुनिये। आपके चरणरजकी वन्दना विधि-हरि-हर करते हैं॥१॥हे सेवा करते ही सुलभ होनेवाले एवं जिनकी सेवा सुलभ है! सम्पूर्ण सुखोंके देनेवाले! शरणागतका पालन करनेवाले और चराचर (मात्र) के स्वामी!॥२॥हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले! यदि आपका हमपर प्रेम है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये॥३॥ जो स्वरूप शिवजीके मनमें बसता है, जिसके लिये मुनि यल करते हैं॥४॥ जो कागभुशुण्डिजीके मनरूप मानससरका हंस है, (जो) सगुण और निर्गुण (दोनों है), जिसकी वेद बड़ाई करते हैं॥५॥

नोट—१'सेवक सुरतरु सुरधेनू ा—' इति। (क) सुरतरु और सुरधेनु दोनोंहीकी उपमा दी; दोनों मनोरथके देनेवाले हैं। प्रथम सुरतरु कहा, फिर सोचे कि वृक्ष तो जड़ है, जब कोई उसके पास पहुँचे तब वह मनोरथको पूरा करता है और हम असमर्थ हैं, आपतक नहीं पहुँच सकते, आप ही कृपा करके हमारे पास आकर हमारे मनोरथको पूर्ण करें; तब 'सुरधेनु' सम कहा। (ख) यहाँ जो सेवकका 'सुरतरु सुरधेनु' कहा है इसकी पूर्ति आगे 'तुम्हिंह देत अति सुगम गोसाई' और 'जथा दिरद्र बिबुधतरु पाई' में की है। इस प्रकार कि गोसाईंसे सुरधेनुका भाव ग्रहण किया और बिबुधतरु तो स्पष्ट ही कहा है। (ख) प्र० स्वामी लिखते हैं कि सुरधेनु

जब सेवासे प्रसन्न होगी तभी माँगनेपर देगी, वह भला-बुरा, भक्त-अभक्तका विचार भी करती है। सुरतरु न माँगनेपर भी केवल छायाका आश्रय करनेसे सब सोचोंका नाश करता है और माँगते ही अभिमत देता है। यथा—'देउ देवतरु सिरस सुभाऊ। सनमुख बिमुख न काहुिह काऊ॥ जाइ निकट पिहचािन तरु छाँह समिन सब सोच। मागत अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच॥' (२। २६७) भगवान् सुरतरु और सुरधेनु दोनोंका काम करते हैं और इससे विशेष मोक्ष या भिक्त भी देते हैं, अतः आगे 'सकल सुखदायक' कहना पड़ा। दोहा ११३ भी देखिये। (ग) वि० त्रि० लिखते हैं कि 'सुरतरु और सुरधेनुसे पुँक्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों कहा (यथा—'त्वं स्त्री त्वं पुमान्')। सुरतरु अभिमतदािन है और सुरधेनु सब सुखखािन है। यथा—'अभिमतदािन देवतरुवर से', 'रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखखािन।' (घ) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'आकाशवाणीमें माँगु–माँगु दो बार सुन दो रूपका बोध हुआ। इसिलये प्रभुके सम्बोधनहेतु 'सुरतरु' कहा और शक्तिके सम्बोधनके लिये 'सुरधेनु'। आगे इन वचनोंको 'दंपित बचन' कहा है, इसीसे दोनोंमें एक-एकको लगाते हैं। (ङ) पं० शिवलाल पाठकजी कहते हैं कि 'दोऊ प्रति दोऊ कहे प्यारी प्रीतम माँग। कामधेन अरु कल्पतरु कह दोऊ अनुराग॥' अर्थात् 'दोनों प्रिया–प्रीतमने मनु-शतरूपासे पृथक्-पृथक् कहा कि वर माँगो तब मनुने रामचन्द्रको सुरतरु और शतरूपान जानकीजीको सुरधेनु परमप्रेमयुत कहा'—(मानसमयंक)

टिप्पणी—१ 'सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू।—' इति। (क) भगवान् सेवक-हितकारी हैं इसी बलसे तप किया था, यथा—'ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीला तन गहई॥ जौं यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥' अब इसी बलसे वर माँगते हैं कि आप सेवकके लिये कल्पवृक्ष हैं, कामधेनु हैं। (ख) यहाँ 'सुरतर' और 'सुरधेनु' दो उपमाएँ देनेका भाव यह है कि जो भक्त आपके यहाँ जाते हैं, उनके लिये कल्पवृक्ष हो और जो आपके यहाँ नहीं पहुँचते उनके लिये कामधेनु हो, उनके पास आप स्वयं जाकर उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। (ग) 'विषिध हरि हर बंदित पद रेनू।'—त्रिदेव आपके चरणरजकी वन्दना करते हैं, इस कथनका तात्पर्य यह है कि जिनकी सेवा ब्रह्मादि करते हैं वे परम प्रभु स्वयं सेवककी सेवा करते हैं। ब्लिंड उपजनेके प्रकरणमें उपजना कहा था; जहाँ 'उपजिहें जासु अंस ते नाना' कहा वहीं 'भगत हेतु लीला तनु गहई' कहा, अर्थात् ब्रह्मादिके उपजानेवाले भक्तवश स्वयं 'उपजते' हैं। वैसे ही यहाँ सेवाके प्रकरणमें भक्तका सेवक बनना कहा। जब कहा कि विधि–हरिहर आपकी चरणरजकी वन्दना करते हैं, अर्थात् ब्रह्मादि आपके सेवक हैं तब वहीं यह कहा कि आप अपने भक्तोंके सेवक हैं। भाव कि ब्रह्मादि जिनके सेवक हैं वे ही अपने भक्तोंके सेवक हैं।—यह भाव 'सुनु सेवक सुरतरु—' का है। अर्थात् आप सेवककी रुचि पूर्ण करनेमें लगे रहते हैं।

नोट—२ श्रीशुकदेवलालजी लिखते हैं कि 'इस प्रकरणमें विधि-हिर-हिर पद व्यामोहक है। वहाँ कोई विद्वान् ऐसे स्थानमें हिरका अर्थ इन्द्रवाचक इन प्रमाणोंसे करते हैं कि देवत्रयमें ब्रह्मा शिवके साथ इन्द्र भी वर्षा करके विश्वका पालन करता है। रामायण, यथा—'ब्रह्मा स्वयम्भूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा। इन्द्रो महेन्द्र: सुरनायको वा त्रातुं न शक्तो युधि रामवध्यम्॥' भारते मोक्षधमें इत्यादि। परंतु ऐसा अर्थ करनेकी आवश्यकता नहीं है।'

नोट—३'बिधि हरि हर बंदित पद रेनू' इति। यथा—'देखे शिव बिधि बिष्नु अनेका। अमित प्रभाउ एक तें एका॥ बंदत चरन करत प्रभु सेवा।'(५४।७-८) पूर्व नाना त्रिदेवोंका अंशसे उत्पन्न होना कहा था, अब चरणसेवा करना कहकर यह भी सूचित किया कि त्रिदेव आपकी सेवासे ही प्रभुत्वको एवं अपने–अपने अधिकारको प्राप्त हैं। यथा—'हरिहि हरिता बिधिहि बिधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई। सोइ जानकीपति मधुर मूरित मोदमय मंगल मई।'(वि० १३५) 'जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा।'(५। २१।५) [पुनः, यथा—वसिष्ठ संहिता—'जय मत्स्याद्यसंख्येयावतारो द्भवकारण। ब्रह्माविष्णुमहेशादिसंसेव्य चरणाम्बुज॥'(वै०)]

टिप्पणी—२ 'सेवत सुलभ सकल सुखदायक।—' इति। (क) सेवा सुलभ है। यथा—'बिल-पूजा चाहत

नहीं, चाहत एक प्रीति।'(वि० १०७),'सकृत प्रनामु किहें अपनाए।' (२। २९९) जो 'सेवत सुलभ' है, जिसकी सेवा आसान है, वह सब सुखोंका दाता नहीं होता, अतएव 'सेवत सुलभ' कहकर फिर 'सकल सुखदायक' भी कहा। इस प्रकार जनाया कि ऐसे एक आप ही हैं, आपमें ये दोनों गुण हैं। 'सकल सुखदायक' यथा—'तुलिसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहिस मन मेरो। तौ भजु राम काम सब पूरन करै कृपानिधि तेरो॥' (वि० १६२) (ख) प्रथम सुरतरु और सुरधेनु—समान कहा, अब उन दोनोंके धर्म कहते हैं। 'सेवत सुलभ सकल सुखदायक' इत्यादि उनके धर्म हैं। 'सकल सुखदायक' अर्थात् अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थींके दाता हो। (ग)'प्रनतपाल सचराचर नायक' अर्थात् चराचरको पालते हो। यहाँ प्रणतको चराचरसे पृथक् कहनेका भाव कि चराचरकी अपेक्षा प्रणतका विशेष पालन करते हैं। यथा—'जगपालक बिशेष जन त्राता'।

प० प० प्र०—'सेवत सुलभ सकल सुखदायक' यह चरण उत्तरकाण्डमें श्रीसनकादिककृत स्तुितमें भी आया है। वहाँ 'सुरतरु सुरधेनु' का उल्लेख प्रथम करके पीछे यह चरण दिया है। यथा—'प्रनतकाम सुरधेनु कल्पतरु। होइ प्रसन्न दीजै प्रभु यह बरु॥ भव बारिधि कुंभज रघुनायक। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। देहि भगित संसृित सिर तरनी॥'(७। ३५। २, ६) इस द्विरुक्तिसे जनाया कि सनकादि मुनियोंने जो कुछ माँगा था, वही मनुजी दर्शन होनेपर माँगना चाहते हैं, पर भगवान् अपनी इच्छासे उनकी बुद्धि बदलते हैं। सनकादिक ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं और मनुजी ब्रह्माजीके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं। इस पुनरुक्तिसे दोनोंमें समानता दिखायी। (इसमें एक शंका उपस्थित होती है कि उस कल्पमें तो पाँच मन्वन्तरोंके बाद अवतार होनेपर सनकादिकने वर माँगा है और मनुजीकी यह अभिलाषा इस मन्वन्तरमें हुई है।)

सनकादिक तो स्वयं भगवान्के पास आये हैं तथापि उन्होंने 'सुरधेनु' प्रथम कहा है और भगवान् मनुजीके पास स्वयं आनेवाले हैं तथापि यहाँ 'सुरतरु' प्रथम है, अतः इससे कुछ भाव निकालना गलत है।

वि॰ त्रि॰ का मत है कि 'सुरतरु' के सम्बन्धसे 'सेवत सुलभ' कहा। यथा—'जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समन सब सोच।—' और कामधेनुके सम्बन्धसे 'सकल सुखदायक' कहा।

टिप्पणी—३ 'जौं अनाथहित हम पर नेह। तौ—'इति। (क) 'अनाथहित' का भाव कि भगवान् अनाथपर कृपा करते हैं, यथा—'तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिं कृपा भानुकुलनाथा॥'(५।७) 'सुन्दर सुजान कुपानिधान अनाथपर कर प्रीति जो। सो एक रामः ।'(७।१३०) 'नाथ तु अनाथ को अनाथ कौन मो सो' (वि० ७।९) 🖙 (ख) पुन:, भाव कि अनाथके हित एकमात्र आप ही हैं, दूसरा नहीं। राजा और रानी दो हैं, इसीसे 'हम' बहुवचन पद दिया। इसी प्रकार पूर्व 'जौं यह बचन सत्य श्रृति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥' कहा और आगे भी 'देखिह हम सो रूप भिर लोचन' तथा 'नाथ देखि पदकमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे॥' में बहुवचन पद दिये। जहाँ दोनोंका सम्मत एक है वहाँ बहुवचन कहा। इसी तरह जहाँ दोनोंका सम्मत एक नहीं है, जहाँ दोनों पृथक्-पृथक् वर माँगते हैं वहाँ एकवचन दिया गया है। यथा—'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी॥''चाहउँ तुम्हिहं समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ।''बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी॥''मम जीवन तिमि तुम्हिह अधीना।''सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा।''सोइ बिबेक सोइ रहिन प्रभ मोहि कृपा करि देह।' इत्यादि। (श्रीरामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि अपनेको अनाथ कहनेका भाव कि 'त्रिलोकमें हम किसीको अपना हितकर नहीं देखते, त्रिदेव भी हमारा अभीष्ट पूर्ण नहीं कर सकते और त्रिकाण्डसे भी हम अपना कल्याण नहीं समझते।' पुन: कणादकृत वैशेषिकवाले कालहीकी प्रेरणासे जगतुकी उत्पत्ति आदि कहते हैं। हमको तीनों कालसे कदापि सुखकी वृद्धि नहीं है। पुन:, कोई जाग्रत्में अपनेको सुखी समझते हैं, कोई स्वप्नहीसे प्रीति करते हैं और कोई सुष्पितहीसे आनन्द मानते हैं। परंतु हमको तो इन तीनों अवस्थाओंमें कुछ भी हितकर नहीं जान पडता।)

टिप्पणी—४'जो सरूप बस सिव मन माहीं।—' इति। ब्रह्मको नेत्रभर देखना चाहते हैं, ब्रह्मके शरीर नहीं

है, इसीसे कहा था कि भक्तोंके लिये 'लीला तनु गहई।' पर लीलातन तो चतुर्भुज शेषशायी, अष्टभुज, भूमापुरुष, चतुर्व्यूह, द्वादशव्यूह, सहस्रभुज विराट्पुरुष, मच्छ, कच्छ, वराह, नृसिंह, कृष्ण इत्यादि अनेक हैं, तुम किस लीलातनका दर्शन चाहते हो? इसपर कहते हैं कि जो स्वरूप शिवजीके मनमें बसता है, जिस स्वरूपके लिये मुनि यत्न करते हैं कि हमारे हृदयमें बसे—'किर ध्यान ज्ञान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं।' (३। ३२) स्वरूपकी प्राप्तिमें शिवजी सिद्ध हैं। उनके मनमें मूर्ति बसती है। मुनि साधक हैं, वे मूर्ति अपने हृदयमें बसानेके लिये साधन करते हैं। जिन मुनियोंके साधन सिद्ध हो जाते हैं, उनके हृदयमें प्रभु बसते हैं, यथा—'राम करउं केहि भाँति प्रसंसा। मृनि महेस मन मानस हंसा॥'

टिप्पणी—५'*जो भूसुंडि मन मानस हंसा।* इति। (क) श्रीशिवजी और भूशूण्डिजी दोनों प्रेमी हैं, दोनों ब्रह्मके स्वरूप और स्वभावके 'जनैया' (जाननेवाले) हैं, इसीसे दोनोंके मनमें स्वरूपका बसना लिखा, यथा— 'कागभूसंडि संग हम दोऊ। मन्ज रूप जानै नहिं कोऊ॥ परमानंद प्रेम सुख फुले। बीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले॥' (१९६।४-५) 'सुनृह सखा निज कहउँ सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥'(५।४८) 'अस सुभाउ कहुँ सुनउँ न देखों। केहि खगेस रघपति सम लेखों॥'(७।१२४) (ख) यहाँतक शिव, मनि और भशण्डि तीन नाम दिये।इन तीनोंका नाम कहकर ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों (से भगवानुकी प्राप्ति) दिखाते हैं। शिवजी ज्ञानी हैं, मुनि कर्मकाण्डी हैं और भुशूण्डिजी उपासक हैं। तात्पर्य कि भगवान् ज्ञानी, कर्मी और उपासक तीनोंको प्राप्त होते हैं। (एक खरेंमें पण्डितजी लिखते हैं कि 'भूसुंडि' के कहनेसे (गरुडको)'*अघाइ कै रामरूपका बोध* भया') (ग) सग्न अग्न जेहि निगम प्रसंसा।'इति सगुण और निर्गुण कहकर जिसकी स्तुति वेद करते हैं, यथा— 'जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनुप भूप सिरोमने।'(७। १३) श्रीरामजीके सगुण और निर्गुण दो रूप हैं। निर्गुण रूप प्रथम ही कह आये—'अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चिंतिह परमारथबादी।। नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद *निरुपाधि अनुपा॥* ' इत्यादि। सगुण स्वरूप आगे कहेंगे—'*नील सरोरुह नीलमनि नील नीरधर स्याम* ' इत्यादि। (घ) वेद निर्गुण ब्रह्मका निरूपण करते हैं, यथा—'नेति नेति किह बेद निरूपा'और सगुण ब्रह्मकी प्रशंसा करते हैं—'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा'। एकका निरूपण और दूसरेकी प्रशंसा करनेका भाव कि निर्गुण ब्रह्ममें वाणीका प्रवेश नहीं है—'<mark>यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह</mark>' इति। (श्रुति) सगुणमें वाणीका प्रवेश है, इसीसे प्रशंसा करते हैं। [यहाँ कहते हैं कि'सगृन अगृन जेहि निगम प्रसंसा।' और उत्तरकाण्डमें वेद स्वयं कहते हैं कि'ते कहह जानह नाथ हम तव सग्न जस नित गावहीं।'यह परस्पर भेद कैसा? रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'सगुन जस'गानेमें भाव यह है कि यशका लाभ केवल सगुण ही रूपको है—निर्गुणको नहीं, क्योंकि वह तो क्रियाशुन्य है, चेष्टारहित है। जिसकी निषेधकी हानि अथवा विधिके प्रचारकी चेष्टा ही न हो उसको यश कैसे हो सकता है? 'अस प्रभृ हृदय अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दखारी॥'(तु० प० ३।४)]

नोट—४ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि वचनोंका भाव यह है कि 'आपका स्वरूप कोई जानता नहीं। वेद भी 'नेति नेति' कहते हैं तब मैं उसे कैसे जानूँ? अतएव उस स्वरूपको इस प्रकार लिक्षत करते हैं कि 'जो सरूप—' इत्यादि। पर शिवजीके मनमें बालरूप बसता है, यथा—'बंदौं बालरूप सोइ रामू।' मुनियोंके ध्यानमें अवस्थाका नियम नहीं है। देखिये सनत्कुमारसंहितामें पहले 'पितुरङ्करगतं रामम्' यह बालरूपका ध्यान है, फिर 'वैदेहीसहितं सुरहुमतले' यह किशोरावस्थाका ध्यान है। भुशुण्डिजी बालरूपके उपासक हैं। वेदोंके वर्णनमें अवस्थाका नियम नहीं है। वेदोंने अनन्तरूपोंका वर्णन किया है। इन वचनोंमें परात्पररूप और सब अवस्थाओंका सँभार आ गया।'

नोट—५ मनुजीका यह सिद्धान्त है कि 'शिवजी भगवान् हैं, रामभिक्तिके आदि आचार्य हैं, ज्ञान-वैराग्य-वेदतत्त्व आदिके ज्ञाता हैं, यथा—'तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना।'(१११।५) 'जोग ज्ञान बैराग्य निधि।'(१०७) मुनि इन्द्रियविषय सुखको त्यागकर अनेक कष्ट उठाकर, उपाय करते हैं तो परात्पर रूपहीके लिये करते होंगे। भुशुण्डिजी ऐसे परमभक्त हैं कि जिनके आश्रमके आस-पास चार योजनतक माया नहीं व्यापती, वे भी परात्परकी ही उपासना करते होंगे। वेद भी परात्पर रूपकी ही अगुण-सगुण कहकर प्रशंसा करते हैं।' अतएव इन तीनोंके सिद्धान्तसे जो ब्रह्म हो वही परात्पर होगा।

नोट—६ मयंककार लिखते हैं कि 'शिवजीके मनमें किशोररूप और भुशुण्डिजीके मनमें बालस्वरूप बसता है। दोनों एक बार देखना दुस्तर है। दम्पितने विचारपूर्वक यह वर माँगा, जिसमें किशोररूपका तो तत्काल दर्शन हो (प्रथम 'जो सरूप बस सिव मन माहीं' यह कहा इसीसे प्रथम शिवजीके ध्यानवाला स्वरूप प्रकट हुआ) और अवधमें बालरूपका आनन्द पावें अर्थात् पुत्र हो प्रकट हों। ('भुसुंडि मन मानस हंसा' अन्तमें कहा। इसीसे कालान्तरमें वही यज्ञादिरूपी यत्न करनेसे 'भुसुंडि मन मानस हंसा' बालरूप होकर प्रकट होंगे।) 'मनुने तप करते समय किसीकी उपासना नहीं की, न किसीके नामको जपा। उनका यही अनुष्ठान था कि जो परतम सबसे परे हो वह मुझको दर्शन दे। तब शार्ङ्गधर भगवान् रामचन्द्रजी प्रकट हुए। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि ये ही सबसे परे और सबके सींव हैं'—(मा॰ म॰)—'बिधि हिर संभु नचाविनहारे।', 'हिरिहिं हिरिता बिधिहि बिधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई। सोइ जानकीपित मधुर मूरित मोदमय मंगलमई।' (वि॰ १३५)

प० प० प०—शिवजी रघुवीररूपके उपासक हैं, यथा—'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा।''जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मुनि जतन कराहीं॥' कहनेपर विचार आ गया कि शिवजी तो बालरूपके उपासक नहीं हैं और बालरूप तो अधिक मोहक, मनोहर और सुखकर है, अत: फिर कहा कि 'जो भुसुंडि मन मानस हंसा' क्योंकि ये बालरूपके उपासक हैं, जो प्रथम माँगा उसके अनुसार अवतार-समयमें भी प्रथम वही रूप कौसल्याजीको दिखाया'जो सरूप बस सिव मन माहीं'और फिर'भए सिसुरूप खरारी।' मयंककारने उचित ही लिखा है।

देखिहिं हम सो रूप भिर लोचन। कृपा करहु प्रनतारितमोचन॥६॥ दंपित बचन परम प्रिय लागे। मृदुल बिनीत प्रेमरस पागे॥७॥ भगत बछल प्रभु कृपानिधाना। बिस्वबास प्रगटे भगवाना॥८॥

## दो०— नील सरोरुह नीलमिन नील नीरधर स्याम। लाजिह तन सोभा निरिख कोटि कोटि सत काम॥१४६॥

शब्दार्थ—दंपित=स्त्री-पुरुष। पागे=शीरा, किवाम वा चाश्नीमें लपेटे, डुबोये वा साने हुए, यथा—'आखर अरथ मंजु मृदु मोदक प्रेम पाग पागिहै।' (विनय०) भगतबछल (भक्तवत्सल)—जैसे गऊ नवजात बछड़ेका प्यार करती है वैसे ही भक्तोंका प्यार करनेवाले, उनके दोषोंको स्वयं भोग लेनेवाले, उनपर दृष्टि न करनेवाले और सदा साथ रहनेवाले, यथा भगवद्गुणदर्पण—'आश्रितदोषभोक्तृत्वं वात्सल्यिमित केचन। आश्रितागस्तिरस्कारबुद्धिवात्सल्यिमत्यिष॥ सुस्निग्धहृदयत्वं यद्दोषरौक्ष्यातिगं निजे। जने स्यात्तिद्ध वात्सल्यं भक्ते प्राणस्य वैहरेः॥ ममतामोहसम्पर्को दृढीयांस्तनुजादिषु। यत्पिच्छलमनस्कत्वं विदुर्वात्सल्यमृत्तमाः॥ वत्सः स्नेहगुणस्थेयांस्तद्वता वत्सलो हिरः॥'—(वै०)

अर्थ—हे प्रणतके दु:खको छुड़ानेवाले! हम वह रूप नेत्र भरकर देखें (ऐसी) कृपा कीजिये॥६॥ दम्पतिके कोमल, नम्र और प्रेमरसमें पागे हुए वचन प्रभुको परम प्रिय लगे॥ ७॥ भक्तवत्सल, दयासागर, विश्वमात्रमें व्यापक, भगवान् प्रभु प्रकट हो गये॥८॥ नील-कमल, नील-मणि और नीले मेघोंके समान श्याम (वर्ण) तनकी शोभा देखकर करोडों, अरबों कामदेव लज्जित हो जाते हैं॥१४६॥

बाबा हरिदासजी—१ श्रीमनुजीने विचारा कि शिवजी और भुशुण्डिजी एवं मुनिजनको ब्रह्मका दर्शन ध्यानमें हुआ करता है, कहीं ऐसा न हो कि हमें भी ध्यानहीमें दर्शन देकर चल दें, हमने तो उनको पुत्र बनानेके लिये

तप किया है, अतः कहते हैं कि 'देखिंह हम सो रूप भिर लोचन' ध्यानमें नहीं किंतु प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, अपने इन नेत्रोंसे और वह भी भरपूर। २—'दंपित बचन परम प्रिय लागे।——' इति।'दंपित' अर्थात् श्रीसीतारामको (उनके) वचन परम प्रिय लगे—(शीलावृत्ति) (हमने 'दंपित' से मनु–शतरूपाका अर्थ किया है।)

टिप्पणी—१ 'देखिहें हम सो रूप भिर लोचन।' भाव कि जो रूप शिवादि ध्यान रखकर मनमें देखते हैं वहीं रूप हम प्रत्यक्ष नेत्र भरकर देखें। (ख) 'कृपा करहु प्रनतारित मोचन' अर्थात् आप प्रणतकी आर्ति हरते हैं, हम प्रणत हैं, हमारी आर्ति हरण कीजिये। तात्पर्य कि आपके दर्शन बिना हम दोनों अत्यन्त आर्त हैं, हम इस योग्य नहीं हैं कि आप दर्शन दें, हमारे ऐसे सुकृत नहीं हैं कि दर्शन प्राप्त हो सकें, आपकी कृपाका ही भरोसा है। आप अपनी ओरसे कृपा करके हमको दर्शन दीजिये। (शिवादि समर्थ हैं। हममें उनका सामर्थ्य नहीं है। हमें एकमात्र आपकी कृपाका भरोसा है। कठोपनिषद्में भी कहा है कि जिसपर वह कृपा करता है उसीको प्राप्त होता है। यथा—'यमेवैष वृण्ते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृण्ते तनं स्वाम्।'(१। २। २२)

नोट—१ 'दंपति बचन' इति। पूर्व केवल 'मनु' जीका बोलना लिखा था, यथा—'बोले मनु किर दंडवत।' (१४६) और यहाँ स्त्री-पुरुष मन् और शतरूपा दोनोंका बोलना लिखते हैं; यह पूर्वापर विरोध कैसा? बाबा हरिदासजीने इस शंकाकी निवृत्ति 'दंपित' से 'श्रीसीतारामजी' का ग्रहण करके की है। वे 'दंपित' से 'दंपित श्रीसीतारामजीको ' यह अर्थ लेते हैं। हमने तथा प्राय: अन्य सभी टीकाकारोंने 'दंपित मन्-शतरूपाके ' ऐसा अर्थ किया है। शंकाका समाधान संत श्रीगुरुसहायलालजीने इस प्रकार किया है कि 'मन्' से राजा मन् और मनुकी स्त्री दोनों अर्थ निकलते हैं। व्याकरणसे 'मन' शब्दका स्त्रीलिंगमें तीन तरहका रूप है। मनायी, मनावी और मन:। उसमें सत्र लिखा है—'मनो रौ वा।——'(मा० त० वि०)। वि० त्रि० लिखते हैं कि 'मनो रौ वा' इस सूत्रसे डीप् विकल्पसे होता है। अतः शतरूपा भी मनु हैं। हिन्दी-शब्दसागरमें भी 'मनु' को पुँल्लिग और स्त्रीलिंग दोनों लिखा है और उसका अर्थ, वैवस्वत 'मनु' और 'मनावी, मनुकी स्त्री' दिया है। इस तरह पूर्वके 'मनु' शब्दमें मनु और उनकी स्त्री शतरूपा दोनोंका ग्रहण होता है। अत: शंका नहीं रह जाती। पं० रामकुमारजी शंकाका समाधान इस तरह करते हैं कि पूर्व 'मनु' और यहाँ 'दम्पित' शब्द देकर जनाते हैं कि जो मनुजीने कहा वही महारानी शतरूपाजीने कहा, अर्थात् (अन्तमें) महारानीजीने कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ। इस प्रकार ये वचन दोनोंके हुए, नहीं तो दोनोंका एक साथ बोलना नहीं बनता। (नोट—आगे इसी तरह श्रीशतरूपाजीने कहा भी है—'जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा।'(१५०।४) वैसे ही यहाँ राजाके कह चुकनेपर अन्तमें कहा और पूर्वसे भी दोनोंका सम्मत यह था ही— 'पिन हिर हेत करन तप लागे। देखिअ नयन परम प्रभ सोई।' त्रिपाठीजीका मत है कि दम्पतिका हृदय इतना अभिन्न है कि वे ही शब्द दोनों मुखोंसे एक साथ निकल रहे हैं।)

टिप्पणी—२ (क) 'परम प्रिय लागे' इसका कारण आगे स्वयं कहते हैं 'मृदुल बिनीत प्रेमरस पागे।' वचन कोमल हैं, सुननेमें कटु-कठोर नहीं हैं, विनम्र हैं। बड़ाई लिये हुए हैं (अर्थात् उनमें सेवक-स्वामि-भावका उल्लंघन नहीं हुआ, मर्यादाके अनुकूल और अहंकारशून्य हैं, और प्रेमरसमें पगे हुए हैं। भगवान्को प्रेम प्रिय है, यथा—'रामहिं केवल प्रेम पिआरा। जानि लेउ जो जानिनहारा।'(२।१३७) इसीसे ये वचन 'परम प्रिय' लगे। (ख) क्ष्णप्रथम कहा कि 'बोले मनु किर दंडवत प्रेम न हृदय समात' हृदयके उसी प्रेमसे वचन बोले, अतएव उन वचनोंको 'प्रेमरस पागे' कहा। क्ष्णभगवान्के वचन सुधा-समान हैं—'श्रवन सुधासम बचन सुनि'और 'मृतक जिआवन' हैं; इसीसे उन्हें सुनकर स्त्री-पुरुष दोनों जिये, नहीं तो मृत्यु हो जाती। (भगवान्के वचन सुनकर दोनों पुलिकत और प्रफुल्लित हो गये वैसे ही) इनके वचन प्रेमरससे पागे हैं, इसीसे भगवान्को परम प्रिय लगे। [कोमल वचन 'प्रिय' होते हैं, उसपर भी ये वचन 'विनीत' हैं, इससे 'अतिप्रिय' हुए और फिर प्रेम-रसमें पगे हैं अतएव 'परम प्रिय' हैं। (वै०)]

नोट—२ बैजनाथजी लिखते हैं 'जौ अनाथ हित हम पर नेहू' 'प्रनतपाल' 'कृपा करहु प्रनतारित मोचन'

इत्यादि मृदुल हैं। 'सेवक सुरतरु—नायक' विनीत हैं और 'देखिह हम सो रूप भिर लोचन' प्रेमरसमें पगे हुए वचन हैं।' (प्रेमपगे तो सभी हैं क्योंकि 'प्रेम न हृदय समात' पूर्व कह आये हैं। वह प्रेम-वचन, पुलक इत्यादि रूपसे बाहर निकल पड़ा है, अत: वचन क्या हैं मानो प्रेम ही हैं।)

टिप्पणी—३ 'भगत बछल प्रभु कृपानिधाना।—' इति। (क) राजाने कहा था कि आप सेवकके कामधेनु हैं, कल्पवृक्ष हैं और प्रणतपाल हैं, इन्हीं वचनोंको चरितार्थ करनेके लिये यहाँ 'भक्तवत्सल' कहा ('सेवकसुरधेन्' भगवान् हैं तो भक्त 'वत्स' हुआ ही। स्वयं भक्तके पास आये, अतः 'भगत बछल' विशेषण उपयुक्त है)। जो राजाने कहा था कि 'करह कृपा प्रनतारित मोचन' अर्थात् कृपा करके मुझ आर्तको दर्शन दीजिये; इस वचनको चरितार्थ करनेके लिये 'कुपानिधान' कहा अर्थात् भगवान् कृपा करके प्रकट हुए। 🔊 भगवान्के प्रकट होनेका मुख्य कारण कुपा है, यथा—'भए प्रगट कुपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी', 'सो प्रगट करुनाकंद सोभाबुंद अग जग मोहई।' तथा यहाँ 'भगत बछल---' कहा। [मृद्ल, विनीत और प्रेमरस-पागे—ये तीन विशेषण वचनके दिये, वैसे ही तीन विशेषण भगवानुके दिये गये—भगतबछल, प्रभु और कुपानिधान। भक्तवत्सल हैं, प्रेमरसपागे वचन प्रिय लगे। प्रभु हैं, विनीत वचनपर प्रसन्न हुए। कुपानिधान हैं, मुदु वचनपर कुपा की। (वि॰ त्रि॰)] (ख) 'बिस्वबास प्रगटे भगवाना'। तात्पर्य कि वे कहीं अन्यत्रसे नहीं आये, उनका वास तो विश्वमात्रमें है, (वे वहींसे) उसी जगह जहाँ-के-तहाँ ही प्रकट हो गये, यथा—'देस काल दिसि बिदिसहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥'(१८५।६) (ग) 'प्रगटे' का भाव कि स्क्ष्मरूपसे भगवान् सर्वत्र हैं, देख नहीं पडते, वहीं प्रकट हो गये। 'प्रगटे भगवाना' का भाव कि ऐश्वर्यमान् रूप प्रकट हुआ। पुन: दूसरा भाव कि भक्त और भगवानुका सम्बन्ध है, भक्तहेतु प्रकट हुए, इसीसे 'भगवान्' कहा। यथा—'भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप।' (७।७२) (घ) प्रथम प्रेम कहा—'दंपति बचन प्रेमरस पागे।'तत्पश्चात् प्रकट होना कहा, क्योंकि प्रेमसे भगवान् प्रकट होते हैं। यथा—'*हरि ब्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना॥*'(१८५।५) उदाहरण लीजिये— 'अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा।' (३।१०) 'जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानीं। किह न सकिंहि कछ मन सकुचानीं।। लताभवन तें प्रगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ।'(२३२) इत्यादि। [ष्डियहाँ 'विश्वास' और 'भगवान्' पद देकर जनाया कि श्रीसीतारामजी ही 'वासुदेव' और 'परमप्रभु' हैं, जिनका मन्त्र जपते थे और जिनके दर्शनकी अभिलाषासे तप कर रहे थे, गुप्त थे सो प्रकट हो गये।]

टिप्पणी—४ 'नील सरोरुह नीलमिन नील नीरधर स्याम।' इति। (क) कमल-समान कोमल और सुगन्धित नीलमिण-समान चिक्कन और दीप्तिमान् और नीले मेघोंके समान गम्भीर श्याम शरीर है। एक उपमामें ये सब गुण नहीं मिले, इससे तीन उपमाएँ दीं। पुनः इन तीन उपमाओंके देनेका भाव कि संसारमें जल, थल और नभ—ये तीन स्थान हैं। यथा—'जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना॥'(१।३।४) इन तीनों स्थानोंकी एक-एक वस्तुकी उपमा दी। जलके कमलकी, पृथ्वीके मिणकी और आकाशके मेघकी। (ख) 'नीरधर' शब्दसे सजल मेघ जनाये। 'नील नीरधर स्याम' में नील 'नीरधर' का विशेषण है और श्याम भगवान्का विशेषण है। (ग)'लाजिह तन सोभा निरिख कोटि कोटि सत काम' इति। यथा—'स्याम सरीर सुभाय सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन॥' कामदेवका रंग श्याम है, इसीसे कामकी उपमा लिखी।

## \* कमल, मणि और नीरधर तीन उपमाओंके और भाव \*

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ तीन उपमान दिये। इन तीनोंमें मिलकर १६ धर्म हैं। इनकी उपमा देकर तनके षोडश शोभामय गुण दर्शित किये हैं। कमलकी उपमा देकर छ: गुण दर्शिये, मिणके आठ गुण और मेघके दो गुण। कमलके धर्म हैं 'सुन्दरता, कोमलता, सुकुमारता, सुगन्धता, मनोहरता और मकरन्द'। प्रभुका शरीर सर्वांग सुडौल, कोमल, सुकुमार, सुगन्धयुक्त, सहज ही मनोहर और असीम माधुर्यरसयुक्त। मिणके धर्म

हैं 'उज्ज्वल, स्वच्छ, आवरणरिहत, शुद्ध, अपावन न होनेवाला तथा सुषमा, एकरस-दीप्ति, आबवाला'। वैसे ही प्रभु तमोगुणादि रहित हैं, देहमें मिलनता नहीं, निरंजन-निर्मल-एकरूप, तनमन शुद्ध, शोभा, नवयौवन, तेज, लावण्य इत्यादि धर्मयुक्त हैं। मेघ-गम्भीर श्याम, बिजलीयुक्त। प्रभुका गम्भीर श्याम तन और तनपर पीतपट।

२—श्यामतनके भिन्न-भिन्न धर्मोंके भिन्न-भिन्न उपमान दिये गये। सब धर्म जो वक्ता दिखाना चाहते थे वे किसी एक उपमानमें नहीं मिले; इससे वे बराबर उपमा देते गये। श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें अंगदजीके बिदाईके प्रसंगमें 'कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि' ऐसा कहा है। वहाँ कुलिश और कुसुमकी उपमाएँ चित्तके लिये दी गयी हैं। कुलिश मिण है और कमल कुसुम है। इस प्रकार कमलवत् श्याम और कोमल इत्यादि गुणोंका ग्रहण होगा, यथा—'नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्'; मिणवत् श्याम और कठोर अर्थात् इससे पुष्ट और एकरस सहज प्रकाशमान गुण लेंगे। यथा—'परम प्रकास रूप दिन राती। निर्ह कछु चहिय दिया घृत बाती॥' कमल और मिणकी उपमा देनेपर सोचे कि ये सबको सुलभ नहीं, सबको इससे आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता और इन्हें सर्वसाधारणने देखा भी नहीं, सुना भर है, अतएव जलधरकी उपमा दी। यह उपमान ऐसा है जिसे सबने देखा है। सब धर्म यहाँ मिल गये। मेघवत् गम्भीर और चराचरमात्रको सुखदायक।

३—यहाँ मालोपमालंकार है। ब्लिस्मरण रहे कि 'गोस्वामीजीकी मालोपमाओंमें अन्य किवयोंकी अपेक्षा यह बड़ी भारी विशेषता है कि वे जिस विषयके वर्णनमें जहाँ जितनी आवश्यकता समझते हैं वहाँ उतनी उपमाएँ देते हैं। उपमाओंकी व्यर्थ भरमार करके अपना और पाठकका समय नष्ट नहीं करते।'

४—यदि कोई कहे कि मेघ तो अर्क यवासको जलाते हैं तो इसका उत्तर यह होगा कि अर्कयवासरूपी दुष्ट अपने कर्मोंसे नष्ट हो जाते हैं। मेघ या प्रभुका कुछ दोष नहीं, यथा—'तुलसी दोष न जलद को जौ जल जरत जवास'। पुनः, नीरधरसे श्रीरामजीकी सहृदयता तथा परोपकारपरायणता भी दिखायी है। मेघ जा-जाकर सबको जल देते हैं और आप कृपानीरधर हैं, भक्तोंके पास जा-जाकर कृपा करते हैं। यथा—'कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारित हारी॥'(लं०)

५—वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि—(क) कोमल सरसादि होनेसे कमल वात्सल्य भावका द्योतक है। राजत्व (ऐश्वर्यत्व) किंवा राजसमाजमें मिणकी उपमा उपयुक्त होती है। 'कृपा बारिधर राम खरारी' के अनुसार मेघकी उपमा कृपाका द्योतक है। (ख) प्राय: सर्वत्र एक ही उपमा दी जाती है। यहाँ तीन उपमाएँ एक साथ देनेका भाव यह है कि एक तो भगवान्को देखते ही मनुजीके हृदयमें कोमल (वात्सल्य) भावका संचार हो गया, इसे जनानेके लिये 'नील सरोरुह स्याम' कहा। दूसरे, मनु राजा थे और भगवान्के ऐश्वर्यको जानते थे, अतः किंवने 'नील मिन स्याम' कहा। और मनुजी कृपा चाहते थे। यथा—'कृपा करहु प्रनतारित मोचन' इसलिये 'नील नीरधर स्याम' कहा।

६—पंजाबीजी कमलसे कोमलता, मणिसे प्रकाश और मेघसे उदारता और गम्भीरता गुण लेते हैं।

७—रा० प० का मत है कि सरोरुहकी चिकनाई और सुगन्ध, मणिकी चमक और घनकी श्यामता— ये गुण स्वरूपमें हैं। दर्पणकी उपमा न दी क्योंकि वह सुगन्धरहित है और रा० प्र० का मत है कि नीलकमल-समान चिक्कन और कोमल है, नीलमणिसम चमक है और नील मेघके समान सरस है। भाव कि मुखकी 'पानिय' (आब) विमल है और श्यामता तीनोंके समान है।—एक-पर-एक उपमा देते गये। जब तीसरी उपमा भी योग्य न देखी तब हार मानकर चुप हो रहे। अथवा, तीन उपमाएँ देकर इनको त्रिदेवका कारण जनाया।

८—काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारायण सिंहजी लिखते हैं कि एक ही श्यामताको तीन प्रकारसे कहकर 'सत् चित् आनन्द' भाव दरसाया।

९—वि॰ त्रि॰ लिखते हैं कि जलमें सर्वोत्तम नीलिमा नीलकमलकी, थलमें नीलमणिकी और नभमें नीरधरकी है। इन तीनों नीलिमाओंकी शोभा सलोने श्यामसुन्दरमें है। नोट—३ 'लाजिह तन सोभा निरिख कोटि कोटि सत काम' इति। श्याम-तनके लिये उपमा-पर-उपमा देते गये फिर भी समता न देखकर अन्तमें कहना पड़ा कि 'लाजिह ते । ऐसा करके उपमेयका अनुपम होना दिखाया। परमोत्कृष्टता जनानेके लिये इतनी उपमाएँ दी गयों। यहाँ किसीके मतसे तीसरा और किसीके मतसे पाँचवाँ प्रतीपालंकार है। 'कोटि कोटि सत' असंख्य, संख्यारहितका वाचक है। भाव यह है कि जैसा शरीरका रंग और शोभा है वह तो किसीसे कहते नहीं बनती; उपमा जो दी गयी वह किंचित् एक देशमें जानिये नहीं तो निरुपमकी उपमा कैसी? यथा—'नील कमल मिन जलद की उपमा कहे लघु मित होता।'(गी० १।२२।३) 'कोटि कोटि सत' कहनेका भाव कि जैसे एक दीपकसे अधिक प्रकाश दोमें और दोसे तीनमें अधिक प्रकाश होता है, वैसे ही यदि संख्यारहित कामदेव एकत्र हों तो भी उन सबोंकी समष्टि शोभा श्रीरामजीके श्यामतनकी शोभाके सामने तुच्छ हो जाती है, जैसे सूर्यके आगे दीपक। प्रभुके शरीरकी श्यामतामें जो दिव्य एकरस गुण हैं वे नीलकमल, नीलमिण और नीले मेघोंमें कहाँ ? ब्यायहाँ समष्टि शोभा कहकर आगे अंग-अंगकी शोभा पृथक् महते हैं।

सरद मयंक बदन छिबसीवाँ। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवाँ॥१॥ अधर अरुन रद सुंदर नासा। बिधुकर निकर बिनिंदक हासा॥२॥ नव अंबुज अंबक छिब नीकी। चितविन लिलत भावती<sup>१</sup> जी की॥३॥ भृकुटि मनोजचाप छिब हारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी॥४॥ कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुपसमाजा॥५॥

शब्दार्थ-मयंक=चन्द्रमा। बदन=मुख। सीवाँ=हद, मर्यादा, सीमा जिससे बढ़कर और नहीं। कपोल=गाल। चिबुक=टुड्डी, ठोढी। ग्रीवा=कण्ठ। अधर=ओष्ठ, होंठ, ओंठ। रद=दाँत। नासा=नासिका, नाक। अरुन (अरुण)=लाल। बिधु=चन्द्रमा। कर=किरण। निकर=समूह। बिनिंदक=निन्दा करनेवाला, अत्यन्त नीचा दिखानेवाला। हास्य=हँसी, मन्द मुसकान। अंबुज=कमल। नव=नवीन, ताजा खिला हुआ। लितत=सुन्दर, मनोहर, प्यारी, स्नेहभरी। भावती=भानेवाली, अच्छी लगनेवाली। भृकुटि=भू, भौंह। पटल=पटली, तह, आवरण, तट। पुनः, पटल=समूह—'जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहिंह कुबिचारी॥', 'मोह महाघन पटल प्रभंजन'। भ्राजना=दीप्तिमान् होना। कुटिल=घूमे हुए, घुँघराले, छल्लेदार। मकर=मीन, मछली।=मगर। 'मकराकृत कुण्डल गोलाकार होता है, जैसे मछलीका मुँह और पूँछ मिलानेसे आकार बनेगा।'

अर्थ—उनका मुख शरदपूनोंके चन्द्रमाके समान छिबकी सीमा है। गाल और ठोढ़ी सुन्दर हैं, गला शंखके समान है॥१॥ ओंठ लाल, दाँत और नाक सुन्दर हैं। हँसी चन्द्रमाकी किरणसमूहको अत्यन्त नीचा दिखानेवाली है॥२॥ नेत्रोंकी छिब नये खिले हुए कमलकी छिबसे अधिक सुन्दर है और चितवन स्नेहसे भरी हुई मनको भानेवाली है॥३॥ भौंहें कामदेवके धनुषकी शोभाको हरनेवाली हैं। ललाट-पटलपर तिलक (समूह बिजलीका) प्रकाश कर रहा है॥४॥ कानोंमें मकराकृत कुण्डल और सिरपर मुकुट सुशोभित है। टेढ़े घुँघराले बाल (क्या हैं) मानो भ्रमरोंके समाज हैं॥५॥

नोट-१ यह सम्पूर्ण प्रसंग भी उपमा और प्रतीप अलंकारसे अलंकृत है।

नोट—२ बैजनाथजी लिखते हैं कि दोहा १४६ में पूर्व सोलह गुण कहे। उनमें कमल, मणि और मेघ ये तीन उपमान कह चुके। वहाँ जो तेरह धर्म गुप्त कहे वही तेरह उपमान आगे कहते हैं। यथा—मुख-शिश, ग्रीव-शंख, हास्य-चन्द्रकिरण, नेत्र-कमल, भृकुटी-कामचाप, कुण्डल-मकर, केश-भ्रमर-समाज, भुजदण्ड-किरकर, कंधर-केहिर, पीतपट-तिड़त, उदररेखालहर, नाभि-यमुनभँवर और पद-राजीव। और ऊपर दोहेमें जो

१—भावती १६६१। २' शृंगाररसमें एक कायिक हाव या अंगचेष्टा जिसमें सुकुमारता (नजाकत) के साथ भौंह, आँख, हाथ, पैर अंग हिलाये जाते हैं'।—(श० सा०)

कहा है कि शरीरकी शोभाको देखकर असंख्यों कामदेव लिजत हो जाते हैं, उस वाक्यके प्रमाणहेतु यहाँ कपोल, चिबुक, अधर, दाँत, नासिका, चितवन, तिलक, ललाट, मुकुट, शिर, श्रीवत्स, उर, वनमाला, पिदक, आभूषण, जनेऊ, बाहुभूषण, किट, निषंग, कर, धनुष और बाण इन बाईस अंगोंकी शोभाकी उपमा नहीं दी। (प्रथम संस्करणमें हमने इसको इस प्रकार लिखा था—बैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ 'सरद मयंक बदन—'से लेकर'पद राजीव बरिन निह जाहीं॥' (१४८। १) तक १३ उपमान देकर उनके १३ धर्म गुप्त दिखाये हैं। २२ अंगोंकी शोभाकी उपमा नहीं दी गयी? उनके विषयमें 'चारु', 'लिलत', 'भावती जीकी' इत्यादि विशेषण देकर उनको योंही रहने दिया। इसका कारण यह है कि वे अनुपम हैं, उनकी उपमा नहीं मिली। जो ऊपर दोहेमें कह आये हैं कि 'लाजिह तन सोभा निरिख कोट कोट सत काम' उसीका निर्वाह इन चौपाइयोंमें खूब ही हुआ है'। जिस अंगकी किंचित् भी उपमा पायी उसे देते गये।)

नोट—३ पं॰ रामकुमारजी कहते हैं कि 'सींव' समुद्रको कहते हैं, यहाँ 'सींवाँ' से ही चले (अर्थात् 'सीवाँ' से रूपवर्णन-प्रसंगको उठाया) और सीवाँहीपर समाप्त किया है, 'छिब समुद्र हिरुक्तप निहारी' अन्तमें और 'बदन छिबसीवाँ' आदिमें कहा है। यहाँ वाचक लुप्तोपमा है।

टिप्पणी—१ 'सरद मयंक बदन छिबसीवाँ।——' इति। (क) ध्विशारिक श्यामवर्णकी शोभा कहकर अब अंगोंको शोभा कहते हैं। (ख) मुख छिबकी सीमा है अर्थात् जैसी शोभा मुखकी है वैसी कहीं नहीं है। 'सींव' कहकर सूचित किया कि शरच्चन्द्रसे मुखकी छिब अधिक है, यथा—'सरदचंद्र निंदक मुख नीके॥' (२४३। २) पुनः, भाव कि 'शरद्मयंक' से निर्मल चन्द्र कहा, छिबसींवसे पूर्णचन्द्र कहा; क्योंकि पूर्णमाका पूर्णचन्द्र छिबकी सीमा होता है। रामचन्द्रजीका मुख छिबकी सीमा है; अतः उसकी उपमा छिबसींव चन्द्रकी देते हैं, यथा—'भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन सिस लोभा॥' (२०७।६) 'सरद सर्वरीनाथ मुख सरद सरोरह नयन॥' (२।११६) इत्यादि। भाव कि शरद्मयंक छिबकी सीमा है, उसके समान बदन छिबकी सीमा है। (शरद्मयंकको मुखसे उपमित करनेपर भी किवको सन्तोष न हुआ तब उसे छिबकी परमाविध बतलाया। वि० त्रि०) (ग) 'दर ग्रीवा' इति। कण्ठ शंखसमान है। शंखमें तीन रेखाएँ होती हैं, उपमा देकर कण्ठको त्रिरेखायुक्त (एवं चढ़ाव–उतारसहित) सूचित किया। यथा—'रेखें रुचिर कंबु कल ग्रीवा। जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ॥' (२४३। ८) इसमें 'वाचक लुप्तोपमा' हैं।

श्रीबैजनाथजी—छिबिके अंग हैं—द्युति, लावण्य, रूप, सौन्दर्य, रमणीयता, कान्ति, माधुरी, मृदुता और सुकुमारता। मुखको शरच्चन्द्र कहा है। चन्द्रमामें भी ये सब अंग हैं। द्युति अर्थात् झलक दोनोंमें है। मुखमें लावण्य जैसे कि मोतीका पानी और चन्द्रमें श्वेतता। मुखमें रूप (बिना भूषणके भूषितवत् जान पड़ना) और चन्द्रमें प्रकाश। मुखमें सौन्दर्य (सर्वांग सुठौर बना होना) वैसे ही चन्द्र वर्तुल बना। मुखमें रमणीयता (देखनेपर अनदेखा–सा लगना) कान्ति (स्वर्णकी–सी ज्योति), माधुरी (देखनेसे नेत्रका तृप्त न होना), मृदुता, सुकुमारता हैं, ये चन्द्रमामें क्रमशः किरण, कान्ति, अभिनव–शीतलता, निर्मलता और सुकुमारता (ऐसी कि रिवकी किरणोंको नहीं सह सकता) हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'अधर अरुन रद सुंदर नासा—'इति। यथा—'अधर अरुनतर दसन पाँित बर मधुर मनोहर हासा। मनहु सोन सरिसज महँ कुलिसन्ह तिड़त सिहत कृत बासा॥'इति। (गीतावली ७।१२) (ख) 'बिधुकरिनकर बिनिंदक हासा—' इति। हास चन्द्रकिरण-समूहका निन्दक है। इससे दाँतोंकी चमक दिखायी। यथा—'कुलिस कुंद कुड़मल दािमिनिदुति दसनिह देखि लजाई।' (वि० ६२) 'कुलिसन्ह तिड़त सिहत किय बासा।' (उपर्युक्त) कि शार चन्द्रको लिज्जत करता है और 'हास' चन्द्रकिरणको। चन्द्रमासे किरण है, मुखसे हास है। (ग) यहाँ 'हास' वर्णन करनेमें भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजी राजासे हँसकर मिले। यह प्रभुका स्वभाव है। वे सबसे हँसकर मिलते हैं; यथा—'रामिबलोकिन बोलिन चलनी। सुिमिर सुिमिर सोचत हँसि मिलनी॥' (७।१९) [इससे 'निजानन्द' और हदयका अनुग्रह सूचित होता है, यथा—'हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचित किरन मनोहर हासा॥'

(१९८। ७) अर्थात् यह आनन्दपूर्ण हास भक्तोंपर अनुग्रह दर्शित करनेके लिये होता है। इससे भक्तोंके हृदयकी तपनको मिटाते हैं। यथा—'जियकी जरिन हरत हाँस हेरत॥'(२। २३९) (प्र० सं०)]

टिप्पणी—३ 'नव अंब्ज अंबक छिब नीकी। कि 'इति। (क) नवीन कमलसे भी नेत्रोंकी छिब 'नीकी' है और सुन्दर चितवन '*जीकी भावती'* है। भाव कि नेत्रोंकी उपमा कमलकी दी पर चितवनकी कोई उपमा है ही नहीं, तब उपमा कहाँसे दें? चितवन जीको भावती है अर्थात जीके भीतर ही रह गयी, बाहर न प्रकट करते बना, यथा—'चितविन चारु मार मन् हरनी। भावित हृदय जाित निहं बरनी॥'(२४३।३) पुन:, 'भावती *जीकी* ' का दूसरा भाव कि जब श्रीरामजी हँसकर चितवते हैं तब उनकी चितवन जीकी जलन (हृदयके ताप) को हर लेती है, यथा—'जिय की जरनि हरत हाँसि हेरत।'(२।२३९।८) इसी भावसे 'भावती जीकी' कहा। यही भाव दिखानेके लिये यहाँ 'हास, नेत्र और चितवन' तीनोंको एक साथ (तीन चरणोंमें एकके बाद एकको) वर्णन किया [भा० ३। १५। ३९ में यही भाव यों वर्णन किया गया है। 'कुत्स्नप्रसादसमुखं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम्।' अर्थात् भगवान् अपनी स्नेहमयी दृष्टिसे सबके हृदयको सुखी कर रहे हैं। इसी बातको (गीतावली ७। २१) में 'चितविन भगत कृपाल' भी कहा है। नेत्रको कमलकी उपमा देकर बडे-बडे (कर्णान्त दीर्घ) और लाल डोरे पडे हुए सूचित किया। यथा—'अरुन कंज दल बिसाल लोचन' (गी॰ ७। ३) पुन:, 'भावती जीकी' से जनाया कि हृदयको आह्लादित करनेवाली है, जिसकी ओर देखते हैं उसे अपना लेते हैं।] (ख) 'भूकृटि मनोज चाप छिबहारी। " 'इति। (क) भौंहोंकी शोभा टेढेपनकी है, इसीसे धनुषकी उपमा दी। धनुष सुन्दर नहीं होता, इसीसे कामके धनुषकी उपमा दी। कामके धनुषसे ये सुन्दर हैं, अतएव**'मनोज चाप छिबहारी'** कहा। (कामका धनुष इतना सुन्दर है कि उसका नाम उन्मादन है। उन्माद उत्पन्न कर देता है।) इस भौंहके सामने उन्मादन कुछ भी नहीं है। (वि० त्रि०)

नोट—४ 'तिलक ललाट पटल दुतिकारी' इति।—'पटल' शब्दके भिन्न-भिन्न अर्थोंके कारण इस चरणके कई अर्थ हो सकते हैं।—(१) 'ललाट-पटल'=मस्तकका तल (सतह)=ललाट-मण्डल। 'कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम्' से भी 'पटल' का यही अर्थ सिद्ध होता है। 'दुति' (द्युति) का अर्थ दीप्ति, कान्ति, प्रकाश, चमक है। इस प्रकार इस चरणका अर्थ यह होगा कि 'ललाटकी तहपर तिलक प्रकाशमान है। 'दुतिकारी' चमकनेवाला, प्रकाश करनेवाला।

- (२) 'पटल' के कई अर्थ हैं—कपाट, आवरण, छत, पटली; परत, पटरा, समूह। पं० रामकुमारजी और अनेक टीकाकारोंने 'समूह' अर्थ लेकर इस चरणका अर्थ यों किया है।—'मस्तकपर तिलक-समूह प्रकाश कर रहा है', वा, 'समूह' ललाटपर तिलक प्रकाश कर रहा है।'
- (३) बैजनाथजी 'पटल' का अर्थ 'छा रहा है'—ऐसा करते हैं '**पटलं छिदः**' (अमर० २। २। १४) 'द्वे **छादनस्य**' इति। (अमरविवेक) अर्थात् तिलकका प्रकाश माथेपर छा रहा है।
- (४) विनायकी टीकाकारने '**पटल दुतिकारी'** का अर्थ 'बादलमें बिजलीके समान<sup>....</sup>' किया है। हमको कोशमें पटलका अर्थ 'मेघ' नहीं मिला।
- (५) श्यामवर्ण ललाटपर केशरका पीला-पीला तिलक है, इसीसे बिजलीकी-सी छटा दिखा रहा है। ऊर्ध्वपुण्ड्रेखाएँ ऐसी शोभा दे रही हैं मानो 'अल्प तिड़त जुग रेख इंदु महँ रिह तिज चंचलताई' (वि॰ ६२) अथवा— 'भृकृटि भाल बिसाल राजत रुचिर कुंकुमरेखु। भ्रमर द्वै रिबिकरिन ल्याये करन जनु उनमेखु॥' (गी॰ उ॰ ९)
- (६) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'कामके धनुषकी छिबसे मोहन और वशीकरण आदि होते हैं, पर वे एकरस नहीं रहते, पुन:, प्रवृत्तमार्ग है; और भृकुटिकी छिबमें मोहन और वशीकरण अचल एकरस निवृत्त मार्ग है। अथवा, भावकी भृकुटिको देखकर काम धनुष भी फिर मोहन आदि नहीं कर सकता, यथा—'जे राखे रघुबीर सो उबरा तेहि काल महँ।'

टिप्पणी—४ (क) तिलक-समूह ललाटमें प्रकाश कर रहा है, यथा—'भाल बिसाल तिलक झलकाहीं।'

अभिकुटीको चाप कहकर तब तिलक वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि तिलक बाणके समान है, यथा—
'भाल बिसाल बिकट भृकुटी बिच तिलकरेख रुचि राजे। मनहुँ मदन तम तिक मर्कत धनु जुगल कनक सर साजे॥'

इति। (गीतावली ७। १२) (ग) पुन:, तिलककी उपमा बिजलीकी दी गयी है, इसीसे 'दुतिकारी' कहा, यथा—
'कुंचित कच सिर मुकुट भाल पर तिलक कहउँ समुझाई। अलप तिड़त जुग रेख इंदु महँ रिह तिज चंचलताई॥'इति।
(विनय० पद ६२)

टिप्पणी—५ 'कुंडल मकरमुकुट सिर भ्राजा।—' इति। (क) 'भ्राजा' से सूचित हुआ कि मुकुटमें अनेक प्रकारकी मणियाँ लगी हुई हैं, यथा—'कुंचित कच कंचन किरीट सिर जटित जोतिमय बहुबिधि मिनगन' (गी० ७। १६) 'सिरिस हेम हीरक मानिकमय मुकुट प्रभा सब भुवन प्रकासित। इति। (गीतावली ७। १७) क्ष्ण्यहाँतक मुखका वर्णन है; इसका प्रमाण गीतावली—'प्रातकाल रघुबीर बदन छिबि—' (७। १२) है। (ख) 'कुटिल केस जनु मधुप समाजा' अर्थात् ऐसा जान पड़ता है मानो बहुत—से भौरे सिमिटकर एक जगह आ बैठे हैं, समाज एकत्र होनेसे ही जुल्फोंकी उपमा हुई, नहीं तो एक—दो भ्रमर जुल्फकी उपमा नहीं हो सकते और बहुतेरे भ्रमरोंके एकत्र हो समाज बने बिना जुल्फका सादृश्य नहीं होता। जब सब अलग—अलग उड़ते रहे तब श्यामता सघन न हुई और जुल्फोंकी श्यामता सघन है, अतएव मधुपसमाजकी उत्प्रेक्षा की गयी। भ्रमर चिकने और श्याम होते हैं, वैसे ही केश सचिक्कन और श्याम हैं, यथा—'सघन चिक्कन कृटिल चिकुर बिलुलित मृदुल—।'(गी० ७। ५) 'कुंचित कच रुचिर परम, सोभा निहं थोरी। मनहुँ चंचरीक-पुंज कंजबृंद प्रीति लागि गुंजत कल गान तान दिनमिन रिझयो री॥' (गी० ७। ७), 'चिक्कन कच कृंचित—।' (१९९। १०) इसीसे केशकी उपमा भ्रमरकी दी।

नोट—५ शोभाका वर्णन मुखसे उठाया, क्योंकि मनुजी वात्सल्यभावके रसिक हैं। पिता-माताकी दृष्टि पुत्रके मुखहीपर रहती है। वि० त्रि० लिखते हैं कि सरकारके रूप देखनेकी उत्कट अभिलाषा है, अत: मुखपर ही प्रथम दृष्टि पड़ी, अत: किव भी पहले मुखका ही वर्णन करते हैं। शोभाका निर्णय मुखसे ही होता है। अतएव यहाँतक केवल मुखकी शोभा कही।

उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला। पिदक हार भूषन मिनजाला॥ ६॥ केहिर कंधर चारु जनेऊ। बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ॥ ७॥ किर कर सिरस सुभग भुजदंडा। किट निषंग कर सर कोदंडा॥ ८॥ दो० — तिड़त बिनिंदक पीतपट उदर रेख बर तीनि। नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवँर छिब छीनि॥ १४७॥

शब्दार्थ—**पदिक**=(नवरत्नजटित) चौकी (विशेष नीचे नोटमें देखिये)। जाल=समूह। केहिर=सिंह। कंधर (सं०)=गरदन।=कंधा। (वै०, रा० प्र०) किरिकर=हाथीकी शुण्ड (सूँड़)। निषंग=तरकश। कोदण्ड=शार्ङ्ग धनुष। तिड़त=बिजली। बिनिंदक=विशेष नीचा दिखानेवाला; मात करनेवाला। पीतपट=पीताम्बर, रेशमी पीला वस्त्र। उदर=पेट। रेख=लकीरें।

अर्थ—हृदयपर श्रीवत्सचिह्न, सुन्दर वनमाला, नवरत्नजिटत। (चौकीयुक्त) हार और मिणयोंसे युक्त आभूषण (पहने) हैं॥ ६॥ सिंहकी-सी (मांसल) गरदन है। सुन्दर (देदीप्यमान्, चमकता हुआ पीत) जनेऊ है और भुजाओंके आभूषण भी सुन्दर हैं॥ ७॥ हाथीके सूँड़के समान सुन्दर भुजदण्ड हैं। कमरमें तरकश और हाथोंमें धनुष-बाण हैं॥ ८॥ पीताम्बर बिजलीको भी अत्यन्त नीचा दिखानेवाला है, पेटपर सुन्दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं। नाभि मनको हर लेनेवाली है मानो यमुनाजीके भँवरोंकी छिबको छीने लेती है॥१४७॥

## \* 'उर श्रीबत्म रुचिर बनमाला' \*

कोई-कोई श्रीवत्स और भृगुलता दोनोंको पर्याय शब्द कहते हैं और कोई-कोई दोनोंको भिन्न-भिन्न दो चिह्नोंके नाम बताते हैं। श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते हैं कि यह श्रीजानकीजीका दूसरा स्वरूप है। श्रीरामचन्द्रजी सदा भिक्त आदिका दान किया करते हैं। इस कारण श्रीजानकीजी श्रीवत्सरूपसे सदैव दक्षिणांगमें सुशोभित रहती हैं। श्रीवत्स=लांछन। छातीपर पीतरोमावलीका गुच्छा दिक्षणावर्त्त—'श्रीवत्सलाञ्छनमुदारम्'। संत श्रीगुरुसहायलालजी कहते हैं कि 'वैकुण्ठाधीशके हृदयपर भृगुचरण-प्रहार (भृगुलता) मात्रका चिह्न है और श्रीसाकेतिवहारी (श्रीराम) जीके हृदयपर दिक्षण ओर श्रीवत्सचिह्न है अर्थात् पीतरोमावर्त है। कांचनिनभा श्रीकिशोरीजी मानो हृदयहीमें निवासकर यह सूचित कर रही हैं कि सम्यक् चित्र मेरा ही है, जैसा 'रामहृदय' में श्रीकिशोरीजीन श्रीहनुमान्जीसे कहा है। अथवा वृन्दावनमें तप करनेसे लक्ष्मीजीको हृदयमें इस रूपसे स्थान मिला। वा, ब्राह्मणोंका महान् अद्भुत महत्त्व सूचित करनेके लिये श्रीसाकेतिवहारीजीने भी भृगुलताका चिह्न अंगीकार किया। अथवा, कार्यकी वस्तु कारणमें भी प्राप्त होती है, जैसे श्राद्धकर्मकी वस्तु पिता–माता इत्यादिको प्राप्त होती है।' (मा० त० वि०)

पं॰ महावीरप्रसाद मालवीय लिखते हैं कि 'श्रीवत्स विष्णुभगवान्का नाम है, भृगुलता नहीं। भृगुलताको श्रीवत्सलांछन कहते हैं'। घनश्याम त्रिवेदीजीकी पूर्व पक्षावली मानसशंकाके इस प्रश्नका कि 'विप्रपद चिह्न क्यों न लिखा?' उत्तर पं॰ शिवलाल पाठकजी यह देते हैं कि उससे मनुजीको सन्देह हो जाता कि ये परात्पर ब्रह्म नहीं हैं। रामचन्द्रजी क्षीरशायी भगवान्से परे हैं, उनके हृदयपर भृगुलता नहीं है; नैमित्तिक लीलास्वरूपमें गुप्तरूपसे प्रकट होनेके कारण, आवश्यकता पड़नेपर उसे भी धारण कर लिया करते हैं।—(स्नेहलताजी, मा॰ म॰)

श्रीरसरंगमणिजी श्रीरामस्तवराज 'भावप्रकाशिका टीका' में श्रीरामस्तवराजके 'श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं मुक्ताहारोपशोभितम्।' (१४) के 'श्रीवत्स' पर लिखते हैं कि 'छातीपर बायें ओर श्वेत रोमाविलयोंकी भ्रमरी-समान महासौभाग्यभूत महापुरुष-लक्षण 'श्रीवत्स' नामका है। यह श्रीजानकीजीका प्रिय चिह्न है जो शोभित है। कहीं-कहीं श्रीवत्सको पीत रंगका भी कहा है।' (प्र० स्वामी लिखते हैं कि श्रीरामस्तवराजकी टीकामें जो लिखा है वही उचित है। अमरव्याख्यासुधामें 'श्रीयुक्तो वत्सः श्रीवत्सो महत्त्वलक्षणं श्वेतरोमावर्तविशेषः।' ऐसी व्याख्या है। भृगुपदिचहन अर्थ लेना उचित नहीं है।)

श्रीहरिदासाचार्यकृत भाष्य, श्लोक १५ में श्रीसीताराममुद्रणालय (श्रीअयोध्याजीकी छपी हुई सं० १९८६) में आचार्यजी लिखते हैं—'महापुरुषत्वद्योतको वक्षोवर्तिपीतरोमात्मकचिह्नविशेषः श्रीवत्सशब्देनोच्यते। अत्र श्रीवत्सस्य तत्रापि कौस्तुभस्य नित्यविभूषणस्य धारणत्त्वोक्तेः।' अर्थात् महापुरुषत्वको सूचित करनेवाला यह जो पीतरोमावर्तरूपी चिह्नविशेष वक्षःस्थलमें स्थित है वह 'श्रीवत्स' नामसे कहा जाता है। यहाँ जैसे श्रीवत्स और कौस्तुभका धारण करना कहा गया है, वैसे ही परात्पर श्रीरामजीके नित्य विभूषणोंमें इन दोनोंका उल्लेख किया गया। इससे यह सिद्ध है कि वे ही परमात्मा यहाँ अवतीर्ण हुए हैं।

पं० रामकुमारजी भी लिखते हैं कि उरमें श्रीजानकीजीका निवास है। 'श्री' श्रीजानकीजीका नाम है। यथा— 'तदिप अनुज श्रीसहित खरारी। बसतु मनिस मम काननचारी।' (३। ११। १८) 'श्रीसहित दिनकरबंसभूषन काम बहु छिब सोहई।' (७। १२) 'जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्रीसेवा बिधि जानइ॥' (७। २४) इत्यादि। विष्णुके उरमें श्रीवत्स है (वहाँ वह श्रीलक्ष्मीजीका चिह्न है। लक्ष्मीजी भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें विराजती हैं), वे विष्णु श्रीरामजीके अंशसे उत्पन्न हैं। श्रीरामजीकी शक्ति श्रीसीताजी हैं। ये श्रीसीतासहित प्रकट हुए हैं। इसीसे यहाँ 'श्री' शब्दका अर्थ 'सीता' है।

नोट—१ 'वनमाला'=तुलसी, कुन्द, मन्दार, परजाता (पारिजात) और कमल इन पाँच पुष्पोंकी बनी हुई वनमाला जो गलेसे लेकर चरणोंतक लम्बी होती है। गीतावलीमें तुलसीके फूलोंसे रचित वनमाल कहा गया

है, यथा—'सुंदर पट पीत बिसद भ्राजत बनमाल उरिस, तुलिसका प्रसून रिचत बिबिध बिध बनाई।' (गी० ७। ३) श्रीरामस्तवराजमें तुलसी, कुन्द और मन्दार (देववृक्षविशेष) के पुष्पोंकी वनमालाका भी उल्लेख है। यथा—'तुलसीकुन्दमन्दारपुष्पमाल्यैरलङ्कृतम्।'(१६) गीतावलीमें 'तुलिसका और प्रसून'और श्रीरामस्तवराजमें 'मन्दार आदि पुष्प' इस प्रकार अन्वय कर लेनेसे बैजयन्तीमाला यहाँ भी हो जाती है। अमरव्याख्यासुधामें 'आपादपद्यं या माला वनमालेति सा मता' इतना ही है अर्थात् चरणकमलोंतक लम्बी माला 'वनमाला' कहलाती है। उसमें पुष्पविशेषके नाम नहीं हैं।

नोट—२ 'पदिक हार भूषन मनिजाला' इति। 'पदिक'के कई अर्थ हैं। (१) 'पदिक' (पदक)=रत्न, हीरा, जवाहर, कौस्तुभ। पदिक हार=रत्नोंका हार। यथा—'वक्षःस्थले कौस्तुभम्'। (२) 'पदिक'=चौकी; धुकधुकी; 'नवरत्नजटित स्वर्णका चौकोर आभूषण जो हारके बीचमें वक्षःस्थलपर रहता है। गीतावलीमें पदिकका उल्लेख बहुत जगह आया है। यथा—'उरिस राजत पदिक ज्योति रचना अधिक, माल सुबिसाल चहुँ पास बिन गजमनी।' (गी० ७। ५) 'रुचिर उर उपवीत राजत पदिक गजमिन हारु।' (गी० ७। ८) 'भृगु पद चिह्न पदिक उर सोभित मुकुतमाल—।' (गी० ७। १६) 'उर मुकुतामिनमाल मनोहर मनहुँ हंस अवली उड़ि आवित॥ हृदय पदिक—।' (७। १७) 'उर मिनमाल बीच भ्राजत किह जाित न पदिक निकाई। जनु उड़गन मंडल बािरद पर नव ग्रह रची अथाई।', 'पटुली पदिक रितहृदय जनु कलधौत कोमल माल।' (गी० ७। १८) 'पहुँची करिन पदिक हिरनख उरू—।' (गी० १। ३४) इत्यादि। इन उद्धरणोंसे पदिक और हार दो अलग–अलग भूषण भी जान पड़ते हैं। अथवा, मिण–मुक्ता–हारमें ही नवरत्नजटित पदिक है। दोनों प्रकार हो सकते हैं।

पं॰ महावीरप्रसाद मालवीयजीका मत है कि 'रत्नजटित चौकीयुक्त घुटनेतक लटकनेवाला स्वर्णका हार 'पदिक' हार कहलाता है।

पं॰ रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि मिणयोंके हार और मिणजिटित आभूषणोंका समूह तथा नव रत्नयुक्त पदिक पहने हैं।

श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि 'मणियों और छोटे मोतियोंका पाँच लरोंका हार पदिकके नीचे शोभित है। फिर भूषणों और मणियोंका जाल चार अंगुल चौड़ा उरपर विराजमान है। जो मुनियोंके हृदयको अपनेमें फाँस लेता है।'

टिप्पणी—१ (क) 'केहरि कंधर' इति। सिंहकी-सी ग्रीवा है। कन्धर=ग्रीव। 'कं मस्तकं धरतीति कन्धर:'। मस्तकको जो धारण करे वह कन्धर कहलाता है। ग्रीवा मस्तकको धारण किये है। [परन्तु ग्रीवको ऊपर कह आये हैं, यथा—'चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवाँ।' और कन्धेकी उपमा सिंहकी दी जाया करती ही है।—यथा—'कंध बालकेहरि दर ग्रीवाँ। चारु चिबुक आनन छिब सीवाँ॥' (७। ७७। २) 'केहरि कंध काम करि कर वर बिपुल बाहु बल भारी।' (गी० १। ५४) इत्यादि कंधे उन्तत, विशाल और मांसल होनेमें सिंहके कन्धेकी उपमा दी जाती है। इससे 'कन्धर' का अर्थ लोगोंने कन्धा किया है। ब्लिश शब्द सागरमें 'कन्धर' का अर्थ 'गर्दन' दिया है और 'ग्रीवा' का अर्थ 'सिर और धड़को जोड़नेवाला अंग;' 'गर्दन' दिया है। दोनों शब्द संस्कृतभाषाके हैं। गोस्वामीजीने यहाँ 'ग्रीवा' को शंखकी उपमा दी है। इससे मानसके उपर्युक्त 'ग्रीवा' का अर्थ 'कण्ठ वा गला' ही उपयुक्त होगा। गोस्वामीजीने 'ग्रीव' का अर्थ 'कण्ठ' किया भी है। जैसे—'पृनि सुकंठ सोइ कीन्ह कुचाली।' में सुकंठ=सुग्रीव। 'कंधर' शब्दका अर्थ 'गर्दन' अर्थात् कण्ठके पीछेका भाग (जो मांसल और पृष्ट होता है) ले सकते हैं। अमरकोषके अमरविवेक टीकामें इसका हमें प्रमाण भी मिलता है। यथा—'कण्ठ: गल: द्वे ग्रीवाग्रभागस्य। ग्रीवा शिरोधि: कंधरा त्रीणि मान इति ख्यातस्य।' (२। ६। ८८) इससे ज्ञात होता है कि ग्रीव समूचे (आगे–पीछे दोनों) भागोंका भी नाम है और अग्रभाग तथा पृष्ठभागका अलग–अलग भी ग्रीवा नाम है। ग्रीवा=कण्ठ, गला। ग्रीवा=शिरोधि, कंधरा, मान (गर्दन)। बैजनाथजी आदि कुछ टीकाकारोंने 'कंधा' अर्थ किया

है। प्र० सं० में 'कंधा' अर्थ दिया गया था। 'कंधर' को शुद्ध संस्कृतभाषाका शब्द जानकर इस बार अर्थ ठीक कर दिया है]। (ख) 'चारु जनेऊ' अर्थात् सुन्दर चमकता हुआ पीत जनेऊ है। यथा— 'पीत जज्ञ उपवीत सुहाए।' (२४४। २) 'पीत जनेउ महाछिब देई।' (३२७। ५)——'दलन दािमिन दुित यज्ञोपवीत लसत अति पावन।' (गी० ७। १६) 'चारु' से बिजलीवत् प्रकाशमान जनाया। (ग) 'सुंदर तेऊ' इति। 'तेऊ' बहुवचन पद देकर जनाया कि बाहुओं में बहुत आभूषण हैं। यथा— 'भुज बिसाल भूषनजुत भूरी।' (१९९। ५) यहाँ बाहुके आभूषणकी शोभा कही, आगे बाहुकी शोभा कहते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'किर कर सिरस सुभग भुजदंडा।' इति।—यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। हाथीकी सूँड़के समान कहकर बाहुका आकार और बल वर्णन किया, यथा—'काम कलभ कर भुजबलसीवाँ।' (२३३। ७) (पुरुषोंकी भुजाएँ कड़ी और बलिष्ठ होती हैं। चढ़ाव-उतारकी सुडौल और लम्बी हैं। हाथीके शुण्डमें और सब अंगोंसे अधिक बल होता है। इन सब बातोंके लिये 'किर कर' की उपमा दी। स्त्रियोंकी भुजाएँ कोमल, नर्म और नाजुक होती हैं, इससे स्त्रीकी भुजाको वल्ली कहते हैं, यथा—'चालित न भुज बल्ली बिलोकिन बिरह भय बस जानकी।' (३२७) और पुरुषकी भुजाको दण्ड कहते हैं। (ख) 'किट निषंग कर सर कोदंडा।' धनुष-बाण धारण किये हुए मूर्ति प्रकट हुई है। इससे सूचित किया कि हम प्रणतारतिहर्ता, भक्तसुखदाता और असुरोंके नाशक हैं, यथा—'अंगुलि त्रान कमान बान छिब सुरन्ह सुखद असुरिन्ह उर सालित।' (गी० ७। १७) (ग) मनु महाराजने प्रार्थना की कि जो स्वरूप शिवजी तथा भुशुण्डिजीके उरमें बसता है, उस स्वरूपका हमको दर्शन हो। श्रीशिवजी और कागभुशुण्डिजीके हृदयोंमें धनुष-बाण धारण किये हुए ऐसी मूर्ति बसती है, इसीसे धनुष-बाण धारण किये हुए पूर्ति प्रकट हुई। (प्रथम 'सर' तब 'कोदंड' कहकर जनाया कि दक्षिण हाथमें बाण है और वाममें धनुष। वि० त्रि० लिखते हैं कि 'प्रभुकी द्विभुजमूर्तिका वर्णन है, श्रुति भी 'अयमात्मा पुरुषविधः' कहती है। अर्थात् परमात्माकी मूर्ति पुरुष-सी है। उस अनाम और अरूपके दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियाँ भी हैं, यहाँ द्विभुज मूर्तिका प्रकट होना दिखलाते हैं'।

टिप्पणी—३ (क) 'ताड़ित बिनिंदक पीतपट' इति। किट कहकर तब पीतपटका वर्णन करते हैं। इससे सूचित करते हैं कि पीतपट किटमें बाँधे हैं। यथा—'किट तूनीर पीतपट बाँधे।' (२४४। १) 'केहिर किट पटपीत धर —।' (२३३) पीतपट कहकर तब उदरका वर्णन करते हैं। इससे सूचित करते हैं कि पीताम्बर कन्धेपर पड़ा हुआ (काँखासोती) उदरतक लटक रहा है। दोनों जगह पीतपट जनानेके विचारसे किसी एक अंगमें धारण करना नहीं लिखा। [(ख) बैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ पीताम्बरके संग कोई अंग नहीं कहे, इससे धोती, जामा, दुपट्टा, सर्वांगके पटका प्रबोध करते हैं। (वै०) 'ताड़ित बिनिंदक' कहकर जनाया कि उसमें अलौकिक चमक है। यथा—'पीत निर्मल चेल मनहुँ मरकत सेल पृथुल दामिनि रही छाड़ तिज सहज ही।' (गी० ७। ६)] 'उदर रेख बर तीनि'—पेटपर तीन बल (त्रिवली) का पड़ना शोभा सौन्दर्य माना गया है। यथा—'नाभी सर त्रिबली निसेनिका, रोमराजि सेबल छिब छावित।' (गी० ७। १७), 'रुचिर नितंब नाभि रोमाविल त्रिबलि बिलत उपमा कछु आव न।' (गी० ७। १६) (ग) 'नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भँवरछिब छीनि' इति। यमुनाके भँवरकी उपमा देनेका भाव कि यमुनाजलके समान श्रीरामजीका श्याम शरीर है, यथा—'उतिर नहाए जमुनजल जो सरीर सम स्याम।' (२। १०९) 'छीनने' का भाव कि नाभिकी शोभा सदा एकरस बनी रहती है और यमुनाकी छिब सदा नहीं रहती, उसमें भँवरें उठती हैं और मिट जाती हैं, जब मिट जाती हैं तब मानो भँवरकी छिबको नाभिकी छिबन छीन लिया। (वीरकविजी यहाँ 'असिद्धास्पद हेतूरोक्षा' कहते हैं।)

नोट—३ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि नाभिकी उपमा बहुधा—'*मैन मथानी दोत बिधि कुंड कूप रस* भार। भँवर बिबर छिब रूपको नाभी गुफा सिंगार॥' इसके अनुसार दी जाती है। अर्थात् कामदेवकी मथानी, ब्रह्मकी दवात, रसका कुण्ड, रसका कुआँ, शोभाकी भँवर, स्वरूपकी बाँबी और शृंगारकी गुफासे नाभिकी तुलना

की जाती है, यथा—'मो मन भंजन को गयो उदररूप सर धाय। पर्त्यो सुत्रिबली भँवरमें नाभि भँवरमें आय॥'

वि॰ त्रि॰—यही द्विभुज मूर्ति शम्भु उरवासी है, इसीके लिये मुनि यत्न करते हैं और यही भुशुण्डि–मन– मानसहंस है। इसीकी सगुण–अगुण कहकर वेदोंने प्रशंसा की है। इसीके उदरमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं। इसीके भीतर ही सब कुछ है, यह परिच्छिन्न दिखायी पड़ती हुई भी अपरिच्छिन्न है, सर्वाश्चर्यमय है, यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व ब्रह्माण्डकी प्रतीक है, इसलिये इसे सगुण-निर्गुणरूप अनुपरूप कहा जाता है।

पद राजीव बरिन निहं जाहीं। मुनि मन मधुप बसिह जिन्ह<sup>१</sup> माहीं॥१॥ बाम भाग सोभित अनुकूला। आदिसिक्त छिबिनिधि जगमूला॥२॥ जासु अंस उपजिहं गुन खानी। अगिनत लिच्छ उमा ब्रह्मानी॥३॥ भृकुटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥४॥

शब्दार्थ-बिलास=इशारा, हिलना, फेरना, मनोहर चेष्टा।

अर्थ—(उन) पदकमलोंका (तो) वर्णन नहीं हो सकता जिनमें मुनियोंके मनरूपी भौरे बसते हैं॥१॥ बायें भागमें छिबिकी राशि, जगत्की मूल कारण आदिशक्ति (पितकी शोभाके) अनुकूल सुशोभित हैं॥२॥ जिनके अंशसे गुणोंकी खानि अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं॥३॥ जिनकी भृकुटिके विलास (मात्र) से जगत् (की रचना) हो जाती है, वे ही श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके बायों ओर (विराजमान) हैं॥४॥

नोट—१ '**पद राजीव बरिन निहं जाहीं'** ।— श्रीबैजनाथजी यों अर्थ करते हुए कि 'कमल सम लाल, कोमल इत्यादि नहीं कहे जा सकते' इसका कारण यह लिखते हैं कि कमलमें जो भ्रमर रहते हैं वे श्यामवर्ण हैं, विषयरसके लोभी हैं और स्वार्थमें रत हैं और इन चरणकमलोंमें वास करनेवाले भ्रमर मुनियोंके मन हैं जो श्वेत (निर्मल), विषयरसरहित और परमार्थरत हैं और भक्तिरस पान करते हैं। '**पद राजीव**' में वाचकधर्मलुप्तोपमा अलंकार है।

नोट—२ आदिशक्तिको छिबिके वर्णनमें 'सोभित अनुकूला' भर ही कहकर जना दिया कि वह भी छिबि समुद्र हैं उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी अतुलित छिबि है और फिर वे जगत्–माता हैं। यथा—'जगत जनि अतुलित छिबि भारी''कोटिहु बदन निह बनै बरनत जगजनि सोभा महा।' भावुकोंके लिये इतना कह दिया कि श्रीरामजीके अनुहरित ही सब शोभा है।

टिप्पणी—१ (क) 'पद राजीव बरिन निहं जाहीं' इति। भाव कि चरणोंकी शोभाका विस्तार भारी है। चरण ४८ चिह्नोंसे युक्त हैं, २४ अवतारोंके चिह्नोंसे युक्त हैं (अतएव उनका महत्त्व क्योंकर कहा जा सकता है? कहने लगें तो एक बड़ा भारी ग्रन्थ हो जाय फिर भी पार नहीं पा सकते) । चरणको कमल कहा इसीसे मनको मधुप कहते हैं। (ख) 'मृनि मन मधुप बसिह दिता 'बसिह' से सूचित किया कि मन–मधुप पदकमलका लोभी है, संसारसे तो विरक्त हो गया पर इनका सान्निध्य (समीपता, पास) नहीं छोड़ता, यथा—'राम चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजइ न पासू॥' ज्ञिजहाँ मुनियोंके मन बसते हैं। वहीं ग्रन्थकारने भी रूप–वर्णनको समाप्त करके अपने मनको बसा दिया। उपासकोंके मनके बसनेका स्थान चरण है। (ग) 'बाम भाग सोभित अनुकूला।' अनुकूल

१-जेन्ह १६६१।

२-अथवा, 'अनुकूला=(१) पतिकी आज्ञानुकूल, यथा—'पति अनुकूल सदा रह सीता। सोभा खानि सुसील बिनीता॥ रामचन्द्र आयसु अनुसरई॥ जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवाबिधि जानइ॥'=(२) श्रीरामानन्दस्वरूपिणी, श्रीरामानन्दकारिणी।'—(करुणासिंधुजी)—(नोट—श्रीसीताजीका नित्यस्वरूप १२ वर्षका है।)

३-श्रीचरणचिह्नों और उनके कार्यावतारोंका वर्णन श्रीभक्तमालितलक 'भिक्तसुधास्वाद' तृतीयावृत्ति (सं० १९८३) में श्री १०८ रूपकलाजीने और 'श्रीचरणचिह्नों' में 'लाला भगवानदीनने भाषामें' स्पष्ट लिखा है। महारामायण सर्ग ५२ से ५७ तकमें इसका वर्णन विशेष रूपसे है।

शोभित है, यह कहकर जनाया कि जैसी छिब रामजीकी है वैसी ही छिब श्रीसीताजीकी है। दोनों परस्पर एक-दूसरेसे शोभा पाते हैं। यही सूचित करनेके लिये अनुकूल शोभा लिखते हैं। जैसी छिब श्रीरामजीकी वर्णन की वैसी श्रीसीताजीकी नहीं वर्णन कर सकते; इसीसे 'सोभित अनुकूला' इन्हीं दो शब्दोंसे सारी छिब कह दी है। माताकी छिबका वर्णन नहीं कर सकते। उनकी शोभा वर्णन करनेका अधिकार भी नहीं है। [खर्रामें 'अनुकूला' का अर्थ 'प्रसन्न' वा 'अनुकूल नायककी अनुकूला नायका' दिया है। प्र० स्वामी लिखते हैं कि दोनों अर्थ लेना उचित है। रूप लावण्यादिमें अनुकूल और स्वभावसे भी अनुकूल; क्योंकि दोनों 'किहयत भिन्न न भिन्न' हैं।] (घ) 'आदिसिक्त छिबिनिधि जगमूला' इति। आदिशक्त अर्थात् सब शक्तियाँ इसी शक्तिसे उत्पन्न हुई हैं। छिबिनिधि=छिबसमुद्र अर्थात् छिबकी अविध हैं। जगमूला अर्थात् प्रधानशक्ति हैं। आदिशक्ति और जगमूलाके अर्थ आगे स्पष्ट करते हैं।

नोट—३ 'आदि शक्ति।'—आदि=प्रथम, प्रधान, मूलकारण। 'आदिशक्ति'=मूल कारण शक्ति, जो समस्त शक्तियोंकी मूल कारण और स्वामिनी हैं। करुणासिंधुजी तथा बैजनाथजी लिखते हैं कि ३३ शक्तियाँ हैं जो श्रीसीताजीके भृकुटि-विलासको निरख-निरखकर ब्रह्माण्डकी रचना और उसके सब कार्य करती हैं। यथा महारामायण—'श्रीभूंलींला तथोत्कृष्टा कृपा योगोन्नती तथा। ज्ञाना पर्वी तथा सत्या कथिता चाप्यनुग्रहा॥२॥ इंशाना चैव कीर्त्तिश्च विद्येला क्रान्तिलम्बिनी। चन्द्रिकापि तथा कूरा कान्ता वै भीषणी तथा॥३॥ क्षान्ता च निद्दनी शोका शान्ता च विमला तथा। शुभदा शोभना पुण्या कला चाप्यथ मालिनी॥४॥ महोदयाह्वादिनी च शक्तिरेकादशत्रिकाः। पश्यन्ति भृकुटी तस्या जानक्या नित्यमेव च॥' इत्यादि। सर्ग॥५॥

श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीसीताजीको आदिशक्ति इस विचारसे कहा है कि 'सब शक्तियाँ श्रीजानकीजीहीको कला, अंश-विभूति हैं। मूलप्रकृति महामाया है जो जगत्की मूल कारण है वह श्रीजानकीजीका महद् अंश है। अंश-अंशीभावसे श्रीसीताजीको 'जगमूला' कहा। प्रमाण महारामायण— 'जानक्यंशादिसंभृताऽनेकब्रह्माण्डकारणम्। सा मूलप्रकृतिर्ज्ञेया महामायास्वरूपिणी॥'

बैजनाथजी—'बाम भाग—' इति। वाम दिशि तो स्वाभाविक प्रतिकूलका स्थान है, इसीसे 'दिशि' शब्द न देकर 'भाग' शब्द दिया। भाग=हिस्सा। इस तरह इस चरणका अर्थ है कि 'ऐश्वर्य माधुर्य सम्पूर्णमें दक्षिण भागमें जैसी शोभा प्रभुकी अद्भुत कह आये हैं वैसी ही वाम भागमें आदि शक्तिकी शोभा विचार लीजिये।' पुनः वाम प्रतिकूलका स्थान है, इसके निवारणार्थ कहते हैं—'सोभित अनुकूला।' अर्थात् श्रीरामानन्दवर्द्धिनी हैं। भाव कि देखनेमात्रको दो रूप हैं पर वास्तवमें एक ही तत्त्व हैं। 'यही कारण है कि प्रथम दक्षिणांगमें प्रभुके रूपमें केवल माधुर्य अर्थात् प्रत्येक अंगकी शोभा वर्णन की और वाम भागमें श्रीसीताजीके रूपमें अब केवल ऐश्वर्य वर्णन करते है। दोनों मिलाकर ऐश्वर्य-माधुर्य सर्वांगका वर्णन पूरा किया।' अथवा यों कहें कि वाम भागमें श्रीसीताजीका ऐश्वर्य वर्णन करके श्रीरामचन्द्रजीका ऐश्वर्य भी लक्षित किया, जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी माधुर्य-शोभा कहकर उससे श्रीसीताजीकी भी शोभा लक्षित की।'

टिप्पणी—२ (क) 'जासु अंस उपजिंह गुन खानी—' इति। यह आदिशक्तिकी व्याख्या है। 'अगनित' का भाव कि जैसे श्रीरामजीके अंशसे नाना शम्भु, विरंचि, विष्णु पैदा होते हैं वैसे ही श्रीसीताजीके अंशसे अगणित उमा, रमा, ब्रह्माणी पैदा हुईं और होती हैं। वहाँ नाना यहाँ अगणित, वहाँ शम्भु, विरंचि, विष्णु, यहाँ उमा, ब्रह्माणी, लक्ष्मी। वहाँ भगवान् यहाँ गुणखानी। [श्रीबैजनाथजी 'गुन खानी अगनित लिच्छ उमा ब्रह्मानी' का भावार्थ यह लिखते हैं कि 'जिनमें विविध भाँतिके गुण हैं। अर्थात् महालक्ष्मी, नारसिंही, वाराही आदि सतोगुणी; ब्रह्माणी, इन्द्राणी, सौरी, कौबेरी आदि रजोगुणी और काली, भैरवी, कौमारी आदि तमोगुणी इत्यादि अगणित शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं।] (ख) 'भृकुटि बिलास जासु जग होई।— 'यह जगमूलाकी व्याख्या है। भृकुटिके विलास अर्थात् कटाक्षसे जगत् उत्पन्न होता है, यथा—'आदि सिक्त जेहि जग उपजाया।'[बैजनाथजी 'जग होई'का अर्थ 'जगत्का व्यापार, सृष्टि—पालन और लय होता है।' ऐसा करते हैं। जब लोककी ओर दयामय भृकुटि होती है तब कार्य

करनेवाली सब शक्तियाँ जगत्की रचना कर देती हैं। जबतक सौम्य दृष्टि बनी रहती है तबतक लोकका पालन करती रहती हैं। जब प्रभुका रुख देख भृकुटि टेढ़ी कर लेती हैं तब शक्तियाँ प्रलय कर देती हैं। इस तरह भृकुटि विलासके जगत्का व्यापार होता है। (वै०) ब्लियहाँतक विशेषण कहकर अब विशेष्य कहते हैं। (ग) 'राम बाम दिसि सीता सोई।' श्रीसीतासहित प्रकट होनेका भाव कि मनुमहाराजकी प्रार्थना है कि अखण्ड ब्रह्म हमको दर्शन दें—'अगुन अखण्ड अनंत अनादी' इसीसे श्रीसीतासहित भगवान् प्रकट हुए। इससे पाया गया कि श्रीसीतासहित पूर्ण ब्रह्म है इसीसे सीतासहित प्रकट हुए। जब पूर्ण ब्रह्मने अवतार लेना कहा तब सीतासहित अवतार लेना कहा—'सोउ अवतरिहि मोरि यह माया।' बिना सीताजीके ब्रह्मकी पूर्णता वहाँ भी न हुई, इसीसे सीतासहित अवतार लेना कहा।

नोट—४ (क) 'सीता सोई' अर्थात् वही जिनके विशेषण कह आये। वे ही सीताजी हैं जो वाम भागमें सुशोभित हैं। पुन: 'सोई' शब्द देकर शिवजी पार्वतीजीको इशारेसे जनाते हैं कि ये वही सीता हैं जिनको ढूँढ़ते हुए श्रीरामचन्द्रजीको तुमने दण्डकारण्यमें देखा था। (ख) यहाँ दोनोंके नाम देकर जनाया कि 'राम' और 'सीता' ये दोनों नाम सनातन हैं।

प० प० प्र०—मनुजी तो निर्गुण निराकार अदृश्य अव्यक्तादि सिच्चिदानन्दघन ब्रह्मको ही सगुण साकार रूपमें देखना चाहते थे तब उनको आदिशक्तिसहित दर्शन क्यों दिया गया? इसका कारण इतना ही है कि जो निराकार ब्रह्म है वह बिना मायाकी सहायताके सगुण साकार, नयन-विषय-गम्य हो ही नहीं सकता। इस दर्शनसे यह सिद्धान्त सूचित किया है। अवतार कार्य भी मायाकी सहायतासे ही होता है। इसीसे कह देते हैं कि 'आदिसिक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥' केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म निष्क्रिय है। कोई भी कार्य हो, दोनोंसे ही होता है। केवल ब्रह्म या केवल मायासे कुछ नहीं होता है। यह तात्विक सिद्धान्त है। यथा—'न घटत उद्धवः प्रकृतिपूरुषयोरजयोः।'(भा० १०। ८७। ३१)

वि॰ त्रि॰—मनु-शतरूपाने पुंरूप और स्त्रीरूप दोनों रूपोंमें सम्बोधन किया था, यथा—'सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू' अतः भगवान् दो रूपसे प्रकट हुए। पुंरूपसे छिबसमुद्र हैं और स्त्रीरूपसे छिबिनिधि हैं। स्त्रीरूपसे पुंरूपके अनुकूल हैं और जगमूल भी हैं। पुंरूपसे ब्रह्म हैं तो स्त्रीरूपसे मूलप्रकृति हैं। राम और सीतामें ऐसा अभेद और अनुकूलता है कि युगल मूर्तिके भृकुटि विलासमें भी अन्तर नहीं है। यथा—'उमा रामकी भृकुटि विलासा। होइ बिस्व पुनि पावइ नासा॥' और 'भृकुटि विलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥' उसी सीताशिक्त द्वारा ही रामावतार होता है और भगवान् नयनविषय होते हैं—'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया।' अतः कहा 'राम बाम दिसि सीता सोई।'

छिबसमुद्र हरिरूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी॥५॥ चितविह सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानिह मनु सतरूपा॥६॥ हरष बिबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गिह पद पानी॥७॥ सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुनापुंजा॥८॥

दोहा — बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। माँगहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि॥१४८॥

शब्दार्थ—**एकटक**=टकटकी लगाये, स्तब्ध दृष्टिसे। **नयनपट**=नेत्रके किवाड़ वा परदे, पलक। **तृप्ति**=सन्तोष, जीका भर जाना, अघा जाना। **पानी**=पाणि, हाथ। **परसे**=स्पर्श किया, (सिरपर) हाथ रखा या फेरा। **करुनापुंजा**=करुणामय, करुणासे परिपूर्ण हृदयवाला, दयालु। करुणा मनका वह विकार है जो दूसरेके दु:खको दूर करनेकी प्रेरणा करता है। 'करुणा', यथा—'भगवद्गुणदर्पणे—'आश्रितार्त्त्याग्निनाहेम्नो रिक्षतुर्हृदयद्रवः। अत्यन्तमृदुचित्तत्वमश्रुपातादिकद्रवत्। कथं कुर्यां कदा कुर्यामाश्रितार्त्तानिवारणम्। इति व्यादुःखदुखित्वमार्त्तानां रक्षणे त्वरा। परदुःखानुसन्धानाद्विह्वली भवनं विभो। कारुण्यात्मगुरुत्वेष आर्त्तानां भीतिवारकः।'—(बैजनाथजी) पुंज=समूह।

अर्थ—शोभाके समुद्र भगवान्के (ऐसे) रूपको देखकर मनु-शतरूपाजी आँखोंकी पलकें रोके हुए टकटकी लगाये (देखते) रह गये॥५॥ उस अनुपम रूपको आदरपूर्वक देख रहे हैं। दर्शनसे तृप्ति नहीं मानते (देखते-देखते अघाते नहीं)॥ ६॥ आनन्दके अधिक वशमें हो जानेके कारण देहकी सुध भूल गयी। वे हाथोंसे चरण पकड़कर दण्डेके समान पड़ गये॥७॥ करुणाकी राशि प्रभुने अपने कर-कमलसे उनके सिरोंको छुआ और तुरत उन्हें उठा लिया॥८॥ फिर वे कृपाके निधान बोले कि मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और महान् दानी मानकर जो मनमें भावे वही वर माँग लो॥१४८॥

टिप्पणी—१'छिब समुद्र हरिरूप बिलोकी।—'इति। 'देखिह हम सो रूप भिर लोचन' इस वचनको यहाँ चिरतार्थ किया कि भगवान्का रूप देखकर एकटक रह गये, पलक मारना बन्द कर दिया। (ख) ॐश्रीसीताजी छिविनिधि हैं, श्रीरामजी छिविसमुद्र हैं, इस तरह दोनोंकी छिव समान कही। दोनोंकी छिव कहकर तब फिर हरिको छिव समुद्र कहनेका तात्पर्य कि श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोनों एकरूप हैं, यथा—'गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। बंदी सीताराम पद जिन्हिं परम प्रिय खिन्न॥'(१७)

नोट—१ ध्ङाछिवको समुद्र कहा। समुद्रसे रत्न निकले वह यहाँ दिखाये हैं, यथा—(१) 'राम बाम दिसि सीता सोई', 'उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला।' (२) 'पदिक हार भूषन मनिजाला।' (३) 'माँगु माँगु बरु भइ नभ बानी। परम गँभीर कृपामृत सानी॥'(४) 'चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा।'(५) 'किर कर सिरस सुभग भुजदंडा।' (६-७ उदारतामें कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं)—'सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनू। (८) 'सरदमयंक बदन छिबसींवा।' (९) 'किट निषंग कर सर कोदंडा।'

नोट—२ समुद्र-मन्थनसे चौदह रत्न निकले थे, उनमेंसे यहाँ नौ (श्री, मणि (कौस्तुभ), अमृत, शंख, हाथी (ऐरावत), कल्पवृक्ष, सुरधेनु, मयंक और कोदण्ड कहे। शेष पाँचमेंसे चार तो निकृष्ट हैं। अप्सराएँ वेश्या हैं, वारुणी मादक है, अश्व चंचल है और विष प्राणनाशक है। रहे धन्वन्तिर वैद्य सो वे तो भगवान्के कलांशावतार ही हैं। इसीसे इन पाँचको न कहा। पुनः जिसे देवता और दैत्योंने मथा वह प्राकृत समुद्र था और यह दिव्य छिब सुधासमुद्र है। देवता और दैत्य दोनों मथनेमें सिम्मिलित थे इसीसे उसमेंसे उत्कृष्ट और निकृष्ट दोनों प्रकारके रत्न निकले थे। और इसे केवल परम भक्त दम्पित राजिष मनुने अपने शुद्ध अनन्य प्रेम एवं तपरूप रज्जु तथा मथानीसे मथा था, इसमेंसे उत्तमोत्तम रत्न ही प्रकट हुए। (वे० भू०)

नोट—३ वेदान्तभूषणजीका मत है कि यहाँ श्रीरामजीके स्वरूपका वर्णन समुद्रकी लहरोंके समान किया गया है। अर्थात् समुद्रकी लहर जैसे ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती और पुनः नीचे गिरती है, यह क्रम किनारे आनेतक बराबर रहता है; इसी तरह मनुके देखनेमें कभी ऊपरका अंग, कभी नीचेका, फिर ऊपर फिर नीचे; इसी क्रमसे मुखसे दर्शन आरम्भ हुआ और पदकमलपर आकर श्रीसीताजीकी ओर देखना प्रारम्भ हो गया, यथा—प्रथम मुखको देखा फिर क्रमशः कपोल, चिबुक और कण्ठको, इसके बाद उन्हें क्रमशः नीचेके अंग देखने चाहिये थे किन्तु ऐसा न करके उन्होंने पुनः ऊपर देखना शुरू किया। ओष्ठ, दाँत, नासिकाको क्रमशः देख फिर नासिकाके नीचे हासका दर्शन करने लगे। तत्पश्चात् फिर दृष्टि ऊपर गयी, नेत्र, भौंह, तिलक और ललाटका दर्शन किया फिर नीचे कुण्डलपर आ गये। पुनः ऊपर मुकुट फिर नीचे केश और सिर। फिर नीचे उरको देख ऊपर कन्धे, जनेऊ और बाहु देखे, तब फिर नीचे किट देखने लगे। तत्पश्चात् फिर ऊपर कर तब नीचे उदरकी रेखाएँ, पुनः ऊपर नाभि फिर नीचे चरण।—यही दर्शन समुद्रवत् लहरोंका उठना–गिरना इत्यादि है, अतः छिबसमुद्र हरिरूप कहा। [समुद्रमें नित्य नयी तरंगें उठा करती हैं वैसे इस छिव–समुद्रमें रूपकी

तरंग उठा करती हैं, देखनेवाला तृप्त नहीं होता। (वि० त्रि०)]

बैजनाथजी—'छिबिसमुद्र हिरिक्तप' कहनेसे एक ही रूपका बोध होता है और यहाँ हैं युगलस्वरूप। तब अर्थ कैसे बने? समाधान—जनकपुरमें युगलसरकारोंके सम्बन्धमें कहा है—'राम रूप अरु सिय छिबि देखे। नर नारिन्ह परिहरीं निमेषे॥' वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। यहाँ प्रथम ही श्रीकिशोरीजीकी शोभा 'छिबिनिधि' शब्दसे गुप्तरूपसे कह आये ही हैं। हिर रूपके समुद्र हैं और किशोरीजी छिविकी तरंग हैं। छिविके नौ अंगोंमेंसे एक अंग रूप भी है। इस प्रकार 'छिबि समुद्र रूप' का अर्थ होगा 'नव अंग युक्त छिबतरंग' (श्रीजानकीजी) 'सिहत हिर रूप अगाध समुद्र।'

नोट—४ (क) श्रीयुगलसरकारोंका ध्यान कहकर तब छवि-वर्णनकी इति लगायी। ऐसा करके दोनोंको एक ही रूप जनाया। 'सरद मयंक बदन छिबसीवाँ' उपक्रम है और 'छिबसमुद्र हरिरूप' पर उपसंहार है। (ख) पाँडेजी तथा सन्त श्रीगुरुसहायलालजी 'छिबसमुद्र हरिरूप निहारी—' का अर्थ यह करते हैं कि 'छिबसमुद्र जो सीताजी हैं उनके शृंगारके भीतर हरिरूपको देखकर एकटक रहे।'

नोट—५ श्रीजानकीशरण कहते हैं कि (क) 'हरिहीके लिये मनुजीने यात्रा की, हरिहीके लिये तप किया, वही 'हिरि' शब्द यहाँ भी दिया गया। यह ऐश्वर्यसूचक नाम है।' (ख) पहले 'छिबिनिधि' फिर 'छिबसमुद्र' कहकर बताया कि दोनों स्वरूपोंपर टकटकी लगी है।' विष्णु-नारायणादि भी हिर हैं पर ये छिबसमुद्रके हिर हैं—'एिह के उर बस जानकी जानकी उर मम बास है', क्षीरसमुद्रके नहीं। क्षीरसमुद्रके हिर तो इनके अंश हैं।' [यहाँ हिर शब्द देकर जनाया कि परात्पर परब्रह्म हिर यही 'सीताराम' ही हैं, अन्य कोई 'हिरि' नहीं—'रामाख्यमीशं हिरम्'। 'एकटक रहे' का भाव कि पलकमात्रका विक्षेप सह नहीं सकते।]

टिप्पणी—२'चितविहें सादर रूप अनूपा—' इति। (क) क्रिभगवान्की उपमा कोई नहीं है, यथा—'उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ किब कोबिद कहें।'(३११) 'निरुपम न उपमा आन राम समान राम—।'(७।९२) दोनों नेत्रोंद्वारा रूपामृतको पान कर रहे हैं। यथा—'पियत नयनपुट रूप पियूषा। मुदित सुअसनु पाइ जिमि भूखा॥'(२।१११) (यह 'तापस' के सम्बन्धमें कहा गया है)। रूपदर्शनके ये दोनों अत्यन्त भूखे थे, इसीसे 'सादर' (आदरपूर्वक) रूप देख रहे हैं। भूखा अन्नका अत्यन्त आदर करता ही है—यह 'सादर' का भाव है। (ख) 'तृपित न मानिहें'—रूप (माधुरी) अमृत है इसीसे पान करनेसे तृपित नहीं होती। नेत्र प्रेमप्यासे हैं, यथा—'दरसन तृपित न आजु लिग प्रेम पियासे नयन।'(२।२६०) ऐसा प्रेम है कि छिवसमुद्र भी पाकर तृपित नहीं होती, यह प्रेमकी विशेषता दिखायी। [समुद्र पाकर भी तृप्त न हुए क्योंकि कितने हजारों वर्षोंके तृषित हैं। बैजनाथजी लिखते हैं कि माधुरीमें यही प्रभाव है, यथा—'देखे तृपित न मानिये सो माधुरी बखान।']

टिप्पणी—३ (क) 'हरष बिबस तन दसा भुलानी—'इति। भाव कि पहले तनकी सुध थी इसीसे दण्डवत् की थी—'बोले मनु किर दंडवत', अब तनकी सुध भूल गयी, इसीसे दण्ड (डण्डे) की नायीं (तरह) चरणोंपर गिर पड़े। यहाँ दण्डवत् करना नहीं कहते। क्रमशः दिखाते हैं कि रूप देखकर अत्यन्त हर्ष हुआ, हर्षविवश होनेसे तनकी दशा विस्मृत हो गयी, (शरीरकी सुध—बुध न रह गयी) तनकी सुध भुलानेसे चरणोंमें गिर पड़े। भाव कि शरीरकी सुध न रही अर्थात् शरीर जड़वत् हो गया, इसीसे दण्डवत् गिरना कहा। दशा=सुध। ब्रिंगिभरतजीके सम्बन्धमें कहा है कि 'भूतल परे लकुट की नाई' और यहाँ 'परे दंड इव' कहा। दोनोंमें भेदका कारण यह है कि श्रीभरतजी श्रीसीतारामजीके विरह और शोकमें कृश हो गये थे इससे उनकी उपमा लकुट अर्थात् पतली छड़ीसे दी और श्रीमनुशतरूपाजी हष्ट—पुष्ट हैं—'मानहु अबिहं भवन ते आए।' इससे उनके विषयमें 'दण्ड' शब्द प्रयुक्त हुआ।] (ख) ब्रिंगिन मनुजीका आदर किया। सिरपर हाथ फेरकर उनको तुरंत उठाया। यह आदर है,'सिर परसे प्रभु—ं'। (ग) 'तुरत उठाए करुनायुंजा'। बहुत देरतक पड़े रखनेसे मनुजीका

'अनादर' होता (तुरत न उठानेसे सेवकका निरादर और स्वामीमें निठुरता सूचित होती। इसी तरह यदि सेवक स्वयं ही उठ पड़े तो उसमें प्रेमकी न्यूनता प्रकट होती है।) इसीसे 'तुरत उठाए' और करुणापुंज कहा। करुणाके पुंज हैं, यथा—'करुनामय रघुनाथ गोसाईं। बेिंग पाइयिह पीर पराईं॥'(२।८५) इसीसे तुरत उठाया। ब्रिमनुके ऊपर मन-वचन-कर्मसे भगवान्की कृपा है, यह यहाँ स्पष्ट दिख रहा है,—सिरपर हाथ फेरा यह कायिक कृपा है। करुणापुंज यह मानसिक कृपा है और 'बोले कृपानिधान पुनि' यह वाचिक कृपा है।

नोट—५ 'श्रीहनुमान्जी, विभीषणजी, भरतजी इत्यादि जो-जो प्रभुके चरणोंपर पड़े उन सबोंको उन्होंने उठाकर हृदयसे लगाया। यहाँ उठाना तो कहा गया परंतु हृदयमें लगाना नहीं वर्णन किया गया, यह क्यों?' समाधान यह है कि 'अभी दम्पित और प्रभुमें पिता—पुत्रका भाव नहीं है। मनु और शतरूपा दोनोंहीने दण्डवत् की। प्रभुने दोनोंके सिरोंपर कर-कमल फेरा। यहाँतक बात ठीक बनी सो कही। दोनोंने एक-सा तप किया, हृदयसे लगावें तो दोनोंको, यदि एकको छातीसे लगावें दूसरेको नहीं तो दूसरेका अपमान सूचित होगा। मनुजी अकेले होते तो उनको हृदयसे अवश्य लगाते। परायी स्त्रीको हृदयसे लगाना अति अयोग्य है; इस कारण शतरूपाजीको हृदयसे न लगा सकते थे। अतएव केवल उठाना ही कहा। गोस्वामीजीकी सँभार, उनकी सावधानता, लोकधर्म-मर्यादाकी रक्षा विलक्षण है, यह उन्हींसे बना है।' (प्र० सं०)

नोट—६ मयंककार कहते हैं कि सिर स्पर्शकर उठाना, यह वात्सल्य रस है। नैमिषारण्यमें रामचन्द्रजीकी ओरसे वात्सल्य रस जानो और अवधमें उलटा मनुकी ओरसे वात्सल्य रस जानो क्योंकि वहाँ मनुके पुत्र प्रकट हुए।' (प्र० सं०)

नोट—७ अलंकार—यहाँ कर उपमेयसे जो काम स्पर्श और उठानेका होना चाहिये वह उसके उपमान कमलद्वारा होना कहा गया। अतएव 'परिणाम' अलंकार हुआ।

टिप्पणी—४ (क) 'बोले कृपानिधान पुनि' इति। 'पुनि' का भाव कि उठाकर हृदयमें नहीं लगाया, क्योंकि राजाको हृदयमें लगानेसे रानीका 'अभाव' होता, रानीको उरमें नहीं लगा सकते। पुन: भाव कि एक बार प्रथम ही वर माँगनेको कह चुके हैं—'माँगू माँगु बर भे नभ बानी', अब पुन: बोले। पुन: भाव कि प्रथम उठाया, उठाकर तब बोले। *पुनि=*तत्पश्चात्, तब। (ख) '*अति प्रसन्न मोहि जानि माँगह बर*ः'' इति। (भाव कि जो अपनी ओरसे तुमने माँगा सो तो हमने दे दिया पर हम प्रसन्न ही नहीं किंतु 'अति प्रसन्न' हैं यह बात इतनेसे ही समझ लो कि हम अपनी ओरसे तुमसे कहते हैं कि और भी जो कुछ चाहो सो माँग लो। इतना मात्र देनेसे हमको सन्तोष नहीं हुआ, अत: और भी माँगो। कुपाकी बलिहारी!! 'जास कृपा नहिं कृपा अधाती'। ) (ग) 'अति प्रसन्न मोहि जानि। माँगह बरः " इति। यहाँतक वर देनेमें तीन विशेषण दिये—एक तो 'महादानी', दूसरे 'अति प्रसन्न' और तीसरे 'कुपानिधान'। कुपानिधान हैं, अतएव कुपा करके प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं। 'अति प्रसन्न' का भाव कि तुमने कहा था कि 'जौं अनाथ हित हमपर नेहू। तौ प्रसन्न होड़ यह बर देह ॥' अर्थात प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये, सो हमने प्रसन्न होकर दर्शन दिया, अब हम अति प्रसन्न हैं जो तुम माँगो सो हम दें। (घ) 'महादानि अनुमानि' अर्थात् महादानी समझकर वर माँगो; इस कथनका भाव यह है कि भगवान अन्तर्यामी हैं, उनके हृदयकी जानते हैं कि जो वर ये माँगना चाहते हैं वह अगम है ऐसा जानकर ये न माँगेंगे (जैसा आगेके इनके वचनोंसे स्वयं स्पष्ट है—'एक लालसा बिंड उर माहीं। सुगम अगम किह जात सो नाहीं ॥ तुम्हिह देत अति सुगम गोसाईं। अगम लाग मोहि निज कृपनाईं॥' (ङ) भगवानुने पुन: वर माँगनेको कहा, क्योंकि राजाके हृदयमें (वरकी) लालसा है, यथा—'एक लालसा बडि उर माहीं।' पुन: दूसरा भाव यह है कि तपका फल तो दर्शन हुआ (सो दे दिया) अब दर्शनका फल होना चाहिये, क्योंकि दर्शनका फल अमोघ है, यथा—'जदिप सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दरस अमोघ जग माहीं॥' (५। ४८)

नोट-८ 'महादानि अनुमानि' इति। मनुजीके हृदयमें सन्देह है कि यह वर मिले कि न मिले। अतएव

प्रथम ही उनको निस्सन्देह कर देनेके लिये कहा। ध्≊रम्मरण रहे कि ब्रह्मादि कुछ-न-कुछ छुड़ाकर वर देते हैं, वरमें कुछ-न-कुछ शर्त लगा देते हैं। जैसे रावणको वर देनेमें 'बानर मनुज जाति दुइ बारे' ऐसा उससे कहलाकर वर दिया। वे दानी हैं और श्रीसीतारामजी महादानी हैं क्योंकि ये सब कुछ, अपनेतकको भी देनेवाले हैं। (प्र० सं०) 'अनुमानि' का भाव कि मुझे अनुमानसे जानो कि मैं महादानी हूँ। विधि हरिहर दानी हैं, तब अनुमानसे सिद्ध है कि जिसके अंश दानी हैं, वह अंशी महादानी क्यों न होगा?

नोट—९ बैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ वामभागमें अर्थात् श्रीकिशोरीजीमें ऐश्वर्य वर्णन किया है। राजा—रानीको इस ऐश्वर्यकी कामना नहीं है। इसीसे श्रीकिशोरीजी नहीं बोलीं। दक्षिणभाग प्रभुरूपमें माधुर्य वर्णन किया गया है, उसीकी चाह दोनोंको है। इसीसे प्रभु ही बोले।' (लोकरीति यह है कि जब स्त्री-पुरुष दोनों साथ होते हैं तब प्राय: पुरुष ही बातचीत करता है।)

सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। धरि धीरज बोले<sup>१</sup> मृदु बानी॥१॥ नाथ देखि पदकमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे॥२॥ एक लालसा बड़ि उर<sup>२</sup> माहीं। सुगम अगम कहि जात जो नाहीं॥३॥ तुम्हिहं देत अति सुगम गोसाईं। अगम लाग मोहि निज कृपनाईं॥४॥

शब्दार्थ—**पूरे**=पूर्ण हुए, प्राप्त हो गये। **लालसा**=अभिलाषा, उत्कट इच्छा। **कृपनाई**=कृपणता, कंजूसी, कादर्य, क्षुद्रता, छोटा हृदय होनेसे।

अर्थ—प्रभुके वचन सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर कोमल वाणीसे बोले—हे नाथ! आपके चरणकमलोंका दर्शन पाकर अब हमारी सब इच्छाएँ पूरी हो गयों॥१॥ मेरे हृदयमें एक बहुत बड़ी लालसा है जो सुगम भी है और अगम भी; इसीसे वह कही नहीं जाती॥३॥ हे स्वामी! आपको तो देनेमें अत्यन्त सुगम है, पर मुझे अपनी कृपणताके कारण बहुत कठिन जान पड़ती है॥४॥

टिप्पणी—१ 'सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी दिता (क) 'सुनि प्रभु बचन' का भाव कि यदि भगवान् वर माँगनेको न कहते तो राजा वर न माँग सकते क्योंकि एक बार वर माँग चुके हैं और वह मिल चुका है। 'देखिंह हम सो रूप भिर लोचन। कृपा करहु प्रनतारित मोचन॥' यह वर माँगा था सो मिला; यथा—'छिबि समुद्र हिर रूप बिलोकी। एकटक रहे नयनपट रोकी॥' (ख) 'धिर धीरज बोले मृदु बानी' इति। [पूर्व कहा था कि 'एकटक रहे नयनपट रोकी' और 'प्रेम बिबस तन दसा भुलानी' इसिलये यहाँ धीरज धारण करना कहा। पुनः] 'धिर धीरज' का भाव कि पूर्व 'प्रेम बिबस तन दसा भुलानी' रही, अब प्रभुने जब उठाया और वर माँगनेको कहा तब सावधान होकर बोले। (ग) 'जोरि जुग पानी।' हाथ जोड़कर बोले क्योंकि जो वर माँगना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हों वह अगम है अतः हाथ जोड़कर माँगते हैं। कठिन वर माँगनेकी यह रीति है। यथा—'माँगउँ दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥'(२। २९) (कैकयी)। पुनः भाव कि प्रथम बोले तब दंडवत् करके बोले थे, यथा—'बोले मनु किर दंडवत प्रेम न हृदय समात।'(१४५) अब हाथ जोड़कर बोले। तात्पर्य कि जब दंडवत् चरणोंपर गिरे 'परे दंड इव गिह पद पानी' तब भगवान्ने उन्हें उठा लिया, तब

१-१६६१ में 'बोली' है। १७६२ में भी 'बोली' है। अर्थ होगा—'कोमल वाणी बोलीं', 'बानी' एवं 'मृदु बानी' के साथ 'बोले' अन्यत्र भी आया है। यथा—'पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी।' (१५९। २) 'बोले राम सुअवसरु जानी। सील सनेह सकुचमय बानी॥' (३३६। ४) इत्यादि। अतः हमने 'बोले' पाठ ही समीचीन समझा है। वि० त्रि० लिखते हैं कि 'बोलीं' क्रियाके कर्ता मनु और शतरूपा हैं। ('तृपित न मानहिं मनु सतरूपा'।) क्रियाका सम्बन्ध 'सतरूपा' के साथ है इसलिये क्रियाका प्रयोग स्त्रीलंगमें हुआ।

हाथ जोड़कर बोले। (वा, पहले भगवान् प्रकट न थे, केवल आकाशवाणी हुई थी तब दंडवत् करके बोले थे। अब प्रत्यक्ष हैं, दंडवत् कर ही चुके हैं, और स्वामी हैं, वर माँगना है अत: अब हाथ जोड़कर बोले।) (घ) यहाँ राजाके तन, मन, वचन तीनों दिखाये। तनसे हाथ जोड़े, मनसे धीरज धरा और वचनसे मृदु बोले।

टिप्पणी—२ (क) 'नाथ देखि पदकमल तुम्हारे। अब पूरे—' इति। सच्चे भक्त बिना परम प्रभुके दर्शन पाये, अधिकारीवर्गके दर्शनसे संतुष्ट नहीं रह सकते, अतः मनु–शतरूपाजीको प्रथम स्वरूपदर्शनकी कामना थी, यथा—'उर अभिलाष निरंतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई॥' उसका दर्शन हो गया इसीसे स्वरूपको देखनेपर कहते हैं कि अब हमारे सब काम पूरे हो गये। अर्थात् अब माँगनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। इसीसे आगे अन्य कोई वस्तु नहीं माँगते, इसी रूपकी प्राप्ति माँगते हैं, हमारे पुत्र हूजिये यही माँगना चाहते हैं। रूपके (दर्शन) पानेपर भगवान्ने अन्य वर माँगनेको कहा, उसीपर मनुजी कहते हैं कि रूप छोड़कर हमारे मनमें अन्य कोई कामना नहीं है, हमारी सब कामना रूप ही है सो पूरी हो गयी। अथवा, भगवान्के चरणकमलके दर्शनसे सब कामनाएँ पूरी होती हैं, इसीसे सब कामनाओंका पूरा होना कहा। [पुन: मनुजी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इत्यादि जो कुछ भी है वह सब कुछ श्रीसीतारामजीहीको जानते हैं, अतएव उनके दर्शनसे सब कामनाओंका पूर्व होना कहा। (प्र० सं०)

टिप्पणी—३ (क) 'एक लालसा बिंड़ उर माहीं' इति। एक लालसा है सो भी स्वरूपहीकी प्राप्ति की है। पुनः भाव कि चरणकमलके दर्शनसे सब कामनाएँ पूर्ण हुईं, अब एकमात्र यही एक लालसा रह गयी है सो इसे भी पूरी कीजिये। पुनः भाव कि लालसा 'एक' ही है जो पूर्व थी वही है, दूसरी नहीं है। प्रथम रूप प्रकट होनेकी थी, अब उसके सदा संयोगकी है। 'बिंड़' का भाव कि पूर्व जो लालसा थी उससे यह बड़ी है। पूर्वकी लालसासे भगवान्की प्राप्ति क्षणभरके लिये हुई (यह दर्शन घड़ी–दो–घड़ीका ही है) और इस लालसासे पुत्र होनेसे रूपका संयोग सदा (आजीवन) रहेगा, अतएव इसे 'बड़ी' कहा। (ख) 'सुगम अगम' इसकी व्याख्या आगे स्वयं ही करते हैं। (ग) रूप देखकर तृप्ति नहीं हुई—'तृप्ति न मानिहं मनु सतरूपा।' इसीसे पुनः रूपकी प्राप्ति माँगते हैं। (घ) 'किह जात सो नाहीं' अर्थात् इतनी अगम है कि वर माँगनेकी बात मुँहसे भी कही नहीं जाती। (रा० प्र० कार अर्थ करते हैं कि 'सुगम है वा अगम' यह कहा नहीं जा सकता।)

वि॰ त्रि॰ गृहस्थोंकी लालसा देखिये। जिसे भगवदंश उत्तानपाद और प्रियव्रत-ऐसे पुत्र हुए, किसीसे न प्राप्त होनेवाले पदको प्राप्त करनेवाले ध्रुव-जैसे पौत्र हुए, साक्षात् भगवदवतार किपलदेव-जैसे जिसे नाती हुए, उसे अब प्रभु-सा पुत्र प्राप्त करनेकी लालसा हुई। अतः इस लालसाको बड़ी बतलाया।

नोट—१ 'अब पूरे सब काम हमारे' में द्वितीयविशेष अलंकार है। यह कहकर फिर 'एक लालसा बड़ि मन माहीं' कहना 'निषेधाक्षेप' है। (वीरकवि) कुछ लोग कहते हैं कि मनुजीकी लालसा दर्शनकी थी सो पूरी हो गयी। प्रभुने लीलाहेतु अब यह रुचि उनमें उत्पन्न कर दी है। ब्रिस्मरण रहे कि मनुजीके सामने परम प्रभु अपने असली रूपसे खड़े हैं आगे लीला तनके प्रकट होनेका वरदान देंगे।

टिप्पणी—४ 'तुम्हिंह देत अति सुगम गोसाईं—।' इति। (क) 'अति सुगम' का भाव कि दानीको 'सुगम' है और आप महादानी हैं अत: आपको 'अति सुगम' है। भगवान्ने स्वयं कहा है 'माँगहु बर जोड़ भाव मन महादानि अनुमानि', इसीसे 'अति सुगम' कहा। (ख) 'गोसाईं' का भाव कि आप 'गौ' (कामधेनु) के स्वामी हैं, अतएव आपके लिये उसका देना 'अति सुगम' है। आगे कल्पतरुका दृष्टान्त देते हैं अत: उसके साहचर्यसे यहाँ 'गोसाईं' का अर्थ कामधेनुके स्वामी अति संगत है। (ग) 'अगम लाग मोहि निज कृपनाईं।' अर्थात् अपनी कृपणताके कारण वह लालसा हमें इतनी अगम लग रही है कि मुँहसे निकालनेमें संकोच होता है। 'अगम लाग' का भाव कि वस्तुत: आपके लिये वह अगम नहीं है परंतु मुझे अगम लगती है। (मुझे जान पड़ता है कि आप शायद न दे सकें) इसीसे संकोच होता है, माँगा नहीं जाता। ['सुगम अगम' में 'विरोधाभास अलंकार'

है। आपकी ओरसे अगम नहीं है, पर मुझे अपनी क्षुद्रताके कारण मिलनेमें सन्देह होता है, यथा—'अपडर डरेडॅं न सोच समले।' (२। २६७) इसी बातको दरिद्रका दुष्टान्त देकर कहते हैं। (प्र० सं०)

नोट—२'गोसाईं' शब्द देकर सूचित करते हैं कि आप हृदयकी जानते हैं, इन्द्रियोंके स्वामी और प्रेरक हैं। 'गो' का अर्थ 'इन्द्रिय' भी है यथा—'गो गोचर जह लिंग मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥' (३।१५।३) 'जिति पवन मन गो निरस किर मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं।'(४।१०) सुरतरु जड़ है वह दिरद्रके जीकी नहीं जानता, बिना माँगे नहीं देता। आप अन्तर्यामी हैं। यहाँ परिकरांकुर अलंकार है। हृदयकी जानकर स्वयं वर देनेकी कृपा करें, मुझसे कहते नहीं बनता। पुनः आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ; स्वामी दासके मनोरथको पूरा किया करते हैं; अतएव मेरा मनोरथ पूरा कीजिये। (प्र० सं०)

नोट—३ श्रीकरुणासिंधुजी कहते हैं कि यहाँ 'निज कृपनाई' से कार्पण्य शरणागितका भाव भी निकलता है। िकतना ही कोई जप, तप आदि करे, पर उसके मनमें यह बात स्वप्नमें भी न आनी चाहिये कि मैंने कुछ किया है। प्रभुसे बराबर यही प्रार्थना करनी चाहिये कि मुझसे कुछ नहीं बना, मैं अति दीन हूँ, इत्यादि। वैसे ही यहाँ इतना बड़ा तप करके भी मनुजी अपनेको कृपण कहते हैं।

ाक लाखों वर्षके तपका कोई महत्त्व नहीं है। प्रभुके रिझानेके लिये दीनता और प्रीति मुख्य हैं, यथा— 'तुलसी राम कृपालु ते किह सुनाउ गुन दोष। होइ दूबरी दीनता परम पीन संतोष॥' देखिये महर्षि अत्रिजी क्या कहते हैं—'मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए।' अनन्य भक्त श्रीसुतीक्ष्णजी भी क्या सोच रहे हैं—'हे बिधि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिहहिं दाया॥—मोरे जिय भरोस दूढ़ नाहीं। भगित बिरित न ज्ञान मन माहीं॥ निहं सतसंग जोग जप जागा। निहं दूढ़ चरन कमल अनुरागा॥'

बिब्धतरु पाई। बहु संपति माँगत सकुचाई<sup>१</sup>॥५॥ जथा दरिद्र नहि सोई। तथा हृदय मम संसय<sup>र</sup> होई॥६॥ जान प्रभाउ तास् जानह अंतरजामी। पुरवह मोर सो मनोरथ स्वामी॥७॥ तम्ह बिहाइ माँगु नृप मोही। मोरें नहिं अदेय कछ् तोही ॥ ८ ॥ दो० - दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहौं सितभाउ। चाहौं तुम्हिह समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ॥ १४९॥

शब्दार्थ—**बिबुधतरु**=कल्पवृक्ष, सुरतरु। **बिहाइ**=छोड़कर, दूर करके। **अदेय**=जो न दी जा सके। **सिरोमनि** (शिरोमणि)=मुकुटमणि, श्रेष्ठ। **सतिभाउ**।=सच्चा भाव=सद्भावसे। दोहा (४।१) देखिये। **दुराउ** (दुराव)=छिपाव।

अर्थ—जैसे कोई दिरद्र कल्पवृक्षको पाकर भी बहुत सम्पत्ति माँगते हुए संकोच करता है (हिचकता है)॥५॥ (क्योंकि) वह उसके प्रभावको नहीं जानता, वैसे ही मेरे मनमें संदेह होता है॥६॥ आप अन्तर्यामी हैं, उसे जानते ही हैं। हे स्वामिन्! मेरे मनोरथको पूरा कीजिये॥७॥ (प्रभु बोले) हे राजन्! संकोच छोड़कर मुझसे माँगो। तुम्हारे लिये मेरे पास ऐसा कुछ (कोई पदार्थ) भी नहीं है जो तुमको न दे सकूँ॥८॥ (मनुजी तब बोले) हे दानियोंमें शिरोमणि! हे दयासागर! हे नाथ! अपना सच्चा भाव एवं सत्यासत्य कहता हूँ, प्रभुसे क्या छिपाना, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ॥१४९॥

टिप्पणी—१ 'जथा दिरद्र बिबुधतरु पाई।—'इति। (क) भाव कि मैं दिरद्र हूँ आप कल्पवृक्ष हैं, आपके प्रभावको मैं नहीं जानता, इसीसे हृदयकी लालसा प्रकट करनेमें सकुचता हूँ। क्ष्णप्रथम जब वर माँगा था तब भगवान्को 'सुरतरु सुरधेनु' कहा था, वैसे ही अब पुन: सुरधेनु और सुरतरु कहकर तब वर माँगते हैं। 'तुम्हिंहं देत अति सुगम गोसाई' में 'सुरधेनु' को कहा और यहाँ 'बिबुधतरु' को कहते हैं। (ख) 'बिबुधतरु पाई' का

१-संकुचाई—१६६१। २-१६६१ में 'संसया' है।

भाव कि कल्पवृक्ष एक तो किसीको जल्दी मिलता नहीं और दिरद्रको तो अगम ही है। (ग) 'बहु संपित माँगत सकुचाई।' [भाव कि यदि दैव योगसे मिल भी जाय तो भी बहुत धन माँगनेमें उसे संकोच होता है, कारण कि दिरद्रताके कारण उसका हृदय बहुत छोटा हो जाता है वह बड़ी वस्तुकी लालसा करते उरता है। यद्यपि जीमें चाह बहुतकी है। वैसे ही मेरे जीमें लालसा बहुत बड़ी सम्पत्तिकी है पर माँगनेकी हिम्मत नहीं पड़ती (वा साहस नहीं होता)। करुणासिंधुजी लिखते हैं कि देवतरु सब कुछ देनेयोग्य है पर दिरद्र बहुत समझकर माँगते उरता है, क्योंकि वह अपनेको उतना पानेका पात्र नहीं समझता इसीसे उसे सन्देह रहता है कि मिले या न मिले। ब्रिज्जब रूप प्रकट होनेका वर माँगा तब 'कम संपत्ति' थी क्योंकि यह रूप (दर्शन) क्षणभर ही रह सकता है। अब जब पुत्र होकर सदा इस रूपका संयोग माँगते हैं तब इस वरको 'बहु संपित' कहा, क्योंकि यह सम्पत्ति जन्मभरके लिये है, जन्मभर चलेगी, जन्मभर इस स्वरूपका दर्शन होगा। भगवान् सम्पत्ति हैं, कम प्राप्तिमें कम सम्पत्ति है, बहुत (दिनोंके लिये) प्राप्तिमें बहुत सम्पत्ति है। यहाँ उदाहरण अलंकार है।

टिप्पणी—२ 'तासु प्रभाउ जान निह सोई। "दित। (क) सोई=वह दिरद्र। संशय यह कि यह वर बहुत भारी है न मिलेगा, इसीसे नहीं माँग सकते। किभगवान्के लिये इतना भारी तप किया उसपर भी अपनेको 'कृपण', 'दिरद्र' कहते हैं? तात्पर्यकी बात तो वस्तुतः यही है कि भगवान्की प्राप्तिके लिये करोड़ों कल्पोंतक तप करे तो भी कुछ नहीं है। भगवान् तो कृपा करके भक्तको मिलते हैं, तपके फलसे नहीं मिलते, ये पूर्व ही कह आये हैं। यथा—'प्रभु सर्बज्ञ दास निज जानी। गित अनन्य तापस नृप रानी॥' अनन्य दास जानकर भगवान् उनको प्राप्त हुए, तप देखकर तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आये थे, यथा—'विधि हिर हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥' क्योंकि ये तीनों देवता तपके फलके देनेवाले हैं।

टिप्पणी—३ 'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु —'इति। (क) भाव कि दिरद्र कल्पवृक्षके प्रभावको नहीं जानता, इसीसे बहुत सम्पत्ति माँगते सकुचाता है और कल्पवृक्ष भी दिरद्रके हृदयकी नहीं जानता क्योंकि जड़ है इसीसे वह उसके मनोरथ पूरे नहीं करता, उससे माँगना पड़ता है तब वह देता है। यथा—'माँगत अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच।'(२। २६७) यह दोष कल्पतरुमें है पर आप अन्तर्यामी हैं, आप हृदयकी जानकर मनोरथोंको पूर्ण करते हैं। (ख) 'तुम्ह जानहु' का भाव कि मैं आपके प्रभावको नहीं जानता, मैं ज्ञानरंक हूँ, आप मेरे हृदयकी जानते हैं क्योंकि आप अन्तर्यामी हैं। मेरे हृदयकी लालसा आप पूरी करें। (ग) 'स्वामी' का भाव कि मैं 'आपका दास हूँ' दासका मनोरथ स्वामी ही पूरा करते हैं—('राम सदा सेवक रुचि राखी') [बैजनाथजीका मत है कि सुसेवक कुछ माँगते नहीं, स्वामी उनके मनमें मनोरथ उठते ही पूर्ण करते हैं, इसी भावसे 'स्वामी' सम्बोधन किया। अथवा पुत्र बनाना चाहते हैं जो सेवक पद है, अत: उसके निवारणार्थ 'स्वामी' कहा। भाव यह कि पुत्रहीमें स्वामित्व चाहते हैं, यह वात्सल्य रसकी रीति है।]

प० प० प०— बिबुधतरु=सुरतर। यह वाच्यार्थ है। सुरतरु माँगनेपर देता है, पर याचकके मनकी इच्छाको वह नहीं जानता। पर वि (=विशेष)+ बुध (=विद्वान्) अर्थात् विशेष विद्वान् तरु हो तो माँगनेकी आवश्यकता नहीं रहती। प्रभु तो 'जानिसरोमिन भाविप्रिय' हैं, इससे कहा कि आप जड़ कल्पतरु नहीं हैं आप तो विशेष अन्त:करणके जाननेवाले तरु हैं; अतः आप मेरी लालसा जानते ही हैं, उसे पूर्ण कीजिये। आप जड़ वृक्ष नहीं हैं, आप तो 'तरन्यनेनेति तरुः' अर्थात् जिसकी सहायतासे लोग तरते हैं वह तरु हैं।

वि॰ त्रि॰—यहाँ अज्ञान दिरद्र है। अहंता-ममतासे मूढ़ पुरुषको ब्रह्मसुख अगम है। यथा— 'किबिह अगम जिमि ब्रह्मसुख अह मम मिलन जनेषु।' वह समझे बैठा है कि ब्रह्मानन्द उसे मिल नहीं सकता। इसिलये वह उसके लिये यत्न भी नहीं करता और न उसके लिये देवी-देवताकी आराधना करता है। प्रभु कल्पवृक्ष हैं, उन्हें पाकर भी परमानन्द नहीं माँगता।

टिप्पणी—४ 'सक्च बिहाइ माँगु नृप मोही।—' (क) राजाने कहा था कि 'जथा दरिद्र बिब्धतरु पाई। बह

संपित माँगत सकुचाई॥' इसीपर भगवान् कहते हैं कि 'सकुच' छोड़कर हमसे माँगो, (तुम दिरद्र नहीं हो, तुम तो 'नृप' हो अतः तुम्हें राजाके समान बड़ी भारी सम्पत्ति माँगनेका अधिकार है, तुम माँग सकते हो) और जो राजाने कहा था कि 'तथा हृदय मम संसय होई' अर्थात् मिलनेमें सन्देह होता है, उसीपर भगवान् कहते हैं कि 'मोरें निहं अदेय कछु तोही'। तात्पर्य कि तुम हमारे जन हो, यथा—'जन कहुँ कछु अदेय निहं मोरें। अस बिस्वास तजहु जिन भोरें॥'(३।४२।५) (ख) राजाने कल्पवृक्षकी उपमा दी थी और कल्पवृक्ष बिना माँगे नहीं देता, यथा—'जाइ निकट पहिचानि तरु छाँहँ समिन सब सोच। माँगत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच॥'(२।२६७) इसीसे आप भी कहते हैं कि 'माँगो' (तब हम दें)। राजाने भगवान्को अन्तर्यामी कहा, इसीसे भगवान्ने कहा कि 'माँगु नृप मोही' अर्थात् मुझे ही माँग लो, तुम्हारे हृदयमें लालसा है कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँ सो मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा, तुम 'मुझे' माँग लो। ब्लिवरदानकी यह मर्यादा है कि माँगा जाय तब दिया जाय, अतएव 'माँगु' कहा—। 'मोही' में श्लेषार्थालंकार है। अर्थात् मुझसे माँग लो और मुझको माँग लो।

टिप्पणी—५ 'दानिसिरोमिन कृपानिधि नाथ कहीं सितभाउ' इति। (क) भगवान्ने कहा था कि 'मोरें निहंं अदेय कछु तोही' और 'माँगहु बर जोड़ भाव मन महादानि अनुमानि।' इसीसे 'दानिसिरोमिन' कहा। 'बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि' तथा 'सकुच बिहाइ माँगु' कहा, इसीसे 'कृपानिधि' कहते हैं। दानिशिरोमिण और कृपानिधिका भाव कि आप कृपा करके दान देते हैं। (ख) सित=समीचीन। (ग) 'चाहौं तुम्हिह समान सुत'—आप हमारे पुत्र हों यह न कहके भगवान्के इतना कहनेपर भी संकोच बना ही रह गया। 'सुगम अगम किह जात सो नाहीं' इस वचनको यहाँ चिरतार्थ किया। साक्षात् भगवान्को पुत्र होनेके लिये न कहा। संकोचके मारे उनके समान पुत्र होनेका वरदान माँगा। राजा जानते हैं कि भगवान्के समान कोई नहीं है। राजाका विचार पूर्व कह आये हैं कि 'नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरूपाधि अनूपा॥' जब 'अनूप' हैं, उपमाको कोई नहीं है तब समान कहाँ हो सकता है? यथा—'जेहि समान अतिसय निहंं कोई।' (३। ६)

नोट—१ संकोच यहाँ भी बना ही रह गया। क्योंकि राजा सोचते हैं कि ब्रह्माण्डनायक, ब्रह्माण्डभरके स्वामी और माता-पिताको पुत्र होनेके लिये कैसे कहें, यह बड़ी धृष्टता होगी, यथा—'प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई॥ —तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी।' (१।१५०)

त्रिपाठीजी लिखते हैं—'यह संदेह उठ सकता है कि जिसके सन्तानसे सृष्टि भरी पड़ी है, वह सुत क्यों माँगता है? अत: कहते हैं 'सितिभाउ।' मुझे प्रभुको देखकर लालसा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो और आप-सा दूसरा है नहीं। अत: आप-सा पुत्र माँगना आपको पुत्ररूपसे चाहना एक बात है, इसिलये माँगनेमें संकोच था। वास्तविक इच्छा आप-सा पुत्र पानेकी है, चाहे जैसे सम्भव हो।'

नोट—२ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि 'यहाँ पुत्र किर प्रभुकी प्राप्तिमें वात्सल्यरसकी परिपूर्णता है। इसीके अन्तर्गत सब रस आ जाते हैं। जैसे कि विवाहमें शृंगार, बालकेलिमें हास्य, वनगमनमें करुणा, परशुरामकी वार्तामें भयानक, मखरक्षामें वीर, जन्मसमयमें अद्भुत इत्यादि। फिर इसमें जगत्का हितरूपी परस्वार्थ भी है। पुत्र होंगे तब पतोहू भी स्वाभाविक ही प्राप्त होगी।

नोट—३ कुछ महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि मनुमहाराजने 'समान' शब्द बड़ी चतुरतासे कहा है। सभ्यताको लिये हुए हैं। इससे परीक्षा भी हो जायगी कि परात्पर परब्रह्म ये ही हैं या नहीं। यदि प्रभु कहें कि हमारे समान अमुक देवता हैं तो समझ जायँगे कि परतम प्रभु इनसे भी परे कोई और हैं। क्योंकि ब्रह्मके समान कोई दूसरा है ही नहीं, अधिककी तो बात ही क्या? (विशेष ऊपर टिप्पणीमें आ गया है।) 'समान' कहकर जनाया कि ऐश्वर्य-माधुर्य इत्यादि जैसे आपमें दिव्य गुण हैं वैसे ही जिसमें हों।

नोट—४ एक खर्रेमें पं॰ रा॰ कु॰ जी लिखते हैं कि जैसे मनुजीने परदेसे वर माँगा वैसे ही प्रभुने भी परदेसे ही कहा कि 'आपु सिरस कहँ—'।

नोट—५ श्रीशारदाप्रसादजी ('रामवन सतना') लिखते हैं कि 'इस उपाख्यानमें प्रभुके वचन 'माँगु नृप मोहीं' बड़े मार्केके हैं। 'मुझे माँग लो' (जैसा चाहते हो, सुतरूपमें ही हम मिलेंगे)। 'माँगु नृप' (नृप सम्बोधनद्वारा संकेत किया कि अपने लिये राज्य माँग लो जिसमें अन्य कोई धन—जनादिकी चिन्ता पुत्रसुख अनुभवमें बाधक न हो)।'माँगु नृप मोहीं' (मुझे राजाके रूपमें माँग लो)। हमें राजा देखकर तुम्हें तो सुख प्राप्त होगा ही और संसारका बड़ा उपकार होगा। राजा कैसा होना चाहिये इसका सदाके लिये आदर्श स्थापित हो जायगा। राजा तो न माँग सके परन्तु प्रभुने सभी कुछ दिया।—धन्य हैं प्रभु!! तुम्हारे सिवा कौन कह सकता है—'माँगु नृप मोही।' 'अस प्रभु छाँड़ि भजिह जे आना। ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना॥'

देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले॥१॥ आपु सिरस खोजौं कहँ जाई। नृप तव तनय होब मैं आई॥२॥ सतरूपिह बिलोकि कर जोरें। देबि माँगु बरु जो रुचि तोरें॥३॥ जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥४॥

शब्दार्थ—अमोले=जिसका मोल न हो सके; अमुल्य।

अर्थ—राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान प्रभु बोले कि 'ऐसा ही हो॥१॥ हे राजन्! मैं अपने समान और कहाँ जाकर खोजूँ? मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा'॥२॥ शतरूपाजीको हाथ जोड़े देख कहा कि हे देवि! तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर माँगो॥३॥ (वे बोलीं) हे नाथ! हे कृपाल! जो वर चतुर राजाने माँगा, वही मुझे बहुत ही प्रिय लगा॥४॥

नोट—१ 'बचन अमोले। — बैजनाथजी लिखते हैं कि 'वचनोंमें अमूल्यता यह है कि पुत्रकी सेवामें निर्हेतु अत्यन्त परिश्रम लालन-पालनका होता है। पुत्र इसका प्रत्युपकार नहीं कर सकता; पितासे उऋण नहीं हो सकता, जैसा प्रभुने भरतजीसे कहा है। यथा—'निज कर खाल खैचि या तनु तें जौ पितु पग पानहीं कराऊँ। होउँ न उरिन पिता दसरथ तें कैसे ताके बचन मेटि पित पावउँ॥' (गी० २। ७२)

पं॰ रामकुमारजी खरेंमें लिखते हैं कि ये प्रेमके वचन हैं और प्रेमका मूल्य नहीं है। अतः वचनको अमूल्य कहा। पुनः भाव कि 'ब्रह्म वेदादिसे पिता-भावके वचन सुनते हैं, पर यह पुत्रभावके वचन अपूर्व आज ही सुनें।' अतः अमुल्य हैं।

टिप्पणी—१ 'देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तुः 'इति। (क) प्रीति हृदयमें है अतः उसका देखना कहा। प्रीति भीतर है, वचन बाहर हैं; जो मुँहसे निकले अर्थात् भीतर-बाहर दोनों स्वच्छ देखकर प्रसन्न हुए और प्रीति देखकर भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा। प्रेमसे ही भगवान् मिलते हैं। यथा—'मिलहिं न रघुपति बिनु अनुरागा।' (७। ६२) पुनः 'देखि प्रीति' का भाव कि जनका धृष्टतारूप दोष न देखा, राजाके हृदयमें अत्यन्त प्रेम है इसीसे हमें अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, यह प्रेम देखा। यथा—'कहत नसाइ होइ हिय नीकी। रीझत राम जानि जन जी की॥' प्रीति यह देखी कि हमारे रूपका सदा संयोग चाहते हैं और अमूल्य वचन यह कि 'चाहउँ तुम्हिं समान सुत', भगवान्को साक्षात् सुत होनेको न कहकर संकोचवश 'समान सुत' यह शब्द कहे। पुनः, सुत-प्रीतिकी अवधि (सीमा) है, यथा—'सुत की प्रीति प्रतीति मीत की—।' (वि० २६८) यह प्रीति देखी। [पुनः प्रीति अर्थात् निर्हेतु अमल वात्सल्य रसकी प्रीति। (वै०)] (ख) राजाने 'दानिसिरोमिन' कहा, इसीसे यहाँ भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा अर्थात् जो माँगते हो वही दिया। राजाने 'कृपानिधि' सम्बोधन किया इसीसे यहाँ भि 'करुनानिधि' विशेषण दिया गया। पुनः, भगवान् पुत्ररूपसे अवतरनेको कहते हैं और अवतारका मुख्य हेतु करुणा है, अतः 'करुनानिधि' विशेषण दिया। राजा 'सितभाउ' से बोले इसीसे वचनको 'अमोल' कहा। (ग) क्षि' एवमस्तु' से समझा जाता कि 'अपने समान' पुत्र देनेको कहा है, इसीसे भगवान् पुनः बोले।

वि॰ त्रि॰—'चाहौं तुम्हिंहं समान सुत'यह अनमोल वचन हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं, अत: उस वचनके पीछे स्वयं बिक गये, कह दिया 'एवमस्तु'। कोई भुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है और कोई भिक्ति चाहता है। मनुजीने कुछ न चाहा, बालरूपसे रामजीको गोद खिलाने और लालन-पालनका सुअवसर चाहा, ऐसी बात चाहे जिससे जगत्का कल्याण हो, अपने परलोकका भार प्रभुपर छोड़ दिया ('पुं नाम नरकात् त्रायते पुत्रः।' नरकसे पिताकी रक्षा करता है, इसीसे पुत्र कहलाता है), जैसी दृढ़ प्रीति पुत्रमें होती है, वैसी दृढ़ प्रीति चाही, प्रभुसे अपना सम्बन्ध सुरक्षित किया और साथ-ही-साथ अपनी भावी संतान मनुष्यजातिके लिये अमूल्य निधि सुलभ कर गये इत्यादि सभी भाँतिसे मंगलमयी कामनाओंसे युक्त वचन था, इसलिये उसे अनमोल कहा।

टिप्पणी—२ (क) 'आप सिरस खोजों कहँ जाई।' भगवान् यह नहीं कहते कि हमारे सदृश कोई नहीं है क्योंकि ऐसा कहनेसे अभिमान पाया जाता। आत्मश्लाघारूप दोष आरोपित होता। इसीसे कहते हैं कि अपने सदृश कहाँ जाकर ढूँढ़ँ। (ख) 'होब मैं आई' का भाव कि हम गर्भसे नहीं उत्पन्न होंगे, (जीवोंकी तरह रजवीर्यसे नहीं किन्तु) तुम्हारे यहाँ आकर प्रकट होवेंगे, यथा—'इच्छामय नरबेष सँवारे। होइहौं प्रगट निकेत तुम्हारे॥' [इससे जनाया कि अपने समान मैं ही हूँ। (मा० त० वि०)]

नोट—२ शुकदेवलालजी लिखते हैं कि प्रभुके इन वचनोंका अभिप्राय यह है कि 'तुमने ऐसा वर माँगा जो मेरे घरमें है ही नहीं; क्योंकि मेरी दोनों विभूतियोंमें न तो कोई मेरे समान है और न अधिक ही और मेरी विभूतिसे बाह्य कहीं कोई किंचिन्मात्र भी नहीं है, सर्वत्र मेरी ही विभूति है। अतः अपने समान तो मैं कहाँसे ढूँढ़कर लाऊँ। हाँ, मेरे समान मैं ही हूँ; इसलिये मैं आप ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा।' यहाँ लक्षणामूलक गृढ़ व्यंग्य है।

नोट—३ ष्डियहाँ बड़े लोगोंकी रीति दिखायी कि वे अपनी बड़ाई अपने मुखसे नहीं करते। प्रभु कहते हैं कि तुमको हमारे समान ही चाहिये तो हम ही तुम्हारे पुत्र होंगे; दूसरेको कहाँ ढूँढ़ें। तुम्हारी इच्छा इतनेसे ही पूर्ण हो जायगी और हम व्यर्थ परिश्रमसे बचेंगे।

श्रीशारदाप्रसादजी—'*माँगु नृप मोही*' मुझीको माँग लो। इतनी कृपा होनेपर भी संकोच न मिटा और वे 'चाहौं तुम्हिंहं सृत' न कह सके और उन्होंने माँगा क्या—'चाहौं तुम्हिंहं समान सृत।' भगवान्ने 'एवमस्तु' कह दिया। राजासे माँगनेमें भूल हो गयी तो भगवान्ने देनेमें भूलकर दिखायी (ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्)। भगवान् कहते हैं कि 'आप सिरस खोजहँ कहँ जाई। नृप तव तनय होब मैं आई॥' मेरे समान तो कोई है ही नहीं, इस कारण मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊँगा। यह तो ठीक है। परन्तु जब राजाने 'चाहीं तुम्हर्हि समान सत' कहा था तब भी तो भगवानुने 'एवमस्तु' कहा था। तो क्या अब अपने समान सुत न देंगे? भक्तके प्रेममें जल्दीमें कह दिया था, ऐसा कहके टाल देंगे कि हम ही आ गये तो हमारे समानकी अब क्या आवश्यकता है? नहीं!! प्रभुका वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। वे स्वयं आये और अपने समान भरतलालजीको दिया। भरतलाल सब प्रकार श्रीरामजीके समान हैं यह मानसमें बहुत स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है। जनकप्रमें सिखयाँ आपसमें कहती हैं—'सिख जस राम लखन कर जोटा। तैसेड भूप संग दड ढोटा॥ स्याम गौर सब अंग सोहाए। ते सब कहिंह देखि जे आए॥ कहा एक मैं आजू निहारे। जन् बिरंचि निज हाथ सँवारे॥ लखन सत्रसुदन एक रूपा। नख सिख तें सब अंग अनुपा॥' स्वरूप तो एक समान है ही, जोड़ी भी एक समान है। '*लखन सनुसूदन एक रूपा।*' जब भैयाको मनाने भरतजी चित्रकूट जा रहे हैं उस समय रास्तेमें वनवासी स्त्रियाँ क्या कह रही हैं—'कहिं सप्रेम एक एक पाहीं। राम लखन सखि होंहि कि नाहीं।। बय बप् बरन रूप् सोड़ आली। सील सनेह सरिस सम चाली।। बेष न सो सिख सीय न संगा। आगे अनी चली चतुरंगा॥ निहं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सिख संदेह होइ एहि भेदा॥'

तापस और राजस वेष भी जिस समानताको न छिपा सका, उसके विषयमें अधिक कहना क्या? प्रभुने अपनेको आज 'अतिप्रसन्न' 'महादानि' कहा है, इसकी सार्थकता किस प्रकार की है यह संक्षेपमें देख

लिया जाय। 'माँगु नृप मोही' आदेश है और 'चाहों तुम्हिंह समान सुत' की याचना है और प्रभु देते क्या हैं—(१) 'इच्छा मय नरबेष सँवारे। होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे॥'—भगवान् स्वयं पुत्र हुए। (२) प्रभुके समान भरतलाल हुए। (३) 'अंसन्ह सिहत देह धिर ताता।'—अंशी आप और अंश तीन भाई अवतिरत हुए। (४) 'बसहु जाइ सुरपित रजधानी'—स्वर्ग प्राप्त हुआ। (५) 'होइहहु अवध भुआल'—चक्रवर्ति राज्य मिला। (६) 'आदि सिक्त जेहि जग उपजाया। सोउ अवतिरिहं मोरि यह माया॥'—सीतादेवीका अवतार न होता तो विवाहादिके अवसरपर जो सुख प्राप्त हुआ वह न मिलता। (७) अबतकके अवतारोंमें जो नहीं हुआ था वह इस अवतारमें करनेका वरदान देते हैं—'किरहौं चिरत भगत सुख दाता।' ऐसा चिरत करेंगे 'जेहि सुनि सादर नर बड़ भागी। भव तिरहिंह ममता मद त्यागी॥' इसके उपरान्त राजाने फिर जो वर माँगा था कि 'मिन बिनु फिन जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हिंह अधीना॥' उसके लिये प्रभु संकेत करते हैं—'प्रउब मैं अभिलाष तुम्हारा।'

राजाने एक वर माँगा था, प्रभुने ढेर लगा दिया—महादानि ही तो ठहरे। राजसी स्वभाव-(अविश्वासी-) के कारण कहीं पानेके विषयमें सन्देह न करने लगें इस कारण 'सत्य सत्य पन सत्य हमारा' कहकर भरोसा दिलाया।

ब्रह्मचारीजी—इस प्रसंगपर और भी कुछ भाव कहे जाते हैं। जैसे 'माँग् नृप मोही .....' इस भगवानुके श्लेषात्मक वाक्यसे भगवानुका यह आशय प्रकट होता है 'यदि तुम मुझे ही पुत्ररूपसे चाहते हो तो मुझे ही माँगो! संकोच न करो, इसको भी मैं दे सकता हूँ; तेरे लिये मुझे अदेय कुछ नहीं है'; ऐसे ही मनुजीने भी भगवानुको ही पुत्ररूपसे माँगना चाहा अर्थात् 'चाहउँ तुम्हिह सुत' (तुम्हींको पुत्ररूपसे चाहता हूँ) यह कहना था परन्तु 'चाहउँ तुम्हिह' इतना जैसे-तैसे कह दिया कि संकोचने दबाया तब 'समान' कहकर वाक्य पूरा किया। तात्पर्य संकोचवश अपने असली आशयको छिपाया वही आगे सूचित किया कि 'प्रभू सन कवन दूराउ' अर्थात् यद्यपि संकोचवश मैं स्पष्ट कह नहीं सका तथापि आप अन्तर्यामी हैं, आप मेरे आन्तरिक भावको पूरा करेंगे, मेरे कथनपर न जायँगे अर्थात् स्वयं ही पुत्र होंगे। [यहाँपर यह भी एक गृढ़ भाव है कि भगवान्ने स्पष्टरूपसे माँगनेको कहा ('माँगु नृप मोही') परन्तु मनुजीने संकोचवश स्पष्ट शब्दोंसे माँगा नहीं किन्तु अपनी चाह प्रकट किया। इन्हीं सब भावोंके कारण ही 'चाहउँ च्लुराउँ' इन वचनोंको अमोल कहा है।] भगवान्ने जब 'एवमस्तु' कहा, तब मनुजी संशयमें पड़ गये कि 'एवमस्तृ=ऐसा हो' इस भगवानुके कथनका क्या तात्पर्य है ? मेरी यह चाह ऐसी ही बनी रहेगी वा पूरी होगी, यदि पूरी होगी तो जो मेरे मनमें है कि भगवान् ही स्वयं पुत्र हों वह पुरा होगा वा जो मुखसे निकल गया (भगवानुके समान पुत्र हों) वह। भगवानुने मनुजीके इन आन्तरिक संशयात्मक कष्टोंको जानकर दयापूर्वक अपने 'एवमस्तु' वाक्यका अर्थ स्पष्ट कर दिया। इसी भावसे यहाँ 'करुनानिधि' नाम दिया। 'बोले' यह क्रिया देहली-दीपकके ढंगपर बीचमें दिया; अर्थातु प्रथम 'एवमस्त' बोले और जब मनुजी संशयमें पड़ गये तब दयासे 'आप सरिसः ' इत्यादि स्पष्ट रूपसे कह दिया।'

'इस प्रसंगमें मनुजी और भगवान्के विषयमें जैसा कहा गया वैसा सब व्यवहारमें चिरतार्थ करके दिखाया गया है। जैसे, (भगवान् अपने पुत्र हों यह) 'बड़ी लालसा' उरमें है ऐसा कहा; तो उस लालसाको अन्ततक हृदयमें ही छिपा रखा, 'जिस लालसाको अपनी कृपणतासे 'अगम' समझकर माँगनेमें संकोच होता है' ऐसा कहा; उसपर भगवान्के 'सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही' ऐसा कहनेपर भी स्पष्ट खोलकर नहीं माँगा गया, संकोच बना ही रहा इत्यादि। भगवान्के विषयमें भी—'तुम्हि देत सुगम', 'बिबुध तरु', 'अंतरजामी', 'पुरवहु मोर मनोरध', 'निह अदेय कछु', 'दानिसिरोमिन, 'दया करुना निधि' इत्यादि (कुछ मनुजीके कथनमें, कुछ स्वयं भगवान्के वचनमें तो कुछ कविके कहनेमें) उल्लेख आया है, सो पूर्णतया सब अंशोंसे अनुभवमें आया है, अन्तर्यामी होनेसे तो मनुजीके एक (मुख्य, अद्वितीय) उरकी बड़ी लालसाको जान गये और संकोचसे स्पष्टतया माँगना न बननेपर भी उनके मनोरथको पूरा करनेका स्पष्ट शब्दोंमें वचन दे दिया, और 'माँगु नृप मोही' पर जो उन्होंने

'चाहउँ तुम्हिं समान सृत' कहा था, इसके लिये आगे 'अंसन्ह सिहित देह धिर ताता' कहेंगे। इस प्रकार भीतरका मनोरथ और बाहरका कथन दोनोंको पूर्ण करके अपना दानियोंमें शिरोमणि (श्रेष्ठ) होना, तथा 'देत सुगम', 'निहंं अदेय कछु', 'कृपानिधि' आदि सब सिद्ध कर दिखाया। 'चाहउँ तुम्हिह समान सृत' अर्थात् तुमको और (तुम्हारे) समान सुतको चाहता हूँ; ऐसा भी अर्थ हो सकता है। सम्भवतः इसीसे इस भावको भी पूर्ण करनेका भगवान्ने विचार किया इत्यादि।' (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)

टिप्पणी—३ (क) 'सतरूपिंह बिलोकि कर जोरें'। राजा हाथ जोड़े खड़े हैं—'सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी॥', इसीसे रानी भी हाथ जोड़े खड़ी हैं। पुनः, 'अञ्जली परमा मुद्रा क्षिप्रं देवप्रसादिनी।' हाथ जोड़नेसे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। (ख) ष्डिशतरूपाजीसे वर माँगनेको इसिलये कहा कि प्रथम बार राजाके वर माँगनेमें रानी भी सिम्मिलत हुई थीं, यथा—'देखिंह हम सो रूप भिर लोचन। कृपा करहु प्रनतारित मोचन॥ दंपित बचन परम प्रिय लागे।' इस बार वर माँगनेमें रानी उनके साथ सिम्मिलत नहीं हुईं। जैसा ('चाहौं तुम्हिंह समान सुत' के 'चाहौं' एकवचन क्रियासे तथा) आगेके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि 'प्रभु परंतु सुिठ होति ढिठाई। जदिप भगत हित तुम्हिंह सुहाई॥' इसिलये एवं इससे कि भगवान् दानिशिरोमिण हैं, उन्होंने रानीसे भी वर माँगनेको कहा। (ग) 'बिलोकि कर जोरें' अर्थात् हाथ जोड़े हुए देखकर वर माँगनेको कहा और राजाके सम्बन्धमें कहा था कि प्रीति देखकर और अमूल्य वचन सुनकर वर माँगनेको कहा था। इसका तात्पर्य यही है कि इस बार रानी चुपचाप खड़ी रहीं, कुछ भी न बोली थीं। (घ) 'देबि मागु बरु जो रुचिका वरदान माँगा, तुम अपनी रुचिका माँगो, रुचि हर एककी अपनी–अपनी होती है।

नोट—४ 'पूर्वरूप देखनेके सम्बन्धमें पृथक् वर माँगना नहीं कहा गया, यहाँ पृथक् वर माँगनेको क्यों कहा?' उत्तर यह देते हैं कि 'रूप-दर्शनमें दोनोंका सम्मत एक था, यथा—'दंपित बचन परम प्रिय लागे' और यहाँ मनु महाराजने 'समान सुत' माँगा सो रामजीने समान ही होनेको कहा। महारानीको इसे भारी ढीठता समझ संशय हुआ, इसीसे वे हाथ जोड़े खड़ी रहीं। उनके हृदयकी रुचि जानकर पृथक् वर माँगनेको कहा गया।'

प्रथम 'दंपित' ने एक ही वर माँगा था और यहाँ केवल राजाने वर माँगा है जैसा 'सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही' से स्पष्ट है। रानीने कुछ नहीं माँगा था। अतएव राजाको वर देकर उनसे वर माँगनेको कहा गया (प्र० सं०)। (पं० रामकुमारजी)

टिप्पणी—४ 'जो बरु नाथ चतुर नृप मागा। सोइ कृपाल—'इति। (क) 'चतुर' का भाव कि पुत्र होनेका वर माँगकर आपके रूप और लीलाका निरन्तर आनन्द प्राप्त किया। पुनः चतुर कहा क्योंकि वर माँगनेमें बड़ी चतुरता यह की कि यह नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ सदा बने रहें क्योंकि इस कथनसे भिक्तकी न्यूनता होती इससे यह माँगा कि आप हमारे पुत्र हों। पुत्र होनेसे सदा संयोग और प्रेम दोनों बने रह गये [बाबा रामदासजी कहते हैं कि 'चतुर' का भाव यह है कि जिसे शिवादिक मनसे देखते हैं उसको उन्होंने मेरे नेत्रोंके आगे प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया और इतना ही नहीं किन्तु आगे जन्मभरके लिये माँग लिया कि जिससे जन्मभर देखते ही रहें, यथा—'जीवन मरन सुनाम जैसें दसरथ राय को। जियत खेलाए राम राम बिरहँ तनु परिहरेड।' (दो० २२१) बैजनाथजीके मतानुसार 'चतुर' इससे कहा कि पुत्ररूपसे प्रभुकी प्राप्तिमें वात्सल्यरसकी परिपूर्णता है। इसीके भीतर और सब रस आ जाते हैं। जैसे बालकेलिमें, हास्यविवाहमें शृंगार इत्यादि। श्रीजानकीशरणका मत है कि 'चतुर' शब्दमें व्यंग्य है कि सेवा तो दूर रही, स्वयं सेवा करायेंगे। वि० ति० लिखते हैं कि राजाने ऐसा वर माँगा जो शतरूपाजीको भी अति प्रिय है, क्योंकि इससे दोनोंका कल्याण होगा और दूसरे जन्ममें भी यह सम्बन्ध (दाम्पत्य) बना रहेगा, अतः 'चतुर' कहा।

मानस-मयंककार लिखते हैं कि 'यहाँ 'चतुर' शब्द बड़ा गूढ़ है। क्योंकि राजाने कहा है कि 'सुत बिषइक

तव पद रित होऊ। मोहिं बरु मूढ़ कहड़ किन कोऊ॥' इससे 'चतुर' शब्दसे यह ध्विन निकलती है कि राजाने मूढ़तावश ऐसा वर माँगा है। यदि यह ध्विन न होती तो राजा अपनेको मूढ़ न कहते। पुनः, इसी कारण शतरूपाने वात्सल्यरसमय भक्ति वर माँगा। दोनोंके वरमें भेद यह है कि रानीने तो रामचन्द्रकी ओरसे वात्सल्य भाव माँगा और राजाने अपनी ओरसे पुत्र समझकर वात्सल्य भाव माँगा।' (प्र० सं०)]

(ख) 'मोहि अति प्रिय लागा' क्योंकि राजाको तो (निरन्तर दर्शन और लीलाका आनन्द न हो सकेगा उनके आनन्दमें) अन्तर भी पड़ेगा, पर मुझे तो रातोंदिन आपके संयोगका आनन्द मिलेगा (क्योंकि प्रथम तो माताहीको पुत्रका सुख मिलता है तब कहीं पिताको। लालन-पालनका सुख तो मुझको ही अधिक मिलेगा। मेरे तो नित्य गोदमें ही रहियेगा)। (ग) 'कृपाल' का भाव कि राजापर जो आपकी कृपा हुई वह मुझे अति प्रिय लगी। यह रानीके पातिव्रत्यकी शोभा है। (घ) 'चतुर' और 'सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा' कहकर राजाके वचनोंको आदर दिया; क्योंकि आगे उनके वचनमें दोष दिखाती हैं।

नोट—५ इन वचनोंसे रानीकी चतुराई झलकती है। प्रथम तो उन्होंने पतिके वचनको प्रमाणस्वरूप किया और फिर स्वयं वर माँग लिया। ऐसा न कहतीं तो कौन जानता है, राजाके सैकड़ों रानियाँ होती हैं वे किसके पुत्र कहलाते, क्योंकि राजाने तो अकेले अपनेको ही कहा था, यथा—'चाहौं तुम्हिंहें ' 'मोहि अति प्रिय लागा' कहकर सूचित किया कि आप हमारे पुत्र कहलायें, आप मेरे ही पुत्र हों, अन्य किसी रानीके नहीं।

प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जदिप<sup>१</sup> भगतिहत तुम्हिहं सोहाई॥५॥ तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी॥६॥ अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान<sup>२</sup> पुनि सोई॥७॥ जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पाविह जो गित लहहीं॥८॥

दो० सोइ सुख सोइ गित सोइ भगित सोइ निजचरन सनेहु। सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमिहं कृपा किर देहु॥१५०॥

शब्दार्थ—**सुठि**=अत्यन्त । **रहिन**=आचरण, चाल-ढाल, व्यवहार, रीतिभाँति ।=लगन, प्रीति, यथा—'*जो पै रहिन राम सो नाहीं'* (इति विनये)

अर्थ—परंतु, हे प्रभो! अत्यन्त ढिठाई हो रही है यद्यपि भक्तोंके प्रेमसे आपको (यह भी) भाती है॥५॥ आप ब्रह्मादिके भी पिता (पैदा करनेवाले), जगत्–मात्रके स्वामी, ब्रह्म और सबके हृदयकी जाननेवाले हैं॥६॥ ऐसा समझनेपर मनमें सन्देह होता है। फिर भी जो प्रभुने कहा वह प्रमाण है (असत्य नहीं हो सकता)॥ ७॥ हे नाथ! जो आपके निज भक्त हैं, वे जो सुख पाते और जो गित प्राप्त करते हैं॥८॥ हे प्रभो! वही सुख, वही गित, वही भिक्त, वही अपने चरणोंका अनुराग, वही विवेक और वही रहिन, हमें कृपा करके दीजिये॥१५०॥

नोट—१ '*परंतु'* शब्दसे महारानीने इस वरके माँगनेमें अपनी अरुचि प्रकट की। भाव यह है कि 'मैं न भी माँगू वा स्वीकार करूँ तो अब क्या हो सकता है, आप तो वचन दे चुके, आप अवश्य पुत्र होंगे। इसलिये अब वह वर न लेना व्यर्थ होगा।' (श्रीजानकीशरण)।

टिप्पणी—१ 'प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। " 'इति। (क) सेवकमें ढिठाई (धृष्टता) होना दोष है, यथा—

१-१६६१, १७०४ और १७६२ में 'भगति' पाठ है। रा० प० मा० त० वि०, पं० में भी 'भगति' पाठ है। १७२१, छ०, को० रा० में 'भगत' पाठ है। भगत-हित=भक्तोंके लिये, भक्तोंके प्रेमसे।=भक्तहितकारी। भगति-हित=भक्तिके प्रेमसे, भक्तिके लिये, भक्तिवश। 'भगत' उत्तम जान पड़ता है।

२-'प्रमान' पाठ कुछ छपी पुस्तकोंमें मिलता है।

'अति बिड़ मोरि ढिठाई खोरी। सुनि अघ नरकहु नाक सकोरी॥'(२९।१) 'सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई।'
(२।२९८) (ख) 'जदिष भगत हित तुम्हिं सोहाई'। 'भगत हित' का भाव कि जिस प्रकार भक्तका हित हो वही आप करते हैं 'तुम्हिं सोहाई' अर्थात् आपको सुहाती है क्योंकि आप भक्तिहतकारी हैं, औरोंको नहीं सुहाती। (इस कथनमें तात्पर्य 'दोषकी निवृत्ति' है, उसके लिये क्षमाको मानो यह प्रार्थना है।) भाव कि भगवान्से अपने दोष अपने मुखसे कह देनेसे वे दोष क्षमा कर दिये जाते हैं। यथा—'सीतापित रघुनाथ सों किह सुनाउ गुन दोष। होइ दूबरी दीनता परम पीन संतोष॥' (दोहावली) 'पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरे॥' पुनः भाव कि आप सेवककी धृष्टताको स्नेह और सेवा मान लेते हैं, यथा—'सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥' (२।२९०) और ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं। (नोट—क्या 'ढिठाई' है सो आगे कहती हैं)। (श्रीडींगरजीका मत है कि पितके साथ पूर्णतः सहयोग कर वर-प्राप्तिमें कुछ उनसे आगे बढ़ जाना यह मर्यादाका उल्लंघन 'ढिठाई' है।।

टिप्पणी—२ 'तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी।—' इति। ब्लियह 'ढिठाई' का स्वरूप दिखाती हैं। (क) ब्रह्मादिके पिता हो, यथा—'संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजिंह जासु अंस ते नाना॥'(१।४।६) जगत्के स्वामी हो। भाव कि जो जगत्का पिता है उसको अपना पुत्र बनाना और जो जगत्का स्वामी है उसे पुत्ररूपसे अपना दास बनाना, यह बड़ी भारी धृष्टता है। (ख) 'ब्रह्म सकल उर अंतरजामी' का भाव कि ब्रह्म बृहत् है, उसको छोटा करना और जो सबके हृदयके अन्दर है उसे एकदेशीय करना तथा जो सबके हृदयकी जानता है उसे अज्ञानी बनाना (अर्थात् माधुर्यमें उस ब्रह्मको अज्ञान धारण करना पड़ता है,) ऐसा करनेकी उससे प्रार्थना करना यह सब धृष्टता है।

टिप्पणी—३ 'अस समुझत मन संसय होई।' इति। अर्थात् ब्रह्मादिके पिता और जगत्के स्वामीको हम अपना पुत्र बनाती हैं, ऐसा समझते ही हृदयमें संशय उत्पन्न हो जाता है। कौसल्यारूपमें भी ऐसा समझकर भयभीत हुई हैं, यथा—'अस्तुति किर न जाइ भय माना। जगत पिता मैं सुत किर जाना॥' (२०२। ८) भगवान्के पुत्र होने– (बनने–) में रानीको संशय उत्पन्न हुआ तब राजाका वर रुक गया। क्योंकि बिना रानीके अंगीकार किये रामजी पुत्र कैसे होंगे? नोट—यह कोई बात नहीं है। राजाओंके अनेक रानियाँ होती हैं। भगवान्का वचन तो असत्य हो नहीं सकता। वे न जाने कौन ऐसा दूसरा सुकृती पैदा करते। वस्तुत: यह महारानीजीकी वचनचातुरी है, इसीसे वे कहती हैं कि जो आपने कहा कि 'नृप तव तनय होब मैं आई' यह वचन प्रमाण हैं (असत्य नहीं हो सकते) अर्थात् आप आकर पुत्र हों। ब्रिरानीने प्रथम पितके वचनका मान रखा—' जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥' और अब 'कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई।' इन वचनोंसे प्रभुके वचनोंका मान रखा।

टिप्पणी—४ 'जे निज भगत नाथ तव अहहीं।—' इति। (क) 'निज भगत' का भाव कि धर्म, कर्म, देव और तीर्थसेवी भी आपके सेवक कहलाते हैं, सो वे सेवक नहीं, िकन्तु जो आपके 'निज भक्त' हैं वे। जैसे मनुजीने कहा कि जो स्वरूप शिवजीके मनमें एवं जो भुशुण्डिजीके मनमें बसता है वह स्वरूप हम देखें, वैसे ही रानी कहती हैं कि जो सुख इत्यादि 'निज भक्त' को मिलता है वह हमें मिले। तात्पर्य कि भगवान्के दिव्य गुण और रूप यथार्थ रूपमें सन्तोंको ही प्राप्त हैं इसीसे सन्तोंके–से सुख, गित आदि माँगे। इस प्रकार दोनोंने सन्तोंका ही मत माँगकर सन्तमतको सर्वोपिर दिखाया। 'निजभक्त' कहकर जनाया कि जो इस मूर्तिके अनुरागी हैं, जिनको यह छोड़ कुछ भाता ही नहीं ऐसे भक्त। (१४५। ५) भी देखिये।

टिप्पणी—५'सोइ सुख सोइ गित सोइ भगिति—'इति। (क) कि'सोइ सुख', यथा—'मम गुनग्राम नामरत गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह॥'(७।४६) तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेही। तुम जानहु जिय जो जेहि केही॥''सोइ गित', यथा—'तुम्हिंहं छाँड़ि गित दूसर नाहीं।' (२।१३०।५) (बैजनाथजीका मत है कि 'सोइ सुख'=जो सुख जीवितावस्थामें पाते हैं और 'सोइ गित'= जो गित वे अन्तकालमें पाते हैं)। 'सोइ भगित', यथा—'अबिरल भगित बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव॥'

(७। ८४) 'सोइ निज चरन सनेहु', यथा—'पद राजीव बरिन निह जाहीं। मुनिमन मथुप बसिह जिन्ह माहीं॥' (१४८।१) 'राम चरन पंकज मन जासू। लुबुध मथुप इव तजइ न पासू॥' (१७।४) 'सोइ बिबेक', यथा—'जड़ चेतन गुन दोष मय बिस्व कीन्ह करतार। संत हंस गुन गहिंह पय पिरहिर बारि बिकार॥' (१।६) 'अस बिबेक जब देइ बिधाता। तब तिज दोष गुनिह मनु राता॥', 'सोइ रहिन' यथा—'कबहुँक हों एहि रहिन रहोंगो। श्रीरधुनाथ कृपाल कृपा तें संत सुभाउ गहोंगो॥ जथा लाभ संतोष सदा काहू सों कछु न चहोंगो। परिहत निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहोंगो॥ परुष बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो। बिगत मान सम सीतल मन पर गुन निहं दोष कहोंगो॥ परिहरि देह जित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। तुलिसिदास प्रभु एहि पथ रहि अबिरल हिरभिक्त लहोंगो॥' (विनय० १७२) 'जो पै रहिन राम सों नाहीं —' (वि० १७५) कि भाव यह है कि आप हमारे पुत्र तो हों, पर हमारे हदयमें सेवकसेव्य—भाव बना रहे। पुत्रस्नेहमें पड़कर हमारा विवेक जाने न पावे, हमारा रहन-सहन आपके निज भक्तोंका—सा बना रहे। (ख) 'मोहि कृपा करि देहु' का भाव कि जैसे राजाको आपने माधुर्यका आनन्द दिया, वैसे ही मुझपर कृपा करके मुझे ऐश्वर्यका आनन्द दीजिये। (ग) कि भक्ति और चरणस्नेह तो एक ही बात है। दोनोंमें कोई फर्क (बीच, अन्तर) नहीं है। पर यहाँ भक्ति और चरणस्नेह दोनों अलग-अलग माँगे हैं। इसमें भाव यह है कि चरणस्नेह ही माँगतीं तो उसमें नवधाका ग्रहण न होता और नवधा भक्ति ही केवल माँगतीं तो उसमें चरणोंमें स्नेहका ग्रहण न होता, पादसेवन मात्रका ग्रहण होता। अतएव दोनों माँगे। (सम्भवत: पं० रामकुमारजीका यही पाठ है।)

'हमहिं कृपा करि देहु' इति। मनुजीने ब्रह्मगिरा सुनकर जब वर माँगा तब कहा कि 'देखिंह हम सो रूप भिर लोचन। कृपा करहु प्रनतारित मोचन॥' अर्थात् दोनोंको प्रणत जनाते हुए दोनोंको कृपा करके दर्शन देनेकी प्रार्थना की। दूसरी बार 'चाहौं तुम्हिंह समान सुत' यह कहा, तब भगवान्ने शतरूपाजीसे वर माँगनेको कहा। उन्होंने कहा—'जो बर नाथ चतुर नृप माँगा। सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥' शतरूपाजीने विचारा कि भगवान्के पुत्र होनेपर भी यदि भिक्त न मिली तो विशेष लाभ क्या? 'जनम गएउ हिर भगिति बिनु' यही सोचकर तो घर छोड़कर वनमें आये थे। और बिना विमल ज्ञानके भिक्त हृदयमें दृढ़ नहीं होती, यथा—'बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगित उर छाई॥' यह बड़ी भूल हुई कि राजाने ज्ञानसिहत भिक्त साथ-साथ नहीं माँगी। अतः शतरूपाजीने दोनोंके लिये सोच-विचारकर ऐसा माँगा कि कुछ बाकी रह ही न गया। दोनोंके लिये वर माँगा, इसीसे 'हमिंह देहु' कहा। राजाने जो भूल की थी उसे महारानीने इस प्रकार सुधारनेका प्रयत्न किया।

नोट—२ 'कृपा किर देहु' का भाव कि मैं इतने पदार्थयुक्त यह वर पानेकी पात्री नहीं हूँ, आप अपनी ओरसे कृपा करके मुझे दें। भक्ति कृपासाध्य है अतः कृपा करके देनेको कहती हैं।

नोट—३ रानीने अपनी ढिठाई कहते हुए और प्रभुके वचनको प्रमाण भी करते हुए वर माँगा और वह भी कैसा? इसीपर प्रभु रीझेंगे। यहाँ वरके प्रसंगमें 'सोइ' छः बार दोहेमें आया है। इसमें 'पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार' है। इससे भाव अधिक रुचिकर हो गया है। पुनः, प्रत्येक वर-(सुख, गित, भिक्त इत्यादि-) के साथ यह शब्द देकर ताकीद भी जना रहा है अर्थात् और कोई सुख, गित आदि मैं नहीं चाहती, आपके निजभक्तका ही सुख, गित, भिक्त इत्यादि चाहती हूँ, ब्रह्मज्ञानी आदिका नहीं। अतएव 'वीप्सा' भी है। पुनः, रानीने जो कुछ माँगा सबके साथ 'सोइ' विशेषण दिया; क्योंकि यदि किसी एकमें भी—'सोइ' न होता तो वह संतमतसे बाहर हो जाता।

नोट—४ कुछ महानुभाव कहते हैं कि यहाँ छ: पदार्थ माँगे; क्योंकि शरणागित छ: प्रकारकी है। अथवा, षड्विकारके दूर करनेके लिये छ: पदार्थ माँगे। अथवा, मन और पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको वशमें करनेके लिये छ: माँगे।

नोट-५ 'निज भक्त' के लक्षण कहे वे सब सुतीक्ष्णजीमें देख लीजिये जो प्रभुके 'निज' भक्त हैं, यथा-

'देखि दसा निज जन मन भाए।' (३। १०। १६) सुख, यथा—'मुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जाग न ध्यान जिनत सुख पावा॥' (३। १०। १७) गित, यथा—'प्रभु आगमन श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा॥' (३। १०। ३) जाके गित न आन की॥' (७) भिक्त, यथा—'अबिरल प्रेम भगित मुनि पाई॥' चरण-स्नेह, यथा—'परेउ लकुट इव चरनिह लागी। प्रेम मगन मुनिबर बड़ भागी॥' (३। १०। २१) विवेक, यथा—'देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग बिहँसे दोउ भाई॥' (३। १२। ४) रहिन, यथा—'मन क्रम बचन रामपद सेवक। सपनेहु आन भरोस न देवक॥' (३। १०। २) निज भगत, यथा—'देखि दसा निज जन मन भाए॥' (३। १०। १६) ६—जो कुछ शतरूपाजीने माँगा वह सब उनको कौसल्यातनमें प्राप्त भी हुआ है। (१५१। १—३) में देखिये।

सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर\* रचना। कृपासिंधु बोले मृदु बचना॥१॥ जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो दीन्ह सब संसय नाहीं॥२॥ मातु बिबेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥३॥

शब्दार्थ—रचना=गढ़न, बनावट, जिसमें विशेष चमत्कार वा युक्ति हो ऐसा वाक्य।

अर्थ—कोमल, गूढ़, सुन्दर और श्रेष्ठ वाक्यरचनाको सुनकर दयासागर (प्रभु) कोमल वचन बोले॥ १॥ तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने दी, इसमें संदेह नहीं॥ २॥ हे माता! मेरी कृपासे तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा॥ ३॥

टिप्पणी—१ 'सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना—' इति। (क) वचनोंमें तीन गुण बताये। एक तो कोमल हैं, दूसरे इनमें गम्भीर आशय भरा है, तीसरे इन वचनोंकी रचना सुन्दर है। राजाके वचनमें दोष भी दिखाती हैं और उनका मान भी रखती हैं यह 'गूढ़ता' है। 'नाथ', 'कृपाल', 'भगतिहत' विशेषण देकर प्रार्थना की यह मृदुता है और जितनी भी वचनकी रचना है वह सब सुन्दर है। अथवा, 'जो बरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा॥' यह 'मृदु' है, 'प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जदिप भगतिहत तुम्हिह सोहाई॥ तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी॥ अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई॥' यह 'गूढ़' है, और 'जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पाविह जो गित लहहीं॥ 'इत्यादि 'रुचिर' हैं। (ख) क्ष्यराजाको जब वर दिया तब 'करुनानिधि' विशेषण दिया था—'एवमस्तु करुनानिधि बोले' इसी तरह जब रानीको वर दिया तब 'कृपासिंधु बोले' ऐसा कहा। इस प्रकार दोनोंपर भगवान्की एक—सी कृपा दिखायी।

वि॰ त्रि॰—वचन-रचना विनीत होनेसे मृदु, गम्भीरार्थक होनेसे गूढ़ और श्रवण-सुखद होनेसे रुचिर थी। गम्भीरार्थक इसलिये कहा कि पुत्ररूपसे प्रभुकी प्राप्तिसे जिन छः बातोंमें कमी पड़नेका भय है उनको माँगती हैं। श्रीबैजनाथजी—'भक्तहित आपको देना सुहाता है, पर माँगनेमें ढिठाई होती है ये मृदु हैं। गूढ़ आशय यह है कि रानीने विचारा कि राजाने जो वरदान माँगा वह कर्मकाण्ड देशमें है, मायाकृत विघ्नोंसे रक्षा करनेकी तो कोई बात माँगी नहीं सो माँग लेनी चाहिये। भक्तिके अनेक अंग बटोरकर एकवचनमें कह देना भक्तियुक्त

(वर)रचना है।'

नोट—१ 'कृपासिंधु बोले' इति। महारानीजीने कहा था कि 'हमिह कृपा किर देहु', अतएव यहाँ 'कृपासिंधु बोले' कहकर 'कृपा करके' बोलना जनाया।

टिप्पणी—२ 'जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। (क) 'देबि माँगु बरु जो रुचि तोरें' उपक्रम है और 'जो

<sup>\*</sup> बर—१६६१, छ०, को० रा०, श्रीनंगेपरमहंसजी। बच—१७०४, १७२१, १७६२। भक्तियुक्त—वै०। १६६१ में 'च' पर हरताल देकर 'र' बनाया है। बच=बचन।

कछु रुचि तुम्हरे — ' यह उपसंहार है। 'मन माहीं' से यह भी जनाया कि जो तुम नहीं कह पायी हो पर तुम्हारे मनमें है वा जो भाव तुम्हारे मनमें है, पर तुम ठीकसे नहीं कह पायी हो वह सब भी मैं देता हूँ। (ख) बहुत चीजें माँगी, मिलनेमें संशय होता है, इसीसे कहते हैं कि 'मैं सो दीन्ह सब' इसमें 'संसय नाहीं'। जैसे राजाने संशय किया था, यथा— 'तथा हृदय मम संसय होई'; वैसे ही रानीके हृदयमें संशय न उत्पन्न हो कि यह सब गुण हमें कैसे मिलेंगे, (मिलेंगे वा नहीं), यह विचारकर भगवान्ने प्रथम ही कह दिया कि 'संसय नाहीं'। 'संशय नहीं' कहकर संशयकी उत्पत्ति रोक दी। [राजाने संदेह किया था, इससे भगवान्को उन्हें पहले समझाना पड़ा था कि संकोच न करो, हम सब कुछ दे सकते हैं, भक्तके लिये कुछ भी अदेय नहीं है। इतनेपर भी राजाका संकोच पूर्णरूपसे न मिटा था। इसीलिये यहाँ प्रथम ही संशय मिटा देते हैं जिसमें फिर इन्हें भी समझाना न पड़े]

टिप्पणी—३ 'मातु बिबेक अलौकिक तोरें।—' इति। भाव कि रानीने विवेककी बात कही थी कि 'तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी॥ अस समुझत मन संसय होई।', इस बातपर भगवान् प्रसन्त हो गये और उनकी अनुग्रह इनपर हुई। इसीसे कहते हैं कि 'मातु बिबेक — अनुग्रह मोरें।' अथवा, रानीने विवेकसे वर माँगा, इसीसे विवेक सदा बना रहनेका आशीर्वाद दिया।

[भगवान् जानते हैं कि रामावतारके पिताजीका मरण तो तापस-शापके कारण रामवनगमन विरह-निमित्त ही होता है। यदि उनको रामरहस्यका ज्ञान रहेगा तो मरण असम्भव होगा। अतः उनको ज्ञान और ऐश्वर्यज्ञानयुक्त भिक्त देना सम्भव नहीं, इसीसे भगवान् वर भी बड़ी युक्तिसे देते हैं। कहते हैं 'जो कछु रुचि में सो दीन्ह।' 'आपने जो माँगा वह मैंने दिया वा एवमस्तु' नहीं कहा। 'तुम्हरे मन माहीं' का भाव कि आप दोनोंके मनकी रुचि भिन्न-भिन्न है अतः जो रुचि जिसके मनमें है वही मैंने दिया। पर इससे यह निश्चित न हुआ कि रानीको क्या दिया। अतः रानीके लिये स्पष्ट कह देते हैं कि 'मातु बिबेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥' 'तोरें' एकवचन माताके लिये है, 'तुम्हारें' दोनोंके लिये है।

गोस्वामीजीकी सावधानता देखिये। 'मातु' कहकर प्रथम शतरूपाको ही सम्बोधित किया। राजाको वर देते समय 'पितु' (वा तात) नहीं कहा; किंतु नृप कहा, यथा—'नृप तव तनय होब मैं आई॥' कारण कि पुत्रजन्मका ज्ञान और आनन्द प्रथम माताको होता है तब पिताको। रामजन्मकालमें भी ऐसा हुआ है। इस व्यावहारिक क्रमका भंग मानसमें कहीं नहीं हुआ है। उदाहरण—वन्दना—प्रकरणमें प्रथम कौसल्यामाताकी वंदना करके कहा—'प्रगटेउ जहँ रघुपित सिस चारू।' हनुमान्जीको प्रथम माता श्रीजानकीजीने सुत कहा, तब रघुनाथजीने। सुं० (१६।६), (३२।७) देखो। मर्यादापुरुषोत्तमके चिरत्रमें लोक-वेद-शास्त्रकी मर्यादाका भंग अन्य रामायणोंमें तो हुआ है, पर मानसमें ऐसा कहीं नहीं हुआ। (शृंखलाके लिये दो० १५० देखिये)]

नोट—२ 'मातु बिबेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥' इति। (क) 'माता'—रानीने सन्देह किया कि जो ब्रह्मादिके भी पिता और जगत्भरके स्वामी हैं वे पुत्र कैसे होंगे, इसके निवारणार्थ 'मातु' कहकर सम्बोधन किया। भाव यह कि अवतार तो समयपर ही होगा, परंतु तुमको हमने माता अभीसे मान लिया, सन्देह न करो। (वै०) (ख) रानीने छ: पदार्थ माँगे, उनमेंसे 'विवेक' भी एक है। 'विवेक' के लिये कहा कि यह कभी न मिटेगा। इससे यह न समझें कि और सब मिट जायँगे। रानीके विवेकपर प्रभु प्रसन्न हुए क्योंकि ये वर उन्होंने विवेकसे माँगे हैं, उनका सब वचन विवेकमय है, इसीपर प्रभुने प्रसन्न होकर यह कहा कि हम तुमको अपनी ओरसे 'अलौकिक' विवेक देते हैं जो हमारी कृपासे न मिटेगा। 'अलौकिकता' अपनी ओरसे कृपा करके दी। 'न मिटिहि अनुग्रह मोरें' में यह भी ध्विन है कि जब हमारी (लीलाहेतु) इच्छा होगी तब मिट भी जायगा। यदि यह न कहते तो विरोध पड़ जाता, क्योंकि उनका ज्ञान मिट भी गया है यथा— 'माता पुनि बोली सो मित डोली।' (१। १९२) 'अब जिन कबहूँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि॥' (२०२) अर्थात् काल–कर्मादि इस विवेकको न मिटा सकेंगे। जब मिटेगा तब हमारी कृपा और इच्छासे ही मिटेगा। (ग) अलौकिक विवेक यह कि हमारे ऐश्वर्यको

कभी न भूलोगी। यही कारण है कि समय-समयपर ऐश्वर्य दिखाकर उस विवेकको प्रभुने स्थिर रखा।

मा० त० वि०—कार कहते हैं कि माता कौसल्याका विवेक बराबर अखण्ड नहीं पाया जाता जैसा 'सो मित डोली' और 'मित भ्रम मोर<sup>—</sup>।' (२०१। ७) इत्यादिसे स्पष्ट है। अतएव यहाँ भाव है कि जिस समय मैं अनुग्रह करूँगा उस समयसे तुम्हारा अलौकिक विवेक बना रहेगा। इसीसे प्रभुने 'देखरावा मातिह निज अद्भृत रूप अखण्ड।—।' (२०१) उस अनुग्रहके बादसे अखण्ड विवेक पाया जाता है।

बैजनाथजी लिखते हैं कि 'लौकिक ज्ञान वह है जो शम-दमादि साधनोंद्वारा लोग प्राप्त करते हैं। इसमें विषय बाधक होता है—'मुनि बिज्ञानधाम मन करिंह निमिष महँ छोभ।'(३।३८) जरा चूके कि विषयोंने आ दबाया। जीव अल्पज्ञ है, उसे एकरस ज्ञान नहीं रह सकता, यथा—'ज्ञान अखंड एक सीताबर।। जौ सबके रह ज्ञान एकरस। ईश्वर जीविह भेद कहहु कस॥'(७।७८) इसीसे प्रभु कहते हैं कि हमारे अनुग्रहसे तुमको अलौकिक ज्ञान बना रहेगा। अलौकिक अर्थात् एकरस ज्ञान।

वि० त्रि०—लौकिक विवेक शास्त्रजन्यज्ञानविषयक है। पर अलौकिककी बात दूसरी है। महाराज दशरथने लौकिक विवेकसे काम लिया। यथा—'तुलसी जानेउ दसरथिह धरमु न सत्य समान।''रामु तजे जेहि लागि बिनु रामु परिहरे प्रान॥' (दो० २१९) परंतु माता कौसल्याका अलौकिक विवेक सुनिये।—'वारौं सत्यबचन श्रुतिसंमत जाते हौ बिछुरत चरन तुम्हारे॥ बिनु प्रयास सब साधनको फल प्रभु पायो सो तो नाहिं सँभारे। हिर तिज धरमसील भयो चाहत नृपित नारि बस सरबस हारे॥ रुचिर काँच मिन देखि मूढ़ ज्यों करतल तें चिंतामिन डारे। मुनि लोचन चकोर सिस राघव सिव जीवन धन सोउ न बिचारे॥'(गी० अ० २)

नोट—३ श्रीशतरूपाजीने यह वर माँगा कि—'जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पाविह जो गित लहहीं॥ सोइ सुख श सोइ गित सोइ भगित सोइ निज चरन सनेहु ४। सोइ बिबेक ५ सोइ रहिन ६ प्रभु हमिह कृपा किर देहु॥' (१५०) श्रीकौसल्यारूपमें ये सब उनको प्राप्त हुई, यथा—

- (१) सोइ सुख—'भरीं प्रमोद मातु सब सोहीं।। पावा परम तत्व जनु जोगी। अमृत लहेउ जनु संतत रोगी।। जनम रंक जनु पारस पावा। अंधिह लोचन लाभु सुहावा।। मूक बदन जनु सारद छाई। मानहु समर सूर जय पाई॥' (दो०)—'एहि सुख ते सतकोटि गुन पाविंह मातु अनंदु।'(३५०) 'दिये दान बिप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि। प्रमुदित परम दिरद्र जनु पाइ पदारथ चारि॥'(३४५) 'लिछमन अरु सीतासिहत प्रभुहि बिलोकित मातु। परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलिकित गातु॥'(उ० ७)
- (२) सोइ गति—'जिन्ह रघुनाथ चरन रित मानी। तिन्ह की यह गित प्रगट भवानी॥' (२००।२)'निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरै जननी हिठ धावा॥'(२०३।७) मोद प्रमोद बिबस सब माता। चलिंह न चरन सिथिल भये गाता ॥ राम दरस हित अति अनुरागीं। —चलीं मुदित परिछन करन पुलक प्रफुल्लित गात।' (३४६) 'कौसल्यादि मातु सब धाईं। निरख बच्छ जनु धेनु लवाईं॥'(७।६)
- (३) सोइ भगति—'कबहुँ उछंग कबहुँ बर पलना। मातु दुलारइ किह प्रिय ललना।। ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद। सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद॥' (१९८)
- (४) सोइ निज चरन सनेहु—'लै उछंग कबहुँक हलरावे। कबहुँ पालने घालि झुलावे॥ प्रेम मगन कौसल्या निसिदिन जात न जान। सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान॥'(२००) 'कौसल्यादि राम महतारी। प्रेम बिबस तन दसा बिसारी॥'(३४३।८) 'तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मुँदि चरनिह सिरु नावा॥' (२०२।५)।
- (५) सोइ बिबेक—'माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता।''उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकानाः तक (१९२ छं०) 'बार बार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि। अब जिन कबहूँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि॥'(२०२) 'कौसल्या कह दोसु न काहू। करम बिबस दुख सुख छित लाहू।। ईस रजाइ सीस सबही कें। उत्पति थिति लय बिषहु अमी कें।। देबि मोह बस सोचिअ बादी। बिधिप्रपंच अस अचल अनादी॥ भूपित जिअब मरब उर आनी। सोचिअ

सिख लिख निज हित हानी॥'(२। २८२) पुत्रमें परमेश्वर भाव रखना यह अलौकिक विवेक है।

(६) सोइ रहनि— कौसल्याजीका सारा चरित निजभक्तकी रहनी है। उदाहरण—'प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान। सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान॥'(२००)

बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी॥४॥ सुत बिषैक<sup>१</sup> तव पद रित होऊ। मोहि बड़<sup>२</sup> मूढ़ कहै किन कोऊ॥५॥ मनि बिन फिन जिमि जल बिन मीना। मम जीवन मिति<sup>३</sup> तुम्हिहं अधीना॥६॥

शब्दार्थ—**अवर**=और भी। **बिषैक**=विषयक=विषयका।=सम्बन्धी। **फनि** (सं० फणि)=सर्प। **मिति**=सीमा, नाप, तोल।

अर्थ—चरणोंमें प्रणाम करके मनु महाराज फिर बोले—हे प्रभो! मेरी एक और भी प्रार्थना है॥ ४॥ आपके चरणोंमें मेरी प्रीति पुत्र–सम्बन्धी हो, चाहे मुझे कोई बड़ा मूढ़ ही क्यों न कहे?॥५॥ जैसे बिना मणिके सर्प और बिना जलके मछली, वैसे ही मेरे जीवनकी सीमा आपके अधीन रहे॥६॥

टिप्पणी—१ (क) 'बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। " 'इति। दो बार वर माँगा और दोनों बार वंदन किया, यथा—'बोले मन् किर दंडवत प्रेम न हृदय समात' और 'परेउ दंड इव गिह पद पानी।। धिर धीरज बोले मृद बानी।।' अब फिर वर माँगते हैं, जैसा आगेके 'अस बरु माँगि चरन गहि रहेऊ' से स्पष्ट है, इसीसे पुन: चरणोंकी वन्दना की। (ख) 'स्त विषैक तव पद रित होऊ' इति। राजाने पुत्र होनेका वर माँगा था; इसीसे अब वे ऐश्वर्य नहीं माँगते। ('सुत विषेक' अर्थात् आपके चरणोंमें हमारा प्रेम हो पर इस तरहका हो जैसे पिताका पुत्रपर, आपमें पुत्रभावसे प्रेम हो, स्वामीभावसे नहीं।) (ग) 'मोहि बड़ मृढ़ कहै किन कोऊ' इति। (इस भावमें) मृढ़ कहे जानेकी योग्यता है अर्थात यह बात ऐसी है कि राजाको लोग अवश्य मुढ कहेंगे कि ईश्वरको पाकर भी इनको ज्ञान नहीं है, ये भगवान्को पुत्र मानते हैं। यथा—'अस्तृति किर न जाइ भय माना। जगतिपता मैं सृत किर जाना॥' (२०२। ७) ईश्वरको जो न जाने वह मृढ है, यथा 'ते किमि जानहिं रघपतिहि मृढ परे तम कृप॥' (७। ७३) और जो ईश्वरको पाकर भी उसे न जाने उसमें ईश्वरभाव न माने वह 'बडा मृढ' है। (घ) 'किन कोऊ' का भाव कि 'राजा बड़ा मूढ़' है यह कहे जानेका हमें किंचित् भय वा संशय नहीं है। आपके चरणोंमें स्नेह हो, हम बड़े मृढ भले ही कहे जायँ। भाव कि बड़े ज्ञानी हुए और चरणोंमें अनुरक्ति न हुई तो अच्छा नहीं है और मृढ कहाते रहें पर आपके चरणोंमें प्रेम रहे यह अच्छा है, यथा—'करइ स्वामिहित सेवक सोई। दुषन कोटि देड़ किन कोई॥'(२।१८६) [वाल्मीकीयमें श्रीविश्वामित्रजीने श्रीदशरथ महाराजको ऐसा कह ही डाला है जैसा उनके 'न च पुत्रगतं स्नेहं कर्तुमहींस पार्थिव॥ १३॥ अहं ते प्रति जानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ। अहं वेद्यि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्।। १४।। विसष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपिस स्थिताः।' (वाल्मी० १। १९) अर्थात् वे दोनों राक्षस रामचन्द्रके हाथसे अवश्य मारे जायँगे। सत्यपराक्रमी रामको मैं जानता हूँ और वसिष्ठ आदि ये तपस्वी-तेजस्वी सब ऋषि जानते हैं-इस ध्वनिसे सूचित हुआ कि तुम अज्ञानान्धकारमें पडे हो, तुम नहीं जानते कि ये तो ब्रह्माण्डमात्रके माता-पिता-स्वामी हैं।]

प॰ प॰ प्र॰—मनुजीने भगवान्के वचनोंका मर्म जान लिया, अतः वे अपने मनकी रुचि प्रकट करके कह देते हैं। 'राम सदा सेवक रुचि राखी'—इसमें अपवाद केवल एक हुआ है और वह है अंगदके सम्बन्धमें, पर वहाँ नैतिक कर्तव्य-पालनमें वैसा ही करना पड़ा। (७। १८-१९) में देखिये।

नोट-१ बैजनाथजी लिखते हैं कि जब राजाने देखा कि रानीने पुत्र तो पाया ही और साथ ही अनन्य

१-बिषैक—१६६१, १७०४, रा० प०। बिषइक—पाठान्तर। २-बरु—पाठान्तर। ३-मिति—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ०। तिमि—को० रा०।

भक्ति भी, ईश्वरभावका स्नेह, निज भक्तोंकी रीति, रहनी और अलौकिक विवेक इत्यादि सोना और सुगन्ध भी, मीठा और वह भी कठौता भर कि वह सब विवेक आदि सदा एकरस बने रहें—तब उन्होंने विचार किया कि यद्यपि प्रभु हमको पुत्ररूपसे प्राप्त हुए तथापि जीवकी अल्पज्ञतासे कहीं ऐसा न हो कि किसी समय हमारा प्रेम इनमें कम हो जाय, इसलिये फिर वर माँगते हैं। 'बड़ मूढ़ कहै' का भाव कि चाहे कोई कहे कि ये बड़े अज्ञानी हैं कि ईश्वरमें पुत्रभाव रखते हैं, मुझे इस कथनसे किंचित् भी संकोच न हो।

नोट—२ ष्डियहाँ यह उपदेश मिलता है कि प्रभुमें किसी-न-किसी भावसे किसी प्रकार भी लग जाना चाहिये। उस भावमें, उस प्रयत्नमें, लोकमें निन्दा भी हो तो भी उसपर कान न देकर अपनी भावनामें, अपनी निष्ठामें दृढ़ रहे। (करु०)

मा॰ म॰—कारका मत है कि 'राजाने सोचा कि रानीने व्यंगसे हमें 'चतुर' कहा। इनको हमारा वर (केवल माधुर्यरसका) अच्छा न लगा, इसीसे इन्होंने हमसे पृथक् दूसरा वर माँगा। 'मूढ़' तो हम बन ही चुके, अब हम उसीमें दृढ़ रहेंगे। कटाक्ष तो हो ही चुका, अब हम अपनी धारणासे क्यों हटें? शतरूपाजी चाहती हैं कि पुत्र होते हुए भी हम उन्हें जगतिपता समझें और राजाने माँगा कि पुत्र ही समझते रहें'—(स्नेहलताजी)।

श्रीगंगाप्रताप डींगरजी लिखते हैं कि मनु महाराजको पहले भगवान्के साक्षात् दर्शनकी अभिलाषा हुई। साक्षात् दर्शन प्राप्त होनेपर वे रूपमाधुरीपर मुग्ध हो गये और उनके हृदयमें यह लालसा उत्पन्न हुई कि बस ऐसे दर्शनोंका सौभाग्य सदा बना रहे। इस विचारसे उन्होंने प्रभुके सदृश पुत्र माँगा। मुग्धताके कारण पुत्रका वर माँगते समय उनके हृदयमें कोई और विचार न था। महारानीजी यह सब देख-सुन रही थीं परन्तु वे इतनेमें सावधान हो चुकी थीं। उन्होंने विचार किया कि महाराजने वर तो यथार्थ माँगा परन्तु केवल पुत्र होनेका माँगा, भिक्त माँगनेको भूल गये। अतः जब भगवान्ने उनसे वर माँगनेको कहा तब उन्होंने महाराजके वचनोंका समर्थन किया और भगवान्के वचनोंके अनुसार कि जब वे ही पुत्ररूपसे अवतरित होनेको हैं, उन्होंने भक्तोंकी-सी रहनी, सहनी इत्यादि भी माँगी। तब महाराजको होश हुआ कि वर माँगनेमें हमसे थोड़ी भूल हो गयी, अतः उन्होंने अपनेको मूढ़ कहकर प्रभुमें सत्य प्रेम होनेका वर माँगा, जिसमें पुनरागमन न हो। इसीसे किवने वन्दना करते हुए कहा है 'बंदौं अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। यहाँ किसीके वचनोंमें न कोई चातुरी है और न व्यंग ही; भगवान्के सामने ये सब कैसे रह सकते हैं?

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि ''स्मरण रहे कि पुत्र-भाव रखते हुए दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अटल प्रीति रखी जो लोक-व्यवहारकी दृष्टिसे अनुचित-सी देख पड़ती है। परन्तु उन्होंने उसे पूर्णरूपसे निबाहा जिसका उदाहरण गोस्वामीजीने यथायोग्य दर्शाया है कि 'मीन काटि जल धोइए खाए अधिक पियास। रहिमन प्रीति सराहिए मुएह मीतकी आस॥'

दशरथजीका ठीक ऐसा ही हाल हुआ उन्होंने रामचन्द्रजीके वनवासी होते ही प्राण त्याग दिये, फिर भी मुक्त न हो पुत्र-भाव रखते हुए ही स्वर्गमें निवास किये रहे। निदान रावण-वधके पश्चात् फिर आकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर मुक्त हुए। इस प्रकारसे उन्होंने प्रीति निबाही क्योंकि परमात्मा ही पुत्ररूपसे अवतरे थे।

[ष्क पुत्र-भाव रहते हुए भी भगवान्के चरणोंमें उनका प्रेम रहा यह बात भी मानसमें चिरतार्थ हुई देख पड़ती है। यथा—'मोरे गृह आवा प्रभु सोई।'(१९३।५) 'सुमिरि राम गुर आयेसु पाई। चले महीपित संख बजाई॥' (३०२।३) 'अस किह गे बिश्राम गृह राम चरन चितु लाइ॥' (३५५) उनका प्रेम श्रीरामजीमें ऐसा था कि शरीर त्याग करनेपर स्वर्गमें सब प्रकार इन्द्रद्वारा सम्मानित होनेपर भी वे श्रीराम बिना सुखी न थे, जैसा वाल्मी॰ ६।१२२।१३ में उनके वचनसे स्पष्ट है। यथा—'न मे स्वर्गों बहुमतः सम्मानश्च सुर्राष्टिभः। त्वया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिशृणोमि ते॥' (१३ वाल्मी॰ ६।१२२) अर्थात् हे राम! मैं सत्य-सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे वियोगसे युक्त मुझको स्वर्गमें रहना जिसे देवर्षि बड़ी भारी वस्तु समझते हैं, तुम्हारे सहवासके समान सुखदायी नहीं मालूम होता।]

नोट—३ 'मिन बिनु फिन जिमि जल बिनु मीना' इति। (क) राजाने चरणोंमें प्रेम माँगा। किस प्रकारका प्रेम चरणोंमें हो यह अब कहते हैं। जैसे मणिके बिना सर्प और जैसे जलके बिना मछली नहीं रहती वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे अर्थात् आपके बिना मैं न जिऊँ। (ख) भगवानुकी इच्छासे मनुजीने दो दुष्टान्त दिये। फणि-मणिके दुष्टान्तसे भगवानुके बिना व्याकुल रहें, मृत्य न हो, यथा—'मिन लिये फनि जियै, ब्याकल बिहाल रे॥' (वि॰ ६७) यह दुष्टान्त जनकपुर जानेमें चिरतार्थ हुआ। विश्वामित्रके साथ भगवानुके जानेपर राजा व्याकुल रहे पर मरे नहीं। मरे हुएके समान रहे, यथा—'सृत हिय लाइ दसह दख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेंटे॥' (३०८। ४) दूसरा दृष्टान्त 'जल बिनु मीन' का है। जल बिना मछली जीती नहीं रह सकती। यह दुष्टान्त वनयात्रामें चरितार्थ हुआ। (ग) प्रथम वियोग विश्वामित्रके संग जानेमें हुआ; इसीसे प्रथम फणि-मणिका दुष्टान्त दिया। दुसरा वियोग पीछे वनयात्रा होनेपर हुआ; इसीसे जल-मीनका दुष्टान्त पीछे कहा। इस तरह दोनों दुष्टान्त क्रमसे कहे गये। यह वर प्रभुकी इच्छासे माँगा गया, क्योंकि लीलामें राजाको दो बार वियोग होना है। (पं॰ रामकुमारजी) (घ) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'मिन बिन फिन-मीना' का भाव यह है कि जैसे मिण सर्पके भीतर और जल मछलीके बाहर रहता है तथा मेरी प्रीति भीतर-बाहर दोनों रहे। वा, जैसे सर्प स्व-इच्छित मणिका वियोग सह सकता है, वैसे मैं स्व-इच्छित सह सकुँ और जैसे मीन जलके बिछुडते ही मर जाती है, वैसे ही वियोग होनेपर मैं प्राण त्याग सकूँ।' (ङ) श्रीजानकीशरणजी कहते हैं कि मछली अपनी इच्छासे जलके बाहर नहीं होती. वैसे ही राजा भी रामरूपजलसे अपनी इच्छासे अलग न होंगे, कैकेयी मल्लाहिन बाहर निकालेगी।

अस बरु माँगि चरन गिह रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥७॥ अब तुम्ह मम अनुसासन मानी। बसहु जाइ सुरपित रजधानी॥८॥ सो०— तहँ करि भोग बिसाल\* तात गएँ कछु काल पुनि। होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत॥१५१॥

अर्थ—ऐसा वर माँगकर (मनुजी प्रभुके) चरण पकड़कर रह गये। करुणानिधान भगवान्ने 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहा॥ ७॥ (फिर भगवान् बोले कि) अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रकी राजधानी– (अमरावती–) में जाकर निवास करो॥८॥ हे तात! वहाँ बहुत सुख भोग करके कुछ काल बीतनेपर फिर तुम अवधके राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा॥१५१॥

टिप्पणी—१ 'अस बरु माँग चरन गिंह रहेऊ' इति। ब्लिइस समय तीन बार पदवन्दन दिखाया है। तीन बार वन्दनामें क्रमसे वचन, मन और तन (कर्म) दिखाया है 'बांदि चरन मनु कहेउ बहोरी' यह वचन है, 'सुत बिषेक तव पद रित होऊ' यह मन है और 'अस बरु माँगि चरन गिंह रहेऊ' यह तन है। तात्पर्य िक राजाकी भगवान्के चरणोंमें मन—वचन—कर्म तीनोंसे प्रीति है। यह तीन बार पदवन्दनका भाव है। ब्लिभगवान्के तीनों बार वर देनेमें वक्ताओंने भगवान्को कृपानिधान वा करुणानिधान विशेषण दिया है, यथा— 'भगत बछल प्रभु कृपानिधाना। बिस्वबास प्रगटे भगवाना॥' (यह प्रथम बारकी प्रार्थनापर कृपा करके दर्शनरूपी वर दिया), 'एवमस्तु करुनानिधि बोले' (यह दूसरी बार जब पुत्र होनेका वर माँगा तब करुणा करके वर दिया) और 'एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ' (यह अन्तिम बार सुतविषयक प्रेम माँगनेपर भी करुणा करके वर दिया)। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान्की अपने दास (मनुजी) पर आदिसे अन्ततक एकरस कृपा बनी हुई है। [जो माँगा वह सब देनेकी इच्छा है अत: 'एवमस्तु' कहा। शतरूपाजीने दोनोंके लिये माँगा और वह सब देना अनुचित था,

<sup>\*</sup> पाठान्तर—बिलास।

अतः वहाँ 'एवमस्तु' नहीं कहा। तुलसीदासजीकी काव्यकला शब्दलाघवमें अर्थ गाम्भीर्ययुक्त है।' (प० प० प्र०)]

(चरण पकड़े रह जानेमें भाव यह है कि यह वर लेकर ही मानेंगे। वि० त्रि०)

टिप्पणी—२ 'अब तुम्ह मम अनुसासन मानी। विष्पणी—२ 'इति। (क) 'अनुसासन मानी' का भाव कि राजाके मनमें इन्द्रलोकमें बसनेकी वासना नहीं है। कैसे मालूम हुआ कि नहीं है? इस तरह कि प्रथम ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीनों आये, अपना-अपना लोक देते रहे पर ये ऐसे वैराग्यवान कि (इन्होंने उस सुखको तुच्छ मानकर) उसकी इच्छा न की। 'प्रभ सर्बग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृपरानी॥' (भगवान् इस बातको जानते हैं) इसीसे भगवानुने कहा कि हमारी आज्ञा मानकर इन्द्रलोकमें जाकर रहो। 'राम रजाइ सीस सब ही के।' स्वामीकी आज्ञा है; अत: उसे मान लिया। (ख) इन्द्रलोकमें निवास करानेका भाव कि राजाने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोकको लेना स्वीकार नहीं किया था (इससे वहाँ भेजना उचित न था। वहाँ जानेको कहते तो इनको संकोच होता।) अतएव वहाँ वास करनेको न कहा। पुन: भाव कि भगवानुने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिया, पुत्ररूपसे इनके यहाँ अवतार लेकर सुतविषयक सुख देनेका वरदान दिया। पर इतना देनेपर भी भगवानुको संतोष न हुआ, क्योंकि राजाने भगवानुको छोडकर और कुछ भी पदार्थ न माँगा—'निज करतृति न समृद्धिअ सपनें। सेवक सकुच सोचु उर अपने॥'(२। २९९) (अहा! क्या सुन्दर अनुपम स्वभाव सरकारका है!! बलिहारी, बलिहारी!!)। इसीसे इन्द्रलोकमें निवास करनेको कहा। इन्द्रलोकमें भोग-विलास बहुत है। भगवानुकी आज्ञासे सुरपित-राजधानीमें बसनेसे सुरपित आदि सभी देवता इनकी सेवा करेंगे इनको तपका फल भी कुछ-न-कुछ भोग कराना भगवानुको मंजूर है। [किसीका मत यह भी है कि यहाँ भगवानुने वेदमर्यादाकी रक्षा भी की है। तपका फल इन्द्रलोकका भोग-विलास है, उसे भोग करनेको वहाँ भेजा। भोग-विलासमें इन्द्रकी उपमा दी जाती है, यथा—'भोग प्रंदर।' (७। २४) 'सुनासीर सत सरिस सो संतत करड़ बिलास।'(६।१०)। 'मघवा से महीप बिषय सुख साने।'(क० ७।४३), **'भोगेन मघवानिव'** इत्यादि।]

टिप्पणी—३ 'तहँ किर भोग बिसाल तात गएँ कछु काल—' इति। (क) ब्लिइस वचनसे पाया जाता है कि विशाल भोग-विलास करनेके लिये ही इन्द्रलोकमें वास कराया गया। (ख) वर देनेके साथ-साथ अभीसे भगवान्ने रानी-राजामें माता-पिता-भाव मान लिया। इसीसे उनको माता-पिता कहते हैं, यथा— 'मातृ बिबेक अलौकिक तोरें' (शतरूपाजीसे) और 'तहँ किर भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि।'(मनुमहाराजसे) ['मातु' कहकर रानीका संदेह दूर किया था और अब 'तात' पिता-वाचक पद देकर राजाको अपनी सत्य प्रतिज्ञापर विश्वास दिलाया] (ग) 'कछु काल' का भाव कि तपका फल तो कई कल्पोंतक इन्द्रलोकका राज्य प्राप्त होनेपर नहीं चुक सकता, कल्पोंतक इन्द्रपद प्राप्ति भी इस तपके आगे कुछ नहीं है। अतएव उसे बहुत कम मानकर 'कछु काल' कहा। पुनः, राजाको प्रभुका वियोग असह्य है, वे भगवान्का वियोग बहुत दिन न सह सकेंगे (और स्वर्गमें न जाने कबतक रहना पड़े यह समझकर राजाको संकोच होगा), इसीसे 'कछु काल' कहकर राजाको खातिरी की, उनको संतोष दिया। क्योंकि देवशरीर धारणकर इन्द्रलोकमें बसनेसे यह निश्चय है कि वहाँ देवताओंकी आयुपर्यन्त (वा तपफलभोगपर्यन्त) निवास करना पड़ता है तब तो भगवान्की इस आज्ञासे कि 'बसहु जाइ सुरपति रजधानी', निश्चय होता है कि बहुत कालतक वियोग रहेगा, अतएव उस संदेहकी निवृत्तिके लिये, उस संकोचको मिटानेके लिये भगवान् कहते हैं कि 'गएँ कछु काल पुनि' अर्थात् तुम्हें देवताओंकी पूर्णायुतक वहाँ न रहना पड़ेगा, कुछ ही काल उहरना होगा। फिर तुम अवधभुआल होगे। (पुनः, 'कछु काल' का भाव कि थोड़े ही समयमें विशाल भोग भोग लोगे)।

नोट—१ बैजनाथजी लिखते हैं कि प्रथम कल्पमें बहत्तरवीं चतुर्युगीमें दो लाख तेरह हजार एक सौ बयालीस

वर्ष जब सत्ययुगके बीते, उस समय प्रभुने मनुको स्वर्ग जानेकी आज्ञा दी। 'कछु काल' अर्थात् चौबीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ अट्ठावन वर्ष बीतनेपर। अर्थात् जब त्रेतायुगके तीन लाख चौरासी हजार वर्ष बाकी रहेंगे तब तुम राजा होगे।' (१४२। १—४) भी देखिये।

त्रिपाठीजीका मत है पाँच मन्वन्तरतक अमरावतीमें बसनेको कहा। इन्द्र और देवतातक पाँच बार बदलेंगे पर ये वही रहेंगे। सातवें (वैवस्वत) मन्वन्तरमें अवधके राजा होंगे, तब अवतार होगा।

टिप्पणी—४ (क) 'होइहहु अवध भुआल' इति। इन्द्रलोक देनेपर भी भगवान्को संतोष न हुआ तब अवधभुआल होनेका वर दिया कि जहाँ–(अवध-)में इन्द्रलोकसे अनन्तगुण अधिक ऐश्वर्य है। यथा—'अवधराजु सुरराज सिहाहीं। दसरथ धन सुनि धनद लजाहीं॥'(२।३२४) (ख) 'तब मैं होब तुम्हार सुत।' भाव कि तुम्हार इस शरीरके तथा देवशरीरके पुत्र न होंगे, जब अवधभुआल होंगे तब तुम्हारे पुत्र होंगे। भगवान्से कालका करार नहीं कराया था, पुत्र होनेका करार (एकरार; वचन) था। इसीसे भगवान्ने कालका कोई एकरार नहीं किया; पुत्र होनेका करार किया। अपना 'करार' समझकर राजाको संतोष रहेगा। (ग) कि काल और देश दोनों इस दोहेमें बताये। 'गएँ कछु काल पुनि होइहहु अवध भुआल', जब अवधभुआल होंगे तब यह 'काल' बताया और 'अवध' यह देश बताया, जहाँ अवतार लेकर पुत्र होंगे। [पूर्व इनकी राजधानी बिठूर (ब्रह्मावर्त) कही जाती है। पूर्व प्रमाण दिया गया है।]

नोट—ष्डियहाँ यह दिखाते हैं कि प्रभु जिसपर कृपा करते हैं उसको फिर उत्तरोत्तर अधिक सुख देते ही जाते हैं, क्योंकि—'जासु कृपा निहं कृपाँ अधाती।'

नोट—२ जब राज्य-वैभवका भोग साठ हजार वर्ष कर लेंगे तब पुत्र होंगे। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'मनुजीने अट्ठाईस हजार वर्ष तप किया। प्रभुने चौबीस हजार वर्ष तपके फलमें चौबीस लाख वर्ष स्वर्ग भोग दिया और चार हजार वर्षके तपके फलमें साठ हजार वर्षभर अवधराज्यका सुखभोग दिया और अट्ठाईस वर्षतक पुत्र होकर वात्सल्यसुख दिया।'—पर इसमें मतभेद है।

प० प० प्र०-बालकाण्ड वन्दना-प्रकरणमें एक बार 'दसरथ राउ' कहकर वन्दन किया, फिर 'अवध भुआल' कहकर। यथा—'दसरथ राउ सिहत सब रानी। सुकृत सुमंगल मूरित मानी॥ करौं प्रनाम करम मन बानी॥'(१।१६।६-७) 'बंदौं अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद॥'(१।१६) यहाँ 'होइहहु अवध भुआल' शब्द देकर सूचित करते हैं कि दोहा १६ में जो वन्दना है वह मनु-दशरथकी है और जो 'दसरथ राउ' कहकर वन्दना की वह कश्यप (अदिति) दशरथकी है।

इच्छामय नरबेष सँवारे। होइहौं प्रगट निकेत तुम्हारे॥ १॥ अंसन्ह सिहत देह धिर ताता। किरहौं चिरत भगत सुखदाता॥ २॥ जे सुनि सादर नर बड़भागी। भव तिरहिंह ममता मद त्यागी॥ ३॥ आदिसिक्त जेहि जग उपजाया। सोउ अवतिरिह मोरि यह माया॥ ४॥

शब्दार्थ—'**इच्छामय'**=इच्छारूप, इच्छानुसार, इच्छासे, संकल्पमात्रसे। **सँवारे**=रचकर, बनाये हुए। 'निकेत'= घर, अर्थात् सृतिकागृह, सौर, जच्चाखाना।

अर्थ—अपनी इच्छासे नररूप बनाये हुए तुम्हारे घरमें प्रकट होऊँगा॥१॥ हे तात! अंशोंसहित देह धारणकर मैं भक्तोंको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा॥ २॥ जिन्हें बड़भागी मनुष्य आदरपूर्वक सुनकर ममता–मद छोड़कर संसारसे तर जायँगे॥३॥ आदिशक्ति जिसने जगत्को उत्पन्न किया वह ये मेरी 'माया' भी अवतार लेंगी॥४॥

नोट—१'*इच्छामय नरबेष सँवारे*—'इति। (क) नरका अर्थ है 'पांचभौतिक मायामय शरीरवाला' यथा— 'स्यु: पुमांस: पञ्चजना: पुरुषा: पूरुषा नर:।' इति (अमरकोष) इसीसे कहते हैं कि मेरा नर-शरीर मायामय पांचभौतिक नहीं होगा, किंतु 'इच्छामय' होगा। जैसे चीनीके अनेक खिलौने मनुष्य, पश्, पक्षी, फुल, फल इत्यादि बनते हैं, वे देखनेमात्रसे मनुष्य, पशु आदि हैं, पर उनमें मनुष्य, पशु इत्यादिके तत्त्व नहीं है, वे तो भीतर-बाहर चीनी ही हैं; वैसे ही हमारा रूप देखनेमात्रको तो नराकार होगा पर भीतर-बाहर शुद्ध ईश्वरतत्त्व ही है, उसमें देही-देह-विभाग नहीं है, हमारा शरीर चिदानन्दमय ही होगा। मैं अपनी इच्छासे नरतन धारण करूँगा. जीवोंकी तरह कर्मका परिणाम वह शरीर नहीं होगा। (वै०) (ख) संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि '<mark>आनन्दो द्विविधः प्रोक्तः मर्त्तश्चामर्त्त एव च। अमर्तस्याश्रयो मर्तः परमात्मा नराकतिः ॥'</mark> ( अर्थात आनन्द दो प्रकारका है, एक रूपवाला दूसरा रूपरिहत। रूपरिहतका आश्रय रूपवाले नराकृति परमात्मा हैं)। यही '*इच्छामय नर बेष*' है। अथवा, भाव यह है कि नर वेष तो धारण करूँगा परंतु जब जैसा जिसे इच्छा होगी (वैसा), वा जिसकी इच्छाको जिस रूपसे पूर्ण करना आवश्यक होगा तन्मय नरवेषका (उसे) अनुभव होगा। इसीसे नारदको क्षीरशायी दीख पडे, परशुरामको रमाकान्त, देवताओंको उभय भाँति, कौसल्याको अनुपम रूप, सतीको राजपुत्र और शिवजीको सिच्चदानन्द ब्रह्म, इत्यादि मानसके प्रसंगोंमें पाया जाता है। अथवा, राजाके मनमें यह आशा हो कि संसारी जीवोंकी तरह यदि ये हमारे प्रेमके कारण रज-वीर्यसे पुत्र हुए तो यह अद्भृत लावण्य कैसे बना रहेगा, इससे प्रभुने कहा कि हमारा 'इच्छामय नरबेष' होगा। (ग) '*इच्छामय नरबेष'*, यथा—'निज इच्छा निर्मित तन् माया गन गो पार। (१९२)। (घ) रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'जो शान्तिकी प्राप्ति करावे उसे 'नर' कहते हैं—'नरित शान्तिं प्रापयतीति नरः।' जितने ऐसे ईश्वरकोटिके नर हैं उनका इच्छामय वेष सँवारनेवाले हम तुम्हारे गृहमें प्रकट होंगे।' (ङ) मयंककारका मत है कि 'प्रभने मनको अमरावतीमें वास करनेकी आज्ञा दी तब इनके मनको क्षोभ हुआ कि इतने दीर्घकालतक यह स्वरूप क्योंकर एकरस रहेगा। अतएव प्रभुने कहा कि मैं इच्छामय सुन्दर शरीर धारण कर तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊँगा। इससे राजाको ज्ञान हो गया कि यह नित्य स्वरूप है और मोह दुर हो गया।'

नोट—२ 'नरवेष और देही-देह-विभागरिहत शुद्ध चिदानन्दमय शरीर तो अब भी है तब 'सँवारे' से क्या तात्पर्य है ?' इस शंकाका समाधान यह है कि मनुष्य-शरीरमें बाल, कुमार, पौगण्ड, किशोर, युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं। हर्ष-विषाद आदि होते हैं। इत्यादि। वैसे ही मेरे चिदानन्दमय शरीरमें लोगोंको ये सब भाव दरसाये जायँगे। तुम्हारे यहाँ प्रकट होनेपर मैं इन अवस्थाओंकी लीलाएँ भी करूँगा और अपनी इच्छासे नित्यिकशोर लीला भी जो चाहुँगा करूँगा (करु०, वै०)।

नोट—३ 'अंसन्ह सिहत देह धिर ताता।' इति। (क) भाव यह कि इनके बिना हमारा चिरित्र नहीं बनता। पुनः, यह सूचित किया कि अंशोंके भी तात (पिता) तुम्हीं होगे। (ख) विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि 'परमेश्वर अगणित अंशोंसे पृथ्वीपर अवतीर्ण हो कार्य सिद्ध किया करते हैं। उनमें यहाँ तीन विशेष अंशोंकी सूचना है; सो यों कि—(१) जिस अंशसे पृथ्वीको धारण करते हैं सो लक्ष्मणजीके रूपमें, (२) वह अंश जिससे पृथ्वीका भरण-पोषण करते हैं जो भरतजीके रूपमें और (३) जिस अंशसे शत्रुओंका नाश करते हैं वह विशेषकर शत्रुघ्नके रूपमें, जिन्होंने लवणासुरका वध किया था।' (वस्तुत: यह मत पाँडेजीका है)

- (ग) करुणासिंधुजी लिखते हैं कि 'अंश दो प्रकारके होते हैं। १-महत्, २-विभूति। जैसे गंगा, सरयू आदिकी धारासे स्रोत फूटकर पृथक् निकल चलें पर स्रोत मिला रहे—यह महत् अंश है; और गंगा-सरयूका जल घट आदिमें अलग निकाल लिया जाय यह विभूति अंश है। भरतादिक षोडश पार्षद महत् अंश हैं और रामरूप ही हैं।'
- (घ) बैजनाथजी लिखते हैं कि एकन्नी, दोअन्नी, चवन्नी, अठन्नी आदि रुपयाके अंश हैं, इनसे रुपया खिण्डत नहीं होता। वैसे ही ईश्वरतत्त्व थोड़ा बट जानेसे खिण्डत नहीं होता। अंशावतार होनेसे भी पूर्णावतार खिण्डत नहीं होता। व्यापक ब्रह्म चाँदीमात्र है, पूर्णावतार ऊँचा सिक्का है, दुअन्नी आदि अंशावतार हैं। जीव भूषणादि दागी हैं।

(ङ) मा० त० वि० कार लिखते हैं कि भाव यह है कि 'जो–जो भक्त जिस स्वरूपके उपासक होंगे उन्होंके सुखदायक चिरत्र करूँगा। वह अंशोंसिहत देह धरकर करूँगा। तात्पर्य कि कभी रमा–वैकुण्ठनाथ होकर, कभी क्षीरशायी और कभी श्वेतद्वीपवासी इत्यादि होकर। अथवा, भक्तसुखदाता अंशोंके साथ यह देह धारण किये चिरत करूँगा। अतः, 'वैकुण्ठाधीशस्तु भरतः क्षीराब्धीशश्च लक्ष्मणः। शत्रुष्ठाश्च स्वयं भूमा रामसेवार्थमागतः॥' के अनुसार वैकुण्ठाधीशादि भरतादि होंगे। भाव यह कि तुमने तो केवल हमको ही पुत्ररूपसे माँगा है पर तुम्हारे आनन्दके लिये मेरे अनादि लीलाके परिकर भी चिरतार्थ देह धारण करेंगे। अथवा, भाव कि पुत्र होनेकी बात ही क्या, मैं अपने चिरत भी दिखलाऊँगा।' इत्यादि। [अंशोंके सम्बन्धमें (१८७। २) देखिये।]

नोट—४ 'जेहि सुनि सादर नर बड़भागी<sup>——</sup>' इति। भाव यह कि जो अभागे हैं वे न सुनेंगे, यथा—'एहि सर निकट न जाहिं अभागा।' (३८।२) 'सुनहु उमा ते लोग अभागी। हिर तिज होंहिं बिषय अनुरागी॥' मद-ममता जन्म-मरणके कारण हैं अतएव इनका त्याग होना कहकर भवसागरके पार होना कहा—(पं० रामकुमारजी)।

बाबा जयरामदासजी रामायणी—परब्रह्म परमात्माने किस प्रयोजनसे अपने अंशोंके सहित अवतार लिया? श्रीरघुनाथजीने स्वयं तो मर्यादा-पुरुषोत्तमका अवतार लेकर अपने भागवतधर्म अर्थात् ईश्वरीय दिव्य गुण-सौशील्य, वात्सल्य, कारुण्य, क्षमा, शरण्यता, दया, सर्वज्ञता, सर्वेश्वरत्व, सर्वान्तर्यामित्व, सर्वदर्शित्व, सर्विनयामकत्व आदिकी सुलभताके साथ-ही-साथ लोकधर्म समस्त मर्यादाका भी आदर्श उदाहरण चरितार्थ कर दिखाया, जिसका पूरा-पूरा निर्वाह किसी जीवकोटिके सामर्थ्यसे सम्भव ही नहीं है। परन्तु विशेष धर्म अर्थात् परमार्थ-सेवनके विशेष आदर्श स्वरूप श्रीप्रभुके तीनों अंशावतार श्रीलक्ष्मण, श्रीभरत और श्रीशत्रुघ्न ही हुए हैं। जो भगवत्-भागवत-सेवाधर्म जीवमात्रके परम कल्याणार्थ अति आवश्यकीय धर्म था, उसके साथ-साथ यथासम्भव लोकधर्मका निर्वाह गौणरूपमें होता ही रहा है। (इसके आगे कल्याण ११-७ पृष्ठ १०९८ से ११०५ तक चारों श्रीविग्रहोंके आदर्श चिरतोंका संक्षिप्त दिग्दर्शन करानेके बाद वे लिखते हैं कि) निष्कर्ष यह है कि परम प्रभुने अपने तीनों अंशोंको साथ-साथ अवतरित करके भगवत्-भिक्त और भागवत-भिक्तकी चर्याको अपनी लोकमर्यादाके समान ही आदर्श बना दिया। उचित ही था; क्योंकि लोक-परलोक दोनोंका शिक्षण स्वयं भगवान्के अवतारसे ही तो होना था—

अतएव जैसा कि सब भ्राताओं में छोटे श्रीशत्रुघ्नजीने भागवतसेवाकी निष्ठाको ही आदर्श बनाया; जीवमात्रके लिये प्रथम सीढ़ी संतसेवा ही है। श्रीरामचिरतमानसमें सत्संगके प्रभावके सम्बन्धमें और भी देखिये—'मित कीरति गित भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई॥ सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु बेद न आन उपाऊ॥' अस्तु सच्चे हृदयसे अनन्य होकर संतोंकी सेवा करनेसे भगवान् संतुष्ट और प्रसन्न होकर अवश्य ही अपने दुर्लभ प्रेमको प्रदान करेंगे। उस भगवद्त्त प्रेमसे भगवान्के प्राप्त होनेतक सदैव श्रीभरतजीकी चर्याका अनुसरण करना चाहिये। हृदयमें प्रभुजीका ध्यान करके अहिनश उनके नामका अनुसंधान करते हुए उनकी प्राप्तिके लिये अनुरागसे करुणाक्रन्दन करना चाहिये। जब श्रीप्रभुकी प्राप्ति हो जाय—साक्षात्कार हो जाय, तब श्रीलक्ष्मणजीकी चर्याका अनुकरण करनेमें तत्पर हो जाना चाहिये। इससे निजत्व और सहजत्वकी प्राप्ति होगी और जीव कृतार्थ हो जायगा। इसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये श्रीमर्यादापुरुषोत्तम सरकारने अंशोंके सिहत अवतार लिया, जिसकी बड़ी आवश्यकता थी।

नोट—५ ष्टिस्मरण रहे कि 'इच्छामय नर बेष सँवारे। होइहाँ प्रगटः—' से स्पष्ट सिद्ध है कि मनु-शतरूपाके आगे जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, वह 'लीला तन' नहीं है, वरंच असली अगुण अखण्ड ब्रह्म ही है, लीलातन वा नरवेष श्रीअवधमें अवतरनेपर धारण करेंगे। 'अंसन्ह सिहत देह धिर ताता' भी दलील है कि इस समय ब्रह्म अपने असली देहसे सम्मुख खड़ा हुआ है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिये नर-शरीर धारण करूँगा।

#### "आदि सक्तिः । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया।"

१-श्रीसीताजीके लिये '**माया**' शब्द यहाँ ठीक उसी प्रकार प्रयुक्त किया गया है जैसे प्रणवरूप होनेसे वेदान्तस्त्रमें ब्रह्मको 'प्रकृति' कहा गया। यहाँ भी '*माया'* शब्दका अर्थ उसी प्रकार समझना चाहिये। प्रमाण, रामोत्तरतापिन्युपनिषद् । यथा—' श्रीरामसान्निध्यवशाज्जगदानन्ददायिनी । उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ॥ सा सीता भगवती ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता। प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिनः॥' (३-४) ठीक इसी अभिप्रायसे 'माया' शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है। श्रीसीताजी 'माया' नहीं हैं। उनको रामतापिनी आदि ग्रन्थोंमें चिद्रपा लिखा है। यथा—'सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षान्मायामयी भवेतु।—दिव्यालंकारस्त्रङ्गौक्तिकाद्याभरणालंकता महामायाऽव्यक्तरूपिणी व्यक्ता भवति।' (सीतोपनिषद्) 'न त्वां केचित् प्रजानते॥१०॥ ऋते मायां विशालाक्षीं।' (वाल्मीकि० ७। ११०। १०) '**हेमाभया द्विभजया सर्वालंकतया चिता**---' (रामपूर्वतापिन्यूपनिषद् ४। ९) वैदिक निघण्टुमें भी 'मायाज्ञानवयनम्' से मायाको ब्रह्मकी चिच्छक्ति प्रतिपादन किया गया है। श्रीमदुगोस्वामीजीने भी उनको श्रीरामजीसे अभिन्न अभेद वर्णन किया है। यथा— 'गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। बंदउँ सीतारामपद जिन्हिंह परम प्रिय खिन्न॥'(१८) 'माया सब सियमाया माहूँ।', 'जास कृपाकटाच्छ सर चाहत चितव न सोइ।' अन्य भाव लेनेसे पूर्वापर-विरोध होगा। —'उद्भवस्थिति---' मं० श्लोक भी देखिये। सदाशिव-संहितामें भी ऐसा लिखा है—'रामस्सीता जानकी रामचन्द्रः नाणुभेंदो ह्येतयोरिति कश्चित्। संतो मत्वा तत्त्वमेतिद्ध **बद्ध्वा पारं जाताः संसुतेर्मृत्युकालात्॥** इस सिद्धान्तकी पृष्टता वनयात्राके समय चक्रवर्ती महाराजके वचनोंसे भी होती है। उन्होंने सुमन्तजीसे कहा है कि 'जौं निहं फिरिहं धीर दोउ भाई। सत्यसंध दुढब्रत रघराई॥ तौ तुम्ह बिनय करेह कर जोरी। फेरिअ प्रभ् मिथिलेस किसोरी॥ एहि बिधि करेह उपाय कदंबा। फिरइ त होइ प्रान अवलंबा॥ नाहिं त मोर मरन परिनामा। कछ न बसाइ भए बिधि बामा॥'(२।८२) यदि श्रीसीताजी ब्रह्म न होतीं तो उनके घरपर रहनेसे राजा क्योंकर जीवित रह सकते थे। राजाके ये वचन व्यर्थ हो जाते हैं।

२—पुनः, माया पाँच प्रकारकी है—अविद्या, विद्या, सिन्धिनी, संदीपिनी और आह्लादिनी। जो जीवोंके हृदयमें नित्य अशुचि दुःख अनात्म वस्तुमें नित्य शुचि सुख आत्मबुद्धि करा देवे उसको 'अविद्या' कहते हैं। अज्ञानको विनाशकर जीव-परमात्माके यथार्थ ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली शिक्तको 'विद्या' कहते हैं। ज्ञान प्राप्त होनेपर जीव-ईश्वरकी सिन्धिको अर्थात् अतिशय सान्निध्यको जनानेवाली शिक्त 'सिन्धिनी' कही जाती है। जीवोंके हृदयमें परमात्माके साक्षात्कार संदीपन करनेवाली शिक्तको 'संदीपिनी' कहते हैं और ईश्वरसे अविनाभूत रहकर चेतनोंको ब्रह्मानन्द-प्रदातृ-सुखस्वरूपा चिन्मयी शिक्तको 'आह्लादिनी शिक्त' कहते हैं। वही आह्लादिनी शिक्त श्रीसीताजीको कहते हैं। मायाका अर्थ त्रिगुणात्मका माया यहाँ नहीं है।

३—'माया' के अर्थ शक्ति, इच्छा और प्रेरणा भी हैं। उदाहरण—(क) 'रामजीकी माया, कहीं धूप कहीं छाया।' (ख) 'अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह अस को जग जाया॥' (ग) 'तेहि आश्रमिह मदन जब गयऊ। निज माया बसंत निरमयऊ॥' (घ) 'बोले बिहाँसि महेस तब हरि माया बल जानि जिय।'

४—'माया' शब्द केवल पद्यमें 'कृपा, दया, अनुग्रह' के अर्थमें भी आता है। उदाहरण—(क) 'भलेहि आय अब माया कीजै। पहुनाई कहँ आयसु दीजै॥'(ख) 'साँचेहु उनके मोह न माया। उदासीन धन धाम न जाया॥' (ग) 'डंड एक माया कर मोरे। जोगिनि होउँ चलौं सँग तोरे॥'—(हिन्दी-शब्दसागर)

करुणासिन्धुजी आदि कई टीकाकारोंने यहाँ 'माया' का अर्थ 'कृपा, दया, अनुग्रह' भी लेकर यह भावार्थ कहे हैं—'मेरी शक्ति मेरी दयारूपा जगत्को उत्पन्न करनेवाली', 'मेरी तुमपर यह दया है' अर्थात् तुमने इनको वरमें नहीं माँगा, हम अपनी ओरसे इनका भी सुख तुमको देंगे।

प्रोफे॰ दीनजी इसी अर्थको यहाँ ठीक समझते हैं। मेदिनीकोशमें 'माया' के अर्थ ये मिलते हैं—'स्यान्माया शाम्बरीबुद्ध्योः।' नोट—६ 'माया—भगवच्छक्तिः।' जिस शक्तिके बलसे श्रीभगवान् 'बहु स्यां प्रजायेय' इस अपने संकल्पके अनुसार एकदम नाना जगत्रूपी रूपोंको धारण करते हुए जगत्की सृष्टि करनेवाले कहलाते हैं, उसीका नाम माया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों मूर्तियोंके अपने–अपने कार्यक्षेत्रमें जो लीलाएँ हुआ करती हैं उन सबकी प्रेरणा करनेवाली और उनको भलीभाँति सम्पन्न करनेवाली जगन्मातारूपी परमेश्वरी भगवती महामाया भगवच्छक्ति परमाशक्ति श्रीसीताजी हैं।

भगवच्छक्तिके चार अर्थ होते हैं—१ 'भगवतः शक्तिः भगवच्छक्तिः' षष्ठीतत्पुरुषसमासवाली व्युत्पत्तिसे भगवती भगवान्की शक्ति है, वही ईश्वरकी प्रेरणा करनेवाली और उसके सब काम करनेवाली है। २— 'भगवित शक्तिः भगवच्छक्तिः' सप्तमी तत्पुरुषसमासवाली व्युत्पत्तिसे भगवान्में जो शक्ति है उसीका नाम देवी है और उसकी उपासनाके बिना भगवान्की उपासना नहीं हो सकती। ३—'भगविती चासौ शक्तिश्च भगवच्छक्तिः' इस कर्मधारयसमासवाली व्युत्पत्तिसे शक्तिरूपिणी देवी भगविती है। अर्थात् षड्गुणैश्वर्यादिसे विभूषित है और उसकी उपासनासे उपासकोंको सब प्रकारकी ऐश्वर्यादि विभूतियाँ अनायास मिल सकती हैं। ४—'भगवांश्चासौ शक्तिश्च भगवच्छक्तिः' इस कर्मधारयसमासवाली व्युत्पत्तिसे देवी और भगवान्में भेद नहीं है, बल्कि ऐक्य है।

नोट—७ 'सोउ अवतरिहि'—अपने लिये 'होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे' कहा और 'आदिशक्ति' के लिये केवल 'अवतरिहि' कहा। भाव यह कि वे जगत्में दूसरी जगह अवतीर्ण होंगी, तुम्हारे यहाँ नहीं।

नोट—८ इस प्रकरणमें श्रीरामजीका ही बोलना गोस्वामीजीके शब्दोंसे पाया जाता है, श्रीसीताजी चुप ही रहीं। महानुभावोंने इसके कारण ये लिखे हैं—

- (१)—दोनोंमें अभेद है—'गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न।' इस 'निर्भिन्नता' के भावसे केवल श्रीरामजी ही बोले। वा,
- (२)—लोमशरामायण और पद्मपुराणकी सम्मित लेकर विश्रामसागरमें लिखा है कि एक विप्र हिरिदेव और उनकी पत्नीने भी उसी समय इस अभिलाषासे तपस्या की थी कि आदिशक्ति हमारी सुता हों और परब्रह्म राम हमारे जामाता हों। यथा—'तहाँ बिप्र हिरिदेव प्रबीना। कनकलता युत नारि नबीना॥ करिहं तपस्या भगवत हेता। असन बसन तिज अवध निकेता॥' इत्यादि। और श्रीयुगल सरकारके प्रकट होनेपर उन्हींने इस प्रकार वर माँगा कि 'इन्ह समान कन्या मिलै तुम्ह समान जामात।' वहाँ भी श्रीकिशोरीजीसे वर नहीं माँगा गया। वैसे ही यहाँ जब श्रीसीताजीसे वर माँगा ही नहीं तब वे क्यों बोलतीं? विश्रामसागरमें मनुजीने इस प्रकार वरदान माँगा है—'बोले मिहिपालक तुम सम बालक इन सम चहों पतोहू। बिषइक इव जानों ईस न मानों देव यहै किर छोहू॥' (मा० त० वि०) जैसे यहाँ मनुजीसे कहा है कि जब तुम अवधभुआल होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँगा वैसे ही विप्र और विप्रपत्नीको यह आज्ञा हुई थी कि 'त्रेता जनक होब तुम्ह सोई। नाम सुनयना इन्ह कर होई॥ तब तव कन्या सिक्त हमारी। हवै हैं अंसन संयुत चारी॥ मैं जामात मिलब तहँ जाना। अस किह भे प्रभु अंतरधाना॥' (मा० त० वि०) बैजनाथजीके मतसे विप्रका नाम वामवर्ती और विप्रपत्नीका नाम सुमित था।
- (३)—नृपने पुत्र होनेका वर माँगा तब श्रीसीताजी अपनेको पुत्रवधू जानकर सकुचकर चुप हो रहीं (मानसमयंक, मा० त० वि०)।
- (४)—भुवनेश्वरसंहितामें पाया जाता है कि जनकजीको आदिशक्तिने वरदान दिया; क्योंकि उनके जीमें यह लालसा थी कि वे हमारी कन्या हों और यहाँ पुत्रकी चाह है अतएव प्रभु बोले; इनके बोलनेका प्रयोजन न था।
- (५)—मानसी वन्दन पाठकजी कहते हैं कि 'ग्रन्थकारने पूर्वहीसे केवल श्रीरामोपासना गायी है—'**बासुदेव पदपंकरुह दंपित मन अति लाग', 'पुनि हिर हेतु करन तप लागे'** इत्यादि। मनुमहाराज श्रीजानकीजीको नहीं जानते। जानते तो श्रीराघव ऐसा न कहते कि '**आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥'** इस वचनसे

इनके स्वरूपको राघवने जनाया। जो कहो कि केवल राघवकी उपासना क्यों गायी तो ग्रन्थकारका पूर्वसंकल्प है—'जेहि कारन अज अगुन अनूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥' अतएव श्रीरामजन्मके हेतुमें श्रीमनुमहाराज हैं और श्रीजानकीजी तो विदेह महाराजके सुकृत भागमें हैं—'जनक सुकृत मूरित बैदेही। दसरथ सुकृत राम धरे देही॥' इस विभागसे मनुमहाराजके अंशमें केवल राघव ही हैं इससे दोनों सरकारके वात्सल्यरसके भोक्ता दोनों महाराज हैं। अब यह प्रश्न होता है कि 'तो फिर उभय मूर्ति क्यों प्रकट हुई?' इसका उत्तर यह है कि 'इनका संग—त्याग कभी नहीं होता।' दोनों मिलकर अखण्ड ब्रह्म हैं।'

अभिलाष प्रउब में तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥५॥ पुनि पुनि अस कहि कुपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना॥ ६॥ उर धरि भगत<sup>१</sup> कृपाला। तेहि आस्त्रम निवसे कछ काला॥ ७॥ पाइ तनु तजि अनयासा। जाइ कीन्ह अमरावति बासा॥८॥ दो० — यह इतिहास प्नीत अति उमिह कही बृषकेत्। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु॥१५२॥

शब्दार्थ—निवसे=निवास किया। निवाससे निवसना क्रिया बनायी है।

अर्थ—मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। 'हमारी प्रतिज्ञा सत्य है! सत्य है!! सत्य है!!!'॥ ५॥ कृपानिधान भगवान् बारंबार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये॥६॥ स्त्री-पुरुष (राजा-रानी) दोनों हृदयमें भक्तोंपर कृपा करनेवाले प्रभुको धारणकर उसी आश्रममें कुछ काल बसे॥७॥ फिर समय पाकर बिना परिश्रम शरीरको छोड़कर इन्द्रलोकमें जा बसे॥८॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं—) हे भरद्वाज! धर्मध्वज श्रीशिवजीने यह अत्यन्त पवित्र इतिहास उमाजीसे कहा। अब और भी रामजन्मका हेतु सुनो॥१५२॥

नोट—१ 'पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा' इति। राजाके 'पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी' का उत्तर यहाँ है। 'सत्य सत्य पन सत्य हमारा' इन वचनोंका हेतु अगली चौपाईके 'कृपानिधान' शब्दमें है। अर्थात् कृपा करके बारंबार 'सत्य' 'सत्य' कहा। पूर्ण विश्वास करा देनेके लिये तीन बार कहा। पूर्व भी 'आपु सिरस खोजौं कहँ जाई' में लिखा गया है। लोकरीति है कि किसी बातकी प्रतिज्ञा की जाती है तो उसे तीन बार दुहराते हैं। इसीको 'त्रिवाचा' और 'त्रिसत्यम्' कहते हैं। किसी टीकाकारका मत है कि अपने अवतार, अंशावतार और आदिशक्तिके अवतार अर्थात् तीन अवतारोंकी प्रतिज्ञाके विचारसे तीन बार कहा और किसीका मत है कि एक बार राजाके और दूसरी बार रानीके विचारसे कहा और तीसरी बार सत्य अपने पनको कहा अथवा, तीन बारसे त्रिकालमें सत्य जनाया। परंतु अगले चरणमें 'पुनि पुनि अस किह' से स्पष्ट है कि तीन ही बार नहीं कहा, वरंच 'सत्य सत्य पन सत्य हमारा' ऐसा बारंबार कहा है। दोनोंके संतोषार्थ बारंबार कहा।

नोट २—इस प्रसंगको जिस शब्दसे उठाया था उसीपर समाप्त किया है। 'भगतबछल प्रभु कृपानिधाना। बिस्वबास प्रगटे भगवाना॥' उपक्रम है और 'पुनि पुनि अस किह कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना॥' उपसंहार है। 'कृपा' हीसे इस प्रसंगको संपुटित किया। भाव कि भक्तपर कृपा करके उसके लिये प्रकट हुए

१-भगति—भा० दा०, ना० प्र०, गौड़जी। भगत—१६६१, १७०४, रा० प०, मा० त० वि०, पं०। 'भगति कृपाला' का अर्थ होगा 'कृपालकी भिक्त'। इसके अनुसार भाव यह है कि 'दम्पतिने अगुण अखण्डका ज्ञान और तपादि कर्मोंको छोड़ दिया और हदयमें भिक्त धारण कर ली, क्योंकि कर्म और ज्ञानका फल हिरभिक्ति है, यथा—'तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ज्ञान निपुनाई॥ नाना कर्म धर्म ब्रत दाना।—जहँ लिग साधन बेद बखानी। सब कर फल हिर भगति भवानी॥' (७।१२६) और यह इनको अब प्राप्त ही हो गयी है (प्र० सं०)। २-कहा—पाठान्तर।

और यहाँ कृपापूर्वक उसको दिलासा देकर अन्तर्धान हुए। 🔊 इसके निरन्तर पाठसे कृपा होगी।

नोट—३ 'उर धरि भगतः नेहि आश्रम निवसे' इति। (क) इस समय अगुण अखण्ड अनादि ब्रह्मने अपने इन अनन्य भक्तोंपर अत्यन्त कृपा की है, दर्शन दिये, नये-नये मनोरथ पूर्ण किये और अपनी ओरसे कृपा करके जो नहीं माँगा वह भी दिया। अत: 'भगत कृपाल' विशेषण दिया। जिन्होंने ऐसी असीम कृपा की उन्हींको हृदयमें धारण किया। इससे जनाया कि दर्शनके पश्चात् भी राजा-रानी दोनों अनन्यतापूर्वक उन्हीं प्रभुकी भक्तिमें तत्पर रहे। भक्त तो प्रथम ही थे, यथा—'गति अनन्य तापस नृपरानी।' (१४५। ५) अत: 'भगत कृपाला' पाठ विशेष उत्तम है। (ख) यहाँ दिखाते हैं कि राजा-रानीका वैराग्य आदिसे अन्ततक एकरस रहा। उनके मनोरथ सिद्ध हए फिर भी वे घर लौटकर न गये।

नोट-४ 'समय पाइ तन् तिज अनयासा' इति।-सबके मृत्युका समय नियत है। प्रारब्ध-भोग समाप्त होनेपर ही शरीर छूटता है; अतएव '*समय पाइ'* कहा। '*अनयासा'* का भाव यह कि '*जनमत मरत दुसह दुख होई॥*' वह दु:ख इन भक्तोंको नहीं हुआ। 'अनायास', यथा—'जिमि नृतन पट पहिरइ नर परिहरइ प्रान।' (७। १०९) 'सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग।' (कि॰) इसी प्रकार इन दोनोंने एक साथ ही शरीर त्याग दिये।

नोट-५ 'राम-अवतार' प्रसंग यहाँतक कहकर छोड दिया। अब आगे रावणका अवतार कहकर फिर दोनों प्रसंगोंको मिलावेंगे, तब इस (रामावतार) प्रसंगको फिर कहेंगे। यथा—'अब सो सुनह जो बीचहिं राखा।' (१८८।६) यह रामावतारका प्रसंग तो हुआ; पर 'असूर मारि थापहिं सूरन्ह'''' ।'(१२१) की पूर्तिके लिये आगेका प्रसंग कहते हैं।

#### स्वायंभुवमनु-शतरूपा और श्रीनारद-प्रसंगका मिलान

श्रीमन्–शतरूपाजी

परे दंड इव गहि पद पानी। तुरत उठाये करुनापुंजा।

बोले कुपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान।

श्रीनारदजी (अरण्यकाण्ड)

१ करत दंडवत लिये उठाई राखे बहुत बार उर लाई॥' (३।४१।१०)

२ नाना बिधि बिनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि।'(३।४१)

सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी। धरि धीरज बोले मृदुबानी॥३ नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि॥' (३।४१)

दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ।

सुगम अगम कहि जात सो नाहीं।

एक लालसा बड़ि उर माहीं।

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी।

सकुच बिहाइ माँगु नृप मोही।

मोरे नहि अदेय कछु तोही॥

प्रभु परंतु सुठि होत ढिठाई।

एवमस्तु करुनानिधि बोले।

हरष बिबस तन दसा भुलानी।

परे दंड इव गहि पद पानी॥

चाहउँ तुम्हिह समान सुत

४ **सुनहु उदार परम रघुनायक।** (३।४२)

५ सुंदर अगम सुगम बरदायक। (३।४२)

६ देहु एक बर माँगउँ स्वामी। (३।४२)

७ जद्यपि जानत अंतरजामी॥ (३।४२)

८ जन कहँ कछु अदेय नहिं मोरे। अस बिश्वास तजह जिन भोरे॥ (३।४२)

९ अस बर माँगउँ करउँ ढिठाई॥ (३।४२)

१० एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ। (३।४२)

११ मुनि तन पुलक नयन भरि आये। (३।४५)

१२ नारद सुनत पदपंकज गहे। (३।४६)

१३ राकारजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम।'''' बसहु उर ब्योम। (३।४२)

नोट—६ 'यह इतिहास पुनीत अति'" 'इति। र्ष्ङ (क) सब कल्पोंमें रामजन्मके दो-दो हेतु लिखे। एक तो रावणका जन्म, दूसरा कश्यप-अदितिका तप। रावण-जन्म विस्तारसे लिखा और कश्यप-अदितिका तप संक्षेपसे कहा, यथा—'कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहँ मैं पूरब बर दीन्हा॥' 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता। दसरथ कौसल्या बिख्याता॥' इस कल्पमें दोनों हेतु विस्तारसे लिखते हैं। मनु-शतरूपाजीका तप विस्तारसे कहा। अब रावणका जन्म विस्तारसे कहते हैं। (ख) 'इतिहास' शब्दसे जनाया कि कविकित्पत नहीं है। (ग) संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि 'अति पुनीत' इससे कहा कि इस हेतुसे साक्षात् श्रीसाकेतिवहारीजीका प्रादुर्भाव है जो कारणोंके भी परम कारण हैं, यथा—'कन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्।' (मा॰ त॰ वि॰) पुनः भाव कि और अवतार शापवश हुए और यह केवल कृपासे, अनन्य निज भक्तके प्रेमवश हुआ; अतएव 'अति पुनीत' कहा। (मा॰ त॰ वि॰) पुनः भाव कि इसमें किसीकी रक्षा अथवा किसीको दण्ड आदिकी वासना नहीं है, यह अवतार केवल शुद्ध प्रेम भावसे भरा हुआ है; अतएव यह अति पावन है। (वै॰) पुनः, इसके श्रवण-पठन आदिसे 'मन क्रम बचन जितत अघ जाई।' (७। १२६) अतः 'अति पुनीत' कहा। यह इस कथाका माहात्म्य बताया। (घ) 'उमिह कही वृषकेतु' यह मनु-शतरूपा प्रकरणका उपसंहार है। 'लगे बहुरि बरनैं वृषकेतू।' (१४१।८) उपक्रम है। (ङ) 'अपर' के अर्थ हैं 'और वा दूसरा' तथा 'पश्चात्'। भाव यह कि श्रीसाकेतिवहारीके अवतारके एक हेतु तो श्रीमनु-शतरूपाजी हुए, उन्हींके अवतारका दूसरा हेतु अब कहते हैं अथवा, मनु-शतरूपाके वरदानके पश्चात् यह भी कारण हुआ। (मा॰ त॰ वि॰) पुनः भाव कि 'जिसमें किसीकी रक्षा, किसीको दण्ड, कोई आर्त, कोई अर्थार्थी इत्यादि अनेक वासना हैं, ऐसा जो श्रीरामजन्मका हेतु है' वह। (वै॰)

वि॰ त्रि॰—इस इतिहासका उपक्रम, अभ्यास और उपसंहार भक्तिसे है; यथा—'हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हिर भगित बिनु' (उपक्रम), 'पंथ जात सोहत मितधीरा। ग्यान भिक्त जनु धरे सरीरा॥' (अभ्यास), 'दंपित उर धिर भगत कृपाला' (उपसंहार) और भिक्तको गंगारूप कहा ही है, यथा—'रामभगित जह सुरसिर धारा।' यहाँकी भिक्त-गंगा, विरित-यमुना और विचार-सरस्वतीसिहत शोभित है। यथा—'होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग।', 'बरबस राज सुतिह नृप दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥' अत: इसे 'अति पनीत' कहा।

पं० राजबहादुर लमगोड़ाजी—'तुलसीदासजीकी नाटकीय महाकाव्य कला' इति। मैंने अपने लेखोंमें विस्तारसे लिखा है और इस प्रसंगमें संकेतरूपसे फिर लिखता हूँ कि संसारमें तुलसीदासजीको ही महाकाव्य और नाटकीय कलाओंके एकीकरणमें पूर्णत: सफलता प्राप्त हुई है। नहीं तो अंग्रेजी भाषाका तो सिद्धान्त यह है कि महाकाव्यकी उड़ान खड़ी Vertical होती है और नाटकीय कलाका फैलाव पड़ा हुआ Horizontal होता है। एक आकाशकी ओर उड़ती है तो दूसरी पृथ्वीपर फैलती है, भला आकाश व जमीनके कुलावे कैसे मिलें ? फारसी भाषामें भी कहा गया है कि 'रज्म' (वीररस=कुछ महाकाव्यकला), 'बज्म' (शृंगार=कुछ नाटकीय कला) और 'पंद व नसायह' (उपदेश=कुछ महाकाव्यकला) का एकीकरण असम्भव है।

तुलसीदासजीने इस सफलताके लिये जिन युक्तियोंका प्रयोग किया है वह संक्षिप्तरूपमें यह है—

- (१) बालकाण्डका आदि भाग और उत्तरकाण्डका अन्तिम भाग प्रस्तावना Prologue और उपसंहार Epilogue रूपमें है और इनमें आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंका प्रकटीकरण हुआ है। बरनार्ड शाने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है पर अन्तर यह है कि शा महोदयकी प्रस्तावना इत्यादि गद्यात्मक, मस्तिष्कीय तथा शुष्क हैं और तुलसीदासजीका काव्यचमत्कार वहाँ भी बना है। यहाँतक कि विषयसूची Index तक ऐसे सन्दर रूपकके रूपमें है कि जिसका जवाब साहित्य-संसारमें मिलना कठिन है।
- (२) चिरत्र ऐसे लिये हैं जो मानवी और दैवी सत्ताओंके एकीकरणसे बने हैं, जिसमें उनके जीवनका मानवी अंश नाटकीय कलाकी बहार दिखा दे और दैवी अंशसे प्रसंग महाकाव्यकलाके शिखरपर पहुँच सके।
- (३) शिव-पार्वती, काकभुशुण्डि-गरुड़ और भरद्वाज-याज्ञवल्क्यके जोड़े बराबर हमारे साथ हैं जो यथासमय रहस्योंका प्रकटीकरण संकेतोंद्वारा करते जाते हैं; परन्तु यह रंगमंचके आकाशपर ठीक उसी तरह

क्षणिक प्रकाशपरिधिके अंदर दिखायी देते हैं जैसे आपने फिल्ममें भगवान् कृष्णको दुपट्टा घुमाते द्रौपदीचीरहरणके समय देखा हो।

- (४) किव भी साथ रहता है और हम दर्शकोंके लिये आलोचना करता जाता है। बरनार्ड शाने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है परन्तु गद्यात्मक शुष्क रीतिपर, बिना इस युक्तिके शैक्सिपयरके नाटक (विशेषत: दु:खान्तक) भूलभुलैयाँ हैं और नैतिक मार्ग साफ नहीं दीखता।
- (५) जहाँ कला नाटकीय है वहाँ भी छोटे-छोटे आधिदैविक दृश्य लाये जाते हैं। इस रूपमें कि रहस्यका प्रकटीकरण भी हो जाय और रस भंग न हो, उदाहरणके लिये, सरस्वती और देवताओंका संवाद वनवास-प्रकरणमें विचारणीय है—शा महोदयने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है।
- (६) जैसा मैं पहले एक नोटमें कह चुका हूँ, 'निसचर हीन करों मिह भुज उठाइ पन कीन्ह' के दृश्यके बाद कलाका रूप बदल जाता है। अब हम महाकाव्यके वायु-मण्डलमें पहुँच जाते हैं, जहाँ सब चीजें असाधारण हैं। पर वहाँ भी नाटकीय कलाकी सरसता जाने नहीं पायी। हमारी कल्पनाशक्तिको रबड़के समान घटने-बढ़नेवाली बना दिया गया है। इस काममें सुरसा-हनुमान्-प्रसंग ठीक वैसा ही है जैसा 'मिल्टन' के 'पैराडाइज-लास्ट' में शैतानी पार्ल्यामेन्टका प्रसंग।
- (७) महाकाव्यकलामें ओजगुण प्रधान होना ही चाहिये। गुप्त आकाशवाणी और अमानुषिक दृश्य जैसे यहाँ (मनु-शतरूपाके लिये) भगवान्का मूर्तिमान् प्रकट होना, इस प्रसंगमें बड़े मार्केकी चीजें हैं। बरनार्ड शाने अपने-Oracle (भविष्य वक्तव्य-) को ओजस्वी बनानेके लिये मैजिक लैन्टर्न कलासे काम लिया है और उसका अमानुषिक रूप परदेपर दिखाया है। परन्तु यह सब धोखा है। पाश्चात्त्य जगत् वैज्ञानिक संकोचके कारण अमानुषिक सत्ताओंको भूल-सा गया है, नहीं तो इस धोखेकी आवश्यकता न होती। देखिये यहाँ भगवान्का प्रकटीकरण कितना सुन्दर और सरस है।

भारतवर्षमें तो निराकारवादी महापुरुषोंने भी यह माना है कि 'मुक्त पुरुष' का शरीर केवल इच्छामात्र होता है और वे अभ्यागत होते हैं। (स्वामी दयानन्द—सत्यार्थप्रकाश) अब इसमें और 'निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गोपार' में बहुत ही थोड़ा अन्तर रह जाता है। मिल्टनने भी लिखा है कि आधिदैविक व्यक्तियोंमें घटने-बढ़नेकी शिक्त होती है और जो रूप या लिंग चाहें वे धारण कर सकते हैं।

यदि वास्तवमें ईश्वरी सत्ता सब जगह व्यापक है तो 'प्रेम ते प्रगट होहिं जिमि आगी' का सिद्धान्त Self-evident—(स्वयंसिद्ध) सा प्रतीत होता है। सर मोहम्मद एकबाल-जैसा निराकारवादी मतका किव भी लिखता है—'कभी ऐ हक्रीकते मुन्तज्ञर नजर आ लिबासे मजाज़ में। कि हजारों सिजदे तड़प रहे हैं हमारे जवीने नियाज में।' यह तड़प मानव जातिमें बताती है कि हम भगवान्को सगुणरूपमें बिना देखे संतुष्ट नहीं हो सकते! वेदोंमें कितनी ही प्रार्थनाएँ हैं कि भगवान् हमारे सम्मुख तथा हमारे अन्त:करणमें प्रकट हों। पर खेद है कि हमारी कल्पनाशिक इतनी संकुचित हो गयी है कि हम यह सम्भव नहीं समझते कि वह प्रार्थना कभी स्वीकार होगी। भाई! जहाँ और जिस व्यक्तिमें वह प्रकाश प्रकट हो, अगर उसे भगवान्का अवतार कहा जाय या और किसी प्रकाशरूप सत्ताका व्यक्तित्व स्वीकार किया जाय तो अवैदिक कैसे होगा—श्रीजयदेव वेदालंकारने अपने सामवेदभाष्यके नोटमें लिखा है कि श्रीपण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्रने इस मन्त्रसे सीतारामकी कथा निकालनेका यत्न किया है (सुप्रकेतैद्यंभिरग्निवितिष्ठन्तुशद्धिवंणैरिभराममस्थात्) अर्थ यों लिखा है 'प्रकाशमान देदीप्यमान परमात्मा उत्तम विज्ञानमय नियमोंसे नाना रूपसे व्याप्त होकर मनोहर रूपोंसे रमण करनेयोग्य इस जगत्को प्रकट करता है, चलाता है, व्यवस्थित करता है'—यह केवल एक उदाहरण है। क्या तुलसीदासजीका कहना, कि अग्नि व्यापकरूप और प्रकट दो रूपोंमें जिस तरह वैज्ञानिक मानते हैं वैसे ही ज्ञान और भक्तिक संयुक्त मार्गमें भगवान्का निराकार और साकाररूप है और प्रकटीकरणका प्रयोग है 'प्रेम', अवैदिक है। एक सूफी किवने भी 'इश्क' की किशशका जोर

दिखाते हुए लिखा है 'कच्चे धागे से चले आयेंगे सरकार बँधे।' स्वामी दर्शनानन्दजी-जैसे उदार पुरुषोंने भी अपने उपनिषद्भाष्य और वेदान्तभाष्यमें यह माना है कि जब जीवमें आनन्द-गुण परमात्मामेंसे आ जाता है तो वह अपनेमें 'सिच्चदानन्दत्व' का अनुभव करता है और भगवान् कृष्णकी तरह 'स्व' रूपमें बोलता है, वे कहते हैं कि लोहेका गोला भी आगके गुण धारणकर आग हो जाता है।

इन सब उदाहरणोंके देनेका हेतु यह है कि आंग्लभाषा-शिक्षित समुदाय अवतार-प्रकरणको केवल कल्पना न समझे वरन् उसपर विचार करे।

(८) यहाँ प्रसंग नहीं है परन्तु संकेतरूपमें यह भी कह देना अनुचित नहीं है कि तुलसीदासकी कलामें फिल्म और सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपन्यासकलाके गुण भी इस तरह कूट-कूटकर भरे हैं कि साहित्य-संसारमें उनका रामचिरतमानस बड़े मार्केकी पुस्तक है—तभी तो उनका दावा है कि 'किलयुग तरन उपाय न कोई। राम भजन रामायण दोई॥' (अज्ञात)

\* श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण समाप्त हुआ \*

### भानुप्रताप-प्रकरण

(भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु)

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभु बखानी॥१॥ बिस्वबिदित एक कैकय देसू। सत्यकेतु तहँ बसै नरेसू॥२॥ धरमधुरंधर नीतिनिधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥३॥ तेहि कें भए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम महा रनधीरा॥४॥

शब्दार्थ—प्रति=से; के सामने; को लक्ष्य किये हुए। पुरानी=प्राचीन।

अर्थ—हे मुनि! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे कही थी॥१॥ संसारमें प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु राजा रहता था॥२॥ धर्मधुरंधर, नीतिका खजाना, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान् था॥३॥ उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणोंके धाम और महारणधीर थे॥४॥

टिप्पणी—१ 'सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। विश्वा 'सुनु' दो बार कहा है। एक 'भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु', दूसरे यहाँ 'सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी'। इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है क्योंकि प्रथम 'सुनु' अपर रामजन्मके हेतुके साथ है अर्थात् जब दूसरा 'हेतु' सुननेको कहा तब 'सुनु' कहा और अब 'कथा' कहते हैं, अतः कथा सुननेके लिये 'सुनु' कहा। दो बार दो बातोंके लिये 'सुनु' कहा। (ख) 'कथा पुनीत पुरानी'। पुनीत है अर्थात् अवण करनेवाला सुनकर पित्रत्र हो जाता है। 'पुरानी' है अर्थात् जब महादेवजीने पार्वतीजीसे कही तब सबने जानी। इसके पहले कोई नहीं जानता था। (ग) क्शिसंत, मुनि, वेद और पुराणोंका जो मत शिवजीने कहा वह याज्ञवल्वयजीने भरद्वाज मुनिको सुनाया। अब केवल शिवजीको जो कारण समझ पड़ता है उसे सुनाते हैं, यथा—'तदिष संत पुनि बेद पुराना। जस कछु कहिंह स्वमित अनुमाना॥ तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही। समुझि परइ जस कारन मोही॥' (१२१। ४-५) अपूर्व कथा सुनकर भरद्वाजजी पूछते हैं कि यह कथा पूर्व किसने कही है, इसीपर याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि 'जो गिरिजा प्रति संभु बखानी' अर्थात् यह उमा—महेश्वर संवाद है। यह कथा कभी सुननेमें नहीं आयी, इसीसे कहते हैं कि यह 'पुरानी' है। पुनः, यह शंका होती है कि इस कथामें तो भगवान्की कुछ भी कथा नहीं है, यह तो केवल एक राजाकी कथा है, इसके सुननेसे क्या लाभ हो सकता है? इसीके निवृत्यर्थ 'पुनीत'

विशेषण दिया। अर्थात् राजा भानुप्रताप बड़े ही पुण्यश्लोक हुए; जैसे राजा नल, रघु, युधिष्ठिर आदि हुए और इनके कारण भगवान्का जन्म हुआ, ये भगवान्के जन्मके हेतु हैं, अतएव यह कथा पुनीत है। (ङ) 'संभु बखानी' का भाव कि यह कथा प्रामाणिक है, शिष्टपरिगृहीत है। भगवान् शंकरने कही और पार्वतीजीने सुनी ऐसा कहकर सुननेकी श्रद्धा बढ़ायी, नहीं तो इसके सुननेमें उतनी श्रद्धा न रहती। कि कभी देवता, कभी नर और कभी असुर (तीनों) शापवश राक्षस हुए, कुम्भकर्ण और रावण हुए। पूर्व कथाओंमें देवता और असुरका रावण-कुम्भकर्ण होना कह आये। जय-विजय और रुद्रगण देवता थे और जलंधर असुर था। अब मनुष्यका भी रावण-कुम्भकर्ण होना कहते हैं। भानुप्रताप और अरिमर्दन नर हैं। भानुप्रतापकी कथा कहनेमें प्रधान एक भाव यही है।

नोट—१ (क) 'पुनीत', 'पुरानी' और 'जो गिरिजा प्रित संभु बखानी' ये सब विशेषण साभिप्राय हैं। इस श्रीरामावतारके दो हेतु बताये हैं—एक मनु—शतरूपाजीको वरदान, दूसरा भानुप्रतापका प्रसंग। दोनोंको 'पुनीत' कहकर दोनोंकी एकता दिखायी। (ख) 'पुरानी' है, शिवजी ही जानते थे। यथा—'हिर ब्यापक सर्बत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होिह मैं जाना॥'(१८५।५) तथा यहाँ कथा भी वही जानते थे वा, पुरानी (पुराणी)=पौराणिक। अर्थात् ऋषिप्रणीत ग्रन्थोंमें है। (ग) 'संभु' और 'गिरिजा' नाम यहाँ कल्याण और परोपकारके विचारसे बहुत अच्छे आये हैं। (घ) करुणासिंधुजीके मतानुसार यह कथा आदिकल्पकी है, अत: पुरानी कहा। ब्लिक्ट करुणासिंधुजी एवं संत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि यह कथा महारामायण और शिवसंहितामें है। धनराज सूरजी बताते हैं कि अगस्त्यरामायणमें भानुप्रतापकी कथा है। (प्र० सं०) त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'यद्यपि सभी कथाएँ गिरिजाके प्रति शम्भुकी बखानी हुई हैं, पर याज्ञवल्क्यजी इन दोनों कथाओंके लिये गिरिजा—शम्भुकी कही हुई बतलाते हैं, इसका आशय यह मालूम होता है कि इन दोनों कथाओंको भुशुण्डिजीने नहीं कहा और भुशुण्डिजीको कही हुई कथाकी सूची (मूल रामचिरत जो उत्तरकाण्डमें वर्णित है) में इन कथाओंका उल्लेख भी नहीं है। अत: भुशुण्डिजीने प्रधानत: उसी कल्पकी कथा कही, जिसमें नारदजीको मोह हुआ था और शम्भुने प्रधानत: उस कल्पकी कथा कही जिसमें ब्रह्म कोसलपुरभूप हुए थे।' (यह जटिल समस्या है। इसपर बहुत वाद–विवाद होता है।)

टिप्पणी—२ 'विस्विविदित एक कैकय देसू। विश्वा (क) 'विस्विविदित' मनु महाराजका देश नहीं कहा था, केवल उनका नाम दे दिया था। यथा— 'स्वायंभू मनु अरु सतस्त्रपा', और यहाँ देश तथा पिताका नाम भी दिया, यद्यपि इनके जाननेका कथाके लिये कोई प्रयोजन न था। इससे जान पड़ता है कि भरद्वाजजीने नाम और देश आदि पूछे (क्योंकि यह नवीन इतिहास है जो उन्होंने पूर्व नहीं सुना था। मनुजी प्रसिद्ध हैं क्योंकि ब्रह्माके पुत्र हैं; इससे उनके देशके जाननेकी चिन्ता न हुई)। इसीसे प्रथम ही उनका देश कहा (वा, स्वयं ही नयी कथा होनेके कारण कहा) पुनः, 'विस्विविदित' कैकय और सत्यकेतु दोनोंका विशेषण है। देश और राजा दोनोंकी समानता दिखानेके लिये 'विस्विविदित' कहा। अर्थात् जैसे कैकयदेश विश्वमें विदित है, वैसे ही सत्यकेतु राजा विश्वविदित हैं। 'सत्यकेतु' जैसा नाम है वैसा ही उसमें गुण है। विश्वमें उसके सत्यकी पताका फहराती है। लोकमें जैसा देश प्रसिद्ध है वैसा ही राजा प्रसिद्ध है, यथा—'द्रुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवान्' इति वाल्मीकीये। (यह वचन विश्वामित्रजीने दशरथजीसे कहा था। अर्थात् जिस तरह लोकमें आप विख्यात हैं उसी तरह वह स्थान द्रुमकुल्यनामसे विख्यात है। (ख) 'कैकय देसू' कहनेका भाव कि यदि देश न कहते तो कैकयराजाका बोध होता, यह समझा जाता कि कैकयराजाके यहाँ सत्यकेतु रहते थे। (ग) कैकयदेश विश्वमें विदित है—इस कथनसे राजधानीकी प्रसिद्धि कही, यथा—'जग विख्यात नाम तेहि लंका' और सत्यकेतु नामसे राजाकी श्रेष्ठता दिखायी।

नोट—२ 'केकय' यह देश व्यास और शाल्मली नदीकी दूसरी ओर था और उस समय वहाँकी राजधानी गिरिव्रज वा राजगृह थी। अब यह देश काश्मीरराज्यके अन्तर्गत है और कक्का (वा गकर) कहलाता है। (श॰ सा॰) विनायकी टीकाकार हिरात जो अफगानिस्तानमें है उसे कैकयदेश लिखते हैं। कहते हैं कि यह कश्यप ऋषिका बसाया हुआ था।

नोट—३ 'सत्यकेतु' 'यथा नाम तथा गुण।' नामसे ही जना दिया कि उसके सत्यकी ध्वजा विश्वभरमें फहराती थी। 'धर्म न दूसर सत्य समाना' और सब धर्मोंकी जड़ सत्य ही है, यथा— 'सत्य मूल सब सुकृत सुहाए।' (२। २८) यह राजा सत्यकेतु है इसीसे धर्मधुरन्धर भी हुआ ही चाहे। पुनः, धर्मके चार चरण हैं—सत्य, शील, दया और दान। यथा— 'प्रगट चारि पद धरम के किल महँ एक प्रधान। येन केन बिधि दीन्हे दान करै कल्यान॥' (७। १०३) 'चारिउ चरन धरम जग माहीं॥' (७। २१) धर्मधुरन्धर कहकर जनाया कि इन चारों प्रकारके धर्मोंमें निपुण हैं। धुरन्धर=धुरीको धारण करनेवाला, भार उठानेवाला। (प्र० सं०)

टिप्पणी—३ 'धरमधुरंधर नीतिनिधाना।—' इति। (क) सत्यकेतु है, इसीसे धर्मधुरन्धर है—'सत्यानास्ति परो धर्मः।' 'नीतिनिधान' कहा, क्योंकि राजाके लिये नीतिज्ञ होना परमावश्यक है। नीति राजाका एक मुख्य अंग है। नीति बिना जाने राज्य नहीं रहता, यथा—'राजु कि रहड़ नीति बिनु जाने।' (७। ११२)। (ख) 'तेज प्रताप सील बलवाना' इति। तेजस्वी तीन माने गये हैं—सूर्य, अग्नि, चन्द्र। यथा—'तेज हीन पावक सिस तरनी।' (६। १०३) तेज अग्निका—सा, प्रताप भानुका—सा और शील चन्द्रमाका—सा यहाँ अभिप्रेत है, यथा— 'तेज कृसानु।—।'(१।४।५) 'जब तें रामप्रताप खगेसा। उदित भएउ अति प्रबल दिनेसा॥'(७। ३१) 'काम से रूप प्रताप दिनेस से सोमसे सील गनेससे माने' (क० उ० ४३)। [नोट—तेज, प्रताप, शील और बल, ये चार गुण चार लोकपालोंके हैं, ये सब एक ठौर सत्यकेतु राजामें दिखाये। तीन गुणवाले तीन लोकपालोंके नाम कहे गये। चौथा गुण 'बल' पवनदेवके समान जनाया, यथा—'पवनतनय बल पवन समाना।'(४। ३०। ४) (प्र० सं०)]

टिप्पणी—४ 'तेहि कें भए जुगल सुत बीरा।—' इति। (क) धर्मधुरन्धर कहकर तब उसके बाद पुत्रकी उत्पत्ति कहते हैं। तात्पर्य कि धर्मसे उत्तम सन्तानकी प्राप्ति होती है, यथा—'दंपित धरम आचरन नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका॥ नृप उत्तानपाद सुत तासू। ध्रुव हिर भगत भएउ सुत जासू॥' (१४२। २-३) 'भए' से सूचित किया कि वीर उत्पन्न होते हैं, बनाये नहीं जाते। (ख) 'सब गुन धाम' इति। अर्थात् जितने गुण पितामें गिनाये—सत्य, धर्म, नीति, तेज, प्रताप, शील और बल उन सबके ये धाम हैं, वे सब इनमें निवास करते हैं और एक गुण सत्यकेतु—(पिता—) से इनमें अधिक दिखाया, वह है 'वीरता'। (ग) 'महा रनधीरा' यह गुण पितामें नहीं कहा था। 'महारणधीर' का भाव कि पिता रणधीर थे और ये महारणधीर हुए। 'वीर' कहकर महारणधीर कहनेका भाव कि वीर अधीर नहीं होते, यथा—'सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि।' (२। १९१) सम्मुख युद्ध करना, प्राणका लोभ न करना वीरकी शोभा है, इससे वीरगतिकी प्राप्ति होती है। सदा रणधीर रहते हैं। रणमें धैर्यपूर्वक डटे रहना, पीछे पैर न देना, भागना नहीं, यह क्षत्रियधर्म है—'युद्धे चाप्यपलायनम्'। यह पितासे वीरतामें अधिक हुए, यह आगे दिखाते हैं कि वीर पिता एक देशका राजा था और इन्होंने अपने पराक्रमसे सप्तद्वीपका राज्य किया, चक्रवर्ती हुए। यथा—'चक्रवितिके लच्छन तोरें।' (१५९। ४) 'सप्त दीप भुजबल बस कीन्हे।—' (१५४)

नोट—४ (क) प्रथम उत्तम वंश कहकर अब 'तेहि के भए जुगल सुत बीरा।' यहाँसे संतानकी श्रेष्ठता दिखाते हैं। जैसे मनु-शतरूपाजीके विषयमें 'दंपित धरम आचरन नीका' कहकर उत्तानपाद आदि संतानकी श्रेष्ठता दिखायी थी। (ख) मनुसंहिता अध्याय ७ श्लोक १६० में राजाओंके छ: प्रधान गुण ये कहे गये हैं—सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और आश्रय। इनके लक्षण और भेद भी अर्थशास्त्रोंमें दिये हैं।—(वि० टी०)

राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभानु अस ताही॥५॥ अपर सुतिह अरिमर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल संग्रामा॥६॥ भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरिजत प्रीती॥७॥ जेठे सुतिह राज नृप दीन्हा। हिर हित आपु गवन बन कीन्हा॥८॥

# दो०— जब प्रतापरिब भएउ नृप फिरी दोहाई देस। प्रजा पाल अति बेद बिधि कतहुँ नहीं अघलेस॥ १५३॥

शब्दार्थ—राजधनी=राज्यका अधिकारी वा मालिक, यथा कोशलधनी, त्रिभुवनधनी। जेठ=ज्येष्ठ, बड़ा। अचल=अटल, न टलने वा हटनेवाला, पर्वतसमान, पैर जमाये रहनेवाला। समीती=सुंदर मित्रता। बरिजत (वर्जित)=रिहत। अतुल=जिसकी तौल या अंदाज न हो सके, बहुत अधिक। अमित=जिसकी तुलना या समता न हो सके। प्रतापरिब=भानुप्रताप। दोहाई (द्वि=दो। आह्वाय=पुकार)। राजाके सिंहासनपर बैठनेपर उसके नामकी घोषणा वा सूचना डंके आदिद्वारा होना।

अर्थ—राज्यका अधिकारी जो जेठा पुत्र है, उसका प्रतापभानु (भानुप्रताप) ऐसा नाम है॥५॥ दूसरे पुत्रका नाम अरिमर्दन है; उसकी भुजाओंमें असीम बल था। लड़ाईमें वह पर्वतके समान अचल था॥६॥ भाई-भाई (दोनों भाइयों) में बड़ा ही मेल और सर्वदोषछलरिहत प्रेम था॥७॥ राजाने जेठे सुतको राज्य दिया और आप हरिभजनके लिये वनको चल दिये॥८॥ जब भानुप्रताप राजा हुआ, उसकी दुहाई नगरमें फिरी। वह वेदविहित विधानके अनुसार प्रजाका अत्यन्त पालन करने लगा (उसके राज्यमें) पाप लेशमात्र भी कहीं न रह गया॥१५३॥

टिप्पणी—१ 'राजधनी जो जेठ सुत आही।—' इति। (क) 'राजधनी आही' अर्थात् राज्यका मालिक (अधिकारी) है, अभी राजा नहीं बनाया गया है। इससे दिखाया िक वह राज्याभिषेकका अधिकारी है क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है, जेठा पुत्र राज्याधिकारी होता है, यह नीति है। यथा—'मैं बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउँ नृप नीति।' (३१) (ख) मालिक है। यह कहकर जनाया िक राजाने भानुप्रतापको मालिक (युवराज) बनाकर राज्यकाजमें प्रवीण किया, अब निपुण हो गया है अतः अब राज्य देंगे, जैसा आगे स्पष्ट है—'जेठे सुतिह राज नृप दीन्हा'। यही कायदा है कि प्रथम राज्यकाज सिखाया जाता है। जब उसके योग्य पुत्र होता है तब उसको राज्य दिया जाता है। यथा—'देखा बिधि बिचारि सब लायक। दच्छिह कीन्ह प्रजापित नायक॥'(६२।६) 'कहड़ भुआल सुनिअ मुनिनायक। भए राम सब बिधि सब लायक॥'(२।३) वैसे ही सत्यकेतुने किया। [(ग) 'नाम प्रतापभानु अस' का सीधा साधारण अर्थ यही है कि 'प्रतापभानु ऐसा उसका नाम है।' इससे यह भी जनाया कि उसका प्रताप 'भानु अस' सूर्यका–सा है। इसीसे 'भानुप्रताप' न कहकर 'प्रतापभानु अस' कहा। पुनः नाम है भानुप्रताप पर वक्ता सर्वत्र प्रतापभानु ही कहते हैं। भाव यह है कि इसका प्रताप उलटनेवाला है।]

टिप्पणी—२ 'अपर सुतिह अरिमर्दन नामा।'''' 'इति। (क) नामसे ही दोनों भाइयोंके गुण दिखाते हैं। सूर्यका—सा प्रताप है इससे भानुप्रताप नाम है। दूसरा शत्रुओंको मर्दन करता है, इसीसे उसका अरिमर्दन नाम है। (ख) 'भुजबल अतुल अचल संग्रामा', ये दोनों गुण शत्रुके नाशके लिये आवश्यक हैं। अतः 'अरिमर्दन' कहकर इन गुणोंसे सम्पन्न होना भी कहा। इससे जनाया कि बड़ा पुत्र होनेसे भानुप्रताप राज्यका मालिक हुआ और यह पुत्र फौजका मालिक वा अफसर हुआ। यह राज्यकी रक्षा करता है, शत्रुपर चढ़ाई करता है। ब्हिबड़ा भाई प्रतापमें अधिक है, छोटा भाई बलमें अधिक है। दूसरे जन्ममें भी ऐसा होगा। कुम्भकर्ण रावणसे अधिक बली था। रावणके घूँसेसे हनुमान्जी भूमिपर न गिरे थे, यथा—'जानु टेकि किप भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस भरा॥' (६। ८३। १) और कुम्भकर्णके घूँसेसे हनुमान्जी चक्कर खाकर गिर पड़े थे। यथा—'पुनि उठि तेहि मार्खो हनुमंता। घुर्मित भूतल परेउ तुरंता॥'(६। ६४। ८) रावण विशेष प्रतापी था, यथा—'कर जोरें सुर दिसिप बिनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभीता॥ देखि प्रताप न किप मन संका।' (५। २०)।

टिप्पणी—३ 'भाइिह भाइिह परम समीती। सकल—' इति। (क) 'भाइिह भाइिह' कहकर अन्योन्य मित्रता दिखायी। प्रीति और मित्रता पर्याय हैं। (ख) 'सकल दोष छल बरिजत प्रीती' का भाव कि कपट-छल जहाँ होता है वहाँ प्रेम नहीं रह जाता, यथा—'जलु पय सिरस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भिल। बिलग होइ रसु जाइ

कपट खटाई परत पुनि॥'(५७) अतएव छलरिहत कहा। (ग) 'सकल दोष' जैसे कि मित्रके दु:खसे दु:खित न होना, (यह दोष है, यथा—'जे न मित्र दुख होिह दुखारी। तिन्हिं बिलोकत पातक भारी॥') कुमार्गसे निवारण न करना, मित्रके अवगुण दूसरेसे कहना, देने–लेनेमें शंका रखना, हित न करना, विपत्ति पड़नेपर स्नेह न करना, मुखपर प्रशंसा और पीठपीछे निन्दा करना इत्यादि दोष श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवसे बताये हैं। कपट=छल—'सोइ छल हनूमान कहँ कीन्हा। तासु कपट किप तुरतिह चीन्हा॥'(५।३।४)।

टिप्पणी—४ 'जेठे सुतिहि राज नृप दीन्हा।'''' इति। (क) जो पूर्व कहा था कि राजा 'धरम धुरंधर नीतिनिधाना' था, उसीको यहाँ चिरतार्थ करते हैं। धर्मात्मा और नीतिनिपुण है, इसीसे ज्येष्ठ पुत्रको राज्य दिया। पुत्रको राज्य देना धर्म और नीति है, यथा—'लोभु न रामिह राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारि जिय करत रहेउँ नृपनीति॥'(२। ३१) (ख) 'हिर हित आपु गवन बन कीन्हा' इति। प्रथम धर्म निबाहा; तब उससे वैराग्य हुआ। 'जेठे सुतिह राज नृप दीन्हा।' यह वैराग्यका लक्षण वा प्रमाण है। वैराग्य होनेसे भगवान्में भिक्त हुई, अत: 'हिरिहित आपु गवन बन कीन्हा'। यह सब क्रमसे दिखाया। धर्मसे वैराग्य और वैराग्यसे भिक्त होती है, यथा—'धर्म तें बिरित क्रिंग 'प्रथमिहं बिप्र चरन अति प्रीती। निज निज कर्म निरत श्रुति रीती॥ एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा। तब मम धरम उपज अनुरागा॥'(३। १६) (ग) 'गवन बन कीन्हा' से जनाया कि राजाका चौथापन आ गया, यथा—'संत कहिंह असि नीति दसानन। चौथे पन जाइिह नृप कानन॥'(६। ७) उदाहरण—'होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चौथपन।'''।'चौथेपनमें वन जाना चाहिये यह धर्मनीति है, अतः उसका पालन किया।

[मनुजीने 'बरबस राज सुतिहि तब दीन्हा' और सत्यकेतुको बरबस देना नहीं पड़ा, यह 'जेठे सुतिहि राज नृप दीन्हा' से स्पष्ट है। इससे जनाया कि प्रतापभानुको राज्यकी आकांक्षा थी, इससे उसने नहीं न किया। इसमें ही प्रतापभानुके विनाशका गृढ़ रहस्य किवने रख दिया है। (प० प० प्र०)]

टिप्पणी—५ 'जब प्रतापरिब भएउ नृप फिरी दोहाई देस।—' इति। (क) नये राजाकी दुहाई फिरती है, यथा—'नगर फिरी रघुबीर दोहाई'। इससे स्पष्ट किया कि पहले राज्यके अधिकारी मालिक थे, राजा न थे, अब राजा हुए तब मुनादी फिरी कि ये राजा हैं। सत्यकेतु एक देश (कैकय देशमात्र) का राजा था, इसीसे देशमें दुहाई फिरना कहते हैं। भानुप्रताप अपने पराक्रमसे सब राजाओंको जीतकर सप्तद्वीपके राजा हुए, यह आगे स्पष्ट कहा है—'सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे। लै लै दंड छाँड़ि नृप दीन्हे॥' (ख)'प्रजा पाल अति बेदिबिध कतहुँ नहीं अघ लेस' इति। इससे दिखाया कि राजा कैसा भारी धर्मात्मा है कि प्रजामात्रमें कहीं पापका नामतक नहीं है। ['अति' से यह भी जनाया कि प्रजाकी रक्षा आदि पुत्रवत् करता था। कुमार्गियोंको दण्ड देता था। इससे हिंसा, जूआ, चोरी, परस्त्रीगमन आदि व्यसन कहीं नहीं रह गये। (वै०) राजा धर्मात्मा था अत: प्रजा भी धर्मात्मा है।

छान्दोग्योपनिषद् अ० ५ खण्ड ११ में एक केकयकुमार 'अश्वपित' की चर्चा आयी है जिनके पास प्राचीनशाल आदि ऋषियोंसिहत अरुणपुत्र उद्दालक मुनि वैश्वानर आत्माके सम्बन्धमें जानकारीके लिये गये थे। उन केकयकुमारने उनसे कहा था कि 'मेरे राज्यमें कोई चोर, अदाता, मद्यप, अनाहिताग्नि, अविद्वान् और परस्त्रीगामी नहीं है फिर कुलटा स्त्री आयी ही कहाँसे? यथा—'न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्यपः। नानाहिताग्निनीविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतो'॥ ५॥ इससे जान पड़ता है कि केकयदेशके सभी राजा इस प्रकार प्रजाका पालन करते हैं। राजा भानुप्रताप इनसे भी अधिक प्रजापालक था।]

पुनः, 'अति' का भाव कि सत्यकेतु भी प्रजाका पालन करते थे पर भानुप्रताप 'अत्यन्त' पालन करता है, 'बेदिबिधि' से जनाया कि वेद-पुराण-शास्त्रमें उसकी अत्यन्त श्रद्धा है। श्रद्धाके उदाहरण यथा—(१) 'प्रजा पाल अति बेद बिधि', (२) 'भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करै सादर सनमाने॥', (३) 'दिनप्रति देइ बिबिध

बिधि दाना। सुनै सास्त्र बर बेद पुराना॥', (४) 'जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सिहत अनुराग॥' (१५५)

नोट—१ करुणासिंधुजी लिखते हैं कि महारामायणमें यह कथा है कि 'भानुप्रताप श्रीसीतारामजीका बड़ा ही कृपापात्र है। इसका नाम प्रतापी है। श्रीरामचन्द्रजीने मनु-शतरूपाजीको वरदान देनेके पश्चात् एक समय इसे आज्ञा दी कि तुम प्रकृति-मण्डलमें जाकर राजा हो, हम तुम्हारे साथ कुछ रणक्रीड़ा करेंगे। [बैजनाथजी लिखते हैं कि इस-(प्रतापी-) पर आदिशक्तिजीका बड़ा प्रेम था। एक समय गेंदके खेलमें उसने अपनी सफलता दर्शायी। इससे प्रसन्न होकर प्रभुने यह आज्ञा दी थी।] आज्ञा पाकर आदिकल्पके प्रथम सत्ययुगमें वही सखा प्रतापभानु राजा हुआ।'

सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि श्रीरामजीकी इच्छासे प्रतापी सखा भानुप्रताप हुआ और 'बलवर्य' सखा अरिमर्दन हुआ। वे लिखते हैं कि शिवसंहितामें कहा है कि—'प्रतापी राघवः सखा भ्राता वै स हि रावणः। राघवेण तदा साक्षात्साकेतादवतीर्यते॥'

नोट—२ 'अति बेद बिधि<sup>—</sup>' इति। 'अति बेद बिधि' कहकर जनाया कि सत्यकेतु 'वेदविधि' से प्रजापालन करते थे और भानुप्रताप उनसे श्रेष्ठ हुआ। (प्र० सं०)

अलंकार—'अघलेस' कहकर राजाकी अतिशय नीति-निपुणता कहना 'अत्युक्ति' अलंकार है। यथा— 'योग्य व्यक्तिकी योग्यता अति करि बरनी जाय। भूषन सो अत्युक्ति है समुझैं जे मतिराय॥' (अ० मं०)

कारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि नुप हित सुक्र समाना॥ १॥ सचिव बंध् बलबीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा॥२॥ सयान अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा॥३॥ संग सेन चतुरंग बिलोकि बाजे गहगहे सेन हरषाना। अरु निसाना ॥ ४॥ राउ

शब्दार्थ— चतुरंग= चतुरंगिणी सेनाके चार अंग हैं—हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। जुझारा= जूझनेवाले; पैर पीछे न रखनेवाले। चाहे लड़ाईमें प्राण ही क्यों न चले जायँ, बाँके वीर, सूरमा। यह शब्द प्रान्तिक है। केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है। 'बलवीर'—बलमें औरोंसे बढ़कर, बलवान्, बलवान् और वीर, शूरवीर। वीर=जो किसी काममें औरोंसे चढ़कर हो जैसे दानवीर, कर्मवीर, बलवीर। प्रतापपुंज= प्रतापसमूह। पुंज= समूह, राशि, ढेर। प्रतापपुंज= बड़ा प्रतापी। गहगहे= घमाघम, धूमधामके सिहत, बहुत अच्छी तरह। इस अर्थमें यह शब्द बाजोंहीके सम्बन्धमें आता है, यथा— 'बाजे नभ गहगहे निसाना।' (१। २६२) 'गहगह गगन दुंदुभी बाजी,' 'बाज गहागह अवध बधावा।' (अ०७) 'चली गान करत निसान बाजे गहगहे लहलहे लोयन सनेह सरसई है।' (गीतावली १।९६) निशान=डंका, धौंस, दुंदुभी। पहले लड़ाईमें डंकेका जोड़ा ऊँटों और हाथियोंपर चलता था और उसके साथ निशान (झंडा) भी रहता था, इससे यह सुचना होती थी कि लड़ाईके लिये हम आये हैं।

अर्थ—मन्त्रीका नाम धर्मरुचि है जो शुक्राचार्यजीके समान सयाना और राजाका हित करनेवाला था॥१॥ मन्त्री चतुर, भाई बलमें वीर और आप (राजा) बड़ा ही प्रतापी और रणधीर था॥२॥ साथमें (पास) अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें अगणित उत्तम-उत्तम योद्धा थे जो सब-के-सब समरमें जूझ जानेवाले थे॥३॥ सेनाको देखकर राजा हर्षित हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे॥४॥

टिप्पणी—१ 'नृप हित कारक सचिव सयाना।—'इति। (क) मन्त्रीका यही एक धर्म है कि राजाका हित करे और चतुर हो। सयाना हो अर्थात् सब बातें जाने, यह मुख्य है। (पुन:, भाव कि राजाका जो भी हित करता है वह सब पूर्ण होता है, अत: सयाना कहा। पुन:, सयाना=ज्ञानी। संग्रामका समय है, अत: ज्ञानी कहा। ज्ञानी कहनेका भाव यह है कि ज्ञानीकी पराजय नहीं होती, यथा—'यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर:।तत्र श्रीविंजयो

भृतिर्धुवा नीतिर्मितर्मम।।' (गीता १८। ७८) (ख) 'नाम धरमरुचि' अर्थात् यथा नाम तथा गुण है। धर्ममें रुचिका प्रमाण है कि 'नृपहित हेतु सिखव नित नीती।' (ग) शुक्र समान कहनेका भाव कि शुक्र राजाके हितकारक थे और सयाने भी। जब राजा बिलने उनके वचन न माने तब भी उन्होंने राजाका हित विचारकर जलपात्रमें प्रवेशकर उसमेंसे जल न गिरने दिया, जिसमें राजा संकल्प न कर सके और उसका राज्य बना रह जाय। बृहस्पित भी नीतिमें कम नहीं हैं परंतु उनके समान न कहा। कारण कि इन्द्रने जब बृहस्पितका अपमान किया तब वे चल दिये। इन्द्रकी राज्यश्री नष्ट-भ्रष्ट हो गयी। पर बृहस्पितने उनकी रक्षा न की। अतएव बृहस्पितको शुक्रके समान राजाका हितैषी न जानकर उनकी उपमा न दी। पुनः दूसरा भाव कि राजा भानुप्रतापको राक्षस रावण होना है, शुक्र राक्षसोंके गुरु और मन्त्री हैं। धर्मरुचि भानुप्रताप (भिवष्यके रावण)का मन्त्री है, अतः शुक्र समान कहकर भविष्यकी सूचना दी। (घ) प्रजाका हित राजा करते हैं यह दोहेमें दिखा आये। राजाका हित मन्त्री करता है यह यहाँ कहा। धिराजाके सात अंग कहे गये हैं उनमेंसे मन्त्री प्रधान अंग है, इसीसे मन्त्रीको प्रथम कहते हैं।

नोट—१ श्रीशुक्राचार्यजी देवता हैं। पर दैत्योंके पक्षमें रहते हैं, दैत्योंके आचार्य और सर्वज्ञ हैं। जब राजा बिल नर्मदाके उत्तर तटपर भृगुकच्छक्षेत्रमें अश्वमेध—यज्ञ कर रहे थे तब वामनरूपधारी विष्णुभगवान्ने देवकार्यके लिये उनसे जाकर अपने पैरोंकी नापसे तीन पग पृथ्वी माँगी और राजा बिलने देनेको अंगीकार कर लिया। उस समय सर्वज्ञ दैत्यगुरुने भगवान्के उद्देश्यको जानकर बिलको भूमिदान करनेसे रोका। अनेक प्रकारसे राजाको नीति समझायी—'अपनी जीविकाको वृत्ति वा प्राणोंकी रक्षाके लिये, पुनः किसीके सत्य बोलनेसे किसीके प्राणोंपर आ बने तो उसकी रक्षाके लिये इत्यादि अवसरोंपर झूठ बोलना पाप नहीं है; तुम अपनी जीविकाको वृत्तिकी रक्षाके लिये अब भी 'नहीं' कर सकते हो। राजाने इनकी बात न मानी तब गुरुने डाँटा और शापका भी भय दिखाया, अपने अपमानकी चिन्ता न की। फिर भी जब बिल अपनी सत्य—प्रतिज्ञासे न डिगे तब वे जलपात्रमें प्रवेश कर गये, जिसमें संकल्प पढ़नेके लिये जल ही न मिले। इसका फल यह उनको मिला कि उनकी एक आँख फोड़ दी गयी। इस प्रकार अपना अपमान और अहित सहकर भी उन्होंने बिलका भला ही चाहा था। 'शक्रनीति' इनका ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है।

श्रीकेशवदासजीने 'रामचन्द्रिका' में कहा है कि जब अकम्पनादि बड़े-बड़े बली योद्धा मारे गये तब रावणने महोदरसे मन्त्र (सलाह) पूछा। उस समय महोदरने चार प्रकारके मन्त्र और चार प्रकारके मन्त्री कहे हैं। यथा—(१) 'कह्यो शुक्राचार्य सु हौं कहौं जू, सदा तुम्हारो हित संग्रहौं जू।', 'चारि भाँति मंत्री कहे चारि भाँतिके मंत्र। मोहि सुनायो शुक्र जू सोधि सोधि सब तंत्र॥' (२) छप्पय—'एक राजके काज हतै निज कारज काजे। जैसे सुरथ निकारि सबै मंत्री सुख साजे॥ एक राजके काज आपने काज बिगारत। जैसे लोचन हानि सही किव बिलिहि निवारत॥ इक प्रभु समेत अपनो भलो करत दासरिथ दूत ज्यों। इक अपनो अरु प्रभुको बुरो करत रावरो पूत ज्यों॥' (१७ वॉ प्रकाश)। (प्र० सं०)

टिप्पणी—२ 'सचिव सयान बंधु बलबीरा।—' इति। (क) जिसमें जो गुण प्रधान है उसमें वह गुण लिखते हैं। सचिवमें 'सयानता' प्रधान है—'नृप हित कारक सचिव सयाना।' भाईमें बल प्रधान है—'अपर सुतिह अरिमर्दन नामा। भुज बल अतुल अचल संग्रामां ॥'और राजामें 'प्रताप' प्रधान है—'नाम प्रतापभानु अस ताही' तथा यहाँ 'आप प्रतापपुंज—।'(ख) शत्रु बुद्धि और बलसे जीता जाता है। यथा—'नाथ बयरु कीजे ताही सों। बुधि बल सिकय जीति जाही सों॥'(५।६) सचिवमें बुद्धि है और भाईमें बल है। ये दोनों राजाकी दक्षिणभुजा हैं। चतुरंगिणी सेना और सुभट राजाके वाम भुज हैं, यह बात जनानेके लिये राजाको दोनोंके बीचमें रखा। तात्पर्य कि ऐसा चतुर्भुज विश्वको विजय करता है।

टिप्पणी—३' सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा॥' इति। (क) 'सेन संग' कहकर सूचित किया कि राजा दिग्विजयके लिये सेना लेकर निकले हैं, चतुरंगिणी सेना कहकर 'सुभट' को उससे पृथक् लिखकर जनाया कि यह अक्षौहिणी सेना है। अक्षौहिणीमें पाँच अंग गिनाये गये हैं—हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा और योद्धा। यथा—'अयुतं च नागास्त्रिगुणी रथानां लक्षैकयोद्धा दशलक्षवाजिनाम्। पदातिसंख्या षट्त्रिंशलक्षा अक्षौहिणीं तां मुनयो वदन्ति॥' यहाँ भी अक्षौहिणी सेना बतानेके लिये पाँचों अंग कहे। चतुरंगिणी सेना अपार है और सुभट भी अमित हैं, इसीसे अक्षौहिणीकी संख्या न की। अपार और अमित कहनेसे अमित अक्षौहिणी दल सूचित किये।

नोट—२ चतुरंगिणी सेनाके चार अंग ये हैं—हाथी, रथ, घोड़े और पैदल। यथा—'हस्त्यश्वरथपादातं सेनाङ्गं स्याच्चतुष्टयम्।'(अमरकोश २।८।३३) सेनाके पित्त, सेनामुख और गुल्मादि जो संघ प्राचीन ग्रन्थोंमें कहे गये हैं उनमें भी उपर्युक्त हाथी आदि यही चार अंग गिनाये गये हैं। प्रमाण यथा—'एकेभैकरथात्र्यश्वापित्तः पञ्चपदातिकाः। पत्त्यङ्गैस्त्रिगुणैः सर्वैः क्रमादाख्या यथोत्तरम्॥ ८०॥ सेनामुखं गुल्मगणौ वाहिनी पृतना चमूः। अनीकिनी दशानीिकन्यक्षौहिणी॥ ८१॥' (अमरकोश २।८) अर्थात् एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पाँच पैदल मिलकर एक 'पित्त' होती है। इससे क्रमसे तिगुना करते जानेसे उत्तरोत्तर क्रमशः सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, अनीकिनी, दशानीिकनी और अक्षौहिणी होती हैं। निम्न तालिकासे यह स्पष्ट हो जायगा—

| सेना संख्या  | हाथी  | रथ    | घोड़े | पैदल  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| १ पत्ति      | १     | १     | 3     | 4     |
| २ सेनामुख    | 3     | 3     | ९     | १५    |
| ३ गुल्म      | 9     | 8     | २७    | ४५    |
| ४ गण         | २७    | २७    | ८१    | १३५   |
| ५ वाहिनी     | ८१    | ८१    | २४३   | ४०५   |
| ६ पृतना      | २४३   | २४३   | ७२९   | १२१५  |
| ७ चमू        | ७२९   | ७२९   | २१८७  | ३६४५  |
| ८ अनीकिनी    | २१८७  | २१८७  | ६५६१  | १०९३५ |
| ९ दशानीकिनी  | ६५६१  | ६५६१  | १९६८३ | ३२८०५ |
| १० अक्षौहिणी | १९६८३ | १९६८३ | ५९०४९ | ९८४१५ |

यह गणना अमरकोशके अनुसार हुई और महेश्वरकृत अमरिववेकटीका (सन् १९०७ निर्णयसागरकी छपी) में टीकाकार अक्षौहिणीका प्रमाण कहींका इस प्रकार लिखते हैं। 'तथा च। अक्षौहिण्यामित्यधिकैः सप्तत्या ह्यष्टिभः शतैः। संयुक्तानि सहस्राणि गजानामेकविंशितः॥ एवमेव रथानां तु संख्यानं कीर्तितं बुधैः। पञ्चषिटः सहस्राणि षट् शतानि दशैव तु॥ संख्यातास्तुरंगास्तज्जैर्विना रथतुरङ्गमैः। नृणां शतसहस्राणि सहस्राणि तथा नव। शतानि त्रीणि चान्यानि पञ्चाशच्च पदातयः'॥ इत्येकैकम्॥ भारते अक्षौहिणीप्रमाणम्। 'अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खाङ्गाष्टेकद्विकैर्गजैः। रथैरेतैर्हयैस्त्रिष्ठौः पञ्चष्ठैश्च पदातिभिः॥' महाक्षौहिणीप्रमाणं तु 'खद्वयं निधिवेदाक्षिचन्द्राक्ष्यिनिहमांशुभिः। महाक्षौहिणिका प्रोक्ता संख्या गणितकोविदैः॥' अर्थात् अक्षौहिणी सेनामें २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े और १०९३५० पैदल होते हैं।

महाभारतमें इसीको संक्षेपसे इस प्रकार कहा है—'खाङ्गच्टेकिट्विकै:' [(द्वि) २ (एक) १ (अष्ट) ८ (अंग) ७ (ख) ० अर्थात् २१८७० हाथी, इतने ही रथ, तिगुने घोड़े और पचगुने पैदल मिलकर 'अक्षौहिणी' सेना होती है। इसी तरह महा अक्षौहिणीकी खद्वयं-निध-वेद-अक्षि-चन्द्र-अक्षि-अग्नि-हिमांशु' (००, ९, ४, २, १, २, ३, १) अर्थात् १३२१२४९०० संख्या सब मिलकर होती है।

आजकल इस सम्बन्धका यह श्लोक प्रचलित है जो श्रीरामकुमारजीने टिप्पणीमें दिया है। परंतु हमें पता

नहीं चला कि यह श्लोक कहाँका है। (इसमें अशुद्धियाँ भी बहुत हैं परंतु प्रसिद्ध है अत: दिया है।)

उपर्युक्त प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि सुभटोंकी गणना हाथी, रथ और घोड़ेके सवारोंमें आ गयी क्योंकि सभी हाथी, घोड़े आदि अनुमानत: बिना वीर योद्धा सवारोंके न होंगे। वीर सुभटोंका हाथी, घोड़े और रथोंमें बैठकर युद्ध करना पाया जाता है। 'सेन चतुरंग अपारा' कहकर 'अमित सुभट' कहनेका भाव यह हो सकता है। हाथी, रथ, घोड़े, पैदल अपार हैं (अर्थात् गिनती नहीं है कि कितनी अक्षौहिणी सेना है)। सुभटोंको अमित कहकर जनाया कि पाठक यह न समझ लें कि अपार हाथी आदिमें बहुतेरे खाली ही होंगे, सुभटोंकी संख्या कम होगी सो बात यहाँ नहीं है, हाथी, रथ और घोड़ोंपर जो वीर सुभट हैं वे भी संख्यारहित हैं।

टिप्पणी—४ (क) 'जुझारा'इति। शस्त्रास्त्रसे मरनेको तथा लड़नेको 'जूझना' कहते हैं। यहाँ 'जुझारा'=लड़नेवाले, लड़ैत। यथा—'पुनि रघुपित सैं जूझे लागा। सर छाँड़ें होड़ लागिहिं नागा॥' (ख) मन्त्री, भाई, चतुरंगिणी सेना और सुभट सबको गिनानेका भाव कि इन सबको साथ लेकर राजा दिग्विजयके लिये निकला। (ग) 'सुभट सब समर जुझारा।' —सब सुभट हैं अर्थात् उत्तम चुने हुए वीर योद्धा हैं, इसीसे 'समर जुझारा।' हैं।

टिप्पणी—५'सेन बिलोिक राउ हरषाना।—' इति। (क) द्यात्राके समय हर्ष होना शकुन है, यथा— 'अस किह नाइ सबन्ह कहँ माथा। चलेउ हरिष हिय धिर रघुनाथा॥', 'हरिष राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुभ सुंदर नाना॥' हर्षसहित चलनेसे कार्य सिद्ध होता है, यथा—'होइहि काज मोहि हरष बिसेषी।' (ख) हर्षित हुए कि इस सेनासे हम समस्त शत्रुओंको जीत लेंगे। हर्ष होना भीतरका शकुन है और डंके-नगाड़ेका बजना बाहरका शकुन है, यथा—'भेरीमृदङ्गमृदुमर्दलशंखवीणा वेदध्वनिर्मङ्गलगीतघोषा:। पुत्रान्विता च युवती सुरभी सवत्सा धौताम्बरं च रजकोऽभिमुख: प्रशस्त:।' पुन: सेनाको मनके अनुकूल पाया, अत: हर्ष हुआ।

अलंकार—सेनाकी ओर देखकर राजा हर्षित हुए। इस चेष्टाको देखकर सेनापित समझ गये कि राजा दिग्विजयके लिये प्रस्थान किया चाहते हैं, उनके इस सूक्ष्म कृत्यके उत्तरमें सेनापितयोंने निशान बजवाये जिससे प्रकट हो जाय कि वे राजाके अभिप्रायको समझ गये। अतएव 'सूक्ष्म अलंकार' हुआ। (वीरकवि)

बिजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई॥५॥ जहँ तहँ परीं अनेक लराईं। जीते सकल भूप बरिआईं॥६॥ सप्त दीप भुज बल बस कीन्हे। लै लै दंड छाड़ि नृप दीन्हे॥७॥ सकल अवनिमंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला॥८॥

### दोहा— स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु। अरथ धरम कामादि सुख सेवै समय\* नरेसु॥१५४॥

शब्दार्थ—कटकई=सेना, फौज। यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है। 'मनहु करुनरस कटकई उतरी अवध बजाइ' (अ०) ।=छोटा कटक, छोटी सेना। साधि=शोधकर, शुभ मुहूर्त विचरवाकर, साधकर। बजाई=बजाकर, डंका पीटकर, यथा—'दें अरत कहँ राज बजाई।' दंड=वह धन जो शत्रु या छोटे राजाओंसे बड़े राजाको मिलता है, खिराज, कर; वह धन जो अपराधीसे किसी अपराधके कारण लिया जावे। अविन=पृथ्वी। मंडल=अण्डाकार फैलाव, गोला। प्रवेश करना=भीतर जाना; दाखिल होना, पैटना।

अर्थ—दिग्विजयके लिये सेना सजाकर और शुभ दिन (मुहूर्त) साधकर राजा चढ़ाईका डंका बजाकर चला॥५॥ जहाँ-तहाँ अनेक लड़ाइयाँ (लड़नी) पड़ीं अर्थात् हुईं। सब राजाओंको उसने बलपूर्वक जीत

<sup>\*</sup> पाठान्तर—'सबइ'—छ०, भा० दा०।

लिया॥६॥ सातों द्वीपोंको अपनी भुजाओंके बलसे वशमें कर लिया और दण्ड ले-लेकर राजाओंको छोड़ दिया॥७॥ उस समय सम्पूर्ण भूमण्डलमें एक भानुप्रताप ही (मण्डलीक) राजा था॥८॥ संसारभरको अपनी भुजाओंके बलसे अपने वशमें करके उसने अपने नगरमें प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म, काम आदि सब सुखोंको समय-समयपर सेवन करने लगा॥१५४॥

टिप्पणी—१ 'बिजय हेतु कटकई बनाई—'इति। (क) 'कटकई बनाई' अर्थात् व्यूहकी रचना की, आगे— पीछे चलनेका प्रकार किया। प्रथम फौज निकलकर परेडपर खड़ी हुई। उसे देखकर राजा हर्षित हुआ। तब वहीं परेडपर सेनाकी रचना की गयी। सेनाकी रचना करते बने तो अवश्य विजय होती है, इसीसे 'बिजय हेतु कटकई' का बनाना कहा। 'कटकई बनाई' से यह भी जनाया कि पूरी सेनामेंसे कुछकी एक छोटी सेना दिग्विजयके लिये बना ली, शेष राजधानीमें ही रहने दी। (ख)'सुदिन साधि नृप चलेड।' इससे ज्ञात हुआ कि उसी दिन दिग्विजयके लिये सुदिन था, उसीको साधा अर्थात् जैसे ही पयान करनेकी लग्न आयी वैसे ही पयान कर दिये। (ग) 'बजाई' वीर जब दिग्विजयको चलते हैं तब नगाड़ा, डंका बजाकर चलते हैं, यथा—'मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसा बिस्व बिजय कहँ कीन्ही॥' (२३०।२) वैसे ही यहाँ भी जब सेना निकली तब नगाड़ बजे—'सेन बिलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना॥'और जब फौज चली तब डंके बजे—'सुदिन साधि नृप चलेड बजाई।' इसीसे नगाड़ोंका बजना दो बार कहा।

टिप्पणी—२ (क) 'जहँ तहँ परीं अनेक लराई' इति। लड़ाई 'जहाँ–तहाँ' ही करनी पड़ी तब भी लिखते हैं कि 'अनेक लड़ाइयाँ हुईं। कारण यह है कि सप्तद्वीपके राजाओंको जीता है, इससे लड़ाइयाँ बहुत हुईं, फिर भी जहाँ–तहाँ ही हुईं अर्थात् सर्वत्र नहीं हुईं, कहीं–कहीं ही लड़ाई करनी पड़ी। 'जहँ तहँ' से जनाया कि सब नहीं लड़े, बहुत–से आकर मिल गये, बहुतेरे भाग गये, यथा—'जासु देसु नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तिज गएउ पराई॥'(१५८।२) (ख)' जीते सकल भूप बिरआई' इति। 'बिरआई' अर्थात् बल–पुरुषार्थसे लड़कर जीता, छल करके (अर्थात् अर्थर्म–युद्धसे) नहीं। आगे यह स्पष्ट है, यथा—'स्वबस बिस्व किर बाहुबल', 'सप्त दीप भुज बल बस कीन्हे।' (ग) कि संक्षेपसे युद्ध वर्णन करनेका भाव कि भानुप्रतापको सप्तद्वीपके राजाओंको जीतनेमें कुछ भी विलम्ब न हुआ, बहुत ही शीघ्र सबको जीतकर वे लौट आये। इसीसे युद्धका वर्णन भी बहुत थोड़ेमें किया गया।

टिप्पणी—३ 'सप्त दीप भुज बल बस कीन्हें—' इति। तात्पर्य कि सब राजाओंको जीतकर पकड़ लिया और सबके राज्यपर कर बाँध-बाँधकर सबको छोड़ दिया। सब राजा अब आज्ञामें रहते हैं। (राज्य छीनकर अपने राज्यमें मिला लेना अच्छी नीति नहीं है। राज्य उतना ही बड़ा होना चाहिये जिसकी देख-रेख स्वयं राजा कर सके। (वि० त्रि०)

नोट—१ 'सातों द्वीप सात बड़े-बड़े समुद्रोंसे घिरे हुए हैं। उन्हें क्योंकर पार किया? श्रीरघुनाथजी तो सौ योजनवाले चौड़े समुद्रपर सेतु बाँधकर तब लंकाको गये थे और ये समुद्र तो बहुत बड़े हैं?' यह शंका उठाकर पं० रामकुमारजी उसका यह समाधान करते हैं कि 'प्रतापीको सब मार्ग दे देते हैं। भानुप्रतापको भी समुद्रने मार्ग दिया, नहीं तो लाखों योजनके विस्तारके समुद्रोंमें पार कैसे होते? यदि समुद्र मार्ग न देता होता तो श्रीरामजी मार्ग माँगते ही क्यों? यथा—'तासु बचन सुनि सागर पाहीं। माँगत पंथ कृपा मन माहीं॥'(५।५६) मोहवश पहले समुद्रने मार्ग न दिया पर जब उनका बल देखा तब प्रसन्न हुआ—'देखि राम बल पौरुष भारी। हरिष पयोनिध भएउ सुखारी॥'(५।६०) उसने मार्ग न दिया पर सेतुबन्धनका उपाय बता दिया। सेतुका उपाय बताया जिसमें सुयश हो, यथा—'एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइय। जेहि यह सुजस लोक तिहुँ गाइय॥' जब सातों द्वीपोंमें रघुनाथजीका राज्य हुआ तब सेतु बाँधना कहाँ लिखा है। सब समुद्र मार्ग देते रहे।' दूसरा समाधान इसका यह हो सकता है कि उस समय जान पड़ता है कि भारतवर्ष बड़ी उन्तितपर पहुँच चुका था। राजाके यहाँ

बड़े-बड़े विमान (हवाई जहाज) थे, बड़े-बड़े दिरयाई घोड़े आदि थे। जैसे पुष्पकविमानपर श्रीरघुनाथजी सेनासिहत लंकासे श्रीअवध लौटे और तत्पश्चात् भी कई बार जहाँ-तहाँ पुष्पकपर उनका आना-जाना आनन्दरामायण आदिमें पाया जाता है। लंकाकी चढ़ाईके समय वनवासमें थे, इससे समुद्रबन्धन करना पड़ा था। नोट—२ सप्तद्वीप और सप्तसमुद्रोंका विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत स्कन्ध ५ में, करुणासिंधुजीकी आनन्दलहरी टीकामें तथा कोशोंमें पाठक देख सकते हैं।

ा पुराणोंके अनुसार पृथ्वी सप्तद्वीपोंमें विभक्त की गयी है। भागवतमें राजा प्रियव्रतके द्वारा सप्तद्वीपकी सृष्टिका होना कहा गया है। द्वीप=पृथ्वीके विभाग। सातोंके नाम ये हैं—जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पृष्कर। मुसलमानोंमें भी हत्फ अकलीम माने जाते हैं। पर उससे सप्तद्वीपसे कोई मिलान नहीं है।

टिप्पणी—४ 'सकल अविनमंडल तेहि काला।—' इति। अर्थात् सार्वभौम राजा हुआ। 'अविनमंडल' का तात्पर्य कि सप्तद्वीपमें समस्त पृथ्वी है। जिस कालमें भानुप्रताप राजा था उस कालमें पृथ्वीभरमें दूसरा स्वतन्त्र राजा नहीं था, यथा—'भूमि सप्तसागर मेखला। एक भूप रघुपित कोसला॥' (७। २२) ब्हिशीरघुनाथजीके राज्यशासनके वर्णनमें 'तेहि काल'न कहा जैसा यहाँ कहा गया है, कारण कि श्रीरामजी तो सभी कालोंमें वर्तमान रहते हैं, यथा—'आदि अंत मध्य राम साहिबी तिहारी' राजारूपसे भी भगवान् ही हैं, यथा—'ईस असंभव परम कृपाला' 'नराणां च नराधिपः' (गीता १०) और भानुप्रतापमें कालका नियम है क्योंकि कुछ दिन रहे फिर न रहे। [दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि रघुकुलमें पूर्वसे ही चक्रवर्ती राजा होते आये हैं और भानुप्रतापके पूर्वज चक्रवर्ती न थे; यही अपने कुलमें प्रथम ऐसा प्रतापी हुआ।]

टिप्पणी—५ 'स्वबस बिस्व किर बाहुबल—' इति। (क) 'सेवै समय नरेसु' राजा समयपर सेवते अर्थात् सेवन करते हैं। भाव कि अर्थके समयमें अर्थ, धर्मके समयमें धर्म, कामके समयमें काम और हिरभिक्त और सत्संग करके मोक्षसुख सेवते हैं। यथा—'तथा मोच्छसुख सुनु खगराई। रिह न सकइ हिरभगिति बिहाई॥''तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग॥'(५।४) तात्पर्य कि चारों पदार्थ राजाको प्राप्त हैं; यह बात राजाने स्वयं अपने मुखसे आगे कही है, यथा—'कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें॥'(१६४।८) (ख) समस्त पृथ्वीको जीतनेके बाद सुखको वर्णन करनेका भाव कि निष्कण्टक राज्य होनेसे राजाको सुख होता है।

नोट—३ (क) बैजनाथजी लिखते हैं कि अब 'परिपूर्ण विभव वर्तमान है यही बात यहाँ कहते हैं। अर्थ अर्थात् इच्छापूर्ण धन, धर्म अर्थात् सत्य, शौच, दया और दानादियुक्त। काम अर्थात् एक तो कामदेव, दूसरे मनोकामनाएँ इत्यादि यावत् सुख हैं अर्थात् सुगन्ध, विनता, वस्त्र, गीत, ताम्बूल, भोजन, भूषण और वाहन, ये आठों भाग्यांग सुख राजा भानुप्रतापको सेवते (सेवा करते) हैं। अथवा सब सुख भी प्राप्त हैं और सब देशोंके राजा भी सेवामें हाजिर हैं। (ख) अर्थादिका सेवन आगे वर्णन किया गया है। सभामें बैठकर राज्यकाजको देखना—भालना अर्थका सेवन है, इससे धनका लाभ है। प्रात:काल पूजा—पाठादि धर्म—कर्मके समय धर्मका सेवन करता है। शयनके समय रात्रिमें कामसुखका और सत्संगके समय मोक्षसुखका अनुभव करता है। (रा० प्र०) पं० शुकदेवलाल भी अर्थादिसे 'त्रय वर्ग सांसारिक सुखों' का भाव लेते हैं।'

वि॰ त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'यद्यपि कामसे सुखमात्रका ग्रहण होता है, पर यहाँ 'कामादि' पाठ होनेसे स्त्रीसुख अभिप्रेत है और 'आदि' से इतर सुखोंका ग्रहण होगा। राजाको अर्थ, धर्म और काम तीनोंके पूजनकी आज्ञा है। सम्पूर्ण जगत्के लिये कर्मका प्राधान्य है, पर राजा और वेश्याके लिये अर्थका प्राधान्य है, अतः अर्थ पहले कहा। तत्पश्चात् धर्म और अन्तमें काम कहा।'

वाल्मी० ६। ६३ में कुम्भकर्णने रावणसे कहा है कि जो या तो धर्म, अर्थ और कामको पृथक्-पृथक् अथवा इन तीनोंमेंसे दो-दोको अथवा सबको यथा समय करता है, अर्थात् जो प्रात:काल करना चाहिये उसे प्रात:काल, मध्याह्नमें करनेयोग्य मध्याह्नमें इत्यादि करता है, वही राजा नीतिवान् कहा जाता है, यथा—'धर्ममर्थं च कामं च सर्वान्वा रक्षसां पते। भजते पुरुषः काले त्रीणि द्वन्द्वानि वा पुनः॥' (९)

पद्मपु० उ० में श्रीदिलीपजी महाराजने अपने सम्बन्धमें कहा है कि मैंने धर्म, अर्थ और कामका यथा-समय सेवन किया है। यथा—'वर्गत्रयी यथाकालं सेविता न विरोधिता। तथापि मेऽनपत्यस्य न सौख्यं विद्यते हृदि।' (प० पु० उत्तरखण्ड अ० २०२ श्लोक १०७)'''एवं धर्मार्थकामा मे यथाकालं निषेविताः।'(११४) अतः यहाँ भी यही भाव ग्रहण होगा और 'सेवै समय' पाठ ही उत्तम है।

टिप्पणी—६'अरथ धरम कामादि सुख—' इति। (क) पृथ्वीभरके राजा होनेपर अर्थ वर्णन करनेका भाव कि पृथ्वीभरका द्रव्य सब सिमिटा चला आता है। धनसे धर्म होता है, इसीसे अर्थके पीछे धर्म कहा, धर्मका फल सुख है इससे धर्मके बाद कामादि सुखका भोग कहा। (ख) चारों पदार्थ भण्डार कहाते हैं, यथा—'चारि पदारथ भरा भँडारू।'

टिप्पणी—७ राजाके सात अंग हैं—स्वामी, मन्त्री, मित्र, कोश, देश, किला और सेना। यथा— 'स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशं राष्ट्रदुर्गबलानि च।' (अमरकोश २।८।१७) राजा भानुप्रतापको इन सातों अंगोंसे पूर्ण युक्त दिखाते हैं।(१) 'करै जो धरम करम मन बानी। बासुदेव अरिपत नृप ग्यानी॥' वासुदेव स्वामी हैं।(२) 'नृप हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक्र समाना॥' यह मन्त्री अंग है।(३) 'भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरिजत प्रीती॥' भाई मित्र अंग है।(४) 'अरथ धरम कामादि सुख सेवै समय नरेसु।' चारों पदार्थोंकी प्राप्ति और सप्तद्वीपका द्रव्य कोश है।(५) 'सप्तद्वीप भुज बल बस कीन्हे। लै लै दंड छाड़ि नृप दीन्हे॥' सातों द्वीप 'देश' अंग है।(६) 'धेरे नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ लराई॥' इससे कोट, किला—अंग वर्णन किया। और (७) 'सेन संग चतुरंग अपारा। यह सेना—अंग है।(परंतु ये ७ राज्यांग हैं, राजाके अंग नहीं, स्वामी=राजा)

भूप प्रतापभानु बल पाई। कामधेनु भै भूमि सुहाई॥१॥ सब दुख बरिजत प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी॥२।। सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती। नृपहित हेतु सिखव नित नीती॥३॥ गुर सुर संत पितर महिदेवा। करै सदा नृप सब कै सेवा॥४॥

शब्दार्थ— बरजित (वर्जित)=त्यक्त, रहित। 'सील'=परिपूर्ण। धरमसील=धर्मात्मा।

अर्थ—राजा भानुप्रतापका बल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु (वा कामधेनुसम सुहावनी सुखदायक) हो गयी॥१॥ प्रजा सब दु:खोंसे रहित और सुखी रहती; स्त्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे॥ २॥ धर्मरुचि नामक मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम (भक्ति) था, राजाके हितके लिये वह सदा उसको नीति सिखाया करता था।३॥ गुरु, देवता, संत, पितृदेव और ब्राह्मण इन सबोंकी सेवा राजा सदैव करता रहता था॥४॥

नोट—१' भूप प्रतापभानु बल पाई।—' इति। 'बल' अर्थात् धर्मका बल। राजाके धर्मसे पृथ्वी प्रजाको सुखद होती है। अतः 'बल पाई' कहकर 'कामधेनु भे—' कहा। धर्मसे सुख होता ही है, यथा—'तिपि सुख संपति बिनिह बोलाएँ। धरमसील पिंह जाहिं सुभाएँ॥' (१। २९४। ३)

टिप्पणी—१ 'भूप प्रतापभानु बल पाई। ''रेंदि। (क) ष्टियहाँ पृथ्वी कामधेनु है, राजाका सुन्दर चिरत, उत्तम धर्माचरण ('भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करै सादर सनमाने॥' इत्यादि) तृण है, सुन्दर प्रजा ('सब दुख बरिजत प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी॥') वत्स है जिसे पाकर कामधेनुरूपी पृथ्वी पन्हाकर नाना प्रकारके (अर्थ, धर्म, कामादि) पदार्थ रूपी दूध प्रकट करती है। यथा—'सिस संपन्न सदा रह धरनी।' अर्थात् भूमिको कामधेनु कहकर जनाया कि पृथ्वीसे अन्न-रत्न आदि मनोरथके अनुकूल उपजने लगे; एक बार बोया जाय, कई बार काटा

जाय। दोहावलीमें कामधेनु पृथ्वीका रूपक इस प्रकार दिया है—'धरिन धेनु चारितु चरत प्रजा सुबच्छ पेन्हाइ। हाथ कछू निहं लागिहै किएँ गोड़ की गाइ॥'(५१२) इसीके अनुसार यहाँ भावार्थ कहा गया। (ख)'प्रतापभानु बल पाई' यहाँ धर्म शब्दका अध्याहार करना होगा। अर्थात् राजाके धर्मका बल पाकर। इससे दिखाया कि पृथ्वीको राजासे बल मिलता है, समय पलट जाता है। (ग) 'कामधेनु भे।' कामधेनु अर्थ, धर्म और काम तीन पदार्थ देती है। राजाके सम्बन्धमें तो प्रथम ही कह आये कि 'अरथ धरम कामादि सुख सेवै समय नरेसु।'राजाके लिये चारों पदार्थ प्राप्त ही हैं और अब बताते हैं कि सब प्रजाके लिये भी पृथ्वी कामधेनु (अर्थ, धर्म, काम देनेवाली) हो गयी। यहाँ 'प्रथम उल्लास' और 'वाचक वा वाचक धर्मलुप्तोपमा अलंकार' है। (घ) 'सुहाई' को कामधेनुका विशेषण मानें तो भाव होगा कि देवताओंकी कामधेनु सुन्दर नहीं और यह सुन्दर है।

टिप्पणी—२'सब दुख बरिजत प्रजा सुखारी। "' 'इति। (क) 'सब दुख' अर्थात् आधि-व्याधि, दारिद्रच, भय, रोग, शोक और वियोग इत्यादि। दु:ख पापका फल है। यथा— 'निहं दिरिद्र सम दुख जग माहीं।' (७। १२१) 'करिहं पाप पाविहं दुख भय रुज सोक बियोग।' (७। १००) कहीं पाप नहीं है, यथा— 'प्रजा पाल अति बेद बिधि कतहुँ नहीं अघलेस', अतः दु:ख भी नहीं है। (ख) 'प्रजा सुखारी'। सब सुखी हैं क्योंकि सब धर्मशील हैं। धर्मका फल सुख है, यथा— 'बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग। चलिहं सदा पाविहं सुख निहं भय सोक न रोग॥' (७। २०) जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है उनको सुख नहीं मिलता। यथा— 'सुख चाहिंह मूढ़ न धर्म रता। मित थोरि कठोरि न कोमलता॥' (७। १०२) (ग) ऊपर कहा कि 'कामधेनु भै भूमि' अब यहाँ प्रजाको अर्थ, धर्म, कामकी प्राप्ति दिखाते हैं— 'सुखारी' से अर्थकी प्राप्ति कही, 'धरमसील' से धर्मकी और 'सुंदर नर नारी' से कामकी प्राप्ति जनायी। (घ) दु:ख-सुख दुन्द्व हैं, दोनों सर्वत्र रहते हैं। पर यहाँ दु:ख नहीं है, सुख-ही-सुख है।

टिप्पणी—३ 'सिचिव धरमरुचि हिरिपद प्रीती।——'इति। (क) मन्त्रीमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों कहते हैं। 'सिचिव सयान बंधु बल बीरा' एवं 'नृप हित कारक सिचव सयाना' से ज्ञानी, 'धरम रुचि' से कर्मी और 'हिरिपद प्रीती' से उपासक जनाया। (ख) प्रथम ही जो कहा था कि 'नृप हित कारक सिचव' मन्त्री हितकारक है वह हितकारकत्व यहाँ दिखाते हैं कि 'नृपहित हेतु' नित्य नीतिकी शिक्षा राजाको दिया करता है। तात्पर्य कि राजाका हित नीतिसे है। बिना नीतिके राज्य नहीं रहता, यथा—'राजु कि रहड़ नीति बिनु जानें।'(७। ११२) (धर्मार्थाविरोधी काम और धर्माविरोधी अर्थका सेवन नीति है जिससे धर्म, अर्थ और काम किसीको भी पीड़ा न हो। वि० त्रि०) (ग) 'धरमरुचि' कहकर तब हिरपद प्रीति कहनेका भाव कि धर्मसे हिर-भिक्तकी प्राप्ति होती है, यथा—'जप जोग धरम समूह ते नर भगित अनुपम पावई।'(३। ६)

नोट—२ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'हरिपद प्रीति' विशेषण देकर किव आजहीसे शरणागितकी नींव दे रहे हैं। ३ ॐउपदेश भिक्तका बीज जो पड़ जाता है वह जन्म–जन्मान्तरमें बढ़ता ही जाता है, सूखता नहीं। राक्षस होनेपर भी मन्त्री भगवद्भक्त ही रहा। भुशुण्डिजीने भी कहा है—'ताते नास न होइ दास कर। भेद भगित बाढ़े बिहंग बर॥'(७। ७९) हरिपद प्रीति दूसरे तनमें इसीसे हुई। ४—हरिपद प्रीतिमें मन्त्रीका अपना हित है और नीति सिखानेमें राजाका हित है, वह दोनों करता है। (खर्रा)

टिप्पणी—४ 'गुर सुर संत पितर मिहदेवा।—'इति। (क) यहाँ गुरु, सन्त, सुर, पितृ और ब्राह्मण पाँच नाम लिखकर सूचित किया कि यह दूसरे प्रकारके पंचदेव हैं। यथा—'चातक रटत तृषा अति ओही। जिमि सुख लहै न संकरह्रोही॥'(४। १७। ५) यहाँ शंकरसे 'सुर'को कहा। क्योंकि शंकरजी महादेव हैं। (२)'देखि इंदु चकोर समुदाई। चितविह जिमि हरिजन हरि पाई॥' (४। १७। ७) यहाँ हरिसे पितृदेव कहे। पितृ भगवान्के रूप कहे जाते हैं, यथा—'पितृरूपो जनार्दनः।' (३) 'सरदातप निसि सिस अपहरई। संत दरस जिमि पातक टरई॥' (४। १७। ५) से 'सन्त' को कहा। (४) 'मसक दंस बीते हिमत्रासा। जिमि द्विजद्रोह किए कुल नासा॥' से महिदेव कहे। (५)'भूमि जीव संकुल रहे गये सरदिरतु पाइ। सदगुर मिले जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाइ॥' से गुरु कहा।

पंचदेव सदा पूज्य हैं, इसीसे राजा सदा सबकी सेवा करते हैं। (ख) 'करै सदा।''सदा' से राजाकी पाँचोंमें अत्यन्त श्रद्धा दिखायी। (ग) सेवाके प्रकरणमें गुरुको प्रथम कहा क्योंकि इनका दर्जा भगवान्से भी अधिक है। यथा—'तुम्ह तें अधिक गुरिह जिय जानी। सकल भाव सेविह सनमानी॥'(२। १२९)

- (ग)—(खर्रा) 'गुर सुर संतः—' से जनाया कि राजा कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों काण्डोंमें आरूढ़ है। गुरुसेवासे ज्ञान (यथा—'**बिनु गुरु होइ कि ग्यान')**, संतसेवासे उपासना और देव-पितृ-विप्र-सेवासे कर्मकाण्ड सूचित किया।
- (घ) विनयमें भी पाँचोंको पंचदेवोंकी तरह एक साथ ही कहा है। यथा—'द्विज देव गुरु हिर संत बिनु संसार पार न पाइये। यह जानि तुलसीदास त्रास हरन रमापित गाइये।।' (पद १३६। १२) ये भवपार होनेके साधन हैं, अत: इनकी सेवा करता है। विनयमें यहाँके 'पितर' की जगह 'हिर' हैं (जिसका कारण ऊपर दिया गया है), शेष चार वही हैं।

धरम जे बेद बखानें। सकल करै सादर सुख मानें॥ ५॥ भूप दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना। स्नै बेद पुराना ॥ ६ ॥ सास्त्र बर बापी तड़ागा। सुमन बाटिका संदर बागा॥७॥ कृप भवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बिप्र सुर बनाए॥८॥

## दोहा — जहँ लिंग कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग॥१५५॥

शब्दार्थ—**बापी**=बावली, छोटा कुँआ वा गहरा तालाब जिसमें जलतक पहुँचनेके लिये सीढ़ियाँ बनी होती हैं। **तड़ाग**=तालाब। जाग=यज्ञ।

अर्थ—राजाओं के धर्म जो वेदोंने कहे हैं उन सब धर्मों को राजा आदरपूर्वक सुख मानकर करता था॥५॥ प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण श्रवण करता था॥६॥ सब तीर्थों में अनेक बाविलयाँ, अनेक कुएँ, अनेक तालाब, सुन्दर फुलवाड़ियाँ और बाग तथा ब्राह्मणों और देवताओं के सुहावने घर और मिन्दर विचित्र-विचित्र बनवाये॥ ७-८॥ जहाँ तक वेद-पुराणों में यज्ञ कहे गये हैं उन सबों को एक-एक करके हजार-हजार बार राजाने प्रेमसहित किया॥१५५॥

नोट—१'भूप धरम' इति। राजाओंके धर्म श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीसे यों कहे हैं—'मुखिआ मुख सो चाहिए खान पान कहुँ एक। पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित बिबेक॥'(२।३१५) 'राजधरम सरबस एतनोई। जिमि मन माहँ मनोरथ गोई॥' प्रजापालन, देशरक्षा, उपद्रव आदिका निवारण इत्यादि राजाओंके धर्म हैं। महाभारतके शान्तिपर्वके 'राजधर्म' अंशमें राजाके धर्मोंका वर्णन है।

टिप्पणी—१ 'भूप धरम जे बेद बखानें।——' इति। (क) भूप धरम=राजधर्म। ये धर्म अपने ही धर्म हैं। 'सादर करें' से जनाया कि अपने धर्मोंके करनेमें राजाको बड़ी श्रद्धा है। वह श्रद्धा दिखाते हैं। सब करना, सादर करना और सुख मानकर करना यह सब श्रद्धाके द्योतक हैं। (ख) वेद जो कहते हैं वह धर्म है, वेदके प्रतिकूल जो कर्म हैं वह अधर्म हैं, यथा—'जेहि बिधि होइ धरम निर्मूला। सो सब करिंह बेद प्रतिकूला॥'(१।१८३।५) 'वेदप्रतिपादितो धर्मों हाधर्मस्तद्विपर्ययः' इति (मनु० महाभारत) वेद कहते हैं इसीसे करते हैं। सब करते हैं। सब करनेसे शरीरको कष्ट मिलता है, तब अनादर होता हो सो बात नहीं है, यह जनानेको 'सादर सुख मानें' कहा। ब्लिभूप-धर्म क्या हैं यह आगे दोहेतक कहते हैं।

वि॰ त्रि॰—'स्वधर्में निधनं श्रेय: परधर्मों भयावह:' अपने धर्ममें मरना अच्छा है, क्योंकि परधर्म भयका देनेवाला

है। राजा यदि संन्यास-धर्मका पालन करने चले तो वह उसके लिये पर-धर्म है, उसका फल अत्यन्त बुरा है। गीतामें प्राधान्येन यही शिक्षा है। धर्माचरण प्रारम्भमें विष-सा मालुम होता है, पर परिणाममें अमृततृल्य है।

टिप्पणी—२ 'दिन प्रति देइ बिबिध बिध दाना।'''' इति। (क) 'दिन प्रति' का भाव कि लोग कहीं पर्व आदि पुण्य अवसरोंपर विविध प्रकारका दान देते हैं पर राजाको ऐसी श्रद्धा है कि 'प्रतिदिन' विविध प्रकारके दान देते हैं, प्रतिदिन शास्त्रादि सुनते हैं। अनेक पदार्थ देते हैं, यथा—'गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृप नाना बिधि चीरा॥'(१। १९६। ८) (पुन: 'बिबिध बिधि' से जनाया कि जिस दानका जैसा विधान शास्त्रोंमें है उसके अनुसार दान देता था। वि० त्रि०) (ख)'सुनै सास्त्र बर बेद पुराना'इति। कथा प्रतिदिन तीन बार होती है। प्रात:, मध्याह्नोत्तर और रात्रिमें। एक समय धर्मशास्त्र होता है, यथा—'कहिं बिसष्ठ धरम इतिहासा। सुनिंह महीसु सिहत रिनवासा॥'(३५९। ५) एक समय पुराण होता है और एक बार वेद। (ग) 'सास्त्र बर' का भाव कि वेद, पुराण, शास्त्र तीनों त्रिगुणात्मक हैं, राजा सतोगुणी और रजोगुणी शास्त्र सुनते हैं, तमोगुणी नहीं सुनते। (घ) प्रथम कहा कि 'भूप धरम जे बेद बखानें। सकल करै', (सब सादर करते हैं) और अब कहते हैं कि 'सुनै सास्त्र बर बेद—' इससे सूचित किया कि जो प्रतिदिन सुनते हैं वही करते हैं।

टिप्पणी—३'नाना बापी कूप तड़ागा।—'इति। (क) चार चरणोंका अन्वय एक साथ है, 'बनाए' सबकी क्रिया अन्तमें दी है। 'अनेक' और 'सुन्दर' विशेषणका सम्बन्ध सबमें है; इससे अत्यन्त श्रद्धा दिखायी। (ख)'बापी कूप तड़ाग' कहकर 'सुमन बाटिका बाग' को कहनेका भाव कि ये सब जलाशय वाटिका और बागोंमें हैं, यथा—'बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापी सोहहीं।' (५।३) 'मध्य बाग सरु सोह सुहावा।' (२२७।७) (ग) एक चरणमें बापी, कूप, तड़ागको कहा और दूसरेमें वाटिका बागको। दो चरणोंमें दोनोंको पृथक्-पृथक् लिखकर जनाया कि वाटिका और बागोंसे पृथक् भी बहुत जलाशय बनाये हैं।

टिप्पणी—४ 'बिप्र भवन सुर भवन सुहाए।—'इति। (क) 'बिचित्र बनाए' अर्थात् बनावमें सुन्दर हैं, अनेक रंगोंसे रँगे हुए चित्रित हैं, यथा—'मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रितनाथ चितेरे॥'(२१३।५) (ख) 'सुहाए' और 'बिचित्र बनाए' से राजाकी श्रद्धा दिखायी। (ग)'बिप्र भवन सुर भवन' इति। पूर्व जो कहा था कि 'गुर सुर संत पितर महिदेवा। करै सदा नृप सब के सेवा॥' इससे गुरुस्थान और संतस्थानका बनाना न कहा। संत विरक्त होते हैं, स्थान नहीं चाहते—'सुत दार अगार सखा परिवार बिलोकु महाकुसमाजिह रे।' पितृका मन्दिर नहीं होता, इसीसे पितृमन्दिरका बनाना न कहा। (घ) 'सब तीरथन्ह बनाए' क्योंकि तीर्थस्थानोंमें इनके बनानेका विशेष माहात्म्य है। ब्राह्मण देवताओंकी पूजा करते हैं (इसिलये उनके घर बनाये) मन्दिरोंमें जीविका लगी है। (विप्रभवन और सुरभवनको साथ रखकर सूचित किया कि देवमन्दिरके पास ब्राह्मण पुजारीका घर बना देते थे जिसमें बराबर पुजा होती रहे।)

[पुनः भाव कि वेदकी रक्षाके लिये विप्रभवन, उपासनाके लिये सुरभवन और तरनेके लिये तीर्थोंको बहुत ही सुन्दर बनाया। पुण्यके दो विभाग हैं—इष्ट और पूर्त। उनमेंसे पूर्त यहाँतक कहे, आगे दोहेमें इष्ट कहते हैं। यथा—'वापीकूपतड़ागादि देवतायतनानि च। अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिधीयते॥' 'एकाग्निकर्महवनं त्रेतायां यच्च हूयते। अन्तवेंद्यां च यद्दानमिष्टं तद्भिधीयते॥' अर्थात् वापी, कूप, तालाब, देवमन्दिर, अन्नका सदाव्रत और बाग इन सबोंको पूर्त कहते हैं। एकाग्नि कर्म हवन और त्रेताग्निमें जो हवन किया जाता है तथा अन्तवेंदीमें जो दान किया जाता है, उसे इष्ट कहते हैं। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—५'जहँ लिंग कहे पुरान श्रुति—' इति। (क) इससे यज्ञ करनेमें श्रद्धा दिखायी। वेद, पुराण और शास्त्रोंका सुनना कहा था। शास्त्रोंका वर्णन नहीं है, इसीसे यहाँ शास्त्रोंको नहीं कहते, केवल वेद-पुराणोंको कहते हैं। (परंतु वे० भू० जी कहते हैं कि प्रत्येक यज्ञका पूर्ण विधान एवं महत्त्व पूर्व मीमांसा शास्त्रमें ही वर्णित है। बिना मीमांसा शास्त्रके किसी भी यज्ञका अस्तित्व ही न रह जायगा। शुक्ल यजुर्वेदके प्रथम और द्वितीय अध्यायमें

नवेन्दु और पूर्णेन्दु-यज्ञका, तृतीयाध्यायमें अग्निहोत्रका, चतुर्थसे अष्टमाध्यायतक सोमयज्ञका, दशममें वाजपेय और राजसूय-यज्ञका, एकादशसे अष्टादशतक यज्ञीय वेदी बनानेकी विधि, उन्नीससे इक्कीसतक सौत्रामणियज्ञका, बाईससे पचीसतक अश्वमेधयज्ञका, छब्बीससे इकतीसतक चान्द्रयज्ञका, तीस और इकतीसमें नरमेधयज्ञका, बत्तीससे पैंतीसतक सर्वमेधयज्ञका वर्णन है। बृहदारण्यकोपनिषद्के पूर्वाधमें भी यज्ञका ही वर्णन है। इससे इस भावमें त्रृटि आती है।) (ख) 'जह लिंगि'का भाव कि वेदादिमें ढुँढ़वा-ढुँढ़वाकर यज्ञ किये। 'सहस्र सहस्र 'शब्द 'अगणित, अनन्त' वाची हैं। 'अनुरागसहित' करना कहा क्योंकि उत्साह भंग होनेसे धर्म निष्फल हो जाता है, यथा—'उत्साहभंगे धनधर्महानिः'। (खर्रा) सहस्रों यज्ञोंका फल ही है कि 'सुनासीर सत सिरस' विलास पावेगा।

कछ फल अनुसंधाना। भूप बिबेकी परम सुजाना॥ १॥ बानी। बासुदेव करै जे धरम अर्पित ज्ञानी॥२॥ करम मन नप चढ़ि बर बाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजि समाजा॥ ३॥ गँभीर गयऊ। मृग पुनीत बहु बिंध्याचल बन मारत

शब्दार्थ—अनुसंधान=पीछे लगना; चाह, खोज या प्रयत्न करना; सोचना=विचारना। अर्पित=आदरपूर्वक अर्पण या भेंटमें दिया हुआ। मृगया=शिकार, अहेर, आखेट। बिपिन=वन।

अर्थ—राजा बड़ा बुद्धिमान् और चतुर है। उसने मनमें किसी फलकी इच्छा नहीं की॥१॥ जो धर्म वह (मन-कर्म-वचनसे) करता था उनको वह ज्ञानी राजा मन, कर्म और वचनसे वासुदेवभगवान्को अर्पण कर देता था॥२॥ एक बार (की बात है कि) शिकारका सब साज सजाकर राजा उत्तम श्रेष्ठ घोड़ेपर सवार होकर विंध्याचलके घने गहरे वनमें गया और वहाँ उसने बहुत-से पवित्र मृग मारे॥३-४॥

टिप्पणी—१'हृदय न कछु फल अनुसंधाना''' 'इति। (क)'परम सुजाना' का भाव कि राजा कर्मकी गितको जानते हैं कि कर्मके फलकी इच्छा करनेसे कर्म-बन्धन होता है, इसीसे निष्काम कर्म करते हैं। विवेकी हैं अर्थात् असत् कर्म नहीं करते, समीचीन कर्म करते हैं, यथा—'अस बिबेक जब देइ बिधाता। तब तिज दोष गुनिह मन राता'॥ 'परम' देहलीदीपक है। [विवेकी था, अत: समझता था कि मेरा कर्ममें ही अधिकार है, फलमें नहीं, यथा—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।' (वि० त्रि०)]

नोट—१ रा॰ प्र॰ का मत है कि राजाको ज्ञानी कहनेमें भाव यह है कि ज्ञानमें विष्न होता है। राजाको आगे विष्न होगा; उसे राक्षस होना पड़ेगा। मा॰ म॰ कार लिखते हैं कि 'भानुप्रताप और मनुकी उपासना एक ही (परतम रामचन्द्र) की थी; परंतु उसने जो कर्म किये उनको भगवदर्पण कर दिया, जिसका फल परमधाम जानेपर प्राप्त होगा और मनुमहाराजने अपने शुभ-कर्मका फल लोकहीमें ले लिया कि परमात्मा स्वयं पुत्र हो प्रकट हुए।'

टिप्पणी—२ 'करै जे धरम करम मन बानी। बासुदेव अर्पित'" 'इति। (क) 'नृप ज्ञानी' का भाव कि ज्ञानी है, इससे जानता है कि बिना भगवान्को अर्पण किये कर्म व्यर्थ हो जाता है, यथा—'हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा।" अम फल"।' (३। २१) (ख) ष्टिराजामें कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों कहते हैं। 'करै जे धरम' इससे कर्म 'बासुदेव अर्पित' से उपासना और 'ज्ञानी' से ज्ञान कहा। ['करम मन बानी' दीपदेहली है। राजा सब धर्म मन-कर्म-वचनसे करता है। अर्थात् जितने मन-कर्म-वचनके पाप हैं उनको त्यागकर सब धर्मका प्रतिपालन करता है।] (ग) 'बासुदेव अर्पित' से राजाकी वासुदेवमें प्रीति कही। भगवान्में प्रेम कहकर राजाके कर्म और ज्ञानकी शोभा कही। बिना भगवत्–प्रेमके कर्म और ज्ञानकी शोभा नहीं है, यथा—'सो सब करम धरम जिर जाऊ। जहाँ न राम पद पंकज भाऊ॥ जोग कुजोग ग्यान अग्यानू। जहाँ न राम प्रेम परधानू॥', 'सोह न राम प्रेम बिनु ग्यानू।' (घ) ब्हिंग्देखाया कि धर्म भी मन-कर्म-वचनसे होते हैं जैसे पाप तीनों प्रकारके कहे गये हैं, यथा—'जे पातक उपपातक अहहीं। करम बचन मन भव किब कहहीं॥'(२।६७) (ङ) 'करै जे धरम' से जनाया कि

सभी धर्मोंको भगवान्को अर्पण कर देता है—(गीतामें कहा भी है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमां ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥' (२।४७) अतः भगवदर्पण करना उचित ही है।) यदि एक भी कर्म, बिना समर्पित किया रह जाय तो भवबन्धन होता है। [इसीसे भगवान्ने गीतामें कहा है कि सब कर्म संग और फलको छोड़कर करने चाहिये, यथा—'एतान्यिप तु कर्माण सङ्गं त्यक्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्॥' (१८।६) 'न कछु फल अनुसंधाना' और 'बासुदेव अर्पित' कहकर जनाया कि वह सभी कर्म-धर्म निष्कामभावसे भगवान्के अर्पणहेतु ही करता था।]

टिप्पणी—३ (क) 'चिंढ बर बाजि बार एक राजा' इति। 'एक बार' का भाव कि शिकार खेलने तो अनेकों बार गये क्योंकि राजा हैं, पर अनेक बारके मृगयाके कथनका कोई प्रयोजन नहीं है। जिस बारके मृगयाके कथनका प्रयोजन है (जिससे इस कथाका, श्रीरामजन्म-हेतुका सम्बन्ध है) उस बारका प्रसंग कहते हैं। (ख) 'बर बाजि' पर एक बार चढकर मृगयाको गये, इस कथनसे यह सूचित किया कि कभी रथमें कभी हाथीपर भी चढकर शिकारको जाया करते थे, पर इस बार घोडेपर चढकर गये। इससे यह जनाया कि राजा, सुरथकी तरह एकाकी वनमें गये, यथा—'एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्'। हाथीपर महावत रहता है और रथपर सारथी साथ रहता है, घोडेकी सवारीपर कोई साथ नहीं रहता। (ग) '**बर बाजि**' का भाव कि ऐसा श्रेष्ठ घोडा है कि उसकी दौडमें कोई शिकार निबह नहीं सकता तथा वह राजाके मनके अनुकूल चलता, काम करता है। (घ) 'मृगया कर सब साजि समाजा' अर्थात् अनेक प्रकारके हथियार लिये, खड्ग, तलवार, कृपाण, बर्छा, बल्लम, धनुष-बाण, पाश आदि। पन: 'सब साज' से यह भी जनाया कि घोडा और वस्त्र सब हरे रंगके हैं। जिससे वृक्षोंके रंगमें छिप सकें \* । (ङ) 'बिंध्याचल गँभीर बन गयऊ' इति। गम्भीर वनमें गया कहकर जनाया कि और जो शिकार खेलनेयोग्य वन थे जहाँ पूर्व जाया करते थे वे गम्भीर न थे, इसीसे उन वनोंमें बहुत मृग नहीं थे, इसमें गम्भीर होनेके कारण बहुत मृग थे। (यह भी सम्भव है कि और वनोंमें पूर्व बहुत बार गये थे, इससे वहाँ शिकार बहुत न मिल सकते थे, इससे दैवयोगसे इस वनमें गये।) (च) 'मृग पुनीत बहु मारत भएऊ'। 'पुनीत' मुग वह हैं जिनके वधकी आज्ञा शास्त्रने दी है। यथा—'पावन मृग मारहिं जिय जानी'। (२०५। २) देखिये। मृगयाका सब साज-सजकर गये और गहरे सघन वनमें गये जहाँ बहुत मृग थे, इसीसे बहुत मृग मारे, घने वनमें शिकारके पशु बहुत रहते ही हैं।

फिरत बिपिन नृप दीख बराहू। जनु बन दुरेउ सिसिहि ग्रिस राहू॥५॥ बड़ बिधु निहं समात मुख माहीं। मनहुँ क्रोधबस उगिलत नाहीं॥६॥ कोल कराल दसन छिब गाई। तनु बिसाल पीबर अधिकाई॥७॥ घुरुघुरात हय आरौ पाएँ। चिकत बिलोकत कान उठाएँ॥८॥ दोहा— नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु। चपरि चलेउ हय सुटुकि नृप हाँकि न होइ निबाहु॥१५६॥

शब्दार्थ—**बराह**=सूकर, सुअर। **दुरेउ**=छिपा। ग्रिस=भक्षण करके, इस प्रकार पकड़कर कि छूट न सके, निगलकर।बिधु=चन्द्रमा। उगिलत=उगलता, मुँहसे बाहर निकाल फेंकता। दसन (दशन)=दाँत। पीबर=मोटा, स्थूल

<sup>\*</sup> राजा रजोगुणी, तमोगुणी और सत्त्वगुणी तीनों कर्म करता है। दिग्विजय, प्रजापालन और अर्थ-कामादिका सेवन रजोगुणी कर्म है। गुरु-सुर-पितृ-मिहदेव-सेवा इत्यादि सत्त्वगुणी कर्म है। और 'चिढ़ बर बाजि मिगया करई' यह तमोगुणी कर्म है। तमोगुणी कर्म करनेसे विघ्न हुआ जैसा आगे कहते हैं। (शिकारी कुत्ते, बाज पक्षी आदि जो कुछ वस्तु मृगयोपयोगी थे वे सब 'साज' हैं। वि० त्रि०)

यथा—'पीनस्तु स्थूलपीवर इत्यमरः'। खूब माँस और चर्बीसे लदा हुआ। कोल=सुअर। घुरघुरात=घुरघुराता था, सुअरके गलेसे घुरघुर ऐसा शब्द निकलता है। हय=घोड़ा। आरौ=आरव=शब्द, आहट। महीधर=पर्वत। सिखर=चोटी, कंगूरा। चपिर=चपलतासे, शीघ्र, फुर्तीसे, एकबारगी, जोरसे। यथा—'तहाँ दसरथके समर्थ नाथ तुलसीको चपिर चढ़ायो चाप चन्द्रमा ललामको', 'राम चहत सिव चापिह चपिर चढ़ावन', 'जीवनते जागी आगि चपिर चौगुनी लागि तुलसी बिलोकि मेघ चले मुँह मोरिकै।' सुटुिक=कोड़ा मारकर, चाबुक लगाकर, इशारा (टिकटिक करके) देकर, टिटकार कर।'निबाह'=अन्ततक एक-सा पूरा पड़ना, गुजारा छुटकारा, बचावका रास्ता या ढंग, पार पाना, निकलना, बचना।

अर्थ—राजाने एक सुअर वनमें फिरते हुए देखा। (वह ऐसा देख पड़ता था) मानो चन्द्रमाको ग्रसकर राहु वनमें आ छिपा है॥५॥ चन्द्रमा बड़ा है, मुँहमें नहीं अमाता, मानो क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं॥६॥ यह शोभा सुअरके भयंकर दाढ़ोंकी कही गयी है, उसका शरीर बहुत लम्बा-चौड़ा था और मोटाई बहुत थी॥७॥ घोड़ेकी (टापकी) आहट पाकर सुअर घुरघुराता और कान उठाये चौकन्ना हो देख रहा है॥८॥ नीलगिरिके शिखरके समान बड़ा भारी सूकर देख राजा घोड़ेको चाबुक लगाकर फुर्तीसे हाँक चला अर्थात् सरपट छोड़ा जिसमें सुअरका निर्वाह न हो।\*

टिप्पणी—१ (क) 'फिरत बिपिन नृप दीख बराहू' इति। ब्लिकालकेतु राक्षस वराहका रूप धरकर राजाको छलना चाहता है, यथा—'कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहि सूकर होड़ नृपिह भुलावा॥' इसीसे वह वनमें फिरता है कि जिसमें राजा हमें देखें तब हम भागकर इन्हें (पीछा कराते हुए) कपटी मुनिके पास ले जायँ। [सुअर फिर रहा है, यह उसका कपट है। वह अपने कार्यसाधनहेतु फिरता है कि जिसमें राजा हमें देखकर पीछा करें। जैसे मारीच कपट-मृग बनकर श्रीसीताजीके सामने फिरता था।] ब्लिकालकेतु वराह बनकर मृगोंमें मिला, अवध्य मृग न बना; क्योंकि अवध्य मृग बननेसे राजा पीछा न करते और हिंसक होनेसे वराहका शिकार राजा लोग करते ही हैं। अवश्य वराहरूप देखकर पीछा करेंगे, अतः वराह बना। (ख) 'जनु बन दुरेउ सिसिहि ग्रिस राहू' इति। इन्द्रके वज्रसे अथवा भगवान्के चक्रसे डरकर मानो राहु वनमें जा छिपा है। जैसे हनुमान्जीने जब सूर्यको ग्रास कर लिया था तब इन्द्रने वज्र उनपर चलाया था। चन्द्रग्रहणकी उपमा देकर सूचित किया कि राजाके नाश करनेवाला विघ्न प्राप्त हुआ। जैसे चन्द्रमाको राहु ग्रसता है वैसे ही राजा भानुप्रतापको खल ग्रसेंगे। जैसे राहु चन्द्रमाको ग्रसकर वनमें छिपा है वैसे ही राजाको ग्रसनेवाले दुष्ट वनमें छिपे हैं।

नोट—१ यहाँ सुअर उपमेय, राहु उपमान, दोनों काले हैं। डाढ़ें (दाँत) उपमेय, चन्द्रमा उपमान, दोनों श्वेत चमकदार, दोनों गोलाकार। कालापन और गोलाकार दाढ़ोंका मुँहके भीतरसे बाहरतक निकले और चमकते दिखायी पड़ना उत्प्रेक्षाके विषय हैं। राहु और चन्द्रमा दोनों आकाशहीपर रहते हैं, राहुका चन्द्रमाको मुँहमें पकड़कर वनमें छिपना यह उत्प्रेक्षाका आधार असम्भव है, सिद्ध नहीं होता; अतएव यह 'असिद्धास्पद हेतूत्प्रेक्षा' है।

नोट—२ 'क्रोधवश'—क्षीरसमुद्रसे अमृत निकलनेपर जब भगवान् उसे देवताओंमें बाँटने लगे तब राहु भी देवसमाजमें आ बैठा था। चन्द्रमाने इशारेसे इसका छल भगवान्को बताया था। उस वैरके कारण क्रोध रहता है। भगवान्ने चक्रसे राहुके दो टुकड़े कर दिये; उसमें एक केतु कहलाता है और एक राहु।

<sup>\*</sup> कोई-कोई टीकाकार सुअरकी आहट पाकर घोड़ा घुरघुराता है और कान उठाये — ', वा 'घुरघुरानेका शब्द सुन घोड़ा कान उठाये चिकत देखता है।' ऐसा अर्थ करते हैं। बैजनाथजी लिखते हैं कि राजा वृक्षोंकी आड़में हैं इससे सूकर चिकत देखता है। वीरकिवजी एवं विनायकी-टीकाकार 'हाँकि न होइ निबाह' का अर्थ ऐसा भी करते हैं कि 'राजाने सूअरको ललकारा कि अब बच न सकेगा।' और श्रीशुकदेवलालजी 'यद्यिप जानेका निबाह भी नहीं होनेका' ऐसा अर्थ करते हैं। पं० रामकुमारजी 'चपिर चलेउ हय सुटुकि' का अर्थ घोड़ेको टिटकार देकर हाँकके दबाकर चला' ऐसा करते हैं। वि० त्रि० जी अर्थ करते हैं— 'क्योंकि हाँकनेसे निर्वाह नहीं होता था।'

नोट ३—श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि वराहको राहुकी उपमा देनेका भाव यह है कि जैसे यह (कालकेतु) राक्षस राहुसम चन्द्रमाको ग्रसे है वैसे ही कपटमुनिरूप केतु 'भानु प्रताप' को ग्रसेगा। (भाव यह जान पड़ता है कि राहु और केतुका सम्बन्ध है। कालकेतुको राहु कहा है तो उसका साथी केतु हुआ। परंतु केतुका सूर्यको ग्रसना हमने कभी नहीं सुना। और केतु जिसका उदय उत्पातकारक होता है वह राहुवाला केतु नहीं है।)

टिप्पणी—२ (क) 'बड़ बिधु निहं समात मुख माहीं 'इति। 'बड़ बिधु ' का भाव कि ग्रहण पूर्णचन्द्रका होता है, पूर्णिमाका चन्द्र पूर्ण और बड़ा होता है। 'निहं समात' कहनेका भाव कि शूकरके दाँत मुखसे अधिक हैं अर्थात् बाहर निकले हुए हैं। मुखमें जब नहीं समाता तो उगल देना चाहिये पर वह उगलता नहीं, इसका कारण बताते हैं कि क्रोधवश है। चन्द्रमापर राहुका बड़ा क्रोध है। (ख) 'कोल कराल दसन छिब गाई—'। इति। ब्हिं यहाँ सूर्यग्रहणकी उत्प्रेक्षा नहीं की क्योंकि सूर्यकी उपमा दाँतकी नहीं (दी जाती) है, चन्द्रमाकी ही उपमा दाँतोंकी (दी जाती) है, यथा—'हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥'(१९८।७), 'अधर अरुन रद सुंदर नासा। बिधु कर निकर बिनंदक हासा॥'(१४७।२) अर्थात् हाससे दाँतोंका प्रकाश चन्द्रकिरणको लिज्जित करता है। इसीसे चन्द्रग्रासकी उत्प्रेक्षा दाँतोंकी छिब कहनेके लिये की गयी। चन्द्रमामें छिब है। राहुका स्वरूप भारी है, इसीसे सूकरके तनको भारी कहा, राहु काला सूकर भी काला। (ग) 'चिकत बिलोकत कान उठाए' इति। यह शूकरजातिका स्वभाव है। जब घोड़ा दौड़ा तब आहट मिली अर्थात् टाप सुन पड़ी, तब घुरघुराने लगा जिसमें शब्द सुनकर पास आवें और कान उठाकर शब्द सुनता है कि किस दिशासे आते हैं। 'चिकत बिलोकत कित' कि कहीं धोखेसे निकट न आ जायँ और मार लें।

टिप्पणी—३ (क) 'नील महीधर सिखर सम—' इति। नीलपर्वतके समान बड़ा नहीं बना किंतु शिखरके समान बना जिसमें राजाको भ्रम न होने पावे कि इतना बड़ा सूकर तो होता नहीं यह कोई राक्षस है जिसने कपट-छलका वेष धारण किया है। ऐसा सन्देह होनेसे पीछा न करता। (ख) कि 'फिरत विपिन नृप दीख बराहू' पर प्रसंग छोड़ा था, बीचमें वराहका स्वरूप उत्प्रेक्षाद्वारा कहने लगे, अब फिर वहींसे प्रसंग उठाते हैं—'देखि विसाल बराह'। पूर्व वराहका देखना कहा था, अब देखकर मारनेको दौड़ा यह कहते हैं। (ग) 'नील महीधर' कहकर जनाया कि नीले शूकरका रूप धरा था। पुनः, नील पर्वत समान कहकर उसके देहकी सुन्दरता कही, यथा—'गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी। नील सयल इक सुंदर भूरी॥' (७। ५६) इसी नीलिगिरिके शिखरके समान कहा। (घ) कि 'चपिर चलेउ हाँकि न होइ निबाह' इससे पाया गया कि राजाने वराहको तलवारसे मारनेकी इच्छा की, इसीसे निकट पहुँचनेके लिये उन्होंने घोड़ा दौडाया, नहीं तो जहाँसे देखा था वहाँसे निशाना लगाकर बाण मारते।

आवत देखि अधिक रव बाजी। चलेउ बराह मरुतगित भाजी॥१॥ तुरत कीन्ह नृप सर संधाना। मिह मिलि गएउ बिलोकत बाना॥२॥ तिक तिक तीर महीस<sup>१</sup> चलावा। किर छल सुअर सरीर बचावा॥३॥ प्रगटत दरत जाइ मृग<sup>२</sup> भागा। रिसबस भूप चलेउ सँग<sup>३</sup> लागा॥४॥

शब्दार्थ—**बाजी** (बाजि)=घोड़ा। **संधाना**=चढ़ाया, लगाया। निशाना किया। चलाया। **रव** (फा० रौ)=रफतार, चाल। यह फारसी शब्द है। वेग। **दुरत**=छिपता। **भाजी**=भागकर।

अर्थ—घोड़ेको अधिक तेज रफतारसे आते देख वराह वायुकी चालसे भाग चला अर्थात् हवा हो गया॥१॥ राजाने तुरत बाणको धनुषपर चढ़ाकर चलाया, बाणको देखते ही वह पृथ्वीमें दबक गया॥२॥ राजाने ताक- ताककर तीर चलाये। सुअर छल करके शरीरको बचाता रहा॥ ३॥ कभी छिपता, कभी प्रकट हो जाता, इस प्रकार वह पश भागता जाता था और राजा रिसके मारे उसके पीछे लगा चला जाता था॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'आवत देखि'। भाव कि शूकर यही राह देख रहा था कि राजा मेरी ओर आवे तब मैं कपटीमुनिके आश्रमकी ओर भागूँ। (ख) 'अधिक रव बाजी' अर्थात् घोड़ेको भारी वेगसे आता हुआ देखा। इससे जनाया कि और घोड़ोंसे इसका वेग अधिक है। (ग) 'मरुतगित भाजी' से जनाया कि घोड़ेके वेगसे (चलनेसे) शूकरका निर्वाह न हो सकेगा, इसीसे वह शूकरकी गितसे न भागा, पवनकी गितसे भागा। (नोट—पवनके वेगसे चलना, हवा हो जाना, ये मुहावरे हैं अर्थात् बहुत शीघ्रतासे चलना।) अथवा, 'अधिक रव' का अर्थ दूसरे चरणमें खोला कि घोड़ा पवनके वेगसे दौड़ा; इसीसे सूकर भी पवनकी गितसे भागा। इससे जनाया कि घोड़ा पवनवेगी है। (घ) दोहेमें जो 'चपिर चलेउ' कहा था उसका अर्थ यहाँ खोला कि 'अधिक रव' से चला।

टिप्पणी २—(क) 'तुरत कीन्ह नृप सर संधाना।' भाव कि जब तलवारकी पहुँच न रह गयी तब बाण चलाया। 'त्रात' बाण चलाया यह जानकर कि अब यह बाणकी पहुँचसे भी बाहर निकला जाता है। 🖙 यहाँ दिखाया कि राजा अश्वारोहण और धनुर्विद्यामें बड़ा निपुण है कि दौड़ते हुए घोड़ेपर बैठा हुआ बाण चलाता है। (घोडेकी बागडोर छोडे हुए हैं। दोनों हाथ धनुषबाणमें फँसे हुए हैं। घोडेकी सवारीपर शिकार प्राय: भाला, बर्छा, तलवारसे किया जाता है जिसमें एक हाथसे घोडेको सँभाले रहते हैं। बाण चलानेमें दोनों हाथोंका काम पडता है।) (ख) 'मिह मिलि गएउ बिलोकत बाना', इससे बाणकी करालता कही, यथा—'देखेसि आवत पबिसम बाना। तुरत भएउ खल अन्तरधाना॥'(१।६।७५) पुनः, भाव कि नीलगिरिशिखरसमान वराह है इस प्रमाणसे राजाने बाण मारे। वह पृथ्वीमें मिल गया अर्थात् रजसमान हो गया, बाण ऊपरसे निकल गया। (यह मुहावरा है। जमीनसे मिल गया अर्थात् दबककर जमीनसे जा मिला।) (ग) 'तिक तिक तीर महीस चलावा।' भाव कि जब प्रथम बाण न लगा, ऊपरसे निकल गया, तब राजा बड़ी सावधानतासे ताक-ताककर बाण चलाने लगा। पुन:, 'तिक तिक' से जनाया कि बहुत तीर चलाये, सब वार खाली हो जाते हैं। (घ) 'किर छल सुअर सरीर बचावा।' क्या छल करता है यह आगे लिखते हैं। 'प्रगटत दूरत जाइ मृग भागा'यह छल है; यथा—'प्रकटत दूरत करत छल भूरी। एहि बिधि प्रभृहि गएउ लै दूरी॥'(३।२७) (ङ) 'सरीर बचावा' से सूचित किया कि बाण लग पाता तो शरीर न बचता, प्राण निकल जाते। र्ष्ड संधाननेका अर्थ चलाना है, यह 'तिक तिक तीर महीस चलावा' से स्पष्ट कर दिया। बिजनाथजी लिखते हैं कि ये बाण बाणविद्याके अभिमन्त्रित बाण नहीं हैं। शिकारमें पशु समझ सीधे बाण चलाये, नहीं तो वह बच न सकता। कामनामें हानिसे क्रोध और उससे मोह होता है। इसीसे पीछा किये जाता है।]

टिप्पणी ३— (क) 'प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा।' इति। भाव कि बहुत दूर निकल जाता है, तब फिर प्रकट हो जाता है जिसमें राजा निराश होकर चला न जाय और जब राजा निकट आ जाते हैं तब छिप जाता है जिसमें राजा मार न लें। पुन: भाव कि जब बाण आते देखता है तब छिप जाता है, जब बाण व्यर्थ हो जाता है तब फिर प्रकट हो जाता है। 'जाइ मृग भागा' से जनाते हैं कि राजाके आगेसे कभी कोई मृग बचता न था पर यह मृग बच-बच जाता है, भागा जाता है। (ख) 'रिस बस'—जब शिकारीको शिकार मारते नहीं मिलता तब उसे स्वभावत: क्रोध आ जाता है। पीछा करनेका कारण क्रोध है। यदि क्रोध न होता तो इतना पीछा न करते। राजा खिसियाये हुए हैं। 'रिस बस' का भाव कि मृगके पीछे सैकड़ों कोस दौड़े जाना बुद्धिमानी वा समझका काम नहीं है। क्रोधमें समझ (बुद्धि) नहीं रह जाती। उसने विचारसे काम न लिया। अनेक मृग मारे, एक न सही, यह समझ न आयी। (सभी वार मेरे खाली गये, अत: इसमें कुछ रहस्य है, यह शूकर-वेषमें कोई और है।)—[कामन्दकीय नीतिसारमें लिखा है कि राजाओंको मृगया खेलना, पासा खेलना और मद्यपान करना निन्दित है; क्योंकि इन्हींके कारण पाण्डवों, नल और यदुवंशियोंकी विपत्ति देखी जाती है। यथा— 'मृगवाऽक्षास्तथा पानं गिहितानि महीभुजाम्। दृष्टास्तेभ्यस्तु विपदः पाण्डुनैषधवृष्टिणषु॥'—(वि० टी०)।]

गएउ दूरि घन गहन बराहू। जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू ॥५॥ अति अकेल बन बिपुल कलेसू। तदिप न मृग मग तजै नरेसू॥६॥ कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पैठ गिरिगुहा गँभीरा॥७॥ अगम देखि नृप अति पछिताई। फिरेउ महाबन परेउ भुलाई॥८॥

## दो०— खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत। खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भएउ अचेत॥ १५७॥

शब्दार्थ—**घन**=घन। **गहन**=वन। **नाहिन**=नहीं। **बिपुल**=बहुत। **मग**=मार्ग, लीक, पीछा। **पैठ**=घुस गया, प्रवेश किया। **खेद**=ग्लानि, चित्तकी शिथिलता, थकावट, दु:ख। **खिन्न**=दीन, अप्रसन्न, उदास, चिंतित। **तृषित**=प्यासा। अचेत=बेसुध, असावधान, मूर्छित, होश–हवास ठिकाने नहीं। **छृद्धित**=क्षुधित=भूखा।

अर्थ—सुअर बहुत दूर घने जंगलमें जा पहुँचा, जहाँ हाथी-घोड़ेका गम-गुजर नहीं ॥५॥ यद्यपि राजा बिलकुल अकेला है और मनमें बहुत क्लेश है तो भी वह शिकारका पीछा नहीं छोड़ता॥६॥ राजाको बड़ा धीर देख सुअर भागकर पर्वतकी एक बड़ी गहरी गुफामें जा बैठा॥७॥ उसमें अपना गम-गुजर न देख राजा बहुत पछताता हुआ लौटा तो उस घोर भारी वनमें मार्ग भूल गया॥८॥ खेदखिन्न और घोड़ेसहित भूख-प्याससे व्याकुल राजा (घोडेको लिये हुए) नदी, तालाब खोजते-फिरते हैं, जलके बिना होश-हवास ठिकाने नहीं रह गये॥१५७॥

पं० राजबहादुर लमगोड़ाजी—यह शिकार-प्रकरण आजकलके शिकार-वर्णनोंसे मिलाइये और कविकी चित्रणकलापर दाद दीजिये। फिल्मकलाकी दृष्टिकोणसे राजा, घोड़े और सुअरकी प्रगतियाँ कितनी सुन्दर हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'गएउ दूरि घन गहन बराहू।' इति। इससे दिखाते हैं कि भानुप्रतापके भयसे कपटी मुनि कैसे घोर सघन वनमें भी कितनी दूरीपर रहता था। दूरीका प्रमाण आगे लिखते हैं—'कह मुनि तात भयो अधियारा। जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा॥' विन्ध्यवनसे बराह यहाँतक ले आया। विन्ध्याचलसे इतनी दूर राजाका नगर रहा होगा। (ख) 'जह नाहिंन गज बाजि निबाहू।' तात्पर्य कि यहाँतक हाथी–घोड़ेका निर्वाह था अतएव यहाँतक राजाने अनेक मृग मारे और यहाँतक वराहको खेदते आये, अब आगे गुजर नहीं। (ग) 'अति अकेल बन बिपुल' इति भाव कि ऐसे घोर वनमें बहुत आदिमयोंको साथ लेकर प्रवेश करना चाहिये सो राजा अकेला है, एक भी आदमी संगमें नहीं है। \* 'बिपुल कलेसू'—बहुत क्लेश यह कि कहीं घोड़ा फँस जाता है, कहीं काँटेदार वृक्षोंसे देह छिल जाती है। (घ) 'तदिप न मृग मग तजै नरेसू' शूकरका मार्ग (पीछा) राजा नहीं छोड़ता, इससे पाया गया कि राजा बाणविद्यामें बड़ा निपुण है, बाणसे (कंटकी वृक्षोंको) काट–काटकर मार्ग करता जाता है, नहीं तो सघन वनमें घोड़ा कैसे दौड़ता? ऊपर कह आये हैं कि 'जह नाहिन गज बाजि निबाहू' तब निश्चय है कि राजा मार्ग बनाते जाते हैं जिससे घोड़ेका निर्वाह होता जाता है। मगका अर्थ मार्ग है, आशयसे उसका अर्थ 'पीछा' है, यथा—'किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हिट सबही के पंथिह लागा॥' अर्थात् रावण हठ करके सबके पीछे लगा यानी पीछे पड़ा, किसीका पिण्ड नहीं छोड़ता। पन्थ और मग एक ही है। ['न तजै' का कारण 'नरेस' शब्द देकर जना दिया। भाव कि यह राजा है, राजहठ प्रसिद्ध है, वह हठवश पीछा नहीं छोड़ता। (पंजाबीजी)]

टिप्पणी—२ (क) 'कोल बिलोकि भूप बड़ धीरा' इति। तात्पर्य कि कालकेतु (सूकर) को यह विश्वास

<sup>\*</sup> यदि 'मृगया कर सब साजि समाजा' के 'समाज' से यह अर्थ लें कि राजाके संगमें और लोग भी आये थे तब 'अति अकेल' का भाव होगा कि वे सब विन्ध्यके वनसे छूट गये, केवल कुछ गज-बाजिके सवार संगमें आये, सो वे भी महावनमें छूट गये, जहाँ हाथी-घोड़ेका निर्वाह न था।

था कि महावनमें प्रवेश करते ही जहाँ घोड़ेका निर्वाह नहीं है राजा हमारा पीछा छोड़ देगा पर उसको धोखा हुआ, राजाने पीछा न छोडा। (ख) 'भागि पैठ गिरिगृहा गँभीरा।'—यहींतक राजाको ले आनेका प्रयोजन था। यह गम्भीर गुफा कपटी मुनिके आश्रमके पास है। पुन: गहरी गुफामें डरकर जा बैठा, यह समझकर कि वैसे राजा पीछा न छोडेगा, अवश्य मारेगा, मेरे प्राण ले लेगा और यह गुफा अत्यन्त अगम है। इसके भीतर नहीं आ सकेगा, यथा— 'अगम देखि नृप अति पछिताई।' पर मुख्य बात यही थी कि आगे भागने और राजाको ले जानेका प्रयोजन ही न था। (ग) 'अगम देखि नृप अति पछिताई' इति। अगम्य देखकर उसमें प्रवेश न कर सकते थे, अतएव शिकार हाथसे निकल जानेके कारण पश्चात्ताप हुआ। (पछताना यह कि सब परिश्रम व्यर्थ हुआ, शिकार भी न मिला और अब प्राणोंके लाले पड़े हैं, इत्यादि।) (घ) 'फिरेड महाबन परेड भूलाई' इति। लौट पड़े, उसी रास्ते। तब भुले कैसे ? इससे जनाया कि प्यासके कारण रास्ता छोडकर इधर-उधर जलाशय ढूँढने लगे। मार्गपर कोई जलाशय रहा होता तो न मार्ग छोडते न रास्ता भूलते। मार्गपर कोई जलाशय न था, इसीसे खोजने लगे जैसा दोहेसे स्पष्ट है। राजाने बुद्धिसे जलका अनुमान किया होगा, कोई जल-पक्षी पास देख पडे होंगे, जैसे श्रीहनुमानुजीने अनुमान किया था, यथा 'चक्रवाक बक हंस उडाहीं। बहुतक खग प्रविसिहं तेहि माहीं॥' (४। २४) अथवा जलसे भीगे कोई जीव देख पड़े होंगे उससे अनुमान हुआ कि निकट ही कहीं जलाशय है। इस तरह कपटी मुनिके आश्रममें पहुँचे। आश्रमके पास जल है ही। पुन: भुलानेका कारण व्याकुलता है। जल बिना एवं भूख-प्याससे राजा और घोडा दोनों व्याकुल हैं इसीसे भूल गये, यथा 'लागि तृषा अतिसय अकुलाने। मिलै न जल घन गहन भूलाने॥' (४। २४) पुनः साधारण वन होता तो न भूलता, यह महावन है, अतः भूल गया।

टिप्पणी—३ (क) 'खेद खिन छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत—' इति। भूख-प्यास दोनों लगी हैं। (ख) 'जल बिनु भएउ अचेत' का भाव कि भूखसे अचेत नहीं हुए, प्यासके कारण अचेत हो गये। दिनभर जल पीनेका अवकाश न मिला, परिश्रम भारी पड़ा, इसीसे प्यास अधिक लगी हुई है। (मनुष्य भूख सह भी सकता है पर प्यास बिना जानपर आ बनती है।) (ग) 'खोजत सरित सर'। भाव कि राजाको नदी या तालाबसे ही जल मिल सकता था, बावली और कूप एक तो वनमें मिलना असम्भव, दूसरे कूएँसे जल निकालते कैसे? घोड़ेको जल कैसे पिलाते? अतएव बापी-कूपका खोजना न कहा।

नोट—राजाका चित्त शिकार हाथसे निकल जानेके कारण उदास है। उसपर फिर वनके दु:ख, काँटे, झाड़, भूख, प्यास और संध्याका समय। घोड़ा भी शिथिल है, शिकारी जानवरोंको भी शिकार निकल जानेसे दु:ख होता है। भुख-प्यास भी दोनों ही लगी है। घोडेकी व्याकुलतासे सवार भी बेकार हो जाता है।

फिरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहँ बस<sup>१</sup> नृपित कपट मुनि बेषा॥१॥ जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई<sup>२</sup>। समर सेन तिज गएउ पराई॥२॥ समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी॥३॥ गएउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजिह नृप अभिमानी॥४॥ रिस उर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसै तापस के साजा॥५॥

शब्दार्थ—कपट=नकली, बनावटी। आश्रम=साधुका स्थान। समय=दिन, एकबाल, भाग्योदय, प्रतापकी प्रबलता, बढ़तीके दिन। असमय=अदिन, अभाग्यके दिन, बुरे दिन। साज=सजाव, वेष।

अर्थ—वनमें फिरते-फिरते एक आश्रम देख पड़ा। वहाँ कपटसे मुनिका वेष बनाये हुए एक राजा

१-जहँ बस नुपति जती के बेषा—(रा० व० श०)।

२-छोड़ाई—(रामायणीजी)

रहता था॥१॥ जिसका देश राजा भानुप्रतापने छीन लिया था (क्योंकि) लड़ाईमें सेना छोड़कर वह भाग गया था॥२॥ भानुप्रतापका समय और अपना अत्यन्त असमय समझकर॥३॥ उसके मनको बहुत ग्लानि हुई इससे घर न लौटा और न वह अभिमानी राजा भानुप्रतापहीसे मिला (मेल-मिलाप, संधि ही की)॥४॥ वह राजा दिरद्रकी तरह मनमें क्रोधको मारकर तपस्वीके वेषमें वनमें रहने लगा॥५॥

नोट—१ 'तहँ बस नृपति कपट मुनि बेषा' कहकर फिर उसके कपट मुनिवेषसे वनमें बसनेके कारण, 'जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई' से लेकर 'बिपिन बसै तापस के साजा' तक कहे। भानुप्रतापके भयसे ७० योजनपर, फिर अति गँभीर वनमें और उसपर भी रूप बदले हुए रहता है—इसीसे 'कपट' शब्दका प्रयोग हुआ।

पं० राजबहादुर लमगोड़ा—सामाजिक, मनोवैज्ञानिक उपन्यास-कलाके दृष्टिकोणसे यह प्रसंग विचारणीय है। टिप्पणी—१ (क) 'फिरत बिपिन'=जलाशय खोजते-फिरतेमें। 'आश्रम एक देखा' इससे सूचित हुआ कि आश्रमके आगे दूसरी तरफ जल है। यदि जल इधर ही होता तो पहले जल मिलता, पीछे आश्रम। मुनियोंके स्थानको आश्रम कहते हैं। राजा मुनि बना है इसीसे उसके स्थानको आश्रम कहा। (ख) 'तह बस नृपति कपट मुनि बेषा' इति। 'कपट मुनि' का भाव कि छल करनेके लिये मुनि बना है, वस्तुत: राजा है, यथा—'राच्छस कपट बेष तह सोहा। मायापित दूतिह चह मोहा॥'(६।५६) (ग) 'जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई' का भाव कि राज्य छीन लिया था, प्राण भी ले लेता; इसीसे भागकर प्राण बचाया। (घ) 'समर सेन तिज गएउ पराई' से सूचित किया कि पहले यह संग्राम करनेको उद्यत हुआ, सेना लेकर लड़ने चला, रही भानुप्रतापकी सेना और उसका बल यह जब उसने देखा कि बहुत भारी है तब धैर्य जाता रहा और सबको वहीं छोड़कर भाग गया। (ङ) ध्वा यह एक प्राम देशका छुड़ाना कहते हैं, पीछे समरमें सेना लेकर आना और भागना। इस क्रममें तात्पर्य यह है कि जब भानुप्रताप देश छुड़ाने लगा तब राजा अपना देश बचानेके लिये लड़नेको तैयार हुआ पर शत्रुको बहुत प्रबल देखकर लड़ा नहीं, भाग गया।\* [पंजाबीजी कहते हैं कि कपटी मुनिका नाम 'समरसेन' था।]

टिप्पणी—२ (क) 'समय प्रतापभानु कर जानी' इति। क्षत्रियके लिये रणसे भागना बड़ी लज्जा और दोषकी बात है; इसीपर कहते हैं कि समय भानुप्रतापके अनुकूल है, उनका भाग्य उनका प्रताप उदयपर है, इत्यादि। समयके अनुकूल बरतना नीति है। नीतिकी आज्ञा है कि समयपर राजा किसी भी प्रकारसे अपने प्राण बचा सकता है। देवतालोगतक शत्रुको प्रबल देखकर भाग जाते रहे हैं, यथा—'देखि बिकट भट बिड़ कटकाई। जच्छ जीव लै गए पराई॥'(१७९।४) (ख) 'आपन अति असमय अनुमानी' इति। प्रथम भानुप्रतापका समय (अच्छे दिन) हुआ तब अन्य सब राजाओंका 'असमय' हुआ; इसीसे भानुप्रतापने सबको जीता और जीतकर देश छीन लिये। राजाने भानुप्रतापका समय देखा, अर्थात् देखा कि यह तो सातों द्वीप जीत लेगा, सर्वत्र इसका राज्य हो ही जायगा, अतएव यह तो राजा ही बना रहेगा, रहे हम तो राजासे रंक हो गये, इससे जान पड़ता है कि हमारा 'अति असमय' है, हमारे सितारे, हमारे नक्षत्र, हमारे दिन बहुत बुरे हैं। (ग) 'गएउ न गृह मन बहुत गलानी—' इति।—भाव कि राजा बहुत अभिमानी है, इसीसे उसने भानुप्रतापसे मेल न किया, उनसे मिला भी नहीं। क्षत्रिय होकर रणसे भाग आया इस बातकी ग्लानि मनमें बहुत मान रहा है, इसीसे घर भी न गया कि किसीको क्या मुँह जाकर दिखाऊँ। ब्लिंग स्त्री सोचकर कि यह भी राजा हम भी राजा, जैसे यह क्षत्रिय वैसे हम क्षत्रिय, हम इससे क्यों मिलें, क्यों इसके सामने सिर झुकावें, मिला नहीं। जो राजा भानुप्रतापके वशमें हो गये और जो मिले उन्हें उसने छोड़ दिया। यह न मिला इससे इसका देश भी छीन लिया गया और ग्लानिके कारण यह घरवालोंसे भी न मिला। घर–बार भी छूटा, अतएव वनमें जाकर बसा कि वहाँ खोजनेको न आवेगा।

<sup>\*</sup> नीति भी है कि उपद्रव, अकाल, अपनेसे बलवान् शत्रुके चढ़ आनेपर, दुष्टसंग पड़ने इत्यादि अवस्थाओंमें जो भाग जाता है वह जीवित रहता है। यथा चाणक्य—'उपसर्गेऽन्यचक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे। असाधुजनसंपर्के पलायित स जीवित॥' (वि॰ टी॰)

नोट—२ '*मिला न राजिह नृप अभिमानी'* इति। राजनीतिके चार अंग हैं—साम, दाम, भय, भेद। अपनेको कमजोर देख सन्धि (मेल) कर ली जाती है। इस राजाने मेल न किया. क्योंकि यह अभिमानी है।

टिप्पणी—३ 'रिस उर मारि रंक जिमि राजा।—' इति (क) राज्य छुड़ा लिया, राज्यसुख छूट गया, यही 'रिस' है, जैसा आगे 'समुझि राजसुख दुखित अराती। अँवा अनल इव सुलगे छाती॥' से स्पष्ट है। (ख) 'रिस उर मारि।' भाव कि 'रिसके मारे लोग सब काम बिगाड़ देते हैं, जूझ जाते हैं,' यथा—'आवा परम क्रोध कर मारा। गरज घोर रव बारिह बारा॥', 'सुनत बालि क्रोधातुर धावा। गिह किर चरन नारि समुझावा॥' इत्यादि, यह बात समझकर राजाने अपने क्रोधको मारा (दबाया), संग्राममें जाकर जूझा नहीं। (ग) 'रंक जिमि'—भाव कि जैसे रंक (कंगाल, दिरद्र, भिक्षुकको कोई गाली दे तो उस) से कुछ करते तो बन नहीं सकता (उसका कुछ बस नहीं चलता, वह कुछ कर नहीं सकता। वह बेचारा करे क्या लाचारीसे) मन–ही–मनमें क्रोधको मार रखता है (बस चलता तो खा ही लेता), वैसे ही भानुप्रतापने जब राजाको रंक बना दिया तो वह भी मनमें क्रोध दबाये रखे हैं। (क्रोध करे भी तो कर ही क्या सकता है? अपनी ही हानि है रहे–सहे प्राणोंसे भी हाथ धोना पड़े। निर्बल क्रोध करे तो मारा जाय।) (घ) 'बिपिन बसै तापस के साजा।' भाव कि जब प्रतिष्ठित लोगोंके मानकी हानि होती है तब वे या तो मर जाते हैं या कहीं दूर चले जाते हैं। यथा—'सतां माने म्लाने मरणमथवा दूरशरणम्', यह दूर चला आया। वनमें और वह भी तपस्वीक वेषमें रहता है जिसमें कोई सहसा पहचान न सके, न ढूँढ़ सके। घने वनमें कौन आवेगा। भानुप्रताप भारी वैरी है, वह पता पावे तो खोजकर वध करे जैसे युधिष्ठिरने दुर्योधनका पता लगाकर उसका वध कराया, यथा—'भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥' (२। २२९) 'रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गिनय न छोट किर।' (३। २१)

तासु समीप गवन नृप कीन्हा। यह प्रतापरिष तेहिं तब चीन्हा॥६॥
राउ तृषित निह सो पहिचाना। देखि सुबेष महामुनि जाना॥७॥
उतिर तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा॥८॥
दोहा— भूपित तृषित बिलोकि तेहिं सरबरु दीन्ह देखाइ।
मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपित हरषाइ॥१५८॥

अर्थ—राजा उसके पास गया तब उसने पहचान लिया कि यह भानुप्रताप है॥६॥ राजा प्याससे व्याकुल है (इस कारण उन्होंने) उसे न पहचाना\*। सुन्दर (मुनि) वेष देख उसे महामुनि समझे॥७॥ घोड़ेसे उतरकर (राजाने) प्रणाम किया। (परन्तु) बड़ा चतुर है, अपना नाम न बतलाया॥८॥ राजाको प्यासा देख उसने सरोवर दिखा दिया। राजाने घोड़ेसहित प्रसन्नतापूर्वक स्नान और जलपान किया॥१५८॥

टिप्पणी—१ (क) 'तासु समीप'। भाव कि जिसका देश भानुप्रतापने छीन लिया, जो राजासे रंक हो गया, जिसका घर-बार सब छूट गया है, जो अभिमानी है, क्रोधको भीतर भरे हुए दिन-रात क्रोधाग्निमें जलता रहता है और तपस्वी-वेषमें छिपकर कालकी प्रतीक्षा करता हुआ वनमें बैठा है, उसके पास ('तासु' का सम्बन्ध ऊपरकी 'जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई' इत्यादि सब चौपाइयोंसे है)। (ख) 'गवन नृप कीन्हा' का भाव कि ऐसेके पास भानुप्रताप गये, अतएव इनकी अब भलाई नहीं है, यथा—'तदिप बिरोध मान जह कोई। तहाँ गए कल्यान न होई॥' (१।६२।६) (ग) 'यह प्रतापरिब तेहिं तब चीन्हा' इति। 'तब' अर्थात् जब राजा कपटी मुनिके समीप गये तब। राजाने कपटी मुनिको दूरसे ही देख लिया था। देखकर समीप चले आये कि दर्शन करें और जलाशय पूछें कि कहाँ

<sup>\* &#</sup>x27;नहिं सो पहिचाना' का अर्थ एक खरेंमें यह मिला है कि 'सो अर्थात् जिससे पहचाना जाता था वह पहचान नहीं है, मुनिवेष बनाये है' अत: न पहचान सका।

है, कम-से-कम उनके पास जल तो अवश्य मिल जायगा। जबतक समीप न गये थे तबतक उसने राजाको न पहचाना था। (घ) 'राउ तृषित निहं सो पिहचाना'। प्याससे व्याकुल हैं, यथा—'खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत। खोजत ब्याकुल सिरत सर जल बिनु भएउ अचेत॥'(१।१५७)—'अचेत'है, अत: न पहचान पाया। (ङ) 'देखि सुबेष महामुनि जाना'इति। यथा—'लिख सुबेष जग बंचक जेऊ। बेष प्रताप पूजिआहं तेऊ॥'(१।७।५) भाव कि यदि तृषासे व्याकुल न होते तो सुवेष देखकर भी महामुनि न जानते, पहचान ही लेते।

टिप्पणी—२ (क) 'उतिर तुरग तें कीन्ह प्रनामा' इति। (देवमन्दिर, तीर्थ, संत-महात्माओं इत्यादि) गुरुजनोंको देखकर सवारीसे उतरकर, (अस्त्र-शस्त्र उतारकर, अलग रखकर) (तब उनको) प्रणाम करना चाहिये, यथा—'उतरे राम देव सारि देखी। कीन्ह दंडवत हरषु बिसेषी॥'(२।८७) राजाने सुवेष देख महामुनि जाना, अतः घोड़ेसे उतरकर विधिवत् प्रणाम किया। (ख) 'परम चतुर न कहेड निज नामा' इति। नाम न प्रकट करनेसे 'परम चतुर' कहा। यथा—'सुनु महीस असि नीति जहँ तहँ नाम न कहिंह नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव॥' (१।१६३) ष्अपनः, 'न कहेड निज नामा' इस कथनका प्रयोजन यह है कि प्रणाम करनेके समय अपना और अपने पिताका नाम कहकर प्रणाम करना चाहिये, यथा—'पितु समेत किह किह निज नामा।लगे करन सब दंड प्रनामा॥' (१।२६९।२) 'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू॥'(१।५३।७) 'कोसलेस दसरथ के जाए।'''नाम राम लिछमन दोड भाई॥'(४।२) 'बिस्वामित्र मिले पुनि आई। पदसरोज मेले दोड भाई॥ रामु लघनु दसरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि भल जोटा॥'(१।२६९) (भानुप्रतापने अपना नाम न बताया इसीसे अन्तिम चरणमें इसके कारणकी आवश्यकता हुई। मन्त्रीने इसे नीतिमें परम निपुण बना दिया था।)

टिप्पणी—३ (क) 'भूपित तृषित बिलोिक तेहि' इति। इससे जनाया कि राजाने अपनेसे प्यासे होनेकी बात न कही। उसीने प्यासे देखकर अपनेसे ही बिना पूछे कहा कि आप प्यासे जान पड़ते हैं, जाइये उस सरमें प्यास बुझा आइये। (कैसे जाना कि प्यासे हैं? चेष्टासे। इसीसे 'बिलोिक' पद दिया।) ब्लितृषित देखकर जलाशय बताया, यह बड़ी चतुराई और बुद्धिमानीका काम है। वह कपटसे साधु बना है, इसीसे उसने अपनी दयाका परिचय दिया, आचरणसे साधु होना दिखाया। जिसमें राजा समझे कि हमें व्याकुल देखकर हमपर महात्माको बड़ी दया लग आयी। सन्त दयालु होते हैं, दूसरेका दु:ख देख दया लग आती है, यथा—'नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता॥'(३।२) कपटी मुनि यही बात आगे स्वयं कहता है, यथा—'चक्रबर्ति के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें॥'(ख) 'सरवर दीन्ह देखाइ' इति। ब्लिसाधुने सरोवर दिखा दिया। इसमें दूसरा (भीतरी कपटका) आशय यह है कि राजा कहीं पानी पीकर उधर-ही–उधर न चला जाय, इसीसे साथ चला गया। और ऊपरसे यह दिखा रहा है कि राजा जल बिना अचेत है, अकेले सरोवर ढूँढ्नेमें क्लेश होगा, इसलिये साथ गया। यह आशय आगेकी चौपाईसे स्पष्ट है—'निज आश्रम तापस लै गएऊ'। साथ न जाता तो 'निज आश्रम लै गएऊ' कैसे कहते? (ग) 'मजन पान समेत हय कीन्ह नृपति' इति। मृगयामें शूकरका पीछा करनेमें बड़ा परिश्रम पड़ा, दूसरे ग्रीष्मके दिन थे, गर्मीसे भी तपे हुए थे, अतएव स्नान किया और प्याससे 'अचेत' हो रहे थे, अत: जलपान किया। (घ) 'हरषाइ।' जैसा जलाशय चाहिये था, वैसा ही मनके अनुकूल मिल गया, अत: हर्षपूर्वक स्नान–पान किया (और घोड़ेको कराया)।

गै श्रम सकल सुखी नृप भएऊ। निज आश्रम तापस लै गएऊ॥१॥ रिब जानी। पुनि बानी॥२॥ दीन्ह अस्त तापस बोलेउ मृद् को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें। सुंदर जुवा पर हेलें॥ ३॥ तोरें। देखत दया अति लागि लच्छन अवनीसा। तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा॥५॥ नाम प्रतापभान्

शब्दार्थ—आसन=ऊन, मूँज, कुश आदिके बने हुए चौखँटे बिछौने जो प्राय: पूजन, भोजनके समय बैठनेके काममें आते हैं। आसन देना=सत्कारार्थ बैठनेको कोई वस्तु देना, बैठाना। जुवा (युवा)=जवानी, १६ वर्षसे ३५ वर्षतककी अवस्था। जीव=प्राण, जीवन। परहेलना (सं० प्रहेलन)=निरादर करना, परवा न करना, तिरस्कार करना। यथा—'मैं पिउ प्रीति भरोसे गरब कीन्ह जिय माहिं। तेहि रिस हौं परहेली रूसेड नागर नाह॥' (जायसी) अवनीश=पृथ्वीका स्वामी, राजा।

अर्थ—सारी थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ तब (वह) तपस्वी उसे अपने आश्रमपर ले गया॥१॥ सूर्यास्त-समय जानकर बैठनेको आसन दिया। फिर तापस कोमल वचन बोला॥२॥ तुम कौन हो? वनमें कैसे अकेले फिर रहे हो? तुम्हारी सुन्दर युवा-अवस्था है। अपने जीवनका निरादर कर रहे हो अर्थात् प्राणोंकी कुछ परवा नहीं करते॥३॥ चक्रवर्ती राजाओंके लक्षण तुममें देखकर मुझे बड़ी दया लगती है। (राजाने कहा—) हे मुनीश! सुनिये। एक भानुप्रताप नामका राजा है, मैं उसका मन्त्री हूँ॥५॥

टिप्पणी-१ 'गै श्रम सकल सुखी नृप भएऊ' इति। स्नान करनेसे थकावट दूर होती है और सुख प्राप्त होता है, यथा 'मज्जन कीन्ह पंथश्रम गयऊ। सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ॥' (अ० ८७। ७) 'देखि राम अति रुचिर तलावा। मज्जन कीन्ह परम सुख पावा॥' (३। ४१) 'किर तड़ाग मज्जन जलपाना। बट तर गएउ हृदय हरषाना॥'(७।६३) 'अब जन गृह पुनीत प्रभू कीजै। मज्जन् करिअ समरश्रम छीजै॥'(लं० ११५) (ख) 'निज आश्रम तापस लै गएऊ', इससे पाया गया कि आश्रमसे जलाशय पृथक कुछ दुरीपर है और यह कि तापस राजाको अपने आश्रममें ले जानेके लिये सरोवरपर ठहरा रहा कि ये स्नानादिसे निवृत्त हो लें तब साथ लेकर जायँ नहीं तो बताकर चला आता। (ग) '*आसन दीन्ह अस्त रिब जानी'।* तात्पर्य कि अब लौटनेका समय नहीं रह गया, ऐसे घोर वनमें रात्रिमें चलते न बनेगा, जैसा कि उसके आगेके 'निसा घोर गंभीर बन पंथ न सनह सजान' इन वचनोंसे स्पष्ट है। [तपस्वीको भय हुआ कि राजा चैतन्य हुआ है, कहीं मुझे पहचान न ले, इसलिये सूर्यास्तके पहले दूर-ही-दूर था। बोलातक नहीं। (वि॰ त्रि॰) मेरी समझमें दैवयोगसे समय आदि सब उसके अनुकूल हो गये थे।] (घ) 'पुनि तापस बोलेउ पृद् बानी' इति। 🖙 राजा भूखे-प्यासे थे, यथा—'खेद खिन छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत।' उनको सरोवर बताकर उनकी प्यास शान्त की, आश्रममें ले गया, आसन दिया, क्षुधा शान्त करनेके लिये कंदमूल-फल दिये, घोड़ेको घास दी, इत्यादि। सब बातोंके कथनका प्रसंगमें कोई प्रयोजन न था, इसीसे ग्रन्थकारने नहीं लिखा। मृदु वाणी बोला क्योंकि संत मृदु वाणी बोलते हैं और खल तो कठोर ही बोलते हैं ('बचन बज़ जेहि सदा पिआरा'), खल मुद्र वाणी जब बोलते हैं तब केवल छलनेके लिये, यथा— 'बोलिहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाहिं महा अहि हृदय कठोरा॥'(७। ३९) तपस्वीमें दोनों बातें हैं। वह संत बना है और खल तो है ही। अतएव 'मृद' वचन बोला। (अपनेको संत जनाने और भीतरसे राजाके साथ छल करनेकी घातमें है। क्योंकि, उसे अपना कार्य साधना है, राजासे दाँव लेना है।)

नोट—१ '**आसन दीन्ह**' और '**पुनि तापस बोला**' से अनुमान होता है कि आसन देनेपर भी राजा तुरत बैठा नहीं, तब यह समझकर कि राजाकी तुरत चले जानेकी इच्छा है, उन्हें रोक रखनेके लिये बातें छेड़ दीं। सूर्यास्तका समय है ही, कुछ और समय बीत जाय तो फिर राजा सहज ही रुक जायगा।

नोट—२—कुछ महानुभावोंका मत है कि 'अस्त रिब' शब्द यहाँ साभिप्राय है। तपस्वी सोचता है कि प्रतापरूपी भानु जो उदित था उसके अस्तका समय अब आ गया। ऐसा समझकर वह इस तरहकी बातें कर रहा है। (प्र० सं०)

टिप्पणी—२ (क) 'को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें।""" इति। ष्डिये बातें उस समय पूछनेकी थीं जब प्रथम भेंट हुई, पर उस समय उसने न पूछा क्योंकि राजा प्याससे व्याकुल थे। जब राजा जल-पानकर सुखी हुए तब यह प्रश्न किये। इससे कपटी मुनिकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। (ख) कपटी मुनि राजाको पहचानता

है, यथा—'यह प्रतापरिब तेहि तब चीन्हा' और अनजान बनकर पूछता है। इसका कारण यह है कि अभी प्रतापभानुका नाम बतानेका मौका नहीं है। यदि अभी कपटी मुनि उनका नाम बता दे तो उनके मनमें सन्देह उत्पन्न हो जायगा कि यह कोई जान-पहचानका आदमी है, छल न करे। धीरे-धीरे जब राजाकी प्रतीति और प्रीति अपनेमें हो जायगी तब अपनी सिद्धाई दिखानेके लिये प्रतापभानु और उनके पिताका नाम बतावेगा। जल्दी करनेसे काम बिगड़ जाता है; अतएव उसने क्रमसे राजाको अपने वशमें किया। (ग) 'बन फिरहु अकेलें' और 'सुंदर जुवा जीव परहेलें' का भाव कि तुम तो दिव्य महलोंमें रहनेयोग्य हो, वनमें फिरनेयोग्य नहीं हो। तुम्हारे हजारों सेवक, सिपाही, सेना रहना चाहिये तब आश्चर्य है कि तुम अकेले हो। यह कैसे जाना? उसका समाधान स्वयं आगे करता है कि 'चक्रबर्ति के लच्छन तोरें'। सुन्दर शरीर है, युवावस्था है तब भी प्राणोंका अनादर करते हो, हथेलीपर प्राणोंको लिये वनमें फिरते हो। भाव कि सुन्दर जवान पुरुष ऐसा कभी नहीं करते। [पुन: भाव कि 'अभी तुम युवा हो, वानप्रस्थकी अवस्था नहीं, तब तुम अकेले महावनमें कैसे आये? क्या किसी संकटमें फंस गये हो? जिसके भयसे तापस बनकर यहाँ रहता था यह यहाँ स्वयं आ पहुँचा, अत: उसके आनेका अभिप्राय तथा उसकी परिस्थित जाननेके लिये प्रशन करता है। (वि० त्रि०)]

नोट—३ प्राणोंकी तुम्हें परवा नहीं ? ऐसा पूछनेका कारण बताते हैं कि सामुद्रिक-शास्त्रानुसार तुम्हारे चक्रवर्ती राजाके लक्षण पाये जाते हैं। राजाका अकेले वनमें फिरना उचित नहीं, न जाने कब क्या आपित्त आ पड़े। राजाके भलेमें सबका भला है, उसके सुखसे प्रजा सुखी रहती है। इसीसे दया लगना कहा।

टिप्पणी—३ (क) 'चक्रवर्ति के लच्छन तोरें' इति। (इससे जनाया कि सामुद्रिक-शास्त्रका विशेष ज्ञाता है।) लक्षण अंगमें होते हैं, अंग देखकर कहे जाते हैं, यथा—'राज लछन सब अंग तुम्हारे'। अतः यह जाना गया कि अंग देखकर चक्रवर्तीके लक्षण होना कहता है। इसीसे कहा कि 'देखत दया लागि'। (ख) 'दया लिग' कहा। क्योंकि दया लगना संतका धर्म है, यथा—'कोमल चित दीनन्ह पर दाया'।'अति दया लगी' कहनेका भाव कि हमारी दया तो सभी जीवोंपर रहती है पर तुम्हारे ऊपर अत्यन्त दया लग आयी। तात्पर्य कि तुम्हारे अंगोंमें चक्रवर्तीके लक्षण हैं, जिससे निश्चय है कि तुम सब जीवोंके रक्षक हो, तुम्हारे सुखसे सभी जीवोंको सुख है और तुम्हारे दु:ख से सभीको दु:ख हुआ चाहे। धिट्याका स्वरूप पूर्व दिखा आये हैं कि तृषित देखकर सरोवर बताने गया, आश्रमपर ले आया, आसन दिया, यह सब 'अति दया' है पुनः 'अति' का दूसरा भाव कि सामान्य क्लेशमें सामान्य दया होती है और भारी पुरुषको भारी क्लेशमें देखा। अतः 'अति दया' हुई।

नोट—४ सामुद्रिक-शास्त्रमें चक्रवर्तीके लक्षण इस प्रकार हैं। यथा—'केशाग्रं वृषणं जानु समं यस्य स भूपितः। ऊरुश्च मणिबन्धश्च मुष्टिश्च नृपतेः स्थिरा॥ नाभ्यन्तःकुक्षिवक्षोभिरुन्ततैः क्षितिपो भवेत्। भ्रुवो नासापुटे नेत्रे कर्णावोष्ठौ च चूचकौ॥ कर्पूरौ मणिबन्धौ च जानुनी वृषणौ किटः। करौ पादौ स्फिचौ यस्य समौ ज्ञेयः स भूपितः॥' (सामुद्रिक)

टिप्पणी—४ 'नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु सिंवव।'''' इति। (क) राजा नीतिविरुद्ध नहीं करता! नाम बताना नीतिविरुद्ध है, इसीसे नाम नहीं बताया। जैसे प्रथम प्रणाम करनेपर नाम न बताया था—'परम चतुर न कहेउ निज नामा।' वैसे ही अब भी न बताया। (ख) तापसने चक्रवर्तीके लक्षण कहे सो भी घटित होने चाहिये, क्योंकि महात्माका वचन मिथ्या नहीं है (जो उसने कहा सो ठीक ही है,) अतएव अपनेको राजाका मन्त्री बताया। मन्त्री राजाके समान होता है, जो लक्षण राजामें होते हैं वे मन्त्रीमें भी होते हैं। (ग) तापसने चक्रवर्तीके लक्षण कहे और इस समय प्रतापभानु चक्रवर्ती राजा है। इसीसे राजाने अपनेको प्रतापभानुका मन्त्री बताया। (नहीं तो और किसी राजाका नाम ले लेते) (घ) राजाने कपटी तापसको महामुनि जाना, यथा—'देखि सुबेष महामुनि जाना'। इसीसे 'सुनहु मुनीसा' अर्थात् मुनीश सम्बोधन किया। (ङ) तापसके 'को तुम्ह' इस प्रश्नका उत्तर इस अर्थालीमें समाप्त हुआ। 'कस बन फिरहु अकेलें' का उत्तर आगे देते हैं। [तापसने चक्रवर्तीके लक्षण

बताये, इससे राजाने समझा कि ये कोई बड़े भारी मुनि हैं। इसीसे इन्होंने जान लिया। अत: राजाने विचारा कि इन्हें युक्तिसे उत्तर देना चाहिये कि अपना नाम भी प्रकट न हो और मुनिको सन्देह भी न हो। अत: अपनेको चक्रवर्तीका मन्त्री बताया। अपनेको छिपानेके लिये राजा अपनेको मन्त्री बताता है। अतएव यहाँ 'व्याजोक्ति' अलंकार है—'कछु मिस किर कछु और बिधि कहै दुरैकै रूप। सबै सुकिब ब्याजोक्ति तेहि भूषण कहैं अनूप॥' अर्थात् किसी खुलती हुई बातको छिपानेकी इच्छासे कोई बहानेकी बात बिना निषेधके द्वारा कही जाय।]

फिरत अहेरें परेउँ भुलाई। बड़ें भाग देखेउँ पद आई॥६॥ हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हौं कछु भल होनिहारा॥७॥ कह मुनि तात भयउ अधियारा। जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा॥८॥

दो०— निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु<sup>१</sup> सुजान। बसहु आज अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान॥ तुलसी जिस भवतब्यता तैसी मिलै सहाइ। आपुन्<sup>२</sup> आवै ताहि पहिं ताहि तहाँ लै जाइ॥१५९॥

शब्दार्थ—अहेर=शिकार। अहेरें=शिकारमें। वह जीव जिसका शिकार किया जाय उसे भी 'अहेर' कहते हैं। बिहान=सबेरा। आपन=आप ही; स्वयं। यथा 'आपन चलेउ गदा कर लीन्हीं॥' (१८२।४)

अर्थ—शिकारके पीछे फिरते हुए भूल पड़ा हूँ, बड़े भाग्यसे (यहाँ) आकर (आपके) चरणोंका दर्शन पाया॥ ६॥ हमें आपका दर्शन दुर्लभ है, मैं समझता हूँ कि कुछ भला होनेवाला है॥ ७॥ मुनिने कहा— हे तात! अँधेरा हो गया, (यहाँसे) तुम्हारा नगर ७० योजनपर है॥८॥ हे सुजान! सुनो, रात भयंकर अँधेरी है, वन घना और गहरा है, उसमें रास्ता नहीं है। ऐसा जानकर तुम आज यहीं रहो, सबेरा होते ही चले जाना। तुलसीदासजी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता (हिर इच्छा, होनेवाली) होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। वह भावी आप ही उसके पास आ जाती है और (आकर) उसको वहीं ले जाती है (जहाँ सहाय करनेवाला है)॥१५९॥

टिप्पणी—१ 'फिरत अहेरें परेउँ भुलाई।—' इति। (क) ध्ङक्तपटी मुनिके प्रश्नका तात्पर्य यह अभिप्राय लेनेका है कि राजा यहाँ अपनी ओरसे आया है कि कालकेतुके भुलानेसे आया है। यदि कालकेतुके भुलानेसे आया है, वही इनको ले आया है तब तो सब काम बन गया, राजाको छलनेका पूर्ण योग लग गया (क्योंकि जो कुछ मैं अपनी सिद्धाई कहूँगा वह कालकेतु जो अभी आता ही होगा, अपनी मायासे सच्ची कर देगा और यदि यह अपनेसे ही भटककर आ गया है तब तो इसको रोक रखना व्यर्थ ही होगा; क्योंकि कालकेतुका कौन ठिकाना कि आवे या न आवे।) तापस पूछता है—'कस बन फिरह अकेलें?' राजा उसका उत्तर देते हैं कि 'फिरत अहेरें' किसी संकटसे विवश होकर यहाँ नहीं आया, किंतु शिकार करते–फिरते थे, वनमें भुला गये। इस उत्तरसे कपटी मुनिको निश्चय हो गया कि कालकेतु भुला लाया है, क्योंकि उसने इससे करार किया था कि मैं किसी दिन राजाको शिकारमें भुलाकर तुम्हारे पास ले आऊँगा, पीछेसे मैं भी आऊँगा, तुम सब बात कह रखना। इसीसे अब वह राजासे रातमें यहीं रुक जानेको कहता है। (ख) 'बड़े भाग देखेउँ पद आई' यथा 'बड़े भाग पाइअ सतसंगा।' ['दया लागि' की जोड़में

१-सूझ—(छ०)। २-'आपुनु' 'ताहि लिआविह ताहि पहि'—(छ०)। ऐसा भी अर्थ होता है—'या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसीको वहाँ ले जाती है।' विशेष टिप्पणी ५ देखिये। (प्र० सं०)

यहाँ '**बड़े भाग**' कहा। यहाँ 'अनुज्ञा अलंकार' है। वनमें भूलना दोष है, दु:ख है। उसे मुनिदर्शनसे भाग्य मान लिया।]

टिप्पणी २—'हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा।—' भाव कि जिसका दर्शन खोजनेपर भी नहीं मिल सकता वह रास्ता भुला जानेसे मिल जाय तो जानना चाहिये कि भला होनेवाला है और बड़ा भाग्य है। क्योंकि बड़े ही भाग्यसे अलभ्य लाभ होता है। भूतकालमें पुण्य अच्छा रहा तो वर्तमानकालमें संतदर्शन हुआ, यथा 'पुन्यपुंज बिनु मिलिहें न संता।' संत मिले इससे आगे होनहार अच्छा है अर्थात् भविष्य भी अच्छा हो जायगा। (पुन: भाव कि हम नगरके रहनेवाले और राजस-तामस वृत्तिके और आप वनमें सात्त्विकवृत्तिसे रहनेवाले, तब भला हमें आपका दर्शन कैसे मिल सकता?)

पं० प० प्र०—यद्यपि प्रतापभानु निष्काम और ईश्वरार्पण करके सब धर्म-कर्म करता था तो भी उसके चित्तमें ऐश्वर्य, भोग-कामना सुप्तावस्थामें थी, यह कविकुलचूड़ामणिने बड़ी गूढ़ युक्तिसे यहाँ जनाया है। वह प्रसुप्त कामना राजस-तामस-संस्कार बलिष्ठ स्थानमें प्रवेश करनेपर और उस कपटमुनिके कुसंस्कारोंके प्रभावसे जाग्रत् हो गयी।

'फिरत अहेरें परेडं भुलाई। बड़े भाग देखेडं पद आई॥ हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा।' यहाँतक जो राजाने कहा वह उचित ही है। पर 'जानत हों कछु भल होनिहारा' उसके इस वाक्यसे उसके ह्रदयकी गुप्त वासना कुछ अंशमें प्रकट हो रही है। अखिल विश्वका सम्राट् है। जो कुछ चाहिये सब प्राप्त है। 'अर्थ धर्म कामादि सुख सेवे समय नरेसु।' प्रजा भी सब प्रकार सुखी है। कुछ भी दुःख नहीं है। तब भला कौन-सा भला होनेको शेष था जिसके लिये उसने 'जानत हों कछु भल होनिहारा' ऐसी आशा प्रकट की। राजामें भगवद्भक्तिका न तो लवलेश है और न भगवद्भक्तिकी रुचि ही है, इसीसे तो धर्मरुचि स्वयं भक्तिप्रिय होता हुआ भी राजाको केवल राजनीति ही सिखाता रहा। रावण होनेपर भी यही देखनेमें आता है। विभीषणजीने जब केवल राजनीतिका उपदेश दिया तब उसका आदर किया है, पर जब राम-भक्तिका उपदेश देने लगा तब क्या हुआ यह सुन्दरकाण्डमें प्रकट है।

टिप्पणी—३ 'कह मुनि तात भएउ ऑधियारा—'इति। (क) ष्क्र सूर्यास्त होनेपर आसन दिया, यथा 'आसन दीन्ह अस्त रिक जानी।' इतनी वार्ता होते—होते अँधेरा हो गया। इससे निश्चय हुआ कि कृष्णपक्षकी रात्रि थी और समस्त रात्रि अँधियारी रात थी, इसीसे आगे दोहेमें निशाको घोर कह रहा है। (अमावस्याको तान्त्रिक छलके प्रयोग भी किये जाते हैं। अतएव मुनिको प्रयोगका योग भी अच्छा मिल गया।) सूर्यास्तसे बातें करनी शुरू कीं और इतनी देरतक बातोंमें लगाये रहा कि अँधेरा हो गया, यही बातोंमें लगानेका मुख्य उद्देश्य था। (ख) श्रिराजाका घोड़ा केकय देशसे विन्ध्यतक दोही पहरमें गया और लौट आया, यथा 'कानन गएउ बाजि चिढ़ तेही। पुर नर नारि न जानेउ केही॥ गए जाम जुग भूपित आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा॥' इस हिसाबसे केकय देशसे विन्ध्यतक केवल एक पहरका रास्ता राजाके घोड़ेका निश्चित हुआ। पहरभर दिन चढ़ेतक शिकार खेला, तीन पहरतक भारी दौड़ लगायी, तब कपटी मुनिके पास पहुँचे। इतना बीच (फासला) विन्ध्यसे महावनतकका है। (ग) 'तात' कपटी मुनि राजापर छोह करके रात्रिमें टिकनेको कहता है, इसीसे छोहके प्रकरणमें वत्स, बालक वा पुत्रभावसे 'तात' सम्बोधन करता है। (घ) 'जानत हीं कछु भल होनिहारा' इन वचनोंसे कपटी मुनि ताड़ गया कि राजा मुझे महामुनि समझकर कुछ लाभकी आशा–पाशमें बँध रहा है, अत: अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये वह उसे रोकनेके लिये ये वचन कह रहा है।

टिप्पणी ४—'निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान।—' इति। (क) ब्लितापस यहाँ देश, काल और वस्तु तीनोंकी कठिनता दिखाता है। देश दूर है, ७० योजन है। निशा घोर है अर्थात् काल भयानक है। वन गम्भीर है अर्थात् वस्तु अगम है। (ख) 'बसहु आजु' अर्थात् ऐसा जानकर आज यहाँ निवास करो। इस कथनसे पाया जाता है कि राजा अब भी जानेको तैयार हैं, आसन अभीतक ग्रहण नहीं किया

है, घोड़ा लिये खड़ा है। निशा घोर है, देख नहीं पड़ता। इसपर यदि राजा कहना चाहे कि हम घोड़ेपर सवार हैं, अँधेरेका कोई भय नहीं, उसीपर प्रथमसे ही कहता है कि 'बन गंभीर' है, घोड़ा निबह नहीं सकता। इसपर यदि वह कहे कि घोड़ा इस रास्तेसे निकल जायगा। उसपर कहता है कि 'पंथ न।' 'कह मुनि तात भएउ आँधियारा' के सम्बन्धसे 'निसा' को 'घोर' कहा। 'जह नाहिंन गज बाजि निबाहू के सम्बन्धसे 'गंभीर बन' कहा। और 'फिरत अहेरें परेउँ भुलाई' के सम्बन्धसे 'पंथ न' (अर्थात् भूल जानेका डर है) कहा। (ग) 'सुजान' का भाव कि तुम जानते हो कि रात्रिमें चलना मना है। (घ) 'जाएहु होत बिहान' इति। उहरानेसे राजा टहरनेको कहते हैं इसीसे कपटी मुनि कहता है कि जल्दी चले जाना, सबेरा होते ही चले जाइयो। (नोट—यह भी राजी करनेकी चाल है कि हम रोकते थोड़े ही हैं, तुम्हारे भलेको कहते हैं, सबेरा होते ही चले जाना।)

टिप्पणी ५—'त्लसी जिस भवतब्यता तैसी मिलै सहाइ। वि. (क) 'जिस भवतब्यता' का भाव कि ऐसे धर्मात्मा राजाको भला ऐसा विघ्न होना चाहिये? न होना चाहिये। भावीवश ऐसा हुआ। किसी पूर्वके जन्मका भारी पाप उदय हुआ। (ख) '*मिलै सहाइ'।* भाव कि भवितव्यताका कोई रूप नहीं है, वह 'सहायक' के द्वारा काम करती है। जैसी भावी है वैसी ही 'सहाय' मिलती है अर्थात् भवितव्यता अच्छी होती है तब अच्छी और बरी होती है तब बरी 'सहाय' मिलती है। (ग) 'आपन आवै ताहि पै' अर्थात वह भावीके वश आप ही सहायके पास आता है जैसा यहाँ हुआ। भावीवश राजा सहायके पास आया। राजाका भवितव्य है कि उसका तन, धन, राज्य सभी कछ नष्ट हो जाय, वैसा ही उस भावीको सहाय मिल गया—कपटी मिन। शीघ्र ही नाश कर डाला। (घ) 'ताहि तहाँ ले जाइ' अर्थात् (या तो वैसा होता है, वैसा न हुआ तो यह होता है) भावी सहायको उसके पास ले जाती है। उत्तरार्द्ध 'आपन आवे ले जाइ' का भाव यह है कि जिस तरह उसका काम बने वही करती है। 🔊 दूसरी प्रकार इस तरह भी अर्थ हो सकता है कि 'होनहारवालेके पास भावी आप ही आती है और आकर उसको वहीं ले जाती है जहाँ सहाय करनेवाला है।' भाव कि भावी प्रथम सहाय तैयार करती है, फिर जीवके पास आती है और उसे सहायके पास ले जाती है। यह अर्थ समीचीन है। [खरेंमें लिखा है कि 'उस प्राणीका भोग यदि वहीं हुआ तो भावी उसके पास आकर उसी जगह भोग भोगाती है और यदि उसका भोग बाहर हुआ तो उसको वहीं ले जाकर भोगाती है। 'सहाइ'=संयोग। विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'आपून् आवै यह कथन नीति-शास्त्रके अनुसार है। जैसे—'तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायोऽपि तादृशः। सहायास्तादशा एव यादशी भवितव्यता॥' अर्थात वैसी ही बृद्धि उत्पन्न होती है, वैसा ही उद्योग लग जाता है और सहायता भी वैसी ही मिल जाती है जैसी होनहार होती है।]

श्रीलमगोड़ाजी—कविकी उपस्थिति कितनी आवश्यक है ? परन्तु यह विचारणीय है कि किस संक्षिप्तरूपमें वह घटनाके रहस्यपर आलोचना करके प्रकाश डालता है ?

नोट—१ श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि यह सम्मत तो याज्ञवल्क्यका है पर ग्रन्थकार सबका सिद्धान्त कहते हैं, इसिलये यहाँ उन्होंने अपना नाम रख दिया है। वैसी ही सहाय मिलती है अर्थात् उसीके योग्य काम करनेवाले मिल जाते हैं। 'आपुनु आवइ। ''अर्थात् जिस शत्रुके हाथ बुराई होना है उसके पास वह भावीवश आप ही पहुँच जाता है, जैसे, कपटी मुनिके पास राजा पहुँच गया। अथवा, 'ताहि तहाँ ''' अर्थात् जहाँ बुराई होनेवाली है तहाँ बुराई करनेवाले शत्रुको ले जाती है, जैसे कालकेतु राक्षस सूकररूपमें भानुप्रतापके पास पहुँचा और भुलाकर वनमें ले आया। आगेके लिये भी यही सहाय मिले जो राजाके यहाँ जाकर उसका नाश करायेंगे।

वि॰ त्रि॰—इस प्रकार अर्थ करते हैं—'राजा मृगयाको जाता है। वहाँ कालकेतु सूकर बनकर (भिवतव्यताका सहाय होकर) आता है और राजाको ले जाकर कपटी मुनितक पहुँचा देता है, जहाँ राजा स्वयं कपटी मुनिका शिकार हो जाता है।'

श्रीबैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ भवितव्यता प्रारब्ध नहीं है, केवल प्रभुकी इच्छा है, क्योंकि राजा 'प्रतापी' नामक सखा है जो प्रभुकी आज्ञासे राजा हुआ।

नोट—२ 'आपु न आवइ 'पाठ अशुद्ध है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि लोग घरमें बैठे— बैठे मर जाते हैं, कहीं साँपने डस लिया, कहीं छत गिर पड़ी उससे दबकर मर गये, यही भाव 'आपुनु आवइ' का है। यह सम्मत लाला भगवानदीनजीका भी है। इसमें 'विकल्प अलंकार' है।

भलेहि नाथ आयसु धिर सीसा। बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा॥१॥ नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि\* निज भाग्य सराही॥२॥ पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करौं ढिठाई॥३॥ मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥४॥

अर्थ—'बहुत अच्छा, स्वामी!' राजा (ऐसा कहकर) आज्ञाको सिरपर धरकर घोड़ेको पेड़में बाँधकर आ बैठा॥१॥ राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और चरणोंको प्रणाम करके अपने भाग्यको सराहा॥२॥ फिर सुन्दर कोमल वचन बोले—हे प्रभो! पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ॥३॥ हे मुनीश्वर! हे नाथ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखानकर कहिये॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'भलेहि नाथ'। भाव कि आपने बहुत अच्छा कहा, ऐसी घोर रात्रिमें चलना अच्छा नहीं है। (ख) 'आयसु धिर सीसा।' भाव कि महात्माकी आज्ञा बड़ी प्रसन्तासे मानी। बड़ोंकी आज्ञा माननेमें ऐसा ही कहा जाता है, यथा—'सिर धिर आयसु करिय तुम्हारा। परम धरम यह नाथ हमारा॥' (ग) 'बैठ महीसा' से सूचित किया कि अभीतक राजा (घोड़ेकी बागडोर थामे) खड़े-खड़े बातें करता रहा था। चलनेपर उद्यत था, अब घोड़ा बाँधकर बैठा। (घ) 'नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही'। हमारे बड़े पुण्य हैं, बड़ा भाग्य है कि आपके चरणोंका दर्शन हुआ इत्यादि। जैसे पूर्व कहा था कि 'फिरत अहेरें परेउँ भुलाई। बड़े भाग देखेउँ पद आई॥' पुनः, तापसने राजाको प्याससे व्याकुल देख सरोवर बताया, आश्रमपर ले आया, घोर रात्रिमें वनमें न जाने दिया तथा यह देखकर कि यह ऐसे घोर वनमें बसे हैं, राजाने इस कपटीको पूर्ण सन्त समझा, अतएव सन्त समझकर सन्तलक्षण कह-कहकर प्रशंसा की। 'बिषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर॥ सम अभूतिरपु बिमद बिरागी। लोभामरष हरष भय त्यागी॥ कोमल चित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगिति अमाया॥ सबिह मानप्रद आपु अमानी।' (७। ३८) इत्यादि सन्तलक्षण एक-एक करके उनमें कहने लगे, यही बहुत भाँतिकी प्रशंसा है। (पूर्व जो कहा था कि 'बड़े भाग देखेउँ पद आई' उसीके सम्बन्धसे यहाँ चरणोंको प्रणाम कर भाग्यकी सराहना करना कहा।)

टिप्पणी २—'पुनि बोलेड मृदु गिरा सुहाई। विशेषण न दिया था क्योंकि वह छलयुक्त है। राजाकी वाणीको 'मृदु बानी'। उसकी वाणीको 'सुहाई' विशेषण न दिया था क्योंकि वह छलयुक्त है। राजाकी वाणीको 'मृदु' और 'सुहाई' दोनों विशेषण देकर जनाया कि इनकी वाणी कोमल और निश्छल है। (ख) 'जानि पिता' पिता जाननेका भाव कि पिता शरीरकी रक्षा करता है—'पातीति पिता।' आपने जल देकर शरीरकी रक्षा की, प्राण बचाये और शरीरकी रक्षाके लिये ही रात्रिको वनमें न जाने दिया। (कपटीने राजाको 'तात' अर्थात् वत्स, पुत्र कहा था, यथा—'कह मुनि तात भएउ ऑधियारा।' 'तात' शब्द प्यारमें पुत्र, पिता, भ्राता सभीके लिये प्रयुक्त होता है। मुनिके सम्बन्धसे यहाँ 'तात' से 'पुत्र' का ही अर्थ लिया जा सकता है। उसी सम्बन्धसे राजाने 'जानि पिता' कहा)। (ग) 'करों ढिठाई'। भाव कि महात्माओं से धृष्टता न करनी चाहिये (मैं जो धृष्टता करता

<sup>\*</sup> बंद्य- १६६१।

हूँ वह पिता जानकर, आपका वात्सल्य अपने ऊपर देखकर करता हूँ। माता-पितासे बालक ढीठ होता ही है, यथा—'हौं माचल लै छाड़िहों जेहि लागि अर्घो हों', 'मेरे माय बाप दोउ आखर हों सिसु अरिन अरघो।' (विनय॰) (घ) 'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी' अर्थात् मैं आपको अपना पिता जानता-मानता हूँ—'जानि पिता—', आप मुझे अपना आज्ञाकारी पुत्र जानिये। नाम पूछनेके लिये पुत्र और सेवक बने क्योंिक महात्माओंको अपना नाम बतानेमें संकोच होता है—'आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च। श्रेयस्कामो न गृह्णीयाज्येष्ठापत्यकलत्रयोः॥'; इसीसे प्रार्थना करके पूछते हैं। वहाँ कोई और है नहीं, यदि होता तो उससे पूछ लेते, अतएव मुनिसे ही पूछते हैं। (ङ) 'नाथ नाम निज कहहु बखानी।' सेवकका धर्म है कि अपने स्वामीका नाम जाने और पुत्रको पिताका नाम जानना चाहिये, अतः नाम पूछनेकी आवश्यकता हुई।

नोट—बैजनाथजी लिखते हैं कि 'बखानी' का भाव यह है कि जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा आदिके जो नाम हों सो किहये। राजा जन्म-संस्कार आदि सब हाल जानना चाहता है।

तेहि न जान नृप नृपिह सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना॥५॥ बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहै निज काजा॥६॥ समुझि राजसुख दुखित अराती। अवा अनल इव सुलगै छाती॥७॥ सरल बचन नृप के सुनि काना। बयर सँभारि हृदय हरषाना॥८॥

दोहा— कपट बोरि बानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत। नाम हमार भिखारि\* अब निर्धन रहित निकेत॥१६०॥

शब्दार्थ—सृहृद=निश्छल, शुद्ध हृदयवाला। अराती (अराति)। रातना=अनुरक्त होना, मन लगाना। यथा— 'जिन्हकर मन इन्ह सन निहं राता,' अराती=न अनुरक्त होनेवाला=शत्रु। सुलगै=जलती है; भभकती है। सरल=सीधे– सादे, कपट-छलरहित; स्वाभाविक; भोले–भाले।

अर्थ—राजाने उसको न पहचाना, उसने राजाको पहचान लिया। राजाका हृदय निश्छल है और वह कपटमें प्रवीण है॥५॥ एक तो वह शत्रु, फिर जातिका क्षत्रिय, उसपर भी राजा; (अतः) वह छल-बलसे अपना काम निकालना चाहता है॥६॥ वह शत्रु राज्य-सुखको सोचकर दुःखी है, उसकी छाती कुम्हारके आवाँ (भट्टी) की आगकी तरह (भीतर-ही-भीतर) सुलग रही है॥७॥ राजाके सीधे-सादे वचन कानोंसे सुनकर अपने वैरका स्मरण करके वह हृदयमें हर्षित हुआ॥८॥ कपटरूपी जलमें डुबाकर वह युक्ति-समेत कोमल वाणी बोला कि अब तो हमारा नाम भिखारी है और हम धन-धामरहित हैं (वा, भिखारी निर्धन, रहित-निकेत हैं)॥१६०॥

नोट—१ सामाजिक-मनोवैज्ञानिक उपन्यासकालका लुत्फ देखिये। (लमगोड़ाजी)

टिप्पणी—१ (क) 'तेहि न जान नृप'। पूर्व कपटी मुनिको न पहचाननेका कारण यह बतलाया था कि राजा भूख-प्याससे व्याकुल था, यथा—'राउ तृषित निहं सो पिहचाना। देखि सुबेष महामुनि जाना॥'(१।१५८।७)। राजा स्नान-जलपान कर अब सचेत हुए और अब समीप ही बैठे हैं, अतः अब तो पहचानना चाहिये था पर राजाने न पहचाना। इसीसे उसका दूसरा कारण लिखते हैं, वह यह कि भूप सुहृद् है। (ख) 'भूप सुहृद् सो कपट सयाना' अर्थात् राजाका हृदय सुन्दर है, निष्कपट है और मुनि कपटमें चतुर है; इसीसे न पहचाना, यथा—'सरल सुसील धरमरत राऊ। सो किमि जानै तीय सुभाऊ॥'(२।१६२) [यह (सरलता, सुशीलता और धर्मपरायणता) ही सुहृदताके लक्षण हैं।] पुनः, यथा—'नाथ सुहृद सृठि सरल चित सील सनेह निधान। सब पर

<sup>\*</sup> १६६१ में 'भिखारी' पाठ है।

प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान।'(२।२२७) जो सुहृद् होते हैं वे दूसरोंको भी वैसा ही समझते हैं। ['कपट सयाना' से स्पष्ट कर दिया कि पूर्व जितनी बातें उसने कीं, वह सब कपटमय थीं, स्वार्थसाधनार्थ थीं।] (ग) 'बैरी पुनि छत्री पुनि राजा' इति। तात्पर्य कि ये सब एक-से-एक कठिन होते हैं, ये तीनों छल-बलसे अपना काम निकालनेकी सदा इच्छा रखते हैं। [पुन: भाव कि इनमेंसे एक भी होना छल-बलसे काम करनेके लिये पर्याप्त था पर यहाँ तो तीनों गुण एकहीमें मौजूद हैं।] विशेष आगे नोट २ में देखिये।

(घ) 'छल बल कीन्ह चहै निज काजा' इति। कपटी मुनिने ठीक ऐसा ही किया। प्रथम छल किया कि कालकेतु सुअर बनकर छलकर राजाको यहाँ ले आया और इसने ऊपरसे दया, कोमलता दिखाकर राजाको धोखेमें डालकर उनके नाशका उपाय रचना प्रारम्भ किया, पीछे बलका प्रयोग किया। यथा—'तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाए। सिज सिज सेन भूप सब धाए॥' स्वयं भी संग्राम किया और राजाको मारा। पुनः भाव कि तापस राजा है, इससे उसने छल किया। राजाके लिये छल करनेकी आज्ञा नीतिमें लिखी है। क्षत्रिय है इसीसे बल किया और बैरी है इसीसे अपना 'काज' किया अर्थात् राजाको मारकर राज्य लिया। पुनः 'छल बल' तीनोंमें लगा सकते हैं, तीनों ही छल-बल करते हैं। (ङ) 'कीन्ह चहै निज काजा' का भाव कि राजाने तो उसे पिता बनाया, आप सुत, सेवक बना तब तो 'तापस' को ऐसा छल न करना चाहिये था, इसीपर कहते हैं कि वैरी, क्षत्रिय और राजा इन तीनोंका हृदय कठोर होता है, यथा—'नवनीतं हृदयं ब्राह्मणस्य वाचि क्षुरो निशितस्तीक्षणधारः। तदुभयमेतिद्वपरीतं क्षत्रियस्य वाङ् नवनीतं हृदयं तीक्षणधारम्।' (महाभा० १। ३। १२३) अर्थात् ब्राह्मणका हृदय मक्खनके समान कोमल होता है और वाणी छुरेकी तीक्षण धार है। क्षत्रियका इसके विपरीत होता है। क्षत्रियकी वाणी मक्खन-समान और हृदय तीक्ष्णधारवाला अर्थात् वज्र-समान कठोर होता है। ये (बाप, बेटा, भाई, स्वामी, सेवक) कुछ भी नाता नहीं मानते, सदा अपना काम छल-बलसे निकालते हैं, यह उनका सहज स्वभाव है।

नोट—२ प्रथम कहा कि 'कपटमें सयाना' है अर्थात् कपट भी ऐसा करता है कि कोई भाँप न सके, जानना तो दूर रहा। फिर 'सयाना' होनेका कारण बताया—'बैरी पुनि छत्री पुनि राजा।' इससे तीनों सयाने एकत्र हो गये हैं। यहाँ 'द्वितीय समुच्चय' अलंकार है। वैरी सदा शत्रुकी घातमें रहता है, यथा—'रिपु रिन रंच न राखब काऊ।' (२। २२९) 'रिपु पर कृपा परम कदराई॥' (अर० १९) क्षत्रिय क्रोधी और बलवान् होते हैं, बदला लेनेसे नहीं चूकते, यथा—'तदिप किटन दसकंठ सुनु छित्रजाति कर रोष।' (लं० २३) राजा सहज अभिमानी और स्वार्थ-परायण होते हैं जैसे बने अपना काम निकालना चाहते हैं, दूसरेकी बढ़ती नहीं देख सकते, समय पाकर उपकार भी भुलाकर अपकार करते हैं, दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते जैसे दो तलवार एक मियानमें नहीं रह सकतीं। ये तीनों छल-बलसे काम लेते हैं पुन:, ३—'बैरी पुनि'…… इस अर्द्धालीके एक चरणमें 'छल, बल और निज काजा' इन तीनको कहकर जनाया कि वैरी छल, क्षत्रिय बल और राजा अपने कामसे काम रखते हैं, जैसे बने। (पाँडेजी)

टिप्पणी—२ (क) 'समुझि राजसुख दुखित अराती।——' इति। आवेंकी अग्नि भीतर-ही-भीतर सुलगती रहती है, प्रकट नहीं होती, वैसे ही कपटी मुनिको रह-रहकर राज्यसुख याद आता है, इससे उसकी छाती दु:खसे भीतर-ही-भीतर जलती है। वह अपना दु:ख प्रकट नहीं करता ['अवाँ अनल इव सुलगै छाती'—(५८।४) 'तपै अवाँ इव उर अधिकाई।' में देखिये।] 'समुझि राज सुख' अर्थात् इसी दु:खसे शत्रुता माने हुए हैं; इसीसे 'अराती' कहा। (ख) 'सरल बचन नृपके सुनि काना' इति। सरल-(सीधे-सादे मनुष्य-) से ही कपट चलता है, चतुरसे नहीं चलता, इसीसे 'सरल' जानकर हर्षित हुआ कि अब यह हमसे बचकर नहीं जा सकता। (ग) 'बयर सँभारि हृदय हरषाना।' वैर सँभालकर अर्थात् वैरका स्मरण करके, यह हमारा वैरी है यह याद करके सुखी हुआ। [मिलान कीजिये दोहावलीके 'सत्रु सयानो सिलल ज्यों राख सीस रिपु नाउ। बूड़त लिख पग डगत लिख चपिर चहूँ दिसि आउ॥' (५२०) इस दोहेसे। इसमें शत्रुका सयानापन दरसाया है।] (घ) 'हृदय हरषाना।' भाव कि अपने

दु:खको भीतर-ही-भीतर आवेंकी अग्निकी भाँति छिपाये था, अब हर्ष है सो भी प्रकट नहीं करता। तात्पर्य कि दु:ख-सुख दोनों छिपाये हुए है क्योंकि राजापर खुल जाय तो बड़ी हानि हो जायगी। (ङ) ब्हिजो ऊपर कहा था कि 'बेरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन्ह चहै निज काजा॥' उसे यहाँ चिरतार्थ करते हैं—वैरी है, अतः राजसुख समझकर दु:खित है, हृदय जलता रहता है। इसीसे 'अराती' कहा। क्षत्रिय है, वैर स्मरणकर सुखी हुआ। छत्रिय पिछला वैर 'सँभारते' हैं और राजा है, इसीसे कपटयुक्त वाणी बोला। राजाको कपट करना उचित है, यथा—'कीन्डेड कपट लाग भल मोहीं।'

वि॰ त्रि॰—'सुनि काना।—' इति। कानसे सुननेका भाव कि उसे हृदयमें स्थान नहीं दिया। यह देखकर कि राजा बड़ा सरल मालूम पड़ता है, इसके सरल वचनोंमें चित्त न पिघले, अतः वैरको सँभाला कि इसीने मेरा सर्वस्व हरणकर मुझे वनचारी बना रखा है।

टिप्पणी—३ 'कपट बोरि बानी मृदल---' इति। (क) अपना नाम नहीं बताता यही कपट है, यथा— 'कीन्हेड कपट 'ब्ङनाम न बतानेकी बात प्रसंगभरमें है। इसीसे 'कपट बोरि' कहा अर्थात् जो कुछ मृद् वचन आगे कह रहा है वह सब कपटके हैं। राजाने कपटी मुनिको पिता बनाया, आप पुत्र और सेवक बना, तब वह राजाकी प्रीति-प्रतीतिकी परीक्षा करने लगा कि देखें राजा सत्य ही सेवक बनता है या ऊपरसे ही ऐसा कहता है। (ख) 'बोलेउ जगित समेत' इति। अपना नाम नहीं बताता, इस प्रकार अपनी उदासीनता दिखाता है कि हमको किसीसे पहचान करनेका प्रयोजन क्या? यह उसके आगेके 'मैं न जनावउँ काह' इन वचनोंसे स्पष्ट है। यही यक्ति है कि यदि राजाको प्रीति-प्रतीति होगी तो फिर प्रार्थना करेगा। राजाने घबडाकर ऐसा ही किया। इससे प्रीति और विश्वासकी परीक्षा हो गयी। यथा—'सहज प्रीति भूपति कै देखी। आपु बिषय बिस्वास बिसेषी।' (१६१।६) परीक्षा करके तब आगे छल करता है। (ग) 'नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत' यह दीनता अपनी दिखाकर अपना महात्मापन झलका रहा है। जिसमें राजा समझें कि ऐसे बडे होकर भी महात्मा बड़े ही निरभिमानी हैं। (घ) 'अब' का भाव कि आगे बहुत कुछ था अब भिखारी, निर्धन और अनिकेत हैं। हमारा अवतार निर्धनके यहाँ नहीं हुआ [व्यंग्य यह है कि हम बड़े ऐश्वर्यमान् थे, राजा थे, हमारे भी महल आदि थे, जो सब तुमने छीन लिया। (बै०)]। म्बिप्रतापभानु भी उसके अंगमें देख रहा है कि सब राजलक्षण हैं (अत: उसका परिचय पूछनेके लिये उत्सुक हुआ ही चाहे। दोहेमें जो कहा है कि 'बोलेउ जुगृति समेत' वह युक्ति 'अब' शब्दमें है। श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि 'अब' में युक्ति और अभिप्राय यह है कि इसे आगे चलकर कहना है कि हम ब्रह्माके पुत्र हैं, अनेक तपस्या की है, पूर्वकल्पमें अनेक शक्तियाँ रची हैं, इत्यादि-इत्यादि और अब तो हम सब त्याग बैठे।

कह नृप जे बिज्ञाननिधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना॥१॥ सदा रहिं अपनपौ दुराएँ । सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ॥२॥ तेहि तें कहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हिर केरें॥३॥ तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत बिरंचि सिविह संदेहा॥४॥ जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी॥५॥

शब्दार्थ—गलित=गला हुआ, जीर्ण-शीर्ण, नष्ट-भ्रष्ट। सरीखे=सदृश, समान। गलित अभिमान=जिनका अभिमान नष्ट हो गया, निरिभमानी। अपनपौ=आत्मगौरव, मान, मर्यादा, ममता, अभिमान, अपने रूपको।

<sup>\* &#</sup>x27;सदा अपनपौ रहिंह दुराये' (व्यासजी;) 'सदा रहिंह अपनपौ दुराये——' (श्रावणकुंज) 'रहिंह अपनपौ सदा॰' (ना॰ प्र॰)।

अकिंचन=निर्धन, दरिद्र, दीन, परिग्रहत्यागी। किंचन=थोड़ी वस्तु। अकिंचन=जिनके पास थोड़ी भी वस्तु न हो, जिसे कुछ भी चाह नहीं, जिनके भगवान् ही एक धन हैं, जिनकी किसीमें अहं-मम बुद्धि नहीं है। अधन=धनरिहत, निर्धन। अगेह=गेह (घर) रिहत। सम=समान, सरीखे। जोसि सोसि (योऽसि सोऽसि=यः असि सः असि =जो हो सो हो, जो भी हों।

अर्थ—राजाने कहा कि जो आप-सरीखे विज्ञानके खजाना और निरिभमानी होते हैं॥१॥ वे सदा अपने गौरवको, अपने स्वरूपको छिपाये रहते हैं।(क्योंकि) बुरा वेष बनाये रहनेमें सब प्रकार कुशल<sup>१</sup> मानते हैं॥२॥ इसीसे सन्त और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान्के प्यारे हैं॥३॥ आप-सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनोंसे ब्रह्मा-शिवको भी सन्देह होता है<sup>२</sup>॥४॥ आप जो हैं सो हैं (अर्थात् जो कोई भी हों सोई सही) मैं आपके चरणोंको नमस्कार करता हुँ! हे स्वामी! अब आप मुझपर कुपा कीजिये॥५॥

टिप्पणी-१ (क) 'त्म्ह सारिखे गिलत अभिमाना' इति। 'त्म्ह सारिखे' कहकर जनाते हैं कि जितने विज्ञाननिधान निरभिमानी सन्त हैं उन सबोंमें आप प्रधान हैं। (ख) 'जे विज्ञाननिधाना गलित अभिमाना' का भाव कि विज्ञाननिधान होनेसे अभिमान नष्ट हो जाता है। ज्ञानसे देहाभिमान छूट जाता है, यथा— 'बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा। देह जनित अभिमान छुड़ावा॥' (४। २८) 'ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं।' (३। १५) दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि 'अपने विज्ञानका अभिमान जिनको नहीं है।' (ग) 'सदा रहिं अपनपौ दूराएँ।' इति। राजा जानते हैं कि 'भिखारी, निर्धन, अनिकेत' ये नाम नहीं हैं, मुनि (छिपाव) करते हैं, इसीसे वे कहते हैं कि विज्ञानी निरभिमानी अपनेको छिपाये रहते हैं। (घ) '*सब बिधि कसल* कुबेष बनाए' इति। बहुत लोगोंके संघट्टसे भजनमें विक्षेप होता है, लोकमान्यता तपका नाश करती है, यथा— 'लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाह।', राग-द्वेष बढ़ता है—यही 'सब विधि' है। गुप्त रहनेसे सब विधिसे बचत है (नहीं तो कोई लडका माँगता है, कोई धन, कोई नौकरी इत्यादि। प्राय: आजकल लोग इसीलिये सन्तके पास जाते हैं)। तात्पर्य कि अपनपौ छिपानेके लिये कुवेष बनाये रहते हैं। (ङ) 'तेहिं तें', 'परम अकिंचन प्रिय हरि केरें' के साथ है। इसी कारण अर्थात् गुप्त रहने और निरिभमानी होनेसे (परम प्रिय हैं)। अकिंचन गुप्त रहते हैं और निरिभमानी होते हैं। 🕸 कपटी मृनिने अपनेको भिखारी कहा; उसीके उत्तरमें राजाने उसे 'विज्ञाननिधान गलित अभिमाना' कहा। तापसने अपनेको 'निर्धन, रहित निकेत' कहा: उसके उत्तरमें राजा उसको '*अकिंचन परम प्रिय हरि केरें'* कहते हैं। अर्थातु आप भगवानको परमप्रिय होनेके लिये (सर्वस्व त्यागकर) भिखारी, निर्धन और अनिकेत बने हैं।

टिप्पणी २—'तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत बिरंचि—" इति। (क) भाव कि ऐसे निष्किचन ब्रह्मलोक, शिवलोक ले लेनेको समर्थ हैं। ब्रह्मा और शिवको सन्देह हो जाता है कि हमारा लोक न ले लें। अथवा शिव-विरंचि सन्देहमें पड़ जाते हैं कि हम इन्हें क्या दें। (ख) शिव-विरंचिको सन्देह होना कहा क्योंकि ये तपके फलदाता हैं। (ग) ब्ब्ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव हैं। यहाँ तीनोंको कहा है। जब अकिंचन और निरिभमानी हुए तब हरिके परमप्रिय हुए (क्योंकि कुवेष और अकिंचनता इत्यादि जितनी भी बातें हैं वे सब भगवान्को प्रिय लगनेके लिये हैं। हरिके परमप्रिय होनेसे ब्रह्मा और शिवको सन्देह हुआ कि भगवान्से हमारा लोक न माँग लें अथवा, यह सन्देह होता है कि हम तो तपका ही फल दे सकते हैं, हरिके परमप्रिय होनेका फल क्या दें? इनको देनेयोग्य कोई वस्तु हमारे पास नहीं है। [आप ऐसे अधन, भिखारी और गृहहीन ही ब्रह्म, रुद्रपद पाते हैं। अतः आप ऐसे महापुरुषोंसे उन्हें सन्देह होता है। ये ज्ञानी देवता हैं, अतः इन्हें त्रास नहीं

१-दूसरा अर्थ—'सब प्रकारसे निपुण होनेपर भी वे कुवेष बनाये रहते हैं कि जिसमें कोई न जाने।' (पंजाबीजी)

२-पंजाबीजी यह अर्थ करते हैं---- 'मुझे शिव-ब्रह्माका सन्देह होता है कि आप वे ही तो नहीं हैं।'

होता, सन्देहमात्र होता है। इन्द्र भोगी है, अत: उसे त्रास हो जाता है। यथा—'सुनासीर मन महँ अति त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर बासा॥'(वि॰ त्रि॰)]

नोट—विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'इसका गुप्त अर्थ यह भी हो सकता है कि ब्रह्मा और शिव-सरीखे साधुओंको ऐसे साधुओंके विषयमें सन्देह होता है कि वे झूठे हैं। ऐसे सांकेतिक भावके शब्द अनायास ही सत्यता अथवा भविष्यसूचक ईश्वरकी प्रेरणासे निकल पड़ते हैं।' वीरकविजी लिखते हैं कि 'यहाँ ब्रह्मा और शिवजीके सन्देहद्वारा लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग्य है कि जो दूसरोंको धनेश बना देनेवाले, दाताओंके शिरोमणि और वैकुण्ठधाम देनेवाले हैं; वे स्वयं सदा निर्धन, अगेह तथा मँगतोंके वेषमें रहते हैं। मानसांकमें 'सन्देह हो जाता है कि ये वास्तविक सन्त हैं या भिखारी' यह भाव कहा है।

टिप्पणी—३ (क) 'जोसि सोसि।' जब कपटी मुनिने नाम न बताया तब राजाने महात्मा जानकर हठ न किया, यही कहा कि जो भी हों सो हों हमारा नमस्कार है। कथनका तात्पर्य कि हमें तो आपके चरणोंसे प्रयोजन है। (ख) 'मो पर कृपा करिअ अब स्वामी।' राजाकी प्रार्थना थी कि मुझे सुत, सेवक जानकर नाम किहये, पर कपटीने नाम न बताया। इससे जाना गया कि मुनिने सुत, सेवक न माना। अतएव राजा विनती करते हैं कि अब मेरे ऊपर कृपा कीजिये, मुझे अपना सुत और सेवक जानिये, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ।

प० प० प्र०—[१५९ (६-७) में बता आये हैं कि राजाके हृदयमें भगवद्भिक्तिको रुचि भी न थी] इस मुिनकी कृपासे वैराग्य, ज्ञान, भिक्त माँगनेकी अथवा मन्त्रोपदेश लेनेकी भी इच्छा राजाके मनमें पहले या पश्चात् कहीं देखी नहीं जाती। वह मुिनकी कृपासे कुछ-न-कुछ अलौकिक ऐश्वर्यादिकी इच्छाको अब पूर्ण कर लेना चाहता है जो जगत्में दुर्लभ है। पर जबतक 'बर माँग' ऐसा मुिन न कह दें तबतक वह उस वासनाको प्रकट नहीं करेगा। उस कपटी चतुर राजाने तो भानुप्रतापके प्रथम वचन 'जानत हीं कछु भल होनिहारा' से ही ताड़ लिया कि राजाके हृदयमें कुछ ऐहिक कामना है। राजाके इस कामनांकुरको कपट मुिन बार-बार खाद्य और जल देता रहा। प्रतापभानु तो राह ही देखता था कि गुरु महाराज कब 'बर माँगु' कहें और मैं वर माँगूँ। इतने बीचमें उसने यह भी निश्चित कर लिया कि क्या माँगना चाहिये। (आगे 'अब प्रसन्न मैं संसय नाहीं।' (१६४। ५) में देखिये।)

सहज प्रीति भूपित कै देखी। आपु बिषय बिस्वास बिसेषी॥६॥ सब प्रकार राजिह अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई॥७॥ सुनु सितभाउ कहीं महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला॥८॥

दो० — अब लिंग मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावौं काहु। लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु॥

सो०— तुलसी देखि सुबेषु भूलिहं मूढ़ न चतुर नर। सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि॥१६१॥

शब्दार्थ—**सहज**=जो बनावटी न हो, स्वाभाविक। **आपु**=अपने विषय, सम्बन्धमें, प्रति। **अपनाई**=अपने वशमें, अपनी ओर वा अपने अनुकूल करके। **केकि**=मोर, मुरैला। **पेखु**=देखो। **असन**=भोजन।

अर्थ—अपने ऊपर राजाका स्वाभाविक प्रेम और अधिक विश्वास देख सब प्रकार राजाको अपने वशमें करके अपना अधिक प्रेम दिखाता हुआ बोला॥६-७॥ हे राजन्! सुनो, मैं सत्य-ही-सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ

बसे हुए बहुत काल बीत गया॥८॥ अबतक मुझे कोई न मिला था और मैं (अपनेको) किसीपर प्रकट नहीं करता; क्योंकि लोक-प्रतिष्ठा अग्निके समान है जो तपरूपी वनको भस्म कर देती है। तुलसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर वेष देखकर मूर्ख ही नहीं, किन्तु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। देखिये मोर देखनेमें सुन्दर होता है उसके वचन अमृतके समान हैं, परन्तु सर्प उसका भोजन है॥१६१॥

टिप्पणी—१ 'सहज प्रीति भूपित के देखी।' इति। (क) राजाके विश्वास और प्रेम दोनोंकी विशेषता दिखानेके लिये प्रीतिको 'सहज'और विश्वासको 'विशेष' कहा। (ख) 'देखी' का भाव कि कपटी मुनिने राजाकी प्रीति–प्रतीतिकी परीक्षा लेनेके लिये ही दुराव किया था। छिपाव करनेपर भी प्रेम और विश्वास कम न हुए इसीसे दोनोंको 'विशेष' कहा। (ग) 'जोसि सोसि तव चरन नमामी। मो पर कृपा किरअ अब स्वामी॥' यह सहज प्रीति है। और 'कह नृप जो विज्ञान निधाना' से लेकर 'होत बिरंचि सिविह संदेहा' तक, यह विश्वास है कि ये कोई बहत भारी महात्मा हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'सब प्रकार राजिह अपनाई।' अपनानेका भाव कि राजाने विनती की कि मुझे अपना सुत, सेवक जानकर अपना नाम किहये, उसने अपना नाम न बताया, ऐसा करनेसे अपनाना न निश्चित हुआ, तब राजाने अपनानेके लिये प्रार्थना की—'मो पर कृपा किरिअ अब स्वामी।' अतः अब सब प्रकारसे राजाको अपनाया अर्थात् कहा कि तुम हमारे सेवक हो, पुत्र हो, शिष्य हो। (ख)'बोलेंड अधिक सनेह जनाई।' अर्थात् अधिक प्रेम दिखाकर बोला कि तुम हमारे सुत-सेवक हुए, हम तुमको अपना सुत-सेवक जानकर अपना नाम कहते हैं नहीं तो न कहते। पुनः'अधिक सनेह'का भाव कि पूर्व स्नेह (दिखाया) था और जब अपनाया तब अधिक स्नेह हुआ। (ग) 'जनाई' का भाव कि वस्तुतः स्नेह है नहीं, झूठा स्नेह प्रकट करता है, यथा—'रहसी रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेह जनाई॥'[नीति भी यही है कि 'जो रीझे जेहि भावसे तैसे ताहि रिझाव। पीछे युक्ति विवेकसे अपने मतपर लाव॥' (वि० टी०) धूर्तोंका पहला काम यही होता है कि अपने ऊपर विश्वास दृढ़ करा लेते हैं तब अपने कपटजालके पसारमें हाथ लगाते हैं। मन्थराने यही किया था, यथा—'सिज प्रतीति बहु बिधि गढ़ि छोली। अवध साढ़ साती तब बोली॥' इसी भाँति कपट मुनिने जब देख लिया कि यह मुझे ब्रह्म-रुद्रकी कोटिमें समझने लगा, विनय, परिचय अत्यन्त विश्वास करने लगा तब अधिक स्नेह जनाकर माया फैलायी। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी ३—'सुनु सितभाउ कहीं मिहिपाला।—'इति। (क) 'सितभाउ कहीं।' भाव कि प्रथम जब राजाने नाम पूछा तब उसने दुराव किया, राजा जान गये कि यह नाम नहीं है जो यह बताते हैं; इसीसे फिर प्रार्थना की; इसीसे अब वह कहता है कि मैं 'सितभाउ' से कहता हूँ जिसमें इस नामको भी झूठा न समझ ले। आगे जो बातें उसे कहनी हैं वह सब झूठी हैं, उनको राजा झूठ न माने किन्तु सत्य ही जाने इस अभिप्रायसे वह प्रथम 'सितभाउ कहीं' ऐसा कहता है अर्थात् मैं सत्य ही कहता हूँ। अब छिपाव नहीं करता हूँ। (ख) 'मिहिपाला।' राजाने अपनेको प्रतापभानुका मन्त्री बताया—'नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु सिचव मैं सुनहु मुनीसा॥' और कपटी मुनिने उससे 'मिहिपाल' सम्बोधन किया, सिचव न कहा। ऐसा करके कपटी मुनि अपनी सर्वज्ञता दिखाता है। अर्थात् बताता है कि तुमने हमसे छिपाया पर हम जानते हैं कि तुम प्रतापभानु हो, जैसा वह आगे स्वयं ही कहेगा। यदि वह राजाको सिचव कहता तो अज्ञता पायी जाती। (ग) 'बीते बहु काला।' अर्थात् बहुत काल (युगों) तप किया। (यह भी युक्तिका वचन है। दस दिन भी बहुत होते हैं। राजा इससे समझा कि यहाँ इनको रहते कल्प–के–कल्प बीत गये और वह तो वस्तुत: राज्य छिन जानेपर यहाँ आ बसा।)

टिप्पणी—४ 'अब लिंग मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावउँ काहु।—'इति। (क) राजाने प्रशंसा की थी कि 'सदा रहिं अपनपौ दुराएँ। सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ॥'वही बात वह भी कहने लगा कि अबतक हमें कोई न मिला और न हमने किसीको जनाया अर्थात् हम सदासे अपनेको छिपाये ही रहे हैं। कभी कहीं गये नहीं, न किसीसे मिले। 'न मिलेउ कोउ' अर्थात् एक आप ही मिले। 'न जनावउँ काहु' अर्थात् आपको प्रथम-प्रथम

जनाया। (ख) *'लोकमान्यता अनल सम*ं' लोकमान्यताको विनयपत्रिकामें दूषण कहा है, यथा—'**बहुत प्रीति** पुजाइबे पर पुजिबे पर थोरि।'

नोट—१ दो प्रकारसे सन्तको लोग जानते हैं। एक तो यों कि कोई उनके पास पहुँच जाय तो उससे दूसरोंको पता लग जाता है और दूसरे यों कि सन्त स्वयं कहीं भिक्षाटनके लिये जायँ और विभूति आशीर्वादादि देकर दूसरोंको अपनी सिद्धता दिखाकर अपनेको प्रसिद्ध करें। यही बात तापस कह रहा है कि न तो आजतक कोई हमें मिला और न हम ही किसीके पास गये।

ाङ साधु-सन्तों, तपस्वियोंके लिये यह उपदेश है। जो लोग दान-पुण्य-तपस्या-भजन आदि करके लोकमें प्रतिष्ठा चाहते हैं उनका वह दान, तप आदि व्यर्थ हो जाता है। बैजनाथजी भी लिखते हैं कि तपस्वीको चाहिये कि तपोधनको गुप्त रखे तभी बच सकता है, नहीं तो आर्त-अर्थार्थी अनेक सेवा-शुश्रूषादि मान बढ़ाकर तपको लूट लेंगे। जैसे विश्वामित्रकी बड़ी तपस्या त्रिशंकुने लूटी, कुछ अप्सराओं और कुछ विप्रपुत्रने लूटी। 'लोकमान्यता─ं' में पूर्णोपमालंकार है।

टिप्पणी—५ 'तुलसी देखि सुबेषु भूलिंह मूढ़ न चतुर नर।—' इति। (क) मूढ़ ही नहीं, चतुर मनुष्य भी भूल जाते हैं, इसीपर मोरका दृष्टान्त देते हैं कि देखो मोर सुन्दर है, वचन उसका अमृत-समान है पर भोजन सर्प है। तात्पर्य कि वेष और वचन सुन्दर हैं, करनी खराब है। ऐसे ही खलोंका हाल है, यथा—'बोलिंह मधुर बचन जिमि मोरा। खाहिं महा अहि हृदय कठोरा॥' राजा परम चतुर थे पर कपटी मुनिके स्नेहमय वचन और वेषसे धोखा खा गये, यथा—'बचन बेष क्यों जानिए मन मलीन नर नारि। सूपनखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख बिचारि॥' 'हृदय कपट बर बेष धिर बचन कहैं गिढ़ छोलि। अब के लोग मजूर ज्यों क्यों मिलिए मन खोलि॥' (दोहावली ४०८, ३३२) (ख) कि 'तुलसी देखि नर' यह बात प्रसंगके बीचमें लिखनेका भाव कि जो कपटी मुनिने कहा कि 'अब लिंग मोहि न मिलेंड कोड मैं न जनावडँ काहु। लोक विस्त यही बात सुनकर राजा भूल गये, भ्रमसे समझ लिया कि यह कोई बड़ा भारी महात्मा है। इसीपर कहते हैं कि 'तुलसी—।'

नोट—२ यदि ऐसा अर्थ लें कि 'मूढ़ भूलते हैं, चतुर नहीं', तो भाव यह होगा कि जो रामभक्त हैं वे ही चतुर हैं, जो भिक्त छोड़ दूसरे पदार्थकी चाह नहीं करते, यथा—'रामिह भजिह ते चतुर नर', 'सुनु बायस तैं सहज सयाना। काहे न मागेसि अस बरदाना। रीझें देखि तोरि चतुराई। माँगेहु भगित मोिह अति भाई॥' राजा साधारण धर्ममें भले ही रत रहा, ज्ञानी भले ही रहा, पर उसमें रामभिक्त बीजका लेश न था, उसको अमर और अकण्टक शतकल्प क्या बिल्क सदाके लिये अजरत्व, अमरत्व और संसारके राज्यकी प्रबल ऐषणा थी, यह अहंकार ही उसके पतनका कारण हुआ, इसीसे वह भूला, क्योंकि वह मूढ़ था, उसे अपने तन, धन और राज्यका मोह था, धर्म-कर्ममें कर्तृत्वाभिमान था। और 'अभिमान गोविन्दिह भावत नाहीं।' यदि वह भक्त होता तो भगवान् उसकी रक्षा अवश्य करते, उन्होंने स्वयं श्रीमुखसे कहा है—'बालक सुत सम दास अमानी॥ सदा करौं तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखड़ महतारी॥' चतुर' होता तो प्रलोभनमें कभी न भूलने पाता और न घोर विप्रशापसे नष्ट होनेकी नौबत आती।

नोट—३ 'पूर्व राजाने तापसका वेष देखकर धोखा खाया, यथा—'देखि सुबेष महामुनि जाना।' और यहाँ वचनपर भूला अतएव 'सुधासम बचन' कहा। 'मूढ़ न चतुर नर' गहौरा देशकी बोली है अर्थात् चतुर और मूढ़ दोनों भूल जाते हैं।' (पं॰ रामकुमारजी)

नोट—४ इस सोरठेमें राजाके धोखा खानेका कारण ग्रन्थकार नीतिद्वारा समझाते हैं। जैसे मोरके सुन्दर रूप और बोलीसे सभी मोहित हो जाते हैं वैसे ही साधुवेष और स्नेहमय वचनोंसे सभीको धोखा हो जाता है।

नोट—५ कुछ टीकाकारोंने यह अर्थ किया है कि—'मूर्ख भूलते हैं, चतुर लोग नहीं भूलते।' ऐसा अर्थ करते हुए वे इस सोरठेका भाव यह कहते हैं कि पहले जब राजा कपटी मुनिके पास गया था तो वह प्याससे अति व्याकुल

था इससे न पहचान सकता था। पर अब तो उसे पहचान लेना था। राजा चतुर है, उसे धोखा न खाना था। यद्यपि तापसने अपनी सर्वज्ञता जनानेके लिये 'मिहपाला' सम्बोधन किया तथापि इसे तो सोचना था कि हमने तो अपनेको मन्त्री कहा और यह हमें राजा कहता है, हो – न – हो यह कोई भेदी है। ऐसा सोचकर भलीभाँति विचार कर लेना उचित था। यथा — 'कपट सार सूची सहस बाँधि बचन परबास। कियो दुराउ चहै चातुरी सो सठ तुलसीदास॥ हँसिन मिलनि बोलनि मधुर कटु करतब मन माँह। छुअत जो सकुचै सुमित सो तुलसी तिनकी छाँह॥'(दोहावली ४१०, ४०९)

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'मुनिका वेष है ऐसे घने जंगलमें रहता है जहाँ मनुष्यका गन्ध नहीं, ऐसी वैराग्ययुक्त वाणी है, ऐसे मनुष्यको महामुनि न माननेका कोई कारण नहीं है, फिर भी श्रीग्रन्थकार सावधान करते हैं कि ऐसी अवस्थामें भी लट्टू हो जाना मूढ़का काम है। ये सब साधुके लक्षण नहीं हैं—'न लिङ्गं धर्मकारणम्' क्योंकि खल लोग इन सब बातोंकी नकल कर लेते हैं। मोरका सुन्दर वेष और बोली देखकर कौन समझेगा कि यह साँप खाता होगा। अतः वेष, वाणी आदि बाह्य चिहनोंका कोई मूल्य नहीं। सन्तमें एक लक्षण होता है कि उसकी नकल किसीके किये हो नहीं सकती। वह ग्रन्थकारके शब्दोंमें सुनिये—'उमा सन्त की इहै बड़ाई। मंद करत जो करै भलाई॥'

प्रोफेसर दीनजीका मत है कि 'चतुर भूलते हैं मूढ़ नहीं भूलते' यह अर्थ अधिक संगत है, क्योंकि मूढ़ भूलेंगे क्या? वे तो मूर्ख हैं ही, चतुर ही लोग वेष देखकर भूलते हैं, वे गुण नहीं जानते (जैसे मोर खूबसूरत नहीं होता। उसके कण्ठकी नीलिमा ही सुन्दर होती है और अंग नहीं), गँवारको इतनी फिक्र नहीं होती, वह तो दण्डवत् कर चलता होगा।'

नोट ६—यहाँ 'मोर' और 'अहि असन' का दृष्टान्त देकर यह भी जनाया है कि जैसे मोर अहिकुलका नाशक है वैसे ही यह कपटी मुनि प्रतापभानुके कुलका नाशक होगा।

नोट ७—गोस्वामीजीने अन्यत्र दोहावलीहीमें मोरके विषयमें 'अहि अहार कायर बचन' कहा है और यहाँ सुधासम बचन' कहा। कारण यह कि मोरकी बोली दो तरहकी होती है, आनन्दमय और दु:खमय। आनन्दमय केवल वर्षाकालमें होती है, दूसरी बोली घबराहटकी होती है। वर्षा और गरजके समय उसकी बोली दूरसे सुहावनी लगती है, पाससे वह भी नहीं।—(दीनजी)

नोट ८—यहाँ यह शंका होती है कि इस भावसे तो वेषपूजामें अश्रद्धा होगी जो भागवत-धर्मका एक बड़ा अंग है। इसपर बैजनाथजी लिखते हैं कि राजा हरि-इच्छासे मूढ़ हो गया था, परन्तु जो वेषमात्रके उपासक हैं वे तो समदृष्टिवाले होते हैं। उनको 'भूलमें पड़ना' कहना अयोग्य है। उन्हें परीक्षाकी जरूरत ही नहीं। अलंकार—'बचन सधासम असन अहि' में अनिमल वस्तुओंका वर्णन 'प्रथम विषम' अलंकार है।

तातें गुपुत रहौं जग माहीं। हिर तिज किमिप प्रजोजन नाहीं॥१॥ प्रभु जानत सब बिनिह जनाएँ। कहहु कवन सिधि लोक रिझाएँ॥२॥ तुम्ह सुचि सुमित परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें॥३॥ अब जौं तात दुरावौं तोही। दारुन दोष घटै अति मोही॥४॥ जिमि जिमि\* तापसु कथै उदासा। तिमि तिमि नृपहि उपज बिस्वासा॥५॥

शब्दार्थ—किमिप=कोई भी, कुछ भी, यथा—'अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देउँ तोहि तिलोक महँ किप किमिप निहं बानी समा॥' (लं॰) प्रजोजन=काम, मतलब, सरोकार। सुचि (शुचि)=पवित्र। जनाएँ=प्रकट किये, हि, कहे। रिझाएँ=प्रसन्न किये वा करनेमें। घटै=लगेगा, लगता है। कथै=कहता है; (की) बात करता है, बोलता है। उदासा=उदासीनता, वैराग्य वा निरपेक्षता; झगड़े–टंटेसे अलग रहनेका भाव। उपज=उत्पन्न होता है, बढ़ता है।

<sup>\*</sup> जिम—१६६१

अर्थ—इसीसे मैं जगत्में गुप्त रहता हूँ। भगवान्को छोड़ किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता॥१॥ प्रभु तो बिना कहे ही सब जानते हैं; भला किहये तो लोकको रिझानेमें क्या सिद्धता है॥२॥ तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, (इससे) तुम मुझे परम प्रिय हो। मुझपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है॥३॥ (अतएव) हे तात! यदि अब मैं तुमसे छिपाऊँ तो मुझे बड़ा कठिन दोष लगेगा॥४॥ ज्यों-ज्यों तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था त्यों-त्यों राजाका विश्वास उसपर बढता जाता था॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'तातें गुपुत रहउँ' इसका सम्बन्ध 'लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु' से है। लोकमान्यता तपको जला डालती है, इसीसे अपना तप बचानेके लिये गुप्त रहता हूँ, नहीं तो जाकर किसी तीर्थमें रहता। (ख) राजाने जो कहा था कि 'परम अकिंचन प्रिय हरि केरें' उसीपर कहता है कि 'हरि तिज किमिप प्रजोजन नाहीं', मुझे केवल हरिसे प्रयोजन है तात्पर्य कि सब प्रयोजन हरिसे पूरे होते हैं, यथा—'सत्य कहउँ भूपित सुनु तोही। जग नाहिंन दुर्लभ कछु मोही॥'(ग) 'प्रभु जानत सब बिनिह जनाएँ—।'भगवान् बिना जनाये सब जानते हैं अर्थात् मनकी, वचनकी और तनकी इन सबकी जानते हैं और सब कुछ देनेको समर्थ हैं तब लोगोंको रिझानेका तो कुछ प्रयोजन रह ही न गया। जो पूर्व कहा कि 'मैं न जनावउँ काहु' उसीका यहाँ कारण बताता है कि क्यों नहीं किसीपर अपनेको प्रकट करता। (घ) 'कहहु कवन सिधि लोक रिझाएँ।' तात्पर्य कि लोगोंके रिझानेमें परिश्रम होता है फिर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और प्रभुसे कहना भी नहीं पड़ता, कहनेमात्रका भी परिश्रम नहीं और सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाती है। (ङ) किलोकमें और प्रभुमें अपार भेद दिखाते हैं। लोक जनानेसे जानता है, बिना जनाये नहीं जानता और प्रभु बिना जनाये जानते हैं, लोककी खुशामद करनेसे भी कुछ प्राप्ति नहीं होती और भगवान् बिना कहे सब कुछ देते हैं; अत: 'मैं न जनावउँ काहु।' 'प्रभु' शब्दसे जनाया कि वे सर्वसमर्थ हैं. जीव अल्पज्ञ और असमर्थ है।

नोट—१ 'ताते गुपुत रहउँ—' इत्यादि वचनोंको सुनकर राजाका चित्त कुछ उदास हो गया कि फिर भला ये हमसे भी क्यों बतावेंगे तब वह कपटी मुनि कहता है कि तुमसे नहीं छिपा सकता, क्योंकि 'तुम्ह सुचि—दारुन दोष घटै अति मोही।' अथवा राजाको सन्देह हो सकता था कि 'तो' हमसे क्यों कहा, अतएव 'तुम्ह सुचि सुमिति—' कहा।

टिप्पणी—२ 'तुम्ह सुचि सुमित परम प्रिय मोरें' इति। (क) शुचि अर्थात् निश्छल। सुमित अर्थात् बुद्धिमान्। [वेदिविहित मार्गमें सात्त्विकी श्रद्धा होनेसे 'सुमित' कहा। यथा—'मितर्नाम वेदिविहितमार्गेषु श्रद्धा' इति (शाण्डिल्योपनिषदि) (वि॰ त्रि॰)] 'सुचि' को सुमितिका विशेषण मानें तो भाव होगा कि तुम्हारी बुद्धिमें पाप नहीं है, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। 'परम प्रिय मोरें' का सम्बन्ध 'सुचि, सुमित' और 'प्रीति प्रतीति मोहिपर तोरें' से है। (ख) 'प्रीति प्रतीति''''' यथा—'सहज प्रीति भूपित कै देखी। आपु विषय विस्वास विसेषी॥' प्रथम राजाकी प्रीति–प्रतीति देख चुका है तब ऐसा कहता है कि हमपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है। तुम शुचि हो इसीसे तुम्हारी प्रीति शुचि है। ब्रिंग प्रीति पुनीत भरत कै देखी', 'सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीतः—।' (२२९) 'उमा बचन सुनि परम विनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता॥' (१२०। ८) और तुम सुमित हो इसीसे तुम्हारी हमपर प्रतीति हुई अर्थात् तुमने अपनी सुन्दर बुद्धिसे हमको पहचान लिया। तुम्हारी प्रीति–प्रतीति हमपर है, अतः तुम हमको परम प्रिय हो—यह अन्योन्य प्रीति दिखायी। [तात्पर्य कि प्रथम चरणके 'सुचि' और 'सुमिति' को दूसरे चरणके 'प्रीति' और 'प्रतीति' में यथाक्रमसे लगानेसे यह भाव निकला।]

टिप्पणी—३ 'अब जौं तात दुरावउँ तोही।—'इति। (क) राजाको अपना सुत-सेवक माना, इसीसे 'तात' सम्बोधन किया। प्रथम जब नाम पूछनेपर कपटी मुनिने न बताया तब राजाने कहा था कि 'सदा अपनपौ रहिं दुराएँ। सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ॥' इसीपर वह कहता है कि 'अब जौं—' अर्थात् पहले दुराव किया था, सुत-सेवक न माना था, पर अब तुम्हें परम प्रिय माननेपर भी यदि दुराव करूँ तो मुझे बड़ा

पाप होगा। ऐसा कहा जिसमें राजा यह न समझे कि दुराव करते हैं। (ख) 'दुरावौं तोही।' भाव कि औरोंसे गुप्त रहनेसे तपकी रक्षा होती है, इससे वनमें गुप्त रहता हूँ। तुमसे गुप्त रहनेसे पाप है। (ग) 'दारुन दोष घटैं अति मोही' अर्थात् प्रीति-प्रतीति करनेवालेसे कपट करनेसे बड़ा भारी दोष लगता है और मैं साधु हूँ इससे मेरे लिये तो यह अत्यन्त दारुण दोष है।

टिप्पणी ४ 'जिमि जिमि तापस कथे उदासा।—'इति। (क) कथे उदासा'=वैराग्य कहता है, उदासीनता प्रकट करता है। 'कथे उदासा' में यह भी भाव ध्वनित है कि इसकी उदासीनता कथनमात्र है पर सब बात विश्वासहीपर निर्भर है। 'जिमि जिमि—तिमि तिमि' से पाया गया कि विश्वास उत्पन्न करनेके लिये ही अपनी उदासीनता वर्णन करता है। यद्यपि प्रथम ही विशेष विश्वास देख चुका है—'आपु बिषय बिस्वास बिसेषी', तथापि फिर भी विश्वास उपजा रहा है क्योंकि विश्वासीसे ही छल लगता (अर्थात् चलता है)। अतएव बारम्बार विश्वासको पुष्ट करता है। ध्वा खलोंकी रीति है कि सुन्दर वेष बनाकर वैराग्यके वचन सुनाकर लोगोंको छलते–उगते हैं। ध्वा (नोट—'उपज' कहकर विश्वासको वृक्ष बनाया। विश्वासका बीज राजामें पड़ चुका है; यथा—'देखि सुबेष महामृनि जाना।' तपस्वी वेष देखकर राजाको विश्वास हुआ कि यह मुनि है। सुत–सेवक बना इससे उसका विश्वास प्रकट ही है—'आपु बिषय बिस्वास बिसेषी।' अब उस बीजको वृक्षरूप कर रहा है अतः उपजाना कहा। वृक्ष अचल होता है वैसे ही विश्वासको अचल बनाता है।)

देखा स्वबस कर्म मन बानी। तब बोला तापस बगध्यानी॥६॥ नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई॥७॥ कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी॥८॥

दोहा— आदिसृष्टि उपजी जबिह तब उतपित भै मोरि। नाम एकतनु हेतु तेहिं देह न धरी बहोरि॥१६२॥

शब्दार्थ-आदि=सबसे पहलेकी, प्रथम।

अर्थ—(जब उसने राजाको) कर्म, मन और वचनसे अपने वशमें देखा तब वह बगध्यानी (शिकारपर घात लगाये बैठा हुआ) तापस बोला॥६॥हे भाई! हमारा नाम 'एकतनु' है। यह सुन राजा फिर मस्तक नवाकर बोला॥७॥ मुझे अपना अत्यन्त सेवक जानकर नामका अर्थ बखानकर किहये॥८॥ (उसने उत्तर दिया कि) जब 'आदिसृष्टि' उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई। 'एकतनु' नाम है, इसका कारण यह है कि फिर (दूसरी) देह नहीं धारण की॥१६२॥

श्रीलमगोड़ाजी—सारी वार्ता ही नाटकीय तथा उपन्यासकलाकी Dialogue (वक्तृताद्वन्द्व) की जान है। उसमें कविकी बीच-बीचकी आलोचनाएँ सोनेमें सुगन्धका काम करती हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'देखा स्वबस कर्म मन बानी' इति। 'कह नृप जे बिज्ञान निधाना। तुम्ह सारिखे गिलत अभिमाना॥' इत्यादि वचनोंसे प्रशंसा की, इससे 'वाणीसे' वशमें जाना। 'जोसि सोसि तव चरन नमामी।—' इससे कर्मसे वशमें जाना। 'सहज प्रीति भूपित के देखी' इससे मनसे वशमें जाना। (ख) 'तब बोला तापस बगध्यानी।' बगध्यानीका भाव कि जैसे बगला मछली मारनेके लिये साधु बनकर बैठता है, वैसे ही यह कपटी मुनि राजाका नाश करनेके लिये साधु बनकर बैठा है। 'तब' का भाव कि प्रथम प्रीति और विश्वास अपने ऊपर देखा था। प्रीति–प्रतीतिसे लोग वशमें होते हैं, यह बात भी अब देख ली। दोनों बातें देख लीं 'तब'।

नोट १—बगला मछली पकड़नेके लिये बहुत सीधा-सादा बनकर नेत्र बन्दकर नदी-तालाब आदि जलाशयोंके किनारे खडा रहता है, परन्तु मछली जलके किनारे आयी नहीं कि उसने गडप लिया। बगलेको यह मुद्रा केवल अपने घातके लिये होती है। इसीसे बनावटी भक्तोंको 'बगला भगत' कहते हैं। इस शब्दका प्रयोग ऐसे समय होता है जब कोई व्यक्ति अपना बुरा उद्देश्य सिद्ध करनेके लिये बहुत सीधा बन जाता है। जो ऊपरसे बहुत उत्तम और साधु जान पड़े परन्तु जिसका वास्तविक उद्देश्य दुष्ट और अनुचित हो, जो पूर्ण पाखण्डी, कपटी हो उसे 'बकध्यानी' कहते हैं। इस तापसको बकध्यानी कहा क्योंकि यह केवल वेषमात्रसे साधु है, उसके वचन कपटसे भरे हुए हैं और मनमें तो वह अपनी घात ताक रहा है, यथा—'जेहि रिपु छय सोइ रचेहि उपाऊ।' (१७०। ८) जैसे बगला मछलीकी घातमें रहता है वैसे ही यह राजाको परिवारसहित नाश करनेकी ताकमें है। बगलेके पाखण्डको एक किवने श्रीरामचन्द्रजीद्वारा व्यंगोक्तिसे यों प्रकट किया है—'पश्य लक्ष्मण पम्पायां बक: परमधार्मिक:। शनै: शनै: पादिनक्षेपं जीवहत्याभिशङ्क्या॥'

टिप्पणी—२ (क) 'नाम हमार एकतनु भाई' कपटी मुनिने अपना कोई प्रसिद्ध नाम न बताया। क्योंकि जितने प्रसिद्ध मुनि हैं वे सब राजांके सुने–जाने हैं। प्रसिद्ध नाम बतानेसे कपट खुल जानेकी सम्भावना थी, अतएव एक अपूर्व नाम 'एकतनु' बताया। (ख) 'भाई'। यहाँ राजांको वह भाई नहीं कह रहा है। राजांको तो 'महिपाल, नृप, तात' विशेषण देकर सम्बोधन करता है। 'भाई' कहकर बोलनेकी रीति है। (ग) 'सुनि नृप बोलेंड पुनि सिरु नाई'। इससे स्पष्ट है कि कपटी मुनि अपना नाम बताकर 'नाम हमार एकतनु भाई' कहकर चुप हो गया। अपनी ओरसे नामका अर्थ यह विचारकर न कहा कि इससे पता चल जायगा कि राजा इस नामको भी 'नाम' समझता है या अभी 'दुराव' ही समझता है, (पूरा विश्वास हमपर हुआ या अभी कमी है।) यदि इसे वह 'नाम' न समझेगा, किन्तु समझता होगा कि हमसे छिपाते हैं, तब तो अर्थ न पूछेगा और यदि इसे सत्य ही हमारा नाम समझेगा तो अर्थ पूछेगा। राजांके मनका अभिप्राय जाननेके लिये केवल नाम कहा। पुनः, सम्भवतः उसने विचारा होगा कि यदि मैं अपनेसे कहूँगा तो राजांको सन्देह होगा और न कहूँगा तो भी अपूर्व नाम सुनकर सन्देह होगा कि एकतन तो सभींके होते हैं, तब इनके 'एकतनु' नामका क्या आशय है। अद्भुत नाम सुनकर उसके जाननेकी उत्कण्ठा होगी। अतएव अपनेसे न कहना उचित समझकर चुप साध ली। राजांको सुनकर जिज्ञांसा हुई ही। (घ) 'सुनि नृप बोलेंड पुनि सिरु नाई।''पुनि' का भाव कि जैसे पूर्व चरणोंमें प्रणामकर प्रार्थनापूर्वक नाम पूछा था वैसे ही बड़ी नम्रतांके साथ नामार्थ पूछते हैं—'तव चरन नमामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी॥'

नोट—२ 'एकतनु भाई' ये वचन सत्य भी हैं। 'एकतनु' अर्थात् हम अपने बापके एकलौते बेटे हैं, 'भाई' अर्थात् तुम्हारे भाई-बिरादरी हैं, तुम राजा हम भी राजा, तुम क्षत्रिय हम भी क्षत्रिय। जाति, गुण, क्रिया और यदच्छा चार भाँतिके नाम होते हैं। अतएव राजा नामका कारण विस्तारसे जानना चाहता है। (वै०)

टिप्पणी—३ 'कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक—' इति। (क) अपना सेवक (गूढ़ तत्त्व भी) सुननेका अधिकारी होता है, यथा—' जदिप जोषिता निहं अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥' (११०। १) अतः 'कहहुं ""मोहि सेवक जानी' कहा। (ख) 'सेवक अति' कहनेका भाव कि नाम जब पूछा तब अपनेको सुत-सेवक कहा था, यथा—'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥' (१६०। ४) 'मो पर कृपा करिअ अब स्वामी।' (१६९। ५) वैसे ही अब नामार्थ पूछनेमें भी अपनेको 'सुत सेवक' कहते हैं। 'अति सेवक', 'सुत सेवक' होता है। (जैसे हनुमान्जीको उनकी अति सेवाके कारण सुत कहा है—'सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं', 'हैं सुत किप सब तुम्हिं समाना', 'सुनु सुत बिपिन करिं रखवारी। परम सुभट रजनीचर भारी॥') (वा, 'अति सेवक' का भाव कि आपको छोड़कर मैं दूसरा स्वामी जानता ही नहीं। वि० त्रि०) (ग) 'कहहु नाम कर अरथ'। कि राजाको नामका अर्थ न समझ पड़ा। उसने सोचा कि 'एकतन' तो सभी हैं (दो तनका तो कोई देखने—सुननेमें नहीं आया) तब इनका नाम एकतन क्यों हुआ?

टिप्पणी—४ 'आदिसृष्टि उपजी जबिह""" 'इति। (क) राजा, नामार्थके पश्चात् पिताका नाम न पूछ पड़े

इसका भी उपाय तापस प्रथम ही नामार्थमें ही किये देता है। सृष्टिके आदिमें अपनी उत्पत्ति कहता है इससे पिताका और गुरुका नाम भी पूछनेकी गुंजाइश नहीं रह गयी। पिताका अथवा गुरुका नाम मालूम होनेसे भी राजा कपटी मुनिको जान सकता सो भी अब नहीं जान सकता। दूसरे इस अर्थसे राजा यह सोचकर चुप हो जायगा कि इतने पुराने पुरुषोंको हम कैसे जान सकनेको समर्थ हो सकते हैं।

नोट—३ 'एकतनु' का अर्थ कैसी अनोखी रीतिसे समर्थन करता है। राजा तो यह समझे कि जब प्रथम कल्पके प्रथम सत्ययुगके आदिमें सृष्टि हुई तभी मैं पैदा हुआ और तबसे आजतक अनेक प्रलय और महाप्रलय हो गये पर मेरा वही शरीर बना रहा और सत्य-सत्य भीतरी गुप्त अर्थ यह है कि मेरे पिता-मातासे जो 'आदिसृष्टि' अर्थात् प्रथम सन्तान हुई वह मैं ही हूँ। अर्थात् अपने माता-पिताका सबसे बड़ा पुत्र हूँ। 'एकतनु भाई' से एकलौते बेटेका भाव भी निकल सकता है। इसी तरह 'देह न धरी बहोरि' का भीतरी अर्थ है कि जबसे पैदा हुआ तबसे अबतक जीवित हूँ, न मरा, न दूसरी देह पायी।

नोट—४ '*आदिसृष्टि'* इति। सृष्टि ब्रह्मकी लीला है। ब्रह्म अनादि और अनन्त है। उसकी लीला भी अनादि अनन्त है। अतः सृष्टि भी अनादि है।

यह नहीं कहा जा सकता कि सृष्टिकी उत्पत्ति और लयके कार्यका कबसे प्रारम्भ हुआ अर्थात् सृष्टिका उत्पन्न और लय होना प्रथम-प्रथम कबसे हुआ। हमारे ग्रन्थोंसे पता चलता है कि न जाने कितने ब्रह्मा हो गये। कपटी मुनिके इस शब्दसे यह भी साबित हो सकता है कि हमारे सामने सैकड़ों ब्रह्मा हो गये।

यदि यह मानें कि '*आदिसृष्टि'* से वर्तमान ब्रह्माकी रची हुई प्रथम सृष्टि अभिप्रेत है तब यह प्रश्न होता है कि ब्रह्माने प्रथम-प्रथम सृष्टि कब रची।

सिद्धान्तशिरोमणिकार स्वामी श्रीभास्कराचार्यजीका मत है कि ब्रह्माने पैदा होते ही सृष्टि रची। पर 'सूर्यसिद्धान्त' में सृष्टिके आरम्भके विषयमें ऐसा उल्लेख है—'ग्रहर्श्वदेवदैत्यादिसृजतोऽस्य चराचरम्। कृताद्रिवेदा दिव्याब्दाः शतन्ना वेधसो गताः।' (२४) इसकी व्याख्या पं॰ सुधाकर द्विवेदी जी इस प्रकार लिखते हैं—'ब्रह्मदिनादितः शतन्नवेदसप्तवेददिव्याब्देषु गतेषु ब्रह्मा सृष्टिं रचियत्वा आकाशे नियोजितवान्। ब्रह्मगुप्तादयो ब्रह्मदिनादावेव ग्रहादिसृष्टिं कथयन्ति।' अर्थात् ब्रह्माजीके दिनके आरम्भसे ४७४०० दिव्यवर्ष (अर्थात् हमारे १७०६४००० वर्ष बीतनेपर सृष्टिकी रचना हुई और ब्रह्मगुप्तादि पण्डितोंके मतसे ब्रह्माकी उत्पत्तिके साथ ही सृष्टिका आरम्भ हुआ।

सिद्धान्तिशरोमिणके मतसे '**आदिसृष्टि उपजी जबिहें** '' का भाव होगा कि ब्रह्माजीकी उत्पत्तिके साथ ही मैं भी उत्पन्न हुआ; मेरी और ब्रह्माकी आयु लगभग एक ही है और सूर्यसिद्धान्तके मतानुसार भाव यह है कि ब्रह्माजीके प्रथम दिनमेंसे जब ४७४०० दिव्य वर्ष बीते तब मेरी उत्पत्ति हुई।

कालकी प्रवृत्तिके सम्बन्धमें यह श्लोक है—'लंकानगर्यामुदयाच्च भानोस्तस्यैव वारे प्रथमं बभूव। मधोः सितादेदिंनमासवर्षयुगादिकानां युगपत् प्रवृत्तिः॥' (१५) (सिद्धान्तशिरोमणि सं० १९२९, विद्याविलास प्रेस, काशी।) अर्थात् लंकापुरीमें जब सूर्यका उदय हुआ, उसी समयसे रविवार चैत्रशुक्लके आरम्भसे दिन, मास और वर्ष आदिकी एक साथ ही सर्वप्रथम प्रवृत्ति हुई।

जिन आचरजु करहु मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं॥१॥ तप बल तें \* जग सृजै बिधाता। तपबल बिष्नु भए परित्राता॥२॥ तपबल संभु करिहं संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा॥३॥ भएउ नृपिह सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहै सो लागा॥४॥ करम धरम इतिहास अनेका। करै निरूपन बिरित बिबेका॥५॥ शब्दार्थ—'सृजै'=उत्पन्न करता है।'बिधाता'=ब्रह्मा।'परित्राता'=विशेष रक्षा करनेवाला। संघारा (संहार)=प्रलय, नाश। पुरातन=पुरानी, प्राचीन।

अर्थ—हे पुत्र! मनमें आश्चर्य न करो। तपसे कुछ भी कठिन नहीं॥१॥ तपस्याके बलसे ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तपके बलसे विष्णु (सृष्टिके) पालनकर्ता हुए॥२॥ तपहीके बलसे शिवजी संहार करते हैं। तपसे संसारमें कुछ भी कठिन नहीं है॥३॥ यह सुनकर राजाको बड़ा अनुराग हुआ तब वह पुरानी कथाएँ कहने लगा॥४॥ कर्म, धर्म और उनके अनेकों इतिहास (कहे और साथ ही) ज्ञान और वैराग्यका निरूपण करने लगा॥५॥

श्रीलमगोड़ाजी—तपवाला Peroration (वक्तृताका जोरदार अंश) इतना सुन्दर है कि कविकी जितनी तारीफ की जाय कम है। वक्तता प्रतिद्वन्द्वी अवाक् रह जाता है।

टिप्पणी—१ 'जिन आचरज् करह मन माहीं' इति। (क) ष्ॐसुष्टिके आदिमें उत्पत्ति हुई, यह सुनकर आश्चर्यकी प्राप्ति हुई; उसीका निवारण करता है। 'मन माहीं' से जनाया कि राजाने आश्चर्यकी शंका वचनसे कछ भी प्रकट न की। मनमें आश्चर्यकी उत्पत्तिकी रोक वह प्रथम ही किये देता है। [प्रोफे॰ दीनजी कहते हैं कि 'नामका अर्थ कहकर उसने सोचा कि राजाको सन्देह होगा कि जबसे आदिसृष्टि हुई तबसे आजतक ये कैसे बने रह सकते हैं, इसीसे वह पहलेहीसे गढन्तकर कह चला कि 'तप-', जिसमें राजा सन्देह करने ही न पावें। अथवा सन्देह मनमें हुआ। चेष्टा देखकर उसने राजाके मनोगतभावोंको जान लिया और अपनी बात पुष्ट करने लगा। इसीसे कहा कि 'जिन आचरज़ करह मन माहीं' अर्थात् मैं तुम्हारे मनके भावको समझ रहा हूँ। तुम आश्चर्य न करो। इस तरह यहाँ 'पिहित अलंकार' हुआ।] (ख) 'सृत'। राजाने पूर्व प्रार्थना की थी 'मोहि मुनीस सृत सेवक जानी।' इसीसे अब 'सृत' कहकर सम्बोधन कर रहा है। (राजाने उसको 'पिता' कहा है, यथा—'जानि पिता प्रभू करौं ढिठाई' और अपनेको सुत कहा। पर कपटी मुनिने अभीतक अपने मुखसे 'सृत' नहीं कहा था। अब अधिक विश्वास करानेके लिये 'सृत' कहकर जनाया कि हम भी तुम्हें पुत्र मानते हैं; इसीसे हमने गुप्त बात कही और उसे समझाते भी हैं।) (ग) 'तप तें दुर्लभ कछ नाहीं।' (सुत कहकर उसके चित्तको अपने वशमें करके) अब अपनेमें तपबल निश्चय कराता है। कैसा तपबल है? ब्रह्मा-विष्णु-महेशके समान। इसीसे आगे तीनोंका तपबल कहता है। कुछ दुर्लभ नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि तपबलसे त्रिदेव उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। तपबलसे हमारी देह नाशको प्राप्त न हुई, इसमें अब आश्चर्य ही क्या? तपबलसे कुछ दुर्लभ नहीं है, यह कहकर जनाता है कि हमको त्रैलोक्यमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यही बात आगे वह स्वयं स्पष्ट कहता है—'सत्य कहउँ भूपित सून तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही॥'

टिप्पणी—२ (क) 'तप बल तें जग सृजै बिधाता।—" 'इति। उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों क्रमसे कहता है। सृष्टिके द्वारा तपका बल दिखाता है। तपबलसे ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भाव कि ब्रह्मा पहले सृष्टि करनेमें असमर्थ हुए, तब आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। तब उन्होंने भारी तप किया जिससे सृष्टि कर सके। इससे भी बड़ा काम उसका पालन करना है। यदि एक क्षण भी आलस्य कर जायँ तो सृष्टिमें गड़बड़ मच जाय और यह सब प्रजा नष्ट हो जाय, सो तपबलसे विष्णुभगवान् सृष्टिकी रक्षा करते हैं। शिवजी सृष्टिका संहार करते हैं। 'जग' पद आदिमें देकर सबके साथ जनाया। (ख) तपसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है अर्थात् तपका बल भारी है, यह कहा था, इसीसे भारी बल दिखानेके लिये त्रिदेवका बल कहा। (ग) 'तप तें अगम न कछु संसारा' इति। इससे दिखाया कि जगत्की उत्पत्ति, पालन और संहार करना अगम है, पर तपके बलसे सुगम हो गया। जब ऐसा बड़ा कठिन काम सुगम है तब संसारमें और कौन काम है जो तपसे न हो सके? सभी असम्भव काम सम्भव हो सकते हैं। (पुन: इससे यह भी दिखाता है कि केवल त्रिदेवहीमें यह शिक्त नहीं है, किन्तु जो कोई भी तप करे वही उत्पत्ति–पालन–संहार आदि कर सकता है) और यह भी न समझो कि

तीनों देवता एक-ही-एक काम कर सकते हैं। एक ही देवता तपके प्रभावसे तीनों काम कर सकता है। तपसे उन्हें एवं किसीको भी कुछ भी अगम नहीं है। इस तरह अपनेको त्रिदेवके समान जनाया।

नोट—१ 'तप तें अगम न कछु संसारा।'प्रमाण यथा—'यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्गं यच्च दुष्करम्। सर्वं तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्॥' (मनुसंहिता) पुनः, यथा—'तप अधार सब सृष्टि भवानी॥' (७३। ५)

नोट—२ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान् हैं। इन्हें उत्पत्ति, पालन, संहार करनेके लिये कठिन उपवास आदि तप नहीं करने पड़ते। ये तो संकल्पमात्रसे सब कार्य करते हैं। इनके सम्बन्धमें 'तप'शब्द 'संकल्प या विचार' के अर्थमें प्रयुक्त होता है अर्थात् वे संकल्प करके विश्वकी उत्पत्ति आदि करते हैं। यहाँ 'तप आलोचने' धातु है। (रा॰ व॰ श॰) न तो ब्रह्मा कुलालकी भाँति सब वस्तुओंकी रचना करते हैं, न विष्णु माँकी भाँति सबका पालन करते हैं और न शम्भु व्याधकी भाँति संहार करते हैं। यह सब कार्य उनके तपोबलसे आप–से–आप होता रहता है।

टिप्पणी ३ (क)—'भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा' इति। 'अति अनुरागा' का भाव कि तापसपर राजाका प्रेम तो पूर्वहीसे था, पर अब महिमा सुननेसे 'अति' अनुराग हो गया। (ख) 'कथा पुरातन कहै सो लागा' इति। जब तपस्वीकी अति कालीनता सुनकर राजाको आश्चर्य न हुआ, उलटे अनुराग हुआ तब प्राचीन कथाएँ कहने लगा। 🖙 अनुराग हो तभी मनुष्य कथाके श्रवणका अधिकारी होता है यथा—'*लागी सुनै श्रवन मन लाई। आदिह तें सब* कथा सुनाई॥'(५।१३) राजाको अत्यन्त अनुराग हुआ तब कथा कहने लगा। 'पुरातन' कथा कहकर अपना 'पुराणपन' अपनी कालीनता सिद्ध करता है। जिसमें राजाको निश्चय हो जाय कि तपस्वीजी बडे ही कालीन हैं, यह सब घटनाएँ इनकी देखी हुई हैं। (ग) 'करम धरम इतिहास अनेका' इति। अर्थात् कर्मकी गति कहता है जो अत्यन्त सूक्ष्म और कठिन है। यथा—'कठिन करम गित जान बिधाता।'(२। २८२) [इससे जनाया कि कर्मकी गित या तो ब्रह्मा जानते हैं या मैं और कोई नहीं जानता। 'कर्म' से कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों भेद सुचित कर दिये। भगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि इन तीनोंके विषय जाननेयोग्य हैं। इनकी गति कठिन है। बड़े-बड़े विद्वान भी इन बातोंको यथार्थरूपसे नहीं जानते। यथा—'कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण:। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥' (गीता ४। १७) 'कवयोऽप्यत्र मोहिताः।' (गीता ४। १६) इन सबोंके स्वरूप उसने कहे।] धर्म भी अनन्त हैं। धर्मसे चारों वर्णींके धर्म, चारों आश्रमोंके धर्म, स्त्रियोंके धर्म, स्वामिधर्म, सेवकधर्म, दानधर्म और मोक्षधर्म इत्यादि अनेक धर्मोंका ग्रहण हो गया। (धर्मके विषयमें पूर्व दोहा ४४ 'ब्रह्म निरूपन धर्म विधि ' में विस्तारसे लिखा गया है।) अनेक इतिहास कहता है अर्थात् कर्म-धर्मके उदाहरण इतिहाससे देता है। पुन:, कर्म-धर्मकी कथाएँ कहता है तथा और भी इतिहास कहता है। [उदाहरणार्थ इतिहास कहे कि अमुक-अमुक राजाओंने ऐसे-ऐसे कर्म किये और उनसे ये-ये फल प्राप्त किये। (घ) 'करै निरूपन बिरित बिबेका' इति। ज्ञान और वैराग्यके स्वरूप सुक्ष्म हैं। अतः उनका निरूपण करना कहा—दोहा ४४ भी देखिये।]

उदभव पालन प्रलय कहानी। कहेसि अमित आचरज बखानी॥६॥ सुनि महीप तापस बस भएऊ। आपन नाम कहन तब लएऊ॥७॥ कह तापस नृप जानौ तोही। कीन्हेहु कपट लाग भल मोही॥८॥ सो०— सुनु महीप असि नीति जहँ तहँ नाम न कहिं नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव॥१६३॥

१-ऐसा ही १६६१ में है।

२-पाठान्तर—'परम चतुरता निरखि तव।'

अर्थ—उत्पत्ति, पालन और संहारकी कहानियाँ कहीं और भी अगणित आश्चर्य (की बातें) बखानकर कहीं ॥६॥ सुनकर राजा तपस्वीके वशमें हो गया और तब अपना नाम कहने लगा॥७॥ वह (तापस) बोला कि राजन्! मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा॥८॥ राजन्! सुनो, ऐसी नीति है कि राजा अपना नाम जहाँ–तहाँ नहीं कहते, तेरी यही चतुरता समझकर तुझपर मेरा अत्यन्त प्रेम है॥१६३॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहेसि अमित आचरज बखानी।' तात्पर्य कि प्रथम प्रसिद्ध उत्पत्ति, पालन और संहारकी कथाएँ कहीं, यथा—'तपबल तें जग सृजै बिधाता। तपबल बिजृ भए परित्राता।। तपबल संभु करिहं संघारा।' अब अप्रसिद्ध आश्चर्य बखानकर कहता है। वह यह कि कभी ब्रह्मा पालनका कार्य करते हैं और विष्णु उत्पत्ति करते हैं। यथा—'जाके बल बिरंचि हिर ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा।।' (५। २१) कभी ब्रह्मा ही तीनों कर्म करते हैं, यथा—'जो सृजि पालइ हरइ बहोरी। बालकेलि सम बिधि मित भोरी।।' (२। २८२) और कभी भगवान् ही उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, यथा—'आनन अनल अंबुपित जीहा। उतपित पालन प्रलय समीहा।।' (६।१५) इत्यादि। (ख) 'बखानी' बखानकर कहनेका भाव कि जो कभी न सुनी थीं ऐसी–ऐसी अद्भुत बातें बहुतेरी कहीं जिसे सुनकर आश्चर्य हो।

नोट—१ 'उदभव पालन प्रलय कहानी'—द्विभुज शार्ङ्गधनुष–बाणधारी श्रीसाकेतिबहारीकी जब इच्छा हुई कि सृष्टिकी रचना हो तब उन्होंने प्रथम जल उत्पन्न कर उसमें चतुर्भुजरूपसे शयन किया। इसीसे नारायण कहलाये अर्थात् जल है घर जिनका। उनके कमलनाभिसे ब्रह्मा हुए जिनको त्रिगुणात्मक सृष्टि रचनेकी आज्ञा हुई। श्रीमद्भागवत स्कन्ध २में इसकी कथा है जो पूर्व लिखी जा चुकी है। भगवान् विष्णु नारायण आदि रूपोंसे और अवतार ले-लेकर प्रजाकी रक्षा करते हैं। उन अवतारोंका वर्णन किया। 'प्रलय'—कभी शिवजीद्वारा और कभी शेषजी, सूर्यभगवान् इत्यादिद्वारा सृष्टि फिर लय हो जाती है। कूर्मपुराणमें नित्य (जो प्रतिदिन लोकमें क्षय हुआ करता है), नैमित्तिक (कल्पान्तमें तीनों लोकोंका क्षय), प्राकृत (जिसमें महदादि विशेषतक विलीन हो जाते हैं) और आत्यन्तिक (ज्ञानकी पूर्णावस्था प्राप्त होनेपर ब्रह्ममें लीन हो जाना)—चार प्रकारके प्रलय कहे गये हैं। यथा—'नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः। आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी॥' (भा० १२। ४। ३८) (प्र० सं०)।

पद्मपु०, सृष्टिखण्डमें एक बारकी सृष्टि इस प्रकारकी पुलस्त्यजीने बतायी है—'जब ब्रह्माजी सृष्टि-कार्यमें प्रवृत्त हुए उस समय उनसे देवताओंसे लेकर स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हुई जो मानसी प्रजा कहलायीं। तदनन्तर प्रजापितने देवता, असुर, पितर और मनुष्य—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी तथा जलकी भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने शरीरका उपयोग किया। उस समय सृष्टिकी इच्छावाले मुक्तात्मा प्रजापितकी जंघासे पहले दुरात्मा असुरोंकी उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टिके पश्चात् भगवान् ब्रह्माने अपनी वयस्से इच्छानुसार 'क्यों' (पिक्षयों) को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओंसे भेड़ों और मुखसे बकरोंकी रचना की। इसी प्रकार अपने पेटसे गायों और भैंसोंको तथा पैरोंसे घोड़े, हाथी, गर्दभ, नीलगाय, हिरन, ऊँट, खच्चर तथा दूसरे-दूसरे पशुओंकी सृष्टि की। ब्रह्माजीकी रोमाविलयोंसे फल, मूल तथा भाँति–भाँतिके अन्नोंका प्राप्तुभाव हुआ। गायत्रीछन्द, ऋग्वेद, त्रिवृत्स्तोम, रथन्तर तथा अग्निष्टोम यज्ञको प्रजापितने अपने पूर्ववर्त्ती मुखसे प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप्छन्द, पंचदशस्तोम, बृहत्साम और उक्थकी दक्षिणवाले मुखसे रचना की। सामवेद, जगतीछन्द, सप्तदशस्तोम, बैरूप और अतिरात्रभागकी सृष्टि पश्चिम मुखसे की तथा एकविंशस्तोम, अथवंवेद, आप्तोर्याम, अनुष्टुप्छन्द और वैराजको उत्तरवर्ती मुखसे उत्पन्न किया। छोटे-बड़े जितने भी प्राणी हैं सब प्रजापितके विभिन्न अंगोंसे उत्पन्न हुए। कल्पके आदिमें ब्रह्माने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्योंकी सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गन्धर्व, अप्तरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पोंको उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत् है, सबको आदिकर्ता भगवान् ब्रह्माने उत्पन्न किया।

टिप्पणी—२ 'सुनि महीप तापस बस भएऊ। '' इति। (क) तापसके वशमें हो गया अर्थात् यह विचार चित्तमें स्फुरित हो आया कि ये तो भारी महात्मा हैं, इनसे कौन कपट छिप सकता है, ये तो हमें जानते हैं तभी तो हमको इन्होंने महिपाल कहा है। प्रथम कपट किया, नाम न बताया, अब नाम बताना चाहते हैं। तपस्वीने राजाको अपने वशमें जानकर अपना नाम बताया, यथा—'देखा स्वबस कर्म मन बानी। तब बोला तापस बग ध्यानी॥ नाम हमार एकतनु भाई।' राजा तपस्वीको अपने वशमें जानकर अपना नाम बतावें सो बात नहीं है, क्योंकि महात्मा किसीके वशमें नहीं होते। राजा स्वयं तापसके वश हो जानेसे अपना नाम बताने लगा। राजाको वशमें करनेके लिये ही उसने अपना माहात्म्य सुनाया था।

नोट—२ पहले भिखारी नाम बताया, फिर कहा कि अच्छा अब हम अपना असली नाम बताते हैं। इस खयालसे कि जब राजा अपना नाम बताने लगेगा तब हमको और भी बातें गढ़नेका अवसर प्राप्त होगा। ऐसा ही हुआ भी (प्रो॰ दीनजी)। 'कहन तब लएऊ' से जनाया कि कहनेको हुआ पर कहने न पाया था कि वह बीचमें बोल उठा।

टिप्पणी—३ (क) 'कह तापस नृप जानौ तोही' इति। जब अपना नाम बताने लगा तब तापस (राजाकी बात काटकर) बोला कि हम तुम्हें जानते हैं। तुम अपनेको मन्त्री बताते हो, पर मन्त्री हो नहीं। तुम तो राजा हो, इसीसे तो हम तुम्हें 'नृप' कहते हैं। (ख) 'कीन्हेंहु कपट लाग भल मोहीं।' कपट किसीको अच्छा नहीं लगता पर हमको तुम्हारा कपट करना अच्छा लगा। 'भला लगा' कहनेका भाव कि कपटसे और प्रीतिसे विरोध है। कपटसे प्रीतिका नाश होता है, यथा—'जलु पय सिरस बिकाइ देखहु प्रीति की रीति भिल। बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि॥' (५७) पर तेरे इस कपटसे मेरा प्रेम तुझसे हटा वा घटा नहीं वरन् अत्यन्त अधिक हो गया। आगे दोहेमें इन दोनों (कपट भला लगने और प्रीति' अति अधिक होने) का हेतु कहता है कि तुम्हारी चतुरता देखकर यह दोनों बातें हुईं। (ग) 'सुनु महीप' इति। 'अति प्रीति' का भाव कि चतुरता विचारकर प्रीति हुई, अतएव जैसी चतुरता है वैसी ही प्रीति है। राजामें 'परम' चतुरता है इसीसे 'अति' प्रीति हुई, यथा—'उतिर तुरग ते कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेंउ निज नामा॥' (घ) 'असि नीति' का भाव कि तुमने नाम न बताया सो ठीक किया, यही नीति कहती है, तुमने अनीति नहीं की। तुम्हारा नामका छिपाना कपट नहीं है किन्तु राजनीतिकी निपुणता है, तुमने उस नीतिका पालन किया है, कुछ कपट नहीं किया।

प्रतापदिनेसा। सत्यकेत् पिता नरेसा॥१॥ तुम्हार तव नाम जानिअ राजा। कहिय न आपन जानि अकाजा॥२॥ गुर प्रसाद देखि सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निप्नाई ॥ ३॥ तात तव मोरें। कहौं कथा निज पुँछे उपजि मन संसय नाहीं। माँगु जो भूप भाव मन माहीं॥ ५॥ में

शब्दार्थ—निपुनाई=निपुणता। ममता=ममत्व, स्नेह, प्रेम, अपनापन।

अर्थ—तुम्हारा नाम प्रतापभानु है। राजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे॥१॥ हे राजन्! गुरुकी कृपासे मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं॥२॥ हे तात! तुम्हारी स्वाभाविक सिधाई, प्रीति, प्रतीति और नीतिमें निपुणता देख मेरे मनमें ममत्व उत्पन्न हो गया; इसलिये तेरे पूछनेसे अपनी कथा कहता हूँ॥३-४॥ अब मैं प्रसन्न हूँ इसमें संदेह नहीं। राजन्! जो मनको भावे माँग ले॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'नाम तुम्हार प्रतापदिनेसा। सत्यकेतु ा' इति। ष्ॐिपितासमेत नाम लेनेका भाव कि प्रणाम करनेके समय पितासमेत नाम लेनेकी विधि है। कपटी मुनिको प्रणाम करते समय राजाने पितासमेत अपना नाम न लिया था, इसीसे उसने अपनी सिद्धता दिखानेके लिये, सर्वज्ञताका पूर्ण विश्वास जमानेके लिये दोनोंका नाम खोल दिया। तपस्वी पहले राजाके पिताका नाम बताता पीछे राजाका, परंतु भानुप्रताप अपना नाम कहने ही लगा था इसीसे (उसने इनकी बात काटकर जिसमें राजाके मुखसे नाम निकलने न पावे, राजा रुक जाय) प्रथम इन्हींका नाम कहा पीछे पिताका। (ख) 'गुर प्रसाद सब जानिअ' इति। ब्लिप्रथम सब पदार्थोंकी प्राप्त तपोबलसे कही, यथा—'सृत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं।' जानकारी गुरुप्रसादसे कहता है क्योंकि बिना गुरुके ज्ञान नहीं होता, यथा—'बिनु गुर होइ कि ग्यान।' (इससे यह भी जनाया कि तुम हमें गुरु करोगे तो तुम्हें भी सब सुलभ हो जायगा।) (ग) 'कहिय न आपन जानि अकाजा' इति।—भाव कि अपनी जानकारी कहनेसे लोकमान्यता होती है, जैसा पूर्व कह चुके हैं, यथा—'लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु।', अतएव नहीं कहते। तात्पर्य कि हम अपनेको छिपाये रखते हैं क्योंकि 'सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ।' (घ) 'जब सब जानते हो, पिताका नाम बताया, नगरका फासला बताया इत्यादि और यह भी जानते हो कि कहनेसे अकाज होता है तब कहा क्यों? इस सम्भावित शंकाका समाधान स्वयं ही आगे प्रथम ही किये देता है कि 'देखि—।' (ङ) 'देखि तात तव सहज सुधाई।' सहज सुधाई, प्रीति, प्रतीति और नीतिकी निपुणता—इन चारका देखना कहा। 'भलेहि नाथ आयसु धिर सीसा' से 'नाथ नाम निज कहहु बखानी।' (१६०। ८) 'कह नृप जे बिग्यान निधाना' से 'मोपर कृपा करिअ अब स्वामी।' (१६१। १—५) तक सहज प्रीति प्रतीति है।] 'सहज प्रीति भूपित कै देखी। आपु बिषय बिस्वास बिसेषी॥' यहाँ प्रीति–प्रतीति देखी। 'परम चतुर न कहेउ निज नामा'यह नीति निपुणता देखी, यथा—'सन महीस अस नीति जहँ तहँ नाम न कहिं नृप।'

टिप्पणी—२ (क) 'उपिज परी ममता मन मोरें' इति। 'उपिज परी' का भाव कि 'संतको ममता न करनी चाहिये। (संत निर्मम होते हैं। उनका किसीपर ममत्व कैसा? पर तुम्हारी प्रीति–प्रतीति इत्यादि देखकर मुझसे रहा न गया। गुणोंमें सामर्थ्य ही ऐसा है कि आत्माराम मुनियोंको भी खींच लेता है। प्रेमके आगे नेम नहीं रह जाता। बस) 'ममता' उपज पड़ी, तुमपर स्नेह हो गया। अर्थात् हमने तुमको अपना सुत और सेवक मान लिया। (नोट—'ममता वह स्नेह है जो माताका पुत्रके साथ होता है। राजाने अपनेको 'सुत सेवक' कहा था उसीकी जोड़में इसने 'ममता' का उपजना कहा। 'उपजना' का भाव ही यही है कि पहले न थी, अब 'प्रेम' आदि बीज पड़नेसे उत्पन्न हो गयी; माता–पिताकी भाँति मेरा सहज प्रेम तुमपर अब हो गया।) (ख) ब्रिज्यनी कथा कहनेके दो हेतु बताये। 'ममता' और 'पूँछे तोरें।' राजाने पूछा था; यथा—'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥' ('बखानकर कहो' कहा था, इसीसे नाम, अर्थ उसका कारण तपोबल इत्यादि सब कहे।) दो हेतु कहनेका भाव कि यदि केवल हमारा ममत्व ही तुमपर होता और तुमने पूछा न होता तो भी हम न कहते, इसी तरह यदि केवल तुमने पूछा ही होता पर मुझे तुम्हारे ऊपर ममता न हुई होती तो भी मैं न कहता। यहाँ दोनों कारण उपस्थित हो गये, इससे कहना पडा।

टिप्पणी—३ (क) 'अब प्रसन्न मैं' इति। 'अब' कहनेका भाव कि तुमपर हमारा ममत्व हो गया, तुमको हमने अपना जाना, अब प्रसन्न हैं। पुनः भाव कि जब तुमने नीति बरती, नीतिके अनुकूल कपट किया तब हमको अच्छा लगा था— 'कीन्हेंहु कपट लाग भल मोही', और जब तुम निष्कपट होकर अपना नाम बताने लगे तब हम प्रसन्न हो गये। (ख) 'संसय नाहीं' कहनेका भाव कि कपट करनेसे प्रसन्नता होनेमें संदेह होता है, तुम संशय न करो कि 'हमने मुनिसे कपट किया, नाम न बताया, झूठ बोले कि हम मन्त्री हैं, तब हमपर प्रसन्न कैसे होंगे! केवल हमारी खातिरी, हमारे संतोषके लिये ऐसा कहते हैं कि हम प्रसन्न हैं।' (निष्कपट हो गये हो इससे मेरी प्रसन्नतामें भी कुछ संदेह नहीं है।) प्रसन्नतामें विश्वास करानेके लिये 'संसय नाहीं' कहा। (ग) 'माँगु जो भूप भाव मन माहीं' इति। ष्टि छल करनेका और कोई उपाय न देख पड़ा तब वर माँगनेको कहा, यह सोचकर कि जो भी वर माँगेगा उसीमें ब्राह्मण भोजन करानेको कहेंगे। (कपटी मुनिने सोचा कि राजा अब पूरा काबूमें आ गया है, तब इसके नाशका उपाय करना चाहिये। अतः अब वर माँगनेको कहा।) (घ) 'अब प्रसन्न मैं' कहकर

'माँगु' कहनेका भाव कि हमारी प्रसन्ता निष्फल नहीं होती। [वर प्रसन्ता होनेसे ही दिया जाता है, यथा—'परम प्रसन्त जानु मृनि मोही। जो बर माँगहु देउँ सो तोही॥'(३। ११) 'काग भुसुंडि माँगु बर अति प्रसन्न मोहि जानि।' (७।८३) इसीसे 'बर' मँगवानेके लिये प्रथम अपनेको 'अब प्रसन्न' कहा।] (ङ) 'भूप' सम्बोधनका भाव यह है कि तुम सातों द्वीपोंके चक्रवर्ती राजा हो, इससे पृथ्वीके (भूलोकके) तो सब पदार्थ तुम्हारे पास हैं ही फिर भी तुम्हें कोई अभाव अवश्य होगा। तुमने कहा ही था 'मो पर कृपा करहु अब स्वामी।' अत: जो वस्तु तुम चाहो सो माँगो। अर्थात् हम तुम्हें स्वर्गादि अपर लोकोंके पदार्थ भी देनेको समर्थ हैं।

प० प० प० प०— यद्यपि कपट मुनिने 'अब प्रसन्न माँगु जो भूप भाव मन माहीं'— ऐसा कहा। तथापि जिसके मनमें कुछ भी विषयवासना नहीं है, उससे यदि कोई एकाएक कहे कि 'माँगु जो भाव मन माहीं' तो वह उसी क्षण कुछ भी माँगनेमें असमर्थ ही होगा (पर राजाने तुरत वर माँगा), जो वर राजाने माँगा है वह तो बिना सोच-विचारके कोई भी न माँग सकेगा। सुतीक्ष्णजीकी हालत तो देखिये। जब भगवान्ने उनसे कहा—'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मागहु देउँ सो तोही॥', तब भक्तिकी आकांक्षा रखते हुए भी मुनिने क्या कहा?—'मृनि कह मैं बर कबहुँ न जाचा। समृद्धि न परइ झूठ का साचा॥' और प्रतापभानुने क्या माँगा—'जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जिन कोउ। एक छत्र रिपृहीन महि राज कलप सत होउ॥' कहा तो सही, पर जो ज्ञानी जीवनमुक्त है, वह ऐसा वर किसीसे क्यों माँगेगा? देखिये तो, राजाने यहाँ भी 'चारि पदारथ' को ही कहा, भक्तिका नाम भी नहीं लिया, भक्तिका स्मरण भी नहीं हुआ। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि प्रतापभानुको ऐश्वर्यकी लालसा थी, इसीसे उन्होंने पिताके राज्य देनेपर नहीं—नहीं किया और सम्राट् होनेपर भी अधिक ऐश्वर्यकी लालसा उसके हृदयमें गुप्त रीतिसे बसी हुई थी, वह निष्कामकर्म वासुदेवार्पित करता था पर कर्तृत्वाहंकार नष्ट नहीं हुआ था। उसमें भक्तिका पूरा–पूरा अभाव था। (पूर्व १५९। ६-७ भी देखिये शृंखलाके लिये)

वि॰ त्रि॰—'**माँगु जो भूप भाव मन माहीं**'इति। इस तरह वह भीतरी इच्छा जानना चाहता है। भीतरी इच्छा ही कमजोरी है, उसीकी पूर्तिके लिये आदमी अन्धा हो जाता है। धूर्तलोग सदा उसे जाननेकी चेष्टा करते हैं, क्योंकि उसे जान लेनेपर ठगनेमें बड़ी सुभीता होती है।

सुनि सुबचन भूपित हरषाना। गिह पद बिनय कीन्हि बिधि नाना॥६॥ कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें॥७॥ प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी। माँगि अगम बर होउँ असोकी\*॥८॥

दो०— जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जिनि कोउ। एक छत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ॥१६४॥

शब्दार्थ—कल्प—३३। ७ (मा० पी० भाग १) में देखिये। कल्पोंके नाम आगे दिये गये हैं। अर्थ—राजा सुन्दर वचन सुनकर प्रसन्न हुआ, तपस्वीके चरणोंको पकड़कर बहुत तरहसे उसने विनती की॥६॥ हे दयासागर मुनि! आपके दर्शनसे चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) मेरे हथेलीपर हैं तो भी प्रभुको प्रसन्न देख दुर्लभ वर माँगकर (क्यों न) शोकरहित हो जाऊँ॥८॥ बुढ़ापा और मृत्युके दुःखोंसे शरीररहित हो, संग्राममें कोई जीत न सके, एक छत्र राज्य हो, पृथ्वीपर कोई शत्रु न रह जाय और सौ कल्पतक राज्य हो॥१६४॥ टिप्पणी—१ (क) 'सृनि सुबचनः ।' वांछित पदार्थ देनेको कहा, इसीसे इन्हें 'सृबचन' कहा। । ध्रुयहाँ

<sup>\*</sup> पाठान्तर—बिसोकी (भा० दा०)।

राजाका मन, वचन और कर्म तीनोंसे मुनिके शरण होना दिखाया। मनमें हर्ष है, वचनसे विनय कर रहा है और तनसे चरण पकड़े है। (ख) 'कृपासिंधु मुनि' का भाव कि राजाने प्रथम कृपा करनेकी प्रार्थना की थी, यथा—'मो पर कृपा करिअ अब स्वामी।' अब 'कृपासिंधु' कहकर जनाते हैं कि आपने मुझपर असीम कृपा की। (बिना सेवा-शुश्रूषाके, बिना जप-तपके चन्द मिनटोंके समागममें इतनी बड़ी कृपा की कि मुँहमाँगा वर देनेको तैयार हो गये। अतः कृपासिन्धु जाना। वि० त्रि०) (ग) 'चरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें॥' इति। भाव कि चारों पदार्थ तो हमको पूर्वहीसे प्राप्त रहे हैं, यथा—'अरथ धरम कामादि सुख सेवै समय नरेसु।'(१५४) अब आपके दर्शनसे वे सब मेरे 'करतल' में हो गये। अर्थात् (पहले मुझे तो जरूर प्राप्त थे पर दूसरोंको देनेयोग्य मैं न था, अब आपके दर्शनोंसे मैं इस योग्य भी हो गया।) अब मैं चारों पदार्थ दूसरोंको दे सकता हूँ। (घ) 'प्रभृहि तथापि प्रसन्त बिलोकी। ''भाव कि आपके दर्शनसे चारों पदार्थ करतल हो गये, अब आपकी प्रसन्तता देखकर अगम वर माँगता हूँ। वह दर्शनका महत्त्व था, यह प्रसन्तताका महत्त्व है। 'अगम' अर्थात् जहाँतक किसीकी गति आजतक न हुई हो।

टिप्पणी २—'जरा मरन दुख रहित तनुः ।'(क) 'तनु'का भाव कि जैसा आपका तन जरा-मरण दु:खरहित है वैसा ही हमारा भी कर दीजिये। पुनः हम क्षत्रिय हैं, अतः हमारा तन ऐसा बलवान् कर दीजिये कि हमें कोई न जीत सके। (पुनः भाव कि 'शीर्यते इति शरीरम्' सो शरीर जरा-मरणरहित हो, यह महादुर्गम वर है। शरीरका नाम ही रोगायतन है, सो, दु:खरहित हो। 'समर जितै जिन कोड' प्राणिमात्रसे अजय हो जाऊँ, इस भाँति अलौकिक पराक्रम माँगा। (वि० त्रि०) (ख) 'एक छत्र' अर्थात् छत्र एकमात्र हमारे ऊपर लगे; दूसरा छत्रधारी कोई राजा न हो। 'रिपृहीन महिः" अर्थात् हमको जीतने योग्य कोई शत्रु सौ कल्पतक न हो।

नोट—१ 'कलप सत' इति। यहाँ प्रतापभानु 'शत कल्प' तक राज्य होनेकी प्रार्थना करता है। अतः कल्पोंके सम्बन्धमें कुछ जानकारीकी आवश्यकता हुई।

अमरकोशमें कल्पके विषयमें यह उल्लेख है—'मासेन स्यादहोरात्रः पैत्रो वर्षेण दैवतः। दैवे युगसहस्त्रे द्वे ब्राह्यः कल्पौ तु तौ नृणाम्॥' (१।४।२१) अर्थात् हमारे (मनुष्योंका) एक मास पितरोंका एक दिन–रात होता है और हमारा एक वर्ष देवताओंका एक दिन–रात होता है। देवताओंके दो हजार युग–(अर्थात् हमारे दो हजार सत्ययुग, दो हजार त्रेता, दो हजार द्वापर और दो हजार किलयुग–) का ब्रह्माका एक दिन–रात होता है जिसे मनुष्यका दो कल्प कहा जाता है। एक सृष्टि दूसरा प्रलय। ब्रह्माके दिनको कल्प कहते हैं और रात्रिको कल्पान्त, कल्प, प्रलय, क्षय आदि कहा जाता है।

ब्रह्माके एक दिनको कल्प कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ मासमें तीस दिन होते हैं और प्रतिपदा, पूर्णमासी और अमावस्या होती हैं वैसे ही ब्रह्माजीके प्रत्येक मासमें तीस दिनके तीस नामवाले कल्प और प्रतिपदा आदि होते हैं।

भा० ३। ११। ३४ की 'अन्वितार्थप्रकाशिका-टीका' में लिखा है कि (स्कन्दपुराणान्तर्गत) प्रभासखण्डके अनुसार श्वेतवाराहसे लेकर पितृकल्पतक, ब्रह्माजीके शुक्ल प्रतिपदासे अमावास्यातक, तीस दिनका एक मास होता है। इन तीसों कल्पोंकी बारह आवृत्ति होनेसे ब्रह्माका एक वर्ष होता है। ब्रह्माजीकी आधी आयुको 'परार्द्ध' कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि कल्पोंके नाम प्रत्येक मासमें वही रहते हैं।

प्रभासखण्डमें कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं। यथा—'प्रथमः श्वेतकल्पस्तु द्वितीयो नीललोहितः। वामदेवस्तृतीयस्तु ततो राथन्तरोऽपरः॥ रौरवः पञ्चमः प्रोक्तः षठः प्राण इति स्मृतः। सप्तमोऽथ बृहत्कल्पः कन्दर्पोऽष्टम उच्यते॥ सद्योऽथ नवमः प्रोक्त ईशानो दशमः स्मृतः। ध्यान एकादशः प्रोक्तस्तथा सारस्वतोऽपरः॥ त्रयोदश उदानस्तु गरुडोऽथ चतुर्दशः। कौर्मः पञ्चदशो ज्ञेयः पौर्णमासी प्रजापतेः॥ षोडशो नारसिंहस्तु समाधिस्तु ततः परः। आग्नेयोऽष्टादशः प्रोक्तः सोमकल्पस्तोऽपरः॥ भावनो विंशतिः प्रोक्तः सुप्तमालीति चापरः। वैकुण्ठश्चार्चिषो रुद्रो लक्ष्मीकल्पस्तथापरः॥ सप्तविंशोऽथ वैराजो गौरीकल्पस्तथान्थकः। माहेश्वरस्तथा प्रोक्तस्त्रिपुरो यत्र घातितः॥ पितृकल्पस्तथान्ते च या

कुहूर्ब्रह्मणः स्मृता। त्रिंशत् कल्पस्समाख्याता ब्रह्मणो मासि वै प्रिये॥' (४५—५२) इसके अनुसार कल्पोंके नाम क्रमशः ये हैं—१ श्वेत (श्वेतवाराह) कल्प, २ नीललोहित, ३ वामदेव, ४ रथन्तर, ५ रौरव, ६ प्राण, ७ बृहत्कल्प, ८ कन्दर्प, ९ सद्य, १० ईशान, ११ ध्यान, १२ सारस्वत, १३ उदान, १४ गरुड़, १५ कौर्म (ब्रह्माकी पूर्णमासी), १६ नारसिंह, १७ समाधि, १८आग्नेय, १९ सोमकल्प, २० भावन, २१ सुप्तमाली, २२ वैकुण्ठ, २३ आर्चिष, २४ रुद्र, २५ लक्ष्मी, २६ वैराज, २७ गौरी, २८ अंध्रक, २९ माहेश्वर और ३० पितृकल्प।

शब्दसागरमें भी तीस नाम दिये हैं। उनमें प्रभासखण्डोक्त नामोंसे कहीं-कहीं भेद है। श० सा० में ११ व्यान; १७ समान; २० मानव; २१ पुमान; २३, २४, २५ क्रमशः 'लक्ष्मी, सावित्री और घोर'; २६ वाराह, २७ वैराज, २८ गौरी—है शेष सब दोनोंमें एक-से हैं।

इसी प्रकार अन्यत्र भी दो-तीन स्थलोंमें तीस कल्पोंके नामोंका उल्लेख मिलता है; परन्तु उनमें भी कुछ नामोंमें भेद है।

कल्पोंकी संख्या और नामोंमें बहुत मतभेद है, हम उसका भी उल्लेख यहाँ किये देते हैं। कोई सात, कोई अठारह और कोई बत्तीस कल्पोंका निर्देश करते हैं।

'प्रतिष्ठेन्दुशेखर' में (स्नान) संकल्पमें सात नाम ये गिनाये हैं—प्राणकल्प, पार्थिवकल्प, कूर्मकल्प, अनन्तकल्प, ब्रह्मकल्प, वाराहकल्प और प्रलयकल्प।

भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्वके चतुर्थ खण्डमें अ० २५ में कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं— 'कल्पाश्चाष्टादशाख्यातास्तेषां नामानि मे शृणु। कूर्मकल्पो मत्स्यकल्पः श्वेतवाराहकल्पकः॥ तथा नृसिंहकल्पश्च तथा वामनकल्पकः। स्कन्दकल्पो रामकल्पः कल्पो भागवतस्तथा॥ तथा मार्कण्डकल्पश्च तथा भविष्यकल्पकः। लिङ्गकल्पस्तथा ज्ञेयस्तथा ब्रह्माण्डकल्पकः॥ अग्निकल्पो वायुकल्पः पद्मकल्पस्तथेव च। शिवकल्पो विष्णुकल्पो ब्रह्मकल्पस्तथा क्रमात्॥' (५०—५३) अर्थात् अठारह कल्प कहे गये हैं, उनके नाम सुनो—कूर्मकल्प, मत्स्यकल्प, श्वेतवाराहकल्प, नृसिंहकल्प, वामनकल्प, स्कन्दकल्प और रामकल्प, भागवत, मार्कण्ड तथा भविष्यकल्प, लिंग, ब्रह्माण्ड, अग्नि और वायुकल्प, पद्म, शिव, विष्णु और ब्रह्मकल्प।

'आह्निक सूत्रावली' में ३२ कल्पोंकी चर्चा हेमाद्रिकृत स्नान संकल्पमें आयी है जिसमें रथन्तरको आदिमें गिनाया है और श्वेतवाराहको आठवाँ कहा है, यथा—'परार्द्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे एकपञ्चाशत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अह्नो द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्त्ते रथन्तरादिद्वात्रिंशात्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्वेतवाराहकल्पे स्वायम्भुवादिमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृतत्रेताद्वापरकिलसंज्ञकानां चतुर्णां युगानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशितितमे किलयुगे तत्र्यथमे विभागे।'

इस संकल्पसे हमें ये बातें मालूम होती हैं—ब्रह्माकी आयु दो परार्द्ध (शब्दसागरके अनुसार हमारे दो शंख वर्ष) हैं। उसमेंसे आधी आयु बीत चुकी। इस समय उनके इक्यावनवें वर्षके प्रथम दिनके दूसरे प्रहरका तीसरा मुहूर्त (दण्ड) चल रहा है। रथन्तरादि बत्तीस कल्पोंमेंसे यह श्वेतवाराह नामक आठवाँ कल्प इस समय वर्तमान है।

हमने कुछ विस्तारसे इसलिये लिखा है कि हमारे देशके वैज्ञानिक अपने सद्ग्रन्थोंको प्रमाण मानकर उसके अनुसार सृष्टिके सम्बन्धमें खोज करें। केवल पाश्चात्त्य वैज्ञानिकोंके पैरोंपर न चलें। ईसाई और मुसलिम खुदाई पुस्तकोंको अशुद्धता इस सम्बन्धमें तो इतने ही दिनोंमें स्पष्ट हो गयी।

टिप्पणी—३ 'कल्प सत' राज्य हो अर्थात् ब्रह्माके सौ दिनोंतक हमारा राज्य स्थिर रहे। यह भी ध्विन है कि हमारे राज्यमें ब्रह्माके सौ दिनतक प्रलय न हो। इतने दिन तो राज्य रहे पर जरा-मरणरहित सदाके लिये हो जाऊँ। (पुन: 'कल्प शत' से मेरी समझमें 'सैकड़ों कल्प' यह अर्थ अधिक उत्तम है। भाव कि ब्रह्माकी आयुभर हम अमर रहें और हमारा राज्य अकण्टक हो। यह तृष्णाका स्वरूप है। राजा चक्रवर्ती है, चारों पदार्थ प्राप्त हैं तो भी सन्तोष नहीं हुआ, तृष्णा शान्त न हुई। ाज्य से कल्प राज्य हो, ऐसा वर माँगनेसे पाया गया

कि राजा न तो ज्ञानी ही था और न भगवद्धक्त ही; क्योंकि यदि ज्ञानी होता तो ऐसे महात्माको पाकर भगवतत्त्व पूछता, भगवत्प्राप्ति माँगता, राज्य न माँगता। तब यह कैसे कहा गया कि राजा ज्ञानी है? यथा—'करे जे धरम करम मम बानी। बासुदेव अर्पित नृप ग्यानी॥'(१५६।२) उत्तर यह है कि यहाँ 'ज्ञानी' कहनेका अभिप्राय केवल यह है कि राजा धर्मात्मा था, वेद-पुराण सुननेसे उसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया था कि बिना भगवान्को अर्पण किये कर्म बन्धनस्वरूप है इसीसे जो धर्म करता था वह भगवान्को अर्पण कर देता था। बस इतने ही अंशमें राजा 'ग्यानी' था।) (इस वरसे स्पष्ट है कि उसके भीतर प्रौढ़ देहाभिमान है और राज्यकी उत्कट वासना है। चाह ही दु:खरूपी वृक्षका दृढ़शक्तिक बीज है। चाह शेष रह जानेपर, जो सुख है वह भी दु:खरूप है। ज्ञानी राजा चाहके शेष रह जानेसे बड़ी भारी विपत्तिमें पड़ना चाहता है। वि० त्रि०)

नोट—२ तापससे राजाने जैसा सुना वैसा ही वर माँगा। उसने सोचा कि जब ये आदिसृष्टिसे अपना एक ही तन स्थित रख सके हैं तब इनके लिये कौन बड़ी बात है कि सौ कल्पतक हमारा राज्य इसी शरीरसे करा दें। प्रो॰ दीनजी कहते हैं कि जिसकी राजसी प्रकृति होती है वह बड़ी आयु चाहता है, जैसे खिजाब लगाकर लोग ईश्वरको धोखा देना चाहते हैं।

नोट ३—राजाके ज्ञानी और भक्त होनेमें सन्देह नहीं वह अवश्य ज्ञानी था। पर यहाँ ठीक वही बात है जो श्रीशंकरजीने पूर्व कही है कि 'ग्यानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपित करिंह जब सो तस तेहि छन होइ' एवं 'राम कीन्ह चाहिंह सोइ होई॥' श्रीरामजी मनुजीके पुत्र होने जा रहे हैं। उसी लीलाके लिये उन्हें रावण भी तैयार करना है। आगे भी 'भूपित भावी पिटिह निहंं जदिप न दूषन तोर' यह जो कहा है वह भी इस भावका पोषक है। भावी हिर-इच्छाको भी कहते ही हैं।

कह तापस नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥१॥ कालौ तुअ पद नाइहि सीसा। एक बिप्रकुल छाड़ि महीसा॥२॥ तपबल बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह कें कोप न कोउ रखवारा॥३॥ जौं बिप्रन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुअ सब\* बिधि बिष्नु महेसा॥४॥ चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई। सत्य कहीं दोउ भुजा उठाई॥५॥

शब्दार्थ—कारन (कारण)=वह जिसके बिना कार्य न हो। वह जिसका किसी वस्तु या क्रियाके पूर्व सम्बद्धरूपसे होना आवश्यक हो। साधन—वह जिससे दूसरे पदार्थकी सम्प्राप्ति हो। (श० सा०)

अर्थ—तापस राजाने कहा कि ऐसा ही हो, (पर इसमें) एक कारण है जो कठिन है, उसे भी सुन लो॥१॥ राजन्! केवल विप्रकुलको छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणोंपर मस्तक नवायेगा॥२॥ तपस्याके बलसे ब्राह्मण सदा प्रबल रहते हैं, उनके कोपसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है॥३॥ हे राजन्! जो ब्राह्मणोंको वशमें कर लो तो विधि-हरि-हर सभी तुम्हारे हो जायँ॥४॥ ब्राह्मण-कुलसे जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं अपनी दोनों भुजाओंको उठाकर सत्य-सत्य कहता हूँ॥५॥

टिप्पणी १— 'कह तापस नृप ऐसेइ होऊ।' इति। (क) तापस कहनेका भाव कि कपटी मुनिने यह जनाया कि हम तपस्वी हैं, हमारे तपके बलसे ऐसा होगा। 'ऐसेइ होऊ' यह 'एवमस्तु' का अर्थ है। (ख) 'कारन एक किठन।' भाव कि एक कारण किठन है जो तुमको अजर-अमर न होने देगा। वह किठन कारण आगे कहता है। 'कारण किठन है' अर्थात् हमसे इसका निवारण न हो सकेगा। (ग) 'सुनु सोऊ' का भाव कि जो अगम वर हमने तुमको दिया है उसमें जो किठन कारण है और जो उस किठन कारणका निवारण है वह भी हम

<sup>\*</sup> १६६१ में 'सब' है। पाठान्तर—'बस'।

कहते हैं, सुनो। (घ) 'एक' का भाव कि इस कारणका उपाय हो जाय तो फिर वर रोकनेवाला दूसरा कोई कारण नहीं है। एकमात्र यही है दूसरा कोई नहीं।

टिप्पणी २—कालौ तुअ पद नाइहि सीसा।' (क) 'कालौ' कहनेका भाव कि काल सबको खाता है सो भी तुम्हारे वशमें रहेगा। राजाने 'जरा मरन दुखरिहत' होनेका वर माँगा, उसीपर कपटी मुनि कहता है कि काल भी तुम्हारे चरणोंपर मस्तक नवायेगा अर्थात् वह भी तुम्हारी मृत्यु न कर सकेगा। तब औरोंकी गिनती ही क्या? (ख) 'एक बिप्रकुल छाड़ि।' भाव कि ब्राह्मण कालसे भी प्रबल हैं। काल तुम्हारे वशमें रहेगा। त्रैलोक्य तुम्हारे वशमें रहेगा। एकमात्र ब्राह्मण वशमें नहीं रह सकते। किराजाने जो वर माँगा है कि 'समर जितै जिन कोउ' उसीके उत्तरमें कपटी मुनिने 'एक बिप्रकुल छाड़ि—'कहा अर्थात् काल कुछ न कर सकेगा पर ब्राह्मणोंको तुम भारी वा महाकाल समझो। कालसे हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं पर ब्राह्मणोंसे नहीं, जैसा आगे कहते हैं—'तप बल बिप्र सदा बरिआर। तिन्ह कें कोप न कोउ रखवारा॥' (कपटी मुनिने देख लिया कि भानुप्रतापका राज्य बिना ब्रह्मशापके जा नहीं सकता, अत: ब्राह्मणोंसे भय बतलाकर उसने ब्रह्मद्रोहका बीज बो दिया। वि० ति०)

टिप्पणी ३— (क) 'तपबल बिप्र सदा बरिआरा।' इति । ब्राह्मणकल तम्हारे अधीन न होगा. यह कहकर अब उसका कारण कहते हैं कि तपबलसे ये सदा प्रबल हैं। तपका बल पूर्व कह चुके हैं। 'तप बल तें जग सुजै *बिधाता ।* ' इत्यादि । 'सदा बरिआरा' कहनेका भाव कि सदा प्रबल कोई नहीं रहता, जब निर्बल हो जाते हैं तब दुसरा उनको जीत ले सकता है, किन्तु यह बात यहाँ न समझो। ये सदा प्रबल रहते हैं, इनका बल कभी नहीं घटता कि जो इन्हें कोई अधीन कर ले। यह न समझो कि हमें तो सौ कल्प रहना है, कभी तो इनका बल कम होगा तब वशमें कर लेंगे। (ख) 'तिन्ह कें कोप न कोउ रखवारा' इति। तात्पर्य कि विप्रकोपसे हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। (ग) 'जौं विप्रन्ह वस करह नरेसा। तौ तुअ सब ॥' तात्पर्य कि ब्राह्मणोंके वश हो जानेसे त्रिदेव भी तुम्हारी आज्ञानुसार चलेंगे। यथा—'मन क्रम बचन कपट तिज जो कर भूसूर सेव। मोहि समेत बिरंचि सिव **बस ताकें सब देव॥**'(३। ३३) । आ ब्राह्मणों को वशमें करनेको कहा पर उसका उपाय न कहा, इस विचारसे कि राजा जब पूछेगा तब बतायेंगे। युक्ति जल्दी न बतानी चाहिये, यह बात वह स्वयं आगे कहेगा, यथा—'जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फुरै तबिह जब करिअ दूराऊ॥' यदि बिना पूछे तुरन्त बता देता तो यह वचन झुठा पड़ जाता। (राजाको इसकी बात काटनेका मौका मिल जाता कि आपने हमसे 'युक्ति' बतानेमें किंचित् संकोच न किया और हमसे छिपानेको कहते हैं। 🖙 आगे जो युक्ति बाँधना है उसकी भूमिका यहींसे बाँध चला है) (घ) '*तौ तुअ सब* विधि विष्न महेसा' का भाव कि जब उत्पन्न, पालन, संहार करनेवाले ही वशमें हो गये तब सब सुष्टि तो वश हो ही चुकी। (नोट-पूर्व तपकी प्रशंसा कर चुका है, इसीसे ब्राह्मणोंका बल भी तपसे ही कहा। भाव कि मैंने जो वर दिया वह तपोबलसे दिया। अत: मेरा वर तपोधनसे ही कट सकता है। और ब्राह्मण तपोधन हैं ही। राजा जानता है कि विप्रोंने जिसपर क्रोध किया उसको किसीने न बचाया इसीसे कहा कि उनको वशमें करो।)

टिप्पणी ४—'चल न ब्रह्मकुल सन बारिआई।—'इति। (क) ब्राह्मणकुलसे जबरदस्ती करनेको मना करता है। भाव कि जैसे सब राजाओंको जबरदस्ती जीत लिया यथा—'जहँ तहँ परीं अनेक लराई। जीते सकल भूप बिरिआई॥', वैसी जबरदस्ती विप्रकुलके साथ नहीं चल सकती क्योंकि 'तप बल बिप्र सदा बिरिआरा।' (पुन: भाव कि ब्रह्मादि देवताओंपर भी जोर चल सकता है पर इनसे वश नहीं चलता। पुन:, 'बिरिआई' का भाव कि वे शस्त्रबलसे वश नहीं हो सकते। विश्वामित्र और विसष्ठके विरोधसे यह सिद्ध हो गया है कि क्षात्रबलसे ब्रह्मबल बहुत अधिक है। वि० त्रि०) (ख) कि 'सत्य कहीं दोउ भुजा उठाई।' प्रतिज्ञा वा प्रण करनेमें भुजा उठानेकी रीति है, यथा—'पन बिदेह कर कहिह हम भुजा उठाइ बिसाल॥' (२४९) 'सो गोसाइँ निर्हं दूसर कोपी। भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी॥' (२। २९९) 'निसचर हीन करउँ मिह भुज उठाइ पन कीन्ह।' (३।९) बातको अत्यन्त पुष्ट करनेके लिये भुजा उठाकर कहा। (ग) 'सत्य कहउँ'। सत्य-पद दिया जिसमें राजा ब्राह्मणोंको अत्यन्त

प्रबल समझे क्योंकि जबतक अत्यन्त प्रबल न समझेगा तबतक उनके वश करनेका उपाय ही क्यों पूछेगा। जिसमें उपाय पूछे इस अभिप्रायसे ऐसा कहा। (नोट—'चल न बिरआई', 'दोउ भुजा उठाई'और 'बिप्र श्राप बिनु'शब्दोंसे गुप्तरीतिसे जानता है कि विप्रश्रापसे तुम्हारा नाश होगा।)

बिप्र-श्राप बिनु सुनु महिपाला। तोर नास निहं कवनेहु काला॥६॥ हरषेउ राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू॥७॥ तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना। मो कहुँ सर्वकाल कल्याना॥८॥ दोहा— एवमस्तु किह कपट मुनि बोला कुटिल बहोरि।

मिलब हमार भुलाब निज कहहु त \* हमहिं न खोरि॥ १६५॥ शब्दार्थ—मिलब=मिलाप। भुलाब=भुलावा, भटकने या भुल जानेकी बात। त=तो।

अर्थ—हे राजन्! सुनो। ब्राह्मणोंके शाप बिना तुम्हारी मृत्यु किसी भी कालमें न होगी॥६॥ राजा उसके वचन सुनकर हर्षित हुआ (और बोला), हे नाथ! अब मेरा नाश न होगा। (वा, न हो)॥७॥ हे कृपानिधान! हे प्रभो! आपकी प्रसन्नतासे मेरे लिये सब कालमें कल्याण होगा (वा, हो)॥८॥ 'एवमस्तु' कहकर वह कुटिल कपटी (नकली) मुनि फिर बोला कि हमारा मिलना और अपना भटकना (यदि किसीसे) कहोगे तो हमारा कोई दोष न होगा॥१६५॥

टिप्पणी—१ (क) 'बिप्र-श्राप बिनु—नास निहं कवनेहु काला।' राजाने तो इतना ही माँगा था कि शरीर 'जरा-मरण दु:खरहित' हो जाय, पर कपटी मुनि उसके हृदयका आशय समझ गया कि इनकी मरनेकी इच्छा नहीं है; इसीसे कहता है कि 'कवनेहु काला' किसी कालमें तुम्हारा नाश नहीं होनेका। किसी कालमें अर्थात् नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय आदिमें भी तुम बने रहोगे। प्राःच इससे राजापर अपनी परम प्रसन्नता और कृपा दिखा रहा है। जितना वर राजाने माँगा उससे अधिक दिया। देवता भी अजर-अमर हैं, पर महाप्रलयमें उनका भी नाश होता है और राजाका नाश कभी न होगा, यह अधिकता है, इसीसे राजा हिष्ति हुआ। जैसा आगे कहते हैं—'हरषेउ राउ बचन सुनि तासू।' (ख) 'हरषेउ राउ'। इससे सूचित हुआ कि कपटी मुनिने ब्राह्मणोंके कोपका बहुत भय दिखाया था। राजाके हृदयमें भय न हुआ, क्योंकि राजा ब्रह्मण्य है। इसीसे 'बिप्र-श्राप बिनु सुनु मिहपाला' यह सुनकर न डरा और 'तोर नास निहं कवनेहु काला' यह सुनकर प्रसन्न हुआ। (ग) 'नाथ न होड़ मोर अब नासू।' कपटी मुनिने जो कहा था कि तेरा नाश किसी कालमें न होगा वही वर राजा माँग रहा है कि अब मेरा नाश न होवे। ['न होइ' का भाव यह कि ब्राह्मण हमसे अप्रसन्न ही क्यों होंगे जो हमारा नाश हो। अतएव निश्चय है कि मेरा नाश अब न होगा।]

टिप्पणी—२ (क) 'तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना' का भाव कि कल्याण निष्कण्टक अविनाशी राज्य, अविनाशी शरीर और सुखमय जीवन इत्यादि बहुत भारी सुकृतसे होते हैं, हमारे ऐसे सुकृत कहाँ हैं, यह सब आपके प्रसाद (प्रसन्नता) से, आपके प्रभुत्व (सामर्थ्य) से और आपकी समुद्रवत् कृपासे होंगे। (ख) 'मो कहुँ सर्वकाल कल्याना' इति। जब कपटी मुनिने राजाको उसके माँगनेसे अधिक वर दिया कि 'तोर नास निहं कवनेहु काला' तब राजाने (यह सोचकर कि मैंने तो सौ कल्पतक राज्य माँगा है, सो तो इन्होंने पूर्व ही दे दिया, अब सदाके लिये अमर कर दिया तो यह निश्चय है कि सौ कल्पके बाद मेरा राज्य न रहेगा, शरीर अवश्य रहेगा, किन्तु पराधीन रहकर यदि जीवन भी बना रहा तो वह किस कामका? अतएव वह अब यह वर माँगता

<sup>\*</sup> १६६१ में 'तहँ हमहि' पाठ है।

है कि मेरा 'सर्वकाल कल्यान' हो। अर्थात् शरीरपर्यन्त राज्य भी बना रहे, हम अविनाशी तो हुए ही, हमारा राज्य भी अविनाशी हो। 'सर्वकाल' अर्थात् सदा निष्कण्टक राज्य रहे। (नोट—पं॰ रामकुमारजीने 'होइ' का अर्थ 'होवे' या 'हो' लिखा है। अर्थात् राजा वर माँगता है कि ऐसा हो। इसीसे आगे तापसने 'एवमस्तु' कहा है। वि॰ त्रि॰ भी यही अर्थ करते हैं।)

टिप्पणी ३— 'एवमस्तु किह कपट मृनि बोला कृटिल बहोरि'''' ।'इति। [(क) जब 'तापस' कहा तब 'ऐसेड होऊ' भाषाके शब्द कहे और जब मृनि कहा तब 'एवमस्तु' देववाणीका शब्द कहा, अर्थ एक ही है।] (ख) यहाँ कपट मृनि और कृटिल दो विशेषण देकर जनाया कि कपटी मृनि कपटी भी है और कृटिल भी। 'एवमस्तु' कहनेमें कपट मिन कहा, क्योंकि एवमस्त कपटसे कहा गया है। राजाके इस कथनपर कि 'मेरा नाश न हो, सब कालमें कल्याण हो, तापसने वचनसे तो एवमस्तू कहा पर अन्त:करणमें वह राजाके नाशका उपाय विचार रहा है, यही कपट और कृटिलता है और 'मिलब हमार भुलाब निज कहह त हमिंह न खोरि' ये वचन कृटिलताके हैं। (ग) भूला जानेमें ही इस कपटीके दर्शन हुए हैं, यथा—'फिरत अहेरें परेडँ भूलाई। बड़े भाग देखेडँ पद आई॥' अतएव 'भूलाब निज' कहा। (घ) 'कहह त हमहिं न खोरि' हमारा दोष नहीं है अर्थात् हम पहलेहीसे तुम्हें जनाये देते हैं, तुम आज्ञा न मानोगे तब हमारा दोष क्या? तुम्हारा नाश तुम्हारी करनीका फल होगा। पुन: भाव कि हम तुमसे न बताते, यह बात छिपा रखते, तो हमको अवश्य दोष लगता। किसीको अपनाकर फिर उससे दुराव करना दोष है (यह भूमिका वह पहले ही बाँध चुका है) यथा—'अब जौं तात दूरावौं तोही। दारुन दोष *घटै अति मोही ॥*' (१६२। ४) अतएव दोषसे बचनेके लिये तुमको यह बात भी बता दी जिसमें पीछे यह न कहो कि आपने तो गुप्त रखनेको बताया न था। (ङ) 🔊 प्रथम बार जब वर दिया तब ब्राह्मणोंको वशमें करनेका आदेश किया, यथा—'कह तापस नृप ऐसेइ होऊ' इत्यादि। अब 'एवमस्तृ' कहकर अपनेसे भेंट होनेकी बात दूसरेसे कहनेको मना करता है। ऐसा कहनेमें कपटी मुनिका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि राजा लोभके वश होकर दोनों बातें करे; क्योंकि इन दोनों बातोंमें तापसका हित है, उसका स्वार्थ सिद्ध होगा। कहनेको मना करनेमें गुप्त आशय यह है कि कोई जान लेगा तो हमारा भण्डा फूट जायगा, कपट खुल जायगा और प्रत्यक्ष मतलब शब्दोंका यह है कि युक्ति प्रकट कर देनेसे विघ्न होगा, इसीसे प्रकट करनेको मना किया।

नोट—'मिलब हमार' और 'भुलाब निज' दोनों गुप्त रखनेको कहा। क्योंकि एक भी प्रकट होनेसे दूसरा अवश्य प्रकट हो जायगा। मन्त्री परम सयाना है, ताड़ जायगा कि किसी शत्रुने तापस वेष राजाके नाशके लिये बनाकर नाशका उपाय रचा है। वनमें ढुँढवाकर उसको मार ही डालेगा। इसीसे बड़ी युक्तिसे मना किया है।

तातें मैं तोहि बरजौं राजा। कहें कथा तव परम अकाजा॥१॥ छठें श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी॥२॥ यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥३॥ आन उपाय निधन तव नाहीं। जौं हिर हर कोपिहं मन माहीं॥४॥

अर्थ—इसीसे मैं तुझे मना करता हूँ। हे राजन्! इस प्रसंगके कहनेसे तेरी अत्यन्त हानि होगी॥१॥ छठे कानमें इस बातके पड़ते ही तुम्हारा नाश होगा,\* हमारा यह वचन सत्य है॥२॥ हे भानुप्रताप! सुनो, इस बातके प्रकट होनेसे या विप्रशापसे तुम्हारा नाश होगा॥३॥ और किसी भी उपायसे तुम्हारा नाश न होगा चाहे हिर और हर ही मनमें कोप क्यों न करें॥४॥

<sup>\* &#</sup>x27;षट् कर्णे भिद्यते मन्त्रस्तथा प्राप्तश्च वार्तया। इत्यात्मना द्वितीयेन मन्त्र: कार्यो महीभृता॥' (सरयूदासजीकी गुटका)। अर्थात् सलाह की हुई बात छठे कानमें पड़ते ही फैल जाती है, इसिलये राजाको किसी एक प्रधान अमात्यके साथ ही सलाह करनी चाहिये।

नोट—१६६१ में 'कोपहि' पाठ है। यहाँ हरिहरका निरादर सूचित करनेके लिये भी एकवचनका प्रयोग कहा जा सकता है।

टिप्पणी—१ (क) 'तातें मैं तोहि बरजौं।' भाव कि मैं गुप्त रहता हूँ, मुझे कोई न जाने और जो कार्य करना है वह भी गृप्त रखनेयोग्य है (जैसा आगे कहेगा), यथा—'जौं नरेस मैं करउँ रसोई। तुम्ह परुसह मोहि जान न कोई ॥'अत: मैं मना करता हूँ क्योंकि फिर काम न हो सकेगा। (ख) 'तव परम अकाजा' अर्थात् विशेष कार्यकी हानि है। जो प्रथम कह आये कि 'जरा मरन दुखरहित तन समर जितै जिनि कोड।"" 'यह सब कार्य नष्ट हो जायगा, तुम्हारा मरण होगा। मरण आगे कहता ही है, यथा—'छठे श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार ।' अतएव मैं तुझे मना करता हूँ जिसमें '*हमिहं न खोरि।*' बातको स्पष्ट कह देनेसे दोष नहीं लगता, यथा—'**कहाँ**' प्रकारि खोरि मोहि नाहीं।' (२७४। ३) अकाजके दो अर्थ हैं। एक तो कार्यका नष्ट होना, दूसरे मरण होना, यथा—'सोक बिकल अति सकल समाजृ। मानह राज् अकाजेउ आजृ॥'(२।२४) यहाँ दोनों अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। (ग) 'छठे श्रवन परत।' भाव कि (दो कान तुम्हारे, दो हमारे, हम दोनोंतक बात रही तबतक हानि नहीं है। जब तीसरेके कानोंमें पडेगी तभी छठे कानमें पडना कही जायगी अतएव) तीसरेसे न कहना । किसी दूसरेसे कहनेमें कपटी मुनिने अपना शाप लगा दिया कि यह कथा कही नहीं कि मृत्यु हुई। ['छठें श्रवन'पदसे श्लेषद्वारा यह गुप्त अर्थ प्रकट होता है कि कालकेतुके कानोंमें यह बात पडते ही अवश्य नाश होगा। मेरी वाणी ध्रुव सत्य होगी] (घ) 'नास तोर' इति। पहले मृत्युका एक ही कारण था; यथा—'कारण एक कठिन सन् सोऊ॥ काली तुअ पद नाइहि सीसा। एक बिप्रकृल छाड़ि महीसा॥' अब मृत्युके दो कारण हुए जैसा आगे वह स्पष्ट कहता है, 'यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥'(घ) 'सत्य मम बानी' कहकर भय दिखाया जिसमें किसीसे कहे नहीं। वह शंकित है कि कहनेसे कहीं कोई हमारा छल भाँप न ले। ('सत्य' का भाव कि अनुनय-विनयसे इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वि० त्रि०)

नोट—आदिसे बराबर उलटा नाम आया है। यहाँ नाशके साथ ठीक नाम 'भानुप्रताप' दिया है क्योंकि नाश तो इसीका होना है।

टिप्पणी—२ 'यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा' इति। क्ष्विकपटी मुनि हृदयमें कैसा शंकित है, यह शब्दोंमें दिखा रहे हैं। बात प्रकट होनेका अत्यन्त डर लगा हुआ है इसीसे पहले प्रकट करनेमें नाश होना कहता है तब द्विजश्रापसे। 'प्रकटना' मुख्य है, विप्रशाप 'अथवा' में है अर्थात् गौण है। प्रकट करनेसे उसका कपट खुल जानेकी अत्यन्त सम्भावना है इसीसे प्रकट करनेको बारम्बार मना करता है और बारम्बार भय दिखाता है, यथा—'मिलब हमार भुलाब निज कहहु त हमिंह न खोरि।' (१), 'तातें मैं तोहि बरजौं राजा। कहें कथा तव परम अकाजा॥' (२), 'छठें श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी॥' (३) और 'यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा' (४) लगातार प्रत्येक चौपाईमें मना किया है। यहाँ 'विकल्प अलंकार' है। नोट—क्रमसे भयप्रदर्शन उत्तरोत्तर अधिक होता गया है। प्रथम 'हमिंह न खोरि' अर्थात् कहोगे तो हमें दोष न देना कि हमसे कहा न था। दूसरेमें 'तव परम अकाजा' कहा अर्थात् तुम्हारा सब काम बिगड़ जायगा, हमारा क्या जायगा? दो बार तो कहनेसे मना किया। तीसरी और चौथी बार आज्ञा उल्लंघन करनेका फल दिखाया एवं प्रकट करनेमें अपना शाप दिया कि तेरा नाश होगा।]

टिप्पणी ३—'आन उपाय निधन तव नाहीं। जौं हिर हर दि। (क) 'आन उपाय' का भाव कि कोई भी तुम्हारे नाशका उपाय करे तो वह कारगर न होगा। (ख) 'जौं हिर हर कोपिहें' का भाव कि इनके मारनेसे जगत् मरता है, इनके जिलानेसे जीता रहता है; पर इनके भी कोपसे तुम्हारा नाश न होगा। (ग) विप्रके कोपसे नाश होगा इससे जनाया कि ब्राह्मण त्रिदेवसे श्रेष्ठ हैं और विप्रकोप हरिहरके कोपसे अधिक है, यथा—'इंद्र कुलिस मम (सिव) सूल बिसाला। कालदंड हरिचक्र कराला।। जो इन्हकर मारा निहं

मरई। बिप्ररोष पावक सो जरई॥'(७।१०९) तात्पर्य कि हरिहरके कोपसे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, यथा—'राखै गुर जो कोप बिधाता' विप्रकोपसे हम नहीं बचा सकेंगे, यथा—'तपबल बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह कें कोप न कोउ रखवारा॥'(घ) ष्डिप्रथम जो कहा था कि'जौं बिप्रन्ह बस करहु नरेसा। तौ तुअ सब बिधि बिष्णु महेसा॥' उसीको यहाँ 'जौं हिर हर कोपिह' कहकर स्पष्ट करते हैं। अर्थात् ब्राह्मणभिक्तिसे प्रसन्न होकर त्रिदेव वशमें हो जाते हैं इसीसे उनके कोपसे नाश नहीं हो सकता। [नोट—पूर्व विधिहरिहरका वश होना कहा और क्रोधमें दोहीको कहा। कारण कि विधि तो उत्पत्ति भर करते हैं, सो जन्म तो हो ही चुका अब उनका कोई काम न रह गया। दूसरे, अपने द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुको साधारण मनुष्य भी स्वयं नहीं नष्ट करता तब ब्रह्मा क्यों नष्ट करने लगे। पालन न करनेसे नाश होता है अतएव 'हिर' का नाम लिया और हर तो संहारके देवता ही हैं।]

सत्य नाथ पद गिंहं नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा॥५॥ राखै गुर जौं कोप बिधाता। गुर बिरोध निंहं कोउ जग त्राता॥६॥ जौं न चलब हम कहें तुम्हारें। होउ नास निंहं सोच हमारें॥७॥ एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रभु मिहदेव श्राप अति घोरा॥८॥

# दो०— होहिं बिप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ। तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखौं कोउ॥१६६॥

शब्दार्थ-राखा=रक्षा की। त्राता=रक्षक, बचानेवाला।

अर्थ—राजाने मुनिके चरणोंको पकड़कर कहा कि हे नाथ! आप सत्य कहते हैं (भला) किहये तो ब्राह्मण और गुरुके कोपसे किसने रक्षा की है? यिद ब्रह्मा कोप करें तो गुरु बचा सकते हैं।\* पर गुरुसे विरोध करनेपर जगत्में कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं॥६॥ जो मैं आपके कहनेपर न चलूँगा तो अवश्य नाश हो जाय, हमें इसका सोच नहीं॥७॥ पर, प्रभो! मेरा मन एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राह्मण-शाप बड़ा किटन (भयंकर) होता है॥८॥ ब्राह्मण किस प्रकार वशमें हों, यह भी कृपा करके किहये। हे दीनदयालु! आपको छोड़कर मैं किसीको भी अपना हितकर नहीं देखता॥१६६॥

टिप्पणी—१ (क) 'सत्य नाथ।' मुनिने कहा कि हमारा वचन सत्य है, यथा—'छठें श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी॥' राजा इसीको पुष्ट करता है कि आपका वचन सत्य है। (ख) 'पद गिहा।' तापसने कहा था कि हरिहर भी कोप करें तो भी किसी प्रकार नाश न होगा, यह सुनकर राजाको हर्ष हुआ। अतएव (कृतज्ञता और प्रसन्नता जनानेके लिये) चरण पकड़े, यथा—'सुनि सुबचन भूपित हरषाना। गिह पद बिनय कीन्ह बिधि नाना॥' (पुनः, 'सत्य मम बानी' से जैसे प्रतिज्ञापूर्वक कथन सूचित होता है वैसे ही राजाने 'पद गिहा' कहा कि सत्य है।) (ग) 'द्विज गुर कोप।' मुनिने द्विजका कोप कहा था, यथा—'यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा।' राजाने द्विज और गुरु दोनोंका कोप कहा। तात्पर्य कि गुरुने कथा कहनेको मना किया, न माननेसे गुरुकोप हुआ, इसीसे राजाने द्विजकोप और गुरुकोप दोनों कहे। (घ) ब्लिराजाने अब कपटी मुनिको गुरु भी मान लिया, पिता और स्वामी तो पहले ही मान चुका था। 'मोह मुनीस सुत

<sup>\* &#</sup>x27;राखै गुरु॰' सुन्दर किवकृत किवत्त इसी विषयपर पढ़ने योग्य है—'गोविन्दके किये जीव जात है रसातलको गुरु उपदेशे सोतो छूटे फंद ते। गोविन्दके किये जीव वश परें कर्मनके गुरुके निवाजे सो तो फिरत स्वच्छन्द ते। गोविन्दके किये जीव बूड़ै भवसागरमें, सुन्दर कहत गुरु काढ़े दुख द्वन्द्व ते। औरहू कहाँ लौं कछु मुख ते कहौं बनाइ गुरुकी तो मिहमा है अधिक गोविन्द ते॥' (सुन्दर विलास)

सेवक जानी' यहाँ पिता और स्वामी माना और 'द्विज गुर कोप कहहु को राखा' यहाँ गुरु माना। (ङ) 'राखें गुर जौं कोप विधाता।' प्रथम हरिहरका कोप करना कह आये—'जौं हरिहर कोपिंह मन माहीं।' अब ब्रह्माका कोप कहते हैं। इस तरह सूचित किया कि ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीनोंके कोपसे गुरु बचा सकते हैं। गुरुके विरोधसे ब्रह्मा-विष्णु-महेश कोई भी नहीं रक्षा कर सकते। उत्तरकाण्डमें कथा है कि शिवजीने शूद्रपर कोप करके शाप दिया तब गुरुने रक्षा की। बृहस्पितका कोप इन्द्रपर हुआ तब वह राज्यभ्रष्ट हुआ, किसीने रक्षा न की, जब वह बृहस्पितहीकी शरण गया तब फिर सब बन गया। शुक्रके कोपसे दण्डक राजा भस्म हो गये, किसीने रक्षा न की। विसष्टजीके कोपसे त्रिशंकुकी क्या दशा हुई। (नोट—प्रथम 'द्विज गुर कोप कहहु को राखा' कहकर दोनोंको समान कहा, फिर गुरुकोपमें अधिकता दिखायी। यहाँ 'विशेष अलंकार' है।)

टिप्पणी २—(क) 'जौं न चलब हम कहें तुम्हारें ।' इति। ध्वराजाके मनमें है कि हमारा नाश न हो, यथा—'नाथ न होइ मोर अब नासू।' रहा गुरुके प्रतिकूल चलना, उससे अपना नाश अंगीकार करता है कि हमारा नाश हो, हमें सोच नहीं है। गुरुकी प्रसन्तासे रक्षा होती है, यथा—'सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुर प्रसाद रखवारा॥'(२। ३०६) जब गुरुकी प्रसन्ता न होगी तब तो नाश होगा ही। (ख) 'नास होउ निहं सोच हमारें' का भाव कि हम नाशके योग्य काम ही न करेंगे तब हमारा नाश क्यों होगा और जब नाशके योग्य काम ही करेंगे तब नाश होगा ही, इसमें हमारा ही दोष है; यह समझकर सोच नहीं है। (ग) 'एकहि डर डरपत मन मोरा।' नाशके लिये दो डर दिखाये हैं, एक तो कथाका प्रकट करना, दूसरा विप्रश्राप, यथा—'यह प्रगटें अथवा द्विज श्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥' राजा कहते हैं कि इनमेंसे एक ही डरसे हमारा हदय धड़कता है, दूसरेसे नहीं। इस कथनका तात्पर्य यह है कि दूसरा डर तो हमारे अधीन है। आपने प्रकट करनेको मना किया। हम न प्रकट करेंगे, यह तो हमारे वशकी बात है, पर दूसरा हमारे वशका नहीं है। इसीसे हमें भय लगता है। (घ) 'प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा'। 'अति घोरा' का भाव कि आप ब्रह्मा, विष्णु, महेशके कोपसे बचा लेनेको कहते हैं, ब्राह्मणके कोपसे नहीं, यथा—'तप बल बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह कें कोप न कोउ रखवारा॥' इससे सिद्ध हुआ कि त्रिदेवका कोप घोर है और विप्रकोप अति घोर है। (वे रुष्ट होते ही शाप दे देते हैं और वह अप्रतिक्रिय होता है। यथा—'इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला। कालदंड हरिचक्र कराला॥ जो इन्ह कर मारा निहं मरई। बिप्र रोष पावक सो जरई॥'वि० त्रि०)

टिप्पणी ३— (क) 'होहिं बिप्र बस कवन बिधि' इति। कपटी मुनिने प्रथम विप्रोंको वशमें करनेको कहा, यथा—'जौं बिप्रन्ह बस करहु नरेसा।' विप्रोंके साथ जबरदस्ती करनेको मना किया, यथा—'चल न ब्रह्मकुल सन बिरिआई। सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई॥' अर्थात् जैसे राजाओंको भुजबलसे जीता, वैसे ब्राह्मण नहीं जीते जाते। (ध्विन इसमें यह है कि इनके वश करनेका दूसरा उपाय है जो हम जानते हैं।) इसीसे राजा वह उपाय पूछता है जिससे वे वशमें हो जायँ। (ख) 'कहहु कृपा किर सोउ।' 'सोउ' का भाव कि जैसे कृपा करके वर माँगनेको कहा और वर दिया, वैसे ही कृपा करके यह भी किहये। (वा, जैसे आपने बताया कि विप्रको भुजबलसे जीता नहीं जाता, और जैसे यह कहा कि विप्रोंको वश कर लो जिसमें वे कोप ही न करें; वैसे ही वश करनेका उपाय भी किहये।) (ग) 'तुम्ह सम दीनदयाल निज हितू न देखीं—।' ब्याजों कपटीके पाले पड़ जाता है उसे कपटीके समान दूसरा कोई हितुआ (हितैषी) नहीं देख पड़ता। जैसे कैकेयीको कपटिन मंथराके समान हितैषी कोई न समझ पड़ा, यथा—'तोहि सम हित न मोर संसारा। बहे जात कै भइसि अधारा॥' (२। २३) 'निज हितू न' अर्थात् मेरे तो आप ही सबसे बड़े हित हैं। जरा—मरण—दु:खरहित किया, सौ कल्पका निष्कण्टक राज्य दिया, ऐसा हितैषी कौन होगा। 'दीनदयाल' का भाव कि और सब स्वार्थके हित हैं, आप दीनदयाल हैं, मेरी दीनता देखकर आपने दया की। ब्राह्मणोंको वश करानेमें भी आपको छोडकर दूसरा हितैषी नहीं देख पड़ता।

[द्विजद्रोहका बीज उग गया। जो 'गुर सुर संत पितर मिहदेवा। करै सदा नृप सब कर सेवा॥', वही राजा आज अपने स्वामी (मिहदेव) को अपना वश्य करनेकी विधि पूछता है। (वि० त्रि०)]

सुनु नृप बिबिध जतन जग माहीं। कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं॥१॥ अहै एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु\* एक कठिनाई॥२॥ मम आधीन जुगुति नृप सोई। मोर जाब तव नगर न होई॥३॥ आजु लगें अरु जब तें भएऊँ। काहू के गृह ग्राम न गएऊँ॥४॥ जौं न जाउँ तव होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू॥५॥

शब्दार्थ—**कष्ट साध्य**=जिसके साधन वा यत्नमें बड़ा कष्ट हो, जिसका करना कठिन है। **असमंजस**=दुबिधा, अडचन, कठिनाई।

अर्थ—राजन्! सुनो, संसारमें बहुतेरे उपाय हैं, पर उनका साधन कठिन है और फिर भी सिद्ध हों या न हों॥१॥ (हाँ) एक उपाय बहुत ही सुगम है पर उसमें भी एक कठिनता है॥२॥ हे नृप! वह युक्ति मेरे अधीन है और मेरा जाना तुम्हारे नगरमें हो नहीं सकता॥३॥ जबसे मैं पैदा हुआ तबसे आजतक मैं किसीके घर-गाँव नहीं गया॥४॥ और जो नहीं जाता हूँ तो तेरा काम बिगड़ जायगा, आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है॥५॥

टिप्पणी—१ (क) '*बिबिध जतन'* इससे कपटी मुनिने अपनी बडी जानकारी दर्शित की। इससे जनाया कि संसारभरके सब यत्न हमारे जाने हुए हैं। राजाने पूछा था कि विप्र कौन विधिसे वश हों, वह उत्तर देता है कि एक-दो विधियाँ नहीं किंतु अगणित विधियाँ वश करनेकी हैं। (ख) 'जग माहीं' का भाव कि जगत्के लोग जानते हैं। इस तरह जगतभरके यत्नोंको सामान्य वा साधारण सचित करके तब अपने यत्नको विशेष और सुगम बताता है जिसमें हमारे कहे हुए यत्नमें श्रद्धा हो। (ग) 'अहै एक अति सुगम उपाई' इति। पूर्व जगतुके उपाय कहे; अब अपना उपाय बताता है। दोनोंमें भेद दिखाते हैं। वहाँ '*बिबिध'* उपाय, यहाँ 'एक' उपाय। वे कष्टसाध्य हैं, यह 'अति सुगम' अर्थात् इस उपायमें कठिनता नहीं है [वहाँ कष्ट उठानेपर भी सन्देह है कि कार्य सिद्ध हो वा न हो और यह तो अपने अधीन है। अत: इसमें सफलता निश्चित है। 'कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं' सुनकर राजा निराश हुआ, उदासी छा गयी तब कपटी मुनिने श्रद्धा बढ़ानेवाली बात कही कि 'एक' बहुत ही सुगम उपाय है। वह उपाय 'एक' ही है दूसरा नहीं। '*एक'* कहनेमें भाव कि और सब पराधीन हैं। जिनमें मेरी जरूरत नहीं वे सब कष्टसाध्य हैं। 'अति सुगम' यही एक है। 'अति *सुगम* कहा, जिसमें राजा इसके लिये हठ करे]। (घ) 'तहाँ परंतृ एक कठिनाई।' उपाय तो अति सुगम है, उपायमें कठिनता नहीं है, कठिनता उससे पृथक् है। भाव कि जगत्के जितने उपाय हैं उनके करनेमें कठिनता है और इस उपायके करनेमें कठिनता नहीं है। कठिनतामें इतना ही भेद है। पर कठिनता इसमें जो है वह दूसरी बातकी है जो आगे कहता है, उपाय कठिन नहीं है। 🕸 उपायको अत्यन्त सुगम और विशेष कहकर तब एक कठिनाई कही जिसमें राजा उपायके लोभसे कठिनता अंगीकार कर ले। अर्थात् चलनेके लिये विनय करे। ऐसा ही हुआ भी। 🖙 प्रथम वर देकर वरके सिद्ध होनेमें एक कठिन कारण लगा दिया कि ब्राह्मणोंको छोड सभी तुम्हारे वशमें होंगे, ब्राह्मणोंको वशमें करो-यह अपना प्रयोजन सिद्ध किया।—'कह तापस नृप ऐसेइ होऊ। कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥' और यहाँ वशमें करनेके उपायमें कठिनाई कहता है कि यह उपाय मेरे अधीन है, यह भी अपना प्रयोजन सिद्ध किया।

<sup>\*</sup> १६६१में 'परत्' है।

वि॰ त्रि॰—सरल पुरुषका तबतक पतन नहीं होता, जबतक वह कुटिल न हो जाय, अत: पतन चाहनेवाले हानि-लाभ दिखलाकर उसे कुटिलताकी ओर अग्रसर करते हैं। कपटी मुनिने इसे पहले मन्त्रीसे बात छिपाना सिखाया और अब छल (माया) को स्थान देनेके लिये विवश कर रहा है।

टिप्पणी—२ (क) 'मम आधीन जुगुति नृप सोई।' अर्थात् इस युक्तिको जगत्में दूसरा कोई नहीं जानता, एकमात्र हम ही जानते हैं, वेदों-पुराणोंमें भी नहीं है। तापसका यह कथन सत्य ही है। अन्न खानेसे सब ब्राह्मण वशमें हो जायँ ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। ब्लिप्पय यल कहा, यथा—'सुनु नृप बिबिध जतन जग माहीं' फिर उपाय कहा—'अहै एक अति सुगम उपाई' और अब युक्ति कहता है—'मम आधीन जुगुति—।' इस तरह 'जतन', 'उपाई' और 'जुगुति' को पर्याय जनाया। (ख) ब्लिजब राजा मिले तब उनसे प्रीति करनी पड़ी। उस समय मुनिने कहा था कि 'अब लिंग मोहि न मिलेंड कोंड मैं न जनावीं काहु' अब राजाके नगरमें जाना पड़ेगा, इसीसे कहता है कि 'मोर जाब तव नगर न होई।' यही कठिनाई है कि 'हम जा नहीं सकते' क्यों नहीं जा सकते यह आगे कहते हैं। (ग) 'आजु लगें अरु जब तें भएऊँ।—' इति। 'जब तें भएऊँ' से सूचित किया कि हम वनमें ही पैदा हुए अर्थात् मुनिकुलमें वनहींमें रहे। (घ) 'काहू के गृह ग्राम न गएऊँ।' पूर्व नगरको कह चुका है, 'मोर जाब तव नगर न होई।' अब 'ग्राम और घर भी नहीं जाता' यह कहता है। तात्पर्य कि हम परम विरक्त हैं इससे ग्राम, पुर, नगर एवं किसीके घर कहीं भी नहीं जाते। यह प्रथम ही कह चुका है कि आजतक हम बस्तीमें गये यह यहाँ कहा। न गये क्योंकि हमें किसीसे कोई प्रयोजन नहीं है, यथा—'हिर तिज किमिप प्रयोजन नाहीं।' इसपर यदि कहें कि बिना किसी मनुष्यके मिले सब बातोंकी जानकारी आपको कैसे हुई तो इसे प्रथम ही कह आये हैं कि 'गुर प्रसाद सब जानिअ राजा।'

टिप्पणी ३— (क) 'जौं न जाउँ तव होइ अकाजू।'इति। 'मोर जाब तव नगर न होई' इस कथनसे कपटकी बात निर्जीव हो गयी (अर्थात् आगे कपट-छल करनेकी बात ही खतम हो गयी), अतएव उसे पुन: सजीव करता है कि 'जौं न जाउँ—।' (ख) 'बना आइ असमंजस।' भाव कि हमने असमंजस होनेका काम नहीं किया, असमंजस स्वयं आकर बन गया अर्थात् अच्छी तरह असमंजस हो गया कि टालने योग्य नहीं है। (ग) 'आजू' का भाव कि अबतक हमें कोई न मिला था इसीसे कभी असमंजसका योग न लगा था, आज तुम्हारे मिलनेसे असमंजसका अवसर प्राप्त हो गया। (घ) ब्याक्रियटी मुनि प्रत्यक्षमें राजाके अकाजको बचाता है, यथा—'कहें कथा तव परम अकाजा','जौं न जाउँ तव होइ अकाजू।'और काज करनेको कहता है, यथा—'अविस काज में किरहीं तोरा।' (१६८। ३) 'सब बिधि तोर सँवारब काजा।' (१६९। ६)

नोट—'मम आधीन' अर्थात् और कोई इसे नहीं जानता न कर सकता है। 'गृह ग्राम न गएऊँ' अर्थात् घरकी कौन कहे ग्रामसे होकर भी न निकला। वह उपाय मेरे अधीन है यह सुनकर राजा प्रार्थना करता परंतु जब उसने कहा कि मैं किसीके घर–गाँव कभी नहीं गया तब राजा क्या कहता? मुनिसे हठ न कर सकता था। कपटी मुनिने यह समझकर फिर अपने वचनोंको सँभाला और कहा कि 'जौं न जाउँ तव होइ अकाजू। बना—' जिसका भीतरी अभिप्राय यह है कि मैं अवश्य जाऊँगा, यदि किंचित् भी प्रार्थना करोगे। 'बना आइ' का भाव यह कि होनहारवश हरि–इच्छासे ऐसा असमंजस आप ही आ पड़ा, मैं तुमको बुलाने तो गया न था। असमंजस यह कि न जाऊँ तो तेरा काम बिगड़ता है और जाता हूँ तो मुझे दोष लगेगा, इससे न रह ही सकता हूँ और न जा ही सकता हूँ। मेरा नियम भंग न हो और तुम्हारा काम भी बन जाय, इन दोनों बातोंका सामंजस्य नहीं बैठता। (रा० प्र०, पंजाबीजी) यहाँ 'सन्देह अलंकार' है। (प्र० सं०)

ा लोभसे अन्धा करके ही धूर्त संसारको उगते हैं। आँख खोलकर यदि देखा जाय तो जनताको वही धूर्त वश करनेमें समर्थ होता है, जो अपने प्रलोभनका विश्वास जनताको करा देनेमें समर्थ होता है। बड़े-बड़े

बुद्धिमान् ऐसे ही प्रलोभनसे अन्धे होकर महाधूर्त्तको महात्मा मानकर मारे जाते हैं। स्वार्थमें अन्धा होकर राजाने यह न समझा कि केवल नीतिमत्ता तथा सरलतादि गुणको देखकर घंटेभरमें एक महाविरक्तको ऐसी प्रीति कैसे उत्पन्न हो सकती है कि महादुर्लभ वर देकर अपने तपको क्षीण करे और अपने जन्मभरके नियम तोड़ दे। (वि० त्रि०)

अलंकार—'*होहिं कि नाहीं'* में वक्रोक्ति है। '*मोर जाब तव नगर न होई।*' इसका समर्थन ज्ञापक हेतुद्वारा किया कि जबसे पैदा हुआ कहीं नहीं गया—'काव्यलिंग अलंकार' है।

सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी॥६॥ बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरिन सदा तृन धरहीं॥७॥ जलिध अगाध मौलि बह फेनू। संतत धरिन धरत सिर रेनू॥८॥

# दोहा — अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सञ्जन दीनदयाल॥ १६७॥

शब्दार्थ—नीति=सदाचार, मर्यादाका व्यवहार। मौलि=मस्तक।

अर्थ—यह सुनकर राजा कोमल मीठे वचन बोला—हे नाथ! वेदोंने ऐसी नीति कही है॥६॥ (कि) बड़े लोग छोटोंपर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरोंपर सदा तिनकेको धारण किये रहते हैं॥७॥ अथाह समुद्रके मस्तकपर फेन सदा बहा करता है। पृथ्वी अपने सिरपर सदा धूलि धारण किये रहती है॥८॥ ऐसा कहकर राजाने पाँव पकड़ लिये (और बोला), हे स्वामी! कृपा कीजिये। हे प्रभो! हे सत्पुरुष! हे दीनोंपर दया करनेवाले! मेरे लिये द:ख सहिये॥१६७॥

ां क्या प्राप्त मुनिने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातोंसे राजाको मोहित करके स्वार्थी बनाया और आप परमार्थी बना रहा। प्रथम जब राजाने बड़ी प्रार्थना की तब नाम बताया, यथा—'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥'(१) फिर विप्रोंके वश करनेका उपाय बड़ी विनती करनेपर बताया, यथा—'होहिं बिप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ। तुम्ह तिज दीनदयाल निज हितू न देखों कोउ॥'(२) और अब राजाके घर चलनेमें राजासे प्रार्थना करा रहा है। (नोट—'गरजमंद बावला' यह मसला यहाँ चिरतार्थ हो रहा है।)

टिप्पणी—१ (क) 'सुनि महीस बोलेउ'। राजा नीतिक ज्ञाता होते हैं, यथा—'सोचिय नृपित जो नीति न जाना'। राजा यहाँ महात्मासे नीति कहते हैं, अतएव 'महीस' पद दिया। (ख) 'निगम असि नीति बखानी' इति। प्रथम ही दिखा आये कि राजा वेदविधिक अनुकूल चलता है, इसीसे वह वेदोंका प्रमाण देता है, यथा—'प्रजा पाल अति बेद बिधि''भूप धरम जे बेद बखानें। सकल करै सादर सुख मानें॥''जह लिंग कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किये सिहत अनुराग॥' तथा यहाँ 'सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी॥' पुनः [(ग) वेदोंका प्रमाण दिया, क्योंकि महात्मा लोग वेदोंके मार्गपर चलते हैं, पुनः इससे वेदोंकी साक्षी देते हैं कि राजनीतिसे इससे विरोध है, छोटोंसे प्रेम करना राजनीतिके विरुद्ध है, यथा—'प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि।' (६। २३) पुनः, भाव कि वेद अनादि हैं, उनकी अतुलित महिमा है, यथा—'अतुलित महिमा बेद की तुलसी किये बिचार। जो निंदत निंदित भएउ बिदित बुद्ध अवतार॥' (दो० ४६४) अतएव वेदोंकी रीति कही।] (घ)'बोलेउ मृदु बानी' अर्थात् जैसी प्रार्थनाकी रीति है वैसी।

टिप्पणी—२ (क) '**बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं**' इसके तीन उदाहरण देते हैं। पर्वत, समुद्र और पृथ्वी। ™ उपदेशभागमें यह बताते हैं कि कैसा ही बडा क्यों न हो पर (अपनेसे) बडेके पास लघू होकर रहना चाहिये, जैसे राजा प्रतापभान साधुके समीप अपनेको तुण समझे हैं। पर्वत, समुद्र और पृथ्वी ये तीनों 'बडे' की अवधि (सीमा) हैं तथा ये तीनों प्रसिद्ध हैं; अतएव इन तीनका उदाहरण बडप्पनमें दिया। (ख) 'जलिध अगाध मौलि बह फेनू। 🐃 'इति। 🖙 पर्वतके साथ 'सदा' और पृथ्वीके साथ सदाका पर्याय 'संतत' पद दिया है, यथा—'गिरि निज सिरिन सदा तुन धरहीं', 'संतत धरिन धरत सिर रेन्।' समुद्रके साथ सदा पद नहीं कहा। यह भी साभिप्राय है। तात्पर्य यह कि गिरिपर तुण सदा रहता है और पृथ्वीपर रज (धृलि) सदा रहती है, पर समृद्रमें फेन सदा नहीं रहता। (पून: 'संतत' शब्द दोनोंके मध्यमें देहलीदीपक है—'जलिध अगाध मौलि बह फेन्। संतत धरिन धरत सिर रेन्॥' इस तरह संततको 'जलिध' के साथ भी लगा सकते हैं। रा॰ प्र॰ का भी मत यही है कि समुद्रके मस्तकपर फेन सदा नहीं रहता।) (ग) पर्वत बहुत हैं, इसीसे उसके साथ 'सिरानि' बहुवचन पद दिया। समुद्र एक है इसीसे मौलि एकवचन पद दिया। इसी तरह पृथ्वीके साथ *'सिर'* एकवचन कहा। (घ) 🕸 तीन उदाहरण देकर तीन प्रकारकी बडाई कहते हैं—ऊँचाईकी, नीचाईकी और विस्तारकी। ऊँचाईमें पर्वत, गम्भीरता (अगाधता) में समुद्र और विस्तारमें पृथ्वीसे बडा कोई नहीं है। (पुन: जल, थल, नभ-ये संसारमें तीन हैं, तीनोंमेंसे एक-एक 'बडे' का दुष्टान्त दिया। जलमें समुद्र सबसे बडा, थलमें पृथ्वी और आकाशमें पर्वत सबसे बडे।) (ङ) ये तीनों जड पदार्थ हैं। जडका ही उदाहरण देनेमें भाव यह है कि यद्यपि ये तीनों 'जड' हैं तथापि ये अपने बडप्पनको नहीं छोडते। जब कि जडोंमें भी जो सबसे बडे हैं उनकी यह उत्तम रीति है तब आप तो 'चेतन' हैं. महात्मा हैं. आप अपने बडप्पनका क्यों न निर्वाह करें ? यहाँ 'दुष्टान्त अलंकार' है।

वि० त्रि०—सिरपर तृण धारण दासत्व स्वीकारके लिये किया जाता है। पूर्वकालमें जब दास-प्रथा थी, जो लोग अपनेको बेचते थे, वे सिरपर तृण धारण करते थे। पर्वतकी गणना परिहतैकव्रत संतोंमें है, सो अपने आश्रितोंके लिये दासताका चिह्न धारण करनेमें संकोच नहीं करता। आप ऐसे विरक्तोंको भी आश्रितके लिये नगर और घर जानेमें संकोच न करना चाहिये। समुद्र अगाध है, अपार है, बड़े-बड़े पुरुषार्थियोंका पुरुषार्थ उसमें नहीं चलता, पर आश्रित होनेके कारण फेन अवस्तु होनेपर भी उसके सिरपर विचरण करता है। आप भी तपोनिधि हैं, आपकी महिमा अगाध और अपार है। मैं आपका आश्रित हूँ, अवस्तु हूँ, मेरे हितको अपनी तपस्याके ऊपर स्थान दीजिये, मेरे कल्याणकी ओर देखिये, अपनी महिमापर दृष्टिपात न कीजिये। पृथ्वी-जैसा गुरु कौन होगा और रेणु-सा लघु कौन है? आश्रित होनेके कारणसे ही पृथ्वी उसे सदा सिरपर धारण करती है। आप गुरु हैं, मुझ्न-जैसे लघुकी प्रतिष्ठा करनेमें समर्थ हैं।

टिप्पणी—३ 'अस किह गहे नरेस पद।—'इति। (क) प्रभु, सज्जन और दीनदयाल सम्बोधन करके, विनय करके चरण पकड़ लिये। भाव यह है कि पहले यह कहा कि बड़े छोटोंको सिरपर धारण करते हैं। इसमें राजाकी धृष्टता पायी जाती है कि यह भी महात्माके सिरपर चढ़ना चाहता है। इसीसे विनीत वचन कहकर चरण पकड़कर जनाता है कि मैं आपके सिरपर चढ़ना नहीं चाहता, मैं तो आपका चरणसेवक हूँ, एकमात्र आपके चरणोंका ही अवलम्ब चाहता हूँ। अथवा पुनः, भाव कि महात्माको कार्यके लिये ले जाना चाहता है और उनका नियम है कि वे कहीं जाते नहीं, अतएव अत्यन्त आर्त होकर चरण पकड़े। आर्तदशामें भी चरण पकड़नेकी रीति है, यथा—'सिहत सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन। गहेसि जाइ मुनिचरन तब किह सुिठ आरत बैन॥'(१२६) (ख) 'स्वामी होहु कृपाल।' भाव कि आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। दास जानकर कृपा कीजिये। (ग) 'मोहि लागि दुख सिहअ प्रभु सज्जन दीनदयाल' इति। भाव कि दासके लिये 'प्रभु' दुःख सहते हैं, उसपर भी आप सज्जन हैं और 'संत सहिं दुख परिहत लागी' यह संत–स्वभाव ही है। पुनः आप दीनदयाल हैं, मैं दीन हूँ, दीनोंपर दया करना सन्त–लक्षण है, यथा—'कोमल चित दीनन्ह पर दाया। संत सहज स्वभाव खगराया॥' प्रभु, सज्जन और दीनदयाल ही दीनोंपर कृपा कर सकते हैं तथा दूसरोंके लिये दुःख सहते हैं।

मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कछ नाहीं॥'

इस तरह प्रयोजनके अनुकूल विशेषण दिये। यहाँ 'परिकरांकुर अलंकार' है। (घ) 'दुख सहिअ'। यहाँ दु:ख क्या है? अपने नियमको तोड़ना। 'काहू के गृह ग्राम न गएऊँ' यह अपना नियम छोड़कर हमारे यहाँ चलनेमें आपको दु:ख होगा, उसे सहिये अर्थात् हमारे यहाँ चिलये।

वि॰ त्रि॰—आशाके दासोंकी गति दिखलाते हैं। सम्राट् होकर आशाकी डोरीमें पशुओंकी भाँति बँधा हुआ दीन हो रहा है। यही स्वार्थान्थता उसके नाशका कारण होगी।

जानि नृपिंह आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रबीना॥१॥ सत्य कहों भूपित सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही॥२॥ अविस काज मैं किरहौं तोरा। मन तन<sup>१</sup> बचन भगत तैं मोरा॥३॥ जोग जुगुति तप<sup>२</sup> मंत्र प्रभाऊ। फलै तबिहं जब किरअ दुराऊ॥४॥

अर्थ—राजाको अपने वशमें जानकर वह कपटमें प्रवीण तापस बोला॥१॥ हे राजन्! सुनो, मैं तुमसे सत्य

शब्दार्थ — जोग, तप, मंत्र — ३७। १० (मा० पी० भाग १। ८४। ८ की व्याख्या देखिये।)

कहता हूँ। मुझे जगत्में कुछ भी कठिन नहीं है॥ २॥ मैं तेरा काम अवश्य करूँगा। तू मन-कर्म-वचन तीनोंसे मेरा भक्त है॥ ३॥ योग, युक्ति, तप और मन्त्रके प्रभाव तभी फलीभूत होते हैं जब गुप्त रखे जाते हैं॥ ४॥ टिप्पणी—१ (क) 'आपन आधीना।' चरण पकड़कर दीन वचन कहकर विनती करना अधीनता जनाता है। क्ष्विकपटी मुनिने जो कुछ भी कहा वह सब राजाको वशमें जानकर ही कहा; जैसे कि (१)वशमें जानकर नाम बताया, यथा—'देखा स्वबस करम मन बानी। तब बोला तापस बगध्यानी॥'(२) वशमें जानकर वर दिया, यथा—'सुनि महीस तापस बस भएऊ।'''' इत्यादि। (३) और अब वशमें जानकर युक्ति बताता है। (ख) 'बोला तापस कपट प्रबीना' अर्थात् कपटमें प्रवीण है इसीसे कपटकी बात बोला। अपने वश जानकर अर्थात् यह निश्चय समझकर कि अब कपट करनेमें राजा कुछ कुतर्क न करेगा। ('कपट प्रबीना' में यह भी भाव है कि कपटमें परम चतुर है, इसका कपट लखा नहीं जा सकता, यथा—'कपट चतुर निहं होड़ जनाई।' (२।१८) (ग) 'सत्य कहों' का भाव कि अपने मुख अपनी बड़ाई न करनी चाहिये। बड़ाई करना दोष है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, केवल एक सत्य बात कहता हूँ क्योंकि झूठ बोलना बड़ा पाप है, यथा—'निहं असत्य सम पातक पुंजा'। हम झूठ नहीं बोलते। पुनः,'जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही' ऐसा कहनेमें असत्यकी सम्भावना होती है क्योंकि पूर्णकाम एक ईश्वर ही है, जीव पूर्णकाम नहीं है, इसीसे असत्यका सन्देह 'सत्य कहों' कहकर दूर किया। (घ) 'तोही' का भाव कि तू मन-वचन-कर्मसे हमारा भक्त है, तुझसे दुराव करना महापाप है, यथा—'तृस्ह

वि॰ त्रि॰—कपट मुनि जब राजामें अत्यन्त श्रद्धा देखता है, तब अपनी महिमासूचक एक बात कहता है, फिर उसके परिपाकके लिये समय देता है। यथा—'सब प्रकार राजहिं अपनाई। बोलेंड अधिक सनेहु जनाई॥ सुनु सितभाउ कहीं महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला॥' जब राजामें फिर श्रद्धाका उद्रेक उठता है तब उससे अधिक महिमासूचक बात कहता है। यथा—'देखा स्वबस कर्म मन बानी। तब बोला तापस बगध्यानी॥ नाम हमार एकतनु भाई।' अब उसी बातको जमानेके लिये बातें करता जाता है फिर जब देखता है कि राजाकी श्रद्धा बढ़ती ही जाती है, अब तो मेरे अधीन हो गया, जो चाहूँगा कराऊँगा, तब कपटमें प्रवीण तापस बतलाता है

सुचि सुमित परम प्रिय मोरें। प्रीति प्रतीति मोहिपर तोरें॥', 'अब जौं तात दुरावौं तोही। दारुन दोष घटै अति मोही॥' अतएव तुझसे कहता हूँ। (ङ) 'जग नाहिन दुर्लभ कछ मोही'। जैसा कि प्रथम कहा था कि 'जिन आचरज़ करह

१. क्रम=१७२१, १७६२, छ०। तन—१६६१, १७०४। २. जप=१७२१, १७६२, छ०। तप—१६६१, १७०४ को० रा०।

कि मुझे संसारमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है, यह बात मैं तुमसे कहता हूँ। दूसरेसे अपना भेद नहीं खोलता, 'सत्य कहों'—भाव कि यह शंका न करो कि कदाचित् मेरा किया हुआ उपाय भी निष्फल हो, वह निष्फल हो ही नहीं सकता। मेरे लिये सब कुछ सुलभ है।

टिप्पणी—२ (क) 'अविस काज में किरिहों' इति। प्रथम कार्य करनेमें असमंजस कहा, यथा—'जों न जाउँ तव होइ अकाजू। बना आइ असमंजस आजू॥' जब राजाने प्रार्थना की तब कहा कि अवश्य करूँगा। (ख) राजाकी तापसमें मन, कर्म, वचनसे भिक्त है। राजाने स्तुति की; 'बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं', 'संतत धरिन धरत सिर रेनू', यह वचनकी भिक्त है। 'अस किहि गहे नरेस पद' यह तन (कर्म) की भिक्त है और 'स्वामी होहु कृपाल' यह मनकी भिक्त है। मनसे स्वामी माना। (ग) 'जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ'''' इति। इसका प्रत्यक्ष भाव यह है कि ये दुराव करनेसे फलीभूत होते हैं। और उसका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि प्रकट होनेमें कोई चतुर मनुष्य हमारे कपटको भाँप न ले और जो युक्ति बतावे तो युक्ति तो कुछ है ही नहीं। मैं रसोई बनाऊँ तुम परोसो, इसमें कौन युक्ति है। यह केवल ब्राह्मणोंके मांसकी रसोई करनेका उपाय है। इसीसे युक्ति छिपायी, राजाको न बतायी। प्रथम अपना मिलना प्रकट करनेको मना किया, उसमें शाप लगा दिया कि बताओंगे तो मर जाओंगे और अब युक्ति बतानेमें कार्यकी असिद्धि लगा दी। अर्थात् यदि हम तुमको बता देंगे तो तुम्हारा कार्य न सिद्ध होगा, निष्फल हो जायगा। तात्पर्य कि तुम नगरमें जाकर हमारा मिलना न कहना, जब हम आवें युक्ति करें तब हमें कोई न जाने और न यह खुलने पावे कि अन्तमें युक्ति की गयी है; जितना ही छिपाओंगे उतना ही शीघ्र कार्य सिद्ध होगा। (च्≅िजतने कपटी हैं वे बात छिपानेपर जोर देते हैं, क्योंकि प्रकट होनेपर उनकी माया चल नहीं सकती। वि० त्रि०)

नोट—जो भूमिका दोहा १६५ '*मिलब हमार भुलाव निज कहहु त हमिह न खोरि'* पर उठायी थी वह यहाँ प्रकट की। अर्थात् उसका कारण बताता है। (पंजाबीजी)

जौं नरेस मैं करौं रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई॥५॥ अन्न सो जोड़ जोड़ भोजन करई। सोड़ सोड़ तव आयसु अनुसरई॥६॥ पुनि तिन्ह कें गृह जेंवै जोऊ। तव बस होड़ भूप सुनु सोऊ॥७॥

शब्दार्थ—अनुसरई=अनुसरण करेगा; अनुकूल रहेगा। अन्न=खानेका पदार्थ, भोजन। जेवना=भोजन करना, खाना।

अर्थ—राजन्! यदि मैं रसोई करूँ और तुम परसो, मुझे कोई न जान पावे॥५॥ (तो) उस अन्नको जो-जो खायेगा वह-वह तुम्हारी आज्ञाके अनुकूल चलेगा॥६॥ हे राजन्! यह भी सुनो कि फिर उनके घर जो भी भोजन करेगा वह भी तेरे वशमें हो जायगा॥७॥

टिप्पणी—१ 'जौं नरेस—'इति। (क) तापसने योग, युक्ति, तप और मन्त्र चारके गुप्त रखनेकी बात कही, इनमेंसे यह कौन है? उत्तर—प्रथम ही उसने जो कहा है, 'मम आधीन जुगुति नृप सोई' वही युक्ति यहाँ कह रहा है। भाव कि रसोईमें मैं ऐसी युक्ति कर दूँगा कि जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश हो जायगा। हम एक लक्ष ब्राह्मणोंके लिये रसोई बनावें और तुम परसो, इस कथनका तात्पर्य यह है कि इतनी बड़ी रसोई बनानेका सामर्थ्य हममें है, परसनेकी शक्ति हम तुमको दे देंगे। तापसका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि राजाके परसते ही कालकेतु आकाशवाणी करेगा, राजाको शाप हो जायगा, परसनेका प्रयोजन ही न पड़ेगा। (ख) 'तुम्ह परुसहु'—तुम ही परसो। भाव कि जो परसेगा उसीके वशमें ब्राह्मण हो जायँगे। पुनः 'जौं नरेस—तुम्ह परुसहु' का भाव कि वहाँ दूसरा कोई रसोइया न रहे और न कोई दूसरा परसनेवाला रहे! (यह कहा क्योंकि डर है कि कोई दूसरा रहेगा तो भण्डा फूट जायगा।) (ग) 'मोहि जान न कोई' इति। तात्पर्य कि हम किसी दूसरेको

दर्शन न देंगे, तुम्हारा कार्यमात्र करेंगे। पुन: भाव कि हमारे प्रकट हो जानेसे ब्राह्मण भोजन करने न आयेंगे क्योंकि हमें तो कोई चतुर मनुष्य भी न पहचान सकेगा, वे सब यही कहेंगे कि न जाने किसकी बनायी रसोई है, रसोइया जाना हुआ ब्राह्मण नहीं है, अत: हम उसकी बनायी रसोई खाने न जायँगे। हमारे प्रकट हो जानेसे तुम्हारा सब बना-बनाया काम बिगड़ जायगा।

वि० त्रि०—इसी युक्तिमें कपट भरा है, पर अन्धभक्त राजाका उस ओर ध्यान नहीं है। राजाके भोजनमें यदि कोई चूक हो जाय तो रसोईदार और परसनेवालेकी चूक समझी जाती है। उसके लिये राजाको कोई दोषी नहीं बतलाता। अतः कहता है कि तुम परोसो और मुझ रसोईदारको कोई न जाने। अर्थात् ऐसी अवस्थामें जो चूक होगी, उसका जिम्मेदार राजाको छोड़कर और कोई हो नहीं सकता। सभी समझेंगे कि यदि राजाकी सम्मति न थी तो रसोईदार गुप्त क्यों रखा गया।

टिप्पणी—२ 'अन्न सो जोइ'''' 'इति। 'अन्न सो 'अर्थात् मैं जो रसोई करूँगा वह अन्न। रसोईमें अन्न मुख्य है इसीसे 'अन्न' को भोजन कहते हैं। रसोईमें ब्राह्मणका मांस मिलानेको है इसीसे मांस बनानेका नाम नहीं लेता। यही कहता है कि हमारा बनाया और तुम्हारा परसा हुआ अन्न जो खायेगा। 'आयसु अनुसरई '—यह युक्तिका प्रभाव बताया। राजाकी आज्ञा मुख्य है इसीसे आज्ञा मानेगा, यह कहा।

टिप्पणी ३—'पुनि तिन्ह कें:\*\*'' 'इति। 'पुनि' से जनाया कि जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे वे तुम्हारे वशमें हो जायँगे इसके पश्चात् उन भोजन करनेवालोंके घरमें जो भोजन करने जायँगे वे भी तुम्हारे वशमें हो जायँगे और फिर इनके घर जो भोजन करेंगे वे भी तुम्हारे वशमें हो जायँगे। इस तरह 'पुनि—' का ताँता सर्वत्र लगता चला गया है। भाव यह कि इस प्रकार पृथ्वीभरके ब्राह्मण तुम्हारे वशमें हो जायँगे, जैसा वह आगे स्वयं कह रहा है—'एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरें। होइहिंह सकल बिप्र बस तोरें॥'(१।१६९) ('तिन्ह कें गृह' से यह भी जनाया कि घरका एक व्यक्ति भी यदि भोजन कर गया तो भी उसके घरमें जो–जो हैं जो घरमें भोजन करते हैं वे भी वशमें हो जायँगे और बाहरवाले जो करेंगे वे भी वशमें हो जायँगे। एक नगरवालोंका नाता दूसरे नगरमें, दूसरेका तीसरेमें इत्यादि लगा ही रहता है, इस प्रकारसे समस्त नगरोंके ब्राह्मण एक–दूसरेके लगावसे वशमें हो जायँगे, सबको अपने यहाँ खिलाना भी न पड़ेगा। कैसी सुन्दर युक्ति बतायी! इस प्रकारकी वशीकरणकी रीति तान्त्रिकोंमें बहुत है)।

वीरकविजी—यहाँ असत्से असत्की समताका भावसूचक 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है। जैसे उसका रसोई बनाना असत् है वैसे ही विप्रोंका वश होना मिथ्या है।

# जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संबत भिर संकलप करेहू॥८॥ दो०— नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सिहत परिवार। मैं तुम्हरे संकलप लिंग दिनहि करिब जेवनार॥१६८॥

शब्दार्थ— **संकलप** (संकल्प)=प्रतिज्ञा। **संबत** (संवत्)=एक वर्ष। **नित** (नित्य)=नित्यप्रति, प्रतिदिन। **नृतन**=नये, नवीन। **बरेह**=वरण करना, न्योता देना।

अर्थ—हे राजन्! जाकर यही उपाय करो। एक वर्ष (भोजन कराने) का संकल्प करना॥८॥ नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंको कुटुम्बसिहत निमन्त्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प (एक वर्षके अनुष्ठान) तक बराबर दिन-ही-दिन रसोई (तैयार) कर दिया करूँगा॥१६८॥

टिप्पणी—१ 'संबत भिर संकलप करेहू' इति। भाव यह कि—(क) उस समय घर-शुमारी (गणना) में तीन करोड़ साठ लाख घर वेदपाठी, क्रियावान् श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके थे। एक-एक लक्षका नित्य निमन्त्रण होनेसे एक वर्षमें तीन सौ साठ लक्ष अर्थात् तीन करोड़ साठ लक्षका निमन्त्रण हो जायगा। इसीसे 'संबत' भरका संकल्प करनेको कहा। वेदपाठी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको ही निमन्त्रण दिया गया, यथा—'बरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुटुंब समेत।' (१७२) इनकी अपेक्षा जो सामान्य ब्राह्मण थे उनको निमन्त्रण नहीं दिया गया वे 'पुनि तिन्ह कें गृह जेवें जोऊ। 'में आ जायँगे। पुनः (ख) वर्षभर ब्राह्मण-भोजन करानेकी विधि है अतः 'संबत भिरें '' कहा। [वा (ग) ब्राह्मणोंको वर्षासन दिया जाता है। अथवा (घ) भावीवश ऐसा संकल्प कराया गया क्योंकि विप्रशापसे संवत्के भीतर इसका नाश होना है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यदि दो-चार दिनका ही संकल्प होता तो एकाएकी ऐसा होनेसे सबको सन्देह हो जाता कि क्या कारण है। (प्र० सं०)] (ङ) कालकेतु तो एक ही दिनमें राजाको शाप दिला देगा। उसमें यह सामर्थ्य है तभी तो उसने कपटी मुनिको वचन दिया कि 'कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथें दिवस मिलब मैं आई॥' (१७१। ५) उसने वर्षभरको नहीं कहा था। तापस राजाने एक वर्षका संकल्प करनेको कहा जिसमें राजाको विश्वास हो कि यह बड़ा भारी पुण्य है, इस पुण्यके प्रभावसे ब्राह्मण अवश्य वशमें हो जायँगे।

टिप्पणी—२ (क) 'नित नूतन' का भाव कि एकहीको नित्य निमन्त्रण देनेका (नित्यप्रति भोजन करानेका) कोई प्रयोजन नहीं। वह तो एक ही दिनके निमन्त्रणमें भोजन करनेसे वशमें हो जायगा। (ख) 'बरेहु सहित परिवार' इति। भाव कि यदि परिवारवाले भोजन न करेंगे तो वे वशमें न होंगे। परिवारसिहत न्योतना, इस कथनसे यह ज्ञात हुआ कि परिवारकी गणना एक लक्षमें नहीं है। एक लक्ष ब्राह्मणोंमेंसे प्रत्येक ब्राह्मण परिवारसिहत निमन्त्रित किया जाय। परिवार चाहे जितना हो उसकी गणना न की जायगी। भीतरी अभिप्राय यह है कि परिवारसिहत राजाका नाश कराना है। परिवारसिहत निमन्त्रण होनेसे परिवारसिहत नाश होनेका शाप होगा। (ग) 'मैं तुम्हरे संकलप लिंगः ' इति। वर्षभरका संकल्प करनेको कहा। राजा संकोचवश मुनिसे वर्षपर्यन्त रसोई करनेको कह नहीं सकता, इसीसे वह स्वयं ही कहता है कि मैं वर्षभर प्रतिदिन रसोई बनाऊँगा। [भाव यह कि तुम इसकी चिन्ता न करो कि इतने ब्राह्मणोंके लिये रसोई कैसे होगी। मैं तपोबलसे दिन–के–दिन ही नित्य भोजन तैयार कर दिया करूँगा और तुम्हें परसनेका सामर्थ्य भी दूँगा। (प्र० सं०) पं० रामकुमार 'संकलप लिंग दिनिह' का अर्थ 'संकल्पके दिनतक, अर्थात वर्ष दिन' ऐसा करते हैं।]

एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरें। होइहिंह सकल बिप्र बस तोरें॥१॥ किरिहिं बिप्र होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा॥२॥ और एक तोहि कहीं लखाऊ। मैं एहि बेष न आउब काऊ॥३॥ तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हिर आनब मैं किर निज माया॥४॥ तप बल तेहि किर आपु समाना। रखिहीं इहाँ बरष परवाना ॥५॥

शब्दार्थ—**होम**=हवन। **प्रसंग**=प्रकर्ष करके संग=संयोग, सम्पर्क, सम्बन्ध। **लखाऊ** (लक्ष्य)=पहचानकी बात, चिह्न। **उपरोहित** (पुरोहित)=वह प्रधान याजक जो यजमानके यहाँ अगुआ बनकर श्रौतकर्म, गृहकर्म और संस्कार तथा शान्ति आदि अनुष्ठान करे-कराये। पूर्वकालमें पुरोहितका बड़ा अधिकार था। पुरोहितका पद कुलपरम्परागत होता था।

अर्थ—हे राजन्! इस प्रकार (इस विधि या साधनसे) अत्यन्त थोड़े कष्टसे समस्त ब्राह्मण तेरे वशमें हो जायँगे॥१॥ ब्राह्मण लोग जो होम, यज्ञ और सेवा-पूजा करेंगे, उसके सम्बन्धसे देवता सहज ही वशमें हो जायँगे॥२॥ तुमसे एक और पहचानकी बात बताता हूँ। मैं इस वेषमें कभी न आऊँगा॥३॥ हे राजन्!

<sup>\*</sup> परमाना—पाठान्तर

मैं तुम्हारे पुरोहितको अपनी मायाके बलसे हर लाऊँगा॥४॥ तपके बलसे उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्षपर्यन्त रखुँगा॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'एहि बिधि—'—भाव कि अन्य जो भी विधियाँ हैं वे कष्टसाध्य हैं और इस विधिमें अत्यन्त अल्प कष्ट है। भोजन करानेमात्रका, परसनेभरका कष्ट है। (ख) 'होइहिंह' अर्थात् निश्चय ही हो जायँगे। भाव कि अन्य साधनोंके करनेपर भी सन्देह ही रहता है कि सफलता हो या न हो, यहाँ—'कष्ट साध्य पुनि होहिं कि नाहीं' और इस साधनमें सफलता भी निश्चित है। (ग) 'सकल बिप्र बस तोरें' इति। संवत्भरका संकल्प करना और एक लाख विप्र नित्य निमन्त्रित करना यह कहकर 'सकल बिप्र बस होइहिंह' कहनेसे पाया गया कि तीन करोड़ साठ लाख घर उस समय वेदपाठी विप्रोंके थे।

टिप्पणी—२ 'किरिहिं बिप्र होम''"' इति। (क) 'सहजेहिं' का भाव कि देवताओं का वशमें होना कठिन है। वे सहजहीं में वशीभूत हो जायँगे, उनको वशमें करनेके लिये तुम्हें कुछ भी करना न पड़ेगा। पुनः, भाव कि ब्राह्मणों को वशमें करनेमें किंचित् कष्ट उठाना पड़ेगा और इनको वश करनेमें किंचित् भी कष्ट नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि भूदेवों को वशमें कर लेनेसे स्वर्गके देवता स्वाभाविक ही वशमें हो जायँगे। (ख) देवता सहजहीं बिना कष्ट किये कैसे वशमें हो जायँगे यह 'किरिहिंह बिप्र होम"' से जनाया। भाव यह कि देवता होम, यज्ञ आदिसे वशमें होते हैं, पर तुमको होम, यज्ञ, सेवा-पूजा कुछ न करनी पड़ेगी। 'तेहि प्रसंग' अर्थात् ब्राह्मण जो होम, यज्ञ, सेवा-पूजा करेंगे उसीके संयोगसे देवता वशमें हो जायँगे। (भाव कि यज्ञादि वे करेंगे और फल मिलेगा तुमको केवल एक बार उनको मेरे हाथका बनाया परसकर खिला देनेसे।)

टिप्पणी—३ 'और एक तोहि कहाँ लखाऊ।—'इति। (क) 'लखाऊ' यहाँ कहा और आगे कहा है कि 'मैं आउब सोइ बेष धिर पहिचानेहु तब मोहि।'इस तरह 'लखाऊ' का अर्थ वहाँ खोल दिया। लखाऊ=पहचाननेकी बात, जिससे तुम हमको पहचान सको। (ख) प्रथम तो तापसने अपनेको छिपाया कि मुझे कोई जान न पावे। यथा—'तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई।'(१६८।५) कदाचित् कोई जाने भी, तो पुरोहितका वेष देखकर पुरोहित ही जाने, इसीसे कहा कि 'मैं एहि बेष न आउब काऊ।' भाव कि हमारे प्रकट होनेसे तुम्हारे कार्यकी हानि है। तीसरा (भीतरी) अभिप्राय यह है कि यदि हमें कोई जान गया तो हमारा बना–बनाया काम बिगड़ जायगा, अत: कहा कि इस वेषसे न आऊँगा।

टिप्पणी—४ 'तुम्हरे उपरोहित कहुँ वि। (क) धर्मके कार्यमें पुरोहित अग्रसर रहता है। राजाका पुरोहित बड़ा बुद्धिमान् है। यदि वह वहाँ रहा तो हमारे छलको भाँप लेगा। (यह उसके हृदयमें भय है। अत: उसको वहाँसे हटा देनेको है।) ऊपरसे यह दिखाता है कि तुम्हारे पुरोहितको मैं अपने समान बनाकर यहाँ रखूँगा जिसमें हमारे तपमें अन्तर न पड़े, आसन शून्य न हो; (ख) 'हिर आनब किर निज माया' इति। 'हर लाने' का भाव कि प्रत्यक्ष ले आनेसे गुप्त बात खुल जायगी। दूसरे, हमारे कहनेसे वह न आयेगा। हरण करनेसे ही आयेगा। 'निज माया' अर्थात् अपनी योग–मायासे, योगबलके प्रभावसे। इससे वह अपना प्रभाव, अपना सामर्थ्य दिखा रहा है। [माया सबकी अलग–अलग होती है। सबसे बड़ी रामकी माया है। (यथा—'सुनु खग प्रबल राम की माया') उसके बाद त्रिदेवकी माया है (यथा—'बिधि हिर हर माया बड़ि भारी।'), फिर देवकी माया। (यथा—'कछुक देव माया मित मोई'), ऋषिकी माया (यथा—'बिधि बिस्मयदायक बिभव मुनिबर तप बल कीन्ह।'), फिर असुरकी माया (यथा—'जब कीन्ह तेहि पाषंड। भए प्रगट जंतु प्रचंड॥'), फिर मनुष्यकी माया है (यथा—'इहाँ न लागी राउरि माया'), सो यहाँ आसुरी और मानुषी दोनों मायाएँ काम कर रही हैं। (वि० त्रि)] (ग) पुरोहितको हर लाना कहा, उसकी सेजपर सोनेको न कहा क्योंकि यह बात महात्माओंके योग्य नहीं है। कालकेतुसे पुरोहितकी स्त्रीके पास शयन करनेको कहा जिसमें स्त्रीको भ्रम न हो कि हमारा पित कहाँ गया।

टिप्पणी—५ 'तप बल तेहि रहें दिप्पणी—५ 'तप बल तेहि रहें हिता (क) किस लिये हर लायँगे यह अब बताता है। संवत्भर तुम्हारे

यहाँ रहना होगा, जैसा पूर्व कह चुके हैं—'मैं तुम्हरे संकलप लिंग—।'यहाँ आसन खाली न रहे, इत्यादि। (ख) 'तप बल तेहि किर आपु समाना'—भाव कि पुरोहित हमारे समान नहीं है और न हो सकता है, मैं अपने तपोबलसे उसे अपने समान बना लूँगा। (पूर्व कह ही चुका है कि 'तप तें अगम न कछु संसारा।') अपने समान बनानेका भाव कि हमारा काम पुरोहित करेगा और पुरोहितका रूप धरकर तुम्हारा काम मैं करूँगा। [(ग) 'रिखहउँ इहाँ'—भाव यह कि मेरा नित्य नियम वह करता रहेगा क्योंकि यहाँ और कोई तो आ नहीं सकता, रहे देवता और मुनि सो वे अन्तरिक्षसे मेरे दर्शनोंको आते—जाते हैं उनको भी यह न मालूम हो कि मैं कहीं चला गया। यहाँ वह अपना सामर्थ्य जता रहा है—(पंजाबीजी)। (घ) इस तरह वह राजाको बहकाता है जिसमें यदि कपट खुल भी जाय और राजा यहाँ आवे तो पुरोहित ब्राह्मण समझकर मेरा वध न करे (श्रीजानकीशरणजी)। (ङ) पुरोहित रहेगा तो राजाकी रक्षा करेगा। अत: यह उपाय रचता है। (रा० प्र०)]

वि॰ त्रि॰—पुरोहितका पद मन्त्रीसे बड़ा है, इसीलिये अथर्ववेदी पुरोहित बनानेका आदेश है जो मन्त्रादिसे भलीभाँति राज्य तथा राजाकी रक्षा कर सकता हो। शुक्रनीतिमें पुरोहितके कार्य और अधिकारका विशद वर्णन है। वही धर्माध्यक्ष है। नियमानुसार वह ब्राह्मण–भोजनकी देख–रेख करेगा। उसे रसोई देखनेसे तो राजा भी नहीं रोक सकता, तब बिना भेद खुले न रहेगा। अतः कपट मुनिको पुरोहितसे भय है। पुरोहित बनकर रहनेसे धर्मविभाग अपने हाथोंमें रहेगा। दूसरा कोई निरीक्षक न रह जायगा।

में धरि\* तासु बेषु सुनु राजा। सब बिधि तोर सँवारब काजा॥६॥ गै निसि बहुत सयन अब कीजै। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै॥७॥ मैं तप बल तोहि तुरग समेता। पहुँचैहों सोवतहि निकेता॥८॥

# दोहा— मैं आउब सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि। जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावौं तोहि॥१६९॥

अर्थ—हे राजन्! सुनो। मैं उसका वेष धारणकर सब तरहसे तेरा कार्य सवारूँगा॥६॥ राजन्! रात बहुत बीत गयी, अब सो रहिये। मुझसे-तुझसे अब तीसरे दिन भेंट होगी॥७॥ मैं अपने तपोबलसे तुझे घोड़ेसमेत सोते ही (तेरे) घर पहुँचा दूँगा॥८॥ मैं वही वेष धरकर आऊँगा। जब तुमको एकान्तमें बुलाकर मैं सब कथा सुनाऊँ तब मुझे जान लेना॥१६९॥

टिप्पणी—१ 'मैं धिरिः" 'इति। (क) पुरोहित बननेमें तपोबलका काम नहीं है, इसीसे यहाँ 'तप बल' न कहा। वेष धरना कहकर तब काज सँवारना कहा। भाव कि प्रथम पुरोहितको अपने समान बनाकर यहाँ रख दूँगा तब उसका रूप धरकर तुम्हारा काम करूँगा। (ख) 'सब बिधि'—निमन्त्रण देकर बुलाना, जेवनार बनाना, विघ्न दूर करना इत्यादि 'सब बिधि' हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'गै निसि बहुत' इति। जब तपका प्रभाव कहने लगा था तब राजाको अति अनुराग हो गया था, यह देखकर पुरातन कथाएँ कहने लगा था। यथा—'भएउ नृपिह सुनि अति अनुराग। कथा पुरातन कहै सो लागा॥—कहेसि अमित आचरज बखानी।'(१६३।४—६)। इसीसे बहुत रात बीत गयी। 'बहुत' से जनाया कि आधी रात बीत गयी। यथा—'कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचिर रजिन जुग जाम सिरानी॥'(२२६। २) (विश्वामित्रजी जब पौराणिक कथा इतिहास कहने लगते थे तब अर्द्धरात्रि बीत जाती थी, वैसे ही यहाँ समझना चाहिये।) (ख) 'सयन अब कीजै' इति। सोनेकी आज्ञा इससे दी कि कालकेतु आना ही चाहता है। [इससे जान पडता है कि राजाका चित्त उसकी बातोंमें ऐसा मग्न है कि नींद भी आनन्दमें उड़ गयी; पर कपटी मुनि

<sup>\*</sup> करि—पाठान्तर।

तो अपनी घातमें है। वह जानता है कि कालकेतुके आगमनका समय है। राजाके जागते हुए वह कैसे आवेगा, इससे अपने मतलबसे शयन करनेको कहा। पुन:, डर लगा है कि राजा उसे कहीं देख न ले जिससे हमारा कपट खुल जाय और ऊपरसे एक साधारण-सी बात कहनेमें जान पड़ती है क्योंकि बहुत रात बीतनेपर ऐसा कहना शिष्टाचार है। (प्र॰ सं॰) आज्ञा न देता तो राजा न सोता।] (ग) 'भेंट दिन तीजै' इति। भाव कि आजका दिन तो बीत ही गया। सबेरे तुम्हारे पुरोहितको ले आऊँगा, (ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करूँगा) और परसों तुमसे आकर मिलूँगा। [पुन: बहुत दिनपर मिलनेको कहता तो राजा सहन न कर सकता। कलहीका दिन बीचमें है, यह भी उसे युग-समान बीतेगा। यथा—'जुग सम नृपिह गए दिन तीनी।'(१७२।७)] तीसरे दिन मिलनेको कहा, बहुत जल्दी न की। जिसमें काम न बिगड़े। प्रथम दिन तो सोनेमें गया। दूसरे दिन राजा वनमें गये और दोपहरमें लौटे। निमन्त्रणका समय न रह गया। तीसरे दिन सबेरे कालकेतु राजासे मिला इसीसे तुरत उसी दिन विप्रोंको निमन्त्रण दिया गया।

टिप्पणी—३ (क) 'मैं तप बल रही दिवा तापसने जो अपनी महिमा कही थी वह यहाँ प्रत्यक्ष दिखा रहा है, इसीसे राजाको दृढ़ विश्वास हुआ। यहाँतक उसने अपनेमें योगमाया—बल और तप—बल दोनों बल दिखाये। 'तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हिर आनब मैं किर निज माया॥' अर्थात् पुरोहितको हर लानेमें मायाबल और यहाँ राजाको सोते ही पहुँचानेमें तपोबल कहा। (ख) 'पहुँचौहौं सोवतिह निकेता' इति। 'सोवतिह' अर्थात् तुम्हारी निद्रा न भंग होने पायेगी। घर पहुँचानेको कहा जिसमें अपनी महिमा भारी पायी जाय कि सत्तर योजन सोते ही पहुँचाया और वह भी किलेके भीतर महलमें रानीके पास; राजाने ऐसा समझा भी, यथा—'मृनि महिमा मन महुँ अनुमानी।' (१७२।३) (ग) कपटी मृनिने घरमें पहुँचानेको कहा पर राजाने कुछ उत्तर न दिया कि लोग हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, आपने तो हमें यह वृत्तान्त गुप्त रखनेको कहा है। उत्तर न देनेसे राजाकी कपटी मृनिमें भिक्त दिखायी कि स्वयं भले ही कष्ट सहा कि प्रात: ही उठकर वनमें गया और वहाँसे दोपहरमें लौटकर घर आया पर मृनिको उत्तर न दिया। (स्वामीकी आज्ञा होनेपर उत्तर देना लज्जाकी बात है, यथा—'उत्तर देइ सृनि स्वािम रजाई। सो सेवक लिख लाज लजाई॥'(२। २६९)

टिप्पणी—४ (क) 'मैं आउब सोइ बेषु धिर' अर्थात् पुरोहितका रूप धरकर। (ख) 'पिहचानेहु तब मोहि'— भाव कि पहचाननेमें भ्रम हो जानेकी सम्भावना है क्योंकि हम भी पुरोहितका रूप धरकर आयेंगे। पुरोहितको देखकर भ्रम होगा कि ये मुनि हैं या पुरोहित, आगे ऐसा भ्रम हुआ ही है, यथा—'उपरोहितिह देख जब राजा। चिकत बिलोकि सुमिरि सोइ काजा॥' (१७२। ६) इसीसे पहचान बतायी है जिसमें भ्रम न हो जाय। [तापसको डर है कि कहीं राजाको अपने पुरोहितमें मेरा धोखा न हो जाय और कोई बात इसके मुखसे मेरे सम्बन्धकी निकल न जाय। अतएव राजाको पुरोहितसे बात करनेको मना करता है।]

#### सयन कीन्ह नृप आयसु मानी। आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी॥१॥ श्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई॥२॥

अर्थ—राजाने आज्ञा मानकर शयन किया। छलमें ज्ञानी (वा, कपटी बना हुआ ज्ञानी) वह तापस अपने आसनपर जा बैठा॥१॥ राजा थका हुआ है, (इसलिये उसे) बड़ी गहरी नींद आ गयी। उस 'छल ज्ञानी' को (तो) बहुत सोच और चिन्ता है (अत:) वह कैसे सो सकता? (नहीं सो सकता था)॥२॥

टिप्पणी—१ (क) 'सयन कीन्ह—'इति। 'आयसु मानी' का भाव कि राजाको अभी शयन करनेकी इच्छा न थी, उसका मन कथामें लगा था पर मुनिने आज्ञा सोनेकी दी, अतः उसे शयन करना पड़ा। (क्योंकि एक तो वे कालीन मुनि हैं, दूसरे गुरु हैं, तीसरे राजाको सुत और सेवक मानते हैं और उसका परम हित करनेमें तत्पर हैं। अतः सब प्रकार आज्ञा मानना आवश्यक था।) (ख) 'आसन जाड़ बैठ'इति। प्रथम कह आये हैं कि 'निज आश्रम तापस लै गएऊ। आसन दीन्ह अस्त रिब जानी॥'(१।१५९) अर्थात् अपने आश्रममें लाकर राजाको आसन दिया। और, अब कहते हैं कि 'आसन जाइ बैठ'। 'जाइ' से पाया गया कि कपटी मुनिने दो आसन बना रखे थे, यहाँ से उठकर दूसरे आसनपर जाकर बैठा। दो आसन न होते तो 'जाइ' न कहते। पुनः, आगे कहा है कि 'तापस नृपिह बहुत पिरतोषी। चला महा कपटी अति रोषी॥ भानुप्रतापिह बाजि समेता। पहुँ चाएसि' "॥'(१७१।६-७)। इससे यह भी पाया गया कि दूसरा आसन कुछ दूरीपर था, इसीसे 'चला' शब्द दिया गया। यह आसन एकान्तमें और दूर था नहीं तो वहाँ कालकेतुसे अपने शत्रुके सम्बन्धकी बातें कैसे कर सकता। (ग) 'छल ज्ञानी'—भाव कि इसीसे उसने दो आसन बना रखे थे; क्योंकि राजाके सामने, जहाँ राजा सोवेगा वहाँ कालकेतुसे बातचीत करते न बनेगी। बड़ी सावधानतासे उसने छलकी सिद्धि की अतः 'छल ज्ञानी' कहा।

टिप्पणी—२ (क) 'श्रीमत भूप निद्रान्त' इति। श्रममें निद्रा आती है, यथा—'लोग सोग श्रम बस गए सोई।' (२। ८५)। (ख) 'सो किमि सोव'—भाव कि सोनेका समय हो गया है, इसीसे राजाको सोनेकी आज्ञा दी पर स्वयं न सोया, आसनपर जाकर बैठ रहा। उसका कारण कहते हैं। 'सोच अधिकाई' अर्थात् सोचमें निद्रा नहीं आती, यथा—'गएउ भवन अति सोच बस नींद परै निह राति।'(३। २२) 'निसि न नींद निहं भूख दिन भरत बिकल सृचि सोच।'(२। २५२) (तापसने राजासे जो कुछ अपना प्रभाव कहा वह सब कालकेतु निशाचरके मायावी बलके भरोसेपर, अतः उसे उसके अबतक न आनेका सोच है) कहीं किसी कारणसे रुक न जाय, ऐसा न हो कि न आवे, न आया तो हमारा सब काम ही बिगड़ जायगा (कालकेतु न आया तो बात झूठी पड़ेगी फिर राजा मुझे जीता न छोड़ेगा), यह सोच है जैसा आगेके 'कालकेतु निसिचर तहँ आवा' से स्पष्ट है। पुनः, शतुके नाशका भी सोच है जो आगे कालकेतुके 'परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु औषध बिआधि बिधि खोई॥'(१७१। ४) इस वाक्यसे स्पष्ट है।

कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहि सूकर होइ नृपिह भुलावा॥ ३॥ परम मित्र तापस नृप केरा। जानै सो अति कपट घनेरा॥ ४॥ तेहि के सत सुत अरु दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई॥ ५॥ प्रथमिह भूप समर सब मारे। बिप्र संत सुर देखि दुखारे॥ ६॥

शब्दार्थ—केरा=का। यह सम्बन्धका चिह्न है। परम मित्र=बड़ा दिली दोस्त।

अर्थ—कालकेतु राक्षस वहाँ आया जिसने शूकर बनकर राजाको भुलाया था॥ ३॥ वह तपस्वी राजाका परम मित्र था और अत्यन्त 'घनेरा' कपट जानता था॥४॥ उसके सौ पुत्र और दस भाई थे जो अत्यन्त दुष्ट, अजय और देवताओंको दुःख देनेवाले थे॥ ५॥ राजाने ब्राह्मणों, संतों और देवताओंको दुःखी देखकर प्रथम ही उन सबोंको संग्राममें मार डाला॥६॥

टिप्पणी—१ (क) 'कालकेतु निसचर' इति। इसके पूर्व शूकरका परिचय न दिया था, यहाँ प्रकट किया कि कालकेतु ही वह शूकर था। कारण कि वहाँ कालकेतु प्रकट न था, शूकरका रूप धरे हुए था, इसीसे वहाँ ग्रन्थकारने भी उसे प्रकट न किया। यहाँ कालकेतु अपने असली रूपसे प्रकट होकर आया, इसीसे यहाँ किवने उसे प्रकट किया कि यही शूकर बना था, वस्तुतः है राक्षस। राजाके सो जानेपर आया, इससे उसकी सावधानता दिखायी। (ख) 'जेहि सूकर होइ नृपिह भुलावा, यथा—'फिरत अहेरें परेंड भुलाई। बड़े भाग देखेडं पद आई॥' (१५९। ६) (ग) 'परम मित्र' का भाव कि तापसके मित्र तो बहुत हैं पर यह 'परम मित्र' है। क्योंकि दोनों अत्यन्त कपट जानते हैं। ('समानशीलव्यसनेषु मैत्री', समान शील और समान व्यसनवालोंमें मैत्री होती है। शत्रुके शत्रुसे मित्रता होना स्वाभाविक है। मुनि कपटी और राक्षस मायावी, दोनों राजाके शत्रु। वि० त्रि०) (घ) 'जानै सो अति कपट घनेरा'—भाव कि घनेरा कपट तो तापस भी जानता है पर कालकेतु

'अति घनेरा' कपट जानता है क्योंकि वह राक्षस है और राक्षस मनुष्यकी अपेक्षा अधिक कपट जानते ही हैं। अति घनेरा कपट आगे जो यह करेगा उससे स्पष्ट है। कि (ङ) यहाँ कपटी मुनिको 'तापस नृप' कहा, इसके पूर्व 'नृप' नहीं कहा था। भाव यह है कि राजाको छलनेके लिये ही वह मुनि बना था, जिसमें राजा उसे मुनि जाने और ऐसा हुआ भी। राजाने कपटी मुनिको मुनि जाना, यथा— 'देखि सुबेष महामुनि जाना।' मुनि बनकर उसने कपट किया। इसीसे भानुप्रताप कपटी मुनि-संवादमें 'तापस नृप' कहा; किन्तु मुनि, तापस, मुनीस आदि कहते रहे और अब कालकेतु-कपटी मुनिके संवादमें 'तापस नृप' कहते हैं; क्योंकि अब मुनि कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है। कालकेतु जानता है कि यह राजा है, (राज्य छूटनेपर अपनेको छिपानेके लिये तपस्वी वेष धारणकर) तप करता है, इसीसे अब तापस नृप कहते हैं। इस प्रसंगभरमें प्राय: यही नाम दिया गया है। यथा— 'परम मित्र तापस नृप केरा', 'तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा', 'तापस नृप निज सखिह निहारी', 'अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा' तथा 'तापस नृपिह बहुत परितोषी।' (पुन: 'तापस नृप' इससे कहा कि इस समय यहाँ दो राजा हैं, केवल नृप कहनेसे पाठकोंको भ्रम होना सम्भव था।)

टिप्पणी—२ (क) 'तेहि के सत सुत अरु दस भाई' इति। पुत्र बहुत प्रिय है, इसीसे प्रथम पुत्रका दु:ख कहा। सौ पुत्र और दस भाई कहनेका भाव कि इतना उसका परिवार था, उसके सारे वंशका नाश हुआ, सब मारे गये। (ख) 'खल अति अजय'''' इति। 'अति' देहलीदीपक है। अर्थात् वे अति खल और अति अजय थे। 'खल' का भाव कि देवताओंकी सम्पत्ति देखकर जलते हैं, यथा—'खलन्ह हृदय अति ताप बिसेषी। जरिंह सदा पर संपति देखी॥' (७। ३९) इसीसे देवताओंकी सम्पत्तिका हरण करते हैं। 'अति अजय' हैं अर्थात् देवता इन्हें नहीं जीत पाते थे, इन्द्रादि सभी देवता हार गये थे। 'देव दुखदाई' अर्थात् देवताओंसे वैर मानते थे। यथा—'सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बैरी बिबुध बरुथा।' (१८१। ५) (यह रावणने राक्षसोंसे कहा है) [इन्द्रादि देवता दुर्जय (अजय) हैं। उनको भी इन्होंने जीत लिया इससे 'अति अजय' कहा। ब्लुदेवताओंको दु:ख देते और उनकी सम्पत्ति छीन लेते थे, अतएव खल कहा, यथा—'खलन्ह हृदय'''।' (प्र० सं०)]।

टिप्पणी—३ (क) 'प्रथमिह भूप समर सब मारे' इति। 'प्रथम' का भाव कि जब प्रतापभानु दिग्विजयको चला और तापस नृपपर चढ़ाई की तब कालकेतु अपने मित्रकी सहायताके लिये अपने सब पुत्रों और सब भाइयोंसिहत आया था, तब राजाने उन सब पुत्रों और भाइयोंको संग्राममें मारा। [यह भी हो सकता है कि पहले-पहल कालकेतुसे युद्ध किया; क्योंकि वह ब्राह्मण, देवता और सन्त सभीको दुःख दे रहा था और राजा विप्र-सुर-सन्तसेवी था, इसीसे राजाने प्रथम उन्हींसे युद्ध किया। तत्पश्चात् मनुष्य राजाओंपर दिग्विजयके लिये निकला, यह भाव 'तेहि खल पाछिल बयरु संभारा। तापस नृप मिल मंत्र बिचारा॥' से भी पुष्ट होता है।] (ख) 'बिप्र संत सुर देखि दुखारे' इति। यह सबको मार डालनेका कारण बताया। भाव कि प्रतापभानु राजाओंको जीतकर उनसे दण्ड लेकर, उनको छोड़ देता था, उनको मारता नहीं था। यथा—'सप्त दीप भुजबल बस कीन्हे। ले ले दंड छाड़ि नृप दीन्हे॥' (१५४। ७) पर कालकेतुके पुत्रों और भाइयोंको नहीं छोड़ा, इनका वध किया, क्योंकि देवता, ब्राह्मण आदि जो राजाके सेव्य हैं (यथा—'गुरु सुर संत पितर मिह देवा। करै सदा नृप सब कै सेवा॥'), जिनका राजा भक्त है वे इन राक्षसोंके कारण निरन्तर दुःखित रहते हैं। यह बात राजाने स्वयं देखी अतः सबोंका नाश किया। (कालकेतु जान बचाकर भाग गया, इसीसे बच गया।) पुनः, 'देखि दुखारे' का भाव कि राक्षसोंको मारकर उनके दुःखको दूर कर उन्हें सुखी किया। (ग) देवताओंसे राक्षस बलवान् थे। उन राक्षसोंको प्रतापभानुने मारा। इससे पाया गया कि प्रतापभानु देवता और राक्षस दोनोंसे अधिक बलवान् था।

प० प० प्र०—प्रतापभानुने यह राजनैतिक भूलें कीं जो उसके विनाशका कारण हुईं। विश्वविजेताके अभिमानमें उन्होंने राजनीतिका पालन सावधानतासे न किया। 'रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट किर', 'रिपु रिन रंच न राखब काऊ' यह नीति है। कालकेतुके 'सत सुत अरु दस भाई' तो मारे पर घमण्डमें आकर

कालकेतुकी उपेक्षा कर दी कि अकेला वह क्या कर सकता है। इसी प्रकार जो राजा रणसे भाग गया, उसपर भी ध्यान नहीं रखा। '*तदिप कठिन'<sup>\*\*\*</sup>छत्र जाति कर रोष।*'(६। २३) यह वे भूल गये।

मानसमें यह प्रतापभानु-आख्यान ही केवल एक ऐसा प्रकरण है जो एकदम मरुभूमिके समान भिक्तरसिवहीन होनेसे रूखा-सूखा लगता है। कपट मुनिने चार बार हिर शब्दका प्रयोग किया है, पर इस प्रकरणमें राम, रघुपित, रघुनाथ इत्यादि शब्द एवं भिक्त शब्द एक बार भी नहीं है। राम और भिक्तका नाम भी नहीं है। इस प्रकरणसे यह उपदेश मिलता है कि चाहे कोई कितना ही धर्मशील क्यों न हो, यदि उसमें सत्संग, रामनाम और रामभिक्त नहीं है, तो उसको संकट पड़नेपर अपने कर्मके अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है, कोई बचानेवाला नहीं। (इसी पृष्ठमें, टिप्पणी २ देखिये।)

तेहि खल पाछिल बयरु सँभारा। तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा॥७॥ जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी बस न जान कछु राऊ॥८॥

# दोहा — रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु। अजहुँ देत दुख रिब सिसिह सिर अवसेषित राहु॥ १७०॥

शब्दार्थ—सँभारा=सँभाला, स्मरण किया, यथा—'बुधि बल निसिचर परइ न पारग्रो। तब मारुतसुत प्रभु संभारग्रो॥'(६।९४) 'बार बार रघुबीर सँभारी। तरकेड पवनतनय बल भारी॥' (५।१) 'दीनदयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी॥' (५।२७) मंत्र=सलाह, मशिवरा, परामर्श। (जिसका मनन करनेसे रक्षा हो उसे मन्त्र कहते हैं। इस तरह मन्त्रका अर्थ हुआ—जिससे अपनी रक्षा हो, शत्रुका क्षय हो वह उपाय वा सलाह।) छय (क्षय)=नाश। अवसेषित=बचा हुआ।

अर्थ—उस दुष्ट (कालकेतु) ने अपने पिछले वैरको स्मरण किया और तपस्वी राजासे मिलकर सलाह की॥७॥ उन दोनोंने वही उपाय रचा जिससे शत्रुका नाश हो। राजा (प्रतापभानु) होनहारवश कुछ नहीं जान पाया॥८॥ तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा न समझना चाहिये। (देखिये) राहु जिसका सिरमात्र बच गया था वह अब भी सूर्य और चन्द्रमाको दुःख देता है॥१७०॥

टिप्पणी—१ (क) 'तेहि खल' इति। 'खल'का भाव कि राजाको संग्राममें तो मार न सका और अकेला पड़ जानेसे वैरका साहस भी न रह गया था, एक साथी तापस नृपके मिल जानेसे अब छलसे मारनेका उपाय सोचा। 'पाछिल बयरु'—अर्थात् अपने सौ पुत्र और दसों भाइयोंके मारे जानेका वैर। पुनः, भाव कि पहले तो तापस नृपके वैरसे वैर मानता था (मित्रका वैरी अपना वैरी होता है। इसीसे रघुनाथजीने बालिसे कहा है—'मम भुज बल आश्रित तेहि जानी। मारा चहिस अधम अभिमानी॥'(४।९) और अब उसने अपने पुत्रों और भाइयोंके मारे जानेका स्मरण किया (कि इसने हमारे वंशका नाश किया, हम इसका वंशसिहत नाश करें)। (ख) 'तापस नृप मिलि'''' इति। (इससे जनाया कि कालकेतु बिना तापस नृपसे मिले अकेले प्रतापभानुको छलसे भी मारनेमें समर्थ न था। इसीसे वह तापस नृपसे मिला और तब दोनोंने मिलकर प्रथम विचारकर उपाय तैयार किया तब राजाको छला।)

टिप्पणी—२ (क) 'जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ।' इति। राजासे जीतना सम्भव नहीं है, इसीसे 'जेहि छय होइ' अर्थात् जीतनेका उपाय न रचा, क्षयका उपाय रचा। राजाको मृगयाका व्यसन था ही अतः कालकेतु शूकर बना और तापस नृप मुनि बना। शूकर छलकर राजाको तापसके पास लाया। दोनोंने मिलकर राजाको ब्राह्मणोंसे शाप दिलाया; यही उपाय है जो पूर्व कह आये हैं। यथा—'जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संवत भिर संकलप करेहू। "''जेहि सूकर होइ नृपहि भुलावा।' (ख) 'भावी बस न जान कछु राऊ' इति। कालकेतुका शूकर बनना, वैरी राजाका मुनि बनना, दोनोंका मेल इत्यादि कुछ न जान पाया, इसका कारण 'भावी' है। 'भावी बस' कहनेका

भाव कि भावीने राजाको अज्ञानी कर दिया, नहीं तो वह बड़ा बुद्धिमान् है, वह अवश्य जान जाता। यदि 'भावी बस' न कहते तो राजामें अज्ञान पाया जाता। (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'राजा बड़ा सावधान था। उसने कालकेतु और तपस्वी वेषधारी राजाके खोजवानेका यत्न बहुत किया था, परन्तु भावीवश उसे कुछ पता न लगा। कालक्रमसे बात पुरानी हो गयी और अब उस ओर कोई ध्यान नहीं देता था'।)

टिप्पणी—३ 'रिपु तेजसी अकेल''"' इति। अर्थात् कालकेतु और तापस नृप दोनों अकेले रह गये फिर भी वे तेजस्वी शत्रु थे, राजाने उनको लघु जानकर खोजकर न मारा, यही समझता रहा कि वे अकेले हमारा क्या कर सकते हैं। उनके भाग जानेपर राजाको चाहिये था कि उन्हें खोजकर मारते। यह नीति है, यथा—'रिपु रिन रंच न राखब काऊ।' (२। २२९) शत्रु छोटा भी हो तो भी उसे छोटा न मानना चाहिये, यथा—'रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिय न छोट करि।'(३। २१) 'अजहुँ का भाव कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 'सिर अवसेषित राहु'—भाव कि जैसे राहु सिरमात्र ही है वैसे ही कालकेतु और तापस नृप सिरमात्र ही काटनेको रह गये थे और सब वंशका नाश तो राजाने कर ही दिया था।

नोट-१ यह दोहा प्रतापभान, कालकेत् और तापस तीनोंमें घटित हो सकता है। कपटी मुनिका राज्य गया, उसके परिवार और सेना आदि सब राज्यांगोंका नाश हुआ। वह अकेला रह गया, जैसे राहुका सारा धड नष्ट हो गया, सिरमात्र रह गया। यद्यपि वह अकेला है तो भी क्या? वह है तो क्षत्रिय, फिर राजा और शत्रु! अवसरपर घात किया ही चाहे। प्रतापभानुको चाहिये था कि उसको खोजकर मारता। इसी तरह कालकेतुका वंश मारा गया। वह अकेला रह गया तो क्या? वह है तो तेजस्वी! देवता उससे जीत न पाते थे। अत: उसे भी मारना था। कालकेतुका परिवार राहुका धड है और कालकेतु सिर। (कालकेतुको राहु कहा क्योंकि राक्षस भी काला और राहु भी काला। 'तापस नृप' को राहु कहा, क्योंकि जैसे राहु छिपकर देवताओंमें जा बैठा था वैसे ही यह भी भागकर मुनिवेष बनाकर बैठा था और प्रतापभानुको ग्रसनेकी सन्धिकी घातमें था। पुन: प्रतापभानु इस समय अकेला है। उसकी सेना और मन्त्री आदि कोई अंग इस समय साथ नहीं हैं। इसे कालकेतु और तापस नृपने मार क्यों न डाला? उसका समाधान करते हैं कि 'रिपृ तेजसी ।' अर्थात् वह अकेला है तो क्या? है तो तेजस्वी! न मरा तो फिर इन्हें जीता न छोड़ेगा। जैसे राहुका छल सूर्य और चन्द्रमाने बता दिया पर भगवानुके चक्रसे भी वह न मरा, उसका धड़मात्र नष्ट हो गया, सिर जीवित रह गया अत: वह अबतक सूर्य और चन्द्रसे अपना बदला लेता है। पुन: अकेले उसके मारनेसे क्या होता? उसके भाई, मन्त्री प्रभृति खोज लगाकर इन्हें मार डालते, इनके रहते राज्य तो लौटकर मिलेगा नहीं। अतएव अकेले राजाको न मार परिवारसहित उसका नाश करनेका उपाय रचा। बला और अतिबला विद्यांके जानकारको कोई सोतेमें मार नहीं सकता अथवा उस समय असर भी सोते हुए शत्रुको मारना अनुचित समझते थे (वि॰ त्रि॰)।

नोट—२ पंजाबीजी लिखते हैं कि जैसे रिव और शिश दो और राहु एक, वैसे ही कालकेतु और कपटी मुनि दो और प्रतापभानु अकेला है। इसीसे उन दोनोंने विचार किया कि यदि हम इसे मारने लगे और वह जाग पड़ा तो फिर यह हमें राहकी तरह ग्रसेगा। इसलिये उसे द्विजशाप दिलाकर उसका नाश करना उचित है।

नोट—३ 'अजहुँ' का भाव कि राहुका सिर काटे गये लाखों वर्ष हो गये। जब क्षीरसमुद्र मथा गया था तबकी यह बात है। पर उस वैरको राहु अबतक नहीं भूला, बराबर सिन्ध पाकर वैरीको ग्रसता रहता है। वैसे ही यद्यपि कालकेतुके पुत्र और भाइयोंको मारे हुए तथा तापस नृपका राज्य छिने हुए अनेक वर्ष बीत गये तब भी ये दोनों अपना वैर भूले नहीं, उस पुरानी शत्रुताके कारण आज प्रतापभानुके नाश करनेको उद्यत हैं।

नोट—४ राहुके सिर कटनेकी कथा (दोहा ४।३) 'हरिहर जस राकेस राहु से' में देखिये। पूर्वार्द्ध उपमेय वाक्य है और उत्तरार्द्ध उपमान वाक्य। दोनों वाक्योंमें बिना वाचक पदके बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव झलकना 'दृष्टान्त अलंकार' है।

तापस नृप निज सखिह निहारी। हरिष मिलेउ उठि भएउ सुखारी॥१॥ मित्रिह किह सब कथा सुनाई। जातुधान बोला सुख पाई॥२॥ अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥३॥

शब्दार्थ—**सखिह**=सखाको। **सखा**=साथी, मित्र। **साधेउँ**=ठीक कर लिया, वशमें कर लिया। कार्य सिद्ध कर लिया। रिपुका नाश कर दिया।

अर्थ—तपस्वी राजा अपने सखाको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ॥१॥ (फिर उसने) मित्रसे सब कथा कह सुनायी। (वह) निशाचर आनन्दित हो बोला॥२॥ राजन्! सुनो। जो तुमने मेरा उपदेश (मेरे कहनेके अनुसार; मेरा कहा) किया तो अब मैंने शत्रुको साध लिया (उसका नाश कर डाला)॥३॥

टिप्पणी—१ (क) 'तापस नृप'''' 'का सम्बन्ध ऊपरके 'कालकेतु निसिचर तहँ आवा।' (१७०।३) से है। अर्थात् कालकेतु वहाँ आया, उसे देखते ही तापस उठकर मिला। उठकर मिलने और हर्षित होनेका भाव कि तापस कालकेतुकी बड़ी प्रतीक्षामें बैठा था। सोच रहा था कि यदि कहीं कालकेतु आज न आया तो सब काम बिगड़ जायगा। मैंने राजासे एकरार किया है कि तपोबलसे तुम्हें सोते हुए घोड़ेसमेत घर पहुँचा दूँगा, यह बात मेरे सामर्थ्यसे बाहर है, मुझसे तो हो नहीं सकती, इत्यादि सोचमें पड़ा हुआ था, यथा—'सो किमि सोव सोच अधिकाई।' जिस समय वह इस चिन्तामें ग्रस्त था उसी समय कालकेतु आ गया। इसीसे तापस बड़ा सुखी हुआ और उठकर मिला। 'निहारी' से सूचित हुआ कि उसकी राह देख रहा था कि कब आवे। (ख) 'किह सब कथा सुनाई' इति। सब कथा सुनानेका भाव कि जिसमें सब बातचीत सुनकर छल करनेमें चूके नहीं, जैसा सुने वैसा ही सब कार्य करे। (ग) 'जातुधान बोला सुख पाई' इति। कालकेतुको सुख हुआ क्योंकि यह सब छल करना उसके लिये एक साधारण बात है। (धर्मात्माओंके साथ अन्याय करना, उनके नाशमें तत्पर रहना और नाशमें सुख मानना इत्यादि सब निशाचरोंके लक्षण हैं, यथा—'जिन्हके यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब प्रानी॥'(१८४।३) अतः 'सुख पाई' के साथ 'जातुधान' कहा।) कालकेतु आया, यह तापस नृपके मनकी बात हुई। इसीसे वह मित्रको देखकर सुखी हुआ और कालकेतु कथा सुनकर सुखी हुआ। इससे जाना गया कि यह सब उसके मनकी बात हुई। जैसे कपटी मुनिने कथा सुनाकर कालकेतुको सुख दिया वैसे ही कालकेतु अपने मित्रको सुख देनेकी बात बोला।

टिप्पणी—२ (क) 'अब साधेउँ' इति। अर्थात् अब मुझसे न बचेगा, अब मैं सब कर लूँगा। [श॰ सा॰ में 'साधित' शब्द मिलता है जिसका एक अर्थ यह है—'जिसका नाश किया गया हो।' इसके अनुसार 'साधेउँ' का अर्थ होगा 'नाश कर डाला।'] 'अब'का भाव कि यदि तुम ऐसा उपाय न करते तो हम शत्रुका नाश न कर सकते। (ख) 'जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा।' इति। इससे पाया गया कि कालकेतु इसे पूर्व ही यह सिखा गया था (कि मैं किसी दिन जब राजा शिकारको निकलेगा उसे छलद्वारा भटकाकर इधर ले आऊँगा। तुम उससे इस तरह बातें करना कि जिससे वह तुम्हें महामुनि जानकर तुम्हारे वशमें हो जाय, तुम्हारी आज्ञाके पालनमें तत्पर हो जाय) इत्यादि।

परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु \* औषध बिआधि बिधि खोई॥४॥ कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथें दिवस मिलब मैं आई॥५॥ तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी॥६॥

शब्दार्थ—बिआधि=(व्याधि)=रोग।

<sup>\*</sup> बिन—१६६१। प्रायः सर्वत्र 'बिन्' है, यहाँ लेखक-प्रमाद जान पडता है।

अर्थ—अब तुम चिन्ता त्यागकर सो रहो। विधाताने बिना दवाके रोगका नाश कर दिया॥ ४॥ वंशसहित शत्रुको जड़मूलसे (उखाड़) बहाकर मैं तुमसे चौथे दिन आकर मिलूँगा॥ ५॥ तपस्वी राजाको बहुत प्रकारसे सन्तोष (दिलासा) देकर (वह) महाकपटी और अत्यन्त क्रोधी (कालकेतु) चला॥ ६॥

टिप्पणी—१ (क) 'परिहरि सोच'''' इति। प्रथम कह आये हैं कि कपटी मुनिको सोचके मारे नींद नहीं पड़ती—'सो किमि सोच अधिकाई।'इसीसे कालकेतु कहता है कि सोच छोड़कर सो रहो। सोचमें मनुष्यको निद्रा नहीं पड़ती, यथा—'निसि न नींद''' मरत बिकल सुचि सोच', 'गयो भवन अति सोच बस नींद परै निहं राति।' इसीसे प्रथम सोच त्याग करनेको कहा तब सोनेको ('रहहु सोई' का भाव कि पैर फैलाकर मेरे भरोसे निश्चिन्त सो रहो)। (ख) 'बिनु औषधं—' इति। यहाँ प्रतापभानु व्याधि है। बिना दवाके अर्थात् बिना उपाय किये। भाव कि ऐसा प्रबल शत्रु साधारण उपायसे नहीं मर सकता तो एक साधारण उपायसे ही नाशको प्राप्त होगा। 'बिधि खोई' का भाव कि विधिवश ही ऐसा संयोग आ बना है, नहीं तो अपने किये न होता। (ग) 'कुल समेत रिपु मूल'''' इति। शत्रुका मूल कुल है। कुलका नाश होनेसे शत्रु निर्मूल हो जायगा। [विप्र-गुरु-पूजा इसकी जड़ है। ब्राह्मणशापद्वारा इसकी जड़ धो बहाऊँगा। जड़के बह जानेसे इसका राज्यरूपी मकान भी ढह जायगा। (वि० त्रि०)] कपटी मुनिने राजासे कहा था कि 'मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै' हमसे-तुमसे तीसरे ही दिन भेंट होगी। इसीसे कालकेतु कहता है कि तीसरे दिन मैं राजासे पुरोहितका रूप धरकर भेंट करूँगा, चौथे दिन ब्राह्मणोंको प्रातः ही निमन्त्रित कराके मध्याहनमें राजाको शाप दिलाकर उसी दिन तुमसे आ मिलूँगा।

टिप्पणी—२ 'तापस नृपहि——'इति। (क) 'बहुत परितोषी' का भाव कि कपटी मुनिको बहुत सोच है कि न जाने कोई विघ्न उपस्थित हो जानेसे काम न हो तो मेरी क्या दशा होगी। उसने ढाढ़स बँधाया कि वार खाली न जायगा। (वि० त्रि०) 'सो किमि सोव सोच अधिकाई', इसीसे बहुत सन्तोष देना पड़ा। (ख) 'चला' से स्पष्ट है कि तापस प्रतापभानुसे सोनेको कहकर दूसरी जगह (जहाँ उसके सोनेका आसन था) चला गया था। यदि यहाँसे प्रतापभानुका आसन दूर न होता तो कालकेतुका चलकर वहाँ जाना न कह सकते। (विशेष 'आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी।' (१७०। १) में देखिये।) (ग) 'महाकपटी अति रोषी' इति। भाव कि तापस, कपटी और क्रोधी था, यथा—'तिस उर मारि रंक जिमि राजा।' और कालकेतु महा कपटी और अति रोषी है। यथा—'जानै सो अति कपट घनेरा', इसको अत्यन्त रोष है क्योंकि इसके दसों भाई और सौ पुत्र सभी राजाने मार डाले थे। [महा कपटी है अर्थात् अत्यन्त कपट जानता है। यथा—'जानै सो अति कपट घनेरा।' पुनः अपने अधीन पुरुषपर भी दया नहीं, उसे जड़मूलसे नाश करनेका प्रण किया है; इससे 'अति रोषी' कहा। 'महा कपटी' तो आगे उसके कर्मोंसे ही स्पष्ट है। (पं०)]

भानुप्रतापिह बाजि समेता। पहुँचाएिस छन माझ निकेता॥७॥ नृपिह नारि पिह सयन कराई। हयगृह बाँधेसि बाजि बनाई॥८॥ दोहा— राजा के उपरोहितिह हिर लै गएउ बहोरि। लै राखेसि गिरि खोह महुँ माया किर मित भोरि॥१७१॥

शब्दार्थ—**माझ**=में, मध्यमें। **हयगृह**=घोड़ोंके रहनेका स्थान, घुड़शाल। भोरी=भ्रमित, भोली-भाली, जिसमें विचारशक्ति न रह जाय।

अर्थ—प्रतापभानुको घोड़ेसहित क्षणके भीतर ही घरमें पहुँचा दिया॥ ७॥ राजाको रानीके पास लिटाकर घोड़ेको अच्छी तरह घुड़शालामें बाँधा॥८॥ (फिर) राजाके पुरोहितको हर ले गया और (अपनी राक्षसी) मायासे उसकी बुद्धि भोरी करके उसे पर्वतकी गुफामें ले जाकर रखा॥१७१॥

टिप्पणी—१ (क) कपटी मुनिने राजासे कहा था कि 'मैं तप बल तोहि तुरग समेता। पहुँचैहउँ सोवतिह निकेता।' इसीसे कालकेतुने उसे सोते हुए घोड़ेसमेत क्षणमात्रमें घर पहुँचा दिया। इस तरह तापसकी बात सत्य की। तापस राजाने तपबल कहा था। इसीसे क्षणभरमें ही पहुँचाया। जिससे राजाको विश्वास हो कि तपोबलसे यह काम किया गया। सोते ही और घोड़ेसमेत उसपर भी क्षणभरमें, यह सब असाधारण बातें हैं। राजाने इसे मुनिका तपोबल माना भी है, यथा—'मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी।' (ख) तापसने तो पहले पुरोहितको हर लानेको कहा था, पीछे राजाको घर पहुँचानेको। परंतु कालकेतुने प्रथम राजाको पहुँचाया। क्योंकि यदि वह पहले नगरमें जाकर पुरोहितको हर लाता तो उसे फिर यहाँसे राजाको ले जाना पड़ता और फिर लौटना पड़ता। इस तरह उसे दो बार आना–जाना पड़ता। अतः कालकेतुने बुद्धिमानी की कि इनको वहाँसे लेता गया और यहाँसे लौटतेमें पुरोहितको ले आया।

टिप्पणी—२ 'नृपिह नारि पिहं सयन कराई।''''' इति। (क)तापसने राजासे यह नहीं कहा था कि हम तुम्हें रानीके पास शयन करा देंगे, क्योंकि वह महात्मा बना है। महात्माके मुखमें ऐसी बात शोभा नहीं देती। तापसने जब कालकेतुसे सब कथा कही तब उससे कह दिया कि राजाको रानीके पास शयन करा देना, क्योंकि राजा रानीके पास शयन करता है, पृथक् नहीं सोता। पुरुषका स्त्रीसे पृथक् शय्यापर सोना 'स्त्रीणामशस्त्रवध उच्यते' स्त्रियोंके लिये अशस्त्रवध कहलाता है। (ख) राजा सो रहा था, उसी अवस्थामें रानीके पास पहुँचाया गया, घोड़ा अश्वशालामें पहुँचा। राजाको शय्यापर लिटाकर तब उसने घोड़ा बाँधा। 'बनाई' अर्थात् अच्छी तरहसे बाँधा जिससे छूटे नहीं। ('बनाई' अर्थात् जीन आदि उतारकर अगाड़ी-पिछाड़ी बाँधकर, जैसी रीति है।)

टिप्पणी—३ 'राजा के उपरोहितहि''"' इति। (क) 'बहोरि' अर्थात् घोड़ेको अश्वशालामें बाँधनेके पश्चात्। (ख) पुरोहितको हरनेका भाव कि धर्मकार्य कराना पुरोहितका काम है। बलिवैश्वदेव, ब्राह्मणभोजनका संकल्प कराना, इत्यादिमें पुरोहित रहेगा तो वह सब जान जायगा क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमान् पण्डित है। अतः उसे प्रथम ही हर ले गया।

नोट—१ यहाँ 'राजा के उपरोहितहि' यह पद देनेका भाव यह है कि ब्राह्मण तो तपस्वी होते हैं। उनपर निशाचरकी मायाका प्रभाव नहीं पड़ सकता। पर, यह पुरोहित है, राज्य धन–धान्यसे पला है, इससे वह तेज नष्ट हो गया। इसीसे हर लिया गया। (पं०) वीरकविजी लिखते हैं कि ब्राह्मणके लिये राजपुरोहित होना ही दोषका कारण है, नहीं तो क्यों पागल बनाकर कन्दरामें कैद किया जाता। इसमें 'लेश अलंकार' की ध्विन है।

🖙 ब्राह्मणों और विरक्तोंको इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिये।

नोट—२ इसके साथ राक्षसने दो उपाय रचे। एक तो मित भोरी कर दी, दूसरे गिरिकन्दरामें छिपा दिया। कारण यह कि अगर 'इसे मैं उन्मत्त करके छोड़ दूँगा तो कदाचित् इसे कोई पहचान ले और नगरमें खबर पहुँचा दे तो हमारा काम बिगड़ जायगा और यदि बिना मित बौराये कन्दरामें रखें तो ऐसा न हो कि वहाँसे चिल्लाये तो कोई सुनकर इसे निकाल दे।' (पं०) मित भोरी कर दी कि कन्दरामें ही घूमा करे बाहर न निकल सके, उसे यही न मालूम हो कि मैं कौन हूँ और कहाँपर हूँ।

महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि यदि वह बुद्धिसंयुक्त रहता तो कोई जप-तप, यन्त्र-मन्त्र इत्यादि-द्वारा राजाके पास पहुँच जाता और तब सब भेद खुल जाता, अतएव मित भ्रमित कर दी।

नोट—३ यहाँ कालकेतु नामकी सार्थकता दिखायी है। वह मानो सत्य ही कालकी ध्वजा है जो राजाके नाशके लिये उठकर उसके साथ उसके नगरको क्रोधित आया है।

आपु बिरचि उपरोहित रूपा। परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा॥१॥ जागेउ नृप अनभएँ बिहाना। देखि भवन अति अचरजु माना॥२॥

# मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी। उठेउ गवहिं जेहिं जान न रानी॥ ३॥ कानन गएउ बाजि चढ़ि तेही। पुर नर नारि न जानेउ\* केही॥ ४॥

शब्दार्थ—**बिराच**=विशेष रचकर; अच्छी तरह बनाकर। **सेज**=शय्या, पलंग। **अनभएँ**=बिना हुए। **बिहाना**=प्रात:काल, सबेरा। **गविह**=गौंसे, सँभालकर, धीरे-धीरे, चुपचाप। यथा— '*देखि सरासन गविह सिधारे।*' (२५०।२) तेही=वह, उसी। केही=किसीने।

अर्थ—आप पुरोहितका रूप बनाकर उसकी अनुपम शय्यापर जा लेटा॥१॥ राजा सबेरा होनेसे पहले ही जागा। महलको देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना॥२॥ मनमें मुनिकी मिहमा विचारकर वह चुपचाप बड़ी सावधानीसे उठा जिसमें रानी न जान पाये॥३॥ वह उसी घोड़ेपर चढ़कर वनको गया। नगरके स्त्री-पुरुष किसीने भी न जाना॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'बिरचि' का भाव कि ऐसा पुरोहितरूप बनाया कि कोई भाँप नहीं सकता (कि पुरोहित नहीं हैं। पुरोहिताइन भी न जान सकी तब दूसरेकी तो बात ही क्या?)। (ख) 'परेउ जाइ'—सेजपर जाकर लेटनेका भाव कि जिसमें कोई यह न जान पावे कि पुरोहित घरमें नहीं हैं, कहाँ चले गये? ['जाइ' से यह भी जनाया कि पुरोहितको कहीं दूर ले जाकर रख आया। वहाँसे पुरोहितके यहाँ गया।]

(ग) 'सेज अनूपा' इति। इससे जनाया कि उसने विप्रपत्नीका धर्म बिगाड़ा। गोस्वामीजीने इस अपराधको प्रकट न कहा, 'अनूपा' शब्दसे सूचित कर दिया। सेजकी अनूपता यही है कि उसमें अपूर्व स्त्री रहे। ['सेज' प्रायः स्त्रीसिहत शय्याके लिये प्रयुक्त होता है। स्त्रीके पास जाकर लेटा, उसका धर्म नष्ट किया और उसने न जाना कि यह हमारे पित नहीं हैं। 'अनूपा' से यह भी जान पड़ता है कि राजासे दानमें मिला होगा। (प्र० सं०) पुरोहितका धर्म नष्ट किया; क्योंकि गुरुका धर्म नष्ट होनेसे शिष्यका विनाश होता है। (पं०) वि० त्रि० लिखते हैं कि पुरोहितकी जैसी शय्या थी वैसी राजाकी न थी, इसलिये अनूप कहा। इससे राजाका नीति–नैपुण्य और धर्मबुद्धि सूचित हुई। राजाके यहाँ पुरोहितका बड़ा सम्मान था। रात अभी बाकी थी, इसलिये शय्यापर जा लेटा।]

टिप्पणी—२ (क) 'जागेउ नृपं'"' इति। सबेरा होनेके पूर्व ही जागना कहकर जनाया कि यद्यपि राजा बहुत थके हुए थे और बहुत रात बीते सोये थे तथापि अपने जागनेके समय ही जगे। महात्माओंके उठनेका समय प्रात:काल ही है, यथा—'पिछले पहर भूप नित जागा।'(२।३८।१) (पुन: भाव कि और सबोंके उठनेके समयसे पहले ही उठा क्योंकि यदि औरोंके उठनेका समय हो गया होता तो राजाका आना लोग जान जाते।) (ख) 'अति अचरजु माना' का भाव कि प्रथम कपटी मुनिकी वार्ता सुनकर आश्चर्य माना था और अब उनका कर्तव्य देखा (कि सत्य ही जो उन्होंने कहा था वैसा किया कि सत्तर योजनकी दूरीपर और फिर महलमें और रानीके पास सोते ही पहुँचा दिया यह विशेष काम किया) अत: अति आश्चर्य हुआ।

टिप्पणी—३ (क) 'मुनि महिमा' इति। भाव कि यह सब महिमा कालकेतुकी है; पर राजाने उसे मुनिकी महिमा जानी। पुनः भाव कि पहले भवन देखकर आश्चर्य माना फिर अपने चित्तका समाधान किया कि यह मुनिकी महिमा है। हमसे कहा था कि सोते ही घोड़ेसमेत तुमको घर पहुँचा देंगे वैसा ही उन्होंने किया, उनकी महिमासे यहाँ पहुँचे, यह उनकी बड़ी भारी महिमा है। (ख) 'उठेउ गविहें ''' '—(सोते हुए घरमें पहुँच जाना, किसीको खबर न होना इत्यादि बातोंको छिपानेके लिये राजा चुपचाप उठकर फिर वनको चला गया) 'जेहि जान न रानी'—क्योंकि रानी यदि जाग पड़ी तो वह राजाको देखकर अवश्य पूछेगी, पूछनेपर बताना पड़ेगा और बतानेसे हानि है (कपटी मुनि, पहले ही चेतावनी दे चुका है। यथा—'तातें मैं तोहि बरजउँ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा। छठें श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी।' (१६६। १-२) पूछनेपर झूठ बोले तो

<sup>\* &#</sup>x27;जानेउ'—१६६१।

भी हानि है। क्योंकि 'निहं असत्य सम पातक पुंजा।'(२। २८) यहाँ 'युक्ति अलंकार' है।

टिप्पणी—४ (क) 'कानन गएउ', वनको चला गया जिसमें लौटनेपर लोग जानें कि राजा अभी वनसे आया है, मुनिका रातमें ही भवनमें पहुँचाना किसीको मालूम न हो। 'बाजि चिढ़ तेही' उसी घोड़ेपर चढ़कर गया क्योंकि यदि दूसरेपर जाता तो लोगोंको सन्देह हो जाता कि राजा तो जिस घोड़ेपर शिकारको गया था वह तो हयशालामें बँधा हुआ है। राजा कहाँ है, (घोड़ा यहाँ अकेला कैसे और क्यों आया? फिर, दूसरा घोड़ा यहाँ नहीं है, उसे कौन और कब ले गया? दूसरे घोड़ेपर लौटा देख लोग अवश्य पूछते।) (ख) 'पुर नर नारि न जानेउ केही', पुरवासियोंमेंसे भी किसीने न जाना, इससे जान पड़ता है कि इसमें कुछ कालकेतुकी मायाका प्रभाव रहा होगा। (निशाचरने राक्षसी मायासे सबको मोहित कर दिया था। वि० त्रि० का मत है कि राजाओंके ऐसे गुप्त मार्ग होते थे कि वे उनसे पुरके बाहर आया–जाया करते थे और किसीको पता न चलता था।)

गएँ जाम जुग भूपित आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा॥ ५॥ उपरोहितहि देख जब राजा। चिकत बिलोक सुमिरि सोइ काजा॥ ६॥ जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मित लीनी॥ ७॥

शब्दार्थ—गएँ=बीत जानेपर। जाम (याम)=पहर, प्रहर, तीन घंटेका समय। **बधावा**=बधाई, मंगलाचार, आनन्द-मंगलके अवसरका गाना-बजाना। **चिकत**=चौकन्ना, आश्चर्ययुक्त, भौचक्का, हक्का-बक्का। लीनी=(लीन)—मग्न, अन्ररक्त, लगी हुई, तन्मय।

अर्थ—दोपहर बीतनेपर राजा आया। घर-घर उत्सव होने लगे और बधाइयाँ बजने लगीं॥५॥ जब राजा पुरोहितको देखता है (तब अपने) उसी कार्यका स्मरण कर चिकत हो (उसकी ओर) देखने लगता है॥६॥ राजाको तीन दिन युगके समान बीते (क्योंकि) उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरणोंमें लीन हो रही थी॥७॥

टिप्पणी—१ (क) 'गएँ जाम जुग""' इति। दोपहरमें आये जिसमें लोग जानें कि तबके गये अब आये हैं। [दो पहर दिन बीतनेपर आया क्योंकि पहले आते तो भी सब पूछते कि रातमें कहाँ उहरे थे जो इतनी जल्दी आ गये, रातमें क्यों न आ गये? दोपहर होनेसे वे समझे कि कहीं बहुत दूर निकल गये थे जहाँसे सबेरे चलकर आये हैं। (पंजाबीजी, रा० प्र०) किसी–किसीका मत है कि अपने जानेसे दोपहर बीतनेपर आया। अथवा, 'दिन बितानेके लिये दोपहर बीते आया] (ख) 'घर घर उत्सव"" 'इति। जब राजा घोर वनमें प्रवेश कर गया तब साथके लोगोंने लौटकर सब हाल कहा। राजाके न आनेसे घर–घर सब लोगोंको संदेह हो रहा था (कि न जाने जीवित हैं या नहीं। सब दु:खी थे) इसीसे राजाको आये देख घर–घर उत्सव होने लगा और उसका नवीन जन्म समझकर बधाइयाँ बजने लगीं। (जन्मके समय बधाई बजनेकी रीति है। यथा—'गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमाकंद।' (१९४) वि० त्रि० का मत है कि मृगयाका साज–समाज साथ न होनेसे लोग समझेंगे कि वे सब विंध्याचलमें राजाकी बाट जोह रहे होंगे।)

टिप्पणी २ (क) 'उपरोहितिह देख जब राजा' इति। घर-घर उत्सव होने लगा, राजमहलमें भी उत्सव होने लगा, तब पुरोहित भी दान कराने, आशीर्वाद देनेके लिये आया (ही चाहे) इसीसे पुरोहितको देखना कहा। (ख) 'चिकत बिलोक'''' —पुरोहितके द्वारा कार्य होनेको है, यथा— 'मैं धिर तासु बेषु सुनु राजा। सब बिधि तोर सँवारब काजा॥' (१६९।६) इसीसे कार्यका स्मरणकर चौकन्ना होकर देखता है कि यह हमारा पुरोहित है कि पुरोहितका रूप धरे हुए मुनि ही हैं। पहचानने नहीं पाता, इसीसे संदेहमें है, जब पहचानेगा तब सुखी होगा, यथा— 'नृप हरषेउ पिहचानि गुरुं'''।' (१७२) अथवा, अपना कार्य प्रिय है इसीसे पुरोहित प्रिय लगा, पुरोहितको चिकत देख रहा है कि ये ही हमारा काम करेंगे। (बैजनाथजीका मत है कि जब पुरोहितको देखा तो स्वरूप तो वही था पर बोलचाल, स्वभाव और प्रकारका था इससे उसे देख चित्त चिकत हुआ और अपना कार्य सिद्ध समझा।)

टिप्पणी ३—'जुग सम नुपिह गए दिन तीनी' इति। (क) तापसने राजासे तीन दिनका करार किया था, यथा—'मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै।' (१६९। ७) इसीसे उसके बिना तीन दिन सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगोंके समान बीते। तीन दिन कुछ अनर्थ न हुआ। (इसीसे इन तीनको तीन उत्तम युग जो प्रथम होते हैं निश्चित करते हैं) चौथा दिन कलियुगके समान नाश करनेवाला आवेगा। [समयका युग-समान बीतना मुहावरा है। चिन्ता आदिसे समय काटे नहीं कटता, मानो युग-का-युग बीत गया। यथा— 'भ**इ जुग सरिस सिराति न राती।**' (२। १५५) राजा अपने स्वार्थकी चिन्तामें है कि कब मुनि आयें और मेरा मनोरथ सिद्ध हो। अत: उसे तीन दिन काटे नहीं कटते, युगके समान बड़े जान पड़ते हैं।] (ख) 'दिन तीनी'—इससे पाया गया कि जिस दिन कपटी मुनिसे बातचीत हुई थी और उसने कहा था कि हमसे-तुमसे तीसरे दिन भेंट होगी, वह दिन छोडकर तीन दिन पूरे बीते। क्योंकि यह बात उसने दो पहर रात्रि बीतनेपर कही थी। उसके पश्चात् राजा सो गया, सबेरा उसे घरमें हुआ, तब वह दिन युगसमान क्योंकर बीत सकता है! वह दिन तो सुखसे बीता। इससे पाया गया कि कालकेतु दो दिन बिताकर तीसरे दिन संध्या समय राजासे मिला। (ग) 'कपटी मुनि पद रह मित लीनी'—कपटी मुनिके चरणोंमें राजाकी अत्यन्त प्रीति है; इसीसे प्रसंगमें अनेक जगह चरणोंमें प्रेमका उल्लेख कविने किया है। यथा—'**बडे भाग** देखेउँ पद आई।' (१५९। ६) 'चरन बंदि निज भाग्य सराही।' (१६०। २) 'जोसि सोसि तव चरन नमामी।' (१६१ | ५) 'गिह पद बिनय कीन्हि बिधि नाना।' (१६४ | ६) 'सत्य नाथ पद गिह नुप भाषा।' (१६६ | ५)'अस किह गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल।' (१६७) तथा यहाँ 'कपटी मुनि पदः।' ['रह मित लीनी' से स्चित किया कि प्रत्येक क्षण इसी सोच-विचारमें बीतता था कि कब मुनिके दर्शन हों—]

समय जानि उपरोहित आवा। नृपिह मतें सब किह समुझावा॥८॥ दोहा— नृप हरषेउ पिहचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुटुम्ब समेत॥१७२॥

शब्दार्थ-मतें=मत, गुप्त बात। =एकान्तमें। चेत=बोध, ज्ञान।

अर्थ—अवसर जानकर पुरोहित आया और राजाको सब गुप्त बात एकान्तमें कह समझायी॥८॥ राजा गुरुको पहचानकर प्रसन्न हुआ। भ्रमके वश उसे चेत न रहा। उसने तुरंत एक लाख श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको कुटुम्बसमेत (भोजनके लिये) निमन्त्रण दे दिया॥१७२॥

टिप्पणी—१ 'समय जानि—आवा' इस कथनसे पाया गया कि समय भी निश्चित कर दिया था कि तीसरे दिन संध्या समय आवेंगे। तापसने राजासे कहा था कि 'पहिचानेहु तब मोहि। जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावौं तोहि॥' वही यहाँ कहते हैं कि 'नृपहि मतें सब—' अर्थात् एकान्तमें बुलाकर सब कथा कही। इस तरह यहाँ 'मतें' का अर्थ है 'एकान्तमें'। 'सब' अर्थात् जो वार्ता वनमें हुई थी वह सब।

टिप्पणी—२ (क) 'हरषेड' से जनाया कि राजा बिना गुरुको पहचाने व्याकुल था—'जुग सम नृपिह गए दिन तीनी' पहचाना तब प्रसन्न हुआ। (ख) 'भ्रम' कि ये महामुनि हैं। 'रहा न चेत'—विचार करनेवाले मन, बुद्धि और चित्त—ये तीनों कपटी मुनिमें लगे हुए हैं, यथा—'मुनि मिहमा मन महुँ अनुमानी' (मन मुनिकी मिहमामें भूला हुआ है); 'कपटी मुनि पद रह मित लीनी' (बुद्धि मुनिके चरणोंमें लीन है) और महामुनि होनेका भ्रम हुआ इसीसे चेत न रहा, अर्थात् चित्त उसे महामुनि माने हुए है। (ग) 'बरे तुरत—'इति। राजाको इस कार्यके सिद्ध होनेकी बड़ी इच्छा है। इसीसे उसने तुरंत विप्रोंको निमन्त्रित किया। कपटी मुनिकी आज्ञा है कि 'नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सिहत परिवार।' इसीसे राजाने 'बरे तुरत सत सहस—।' वर अर्थात् वेदपाठी ब्राह्मण। (उत्तम, कुलीन, श्रोत्रिय

इत्यादि) 'बरे तुरत' से सूचित किया कि कालकेतुहीने निमन्त्रण जाकर दिया और सबको बुला लाया, यह काम दूसरेसे न बन पाता। एक लक्ष वेदपाठी ब्राह्मणोंके घर निमन्त्रण गया, इससे सूचित हुआ कि नगर बहुत बड़ा है।

नोट—१ 'भ्रम बस रहा न चेत' इति। वह तो भ्रममें पड़ा था कि ये बड़े चिरकालीन तपस्वी मुनि हैं, अपने तपोबलसे हमें सोते घर पहुँचा दिया, पुरोहितका ठीक रूप बना लिया, इत्यादि बातोंसे वह पूर्ण रीतिसे उसके वशीभूत हो रहा था। बुद्धि उसीमें तन्मय हो रही थी। इसीसे कुछ विचार न किया कि क्या एक लक्ष ब्राह्मणोंका नित्य प्रति निमन्त्रण करना और भोजन कराना तथा उससे विप्र–सुर सबका वश हो जाना सम्भव है? कार्यके उचित होनेका विचार न रहा। जैसा हितोपदेशमें कहा है— 'अनुचितकार्यारम्भः स्वजनविरोधो बलीयसां स्पर्द्धा। प्रमदाजनविश्वासो मृत्युर्द्धाराणि चत्वारि॥'

नोट २—मयंककार लिखते हैं कि 'राजाने भ्रमवश राजनीतिको त्याग दिया क्योंकि कपटी मुनिने कहा था कि तुम्हारे पुरोहितको हम हर लावेंगे, यहाँ एक वर्ष रखेंगे। यदि राजा पुरोहितके हरे जानेपर यह जाँच करते कि उसकी कुटी कहाँ है, किस प्रकार पुरोहितको रखा है तो सब भेद अनायास खुल जाता परंतु दु:ख होनहार था, अत: राजनीति छूट गयी।'

श्रीबैजनाथजी—'राजाको भ्रम क्यों हुआ ? क्योंकि प्रथम राजाकी मित परमेश्वरके पदमें लीन रही, उनकी कृपासे धर्म पूर्ण रहा, प्रताप उदित रहा, चैतन्यता बनी रही। जब कपटी राजाके पदमें मित लीन हुई तब मित मन्द हो गयी। किस भाँति सो सुनिये—पहले हिरके आश्रित रहनेसे धर्म पूर्ण रहा इससे प्रथम दिन सत्ययुगसम बीता। जब कपटमें मन लगा, कुछ मित मन्द हुई, तब धर्मके एक पद 'सत्य' का नाश हुआ इससे दूसरा दिन त्रेतासम बीता। कपटके ध्यानसे आधी मित गयी तब धर्मके दो पाद सत्य और शौचका नाश हुआ इससे तीसरा दिन द्वापरसम बीता। चौथे दिन तीन अंश मित मन्द हुई, इससे धर्मके तीन पाद सत्य, शौच और दयाका नाश होनेसे मूर्तिमान् राक्षसरूप कलियुग आया सो एक पद दानमात्र जो बच रहा था उसे भी उसने विघ्न लगाकर उखाड़ डाला। पूर्ण धर्मका नाश हुआ।'

वि० त्रि०—राजाको यह याद न रहा कि कालकेतुके सौ पुत्र और दस भाइयोंको मैंने मारा है, उसका पता किसी तरह नहीं लग सका, वह महा मायावी है। बदला लेनेकी फिक्रमें लगा होगा। कहीं यह सब उसकी माया तो नहीं है। नहीं तो एक आदमी इतने आदिमयोंके लिये रसोई कैसे बनावेगा?

उपरोहित जेवनार बनाई। छरस चारि बिधि जस श्रुति गाई॥१॥ मायामय तेहि कीन्हि रसोई। बिंजन बहु गनि सकै न कोई॥२॥ बिबिध मृगन्ह कर आमिष राँधाँ। तेहि महुँ बिप्र मासु खल साँधाँ॥३॥

शब्दार्थ—'बिंजन (व्यंजन)=भोजनके पदार्थ। छरस=षट्रस, मधुर, तिक्त, अम्ल (आँवलेके स्वादका), लवण (नमकीन), कटु (कड़वा एवं खट्टा) और कषाय (जिसके खानेसे जीभमें एक प्रकारकी ऐंटन वा संकोच जान पड़े। कसैला, बकटा)। यथा—'कटुकं लवणं चैव तिक्तं मधुरमेव च। आम्लं चैव कषायं च षड्विधाश्च रसाः स्मृताः॥' 'चारि बिधि'—'भक्ष्यं भोज्यं तथा चोष्यं लेहां चैव चतुर्विधम्।' (दोहा ९९। ४) देखिये। बिंजन (व्यञ्जन)=पके हुए भोजनके पदार्थ। (यही अर्थ इसका साधारण बोल-चालमें होता है। अन्यथा तरकारी, साग आदि जो दाल, भात, रोटी आदिके साथ खाये जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं)। आमिष=मांस। राँधना=पकाना। (सं० रंधन शब्दसे बना है) साँधना=मिलाना, मिश्रित करना, फेंट देना।

अर्थ—पुरोहितने षट्रस और चार प्रकारकी रसोई बनायी जैसी श्रुतियों–(सूपशास्त्र, पाकशास्त्र–) में वर्णित है॥१॥ उसने मायामय रसोई बनायी। भोजनके पदार्थ बहुत थे, कोई गिन नहीं सकता था॥२॥ उसने अनेक पशुओंका मांस पकाया और उसमें उस खलने ब्राह्मणोंका मांस मिला दिया॥३॥

टिप्पणी—१ (क) 'उपरोहित जेवनार बनाईं—' इति। कपटी मुनिने कहा था कि 'जौं नरेस मैं करीं रसोई।' और—'मैं तुम्हरे संकलप लिंग दिनिहं करिब जेवनार।' इसीसे पुरोहितने जेवनार बनायी। दूसरा कोई रहता तो उसकी राक्षसी माया देखकर समझ जाता कि यह मनुष्य नहीं है, इसीसे उसने वहाँ किसी दूसरेको न रखा और ऊपरसे यह दिखाया कि हम सिद्ध हैं, हमारा बनाया भोजन खानेसे ब्राह्मण वशमें हो जायँगे, दूसरेके हाथके बनाये हुएसे नहीं। (ख) 'माया मय तेहि कीन्हि रसोई' यह स्पष्ट ही है जैसा आगे कहा है 'तहँ न असन निहं बिप्र सुआरा।' (१७४। ७) ये सब व्यंजन राक्षसकी मायासे बने थे, इसीसे कालकेतुके अन्तर्धान हो जानेपर सब व्यंजन भी अन्तर्धान हो गये, न वह रहा न व्यंजन रहे। पुनः 'मायामय रसोई की' यह कहकर जनाया कि उसके बनानेमें किंचित् विलम्ब न लगा, बिना परिश्रम एक लक्ष ब्राह्मणोंका भोजन बन गया। [पुनः, 'मायामय' यह कि बनाया तो थोड़ा ही पर माया यह रची कि देखनेवालेको अगणित देख पड़े, इत्यादि।] (ग) 'बिंजन बहु' से जनाया कि रसोई मायामय है; किन्तु पदार्थ सब सच्चे हैं, देखनेमात्रके ही हों ऐसा नहीं है। 'गिन सकै न कोई' यह मायाका चमत्कार है।

टिप्पणी—२ 'बिबिध मृगन्हः' 'इति। (क) विविध मृग अर्थात् हिरन, रोजा, साबर, खरगोश, बारहसिंघा, सेही आदि अनेक पशु। इनके मांसमें ब्राह्मणका मांस मिलानेके लिये किसी ब्राह्मणका वध किया इसीसे उसको खल कहा। यथा—'कहुँ मिहष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं।' (५।३) (ख) रसोईमें मांस-भोजन बना, इससे पाया गया कि तब ब्राह्मण मांस खाते रहे। पुरोहितने सब रसोई बनायी, मांस बनाया तब उसे 'खल' न कहा क्योंकि रसोईमें कोई अयोग्य बात न थी। ब्राह्मणका मांस मिलाया, यह अयोग्य काम किया, इसीसे 'खल' कहा। [ब्राह्मण अनेक मतमतान्तरके होंगे। कोई शाक्त भी होंगे। उनके लिये मांस पकाया गया। वैष्णव मांस नहीं खाते अथवा, विप्रोंको कुपित करनेके लिये ही ऐसा किया गया, मांस कोई भी ब्राह्मण न खाता था। यह भी स्मरण रहे कि जो निमन्त्रित किये गये वे सब 'वर विप्र' थे। 'वर' शब्द जनाता है कि वे सब सात्त्विक ब्राह्मण थे। वि० त्रि० लिखते हैं कि वस्तुत: वहाँ कोई रसोई न थी, केवल वहाँ अनेक जन्तुओंके मांस थे और उनमें ब्राह्मणका भी मांस मिला था]।

भोजन कहुँ सब बिप्र बोलाए। पद पखारि सादर बैठाए॥ ४॥ परुसन जबहि लाग महिपाला। भै अकास बानी तेहि काला॥ ५॥ बिप्र बृंद उठि उठि गृह जाहू। है बड़ि हानि अन्न जिन खाहू॥ ६॥ भएउ रसोई भूसर मासू। सब द्विज उठे मानि बिस्वासू॥ ७॥

अर्थ—सब ब्राह्मणोंको भोजनके लिये बुलाया। चरण धोकर सबको आदरपूर्वक बैठाया॥४॥ ज्यों ही राजा परसने लगा त्यों ही उसी समय आकाशवाणी हुई॥५॥ हे ब्राह्मणवृन्द! उठ-उठकर (अपने-अपने) घरको जाओ। अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है॥६॥ रसोई ब्राह्मण-मांसकी हुई है। सब ब्राह्मण विश्वास मानकर उठ खड़े हुए॥७॥

टिप्पणी—१ जैसे निमन्त्रण तुरंत दिया गया था वैसे ही भोजनके लिये भी तुरंत बोलाया। 'सादर' देहली दीपक है। सादर चरण पखारे अर्थात् स्वर्णपात्र आदिमें चरण रखकर धोये और सादर बैठाया अर्थात् सबको आसन दिया। यथा—'सादर सबके पाँउ पखारे। जथा जोग पीढ़न बैठारे॥' ष्डियहाँ पंचोपचार पूजन कहते हैं। 'भोजन कहाँ सब बिप्र बोलाए' यह आवाहन है; 'पद पखारि' पाद्य है; 'सादर बैठारे' यह आसन है; 'परुसन जबिह लाग' यह नैवेद्य है; पाँचवाँ ताम्बूल है। यहाँ नैवेद्य और ताम्बूल दोनों न हो पाये।

'परुसन जबिह लाग—' इति। (क) कपटी मुनिने राजासे परसनेको कहा था, यथा—'तुम्ह परसहु मोहि जान न कोऊ' इसीसे राजा परसने लगा। परसते ही आकाशवाणी हुई जिसमें ब्राह्मण उसे भगवान्को अर्पण न करें, 'बिलवैश्वदेव' न करें। [(ख) राजाका परोसना यही है कि स्वयं महाराजने भी हाथ लगा दिया। सारा समाज परोस रहा था। भाव यह कि परोसनेका काम पूरा होनेपर राजाने स्वयं परोसनेमें हाथ लगाया, उसी समय आकाशवाणी हुई। परिवारके सिहत राजा परोसता था, यह बात इतनेसे ही सिद्ध है कि ब्राह्मणोंने परिवारसिहत राजाको शाप दिया। राजाके स्वयं परोसनेसे मालूम हुआ कि बड़ी श्रद्धा है; नहीं तो राजाके परोसनेका नियम नहीं। हिमाचल और श्रीजनकजीने स्वयं नहीं परोसा। रसोइयोंने परोसा था। पर यहाँ रसोईदारका किसीको पता नहीं। अत: अब राजा पूरी तरह रसोईका जिम्मेदार हो गया। अब निगमन यही होगा कि राजाको ऐसी ही रसोई इष्ट थी, इसीसे न जाने किस-किसको बुलाकर रसोई बनवायी, पुराने रसोइए भी सिम्मिलित नहीं किये गये। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ 'भे अकास बानी तेहि काला'—यह आकाशवाणी ईश्वरकी है जैसा आगे स्पष्ट है—'ईस्वर राखा धरम हमारा।' अथवा, शाप दिलानेके लिये कालकेतु ही आकाशसे बोला। 'तेहि काला' से 'तेहि कालकेतु की' यह अर्थ 'नामैकदेशे नाममात्रस्यैव ग्रहणम्' इस न्यायसे ले सकते हैं। कालकेतुने इस भावसे ब्राह्मणोंका अपराध न किया कि कहीं हमें भी शाप न दें और इसी अभिप्रायसे उसने ब्राह्मणोंका हित किया कि आकाशवाणी बोला। (टि० ४ भी देखिये)

टिप्पणी—३ 'बिप्र बृंद उठि उठि गृह जाहू। ''(क) 'उठि उठि' कहनेसे पाया गया कि ब्राह्मणोंके बहुत-से वृन्द थे, एक बार ही 'उठि' कहते तो एक ही वृन्द पाया जाता। (ख) 'बिप्र बृंद' कहा क्योंकि सब ब्राह्मण अपने-अपने कुटुम्बसमेत पृथक्-पृथक् हैं। 'घर जाओ' यह कहनेकी रीति है, यथा—'तजहु आस निज निज गृह जाहू।', 'तुम्ह घर गवनहु भयउ बिलंबा।', 'जाहु भवन कुल कुसल बिचारी।'(ग) अन्न मत खाओ क्योंकि रसोईमें ब्राह्मणोंका मांस बना है, इस कथनसे पाया गया कि सब अन्नमें मांसका संसर्ग कर दिया है। (घ) 'है बिड़ हानि'—धर्मकी हानि बड़ी हानि है, जैसा ब्राह्मणोंके 'ईस्वर राखा धरम हमारा' इस वाक्यसे स्पष्ट है। अन्न खानेसे क्या हानि है यह आकाशवाणी आगे कहती है—'भएउ रसोई—।' ['बिड़ हानि' से जनाया कि अन्य जीवोंका मांस-भक्षण करना भी 'हानि' है और ब्राह्मण-मांस-भक्षण तो बड़ा पाप है, औरोंका प्रायश्चित है, इसका प्रायश्चित भी नहीं। (प्र० सं०)]

टिप्पणी—४ 'भएउ रसोई भूसुर मासू—'इति। (क) यह 'बड़ी हानि' बतायी। यह आकाशवाणी कालकेतुकी है, यह इस चरणसे सिद्ध होता है। कालकेतुकी वाणी है, इसीसे उसमें उसने अपना नाम नहीं बताया। यदि यह ब्रह्मवाणी होती तो अवश्य कहती िक कालकेतु राक्षसने रसोईमें ब्राह्मण–मांस बनाया है। (ख) 'उठे' क्योंिक आकाशवाणीकी आज्ञा है कि 'उठि उठि गृह जाहू।' 'मानि बिस्वासू' का भाव िक प्रतापभानु विप्रसुरसेवी है इससे कभी विश्वास न होता िक वह ब्राह्मणोंका मांस खिलायेगा; पर बोलनेवाला कोई दिखायी नहीं पड़ता और शब्द सुनायी पड़ते हैं, अत: यह अवश्य आकाशवाणी ही है, यह विश्वास हुआ। आकाशवाणीसे ही ऐसा विश्वास हुआ, अत: उठ पड़े। राजाके विनाशार्थ ब्राह्मणोंपर अपनी करनी प्रकट करनेका अवसर जानकर कालकेतुने सोचा िक यदि सीधे–सीधे कहूँगा तो छानबीन होने लगेगी और सारी कलई खुल जायगी। ब्रह्मवाणीपर झटपट विश्वास होता है, अत: उसकी ओटसे कार्य करना ठीक होगा। तुरन्त अदृश्य होकर व्योममें गया और आकाशवाणी की। इसमें 'व्याजोक्ति अलंकार' है। (वीर)]

# भूप बिकल मित मोह भुलानी। भावी बस न आव मुख बानी॥८॥ दोहा— बोले बिप्र सकोप तब निहं कछु कीन्ह बिचार। जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार॥१७३॥

अर्थ—राजा व्याकुल (हैरान) है। उसकी बुद्धि मोहसे भूली हुई (अर्थात् नष्ट हो गयी) है। होनहारवश

उसके मुखसे वचन नहीं निकलता॥८॥ तब ब्राह्मण कोप करके बोले, उन्होंने कुछ भी विचार न किया।\* (कहा कि) रे मुर्ख राजा! तु परिवारसहित जाकर निशाचर हो॥१७३॥

टिप्पणी—१ (क) मोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती है, यथा—'मुनि अति बिकल मोह मित नाठी।' (१३५।५) राजा मोहके वश है इसीसे उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी। उसे चाहिये था कि अपना सब वृत्तान्त ब्राह्मणोंके चरणोंपर गिरकर कह देता (प्रार्थना करता कि कोप न कीजिये, पहले सब वृत्तान्त सुन लीजिये तब अपराध हो तो मुझे दण्ड दीजिये)। अपना वृत्तान्त कह देता तो ब्राह्मण शाप न देते। पर भावीवश उसके मुखसे वचन न निकला। (ख) 'भावी बस—'इति। भावीवश राजाके साथ छल हुआ इसीसे ग्रन्थकारने कई जगह उसका भावीवश होना कहा है। यथा—'तुलसी जिस भवतब्यता तैसी मिलै सहाइ।' (१५९) (भावी उसको कपटी मुनिके पास ले गयी। इस वाक्यसे भावीका प्रवेश राजाके तनमें दिखाया); 'जेहिं रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ। भावी बस न जान कछु राऊ॥' (१७०। ८) (इससे मनमें भी भावीका प्रवेश दिखाया क्योंकि जानना मनसे होता है। राजा मनसे जान पाये) तथा—'भावी बस न आव मुख बानी' (मुखसे वचन न निकला, भावीने वाणी रोक दी; यहाँ वाणीपर भी भावीका प्रभाव कहा); और आगे ब्राह्मणोंने भी कहा है—'भूपित भावी मिटै निहं जदिप न दूषन तोर॥' (१७४)

टिप्पणी—२ 'बोले बिप्र—'इति। (क) 'सकोप तब' अर्थात् जब राजा कुछ न बोला तब राजाको अपराधी समझकर कुपित हुए (क्योंकि आकाशवाणी सुनकर भी उसके निराकरणमें कुछ न बोलनेसे उसमें उसकी सम्मति पायी गयी—'मीनं सम्मतिलक्षणम्' 'खामोशी अल रजा' प्रसिद्ध है। यदि अपराध नहीं किया था तो चुप क्यों रहता? दूसरे विप्रसमाजभरका निमन्त्रण था, इतनोंका धर्म नष्ट होता था। इसीसे तुरत भारी कोप हुआ। बात ऐसी गठ गयी कि आकाशवाणीपर शंकाको स्थान ही नहीं)। (ख) 'निहंं कछु कीन्ह बिचार' इति। इसके दो अर्थ होते हैं—एक तो यह कि 'तूने कुछ विचार न किया' कि हम ब्राह्मणोंको मांस खिलाकर उनका धर्म नष्ट करते हैं, इस अधर्मसे हमारा स्वयं ही नाश हो जायगा। दूसरे यह कि ब्राह्मणोंने कुछ विचार न किया। उन्हें विचार करना चाहिये था कि राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, वह ब्राह्मणोंको विप्रमांस कैसे खिलायेगा, इस बातका निश्चय करके तब शाप देना था। इसी बातपर दूसरी आकाशवाणी हुई। यथा—'बिप्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा।' (१७४। ५) कुछ विचार न किया (क्योंकि ब्रह्मिगरा असत्य नहीं होती, इसे ब्रह्मवाणी ही समझे; इसीसे एकदम उठे और एकदम क्रोध आ गया) क्रोधमें विचार नहीं रह जाता। (ग) 'जाइ' अर्थात् मरकर। 'निसाचर होहु'—भाव कि राक्षस विप्रमांस खाते हैं, यथा—'खल मनुजाद द्विजामिष भोगी।' तू जो हमें खिलाना चाहता था वह तू ही जाकर खा। 'मूढ़'—अपना नाश अपने हाथ किया यही मूढ़ता है। 'सिहत परिवार' निशाचर होनेका शाप दिया क्योंकि ब्राह्मणोंको परिवारसिहत विप्रमांस खिलाना चाहा था, अब परिवारसिहत जाकर जो हमें खिलाना चाहता था वह खाये (शापमें भी विचार न किया कि परिवारसिहत राक्षस होंगे तो विप्रोंके ही वंशका तो नाश करेंगे)।

वि॰ त्रि॰—'मूढ़' क्योंकि इसमें तेरा कोई लाभ नहीं और हमारा धर्म चला जाता। 'सिहत परिवार' क्योंकि परिवारसिहत तू पादप्रक्षालनादि ब्राह्मण–भोजनके कृत्यमें लगा था, तूने ही परिवारसिहत रसोई इसीलिये बनायी और आप ही परोसने चला, हमलोगोंके सर्वनाशके लिये जान–बूझकर तूने सब किया; अतः सिहत परिवार निशाचर हो जा।

तें बोलाई। घालै समदाई ॥ १ ॥ लिए छत्रबंध बिप्र हमारा। जैहसि तें परिवारा॥२॥ र्इस्वर धरम राखा होऊ। जल दाता न रहिहि कुल कोऊ॥३॥ संबत नास तव

शब्दार्थ—**छत्रबंधु**=क्षत्रियोंमें महा अधम, क्षत्रियाधम। '**बंधु**' शब्द क्षत्रिय और विप्र वा ब्राह्मणके साथ लगनेपर 'अधम' का वाचक होता है।

<sup>\*</sup> दुसरा अर्थ टि० २ में दिया गया है।

अर्थ—रे क्षत्रियाधम! तूने ब्राह्मणोंको समुदाय (कुल, परिवार, समाज) सिंहत (उनका धर्म) नष्ट करनेके लिये बुलाया॥१॥ ईश्वरने हमारे धर्मकी रक्षा की और तू परिवारसिंहत नाशको प्राप्त होगा॥२॥ एक वर्षके भीतर तेरा नाश होगा। तेरे कुलमें कोई पानी देनेवाला न रह जायगा॥३॥

टिप्पणी—१ (क) 'घालै लिए' अर्थात् धर्मका नाश करनेके लिये जैसा 'ईस्वर राखा धरम हमारा' से स्पष्ट है। ब्राह्मणके धर्मका नाश करनेवाला क्षत्रिय 'क्षत्रियाधम' है, तू हमको बुलाकर विश्वाससे धर्म नष्ट करना चाहता था अतः 'छत्रबंधु' है। (ख) 'ईस्वर राखा—' इति। अर्थात् तूने तो अपनी ओरसे नाश करनेमें कुछ उठा न रखा था, नाश ही कर चुका था किन्तु ईश्वर धर्मके रक्षक हैं, गौ और ब्राह्मणके हितकर्ता हैं, इसीसे उन्होंने हमारे धर्मकी रक्षा की। पुनः भाव कि तूने हमारे धर्मका नाश करनेके लिये हमें बुलाया, हम तेरे विश्वासमें आये, हम कुछ जानते न थे, इसीसे भगवान्ने हमारी रक्षा की। (ग) 'जैहिस तैं समेत परिवारा'—भाव कि ईश्वर अधर्मियोंका नाश करते हैं, तू अधर्मी है, जान–बूझकर हमारा धर्म नष्ट करनेको उद्यत हुआ, इसीसे तेरा नाश होगा, समाज तथा परिवारसहित हमें नष्ट करना चाहा (जिसमें कोई प्रायश्चित्त करनेवाला न रह जाय। वि० त्रि०), अतः परिवारसहित तेरा नाश होगा।

टिप्पणी—२ (क) 'संबत मध्य नास तव होऊ' इति। राजाने संवत्भरका संकल्प किया था, ऐसी ही कपटी मुनिकी आज्ञा थी। यथा— 'जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संबत भिर संकलप करेहू॥' (१६८।८) इसीसे (भगवान्की प्रेरणासे) संवत्भरमें नाश होनेका शाप दिया गया। जो पिछले चरणमें कहा था कि 'जैहिस तैं समेत परिवारा, उसी 'जैहिस को इन चरणोंमें स्पष्ट करते हैं। 'परिवारसमेत नाश जिसमें कोई जल भी देनेवाला न रहेगा' यही परिवारसमेत जाना है। [(ख) 'जल दाता न रहिहि'—अर्थात् तुम्हारी सद्गतिका उपाय करनेवाला भी कोई न रह जायगा। अंजलिमें जल लेकर पितरोंके नामसे जल गिराना जल वा पानी देना कहलाता है। मरनेपर मृतकके नामसे जल दिया जाता है। इसीको तर्पण भी कहते हैं। इससे सद्गति होती है। 'जलदाता कोई न रहे' इससे नाती–पनाती आदि तथा पोते–परपोते आदि भी जो जल दे सकते हैं उनका भी नाश कह दिया। (ग) पूर्व जो कहा था 'बोले बिप्र सकोप', उस कोपका स्वरूप दिखाते हैं कि क्रोधके कारण तीन बार 'परिवार समेत' नाश होनेका शाप दिया। यथा—'जाइ निसाचर होहु नृप मूढ़ सहित परिवार'(१) 'जैहिस तैं समेत परिवारा'(२) 'संबत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ॥'(३)

नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा। भै बहोरि बर गिरा अकासा॥ ४॥ बिप्रहु श्राप बिचारि न दीन्हा। निहं अपराध भूप कछु कीन्हा॥ ५॥ चिकत बिप्र सब सुनि नभबानी। भूप गएउ जहँ भोजन खानी॥ ६॥

अर्थ—राजा शाप सुनकर अत्यन्त त्राससे अत्यन्त व्याकुल हुआ। (तब) फिर श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई॥४॥ ब्राह्मणो! तुमने भी सोच-विचारकर शाप न दिया। राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया॥५॥ आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण भौचक्के-से रह गये। राजा (रसोईमें) गया जहाँ भोजन-(के पदार्थों-) की खानि थी॥६॥

टिप्पणी—१ (क) 'सुनि श्राप बिकल अति विप्रशाप अत्यन्त घोर होता है, यथा—'प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा।' (१६६। ८) (वह अन्यथा नहीं हो सकता) 'किएँ अन्यथा होइ निहं बिप्र श्राप अति घोर।' (१७४) इसीसे 'अति त्रास' हुआ और अति त्रास होनेसे अति व्याकुल हुआ। 'अति' देहलीदीपक है। अथवा, आकाशवाणी सुनकर विकल हुआ था, यथा—'भूप बिकल मित मोह भुलानी'और विप्रशाप सुनकर 'अति बिकल' हुआ। प्रथम आकाशवाणीसे अपराध साबित हुआ फिर उसका दण्ड मिला। राजा विप्रशापसे पहले ही डरता था, यथा—'एकिह डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा॥' और अब वह घोर शाप सुना अतः अब अति त्रास हुआ। [विप्रशाप अति घोर है। भयंकरता यह है कि एक तो परिवारसहित नाश हो, वह भी

अल्पकालमें और फिर यह कि राक्षस-योनि मिले, उसपर भी पानी देनेवाला कोई न रह जाय अर्थात् सद्गति हो सकनेका भी उपाय न रहे। यह अति भयंकरपन है। (प्र० सं०)]

(ख) 'बर गिरा अकासा' इति।—[पूर्व आकाशवाणीसे राजा अधर्मी ठहराये गये, राजाको जन्मभर इसकी ग्लानि रहेगी, अतएव उसके संतोषके लिये और उसको लोकमें निरपराध प्रकट करनेके निमित्त देववाणी हुई, नहीं तो इस आकाशवाणीकी कोई आवश्यकता न थीं] 'बर' शब्दसे सिद्ध हुआ कि पहलेवाली आकाशवाणी श्रेष्ठ न थी। वह कालकेतुकी थी, ब्रह्मवाणी न थी। वहाँ 'बर' शब्द नहीं है। ('बहोरि' अर्थात् शापसे अत्यन्त व्याकुल होनेपर। अथवा, एक आकाशवाणी पूर्व हुई। दूसरी बार फिर हुई अत: 'बहोरि' कहा)।\*

टिप्पणी—२ 'बिप्रहु श्रापः" 'इति। (क) ब्राह्मणोंने कुछ विचार न किया यह वक्ता पहले ही कह आये— 'निहं कछु कीन्ह बिचार।' वही बात आकाशवाणी भी कह रही है। इससे जनाया कि बिना अपराधके राजाको शाप दिया। इससे भी सिद्ध है कि पहली आकाशवाणी कालकेतुकी है। यदि वह ईश्वरकी वाणी होती तो प्रथम ही यह बात कह देती कि राजाका इसमें दोष नहीं है। दो बार आकाशवाणी होनेका प्रयोजन ही न था। अपराध विचारकर शाप देना था [बिप्रहु' का भाव कि राजाने तो अनजानमें अनुचित किया था, पर तुम विप्र हो तुम्हें ध्यानकर देख लेना था कि यह काम किसका था और किसने आकाशवाणीमें दुष्टतापूर्वक भेद जनाया और किस हेतुसे? (म० त० वि०)] (ख) 'अपराध कछु कीन्हा'—भाव कि ऐसा शाप भारी अपराधमें देना चाहिये था और राजाने तो किंचित् भी अपराध नहीं किया। राजाकी शुद्धता प्रकट करनेके लिये 'बर गिरा' हुई, नहीं तो राजाके हृदयमें बड़ा संताप रहता कि हमारा निर्दोषपन न ब्राह्मण ही जान पाये न परमेश्वर ही, हमें अपराधी बनाकर दण्ड दिया। इस वाणीसे अब संतोष हुआ।

टिप्पणी—३ 'चिकित बिप्र सब ' इति। (क) 'चिकित'; क्योंिक एक ओर तो आकाशवाणी कहती है कि रसोईमें विप्र—मांस हुआ है और फिर यह भी कहती है कि राजाका कुछ दोष नहीं है, यह कैसी बात है? (ख) 'गएउ भूप जह ' 'इति। [विप्र भी चिकित और राजा भी। यहाँ दिखाते हैं कि 'कपटी मुनि पद' में राजाकी बुद्धि कैसी तन्मय हो रही थी, दो बार आकाशवाणी हुई तब भी उसने ब्राह्मणोंसे यह कहानी न कही क्योंिक उसने मना कर दिया था, आकाशवाणी सुन चिकित हो रसोईमें गया कि गुरुसे में जाकर यह सब कहूँ, वे मेरी रक्षा सुर-विप्र दोनोंसे करेंगे। राजा अति व्याकुल होनेके कारण अत्यन्त शोचमें डूब रहा था, यह आकाशवाणी सुनकर व्याकुलता कुछ दूर हुई, वह सावधान हुआ, अब उस शोच–सागरसे पार होनेको गुरुके पास गया, जब वे न मिले तब शोच 'अपार' देख पड़ा। शापके पार जानेका सामर्थ्य न देखा तब सब कथा कही]।

तहँ न असन निह बिप्र सुआरा। फिरेउ राउ मन सोच अपारा॥७॥ सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई। त्रसित परेउ अवनी अकुलाई॥८॥ दोहा— भूपित भावी मिटै निह जदिप न दूषन तोर। किएँ अन्यथा होइ निह बिप्र श्राप अति घोर॥१७४॥

शब्दार्थ-किए=उपाय या यत्न करनेसे। यह अन्यथा=कुछका कुछ, व्यर्थ।

अर्थ—वहाँ न तो भोजनके पदार्थ ही थे और न ब्राह्मण रसोइया ही। राजा मनमें बेहद चिन्तित हो लौटा॥७॥ सब वृत्तान्त ब्राह्मणोंको सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर (ब्राह्मणोंके आगे) पृथ्वीपर गिर पड़ा॥८॥ (ब्राह्मण बोले) राजन्! भावी नहीं मिट सकती, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है। विप्रशाप अत्यन्त

<sup>\*</sup> यदि पूर्व भी देववाणी मानें तो यहाँ 'वरवाणी' का भाव यह होगा कि पहलीसे विप्रवृन्दने राजाकी भूल समझी और शाप दिया और इससे उनका संदेह मिटेगा और वे शान्त होंगे।

घोर (कठिन और भयंकर) होता है। किसी भी उपायसे वह व्यर्थ नहीं हो सकता॥१७४॥

टिप्पणी—१ (क) 'तहँ न असनः" 'इति। भोजनके पदार्थ न देख पड़े क्योंकि रसोई 'मायामय' थी। व्यंजन तो अगणित बने थे, पर उनमेंसे एक भी न देख पड़ा। परदेके भीतर देखा तो रसोइया विप्र भी नहीं था। तब 'अपार सोच' हुआ। [मुख्य अपराधी अपने अपराधके प्रमाणसिंहत अन्तर्धान हो गया। अब राजा सोचता है कि जिसके ऊपर इतनी आस्था थी वह घोर वैरी निकला। और था वह कौन, जिसने इतनी बड़ी माया करके मेरा नाश किया? मैं अत्यन्त लोभसे मारा गया! अब मेरा और मेरे कुटुम्बका क्या होगा? इत्यादि सोचने लगा। (वि० त्रि०)] अपार शोचका भाव कि राजाको पूर्ण भरोसा और विश्वास था कि मुनि भारी महात्मा हैं, हमारा अवश्य भला करेंगे, इसीसे शोचसे पार होनेके लिये मुनिके पास गया। उनको न देखा (जिसका भरोसा था कि पार कर देगा वह न मिला) अत: सोच अपार हुआ। (ख) 'फिरेड' अर्थात प्रसंग सुनानेके लिये। अभी सब विप्र खड़े हैं।

टिप्पणी—२ 'सब प्रसंग महिसुरन्हू 'इति। रसोईमें जब न पदार्थ देखे, न मुनिको तब राजा समझ गया कि वह मुनि न था, कोई शत्रु था, हमारे साथ बड़ा भारी छल किया, हमको धोखा हुआ; तब सब प्रसंग ब्राह्मणोंको सुनाया। (सब प्रसंग अर्थात् शिकारमें एक शूकरके पीछे घोर वनमें जाना, वहाँ एक तापसका मिलना, उसको महामुनि जान उसके छलमें आना, सोते ही महलमें पहुँच जानेसे उसमें विश्वास होना इत्यादि सब बातें। प्रसंगके अन्तमें विप्रवृन्दको आदरपूर्वक स्वयं ही बैठाना और परसना आरम्भ करनातक कहा)। प्रसंगके अन्तमें ब्राह्मणोंके शापकी बात आयी, उसे समझकर त्रस्त हो गया, उसे कहते–कहते भयसे अत्यन्त व्याकुल हो उनके आगे चरणोंपर गिर पडा।

टिप्पणी—३ 'भूपित भावी मिटै निहंं—' इति। (क) जब राजा ब्राह्मणोंके आगे सब प्रसंग कह चुका, तब ब्राह्मणोंने समझाया। दूसरी नभवाणी और सारा प्रसंग श्रवण करनेसे राजा निरपराध सिद्ध हुआ। अतएव वे राजाको समझाने लगे। (ख) भावी नहीं मिटती अर्थात् यह सब भावीने कराया, भावी तुमको वहाँ ले गयी, भावीवश तुमने यह काम किया। क्ष्ण्यप्रसंगके आदि, मध्य और अन्त तीनोंमें भावीकी प्रमुखता (प्रधानता) कही गयी है। यथा—'तुलसी जिस भवतब्यता—।'(१५९) आदिमें, 'भावी बस न जान कछु राऊ।'(१७०। ८) मध्यमें और 'भावी बस न आव मुख बानी।'(१७३। ८) अन्तमें। इसीसे ब्राह्मण भावीकी प्रबलता कहकर समझा रहे हैं कि 'भावी मिटै निहं।' (ग) 'जदिप न दूषन तोर' कहनेका भाव कि दोष न होनेसे (चाहिये था कि) हम शाप अन्यथा कर देते किन्तु हमारे करनेसे शाप व्यर्थ हो नहीं सकता। [क्ष्ण्यस्मरण रहे कि उस समय ब्राह्मणोंका यह प्रभाव था। वे असत्यवादी न थे। इसीसे तो जो वचन मुखसे निकल गया वह निकल गया, वह व्यर्थ न जाता था। आजकलकी गिरी दशा शोचनीय है।]

नोट—१ '*बिप्र श्राप अति घोर*' का भाव कि एक भी ब्राह्मणका शाप घोर होता है और यहाँ तो लाखों विप्रवरोंका शाप एक साथ हुआ, अतः अति घोर है।

नोट—२ प्रतापभानु निर्वासिक धर्मात्मा था। उसे यह विघ्न और घोर शाप? इसमें हिर-इच्छा ही प्रधान है। जो कहो कि हिर तो धर्मके रक्षक हैं, उन्होंने कैसे विघ्न लगाया? तो उत्तर यह है कि हिरको त्यागकर राजाने कपटमें मन लगाया तब हिर रक्षक कहाँ रहे? पहले निष्काम कर्म करता था अब वह कामनावश हो गया। सौ कल्पतक राज्य तथा अमर होनेकी दुर्वासना उसमें उत्पन्न हुई, इससे वह बन्धनमें पडा। (वै०)

पुनः कुछ लोगोंका कथन है कि पूर्व कर्मोंका फल और साधु-वेषकी मर्यादा रखनेके लिये निशाचर होनेका शाप हुआ। उस योनिमें वह 'मण्डलीक मणि' होकर लगभग ७२ चौकड़ी राज्य भोग करेगा। नर-शरीरमें इतने दिन राज्यका नियम नहीं है।

ब्राह्मणोंद्वारा इन्हें निशाचर होनेका शाप हुआ; क्योंकि उनको विप्र-मांस भोजन करनेको दिया था, निशाचर विप्रमांस भक्षण करते हैं। उनका तात्पर्य यह था कि तू ऐसी योनिमें जा जहाँ यह तुझीको खानेको मिले। यहाँ यह शंका होती है कि इस शापसे तो ब्राह्मणोंहीकी हानि है? सच है। इसीसे तो गोस्वामीजीके विलक्षण शब्द 'सकोप' इत्यादि यहाँ लेखनीसे निकले। क्रोधमें विचार कहाँ? दूसरे भावी है।

प० प० प्र०—मनु और प्रतापभानु। दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट् थे, दोनों ही परम धर्मशील, राजनीतिनिपुण और प्रजावत्सल थे। पर मनुजीको वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होनेपर भी समाधान नहीं हुआ, उनके हृदयमें भिक्तिकी लालसा उत्पन्न हो गयी। प्रतापभानुमें न तो वैराग्य ही था न ज्ञान और न भिक्तिकी इच्छा। धर्मका परिमाण 'विषय–विराग' है, वैराग्य प्राप्त होनेके पूर्व ही उसका घोर विनाश हुआ। अगणित निष्काम ईश्वरार्पित यज्ञादि कर्मोंका फल उसको रावण–देहमें मिला— 'सुनासीर सत सिरत सो संतत करइ बिलास।' शत अश्वमेध यज्ञोंका फल इन्द्रके ऐश्वर्यकी प्राप्ति है। रावणको शत इन्द्रका ऐश्वर्य मिला। 'जरा मरन रिहत तनु' की वासना प्रतापभानुतनमें थी, अतः उस वासना–बलने रावणदेहमें घोर तप करवाया। मरणरिहत होनेकी इच्छासे ही रावणने वर माँगा। इस तरह पूर्वकर्म और पूर्ववासनासे तथा विप्रशापसे उसको राक्षसदेह, अपार ऐश्वर्य और अपार सत्ता आदिकी प्राप्ति हुई। तपश्चर्याकी न्यूनता, मरणरिहत होनेकी वासना और कल्पशत राज्यकी कामनाने पूरी कर दी। देखिये, एक बारकी कुसंगतिसे दुर्वासना पैदा हुई, जिसका परिणाम यह हुआ। अब विचार कीजिये कि हमलोग तो रात–दिन 'बिषय मनोरथ दुर्गम नाना' करते ही रहते हैं, हिरभजन करनेकी कभी इच्छा ही नहीं होती, तब जन्म–मरण महादु:खसे कब और कैसे छुटकारा मिलेगा?

नोट—३ 'पूर्व तीन कल्पोंकी कथामें जय-विजय, हरगण प्रभृतिका शाप होनेपर, शापानुग्रहके लिये प्रार्थना करना और शापोद्धार होना पाया जाता है। पर प्रतापभानु शापानुग्रहके लिये प्रार्थी न हुआ और न ब्राह्मणोंने ही अपनी ओरसे अनुग्रह की। कारण यह कि परात्पर ब्रह्मके आविर्भावकी कथा है; ब्राह्मणोंको भी इसकी खबर नहीं है; वे इतना कहकर ही रह गये कि भावी अमिट है।' (श्रीजानकीशरणजी) वि० त्रि० का मत है कि 'यहाँ भी शापानुग्रहकी बात समझ लेना चाहिये, यथा—'बैभव बिपुल तेज बल होऊ''समर मरन हिर हाथ तुम्हारा। होइही मुकृत न पुनि संसारा॥' पर आगेके 'अस किह सब महिदेव सिधाए।' से यह असंगत जान पड़ता है।

प्रतापभानु रावणहीका चिरत्र मुख्यतः इस ग्रन्थमें है। इन्होंके लिये श्रीसाकेतिवहारी श्रीरामका अवतार है। (वै०) पूर्व दोहा (१५३। ५–६) में लिखा जा चुका है कि यह और इसका भाई श्रीरामजीके अत्यन्त प्रिय प्रतापी और बिलवर्य नामक सखा थे। प्रभुने इनके साथ रणक्रीड़ा करनेकी इच्छासे इनको प्रकृतिमण्डलमें भेजा था। यह ब्राह्मणोंको क्या मालूम? 'सो जानइ जेहि देहु जनाई'तब भला बिना उनके जनाये वे कब जान सकनेको समर्थ हो सकते हैं? अतः 'भावी मिटै निह्नं 'यही कहकर रह गये। 'हिर इच्छा भावी बलवाना।'(१।५६।६—८) देखिये।

अस किह सब मिहदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए॥१॥ सोचिहें दूषन दैविह देहीं। बिरचत\* हंस काग किय जेहीं॥२॥ उपरोहितिह भवन पहुँचाई। असुर तापसिह खबरि जनाई॥३॥

अर्थ—ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये। पुरवासियोंने समाचार पाया॥१॥ (तो) वे शोच करने और विधाताको दोष लगाने लगे, जिसने हंस बनाते हुए कौवा बना दिया॥२॥ पुरोहितको घर पहुँचाकर राक्षस– (कालकेत्–) ने तापसको खबर दी॥३॥

टिप्पणी—१ (क) 'मिहदेव सिधाए'—(यहाँ 'मिहदेव' शब्दसे ब्राह्मणोंका महत्त्व सूचित किया कि ये पृथ्वीपरके देवता हैं, देवताओंकी भाँति आवाहनसे आये थे और अपवित्रता देखकर चले जा रहे हैं। वि० त्रि०) आकाशवाणीकी आज्ञा थी कि 'उठि उठि गृह जाहू', अतः सब ब्राह्मण घर गये (उठकर तो पहले ही खड़े हो गये थे, शाप देने लगे फिर ब्रह्मवाणीसे चिकत होकर प्रसंग सुनने लगे थे; अब चल दिये)।

<sup>\*</sup> विचरत-१७०४।

(ख) 'समाचार पुरलोगन्ह पाए'—ब्राह्मणोंके चल देनेपर उनको समाचार मिला, इससे पाया गया कि राजाने सब प्रसंग जो ब्राह्मणोंसे कहा था वह (वे रास्ता चलते हुए परस्पर कहते-सुनते जाते थे एवं जो पूछता था उससे भी जहाँ-तहाँ कहते गये; इस प्रकार) सब समाचार पुरवासियोंको मिला। ये ब्राह्मण भी पुरके ही थे। (ग) 'सोचाहें' अर्थात् राजाके लिये शोच करते हैं (कि ऐसा धर्मात्मा राजा न मिलेगा) और दैवको दोष देते हैं, ब्राह्मणोंको दोष क्यों नहीं देते कि जिन्होंने बिना विचारे शाप दे दिया? कारण कि ब्राह्मणको दोष लगाने, उनकी निन्दा करनेका फल भारी दण्ड है, यह वे जानते हैं, यथा—'द्विज निंदक बहु नरक भोग किर। जग जनमै बायस सरीर धिर॥'(७।१२१) (घ) 'बिरचत हंस काग किय'—अर्थात् प्रतापभानुने ऐसे-ऐसे सत्कर्म किये थे कि देवता होता सो न होकर राक्षस हुआ। [हंसको क्षीर-नीर-विवरणका विवेक होता है; यथा—'छीर नीर बिबरन गित हंसी।'(२।३१४।४) इसी तरह राजा अधर्मको त्यागकर धर्ममें रत था, निष्काम धर्म किया करता था, परम विवेकी था, यथा—'भूप बिबेकी परम सुजाना।' (१५६।१) यह प्रारम्भमें ही कहा है। उसी सम्बन्धसे कहा कि वह 'हंस' बनाया जा रहा था सो काग बना दिया गया। कौआ काला, कठोरभाषी, मिलनभक्षी, छली इत्यादि वैसे ही राक्षस। राक्षस होनेका शाप दिया यही कौवा बनाना है। इसी तरह राज्य सुनाकर श्रीरामको वनवास देनेपर विधाताको दोष लगाया गया है, यथा—'एक बिधाताहि दूषन देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह बिषु जेही॥' (२।४९।१) 'लिखत सुधाकर गा लिखि राहू। बिधि गित बाम सदा सब काहू॥' (५५।२) पुन: भाव कि 'बिधि गित बिड़ बिपरीत बिचित्रा।' उसीका दोष है जो चाहे कर डालता है। यहाँ 'लिलत अलंकार' है।]

वि॰ त्रि॰—राजासे इस जन्ममें कोई अनर्थ भी नहीं हुआ जिसका फल यह शाप कहा जा सके, अतः दैवको दोष देते हैं कि उन्होंने नियम भंग किया। जन्मसे ही काग या हंस बनानेका विधान है। 'द्विजद्रोही बहु नरक भोग किर। जग जन्मे बायस सरीर धिर॥' यहाँ तो राजा जन्मसे ही हंस था और हंसकी भाँति आचरण करता था, परम धर्मात्मा था, इसे ब्राह्मणद्रोह कहाँसे उत्पन्न हो गया जो यह ब्राह्मणोंको वश करने चला?

टिप्पणी—२ 'उपरोहितिह भवनः" 'इति। इससे पाया जाता है कि कालकेतुको ब्राह्मणोंका भय था कि राजाकी तरह हमको भी अपना द्रोही समझकर शाप न दे दें, इसीसे उसने प्रथम तुरत पुरोहितको उसके घर पहुँचा दिया जिसमें पुरोहितको जब वे घरमें पायेंगे तो शाप न देंगे। [अथवा, अब अपना काम हो गया, अतः पहुँचा दिया। (रा० प्र०) यह डर था कि पुरोहितकी खोजमें कहीं राजाके आदमी कपटी मुनिके आश्रमतक न पहुँच जायँ। (वि० त्रि०)] राजाने सब प्रसंग कहते हुए पुरोहितके हरण करनेकी बात भी कही तब ब्राह्मण कुपित न हुए, क्योंकि तापसने यह भी तो कहा था कि मैं उसे अपने समान बनाकर अपने आसनमें रखूँगा, पुरोहितको उसने क्लेश नहीं दिया तब ब्राह्मण क्यों कुपित होते? उसपर भी उसको शीघ्र ही घरमें देखा (इससे तापसको शाप कैसे देते? एक बार तो अनर्थ कर ही चुके थे फिर कहीं दूसरा अनर्थ न हो जाय। आकाशवाणीने तो अपराधीका नाम बताया नहीं। (ख) 'असुर तापसिंहः...' अर्थात् स्वयं जाकर सब समाचार कहा। क्योंकि यही करार था कि 'कल समेत रिपमल बहाई। चौथे दिवस मिलब मैं आई॥'

तेहि खल जहँ तहँ पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब धाए॥४॥ घेरेन्हि नगर निसान बजाई। बिबिध भाँति नित होइ लराई॥५॥ जूझे सकल सुभट करि करनी। बंधु समेत परेउ नृप धरनी॥६॥

अर्थ—उस दुष्टने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे। सब राजा सेना सजा-सजाकर चढ़ आये॥४॥ डंका बजाकर उन्होंने नगरको घेर लिया। नित्य ही बहुत प्रकारसे लड़ाई होने लगी॥५॥ सब योद्धा शूरवीरोंकी करनी करके लड़ मरे। राजा भाईसमेत (संग्राम) भूमिमें गिरा॥६॥

टिप्पणी-१ (क) 'तेरिह खल' अर्थात् जिसने पुरोहितको उसके घर पहुँचाया और तपस्वीको खबर दी

उसी खलने। कालकेतुको पूर्व खल कह आये हैं, यथा—'तेहि खल पाछिल बयर सँभारा।' (१७०। ७) यहाँ भी 'खल' उसीको कहा। (निकटवर्ती तापस-शब्दके सम्बन्धसे 'तेहि' तापसके लिये भी हो सकता है। तापसने यह काम खलताका किया अतः उसे 'खल' कहा। उसने पत्र लिख-लिख कालकेतुद्वारा सर्वत्र पहुँचाये। 'देखि न सकिह पराइ बिभूती।' 'पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे। उजरे हरष बिषाद बसेरे॥' इत्यादि 'खल' के लक्षण हैं)। (ख) 'जह तह ँ' अर्थात् जिन-जिनको प्रतापभानुने जीता और राज्य छीन लिया। (जो आकर प्रतापभानुसे नहीं मिले थे उनके पास)। यथा—'जीते सकल भूप बिरआई।' (१५४। ६) (जिनको दण्ड लेकर छोड़ दिया था, पर जिनको हारकी ग्लानि थी वे भी इसमें आ सकते हैं। जिनको वह जानता होगा कि प्रतापभानुसे भीतर-भीतर जलते हैं उन्हींको पत्र भेजे)। (ग) 'पत्र पठाए' क्योंकि मुखाग्र कहनेसे विश्वास न होता। (घ) 'भूप सब थाए' इस कथनसे सूचित हुआ कि सब राजा बड़े प्रसन्न हुए, वे ऐसा चाहते ही थे (कि प्रतापभानुको किसी तरह जीतें)। ['सिज सिज सेन' क्योंकि प्रतापभानु बड़ा बली था इससे पूरी सेना लेकर आये। जीत तो सकते न थे, पर शापका बल पाकर जीतनेका विश्वास है। इसीसे प्रसन्न हुए।]

टिप्पणी—२ 'घेरेन्हि नगर—'इति। (क) नगरको घेरनेसे पाया गया कि किलेसे लड़ाई होने लगी। [घेरनेसे यह भी होता है कि भीतर अन्न नहीं पहुँच सकेगा। वर्षभरमें तो नाश होना है ही, तबतक घेरे रहेंगे, इस तरह सुगमतासे अपनी जय हो जायगी]। (ख) 'निसान बजाई'। जैसे प्रतापभानुने निशान बजाकर चढ़ाई की और सबको जीता था, वैसे ही इन सब राजाओंने डंका बजाकर जीतनेके लिये प्रतापभानुपर चढ़ाई की। (ग) 'बिविध भाँति'—अर्थात् किलेसे, किलेके बाहरसे, तोपसे, तुपकसे, तलवार, बर्छी, धनुष-बाण, गदा, कृपाण इत्यादि भाँतिसे। अथवा, चक्रव्यूह इत्यादि अनेक व्यूहरचनाद्वारा और भी जो भाँति हैं वे भी इसमें आ गयीं। (घ) 'नित होइ' से जनाया कि बहुत दिन लड़ाई हुई (सम्भवतः लगभग संवत्भर, क्योंकि संवत्मध्य नाशका शाप था), क्योंकि किला भारी था जल्दी न टूट सका (और प्रतापभानुकी सेना भी साधारण न थी)।

टिप्पणी—३ (क) 'जूझे सकल सुभट किर करनी' इति। सुभटोंमें पुरुषार्थ था; इसीसे उनका करनी करके जूझना लिखा। राजामें शापके कारण पुरुषार्थ न रह गया, इसीसे उसका पुरुषार्थ करके जूझना नहीं लिखते। यदि प्रथमवाला पुरुषार्थ रहता तो सब राजा न जीत पाते। उसके प्रथम पुरुषार्थसे तो वे सब हार चुके थे। यथा—'सप्त दीप भुज बल बस कीन्हें। '' '' किर करनी' अर्थात् रणभूमिमें अपनी वीरता दिखाकर सम्मुख संग्राम करते हुए। 'किर करनी' को देहली–दीपकन्यायसे दोनों ओर लगा सकते हैं। तब भाव यह होगा कि दोनों भाई रणमें अपनी वीरतासे लड़े, पीठ न दिखायी, पर शापवश उनका पुरुषार्थ कारगर न होता था, उनका नाश होना ही था। (प्र० सं०) 'बंधु समेत' अर्थात् अरिमर्दन भी साथ ही गिरा जो 'भुजबल अतुल अचल संग्रामा' था, वह भी मारा गया]। (ख) सुभटोंका मरना कहकर तब दोनों भाइयोंको कहा। इससे जनाया कि जब सेना रह न गयी तब दोनों भाई स्वयं लड़े।

सत्यकेतु कुल कोउ निहं बाँचा। बिप्रश्राप किमि होइ असाँचा॥७॥ रिपु जिति सब नृप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई॥८॥ दो०— भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ बिधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम॥१७५॥

शब्दार्थ—**बाँचा**=बचाया, यथा—'**बाल बिलोकि बहुत मैं बाँचा। अब यहु मरनहार भा साँचा॥'** (२७५।४) =बचा। **असाँचा**=असत्य। **बाम**=बाम बायाँ, उलटा, प्रतिकूल। मेरु=पर्वत। =सुमेरु। **दाम**=रस्सी, माला। जनक=पिता। अर्थ—सत्यकेतुके कुलमें (राजालोगोंने) किसीको न बचा रखा (वा, कोई न बचा)। ब्राह्मणोंका शाप कैसे असत्य हो सकता?॥७॥ सब राजा शत्रुको जीतकर नगरको बसाकर जय और यश पाकर अपने-अपने नगरको

गये॥८॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं) भरद्वाज! सुनो। जिसको जब विधाता वाम होते हैं तब उसको धूलि मेरुके समान, पिता यमराजके समान और रस्सी वा माला सर्पके समान हो जाती है॥१७५॥

टिप्पणी—१ (क) 'सत्यकेतु कुल कोउ-''इति। सुभटोंका और भाईसहित राजाका जूझना कहा, कुलका नाश न कहा था और शाप है कुलके नाशका भी। अत: कहा कि 'सत्यकेतु कुल कोउ निहं बाँचा।' अर्थात् राजालोगोंने अपने शत्रुके कुलमें किसीको न बचा रखा, सबका वध किया। क्योंकि यह राजनीति है कि शत्रु-कुलको न रहने दे। यथा—'रिपु रिन रंच न राखब काऊ।' (ख) कुलका कोई व्यक्ति किसी प्रकारसे न बचा, इसका कारण बताते हैं कि 'बिप्र श्राप किमि—।' अर्थात् ब्राह्मणोंके शापसे ऐसा हुआ। उनका शाप है कि 'जलदाता न रिहिह कुल कोऊ', अत: 'कोउ निहं बाँचा।' शाप असत्य नहीं हो सकता। [जय-विजयको जब शाप हुआ तब भी ऐसा ही कहा है। यथा—'बिप्र श्राप तें दूनों भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई।।—मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रबाना॥' (१२३। १) ब्राह्मण अपने दिये हुए शापको स्वयं व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो उनका आशीर्वाद भी कुछ न माना जाय। यह बात देविष् नारदके 'मृषा होउ मम श्राप कृपाला।' से सिद्ध है। (१३८। ३) देखिये। (ग) विप्रद्रोह कुलका नाशक है, यथा—'जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा।' (४। १७। ८) अत: 'किमि होइ असाँचा' कहा; कुलका नाश हुआ ही चाहे। पहले साधारण बात कहकर फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया गया। अत: यहाँ 'अर्थान्तर-न्यास अलंकार' है। (प्र० सं०)]

टिप्पणी—२ (क) 'रिप् जिति सब नृप'—इससे जनाया कि प्रतापभान् (उन) सब राजाओंका शत्रु था, अत: सबका 'रिप' को जीतना कहा। (ख) 'नगर बसाई' इति। भाव कि संग्राम होनेसे परवासी भयके मारे जहाँ-तहाँ भागने लगे कि राजालोग हमारा भी वध न कर डालें, हमें न लूट लें, इसीसे सबको निर्भय करके बसाया। अथवा, राजाके नगरमें ब्राह्मण बहुत हैं: इससे राजाओंने नगरमें कुछ भी उपद्रव न किया कि वे हमें भी शाप न दे दें। सबका समाधान करके सबको बसाया कि पुरवासी भय न करें, उनसे कोई न बोलेगा। ऐसा कहनेका कारण है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि शत्रुको मारकर उसका नगर लुट लिया जाता है। [लडाईमें नगर उजड जाता है, अत: उसका बसाना कहा। पंजाबीजी अर्थ करते हैं कि 'शत्रुको जीतकर सबने तापस नुपको नगरमें बसाया। काश्मीरका राज्य उसको दिया।' और बैजनाथजी अर्थ करते हैं कि 'राजाओंने अपने-अपने नगर स्वतन्त्रतापूर्वक बसाये।' अथवा, प्रतापभानुके नगरमें अपना-अपना थाना बसाया।' सबने आपसमें समझौता करके अपने-अपने हिस्सेकी जगह लेकर उस नगरको बसाया। जैसे पिछली जर्मन लडाईमें जो संवत् १९९८ वि० के लगभग प्रारम्भ होकर कई वर्षतक चली, उसमें जर्मनी और जापानकी हार होनेपर अमरीका, रूस और इंग्लैंडने उन मुल्कोंमें अपने-अपने भाग कायम किये।] (ग) 'निज पुर गवने' इति। नगर बसाकर अपने पुरको गये, इससे सूचित हुआ कि कुछ दिन वहाँ टिककर नगरका बंदोबस्त करके तब गये। पुन:, 'निज पर गवने' का भाव कि राजा लोग निश्चय करके आये थे कि प्रतापभानुपर विजय न प्राप्त हुई तो अब नगरमें लौटकर न आयेंगे, क्योंकि वह भारी शत्रु है फिर वह नगरमें न रहने देगा। इसीसे कहते हैं कि जब जय और यश प्राप्त हुआ तब अपने पुरको गये। (घ) 'जय जस पार्ड 'इति। भाव कि प्रतापभानने सब राजाओंका 'जय-यश' हर लिया था। उससे न तो किसी राजाको जय ही मिली थी और न क्षत्रियपनेका यश ही किसीका रह गया था। अब जय और यश दोनों मिल गये (जो पूर्व छिन गये थे)। पुन: 'जय-यश' कहनेका भाव कि शत्रुको संग्राममें मारा; छल करके नहीं मारा। किंतु धर्मयुद्धसे विजय प्राप्त की। प्रथम जय मिली, जय होनेसे यश मिला। अत: उसी क्रमसे कहा।

टिप्पणी ३—'भरद्वाज सुनु—'इति। (क)—यह प्रसंग सुनकर कदाचित् भरद्वाज मुनिको संदेह हो कि ऐसे धर्मात्मा राजाके साथ ऐसा छल और उसका इस प्रकार मरण न होने चाहिये थे, अत: स्वयं ही उस संदेहका निराकरण करते हैं कि 'जाहि जब—।' (ख) 'जाहि', जिसको कहनेका भाव कि कर्मफल सबके ऊपर है। जब=जिस कालमें। भाव कि कर्मका फल समय पाकर उदय होता है। (ग) 'होइ बिधाता बाम'—भाव कि विधाता ही कर्मफलदाता

है, यथा—'कििन करम गित जान बिधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता॥'(२।२८२।४) शुभ-कर्म-फल देनेको विधाता दाहिने होता है और अशुभ कर्मका फल देनेको वाम होता है। (घ) धूलि-समान कालकेतु सुमेरु-समान हो गया, जनक-समान कपटी मुनि यम और दामसम विप्र व्याल समान हो गये।

नोट—१ 'धूरि मेरु सम जनक ब्याल सम दाम' इति। ये तीनों बातें राजापर बीतीं। कालकेतुके सौ पुत्र और दस भाई थे। वे सब मारे गये। वह अकेले जान बचाकर भागा। अतः वह रज-सम था, वही पर्वत हो गया, राजाको उसने कुचल डाला। राजाने कपटी मुनिको पिता माना, यथा—'जानि पिता प्रभु करीं ढिठाई ॥ मोहि मुनीस सुत सेवक जानी।' (१६०। ३-४) और उसने भी पुत्र माना, यथा—'सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं।' (१६१। १) वही उसके लिये कालरूप हो गया। ब्राह्मण राजाको रत्नमालासम थे। जैसे रत्नमालाका सार-सँभार रखा जाता है वैसे ही यह ब्राह्मणोंका आदर करता था। सो उन्होंने सर्प होकर इसे डस लिया। (मुं० रोशनलाल) बैजनाथजीने भी ऐसा ही लिखा है। वे लिखते हैं कि विप्रवृन्द मुक्तादामसम शोभा—सुखदायक थे। राजद्वारपर उनके दर्शनसे शोभा और सुख प्राप्त होता था, वे आशीर्वाद दिया करते थे; उन्होंने नाशका शाप दिया। और श्रीसंतिसंह पंजाबीजीका मत है कि 'जिन राजाओंको इसने धूलवत् कर दिया वे ही मेरुवत् हो गये। विप्र पितासम कृपा करते थे, वे ही यमतुल्य नाशक हुए और कालकेतु दाम (रस्सी) सम 'सून्न मन' रहता था सो सर्प हो गया। वि० त्रि० भी श्रीपंजाबीके मतमें हैं कि 'कपटी मुनि धूल-समान था (यथा—'नाम हमार भिखारि अब निर्धन

ावे । त्रिव भा श्रापजाबोक मतम है कि किपटा मुनि धूल-समान था (यथा— नाम हमार । भखार अब । नधन रहित निकेत'), पितृस्थानीय विप्रवृन्द थे। कालकेतुमें कुछ रह नहीं गया था, उसकी आकृतिमात्र राक्षसकी थी, सूकर आदि बना–बना वनमें फिरता था, वह रज्जु था सो सर्प हो गया।

नोट—२ 'सत्यकेतु तहँ बसइ नरेसू' उपक्रम और 'सत्यकेतु कुल कोउ-' उपसंहार है। 'भरद्वाज सुनु अपर पुनि-' दोहा १५२ उपक्रम है और 'भरद्वाज सुनु जाहि-' उपसंहार।

रा॰ प्र॰—भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद यहीं (अगली चौपाई) तक स्पष्ट देख पड़ता है, आगे ग्रन्थमें कहीं नाम नहीं है। कारण यह है कि भरद्वाजका संदेह रामतत्त्वके विषयमें था, चिरतमें नहीं; क्योंकि चिरतको तो वे स्वयं प्रकट कहते हैं, यथा—'तिन्हकर चिरत विदित संसारा।' अतएव जबतक रामतत्त्व जाननेका प्रयोजन रहा तबतक गोस्वामीजीने 'मुनि भरद्वाज' इत्यादि सम्बोधन किया। और जो कहें कि 'चाहौं सुनइ राम गुन गूढ़ा' इस वाक्यमें विरोध पाया जाता है तो उसका उत्तर यह है कि ये वचन भरद्वाज मुनिके नहीं हैं।

काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भएउ निसाचर सिहत समाजा॥१॥ दस सिर तािह बीस भुजदंडा। रावन नाम बीर बरिबंडा॥२॥ भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भएउ सो कुंभकरन बलधामा॥३॥ सिचव जो रहा धरमरुचि जासू। भएउ बिमात्र बंधु लघु तासू॥४॥ नाम बिभीषन जेहि जग जाना। बिष्नुभगत बिज्ञान निधाना॥५॥

शब्दार्थ— भुजदंड= भुज (बाहु; बाँह) + दण्ड (दण्डा)। डण्डेके आकारका होनेसे बाहुको भुजदण्ड कहते हैं। प्रायः बलवान् पुरुषोंके भुजाओंको 'भुजदण्ड' कहा जाता है। स्त्रियोंकी भुजाएँ कोमल होती हैं इससे उन्हें भुजबल्ली कहा जाता है। बिरिबंड=(बालवंद्य)प्रचण्ड, बली, बलवानोंसे वन्दित। यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है। बिमानृ (सं०)=अपने माताके अतिरिक्त पिताकी दूसरी विवाहिता स्त्री=सौतेली माँ। बिमान्न=विमानुज=सौतेला।

अर्थ—हे मुनि! सुनो। समय पाकर वही राजा समाजसिहत निशाचर हुआ॥१॥ उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थीं। रावण नाम था। वह बड़ा बलवान् तेजस्वी प्रचण्ड वीर था॥ २॥ राजाका छोटा भाई (जिसका) अरिमर्दन नाम था वह बलका धाम कुम्भकर्ण हुआ॥ ३॥ जो (धर्मरुचि) मन्त्री था जिसकी धर्ममें रुचि थी, वह उसका सौतेला छोटा भाई हुआ॥४॥ उसका नाम विभीषण था, जिसे संसार जानता है। वह विष्णुभगवान्का भक्त और विज्ञानका खजाना, भण्डार वा समुद्र था॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'काल पाइ ।' इति। जहाँसे राजाके शापका प्रसंग छोड़ा था, वहींसे पुन: कहते हैं।

'काल पाइ<sup>...</sup>राजा भएउ निसाचर सहित समाजा।'का सम्बन्ध 'जाड निसाचर होह नृप मृढ सहित परिवार।'(१७३) से मिलाते हैं। (ख) 'काल पाइ' कहा क्योंकि समय पाकर शरीरकी प्राप्ति होती है। [जीव शरीर छोडनेके पश्चात् तुरत जन्म ले, यह आवश्यक नहीं है। जब उसके कर्मोंके भोग योग्य समय (ग्रहस्थिति) और वातावरण होता है तब पून: जन्म पाता है।] यथा—'मन महँ तथा लीन नाना तन प्रगटत अवसर पाए।'(वि० १२४) [हरि-इच्छासे शापमें समयका नियम नहीं हुआ। यदि उसमें नाश होनेपर तुरंत निशाचरयोनि पानेका शाप होता तो मरण होते ही उनका जन्म होता। जैसे लोमशका शाप भृशुण्डीजीको हुआ कि 'सपिंद होह पच्छी चंडाला' अतः वे तुरंत काक हुए, यथा— 'त्रत भयउँ मैं काग तब ।' (७। ११२) अभी प्रभुके अवतारका समय नहीं है, इसीसे वैसा शाप न होने पाया।] जब श्रीरामजीकी इच्छा लीला करनेकी होती है तब प्रथम रावणका अवतार होता है। अत: जिस कल्पमें श्रीरामावतार होनेको था जब वह कल्प आया तब प्रतापभानु रावण हुआ। 'स्नृ' का भाव कि राजा जैसे रावण हुआ वह हम आगे कहते हैं, सुनो। (ग) 'सहित समाज' निशाचर हुआ क्योंकि शाप था कि 'निसाचर होहः सहित परिवार' सहित परिवार ही सहित समाज है। जहाँ श्रीरामजीका परिवारसहित पूजन होता है वहाँ श्रीहनुमानुजी, सुग्रीवजी आदिके सिहत पूजन होता है, इससे भी समाजकी गणना परिवारमें है। टिप्पणी—२ (क) 'दस सिर ताहि बीस भुजदंडा'इति। सब कल्पोंके रावण दस सिर और बीस भुजावाले होते हैं। ऐसा ही सृष्टिका नियम है। भुजकी प्रबलता दिखानेके लिये 'भुजदंड' शब्द दिया। भारी और बलवान् भुजाको भुजदण्ड कहते हैं। यथा—'**करि कर सरिस सुभग भुजदंडा।**'(१४७।८) **'दृह भुजदंड तमिक महि मारी।'**(६।३१) 'दस सिर बीस भुजदंड'से सूचित हुआ कि रूप भयदायक है। (ख) 'रावन'नाम है अर्थात् यह सबको रुलानेवाला है। 'रावयतीति रावणः।' (विशेष आगे प० प० प्र० की टिप्पणीमें देखिये)। 'बीर बिरबंडा 'वीरोंमें प्रबल है। यथा— 'रन मद मत्त फिरइ जग धावा।' प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा॥'(१८२।९) वीरकी शोभा बलसे है; इसीसे वीरको बलवान् कहते हैं। यथा—'भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान।'(१२२) 'नाथ न रथ निहं तन पद त्राना। केहि बिधि जितब बीर बलवाना॥'(६।७९) 'जेहि ताड़का सुबाह हित खंडेउ हर कोदंड। खर दूषन तिसिरा बध्यो मनुज कि अस बरिबंड ॥'(३।२५)—ये सब काम बलके वर्णन किये गये हैं, इससे स्पष्ट हुआ कि 'बरिबंड' का अर्थ 'बलवान' है। 'रावन नाम' से सुचित किया कि नाम भयदायक है, यथा—'*भई सभय जब नाम सुनावा।*'(३।२८) और 'बीर बिरबंडा' से जनाया कि पुरुषार्थ भयदायक है, यथा—'चलत दसानन डोलित अवनी। गर्जत गर्भ स्रविह सर रवनी॥'(१८२।५) आगे अब क्रमसे सबकी उत्पत्ति कहते हैं।(ग) 'भूप अनज'—भाव कि जैसे वह पूर्व प्रतापभानुका छोटा भाई था वैसे ही प्रतापभानुके रावण होनेपर वह रावणका छोटा भाई हुआ। '*अरिमर्दन नामा'*— प्रथम तनमें वह शत्रुका मर्दन करनेवाला था, वैसे ही निशाचर होनेपर बलका धाम था, कोई शत्रु ऐसा न था जो उसके सम्मुख खडा रह सके, यथा—'अतिबल कंभकरन अस भ्राता। जेहि कहँ निर्ह प्रतिभट जग जाता॥'(१८०।३) जैसे अरिमर्दन प्रतापभानुसे अधिक बलवानु था वैसे ही कुम्भकर्ण रावणसे अधिक बलवानु था। अरिमर्दनके सम्बन्धमें कहा था कि 'भूज बल अतृल अचल संग्रामा' वैसे ही यहाँ बलधामका अर्थ है कि बलवान और संग्राममें अचल है, क्योंकि जो बलधाम होगा वह संग्राममें अचल अवश्य होगा। रावण वीर और बरिबण्ड (बलवान्) है वैसे ही कुम्भकर्ण अरिमर्दन अर्थात् वीर है और बलधाम है। रावणका रूप भयदायक है वैसे ही कुम्भकर्णका रूप भयदायक

टिप्पणी ३—'सचिव जो रहा थरमरुचि जासू  $r^{-}$ ' इति। (क) धर्मरुचि नाम लिखनेका भाव कि मन्त्री तो बहुत थे, पर जो इस नामका था, जिसकी धर्ममें रुचि थी वह रावणका छोटा भाई हुआ। जैसे पूर्वजन्ममें धर्ममें

है। कुम्भ-समान जब उसके कर्ण हैं तब रूप बडा भारी होगा ही।

रुचि थी, यथा—'सिचिव धरमरुचि हिरिपद प्रीती।'(१५५।३) वैसे ही इस जन्ममें भी उसकी जन्मसे ही धर्ममें रुचि हुई। ['धरम रुचि जासू'देहलीदीपकन्यायसे दोनों ओर लगता है। अर्थ होगा—उसका विमातृज छोटा भाई हुआ जिसकी धर्ममें रुचि थी]। (ख) 'भयउ विमात्र बंधु लघु'इति। मन्त्री भाई हुआ। इससे सूचित हुआ कि राजाका यह मन्त्री धर्मात्मा था, इससे वह उसे भाई करके मानता था; अथवा किसी नातेसे भाई होता था, सगा भाई न था। इसीसे इस जन्ममें वह भाई हुआ, पर सगा भाई न होकर सौतेली मातासे हुआ। 'बंधु लघु'— भाव कि पूर्व-जन्ममें छोटा था इसीसे अब भी छोटा हुआ।

टिप्पणी—४ 'नाम बिभीषन जेहि जग जाना। '' इति। (क) जगत् जानता है; क्योंकि इनकी गणना परम भागवतोंमें है, यही बात अगले चरणमें कहते हैं कि विष्णुभक्त हैं और विज्ञानिनधान हैं; यह भी बात संसार जानता है। पुन: संसार रामायण सुनने वा पढ़नेसे जानता है कि रावणको इन्होंने कैसा–कैसा उपदेश दिया है। (ख) जगत्में प्रथम नाम विख्यात होता है तब गुण। इसीसे प्रथम नाम कहा, पीछे गुण कहते हैं कि 'बिष्नुभगत—' हैं। (ग) 'जग जाना' कहकर 'बिष्नु भगत—' कहनेका भाव कि संसारमें इनकी प्रसिद्धि भक्ति और विज्ञानके कारण हुई, राक्षसी कर्मोंमें नहीं। इससे पाया गया कि ब्रह्माके वरदानके पूर्वसे प्रथम जन्मसे ही, इनको भगवद्धिक प्राप्त थी, ब्रह्माका वर तो पीछे इस शरीरमें मिला। पूर्व जन्ममें धर्ममें रुचि थी, इसीसे पूर्वजन्म–संस्कारसे राक्षसदेहमें भी जन्म लेते ही हिरभिक्त प्राप्त हुई। धर्मसे हिरभिक्त मिलती है। यथा—'जग जोग धर्म समूह तें तर भगित अनुपम पावई।'(३।६) (घ) पुन: भाव कि ये ऐसे महाभागवत हैं कि संसार इनकी वन्दना करता है। यथा—'प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान्। रुक्माङ्गदार्जुनविसष्ठविभीषणाद्यानेतानहं परमभागवतान् नमामि॥' (पाण्डवगीतामें यही श्लोक कुछ हेर-फेरसे है। दोहा (२६।४) भाग १ देखिये। ये भगवान्के पार्षद भी हैं)।

प० प० प्र०—१ यहाँ देहस्वभावका दुष्परिणाम न होनेका कारण हरिभक्ति ही है। इससे अनुमान होता है कि त्रिजटा आदि जो भी हरिभक्तिमान् व्यक्ति लंकामें थे वे सब पूर्वजन्ममें धर्मरुचि मन्त्रीके ही सम्बन्धी थे और हरिभक्त थे। प्रतापभानु आदि अन्य सब लोग पूर्वजन्ममें धर्मशील और पापरिहत होते हुए भी राक्षसदेह पानेसे अधर्मी बन गये। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वजन्ममें इनमेंसे कोई भी हरिभक्त नहीं था। म्ब्ब्इस प्रकरणमें यह विशेष रीतिसे दिखाया है कि देहस्वभाव बिना हरिभक्तिके नहीं जाता है। केवल धर्मशीलतासे देहस्वभाव नहीं जाता। काकभुशुण्डि काकदेहवाला है, पर काकस्वभाव नहीं है; इसका कारण भी यही है कि वह शापके पूर्व विप्रदेहमें हरिभक्तिसम्पन्न था। इस प्रकार ग्रन्थके उपक्रम और उपसंहारमें इन दो कथाओंसे एक ही सिद्धान्त बताया—'बिनु हरिभक्ति स्वभाव न जाई।'

- २ नारदमोह-प्रकरणसे यह बताया कि शिव-हरि-कृपा-विहीन योग, ज्ञान, वैराग्य और कामविजय भी निरर्थक और अधोगतिदायक हैं।
- ३ मनुशतरूपा प्रकरणमें बताया कि धर्मशीलता, वैराग्य और ज्ञानको हरिभक्तिका आधार हो तो वह जीव भगवानुको भी वशमें कर लेता है।

४ काकभुशुण्डि–चरित्रमें यह विशेषता बतायी है कि कर्म–ज्ञानरिहत केवल भक्तिसे वैराग्य–ज्ञानादि सब कुछ सहज ही अनायास प्राप्त हो जाता है।

इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक-पद्धितसे कर्म-धर्म-ज्ञान और भक्तिकी विशेषता बताकर सिद्ध किया है 'रघुपित भगित बिना सुख नाहीं।', 'नाम रामको अंक है सब साधन हैं सून। अंक गए कछु हाथ निह अंक रहे दस गून॥' (दोहावली १०) ऐसा कहना उचित ही है। यही मानसका श्रुतिसिद्धान्त है।

नोट—१ 'भयउ बिमात्र बंधु लघु तासू।' इति। श्रीरामचरितमानसकल्पवाले रावण और कुम्भकर्ण सहोदर भ्राता थे। विभीषणजी रावणके सौतेले भाई थे। अतः मानसकल्पवाली कथा वाल्मीकीय और अध्यात्म आदि रामायणोंसे भिन्न कल्पकी है। इन रामायणोंके रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण सहोदर भ्राता थे। महाभारत वनपर्वमें जिस रावणकी कथा मार्कण्डेय मुनिने युधिष्ठिरजीसे कही है उसका भी विभीषण सौतेला भाई था। कथा इस प्रकार है—पुलस्त्यजी ब्रह्माके परम प्रिय मानस पुत्र थे। पुलस्त्यजीकी स्त्रीका नाम 'गौ' था; उससे वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वैश्रवण पिताको छोड़कर पितामह ब्रह्माजीकी सेवामें रहने लगा। इससे पुलस्त्यजीको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने (वैश्रवणको दण्ड देनेके लिये) अपने–आपको ही दूसरे शरीरसे प्रकट किया। इस प्रकार अपने आधे शरीरसे रूपान्तर धारणकर पुलस्त्यजी विश्रवा नामसे विख्यात हुए। विश्रवाजी वैश्रवणपर सदा कुपित रहा करते थे। किंतु ब्रह्माजी उनपर प्रसन्न थे, इसलिये उन्होंने उसे अमरत्व प्रदान किया, समस्त धनका स्वामी और लोकपाल बनाया, महादेवजीसे उनकी मित्रता करा दी और नलकूबर नामक पुत्र प्रदान किया। साथ ही ब्रह्माजीने उनको राक्षसोंसे भरी लंकाका आधिपत्य और इच्छानुसार विचरनेवाला पुष्पकविमान दिया तथा यक्षोंका स्वामी बनाकर उन्हें 'राजराज' की उपाधि भी दी।

कुबेर (वैश्रवण) जी पिताके दर्शनको प्रायः जाया करते थे। विश्रवा मुनि उनको कुपित दृष्टिसे देखने लगे। कुबेरको जब मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट हैं तब उन्होंने उनको प्रसन्न करनेके लिये पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नामकी परम सुन्दरी तथा नृत्यगानमें निपुण तीन निशाचरकन्याएँ उनकी सेवामें नियुक्त कर दीं। तीनों अपना–अपना स्वार्थ भी चाहती थीं, इससे तीनों लाग–डाँटसे विश्रवा मुनिको संतुष्ट करनेमें लग गयीं। मुनिने सेवासे प्रसन्न होकर तीनोंको लोकपालोंके सदृश पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया। पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए—रावण और कुम्भकर्ण। मालिनीसे एक पुत्र विभीषण हुआ। राकाके गर्भसे खर और शूर्पणखा हुए। यथा—'पुष्पोत्कटायां जज्ञाते द्वी पुत्रौ राक्षसेश्वरौ। कुम्भकर्णदशग्रीवौ बलेनाऽप्रतिमौ भुवि॥ मालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणम्। राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा॥' (महाभारत, वनपर्व अ० २७५। ७-८)

रावणके दस सिर जन्मजात थे। इसीसे उसका नाम प्रथम दशग्रीव था। रावण नाम तो कैलासके नीचे दबनेपर हुआ। रावणका अर्थ है रुलानेवाला। (वाल्मी० ७। १६ देखिये) (प० प० प्र० की टिप्पणी देखिये)।

वाल्मीकीयके रावणजन्मकी कथा तथा उसकी माताका नाम इससे भिन्न है। कथा इस प्रकार है कि विष्णुभगवान्के भयसे सुमाली परिवारसहित रसातलमें रहने लगा। एक बार जब वह अपनी कुमारी कन्या कैकसीसहित मर्त्यलोकमें विचर रहा था, उसी समय कुबेरजी पिता विश्रवाके दर्शनोंको जा रहे थे। उनका देवताओं और अग्निके समान तेज देखकर वह रसातलको लौट आया और राक्षसोंकी वृद्धिका उपाय सोचकर उसने अपनी कन्या कैकसीसे कहा कि तू पुलस्त्यके पुत्र विश्रवा मुनिको स्वयं जाकर वर। इससे कुबेरके समान तेजस्वी पुत्र तुझे प्राप्त होंगे। पिताकी आज्ञा मान कैकसी विश्रवा मुनिके पास गयी। सायंकालका समय था। वे अग्निहोत्र कर रहे थे। दारुण प्रदोषकालका उसने विचार न कर वहाँ जाकर उनके समीप खड़ी हो गयी। उसे देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों आयी हो? उसने उत्तर दिया कि आप तप:प्रभावसे मेरे मनकी बात जान सकते हैं। मैं केवल इतना बताये देती हूँ कि मैं केवल अपने पिताकी आज्ञासे आयी हूँ और मेरा नाम कैकसी है।

विश्रवा मुनिने ध्यानद्वारा सब जानकर उससे कहा कि तू दारुण समयमें आयी है, इससे तेरे पुत्र बड़े क्रूर कर्म करनेवाले और भयंकर आकृतिके होंगे। यह सुनकर उसने प्रार्थना की कि आप-ऐसे ब्रह्मवादीसे मुझे ऐसे पुत्र न होने चाहिये। आप मुझपर कृपा करें। मुनिने कहा—'अच्छा, तेरा पिछला पुत्र वंशानुकूल धर्मात्मा होगा।

कैकसीके गर्भसे क्रमशः रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणखा उत्पन्न हुए। सबसे पीछे विभीषण हुए। (वाल्मी० ७। ९। १—३५)

प्रायः यही कथा अध्यात्मरामायणमें है। (अ० रा० ७। १। ४५—५९) पद्मपुराण-पातालखण्डमें श्रीअगस्त्यजीने श्रीरामदरबारमें जो कथा कही है उसमेंकी 'कैकसी' विद्युन्मालीदैत्यकी कन्या थी। उस कैकसीके ही रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण पुत्र हुए। नोट—२ रावणके दस सिर क्यों हुए? इसपर अनेक महात्माओंने लिखा है। सृष्टिकर्ता ही इसका अभिप्राय भले ही ठीक कह सकें। (१)—हिरहरप्रसादजी लिखते हैं िक 'रावणकी माँको पुत्रका वरदान मुनि देकर िफर िकसी अनुष्ठानमें दस मासतक लगे रह गये, वह खड़ी रही। तबतक दस बार इसे रजोधर्म हुआ, इस कारण दस सिरका पुत्र मुनिने इसको दिया।' (२)—इसमें सत्, रज, तम तीनों गुण दर्शानेको दस सिर दिये, क्योंकि त्रिदेवके १० सिर हैं, इस तरह िक भगवान् विष्णुके एक सिर हैं, ब्रह्माजीके चार और शंकरजीके पाँच हैं। सब मिलकर दस हुए। (३)—दसवीं दशा मृत्यु है। यह संसारभरको मृत्युरूप होगा। (४)—दस सिर मानो १० का अंक है जिसमें एक '१' जो ईश्वर उससे विमुख होनेसे यह शून्य (मृतक) सम होगा। (५)—यह मोहका स्वरूप है। दसों इन्द्रियाँ इसके १० मुख हैं, यथा—'मोह दसमौलि—।' इत्यादि। (मानसशंकावली, शंकामोचन) पुनः, (६) यों भी कहा जाता है िक रुद्रयामलतन्त्र और पद्मपुराणमें लिखा है िक 'कैकसी' को रितदानकी स्वीकृति दे मुनि ध्यानमें लीन हो गये। ध्यान छूटनेपर पूछा—उसने कहा दस बार मुझे ऋतु—धर्म हुआ है, इससे आशीर्वाद दिया िक प्रथम पुत्र दस सिरवाला होगा और 'केसी' से कहा िक तेरे एक पुत्र होगा जो बड़ा ज्ञानी और हिएभक्त होगा। रावण, कुम्भकर्ण और शूर्पणखा कैकसीसे हुए और विभीषण 'केसी' से हुए। (वीर)

प० प० प्र०—प्रत्येक कल्पमें रावण 'दसमुख' क्यों और रामावतारके पिता 'दशरथ' ही क्यों ? इन प्रश्नोंका समाधान केवल आध्यात्मिक विचारसे ही ठीक-ठीक होता है। तथापि भौतिक दृष्टिसे भी ये नाम यथार्थ हैं। जिसका रथ दसों दिशाओंमें जहाँ चाहे जा सकता है, वह दशरथ है। दशमुखका अर्थ स्पष्ट है। दशमुख विश्रवा मुनिका ही पुत्र होता है। 'विश्रेष: श्रवः (कीर्तिः) यस्य स विश्रवाः' जो विशेष विख्यात विश्रुत होता है उसका पुत्र।

अध्यात्मपरक अर्थ—दशरथ—दशयुक्तः रथो यस्य—दशरथः। जिसके रथमें दशेन्द्रियरूपी घोड़े रहते हैं वह दशरथ है। जीव ही दशरथ है। 'आत्मानं रिथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। इन्द्रियाणि हयानाहुः॥' (कठ० ३। ३-४) पंचकर्मेन्द्रिय, पंचज्ञानेन्द्रिय ही जीव दशरथके शरीररूपी रथके घोड़े हैं। रथका सारथी बुद्धिमान् और कुशल होता है तभी वह रथको इष्टस्थलतक ले जाता है और रथी कृतकृत्य होता है। बुद्धि सारथी है और मन लगाम है—'बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनो प्रग्रहमेव च', 'मनोरथानामगितनं विद्यते।' दशरथजीका रथ स्वर्गादि लोकोंमें भी जाता है, जीवके मनोरथोंकी गित अकुण्ठित ही होती है। भौतिक वस्तुस्थिति आध्यात्मिक अर्थानुकूल ही है।

जीव दशरथ अजपुत्र है। अज है ब्रह्म, ईश्वर। और '*ईस्वर अंस जीव अबिनासी'*, 'आत्मा वै पुत्रनामासि', 'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः', 'जीवो ब्रह्मैव नाऽपरः।' दशरथ जीवकी पत्नी महारानी कौसल्या ही होती हैं। कुशलस्य भावः कौशलम्। वह है सुमित। और 'जहाँ सुमित तहँ संपित नाना।' सद्गित, मोक्ष, भिक्त प्राप्त करनेके उत्तम अधिकारी जीवका प्रतीक 'दशरथ' है।

'दशमुख'। इस शब्दका अर्थ 'दशरथ' के समान ही है।=जिसके दशेन्द्रियरूपी मुख होते हैं वह ही दसमुख है। दशमुख भी दसों दिशाओंमें, स्वर्गादि लोकोंमें जा सकता है। 'मुखमुपाये प्रारम्भे, उपाये गेहादिमुखे' (हैम:)। मुख =गृहका द्वार। दस इन्द्रियाँ देहरूपी घरके दस दरवाजे हैं। 'इंद्री द्वार झरोखा नाना।' इन इन्द्रियरूपी दस मुखोंसे ही जीव भोग भोगता है। दशमुख विषयी है। विवेकी 'धर्मधुरंधर गुननिधि ग्यानी। हृदय भगित मित सारंगपानी॥' ऐसा जीव दशरथ है और विषयी, निशाचरवृत्तिवाला दुर्जन जीव दशमुख है।

दशमुख विश्रवस् मुनिका पुत्र है। श्रवःश्रुतिः, श्रुतिमें, वेदोंमें विशेष करके जो श्रुत है वह है आत्मा—ब्रह्म। दशमुखकी पटरानी 'मय' दानवकी 'तनया' है। मय अत्यन्त मायावी दानव है। 'तनु विस्तारे' उसकी तनया मयदानवके गुण-दोषोंका विस्तार ही करेगी। दशमुख कुमतिवाला जीव है।

बुद्धिकी मुख्य तीन वृत्तियाँ होती हैं। वही कौसल्याजी, सुिमत्राजी और केकयीजी हैं। कौसल्याजी=शुद्ध सात्त्विक बुद्धि-वृत्ति। मानसमें कौसल्याजीका चिरत्र ऐसा ही चित्रित किया गया है। सुिमत्राजी राजस-सात्त्विक हैं, यह भी मानसमें अच्छी तरह पाया जाता है। केकयी तामस-सात्त्विक हैं, मानसमें यह भी स्पष्ट दिखाया है। बुद्धिवृत्तिके भेद अनेक हैं, अत: दशरथजीकी तथा दशमुखकी भी अनेक भार्याएँ हैं। मानसमें संख्याका उल्लेख नहीं है। वेदान्तसार-अभंगरामायण (मराठी—प्रज्ञानानन्दकृत) में समग्र रामायण अध्यात्मपरक अर्थसे भरा हुआ बताया है। [आत्मरामायणमें भी सब रामायण अध्यात्मपरक है। वर्षों हुए जब मैंने उसे कहीं देखा था। मा० सं०]

'रावन नाम' इति। दशाननने जब कैलास उठाया तब भवानीजीको डरी हुई देख शिवजीने अपने पदांगुष्ठसे पर्वतको दबाया जिससे दशाननके बीसों हाथ पर्वतके नीचे दब गये और वह जोर-जोरसे रोने लगा, तबसे उसका नाम रावण हुआ। दशमुख नाम रूपानुसार रखा गया और रावण नाम उसके प्रतापानुसार है। उपनिषद्में रावण नामके अर्थ इस प्रकार मिलते हैं—'रामपत्नीं वनस्थां यः स्विनवृत्त्यर्थमाददे॥ १७॥ स रावण इति ख्यातो यद्वा रावाच्य रावणः।' ऊपर दिया हुआ इतिहास 'रावात् च रावणः' अर्थानुसार 'श्रीगुरुचिरत्र' ग्रन्थमें और पुराणोंमें उपलब्ध है। वाल्मी॰ रा॰ उत्तरकाण्ड सर्ग १६ 'रावण–नाम–प्राप्ति' में ऊपर दी हुई कथा ही विस्तारसे है। दशानन एक सहस्र वर्ष रोता रहा था, इत्यादि। यथा—'संवत्सरसहस्रं तु रुदतो रक्षसो गतम्। ततः प्रीतो महादेवः शैलाग्रे विष्ठितः प्रभुः॥ ३६॥ मुक्त्वा चास्य भुजान् राम प्राह वाक्यं दशाननम्। प्रीतोऽस्मि तव वीर्यस्य शौण्डीर्याच्च दशानन॥ ३७॥ शैलाकृतान्तेन यो मुक्तस्त्वया रावः सुदारुणः। यस्माल्लोकत्रयं चैतद्रावितं भयमागतम्॥ ३८॥ तस्मात्त्वं रावणो नाम नाम्ना राजन् भविष्यसि। देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगतीतले॥ ३९॥ एवं त्वामिभधास्यन्ति रावणं लोकरावणम्। "

इससे सिद्ध हुआ कि रावण जन्म-नाम नहीं है। जन्म-नाम दशानन ही था।

टिप्पणी—५ (क) राजा, उसका भाई और मन्त्री तीनों राक्षसयोनिमें जाकर भाई हुए। इन तीनों भाइयोंके जन्म, नाम और गुण कहे। 'भएउ निसाचर' यह जन्म, 'रावन' नाम, 'बीर बिर्बंडा' अर्थात् रावण वीरोंमें श्रेष्ठ था यह गुण कहा। 'भयउ सो कुंभकरन' यह जन्म, कुम्भकर्ण नाम और 'बलधामा' अर्थात् कुम्भकर्ण बलवान् था यह गुण कहा। 'भयउ बिमात्र बंधु' यह जन्म, 'नाम बिभीषन' और 'बिष्नु भगत विग्याननिधाना' यह गुण कहे। (ख) तीनों भाइयोंके जन्म क्रमसे कहे। प्रथम रावण, तब कुम्भकर्ण, तब विभीषण। इसी क्रमसे छोटाई-बड़ाई जना दी। रावण ज्येष्ठ, उससे छोटा कुम्भकर्ण और कुम्भकर्णसे छोटा विभीषण है। (ग) धर्मरुचि विभीषण हुआ। धर्मरुचिमें कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों थे। 'नृप हितकारक सचिव सयाना' के 'सयान' शब्दसे 'ज्ञानी' कहा। कि 'सिचव धर्मरुचि' के 'धर्मरुचि' से कर्मकाण्डी और 'हिर पद प्रीति' से उपासक सूचित किया। वैसे ही राक्षसयोनिमें विभीषण होनेपर भी उसमें ये तीनों गुण हुए। ('धर्मरुचि जासू' देहलीदीपक है, इस तरह) 'धर्म' से कर्म, 'विज्ञान' से ज्ञान और 'विष्णुभक्त' से उपासना कही। [मन्त्रीका जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था। निशाचर होनेपर भी वह हिरभक्त हुआ। भक्तिका संस्कार नहीं मिटता, यथा—'ताते नास न होइ दास कर। भेद भगित बाढड बिहंग बर॥'(७। ७९) (प्र० सं०)]

वि॰ त्रि॰ ने दक्षिण भारतके एक महाविद्वान् वी॰ सूर्यनारायणरावके रायल हारोस्कोप नामक पुस्तकसे रावणको यह कुण्डली उद्धृत की है—

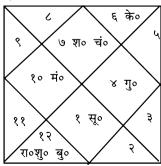

रावण-जन्मके समयका निर्णय उत्तरकाण्ड ६४ (८) में लिखा गया है।

रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥ ६॥ काम रूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर बिगत बिबेका॥ ७॥ कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाइ बिस्व परितापी॥ ८॥

## दो०— उपजे जदिप पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप। तदिप महीसुर स्त्राप बस भए सकल अघरूप॥१७६॥

शब्दार्थ—कामरूप=इच्छारूप धारण करनेवाले। जब जैसी कामना हो वैसा रूप धर लेनेवाले। जिनस (जिन्स, फा०)=किस्म, प्रकार, जाति। बिगत=विशेष गया हुआ; रहित। परितापी=दु:ख देनेवाले। अमल=निर्मल। बेदाग।

अर्थ—राजाके जो पुत्र और सेवक थे वे (ही) बहुत-से भयंकर राक्षस हुए॥ ६॥ वे सब कामरूप, खल, अनेक प्रकार और जातिके, कुटिल, भयंकर, अविवेकी, निर्दयी, हिंसा करनेवाले, पापी और संसारभरको संताप देनेवाले हुए। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ७-८॥ यद्यपि वे पवित्र, निर्मल और अनुपम पुलस्त्यकुलमें उत्पन्न हुए तथापि ब्राह्मणोंके शापवश वे सब पापरूप हुए॥ १७६॥

टिप्पणी—१ 'रहे जे सुत सेवक—' इति। (क) राजाका हाल कहकर अब परिवारका हाल कहते हैं। 'रहे जे सुत—' का भाव कि राजाके सम्बन्धसे ये सब भी राक्षस हुए। इसीसे सर्वत्र राजाका सम्बन्ध दिखाते जाते हैं। यथा—'भूप अनुज अरिमर्दन नामा।', 'सिचव जो रहा—', 'रहे जे सुत सेवक नृप केरे।'(ख) 'सुत सेवक 'कहनेका भाव कि जो पुत्र थे वे पुत्र हुए और जो सेवक थे वे सेवक हुए। 'सेवक' की गणना परिवारमें है। यथा—'अतिहि अयाने उपखानो निह बूझें लोग, साहही के गोत गोत होत है गुलाम को।'(क० ७।१०७) अपना गोतिया, अपना परिवार कहा जाता है! [श्रीयन्त्रराज—पूजनमें श्रीविभीषण, अंगद, हनुमान्जी आदि सेवक होते हुए भी परिवार माने गये हैं। वैसे ही राजाके सेवक उसके परिवार हैं। (रा० प्र०)] (ग)—'घोर'—ब्राह्मणका शाप अति घोर है, यथा—'प्रभु महिदेव स्त्राप अति घोरा।', इसीसे ये सब 'घोर' हुए। 'भए निसाचर घोर' कहकर जनाया कि राक्षस जन्म लेते ही घोर हुए, यथा—'देखत भीमरूप सब पापी।' 'घनेरे' से पाया गया कि प्रतापभानुके पुत्र और सेवक बहुत थे; यथा—'सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा॥'—ये सब राक्षस हुए। इसीसे 'घनेरे' कहा।

टिप्पणी—२ (क) 'कामरूप—' कामरूप हैं अर्थात् अनेक रूप धारण करते हैं। खल हैं अत: जगत्में उपद्रव करते हैं। यथा—'करिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरिं किर माया॥''जिनस अनेका' अर्थात् अनेक प्रकारके हैं। किसीका मुख हाथीका—सा, किसीका व्याप्रका, किसीका वृषभका, किसीका शूकर, गर्दभ, श्वान आदिका—सा है। यथा—'खर स्वान सुअर सृकाल मुख—। बहु जिनस प्रेत पिसाच—बरनत निह बनै।'(९३) पुन: 'कामरूप' से छली जनाया। भाव कि अनेक रूप धरकर छल करते हैं। कामरूप होनेसे विश्वको सताना उनके लिये सरल हो गया। 'खल' कहकर खलोंके अनेक अवगुणोंसे युक्त जनाया। यथा—'खलह हृदय अति ताप बिसेषी। जरिंह सदा परसंपित देखी॥—॥'(७। ३९-४०) 'जे बिनु काज दाहिनेहु बायें—।'(१।४) राजाके सुत, सेवक, मन्त्री, सेनापित और सेना इत्यादि अनेक प्रकारके सेवक थे, इसीसे अनेक प्रकारके राक्षस हुए, अत: 'जिनस अनेका' कहा। (ख) 'कुटिल भयंकर—' स्वभावसे कुटिल हैं और शरीर भयंकर है; यथा—'देखत भीमरूप सब पापी।' इससे जनाया कि भीतर–बाहर दोनोंसे खराब हैं। 'बिगत बिबेक' अर्थात् इनमें सत्त्व और रजोगुणका लेश भी नहीं, केवल तमोगुण है। पुन: भाव कि मन कुटिल है, तन (आकृति) भयंकर है और अज्ञानी हैं। (ग) ष्विजेसे रावणका जन्म कहकर उसके गुण कहे, वैसे ही निशाचरोंका जन्म कहकर उनके लक्षण कहे। कामरूप आदि सब उनके लक्षण हैं।

टिप्पणी ३— 'कृपा रहित हिंसक सब रहित। (क) 'कृपा रहित' भाव कि जहाँ कृपा करनेका हेतु उपस्थित

है, कृपा अवश्य करनी चाहिये, वहाँ भी कृपा नहीं करते। यथा—'सपनेहु जिन्ह के धरम न दाया।''हिंसक सब पापी' का भाव कि जिसने हिंसा की वह सब पाप कर चुका। यथा—'पर पीड़ा सम निंह अधमाई।'(७।४१), हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापिंह कविन मिति।'(१८३) (ख) सब अवगुण क्रमसे कहे। कृपारिहत हैं अतः हिंसक हैं, निर्दियी ही हिंसा करते हैं। हिंसक हैं इसीसे पापी हैं क्योंकि हिंसाके समान पाप नहीं। पापी हैं, इसीसे विश्वपरितापी हैं। विश्वपरितापीसे जनाया कि विश्वमें उनसे कोई जीत नहीं सकता, यथा—'एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय।'इन विशेषणोंसे जनाया कि विश्वको परिताप देनेमें ये आनन्दानुभव करते थे। जो किसी एकको दु:ख दे उसका नाम न लेना चाहिये और ये तो विश्वपरितापी हैं, इसीसे इनके नाम नहीं लेते, इनका वर्णन नहीं करते। विश्वको दु:ख देना महान् पाप है, यथा—'विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा।'पापी पृथ्वीका भार होते हैं। (ग) 'बरिन न जाय' क्योंकि पापीका वर्णन न करना चाहिये। यथा—'एहि लागि तुलसीदास इनकी कथा कछु यक है कही।'

टिप्पणी ४—'उपजे जदिष पुलस्त्य कुलः"।' इति। (क) 'जदिष' का भाव कि ऐसे कुलमें जन्म होनेसे उपर्युक्त अवगुण न होने चाहिये थे। पुलस्त्यकुल पावन अर्थात् शुद्ध है, पिवत्र है। अमल है अर्थात् कुलमें कोई दोष नहीं है। अनूप है अर्थात् इस कुलकी कोई उपमा नहीं है। पावनादि क्रमसे कहे। पावन है अतः निर्मल है, और निर्मल है, इसीसे अनूप है। 'तदिषि' का भाव कि कुलीन अधम काम नहीं करते पर ये पावन कुलमें उत्पन्न होकर अपावन हुए, निर्मल कुलमें मिलन हुए और अनुपम कुलमें तुच्छ हुए। उत्तम कुलमें जन्म लेनेपर भी 'अघरूप' हुए। वंशका प्रभाव प्रायः अवश्य पड़ता है पर इनमें वंशका गुण न आया। ['पावन अमल अनूप', यथा—'रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका। तेहि सिस महँ जिन होहु कलंका॥'(५। २३) भाव कि ये सब कुलमें कलंकरूप हुए।] (ख) 'महिसुर श्राप बस'—यह उत्तम कुलमें होनेपर भी अघरूप होनेका हेतु बताया। इससे जनाया कि विप्रशाप अधिक प्रबल है, इसीसे विप्रशापका प्रभाव पड़ा, कुलका प्रभाव न पड़ा। विप्रशापके कारण कुलका प्रभाव न पड़ा।' 'अघरूप' का भाव कि कुल पावन आदि है, पर रावणादि पापी हैं, इनके सब काम कुलधर्मके विपरीत हैं। 'अघरूप' कहनेसे पावन, अमल, अनूप तीनोंके विपरीत अपावन, मिलन और तुच्छ विशेषण इनमें घटित हुए। पुलस्त्य मुनिके कुलमें और हों राक्षस! यहाँ 'द्वितीय विषम अलंकार' है।

कीन्ह बिबिध तप तीनिहुँ भाई। परम उग्र निहं बरिन सो जाई॥१॥ गएउ निकट तप देखि बिधाता। माँगहु बर प्रसन्न मैं ताता॥२॥ किर बिनती पद गिह दससीसा। बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा॥३॥ हम काहू के मरिहं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे॥४॥

शब्दार्थ—उग्र=उत्कृष्ट, प्रचण्ड, भयंकर, कठिन। **बारे**=छोड़कर, बचाकर; सिवा। (यह शब्द सं० 'वारण निवारण' निषेधसे बना जान पड़ता है)।

अर्थ—तीनों भाइयोंने अनेक तथा अनेक प्रकारके परम उग्र तप किये। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता॥ १॥ तपको देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये। (और बोले—) हे तात! मैं प्रसन्न हूँ, वर माँगो॥२॥ रावणने विनती कर चरण पकड़कर (ये) वचन कहे—'हे जगदीश्वर! सुनिये। हम वानर और मनुष्य (इन) दो जातियोंको छोडकर किसीके मारे न मरें॥३-४॥

टिप्पणी—१ (क) 'बिबिध तप' यह कि उलटे लटककर झूले, पंचाग्नि तापे, जल-वृष्टिका दु:ख सहा, जलशयन किया, उपवास किये, अंग काटकर हवन किये, इत्यादि। (ख) पुनः भाव कि तीनमेंसे किसीने किसी प्रकारका किया, किसीने किसी प्रकारका किया। इससे 'बिबिध' तप कहा। 'कीन्हः तीनिहुँ भाई' से सूचित हुआ कि तीनों भाइयोंने एक साथ तप करना प्रारम्भ किया। इससे यह भी पाया गया कि तीनों भाई एक संग कुछ ही दिनके आगे-पीछे पैदा हुए, तीनोंमें थोड़े ही दिनोंकी छोटाई-बड़ाई है।

पुन:, इससे यह जनाया कि जो-जो तप करते थे वह तीनों साथ-ही-साथ करते थे, इससे प्रसन्न होकर तीनों भाइयोंको ब्रह्माने साथ ही वर दिया। तपका वर्णन नहीं हो सकता इससे वर्णन न किया। 'परम उग्र' का भाव कि अन्य तपस्वियोंका तप उग्र होता था और इनका 'परम उग्र' है। क्योंकि यह राक्षस-तप है (मनुष्यकी अपेक्षा राक्षस क्लेश सहनेमें, तितिक्षामें, अत्यन्त अधिक दृढ़ एवं कठिन होते हैं, इसीसे भयानक कष्ट उन्होंने उठाये, इतना कि कहा नहीं जाता)।

नोट—१ 'कीन्ह बिबिध तप' इति। उग्रतप क्यों किया गया? पद्मपुराणमें अगस्त्यजीने श्रीरामजीसे कहा है कि एक बार कुबेरजी विमानपर अपने पिताके पास दर्शन करने गये और चरणोंपर पड़कर उनकी स्तुति करके अपने भवनको लौट गये। रावणने देखकर मातासे पूछा कि ये कौन हैं जो मेरे पिताके चरणोंकी सेवा करके लौट गये हैं। इन्हें किस तपस्यासे ऐसा विमान मिला है? रावणके वचन सुनकर माताको रोष आ गया और वह अनमनी होकर बोली—'अरे! मेरी बात सुन। इसमें शिक्षा–ही–शिक्षा भरी हुई है। जिसके विषयमें तू पूछ रहा है वह मेरी सौतके कोखका रत्न कुबेर है, जिसने अपने जन्मसे अपनी माताके विमल वंशको अधिक उज्ज्वल बना दिया है। परंतु तू तो मेरे गर्भका कीड़ा है, केवल अपना पेट भरनेमें ही लगा हुआ है। कुबेरने तपस्यासे भगवान् शंकरको संतुष्ट करके लंकाका निवास, मनके समान वेगवाला विमान तथा राज्य और सम्पत्तियाँ प्राप्त की हैं। संसारमें वही माता धन्य, सौभाग्यवती तथा महान् अभ्युदयसे सुशोभित होनेवाली है जिसके पुत्रने अपने गुणोंसे महापुरुषोंका पद प्राप्त कर लिया हो।' माताके क्रोधपूर्ण वचनोंने रावणको उग्र तपके लिये उत्तेजित किया। वह बोला—'माँ! कीड़ेकी–सी हस्ती रखनेवाला वह कुबेर क्या चीज है? उसकी थोड़ी–सी तपस्या किस गिनतीमें है? बहुत थोड़े सेवकोंवाला उसका राज्य क्या है? यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और क्रीड़ाका सर्वथा परित्याग करके ब्रह्माजीको संतुष्ट करनेवाली दुष्कर तपस्याके द्वारा समस्त लोकोंको अपने अधीन न कर लूँ तो मुझे पितृलोकके विनाशका पाप लगे।' रावणका निश्चय जानकर उसके दोनों भाइयोंने भी तपका निश्चय किया।

वाल्मीकीयकी कैकसीने महात्मा कुबेरको पिता विश्रवाके दर्शनोंको जाते हुए देख दशग्रीवकी दृष्टि उनकी ओर आकर्षित करते हुए उससे कहा है—'हे पुत्र! अपने भाई वैश्रवणको देखो, वह कैसा तेजस्वी है। तुम उसके भाई हो; किन्तु देखो तुममें और उसमें कितना अन्तर है। तू भी उन्होंके समान होनेका प्रयत्न कर।' यथा—'पुत्र वैश्रवणं पश्य भ्रातरं तेजसावृतम्। भ्रातृभावे समे चापि पश्यात्मानं त्वमीदृशम्॥'(७।९।४२)—त्वमिप मे पुत्र भव वैश्रवणोपमः।' (४३) रावणने ईर्ष्यायुक्त हो उसी समय उनके समान या उनसे अधिक होनेकी प्रतिज्ञा की। अ० रा० में भी ऐसा ही है।

नोट—२ यह तप गोकर्णक्षेत्रमें किया गया। यथा—'आगच्छदात्मसिद्ध्यर्थं गोकर्णस्याश्रमं शुभम्।' (वाल्मी० ७। ९। ४७)

नोट—३ 'बिबिध तप' इति। महाभारतमें जिन रावणादिकी कथा है उनका तप इस प्रकारका था—रावण एक सहस्र वर्ष वायु भक्षण करके एक पैरपर खड़ा होकर पंचाग्निसेवनपूर्वक तप करता रहा। इसके पश्चात् उसने अपना सिर काटकर हवन किया। यथा—'अतिष्ठदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान्। वायुभक्षो दशग्रीवः पञ्चाग्निः सुसमाहितः॥ पूर्णे वर्षसहस्रे तु शिरिष्ठिक्त्वा दशाननः। जुहोत्यग्नौ दुराधर्षस्तेनातुष्यज्जगत्प्रभुः॥'(७। १०। १६, २०) आगे जो ब्रह्माजीने वरदान दिया है उससे अनुमान होता है कि प्रत्येक सहस्र वर्षके अन्तमें वह एक सिर काटकर हवन कर देता था। यथा—'यद्यदग्नौ हुतं सर्व शिरस्ते महदीप्सया। तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथेप्सया॥'(३०) अर्थात् जोजो सिर तुमने अग्निमें हवन किये हैं वे सब तुम्हारे इच्छानुसार फिरसे हो जायँगे। वाल्मीकीय रा० में नौ बार सिरोंका हवन करना स्पष्ट लिखा है। दसवीं बार जब वह दसवाँ सिर काटनेको हुआ तब ब्रह्माजीका आगमन हुआ। यथा—'दशवर्षसहस्रं तु निराहारो दशाननः। पूर्णे वर्षसहस्रं तु शिररश्चाग्नौ जुहाव सः॥ एवं वर्षसहस्राणि नव तस्यातिचक्रमुः।

शिरांसि नव चाप्यस्य प्रविष्टानि हुताशनम् ॥ अथ वर्षसहस्रे तु दशमे दशमं शिरः । छेत्तुकामे दशग्रीवे प्राप्तस्तत्र पितामहः ॥' (वाल्मी० ७। १०। १०—१२) अध्यात्मरामायण में भी लगभग ये ही श्लोक हैं। पद्मपु० के रावणने सूर्यकी ओर दृष्टि लगाये एक पैरसे खड़े होकर दस हजार वर्षतक तप किया।

वाल्मीकीयमें कुम्भकर्णका तप इस प्रकार है कि धर्म और सन्मार्गमें स्थित होकर ग्रीष्ममें पंचाग्नि-सेवन करता था, वर्षाकालमें वीरासनसे बैठकर वर्षा सहन करता था और जाड़ेमें जलमें बैठता था; इस प्रकार उसने दस हजार वर्ष तप किया। और महाभारतके कुम्भकर्णने उपवासकर पृथ्वीपर 'अधःशायी' होकर तप किया।

वाल्मीकीयके विभीषणने धर्मपूर्वक पवित्रतासे एक पैरपर खड़े होकर पाँच हजार वर्ष नियम किया। इस नियमको समाप्त करके तब ऊर्ध्वबाहु होकर सिर ऊपर किये हुए सूर्यपर दृष्टि जमाये हुए पाँच हजार वर्षतक वेदपाठ करते रहे। इस तरह दस हजार वर्षका तप पूरा किया। महाभारतके विभीषणजी प्रथम एक सूखा पत्ता खाकर जप करते रहे। फिर उपवास करते हुए जपपरायण रहे। (वाल्मी०, उ० सर्ग १०; महाभारत, वन०, अ० २७५)

भिन्न-भिन्न ग्रन्थोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारका तप लिखा है। इसीसे किवने 'बिबिध तप' कहकर छोड़ दिया। टिप्पणी—२ 'गयउ निकट" दिता। (क) 'गयउ निकट' भाव कि औरोंको प्रायः आकाशवाणीद्वारा वर देते हैं पर यहाँ निकट आये। इसका कारण आगे कहते हैं कि इनका भारी तप देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, इसीसे प्रत्यक्ष आकर दर्शन दिये। यथा—'बिध हिर हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥' वैसे ही इनका अपार तप देखा तब आये। (ख) 'तप देखि'—अर्थात् जब तीनों भाई अंग काट-काटकर हवन करने लगे तब ब्रह्मा निकट आये। [कुम्भकर्ण और विभीषणका भी अपने-अपने अंग काटकर हवन करनेका प्रमाण हमें नहीं मिला। विभीषणजी तो ऐसा तामसिक तप कभी न करेंगे। 'माँगहु बर' क्योंकि देवताओंकी प्रसन्नता व्यर्थ नहीं जाती।] प्रसन्न हैं, इसीसे वात्सल्यभावसे 'तात' सम्बोधन किया। पुनः रावण ब्रह्माका प्रपौत्र है, इससे 'तात' कहा। क्रमसे वर देते हैं। रावण ज्येष्ठ है; इसीसे प्रथम उसके पास गये।

टिप्पणी—३ 'किर बिनती पद गिहि—' इति। (क) रावण बहुत बड़ा वर माँगा चाहता है, इसीसे उसकी प्राप्तिके लिये उसने पहले विनय की और चरणोंपर गिरा तब वर माँगा। यथा—'माँगउँ दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥' (२। २९) विनती यह की कि आप हमपर प्रसन्न क्यों न हों, आपका प्रसन्न होना यथार्थ ही है। क्योंकि आप हमारे प्रपितामह ही हैं, इत्यादि। यह कहकर चरण पकड़ लिये कि हम आपके चरणोंकी शरण हैं। पुन: (ख) 'पद गिह दससीसा' से जनाया कि बीसों हाथोंसे चरण पकड़े और दसों मस्तक चरणोंपर रख दिये। [तथा दसों मुखोंसे विनती भी की थी। परंतु यदि रावणने नौ सिर काटकर हवन कर दिये हैं तब ब्रह्माजी वर देने आये जैसा वाल्मीकीय, महाभारत आदिका मत है तब तो यह भाव शिथिल हो जाता है।] (ग) 'सुनहु जगदीसा' सम्बोधनका भाव कि आप जगत्के स्वामी हैं, आपकी सृष्टिमें हम किसीके मारे न मरें। यथा—'ब्रह्मसृष्टि जहँ लिंग तनु धारी। दसमुख बसबर्ती नर नारी॥' (१८२। १२) पुन: भाव कि जितने भी जगदीश हैं, ब्रह्मा–विष्णु–महेश और लोकपालादि उनके मारे भी हम न मरें।

टिप्पणी—४ 'हम काहू के मर्राहें न मारें मंदि । (क) हम बहुवचन कहनेका भाव कि हम तीनों भाई किसीके मारे न मरें। किसीके मारे न मरें, इस कथनसे सूचित हुआ कि रावणके हृदयमें तीनों लोकोंके विजयकी इच्छा है। (ख) 'बानर मनुज जाति दुइ बारे' इति। इन दोको छोड़नेका भाव कि ये दोनों राक्षसोंके भक्ष्य हैं। यथा—'कहहु कवन भय करिअ बिचारा। नर किप भालु अहार हमारा॥'(६।८) अथवा, ब्रह्मा और शिवजीने रावणकी वाणीके साथ छल किया। यथा—'रावण कुंभकरन बर माँगत सिव बिरंचि बाचा छले।'(गी०५।४१) (नहीं तो उसका काम तो 'हम काहू के मरिहं न मारे'से चल जाता। आगे कुछ कहनेकी आवश्यकता न थी।) जब छल हुआ तब रावणने मृत्युका रास्ता माँगा। प्रथम वाक्यमें मृत्युके लिये रास्ता न था।

नोट—४ 'बानर मनुज जाति दुइ बारे' इति। महाभारतके रावणको जब ब्रह्मा वर देने गये तो उन्होंने प्रथम ही यह कहा कि अमरत्वको छोड़कर जो वर चाहो माँग लो। यथा—'प्रीतोऽस्मि वो निवर्तथ्वं वरान् वृणुत पुत्रकाः। यद्यदिष्टमृते त्वेकममरत्वं तथास्तु तत्॥'(अ० २७५। २२) तब उसने देव-गन्धर्वादिके नाम गिनाकर उनसे पराजय न होना माँगा। तब ब्रह्माने कहा जिनसे तुमने अभयत्व माँगा उनसे अभय रहोगे और अपनी तरफसे कहा कि मनुष्यको छोड़कर तुम सबसे अभय रहोगे, ऐसा ही हमने विधान किया है। रावण इस वरसे संतुष्ट हो गया क्योंकि उसने सोचा कि मनुष्य तो मेरे आहार हैं, वे मेरा क्या कर सकते हैं। विष्णु और इन्द्रादि देवता ही जब मुझे नहीं मार सकते तब मनुष्य क्या है?

वाल्मीकीयमें ब्रह्माने वर माँगनेको कहा तब रावणने अमरत्व माँगा। इसपर ब्रह्माने कहा कि सबसे अमरत्व नहीं मिल सकता। तुम अन्य वर माँगो। यथा—'नास्ति सर्वामरत्वं ते वरमन्यं वृणीष्व मे।' (७। १०। १७) तब उन्होंने सुपर्ण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओंसे अमरत्व माँगा और कहा कि मनुष्यादि अन्य प्राणियोंसे हमें चिन्ता नहीं है। वे तो तृणके समान हैं (यथा—'सुपर्णनागयक्षाणां दैत्यदानवरक्षसाम्। अवध्योऽहं प्रजाध्यक्ष देवतानां च शाश्वत॥ निह चिन्ता ममान्येषु प्राणिष्वमरपुजित। तृणभृता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुषादयः॥'(७। १०। १९–२०)

अध्यात्मरा० में ब्रह्माने वर माँगनेको कहा जैसा मानसमें है। रावणने 'सुपर्णनाग—' से अमरत्व माँगा और मनुष्यको तृणवत् मानकर स्वयं छोड़ दिया। वाल्मीकीयमें 'मानुषादयः' है और अ० रा० में 'तृणभूताय मानुषाः' है। 'मानुषादयः' में वानर और मनुष्य दोनों आ जाते हैं जिन्हें मानसकल्पके रावणने तृणवत् जानकर छोड़ दिया। क्षित्रश्रीमद्गोस्वामीजीके अक्षरोंकी स्थिति बड़ी विलक्षण है। उनके रावणने भी प्रथम यही कहा कि 'हम काहू के मरिंहं न मारे।' इतना एक चरणमें लिखकर तब दूसरे चरणमें 'बानर मनुज जाति दुइ बारे' कहा। इस तरह वाल्मीकीयका भाव भी इसमें आ जाता है। अर्थात् प्रथम उसने अमरत्व माँगा। यह वर मिलता न देख उसने दोको बरा दिया।

नोट ५—यहाँ लोग यह शंका करते हैं कि वानरसे तो वह मरा नहीं इनको क्यों छोड़ा? समाधान—(क) तुच्छ जान दोको छोड़ दिया, यह आवश्यक नहीं था कि जिसके हाथ मृत्यु हो उसीको छोड़ता। पुन:, संग्राममें मनुष्य और वानर दोनों रहे। उसका तात्पर्य यही था कि इनको छोड़ किसीके हाथ न मरूँ, इनमेंसे कोई मार सके तो मार सके। रावण तो जानता था कि ब्रह्माने मेरी मृत्यु मनुष्यसे लिखी है, यथा—'नरके कर आपन बध बाँची। हँसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची॥'(६।२९) पर इन्हें तुच्छ समझ विश्वास न करता था कि इनमेंसे किसीसे भी मेरी मृत्यु होगी। इससे दोनोंको बरा दिया। पुन:, (ख) इसी ग्रन्थमें यह भी प्रमाण है कि उसने अपनी मृत्यु 'मनुज' से माँगी, यथा—'रावन मरन मनुज कर जाँचा। प्रभु बिधि बचनु कीन्ह चह साँचा॥'(४९।१) इससे यह भाव लोग कहते हैं कि अपने लिये मनुज और निशाचरोंके लिये वानर कहा। अतएव 'हम' बहुवचन कहा जिससे वर सार्थक हो जाता है। (यहाँ 'मनुज' शब्द श्लिष्ट है। 'मनुष्य' अर्थके अतिरिक्त दूसरा अर्थ 'मनुप्रार्थित तथा उन्हींके द्वारा जायमान होनेवाले' यह भी देता है। अर्थात् तेरी मृत्यु उनके द्वारा हो जिन्होंने मनुको वर दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे, मनुष्यरूप धारण करेंगे।)

एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा। मैं ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा॥५॥ पुनि प्रभु कुंभकरन पिंह गएऊ। तेहि बिलोकि मन बिसमय भएऊ॥६॥ जौं एहिं खल नित करब अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥७॥ सारद प्रेरि तासु मित फेरी। माँगेसि नींद मास षट केरी॥८॥ दो०— गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर माँगु। तेहि माँगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु \*॥१७७॥

<sup>\*</sup> अनुराग—१६६१।

अर्थ—(शिवजी कहते हैं—) मैंने और ब्रह्माने मिलकर उसको वर दिया—'ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है'॥ ५॥ फिर प्रभु (ब्रह्माजी) कुम्भकर्णके पास गये। उसको देखकर (उनके) मनमें बड़ा विस्मय हुआ। जो यह खल नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जायगा॥ ६-७॥ (ब्रह्माने यह सोचकर) सरस्वतीको प्रेरित कर उसकी बुद्धि फेर दी (जिससे उसने) छ: महीनेकी नींद माँगी॥८॥ तत्पश्चात् वे विभीषणजीके पास गये और कहा—'पृत्र वर माँगो।' उसने भगवानुके चरणकमलोंमें विशुद्ध अनुराग माँगा॥ १७७॥

टिप्पणी—१ 'एवमस्तृ तुम $^{-}$ ' इति। (क) 'तुम बड तप कीन्हा' कहकर 'एवमस्तृ' कहनेका भाव कि यह वरदान बहुत कठिन है, देने योग्य नहीं है, हम न देते परंतु तुमने बडा तप किया है इससे तुमको देते हैं। (ख) 'मैं ब्रह्मा मिलि<sup>—</sup>' इति। मिलकर वर देनेका भाव कि उसने तप करके दोनों देवताओंको संतष्ट किया. इसीसे दोनोंने वर दिया। इसने अपने मस्तक काट-काटकर शिवजीको अर्पण किये थे। यथा—'सादर सिव कहँ सीस चढाए। एक एकके कोटिन्ह पाए॥'(६।९३) 'जो संपति सिव रावनिह दीन्हि दिए दस माथ।'(५।४९) इसीसे ब्रह्माके साथ शिवजीने भी वर दिया। कम्भकर्ण और विभीषणको केवल ब्रह्माने वर दिये। यदि तीनोंको दोनोंने वर दिया होता तो 'मैं ब्रह्मा मिलि' यह वाक्य बीचमें न कहते। तीनों भाइयोंको वर देकर तब यह वाक्य लिखते। पुनः 'तेहि' एकवचन है इससे भी केवल रावणको दोनोंका वर देना सिद्ध होता है। अन्यथा 'तिन्हिहिं' शब्द देते। पन:. मिलकर वर देनेका भाव कि यदि दोनों साथ-साथ वर न देते तो वह तपसे निवृत्त न होता। एकसे वर पाकर फिर दूसरेसे वर प्राप्त करनेके लिये तप करता रहता। अनर्थके दो वरदान देने पडते। इसीसे एक ही वरदानमें दोनों शामिल हो गये। यह चतुरता है। (ग) ब्रह्माजी वर देने आये थे, यथा—'गयउ निकट तप देखि बिधाता।' और वरदान देकर उनका जाना भी कहा है, यथा—'तिन्हिं देइ बर ब्रह्म सिधाए।'(१७८। १) शिवजी कहाँसे आ गये। वे अपना होना स्वयं कह रहे हैं। उनका न तो कहीं आना लिखा गया न जाना? वे कहीं आये-गये नहीं (रावण आदि शिवजीके स्थानमें ही तप कर रहे थे। उसने उनको ही तो सिर काट-काटकर चढाये थे। यथा—'सिर सरोज निज करन्हि उतारी। पूजेउँ अमित बार त्रिपरारी॥'(६। २५) 'हने अनल मह बार बह हरिष साखि गौरीस॥'(६।२८) वहाँ शिवजीकी मूर्ति होगी। ब्रह्माजी वर देने लगे तब वे भी प्रकट हो गये)। इसीसे उनका आना न लिखा केवल वर देना लिखा। [अथवा, 'विधाता' शब्दसे दोनोंका बोध होता है। क्योंकि पुराणोंमें शिवजीको भी धारण-पोषण करनेवाला कहा है। (रा० प्र०) इस तरह '*गएउ निकट तप* देखि बिधाता' में दोनोंका आगमन जना दिया। 'बिधाता' शब्द एकवचन है उसीके अनुसार 'गएउ' क्रिया दी गयी। वाल्मीकीय, महाभारत, पद्मपुराण और अध्यात्ममें केवल ब्रह्माका वर देना कहा गया है। वि० त्रि० कहते हैं कि 'मैं' प्रथम कहनेसे 'एवमस्तु' कहनेमें शिवजी आगे दिखायी पड़े।

टिप्पणी २— 'पुनि प्रभु कुंभकरन पिंहं गएऊ।—'इति। (क) 'पुनि'का भाव कि क्रमसे वरदान दिये। प्रथम रावणको तब उससे छोटे कुम्भकर्णको तब उससे छोटे विभीषणको। 'प्रभु' कुम्भकर्णको मित फेर देंगे, कुछ-का-कुछ कहला दिया ऐसे समर्थ हैं। इसीसे 'प्रभु' कहा—'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थः प्रभुः।' 'कुंभकरन पिंहं गएऊ'— ('प्रभु', 'गएऊ' एकवचन शब्दोंसे जनाया कि इसे केवल ब्रह्माजीने वर दिया। शिवजी रावणको वर देकर वहीं अन्तर्धान हो गये) पुनः, 'गएऊ' से सूचित किया कि तीनों भाई कुछ-कुछ दूरीपर अलग-अलग बैठकर तप कर रहे थे, एक जगह न थे। (ख) 'तेहि बिलोकि—' 'से सूचित हुआ कि इतना भारी स्वरूप है कि चाहे तो समस्त सृष्टिको खा डाले। पुनः, कुम्भकर्ण जन्म होते ही कुछ दिन बाद तप करने लगा। हजारों वर्ष बीत गये इसने कुछ भी भोजन नहीं किया, अब भोजन करेगा। इसीसे ब्रह्माजीको संदेह हुआ जैसा आगे लिखते हैं— जौं एहि खला।

नोट—१ 'तेहि बिलोकि मन बिसमय भएऊ' इति। वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब ब्रह्माजी कुम्भकर्णको वर देनेको उद्यत हुए तब उनके साथके देवताओंने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप इसे वर न दें क्योंकि बिना वर पाये ही यह तीनों लोकोंको सताता रहा है। देखिये, इसने नन्दनवनमें सात अप्सराओं और

इन्द्रके दस सेवकोंको खा डाला। ऋषियों और मनुष्योंकी तो गिनती ही नहीं कि कितने खा डाले। वर पानेपर तो यह तीनों लोकोंको खा डालेगा। यथा—'नन्दनेऽप्सरसः सप्त महेन्द्रानुचरा दश।। अनेन भिक्षता ब्रह्मनृषयो मानुषास्तथा। अलब्धवरपूर्वेण यत्कृतं राक्षसेन तु॥'(३७–३८), 'यद्येष वरलब्धः स्याद्धक्षयेद्भुवनत्रयम्।' आप इसे वरके बहाने अज्ञान दीजिये। देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्माने सरस्वतीका स्मरण किया और उनको आज्ञा दी कि कुम्भकर्णकी जिह्वापर बैठकर इससे कहलाओ। यथा—'वाणि त्वं राक्षसेन्द्रस्य भव वाग्देवतेप्सिता।'(७। १०। ४३) सरस्वती मखमें बैठ गयीं।

अध्यात्मरा॰ में सरस्वतीद्वारा मोहित कुम्भकर्णने वर माँगा कि मैं छ: मास सोऊँ और एक दिन भोजन करूँ।—'स्वप्स्यामि देव षण्मासान्दिनमेकं तु भोजनम्।'(७। २। २१)

मानसकल्पके कुम्भकर्णको तो देखकर स्वयं ब्रह्माजी विस्मित हो गये, इसीसे उन्होंने स्वयं सरस्वतीको प्रेरित किया।

नोट—२ प्र॰ सं॰ में हमने लिखा था कि 'कुम्भकर्ण पर्वताकार विशाल था। पैदा होते ही इसने एक हजार प्राणियोंको खा डाला। इन्द्रने वज्र चलाया वह भी सह लिया और उलटे ऐरावतका दाँत उखाड़कर ऐसा मारा कि वे भगे। इसने सात अप्सराओं, दस देवदूतों और अगणित ऋषियोंको खा डाला। जब ब्रह्माजी वर देनेको हुए तब देवताओंने सब वृत्तान्त स्मरण कराया। इससे सरस्वतीद्वारा उन्होंने वाणी फेर दी, मित फेर दी। 'इन्द्र' पद माँगता सो उसके बदले 'निद्र' माँगा। वा, 'छ: मास जागरण और एक दिन नींद' माँगता सो उसका उलटा माँगा।'

नोट—३ वाल्मीकीय और अध्यात्मरा० में रावणके पश्चात् विभीषणको वर दिया गया तब कुम्भकर्णको। महाभारतमें वही क्रम है जो मानसमें है।

टिप्पणी—३ 'जौं एहि खल—' इति। 'खल' कहा, क्योंकि यह अन्नादिसे पेट न भरेगा, किंतु सब जीवोंको खायेगा। खल जीवोंका भक्षण करते हैं; यथा—'कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं।' (५।३), 'खल मनुजाद द्विजामिष भोगी।' (६।४४) इत्यादि। यह किसी जीवको न छोड़ेगा। 'नित करब अहारू' कहा क्योंकि बिना आहारके कोई रह नहीं सकता। भोजन नित्यप्रति किया जाता है, यह नित्यका काम है। अतः यह भी नित्यप्रति आहार करेगा ही। 'होइहि सब उजारि संसारू'—भाव कि जीव तो वर्षोंमें जाकर आहारके योग्य होते हैं, और नित्य ही इसे बहुत–सा भोजन चाहिये, इतने जीव कहाँसे आयेंगे। इसके भोजनके लिये सारी सृष्टि भी न अँटेगी (पर्याप्त होगी)। सारा संसार ही नष्ट हो जायगा। यथा—'जौ दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई॥' (१८०। ५) ब्रह्माजी सृष्टि रचते हैं इसीसे संसारके उजडनेकी चिन्ता हुई।

टिप्पणी—४ 'सारद प्रेरि तासु मित फेरी--' इति। (क) शारदा बुद्धि फेरनेमें प्रधान हैं। बुद्धिका फेरना इनके अधिकारमें है। इसीसे जहाँ ऐसा काम होता है वहाँ ये ही बुलायी जाती हैं। यथा—'अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मित फेरि।'(२।१२), 'फेरि भरत मित करि निज माया। पालु बिबुध कुल करि छल छाया॥'(२।२९५) इत्यादि। अतः उसके द्वारा बुद्धि फेर दी। 'मित फेरी' से जनाया कि अन्य वर माँगनेका निश्चय उसने बुद्धिसे किया था। वह बुद्धि उसकी पलट दी। (ख) ब्रह्माने रावणसे वर माँगनेको कहा और विभीषणजीसे भी, यथा—'मागहु वर प्रसन्न मैं ताता।', 'गएउ बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर माँगु।' किंतु कुम्भकर्णको वर माँगनेको न कहा। कारण कि कुम्भकर्णको देखते ही ब्रह्माजी विस्मयको प्राप्त हो गये, अपनी सृष्टिकी रक्षाकी चिन्तामें पड़ गये—'तेहि बिलोकि मन बिसमय भएऊ।', और उन्होंने सरस्वतीको बुद्धि फेरनेको प्रेरित किया। जब सरस्वतीने मित फेर दी, तब ब्रह्माजीको सामने देखकर कुम्भकर्णने स्वयं ही वर माँगा। (जब वर माँगनेको ही नहीं कहा तब 'तात', 'पुत्र' या और कोई सम्बोधनका प्रश्न ही नहीं रह जाता। जब माँगनेको कहते तब सम्बोधनके सम्बन्धमें शंका हो सकती थी) (ग) अन्य कल्पोंमें ब्रह्माने रावण और कुम्भकर्ण दोनोंको छला। जैसा गीतावलीमें कहा गया है। इस कल्पमें केवल कुम्भकर्णके साथ छल किया गया। यदि ऐसा न होता तो

गोस्वामीजी रावणका भी छला जाना लिखते, केवल इसकी बुद्धिका फेरना न लिखते।

टिप्पणी—५ 'गए विभीषण पास पनि" इति। (क) यहाँके लिये बहुवचन क्रियाका प्रयोग हुआ। यह आदरसम्मानका सुचक है। पूर्व जो वर दिये थे वे अनर्थके थे तथा उनमें छल किया गया था। कुछ बचाकर दिया गया था। अत: वहाँ 'गएऊ' एकवचनका प्रयोग हुआ है। यथा—'गयउ निकट तप देखि विधाता', कंभकरन पहिं गएऊ।' (ख) विभीषण सबसे छोटे हैं इसीसे उनके पास सबसे पीछे गये। (सम्भवत: इसी क्रमसे तीनों बैठे भी होंगे) (ग) 'प्रत्न बर माँग्'—विभीषणजी भक्त हैं। भक्त भगवानुकी भक्ति करके सब पितरोंका उद्धार करते हैं। इसीसे 'पुत्र'कहा। यथा—'पुन्तरकात् त्रायते इति पुत्रः, पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्रायते पितरं सुतः। तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभवः॥'(वायुपुराणे) अर्थात् जो 'पुं' नामक नरकसे अपने पितरोंकी रक्षा करे वह 'पुत्र' कहलाता है। ये भक्ति करके अपने पितरोंको कृतार्थ करनेवाले होंगे। [ब्रह्माजी जानते हैं कि रावण अहंकारी है, मान-बडाई चाहता है। अत: 'गएउ' एकवचनसे सुचित किया कि रावण ब्रह्माजीका भी अपमान करेगा, वैसी ही व्यवस्था कुम्भकर्णकी भी है। विभीषणको अभिमान नहीं था, वह सबका आदर-सम्मान करेगा, यह भेद सूचित करनेके लिये विभीषणके पास जानेपर 'गए'और 'पृत्र बर माँगु' शब्दोंका प्रयोग किया गया। रावण और कुम्भकर्णको पुत्र न कहा, क्योंकि वे तो वंशके पितरोंको कलंकित करनेवाले हैं। विभीषण कुलकीर्तिको बढाकर पुत्र नामको सार्थक करेंगे (प० प० प्र०)] (घ) '*माँगेउ भगवंत पद*ः' 'इति। भगवन्तपदमें अनुराग माँगनेका भाव कि इससे छ: ऐश्वर्य वशमें कर लिये। भक्तिसे ऐश्वर्य स्वयं प्राप्त होते हैं। छ: ऐश्वर्य यथा—'**ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां** भग इतीरणा॥' अर्थात् ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। (विशेष 'भगवान्' शब्दपर दोहा (१३।४) मा० पी॰ भाग १ में देखिये) (ङ) '*अमल अनुराग*' भाव कि रावण और कुम्भकर्णने स्वार्थ माँगा और स्वार्थ छल है। यथा—'स्वारथ छल फल चारि बिहाई।' छल अनुरागका मल है। विभीषणने स्वार्थरहित भगवानुकी भक्ति माँगी। स्वार्थरहित ही अमल है। प्रतापभानुका यह मन्त्री था। उस समय भी यह हरिभक्त था, यथा—'सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती।' अतः राक्षस-तनमें भी वह हरिभक्त हुआ। यहाँ 'न मे भक्तः प्रणश्यित।'(गीता ९। ३१) 'ताते नास न होड दास कर। भेद भगति बाढ़इ बिहंगबर॥'(७।७९।३) ये वाक्य चरितार्थ हुए।

तिन्हिं देइ बर ब्रह्म सिधाए। हरिषत ते अपने गृह आए॥१॥ मय तनया मंदोदिर नामा। परम सुंदरी नारि ललामा॥२॥ सोइ मय दीन्हि रावनिहं आनी। होइहि जातुधानपित जानी\*॥३॥ हरिषत भएउ नारि भिल पाई। पुनि दोउ बंधु बिआहिस जाई॥४॥

शब्दार्थ—'मय'—यह दैत्य कश्यपका पुत्र था। दिति इसकी माताका नाम है। यह बड़ा शिल्पी और मायावी था। हेमा अप्सरासे इसके दो पुत्र मायावी और दुन्दुभी और एक कन्या मन्दोदरी हुई। त्रिपुरासुरने इसी दैत्यसे अपने तीनों विमानरूपी पुर बनवाये थे जो तीनों लोकोंमें बिना रोक-टोकके जाते थे। यह दानवोंका विश्वकर्मा था। श्रीकृष्णजी इसे चक्र चलाकर मारना और अग्निदेव जला डालना चाहते थे। अर्जुनने इसकी रक्षा की थी। श्रीकृष्णजीके कहनेसे इसीने श्रीयुधिष्ठिर महाराजके लिये मणिमय सर्वगुणसम्पन्न दिव्यसभाका निर्माण किया था, जो देवता, मनुष्य एवं असुरोंके सम्पूर्ण कला-कौशलका नमूना था। इसीने देवदत्त नामक शंख अर्जुनको और दैत्यराज वृषपर्वाकी गदा भीमसेनको दी थी। तनुजा=तनसे जायमान=लड़की; कन्या। मन्दोदरी—यह भी उस पंचकमेंसे एक है जिनका नित्य स्मरण महापातकका नाशक है। यथा—'अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा। पञ्चकं ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्॥' (आचारमयूख) 'पञ्चकं ना' का 'पंचकन्या' अशुद्ध पाठ करके लोगोंने इनको पंच कन्या कहा है। विशेष मा० पी० भाग १ दोहा २४ (४-५) में देखिये। ललामा=रत्न; सुन्दर।

<sup>\*</sup> रानी—वै०।

यथा—'ललामा सुन्दरो ज्ञेयः ललामो रत्नमुच्यते इत्यनेकार्थः।' नारि ललामा=स्त्री-रत्न, स्त्रियोंमें शिरोमणि। जातुधान (यातुधान)=राक्षस।

अर्थ—ब्रह्माजी उन्हें वर देकर चले। वे प्रसन्न होकर अपने घर आये॥१॥ मय (दानव) की मन्दोदरी नामकी कन्या जो परम सुन्दरी और स्त्रियोंमें शिरोमणि थी उसको मयने ले आकर रावणको यह जानकर दी कि वह निशाचरोंका राजा होगा॥ २-३॥ अच्छी स्त्री पाकर वह प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयोंका विवाह किया॥ ४॥

टिप्पणी—१ (क) 'तिन्हिंहं देड बर-' इति। ब्रह्माने रावणको वर दिया यह लिखा गया—'एवमस्त तुम्ह बड तप कीन्हा', पर कुम्भकर्ण और विभीषणको 'एवमस्तु' कहना नहीं लिखा गया। इसीसे यहाँ 'तिन्हिह' शब्द देकर सबको 'एवमस्तु' कहना और वर देना सुचित कर दिया। 'तिन्हिंहिं सिधाए। हरिषत आए' का भाव कि उधर ब्रह्माजी ब्रह्मलोकको चले, इतनेहीमें ये सब मारे हर्षके अपने घर श्लेष्मातक वनमें आ गये। (ख) 'हरिषत' का भाव कि रावण और कुम्भकर्णके साथ छल हुआ जिससे रावणने नर-वानरके हाथ मृत्यू और कुम्भकर्णने छ: मासकी नींद माँगी। दोनों भाइयोंको मालुम नहीं हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, इसीसे हर्षित आये। (रावणने स्वयं नर-वानरको छोड दिया, उनसे अभयत्व नहीं माँगा। केवल उनको तुच्छ समझकर।) यदि छल मालूम होता तो पछताते। [यही मत अध्यात्मका जान पडता है; जैसा 'सरस्वती च तद्वक्तान्निर्गता प्रययौ दिवम्। कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दःखितः । अनिभप्रेतमेवास्यात्किं निर्गतमहो विधिः ।' (७।२।२२-२३) अर्थात् सरस्वतीके निकल जानेपर वह द:खित हो सोच करने लगा कि 'अहो भाग्यका चक्र तो देखो। जिसकी मुझे इच्छा नहीं वह बात मेरे मॅहसे कैसे निकल गयी ?' इन शब्दोंसे प्रकट होता है महाभारतके कुम्भकर्णको नहीं मालूम हुआ। पर वाल्मीकीयके कुम्भकर्णने अनुमानसे जान लिया कि देवताओंने उसे मोहित कर दिया था। यथा—'**अहं व्यामोहितो देवैरिति मन्ये तदागतै: ।'**(वाल्मी० ७। १०। ४८) (ग) 'गृह आये'—भाव कि ब्रह्माके वरसे तीनों लोकोंको जीतनेका सामर्थ्य प्राप्त हो गया तो भी लोकपालोंको जीतनेके लिये तुरत न गया, क्योंकि ऐसा साहस करना नीतिके विरुद्ध है। अभी चढ़ाईका समय नहीं है, समय पाकर धावा करेंगे। इसीसे अभी (सबको समाचार देने आदिके लिये) घर आये। [विश्रवा मुनि जिस वनमें तप करते थे उसी वनमें अभीतक ये मातासहित रहते थे, वहीं गये। यथा—'एवं लब्धवराः सर्वे भ्रातरो दीप्ततेजसः। श्लेष्मातकवनं गत्वा तत्र ते न्यवसन् सुखम्॥'(वाल्मी० ७।१०।४९)।]

टिप्पणी २ (क) 'मय तनुजा' से कुलकी सुन्दर (उत्तम कश्यपकुलकी), 'मंदोदिर नामा' से नाम भी सुन्दर (पतली कमरवाली। पतली कमर सौन्दर्यमें गिनी गयी है। शास्त्रमें जिन और जिस प्रकारके नामोंका निषेध है वैसा यह नाम नहीं है), 'परम सुंदरी' से स्वरूपकी सुन्दरता और 'नारि ललामा' से सुन्दर गुणोंवाली जनाया। पुनः, (ख) 'परम सुंदरी' है अर्थात् रावणकी अन्य सब रानियाँ भी सुन्दर हैं, यथा 'देव जच्छ गंधर्ब नर किंनर नागकुमारि। जीति बरीं निज बाहु बल बहु सुंदिर बर नारि॥' (१८२) देव-यक्षादिकी कन्याएँ जो इसकी रानियाँ हुईं वे भी बहुत सुन्दर हैं पर यह 'परम सुन्दर' है। 'ललामा' का भाव कि सब रानियाँ श्रेष्ठ हैं—'सुंदिर बर नारि'; वैसी ही यह भी श्रेष्ठ हैं, (सबमें रत्नरूप है, शिरोमणि है)। [अध्यात्मरा० में जो 'सुतां मन्दोदरीं नाम्ना ददौ लोकैकसुन्दरीम्।'(७।२।४०) है, वही यहाँ 'तनुजा मंदोदिर नामा', दीन्हि', 'परम सुंदरी नारि ललामा' है। 'परम सुंदरी नारि ललामा'=लोकोंमें एक ही सुन्दरी। वाल्मीकरा० में लिखा है कि यह इतनी सुन्दर थी कि इसे देखकर हनुमान्जीको भ्रम हुआ कि यही सीता तो नहीं हैं। यथा—'गौरीं कनकवर्णाङ्गीमिष्टामन्तःपुरेश्वरीम्। किपर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीम्॥ स तां दृष्ट्वा महाबाहुभूषितां मारुतात्मजः। तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा॥'(५।१०।५२-५३)

टिप्पणी ३—'दीन्हि रावनिह आनी' इति। भाव कि विवाहका लग्न आदि न था फिर भी उसने शीघ्र ही अपनी कन्या लाकर उसको अर्पण कर दिया। इसका कारण अगले चरणमें कहते हैं कि 'होइहि जातुधानपति' अर्थात् यह राक्षसोंका राजा होगा। 'जानी'—क्योंकि ब्रह्माके वरसे रावण समस्त देवतादिसे अवध्य है, (सब

भाइयोंमें बड़ा है और यह वर इसीको मिला है दूसरोंको नहीं), अतः यह सबको जीतेगा, सबपर इसका अधिकार हो जायगा। यह जानकर अपनी कन्या प्रथम ही दी जिसमें यातुधानपित होनेपर मेरी कन्या ज्येष्ठ पटरानी हो, कोई दूसरा अपनी कन्या न लाकर पहले ब्याह दे। 'दीन्हि आनी' से जनाया कि डोला विवाह हुआ। [वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रावण शिकार खेल रहा था। उसी समय मय मन्दोदरीसिहत उसी वनमें पहुँचा। रावणने उसे देखकर उसका तथा कन्याका परिचय चाहा। मयने अपने वंश तथा कन्याका परिचय देकर कहा कि इसके लिये वर खोजने आया हूँ। आप अपना परिचय दें। रावणने अपने वंशका परिचय तथा पिताका नाम बताया। महर्षिका पुत्र जानकर मयने उसके हाथमें मन्दोदरीका हाथ पकड़ाकर कहा कि आप इसे पत्नीरूपसे ग्रहण करें। दशग्रीवने बात स्वीकार कर ली। वहीं अग्न जलाकर उसने मन्दोदरीका पाणिग्रहण किया। (७। १२। ४—२०) मानसके 'दीन्हि आनी'में ये सब भाव आ जाते हैं। केवल भेद इतना है कि मानसकल्पमें मयने यह जानकर उसको दिया कि यह पटरानी होगी और वहाँ ब्रह्माके कुल तथा महर्षिका पुत्र जानकर कन्या दी गयी।]

टिप्पणी—४ 'हरिषत भएउ''' 'इति। (क) हिर्षित होनेका भाव कि अन्य स्त्रियोंको पाकर इतना प्रसन्न नहीं हुआ। यह 'परम सुंदरी' है इससे प्रसन्न हुआ। [यह भारी रत्न घर बैठे ही मिल गया, अतः हिर्षित हुआ। औरोंको तो बलात् लाया, उनके सम्बन्धियोंको जीता, दुःख दिया या मार डाला था, वह भी पहले उदास ही रही होगी। और मन्दोदरीको तो उसका पिता स्वयं आकर अर्पण कर गया, कन्या और पिता दोनों ही प्रसन्न थे। इसीसे रावण भी प्रसन्न हुआ। प्रथम ही यह रत्न मिला अतः हर्ष है।] (ख) 'पृनि दोउ बंधु'''' अर्थात् अपना विवाह हो जानेपर 'जाइ' का भाव कि अपना ब्याह तो घर बैठे हो गया, पर भाइयोंके विवाहके लिये उसे चढ़ाई करनी पड़ी। [वैरोचनकी पौत्री अर्थात् बलिकी बेटीकी बेटी जिसका नाम वज्रज्वाला था कुम्भकर्णको ब्याही गयी। गन्धर्वराज शैलूषको लड़की सरमा, जो बड़ी धर्मज्ञा थी, विभीषणजीको ब्याही गयी। यथा—'वैरोचनस्य दौहित्रीं वज्रज्वालेति नामतः। तां भार्यां कुम्भकर्णस्य रावणः समकल्पयत्॥ गन्धर्वराजस्य सुतां शैलूषस्य महात्मनः। सरमां नाम धर्मज्ञां लेभे भार्यां विभीषणः॥' (वाल्मी० ७। १२। २३–२४)।] (ग) 'बिआहेसि जाई' रावणने जाकर इनका ब्याह किया। इससे सूचित हुआ कि ब्रह्माजी, पुलस्त्यजी, विश्रवा मुनि और कुबेर ये कोई रावणके काममें सम्मिलत न हुए और न हैं।

गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँझारी। बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी॥५॥ सोइ मय दानव बहुरि सँवारा। कनक रचित मनि भवन अपारा॥६॥ भोगावति जिस अहिकुल बासा। अमरावित जिस सक्रिनवासा॥७॥ तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका। जग बिख्यात नाम तेहि लंका॥८॥

शब्दार्थ— त्रिकूट— तीन शिखरवाला पर्वत। कहते हैं कि सुन्दर, कुम्भिला और सुवेला इन तीन शिखरोंके होनेसे इसका त्रिकूटाचल नाम पड़ा। इसीपर लंका बसी है। देवीभागवतके अनुसार यह एक पीठस्थान है। वामनपुराणके अनुसार इस नामका एक पर्वत क्षीरोदसमुद्रमें है जहाँ नारदजी रहते हैं। कोई ऐसा भी कहते हैं कि एक बार गरुड़ और पवनदेवमें विवाद हुआ कि किसका बल बड़ा है। पवनदेवने प्रचण्ड वेगसे सुमेरुका त्रिकूट नामक शिखर उखाड़कर समुद्रमें फेंक दिया। यह वही त्रिकूटाचल है। लंका कौन और कहाँ थी इसमें मतभेद है। पर यह निश्चय है कि आजकी लंका वह लंका नहीं है। मँझारी=मध्यमें। बीचमें। निर्मित=निर्माण किया, रचा वा बनाया हुआ। दुर्गम=जिसमें किसीकी पहुँच बहुत कठिन हो। सँवारा=सजाया। बंका=बाका, टेढ़ा, दुर्धर्ष। भोगावित (भोगवती)—नागदेवताओंकी रमणीय पुरीका नाम है जो पातालमें है। यह भोगप्रधान पुरियोंमेंसे एक है।

अर्थ—समुद्रके बीचमें ब्रह्माका निर्माण किया हुआ एक बहुत ही विशाल और दुर्गम त्रिकूटाचल पर्वत था॥५॥ उसीको मयदानवने फिरसे सँवारा-सजाया। उसमें मणिजटित सुवर्णके अगणित महल थे॥६॥ जैसे नागकुलके निवासवाली भोगवती और जैसी इन्द्रके निवासकी अमरावती पुरी है॥७॥ उन (दोनों पुरियों) से भी बढ़कर रमणीय और अत्यन्त दुर्धर्ष तथा जगत्में प्रसिद्ध उसका नाम लंका था॥८॥

टिप्पणी—१ 'गिरि त्रिकूट'" 'इति। 'गिरि त्रिकूट', 'सिंधु मँझारी', 'बिधि निर्मित' ये सब 'दुर्गमता' के हेतु प्रथम कहकर तब 'दुर्गम' कहते हैं। अर्थात् पहाड़के ऊपर है; इससे 'दुर्गम' है। फिर चारों ओर समुद्र है। ब्रह्माका बनाया हुआ है अर्थात् ब्रह्माजीने ही इसके चारों ओर पहाड़ बना दिये हैं जिससे चढ़नेका गम्य नहीं। इसीसे 'अित' दुर्गम है। कोई जल्दी इसपर चढ़ नहीं सकता। [वाल्मीकीयमें श्रीहनुमान्जीने लंकासे लौटनेपर उसकी दुर्गमताका विस्तारसे वर्णन किया है कि देवदानवादिका तो कहना ही क्या पक्षीकी भी वहाँ पहुँच नहीं। यथा—'देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्। अप्रधृष्यां पुरीं लंकां रावणेन सुरिक्षताम्॥' (६।१।४) 'ये वचन स्वयं श्रीरामजीके हैं कि रावणद्वारा सुरिक्षत लंकापुरीमें देव, दानव, यक्ष, गन्धर्व, नाग और राक्षस भी नहीं जा सकते। सुन्दरकाण्डमें विशेष लिखा गया है।] 'अित भारी' कहा क्योंकि इसके एक ही शिखरपर अस्सी कोसका लम्बा और चालीस कोस चौड़ा लंका नगर बसा हुआ है। व्ययहाँ गिरिदुर्ग वर्णन किया। गिरिदुर्ग समस्त दुर्गोंमें प्रशस्त माना गया है। यथा—'सर्वेषां चैव दुर्गाणां गिरिदुर्गः प्रशस्यते।' लंका गिरिके ऊपर है, यथा—'गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। तहँ रह रावन सहज असंका॥' (४। २८)

नोट—१ माल्यवान्, सुमाली और माली—ये तीनों सुकेशके पुत्र थे। इन तीनोंने मेरु पर्वतपर जाकर घोर तप किया जिससे ब्रह्माजी प्रसन्न होकर इन्हें वर देने आये। इन्होंने ब्रह्माजीसे वर माँग लिया कि हममें परस्पर प्रेम बना रहे, हमें कोई जीत न पावे, हम अपने शत्रुओंका संहार करते रहें और अजर-अमर हों। वर प्राप्तकर इन्होंने विश्वकर्मासे जाकर कहा कि हमारे निवासके लिये हिमालय, मेरु अथवा मन्दराचलपर शिवभवनके समान बड़ा लम्बा-चौड़ा भवन बना दो। तब विश्वकर्माने बताया कि दक्षिण समुद्रके तटपर त्रिकूट नामका पर्वत है। वही यहाँ किव कह रहे हैं—'गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँझारी।'—'दक्षिणस्योदधेस्तीरे त्रिकूटो नाम पर्वतः।' (वाल्मी० ७। ५। २२) फिर विश्वकर्माने बताया है कि उसके पास ही दूसरा बड़ा पर्वत है जिसके बीचके शिखरपर लंका नगरी बसी है जो तीस योजन चौड़ी और सौ योजन लम्बी है। यही मानसमें 'अति भारी' से जना दिया। उसके ऊपर पक्षी भी उड़कर नहीं पहुँच सकते; क्योंकि वह चारों ओरसे मानो टाँकियोंसे छीलकर चिकनाया गया है। यथा—'शकुनैरिप दुष्प्रापे टङ्कच्छिनचतुर्दिशि।'(७। ५। २४) यही मानसमें 'दुर्गम अति' कहकर जना दिया। विश्वकर्माने बताया है कि मैंने लंकापुरीको इन्द्रकी आज्ञासे बनाया था किंतु यहाँ 'विधि निर्मित' कहते हैं। दोनोंका समन्वय इस प्रकार हो सकता है कि त्रिकूटाचल विधि–निर्मित और अति दुर्गम है। उसपर जो लंका बनी है वह विश्वकर्माने बनायी होगी। अथवा, लंका भी विधि–निर्मित है। किसी कल्पमें विश्वकर्माने उसे सँवारा होगा इससे उसने अपनी बनायी कहा हो। फिर राक्षसोंका निवास होनेपर राक्षसोंके विश्वकर्मा मयदानवने उसे फिरसे सजाया हो।

टिप्पणी—२ 'सोइ मय दानव बहुरि सँवारा 'इति। (क) 'बहुरि' का भाव कि प्रथम तो यह ब्रह्माद्वारा निर्मित हुआ, उनकी बुद्धिसे बना। उसीमें फिर मयदानवने अपनी कारीगरी दिखायी; इसीसे लंकापुरी तीनों लोकोंसे अधिक सुन्दर है। जैसा आगे कहते हैं—'भोगावित '''। (ख) मयदानवने इसे सजाया क्योंकि लंका राक्षसोंका किला है और मयदानव राक्षसोंका कारीगर है, जैसे विश्वकर्मा देवताओंके कारीगर हैं। ब्रह्माकी बनायी हुई वस्तुको इसने सँवारा, इससे सूचित हुआ कि यह कैसा भारी शिल्प कारीगर है। 'सँवारा' अर्थात् विशेष रचना की। लंका कैसी है यह आगे कहते हैं—'कनक रिवत ''' अर्थात् सोनेकी है, सोनेके भवन हैं, मणियोंसे जटित हैं तथा मणियोंके भी महल बने हैं और अपार हैं।

टिप्पणी ३—'भोगावित जिस्ति "' 'इति। अहिकुलबासा और शक्रिनिवासा कहनेका भाव कि संसारमें भोगवती और अमरावती नामकी पुरियाँ हैं। यहाँ किस भोगवती और अमरावतीको कहते हैं? इस सन्देहके निवृत्त्यर्थ 'अहिकुल'" 'कहा। अर्थात् अष्टकुली नागोंकी जो भोगवती पुरी है और इन्द्रके निवासकी जो अमरावती पुरी है वैसी ही परम सुन्दर पुरी यह है। (स्वर्गमें अमरावती और पातालमें नागदेवोंकी पुरीकी उपमा दी। पृथ्वीपरकी उपमा न दी क्योंकि पृथ्वीमें इसके समान दूसरी उस समय न थी। पुराणोंमें भोगवती और अमरावतीका विस्तृत वर्णन है।)

टिप्पणी—४ 'तिन्ह तें अधिक रम्यः" रहित। (क) भाव कि भोगवती और अमरावतीसे भी यह अधिक सुन्दर है। लंका मर्त्यलोकमें है और इसके समान यहाँकी कोई पुरी नहीं है इसीसे इस लोककी किसी पुरीका नाम न दिया। अथवा, भाव कि मर्त्यलोकमें जैसी लंकापुरी है वैसी भोगवती और अमरावती भी नहीं हैं; इसीसे यह जगत्में विख्यात है। (ख)' 'अति बंका' अत्यन्त टेढ़ा है। अर्थात् दुर्धर्ष है। कोई इसे दबा या जीत नहीं सकता। यथा—'त्रिदशैरिप दुर्धर्षा लंका नाम महापुरी। कथं वीर त्वया दग्धा विद्यमाने दशानने॥' (हनु० ६। ४२) इसी श्लोकका अनुवाद गोस्वामीजीने सुन्दरकाण्डमें किया है—'कहु किप रावन पालित लंका। केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका॥' (५। ३३) श्लोकके 'दुर्धर्ष' का ही 'अति बंका' अर्थ किया। बंकका यह अर्थ नहीं है कि बनावमें टेढ़ा है। (ग) 'जग बिख्यात नाम'—तात्पर्य कि भोगवती नागदेवोंके निवाससे विख्यात है और अमरावती शक्रनिवाससे, किन्तु लंका किसीके निवाससे विख्यात नहीं है। वह स्वयं अपने सौन्दर्यसे विख्यात है (पुन: भाव कि लोक तीन हैं—स्वर्ग, पाताल और मर्त्य। स्वर्ग और पातालकी पुरियाँ ऐसी सुन्दर नहीं हैं इसीसे वहाँवाले सब जानते हैं और मर्त्यलोकमें तो यह है ही इससे यहाँ विख्यात है)।

# दो० - खाईं सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिर आव। कनककोट मनि खचित दृढ़ बरिन न जाइ बनाव॥ हिर प्रेरित जेहि कलप जोइ जातुधानपित होइ। सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोइ॥१७८॥

अर्थ—अत्यन्त गम्भीर (अथाह और दुस्तर) समुद्र उसकी खाई है जो चारों ओर फिरी हुई है। मणिजटित सोनेका बड़ा दृढ़ शहरपनाह वा किलाकी दीवारें हैं जिसकी बनावट वर्णन नहीं की जा सकती। भगवान्की प्रेरणासे जिस कल्पमें जो शूरवीर, प्रतापी और अतुलित बलवाला निशाचरराज होता है वही सेनासहित उसमें निवास करता है॥ १७८॥

टिप्पणी—१ (क) 'खाईं सिंधुः—', यथा—'अति उतंग जल निधि चहुँ पासा।'(५।३) (ख) पूर्व कहा था कि 'बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी', अब उस 'अति भारी' का स्वरूप दिखाते हैं कि लंकागढ़ इतना भारी है कि सौ योजनका समुद्र (उसके एक दिशाकी) खाईं है। (इसी प्रकार चारों ओर अगणित योजन लम्बा समुद्र है।) गढ़के नीचे समुद्र खाईं–सरीखा जान पड़ता है। (ग) 'अति गंभीर' से उसकी दुस्तरता दिखायी; यथा—'सुनु कपीस लंकापित बीरा। केहि बिधि तरिय जलिध गंभीरा॥ संकुल मकर उरग झख जाती। अति अगाध दुस्तर सब भाँती॥'(५।५०) (घ) 'कनककोटः—' इति। भाव कि जैसे घर सब सुवर्णके हैं और मणिरचित हैं, वैसे ही शहरपनाह भी मणिजटित स्वर्णका है। आशय यह कि भीतर–बाहर एक रस शोभा है। 'बनाव' अर्थात् जिस कारीगरीका बना है वह कहते नहीं बनता। यथा—'स्वर्णप्राकारसंवीता हेमतोरणसंवृता।' (वाल्मी० ७।५।२५) 'दृढप्राकारपरिखां हैमैर्गृहशतैवृंताम्।'(७।५।३०)

टिप्पणी २—'हिर प्रेरित जेहि—'सोइ' इति। (क) यह वृत्तान्त किलाके दरवाजेके ऊपर लिखा है। (ख) 'हिर प्रेरित'—भाव कि जब भगवान्की इच्छा लीला करनेकी होती है तब उनकी इच्छासे रावण लंकापित होता है। (ग) 'जेहि कलप'—भाव कि प्रत्येक कल्पमें भगवान्का अवतार होता है, यथा—'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चिरत नाना विधि करहीं॥'(घ) 'जोइ जातुधानपित होइ' का भाव कि जैसे एक कल्पमें जय-विजय यातुधानपित हुए; एकमें जलन्धर यातुधानपित हुआ, एकमें रुद्रगण यातुधानपित हुए और इस कल्पमें प्रतापभानु, अरिमर्दन यातुधानपित हुए, ऐसे ही अनेक कल्प जो हुए और होंगे उनमें जो यातुधानपित हुए, और

होंगे वही यहाँ निवास करते हैं एवं करेंगे। कोई नियम नहीं है (कि अमुक ही यातुधानपित होगा)। (ङ) 'सूर प्रतापी' '—भाव कि यदि इन गुणोंसे युक्त निशाचरपित न हुआ तो वह यहाँ बसने नहीं पाता। देवता लोग राक्षसोंको मारकर इसपर दखल कर लेते हैं। यही बात आगे कहते हैं—'रहे तहाँ निसिचर'''। (च)'जेहि कल्य' ' से सुचित किया कि लंका अनादि है।

नोट—इसमें देवता निवास नहीं करते क्योंकि कहा जाता है कि त्रिकूटाचल हड्डीपर स्थित है। (प्र॰ सं॰)

भट भारे। ते रहे तहाँ निसिचर सुरन्ह समर संघारे॥१॥ सब रहिं सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे॥२॥ दसमख कतहँ खबरि असि पाई। सेन साजि गढ घेरेसि\* जाई॥३॥ देखि बिकट भट बडि कटकाई। जच्छ जीव लै फिरि नगर दसानन देखा। गएउ सोच सुख भएउ बिसेषा॥५॥

शब्दार्थ—भारे=भारी, महान्। रक्षामें=(सँभाल, रक्षा)। संघारे (संहार=नाश। रच्छक (रक्षक)=पहरेदार। जच्छपति (यक्षपति)=कुबेर। जीव=प्राण। पराई=भाग (गये)।

अर्थ—वहाँ भारी-भारी निशाचर योद्धा रहते थे। देवताओंने उन सबोंको संग्राममें मार डाला॥१॥ इन्द्रकी प्रेरणासे अब वहाँ कुबेरके एक करोड़ रक्षक रहते हैं॥२॥ रावणने कहीं यह खबर पायी (तब) सेना सजाकर उसने गढ़को जा घेरा॥३॥ बड़ा विकट योद्धा और बड़ी सेना (वा, विकट भटोंकी बड़ी सेना) देख यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये॥४॥ रावणने घूम-फिरकर सब नगर देखा। उसका सोच जाता रहा और वह बहुत सुखी हुआ॥५॥

टिप्पणी —१ (क) 'रहे तहाँ निसिचर—'। भाव कि इस किलेमें राक्षसोंके रहनेकी आज्ञा ब्रह्माकी है; इसीसे राक्षस इसे अपनी वस्तु समझकर वहाँ रहते थे। देवताओंने उनपर चढ़ाई करके उन्हें मारा यह देवताओंकी जबरदस्ती है। (ख) 'भट भारे' का भाव कि वे भारी भट थे, इसीसे भागे नहीं, देवताओंसे संग्रामभूमिमें लड़े। 'सुरन्ह' बहुवचन शब्द देकर जनाया कि समस्त ३३ कोटि देवता मिलकर उनसे लड़े, तब माली-सुमाली (?) मारे गये। देवता इनसे प्रबल थे।

नोट—१ पूर्व १७८ (५) के नोट १ में लिखा जा चुका है कि माल्यवान् आदिने विश्वकर्मासे देवताओं के समान रमणीक भवन बनानेको कहा तब उसने उन्हें लंकापुरीका पता बताया था। विश्वकर्माके कहनेसे वे सेवकोंसिहत वहाँ जाकर रहने लगे। यथा—'विश्वकर्मवचः श्रुत्वा ततस्ते राक्षसोत्तमाः। सहस्नानुचरा भूत्वा गत्वा तामवसन् पुरीम्॥'(वाल्मी० ७। ५। २८) वरके बलसे उन्होंने इन्द्रादिको बहुत सताया तब वे भगवान्की शरण गये। भगवान्ने राक्षसोंको मारनेकी प्रतिज्ञा की। यह सब समाचार माल्यवान्को मिला। उसने भाइयों आदिसे परामर्श किया। तब माली और सुमालीने सलाह दी कि हमलोग आज ही सब देवताओंको चलकर मार डालें। जिनके उभाइनेसे विष्णुने ऐसी प्रतिज्ञा की है। बस, सब सेनासिहत देवलोकमें गये। इधर श्रीमन्नारायण भी आयुधोंसे सुसज्जित हो गरुड़पर सवार हो वहीं आ उपस्थित हुए। राक्षसोंने घोर युद्ध किया। सुमाली और मालीने भी भयंकर युद्ध किया। मालीकी गदाकी चोटसे गरुड़ विकल हो रणभूमिमें न ठहर सके। गरुड़द्वारा युद्धसे विमुख किये जानेपर भगवान्ने उनकी पूँछकी ओर मुख करके मालीपर चक्र चलाकर उसका सिर काट डाला। माल्यवान्को गरुड़ने अपने पंखोंके पवनसे उड़ा दिया तब सुमाली भी भागकर लंकामें चला गया। भगवान् राक्षसोंको बराबर सताने और मारने लगे तब वे परिवारसिहत पातालमें जा बसे। यथा—'अशक्नुवन्तस्ते विष्णुं प्रतियोद्धुं भयार्दिताः। त्यक्त्वा लंकां गता वस्तुं पातालं सहपत्वः॥'(वाल्मी० ७। ८। २२)

टिप्पणी २—'अब तहँ रहिंहं सक के प्रेरें ।' इति। (क) इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ कुबेरके कोटि रक्षक रहते

<sup>\*</sup> घेरसि-१६६१।

हैं, इस कथनसे जनाया कि इन्द्र मालिक हैं। कुबेर उनकी ओरसे किलेदार हैं। कुबेर यक्षपित हैं इसीसे कुबेरकी तरफसे कोटि यक्ष उस किलेमें रखवालीके लिये रहते हैं, जैसा आगेके 'जच्छ जीव लै गए पराई' से स्पष्ट है। (ख) किरासिसोंको मारकर इन्द्रने वहाँ निवास न किया, क्योंकि लंकामें यातुधानपितके दलसहित निवासका हुक्म ब्रह्माका है, जैसा पूर्व कह आये हैं। यथा—'हिर प्रेरित जेहि कलप जोड़ जातुधानपित होड़। सूर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोइ॥' इसीसे उन्होंने अपने रक्षक रख दिये। किलेमें रक्षक होने चाहिये, यथा—'किर जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छहीं।' (५। ३) अतः रक्षक रखे। (ग) रक्षक कोटि रखनेका भाव कि कोटि राक्षस रहते थे उनको मारा है। अतः उतने ही रक्षक बसाये।

नोट-- २ वाल्मीकीयके अनुसार राजा तुणबिन्द अपनी कन्याको महर्षि पुलस्त्यको सौंप गये। उसकी सेवासे प्रसन्न हो महर्षिने आशीर्वाद दिया कि तुने मेरी वेदध्विन सुनकर गर्भ धारण किया है अत: तुझे मैं अपने तुल्य पुत्र देता हूँ, जिसका नाम विश्रवा होगा। विश्रवाजी बडे चरित्रवान पुत्र हुए। वे पिताके समान तपमें संलग्न रहने लगे। यह देखकर श्रीभरद्वाजजीने अपनी देववर्णिनी नामकी कन्या उनको ब्याह दी। इसीके पुत्र वैश्रवण हुए। पुलस्त्यजीने नामकरण किया और कहा कि यह बालक धनाध्यक्ष होगा। वैश्रवणजीने एक हजार वर्ष कठोर तप किया। कभी जल पीकर, कभी पवन पानकर और कभी निराहार रहकर तप करते रहे। ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर माँगनेको कहा। उन्होंने लोकपालत्व और धनाध्यक्षत्व माँगा। ब्रह्माने इन्हें यम, इन्द्र और वरुणके समान चौथा लोकपाल और निधियोंका स्वामी बना दिया और पुष्पक विमान दिया। (उत्तरकाण्ड सर्ग २, श्लोक २८-३३; सर्ग ३, श्लोक १-२०) वैश्रवणने पिताजीसे जाकर सब वृत्तान्त बताकर कहा कि पितामहने मेरे रहनेका प्रबन्ध कुछ नहीं किया। तब विश्रवाजीने उनको विश्वकर्माद्वारा निर्मित लंकामें निवास करनेको कहा। यथा—'शुन्या सम्प्रति लंका सा प्रभुस्तस्या न विद्यते॥ स त्वं तत्र निवासाय गच्छ पुत्र यथासुखम्।' (वाल्मी० ७। ३। २९-३०) अ० रा० में भी ऐसा ही है। महाभारतमें ब्रह्माने स्वयं लंकापुरीको कुबेरकी राजधानी बना दिया।— मानसकल्पकी कथामें इनसे भेद है। मानसके कुबेर लंकामें स्वयं नहीं रहते किन्तु उनके एक करोड रक्षक वहाँ रहते थे—'रच्छक कोटि जच्छपति केरे' और यक्ष ही वहाँसे प्राण लेकर भाग भी गये—'जच्छ जीव लै गए पराई।' इन्द्र देवराज हैं और कुबेर ब्रह्माके वरसे अब देवता हैं, अत: इन्द्रने उन्हें लंकामें अपने रक्षक रख देनेको प्रेरित किया और उन्होंने रक्षक रख दिये।

टिप्पणी—३ 'दसमुख कतहुँ खबिर असि पाई।' इति। 'असि'—अर्थात् जैसा ऊपर ('गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी' से 'अब तहँ रहिंह सक के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपित केरे॥' तक) लिख आये। किससे खबर मिली यह नहीं बताया; क्योंकि इस विषयपर मुनियोंके विभिन्न मत हैं। कोई नारदसे खबर पाना कहते हैं तो कोई मयदानवसे कहते हैं, क्योंकि इसीने लंकाको पुन: सँवारा है। इसी मयने अपनी कन्या रावणको दी है। अतएव उसीने कहा भी कि लंकापुरी अपनी ही है। तुम्हारे निवासके योग्य है। यक्षोंको हटाकर वहाँ वास करो। इत्यादि अनेक मत होनेसे किवने किसीका नाम न लिखकर सर्वमतरक्षा हेतु 'कतहूँ' शब्द दिया।

नोट—३ वाल्मीकीयमें लिखा है कि रावणको वर मिलनेके पश्चात् उसका नाना सुमाली यह समाचार पाकर अपने मिन्त्रयोंसहित निर्भय होकर पातालसे निकलकर रावणके पास आ उसे गलेसे लगाकर बोला कि बड़े सौभाग्यकी बात है कि मनोवांछित मनोरथ पूर्ण हुआ। विष्णुके भयसे हमलोगोंको दुःखी होकर अपना घरबार छोड़कर रसातलको भाग जाना पड़ा। हमारा वह भय आज दूर हुआ। लंका हमारी ही है। हम सब राक्षस उसमें रहते थे, किन्तु अब उसे कुबेरने अपने अधिकारमें कर लिया है—'अस्मदीया च लंकेयं नगरी राक्षसोचिता—।' (७। ११। ७) पर रावणने नानाको समझा–बुझा दिया कि कुबेर हमारे ज्येष्ठ भाई होनेसे पूज्य हैं, ऐसा न कहो। कुछ दिनोंके बाद प्रहस्तने (जो रावणका मामा भी था) उससे कहा कि शूरोंमें भाईपनेका विचार नहीं होता। देवता और दैत्य दोनों भाई ही तो हैं पर दोनोंमें शत्रुता चली आ रही है। अतः तुमको भी

वही व्यवहार करना चाहिये।—'**सौभात्रं नास्ति शूराणां**—।' (७। ११। १४) तुम चलकर उसे छीन लो।

टिप्पणी—४ (क) 'सेन साजि' का भाव कि जैसे देवता सेना सजाकर निशाचरोंसे लडने गये थे, वैसे ही इसने सेना सजाकर गढ़ घेरा। [उसमें एक करोड़ यक्षोंकी सेना रक्षामें रहती है, अत: सेना लेकर जाना उचित ही था।] (ख) 'देहि बिकट भट बिड कटकाई।' इति। 'बिकट भट' से जनाया कि इनके सामने यक्ष कुछ भी नहीं हैं। माली-सुमाली भारी भट थे। उनसे देवताओंने संग्राम किया था। पर रावणकी सेनामें सब भट '*बिकट*' हैं, इसीसे उनका सामना करनेका साहस न पडा। '*बिड कटकाई*' से जनाया कि सेनामें यक्षोंसे अधिक राक्षस थे। [प्रतापभानुके पास अपार अक्षौहिणी सेना थी वह सब राक्षस हुई है वही सब लेकर चढाई की है। प्रतापभानुके दिग्विजयके प्रसंगमें भी कटकई शब्द आया है 'बिजय हेतृ कटकई बनाई।' वैसे ही यहाँ 'कटकई' साथ है।] 'देखि' का भाव कि रावण सेना लेकर आया है, यह सुनकर नहीं भागे वरन् शत्रुके सम्मुख आये और शत्रुकी विकट भटोंकी बडी भारी सेना देखी तब भागे (ख) 'जच्छ जीव लै गए पराई।'इससे जनाया कि उनका सब द्रव्य लंकामें रह गया। यक्ष बडे द्रव्यवान होते हैं। वे अपना कुछ द्रव्य न ले जा सके। उन्हें तो प्राणके लाले पड गये थे। द्रव्य बचाते तो प्राणोंका बचाना कठिन था। प्राणोंपर आ बनी देख जैसे-तैसे प्राण लेकर भागे। (वाल्मीकीय रावणने कुबेरके पास प्रहस्तको दुत बनाकर भेजा कि लंकापुरी हमें दे दो। कुबेरने उत्तर भेजा कि यह नगर और राज्य आदि सब तुम्हारा है, हमारा और तुम्हारा कुछ अलग-अलग नहीं है। तुम इसे भोग करो। फिर पितासे परामर्शकर उनकी आज्ञासे अपने बाल-बच्चों-मन्त्रियों और धनसहित लंकाको छोडकर कैलासपर चले गये और अलकापुरी बनवाकर उसमें रहने लगे। और महाभारतके रावणने कुबेरसे युद्ध करके उनको जीतकर लंकासे निकाल दिया। तब वे गन्धमादन पर्वतपर जाकर रहने लगे।

टिप्पणी—५ 'फिरि सब नगर दसानन देखा' इति। (क) चारों ओर घूम-फिरकर देखनेका भाव कि कहींसे शत्रुके आनेका मार्ग तो नहीं है। (पुन: इसलिये सब तरफ फिरकर नगरभरको देखा कि कौन स्थान किसके योग्य होगा। कहाँ कचहरी होगी, कहाँ महल, कहाँ सेना और कहाँ परिवारके रहनेके योग्य स्थान हैं, इत्यादि जानकारी और व्यवस्थाके लिये सब नगर देखा।) पुन:, उसकी सुन्दरता, उसकी दुर्गमता इत्यादि देखी, जैसा आगे कहते हैं—'सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्ह तहाँ रावन रजधानी॥'(ख) 'गएउ सोच।' रावणको स्थानका सोच था, अपने रहने योग्य स्थान कहीं नहीं पाता था। (यह भी सोच था कि हमारा परिवार, सेना इत्यादि सबके सुविधापूर्वक रहनेके लिये जगह बहुत चाहिये। सुमाली, मय या जिसने भी खबर दी थी कि यहाँ काफी जगह है, सबके रहनेका सुपास है, वह सत्य पायी।) अतः सुयोग्य स्थान पाकर सोच मिटा। (ग) 'सुख भएउ बिसेषा।'गढ़ विशेष है। यथा—'गिरि पर चिढ़ लंका तेहि देखी। किह न जाइ अति दुर्ग बिसेषी॥'(५।२) उसकी विशेषता देख विशेष सुख हुआ। [पुन:, सुख विशेष हुआ क्योंकि एक तो सोच मिटा। दूसरे यह उसकी प्रथम चढ़ाई थी, इसमें सफलता हुई, बिना परिश्रम और बिना युद्धके सुन्दर रमणीक और अति दृढ़, दुर्गम नगर प्राप्त हुआ। सब तरह प्रसन्तता और सुपास होनेसे विशेष सुख हुआ।]

सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी॥६॥ जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे। सुखी सकल रजनीचर कीन्हे॥७॥ एक बार कुबेरपर\* धावा। पुष्पक जान जीति लै आवा॥८॥ दो०— कौतुकहीं कैलास पुनि लीन्हिसि जाइ उठाइ। मनहुँ तौलि निज बाहु बल चला बहुत सुख पाइ॥१७९॥

<sup>\*</sup> १६६१ में — यहाँ कैथी रकार 'न' है।

शब्दार्थ—कुबेर—इनके जन्मादिकी कथाएँ पूर्व दी जा चुकी हैं। ये विश्रवा मुनिके पुत्र, इन्द्रकी नवों निधियोंके भण्डारी, यक्षोंके राजा, उत्तर दिशाके अधिष्ठाता देवता और संसारभरके धनके स्वामी माने जाते हैं। इनके एक आँख, तीन पैर और आठ दाँत कहे जाते हैं। बड़े तेजस्वी हैं। 'पुष्पकजान'—यह विमान कुबेरका है जो राजा रघुसे इन्होंने दानमें माँग लिया था। वाल्मी० २। ९। में ब्रह्मासे इनको यह विमान पाना लिखा है। इसमें कई खण्ड हैं। यह घट-बढ़ सकता है। इसीपर श्रीरामचन्द्रजी सेनासहित लंकासे श्रीअवध आये थे। पुष्पाकार होनेसे पुष्पक ऐसा नाम पड़ा। वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड सर्ग १५, श्लोक ३६—३९ में, तथा युद्धकाण्ड सर्ग १२४, श्लोक २४—२९ में इसका विस्तृत (वर्णन) है। लंकाकाण्डके मा० पी० टीकामें कुछ उद्धरण दिया गया है। रावणके छीन लेनेपर राजा रघुसे कुबेरने विनती की तब इन्होंने रावणको मारकर इसे लावें तब कुबेरको दे दें। इसीसे लंकासे लौटनेपर यह कुबेरको दे दिया गया।—यह मत विजयदोहावलीसे प्रमाणित होता है।

अर्थ—सहज ही सुन्दर और दुर्गम विचारकर रावणने वहाँ अपनी राजधानी की॥ ६॥ जिसको जैसा योग्य था वैसा घर उसको बाँट दिया। (इस प्रकार उसने) सब निशाचरोंको सुखी किया॥ ७॥ एक बार (उसने) कुबेरपर धावा किया और पुष्पकविमान जीतकर ले आया॥८॥ फिर उसने जाकर खेल-ही-खेलमें कैलासको उठा लिया, मानो अपनी भुजाओंके बलको तौलकर बहुत प्रसन्न हो चल दिया॥ १७९॥

टिप्पणी—१ (क) 'सुंदर सहज अगम अनुमानी' इति। 'सहज अगम' है अर्थात् किलेके भीतर किसी प्रकार कोई शत्रु नहीं आ सकता। शत्रुको रोकनेके लिये सेना आदि रक्षकोंकी जरूरत नहीं, वह स्वाभाविक ही ऐसी बनी है कि देवताओंको भी उसके भीतर प्रवेश करना अगम है। सहज देहलीदीपक है। सहज सुन्दर है और सहज ही अगम है। भाव कि रचना करनेसे सुन्दर नहीं है किन्तु स्वरूपसे ही स्वाभाविक ही सुन्दर है। प्रिन्तु अगम' का भाव कि ब्रह्माने ही उसे अति दुर्गम निर्माण किया है; यथा—'बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी।' अतः सहज अगम है। और मयदानवने सँवारा है अतः सहज सुन्दर है। [नोट—रावणको ऐसा अनुमान था कि कोई शत्रु यहाँ आ ही नहीं सकता। इसीसे समुद्रमें सेतुका बँधना सुनकर वह ऐसा घबड़ाया था कि उसके दसों मुखोंसे सहसा एकबारगी दस नाम निकल पड़े—'सुनत श्रवन बारिध बंधाना। दसमुख बोलि उठा अकुलाना॥ बाँध्यो बननिध नीरिनिध जलिध सिंधु बारीस। सत्य तोय निधि कंपित उदिध पयोधि नदीस॥'(लं० ५)] (ख) 'कीन्हि तहाँ रावन रजधानी' का भाव कि निशाचरपितके वासके लिये ही ब्रह्माने बनाया है—'हिर प्रेरित—'। राजधानी बनानेके इतने कारण दिखाये—सहज सुन्दर है, सहज अगम है, यह किला राक्षसोंका ही है, ब्रह्माकी आज्ञा है।

टिप्पणी २—(क) 'जेहि जस जोग' से पाया गया कि ब्रह्माने छोटे-बड़े सभी प्रकारके स्थान यहाँ बनाये हैं, यदि सब स्थान एक-से होते तो यथायोग्य स्थान बाँटना कैसे कहते? (ख) 'सुखी सकल रजनीचर कीन्हें।' इसका एक कारण तो यही है कि यथायोग्य स्थान सबको मिला। अर्थात् बड़ोंको बड़ा और छोटोंको छोटा स्थान मिला। यदि बड़ोंको छोटा और छोटोंको बड़ा स्थान देते तो बड़े लोग दु:ख मानते। ये सब स्थान स्वर्णके मिणजिटत बने हैं, यथा—'कनक भवन मिनरिचत अपारा।' तथापि सामान्य-विशेष हैं। सामान्य स्थानोंमें सामान्य मिण और सामान्य सुवर्ण लगे हैं, विशेषमें विशेष लगे हैं। सामान्य विशेष हैं, छोटे-बड़े हैं; इसीसे 'यथायोग्य' कहा। [नोट—इससे जान पड़ता है कि विभीषणजी हरिभक्त तो थे ही, उन्होंने हरिमन्दिर देख अपने लिये ले लिया। उसी मन्दिरका वर्णन सुन्दरकाण्डमें है—'भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरिमंदिर तहँ भिना बनावा॥']

टिप्पणी ३—(क) 'एक बार कुबेर पर धावा'। भाव कि यक्षोंको तो प्रथम ही जीत चुका है। अब उनके स्वामीपर धावा किया कि उन्होंने हमारे स्थानमें अपने सेवकोंको टिकाया था। दूसरे इससे धावा किया कि इसने सुन रखा था कि उनके पास पुष्पकविमान बहुत अच्छा है, उसको छीन लानेके लिये ही गया। (ख) 'जीति लै आवा' से जनाया कि रावण और कुबेरमें भारी युद्ध हुआ, रावणको विजय प्राप्त हुई। अत: जीतकर लाना कहा।

नोट—१ 'एक बार कुबेर पर धावा' इति। कुबेरपर चढ़ाई करनेका कारण यह था कि इसके अत्याचारोंको सुनकर उन्होंने उसके पास दूतद्वारा संदेश भेजा कि 'आप कुलोचित उत्तम कार्य करें। नन्दनवनके उजाड़े जाने तथा ऋषियोंके वधके कारण देवता तुम्हारे विरुद्ध उद्योग कर रहे हैं। मैंने तपस्याद्वारा शंकरजीको प्रसन्न करके उनकी मित्रता प्राप्त कर ली है। तुम कुलको कलंक लगानेवाले काम मत करो।'—यह सन्देश सुनकर ही वह आगबबूला हो गया और बोला कि 'तूने जो कहा है वह मैं सहन नहीं कर सकता। तेरी बातोंको सुनकर अब मैं कुबेरके ही कारण चारों लोकपालोंको यमराजके घर भेजूँगा। यह कहकर उसने खड्गसे दूतको मार डाला और निशाचरोंको खानेको दे दिया। फिर अपने मित्रयों और सेनासिहत कुबेरपर चढ़ाई की। यहाँ घोर युद्ध हुआ जिसका वर्णन सर्ग १४ और १५ में है। अन्तमें रावणने कुबेरके मस्तकपर भारी प्रहार किया जिससे वे मूर्च्छित होकर गिर पड़े। तब वह जयका स्मारकस्वरूप उनका पुष्पकिवमान छीन ले गया। वि० त्रि० का मत है कि लंका समुद्रके बीचमें थी अतएव बाहर आने–जानेके लिये यानकी बड़ी आवश्यकता थी। जानता था कि भाई साहबके पास पुष्पक है, अत: उन्हीपर चढ़ाई कर दी।

टिप्पणी—४ (क) 'कौतुक ही कैलास पुनि' इति। 'पुनि' अर्थात् पुष्पकको जीत लानेके बाद तब कैलासको उठाने गया। 'कौतुक ही' = खेलमें, सहज ही। अर्थात् इसके उठानेमें कुछ परिश्रम उसे न हुआ। (ख) 'मनहुँ तौलि निज बाहु बल।' भाव कि पत्थर (के बाँट) से तौल की जाती है, इसने अपने भुजाओंका बल कैलासरूपी बाँटसे तौला। तौलनेमें एक ओर भारी वस्तु रखी जाती है, दूसरी ओर बाँट। यहाँ कैलासपर्वतरूपी बाँटवाला पल्ला ऊपर उठ गया। इससे जनाया कि भुजबल भारी निकला। (ग) 'चला बहुत सुख पाइ' अर्थात् बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं बड़ा बली हूँ। ब्लिकेलासके उठा लेनेसे इसको बड़ा सुख हुआ और इसीसे यह बारम्बार कैलास उठानेकी अपनी प्रशंसा करता है, यथा—'सुनु सठ सोइ रावन बल सीला। हरिगिरि जान जासु भुज लीला॥'(६। २५। ११) 'हरिगिरि मथन निरखु मम बाहू। पुनि सठ किप निज प्रभुहि सराहू॥'(६। २८) तथा 'पुनि नभसर मम करिनकर कमलिन्ह पर कर बास। सोभत भयो मराल इव संभू सहित कैलास॥'(६। २२)

नोट—२ कौतुक ही अर्थात् गेंद-सरीखा, यथा—'निज भुज बल अति अतुल कहउँ क्यों कंदुक ज्यों कैलास उठायों' (गीतावली लं० ३)। इसीको कवितावलीमें इस तरह कहा है—'जो दससीस महीधर ईसको बीस भुजा खुलि खेलनहारो। लोकप दिग्गज दानव देव सबै सहमैं सुनि साहस भारो।' (क० लं० ३८) कुबेरको जीतकर पुष्पकविमानका ले आना कहकर कैलासको उठाना कहा। इसमें भाव यह है कि पुष्पकपर चढ़कर कैलासको गया। नन्दीश्वरने उसे वहाँ रोका। इसपर उसने क्रोधमें भरकर कैलासको उठा लिया। सहज ही कैलासको उठा लिया इससे विश्वास हुआ कि अब कोई मेरे बलके सामने खड़ा न हो सकेगा। अतएव सुखी हुआ।

सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई॥१॥ सेन संपति सुख सुत जाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥२॥ बाढत नित सब नृतन भ्राता। जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता॥३॥ बल कुंभकरन अस करै मासा। जागत होइ तिहँ प्र पान षट सोई। बिस्व बेगि सब चौपट कर अहार

शब्दार्थ—नृतन=नवीन, नया। प्रति=हर एक। प्रतिभट=[प्रति (=समान। बराबर, जोड़ वा मुकाबलेका)+भट] मुकाबला करनेवाला; समान शक्तिवाला योद्धा। जाता=पैदा हुआ। तिहूँ पुर=त्रैलोक्य, तीनों लोकोंमें। चौपट=विध्वंस, नष्ट. सत्यानाश।

अर्थ—सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई ये सब नित्य नवीन बढ़ते जाते

थे। जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ अधिक होता है॥ १-२॥ अत्यन्त बलवान् कुम्भकर्ण ऐसा उसका भाई था कि संसारमें जिसकी जोड़का योधा नहीं पैदा हुआ॥ ३॥ वह (मिदरा) पीता और छ: महीने सोता था। उसके जागनेपर तीनों लोक भयभीत हो जाते थे॥ ४॥ यदि वह प्रतिदिन भोजन करता (तो) सब जगत् शीघ्र ही चौपट हो जाता॥ ५॥

टिप्पणी—१ (क) 'सुख संपित सुत सेन सहाई।—' इति। सुखको प्रथम कहनेका भाव कि सम्पत्ति, सुत आदि जितने गिनाये इन सबकी प्राप्तिमें उसे सुख होता है। अधर्मीको सुख न मिलना चाहिये, यथा—'करिं पाप पाविंह दुख—' और रावणको सुख प्राप्त होना लिखते हैं, यह कैसा? समाधान यह है कि प्रतापभानु शरीरमें जो भारी धर्म इसने किये थे उनका फल अब प्राप्त हुआ, यथा—'जािन सरदितु खंजन आए। पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥' (४। १६) इसी तरह नारदकल्पवाले हरगण जो शापसे रावण हुए उनको नारदका आशीर्वाद था कि 'निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥' (१३५।९) इससे उस रावणको भी सुख हुआ। (ख) प्रतापभानु शरीरमें राजाको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों प्राप्त थे। यथा—'अरथ धरम कामादि सुख सेवै समय नरेसु।' (१५४) पर इस शरीरमें केवल सुख-सम्पत्तिकी प्राप्ति कही, धर्म और मोक्षकी प्राप्ति नहीं कही; क्योंकि राक्षसतनमें धर्म और मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती। धर्म हो तो राक्षस ही क्यों कहलायें? (ग) 'सहाई'। सुभट, परिवार, मन्त्री आदि ये ही सब 'सहाय' हैं

टिप्पणी २—(क) 'नित नूतन सब बाढ़त जाई।' भाव कि पूर्व जन्मका भारी पुण्य यथा—'जहँ लिंग कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग॥'(१५५) (ख) 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई' इति। ष्टिलोभका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि जैसे लोभका बढ़ना विकार है वैसे ही रावणके सुख-सम्पत्ति आदिका बढ़ना विकार है। जैसे लोभकी बाढ़का अन्त नहीं है वैसे ही रावणके सुख-सम्पत्ति आदिकी बाढ़का अन्त नहीं। प्टिलेत नूतन सब बाढ़त जाई' में 'सब' पदके साथ 'जाई' एकवचन दिया है, चाहिये था कि बहुवचन 'जाहीं' देते। (इसमें कारण यह है कि दूसरे चरणमें 'लोभ अधिकाई' एकवचन है उसीके साहचर्यसे यहाँ भी 'जाई' ही कहा। अथवा,) 'जाई' बहुवचन है उसे सानुस्वार उच्चारण करना चाहिये। यदि कहो कि दूसरी ओर तो 'अधिकाई' एकवचन है जो सानुस्वार नहीं है तो उसका उत्तर यह है कि ऐसी बहुत-सी चौपाइयाँ इसी ग्रन्थमें हैं। यथा—'अब सब बिग्र बोलाइ गुसाईं\*। देह धेनु सब भाँति बनाई॥' (३३०। ७) वहाँ प्रथम चरणमें अनुस्वार है, दूसरेमें नहीं। (च) 'प्रतिलाभ' का भाव कि जैसे–जैसे लाभ बढ़ता है तैसे–तैसे लोभ बढ़ता है। प्टिलोभ सुख-सम्पत्तिकी बाढ़के लिये 'जिमि प्रतिलाभ लोभ—' का दृष्टान्त दिया वैसे ही रावणके सिरोंकी बाढ़के लिये भी यही दृष्टान्त दिया गया है, यथा—'काटत बढ़िंह सीस समुदाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥' (६। १०१। १) विशेष लंकाकाण्डमें देखिये।

नोट—१ 'प्रतिलाभ लोभ अधिकाई' अर्थात् जैसे–जैसे सुख–सम्पत्ति आदि बढ़ते जाते हैं तैसे–तैसे मनुष्यका लोभ बढ़ता है। उसके जीमें सदा एक-न-एक पदार्थकी कमी ही बनी रहती है जिसके पूरा करनेमें वह लगा रहता है। कितना ही घर भर जाय फिर भी संतोष नहीं होता, हबस नहीं मरती। '९९ का फेर' लोकोक्ति है। जैसे–जैसे वस्तुकी प्राप्ति होती जाती है तैसे–तैसे लालच बढ़ती है कि अमुक वस्तु और हो जाय। यथा—'कृस गात ललात जो रोटिन को घरबात घरै खुरपी खिरिया। तिन्ह सोन सुमेरु से ढेर लहेउ मन तो न भरेउ घर पै भिरिया॥ क०उ०४६॥'इसी प्रकार रावणको ज्यों–ज्यों सुख-सम्पत्ति आदिकी नित्यप्रति प्राप्ति होती है त्यों–त्यों उसे और अधिककी चाह होती है, वह नित्यप्रति उसके बढ़ानेकी चिन्तामें लगा रहता है।—यह भाव भी जनाया।

वि॰ त्रि॰—'अधर्मेणैधते पूर्वं ततो भद्राणि पश्यित। ततः सपत्नाञ्जयित समूलं च विनश्यित॥' अर्थात् पहले अधर्मसे वृद्धि होती है, तब कल्याण दिखायी पड़ता है, फिर शत्रुओंको जीतता है, अन्तमें मूलके सहित नष्ट हो

<sup>\*</sup> श्रावणकुंजका पाठ 'गुसाईं' है परन्तु अन्यत्र ऐसे प्रयोग मिलते हैं। यथा—'कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजहीं। मंजीर नृपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं।' (३२२) इत्यादि।

जाता है। रावणने अधर्मपर पैर रखा है। पहले घरमें ही छीन-छोर आरम्भ किया। बड़े भाईकी लंका छीनी, पुष्पकिमान छीना। इष्टदेवका वासस्थान उखाड़ा। देखनेमें बढ़ोत्तरी होने लगी, यह 'अधर्मेणैधते' का उदाहरण है। नित्य नया सुख, नित्य नया अर्थलाभ, नित्य नयी कुटुम्बवृद्धि, नित्य नयी मित्र-प्राप्ति, नित्य नयी जीत, नित्य नये प्रताप, नित्य नया सामर्थ्य, नित्य नया आविष्कार और नित्य नयी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। बढ़ोत्तरीकी उपमा देते हैं — 'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई।' लाभके साथ लोभके बढनेकी उपमा देकर दोषका बढना सुचित करते हैं।

टिप्पणी—३ (क) 'अति बल कुंभकरन अस भ्राता'—यहाँ 'अति बल' कहकर दूसरे चरणमें 'अति बल' का स्वरूप दिखाते हैं कि इसके बराबरका बलवान् योद्धा संसारमें नहीं है—'जेहि कहँ निहूं प्रतिभट जग जाता।' 'जग जाता' अर्थात् त्रैलोक्यमें नहीं पैदा हुआ। यहाँ जग=त्रैलोक्य। यथा— 'जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा।' (तीनों लोक भयभीत हो जाते थे इससे स्पष्ट है कि तीनों लोकोंमें ऐसा बलवान् कोई न था)। (ख) ब्राज्यापमें बल होना कहा, यथा—'मनहु तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ।' 'जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई।' और कुम्भकर्णमें 'अति बल' कहते हैं। इससे सूचित किया कि रावणसे कुम्भकर्ण अधिक बलवान् है। यह बात लंकाकाण्डमें स्पष्ट है। रावणके घूसेसे हनुमान्जी न गिरे पर कुम्भकर्णके घूसेसे वे 'घुमिंत भूतल परेउ तुरंता।' (१७६। ३) देखिये।

प्र० सं०—'अति बल कुंभकरन अस भ्राता।'—रावणको इसके बलका बड़ा गर्व था। जब-तब उसके वचनोंसे यह बात स्पष्ट होती है, यथा—'कुंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि।'(६। २७) इसके बलका उसको बड़ा भरोसा था। यथा—'यह बृत्तांत दसानन सुनेऊ। अति बिषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ॥ ब्याकुल कुंभकरन पिंह आवा। बिबिध जतन किर ताहि जगावा॥'(६। ६१)। 'बहु बिलाप दसकंधर करई। बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई।'(७१) ऐसा बली था कि रणभूमिमें अकेला जा खड़ा हुआ तो भी मायाछलसे इसने युद्ध न किया, जैसे रावण और मेघनादने किया था। ('अस' शब्द भाईपनके उत्कर्षका बोधक है। वि० त्रि०)

टिप्पणी—४ 'करै पान सोवे षट मासा।—'इति।(क) 'करै पान सोवे'का भाव कि मदिरा पान करनेसे निद्राका सुख बहुत मिलता है। निद्रा बहुत आती है। यथा—'करिस पान सोविस दिन राती'(शूर्पणखा–वचन रावणप्रति)। इसीसे मदिरापान करना कहकर तब छ: मास सोना कहा। 'पान करना' मदिरापान करनेका अर्थ देता है, यथा—'मिहष खाइ किर मिदिरा पाना।'(६।६३) 'मान ते ज्ञान पान ते लाजा।' (३।२१) प्रथम जो कहा था कि 'माँगेसि नींद मास षट केरी', अब यहाँ उसीको चिरतार्थ करते हैं कि 'करै पान सोवे षट मासा।''जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा॥' का भाव कि कुम्भकर्णसे कोई युद्ध क्या कर सके? तीनों लोक तो उसका आहार ही हैं। (कहा जाता है कि उसके जागनेके कई दिन पूर्व ही रावण तीनों लोकोंमें पहरा बिठा देता था कि कोई भागने न पावे।)

टिप्पणी ५—'जौ दिनप्रित अहार कर सोई—'इति। भाव कि एक दिनके आहारको विचारकर तो तीनों लोकोंमें त्रास उत्पन्न हो जाता है तब 'दिनप्रित' अर्थात् नित्यके आहारमें संसार कैसे रह सकता है ? ष्टिइस अर्थकी चौपाई एक बार पूर्व आ चुकी है, यथा—'जौं एहि खल नित करब अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥' (१७७। ७) यहाँ पुन: यही बात कहते हैं 'जौं दिन प्रित अहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई॥' यह पुनरुक्ति भी साभिप्राय है। वहाँ ब्रह्माके विस्मयका कारण यह बताया है, उनके विस्मय—(होने—) पर ऐसा कहा है और यहाँ कुम्भकर्णकी बड़ाईपर ऐसा कहते हैं। पुन:, दूसरा समाधान इस पुनरुक्तिका यह है कि ब्रह्माको विस्मय हुआ कि चार प्रहरकी रात्रि सोकर जब जागे तब एक दिन हो, ऐसे—ऐसे दिनमें जो यह रोज आहार करेगा तो संसार उजड़ जायगा और यहाँ कहते हैं कि जब छ: महीने सोकर यह जगा तब इसका एक दिन हुआ; ऐसे दिनमें जो यह रोज आहार करे तो संसारका बहुत जल्द नाश हो जायगा। ॐ यहाँ 'बेगि' चौपट होगा यह कहनेमें भाव यह है कि छ: महीनेकी भूखके लिये आहार बहुत चाहिये, पूरा आहार मिले तो संसार नाश हो जायगा। 'अहार कर सोई 'कहकर सूचित करते हैं कि राक्षस इसके लिये ला—लाकर इसे आहार कराते हैं। यदि कहीं वह स्वयं ही उठकर जाकर अपनेसे पकड़—पकड़कर खाने लगे तो तीन दिनमें तीनों लोक उजड़ जायँ।

समरधीर निह जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना॥६॥ बारिदनाद जेठ सुत तासू। भट महुँ प्रथम लीक जग जासू॥७॥ जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितिह परावन होई॥८॥

## दो०— कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय॥१८०॥

शब्दार्थ—बारिदनाद=मेघनाद। यह मंदोदरीके उदरसे रावणका प्रथम और सबसे बड़ा पुत्र था। जन्मते ही यह मेघवत् गर्जा था अतः मेघनाद नाम पड़ा। दैत्यगुरु शुक्राचार्यकी सहायतासे इसने निकुम्भिलामें सात भारी यज्ञ कर शिवजीको प्रसन्नकर दिव्य रथ, शर, चाप, शस्त्र और तामसी माया प्राप्त की। इन्द्रको जब ब्रह्माजी छुड़ाने आये तब इसने उनसे बदलेमें यह वरदान पाया कि जब-जब अग्निमें हवन करें तब-तब एक दिव्य रथ इसको प्राप्त हुआ करे, जिसपर जबतक यह सवार रहे तबतक अजय और अमर रहे। लंकाकाण्डकी टीकामें इसके यज्ञों और वरदानोंकी कथाएँ विशेषरूपसे दी गयी हैं। कुमुख=दुर्मुख नामका निशाचर। कुलिसरद=वज्रदन्त राक्षस।

अर्थ—(वह) रणधीर (ऐसा था कि) वर्णन नहीं हो सकता। (लंकामें) उसके समान अगणित बली वीर थे॥ ६॥ मेघनाद उसका बड़ा पुत्र था, जिसकी योद्धाओंमें प्रथम गणना थी॥ ७॥ जिसके सामने रणमें कोई न (खड़ा) होता था और स्वर्गलोकमें तो सदा भगदड़ ही मची रहती थी॥८॥ दुर्मुख, अकम्पन, वज्रदन्त, धूमकेतु, अतिकाय ऐसे-ऐसे उत्तम योद्धाओंके समूह-के-समूह थे (जिनमेंसे) एक अर्थात् हरएक अकेले ही जगत्भरको जीत सकता था॥ १८०॥

टिप्पणी—१ (क) 'समरधीर निह जाइ बखाना।' भाव कि कुम्भकर्णके बलवान् होने, भट होने और समरधीर होनेका बखान तो तब किया जा सके जब किसी भटसे युद्ध हो, परन्तु जब उसकी समानताका वीर ही कोई जगत्भरमें नहीं है तब बखान क्या करें? कैसे करें? अतएव 'निहं जाइ बखाना' कहा। जब लंकामें युद्ध हुआ तब इसकी समरधीरता वर्णन करते हैं यथा—'मुखो न मन तन टखो न टाखो। जिमि गज अर्कफलिह को माखो॥' (६।६४) ऐसा समरधीर है। 'अंगदादि किप मुरुछित किर समेत सुग्रीव। काँख दाबि किपिराज कहुँ चला अमित बल सींव॥' (६।६४)—ऐसा बलवान् है और शरीर ऐसा भारी है कि पर्वत उसके शरीरमें ऐसे लगते जैसे हाथीके देहमें अर्कफल लगें अर्थात् पर्वत शरीरमें टकराते हैं तो उसके शरीरको कुछ मालूम भी नहीं होता। (ख) 'तेहि सम अमित बीर बलवान।' भाव कि आहारमें इसके समान कोई न था, वीर इसके समान बहुत थे।

नोट—१ पहले तो लिखा कि उसके मुकाबिलेका 'निहं प्रतिभट जग जाता' और अब लिखते हैं कि 'तेहि सम अमित बीर बलवाना।' इन दोनों वचनोंमें परस्पर विरोध देख पड़ता है पर वस्तुत: है नहीं। तात्पर्य यह है कि लंकामें उनके जोड़के हैं पर अन्यत्र कहीं नहीं हैं। लड़ाई बाहरवालोंसे की जाती है न कि घरमें ही। 'प्रतिभट' का अर्थ 'मुकाबिलका शत्रु' है। वि० त्रि० लिखते हैं कि 'सम' ईषत् न्यून अर्थात् 'कुछ कम' के अर्थमें प्रयुक्त होता है।

टिप्पणी—२ 'बारिदनाद जेठ सुत तासू।—' इति। (क) ब्लिक्रमसे सबका बल वर्णन करते हैं। प्रथम रावणका बल कहा, तब कुम्भकर्णका बल कहा, उसके बाद विभीषणका बल कहान चाहिये था; किन्तु उनका बल न कहकर बड़े लड़केका बल कहने लगे। कारण कि विभीषणजीकी गणना भटोंमें नहीं है, उनकी गिनती तो महाभागवतोंमें है, जैसा पूर्व दोहा १७६। ४-५ और १७७ में लिख आये हैं। इसीसे विभीषणका बल न कहा। [रावण उन्हें स्वयं भट न समझता था, पिद्दी वा कादर समझता था, यथा—'करत राजु लंका सठ त्यागी।होइहि जब कर कीट अभागी॥' 'सहज भीरु कर बचन दिढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई' 'सचिव सभीत बिभीषन जाके' इत्यादि। अतः भटोंमें इनकी गिनती न की गयी। भाईके बाद लड़कोंका नम्बर (गणना) आता है, अतः पुत्रोंमें

प्रथम बड़े पुत्रका बल कहते हैं] 'तासू'का भाव कि जिसका कुम्भकर्ण-ऐसा अति बली भाई है, उसीका जेठा पुत्र मेघनाद है। 'जेठ सुत' कहनेका भाव कि वर्णन क्रमसे कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा है, अतः प्रथम इसके बलका वर्णन करते हैं। फिर इससे छोटे पुत्रों कुमुख आदिका वर्णन करेंगे। (ख) 'भट महुँ प्रथम लीक जग जासू' इति। अर्थात् जगत्भरके वीरोंमें श्रेष्ठ है। भटोंमें प्रथम गणना है, इस कथनका तात्पर्य यह है कि यह न समझो कि रावणके हजारों पुत्रोंमें यह प्रथम है किन्तु तीनों लोकोंके भटोंमें इसकी प्रथम रेखा है। वाल्मीकीय उत्तरकाण्डमें श्रीअगस्त्यजीने रावणवधके पश्चात् श्रीअयोध्याजीमें श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहा था कि रावणवध कोई बड़ी बात न थी। मेघनाद उससे कहीं अधिक प्रबल और पराक्रमी तथा मायावी था, इन्द्रने रावणको परास्त ही कर लिया था। यदि मेघनाद न पहुँच गया होता। उसने पहुँचकर इन्द्रको बाँध लिया तभीसे उसका नाम इन्द्रजित् हुआ।

टिप्पणी—३ (क) 'जेहि न होड रन सनमुख कोई 'इति। भटोंमें इसकी प्रथम रेखा है, इसी वचनको चरितार्थ करते हैं कि इन्द्रादि देवता जो बड़े भट हैं वे भी उसके सम्मुख नहीं होते। (ख) 'सूरपूर नितिहं परावन होई।' सुरपुर कहकर सुचित किया कि मेघनादका आगमन सुनकर सारे सुरपुरके सब देवता भाग जाते थे, एक भी वहाँ न रह जाता था। जैसे—'रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तकेउ मेरु गिरिखोहा॥' वैसे ही इसका आगमन सुननेपर होता था। नित्य ही भगदड मची रहती थी, इस कथनका भाव यह है कि देवता राक्षसोंके वैरी हैं, यथा—'सुनह सकल रजनीचर जुथा। हमरे बैरी बिब्ध बरूथा॥' इसीसे राक्षस सदा इनके पीछे पडे रहते थे। पुत्रका बल कहकर अब छोटे पुत्रोंका बल कहते हैं। ये सब बलमें कुम्भकर्णके समान हैं, यथा—'*तेहि सम अमित बीर बलवाना।* 'इनके समान लंकामें समह भट हैं। ा≌ इसी प्रकार रामदलका वर्णन किया है। यथा—'ए किप सब सुग्रीव समाना। इन सम कोटिन्ह गनै को नाना॥'(५।५५।१) (ख) रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद भारी वीर हैं। यथा—'कंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। मोर पराक्रम निहं सुनेहि जितेउँ चराचर झारि॥' (६। २७) अतएव इनके बल पृथक्-पृथक् कहे और सबोंका बल इकट्ठा कहा। (ग) रावण-कुम्भकर्ण और मेघनादकी जोडका त्रैलोक्यमें कोई नहीं है, यथा—'रन मदमत्त फिरड जग धावा। प्रतिभट खोजत कतहँ न पावा॥' (१८२।९) इति रावण: 'अति बल कुम्भकरन अस भ्राता। जेहि कहुँ निहं प्रतिभट जग जाता॥' इति कुम्भकर्ण: और 'जेहि न होइ रन सनमुख कोई।' इति मेघनाद: भाव यह कि अन्य वीरोंकी जगत्में जोड़ियाँ हैं, उनके सामने वीर सम्मुख हो सकते हैं पर यह सब वीर ऐसे हैं कि जगतुको जीत सकते हैं। (रावणने राज्यकी नींव डाली, कुम्भकर्णने त्रैलोक्यको संत्रस्त किया। मेघनादकी धाक स्वर्गतक जम गयी। (वि० त्रि०)

नोट—२ यहाँ यह शंका होती है कि जब एक भट विश्वभरको जीत लेनेके योग्य था तो ये वानरोंके हाथोंसे कैसे मारे गये? इसका समाधान स्वयं ग्रन्थकारने शुकद्वारा सुन्दरकाण्डमें किया है। श्रीरघुनाथजीकी सेनाका वर्णन इसकी जोड़में यों है—'पूछेहु नाथ कीस कटकाई। बदन कोटि सत बरिन न जाई॥ नाना बरन भालु किप धारी। बिकटानन बिसाल भयकारी॥—द्विबिद मयंद नील नल अंगदादि बिकटासि। दिधमुख केहिर निसठ सठ जामवंत बलरासि॥ ए किप सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना॥ रामकृपा अतुलित बल तिन्हिं। तृन समान त्रैलोकिह गनहीं॥' निशाचर लोग जगत् जीतनेमें समर्थ थे और वानर-भालु जगत्को तिनकेके समान गिनते थे। संसारमें वे बली तो किसीको समझते ही न थे। पर यह था श्रीरामकृपासे। जगत्का अर्थ 'तीनों लोक' लेनेसे यह भाव हुआ और यदि 'जग' से मर्त्यलोकमात्र लें तब तो ये 'जग' के लिये भट हैं और वानर-भालु त्रैलोक्यके लिये भट हैं पर वस्तुतः जगका अर्थ यहाँ 'तीनों लोक' है।

कामरूप जानिहें सब माया। सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया॥१॥ दसमुख बैठ सभाँ एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा॥२॥ सुत समूह जन परिजन नाती। गनै को पार निसाचर जाती॥३॥ सेन बिलोकि सहज अभिमानी। बोला बचन क्रोध मद सानी॥४॥

### सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बैरी बिबुधबरूथा॥ ५॥

शब्दार्थ—कामरूप=जैसी कामना करें, जैसी इच्छा हो वैसा रूप धारण कर सकनेवाला। माया=कपट, छलमय रचना, इन्द्रजाल, यथा—'अनिप अकंपन अरु अतिकाया। बिचलत सेन कीन्हि इन माया॥ भयउ निमिष महँ अति अधियारा। वृष्टि होइ रुधिरोपल छारा॥ देखि निबिड़ तम दसहुँ दिसि किपदल भयउ खँभार। एकिह एक न देखिहं जहँ तहँ करिं पुकार॥'(६।४५) 'नभ चिढ़ बरष बिपुल अंगारा। मिह ते प्रगट होहिं जल धारा॥ नाना भाँति पिसाच पिसाची। मारु काटु धुनि बोलिहें नाची॥ बिष्ठा पूय रुधिर कच हाड़ा। बरषइ कबहुँ उपल बहु छाड़ा॥ बरिष धूरि कीन्हेसि अधियारा। सूझ न आपन हाथ पसारा॥ किप अकुलाने माया देखे। ''(६।५१) 'धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना। जो मारइ तेहि कोउ न जाना॥ अवघट घाट बाट गिरि कंदर। माया बल कीन्हेसि सर पंजर॥'(६।७२)। इत्यादि। दाया=दया। सभाँ=सभामें। जूथ (यूथ)=वृन्द, झुण्ड। बरूथ=झुण्ड। मद=धन, यौवन–सौन्दर्यसे जो हर्षयुक्त क्षोभ होता है।

अर्थ—सब कामरूप थे और सब आसुरी माया जानते थे, स्वप्नमें भी उनके न धर्म ही था न दया॥१॥ रावण एक बार सभामें बैठा अपने अगणित परिवारको देखकर॥२॥(कि) पुत्र, सेवक, कुटुम्बी और नाती ढेर-के-ढेर थे। (भला) निशाचर जातिको गिनाकर कौन पार पा सकता है (कौन गिना सकता है?)॥३॥ (और) सेनाको देखकर स्वाभाविक अभिमानी रावण क्रोध और अभिमानसे भरे हुए वचन बोला॥४॥ समस्त निशाचरवृन्दो! सुनो। देववृन्द हमारे शत्रु हैं॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'कामरूप जानिहं सब माया' इति। भाव कि जैसी माया करते हैं वैसा रूप धरते हैं। जैसे कि भानुप्रतापके यहाँ मायामय रसोई बनानेके लिये कालकेतुने पुरोहितका रूप धारण किया। श्रीसीताजीको हर लानेके लिये रावण यतिरूप बना और श्रीरामजीको छलनेके लिये मारीच कंचन-मृग बना। इसीसे कामरूप और मायाका जानना एक साथ एक ही चरणमें कहे। यही बात सुन्दरकाण्डमें विभीषणजीके लिये सुग्रीवने कही है, यथा—'जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया'॥ (ख) 'सपनेहु जिन्हके धरम न दाया'। स्वप्नमें भी धर्म और दया नहीं है इस कथनका भाव यह है कि स्वप्नावस्थामें मनुष्यका मन अपने वशमें नहीं होता है, जाग्रत्में अपने वशमें होता है, इधर-उधर जायँ तो समझाकर लौटा सकते हैं पर राक्षसोंके मनमें तो स्वप्नमें भी धर्मादि नहीं हैं। तात्पर्य कि ये स्वाभाविक अधर्मी और निर्दयी हैं। धर्म नहीं है अर्थात् पापी हैं। दया नहीं है अर्थात् हिंसक हैं। यथा—'कृपारिहत हिंसक सब पापी।' धर्म बाहरके हैं, दया अन्तःकरणकी। बाह्याभ्यन्तरके भेदसे दया और धर्म दो बातें कहीं (नहीं तो दया भी धर्म ही है)।

वि॰ त्रि॰—माया कुहुक विद्या है, जिससे प्रकृतिके मर्मको जानकर बड़े-बड़े चमत्कारोंका प्रादुर्भाव होता है। आजकल भी उस विद्याका दौर-दौरा है, नहीं तो 'तत्कर्म यन बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये। आयासायापरं कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम्॥' (अर्थात्) कर्म वही है जिससे बन्धन न हो, विद्या वही है जिससे मुक्ति हो, अन्य कर्म तो आयासके लिये है और अन्य विद्या शिल्पकी निपुणतामात्र है।

१८० (१) से यहाँ 'सपनेहुँ जिन्ह के धरम न दाया।' तक 'अधर्मेणैधते' कहा। आगे 'ततो भद्राणि पश्यित' कहते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'दसमुख बैठ सभाँ एक बारा' इति। 'एक बारा' का भाव कि सभामें तो रोज ही बैठा करता था और परिवारको नित्य ही देखता था पर यहाँ चर्चा उस दिनकी करते हैं जिस दिन सभामें बैठ परिवारको देखकर उसने जगत्में उपद्रव करनेका हुक्म दिया। (ख)—'देखि अमित' से जनाया कि परिवार इतना बढ़ गया है कि गिनती नहीं की जा सकती। परिवारका नित्य नवीन बढ़ना पूर्व कह आये, यथा—'सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई॥ नित नृतन सब बाढ़त जाई॥' अपना परिवार गिनाता है 'सुत"।

टिप्पणी—३ 'सृत समूह" 'इति। 'समूह' का अन्वय सुत-जन-परिजन-नाती तीनोंके साथ है। निशाचर जातिका पार कौन गने अर्थात् निशाचरजाति अपार है, कोई गिन नहीं सकता। रावणकी बाढ़को लोभकी उपमा दी थी—'नित नूतन सब बाढ़त जाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई॥' लोभका पार नहीं है, इसी तरह निशाचरोंकी जातिका पार नहीं है।

नोट—१ 'गनै को पार" 'इति। वाल्मीकीयमें इस सम्बन्धमें कथा है कि राक्षसपित्तयाँ गर्भवती होते ही पुत्र जनेंगी और वह पुत्र जन्मते ही सयाना हो जायगा। इसीसे राक्षसोंकी गिनती नहीं हो सकती। वरकी कथा इस प्रकार है—विद्युत्केश राक्षसकी पत्नी सालकटंकटा पुत्रको जन्म देते ही उसे मन्दराचलपर छोड़कर पुनः पितके पास जाकर विहार करने लगी। उस बालकके रोनेका शब्द उधरसे आकाशमार्गसे जाते हुए शिव-पार्वतीजीने सुना। उसे देखकर उमाजीको दया लगी। उन्होंने शंकरजीसे कहकर उसको उसी दिन माताकी उम्रका और अमर करा दिया। पार्वतीजीने उसी समय राक्षसियोंको यह वर दिया कि वे गर्भ धारण करते ही बालक जनें और वह बालक तुरन्त माताके समान उम्रवाला हो जाय। यथा—'सद्योपलब्धिर्गर्भस्य प्रसूतिः सद्य एव च। सद्य एव वयः प्राप्तिर्मात्रेव वयः समम्॥' (वाल्मी० ७। ४। ३१)

टिप्पणी—४ (क) 'सेन बिलोकि सहज अभिमानी" 'इति। भाव कि रावण स्वाभाविक ही अभिमानी है, उसपर भी अब उसने अपनी अपार सेना देखी; इससे उसका अभिमान और भी अधिक हो गया। क्रोध और मद रावणके वचनोंमें आगे स्पष्ट हैं, अत: 'क्रोध मद सानी' कहा। 'सेन बिलोकि' से बाहरी अभिमानका हेतु कहा और 'सहज अभिमानी' से अन्त:करणका अभिमान कहा। इसी तरह क्रोध और मद अन्तर्वृत्तियाँ हैं और क्रोधमदसाने वचन कहना बाह्य वृत्ति है। इस तरह जनाया कि उसका भीतर-बाहर क्रोध और मदसे आक्रान्त है। (ख) 'सृनहु सकल रजनीचर जूथा।" 'इति। वैरी हैं क्योंकि राक्षसोंके किलेपर दखल कर लिया था, राक्षसोंको मार डाला था। जैसे देवताओंकी जातियाँ बहुत हैं, वैसे ही निशचर जातियाँ बहुत हैं। सब जातियोंके यूथ-यूथ बैठे हैं, इसीसे रावण कहता है कि 'सृनहु सकल रजनीचर जूथा।' 'बिबुध बरूथा' कहकर समस्त देवताओंको अपना वैरी जनाया। (देख लिया कि अपना परिवार ही लंकाकी रक्षा करनेमें समर्थ है, अत: सम्पूर्ण सेनाको आज्ञा देता है। (वि० त्रि)

ते सनमुख निहं करिहं<sup>१</sup> लराई। देखि सबल रिपु जािहं पराई॥६॥ तिन्ह<sup>२</sup> कर मरन एक बिधि होई। कहीं बुझाइ सुनहु अब सोई॥७॥ द्विजभोजन मख होम सराधा। सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा॥८॥

## दो०— छुधाछीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिहिह आइ। तब मारिहौं कि छाड़िहौं भली भाँति अपनाइ॥१८१॥

अर्थ—वे सम्मुख लड़ाई नहीं करते, बलवान् शत्रुको देखकर भाग जाते हैं॥ ६॥ उनका मरण एक ही प्रकार हो सकता है। मैं उसे अब समझाकर कहता हूँ, सुनो॥ ७॥ ब्रह्मभोज (ब्राह्मण-भोजन), यज्ञ, होम, श्राद्ध तुम इन सबोंमें जाकर विघ्न डालो॥ ८॥ भूखसे पीड़ित (दुर्बल) और निर्बल होकर देवता सहज ही (स्वाभाविक ही) आ मिलेंगे तब उनको या तो मार डालूँगा या भलीभाँति अपने वशमें करके छोड़ दूँगा॥ १८१॥

टिप्पणी—१ (क) 'ते सनमुख निहं करिहं लराईं '',' यथा—'देखि बिकट भट बिड़ कटकाई। जच्छ जीव लै गए पराई॥', 'जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितिह परावन होई॥', 'रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह

१-'हिं' था पर अनुस्वारपर हरताल लगा है। २-पोथीमें 'तेन्ह' है।

तकेउ मेरु गिरि खोहा॥'इत्यादि (ख) 'देखि सबल रिपु जाहिं पराई' का भाव कि देवता कायर नहीं हैं, शत्रुको प्रबल देखकर भाग जाते हैं। नीति यही कहती है कि प्रबल शत्रुसे युद्ध न करे, यथा—'प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि।'(६।२३) यह 'मद सानी'वाणी है। (ग) 'तिन्ह कर मरन एक बिधि होई।' मरणका भाव कि शत्रुको मार डालना चाहिये, छोड़ना न चाहिये, यथा—'रिपु रिन रंच न राखब काऊ' पुनः यथा 'ऋणशेषं व्याधिशेषं शत्रुशेषं तथैव च। पुनः पुनः प्रवर्द्धन्ते तस्माच्छेषं न कारयेत्॥' अर्थात् ऋणशेष, व्याधिशेष, शत्रुशेष ये तीनों शेष बढ़ा ही करते हैं अतः इन्हें सर्वथा निर्मूल कर देना चाहिये। इसीसे देवताओंके मरणका उपाय बताता है। देवताओंने हमारी लंका जबरदस्ती ले ली थी। उसका बदला तो हो गया कि हमने लंकापर अधिकार कर लिया, रह गया मरण, उन्होंने राक्षसोंको मार डाला था—'ते सब सुरन्ह समर संहारे' इसका बदला बाकी है। (उनको मारनेसे मारनेका बदला चुकेगा) उसका यत्न बताता है। क्षियह 'क्रोधसानी' वाणी है। (घ) 'द्विज भोजन मख होम सराधा मः'' इति। ब्राह्मण—भोजन सब धर्मोंका पोषक है—मखका, होमका, श्राद्धका इत्यादि। इसीसे सबके आदिमें इसे लिखा। देवता दो प्रकारके हैं। एक तो इन्द्रादि, दूसरे पितृदेव। मख और होम तो इन्द्रादि पाते हैं और श्राद्ध पितृदेव पाते हैं।

वि॰ त्रि॰—मर्त्यलोक और देवलोकमें एक व्यापार चलता है। पूर्वकालमें यज्ञके सिंहत प्रजाकी सृष्टि करके प्रजापितने कहा कि इसी यज्ञसे तुम लोग बढ़ोगे, यह तुम्हारे लिये कामधेनु होगा। यज्ञसे तृप्त होकर देवता तुम लोगोंको तृप्त करेंगे। तबसे यह व्यापार ब्रह्मभोज, यज्ञ, होम और श्राद्धके रूपमें चल पड़ा है। आहुतिमें दिये हुए अन्नसे अमृत बनता है, उसीसे देवता पुष्ट होते और मर्त्यलोकका कल्याण करते हैं।

टिप्पणी—२ 'छुधाछीन बलहीन—' इति। (क) 'सहजिह' का भाव कि अभी तो ढूँढ़े भी नहीं मिलते किन्तु तब अपनेसे आकर मिलेंगे। प्राध्य देवताओं के विषयमें 'मारिहौं कि छाड़िहौं' वध करना अथवा छोड़ना, दो बातें कहीं। क्योंकि नीतिशास्त्रमें यही लिखा है कि शत्रुको वध कर डाले नहीं तो अपने अधीन कर रखे। शत्रु स्वतन्त्र न रहने पावे। वध मुख्य है, इसीसे वधको प्रथम कहा। छोड़ना गौण है, अतः उसे पीछे कहा। गिरिधरकिवजीने भी लिखा है—'जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजै संग। जौ संग राखें ही बने तौ किर राखु अपंग॥' (ख) 'भली भाँति अपनाइ' अर्थात् सबोंको सेवक बनाकर रखूँगा। जैसा कि नाटक इत्यादिमें कहा है—'इन्द्रं माल्यकरं सहस्र्विकरणं द्वारि प्रतीहारकं चन्द्रं छत्रधरं समीरवरुणौ संमार्जयन्तौ गृहान्। पाचक्ये परिनिष्ठितं हुतवहं किं मद्गृहे नेक्षसे—' (ह० ना० ८। २३) अर्थात् रावण गर्वसे अंगदसे कहता है कि इन्द्र तो मेरा फूलमाली है, सूर्य मेरे द्वारका डचोढ़ीदार है, चन्द्रमा मेरे छत्रका धारण करनेवाला है, पवन और वरुण मेरे झाड़ूदार हैं, अग्निदेव मेरा रसोइया है। क्या तू इसे नहीं देखता? पुन: यथा—'कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभीता॥', 'दिगपालन्ह मैं नीर—।'(६। २८)

मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा॥१॥ जे सुर समरधीर बलवाना। जिन्ह कें लिरबे कर अभिमाना॥२॥ तिन्हिह जीति रन आनेसु बाँधी। उठि सुत पितु अनुसासन काँधी॥३॥ एहि बिधि सबही अज्ञा दीन्ही। आपुन\* चलेउ गदा कर लीन्ही॥४॥ चलत दसानन डोलित अवनी। गर्जत गर्भ स्रविह सुर रवनी॥५॥

शब्दार्थ—**हॅकरावा**=बुलवाया। **सिख**=शिक्षा। **लिखे**=लड़ने, लड़ाई। **आनेसु**=ले आना। **काँधी-काँधना**=कंधे वा सिरपर धरना, स्वीकार करना, अंगीकार करना, मानना, शिरोधार्य करना। **डोलित**=हिलती है। **श्रविहं** (स्रविहं)=पात होते हैं, गिर जाते हैं। **रवनी**=सुन्दरी, स्त्री। **सुररवनी**=देवबधूटियाँ।

<sup>\*</sup> आपनु—१६६१। १८२ छंदमें 'आपुन उठि धावै' है। 'आपनु' का अर्थ आप ही हो सकता है। नु=निश्चयेन।

अर्थ—िफर मेघनादको बुलवा भेजा और शिक्षा देकर उसके बल (उत्साह) और वैरको उत्तेजित किया<sup>8</sup>॥ १॥ जो देवता समरमें धीर और बलवान् हैं और जिन्हें लड़नेका अभिमान है॥ २॥ उन्हें लड़ाईमें जीतकर बाँध लाना। पुत्रने उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य किया<sup>२</sup>॥ ३॥ इसी प्रकार उसने सभीको आज्ञा दी। स्वयं भी चला। हाथमें गदा ले ली॥ ४॥ दशमुख रावणके चलनेपर पृथ्वी हिलने लगती थी। उसके गर्जनसे देवताओंको स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते थे॥ ५॥

टिप्पणी—१ (क) 'पृनि हॅंकरावा' से जनाया कि मेघनाद वहाँ नहीं था, जब सब सभा जुटी थी और सबको उसने समझाया था तथा शिक्षा दी थी कि किस प्रकार देववृन्द वशमें होंगे। यदि मेघनाद भी सभामें रहा होता तो वही शिक्षा उसको देनेका कोई प्रयोजन न होता। (ख) 'दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा।' इति किय हिशास सब निश्चिरोंको दी थी। 'सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बैरी बिबुध बरूथा।' यह वैर बढ़ानेकी शिक्षा है और 'द्विजभोजन मख होम सराधा। सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा।' इससे देवता निर्बल हो जायँगे, राक्षसोंका बल अधिक हो जायगा; अतएव यह 'बल' बढ़ानेकी शिक्षा है। (ग) 'जे सुर समरधीर बलवान।' का भाव कि निर्बल देवता तो सबल रिपुको देखकर भाग जाते हैं, यथा—'ते सनमुख निर्ह करिंह लराई। देखि सबल रिपु जािह पराई।' जो धीर हैं, समरमें भागते नहीं, डटे रहते हैं और युद्धके अभिमानी हैं, इन वचनोंसे उनके मनकी और 'बलवाना' से उनके तनकी दृढ़ता कही। वचनका हाल कुछ न कहा क्योंिक वीर वचनसे कुछ नहीं कहते, यथा—'सूर समर करनी करिंह किति न जनाविह आपु।' (२७४)

नोट—१ सभामें जो शिक्षा निशाचरोंको दी गयी वह सामान्य शिक्षा है और सामान्य देवताओंके वश करनेके विषयमें है। ब्रह्मभोज, यज्ञ, होम, श्राद्ध आदिमें बाधा डालनेका काम उनको सौंपा गया और मेघनादको जो बुलाया गया वह समरधीर बलवान् देवताओंसे लड़नेके लिये। इसीसे पूर्व उसकी आवश्यकता भी न थी।

नोट—२ 'दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा' इति। शिक्षा दी कि युद्धमें शत्रुको वशमें करनेके साम, दाम, भय और भेद—ये उपाय हैं। व्यूहरचना किस प्रकार करनी चाहिये और उसके तोड़नेके उपाय इत्यादि। मायासे काम कहाँ लेना चाहिये, छल-बल भी कर सकते हैं, इत्यादि जब जहाँ जैसा काम पड़े वैसा करनेमें संकोच न करना। अपनी जीत जैसे बने वैसे करना। ये भाव भी शिक्षामें आ सकते हैं जो लोगोंने कहे हैं।

नोट—३ 'बयरु बढ़ावा'—यों कि सुर और असुरका वैर स्वाभाविक अनादि कालसे चला आता है। देवता सदा छल करते आये। जैसे क्षीरसागर मथनेके समय छल करके सब अमृत पीकर अमर हो गये। लंका हमलोगोंकी प्राचीन राजधानी है सो उन्होंने अवसर पा छीन लिया था इत्यादि। बैजनाथजी लिखते हैं कि यह सब समझाया कि यह राजनीति है कि शत्रको न छोडना चाहिये नहीं तो वह एक-न-एक दिन अवश्य घात करेगा।

टिप्पणी—२ (क) 'तिन्हिह जीति रन आनेसु बाँधी' ऐसी आज्ञा अन्य राक्षसोंको न दी थी, क्योंकि इसका सामर्थ्य उनको न था। मेघनाद यह काम करनेको समर्थ है, इससे इसको यह आज्ञा दी। 'आनेसु बाँधी' यह समरधीर अभिमानी बलवान् देवताओंको लाकर हाजिर करनेका उपाय बताया कि उनको जीतकर बाँध लाना, छोड़ न देना, जैसे अन्य निशाचरोंको भगोड़े देवताओंके हाजिर लानेका उपाय बताया था कि ब्रह्मभोजादिमें विघ्न करो तो 'छुधाछीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिहिहिं आइ।' [वे निर्बल हैं, अत: स्वयं आकर मिलेंगे। ये अभिमानी हैं, बाँधकर पकड़ लानेपर मिलेंगे। (बाँध लानेमें भाव यह भी है कि इन्हें बाँधा देखकर ब्रह्माजी छुड़ाने आवेंगे और बदलेमें वरदान देंगे। वि० त्रि०)]। (ख) 'आपुन चलेउ गदा कर लीन्ही' इति। यहाँतक तीन बातें कही गयीं। सेनाको देवताओंकी जीविका नाश करनेकी आज्ञा दी। मेघनादको उनके बाँध लानेकी आज्ञा दी और स्वयं देवताओंको मारनेके लिये गदा लेकर चला।

१-अर्थ—'शिक्षा और सेना दी और वैर बढ़ाया'—(वै०)। २-अर्थ—'पुत्र! उठकर पिताकी आज्ञाका पालन कर' (वै०)।

वि॰ त्रि॰—रावणने तीन विधिसे कार्य आरम्भ किया। देवताओंको रसद न मिलने पावे, इसिलये सेनाको मर्त्यलोक भेजा। इन्द्रादिसे युद्धके लिये मेघनादको भेजा। अन्य देवताओंकी सहायता इन्द्रको न मिलने पावे, इसिलये उनके लोकोंपर स्वयं रावणने आक्रमण किया।

नोट—४ 'चलत दसानन डोलित अवनी' इति। रावणके रणमदमत्त होकर चलनेपर धरती हिलती है; इसके विषयमें स्वयं पृथ्वीके वचन हैं कि 'गिरि सिरि सिंधु भार निंह मोही। जस मोहि गरुअ एक परद्रोही॥' पुन:, 'अितसय देखि धर्म कै ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥ सकल धर्म देखै बिपरीता। किह न सकै रावन भय भीता॥' (१८३) मंदोदरीने स्वयं कहा है 'तव बल नाथ डोल नित धरनी। सेष कमठ सिह सकिहं न भारा॥' (६। १०३) और रावणने भी कहा है—'जासु चलत डोलित इमि धरनी। चढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी॥ सोइ रावन जग बिदित प्रतापी।' (६। २५) भिक्त तथा कथाके योगसे तो यदि कैलासका उठाना विश्वास कर सकते हैं तो इसके चलनेसे पृथ्वीका हिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ दूसरा उल्लास अलंकार है!

टिप्पणी—३ 'गर्जत गर्भ स्वविह सुर रवनी' इति। यह बात श्रीपार्वतीजीके शापसे पूर्वकी है। क्योंकि श्रीपार्वतीजीके शापसे देवताओंकी स्त्रियोंके गर्भ धारण नहीं होता तब गर्भ गिरनेकी बात ही कहाँ? [यहाँ रावणकी बाढ़ (उन्नित) और देवताओंके तेज-प्रतापकी अवनितका समय है। इससे देवांगनाओंके गर्भ गिरे, देवसेनाकी संख्या बढ़ने नहीं पाती और राक्षस-परिवार दिन दूना, रात चौगुना बढ़ता गया। जब रावणके अवनितका समय आया तब श्रीहनुमान्जीद्वारा इसका बदला चुका। उनके गर्जनसे निशाचिरयोंके गर्भ गिर जाते थे, निशाचर-सेना न बढ़ पाती थी। यथा—'चलत महाधुनि गर्जेसि भारी। गर्भ स्रविह सुनि निसिचर नारी॥'(५। २८)]

नोट—५ पार्वतीजीके शापका प्रसंग वाल्मी० १। ३६ में इस प्रकार है कि जब तारकासुरसे पीड़ित हो देवताओंने ब्रह्माजीसे पुकार की और उन्होंने बताया कि भगवान् शंकरके वीर्यसे उत्पन्न बालकके हाथसे ही उसकी मृत्यु होगी, तुम उपाय करो कि शंकरजी पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें। देवताओंने उपाय किये। विवाह हुआ। यह सब कथा मानसमें पूर्व आ चुकी है। तत्पश्चात् हर-गिरिजा-विहारमें सैकड़ों वर्ष बीत गये। देवता घबड़ाये। उन्होंने विहारमें बाधा डाली। जाकर प्रार्थना की। तब महादेवजीने अपने तेजका त्याग किया जिसे अग्न आदिने धारण किया और उससे कार्तिकेय उत्पन्न हुए। देवताओंने जाकर उमा-शिवजीकी पूजा की। उस समय उमाने क्रोधमें आकर देवताओंको शाप दिया। यथा—'अथ शैलसुता राम त्रिदशानिदमब्रवीत्॥ २१॥ समन्युरशपत्सर्वान् क्रोधमेंरक्तलोचना। यस्मान्वारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया॥ २३॥ अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हथ। अद्यप्रभृति युष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः॥' (२२॥ वाल्मी० १। ३६) अर्थात् श्रीपार्वतीजीकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और उन्होंने देवताओंको इस तरह शाप दिया—मैं पुत्रकामनासे पतिके साथ थी। तुमने आकर रुकावट डाली। अतः तुमलोग भी अपनी पत्नियोंसे पुत्र उत्पन्न न कर सकोगे। अबसे तुम्हारी स्त्रियाँ पुत्रहीन होंगी। शिवपु०, रुद्रसंहिता अ० २ में कोपके वचन ये हैं—'रे रे सुरगणास्सर्वे यूयं दुष्टा विशेषतः। स्वार्थसंसाधका नित्यं तदर्थ परदुःखदाः॥ १४॥ स्वार्थहेतोमहेशानमाराध्य परमं प्रभुम्। नष्टं चकुर्मिद्वहारं वन्ध्याऽभवमहं सुराः॥ १५॥ न्अद्यप्रभृति देवानां वन्ध्या भार्या भवन्त्वित॥ १८॥ ।

रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥६॥ दिगपालन्हके लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए॥७॥ पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी। देइ देवतन्ह गारि पचारी\*॥८॥ रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रति भट खोजत कतहुँ न पावा॥९॥

<sup>\*</sup> प्रचारी-पाठान्तर

शब्दार्थ—सकोहा=क्रोधयुक्त, सकोप। तके=(को) शरण ली। दिगपाल (दिक्पाल)—दिशाओंके रक्षक (आगे इनके नाम कहे हैं। दसों दिशाएँ और उनकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें दोहा (२८।१) मा॰ पी॰ भाग १ देखिये। सूने=खाली। सिंघनाद (सिंहनाद)=सिंहका-सा गर्जन वा शब्द। पचारी (प्रचारी)=ललकारकर। मद=मद्य=मदिरा।-घमण्ड।

अर्थ—रावणको क्रोधयुक्त आता सुनकर देवताओंने सुमेरु पर्वतकी गुफाओंकी शरण ली। (उनमें जा छिपे)॥६॥ लोकपालोंके समस्त सुन्दर लोकोंको रावणने खाली पाया॥७॥ बारंबार सिंहके समान भारी गर्जनकर और देवताओंको गालियाँ दे-देकर ललकारकर॥८॥ वह लड़ाईके मदसे मतवाला तीनों लोकोंमें दौड़ा फिरता था। अपनी जोडका योद्धा ढूँढता था। (पर) कहीं न पाया॥९॥

नोट—१ 'देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा।' से जनाया कि सुमेरुपर बहुत बड़ी–बड़ी और अगणित गुफाएँ हैं जिनमें सब छिप जाते हैं और रावण उन्हें ढूँढ़ नहीं पाता, इसीसे सब वहीं जाकर छिपते हैं। सुमेरुपर ही ब्रह्माकी कचहरी कही जाती है। जब कोई देवता सामने न आये तब वह उनके लोकोंके भीतर गया तो वहाँ सन्नाटा पाया जैसा आगे कहते हैं।

टिप्पणी—१ '*दिगपालन्हके लोक सुहाए*' इति। '*सुहाए*' का भाव कि ये लोक ऐसे सुन्दर हैं कि इन्हें छोड़नेको कभी जी नहीं चाहता, ये छोड़ने योग्य नहीं हैं तब भी रावणके डरसे वे इन्हें भी छोड़कर चले गये। ॎ® (रावणका डर सबके हृदयमें कैसा अधिक है यह यहाँ दिखाया कि देवता उसके सामने भोग-विलाससे विरक्त हो जाते हैं)।

टिप्पणी—२ (क) 'देइ देवतन्ह गारि पचारी'। गाली देता है, ललकारता है जिसमें क्रोधवश होकर सामने आ जावें (जैसे भीमसेनकी ललकारपर दुर्योधन अपना मरण निश्चय जानकर भी लक्ष्मीको तिरस्कृत करके व्यास-सरोवरसे बाहर निकल आया था। वीर शत्रुकी ललकार नहीं सह सकते)। पर कोई प्रकट नहीं होता (इससे जनाया कि देवताओंका मान-मर्ष आदि सब जाता रहा था, यथा—'तृम्हरे लाज न रोष न माषा' नहीं तो गाली और ललकार सुनकर अवश्य सामने आते)। (ख) 'रन मदमत्त फिरइ जग धावा।। '। भाव कि देवताओंके यहाँ हो आया। वे सब भाग गये। मर्त्यलोकमें कोई नहीं है। इसीसे कहा कि 'प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा।' इसी तरह कुम्भकर्णकी जोड़का संसारमें कोई नहीं है यह कह आये हैं, यथा—'अतिबल कुंभकरन अस भाता। जेहि कहाँ निहीं प्रतिभट जग जाता।।' (१८०।३) ['जग धावा' से जनाया कि जहाँ कहीं किसीसे सुनता है कि कोई प्रतिभट है वहीं दौड़ा जाता है पर वहाँ जानेपर कोई मिलता नहीं। 'रनमदमत्त'—यहाँ रणको मदिरा कहा। मद्यपानसे जैसे कोई मतवाला हो जाय तो उसे और मद्यपानकी इच्छा होती है वैसा ही रावणका हाल है। यह कुबेरादिको जीत चुका है। रण-मदसे मतवाला हो रहा है। उसे यही सूझता है कि और कोई मिल जिससे लड़ाँ।]

नोट—२ 'सुर पुर नितिह परावन होई', 'सूने सकल दसानन पाए' इति। इसी प्रसंगसे मिलता हुआ एक प्रसंग यह है कि एक बार जब ब्रह्मिष संवर्त समस्त देवताओंके साथ राजा मरुतको यज्ञ करा रहे थे उसी समय रावण वहाँ पहुँचा। उसे देख इन्द्र मोर, धर्मराज काक, कुबेर गिरगिट और वरुण हंसका एवं अन्य देवता अन्य पिक्षयोंका रूप धारण कर उड़ गये। यथा—'इन्द्रो मयूर: संवृत्तो धर्मराजस्तु वायस:। कृकलासो धनाध्यक्षो हंसश्च वरुणोऽभवत्॥ ५॥ अन्येष्विप गतेष्वेवं देवेष्विरिनिषूदन।' रावणके चले जानेके पश्चात् जिन-जिन पिक्षयोंका रूप धरकर वे बचे थे उन-उनको उन्होंने वर दिया। तभीसे मयूरकी चन्द्रिकापर सहस्र नेत्र शोभित होने लगे, कौवे किसी रोगसे अथवा अपनेसे नहीं मरते इत्यादि। (वाल्मी० ७ सर्ग १८)

रिब सिस पवन बरुन धनधारी। अगिनि काल जम सब अधिकारी॥ १०॥

किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हिठ सबही के पंथिह लागा॥११॥ ब्रह्मसृष्टि जहँ लिंग तनुधारी। दसमुख बसबर्ती नर नारी॥१२॥ आयसु करिंह सकल भयभीता। नविंह आइ नित चरन बिनीता॥१३॥ दो०— भुजबल बिस्व बस्य किर राखेसि कोउ न सुतंत्र। मंडलीकमिन रावन राज करे निज मंत्र॥ देव जच्छ गंधर्ब नर किन्नर नाग कुमारि। जीति बरीं निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारि॥१८२॥

शब्दार्थ—अधिकारी=जिसको लोक-व्यापार करनेका अधिकार है—(वै०)।=जिनको लोकपालनका वा लोकमें किसी विशेष कार्यके करनेका स्वत्व वा पद या अधिकार प्राप्त है। **मंडलीकमिन**=सार्वभौम, सम्राट्। **पंथिह लागा**=राहमें लगा अर्थात् सबकी राह रोकी, कोई अपने अधिकारका व्यापार नहीं करने पाता—(वै०)। मंत्र=मित, इच्छा, विचार वा नियम। निज मंत्र=स्वेच्छानुसार। यही Dictatorship (डिक्टेटरिशप) है। मनमाना करना ही 'निज मन्त्र' राज्य करना है।

अर्थ—सूर्य, चन्द्रमा, पवन, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज इन सब लोकपालों और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभीके पीछे (रावण) हठपूर्वक लगा॥ १०-११॥ ब्रह्माकी सृष्टिमें जहाँतक देहधारी स्त्री-पुरुष थे वे सब रावणके आज्ञाकारी (अधीन) थे॥ १२॥ सभी डरके मारे उसकी आज्ञाका पालन करते हैं और नित्य ही आकर उसके चरणोंमें नम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं॥ १३॥ उसने विश्वभरको अपनी भुजाओंके बलसे वशमें कर किसीको स्वतन्त्र न रखा। सब मण्डलीकोंमें शिरोमणि सार्वभौम सम्राट् रावण अपने मन्त्रके अनुसार राज्य करता था। देवता, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य, किन्नर और नागकी कन्याओंको तथा और भी बहुत-सी सुन्दर उत्तम स्त्रियोंको अपने बाहु-बलसे जीतकर ब्याह लीं॥ १८२॥

टिप्पणी—१ (क) रिव, शिश, पवन, वरुण, धनधारी (=धनद, कुबेर), अग्नि, काल, यम ये अष्ट लोकपाल हैं। (ख) क्षि'आपुन चलेउ गदा कर लीन्ही' से लेकर 'जीति बरीं निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि' तक रावणका दिग्विजय वर्णन किया। आगे मेघनादका विजय कहते हैं।

नोट—१ कुबेरको सर्वप्रथम जीतकर पुष्पक ले आया था। उस समय चार लोकपाल प्रधान थे। इन्द्र, वरुण, यम और कुबेर। यमलोकमें भी भारी युद्ध हुआ। यमराज सूर्यपुत्र हैं। वाल्मी० ७, सर्ग २०, २१, २२ में युद्धका वर्णन है। यम कालदण्ड छोड़नेको उद्यत हुए तब ब्रह्माने आकर उनको रोक दिया। उनके कहनेसे वे वहीं अन्तर्धान हो गये और रावणने अपने जयकी घोषणा की। वरुणको जीतनेकी कथा सर्ग २३ में है। वरुणको सेना और पुत्रोंपर जय पायी। वरुण उस समय ब्रह्मलोकमें थे। मन्त्रीने हार मान ली। रहे लोकपाल इन्द्र। इन्हें तो मेघनाद बाँध ही लाया था। सूर्य, चन्द्र आदिपर विजय प्रक्षिप्त सर्गोंमें है।

#### 'ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी। दसमुख बसबर्ती ॥'

यहाँ यह शंका होती है कि अवधेश, मिथिलेश, बालि, सहस्रार्जुन, बिल इत्यादि अनेक लोग ऐसे थे जो रावणके वशमें न थे, फिर 'दसमुख बसबर्ती' कैसे कहा?

कथनका तात्पर्य यह जान पड़ता है कि ब्रह्माजी जो सृष्टिके रचयिता हैं और शिवजी जो सृष्टिमात्रके संहार करनेवाले हैं जब वे ही रावणके वशमें हो गये, उससे भयभीत रहते और नित्य उसके यहाँ हाजिरी देते हैं तो फिर और कौन रह गया जिसको कहें कि वशमें नहीं है। राजाके वश होनेसे उसकी सब राजधानी वशमें कही जाती है। इसी प्रकार सृष्टिके उत्पन्न और संहार करनेवालोंके वशीभूत हो जानेसे सृष्टिमात्रका वशीभूत होना कहा जाना

<sup>\*</sup> मंडलीकपति (का०)

अयोग्य नहीं। किवत्तरामायणमें ग्रन्थकारने कहा है—'बेद पढ़ें बिधि संभु सभीत पुजावन रावन सों नित आवैं। दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि ते सिर नावैं॥' (क०७।२) 'कर जोरे सुर दिसिप बिनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभीता॥'(५।२) पुनः, 'बसबर्ती' का भाव यह भी हो सकता है कि विश्वभरमें कोई रावणको वशमें या उसका वध करनेमें समर्थ न था। भानुप्रताप रावण जिसके लिये परब्रह्मका आविर्भाव हुआ वह वस्तुतः किसीसे न हारा था और कल्पोंमें रावण कहीं–कहीं हार भी गया था। यदि कहें कि अंगद–रावण–संवादमें तो उसका पराजय लिक्षत होता है तो उसका उत्तर यह होगा कि जैसे इस ग्रन्थमें चार कल्पके अवतारोंकी कथा मिश्रित है वैसे ही अंगदके संदिग्ध वचनोंमें अन्य कल्पोंके रावणकी कथा भी जानिये।

त्रिपाठीजी भी लिखते हैं कि 'सार्वभौम राजाका भी किसी अवसरमें पराजय हो जाता है, परन्तु यदि उसके शासनमें उस पराजयसे त्रुटि न आयी हो, तो उस पराजयकी कोई गणना नहीं है। दो-तीन स्थलोंपर रावणका बिलसे पराजय सुना गया है पर रावणमें एक विशेषता थी, उसमें केवल शारीरिक बल ही न था किन्तु तपबल, योगबल, अस्त्रबल, शस्त्रबल, सैन्यबल, दुर्गबल, इष्टबल आदि अनेक बल थे, जिनका समुच्चय और कहीं पाया नहीं जाता। सहस्रार्जुनका वध परशुरामद्वारा हो ही चुका था। बालिसे मैत्री हो चुकी थी। अत: यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि रावणने विश्वको वश्य कर लिया, परन्तु यह शंका-समाधान उन रावणोंके लिये है जो जय-विजय, जलंधर या रुद्रगणके अवतार थे।'

फिर भी यहाँ यह शंका उठती है कि 'आगे चलकर ग्रन्थकारने इसे 'मण्डलीकमिन' कहा है और कहा है कि 'राखेसि कोउ न स्वतंत्र' तो दशरथमहाराजादिके विषयमें यह बात कैसे ठीक हो सकती है?' इसके समाधानके लिये कुछ बातोंपर विचार कर लेना जरूरी है। वह यह कि रावणने लगभग ७२ चतुर्युगतक राज्य किया और दूसरे यह कि राजनीतिमें शत्रुके वशीभूत करनेके चार उपाय—साम, दाम, भय, भेद कहे गये हैं। तीसरे यह कि दिग्वजय वर पानेके तुरंत पीछेका है जब लंका राजधानी हो चुकी थी। ७२ चतुर्युगीके भीतर रघुकुलमें कई राजा हो गये। राजा रघुसे रावण लड़ने गया था। ब्रह्माजीने दोनोंमें मेल करा दिया। फिर राजा अनरण्यको उनकी वृद्धावस्थाके समय रावणने मार डाला। रघुकुलके राजा चक्रवर्ती होते आये हैं, जब उनको एक बार जीत लिया वा उनसे मेल कर लिया गया तो 'वशवर्त्ती' कहना अयोग्य न होगा। राजा दशरथने न कभी उसका मुकाबिला किया और न इनसे उसे युद्ध करनेकी आवश्यकता हुई।

पुन: यह भी हो सकता है कि राक्षसोंका वैर तो देवताओं और ऋषियोंसे सनातनसे चला आता है। वे मनुष्योंको बिलकुल तुच्छ चींटी-सरीखा समझते हैं, इनसे लड़नेमें भी अपना अपमान ही समझते हैं, यही कारण है कि उसने वर माँगते समय जान-बूझकर मनुजको छोड़ दिया था, यथा—'अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः। एवं पितामहात्तस्माद्वरदानेन गर्वितः।' (वाल्मी॰ १। १६। ६) इसीलिये नरेशोंपर हाथ क्या चलाता, जबतक कोई सामना न करता? देवता और उनके पक्षपाती सभी इससे भयभीत रहते थे, नरसे देवता और ऋषि बली हैं ही।

यह भी स्मरण रखनेयोग्य है कि अनरण्य महाराजके मारे जानेपर उसको देवर्षि नारदका दर्शन हुआ। देवर्षिने उससे कहा कि तू बेचारे मनुष्योंको क्यों मारता है, ये तो स्वयं ही मृत्युके पंजेमें पड़े हुए हैं। ये तो सैकड़ों व्याधियोंसे स्वयं ग्रस्त रहते हैं। ऐसोंको मारनेसे क्या? मोहमें फँसे स्वयं नष्ट होनेवाले मर्त्यलोकको दु:खी कर तू क्या पायेगा! तू निस्संशय इस लोकको जीत चुका। यथा—'तित्कमेवं परिक्लिश्य लोकं मोहनिराकृतम्। जित एव त्वया सौम्य मर्त्यलोको न संशयः॥' (वाल्मी० ७। २०। १५) यहाँके प्राणी यमपुरीको जायँगे, अतः तू यमपुरीपर चढ़ाई कर। उसको जीत लेनेपर तू निस्सन्देह अपनेको सबपर विजयी समझ। यथा—'तिस्मञ्जिते जितं सर्वं भवत्येव न संशयः।' (वाल्मी० ७। २०। १७) यह बात मानकर वह यमपुरीको गया और उसने वहाँ विजय प्राप्त की।

महाराज अनरण्यने मरते समय उसे शाप दिया था कि तूने इक्ष्वाकुकुलका अपमान किया है, अतः इसी

कुलमें दाशरिथ राम उत्पन्न होंगे जो तेरा वध करेंगे। यथा—'उत्पत्स्यते कुले ह्यस्मिनिश्वाकूणां महात्मनाम्। रामो दाशरिथनांम यस्ते प्राणान् हरिष्यति॥' (वाल्मी० ७। १९। ३१) पुनः साहित्यज्ञ ऐसा कहेंगे कि किवयोंकी यह प्रथा है कि जब किसीकी प्रशंसा करनी होती है तो उसको हदतक पहुँचा देते हैं, उस समय उसका अपकर्ष नहीं कहते। इसीसे यहाँ उसकी जीत-ही-जीत कही, कहीं भी उसकी पराजय नहीं कहा। हाँ, जब उसका प्रताप अस्त होनेपर आयेगा तब मंदोदरी, हनुमान्जी और अंगदसे बातचीत होनेके समय इनके द्वारा दो-चार जगह जो उसका पराजय हुआ था उसका संकेत किव कर देंगे। पुनः, यदि रावणका पराजय कहते तो उससे श्रीरामचन्द्रजीकी भी उसके मारनेमें विशेष प्रशंसा और कीर्तिकी बात न होती।

बाबा हरिदासजी शीलावृत्तमें लिखते हैं कि—'तनुधारी' कहकर जनाया कि सृष्टि दो प्रकारकी है। एक तनधारी। दूसरी बेतनधारी। बुद्धि, चित्त, मन, इन्द्रिय, स्वभाव, गुण इत्यादि—बेतनधारी (बिना तनवाली) सृष्टि बहुत है सो इस सृष्टिमें एक भी वश न हुआ। एक तनधारी सृष्टि ही वशमें हुई। सब तनधारी जीव दशमुखके आज्ञानुवर्त्ती हुए, इसका भाव यह है कि तनधारी जीवोंकी कोई जाति न बची, सहस्रबाहु आदि व्यक्तिगत भले ही बच गये, पर जाति न बची।

वि० त्रि० का मत है कि तनधारीका वशमें होना कहकर जनाया कि जो तनधारी नहीं था अर्थात् अनंग (कामदेव) वह उसके वशमें न था वरंच वह ही कामदेवके वशमें था।

टिप्पणी—२ (क) 'देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारि', इति। यहाँ 'कुमारि' शब्द देकर जनाया कि बिन ब्याही कन्याओंको जीतकर लाया, विवाहिताओंको नहीं और उत्तरार्द्धमें 'बहु सुंदर बर नारि' पद जो दिया है वह शब्द उन्हीं कुमारी कन्याओंके लिये ही आया है। जबतक विवाह न हुआ था, केवल जीतकर लाना कहा था, तब 'कुमारि' दिया, उन्हींके साथ विवाह होनेपर उनको 'सुंदर बर नारि' कहा। (ख) देव, यक्ष, गन्धर्व, किन्नरसे स्वर्गकी, नरसे भूलोककी और नागसे पाताल–लोककी, इस तरह तीनों लोकोंकी कुमारियोंको जीतकर ब्याहना कहा।

नोट—२ 'कुमारि' शब्द अल्पावस्थाको कन्याओंके लिये प्राय: प्रयुक्त होता है। विशेषकर यहाँ इसी भावमें है। बूढ़ी, अनब्याही स्त्रियाँ अभिप्रेत नहीं हैं। किसीने ऐसा भी कहा है कि श्रीसीताजीको छोड़ उसने विवाहिता स्त्रियोंका अपहरण नहीं किया। परंतु इसका निषेध स्वयं रावणके उस वाक्यसे होता है जो उसने श्रीसीताजीसे कहा था। यथा—'स्वधर्मो रक्षसां भीक सर्वथेव न संशयः। गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमध्य वा॥'(वाल्मी० ५। २०। ५) अर्थात् परस्त्रीके साथ सम्भोग करना अथवा उनका बरजोरी अपहरण करना निस्संदेह हम राक्षसोंका सदाका धर्म है। हाँ, बिना उनकी मर्जीके वह उनके साथ रमण नहीं कर सकता था। क्योंकि पुंजिकस्थली अपसराके साथ बलात्कार करनेसे ब्रह्माजीने उसको शाप दिया था कि यदि अब किसी स्त्रीके साथ ऐसा करेगा तो तेरे सिरके सैकड़ों टुकड़े हो जायँगे। यथा—'अद्यप्रभृति यामन्यां बलान्नारीं गमिष्यसि। तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः॥'(वाल्मी० ६। १३। १४)

नोट—३ यहाँ मण्डलीकमनिका भाव सार्वभौम (सब स्वर्ग, भू और पातालमण्डलका) सम्राट् ही संगत जान पड़ता है; नहीं तो पूर्वापर विरोध होगा। क्योंकि पूर्व कहा है कि 'ब्रह्मसृष्टि जहँ लिंग तनु धारी। "'यदि मण्डलीकका अर्थ केवल १२ राजाओंका अधिपति लें तो 'मण्डलीकमिन' का अर्थ होगा 'मण्डलीक राजाओंमें शिरोमणि'।

नोट—४ '*राज करै निज मंत्र'* इति। अर्थात धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्रकी आज्ञाको त्यागकर अपना मन्त्र चलाता है, स्वेच्छानुसार राज करता है। (खर्रा) पुन: भाव कि राजाको मन्त्री चाहिये, इसलिये उसने मन्त्री रख लिये थे, नहीं तो उसने कभी भी मन्त्रियोंकी सम्मतिकी परवाह न की। (वि० त्रि०)

इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करि रहेऊ॥१॥ प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा। तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा॥२॥ देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी॥ ३॥ करिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरिं किर माया॥ ४॥ जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करिं बेद प्रतिकूला॥ ५॥ जेहि जेहि देस धेनु द्विज पाविहं। नगर गाउँ पुर आगि लगाविहं॥ ६॥ सुभ आचरन कतहुँ निहं होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई॥ ७॥ निहं हिरभगित जज्ञ तप ग्याना। सपनेहु सुनिय न बेद पुराना॥ ८॥

छंद जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनै दससीसा। आपुन उठि धावै रहै न पावै धिर सब घालै खीसा॥ अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ निहं काना। तेहि बह बिधि त्रासै देस निकासै जो कह बेद प्राना॥

सो०— बरिन न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करिह। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापिह कविन मिति॥ १८३॥

शब्दार्थ—चिरत=आचरण। परिताप=दु:ख। घालै खीसा=नष्टकर डालता है, यथा—'केहि के बल घालेहि बन खीसा।'(५। २१) 'बातन मनिह रिझाइ सठ जिन घालिस कुल खीस॥'(५। ५६) 'सो भुजबल राखेहु उर घाली।'(६। २९)

अर्थ—(रावणने) इन्द्रजीतसे जो कुछ कहा था वह सब (उसने) मानो पहलेहीसे कर रखा था॥१॥ जिन्हें (रावणने) सबसे प्रथम आज्ञा दी थी उनका चिरत सुनो जो (उन्होंने) किया॥२॥ देवताओं को दुःख देनेवाले निशिचरसमूह सब देखनेमें भयावन और पापी थे॥३॥ असुरसमूह उपद्रव करते थे। मायासे अनेक रूप धारण करते थे॥४॥ जिस प्रकार धर्म निर्मूल हो वही सब वेदिवरुद्ध (उपाय) करते थे॥५॥ जिस-जिस देशमें गऊ और ब्राह्मणोंको पाते थे उस-उस नगर ग्राम और पुरमें आग लगा देते थे॥६॥ शुभ आचरण (ब्रह्मभोज, श्राद्ध, यज्ञ, दान, गुरु-संतसेवा इत्यादि) कहीं भी नहीं होते, देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुको कोई नहीं मानता॥७॥ स्वप्नमें भी हिरभिक्त, यज्ञ, तप, दान नहीं होते और न वेदपुराण ही सुननेमें आते थे॥८॥ जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञमें देवताओंका भाग जैसे ही रावण कानोंसे सुनता (वैसे ही वह) आप ही उठ दौड़ता, कुछ एवं कोई भी रहने न पाता, धर-पकड़कर सबको विध्वंस कर डालता। संसारमें ऐसा भ्रष्टाचार हो गया कि धर्म तो कानोंसे सुननेमें भी नहीं आता। जो कोई वेद-पुराण कहता उसको बहुत तरहसे भय देता और देशसे निकाल देता था। घोर निशाचर जो घोर अन्याय करते हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता। जिनका हिंसापर प्रेम है उनके पापोंकी कौन हद॥१८३॥

टिप्पणी—१ '*इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ।*'इति। (क) इन्द्रजीत नाम यहाँ देकर जनाया कि इसने इन्द्रको जीत लिया। 'जनु पहिलोहि किर रहेऊ'का भाव कि इन्द्रादि समरधीर बलवान् देवताओंको जीतनेमें उसे विलम्ब न लगा; उसने सबको बात–की–बातमें जीत लिया। (ख) 'जो कछु कहेऊ'अर्थात् 'जे सुर समरधीर बलवाना। जिन्हकें लिखे कर अभिमाना॥ तिन्हिंह जीति रन आनेसु बाँधी।'यह जो कहा था वैसा ही उसने किया। इन्द्रको बाँध लाया था, यह

१-१६६१ में है। २-यह चौपाइयाँ छन्द हैं। इसके चारों चरणोंमें ३०, ३० मात्राएँ होती हैं, १०वीं, १८वीं और ३०वीं मात्राओंपर विराम होता है।

वाल्मीकीयमें स्पष्ट है। ब्रियहाँ कहते हैं कि 'इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ', परन्तु कहा था वस्तुत: 'मेघनाद' से, यथा—'मेघनाद कहँ पुनि हँकरावा। दीन्ही सिख बल बयर बढ़ावा॥' इत्यादि, जब जीत हुई तब वह 'इन्द्रजीत' कहाया। इस कथनका समाधान दूसरे चरणसे किया है कि वह इन्द्रको इतना शीघ्र (आनन-फानन) जीत लाया मानो पहलेहीसे जीतकर बाँध रखा था, अब रावणके वचन सुनते लाकर दिखा दिया। [(ग)—कारण (युद्ध) न वर्णन करके कार्य प्रकट करना कि इन्द्रको मानो पहलेहीसे जीत रखा था 'अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार' है। पर यह उत्प्रेक्षाके अंगसे आया है। युद्ध होकर हार-जीत होती है किन्तु इस प्रकारकी उत्प्रेक्षा करना कि मानो युद्धके पहले ही जीत लिया हो 'अनुक्त विषयावस्तुत्प्रेक्षा अलंकार' है। दोनोंमें अंगांगी भाव है। (वीर)]

टिप्पणी—२ (क) 'प्रथमिहं जिन्ह कहुँ आयसु दीन्हां ' इति। दो चरणोंमें इन्द्रजीतका विजय कहा। अब सेनाका उपद्रव यहाँसे वर्णन करते हैं। ब्लिजिस क्रमसे बल वर्णन किया था उसी क्रमसे उपद्रव वर्णन करते हैं। (ख) 'निसचर निकर देव परितापी' इति। रावणने कहा था कि 'हमरे बैरी बिबुध बरूथा' हैं इसीसे देवताओं को अधिक परिताप देते हैं। \* ['देखत भीमरूप' से रूप भयानक, 'पापी देवपरितापी' से हृदय भयानक और 'करिंह उपद्रव' से करनी भयानक कही। देवताओं की मरणविधिमें यत्नशील हैं, अतः देवपरितापी कहा। (वि० त्रि०)]। (ग) 'करिंह उपद्रव असुर निकाया।' असुर-समूह उपद्रव करते हैं क्योंकि रावणकी आज्ञा सबको ऐसी ही है, यथा—'सुनहु सकल रजनीचर जूथा।' अतः सभी ऐसा करते हैं। उपद्रव करते हैं अर्थात् 'द्विजभोजन, मख, होम, श्राद्ध' सभीमें बाधा डालते हैं, यथा—'सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा।'[(घ)—'करिंह उपद्रव'कहकर 'नानारूप धरिंह किर माया' कहनेका भाव कि आसुरी सेना बड़ी भारी उतर आयी थी, पर उसने एक ओरसे सबके संहारमें हाथ नहीं लगाया। वे सब सम्पूर्ण देशमें फैल गये। कामरूप तो थे ही, उन सबोंने अनेक रूप धारण किये। कोई पण्डितजी बन गये, कोई महात्माजी बन गये, कोई गोसाईंजी बन गये, सुधारक बने, कोई जनताके अगुआ बन गये, कोई देश-हितैषी बने तो कोई समाज-हितैषी बने। अपने रूपमें कोई न रहे, सब साधुरूपमें हो गये और उपद्रव आरम्भ किया। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी ३ (क) 'जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। बेद प्रतिकृला' इति। वेदके प्रतिकृल करना यह धर्मका निर्मूल करना है, क्योंकि वेदके अनुकूल करना धर्म है और प्रतिकूल करना अधर्म है। वेदके प्रतिकूल कर्मींका वर्णन आगे करते हैं—'जेहि जेहि देस<sup>…</sup>'।(ख) 'जेहि जेहि देस<sup>…</sup>'कहकर जनाया कि गौ और ब्राह्मण सब देशोंमें नहीं हैं, बहुत कम हैं। [अथवा, डरके मारे सब छिपे रहते हैं वा भाग जाते हैं। 'धेन द्विज पावहिं '—गौ-ब्राह्मणको पाना कहा और किसीका नाम नहीं लेते। क्योंकि ब्राह्मण ही होम, यज्ञ आदि करते और कराते हैं और धेन्से यज्ञादिकी सामग्री प्राप्त होती है। यज्ञादिसे देव प्रबल होते हैं जो निशाचरोंके शत्र हैं, अत: इन दोनोंका नाश करते हैं। 'नगर गाउँ पर आगि लगाविहें'—नगरसे छोटा ग्राम और ग्रामसे छोटा प्रवा होता है; उसी क्रमसे कहा। 'पुर' से पुरवा समझना चाहिये। पुरवेमें कम होते हैं, उससे अधिक ग्राममें और इससे अधिक नगरमें। ये एकपर भी दया नहीं करते। 'धेन द्विज' से यह भी जनाया कि एक भी गौ या एक भी ब्राह्मण हुआ तो सारे नगर आदिमें आग लगा देते हैं। भाव यह कि तुम लोगोंने इनको नगरसे निकाल क्यों न दिया, उसका फल तुमको भी वहीं देते हैं। वैरीका मित्र भी वैरी होता है।] (च)—'आगि लगाविहें' कहकर जनाया कि सब बडे आततायी हैं। [आग लगाना प्रथम आततायित्व है। यथा—'अग्निदो गरदश्चैव धनहारी च सप्तघः। क्षेत्रदारापहारी च षडेते ह्याततायिन:॥' (पद्मपु०, सृष्टि० ४८।५८)] (छ) 'सुभ आचरन कतहुँ निहं होई' इति। इससे जनाया कि वे आप तो अधर्म करते ही हैं और दूसरोंके लिये भी हुक्म निकाल दिया है कि कोई भी धर्म न करे। इसीसे शुभ आचरण कहीं नहीं होते। यदि कोई धर्म करे, स्र, विप्र और गुरुको माने तो मार डाला जाय; इसीसे कोई इनको मानता भी नहीं। [देव, विप्र, गुरुकी पूजा बंद हो गयी। सभ्य वही माना जाता था, जो भिक्त,

<sup>\*</sup> जिनका आचरण तमोगुणी हो वे ही निशिचर हैं। निश+चर=तमोगुणचर। (लमगोड़ाजी)

यज्ञ, तप आदिको अन्धविश्वास माने। अत: कर्म, उपासना, ज्ञान तीनोंका लोप हो गया। (वि० त्रि०)]

नोट—१ वेद ही धर्मका मूल है, उसके उखाड़नेकी विधि वे जानते थे। पण्डितजी बनकर वे वेदका व्याख्यान करते थे, बतलाते थे कि वेद मनुष्योंका बनाया हुआ है, अब देश-काल वैसा नहीं रह गया, नये वेदकी आवश्यकता है। वेदको खींच-खाँचकर मरोड़कर उसका अर्थ ही दूसरा करते थे। अर्थ करनेकी पद्धित ही बदल देते थे। कोई महात्माजी बनकर अपने माहात्म्यसे लोगोंको प्रभावित करके वेदमार्गसे च्युत करते थे, कोई गोसाईं बने हुए शिष्योंको अधर्म-रास्तेपर लगाते थे। कोई अगुआ बनकर जनताको हरा बाग दिखाते हुए उसे विपत्ति-सागरमें डुबाते थे। कोई सुधारक बनकर सम्प्रदाय और परम्पराके मिटा देनेमें ही कल्याणका मार्ग दिखाते थे। कोई देशहितैषी बनकर देश-के-देशको ईश्वरसे विमुख करनेमें लगे थे। कोई समाजिहतैषी बनकर एक जातिका दूसरेसे वैर कराते थे। सभी धर्मोंके प्रतिकूल आचरण स्वयं करते और लोगोंसे कराते थे। जब जनता अधिक काबूमें हो गयी तब स्पष्ट अत्याचार करने लगे। यज्ञमें प्रधान साधन हैं—गौ और ब्राह्मण। उन दोनोंसे संसारका अकल्याण पहले ही बतलाते थे,अब यह नियम कर दिया कि जिस पुर आदिमें ये पाये जावें उसे एकदम फूँक दो।

टिप्पणी—४ (क) 'जप जोग बिरागा—' इति। यह काम परम आवश्यक है। ऋषि, मुनि इत्यादि अवश्य जप, यज्ञ आदि करते हैं। इसके लिये वह किसीपर विश्वास नहीं करता। इसीसे यज्ञकी खबर पाते ही स्वयं ही उठकर दौड़ा जाता है। ('उठि धावै' से जनाया कि इसमें किंचित् भी आलस्य या विलम्ब नहीं सह सकता।) (ख) 'अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा—' इति। प्अप्रथम कह आये हैं कि 'जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करिं बेद प्रतिकूला।', अब बताते हैं कि उन्होंने धर्मको ऐसा निर्मूल कर दिया कि प्रत्यक्ष दिखायी देनेकी कौन कहे कहीं कानोंसे सुननेमें भी नहीं आता। धर्मका नाश यहाँ कहकर आगे धर्मके मूलका नाश कहते हैं। (ग) 'तेहि बहु बिधि त्रासै देस निकासै जो कह बेद पुराना' इति। वेद-पुराण धर्मका मूल हैं। वेद-पुराण सुननेसे धर्मका बोध होता है, अतः धर्म निर्मूल करनेकी यह भी एक विधि है कि वक्ता कोई रह ही न जाय। प्अप्रथम श्रोताओंका हाल कहा कि 'सपनेहु सुनिय न बेद पुराना' अब वक्ताओंका हाल लिखते हैं। (घ) 'बहु बिधि त्रासै' से जनाया कि निशाचर मारते–डरवाते तो श्रोताओंको भी हैं, पर वक्ताओंको धर्मके उपदेष्टा समझकर बहुत प्रकारसे त्रास देते हैं। (ङ) 'बरनि न जाइ अनीति—।' यहाँ निशाचरोंके उपद्रवकी इति लगायी। आगे राक्षसोंके अनुयायियोंका उपद्रव वर्णन करते हैं—'बाढ़े खल बहु चोर जुआरा' इत्यादि। ['हिंसा पर अति प्रीति' कहकर एक हिंसाकर्ममें सभी छोटे–बड़े पापोंका वर्णन 'द्वितीय पर्याय अलंकार' है।—(वीरकवि)]

वि० त्रि०—'जप जोगः—' इति। जप आदिके सम्बन्धमें कहते हैं कि इमली-इमली कहनेसे मुँह मीठा नहीं होता, मिरचा-मिरचा कहनेसे तीता नहीं होता, अत: जप करना व्यर्थ समय व्यतीत करना समझा गया। गाँजेकी दम लगाकर बेहोश होना और समाधि लगाना एक बात समझी गयी। तप करके आँतोंको सुखाना अपनेको दुर्बल बनाना माना गया। विरागकी गिनती नालायकीमें हुई। यज्ञ खाद्यान्नदाहसे सम्पन्न होता है, अत: अपराध माना गया। महाराज रावणकी आज्ञा है कि ये सब दुष्कर्म हैं। अत: जप, योग, यज्ञ सब बन्द हो गये। केवल उड़ती खबर यदि रावणको लग जाय कि कहीं यज्ञादि होते हैं तो स्वयं दौड़ पड़ता कि कहीं जाते–जाते पूर्णाहुति न हो जाय या जिसको इस कामपर भेजा है वह आलस्य न कर जाय। स्वयं ऐसा सावधान रहता था जिससे सब सावधानीसे काम करें। अत: किव कहते हैं कि घोर निशाचर जो करते हैं उस अनीतिका वर्णन नहीं हो सकता।

ा इस वर्णनमें उपदेशका भाव है। वह यह कि देखिये, यहाँतक धर्मका पतन होता है। अत: धर्मात्मा धर्मका ह्रास देखकर अधीर न हों। धर्मका नाश हो नहीं सकता, उसके सँभालनेके लिये भगवान्को आना पड़ता है। श्रीलमगोड़ाजी—१-आपने देखा कि बालकाण्डमें यहाँतक किस कुशलतासे कविने आध्यात्मिक और आधिदैविक रहस्य बडी ही रसमय भाषामें लिख दिये हैं।

२-जिस सामाजिक परिस्थितिमें भगवान्का अवतार हुआ है उसका वर्णन कला तथा नैतिक दोनों दृष्टिकोणसे विचारणीय हैं।

३-जबसे मैंने डॉक्टर हरदयालजीका लेख 'प्रभा' में पढ़ा था कि प्राचीन हिन्दीसाहित्यमें रामचिरतमानस एक अच्छा राष्ट्रीय काव्य है, क्योंकि इसमें राष्ट्रसंघटनके मूल नियम मौजूद हैं, तबसे बहुधा इस दृष्टिकोणसे विचार किया है और रामायणपर अनेक दृष्टिकोणोंसे विचार-सम्बन्धी (माधुरीमें प्रकाशित अपने) लेखोंमें कुछ विचार प्रकट भी किये हैं। मैं राजनैतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ। इसिलये अधिक लिखनेका साहस नहीं करता। हाँ, राजनीतिज्ञोंसे अनुरोध अवश्य करूँगा कि वे 'रामराज्य' के नियमोंपर विचार करें। और इस दृष्टिकोणसे 'रावन रथी विरथ रघुबीरा' वाला रथके रूपकका प्रसंग बड़े महत्त्वका है। हाँ, एक बात याद रखना चाहिये कि मानस एक काव्य है; इस कारण उसमें पारिभाषिक राजनीति नहीं है परंतु उसके संकेत बराबर हैं।

देखिये, हमने भानुप्रतापका सार्वभौम राज्य देखा। अब रावणका 'मंडलीकमिन रावन राज करै निज मंत्र' वाला साम्राज्य देख रहे हैं और 'रामराज्य' की कथा तो पढ़ेंगें हो। तीनों राष्ट्रोंकी तुलना बड़ी शिक्षाप्रद है। संक्षिप्तत: यह कहना अनुचित नहीं है कि भानुप्रतापके साम्राज्यमें राजस प्रधान है। धर्मका बाहरी रूप (यज्ञ-दान इत्यादि भी हैं) पर शासनकी इच्छा, वासना—रूपमें है। सारी दुनिया मेरी हो। मुझपर कोई विजय न पावे। राज बलसे फैले, इत्यादि। रावणका साम्राज्य तो तामिसक स्पष्ट ही है। इसीलिये दोनोंका परिणाम विनाश और दु:ख है। रामराज्यकी पताका ही 'सत्य सील दृढ़' है, इससे वह सात्त्विक है। उसका रथ 'बल बिबेक दम परिहत घोड़े' से आगे बढ़ता है। परन्तु यह घोड़े, 'क्षमा, दया और समता' के रज्जुसे जोड़े गये हैं।

सत्याग्रही भाई विचार करें कि अभी 'शील' की कमी उनमें है। Non-violence (केवल नकारात्मक) है। साम्यवादी विचार करें कि Liberty (स्वतन्त्रता) की धुनमें उनकी 'समता' खूनमें सनी ही रही है। 'क्षमा, दया' से मिली नहीं है; इसीलिये Liberty (स्वतन्त्रता) और Equality (साम्य) के साथ बेचारा Fraternity (भ्रातुभाव) यों ही रह गया, या अगर काम आया तो बहुत कम।

यह भी विचारणीय है कि अयोध्यामें 'जो पाँचिह मत लागै नीका' वाला तत्त्व प्रधान है वहाँ 'राज करैं निज मंत्र' की डिक्टेटरी (Dictatorship) का पता नहीं।

बाढ़े खल बहु चोर जुवारा। जे लंपट परधन परदारा॥१॥ मानिहं मातु पिता निहं देवा। साधुन्ह सन करवाविहं सेवा॥२॥ जिन्ह के यह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब<sup>१</sup> प्रानी॥३॥ अतिसै देखि धर्म के ग्लानी<sup>२</sup>। परम सभीत धरा अकुलानी॥४॥ गिरि सिर सिंधु भार निह मोही। जस मोहि गरुअ<sup>३</sup> एक परद्रोही॥५॥ सकल धर्म देखै बिपरीता। किह न सकै रावन भय भीता॥६॥ धेनु रूप धिर हृदय बिचारी। गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी॥७॥

१-सम—१७२१, छ०, को० रा०, प्र०। सब—१६६१, १७०४, १७६२। २-हानी—१७२१, १७६२, को० रा०। ग्लानी—१६६१, १७०४, छ०। ३-गरव—१६६१। गरुअ-प्राय: औरोंमें।

निज संताप सुनायेसि रोई। काहू तें कछु काज न होई॥८॥ छंद सुर मुनि गंधर्बा मिलि किर सर्बा गे बिरंचि के लोका। सँग गो तनु धारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका॥ ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। जा किर तैं दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाई॥ सो० धरिन धरिह मन धीर कह बिरंचि हिरपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति॥ १८४॥

शब्दार्थ—जुवारा=जुआड़ी, जुआ खेलनेवाले। लंपट=कामुक। दारा=स्त्री। ग्लानी=खेद, दु:ख, शारीरिक वा मानसिक शिथिलता। अरुचि, खिन्नता। धरा=पृथ्वी। झारी=समस्त, सब। पीर=पीड़ा, दर्द, दु:ख।

अर्थ—बहुत दुष्ट, चोर और जुआरी बढ़े जो पराये धन और स्त्रियोंमें लपटे रहते हैं (अर्थात् उनको ताकते हैं, हरते हैं, उनकी घातमें रहते हैं)॥१॥माता-पिता-देवता किसीको नहीं मानते। साधुओंसे सेवा कराते हैं॥२॥ हे भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियोंको निशाचर जानना॥३॥धर्मकी अत्यन्त गिरी हुई दशा देखकर पृथ्वी बहुत भयभीत और व्याकुल हो गयी॥४॥ (वह मनमें सोचने लगी कि) मुझे पर्वत, नदी और समुद्रका बोझ (वैसा भारी) नहीं लगता जैसा एक परद्रोही भारी लगता है॥५॥ वह सब धर्म उलटे देख रही है (पर) रावणके डरसे डरी हुई कुछ कह नहीं सकती॥६॥ मनमें सोच-विचारकर वह गायका रूप धारण करके, वहाँ गयी जहाँ सब-के-सब देवता और मुनि थे॥७॥ (उसने) अपना सब दुखड़ा रो सुनाया, (पर) किसीसे कुछ काम न चला॥८॥ सुर-मुनि-गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्माके लोकको गये। भय-शोकसे परम व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गऊरूप धरे साथ थी। ब्रह्माजी सब जान गये। उन्होंने मनमें विचार किया कि मेरा कुछ वश नहीं है। जिसकी तू दासी है वह अविनाशी (है वही) हमारा और तुम्हारा सहायक है। (फिर) ब्रह्माजी बोले—'हे पृथ्वि!' मनमें धैर्य धारण कर। भगवान्के चरणोंका स्मरण कर। प्रभु अपने दासोंकी पीरको जानते हैं वे इस कठिन विपत्तिका नाश करेंगे॥१८४॥

टिप्पणी—१ [(क) 'बाढ़ें' से जनाया कि पूर्व भी थे, पर कुछ ही थे। अब निशाचर-शासनके कारण संख्या बहुत बढ़ गयी। पुन: बाढ़े अर्थात् इनकी दिनोंदिन उन्नित देख पड़ने लगी।] (ख) (चोरी और जूआका साथ है। चोर ही पक्के जुआड़ी होते हैं, दूसरेके धनसे उन्हें जूआ खेलना उहरा। अत: दोनोंको साथ कहा। (वि॰ त्रि॰) 'मानिहं मातु पिता निहं देवा' से कृतघ्न और नास्तिक जनाया। 'साधुन्ह सन करवाविहं सेवा' से अधर्मी सूचित किया; क्योंकि साधुकी सेवा करना धर्म है सो न करके उलटे उनसे सेवा कराते हैं। [(ग) 'ते जानहु निस्चिर सब प्रानी' इति। ब्रिंचरहाँ निशाचरका अर्थ बताया है। बड़े-बड़े दाँत-सींग भयावनी शक्ल इत्यादिकी आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त आचरण जिनके हों वे सब निशिचर ही हैं। 'सम' पाठान्तरका भाव यह होगा कि जो काम निशिचर करते हैं वही ये करते हैं, अतएव यह निशिचरके समान हैं।]

टिप्पणी—२ [(क) 'अतिसै देखि''''' 'का भाव कि जबतक निशाचरोंमें ही अधर्म रहा तबतक दु:ख विशेष न हुआ क्योंकि उनका तो यह स्वाभाविक गुण है, पर जब इनके कारण प्राय: संसारभरमें ऐसे ही आचरण होने लगे, सभी प्राणी निशाचरोंके आचरण करने लगे, जो कुछ धर्म करते थे वे या उनकी संतान ही अधर्ममें रत हो गयी इत्यादि, तब पृथ्वी अकुला उठी। गीतामें भी अवतारके लिये धर्मकी ग्लानिका होना आवश्यक दिखाया है, यथा—'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवित भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं मृजाम्यम्॥' (४।७) अत: यहाँ वही धर्मकी 'ग्लानि' शब्द देकर सूचित किया कि अवतारके लिये जैसा अधर्मका अभ्युत्थान और धर्मकी हानि

होनी चाहिये वे सब उपस्थित हो गये हैं।] (ख) 'परम सभीत धरा अकुलानी' इति। यहाँ 'धरा' नाम देनेका भाव कि यह धर्मके बलसे सबको धारण किये हुए है; इसीसे अधर्मीका भार नहीं सह सकती। [धरा—'धरित विश्वम् धृत्र् धारणे', 'धराः पर्वताः सन्त्यस्यां वा।' अर्थात् पर्वत है जिसपर वह 'धरा' है, जो विश्वको धारण करती है वह धरा है। (प० प० प्र०)]

नोट—१ बाबा हरिदासजी कहते हैं कि—(क) यहाँ 'धरा' नाम सहेतुक है। जिसको कोई सदा धरे रहे, एवं जो सब वस्तु अपनेमें धरे रहे उसे 'धरा' कहते हैं। (यह अर्थ अशास्त्रीय हैं प० प० प्र०) शेषजी धरनीको सदा अपने शीशपर धारण किये रहते हैं। अतः 'धरा' अकुलाती है कि शेषजी मुझको पापसे लदी हुई समझकर अपने सिरपर बड़ा पापका भार जानकर कहीं जलमें बहा न दें। पापी जीव सिरपर पाप लादते हैं और शेषजी हरिभक्त हैं तब भला वे पापको सिरपर कैसे रहने देंगे? (ख) 'धेनु रूपधिर हृदय बिचारी' इति। हृदयमें यह विचारा कि जब शेषजी मुझे जलमें डाल देंगे तब मैं क्या यल करूँगी? सब जीव मेरे आश्रित हैं। वे सब डूब जायँगे। देवता तो गगनवासी हैं उनकी जलमें डूबनेकी कोई शंका नहीं। यह विचारकर गोरूप धरकर देवसमाजको गयी। [नोट—'गिरि सिर सिंधु भार निहं मोही। जस मोहि गरुअ एक परद्रोही॥' के सम्बन्धसे वा विचारके अनुसार 'धरा' नाम बड़ा ही उत्तम पड़ा है।]

टिप्पणी—३ 'जस मोहि गरुअ एक परद्रोही' का भाव कि एक परद्रोहीका भार इन सबके मिलकर भी भारसे अधिक भारी है और यहाँ तो अगणित परद्रोही हैं तब उनके बोझका वर्णन या अंदाजा (अटकल) कौन कर सकता है [सच्चे बोझका निषेध करके उसका भारीपन परद्रोहीमें आरोप करना 'पर्य्यस्तापहनुति अलंकार' है। (वीरकवि)]

वि॰ त्रि॰—'सकल धर्म देखे बिपरीता' इति। शास्त्र कहता है कि 'व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः। त्रय्या हि रिक्षितो लोकः प्रसीदित न सीदित॥' अर्थात् वर्णाश्रमको स्थितिमें संसार सुखी होता है, कष्ट नहीं पाता; परंतु तामसी बुद्धिवालोंको वर्णाश्रम आँखका काँटा हो जाता है। शास्त्र कहता है 'न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हित', परन्तु तामसी बुद्धिवालोंको स्त्रीस्वातन्त्र्य सब कल्याणका मूल जँचता है। शास्त्र कहता है कि 'शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परेरसंसर्गः' शौचका अभ्यास डालनेसे अपने शरीरसे घृणा हो जाती है, वह दूसरेका संसर्ग नहीं करता, पर तामसी बुद्धिवाले छुआछूत उठा देनेको ही धर्म समझते हैं रावणने कानून लागू कर दिया है, इससे कोई कुछ कह नहीं सकता।

टिप्पणी—४ 'धेनु रूप धिर हृदय बिचारी' इति। धेनुरूप धारण करनेका भाव कि एक तो वास्तवमें पृथ्वीका गऊरूप ही है, दूसरे गऊकी रक्षा सब करते हैं; अतः गोरूप धारण किया। [श्रीमद्भागवतमें भी राजा परीक्षित् और किलके प्रसंगमें पृथ्वीको गौ, धर्मको बैल और किलको कसाईरूप कहा गया है। सुकृति राजाओंके प्रसंगोंमें जहाँ-तहाँ पृथ्वीरूपी गौका दुहना कहा गया है। पुनः गऊका रूप अति दीनताका स्वरूप है, अतएव गऊ बनी।] 'गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी' अर्थात् सुमेरु पर्वतकी खोहमें जहाँ ये सब छिपे थे, यथा— 'रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥' (१८२।६)।

प० प० प्र०—अन्य ग्रन्थोंमें 'गों' रूपके उल्लेख मिलते हैं, पर 'धेनु' शब्दका व्यापक अर्थ उसमें नहीं है। 'धेनु: स्यात् नव सूतिका' अर्थात् नयी ब्याई हुई गौको धेनु कहते हैं। ब्याई हुई गौके वत्स (बछड़ा) रहता है। धरारूपी धेनुका बछड़ा तो धर्म है, उसे रावणने धरणीपर नहीं रहने दिया, इसीसे धरा परम सभीत होकर व्याकुल हो गयी। 'मेरे प्राणप्रिय वत्सको सुर-मुनि मुझसे मिला देंगे' इस आशासे वह 'गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी।' 'गो' शब्दसे यह भाव नहीं निकल सकता।

नोट—२ (क) 'निज संताप सुनायेसि रोई' इति। गौको जो दुःख होता है तो वह मुँहसे कैसे कहे, अश्रुधारा बहाती है जिससे मालूम हो जाता है कि उसे दुःख है। देवताओंके समीप जाकर रोने लगी; इसीसे वे कष्ट जान गये। अथवा, जैसे उसने गौका रूप धारण किया वैसे ही मुँहसे अपना दुःख भी

कह सुनाया और रोती रही। रो-रोकर दु:ख सुनानेसे दया शीघ्र आती है। दूसरे इससे प्रकट होता है कि कष्ट अत्यन्त भारी है, असह्य है; इसीसे रोना आता है। पुन: रोनेका भाव कि आप सब ऐसे समर्थोंके रहते हुए मेरी यह गित हो यह उचित नहीं। यथा—'सभा माँझ पिर ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ। तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गित होइ॥' (३।२१) 'सुनत सभासद उठे अकुलाई। समुझाई गिह बाँह उठाई॥' (ख) पुन: रोकर जनाया कि देवता आदि तो भागकर बच भी जाते हैं, मैं तो भाग भी नहीं सकती, अत: रोती रहती हूँ। 'काहू तें कछु काज न होई' क्योंकि ये सब तो स्वयं भयके कारण डरे छिपे रहते हैं, रावण दिन-रात इनके पीछे पड़ा रहता है, यथा—'किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हिठ सबहीके पंथिह लागा॥' तब यह क्या सहायता कर सकते?

टिप्पणी—५ (क) 'सुर मुनि ''सर मुनि के लोका।' भाव कि आपने ही रावणको वर दिया है जिसके बलपर रावण सब अत्याचार कर रहा है। और आपने ही हमें अधिकारी बनाया सो सब अधिकार रावणने छीन लिये, हम भागे–भागे फिरते हैं। आप ही अब हमारे बचनेका उपाय बताएँ। पुनः भाव कि आप सृष्टिके रचयिता हैं, सारी सृष्टिका नाश हो जायगा, अतः शीघ्र उपाय कीजिये। (ख) 'परम बिकल भय '''।' भय रावणका है। यथा—'सकल धरम देखें बिपरीता। किह न सकै रावन भय भीता॥' शोक उसके अत्याचारका और धर्मके नाशका है, यथा—'अतिसय देखि धर्म कै ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥' जो पूर्व कहा था उसीको यहाँ इन दो शब्दोंसे जना दिया।

टिप्पणी—६ (क) 'ब्रह्मा सब जाना' भाव कि देवताओं से इसने अपना दु:ख रोकर सुनाया तब उन्होंने जाना था और ब्रह्मासे दु:ख कहना न पड़ा, वे अपने से जान गये। 'कछू न बसाई' अर्थात् मेरी कुछ न चलेगी। चिक्क देवताओं से कुछ काम न हुआ, यथा—'काहू तें कछु काज न होई।' और ब्रह्माजी भी यही अनुमान करते हैं कि मेरा कुछ बस नहीं। अर्थात् इनसे भी कुछ न हुआ। [(ख) 'जा कर तैं दासी सो अबिनासी'—भाव कि जिनका किसी-न-किसी कालमें विनाश है उनके हाथसे रावण नहीं मरेगा। जो अविनाशी है उसीके हाथसे उसकी मृत्यु होगी। वही प्रभु हमारे और तुम्हारे सहायक हैं। (बाबा हरीदासजी)] (ग) 'हमरेउ तोर सहाई' का भाव कि जैसी विपत्ति तुम्हें है वैसी ही हमें भी है।

प० प० प्र०—(क) जब सुर-मुनिने भी असमर्थता दिखायी तब निराशा हुई, अपने वत्ससे मिलना असम्भव समझ वह बेचारी गौके समान दीन बन गयी। अतः 'गो तनु धारी' बनी। (ख) 'भूमि बिचारी' इति। पहले 'धरा' थी अब 'भूमि' बन गयी। 'भवित इति भूमिः' (अमर व्या० सु०)। भाव कि अब कुछ (भवित) होगा, क्योंकि वे विरंचि हैं, उन्होंने रावणके विरुद्ध कुछ उपाय रचा होगा ही। देखिये, जब ब्रह्माने कुछ उपाय बताया तब विरंचि शब्द आया है, यथा—'कह बिरंचि हरिपद सुमिरु।' जब कहा कि 'मोर कछू न बसाई' तब ब्रह्मा-वृद्धिकर्ता। उन्होंने रावणको वर देकर उसके ऐश्वर्य, सत्ता आदिकी वृद्धि कर रखी है, इसीसे वे कुछ कर नहीं सकते।

नोट—३ 'मोर कळू न बसाई' और 'हमरेउ तोर सहाई' का भाव कि हम भी तो उससे डरते हैं। देखो, हमें नित्य उसके पास वेद सुनाने जाना पडता है, हमारा भी बन्धन वही प्रभु छडावेंगे।

खर्रामें 'हमरेउ तोर सहाई' का भाव यह लिखा है कि 'हमारे और तेरे सहायमें विरोध है। रावणके मरणसे तेरा सहाय है और हमने तो रावणको नरवानरसे मरनेका वर दिया है, अन्यसे न मरनेमें ही हमारी सहायता है। पर ऐसा कौन नरवानर है जो उसे मार सके, यह बात उसी अविनाशीके हाथ है वह चाहे तो सब सुगम है।'

टिप्पणी—७ (क) 'धरिन धरिह मन धीर'—पृथ्वी भय और शोकसे परम व्याकुल है। अत: धीरज देते हैं। 'धरिन' का भाव कि तुम विश्वको धारण करनेवाली हो, अत: धैर्य धारण करो। धैर्य धारणकर अपना धरिण नाम सार्थक कर।' 'हिर पद सुमिरु'— हिरके चरणोंका स्मरण करनेको कहा, क्योंकि भगवान्के स्मरणसे धैर्य बँधता और कष्ट निवृत्त होता है। कष्टमें भगवान्का स्मरण करना चाहिये, यथा—'कह किप हृदय धीर धरु माता। सुमिरु

राम सेवक सुखदाता॥'(५।१५) स्मरणमें 'हरि' पद दिया क्योंकि 'क्लेशं हरतीति हरि: ' और 'विपत्ति' भंजन करनेमें 'प्रभु' शब्दका प्रयोग किया क्योंकि दारुण विपत्तिके भंजन करनेमें वे 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं, इसीसे देवताओंने रघुनाथजीसे लंकामें कहा है कि 'दारुन बिपति हमिह यह दीन्हा।'

बैठे सुर सब करिं बिचारा। कहँ पाइअ प्रभु करिय पुकारा॥१॥ पुर बैकुंठ जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस<sup>१</sup> प्रभु सोई॥२॥ जाके हृदय भगित जिस प्रीती। प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती॥३॥ तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ<sup>२</sup>। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ॥४॥

शब्दार्थ-**पुकारा**=फरियाद, दुहाई, रक्षा या सहायताके लिये चिल्लाहट। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करनेके लिये जोरसे किसीका नाम लेना या कोई बात कहना। किसीसे पहुँचे हुए दु:ख वा हानिका उससे निवेदन जो दण्ड या पुर्तिकी व्यवस्था करे।

अर्थ—सब देवता बैठे हुए विचार करते हैं कि प्रभुको कहाँ पावें, कहाँ जाकर पुकार करें (अपना दु:ख सुनायें)॥१॥ कोई वैकुण्ठ जानेको कहता है और कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीरसागरमें निवास करते हैं॥२॥ जिसके हृदयमें जैसी भक्ति और जैसा प्रेम है प्रभु (उसके लिये) वहीं सदा उसी रीतिसे प्रकट हो जाते हैं॥३॥ हे गिरिजे! उस समाजमें मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही॥४॥

टिप्पणी—१ (क) '**बैठे सर सब करिह बिचारा**' से जनाया कि देवताओंने सभा की, उनका समाज विचार करनेके लिये बैठा जैसा आगेके 'तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ' से स्पष्ट है। (अथवा ऐसा भी सम्भव है कि सब देवता वहाँ एकत्र थे ही, अतः सभी सोच रहे हैं कि कहाँ अविनाशी प्रभुको पावें! कहाँ उनसे जाकर पुकार करें?) (ख) 'कहँ पाइअ प्रभु' अर्थात् जो हमारी विपत्ति हरण करनेको समर्थ हैं उनको कहाँ पावें, कहाँ जाकर मिलेंगे? वे विचार करते हैं कि रावण हमसे अवध्य है, (ब्रह्माके पास गये सो उन्होंने स्वयं कहा है कि 'जाकर तैं दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाई' तथा 'प्रभू भंजिहि दारुन बिपति।' इससे यह स्पष्ट है कि वे भी कुछ कर नहीं सकते, तथा 'मोर कछ न बसाई', अतएव) वे अब न तो ब्रह्मासे कहते हैं और न शिवजीसे ही कि आप रावणका वध करें, क्योंकि दोनोंहीने रावणको वर दिया है। यह बड़े लोगोंकी रीति है कि जिसे वे बनाते हैं उसे बिगाडते नहीं। (और यदि वे ऐसा करें तो फिर उनके वर और शापका मूल्य ही कुछ न रह जाय। और, जब वचनका मूल्य न रहा तो उन्हींका क्या मुल्य रह गया? वाल्मीकीयमें शिवजीने स्वयं कहा है कि हम वर दे चुके हैं, अत: इसको क्या मारें!) अब रहे विष्णु, यह रावणको मार सकते हैं; ये वचनबद्ध नहीं हैं; अतएव सोचते हैं कि कहाँ जाकर उनसे पुकार करें? इसीपर कोई वैकृण्ठ जानेकी सलाह देते हैं। (ग) प्रभूसे पुकार करनेका भाव कि जब-जब देवताओंको दु:ख होता है तब-तब वे ही दु:ख हरते हैं, यथा 'जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तन् धरि तुम्हइँ नसायो॥'(६। १०९) (घ) 'पुर बैकुंठ जान कह कोई। ......' इति। भाव कि जब किसीने कहा कि प्रभुको कहाँ पावें? तब किसीने उत्तर दिया कि वैकुण्ठको चलो, वे वहाँ मिलेंगे। जो स्थान जिस देवताका जाना हुआ है वह वही स्थान बताता है। (दूसरे जो क्षीरशायी भगवानुका अवतार लेना जानते हैं वे क्षीरसिंधु जानेको कहते हैं।) वैकुण्ठवासी और क्षीरशायी भगवान् अवतार लेते हैं। इससे उनके यहाँ जानेको कहते हैं। 🖙 देवताओंके वचन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। '**कहँ पाइअ प्रभू करिय पुकारा**' इस वचनमें प्रभुकी प्राप्तिका ठिकाना नहीं है, इससे 'पुर बैकुंठ जान कह कोई' यह वचन विशेष हे, क्योंकि

१-महुँ बस सोई—(ना॰ प्र॰)। महुँ प्रभु सोई—(रा॰ प॰)। 'रह प्रभु'। २-१६६१ में 'रहोऊँ' है।

इसमें प्रभुकी प्राप्तिका ठिकाना है। परंतु वैकुण्ठ दूर है इससे कोई कहता है कि 'पयिनिधि बस प्रभु सोई' यह वचन विशेष है। क्षीरसमुद्र निकट है। आगे शिवजीका वचन इससे भी विशेष है क्योंकि जहाँ सब बैठे हुए हैं वही प्रभुकी प्राप्ति उन्होंने बतायी। ब्रिंग तीन उपासनाएँ यहाँ दिखायीं। जो वैकुण्ठवासीके उपासक हैं, उन्होंने वैकुण्ठ जानेको और जो लक्ष्मीनारायणके उपासक हैं उन्होंने क्षीरसिन्धु जानेको कहा)।

वे० भू० पं० रा० कु० दास—ब्रह्माके एक दिनको कल्प कहते हैं। और 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं', इस तरह ब्रह्माके एक वर्षमें ३६० बार प्रभुका अवतार हो जाता है। अतएव ब्रह्माजीने बहुत बार श्रीरामावतार देखा है, इससे वे जानते हैं कि रामावतार वैकुण्ठ अथवा क्षीरसागरसे नहीं होता किन्तु साकेताधीश श्रीराम ही दाशरथी राम होते हैं—'तथा रामस्व रामाख्या भुवि स्यादथ तत्त्वतः।' (अथर्ववेद) विरजापार त्रिपाद्विभूतिमें केवल मुक्त जीव जा–आ सकते हैं—'यत्र गच्छन्ति सूरग्राः।' देवता बद्ध जीव हैं—'भव प्रवाह संतत हम परें' के अनसार ये वहाँ जा नहीं सकते।

ब्रह्माजी तो इस विचारमें हैं कि क्षीरसागर-वैकुण्ठादिसे काम न चलेगा जो एकपाद्विभूतिमें हैं, अत: कैसे काम चलेगा? रहे देवता। वे अवतारकी व्यवस्था नहीं जानते, क्योंकि एक कल्पके भीतर चौदह इन्द्र हो जाते हैं। प्रत्येक इन्द्रके साथ-साथ मनु, सप्तर्षि और देवता आदि भी दूसरे-दूसरे हो जाते हैं। (विष्णु-पुराणादिमें विस्तृत वर्णन है, इस तरह एक कल्पके भीतर देवताओंके कई जन्म हो जाते होंगे)।

देवता, इतना जानते हैं कि वृन्दाका शाप वैकुण्ठाधीशको हुआ, जय-विजयको सनकादिकका शाप रमा-वैकुण्ठमें हुआ और नारदशाप क्षीरशायीको हुआ तथा नृसिंहावतार क्षीरसागरसे ही हुआ था, यथा— 'क्षीरोदार्णवशायिनं नृकेशरिणम्।' नृ० ता०। अत: देवताओंका खयाल है कि नृसिंहवामनादिकी तरह रावणवधार्थ भी क्षीरसागर या वैकुण्ठसे ही कोई अवतार होगा इससे वहीं जाना ठीक होगा। परंतु दोमेंसे कहाँ जायँ। इस सोचमें हैं।

प० प० प्र०—वैकुण्ठाधीश विष्णु तथा क्षीरिनिधिवासी श्रीमन्नारायणका रामावतार लेना तो अवतारहेतु— प्रकरणसे स्पष्ट है। जिस कल्पमें यह सभा बैठी है उसमें तो 'रामस्तु भगवान् स्वयम्' (प० पु०) का ही अवतार मनु–शतरूपा वर–प्रदानके अनुसार होनेवाला है, यह शिवजी जानते हैं, इसीसे उन्होंने कहा कि वे सर्वत्र हैं, जहाँ चाहो प्रकट हो सकते हैं। साधारण अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि विष्णु, नारायण और राम तत्त्वतः एक हैं, अतः यहाँ दिखाया है कि रामावतार इन तीनोंमेंसे किसी एकका होता है।

बैजनाथजी लिखते हैं कि देवताओंकी उक्तिमें भाव यह भी है कि जब किसीने वैकुण्ठ जानेको कहा तब सब वैकुण्ठ गये। वहाँ भगवान्ने कहा कि इस रावणकी मृत्यु हमारे हाथ नहीं है। तब किसीने क्षीरसमुद्र जानेको कहा। वहाँ जानेपर भी वही उत्तर मिला। जब सब देवता असमंजसमें हुए तब वे शिवजीके पास आये और ये कहा कि अविनाशी प्रभु कहाँ मिलें। (यह भाव शिथिल-सा जान पड़ता है।)

टिप्पणी —२ (क) 'जाके हृदय भगित जिस प्रीती' इति। इस वाक्यके कथनका तात्पर्य यह है कि देवताओं के विचारसे न तो भगवान् प्रकट ही हुए और न आकाशवाणी ही हुई। इसीपर कहते हैं कि जिसके हृदयमें जैसी भिक्त और जैसी प्रीति है उसी रीतिसे प्रभु वहाँ सदा प्रकट होते हैं। देवताओं की भिक्त और प्रीति वैकुण्ठवासी और क्षीरशायी विष्णुभगवान्में है इसीसे उनके पास वे जानेको कहते हैं। जब देवता वहाँ जायँ तब उनको भगवान् वहीं मिलें, यहाँ नहीं मिल सकते। 'जिस प्रीति' का भाव कि भगवान् प्रीतिसे प्रकट होते हैं यथा—'अतिसय प्रीति देखि' रघुबीरा। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा॥' जहाँ भावना करो वहीं प्रकट होते हैं। [जैसे नारदजीने कौतुकी नगरमें ही खड़े-खड़े प्रार्थना की तो वहीं प्रकट हो गये थे। यथा—बहु विधि विनय कीन्हि तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला॥' तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ' इससे जनाया कि उस समाजमें शिवजीका भी होना वे नहीं जानती हैं। पार्वतीजीकी यह प्रार्थना है कि 'जो प्रभु मैं पूछा

निहं होई। सोउ दयालु राखहु जिन गोई॥' (१११। ४) इसीसे शिवजी अपना वहाँ होना उनसे कहते हैं। (ग) 'अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ।' तात्पर्य कि सब देवता अपने-अपने विचार प्रकट कर रहे थे, इससे बीचमें कहनेका अवकाश न मिला था। जब सब कहकर चुप हो रहे, कोई एक विचार निश्चित न हो पाया तब अवसर पाकर मैंने कहा]। 'अवसर पाइ' क्योंकि अवसरपर कही हुई बात काम करती है। यथा—'रानि राय सन अवसर पाई। अपनी भाँति कहब समुझाई॥' (२। २८४) इत्यादि। अवसर यही था कि कोई मत निश्चित न कर सके, थककर बैठ गये, तब कहना योग्य था।

नोट—शंकरजी कहाँसे आ गये? उत्तर यह है कि देवता ब्रह्माजीके पास गये थे। ब्रह्माजीने सोचा कि यह बात मेरे वशकी नहीं है। अतः वे सबको साथ लेकर कैलास पर्वतपर गये। सब देवताओंने उनकी स्तुति की। शंकरजीने सबको अपने पास बुला भेजा। ब्रह्माजीने सबके आगमनका कारण बताया। तब वे भी साथ हो लिये। [(पद्मपु०, पातालखण्ड) इसके आगेकी कथा मानससे भिन्न है] मानस-कल्पकी कथासे ऐसा अनुमान होता है कि कैलासपर ही सब विचार होने लगा। शंकरजी सबको लेकर कहीं गये नहीं, यह उनके 'हिर ब्यापक सर्वत्र समाना' से स्पष्ट है। विशेष दो० १८७ में देखिये।

हरि ब्यापक सर्बत्र समाना। प्रेम तें \* प्रगट होहिं मैं जाना॥५॥ देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥६॥ अगजगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगटै जिमि आगी॥७॥ मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु किर ब्रह्म बखाना॥८॥ दो० — सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलिक नयन बह नीर। अस्तुति करत जोरि कर सावधान मित धीर॥१८५॥

शब्दार्थ—'दिसि बिदिसि'—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये चार दिशाएँ हैं। अग्निकोण (पूरब-दिक्षणिक बीचमें), नैर्ऋती (दिक्षण-पश्चिमके बीचमें), वायवी (पश्चिम-उत्तरके बीचमें) और ऐशानी (उत्तर-पूरबके बीचमें)—ये चार विदिशाएँ हैं। ऊपर, नीचे (ऊर्ध्व और अधर)—ये दो मिलाकर सब दस दिशाएँ हैं। विदिसि=दो दिशाओंके बीचका कोना अग=स्थावर, जड, अचर। जग=जंगम, चर, चेतन। बिरागी=राग-ममत्वरिहत, उदासीन, 'साधु-साधु'—सत्य है, सत्य है! वाह-वाह! शाबाश! ठीक है, ठीक है, तुम परम साधु हो! अर्थ—'भगवान् सर्वत्र समानरूपसे व्याप्त हैं और प्रेमसे प्रकट हो जाते हैं, यह मैं जानता हूँ॥५॥ किहये तो, वह कौन देश, काल, दिशा, विदिशा है जहाँ प्रभु न हों?॥६॥ (प्रभु) सब चराचरमय हैं, सबसे अलग हैं और अलिप्त वा रागरिहत हैं। वे प्रेमसे प्रकट हो जाते हैं, जैसे अग्न (लकड़ी)से'॥ ७॥ मेरी बात सबके मनमें जमी अर्थात् सबोंने मान ली। मनमें हर्ष हुआ, शरीरमें रोमांच हुआ और नेत्रोंसे जल (प्रेमाश्रु) बहने लगा और वे धीरबुद्धि (ब्रह्माजी) सावधानतासे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे॥१८५॥ टिप्पणी—१(क)'हिर व्यापक सर्बत्र समाना।' देवताओंने भगवान्को एकदेशीय बताया अर्थात् उनका एक देशमें रहना बताया, यथा—'पुर बैकुंठ जान कह" 'प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना' इति। 'मैं जाना' भाव कि तीन कल्पोंकी बात देवताओंने कही। 'पुर बैकुंठ जान कह कोई' इससे जय-विजय और जलंधरके निमित्त

वैकुण्ठवासी भगवान् रामजी हुए। अत: इस वाक्यसे उन कल्पोंको कहा गया। 'कोउ कह पयनिधि बस

<sup>\*</sup> तैं-- १६६१।

प्रभु सोई', यह वाक्य क्षीरशायी भगवान्का बोधक है। रुद्रगणोंके लिये क्षीरशायी भगवान् रामजी हुए। चौथे कल्पकी कथा कोई नहीं जानते, जो भानुप्रताप-अरिमर्दनके लिये परात्पर ब्रह्मका अवतार है—'ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूपा' इसे महादेवजी कहते हैं। 'मैं जाना' का भाव यही है कि इस बातको शंकरजी ही जानते हैं और यह कथा भी कही हुई शंकरजीकी ही है। यथा—'सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभु बखानी॥' जो देवताओंकी जानी है वही आकाशवाणी है।

नोट—१ 'सर्बन्न समाना'—शिवजी इस गुप्त रहस्यको प्रकट न कर सकते थे, क्योंकि संतमतमें भिवष्य गुप्त भेद प्रकट करनेकी रीति नहीं है, दूसरे देवताओंकी दृष्टि यहाँतक नहीं पहुँची थी, उनको प्रतीति भी न होती। अतएव उन्होंने इतना ही कहा कि प्रभु सर्वत्र हैं, जहाँ प्रेमकी विशेषता हुई वे प्रकट हो गये, जैसे लकड़ीमें अग्नि सर्वत्र एक—सी है पर जहाँ रगड़की विशेषता होती है वहींसे वह उत्पन्न हो जाती है।—(मा० त० वि०) शिवजीने लक्षणारूपसे भगवान्का परिचय तो दे ही दिया, केवल नाम न प्रकट किया, इस बातको केवल ब्रह्माजी समझे। (स्नेहलताजी) 'समाना' का भाव कि यह बात नहीं है कि वैकुण्ठमें कुछ अधिक हों या क्षीरसागरमें कुछ अधिक हों और यहाँ कुछ कम हों, वे तो सर्वत्र समान हैं, पर अव्यक्तरूपसे हैं। वे प्रेमसे ही व्यक्तरूपमें आते हैं। (वि० त्रि०)

नोट—२ इस प्रसंगमें पृथक्-पृथक् मत दिखलाये हैं। कुछ तो यही समझाते थे कि वे वैकुण्ठभगवान् ही अवतार लेते हैं। और कोई यह समझाता है कि श्रीमन्नारायण ही अवतार लेते हैं। अपने-अपने विश्वास और भिक्तिके अनुसार उन्होंने अपनी-अपनी सम्मित दी कि वहाँ चलकर प्रभुसे प्रार्थना करें या यों किहये कि यहाँ नाना पुराणों और रामायणोंके आचार्योंके सम्मत एकत्र कर दिये हैं। किसीने वैकुण्ठसे अवतार गाया है, जैसे जलंधर और जय-विजयके लिये और किसीने क्षीरसागरसे, जैसे हरगणोंके लिये, इसीलिये कोई वैकुण्ठ और कोई क्षीरसमुद्रकी सम्मित देता है—(मा० त० वि०)। केवल ब्रह्माजी और शिवजी जानते हैं कि वहाँसे यह अवतार न होगा। ये सबसे बड़े हैं जबतक ये भी उनसे सहमत न हों उनका प्रस्ताव चल न सकता था, पर जब देवता कोई एक बात निश्चित न कर सके तब श्रीशिवजी बोले। नोट ७ भी देखिये।

नोट—३ श्रीशिवजीने प्रथम ही क्यों न कहा? इस प्रश्नको लेकर लोग इसका उत्तर यह देते हैं कि (१)—उन्होंने सोचा कि सबकी सम्मितिसे यदि कोई विचार निश्चित हो जाय तो हमें कुछ कहना ही न पड़े। जब देखा कि सब अपनी-अपनी गा रहे हैं, समय व्यर्थ जा रहा है, तब बोले। (२)—आप जानते हैं कि यह अवतार श्रीसाकेतविहारीका होगा न कि वैकुण्ठ वा क्षीरशायीभगवान्का। इसलिये जब सबकी सुन चुके तब यही विचारकर कि ऐसा न हो कि ये कहीं चल दें जिसमें व्यर्थ परिश्रम हो, इन्होंने इससे अपना मत कह दिया। पुनः (३)—यदि प्रथम ही अपना मत कह देते तो आपकी बातका इतना आदर न होता, संकोचवश कोई कुछ कहता नहीं पर जीको यह मत भाता या न भाता, यह निश्चय न था। नोट-४ बाबा जयरामदास रामायणीजी यह अर्थ करते हैं कि 'जो प्रभु श्रीवैकुण्ठधाममें रहते हैं तथा जो प्रभु क्षीरसागरमें रहते हैं वही हिर व्यापक भी हैं, जहाँ प्रेम किया जाय वहीं प्रकट हो जाते हैं।' (कल्याण ५–६–९०७)

टिप्पणी—२ (क) 'देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं।' पूर्व जो कहा था कि हिर सर्वत्र व्यापक हैं उसीका व्यौरा यहाँ करते हैं कि 'देश, काल' इत्यादि। (ख) 'अगजगमय सब रिहत बिरागी।' विरागी अर्थात् राग-द्वेषरिहत हैं। जहाँ विराग है वहाँ राग है। वह (प्रभु) रागसे अगजगमय नहीं है तथा द्वेषसे सबसे रिहत नहीं हैं [अर्थात् अगजगमय होनेसे यह न समझो कि उनका इसमें राग वा प्रेम है और सब रिहतसे यह न समझे कि वे सबसे द्वेष रखते हैं अत: सबसे अलग हैं; किंत् जडचेतनमय होते हुए भी वे सर्वरहित

और विरागी भी हैं। यह दो विरोधी बातें कहकर उनका ऐश्वर्य दरसाया। अथवा, जैसे कमल जलमें होते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है वैसे ही जगमय होते हुए भी प्रभु सर्वरहित हैं। (ग)] 'प्रेम तें प्रभु प्रगटें जिमि आगी' इति। भाव कि सेवकका काम बिना प्रकट हुए व्यापकसे नहीं चलता। इसीसे प्रकट होनेका उपाय बताते हैं। जैसे अग्नि काठके भीतर रहता है और संघर्षणसे प्रकट होता है; इसी तरह हिर सर्वत्र व्यापक हैं। प्रेमसे प्रकट होते हैं। 'प्रभु अग्निकी तरह प्रेमसे प्रकट होते हैं', इस कथनका भाव यह है कि ब्रह्मका विवेक अग्निके समान है, यथा—'एक दारु गत देखिअ एक। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेक्॥'

वि॰ त्रि॰—अग्निका प्राकट्य चार प्रकारसे होता है—आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव। इसी भाँति प्रभुका प्राकट्य भी चार प्रकारसे होता है। बर्तनके पानीमें जैसे अग्निका आवेश होता है, वैसे ही आवेशावतार कुछ दिनके लिये होता है। लोहेके गोलेमें अग्निप्रवेशकी भाँति प्रवेशावतार होता है। बिजलीकी चमककी भाँति स्फूर्ति—अवतार क्षणभरके लिये होता और आविर्भाव तो पत्थरमें टाँकीकी चोटसे साक्षात् अग्निके प्राकट्यकी भाँति प्रभुका आविर्भाव होता है, अत: अग्निकी उपमा दी।

लमगोड़ाजी—जैसा पहले विस्तारसे एक नोटमें लिखा जा चुका है कि तुलसीदासजीका अवतारवाद बड़े ही तर्कपूर्ण (rationaliot) रूपमें है। इसीलिये उन्होंने उपमा भी वैज्ञानिक ही दी है कि जैसे अग्नितत्त्व सब जगह व्यापक है पर एक जगह संघर्ष या किसी अन्य प्रयोगसे प्रकट होता है उसी तरह परमात्मा 'सर्वत्र' 'समान' रूपसे व्यापक है और 'प्रेम' रूपी प्रयोगसे प्रकट होता है।

नोट—५ 'प्रगट सदा तेहि रीती' '''''प्रेम तें प्रभु प्रगटै।'—ब्रह्म तो सर्वत्र है पर प्रेम सर्वत्र नहीं। मन्दिर और मूर्तिमें प्रेमका संचार अधिक होता है इससे वहाँ लोग सिर झुकाते हैं। जो सबमें प्रभुको एक-सा देखते हैं, जिनका प्रेम सर्वत्र एकरस है जैसे प्रह्लादजीका, उन्हें अग्नि, जल, खम्भ सभीमेंसे भगवान् प्रकट हो जाते हैं। यथा—'प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहँ ताको काज सरो'—(वि०), 'काढ़ि कृपान कृपा न कहूँ पितु काल कराल बिलोकि न भागे। राम कहाँ? सब ठाउँ हैं खंभमें?' हाँ, सुनि हाँक नृकेहरि जागे'—(क० उ० १२८), 'प्रेम बदों प्रहलादिह को जिन पाहन तें परमेश्वर काढ़े' (क० उ० १२७), 'त्राहि तीन किह द्रौपदी कँच उठायो हाथ। तुलसी कियो इग्यारहीं बसन बेष यदुनाथ॥'(दो०) 'तुलसी परखि प्रतीति प्रीति गित आरतपाल कृपालु मुरारी। बसन बेष राखी बिसेष लिख बिरदाविल मूरित नर नारी॥'—(कृष्ण गीतावली)

नोट—६ 'देस काल दिसि'''''''''' इति। यहाँ प्रभुको वस्तु, देश ओर काल तीनोंसे अपरिच्छिन्न कहते हैं। 'हिर ब्यापक सर्बत्र समाना' में वस्तु और 'देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं'''''''''''''''''''''''' में देश और काल कहे।

टिप्पणी—३ 'मोर बचन सब के मन माना।' भाव कि और लोगोंकी बातें सबके मनमें न आयीं, न जँची। यदि मनमें आती तो अनेक बातें क्यों कहते? मेरी बात सबको ठीक जँची। (क्योंकि सामंजस्य बैठ गया, किसीके अनुभवका खण्डन नहीं हुआ, बिल्क उपपित्त हो गयी। वि० त्रि०) 'साधु साधु करि ब्रह्म बखाना' से जनाया कि मेरी बातसे ब्रह्मा अधिक प्रसन्न हुए, इसीसे वे प्रशंसा करने लगे और देवताओं के मन इस बातको मान गये, उनको यह बात अच्छी लगी, क्योंकि इन्होंने भगवान्की प्राप्तिका सुगम उपाय बताया, कहीं जाना–आना नहीं है। दूसरे शिवजीने अपना प्रमाण भी अपने वाक्यके साथ दिया है कि 'प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना', इससे जनाया कि शिवजीके वचनोंका विश्वास सबको है। 'साधु साधु' कथनका भाव कि अच्छी बात सुनकर प्रशंसा करनी चाहिये, प्रशंसा न करना दोष है। दूसरे ऐसा न करनेसे कहनेवालेका अपमान सुचित होता है।

नोट—७ मा० म० और अ० दी० कारका मत है कि शिवजीने विचारा कि जिन परतम प्रभुके चरितमें गरुड़, सती और भरद्वाजको मोह हो गया उन अज अगुण ब्रह्मके दशरथपुत्र होनेमें विषयी सत्संगविहीन देवताओंको भला कब विश्वास होगा और इस समय परब्रह्मका ही अवतार होना है। यदि देवता वैकुण्ठ गये तो वहाँसे आकाशवाणी होगी कि रावणका वध हमसे न होगा, फिर क्षीरसागर जानेपर भी यही उत्तर मिलेगा। तब ब्रह्मके अवतारका रहस्य प्रकट हो जायगा, जो प्रभु नहीं चाहते। दूसरे देवताओंको विश्वास भी न होगा। कभी-कभी किसी कल्पमें विष्णु आदिका भी अवतार हो जाता है, इससे ब्रह्माको भी पता नहीं चलता कि इस कल्पमें कौन अवतार लेगा। यह बात शिवजी ही जानते हैं। अतः उन्होंने गुप्तरूपसे कह दिया 'प्रेम तें प्रभु प्रगटै जिमि आगी।' यहाँ 'प्रगट' शब्द गूढ़ है। मनुसे प्रभुने यही शब्द कहा था 'होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे।' देवता इस मर्मको न समझ पाये। किन्तु ब्रह्माजी इस संकेतको समझ गये। अतः वे प्रसन्न हुए।

टिप्पणी—४ (क) 'सुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकः""" 'इति। शिवजीने जो कहा कि प्रेमसे प्रभु प्रकट होते हैं, ब्रह्माने वही किया अर्थात् प्रेम किया। शरीर पुलिकत हुआ, नेत्रोंसे जल बह चला, यह प्रेमकी दशा है [दूसरे, श्रीशिवजी परमभागवत हैं अत: उनके भक्तियुक्त वचन सुनते ही तुरत प्रेम उमड़ आया]। (ख) यहाँ ब्रह्माजीका मन, कर्म और वचन तीनोंसे भगवान्की भिक्त करना दिखाते हैं—मन हिष्ति है, तन पुलिकत है, वचनसे स्तुति करते हैं—'रामिह सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पायँ। तुलसी जिन्ह तन पुलक निहं ते जग जीवत जायँ॥' (दोहावली ४१) (ग) 'सावधान मितधीर' कथनका भाव कि शिवजीके वचन सुनकर प्रथम प्रेममें मग्न हो गये, फिर सावधान हुए बुद्धिको धीर किया।

नोट—८ (क) इस दोहेके तृतीय चरणमें एक मात्रा कम है। किव इससे यहाँ अपनी भी प्रेम-विह्नल-दशा प्रकट कर रहे हैं। (ख) 'जोरि कर'। हाथ जोड़ना विशेष नम्रता तथा देवताको शीघ्र प्रसन्न करनेकी मुद्रा है। प्रसन्न करनेका यह एक ढंग है, यथा—'भलो मानिहैं, रघुनाथ हाथ जोरि जो माथो नाइहै' (विनयपित्रका) पंजाबीजी लिखते हैं कि 'दोनों हाथ जोड़कर दिशत किया कि हमने रावणके नाशके लिये दो सन्धियाँ छोड़े रखी हैं।' (ग)स्तुति यहाँ केवल ब्रह्माजीने की; क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। ब्रह्माजी यहाँ सबके मुखिया बनकर स्तुति कर रहे हैं। पुन: भाव कि रावणको वर देने यही प्रथम गये थे। उसे वर देकर सब अनर्थका कारण ये ही हुए हैं, इससे सबका भार इन्होंके माथे है। पुन: प्राय: जब-जब अवतारके लिये स्तुति की जाती है तब-तब प्राय: ये ही सबकी ओरसे स्तुति करते हैं। यह परिपाटी है। अत: इन्होंने स्तुति की।

छं० — जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवंता।
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता॥
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानै कोई।
जो सहज कृपाला दीनदयाला करो अनुग्रह सोई॥१॥
जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदा।
अबिगत गोतीतं चिरत पुनीतं माया रहित\* मुकुंदा॥
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनिबृंदा।
निसिबासर ध्याविहं गुनगन गाविहं जयित सिच्चदानंदा॥२॥

शब्दार्थ—**घट**=पिण्ड, शरीर, हृदय। **अबिगत**=जो विगत न हो=जो जाना न जाय, अज्ञात, अनिर्वचनीय, यथा— 'राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। अबिगत अकथ अपार नेति नेति निज निगम कह॥'(२।१२६)=जिसमें किसीकी किंचित् गति या पहुँच नहीं, जिसकी दीप्ति सदा एकरस रहती है। यथा—'निष्प्रभे विगतारेकी' इत्यमर:।

<sup>\*</sup>रहीत-१६६१।

वि॰ त्रि॰ जी लिखते हैं कि '**इ:स्वजदो**' इस सूत्रसे यकारको 'इ' हुआ। 'विप्रकर्षः' इस सूत्रसे युक्त वर्ण पृथक् हुए । 'अजादौ स्वरादसंयुक्तानां क ख त थ प फां गव दध वमाः' इससे 'क' को 'ग' होकर 'अव्यक्त' का 'अविगत' रूप सिद्ध हुआ। मुकुंदा=मुक्ति देनेवाले।

अर्थ—हे देवताओं के स्वामी! दासों को सुख देनेवाले! शरणागतरक्षक भगवान्! आपकी जय हो, जय हो! हे गौ और ब्राह्मणों के हित करनेवाले! असुरों के शत्रु और सिंधुसुता श्रीलक्ष्मीजीके प्रिय कंत (पित)! आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वीके पालन करनेवाले! आपके कर्म अद्भुत हैं उनका मर्म (रहस्य) कोई नहीं जानता। (ऐसे) जो स्वाभाविक ही कृपाल और दीनदयाल हैं वे (आप हमपर) कृपा करें॥ १॥ हे अविनाशी, घट-घटमें वास करनेवाले, सबमें व्याप्त, परमानन्दरूप, जिनकी गित कोई नहीं जानता, इन्द्रियोंसे परे, पिवत्र—चिरत, मायारहित, मुक्ति—भुक्तिके दाता आपकी जय है, जय है! जिनके लिये वैराग्यवान् मुनिवृन्द मोहरहित होकर अत्यन्त अनुरागसे रात-दिन ध्यान लगाते और जिनके गुणगण गाते हैं उन सिच्चदानन्द भगवान्की जय॥ २॥

टिप्पणी—१ 'जय जय सुरनायक जनसुखदायक......' इति। (क) 🔊 श्रीमद्भागवतमें भी ब्रह्मस्तुतिमें 'जय-जय' शब्द प्रथम है। 'जय' शब्दका अर्थ 'सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व' अर्थात् आप सब प्रकारसे विजयी हों ('जय' शब्दका प्रयोग देवताओं वा महात्माओंकी अभिवन्दना सूचित करनेके लिये होता है जिसमें कुछ याचनाका भी भाव मिला रहता है। पुनः 'जय' भगवान्का एक नाम भी है। यथा—'जयो जितारिः सर्वादिः शमनो भयभंजनः।' (ख) आ॰ रा॰ राज्यकाण्ड १। १०३) इस प्रकार 'जय जय' = हे सर्वविजयिन्! आप उत्कर्षको प्राप्त हों।) (ख) सुरनायक, जनसुखदायक इत्यादि सब विशेषण साभिप्राय हैं। (सुर, जन प्रणत आदि जिनका-जिनका यहाँ नाम ले रहे हैं उन्हीं-उन्हींके लिये यह स्तुति कर रहे हैं। आप सुरनायक हैं, अत: समस्त देवताओंकी रक्षा कीजिये। सेवककी रक्षा स्वामी ही करता है। सन्त और मुनि आपके जन हैं। वे सब दु:खी हैं। आप जनसुखदायक हैं; अत: उनका दु:ख दूर करके उन्हें सुख दीजिये। आप प्रणतपाल हैं। सब देवता, सन्त, मुनि, गौ और ब्राह्मण सब आपकी शरण हैं, हम सबोंको शरण दीजिये। आप भगवन्त हैं, हम आपके भक्त हैं। भक्त और भगवन्तका सम्बन्ध है, यथा — 'ब्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहिं धरि देह चरित कृत नाना।। सो केवल भगतन हित लागी।' (१३।४-५) 'भगत हेतु भगवान प्रभू राम धरेड तनु भूप।' [पुन:, भाव कि आप षडैश्वर्ययुक्त हैं। यह सारा जगत् आपका ऐश्वर्य है। रावण उसे नष्ट करना चाहता है। उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। '*गो द्विज हितकारी*' आप गौ-ब्राह्मणके हितैषी हैं (रावण उन्हें खाये जाता है। उनका नाश कर रहा है, यथा—'जेहि जेहि देस धेन् द्विज पावहिं। नगर गाँउँ पर आगि लगावहिं॥''निसिचर निकर सकल मिन खाए। सिन रघुबीर नयन जल छाए॥') उनका हित करना आपको उचित है। उनका हित कीजिये।

टिप्पणी—२ (क) यहाँतक सुरनायक, जनसुखदायक, गोद्विजिहतकारी विशेषणोंसे सुर, सन्त, गौ, विप्र—ये चार नाम कहे। इन चारके लिये ही प्रार्थना करनेका भाव यह है कि इन्हीं चारके लिये भगवान्का अवतार होता है; यथा—'विष्र थेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।'(१९२) अतः इन्हींको पीड़ित कहकर इनकी रक्षाकी प्रार्थना की। (ख) 'जय असुरारी।' असुरारीका भाव कि देवता, गौ, ब्राह्मण, सन्त सबका हित असुरोंके वधसे होगा। (पुनः, भाव कि दैत्यदलन तो आपका सहज स्वभाव है सो आप क्यों भूल गये? अपना असुरारी नाम सत्य कीजिये। 'जय' का भाव कि आप असुरोंपर सदा जयमान् है। 'जय' शब्द यहाँतक तीन बार आया है; इसमें आदरकी वीप्सा है। रा० प्र० का मत है कि इससे व्याकुलता और प्रेम प्रकट होता है)। (ग) 'सिंधुसुता प्रिय कंता' का भाव कि आप लक्ष्मीके प्रिय कन्त हैं, वे आपको कभी नहीं छोड़तीं। अतः असुरोंका वध करनेके लिये आप लक्ष्मीसिहत अवतार लीजिये। [पुनः भाव कि आप समुद्रकी कन्याके पित हैं। समुद्र दुःखी है। लक्ष्मीजीके सम्बन्धसे उसका दुःख दूर कीजिये। पुनः लक्ष्मीजी धनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका जड स्वरूप ऐश्वर्य (श्री) नीचोंके हाथ पड़ी हैं, रावणका 'असद्व्यय' देख वे भी दुःखी हैं। (शीलावृत्त)]

नोट—१ वे० भू० जीका मत है 'सुरनायक''''''का भाव यह है कि आप भगवान् हैं, प्रणतपाल हैं; अतः गोद्विजादि पीड़ित होते हैं तब आगे कभी सुरनायक (राजा) बनते हैं, क्षीरशायी श्रीमन्नारायण भी आप ही बने जो आपका प्रथम अवतार है। यथा—'जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः। संभूतं षोडशकलमादौ लोकिसिसृक्षया॥' (भा० १। ३। १) शेषशायीरूप ऐश्वर्यप्रधान अवतार है और इस समय माधुर्यमय राजारूपकी आवश्यकता है; इसीसे प्रथम 'सुरनायक' कहकर तब 'सिंधुसुता प्रिय कंता' कहा गया।

टिप्पणी—३ 'पालन सुर धरनी''''''करहु अनुग्रह सोई' इति। (क) 🗢 यहाँ भगवान्की परोक्ष स्तुति है। इसीसे कहते है कि जो इन-इन गुणोंसे विशिष्ट हैं, जो ऐसा है वह अनुग्रह करे। 💝 यहाँतक कर्मकाण्डके सम्बन्धसे स्तृति है। (ख) 'पालन सुर धरनी अद्भत करनी।' का भाव कि यदि कहें कि 'हम सुर-सन्त-गो-विप्रका हित कैसे करें?' तो उसपर कहते हैं कि सूर और पृथ्वीके पालन करनेमें आपकी अद्भृत करणी है, उसका मर्म कोई नहीं जानता कि आप क्या करेंगे। [अर्थात आप इनका पालन करनेके लिये आश्चर्यजनक कर्म करते हैं, अनेक भाँतिके अद्भृत रूप धारण करते हैं। 'मरम न जानै कोई' का यह भी भाव हो सकता है कि कोई यह मर्म समझ नहीं पाता कि जो काल समस्त ब्रह्माण्डोंको खा जाता है वह भी जिसका किंकर है वह समर्थ स्वामी वराहादि तन क्यों धारण करता है— $(\dot{v}_0, \dot{v}_0)$ ] $(\dot{v}_0)$ 'सहज कृपाला' का भाव कि आप स्तुति-पूजा आदि किसी कारणसे नहीं कृपा करते। [आपके योग्य स्तुति, पूजा, जप, तप कोई कर ही क्या संकता है? जपतपादिसे कोई रिझानेका अभिमान करे तो महामूर्ख है। आप तो बिना कारण अपने सहज स्वभावसे ही कृपा करते हैं, यथा—'सबपर मोहि बराबिर दाया।' (७। ८७)। दोहा २८। (४) देखिये। अब कृपामें देर क्यों हो रही है? हम आपकी कृपाहीका आश्रय लिये हुए हैं] '*दीनदयाला*' का भाव कि इस समय समस्त देवमुनिवृन्द आदि दीन हैं। दीन आपको प्रिय हैं, यथा—'जेहिं दीन पियारे बेद पुकारे द्रवह सो श्रीभगवाना', 'यह दिवान दिन दीन किनगरे रीति सदा चिल आई।', ['केहि दिवान दिन दीन को आदर अनुराग बिसेष' इति विनयः। यहाँ परिकरांकुर अलंकार है]। (घ) 'करो अनुग्रह सोई।' अर्थात् जो अनुग्रह आप दीनोंपर सदा करते आये हैं वही अनुग्रह हमपर कीजिये। यथा—'नाथ सकल साधन मैं हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥' सोई=वही जो इन गुणोंसे युक्त हैं।

बाबा हरीदासजी—'पालन सुर धरनी'''''''''''''''''''' का भाव यह है कि आप नर, नाग, यक्ष, गन्धर्वादि चराचर जीव-जन्तुओंको जो तीनों लोकोंमें जल, थल या नभमें जहाँ भी वे हैं अहर्निश जल-चारा देते हैं, क्षणमात्र किसीको भूलते नहीं, ऐसी अद्भुत करनी किसीमें नहीं है। आप सहजहीमें यह पालन-कार्य करते हैं, क्योंकि कृपाल हैं।—वही अनुग्रह हमपर कीजिये। हमारे अपराधोंको भूलाकर हमें जल-चारा दीजिये। यहाँ आकर ऐश्वर्यमान राजा बनकर हमारा पालन कीजिये।

बैजनाथजी—(क) 'पालन सुर धरनी' 'जो सहज कृपालां ''सोई' से जलंधर-रावणवाले कल्पके अवतारहेतु स्तुति सूचित की। जलंधरसे देवता और पृथ्वी व्याकुल हुए थे। शिवजी उसे मार न पाते थे, तब आपने ही कृपा की थी जिससे वह मारा गया। वही 'सहज कृपाला' विष्णु अब फिर कृपा कीजिये; क्योंकि वही जलंधर अब रावण होकर हमें सता रहा है। (ख) 'अद्भुत करनी मरम न जाने कोई' में जय-विजय-रावण-कुम्भकर्णहेतु वैकुण्ठवासी भगवान्को स्तुति है। अद्भुत करनी है इसीसे कोई मर्म नहीं जान पाता। सनकादि-ऐसे महर्षियोंको भी क्रोध आ गया और उन्होंने जय-विजयको शाप दे दिया—यह आपकी करनी है। जब जय-विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए तब आपने अद्भुत नृसिंहरूप धारण कर खम्भसे प्रकट हो प्रह्लादकी रक्षा की, हिरण्यकशिपुको मारा। वराहरूपसे हिरण्याक्षको मारकर पृथ्वीका उद्धार किया, इत्यादि। वह जय-विजय अब रावणादि हुए हैं, अत: अब आप हमारी रक्षा इनसे भी करें।

प॰ प॰ प्र॰—(क) छन्द १ में भुशुण्डि-कल्प नारदशापसम्बन्धित कथाकी प्रार्थना है। प्रथम चरणमें

सुर और जन (अर्थात् मुनि आदि भक्त) अपनी रक्षाके लिये शरणागित जनाते हैं, यह 'प्रनतपाल' से सूचित किया है। किससे रक्षा करें और क्या करें? यह 'असुरारी' और 'गो द्विज हितकारी' से सूचित किया। तीसरे चरणसे जनाया कि 'सुर धरनी' का पालन कीजिये, कैसे करें यह हम नहीं जानते, क्योंकि आपकी करनी अद्भुत है। चौथे चरणमें दयाके लिये दीनता प्रकट करते हैं। (ख) वैकुण्ठवासी विष्णु ही शेषशायी नारायण हो गये हैं। (पं० पु० जालन्धर-कथा) सिंधुसुताके प्रिय कान्त होकर क्षीरसागरमें रहते हैं। अत: यह छन्द विष्णु और नारायण-अवतारके कल्पोंकी कथामें उपयुक्त हैं।

टिप्पणी—४ 'जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदा। ''ं इति। (क) घटवासी और अविनाशीका भाव कि सब चराचर नाशवान् हैं। चराचरमात्रमें आपका निवास है तो भी सबके नाश होनेपर भी आपका नाश नहीं होता, क्योंकि आप सदा अविनाशी हैं। 'ब्यापक परमानंदा' का भाव कि व्यापक होनेसे अनुमान होता है कि सबके दु:खसे आप दु:खी होते होंगे सो बात नहीं है। आप परमानन्दरूप हैं। [पुन: भाव कि रावणके सामने नाशवान्की गित नहीं और हम सबोंका नाश अवश्य है। आप अविनाशी हैं, उसका नाश कर सकते हैं।—'सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाई।'] (ख) 'सब घट बासी' यथा—'यथा सर्वेषु कुम्भेषु रिवरेकोऽिप दृश्यते। तथा सर्वेषु भूतेषु चिन्तनीयोऽस्प्यहं मुने॥' [इति ब्रह्माण्डे।' अर्थात् जैसे सब घड़ोंमें एक ही सूर्य देख पड़ता है वैसे ही मेरा चिन्तन समस्त भूतोंमें करना चाहिये। 'गोतीत' इन्द्रियोंसे परे कहनेका भाव कि जबतक जीवकी इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें वासनारूप दृष्टि बनी रहती है तबतक उसे प्रभुकी दीप्तिका दर्शन नहीं होता। अतीत=अदर्शन। यथा—'स्मातीते उस्तमदर्शने इत्यमरः।' (वै०)\* (ग) 'चरित पुनीत' का भाव कि आप अवतार लेकर जो चरित करते हैं वे समस्त जीवोंका कल्याण करनेवाले हैं, यथा—'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं।' आगे जो होंगे वे इनको गा–गाकर भवपार होंगे। अतः जीवोंके कल्याणार्थ अवतार लेकर चरित कीजिये। (घ) 'माया रित मुकुंदा' इति। अर्थात् आप स्वयं मायासे परे हैं और दूसरोंको मायासे मुक्त करनेवाले हैं। [मायारिहत अर्थात् सत्त्वादि गुण और शब्दादि विषय जो मायाके विकार हैं, उनका स्पर्श लेशमात्र आपको नहीं होता। (वै०)]

बाबा हरीदासजी—'जय जय अबिनासी'''''' मुकुंदा' का भाव कि 'यदि आप कहें कि गर्भ-दु:ख-भोग करनेको बुलाते हो तो यह बात नहीं हैं, आप षड्विकाररिहत हैं, जीवधर्म-रिहत हैं और सदा 'सब घट बासी' हैं, हम तो एक ही घटमें वास करनेको बुलाते हैं। पुन: यदि कहें कि इन्द्रियाधीन होकर मिलन कर्म करनेको बुलाते हो तो उसपर कहते हैं कि आप गोतीत हैं, इन्द्रियोंके रसभोगसे परे हैं, आपके चरित पुनीत हैं, कभी गोठिल नहीं पड़ते। यदि आप कहें कि हमें परिवार-स्नेहद्वारा मोहमें पड़नेको कहते हो तो उसपर कहते हैं कि 'जेहि लागि'''' इत्यादि।'

टिप्पणी—५ (क) 'जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी'……' इति। वैराग्य अनुरागका साधक है। यथा—'एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा। तब मम धरम उपज अनुरागा॥' (३। १६। ७) 'बिगत मोह' कहा क्योंकि मोह अनुरागका बाधक है, यथा—'मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग।' (ख) क्षि 'जय जय अबिनासी' से 'जयित सिच्चदानंदा' तक ज्ञान-सम्बन्धसे स्तुति की। (तीन बार जय कहकर आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकारकी विजय कही। वि० त्रि०)

बैजनाथजी—'जय जय अिबनासी''''सिच्चिदानंदा' इति। यहाँ अन्तर्यामीरूपके सम्बोधनद्वारा साकेतिवहारीकी स्तुति करते हैं। 'अनुराग' शब्दसे उपासना दिर्शत करते हैं, क्योंकि अन्तर्यामीरूपमें केवल आनन्दमात्र है। ऋषियोंका उनमें अनुराग कहनेसे उपास्य, उपासक और उपासना तीनों भाव दिर्शत किये गये हैं। यहाँसे अन्ततक साकेतिवहारीके अवतारहेतु स्तुति है।

प० प० प्र०—छन्द २ और ३ भगवान्के लिये ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अंश (से उत्पन्न)

<sup>\*</sup> परंतु इसका अर्थ 'अतीत (भृत)में स्म, अदर्शनम् अस्तं ये अव्यय है' ऐसा है।

हैं उन भगवान्को ही योगी लोग 'ध्याते' हैं। ब्रह्माजी सृष्टिके जनक हैं, पर वे ही प्रार्थना कर रहे हैं, अत: छन्द ३ भी भगवान्विषयक ही हैं। छन्द ४ विष्णु-अवतार रामकथासे सम्बन्धित लेना उचित है। इसमें मन्दर पर्वतका उल्लेख है। इससे कूर्मावतार लेनेवाले भगवान् सूचित किये गये हैं। यह तुलसीदास-संवादकी कथासे सम्बन्धित है। चौथे छन्दमें 'श्री' शब्द भी विष्णु-अवतारसूचक है।

मानसमें मुख्य कथा मनु-शतरूपासम्बन्धित रामावतारकी है। शिव-पार्वती-संवादवाली है। अत: उसके सम्बन्धित दो छन्द इसमें रखे हैं। मानसमें यह भी बताया है कि विष्णु, नारायण और परमात्मा राम एक ही हैं। 'मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम बपु धरी॥' ऐसा श्रीरामजीको ही देवकृत स्तुतिमें कहा है। मीनादि अवतार तो विष्णुके ही हुए हैं। 'शचीपित प्रियानुज' विष्णु ही हैं। 'जेहि पद सुरसरिता ……सीस धरी' यह भी वामनावतारसे ही सम्बन्धित है इत्यादि। अत: इस विषयमें विशेष ऊहापोहकी आवश्यकता नहीं है। तथापि मानस सर्वमतसंग्राहक होनेसे उसमें तीनों भेद भी दिखाया है। ब्रिचारो छन्द एक समयकी स्तुतिमें भी उपयुक्त हैं। इन छन्दोंके बहुत शब्द कौसल्याकृत स्तुतिके छन्दोंमें हैं। मिलान करनेसे व्यक्त हो जायगा। यहाँ लिखना अनावश्यक है।

सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय जेहि दुजा। सो करउ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति मुनिमनरंजन गंजन<sup>१</sup> जो भंजन बिपति भवभय क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल स्रज्था॥ ३॥ सेषा रिषय असेषा जा कहुँ कोउ बेद पुकारे पिआरे द्रवौ सो बिधि गुनमंदिर संदर मंदर सुखपुंजा। सब मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा॥४॥ दो० - जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह। गगन गिरा गंभीर भड़ हरनि सोक संदेह॥ १८६॥

शब्दार्थ—उपाना=उत्पन्न करना, यथा—'अखिल बिस्व यह मोर उपाया।' चिंत=चिन्ता, याद, स्मरण, सुध, खबर, फिक्र। अघारी (अघ+अरि)=पापके शत्रु अर्थात् पापका नाश करनेवाले। बानी=स्वभाव, टेव, प्रकृति। यथा—'लिरकाई ते रघुबर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी॥', 'श्रीरघुबीरकी यह बानि' (वि० २१५)। सयानी=सयानपन, चतुराई। क्रम=कर्म।

अर्थ—जिन्होंने त्रिगुणात्मकरूप बनाकर बिना किसी दूसरे संगी या सहायकके सृष्टिको उत्पन्न कर दिया, वे पापके नाश करनेवाले आप हमारी भी सुध लीजिये, हम न भजन ही जानते हैं न पूजन। जो भवभयके नाशक मुनियोंके मनोंको आनन्द देनेवाले और विपत्ति—जालके नाश करनेवाले हैं, हम सब देववृन्द सयानपनेकी टेवको छोड़कर मन-कर्म-वचनसे उन्हीं आपकी शरण हैं। सरस्वती, वेद, शेष और समस्त ऋषि किसीने भी जिसे नहीं जाना, जिन्हें दीन प्रिय हैं (ऐसा) वेद पुकारकर कहते हैं वे श्रीभगवान् कृपा करें। हे भवसागरके (मथन करनेके लिये) मन्दराचलरूप! सब प्रकारसे सुन्दर गुणोंके धाम, सुखकी राशि! हे नाथ! आपके

१-खण्डन—१७०४, रा० प्र०।

२-यही अर्थ मु॰ रोशनलाल, रा॰ प्र॰, पं॰ रामकुमारजी, वीरकवि आदिने किया है। बैजनाथजीने 'वाणी' अर्थ किया है।

चरणकमलोंमें सब मुनि, सिद्ध और देवता भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर प्रणाम करते हैं। देवताओं और पृथ्वीको भयभीत जानकर और प्रेमयुक्त वचन सुनकर शोकसन्देहहारी गम्भीर आकाशवाणी हुई॥ १८६॥

करुणासिन्धुजी—'त्रिबिध' इति। 'तीन प्रकारकी सृष्टि सात्त्विक, राजस, तामस, देव, मनुष्य, दानव, विषयी, साधक, सिद्ध इत्यादि। वा, त्रिधा सृष्टि अर्थात् जीव-सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्मसृष्टि। जीव-सृष्टिवाले स्वप्नावस्था और संसारमें वर्तमान हैं, ईश्वरीय सृष्टिवाले जाग्रत्में और ब्रह्मसृष्टिवाले तुरीयामें; प्रमाणमागमसारे—'त्रिधासृष्टि: पुरो जाता तत्रैका जीवसंज्ञका। द्वितीया चेश्वरीसृष्टिर्ब्रह्मसृष्टिस्तृतीयका॥ जीवसृष्ट्या द्विधावस्था सुषुितः स्वप्नमध्यगा। ऐश्वर्या जागरावस्था ब्रह्मसृष्ट्या तुरीयका॥ ब्रह्मसृष्टिसमृत्पनास्तुरीयात्मान एव ये r……'। वा काल-कर्म-स्वभाव, उत्पत्ति-पालन-संहार।' [स्वप्न-सृष्टिको जीवसृष्टि इसलिये कहा गया है कि स्वप्नका सम्बन्ध केवल द्रष्टा जीवसे ही रहता है, अन्य किसीसे नहीं। (वेदान्तभृषणजी)]

नोट—१ 'त्रिबिध बनाई' का अर्थ दो प्रकारसे किया गया है। 'तीन प्रकारकी सृष्टि' बनायी। वह तीन प्रकारकी सृष्टि क्या है, यह करुणासिन्धुजीकी टिप्पणीमें लिखा गया है। बैजनाथजीने 'तीन प्रकारसे बनायी' अर्थ करते हुए सत्त्व, रज, तम तीन प्रकारसे बनाना लिखा। राजसगुणसे ब्रह्मा उत्पत्ति, सत्त्वगुणसे विष्णु पालन और तमोगुणसे शंकरजी संहार करते हैं। पंजाबीजी सत्त्व-रज-तम-गुणी सृष्टि तीन प्रकारकी मानते हैं। 'संग सहाय न दूजा' का भाव कि 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' होनेसे उसके साथ उपादाननिमित्त कारण कह नहीं सकते। (पं०)

२ श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजी—'संग सहाय न दूजा<sup>……'</sup> =िबना दूसरे किसी संगी अथवा सहायकके अकेले ही (या स्वयं अपनेको त्रिगुणरूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारणके अर्थात् स्वयं ही सृष्टिका अभिन्न-निमित्तोपादन कारण बनकर) तीन प्रकारकी सृष्टि बनायी। (मानसांक)

३ 'सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई' इति। श्रीपंजाबीजी आदिका आशय यह है कि संसारमें जितने भी कार्य होते हैं उनमें प्राय: उपादान (समवायि), निमित्त और साधारण ये तीन कारण होते हैं। जैसे स्वर्णका कुण्डल कार्य है। स्वर्ण उपादान कारण है। स्वर्णकार—सुनार तथा जिसके निमित्त वह बनाया गया—दोनों निमित्तकारण हैं। अग्नि जिसमें सोना गलाया जायगा, हथौड़ी, निहाई आदि उपकरण साधारण कारण हैं। 'ब्रह्म' शब्दका प्रधान अर्थ विशिष्टाद्वैत-सिद्धान्तानुसार 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म' है। ब्रह्मके 'एकोऽहं बहु स्याम्' आदि संकल्पमात्रसे सृष्टिकी रचना हो जाती है। इसलिये उसको साधन—सामग्रीकी आवश्यकता नहीं। और, 'संकल्प' भी उससे पृथक् नहीं है, इससे निमित्त और उपादान—दोनों वह स्वयं ही है। 'सहाय न दूजा' भी इसी भावको पुष्ट करता है। इससे भगवान्में अचिन्त्य सामर्थ्य दिखलाया।

सांख्यकारिकामें सोलहवीं कारिकापर श्रीगौड़पादाचार्यजीके भाष्यमें भी तीन प्रकारकी सृष्टिका उल्लेख है। यथा—'प्रधानात् प्रवृत्तास्त्रयो लोकानैकस्वभावा भवन्ति, देवेषु सत्त्वमुत्कटं रजस्तमसी उदासीने तेन तेऽत्यन्तसुखिनः, मनुष्येषु रज उत्कटं भवित सत्त्वतमसी उदासीने तेन तेऽत्यन्तदुःखिनः, तिर्यक्षु तम उत्कटं भवित सत्त्वरजसी उदासीने तेन तेऽत्यन्तमुद्धाः॥' अर्थात् प्रकृतिसे तीन लोक हुए हैं। ये तीनों भिन्न-भिन्न स्वभावोंके होते हैं। देवोंमें सत्त्वगुण विशेष रहता है, इसलिये वे अत्यन्त सुखी रहते हैं। मनुष्यमें रजोगुण विशेष रहता है, इससे वे अत्यन्त दुःखी रहते हैं और पशु-पक्षी आदि अन्य योनियोंमें तमोगुणकी प्रधानता होनेसे वे अत्यन्त मूढ़ होते हैं।—यह सांख्यमत है। वेदान्तमतसे ब्रह्मसे ही सृष्टि होती है। इस प्रकार देव, मनुष्य और तिर्यक् अर्थात् सात्त्विक, राजस और तामस तीन प्रकारकी सृष्टि हुई। ब्रिन्स्मरण रहे कि कोई भी सृष्टि केवल सत्त्व, केवल रज अथवा केवल तमसे उत्पन्न नहीं होती, किंतु उनके सिम्मश्रणसे होती है। जिसमें जिस गुणकी प्रधानता है वह उसी नामसे कही जाती है।

नोट-२ इससे मिलता हुआ श्लोक अ० रा० में यह है-'मायया गुणमय्या त्वं सृजस्यविस लुम्पसि। जगत्तेन

न ते लेप आनन्दानुभवात्मनः ॥' (१। २। १५) अर्थात् आप अपनी त्रिगुणमयी मायासे जगत्की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं पर उससे लिप्त नहीं होते। आप जानान्दस्वरूप हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'जेहि सृष्टि उपाईं मां' भाव कि हम सृष्टिकर्ता नहीं हैं। हम भी आपकी ही सृष्टि हैं (आपने ही हमें उत्पन्न किया और यह सारा जगत् भी आपने ही उत्पन्न किया है। यथा— 'जो कर्ता पालक संहरता', 'जो सृजत पालत हरत' इत्यादि। सृष्टि आपकी वस्तु है, अतः उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। 'संग सहाय न दूजा' अर्थात् संसाररचनामें आपका कोई और साथी नहीं है कि जिससे जाकर हम अपनी विपत्ति कह सुनावें)। (ख) 'करउ अथारी चिंत हमारी।' अघारीका भाव कि अघरूपी राक्षसके आप नाशक हैं। अथवा, जैसे अघासुरके पेटमें बालक वत्सोंको बचाया है वैसे ही हमको राक्षस ग्रास कर रहे हैं, हमारी सुध लीजिये। जैसे बालक, वत्स भिक्त-पूजा कुछ नहीं जानते थे वैसे ही हम कुछ नहीं जानते। भजन-स्मरण हममें कुछ नहीं है, एकमात्र आपकी शरण और आपकी कृपा ही आशा-भरोसा है। ('अघ' का अर्थ 'दु:ख' भी है। यथा—'अघस्तु वृजने दु:खे' इति। अमरकोष) इससे भाव यह होगा कि 'आप दु:खोंके नाशक हैं, हमारे दु:खोंको दूर कीजिये।'

टिप्पणी—२ 'जो भव भय भंजन"" 'इति। (क) मन, कर्म और वचनसे समस्त देवताओं का शरण होना कहते हैं। इस प्रसंगमें यह कथन चरितार्थ कर दिखाया है। सब देवताओंका मन प्रभुमें लगा है, यथा—'मोर बचन सब के मनमाना।' वचनसे सभी प्रभुकी ही चर्चा कर रहे हैं और स्तुतिमें लगे हैं। यथा—'प्र बैकुंठ जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस प्रभ् सोई॥', 'कहँ पाइअ प्रभ् करिय प्रकारा।' और सब तनसे प्रभुको प्रणाम कर रहे हैं। यह कर्मसे शरण होना है। यथा—'नमत नाथ पद कंजा।'('नमत नाथ' यह कहते ही सब प्रणाम करने लगे हैं यह भी यहाँ जना दिया)। (ख) 'बानी छाड़ि सयानी' कहनेका भाव कि जबतक जीवके मन, वचन और कर्ममें अपने सयानपनेका भाव बना रहता है तबतक प्रभु कृपा नहीं करते। इससे कहा है—'मन क्रम बचन छाड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहाहिं रघुराई॥'(२००।६) 'सयानी'का अर्थ 'चतुराई' यहाँ खोल दिया गया। [देखिये द्रौपदीजीको जबतक अपने वचनका भरोसा रहा कि मैं इससे सबको परास्त करूँगी। मनमें अपने वीर पितयोंका बल-भरोसा रहा और शरीरसे अपनी साड़ीको उघड़ने न देनेका विचार रहा, तबतक भगवान्ने कृपा नहीं ही की। जब तीनोंका अभिमान छोड़कर हाथ उठाकर प्रभुको पुकारा तब तुरत भगवान् वस्त्ररूप हो गये। सुग्रीवने वचनसे कहा था कि 'बालि परम हित'। मनसे छल और शरीरसे बल दिखलाता रहा, तबतक प्रभुने बालिको नहीं मारा। जब तीनोंका भरोसा न रह गया, यथा— 'बंध न होड मोर यह काला', 'बह छल बल सुग्रीव करि हिय हारर<sup>......</sup>।'(४।८)। तब 'मारा बालि राम तब'। इसी तरह बालिको तीनोंका अभिमान था। 'सम दरसी रघनाथ', 'अस किह चला महा अभिमानी। तुनसमान सग्रीविह जानी॥' क्रमसे वचन, मन और कर्मके अभिमान थे। बाण लगनेके पश्चात् तीनोंका सयानपन मिटा। 'धर्महेतु अवतरेहु गोसाईं। ..... अवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥' यह वचनचातुरी भगवान्के उत्तरसे मिटी। यथा—'सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि।' मनका अभिमान मिटा, हृदयमें प्रीति हुई और वह शरण हुआ। यथा—'हृदय प्रीति', 'अंतकाल गित तोरि।' कर्मका भी अभिमान न रह गया, यह 'प्रभू अजहँ मैं पापी अंत काल गित तोरि।' (४। ९) से स्पष्ट है। अथवा 'बिकल महि' से कर्मका अभिमान गया। तब प्रभुने कृपा की। यथा—'बालि सीस परसेउ निज पानी' इत्यादि।]

वि॰ त्रि॰—'सरन सकल सुर जूथा' इति। भाव यह है कि भगवान् शरणागतके उद्धारमें समर्थ हैं, दयाके समुद्र, कृतज्ञ और सुव्यवस्थित हैं, श्रेयकी प्राप्ति करा देते हैं। श्रेयके पीछे नहीं पड़ना चाहिये। निर्हेतुक उपासना ही सच्ची उपासना है। वह आर्त और अर्थार्थीको अपनी नियितसे कर्मपाककी अपेक्षा न करके फल देते हैं। वह अनन्य शरणका योगक्षेम वहन करते हैं। अपनी नियितको भी हटाकर उससे साधनका सम्पादन कराके उसे फलसे युक्त करते हैं। यही उनका बड़ा भारी स्वातन्त्र्य है कि प्रारब्ध और नियित भी उनसे विमुखको ही होती है।

टिप्पणी—३ 'सारद स्त्रुति सेषा '''' 'इति। (क) आपको कोई नहीं जानता, यथा—'बिधि हिर संभु नचाविनहारे। तेउ न जानिहीं मरम तुम्हारा। औरु तुम्हिंह को जानिहारा॥' (२। १२७), 'सारद सेष महेस बिधि आगम निगम पुरान। नेति नेति किह जासु गुन करिह निरंतर गान॥' (१। १२) 'न त्वां केचित् प्रजानते।', 'ऋते मायां विशालाक्षीं.....॥' (वाल्मी० ७। ११०। १०—१२) अर्थात् श्रीसीताजीको छोड़कर दूसरा कोई आपको नहीं जानता। ये ब्रह्माजीने श्रीरामजीसे कहा है। इसीसे तो श्रीसीताजी सबकी आचार्या हैं। (ख) 'सारद श्रुति ''' कहकर 'जेहि दीन पिआरे' कहनेका भाव कि जो ऐसे अगम्य हैं, अज्ञेय हैं वे ही दीनोंको प्राप्त होते हैं क्योंकि दीन उनको प्रिय हैं। विशेष दोहा १। १८ तथा २८। ४ में देखिये। (ग) 'बेद पुकारे' का भाव कि वेद साक्षी हैं, प्रमाण हैं। उन्होंने आपको दीनबन्धु, दीनदयाल आदि कहा है। (घ) 'द्रवौ सो श्रीभगवाना' इति। दीनोंके मनोरथ पूर्ण करनेके सम्बन्धसे 'श्रीभगवान' विशेषण दिया।

नोट—३ (क) 'भव बारिध मंदर' संसारसागरका मन्थन करनेको मन्दराचलरूप। भाव कि आपका नाम भवसागरको मथकर सज्जनरूपी देवताओंको शान्त-सन्तोषादि गुणरूपी अमृत देनेवाला है। (वै०) पुनः भाव कि आप 'संसार-समुद्रमें डूबनेवालोंके आधारभूत हैं। वा, संसारसमुद्रको मथकर सज्जनरूपी रत्नको निकालनेवाले हैं। (रा० प्र०) श्रीकान्तशरणजी 'भव बारिध' से 'मुमुक्षुके हृदयसिंधु' का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि 'दैवी–आसुरी' सम्पत्तियाँ मथनेवाली हैं। ११ इन्द्रियाँ और ३ अन्तःकरण शुद्ध होकर १४ रत्नरूपमें प्रकट होते हैं। भव-सागरके मथनेवाले देवता, दैत्य, चौदह रत्न और जल-जन्तु आदि क्या हैं, यह पूर्व 'भवसागर जेहि कीन्ह......' दोहा १। १४ की टिप्पणीमें भी देखिये। (ख) 'नमत' का भाव कि आपकी बान है कि 'सकृत प्रनाम किए अपनाये।' (ग) 'सब बिधि सुन्दर' का भाव है कि थोड़ी ही सेवासे प्रसन्न हो जाते हैं, जनके अपराधपर कभी रिसाते नहीं। 'गुनमंदिर सुख पुंज' का भाव कि आपके भजनसे भक्तजन अनेक उत्तम दिव्य गुणों और सुखसमृहको प्राप्त हो जाते हैं।' (बाबा हरीदासजी)

वि॰ त्रि॰—भगवान् भवसागरके लिये मन्दर हैं। समुद्रके पार तो वानर भी गये पर उन्हें उसकी गहराईका पता नहीं; उसकी गहराईका पता तो मन्दराचलको है। इसी भाँति साधक प्रयत्नसे भवपार चले जाते हैं पर उसके तलका पता श्रीभगवान्को ही है। वे ही उसमेंसे अमृतका उद्भावन करके दैवी प्रकृतिवालोंकी पुष्टि कर सकते हैं, उन्हें विजययुक्त कर सकते हैं।

टिप्पणी—४ ब्ल्बि'**जेहि सृष्टि**''''''' से '**नमत नाथ पद कंजा**' तक भक्ति-सम्बन्धसे स्तुति की गयी। इस तरह यह स्तुति कर्म, ज्ञान और उपासना तीनोंसे युक्त है। नमन करना, शरण होना इत्यादि भक्ति है। उसीका एक अंग शरणागित वा प्रपत्ति है।

(खर्रा)—ब्रह्माजी चतुरानन अर्थात् चार मुखवाले हैं, इसीसे स्तुतिमें चार छन्द हैं। वेदोंमें प्रधान कर्म, ज्ञान और उपासना है सो प्रथम छन्दमें ऋग् कर्म, दूसरेमें यजु ज्ञान और तीसरेमें उपासना सामवेद है। ब्रह्माके मुखसे वेद निकले हैं, इसीसे गोस्वामीजीने छन्दहीसे कहा, दोहा—चौपाईसे न कहा और चौथे छन्दमें दीनता कही। यहाँ घाटोंका भी क्रम है। याज्ञवल्क्यका कर्मघाट है सो पहले छन्दमें, शिवजीका ज्ञानघाट है सो दूसरे छन्दमें, भुशुण्डिजीका उपासनाघाट तीसरेमें और गोस्वामीजीका दैन्यघाट है सो चौथेमें है। दीनतावालेका कर्म है नम्रता। अतएव 'नमत नाथ पद कंजा' कहा जिसमें सबका अधिकार है।

नोट—४ इस स्तुति और आकाशवाणीके सम्बन्धमें मतभेद है। सन्त श्रीगुरुसहायलालजी कहते हैं कि यह स्तुति सभीकी भावनासे युक्त है, क्योंकि ब्रह्माजी सभीकी ओरसे स्तुति कर रहे हैं। (१८५।१—५) में दिखा आये हैं कि यहाँ तीन मत, सिद्धान्त वा उपासनाके लोग एकत्रित हैं। उसीका निर्वाह यहाँ भी है।—(मा॰ त॰ वि॰) इस प्रकार प्रथम चार तुकोंमें 'सिंधुसुता प्रियकंता' पदसे क्षीरशायी भगवान्की वन्दना हुई। फिर आठ तुकोंमें वैकुण्ठभगवान् और महाविष्णुके अवतारवाले कल्पोंकी स्तुति है और अन्तमें श्रीसाकेतविहारीजी परात्पर ब्रह्मकी स्तुति है।

मानसमयंककार लिखते हैं कि 'ब्रह्माकी स्तुति और आकाशवाणी नारदकल्पकी कथा है, जिसमें नारदशापवश श्रीमन्नारायणने अवतार लिया। शिवजी परतम कल्पकी कथा कह रहे थे, परंतु उनका एकाएक प्रकट होना सबको विश्वासप्रद न होगा; अतएव यहाँ शिवजीने कल्पान्तरकी कथा मिला दी जिससे सबको बोध हो जावे। ब्रह्माकी स्तुतिके बाद आकाशवाणी हुई, यह क्षीराब्धिवासी श्रीमन्नारायणकी है; यह बात आकाशवाणीके वचनोंसे सिद्ध होती है। जिस कल्पमें यह स्तुति की गयी थी उसमें कश्यप-अदिति दशरथ-कौशल्या हुए थे। मानसरामायणमें कल्पभेदकी कथा जहाँ-तहाँ सूक्ष्मरीतिसे वर्णित है। वैसे ही यहाँ भी है। परतम अवतारमें स्तुति आदिकी आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल शापित अवतार देव-स्तुति सुनकर होते हैं और परतम प्रभु तो मनुके प्रेमवश प्रसन्न होकर वरदान देकर स्वयं बिना विनयके प्रकट हुए। 'जय जय सुरनायक' से 'अब सो सुनह जो बीचहि राखा' तकका प्रसंग परतम कल्पके बाहरकी कथा है।'

श्रीजानकीशरणजी लिखते हैं कि 'परतम कल्पमें स्तुति नैमिषारण्यमें मनुद्वारा हो चुकी है। यथा—'सुनु सेवक सुरतरुःःः।, (१४६। १) से 'देखिंह हम सो रूप भिर लोचन।'(६) तक। स्तुतिके बाद प्रभुने प्रकट होकर कहा। 'होइहहु अवधभुआल तब मैं होब तुम्हार सुत।'(१५)ःःः एक कल्पमें दो बार स्तुति तथापि दो बार आकाशवाणी कदापि नहीं हो सकती।'

मेरी समझमें जैसे कश्यप-अदितिकी स्तुतिपर उनको वर दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारे अवधभुआल होनेपर होऊँगा और रावणका अत्याचार होनेपर ब्रह्माकी स्तुतिपर भगवान् अवतार लेनेको कहते हैं, तब अवतार होता है; वैसे ही यहाँ भी प्रथम मनुके लिये वरदान हुआ कि हम तुम्हारे अवधभुआल होनेपर तुम्हारे पुत्र होंगे। जब पुत्र होनेका समय आया तब रावणके अत्याचारसे ब्रह्माजीने स्तुति की और प्रभुने अवतार लेनेको कहा। इस तरह परतम प्रभुका अवतार गुप्त भी रहेगा।

टिप्पणी—५ 'जानि सभय सुर '''' इति। भगवान्की प्रतिज्ञा है कि—'अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम।' देवता आदि सभीत हैं, इसीसे शोक-संदेहहारिणी वाणी हुई। [(क्यिट्स ऑकाशवाणी होनेमें दो कारण दिखाये। एक तो देवता और पृथ्वी दोनोंके भयभीत होनेसे, दूसरे स्नेहयुक्त वचन सुननेसे। शंकरजीने कहा ही है कि 'प्रेम तें प्रगट होहिं।' अत: आकाशवाणीरूपसे प्रकट हुए और सब सभीत शरणमें आये हैं, अत: अभयदायक वाणी बोली गयी।) 'गम्भीरका भाव कि इसमें अक्षर थोड़े ही हैं, पर अर्थ बहुत है। (रा॰ प्र॰) ध्विन भी गम्भीर है। (पं॰) बोलनेवाला अदृश्य है और शब्द सुनायी पड़ रहा है, इसलिये 'गगन गिरा गंभीर' कहते हैं। अथवा जो वाणीकी भी वाणी है, उसकी गिरा आकाशद्वारा ही प्रकट होती है। कितने ऊपरसे वाणी आ रही है, इसकी थाह न होनेसे गम्भीर कहा। (वि॰ त्रि॰)]

वेदान्तभूषणजी—१६ तुकोंमें स्तुति करनेका भाव कि जैसे आप लोकसृजनार्थ १६ कलाओंसे शेषशायीरूपसे अवतरित हुए थे। (भा० १। ३। १) वैसे ही अब लोकरक्षणार्थ पुनः अवतार लेकर अपने अनन्त दिव्य गुणोंमेंसे १६ गुण तो अवश्य ही प्रकटकर भक्तोंको आनन्द दीजिये। परमावश्यक वे १६ गुण ये हैं—१ कला (ऐश्वर्य)। २ धर्म (ज्ञानस्वरूपता)। ३ यश (यशका कारण तेज)। ४ श्री (शक्ति)। ५ मोक्ष (निर्बन्धता)। ६ भरण (धारण–शक्ति)। ७ पोषण (कल्याणप्रद शक्ति)। ८ आधार सर्वव्यापकता, सर्वशरीरता। ९ उत्पत्ति। १० पालन। ११ संहारशक्ति। १२ शत्रुनाशक शक्ति। १३ रक्षण (विमुख जीवोंको स्वसम्मुख करनेकी शक्ति)। १४ शरण। १५ पालन (प्रेमदर्शन)। १६ सामर्थ्य। इन्हीं उपर्युक्त १६ को षोडश कला या अंश कहते हैं।

जीव प्रभुके वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वशक्तित्व, कृपा, करुण, सौन्दर्य, क्षमा आदि दिव्य कल्याणगुणोंका अनुसन्धान करते हुए उनसे अनेक सम्बन्धमेंसे शेष-शेषी, पिता-पुत्र, भार्या-भर्तृत्व, नियाम्य-नियामक, आधाराधेय, सेवक-स्वामी, शरीर-शरीरी, धर्म-धर्मी, रक्ष्य-रक्षक, व्याप्य-व्यापक, भोक्ता-भोक्तृत्व, अशक्त-सर्वशक्तिमत्व, सख्य, अकिंचन-अवाप्तसमस्तकामत्व, पतित-पतितपावन और शरण-शरण्य षोडशसम्बन्धपूर्वक भगवल्लीलाविग्रहका आनन्दानुभव करते हैं।

वि० त्रि०—यह प्रभुका प्रथम गुणग्राम जगमंगलरूप है, यथा—'जगमंगल गुनग्राम राम के।' इसे अश्विनी नक्षत्र माना गया है। अश्विनी नक्षत्रमें तीन-तीन तारे चमकते हैं। इस स्तुतिमें भी तीन रूपोंकी चमक है। विष्णु, क्षीरशायी और ब्रह्म। अश्विनी नक्षत्रकी आकृति अश्वमुख-सी है। ब्रह्मविद्याके प्रधान उपदेष्टा भगवान् हयग्रीव हैं। उसी ब्रह्मविद्याका निरूपण इस स्तुतिमें है, इससे अश्वमुख माना। अथवा सामवेदके तुल्य होनेसे अश्वमुख माना। यह स्तुति ही जगमंगलके लिये ब्रह्मदेवने की थी।

प॰ प॰ प॰- ब्रह्माकृत स्तृति और अश्विनी नक्षत्रका साम्य। (क) अनुक्रम—यह पहली स्तृति है और पहला नक्षत्र अश्विनी हैं। (ख) नाम-साम्य—नक्षत्रका नाम अश्विनी है। अश्विनी=घोडी। सूर्यपत्नी संज्ञाने अश्विनीका रूप लिया और पृथ्वीपर रही। इसकी खोजमें सूर्य यहाँ आये और दो पुत्र हुए, वे ही अश्विनीदेव हैं। अश्वके समान रूपवाली होनेसे अश्विनी नाम है तथा 'अश्नुते व्याप्नोति अश्वः।' इस स्तुतिमें प्रभुके विविधरूपोंके व्यापक स्वरूपमें वर्णन किया ही है। छन्दोंको पढनेकी गति भी अश्वकी गतिके समान ही है। अश्व जब मुकामके समीप आने लगता है तब उसकी गतिमें फेर पडता है। वैसा फेर अन्तिम छन्दमें भी है। स्पष्ट करनेमें विस्तार करना होगा, उसके लिये यहाँ स्थल नहीं है। (ग) तारा-संख्यासाम्य।—अश्विनीमें तीन तारे हैं। इस स्तृतिमें '*सिंध्सुता प्रिय कंता*' (शेषशायी नारायण), सर्वव्यापक प्रभु भगवान् सगुण ब्रह्म और श्रीभगवान् (=लक्ष्मीपित वैकुण्ठाधीश विष्णु) ये तीन तारे हैं। आश्चर्यकी बात यह है कि इस नक्षत्रके तीन तारे एक प्रतिके नहीं हैं; दूसरे, तीसरे और चौथे प्रतिका एक-एक तारा है। (नक्षत्र चित्रपट श्रीरघुनाथ शास्त्री)। इस स्तुतिमें सगुण ब्रह्म दूसरी प्रतिका तारा है। निर्गुण-निराकार ब्रह्म प्रतिका तारा इसमें नहीं है। शेषशायी नारायण तीसरी प्रतिका (III Dimension) है और विष्णु चौथी प्रतिका है। यह साम्य कितना अद्भुत है! (घ) रूप-आकारसाम्य-नक्षत्रका आकार 'अश्वमुखम्' कहा है। सिंधुसुता प्रिय=लक्ष्मीका प्रिय उसका भाई है। उच्चै:श्रवा भी मन्थनसे ही निकला है, अत: वह भाई है और प्रिय है। यथा—'*बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही।*' (ङ) नक्षत्रका देवता अश्विनीकुमार है। संज्ञा जब अश्विनी बनी तब सूर्यको पृथ्वीपर अश्वरूपमें आना पड़ा और अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ। वैसे ही *'राम सच्चिदानंद दिनेसा'* को अश्विनीस्तुतिसे इस पृथ्वीपर आकर पुत्ररूपसे अवतीर्ण होना पड़ा। (च) फलश्रुति—'जग मंगल गुनग्राम राम के।' (१। ३२। २)। यह इस स्तुतिकी फलश्रुति है। यह स्तुति रामजन्मका साक्षात हेत् है—'राम जनम जग मंगल हेत्।' गुनमंदिर (=गुणग्राम) शब्द स्तुतिमें ही है। यह स्तुति जगका मंगल करनेवाली है।

ण्डियहाँसे उत्तरकाण्ड दो॰ ५१ की नारदस्तुतितक २९ स्तुतियाँ हैं। नारदकृत स्तुति रेवतीनक्षत्र है। २८ नक्षत्रोंसे नक्षत्रचक्र बना है। वैसे ही स्तुतिरूपी नक्षत्रचक्र नक्षत्रमण्डल मानसमें है। अश्विनी-स्तुतिके कर्ता 'विधि' हैं और रेवती-स्तुतिके कर्ता नारदजी हैं—'गए जहाँ बिधि धाम' इस प्रकार मण्डलाकार पूरा किया गया। यह एक परम अद्भुत अनुपम काव्यकला है। ऐसे-ऐसे अद्भुत कलाओंके बहुत नमूने मानसमें हैं।

# जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हिंहं लागि धरिहौं नर बेसा॥ १॥

अर्थ—हे मुनियो, सिद्धो और सुरेश! डरो मत, तुम्हारे लिये मैं नरवेष धारण करूँगा॥१॥

टिप्पणी—१ यह अभयप्रद वाणी है। आगे पुनः कहा है 'निर्भय होहु देव समुदाई।' 'जिन डरपहु' का भाव कि सब सभीत होकर शरणमें आये हैं, यथा—'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा।' ब्रह्माजीने कहा भी है कि 'सरन सकल सुरजूथा।' अतः आकाशवाणी कहती है कि हम तुम्हें शरणमें लेते

हैं, तुम सभीत हो हम तुम्हारे भयको हरण करेंगे, यथा—'जौं सभीत आवा सरनाईं। रखिहौं ताहि प्रान की नाईं॥' (५। ४४) किस तरह रक्षा करेंगे सो दूसरे चरणमें कहते हैं कि 'तुम्हिंह लागि धरिहौं नर बेसा।' यह वाणी 'हरिन सोक संदेह' है। 'जिन डरपहुं' से शोक हरण किया और 'धिरिहौं नरबेष' से संदेह दूर किया। संदेह था कि मनुष्य तो राक्षसोंका आहार है, वह रावणको कैसे मार सकेगा। भगवान् कहते हैं कि संदेह दूर करो, हम ही मनुजरूप धारण करेंगे। २ 'तुम्हिंह लागि' का भाव कि वैसे तो ईश्वरके लिये नर-शरीर धारण करना न्यूनताकी बात है, पर तुम्हारे हितार्थ हम यह भी करेंगे। इस तरह 'सुरनायक, जन सुखदायक, सहज कृपाला' आदि विशेषणोंको सत्य किया। 'नरवेष' धारण करनेके भाव 'राम भगत हित नर तन धारी।' (२४। १)। मा० पी० भाग १ में आ चुके हैं।

वि॰ त्रि॰— 'धरिहों नर बेसा'—भाव कि 'कर्मविपाक और आशयसे जिसका सम्पर्क नहीं, ऐसा पुरुष-विशेष ईश्वर है। यथा— 'कर्मविपाकाशयेरपरामृष्ट: पुरुषिवशेष ईश्वर:।' (यो॰ सू॰)। तब वह मनुष्य क्यों होने लगा। अत: कहते हैं कि यद्यपि कर्मविपाक और आशयसे मेरा लगाव नहीं है फिर भी तुम्हारे लिये में नर-शरीर धारण करूँगा। ध्विन यह निकलती है कि मैं तुम्हारे लिये नर-शरीर धारण करूँगा परंतु तुम लोग भी अपने लिये वानर-शरीर धारण करों।

वेदान्तभूषणजी—ब्रह्मलोक जानेमें और स्तुतिके अन्तमें नमस्कार करनेमें मुनियोंका वर्णन आया है, विचार करनेमें नहीं। आकाशवाणीमें प्रथम 'मुनि' का नाम कहकर भगवान्ने सूचित किया है कि हमारे अवतार लेनेके प्रधान कारण 'मुनि' ही हैं। भगवद्भक्त होना मुनिका प्रधान लक्ष्य है; इसीसे भक्तोंकी 'मुनि' संज्ञा थी। यथा—'भेजिरे मुनवोऽथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्।' (भा० १। २। २५) (अर्थात् पूर्वकालमें मुनिजन भगवान् अधोक्षजका भजन करते थे)। गोस्वामीजीने भी भक्तोंके लिये ही प्रधानतया अवतारका होना कहा है। यथा—'सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा। नरहिर प्रगट किये प्रहलादा॥' भगवान्ने स्वयं भी यही कहा है—'तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। धरउँ देह निर्हें आन निहोरे॥'(५। ४८) भगवती श्रुति भी यही कहती है—'उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना' उपासकोंका कार्य एकपाद्विभूतिमें बिना अवतार लिये नहीं हो सकता क्योंकि वे तो परमेश्वरको विविध सम्बन्ध-सूत्रोंमें प्रथित करना चाहते हैं। उपासकों (मुनियों) की कामनापूर्यर्थ ब्रह्मको अनेक रूप बनाने पड़ते हैं, इसीसे भयातुर नमस्कार करनेमें ब्रह्माजीने इन्हींका नाम प्रथम लिया है—'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमतः "" [विचार करनेमें देवताओंका ही नाम दिया है—'बैठे सुर सब करिहें बिचारा'। मुनियोंका नाम न दिया। कारण यह भी हो सकता है कि भक्त संकट पड़नेपर भी प्रभुको कष्ट नहीं देना चाहते, कर्मभोग आदि समझकर कष्ट सहते हैं। 'सुर' स्वार्थी होते हैं। इसीसे सुर ही यहाँ अगुआ बने, मुनि केवल साथ हो लिये हों! प्रणाम करनेमें वे पहले हुआ ही चाहें क्योंकि उपासक हैं]।

प० प० प्र०—ये मुनि पृथ्वीतलपर रहनेवाले मुनि नहीं हैं, क्योंकि यहाँके मुनि ब्रह्मलोक और शिवलोक नहीं जाते। महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोकमें जो मुनि निवास करते हैं वे ही देवोंके विनयानुसार उनके साथ होते गये। स्वर्गलोकसे देव निकले और सत्यलोकको गये जहाँ 'जेहिं लागि बिरागी अति अनुरागी बिगत मोह मुनि बृंदा। निसिबासर ध्याविहं गुनगन गाविहं'। ऐसे मुनि ही यहाँ विविक्षित हैं। भगवान् न तो केवल ज्ञानी मुनियोंके लिये अवतार लेते हैं और न केवल देवताओंके लिये। वे० भू० जीके लेखमें प्रमाण दिये ही हैं।

नोट—इस आकाशवाणीमें प्रथम मुनियों और सिद्धोंको सम्बोधन किया है और अन्तमें देवसमुदायको। इसका कारण एक तो यह है कि ब्रह्माकी स्तुतिमें भी यही क्रम है—'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा'। प्रथम मुनि और सिद्धका नाम है तब देवताओंका। इसीसे आकाशवाणीने आदिमें 'मुनि सिद्ध सुरेसा' ('सुरेश' में ब्रह्मा, शिव, इन्द्र तीनों आ गये) और अन्तमें 'देवसमुदाई' शब्द देकर सबको

कह दिया। दूसरा कारण (पंजाबीजीके मतानुसार) यह है कि मुनि और सिद्ध सदाके जितेन्द्रिय हैं, अत: उनके सम्मानहेतु उन्हें प्रथम कहा तब देवोंको।

अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। लेहों दिनकर बंस उदारा॥ २॥ अर्थ—उदार सूर्यवंशमें अंशोंसमेत मैं 'मनुज' अवतार लुँगा॥ २॥

बाबा हरीदासजी—जैसे ब्रह्माजीने गुप्त विनय की वैसे ही गगनवाणीने गुप्त ही वचनोंमें कहा। जैसे विधिने असुरारी सम्बोधन किया वैसे ही वाणीने 'अंसन्ह सहित मनुज अवतार लेहों।' कहा अर्थात् असुरोंका नाशक मेरा सुदर्शनचक्र देह धरकर आवेगा, सो अंश शत्रुघ्नजी जानो। जो 'पालन सुर धरनी' कहा था उसकी जोड़में सब जगत्के पालनकर्ता विष्णुजी देह धरकर आवेंगे, सो अंश भरतजी जानो। और जो विधिने कहा कि 'भव भयभंजन '''स्तन सकल सुरयूथा' अर्थात् अपने सयानपनसे आपका गुणगान करना भूल गये, अब आप अवतार लेकर चरित करें, जिसे गाकर हम भवपार हों, इसकी जोड़में वाणी कहती है कि सहसानन जो मेरा सदा गुणगान करते हैं वे अवतरेंगे, सो अंश लक्ष्मणजीको जानो।

'अंसन्ह सहित मन्ज अवतारा '''' इति।

बाबा जयरामदासजी रामायणी—'परम प्रभुके वे अंश कौन-कौनसे हैं जिनके सहित सरकारका अवतार हुआ?

जिन परम प्रभुकी प्राप्तिके हेतु श्रीस्वायम्भुव मनु तपस्या कर रहे थे, उन ध्येय तथा इष्टका स्वरूप इस प्रकार वर्णित है—'उर अभिलाष निरंतर होई। देखिय नयन परम प्रभु सोई॥'<sup>......</sup>संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजिहें जास अंस ते नाना ॥' —भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये ही अंशस्वरूप कथित हैं, आगे चलकर '*बिधि हरिहर बंदित पद रेन्'* कहकर श्रीपरमप्रभुको इन तीनोंका अंशी लक्ष्य कराया गया है। श्रीरामावतार तीनों अंशोंसमेत चतुर्विग्रहमें प्रकट भी हुआ, यह प्रमाणित है। श्रीरामजी, श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी तथा शत्रुघ्नजी चारों भ्राताओंके रूपमें प्रादुर्भाव हुए। 'बेद तत्त्व नृप तव सृत चारी'। परंतु कौन विग्रह किस अंशसे हुआ, इसका स्पष्ट निर्णय नामकरणके समय गुरु श्रीवशिष्ठजीके द्वारा किया गया है। "<sup>''</sup>**वस्व भरनपोषन कर** जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥' जो संसारका भरण-पोषण (पालन) करनेवाले विष्णुभगवान् हैं, इनका नाम भरत है। 'जाके सुमिरन ते रिप् नासा। नाम सत्रहन बेद प्रकासा॥', अर्थात् जो वेदका प्रकाश करनेवाले ब्रह्माजी हैं, जिनके स्मरणसे शत्रुओंका हनन हो जाता है, इनका नाम शत्रुहन है। ब्रह्माके चारों मुखोंसे वेदोंका प्रकाश हुआ है। इसके अतिरिक्त मंथराके इस कथनपर कि 'कहीं झूठ फुर बात बनाई। तौ बिधि देइहि मोहि सजाई॥' ब्रह्माके अंश शत्रुहनजीने ही उसे दण्ड दिया—'हमिंग लात तिक कुबर मारा। परि मृह भिर महि करत पुकारा॥' अतः इससे भी शत्रुहनजीका ब्रह्माका अंश होना सिद्ध है। 'लच्छन धाम रामप्रिय सकल जगत आधार। गरु बसिष्ठ तेहि राखा लिछमन नाम उदार॥'—जो शुभ लक्षणोंके धाम रामजीके प्रिय शिवजी हैं—एकादश रुद्रोंमें प्रधान रुद्र और सकल जगत्के आधार शेषजी हैं—उन शिवजीके अंशस्वरूप जो यह चौथे हैं उनका उदार नाम लक्ष्मण है। जीवके वास्तविक लक्ष्य भगवानु श्रीराम ही हैं। उस लक्ष्यको यथार्थत: श्रीशिवजीने धारण किया है, यथा—'**जेहि सुख लागि पुरारि असिव बेष कृत सिव सुखद।**' (७। ८८) अतएव शिवजी 'लच्छनधाम' हैं। पुन: उनके समान कोई रामप्रिय भी नहीं,—'कोउ निह सिव समान प्रिय मोरे।'

इस प्रकार परमप्रभुके अवतार श्रीरघुनाथजी हैं और त्रिदेवगत श्रीविष्णुभगवान्के अवतार श्रीभरतजी, श्रीब्रह्माजीके अवतार श्रीश्रत्रहनजी तथा श्रीश्रिवजीके अवतार श्रीलक्ष्मणजी हैं, अतएव सबके एकमात्र अंशी साक्षात् परमप्रभुने अपने तीनों अंशों—त्रिदेवोंसिहत अवतार लेकर यह वाक्य सिद्ध कर दिया कि 'अंसन्ह सिहत मन्ज अवतार। लेहों दिनकर बंस उदारा॥'

नोट-१ उपर्युक्त मीमांसामें कुछ शंकाएँ और अड़चनें पैदा होती हैं। वे ये हैं-१ 'जासु अंस तें' मूलपाठ

है, जिसका अर्थ है कि 'जिसके अंशसे ब्रह्मादि उत्पन्न होते हैं न कि ये जिसके अंश हैं। अतः फिर भी यह प्रश्न खुला रह जाता है कि वह अंश कौन हैं जिनसे ब्रह्मादिक उत्पन्न होते हैं? २—गगनब्रह्मवाणी ब्रह्मा—शिवादिसे ही कह रही है कि 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। लेहों दिनकर बंस उदारा॥', तो यह सिद्ध ही है कि ब्रह्मके अंश, जिसका वाणीमें संकेत है, सम्मुख खड़े हुए ब्रह्माशिवादिमेंसे कोई भी नहीं है वरंच इनसे अतिरिक्त कोई और ही हैं। ३—ब्रह्माजीका जाम्बवान् होना और शिवजीका हनुमान् होना गोस्वामीजीका मत है जैसा कि दोहावलीमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, यथा—'जानि रामसेवा सरस समुझि करब अनुमान। पुरुखा ते सेवक भये हर ते भे हनुमान॥' (१४३) आकाशवाणी सुनकर ब्रह्माने सबको आज्ञा दी कि वानररूप धरकर 'हरिपद सेवहु जाइ' और स्वयं जाम्बवान्रू अवतरे। ४—गुरु श्रीवसिष्ठजी चारों भाइयोंको वेदतत्त्व कहते हैं, यह उपर्युक्त लेखमें स्वयं कहा गया है, पर ब्रह्मा, विष्णु, महेशको कहीं भी वेदतत्त्व नहीं कहा या सुना गया है, तब ब्रह्मादिक अंशको श्रीवसिष्ठजी क्योंकर वेदतत्त्व कहते? ५—पाँचवें, ऊपर परम प्रभुके अंश ब्रह्मादि बताये गये और ब्रह्मादिके अंश शत्रुघ्नादि बताये गये, इससे जाना गया कि भरतादि भ्राता भगवान्के अंशावतार न होकर त्रिदेवके अंशावतार हैं। इत्यादि कारणोंसे त्रिदेवको आकाशवाणीमें संकेत किये गये अंश नहीं माना जा सकता।

वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि नारदपांचरात्रमें वैकुण्ठाधीशका भरतरूपसे, क्षीरशायी श्रीमन्नारायणका लक्ष्मणरूपसे तथा भूमापुरुषका शत्रुघ्नरूपसे श्रीरामसेवार्थ अवतीर्ण होनेका उल्लेख है। यथा—'वैकुण्ठेशस्तु भरतः क्षीराब्धीशस्तु लक्ष्मणः। शत्रुघ्नरूच स्वयम्भूमा रामसेवार्थमागताः॥' वैकुण्ठाधीश श्रीनारायण श्रीरामजीके अंश हैं। यथा—'नारायणोऽिष रामांशः शंखचक्रगदाधरः।' इति (वाराहपुराणे) शेषशायी श्रीमन्नारायणको परात्पर ब्रह्मका षोडशकलायुक्त विराट् पुरुष कहा है। यथा—'जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः। सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकिससृक्षया॥ '\*\*\*\*\*पश्चन्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्त्रपादोरुभुजाननाद्भुतम्\*\*\*\*\*\*॥' (भा० १। ३। १—४) अष्टभुजी भौमापुरुष भी श्रीरामजीके अंश हैं। यथा—'तिस्मन् साकेतलोके विधहरहिरिभः संततं सेव्यमाने दिव्ये सिंहासने स्वे जनकतनया राघवः शोभमाने। युक्तो मत्स्यैरनेकैः किरिभरिप तथा नारसिंहैरनन्तैः कूमैंः श्रीनन्दनन्दैर्हेमगलहिरिभिर्नित्यमाज्ञोन्मुखैश्च॥ यज्ञः केशववामनौ नरवरो नारायणो धर्मजः श्रीकृष्णो हलधृक् तथा मधुरिपुः श्रीवासुदेवोऽपरः। एतेनैकविधा महेन्द्रविधयो दुर्गादयः कोटिशः श्रीरामस्य पुरो निदेशसुमुखा नित्यास्तदीये पदे॥ (बृहद्ब्रह्मसंहिता) 'स्थूलं चाष्टभुजं प्रोक्तं सूक्ष्मं चैव चतुर्भुजम्। परं च द्विभुजं रूपं तस्मादेतत्त्रयं यजेत्॥' (आनन्द-सं०) इत्यादि।

अब यह देखना है कि इन तीनोंसे अगणित त्रिदेव उत्पन्न होते हैं। वैकुण्ठाधीशसे उत्पन्न होनेके प्रमाण, यथा—'वैकुण्ठः साकारो नारायणाः, तेष्वण्डेषु सर्वेष्वेकैकनारायणावतारो जायते, नारायणाद्धिरण्यगर्भो जायते, नारायणादेकादशरुद्रा जायन्ते।' (ना॰ उ॰ ३। २) क्षीरसिन्धुवासीसे अनेक त्रिदेवादि और फिर उनसे देव-तिर्यक् और नरादिकी सृष्टिका प्रमाण, यथा—'एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्। यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः॥' (भा॰ १। ३। ५) (वे॰ भू० जी कहते हैं कि श्लोकके पूर्वार्धमें नाना त्रिदेवकी उत्पत्ति कहकर उत्तरार्धमें त्रिदेवादिसे देव-तिर्यक् आदिकी सृष्टि कही है।)

श्वेतद्वीपनिवासीसे अनेक अवतार होनेका प्रमाण भूमापुरुषके 'कलावतीर्णाववनेर्भरासुरान् हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे।' (भा० १०। ८९। ५९) इस वाक्यमें मिलता है। वे भगवान् कृष्णसे कहते हैं कि तुम और अर्जुन दोनों हमारी कलासे अवतीर्ण हो। (गी० प्रे० गुटकामें यह श्लोक नहीं है) (त्रिदेवोंकी उत्पत्तिका स्पष्ट प्रमाण उनके लेखमें नहीं है।)

प्राचीन ग्रन्थसे स्पष्ट प्रमाणोंके रहते हुए कि क्षीरशायी लक्ष्मण और भूमापुरुष शत्रुघ्न होते हैं, ब्रह्माजीका शत्रुघ्न और शिवजीका लक्ष्मण होना माना नहीं जा सकता। 'जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम सनुहन बेद प्रकासा॥ के 'बेद प्रकासा" का अर्थ जो वेदका प्रकाश करनेवाले हैं, ऐसा अर्थ खींचतान है। 'तो विधि देइहि मोहि सजाई' यह एक लौकिक वाक्यप्रथा है कि अमुक कर्मका फल विधि, दैव अथवा ईशादि देंगे। ब्लिट्स्सरे शत्रुघ्नजीके लिये कहा गया है कि उनके स्मरणसे शत्रुका नाश होता है। जीवके प्रबल शत्रु मोह-मनोजादि हैं और ब्रह्मादि स्वयं इनके वशमें हो जाते हैं। यथा—'मन महुँ करै विचार विधाता। जिहि बहु बार नचावा मोहीं॥' ब्रह्माके स्मरणसे शत्रुओंके नाशका निर्देश श्रुतिस्मृतिमें नहीं सुना जाता। लक्ष्मणजी शिवावतार होते तो शिवजीका निरादर वे कदापि अपने वाक्योंसे न करते। 'अब आनिय व्यवहरिया बोली। तुरत देउँ मैं थैली खोली॥', 'जौ सत संकर करै सहाई। तदिप हतउँ रन राम दुहाई॥' इत्यादि कभी न कहते।

कुछ लोग शंख, चक्र और शेषका भरतादि होना कहते हैं, परन्तु मानसमें शंखादिके अवतीर्ण होनेकी सांकेतिक चर्चा भी न होनेसे इस विषयमें विचार उठाना व्यर्थ है। (संकीर्तन-अवतारांकमेंसे) ब्रह्माका विष्णु, नारायण, भूमापुरूप आदि भगवद्रूपोंसे तत्त्वत:, गुणत: अभेद होनेसे उन्हींका चार भ्रातारूपसे अवतीर्ण होना विशेष संगत जान पड़ता है।

श्रीबैजनाथजीका मत है कि श्रीसाकेतमें प्रभुके अंश जो श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण और श्रीशत्रुघ्नजी हैं उन्हीं भाइयोंसहित प्रभु अवतार लेनेको कहते हैं। यह भी सुसंगत है।

प० प० प्र०—१ जब भगवान् स्वयं अवतीर्ण होते हैं, जैसे उमा-शम्भु-संवाद-कथामें तब क्षीरसागरवासी नारायण लक्ष्मण होते हैं। विष्णु भरत होते हैं और महेश शत्रुघ्न होते हैं। इस कल्पमें शेषावतार लक्ष्मण माना जाय तो मानसवचनोंसे विरोध होता है। शेषजी ब्रह्मावतार शत्रुघ्नको और विष्णु-अवतार भरतको कैसें मार सकेंगे? मानसके लक्ष्मणने रामरिपु भरत-शत्रुघ्नको मारनेकी प्रतिज्ञा की है। भगवान् शेषशायी ब्रह्मा-विष्णुसे श्रेष्ठ हैं, अतः ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। धनुभैंगके समय लक्ष्मणजीने 'कमठ अहि कोला' को आज्ञा दी है, शेषशायी ही कमठ, वराह, शेषको आज्ञा दे सकते हैं।

२ मानसमें ही लक्ष्मणजीको शेषावतार भी कहा है। वह इस प्रकार है—जब शेषशायी नारायण अथवा विष्णु राम होते हैं तब शेषजी लक्ष्मण, शंख भरत और चक्र शत्रुघ्न होते हैं। प० पु० तथा स्कन्दपु० में विष्णु, शेष, शंख और चक्रका राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न होना कहा गया है। प० पु० में वृन्दाका शाप शेषशायी और शेष दोनोंको है, वनवास दु:ख और किप-साहाय्यका शाप भी वृन्दाने दिया है। शंखका भरत होना मानसमें गूढ़ भाषामें सूचित किया है। 'बिस्व भरन पोषन कर जोई' अर्थात् विष्णु भरणपोषकर्ताके करमें जो है वह भरत है। करमें शंख है ही। इसी तरह सुदर्शनचक्रके स्मरणसे शत्रुका नाश होता ही है, अत: चक्र शत्रुघ्न हुए।

वि॰ त्रि॰—'अंसन्ह सहित' भाव कि मैं (तुरीयका विभु) अपने अंशों (जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्तिके विभुओं) के सिहत मनुष्य-अवतार लूँगा। अर्थात् जब अंशीका अवतार होगा तब अंश भी आवेंगे। राजाके साथ सारा समाज चलता है। सुषुप्तिके प्रभु ईश्वर, स्वप्नके हिरण्यगर्भ और जाग्रत्के विभु विराट् हैं। इन्हींके साथ अवतीर्ण होनेका आश्वासन दिया जा रहा है।

नोट—२ पूर्व कहा जा चुका है कि मानसमें मुख्यत: परात्पर परब्रह्म श्रीरामजीका ही अवतार और चिरत कहा गया है, परन्तु 'श्रीरामावतार' का हेतु कहनेमें वैकुण्ठ और क्षीरशायीको शापका दिया जाना और उन शापोंके व्याजसे भी श्रीरामावतारका होना कहा गया है। इसीसे उन तीन कल्पोंकी कथा भी गौणरूपसे मानसकल्पकी कथामें जहाँ–तहाँ ग्रथित है। इसके अगणित प्रमाण ग्रन्थभरमें हैं जैसे स्तुतिमें चार कल्पोंके अवतारोंकी स्तुतिका विवरण है वैसे ही आकाशवाणीमें भी चार कल्पोंके अवतारोंका प्रसंग सूक्ष्म रीतिसे है।

नोट-३ (क) भगवान्ने जो मनुजीसे कहा है कि 'अंसन्ह सहित देह धरि ताता। करिहौं चरित भगत

सुखदाता॥' उसीको वहाँ 'अंसन्ह सहित मनुज अवतारा।' लेहों कहकर चिरतार्थ किया है। 'मनुज' शब्दमें श्लेषद्वारा यह ध्विन भरी हुई है कि मनुको जो हमने वर दिया है उसे सत्य करेंगे, उनके पुत्र होंगे। (ख) 'लेहों दिनकर बंस उदारा' इस वाक्यसे पूर्वके (मनु–शतरूपाजीसे कहे हुए) 'इच्छामय नरबेष सँवारे। होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे॥' 'होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत।' इन वाक्योंको चिरतार्थ किया। ध्≅ इस प्रकार वाणीमें 'मनु प्रार्थित' रामावतारवाले कल्पका प्रसंग है। (ग) 'बंस उदारा' इति। इस वंशमें समस्त राजा चक्रवर्ती और उदार दानी होते आये हैं। यथा—'मंगन लहिंह न जिन्ह कै नाहीं।' उदारसे श्रेष्ठ और महान् भी जनाया। रघुवंशी बड़े वीर और प्रतापी हुए हैं। यथा— 'जिन्ह कै लहिंह न रिपु रन पीठी।', 'कालहु डरिंह न रन रघुबंसी॥' (२८४। ४) इस कुलमें अवतार लेनेसे अवतार गुप्त रहेगा। अतः कहा कि इस कुलमें अवतार लूँगा। बैजनाथजी लिखते हैं कि 'बंस उदारा' में अवतारका भाव यह है कि उस कुलमें प्रकट होकर विशेष उदारता प्रकट करूँगा। देशकाल पात्रापात्रका विचार न करके स्वार्थरहित याचकमात्रको मनोवांछित दान दूँगा। यथा—'सुसमय सब के द्वार द्वै निसान बाजै। कुसमय तैं दसरथ के दानि गरीब निवाजै।' (विनय० ८०)

वि० त्रि०—उदार सूर्यवंशमें अवतार ग्रहण करनेका अभिप्राय यह है कि बारह कलाओंमें ही पूर्णता हो जायगी, क्योंकि सूर्यमें बारह कलाएँ हैं। चन्द्रवंशमें अवतार ग्रहण करनेसे सोलह कलाओंमें पूर्णता होती है। क्योंकि चन्द्रमें सोलह कलाएँ हैं।

कस्यप अदिति महा तप कीन्हा। तिन्ह कहुँ मैं पूरब बर दीन्हा॥ ३॥ ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नरभूपा॥ ४॥ तिन्ह कें गृह अवतरिहौं जाई। रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई॥ ५॥

अर्थ—कश्यप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था। मैंने उनको पूर्व ही वर दिया था॥ ३॥ वे दशरथ– कौसल्यारूपमें श्रीअयोध्यापुरीमें नृपति होकर प्रकट हुए हैं॥ ४॥ मैं उनके घरमें जाकर रघुकुलमें शिरोमणि चारों भाईके रूपमें अवतार लूँगा॥ ५॥

नोट—१ (क) 'कस्यप अदिति .......' इति। इससे जनाया कि महर्षि कश्यप और अदिति प्रायः दशरथ और कौसल्या होते हैं अथवा चार कल्पोंके श्रीरामावतारका हेतु कहा गया है; उनमेंसे तीनमें कश्यप-अदिति ही दशरथ-कौसल्या हुए। उनके यहाँ अवतार होना सब जानते हैं, यथा—'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता। दसरथ कौसल्या विख्याता।' (१२३। ३) जय-विजय-कल्पके प्रसंगमें शिवजीने 'विख्याता' शब्द कहकर जना दिया कि कश्यप-अदितिजीका दशरथ-कौसल्या होना सब देवता जानते हैं। मनु-शतरूपाका दशरथ-कौसल्या होना सब नहीं जानते। (ख) 'प्रगट नरभूपा' से जनाया कि तुम सब यह बात जानते हो। (ग) 'तिन्ह के गृह अवतरिहीं जाई' इति। 'जाई' से जनाया कि हम शीघ्र ही अवतार लेंगे क्योंकि कश्यपादि दशरथादि रूपसे प्रकट हो चुके हैं। (घ) 'रयुकुल तिलक' इति। प्रथम 'दिनकर बंस' कहा और अब रघुकुल कहा। भाव कि इस कुलमें 'रघु' जी ऐसे प्रतापी, तेजस्वी और उदार हुए कि 'दिनकरवंशका नाम बदलकर लोग उसे 'रघुकुल' कहने लगे। रघुसे लेकर अनेक राजा इस कुलमें हो गये जिनसे रावण शंकित रहता था। अतः इस कुलमें प्रकट होनेसे रावणको इनके मनुष्य होनेमें कभी सन्देह न होगा। (ङ) 'सो चारिउ भाई' से श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्नजी चारों भाइयोंका अवतार कहा।

नोट—२ श्रीबैजनाथजी तथा पं० रामवल्लभाशरणजी आदिका मत है कि इन चरणोंमें जलंधर और जय-विजयवाले कल्पोंका प्रसंग है। इनके लिये वैकुण्ठसे अवतार हुआ था। इन कल्पोंके सम्बन्धमें पूर्व जो कहा था कि 'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता '''''' (१२३।३) उसीको यहाँ 'कस्यप अदिति ''''नरभूपा।' इस वाक्यसे चिरतार्थ किया। नोट—३ वेदान्तभूषणजीका मत है कि रावणकी तरह दशरथ भी कोई हों किन्तु श्रीअयोध्याजीमें साकेतिवहारी ही अवतीर्ण होते हैं। इसपर शंका हो सकती है कि 'मनुको वर दिया गया तब यहाँ कश्यपका दशरथ होना क्यों कहा?' समाधान यह है कि—(क) मनु और कश्यप दोनों प्रजापित हैं, दोनोंसे सृष्टिका विस्तार होता है। दोनोंकी एक क्रिया होनेसे दोनोंमें अभेद दिखाया। (ख) किशोररामायणमें लिखा है कि 'मारीचो कश्यपो नाम मनुश्चापरजन्मिन।' (१। ३। १८) अर्थात् मारीचि मुनिके पुत्र कश्यप ही दूसरे जन्ममें मनु हुए। उसीमें आगे चलकर यह लिखा है कि श्रीरामजीका अर्चन करके जो कश्यप भगवान्के पिता हुए। (वामनावतार उन्होंके द्वारा हुआ था) वही इस समय (दूसरे जन्ममें) मनु और (तीसरे जन्ममें) नृप होंगे तब परात्पर श्रीराम उनके पुत्र होंगे। यथा—'समर्चनं यस्य विधाय कश्यपो ह्यदित्या सार्धमवाप पितृताम्। रामस्य एवात्र भवे मनौ नृपे ह्यवाप्नुयात्पुत्रतनुं परात्परः॥'(१। ५। १२) इसीसे कश्यपका महातप करना कहा। क्योंकि वे ही मनु और दशरथ हुए।

वृन्दाके शापवाले कल्पमें कश्यप-अदिति माता-पिता नहीं हुए थे। आ० रा० में धर्मदत्तका दशरथ होना कहा है।'

कहाँ तो मनुसे कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा और यहाँ देवताओंसे कहते हैं कि कश्यप दशरथ हुए हैं; उनके यहाँ जन्म लूँगा, इस द्विवाक्यतामें भाव यह है कि जिन कल्पोंमें मैं स्ववाचाबद्ध होनेसे प्रकट होता हूँ, उनमें मनु वा कश्यप ही दशरथ होते हैं और जिनमें मुझे अपने अंश वैकुण्ठ, क्षीरशायी आदिके बदलेमें दाशरिथ होना पड़ता है उनमें धर्मदत्त आदि दशरथ होते हैं। मानसमें धर्मदत्तादिका नाम इससे नहीं दिया गया कि इसमें उन शापवाले कल्पोंकी कथा नहीं कहना है। [श्रीहरिदासाचार्यजी (श्रीरामतापनीयोपनिषदादिके भाष्यकार) का यही मत है जो उनहोंने विस्तारसे भाष्यमें लिखा है।]

वि० त्रि०—'कस्यप अदितिः माई' इति। 'जिन डरपहुः बंस उदारा' यह आकाशवाणी उस कल्पकी है जिसमें स्वायम्भू मनु और शतरूपाकी प्रार्थनासे ब्रह्मका रामावतार हुआ था और भानुप्रतापका रावणावतार हुआ था। जय-विजयके रावण होनेके प्रकरणमें कहा था कि 'कस्यप अदिति तहाँ पितृ माता। दसरथ कौसल्या बिख्याता॥' वही बात आकाशवाणी अब कह रही है कि 'कस्यप अदिति महातप कीन्हाः ते दसरथ कौसल्या रूपा। कौसलपुरी प्रकट नरभूपा॥' उन्हींके घर हम चार भाई होकर अवतार ग्रहण करेंगे। भाव कि देवताका आयुध-वाहन आदि उनके स्वरूपसे पृथक् नहीं होता। इस अवतारमें शेष भगवान् लक्ष्मण हुए, पांचजन्य शंख भरत और सुदर्शनचक्र शत्रुघ्न हुए। वैकुण्डनाथका रामावतार हुआ। यह जय-विजय रावण-कुम्भकर्णवाले कल्पकी आकाशवाणी है।

प० प० प० प०—आकाशवाणीमें कश्यप-अदितिके दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख है, मनु-शतरूपाके दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख क्यों नहीं है? समाधान—पहले बताया जा चुका है कि १८६ छन्द १ नारायणावतारिवषयक है, १८६ छन्द, २, ३ सगुण ब्रह्म-विषयक हैं और छन्द ४ विष्णुविषयक है। नारायण, सगुण-ब्रह्म द्विभुज (जिनका दर्शन मनु-शतरूपाको हुआ था) और विष्णु यह क्रमस्तुतिमें है। इसका उलटा क्रम आकाशवाणीमें है। यथा—(१) 'तुम्हिह लागि धरिहउँ नर बेषा' कहनेवाले विष्णु नर वेषधारी नहीं हैं, वे चतुर्भुज हैं, इसमें उन्होंने कहा कि नरवेष धारण करूँगा। (२) 'अंसन्ह सिहत, देहलीदीपक है। 'मनुज अवतार लेहउँ' का मनुज श्लेष है। यह संकेत (मनु-जात और मनुष्य) सगुणब्रह्मावतार-विषयक है। मनुजीको जब दर्शन दिया तब नररूप (द्विभुज) ही थे और साकेतवासी रामका नररूप ही है; अतः वहाँ 'नरबेष लेहउँ' कहनेकी आश्यकता नहीं है। गगनिगरा गम्भीर है, अति गृढ़ है। अतः यही अति गृढ़ वचन है। (३) 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा'— यह शेष दो कल्पोंकी कथासे सम्बन्धित है। एकमें वृन्दाशाप और दूसरेमें नारदमोह कारण है। दोनोंमें कश्यप-अदिति दशरथ-कौसल्या हैं। प्रथम जलंधर-रावण-कल्पका उल्लेख

किया, अन्तमें नारदशापवालेका, क्योंकि मानसमूलमें वही कथा प्रथम है, यह कथा चारों कल्पोंके लिये सामान्य है और प्रत्येक वक्ताने अपने कल्पकी कथाको विशेष मिलाया है। इस प्रकार अर्थ करनेसे उलझन, शंका और मतभेदके लिये स्थान ही नहीं है। जिस अवतारके जन्मकी कथा शिवजी कह रहे हैं, वह अवतार सगुण ब्रह्मका ही है और १। ४९। १ में भी मनुज शब्द है—'रावन मरन मनुज कर जाचा', यहाँ भी 'मनुज अवतारा' कहा है और दोहा १९२ में भी 'लीन्ह मनुज अवतार' कहा है। चारों कल्पोंका समन्वय करनेके लिये ही १९२ छंद १ में 'निज आयुध भूज चारी ऐसे गृढ़ शब्द रखे गये हैं।

जय-विजयके लिये जो विष्णुका रामावतार हुआ उसमें कश्यप-अदितिके दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख १। १२३। ३ में कर आये हैं, अत: यहाँ स्पष्ट नहीं कहा। वहाँ अवतारहेतुकथनमें भी विष्णु-अवतारका प्रथम उल्लेख है, वेसे ही यहाँ है। भेद इतना है कि मनुजीकी कथा विस्तारसे कथन करनेके बाद यह उल्लेख (आकाशवाणी) है। अत: केवल 'मनुज' शब्दसे संकेत कर दिया गया। शेष विस्तार वही है।

# नारद बचन सत्य सब करिहौं। परम सिक्त समेत अवतरिहौं॥६॥ हरिहौं सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई॥७॥

अर्थ—नारदका सब वचन सत्य करूँगा। परम (आद्या) शक्तिसहित अवतार लूँगा॥ ६॥ मैं पृथ्वीका सब भार हरूँगा। हे देववृन्द। निडर हो जाओ॥ ७॥

टिप्पणी-१ 'नारद बचन सत्य सब करिहों'''''''''''''''''''''''''' । (क) इससे सुचित हुआ कि नारद कल्पमें भी कश्यप और अदिति ही पिता-माता हुए। ['सब बचन' कहा क्योंकि उनके शापमें कई बातें हैं। यथा— (क) 'बंचेहु मोहि जविन धरि देहा' 'सोइ तनु धरहु', राजा बनकर ठगा अत: राजा बनकर यह वचन सत्य करेंगे। (२) 'करिहाह कीस सहाय तुम्हारी', अत: वानरोंसे सहायता लेंगे। (३) 'मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरह।' राजा बनकर स्त्रीसे वियोग कराकर विरही बनाया। अत: रावण यती बनेगा और उसके द्वारा हम अपनी स्त्रीके हरण किये जानेकी लीला भी करेंगे। विरही भी बनेंगे। (४) 'नारि बिरह तुम्ह होब *दुखारी।* अत: विरही बनकर यह भी चरित करेंगे।] (ख) '*परम सिक्त समेत अवतरिहीं*' इति। '*नारि बिरह*' से दु:खी होनेका शाप दिया है इसीसे आकाशवाणी कहती है कि परम शक्तिके साथ अवतार लुँगा। [भाव यह कि मेरी परम 'शक्ति' ही मेरी स्त्री होगी, दूसरी कोई नहीं। परम, परा, आद्या ये सब एक ही हैं। उमानन्दनाथजीने एक तांत्रिक ग्रन्थमें पराशक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है—'यस्यादुष्टो नैव भूमण्डलांशो यस्या दासो विद्यते न क्षितीशः। यस्याज्ञातं नैव शास्त्रं किमन्यैः यस्याकारः सा पराशक्तिरेव॥' अर्थात् 'परम शक्ति' वह शक्ति है जिसके लिये संसारका कोई भी अदृष्ट नहीं है। कोई ऐसा राजा नहीं जो उसका गुलाम न हो। कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसे वह न जानती हो। पुन:, परम शक्ति=समस्त शक्तियोंका मूल स्रोत। (ग) मनुजीसे जो प्रभुने कहा था कि 'आदि सिक्त जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि' वह भी 'परम *सिक्तसमेत अवतरिहों'* से चरितार्थ किया गया। 'परम' और 'आदि' एक ही बात है। ये उनकी साक्षात्स्वरूपा शक्ति हैं।]

प॰ प॰ प॰ प॰ नगरद बचन सत्य सब किरहौं।' इति। पहले कहा था कि 'नगरद श्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लिग अवतारा॥' यह शाप एक कल्पमें अवतारके लिये ही था। पर यहाँ शाप न कहकर 'नगरद बचन' कहनेमें भाव यह है कि जिस कल्पमें किसी दूसरेका शाप कारण नहीं होता है, उसमें नारद-वचन ही सत्य किया जाता है। अद्भुत करनी है। अपने भक्तका प्रेम इतना है।

नोट—१ बैजनाथजीका मत है कि 'नारद बचन''''''' यह आकाशवाणी हरगण–रावणके समयके क्षीरशायी भगवानका वाक्य है। उन्हींको शाप हुआ था। यही मत पं० रा० व० श० जीका है। नोट—२ पं॰ रा॰ व॰ श॰—अवतार तीनों स्थानोंसे होता है। अतएव आकाशवाणीमें तीनोंका समावेश है। 'अवतार' शब्द तीन बार आया है। तीन क्रियाएँ पृथक्-पृथक् तीनों अवतारोंकी कथा सूचित करती हैं।

नोट—३ वे० भू० रा० कु० दास—जो यह कहते हैं कि नारदशापके कल्पमें कश्यप दशरथ हुए थे उन्हें अद्भुत रामायण पढ़ लेना चाहिये। उसमें स्पष्ट लिखा है कि नारदशापकल्पमें अम्बरीष दशरथ हुए थे। (अद्भुत रा० ४। ६०)

टिप्पणी—२ 'हरिहौं सकल भूमि गरुआई……' इति। (क) ये आकाशवाणीके अन्तिम वचन हैं। आदिमें 'जिन डरपहु मुिन सिद्ध सुरेसाः……' कहा है। ब्रह्माजीने कहा था कि सब परम भयातुर हैं, सुरयूथ आपकी शरण हैं, इसीसे ब्रह्मवाणीने आदि और अन्त दोनोंमें 'निर्भय' होनेको कहकर उनका आश्वासन किया। ['गरुआई' अर्थात् भार। पृथ्वी व्याकुल होकर मनमें विचारती थी कि 'गिरि सिर सिंधु भार निर्ह मोही। जस मोहि गरुअ एक परद्रोही॥'(१८४। ५) वही 'गुरुता', वही भार हरण करनेकी प्रतिज्ञा यहाँ है। पुनः, ब्रह्माजीने जो 'गो द्विज हितकारी जय असुरारी' कहा था उसके सम्बन्धसे यहाँ 'हरिहौं…… कहा। अर्थात् पृथ्वीरूपी गौ, ब्राह्मणों और सुरोंका हित करूँगा। किस तरह? 'गरुआई' हरकर। राक्षस पृथ्वीका भार हैं, उनका वध करके सबका हित करेंगे। ब्रह्मस्तुतिके 'सकल सुरयूथा' की जोड़में यहाँ 'देव समुदाई' हैं। 'सकल गरुआई' से जनाया कि पृथ्वीभरके निशाचरोंका नाश करूँगा।]

मनुप्रकरण तथा नारदवचनसे इस आकाशवाणीका मिलान

मनु–प्रकरण *अंसन्ह सहित देह धरि ताता* 

इच्छामय नर बेष सँवारे होइहौं प्रगट निकेत तुम्हारे

(क) बंचेहु मोहि जविन धरि देहा। मोह इन धरह शाम गाम गहा॥

सोइ तन धरहु श्राप मम एहा॥ (ख) कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी।

करिहर्हि कीस सहाय तुम्हारी।।'''''

(ग) नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया॥ आकाशवाणी

१ अंसन्ह सहित मनुज अवतारा

२ मनुज अवतारा

३ लेहों दिनकर बंस उदारा

अंसन्ह सहित मनुज अवतारा लेहों दिनकर बंस उदारा।

प्रश्चित्र बातोंके कहनेका कोई प्रयोजन न था।

अतः आकाशवाणीने इसपर कुछ न कहा। नारदकल्पकी बात ब्रह्माको मालूम है, इसीसे वे देवताओंसे कहते हैं कि

'बानर तनु धरि धरि महि हरिपद सेवहु जाइ।'

—यहाँ इनके कथनका कोई प्रयोजन नहीं था।

४ 'परम सक्ति समेत अवतरिहौं' इसीमें 'नारि' बिरह तुम्ह होब दुखारी' भी सिद्ध हो गया।

(ष्क्र परब्रह्मको जो करना है वही उन्होंने कहा। अन्य कल्पोंसे मिलान करके आकाशवाणीने देवताओंको निस्संदेह बोध कराया है।)

होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत

र ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नर भूपा॥

ब्हि देवता कश्यप-अदितिके यहाँ ही अवतार जानते हैं। इसीसे यहाँ भी कश्यप-अदितिके यहाँ अवतार होना कहा। यथा—'कस्यप अदिति तहाँ पितु माता। दसरथ कौसल्या बिख्याता॥', 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहँ मैं पूरब बर दीन्हा॥ ते दसरथ कौसल्या रूपा।'

ाॐ विख्याताका भाव कि कश्यप-अदितिका दशरथ, कौसल्या होना विख्यात है, मनु-शतरूपाका दशरथ-कौसल्या होना विख्यात नहीं है।

दवचनसे मिलान

## गगन ब्रह्म बानी सुनि काना। तुरत फिरे \* सुर हृदय जुड़ाना॥ ८॥

अर्थ—आकाशकी ब्रह्मवाणी कानोंसे सुनकर देवताओंके हृदय शीतल हो गये और वे तुरत लौट पड़े॥ ८॥ टिप्पणी—१ 'गगन ब्रह्मबानी'इति। ब्रह्माकी वाणीको भी ब्रह्मवाणी कहते हैं और परात्पर परब्रह्मकी वाणीको भी 'ब्रह्मवाणी' कहते हैं। पार्वतीजीके तपमें ब्रह्माकी वाणी है, यथा—'देखि उमिह तपखीन सरीरा। ब्रह्मिगरा भे गगन गभीरा॥' जो आकाशवाणी हुई वह ब्रह्मकी वाणी है (यह जतानेके लिये 'गगन ब्रह्म' बानी शब्द यहाँ दिये)। नोट—१ 'ब्रह्मबानी सुनिः स्पष्ट सुन लिया कि भगवान् कहते हैं कि 'हरिहौं सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई॥' अतः वे सन्तुष्ट हो गये। वाणीको शोक—सन्देहहारिणी कहा था, यथा—'गगनिगरा गंभीर भे हरिन सोक संदेह।' उसको यहाँ चरितार्थ करते हैं कि 'सुर हृदय जुड़ाना'। 'हृदय जुड़ाना' से सूचित किया कि पूर्व संतप्त थे; जैसा कि 'बैठे सुर सब करिहं बिचारा। कहं पाइअ प्रभु करिअ पुकारा॥' 'सो करउ अघारी चिंत हमारी' 'परम भयातुर 'नमत नाथ पदकंजा' तथा 'हरिन सोक संदेह' से स्पष्ट है। शोकोत्पन्न सन्ताप जाता रहा; अतः हृदय शीतल हो गया।

#### 'गगन **ब्रह्मवाणी'** इति।

आकाशवाणीके सम्बन्धकी शंका बड़ी जटिल है। जो कुछ पूर्व लिखा गया है उसीको समझनेके लिये मैं यहाँ उसे एकत्रित कर रहा हूँ। उससे सबके मत ठीकसे समझमें आ जायँगे।

पं० शिवलालपाठकजीका मत है कि 'अपर हेतु सुनु सैलकुमारी।' (१४१।१) से लेकर 'मोर बचन सबके मन माना'''''।' (१८५।८) तक दिव्य परतमकल्पका चिरत है। इस परतम प्रभुके अवतारकी स्तुति मनुद्वारा हो चुकी है। यहाँ शंकरजीने देवताओंसे कहा कि प्रेम करो, प्रभु प्रकट हो जायँगे। आगे ब्रह्मस्तुति 'जय जय सुरनायक'''''' ' से लेकर 'यह सब रुचिर चरित मैं भाषा। अब सो सुनहु जो बीचिह राखा।' (१८८।६) तक नारद शापावतारका प्रसंग है जो परतम-अवतार-कल्पके चिरतको छोड़कर शिवजी कहने लगे थे क्योंकि प्राकृत सृष्टिके लोगोंको परतमके अवतारमें विश्वास न होगा।

दूसरा मत यह है कि मानसमें श्रीरामावतारके हेतु-कथनमें चार कल्पोंके रामावतारका हेतु कहा गया है। तीन कल्पोंमें संक्षेपसे कहा। अन्तमें अगुण-अरूप-अजादि विशेषणयुक्त ब्रह्मके अवतारका हेतु विस्तारसे कहा, क्योंकि इसीमें गरुड़जी और सतीजीको भ्रम हुआ था। मानसमें विस्तृतरूपसे परतम अवतारवाले कल्पकी ही कथा है, पर बीच-बीचमें अन्य तीन कल्पोंके प्रसंग-सूचक शब्द देकर ग्रन्थकारने जना दिया है कि सब कल्पोंकी कथाएँ भी साथ-साथ इसमें ग्रथित हैं। इसीसे इस ब्रह्मस्तुतिमें चारों कल्पोंकी देवस्तुति और आकाशवाणीमें चारों कल्पोंकी आकाशवाणी है जैसा पूर्व दिखाया जा चुका है। यह मत श्रीबैजनाथजी, सन्त श्रीगुरुसहायलालजी आदि अनेक टीकाकारोंका है।

तीसरा मत यह है कि यह आकाशवाणी परतम प्रभुके अवतारकी ही है और ब्रह्मवाणी है। अन्य कल्पोंसे इसका सम्बन्ध नहीं। यह वाणी 'गंभीर' और 'हरिन सोक संदेह' है। गँभीर अर्थात् गृढ़ है, अगाध है। यहाँ तीन मत वा सिद्धान्तके लोग हैं, इसीसे इसमें ऐसे शब्द आये हैं जिससे तीनोंको सन्तोष हो, सभीका शोक-सन्देह निवृत्त हो। सभी अपनी-अपनी भावनाके अनुसार वैसा ही समझ लें और अपना (परतम प्रभुका) अवतार गुप्त भी रहे, केवल उसके अधिकारी श्रीशिवजी, भुशुण्डिजी, अगस्त्यजी आदि ही जानें। दोहेके 'हरिन सोक संदेह' शब्द अभिप्रायगिर्भत हैं। वाणी इस प्रकारकी न होती तो सबका समाधान न होता।

आकाशवाणीके वचन बड़ी युक्तिके हैं। जो उसने कहा वह सब सत्य है। 'कस्यप अदिति महातप कीन्हा', 'तिन्ह कहँ मैं पूरब बर दीन्हा', 'ते दसरथ कौसल्या रूपा' और 'कोसलपुरी प्रगट नरभूपा' ये सब

<sup>\*</sup> फिरेउ-१६६१।

वाक्य सत्य हैं। कश्यप-अदितिने तप किया था, उनको वर मिला था। उन्होंने मनु-शतरूपा होकर परतम प्रभुके लिये तप किया और वर पाया। (यह त्रिदेव ही जानते थे। क्योंकि इनसे उन्होंने वर नहीं माँगा। सुतराम् श्रीसीतारामजीने उन्हें स्वयं दर्शन देकर उनके मनोरथ पूर्ण किये।) वही कश्यप-मनु दशरथरूपसे प्रकट हुए हैं और अदिति-शतरूपा कौसल्या हुई हैं। अतः 'ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नर भूपा।' भी सत्य है। मनु-शतरूपाके वरदानकी बात सब नहीं जानते और प्रभु अपने अवतारको गुप्त रखना चाहते हैं, अतः आकाशवाणीने मनु-शतरूपाको कश्यप-अदितिमें ही गुप्तरूपसे जना दिया। अधिकारी जान गये, अन्य नहीं।

आगे आकाशवाणी कहती है 'तिन्ह के गृह अवतरिहों जाई' यह भी सत्य है। दशरथजीका घर सदा वही है, श्रीअवध वही है, अनादि है। श्रीरामावतार सदा दशरथ-कौसल्याके यहाँ होता है। मनु-शरीर या कश्यप-शरीरमें वह अवतार नहीं होता। श्रीरामावतारके लिये श्रीअवध ही कश्यपका घर है, वही मनुका घर है और वही दशरथका है। इसीसे 'गृह' शब्द बड़ी युक्तिका है।

अब 'नारद बचन सत्य सब करिहों। इसको लीजिये। यह भी सत्य है। नारदके वचन ये ही तो हैं कि तुम राजाका शरीर धारण करो, वानर तुम्हारे सहायक बनें, स्त्री-विरह-दु:ख तुमको हो। कोई भी रामावतार ऐसा नहीं है जिसमें श्रीराम राजा न होते हों? सभीमें वे राजा होते हैं, सीता-हरण-लीला होती है, वे विरहीका नाट्य करते हैं और वानर ही सहायक होते हैं। यदि ये बातें नारद-शाप-कल्पके अतिरिक्त अन्य कल्पोंके अवतारोंमेंसे निकाल डालें तो फिर अन्य कल्पोंमें लीलाका कार्य ही न रह जायगा। न राम राजा होंगे, न सीता-हरण होगा, न रावण मारा जायगा और न कभी देवताओंका शोक-सन्ताप मिटेगा। नारद-शापका प्रसंग एक ही अवतारमें समाप्त हो जाता है, पर नारद-वाक्य सभी रामावतारोंमें सत्य होते हैं। जो चरित्र प्रभु सदा रामावतार लेकर किया करते हैं, वही एक कल्पमें उन्होंने नारदके मुखसे शापमें भी कहलाये। अ० रा० में नारदवचनकी बात नहीं है फिर भी यह सब चरित्र हए हैं।

रा० प्र० का मत है कि आकाशवाणीमें कल्पान्तरोंके सूचक शब्द देकर वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णु, क्षीरशायी श्रीमन्नारायण और अपनेमें अभेद बताया। जैसे भृगुने लात मारी विष्णुको और भृगुलता धारण करते हैं सभी लीलावतार तथा वृन्दाका शाप हुआ विष्णुको, पर शालग्रामरूपमें चिह्नभेदसे क्षीरशायी श्रीमन्नारायण और श्रीरामादि सभी भगवत्–स्वरूप मिलते हैं। वैसे ही शाप होता है क्षीरशायीको और उसे धारण करते हैं सभी लीलाविग्रह—तत्त्वतः, गुणतः, स्वरूपतः भेद प्रदर्शित करनेके लिये। जैसे तीन कल्पोंके अवतारोंका हेतु कहते हुए बताया है कि उनमें कौन रावण हुआ, वैसे ही मनु–शतरूपाके प्रेमसे परतम प्रभु श्रीसीतारामजीके अवतारके लिये कौन रावण हुआ यह बतानेपर ही अगुण अरूप अज ब्रह्मके अवतारका हेतु समाप्त होता है। अतः बताया कि भानुप्रताप इसमें रावण हुआ। उसके अत्याचारसे देवता पीड़ित हो शरणमें गये। तब उनके शोक–सन्देह–हरणार्थ आकाशवाणी हुई। अतः इस 'गगन ब्रह्मबानी' का उसी कल्पसे सम्बन्ध होना उचित ही है।

शापित अवतारोंमें प्राय: आकाशवाणी इस अवसरपर नहीं देखी–सुनी जाती, जैसा वाल्मीकीय, अध्यात्म आदि कतिपय ग्रन्थोंसे सिद्ध है। वहाँ वैकुण्ठवासी अथवा क्षीरशायी भगवान्से ब्रह्मादि देवता प्रार्थना करते हैं कि आप रावणको नरावतार लेकर मारें।

अतः यह मानना कि मनुको वरदान इस कल्पमें हुआ, पर उनके लिये अवतार इस कल्पमें नहीं हुआ किसी दूसरे कल्पमें होगा, कहाँतक ठीक हो सकता है पाठक स्वयं विचार कर लें। प्रभुका श्रीमुखवाक्य है—'तात गए कछु काल पुनि। होइहहु अवधभुआल तब मैं होब तुम्हार सुत॥'तब भला मनु–शतरूपाजी कल्पान्तका वियोग कैसे सह सकेंगे?

नोट—२ ब्रिबाबा श्रीहरिदासाचार्यजीने श्रीरामतापनीय भाष्यमें श्रुति–स्मृति आदि प्रमाणोंसे यह सिद्धान्त किया है कि रामावतार सदा साकेतसे होता है। वैकुण्ठ या क्षीरशायी भगवान् राम नहीं होते। शालग्राम और बल्लौरी शीशे आदिके दृष्टान्तोंसे इस सिद्धान्तकी पुष्टि भी की है। यही मत वेदान्तभूषणजीके लेखोंमें है। मानसके उद्धरणोंसे भी इसकी पुष्टि हो जाती है। जैसा अन्यत्र कहीं–कहीं दिखाया भी गया है।

ा मानसके प्राय: सभी टीकाकारोंने वैकुण्ठाधीश और क्षीरशायीका भी श्रीरामावतार लेना माना है। ग्रन्थोंमें देखा जाता है कि वैकुण्ठाधीश आदि देवताओंके सामने प्रकट हुए हैं और उनकी प्रार्थना सुनकर स्पष्ट कहा है कि मैं नर-शरीर धरकर रावणको मारूँगा। यदि वे श्रीरामावतार नहीं लेते तो उनका वाक्य असत्य ठहरेगा। मानसके 'प्रय प्रयोधि तिज अवध बिहाई। जहँ सिय लखनु रामु रहे आई॥' (२। १३९। ५) आदि वाक्योंसे इनके मतकी पुष्टि भी होती है।

नोट—३ (क) अंशोंके सम्बन्धमें भी मतभेद है। कोई-कोई वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्व्यूह अवतार मानते हैं। (मा० त० वि०) कोई शंख, शेष और सुदर्शनका क्रमशः श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण,श्रीशत्रुघ्न होना मानते हैं, जब वैकुण्ठ या क्षीरसिंधुसे अवतार होता है। साकेतसे अवतार होनेपर श्रीभरतादि भाई जो वहाँ हैं वे ही यहाँ अवतीर्ण होते हैं। (वै०) और कोई यह मानते हैं कि अवतार सदा साकेतसे होता है और वैकुण्ठाधीश, विराट् तथा भूमापुरुष ही श्रीरामजीके अंश हैं जो श्रीभरत-लक्ष्मण-शत्रुघ्नरूपसे श्रीरामसेवार्थ अवतीर्ण होते हैं। (वे० भू०)

(ख) अ० रा० में क्षीरशायी भगवान् विष्णुके वचन इस आकाशवाणीसे मिलते हैं, केवल 'नारद बचन सत्य सब करिहों' यह अंश उनमें नहीं है। यथा 'कश्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे। याचितः पुत्रभावाय तथेत्यंगीकृतं मया। स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले॥ तस्याहं पुत्रतामेत्य कौसल्यायां शुभे दिने। चतुर्धात्मानमेवाहं सुजामीतरयोः पृथक्॥ योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा॥' (१। २। २५—२८)

नोट—४ श्रीरामचरितमानसमें बाल, अयोध्या और उत्तरकाण्डोंमें सब मिलकर नौ आकाशवाणियाँ हैं। क्रमसे यथा—

- (१) चलत गगन भइ गिरा सुहाई। जय महेस भिल भगति दिढ़ाई॥
- (२) देखि उमहिं तप खीन सरीरा। ब्रह्म गिरा भइ गगन गँभीरा॥
- (३) माँगु माँगु बर भइ नभ बानी। परम गँभीर कृपामृत सानी॥
- (४) नृप सुनि साप बिकल अति त्रासा। भइ बहोरि बर गिरा अकासा॥ बिप्रहु साप बिचारि न दीन्हा। निह अपराध भूप कछु कीन्हा॥
- (५) जानि समय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह। गगन गिरा गंभीर भइ हरिन सोक संदेह॥
- (६) जग भय मगन गगन भइ बानी। लखन बाहुबल बिपुल बखानी॥
- (७) मंदिर माँझ भई नभ बानी। रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी॥
- (८) बिप्रगिरा सुनि परहित सानी। एवमस्तु इति भइ नभ बानी॥
- (९) सुनि मुनि आसिष सुनु मित धीरा। ब्रह्म गिरा भै गगन गँभीरा॥ एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी। यह मम भक्त कर्म मन बानी॥

अनुमान होता है कि इनमेंसे जो वाणियाँ परात्पर परब्रह्म साकेतिवहारीके स्वयं मुखारिवन्दसे निकली हैं, उन सबोंमें अपने गूढ़ाभिप्रायको जनतापर प्रकट करनेहीके लिये महाकिवने 'सुहाई', 'बर' और 'गंभीर' इन तीन विशेषणोंमेंसे किसी एकका प्रयोग अवश्य किया है। इस मीमांसाके अनुसार सरकारके अवतार लेनेसे पूर्व बालकाण्डमें पाँच बार और उत्तरकाण्डमें एक बार आकाशवाणीके होनेमें कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। शेष तीन वाणियोंमेंसे एक (छठवीं) जो देवताओंके द्वारा हुई वह प्रसंगानुकूल जगदाधार श्रीलक्ष्मणजीकी

स्तुतिमें कही गयी है। महाकिव वहाँ स्पष्टरूपसे लक्ष्मणजीके ही मुखसे क्षात्र-धर्मानुकूल रघुकुलाभिमानका निदर्शन कराते हैं तथा सातवीं और आठवीं बार जो आकाशवाणियाँ हुईं वे श्रीशिवजीके मुखारिवन्दसे निकली हैं। इनके द्वारा मानसके आदिकिव श्रीशिवजीने भुशुण्डिजीके हृदयको रामतत्त्व धारण करने योग्य अति पवित्र बनाया और उनको कालान्तरमें लोमश ऋषिद्वारा रामचिरतमानस प्राप्त करनेका शुभाशीर्वाद दिया।

इन नौके अतिरिक्त एक वाणी और ग्रन्थमें है। वह भानुप्रतापके प्रसंगमें है—'**परुसन जबहिं लाग महिपाला।** भइ अकासबानी तेहि काला॥'— यह वाणी कालकेतु राक्षसकी है जो उसने भानुप्रतापके नाशके निमित्त अन्तरिक्षसे कही थी।

नवीं वाणी स्वयं श्रीसरकारकी है और वह मानसके मुख्याधिकारी श्रीभुशुण्डिजीके प्रति आशीर्वादात्मक हुई है। इससे सूचित होता है कि लोमश ऋषिके आशीर्वचन जो काकभुशुण्डिप्रति कहे गये और सरकारने जिनका स्वयं समर्थन किया है। अधिकारप्राप्त रामचिरतमानसमें माहात्म्य तथा फलरूपसे अद्याविध विद्यमान हैं और रहेंगे।—(नारायणप्रसाद मिश्रजी)

ा चित्र और चिरित्रनायक दोनोंके अवतार होनेके पूर्व पाँच ही बार ब्रह्मवाणी इसिलये हुई कि मृत्युलोकमें सरकारकी इच्छा पंचायतनरूपसे अवतार लेकर लीला करनेकी थी, जिसका संकल्पात्मक बीजरूप निदर्शन ब्रह्मवाणीद्वारा किया गया।

नोट—५ बाबा जयरामदासजी रामायणीके 'श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु और उनके रहस्य' शीर्षक (कल्याण ५-६ में दिये हुए) लेखका खुलासा यह मालूम होता है कि वे श्रीरामजीको अगुण अरूप अखण्ड नित्य परब्रह्म निर्गुण और सगुण तथा उससे भी परे नहीं मानते, वरंच क्षीराब्धिशायी वा परवैकुण्ठवासी भगवान्का लीला-अवतार ही मानते हैं। त्रिपाद्विभूति परवैकुण्ठवासीका लीला-तन ही मनुजीके समीप आना कहते हैं। उनके ब्रह्म क्षीराब्धिशायी चतुर्भुज हैं। वे त्रिपाद्विभूति परवैकुण्ठके क्षीराब्धिशायी एवं परविष्णुका ही नाम हिर मानते हैं। वे लिखते हैं कि साकेत शब्द ग्रन्थमें कहीं नहीं आया, अत: साकेतसे मनुजीके सामने द्विभुजरूपका आना कहना भ्रम है।

ा इस विषयमें कुछ बातें सदा ध्यानमें रखनेसे भ्रमका निवारण पाठक स्वयं करनेको समर्थ रहेंगे। वे ये हैं—

१—'हिर' क्रिया गुणात्मक नाम है जो भगवान्के सभी विग्रहोंके लिये आता है, चाहे वे एक पाद्विभूतिस्थ हों, चाहे त्रिपाद्विभूतिस्थ, चाहे निर्गुण-निराकार इत्यादि हों, चाहे सगुण-साकार इत्यादि। यह शब्द ग्रन्थमें विष्णु, क्षीरशायी भगवान् और राम तीनोंके लिये आया है—'भरद्वाज कौतुक सुनहु हिर इच्छा बलवान' कहकर तुरत कहा है कि 'राम कीन्ह चाहिं सोइ होई।' (१२८। १) इससे स्पष्ट है कि श्रीरामका ही नाम 'हिर' भी है। ग्रन्थके मंगलाचरणमें परब्रह्मका नाम राम बताया है—'रामाख्यमीशं हिरम्'। सतीजीको सर्वत्र राम ही त्रिपाद्विभूतिस्थ दिखायी दिये। पुनः मनुजीके सामने उपस्थितको 'छिब समुद्र हिरूप बिलोकी' कहकर भी यही दिखाया है कि 'राम' का ही नाम 'हिर' भी है। ये हिर द्विभुज हैं जिनका प्रतिपादन मानसमें है।

२—मानसमें कहीं साकेत, त्रिपाद्विभूत, परवैकुण्ठ आदि शब्द नहीं आये हैं। 'अगुण अखण्ड अरूप' ब्रह्म कौन है और उसका स्थान कहाँ है, यह लोगोंने अपने-अपने मतानुसार टीकाओंमें लिखा है। मानसमें केवल 'बिस्वबास प्रगटे भगवाना'—ये शब्द स्थानके लिये आये हैं जिसके लिये 'बिस्वबास प्रगटे'''''''' शब्द आये हैं उस निर्गुण अव्यक्त ब्रह्मका दर्शन मनु-शतरूपाजीको हो रहा है। उस अव्यक्त ब्रह्मका क्या रूप है वह यहीं दिखाया गया है।

३—यह दर्शन अवतारके लाखों वर्ष पूर्वका है। जो रूप सामने है वह 'लीला-तन' नहीं है, 'नरवेष' नहीं है, वह 'देह धरकर आना' नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सम्मुख उपस्थित विग्रह ये वचन

कदापि न कह सकता कि—'**इच्छामय नरबेष सँवारे। होइहौं प्रगट निकेत तुम्हारे॥', 'अंसन्ह सहित देह धरि** ताता। करिहौं चरित भगत सुखदाता॥'

४—मानसके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि श्रीरामजी ही परधाम, अखण्ड, निर्गुण, व्यापक आदि विशिष्ट गुण सम्पन्न ब्रह्म हैं और वे अनेक लीलातन भी धारण करते हैं। वे अवतारी और अवतार दोनों हैं। नित्य अखण्ड, अगुण इत्यादि रूप वह था जो मनुजीके सामने था और लीलातन वह था जो दशरथ-अजिर-विहारी हुआ और जिसने समस्त लीला की।

५—ब्रह्म श्रीराम जिनका मानसमें प्रतिपादन है, उनका अपना धाम भी होना मानसमें ही स्पष्ट कहा गया है। यथा—'रामधामदा पुरी सुहाविन', 'मम-धामदा पुरी सुखरासी'(वक्ता श्रीरामजी हैं, अत: मम=राम), 'पुनि मम धाम सिधाइहह जहाँ संत सब जाहिं'(इससे रामधाममें सब सन्तोंका जाना और उसका नित्य त्रिपाद्विभृतिस्थ होना कहा।)

६—त्रिपाद्विभूतिस्थ रामधामको 'साकेत, अपराजिता, अयोध्या' इत्यादि अनेक नामसे कहा गया है। 'राम' ब्रह्म हैं, मानसभरमें सर्वत्र दिखाया गया है—'राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना' इत्यादि। और श्रीरामतापनीय आदि अनेक उपनिषदों, नारदपांचरात्र तथा अनेक स्मृतियों, संहिताओं और पुराणोंसे प्रतिपादित है—पूर्व भी और आगे तथा उत्तरकाण्डमें प्रमाण भी दिये गये हैं।

७—भुशुण्डि मनमानसहंस 'बालक रूप राम' हैं—'इष्टदेव मम बालक रामा' और शिवजी भी उसी रूपके उपासक जान पड़ते हैं,—'बंदउँ बालरूप सोइ रामू' पर वह मनुजीके सामने नहीं है। दूसरे, मनुजीके सामने तो भगवान् श्रीसीतासहित हैं और किशोर-अवस्थाके हैं।—ठीक यही रूप उपनिषदोंमें ब्रह्म रामका कहा गया है। अतएव पाठक स्वयं सोच लें कि मनु–समीप आया हुआ दर्शन साक्षात् ब्रह्मका है या उनके लीलातनका।

८—क्षीरसिन्धु, वैकुण्ठ और उनके पर्याय शब्द जो नारदकल्प, जय-विजयकल्प वा जलंधरकल्पके प्रसंगोंमें आये हैं वे एकपाद्विभूतिस्थ हैं न कि त्रिपाद्विभूतिस्थ, शापादि त्रिपाद्विभूतिस्थको नहीं होते, त्रिपाद्विभूतिमें जाकर पुनरागमन नहीं होता इत्यादि। पर त्रिपाद्विभूतिस्थ सर्वव्यापक विश्वास ब्रह्म राम अपने एकपाद्विभूतिस्थ साकार विग्रहोंको मिले हुए शाप स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, जब उनकी ऐसी इच्छा हो।

९—भगवानुके सब नाम नित्य हैं, श्रीराम ब्रह्म सर्वनामनामी हैं।

१०—नारदवचन प्रत्येक कल्पमें सत्य किया जाता है। रावणवधार्थ सदा नरवेष धारण किया जाता है, सदा सीता–हरण और विरह–विलापका नाट्य होता ही है और सदा ही वानरोंकी सहायता ली जाती है—बस यही तीन वचन नारदके हैं।

११—प्राय: कश्यप और अदिति ही मनु और शतरूपा होते हैं। दोहा १८७ (३—५) देखिये।

नोट—६ बाबा जयरामदासजीका मत मानसमें दिये हुए कल्पोंके प्रसंगोंके विषयमें यह है कि यह सब एक ही व्यापक ब्रह्मकी लीला है। वे लिखते हैं कि आकाशवाणीके 'प्रसंगमें यह विचारणीय है कि यदि प्रभु एक न होते तो जहाँ भानुप्रतापके रावण होनेपर पृथ्वीको दु:ख है, स्वायम्भुव मनु और शतरूपाको दशरथ और कौसल्याके रूपमें जन्म लेना है, वहाँ कश्यप—अदितिके तथा नारदवचनके सत्य करनेका जिक्र क्यों आता? नारदशापकी बात तो क्षीराब्धिनाथके समक्षकी है, कश्यप—अदितिको तो जय–विजयके राक्षस बननेके अवसरपर दशरथ और कौसल्याके रूपमें जन्म लेना है। सारांश यह कि यह सब एक ही व्यापक ब्रह्मकी लीला है।

यदि इसका तात्पर्य यह है कि शापादि चाहे जिसको हो पर रावणवधके लिये व्यापक ब्रह्मका ही अवतार होता है (वह ब्रह्म भिन्न-भिन्न मतानुसार जो भी हो) तब तो यह भाव बाबा श्रीहरिदासाचार्यके पुष्ट किये हुए सिद्धान्तके अनुकूल ही है, जो वे० भू० पं० रामकुमारदासजी तथा स्वतन्त्र सम्पादकीय टिप्पणीमें यत्र-तत्र दिया गया है।

श्रीभाईजी हनुमानप्रसादपोद्दारजी लिखते हैं—'भगवान् श्रीरामका प्रपंचातीत भगवत्स्वरूप कैसा है, इस बातको तो भगवान् ही जानते हैं। संसारमें ऐसा कोई नहीं है जो उनके स्वरूपकी यथार्थ और पूर्ण व्याख्या कर सके। "भगवान्का जो कुछ भी वर्णन है, वह पूरा न होनेपर भी उन्होंका है और इस दृष्टिसे भगवान्के सम्बन्धमें जो जैसा कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। भगवान् श्रीराम परात्परब्रह्म भी हैं, विष्णुके अवतार भी हैं, महापुरुष भी हैं, आदर्श राजा भी हैं और उनके काल्पनिक होनेकी कल्पना करनेवाला मन आत्मरूप भगवान्का ही आश्रित होनेके कारण वे काल्पनिक भी हैं। बात यह है कि भगवान्का स्वरूप ही ऐसा है, जिसमें सभीका समावेश है, क्योंकि सब कुछ उन्हींसे उत्पन्न है, उन्हीमें है, सबमें वे ही समाये हुए हैं वे ही 'सर्व' 'सर्वगत', 'सर्व उरालय' हैं।

'दशरथात्मज राम साक्षात् भगवान् हैं। हाँ, कल्पभेदसे भगवान् विष्णु रामरूपमें अवतीर्ण होते हैं तो कभी साक्षात् पूर्णब्रह्म परात्पर भगवान्का अवतार होता है। परन्तु यह स्मरण रहे कि विष्णु भी भगवान्हीके स्वरूप हैं, इसिलये स्वरूपत: इनमें कोई तारतम्य नहीं है, लीलाभेदसे ही पृथक्त्व है। वे पूर्णब्रह्म, परात्परब्रह्म और साक्षात् 'भगवान् स्वयं' हैं।'

अनेकों ब्रह्माण्ड हैं और सभी ब्रह्माण्डोंमें कल्पभेदसे भगवान्के अवतार होते हैं। बहुत बार भगवान् विष्णु ही रामावतार धारण करते हैं, जिस समय विष्णुभगवान्का श्रीरामरूपमें अवतार होता है, उस समय श्रीलक्ष्मीजी उनके साथ सीतारूपमें अवतीर्ण होती हैं और जिस समय स्वयं परात्पर प्रभु अवतीर्ण होते हैं, उस समय उनकी साक्षात्स्वरूपा शक्ति अवतार धारण करती हैं। परात्पर श्रीरामके लिये महारामायणमें कहा गया है—'भरण: पोषणाधार: शरण्य: सर्वव्यापक:। करुण: षड्गुणै: पूर्णो रामस्तु भगवान् स्वयम्॥'

जिस प्रकार परात्पर समग्र ब्रह्म श्रीरामसे समस्त ब्रह्माण्डोंमें भिन्न-भिन्न शिव, विष्णु और ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उनकी स्वरूपाशक्तिसे अनेकों ब्रह्माण्डोंमें अनेकों उमा, रमा और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं। परात्पर ब्रह्म ही इन सब रूपोंमें प्रकट हैं और उन्हींकी शक्तिसे ये सब कार्य करते हैं और उतना ही कार्य करते हैं जितनेके लिये विधान है। इसी बातको बतलानेके लिये श्रीरामरूप परात्पर पुरुषोत्तम ब्रह्मकी इस प्रकार महिमा गायी गयी है—'जाके बल बिरंचि हिर ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा॥ विष्नु कोटि सम पालनकर्ता। रुद्र कोटि सत सम संहर्ता॥ """" बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई॥'

रामायणमें 'ब्रह्म' शब्द प्राय: परात्पर समग्र ब्रह्मके लिये ही आया है, वेदान्तियोंके निर्गुण ब्रह्मके लिये नहीं। क्योंकि वह तो गुणोंसे सर्वथा रहित है और वह भगवान्की एक अभिव्यक्तिमात्र है। उसका अवतार नहीं होता, अवतार तो सगुण ब्रह्मका ही होता है। (पर मानसका मत यह नहीं जान पड़ता)।

# तब ब्रह्मा धरिनिहि समुझावा। अभय भई भरोस जिय आवा॥ ९॥ दो० — निज लोकिह बिरंचि गे देवन्ह इहै सिखाइ। बानर तन धिर धिर मिह हिरपद सेवह जाई॥ १८७॥

अर्थ—तब ब्रह्माजीने पृथ्वीको समझाया। वह निर्भय हुई और उसके जीको भरोसा (ढाढ़स, सन्तोष वा विश्वास) हुआ॥ ९॥ देवताओंको यही शिक्षा देकर कि तुम लोग पृथ्वीपर जाकर वानरिवग्रह धारण करके भगवत्–चरणकी सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोकको गये॥ १८७॥

नोट—१ 'तब ब्रह्मा धरिनिहि समुझावा' इति। देवताओंने स्पष्ट सुना, अतः वे निर्भय और सुखी हो गये। तब ब्रह्माने पृथ्वीको समझाया, इस कथनसे जान पडा कि पृथ्वी वहीं खडी रही, वह न गयी! देवताओंका कानसे

<sup>\*</sup> धरि धरनि—को० रा०, १७०४। धरि महि—१६६१, १७२१, १७६२।

वाणी सुनना और हृदय जुड़ाना कहा और इसके विषयमें ऐसा न कहकर ब्रह्माका उसको समझाना कहा। इससे स्पष्ट है कि धरणी आकाशवाणीको नहीं समझ सकी। इसका कारण प्रथम ही कह चुके हैं कि वह रावणके भयसे शोकातुर थी। शोकसे परम विकल थी; यथा—'सँग गोतनधारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका।'परम व्याकुलतामें चेतनाशक्ति जाती रहती है। खड़ी देखकर ब्रह्माने उसे समझाया। पं० रामकुमारजी कहते हैं कि धरणी जड़ है, अतः वह न समझ सकी। वि० त्रि० कहते हैं कि ब्रह्माने पृथ्वीको हरिपद-स्मरणका उपदेश दिया था, यथा—'धरिन धरिह मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु॥'(१८४)। वह तबसे हरिपदका स्मरण करती रही, इसीसे उसने बात नहीं समझी। ब्रह्माने बताया कि आकाशवाणी हुई है, उसका तात्पर्य यह है।

वे० भू० जी कहते हैं कि जब देवगण तो प्रसन्न हो गये, किंतु पृथ्वीकी उदासी न गयी तब इसे समझाना पड़ा। 'आकाशवाणी तो स्पष्ट ही है; पृथ्वीकी समझमें क्या नहीं आया जो समझाना पड़ा और क्या समझाया?' यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है। इसका उत्तर यह है कि 'नारद बचन सत्य सब करिहों' का आशय उसे न समझ पड़ा। उसने समझा कि नारदशाप तो क्षीरशायी विराट्को हुआ, वे ही अवतार लेंगे तो इस रावणका वध उनसे कैसे हो सकता है; क्योंकि यह रावण तो राजरोग–सरीखा उनको सदा व्याकुल किये रहता है, वे उसका कुछ नहीं कर सकते। यथा—'रावन सो राजरोग बाढ़त बिराट उर दिन दिन बिकल सकल सुख राँक सो।' (क० सु० २५)। इसीसे उसे समझाना पड़ा कि श्रीरामजीको परोक्ष प्रिय है—'परोक्षवादा ऋषयः परोक्षो हि मम प्रियः।' (भा० ११) अतः इस वाणीमें भी परोक्षवाद है। अवतार तो साकेतसे ही होगा, क्योंकि दाशरिथ राम वे ही होते हैं दूसरा नहीं। तब उसको शान्ति मिली।

नोट—२ 'अभय भई भरोस जिय आवा।' इति। ब्रह्माके समझानेसे वह निर्भय हुई। क्या भरोसा हृदयमें आया? यही कि 'प्रभु भंजिहि दारुन बिपति।' ब्रह्माने क्या समझाया? यही कि आकाशवाणी हुई है कि 'हरिहों सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु ......।' प्रभु सम्पूर्ण भारको हरेंगे। अवधपुरीमें राजा दशरथजीके यहाँ नररूपसे अवतार लेकर रावणका सपिरवार नाश करेंगे। 'धरिन धरिह मन धीर' और भगवान्का स्मरण कर। पुन: विजयदोहावलीके अनुसार ब्रह्माजीका पृथ्वीको इस तरह धीरज देना कहा जाता है कि हम तेरे लिये त्रेतायुग द्वापरके पहले ही किये देते हैं। यथा—'सुनि ब्रह्माके बचन मिह तब मन कीन्ह बिचार। द्वापर दीन्हे पाछ किर त्रेता कियो अगार॥' कल्पभेदसे ऐसा हो सकता है पर इस ब्रह्मवाणीसे दशरथकौसल्याका आविर्भाव आकाशवाणीके पूर्व ही हो चुकना स्पष्ट है और वे त्रेतामें हुए ही हैं, इस वाणीमें इस भावसे विरोध देख पड़ता है। दूसरे सत्ययुगके बाद प्रथम द्वापर था—इसका कोई प्रमाण नहीं।

नोट—३ ष्डिपृथ्वीके भयका प्रसंग 'अतिसय देखि धर्म कै ग्लानी।' (१८४। ४) से चला। 'परम सभीत धरा अकुलानी' उपक्रम है और 'अभय भई भरोस जिय आवा।' (१८७। ९) उपसंहार है। इस तरह 'भरोस जिय आवा' का भाव खोला कि व्याकुलता दूर हो गयी। मनको विश्राम हुआ, यथा—'भूमि सहित मन कहुँ बिश्रामा।' (१८८। १)

नोट—४ 'निज लोकिह बिरंचि गे देवन्ह इहै सिखाइ' इति। ब्रह्माने ही धरणीको समझाया (क्योंकि वह समझी न थी) और देवताओंको सिखाया, क्योंकि ये सबोंसे बड़े हैं और यही यहाँ अगुआ भी हैं।

नोट—५ अ० रा० में मिलते हुए श्लोक ये हैं—'यूयं सृजध्वं सर्वेऽिप वानरेष्वंशसम्भवान्। विष्णोः सहायं कुरुत यावत्स्थास्यित भूतले॥' इति देवान्समादिश्य समाश्वास्य च मेदिनीम्। ययौ ब्रह्मा स्वभवनं विज्वरः सुखमास्थितः॥' (१।२।३०-३१) अर्थात् तुमलोग भी सब अपने-अपने अंशसे वानरवंशमें पुत्र उत्पन्न करो और भगवान् विष्णुकी सहायता करो। देवताओंको यह आज्ञा देकर और पृथ्वीको ढाढ़स बँधाकर ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये।

वाल्मी० १। १७ में ब्रह्माकी आज्ञा पाँच श्लोकोंमें है। उन्होंने कहा है कि प्रधान अप्सराओं, गन्धर्वकी स्त्रियों, यक्ष और नागकी कन्याओं, भालुकी स्त्रियों, विद्याधिरयों, किन्नरियों और वानरियोंमें अपने समान पुत्र आपलोग उत्पन्न करें, पर उनका रूप वानरका होना चाहिये। वे वानर किन गुणोंसे सम्पन्न हों यह भी बताया है।

पं० रामकुमारजी—'पूर्व रावणने वर माँगा था कि 'हम काहूके मरिहं न मारे। बानर मनुज जाति दुइ बारे॥' आकाशवाणी हुई कि 'अंसन्ह सिहत मनुज अवतारा।""" अर्थात् हम मनुजरूपसे अवतरेंगे, इसीसे ब्रह्माने देववृन्दको वानररूप धरनेकी आज्ञा दी। साक्षात् देवता भूमिपर पैर नहीं धरते इसीसे स्पष्ट कहा कि पृथ्वीपर जाकर रहो।' वानरतन धरनेको इससे भी कहा कि ब्रह्मवाणीमें है कि 'नारद बचन सत्य सब किरिहों' और नारदजीने कहा ही था कि 'किरिहाहं कीस सहाय तुम्हारी।'

नोट—६ यहाँ यह शंका प्रायः की जाती है कि पूर्व कहा है कि 'सुर मुनि गंधर्बा मिलि किर सर्बा में बिरंचि के लोका' और फिर वहाँसे ब्रह्माका अन्यत्र जाना नहीं कहा गया। तो फिर 'निज लोकिह बिरंचि में' कहनेका क्या अभिप्राय है? इसका समाधान कई प्रकारसे किया गया है। १—यह क्षीरशायीवाले कल्पके अनुसार है। अध्यात्मरामायणमें लिखा है कि ब्रह्मादि क्षीरसागरको गये थे, फिर वहाँसे लौटकर ब्रह्मलोकको आये। यथा—'तस्मात्क्षीरसमुद्रतीरमगमद् ब्रह्माथ देवैर्वृतोः'''''।' (अ० रा० १।२।७)''''''.' ययो ब्रह्मा स्वभवनं'''।' (३१) २—ब्रह्माजीके दो लोक हैं, एक तो सुमेरपर जिसे सभालोक वा सुरसभा स्थान कहते हैं; दूसरा उनका निजलोक ब्रह्म वा सत्यलोक। सभालोकमें ब्रह्माकी कचहरी होती है। वहीं सब जाकर अपनी पुकार किया करते हैं; वहीं अबकी भी गये। वहीं स्तुति हुई। अब वहाँसे ब्रह्माजी अपने निजलोकको गये। पूर्व 'बिरंचिके लोका' से कचहरी और 'निज लोकिह' से ब्रह्मलोक जानिये। ३—ब्रह्माजीने सबको वानरतन धरनेकी आज्ञा दी और फिर आप भी अपने लोक किष्किन्धाको जाम्बवान्रूप धारण करके गये। वा० ४—'निज लोकिह' अपने बारेमें कहा कि हम भी जाम्बवान्रूप धरकर जाते हैं, तुम भी चलो। यथा—'पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवानृक्षपुङ्गवः॥' (वाल्मी० १। १७। ७)

प्रोफेसर श्रीरामदासजी गौड़ इस विषयमें यह लिखते हैं—'बैठे सुर सब करिहं बिचारा। कहँ पाइअ प्रभु किरिअ पुकारा॥' प्रश्न होता है कि यह देवसभा कहाँ बैठी थी? यह तो निश्चय है कि वैकुण्ठमें और क्षीरसागरमें नहीं थी, नहीं तो इन दोनों जगहोंपर जानेका प्रस्ताव न होता। ब्रह्मलोकमें भी यह सभा नहीं बैठी, क्योंकि आगे कहते हैं, 'निज लोकिह बिरंचि गे।' किसी और देवताके धाममें भी नहीं थी, क्योंकि 'गये देव सब निज निज धामा' इसका निषेधार्थक है। ब्रह्माजीके लोकतक जानेका तो उल्लेख है ही। 'धरिन धरिह…… बिपति।' यही ब्रह्माजीका अन्तिम वाक्य ब्रह्मलोकमें है। ब्रह्माजीने जब अनुमान कर लिया कि 'मोर कछ न बसाई' मेरा भी कोई बस नहीं है, तब आगे उनका कर्त्तव्य क्या रहा?

बेबसीकी बात यह थी कि ब्रह्मा और शिवने ही मिलकर रावणको वर दिया था। देवताओंकी मण्डलीमें जो ब्रह्मलोक पहुँची थी, भगवान् शंकरकी चर्चा नहीं है। परन्तु जब देवता लोग कहीं बैठकर विचार करते हैं तो वहाँ भगवान् शंकर कहते हैं—'तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ।' अपना उस समाजमें उपस्थित रहना पहले-पहल कहते हैं; कथा कहनेवाले स्वयं ठहरे। अन्तमें ब्रह्मादि देवताओंका अपने-अपने धामको जाना भी कहते हैं—'गए देव सब निज निज धामा।' परन्तु अपने जानेकी वा अपने स्थानको चले आनेकी कोई चर्चा नहीं करते। प्रसंगसे यह स्पष्ट होता है कि भगवान् शंकर 'उस समाजमें थे और अपने ही स्थानपर थे', इसीलिये न अपने आनेकी चर्चा की, न जानेकी। समाजमें उपस्थित रहनेमात्रकी चर्चा स्पष्ट कहे देती है कि यह देवसभा शिवलोकमें हुई थी, और यह परम्परा भी चली आयी है कि जब-जब देवोंपर संकट पड़ता है, ब्रह्माजी सब देवताओंको लेकर पहले भगवान् शंकरके पास जाते हैं, तब सब मिलकर भगवान् विष्णुके पास जाते हैं। यह सदाकी विधि यहाँ भी बरती गयी है।

प्रसंग और ध्वनिसे ही घटनास्थलकी सूचना देना कवित्वका अपूर्व चमत्कार है। साथ ही यह भी कोमलता ध्यान देनेयोग्य है कि भगवान् शंकर स्वयं कथा कहते हैं, अपनी महत्तासूचक किसी घटनाका वर्णन, विशेषतः अपने इष्टदेवकी चर्चाके साथ, विनय और शिष्टाचारके विरुद्ध है। भगवान् शंकर तो उस सभाके प्रमुखोंमेंसे हैं, उन्हींके पास लोग दोहाई देने गये हैं। परन्तु शालीनता और नम्रताकी हद है कि कहते हैं—'तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ। अवसर पाइ बचन इक कहेऊँ॥' फिर 'मोर बचन सबके मन माना। साधु साधु किह बहम बखाना॥', बात सबको भा गयी। विनयपूर्वक कहनेका कैसा उत्तम ढंग है। वास्तवमें भगवान् शंकरका फैसला था कि काम यों होना चाहिये। (स्वभावतः ब्रह्माजी अगुआ हुए, जिनकी सृष्टि थी, जिनकी रक्षा उन्हें इष्ट थी, पर उनके हाथमें न थी। आकाशवाणीके बाद सभा विसर्जित हुई। भगवान् शंकर रह गये। सब चले गये।)

गये देव सब निज निज धामा। भूमि सिहत मन कहुँ बिश्रामा॥१॥ जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा। हरषे देव बिलंब न कीन्हा॥२॥ बनचर देह धरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं॥३॥ गिरि तरु नख आयुध सब बीरा। हिरमारग चितवहिं मित धीरा॥४॥ गिरि कानन जहुँ तहुँ भिर्<sup>8</sup> पूरी। रहे निज निज अनीक रचि<sup>8</sup> रूरी॥५॥

अर्थ—सब देवता अपने-अपने स्थानको गये। पृथ्वीसिंहत सबके मनको विश्राम हुआ॥ १॥ ब्रह्माजीने जो कुछ आज्ञा दी थी उसमें देवता प्रसन्न हुए और (उसके पालनमें) देर न की॥ २॥ पृथ्वीपर उन्होंने वानरदेह धारण की। उनमें बेअन्दाज (अमित) बल और प्रताप था॥ ३॥ सब वीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख उनके अस्त्र-शस्त्र थे। वे धीरबुद्धि भगवान्की राह देखने लगे॥ ४॥ अपनी-अपनी सेना बनाकर जहाँ-तहाँ पर्वतों और जंगलोंमें वे भरपुर छा गये॥ ५॥

टिप्पणी—१ (क) 'गए देव सब निज निज धामा।''''''''''' इति। ब्रह्माजी अपने लोकको गये, यथा—'निज लोकिहं बिरांचि गे' और देवता अपने—अपने धामको गये। भाव कि ये धामसे भागे—भागे फिरते थे—'देवह तके मेरु गिरि खोहा', अब निर्भय होनेसे निज—निज धामको गये। 'मन कहुँ बिश्रामा' कहनेका भाव कि शोक और सन्देहके कारण मनका विश्राम चला गया था, शोक—सन्देह मनमें होता है। आकाशवाणीसे शोक—सन्देह दूर हुआ। अतः अब मनको विश्राम हुआ। (ख) 'भूमि सहित मन कहुँ बिश्रामा' कहनेका भाव कि यहाँ भूमि मुख्य है, प्रथम यही व्याकुल होकर देवोंके पास गयी थी, देवता उसे लेकर ब्रह्माके पास गये। (ग) 'हरषे देव बिलंब न कीन्हा' इति। ब्रह्माजीकी आज्ञा है कि 'बानरतनु धिर धिर मिह हरिपद सेवहु जाइ'; इसमें भगवान्के चरणोंकी प्राप्ति समझाकर हर्ष हुआ, वानरतन धरनेकी आज्ञा—पालन करनेमें खेद न हुआ। क्योंकि जिस शरीरसे भगवान्की प्राप्ति हो वही सुन्दर है, यथा—'जेहि सरीर रित राम सों सोइ आदरिहं सुजान। रुद्रदेह तिज नेह बस बानर भे हनुमान॥'(दोहावली १४२) 'सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तन पाइ भिजिअ रघुबीरा॥'(७। ९६)। दोहा १८। २ मा० पी० भाग १ देखिये। भगवान्के चरणोंकी प्राप्तिका और शत्रुको मारनेका बड़ा उत्साह हुआ। इसीसे विलम्ब न किया। अथवा, भगवान्ने शीघ्र ही अवतार लेनेको कहा है, यथा—'तिन्ह के गृह अवतरिहीं जाई', अतएव तरन आज्ञ—पालन की।

टिप्पणी—२ (क) 'जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा'। आज्ञा प्रथम लिख चुके हैं वही यहाँ 'जो कछु' से जनायी। अथवा भाव कि आज्ञा होनेपर फिर उसपर कुछ भी विचार न किया कि हम देवतन छोड़कर वानर कैसे हों; क्योंकि गुरुजनोंकी आज्ञा पाकर उसमें तर्क-वितर्क करना, उसपर विचार करना कि करनेयोग्य है या नहीं, करें या न करें, दोष माना गया है। यथा—'मातु पिता गुर प्रभु के बानी। बिनिह बिचार करिअ

१—मिह पूरी—१७२१, छ०। भिर पूरी—१६६१, १७०४, १७६२, को० रा०। २—'रुचि रूरी'—१७०४, १७६२। रिच रूरी—१६६१, को० रा०। छ० का पाठ है—'रहेनि तहाँ निज निज रिच रूरी'।

सुभ जानी॥' (७७। ३) 'गुरु पिता मातु स्वामि हित बानी।' सुनि मन मुदित करिअ भिल जानी॥ उचित कि अनुचित किएँ बिचारू। धरमु जाइ सिर पातक भारू॥' (१७७) विचार करनेसे पाप लगता, अतः विचार न किया। मुदित होकर बड़ोंका वचन मानना चाहिये, अतः हिष्त होकर आज्ञाका पालन किया। 'बिलंब न कीन्हा' में ध्विन यह है कि यह आज्ञा ऐसी थी कि इसके करनेमें संकोच होता, इसमें दुःख और विलम्ब करनेकी बात थी, वह यह कि देवतासे वानर होना निषिद्ध है। [पंजाबीजीका मत है कि हर्ष इससे हुआ कि इस कार्यसे शोक हरण होनेकी आशा है, दूसरे भगवत्–सेवामें मन लगेगा और तीसरे इस शरीरसे रावणसे बदला भी लेंगे।] (ख) ब्रह्माजीने शरीर धारण करनेकी आज्ञा दी क्योंकि शरीर धारण उन्हींकी आज्ञासे होता है, कर्मके अनुसर ब्रह्मा तन देते हैं।

टिप्पणी—३ 'बनचर देह धरी छिति माहीं। '''''''''''' इति। देवता (अपने–साक्षात्–रूपसे) पृथ्वीका स्पर्श नहीं करते, वानररूपसे उन्होंने उसका स्पर्श किया। जैसे देवोंमें अतुलित बल और अतुलित प्रताप होता है वैसा ही वानरोंमें है।

नोट—१ जब उतना ही बल है तब ये रावणका क्या कर सकेंगे, भागे-भागे फिरेंगे? यह शंका हो सकती है। इसका समाधान यह है कि वरदानके कारण देवबल उसपर कुछ कारगर नहीं होता, नहीं काम देता। वानर और मनुष्य दोको वह छोड़ चुका है, उनमें जब वह देवबल होगा। तब तो वह पराजित होगा ही। पुनः, अतुलितका भाव यह भी हो सकता है कि देव-शरीर और राक्षसोंसे इनमें अधिक बल है।

वाल्मीकीयमें ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा है कि आपलोग अपने समान पराक्रमी वानररूपधारी पुत्र उत्पन्न करें जो बलवान् हों, कामरूप हों, राक्षसीमायाको जान सकते हों, वीर, नीतिज्ञ, वायुवेगवाले, अवसरानुकूल उपाय करनेकी बुद्धिवाले, अस्त्र-विद्याके ज्ञाता और विष्णुके समान पराक्रमवाले हों। यथा—'विष्णुः सहायान्बिलनः सृजध्वं कामरूपिणः ॥ मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमाञ्जवे। नयज्ञान्बुद्धिसंपन्नान्विष्णुतुल्यपराक्रमान्॥ असंहार्यानुपायज्ञान् सिंहसंहननान्वितान्। सर्वास्त्रगुणसंपन्नानमृतप्राशनानिव। ........सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्॥'(सर्ग १७। २—४, ६)। वे ऐसे हों कि शत्रुद्वारा अपने पक्षसे हटाये न जा सकें। —ये सब भाव 'अतुलित बल प्रताप तिन्ह माहीं' में आ जाते हैं। जैसे राक्षसोंका बल कहनेमें 'अति बल कुंभकरन अस ध्राता।' इत्यादि कहा है, वेसे ही उनसे विशेष बल होनेका भाव यहाँ 'अतुलित बल .......' से जनाया। अतुलित प्रताप कहकर जनाया कि ये जयमान होंगे क्योंकि प्रतापसे सर्वत्र जय होती है।

वे॰ भू॰ जीका मत है कि देवशरीरमें इनपर रामकृपा नहीं थी, इसीसे राक्षसोंसे भागे-भागे फिरते थे। जिसपर रामकृपा होती है उसके लिये तो कहा गया है कि 'प्रभु प्रताप ते गरुड़िह खाइ परम लघु ब्याल' इत्यादि। वानरशरीरमें उनपर कृपा होनेसे उनमें अतुलित बल आ गया। यथा—'राम कृपा अतुलित बल तिन्हहीं','रामकृपा बल पाइ किंपेदा। भए पछजुत मनहुँ गिरिंदा॥' इसीसे वानररूपसे वे राक्षसोंपर विजयी हुए। नोट—२ 'बनचर देह धरी' इति। देवता, महर्षि, गरुड़, नाग, किंपुरुष, सिद्ध, विद्याधर, उरग सभीने हजारों पत्र उत्पन्न किये। चारणोंने अपसराओं विद्याधरियों नागकन्याओं और गरुधविनियोंसे कामरूपी

नाट—२ **बनचर दह धरा** इति। दवता, महाष, गरुड़, नाग, ाकपुरुष, सिद्ध, विद्याधर, उरग सभान हजारों पुत्र उत्पन्न किये। चारणोंने अप्सराओं, विद्याधिरयों, नागकन्याओं और गन्धिर्विनियोंसे कामरूपी सिंहसमान गर्वीले बलवान् वानर उत्पन्न किये, नख और पर्वत ही जिनके आयुध हुए। इन्द्रने बालिको, सूर्यने सुग्रीवको, बृहस्पितने बुद्धिमान् तारको, कुबेरने गन्धमादनको, विश्वकर्माने नलको, अग्निने नीलको, अश्विनीने मयन्द और द्विविदको, वरुणने सुषेणको, पर्जन्यने शरभको उत्पन्न किया, वायुके द्वारा (रुद्रसे) हनुमान् और ब्रह्मासे जाम्बवान् उत्पन्न हुए। इन सबोंका बल अप्रमेय था, 'अप्रमेयबला वीराः' (वाल्मी० १। १७। १८) ही मानसका 'अतृलित बल' है।

टिप्पणी—४ पूर्व कहा था कि 'गये देव सब निज निज धामा' और यहाँ कहते हैं कि 'बनचर देह धरे छिति माहीं' इससे जनाया कि साक्षात् देवरूपसे वे सब अपने-अपने धाममें भी रहे और अपने-अपने अंशोंसे वानरतनसे पृथ्वीमें अवतरित भी हुए। ब्रिवल और प्रतापसे शत्रु जीता जाता है, इसीसे वानरतनमें दोनोंका वर्णन किया।

टिप्पणी—५ 'गिरि तरु नख आयुध सब बीरा'''''।' इति। 'हिरि मारग चितविहें' का भाव तो यह है कि सब वीर हैं, मितधीर है, अतः राह देखते हैं कि कब भगवान् आवें, शत्रुपर चढ़ाई करें तो हम भी चलकर युद्ध करें। दूसरे यह कि ब्रह्माजीकी दो आज्ञाएँ हैं, एक तो वानरतन धरकर पृथ्वीपर रहनेकी सो वानरतन तो धारण ही कर लिये। दूसरी आज्ञा है कि 'हिरिपद सेवहु जाइ।' वह हिरपद—सेवा अभी बाकी है। उसके लिये हिरकी राह देख रहे हैं। इस तरह दोनों आज्ञाओंमें तत्पर दिखाया। पुनः 'हिरि मारग चितविहें' कहकर सूचित करते हैं कि ब्रह्माजीने यह भी कह रखा था कि भगवान् आकर तुमको मिलेंगे। अतः उनकी बाट जोह रहे हैं। 'गिरि तरु नख' आयुध हैं, यह कहकर जनाया कि अपनेको छिपाये हुए हैं। रावणकी मृत्यु नर-वानरके ही हाथ है, अन्यसे नहीं है। अतः जैसा रूप धारण किया, वैसे ही हिथयार भी हैं। ब्रांचितां वानरोंमें चार गुण दिखाये—बल, प्रताप, वीरता और बुद्धि।

टिप्पणी—६ अध्यात्मरामायणमें मिलता हुआ श्लोक यह है—'देवाश्च सर्वे हरिरूपधारिणः स्थिता सहायार्थमितस्ततो हरेः। महाबलाः पर्वतवृक्षयोधिनः प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीश्वरम्॥' (१। २। ३२)

टिप्पणी—७ 'गिरि कानन'''''''' इति। पं॰ रामकुमारजी 'मिह पूरी', रुचि रूरी' पाठ देकर अर्थ करते हैं कि वानरोंसे पृथ्वी पूर्ण हो गयी, अपनी सुन्दर रुचिसे वे वानर हुए हैं। 'भिरपूरी=भरपूर पूर्ण भरकर। 'निज निज अनीक रिच' से जनाया कि सेना और सेनापित दोनों हैं। जो विशेष देवता हैं, वे राजा और सेनापित हैं और जो सामान्य हैं वे सेनाके सुभट हैं। भाव यह कि देवोंमें जो मुखिया थे, वे यहाँ भी मुखिया हुए, जैसे वहाँ उनके यूथ थे, वैसे ही यहाँ भी उनके यूथ हैं और वे यूथपित हैं।

श्रीलमगोड़ाजी—१ कलाके दृष्टिकोणसे देवताओंकी प्रार्थना और आकाशवाणीका प्रसंग बड़े महत्त्वका है। यह प्रसंग इतना सुन्दर है कि भारतवर्षमें नाटकोंके प्रारम्भमें अभिनेताओंका एकत्रित होकर प्रार्थना करनेके दृश्यकी प्रथा ही चल पड़ी।

२—नाटकीय और महाकाव्य-कला दोनोंका बड़ा सुन्दर एकीकरण है। यह विचारणीय है कि मिल्टनने भी जब 'पैराडाइज लास्ट' को नाटकीयमहाकाव्यरूपमें लिखना प्रारम्भ किया था, तब दैविक प्रार्थनासे ही प्रारम्भ किया था।

३— बनचर—(१) वास्तवमें देवता ही थे—(२) आधिदैविकवादके अनुसार तुलसीदासजीने पृथ्वी, पर्वत, सूर्य इत्यादिके अभिमानी देवताओंका रूप माना है। अधिक विस्तारसे आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक वादोंकी विवेचना देखनी हो तो तिलकका 'गीता–रहस्य' देखिये। (३) हम यदि तुलसीदासजीके मतसे सहमत न हों तो भी उनके ग्रन्थोंके समझनेके लिये उनके मतसे उतनी सहानुभूति अवश्य रखनी चाहिये जितनी मिल्टन पढते समय उस महाकविके मतसे एक अंग्रेज रखता है।

### यह सब रुचिर चरित मैं भाषा। अब सो सुनहु जो बीचिह राखा॥६॥

अर्थ—मैंने यह सब सुन्दर चिरत कहा। अब वह (चिरत) सुनो जो बीचमें रख छोड़ा था॥ ६॥ वि० त्रि०—रावणवतारके चिरतको रुचिर कहते हैं, पुनीत नहीं कह सकते। बहुत उच्चकोटिके जीव शापित होकर रावण होते हैं। उन्हींके कारण साक्षात् प्रभुको नर-शरीर धरकर आना पड़ता है। अतः रावणका चिरत भी रुचिर है। वह जो स्वाँग लेता है उसका ऐसा पूरा निर्वाह करता है कि सिवा प्रभुके आनेके उपायान्तर नहीं रह जाता।

टिप्पणी—१ (क) 'सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए।' (१२१।१) उपक्रम है और 'यह सब रुचिर चरित मैं भाषा' उपसंहार है। 'सब चरित' अर्थात् जय-विजय, जलन्धर, नारद, मनु, भानुप्रताप, रावणके जन्म, तप, विभव और उपद्रव, पृथ्वी और देवताओंकी व्याकुलता, ब्रह्मस्तुति देवताओंका वानरतन धारण करना—

यह सब कहे। (ख) 'जो बीचिह राखा' इति। भगवान्ने मनुजीसे कहा था कि 'होइहहु अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत।' (१५१) इस (अवधमें जाकर राजा हुए इत्यादि) कथाका वहाँ मौका न था, इससे श्रीदशरथजीकी कथा बीचमें छोड़ दी थी। अब रावणके अत्याचार होनेपर, ब्रह्माके स्तुति करनेपर आकाशवाणी हुई कि हम दशरथजीके यहाँ रघुकुलमें अवतार लेंगे। अत: अब उस कथाका उचित समय है। पुन: भाव कि शिवजीने पार्वजीसे रामावतार कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यथा—'सुनहु राम अवतार चिरत परम सुदंर अनघ।' (१२०) और कहने लगे हेतु, यथा—'हिर अवतार हेतु जेहि होई। इदिमित्थं किह जाइ न सोई॥' (१२१। २) इत्यादि यहाँतक अवतारके हेतु कहे। अवतार बीचमें कहना रह गया, केवल हेतु–हेतु कहे! अब अवतार सुननेको कहते हैं।

नोट—१ पं० शिवलाल पाठकजीके मतानुसार रावणका दिग्विजय आदि कहते–कहते नारदकल्पकी स्तुति और ब्रह्मवाणी कहने लगे थे। अब उसको समाप्त करके फिर पूर्व कथाका प्रसंग मिलाते हैं। नारदकल्पकी स्तुति और ब्रह्मवाणी इससे बीचमें कह दी कि जिसमें परतम प्रभुका अवतार गुप्त रहे, यथा—'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सबु कोइ।'

टिप्पणी—२ सब कल्पोंमें कुम्भकर्ण और रावणका जन्म कह-कहकर तब रामजन्म कहा है। यथा—
(१) 'भए निसाचर जाड़ तेड़ महाबीर बलवान। कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान॥'(१२२)……एक बार तिन्हके हित लागी। धरेड सरीर भगत अनुरागी॥'(२) 'जहाँ जलंधर रावन भयऊ। रन हित राम परमपद दएऊ॥ एक जनम कर कारन एहा। जेहि लिग राम धरी नरदेहा॥'(१२४। २-३) (३) 'चले जुगल मुनिपद सिर नाई॥ एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार॥'(१३९) तथा इस कल्पमें भी रावणका जन्म कहकर अब रामजन्म कहते हैं। 'अब सो सुनहु जो बीचिह राखा'यह कहकर मनु-शतरूपाका प्रकरण भानुप्रतापके प्रकरणसे मिलाते हैं। तात्पर्य कि मनुप्रार्थित श्रीरामजीने भानुप्रताप रावणका वध किया।

नोट—२ यहाँतक श्रीपार्वतीजीके 'प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥' (११०( ४) 'राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी। सर्बरिहत सब उर पुर बासी॥ नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू॥' (१२०। ६-७) इस प्रश्नका उत्तर हुआ।

अवतार-हेतु-प्रकरण समाप्त हुआ। (तदन्तर्गत भानुप्रताप-रावण-प्रकरण भी समाप्त हुआ) श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।